ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# ्रे.।मृद् भगवद्गीता

सचित्र साधक संजीवनी टीका



स्वामी रामसुखदास



मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर दूरभाष—३३४७२१

मिलनेका पता—गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस, (गोरखपुर)

#### नम्र निवेदन

विश्व-साहित्यमें श्रीमद्भगवदगीताका अहितीय स्थान है। यह साक्षात् भगवान्के श्रीमुखसे निःसृत परम रहत्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान्ने अर्जुनको निमित्त बनाकर मनुष्यमात्रके कर्त्याणके लिये उपदेश दिया है। इस छोटे-से प्रन्थमें भगवान्ने अपने हृदयके बहुत ही विलक्षण भाव भर दिये हैं, जिनका आजतक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है।

हपारे परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजने इस अगाध गीतार्णवर्मे गहरे उतरकर अनेक गुहातम अमूल्य रह्न दूँढ़ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाके माध्यमसे साधकोंके कल्याणार्थ उदारहृदयसे वितरित किया है । गीताकी यह टीका हमें अपनी धारणासे दूसरी टीकाओंकी अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है । हमारा गीताकी दूसरी सब टीकाओंका इतना अध्ययन नहीं है, किर भी इस टीकामें हमें अनेक श्लोकांके भाव नये और विलक्षण लगे; जैसे — पहले अध्यायका दसवाँ, उन्नीसवाँ-बीसवाँ और पवीसवाँ श्लोक; दूसरे अध्यायका उत्तालीसवाँ श्लोक; ग्रीरा अध्यायका उत्तालीसवाँ श्लोक; वार्व अध्यायका उत्तालीसवाँ श्लोक; क्षेत्र अध्यायका वीसवाँ और अइतीसवाँ श्लोक; धरे अध्यायका वीसवाँ और अइतीसवाँ श्लोक; शाव अध्यायका वीसवाँ और अइतीसवाँ श्लोक; शाव अध्यायका वीसवाँ और अद्भीसवाँ श्लोक; शाव अध्यायका चार शाव शाव शाव अध्यायका एठा श्लोक; त्वे अध्यायका तीसरा और इक्तीसवाँ श्लोक; स्वतंत्र अध्यायका इक्तालीसवाँ श्लोक; त्वारवं अध्यायका एठव्योसवाँ-स्वाईसवाँ और पैतालीसवाँ श्लोक; वीटवं अध्यायका वीसवाँ अपे उन्हों अध्यायका वीर उन्नीसवाँ नुक्तीसवाँ श्लोक; जैरवं अध्यायका तीसरा, वारहवाँ श्लोक; तेरवं अध्यायका पहला और उन्नीसवाँ नुक्तीसवाँ श्लोक; जैरवं अध्यायका तीसरा, वारहवाँ स्वां शलोक, सन्तवं अध्यायका पहला और उन्नीसवाँ ने पारहवाँ श्लोक, सीलहवं अध्यायका तीसरा, वारहवाँ, सनहवाँ अध्यायका साववाँ और पारहवाँ शलोक, सनहवं अध्यायका पारवाँ और वीसवाँ श्लोक, सनहवं अध्यायका साववाँ और दसवाँ शलोक, सनहवं अध्यायका मातवाँ, आठवाँ, नवाँ, दसवाँ श्लोक; अठारहवं अध्यायका मीतवाँ और तिहत्तवाँ श्लोक, सनहवं अध्यायका पारवां भीवाँ भीव वित्त सकते हैं ।

वर्तमान समयमें साधनका तत्त्व सरलतापूर्वक बतानेवाले प्रन्थोंका प्रायः अभाव-सा दीखता है, जिससे साधकोंको सही मार्ग-दर्शनके बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थितिमें परमात्मप्राध्विक अनेक सरल उपायोंसे युक्त, साधकोपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातोंसे अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा-शैलीमें लिखित प्रस्तुत मन्यका प्रकाशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

परमश्रद्धेय स्वामीजीने गीताकी यह टीका किसी दार्शीनक विचारकी दृष्टिसे अथवा अपनी विद्वताका प्रदर्शन कारनेके लिये नहीं लिखी है, अपितु सायकोंका हित कैसे हो—इसी दृष्टिसे लिखी है। परम शान्तिकी प्राप्ति आदित विद्वताकों प्रत्येक सायकके लिये, चाहे वह किसी भी देश, बेश, भाषा, मत, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो, यह टीका संजीवनी बूटीके समान है। इस टीकाका अध्ययन करनेसे हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसल्मान आदि सभी धर्मोंक अनुपायियोंको अपने-अपने मतके अनुसार ही उद्धारके उपाय मिल जायेंगे। इस टीकामें सायकोंको अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये पूरी सामग्री मिलेगी।

परमशान्तिकी प्राप्तिके इच्छुक सभी भाई-बहनोंसे विनम्र निवेदन है कि वे इस प्रन्थ-रत्नको अवश्य ही मनोयोगपूर्वक पढें, समझें और यथासाय्य आचरणमें लानेका प्रयत्न करें।

#### चतर्थ संस्करणका नभ्र निवेदन — प्रकाशक

श्रीमद्भगवदगीताकी 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाका यह चतुर्थ संस्करण है । इसके तीन संस्करण शीघ ही समाप्त हो गये—यह इस ग्रन्थकी उपादेयताका समुचित प्रमाण है । इस चतुर्थ संस्करणमें परमश्रद्धेय स्वामीजीने आवश्यक संशोधन (परिवर्तन और परिवर्धन) करके ग्रन्थको और परिकृत बना दिया है । आशा है, पाठकगण इस अमूल्य ग्रन्थ-रत्नसे अधिकाधिक लाम ग्राप्त करेंगे ।

#### कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्

पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति । सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः ।। प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ।। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुकम् ।।

-

वंशीविभूषितकरात्रवनीरदाभात् पीताम्बरादरूणविम्बफलाधरोष्ठात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।।

--

भीप्पद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शत्यग्राहवती कृषेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ।।

-8-22-6-

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । एको मन्त्रस्तरय नामानि यानि कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा ।।

---

## <sup>।।श्रीहरिः ।।</sup> विषय-सूची

| ज़्लोक-संख्या विषय                        | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्या   | विषय                                                  | पृष्ठ-संख्या |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| प्राक्षथन                                 | ट-न          | विशेष :        | बात १३२)                                              |              |
| पहला अध्याय                               |              | दूसरे ३        | अध्यायके पद, अक्षर और                                 |              |
| १-११ पाण्डव और कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य    |              | उवाच           |                                                       | १३३          |
| महार्रियोंके नामोंका वर्णन                | 3-88         | दसरे ३         | अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                               | १३४          |
| १२-१९ दोनों पक्षोंकी सेनाओंके शंखवादन     | • • •        |                | •                                                     |              |
| •                                         | १४-२०        |                | तीसरा अध्याय                                          |              |
|                                           | (4 (4        | ०/ संस्थार     | योग और कर्मयोगकी दृष्टि                               |              |
| (विशेष बात १३)                            | 20.25        | १-८ साजा<br>से | कर्तव्यकर्म करनेकी                                    |              |
| २०-२७ अर्जुनके द्वार्य सेना-निरीक्षण      | २१-२६        |                | वकताका निरूपण (मार्मिक                                | 236-260      |
| २८-४७ अर्जुनके द्वारा कायरता, शोक         |              |                | ३९,१४१; विशेष बात १४३;                                | 14111        |
| और पश्चातापयुक्त वचन कहना                 |              |                | .२५,८०५; ।वराव बात १४९)<br>-सम्बन्धो मार्मिक बात १४९) |              |
| तथा संजयद्वारा शोकविष्ट अर्जुनको          |              |                |                                                       |              |
| अवस्थाका वर्णन                            | २६-४१        |                | और सृष्टिचक्रकी परम्परा                               |              |
| (विशेष बात ३४,३९)                         |              |                | ा रखनेके लिये कर्तव्य                                 |              |
| पुष्पिका                                  | ४१-४२        |                | करनेकी आवश्यकताका                                     |              |
| पहले अध्यायके पद, अक्षर और                |              |                | л                                                     | १५०-१७७      |
| ठवाच                                      | ४२           |                | क बात १५२; कर्तव्य और                                 |              |
| पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 🕠            | 8.9          |                | तर-सम्बन्धी मार्मिक बात                               |              |
| दूसरा अध्याय                              |              |                | कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बात                            |              |
| १-१० अर्जुनकी कायरताके विषयमें            |              |                | मार्मिक बात १६९; विशेष                                |              |
| संजय द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण और           |              |                | ७०, १७३; मार्मिक बात १७६)                             |              |
| अर्जुनके संवादका वर्णन                    | ४५-५६        |                | ाग्रहके लिये कर्तव्य-कर्म                             |              |
| (विशेष बात ५०)                            |              |                | ने आवश्यकताका निरूपण                                  | १७७-१९७      |
| ११-३० सांख्ययोगका वर्णन                   | ५६-८५        | ,              | त्मप्राप्ति्-सम्बन्धी मार्मिक बात                     |              |
| (विशेष बात ६०,६५; मार्मिक बात             |              |                | विशेष बात १८१,१८७,                                    |              |
| ६७; विशेष बात ७०,७१,७६,७९;                |              |                | १९१,१९२; गुण-कर्मविभागको                              |              |
| प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात ८५)             |              |                | जाननेके उपाय १९३; प्रकृति-                            |              |
| ३१-३८ क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी |              |                | सम्बन्धी मार्मिक बात १९५;                             |              |
| आवश्यकताका प्रतिपादन                      | ८५-९१        |                | बात १९६)                                              |              |
| (प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात ९०)            |              |                | पर्रहत होकर स्वधर्मके अनुसार                          |              |
| ३९-५३ कर्मयोगका वर्णन                     | ९१-११०       |                |                                                       | १९८-२२१      |
| (समता-सम्बन्धी विशेष बात ९३;              |              | (अर्पण         | ग-सम्बन्धी विशेष बात १९८;                             |              |
| विशेष बात ९७; मार्मिक बात १००;            |              |                | -सम्बन्धी विशेष बात १९९;                              |              |
| ं बुद्धि और समता-सम्बन्धी विशेष           |              |                | बात २०१; राग-द्वेषपर विजय                             |              |
| बात १०४)                                  |              | पानेके         | उपाय २१०; सेवा-सम्बन्धी                               |              |
| ५४-७२ स्थितप्रज्ञके लक्षणों आदिका वर्णन   |              |                | न बात २१३; मार्मिक बात                                | -            |
| (मार्मिक बात १२२; अहंता-ममता-             |              |                | स्वधर्म और परधर्म सम्बन्धी                            |              |
| से रहित होनेका उपाय १३०;                  |              | मार्मिक        | वात २२०)                                              |              |
|                                           |              |                |                                                       |              |

पराकृतनम**द्धन्धं** <sup>६</sup> प्रपन्नपारिजाताय ह वसुदेवसुतं देवं <sup>इ</sup>ं



#### विषय-सूची

| लोक-संख्या | विषय                                   | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्या | विषय                                              | पृष्ठ-संख्या     |
|------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------|
| प्राक्तथन  |                                        | ट-न          | विशेष र      | बात १३२)                                          |                  |
|            | पहला अध्याय                            |              | दूसरे ३      | प्रध्यायके पद, अक्षर औ                            | र                |
| १-११ पापटा | व और कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य           |              | उवाच         |                                                   | . १३३            |
|            | थियोंके नामोंका वर्णन                  | 3-88         | दसरे ३       | <b>अध्यायमें प्रयुक्त छ</b> न्द .                 | . १३४            |
|            | पक्षोंकी सेनाओंके शंखवादन              | , ,          | •            | =                                                 |                  |
|            | वर्णन                                  | १४-२०        |              | तीसरा अध्याय                                      |                  |
|            | शेष बात १३)                            | 10 (0        | १-८ सांख्या  | ोग और कर्मयोगकी दूर्ग                             | चे<br>च          |
|            | तम बात २२)<br>नके द्वारा सेना-निरीक्षण | २१-२६        | रे से        | कर्तव्यकर्म करनेव                                 |                  |
|            | नके द्वारा कायरता, शोक                 | 11 14        | ••           | कताका निरूपण (मार्मि                              | • •              |
|            |                                        |              |              | १९,१४१; विशेष बात १४३                             |                  |
|            | पश्चातापयुक्त वचन कहना                 |              |              | १९,१४८; ।वराप बात १४९<br>सम्बन्धी मार्मिक बात १४९ |                  |
|            | संजयद्वारा शोकाविष्ट अर्जुनकी          |              |              |                                                   | -                |
|            | स्थाका वर्णन                           | २६-४१        |              | और सृष्टिचक्रकी परम्प                             |                  |
|            | शेष बात ३४,३९)                         |              |              | रखनेके लिये कर्तव                                 |                  |
|            | का                                     | ४१-४२        |              | करनेकी आवश्यकताव                                  |                  |
|            | ने अध्यायके पद, अक्षर और               |              |              | ·                                                 |                  |
|            | व                                      | ४२           |              | न बात १५२; कर्तव्य औ                              |                  |
| पहर        | ने अध्यायमें प्रयुक्त छन्द             | 8.3          |              | र-सम्बन्धी मार्मिक बा                             |                  |
|            | दूसरा अध्याय                           |              |              | कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बा                         |                  |
|            | नकी कायरताके विषयमें                   |              | • • •        | मार्मिक बात १६९; विशे                             |                  |
|            | य द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण और           |              |              | ०, १७३; मार्मिक बात १७६)                          |                  |
|            | नके संवादका वर्णन                      | ४५-५६        |              | गहके लिये कर्तव्य-का                              |                  |
|            | शेष बात ५०)                            |              |              | आवश्यकताका निरूपण                                 |                  |
|            | व्ययोगका वर्णन                         | ५६-८५        |              | मप्राप्त्-सम्बन्धी मार्मिक बात                    |                  |
|            | शिष बात ६०,६५; मार्मिक बात             |              |              | विशेष बात १८१,१८७                                 |                  |
|            | ; विशेष बात ७०,७१,७६,७९;               |              |              | ११,१९२; गुण-कर्मविभागक                            |                  |
|            | रण-सम्बन्धी विशेष बात ८५)              |              |              | बाननेके ठपाय १९३; प्रकृति                         |                  |
|            | धर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी           |              | •            | म्बन्धी मार्मिक बात १९५                           | ;                |
|            | रश्यकताका प्रतिपादन                    | ८५-९१        |              | बात १९६)                                          |                  |
|            | करण-सम्बन्धी विशेष बात ९०)             |              |              | हित होकर खधर्मके अनुसार                           |                  |
|            | योगका वर्णन                            | ९१-११०       |              |                                                   | र <b>१९८-२२१</b> |
|            | मता-सम्बन्धी विशेष बात ९३;             |              |              | -सम्बन्धी विशेष बात १९८;                          |                  |
| विश        | ष बात ९७; मार्मिक बात १००;             |              | _            | सम्बन्धी विशेष बात १९९;                           |                  |
|            | द्र और समता-सम्बन्धी विशेष             |              |              | nत २०१; राग-द्वेषपर विजय                          |                  |
|            | 1 (08)                                 |              |              | उपाय २१०; सेवा-सम्बन्धी                           |                  |
|            | तप्रज्ञके लक्षणों आदिका वर्णन          | ११०-१३३      |              | बात २१३; मार्मिक बात                              |                  |
| (A         | र्मिक चात १२२; अहंता-ममता-             |              |              | खधर्म और परधर्म सम्बन्धी                          | ١ ،              |
| स          | रहित होनेका उपाय १३०;                  |              | मार्मिक :    | बात २२०)                                          |                  |
|            |                                        |              |              |                                                   |                  |

#### कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्

पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति । सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्पजं महः ।। प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ।। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुकृम् ।।

---

वंशीविभूषितकराञ्चवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्चफलाधरोष्ठात् । पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।।

-----

भीप्पद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यम्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । अश्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ।।

-3.05°

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ।

ng species ang eng eng seng kang kang kang bang kang paganan kang kang ang ang pag seng kang kang kang kang ka Kang kang penganan ang pag pang kang kang paganan bang kang pang pang pang pang kang kang kang kang kang kang b

---

### विषय-सूची

| ञ्लोक-संह | 201                            | विषय                                        | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-सं         | ख्या    | विष                              | य           | पृष्ठ-संख्या |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------|
| प्राक्षथन | ~"                             |                                             | ट-म          |                  |         | ात १३२)                          |             |              |
| 4/4541    | 177                            | ला अध्याय                                   |              |                  | दसरे अ  | ाध्यायके पद,                     | अक्षर और    |              |
|           |                                | ात अञ्चाप<br>रव-सेनाके मुख्य-मुख्य          |              |                  | उवाच    |                                  |             | १३३          |
|           | पाण्डप जार पा<br>महार्राधयंकि  |                                             | 3-88         |                  |         | ध्यायमें प्रयुत्त                |             | १३४          |
|           |                                | सेनाओंके शंखवादन                            | 4 /*         |                  | Δ       | 3                                |             |              |
|           |                                | सनाजाक राजवाद्व                             | 97-70        |                  |         | तीसरा अ                          | ध्याय       |              |
|           |                                |                                             | 68-50        | 9-/              | मांकारो | ग और कर्म                        | योगकी रिष्  |              |
|           | (विशेष बात                     |                                             | 20-20        | (-0              | से      | कर्तव्यकर्म<br>कर्तव्यकर्म       | करनेकी      |              |
|           |                                | सेना-निरीक्षण                               | २१-२६        |                  |         | कताका निरूप                      |             | 236-260      |
|           |                                | रा कायरता, शोक                              |              |                  |         | नताना । नरः<br>९,१४१; विशे       |             | 147 17       |
|           |                                | पयुक्त वचन कहना                             |              |                  |         | ५,२०२; 14२।<br>सम्बन्धी मार्मिव  |             |              |
|           |                                | ए शोकविष्ट अर्जुनकी<br>                     |              |                  |         | तम्बन्या मा।मप<br>गौर सृष्टिचक्र |             |              |
|           |                                | र्णन                                        | २६-४१        | 4-44             |         | नार सृष्टचन्न<br>रखनेके रि       |             |              |
|           | (विशेष बात                     |                                             |              |                  | •       | रखनका ।<br>करनेकी ३              |             |              |
|           | पुष्पका                        |                                             | 88-85        |                  |         |                                  |             | 00 - 01NO    |
|           |                                | यके पद, अक्षर और                            |              |                  |         |                                  |             | १५०-१७७      |
|           | उवाच                           |                                             | ४२           |                  |         | वात १५२;                         |             |              |
|           |                                | यमें प्रयुक्त छन्द                          | 83           |                  |         | र-सम्बन्धी म                     |             |              |
|           |                                | सरा अध्याय                                  |              |                  |         | कर्तव्य-सम्बन्धी                 |             |              |
| १-१०      | -                              | कायरताके विषयमें                            |              |                  |         | मार्मिक बात                      |             |              |
|           |                                | भगवान् श्रीकृष्ण और                         |              |                  |         | ०, १७३; मार्मिः<br>हिके लिये     |             |              |
|           |                                | ादका वर्णन                                  | ४५-५६        | २०-२५            |         |                                  |             | Aleka Adia   |
|           | (विशेष बात                     |                                             |              |                  |         | आवश्यकता                         |             | \$00-\$\$0   |
| ₹₹-40     |                                | वर्णन                                       | ५६-८५        |                  |         | ग्प्राप्ति्-सम्बर्ग्ध            |             |              |
|           |                                | ६०,६५; मार्मिक बात                          |              |                  |         | विशेष बात                        |             |              |
|           |                                | बात ७०,७१,७६,७९;                            |              |                  |         | १,१९२; गुण                       |             |              |
| 20-24     |                                | न्धी विशेष बात ८५)                          |              |                  |         | गननेके उपाय<br>जन्मे स्टब्स      |             |              |
| 45-40     |                                | दृष्टिसे युद्ध करनेकी                       |              |                  |         | बन्धी मार्मिक<br>बात १९६)        | वात १९५;    |              |
|           |                                | रुष्ट्र प्रतिपादन<br>बन्धी विशेष बात ९०)    | ८५-९१        | 2 - 21           |         | गत १९६)<br>हित होकर स्वध         | <del></del> |              |
| 30-1.5    | . स्टार्मिस्टर<br>स्टार्मिस्टर | वर्णन                                       |              | \$0 <b>-</b> \$4 |         | ≀रत हाकर रूप<br>कर्म कारने       |             | 204 222      |
| 42.44     |                                | यणन<br>इन्धी विशेष बात ९३;                  | ९१-११०       |                  |         | नम करा<br>सम्बन्धी विशेष         |             | 140-441      |
|           |                                | भन्या ।वराप बात                             |              |                  |         | सम्बन्धा विशेष<br>सम्बन्धी विशेष |             |              |
| -         | वक्ति और                       | रण, मामिया बात रण्ण;<br>समता-सम्बन्धी विशेष | -            |                  |         | तन्यत्याः ।परान<br>ति २०१; राग-  |             |              |
|           | बात १०४)                       |                                             |              |                  |         | पाय २१०;                         |             |              |
| 48-6      |                                | लक्षणों आदिका वर्णन                         | 220-233      |                  |         | नाम २१०;<br>बात २१३;             |             |              |
|           | (मार्मिक बा                    | त १२२; अहंता-ममता-                          | 11- 144      |                  |         | नाय २५२,<br>वधर्म और पर          |             |              |
|           | से रहित                        | होनेका उपाय <b>१३</b> ०;                    |              |                  |         | बात २२०)                         | ,           |              |
|           |                                |                                             |              |                  | 1.40    | 11-7                             |             |              |

|             |                                                       |               |           |                                             | Ţ                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|
| श्लोक-संख्य | । विषय                                                | पृष्ठ-संख्या  | श्लोक-संख | <b>ड्या</b> विषय े                          | . पृष्ठ-संख्या          |
| ३६-४३ पा    | र्वेक कारणभूत 'काम' को मारने-                         |               | •         | पीँचवें अध्यायके पद, अक्षर अ                | ौर े                    |
| की          | ं प्रेरणा                                             | २२१-२४१       |           | डवाच                                        | १७६ .                   |
|             | हामना-सम्बन्धी विशेष वात २२३;                         |               |           | पाँचवे अध्यायमें प्रयुक्त छ                 | न्द ३७९                 |
| বি          | शेप वात २२७, २२९, २३२;                                |               |           | छठा अध्याय                                  |                         |
|             | र्मिक बात २३७, २३९)                                   |               | १-४       | कर्मयोगका विषय और योगारू                    | द                       |
| तीर         | <b>प्रेर अध्यायके पद, अक्षर और</b>                    |               |           | कर्मयोगका विषय और योगारू<br>मनुष्यके लक्षण  | . ३८१-३८९               |
| उब          | ाच                                                    | २४२           |           | (विशेष बात ३८३)                             |                         |
| त्तीर       | सरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                           | २४२           | 4-9       |                                             | ξ ,                     |
|             | चौथा अध्याय                                           |               |           | कर्मयोगीके लक्षण                            | . <b>३८९-३</b> ९९       |
| १-१५ क      | र्मयोगकी परम्परा और भगवान्के                          |               |           | (उद्धार-सम्बन्धी विशेष बात ३९०              |                         |
| জ           | मों तथा कर्मीकी दिव्यताका                             |               |           | विशेष बात ३९९)                              |                         |
| ਬਧ          | नि                                                    | २४३-२८१       | १०-१५     | आसनको विधि और फलसहि                         | ₹ .                     |
| (f          | वेशेष बात २४६; मार्मिक बात                            | i.            |           | सगुण-साकारके ध्यानका वर्ण                   | न `३९९-४०७              |
| २ः          | <२; विशेष <sup>े</sup> यात २५९; अवतार-                |               |           | (विशेषं बात ४०१)                            | •                       |
| स           | बन्धी विशेष बात २६१; मार्मिक                          |               | १६-२३     |                                             | 5                       |
| वा          | त २७०; विशेष वात २७५)                                 | •             |           | ध्यानका चर्णन                               | , ४०७-४६७               |
| १६-३२ क     | पेंकि तत्वका और तदनुसार यज्ञी                         | •             | ۴         | (विशेष बात ४०९, ४११, ४१३)                   | 1 , 1                   |
| का          | वर्णन                                                 | २८१-३०८       | २४-२८     | फलसहित निर्गुण-निराकारके ध्यान              |                         |
| (f          | वेशेप बात २८३; मार्मिक बात                            | ,             | *         | कावर्णन                                     |                         |
| 74          | ८४; विशेष बात २९८; मार्मिक                            |               |           | (ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात ४२०;            |                         |
| बा          | त ३००; विशेष बात ३०५)                                 |               |           | परमात्मामें मन लगानेकी                      | i (                     |
| ३३-४२ ज्ञा  | नयोग और कर्मयोगकी प्रशंसा                             |               | ,         | युक्तियाँ ४२३)                              | · ·                     |
| तः          | वा प्रेरणा                                            | \$06-393      | २९-३२     | सगुण और निर्गुणके ध्यानयोगियों              | •                       |
| (3          | हानप्राप्तिको प्रचलित प्रक्रिया ३०८;                  |               |           | का अनुभव                                    | 854-835                 |
|             | शेप बात ३१६,३१८,३२०)                                  |               |           | (विशेष बात ४३१)                             |                         |
| चै          | थि अध्यायके पद, अक्षर और                              | ,             | 35-56     |                                             | _ <b>&amp;\$</b> 4-&\$@ |
|             | त्राच                                                 | , <b>३</b> २३ |           | (मार्मिक बात ४३७)                           |                         |
| ਬੰ          | थि अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                            | , ३२३         | 68-9¢     |                                             |                         |
|             | पाँचवाँ अध्याय                                        |               |           | भक्तियोगीकी महिमा                           |                         |
|             | iख्ययोग तथां कर्मयोगको एकता                           |               |           | (विशेष बात ४३९, ४४५, ४४८;                   | •                       |
|             | । प्रतिपादन और कर्मयोगकी                              |               | 100       | मार्मिक बात ४५०; विशेष बात ४५३)             | •                       |
|             | शंसा                                                  | 354-33E       |           | छठे अध्यायके पद, अक्षर और                   | , ४५४                   |
|             | मार्मिक बात ३३०; विशेष बात                            |               |           | डवाच<br>छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द         |                         |
|             | 34)                                                   | s 21          |           | सातवा अध्याय                                |                         |
|             | ांख्ययोग और कर्मयोगके साधनका<br>—                     | ·             | ,<br>e_le | भगवान्के द्वारा समग्ररूपके वर्णन            | ,                       |
|             | कार गत                                                | ३३६-३४८       | १-७       | की प्रतिज्ञा करना तथा अपरा-परा              |                         |
|             | विशेष बात ३३७, ३४३; मार्मिक                           | ,             |           | प्रकृतियोंके संयोगसे प्राणियोंकी            |                         |
|             | ात ३४८)<br>ज्लसहित सांख्ययोगका विषय                   |               |           | न्त्रत्यति बताकर अपनेको सबका                |                         |
|             | लसाहत साख्ययागका ।वषय<br>समता-सम्बन्धी विशेष बात ३५८) |               |           | मल कारण बताना                               | ४५५-४७१                 |
|             | समता-सम्बन्धा ।वराप बात ३५८)<br>यान और मिक्तका वर्णन  |               | - '.      | मूल कारण बताना<br>(विशेष बात ४५७; शरणागतिके | 1,                      |
| 10-45 0     | भाग जार, नारालम प्रथम                                 | 420-400       |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                         |
| •           |                                                       |               |           |                                             |                         |

| श्लोक-संख्या | विषय                                                           | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्य | विषय विषय                                                    | पृष्ठ-संख्या    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | पर्याय ४५८; ज्ञान और विज्ञान-<br>सम्बन्धी विशेष बात ४६०; विशेष |              |             | वर्णन(विशेष बात ५५३)                                         | ५४७-५५३         |
| ८-१२         | बात ४६८)<br>कारणरूपसे भगवान्की विभूतियों                       |              |             | शुक्ल और कृष्ण-गतिका वर्णन और<br>उसको जाननेवाले योगीकी महिमा | <b>५५३-५</b> ६० |
|              | का वर्णन(विशेष बात ४७४, ४७८)                                   | 804-804      | •           | (विशेष बात ५५६)<br>आठवें अध्यायके पद, अक्षर और               |                 |
| १३-१९        |                                                                |              |             | उवाच                                                         | ५६०             |
|              | शरण न होनेवालोंका वर्णन                                        | ४८०-५०३      | ł.          | आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                | ५६१             |
|              | (विशेष बात ४८३, ४८९; मार्मिक                                   |              |             | नवाँ अध्याय                                                  |                 |
|              | बात ४९०, ४९९; महात्माओंकी                                      |              | १-६         | प्रभावसहित विज्ञानका वर्णन                                   | ५६२-५७३         |
|              | महिमा ५०१)                                                     |              |             | (ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी                                   |                 |
| २०-२३        | अन्य देवताओंकी उपासनाओंका                                      |              |             | विशेष बात ५६३; विशेष बात                                     |                 |
|              | फलसहित वर्णन                                                   | ५०२-५०।      | •           | ५६७; मार्मिक बात ५७१;<br>विशेष बात ५७३)                      |                 |
| 20-20        | (विशेष बात ५०६)<br>भगवान्के प्रभावको न जाननेवालों              |              | 10-90       | महासर्ग और महाप्रलयका वर्णन                                  | (.le\-1.le\     |
| 40-40        | की निन्दा और जाननेवालोंकी                                      |              |             | भगवान्का तिरस्कार करनेवाले                                   | 100 100         |
|              | प्रशंसा तथा भगवान्के समग्ररूप                                  |              | *****       | एवं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी                                 |                 |
|              | का वर्णन                                                       |              | )           | प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंको                                  |                 |
|              | (विशेष बात ५०७, ५१६; भगवान्                                    |              |             | कथन तथा दैवी प्रकृतिका आश्रय                                 |                 |
|              | के समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात                                 |              |             | लेनेवाले भक्तोंके भजनका वर्णन                                | ५७८-५८५         |
|              | ५२०; अध्याय-सम्बन्धी विशेष                                     |              | १६-१९       | कार्य-कारणरूपसे भगवत्स्वरूप                                  |                 |
|              | बात ५२२)                                                       |              |             | विभूतियोंका वर्णन                                            | ५८५-५८८         |
|              | सातवें अध्यायके पद, अक्षर और                                   |              |             | सकाम और निष्काम उपासनाका                                     |                 |
|              | उवाच                                                           | ५२           |             |                                                              | ५८८-५९७         |
|              | सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                 | ५२           |             | (विशेष बात ५९३,५९६)                                          |                 |
| १-७          | आठवाँ अध्याय<br>अर्जुनके सात प्रश्न और भगवानके                 |              | ₹€-\$8      | पदार्थों और क्रियाओंको भगव-<br>दर्पण करनेका फल बताकर भक्तिके |                 |
| (-0          | द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय                              |              |             | अधिकारियोंका और भक्तिका वर्णन                                | 6C3-619J        |
|              | में अपना स्मरण करनेकी आज्ञ                                     |              |             | (विशेष बात ५९८, ६००, ६०२;                                    | 110 411         |
|              | देना                                                           |              | ٤           | मार्मिक बात ६१०; विशेष बात                                   |                 |
|              | (विशेष बात ५२८; मार्मिक बात                                    |              |             | ६१२; मार्मिक वात ६१३, ६१५;                                   |                 |
|              | ५३२; विशेष बात ५३४; स्मरण-                                     |              |             | विशेष बात ६१८; सातवें और नवें                                |                 |
|              | सम्बन्धी विशेष बात ५३६)                                        |              |             | अध्यायके विषयकी एकता ६१९)                                    |                 |
| ८-१६         | . सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार                                |              |             | नवें अध्यायके पद, अक्षर और                                   |                 |
|              | और सगुण-साकारकी उपासनाक                                        |              |             | उवाच .,                                                      | ६२१             |
|              | फलसहित वर्णन                                                   |              | 9           | नवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                 | ६२१             |
| १७-२३        | (विशेष बात ५४५, ५४६; ५४७)<br>अवधिका और                         |              | <i>e-</i> 6 | दसवाँ अध्याय<br>भगवान्की विभृति और योगका कथन                 |                 |
|              | भगवान्की महत्ता तथा भक्तिक                                     |              | ζ-3         | तथा उनको जाननेकी महिमाः                                      | E73-E37         |
|              | Con the are attended                                           | •            |             | 4.1 VITA 1011111 110111 1                                    | 424-446         |

| श्लोक-संस       | द्रा विषय                                                     | पृष्ठ-संख्या   | श्लोक-संख्य | ग विषय पृष्ठ-संख्य                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| \$ <b>5-8</b> 3 | गपेंकि कारणभूत 'काम' को मारने-                                |                |             | पाँचवें अध्यायके पद, अक्षर और                                           |
| , :             | की प्रेरणा                                                    | २२१-२४१        |             | डवाच ३७९                                                                |
|                 | (कामना-सम्बन्धी विशेष बात २२३;                                |                |             | पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 🎉 🕻 ३७९                                 |
| 1               | विशेष बात २२७, २२९, २३२;                                      |                |             | छठा अध्याय                                                              |
|                 | पार्मिक बात २३७, २३९)                                         |                | १-४         | कर्मयोगका विषय और योगारूढ़ 🕡                                            |
|                 | तीसरे अध्यायके पद, अक्षर और                                   |                | •           | मनुष्यके लक्षण ३८१-३८९                                                  |
|                 | उवाच                                                          | २४२            |             | (विशेष बात ३८३)                                                         |
|                 | तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                 | २४२            | 4-9         |                                                                         |
|                 | चौथा अध्याय                                                   | ***            |             | कर्मयोगीके लक्षण ३८९-३९९                                                |
| 9-94            | कर्मयोगको परम्परा और भगवानुके                                 |                |             | (उद्धार-सम्बन्धी विशेष बात ३९०;                                         |
|                 | ननों तथा कर्मोंकी दिव्यताका                                   |                |             | विशेष बात ३९९)                                                          |
|                 | वर्णन                                                         | 273-276        | १०-१५       |                                                                         |
|                 | (विशेष बात २४६; मार्मिक बात                                   | 104-101        | 10-17       | सगुण-साकारके ध्यानका वर्णन ३९९-४०७                                      |
|                 | २५२; विशेष बात २५९; अवतार-                                    |                |             | (विशेष बात ४०१)                                                         |
|                 | रपर, त्यराय बात रपर, जवतार<br>सम्बन्धी विशेष बात २६१; मार्मिक |                | १६-२३       |                                                                         |
|                 | सन्यन्य । पराय जात २५८, मानया<br>बात २७०: विशेष बात २७५)      |                | (4-44       | ध्यानका वर्णन ४०७-४१७                                                   |
|                 | वात २७७; विशेष बात २७५)<br>कमेंकि तत्त्वका और तदनुसार यज्ञों  |                | *           | (विशेष बात ४०९, ४११, ४१३)                                               |
| <b>१</b> ५-२५   | का वर्णने                                                     | 240.2-4        | 204.24      | फलसहित निर्गुण-निराकारके ध्यान                                          |
|                 |                                                               |                | 48-46       | का वर्णन ४१७-४२५                                                        |
|                 | (विशेष बात २८३; मार्मिक बात                                   |                |             | (ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात ४२०;                                        |
|                 | २८४; विशेष बात २९८; मार्मिक                                   |                |             | परमात्मामें मन लगानेकी                                                  |
|                 | बात ३००; विशेष बात ३०५)                                       |                |             | युक्तिया ४२३)                                                           |
|                 | ज्ञानयोग और कर्मयोगकी प्रशंसा                                 |                |             | - युक्तया   ६२२)<br>- सगुण और निर्गुणके ध्यानयोगियों '                  |
|                 | तथा प्रेरणा                                                   |                |             |                                                                         |
|                 | (ज्ञानप्राप्तिको प्रचलित प्रक्रिया ३०८;                       |                |             | (विशेष बात ४३१)                                                         |
|                 | विशेष बात ३१६,३१८,३२०)                                        | •              |             | मनके निग्रहका विषय ४३२-४३७                                              |
|                 | चौथे अध्यायके पद, अक्षर और<br>——                              |                |             | (मार्मिक बात ४३७)                                                       |
|                 | ठवाच                                                          |                |             | योगप्रष्टकी गतिका वर्णन और                                              |
|                 | चौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                  | . ३२३          | 40-80       | भक्तियोगीकी महिमा ४३७-४५४                                               |
|                 | पाँचवाँ अध्याय                                                |                |             | (विशेष बात ४३९, ४४५, ४४८;                                               |
|                 | सांख्ययोग तथां कर्मयोगकी एकता                                 |                | •           | मार्मिक बात ४५०; विशेष बात ४५३)                                         |
|                 | का प्रतिपादन और कर्मयोगको                                     |                | 1           | छठे अध्यायके पद, अक्षर और                                               |
|                 | प्रशंसा                                                       |                |             | डवाच ४५४                                                                |
|                 | (मार्मिक बात ३३०; विशेष बात                                   | ٠. ,           |             | छठे अध्यायमे , प्रयुक्त छन्द ४५४                                        |
| 1               | 334)                                                          |                |             | सातवाँ अध्याय                                                           |
| ७-१२            | सांख्ययोग और कर्मयोगके साधनका<br>प्रकार                       |                | 0_10        | भगवान्के द्वारा समग्ररूपके वर्णन                                        |
|                 | अकार                                                          | \$ \$ 6-\$ 8 C | (-0         | की प्रतिज्ञा करना तथा अपरा-परा                                          |
|                 | (विशेष बात ३३७, ३४३; मार्मिक<br>बात ३४८)                      | ,              | •           | प्रकृतियोंके संयोगसे प्राणियोंकी                                        |
| 93_75           | भात २६८)<br>फलसहित सांख्ययोगका विषय                           | 371-3167       | 71.4        | तराति बताकर अपनेको सबका                                                 |
| <b>59-4</b> 4   | (समता-सम्बन्धी विशेष बात ३५८)                                 |                | 11          | त्रपति बताकर अपनेको सबका<br>भूल कारण बताना<br>(विशेष बात ४५७; शरणागतिके |
| <i>30-38</i>    | ध्यान और भक्तिका वर्णन                                        |                | . '         | (विशेष बात ४५७; शरणागतिके                                               |

| श्लोक-संख्या | विषय                                                       | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्या  | ा विषय                                                     | पृष्ठ-संख्या                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ***          | पर्याय ४५८; ज्ञान और विज्ञान-                              | •-           |               | वर्णन                                                      | 4X19-443                                |
|              | पयाय ४५८; ज्ञान आर 14राम-<br>सम्बन्धी विशेष बात ४६०; विशेष |              |               | (विशेष बात ५५३)                                            | 1 111                                   |
|              |                                                            |              | २३-२८         | शुक्ल और कृष्ण-गतिका वर्णन और                              |                                         |
|              | बात ४६८)<br>कारणरूपसे भगवान्की विभृतियों                   |              |               | उसको जाननेवाले योगीकी महिमा                                | <b>443-48</b> 0                         |
|              |                                                            |              |               | (विशेष बात ५५६)                                            | ,,, ,,                                  |
|              | का वर्णन(विशेष बात ४७४, ४७८)                               | 804-80       | ,             | आठवें अध्यायके पद, अक्षर और                                |                                         |
|              | भगवानके शरण होनेवालोंका और                                 |              |               | उवाच                                                       | ५६०                                     |
| 13-17        | शरण न होनेवालोंका वर्णन                                    | Y/o-lio      | ·             | आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                              | ५६१                                     |
|              | (विशेष बात ४८३, ४८९; मार्मिक                               | 000-40-      | `             | नवाँ अध्याय                                                | ***                                     |
|              | बात ४९०, ४९९; महात्माओंकी                                  |              | १-६           | प्रभावसहित विज्ञानका वर्णन                                 | <b>५६२-५७३</b>                          |
|              | महिमा ५०१)                                                 |              | , ,           | (ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी                                 |                                         |
| २०-२३        |                                                            |              |               | विशेष बात ५६३; विशेष बात                                   |                                         |
| 40-44        | फलसहित वर्णन                                               |              | Ē.            | ५६७; मार्मिक बात ५७१;                                      |                                         |
|              | (विशेष बात ५०६)                                            |              | •             | विशेष बात ५७३)                                             |                                         |
| ₹¥-3°        | भगवानुके प्रभावको न जाननेवालों                             |              | ७-१०          | महासर्ग और महाप्रलयका वर्णन                                | ५७४-५७८                                 |
| , ,          | को निन्दा और जाननेवालोंकी                                  |              | ११-१५         | भगवान्का तिरस्कार करनेवाले                                 |                                         |
|              | प्रशंसा तथा भगवान्के समग्ररूप                              |              |               | एवं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी                               |                                         |
|              | का वर्णन                                                   |              | ₹             | प्रकृतिका आश्रय लेनेवालींको                                |                                         |
|              | (विशेष बात ५०७, ५१६; भगवान                                 | Ĺ            |               | कथन तथा दैवी प्रकृतिका आश्रय                               |                                         |
|              | के समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष वात                             |              |               | लेनेवाले भक्तोंके भजनका वर्णन                              | ५७८-५८५                                 |
|              | ५२०; अध्याय-सम्बन्धी विशेष                                 | ſ            | १६-१९         |                                                            |                                         |
|              | बात ५२२)                                                   |              |               | विभूतियोंका वर्णन                                          | ५८५-५८८                                 |
|              | सातवें अध्यायके पद, अक्षर और                               | ţ            | २०-२५         | सकाम और निष्काम उपासनाका                                   |                                         |
|              | उवाच                                                       | પર           |               | फलसहित वर्णन                                               | ५८८-५९७                                 |
|              | सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्त                             | : ५२         |               | (विशेष बात ५९३,५९६)                                        |                                         |
|              | ्ञारवाँ अध्याय                                             |              | <i>5€-3</i> ₹ |                                                            |                                         |
| १-७          | ,                                                          |              |               | दर्पण करनेका फल बताकर भक्तिके                              |                                         |
|              | द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय                          |              |               | अधिकारियोंका और भक्तिका वर्णन<br>(विशेष बात ५९८, ६००, ६०२; | ५९७-६२१                                 |
|              | में अपना स्मरण करनेकी आज्ञ                                 |              |               | रावशय बात ५९८, ६००, ६०२;<br>मार्मिक बात ६१०; विशेष बात     |                                         |
|              | देना<br>(विशेष बात ५२८; मार्मिक बार                        |              | ic.           | दश्रः मार्मिक बात दश्र, दश्रु                              | . ,                                     |
|              | ५३२; विशेष बात ५३४; स्मरण                                  |              |               | विशेष बात ६१८; सातवें और नवें                              |                                         |
|              | सम्बन्धी विशेष बात ५३६                                     |              |               | अध्यायके विषयको एकता ६१९)                                  |                                         |
| ८-१६         | सगुण-निराकार, निर्गुण-निराका                               |              |               | नवें अध्यायके पद, अक्षर और                                 |                                         |
|              | और सगुण-साकारकी उपासनाव                                    |              |               | उवाच                                                       | ६२१                                     |
|              | फलसहित वर्णन                                               |              | ro<br>en      | नवे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                | • ६२१                                   |
|              | (विशेष बात ५४५, ५४६, ५४७)                                  | )            |               | दसवौँ अध्याय                                               | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| \$0-5        | २ प्रहालोकतककी अवधिका औ                                    |              | १-७           | भगवान्की विभूति और योगका कथन                               |                                         |
|              | भगवान्को महत्ता तथा पत्तिव                                 | ন্ <u>য</u>  |               | तथा उनको जाननेकी महिमा                                     | ६२३-६३२                                 |
|              |                                                            |              |               |                                                            |                                         |

| श्लोक-सं      | ख्या                              | विषय         |        | पृष्ठ-संख्या    | श्लोक-सं | ख्या                    | হি                    | ापय                               | ् पृष्ठ-संख्या                          |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|               | (विशेष बात ६२                     | (٥٤٦٠)       |        | ••              |          | ठवाच                    |                       |                                   | ७१९                                     |
| ۷-88          | फलसहित भ                          |              | और     |                 |          | ग्यारहर्वे              | अध्यायमें             | प्रयुक्त , छन्द                   |                                         |
| - ,,          | भगवत्कृपा                         |              | प्रभाव |                 |          |                         | वारहवाँ               |                                   | · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|               | (विशेष द्यात                      |              |        | 637-63/         | 8-92     | समण औ                   |                       | गसकोंकी श्रेष्टता                 |                                         |
| 97-9/         | अर्जुनके द्वारा भग                |              |        | 441 440         | ` ` ` `  |                         |                       | वर्त्याप्तिके चार                 |                                         |
| ,,,,,         | योग तथा विभूति                    |              |        |                 |          |                         |                       |                                   | ७२१-७५२                                 |
|               |                                   |              |        | <b>E36-E</b> 83 |          |                         |                       | विशेष बात-                        | 244-044                                 |
| 90-75         | भगवान्के द्वारा व                 |              |        | 447-404         |          |                         |                       | ापराय पात-<br>सुगमताएँ और         |                                         |
| 67-04         | और योगका वर                       |              |        | ~3_ECV          |          |                         |                       | तुगनतार् जार<br>कठिनताएँ          |                                         |
|               | (विशेष बात ६६                     |              | ••••   | 405-440         |          | ~                       |                       | वात ७३९;                          |                                         |
|               | दसवें अध्यायके                    |              | -4-    |                 |          |                         |                       | बात ७३९;<br>विशेष दात             | , , ,                                   |
|               |                                   |              | out,   | ***             |          |                         |                       | ावशव दात<br>तत्याग-सम्बन्धी       |                                         |
|               | उवाच                              |              | ••••   | ६६५             |          |                         |                       | तत्याग-सम्बन्धाः<br>साधन-सम्बन्धी | - r .,                                  |
|               | दसर्वे अध्याय                     | -            | છત્વ   | ६६५             |          |                         |                       | साधन-सम्बन्धा                     | ′- ``                                   |
|               | -                                 | वाँ अध्याय   | t_n    |                 |          |                         | तत ७५१)               |                                   |                                         |
| १-८           | विगर्रूप दिखान                    |              |        |                 | X 2-40   |                         |                       | रीस लक्षणोंका                     |                                         |
|               | प्रार्थना और भगव                  |              |        |                 |          |                         |                       |                                   | ७५२-७७४                                 |
|               | दिव्यचक्षु प्रदान                 |              |        | ६६६-६७३         |          |                         |                       | ६६; प्रकरण-                       |                                         |
|               | (विशेष बात                        |              |        |                 |          |                         |                       | यात ७६७)                          |                                         |
| 6-68          | संजय द्वारा धृतरा                 |              |        |                 |          |                         |                       | द, असर और                         |                                         |
|               | का वर्णन                          |              | ••••   | <i>₽</i> 03-€08 |          |                         |                       |                                   | 500                                     |
| १५-३१         | . अर्जुनके द्वारा विरा            |              |        |                 |          | वारहव र                 | अध्यायमें प्रव        | -                                 | ંજાર                                    |
|               | उसकी स्तुति क                     |              |        | ६७७-६९१         |          | s s                     | तेरहवाँ उ             |                                   | •                                       |
|               | (विशेष वात ६                      | ,७७; मार्मिक | बात    |                 | १-१८     |                         |                       | ।), ज्ञान और                      |                                         |
|               | ६८२)                              |              |        |                 |          |                         |                       | भक्ति-सहित्                       |                                         |
| 37-34         | , भगत्रान्के द्वारा अ             |              |        |                 | _        |                         | *********             |                                   | 800-600                                 |
|               | का परिचय और                       |              | •      | ६९१-६९६         |          |                         |                       | ७५; 'विशेष'                       | -                                       |
|               | (विशेष बात ६९                     |              | ,      |                 |          |                         |                       | ८७, ७१५)<br>यका विवेचन            |                                         |
| <b>∌£-</b> 8€ | अर्जुनके द्वारा वि                |              |        |                 | 86-28    |                         | । अकृतनपुर<br>बात ८११ |                                   | ८०४-८५१                                 |
|               | स्तुति-प्रार्थना .                |              | ·····  | ६९६-७०६         |          |                         |                       | , अक्षर और                        | ,                                       |
|               | (विशेष बात ७०                     |              | ٠. ٠   |                 |          | उवाच .                  |                       | , जनार जार                        | . ८२१                                   |
| 80-4          | भगवान्के द्वारा वि                |              |        | •               |          |                         |                       | प्रयुक्त छन्द                     |                                         |
|               | दुर्लभता बताना                    |              |        |                 |          | તરફવ                    |                       | त्रपुरा <i>छ</i> ५<br>भध्याय      |                                         |
| ,             | को आश्वासन है                     |              |        | ७०६-७१३         | •-~      | भागकी Y                 |                       | मय्याय<br>प्रकृति-पुरुषसे         | -                                       |
|               | (विशेष बात्                       |              |        | •               | ζ-0      | शायका •<br>ज्यासकी      | ग्रहमाः जार<br>जन्मनि |                                   | /23-/2/q                                |
|               | ं अर्जुनकी दि                     | 'વ્યટીઇ વ    | न्यतक  | ٠,              | 102      | मान्य अस्य<br>सम्बद्धाः | और तर्गः              | इन तीनों गुणों                    |                                         |
|               | रही ? ७११)<br>५ भगवानुके द्वारा र |              | ·      |                 |          |                         |                       |                                   |                                         |
| 44-4          | ५ मगवान्क द्वारा १<br>और उसके दर  |              |        | 0001_000        |          |                         |                       | ८३३; मार्मिक                      | -,- 004                                 |
|               | आर उसक दर<br>(विशेष बात ७         |              |        | 265-264         | , ,      |                         |                       | C83, C84)                         |                                         |
|               | ग्यारहवें अध्याद                  |              |        | . ,             | 66-510   |                         |                       | एवं गुणातीत                       |                                         |
|               | alter Significant                 | ા ગયુ વ્યવ   | · AII. |                 | ,, .,    |                         |                       |                                   |                                         |
|               |                                   |              |        |                 |          |                         |                       |                                   |                                         |

| श्लोक-संख्या | विषय                                                 | पृष्ठ-संख्या    | श्लोक-संस | खा         | वि                      | पय                        | पृष्ठ-संख्या |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
|              | ाक्षण                                                | -               |           |            | बात ९५७)                |                           |              |
|              | ात ८४९)                                              |                 |           |            |                         | मूलभृत दोप-               |              |
|              | अध्याय और पद, अक्षर                                  |                 |           |            |                         | त्राप्तः सः<br>लोभसे रहित |              |
|              | च                                                    | ८५६             |           |            |                         | अनुसार कर्म               |              |
|              | अध्यायमे प्रयुक्त छन्द                               |                 |           |            | शास्त्रावाधक<br>प्रेरणा |                           | 010.053      |
| चादहम र      | •                                                    | ८५६             |           |            |                         |                           | ९५९-९६३      |
|              | पंद्रहवाँ अध्याय                                     |                 |           |            | । अध्यायक प             | द, अक्षर और               |              |
|              | तका तथा उसका छेदन                                    |                 |           | उवाच       |                         | •••••                     | ९६३          |
|              | वान्के शरण होनेका और                                 |                 |           | सोलहवे     | i अध्यायमें प्र         | •                         | ९६३          |
|              | कावर्णन्                                             | ८५७-८७७         |           |            | सत्रहवाँ ३              | भध्याय                    |              |
|              | गत ८६६; वैराग्य-सम्बन्धी                             |                 | १-६       | तीन प्रव   | कारकी श्रद्धाव          | त और आसुर                 |              |
|              | त ८६६; संसारसे सम्बन्ध-                              |                 |           | निश्चयव    | ाले मनुष्योक            | त वर्णन                   | ९६५-९७३      |
|              | कुछ सुगम उपाय ८६८;                                   |                 |           |            |                         | शेप बात ९७३)              |              |
|              | त ८७२, ८७३)                                          |                 |           |            |                         | तामस आहारी                |              |
|              | न स्वरूप तथा उसे जानने-                              |                 |           |            | -                       |                           | ९७३-९८०      |
|              | र भ जाननेवालेका वर्णन                                | <i>६१८-లల</i> న |           |            |                         | पि बात ९७७;               |              |
|              | बात ८८०, ८८५; मार्मिक                                |                 |           | -          |                         | ह विचार ९७८)              |              |
|              | ८, ८९०)                                              |                 |           |            |                         | तीन-तीन भेदों             |              |
|              | प्रभावका वर्णन                                       | ८९४-९०३         |           |            |                         |                           | ९८०-९९७      |
|              | प्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात                          |                 |           |            |                         | ९८१; मनकी                 | 10- 11-      |
|              | करण-सम्बन्धी विशेष बात                               |                 |           |            |                         | उपाय ९८८;                 |              |
|              | ार्मिक बात ९०२)                                      |                 |           |            |                         | बात १९५:                  |              |
|              | तर और पुरुषोत्तमका वर्णन                             |                 |           |            | -सम्बन्धी विशे          |                           |              |
|              | व्यायका उपसंहार (मार्मिक                             |                 |           |            |                         | गकी व्याख्या<br>।         |              |
|              | ६; विशेष बात ९०७)                                    | <b>९०३-</b> ९१२ |           |            |                         | वर्णन९                    | 26-2002      |
|              | अध्यायके पद, अक्षर और                                |                 |           |            |                         | , अक्षर और                | 110 //       |
|              |                                                      | ९१२             |           |            |                         |                           | १००३         |
| पद्रहव       | अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                              | ९१२             |           |            | अध्यायमें प्रय          |                           | १००३         |
|              | सोलहवाँ अध्याय                                       |                 |           | MAGA       | अठारहवाँ ३              | -                         | (004         |
|              |                                                      |                 | 9-92      | ग्रंज्याय- |                         | वेपयमें मतान्तर           |              |
|              | त दैवी और आसुरी सम्पत्ति                             | 000.000         |           |            |                         | नि१                       | elEntalon    |
|              | न<br>बात ९३२, ९३४)                                   | . 783-887       |           |            | ज्ञात १०१९;             |                           | 004-1040     |
|              |                                                      |                 |           |            | यात १०२२)               |                           |              |
|              | विमुख हुए आसुरी सम्पत्ति-<br>प्योंकी मान्यताओंका कथन | 030 071.        |           |            |                         | १                         | ~210-0-15V   |
|              | बात ९४३)<br>                                         | 151-104         |           |            | न्यात १०४७              |                           | 010-1000     |
| १-१६ आग्री   | मम्पतिवाले मनुष्योके                                 |                 |           |            |                         | ES, 8000)                 |              |
| ्र, १५ चासुर | और मनोरथोंका फलसहित                                  | -               |           |            |                         | दः, (०८८)<br>तवर्णन१      | 019Y-909E    |
| वर्णन        |                                                      | ९४५-९५३         |           |            | बात <b>१०७४</b> ;       |                           | -00-1034     |
|              | सम्पत्तिवाले मनुष्योके दुर्भाव                       |                 |           |            | न १०७८; स्त्रा          |                           |              |
|              | र्गतिका वर्णन                                        |                 |           |            | २०८१; जाति              |                           |              |
| •            |                                                      |                 |           |            | () - 11(1               | 157 - II II               |              |

| श्लोक-संख्या विषय                                                       | पृष्ठ-संख्या     | श्लोक-संख्या विषय                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| (विशेष वात ६२८, ६३०)                                                    | •                | ठवाच                                                  |
| ८-११ फलसहित भगवद्गीक और                                                 |                  | ग्यारहवे अध्यायमें प्रयुक्त 🤟                         |
| भगवत्कृपा का प्रभाव                                                     |                  | बारहवी अध्याय                                         |
| (विशेष यात ६३३, ६३८)                                                    | ६३२-६३८          | १-१२ सगुण और निर्गुण उपासकोंकी श्रेष्ठत्र             |
| १२-१८ अर्जुनके द्वारा भगवान्की स्तृति और                                |                  | का निर्णय और भगवत्प्राप्तिके चार                      |
| योग तथा विभृतियोंको कहनेके लिये                                         |                  | साधनीका वर्णन                                         |
| प्रार्थना                                                               | ६३९-६४३          | (विशेष यात७२७; विशेष यात-                             |
| १९-४२ भगवान्के द्वारा अपनी विभृतियोंका                                  |                  | सगुण उपासनाकी सुगमताएँ और                             |
| और योगका वर्णन                                                          | <b>६४३-६६४</b>   | निर्गुण-उपासनाकी कठिनताएँ                             |
| (विशेष बात ६६०, ६६३)                                                    |                  | ७३३; विशेष बात ७३९;                                   |
| दसवे अध्यायके पद, अक्षर और                                              |                  | भगवत्प्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात                      |
| ठवाच                                                                    | ६६५              | ७४१; कर्मफलत्याग-सम्बन्धी                             |
| दसर्वे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                          | EEA              | विशेष बात ७४९; साधन-सम्बन्धी                          |
| ग्यारहर्वा अध्याय                                                       | •                | विशेष चात ७५१)                                        |
| १-८ विराद्रूप दिखानेके लिये अर्जुनकी                                    |                  | १३-२० सिद्ध भक्तेंकि उन्तालीस लक्षणोंका               |
| प्रार्थना और भगवान्के द्वारा अर्जुनको                                   |                  | वर्णन                                                 |
| दिव्यवक्षु प्रदान करना                                                  | €€ <b>€-</b> €७३ | (मार्मिक बात ७६६; प्रकरण-                             |
| (विशेष बात ६७१, ६७२)                                                    |                  | सम्बन्धी विशेष बात ७६७)                               |
| ९-१४ संजय द्वारा धृतराष्ट्रके प्रति विराट्ररूप                          |                  | बारहवें अध्यायके पद, अक्षर और                         |
| का वर्णन                                                                | इ७३-६७६          | ठवाच                                                  |
| १५-३१ अर्जुनके द्वारा विराट्रूपको देखना और                              |                  | बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                       |
| उसकी स्तुति करना                                                        | ६७७-६९१          | ं तेरहवाँ अध्याय '                                    |
| (विशेष बात ६७७; मार्मिक बात                                             |                  | १-१८ क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा), ज्ञान और         |
| <b>£</b> ( <b>?</b> )                                                   |                  | . श्रेय (परमात्मा) का भक्ति-सहित                      |
| ३२-३५ भगवान्के द्वारा अपने अत्युग्न विराट्रूप                           |                  | विवेचन                                                |
| का परिचय और युद्धकी आज्ञा                                               | ६९१-६९६          | (मार्मिक बात् ७७५; विशेष                              |
| (विशेष बात ६९४)                                                         |                  | बात ५८२, ७८३, ७८७, ७९५)                               |
| ३६-४६ अर्जुनके द्वारा विराट्रूप भगवान्की                                |                  | १९-३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विवेचन                |
| स्तुति-प्रार्थना                                                        | ६९६-७०६          | (मार्मिक बात् ८१४)                                    |
| (विशेष बात ७०४)                                                         |                  | तेरहवें अध्यायके पद, अक्षर और                         |
| ४७-५० भगवान्के द्वारा विराट्रूपके दर्शनकी                               |                  | उवाच                                                  |
| दुर्लभता बताना और भयभीत अर्जुन                                          |                  | तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                       |
| को आश्वासन देना                                                         |                  | चौदहवाँ अध्याय                                        |
| (विशेष बात ७०७; संजय और                                                 |                  | १-४ ज्ञानको महिमा और प्रकृति-पुरुषसे                  |
| अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक                                               | **               | जगत्की उत्पत्ति<br>५-१८ सत्व, रज और तम—इन तीनों गुणों |
| रही ? ७११)                                                              |                  | ५-१८ सत्त्व, रज आर तम इन ताना गुणा<br>का विवेचन       |
| ५१-५५ मगवान्के द्वारा चतुर्भुकरूपकी महता<br>और उसके दुर्शनका उपाय बताना |                  | का विवयन<br>(विशेष बात ८२८, ८३३; मार्मिक              |
| आर उसक दुशनका उपाय बताना<br>(विशेष बात ७१७, ७१८)                        | वंदय-वंदद        | बात ८३८; विशेष झात ८४३, ८४५)                          |
| ग्यारहवें अध्यायके पद, अक्षर और                                         |                  | .१९-२७ भगवत्त्राप्तिका उपाय एवं गुणातीत               |
| न्यार्थल कान्यालया गर्ने अवार आर                                        |                  | 161 15 and and one of Same                            |

| श्लोक-संख्या   | विषय                                                 | पृष्ठ-संख्या             | श्लोक-संख्या         | विषय                                                    | पृष्ठ-संख्या         |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|                | क्षण                                                 | ८४६-८५६                  | (विशे                | ाप बात ९५७)                                             |                      |
|                | त ८४९)                                               |                          | २१-२४ आस्            | ो सम्पत्तिके मूलभूत दोष-                                |                      |
|                | मध्याय और पदं, अक्षर                                 |                          |                      | क्रोध और लोभसे रहित                                     |                      |
| और उवा         |                                                      | ८५६                      | होकर                 | शास्त्रविधिके अनुसार कर्म                               |                      |
|                | मध्यायमे प्रयुक्त छन्द                               | ८५६                      |                      | की प्रेरणा                                              |                      |
| ,              | पंद्रहर्वा अध्याय                                    | •                        |                      | वें अध्यायके पद, अक्षर और                               |                      |
| १-६ संसार-वध   | का तथा उसका छेदन                                     |                          | उवाच                 | •                                                       | ९६३                  |
|                | वान्के शरण होनेका और                                 |                          |                      | हवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                            | ९६३                  |
|                | कावर्णन                                              |                          |                      | सत्रहवाँ अध्याय                                         |                      |
| (विशेष ब       | तत ८६६; वैराग्य-सम्बन्धी                             |                          | •_c ਜੀਤ <sup>•</sup> | प्रकारकी श्रद्धाका और आसुर                              |                      |
|                | त ८६६; संसारसे सम्बन्ध-                              |                          |                      | वाले मनुष्योंका वर्णन                                   | ९६५-९७३              |
| विच्छेदके      | कुछ सुगम उपाय ८६८;                                   |                          |                      | विशेष मनुष्याका चर्चन<br>कि बात ९६८: विशेष बात ९७३)     | 144 104              |
| विशेष बा       | त ८७२, ८७३)                                          |                          | ·-                   | क, राजस और तामस आहारी                                   |                      |
| ७-११ जीवात्माक | ा स्वरूप तथा उसे जानने-                              |                          |                      | कि, राजस जार तामस जालत<br>विका वर्णन                    | <b>0</b> \29-668     |
| वाले औ         | र न जाननेवालेका वर्णन                                | <i>₹?</i> \- <i>00</i> \ |                      | ,१५५॥ ५५५<br>एप-सम्बन्धी विशेष बात ९७७,                 | 104.100              |
| (विशेष र       | वात ८८०, ८८५; मार्मिक                                |                          |                      | ले लिये आवश्यक विचार ९७८)                               |                      |
| बात ८८         | ८, ८९०)                                              |                          |                      | फ लिय आवस्यक विचार ५७८)<br>ए और दानके तीन-तीन भेदों     |                      |
| १२-१५ भगवान्के | प्रभावका वर्णन                                       | ६०१-४१১                  |                      | ाप आर दानक तान-तान मदा<br>प्रणिन                        | ९८०-९९७              |
| (परमात्म       | प्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात                          |                          |                      | त्वकताका तात्पर्य ९८१; मनकी                             | 100.110              |
|                | करण-सम्बन्धी विशेष बात                               |                          |                      | ता प्राप्त करनेके उपाय ९८८;                             |                      |
|                | र्मिक बात ९०२)                                       |                          |                      | ता त्राचा करनक ठनाव ८८८;<br>सम्बन्धी विशेष बात ९९५:     |                      |
|                | तर और पुरुषोत्तमका वर्णन                             |                          | •                    | सम्बन्धाः ।परापः बातः १९५;<br>ल-सम्बन्धी विशेष बात १९६) |                      |
|                | यायका उपसंहार (मार्मिक                               |                          |                      | तत्सत्' के प्रयोगकी व्याख्या                            |                      |
|                | ६; विशेष बात ९०७)                                    | ९०३-९१२                  |                      | असत्-कर्मका वर्णन                                       | 994-9007             |
|                | मध्यायके पद, अक्षर और                                |                          |                      | वे अध्यायके पद, अक्षर और                                | 170.1004             |
| उवाच           | ••••••                                               | . ९१२                    |                      | 14, out out                                             | €00\$                |
| . पद्रहर्वे    | अध्यायमे प्रयुक्त छन्द                               | . ९१२                    |                      | वे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                              | ξοο <b>3</b>         |
|                | सोलहर्वो अध्याय                                      |                          | 446.                 | अठारहर्वो अध्याय                                        | Çooş                 |
|                |                                                      | -                        | १-१२ मंत्रा          | जिंदान) के विषयमें मतान्तर                              |                      |
|                | त दैवी और आसुरी सम्पत्ति<br>-                        |                          |                      | कर्मयोगका वर्णन                                         | 205-9-100            |
|                | T                                                    | , 484-458                |                      | र्मक बात १०१९; कर्म-सम्बन्धी                            | (004-1050            |
|                | चात् ९३२, ९३४)<br>विमुख हुए आसुरी सम्पत्ति-          |                          |                      | । बात १०२२)<br>।                                        |                      |
|                | । 1वमुख हुए आसुरा सन्पात-<br>पूर्योकी मान्यताओका कथन |                          | १३-४० सांख           | योगका वर्णन                                             | 6 - 310 0 - im4      |
|                | बात <b>९</b> ४३)                                     | 147.702                  | (मार्ग               | कि बात १०४७; विशेष बात                                  | \$020- <b>\$</b> 008 |
| . ९-१६ आसरी    | सम्पत्तिवाले मनुष्येवि                               | 5                        |                      | ५ १०६३, १०६९, १०७०)                                     | 7                    |
| दराचारो        | और मनोरधोंका फलसहित                                  | <br>T                    | ४१-४८ कर्मय          | गिका भक्तिसहित वर्णन                                    | 9 0197 - 9 0 0 5     |
| वर्णन          |                                                      | . ९४५-९५३                | (विशे                | ष बात १०७४; गोरक्षा-सम्बन्धी                            | 1000-1014            |
|                | सम्पत्तिवाले मनुष्योके दुर्भाव                       |                          | विशेष                | यात १०७८, स्वाभाविक कर्मीका                             | - '                  |
|                | र्गतिका वर्णन                                        |                          | तात्पर               | १०८१; जाति जन्मसे मानी                                  |                      |
|                |                                                      |                          | ,,,,,,               | · - 1) - mid = 1 - 1 d - 4 (4)                          | 15                   |

| श्लोक-संख्या    | विषय                  | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्य    | ॥ विषय                        | पृष्ठ-संख्या |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| जाय या          | कर्मसे ? १०८१; विशेष  | •-           | য়             | एगागति-सम्बन्धी विशेष बात १   | . १२९;       |
| वात १०          | ८७, १०९०, १०९३)       |              | য              | रणागतिका रहस्य ११४०)          |              |
| ४९-५५ सांख्ययोग | ाका वर्णन             | १०९६-११०४    |                | मन्द्रगवद्गीताकी महिमा ,      | ११४६-११६५    |
| (विशेष          | बात ११०२)             |              | (1             | मार्मिक बात ११५९)             | 1            |
|                 | क्रका वर्णन           | ११०५-११४६    | 37             | ठारहवें अध्यायके पद, अक्ष     | (और          |
|                 | बन्धी विशेष बात ११०७; |              |                | वाच                           |              |
| विशेष व         | त ११११, १११५, १११७;   |              | अ              | ठारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन | द ११६५       |
|                 |                       | 2.0          | ∰——<br>ाचित्र) | <u> </u>                      |              |
| _               |                       |              | •              |                               | •            |
| क्रम संख्या     |                       | पृष्ठ-संख्या | क्रम संख्या    |                               | पृष्ठ-संख्या |
| १               |                       | न            | Ę              |                               | 500          |
| २               |                       | 88           | ø              |                               | ८२२          |

#### (सादे चित्र)

| हम संख्या | पृष्ठ-संख्या | क्रम संख्या | पृष्ठ-संख्या |  |
|-----------|--------------|-------------|--------------|--|
| १         | *            | ц           | ५६१          |  |
| ₹         | 35.8         | ٠ ق         | ६६५          |  |
| 3         | ₹७९          | <b>v</b>    | ९६४          |  |
| 8         | ३८०          |             |              |  |
|           |              |             | 1 .          |  |

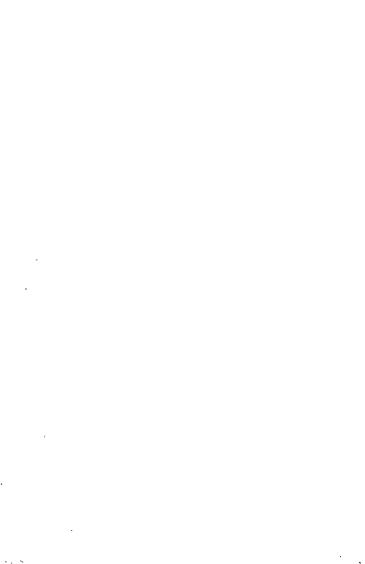





मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् ।। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च । ददाति गीता करुणाईभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय ।। संजीवनी साधकजीवनीयं प्राप्तिं हरेवैं सरलं ब्रवीति ।। करोति दूरं पथिविघ्नबाधा ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम् ।।

#### गीताकी महिमा

श्रीमद्भगवद्गीताकी महिमा अगाध और असीम है । यह भगवद्गीता प्रन्थ प्रस्थानत्रयमें माना जाता है । मनुष्यमात्रके उद्धारके लिये तीन राजमार्ग 'प्रस्थानत्रय' नामसे कहे जाते हैं-एक वैदिक प्रस्थान है, जिसको 'उपनिषद' कहते हैं: एक दार्शनिक प्रस्थान है, जिसको 'ब्रह्मसूत्र' कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है, जिसको 'भगवद्गीता' कहते हैं । उपनिषदोंमें मन्त हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवद्गीतामें श्लोक हैं । भगवद्गीतामें श्लोक होते हुए भी भगवान्की वाणी होनेसे ये मन्त्र ही हैं। इन श्लोकोंमें बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होनेसे इनको सत्र भी कह सकते हैं। 'उपनिषद्' अधिकारी मनुष्योंके कामकी चीज है ·और 'ब्रह्मसूत्र' विद्वानेंकि कामकी चीज है; परन्तु 'भगवदगीता' सभीके कामकी चीज है।

भगवद्गीता एक बहुत ही अलौकिक, विचित्र ' मन्थ है । इसमें साधकके लिये उपयोगी पुरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देशका, किसी भी वेशका, किसी भी समुदायका, किसी भी सम्प्रदायका, किसी भी वर्णका, किसी भी · आश्रमका कोई व्यक्ति क्यों न हो । इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय-विशेषकी निन्दा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्त्वका ही वर्णन है । वास्तविक तत्त्व (परमात्मा) वह है. जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थींसे सर्वथा अतीत और सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, आदिमें परिस्थिति नित्य-निरन्तर एकरस-एकरूप रहनेवाला है। जो मनध्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्त्व वहाँ वैसा ही पूर्णरूपसे विद्यमान है। परन्तु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्तियोंमें राग-द्वेषके कारण उसका अनुभव नहीं होता । सर्वथा राग-द्वेषरहित होनेपर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है।

भगवदगीताका उपदेश महान् अलौकिक है । इसपर कई टीकाएँ हो गयीं और कई टीकाएँ होती ही चली जा रही हैं. फिर भी सन्त-महात्माओं. विद्वानोंके मनमें गीताके नये-नये भाव प्रकट होते रहते हैं । इस गम्भीर ग्रन्थपर कितना ही विचार किया जाय, तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता । इसमें जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते हैं. वैसे-ही-वैसे इसमेंसे गहरी बातें मिलती चली जाती है । जब एक अच्छे विद्वान परुषके भावोंका भी जल्दी अन्त नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि यावन्पात्र अनन्त है, ऐसे भगवानुके द्वारा कहे हुए वचनोंमें भरे हुए भावोंका अन्त आ ही कैसे सकता है?

इस छोटे-से ग्रन्थमें इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चीहनेवाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, सम्प्रदाय, मत आदिका कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस प्रन्थको पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस प्रन्थका थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे तो उसको अपने उद्धारके लिये बहुत ही सन्तोपजनक उपाय मिलते हैं । हरेक दर्शनके अलग-अलग अधिकारी होते हैं, पर गीताकी यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहनेवाले सब-के-सब इसके अधिकारी हैं।

भगवदगीतामें साधनोंका वर्णन करनेमें, विस्तारपूर्वक समझानेमें, एक-एक साधनको कई बार कहनेमें संकोच नहीं किया गया है, फिर भी प्रन्यका कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेपमें विस्तारपूर्वक यथार्थ और पूरी बात बतानेवाला दूसरा कोई प्रन्य नहीं दीखता । अपने कल्याणकी उत्कट अभिलापानाला मनुष्य हरेक परिस्थितिमें परमात्मतत्त्वको प्राप्तं कर सकता है; युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी अपना कल्याण कर सकता है-इस प्रकार व्यवहारमात्रमें परमार्थकी कला गीतामें सिखायी गयी है। अतः इसके जोडेका दूसरा कोई प्रन्थ देखनेमें नहीं आता ।

ेगीता एक प्रासादिक ग्रन्थ है । इसका आश्रय लेकर पाठ करनेमात्रसे बड़े विचित्र, अलीकिक और शान्तिदायक भाव रफ़्रित होतें हैं। इसका मन लगाकर पांठ करनेमात्रसे बड़ी शान्ति मिलती है । इसकी एक विधि यह है कि पहले गीताके पूरे श्लोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर लिये जाये, फिर एकात्तमें बैठकर गीताके अन्तिम श्लोक 'यत्र योगेश्वरः कृष्णः ''''' यहाँसे लेकर गीताके पहले श्लोक 'धर्मक्षेत्रे करुक्षेत्रे....'-यहाँतक बिना पुस्तकके उल्टा पाँठ किया जाय तो वडी शान्ति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीताका एक या अनेक बार पाठ किया जाय तो इससे गीताके विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं । मनमें कोई 'शङ्का होती है तो पाठ करते-करते उसका समाधान हो जाता है।

वास्तवमें इस ग्रन्थंकी महिमाका वर्णन करनेमें कोई भी संमर्थ नहीं है। अनन्तमहिमाशाली प्रन्थकी महिमाका वर्णन कर ही कौन संकता है ?

#### गीताका खास लक्ष्य

गीता किसी वादको लेकर नहीं चली है अर्थात् द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाहैत्, देताहैत, विशुद्धाद्वैत, अचित्त्यभेदाभेद आदि किसी भी ्वादको, किसी एक सम्प्रदायके किसी एक सिद्धान्तको लेकर नहीं चली है। गीताका मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मृत, ्रसिद्धान्तको माननेवाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थितिमें कल्याण हो जाय, वह किसी भी ूप्रिस्थितिमें परमात्मप्राप्तिसे विश्वतं न रहे; क्योंकि जीवमानका मनुष्ययोगिमें जन्म केवल अपने सृष्टिसे पूर्व परमालामें 'में एक ही अनेक कल्याणके लिये ही हुआ है। संसारम ऐसी कोई रूपोमें हो जॉर्क ऐसा संकल्प हुआ। इस िभी प्रारिस्थिति तहीं, है, जिसमें मनुष्यका कल्याण संकत्पसे, एक हो परमात्मा, प्रेमवृद्धिकी लीलाके ंचे हो सकता हो । कारण कि चरमात्मतत्त्व प्रत्येक ं लिये, प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये स्वयं परिस्थितिमें सँमानरूपसे विद्यमानं हैं। अंतः ही श्रीकृष्ण और श्रीजी (श्रीराधा)—हर्ने दो साधकके सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थित

'आये, उसका केवल सदुपयोग करना है । सदुपयोग करनेका अर्थ है—दुःखदायी परिस्थित अनिपर मुखकी इच्छाका त्याग करना और सुखदाया परिस्थिति आनेपर सुखभोगका तथा 'वह 'वेनी रहे' ऐसी इच्छाका त्यांग करना और उसको दूसरोको सेवामे लगाना । इस प्रकार सदुपयोग करनेसे मृतुष्य दुःखदायी और सुखदायी—दोनो परिस्थितियोसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात् उसका कल्याण हो जाता है।

सृष्टिसे पूर्व परमालामें 'मैं एक हो अनेक रूपोमें प्रकट हो गये । उन दोनोंने परसार लीला कानेके लिये एक खेल रचा । उस खेलके लिये प्रभुके संकल्पसे अनन्त जीवोंकी (जो कि अनादिकालसे थे) और खेलके पदार्थों-(शारीरादि-) की सृष्टि हुई । खेल तभी होता है, जब दोनों तरफके खिलाड़ी स्वतन्त हों । इसिलये भगवान्ते जीवोंको स्वतन्त्रता प्रदान की । उस खेलमें श्रीजीका तो केवल भगवान्की तरफ ही आकर्षण रहा, खेलमें उनसे भूल नहीं हुई । अतः श्रीजी और भगवान्में प्रेमवृद्धिकी लीला हुई । परन्तु दूसरे जितने जीव थे, उन सबने भूलसे संयोगजन्य सुखके लिये खेलके पदार्थों-(उत्पत्ति-विनाशाशील प्रकृतिजन्य पदार्थों-)के साथ अपना सम्बन्ध मान लिया, जिससे वे जन्म-मरणके चक्करमें पड़ गये !

खेलके पदार्थ केवल खेलके लिये ही होते

#### गीताका योग

सआ है।

गीतामें 'योग' शब्दकें बड़े विचित्र-विचित्र अर्थ हैं । उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं---

- (१) 'गुजिर् योगे' घातुसे बना 'योग' शब्द, जिसका अर्थ है—समस्त्र परमात्माके साथ नित्य-सम्बन्ध; जैसे'समत्वं योग उच्यते'(२ । ४८) आदि । यही अर्थ गीतामें मुख्यतासे आया है ।
- (२) 'युज् समाधी' घातुसे बना 'योग' शब्द, जिसका अर्थ है—चितकी स्थिता अर्थात् समाधिमें स्थिति; जैसे 'यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया' (६।२०) आदि।
- (३) 'युज् संवमने' धातुसे बना 'योग' शब्द, जिसका अर्थ है—संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे 'पश्य मे योगमैश्वरम' (९।५) आदि।

गीतामें जहाँ कहीं 'योग' शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनोंमेंसे एक अर्थकी मुख्यता और शेष दो अर्थोंकी गौणता है; जैसे— 'यूनिर योगे' बाले 'योग' शब्दमें समता-(सम्बन्ध-)की मुख्यता योग है, पर समता आनेपर स्थिरता और सामर्थ्य \* भी स्वतः आ जाती है । 'यूज् समाधी' खाले 'योग' शब्दमें स्थिरताकी मुख्यता है,पर स्थिरता आनेपर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है । 'यूज् संयमने' वाले 'योग' शब्दमें सामर्थ्यकी मुख्यता है, पर सामर्थ्य आनेपर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है । अतः गीताका 'योग' शब्द बडा व्यापक और गम्भीरार्थक है ।

हैं, किसीके व्यक्तिगत नहीं होते । परन्तु वे जीव

खेल खेलना तो भूल गये और मिली हुई

खतन्त्रताका दुरुपयोग करके खेलके पदार्थींको

अर्थात् शरीरादिको व्यक्तिगत मानने लग गये ।

इसलिये वे उन पदार्थीमें फँस गये और भगवानसे

सर्वथा विमुख हो गये । अब अगर वे जीव

शरीरादि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंसे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जायँ, तो वे जन्म-

जीव संसारसे

नित्ययोग-(नित्य

पहचान ले-इसीके लिये भगवदगीताका अवतार

सम्मुख हो जायँ और भगवान्के

विमख

मरणरूप महान् दुःखसे सदाके

अतः

अपने

पातझलयोगदर्शनमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको 'योग' नामसे कहा गया है—'योगिश्चत्वृत्तिनिरोधः' (१।२) और उस योगका परिणाम बताया है—द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति हो जाना—'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' (१।३)। इस प्रकार पातझलयोगदर्शनमें योगका जो परिणाम बताया गया है, उसीको गीतामें 'योग' नामसे कहा गया है (२।४८; ६।२३)। तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक

<sup>\*</sup> पगवान्में संसारमात्रको उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदिको जो सामध्यं है, बह सामध्यं योगीमें नहीं आती— जनद्व्यापावर्जम्' (ब्रह्मसूत्र ४ । ४ । १७ ) । योगीमें जो सामध्यं आती है, उससे वह संसारमात्रपर विजय प्राप्त कर लेता है (गीता ५ । १९) अर्थात् कैसी ही अनकूल-प्रतिकृत परिस्थिति आनेपर भी उसपर कोई असर नहीं पड़ता ।

- (३) करण-सापेक्ष-शैलीमें प्राकृत शक्तियों (सिद्धियों-) की प्राप्ति होती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें प्राकृत शक्तियोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर सीधे परमात्मतत्त्वक अनुभव होता है।\*
- (४) करण-सापेक्ष-शैलीमें कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर, अपने खरूपमें स्थित होनेपर अथवा भगवान्के शरण होनेपर तत्काल सिद्धि मिलती है।

पातञ्चलयोगदर्शनमें तो योगकी मिदिके लिये करण-सापेक्ष-शैलीको महत्त्व दिया गया है. पर गीतार्मे योगको सिद्धिके लिये करण-निरपेक्ष-शैलीको ही महत्त्व दिया गया है। परमात्मामें मन लग गया. तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कछ नहीं हुआ--यह करण-सापेक्ष-शैली है। परमात्मामें मन लगे या न लगे. कोई बात नहीं. पर स्वयं परमात्मामें लग जाय---यह करण-निरपेक्ष-शैली है। तात्पर्य यह है कि करण-सापेक्ष-शैलीमें परमात्माके साथ मन-बद्धिका सम्बन्ध है. और करण-निरपेक्ष-शैलीमें मन-बद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्माके साथ खयंका सम्बन्ध है । इसलिये करण-सापेक्ष-शैलीमें अध्यासके द्वारा क्रमसे सिद्धि होती हैं. पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें अध्यासकी आवश्यकता नहीं है । कारण कि खयंका परप्रात्मके साथ स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध (नित्ययोग) है । अतः भगवान्से सम्बन्ध मानने अथवा जाननेमें अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है; जैसे—विवाह होनेपर

स्त्री पुरुषको अपना पति मान लेती है, तो ऐसा
माननेके लिये उसको कोई अध्यास नहीं करना पड़ता ।
इसी तरह किसीके बतानेपर 'यह गङ्गाजी है'-ऐसा
जाननेके लिये भी कोई अध्यास नहीं करना पड़ता । ।
करण-सापेक्ष-शैलीमें तो अपने लिये साधन करने
(क्रिया-) की मुख्यता रहती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें
जानने (विवेक) और मानने-(भाव) की मुख्यता
रहती है।

'मेरा जड़ता-(शरीरादि-) से सम्बन्ध है ही नहीं — ऐसा अनुभव न होनेपर भी जब साधक इसको आरम्भसे ही दुढतापूर्वक मान लेता है. तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जैसे वह 'मैं आरि हैं और शरीर मेरा है'—इस प्रकार गलत मान्यता करके बैधा था, ऐसे ही 'मैं शरीर नहीं हैं और शरीर मेरा नहीं है'--इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है; क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट जाती है--यह सिद्धान्त है। इसी बातको भगवानने गीतामें कहा है कि अज्ञानी मनव्य शरीरसे सम्बन्ध जोडकर उससे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है—अहंकारविमदात्मा कर्नाहमिति मन्यते'(३ । २७) । परन्त ज्ञानी मनध्य उन क्रियाओंका कर्ता अपनेको नहीं मानता—नैव किञ्चितकरोधीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' (५ १८) । तात्पर्य यह हआ . कि अवास्तविक मान्यताको मिटानेके लिये वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है।

'में हिन्दू हूँ', 'मैं ब्राह्मण हूँ', 'मैं साधु हूँ'

<sup>\*</sup> अगर करण-सापेक्ष-शैली-(जिसवृत्तिनिरोध) से सीधे परमात्मतत्वकी प्राप्ति हो जाती, तो पातग्रलयोगदुर्शनका 'विभूतिमाद' (जिसमें सिद्धियोंका वर्णन है) व्यर्थ हो जाता । करण-सापेक्ष-शैलीसे जिन सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है, वे तो परमात्मतत्वकी प्राप्तिमें विम्न हैं । पातग्रलयोगदर्शनमें भी उन सिद्धियोंकी विम्ररूपसे माना गया है—'ते समाधाद्यापसर्गा खुख्याने सिद्धयः' (३ । ३७) अर्थात् वे (सिद्धियों) समाधिकी सिद्धिमें विम्न है और व्यव्यव्यान-(व्यव्वहार-)में सिद्धियाँ है; 'स्यान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्याकराणं पुनरनिष्टमसङ्गात् (३ । ५९) अर्थात् लोकपाल देवताओं के हारा (अपने लोकोंकि स्रोप्तांका सालव देका) बुलानेयर न तो उन भोगीमें राग करना चाहिये और न अभिमान करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे पुन: अनिष्ट (पतन) होनेकी सम्भावना है।

भैं वासलक्षे परमात्माको मानने अधवा जाननेके विषयमें संसारका कोई भी दृष्टान्त पूरा नहीं घटता । कारण कि संसारको मानने अधवा जाननेमें तो मन-बुद्धि साधमें रहते हैं, पर परमात्माको मानने अधवा जाननेमें मन-बुद्धि साधमें नहीं रहते अर्थात् परमात्माकां अनुमक स्वयंसे होता है, मन-बुद्धिसे नहीं । दूसरी बात, संसारको मानने अधवा जाननेका तो आरम्प और अन्त होता है, पर परमात्माको मानने अधवा जानका आरम्प और अन्त नहीं होता । कारण कि वासावमें संसारके साथ हमारा (स्वयंका) सम्बन्ध है ही नहीं, जबकि परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध सदासे ही है और सदा ही रहेगा ।

आदि मान्यताएँ इतनी दृढ़ होती हैं कि जबतक इन मान्यताओंको स्वयं नहीं छोड़ता, तबतक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता । ऐसे ही 'मैं शरीर हूँ', 'मैं कर्ता हूँ' आदि मान्यताएँ भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधकको कठिन मालूम देता है । परंचु ये लौकिक मान्यताएँ अवास्तविक, असत्य होनेके कारण सदा रहनेवाली नहीं है, प्रत्युत मिटनेवाली हैं । इसके विपरीत 'मैं शरीर नहीं हूँ', 'मैं भगवान्का हूँ' आदि मान्यताएँ वास्तविक, सत्य होनेके कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनको विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है । इसलिये वास्तविक मान्यता दृढ़ होनेपर मान्यतारूपसे नहीं रहती, प्रत्युत बोध-(अनुभव-) में परिणत हो जाती है ।

यद्यपि गीतामें करण-सापेक्ष-शैलीका भी वर्णन किया गया है (जैसे ३४;६ । १०-२८;८ । ८-१६; १५ । ११ आदि) तथापि मंख्यरूपसे करण-निरपेक्ष-शैलीका ही वर्णन हुआ है (जैसे २ 1४८, ५५; ३ 1१७; ४ 1३८; ५ । १२का पूर्वार्धः ६ । ५: ९ । ३०-३१; १२ । १२; १८ । ६२. ६६,७३ आदि-आदि) । इसका कारण यह है कि भगवान साधकोंको शोघतासे और सुगमतापूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुनने युद्धकी परिस्थिति प्राप्त होनेके समय अपने कल्याणका उपाय पूछा है। अतः उनके क्रत्याणके. लिये करण-निरपेक्ष-शैली ही काममें आ सकती है: क्योंकि करण-निरपेक्ष-शैलीमें मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें और सम्पूर्ण शास्त्रविहित कर्म करते हुए भी अपना कल्यांण कर सकता है। इसी शैलीके अनुसार .(अभ्यास किये बिना) अर्जुनका .मोहनाश हुआ और उनको स्मृतिकी प्राप्ति हुई (१८ । ७३) ।

साधनकी करण-निरपेक्ष-शैली सबके लिये समान-रूपसे उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदिकी आवश्यकता नहीं है। इस शैलीमें केवल परमालगापिकी उत्कट अभिलापा होनेसे ही
तत्काल जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होकर नित्यप्राप्त
परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है । जैसे कितने ही
वर्षाका अँधेए हो, एक दियासलाई जलाते हो वह
नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ताके साथ कितना हो
पुएमा (अनन्त जन्मोका) सम्बन्ध हो, परमात्मप्राप्तिको
उत्कट अभिलापा होते ही वह मिट जाता है । इसलिय
उत्कट अभिलापा करण-सापेक्षतासे होनेवाली समाधिसे
भी ऊँची चीज है । ऊँची-से-ऊँची निर्विकल्प समाधिसे
धी ऊँची चीज है । ऊँची-से-ऊँची निर्विकल्प समाधिसे
हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार
होता है अर्थात् समाधिका भी आरम्भ और अन्त
होता है । जबतक आरम्भ और अन्त होता है, तवतक
जड़ताके साथ सम्बन्ध है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद
होनेपर साधनका आरम्भ और अन्त नहीं होता, प्रत्युत
परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है \* ।

वास्तवमें देखा जाय तो परमासासे वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं । केवल संसारसे माने हुए संयोगके कारण परमालासे वियोग अतीत हो रहा है । संसारसे माने हुए संयोगका त्याग करते ही परमात्मतत्वके अभिलाधी मनुष्यको तत्काल निव्ययोगका अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है ।

अन्तःकरणको शुद्ध करनेकी आवश्यकता भी करण-सापेक्ष-शैलीमें ही है, करण-निरपेक्ष-शैलीमें नहीं । जैसे कलम बढ़िया होनेसे लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे हो करण (अन्तःकरण) शुद्ध होनेसे क्रियाएँ तो शुद्ध हो सकती है, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता । कर्ता शुद्ध होता है—अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे; क्योंकि अन्त-करणसे अपना सम्बन्ध मानना हो मूल अशुद्ध है ।

नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वके साथ जीवका नित्ययोग स्वतःसिद्ध हैं; अतः उसकी प्राप्तिमें करणकी अपेक्षा

<sup>\*</sup> जमतक जड़ताका सम्बन्ध रहता है, तयतक दो अवस्थाएँ रहती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील होनेसे जड़ प्रकृति कभी एकरूप नहीं रहती । अतः समाधि और व्युत्यान—ये दोनों अवस्थाएँ जड़ताके सम्बन्धा हो होती है । जड़तासे सम्बन्ध-विक्वेद होनेपर 'सहजावस्था' होती है, जिसे सन्तोने 'सहज समाधि' कहा है । इससे फिर कभी व्युत्यान नहीं होता ।

नहीं है। केवल उधर दृष्टि डालनी है, जैसा कि श्रीरामचरितमानसमें आया है—संकर सहज सरूप सम्हारा' (१।५८।४) अर्थात् भगवान् शङ्करने अपने सहज स्वरूपको सँभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली । सँभाली चीज वह होती है. जो पहलेसे ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालनेसे पता लग जाय कि यह है । ऐसे ही दृष्टि डालनेमात्रसे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । परन्तु सांसारिक सुखकी कामना, आशा और भोगके कारण उधर दृष्टि डालनेमें, उसका अनुभव करनेमें कठिनता मालुम देती है। जबतक सांसारिक भोग और संग्रहको तरफ दृष्टि है, तबतक मनुष्यमें यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूपकी तरफ दृष्टि डाल सके । अगर किसी कारणसे, किसी खास विवेचनसे उधर दृष्टि चली भी जाय, तो उसका स्थायी रहना बडा कठिन है। कारण कि नाशवान पदार्थोंकी जो प्रियता भीतरमें बैठी हुई है, वह प्रियता भगवानके स्वतःसिद्ध सम्बन्धको समझने नहीं देती: और समझमें आ जाय तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जाप्रत हो जाय कि उस

तत्त्वका अनुभव कैसे हो ? तो इस अभिलापामें यह ताकत है कि यह संसारकी आसक्तिका नाश कर देगी ।

गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—तीनों ही साधन करण-निर्पक्ष अर्थात् स्वयंसे होनेवाले हैं। कारण कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिये नहीं हैं, प्रत्युत दूसरोंके और दूसरोंकी सेवाके लिये हैं, मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं—इस प्रकार विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण-सापेक्ष (अध्यास) नहीं हैं, क्योंकि इसमें जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हैं। अतः कर्मयोगमें स्वयं ही जड़ताका स्याग करता है, ज्ञानयोगमें स्वयं ही स्वयंको जानता है और भिक्तियोगमें स्वयं ही भगवान्के शरण होता हैं।

गीताकी इस 'साधक-संजीवनी' टीकामें भी साधनकी करण-निरपेक्ष-शैलीको ही मुख्यता दी गयी है, क्योंकि साधकोंका शीधतासे और सुगमतापूर्वक कल्याण कैसे हो—इस बातको सामने रखते हुए ही यह टीका लिखी गयी है।

#### टीकाके सम्बन्धमें

छोटी अवस्थाते ही मेरी गीतामें विशोष रुचि रही है। गीताका गम्भीरतापूर्वक मनन-विचार करनेसे तथा अनेक सत्त-महापुरुषोंके सङ्ग और वचनोसे मुझे गीताके विषयको समझनेमें बड़ी सहायता मिली। गीतामें महान् संतोष देनेवाले अनन्त विचित्र-विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावोंको पूरी तरह समझनेको और उनको व्यक्त करनेको मेरेमें सामर्थ्य नहीं है। परन्तु जब कुछ गीताप्रेमी सज्जनी विशेष आग्रह किया, हठ किया, तब गीताके मार्मिक भावोंका अपनेको बोध हो जाय तथा और कोई मनन करे तो उसको भी इनका बोध हो जाय—इस दृष्टिसे गीताकी व्याख्या लिखवानेमें प्रवृत्ति हुई।

सबसे पहले एक बारहवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी। इसको संबत् २०३० में 'गीताका मक्तियोग' नामसे प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षीके बाद तरहवें और चौदहवें अध्यायको व्याख्या लिखवायी, जिसको संबत् २०३५ में 'गीताका जानयोग' नामसे प्रकाशित किया गया। इसको

लिखवानेके बाद ऐसा विचार हुआ कि कुर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-ये तीन योग है. अतः इन तीनों हाँ योगोपर तीन पस्तकें तैयार हो जायें तो ठीक रहेगा । इस दष्टिसे पहले बारहवें अध्यायकी व्याख्याका संशोधन-परिवर्धन किया गया और उसके साथ पंद्रहवें अध्यायकी व्याख्याको भी सम्मिलित करके संवत् २०३९ में 'गीताका भक्तियोग' (द्वितीय संस्करण) नामसे प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे. चौथे और पाँचवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी। इसको 'गीताका कर्मयोग' नामसे दो खण्डोंमे प्रकाशित किया गया । इसका प्रकाशन विलम्बसे संवत् २०४० में हुआ । उपर्युक्त 'गीताका भक्तियोग', 'गीताका ज्ञानयोग'और 'गीताका कर्मयोग'—इन तीनी पुरतकोमे लिखनेकी शैली कुछ और रही अर्थात् पहले सम्बन्ध, फिर श्लोक, फिर भावार्थ, फिर अन्वय और फिर पद-व्याख्या— इस शैलीसे लिखा गया । परन्तु इन तीनों पुस्तकोके बाद लिखनेकी शैली बदल दी गयी अर्थात् पहले सम्बन्ध, फिर श्लोक

और फिर व्याख्या—इस शैलीसे लिखा गया। इसमें दूराएँकी प्रेरण भी रही। शैली बदलनेमें भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाय और जल्दी लिखा जाय, जिससे पाठकोंको पढ़नेमें अधिक समय न लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकोंके हाथ पहुँच जाय। इसी शैलीसे पहले सोलहवें और सत्रहवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी। इसको संवत् २०३९ में 'गीताको सम्पत्ति और श्रद्धा' नामसे प्रकारित किया गया। इसके संवत् २०३९ में 'गीताको सम्पत्ति अध्यादवें अध्यादवें अध्यादवें स्वाह्य स

जब सोलहर्ने, सत्रहर्ने और अठारहर्ने अध्यापकी व्याख्या छप गयी, तब किसीने कहा कि अगर श्लोकोंके अर्थ भी दे दिये आप तो टॉक रहेगा; क्योंकि पहले पाठक श्लोकका अर्थ समझ लेगा, तो फिर व्याख्या समझनेमें सुन्दाधा रहेगी । अतः 'गीताकी सम्पत्ति और श्रद्धा' के दूसरे संस्करण (संबत् २०४०) में श्लोकोंके अर्थ भी दे दिये गये । स्लोकोंके अर्थ देनेके साथ-साथ पदाँकी व्याख्या करनेका क्रम भी कुछ बदल गया ।

इसके बाद दसमें और ग्याहमें अध्यायको व्याख्या लिखनायो । इसको 'गीताको विभूति और विश्वरूप-दर्शन' गमसे प्रकाशित किया गया । फिर सातनें, आउनें और नवें अध्यायको व्याख्या लिखनायी, निसको 'गीताको राजविद्या' नामसे प्रकाशित किया गया । इसके बाद छठे अध्यायको व्याख्या लिखनायी, जो 'गीताका ध्यानयोग' गमरो प्रकाशित की गयी । अन्तमें पहले और दूसरें अध्यायको व्याख्या लिखनायी । इसको 'गीताका आसम' गमसे प्रकाशित किया गया । ये चारों पुस्तकें संग्रत् २०४१में प्रकाशित हुई ।

इस प्रकार भगवत्कृगासे पूरी गीताकी टीका अलग-अलग कुल दस खण्डोमें गीताप्रेससे प्रकाशित हुई । इनको प्रकाशित करनेके कार्यमें कागज आदिको कई किठाइयाँ आती रहीं, फिर भी सत्सड्डी भाइयोंके उद्योगसे इनको प्रकाशित करनेका कार्य चलता रहा । लोगोंने भी इन पुस्तकोंको उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकोंके दो-दो, तीन-तीन संस्करण भी निकल गये ।

इस टीकाको एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया

है और इसको पहले अध्यायसे लेकर अठारहवें अध्यायतक क्रमसे भी नहीं लिखवाया गया है। इसलिये इसमें पूर्वापतकों दृष्टिसे कई विरोध आ सकते हैं। एरनु इससे साधकोंकों कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कहीं-कहीं सिद्धान्तोंके विवेचनमें भी फरक पड़ा है; परनु कमेंगीग, ज्ञानयोग और भिक्तयोग—ये तोनों स्वतन्तवापूर्वक परमात्मतत्वको प्राप्ति करानेवाले हैं—इसमें कोई फरक नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय 'साधकोंको श्रीप्र लाभ कैसे हो —ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीकाको भाषा, शैली आदिमें परिवर्तन होता रहा है।

इस टीकामें बहुतसे श्लोकोंका विवेचन दूसरी टीकाआके विपरीत पड़ता है। परनु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओंको गलत बतानेमें किछिन्मात्र भी नहीं है, प्रत्युत मेरेको जैसा निर्विवादरूपसे उचित, प्रकरण-सङ्गत, युक्तियुक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैंने किया है। मेरा किसीके खण्डनका और किसीके मण्डनका भाव बिल्कुल नहीं रहा है।

श्रीमद्भगवदगीताका अर्थ बहुत ही गम्भीर है । इसका पठन-पाठन, मनन-चिन्तन और विचार करनेसे बड़े ही विचित्र और नये-नये भाव स्फरित होते रहते हैं, जिससे मन-बृद्धि चिकत होकर तृप्त हो जाते हैं! टीका लिखवाते समय जब इन भावोंको लिखवानेका विचार होता. तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कौन-कौनसे भाव लिखवाऊँ और कैसे लिखवाऊँ-इस विषयमें अपनेको बिल्कल ही अयोग्य पाता । फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं. उनके आग्रहसे कुछ लिखवा देता । वे उन भावोंको लिख लेते और संशोधित करके उनको पस्तकरूपसे प्रकाशित करवा देते । फिर कभी उन पुस्तकोंको देखनेका काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियाँ मालम देतीं और ऐसा मालम देता कि परी बातें नहीं आयी हैं, वहत-सी बातें छूट गयी हैं! इसलिये उनमें बार-बार संशोधन-परिवर्धन किया जाता रहा । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गये विषयको अपेक्षा बादमें लिखे गये विषयको ही महत्त्व दें और उसीको खीकार करें।

पूरी गीताको टीकाके अस्ता-अस्ता कई खण्ड रहनेसे उनके पुनर्मुद्रणमें और उन सबके एक साथ प्राप्त होनेमें कठिनाई रहती है—ऐसा सोचकर अब पूरी गीताको टीकाको एक जिस्ट्रमे प्रस्तुत प्रश्यके रूपमें प्रकाशित किया गया है। ऐसा करनेसे पहले पूर्व-प्रकाशित सम्पूर्ण टीकाको एक बार पुनः देखा है और उसमे आवश्यक संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन भी किया है। तेरहवें और चौदहवें अध्यायकी व्याख्या भी दुबाग लिखवायी गयी है। भाषा और मैलीको भी लगभग एक समान बनानेकी चेष्टा की गयी है। कई बातोंको अनावश्यक समझकर हटा दिया है, कई नयी बातें जोड़ दी हैं और कई बातोंको एक स्थानसे हटाकर दूसरे पर्थाचित स्थानपर दे दिया है। जिन बातोंकी ज्यादा पुनरुक्तियाँ हुई हैं, उनको यथासम्भव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं। विशेष घ्यान देनेयोग्य बातोंकी पुनरुक्तियोंको साधकोंके लिये उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कार्यमें बहुत-सी भूले भी हो सकती हैं, जिसके लिये मेरी पाठकोंसे करबन्द क्षमा-यावना है। साथ ही पाठकोंसे यह प्रार्थना है



िक उनको जो भूलें दिखायी दें, उनको वे सूचित करनेको कृपा करें। इससे आगेके संस्करणमें उनका सुधार करनेमें सविधा रहेगी।

गीतासे सम्बन्धित कई नये-नये विषयोंका, खोजपूर्ण निबन्धोंका एक संग्रह अलगसे तैयार किया गया है, जिसकी 'गीता-दर्पण' नामसे प्रकाशित किया गया है।

गोताका मनन-विचार करनेसे और गोताकी टीका लिखवानेसे मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गोताके विषयका बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है । दूसरे भाई-वहन भी यदि इसका मनन करेंगे, तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा—ऐसी मेरी व्यक्तिगत थाएण है । गोताका मनन-विचार करनेसे लाभ होता है—इसमें मुझे कभी किश्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है ।

कृष्णानुम्रह्दायिका सकरुणा गीता समाराधिता । कर्मज्ञानविदागभक्तिरसिका मर्मार्थसंदर्शिका । स्रोत्कण्ठं किल साधकैरतुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशती संजीवनी वर्धताम् । विजीत---

खामी रामसुखदास



३५ श्रीपरमात्मने नमः ।।
 ५ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्दस्यते ।
 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

#### श्रीमद्भगवद्गीता

#### (साधक-संजीवनी हिन्दी-टीकासहित)

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् । शोकविनाशकारक विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ।। उमासूतं नमामि ध्यानाभ्यासवशीकृतेन तन्निर्गुणं मनसा निष्कियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्त अस्माकं भुयाच्चिरं तदेव लोचनचमत्काराय धावति ।। 🕇 कालिन्दीपलिनोटरे यत्रीलं महो किमपि यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निरियले जगति स्फुरन्तम् । तावद बलात् हदन्तरे स्फ्रस्ति हन्त शिशरञ्जनपुञ्जमञ्जः ।। 🏗 गोपस्य कोऽपि

<sup>\*</sup> जो गजके मुखवाले हैं, भूतगण आदिके द्वारा सेवित हैं,कैय और जायुनके फलोंका बड़े सुन्दा ढंगसे पक्षण करनेवाले हैं, शोकका विनाश करनेवाले हैं और भगवती उमाके पुत्र हैं, उन विग्नेश्वर गणेशजींके चाणकमलींमें मैं प्रणाम करता हूँ। पेयोगीलोग ध्यानद्वारा बशीभृत मनसे किसी निर्मुण और निकित्य परम ज्योतिको देखते है तो देखते

रहें, पा हमूरे लिये तो यमुनके तटपर जो कोई नोल तेज दौड़ रहा है, यही नेत्रोमें विरकालतक चकार्तीय पैदा करता रहे । के अहो ! जब मैं सम्पूर्ण जगत्में स्कृतित होनेवाले निरंजन, अजन्मा और पुगतन पुल्यका चिनन करता है, तब मेरे हदयमें अंजनसमृहके समान काले वर्णवाला कोई गोपिशशू बलात् स्कृतित होने लगता है ।

नविद्या शरणमपीवन्न येषां श्रीर्न परित्यक्ता लोकेरपि वृजिनयुक्ताः श्रतिजडाः । तेऽपि शरण्यं प्रसुतगुणमाश्रित्य यदुपतिमहं कृष्णममलम् ।। विमुक्तासं करुणालेशेन वालो यस्य श्रीकरुणार्णवस्य स्वेष्टं समार्यधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छियम् । शैलोऽपि मक्तिमजामिलादिपतिताः पुज्योऽभवत याता श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं भजे।। 🕇 शरण्यं नित्यं वसदेवसृतं देवं कंसचाणुरमर्दनम् । देवकीपरमानन्दं कृष्णं जगदगुरूम् ।। 🗜 नरोत्तमम् । नारायणं नमस्कृत्य चैव देवीं जयमदीरयेत 11§ सरस्वती व्यासं ततो

<sup>\*</sup> जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है; जिनमें न कोई गुण है, न चेद-शास्त्रोंका ज्ञान है; जिनको संसारके लोगोंने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागतपालक प्रभुकी शरण लेकर सन्त बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणोवाले अमलात्या यदुनाथ भगवान् श्रीकृष्णको में प्रणाम करता है।

<sup>†</sup> जिन करणासिन्धुं भगवान्की करणाके सेशमात्रसे बालक धुवने अपनी इष्ट वस्तुको प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुपोके लोकको प्राप्त किया, दिद्र सुदामाने लक्ष्मीको प्राप्त किया, अजामिल आदि पारियोने मुक्तिको प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पून्य वन गया, उन शरणागत भक्तोंको अभीष्ट बस्तु देनेवाले शरण्य भगवान् भाधवका में नित्य भजन करता हूँ।

<sup>्</sup>रेजो वसुदेवजीके पुत्र, दिव्यरूपमारी, कंस एवं चाणूरका नाश करनेवाले और देवकीजीके लिये परम आनन्दखरूप है, उन जगदगुरू भगवान् श्रीकृष्णकी में यन्दना करता हूँ ।

<sup>ू</sup> भगवान् श्रांकृष्ण और मनुष्योंमें श्रेष्ठ अर्जुनको तथा सरस्वती और वेदव्यासजीको नमस्कार करके फिर महाभारतका कथन करना चाहिये !

#### अथ प्रथमोऽध्यायः

#### – अवतर्राणका -

पाण्डवोंने बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास समाप्त होनेपर जब प्रतिज्ञाके अनुसार अपना आधा राज्य माँगा, तब दुर्योधनने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुईकी नोक-जितनी जमीन भी बिना युद्धके देनी स्वीकार नहीं की । अतः पाण्डवोंने माता कुन्तीकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार पाण्डवों और कौरवोंका युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होने लगी ।

महर्षि वेदव्यासजीका धृतराष्ट्रपर बहुत स्नेह था। उस स्नेहके कारण उन्होंने धृतराष्ट्रके पास आकर कहा कि 'युद्ध होना और उसमें क्षत्रियोंका महान् संहार होना अवश्याभावी है, इसे कोई यल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे-बैठे युद्धको अच्छी तरहसे देख सकते हो। इसपर धृतराष्ट्रने कहा कि 'मैं जनमर अथा रहा, अब अपने कुलके संहारको मैं देखना नहीं चाहता; परन्तु युद्ध कैसे हो रहा है—यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ।' तब व्यासजीने कहा कि 'मैं संजयको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह सम्पूर्ण युद्धको, सम्पूर्ण धटनाओंको, सैनिकोंके मनमें आयी हुई बातोंको भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। 'ऐसा कहकर व्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि पदान की।

निर्धित समयके अनुसार कुरुक्षेत्रमें युद्ध आरम्भ हुआ । दस दिनतक संजय युद्ध-स्थलमें ही रहे । जब पितायह भीष्म बाणोंक द्वारा रथसे गिरा दिये गये, तब संजयने हितनापुरमें (जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे) आकर धृतराष्ट्रको यह समाचार सुनाया । इस समाचारको सुनकर धृतराष्ट्रको वहा हुःख हुआ और वे विलाप करने लगे । फिर उन्होंने संजयसे युद्धका सारा वृतान्त सुनानेके लिये कहा । भीष्मपर्वके चौबीसवें अध्यायतक संजयने युद्ध-सम्बन्धी बातें धृतराष्ट्रको सुनायों \* । पचीसवें अध्यायके आरम्भमें धृतराष्ट्र संजयसे पृछते हैं---

- धृतराष्ट्र उवाच†

#### धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय।।१।।

धृतराष्ट्र बोले—हे संजय ‡ ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकट्ठे हुए मेरे और पाउड़के पुत्रोंने भी क्या किया ?

ब्याख्या— 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' —कुरुक्षेत्रमं देवताओंने यहादि धर्ममय कार्य होनेसे तथा राजा कुरुक्ते तपस्यार्णूप यह किया था। राजा कुरुक्ते भी यहाँ तपस्या की थी। होनेसे इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है।

महाभारतमें कुल अठारह पर्व है। उन पर्वोके अन्तर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमेंसे (भीवपर्वके अन्तर्गत) यह 'श्रीमद्भगवद्गीतापर्व' हैं, जो भीवपर्वके तेरहवें अध्यायसे आरम्म होकर बयालीसवें अध्यायमें समाप्त होता है।

ी वैशव्यायन और जनमेजवके संवादके अन्तर्गत 'धृतराष्ट्र-संजय-संवाद' है और धृतराष्ट्र तथा संजयके संवादके अन्तर्गत 'श्रीकृष्णार्जन-संवाद' है ।

‡ सेजयका जन्म गवल्गण नामक सुतसे हुआ धा । ये सुनियोंके समान ज्ञानी और धर्मातम थे—'संजयों पुनिकत्यातु जजे सुतो गवल्पणान्' (महाभारत, आदि॰ ६३ । ९७)।ये धृतसाक्के मन्त्री थे ।

यहाँ 'धर्मक्षेत्रे'और 'कुरुक्षेत्रे' पदोंमें 'क्षेत्र' शब्द देनेमें धृतराष्ट्रका अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियोंकी भूमि है। यह केवल लड़ाईकी भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थभूमि भी है. जिसमें प्राणी जीते-जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं । इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरहका लाभ हो जाय—ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्पति लेकर ही युद्धके लिये यह भूमि चुनी गयी है।

संसारमें प्रायः तीन बातोंको लेकर लड़ाई होती है --- भूमि, धन और स्त्री । इन तीनोंमें भी राजाओंका आपसमें लड़ना मुख्यतः जमीनको लेकर होता है। यहाँ 'करुक्षेत्रे' पद देनेका तात्पर्य भी जमीनको लेकर लड़नेमें हैं । कुरुवंशमें धृतग्रष्ट और पाण्डके पत्र सब एक हो जाते हैं । कुरुवंशी होनेसे दोनोंका कुरुक्षेत्रमें अर्थात् राजा कुरुकी जमीनपर समान हक लगता है। इसलिये (कौरवोंद्वारा पाण्डवोंको उनकी जमीन न देनेके कारण) दोनों जमीनके लिये लड़ाई करने आये हुए हैं ।

यद्यपि अपनी भूमि होनेके कारण दोनोंके लिये 'करुक्षेत्रे'पद देना युक्तिसंगत, न्यायसंगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है, तो वह धर्मको सामने रखकर ही होता है। युद्ध-जैसा कार्य भी धर्मभूमि--तीर्थभूमिमें ही करते हैं, जिससे युद्धमें मरनेवालींका उद्धार हो जाय, कल्याण हो जाय। अतः यहाँ कुरुक्षेत्रके साथ 'धर्मक्षेत्रे'पद आया है।

यहाँ आरम्भमें 'धर्म' पदसे एक और बात भी मालम होती है । अगर आरम्भके 'धर्म'पदमेंसे 'धर'लिया अध्यायके अन्तिम जाय ''और अतारहर्वे श्लोकके'मम'पदमेंसे 'म'लिया जाय, तो 'धर्म'शब्द बन जाता है। अतः सम्पूर्ण गीता धर्मके अन्तर्गत है अर्थात धर्मका पालन करनेसे गीताके सिद्धान्तोंका पालन हो जाता है और गीतांके सिद्धानांकि अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेसे धर्मका अनुष्ठान हो जाता है ।

इन 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे'पदोंसे सभी मनुष्योंको यह शिक्षा लेनी चाहिये कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्मको सामने रखकर ही करना चाहिये । प्रत्येक कार्य सबके हितकी दृष्टिसे ही करना चाहिये, केवल सख-आरामको दृष्टिसे अपने नहीं: कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें शास्त्रको सामने रखना चाहिये(गीता १६ । २४) ।

'समवेता युयुत्सवः'--- गजाओंके द्वारा बार-बार सन्धिका प्रस्ताव रखनेपर भी दुर्योधनने सन्धि करना स्वीकार नहीं किया । इतना ही नहीं, भगवान् श्रीकृष्णके कहनेपर भी मेरे पुत्र दुर्योधनने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्धके मैं तीखी सुईको नोक-जितनी जमीन भी पाण्डवोंको नहीं देंगा। तब मजबूर होकर पाण्डवोंने भी यद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पाण्डुपुत्र—दोनों ही सेनाओंक सहित युद्धकी इच्छासे इकट्ठे हुए हैं।

दोनों सेनाओंमें युद्धको इच्छा रहनेपर भी देवींधनमें युद्धकी इच्छा विशेषरूपसे थी । उसका मुख्य उद्देश्य गुज्य-प्राप्तिका ही था । वह गुज्य-प्राप्ति धर्मसे हो चाहे अधर्मसे, न्यायसे हो चाहे अन्यायसे, विहित रीतिसे हों चाहे निषिद्ध रीतिसे, किसी भी तरहसे हमें राज्य मिलना चाहिये--ऐसा उसका भाव था । इसलिये विशेषरूपसे द्वीधनका पक्ष ही युवुत्स अर्थात् युद्धकी डव्छावाला था ।

पाण्डवीमें धर्मकी मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन-निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्ममें बाधा नहीं आने देंगे, धर्मके विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बातको लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे । परन्तु जिस माँकी आज्ञासे यधिष्ठिरने चारों भाइयों सहित द्रौपदीसे विवाह किया था. उस मौकी आज्ञा होनेके कारण ही महाराज युधिष्ठिरकी युद्धमें प्रवृति हुई थी 🕇 अर्थात् केवल

<sup>्</sup>र यावद्धि तीक्ष्णया सच्या विध्येदग्रेण केशव । तावद्य्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान् प्रति ।। (महाभारत, उद्योग १२७ । २५ ) 🖈

माता कुन्ती बड़ी सहिष्णु थी । कष्टसे बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना-यह नहीं थी । वहीं एक ऐसी विलक्षण माता थी, जिसने भगवान्से विपत्तिका ही वरदान मौंगा था । उसमें सुख-लोल्हें

माँ की आज्ञा- पालनरूप धर्मसे ही युधिष्ठिर युद्धकी इच्छावाले हुए हैं । तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्यको लेकर ही युयुत्सु थे, पर पाण्डव धर्मको लेकर ही युयुत्सु बने थे।

'मामकाः पाण्डवाश्चैव'—पाण्डव धृतराष्ट्रको (अपने पिताके बड़े भाई होनेसे) पिताके समान समझते थे और उनकी आज्ञाका पालन करते थे। धृतराष्ट्रके द्वारा अनुचित आज्ञा देनेपर भी पाण्डव उचित-अनुचितका विचार न करके उनकी आजाका पालन करते थे। अतः यहाँ 'मामकाः'पदके अन्तर्गत कौरव \* और पाण्डव दोनों आ जाते हैं । फिर भी 'पाण्डवा:' पद अलग देनेका तात्पर्य है कि धृतराष्ट्रका अपने पुत्रोंमें तथा पाण्डपुत्रोंमें समान भाव नहीं था । उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रोंके प्रति मोह था । वे दुर्योधन आदिको तो अपना मानते थे, पर पाण्डवोंको अपना नहीं मानते थे । 🕇 इस कारण उन्होंने अपने पुत्रोंके लिये 'मामकाः' और पाण्डुपुत्रेकि लिये 'पाण्डवाः'पदका प्रयोग किया है: क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं, वे ही प्रायः वाणीसे बाहर निकलते हैं । इस द्वैधीभावके कारण ही घृतराष्ट्रको अपने कुलके संहारका दुःख भोगना पड़ा । इससे मनुष्यमात्रको यह शिक्षा लेनी चाहिये कि वह अपने घरोंमें, महल्लोंमें, गाँवोंमें,

प्रान्तोंमें, देशोमें, सम्प्रदायोंमें द्वैधीभाव अर्थात् ये अपने हैं, ये दूसरे हैं--ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधीभावसे आपसमें प्रेम, स्नेह नहीं होता. प्रत्यत कलह होती है।

यहाँ 'पाण्डवा:'पदके साथ 'एव'पद देनेका तात्पर्य है कि पाण्डव तो बड़े धर्मात्मा हैं; अतः उन्हें यद्ध नहीं करना चाहिये था। परन्तु वे भी युद्धके लिये रणभूमिमें आ गये तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया ?

['मामकाः' और 'पाण्डवाः' 🕇 — इनमेंसे पहले 'मामकाः'पदका उत्तर संजय आगेके (दूसरे) श्लोकसे तेरहवें श्लोकतक देंगे कि आपके पत्र द्योंधनने पाण्डवोंकी सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके मनमें पाण्डवोंके प्रति द्वेष पैदा करनेके लिये उनके पास जाकर पाण्डवींके मुख्य-मुख्य सेनापतियोंके नाम लिये । उसके बाद दुर्योधनने अपनी सेनाके मुख्य-मुख्य योद्धाओंके नाम लेकर उनके रण-कौशल आदिकी प्रशंसा की। दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये भीष्मजीने जोरसे शंख बजाया । उसको सुनकर कौरव-सेनामें शंख आदि बाजे बज उठे । फिर चौदहवें श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक 'पाण्डवा:'पदका उत्तर देंगे कि रथमें बैठे हुए पाण्डवपक्षीय भगवान् श्रीकृष्णने शंख बजाया । उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकल, सहदेव

परन्तु उसके मनमें दो बातोंको लेकर बड़ा दुःख था।पहली बात, राज्यके लिये कौरव-पाण्डव आपसमें लड़ते, चाहे जो करते, पर भेरी प्यारी पुत्रवयू द्रौपदीको इन दुर्योधनादि दुष्टोने सभामें नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा-ऐसी घणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुन्तीको बहुत बुरी लगी।

ं दूसरी बात, भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवांकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर हिंसनापुर आये तो द्र्योगन. दुःशासन, कर्णा, शकुनि आदिने भगवानको पकड़कर कैद करना चाहा । इस बातको सुनकर कुन्तीके मनमें यह विचार हुआ कि अब इन दुर्शको जल्दी ही खत्म करना चाहिये । कारण कि इनके जीतेरहनेसे इनके पाप बढ़ते ही चले जायुँगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा । इन्हीं दो कारणोंसे माता कुन्हीने पाण्डवोंको युद्धके लिये आज्ञा दी घी ।

पद्यपि 'कौरव' शब्दके अनार्गत धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आदि और पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोकमें धृतराष्ट्रने युधिष्टिर आदिके लिये 'पाण्डय' शब्दका प्रयोग किया है । अतः

व्याख्यामें 'कौरव' शब्द दुर्योधन आदिके लिये ही दिया गया है ।

धृतराष्ट्रके मनमें द्वैधीभाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पाण्डुके पुत्र हैं । इस भावके कारण दुर्योधनका भीमको विष खिलाकर जलमें फेंक देना, लाक्षागृहमें पाण्डवोंको जलानेका प्रयत्न करना, युधिष्ठिरके साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पाण्डवाँका नाश करनेके लिये सेना लेकर वनमें जाना आदि कार्योक्ष करनेमें दुर्योधनको धृतराष्ट्रने कभी मना नहीं किया । कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पाण्डवोंका नाश हो जाय, तो मेरे बेटोंका राज्य सुरक्षित रहेगा ।

में यहाँ आये 'मामकाः' और 'पाण्डवाः' का अलग-अलग वर्णन करनेकी दृष्टिसे ही आगे संजयके बचनोंमें 'दुर्योधनः' (१ । २) और 'पाण्डवः' (१ । १४) शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।

धृष्टद्युप्त पैदा हुआ । वही यह द्वपदपुत्र घृष्टद्युप्त आपके सामने (प्रतिपक्षमें) सेनापतिके रूपमें खड़ा है।

यद्यपि दुर्योघन यहाँ 'हुपदपुत्र' के स्थानपर 'धृष्टद्युम्न' भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्यके साथ द्रपद जो वैर रखता था. उस वैरभावको याद दिलानेके लिये दुर्योधन यहाँ 'हृपद्पुत्रेण'शब्दका प्रयोग करता है कि अब वैर निकालनेका अच्छा मौका है !

'पाण्डपुत्राणाम् एतां व्युढां महतीं पश्य'--द्रपदपुत्रके द्वारा पाण्डवॉकी इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेनाको देखिये । तात्पर्य है कि जिन पाण्डवॉपर आप स्रेह रखते हैं, उन्हीं पाण्डवॉने आपके प्रतिपक्षमें खास आपको मारीवाले द्रपदपत्रको सेनापति बनाकर व्यह-रचना करनेका अधिकार दिया है । अगर पाण्डव आपसे स्त्रेह रखते तो कम-से-कम आपको मारनेवालेको तो अपनी सेनाका मख्य सेनापित नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते । परन् सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसीको सेनापति बनाया है ।

यद्यपि कौरवोंकी अपेक्षा पाण्डवोंकी सेना संख्यामें कम थी अर्थात कौरवोंको सेना ग्यारह अक्षौहिणी 🍍 और

लेना चाहिये।

(१) पाण्डवोंकी सेना ऐसे ढंगसे व्यहाकार खडी हुई थी, जिससे दुर्योधनको थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दीख रही थी और (२) पाण्डव-सेनामें सब-के-सब योद्धा एक मतके थे । इस एकताके कारण पाण्डवोंकी थोड़ी सेना भी बलमें, उत्साहमें बड़ी मालूम दे रही थी । ऐसी सेनाको दिखाकर द्योधन द्रोणाचार्यसे यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेनाको सामान्य और छोटी न समझें । आप विशेष बल लगाकर सावधानीसे युद्ध करें। पाण्डवींका

पाण्डवोंकी सेना सात अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन

पाण्डवोंकी सेनाको बड़ी भारी बता रहा है। पाण्डवोंकी

सेनाको बड़ी भारी कहनेमें दो भाव मालम देते हैं---

उसपर विजय करना आपके लिये कौन-सी बडी बात है ! 'एतां पश्य' कहनेका तात्पर्य है कि यह पाण्डव-सेना युद्धके लिये तैयार होकर सामने खड़ी है । अतः हमलोग इस सेनापर किस तरहसे विजय कर सकते हैं—इस विषयमें आपको जल्दी-से-जल्दी निर्णय

सेनापति है तो आपका शिष्य द्वपदपुत्र ही; अतः

सम्बन्ध--द्रोणाचार्यसे पाण्डवोंको सेना देखनेके लिये प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पाण्डव-सेनाके महार्राथयोको दिखाता है।

शूरा महेष्ट्रासा भीमार्जुनसमा युधि । विराटश्च द्रपदश्च महारथः ।।४ ।। धृष्टकेतुश्चेकितानः 🕝 काशिराजश्च वीर्यवान् । पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ।। ५ ।। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेवाश्च सर्व एव महारथाः ।। ६ ।। यहाँ (पाण्डवोकी सेनामें) बड़े-बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े धनुप हैं तथा जो युद्धमें भीम और अर्जुनके समान हैं । उनमें युद्धमा (सात्यिक), राजा विराट और महारथी हुपद भी हैं । घृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशिराज भी हैं । प्रकित और कुत्तिभोज-ये दोनों भाई तथा मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य भी हैं । पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमीजा भी हैं। सुभवापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँचों पुत्र भी हैं। ये सब-के-सब महारथी हैं।

व्याख्या— अत्र शूरा महेब्रासा भीमार्जुनसमा युधि'—जिनसे वाण चलाये जाते हैं, फेंके जाते

<sup>\*</sup> एक अक्षीहिणी सेनामें २१८७० रद्य, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पैदल सैनिक होते हैं। (महाभारत, आदि॰ २ । २३-२६ )

Antikaliki kanan kan हैं,उनका नाम 'इश्वास' अर्थात् धनुष है । ऐसे बड़े-बड़े इश्वास (धनुष) जिनके पास है, वे सभी 'महेश्वास' हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषोंपर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यञ्चा खींचनेमें बहत बल लगता है । जोरसे खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है । ऐसे बडे-बडे धन्य पासमें होनेके कारण ये सभी बहुत बलवान् और शुरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्धमें ये भीम और अर्जुनके समान हैं अर्थात् बलमें ये भीमके समान और अख्र-शखकी कलामें ये अर्जनके समान हैं।

'युयुधानः'—युयुधान-(सात्यकि-) ने अख-शस्त्रकी विद्या सीखी थी। इसलिये भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनको नारायणी सेना देनेपर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुनके पक्षमें ही रहा, दुर्योघनके पक्षमें नहीं गया । द्रोणाचार्यके मनमें अर्जनके प्रति द्वेषभाव पैदा करनेके लिये दुर्योधन महार्यधर्योमें सबसे पहले अर्जुनके शिष्य युयुधानका नाम लेता है।तात्पर्य है कि इस अर्जुनको तो देखिये! इसने आपसे ही अस्र-शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जनको यह वरदान भी दिया है कि संसारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा \* । इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुनपर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतच्र होकर आपके विपक्षमें लड़नेके लिये खड़ा है, जबकि अर्जनका शिष्य ययधान उसीके पक्षमें खड़ा है।

[युयुधान महाभारतके युद्धमें न मरकर यादवींक आपसी युद्धमें मारे गये ।]

'विराटश'-जिसके कारण हमारे पक्षका वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन-अस्रसे मोहित होना पड़ा और हम लोगोंको भी जिसकी गायें छोड़कर युद्धसे भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्षमें खड़ा है।

गजा विराटके साथ द्रोणाचार्यका ऐसा कोई वैरभाव या द्वेषभाव नहीं था; परन्तु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुघानके बाद मैं दुपदका नाम लूँ तो

द्रोणाचार्यके मनमें यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पाण्डवोंके विरोधमें मेरेको उकसाकर युद्धके लिये विशेषतासे प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मनमें पाण्डवोंके प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है।इसलिये दुर्योधन दुपदके नामसे पहले विराटका नाम लेता है. जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषतासे युद्ध करें ।

[राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रोसहित महाभारत-युद्धमें मारे गये ।]

'द्रपदश्च महारथः'--आपने तो द्रपदको पहलेकी मित्रता याद दिलायी, पर उसने सभामें यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो; अतः मेरी-तुम्हारी मित्रता कैसी? तथा वैरभावके कारण आपको मारनेके लिये पत्र भी पैदा किया,वही महारथी द्रुपद आपसे लड़नेके लिये विपक्षमें खडा है।

[राजा दुपद युद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।]

'यष्टकेतु:'--यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपालको कृष्णने भरी सभामें चक्रसे भार डाला था, उसी कृष्णके पक्षमें यह लड़नेके लिये खडा है!

[धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।]

**'चेकितान:'—**सब यादवसेना तो हमारी ओरसे लड़नेके लिये तैयार है और यह यादव चेकितान पाण्डवोंकी सेनामें खडा है!

[चेकितान द्वोंघनके हाथसे मारे गये ।]

'काशिराजश वीर्यवान्'— यह काशिराज बड़ा ही शुरवीर और महारथी है। यह भी पाण्डवोंकी सेनामें खड़ा है। इसलिये आप सावधानीसे युद्ध करनाः क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है।

[काशिराज महाभारत-युद्धमें मारे गये ।] 'पुरुजित्कुन्तिभोजश्च'— यद्यपि पुरुजित् और कृत्तिभोज-ये दोनों कृत्तीके भाई होनेसे हमारे और पाण्डवोंके मामा है. तथापि इनके मनमें पक्षपात होनेके कारण ये हमारे विपक्षमें युद्ध करनेके लिये खड़े हैं।

[प्रजित् और कृत्तिभोज—दोनों ही यद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।]

'शैब्यश नरपुड्डवः'— यह शैब्य यधिष्ठिरका श्वशुर है। यह मनुष्योंमें श्रेष्ठ और बहुत बलवान्

नान्यो धनुर्धरः । कर्त यथा त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतद् व्रयीमि ते ।। (महाभारत, आदि॰ १३१ । २७)

यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीम्पके बाद ही दुर्योधनको कृपाचार्यका नाम लेना चाहिये था; परन्तु दुर्योधनको कर्णपर जितना विश्वास था, उतना कृपाचार्यपर नहीं था । इसलिये कर्णका नाम तो भीतरसे बीचमें ही निकल पड़ा । द्रोणाचार्य और भीम्प कहीं कृपाचार्यका अपमान न समझ लें, इसलिये दुर्योधन कृपाचार्यको 'संग्रामविजयी' विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है।

'अश्वत्यामा'—ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही मुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अख-शखकी विद्या सीखी है। अख-शखकी कलामें ये बड़े चतुर हैं।

'विकर्णश्च सोमदित्तस्तथैव च'—आप यह न समझें कि केवल पाण्डव ही धर्मातमा हैं, हमारे पक्षमें भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मातमा और शूरवीर है।

ऐसे ही हमारे प्रिपतामह शान्तनुके भाई बाह्नीकके पौत्र तथा सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े घर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ किये हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। [ युद्धमें विकर्ण भीमके द्वारा और भूरिश्रवा सात्यिकके द्वारा मारे गये।]

यहाँ इन शूरवीरोंके नाम लेनेमें दुर्योधनका यह

भाव मालूम देता है कि हे आचार्य! हमारी सेनामें आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान् पराक्रमों शूरवीर हैं, ऐसे पाण्डवोंकी सेनामें देखनेमें नहीं आते। हमारी सेनामें कृपाचार्य और अक्षरवामा— ये दो विरंजीवी हैं, जबिक पाण्डवोंकी सेनामें ऐसा एक भीनहीं है। हमारी सेनामें धर्मात्माओंकी भी कमी नहीं है। इसलिये हमारे लिये डरनेकी कोई बात नहीं है।



## अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ।। ९ ।।

इनके अतिरिक्त बहुत-से शूरबीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये अपने जीनेकी इच्छाका भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकारके शस्त्र-अस्त्रोंको चलानेवाले हैं तथा जो सब-के-सब युद्धाकलामें अत्यन्त चतर हैं।

व्याख्या—'अन्ये च बहुतः शूरा मदर्ध निर्मातिका'—मैंने अभीतक अपनी सेनाके जितने सभी ले शूर्याऐके नाम लिये हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेनामें बाह्नीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत-से शूर्याऐ महारथी हैं, जो मेरी भलाईक लिये, मेरी ओरसे लड़नेके लिये अपने जीनेकी इच्छाका त्याग करके यहाँ आये हैं। वे मेरी विजयके लिये मर भले ही जायें, पर युद्धसे हटेंगे नहीं। उनकी में तरह खड़ आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूँ?

'नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः'— ये सभी लोग हाथमें रखकर प्रहार करनेवाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकारके शखोंकी कलामें निपुण हैं; और हाथसे फेंककर प्रहार करनेवाले बाण, तोमर, शरिक आदि अस्त्रोंकी कलामें भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिये, किस तरहसे, किस पैंतरेसे और किस युक्तिसे युद्ध करना चाहिये; सेनाको किस तरह खड़ी करनी, चाहिये आदि युद्धको कलाओंमें भी ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं।

सम्बन्ध—हुर्योधनकी बाते सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकनेसे दुर्योधनके मनमें क्या विचार आता है— इसको संजय आगेक श्लोकमें कहते हैं \* ।

<sup>\*</sup> संजय व्यासप्रदत्त दिव्य दृष्टिसे सैनिकोंके मनमें आयी धातको भी जान लेनेमें समर्थ थे— प्रकाश वाप्रकाश वा दिवा वा यदि वा निशि। मनसा विनितसपि सर्व वेल्यति संजयः 11 (महाभारत, भीषणः (२ । १९१)

## अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तं त्विटमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ।। १० ।।

वह हमारी सेना पाण्डवोंपर विजय करनेमें अपर्याप्त है, असमर्थ है; क्योंकि उसके संरक्षक (उभयपक्षपाती) भीष्म हैं । परन्तु इन पाण्डवोंकी सेना हमारेपर विजय करनेमें पर्याप्त है, समर्थ है; क्योंकि इसके संरक्षक (निजसेनापक्षपाती) भीमसेन हैं।

व्याख्या— 'अपर्याप्तं तदस्माकं भीषाभिरक्षितम्' —अधर्म-अन्यायके कारण दर्योधनके मनमें भय होनेसे वह अपनी सेनाके विषयमें सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होनेपर भी अर्थात पाण्डवोकी अपेक्षा चार अक्षीहिणी अधिक होनेपर भी पाण्डवोंपर विजय प्राप्त करनेमें है तो असमर्थ ही! कारण कि हमारी सेनामें मतभेद है। उसमें इतनी एकता (संगठन), निर्भयता, निःसंकोचता नहीं है, जितनी कि पाण्डयोंकी सेनामें है । हमारी सेनाके मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभयपक्षपाती है अर्थात उनके भीतर कौरव और पाण्डव—दोनों सेनाओंका पक्ष है। वे कृष्णके बड़े भक्त हैं । उनके हृदयमें युधिष्ठिरका बड़ा आदर है । अर्जुनपर भी उनका बड़ा स्त्रेह है । इसलिये वे हमारे पक्षमें रहते हुए भी भीतरसे पाण्डवोंका भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेनाके मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशामें हमारी सेना पाण्डवोंके मकाबलेमें कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती ।

'पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्'--परन्त यह जो पाण्डवोंकी सेना है, यह हमारेपर विजय करनेमें समर्थ है। कारण कि इनकी सेनामें मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित है। इनकी सेनाका संरक्षक बलवान् भीमसेन है,जो कि बचपनसे ही मेरेको हराता आया है। यह अकेला ही मेरेसहित सौ भाइयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर चुका है अर्थात् यह हमारा नाश करनेपर तुला हुआ है!

इसका शरीर वजने समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था, तो भी यह मरा नहीं । ऐसा यह भीमसेन पाण्डवोंकी सेनाका संरक्षक है, इसलिये यह सेना वास्तवमें समर्थ है.पर्ण है।

यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि दुर्योधनने अपनी सेनाके संरक्षकके लिये भीष्मजीका नाम लिया. जो कि सेनापतिके पदपर नियक्त हैं। परन्त पाण्डव-सेनाके संरक्षकके लिये भीमसेनका नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं हैं । इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियोंकी बात नहीं सोच रहा है: किन्त दोनों सेनाओंकी शक्तिके विषयमें सोच रहा है कि किस सेनाकी शक्ति अधिक है ? दुर्योधनपर आरम्भसे ही भीमसेनको शक्तिका, बलवत्ताका अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है । अतः वह पाण्डवसेनाके संरक्षकके लिये भीमसेनका ही नाम लेता है।

### विशेष बात

अर्जन कौरवसेनाको देखकर किसीके पास न जाकर हाथमें धनुप उठाते हैं (गीता १ । २० ). पर दुर्योधन पाण्डवसेनाको देखकर द्रोणाचार्यके पास जाता है और उनसे पाण्डवोंकी व्यूहरचनायुक्त सेनाको देखनेके लिये कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दर्योधनके हृदयमें भय बैठा हुआ है \* । भीतर में भय होनेपर भी वह चालाकीसे द्रोणाचार्यको प्रसन्न करना चाहता है. उनको पाण्डवोके विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दर्योधनके हदयमें अधर्म है. अन्याय है.

जब कौरवॉकी सेनाके शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं पड़ा । परन्तु जब पाण्डवोंकी सेनाके शंख बजे, तब उनके शब्दसे दुर्वोधन आदिके हृदय विदीणं हो गये (१ । १३, १९) । इससे सिद्ध होता है कि अधर्म-अन्यायका पक्ष लेनेके कारण दर्योधन आदिके हृदय कमजीर हो गये थे और उनमें भव बैठा हुआ था।

पाप है। अन्यायो, पापो व्यक्ति कभी निर्भय और वह कभी निर्भय नहीं होता । परन्तु जिसके भीतर सुख-शान्तिसे नहीं रह सकता— यह नियम है । परन्तु अपने धर्मका पालन है और भगवानका आश्रय है. अर्जुनके भीतर धर्म है, न्याय है। इसलिये अर्जुनके वह कभी भयभीत नहीं होता । उसका बल सच्चां भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये चालाकी नहीं होता है। वह सदा निधिन्त और निर्भय रहता है। है, भय नहीं है; किन्तु उत्साह है, वीरता है। तभी अतः अपना कल्याण चाहनेवाले साधकोंको अधर्म. तो वे वीरतामें आकर सेना-निरीक्षण करनेके लिये अन्याय आदिका सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवानुको आज्ञा देते हैं कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओंके भगवानुका आश्रय लेकर भगवत्पीत्पर्थ अपने धर्मका मध्यमें मेरे रथको खड़ा कर दीजिये' (१।२१)। अनुष्ठान करना चाहिये । भौतिक सम्पत्तिको महत्त्व इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान् धन-सम्पत्ति देकर और संयोगजन्य सुखके प्रलोभनमें फँसकर कभी आदिका आश्रय है, आदर है और जिसके भीतर अधर्मका आश्रय नहीं लेना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंसे अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक मनुष्यका कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है । बल नहीं होता । वह भीतरसे खोखला होता है और

सम्बन्ध- अब दुर्योधन पितामह भीपाको प्रसन्न करनेके लिये अपनी सेनाके सभी महारिधयोंसे कहता है-

## अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ।। ११ ।।

आप सब-के-सब लोग सभी मोचोंपर अपनी-अपनी जगह दृढ़तासे स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्यकी चारों ओरसे रक्षा करें

व्याख्या--'अयनेषु च सर्वेषु'''' भवन्तः सर्व एव हि'- जिन-जिन मोचोंपर आपकी नियुक्ति कर दी गयी है, आप सभी योद्धालोग उन्हों मोचोंपर दढतासे स्थित रहते हुए सब तरफसे, सब प्रकारसे भीष्यजीकी रक्षा करें ।

भीष्पजीकी सब ओरसे रक्षा करें-यह कहकर दर्योधन भीष्मजीको भीतरसे अपने पक्षमें लाना चाहता है। ऐसा कहनेका दूसरा भाव यह है कि जय भीषाजी युद्ध करें, तब किसी भी व्युरुद्वारसे शिखण्डी उनके सामने न आ जाय-इसका आपलोग ख्याल रखें। अगर शिखण्डी उनके सामने आ जायगा,

जन्ममें भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसिलये भीष्मजी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखण्डीसे युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा कर रखी है । यह शिखण्डी शङ्करके वरदानसे भीप्पजीको मारनेके लिये ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखण्डीसे भीष्मजीकी रक्षा हो जायगी, तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी । इस

बातको लेकर दुर्योधन सभी महार्यथयोंसे भीप्पजीकी

रक्षा करनेके लिये कह रहा है।

तो भीष्मजी उसपर शस्त्रास्त्र नहीं चलायेगे । कारण

कि शिखण्डी पहले जन्ममें भी स्त्री था और इस

सम्बन्ध-द्रोणाचार्यके द्वारा कुछ भी न बोलनेके कारण दुर्योधनका मानसिक उत्साह भद्ग हुआ देखकर उसके प्रति भीषाजीके किये हुए स्नेह— सौहार्दकी बात संजयआगेके श्लोकमें प्रकट करते हैं।

> संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । सिंहनादं विनद्योच्यैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ।। १२ ।।

दुर्वोधनके हृदयमें हर्प उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्मने सिंहके समान गरजकर जोरसे शंख बजाया ।

व्याख्या--'तस्य संजनयन् हर्यम्'---यद्यपि दुर्योधनके हदयमें हर्ष होना शंख-ध्वनिका कार्य है और शंखध्वनि कारण है, इसलिये यहाँ शंखध्वनिका वर्णन पहले और हुए होनेका वर्णन पीछे होना चाहिये अर्थात् यहाँ 'शंख बजाते हुए दुर्योधनको हर्षित किया'- ऐसा कहा जाना चाहिये । परन्तु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि 'दुर्योधनको हर्पित करते हुए भीप्पजीने शंख बजाया' । कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्मकी शंखवादन क्रियामात्रसे दुर्योधनके हृदयमें हुई उत्पन्न हो हो जायगा । भीप्पजीके इस प्रभावको द्योतन करनेके लिये ही संजय आगे 'प्रतापवान्'विशेषण देते 音」

'कुरुवद्धः'—यद्यपि कुरुवंशियोंमें आयुकी दृष्टिसे भीष्मजीसे भी अधिक वृद्ध बाह्वीक थे (जो कि भीष्मजीके पिता शान्तनके छोटे भाई थे), तथापि कुरुवंशियोंमें जितने बड़े-बूढ़े थे, उन सबमें भीष्मजी धर्म और ईश्वरको विशेषतासे जाननेवाले थे । अतः ज्ञानवृद्ध होनेके कारण संजय भीष्मजीके लिये कुरुवृद्धः विशेषण देते हैं।

'प्रतापवान्'-भीप्मजीके त्यागका बडा प्रभाव था । वे कनक-कामिनीके त्यागी थे अर्थात उन्होंने राज्य भी खीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया । भीष्मजी अस्त-शस्त्रको चलानेमें बड़े निपुण थे और शास्त्रके भी वड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणोंका भी लोगोंपर बड़ा प्रभाव था ।

जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्यके लिये

काशिराजकी कन्याओंको स्वयंवरसे हरकर ला रहे थे,तब वहाँ स्वयंवरके लिये इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उनपर टूट पड़े । परन्तु अकेले भीष्पजीने उन सबको हरा दिया । जिनसे भीष्म अख-शस्त्रकी विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुरामजीके सामने भी उन्होने अपनी हार स्वीकार नहीं की । इस प्रकार शस्त्रके विषयमें उनका क्षत्रियोंपर बडा प्रभाव था।

जब भीष्म शर-शय्यापर सोये थे,तब भगवान श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा कि 'आपको धर्मके विषयमें कोई शंका हो तो भीष्मजीसे पुछ ले: क्योंकि शास्त्रज्ञानका सूर्य अस्ताचलको जा रहा है अर्थात् भीष्मजी इस लोकसे जा रहे हैं \* ।' इस प्रकार शास्त्रके विषयमे उनका दुसरोंपर बड़ा प्रभाव था ।

'पितामहः'— इस पदका आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधनके द्वारा चालाकीसे कही गयी बातोंका द्रोणाचार्यने कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकीसे मेरेको ठगना चाहता है, इसलिये वे चुप ही रहे । परन्त पितामह (दादा) होनेके नाते भीप्मजीको दर्योधनकी चालाकीमें उसका बचपना दीखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्यके समान चुप न रहकर वात्सल्यभावके कारण दुर्योधनको हर्पित करते हुए शंख बजाते हैं।

'सिंहनादं विनद्योच्चै: शङ्कं दथ्मी'--जैसे सिंहके गर्जना करनेपर हाथी आदि बड़े-बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करनेमात्रसे सभी भयभीत हो जायँ और दर्योधन प्रसन्न हो जाय--इसी भावसे भीष्मजीने सिंहके समान गरजकर जोरसे शांव यजाया ।



सम्बन्ध- पितामह भीप्पके द्वारा शंख बजानेका परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगेके श्लोकमें कहते हैं।

<sup>\*</sup>तस्मित्रस्तमिते भीपो ध्रंधरे । कौरवाणां ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम् ।। (महाभारत, शान्ति॰ ४६ । २३)

#### भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः शङ्खाश शब्दस्तुमुलोऽभवत् ।। १३ ।। सहसैवाभ्यहन्यन्त स

उसके बाद शंख, भेरी (नगाड़े), ढोल, मृदङ्ग और नरसिंघे बाजे एक साथ वज उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ।

व्याख्या---'ततः शङ्खाश पणवानकगोमुखाः'— यद्यपि भीष्मजीने यद्धारम्भको घोषणा करनेके लिये शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत इयोंधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख बजाया था. तथापि कौरवसेनाने भीष्मजीके शंखवादनको युद्धकी घोषणा ही समझा । अतः भीष्मजीके शंख बजानेपर कौरवसेनाके शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे ।

'शंख'समुद्रसे उत्पन्न होते हैं । ये ठाक्रजीकी सेवा-पूजामें रखे जाते हैं और आरती उतारने आदिके काममें आते हैं। माहुलिक कार्योमें तथा युद्धके आरम्भमें ये मुखसे फूॅक देकर बजाये जाते हैं ।'भेरी'नाम नगाड़ोंका है (जो बड़े नगाड़े होते हैं, उनको नौवत कहते हैं) । ये नगाड़े लोहेके बने हए और भैंसेके चमड़ेसे मढ़े हुए होते हैं, तथा लकड़ीके डंडेसे बजाये जाते हैं। ये मन्दिरोंमें एवं राजाओंके किलोंमें रखे जाते हैं । उत्सव और माङ्गलिक कार्यमिं ये विशेषतासे बजाये जाते है। राजाओंके यहाँ ये रोज बजाये जाते है।'पणव'नाम ढोलका है। ये लोहेके अथवा लकड़ीके बने हुए और बकरेके चमड़ेसे मढ़े हुए होते हैं, तथा हाथसे या लकड़ीके डंडेसे बजाये जाते

बड़े होते हैं। कार्यके आरम्भमें पणवोंको वर्जाना गणेशजीके पुजनके समान माझलिक माना जाता है। 'आनक' नाम मुदङ्गका है । इनको पखावज भी कहते हैं। आकारमें ये लकड़ीकी बनायी हुई ढोलकीके समान होते हैं । ये मिट्टीके बने हुए और चमड़ेसे मढे हुए होते हैं,तथा हाथसे बजाये जाते हैं ।'गोमख'नाम नरसिंधेका है । ये आकारमें साँपकी तरह टेढे होते हैं और इनका मुख गायकी तरह होता है । ये मुखकी

हैं । ये आकारमें ढोलकीकी तरह होनेपर भी ढोलकीसे

फॅकसे बजाये जाते हैं। 'सहसैवाभ्यहन्यन्त' \* — कौरवसेनामें उत्साह वहत था । इसलिये पितामह भीष्मका शंख बजते ही कौरवसेनाके सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे । उनके बजनेमें देरी नहीं हुई तथा उनको बजानेमें परिश्रम भी नहीं हुआ।

'स शब्दस्तुमुलोऽभवत्'-अलग-अलग विभागों में, ट्रकड़ियोंमे खड़ी हुई कौरवसेनाके शंख आदि याजींका शब्द बड़ा भयंकर हुआ अर्थात् उनकी आवाज बड़ी जोरसे गूँजती रही ।

सम्बन्ध—इस अध्यायके आरम्भमें ही धृतराष्ट्रने संजयसे, पूछा था कि युद्धक्षेत्रमें मेरे और पाण्डुके पुत्रोने क्या किया ? अतः संजयने दूसरे श्लोकसे तेरहवें श्लोकतक 'धृतराष्ट्रके पुत्रोने क्या किया'— इसका उत्तर दिया । अब आगेके श्लोकसे संजय 'पाण्डके पुत्रोंने क्या किया'—इसका उत्तर देते हैं।

> श्वेतैह्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ शृङ्खौ प्रदध्मतुः ।।१४ ।।

उसके बाद सफेद घोड़ोंसे युक्त महान् रथपर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान् श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अर्जुनने दिव्य शंखोंको बड़े जोरसे बजाया ।

<sup>\*</sup> कर्मको अत्यन्त सुगमतापूर्वक द्योतन करनेके लिये जहाँ कर्म आदि को हो कर्ता वना दिया जाता है, उसको 'कर्मकर्त प्रयोग कहते हैं । जैसे कोई लकड़ीको चीर रहा है, तो इस कर्मको सुगम बतानेके लिये 'लकड़ी चीरी जा रही हैं' ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ 'बाजे बजाये गये' ऐसा प्रयोग होना चाहिये; परनु बाजे बजानेमें सुगपता वतानेके लिये, सेनाका उत्साह दिखानेके लिये 'वाजे बज ठठे' ऐसा प्रयोग किया गया है।

व्याख्या— 'ततः श्वेतैह्यैर्युक्ते'—चित्रस्य गन्धर्वने अर्जुनको सौ दिव्य घोड़े दिये थे। इन घोड़ोंमें यह विशेषता थी कि इनमेंसे युद्धमें कितने ही घोड़े क्यों न मारे जायँ. पर ये संख्यामें सौ-के-सौ ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे । ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानोंमें जा सकते थे। इन्हीं सौ घोडोंमेंसे सन्दर और स्शिक्षित चार सफेद घोड़े अर्जुनके रथमें जुते हएं थे।

'महति स्यन्दने स्थितौ'— यज्ञोंमें आहतिरूपसे दिये गये घीको खाते-खाते अग्निको अजीर्ण हो गया था । इसीलिये अग्निदेव खाण्डववनकी विलक्षण-विलक्षण जडी-बृटियाँ खाकर (जलाकर) अपना अजीर्ण दर करना चाहते थे । परन्त देवताओंके द्वारा खाण्डववनकी रक्षा की जानेके कारण अग्निदेव अपने कार्यमें सफल नहीं हो पाते थे । वे जब-जब खाण्डववनको जलाते. तव-तब इन्द्र वर्षा करके उसको (अग्निको) बङ्गा देते । अन्तमें अर्जुनकी सहायतासे अग्निने उस पूरे वनको जलाकर अपना अजीर्ण दर किया और प्रसन्न होकर अर्जुनको यह बहुत बड़ा रथ दिया। नौ बैल-गाड़ियोंमें जितने अख-शख आ सकते हैं, उतने अख-शस्त्र इस रथमें पड़े रहते थे । यह सोनेसे मढा हुआ और तेजोमय था । इसके पहिये बडे ही दढ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजलीके समान चमकती थी। यह ध्वजा एक योजन (चार कोस) तक फहराया करती थी। इतनी लम्बी होनेपर भी इसमें न तो बोझ था. न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदिमें अटकती ही थी । इस ध्वजापर हनुमान्जी विराजमान थे ।

'स्थितौ'कहनेका तात्पर्य है कि उस सन्दर और तेजोमय रथपर साक्षात भगवान श्रीकृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुनके विराजमान होनेसे उस रथकी शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ गया था।

'माधव: पाण्डवशैव'--'मा' नाम लक्ष्मीका है और 'घव' नाम पतिका है। अतः'माघव' नाम लक्ष्मीपतिका है। यहाँ 'पाण्डव' नाम अर्जुनका है; क्यंकि अर्जुन सभी पाएडवोंमें

हैं—'पाण्डवानां धनञ्जयः' (गीता १० । ३७) ।

अर्जुन 'नर'के और श्रीकष्ण 'नारायण'के अवतार थे । महाभारतके प्रत्येक पर्वके आरम्भमें नर (अर्जून) और नारायण (भगवान् श्रीकृष्ण) को नमस्कार किया गया है--'नारायणं नमस्कत्य नरं चैव नरोत्तमम्'। इस दृष्टिसे पाण्डवसेनामें भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन-ये दोनों मख्य थे । संजयने भी गीताके अन्तमें कहा है कि 'जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण और गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री,विजय, विभृति और अटल नीति रहेगी' (१८ ।७८) ।

'दिच्यो शङ्खी प्रदध्मतुः'—भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जनके हाथोंमें जो शंख थे, वे तेजोमय और अलौकिक थे । उन शंखोंको उन्होंने बड़े जोरसे बजाया ।

यहाँ शङ्का हो सकती है कि कौरवपक्षमें मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं. इसलिये उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है: परन्त पाण्डव-सेनामें मुख्य सेनापति धष्टद्यमुके रहते हुए ही सार्राध बने हुए भगवान् श्रीकृष्णने सबसे पहले शंख क्यों बजाया ? इसका समाधान है कि भगवान सार्यथ बनें चाहे महारथी बनें, उनको मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती । वे जिस किसी भी पदपर रहें. सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं। कारण कि वे अच्यत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं । पाण्डव-सेनामें भगवान् श्रीकृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे । जब वे बाल्यावस्थामें थे, उस समय भी नन्द. उपनन्द आदि उनकी बात मानते थे । तभी तो उन्होंने बालक श्रीकृष्णके कहनेसे परम्परासे चली आयी इन्द्र-पुजाको छोड़कर गोवर्धनको पुजा करनी शुरू कर दी । 1 तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्थामें, जिस किसी स्थानपर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिये भगवान्ते पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शंख बजाया ।

जो स्वयं छोटा होता है, वही ऊँचे स्थानपर नियक्त होनेसे वडा माना जाता है । अतः जो ऊँचे स्थानके कारण अपनेको यड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तवमें छोटा ही होता है। परंत जो स्वयं बड़ा होता है, वह

जहाँ भी रहता है, उसके कारण वह स्थान भी बड़ा तो उनके कारण वह सार्राधका स्थान (पद) भी कैंचा माना जाता है । जैसे भगवान् यहाँ सार्राध वने हैं, हो गया ।

\*

सम्बन्ध-- अब संजय आगेके चार श्लोकोंमें पूर्वश्लोकका खुलासा करते हुए दूसरोंके शंखवादनका वर्णन करते हैं ।

## पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।

## ्पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ।। १५ ।।

अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य नामक तथा धनञ्जय अर्जुनने देवदत्त नामक शंख बजाया; और भयानक कर्म करनेवाले वृकोदर भीमने पौण्ड्र नामक महाशंख बजाया ।

व्याख्या—'पाञ्चजन्यं हुपीकेश':—सबके अन्तर्गामी अर्थात् सबके मीतरकी बात जाननेवाले साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णने पाष्डवॉके पक्षमें खड़े होकर 'पाञ्चजन्य' नामक शंख बजाया । भगवान्ने पञ्चजन नामक शंखरूपधारी दैत्यको मारकर उसको शंखरूपसे प्रहण किया था, इसद्रिये इस शंखका नाम 'पाञ्चजन्य' हो गया ।

'देवदत्तं धनझयः'—राजस्य यज्ञके समय अर्जुनने बहुत-से राजाओंको जीतकर बहुत धन इकट्टा किया था । इस कारण अर्जुनका नाम 'धनझय' पड़ गया ।\* निवातकवचादि दैत्योंके साथ युद्ध करते समय इन्द्रने अर्जुनको 'देवदत्त' नामक शंख दिया था । इस शंखकी ध्वन बड़े जोरसे होती थी,जिससे शत्रुओकी सेना धवरा जाती थी। इस शंखको अर्जुनने बजाया। 'पौण्ड्रं दध्यो महाश्रृह्वं भीमकर्मा वृक्कोदरः'—हिडिप्त्रासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरो-तथा कीचक, जरासस्य आदि बरलान् वीरोंको मारनेके कारण भीमसेनका नाम 'भीमकर्मा' पड़ गया। उनके पेटमें जठगिनके सिवाय 'वृक्क' नामकी एक विशेष अर्गन थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम 'वृक्कोदर' पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृक्कोदर भीमसेनने बहुत बड़े आकारवाला 'पौण्ड' नामक शंख बजाया।

#### 4

## अनत्तविजयं राजा कुत्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।। १६ ।।

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेवने सुधोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाये ।

व्याख्या—'अनन्तविजयं राजा''' सुधेष-मणिपुच्यकी'— अर्जुन, भीम और युधिष्ठर—ये तोनों कुन्तीके पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव—ये दोनों माद्रीक पुत्र हैं, यह विभाग दिखानेके लिये ही यहाँ युधिष्ठिर के लिये 'कुन्तीपुत्र' विशेषण दिया गया है ।

युधिष्ठिरको 'राजा' कहनेका तात्पर्य है कि युधिष्ठिरजी सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलके राजा हों

वनवासके पहले अपने आधे राज्य-(इन्द्रप्रस्थ-) के राजा थे,और नियमके अनुसार बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवासके बाद वे राजा होने चाहिये थे।'राजा' विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठर ही सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलके राजा होंगे।

<sup>\*</sup> सर्वोञ्जनपदाञ्जित्वा वित्तमादाय केवलम् । मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्गं धनञ्जयम् ।। (महाभारतः विराट॰ ४४ । १३)

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।

धृष्टद्मम्रो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः ।। १७ ।।

द्रपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।

सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथकपृथक् ।।१८ ।।

हे राजन् ! श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी तथा धृष्टद्मम् एवं राजा विराद और अजेय सात्यिक राजा द्रपद और द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा लम्बी-लम्बी भुजाओंवाले सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु—इन सभीने सब ओरसे अलग-अलग (अपने-अपने) शंख बजाये ।

व्याख्या---'काश्यश्च परमेष्वासः'''''शङ्खान् दथ्मः पृथक्पृथक्'--महारथी शिखण्डी बहत शुरवीर था । यह पहले जन्ममें स्त्री (काशिराजकी कन्या अम्बा) था और इस जन्ममें भी राजा द्रपदको पुत्रीरूपसे प्राप्त हुआ था । आगे चलकर यही शिखण्डी स्थुणाकर्ण नामक यक्षसे पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना । भीप्पजी इन सब बातोंको जानते थे, और शिखण्डीको स्त्री ही समझते थे । इस कारण वे इसपर वाण नहीं चलाते थे । अर्जुनने युद्धके समय इसीको आगे करके भीष्मजीपर बाण चलाये और उनको रथसे नीचे गिरा दिया ।

अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था । युद्धके समय इसने द्रोणनिर्मित चक्रव्यूहमें घुसकर अपने पराक्रमसे बहुत-से वीरोंका संहार किया। अन्तमें कौरव-सेनाके छः महार्राथयोंने इसको अन्यायपर्वक

घेरकर इसपर शस्त्र-अस्त्र चलाये । दःशासनपुत्रके द्वारा सिरपर गदाका प्रहार होनेसे इसकी मृत्य हो गयी।

संजयने शाखवादनके वर्णनमें कौरवसेनाके शूरवीरोंमेसे केवल भीष्मजीका ही नाम लिया और ... पाण्डवसेनाके शुरवीरोंमेंसे भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम आदि अठारह वीरोंके नाम लिये । इससे ऐसा प्रतीत होता संजयके मनमें अधर्मके (कौरवसेना-) का आदर नहीं है । इसलिये वे अधर्मके पक्षका अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते । परन्त उनके मनमें धर्मके पक्ष-(पाण्डवसेना-) का आदर होनेसे और भगवान् श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंके प्रति आदरभाव होनेसे वे उनके पक्षका ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं, और उनके पक्षका वर्णन करनेमें ही उनको अनन्द आ रहा है।

सम्बन्य—पाण्डव-सेनाके शंखवादनका कौरवसेनापर क्या असर हुआ— इसको आगेके श्लोकमें कहते हैं।

## स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ।।१९।। पाण्डव-सेनाके शंखोंके उस भयंकर शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड्पनेवाले दर्योधन आदिके हृदय विदीर्ण कर दिये ।

व्याख्या—'स घोषो धार्तराष्ट्राणां '''' तुमुलो व्यनुनादयन्'- पाण्डव-सेनाको वह शंखध्वनि इतनी विशाल ,गहरी, ऊँची और भयंकर हुई कि उस (ध्वनि-प्रतिध्वनि-)से पृथ्वी और आकाशके बीचका भाग गूँज उठा । उस शब्दसे अन्यायपूर्वक राज्यको हड्पनेवालोंके और उनकी सहायताके लिये (उनके

पक्षमें) खड़े हुए राजाओंके हृदय विदीर्ण हो गये। तात्पर्य है कि हृदयको किसी अख-शखसे विदीर्ण करनेसे जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदयमें शंखध्वनिसे हो गयी । उस शंखध्वनिने कौरवसेनाके हृदयमें युद्धका जो उत्साह था,वल था, उसको कमजोर बना दिया.

हदयमें पाण्डव-सेनाका भय उत्पन्न हो गया ।

संजय ये बातें धृतराष्ट्रको सुना रहे हैं । धृतराष्ट्रके सामने ही संजयका 'धृतराष्ट्रके पुत्रों अथवा सम्बन्धियोके हृदय विदीर्ण कर दिये' ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और यक्तिसंगत नहीं मालूम देता । इसलिये संजयको 'धार्तराष्ट्राणाम्' न कहकर 'तावकीनानाम' (आपके पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके— ऐसा) कहना चाहिये था; क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है । इस दृष्टिसे यहाँ 'धार्तराष्ट्राणाम्'पदका अर्थ 'जिन्होने अन्यायपूर्वक राज्यको धारण किया \*'—ऐसा लेना हो युक्तिसंगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्यायका पक्ष लेनेसे ही उनके हृदय विदीर्ण हो गये- इस दृष्टिसे भी यह अर्थ लेना ही युक्तिसंगत मालूम देता है।

यहाँ शङ्का होती है कि कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ,पर पाण्डवोंकी सात अक्षीहिणी सेनाके शंख बजे तो उनके शब्दसे कौरवसेनाके हृदय विदीर्ण क्यों हो गये ? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदयमें अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है अर्थात् जो धर्मपूर्वक अपने कर्त्तव्यका पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदयमें भय नहीं होता । न्यायका पक्ष होनेसे उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है । पाण्डवेनि वनवासके पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवासके बाद भी नियमके अनुसार कौरवोंसे न्यायपूर्वक राज्य माँगा था । अतः उनके हृदयमें भय नहीं था, प्रत्यत

. उत्साह था, शुरवीरता थी । तात्पर्य है कि पाण्डवोंका पक्ष धर्मका था । इस कारण कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके बाजोंके शब्दका पाण्डव-सेनापर कोई असर नहीं हुआ । परन्तु जो अधर्म,पाप, अन्याय आदि करते है, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदयमें निर्भयता, निःशङ्कृता नहीं रहती । उनका खुदका किया पाप, अन्याय ही उनके हृदयको निर्वल बना देता है। अधर्म अधर्मीको खा जाता है। द्योंधन आदिने पाण्डवोंको अन्यायपूर्वक मारनेका बहुत प्रयास किया था । उन्होंने छल-कपटसे अन्यायपर्वक पाण्डवोंका राज्य छीना था और उनको बहुत कप्ट दिये थे । इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्वल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवोंका पक्ष अधर्मका था । इसलिये पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी सेनाकी शंखध्वनिसे उनके हृदय विदीर्ण हो गये, उनमें बडे जोरकी पीडा हो गयी।

, इस प्रसंगसे साधकको सावधान हो जाना चाहिये कि उसके द्वारा अपने शरीर,वाणी, मनसे कभी भी कोई अन्याय और अधर्मका आचरण न हो । अन्याय और अधर्मयुक्त आचरणसे मनुष्यका हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदयमें भय पैदा हो जाता है । उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावणसे त्रिलोकी डरती थी । वही रावण जब सीताजीका हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर-उधर देखता है: इसलिये साधकको चाहिये कि वह अन्याय-अधर्मपुक्त आचरण कभी न करे।

<sup>&#</sup>x27;अन्यायेन धृतं राष्ट्रं यैस्ते धृतराष्ट्राः' ऐसा बहुब्रीहि समास करनेके बाद 'धृतराष्ट्रा एव' इस विश्रहमें स्वार्थमें तद्भितका 'अण्'प्रत्यय किया गया, जिससे 'धार्तराष्टाः' यह रूप बन गया । यहाँ पष्टी विभक्तिके प्रयोगकी आवश्यकर्ता होनेसे प्रष्टीमें 'धार्तराष्ट्राणाम्' ऐसा प्रयोग किया गया है।

दुर्योधनके पक्षमें ग्वारह अक्षीहिणी सेनाका होना सम्मव ही नहीं था; परन्तु-जब पाण्डव बनवासमें चले गये,तब दुर्वोधनने वर्षराज युधिष्ठिरको राज्य करनेकी नीतिको अपनाया । जैसे युधिष्ठिरजी अपना कर्तव्य समझकर प्रजाको सुख देनेके लिये धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे, ऐसे हो दुर्योधनने भी अपना राज्य स्थापित करनेके लिये, अपना प्रभाव जमानेके लिये प्रजाके साथ युधिष्ठिरके समान बर्ताय किया । तेरह वर्षतक प्रजाके साथ अच्छा यर्ताय करनेसे युद्धके समय बहुत सेना जुट गयी, जो कि पहले पाण्डयोंके पक्षमें थी और पाण्डयोंको चाहती थी । इस प्रकार नौ अक्षीहिणी सेना तो प्रजाके साथ अच्छे बर्तावके प्रभावसे दुर्योधनके पक्षमे हो गयी, और भगवान् ब्रीकृष्णको एक अक्षीहिणी नागवणी सेनाको तया मद्रताज शत्यकी एक अक्षीहिणों सेनाको दुर्योधनने चालाकीसे अपने पक्षमें कर लिया, जो कि पाण्डबोंके पक्षमें थी । अतः दुर्योधनके पक्षमें न्याह अक्षीहिणी सेना और पाण्डवीके पक्षमें सात अक्षीहिणी सेना थी। : सून बीच दसकंपर देखा । आवा निकट जती के येथा ।।

जाकें डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ।।

सम्बन्ध— धृतराष्ट्रने पहले श्लोकमें अपने और पाण्डुके पुत्रोंके विषयमें प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजयने दूसरे श्लोकसे उन्नीसमें श्लोकतक दे दिया। अब संजय भगवदगीताके प्राकट्यका प्रसङ्ग आगेके श्लोकसे आरम्भ करते हैं।

> अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिथ्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।।२०।। हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

हे महीपते धृतराष्ट्र ! अब शस्त्रोंके चलनेकी तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्यको धारण करनेवाले राजाओं और उनके साथियोंको व्यवस्थितरूपसे सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपना गाण्डीव धनुष उठा लिया और अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे ये वचन बोले ।

व्याख्या—'अथ'—इस पदका तात्पर्य है कि
अब संजय भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप
'भगवद्गीता' का आरम्प करते हैं । अठारहवें अध्यायके
चौहत्तर्वे श्लोकमें आये 'इति' पदसे यह संवाद
समाप्त होता है । ऐसे ही भगवद्गीताके उपदेशका
आरम्प उसके दूसरे अध्यायके खाउठवें श्लोकसे होता
है और अठारहवें अध्यायके छाउठवें श्लोकमें यह
उपदेश समाप्त होता है ।

'प्रवृते शास्त्रसंपाते'—यद्यपि पितामह भीष्पने युद्धारम्भको घोषणाके लिये शांख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शांख बजाया था, तथापि कौरब और पाण्डव-सेनाने उसको युद्धारम्भको घोषणा ही मान लिया और अपने-अपने अस्त-शस्त्र हाथमें उठाकर तैयार हो गये + इस तरह सेनाको शस्त्र उठाये देखकर घोरतामें भरकर अर्जुनने भी अपना गाण्डीव धनुष हाथमें उठा लिया।

'व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा'— इन पदोंसे संजयका तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधनने पाण्डवोंकी सेनाको देखा, तब वह भागा-भागा द्रोणाचार्यके पास गया । परन्तु जब अर्जुनने कौरवोंकी सेनाको देखा, तब उनका हाथ सीधे गाण्डीव धनुष्पर

व्याख्या—'अथ'—इस पदका तात्पर्य है कि ही गया— 'धनुस्द्याय्य' । इससे मालूम होता है कि संजय भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप दुर्योधनके धीतर भय है और अर्जुनके भीतर निर्भयता वद्गीता' का आरम्प करते हैं । अठारहवें अध्यायके हैं, उत्साह है, वीरता है ।

'कपिध्वजः'--अर्जुनके लिये 'कपिध्वज' विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्रको अर्जुनके रथको ध्वजापर विराजमान हनुमान्जीका स्मरण कराते हैं । जब पाण्डव वनमें रहते थे, तब एक दिन अकस्मात् वायुने एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर द्रौपदीके सामने डाल टिया । उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गयी और उसने भीमसेनसे कहा कि 'वीरवर ! आप ऐसे बहत-से कमल ला दीजिये' । द्रौपदीकी इच्छा पर्ण करनेके लिये भीमसेन वहाँसे चल पडे । जब वे कदलीवनमें पहुँचे, तब वहाँ उनकी हनुमान्जीसे भेंट हो गयी । उन दोनोंकी आपसमें कई बातें हुईं । अन्तमें हनमानजीने भीमसेनसे वरदान माँगनेके लिये आग्रह किया तो भीमसेनने कहा कि 'मेरेपर आपकी कृपा बनी रहे'। इसपर हनुमान्जीने कहा कि 'हे वायुपुत्र ! जिस समय तुम बाण और शक्तिके आघातसे व्याकुल शत्रओंकी सेनामें धुसकर सिंहनाद करोगे. उस समय में अपनी गर्जनासे उस सिंहनादको और वहा देंगा ।

सो दगसीस स्वान की नाईं। इत उत चिंतड़ चला भड़िहाईं।। इपि कुर्पथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन सुधि चल लेसा।।

हृदयमें पाण्डव-सेनाका भय उत्पन्न हो गया ।

संजय ये बातें धृतराष्ट्रको सूना रहे हैं । धृतराष्ट्रके सामने हो संजयका 'धृतराष्ट्रके पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके हदय विदीर्ण कर दिये' ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्तिसंगत नहीं मालूम देता । इसलिये संजयको 'धार्तराष्ट्राणाम्' न कहकर 'तावकीनानाम्' (आपके पूत्रों अथवा सम्बन्धियोंके— ऐसा) कहना चाहिये था; क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है । इस दृष्टिसे यहाँ 'धार्तराष्ट्राणाम्'पदका अर्थ 'जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्यको धारण किया \*'--ऐसा लेना ही युक्तिसंगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्यायका पक्ष लेनेसे ही उनके हृदय विदीर्ण हो गये— इस दृष्टिसे भी यह अर्थ लेना ही युक्तिसंगत मालूम देता है।

यहाँ शङ्का होती है कि कौरवोंकी ग्यारह अक्षीहिणी 🕇 सेनाके शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ,पर पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके शंख बजे तो उनके शब्दसे कौरवसेनाके हृदय विदीर्ण क्यों हो गये ? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदयमें अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है अर्थात् जो धर्मपूर्वक अपने कर्त्तव्यका पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदयमें भय नहीं होता । न्यायका पक्ष होनेसे उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है । पाण्डवोंने वनवासके पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवासके बाद भी नियमके अनुसार कौरवोंसे न्यायपर्वक राज्य माँगा था । अतः उनके हृदयमें भय नहीं था, प्रत्यत उत्साह था, शुरवीरता थी । तात्पर्य है कि पाण्डवोंका पक्ष धर्मका था । इस कारण कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके बाजेंकि शब्दका पाण्डव-सेनापर कोई असर नहीं हुआ । परन्तु जो अधर्म,पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वामाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदयमें निर्भयता, निःशङ्कता नहीं रहती । उनका खुदका किया पाप, अन्याय ही उनके हृदयको निर्वल बना देता है। अधर्म अधर्मीको खा जाता है। द्रयोधन आदिने पाण्डवोंको अन्यायपूर्वक मारनेका बहुत प्रयास किया था । उन्होंने छल-कपटसे अन्यायपर्वक पाण्डवोंका राज्य छीना था और उनको बहत कष्ट दिये थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्वल हो चुके थे । तात्पर्य है कि कौरवोंका पक्ष अधर्मका था । इसलिये पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी सेनाकी शंखध्वनिसे उनके हृदय विदीर्ण हो गये, उनमें बड़े जोरकी पीडा हो गयी ।

इस प्रसंगसे साधकको सावधान हो जाना चाहिये कि उसके द्वारा अपने शरीर,वाणी, मनसे कभी भी कोई अन्याय और अधर्मका आचरण न हो । अन्याय और अधर्मयुक्त आचरणसे मनुष्यका हृदयं कमजोर, निर्वल हो जाता है। उसके हृदयमें भय पदा हो जाता है । उदाहरणार्थ, लंकाधिपति संवणसे त्रिलोकी डरती थी । वही रावण जब सीताजीका हरण करने जाता है, तब भयभीत होकर इधर-उधर देखता है‡ । इसलिये साधकको चाहिये कि वह अन्याय-अधर्मयुक्त आचरण कभी न करें।

<sup>&#</sup>x27;अन्यायेन धृतं राष्ट्रं येस्ते धृतराष्ट्राः' ऐसा बहुब्रीहि समास करनेके बाद 'धृतराष्ट्रा एव' इस विश्रहमें स्वार्थमें तद्भितका 'अण्'प्रत्यय किया गया, जिससे 'धार्तराष्ट्राः' यह रूप धन गया । यहाँ षष्टी विभक्तिके प्रयोगकी आवश्यकता होनेसे पट्टीमें 'घार्तराष्ट्राणाम्' ऐसा प्रयोग किया गया है।

दुर्योधनके पक्षमें स्वारह अक्षीहिणी सेनाका होना सत्मव ही नहीं था; परन्तु जब पाण्डव वनवासमें चले गये,तब दुर्योधनने धर्मराज युधिष्ठिरकी राज्य करनेकी नीतिको अपनाया । जैसे युधिन्ठिरजी अपना कर्तव्य समझकर प्रजाको सुख देनेके लिये धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधनने भी अपना राज्य स्थापित करनेके लिये, अपना प्रभाव जमानेके लिये प्रजाके साथ युधिष्ठिरके समान धर्नाव किया । तेरह धर्पतक प्रजाके साथ अच्छा धर्ताव करनेसे युद्धके समय श्रदुत सेना जुट गयी, जो कि पहले पाण्डवोंके पक्षमें थी और पाण्डवोंको चाहती थी । इस प्रकार नौ अक्षीहिणी सेना तो प्रजाके साथ अन्छे बर्तावके प्रभावसे दुर्योधनके पक्षमें हो गयी, और भगवान् श्रीकृष्णको एक अशीहिणी नारायणी सेनाको तथा मद्रराज शत्यकी एक अक्षीहिणी सेनाको दुर्योधनने चालाकीसे अपने पक्षमें कर लिया, जो कि पाण्डवाँके पक्षमें थी । अतः दुशेषनके पक्षमें प्यारह अक्षीरिणी सेना और पाण्डयोके पक्षमें सात अक्षीरिणी सेना श्री। - सून बीच दसकेघर देखा । आवा निकट जती के येपा ।। जाके डर सुर असुर डेराहों । निसि न नीद दिन अत्र न खादी ।।

सम्बन्ध-- धृतराष्ट्रने पहले श्लोकमें अपने और पाण्डुके पुत्रोके विषयमें प्रश्न किया था । उसका उत्तर संजयने दसरे श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक दे दिया । अब संजय भगवदगीताके प्राकट्यका प्रसङ्ग आगेके श्लोकसे आरम्भ करते हैं ।

> अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ।। ह्रषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

हे महीपते धृतराष्ट्र ! अब शस्त्रोंके चलनेकी तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्यको धारण करनेवाले राजाओं और उनके साथियोंको व्यवस्थितरूपसे सामने खड़े हुए देखकर कविध्वज पाएडुपुत्र अर्जुनने अपना गाण्डीव धनुष उठा लिया और अन्तर्यामी भगवान श्रीकष्णसे ये वचन बोले ।

'भगवद्गीता' का आरम्भ करते हैं । अठारहवें अध्यायके हैं, उत्साह है, वीरता है । चौहत्तरवें श्लोकमें आये 'इति' पदसे यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद्गीताके उपदेशका आरम्भ उसके दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे होता है और अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें यह उपदेश समाप्त होता है।

'प्रवृते शस्त्रसंपाते'—यद्यपि पितामह भीष्यने युद्धारम्भकी घोषणाके लिये शंख नहीं बजाया था. प्रत्युत केवल दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पाण्डव-सेनाने उसको युद्धारम्भको घोषणा ही मान लिया और अपने-अपने अस्त-शस्त्र हाथमें उठाकर तैयार हो गये + इस तरह सेनाको शस्त्र उठाये देखकर वीरतामें भरकर अर्जुनने भी अपना गाण्डीव धनुष हाथमें उठा लिया ।

'व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा'— इन पदोंसे संजयका तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधनने पाण्डवोंकी सेनाको देखा, तब वह भागा-भागा द्रोणाचार्यके पास गया । परन्तु जब अर्जुनने कौरवोंकी सेनाको देखा, तब उनका हाथ सीधे गाण्डीव धनुषपर

व्याख्या—'अद्य'—इस पदका तात्पर्य है कि ही गया— 'धनुरुद्यम्य' । इससे मालूम होता है कि अब संजय भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप दुर्योधनके भीतर भय है और अर्जुनके भीतर निर्भयता

> 'कपिध्वजः'--अर्जुनके लिये 'कपिध्वज' विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्रको अर्जुनके रथकी ध्वजापर विराजमान हनुमान्जीका स्मरण कराते हैं । जब पाण्डव वनमें रहते थे, तब एक दिन अकस्मात् वायुने एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर द्रौपदीके सामने डाल दिया । उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गयी और उसने भीमसेनसे कहा कि 'वीरवर ! आप ऐसे बहत-से कमल ला दीजिये' । द्रौपदीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भीमसेन वहाँसे चल पडे । जब वे कदलीवनमें पहुँचे, तब वहाँ उनकी हनुमानुजीसे भैंट हो गयी । उन दोनोंकी आपसमें कई बातें हुई । अन्तमें हुनुमान्जीने भीमसेनसे वरदान माँगनेके लिये आग्रह किया तो भीमसेनने कहा कि 'मेरेपर आपकी कपा बनी रहे'। इसपर हनुमान्जीने कहा कि 'है वायुपत्र ! जिस समय तुम बाण और शक्तिके आवातसे व्याकुल शत्रुओंकी सेनामें धुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय में अपनी गर्जनासे उस सिंहनादको और बढा देंगा ।

सो दगसीस स्वान की नाई। इत उत चितड़ चला भडिहाई।। इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन युधि यल लेसा।।

इसके सिवाय अर्जुनके रथकी ध्वजापर बैठकर मैं और यहाँ) 'पाण्डवः'शब्दका प्रयोग करते हैं । ऐसी भयंकर गर्जना किया करूँगा, जो शत्रुऑके प्राणोंको हरनेवाली होगी, जिससे तुमलोग अपने पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्यके शत्रुओंको सुगमतासे मार सकोगे <sup>\*</sup> ।' इस प्रकार पास जाकर चालाकोसे भरे हुए वचन बोलता है, जिनके रथकी ध्वजापर हनमानजी विराजमान हैं. उनकी विजय निश्चित है।

'पाण्डवः'—धृतराष्ट्रने अपने प्रश्नमें 'पाण्डवाः' पदका प्रयोग किया था । अतः धृतराष्ट्रको बार-बार कर्त्तव्यसे भरे हए (आगे कहे जानेवाले) वचन बोलते पाण्डवोंकी याद दिलानेके लिये संजय (१।१४ में हैं।

'हपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते'— परन्तु अर्जुन कौरवसेनाको देखकर जो जगदगुरु हैं, अन्तर्यामी हैं, मन-चुद्धि आदिके प्रेरक हैं— ऐसे भगवान् श्रीकृष्णसे शूखीरता, उत्साह और अपने

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत 1128 11 यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् । योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ।। २२ ।। सह

अर्जुन बोले-हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यमें मेरे रथको आप तवतक खडा कीजिये, जबतक मैं युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए इन युद्धकी इच्छावालोंको देख न लूँ कि इस युद्धरूप उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है।

व्याख्या--'अन्युत सेनयोरुभयोर्मध्ये 7र्थ स्थापय'— दोनों सेनाएँ जहाँ युद्ध करनेके लिये एक-दूसरेके सामने खड़ी थीं, वहाँ उन दोनों सेनाओंमें इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेनापर बाण आदि मार सके । उन दोनों सेनाओंका मध्यभाग दो तरफसे मध्य था— (१) सेनाएँ जितनी चौड़ी खड़ी थीं, उस चौडाईका मध्यभाग और (२) दोनों सेनाओंका मध्यभाग,जहाँसे कौरव-सेना जितनी दरीपर खड़ी थी, उतनी ही दूरीपर पाण्डव-सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य-भागमें रथ खड़ा करनेके लिये अर्जुन भगवान्से कहते हैं,जिससे दोनों सेनाओंको आसानीसे देखा जा सके।

'सेनयोरुभयोर्षध्ये'पद गीतामें तीन बार आया है—यहाँ (१ । २१में), इसी अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें और दूसरे अध्यायके दसवें श्लोकमें । तीन बार आनेका तात्पर्य है कि पहले अर्जून शुरवीरताके साथ

अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेकी आज्ञा देते हैं (१ । २१),फिर भगवान दोनों सेनाओंके बीचमें रथको खड़ा करके कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहते हैं (१।२४) और अन्तमें दोनों सेनाओंके बीचमें ही विपादमग्न अर्जुनको गीताका उपदेश देते हैं(२ । १०) । इस प्रकार पहले अर्जुनमें शुरवीरता थी, बीचमें कुट्मिबयोको देखनेसे मोहके कारण उनकी युद्धसे उपरित हो गयी और अन्तमें उनको भगवानसे गीताका महान् उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया । इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ-कहीं और जिस-किसी परिस्थितिमें स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थितिका सदपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । कारण कि परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें सदा एकरूपसे रहते हैं।

स्वरवेण रधं तव । \*तदाहे **यंह**ियप्यामि नादान् मोक्ष्यामि दारुणान् ।। विजयस्य ध्यजस्थश सुखं हनिष्यथ । प्राणहराः

ningeressingsprangeressingsprangeressingsprangeressingsprangeressingsprangeressingsprangeressingsprangeressing 'यावदेतात्रिरीक्षेऽहं '''' रणसमुद्यमे' - दोनों सेनाओंके बीचमें एथ कबतक खड़ा करें? इसपर अर्जुन कहते हैं कि युद्धकी इच्छाको लेकर कौरव-सेनामें आये हुए सेनासहित जितने भी राजालोग खडे हैं. उन सबको जवतक मैं देख न लूँ, तबतक आप रथको वहीं खड़ा रखिये । इस युद्धके उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है? उनमें कौन मेरे समान बलवाले हैं ? कौन मेरेसे कम बलवाले हैं ? और

कौन मेरेसे अधिक बलवाले हैं ? उन सबको मैं जरा देख लूँ।

यहाँ 'योद्धकामान्' पदसे अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो सन्धिकी बात ही सोची थी, पर उन्होंने सन्धिकी बात स्वीकार नहीं की: क्योंकि उनके मनमें युद्ध करनेकी ज्यादा इच्छा है । अतः उनको मैं देखुँ कि कितने यलको लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं !

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।। २३ ।।

दुष्टबुद्धि दर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छावाले जो ये राजालोग इस सेनामें आये हुए हैं, युद्ध करनेको उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ।

व्याख्या—'धार्तराष्ट्रस्य \* दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्पवः'--यहाँ दुर्योधनको दुष्टबुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस द्योंधनने हमारा नाश करनेके लिये आजतक कई तरहके पड़यन्त रचे हैं । हमें अपमानित करनेके लिये कई तरहके उद्योग किये हैं । नियमके अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्यके अधिकारी हैं. पर उसको भी यह हडपना चाहता है, देना नहीं चाहता । ऐसी तो इसकी दष्टबुद्धि है; और यहाँ आये हए गुजालोग यद्धमें इसका प्रिय करना चाहते हैं! वास्तवमें तो मित्रोका यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें. ऐसी बात बतायें. जिससे अपने मित्रका लोक-परलोकमें हित हो । परन्त ये राजालोग दुर्योधनकी दुष्टबुद्धिको शुद्ध न करके उत्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधनसे युद्ध कराकर, युद्धमे उसकी सहायता करके उसका पतन

ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधनका हित किस बातमें है; उसको राज्य भी किस बातसे मिलेगा और उसका परलोक भी किस बातसे सधरेगा-इन बातोंका वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजालोग उसको यह सलाह देते कि भाई, कम-से-कम आधा राज्य तुम रखो और पाण्डवोंका आधा राज्य पाण्डवोंको दे दो तो इससे दुर्योधनका आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सधरता।

'योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः'—इन युद्धके लिये उतावले होनेवालोंको जरा देख तो लूँ! इन्होंने अधर्मका, अन्यायका पक्ष लिया है, इसलिये ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जायेंगे ।

'योत्स्यमानान्'कहनेका तात्पर्य है कि इनके मनमें युद्धकी ज्यादा आ रही है; अतः देखूँ तो सही कि ये है कौन?

सम्बन्ध—अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्ने क्या किया— इसको संजय आगेके दो श्लोकोंमें कहते हैं।

<sup>&#</sup>x27;धार्तराष्ट्र' पदके दो अर्थ होते हैं—(१)पृतराष्ट्रके पुत्र अथवा सम्बन्धी (२) अन्यायपूर्वक राष्ट्र-(राज्य-) को धारण करनेवाले । यहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र-दुर्योधनके लिये ही 'धार्तराष्ट्रस्य' पद आया है ।

इसके सिवाय अर्जुनके रथको ध्वजापर बैठकर में और यहाँ) 'पाण्डव: 'शब्दका प्रयोग करते हैं। 'ऐसी भयंकर गर्जना किया करूँगा, जो शतुओंके 'हृगीकेशं तदा बाक्यमिदमाह महीपते' प्राणंको हरनेवाली होगी, जिससे तुमलोग अपने पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्गोधन तो गुरु द्रोणाचार्यके शतुओंको सुगमतासे मार सकोगे \* ।' इस प्रकार पास जाकर चालाकोसे गरे हुए वचन वोलता है, जिनके रथकी ध्वजापर हनुमान्जी विराजमान हैं, उनकी परन्तु अर्जुन कौरवसेनाको देखकर जो जागदगुरु हैं, अन्तर्योमी हैं, मन-चुद्धि आदिके प्रेरक हैं— ऐसे

'पाण्डवः'—धृतराष्ट्रने अपने प्रश्नमें 'पाण्डवाः' भगवान् श्रीकृष्णसे शूर्विस्ता, उत्साह और अपने पदका प्रयोग किया था । अतः धृतराष्ट्रको बार-बार कर्त्तव्यसे भरे हुए (आगे कहे जानेवाले) वचन बोलते पाण्डवोंकी याद दिलानेके लिये संजय (१ । १४ में हैं ।

 $\star$ 

अर्जन उवाच

## सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।। २१ ।। यावदेतात्रिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् । कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्णसम्हामे ।। २२ ।।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्ग्गसमुद्यमे ।। २२ ।। अर्जुन बोले—हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यमें मेरे रथको आप तवतक खड़ा कीजिये, जबतक मैं युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए इन युद्धकी इच्छावालोंको देख न लूँ कि इस

युद्धरूप उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है ।

व्याख्या—'अच्युत सेनयोरुमयोर्मध्ये रथं स्थापय'— दोनों सेनाएँ जहाँ युद्ध करनेके लिये एक-दूसरेके सामने खड़ी थीं, वहाँ उन दोनों सेनाओंमें इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेनापर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओंका मध्यभाग दो तरफसे मध्य था— (१) सेनाएँ जितनी चीड़ी खड़ी थीं, उस चीड़ाईका मध्यभाग और (२) दोनों सेनाओंका मध्यभाग,जहाँसे कौरध-सेना जितनी दूरीपर खड़ी थीं, उतनी ही दूरीपर पाण्डव-सेना खड़ी थीं। ऐसे मध्य-भागों रथ खड़ा करनेके लिये अर्जुन भगवान्से कहते हैं,जिससे दोनों सेनाओंको आसानीसे देखा जा सके।

'सेनयोरुपयोर्पय'पद गीतामें तीन बार आया है—यहां (१ । २१में), इसी अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें और दूसरे अध्यायके दसवें श्लोकमें । तीन बार आनेका तालप है कि पहले अर्जन शुरबोरताके साथ गीताका महान् उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया । इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ-कहाँ और जिस-किसी परिस्थितिमें स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्माको प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें सदा एकरूपसे रहते हैं।

अपने रथको दोनों सेनाओंक बीचमें खडा करनेकी

आज्ञा देते हैं (१ ।२१),फिर भगवान् दोनों सेनाओंके बीचमें रथको खड़ा करके कुरुवंशियोंको देखनेके लिये

कहते हैं (१ । २४) और अन्तमें दोनों सेनाओंके

बीचमें ही विषादमग्न अर्जुनको गीताका उपदेश देते

हैं(२ । १०) । इस प्रकार पहले अर्जुनमें शरवीरता

थी, बीचमें कुट्रिवयोंको देखनेसे मोहक कारण उनकी

यद्धसे उपरति हो गयी और अन्तमें उनको भगवानसे

<sup>ै</sup>तदाहं यृंहिषिय्यापि स्वरवेण रर्व तव । विजयस ध्वजस्थश्च मादान् मोक्ष्यामि दारुणान् ।। शत्रुणां ये प्राणहराः सुखे येन हनिष्यय । (महाभारत, वन॰ १५१ । १७-१८)

'यावदेतात्रिरीक्षेऽहं '''' रणसमुद्यमे'—दोनों सेनाओंके वीचमें रथ कबतक खड़ा करें? इसपर अर्जुन कहते हैं कि युद्धकी इच्छाको लेकर कौरव-सेनामें आये हुए सेनासहित जितने भी राजालोग खड़े हैं, उन सबको जवतक मैं देख न लूँ, तबतक आप रथको वहीं खड़ा रखिये। इस युद्धके उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है? उनमें कौन मेरे समान बलवाले हैं? कौन मेरेसे कम बलवाले हैं? और

कौन मेरेसे अधिक बलवाले हैं ? उन सबको मैं जरा देख लूँ।

गहाँ 'योद्धुकामान्' पदसे अर्जुन कह रहे हैं वि हमने तो सम्धिकी चात ही सोची थी, पर उन्होंने सम्धिकी बात स्वीकार नहीं की; क्योंकि उनके मन्में युद्ध करनेकी ज्यादा इच्छा है। अतः उनको में देहूँ कि कितने बलको लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं!



## योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।। २३ ।।

दुष्टबुद्धि दुर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छावाले जो ये राजालोग इस सेनामें आये हुए हैं, युद्ध करनेको उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ ।

व्याख्या—'धार्तराष्ट्रस्य \* दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः'--यहाँ दुर्योधनको दुष्टबुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधनने हमारा नाश करनेके लिये आजतक कई तरहके षडयन्त रचे हैं । हमें अपमानित करनेके लिये कई तरहके उद्योग किये हैं । नियमके अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे गज्यके अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हडपना चाहता है, देना नहीं चाहता । ऐसी तो इसकी दप्टबद्धि है; और यहाँ आये हुए राजालोग युद्धमें इसका प्रिय करना चाहते हैं! वास्तवमें तो मित्रोंका यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी वात बतायें. जिससे अपने मित्रका लोक-परलोकमें हित हो । परन्त ये राजालोग दुर्योधनकी दुष्टबुद्धिको शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधनसे युद्ध कराकर, युद्धमें उसकी सहायता करके उसका पतन

ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधनका हित किस बातमें है, उसको राज्य भी किस बातसे मिलेगा और उसका परलोक भी किस बातसे सुधरेगा—इन बातोंका वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजालोग उसको यह सलाह देते कि भाई, कम-से-कम आधा राज्य तुम रखो और पाण्डवोंका आधा राज्य पाण्डवोंको दे दो तो इससे दुर्योधनका आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता।

युद्धके लिये उतावले होनेवालोंको जग्न देख तो लूँ! इन्होंने अधर्मका, अन्यायका पक्ष लिया है, इसलिये ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जायेंगे। 'चोत्स्यमानान्'कहनेका ताल्पर्य है कि इनके मनमें युद्धको ज्यादा आ रही है, अतः देखें तो सही कि

'योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः'--इन

ये हैं कौन?



सम्बन्ध—अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्ने क्या किया— इसको संजय आगेके दो श्लोकोंमें कहते हैं।

<sup>\* &#</sup>x27;धार्तराष्ट्र' पदके दो अर्थ होते हैं—(१)धृतराष्ट्रके पुत्र अथवा सम्यन्धी (२) अन्यायपूर्वक राष्ट्र-(राज्य-) को धारण करनेवाले । यहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र—दुर्योधनके लिये ही 'धार्तराष्ट्रस्य' पद आया है ।

संजय उवाच

एवमुक्तो हवीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ।। २४ ।। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ।। २५ ।।

संजय बोले—हे भरतवंशी राजन्! निद्राविजयी अर्जुनके द्वारा इस तरह कहनेपर अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके मध्यभागमें पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने श्रेष्ठ रथको खड़ा करके इस तरह कहा कि 'हे पार्थ! इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियोंको देख'।

व्याख्या—'गुडाकेशन'—'गुडाकेश' शब्दके दो अर्थ होते हैं—(१) 'गुडा'नाम मुड़े हुएका है और 'केश'नाम वालोंका है। जिसके सिरके वाल मुड़े हुए अर्थात् धुँधराले हैं, उसका नाम'गुडाकेश'है। (२) 'गुडाका' नाम निद्राका है और 'ईश'नाम खामोंका है। जो निद्राका खामी है अर्थात् निद्रा ले, चाहे न ले—ऐसा जिसका निद्रापर अधिकार है, उसका नाम 'गुडाकेश' है। अर्जुनके केश धुँधराले थे और उनका निद्रापर आधिपत्य था; अतः उनको 'गुडाकेश'का गम्या है।

'एवमुक्तः' — जो निद्रा-आलस्यके सुखका गुलाम नहीं होता और जो विषय-भोगोंका दास नहीं होता, केवल भगवान्का ही दास (भक्त) होता है, उस भक्तको बात भगवान् सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञाका पालन भी करते हैं। इसलिये अपने सखा भक्त अर्जुनके द्वारा आज्ञा देनेपर अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें अर्जुनका रथ खड़ा कर दिया।

'ह्रपोकेशः'—इन्द्रियोका नाम 'ह्रपोक'है। जो इन्द्रियोंके ईश अर्थात् स्वामी हैं, उनको ह्रपोकेश कहते हैं। पहले इक्कीसवें श्लोकमें और यहाँ 'ह्रपोकेश' कहनेका तार्पर्य हैं कि जो मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देनेवाले हैं, वे ही अन्तर्पामी भगवान् यहाँ अर्जुनको आज्ञाका पालन

करनेवाले बन गये हैं! यह उनकी अर्जुनपर कितनी अधिक कृपा है!

'सेनयोक्सयोमध्ये स्थापियत्वा खोत्तमम्'—दोनों सेनाओंके वीचमें जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवान्ते अर्जनके श्रेष्ठ रथको खडा कर दिया।

'भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेयां च महीक्षिताम्'—उस रधको भी भगवान्ते विलक्षण चतुराईसे ऐसी जगह खड़ा किया, जहाँसे अर्जुनको कौदुध्यिक सम्बन्धवाले पितायह भीष्म, विद्याके सम्बन्धवाले आचार्य द्रोण एवं कौरव-सेनाके मुख्यं-मुख्य राजालोग सामने दिखायी दे मर्के।

'ढवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्क्ररूकिति'—'कुरु' पदमें धृतपृष्टेक पुत्र और पाप्डुके पुत्र— ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्धके लिये एकत्र हुए इन कुरुवंशियोंको देख—ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियोंको देखकर अर्जुनके भीतर यह भाव पैदा हो जाय कि हम सब एक ही तो हैं! इस'पक्षके हों, चाहे उस पक्षके हों, भले हों, चाहे चुरे हों; सदाचारी हों, चाहे दुराचारी हों; पर हैं सब अपने ही कुटुच्चा। इस कारण अर्जुनमें छिपा हुआ कौटुम्बिक ममतायुक्त मोह जामत् हो जाय और मोह जामत् होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाय, जिससे अर्जुनको निमित बनाकर भावी करिलयुगी जीवोंके करनाण के लिये गीता का महान् उपदेश दिया जा सके- इसी भावसे भगवानने यहाँ 'पश्यैतान समवेतान् कुरून्' कहा है । नहीं तो भगवान् 'पश्यैतान् धार्तराष्ट्रान समानिति'-ऐसा भी कह सकते थे: परन ऐसा कहनेसे अर्जुनके भीतर युद्ध करनेका जोश आता: जिससे गीताके प्राकट्यका अवसर ही नहीं आता ! और अर्जुनके भीतरका प्रसुप्त कौटुम्बिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान् अपनी जिम्मेवारी मानते हैं । जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्यलोग पहले उसको पकानेकी चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है, तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं; ऐसे ही भगवान् भक्तके भीतर छिपे हुए मोहको पहले जामत् करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान् अर्जुनके भीतर छिपे हुए मोहको 'कुरून् पश्य' कहकर जाग्रत् कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे।

अर्जुनने कहा था कि 'इनको मैं देख लूँ'-'निरोक्षे' (१।२२) 'अवेक्षे' (१।२३); अतः यहाँ भगवान्को 'पश्य' (तृ देख ले)— ऐसा कहनेकी जरूरत ही नहीं थी। भगवानको तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिये था । परन्तु भगवान्ने स्थ खडा करके अर्जुनके मोहको जाप्रत् करनेके लिये ही 'कुरून पश्य' (इन कुरुवंशियोंको देख) — ऐसा कहा है।

कौदम्बिक स्नेह और भगवत्प्रेम—इन दोनोंमें बहुत अत्तर है। कुटुम्बमें ममतायुक्त स्नेह हो जाता है तो कुदम्बके अवगुणोंकी तरफ ख्याल जाता ही नहीं: किंतु 'ये मेरे हैं'--ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवानुका भक्तमें विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्तके अवगुणोंकी तरफ भगवान्का ख्याल जाता ही नहीं; किन्तु 'यह मेरा ही है'—ऐसा ही भाव रहता है। कौटुम्बिक स्नेहमें क्रिया तथा पदार्थ-( शरीरादि-) की और भगवत्रेममें भावकी मुख्यता रहती है । कौटुम्बिक स्नेहमें मूढ़ता-( मोह-) की और भगवत्रेममें आत्मीयताकी मुख्यता रहती है । कौटुम्बिक स्त्रेहमें अँधेरा और भगवत्प्रेममें प्रकाश रहता है। कौट्रम्बिक स्नेहमें मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत्रेममें तल्लीनताके कारण कर्तव्य-पालनमें विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुम्बिक स्त्रेहमें क्ट्रान्वयोंकी और भगवत्रेममें भगवान्की प्रधानता होती

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहा । उसके बाद क्या हुआ—इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकोमें करते हैं।

#### पितृनथ पितामहान् । तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः आचार्यान्मातुलान्ध्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ।। २६ ।। सेनयोरुभयोरपि । श्वशुरान्सुहदश्चैव

उसके बाद पृथानन्दन अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित पिताओंको, पितामहोंको, आचार्योंको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रोको, ससुरोंको और सुहदोंको भी देखा।

व्याख्या—'तत्रापश्यत् ···· सेनयोरुभयोरिप'— जब भगवान्ने अर्जुनसे कहा कि इस रणभूमिमें इकडे हुए कुरुवंशियोंको देख, तब अर्जुनको दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुम्बियोंपर गयी । उन्होंने देखा कि उन सेनाओमें युद्धके लिये अपने-अपने स्थानपर भूरिश्रवा आदि पिताके भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिये पिताके समान हैं । भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खडे हैं । द्रोण, कुप आदि आचार्य (विद्या पढानेवाले और कुलगुरु ) खड़े हैं ! पुरुजित्, कुन्तिभोज, शल्य,शकुनि आदि मामा खड़े हैं। भीम, दर्योधन आदि

भाई खड़े हैं। अभिमन्यू, घटोत्कच, लक्ष्मण हैं और ऐसे ही अपने पक्षके मित्र भी खड़े हैं। (दुर्योधनका पुत्र) आदि मेरे और मेरे भाइयोंके पुत्र द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतुके खड़े हैं । लक्ष्मण आदिके पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे अपने-अपने पक्षका हित चाहनेवाले सात्यिक, कृतवर्मा पीत्र हैं। दुर्योधनके अश्वत्यामा आदि मित्र खड़े आदि सुहद् भी खड़े हैं।

सम्बन्ध—अपने सब कुटुम्बियोंको देखनेके बाद अर्जुनने क्या किया—इसको आगेके श्लोकमें कहते हैं ।

#### तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ।। २७ ।। परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

अपनी-अपनी जगहपर स्थित उन सम्पूर्ण बान्धवोंको देखकर वे कुन्तीनन्दन अर्जुन अत्यन्त कायरतासे युक्त होकर विपाद करते हुए ये वचन बोले ।

सर्वान्वन्धूनवस्थितान् किया है। समीक्ष्य'—पूर्वश्लोकके अनुसार अर्जुन जिनको देख चके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुनने बाह्नीक आदि प्रपितामहः, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, सुरथ आदि साले; जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई सम्बन्धियोंको दोनों सेनाओंमें स्थित देखा ।

'स कौन्तेयः कृपया परयाविष्टः'—इन पदोंमें'स कीन्तेय:'कहनेका तात्पर्य है कि माता कुन्तीने जिनको युद्ध करनेके लिये सन्देश भेजा था और जिन्होंने शुरवीरतामें आकर 'मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं ?—ऐसे मुख्य-मुख्य योद्धाओंको देखनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णको दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा करनेकी आज्ञा दी थी, वे ही कुन्तीनन्दन अर्जुन अत्यन्त कायरतासे युक्त हो, जाते हैं!

दोनों ही सेनाओंमें जन्मके और विद्याके सम्बन्धी-ही-सम्बन्धी देखनेसे अर्जुनके मनमें यह विचार आया कि युद्धमें चाहे, इस पक्षके लोग मेरें, चाहे उस पक्षके लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, सम्बन्धी तो हमारे ही मारे जायैंगे ! ऐसा विचार आनेसे अर्जुनकी युद्धकी इच्छा तो मिट गयी और भीतरमें कायरता आ गयी । इस कायरताको भगवान्ने आगं ( २ । २-३ में ) 'कश्मलम्' तथा 'हृदयदीर्यस्यम्' कहा है, और अर्जुनने( २ । ७में ) 'कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः'कहकर इसको स्वीकार भी

अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं— 'कृपयाविष्टः' । इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थीं, प्रत्युत अभी आयी है। अतः यह आगन्तुक दोष है। आगन्तुक होनेसे यह ठहरेगी नहीं । परन्तु शूरबीरता अर्जुनमें स्वाभाविक है; अतः वह तो रहेगी ही।

अत्यत्त कायरता च्या है? विना किसी कारण निन्दा, तिरस्कार, अपमान करनेवाले, दुःख देनेवाले, वैरभाव रखनेवाले, नाश करनेकी चेष्टा करनेवाले दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि आदिको अपने सामने यद करनेके लिये खड़े देखकर भी उनको मारनेका विचार न होना, उनका नाश करनेका उद्योग न करना—यह अत्यन्त कायरतारूप दोष है । यहाँ अर्जुनको कायरतारूप दोपने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदिका अनिष्ट चाहनेवाले और समय-समयपर अनिष्ट करनेका उद्योग करनेवाले हैं. उन अधर्मियों-पापियोंपर भी अर्जुनको करुणा आ रही है (गीता १। ३५, ४६) और वे क्षत्रियके कर्तव्यरूप अपने धर्मसे च्यत हो रहे हैं ।

'विषीदन्निदमद्रवीत्'—युद्धके परिणाममें कुटुम्यको, कुलकी, देशकी क्या दशा होगी-इसको लेकर अर्जुन बहुत दुःखी हो रहे हैं और उस अवस्थामें वे ये वचन बोलते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकोंमें किया गया है।

·

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।। २८ ।। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यिति । वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।। २९ ।। गाण्डीवं स्नंसते हस्तात्त्वक्वैव परिदह्यते । न च शक्नोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ।। ३० ।!

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! युद्धकी इच्छावाले इस कुटुम्ब-समुदायको अपने सामने उपिध्यत देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीरमें कॅपकेंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं । हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है । मेरा मन भूमित-सा हो रहा है और मैं खड़े रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हैं ।

व्याख्या—'दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युपुस्सं समुपस्थितम्'—अर्जुनको 'कृष्ण' नाम बहुत प्रिय ध । यह सम्बोधन गीतामें नौ बार आया है । भगवान् श्रीकृष्णके लिये दूसरा कोई सम्बोधन इतनी बार नहीं आया है । ऐसे ही भगवान्को अर्जुनका 'पार्थ' नाम बहुत प्यारा था । इसलिये भगवान् और अर्जुन आपसको बोलचालाने ये नाम लिया करते थे और पह बात लोगोंमें भी प्रसिद्ध थी । इसी दृष्टिसे संजयने गीताके अन्तमें 'कृष्ण'और'पार्थ' नामका उल्लेख किया है-यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों पनुर्परः'(१८ १७८)।

पृतागृद्दे पहले 'समवेता युमुत्सवः'कहा था और यहाँ अर्जुनने भी 'युमुत्सुं समुपस्थितम्' कहा है; परलु दोनोंकी दृष्टियोंमें बड़ा अन्तर हैं। पृतगृष्ट्वकी दृष्टिमें तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्टर आदि पाण्डके पुत्र हैं—ऐसा भेद हैं; अतः धृतगृष्ट्वचे हीं भामकाः' और'पाण्डकाः' कहा है। परन्तु अर्जुनको दृष्टिमें यह भेद नहीं हैं; अतः अर्जुनने यहाँ 'सजनम्'कहा है, जिसमें दोनों पक्षके लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतगृष्ट्वको तो युद्धमें अपने पुत्रोके परनेकी आर्शकासे भय है, शोक है; परन्तु अर्जुनको दोनों ओरफे कुटम्बियोंके मरने की आर्शकासे शोक हो रहा है कि किसी भी तरफका कोई भी मरे, पर वह है तो हमाए ही स्ट्रम्बी।

अवतक 'दृष्ट्वा' पद तीन बार आया है—
'दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' .(१।२), 'व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तग्रमृन्' (१।२०) और
यहाँ 'दृष्ट्वेमं स्वजनम्' (१।२०)। इन तीनोंका तात्मर्य
है कि दुर्योधनका देखना तो एक ताहका ही रहा
अर्थात् दुर्योधनका तो युद्धका ही एक भाव रहा;
परन्तु अर्जुनका देखना दो ताहका हुआ। पहले तो
अर्जुन धृतग्रमृके पुत्रोंको देखकर वीरतामें आकर युद्धके
लिये धनुप उठाकर खड़े हो जाते हैं और अव
स्वजनोंको देखकर कायरतासे आविष्ट हो रहे हैं, युद्धसे
उपरत हो रहे हैं और उनके हाथसे धन्प गिर रहा है।

'सीदन्ति मम गात्राणि''' भ्रमतीव च मे मनः'—
अर्जुनके मनमे युद्धके भावी परिणामको लेकर चिन्ता
हो रही है, दुःख हो रहा है। उस चिन्ता, दुःखका
असर अर्जुनके सारे शारीरपर पड़ रहा है। उसी
असरको अर्जुन स्पष्ट शब्दोमें कह रहे हैं कि मेरे
शारीरका हाथ, पैर, मुख आदि एक-एक अङ्ग (अवयव)
शिथिल हो रहा है! मुख सूखता जा रहा है।
जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है! सार्य शारीर
धर-धर काँप रहा है! शारीरके सभी रेंगटे खड़े हो
रहे हैं अर्थात् सार्य शारीर येमाहित हो रहा है! जिस
गाण्डीव धनुपको प्रत्यक्षावी टङ्कारसे शतु भवभीत हो
जाते हैं, वही गाण्डीव धनुप आज मेरे हाथसे गिर

रहा है! त्वचामें—सारे शरीरमें जलन हो रही है \* । लगता है कि मैं मूच्छित होकर गिर पङ्गा! रेसे मेरा मन भ्रमित हो रहा है अर्थात् मेरेको क्या करना अनर्थकारक युद्धमें खड़ा रहना भी एक पाप मालूम चाहिये— यह भी नहीं सूझ रहा है! यहाँ युद्धभूमिमें 'दे रहा है। रथपर खडे रहनेमें भी मैं असमर्थ हो रहा हैं। ऐसा

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें अपने शरीरके शोकजनित आठ चिह्नोका वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणामके सूचक शकुनोंकी दृष्टिसे युद्ध करनेका अनौवित्य बताते हैं।

## निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

## न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। ३१ ।।

हे केशव ! मैं लक्षणों — शकुनोंको भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्धमें खजनोंको मारकर श्रेय (लाभ) भी नहीं देख रहा हैं। शकुनोंकी ओर देखता हूँ, तो मेरेको ये दोनों ही

व्याख्या—'निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव'— हे केशव ! मैं शकुनोंको † भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्यके आरम्भमें मनमें जितना अधिक उत्साह (हर्ष) होता है, वह उत्साह उस कार्यको उतना ही सिद्ध करनेवाला होता है । परन्तु अगर कार्यके आरम्पमें ही उत्साह भङ्ग हो जाता है, मनमें संकल्प-विकल्प ठीक नहीं होते. तो उस कार्यका परिणाम अच्छा नहीं होता । इसी भावसे अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीरमें अवयवोंका शिथिल होना, कम्प होना, मुखका सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं ‡। इसके सिवाय आंकाशसे उल्कापात होना, असमयमें ग्रहण लगना, भूकम्प होना, पशु-पक्षियोंका भयंकर योली बोलना, चन्द्रमाके काले चिह्नका मिट-सा जाना, बादलोंसे रक्तकी वर्ण होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए है। इस तरह अभीके और पहलेके — इन दोनों .

'न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे'—युद्धमें अपने कुट्मियोंको मारनेसे हमें कोई लाभ होगा-ऐसी बात भी नहीं है । इस युद्धके परिणाममें हमारे लिये लोक और परलोक--- दोनों ही हितकारक नहीं दीखते । कारण कि जो अपने कुलका नाश करता है, वह अत्यन्त पापी होता है। अतः कुलका नाश करनेसे हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकोंकी प्राप्ति होगी ।

शक्न विपरीत अर्थात् भावी अनिष्टके सूचक दीखते हैं ।

इस रलोकमें 'निमितानि पश्यामि' और 'श्रेय: अनुपश्यामि'--> इन दोनों वाक्योंसे अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनोंको देखूँ अथवा खयं विचार करूँ, दोनों ही रीतिसे युद्धका आरम्भ और उसका परिणाम हमारे लिये और संसारमात्रके लिये हितकारक नहीं दीखता ।

सम्बन्ध-जिसमें न तो शुभ शकुन दीखते हैं और न श्रेय ही दीखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजयको प्राप्त करनेको अनिच्छा अर्जुन आगेके श्लोकमें प्रकट करते हैं।

<sup>\*</sup> चित्ता चितासमा सुक्ता विन्दुपार्त्र विशेषतः । सत्रीवं दहने चित्ता निर्जीवं दहते चिता ।। 'चिनाको चिताके समान कहा गया है, केवल एक बिन्दुको हो अधिकता है। चिना जीवित पुरुषको जलाती है और चिना मरे हुए पुरुषको जलाती है।'

T जितने भी शकुन होते हैं, से किसी अच्छी चा सुरी घटनाके होनेमें निर्मात नहीं होते अर्थात् वे किसी घटनाके निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भाषी घटनाकी सूचना देनेवाले होते हैं ।

शकृत बतानेवाले प्राणी भी वालवमें शकुनोको बताने नहीं हैं; किन्तु उनकी साभाविक ग्रेष्टासे शकुन सुचिन होते हैं। 🗜 बद्यपि अर्जुन शरीरमें होनेवाले लक्षणोंको भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वालवमे ये शकुन नहीं हैं । ये तो शोकके कारण इन्द्रियाँ, शारीर, मन, सुद्धिमें होनेवाले विकार है ।

<sup>🗙</sup> यहाँ 'पञ्चामि' क्रिया भूत और वर्गमानके शकुलांके विषयमे और 'अनुपत्रवामि' क्रिया भविष्यके परिणामके विषयमें आयी है ।

## न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।। ३२ ।।

है कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखोंको ही चाहता हूँ । हे गोविन्द ! हमलोगोंको राज्यसे क्या लाभ ? भोगोंसे क्या लाभ ? अथवा जीनेसे भी क्या लाभ ?

व्याख्या—'न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च'—मान लें कि युद्धमें हमारी विजय हो जाय, तो विजय होनेसे पूरी पृथ्वीपर हमारा राज्य हो जायगा, अधिकार हो जायगा । पृथ्वीका राज्य मिलनेसे हमें अनेक प्रकारके सुख मिलेंगे । परन्तु इनमेंसे मैं कुछ भी नहीं चाहता अर्थात् मेरे मनमें विजय, राज्य एवं सुखोंकी कामना नहीं है ।

'किं नो राज्येन गोविन्द कि धोगैजीवितेन वा'— जय हमारे मनमें किसी प्रकारकी (विजय, राज्य, और सुखकी) कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही वड़ा राज्य क्यों न मिल जाय, पर उससे हमें क्या लाभ ? कितने ही सुन्दर-सुन्दर भोग मिल जायँ, पर उनसे हमें क्या लाभ ? अथवा कुटुन्वियोंको मारकर

हम एज्यके सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ ? तात्पर्य है कि ये विजय, एज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं, जब भीतरमें इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्त्व हो। परन्तु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं? इन कुटुम्चियोंको मारकर हमारी जीनेकी भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुम्बी मर जावैंगे, तब ये राज्य और भोग किसके काम आयेंगे? राज्य, भोग आदि तो कुटुम्बके लिये होते हैं, पर जब ये ही मर जावैंगे, तब इनको कौन भोगेगा? भोगनेकी बात तो दूर रही, उत्तरे हमें और अधिक विन्ता, शोक होंगे!

1

सम्बग-अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगेके श्लोकमें बताते हैं। येषामर्थे काव्हिक्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्यक्त्वा धनानि च ।। ३३ ।।

जिनके लिये हमारी राज्य, भोग और सुखकी इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणोंकी और धनकी आशाका त्याग करके युद्धमें खड़े हैं ।

व्याख्या—'येषामधें कािंड्सतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च'— हम राज्य, सुख, मोग आदि जो कुछ चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुखके लिये नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुम्बियों, प्रेमियों, मित्रों आदिके लिये ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदिको सुख-आराम पहुँचे, इनको सेवा हो जाय, ये प्रसन्न रहें— इसके लिये ही हम युद्ध करके राज्य होना चाहते हैं, भोग-सामग्री इकट्टी करा, चाहते हैं।

'त इमेऽविध्यता युद्धे प्राणांस्त्रयस्या.धनानि घ'—
पर वे ही ये सव-केन्स्य अपने प्राणोंको और धनकी
आशाको छोड़कर युद्ध करनेके लिये हमारे सामने इस
रणभूमिमें खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया
है कि हमें न प्राणोंका मोह है और न धनकी तृष्णा
है; हम मर बेशक जायें, पर युद्धसे नहीं हटेंगे।
अगर ये सब मर ही जायेंगे, तो फिर हमें राज्य
किसके लिये चाहिये ? सुख किसके लिये चाहिये ?
धन किसके लिये चाहिये ? अर्थात् इन सबकी इच्छा

हम किसके लिये करें?

प्राणोंकी और धनकी इच्छा होती, तो वे मरनेके लिये 'प्राणांस्यक्ता धनानि च' का तात्पर्य है कि वे युद्धमें क्यों खड़े होते ? अतः यहाँ प्राण और धनका

प्राणोंकी और धनकी आशाका त्याग करके खड़े हैं त्याग करकेका तात्पर्य उनकी आशाका त्याग करनेमें अर्थात् हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा-- ही है।

इस इच्छाको छोडकर वे खंडे हैं। अगर उनमें

सम्बन्ध— जिनके लिये हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं— इसका वर्णन अर्जुन आगेके दो श्लोकोंमें करते हैं।

> आचार्याः\* पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वश्राः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।। ३४ ।। एतात्र हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ।।३५ ।।

आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पीत्र, साले तथा अन्य जितने भी सम्बन्धी हैं, मुझपर प्रहार करनेपर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, और हे मधुसूदन ! मुझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता. फिर पृथ्वीके लिये तो मैं इनको मार्क ही क्या ? नाश करनेकी क्रिया होती है । इससे सिद्ध हुआ कि

व्याख्या—[भगवान् आगे सोलहवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ--ये तीनों ही नरकके द्वार हैं। वास्तवमें एक कामके ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदिको महत्त्व देनेसे पैदा होते हैं। काम अर्थात् कामनाकी दो तरहकी क्रियाएँ होती हैं—इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति । इनमेंसे इष्टकी प्राप्ति भी दो तरहकी होती है— संग्रह करना और सुख भोगना । संग्रहको इच्छाका नाम 'लोभ' है और सुखभोगकी इच्छाका नाम 'काम' है। अनिष्टकी निवृत्तिमें बाधा पड़नेपर 'क्रोध' आता है अर्थात् भोगोंको, 'संग्रहको प्राप्तिमें बाधा देनेवालींपर अथवा हमारा अनिष्ट करनेवालोंपर, हमारे शरीरका नाश करनेवालोंपर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करनेवालोका

सफल बनानेके लिये और इष्टकी प्राप्तिके लिये अर्थात् 'लोभ' की पूर्तिके लिये । परन्तु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातोंका निपेध कर रहे हैं।] ं 'आचार्याः पितरः''''' किं नु महीकृते'— अगर हमारे ये कुटुम्बीजन अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये क्रोधमें आकर मेरेपर प्रहार करके मेरा वर्ष भी करना चाहें. तो भी मैं अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये क्रीधमें आकर इनको मारना नहीं चाहता । अगर ये अपनी इप्रप्राप्तिक लिये राज्यके लोभमें आकर मेरेको मारना चाहें, तो भी में अपनी इष्ट-प्राप्तिके लिये लोभमें आकर इनको मारना नहीं चाहता । तात्पर्य यह हुआ

युद्धमें मनुष्यकी दो तरहसे ही प्रवृत्ति होती है-

अनिष्टकी निवृत्तिके लिये अर्थात् अपने 'क्रोध' को

<sup>\*</sup> छच्चीसर्वे इतोकमें 'पितृनव पितामहान्'''' कहकर सबसे पहले पिताओं और पिनामहोंका नाम लिया गया है, और यहाँ 'आचार्याः पितरः'''''' कहकर सबसे पहले आचार्योका नाम लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ तो कौदुष्टिक सेहकी मुख्यता है, इसलिये यहाँ पिताका नाम सबसे पहले लिया है; और यहाँ न मारनेका विषय चल रहा है, इसलिये यहाँ सबसे पहले आदरणीय पुन्य आवायी-गुरुवनीका नाम लिया है. जो कि जीवके परम हिनेपी होने हैं।

कि क्रोध और लोभमें आकर मेरेको नरकोंका दरवाजा मोल नहीं लेना है।

यहाँ दो बार 'अपि' पदका प्रयोग करनेमे अर्जनका आशय यह है कि मैं इनके खार्थमें बाधा ही नहीं देता तो ये मझे मारेंगे ही क्यों ? पर मान लो कि 'पहले इसने हमारे स्वार्थमे बाधा दी है' ऐसे विचारसे ये मेरे शरीरका नाश करनेमें प्रवृत्त हो जायँ, तो भी (घ्रतोऽपि) में इनको मारना नहीं चाहता । दसरी बात. इनको मारनेसे मुझे त्रिलोकीका राज्य मिल जाय, यह तो सम्भावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको मारनेसे मझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो. तो भी (अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो:) मैं इनको मारना नहीं चाहता ।

'मधसदन' \* सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप तो दैत्योको मारनेवाले हैं. पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोडे ही है, जिससे मैं इनको मारनेकी इच्छा करूँ ? ये तो हमारे अत्यन्त नजदीकके खास सम्बन्धी हैं।

"आचार्याः'—इन कुट्म्बियोमें जिन द्रोणाचार्य आदिसे हमारा विद्याका, हितका सम्बन्ध है, ऐसे पञ्च आचार्यांकी मेरेको सेवा करनी चाहिये कि उनके साथ लडाई करनी चाहिये? आचार्यके चरणोमें तो अपने-आपको, अपने प्राणोंको भी समर्पित कर देना चाहिये । यही हमारे लिये उचित है ।

'पितर:'—शरीरके सम्बन्धको लेकर जो पितालोग हैं, उनका हो तो रूप यह हमारा शरीर है । शरीरसे उनके खरूप होकर हम क्रोध या लोभमे आकर अपने उन पिताओंको कैसे मोरें 2

'पुत्रा:'-हमारे और हमारे भाइयोंके जो पुत्र हैं, वे तो सर्वथा पालन करनेयोग्य हैं । वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें, तो भी उनका पालन करना ही हमास धर्म है।

'पितामहाः'--ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजीके भी पूज्य हैं, तब हमारे लिये तो परमपुज्य हैं ही । वे हमारी ताडना कर सकते हैं. हमें मार भी सकते हैं । पर हमारी तो ऐसी ही चेग होनी चाहिये. जिससे उनको किसी तरहका दःख न हो, कष्ट न हो, प्रत्यत उनको सख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो।

'मातला:'--हमारे जो मामालोग हैं, वे हमारा पालन-पोपण करनेवाली माताओंके ही भाई हैं । अतः वे माताओंके समान ही पुज्य होने चाहिये।

'श्वशराः'--ये जो हमारे सस्र हैं, ये मेरी और मेरे भाइयोंकी पिलयोंके पूज्य पिताजी हैं। अतः ये हमारे लिये भी पिताके ही तल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहँ ?

'पौत्राः'-हमारे पुत्रोके जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रोसे भी अधिक पालन-पोपण करनेयोग्य हैं।

'श्यालाः'--हमारे जो साले हैं, वे भी हमलोगोंकी पत्रियोंके प्यारे भैया हैं । उनको भी कैसे मारा जाय !

'सम्बन्धनः'--ये जितने सम्बन्धी दीख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी सम्बन्धी हैं, उनका पालन-पोषण, सेवा करनी चाहिये कि उनको मारना चाहिये ? इनको मारनेसे अगर हमें त्रिलोकीका राज्य भी मिल जाय, तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें अर्जुनने खजनोको न मारनेमे दो हेतु बताये । अब परिणामकी दृष्टिसे भी खजनोंको न मारना सिद्ध करते हैं।

> निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । हत्वैतानाततायिनः ।।३६ ।। पापमेवाश्रयेदस्मान

हे जनार्दन ! इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारकर हमलोगोको क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको प्राप्तेसे तो हमें पाप ही लगेगा ।

<sup>&#</sup>x27;मधु' नामक दैत्यको मारनेके कारण भगवान्का नाम 'मधुसूदन' पड़ा था ।

<u>とイブラルテスタンメデスス</u>

व्याख्या— 'निहत्य धार्तपृष्टान्नः'''' हत्वैतानाततायिनः'— धृतप्रथूके पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभके वेगमें आकर इनको मार भी दें, तो उनका वेग शान्त होनेपर हमें पेना हो पड़ेगा अर्थात् क्रोध और लोभमें आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे— ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा । कुर्टाम्बर्योकी याद आनेपर उनका अभाव वार-वार खटकेगा । चितमें उनको मृत्युका शोक सताता रहेगा । ऐसी स्थितमें इनके मारनेसे हम इस लोकमें जबतक जीते रहेंगे, तबतक हमारे चितमें कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारनेस हमें जो पाप लंगेगा, वह परलोकमें हमें भ्यंकर दःख देनेवाला होगा ।

आततायों छः प्रकारके होते हैं — आग लगानेवाला, विप देनेवाला, हाथमें शस्त्र लेकर मारनेको तैयार हुआ, धनको हरनेवाला, जमीन (एज्य) छीननेवाला और स्त्रीक हरण करनेवाला\* । दुर्योधन आदिमे ये छहाँ ही लक्षण घटते थे । उन्होंने पाण्डवोंको लाक्षागृहमें आग लगाकर मारना चाहा था । भीमसेनको जहर खिलाकर जलमें फेंक दिया था । हाथमें शस्त्र लेकर वे पाण्डवोंको मारनेके लिये तैयार थे ही । द्यूतकोड़ामें छल-कपट करके उन्होंने पाण्डवोंका धन और राज्य हर लिया था । द्रौपदीको भरी सभामें लाकर दुर्योधनने 'मैंने तेरेको जीत लिया है, तृ

मेरी दासी हो गयी हैं आदि शब्दोंसे बड़ा अपमान किया था और दुर्योधनादिकी प्रेरणासे जयद्रथ द्रौपदीकी हरकर ले गया था।

शास्त्रीके बनर्नोंक अनुसार आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष (पाप) नहीं त्याता— 'नाततायिकये दोषो हन्तुर्भवति कथ्यन' (मनुसृतिं ८ । ३५१) । परनु आततायीको मारना उचित होते हुए भी मारनेकी क्रिया अच्छी नहीं है । शास्त्र भी कहता है कि मनुष्यको कभी किसीकी हिसा नहीं करनी चाहिये— 'न हिस्यास्पर्धा भूतानि'; हिसा न करना परमधर्म है— 'अहिसा परमो धर्मः † ।' अतः क्रोष्य-लोगके वशीभूत होकर कुटुन्यियोंकी हिसाका कार्य हम क्यों करें?

होकर कुटुांग्यपांको हिसाका कार्य हम क्यों करें ? अततार्या होनेसे ये दुर्योधन आदि मार्टिक लायक हैं हैं; परन्तु अने कुटुब्जी होनेसे इनको मार्टिक लायक हैं हैं; परन्तु अने कुटुब्जी होनेसे इनको मार्टिक लायक प्राप्त होता के अपने कुलका नाश करता है, वह अत्यन्त पागे होता है— 'स एव पापिष्ठतमें यः कुर्यांकुलनाशनम्।' अतः जो आततायों अपने खास कुटुब्जी हैं, उन्हें कैसे मारा जाय? उनसे अपना सम्यन्य-विच्छेद कर लेन, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारा ठीक नहीं हैं। जैसे, अपना बेटा हो आततायों हो जाय तो उससे अपना सम्यन्य हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है!

\*

मन्त्रथ—पूर्वरलोकमं युद्धका दुष्परिणाम बताकर अन्न अर्जुन युद्ध करनेका सर्वया अनीवित्य बताते हैं । तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।।३७ ।।

अनिन्दो गरदश्चेय शाखपाणियंनायहः । क्षेत्रदारायहर्तां च षडेते ह्याततायिनः ।। (विशिष्टस्मृति ३ । १९) 'आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाधमें शाख लेकर मात्नेको उछत हुआ, धनका हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला और स्रीका हरण करनेवाला— ये छहाँ ही आततायी हैं ।

<sup>ं</sup> आततायोको मार दे— यह अर्थशास्त्र है और किसीकी मी हिंसा न करे— यह मर्पशास्त्र है । जिसमें अपना कोई स्वार्थ (मतलब) रहता है, वह 'अर्पशास्त्र' कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, वह 'मर्पशास्त्र' कहलाता है । अतः शास्त्रोमें जहाँ अर्थशास्त्र और मर्पशास्त्र— दोनोमें विरोध आये, वहाँ अर्थशास्त्रका त्याग करके मर्पशास्त्रको ही प्रहण करना चाहिये— सुन्योदिंगीये न्यायह्त बलवान्यवहारनः । अर्थशास्त्रका त्याग करके मर्पशास्त्रको ही प्रहण करना चाहिये—

इसलिये अपने बान्धव इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं है: क्योंकि हे माधव ! अपने कदिष्वयोंको मारकर हम कैसे सखी होंगे ?

व्याख्या---'तस्मान्नार्हा वयं हत्तुं धार्तराष्ट्रान्स्व-बड़ा दुःख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर बान्धवान्'—अभीतक (१ । २८ से लेकर यहाँतक) क्रोध तथा लोभके वशीभृत होकर हम उनको मार मैंने क्ट्राम्बयोंको न मारनेमें जितनी युक्तियाँ, दलीलें दी र्दे तो कितना दुख होगा! उनको मारकर हम कैसे हैं, जितने विचार प्रकट किये हैं, उनके रहते हए हम ऐसे सखी होगे ?

अनर्थकारी कार्यमें कैसे प्रवृत हो सकते हैं? अपने यहाँ 'ये हमारे घनिष्ठ सम्बन्धी हैं'-इस ममताजनित बान्धव इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारनेका कार्य हमारे मोहके कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्यकी तरफ अर्जन लिये सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है । हम-जैसे की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं ? होता है, वहाँ मनुप्यका विवेक दब जाता है। विवेक ' 'स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव'—हे दबनेसे मोहकी प्रबलता हो जाती है। मोहके प्रबल

माधव ! इन कटम्बियोंके मरनेकी आशंकासे ही होनेसे अपने कर्तव्यका स्पष्ट भान नहीं होता ।



सम्बन्ध— अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिये दुर्योधन आदि खजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदिके लिये भी तो तुम खजन हो । खजनकी दृष्टिसे तुम तो युद्धसे निवृत्त होनेकी बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्धसे निवृत होनेकी बात ही नहीं सोच रहे हैं---इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर अर्जुन आगे के दो श्लोकोंमे देते हैं ।

> यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ।।३८।। कथं न जेयमसाभिः पापादस्मात्रिवर्तितुम् । प्रपश्यद्धिर्जनार्दन ।। ३९ ।। दोषं कुलक्षयकृतं

यद्यपि लोभके कारण जिनका विवेक-विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुलका नाश करनेसे होनेवाले दोषको और मित्रोंके साथ द्वेप करनेसे होनेवाले पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलका नाश करनेसे होनेवाले दोपको ठीक-ठीक जाननेवाले हमलोग इस पापसे निवृत्त होनेका विचार क्यों न करें ?

व्याख्या— 'यद्यप्येते न पश्यन्ति''' मित्रद्रोहे च दिन रहेंगे ? हमारे रहते हुए यह राज्य चला जायगा पातकम्'—इतना मिल गया, इतना और मिल नाय; तो हमारी क्या दशा होगी और राज्यके रहते हुए फिर ऐसा मिलता ही रहे—ऐसे धन, जमीन, मकान, हमारे शरीर चले जायेंगे तो क्या दशा होगी? क्योंकि आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदिकी तरफ बढ़ती मनुष्य संयोगका जितना सुख लेता है, उसके वियोगका हुई वृत्तिका नाम 'लोम' है । इस लोभ-वृत्तिके कारण उतना दुःख उसे भोगना ही पड़ता है । संयोगमें इतना इन दुर्योधनादिको विवेक-शक्ति लुप्त हो गयी है, सुख नहीं होता, जितना वियोगमें दुःख होता है। जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तात्पर्य है कि अन्तःकरणमे लोभ छा जानेके कारण राज्यके लिये हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, इनको राज्य-ही-राज्य दीख रहा है। कुलका नाश कुरुम्पियोंका नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे करनेसे कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको दीख साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने ही नहीं रहा है।

स्त्रियोंके दूषित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जात

है \* । परुष और स्त्री--दोनों अलग-अलग वर्णन

होनेपर उनसे जो संतान पैदा होती है, वह 'वर्णसंकर

रहे हैं कि आप सबको खींचनेवाले होनेसे 'कृष्ण

कहलाते हैं, तो आप यह बतायें कि हमारे कुलके

वृष्णिवंशमें अवतार लेनेके कारण 'वाफॉय'कहलाते

हैं। परन्तु जब हमारे कुल-(वंश-) का नाश हो

जायगा, तब हमारे वंशज किस कुलके कहलायेंगे ?

अतः कुलका नाश करना उचित नहीं है।

आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात् किधर ले जायेंगे ?

अर्ज़न यहाँ 'कृष्ण' सम्बोधन देकर यह का

'वार्ष्णेय' सम्बोधन देनेका भाव है कि आप

हे कृष्ण ! अधर्मके अधिक वढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं; और हे वार्णोय ! स्त्रियोंके दूपित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं ।

व्याख्या--'अधर्माभिभवात्कृष्ण''''' प्रदप्यन्ति कलिखयः'—धर्मका पालन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बुद्धि सात्त्विकी धन जाती है। सात्विकी बुद्धिमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—ईसका विवेक जागत रहता है। परन्तु जब कुलमें अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अन्तःकरण अशद्ध हो जाता है । अन्तःकरण अशद्ध होनेसे बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होनेसे मन्ष्य अकर्तव्यको कर्तव्य और कर्तव्यको अकर्तव्य मानने लग जाता है अर्थात् उसमें शास्त्र-मर्यादासे उल्टी वार्ते पैदा होने लग जाती हैं । इस विपरीत बुद्धिसे कुलकी स्त्रियाँ दूषित अर्थात् व्यभिचारिणी हो जाती हैं।

'स्त्रीप दुष्टास् वाप्णेय जायते वर्णसंकरः'--

# संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

कहलाती है।

वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेवाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलनेसे इन-(कुलघातियों-)के पितर भी अपने स्थानसे गिर जाते हैं।

पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।।४२ ।।

व्याख्या—'संकरो नरकायैव कुलग्रानां कुलस्य च'--वर्ण-मिश्रणसे पैदा हुए वर्णसंकर-(स्तान-) में धार्मिक बुद्धि नहीं होती । वह मर्यादाओंका पालन नहीं करता; क्योंकि वह खुद विना मर्यादासे पैदा हुआ है। इसलिये उसके खुदके कुलधर्म न होनेसे वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्यत कुलधर्म अर्थात् कलमर्यादासे विरुद्ध आचरण करता है।

जिन्होंने यद्धमें अपने कुलका संहार कर दिया है, उनको 'कुलघाती' कहते हैं । वर्णसंकर ऐसे कलपातियोंको नरकोंमें ले जाता है। केवल कुलपातियोंको ही नहीं, प्रत्युत कुल-परम्परा नष्ट होनेसे सम्पूर्ण कुलको भी वह नरकोंने ले जाता है।

'पतन्ति पितरो होपां लप्तपिण्डोदकक्रियाः-जिन्होंने अपने कुलका नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलघातियोंके पितरोंको वर्णसंकरके द्वारा पिण्ड और पानी (श्राद्ध और तर्पण) न मिलनेसे उन पितर्पेका पतन हो जाता है । कारण कि जब पितरोंको पिण्ड-पानी मिलता रहता है, तब वे उस पुण्यके प्रभावसे ऊँचे लोकोंमें रहते हैं । परन्तु जब उनको पिण्ड-पानी मिलना चन्द हो जाता है, तब उनका वहाँसे पतन हो जाता है अर्थात उनकी स्थित उन लोकीमें नहीं रहती ।

पितरोंको पिण्ड-पानी न मिलनेमें कारण यह है कि वर्णसंकरको पूर्वजेकि प्रति आदर-यद्भि नहीं होती ।

परस्पर विरुद्ध धर्मोका मिश्रण होकर जो बनता है, उसकी 'संकर' करने हैं । जब कर्तव्यका पालन नहीं होता, तब धर्मसंकर, वर्णसंकर, जानिसंकर, कुलसंकर, धेशसंकर, भाषासंकर, आहारसंकर आदि अनेक संकरदोप आ जाते हैं।

表实达者为比较多数的大型的发现的现在分词发现的现在分词发现的大型的现在分词 医克里特氏试验检检查 医克里特氏试验检检验 医克里特氏试验检检验 医克里特氏试验检检验 医克里特氏试验检检验 医克里特氏试验检检验 医克里特氏试验检检验检验 इस कारण उनमें पितरोंके लिये श्राद्ध-तर्पण करनेकी वह पिण्ड-पानी पितरोंको मिलता ही नहीं । इस तरह भावना ही नहीं होती । अगर लोक-लिहाजमें आकर जब पितरोंको आदरबुद्धिसे और शास्त्रविधिके अनुसार वे श्राद्ध-तर्पण करते भी हैं, तो भी शास्त्रविधिके पिण्ड-जल नहीं मिलता, तव उनका अपने स्थानसे अनसार उनका श्राद्ध-तर्पणमें अधिकार न होनेसे पतन हो जाता है।

कलधर्म और जातिधर्म क्या हैं ? एक ही जातिमें

एक कुलकी जो अपनी अलग-अलग परम्पराएँ हैं,

अलग-अलग मर्यादाएँ हैं, अलग-अलग आचरण हैं.

वे सभी उस कलके 'कलधर्म' कहलाते हैं। एक ही जातिके सम्पूर्ण कुलोंके समुदायको लेकर जो धर्म

कहे जाते हैं, वे सभी 'जातिधर्म' अर्थात् 'वर्णधर्म'

कहलाते हैं जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्रविधिसे नियत हैं । इन कुलधर्मोंका और जातिधर्मोंका आचरण

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।। ४३ ।।

इन वर्णसंकर पैदा करनेवाले दोषोंसे कुलधातियोंके सदासे चलते आये कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं।

व्याख्या—'दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् ..... कुलधर्माश्च शाश्वताः'— युद्धमें कुलका क्षय होनेसे कुलके साथ चलते आये कुलधर्मीका भी नाश हो जाता है। कुलधर्मोंके नाशसे कुलमें अधर्मकी वृद्धि हो जाती है । अधर्मकी वृद्धिसे स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। श्चियोंके दूषित होनेसे वर्णसंकर पैदा हो जाते है। इस तरह इन वर्णसंकर पैदा करनेवाले दोपोंसे कुलका नारा करनेवालोके जातिधर्म (वर्णधर्म) नष्ट हो जाते हैं।

न होनेसे ये धर्म नष्ट हो जाते हैं।

#### उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । भवतीत्यनुशुश्रुम ।।४४ ।। नरकेऽनियतं वासो

हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योका बहुत कालतक नरकोंमें वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं।

व्याख्या— 'उत्सन्नकुलधर्माणाम्''''' अनुश्रुम् \* '— भगवान्ने मनुष्यको विवेक दिया है, नया कर्म करनेका अधिकार दिया है । अतः यह कर्म करनेमें अथवा न करनेमें. अच्छा करनेमें अथवा मन्दा करनेमें स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक-विचारपूर्वक कर्तव्य-कर्भ करने चाहिये । परन्तु मनुष्य सुखमोग आदिके लोभमें आकर अपने विवेकका निपदर कर देते हैं और राग-द्वेपके वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल- मर्यादाके विरुद्ध होने लगते हैं। परिणामस्वरूप इस लोकमें

उनकी निन्दा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोकमें दुर्गति, नरकोंकी प्राप्ति होती है । अपने पापोंके कारण ु उनको बहुत समयतक नरकोंका कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परम्परासे बड़े-बढ़े गुरुजनोंसे सनते आये हैं।

'मनुष्याणाम्'पदमें कुलघाती और उनके कुलके सभी मनयोंका समावेश किया गया है अर्थात् कुलघातियेकि पहले जो हो चुके हैं- उन (पितरों) का, अपना और आगे होनेवाले-(वंश-) का समावेश किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>\*शोकाविष्ट</sup> होनेके कारण ही अर्जुनने यहाँ 'अनुराश्रुम' परोक्ष लिट्की क्रियाका प्रयोग किया है ।

वातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगोंके भीतर कौदुम्बिक
मोह है, उन लोगोंको ही अर्जुनको बातें ठीक लगेंगी।
परन्तु भगवान्की दृष्टि जीवके करूराणकी तरफ है कि
उसका करूराण कैसे हो? भगवान्की इस ऊँची
श्रेणीकी दृष्टिको वे(लौकिक दृष्टिवाले) लोग समझ
ही नहीं सकते। अतः वे भगवान्की बातोंको ठीक
नहीं मार्नेगे, प्रस्युत ऐसा मार्नेगे कि अर्जुनके लिये
युद्धरूपी भागसे बचना बहुत ठीक था, पर भगवान्ने
उनको युद्धमें लगाकर ठीक नहीं किया!

वास्तवमें भगवान्ते अर्जुनसे युद्ध नहीं कराया है। युद्ध तो अर्जुनको कर्तव्यक्ष्पसे स्वतः प्राप्त हुआ था। अतः युद्धका विचार तो अर्जुनका खुदका ही था; वे स्वयं ही युद्धमें प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान्को निमंत्रण देकर लाये थे। परन्तु उस विचारको अपनी बुद्धिसे अनिष्टकारक समझकर वे युद्धसे विमुख हो रहे थे अर्थात् अपने कर्तव्यक पालनसे हट रहे थे। इसपर भगवान्ते कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। अतः समयपर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका स्याग करना उचित नहीं है।

स्वजनोंको देखनेसे अर्जुनके मनमें यह बात आयी

थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा—'न योत्त्ये' (२ १९),पर भगवानका उपदेश सुननेपर अर्जुनने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, किन्तु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा—'करिय्ये वचन तत्र' (१८ १७३) अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन करूँगा। अर्जुनके इन वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि भगवानने अर्जुनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है।

वास्तवमें युद्ध होना अवश्यमावी था: क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी । इसको कोई भी टाल नहीं सकता था । स्वां भगवानने विश्वरूपदर्शनके समय अर्जुनसे कहा है कि 'मैं बढा हुआ काल हैं और सबका संहार करनेके लिये यहाँ आया है। अतः तेरे युद्ध किये बिना भी ये विपक्षमें खड़े योहा-लोग बचेंगे नहीं'(११ । ३२) । इसलिये यह नरसंहार अवश्यमावी होनहार हो था । यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते, तो भी होता । अगर अर्जन युद्ध नहीं करते. तो जिन्होंने माँकी आजासे द्रौपदोके साथ अपनेसहित पाँचों भाइयोंका विवाह करना खोकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँकी युद्ध करनेकी आज्ञास युद्ध अवश्य करते ही । भीमसेन भी युद्धसे कभी पीछे नहीं हटते: क्योंकि उन्होंने कौरवोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर रखी थीं । औपदीने तो यहाँतक कह दिया था कि अगर मेरे पति (पाण्डव) कौरवोंसे युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता (हुपद), भाई (धृष्टद्युम्र) और मेरे पाँचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवोंसे युद्ध करेंगे \* । इस तरह ऐसे कई कारण थे, जिससे युद्धको टालना सम्भव नहीं था।

होनहारको रोकना मनुष्यके हाथकी बात नहीं है; परनु अपने कर्तव्यका पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यव्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तारपर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट-अनिष्ट करनेमें स्वतन्त है। इसलिये पगवान्ते

यदि भीमार्जुनो कृष्ण कृषणी सिव्यकापुकी ।
 पिता मे योत्स्यते युद्धः सह पुत्रेमंहारथैः । ।
 पद्ध चैत्र महायीर्याः पुता मे मधुमुद्दन । ।

अधिमन्युं पुरस्कृत्व योत्त्यने कुरुधिः सह ।। (महाभारत, उद्योगः ८२/३७-३८

अर्जनको कर्तव्यका ज्ञान कराकर मनुष्यमात्रको उपदेश कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहना चाहिये, उससे कभी दिया है कि उसे शास्त्रकी आज्ञाक अनुसार अपने च्युत नहीं होना चाहिये।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अर्जुनने अपनी दलीलोंका निर्णय सुना दिया । उसके बाद अर्जुनने क्या किया—इसको संजय आगेके श्लोकमें बताते हैं।

संजय उवाच

## एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।। ४७ ।।

संजय बोले-ऐसा कहकर शोकाकुल मनवाले अर्जुन बाणसहित धनुषका स्याग करके युद्धभूमिमें रथके मध्यभागमें बैठ गये

—युद्ध करना सम्पूर्ण अनथींका मूल है, युद्ध करनेसे यहाँ कुटुम्बियोंका नाश होगा, परलोकमें नरकोंकी प्राप्ति होगी आदि बातोंको युक्ति और प्रमाणसे कहकर शोकसे अत्यन्त व्याकुल मनवाले अर्जुनने युद्ध न करनेका पक्का निर्णय कर लिया । जिस रणभिमें वे हाथमे धन्य लेकर उत्साहके साथ आये थे. उसी रणभूमिमें उन्होंने अपने बायें हाथसे गाण्डीव धनुषको और दाये हाथसे बाणको नीचे रख दिया. और स्वयं रथके मध्यभागमे अर्थात् दोनों सेनाओंको देखनेके <sup>'</sup>लिये जहाँपर खड़े थे, वहींपर शोकमुद्रामें बैठ गये ।

अर्जुन की ऐसी शोकाकल अवस्था होनेमें मुख्य कारण है--- भगवानका भीष्म और द्रोणके सामने स्थ खड़ा करके अर्जुनसे कुरुवंशियोंको देखनेके लिये 🌣 कहना, और उनको देखकर अर्जुनके भीतर छिपे हुए मोहका जामत् होना । मोहके जामत् होनेपर अर्जुन कहते हैं कि युद्धमें हमारे कुटुम्बी मारे जायँगे । कुटुम्बियों

व्याख्या—'एवमुक्त्वार्जुनः'''' शोकसंविग्नमानसः' का मरना ही बड़े नुकसानकी बात है । दुर्योघन आदि तो लोभके कारण इस नुकसानकी तरफ नहीं देख रहे हैं। परन्तु युद्धसे कितनी अनर्थ परम्परा चल पड़ेगी- इस तरफ ध्यान देकर हमलोगोंको ऐसे पापसे निवृत्त हो ही जाना चाहिये । हमलोग राज्य और सुखके लोभसे कुलका संहार करनेके लिये रणभूमिमें खड़े हो गये हैं--यह हमने बड़ी भारी गलती की ! अतः युद्ध न करते हुए शस्त्ररहित भेरेको यदि सामने खड़े हुए योद्धालोग मार भी दें, तो उससें मेरा हित ही होगा । इस तरह अन्तःकरणमें मोह छा जानेके कारण अर्जुन युद्धसे उपरत होनेमें एवं अपने मर जानेमें भी हित देखते हैं और अत्तमें उसी मोहके कारण बाणसहित धनुषका त्याग करके विपादमान होकर बैठ जाते हैं। यह मोहको ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्धके लिये तैयार हो रहे थे, वहीं अर्जुन धनुपको नीचे रखकर शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं!

ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णार्जनसंवादेऽर्जनविपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रस्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'अर्जुनविषादयोग' नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ ।। १ ।।

प्रत्येक अध्यायको समाप्तिपर महर्पि वेदव्यासजीने जो उपर्युक्त पृष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका

विशेष माहाल्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है । 'ॐ, तत्, सत\*' — ये तीनी सिच्चदानन्दधन

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> द्रप्टब्य—गीता १७ । २३-२७ ।

परमात्माके पवित्र नाम हैं । ये मात्र जीवोंका कल्याण करनेवाले हैं। इनका उच्चारण परमात्माके सम्पुख करता है और शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंके अंग-वैगुण्यको मिटाता है। अतः गीताके अध्यायका पाठ करनेमें रलोक, पद और अक्षरेंके उच्चारणमें जो-जो भूलें हुई हैं, उनका परिमार्जन करनेके लिये और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवत्-सम्बन्धकी याद आनेके लिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 'ॐ तत्तत' का उच्चारण किया गया है।

महर्षि वेदव्यासजीके द्वारा अध्यायके अत्तर्मे 'ॐ'के उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचनाका अङ्ग-वैगण्य मिट जाय, 'तत' के उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचना 'भगवत्पीत्यर्थ ' हो जाय, और 'सत्'के उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचना सत् अर्थात् अविनाशी फल देनेवाली हो जाय। इति - बस, मेरा यही प्रयोजन है। इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है ।

जो'श्रीमत्'अर्थात् सर्वशोभासम्पन्न है और जिनमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराय—ये छ:'भग' नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवानके मुखसे निकली हुई होनेके कारण इसको 'श्रीमत् भगवत्' कहा गया है।

जब मनुष्य मस्तीमें, आनन्दमें होता है, तब उसके मखसे स्वतः गीत निकलता है। भगवान्ने इसको मस्तीमें आकर गाया है, इसलिये इसका नाम 'गीता' है। यद्यपि संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार इसका नाम 'गीतम्' होना चाहिये था, तथापि उपनिपद्-स्वरूप होनेसे खोलिंग शब्द 'गीता'का प्रयोग किया गया है ।

और यह स्वयं भी भगवद्वाणी होनेसे उपनिपद-स्वरूप सी छियासी है। है, इसलिये इसे 'उपनिषद्' कहा गया है।

गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि योग-साधनोंकी शिक्षा दी गयों है, जिससे साधकको परमात्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जाय । इसलिये इसे 'योगशास्त्र' कहा गया है ।

यह साक्षात् पुरुपोतम भगवान् श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अर्जुनका संवाद है । अर्जुनने निःसंकोच-भावसे वातें पूछी हैं और भगवान्ने उदारतापूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनोंके ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनोंके नामसे इस गोताशास्त्रको विशेष महिमा होनेके कारण इसे 'श्रीकृष्णार्जुनसंवाद' नामसे कहा गया है ।

इस पहले अध्यायमें अर्जुनके विषादका वर्णन है। यह विपाद भी भगवान् अथवा सन्तीका संग मिल जानेपर संसारसे वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करनेवाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधनादिको भी विपाद हुआ है, तथापि उनमें भगवानसे विमुखता होनेके कारण उनका विवाद 'योग' नहीं हुआ । केवल अर्जुनका विषाद ही भगवानुकी सम्मुखता होनेके कारण 'योग' अर्थात् भगवान्के नित्य-सम्बन्धका अनुभव करानेवाला हो गया । इसलिये इस अध्यायका नाम 'अर्जनविपादयोग' रखा गया है ।

प्रत्येक अध्यायके अन्तमें पृष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्यायका भी ठोक तरह से मनन-विचार करे, तो इस एक ही अध्यायसे उसका कल्याण हो जायगा ।

पहले अध्यायके पद. अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें अथ प्रथमीऽध्यायः के तीन, 'धृतराष्ट्र उथाच' 'संजय उदाच' आदि पर्देकि थारह, श्लोकीक पाँच सी अद्वावन और पुणिमाके इसमें मम्पूर्ण उपनिपदोंका सारतत्व संगुटीत है, तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग पाँच
- ं (२) इस अध्यायमें 'अब प्रचमीऽध्यायः' के वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय अदिका आग्रह न रखकर सात, 'धृतराष्ट्र उवाच' 'संजय उवाच' आदि पदेके प्राणिमात्रका कत्याण करनेवाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होनेके सैतीस, रलोक्टेंके एक रजार पाँच सी चार और करण इसका नाम 'क्रहाविद्या'है । इस ब्रहाविद्याखरूप पुण्यकाके अड़तालीम अक्षर है । इस प्रकार मन्दूर्ग

अक्षरीके हैं।

उधाच' ।

पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्याय के सैंतालीस श्लोकोंमें से— पाँचवें

अक्षरोंका योग एक हजार पाँच सी छियानबे और तैतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा तैतालीसवें हैं। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला': और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा (३) इस अध्यायमें छः 'उवाब' हैं—एक नवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त 'धृतराष्ट्र उवाच', तीन 'संजय उवाच' और दो 'अर्जुन होनेसे'न-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं। शेष बयालीस श्लोक ठीक 'पथ्यावका' अनुष्टप छन्दके लक्षणोंसे युक्त है।



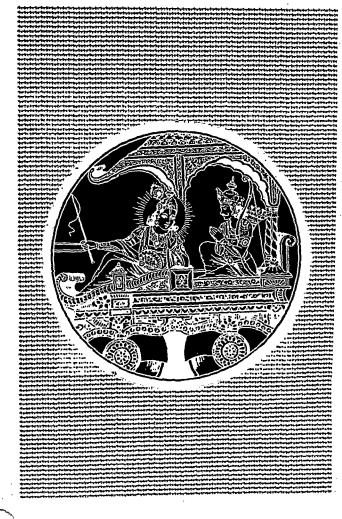





## अथ द्वितीयोऽध्यायः

#### अवतरणिका---

दुर्योधनने द्रोणाचार्यसे दोनों सेनाओंकी बात कहीं, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं । इससे दुर्योधन दुःखी हो गया । तब दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये भीष्मजीने जोर से शंख बजाया । भीष्मजीका शंख बजनेके बाद कौरव और पाण्डल-सेनाके बाजे वजे । इसके बाद (बीसवें श्लोकसे) श्रीकृष्णार्जुनसंवाद आरम्भ हुआ ।

अर्जुनने भगवान्से अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेके लिये कहा । भगवान्ते दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म, द्रोण आदिके सामने रथको खड़ा करके अर्जुनसे कुरुवांशयोंको देखनेके लिये कहा । दोनों सेनाओंमें अपने ही खजनों—सम्बन्धियोको देखकर अर्जुनमें कौटुम्बिक मोह जायत् हुआ, जिसके परिणाममें अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाणसिहत धनुपका त्याग करके रथके मध्यभागमें बैठ गये ।

इसके बाद विषादमग्न अर्जुनके प्रति भगवान्ते क्या कहा---यह बात धृतराष्ट्रको सुनानेके लिये संजय दूसरे अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं।

#### संजय उवाच

## तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।। १ ।।

संजय बोले—वैसी कायरतासे आविष्ट उन अर्जुनके प्रति, जो कि विषाद कर रहे हैं और आँसुओंके कारण जिनके नेत्रोंकी देखनेकी शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान् मधुसूदन ये (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले ।

व्याख्या—'तं तथा कृपयाविष्ठम्'—अर्जुन रथमे
सार्पथरूपसे बैठे हुए भगवान्को यह आज्ञा देते हैं
कि हे अच्युत! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीवमें
खड़ा कीजिये, जिससे मैं यह देख लूँ कि इस युद्धमें
मेरे साथ दो हाथ करनेवाले कीन हैं? अर्थात् भेरेजैसे शूर्खारंके साथ कीन-कौनसे योद्धा साहस करके
लड़ने आये हैं? अपनी मौत सामने दीखते हुए भी
मेरे साथ लड़नेकी उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस
प्रकार जिस अर्जुनमें युद्धके लिये इतना उत्साह था,
बोरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओंमें अपने
सुद्धियंको देखका उनके मानेकी आशंका से मोहमस्त
होकर इतने शोकाकुल हो, गये हैं कि उनका शरीर
तिथिल हो रहा है, मुख सुख रहा है, शरीरमें कॅगकैपो
आ रही है, रोगटे खड़े हो रहे हैं, हाथसे धनुप गिर
रहा है, बचा जल रही है, खड़े रहनेकी भी शांक

नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुनका यह स्थभाव कि'न दैन्यं न पत्नायनम्'और कहाँ अर्जुनका कायरताके दोषसे शोकाविष्ट होकर रथके मध्यभागमें वैठ जाना! यहे आश्चर्यके साथ संजय यहीं भाव उपर्यक्त पदोंसे प्रकट कर रहे हैं।

पहले अध्यायके अट्ठाईसवें श्लोकमें भी संजयने अर्जुनके लिये 'कृपया परयाविष्टः' पदोंका प्रयोग किया है।

'अश्रपूर्णाकुलेक्षणम्'—अर्जुन-जैसे महान् शूखीरके भीतर भी कौटुम्बिक मोह छा गया और नेकोमें औसू भर आये! औंसू भी इतने ज्यादा भर आये कि नेत्रोंसे पूरी तरह देख भी नहीं सकते।

'विषीदत्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः'—इस प्रकार कायरताके कारण विषाद करते हुए अर्जुनसे भगवान् मधुसूदनने ये (आगे दूसरे-तीसरे श्लोकोमें कहै कारकार करें। हैं। अर्जनको अपने दोएका जान करावर अपने

यहाँ विषीदत्तमुवाच' कहनेसे ही काम चल सकता था, 'इदं याक्यम' कहनेकी जरूरत ही नहीं थीं; क्योंकि 'ठवाच' क्रियांके अन्तर्गत ही 'वाक्यम' पद अजाजाता है। फिर भी 'वाक्यम' पद कहनेका तारपर्य है कि मगवान्का यह वचन, यह वाणी यड़ी विलक्षण है । अर्जुनमें धर्मका बाना पहनकर जो कर्तव्य-त्यागरूप खुर्ण आ गयी थी, उसपर यह भगवद्वाणी सीधा अजाता पहुँचानेवाली है। अर्जुनका युद्धसं उपराम होनेका जो निर्णय था, उसमें खलवती मचा देनेवाली के

हैं। अर्जुनको अपने दोपका ज्ञान कराकर अपने कल्याणको जिज्ञासा जामत् करा देनेवालो है। इस गम्भीर अर्थवाली वाणीके प्रभावसे ही अर्जुन भगवान्क शिप्यत्व महण करके उनके शरण हो जाते हैं (२ १७)।

संजयके द्वारा'मधुसुद्दनः'पद कहनेका तालयं है कि भगवान् श्रीकृष्ण 'मधु' नामक दैत्यको मालेवाले अर्थात् दुष्ट स्वभाववालोका संहार करनेवाले हैं। इसलिये वे दुष्ट स्वभाववाले दुर्योधनादिका नाश करवाये विना रहेंगे नहीं।

सम्बन्ध---भगवान्ने अर्जुनके प्रति कौन-से वचन कहे---इसे आगेके दो श्लोकोंमें कहते हैं।

# श्रीमगनानुनान **\*** कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकोर्तिकरमर्जुन

1121

श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन ! इस विषम अवसरपर तुम्हें यह कायरता कहाँसे प्राप्त हुईं, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो खर्गको देनेवाली नहीं है और कीर्ति करनेवाली भी नहीं है ।

व्याख्या—'अर्जुन'—यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ, निर्मल अत्तःकरणवाले हो । अतः तुम्हारे स्वभावमें कालुप्य—कायरताका आना विल्कुल विरुद्ध वात है । फिर यह तुम्होरों कैसे आ गयो ?

'कुतसत्वा कर्मलिमंदं विषये समुपिस्वतम्'— भगवान् आधर्यं प्रकट करते हुए अर्जुनसे कहते हैं कि ऐसे युद्धके मौकेपर तो तुन्होंर्पे सूर्विरता, उत्साह आना चाहिये था, पर इस बेमीकेपर तुन्होंर्पे यह कायरता कहाँसे आ गयी!

आश्चर्य दो तरहसे होता है—अपने न जाननेके कारण और दूसरेको चेतानेके लिये । भगवान्त्र यहाँ जो आशर्यपूर्वक चेलना है, यह केवल अर्जुनको

चेतानेके लिये ही है, जिससे अर्जुनका ध्यान अपने कर्तव्यपर चला जाय ।

'कुतः' कहनेका तालार्य यह है कि मूलमें यह

कायरतारूपी दोष तुन्होरेमें (स्थयमें) नहीं है। यह तो आगन्तुक दोष है, जो सदा रहनेवाला नहीं है। 'समुपस्थितम्' कहनेका तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुन्हारे भावोंने और वचनोंने ही नहीं आयी हैं; किन्तु तुन्हारी कियाओंमें भी आ गयी है। यह तुन्हारेपर अच्छी तरहासे छा गयी है, जिसके कारण तुम धनुर-खाण छोड़कर रथके मध्यभगमें बैठ गये हो। 'अनार्यश्रुष्टम्'—समझदार श्रेष्ठ मनुष्योंने जो भाव पैदा होते है, वे अपने कन्याणके डोइंश्यके लेकर

वहाँ 'भगवान्' पदमें 'भग' शब्दमें जो 'भनुष्' प्रत्य किया गया है, वह निज्योगमें किया गया है;
 क्ष्मोंकि समम ऐश्वरं, धर्म, यश, श्री, जान और यैराग्य—चे छहो 'भग' भगवान्में नित्य गहते हैं !

<sup>† &#</sup>x27;अनार्यनुष्टम्' पद्में जो 'नन्' समाम है. यह 'आर्यनुष्टमार्यनुष्टम्' — इम नृतीया समामके बाद ही काना साहित्रे, जैमे— 'म आर्यनुष्टम् अनार्यनुष्टम्' । अगार 'नम्' समाम नृतीया समामके पटने किया जाप कि 'न आर्या अनार्यो अनार्येनुष्टम्' तो यहाँ यह कहना सनना हो नहीं, क्योंकि अनार्य पूर्व्योके हाम जिसका संबय किया जाना है, यह दूमराके निये आदर्श नहीं होना ।

ही होते हैं । इसलिये श्लोकके उत्तरार्धमें भगवान् देनेवाली है । अतः तुम्हारेमें कायरताका आना सर्वथा सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारेमें ही अनुचित है ।

सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्होरेमें जो कायरता आयी है, उस कायरताको श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते । कारण कि तुम्हारी इस कायरतामें अपने कल्याणको बात बिल्कुल नहीं है । कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनोंमें अपने कल्याणका ही उद्देश्य रखते हैं । उनमें अपने कर्तव्यक प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती । परिस्थितिक अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है, उसको वे कल्याणप्राप्तिके उद्देश्यसे उत्साह और तत्परतापूर्वक साङ्गोपाङ्ग करते हैं । वे तुम्होरे-जैसे कायर होकर युद्धसे या अन्य किसी कर्तव्य-कर्मसे उपरत नहीं होते । अतः युद्धरूपसे प्राप्त कर्तव्य-कर्मसे उपरत होना तुम्हारे लिये कल्याणकारक नहीं है ।

'अस्वर्यम्'—कल्याणकी बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टिसे भी देखा जाय, तो संसारमें स्वर्गलोक ऊँचा है।परन्तु तुम्हारी यह कायरता स्वर्गको देनेवाली भी नहीं है अर्थात् कायरतापूर्वक युद्धसे निवृत्त होनेका फल स्वर्गको प्राप्ति भी नहीं हो सकता ।

'अकीर्तिकरम्'—अगर स्वर्गप्राप्तिका भी लक्ष्य न हो, तो अच्छा माना जानेवाला पुरुष वही काम करता है, जिससे संसारमें कीर्ति हो ।परन्तु तुन्हारी यह जो कायरता है, यह इस लोकमें भी कीर्ति (यश) देनेवाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति (अपयश)

भगवान्ने यहाँ 'अनार्यजुष्टम्', 'अस्वर्यम्', और 'अकीर्तिकरम्'—ऐसा क्रम देकर तीन प्रकारके मृनुष्य बताये हैं—(१) जो विचारशील मृनुष्य होते हैं, वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका ध्येय, उद्देश्य केवल कल्याणका ही होता है। (२) जो पुण्यात्मा मृनुष्य होते हैं, वे शुभ-कर्मोंक द्वारा स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्गको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्तिका ही उद्देश्य रखते हैं। (३) जो साधारण मृनुष्य होते हैं, वे संसारको ही आदर देते हैं। इसलिये वे संसारमे अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्तिकी ही अपना ध्येय मानते हैं।

उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान् अर्जुनको सावधान करते हैं कि तुन्हारा जो यह युद्ध न करनेका निष्ठय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्योंके ध्येय—-कल्याण और स्वर्गको प्राप्त करानेवाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्योंके ध्येय—कीर्तिको प्राप्त करानेवाला भी नहीं है। अतः मोहके कारण तुन्हारा युद्ध न करनेका निष्ठय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुन्हारा पतन करनेवाला, तुन्हें नरकोंमें ले जानेवाला और तन्हारी अपकीर्ति करनेवाला होगा।

सम्बन्ध—कायरता आनेके बाद अव क्या करें ? इस जिज्ञासाको दूर करनेके लिये भगवान् कहते हैं—

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

क्षद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।।३ ।।

हे पृथानन्दन अर्जुन ! इस नपुंसकताको मत प्राप्त हो; क्योंकि तुम्हारेमें यह उचित नहीं है । हे परंतप ! हृदयकी इस तुच्छ दुर्बलताका त्याग करके युद्धके लिये खड़े हो जाओ ।

व्याख्या—'पार्थ'\*—माता पृथा-(कुत्ती-)के संन्देश की याद दिलाकर अर्जुनके अन्त.करणमें क्षत्रियोचित

<sup>&</sup>quot;पृथा-(कुत्ती-)के पुत्र होनेसे अर्जुनका एक नाम 'वार्ध' भी है। 'पार्ध' सम्बोधन भगवान्की अर्जुनके साथ प्रियता और प्रनिष्ठताका छोतक है। गीतार्षे भगवान्ते अङ्गीस बार 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग किया है। अर्जुनके अन्य सभी सम्बोधनोंको अपेक्षा 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग 'कौनेय' सम्बोधनका हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल चौकीस बार हुई है।

REALITATES DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE वीरताका माव जाग्रत् करनेके लिये भगवान् अर्जुनको तुच्छताको प्राप्त करानेवाली है अर्थात् मुक्ति, स्वर्ग 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करते हैं \*। तात्पर्य है कि अपनेमें कायरता लाकर तुम्हें माताकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

'क्लैंब्यं मा स्म गमः'--अर्जुन कायरताके कारण युद्ध करनेमे अधर्म और युद्ध न करनेमें धर्म मान रहे थे । अतः अर्जुनको चेतानेके लिये भगवान् कहते हैं कि युद्ध न करना धर्मको बात नहीं है, यह तो नपुंसकता (हिजड़ापन) है। इसलिये तुम इस नपुसकताको छोड़ दो ।

'नैतत्वय्यपपद्यते'--तम्हारेमें यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिये था; क्योंकि तुम कुत्ती-जैसी वीर क्षत्राणी माताके पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो । तात्पर्य है कि जन्मसे और अपनी प्रकृतिसे भी यह नपुंसकता तुम्हारेमें सर्वथा अनुचित है। 'परंतप'—तुम स्वयं 'परंतप' हो अर्थात् रात्रुऑको

तपानेवाले, भगानेवाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्धसे विमुख होकर अपने शत्ओंको हर्षित करोगे ?

'शुद्रं हृदयदीर्वरूयं त्यवत्वोत्तिष्ठ'-यहाँ 'शुद्रम्'पदके दो अर्थ होते हैं-(१) यह हृदयको दुर्बलता

अथवा कीर्तिको देनेवाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छताका त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे: और (२)यह हृदयको दुर्वलता तुच्छ चीज है। तुन्हारे-जैसे शूखोरके लिये ऐसी तुच्छ चीजका त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है।

तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा है और युद्धरूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुन्हारे हदयकी दुर्वलता है, कमजोरो है । इसका त्याग करके तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ अर्थात् अपने प्राप्त कर्तव्यका पालन करो ।

यहाँ अर्जुनके सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि 'उठो, खड़े हो जाओ और युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो'। भगवानके मनमें अर्जनके कर्तव्यके विषयमें जरा-सा भी सन्देह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियोंसे अर्जुनके लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जनकी धोधी युक्तियोंकी परवाह न करके उनको अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये चट आजा देते हैं कि पुरी तैयारीके साथ युद्ध करनेके लिये खड़े हो जाओ ।

सम्बन्ध—पहले अध्यायमें अर्जुनने युद्ध न करनेके विषयमें बहुत-सी युक्तियाँ (दलीलें) दी थीं। उन युक्तियों स कुछ भी आदर न करके भगवानुने एकएक अर्जुनको कायरतारूप दोवके लिये जैसी फटकाय और युद्धके लिये छाड़े हो जानेको आज्ञा दे दी । इस बातको लेकर अर्जन भी अपनी युक्तियोंका समाधान न पाकर एकाएक वरोजित शेकर बील ठठे—

अर्जन उवाच

# कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मध्सूदन । इपुभि: प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।।४।।

भगवानुको अर्जुनसे जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आधासन देना होता है या ठनके प्रति भगवान्का विशेषरूपसे ग्रेम उमझ्ता है, तब भगवान् उन्हें 'पार्थ' कहकर पुकारते हैं । इम सम्योधनके प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी युआ (पृथा-कृती) के लड़के तो हो ही, साध-ही-साथ घेरे प्यारे धक्त और सखा भी हो (गीता ४ 1३) । अतः मैं तुन्हें विशेष गोपनीय द्याते धताता है और जो कुछ भी कहता है, सत्य तथा केवल गुम्हारे हितके लिये कहना है।

\* फ़लीका सन्देश या— एतद् धनञ्जयो वाच्यो नित्योसुकतो वृकोदरः ।। घदवै क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽवयागतः ।

(महा- उद्यो १३७ 1 १-१०)

'तुम अर्जुनसे तथा पुद्धके लिये सदा उछन रहनेवाले भीमसे यह कहना कि जिस कार्यक लिये

हाजिय भागा पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गमा है ।

अर्जन बोले-हे मधुसुदन ! मैं रणभूमिमें भीष्म और द्रोणके साथ बाणोंसे युद्ध कैसे करूँ ? क्योंकि हे अस्सिदन ! ये दोनों ही पूजाके योग्य हैं।

व्याख्या-- ' मधुसृदन' और 'अरिसृदन'--ये दो सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्योंको और शत्रुओंको मारनेवाले हैं अर्थात् जो दृष्ट स्वभाववाले, अधर्ममय आचरण करनेवाले और दुनियाको कष्ट. देनेवाले मधु-कैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है; और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओंको भी आपने मारा है। परन्तु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खडे हैं, जो आचरणोंमें सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरेपर अत्यधिक स्नेह रखने-वाले हैं और प्यारपूर्वक मेरेको शिक्षा देनेवाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्यागुरुको मैं कैसे मारूँ ?

. 'कथं**' भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च'—** मैं कायरताके कारण युद्धसे विमुख नहीं हो रहा हूँ प्रत्युत धर्मको देखकर युद्धसे विमुख हो रहा हैं; परन्तु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारेमें कहाँसे आ गयी! आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके साथ बाणोंसे युद्ध कैसे करूँ ? महाराज! यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाय, जब मैं मरनेसे डरूँ। मैं मरनेसे नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारनेसे डर रहा हूँ।

संसारमे दो हो तरहके सम्बन्ध मुख्य है-जन्म-सम्बन्ध और विद्या-सम्बन्ध । जन्मके सम्बन्धसे तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं । बचपनसे ही मैं उनकी 🛖

गोदमें पला हूँ । बचपनमें जब मैं उनको' पिताजी-पितार्जी' कहता, तब वे प्यारसे कहते कि 'मैं तो तेरे पिताका भी पिता हूँ!' इस तरह वे मेरेपर बड़ा ही प्यार, स्रोह रखते आये हैं । विद्याके सम्बन्धसे आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं । वे मेरे विद्यागुरु हैं । उनका मेरेपर इतना स्त्रेह है कि उन्होंने खास अपने पत्र अश्वत्थामाको भो मेरे समान नहीं पढ़ाया । उन्होंने ब्रह्मास्त्रको चलाना तो दोनोंको सिखाया, पर ब्रह्मास्त्रका उपसंहार करना मेरेको ही सिखाया, अपने पुत्रको नहीं । उन्होंने मेरेको यह वरदान भी दिया है कि 'मेरे शिप्योंमें अस्त्र-शख-कलामें तुम्हारेसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा ।' ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके सामने तो वाणीसे रे', 'तू'- ऐसा कहना भी उनकी हत्या करनेके समान पाप है, फिर मारनेकी इच्छासे उनके साथ बाणोंसे युद्ध करना कितने भारी पापकी बात है!

'इषुभिः प्रति योत्स्यामि पुजाही'—सम्बन्धमें बड़े होनेके नाते पितामह भोष्म और आचार्य द्रोण- ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरेपर परा अधिकार है। अतः ये तो मेरेपर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उनपर वाणोंसे कैसे प्रहार करूँ ? उनका प्रतिद्वन्द्वी होकर युद्ध करना तो मेरे लिये बड़े पापको बात है! क्योंकि ये दोनों ही मेरेद्वारा सेवा करनेयोग्य हैं और सेवासे भी बढ़कर पूजा करने योग्य है । ऐसे पूज्यजनोंको मैं बाणोंसे कैसे मारूँ ?

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें अर्जुनने उत्तेजित होकर भगवान्से अपना निर्णय कह दिया । अब भगवद्वाणीका असर होनेपर अर्जुन अपने और भगवान्के निर्णयका सत्तुलन करके कहते हैं—

# गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुझीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान् ।।५ ।।

महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर में भिक्षाका अत्र खाना भी श्रेष्ठ समझता है। गुरुजनोंको मारकर यहाँ रक्तसे सने हुए तथा धनकी कामनाकी मुख्यतावाले भोगोंको ही तो भोगुँगा !

<sup>क</sup>र्दूसरे श्लोकमें भगवान्ने 'कुत:' पदसे कहा था कि तुम्हारेमें यह कायरता कहाँसे आ ग**बी** ? बदलेमें ही अर्जुन यहाँ 'कथम' पदसे अपनी द्यात कहते हैं। ., .,

व्याख्या—[इस श्लोकसे ऐसा प्रतीत होता है है, ऐसे पोगोंको ही तो भोगूँगा ! मेरेको पोग ही कि दूसरे-तीसरे श्लोकोंमें भगवान्के कहे हुए वचन तो मिलेंगे । उन भोगोंके मिलनेसे मुक्ति थोड़े ही अव अर्जुनके भीतर असर कर रहे हैं । इससे अर्जनके होगी! शान्ति थोडे ही मिलेगी! यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीण, द्रोण

मनमें यह विचार आ रहा है कि भीष्य, द्रोण आदि गुरुजनोंको मारना धर्मयुक्त नहीं है—ऐसा जानते हुए आदि गुरुजन धनके द्वारा ही कौरवोंसे बंधे थे: अतः भी भगवान् मुझे बिना किसी सन्देहके युद्धके लिये यहाँ 'अर्थकामान्'पदको'गुरून्'पदका विशेषण मान आज़ा दे रहे हैं, तो कहीं-न-कहीं मेरी समझमें ही लिया जाय तो क्या आपति है? इसका उत्तर यह गलती है! इसलिये अर्जुन अब पूर्वश्लोककी तरह है कि 'अर्थकी कामनावाले गुरुजन'--ऐसा अर्थ वत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाईसे करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीया. योलते हैं ।} आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धनकी कामनावाले नहीं 'गुरूनहत्वा' ...... भैक्ष्यमपीह लोके'---अव

थे । वे तो दुर्योधनके वृत्तिभोगो थे, उन्होंने दुर्योधनका अर्जुन पहले अपने पक्षको सामने रखते हए कहते अत्र खाया था । अतः युद्धके समय दुर्वोधनका साध हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनोंके साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवंकि पक्षमें युद्ध नहीं करूँगा, तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ खड़े हुए थे। युद्ध नहीं करेगा । इस तरह युद्ध न होनेसे मेरेको दूसरी बात, अर्जुनने भीषा, द्रोण आदिके लिये ग्रज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरेको दुःख पाना पड़ेगा । 'महानुभावान'पदका प्रयोग किया है । अतः ऐसे श्रेष्ट मेरा जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे होगा । यहाँ तक भाववालोंको अर्थको कामनावाले कैसे कहा जा सकता कि क्षत्रियके लिये निपिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको है। तात्पर्य है कि जो महानुषाय हैं, वे अर्धकी भी जीवन-निर्वाहके लिये ग्रहण करना पड़ सकता कामनावाले नहीं हो सकते; और जो अर्थकी कामनावाले है । परन्तु गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा मैं उस कप्ट-है वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः

'इड सोके' कहनेका तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा सकता है। माँगकर खानेसे इस संसारमें मेरा अपमान-तिरस्कार होगा. लोग मेरी निन्दा करेंगे, तथापि गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा भिक्षा माँगना श्रेष्ठ है ।

दायक भिक्षावृत्तिको भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ ।

मारना भी निपिद्ध है और भिक्षा माँगना भी निपिद्ध होनेकी आज्ञा दी थी । परन् अर्जन ठल्टा ही समझे है ; परन्तु इन दोनोंमें भी गुरूजनोंको मारना मुझे अर्थात् वे समझे कि भगवान् राज्यका भोग करनेको अधिक नियिद्ध दीखता है ।

'हत्वार्थकामांनु''' रुधिरप्रदिग्धान्'—अय अर्जुन युद्ध न करनेका एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुव-सान भगवान्के वचनोंकी तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं छोड़कर और शोकविष्ट होकर स्थके मध्यभागमें बैठ कि अगर मैं आपकी आज़ाके अनुसार युद्ध करूँ, गये थे (१ १४७)। परंतु युद्ध करनेका पक्ष तो तो युद्धमें गुरुवनोंको हत्याके परिणाममें मैं उनके खूनसे अगवान्के बहनेसे ही हुआ है। तारपर्व है कि

विशेष बात

यहाँ 'अर्थकामान्' पद 'भोगान्' पदका हो विशेषण हो

भगवान्ने दूसरे-तीसरे श्लोकोमे अर्जुनके कल्यागकी 'अपि' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे लिये गुरुजनोंको दृष्टिसे ही उन्हें कायरताको छोड़कर युद्धके लिये छड़ा दृष्टिसे ही युद्धकी आज्ञा देते हैं । पहले हो अर्जुनस

सने हुए और जिनमें धन आदिकी कामना ही मुख्य अर्जुनका भाव था कि हमलोग तो धर्मको जानते हैं.

<sup>&</sup>quot;केवल भौतिक दृष्टि रखनेवाले मनुष्य कल्पाणकी बात सोख ही नहीं सकते । जवनक भौतिक पदार्गींडी तरक ही दृष्टि रहती है, तबनक आध्यानिक दृष्टि जामन् नहीं होती । यहाँ अर्जुनकी दृष्टिये शरीर आदि भौतिक

पर द्योंघन आदि धर्मको नहीं जानते, इसलिये वे धन, राज्य आदिके लोभसे युद्ध करनेके लिये तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जन यहाँ अपने लिये कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करूँ, तो परिणाममे गुरुजनीके रक्तसे सने हुए धन , राज्य आदिको ही तो प्राप्त करूँगा ! इस तरह अर्जुनको युद्ध करनेमें बुराई-ही-बुराई दिखायी दे रही है ।

जो बुराई बुराईके रूपमें आती है, उसको मिटाना बड़ा सगम होता है । परंत जो बराई अच्छाईके रूपमें आती है, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है; जैसे--सीताजीके सामने रावण और हनमानजीके सामने कालनेमि ग्रक्षस आये तो उनको सीताजी और हनमानजी पहचान नहीं सके: क्योंकि उन दोनोंका वेश साधओंका था । अर्जुनकी मान्यतामें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करना ब्राई है और यद्ध न करना भलाई है अर्थात अर्जनके मनमें धर्म (हिंसा-त्याग-) रूप भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बराई आयी है। उनको कर्तव्य-त्यागरूप ब्राई ब्राईके रूपमें नहीं दीख रही है: क्योंकि उनके

भीतर शरीरोको लेकर मोह है। अतः इस बुराईको मिटानेमें भगवानुको भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है।

आजकल समाजमें एकताके बहाने वर्ण-आश्रमकी मर्यादाको मिटानेकी कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकतारूप अच्छाईके वेशमें आनेसे बुराईरूपसे नहीं दीख रही है । अतः वर्ण-आश्रमकी मंयीटा मिटनेसे परिणाममें लोगोंका कितना पतन होगा. लोगोमें कितना आस्रभाव आयेगा—इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती । ऐसे ही धनके बहाने लोग झुठ, कपट. बेर्डमानी, ठगी, विश्वासघात आदि-आदि दोषोंको भी दोपरूपसे नहीं जानते । यहाँ अर्जनमें धर्मके रूपमें ब्राई आयी है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावोंको कैसे मार सकते हैं ? क्योंकि हम धर्मको जाननेवाले हैं । तात्पर्य है कि अर्जुनने जिसको अच्छाई माना है, वह वास्तवमें बुराई ही है; परन्तु उसमें मान्यता अच्छाईकी होनेसे वह बुग्गईरूपसे नहीं दीख रही है ।

सम्बन्ध-भगवानुके वचनोंमें ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुनके भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे

अर्जुनको अपने युद्ध न करनेके निर्णयमें अधिक सन्देह होता जा रहा है । ऐसी अवस्थाको प्राप्त हए अर्जुन कहते हैं—

्न चैतद्विद्यः कतस्त्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

्यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।।६ ।।

हम यह भी नहीं जानते कि हमलोगों के लिये युद्ध करना और न करना-इन वोनोंमेंसे कौन-सा अत्यन्त श्रेष्ठ है; और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे । जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी हमारे सामने खडे हैं।

मारना पाप होनेके कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। व्याख्या--'न चैतद्विदाः कतस्त्रो गरीयः'-इन दोनों पक्षोंको सामने रखनेपर मेरे लिये कौन-सा मैं युद्ध करूँ अथवा न करूँ--इन दोनों बातोंका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ । कारण कि आपकी दृष्टिमें पक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है—यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ । तो युद्ध करना हो श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टिमें गुरुजनोंको इस प्रकार उपर्युक्त पदोंमें अर्जुनके भीतर भगवान्का पदार्थोंको मुख्यता हो रही है। वे कौदुष्यिक मोह-ममतामें फैसकर धर्मको भी भीतिक दृष्टिसे ही देख रहे हैं। भौतिक (प्राकृत) दृष्टिमे अत्यन्त विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टिको तरफ अभी अर्जुनका ख्याल नहीं है अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्यसे ऊपर नहीं जा रही है और वे कौदुष्यिक मोह-मयताके प्रवाहमें वह रहे हैं । इसलिये वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्धमें प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तवमें भगवान उनका कॅल्याण करना चाहते हैं ।

व्याख्या---[इस रलोकसे ऐसा प्रतीत होता है है, ऐसे भोगोंको हो तो भोगूँगा ! मेरेको भोग हो कि दूसरे-तीसरे श्लोकोंमें भगवान्के कहे हुए वचन तो मिलेंगे। उन भोगोंके मिलनेसे मुक्ति थोडे ही अब अर्जुनके भीतर असर कर रहे हैं । इससे अर्जुनके होगी ! शान्ति थोडे ही मिलेगी ! मनमें यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीषा, द्रोण गुरुजनोंको मारना धर्मयुक्त नहीं है—ऐसा जानते हए आदि गुरुजन धनके द्वारा ही कौरवोंसे वैधे थे; अतः भी भगवान मुझे बिना किसी सन्देहके यद्धके लिये यहाँ 'अर्थकामान्'पदको'गुरून्'पदका विशेषण मान

आज़ा दे रहे हैं, तो कहीं-न-कहीं मेरी समझमें ही लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसका उत्तर यह गलती है! इसलिये अर्जुन अब पूर्वश्लोकको तरह है कि 'अर्थकी कामनावाले गुरुजन'—ऐसा अर्थ उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाईसे करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, बोलते हैं ।1 आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धनकी कामनावाले नहीं 'गुरूनहत्वा' ''''' भैक्ष्यमपीह लोके'—अव थे । वे तो दुर्योधनके वृत्तिभोगी थे, उन्होंने दुर्योधनका अत्र खाया था । अतः युद्धके समय दुर्योधनका साथ छोडना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवोंके पक्षमें खड़े हुए थे।

अर्जुन पहले अपने पक्षको सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनोंके साथ युद्ध नहीं करूँगा, तो दर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा । इस तरह युद्ध न होनेसे मेरेको राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरेको दुःख पाना पड़ेगा । मेरा जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे होगा । यहाँ तक कि क्षत्रियके लिये निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको भी जीवन-निर्वाहके लिये ग्रहण करना पड सकता है । परन्तु गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा मैं उस कप्ट-दायक भिक्षावृत्तिको भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हैं ।

· A PARK NEW RESTREES A PARK RESTREES AND RESTREES AND RESTREES.

'इह लोके' कहनेका तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा माँगकर खानेसे इस संसारमें मेरा अपमान-तिरस्कार होगा, लोग मेरी निन्दा करेंगे, तथापि गुरुजनोको मारनेकी अपेक्षा भिक्षा माँगना श्रेष्ट है ।

मारना भी निविद्ध है और भिक्षा माँगना भी निविद्ध होनेकी आज्ञा दी थी । परन्तु अर्जुन उल्टा ही समझे है ; परन्तु इन दोनोंमें भी गुरुजनोंको मारना मुझे अर्थात् वे समझे कि भगवान् राज्यका भोग करनेकी अधिक निषद्ध दीखता है।

भगवान्के वचनोंकी तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथके मध्यभागमें बैठ कि अगर में आपकी आज़ाके अनुसार युद्ध करूँ, गये थे (१ ।४७)। परंतु युद्ध करनेका पक्ष तो तो युद्धमें गुरुजनोंकी हत्याके परिणाममें मैं उनके खूनसे भगवान्के कहनेसे ही हुआ है। तात्पर्य है कि सने हुए और जिनमें घन आदिकी कामना ही मुख्य अर्जुनका भाव था कि हमलोग तो धर्मको जानते हैं,

दूसरी बात, अर्जुनने भीष्म, द्रोण आदिके लिये 'महानभावान'पदका प्रयोग किया है । अतः ऐसे श्रेष्ठ भाववालोंको अर्थको कामनावाले कैसे कहा जा सकता है! तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं, वे अर्थकी कामनावाले नहीं हो सकते: और जो अर्थकी कामनावाले हैं वे महान्भाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ 'अर्थकामान्' पद 'भोगान्' पदका ही विशेषण हो सकता है।

### विशेष बात

भगवान्ने दूसरे-तीसरे श्लोकॉमें अर्जुनके कल्याणकी 'अपि' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे लिये गुरुजनोंको दृष्टिसे ही उन्हें कायरताको छोड़कर युद्धके लिये खड़ा दृष्टिसे ही युद्धकी आज्ञा देते हैं\* । पहले तो अर्जनका 'हत्वार्थकामांसुं''' रुधिरप्रदिग्यान्'—अब अर्जुन युद्ध न करनेका एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुप-वाण

<sup>\*</sup>केवल भौतिक दृष्टि रखनेवाले मनुष्य कल्याणकी बात सोच ही नहीं सकते । जबतक भौतिक पदार्थोंकी तरफ ही दृष्टि रहती है, तबतक आध्यात्मक दृष्टि जामत् नहीं होती । यहाँ अर्जुनकी दृष्टिमें शरीर आदि भीतिक

BEGING STATES OF THE STATES OF पर दर्योधन आदि धर्मको नहीं जानते, इसलिये वे धन, राज्य आदिके लोभसे युद्ध करनेके लिये तैयार खडे हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिये कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करूँ, तो परिणाममें गुरुजनोंके रक्तसे सने हए धन , राज्य आदिको ही तो प्राप्त करूँगा ! इस तरह अर्जुनको युद्ध करनेमें बुगई-ही-बुगई दिखायी दे रही है ।

जो बुराई बुराईके रूपमें आती है, उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है । परंतु जो बुराई अच्छाईके रूपमें आती है, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है: जैसे--सीताजीके सामने रावण और हनमानजीके सामने कालनेमि राक्षस आये तो उनको सीताजी और हनमानजी पहचान नहीं सके; क्योंकि उन दोनोंका वेश साधुओंका था । अर्जुनको मान्यतामे युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करना बुगई है और युद्ध न करना भलाई है अर्थात् अर्जुनके मनमें धर्म (हिंसा-त्याग-) रूप भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है। उनको कर्तव्य-त्यागरूप बुराई बुराईके रूपमे नहीं दीख रही है; क्योंकि उनके

भीतर शरीरोंको लेकर मोह है। अतः इस बुराईको मिटानेमें भगवानुको भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है।

आजकल समाजमें एकताके बहाने वर्ण-आश्रमकी मर्यादाको मिटानेकी कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकतारूप अच्छाईके वेशमें आनेसे बुराईरूपसे नहीं दीख रही है । अतः वर्ण-आश्रमकी मंयदि मिटनेसे परिणाममें लोगोंका कितना पतन होगा, लोगोंमें कितना आस्रभाव आयेगा—इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती । ऐसे ही धनके बहाने लोग झुठ, कपट, बेईमानी, रुगी, विश्वासघात आदि-आदि दोपोंको भी दोषरूपसे नहीं जानते । यहाँ अर्जुनमें धर्मके रूपमें ब्राई आयो है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावोंको कैसे मार सकते हैं ? क्योंकि हम धर्मको जाननेवाले हैं । तात्पर्य है कि अर्जुनने जिसको अच्छाई माना है, वह वास्तवमें बुग्रई ही है; परनु उसमें मान्यता अच्छाईकी होनेसे वह बुराईरूपसे नहीं दीख रही है ।

सम्बन्ध—भगवानुके ववनोंमें ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुनके भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुनको अपने युद्ध न करनेके निर्णयमें अधिक सन्देह होता जा रहा है । ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं---

> न चैतद्विद्यः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।। ६ ।।

हम यह भी नहीं जानते कि हमलोगों के लिये युद्ध करना और न करना-इन दोनोंमेंसे कौन-सा अत्यन्त श्रेष्ठ है; और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमे जीतेंगे । जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी हमारे सामने खड़े हैं।

मारना पाप होनेके कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। व्याख्या--'न चैतद्विदाः कतरत्रो गरीयः'-मैं युद्ध करूँ अथवा न करूँ—इन दोनों बातोंका निर्णय इन दोनों पक्षोंको सामने रखनेपर मेरे लिये कीन-सा मैं नहीं कर पा रहा हूँ । कारण कि आपकी दृष्टिमें पक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है—यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ । तो युद्ध करना हो श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टिमें गुरुजर्नोको इस प्रकार उपर्युक्त परीमें अर्जुनके भीतर भगवान्का परार्थोंको मुख्यता क्षे रही है । से कौदुग्थिक मोह-ममतामें फैसकर धर्मको भी भीतिक दृष्टिसे ही देख रहे हैं । मीतिक (प्राकृत) दृष्टिसे अत्यन्त विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टिकी तरफ अभी अर्जुनका ख्वाल नहीं है अर्थात् उनकी दृष्टि भौतिक राज्यसे ऊपर नहीं जा रही है और वे कौदुष्यिक मोह-ममताके प्रवाहमें यह रहे हैं । इसलिये वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्धमें प्रवृत्त कराकर भगवान् मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तवमें भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं ।

पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गये हैं । बहुत दूर रही! कारण कि अगर हमारे कुटुन्वी मारे

'यहा जयेम यदि वा नो जयेयु:'—अगर आपकी जायेंगे, तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथीसे अज्ञाके अनुसार युद्ध भी किया जाय, तो हम उनको कुटुम्बको नष्ट करके बैठे-बैठे चित्ता-शोक हो तो जीतेंगे अथवा वे (दुर्योधनादि) हमारेको जीतेंगे— करेंगे! चित्ता-शोक करने और वियोगका दु:ख भोगनेके इसका भी हमें पता नहीं है। लिये हम जीना नहीं चाहते।

यहाँ अर्जुनको अपने बलपर अविश्वास नहीं है, 'तेऽबस्थिता: प्रमुखे धार्तराष्ट्रा.'—हम जिनको ' प्रत्युत भविष्यपर अविश्वास है; क्योंकि भविष्यमें क्या मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे हो घृतराष्ट्रके सम्बन्धी होनहार है—इसका किसीको क्या पता ? हमारे सामने खड़े हैं । घृतराष्ट्रके सभी सम्बन्धी हमारे

हानहार ह—इसका क्रिसाका क्या पता ? हमारे सामने खड़े हैं । घुतराष्ट्रके सभी सम्बन्धी हमारे यानेव हत्वा न जिजीविषामः'—हम तो कुटुम्बि- कुटुम्बी ही तो हैं । उन कुटुम्बियोंको मारकर हमारे याको मारकर जीनेकी भी इच्छा नहीं रखते; भोग जीनेको धिकार है !

भोगनेकी, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलानेकी बात तो

\*

सम्बन्ध—अपने कर्तव्यका निर्णय करनेमं अपनेको असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान्से प्रार्थना करते हैं । कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्पूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रुहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् । ।७ । ।

कायरताके दोषसे उपहत स्वभाववाला और धर्मके विषयमें मोहित अन्तःकरणवाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो,वह मेरे लिये कहिये । मैं आपका शिष्य हूँ । आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये ।

व्याख्या— 'कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: पृच्छामि त्यां दोपको अपनेमें स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान्से धर्मसम्पूहचेताः' \* —यद्यपि अर्जुन अपने मनमें युद्धसे कहते हैं कि एक तो कायरतारूप दोषके कारण मेरा सर्वथा निवृत होनेको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे,तथापि क्षात्र-स्वभाव एक तरहसे दब गया है; और दूसरी पापसे बचनेके लिये उनको युद्धसे उपराम होनेके व्यात, मैं अपनी बुद्धिसे धर्मके विषयमें कुछ निर्णय सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दीखता था। नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धिसे ऐसी मूहता छ। इसिलये वे युद्धसे उपराम होना चाहते थे, और उपराम मार्यी है कि धर्मके विषयमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम होनेको गण हो मानते थे कायरतारूप दोष नहीं। नहीं कर रही है!

होनेको गुण हो मानते थे, कायरतारूप दोष नहीं। परन्तु भगवान्ने अर्जुनकी इस उपरितको कायरता और तीसरे श्लोकमें तो भगवान्ने अर्जुनको स्पष्टरूपसे आजा दे दी थी कि 'हृदयकी तुच्छ दुर्वलताको, हृदयकी तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान्के उन निःसंदिग्ध वचनोंसे अर्जुनको ऐसा विचार हुआ कि कायरताको छोड़कर युद्धके लिये खड़े हो जाओ'। इससे अर्जुनको धर्म-(कर्तव्य-) के विषयमें कोई युद्धसे निवृत्त होना मेरे लिये उचित नहीं है। यह सन्देह नहीं रहना चाहिये था ।फिर भी सन्देह रहनेका तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभावके कारण यह है कि एक तरफ तो युद्धमें कुटुम्बका बिल्कुल विरुद्ध है; क्योंकि मेरे क्षात्र-खभावमें दीनता नाश करना, पूज्यजनोंको मारना अधर्म (पाप) दीखता और पलायन (पीठ दिखाना)—ये दोनों ही नहीं है । इस तरह भगवान्के द्वारा कथित कायरतारूप है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रियका धर्म दीखता

<sup>\*</sup> यहाँ 'चेतस्' शब्द युद्धिका वाचक है।

<sup>†</sup> अर्जनस्य प्रतिज्ञे हे न दैन्यं न पलायनम् ।

7. Ratteretiketeretiketeretikateretikatiketeretiketeretiketeretiketeretiketeretiketeretiketeretiketeretiket है। इस प्रकार कुटुम्बियोंको देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिये और क्षात्र-धर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना चाहिये--इन दो वातोंको लेकर अर्जुन धर्म-संकटमें पड़ गये । उनकी बुद्धि धर्मका निर्णय करनेमें कण्ठित हो गयी । ऐसा होनेपर 'अभी इस समय मेरे लिये खास कर्तव्य क्या है ? मेरा धर्म क्या है ?' इसका निर्णय करानेके लिये वे भगवान्से पूछते हैं।

यच्छें यः स्यान्निश्चितं ब्रह्ति तन्मे'--इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ने कहा था कि तू जो कायरताके कारण युद्धसे निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण 'अनार्यजुष्ट' है अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो. वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुनके मनमें आया कि मुझे भी वही करना चाहिये, जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं । इस प्रकार अर्जुनके मनमें कल्याणकी इच्छा जापत् हो गयी और उसीको लेकर वे भगवानसे अपने कल्याणकी बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाय , ऐसी बात मेरेसे कहिये ।

अर्जुनके हृदयमें हलचल (विपाद) होनेसे और अब यहाँ अपने कल्याणकी बात पूछनेसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थितिमे स्थित है. उसी स्थितिमें वह संतोष करता रहता है तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्यकी जागृति नहीं होती । वास्तविक उद्देश्य-कल्याणकी जागृति तभी होती है, जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थितिसे असन्तृष्ट हो जाय, उस स्थितिमें रहन सके।

'शिष्यस्तेऽहम्'--अपने कल्याणकी बात पूछनेपर अर्जुनके मनमें यह भाव पैदा हुआ कि कल्याणकी यात तो गुरुसे पूछी जाती है, सार्राधसे नहीं पूछी जाती । इस बातको लेकर अर्जुनके मनमें जो रथीपनका भाव था, जिसके कारण वे भगवानको यह आज्ञा दे रहे थे कि 'हे अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके योचमें खडा कीजिये', वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याणकी बात पूछनेके लिये अर्जुन भगवान्के शिष्य हो जाते हैं; और कहते हैं कि 'महाराज! मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेनेका पात्र हूँ, आप मेरे

कल्याणकी बात कहिये' ।

'शाधि मां त्वां प्रपन्नम'---गृरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्गका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्गपर तो स्वयं शिष्यको ही चलना पडेगा । अपना कल्याण 'तो शिष्यको ही करना पडेगा । मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान् उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूँ ; क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा । अतः अपने कल्याणकी जिम्मेवारी मैं अपनेपर क्यो रखें ? गुरुपर ही क्यों न छोड़ दूँ ! जैसे केवल माँ के दुधपर ही निर्भर रहनेवाला बालक बीमार हो जाय, तो उसकी बीमारी दूर करनेके लिये ओपधि स्वयं माँको खानी पड़ती है, बालकको नहीं। इसी तरह में भी सर्वथा गुरुके ही शरण हो जाऊँ, गुरुपर ही निर्भर हो जाऊँ, तो मेरे कल्याणका पूरा दायित्व गुरुपर ही आ जायगा, स्वयं गुरुको ही मेरा कल्याण करना पडेगा-- इस भावसे अर्जुन कहते हैं कि 'मैं आपके शरण हैं, मेरेको शिक्षा दीजिये'।

यहाँ अर्जुन 'त्वां प्रपन्नम्' पदोंसे भगवानके शरण होनेकी बात तो कहते हैं, पर वास्तवमें सर्वथा शरण हुए नहीं हैं । अगर वे सर्वधा शरण हो जाते, तो फिर उनके द्वारा 'शाधि माम्' 'मेरेको शिक्षा दीजिये' यह कहना नहीं बनता ; क्योंकि सर्वथा शरण होनेपर शिष्यका अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं । दूसरी बात. आगे नवें श्लोकमें अर्जन कहेंगे कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'—'न योस्ते' । अर्जुनकी वह बात भी शरणागतिके विरुद्ध पडती है! कारण कि शरणागत होनेके बाद 'मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा;क्या कहुँगा और क्या नहीं कहुँगा'—यह बात रहती ही नहीं । उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या करायेंगे और क्या नहीं करायेंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो करायेंगे. वहीं करूँगा । अर्जुनकी इस कमीको दूर करनेके लिये आगे चलकर भगवानुको 'मामेकं शरणं व्रज'(१८ । ६६)'एक मेरी शरणमें आ जा'--ऐसा कहना पड़ा । फिर अर्जुनने भी 'करिप्ये वचनं तव'

(१८।७३) 'आपकी आज्ञाका पालन करूँगा'— ऐसा कहकर पूर्ण शरणांगतिको स्वीकार किया ।

इस श्लोकमें अर्जुनने चार वार्ते कहीं हैं—(१)
'कार्पण्यदोषों''''' धर्मसम्पूढवेताः' (२) 'यब्द्रेयः
स्यात्रिश्चितं ब्र्राहं तन्मे' (३) 'शिष्यस्तेऽहम्', (४)
'शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' । इनमेंसे पहली वातमें अर्जुन
धर्मके विषयमें पूछते हैं, दूसरी बातमें अपने कत्याणके
लिये प्रार्थना करते हैं, तीसरी बातमे शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बातमें शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातोंपर विचार किया जाय, तो पहली बातमें मनुष्य जिससे पूछता है, वह कहनेमें अथवा न कहनेमें स्वतन्त होता है । दूसरीमें, जिससे प्रार्थना करता है, उसके लिये कहना कर्तव्य हो जाता है । तीसरीमें, जिनका शिष्य बन जाता है, उन गुरुपर शिष्यको कर्त्याणका मार्ग ब्वतानेका विशेष दायित्व आ जाता है । चौथीमें, जिसके शरणागत हो जाता है, उस शरण्यको शरणागतका उद्धार करना ही पड़ता है अर्थात् उसके उद्धारका उद्धार करना ही पड़ता है अर्थात् उसके उद्धारका

\*

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें अर्जुन भगवान्के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मनमें आता है कि भगवान्का तो युद्ध करानेका ही भाव है, पर में युद्ध करना अपने लिये धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले 'उत्तिष्ठ' कहकर युद्धके लिये आजा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करानेकी आजा दे रों। दूसरी बात, शायद में अपने हृदयके भावोंको भगवान्के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातोंको लेकर अर्जुन आगेके श्लोकमें युद्ध न करानेके पक्षमें अपने हृदयकी अवस्थाका स्मष्टरूपसे वर्णन करते हैं।

# न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् । अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ।।८ ।।

पृथ्वीपर धन-धान्य-समृद्ध और निष्कण्टक राज्य तथा स्वर्गमें देवताओंका आधिपत्य मिल जाय तो भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा जो शोक है, वह दूर हो जाय—ऐसा मैं नहीं देखता हूँ।

व्याख्या—[ अर्जुन सोचते हैं कि पगवान् ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, और विजय होनेपर उसको राज्य मिल जायगा, जिससे उसके चिन्ता-शोक मिट जायँगे और संतोष हो जायगा । परन्तु शोकके कारण मेरी ऐसी दशा हो गयी है कि विजय होनेपर भी मेरा शोक दूर हो जाय— ऐसी बात मैं नहीं देखता।

'अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यम्'—आर मेरेको धन-धान्यसे सम्पन्न और निष्कण्टक राज्य मिल जाय अर्थात् जिस राज्यमें प्रजा खूब सुखी हो, प्रजाके पास खूब धन-धान्य हो, किसी चीजकी कमी न हो और राज्यमें कोई वैरी भी न हो—ऐसा राज्य मिल जाँय, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता।

'सुराणामपि चाधिपत्यम्'—इस पृथ्वीके तुच्छ भोगोंवाले राज्यको तो बात हो क्या, इन्द्रका दिव्य भोगोंवाला राज्य भी मिल जाय, तो भी मेरा शोक, जलन, चिन्ता दूर नहीं हो सकती ।

अर्जुनने पहले अध्यायमें यह वात कही थी कि
मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, और न
सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य चाहता हूँ, क्योंकि
उस भोगोंसे क्या होगा ? और उस जीनेसे क्या होगा ?
जिनके लिये हम राज्य, भोग एवं सुख चाहते हैं,
वे हो मरनेके लिये सामने खड़े हैं (१ । ३२-३३) ।
यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वीका धन-धान्य-सम्पन्न
और निकाण्डक राज्य मिल जाय तथा देवताओंका
आधिपत्य मिल जाय, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो
सकता, में उनसे सुखी नहीं हो सकता । वहाँ
(१ । ३२-३३में) तो कौटुम्बिक ममताको वृति ज्यादा
होनेसे अर्जुनकी युद्धसे उपरित हुई है, पर यहाँ उनकी
जो उपरित हो रही है, वह अपने कल्याणको वृति
पैदा होनेसे हो रही है । अतः वहाँकी उपरित और
वहाँकी उपरित में बहुत अन्तर है ।

**पिन्द्रियाणाम्'—जब** कुटुम्बियोके मरनेकी आशंकासे दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा; क्योंकि युद्धमें सब ही मेरेको इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरनेपर भेरेको कितना शोक होगा ! अगर मेरेको राज्यके लिये ही शोक होता तो वह राज्यके मिलनेसे मिट जाता: परन कुटम्बके नाशकी आशंकासे होनेवाला शोक मेरा शोक दर नहीं हो सकता।

'न हि प्र<mark>पश्यामि ममापनुद्याद्यन्त्रोकमुन्त्रोपण- र</mark>ाज्यके मिलनेसे कैसे मिटेगा ? शोकका मिटना तो मारे जायँगे तो मिले हुए राज्यको कौन भोगेगा ? वह किसके काम आयेगा ? अतः पृथ्वीका राज्य और स्वर्गका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियोको सुखानेवाला

सम्बन्ध-प्राकृत पदार्थोंके प्राप्त होनेपर भी मेरा शोक दूर हो जाय, यह मैं नहीं देखता हूँ-ऐसा कहनेके बाद अर्जुनने क्या किया ? इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं।

मंजय उवाच

#### गुडाकेशः परंतप । एवमुक्त्वा हषीकेशं न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।। ९।।

संजय बोले—हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र ! ऐसा कहकर निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी भगवान् गोविन्दसे 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गये ।

व्याखा—'एवमुक्त्वा हृषीकेशम्''' वभूव ह'--अर्जुनने अपना और भगवान्का-- दोनोंका पक्ष सामने रखकर उनपर विचार किया. तो अन्तमें वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि युद्ध करनेसे तो अधिक-से-अधिक राज्य प्राप्त हो जायगा, मान हो जायगा, संसारमें यश हो जायगा; परन्तु मेरे हृदयमें जो शोक है, चित्ता है, दुःख है, चे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुनको यद्ध न करना ही ठीक मालुम दिया ।

और उसको मानना भी चाहते हैं; परंतु उनके भीतर यद्ध करनेकी बात ठीक-ठीक जैच नहीं रही है। इसलिये अर्जुन अपने भीतर जैची हुई बातको ही यहाँ स्पष्टरूपसे, साफ-साफ कह देते हैं कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' । इस प्रकार जब अपनी बात. अपना निर्णय भगवान्से साफ-साफ कह दिया, तब भगवानसे कहनेके लिये और कोई बात बाकी नहीं रही; अतः वे चुप हो जाते हैं।

यद्यपि अर्जुन भगवानुकी बातका आदर करते हैं

सम्बन्ध-जब अर्जुनने युद्ध करनेके लिये साफ मना कर दिया, तव उसके बाद क्या हुआ—इसको संजय आगेके श्लोकमें वताते हैं।

> प्रहसन्निव ह्रषीकेश: भारत । विषीदन्तमिदं सेनयोरुभयोर्मध्ये वचः ।। १० ।।

हे भरतवंशोद्धव धृतराष्ट्र ! दोनो सेनाओंके मध्यभागमें विपाद करते हुए उस अर्जुनके प्रति हैंसते हुए-से भगवान् ह्योंकेश ये (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले।

व्याख्या—'तमुवाच हृषीकेशः''' विषीदन्तमिदं षवः'— अर्जुनने बड़ी शुरवीरता और उत्साहपूर्वक योदाओंको देखनेके लिये भगवान्से दोनों सेनाओंके बीच में रथ खड़ा करनेके लिये कहा था । अब वहींपर अर्थात्

दोनों सेनाओंक वीचमें अर्जुन विपादमग्न हो गये ! वास्तव में होना यह चाहिये था कि ये जिस उद्देश्यसे आये थे, उस उद्देश्यके अनुसार युद्धके लिये खडे ही जाते । परन्तु उस उद्देश्यको छोड़कर अर्जन चिन्ता-

शोकमें फँस गये । अतः अब दोनों सेनाओके बीचमें ही कारण कभी कुछ, तो कभी कुछ बोल उउता है । भगवान् शोकमग्न अर्जुनको उपदेश देना आरम्भ करते हैं । इतः भगवान्के हृदयमें अर्जुनके प्रति अर्यधिक स्नेह होनेके कारण

हृदयमें अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेह होनेके कारण 'प्रहसन्निव'-(विशेपतासे हँसते हुएकी तरह-) का कपालता उमड़ पड़ी । कारण कि भगवान साधकके तात्पर्य है कि अर्जुनके भाव बदलनेको देखकर अर्थात वचनोंकी तरफ ध्यान न देकर उसके भावकी तरफ पहले जो युद्ध करनेका भाव था, वह अब विपादमें ही देखते हैं । इसलिये भगवान् अर्जुनके 'मैं युद्ध वदल गया--- इसको देखकर भगवानको हँसी आ नहीं करूँगा' इस वचनकी तरफ ध्यान न देकर गयी । दूसरी बात, अर्जुनने पहले (२ 1७ में) कहा (आगेके श्लोकसे) उपदेश आरम्भ कर देते हैं। जो वचनमात्रसे भी भगवानुके शरण हो जाता था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरेको शिक्षा दीजिये है, भगवान् उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान्के अर्थात् मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरेको क्या करना चाहिये- इसकी शिक्षा दीजिये; परन्तु यहाँ मेरे कुछ हदयमें प्राणियोंके प्रति कितनी दयालुता है। बोले बिना अपनी तरफसे ही निश्चय कर लिया कि 'हपीकेश' कहनेका तात्पर्य है कि भगवान् 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'— यह देखकर भगवानुको अन्तर्यामी हैं अर्थात् प्राणियोंके भीतरी भावोंको जानने हुँसी आ गयी । कारण कि शरणागत होनेपर 'मैं क्या वाले हैं। भगवान् अर्जुनके भीतरी भावोंको जानते करूँ और क्या नहीं करूँ' आदि कुछ भी सोचनेका हैं कि अभी तो कौटुम्बिक मोहके वेगके कारण और अधिकार नहीं रहता । उसको तो इतना ही अधिकार राज्य मिलनेसे अपना शोक मिटता न दीखनेके कारण रहता है कि शरण्य जो काम कहता है, वही काम यह कह रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'; परनु करे । अर्जुन भगवान्के शरण होनेके बाद 'मैं युद्ध जब इसको स्वयं चेत होगा, तब यह बात ठहरेगी नहीं करूँगा ऐसा कहकर एक तरहसे शरणागत होनेसे नहीं और मैं जैसा कहुँगा, वैसा ही यह करेगा। हट गये । इस बातको लेकर भगवानको हँसी आ 'इदं वच: उवाच' पदोंमें केवल 'उवाच' कहने गयी। 'इव' का तात्पर्य है कि जोरसे हँसी आने से ही काम चल सकता था: क्योंकि'उवाच' के अन्तर्गत ही'वचः' पदका अर्थ आ जाता है। पर भी भगवान मुस्कराते हुए ही बोले ।

जब अर्जुनने यह कह दिया कि 'मैं युद्ध नहीं अतः 'चचः' पद देना पुनरुक्ति-दोष दीखता है । पर्तु करूँगा' तब मगवान्को यहीं कह देना चाहिए था वास्तवमें यह पुनरुक्ति-दोष नहीं है, प्रस्तुत इसमें एक कि जैसी तेरी मर्जी आये, वैसा कर— 'यथेच्छिसि विशेष भाव भरा हुआ है । अभी आगेके रुलेक्से तथा कुरु '(१८ ।६३)। परनु भगवान्ते यही समझा भगवान् जिस रहस्यमय ज्ञानको प्रकट करके उसे कि मनुष्य जब चित्ता-शोकसे विकल हो जाता है, सरलतासे, सुबोष भाषामें समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तब वह अपने कर्तव्यका निर्णय न कर सकनेके क्रिक्त स्थाकरनेके लिये यहाँ 'खवः' पद दिया गया है ।

सम्बन्ध—शोकाविष्ट अर्जुनको शोक-निवृत्तिका उपदेश देनेके लिये भगवान् आगेका प्रकरण कहते हैं। श्रीभगवानुकाच

# अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।। ११

श्रीभगवान् बोले—तुमने शोक न करनेयोग्यका शोक किया है और पण्डिताईकी वातें कह रहे हो; परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये पण्डितलोग शोक नहीं करते । व्याख्या—[मनुष्यको शोक तब होता है, जब वह

संसारके प्राणी-पदार्थोंमें दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं; ये मेरे निजी कुटुम्बी हैं, और ये मेरे निजी कुटुम्बी नहीं हैं; ये हमारे वर्णके हैं. और ये हमारे वर्णके नहीं हैं: ये हमारे आश्रमके हैं और ये हमारे आश्रमके नहीं हैं: ये हमारे पक्षके हैं और ये हमारे पक्षके नहीं हैं । जो हमारे होते हैं, उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदिसे ही शोक, चित्ता,भय,उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है, जो ममता, कामना आदिसे पैदा न होता हो- यह सिद्धान्त है। गीतामें सबसे पहले धृतराष्ट्रने कहा कि मेरे

पाण्डव धृतराष्ट्रको अपने पितासे भी अधिक आदर-दृष्टिसे देखते थे, तथापि धृतराष्ट्रके मनमें अपने पुत्रींके प्रति समता थी । अतः उनका अपने पुत्रोंमें और पाण्डवोंमें भेदभाव-पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं।

और पाण्डुके पुत्रोंने युद्धभूमिमें क्या किया ? यद्यपि

जो ममता धृतराष्ट्रमें थी, वही ममता अर्जुनमें भी पैदा हुई । परन्तु अर्जुनकी वह ममता धृतराष्ट्रकी ममताके समान नहीं थी । अर्जुनमें घृतराष्ट्रकी तरह पक्षपात नहीं था; अतः वे सभीको खजन कहते <sup>है</sup>— 'दृष्ट्वेमं स्वजनम्' (१ । २८), और दुर्योधन आदिको भी खजन कहते हैं— 'स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्थाम माधव'(१ । ३७) । तात्पर्य है कि अर्जुनकी सम्पूर्ण कुरुवंशियोंमें ममता थी और उस ममताके कारण हो उनके मरनेकी आशंकासे अर्जुनको शोक हो रहा था। इस शोकको मिटानेके लिये भगवान्ने अर्जुनको गीताका उपदेश दिया है, जो इस ग्यारहवें श्लोकसे आरम्भ होता है। इसके अनामें भगवान् इसी शोकको अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा हो आश्रय ले और शोक मत कर--ेभा शुवः' (१८ । ६६) । कारण कि संसारका आश्रय लेनेसे ही शोक होता है और अनन्यभावसे मेरा आश्रय लेनेसे तेरे शोक, विन्ता आदि सब मिट

जायॅगे ।]

'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्'—संसारमात्रमं

चीजें हैं— सत् और असत्, शरीरी और शरीर । इन दोनोंमें शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी

है। ये दोनों ही अशोध्य हैं। अविनाशीका कभी

विनाश नहीं होता, इसलिये उसके लिये शोक करना बनता ही नहीं और विनाशीका विनाश होता ही है. वह एक क्षण भी स्थायीरूपसे नहीं रहता, इसलिये

उसके लिये भी शोक करना नहीं बनता । तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरीको लेकर बन सकता है और न शारीरोंको लेकर ही बन सकता है। शोकके होनेमें तो केवल अविवेक (मर्खता)

ही कारण है । मन्ष्यके सामने जन्मना-मरना, लाभ-हानि आदिके रूपमें जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्धका अर्थात् अपने किये हुए कर्मोंका ही फल है। उस अनुकुल-प्रतिकृल परिस्थितिको लेकर शोक करना, सुखी-दुःखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आये,चाहे प्रतिकूल आये,

पहले भी नहीं थी और अन्तमें भी नहीं रहेगी । जो परिस्थित आदिमें और अन्तमें नहीं होती, वह बीचमें एक क्षण भी स्थायी नहीं होती । अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे ? और मिटती है तो स्थायी कैसे ? ऐसी प्रतिक्षण मिटनेवाली अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थितिको लेकर हर्ष-शोक करना, सुखी-दु:खी होना केवल मूर्खता है ।

उसका आरम्भ और अन्त होता है अर्थात् वह परिस्थिति

बातें बचार रहा है, और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है । अतः तू केवल बातें ही बनाता है । वास्तवमें तु पण्डित नहीं है; क्योंकि जो पण्डित होते हैं. वे .. किसीके लिये भी कभी शोक नहीं करते ।

'प्रज्ञावादांश्च भाषसे'—एक तरफ तो तु पण्डिताईकी

कुलका नाश होनेसे कुल-धर्म नष्ट हो जायगा। ,धर्मक नष्ट होनेसे खियाँ दृषित हो जायँगी, जिससे वर्णसंकर पैदा होगा । वह वर्णसंकर कुलपातियोंको और उनके कुलको नरकोंमें ले जानेवाला होगा। पिपड और पानी न मिलनेसे उनके पितरोका भी पतन हो जायगा- ऐसी तेरी पण्डिताईकी बातोंसे भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता. तो कुलघाती और कुलके नरकोंमें जानेका भय नहीं होता. पितरोंका पतन होनेकी चिन्ता नहीं होती । अगर तुझे कुलकी और पितरोंकी चिन्ता होती है, उनका पतन होनेका भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान् है, और उसमें रहनेवाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरोंके नाशको लेकर तेरा शोक करना अनुर्वित है।

'गतासनगतास्ंश' — सबके पिण्ड-प्राणका वियोग अवश्यमावी है । उनमेंसे किसीके पिण्ड-प्राणका वियोग हो गया है और किसीका होनेवाला है। अतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये । तुमने जो शोक किया है, यह तुम्हारी गलती है।

जो मर गये हैं, उनके लिये शोक करना तो महान गलती है । कारण कि मरे हुए प्राणियोंके लिये शोक करनेसे उन प्राणियोंको दुःख भोगना पड़ता है । जैसे मतात्माके लिये जो पिण्ड और जल दिया जाता है. वह उसको परलोकमें मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्माके लिये जो कफ और आँसू बहाते हैं, वेमृतात्माको परवश होकर खाने-पीने पड़ते हैं \* । जो अभी जी रहे हैं, उनके लिये भी शोक नहीं करना चाहिये। उनका तो पालन-पोषण करना चाहिये. प्रबंध करना चाहिये । उनकी क्या दशा होगी ! उनका भरण-पोषण कैसे होगा! उनकी सहायता कौन करेगा! आदि चित्ता-शोक कभी नहीं करने चाहिये; क्योंकि चित्ता-शोक रहा है आदि विकारोंके पैदा होनेमें मूल कारण है-शरीरके साथ एकता मानना । कारण कि शरीरके साथ एकता माननेसे ही शरीरका पालन-पोषण करनेवालीके साथ अपनापन हो जाता है. और उस अपनेपनके

मेरे शरीके अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, मुख सब

कारण ही कुटम्बियोंके मरनेकी आशंकासे अर्जनके मनमें चिन्ता-शोक हो रहे हैं, तथा चिन्ता-शोकसे ही अर्जुनके शरीरमें उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवानने 'गतासन्' और 'अगतासन' के शोकको ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गये हैं, वे 'गतासन' हैं और जिनके प्राण नहीं चले गये हैं. वे 'अगतासन' हैं । 'पिण्ड और जल न मिलनेसे पितरोंका ' पतन हो जाता है'(१ 1४२)- यह अर्जुनकी 'गतासन' की चिन्ता है; और जिनके लिये हम राज्य, भोग और सख चाहते हैं, वे ही प्राणोंकी और धनकी आशा छोड़कर युद्धमें खड़े हैं' (१।३३)--यह अर्जुनकी 'अगतासून' की चित्ता है । ये दोनों चित्ताएँ

'अगतासून्' दोनों ही नाशवान् हैं। 'गतासन्' और 'अगतासून्'-इन दोनेंकि लिये कर्तव्य-कर्म करना चित्ताकी बात नहीं है । 'गतासन' के . लिये पिण्ड-पानी देना, श्राद्ध-तर्पण करना-यह कर्तव्य है, और'अंगतासून्'के लिये व्यवस्था कर देना,निर्वाहका प्रबन्ध कर देना-यह कर्तव्य है। कर्तव्य चित्ताका विषय नहीं होता, प्रत्युत विचारका विषय होता है ।

विचारसे कर्तव्यका बोध होता है. और चिन्तासे विचार

शरीरको लेकर ही हो रही हैं: अत: ये दोनों चिन्ताएँ

धातरूपसे एक ही हैं। कारण कि 'गंतासन' और

नष्ट होता है। करनेसे कोई लाभ नहीं है। भुङ्क्ते यतोऽवशः । यान्यवैर्मुक्तं प्रेती \* (8) श्लेप्पाश्र क्रियाः कार्याश शक्तितः ।। गेटितव्यं समात्र

(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३६५)

'मृतात्पाको अपने बन्धु-यान्धवोके द्वारा त्यक्त कर्फयुक्त आँसुओंको विवश होकर खाना-पीना पड़ता है । इसलिये रोना नहीं चाहिये, प्रत्युत अपनी शक्तिके अनुसार मृतात्पाकी औध्यंदेहिक क्रिया करनी चाहिये ।

मुञ्चन्यश्रुणि भतले । मतानां बान्धवा (२) वै ।।

तान्यद्वा **पिवन्यश्र**णि (स्कन्दपराण,ब्राह्म॰ सेत्॰ ४८ । ४२)

चेता:

<sup>&#</sup>x27;मृतात्माके बन्धु-बान्यव भूतलपर जिन औसुओंका त्याग करते हैं, उन आँसुओंको मृतात्मा परलोकमें पीते हैं ।'

'नानुशोचिन्त पण्डिताः' — सत्-असत्-विवेक- असत् माननेसे भी शोक नहीं होता । स्वयं सत्-स्वरूप वर्ती बुद्धिका नाम 'पण्डा' है । वह 'पण्डा' जिनकी है, और बदलनेवाला शरीर असत्-खरूप है । असत्को विकसित हो गयी है अर्थात जिनको सत्-असत्का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पण्डित हैं। ऐसे सत्को सत् माननेसे भी शोक नहीं होता और असत्को 🕌 चन्ता-शोक होते ही नहीं ।

सत् मान लेनेसे ही शोक होता है अर्थात् ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरें नहीं- इस बातको पण्डितोंमें सत-असतको लेकर शोक नहीं होता; क्योंकि लेकर ही शोक होता है। सतको लेकर कभी

सम्बन्ध—सत्-तत्त्वको लेकर शोक करना अनुचित क्यों है —इस शंकाके समाधानके लिये आगेके दो श्लोक कहते हैं ।

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ।। १२ ।। किसी कालमें मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजालोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है; और इसके बाद में, तू और राजालोग—ये सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है ।

शरीरी (सत्) और शरीर (असत्) । ये दोनों ही अशोच्य हैं अर्थात् शोक न शरीरी-(शरीरमें रहनेवाले-) को लेकर हो सकता है और न शरीरको लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरीका कभी अभाव होता हो नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनोंके लिये पर्वश्लोकमें जो 'अशोच्यान' पद आया है, उसकी च्याख्या अब शरीरीकी नित्यता और शरीरकी अनित्यताके रूपमें करते हैं ।]

'न त्वेवाहं जातु''' जनाधिपाः'--लोगोंको दष्टिसे मैंने जबतक अवतार नहीं लिया था, तवतक मैं इस रूपसे (कुष्णरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था और तेरा जबतक जन्म नहीं हुआ था, तबतक तू भी इस रूपसे (अर्जुनरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था तथा इन राजाओंका भी जबतक जन्म नहीं हुआ था, तवतक ये भी इस रूपसे (राजारूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं थे । परनु मैं, तू और ये राजालोग इस रूपसे प्रकट न होनेपर भी पहले नहीं थे- ऐसी वात नहीं है।

यहाँ 'मैं, तु और ये राजा लोग पहले थे'--ऐसा कहनेसे ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर 'मैं, तू और ये गुजालोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं - ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि 'पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं' ऐसा कहनेसे पहले

व्याख्या—[मात्र संसारमें दो ही वस्तुएँ हैं— हम सब जरूर थे'— यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य-तत्त्व सदा ही नित्य है। इसका कभी अभाव था ही नहीं। 'जात'कहनेका तात्पर्य है कि भत, भविष्य और वर्तमान-कालमें तथा किसी भी देश , परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्त आदिमें नित्यतत्त्वका किञ्चित्मात्र भी अभाव नहीं हो स्रकता ।

> यहाँ 'अहम्' पद देकर भगवान्ने एक विलक्षण बात कही है । आगे चौथे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे कहा है कि 'मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हैं, तू नहीं जानता' । इस प्रकार भगवान्ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवोंसे अपनेको अलग वताया है । परनु यहाँ भगवान जीवोंके साथ अपनी एकता वता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ(४।५ में) भगवानका आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करनेमें है और यहाँ भगवान्का आशय तात्विक दृष्टिसे नित्य-तत्वको जनानेमें है।

'न चैव''' वयमतः परम्'—भविष्यपे रागेरेको ये अवस्थाएँ नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे; परन्तु ऐसी अवस्थामें भी हम सब नहीं रहेंगे--यह बात नहीं है अर्थात् हम सब जरूर रहेंगे । कारण कि नित्य-तत्वका कभी अभाव या नहीं और होगा भी नहीं।

मैं,तू और राजालोग—हम सभी पहले नहीं थे. भी हम सब थे और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे,यह बात भी हम रहेंगे अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान भी नहीं है—इस प्रकार भूत और भविष्यको बात और हम सब है अविनाशी । ये शरीर पहले नहीं तो भगवानने कह दी, पर वर्तमानकी बात भगवानने थे और आगे नहीं रहेंगे—इससे शरीरोंकी अनित्यता नहीं कही । इसका कारण यह है कि शारीरोंकी दृष्टिसे सिद्ध हुई और हम सब पहले थे और आगे तो हम सब वर्तमानमें प्रत्यक्ष ही हैं । इसमें कोई रहेंगे—इससे सबके खरूपकी नित्यता सिद्ध हुई । सन्देह नहीं है। इसलिये 'हम सब अभी नहीं है, इन दो बातोंसे यह एक सिद्धान्त सिद्ध होता है कि यह बात नहीं हैं --ऐसा कहनेकी जरूरत नहीं है । जो आदि और अन्तमें रहता है, वह मध्यमें भी रहता अगर तास्त्रिक दृष्टिसे देखा जाय, तो हम सभी है: तथा जो आदि और अन्तमें नहीं रहता, वह वर्तमानमें हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं—इस मध्यमें भी नहीं रहता। तरह शरीरोसे अलगावका अनुभव हमें वर्तमानमें ही जो आदि और अन्तमें नहीं रहता, वह मध्यमें कर लेना चाहिये। तारपर्य है कि जैसे भूत और कैसे नहीं रहता; क्योंकि वह तो हमें दीखता है? भविष्यमें अपनी सत्ताका अभाव नहीं है, ऐसे ही इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टिसे अर्थात् जिन वर्तमानमें भी अपनी सत्ताका अमाव नहीं है-इसका मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे दश्यका अनुभव हो रहा अनुभव करना चाहिये ।

यह अनुभव रहता है कि 'अभी हम हैं' और नींद्र होनेपर भी जब खयं दुश्यके साथ तादात्य कर लेता खलनेपर भी यह अनभव रहता है कि 'अभी हम है, तब वह द्रष्टा अर्थात् देखनेवाला बन जाता है। हैं' तो नींदकी अवस्थामें भी हम वैसे-के-वैसे ही जब देखनेके साधन (मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ) और दुश्य थे । केवल बाह्य जाननेकी सामग्रीका अभाव था, ( मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके विषय)—ये सभी एक क्षण हमारा अभाव नहीं था । ऐसे ही मैं, तू और भी स्थायी नहीं है, तो देखनेवाला स्थायी कैसे सिद्ध राजालोग--हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और होगा ? तालर्य है कि देखनेवालेकी संज्ञा तो दुश्य बादमें भी नहीं रहेंगे तथा अभी भी शारीर प्रतिक्षण और दर्शनके सम्बन्धसे ही है । दश्य और दर्शनसे नाशकी ओर जा रहे हैं; परन्त हमारी सत्ता पहले भी सम्बन्ध न हो तो देखनेवालेकी कोई संज्ञा नहीं होती. थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी-की -वैसी ही है । प्रत्युत उसका आधाररूप जो नित्य-तत्त्व है. वहीं

हमारी सत्ता कालातीत तत्त्व है; क्योंकि हम उस एह जाता है। उस नित्य-तत्त्वको हम सबकी उत्पत्ति, कालके भी ज्ञाता हैं अर्थात् भूत, मविष्य और वर्तमान स्थिति और प्रलयका आघार और सम्पूर्ण प्रतीतियोंका --- ये तीनों काल हमारे जाननेमें आते हैं। उस प्रकाशक कह सकते हैं। परन्तु ये आधार और कालातीत तत्त्वको समझानेके लिये ही भगवानने यह प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्यके सम्बन्धसे श्लोक कहा है। विशेष बात

मैं, तू और राजालोग पहले नहीं थे—यह बात जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है? नहीं और आगे नहीं रहेंगे—यह बात भी नहीं, ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे, तब

है, उन मन-बुद्धि- इन्द्रियोंसहित वह दुश्य प्रतिक्षण बदल जैसे प्रत्येक प्राणीको नींद खुलनेसे, पहलें भी रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं। ऐसा

्हीं हैं। आधेय और प्रकाश्यके न रहनेपर भी उसकी

सत्ता ज्यों-को-त्यों हो है । उस सत्य-तत्त्वकी तरफ

अर्थात नहीं हो सकता । इसी दृष्टिसे मैं, तू और

राजालोग खरूपसे अशोच्य हैं।

### देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

#### देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र मुहाति ।। १३ ।। न

देहधारीके इस मनुष्यशरीरमें जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहान्तरकी प्राप्ति होती है । उस विषयमें धीर मनष्य मोहित नहीं होता ।

व्याख्या--'देहिनोऽस्मिन्यथा देहे\* कौमारं यौवनं जरा'- शरीरधारीके शरीरमें पहले वाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीरमें कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ 'शरीरधारीके इस शरीरमें'--ऐसा कहनेसे सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग

है। शरीरी द्रष्टा है और शरीर दुश्य है। अतः

शारीरमें बालकपन आदि अवस्थाओंका जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरीमें नहीं है ।

'तथा देहान्तरप्राप्तिः'— जैसे शरीरकी कमार. युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही देहात्तरकी अर्थात् दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है । जैसे स्थलशरीर बालकसे जवान एवं जवानसे बढा हो जाता है, तो इन अवस्थाओंके परिवर्तनको लेकर कोई शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरी एक शरीरसे दसरे शरीरमें जाता है,तो इस विषयमें भी शोक नहीं होना चाहिये । जैसे स्थूलशरीरके रहते-रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण-शरीरके रहते-रहते देहान्तरकी प्राप्ति होती है अर्थात् जैसे वालकपन, जवानी आदि स्थलशरीरकी अवस्थाएँ हैं.ऐसे देहात्तरकी प्राप्ति (मृत्युके बाद दूसरा शरीर धारण करना) सृक्ष्म और कारण-शरीरकी अवस्था है ।

स्यूलशरीरके रहते-रहते कुमार आदि अवस्थाओंका परिवर्तन होता है- यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो अवस्थाओंकी तरह स्थूलशरीरमें भी परिवर्तन होता रहता है । बाल्यावस्थामें जो शरीर धा, वह युवावस्थामें नहीं है। वास्तवमें ऐसा कोई

भी क्षण नहीं है, जिस क्षणमें स्थूलशरीरका परिवर्तन न होता हो । ऐसे ही सुक्ष्म और कारण-शरीरमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहान्तररूपसे म्पप्र देखनेमें आता है 1 ।

अब विचार यह करना है कि स्थूलशरीरका तो हमे ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण -शरीरका हमें ज्ञान नहीं होता । अतः जब सुक्ष्म और कारण - शरीरका ज्ञान भी नहीं होता , तो उनके परिवर्तनका जान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थलशरीरका ज्ञान उसकी अवस्थाओंको लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण-शरीरका ज्ञान भी उसकी अवस्थाओंको लेकर होता है। स्थुलशरीरकी 'जाग्रत', सुक्ष्मशरीरकी 'स्वप्न' और कारण-शरीरकी 'सर्पाप्त' अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्या-वस्थामें अपनेको स्वप्नमें बालक देखता है, युवावस्थामें खप्रमें युवा देखता है, और वृद्धावस्थामें स्वप्नमें वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूलशरीरके साथ-साथ सुक्ष्मशरीरका भी परिवर्तन होता है। ऐसे हो सुपृप्ति-अवस्था बाल्यावस्थामें ज्यादा होती है. यवावस्थामें कम होती है, और वृद्धावस्थामें वह बहत कम हो जाती है: अतः इससे कारणशरीरका परिवर्तन भी सिद्ध हो गया । दूसरी बात, बाल्यावस्था और यवावस्थामें नींद लेनेपर शरीर और इन्द्रियोंमें जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वदावस्थामें नींद लेनेपर नहीं आती अर्थात् वृद्धावस्थामें बाल्य और युवा-अवस्था-जैसा विशाम नहीं मिलता । इस रीतिसे भी कारण-शरीरका परिवर्तन सिद्ध होता है ।

<sup>\*</sup> कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियोके शरीरोकी होती है; परनु यहाँ 'अस्मिन् देहें' पर्दोमें 'देह' शब्द मनुष्य-शरीरका वावक मानना चाहिये ।

<sup>ैं</sup> देहान्तरको प्राप्ति होनेपर स्थूलशरीर तो छूट जाता है, पर मुक्तिसे पहले सूक्ष्म और कारणशरीर नहीं एटने । जबतक मुक्ति न हो तबतक मृक्ष्म और कारण-शरीरके साथ सम्बन्ध बना रहता है ।

an area de la companie de la compani जिसको दूसरा— देवता, पशु, पक्षी आदिका शरीर मिलता है,उसको उस शरीरमें (देहाध्यासके कारण) 'मैं यहीं हूँ'— ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्मशरीरका परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण-शरीरमें स्वभाव (प्रकृति) रहता है, जिसको स्थल दृष्टिसे आदत कहते हैं । वह आदत देवताकी और होती है तथा पशु-पक्षी आदिकी और होती है, तो यह कारणशरीरका परिवर्तन हो गया ।

अगर शरीरी-(देही-) का परिवर्तन होता, तो अवस्थाओंके बदलनेपर भी 'मैं वही हूँ'.\*— ऐसा ज्ञान नहीं होता । परन्तु अवस्थाओंके बदलनेपर भी 'जो पहले बालक था, जवान था, वहीं मैं अब हैं — ऐसा ज्ञान होता है । इससे सिद्ध होता है कि शारीरीमे अर्थात् स्वयंमें परिवर्तन नहीं हुआ है ।

यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूलशरीरकी अवस्थाओंके बदलनेपर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरान्तरकी प्राप्ति होनेपर पहलेके शरीरका ज्ञान क्यों नहीं होता? पर्वशरीरका ज्ञान न होनेमें कारण यह है कि मृत्यु और जन्मके समय बहुत ज्यादा कप्ट होता है । उस कप्टके कारण बुद्धिमें पूर्वजन्मकी स्मृति नहीं रहती । जैसे लकवा मार जानेपर, अधिक वृद्धावस्था होनेपर बुद्धिमें पहले-जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्युकालमें तथा जन्मकालमें बहुत वड़ा धका लगनेपर पूर्वजन्मका ज्ञान नहीं रहता । परन्तु जिसकी मृत्युमें ऐसा कष्ट नहीं होता अर्थात् शरीरकी अवस्थान्तरकी प्राप्तिकी तरह अनायास ही देहान्तरकी प्राप्त हो जाती है, उसकी बुद्धिमें पूर्वजन्मकी स्मृति रह सकती है‡।

अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तरकी प्राप्तिमें होता है, वैसा ज्ञान देहान्तरकी प्राप्तिमें नहीं

होता; परन्तु'में हैं' इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे, सुषुप्ति-(गाढ़-निद्रा-) में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता , पर जगनेपर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आयी कि मेरेको कुछ

पता नहीं रहा, तो 'कुछ पता नहीं रहा'— इसका ज्ञान तो है ही। सोनेसे पहले मैं जो था, वही मैं जगनेके बाद हूँ, तो सुषुप्तिक समय भी मैं वही था- इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान अखण्डरूपसे

निरन्तर रहता है । अपनी सत्ताके अभावका ज्ञान कभी

किसीको नहीं होता । शरीरघारीकी सत्ताका सद्भाव अखण्डरूपसे रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त-अवस्थामें वह रहता है। हाँ,जीवन्मुक्त-अवस्थामें उसको शरीरान्तरोंका ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों

शरीरोंसे अलग हूँ — ऐसा अनुभव तो होता ही हैं। - 'धीरस्तत्र न मुह्यति'—धीर वही है, जिसको सत्-असत्का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषयमें कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी सन्देह नहीं होता । इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति होती है । ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होनेका कारण गुणोंका सङ्ग है, और गुणोसे सम्बन्ध-विच्छेद् होनेपर धीर मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती।

े यहाँ'तत्र' पदका अर्थ'देहान्तर-प्राप्तिके विषयमें' नहीं है, प्रत्युत 'देह-देहीके विषयमें' है। तात्वर्य है े कि देह क्या है? देही क्या है? परिवर्तनशील क्या

तसाञ्जातिस्परा लोके जायन्ते बोघसंयुताः । तेवां विवर्धतां संज्ञा स्वप्नवत् सा प्रणश्यति ।। (महाभारत, अनुशासनः १४५)

'जो मनुष्य सहसा मृत्युको प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अध्यास या संस्कार कुछ कालतक बना रहता है । इसलिये ये लोकमें पूर्वजन्मकी बातोंक ज्ञानसे युक्त होकर जन्म लेते हैं और

जातिस्मर कहलाते हैं । फिर ज्यों ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, त्यों त्यों उनकी स्वप्न-जैसी वह पुरानी स्पृति नष्ट होने लगती हैं ।'

शास्त्रमें इस ज्ञानको 'प्रत्यभिज्ञा' कहा गया है—'तत्तेदत्तावगाहि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा' ।

<sup>†</sup> प्रियते स्टतां स्वानामुख्येदनयास्तयीः ।। (श्रीमद्धा॰ ३।३०।१८) 'मनुष्य रोते हुए स्वजनोके बीच अत्यन्त बेदनासे अचेत होकर मृत्युको प्राप्त होता है ।' विनिष्कामित कृच्हेण निरुच्छ्वासो इतसृतिः ।। (श्रीमद्धा॰ ३।३१।२३) 'जन्मके समय उसके श्वासको गति रुक जाती है और पूर्वस्पृति नष्ट हो जाती है ।' ‡ये मृताः सहसा मत्यां जायने सहसा पुनः । तेयां पौराणिकोऽम्यासः कद्वित् कालं हि तिष्ठति ।।

है? अपरिवर्तनशील क्या है? अनित्य क्या है? नित्य नहीं होता । देह और देही सर्वधा अलग है— क्या है? असत् क्या है? सत् क्या है?विकारी क्या इस विषयमें उसको कभी मोह नहीं होता। उसको है? अधिकारी क्या है?— इस विषयमें वह मोहित अपनी असङ्गताका अखण्ड ज्ञान रहता है।

⋆

सम्बन्ध— अनित्य वस्तु— शरीर आदिको लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्तिके लिये कहते हैं—

# मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

#### आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत । ११४ । ।

हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रियोंके जो विषय (जड़ पदार्थ) हैं, वे तो शीत (अनुकूलता) और उष्ण (प्रतिकूलता) के द्वारा सुख और दुःख देनेवाले हैं। वे आने-जानेवाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! उनको तुम सहन करो।

व्याख्या--- [यहाँ एक शंका होती है कि इन चौदहवं -- पंद्रहवं श्लोकांसे पहले (११ से १३ तक) और आगे (१६ से ३० तक) देही और देह--- इन दोनोंका ही प्रकरण है । फिर बीचमें 'मात्रास्पर्श' के ये दो श्लोक (प्रकरणसे अलग) कैसे आये? इसका समाधान यह है कि जैसे बारहवें श्लोकमें मगवान्ते सम्पूर्ण जीवोके नित्य -- स्वरूपको बतानेके लिये 'किसी कालमे मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं हैं -- ऐसा कहकर अपनेको उन्हींकी पंक्तिमें रख दिया, ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थोंको अनित्य, विनाशो, परिवर्तनशील बतानेके लिये भगवान्ते यहाँ मात्रास्पर्श की बात कही है ।]

'तु'—नित्य-तत्त्वसे देहादि अनित्य वस्तुओंको अलग बतानेके लिये यहाँ'त'पद आया है।

'मात्रास्पर्शाः' — जिनसे माप-तील होता है अर्थात् जिनसे ज्ञान होता है, उन (ज्ञानके साधन) इन्द्रियों और अन्तःकरणका नाम'मात्रा'है । मात्रासे अर्थात् इन्द्रियों और अन्तःकरणसे जिनका संयोग होता है, उनका नाम 'स्पर्श'है । अतः इन्द्रियों और अन्तःकरणसे जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टिके मात्र पदार्थ 'मात्रास्पर्शाः' हैं ।

यहाँ 'मात्राम्पर्जाः' पदसे केवल पदार्थ ही क्यों लिये जायँ. पदार्थीका सम्बन्ध क्यों न लिया जाय? अगर हम यहाँ 'मात्रास्पर्शाः' पदसे केवल पदार्थीका सम्बन्ध ही लें. तो उस सम्बन्धको 'आगमापायिन:' (आने-जानेवाला) नहीं कह सकते; क्योंकि सम्बन्धकी स्वीकृति केवल अन्तःकरणमें न होकर खयंमें (अहममें) होती है। स्वयं नित्य है, इसिलये उसमें जो स्वीकित हो जाती है. वह भी नित्य - जैसी ही हो जाती है। स्वयं जबतक उस स्वीकृतिको नहीं छोड़ता , तबतक वह स्वीकृति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है अर्थात् पदार्थांका वियोग हो जानेपर भी, पदार्थोंके न रहनेपर भी, उन पदार्थींका सम्बन्ध बना रहता है\*। जैसे. कोई स्त्री विधवा हो गयी है अर्थात् उसका पतिसे सदाके लिये वियोग हो गया है, पर पचास वर्षके बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमककी स्त्री है. तो उसके कान खड़े हो जाते हैं! इससे सिद्ध हुआ कि सम्बन्धी-(पति-) के न रहनेपर भी उसके साथ माना हुआ सम्बन्ध सदा बना रहता है । इस दृष्टिसे तस सम्बन्धको आने - जानेवाला कहना चनता नहीं: अतः यहाँ मात्रास्पर्शाः' पदसे पदार्थीका सम्बन्ध न लेका मात्र पदार्थ लिये गये हैं।

<sup>ै</sup>यह माना हुआ सध्यन्य केवल अधीकृतिसे अर्धात् अपनेमं न माननेसे ही मिटता है। अपने सत्वरूपमें सच्चच है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं, परन्तु माने हुए सम्बन्धकी अधीकृतिके बिना कितना ही वाग किया जाय, कितना ही कह भोगा जाय, शरीरमें कितना ही परिवर्तन हो जाय, कितनी हो तपस्या की जाय, तो भी माना हुआ सम्बन्ध मिटता नहीं, प्रत्युत च्यों-का-स्यों ही बना रहता है।

'शीतोष्णसुखदःखदाः '— यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकृलता और प्रतिकूलताके वाचक हैं । अगर इनका अर्थ सरदी और गरमी लिया जाय तो ये केवल त्विगन्द्रिय-(त्वचा-)के विषय हो जायँगे, जो कि एकदेशीय हैं। अतः शीतका अर्थ अनुकृलता और उप्पाका अर्थ प्रतिकृलता लेना ही ठीक मालूम देता है।

पदार्थ अनुकूलता-प्रतिकूलताके द्वारा सुख-दु:ख देनेवाले हैं अर्थात् जिसको हम चाहते हैं.ऐसी अनुकुल वस्त, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदिके मिलनेसे सुख होता है; और जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी प्रतिकृल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, आदिके मिलनेसे दुःख होता है। यहाँ अनुकूलता-प्रतिकलता कारण हैं और सुख-दुःख कार्य हैं । वास्तवमें देखा जाय तो इन पदार्थीमें सुख-दुःख देनेकी सामर्थ्य नहीं है । मनुष्य इनके साथ सम्बन्ध जोड़कर इनमें अनुकूलता-प्रतिकूलताकी भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख-दुःख देनेवाले दीखते हैं। अतः भगवानने यहाँ 'सखदःखदाः' कहा है।

'आगमापायिनः'—मात्र पदार्थ आदि-अन्तवाले. तत्पत्ति-विनाशशील और आने-जानेवाले हैं। । वे ठहरनेवाले नहीं हैं: क्योंकि वे उत्पत्तिसे पहले नहीं थे और विनाशके बाद भी नहीं रहेंगे । इसलिये वे 'आगमापायी'हैं ।

'अनित्याः'-अगर कोई कहे कि वे उत्पत्तिसे पहले और विनाशके बाद भले ही न हों,पर मध्यमें तो रहते ही होंगे? तो भगवान् कहते हैं कि अनित्य होनेसे वे मध्यमें भी नहीं रहते। वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजीसे बदलते हैं कि उनको उसी रूपमें दुबारा कोई देख ही नहीं सकता; क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही रहते हो । अतः उन क्रियाओंमें, अवस्थाओंमें तुम नहीं । इसलिये भगवान्ने उनको अनित्याः कहा है ।

केवल वे पदार्थ ही अनित्य, परिवर्तनशील नहीं

हैं, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थीका ज्ञान होता है, वे इन्द्रियाँ और अन्तःकरण भी परिवर्तनशील हैं । उनके परिवर्तनको कैसे समझें? जैसे दिनमें काम काते-काते शामतक इन्द्रियों आदिमें थकावट आ जाती है. और सबेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेनेपर उनमें जो ताजगो आयी थी, वह शामतक नहीं रहती । इसलिये पनः नींद लेनी पडती है, जिससे इन्द्रियोंकी थकावर मिटती है और ताजगीका अनुभव होता है । जैसे जाग्रत्-अवस्थामें प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींदर्से प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इन्द्रियों आदिमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है ।

[यहाँ मात्र पदार्थीको स्थूलरूपसे'आगमापाविनः' और सुक्ष्मरूपसे'अनित्याः' कहा गया है । इनको अनित्यसे भी सक्ष्म यतानेके लिये आगे सोलहवें श्लोकमें इनको 'असत्' कहेंगे; और पहले जिस नित्य-तत्त्वका वर्णन हुआ है, उसको 'सत्' कहेंगे ।]

'तांस्तितिक्षस्व'— ये जितने मात्रास्पर्श अर्थात् इन्द्रियोंके विषय हैं, उनके सामने आनेपर 'यह अनुकूल है और यह प्रतिकृल है'— ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्यत उनको लेकर अन्तःकरणमें राग-द्वेप, हर्ष-शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है । अतः अनुकुलता- प्रतिकृलताका ज्ञान होनेपर भी राग-द्वेपादि विकारोंको पैदा न होने देना अर्थात् मात्रास्पशेमि निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहनेको ही भगवानने 'तितिक्षस्व' कहा है।

दूसरा भाव यह है कि शारीर, इन्द्रियाँ,अन्तःकरण आदिकी क्रियाओंका ,अवस्थाओंका आरम्भ और अन्त होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएँ, अवस्थाएँ तुम्हारेमें नहीं हैं; क्योंकि तुम उनको जाननेवाले हो, उनसे अलग हो । तुम खयं ज्यों-के-त्यों र्निर्विकार रहो । इनमें निर्विकार रहना हो तितिक्षा है ।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें मात्रासशींकी तितिक्षाकी बात कही । अब ऐसी तितिक्षासे क्या होगा— इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं ।

# यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।१५ ।।

हे पुरुपोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! सुख-दु:खमें सम रहनेवाले जिस धीर मनुष्यको ये मात्रास्पर्श (पदार्थ) व्यथा नहीं पहुँचाते, वह अमर होनेमें समर्थ हो जाता है अर्थात् वह अमर हो जाता है ।

व्याख्या—'पुरुषर्षभ'—मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलनेका ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकतों और जिनको बदलना सम्भव ही नहीं । युद्धरूपी परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अर्जुनने उसको बदलनेका विचार न करके अपने कल्याणका विचार कर लिया है । यह कल्याणका विचार करना ही मनुष्पीमें उनकी श्रेष्ठता है ।

'सपदु:खसुखं धीतम'—धीर मनुष्य सुख-दु:खमें सम होता है। अन्तःकरणकी वृत्तिसे ही सुख और दुःख— ये दोनों अलग-अलग दीखते हैं। सुख-दु:खके पोगनेमें पुरुष (चेतन) हेतु है, और वह हेतु बनता है प्रकृतिमें स्थित होनेसे (गीता १३।२०-२१)। जब वह अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तव पुख-दु:खको पोगनेवाला कोई नहीं रहता। अतः अपने-आपमें स्थित होनेसे वह सुख-दु:खमे स्वाधाविक ही सम हो जाता है।

'यं हिं न व्यथयन्येते पुरुषम्' — धीर मनुष्यको ये मात्रास्मर्श अर्थात् प्रकृतिके मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुँचाते । प्राकृत पदार्थोक संयोगसे जो सुख होता है, वह भी व्यथा है और उन पदार्थोक वियोगसे जो दुःख होता है, वह भी व्यथा है । परनु जिसकी दृष्टि समताकी तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी-दुःखी नहीं कर सकते । समताकी तरफ दृष्टि स्तेत अनुकृत्वताको लेकर उस सुखका ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस सुखका स्यार्थ रूपसे संस्कार नहीं पड़ता । ऐसे ही प्रतिकृत्वता आनेपर उस दुःखका ज्ञान तो होता है, पर उसका

भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस दुःखका स्थायीरूपसे संस्कार नहीं पड़ता । इस प्रकार सुख-दुःखके संस्कार न पड़नेसे वह व्यथित नहीं होता । तारपर्य यह हुआ कि अन्तःकरणमें सुख-दुःखका ज्ञान होनेसे वह खयं सुखी-दुःखी नहीं होता ।

'सोऽमृतत्वाय कल्पते'— ऐसा धीर मनुष्य अम-रताके योग्य हो जाता है अर्थात् उसमें अमरता प्राप्त करनेकी सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य, योग्यता आनेपर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरीका कोई काम नहीं। कारण कि उसकी अमरता तो स्वतःसिद्ध है। केवल पदार्थोंके संयोग-वियोगसे जो अपनेमें विकार मानता था, <u>यही गलती</u> थी।

### विशेष बात

यह मनुष्य-योनि सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं
मिली है, प्रत्युत सुख-दुःखसे ऊँचा उठकर महान्
आनन्द, परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये मिली है, जिस
आनन्द, सुख-शान्तिके प्राप्त होनेके बाद और कुछ
प्राप्त करना बाकी नहीं रहता (गीता ६ ।२१) ।
आगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति आदिके होनेमें
अथवा उनकी सम्मावनामें हम सुखी होंगे अर्थात्
हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदिको प्राप्त
करनेकी कामना, लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलताका
सदुपयोग नहीं कर सकेंगे । अनुकूलताका सदुपयोग
करनेकी सामध्यं, शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी ।
कारण कि अनुकूलताका सदुपयोग करनेकी शक्ति

AUTHORITHM CONTRACTOR अनुकूलताके भोगमें खर्च हो जायगी, जिससे अनुकू-लताका सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा । इसी रीतिसे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदिके आनेपर अथवा उनकी आशंकासे हम दुःखी होंगे तो प्रतिकूलताका सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा। दुःखको सहनेकी सामर्थ्य हमारेमें नहीं रहेगी । अतः हम प्रतिकूलताके भोगमें ही फॅसे रहेंगे और दुःखी होते रहेंगे।

अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिके प्राप्त होनेपर सुख-सामग्रीका अपने सुख, आराम, सुविधाके लिये उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलताका भोग हुआ । परन्तु निर्वाह-बुद्धिसे उपयोग करते हुए उस सुख-सामग्रीको अभावप्रस्तोंकी सेवामें लगा दें तो यह अनुकूलताका सदुपयोग हुआ । अतः सुख-सामग्रीको दुखियोंकी ही समझें । उसमें दुखियोंका ही हक है । मान लो कि हम लखपति हैं,तो हमें लखपति होनेका सुख होता है. अभिमान होता है। परन्तु यह सब तब होता है, जब हमारे सामने कोई लखपति न हो । अगर हमारे सामने, हमारे देखने-सुननेमें जो आते हैं, वे सब-के-सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होनेका सुख मिलेगा ? बिल्कुल नहीं मिलेगा । अतः हमें लखपति होनेका सुख तो अभावग्रस्तोंने, दिखीने ही दिया है। अगर.हम मिली हुई सुख-सामग्रीसे अभावप्रसोंकी सेवा न करके खयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतच्च होते हैं । इसीसे सब अनर्थ पैदा होते हैं । कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है, वह दःखी आदिमियोंको हो दी हुई है। अतः उस सुख-सामग्रीको दुखियोंकी सेवामें लगा देना हमारा कर्तव्य होता है ।

अब विचार यह करना है कि प्रतिकृलताका सदुपयोग कैसे किया जाय? दुःखका कारण सुखकी इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुःखदायी तभी होती है, जब भीतर सुखकी इच्छा रहती है। अगर हम सावधानीके साथ अनुकूलताकी इच्छाका, सुखकी आशाका त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल

नहीं होता, प्रत्युत इस बातको लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाईसे मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैरमें काँटा गहरा गड़ जाय और काँटा निकालनेवाला उसे निकालनेके लिये सुईसे गहरा घाव बनाये तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ासे वह सिसकता है, घवराता है, पर वह काँटा निकालनेवालेको यह कभी नहीं कहता कि भाई, तुम छोड़ दो, काँटा मत निकालो । काँटा निकल जायगा, सदाके लिये पीड़ा दूर हो जायगी- इस बातको लेकर, वह इस पीड़ाको प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है । यह जो सुखकी इच्छाका त्याग करके दु.खको, पीड़ाको प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलताका सदुपयोग है । अगर वह कड़वी दवाई लेनेसे, काँटा निकालनेकी पीडासे दःखी हो जाता है, तो यह प्रतिकुलताका भोग है, जिससे उसको

परिस्थितिमें दुःख नहीं हो सकता अर्थात् हमें प्रतिकृल

परिस्थिति दुःखी नहीं कर सकती । जैसे, रोगीको

कड़वी-से-कड़वी दवाई लेनी पड़े, तो भी उसे दु:ख

यदि हम सुख-दुःखका उपभोग करते रहेंगे, तो भविष्यमें हमें भोग-योनियोंमें अर्थात् स्वर्ग, नरक आदिमें जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख-दु:ख भोगनेके स्थान ये स्वर्ग, नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख-दु:खका भोग करते हैं, सुख-दु:खमें सम नहीं रहते, सुख-दु:खसे ऊँचे नहीं उठते, तो हम मुक्तिके पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते । चौदहवें श्लोकमें भगवान्ने कहा कि ये सांसारिक

भयंकर दुःख पाना पड़ेगा ।

पदार्थ आदि अनुकूलता-प्रतिकूलताके द्वारा सुख-दुःख देनेवाले और आने-जानेवाले हैं, सदा रहनेवाले नहीं हैं; क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभद्गर हैं । इनके प्राप्त होनेपर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमानमें भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हैं। इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव विगाड़ रहे हैं, सख-दःखके मोगी बनते जा रहे हैं । सुख-दुःखके भोगी

बनकर हम भोगयोनिके ही पात्र बनते जा रहे हैं, की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मक्ति कैसे देंगे ?

इस प्रकार यदि हम सुख-दुःखका उपभोग न फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी ? हमें भुक्ति-(भोग-) करके उनका सदुपयोग करेंगे, तो हम सुख-दुःखसे ऊँचे उठ जायेगे और महान आनन्दका अनुभव कर लेंगे ।

सम्बन्ध--- अबतक देह-देहीका जो विवेचन हुआ है, उसीको भगवान् दूसरे शब्दोंसे आगेके तीन श्लोकोंमें कहते हैं।

#### नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।\* **उभयोर**पि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।। १६ ।।

असत्का तो भाव(सत्ता) विद्यमान नहीं है और सत्का अभाव विद्यमान नहीं है । तत्त्वदर्शी महापुरुषोंने इन दोनोंका ही अन्त अर्थात तत्त्व देखा है ।

ध्याख्या—'नामतो विद्यते भाव:'-शरीर उत्पत्तिके पहले भी नहीं था. मरनेके बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमानमें भी इसका क्षण-प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान- इन तीनों कालोंमें कभी भावरूपसे नहीं रहता । अतः यह असत् है । इसी तरहसे इस संसारका भी भाव नहीं है, यह भी असत् है। यह शरीर तो संसारका एक छोटा-सा नमूना है; इसलिये शरीरके परिवर्तनसे संसारमात्रके परिवर्तनका अनुभव होता है कि इस संसारका पहले भी अभाव था और पींछे भी अभाव होगा तथा वर्तमानमें भी अभाव हो रहा है।

संसारमात्र कालरूपी अग्निमें लकडोकी तरह निरन्तर जल रहा है। लकडीके जलनेपर तो कोयला और राख बची रहती है. पर संसारको कालरूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीतिसे जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी वाकी नहीं रहता । वह संसारका अभाव-ही-अभाव कर देती है । इसलिये कहा गया है कि असत्की सत्ता नहीं है।

'नाभावो विद्यते सतः'--जो सत् वस्त् है, उसका अभाव नहीं होता अर्थात् जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था. तब भी देही था. देह नष्ट होनेपर भी देही रहेगा और वर्तमानमें देहके परिवर्तनशील होनेपर भी देही उसमे ज्यों-का-त्यों ही रहता है। इसी रीतिसे जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय भी परमात्पतत्त्व था, संसारका अभाव होने पर भी परमात्मतस्व रहेगा और वर्तमानमें संसारके परिवर्तनशील होनेपर भी परमात्मतत्त्व उसमें ज्यों-का-त्यों ही है ।

# मार्मिक बात

ससारको हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं । कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है: अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षणमे वह वैसी नहीं रहती, जैसे— सिनेमा देखते समय परदेपर दश्य स्थिर दीखता है; पर वास्तवमें उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । मशीनपर फिल्म तेजीसे धूमनेके कारण वह परिवर्तन इतनी तेजीसे होता है कि उसे हमारी आँखें नहीं पकड पार्ती रं। इससे भी अधिक

'यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरोकी उत्पत्ति और नाश होता रहता है,तथापि कालको गति अत्यत्त सूक्ष्म होनेके कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखायी नहीं देता ।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>यहाँ (पूर्वार्धमें) भगवान्ते 'भू सत्तावाम्' (भावः, अभावः), 'अस् भृवि' (असतः, सतः) और 'विद् सत्तायाम्' (विद्यते) — इन तीन सत्तावायक धातुओंका प्रयोग किया है । इन तीनोंके प्रयोगका तात्पर्य नित्य-तत्त्वकी ओर सध्य करानेमें ही है।

र्ग नित्यदा ह्याङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तप्र दृश्यते ।। (श्रीमद⊅ ११ । २२ । ४२)

और 'अक्षर'(गीता १५ । १६) कहा गया है; तथा

असत्को 'अपरा प्रकृति, 'क्षेत्र', 'प्रकृति' और 'क्षर'

युद्ध करनेसे ये सब मर जायँगे। इसपर भगवान

कहते हैं कि क्या युद्ध न करनेसे ये नहीं मेरेंगे? असत् तो मरेगा ही और निरन्तर मर ही रहा है।

परन्तु इसमें जो सत्-रूपसे है, उसका कभी अभाव

नहीं होगा । इसलिये शोककरना तुम्हारी बेसमझी ही है ।

और जो जी रहे हैं. उन दोनोंके लिये पण्डितंजन

शोक नहीं करते । बारहवे-तेरहवें श्लोकोंने देहीकी

नित्यताका वर्णन है और उसमें 'धीर' शब्द आया

है । चौटहवें-पन्द्रहवें श्लोकोंमें संसारकी अनित्यताका

वर्णन आया है, तो उसमें भी 'धीर' शब्द आंग

है। ऐसे ही यहाँ (सोलहवें श्लोकमें) सत्-असत्का

विवेचन आया है. तो इसमें 'तत्त्वदर्शी' \* शब्द

आया है। इन श्लोकोंमें 'घण्डित', 'धीर' और

'सत्त्वदर्शी' पद देनेका तात्पर्य है कि जो विवेकी होते

हैं, समझदार होते हैं,उनको शोक नहीं होता । अगर

शोक होता है, तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं।

ग्यारहवें श्लोकमें आया है कि जो मर गये हैं

अर्जुन भी शरीरोंको लेकर शोक कर रहे हैं कि

मार्मिक बात यह है कि वास्तवमें संसार एक बार और असत्— इन दोनोंके तत्वको जाननेवाले महापुरपोके भी नहीं दीखता । कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ,मन,सुद्धि द्वारा जाननेमें आनेवाला एक सत्-तत्व ही है । असत्की

आदि जिन करणोंसे हम संसारको देखते हैं--- अनुभव जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तवमें सत्की करते हैं, वे करण भी संसारके हो हैं।अतः वास्तवमें ही है। सत्की सत्तासे ही असत् सत्तावान् प्रतीत संसारसे ही संसार दीखता है। जो शरीर-संसारसे होता है। इसी सत्को 'परा प्रकृति' (गीता ७ १५). 'क्षेत्रज्ञ' (गीता १३ । १-२),'पुरुष'(गीता १३ । १९)

कहा गया है।

सर्वथा सम्बन्ध-रहित है, उस खरूपसे संसार कभी दीखता ही नहीं ! तात्पर्य यह है कि खरूपमें संसारकी प्रतीति नहीं है । संसारके सम्बन्धसे ही संसारको प्रतीति

होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपका संसारसे कोई सम्बन्ध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार (शरीर, इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि)

की सहायताके बिना चेतन खरूप कुछ कर ही नहीं . सकता । इससे सिन्द हुआ कि मात्र क्रिया संसारमें ही है, स्वरूपमें नहीं । स्वरूपका क्रियासे कोई सम्बन्ध है ही नहीं।

सम्बन्ध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर-इन्द्रियाँ-मन-वृद्धिसंहित सम्पूर्ण संसारका अभाव है। केवल परमात्मतत्त्वका ही भाव (सता) है, जो निर्लिपतरूपसे संबंका प्रकाशक और आधार है।

खरूपका न तो क्रियासे और न पदार्थसे ही कोई

संसारका स्वरूप है- क्रिया और पदार्थ । जब

'उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभः-- इन दोनोंके अर्थात् सत्-असत्, देही-देहके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुपोने इनका तत्त्व देखा है, इनका नियोड़ निकाला

है कि केवल एक सत्-तत्व ही विद्यमान है। असत् वस्तुका तत्व भी सत् है और सत् वस्तुका तत्व भी सत् है अर्थात् दोनोंका तत्व एक 'सत्' ही

है, दोनोंका तत्व भावरूपसे एक ही है। अतः सत्

सम्बन्ध -- सत् और असत् क्या हैं -- इसको आपेके दो श्लोकोंमें बताते हैं।

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हेति ।।१७।।

अविनाशी तो उसको जान , जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । इस अविनाशीका

विनाश कोई भी नहीं कर सकता ।

\* 'नानुशोचन्ति पण्डिताः' (२ । ११), 'धीरसत्र न सुद्राति' (२ । १३), 'सपदुःखसुखं धीरम्' (२ । १५) — इन तीन जगह जिनको 'पण्डित' और 'धीर' कहा है, उन्होंको यहाँ 'तत्वदर्शी' कहा गया है।

व्याख्या — 'अविनाशि त तद्विद्धि' — पूर्वश्लोकमें जो सत्-असत्की बात कही थी, उसमेंसे पहले

<del>Prikkulikulikulikulikulikulikulikulik</del>

'मत'की व्याख्या करनेके लिये यहाँ 'त' पद आया है । 'उस अविनाशी तत्त्वको तू समझ'—ऐसा कहकर भगवानने उस तत्त्वको परोक्ष बताया है। परोक्ष बतानेमें तात्पर्य है कि इदंतासे दीखनेवाले इस सम्पूर्ण संसारमें वह परोक्ष तत्त्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है । वास्तुवमें जो परिपूर्ण है, वही 'है' और जो सामने संसार दीख रहा है, यह 'नहीं' है ।

यहाँ तत्'पदसे सत्-तत्त्वको परेक्ष-रीतिसे कहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है; किन्तु वह इन्द्रियों और अन्तःकरणका विपय नहीं है, इसलिये उसको परोक्ष-रीतिसे कहा गया है। 'येन सर्विमिदं ततम्'\*—जिसको परोक्ष कहा है, उसीका वर्णन करते हैं कि यह सब-का-सब संसार उस नित्य-तत्त्वसे व्याप्त है । जैसे सोनेसे बने हुए गहनोंमें सोना, लोहेसे बने हुए अस्त्र-शस्त्रोंमें लोहा, मिट्टीसे बने हुए वर्तनोंमें मिट्टी और जलसे बनी हुई बर्फमें जल ही व्याप्त (परिपूर्ण) है, ऐसे ही संसारमे

वह सत्-तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तवमें इस संसारमें वह सत्-तत्त्व ही जाननेयोग्य है।

'विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्त्पर्हति'—यह शरीरी अव्यय † अर्थात् अविनाशी है । इस अविनाशीका कोई विनाश कर ही नहीं सकता । परन्त शरीर विनाशी है; क्योंकि वह नित्य-निरन्तर विनाशको तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशीके विनाशको कोई रोक ही नहीं सकता । तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तवमें तेरे युद्ध करनेसे अथवा न करनेसे इस अविनाशी और विनाशी तत्त्वमें कछ फरक नहीं पड़ेगा अर्थात् अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशीका नाश होगा ही।

यहाँ अस्य' पदसे सत्-तत्त्वको इदंतासे कहनेका तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरोंमें जो सत्ता दीखती है, वह इसी सत्-तत्त्वकी ही है । 'मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं'—ऐसा जो अपनी सत्ताका ज्ञान है, उसीको लक्ष्य करके भगवान्ने यहाँ 'अस्य'पद दिया है।

#### अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत ।।१८।।

अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहनेवाले इस शरीरीके ये देह अन्तवाले कहे गये हैं। इसलिये हे अर्जुन! तुम युद्ध करो ।

<sup>\*&#</sup>x27;येन सर्वमिदं ततम्'—ये पद गीतामें तीन बार आये हैं । उनमेंसे यहाँ(२!१७ में)ये पद शरीरीके लिये आये हैं कि इस शरीरीसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । यह बात सांख्ययोगकी दृष्टिसे कही गयी है । दूसरी बार ये यद आठवें अध्यायके बार्डसवें श्लोकमें आये हैं। वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वरसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, यह अनन्यभक्तिसे मिलता है । अतः भक्तिका वर्णन होनेसे उपर्युक्त पद ईश्वरके विषयमें आये हैं । तीसरी यार ये पद अठारहवें अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें आये हैं । वहाँ कहा गया है कि जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उसका चारों वर्ण अपने-अपने कमों द्वारा पूजन करें । यह वर्णन भी भक्तिकी दृष्टिसे हुआ है ।

नवें अध्यायके चौधे श्लोकमें राजविद्याका वर्णन करते हुए भगयान्ने 'मया ततिमदं सर्वम्' पदाँसे कहा है कि यह सम्पूर्ण संसार भेरेसे व्याप्त है। इस प्रकार तीन जगह तो 'येन' पद देकर उस तत्वको परोक्ष-रूपसे कहा है, और एक जगह 'अस्पत' शब्द—'मया' देकर स्वयं भगवान्ते अपरोक्षरूपसे अपनी बात कही है।

<sup>ों</sup> भगवान्ते गीतामें जगह-जगह शरीरीको भी अव्यय कहा है और अपनेको भी अव्यय कहा है। स्वरूपसे दोनों अव्यय होनेपर भी भगवान तो प्रकृतिको अपने वशमें करके (खतस्ततापूर्वक) प्रकट और असधान होते हैं, और यह शरीरी प्रकृतिके परवश होकर जन्मता और मरता रहता है; क्योंकि इसने शरीरको अपना मान रखा है ।

*व्याख्या* — 'अनाशिनः'—किसी कालमें, किसी कारण यह है कि संसारके सम्पूर्ण शरीरोंमें एक ही कारणसे कभी किञ्चिन्मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं शरीरी व्याप्त है। आगे चौबीसवें श्लोकमें भी इसको होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम 'अनाशी' अर्थात् अविनाशी है ।

'अप्रमेयस्य' —जो प्रमा-(प्रमाण-)का विषय नहीं है अर्थात् जो अन्तःकरण और इन्द्रियोंका विषय नहीं है.उसको 'अप्रमेय' कहते हैं ।

जिसमें अन्तःकरण और इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं होतीं. उसमें शास्त्र और सन्त-महापुरुष ही प्रमाण होते हैं, शास्त्र और सत्त-महापुरुष उन्होंके लिये प्रमाण होते हैं, जो श्रद्धाल हैं । जिसकी जिस शास्त्र और सत्तमें श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और सन्तके वचनोंको मानता है । इसलिये यह तत्त्व केवल श्रद्धाका विषय है\*, प्रमाणका विषय नहीं ।

शास्त्र और सन्त किसीको बाध्य नहीं करते कि तुम हमारेमें श्रद्धा करो । श्रद्धा करने अथवा न करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है। अगर वह शास्त्र और सन्तके वचनोंमें श्रद्धा करेगा, तो यह तत्त्व उसकी श्रद्धाका विषय है; और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा, तो यह तत्त्व उसकी श्रद्धाका विषय नहीं है।

'नित्यस्य'—यह नित्य-निरन्तर रहनेवाला है । किसी कालमें यह न रहता हो-ऐसी बात नहीं है अर्थात् यह सब कालमें सदा ही रहता है।

'अन्तवन्त इमे देहा उक्ताः शरीरिणः'—इस अवि-नाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरीके सम्पूर्ण संसारमें जितने भी शरीर हैं, वे सभी अन्तवाले कहे गये हैं । अन्तवाले कहनेका तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अन्त हो रहा है। इनमें अन्तके सिवाय और फुंछ है ही नहीं, केवल अत्त-ही-अत्त है।

उपर्युक्त पदोंमें शरीरीके लिये तो एकवचन दिया है और शरीरोंके लिये बहुवचन दिया है। इसका जाता है, उन-उन चीजोंमें 'मेरा'-पन होता ही चला एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणीके स्यूल, सूक्ष्म और कारण-ये तीन शरीर होते हैं । दूसरा

'सर्वगतः'पदसे सबमें व्यापक बतायेंगे । यह शरीरी तो अविनाशी है और इसके कहे जानेवाले सम्पूर्ण शरीर नाशवान् है । जैसे अविनाशीका कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवानुको कोई अविनाशी नहीं बना सकता । नाशवानुका तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा अर्थात् उसका तो नाश ही होगा।

#### विशेष बात

यहाँ 'अन्तवन्त इमे देहाः' कहनेका तात्पर्य है कि ये जो ' देह देखनेमें आते हैं, ये सब-के-सब नाशवान हैं। पर ये देह किसके हैं?'नित्यस्य', 'अनाशिनः'—ये देह नित्यके हैं, अविनाशीके हैं। तात्पर्य है कि नित्य-तत्त्वने, जिसका कभी नाश नहीं होता. इनको अपना मान रखा है। अपना माननेका अर्थ है कि अपनेको शरीरमें रख दिया और शरीरको अपनेमें रख लिया । अपनेको शरीरमें रखनेसे 'अहंता' अर्थात 'मैं-पन पैदा हो गया, और शरीरको अपनेमें रखनेसे 'ममता' अर्थात 'मेरा'-पन पैदा हो गया।

यह खयं जिन-जिन चीजोंमें अपनेको रखता चला जाता है, उन-उन चीजों में 'मैं'-पन होता ही चला जाता है: जैसे-अपनेको धनमें रख दिया तो 'मैं धनी हैं'; अपनेको राज्यमें रख दिया तो 'मैं राजा हैं'; अपनेको विद्यामें रख दिया तो 'मैं विद्वान् हुँ'; अपनेको वृद्धिमें रख दिया तो 'मैं वृद्धिमान् हैं'; अपनेको सिद्धियोंमें रख दिया तो 'मैं सिद्ध हूँ'; अपनेको शरीरमें ं रख दिया तो 'मैं शरीर हैं': आदि-आदि ।

ं यह स्वयं जिन-जिन चीजोंको अपनेमें रखता चला जाता है: जैसे--कुदम्बको अपनेमें रख लिया तो

<sup>&</sup>quot;आरम्पर्मे तो यह तत्त्व श्रद्धाका विषय है, पर आगे धलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुमव हो जाता है, तब यह श्रद्धाका विषय नहीं रहता ।

'कटम्ब मेरा है'; धनको अपनेमें रख लिया तो 'धन मेरा है': बद्धिको अपनेमें रख लिया तो 'बद्धि मेरी है': शरीरको अपनेमें रख लिया तो 'शरीर मेरा है'; आदि-आदि ।

जडताके साथ 'मैं' और 'मेरा'-पन होनेसे ही मात्र विकार पैदा होते. हैं । तात्पर्य है कि शरीर और मैं (खयं) -- दोनों अलग-अलग हैं, इस विवेकको महत्त्व न देनेसे ही मात्र विकार पैदा होते हैं । परन्त जो इस विवेकको आदर देते हैं, महत्व देते हैं वे पण्डित होते हैं । ऐसे 'पण्डितलोग कभी शोक नहीं काते; क्योंकि सत् सत् ही है और असत् असत् ही है— इसका उनको ठीक अनभव हो जाता है।

'तस्मात" यथ्यस्व'— भगवान अर्जनके लिये आज़ा देते हैं कि सत्-असत्को ठीक समझकर तुम युद्ध करो अर्थात् प्राप्त कर्तव्यका पालन करो । तात्पर्य है कि शरीर तो अन्तवाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों— शरीर-शरीरीकी दृष्टिसे शोक बन ही नहीं सकता । अतः शोकका त्याग करके युद्ध करो ।

### विशेष बात

यहाँ सत्रहवें और अठारहवें— इन दोनों श्लोकोंमें विशेषतासे सत्-तत्त्वका ही विवेचन हुआ है । कारण कि इस पूरे प्रकरणमें भगवानुका लक्ष्य सत्का बोध करानेमें ही है। सत्का बोध हो जानेसे असत्की निवृत्ति खतः हो जाती है। फिर किसी प्रकारका 🛨

सम्बन्ध—पूर्वश्लोक तक शरीरीको अविनाशी जाननेवालोंको बात कही । अव उसी वातको अन्वय और व्यतिरेक-रीतिसे दृइ करनेके लिये, जो शरीरीको अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगेके श्लोकमें कहते हैं।

> य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । । १९ ।

जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरीको मारनेवाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते; क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है ।

<sup>\*</sup>यहाँ 'तस्मात्' पद युक्ति समझनेमें आया है अर्थात् युक्ति समझमें आ गयी तो अय युद्ध करो । इसी तरह गीतार्चे 'तत्सात्' पदका प्रयोग प्रायः प्रकरणकी समाप्तिपर अथवा युक्तिकी समाप्तिपर किया गया है: जैसे— दूसरे अध्यायके तीसवें, तीसरे अध्यायके उन्नीसवें, आठवें अध्यायके सातवें तथा सिताइंसवें आदि श्लोकोंमें 'तस्मात्' पद प्रकरणकी समाप्तिके लिये आया है; और दूसरे अध्यायके पंचीसवें, सताईसवें, सेतीसवें. अड़सठवे तथा ग्यारहवें अध्यायके तैतीसवें आदि श्लोकोर्मे तस्तात् पद युक्तिकी समाप्तिके लिये आया है।

किञ्चिन्मात्रभी सन्देह नहीं रहता । इस प्रकार सत्का अनुभव करके निःसंदिग्ध होकर कर्तव्यका पालन करना चाहिये । इस विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि सांख्ययोग एवं कर्मयोगमें किसी विशेष वर्ण और आश्रमकी आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याणके लिये चाहे सांख्ययोगका अनुष्ठान करे, चाहे कर्मयोगका अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्यकी पूर्ण खतन्त्रता है। परन्त व्यावहारिक काम करनेमें वर्ण और आश्रमके अनुसार शास्त्रीय विधानकी परम आवश्यकता है, तभी तो यहाँ सांख्ययोगके अनुसार सत्-असतका विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करनेकी अर्थात कर्तव्य-कर्म करनेकी आजा देते हैं।

आगे तेरहवें अध्यायमें जहाँ ज्ञानके साधनींका वर्णन किया गया है, वहाँ भी 'असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिपु' (१३ ।९) कहकर पुत्र, स्त्री, घर आदिकी आसक्तिका निषेध किया है । अगर संन्यासी ही सांख्ययोगके अधिकारी होते तो पत्र स्त्री,घर आदिमें आसक्तिरहित होनेके लिये कहनेकी आवश्यकता ही नहीं थी; क्योंकि संन्यासीके पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं ।

इस तरह गीतापर विचार करनेसे सांख्ययोग एवं कर्मयोग—दोनों परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रमपर किश्चिन्मात्र भी अवलम्बित नहीं हैं।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

BRRKRAKRYKATIKKERPETURKKATAKERIKERIKERUKATARAKATARAKATARAKERIKERIKETARAKERIKERIKERIKERIKERIKERIKERIKERIKERIKER व्याख्या--'य एनं" वेति हत्तारम्'--जो इस आती है, परिवर्तन होता है अर्थात् जो उत्पत्ति

शरीरीको मारनेवाला मानता है; वह ठीक नहीं जानता । कारण कि शरीरीमें कर्तापन नहीं है । जैसे कोई भी

65

कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजारके

बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीरके बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता । अतः

तेरहवें अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि सब प्रकारकी क्रियाएँ प्रकृतिक द्वारा ही होती हैं—ऐसा जो अनुभव करता है, वह शरीरीके अकर्तापनका अनुभव करता

है (१३ । २९) । तात्पर्य यह हुआ कि शरीरीमें कर्तापन नहीं है, पर यह शरीरके साथ तादाल्य करके, सम्बन्ध जोड़कर शरीरसे होनेवाली क्रियाओंमें अपनेको

कर्ता मान लेता है । अगर यह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े, तो यह किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है ।

'यशैनं मन्यते हतम्'-जो इसको मरा मानता है. वह भी ठीक नहीं जानता । जैसे यह शरीरी मारनेवाला नहीं है, ऐसे ही यह मरनेवाला भी नहीं है; क्योंकि शरीरीको मरने-मारनेकी क्रियासे रहित बताया गयाः

इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती । जिसमें विकृति है । वास्तवमें यह सम्पूर्ण क्रियाओंसे रहित है ।

नहीं है। यह जन्मरहित, नित्य-निरन्तर रहनेवाला, शाश्वत और पुराण (अनादि) है। शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।

वात भगवान् इस श्लोकमें वता रहे हैं‡ी

'उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते'— वे दोनों ही नहीं जानते अर्थात् जो इस शरीरीको

विनाशशील होता है, वहीं मर सकता है। 👉

मारनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता और जो इसको मरनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता ।

यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरीको मालेवाला और मरनेवाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है ? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता।

कारण कि यह शरीरी वास्तवमें ऐसा नहीं है। यह नाश करनेवाला भी नहीं है और नष्ट होनेवाला भी नहीं है । यह निर्विकाररूपसे नित्य-निरन्तर ज्यों-का-लों

रहनेवाला है । अतः इस शरीरीको लेकर शोक नहीं करना चाहिये । अर्जुनके सामने युद्धका प्रसंग होनेसे ही यहाँ

सम्बन्ध-- यह शरीरी मरनेवाला क्यों नहीं है ? इसके उत्तरमें कहते हैं--

न जायते म्रियते वा कदाचित्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। २० ।। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मस्ता है । यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला

'न जायते प्रियते वा कदाचित्र'—जैसे शरीर व्याख्या--[शरीरमें छः विकार होते ई-उत्पन्न होना. सत्तावाला दीखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीरी कभी भी, किसी भी होना है। यह शरीरी इन छहों विकारिसे रहित है—यही समयमें उत्पन्न नहीं होता । यह तो सदासे ही है। भगवान्ने इस रारीरीको अपना अंश यताते हुए इसको

° यहाँ 'एनम्' पद अन्यादेशमें आया है । जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उसको दुवारा कहना 'अन्यादेश' कहलाता है। पहले सत्रहवें श्लोकमे एक विषयको लेकर जिसका 'अस्य' पदसे वर्णन हुआ है, अब यहाँ दूसरे विषयको लेकर उसी हत्को दुवारा कह रहे हैं । इसस्तिये यहाँ 'एनम्' पदका प्रयोग

किया गया है। 🕆 जायतेऽस्ति विपरिणमने वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यति । (निरुक्त ९ १९ १२) ‡ यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता-- 'न जायते', 'अज:',उत्पन्न होकर विकारी सत्तावाला नहीं होता-- 'अव भूत्वा भविता या न भूपः'; यह बदलता नहीं-'शास्तः' यह बदता नहीं-पुरागः', यह क्षीण नहीं होता— 'नित्यः', और यह मस्ता नहीं— 'न प्रियते', 'न हत्यते हत्यमाने शरीरे' ।

'सनातन' कहा है---'ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातनः' (१५।७) ।

यह शरीरी कभी मरता भी नहीं । मरता वही है, जो पैदा होता है; और'म्रियते' का प्रयोग भी वहीं होता है, जहाँ पिण्ड-प्राणका वियोग होता है। पिण्ड-प्राणका वियोग शरीरमें होता है । परन्तु शरीरीमें संयोग-वियोग दोनो ही नहीं होते । यह ज्यों-कां-त्यों ही रहता है । इसका मरना होता ही नहीं ।

सभी विकारोंमें जन्मना और मरना-- ये दो विकार ही मुख्य हैं; अतः भगवानने इनका दो बार निषेध किया है--जिसको पहले 'न जायते' कहा, उसीको दुवारा 'अज:'कहा है; और जिसको पहले 'न प्रियते' कहा, उसीको दुवारा 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे' कहा है ।

'अयं भूत्वा भविता वा न भूय:'--यह अविनाशी नित्यतत्त्व पैदा होकर फिर होनेवाला नहीं है अर्थात यह स्वतःसिद्ध निर्विकार है । जैसे, बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होनेके बाद उसकी सत्ता होती है। जबतक वह गर्भमें नहीं आता, तबतक 'बच्चा है' ऐसे उसको सत्ता (होनापन) कोई भी नहीं कहता । तात्पर्य है कि बच्चेकी सत्ता पैदा होनेके बाद होती है; क्योंकि उस विकारी सत्ताका आदि और अन्त होता है। परन्तु इस नित्य-तत्त्वकी सत्ता स्वतःसिद्ध और निर्विकार हैं; क्योंकि इस अविकारी सत्ताका आरम्भ और अन्त नहीं होता ।

'अज:'-इस शरीरीका कभी जन्म नहीं होता । इसलिये यह'अज:'अर्थात् जन्मरहित कहा गया है ।

'नित्यः'- यह शरीरी नित्य-निरन्तर रहनेवाला है: अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता । अपक्षय तो अनित्य वस्तुमें होता है, जो कि निरन्तर रहनेवाली नहीं है । जैसे, आधी उम्र वीतनेपर शरीर घटने लगता

है, बल क्षीण होने लगता है, इन्द्रियोंकी शक्ति कम होने लगती है । इस प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदिका तो अपक्षय होता है. पर शरीरीका अपक्षय नहीं होता । इस नित्य-तत्त्वमें कभी किञ्चिन्मात्र भी, कमी नहीं आती

'शाश्वतः' ---यह नित्य-तत्त्व निरन्तर एकरूप, एकरस रहनेवाला है । इसमें अवस्थाका परिवर्तन नहीं होता अर्थात यह कभी बदलता नहीं । इसमें यदलनेकी योग्यता है ही नहीं ।

'पुराणः'--यह अविनाशी तत्त्व पुराण (पुराना) अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं । उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंमें भी देखा जाता है कि जो वस्त प्रानी हो जाती है, वह फिर बढती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है: फिर यह तो अनुत्पन्न तत्त्व है, इसमें बढ़नारूप विकार कैसे हो सकता है ? तात्पर्य है कि बढ़नारूप विकार तो उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंमें ही होता है, इस नित्य-तत्वमें नहीं ।

'न हन्यते हन्यमाने शरीरे'--शरीरका नाश होनेपर भी इस अविनाशी शरीरीका नाश नहीं होता । यहाँ 'शरीरे'पद देनेका तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होनेवाला है। इस नष्ट होनेवाले शरीरमें ही छः विकार होते हैं. शरीरीमें नहीं ।

इन पदोंमें भगवानने शरीर और शरीरीका जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीतामें दसरी जगह नहीं आया है।

अर्जन यद्धमें कटम्बियोंके मरनेकी आशंकासे विशेष शोक कर रहे थे। उस शोकको दर करनेके लिये भगवान् कहते हैं कि शरीरके मरनेपर भी इस शरीरीका मरना नहीं होता अर्थात् इसका अभाव नहीं होता । इसलिये शोक करना अनुचित है ।

सम्बन्ध-- उत्रीसर्वे श्लोकमें भगवानुने बताया कि यह शरीरी न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरनेका निपेप तो बीसवें शलोकमें कर दिया. अब मारनेका निषेध करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

एनमजमव्ययम् । वेदाविनाशिनं नित्यं य कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ।। २१ ।। 'गृहणाति' (धारण करता है) क्रिया दो, पर शरीरोके धारण करनेमें 'संचाति' (जाता है) क्रिया दो, ऐसा क्रियाभेद भगवानने क्यों क्रिया? तौकिक दृष्टिसे बेसमझीके कारण ऐसा दीखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ोंको धारण करता है और देहान्सरकी प्राप्तिमें देहीको उन-उन देहोंमें जाना पड़ता है। इस तौकिक दृष्टिको लेकर हो भगवान्ने क्रियाभेद किया है।

#### विशेष वात

गीतामें 'येन सर्विमिदं ततम'(२ । १७), 'नित्यः सर्वगतः स्थाणः' (२ । २४) आदि पदोसे देहीको सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाववाला बताया तथा 'संयाति नवानि देही' (२ । २२), 'शरीरं यदवाफ्रोति' (१५ । ८) आदि पदोसे देहीको दूसरे शगीरोंमें जानेकी बात कही गयी है । अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका जाना-आना कैस ? क्योंकि जो जिस देशमें न हो, उस देशमें चला जास, तो इसको 'जाना' कहते हैं, और जो दूसरे देशमें है, वह इस देशमें आ जाय, तो इसको 'आना' कहते हैं, और जो दूसरे देशमें है, वह इस देशमें आ जाय, तो देसको 'आना' कहते हैं। सेते ही विषयमें तो ये देनों हो बातें नहीं घटतीं! इसका समाधान यह है कि जैसे किसीकी बाल्यावस्थासे युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि 'मैं जवान हो गया हूँ' । परन्तु वास्तवमें वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रस्तुत उसका शांरि जवान हुआ है । इसलिये बाल्यावस्थामें जो वह था, युवावस्थामें भी इसलिये बाल्यावस्थामें जो वह था, युवावस्थामें भी

वह था, युवावस्थामें भी वह वही है। परंतु शरीरसे तादात्य माननेके कारण वह शरीरके परिवर्तनको अपनेमें आयेपित कर लेता है। ऐसे ही आना-जाना वास्तवमें शरीरका धर्म है, पर शरीरके साथ तादात्य होनेसे वह अपनेमें आना-जाना मान लेता है। अतः वास्तवमें देहीका कहीं भी आना-जाना नहीं होता, केवल शरीरोंके तादात्यके कारण उसका आना-जाना मतीत होता है।

अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकालसे जो जन्म-मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है ? कर्मोंकी दृष्टिसे तो शुभाशुभ कर्मोंका फल भोगनेक लिये जन्म-मरण होता है, ज्ञानकी दृष्टिसे अज्ञानके कारण जन्म-मरण होता है और भक्तिको दृष्टिसे भगवान्की विमुखताके कारण जन्म-मरण होता है । इन तीनोंमें भी मुख्य कारण है कि भगवानने जीवको जो स्वतन्त्रता दी है, उसका दुरुपयोग करनेसे ही जन्म-मरण हो रहा है । अब वह जन्म-मरण मिटे कैसे ? मिली हुई स्वतन्तताका सद्पयोग करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । तात्पर्य है कि अपने स्वार्थक लिये कर्म करनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः अपने खार्थ का त्याग करके दूसरोंक हितके लिये कर्म करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । अपनी जानकारीका अनादर करनेसे \* जन्म-मरण हुआ है; अतः अपनी जानकारीकाः आदर करनेसे जन्म-भरण मिट जायगा । भगवान्से विमुख होनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः भगवान्के सम्मुख होनेसे जन्म-मरण मिट जायगा ।

सम्बन्ध-पहले दृष्टानारूपसे शारीरीकी निर्विकारताका वर्णन करके अब आगेके तीन श्लोकोंमें उसीका प्रकारानारसे बर्णन करते हैं।

# नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयित मास्तः ।। २३ ।। , शस्त्र इस शरीरीको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती ।

<sup>•</sup> अपनी जानकारीका अनादर कार्नका तार्त्य है कि हम जितना जानते हैं, उसके अनुसार कार्य न कारना । जैसे, सत्य बोलना ठीक है, 'झूठ बोलना ठीक नहीं ऐसा, जानते हुए भी स्वार्थक 'लिये झूठ बोल देते हैं । कोई हमें सुख देता है तो अच्छा सगता है और दु:ख देना है तो बुता सगता है एसा जानते हुए भी अपने सुखके लिये दूसरोंको दु:ख देते हैं । ऐसे ही हम जानने हैं कि श्रगीर आदि सब जानेवाले हैं, हक्तेवाले नहीं हैं, किस भी इनमें मोह-माना करते हैं । यहां अपनी जानकारिका अनादर हैं ।

व्याख्या — 'नैनं छिन्दिन्त शस्त्राणि' — इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते; क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र आक वहाँतक पहुँच हो नहीं सकते ।

जितने भी शास्त्र हैं, वे सभी पृथ्वी-तत्त्वसे उत्पन्न होते हैं । यह पृथ्वी-तत्त्व इस शरीरीमें किसी तरहका कोई विकार नहीं पैदा कर सकता । इतना ही नहीं, पृथ्वी-तत्त्व इस शरीरीतक पहुँच ही नहीं सकता, फिर विकृति करनेकी बात तो दूर ही रही!

'नैन दहित पावकः' — अग्नि इस शारीपेको जला नहीं सकती; क्योंकि अग्नि वहाँतक पहुँच ही नहीं सकती । जब वहाँतक पहुँच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे सम्भव हो सकता है? तात्पर्य है कि अग्नि-तत्त्व इस शारीरीमें कभी किसी तरहका विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता ।

'न चैनं क्लेदयन्याप:'—जल इसको गीला नहीं कर सकता; क्योंकि जल वहाँतक पहुँच ही नहीं सकता । तालमें है कि जल-तत्व इस शरीरीमें किसी प्रकारका विकार पैदा नहीं कर सकता ।

'न शोपयित मारुतः' — वायु इसको सुखा नहीं सकती अर्थात् वायुमें इस शरीरीको सुखानेकी सामध्यें नहीं है; क्योंकि वायु वहाँतक पहुँचती ही नहीं। तारपर्य है कि वायु-तत्व इस शरीरीमें किसी तरहकी विकृति पैदा नहीं कर सकता।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश— ये पाँच महाभूत कहलाते हैं। भगवान्ने इनमेंसे चार ही महाभूतोंकी बात कही है कि ये पृथ्वो, जल, तेज और वायु इस शारीरीमें किसी तरहकी विकृति नहीं कर सकते; परन्तु पाँचवें महाभूत आकाशकी कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाशमें कोई भी क्रिया करनेकी शक्ति नहीं है। क्रिया (विकृति) करनेकी शक्ति तो इन चार महाभूतोंमें ही है। आकाश तो इन सबको अवकाशमात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु— ये चारों तत्व आकारासे ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकारामें भी किसी तरहका विकार पैदा नहीं कर सकते अर्थात् पृथ्वी आकाराका छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अगिन जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती । जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाराको, आकाराके कारणभूत महत्तत्त्वको और महत्तत्त्वसे कारणभूत प्रकृतिको भी कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते, तब प्रकृतिसे सर्वथा अतीत शरीगीतक ये पहुँच ही कैसे सकते हैं ? इन गुणयुक्त पदार्थोंकी उस निर्मुण-तत्त्वमें पहुँच ही कैसे हो सकती हैं ? नहीं हो सकती (गीता १३ । ३१) ।

शरीरी नित्य-तत्त्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्त्वोंको इसोसे सत्ता-स्मूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्त्वोंको सता-स्मूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्त्व व्याप्य हैं अर्थात् शरीरीके अन्तर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापकको कैसे नुकसान पहुँचा सकतो है? उसको नुकसान पहुँचान सम्भव ही नहीं है।

यहाँ युद्धका प्रसङ्घ है । 'ये सब सम्बन्धी मर जायँगे' — इस बातको लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं । अतः भगवान् कहते हैं कि ये कैसे मर जायँगे ? क्योंकि वहाँतक अख-शस्त्रोंकी क्रिया पहुँचती ही नहीं अर्थात् शरूके द्वारा शरीर कट जानेपर भी शरीरी नहीं कटता, अगन्यस्त्रके द्वारा शरीर जल जानेपर भी शरीरी नहीं जलता, वरुणास्त्रके द्वारा शरीर गल जानेपर भी शरीरी नहीं जलता, वरुणास्त्रके द्वारा शरीर गल जानेपर भी शरीरी नहीं सूखता । तात्पर्य है कि अर्ख-शस्त्रोंके द्वारा शरीर मर जानेपर भी शरीरी नहीं मरता, प्रस्तुत ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है । अतः इसको लेकर शोक करना तेरी विल्कुल ही बेसमझी है ।

\*

ः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। २४ ।।

यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता । कारण कि यह नित्य रहनेवाला. सबमें परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाववाला और अनादि है।

व्याख्या—[शस्त्र आदि इस शरीरीमें विकार क्यों नहीं करते- यह बात इस श्लोकमें कहते हैं 13

'अच्छेद्योऽयम्'---शस्त्र इस शरीरीका छेदन नहीं कर सकते । इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रोंका अभाव है या शख चलानेवाला अयोग्य है, प्रत्यत छेदनरूपी क्रिया शरीरीमें प्रविष्ट ही नहीं हो सकती. यह छेदन होनेके योग्य ही नहीं है।

शस्त्रके सिवाय मन्त्र, शाप आदिसे भी इस शरीरीका छेदन नहीं हो सकता । जैसे, याजवल्क्यके प्रश्नका उत्तर न दे सकनेके कारण उनके शापसे शाकल्यका मस्तक कटकर गिर गया (बृहदारण्यक॰) । इस प्रकार देह तो मंत्रोंसे , वाणीसे कट सकता है. पर देही सर्वथा अच्छेद्य है।

'अदाह्योऽयम'---यह शरीरी अदाह्य है; क्योंकि इसमें जलनेकी योग्यता ही नहीं है । अग्निके सिवाय मन्त, शाप आदिसे भी यह देही जल नहीं सकता । जैसे, दमयन्तीके शाप देनेसे व्याध बिना अग्निके जलकर भूस हो गया । इस प्रकार अग्नि, शाप आदिसे वही जल सकता है. जो जलनेयोग्य होता है। इस देहीमें तो दहन-क्रियाका प्रवेश ही नहीं हो सकता ।

'अक्लेद्यः'—यह देही गीला होनेयोग्य नहीं है अर्थात् इसमें गोला होनेकी योग्यता ही नहीं है। जलसे एवं मन्त, शाप, ओपधि आदिसे यह गीला नहीं हो सकता । जैसे, सुननेमें आता है कि 'मालकोश' रागके गाये जानेसे पत्थर भी गीला हो जाता है चन्द्रमाको देखनेसे चन्द्रकात्त मणि गीली हो जाती है । परन्तु यह देही राग-रागिनी आदिसे गीली होनेवाली वस्तुनहीं है।

'अशोष्यः'--यह देही अशोष्य है । वायुसे इसका शोषण हो जाय, यह ऐसी वस्तु नहीं है; क्योंकि इसमें शोपण- क्रियाका प्रवेश ही नहीं होता । वायुसे तथा मन, शाप, ओपधि आदिसे यह देही सूख नहीं

सकता । जैसे अगस्य ऋषि समुद्रका शोषण कर गये, ऐसे इस देहीका कोई अपनी शक्तिसे शोयण नहीं कर सकता ।

'एव च'--अर्जुन नाशको सम्भावनाको लेकर शोक कर रहे थे । इसलिये शरीरीको अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान 'एव च' पदोंसे विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है। इसमें किसी भी क्रियाका प्रवेश नहीं होता । अतः यह शरीरी शोक करनेयोग्य है हो नहीं ।

**'नित्य**'—यह देही नित्य-निरन्तर रहनेवाला है। यह किसी कालमें नहीं था और किसी कालमें नहीं रहेगा— ऐसी बात नहीं है; किन्तु यह सब कालमें नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहनेवाला है ।

'सर्वगतः'-यह देही सब कालमें ज्यों-का-त्यों ही रहता है, तो यह किसी देशमें रहता होगा? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह देही सम्पूर्ण व्यक्ति, वस्त, शरीर आदिमें एकरूपसे विराजमान है।

'अवल:'--यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता-जाता भी होगा ? इसपर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाववाला है अर्थात् इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ- इस प्रकार आने-जानेकी क्रिया नहीं है ।

'स्थाण!--यह स्थिर स्वभाववाला है, कहीं आता-जाता नहीं - यह बात ठीक है, पर इसमें कम्पन सो होता होगा? जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता-जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देहीमें भी हिलनेकी किया होती होगी? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह देही स्थाण है अर्थात् इसमें हिलनेकी किया नहीं है ।

'सनातनः'-यह देही अचल है, स्थाण है--यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा ? इसपर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है. सदासे हैं 1 यह किसी समय नहीं था, ऐसा सम्भव ही नहीं है।

#### विशेष बात

यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहनेवाला नहीं है। परन्तु जो सदा रहनेवाला है, जिसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देहीकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'नित्यः' पदका तात्पर्य है ।

देखने,सनने,पढने,समझनेमें जो कुछ प्राकृत संसार आता है. उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्त्व है. उसकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'सर्वगतः' पदका तात्पर्य है ।

संसारमात्रमें जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है, वे सब-के-सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्त. व्यक्ति, पदार्थ आदिमें जो अपने खरूपसे कभी चलायमान (विचलित) नहीं होता, उस तत्त्वकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'अचल:' पदका तात्पर्य है।

प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें प्रतिक्षण

क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसारमें जो क्रियारहित, परिवर्तनरहित, स्थायी स्वभाववाला तत्त्व है, उसकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'स्थाणः' पदका तात्पर्य है ।

मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। परन्त जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा- उस तत्व- (देही-) की तरफ लक्ष्य करानेमें 'सनातनः' पदका तात्पर्य है ।

उपर्यक्त पाँचों विशेषणोंका तात्पर्य है कि शरीर-संसारके साथ तादात्य होनेपर भी और शरीर-शरीरी-भावका अलग-अलग अनुभव न होनेपर भी शरीरी नित्य-निरन्तर एकरस, एकरूप रहता है।



#### अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहीस ।। २५ ।।

यह देही प्रत्यक्ष नहीं दीखता, यह चिन्तनका विषय नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं है । अतः इस देहीको ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिये ।

व्याख्या—'अव्यक्तोऽयम'—जैसे शरीर-संसार स्थूलरूपसे देखनेमें आता है, वैसे यह शरीरी स्थलरूपसे देखनेमें आनेवाला नहीं है; क्योंकि यह स्थूल सृष्टिसे रहित है।

'अचिन्त्योऽयम्'---मन, बुद्धि आदि देखनेमें तो नहीं आते, पर चिन्तनमें आते ही हैं अर्थात ये सभी चित्तनके विषय हैं। परन्तु यह देही चित्तनका भी विषय नहीं है; क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टिसे रहित है ।

'अविकार्योऽयमुच्यते'—यह देही विकार-रहित कहा जाता है अर्थात् इसमें कभी किञ्चित्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता । सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृतिमें भी विकृति होती है। परना इस देहीमें किसी प्रकारकी विकृति नहीं होती; क्योंकि यह कारण सृष्टिसे रहित है।

यहाँ चौबीसवें-पचीसवें श्लोकोंमें अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचित्त्य और अविकार्य- इन आठ विशेषणोंके द्वारा इस देहीका निषेधमखसे और नित्य, सर्वगत, स्थाण और सनातन-इन चार विशेषणोंके द्वारा इस देहीका विधिमुखसे वर्णन किया गया है। परन्तु वास्तवमें इसका वर्णन हो नहीं सकता: क्योंकि यह वाणीका विषय नहीं है । जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देहीको वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं ? अतः इस देहीका ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है ।

'तस्मादेवं विदित्वैनं नानशोचितमहीस'—इसलिये इस देहीको अच्छेदा, अशोप्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें अर्थात् ऐसा अनुभव कर लें. तो फिर शोक हो ही नहीं सकता।

# अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हीस ।।२६ ।।

हे महाबाहो ! अगर तुम इस देहीको नित्य पैदा होनेवाला और नित्य मरनेवाला भी मानो, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिये ।

व्याख्या—'अथ चैनं '''श्रोवितुमहींस'—'पगवान् यहाँ पक्षान्तरमें 'अथ च' और 'मन्यसे' पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धान्तकी और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी कालमें जन्मने-मानेवाला नहीं है (गीता २।२०), तथापि अगर तुम सिद्धान्तसे विल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मनेवाला और नित्य मानेवाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिये। कारण कि जो जन्मेगा, वह मरेगा ही और जो मरेगा, वह जन्मेगा ही— इस नियमको कोई टाल नहीं सकता।

अगर बीजको पृथ्वीमें वो दिया जाय, तो वह पूलकर अङ्कुर दे देता है और वही अङ्कुर क्रमश बढ़कर वृसरूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय कि क्या वह बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहा? पृथ्वीमें वह पहले अपने कठोररूपको छोड़कर कोमलरूपमें हो गया, फिर कोमलरूपको छोड़कर अङ्कुररूपमें हो गया, इसके वाद अङ्कुररूपको छोड़कर

वृक्षरूपमें हो गया और अत्तमें आयु समाप्त होनपर वह सूख गया । इस तरह बीज एक क्षण भी एकरूपसे गहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा । अगर बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहता, तो वृक्षके सूखनेतकको क्रिया कैसे होती ? असने पहले रूपको छोड़ा— यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूपको धारण किया— यह उसका जन्मना हुआ । इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता-मरता रहा । बीजकी ही तरह यह शरीर है । बहुत सूक्ष्मरूपसे बीर्यका जन्मु रजके साथ मिला । वह बढ़ते-बढ़ते बच्चेक रूपमें हो गया और फिर जन्म गया । जनके बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अन्तमें मर गया । इस तरह शरीर एक क्षण भी एकरूपसे न रहकर बदलता रहा अर्थात् प्रतिक्षण जन्मता-मरता रहा ।

भगवान् कहते हैं कि अगर तुम शरीरकी तरह शरीरीको भी नित्य जन्मने-मरनेवाला मान लो, तो भी यह शोकका विषय नहीं हो सकता।

जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हेसि ।। २७ ।।

क्योंकि पैदा हुएकी जरूर मृत्यु होगी और मरे हुएका जरूर जन्म होगा—इस (जन्म-मरणके प्रवाह) का परिहार अर्थात् निवारण नहीं हो सकता । अतः इस विषयमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

लग्ख्या—'जातस्य हि घुवो मृत्युर्घुवं जच्च मृतस्य प्र गया है, वह जरूर जन्मेगा ।

घ'—पूर्वरलोक्के अनुसार अगर शरीरीको नित्य 'तस्माद्यिहार्चेऽघँ न त्वं शोधितुमहीस'— इस-जन्मे और मरनेवाला भी मान लिया जाय, तो भी लिये कोई भी इस जन्म-मृत्युरूप प्रवाहका मरिहार यह शोकका विषय नहीं हो सकता । कारण कि (निवाएग) नहीं कर सकता; क्योंकि इसमें किसीका जिसका जन्म हो गया है, वह जरूर मरेगा और जो फिडिटमात्र भी वश नहीं चलता । यह जन्म-मृत्युरूप

प्रवाह तो अनादिकालसे चला आ रहा है और भी शोक नहीं हो सकता। अनन्तकालतक चलता रहेगा । इस दृष्टिसे तुम्हारे लिये शोक काना उचित नहीं है ।

ये धृतगृष्टके पुत्र जन्मे हैं, तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे तुम उनको बचा सको । जो मर जायँगे, वे जरूर जन्मेगे । उनको भी तुम रोक नहीं सकते । फिर शोक किस बातका 7

शोक उसीका कीजिये, जो अनहोनी होय । अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय ।।

जैसे, इस बातको सब जानते हैं कि सुर्यका उदय हुआ है, तो उसका अस्त होगा ही और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही । इसलिये मनुष्य सुर्यका अस्त होनेपर शोक-चित्ता नहीं करते । ऐसे ही हे अर्जन ! अगर तम ऐसा मानते हो कि शरीरके साथ ये भीषा, द्रोण आदि सभी मर जायँगे, तो फिर शरीरके साथ जन्म भी जायँगे । अतः इस दृष्टिसे

भगवानने इन दो (छब्बीसवें-सत्ताईसवें) श्लोकोंमें जो बात कही है, वह भगवानुका कोई वास्तविक सिद्धान्त नहीं है । अतः 'अथ च' पद देकर भगवानने दसरे (शरीर-शरीरीको एक माननेवाले) पक्षकी बात कही है कि ऐसा सिद्धान्त तो है नहीं, पर अगर तु ऐसा भी मान ले, तो भी शोक करना उचित नहीं है ।

इन दो श्लोकोंका तात्पर्य यह हुआ कि संसारकी मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होनेसे पहले रूपको छोडकर दूसरे रूपको धारण करती रहती हैं । इसमें पहले रूपको छोड़ना-यह मरना हो गया और दूसरे रूपको धारण करना --यह जन्मना हो गया । इस प्रकार जो जन्मता है, उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है, वह फिर जन्मता है—यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टिसे भी क्या शोक करें?

सम्बन्ध—पीछेके दो श्लोकोमें पक्षान्तरकी बात कहकर अब भगवान् आगेके श्लोकमें बिल्कुल साधारण दृष्टिकी बात कहते हैं।

#### अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव परिदेवना ।। २८ ।। तत्र का

हे भारत ! सभी प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद अप्रकट हो जायेंगे, केवल बीचमें प्रकट दीखते है: अत: इसमे शोक करनेकी बात ही क्या है?

व्याख्या—'अव्यक्तादीनि भूतानि'—देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाले जितने भी प्राणी (शरीर आदि) हैं, वे सब-के-सब जन्मसे पहले अप्रकट थे अर्थात् दीखते नहीं थे।

'अव्यक्तनिधनान्येव'—ये सभी प्राणी मरनेके वाद अपकट हो जायेंगे अर्थात् इनका नारा होनेपर ये सभी 'नहीं'. में चले जायेंगे, दीखेंगे नहीं ।

'व्यक्तमध्यानि'—ये सभी प्राणी वीचमें अर्थात् जन्मके बाद और मृत्युके पहले प्रकट दिखायी देते हैं। जैसे सोनेसे पहले भी स्वप्न नहीं था और

जगनेपर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियोंके शरीरोंका पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा । परंत बीचमें भावरूपसे दीखते हुए भी वास्तवमें इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है।

'तत्र का परिदेवना'--जो आदि और अन्तमें नहीं होता. वह बीचमें भी नहीं होता-यह सिद्धान्त है । सभी प्राणियोंके शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे: अतः वास्तवमें वे बीचमें भी नहीं हैं। परंत यह शरीरी पहले भी था और पीछे भी रहेगा: अतः वह बीचमें भी रहेगा हो । निष्कर्ष यह निकला

कि शरीरोंका सदा अभाव है और शरीरीका कभी भी नहीं हो सकता । अभाव नहीं है। इसलिये इन दोनेंकि लिये शोक

सम्बन्ध—अव भगवान् शरीरीको अलौकिकताका वर्णन करते हैं।

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य: ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।।२९ ।।

कोई इस शरीरीको आधर्यको तरह देखता है । वैसे ही अन्य कोई इसका आधर्यकी तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आधर्यको तरह सुनता है; और इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता ।

देहीको कोई आधर्यको तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जाननेमें आती हैं, वैसे इस देहीका जानना नहीं होता । हैं, तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिये और नेत्र भी कारण कि दूसरी वस्त्एँ इदंतासे ('यह' करके) जानते चाहिये अर्थात् उस अँधेरे कमरेमें प्रकाशकी सहायतासे हैं अर्थात् वे जाननेका विषय होती हैं. पर यह देही हम उस चीजको नेत्रोंसे देखेंगे. तब उसको लायेंगे । अपने-आपसे ही जाना जाता है। अपने-आपसे जो देखने जायेंगे, तो उस दीपकको देखनेके लिये हमें जानना होता है, वह जानना लौकिक ज्ञानकी तरह दूसरे दीपककी आवश्कता नहीं पड़ेगी; क्योंकि दीपक नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है।

और स्वयंके द्वारा स्वयंको जानना । यहाँ 'चश्चाति' पद किसी दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि स्वयंके द्वारा स्वयंको जाननेके विषयमें आया है यह देही (स्वरूप) स्वयंप्रकाश है। अतः यह (गीता २।५५; ६।२० आदि) ।

जहाँ नेत्र आदि करणोंसे देखना (जानना) होता है, वहाँ द्रष्टा (देखनेवाला), दृश्य (दीखनेवाली यस्तु) और दर्शन (देखनेकी शक्ति)—यह त्रिपटी होती है ! इस त्रिपटीसे ही सांसारिक देखना-जानना होता है। स्वयंका ज्ञान करण-सापेक्ष नहीं है । स्वयंका ज्ञान तो है, इसमें किसी प्रमाणको या किसी करणकी आवश्यकता तीनी शरीरोंपर विचार किया जाय तो यह स्थलशरीर दूरयरूपसे नहीं देख सकते । इसका ज्ञान अपने-आपके और जाननेमें आता है । सुरुमराग्रेर भी बदलता है

व्याख्या—' आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम्'—इस ही होता है । यह ज्ञान इन्द्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है । इसलिये स्वयंको (अपने-आपको) जानना आधर्यको तरह होता है।

जैसे अधेरे कमरेमें हम किसी चीजको लाने जाते इन्द्रिय-मन-बृद्धिका विषय नहीं है । इसको तो खयंसे, परनु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपकको स्वयंप्रकाश है । यह अपने-आपको स्वयं ही प्रकाशित 'पश्यति'पदके दो अर्थ होते हैं—नेत्रोंसे देखना करता है। ऐसे ही अपने खरूपको देखनेके लिये अपने-आपसे ही अपने-आपको जानता है।

स्थल, सुक्ष्म और कारण-ये तीन शरीर हैं। अन्न-जलसे बना हुआ 'स्थूलशरीर' है । यह स्थूलशरीर इन्द्रियोंका विषय है। इस स्थूलशरीरके भीतर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और परन्तु स्वयंके ज्ञानमें यह त्रिपुटी नहीं होती अर्थात् बुद्धि--इन सत्रह तत्वोसे बना हुआ 'सूश्मशरीर' है। यह सुक्ष्मरारीर इन्द्रियोंका विषय नहीं है, प्रत्युत बृद्धिका स्वयंके द्वारा ही होता है अर्थात् यह ज्ञान करण-निरंपेश विषय है । जो बुदिका भी विषय नहीं है, जिसमें है। जैसे, 'में हूं --ऐसा जो अपन होनेपनका जान प्रकृति-स्थमाव रहता है, यह 'कारणरासिर' है। इन नहीं है । इस अपने होनेपनको 'इदंता' से अर्थात् मेरा स्वरूप नहीं है; क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है

और जाननेमें आता है; अतः यह भी मेरा स्वरूप है कि जितने जाननेवाले हैं, उनमें वर्णन करनेवाला नहीं है । कारणशरीर प्रकृतिस्वरूप है, पर देही (खरूप) कोई एक ही होता है । कारण कि सब-के-सब प्रकृतिसे भी अतीत है; अतः कारणशरीर भी मेरा अनुभवी तत्त्वज्ञ महापुरुष उस तत्त्वका विवेचन करके . स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृतिको छोड़कर सुननेवालेको उस तत्वतक नहीं पहुँचा सकते । उसकी अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब यह अपने-आपसे शंकाओंका, तर्कोंका पूरी तरह समाधान करनेकी क्षमता अपने-आपको जान लेता है । यह जानना सांसारिक नहीं रखते । अतः वर्णन करनेवालेकी विलक्षण वस्तुओंको जाननेकी अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, क्षमताका द्योतन करनेके लिये ही यह 'अन्यः'पद इसलिये इसको 'आश्चर्यवत पश्चित' कहा गया है । दिया गया है ।

यहाँ भगवान्ने कहा है कि अपने-आपका अनुभव 'आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति'—दूसरा कोई इस करनेवाला कोई एक ही होता है—'कश्चित्', और देहीको आश्चर्यकी तरह सुनता है। तात्पर्य है कि आगे सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भी यही बात सुननेवाला शास्त्रोंकी, लोक-लोकात्तरोंकी जितनी बातें कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरेको तत्त्वसे जानता सुनता आया है, उन सब बातोंसे इस देहीकी बात है—'कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः' । इन पदोंसे ऐसा मालुम विलक्षण मालुम देती है । कारण कि दूसरा जो कुछ होता है कि इस अविनाशी तत्त्वको जानना बड़ा कठिन सुना है, वह सब-का-सब इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिका है, दुर्लभ है । परन्त वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । विषय है: परन्त यह देही इन्द्रियों आदिका विषय नहीं इस तत्त्वको जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, है, प्रत्युत यह इन्द्रियों आदिके विषयको प्रकाशित प्रत्युत इस तत्त्वको सच्चे हृदयसे जाननेवालेको, इस करता है। अतः इस देहीको विलक्षण बात वह तरफ लगनेवालेकी कमी है। यह कमी जाननेकी आश्चर्यकी तरह सुनता है।

जिज्ञासा कम होनेके कारण ही है।

पुरुप इस देहीका आश्चर्यकी तरह वर्णन करता है; जिज्ञास्) अलग है।

क्योंकि यह तत्व वाणीका विषय नहीं है। जिससे 'श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्'—इसको सुन वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन करके भी कोई नहीं जानता । इसका तात्पर्य यह नहीं कैसे कर सकती है ? जो महापुरुष इस तत्त्वका वर्णन है कि उसने सुन लिया, तो अब वह जानेगा ही करता है, वह तो शाखा-चन्द्र-यायकी तरह वाणीसे नहीं । इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुननेवालेका (सुननेपात्रसे) इसको कोई भी नहीं जान सकता । इधर लक्ष्य हो जाय । अतः इसका वर्णन आधर्यकी सननेके बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब तरह ही होता है।

यह नहीं है कि जो जाननेवाला है, उससे यह जान तो होता ही है, फिर यहाँ 'सन करके भी कोई कहनेवाला अन्य है; क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, नहीं जानता'—ऐसा कैसे कहा गया है ? इस विषयपर

यहाँ 'अन्यः' पद देनेका तात्पर्य है कि जाननेवाला 'आंश्चर्यवहदति तथैव चान्यः'—ऐसे ही दूसरा और कहनेवाला—इन दोनोंसे सुननेवाला (तत्त्वका

वह अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा\* ।

यहाँ जो 'अन्यः' पद आया है, उसका तात्पर्य यहाँ कोई कहे कि शाखों और गुरुजनोंसे सनकर वह वर्णन क्या करेगा ? अतः इस पदका तात्पर्य यह थोड़ी गम्भीरतासे विचार करके देखें कि शास्त्रोंपर

<sup>°</sup>अपने-आपसे ही अपनेको जाननेकी बात गीतामें कई जगह आवी है; जैसे—

<sup>(</sup>१) आत्यन्येषात्मना तृष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते । (२ । ५५)

<sup>(</sup>२) यस्त्वात्मर्रातरेव स्वादात्मतृपाध मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।। (३ू.१९७)

<sup>(</sup>३) यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुय्यति ।। (६ । २०)

<sup>(</sup>४) यतन्तो योगिनधैनं पत्र्यन्यात्मन्यान्याः । (०१. ) ००)

Errapanterrerativanianterrerativativativaterrerativativativativativaterrerativativaterrativativativativativat श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं करते, और गुरुजनोंपर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते; किन्तु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरुपर श्रद्धा-विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्पुख होता है। अगर स्वयंके सम्पुख हुए विना ही ज्ञान हो जाता, तो आजतक भगवानके बहत अवतार हए हैं, बड़े-बड़े जीवन्मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिये था अर्थात सबको तत्त्वज्ञान हो जाना चाहिये था ! पर ऐसा देखनेमें नहीं आता । श्रद्धा-विश्वासपूर्वक सुननेसे स्वरूपमें स्थित होनेमें सहायता तो जरूर मिलती है. पर स्वरूपमें स्थित स्वयं ही होता है । अतः उपर्युक्तः पदोंका तात्पर्य तत्त्वज्ञानको असम्मव बतानेमें नहीं. प्रत्यत उसे करण-निरंपेक्ष बतानेमें है। मनष्य किसी भी रीतिसे तत्त्वको जाननेका प्रयत्न क्यों न करे, पर अन्तमें अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा । श्रवण, मनन आदि साधन तत्त्वके ज्ञानमें परम्परागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण-निरपेक्ष

(अपने-आपसे) ही होता है।

अपने-आपसे अपने-आपको जानना क्या होता है ? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना । करनेमें कर्मेन्द्रियोंकी, देखनेमें ज्ञानेन्द्रियोंको और जाननेमें स्वयंकी मुख्यता होती है ।

ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहारमें उपयोगी है । स्वयंके द्वारा जो जानना होता है, वह दो तरहका होता है-एक तो शरीर-संसारके साथ मेरी सदा भिन्नता है: और दूसरा, परमात्माके साथ मेरी सदा अभित्रता है। दसरे शब्दोंमें, परिवर्तनशील नाशवान् पदार्थेकि साथ मेरा किञ्चित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्माके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध है। ऐसा जाननेक बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभवका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ तो बृद्धि भी चूप हो जातो है।

सम्बन्ध-अवतक देह और देहीका जो प्रकरण चल रहा था, उसका आगेके श्लोकमें उपसंहार करते हैं।

## देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हिस ।। ३० ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! सबके देहमें यह देही नित्य ही अवध्य है । इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अर्थात किसी भी प्राणीके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । व्याख्या—'देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत'—- कर भी नहीं सकता—'विनाशमध्ययम्यास्य मनुष्य, देवता, पश्, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर- कश्चित्कर्तुमहीते' (२ । १७) । जड़म सम्पूर्ण प्राणियोंक शरीरोंमें यह देही नित्य अवध्य अर्थात् अविनाशी है ।

'अवध्यः' शब्दके दो अर्थ होते हैं—(१) इसका यथ नहीं करना चाहिये और (२) इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात् कमी किसी भी अवस्थामें गायको नहीं मारना चाहिये: क्योंकि गायको मारनेमें यड़ा भारी दोप है, पाप है। परनु देहीके विषयमें 'देहीका वध नहीं करना चाहिये'---ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत इस देहीका वध (नाग)-कभी किसी भी तरहसे हो हो नहीं सकता और बोई

'तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्यं शोचितुमहेंसि'-इसलिये तुन्हें किसी भी प्राणीके लिये शोक नहीं करना चाहिये: क्योंकि इस देहीका विनाश कभी है। ही नहीं सकता और विनाशी देह धणमात्र भी स्थिर नहीं रहता ।

यहाँ 'सर्वाणि भूतानि' पदीमें यहवचन देनेका ्आराय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे अर्थात् किसी भी प्राणीके लिये शोक नहीं करना चाहिये । शरीर विनाशी ही हैं: क्योंकि उसका स्वमत्व ही नागयान् है। यह प्रतिक्षण शी नष्ट हो रहा है।

परनु जो अपना नित्य-स्वरूप है, उसका कभी नाश बदलनेवाला और न बदलनेवाला—चे दोनों कभी होता ही नहीं । अगर इस वास्तविकताको जान लिया जाय, तो फिर शोक होना सम्भव ही नहीं है । है । इसलिये भगवान्ते इस प्रकरणमें आत्मा-अनात्मा,

#### प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात

यहाँ न्यारहर्वे श्लोकसे तीसवें श्लोकतकका जो प्रकरण है, यह विशेषरूपसे देही-देह, निस्य-अनित्य, सत्-असत, अविनाशी-विनाशी—इन दोनोंके विवेकके लिये अर्थात् इन दोनोंको अलग-अलग बतानेके लिये ही है। कारण कि जबतक 'देही अलग है और देह अलग है'—यह विवेक नहीं होगा, तबतक कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कोई-सा भी योग अनुष्ठानमें नहीं आयेगा।इतना ही नहीं, स्वगीदि लोकोको प्राप्तिके लिये भी देही-देहके मेरको समझना आवश्यक है। कारण कि देहसे अलग देही न हो, तो देहके मरनेपर खर्ग कौन जायगा? अतः जितने भी आस्तिक राशीनक हैं,वे चाहे अद्वैतवादी हों, चाहे द्वैतवादी हों, किसी भी मतके क्यों न हों, सभी शारीर-शारीरके भेदको मानते ही हैं। यहाँ भगवान् इसी भेदको स्पष्ट करना चाहते हैं।

इस प्रकरणमें भगवान्ते जो बात कही है, वह प्राय. सम्पूर्ण मनुष्योंके अनुभवकी बात है। जैसे, देह बदलता है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देहके बदलनेको कौन जानता? पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आयी; कभी बोमार्स आयी, कभी बोमार्स उपनि इस तरह अवस्थार्ष तो वदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओंको जाननेवाला देही वहीं रहता है। अतः

बदलनेवाला और न बदलनेवाला—ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते । इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है । इसिलिये भगवान्ने इस प्रकरणमें आत्मा-अनात्मा, ब्रह्म-जीन, प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतन, माया-अविद्या आदि दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है\* । कारण कि लोगोंने दार्शनिक बातें केवल पढ़ाईका विषय मान खी हैं, उन बातोंको केवल पढ़ाईका विषय मान खी है । इसको दृष्टिमें रखकर भगवान्ने इस प्रकरणमें दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग न करके देह-देही, शरीर-शरीये, असत्-सत्, विनाशी-अविनाशी शब्दोंका ही प्रयोग किया है । जो इन दोनोंक भेदको टीक-ठीक जान लेता है, उसको कभी किज्ञिन्मात्र भी शोक नहीं हो सकता । जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं, उनका शोक दूर नहीं होता ।

एक छहों दर्शनोंकी पढ़ाई कराना होता है और एक अनुभव करना होता है । ये दोनों बाते अलग-अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अन्तर है । पढ़ाईमें बढ़ा, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार—ये सभी ज्ञानके विषय होते हैं अर्थात् पढ़ाई करनेवाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इन्द्रियों और अन्तःकरणके विषय होते हैं । पढ़ाई करनेवाला तो जानकारी बढ़ाना बाहता है; विद्याका संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक मुमुक्ष, जिज्ञासु और भक्त होता है, वह अनुभव करना चाहता है अर्थात् प्रकृति और संसारसे सायन्य-विच्छेद करके और अपने-आपको जानकर ब्रह्मके साथ अभित्रताका अनुभव करना चाहता है, ईश्वरके शरण होना चाहता है ।

 $\star$ 

सम्बन्ध-अर्जुनके मनमें कुटुम्बियोके मरोका शोक था और गुरुजनोको भारनेक पापका भय था अर्थात् यहाँ जुटुम्बियोका विद्योग हो जायमा तो उनके अभावमें दुःख पाना पड़ेगा--यह शोक था, और परलोकमें पापके कारण नरक आदिका दुःख पोगना पड़ेगा--यह भय था। अतः भगवान्ते अर्जुनका शोक दूर करनेके लिये प्यारहवेसे 'तीसर्वे स्लोकतकका प्रकरण कहा, और अब अर्जुनका भय दूर करनेके लिये क्षात्रधर्म-विययक आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

<sup>ै</sup> यद्यपि इस प्रकारणमें (पंद्रहवें और इक्रीसवें श्लोकमें) दो बार 'पुरुष' शब्दका प्रयोग किया गया है, <sup>त्रे</sup>वापि वह दार्शनिक 'प्रकृति-पुरुष' के अर्थमें प्रयुक्त न होकर 'मनुष्य' के अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है।

#### चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ।। ३१ ।।

अपने धर्मको देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात् कर्तव्य-कर्मसे विचलित नहीं होन चाहिये; क्योंकि धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है ।

व्याख्या—[ पहले दो श्लोकोमें युद्धसे होनेवाले उनका स्वधर्म है। इसलिये भगवान कहते हैं कि आह लाभका वर्णन करते हैं ]

स्वधर्मको लेकर देखा जाय तो भी क्षात्र-धर्मके अनुसर 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहींस'--यह तुम्होर लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है । अपने कर्तव्य स्वयं परमात्माका अंश है । जब यह शरीरके साथ तादात्स्य तुम्हें कभी विभुद्ध नहीं होना चाहिये ।

कर लेता है, तव यह 'ख' को अर्थात् अपने-आपको जो कुछ मानता है, उसका कर्तव्य 'खधर्म' कहलाता है । धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसर की जैसे, कोई अपने-आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा कत्याणकारक कर्म नहीं है अर्थात् क्षत्रियके लि शूद्र मानता है, तो अपने-अपने वर्णोचित कर्तव्योका पालन अत्रियके कर्तव्यका अनुष्ठान करना ही खास क्या है? करना उसका स्वधर्म है । कोई अपनेको शिक्षक या नौकर (गीता १८ । ४३) । [ऐसे ही ब्राह्मण, वैरयं और मानता है तो शिक्षक या नौकरके कर्तव्योंका पालन करना शृद्रके लिये भी अपने-अपने कर्तव्यका अनुष्ठान करें उसका स्वधर्म है । कोई अपनेको किसीका पिता या किसीका पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिताके प्रति किये जानेवाले कर्तव्योंका पालन करना उसका स्वधर्म है ।

यहाँ क्षत्रियके कर्तव्य-कर्मको 'धर्म' नामसे कहा गया है \* क्षत्रियका खास कर्तव्य-कर्म है—युद्धसे विमुख न होना । अर्जुन क्षत्रिय हैं; अतः युद्ध करना

'धम्याद्धि युद्धाचेष्रयो ऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते'— सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है ।

अर्जुनने सातवें श्लोकमें प्रार्थना की थी कि आ मेरे लिये निश्चित श्रेयकी बात कहिये । उसके उत्तर्भे भगवान् कहते हैं कि श्रेय (कल्याण) तो अमी घर्मका पालन करनेसे ही होगा । किसी भी <sup>दृष्टिसे</sup>. अपने धर्मका त्याग कल्याणकारक नहीं है। उत तुम्हें अपने युद्धरूप धर्मसे विमुख नहीं होना चाहिये।

#### चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् । यदुच्छया

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ।।३२ ।। अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्गका दरवाजा है। हे पृथानदर! वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है ।

व्याख्या—'यद्क्या चोपपत्रं सर्गद्वारमपावृतम्'— अपना राज्य मिल जायगा । परनु अज्ञातवासमें अत पाण्डवांसे जुआ खेलनेमें दुर्वोधनने यह शर्त हमलोग आपलोगोंको खोज लेगे, तो आपलोगों रखी थी कि अगर इसमें आप हार जायंगे, तो दुबारा बारह वर्षका बनवास भोगना पड़ेगा। अले आपको बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका हार जानेपर शर्तके अनुसार पाण्डवीने बारह वर्षक अज्ञातवास भोगना होगा । तेरहवें वर्षके बाद आपको बनवास और एक वर्षका अज्ञातवास भोग तिया

<sup>\*</sup> अठारहवें अध्यायमें जहाँ (१८ । ४२-४८ में) चारों वर्णोंके कर्तव्य-कर्मोंका वर्णन आया है, वहीं होंचे 'धर्म' शब्द भी आया है—'श्रेपान्त्यधर्मों विगुण: परधर्मात्वनुष्ठितात्' (१८ ।४७)।इससे 'कर्म' और 'धर्म' हैं पर्यायवाची सिद्ध होते हैं।

उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य माँगा, तब दरवाजा खुला हुआ रहता है। दर्योधनने कहा कि मैं बिना युद्ध किये सूईकी तीखी नोक-जितनी जमीन भी नहीं देंगा । दयोंधनके ऐसा कहनेपर भी पाण्डवींकी ओरसे बार-बार सन्धिका प्रस्ताव

रखा गया, पर दुर्योधनने पाण्डवोसे सन्धि स्वीकार नहीं की । इसलिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि यह यद्ध तमलोगोंको अपने-आप प्राप्त हुआ है । अपने-आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्धमें जो क्षत्रिय शावीरतासे लडते हुए मरता है, उसके लिये स्वर्गका

'सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्'---ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहनेका तात्पर्य है कि अपने कर्तव्यका पालन करनेमें जो सख है, वह सख सांसारिक भोगोंको भोगनेमें नहीं है । सांसारिक भोगोंका सख तो पश-पक्षियोंको भी होता है । अतः जिनको कर्तव्यपालनका अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिये ।

सम्बर्ग—पुद्ध न करनेसे क्या हानि होती है—इसका आगेके चार श्लोकोंमें वर्णन करते हैं।

## अथ चेत्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३ ।।

अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा, तो अपने धर्म और कीर्तिका त्याग करके पापको प्राप्त होगा ।

व्याख्या—'अथ चेत्त्विममं''''पापमवाप्त्यासं'— और तेरी कीर्तिका भी नाश होगा । यहाँ 'अथ' अव्यय पक्षान्तरमें आया है और 'चेत' है कि यद्यपि तू युद्धके विना रह नहीं सकेगा, अपने तुझे परधर्म खीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप क्षात्र स्वभावके परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही लगेगा । युद्धका त्याग करनेसे दूसरे लोग ऐसा मार्नेगे (गीता १८।६०), तथापि अगर ऐसा मान लें कि कि अर्जुन-जैसा शुरवीर भी मरनेसे भयभीत हो गया ! तू युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे द्वारा क्षात्रधर्मका त्याग इससे तेरी कीर्तिका नाश होगा । हो जायगा । क्षात्रधर्मका त्याग होनेसे तझे पाप लगेगा

आप-से-आप प्राप्त हुए धर्मरूप कर्तव्यका त्याग अव्यय सम्भावनाके अर्थमें आया है। इनका तात्पर्य करके तू क्या करेगा? अपने धर्मका त्याग करनेसे

#### . अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् । चाकीर्तिर्मरणादितरिच्यते ।। ३४ ।। सम्भावितस्य

सब प्राणी भी तेरी सदा रहनेवाली अपकीर्तिका कथन करेंगे । वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यके लिये मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होती है।

व्याख्या—'अकीर्ति चापि भुतानि कथपिय्यन्ति करेंगे कि देखों! अर्जुन कैसा भीर था, जो कि तेऽव्ययाम्'—मनुष्य, देवता, यक्ष, ग्रक्षस आदि जिन अपने क्षात्र-धर्मसे विमुख हो गया । वह कितना प्राणियोंका तेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात् शूरवीर था, पर युद्धके मौकेपर उसकी कायरता प्रकट जिनको तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे हो गयी, जिसका कि दूसरोंको पता ही नहीं था: साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयशका कथन आदि-आदि ।

'ते' कहनेका भाव है कि स्वर्ग,मृत्यु और पाताल लोकमें भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे लोग बड़ी ऊँची दृष्टिसे देखते हैं, ऐसे मनुष्यकी जब तेरी अपकीर्ति होगी । 'अव्ययाम्' कहनेका तात्पर्य है अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिये कि जो आदमी श्रेष्ठताको लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध मरणसे भी अधिक भयंकर दुःखदायी होती है । कारण होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही कि मरनेमें तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अधिक स्थायी रहनेवाली होती है।

श्लोकके पूर्वार्धमें भगवान्ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन है कि लोगोंमें श्रेष्ठ माना जानेवाला मनुष्य अगर की निन्दा किये जानेकी बात बतायी । अब श्लोकके अपने कर्तव्यसे च्युत होता है, तो उसका बड़ा भयंकर उत्तरार्धमें सबके लिये लाग् होनेवाली सामान्य बात अपयश होता है। बताते हैं।

अपराध तो किया नहीं है, परन्तु अपकीर्ति होनेमें तो वह चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते'—इस खुद धर्म-मर्यादासे, कर्तव्यसे च्युत हुआ है । तार्ल्य

संसारकी दृष्टिमें जो श्रेष्ठ माना जाता है,जिसको

# भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यिस लाघवम् ।।३५ ।।

महारश्रीलोग तुझे भयके कारण युद्धसे उपरत हुआ मानेंगे । जिनकी धारणामें तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टिमें तू लघुताको प्राप्त हो जायगा । युद्ध करना क्षत्रियका धर्म है। अतः वह मरनेके

व्याख्या—'भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः'-तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कत्याण करनेके लिये युद्धसे उपरत हुआ हूँ; परनु अगर ऐसी ही बात होती और युद्धको तू पाप समझता, तो पहले ही एकान्तमें रहकर भजन-समरण करता और तेरी युद्धके लिये प्रवृत्ति भी नहीं होती । परनु तू एकान्तमें न रहकर युद्धमें प्रवृत हुआ है। अब अगर तू युद्धसे निवृत होगा, तो वड़े-चड़े महारथी-लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्धमें मारे जानेके भयसे ही अर्जुन युद्धसे निवृत्त हुआ है । अगर वह धर्मका विचार करता तो युद्धसे निवृत नहीं होता; क्योंकि

'येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्पति लाघवम्'—-भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े-बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टिमें तू बहुमान्य हो चुका है अर्थात् उनके मनमें यह एक विश्वास है कि युद्ध -करनेमें नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है । वह युद्धमें अनेक दैत्यों,देवताओं, गन्धवों आदिको हरा चुका है। अगर अब तू युद्धसे निवृत हो जायगा, तो उन महार्राथयोंके सामने तू लघुता-(तुच्छता-) को प्राप्त

हो जायगा अर्थात् उनको दृष्टिमें तु गिर जायगा ।

भयसे ही युद्धसे निवृत्त हो रहा है।

# अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दत्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ।।३६ ।।

तेरे शत्रुलोग तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए न कहनेयोग्य बहुत-से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुःखकी बात क्या होगी ?

व्याख्या—'अवाच्यवादांध' निन्दसस्तव सामर्थ्यम्'- जो दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर 'अहित' नाम शर्नुका है, अहित करनेवालेका है । तेरे न रखनेपर भी वे स्वयं तेरे साथ वेर रखकर तेर

अहित करनेवाले हैं । वे तेरी सामर्थ्यको जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करेगे कि यह तो हिजडा है। देखो। यह युद्धके मौकेपर हो गया न अलग! क्या यह हमारे सामने टिक सकता है ? क्या यह हमारे साय युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुःखी करनेके लिये, तेरे भीतर जलन पैदा करनेके लिये न जाने कितने न कहने-लायक वचन कहेंगे। उनके ववनोंको तू कैसे सहेगा?

'ततो दु:खतरं नु किम्'—इससे बढ़कर अत्यन्त भयंकर दु:ख क्या होगा ? क्योंकि यह देखा जाता

है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियोंके द्वारा तिरस्कृत होनेपर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यतासे, अपनी शूरवीरतासे अधिक काम करके मर मिटता है । ऐसे ही जब शत्रुओके द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जायगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजीमें आकर युद्धके लिये कूद पड़ेगा । तेरेसे युद्ध किये बिना रहा नहीं जायगा । अभी तो तू युद्धसे उपरत हो रहा है, पर जब त समयपर युद्धके लिये कृद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निन्दा होगी । उस निन्दाको तू कैसे सह सकेगा?

सम्बन्ध--पिछेके चार श्लोकोमें युद्ध न करनेसे हानि बताकर अब भगवान् आगेके दो श्लोकोमें युद्ध करनेसे लाभ बताते हैं ।

#### हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । तस्पाद्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।। ३७ ।।

अगर युद्धमें तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्गकी प्राप्ति होगी, और अगर युद्धमें तू जीत जायगा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा । अतः हे कुन्तीनन्दन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा।

व्याख्या---'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्'—इसी अध्यायके छठे श्लोकमे अर्जुनने कहा था कि हमलोगोंको इसका भी पता नहीं है कि युद्धमें हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेगे। अर्जुनके इस सन्देहको लेकर भगवान् यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्धमें तुम कर्ण आदिके द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्गको चले जाओगे और अगर युद्धमें तुम्हारी <sup>जीत</sup> हो जायमी तो यहाँ पृथ्वीका राज्य भोगोगे । इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथोंमें लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करनेसे तो तुम्हाग दोनों तरफसे लाभ-हो-लाभ है और युद्ध न करनेसे दोनो तरफसे हानि-ही-हानि है। अतः तुन्हें युद्धमें प्रवृत्त हो जाना चाहिये।

'तत्पादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः'--यहाँ कीत्तेय' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि जब मैं सन्भिका प्रस्ताव लेकर कौरवोंके पास गया था, तव

माता कुत्तीने तुम्हारे लिये यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो । अतः तुम्हें युद्धसे निवृत्त नहीं होना चाहिये, प्रत्युत युद्धका निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिये ।

अर्जुनका युद्ध न करनेका निश्चय था, और भगवानने इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें युद्ध करनेकी आज्ञा दे दी । इससे अर्जुनके मनमें सन्देह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान् उस सन्देहको दूर करनेके लिये कहते हैं कि तुम युद्ध करनेका एक निधय कर लो, उसमें सन्देह मत रखी ।

यहाँ भगवान्का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है वि मनप्यको किसी भी हालतमें प्राप्त कर्तव्यका स्यार नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उत्साह और तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये। कर्तव्यका पालन करनेमें ही मनुष्यकी मनुष्यता है।

# सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

#### ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि । १३८ । ।

जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके फिर युद्धमें लग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा।

व्याख्या—[अर्जुनको यह आशंका थी कि युद्धमें कुटुम्वियोको मारनेसे हमोरको पाप लग जायगा, पर भगवान् यहाँ कहते हैं कि पापका हेतु युद्ध नहीं है, प्रखुत अपनी कामना है। अतः कामनाका त्याग करके तू युद्धके लिये खड़ा हो जा।]

'सुखदुःखे समे '''ततो युद्धाय युज्यस्व' —युद्धमें सबसे पहले जय और पराजय होती है, जय-पराजयका परिणाम होता है—हाम और हानि तथा लाम-हानि का परिणाम होता है— सुख और दुःख । जय-पराजयमें और लाम-हानिमें सुखी-दुःखी होना तेरा उददेश्य नहीं है। तेरा उददेश्य तो इन तीनोमें सम होकर अपने कर्तव्यका पालन करना है।

युद्धमें जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख तो होंगे हो । अतः तू पहलेसे यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है, जय-पराजय आदिसे कुछ भी मतलव नहीं रखना है । फिर युद्ध करनेसे पाप नहीं लगेगा अर्थात् संसारका वन्धन नहीं होगा ।

सकाम और निष्काम—दोनों ही भावोंसे अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है, उसको तो कर्तव्यकर्मके करनेमें आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिये, प्रत्युत तरपतासे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना करन्याण चाहता है, उसको भी तत्यरतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये।

सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुग लगता है तथा दुःख आता हुआ बुग लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कीन अच्छा है, कीन बुग ? अर्थात् दोनों ही समान हैं, वरावर हैं । इस प्रकार सुख-दुःखमें समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये ।

तेंगे किसी भी कर्ममें सुखके लोमसे प्रवृति न हो और दुःखके भयसे निवृत्ति न हो । क्मॉर्मे तेंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रके अनुसार हो हो (गीता १६ । २४) ।

'नैवं पापमवाप्यसि'— यहाँ 'पाप' शब्द पाप और पुण्य—दोनोंका वाचक है, जिसका फल है—स्वर्ग और मत्कको प्राप्तिरूप बन्धन, जिससे मनुष्य अपने कत्याणसे बश्चित रह जाता है और जार-चार जन्मता-मरता रहता है। भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन! समतामें स्थित होकर युद्धरूपी कर्तव्य-कर्म करमेसे तुझे पाप और पुण्य— दोनों ही नहीं बाँधेंगे।

प्रकरण सम्बन्धी विशेष बात

भगवान्ने इकतीसवें श्लोकसे अड़तीसवें श्लोक तकके आठ श्लोकोंमें कई विवित्र भाव प्रकट किये हैं: जैसे---

(१) किसीको व्याख्यान देना हो और किसी विषयको समझाना हो, तो पगवान इन आठ श्लोकोर्मे उसको कला बताते हैं । जैसे, कर्तव्य-कर्म करना और अकर्तव्य न करना—ऐसे विधि-निपेषका व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधिका, वीचमें निपेषका और अन्तमें फिर विधिका वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिये । भगवान्ते भी यहाँ पहले इकतोसके व्यास्ति दे श्लोकोर्म कर्तव्य-कर्म करनेसे लाभका वर्णन किया, फिर बीचमें तैतीसवेंस छतीसवें तकके चार श्लोकोर्म कर्तव्य-कर्म न करनेसे लाभका वर्णन किया, और अन्तमें सैतीसवें-अइतीसवें दो श्लोकोर्म कर्तव्य-कर्म करनेस करनेस वर्णन किया, और अन्तमें सैतीसवें-अइतीसवें दो श्लोकोर्म कर्तव्य-कर्म करनेसे लाभका वर्णन करके कर्तव्य-कर्म करनेस्व आग्रा दो ।

(२) पहले अध्यायमें अर्जनने अपनी दृष्टिसे जो कर्मको छोडकर भिक्षासे निर्वाह करना मेरे लिये दलीलें दी थीं, उनका भगवान्ने इन आठ श्लोकोंमें श्रेयस्कर है (२।५), तो उनको भगवान्ने युद्ध समाधान किया है; जैसे अर्जुन कहते हैं—मैं युद्ध करनेकी आज्ञा दी (२ । ३८); और उद्धवजीके मनमें करनेमें कल्याण नहीं देखता हूँ (१।३१), तो भगवानके साथ रहनेकी इच्छा थी. तो उनको भगवानने भगवान् कहते हैं---क्षत्रियके लिये धर्ममय युद्धसे उत्तराखण्डमें जाकर तप करनेकी आजा दी (श्रीमद्धी॰ बढकर दूसरा कोई कल्याणका साधन नहीं है ११ । २९ । ४१ ) । इसका तात्पर्य यह हुआ कि (२ । ३१) । अर्जुन कहते हैं---युद्ध करके हम सुखी अपने मनका आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता । कैसे होंगे ? (१ । ।३७), तो भगवान् कहते हैं—जिन वह आग्रह चाहे किसी रीतिका हो. पर वह उद्धार क्षत्रियोंको ऐसा युद्ध मिल जाता है, वे ही क्षत्रिय नहीं होने देता ।

सुखी हैं (२ । ३२) । अर्जुन कहते हैं-युद्धके (४) भगवान्ने इस अध्यायके दूसरे-तीसरे परिणाममें नरककी प्राप्ति होगी (१ ।४४) तो भगवान श्लोकोंमें जो बातें संक्षेपसे कही थीं. उन्होंको यहाँ कहते हैं—यद्ध करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होगी (२ । ३२. विस्तारसे कहा है, जैसे-वहाँ 'अनार्यजुष्टम्' कहा, तो यहाँ ३७) । अर्जुन कहते हैं-युद्ध करनेसे पाप लगेगा 'घर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्' कहा । वहाँ 'अस्वार्यम्' (१ 1३६), तो भगवान् कहते हैं-युद्ध न करनेसे कहा, तो यहाँ 'स्वर्गद्वारमपावतम' कहा । वहाँ 'अकीर्तिकरम्' कहा, तो यहाँ 'अकीर्ति चापि भूतानि पाप लगेगा (२ ।३३) । अर्जुन कहते हैं-युद्ध करनेसे परिणाममें धर्मका नाश होगा (१ ।४०), तो कथयिप्यन्ति तेऽव्ययाम्' कहा । वहाँ युद्धके लिये आज्ञा भगवान् कहते हैं--युद्ध न करनेसे धर्मका नाश दी- 'स्यक्तोत्तिप्र परंतप'. तो वही आजा यहाँ देते होगा(२ 133) । हैं---'ततो यद्धाय यज्यस्व' ।

(३) अर्जुनका यह आग्रह था कि युद्धरूपी घोर

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें भगवाने जिस समताकी बात कही है, आगेके दो श्लोकोमें उसीको सुननेके लिये आजा देते हुए उसकी महिमाका वर्णन करते हैं।

#### एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। ३९ ।।

हे पार्थ ! यह समबुद्धि पहले सांख्ययोगमें कही गयी, अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन; जिस समबुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मयन्यनका त्याग कर देगा ।

व्याख्या—'एपा तेऽभिष्ठिता सांख्ये युद्धियोंगे तिवागं जाता है। कारण कि देहमें गग रहनेसे ही विषमता शृणु'—यहाँ 'तु' पद प्रकरण-सम्बर्थ-विच्छेद करनेके आती हैं। इस प्रकार सांख्ययोगों तो समयुद्धिका लिये आया है अर्थात् पहले सांख्यका प्रकरण कह वर्णन हो चुका है। अब इसी समबुद्धिको तू कर्मयोगके दिया,अब योगका प्रकरण कहते हैं। विषयमें सुन ।

यही एषा पद पूर्वश्लोकमें वर्णित सामग्रुद्धिके **इमाम्** कहनेका तात्मर्थ है कि अभी इस लिये आया है। इस समग्रुद्धिका वर्णन पहले सांख्ययोगमें समग्रुद्धिको कर्मयोगके विषयमें कहना है कि यह (ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक) अच्छी तरह किया समग्रुद्धिक कर्मयोगमें वैसे अपूर्व केली है? इसका गया है। देह-देहीका डीक-डीक विषेक क्षेत्रेपर व्यवस्प ? ? ? इस ट्राप्ट्रीक समतामें अपनी स्ततासद व्यितिका है। लियु लिये कहा है।

नहीं होंगे ।

बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि'---अर्जुनके मनमें युद्ध करनेसे पाप लगनेकी सम्मावना थी (१।३६,४५)। परन्तु भगवान्के मतमें कर्मी में विषमवृद्धि (राग-द्वेष) होनेसे ही पाप लगता है। समबुद्धि होनेसे पाप लगता ही नहीं। जैसे, संसारमें पाप और पुण्यकी अनेक क्रियाएँ होती रहती हैं. पर उनसे हमें पाप-पण्य नहीं लगते. क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है अर्थात् उनमें हमारा कोई

कारण यह है कि कर्मयोगमें समता कहनेसे पहले इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुनने अपने कल्याणकी बात पूछी थी । इसलिये भंगवान् कल्याणके मुख्य-मुख्य साधनोंका वर्णन करते हैं । पहले भगवान्ने सांख्ययोगका साधन बताकर कर्तव्य-कर्म करनेपर बंडा जोर दिया कि क्षत्रियके लिये धर्मरूप युद्धसे बंदकर श्रेयका अन्य कोई साधन नहीं है (२ । ३१) । फिर कहा कि समबुद्धिसे युद्ध किया जाय, तो पाप नहीं लगता (२ । ३८) । अब उसी समबुद्धिको कर्मयोगके विषयमें कहते हैं। कर्मयोगी लोक-संग्रहके लिये सब कर्म करता

(गीता है—'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहींस'

3 1२० ) । लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेसे अर्थात् अकर्तव्यका त्याग और कर्तव्यका पालन करते हुए निःखार्थभावसे लोक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, कंमीकी सिद्धि-असिद्धि और फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें

लोगोंको उन्मार्गसे हटाकर सन्मार्गमें लगानेके लिये समताका वर्णन करते हैं।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।४० ।।

मनुष्यलोकमें इस समबुद्धिरूप धर्मके आरम्भका नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठानका उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा-सा भी अनुग्रान (जन्य-मरणरूप) महान् भयसे रक्षा कर लेता है।

व्याख्या--[इस समबुद्धिको महिमा भगवान्ने होता, (३) इसका उल्टा फल नहीं होता और (४) पूर्वश्लोकके उत्तरार्धमें और इस (चालीसवें) श्लोकमें इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान महान् भयसे रक्षा चार प्रकारसे बतायी है— (१) इसके द्वारा कर्मबन्धनसे करनेवाला होता है ।] मुक्त हो जाता है, (२) इसके उपक्रमका नाश नहीं

कर्म करनेसे समताकी प्राप्ति सुगमतासे हो जाती है। समताकी प्राप्ति होनेसे कर्मयोगी कर्मबन्धनसे सगमता-पूर्वक छूट जाता है।

यह (उत्तालीसवाँ) श्लोक तीसवें श्लोकके बाद ही ठीक बैठता है; और यह वहीं आना चाहिये था। कारण यह है कि इस श्लोकमें दो निष्ठाओंका वर्णन है । पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सांख्ययोगसे निष्ठा (समता) बतायी और अब कर्मयोगसे निष्ठा (समता) बताते हैं । अतः यहाँ इकतीससे अडतीस पक्षपात, आग्रह, राग्-द्रेष नहीं रहते । ऐसे ही त् तकके आठ श्लोकोंको देना असंगत मालम देता समबुद्धिसे युक्त रहेगा, तो तेरेको भी ये कर्म बन्धनकारक है। फिर भी इन आठ श्लोकोंको यहाँ देनेका

> कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? अर्जुनके लिये युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है-इस विषयका वर्णन होना आवश्यक

है । अतः भगवानने कर्तव्य-अकर्तव्यका वर्णन करनेके : लिये ही उपर्युक्त आठ श्लोक (२ । ३१-३८) कहे

हैं. और फिर समताकी बात कही है। तात्पर्य है कि पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सत्-असत्के

वर्णनसे समता बतायों कि सत् सत् ही है और असत् असत ही है । इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं

कर सकता । फिर इकतीसवेंसे अड़तीसवें श्लोकतक

कर्तव्य-अकर्तव्यकी, बात कहकर उत्तालीसवें श्लोकसे

'नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति'— इस समबद्धि (समता)

का केवल आरम्भ ही हो जाय, तो उस आरम्भका भी नाशं नहीं होता । मनमें समता प्राप्त करनेकी जो लालसा, उत्कण्ठा लगी है, यही इस समताका आरम्भ होना है। इस आरम्भका कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि सत्य वस्तकी लालसा भी सत्य ही होती है ।

यहाँ 'इह' कहनेका तात्पर्य है कि इस मनुष्यलोकमें यह मनुष्य ही इस समबुद्धिको प्राप्त करनेका अधिकारी है। मनुष्यके सिवाय दूसरी सभी भोगयोनियाँ हैं। अतः उन योनियोंमें विषमता (राग-द्वेष) का नाश करनेका अवसर नहीं है; क्योंकि भोग राग-द्वेषपूर्वक हीं होते हैं। यदि 'राग-द्वेष न हों तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा।

'प्रत्यवायो न विद्यते'— सकामभावपूर्वक किये गये कर्मोमें अगर मन्त-उच्चारण, यज्ञ-विधि आदिमें कोई कमी रह जाय तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे, कोई पुत्र-प्राप्तिके लिये पुत्रेष्टि यज्ञ करता है, तो उसमें विधिकी त्रुटि हो जानेसे पुत्रका होना तो दूर रहा, घरमें किसीकी मृत्यु हो जाती है अथवा विधिको कमी रहनेसे इतना उल्टा फल न भी हो, तो भी पुत्र पूर्ण अङ्गोंके साथ नहीं जन्मता! परन्तु जो मनुष्य इस समबुद्धिको अपने अनुष्ठानमें लानेका प्रयत करता है, उसके प्रयत्नका, अनुष्ठानका कभी भी उल्टा फल नहीं होता । कारण कि उसके अनुष्ठानमें फलको इच्छा नहीं होती । जबतक फलेच्छा रहती है, तबतक समता नहीं आती और समता आनेपर फलेच्छा नहीं रहती । अतः उसके अनुष्टानका विपरीत फल होता ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं।

विपरीत फल क्या है ? संसारमें विषमताका होना हीं विपरीत .फल है । सांसारिक किसी कार्यमें राग होना और किसी कार्यमें द्वेष होना ही विपमता है, और इसी विपमतासे जन्म-मरणरूप बन्धन होता है। परनु मनुष्यमें जब समता आती है, तब राग-द्वेप नहीं रहते और राग-द्वेषके न रहनेसे विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होनेका कोई कारण ही नहीं है।

'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात'-इस समबुद्धिरूप धर्मका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, थोड़ी-सी भी समता जीवनमें, आचरणमें आ जाय, तो यह जन्म-मरणरूप महान भयसे रक्षा कर लेता है ।जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन-सम्पत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती अर्थात् इसका फल नाशवान धन-सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति नहीं होता । साधकके अत्तःकरणमें अनुकूल -प्रतिकृल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिमें जितनी समता आ जाती है. उतनी समता अटल हो जाती है। इस समताका किसी भी कालमें नाश नहीं हो सकता । जैसे, योगभ्रष्टकी साधन-अवस्थामें जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन-सामग्री हो जाती है. उसका स्वर्गींद ऊँचे लोकोंमें बहत वर्षोंतक सख भोगनेपर और मत्यलोकमें श्रीमानोंके घरमें भोग भोगनेपर भी नाश नहीं होता (गीता ६ । ४१.४४) । यह समता, साधन-सामग्री कभी किञ्चिनात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों-की-त्यों सुरक्षित रहती है; क्योंकि यह सत् है, सदा रहनेवाली है।

> 'धर्म' नाम दो बातोका है-- (१) दान करना, प्याऊ लगाना, अन्नक्षेत्र खोलना आदि परोपकारके कार्य करना और (२) वर्ण-आश्रमके अनुसार शास्त्र-विहित अपने कर्तव्य-कर्मका तत्परतासे पालन करना । इन धर्मीका निष्कामभावपूर्वक पालन करनेसे समतारूप धर्म स्वतः आ जाता है; क्योंकि यह समतारूप धर्म स्वयंका धर्म अर्थात् स्वरूप है। इसी यातको लेकर यहाँ समबुद्धिको धर्म कहा गया है।

> > समता-सम्बन्धी विशेष वात

लोगोंके भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि मन लगनेसे ही भजन-स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम-राम करनेसें क्या लाभ ? परन्तु गीताकी दर्षिमें मन लगना कोई ऊँची चीज नहीं है । गीताकी दृष्टिमें केंची चीज है-समता। दूसरे लक्षण आये या न आये. जिसमें समता आ गयी, उसको गीता सिद्ध कह देनी है। जिसमें दूसरे मत्र लक्षण आ जाये और समना

न आये, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती ।

समता दो तरहकी होती है-अन्तःकरणकी समता और खरूपकी समता । समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है । उस समरूप परमात्मामें जो स्थित हो विजय प्राप्त कर ली. गया, उसने संसारमात्रपर वह जीवन्मुक्त हो गया। परन्तु इसकी पहचान अन्तःकरणको समतासे होती है (गीता ५।१९) । अन्त:करणको समता है--- सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना (गीता २ ।४८) । प्रशंसा हो जाय या निन्दा हो जाय, कार्य सफल हो जाय या असफल हो जाय, लाखों रुपये आ जायँ या लाखों रुपये चले जायँ पर उससे अन्तःकरणमें कोई हलचल न हो; सुख-दरुख, है (गीता ५ । ३) । हर्ष-शोक आदि न हो (गीता ५।२०)। इस

इस समताका दूसरा कोई फल होता ही नहीं।

समताका कभी नाश नहीं होता । कल्याणके सिवाय

मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य-कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है परन्त करते-करते अन्तःकरणमें थोडी भी समता(निर्विकारता) आ जाय तो वह नष्ट नहीं होती. प्रत्युत कल्याण कर देती है । इसलिये साधनमें समता

जितनी ऊँची चीज है,मनकी एकाग्रता उतनी ऊँची चीज नहीं है । मन एकाग्र होनेसे सिद्धियाँ तो प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता । परन्तु समता आनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे सखपूर्वक मक्त हो जाता

सम्बन्ध—उत्तालीसवें श्लोकमें भगवान्ने जिस समबुद्धिको योगमें सुननेके लिये कहा था, उसी समबुद्धिको प्राप्त करनेका साधन आगेके श्लोकमे बताते हैं।

#### व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ।। ४१ ।। हे कुरुनन्दन ! इस समबुद्धिकी प्राप्तिके विषयमें व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती

है । अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त और बहुशाखाओंवाली ही होती है । व्याख्या—'य्यवसायात्मका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन'—

कर्मयोगी साधकका ध्येय (लक्ष्य) जिस समताको प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्माका स्वरूप है। उस परमात्मस्वरूप समताकी प्राप्तिके लिये अन्तःकरणकी समता साधन है, अन्त.करणकी समतामें संसारका राग बाधक है । उस रागको हटानेका अथवा परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका जो एक निश्चय है,उसका नाम है— व्यवसायात्मिका बृद्धि । व्यवसायात्मिका वृद्धि एक क्यों होती है ? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु,पदार्थ आदिकी कामनाका स्योग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धनकी कामनाका त्याग करें, चाहे मान-बड़ाईकी कामनाका त्याग करें 1 परन्तु ग्रहण करनेमें अनेक चीजें होती हैं; क्योंकि एक-एक चीज अनेक तरहकी होती है; जैसे-एक ही मिठाई अनेक तरहकी होती हैं । अतः इन चीजोंकी कामनाएँ

भी अनेक, अनन्त होती हैं। गीतामें कर्मयोग (प्रस्तुत श्लोक) और भक्तियोग (९ । ३०) के प्रकरणमें तो व्यवसायात्मिका बुद्धिका

वर्णन आया है,पर ज्ञानयोगके प्रकरणमें व्यवसायात्मका बद्धिका वर्णन नहीं आया । इसका कारण यह है कि जानयोगमें पहले स्वरूपका बोध होता है. फिर उसके परिणामस्वरूप बृद्धि स्वतः एक निश्चयवाली हो जाती है और कर्मयोग तथा भक्तियोगमें पहले सुद्धिका एकं निश्चय होता है, फिर स्वरूपका बोध होता है। अतः ज्ञानयोगमें ज्ञानकी मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्तियोगमें एक निद्ययको मुख्यता है।

'बहुशाखा हानत्ताश युद्धयोऽव्यवसायिनाम्'— अव्यवसायी वे होते हैं, जिनके भीतर सकामभाव होता है, जो भोग और संग्रहमें आसक्त होते हैं । वामनाके कारण ऐसे मनुष्योंकी युद्धियाँ अनन्त होती हैं और वे बुदियाँ भी अनन्त शाखाओंवाली होती हैं अर्थात् हुई । ऐसे ही धन-प्राप्ति करनी है—यह एक वृद्धि एक-एक बुद्धिकी भी अनन्त शाखाएँ होती हैं । जैसे, हुई और धन-प्राप्तिक लिये व्यापार करें, नौकरी करें, पुत-प्राप्ति करनी है— यह एक बुद्धि हुई और चोरी करें, डाका डालें, घोखा दें,ठगाई करें आदि पुत-प्राप्तिक लिये किसी औपधका सेवन करें, किसी उस बुद्धिकी अनन्त शाखाएँ हुई । ऐसे मनुष्योंकी मन्तका जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी सन्तका बुद्धिसे परमात्मप्राप्तिका निश्चय नहीं होता । आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धिकी अनन्त शाखाएँ

\*

सम्बर्ध-अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त क्यों होती हैं—इसका हेतु आगेके तीन श्लोकोमे वताते हैं।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।। ४२ ।।

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यगति प्रति ।। ४३ ।।

हैं पृथानन्दन ! जो कामनाओंमें तन्यय हो रहे हैं, स्वर्गको ही श्रेष्ठ माननेवाले हैं, वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोमें प्रीति रखनेवाले हैं, भोगोंके सिवाय और कुछ है ही नहीं—ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविदेकी मनुष्य इस प्रकारकी जिस पुष्पित (दिखाऊ शोधायुक्त) वाणीको कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफलको देनेवाली है तथा भोग और ऐखर्यकी प्राप्तिके लिये बहत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है।

व्याख्या— 'कामातानः'— वे कामनाओं में इतने रवे-पचे रहते हैं कि वे कामनारूप ही बन जाते हैं। उनको अपनेमे और कामनामें भिन्नता ही नहीं वेखती। उनका तो यही माव होता है कि कामनाके विना आदमी जी नहीं सकता, कामनाके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामनाके बिना आदमी पत्यरकी तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाववाले पुरुष'कामात्मानः'हैं।

स्वयं तो नित्य-निरस्तर ज्यों-का-त्यों रहता है, उसमें कभी घट-यड़ नहीं होती, पर कामना आती-जाती रहती है और घटती-बढ़ती है। स्वयं परमात्माका भेरा है और कामना संसारके अंशको लेकर है। अतः स्वयं और कामना संसारके अंशको लेकर है। अतः स्वयं और कामना—चे दोनों सर्वथा अत्यग-अत्यग है। परनु कामनामें रवे-पचे लोगोंको अपने खरूपका अत्यग मान ही नहीं होता।

'सर्गापरा:' — स्वर्गमें बढ़िया-से-बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिये उनके लक्ष्यमें स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ हेन्य हैं और वे उसकी प्राप्तिमें ही रात-दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्गपरा:'पदसे उन मनुष्योंकी बात कही गयी है, जो वेदोंमें,शास्त्रोंमें वर्णित स्वर्गादि लोकोंमे आस्था रखनेवाले हैं.।

'बेदबादरता: पार्थ नान्यदस्तिति धादिन:'— वे वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोमें प्रीति रखनेवाले हैं अर्थात् वेदोंका तारपर्य वे केबल भीगोंमें और स्वर्गकी प्राप्तिमें मानते हैं, इसलिये वे 'बेदबादरता:' हैं । उनकी मान्यतामें यहाँके और स्वर्गके भोगोंके सिवाय और कुछ है ही नहीं अर्थात् उनकी दृष्टिमें भोगोंके सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं । अतः वे भोगोंमें ही रचे-पचे रहते हैं । भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है ।

'यामिमां पुष्पितां याचे प्रवस्त्र्यावपश्चितः'—जिनमें सत्-असत्, नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशीका विवेक नहीं है,ऐसे अविवेक्षे मनुष्य वेदोको जिस वाणीमें संसार और भोगोंका वर्णन है, उस पुष्पित वाणीको कहा करते हैं।

यहाँ पण्यिताम' कहनेका तात्पर्य है कि भीग और

ऐश्चर्यकी प्राप्तिका वर्णन करनेवाली वाणी केवल १३।२१) ।

सुन्दर दीखता है, उसमे स्थायीपना नहीं है।

फूल-पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फलसे ही होती 'क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति'—वह पृष्पित है, फूल-पत्तीकी शोभासे नहीं । वह वाणी स्थायी अर्थात् दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्यकी फल देनेवाली नहीं है। उस वाणीका जो प्राप्तिक लिये जिन सकाम अनुष्ठानोंका वर्णन करती फल—स्वर्गीदिका भीग है, वह केवल देखनेमें ही है, उनमें क्रियाओंकी बहुलता रहती है अर्थात् उन

अनुष्ठानोंमें अनेक तरहकी विधियाँ होती हैं, अनेक 'जन्मकर्मफलप्रदाम्'—वह पुष्पित वाणी तरहकी क्रियाएँ करनी पड़ती है, अनेक तरहके जन्म-रूपी कर्मफलको देनेवाली है, क्योंकि उसमें पदार्थोंको जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदिमें परिश्रम सांसारिक भोगोंको ही महत्त्व दिया गया है। उन भी अधिक होता है।(गीता १८।२४)। भोगोंका राग ही आंगे जन्म होनेमें कारण है(गीता

#### भोगैश्चर्यप्रसक्तानां 🕟 तयापहृतचेतसाम् ।

## व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। ४४ ।।

उस पुष्पित वाणीसे जिसका अन्तःकरण हर लिया गया है अर्थात् भोगोंकी तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनुष्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ।

व्याख्या---'तचापहतचेतसाम्'---पूर्वश्लोकोमं जिस आसूरी सम्पत्तिवाले होते हैं । कारण कि 'अस्' नाम पुष्पत वाणीका वर्णन किया गया है, उस वाणीसे प्राणींका है और उन प्राणोंको जो बनाये रखना चाहते ं जिनका चित्त अपहत हो गया है अर्थात् स्वर्गमें बड़ा हैं, उन प्राणपीपणपरायण लोगोंका नाम 'असूर' है। भारी सुख है, दिव्य नन्दमवन है, अपसाएँ हैं, अमृत वे शारीरकी प्रधानताको लेकर यहाँके अथवा स्वर्गके है—ऐसी वाणीसे जिनका चित्त उन भोगोंकी तरफ खिंच गया है।

और गन्ध- ये पाँच विषय, शरीरका आराम, मान है- ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगोंमें नहीं और नामकी बड़ाई--- इनके द्वारा सुख लेनेका नाम होती । तालपर्य यह है कि जो भीग भीगे जा चुके 'भोग' है। भोगोंके लिये पदार्थ, रुपये-पैसे, मकान हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगोंको सुन आदिका जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके 'ऐश्चर्य' है । इन भोग और ऐश्चर्यमें जिनकी आसक्ति संस्कार्येक कारण युद्धिमें जो मलिनता रहती है, उस है, प्रियता है, खिंचाव है अर्थात् इनमें जिनकी मिलनताके कारण संसारसे सर्वथा विरक्त होकर एक महत्त्ववृद्धि है, उनको 'मोगैश्वयंत्रसक्तानाम्' कहा गया परमात्माको तरफ चलना है— ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं 食り

 यहाँ जिन राजसी मनुष्योंका वर्णन हो रहा है, उनको भगवान्ते सोलस्य अध्यायमें आसुरी-सम्यतिवालोंके प्रकरणमें 'कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिताः' (१६ १११), 'प्रसक्ताः कामभोगेपु' (१६ ११६) आदि पर्दासे कहा

है। अतः जो केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे आसुरी-सम्पत्तिवाल ही है।

भोग भोगना चाहते हैं\* । 'व्यवसायात्मका बुद्धिः समायौ न विद्यीयते'—

जो मनुष्यजन्मका असली ध्येय है, जिसके लिये 'भोगैश्चर्यप्रसक्तानाम्'—शब्द, स्पर्श, रूप, रस मनुष्य-शरीर मिला है, उस परमात्माको ही प्राप्त करना

होता । ऐसे ही संसारकी अनेक विद्याओं, कलाओं जो भीग और ऐश्वर्यमें ही लगे रहते हैं, वे आदिका जो संग्रह है, उससे भैं विद्वान हूँ, भैं जानकार हैं — ऐसा जो अभिमानजन्य सखका भोग होता है, परिस्थिति आती है, वह सब साधन-सामग्री है, उसमें आसक्त मनुष्योंका भी परमात्मप्राप्तिका एक निश्चय नहीं होता ।

#### विशेष बात

परमदयाल प्रभुने कृपा करके इस मनुष्यशरीरमें एक ऐसी विलक्षण विवेकशक्ति दी है, जिससे वह सख-दःखसे ऊँचा उठ जाय. अपना उद्धार कर ले. सबकी सेवा करके भगवानतकको अपने वशमें कर ले! इसीमें मनुष्य-शरीरकी सार्थकता है। परन्तु प्रभुदत्त इस विवेकशक्तिका अनादर करके नाशवान<sup>,</sup> भोग और संग्रहमें आसक्त हो जाना पश्बद्धि है। कारण कि पश-पक्षी भी भोगोंमें लगे रहते हैं. ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगोंमें लगा रहे तो पश्-पक्षियोमें और मनुष्यमें अन्तर ही क्या रहा?

पश-पक्षी तो भोगयोनि है: अतः उनके सामने कर्तव्यका प्रश्न ही नहीं है। परन्त मन्ष्यजन्म तो, केवल अपने कर्तव्यका पालन करके अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, भोग भोगनेके लिये नहीं । इसलिये मनुष्यके सामने जो कुछ अनुकूल-प्रतिकूल

भोग-सामग्री नहीं । जो उसको भोग-सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मामें व्यवसायात्मिका बद्धि नहीं होती ।

वास्तवमें सांसारिक पदार्थ परमात्माकी तरफ चलनेमें बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमानमें जो भोगोंका महत्त्व अन्तःकरणमें बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते. जितना भोगोका महत्त्व अटकाता है। अटकानेमें अपनी रुचि, नीयतकी प्रधानता है । भोग और संप्रहकी रुचिको रखते हए कोई परमात्माको प्राप्त करना चाहे, तो परमात्माकी प्राप्ति तो दर रही, उनकी प्राप्तिका एक निश्चय भी नहीं हो सकता । कारण कि जहाँ परमात्माकी तरफ चलनेकी रुचि है, वहीं भोगोंकी रुचि भी है। जबतक भोग और संग्रहमें, मान-बडाई-आराममें रुचि है. तवतक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मामें नहीं लग सकता: क्योंकि उसका अन्तःकरण भोगोंकी रुचिद्रारा हर लिया गया: उसकी जो शक्ति थी. वह भोग और संग्रहमें लग गयी।

सम्बन्ध—किसी बातको पुष्ट करना हो, तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता हैं। यहाँ भगवान् निष्कामभावको पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछेके तीन श्लोकोमें सकामभाववालोका वर्णन करके अव आगेके श्लोकमें निष्काम होनेकी प्रेरणा करते हैं।

#### त्रैगण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । निर्द्रन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।।४५ ।।

वेद तीनों गुणोके कार्यका ही वर्णन करनेवाले हैं; हे अर्जुन ! तू तीनों गुणोंसे रहित हो जा, निर्द्वन्द्व हो जा, निरन्तर नित्य वस्तुमें स्थित हो जा, योगक्षेमकी चाहना भी मत रख और परमात्मपरायण हो जा ।

व्याख्या ---'त्रेगुण्यविषया चेदाः'---यहाँ वेदोंसे उसका तात्पर्य काँचको निन्दा करनेमें नहीं है, प्रत्युत तात्पर्य वेदोंके उस अंशसे है, जिसमें तीनों गुणोंका होंरिकी महिमा बतानेमें है । ऐसे ही यहाँ निष्कामभावकी और तीनों गुणोंके कार्य खगादि भोग-भूमियोंका वर्णन महिमा यतानेके लिये ही वेदोंके सकामभावका वर्णन आया है, निन्दांके लिये नहीं । वेद केवल तीनों

यहाँ उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य वेदोंकी निन्दामें नहीं गुणोंका कार्य संसारका ही वर्णन करनेवाले हैं, ऐसी है, प्रत्युत निष्कामभावकी महिमार्ने है । जैसे हींकि बात भी नहीं है । वैदोमें परमात्मा और उनकी प्राप्तिक वर्णनके साथ-साथ कौचका वर्णन किया जाय तो साधनीका भी वर्णन हुआ है।

प्रेम हो जायगा, तब संसारसे द्वेप नहीं होगा, प्रत्यत

संसारसे खाभाविक उपरित हो जायगी । उपरित होनेकी

पहली अवस्था यह होगी कि साधकका प्रतिकलतामें

वाद उदासीनता होगी और उदासोनताके वाद उपरित

'निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन' —हे अर्जुन ! तृ तीनों गुणोंके होनेपर भगवान्की उपेक्षा हो जायगी— यह भी एक कार्यरूप संसारकी इच्छाका त्याग करके असंसारी बन प्रकारका द्वेष है। परन्तु जब साधकका भगवान्में

जा अर्थात् संसारसे ऊँचा उठ जा ।

'निहुँन्द्रः' ---संसारसे ऊँचा उठनेके लिये राग-द्रेष आदि द्वन्द्रोंसे रहित होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है; क्योंकि ये ही वास्तवमे मनुष्यके शत्रु हैं अर्थात् द्वेप नहीं होगा; किन्तु उसकी उपेक्षा होगी । उपेक्षाके उसको संसारमें फँसानेवाले हैं (गीता ३ 1३४)\*। इसलिये तू सम्पूर्ण द्वन्द्वोंसे रहित हो जा।

होगी । उपर्रतिमें राग-द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं । इस यहाँ भगवान् अर्जुनको निर्द्वन्द्व होनेकी आज्ञा क्रममें अगर सुक्ष्मतासे देखा जाय तो उपेक्षामें राग-द्वेपके क्यों दे रहे हैं ? कारण कि द्वन्द्वोंसे सम्मोह होता है. संस्कार रहते हैं, उदासीनतामें राग-द्रेपकी सत्ता रहती संसारमें फँसावट होती है (गीता ७।२७) । जब है, और उपरितमें राग-द्वेषके न संस्कार रहते हैं, न साधक निर्द्वेन्द्र होता है, तभी वह दृढ़ होकर भजन सत्ता रहती है; किन्तु राग-द्वेपका सर्वथा अभाव हो कर सकता है (गीता ७।२८) । निर्द्वेन्द्र होनेसे जाता है। साघक सखपर्वक संसाखंघनसे मुक्त हो जाता है 'नित्यसत्त्वस्थः'---इन्होंसे रहित होनेका उपाय यह (गीता ५ । ३) । निर्द्धन्द्व होनेसे मूढ़ता चली जाती है है कि जो नित्य-निरन्तर रहनेवाला सर्वत्र परिपूर्ण (गीता १५ 1५) । निर्द्वन्द्र होनेसे साधक कर्म करता परमात्मा है, तू उसीमें निरन्तरं स्थित रह । हुआ भी बँघता नहीं (गीता ४ । २२) । तात्पर्य है 'नियोंगक्षेमः'†—तु योग और क्षेमकी 🛨 इच्छा भी मत रख; क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं, कि साधककी साधना निईन्द्र होनेसे ही दृढ़ होती है । इसलिये भगवान् अर्जुनको निर्द्वन्द्र होने की आज्ञा उनके योगक्षेपका वहन मैं खयं करता है(गीता ९। रेते हैं। २२) ।

'आत्मवान्'— तू केवल परमात्माके परायणं हो दूसरी बात, अगर संसारमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिमें राग होगा, तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति जा । एक परमात्मप्राप्तिका ही लक्ष्य रख । आदिमें द्वेष हो जायगा— यह नियम है। ऐसा

सम्बन्ध— तीनों गुणोंसे रहित, निर्द्धन्द्व आदि हो जानेसे क्या होगा— इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं।

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। , तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । ।४६ । ।

<sup>&</sup>quot;एक ही विषयमें, एक ही वस्तुमें दो भाव कर लेना 'इन्ड्र' है । परन्तु जहाँ विषय, वस्तु अलग-अलग होते हैं, वहाँ इन्द्र नहीं होता; जैसे— 'प्रकृति' और 'पुरुष', 'जड़' और 'चेतन'—इन दोनोंको अलग-अलग समझना इन्द्र नहीं है । ऐसे ही संसारसे विमुख होकर भगधानके सम्मुख हो जाना इन्द्र नहीं है । परन्तु केवल संसारमें ही दो भाव (राग-द्वेप, हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि) हो जाये, तो यह द्वन्द्व हो जाता है और इसी हुन्दुमें मनुष्य फैसता है أ

<sup>🕆</sup> अप्राप्त वासुकी प्राप्तिका नाम 'योग' है और प्राप्त वासुकी रक्षाका नाम 'क्षेम' है 🖈 यटाप यहाँ कर्पयोगका प्रकरण है, तथापि यहाँ "निर्मोगक्षेप:" पद भक्तियोगका वावक मानना टीक मालुम देता है। कारण कि भगवान्ते अर्जुनको जगह-बगह भक्त होनेके लिये आज़ा दी है और अर्जुनको मकरुपसे खीकार भी किया है (४।३) । भगवान्ने अपनेको भक्तोंका योग-क्षेम वहन करनेवाला भी बताया \$ (9 1 22) 1

Anticultational contraction of the contraction of t सब तरफसे परिपूर्ण महान् जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रोंको सम्पर्ण वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात् कुछ भी जाननेवाले ब्रह्मजानीका प्रयोजन नहीं रहता ।

व्याखा—'यातानर्थ उदपाने सर्वतः संप्तृतोदके'— जलसे सर्वथा परिपूर्ण, खच्छ, निर्मल महान् सरोवरके प्राप्त होनेपर मनुष्यको छोटे-छोटे जलाशयोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती । कारण कि छोटे-से जलाशयमें अगर हाथ-पैर घोये जायँ तो उसमें मिट्टी घल जानेसे वह जल स्नानके लायक नहीं रहता: और अगर उसमें स्त्रान किया जाय तो वह जल कपडे धोनेके लायक नहीं रहता. और यदि उसमें कपड़े धोये जायँ यो वह जल पीनेके लायक <sup>नहीं</sup> रहता । परन्तु महान् सरोवरके मिलनेपर उसमें सत्र कुछ करनेपर भी उसमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता अर्थात् उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी

ही जो महापुरुष परमातमतत्त्वको प्राप्त हो गये हैं, आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं,उन सबसे उनका रहता है।

की-वैसी ही बनी रहती है।

कोई मतलब नहीं रहता अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिये छोटे-छोटे जलाशयोंको तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दष्टान्त आगे सत्तरवें श्लोकमें दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्रकी तरह गम्भीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जायें, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते।

जो परमात्मतत्त्वको जाननेवाला है और वेदों तथा शास्त्रोंके तत्त्वको भी जाननेवाला है, उस महापुरुपको यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः' पदोसे कहा गया है । । 'तावान'कहनेका तात्पर्य है कि परमात्मतत्त्वकी

प्राप्ति होनेपर वह तीनों गुणोंसे रहित हो जाता है। वह निर्द्वन्द्व हो जाता है अर्थात् उसमें राग-द्वेप आदि नहीं रहते । वह नित्य तत्त्वमें स्थित हो जाता है । 'जाबान्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः'—ऐसे वह निर्योगक्षेम हो जाता है अर्थात् कोई वस्तु मिल जाय और मिली हुई वस्तुकी रक्षा होती रहे— ऐसा ठनके लिये वेदोंमें कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ,व्रत उसमें भाव भी नहीं होता । वह सदा ही परमात्मपरायण

सम्बय--- भगवान्ने उत्तालीसवें श्लोकमे जिस समबुद्धि-(समता-) को सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा दी थी, अव आगेंके ख्लोकमें उसकी प्राप्तिके लिये कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं।

#### कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।४७ ।।

कर्तव्य-कर्म करनेमें ही तेरा अधिकार है, फलोंमें कभी नहीं । अतः तू कर्मफलका हैं। भी मत बन और तेरी अकर्मण्यतामें भी आसक्ति न हो ।

व्याख्या—'कर्पण्येवाधिकारस्ते'—प्राप्त <sup>कर्तव्यकर्मका</sup> पालन करनेमें ही तेरा अधिकार है । इसमें तू सतन्न है। कारण कि मुनष्य कर्मयोनि है। मनुष्यके <sup>सिका</sup>व दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करनेके लिये नहीं है। पर्-पक्षी आदि जङ्गम और वृक्ष, लता आदि स्थावर भगी नया कर्म नहीं कर सकते । देवता आदिमें नया कर्म <sup>क्रिके</sup> सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किये गये यह,

दान आदि शुभ कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही हैं । वे भगवान्के विधानके अनुसार मनुष्योंके लिये कर्म करनेकी सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुखभोगमें ही लिप्त रहनेके कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते । नारकीय जीव भी भोगयोनि होनेके कारण अपने दम्कमौंका फल भोगते हैं. नया कर्म नहीं कर सकते । नया कर्म करनेमें तो केवल मनुष्यका ही अधिकार है । भगवानने सेवारूप नया कर्म 🕆 करके केवल अपना उद्धार करनेके लिये ही यह अत्तिम मनुष्यजम दिया है। अगर यह कमींको अपने लिये करेगा तो बन्धनमें पड़ जायगा, और अगर कमींको न करके आलस्य-प्रमादमें पड़ा रहेगा तो बार-बार जन्मता-मरता रहेगा। अतः भगवान् कहते हैं कि तेरा केवल सेवारूप कर्तव्य-कर्म करनेमें ही अधिकार है।

'कर्मणि' पदमें एकवचन देनेका तालपं है कि
मनुष्यके सामने देश, काल, घटना, परिस्थित आदिको
लेकर शास्त्रविहित कर्म तो अलग-अलग होंगे, पर
एक समयमें एक मनुष्य किसी एक वर्मको ही
तत्परतापूर्वक कर सकता है। जैसे, क्षत्रिय होनेके
कारण अर्जुनके लिये युद्ध कररा, दान देना आदि
कर्तव्यकर्मीका विधान है, पर वर्तमानमें युद्धके समय
वह एक युद्धरूप कर्तव्य-कर्म ही कर सकता है, दान
आदि कर्तव्य-कर्म नहीं कर सकता है, दान

#### मार्मिक बात

मनुष्यशरिर्स दो वार्त हैं— पुराने कर्मोंका फलभोग और नया पुरुषार्थ । दूसरो योनियोंमें केवल पुराने कर्मोंका फलभोग है अर्थात् कीट-पतंग, पशु-पक्षी, देवता, ब्रह्मलोकतककी योनियाँ भोग-योनियाँ हैं । इमलिये उनके लिये 'ऐसा करो और ऐसा मत करों— यह विधान नहीं हैं । पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका यह कर्म भी फलभोगमें हैं । कारण कि उनके द्वारा किया जानेवाला कर्म उनके आरब्धके अनुसार पहलेसे ही एवा हुआ है । उनके जीवनमें अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका जो कुछ भोग होता है, वह भीग भी फलभोगमें ही है । परन्तु मनुष्यशरीर तो केवल नये पुरुषार्थके लिये ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर लें।

इस मनुष्यशरिएमें दो विभाग हैं – एक तो इसके सामने पुराने कर्मोंक फलारूपमें अनुकूल-प्रतिकूल परि-स्थिति आती है; और दूसरा यह नया पुरुषार्थ (नये कर्म) करता है। नये कर्मोंके अनुसार ही इसके पविष्यका निर्माण होता है। इसलिये शास्त्र, सन्त-महापुरुपोंका विधि-निषेध, राज्य आदिका शासन केवल मनुष्योंक लिये ही होता है, क्योंकि मनुष्ये पुरुपार्थकी प्रधानता है, नये कर्मोंको करनेकी स्वतंत्रता है। परन्तु पिछले कर्मोंके फलस्वरूप पिलनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको बदलनेमें यह परतन्त्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र और फल-प्राप्तिमें परतन्त्र है। परन्तु अनुकूल-प्रतिकूल रूपसे प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके मनुष्य उसके अपने उद्धारकी साधन-सामग्री बना सकता है, क्योंकि वह मनुष्यशरीर अपने उद्धारके लिये ही पिला है। इसलिये इसमें नया पुरुपार्थ भी उद्धारके लिये है और पुराने कर्मोंक फल फलरूपसेप्राप्त परिस्थित भी उद्धारक लिये ही है।

इसमें एक विशेष समझनेकी यात है कि हा मनुष्य-जीवनमें प्राय्यक अनुसार जो भी शुभ वा अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थितिको मनुष्य सुखदां या दुःखदायी तो मान सकता है, पर वास्तवमें देख जाय तो उस परिस्थितिसे सुखी या दुःखदारी हो मान सकता है, पर वास्तवमें देख जाय तो उस परिस्थितिसे सुखी या दुःखी होंगे कर्में का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्वताका फल है । काण कि परिस्थिति तो वाहरसे बनती है, और सुखी-दुःखो होंगे हैं यह स्वयं । उस परिस्थितिके साथ तादात्य करके ही यह सुख- दुःखका भोक्ता बनता है । अगर मनुष्य उस परिस्थितिके साथ तादात्य न करके उसके सदुपयोग करे, तो वही परिस्थितिकसका उद्युत करे के लिये साधन-सामग्री खत जायगी । सुखदाने परिस्थितिका सदुपयोग है— दूसरीकी सेवा करता, और दुःखदायो परिस्थितिका सदुपयोग है— सुखनोगरी इच्छाका त्याग करता ।

दुःखदायो परिस्थित आनेपर, मनुष्यको कृषी प्र घवराना नहीं चाहिये, प्रस्तुत यह विचार करना चाहिये कि हमने पहले सुख-भोगकी इच्छासे ही पाप किने थे, और वे ही पाप दुःखदायो परिस्थितिक रूपेरे आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाम यह है कि उन पापोका प्रायशित हो रहा है और हमें गुंउ हैं। रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस वाहकी चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख्योगके दिये पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुंखदायो परिस्थित अायेगी । इसिलये सुखभोगकी इच्छासे अब कोई काम फलेषु 'पदमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि मनुष्य करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितके लिये ही कर्म तो एक करता है, पर उस कर्मक फल अनेक काम करना है !

तात्पर्य यह हुआ कि पशु-पक्षी, कीट-परंग आदि योनियोंके लिये पुपने कमींका फल और नया कर्म—ये दोनों ही भोगरूपमें हैं, और मनुष्यके लिये पुगने कमींका फल और नया कर्म(पुरुषार्थ) — ये दोनों ही उद्धारके साधन हैं।

'मा फलेषु कदावन'—फलमें तेर किञ्चिन्मात्र भी अधिकार नहीं है अर्थात् फलकी प्राप्तिमें तेरी स्वतन्त्वता नहीं है; क्योंकि फलका विधान तो मेरे अधीन है। अतः फलकी इच्छा न खकर कर्म करेगा तो तू बँघ जायेगा—'फले सक्ती निबध्यते' (गीता ५।१२)। कारण कि फलेच्छा अर्थात् भोकृत्वपर ही कर्तृत्व टिका हुआ है अर्थात् भोकृत्वसे ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटनेसे कर्तृत्व मिट जाता है, और कर्तृत्व मिटनेसे मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बँधता। भाव यह हुआ कि वास्तवमें मनुष्य कर्मृत्वमें उतना फंसा हुआ नहीं है, जितना फलेच्छा अर्थात् भोकृत्वमें फँसा हुआ नहीं है, जितना फलेच्छा अर्थात् भोकृत्वमें फँसा हुआ है। ।

दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं, वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियोंके संगठनके ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियोंके संगठनके बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता; अतः इनके संगठनके द्वारा किये हुए कर्मका फल अपने लिये चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्मका फल चाहना मनुष्यके लिये हितकारक नहीं है।

फलमें तेय अधिकार नहीं है—इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फलके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें अधवा न जोड़नेमें मात्र मनुष्य खतन्त हैं, सबल हैं। इसमें वे पराधीन और निर्वल नहीं हैं। 'फलेषु'पदमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्मक फल अनेक चाहता है। जैसे, मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरेको पुण्य हो जाय, संसारमें मेरी कीर्ति हो जाय, लोग मेरेको अच्छा समझें, मेरा आदर-सत्कार करें, मेरेको इतना धन प्राप्त हो जाय आदि-आदि।

निष्काम होनेके उपाय — (१) कामना पैदा होनेसे अभाव होता है, कामनाकी पूर्ति होनेसे परतन्त्रता और पूर्ति न होनेसे दुःख होता है, तथा कामना-पूर्तिका सुख लेनेसे नयी कामनाकी उत्पत्ति होती है और सकामभाव-पूर्वक नये-नये कर्म करनेकी रुचि बढ़ती चली जाती है—ऐसा ठीक-ठीक समझ लेनेसे निष्कामता स्वतः आ जाती है।

(२) कर्म निस्य नहीं हैं, क्योंकि उनका आरम्भ और अन्त होता है तथा उन कर्मोंका फल भी निस्य नहीं हैं, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है। परन्तु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्मा और कर्मफलसे नित्य स्वरूपको कोई लाभ नहीं होता । ऐसा ठीक समझ लेनेसे निष्कामता आ जाती है। निष्काम होनेसे संसारका सम्बन्ध छूट जाता है और परमास्यतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है।

कमेंमिं निष्काम होनेके लिये साधकमें तेजीका विवेक भी होना चाहिये और सेवामाव भी होना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंके होनेसे ही कर्मयोग ठीक तरहसे आचरणमें आयेगा, नहीं तो 'कर्म' हो जायैंगे, पर 'योग' नहीं होगा । तालर्य है कि अपने सुख-आरामका त्याग करनेमें तो 'विवेक' की प्रधानता होनी चाहिये, और दूसरोंको सुख-आराम पहुँचानेमें 'सेवामाव' की प्रधानता होनी चाहिये ।

'मा कर्मफलहेतुर्भूः'—तृ कर्मफलका हेतु भी मत बन । तारपर्य है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि

<sup>•</sup> अन्तःक्षरणमें भोकृत्व (फलेखा,फलासिक) अधिक रहनेक कारण ही मनुष्य भगवत्यापि, तन्त्रात. प्रेमप्राप्ति आदिमें कर्मोंको कारण मानता है। वास्तवमें भगवत्यापित आदि कर्मोपर निर्मर नहीं है,प्रसृत भाव और धोषपर ही निर्मर है। कारण कि अप्राप्त पदार्थोंको प्राप्ति तो कर्मोपर निर्मर है, पर नित्यप्राप्त तन्त्रकी प्राप्ति कर्मोपर निर्मर नहीं है।

Andrickerstateresserven and the contractive of the अध्यायके उन्नीसवें रलोकमें भगवान् कहेंगे कि 'जिनका व्यवसायात्मिका होती है, वह स्वयं व्यवसायों (व्यवसित) मन समतामें स्थित हो गया है, उन लोगोंने जीवित

अवस्थामें ही संसारको जीत लिया है; क्योंकि वहा निर्दोप और सम है: अतः उनको स्थिति ब्रह्ममें ही है ।'

'समताका नाम योग है'- यह योगको परिभाषा है। इसीको आगे छठे अध्यायके तेईसवें श्लोकमें कहेंगे कि 'दुखेंकि संयोगका जिसमें वियोग है, उसका नाम योग है'। ये दोनों परिभाषाएँ वास्तवपें एक ही है। जैसे दादकी बीमारीमें खुजलीका सुख होता है और जलनका दुःख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होनेसे दुःखरूप हैं, ऐसे ही संसारके सम्बन्धसे होनेवाला सुख और दुःख— दोनों ही वासवमें दुःखरूप है। ऐसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदका नाम ही 'दु:ख-संयोग-वियोग' है। अतः चाहे दुःखोंके संयोगका वियोग अर्थात् 'सुख-दु:खसे रहित होना कहें; चाहे सिद्धि-असिद्धिमें अर्थात् सुख-दुःखमें सम होना कहें एक ही बात है।

इस श्लोकका तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरसे होनेवाली मात्र क्रियाओंको केवल संसारकी सेवारूपसे करना है, अपने लिये नहीं । ऐसा करनेसे ही समता आयेगी।

# बुद्धि और समता-सम्बन्धी विशेष बात

बुद्धि दो तरहकी होती है—अव्यवसायात्मिका और व्यवसायात्मिका । जिसमें सांसारिक सुख, भोग,आराम,मान-बड़ाई आदि प्राप्त करनेका ध्येय होता है. वह बुद्धि 'अव्यवसायात्मिका' होती है (गीता २ । ४४) । जिसमें समताकी प्राप्ति करनेका, अपना कल्याण करनेका ही उद्देश्य रहता है, वह वृद्धि 'व्यवसायात्मिका' होती है (गीता २ । ४१) । अव्यवसायाध्यका बुद्धि अनत्त होतो है और व्यवसायात्मिका बुद्धि एक होती हैं। जिसको बुद्धि अव्यवसायात्मका होती है, वह स्वयं अव्यवसायी (अव्यवसित) होता है—'खुद्धयोऽव्यवसायिनाम्' (२ ।४१) तथा वह संसारी होता है । जिसकी बुद्धि

होता है-- 'व्यवसितो हि सः' (९ 1३०) तथा वह साधक होता है।

समता भी दो तरहकी होती है- साधनरूप समता और साध्यरूप समता। साधनरूप समंता अन्तःकरणको होतो है और साध्यरूप समता परमातः

खरूपको सिद्धि-असिद्धि होती अनुकुलता-प्रतिकलता आदिमें सम रहना अर्थात अन्तःकरणमें राग-द्वेपका न होना साधनरूप समता है, जिसका वर्णन गीतामें अधिक हुआ है । इस साधनरूप समतासे जिस स्वतःसिद्ध समताकी प्राप्ति होती है.

वह साध्यरूप समता है,जिसका वर्णन इसी अध्यायके

तिरपनवें श्लोकमें 'तदा योगमवाप्स्यसि' पदासे हुआं

計 अब इन चारों भेदोंको यों संमझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना— यही जिसका उद्देश्य होता है, वह संसारी होता है । उसकी एक व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामनारूपी शाखाओंबाली अनन्त बद्धियाँ होती हैं।

मेरेको तो समताकी प्राप्त ही करनी है, चाहे जो हो जाय-ऐसा निश्चय करनेवालेकी व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहारक्षेत्रमें आता है, तब उसके सामने सिद्धि-असिद्धिं, लाभ-हानि, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थित आदि आनेपर वह उनमें सम् रहता है, राग-द्वेप नहीं करता । इस साधनरूप समतासे वह संसारसे ऊँचा उठ जाता है—'इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः' (गीता ५ । १९ का पूर्वार्ध) । साधनरूप समतासे स्वतःसिद्ध समरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है--- 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्वहाणि ते स्थिताः' (गीता ५ । १९ का उत्तर्धर्भ)

सम्बन्ध-- उत्तालीसबेसे अङ्गालीसबै श्लोकतक जिस समबुद्धिका वर्णन हुआ है, सकामकर्मकी अपेक्षा उस समयुद्धिकी श्रेष्ठता आगेके श्लोकमें बताते हैं।

#### दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बद्धौ शरणपन्विच्छ कुपणाः फलहेतवः ।।४९ ।।

बुद्धियोग-(समता) की अपेक्षा सकामकर्म दूरसे (अत्यन्त) ही निकृष्ट है । अतः हे धनञ्जय ! तू बुद्धि (समता)का आश्रय ले; क्योंकि फलके हेत् बननेवाले अत्यन्त दीन हैं ।

व्याख्या — 'दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगात' — बुद्धियोग अर्थात् समताकी अपेक्षा सकामभावसे कर्म करना अत्यन्त ही निकृष्ट है । कारण की कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मोंकि फलका भी संयोग और वियोग होता है । परन्तु योग (समता) नित्व है; उसका कभी वियोग नहीं होता । उसमें कोई विकृति नहीं आती । अतः समताकी अपेक्षा सकामकर्म अत्यन्त हो निकृष्ट हैं ।

सम्पूर्ण कर्मोंमें समता ही श्रेष्ठ है। समताके विना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मोंके परिणाममे जन्मते-मरते और दुःख भोगते रहते हैं। कारण कि समताके विना कर्मोंमें उद्धार करनेकी ताकत नहीं है। कर्मोंमें समता हो कुशलता है। अगर कर्मोंमें समता नहीं होगी तो शरीरमें अहंता-ममता हो जायगी, और शरीरमें अहंता-ममता हो ना ही पशुबुद्ध है। भागवतमें शुकदेवजीने राज परीक्षितसे कहा है— 'त्यं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमां जिंह' (१२।५।२) अर्थात् हे राजन्। अय तुम यह पशुबुद्ध छोड़ दो कि मैं मर जाऊँगा। 'देरिण' कहनेका तार्थ्य है कि जैसे प्रकाश और

क फलक हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं।
अन्यकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही
बुद्धियोग और सकामकर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो
सकते। इन दोनोंमें दिन-रातकी तरह महान् अन्तर
है।कारण कि बुद्धियोग तो परमात्मकी प्राप्त करानेवाला
है और सकामकर्म जन्म-मरण देनेवाला है।

'सुद्धौ शरणमन्त्रिक्ठ' — तू बृद्धि (समता) की शरण ले । समतामें निरन्तर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है । समतामें स्थित रहनेसे ही तुझे खरूपमें अपनी स्थितिका अनभव होगा ।

'कृपणाः फलहेतवः'- कमंकि फलका हेतु बनना अत्यन्त निकृष्ट हैं । कर्म, कमंफल, कर्मसामग्री और शरिपदि करणोके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेना ही कर्मफलका हेतु बनना है । अतः भगवान्ते सेतालासर्वे श्लोकमें 'मा कर्मफलहेतुमूं:' कहकर कर्मोके फलका हेतु बननेमें निषेष किया है ।

कर्म और कर्मफलका विभाग अलग हैं तथा इन दोनोंसे रिहत जो नित्य तत्व है,उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्मफलके आश्रित हो जाय— इसके समान निकृष्टता और क्या होगी?

The state of the s

\*

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें जिस बुद्धिके आश्रयकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें उसी बुद्धिके आश्रयका फल बताते हैं।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मस् कौशलम् ।। ५० ।।

युद्धि-(समता-) से युक्त भनुष्य यहाँ जीवित अवस्थामें ही पुण्य और पाप दोनोंका त्याग कर देता है । अत: तू योग-(समता-) में लग जा, क्योंकि योग ही कमेमिं कुशलता है ।

व्याख्या--- 'सुद्धिपुक्तो जहातीह उमे नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। उसे पुक्तदुष्कृते'---समतापुक्त मनुष्य जीवित अवस्थामें ही संसारमें पुण्य-पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी पुण्य-पापका न्याग कर देता है अर्थात् उसको पुण्य-पाप परमात्माको वे पुण्य-पाप नहीं लगते, 'ऐसे हो जो

ठन कर्मोंके फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहना ही

किया जायगा तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीपूर्वक

कमोंके फलमें वंध जायगा, जिससे उसकी स्थिति

समतामें नहीं रहेगी । अतः यहाँ 'कर्मोंमें योग ही

कुशलता है'-ऐसा अर्थ लेना हो उचित है। कारण

कि कर्मोंको करते हुए भी जिसके अन्तःकरणमें समता

रहती है, वह कर्म और उनके फलसे बँधेगा नहीं।

इसलिये उत्पत्ति-विनाशशील कर्मोंको करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है।

श्लोकके पूर्वार्थमें भी योग (समता) का ही प्रसङ्

है,कुशलताका प्रसङ्ग ही नहीं है । इसलिये भी'कर्मोंमें योग ही कशलता है - यह अर्थ लेना प्रसङ्गवे

दूसरी बात, पीछेके दो श्लोकोंमें तथा इर

समतामें निरत्तर स्थित रहता है, उसको पुण्य-पाप नहीं कुशलता है अर्थात् कुमौंकी सिद्धि-असिदिमें और लगते (गीता २ । ३८) ।

समता एक ऐसी विधा है,जिससे मनुष्य संसारमें कर्मीमें कुरालता है । उत्पत्ति-विनाशशील कर्मीमें योगके रहता हुआ ही संसारसे सर्वथा निर्लिप्त रह सकता सिवाय दूसरी कोई महत्त्वकी चीज नहीं है। है । जैसे कमलका पत्ता जलसे ही ठत्मत्र होता है 🥏 इन पदींमें भगवानूने योगको परिभाषा नहीं बतायी

और जलमें ही रहता है, पर वह जलसे लिप्त नहीं है, प्रत्युत योगकी महिमा बतायी है। अगर इन

होता, ऐसे ही समतायुक्त पुरुष संसारमें रहते हुए भी पदोंका अर्थ 'कर्मोंमें कुशलता ही योग है'—ऐसा संसारसे निर्लिप्त रहता है । पुण्य-पाप उसका स्पर्श किया जाय तो क्या आपत्ति है ? अगर ऐसा अर्थ नहीं करते अर्थात् वह पुण्य-पापसे असङ्ग हो जाता है ।

वास्तवमें यह स्वयं (चेतन स्वरूप) पुण्य-पापसे चोरी करता है, उसका वह चोरीरूप कर्म भी योग रहित है हो । केवल असत् पदार्थों — शरीरादिके हो जायगा । अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है । साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही पुण्य-पाप लगते हैं । अगर कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मीको ही यह असत् पदार्थोक साथ सम्बन्ध न जोड़े, तो यह कुशलतापूर्वक करनेका नाम योग मानते हैं।परन्त ऐसा आकाशकी तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य-पाप नहीं माननेसे मनुष्य कुशलतापूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये लोंगे ।

'तस्माद्योगाय युज्यस्व'—इसलिये तुम योगमें लग जाओ अर्थात् निरन्तर समतामें स्थित रही । वास्तवमें समता तुम्हारा स्वरूप है। अतः तुम नित्य-निरन्तर समतामें ही स्थित रहते हो । केवल राग-द्वेषके कारण तुम्हारेको उस समताका अनुभव नहीं हो रहा है । अगर तुम हरदम समतामें स्थित न रहते,तो सुख और दुःखका ज्ञान तुम्हें कैसे होता; क्योंकि ये दोनों ही अलग-अलग है। जब इन दोनोंका तुन्हें ज्ञान होता है, तो तुम इनके आने-जानेमें सदा समरूपसे रहते

हो । इसी समताका तुम अनुभव करो । 'योगः कर्मस् कौशलम्'— कर्मोमें योग ही अनुसार युक्तियुक्त है।

सम्बन्ध-अब पीछेके श्लोकको पुष्ट करनेके लिये भगवान् आगेके श्लोकमें उदाहरण देते हैं ।

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तवा मनीषिणः ।

गच्छन्यनामयम् ।। ५१ ।। जन्मबन्धविनिर्मक्ताः पदं समतायुक्त मनीपी साधक कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर

निर्विकार पदको प्राप्त हो जाते हैं।

व्याख्या— 'कर्मर्ज युद्धियुक्ता हि फल त्यक्ता , श्लोकमें भी कहा है कि जो मनुष्य अकुराल कर्मोसे मनीपिणाः — जो समतासे युक्त हैं, वे ही वास्तवमे मनीपी देष नहीं करता और कुशल कर्मोमें गग नहीं करता, अर्थात् बुद्धिमान् है । अठारहवें अध्यायके दसवें वह मेधावी (बुद्धिमान्) है ।

ANTANANTERFFERENTANTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTERFERENTER कर्म तो फलके रूपमें परिणत होता ही है । तो अपना खरूप अथवा परमात्मतत्त्व ही है: क्योंकि उसके फलका त्याग कोई कर ही नहीं सकता । जैसे, वह गुणातीत तत्त्व है, जिसको प्राप्त होकर फिर कोई खेतीमें निष्कामभावसे बीज बोये, तो क्या खेतीमें किसीको भी जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आना पडता । अनाज नहीं होगा ? बोया है तो पैदा अवश्य होगा । परमात्मतत्त्वको प्राप्तिमें हेत होनेसे भगवानने सत्त्वगणको ऐसे ही कोई निष्कामभावपर्वक कर्म करता है. तो भी अनामय कह दिया है।

उसको कर्मका फल तो मिलेगा हो । अतः यहाँ अनामय पदको प्राप्त होना क्या है ? प्रकृति कर्मजन्य फलका त्याग करनेका अर्थ है--- कर्मजन्य विकारशील है, तो उसका कार्य शरीर-संसार भी फलकी इच्छा,कामना,ममता,वासनाका त्याग करना । विकारशील हैं । स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब इसका त्याग करनेमें सभी समर्थ हैं।

जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। कारण कि यह शरीरके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग कर देता समतामें स्थित हो जानेसे उनमें राग-द्रेष, कामना, है तब इसको अपने सहज निर्विकार खरूपका अनुभव वासना. ममता आदि दोष किञ्चिनात्र भी नहीं रहते; हो जाता है । इस स्वाभाविक निर्विकारताका अनुभव अतः उनके पुनर्जन्मका कारण ही नहीं रहता । वे होनेको ही यहाँ अनामयपदको प्राप्त होना कहा गया है । जन्म-मरणरूप बन्धनसे सदाके लिये मक्त हो जाते हैं ।

कहा गया है।

यह विकारी शरीरके साथ तादात्म्य कर लेता है. तब

'जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः'—समतायुक्त मनीयी साधक यह अपनेको भी विकारी मान लेता है। परन्त जब इस श्लोकमें 'बुद्धियुक्ताः'और 'मनीविणः' पदमें

'पदं गच्छन्यनामयम्'--'आमय' नाम रोगका है । बहुबचन देनेका तात्पर्य है कि जो भी समतामें स्थित रोग एक विकार है। जिसमें किञ्चिनात्र भी किसी हो जाते हैं, वे सब-के-सब अनामय पदको प्राप्त प्रकारका विकार न हो, उसको 'अनामय' अर्थात निर्विकार हो जाते हैं, मक्त हो जाते हैं । उनमेंसे कोई भी कहते हैं । समतायक्त भनीपीलोग ऐसे निर्विकार पदको बाकी नहीं रहता । इस तरह समता अनामय पदकी प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पदको पन्द्रहवें प्राप्तिका अनुक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्यय पद' और अठारहवें होता है कि जब उत्पन्ति-विनाशशील पदार्थिक साथ अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें 'शाश्चत अव्यय पद' नामसे सम्बन्ध नहीं रहता, तब स्वतःसिद्ध निर्विकारताका अनुभव हो जाता है। इसके लिये कुछ भी परिश्रम

यद्यपि गीतामें सत्त्वगुणको भी अनामय कहा गया नहीं करना पड़ता; क्योंकि उस निर्विकारताका निर्माण है (१४।६), पर वास्तवमें अनामय (निर्विकार) नहीं करना पडता, वह तो स्वतः-स्वामाविक ही है।

सम्बन्ध-- पूर्वरलोकमें बताये अनामय पदकी प्राप्तिका क्रम क्या है-- इसे आगेके दो श्लोकोंमें बताते हैं ।

## यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।।५२ ।।

जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको तर जायगी, उसी समय तू सुने हुए और सुननेमें आनेवाले भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा ।

स्ती-पुत्र, चस्तु, पदार्थ आदिमे ममता करना 'मोह' व्याख्या—'चटा मोहकलिलं है। कारण कि इन शरीग्रदिमें अहंता-ममता है नहीं, युद्धिर्वितितिस्यति' —शरीरमे अहंता और ममता केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ, यस्नु, करना तथा शरीर-सम्बन्धी भाता-पिता, भाई-भौजाई, सा॰ स॰-५

Baratabungan baratabung peratabung peratabung peratabung peratabung peratabung peratabung peratabung peratabung व्यक्ति, घटना आदिके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना और सेवा करनेकी, दूसरोंको सुख पहुँचानेकी धुन लग प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर जाय, तो अपने सुख-आरामका त्याग करनेकी शक्ति उद्भिम होना, संसारमें —परिवारमें विषमता, पक्षपात, आ जाती है। दूसरोंको सुख पहुँचानेका भाव जितना मात्सर्य आदि विकार होना— यह सब-का-सब तेज होगां, उतना ही अपने सुखकी इच्छाका त्याग 'कलिल' अर्थात् दलदल है । इस मोहरूपी दलदलमें होगा । जैसे शिप्यकी गुरुके लिये, पुत्रकी माता-पिताके जब बुद्धि फैंस जाती है, तब मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़ लिये, नौकरकी मालिकके लिये सुख पहुँचानेकी इच्छा हो जाता है । फिर उसे कुछ सूझता नहीं ।

यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीरादि जड़ पदार्थीमें अहंता-ममता करके उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । पर वास्तवमें यह जिन-जिन चीजोंके साथ सम्बन्ध जोड़ता है, वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकतीं और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता । परन्तु मोहके कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, प्रत्युत यह अनेक प्रकारके नये-नये सम्बन्ध जोड़कर संसारमें अधिक-से-अधिक फँसता चला जाता है। जैसे कोई ग्रहगीर अपने गत्तव्य स्थानपर पहुँचनेसे पहले ही रास्तेमें अपना डेरा लगाकर खेल-कूद, हँसी-दिल्लगी आदिमें अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँके नाशवान् पदार्थोंका संग्रह करनेमें और उनसे सुख लेनेमें तथा व्यक्ति, परिवार आदिमें ममता करके उनसे सुख लेनेमें लग गया। यही इसकी बुद्धिका मोहरूपी कलिलमें फँसना है।

हमें शरीरमें अहंता-ममता करके तथा परिवारमें ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है? इनमें ही फँसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति-(कल्याण-) से विश्वत थोड़े ही रहना है? हमें तो इनमें न फैंसकर अपना कल्याण करना है— ऐसा दुढ़ निश्चय हो जाना ही श्रुद्धिका मोहरूपी दलदलसे तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होनेपर बुद्धि संसारके सम्बन्धींको लेकर अटकेगी नहीं, संसारमें चिपकेगी नहीं ।

मोहरूपी कलिलसे तरनेके दो उपाय हैं ---विवेक और सेवा। विवेक (जिसका वर्णन २ ।११-३० में हुआ है) तेज होता है, तो वह असत् विषयोंसे अरुचि करा देता है । मनमें दूसरोंकी

हो जाती है, तो उनकी अपने सुख-आरामकी इच्छा स्ततः सुगमतासे मिट जाती है । ऐसे ही कर्मयोगीका संसारमात्रकी सेवा करनेका भाव हो जाता है, तो उसकी अपने मुख-भोगकी इच्छा खतः मिट जाती है ।

विवेक-विचार के द्वारा अपनी भीगेच्छाको मिटानेमें थोडी कठिनता पडती है । कारण कि अगर विवेक-विचार अत्यन्त दृढ् न हो, तो वह तभीतक काम देता है, जबतक भोग सामने नहीं आते । जब भोग सामने आते हैं, तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है। परन्तु जिसमें सेवाभाव होता है, उसके सामने बढ़िया-से-बढ़िया भोग आनेपर भी वह उस भोगको दुसरोंकी सेवामें लगा देता है। अतः उसकी अपने सुख-आरामकी इच्छा सुगमतासे मिट जाती है । इसलिये भगवान्ने सांख्ययोगको अपेक्षां कर्मयोगको श्रेष्ठ (५।२), सुगम (५।३) एवं जल्दी सिद्धि देनेवाला (५।६) बताया है।

'तदा गन्तासि निवेद श्रोतव्यस्य शुतस्य च'-मनुष्यने जितने भोगोंको सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरहसे अनुभव कर लियां है, वे सब भोग यहाँ श्रतस्य पदके अन्तर्गत हैं । स्वर्गलोक, बहा-लोक आदिके जितने भीग सने जा सकते हैं, वे सब भोग यहाँ 'श्रोतव्यस्य'\* पदके अन्तर्गत हैं । जब तेरी बद्धि मोहरूपी दलदलको तर जायगी, तब इन 'श्रुत'-ऐहलौकिक और 'श्रोतव्य'-- पारलौकिक भोगोंसे, विषयोंसे तुझे वैराग्य हो जायगा । तात्पर्य है कि जव बुद्धि मोहकलिलको तर जाती है, तब युद्धिमें तेजीका विवेक जामत् हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं बही रहता हूँ; अतः इस संसारसे मरेको शान्ति कैसे मिल सकती है? मेरा अभाव

<sup>\*</sup> यहाँ 'शुनस्य' और 'श्रोतव्यस्य' पद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य— इन पाँचों विषयोंके उपलक्षण है ।

कैसे मिट सकता है ? तब 'श्रत' और 'श्रोतव्य' जितने विषय हैं, उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है ।

यहाँ भगवान्को 'श्रत' के स्थानपर भुक्त और 'श्रोतव्य' के स्थानपर भोक्तव्य कहना चाहिये था। परन्तु ऐसा न कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें जो परोक्ष-अपरोक्ष विषयोंका आकर्षण होता है. वह सुननेसे ही होता है। अतः इनमें सुनना ही मुख्य है । संसारसे, विषयोंसे छूटनेके लिये जहाँ ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गका वर्णन किया गया है, वहाँ भी

'श्रवण' को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसारमें और परमात्मामें लगनेमें सुनना ही मुख्य है ।

> यहाँ 'यदा' और 'तदा' कहनेका तात्पर्य है कि इन 'श्रुत' और 'श्रोतव्य' विषयोंसे इतने वर्षेमिं, इतने महीनोंमें और इतने दिनोंमें वैराग्य होगा--ऐसा कोई नियम नहीं है. प्रत्यत जिस क्षण बद्धि मोहकलिलको तर जायगी. उसी क्षण 'श्रत' और 'श्रोतच्य' विषयोंसे, भोगोंसे वैग्रग्य हो जायगा । इसमें कोई देरीका काम नहीं है ।

#### श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । योगमवाप्स्यसि ।। ५३ ।। समाधावचला बुद्धिस्तदा

जिस कालमें शास्त्रीय मतभेदोंसे विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जायगी और परमात्मामें अचल हो जायगी. उस कालमें त योगको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या---[लौकिक मोहरूपी दलदलको तरनेपर भी नाना प्रकारके शास्त्रीय मतभेदोंको लेकर जो मोह होता है,उसको तरनेके लिये भगवान इस श्लोकमें प्रेरणा करते हैं ।}

'श्रुतिविप्रतिपन्ना ते''' तदा योगमवाप्स्यसि'— अर्जुनके मनमें यह श्रुतिविप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनोंका, अपने कुटुम्बका नाश करना भी उचित नहीं है और अपने क्षात्रधर्म-(युद्ध करने-) का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुम्बकी रक्षा हो और एक तरफ क्षात्रधर्मका पालन हो-इसमें अगर कुंदुम्बकी रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुम्बकी रक्षा नहीं होगी- इन दोनों बातोंमें अर्जुनकी श्रुतिविप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। \* अतः भगवान् शास्त्रीय मतभेदोंमें बद्धिको निश्चल और परमात्मप्राप्तिके विषयमें बुद्धिको अचल करनेकी प्रेरणा करते हैं।

पहले तो साधकमें इस बातको लेकर सन्देह होता है कि सांसारिक व्यवहारको ठीक किया जाय या परमात्माकी प्राप्ति की जाय ? फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसारकी सेवा करनी है और संसारसे लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधककी भोगोंसे उपरित होने लगती है. वैराग्य होने लगता है। ऐसा होनेके बाद जब साधक परमात्माको तरफ चलता है. तब उसके सामने साध्य और साधन-विषयक तरह-तरहके शास्त्रीय मतभेद आते हैं । इससे 'मेरेको किस साध्यको स्वीकार करना चाहिये और किस साधन-पद्धतिसे चलना चाहिये'-- इसका निर्णय करना बडा कठिन हो जाता है। परन्त जब साधक सत्सङ्गके द्वारा अपनी रुचि. श्रद्धा-विश्वास और योग्यताका निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सक्नेको दशामें भगवानके शरण होकर उनको पुकारता है,तब भगवत्कपासे उसकी बृद्धि

<sup>°</sup>जाल दो प्रकारका है- संसारी और शास्त्रीय । संसारके मोहरूपी दलदलमें फैस जाना संसारी जालमें फैसना है और शास्त्रोंके, सम्प्रदायोंके द्वैत-अद्वैत आदि अनेक मत-मनान्तरोंमें उलझ जाना शास्त्रीय जालमें फैसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटौंक सुतके समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सौ मन सूतके समान है । अतः मगवान् यहाँ यह बताते है कि संसारी और शासीय—इन दोनों जालोमें युद्धि निशल (एक निशुपवाली) होनी चाहिये और परमात्मामें बद्धि अचल होनी चाहिये कि हमें तो परमात्माकी ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाय ।

सम्प्रदाय, आदिमें जीव, संसार और परमाला— इन तीनोंका ही अलग-अलग रूपोंसे वर्णन किया गया है। इसमें विचारपूर्वक देखा जाय तो जीवका खरूप चाहे जैसा हो, पर जीव में हूँ— इसमें सब एकमत हैं, और संसारका खरूप चाहे जैसा हो, पर संसारको छोड़ना है— इसमें सब एकमत हैं, और परमात्पाका खरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है— इसमें सब एकमत हैं। ऐसा निर्णय कर लेनेपर साधककी बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरेको केवल परमात्पाको हो प्राप्त करना है—ऐसा दृढ़ निश्चय होनेसे बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमतापूर्वक योग— परमात्पाके साथ निरय-योगको प्राप्त हो जाता है।

. -- -- - ---

शास्त्रीय निर्णय करनेमें अथवा अपने कल्याणके निश्चयमें जितनी कमी रहती है, उतनी ही देंग्री लगती है। परन्तु इन दोनोंमें जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये बुद्धि 'निश्चल' होनी चाहिये, जिसको छठे अध्यायके तेईसर्वे श्लोकमें 'दुःखसंयोगवियोगम्' पदसे कहा गया है; होनी चाहिये, जिसको दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें 'समस्वं योग उच्यते'पदोंसे कहा गया है ।

यहाँ तदा योगमवाप्स्यसि' पटोंसे जो योगकी प्राप्ति बतायी है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मासे वियोग था. उस वियोगको मिटा दिया तो योग हो गया, प्रत्युत असत् पदार्थोंक साथं भूलसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा वियोग हो जानेका नाम 'योग' है अर्थात् मनुष्यकी सदासे जो वास्तविक स्थिति (परमात्मासे नित्ययोग) है, उस स्थितिमें स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं । उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागु नहीं होता । केवल असत्से माने हए सम्बन्धके त्यागको ही यहाँ योग संशा दे दो है। वास्तवमें यह योग नित्ययोगका वाचक है। इस नित्ययोगको अनुभृति कर्मोके (सेवाके) द्वारा की जाय तो 'कर्मयोग', विवेक-विचारके द्वारा की जाय तो 'ज्ञानयोग', प्रेमके द्वाराकी जाय तो 'भक्तियोग', संसारके लय-चिन्तनके द्वारा की जाय तो 'लययोग', प्राणायामके द्वारा की जाय तो 'हठयोग', और यम-नियमादि आठ अङ्गेकि द्वारा की जाय तो 'अष्टाङ्गयोग' कहलाता है ।

सम्बन्ध- मोहकलिल और श्रुतिबिम्रतिपति दूर होनेपर योगको प्राप्त हुए स्थिर बुद्धिवाले पुरुपके विषयमें अर्जुन प्रश्न करते हैं । 'अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ।। ५४ ।।

अर्जुन बोले— हे केशव ! परमात्मामें स्थित स्थिर बुद्धिवाले मनुष्यके क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?

व्याख्या—[यहाँ अर्जुनने स्थितप्रश्नके विषयमें जो हो जायगा— यह सुनकर अर्जुनके मनमें शंका हुई प्रश्न किये हैं, इन प्रश्नोंके पहले अर्जुनके मनमें कर्म कि जब मैं योगको प्राप्त हो जाऊँगा, स्थितप्रश्न हो जाऊँगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे? अतः अर्जुनने हुई थी। परन्तु मगवान्ते वालनवे-तिरपनवें श्लोकोमें इस अपनी व्यक्तिगत शङ्काको पहले पूछ लिया, अर्जुनने स्थानिवप्रतिचित्रको तर जायगी, तब तू योगको प्राप्त लेकर जो दूसरी शङ्का थी, उसको अर्जुनने

स्थितप्रज्ञके लक्षणोंका वर्णन होनेके बाद (३ ११-२ होती है। सिन्द-अवस्थामें तो भगवत्सप्यन्धी कर में) पूछ लिया। अगर अर्जुन सिन्धान्तका प्रश्न यहाँ विशेषतासे होते हैं। इस तरह ज्ञानयोगी औ चौवनवें श्लोकमें हो कर लेते तो स्थितप्रज्ञके विषयमें भक्तियोगी— दोनोंको साधन और सिन्ध-अवस्थां प्रश्न करनेका अवसर बहुत दूर पड़ जाता ।] अन्तर आ जाता है, पर कर्मयोगीकी साधन औ

'समाधिस्थस्य' \* — जो मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो चुका है, उसके लिये यहाँ समाधिस्थ'पद आया है ।

'स्थितप्रज्ञस्य'—यह पद साधक और सिद्ध दोनोंका वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधनसे कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थितप्रज्ञ (स्थिर युद्धिवाला) है और परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेसे जिसकी वुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थितप्रज्ञ है। अतः यहाँ 'स्थितप्रज्ञ' शब्दसे साधक और सिद्ध दोनों लिये गये हैं। पहले इकतालीसवेंसे पैतालोसवें श्लोकतक और सैतालीसवेंसे तिरपनवें श्लोकतक साधकोंका वर्णन हुआ है, अतः आगेके श्लोकतिमें सिद्धके लक्षणोंमें साधकोंका भी वर्णन हुआ है।

यहाँ शहू। होती है कि अर्जुनने तो 'समाधिस्थस्य'पदसे सिद्ध स्थितप्रज्ञकी बात ही पूछी थी, पर भगवान्ने स्थितप्रज्ञके लक्षणीमें साधकाँकी बातें क्यों कहीं ? इसका समाधान है कि ज्ञानयोगी साधकाँकी तो प्राय: साधन-अवस्थामें ही कमोंसे उपरित हो जाती है। सिद्ध-अवस्थामें वह कमोंसे विशेष उपराम हो जाता है। पीक्तयोगी साधकांकी भी साधन-अवस्थामें जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि भगवत्स्थानं जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि भगवत्स्थानं कमं करतेंकी रुचि होती है और इनकी बहलता भी

होती है । सिद्ध-अवस्थामें तो भगवत्सम्बन्धी कर्म विशेपतासे होते हैं । इस तरह ज्ञानयोगी और भक्तियोगी— दोनोंकी साधन और सिद्ध-अवस्थामें अन्तर आ जाता है, पर कर्मयोगीकी साधन और सिद्ध-अवस्थामें अन्तर नहीं आता । उसका दोनों अवस्थाओंमें कर्म करनेका प्रवाह ज्यों-का-त्यों चलता रहता है । कारण कि साधन-अवस्थामें उसका कर्म करनेका प्रवाह रहा है और उसके योगपर आरूढ़ होनेमें भी कर्म ही खास कारण रहे हैं । अतः भगवान्ते सिद्धके लक्षणोंमें, साधक जिस तरह सिद्ध हो सके, उसके साधन भी बता दिये हैं और जो सिद्ध हो गये हैं, उनके लक्षण भी बता दिये हैं । 'का भाषा' † — परमात्मामें स्थित स्थिर बुद्धिवाले मनुष्यको किस वाणीसे कहा जाता है अर्थात उसके

श्लोकमें दिया है ।)

'स्थितधी: किं प्रभाषेत'— वह स्थिर बुद्धिवाला
मनुष्य कैसे बोलता है? (इसका उत्तर भगवान्ने
छप्पनवे-सतावनवें श्लोकमें दिया है ।)

क्या लक्षण होते हैं? (इसका उत्तर भगवानने आगेके

'किमासीत' —वह कैसे बैठता है अर्थात् संसारसे किस तरह उपराम होता है ? (इसका उत्तर भगवान्ते अदुठावनवें श्लोकसे तिरसठवें श्लोकतक दिया है।)

'व्रजेत किम्'—वह कैसे चलता है अर्थात् व्यवहार कैसे करता है? (इसका उत्तर भगवान्ने चौसठवेंसे इकहत्तरवें श्लोकतक दिया है।)



सम्बन्ध—अब भगवान् आगेके श्लोकमें अर्जुनके पहले प्रश्नक उत्तर देते हैं । श्रीभगवानवाच

> प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तृष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। ५५ ।।

<sup>\*</sup>पर्ही 'समाधि' पद परमात्माका खाचक है । इसीको पहले चौवालोसवें ऋतोकमें 'समाधी न विधीयते' पदांसे कहा है ।

<sup>&#</sup>x27;कया भाषया (वाण्या) भाष्यत इति भाषा ।'

andele de la company de la श्रीभगवान् बोले— हे पृथानन्दन ! जिस कालमें साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज कहा जाता है।

व्याख्या—[गीताकी यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन (कर्मयोग, भक्तियोग आदि) के द्वारा सिद्ध होता है. उसी साधनसे उसकी पर्णताका वर्णन किया जाता है। जैसे, भक्तियोगमें साधक भगवान्के सिवाय और कुछ है ही नहीं— ऐसे अनन्ययोगसे उपासना करता है (१२।६); अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें द्वेषभावसे रहित हो जाता है (१२ ।१३) । ज्ञानयोगमें साधक स्वयंको गुणोंसे सर्वथा असम्बद्ध एवं निर्लिप्त देखता है (१४ । १९): अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण गुणोंसे सर्वथा अतीत हो जाता है (१४ । २२ — २५) ।ऐसे ही कर्मयोगमें कामनाके त्यागकी बात मुख्य कही गयी

'प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोगतान'---इन पदोंका तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयंमें है और न मनमें ही है । कामना तो आने-जानेवाली है और स्वयं निरन्तर रहनेवाला है: अतः स्वयंमें कामना कैसे हो सकती है ? मन एक करण है और उसमें भी कामना निरन्तर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है— 'मनोगतान'; अतः मनमें भी कामना कैसे हो सकती है ? परन्तु शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे तादात्य होनेके कारण मनुष्य मनमें आनेवाली कामनाओंको अपनेमें मान लेता है ।

है: अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पर्ण कामनाओंका त्याग

कर देता है— यह बात इस श्लोकमें बताते हैं ।]

'जहाति'क्रियाके साथ 'प्र' उपसर्ग देनेका तात्पर्य है कि साधक कामनाओंका सर्वधा त्याग कर देता है, किसी भी कामनाका कोई भी अंश किञ्चित्मात्र भी नहीं रहता।

अग्ने स्वरूपका कभी त्याग नहीं हीता और जिससे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उसका भी त्याग नहीं होता । त्याग उसीका होता है, जो अपना नहीं है, पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपनेमें नहीं है, पर उसको अपनेमें मान

यहाँ 'कामान' शब्दमें बहवचन होनेसे 'सर्वान' पद उसीके अन्तर्गत आ जाता है, फिर भी 'सर्वान्' पद देनेका तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे

'प्रजहाति' पदसे कहा गया है।

लिया है। इस मान्यताका त्याग करनेको ही यहाँ

और किसी भी कामनाका कोई भी अंश बाकी न रहे । 'आत्पन्येवात्पना तृष्टः'—जिस कालमें सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर देता है और अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तष्ट रहता है अर्थात अपने-आपमें सहज स्वाभाविक सन्तोष होता है।

सन्तोष दो तरहका होता है- एक सन्तोष गुण है और एक सत्तोप खरूप है। अनःकरणमें किसी प्रकारकी कोई भी इच्छा न हो-- यह सन्तोष गुण है; और खयंमें असन्तोषका अत्यन्ताभाव है— यह सन्तोप स्वरूप है। यह स्वरूपभत सन्तोष स्वतः सर्वदा रहता है । इसके लिये कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पडता । स्वरूपभृत सन्तोषमें प्रज्ञा (बृद्धि) स्वतः स्थिर रहती है ।

'स्थितप्रजस्तदोच्यते'--स्वयं जब बहशाखाओंवाली अनन्त कामनाओंको अपनेमें मानता था. उस समय भी वास्तवमें कामनाएँ अपनेमें नहीं थीं और स्वयं स्थितप्रज्ञ ही था । परन्तु उस समय अपनेमें कामनाएँ माननेके कारण युद्धि स्थिर न होनेसे वह स्थितप्रज्ञ नहीं कहा जाता था अर्थात् उसको अपनी स्थितप्रज्ञताका अनुभव नहीं होता था । अब उसने अपनेमेंसे सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर दिया अर्थात् उनकी मान्यताको हटा दिया, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है अर्थात् उसको अपनी स्थितप्रज्ञताका अनुभव हो जाता है।

साधक तो बुद्धिको स्थिर बनाता है। परन्त कामनाओंका सर्वथा त्याग होनेपर बुद्धिको स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः-स्वाभाविक स्थिर हो जाती है ।

कर्मयोगमें साधकका कर्मोंसे ज्यादा सम्बन्ध रहता है । उसके लिये योगमें आरूढ़ होनेमें भी कर्म कारण है-- 'आरुरक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणमुख्यते' (गीता ६ । ३) । इसलिये कर्मयोगीका कर्मेकि साथ सम्बन्ध साधक-अवस्थामें भी रहता है और सिद्धावस्थामें भी । सिद्धावस्थामें कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरोंके लिये आदर्श होते हैं (गीता ३ (२१) । इसी बातको भगवानने चौथे अध्यायमें कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है-'कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः' (8 186) 1

भगवानुने तिरपनवें श्लोकमें योगकी प्राप्तिमें बुद्धिकी दो बातें कही थीं-- संसारसे हटनेमें तो बद्धि निश्चल हो और परमात्मामें लगनेमें बृद्धि अचल हो अर्थात निश्चल कहंकर संसारका त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मामें स्थिति वतायी । उन्हीं दो बातोंको लेकर यहाँ 'यदा' और 'तदा' पदसे कहा गया है कि जब साधक कामनाओंसे सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूपमें ही सन्तृष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जबतक कामनाका अंश रहता है. तबतक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह सिद्ध कहलाता है । इन्हीं दो बातोंका वर्णन भगवान्ने इस अध्यायकी समाप्तितक किया है: जैसे- यहाँ 'प्रजहाति यदा कामान्सर्वान' पदोंसे संसारका त्याग बताया और फिर 'आत्यन्येवात्यना

तुष्टः' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी ।

छप्पनवें श्लोकके पहले भागमें (तीन चरणोंमें) संसारका त्याग और 'स्थितधोर्मनिः' पदसे परमात्मामें स्थिति बतायी । सत्तावनवें और अट्ठावनवें श्लोकमें पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'तस्य प्रजा प्रतिप्रिता' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । उनसठवें श्लोकके पहले भागमें संसारका त्याग बताया और 'परं दच्हा' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । साठवें श्लोकसे इकसठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'युक्त आसीत मत्परः' आदि पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । बासठवेंसे पैंसठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'बद्धिः पर्यवतिप्रते' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । छाछठवेंसे अडसठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । उनहत्तरवें श्लोकमें 'या निशा सर्वभतानाम' तथा 'यस्यां जाप्रति भतानि' पदोंसे संसारका त्याग बताया और 'तस्यां जागतिं संयमी' तथा 'सा निशा पश्यतो मुने:' पदोंसे परमात्मार्मे स्थिति बतायी । सत्तरवें और इकहत्तरवें श्लोकमें पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'स शान्तिमधिगच्छति' पटोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । बहत्तरवें श्लोकमें 'नैनां प्राप्य विमहाति' पदोंसे संसारका त्याग बताया और 'ब्रह्मनिर्वाणमुक्छति' आदि पदोंसे परमात्मामें स्थिति

बतायी । \*

सम्बन्ध- अब आगेके दो श्लोकोंमें 'स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है ?'-इस दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं।

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः स्खेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।। ५६ ।।

दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता और सुखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके पनमें स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिखद्धि कहा जाता है ।

व्याख्या-[ अर्जुनने तो 'स्थितप्रज कैसे बोलता हैं; क्योंकि क्रियाओंमें भाव ही मुख्य है । क्रियामात्र हैं — ऐसा क्रियाकी प्रधानताको लेकर प्रश्न किया भावपूर्वक ही होती है। भाव बदलनेसे क्रिया बदल था, पर भगवान् भावको प्रधानताको लेकर उत्तर देते जाती है अर्थात् बाहरसे क्रिया वैसी हो दीखनेपर भी . The contraction of the contrac वास्तवमें क्रिया वैसी नहीं रहती । उसी भावकी बात भगवान् यहाँ कह रहे हैं\*1

'दुखेप्वनुद्विग्नमनाः'-- दुःखोंकी सम्भावना और उनकी प्राप्ति होनेपर भी जिसके मनमें उद्गेग नहीं होता अर्थात् कर्तव्य-कर्म करते समय कर्म करनेमें बाधा लग जाना, निन्दा-अपमान होना, कर्मका फल प्रतिकृल होना आदि-आदि प्रतिकृलताएँ आनेपर भी उसके मनमें उद्देग नहीं होता ।

कर्मयोगीके यनमें उद्वेग, हलचल न होनेका कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है- दूसरोंके हितके लिये कर्म करना, कर्मोंको साङ्गोपाङ्ग करना, कर्मोंके फलमें कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाय-- इस विषयमें सावधान रहना । ऐसा करनेसे उसके मनमें एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नताके कारण कितनी ही प्रतिकृत्तता आनेपर भी उसके मनमें उद्रेग नहीं होता ।

'सुखेषु विगतस्पृहः'— सुखोंकी सम्भावना और उनकी प्राप्ति होनेपर भी जिसके भीतर स्पहा नहीं होती अर्थात् वर्तमानमें कर्मीका साङ्गोपाङ्ग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि-आदि अनुकुलताएँ आनेपर भी उसके मनमें ' यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे; यह परिस्थिति सदा मिलती रहे'— ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अन्तःकरणमें अनुकूलताका कुछ भी असर नहीं होता ।

'वीतरागभयक्रोधः'— संसारके पदार्थीका मनपर जो रंग चढ़ जाता है उसको 'सग' कहते हैं। पटार्थोमें राग होनेपर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थीका नाशकरता है,उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्तिमें विघ्न डालता है, तो मनमें 'भय' होता है । अगर वह व्यक्ति निर्वल होता है, तो मनमें 'क्रोध' होता है। परन्तु जिसके भीतर दूसरोंकी सुख पहुँचानेका, उनका हित करनेका, उनकी सेवा करनेका

भाव जाप्रत् हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है । रागके मिटनेसे भय और क्रोध भी नहीं रहते । अतः वह राग, भय और क्रोधसे सर्वधा रहित हो जाता है।

जबतक आंशिकरूपसे उद्वेग, स्पृहा, राग, भय

और क्रोध रहते हैं, तबतक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होनेपर वह सिद्ध हो जाता है। [वासना, कामना आदि सभी एक ग्रंगके ही स्वरूप है। केवल वासनाका तारतम्य होनेसे उसके अलग-अलग नाम होते हैं: जैसे अन्तःकरणमें जो छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम 'वासना' है। उस वासनाका ही दूसरा नाम 'आसक्ति' और प्रियता हैं। मेरेको वस्तु मिल जाय- ऐसी जो इच्छा होती है, उसका नाम 'कामना' है । कामना पूरी होनेकी जो सम्भावना है, उसका नाम 'आशा'है। कामना परी होने पर भी पदार्थोंके बढ़नेकी तथा पदार्थोंके और मिलनेकी जो इच्छा होती है.उसका नाम 'लोभ' है । लोभको मात्रा अधिक बढ़ जानेका नाम 'तृष्णा' है । तात्पर्य है कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोमें जो खिंचाव है. श्रेष्ठ

'स्थितधीर्मुनिरुच्यते'— ऐसे मननशील कर्मयोगीकी बुद्धि स्थिर, अटल हो जाती है । 'मुनि' शब्द वाणीपर लागु होता है, इसलिये भगवानने 'कि प्रभाषेत' के उत्तरमें 'मृनि' शब्द कह दिया है। परंतु वास्तवमें 'मनि' शब्द केवल वाणीपर ही अवलम्बित नहीं है। इसीलिये भगवान्ने सत्रहवें अध्यायमें 'मौन' शब्दका प्रयोग मानसिक तपमें किया है, वाणीके तपमें नहीं

और महत्त्वबृद्धि है, उसीको वासना, कामना आदि

(१७ । १६)

नामोंसे कहते हैं ।]

कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ मननशील कर्मयोगीको मुनि कहा गया है । मननशीलताका तात्पर्य

<sup>\*</sup>गीतामें अर्जुनने जहाँ-कहीं भी क्रियाकी प्रधानताको लेकर प्रश्न किया है, उसका उत्तर भगवान्ते भाव .और बोधकी प्रधानताको लेकर ही दिया है। कारण कि क्रियाओंमें भाव और बोध ही मुख्य हैं। भाव और , बोचके अनुसार ही क्रियाएँ होती हैं । जैसे, अर्जुनने चौदहवें अध्यायमें पूछा कि गुणातीत पुरुषके आवरण कैसे होते हैं ? तो भगवानने भावको मुख्यनाको लेकर उत्तर दिया कि उसके आवरण समतापूर्वक होते हैं।

है— सावधानीका मनन, जिससे कि मनमें कोई साधक-अवस्थामें उसकी ऐसी सावधानी रही है (गीता कामना-आसक्ति न आ जाय । निरन्तर अनासक्त २ । १९ ) और इसीसे वह परमात्मतत्त्वको प्राप्त रहन ही सिद्ध कर्मयोगीकी सावधानी है; क्योंकि पहले हुआ है ।



#### यः सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५७ ।।

सब जगह आसिक्तरहित हुआ जो मनुष्य उस-उस शुभ-अशुभको प्राप्त करके न तो अभिनन्दित होता है और न द्वेप करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है।

व्याख्या—[ पूर्वश्लोकमें तो भगवान्ते कर्तव्यकर्म करते हुए निर्विकार रहनेकी बात बतायी । अब इस श्लोकमें कमेंकि अनुसार प्राप्त होनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें सम, निर्विकार रहनेकी बात बताते हैं ।]

'यः सर्वप्रानिमस्त्रेहः' — जो सब जगह स्रेहरहित है अर्थात् जिसकी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, घन आदि किसीमें भी आसक्ति, लगाव नहीं रहा है।

वस्तु आदिके वने रहनेसे मैं बना रहा और उनके विगड़ जानेसे मैं बिगड़ गया, धनके आनेसे मैं बड़ा हो गया और धनके चले जानेसे मैं मारा गया—यह जो वस्तु आदिमें एकात्मताकी तरह स्नेह है, उसका नाम 'अभिस्नेह' हैं। स्थितप्रज्ञ कर्मयोगीका किसी भी वस्तु आदिमें यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता । बाहरसे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिका संयोग रहते हुए भी वह भीतरसे सर्वया निर्तित रहता है।

'तत्तत्र्याय्य शुभाशुमं नाधिनन्दति न हेष्टि'— जव उस मनुष्यके सामने प्रारव्यवशात् शुभ-अशुभ, शोभनीय-अशोभनीय, अच्छी-मन्दी, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थित आती है, तव वह अनुकूल परिस्थितिको लेकर अभिनन्दित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर हैथ नहीं करता ।

अनुकूल परिस्थितको लेकर मनमें जो प्रसन्नता आती है और वाणीसे भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहरसे भी उत्सव मनाया जाता है— यह उस परिस्थितिका अभिनन्दन करना है। ऐसे हो प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर मनमें जो दुःख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया! यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाय तो ठीक है—यह उस परिस्थितिसे द्वेप करना है। सर्वत्र स्नेहरिहत, निर्तिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलताको लेकर अभिनन्दन नहीं करता और प्रतिकूलताको लेकर द्वेप नहीं करता। तारार्थ है कि उसको अनुकूल-प्रतिकूल, अच्छे-मन्दे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है।

'तत्,तत्' कहनेका तात्पर्य है कि जिन-जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिसे विकार होनेकी संभावना रहती है और साधारण लोगोंमें विकार होते हैं, उन-उन अनुकूल-प्रतिकूल वस्तु आदिके कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होनेपर उसको अभिनन्दन और हेप नहीं होता।

'तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'—उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एकरस और एकरूप है। साधनावस्थामें उसकी जो व्यवसायात्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मामें अचल-अटल हो गयी है। उसकी बुद्धिमें यह विवेक पूर्णरूपसे जाप्रत् हो गया है कि संसारमें अच्छे-मन्देके साथ वास्तवमें मेग कोई भी सम्बन्ध नहीं है। कारण कि ये अच्छे-मन्दे अवसर तो बदलनेवाले हैं, पर मेग स्वरूप न बदलनेवाला है; अतः बदलनेवालेके साथ न बदलनेवालेका सम्बन्ध कैसे हो सकता है?

वासवमें देखा जाय तो फरक न तो स्वरूपमें पड़ता है और न शर्यर-इन्द्रियाँ-मन-वृद्धिमें । कारण कि अपना जो स्वरूप है, उसमें कभी किश्चिनात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता; और प्रकृति तथा प्रकृतिके कार्य शरीरादि स्वाभाविक ही. बदलते रहते हैं। तो फरक कहाँ पड़ता है ? शरीरसे तादात्म्य होनेके कारण बुद्धिमें फरक पड़ता है । जब यह तादात्म्य मिट जाता है, तब बुद्धिमें जो फरक पड़ता था, वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है।

दूसरा भाव यह है कि किसीकी बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी वृद्धिसे परमात्माके विषयमें कितना ही विचार क्यों न करता हो. पर वह परमात्माको अपनी बुद्धिके अन्तर्गत नहीं ला सकता । होनेको बात कहते हैं । कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम-अनन्त

हैं। परन्तु उस असीम परमात्मामें जुब बुद्धि लीन हो जाती है, तब उस सीमित बुद्धिमें परमात्माके सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती—यही बुद्धिका परमात्मामें प्रतिष्ठित होना है।

कर्मयोगी क्रियाशील होता है। अतः भगवान्ते छप्पनवें श्लोकमें क्रियाकी सिद्धि-असिद्धिमें अस्पहा और उद्वेग-रहित होनेकी बात कही, तथा इस श्लोकमें प्राख्यके अनुसार अपने-आप अनुकूल-प्रतिकल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अभिनन्दन और द्वेपसे रहित

सम्बन्ध—अब भगवान् आगेके श्लोकसे 'स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है ?' इस तीसरे प्रथका उत्तर आरम्भ करते हैं ।'

#### यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५८ ।।

जिस तरह कछुआ अपने अङ्गोंको सब ओरसे समेट लेता है, ऐसे ही जिस कालमें यह कर्मयोगी इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे समेट लेता (हटा लेता) है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है ।

व्याख्या—'यदा संहरते''' प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'—यहाँ कछुएका दृष्टान्त देनेका तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके छः अङ्ग दीखते हैं—चार पैर, एक पैछ और एक मस्तक । परन्तु जब वह अपने अङ्गोंको छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही दिखायी देती है । ऐसे ही स्थितप्रज्ञ पाँच इन्द्रियाँ और एक मन- इन छहोंको अपने-अपने विषयसे हटा लेता है । अगर उसका इन्द्रियों आदिके साथ किञ्चिन्मात्र भी मानसिक सम्बन्ध बना रहता है, तो वह स्थितप्रज्ञ नहीं होता ।

यहाँ संहरते फ्रिया देनेका मतलब यह हुआ कि वह स्थितप्रज्ञ विपयोंसे इन्द्रियोंका उपसंहार कर लेता है अर्थात् वह मनसे भी विषयोंका चिन्तन नहीं करता ।

इस श्लोकमें 'यदा' पद तो दिया है. पर 'तदा' 'पद नहीं दिया है । यद्यपि 'यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः'के अनुसार जहाँ 'यदा' आता है, वहाँ तदा' का अध्याहार लिया जाता है अर्थात् 'यदा' पदके अन्तर्गत ही

'तदा' पद आ जाता है, तथापि यहाँ 'तदा'पदका प्रयोग न करनेका एक गहरा तात्पर्य है कि इन्द्रियोंके अपने-अपने विषयोंसे सर्वथा हट जानेसे स्वतःसिद्ध तत्वका जो अनुभव होता है, वह कालके अधीन, काल की सीमामें नहीं है । कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्यागका फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होनेवाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक 'तदा'पद देनेकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहाँ होती है, जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तुके अधीन होती है । जैसे आकाशमें सूर्य रहनेपर भी आँखें बंद कर लेनेसे सूर्य नहीं दीखता और आँखें खोलते ही सूर्य दीख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आँखोंमें कार्य-कारणका सम्बन्ध नहीं है अर्थात् ऑखें खुलनेसे सूर्य पैदा नहीं हुआ है । सूर्य तो पहलेसे ज्यों-का-त्यों ही है। आँखें बंद करनेसे पहले भी सूर्य वैसा ही है और आँखें बंद करनेपर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आँखें बंद करनेसे हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था । ऐसे ही यहाँ इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेसे

स्वतःसिद्धं परमात्मतत्त्वका जो अनुभव हुआ है, वह ही है। परन्तु भोगोंके साथ सम्बन्धरूप परदा रहनेसे अनुभव मनसहित इन्द्रियोंका विषय नहीं है । तात्पर्य उसका अनुभव नहीं होता, और यह परदा हटते ही है कि वह स्वतःसिद्ध तत्त्व भोगों-(विषयों-)के साथ उसका अनुभव हो जाता है। सम्बंन्ध रखते हुए और भोगोंको भोगते हुए भी वैसा

सम्बन्ध—केवल इन्द्रियोंका विषयोंसे हट जाना ही स्थि तप्रज्ञका लक्षण नहीं है—इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

# विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते ।। ५९ ।।

निराहारी (इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेवाले) मनुष्यके भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता । परन्तु इस स्थितप्रज्ञ मनुष्यका तो रस भी परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेसे निवत्त हो जाता है।

रसवर्जम्'---मनुष्य निराहार दो तरहसे होता है—(१) अपनी इच्छासे भोजनका त्याग कर देना अथवा बीमारी आनेसे भोजनका त्याग हो जाना और (२) सम्पूर्ण विषयोंका त्याग करके एकान्तमें बैठना अर्थात् इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा लेना ।

यहाँ इन्द्रियोंको विपयोंसे हरानेवाले साधकके लिये ही 'निराहारस्य' पद आया है।

रोगीके मनमें यह रहता है कि क्या करूँ. शरीरमें पदार्थींका सेवन करनेकी सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है; परन्त जब मैं ठीक हो जाऊँगा. शरीरमें शक्ति आ जायगी, तब मैं पदार्थींका सेवन करूँगा । इस तरह उसके भोतर रसबृद्धि रहती है। ऐसे ही हैं, पर साधकके भीतर विषयोंमें जो रसबुद्धि, सुखबुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती।

जो तीव वैग्राग्यवान् हैं, उन साधकोंकी रसबुद्धि हो जाती है। साधनावस्थामें ही निवृत्त हो जाती है । परन्तु जो तीव

व्याख्या—'विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन: वैराग्यके बिना ही विचारपूर्वक साधनमें लगे हुए हैं; उन्हीं साधकोंके लिये यह कहा गया है कि विषयोंका त्याग कर देनेपर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती ।

> 'रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते'—इस स्थितप्रज्ञकी रसबुद्धि परमात्माका अनुभव हो जानेपर निवृत्त हो जाती है। रसबुद्धि निवृत्त होनेसे वह स्थितप्रज्ञ हो ही जाता है-यह नियम नहीं है। परन्त स्थितप्रज्ञ होनेसे रसबुद्धि नहीं रहती- यह नियम है।

> > 'रमोऽप्याय' पदसे यह तात्पर्य निकलता है कि

रसबुद्धि साधकको अहंतामें अर्थात 'मैं'-पनमें रहती है। यही रसबुद्धि स्थूलरूपसे रागका रूप धारण कर लेती है। अतः साधकको चाहिये कि वह अपनी अहंतासे ही रसको निकाल दे कि 'मैं तो निष्काम इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेपर विषय तो निवत हो जाते हैं: राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं हैं'। इस प्रकार निष्कामभाव आ जानेसे अथवा निष्काम होनेका उद्देश्य होनेसे रसवृद्धि नहीं रहती, और जिनका खाभाविक हो विषयोंमें राग नहीं है और परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेसे रसकी सर्वथा निवृति

मम्बन्ध-रसक्ये निवृति न हो तो क्या आपति है? इसे आपेके स्लोकमें बताते हैं।

यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसमं यनः । ६० ।। हे कुत्तीनन्दन ! (रसबुद्धि रहनेसे) यत्न करते हुए विद्वान् मनुष्यकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ उसके मनको चलपूर्वक हर लेती हैं !

व्याख्या— यततो हापि """ प्रसापं मनः "-जो खयं यल करता है, साधन करता है, हरेक कामको विवेकपूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करता है, दूसर्पेका हित हो, दूसर्पेको सुख पहुँचे, दूसर्पेका करवाण हो— ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो खयं कर्तव्य-अकर्तव्य, सार-असारको जानता है और कौन-कौनसे कर्म करनेसे उनका क्या-क्या परिणाम होता है— इसको भी जाननेवाला है, ऐसे विद्वान् पुरुपके लिये यहाँ 'यततो हापि पुरुषस्य विपश्चितः' पद आये हैं। प्रयत्न करनेवाले ऐसे विद्वान् पुरुपकी भी प्रमधनशील इन्द्रियाँ उसके मनको बलपूर्वक हर लेती हैं, विपयोंकी तरफ खाँच लेती हैं अर्थात् वह विपयोंकी तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि

जबतक बुद्धि सर्वथा परमात्मतत्वमें प्रतिष्ठित (स्थित)
नहीं होती, बुद्धिमें संसारकी यक्तिवित् सता रहती है,
विपयेद्रिय-सम्बन्धसे सुख होता है, भोगे हुए भोगोंके
संस्कार रहते हैं, तबतक साधनपरायण बुद्धिमान् विवेकी
पुरुपकी भी इन्द्रियाँ सर्वथा वशमें नहीं होतीं । इन्द्रियोक्ते
विषय सामने आनेपर भोगे हुए भोगोंके संस्कारिक
कारण इन्द्रियाँ मन-बुद्धिको जबर्दस्ती विषयोंकी तरफ
खींच ले जाती हैं । ऐसे अनेक म्हर्पयोक्ते वदाहरण
भी आते हैं, जो विषयोंके सामने आनेपर विचलित
हो गये । अतः साधकको अपनी इन्द्रियोंपर कभी
भी भेरी इन्द्रियाँ वशामें हैं, ऐसा विश्वास नहीं करना
चाहिये ने और कभी भी यह अभिग्रान नहीं करना
चाहिये कि 'मैं जितेन्द्रिय हो गया हूँ ।'

×

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें यह बताया कि रसवृद्धि रहनेसे यज करते हुए विद्यान् मनुष्यकी भी इन्द्रियाँ उसके मनको हर लेती हैं, जिससे उसको बुद्धि परमात्मामें प्रतिष्ठित नहीं होती । अतः रसबुद्धिको दूर कैसे किया जाय— इसका उपाय आगोक श्लोकमें बताते हैं ।

> तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वर्शे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६१ ।।

कर्मयोगी साधक उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके मेरे परायण होकर बैठे; क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है ।

व्याख्या—'तानि सर्वाणि संयप्य युक्त आसीत हैं, उन सबको वशमें करके अर्थात् सजगतापूर्वक मत्यरः'—जो बलपूर्वक मनका हरण करनेवाली इन्द्रियाँ उनको कमी भी विषयोमें विचलित न होने देकर खय मेरे

<sup>ै</sup>यहाँ भगवान्ते इन्द्रियोंको 'प्रमाथीन' कहा है और छठे अध्यायके चौतीहर्षे श्लोकमें अर्जुने मनको 'प्रमाथि' कहा है। अतः इन्द्रियों और मन दोनों ही प्रमायनशील हैं। ऐसे ही यहाँ बताया कि इन्द्रियों मनको हर लेती हैं और आगे इसी अध्यादके सङ्सदावें श्लोकमें बताया है कि हमा है अर्थात् यहाँ तो इन्द्रियोंको प्रयत्नता बतायों और वहाँ मनकी प्रयत्नता हैं चाहिये, तभी वह संपंधी यन सकता है

चाहिये, तभी वह संयमी बन सकता † मात्रा स्वस्ता दुहित्रा

यलवानिद्रियमामी 'मनुष्यको चाहिये कि पू विद्यानको भी अपने वगा

परायण हो जाय । तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इन्द्रियोंको वशमें करता है, तब उसमें अपने बलका . अभिमान रहता है कि मैंने इन्द्रियोंको अपने चशमें किया है। यह अभिमान साधकको उन्नत नहीं होने देता और उसे भंगवानुसे विमुख करा देता है । अतः साधक इन्द्रियोंका संयमन करनेमें कभी अपने बलका अभिमान न को उसमें अपने तद्योगको कारण न माने, प्रत्यत केवल भगवत्कपाको ही कारण माने कि मेरेको इन्द्रियोके संयमनमें जो सफलता मिली है, वह केवल भगवान्की कृपासे ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवानुके परायण होनेसे उसका साधन सिद्ध हो जाता है।

यहाँ 'मत्पर:' कहनेका मतलब है कि मानवशरीरका मिलना, साधनमें रुचि होना , साधनमें लगना, साधनका सिद्ध होना- ये सभी भगवानुकी कृपापर ही निर्भर हैं। परन्तु अभिमानके कारण मनुष्यका इस तरफ ध्यान कम जाता है । कर्मयोगीमें तो कर्म करनेकी ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है । अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधकके लिये भी अपने परायण होनेको बात कह रहे हैं।

भगवानके परायण होनेका तात्पर्य है- केवल भगवान्में ही महत्त्ववृद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान्का हैं; संसार मेरा नहीं है और मैं संसारका नहीं हैं। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे

साथ रहते हैं: संसार मेरे साथ रहता ही नहीं । इस प्रकार साधकका 'मैंपन' केवल भगवानमें ही लगा रहे ।

कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ भगवानको कर्मयोगके अनुसार उपाय बताना चाहिये था । परन्त गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा मालम देता है कि माधनकी मफलतामें केवल भगवत्मावणता ही काण है । अतः गीतामें भगवत्परायणताको बहुत महिमा गायी गयी है: जैसे-- जितने भी योगी हैं. उन सब योगियोंमें श्रद्धा-प्रेमपूर्वक मेरे परायण होकर मेरा धजन करनेवाला श्रेष्ठ है (६ ।४७) आदि-आदि ।

'वर्श हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिप्रिता'— पहले उनसउवें श्लोकमें भगवानने यह कहा कि इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी स्थितप्रजाता नहीं होती. और इस श्लोकमें कहते हैं कि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं. वह स्थितप्रज्ञ है। इसका तारपर्य यह है कि वहाँ (२ । ५९ में) इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी भीतरमें रसबद्धि पड़ी है: अतः इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं। परन्त यहाँ स्थितप्रज्ञ पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमें हैं और उसकी रसबुद्धि निवत्त हो गयी है। इसलिये यह नियम नहीं है कि इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर वह स्थितप्रज हो ही जायगा: क्योंकि उसमें रसबद्धि रह सकती है। परन्त यह नियम है स्थितप्रज्ञ होनेसे इन्द्रियाँ वशमें हो ही जायेंगी।

सम्बन्ध-भगवानुके परायण होनेसे तो इन्द्रियाँ वशमें होकर रसयुद्धि निवृत हो ही जायगी, पर भगवानुके परायण न होनेसे क्या होता है-इसपर आगेके दो श्लोक कहते हैं।

> सङ्करतेषूपजायते । विषयान्पंस: सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।। ६२ ।। क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्र्रणश्यति ।। ६३ ।।

विषयोंका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उन विषयोंमें आसिक पैदा हो जाती है। आसिक्तमें कामना पैटा होती है। कामनासे क्रोध पैदा होता है। क्रोध होनेपर सम्पोह (मृद्गाव) हो जाता है । सम्मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है । स्मृति भ्रष्ट होनेयर बुद्धिका नाश हो जाता है । बुद्धिका नाश होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है ।

व्याख्या —'ध्यायतो विषयान्युंसः सङ्गस्तेषूपजायते'-भगवान्के परायण न होनेसे, भगवान्का चिन्तन न होनेसे विषयोंका ही चिन्तन होता है। कारण कि जीवके एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्माका आश्रय छोड देता है. तब वह संसारका आश्रय लेकर संसारका ही चिन्तन करता है: क्योंकि संसारके सिवाय चिन्तनका कोई दसरा विषय रहता ही नहीं । इस तरह चिन्तन करते-करते मनुष्यकी उन विषयोंमें आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है । आसक्ति पैदा होनेसे मनुष्य उन विषयोंका सेवन करता है । विषयोंका सेवन चाहे मानसिक हो चाहै शारीरिक हो, उससे जो सख होता है, उससे विषयोंमें प्रियता पैदा होती है । प्रियतासे उस विषयका बार-बार चिन्तन होने लगता है । अब उस विषयका सेवन करे. चाहे न करे. पर विधयोंमें राग पैदा हो ही जाता है-यह नियम है।

'सङ्कात्संजायते कामः'-- विषयोमें राग् पैदा होनेपर उन विषयोंको (भोगोंको) प्राप्त कंतनेकी कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग, वस्त्एँ मेरेको मिलें ।

'कामा कोघोऽभिजायते'—कामनाके अनुकूल पदार्थिक मिलते रहनेसे 'लोभ' पैदा हो जाता है, और. कामनापूर्तिकी सम्मावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है, तो उसपर 'क्रोध' आ जाता है।

कामना एक ऐसी चीज है, जिसमें बाघा पडनेपर क्रोध पैदा हो ही जाता है । वर्ण,आश्रम,गुण, योग्यता आदिको लेकर अपनेमें जो अच्छाईका अभिमान रहता है. उस अभिमानमें भी अपने आदर, सम्मान आदिकी कामना रहती है; उस कामनामें किसी व्यक्तिके द्वारा बाधा पड़नेपर भी क्रोध पैदा हो जाता है।

'कामना' रजोगुणी वृत्ति है, 'सम्मोह' तमोगुणी वृत्ति है और 'क्रोध' रजोगुण तथा तमोगुणके बीच-की वृत्ति है।

कहीं भी किसी भी बातको लेकर क्रोध आता

है । जैसे. नीति-न्यायसे विरुद्ध काम करनेवालेको देखकर क्रोध आता है, तो नीति-न्यायमें राग है। अपमान-तिरस्कार करनेवालेपर क्रोध आता है, तो मान-सत्कारमें राग है। निन्दा करनेवाले पर कोध आता है. तो प्रशंसामें राग है । टोवारोपण करनेवालेक क्रोध आता है, तो निर्दोषताके अभिमानमें राग है: आदि-आदि ।

'क्रोधाद्भवति सम्मोहः'— क्रोधसे सम्मोह होता

है, तो उसके मुलमें कहीं-न-कहीं राग अवश्य होत

तो काम, क्रोध, लोभ और ममता— इन चारोंसे ही सम्मोह होता है: जैसे---(१) कामसे जो सम्मोह होता है, उसमें विवेकशक्ति ढक जानेसे मनुष्य कामके वशीभत होकर न करनेलायक कार्य भी कर बैठता है।

है अर्थात् मूढ़ता छा जाती है। वास्तवमें देखा जाय

(२) क्रोधसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्यजनोंको भी उल्टी-सोधी बार्ते कह बैठता है और न करनेलायक बर्ताव भी करें बैठता है।

(३) लोभसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्यकी सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म आदिका विचार नहीं रहता, और वह कपट करके लोगोंको छग लेता है।

(४) ममतासे जो सम्मोह होता है. उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है । अगर काम, क्रोध,लोभ और ममता-- इन चारोंसे हो सम्मोह होता है, तो फिर भगवान्ने यहाँ केवल क्रोधका ही नाम क्यों लिया ? इसमें गहराईसे देखां जाय तो काम , लोग और ममता -- इनमें तो अपने सखमोग और स्वार्थकी वृत्ति जायत् रहती है, पर क्रोधमें दूसरोंका अनिष्ट करनेकी वृत्ति जागत् रहती है। अतः क्रोधसे जो सम्मोह होता है. वह काम लोभ और ममतासे पैदा हुए सम्मोहसे भी भयंकर होता है। इस दृष्टिसे भगवान्ने यहाँ केवल क्रोधसे

हो सम्मोह होना वताया है।

'सम्मोहात्ममृतिविश्वमः' — मृहता छा जानेसे स्मृति नष्ट हो जाती है अर्थात् शास्त्रोंसे, सद्विचारेंसे जो निश्चय किया था कि 'अपनेको ऐसा काम करना हैऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है' उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती।

'स्मृतिप्रशाद्युद्धिनाशः'—स्मृति नष्ट होनेपर बुद्धिमें प्रकट होनेवाला विवेक लुप्त हो जाता है अर्थात् मनुष्यमें नया विचार करनेकी शक्ति नहीं रहती।

'बुद्धिनाशात्रजणश्यति'— विवेक लुप्त हो जानेसे करेंटकी तरह ये सभी वृत्तियां मनुष्य अपनी स्थितिसे गिर जाता है। अतः इस मनुष्यका पतन करा देती हैं।

पतनसे बचनेके लिये सभी साधकोंको भगवान्के परायण होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

यहाँ विषयोंका ध्यान करनेमात्रसे राग, रागसे काम, कमसे क्रोध, क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिनाश, स्मृतिनाशसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे पतन— यह जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करनेमें तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियोंक पैदा होनेमें और उससे मनुष्यका पतन होनेमें देरी नहीं लगती । विजलींक करेंटकी तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्यका पतन करा देती हैं।

, **7** 

सम्बय-- अब भगवान् आगेके श्लोकमें 'स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है ?'- इस चौथे प्रश्नक उत्तर देते हैं ।
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन् ।
आत्मवश्यैविधेयातमा प्रसादमधिगच्छति ।। ६४ ।।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवित्वष्ठते ।। ६५ ।।

वशीभूत अन्तःकरणवाला कर्मयोगी साधक राग-द्वेपसे रहित अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त होनेपर साधकके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है, और ऐसे प्रसन्नवित्तवाले साधककी बुद्धि निःसन्देह बहुत जल्दी परमात्मामें स्थिर हो जाती है।

व्याख्या—'तु'—पूर्वश्रलोकमें भगवान्ते कहा कि आसिक रहते हुए विषयोंका विन्तन करने मात्रसे पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसिक न रहनेपर विषयोंका सेवन करनेसे उत्थान हो जाता है। वहाँ तो व्युद्धिका नाश बताया और यहाँ बुद्धिका परमात्मामें स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहें गये विषयसे यहाँके विषयका अन्तर बतानेके लिये यहाँ ते पर आया है।

'विषेयाता' — साधकका अत्तःकरण अपने वशमें रहना चाहिये । अत्तःकरणको वशोभूत किये बिना कर्मयोगको सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत कर्म करते हुए विषयोंमें राग होनेकी और पतन होनेकी सामावना रहती है। बास्तवमें देखा जाय तो अत्तःकरणको , जल्दा परमारमाम १९४६ हा जाता है । अपने वशमें रखना हरेक साधकके लिये आवश्यक है । कर्मयोगीके लिये तो इसकी विशेष आवश्यकता है ।

'आत्मवश्यैः रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः'—जैसे
'विषयेपात्मा' पद अन्तःकरणको वशमें करनेके अर्थमें
आया है, ऐसे ही 'आत्मवश्यैः' पद इन्द्रियोंको वशमें
करनेके अर्थमें आया है । तात्मर्थ है कि व्यवहार
करते समय इन्द्रियों अपने वशीभृत होनी चाहिये, और
इन्द्रियों वशीभृत होनेके लिये इन्द्रियोंका राग-द्वेष रहित
होना जरूरी है । अतः इन्द्रियोंसे किसी विषयका महण
रागपूर्वक न हो और किसी विषयका स्याग द्वेष-पूर्वक
न हो । कारण कि विषयोंक महण और त्यानका
इतना महत्व नहीं है , जितना महत्व इन्द्रियोंमें राग
और द्वेष न होने देनेका है । इसीलिये तीसरे अध्यायके

हो जाती है।

वर्गतीसर्वे श्लोकमें भगवान्ते साथकके लिये सावधानी जितने भी दुःख हैं, वे सब-के-सव प्रकृति और चौतीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने साधकके लिये सावधानी बतायी है कि 'प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो; क्योंकि ये दोनों ही साधकके शतु है।' पाँचवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा है कि 'जो साधक राग-द्वेपादि द्वन्द्वोंसे रहित हो जाता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।'

**'विषयान् चरन्'—**जिसका अन्तःकरण अपने वशमें है और जिसकी इन्द्रियाँ राग-द्वेष से रहित तथा अपने वशमें की हुई हैं, ऐसा साधक इन्द्रियोंसे विषयोंका सेवन अर्थात् सब प्रकारका व्यवहार तो करता है, पर विषयोंका भोग नहीं करता । भोगबुद्धिसे किया हुआ विषय-सेवन ही पतनका कारण होता है। इस भोगबुद्धिका निपेध करनेके लिये ही यहाँ 'विधेयात्मा', 'आत्मवश्यैः' आदि पद आये हैं।

'प्रसादमधिगच्छति'—राग-द्वेपरहित होकर विषयों का सेवन करनेसे साधक अन्तःकरणकी प्रसन्नता-(स्वच्छता-) को प्राप्त होता है । यह प्रसन्नता मानसिक तप है (गीता १७ । १६), जो शारीरिक और वाचिक तपसे ऊँचा है। अतः माधकको न तो रागपूर्वक विषयोंका सेवन करना चाहिये और न द्वेपपूर्वक विषयोंका त्याग करना चाहिये; क्योंकि राग और द्वेष—इन दोनोंसे ही संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंसे विषयोंका सेवन करनेसे

जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर सङ्ग न किया सन्देह नहीं रहता। जाय, भोग न किया जाय, तो वह प्रसन्नता परमात्माकी प्राप्ति करा देती है ।

सम्पूर्ण दुःख मिट जाते हैं।

सुखकी लिप्सा होती है खिन्नतासे । परन्तु जब प्रसन्नता होती है, तब खिन्नता मिट जाती है । खिन्नता मिटनेपर सुखकी लिप्सा नहीं रहती । सुखकी लिप्सा न रहनेसे शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध नहीं रहता और सम्बन्ध न रहनेसे सम्पूर्ण दुःखाँका अभाव हो जाता है-'सर्वेदुःखानां हानि! । तात्पर्य है कि प्रसन्नतासे दो बातें होती हैं-- संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद और परमात्मामें बुद्धिकी स्थिरता । यही बात भगवानुने पहले तिरपनवें श्लोकमें 'निश्चला' और 'अचला' पदोंसे कही है कि उसकी बुद्धि संसारमें निश्चल और परमात्मामें अचल

प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारके सम्बन्धसे ही होते हैं,

और शरीर-संसारसे सम्बन्ध होता है सुखकी लिप्सासे !

यहाँ 'सर्वदु:खानां हानि:' का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुःखदायी परिस्थिति आयेगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कमेंकि अनुसार उसके सामने दु:खदायी घटना, परिस्थिति आ सकती है: परन उसके अन्तःकरणमें दःख, सन्ताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती।

'प्रसन्नचेतसो ह्याश युद्धिः पर्यवतिष्ठते'— प्रसन्न (खच्छ) चित्तवालेको बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मामें स्थिर हो जाती है अर्थात् साधक स्वयं परमात्मामें स्थिर हो जाता है, उसकी बृद्धिमें किश्चिन्मात्र भी

### मार्मिक बात

भगवद्विपयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकलता 'प्रसादे सर्बदु:खानां हानिरस्योपजायते'—चितकी हो— इन दोनोमेंसे कोई एक भी अगर अधिक प्रसन्नता (स्वच्छता) प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण दुःखोंका बढ़ जातो है, तो वह शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति नाश हो जाता है अर्थात् कोई भी दुःख नहीं रहता । करा देती है । जैसे, भगवान्के पास जाती हुई कारण कि राग होनेसे ही चित्तमें खिन्नता होती है। गोपियोंको माता-पिता, भाई, पति आदिने रोक दिया, खिनता होते हो कामना पैदा हो जाती है और कामनासे मकानमें बंद कर दिया. तो उन गोपियोंमें भगवानसे ही सब दुःख पैदा होते हैं। परन्तु जब राग मिट मिलनेको जो व्याकुलता हुई, उससे उनके पाप नष्ट जाता है, तय चित्तमें प्रसन्नता होती है । उस प्रसन्नतासे हो गये और भगवान्का चित्तन करनेसे जो प्रसन्नता , हुई , उससे उनके पुण्य नष्ट हो गये । इस प्रकार

पाप-पुण्यसे रहित होकर वे शरीरको वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवानुसे जा मिलीं\* । परना सांसारिक विषयोंको लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है. उन दोनोंमें ही भोगोंके संस्कार दुढ होते हैं अर्थात संसारका बन्धन दढ होता है । इसके उदाहरण संसारमात्रके सामान्य प्राणी हैं. जो प्रसन्नता और खिन्नताको लेकर संसारमें फैंसे हुए हैं।

द्रवित हो जाता है । जैसे द्रवित मोममें रंग डालनेसे मोममें वह रंग स्थायी हो जाता है. ऐसे ही अन्त:करण द्रवित होनेपर उसमें भगवतमञ्जूषी अथवा सांसारिक-जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होनेपर वे भाव उत्थान अथवा पतन करनेवाले हो जाते हैं । अतः साधकके लिये उचित है कि संसारकी प्रिय-से-प्रिय वस्त मिलनेपर भी प्रसन्न न हो और प्रसन्नता और व्याकलता-(खिनता-) में अन्तःकरण अप्रिय-से-अप्रिय वस्तु मिलनेपर भी रुद्धिन न हो ।

सम्बन्ध-- पीछेके दो श्लोकोंमें जो बात कही है, उसीको आगेके दो श्लोकोमें व्यतिरेक रीतिसे पृष्ट करते हैं।

नास्ति बुद्धिरयक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम् ।। ६६ ।।

जिसके मन-इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्यकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती । व्यवसायात्मिका बद्धि न होनेसे उसमें कर्तव्य-परायणताकी भावना नहीं होती । ऐसी भावना न होनेसे उसको शान्ति नहीं मिलती । फिर शान्तिरहित मनुष्यको सख कैसे मिल सकता है ?

व्याख्या—[यहाँ कर्मयोगका विषय है। कर्मयोगमें मन और इन्द्रियोंका संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्वक संयम किये बिना कामना नष्ट नहीं होती । कामनाके नष्ट हुए बिना बुद्धिकी स्थिरता नहीं होती । अतः कर्मयोगी साधकको पहले मन और इन्दियोंका संयम करना चाहिये । परन्तु जिसका मन और इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं. उसकी बात इस श्लोकमें कहते हैं 1]

'नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य'— जिसका मन और इन्द्रियाँ संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त (असंयमी) पुरुषकी 'मेरेको केवल परमात्मप्राप्ति' ही करनी है'— ऐसी एक निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती है। कारण कि मन और इन्द्रियाँ संयमित न होनेसे वह उत्पत्ति-विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रहमें ही लगा रहता है । वह

कभी मान चाहता है. --कभी सख-आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है-इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरहकी कामनाएँ होती रहती हैं । इसलिये उसकी बृद्धि एक निश्चयवाली नहीं होती ।

चायक्तस्य भावना'--जिसकी वृद्धि व्यवसायात्पका नहीं होती. उसकी 'मेरेको तो केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है और फलकी इच्छा. कामना, आसिक्त आदिका त्याग करना है'— ऐसी भावना नहीं होती । ऐसी भावना न होनेमें कारण है- अपना ध्येय स्थिर न होना ।

'न चाभावयतः शान्तिः'— जो अपने कर्तव्यके परायण नहीं रहता, उसको शान्ति नहीं मिल सकती ।

अन्तर्गृहगताः स्त्राशिद् गोप्योऽलव्यविनिर्गमाः । कृष्यं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ।। दु.सह्येष्ठविरहतीत्रतापधुनाश्चाः । ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः ।। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः । जहाँगमयं देहं सद्यः प्रशीणवस्त्रनाः ।। (श्रीमद्राः १० । २९ । ९-११)

<sup>ें</sup> अहंता ('मै-'मन) का परिवर्तन हुए विना इन्द्रियाँ वरामें महीं होती और इन्द्रियोको वरामें किये विना एक निधयवाली बुद्धि नहीं होती । यदि अहंताका परिवर्तन हो जाय कि 'मैं साधक हैं और साधन करना ही मेरा काम है' तो मन-इन्द्रियाँ अपने-आप वशमें हो जाती है. उनको वशमें करना नहीं पड़ता ।

जैसे साधु, शिक्षक,ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने-अपने कर्तव्यमें तत्पर नहीं रहते, तो उनकी शान्ति नहीं मिलती । कारण कि अपने कर्तव्यके पालनमें दृढ़ता न रहनेसे ही अशान्ति पैदा होती है ।

'अशान्तस्य कुतः सुखम्'— जो अशान्त है,

वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदयमें हरदम हलचल होती रहती है । बाहरसे उसके कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जायें तो भी उसके हृदयकी हलचल नहीं मिट सकती अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता।

सम्बन्ध-अयुक्त पुरुपकी युद्धि एक निश्चयवाली क्यों नहीं होती-इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्पनोऽनुविधीयते ।

हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्भसि ।। ६७ ।।

अपने-अपने विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे एक ही इन्द्रिय जिस मनको अपना

अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जलमें नौकाको वायुकी तरह बुद्धिको हर लेता है । व्याख्या—[मनुष्यको यह जन्म केवल परमात्मप्राप्ति- मन उस विषयका सुखभोग करने लग जाता है अर्थात् के लिये ही मिला है । अतः मुझे तो केवल परमात्मप्राप्ति मनमें सुखबुद्धि, भोगबुद्धि पैदा हो जाती है; मनमें ही करनी है, चाहे जो हो जाय— ऐसा अपना ध्येय उस विषयका रंग चढ़ जाता है, उसका महत्त्व बैठ दृढ़ होना चाहिये। ध्येय दृढ़ होनेसे साधककी जाता है। जैसे, भोजन करते समय किसी पदार्थका अहतामेंसे भोगोंका महत्त्व हट जाता है । महत्त्व हट स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती जानेसे व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है । परन्तु है । आसक्त होनेपर रसनेन्द्रिय मनको भी खींच लेती जबतक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तबतक है, तो मन उस स्वादमें प्रसन्न हो जाता है, राजी हो उसकी क्या दशा होती है- इसका वर्णन यहाँ कर जाता है।

रहे हैं।]

'तदस्य हरति प्रज्ञाम्'— जब मनमें विषयका

'इन्द्रियाणां हि चरतां यन्धनोऽनुविधीयते'\*—जब महत्त्व वैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधककी साघक कार्यक्षेत्रमें सब तरहका व्यवहार करता है, बुद्धिको हर लेता है अर्थात् साधकमें कर्तव्य-परायणता तब इन्द्रियोंके सामने अपने-अपने विषय आ ही जाते न रहकर भोगवुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोगवुद्धि हैं । उनमेंसे जिस इन्द्रियका अपने विषयमें राग हो होनेसे साधकमें 'मुझे परमात्माकी ही प्राप्ति करनी जाता है, वह इन्द्रिय मनको अपना अनुगामी बना है'— यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती । इस लेती है, मनको अपने साथ कर लेती है। अतः तरहका विवेचन करनेमें तो देरी लगती है. पर बद्धि

<sup>ं</sup> इस श्लोकके पूर्वार्धमें कर्मकर्तृ-प्रयोग करनेके पहले कर्तृवाच्य था अर्थात् 'चरताम् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियम् यत् मनः अनुविद्याति' ऐसा वाक्य था । इस वाक्यमें इन्द्रिय कर्ता थी और मन कर्म था । परन्तु जब वाक्यको सरल बनानेके लिये 'कर्मकर्तु' का प्रयोग किया जाता है अर्थात् कर्मको कर्ता बनाया जाता है, तब यहाँ उस कर्तांको कर्मबद्धाव किया जाता है । इससे कर्मको लेकर जो कार्य होते हैं, वे सभी कार्य कर्तांको लेकर हो जाते हैं । यहाँ मनकी मुख्यता दिखानेके लिये अर्थात् इन्द्रियोंके वित्रा मन ही सब कुछ करता है— यह दिखानेके लिये कर्मरूप मनको कर्ता बना दिया गया है । मन प्रथम पुरुष होनेसे प्रथम पुरुष 'अनुविधीयते' क्रियाका प्रयोग हुआ है । अब जो कर्तृवाच्यका कर्ता इन्द्रिय थी, उसकी आयश्यकता न होनेसे वह कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य वना—'इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनेऽनुविधीयते' जो कि उपर्युक्त श्लोकमें है । इस कर्मकर्तृका प्रयोग करनेका तात्पर्य यह हुआ कि इन्द्रियों जिन विषयों में विचाती हैं, उन विषयोंमेंसे मन जिस किसी विषयमें छिन जाता है, रस लेने लग जाता है, यह अकेला मन ही बुद्धिको हर लेता है अर्थात् मनमें विषयभोगकी प्रधानता हो जाती है ।

विचलित होनेमें देरी नहीं लगती अर्थात जहाँ इन्द्रियने मनको अपना अनुगामी बनाया कि मनमें भोगबुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है ।

'वायुर्नाविमवाष्मसि'—वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है- इसको दृष्टान्तरूपसे समझाते हैं कि जलमें चलती हुई नौकाको वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धिको हर लेता है । जैसे,कोई मनुष्य नौकाके द्वारा नदी या समुद्रको पार करते हुए अपने गत्तव्य स्थानको जा रहा है । यदि उस समय नौकाके विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौकाको गत्तव्य स्थानसे विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायांत्मिका बुद्धिरूप नौकापर आरूढ़ होकर संसार-सागरको पार करता हुआ परमात्माकी तरफ चलता है, तो एक इन्द्रिय जिस मनको अपना अनगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धिरूप नौकाको हर लेता है अर्थात् उसे संसारकी तरफ ले जाता है

इससे साधकको विषयोंमें सुख-बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थोमें महत्त्वबुद्धि हो जाती है।

वाय नौकाको दो तरहसे विचलित करती है--नौकाको पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जलमें ड्रवा देती है । परन्तु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायुकी क्रियाको अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौकाको अपने मार्गसे अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गन्तव्य स्थानतक पहुँचानेमें सहायता करती है - ऐसे ही इन्द्रियोंके अनुगामी हुआ मन बद्धिको दो तरहसे विचलित करता है--परमात्मप्राप्तिके निश्चयको दबाकर भोगबद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगोंमें लगाकर पतन करा देता है । परन्तु जिसका मन और इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसकी बुद्धिको मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्माके पास पहुँचानेमें सहायता करता है (२ । ६४-६५) ।

सम्बन्ध—अयुक्त पुरुषकी निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्वश्लोकमें बता दिया। अब जो युक्त होता है, उसकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं ।

# तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । । ६८ । ।

इसलिये हे महाबाहो ! जिस मनुष्यकी इन्द्रियों इन्द्रियोंके विषयोंसे सर्वथा निगृहीत (वशमें की हुई) हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है।

ध्याख्या—'तस्माद्यस्य''''प्रजा प्रतिष्ठिता'— साठवें श्लोकसे मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेका जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए 'तस्मात्' पदसे कहते हैं कि जिसके मन और इन्द्रियोंमें संसारका आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है।

यहाँ 'सर्वशः' पद देनेका तात्पर्य है कि संसारके साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकान्तमें विन्तन करते हुए— किसी भी अवस्थामें उसकी इन्द्रियाँ भोगोंमें, विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होतीं । व्यवहारकालमें कितने ही विषय उसके सम्पर्कमें क्यों न आ जायें, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते । उसका मन भी इन्द्रियके साथ मिलकर उसकी बुद्धिको विचलित

नहीं कर सकता । जैसे पहाड़को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धिमें इतनी दुढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्थामें डिगा नहीं सकता। कारण कि उसके मनमें विषयोंका महत्त्व नहीं रहा ।

'निगृहीतानि' का तात्पर्य है कि इन्द्रियाँ विषयोंसे पूरी तरहसे वशमें की हुई हैं अर्थात् विपयोंमें उनका लेशमात्र भी गग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे साँपके दाँत निकाल दिये जायें, तो प्रित उसमें जहर नहीं रहता । यह किसीको काट भी क्षेता है तो उसका कोई असर नहीं होता । ऐसे हो इन्द्रियोंको गग-देवसे रहित कर देना ही मानो उनके अपने

Brench and the contract of the दाँत निकाल देना है । फिर उन इन्द्रियोमें यह ताकत परमात्माकी प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संप्रह नहीं रहती कि वे साधकको पतनके मार्गमें ले जायँ। करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी

इस श्लोकका तात्पर्य यह है कि साधकको साधकमें निरन्तर बनी रहे, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो दढतासे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मेराः लक्ष्य जायगी।

सम्बन्ध— जिसकी इन्द्रियाँ सर्वथा वशमें हैं, उसमें और साधारण मनुष्योंमें क्या अन्तर है— इसे आपेके श्लोकमें बताते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

# यस्यां जात्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने:।। ६९ ।।

सम्पूर्ण मनुष्योंकी जो रात ( परमात्मासे विमुखता) है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं (भोग और संग्रहमें लगे रहते हैं), वह तत्त्वको जाननेवाले मुनिकी दृष्टिमें रात है।

व्याख्या--'या निशा सर्वधृतानाम्'--जिनकी इन्द्रियाँ और मन वशमें नहीं है, जो भोगोंमें आसक्त हैं. वे सब परमात्मतत्त्वकी तरफसे सोये हुए हैं। परमात्मा क्या है? तत्त्वज्ञान क्या है? हम दुःख क्यों पा रहे हैं? सन्ताप-जलन क्यों हो रही है? हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा ?--इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिये बिल्कुल अधेग है।

यहाँ 'भूतानाम्' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पशु-पक्षी आदि दिनभर खाने-पीनेमें ही लगे रहते हैं, जो मनुष्य रात-दिन खाने-पौनेमें, सुख-आराममें,भोगों और संग्रहमें, धन कमानेमें ही लगे हुए हैं, उन मनुष्योंकी गणना भी पशु-पक्षी आदिमें ही है। कारण कि परमात्मतत्त्वसे विमुख रहनेमें पश्-पक्षी आदिमें और मनुष्योंमें कोई अत्तर नहीं है । दोनों ही परमात्मतत्त्वकी तरफसे सोये हए हैं। हाँ, अगर कोई अन्तर है तो वह इतना ही है कि पुश-पुक्षी आदिमें विवेक-शक्ति इतनी जामन् नहीं है, इसलिये वे खाने-पीने आदिमें ही लगे रहते हैं; में बड़े सावधान रहते हैं, एक-एक पैसेका हिसाब और मनुष्योंमें भगवान्की कृपासे वह विवेक-शक्ति रखते हैं, जमीनके एक-एक इंचका ख्याल रखते हैं; तितने रूपये अधिकारमें आ जायें, वे चाहे न्यायपूर्वक जाप्रत् है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, हों अथवा अन्यायपूर्वक उसमें वे बड़े खुश होते हैं प्राणिमात्रकी सेवा कर सकता है,। परमात्माकी प्राप्ति कि इतनी पूँजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाम. कर सकता है।

तो हमें हो हो गया है- इस तरह वे सांसारिक - परन्तु उस विवेक-शक्तिका दुरुपयोग करके

मनुष्य पदार्थीका संग्रह करनेमें एवं उनका भोग करनेमें लग जाते हैं, जिससे वे संसारके लिये पशुओंसे भी अधिक दुःखदायी हो जाते हैं। कारण कि पश-पक्षी तो बेचारे जितनेसे पेट भर जाय, उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते; परन्तु मनुष्यको कहीं भी जो कछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काममें आये चाहे न आये. उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरोंके काममें आनेमें बाधा डाल देता है।

'तस्यां जागतिं संयमी' — मनुष्योंकी जो रात है अर्थात् परमात्माको तरफसे, अपने कल्याणको तरफसे जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इन्द्रियों और मनको वशमें किया है, जो भोग और संप्रहमें आसक्त नहीं है, जिसका ध्येप केवल परमात्मा है, वह संयमी मनप्य है। परमात्मतत्वको, अपने स्वरूपको, संसारको यथार्थरूपसे जानना ही उसका रातमें जागना है। ं 'यस्यां जाप्रति भूतानि'— जो भोग और संग्रह

क्षणमङ्गर भोगोंको बटोरनेमें और आदर-सत्कार, मान-बडाई आदि प्राप्त करनेमें ही लगे रहते हैं, उनमें बडे सावधान रहते हैं, यही उन लोगोंका जागना है ।

'सा निशा पश्यतो मनेः'— जिन सांसारिक पदार्थोंका भीग और संग्रह करनेमें मनुष्य अपनेको बडा बद्धिमान, चतर मानते हैं और उसोमें राजी होते हैं. संसार और परमात्मतत्त्वको जाननेवाले मननशील संयमी मनुष्यकी दृष्टिमें वह सब रातके समान है; बिल्कुल अधेरा है।

जैसे, बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़-पत्थर, काँचके लाल-पीले टुकड़ोंको लेकर आपसमें लड़ते हैं । अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहत बड़ा लाभ उठा लिया . और अगर वह नहीं मिलता तो दुःखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गयी । परन जिसके मनमें कंकड-पत्थर आदिका महत्त्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़-पत्थरोंके मिलनेसे क्या लाभ हुआ और न मिलनेसे क्या हानि हुई? इन बच्चोंको अगर कंकड़-पत्थर मिल भी जायेंगे, तो ये कबतक उनके साथ रहेंगे? इसी तरह भोग और संग्रहमें लगे हुए मनुष्य भोगोंके लिये लड़ाई-झगड़ा, झुठ-कपट , बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया । परनु संसारको और परमात्मतत्त्वको जाननेवाला मननशील

**Martine martine and a survival and** संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भीग मिल गये, आदर-सत्कार हो गया, सुख-आग्रम हो गया,खा-पी लिया, खूब शृंगार कर लिया तो क्या हो गया? इसमें मनुष्योंको क्या मिला? इनमेंसे इनके साथ क्या चलेगा? ये कबतक इन भोगोंको साथमें रखेंगे? इन भोगोंसे होनेवाली वृत्ति कितने दिनतक उहरेगी? इस तरह उसकी दृष्टिमें प्राणियोंका जागना रातके समान है।

वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्माको, अपने स्वरूपको और संसारके परिणामको तो जानता ही है. वह पदार्थोंको भी अच्छी तरहसे जानता है कि कौन-सा पदार्थ किसके हितमें लग सकता है, इससे दूसरोंको कितना लाभ होगा । वह पदार्थोंका अपनी-अपनी जगह ठीक तरहसे सदुपयोग करता है। उनको दुसरोंको सेवामें लगाता है।

जैसे नेत्रोंमें दोष होनेपर जब हम आकाशको देखते हैं . तब उसमें जाले-से दीखते हैं, और आँखें मीच लेनेपर भी मोरपंखकी तरह वे जाले दीखते हैं: परन्तु उनके दीखनेपर भी हमारी बुद्धिमें यह अटल निश्चय रहता है कि आकाशमें जाले नहीं हैं। ऐसे ही इन्द्रियों और अन्तःकरणके द्वारा संसार देखिनेपर भी मननशील संयमी मनुष्यकी बुद्धिमें यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तवमें संसार नहीं है, केवल प्रतीतिमात्र है ।



सम्बन्ध—मननशील संयमी मनुष्यको संसार रातको तरह दीखता है। इसपर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सोंसारिक पदार्थीके सम्पर्कमें आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन- निर्वाह कैसे होता है? और अगर आता है तो उसकी स्थित कैसे रहती है? इन बातोंका विवेचन करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

प्रविशन्ति यद्वत् । आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः तद्बत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।।७०।।

जैसे सम्पूर्ण नदियोंका जल चारों ओरसे जलद्वारा परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता 🕏 🤼 पर समुद्र अपनी मर्यादामें अचल प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे ही सम्पूर्ण **भोग-पदार्थ जिस** 

संयमी मनुष्यमें विकार उत्पन्न किये बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परमशानिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाला नहीं ।

व्याख्या—'आपूर्यमाणमचलप्रतिष्टं प्रविशन्ति यद्वत्'— वर्षाकालमें नदियों और नदोंका जल वहत बढ़ जाता है, कई नदियोंमें बाढ़ आ जाती है; परन्तु जब वह जल चारों ओरसे जलद्वारा परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता है, तव समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादामें ही रहता है । परन्तु जब गरमीके दिनोंमें नदियों और नदोंका जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं । तात्पर्य है कि नदी-नदोंका जल ज्यादा आनेसे अथवा कम आनेसे या न आनेसे तथा बड़वानल (जलमें पैदा होनेवाली अग्नि ) और सर्यके द्वारा जलका शोषण होनेसे समुद्रमें कोई फरक नहीं पडता,वह बढता-घटता नहीं । उसको नदी-नदेकि अपेक्षा नहीं रहती । सदा-सर्वदा ज्यों-का-त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्याटाका कभी त्याग नहीं करता । 'तद्रत्कामा\* यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्रोति'— ऐसे ही संसारके सम्पूर्ण भोग उस परमात्मतत्त्वको जाननेवाले संयमी मनुष्यको प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जानेवाले शरीर और अन्तःकरणमें सुख-दुःखरूप विकार पैदा नहीं कर सकते । अतः वह परमशान्तिको प्राप्त होता है । उसकी जो शान्ति है, वह परमात्मतत्त्वके कारणसे है. भोगपदार्थेकि कारणसे नहीं (गीता २ ।४६)

यहाँ जो समुद्र और मिदयोंके जलका दृष्टाना दिया गया है, वह स्थितप्रज्ञ संयमी मनुष्यके विषयमें पूरा नहीं घटता । कारण कि समुद्र और नदियोंके जलमें तो सजातीयता है अर्थात् जो जल समुद्रमें भग्र हुआ है, उसी जातिका जल नद-निदयोंसे आता है; और नद-निदयोंसे जो जल आता है, उसी जातिका जल समुद्रमें भग्र हुआ है। परन्तु स्थितप्रज्ञ और सांसारिक भोग-पदार्थोमें इतना फरक है कि इसको समझानेके लिये रात-दिन, आकाश-पातालका दृष्टान भी नहीं बैठ सकता! कारण कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य जिस तत्वमें स्थित है, वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनन्त है और सांसारिक भोग-पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत् हैं, सीमित हैं, अन्तवाले हैं।

दूसरा अन्तर यह है कि समुद्रमें तो निदयोंका जल पहुँचता है, पर स्थितप्रज्ञ जिस तत्त्वमें स्थित है, वहाँ ये सांसारिक भोग-पदार्थ पहुँचते ही नहीं, प्रखुत केवल उसके कहे जानेवाले शरीर-अन्तःकरणतक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्रका दृष्टान्त केवल उसके कहे जानेवाले शरीर और अन्तःकरणकी स्थितिको चतानेक लिये ही दिया गया है। उसके वास्तविक खरूपको चतानेवाला कोई दृष्टान्त नहीं है।

'न कामकामी' — जिनके मनमें भोग-पदार्थोंको कामना है, जो पदार्थोंको हो महत्त्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थोंको तरफ हो है, उनको कितने हो सांसारिक भोगपदार्थ मिल जायँ, तो भी उनकी तृष्ति नहीं हो सकती; उनकी कामना, जलन, सत्ताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शान्ति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूपको तृष्ति जड़ पदार्थोंसे हो ही नहीं सकती।

4

सम्बय— अब आगेके श्लोवमें 'स्थितप्रव कैसे चलता है?— इस प्रश्नके उत्तरका उपसंहार करते हैं ।

विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।।७१।।

<sup>ै</sup>यहाँ 'कामाः' पद कामनाओंका वाधक नहीं है, प्रत्युन जिन पदार्घोंकी कापना की जाती है, उन भोग-पदार्घोंका वाधक है ।

PERSONAL PROPERTY CONTRACTOR CONT जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके निर्मम, निरहंकार और निःस्पृह होंकर विचरता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ।

व्याख्या-- 'विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति नि:स्पहः'--- अप्राप्त वस्तुकी इच्छाका नाम 'कामना' है । स्थितप्रज्ञ महापुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर देता है। कामनाओंका त्याग कर देनेपर भी शरीरके निर्वाहमात्रके लिये देश, काल , वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिकी जो आवश्यकता दीखती है अर्थात जीवन-निर्वाहके लिये प्राप्त और अप्राप्त वस्त आदिकी जो जरूरत दीखती है, उसका नाम 'स्पृहा' है। स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहाका भी त्याग कर देता है । कारण कि जिसके लिये शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्त्वकी प्राप्ति हो गयी, वह आवश्यकता पूरी हो गयी । अन शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर-निर्वाह हो चाहे न हो --इस तरफ वह बेपरवाह रहता है । यही उसका निःस्पह होना है ।

निःस्पृह होनेका अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओंका सेवन करता ही नहीं । वह निर्वाहकी वसुओंका सेवन भी करता है, पथ्य-कुपथ्यका भी ध्यान रखता है अर्थात पहले साधनावस्थामें शरीर आदिके साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है: परन्त शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन-निर्वाहकी वस्तुएँ मिलती रहें तो अच्छा है-- ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती ।

इसी अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'प्रजहाति यदा कामान्सर्वान' पदोंसे कामना-त्याग की जो बात कही थीं, वही बात यहाँ 'विहाय कामान्य: सर्वान्' पदोंसे कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोगमें सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग किये बिना कोई स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता; क्योंकि कामनाओंके कारण हो संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। कामनाओंका सर्वधा त्याग करनेपर संसारके साथ सम्बन्ध रह ही नहीं सकता ।

'निर्ममः'— स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममताका सर्वेथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन चस्तुओंको अपनी भानता है, वे वास्तवमें अपनी नहीं है. प्रत्यत संसारसे मिली हुई है। मिली हुई वसको अपनी मानना मूल है । यह भूल मिट जानेपर स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ आदिमें ममतारहित हो जाता है ।

'निरहंकार:'--यह शरीर मैं ही हूँ-- इस तरह शरीरसे तादात्य मानना अहंकार है । स्थितप्रज्ञमें यह अहंकार नहीं रहता । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदि सभी किसी प्रकाशमें दीखते हैं, और जो 'मैं'-पन है, उसका भी किसी प्रकाशमें भान होता है। अतः प्रकाशकी दृष्टिसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अर्हता ('मैं'-पन) - ये सभी दुश्य हैं । द्रष्टा दुश्यसे अलग होता है- यह नियम है । ऐसा अनुभव हो जानेसे स्थितप्रज्ञ निरहंकार हो जाता है।

'स शान्तिमधिगच्छति'--स्थितप्रज्ञ शान्तिको प्राप्त होता है । कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे रहित होनेपर शान्ति आकर प्राप्त होती है— ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत शान्ति तो मनुष्यमात्रमें स्वतःसिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे सुख भोगनेकी कामना करनेसे, उनसे ममताका सम्बन्ध सबनेसे ही अशान्ति होती है । जब संसारकी कामना, स्पहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वत:-सिद्ध शान्तिका अनुभव हो जाता है।

इस श्लोकमें कामना, स्पृहा, ममता और अहंता— इन चारोंमें अहंता ही मुख्य है। कारण कि एक अहंताके निषेधसे सबका निषेध हो जाता है अर्घात यदि 'मैं'-पन ही नहीं रहेगा, तो फिर 'मेरा'-पन कैसे रहेगा और कामना भी कौन करेगा और किसलिये क्रेगा ?

जब 'निरहंकारः' कहनेपात्रसे कामना आदिका त्याग उसके अन्तर्गत आ जाता था. तो फिर कामना आदिके त्यागका वर्णन क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता— इन चारोंमें कामना स्थल है। कामनासे सुक्ष्म स्पृद्धा, स्पहासे सक्ष्म ममता और ममतासे सक्ष्म अहंता है। इसलिये संसारसे सम्बन्ध छोडनेमें सबसे पहले कामनाक त्याग कर दिया जाय, तो अन्य तीनका त्याग करना

स्गम हो जाता है।

कामना करनेसे कोई वस्तु नहीं मिलती । वस्तु तो जो मिलनेवाली है, वही मिलेगी । अतः कामनाका त्याग कर देना चाहिये । कामनाका त्याग करनेके वाद भी स्मृहा रहती है । स्मृहा (शरीर-निर्वाहकी आवश्यकता) पूरी हो जाय, यह भी हमारे हाथकी वात नहीं है अर्थात् स्मृहाकी पूर्तिमें भी हम स्वतन्त नहीं है । जो होना है वह तो होगा ही, फिर स्मृहा रखनेसे क्या लाभ ? अतः शरीरके लिये अत्र, जल, वस्त्र आदिकी आदिकी आग छोड़नेसे स्मृहा छूट जाती है ?

कामना और स्पृहाको छोड़नेके बाद भी प्राप्त वस्तु, शरीर आदिमें ममता रहती है। ममता रखनेसे वस्तु आदि सुरक्षित रहती हो—यह भी कोई नियम नहीं है, और ममता न रहनेसे वस्तु आदि नष्ट हो जाती हो—यह भी कोई नियम नहीं है। अतः प्राप्त वस्तुमें ममता रखनेसे कोई प्रयोजन सिन्ध नहीं होता। तात्पर्य है कि कामना और स्मृहाका त्याग करनेके बाद ममताका त्याग, और इन तीनोंका त्याग करनेके बाद अहंताका त्याग सुगम हो जाता है। परन्तु कामना, स्पृहा और ममताका त्याग करनेसे पहले ही अहंताका त्याग करनेमें कठिनता होती है। अतः साधक पहले क्रमशः कामना, स्पृहा और ममताका त्याग कर दे, तो अहंताका त्याग करना टसके लिये सुगम हो जायगा।

अहंता-ममतासे रहित होनेका उपाय कर्मयोगकी दृष्टिसे— भेरा कुछ नहीं हैं; क्योंकि मेरा किसी चस्तु, व्यक्ति, परिव्यिति, घटना, अवस्था आदिपर खतन्त अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो भेरेको कुछ नहीं चाहिये;क्योंकि अगर शरिर मेरा है तो मेरेको अग्न, जल, चल आदिकी आवश्यकता है,पर जब शरीर मेरा है हो नहीं, तो मेरेको किसीको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब भेरा कुछ नहीं और मेरेको कुछ नहीं चाहिये, ते फिर 'मैं' क्या रहा? क्योंकि 'मैं' तो किसी वसु,शर्ध, स्थिति आदिको फकडनेसे हो होता है।

मेरे कहलानेवाले शरीर आदिका मात्र संसाके

साथ सर्वथा अभिन्न सम्बन्ध है । इसलिये असे कहलानेवाले शारीर आदिसे जो कुछ करना है, वह सब केवल संसारके हितके लिये ही करना है,क्योंके मेरेको कुछ चाहिये ही नहीं । ऐसा मान होनेप 'मैं'-का एकदेशीयपना आप-से-आप मिट जाता है। और कर्मयोगी अहेता-ममतासे रहित हो जाता है। सांख्ययोगको हामिसे — प्राणाणपालको 'मैं के स्व

सांख्ययोगकी दृष्टिसे — प्राणिमात्रको भें हूँ इत प्रकार अपने स्वरूपको स्वतःसिद्ध सता-(होनापन-) का ज्ञान रहता है। इसमें भें तो प्रकृतिका अंश है और 'हूँ' सता है। यह 'हूँ' वास्तवमें भी को लेकर है। अगर भी' न रहे, तो 'हूँ' नहीं रहेगा, प्रलुव 'है' रहेगा।

पं में हैं, 'तू है', 'यह है' और 'वह है'—ये चार्णे व्यक्ति और देश-कालको लेकर हैं। अगर इन चार्णेके अर्थात् व्यक्ति और देश-कालको न पकड़ें तो केवल 'है' ही रहेगा— 'है' में ही स्थिति रहेगी। 'है' में स्थिति होनेसे सांख्ययोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है।

भक्तियोगकी दृष्टिसे—जिसको 'मैं' और 'मेंं' कहते हैं, वह सब प्रभुका हो है । कारण कि मेंंगे कहतानेवाली बस्तुपर मेंग्र किञ्चिमात्र भी अधिकार नहीं है; परन्तु प्रभुका उसपर पूरा अधिकार है । वे जिस तरह वस्तुको रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, वैसा ही होता है । अतः यह सब कुछ प्रभुका ही है । इसको प्रभुकी ही सेवामें लगाना है । मेरे पास जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि है, यह भी उन्होंकी है और मैं भी उन्होंकी हूँ । ऐसा भाव होनेपर भक्तियोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है ।

7

सम्बन्ध—कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे रहित होनेपर उसकी क्या स्थिति होती हैं—इसका वर्णन आगेके इलोकमें करते हुए इस विषयका उपसंहार करते हैं ।

### एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमह्यति । स्थित्वास्थामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुक्छति ।। ७२ ।।

हे प्रधानन्दन ! यह ब्राह्मी स्थिति है । इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता । इस स्थितिमें यदि अन्तकालमें भी स्थित हो जाय, तो निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है ।

व्याख्या—'एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ'—यह ब्राह्मी स्थिति है अर्थात् ब्रह्मको प्राप्त हुए मनुष्यको स्थिति है। अहंकाररहित होनेसे जब व्यक्तित्व मिट जाता है. तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्ममें होती है । कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध सक्तेमें ही व्यक्तित्व था । उस सम्बन्धको सर्वथा छोड देनेसे योगीकी अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती ।

अत्यत्त नजदीकका वाचक होनेसे यहाँ एषा पद पूर्वरलोकमें आये 'विहाय कामान्,''नि:स्पृहः,''निर्ममः' और 'निरहङ्कार-' पदोंका लक्ष्य करता है।

भगवानके मखसे 'तेरी बद्धि जब मोहकलिल और श्रुतिविप्रतिपत्तिसे तर जायगी, तब त योगको प्राप्त हो जायगा'—ऐसा सनकर अर्जनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी? इसपर अर्जुनने स्थितप्रज्ञके विषयमें चार प्रश्न किये । उन चारों प्रश्नोंका उत्तर देकर भगवानने यहाँ वह स्थिति बतायों कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता । वह नित्ययोगकी प्राप्ति है । उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषयकी तरफ लक्ष्य करानेके लिये ही यहाँ 'पार्थ' सम्बोधन दिया गया है।

'नैनां प्राप्य विमुह्यति'— जवतक शरीरमें अहंकार रहता है, तभीतक मोहित होनेकी सम्भावना रहती है। परन् जत्र अहंकारका सर्वथा अभाव होकर ब्रह्ममें अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटनेके कारण फिर कभी मोहित होनेकी सम्भावना नहीं रहती।

मत् और असत्को ठीक तरहसे न जानना ही

मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत् होते हुए भी असतके साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत्को ठीक तरहसे जान लेता है. तब असतसे उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है\*और सत्में अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव हो जाता है । इस स्थितिका अनभव होनेपर फिर कभी मोह नहीं होता(गीता ४।३५) ।

'स्थित्यास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम्ळति'— यह मनुष्य-शरीर केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है। इसलिये भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण-से-साधारण और पापी-से-पापी व्यक्ति ही क्यों न हो. अगर वह अन्तकालमें भी अपनी स्थिति परमातामें कर ले अर्थात जडतासे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले. तो उसे भी निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी, वह जन्म-भरणसे मुक्त हो जायगा । ऐसी ही बात भगवानने सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें कही है कि 'अधिपत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान् ही हैं— ऐसा प्रयाणकालमें भी मेरेको जो जान लेते हैं, वे मेरेको यथार्थरूपसे जान लेते हैं अर्थात मेरेको प्राप्त हो जाते हैं ।' आठवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें कहा कि 'अन्तकालमें मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है, यह मेरेको ही प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।

दसरी बात, उपर्युक्त पदोंसे भगवान् उस ब्राह्मी स्थितिकी महिमाका वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अन्तकालमें भी कोई स्थित हो जाय, तो वह शान्त ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धिके विषयमे

<sup>\*</sup> असत्को जाननेसे असत्को निवृति हो जाती है; क्योंकि असत्की स्वतन्त्र सता है ही नहीं । सत्से ही असत्को सत्ता मिलती है । अगर असत्को जाननेसे असत्को निवृत्ति न हो तो वास्तवमें असत्को जाना हो नहीं हैं। प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञानसे असत्की निवृत्ति नहीं होती; क्योंकि मनमें असत्की सता रहती है।

भगवान्ने कहा था कि इसका थोड़ा-सा भी अनुष्टान महान् भयसे रक्षा कर लेता है(२ १४०), ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अत्तकालमें भी ब्राह्मी स्थिति हो जाय, जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय,तो निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इस स्थितिका अनुभव होनेमें जड़ताका एग ही बाधक है। यह एग अत्तकालमें भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतःसिद्ध वास्तविक स्थितिका अनुभव हो जाता है।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उप्रभरमें नहीं हुआ, वह अन्तकालमें कैसे होगा? अर्थात् स्वस्थ अवस्थामें तो साधककी बृद्धि स्वस्थ होगी, विचार-शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वह ब्राह्मी स्थितिका अनुभव कर लेगा; परन्त अन्तकालमें प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती— ऐसी अवस्थामें ब्राह्मी स्थितिका अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्युके समयमें जब प्राण छूटते हैं, तब शरीर आदिसे स्वतः ही सम्बन्ध-विच्छेद होता है। यदि उस समय उस खतःसिद्ध तत्त्वकी तरफ लक्ष्य हो जाय, तो उसका अनुभव सुगमतासे हो जाता है । कारण कि निर्विकल्प 😢 अवस्थाकी प्राप्तिमें तो बृद्धि, विवेक आदिकी आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्त्वकी प्राप्तिमें केवल लक्ष्यकी आवश्यकता है\* । वह लक्ष्य चाहे पहलेके अभ्याससे हो जाय, चाहे किसी शुभ संस्कारसे हो जाय, चाहे भगवान् या सन्तकी अहैतुकी कृपासे हो जाय, लक्ष्य होनेपर उसकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है ।

यहाँ 'अपि' पदका तात्पर्य है कि अत्तकालसे पहले अर्थात् जीवित-अवस्थामें यह स्थिति प्राप्त कर से तो वह जीवन्मुक हो जाता है; परन्तु अगर अत्तकालमें भी यह स्थिति हो जाय अर्थात् निर्मम-निरहंकार हो जाय तो वह भी मुक्त हो जाता

भगवान्ने कहा था कि इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल महान् भयसे रक्षा कर लेता है(२ १४०), ऐसे ही हो जाती है। स्थितिके लिये अभ्यास करने, धान यहाँ कहते हैं कि अन्तकालमें भी ब्राह्मी स्थिति हो करने, समाधि लगानेकी किश्चिमात्र भी आवश्यका जाय, जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय,तो निर्वाण नहीं है।

> भगवान्ते यहाँ कर्मयोगके प्रकरणे 'ब्रह्मनिर्वाणम्' पद दिया है। इसका तार्स्य है कि जैसे सांख्ययोगीको निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होते है (गीता ५ । २४-२६), ऐसे ही कर्मयोगीको में निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। इसी बातको पाँको अध्यायके पाँचवें श्लोकमें कहा है कि सांख्ययोगीद्वाण जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्मयोगीद्वाण भी प्राप्त किया जाता है।

### विशेष बात

जड़ और चेतन—ये दो पदार्थ हैं । प्राणिमाक्का

खरूप चेतन है, पर उसने जड़का सङ्ग किया हुआ है। जड़की तरफ आकर्षण होना पतनकी तरफ आज है और चिन्मय-तत्त्वकी तरफ आकर्षण होना उत्पानकी तरफ जाना है। जड़की तरफ जाना है। अड़की तरफ जानों माह की मुख्यता होती है और परमात्मतत्त्वनी तरफ जानों 'विवेक' की मुख्यता होती है।

समझनेकी दृष्टिसे मोह और विवेकके दो-दो विभाग कर सकते हैं—(१) अहंता-ममतायुक्त मोह एवं कामनायुक्त मोह (२) सत्-असत्का विवेक एवं कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक ।

प्राप्त वस्तु, शरीरादिमें अहता-ममता करना—यह अहता-ममतायुक्त मोह है; और अप्राप्त वस्तु, घटना, परिस्थित आदिको कामना करना— यह कामनायुक्त मोह है। शरीरी (शरीरमें रहनेवाला) अलग है और शरीर अलग है, शरीरी सत् है और शरीर असत् है, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है—इसको ठीक तरहसे अलग-अलग जानना सत्-असत्का वियेक हैं; और कर्तव्य क्या है,अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है,

<sup>\*</sup>निर्विकत्य अवस्थाकी प्राप्तिमें ही अध्यास, विवार, निर्दिय्यासन आदि काम करते हैं पर निर्विकत्य बोम (अयस्थातीत ब्राह्मी स्थिति)की प्राप्तिमें युद्धि काम नहीं करती । उसमें युद्धि एट जाती है। कारण कि निर्विकत्य बोस करण -निर्देश है अर्थात् उसमें करणकी किञ्चियात्र भी अपेशा नहीं है। उसकी प्राप्तिमें करणसे सम्बन्ध-विकेद ही कारण है।

अधर्म क्या है- इसको ठीक तरहसे समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्यका त्याग करना कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक है ।

पहले अध्यायमें अर्जुनको भी दो प्रकारका मोह हो गया था, जिसमें प्राणिमात्र फँसे हुए हैं । अहंताको लेका 'हम दोषोंको जाननेवाले धर्मात्मा हैं' और ममताको लेकर 'ये कटम्बी मर जायँगे'--यह अहंता-मपतायुक्त मोह हुआ । हमें पाप न लगे, कुलके नाशका दोष न लगे, मित्रद्रोहका पाप न लगे, नरकोंमें न जाना पडे, हमारे पितरोंका पतन न हो-- यह कामना-युक्त मोह हुआ ।

उपर्युक्त दोनों प्रकारके मोहको दूर करनेके लिये भगवान्ने दूसरे अध्यायमें दो प्रकारका विवेक बताया है—शरीरी-शरीरका, सत्-असत्का विवेक (२ । ११-३०) और कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक (2 138-43) 1

शरीरी-शरीरका विवेक बताते हुए भगवान्ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे—यह बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे-यह बात भी नहीं अर्थात् हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे तथा बीचमें भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं । जैसे शरीरमें कुमार, युवा और वृद्धावस्था—ये अवस्थाएँ

बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोडकर नये वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है । इसमें चिन्ताकी, शोककी बात ही क्या है?

कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक बताते हुए भगवान्ने कहा कि क्षत्रियके लिये युद्धसे बढकर कोई धर्म नहीं है । अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्गप्राप्तिका खुला दरवाजा है। तू युद्धरूप स्वधर्मका पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा । यदि तू जय-पराजय, लाभ-हानि और सख-दःखको समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा । तेरा तो कर्तव्य-कर्म करनेमें ही अधिकार है,फलमें कभी नहीं । तू कर्मफलका हेत् भी मत बन और कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति न हो । इसलिये तु कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर और समतामें स्थित होकर कर्मीको कर: क्योंकि समता ही योग है । जो मनुष्य समबुद्धिसे युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित-अवस्थामें ही पुण्य-पापसे रहित हो जाता है।

जब तेरी बृद्धि मोहरूपी दलदलको और श्रतिविप्रतिपत्तिको पार कर जायगी, तब त योगको प्राप्त हो जायगा ।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

इस प्रकार ॐतत्, सत्—इन भगवन्नामीके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिष्ट्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'सांख्ययोग' नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।।२ ।।

कर्मयोग, सांख्ययोग, धक्तियोग आदि सभी साधनोंमें विवेककी बड़ी आवश्यकता है । सांख्ययोगमें इस विवेककी मुख्यता है और सांख्ययोगसे ही भगवान्ने अपना उपदेश आरम्भ किया है: अतः इस अध्यायका नाम 'सांख्ययोग' रखा गया है।

> दूसरे अध्यायके पद, अक्षर और उतास

> (१) इस अध्यायमें 'अथ द्वितीयोऽध्यायः' के

तीन, 'संजय 'उवाच', 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदेकि चौदह, श्लोकोंके नौ सौ सतावन और पण्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग नौ सौ सत्तासी है।

(२) इस अध्यायमें अध द्वितीयोऽध्यायः के सात. 'संजय उदाव' श्री मगवानुवाच' आदि पदेकि पैतालीस. भ्लोकिक दो हजार चार सौ तीन और पश्चिकाके पैतालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सन्पूर्ण अक्षरोंका

जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाघा नहीं पहुँचाती और इस प्रकार बिना कुछ किये ही उसकी बुद्धि खतः सम होने लगती है। बुद्धिको सम करनेके लिये तमीतक कहा जाता है, जबतक बुद्धिमें संसारका महत्त्व, आकर्षण, खिचाव रहता है। एक निश्चयालिका बुद्धि हो जानेपर संसारका महत्त्व, आकर्षण, खिंचाव खतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयालिका बुद्धि होनेमें भीग और संम्रहकी आसक्तिको महान् बायक बताया गया है (गीता २ 1४४)।

इस तरह कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी अत्यन्त आवरयकता बतानेके बाद भगवान् अर्जुनंको समभावपूर्वक कर्तव्यकर्म करनेके लिये विशेषरूपसे कहते हैं, जैसे—'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (२१४७), 'योगस्यः कुरु कमाणि' (२१४८) 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, 'समतामें ध्यित हुआ तू कमोंको कर'। इसके साथ यह भी कहते हैं कि 'दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात्' (२१४९), 'बुद्धियोग-(समता-) से सकामकर्म अत्यन्त तुच्छ है, आगे कहते हैं — 'बुद्धौ शरणमिन्वच्छ' (२१४९), 'बुद्धियोग-(समता-) से सकामकर्म अत्यन्त तुच्छ है, आगे कहते हैं — 'बुद्धौ शरणमिन्वच्छ' (२१४९), 'बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुच्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मस्र कौशलम् ।।'(२१५०) 'तू समबुद्धिका आश्रय प्रहण कर' 'समतापूर्वक कर्म करतेवाला पुरुष पाप और पुण्य—दोनोंका यहाँ जीवित-अवस्थामें ही त्याग कर देता है, इसलिये तू समताकी प्राप्तिके लिये ही प्रयत्न कर, व्योक्ति समता ही कर्मोमें चतुरता है।'

अर्जुनके मंत्रमें युद्ध न करनेका आग्रह पहलेसे ही था। पहले अध्यायके इकतीसर्वे श्लोकमें अर्जुन कहते हैं—'युद्धमें अपने कुलको मारकर मैं अपना हित नहीं देखता'—'न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे'। फिर पैतालीसर्वे श्लोकमें वे कहते हैं— 'अहो। शोक है कि हमलोग चुिद्धमान होकर भी युद्धरूप महान् पाप करनेको तैयार हो गये हैं'— 'अहो यत महत्यार्प कर्तुं व्यवसिता स्वम्'। आगे दूसरे अध्यायके पाँववें श्लोकमें अर्जुन कहते हैं— 'मैं भिक्षाका अन खाना श्रेष्ठ समझता हूँ पर युद्ध करना नहीं'—'श्रेयो भोर्कु भैक्ष्यमपीह लोके' और नवें श्लोकमें तो भगवान्की आज्ञा ('जिन्छ परंतप' २।३) के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि 'मैं युद्ध तहाँ करूँगा'—'न योत्स्पे'(गीता २।९)।

यह नियम है कि अपना आग्रह रखनेसे श्रोता वकाकी वार्ताका आश्रय अच्छी तरहसे नहीं समझ सकता । यही कारण है कि अपना (युद्ध न करनेका) आग्रह रखनेसे अर्जुन भी उपर्युक्त प्रकरणमें भगवान्के ववनोंका आश्रय अच्छी तरहसे नहीं समझ सके । अतः अर्जुनको भगवान्के, वचन मिले हुए-से जान पड़ने लगे । इसलिये भगवान्का अभिग्रय क्या है ? वे गेरे कल्याणके लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं—इसका खुलासा करानेके लिये अर्जुन आगेके दो श्लोकोंमें भगवान्से ग्रश्न करते हैं ।

अर्जुन बोले-- हे जनार्दन ! अगर आप कर्मसे बुद्धि-(ज्ञान-) को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव ! मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? आप अपने मिले हुए वचनोंसे मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं । अतः आप निश्चय करके एक बात कहिये, जिससे में कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ ।

ं व्याख्या —'जनार्दन'—इस पदसे अर्जन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! आप सभीकी याचना परी करनेवाले हैं: अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे।

चेत्कर्मणस्ते'''' नियोजयसि 'ज्यायमी केशव'— मनुष्यके अन्तःकरणमें एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तरके रूपमें भी वक्तासे अपनी बात अथवा सिद्धान्तका ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिये कहा गया है कि वक्ताके निर्देशका, चाहे वह मनोऽनुकुल हो या सर्वथा प्रतिकुल, पालन करनेका निश्चय ही शूरवीरता है, शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जायगी । इस कमजोरीके कारण ही मनुष्यको प्रतिकुलता सहनेमें कठिनाईका अनुभव होता है । जब वह प्रतिकृलताको सह नहीं सकता, तब वह अच्छाईका चोला पहन लेता है अर्थात् तव भलाईके वेशमें बुराई आती है । जो भुगई भलाईके वेशमें आती है. उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है । यहाँ अर्जुनमें भी हिसा-त्यागरूप भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बुग्रई आयी है। अतः वे कर्तव्य-कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ मान रहे हैं । इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्मसे शानको श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं?

भगवान्ने दसरे अध्यायके उत्तालीसर्वे श्लोकमें बुद्धियोंगे' पदसे समबुद्धि-(समता-) की ही वात कही थी; परन्तु अर्जुनने उसको ज्ञान समझ लिया । अतः वे भगवानसे कहते हैं कि हे जनार्दन ! आपने पहले कहा कि 'मैंने सांख्यमें यह बुद्धि कह दी, इसीको तुम योगके विषयमें सुनो । इस बुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मबन्धनको छोड़ देगा।' परनु कर्मवन्यन तभी छूटेगा, जब ज्ञान होगा । आपने यह भी कह दिया कि 'चुद्धियोग अर्थात् ज्ञानसे कर्म अत्यत्त निकृष्ट हैं' (२ । ४९) । - अगर आपकी मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरेको शास्त्रविहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मीम

भी नहीं लगाना चाहिये. केवल ज्ञानमें ही लगाना चाहिये । परन्तु इसके विपरीत आप मेरेको युद्ध-जैसे अत्यन्त क्रर कर्ममें, जिसमें दिनभर मनुष्योंकी हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं?

पहले अर्जुनके मनमें युद्ध करनेका जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोशमें भरकर भगवानसे कहा कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओंके बीचमें मेरे रथको खडा कर दीजिये, जिससे मैं यह देख लैं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करनेवाला कौन है।' परना भगवान्ने जब दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणके सामने तथा राजाओंके सामने रथ खडा करके कहा कि 'तु इन कुरुवंशियोंको देख', तब अर्जुनका कौदम्बिक मोह जाप्रत् हो गया । मोह जाप्रत् होनेसे उनकी वृत्ति युद्धसे, कर्मसे उपरत होकर ज्ञानकी तरफ हो गयी; क्योंकि ज्ञानमें युद्ध-जैसे घोर कर्म नहीं करने पडते । अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरेको घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?

यहाँ 'बद्धिः' पदका अर्थ 'ज्ञान' लिया गया है । अगर यहाँ 'खद्धः' पदका अर्थ 'समबुद्धि' (समता) लिया जाय तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा । कारण कि दूसरे अध्यायके अड्तालीसवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनको योग-(समता-) में स्थित होकर कर्म करनेकी . आजा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा. जब अर्जुनकी मान्यतामें दो बातें हों और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ है. तो फिर मेरेको घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? इसरी बात, भगवानुने आगे अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें दो निष्टाएँ कही है- ज्ञानियोंकी निम्न ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्टा कर्मयोगसे । इससे भी अर्जुनके प्रश्नॉमें 'बुद्धिः' पदका अर्थ 'ज्ञान' लेना यक्तिसंगत बैठता है।

कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछनेपर ही अपने प्रश्नका सही उत्तर प्राप्त कर सकता है । आशेपपूर्वक शंका करनेसे सही उत्तर प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं । अर्जनमें भगवानम एवं शता है; अतः भगवान्के

इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—ऐसा समझकर समस्त क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानका सर्वधा त्याग कर देना 'ज्ञानयोग' है ।

गीतोपदेशके आरम्भमें ही भगवान्ने सांख्ययोग (ज्ञानयोग) का वर्णन करते हुए नाशवान् शरीर और अविनाशी शरीरीका विवेचन किया है, जिसे (गीता २।१६ में)असत् और सत्के नामसे भी कहा गया है।

'कर्मयोगेन योगिनाम्'— वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुसार जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म

सामने आ जाय, उसको (उस कर्म तथा उसके फलमें) कामना, ममता और आसक्तिका सर्वधा लाग करके करना तथा कर्मकी सिद्धि और असिदिमें सन रहना 'कर्मयोगं' है।

भगवान्ने कर्मयोगका वर्णन दसरे अध्यायके सैतालीसवें और अड़तालीसवें रलोकमें मुखारूपो किया है। इनमें भी सैतालीसवें श्लीकमें कर्मयोगका सिद्धान्त कहा गया है और अइंतालीसवें श्लोकों कर्मयोगको अनुष्ठानमें लानेकी विधि कही गयी है।

# कर्मणामनारम्भात्रैष्कर्म्यं

# न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।।४

मनुष्य न तो कर्मीका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको प्राप्त होता है और न कर्मिक त्यागमात्रसे सिद्धिको ही प्राप्त होता है ।

पुरुषोऽश्रते ।

कर्मणामनारामाजैकस्य व्याख्या—'न पुरुषोऽश्रते'—कर्मयोगमें कर्म करना अत्यन्त आवश्यक है। कारण कि निष्कामभावसे कर्म करनेपर ही कर्मयोगकी सिद्धि होती है \* । यह सिद्धि मनुष्यको कर्म किये बिना नहीं मिल सकती

मनुष्यके अन्तःकरणमें कर्म करनेका जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शान्त करनेके लिये कामनाका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक है । कांमना रखकर कर्म करनेपर यह वेग मिटता नहीं. प्रत्यत बढता है।

'नैष्कार्यम् अश्रते' पदोंका आशय है :कि कर्मयोगका आवरण करनेवाला मनुष्य कमीको करते हुए हो निष्कर्मताको प्राप्त होता है । जिस स्थितिमें मनप्यके कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् बन्धनकारक नहीं होते, उस स्थितिको 'निष्कर्मता' कहते हैं।

कामनासे रहित होकर किये गये कमेंमें फल देनेकी शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार बीजको भूनने या उवालनेपर उसमें

पुनः अंकर देनेकी शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्यके कमेमि पुनः जन्म-मरणके चक्रमें घमानेकी शक्ति नहीं रहती ।

कामनाका त्याग तभी हो सकता है. जब सभी कर्म दूसरोंकी सेवाके लिये किये जाये, अपने लिये नहीं । कारण कि कर्ममात्रका सम्बन्ध संसारसे है और अपना (खरूपका) सम्बन्ध परमात्मासे है। अपने साथ कर्मका सम्बन्ध है ही नहीं । इसलिये जबतक अपने लिये कर्म करेंगे, तबतक कामनाका त्याग नहीं होगा: और जवतक कामनाका त्याग महीं होगा,

त्तवतक निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होगी । 🌝 💀 . 'न च संन्यसनादेव सिद्धिं समिधगन्छति'—इस श्लोकके पूर्वार्धमें भगवान्ने कर्मयोगकी दृष्टिसे कहा कि कमोंका आरम्भ किये बिना कर्मयोगीको निप्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होती । अब श्लोकके उत्तरार्धमें सांख्ययोगकी दृष्टिसे कहते हैं कि केवल कमेंका खरूपसे लाग कर देनेसे सांख्ययोगीको सिद्धि अर्थात् निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं 'होता । सिद्धिकी प्राप्तिक 'लिये उसे

जो योगपर आरूढ़ होना चाहता है,अपनेमें समता लाना चाहता है, उसके लिये (कर्मयोगकी दृष्टिसे) निष्काममादमे कर्म करना आवश्यक है— 'आहरुकोर्मुनेयोंन कर्म कारणमुख्यते' (गीता '६ । ३) । अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पना लगेगा कि मैं सिद्धि-असिद्धिमें सम रहा या विचलित हो गया ?

कर्तापन-(अहंता-) का त्यांग करना आवश्यक है। अतः सांख्ययोगीके लिये कर्मीका खरूपसे त्याग करना मख्य नहीं है, प्रत्यत अहंताका त्याग ही मुख्य है ।

सांख्ययोगमें कर्म किये भी जा सकते हैं और किसी सीमातक कर्मीका त्याग भी किया जा सकता है; परन्तु कर्मयोगमें सिद्धि-प्राप्तिके लिये कर्म करना आवश्यक होता है (गीता ६ । ३) ।

मार्मिक बात

श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्यको परमार्थ-सिद्धिकी कला सिखाती है । उसका आशय कर्तव्य-कर्म करानेमें है, छडानेमें नहों। इसलिये भगवान् कर्मयोग और ज्ञानयोग— दोनों ही साधनोंमें कर्म करनेकी बात कहते हैं।

यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है, तब वह सांसारिक कमेंसि उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है । इसी कारण अर्जुन भी कर्मोंसे उकताकर भगवान से पछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञानयोग— दोनों प्रकारके साधनोंका तात्पर्य समतासे है, तो फिर कर्म करनेकी बात आप क्यों कहते हैं ? मुझे युद्ध-जैसे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? परन्तु भगवान्ने दोनों ही प्रकारके साधनोंमें अर्जुनको कर्म करनेकी आज्ञा दी है; जैसे---कर्मयोगमें 'योगस्थः कुरु कर्माणि' (गीता २ । ४८) और सांख्ययोगमें 'तस्पाद्युध्यस्व भारत' (गीता २।१८) । इससे सिद्ध होता है कि भगवान्का अभिप्राय कर्मोंको खरूपसे छुड़ानेमें नहीं, प्रत्युत कर्म करानेमें है। हाँ, भगवान् कमोंमें जो जहरीला अंश--कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं ।

कर्मीका सक्रपसे त्याग करनेकी अपेक्षा साधकको उनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये । कर्मयोगी निःखार्थभावसे कर्म करते हुए शरीर, इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि, पदार्थ आदिको संसारको वस्तु भानकर संसारको सेवामें लगाता है और कमों तथा पदाधेकि साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं, मानता (गीता ५ । ११) । ज्ञानयोगमें सत-असतके विवेककी प्रधानता रहती है । अतएव ज्ञानयोगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मेंके साथ किञ्चित्पात्र भी सम्बन्ध नहीं है (गीता ३ । २८: ५ । ८-९) ।

प्रायः सभी साधकोंके अनुभवकी बात है कि कल्याणकी उत्कट अभिलाषा जायत होते ही कर्म. पदार्थ और व्यक्ति-(परिवार) से उनकी अरुचि होने लगती है । परन्तु वास्तवमें देहके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे यह आराम-विश्रामकी इच्छा ही है, जो साधककी उत्रतिमें वाधक है । साधकोंके मनमें ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्तिका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही हम परमार्थमार्गमें आगे बढ़ सकते हैं। परन्त वास्तवमें इनका स्वरूपसे त्याग न करके इनमें आसक्तिका त्याग करना ही आवश्यक है । सांख्यायोगमें उत्कट वैराग्यके बिना आसक्तिका त्याग करना कठिन होता है । परन्तु कर्मयोगमें वैराग्यकी कमी होनेपर भी केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे आसक्तिका त्याग सगमतापर्वक हो जाता है।

गीताने एकान्तमें रहकर साधन करनेका भी आदर किया है; परन्तु एकान्तमें सात्त्विक पुरुष तो साधन-भजनमें अपना समय बिताता है. पर राजस परुप संकल्प-विकल्पमें, तामस पुरुष निद्रा-आलस्य-प्रमादमें अपना समय बिताता है, जो पतन करनेवाला है। इसलिये साधकको रुचि तो एकान्तको ही रहनी चाहिये अर्थात सांसारिक कर्मीका त्याग करके पारमार्थिक कार्य करनेमें ही उसकी प्रवृति रहनी चाहिए परना कर्तव्यरूपसे जो कर्म सामने आ जाय, उसको वह तत्परतापर्वक करे । उस कर्ममें उसका ग्रग नहीं होना चाहिये । राग न तो जन-समुदायमें होना चाहिये और न अकर्मण्यतामें हो । कहीं भी राग न रहनेसे साधकका बहुत जल्दी करन्याण हो जाता है । वास्तवमें शरीरको एकात्तमें ले जानेको ही एकात्त मान लेना भूल है; क्योंकि शर्पर संसारका ही एक अंश है। अतः शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद होना अर्घात् उसमें अहंता-ममता न रहना हारे ध्वास्तविक एकाना है।

# न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।। ५ ।।

कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि (प्रकृतिके) परवश हुए सब प्राणियोंसे प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं।

व्याख्या—'न हि कश्चित् क्षणमपि जात् तिष्ठत्यकर्मकृत्'— कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग— किसी भी मार्गमें साधक कर्म किये बिना नहीं रह सकता । यहाँ 'कश्चित्', 'क्षणम्'और 'जातु'— ये तीनों विलक्षण पद हैं । इनमें 'कश्चित्' पदका प्रयोग करके भगवान् कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी । यद्यपि ज्ञानीका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तथापि उसके कहलानेवाले शरीरसे भी हरदम क्रिया होती रहती है। 'क्षणम्' पदका प्रयोग करके भगवान् कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य 'मैं हरदम कर्म करता हूँ' ऐसा नहीं मानता, तथापि जबतक वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तबतंक वह एक क्षणके लिये भी कर्म किये बिना नहीं रहता । 'जातु' पदका प्रयोग करके भगवान् यह कहते हैं कि जाप्रत्, स्वप्न, सुपुष्ति, मूर्च्छा आदि किसी भी अवस्थामें मनप्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान् इसी श्लोकके उत्तरार्धमें 'अवशः' पदसे बताते हैं कि प्रकृतिक परवश होनेके कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं । प्रकृति निरत्तर परिवर्तनशील है। साधकको अपने लिये कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाय, उसे केवल दुसरोंके हित की दृष्टिसे कर देना है। परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे साधक निपिद्ध-कर्म तो कर ही नहीं सकता।

बहुत-से मनुष्य केवल स्यूलशरीरकी क्रियाओंको कर्म मानते हैं , पर गीता मनको क्रियाओंको भी कर्म मानती है । गीताने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूपसे की गयी मात्र क्रियाओंको कर्म माना 'शरीरवाङ्मनोभियंत्कर्म प्रारमते नरः' (गीत १८ । १५) । जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, वे हो सब क्रियाएँ कर्म बनकर उसे बाँधनेवाली होती हैं, अन्य क्रियाएँ नहीं ।

मनुष्योंकी एक ऐसी धारणा बनी हुई है, जिसके अनुसार वे बच्चोंका पालन-पोपण तथा आजीविका-व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदिको ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्तं खाना-पीना, सोना,बेठना, विन्तन करना आदिको कर्म नहीं मानते । इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कमीको छोड़कर ऐसा मान लेते है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ । परनु यह उनकी भाग भूल है। शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी स्थूलशरीरकी क्रियाएँ नींद, चिन्तन आदि सूक्ष्म-शरीरकी क्रियाएँ और समाधि आदि कारण-शरीरकी क्रियाएँ— ये सब कर्म ही हैं। जबतक शरीरमें अहंता-ममता है, तबतक शरीरसे होनेवाली मात्र क्रियाएँ 'कर्म' है । कारण कि शरीर प्रकृतिका कार्य है, और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती । अतः शरीरमें अहंता-ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृति की हो या निवृत्तिको ।

'कार्यते हायशः कर्म सर्यः प्रकृतिनीपीः'—
प्रकृतिजन्य गुण (प्रकृतिके) परवश हुए प्राणियाँसे
कर्म कराते हैं। परवश होनेपर प्रकृतिके गुणे हार्य
कर्म कराये जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुणे
निरन्तर क्रियाशील हैं (गीता ३।२७;
१३।२९)। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, अस्तेग,
अधिनाशी, निर्वकार तथा निर्देश्व है, तथापि जयतम्
वह प्रकृति एवं उसके कार्य— स्यूल, सूक्ष्म

d

ij

į

덖

ᆲ

d

į

ģ

arritration de la contration de la contr और कारण-शरीरमें किसी भी शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मानकर उससे सुख चाहता है , तबतक वह प्रकृतिके परवश रहता है (गीता १४।५) । इसी परवशताको यहाँ 'अवशः' पदसे कहा गया है । नवें अध्यायके आठवें श्लोकमें और आठवें अध्यायके उत्रीसवें श्लोकमें भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे परवश हुए जीवके द्वारा कर्म करनेकी बात कही गयी है । खभाव बनता है वृतियोंसे, वृत्तियाँ बनती हैं गुणोंसे और गुण पैदा होते हैं प्रकृतिसे । अतः चाहे स्वभावके परवश कहो, चाहे गुणोंके परवश कहो और चाहे प्रकृतिके परवश कहो, एक ही बात है। वास्तवमें सबके मूलमें प्रकृतिजन्य पदार्थोंकी परवशता ही है। इसी परवशतासे सभी परवशताएँ पैदा होती हैं । अतः प्रकृतिजन्य पदार्थांकी परवशताको हो कहीं कालकी, कहीं स्वभावकी, कहीं कर्मकी और कहीं गुणोंकी परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जबतक प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत नहीं होता, परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर लेता, तबतक यह गुण,काल,स्वभाव आदिके अवश (परवश) ही रहता है अर्थात् यह जीव जबतक प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, प्रकृतिमें स्थित रहता है, तवतक यह कभी भुगोंके, कभी कालके, कभी भौगोंके और कभी स्वभावके परवश होता रहता है, कभी स्वयश (स्वतन्त ) नहीं रहता । इनके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति , स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदिके भी परवश होता रहता है । परन्तु जब यह गुणोंसे अतीत अपने स्वरूपका अथवा परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतःसिद्धं स्वतन्तताको प्राप्त हो जाता है ।

## विशेष बात

प्रकृतिको सक्रिय (स्थल) अफ़िय (सूक्ष्म) दो अवस्थाएँ होती हैं; जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना (निद्रा आदि) अक्रिय अवस्था । बास्तवमें अक्रिय अवस्थामें भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें स्भरूपसे सक्रियता रहती है। जैसे किसी सीये हुए मनुष्यको जागनेक समयसे पूर्व ही जगा देनेपर वह

कहता है कि मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि भींदकी अक्रिय अवस्थामें भी नींदके पकनेकी क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेनेके बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं कहता; क्योंकि नींदका पकना पूर्ण हो गया । इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदिकी अवस्थाओंमें भी सक्ष्मरूपसे क्रिया होती रहती है। वास्तवमें देखा जाय तो प्रकृतिको कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं ; क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलनेवाली है । स्वयं आत्मामें कर्तापन नहीं है; परन्तु प्रकृतिके कार्य शरीरादिके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे वह प्रकृतिके परवश हो जाता है । इसी परवशताके कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपनेको कर्ता मानता रहता है । वस्तुतः आत्मामें कोई भी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती । जैसे प्रकृतिद्वार समस्त सृष्टिकी क्रियाएँ स्वाभाविकरूपसे हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएँ और भोजनका पाचन, श्वासोंका आवागमन आदि क्रियाएँ एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएँ भी खाभाविकरूपसे हो रही हैं। परनु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपनेको कर्ता मानकर बँध जाता है। प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध खरूपमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । वास्तवमें प्राकृतिक पदार्थोंकी कोई स्वतन्त सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण

सकता । अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि सम्पूर्ण क्रियाएँ पदार्थोंमें ही हो रही हैं और पदार्थोंके साथ मेरा किञ्चिन्यात्र भी सम्बन्ध नहीं है तो वह परवशतासे मुक्त हो सकता है । कर्मयोगी प्रतिदान परिवर्तनशील पदार्थोंकी कामना, भगता और आसक्तिका त्याग करके इस परवशताको मिटा देता है।

बदलते हुए पुज़का नाम ही पदार्थ है। पदार्थिक

साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह

भगवानने इस रलोकमें जो बात कहा है, वही बात उन्होंने अठारहवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी कही है कि प्रकृतिसे अपना सन्यन्य मनते हुए कोई भी मनुष्य कर्मोंका सम्पूर्णतासे त्याग नहीं कर सकता— 'न हि देहभृता शक्यं त्यकुं कर्माण्यशेषतः ।'्र

4

सम्बन्ध — पीछेके श्लोकमें यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये क्षि नहीं रहता । इसपर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हउपूर्वक ग्रेककर भी तो अपनेको अर्क्त मान सकता है । इसका समाधान करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं ।

# कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।। ६ ।।

जो कर्मेन्द्रियों-(सम्पूर्ण इन्द्रियों-) को हठपूर्वक रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता रहता है, यह मूढ़ बुद्धिवाला मनुष्य मिथ्याचारी (मिथ्या आचरण करनेवाला) कर् जाता है।

व्याख्या— 'कमेंन्द्रियाणि संयम्य''''' मिथ्याचारः
स उच्यते'— यहाँ 'कमेंन्द्रियाणि'पदका अभिप्राय पाँच
कमेंन्द्रियों (वाक्, हस्त, पाद, उपस्य और गुता) से
ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियों (श्रोत्र,
त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण) से भी है, क्योंकि
ज्ञानेन्द्रियोंके बिना केवल कमेंन्द्रियोंसे कर्म नहीं
हो सकते । इसके सिवाय केवल हाथ,पैर आदि
कमेंन्द्रियोंको रोकनेसे तथा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंको
न रोकनेसे पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता ।

यद्यपि संवय्य पद्का अर्थ होता है—इन्द्रियोंका अच्छी तरहसे नियमन अर्थात् उन्हें वशमें करना, तथापि यहाँ इस पदका अर्थ इन्द्रियोंको वशमें करना न होकर उन्हें हटपूर्वक बाहरसे रोकना ही है। कारण कि इन्द्रियोंके वशमें होनेपर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता ।

मूढ़ बुद्धिवाला (सत्-असत्के विवेकसे एहत ) मनुष्य बाहरसे तो इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हठपूर्वक एक देता है, पर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका विनत्त करता रहता है और ऐसी स्थितिको क्रियापेंहत मार लेता है। इसलिये वह मिध्याचारी अर्थात् मिष्या आचरण करनेवाला कहा जाता है।

यद्यपि उसने इन्द्रियोंके विषयोंको बाहरसे त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्थामें भी वह वस्तुत कर्मरहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहरसे क्रियारित दीखनेपर भी अहता, ममता और कामनाके कारण रागपूर्वक विषय-चिन्तनके रूपमें विषय-भोगरूप कर्म तो हो ही रहा है।

सांसारिक भोगोंको बाहरसे भी भोगा जा सकता है और मनसे भी। बाहरसे रागपूर्वक भोगोंको भोगनेसे अन्ताकरणमें भोगोंको जेसे संस्कार पहते हैं, बैस हो संस्कार मनसे भोगोंको भोगनेसे अर्थात् रागपूर्वक भोगोंका विन्तन करनेसे भी पहते हैं। बाहरसे भोगोंका त्याग तो मनुष्य विवारसे, लोक-लिहाजसे और व्यवहारमें गड़बड़ी आनेके भयसे भी कर सकता है. पर मनसे भोग भोगोंने बाहरसे कोई बाया नहीं आती। अतः वह मनसे भोगोंको भोगता रहता है की हूं। मनसे भोग भोगनेसे विशेष हानि होती हैं, वयोंकि इसके सेवनका विशेष अवसर मिलता है। अतः साधकको चाहिये कि जैसे वह बाहरके भोगोंसे अपनेको यचाता है, उनका त्याग करता है,ऐसे हो मनसे भोगोंके चिनानका भी विशेष सावधानीसे त्याग करे।

अर्जुन भी कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना चाहते हैं और भगवान्से पृछते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें

क्यों लगाते हैं ? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान् कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि खते हुए केवल बाहरसे कमींका त्याग करके अपनेको क्रियारहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधकको कमोंका स्वरूपसे त्याग न करके उन्हें कामना-आसक्तिसे रहित होकर तत्परता-पूर्वक करते रहना चाहिये।

\*

सम्बन्ध—चौथे श्लोकमें भगवान्ने कर्मथोग और सांख्ययोग-दोनोंकी दृष्टिसे कर्मोंका त्याग अनावश्यक बताया। फिर पाँचवें श्लोकमें कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें शणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। छठे श्लोकमें हरपूर्वक इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर अपनेको क्रियार्राहत मान लेनेवालेका आवरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगेके श्लोकमें भगवान् वास्तविक त्यागकी पहचान बताते हैं।

# यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।।७ ।।

हे अर्जुन ! जो मनुष्य मनसे इन्द्रियोपर नियन्त्रण करके आसक्तिरहित होकर (निष्काम भावसे) समस्त इन्द्रियोके द्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ।

व्याख्या—'तु'— यहाँ अनासक्त होकर कर्म करनेवालेको मिध्याचारीको अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्ययोगीको अपेक्षा भी श्रेष्ट बतानेकी दृष्टिसे 'तु'पद दिया गया है।

'अर्जुन' — 'अर्जुन' शब्दका अर्थ होता है— स्वच्छ । यहाँ भगवान्हे 'अर्जुन' सम्बोधनका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अन्तःकरणसे युक्त हो; अतः तुन्हारे अन्तःकरणमें कर्तव्य-कर्मविषयक यह सन्देह कैसे? अर्थात् यह सन्देह तुन्हारेमें स्थिर नहीं रह सकता ।

'यस्विन्द्रयाणि मनसा निवाय'— यहाँ 'मनसा' पद सम्पूर्ण अत्तःकरण (मन, चुद्धि, चित्त और अहंकार) का वाचक है, और 'इन्द्रियाणि' पद छठे रतोकमें आये 'क्रमेन्द्रियाणि' पदको तरह ही दसों इन्द्रियोका याचक है।

मनसे इन्द्रियोंको वशमें करनेका तारपर्य है कि विवेक्यती युद्धिके द्वारा 'मन और इन्द्रियोंसे स्वयंका कोई सम्बन्ध नहीं है'— ऐसा अनुपन्न करना । मनसे इन्द्रियोंका नियमन करनेपर इन्द्रियोंका अपना स्वतन्त

आग्रह नहीं रहता अर्थात् उनको जहाँ लगाना चाहें, वहीं वे लग जाती हैं और जहाँसे उनको हटाना चाहें, वहाँसे वे हट जाती हैं।

इन्द्रियाँ वशमें तभी होती हैं, जब इनके साथ ममता(मेरा-पन) का सर्वथा अभाव हो जाता है। बारहवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी कर्मयोगीके लिये इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात आयी हैं— 'सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ।'तात्पर्य यह है कि वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा ही कर्मयोगका आवारण होता है।

पीडेके (छडे) श्लोकमें मगवान्ते 'संयम्य' पदसे मिष्याचारके विषयमें इन्द्रियोंको हटपूर्वक ऐकनेको बात कही थी; किन्तु यहाँ नियम्य' पदसे शास-मर्यादक अनुसार इन्द्रियोंका नियमन करने (निपिदसे हटाकर उन्हें शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मनें लगाने) की बात करी है। नियमन करनेपर इन्द्रियोंका संयम स्वतः हो जाता है।

'असकः'—आसींक दो जगह होती हैं— (१) कर्मोंमें और (२) उनके फलोंमें ! समल दोप आमितिमें हो रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलोंमें नहीं ! आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता । आसक्तिका त्याग करनेपर ही योग सिद्ध होता है । अतः साधकको कर्मोंका त्याग न करके उनमें आसक्तिका ही त्याग करना चाहिये । आसक्ति-रहित होकर सावधानी एवं तत्यातापर्वक कर्नव्य-कर्मका आसणा किये हिन्स

ही त्याग करना चाहिये । आसिक-रहित होकर सावधानी एवं तत्पतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आवरण किये विना कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । साधक आसिक-रहित तभी हो सकता है, जब वह शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिका भेरी' अथवा भेरे लिये' न मानकर, केवल संसारका और संसारक लिये हो मानकर संसारके हितके लिये तत्पतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आवरण करनेमें लग जाय । जब वह अपने लिये कोई कर्म न करके केवल दूसरोके हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासिक स्वतः मिट जाती है।

कर्मेन्द्रियोंसे होनेवाली साधारण क्रियाओंसे लेकर चित्तन तथा समाधितककी समस्त क्रियाओंका हमारे स्वरूपके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (गीता ५ 1 ११) । परन्तु स्वरूपसे अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्म स्वयं आसक्ति करके संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है । कर्मयोगीकी वास्तविक महिमा आसक्ति-रहित होनेमें

ही है। कमोंसे प्राप्त होनेवाले किसी भी फलको न चाहना अर्थात् उससे सर्वथा असङ्ग हो जाना ही आसक्तिरहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामनाकी सिद्धिके

लिये ही किसी कार्यमें प्रवृत होता है; परनु साधक आसिकिके त्यागका उद्देश्य लेकर ही किसी कार्यमें प्रवृत होता है। ऐसे साधकको ही यहाँ 'असक्तः' कहा गया है। जब ज्ञानयोगी और कर्मयोगी—दोनों ही फलेच्छा

और आसित्तका त्याग करते हैं, तब ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगीको फिर किसी अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञानयोगीको देहागिमान और क्रिया-पदार्थकी आसिक्त गिटानेके लिये कर्मयोग (निक्तामभावसे कर्म करने) को आवश्यकता रहती है (५।६: १५।११)। कर्मयोगमें आसिक्तिस त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगीको समजुद्धिको प्राप्ति हो जाती है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि कर्मक त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्तिरहित

त्याग करनेको आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसिक्तर्रा होकर कर्म करनेको ही आवश्यकता है।

कर्मोंक त्याग करना चाहिये या नहीं—यह देखन वस्तुतः गीताका सिद्धान्त ही नहीं हैं। गीताके अनुसार कर्मोमें आसात्ति ही (दोष होनेके कारण) त्यान्य है। कर्मयोगमें 'कर्म' सदा दूसरीके हितके लिये होता है

और 'योग' अपने लिये होता है । अर्जुन कर्मको 'अपने लिये ' मानते हैं, इसीलिये उन्हें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म घोर दोख रहा है । इसपर मानान् यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं । 'कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगम् आरमते' —जैसे इसी

श्लोकके प्रथम चरणमें 'इन्द्रियाणि' पदका तार्स्य दसों इन्द्रियोंसे है, ऐसे ही यहाँ ' कर्मेन्द्रियै:' पदको दसों

इन्द्रियोंका वाचक समझना चाहिये। अगर'क्सोन्द्रिये! पदसे हाथ, पैर, वाणी आदिको ही लिया जाय, तो देखे, सुने तथा मनसे विचार किये यिना कर्म कैसे होंगे? अतः यहाँ सभी करणों अर्थात् अन्त करण और वहिःकरणको भी कर्मोन्द्रयाँ माना गया है. क्योंक

जब कर्म अपने लिये म करके दूसरोंके हितके लिये किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिये कर्म करनेसे अपना सम्बन्ध कर्म तथा कर्मफलके साथ हो जाता है, और अपने लिये कर्म म करके दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्म तथा

इन सबसे कर्म होते हैं।

कर्मफलका सम्बन्ध दूसर्गिक साथ तथा परमाताका सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदासे हैं। इस प्रकार देश, काल, परिस्थित आदिक अनुसार प्रप्त कर्तव्य-कर्म के निःखार्थभावसे करना कर्मयोगका आरम्प है। कर्मयोगी साधक दो तरहके होते हैं— (१) जिसके भीतर कर्म करनेका येग, आसीत,

रुचि तो है, पर अपना करनाण करनेकी इच्छा मुख्य है, ऐसे साधकके लिये नये-नये कर्म आरम्भ करनेकी जरूरत नहीं है। उसके लिये केवल प्रान्त परिस्थितिक सदुरयोग करनेकी हो जरूरत है।

(२) जिसके भीतर अपना कल्याण करनेकी इच्छा मख्य नहीं है.और संसारकी सेवा करनेमें, उसे सुख पहुँचानेमें तथा समाजका सुधार करनेमें अधिक रुचि है, जिससे उसके मनमें आता है कि अमक-अमुक काम किये जायें तो बहतोंकी सेवा हो सकती है. समाजका सधार हो सकता है. आदि । ऐसा साधक अगर नये-नये कमोंका आरम्भ कर भी दे, तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नये कर्मीका आरम्भ केवल कर्म करनेकी आसक्ति मिटानेके लिये ही किया जाना चाहिये ।

गीतामें भगवानने अर्जुनके लिये प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करनेके लिये ही कहा है; क्योंकि अर्जुनमें अपने कल्याणको इच्छा मख्य थी (गीता २ 1%: 3 12: 4 12) 1

'स विशिष्यते' —जो अपने खार्थका, फलकी आसितका त्याग करके मात्र प्राणियोंके हितके लिये कर्म करता है, वह श्रेष्ट है । कारण कि उसकी मात्र क्रियाओंका प्रवाह संसारको तरफ हो जानेसे उसमें स्वतः असङ्गता आ जाती है।

साधकका जब अपना कल्याण करनेका विचार होता है, तब वह कर्मोंको साधनमें विद्य समझकर उनसे उपराम होना चाहता है । परना वास्तवमें कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मोमें सकामभाव हो दोषी है । अतः भगवान कहते हैं कि बाहरसे इन्द्रियोंका संयम करके भीतरसे विषयोंका चिन्तर करनेवाले मिथ्याचारी पुरुषकी अपेक्षा आसक्तिरहित होकर दूसर्रेके हितके लिये कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है। वास्तवमें मिथ्याचारी परुषकी अपेक्षा स्वर्गीदिकी प्राप्तिके लिये सकामभावपूर्वक कर्म करनेवाला भी श्रेष्ट है. फिर दूसरोंके कल्याणके लिये निष्कामभावपूर्वक कर्म करनेवाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है-इसमें तो कहना ही क्या है ! पाँचवें अध्यायमें जब अर्जुनने प्रश्न किया कि संन्यास और योग —दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है, तब भगवानने उत्तरमें दोनोंको ही कल्याण करनेवाला बताकर कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ कहा । यहाँ भी इसी आशयसे स्वार्थभावका त्याग करके दसरोंके हितके लिये कर्म करनेवाले कर्मयोगीको श्रेष्ट वनाया गया है।

सम्बन्ध--गीता अपनी शैलीके अनुसार पहले प्रस्तुत विषयका विवेचन करती है । फिर करनेसे लाभ और न करनेसे हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करनेकी आज़ा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुनके प्रश्न (मुझे घोर कमीं क्यों लगाते हैं?) का उत्तर देते हुए पहले कमींक सर्वथा त्यागको असम्भव बताते हैं। फिर कमींका स्ररूपसे त्याग करके मनसे विषय-वित्तन करनेको मिथ्याचार बताते हुए निष्कामभावसे कर्म करनेवाले मनुष्यको श्रेष्ठ

## नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः।।८।।

बताते हैं । अब आगेके श्लोकमें भगवान् अर्जुनको उसीके अनुसार कर्तव्यकर्म करनेकी आज्ञा देते हैं ।

तू शास्त्रविधिसे नियत किये हुए कर्तव्य-कर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा । व्याख्या— 'नियतं कुरु कर्म त्वम्'—शाखोंमें विहित तथा नियत- दो प्रकारके कर्मीको करनेकी आज्ञा दी गयो है । विहित-कर्मका तात्पर्य है— सामान्यरूपसे शास्त्रीमें बताया हुआ आज्ञारूप कर्म; जैसे-व्रत, उपवास, उपासना आदि । इन विहित कमोको सम्पूर्णरूपसे करना एक व्यक्तिके लिये कठिन है। परन्तु निपिद्ध कर्मोंकः स्वाग करना सुगम है। विहित कर्मको न

कर सकनेमें उतना दोप नहीं है. जितना निपद्भ कर्मका त्याग करनेमें लाभ है: जैसे झठ न बोलना, चीरी म करना. हिंसा न करना इत्यादि । निपद्ध कर्मीका त्याग होनेसे विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियतकर्मका तात्पर्य है— वर्ण, आश्रम, स्वमाव एवं परिस्थितिके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मःजैसे-- भोजन करना, ब्यापार करना, मन्त्रन बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्तिको मार्ग दिखाना आदि ।

कर्मयोगकी दृष्टिसे जो वर्णधर्मानुकल शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय. वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियतकर्म ही है। यहाँ 'नियतं करु कर्म' पदोंसे भगवान् अर्जुनसे यह कहते हैं कि क्षत्रिय होनेके नाते अपने वर्णधर्मके अनुसार परिस्थितिसे प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है (गीता १८।४३)। क्षत्रियके लिये यद्धरूप हिसात्मक कर्म धोर दीखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिये वह नियतकर्म ही है । दसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि स्वधर्मकी दृष्टिसे भी युद्ध करना तेरे लिये नियतकर्म है---'स्वधर्ममपि चावेश्य विकम्पितमहींस' न (२ । ३१) । वास्तवमें तो स्वधर्म और नियतकर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदिके लिये भी युद्ध वर्णधर्मके अनुसार प्राप्त कर्म है; तथापि वह अन्याययुक्त होनेके कारण नियतकर्मसे अलग है; क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं । अतः उनके लिये यह यद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्मनहीं है।

'कर्म ज्यायो हाकर्मणः'-इसी अध्यायके पहले श्लोकमें (अर्जुनके प्रश्नमें) आये हुए'ज्यायसी'पदका उत्तर भगवान यहाँ 'ज्यायः' पदसे ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुनका प्रश्न है कि यदि आपको कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते है ? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है । इस प्रकार अर्जुनका विचार युद्धरूप घीर कर्मसे निवृत्त होनेका है और भगवानका विचार अर्जुनको युद्धरूप नियतकर्ममें प्रवृत करानेका है। इसीलिये आगे अदारहवें अध्यायमें भगवान कहते हैं कि दोष-युक्त होनेपर भी सहज (नियत) कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये—'सहजं कर्म कौन्तेय सदोयमपि न स्पनेत्' (१८ ।४८) । कारण कि इसके स्यागसे द्येष सगता है एवं कर्मीक साथ अपना सम्बन्ध भी थना रहता है । अतः कर्मका त्याग करनेका अपेका नियतकर्म करना ही श्रेष्ठ है । फिर आमिता-रहित

Lazenegatzanarranegatzananegatzan etapatzan etapatzan etapatzan etapatzan etapatzan etapatzan etapatzan etapatz होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है:क्यींक इससे कमेंकि साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान् इस श्लोकके पूर्वार्धमे अर्जुनके अनासक्तभावसे नियतकर्म करनेकी आजा देते हैं और उत्तरार्घमें कहते हैं कि कमें किये विना तेरा जीवन-निर्वाह भी नहीं होगा ।

> कर्मयोगमें 'कर्म ज्यायो हाकर्मणः'— य भगवानुका प्रधान सिद्धान्त है । इसीको भगवानने भा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि'(गीता २ । ४७) पदाँसे सप्ट किया है कि अर्जन ! तेरी कर्म न करनेमें आसकि न हो । कारण यह है कि कर्तव्य-कर्मोंसे जी चुरानेवाला मनष्य प्रमाद, आलस्य और निदामें अपना अमल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्रनिषद्ध कर्म करेगा. जिससे उसका पतन होगा ।

> खरूपसे कमींका त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करना श्रेष्ठ हैं। कारण कि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आर्दि ही कमोंसे सम्बन्ध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे । कामना आदिके त्यांगका उद्देश्य रखकर कर्मयोगका आचरण करनेसे कामना आदिका त्याग बडी सगमतासे हो जाता है।

'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः' ---अर्जनके मनमें ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करें तो कर्मोंसे स्ततः सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा । इसलिये भगवान नाना प्रकारकी युक्तियोद्धार दनको कर्म करनेके लिये प्रेरित करते, हैं। उन्हीं यक्तियोमिसे एक इस यक्तिका वर्णन करते हुए भगवान, कहते हैं कि अर्जन! तम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अन्यकी तो बात ही क्या है, कर्म किये बिना तेय शरीर-निर्वाह (खाना-पीना आदि ) भी असम्भव हो जायगा ।

विवेकके ' द्वारा संसारसे जैसे जानयोगामे सम्बन्ध-विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्मयोगमे कर्तव्य-कर्मना र्रोक-ठीक अनुष्ठान करनेसे संसारते सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। अतः शनयोगकी अपेक्षा कर्मयोगकी किसी भी प्रकारसे कम नहीं मानना चाहिये । कर्मयोगी शरीरको संसारका ही मानकर उसको संसारकी ही सेवामें लगा देता है अर्थात शरीरमें उसका कोई अपनापन नहीं रहता । वह स्थूल, सक्ष्म और कारण-शरीरकी एकता क्रमशः स्थल, सक्ष्म और कारण-संसारसे करता है. जबकि ज्ञानयोगी अपनी एकता ब्रह्मसे करता है । इस प्रकार कर्मयोगी जड-तत्त्वकी एकता करता है और ज्ञानयोगी चेतन-तत्त्वकी एकता करता है।

#### साधन-सम्बन्धी मार्मिक बात

अर्जुनकी कमोंसे अरुचि है अर्थात् उनके मनमें कर्म न करनेका आग्रह है । केवल अर्जनकी ही बात नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्गके अन्य साधक भी प्रायः इस विषयमें ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करनेकी रहती है, और साघन करते भी हैं. तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थित, अनुकूलता और सुखबुद्धि भी साथमें रखते हैं, जो उनके साधनमें महान् बाधक होती है।

जो साधक तत्त्वप्राप्तिमें सगमता ढँढता है और वसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वासवमें सखका गगी है, न कि साधनका प्रेमी । जो सुगमतासे तत्वप्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है और जो शीघतासे तत्वप्राप्ति चाहता है, उसे विलम्ब सहना पड़ता है । कारण कि सगमता और शीघताकी इच्छा करनेसे साधककी दृष्टि 'साधन' पर न रहकर 'फल' पर चली जाती है. जिससे साधनमें उकताहट प्रतीत होती है और साध्यकी प्राप्तिमें विलम्ब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो, मुझे तत्वकी प्राप्ति होनी ही चाहिये, उसको दृष्टि सुगमता और शोघतापर नहीं जाती । तत्परताके साथ कार्यमें लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जव अपने उद्देश्यकी पूर्तिक लिये कमर कसकर लग जाता है, तब यह सुख और दुःखको ओर नहीं देखता— 'मनखों कार्यार्थी न गणयति दःखं न च

सखम्'(भर्तृहरिनीतिशतक) । साधककी तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुःखकी ओर नहीं देखता । प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है. भख-प्यास लगी है अथवा शौच जानेकी आवश्यकता जान पडती है, फिर भी यदि मालकी विशेष विक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है । तीक लोभी व्यक्तिकी तरह साधककी साध्यमें निष्ठा होनी चाहिये । उसे साध्यकी प्राप्तिके बिना चैनसे न रहा जाय. जीवन भारखरूप प्रतीत होने लगे. खाना-पीना, आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और हदयमें साधनका आदर और तत्परता रहे! साध्यको प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा होनेपर देरी तो असहा होती है. पर वह जल्दी प्राप्त हो जाय-- यह इच्छा नहीं होती ।

उत्कण्ठा दसरी बात है एवं शीघ्र मिलनेकी इच्छा दूसरी बात । आसक्तिपूर्वक साधन करनेवाला साधक साधनमें सखभोग करता है और उसमें विलम्ब या बाधा लगनेसे उसे क्रोध आता है एवं वह साधनमें दोषदष्टि करता है । परन्तु उरदर और प्रेमपूर्वक साधन कानेवाला साधक साधनमें विलम्ब या बाधा लगनेपर आर्तभावसे रोने लगता है और दसकी तत्कण्टा और तेजीसे बढती है । यही शीघता और उत्कण्ठामें अन्तर है । शोघतामें साधकका सख-सविधाका भाव रहता है कि तत्त्वप्राप्ति शीघ हो जाय तो पीछे आराम करेंगे ! इस प्रकार फलको ओर दृष्टि रहनेसे साधनका आदर कम हो जाता है। पत्न उत्कण्ठामें साधक अपने साधनमें ही आराम मानता है कि साधनके सिवाय और करना ही क्या है? इससे बढ़िया और काम हो क्या है, जिसे करें? अतः यही काम (साधन) करना है, चाहे सुगमतासे हो या कठिनतासे, शोधतासे हो या देशेसे । इसलिये उसकी पूरी शक्ति साधनमें लग जाती है, जिससे उसको शीघतासे तत्वप्राप्ति हो जाती है। परन शीघतासे सिद्धि चाहनेवाला साधक साध्यकी प्राप्तिमें देरी होनेपर निराश भी हो सकता है। अतः साधकको साध्यसे भी अधिक आदर साधनको देना चाहिये, जैसा कि माता

क्ता मोर्जे पद् असेरे कि से

मुक्तें स्टब्स करें के ही इसे इस

का कर्मी (वें कि क्वी का बार्र) ह

क को की की सी से को

न्यक्ष्यानं सार्वा । कर्षे न्यू वर्ग स्टेब्स्स । कार नार मार्क्ट्र महत्वीं नाम के । Part of the second

ना बर्वें मही रोज में है। मे

क्त जन चर्चि । नं स्टब्से नकी में कीका स्टूट के माहे। नमान विकेत में से सम्बंधी में की में की में की से की में सिके हे कि कर्म मन बहुर जनका है। पनु को क्या है पूर केंद्र हैं— क्या करों केंद्र हैं है न्यां क्रमें कृति कि म म की नहें नहें की की की

# कार्यात् क्रिकेट संबंद क्रिकेट तदर्व कर्न क्षेत्र सम्बद्ध समझा । १ ।।

या (कर्तवरतन) के कि की क्योंने क्योंने क्या (क्ये कि कि प्रानंवाले) कमीन त्या हुआ प्राप्त प्रमुख्य क्योंने वेंग्या है, उन्मीत्ये हे जुन्हेंन्स त् आसक्तिनक्षित्र होन्य हम सके विकेती करिया निकार

याग्रा-'कार्यर क्लिक्ट-आके अगुगार करियमवन नम् चार्ति । चार्ति अलील या, दन, हर हैने हिन्दि क वेदाणाम आदि स्नार करिया अस्पति के months facil or one is the war. पिने जानेवाले व्यक्त केंद्रे अन्यतः अन्यतः आर्थि सब सास्त्रित क्यान का वे च है। प्राणिको सुख बहुँबवे स्ट स्टब्स्ट हो सहके तिये 前 们 都 医之子炎之际 世代 新 ी। यहार्य करें केंद्रे अपने पह बता केंद्र जाती है तथ करिकें कर के यह हो उसे है (गीता ४ कि कार से को सब ती मधानकारक क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्रीहरू कार्ममृहस्त भी समाप्त कर्रे हैं

. मूर्वे क्योंके हिंदे अस्तरकर क्यें हैं रहे, कि हिने की की नकी है ते की दूरी करें 唐(福本等) 中華 五代 五年 है दह है की मिसने बेक्नेनिकी का महरू हो है एक है प होने ही पायमें हैं १ इसी प्रकार मिन्छनमध्ये करेयाकों कर सम्बद्धा स्टब्स है और स्वयनमञ्जे सर्व सर्व पर्स्त है। विसे में स्कार और निमा स्ने हैं हे इसकेस्त उत्पादनी की केली हैं है। असे मुख्य मन बढ़ाई, सरम आहे कि कि हां कि वर्र वे सक्ते मा में अवनी - CL =5 10 - CL =5 10 学1年前, रूपे किया 🖔 🕏 स्ट्राइंड **₩** 

आरोप करता है अथवा 'ऐसा कहनेसे आनेवाले व्यक्तिपर मेरा अच्छा असर पड़ेगा' —इस भावसे कहता है तो इसमें स्वार्थको भावना छिपी रहनेसे यह 'अन्यत्र-कर्म' ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं ।

(२) सत्सङ्ग, सभा आदिमें कोई व्यक्ति मनमें इस भावको रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उनपर मेरा अच्छा असर पडेगा तो यह 'अन्यत्र-कर्म' ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं ।

तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे. पर उसमें खार्थ, कामना आदिका भाव नहीं रहना चाहिये । कर्मका निषेध नहीं है, प्रत्युत सकामभावका निषेध है ।

साधकको भोग और ऐश्वर्य-बुद्धिसे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसी बुद्धिमें भोगासिक और कामना रहती है, जिससे कर्मयोगका आवरण नहीं हो पाता । निर्वाह-बद्धिसे कर्म करनेपर भी जीनेकी कामना बनी रहती है । अतः निर्वाह-बृद्धि भी त्याज्य है। साधकको केवल साधन-वृद्धिसे ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । सबसे उत्तम साधक तो वह है, जो अपनी मुक्तिके लिये भी कोई कर्म न करके केवल दूसरोंके हितके लिये ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरोंके लिये कर्म करनेसे होता है, अपने लिये कर्म करनेसे नहीं । इसरेकि हितमें ही अपना हित है। दूसरोंके हितसे अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिये लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किये जार्यं. वे सव-के-सब केवल लोक-हितार्थ होने चाहिये ।

अपने सुखके लिये किया गया कर्म तो बन्धनकारक है ही, अपने व्यक्तिगत हितके लिये किया गया कर्म भी बन्धनकारक है । केवल अपने हितकी तरफ दृष्टि रखनेसे व्यक्तित्व बना रहता है । इसलिये और तो क्या, जप, वित्तन, ध्यान, समाधि भी केवल लोकहितके लिये ही करे । तात्पर्य यह कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण-तीनों शरीरोंसे होनेवाली मात्र क्रिया संसारके लिये ही हो, अपने लिये नहीं । 'कर्म' संसारके लिये है और संसारसे सम्बन्ध-विचंद होनेपर परमात्माके साथ 'योग' अपने लिये है । इसीका नाम है-कर्मयोग ।

'लोकोऽयं कर्मवन्धनः'---कर्तव्य-कर्म करनेका अधिकार मुख्यरूपसे मनुष्यको हो है । इसका वर्णन भगवान्ने आगे सृष्टिचक्रके प्रसङ्ग (३ । १४-१६) में भी किया है। जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रका हित करना, उनको सुख पहुँचाना होता है, उसीके द्वारा कर्तव्य-कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरोंके हितके लिये कर्म न करके केवल अपने सखके लिये कर्म करता है, तब वह बँध जाता है।

आसक्ति और खार्थभावसे कर्म करना ही बन्धनका कारण है । आसक्ति और खार्थके न रहनेपर स्वतः सबके हितके लिये कर्म होते हैं । बन्धन भावसे होता है, क्रियासे नहीं । मनुष्य कर्मोंसे नहीं वैधता, प्रत्युत कर्मेमि वह जो आसक्ति और स्वार्थभाव रखता है, उनसे ही वह बँघता है।

'तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर'—यहाँ 'मक्तसङ:'पदसे भगवानका यह तात्पर्य है कि कमेंमिं, पदार्थोमें तथा जिनसे कर्म किये जाते हैं, उन शरीर,मन, बद्धि आदि सामग्रीमें ममता-आसक्ति होनेसे ही बन्धन होता है । ममता, आसक्ति रहनेसे कर्तव्य-कर्म भी स्वाभाविक एवं भलीभाँति नहीं होते । ममता-आसक्ति न रहनेसे परहितके लिये कर्तव्य -कर्मका खतः आचरण होता है और यदि कर्तव्य-कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पतामें स्वरूपमें स्थित होती है । परिणामस्वरूप साधन निरन्तर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं ।

आलस्य और प्रमादके कारण नियत कर्मका त्याग करना 'तामस त्याग' कहलाता है (गीता १८ ।७). जिसका फल मृढता अर्थात मृढयोनियोंकी प्राप्ति है—'अज्ञानं तमसः फलम्' (गीता १४ । १६) । कर्मीको दःखरूप समझकर ठनका त्याग करना 'राजस त्याग' कहलाता है (गीता १८।८), जिसका फल दु:खोंको प्राप्ति है— 'रजसस्तु फलं दु:खम्' (गाता १४ । १६)। इसलिये यहाँ भगवान् अर्जुनको कर्मोंका त्याग करनेके लिये नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्ध, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपांत आदिसे रहित होकर शाम्बविधिके अनुमार मुचारूरूपमे उत्साहपूर्वक वर्तम-कर्मोको करनेकी आहा देते हैं. जो साल्विक करलाता है (गीता १८।९)। स्वयं

भगवान् भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिये कुछ भी करना शेप नहीं है, फिर भी मैं सावधानीपूर्वक कर्म करता हैं(३ । २२-२३) ।

कर्तव्य-कर्मोंका अच्छी तरह आचरण करनेमें दो कारणोंसे शिथिलता आती है—(१) मनुष्यका खभाव है कि वह पहले फलकी कामना करके ही कर्ममें प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्मयोगके अनुसार फलकी कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूँ ? (२) कर्म आरम्भ करनेके बाद जब अन्तमें उसे पता लग जाय कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा-से-अच्छा करूँ, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूँ ही क्यों?

कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नारावान् फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसारका हित सामने रखकर ही कर्तव्य-कर्म करता है । अतः उपर्युक्त दोनों कारणोंसे उसके कर्तव्य-कर्ममें शिथिलता नहीं आ सकती।

#### मार्मिक बात

मनुष्यका प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखायी देता है. उसी कर्मको वह बड़ी तत्परतासे करता है। परन्तु वही कर्म उसके लिये बन्धनकारक हो जाता है। अतः इस वन्धनसे छूटनेके लिये उसे कर्मयोगके अनुसार आचरण करनेकी बड़ी आवश्यकता है।

कर्मयोगमें सभी कर्म केवल दूसरेंकि लिये किये जाते हैं, अपने लिये कदापि नहीं । दूसरे कौन-कौन हैं ?-- इसे समझना भी बहुत जरूरी है । अपने शरीरके सिवाय दूसरे प्राणी-पदार्थ तो दूसरे हैं ही. पर ये अपने कहलानेवाले स्थूल-शरीर, सूक्ष्म-शरीर (इन्द्रियाँ, मन,बृद्धि, प्राण) और कारण-शरीर (जिसमें

माना हुआ 'अहम्' है) भी ख़यंसे दूसरे हैं। है\*। कारण कि स्वयं (जीवातमा) चेन परमात्माका अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृतिके अंश हैं। समस्त क्रियाएँ जड़में और जड़के लिये ही होती हैं। चेतनमें और चेतनके लिये कभी कोई क्रिया नहीं होती। अत 'करना' अपने लिये है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं । हाँ, संसारसे मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थीको चेतन जितने अंशर्ने 'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मान लेता है, उतने अंशमें उसका स्वभाव 'अपने लिये' करनेका हो जाता है। अतः दुसरेकि लिये कर्म करनेसे ममता-आसकि सुगमतासे मिट जाती है।

शरीरकी अवस्थाएँ (बचपन, जवानी आदि) बदलनेपर भी 'मैं वही हूँ'—इस रूपमें अपनी एक निरत्तर रहनेवाली सत्ताका प्राणिमात्रको अनुभव होत है । इस अपरिवर्तनशील सत्ता (अपने होनेपन) की परमात्मतत्त्वके साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी संसारके साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, वह शरीर, इन्द्रियों आदिके द्वारा ही की जाती है; क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध प्रकृति और प्रकृतिजन्म पदार्थोंकि साथ है, स्वयं (अपने स्वरूप) के साथ नहीं । इसलिये शारीरके सम्बन्धके विना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते । इससे यह बात निश्चितरूपरे सिद्ध होती है कि हमें अपने लिये कुछ भी नहीं करना है; जो कुछ करना है, संसारके लिये ही करन है। कारण कि 'करना' उसीपर लागू होता है, जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिये 'करने' का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है, संसारकी सहायतासे हैं

<sup>\*</sup> जैसे संसार 'पर' है, ऐसे ही शरीर, इन्द्रियाँ, मन और युद्धि भी 'पर' अर्थात् दूसरे ही हैं, अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीरको निद्राल, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना 'शरीर' की सेवा है। इन्द्रियोंको सांसारिक भोगोंमें न लगने देना 'इन्द्रियों' की सेवा है। मनको किसीका अहित सोघनेमें, विषयोंके वित्तनमें तथा व्यर्थ वित्तनमें न लगने देना 'मन'की सेवा है । हुद्धिको दूसरोंके कर्तव्यपर विवार न करने देना, दूसरा क्या करता है, क्या नहीं—यह न सोवने देना 'बुद्धि' की संबा है। वास्तवमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन और युद्धिमें ममता-आसिक न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है।

किया जाता है। अतः 'करना' संसारके लिये ही :है। अपने लिये करनेसे ही मनप्य कर्मोंसे बँघता हि—'यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।' विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इन्द्रियाँ, यन, बद्धि आदिके साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील . स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये अपना और अपने लिये कुछ भी नहीं है । शरीरादिकी सहायताके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिये अपने लिये

कुछ भी नहीं करना है। अपने सत्-खरूपमें कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आये बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिये अपने लिये कुछ भी नहीं चाहिये । इस प्रकार जब किया और पदार्थसे सर्वथा सम्बन्ध -विच्छेद हो जाता है (जो वास्तवमें है), तब यदि ज्ञानके संस्कार हैं तो खरूपका साक्षात्कार हो जाता है. और यदि भक्तिके संस्कार है तो भगवानमें प्रेम हो जाता है।

सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमे भगवान्ने कहा कि यज्ञ-(कर्तव्य-कर्म-) के अतिरिक्त कर्म बन्धनकारक होते हैं। अतः इस बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कर्मीका खरूपसे त्याग न करके कर्तव्यबृद्धिसे कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मीकी अवश्यकर्तव्यताको पुष्ट करनेके लिये और भी हेत् बताते हैं।

> सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।। १० ।। ं देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । श्रेयः भावयन्तः परमवाप्स्यथ ।। ११ ।।

प्रजापति ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिकालमें कर्तव्य-कमोंके विधानसहित प्रजा-(मनुष्य आदि-) की रचना करके उनसे (प्रधानतया मनुष्योंसे) कहा कि तुमलोग इस कर्तव्यके हारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य-कर्म-रूप यज्ञ तुमलोगोंको कर्तव्य-पालनकी आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो । अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा तमलोग देवताओंको उन्नत करो और वे देवतालोग अपने कर्तव्यके द्वारा तुमलोगोंको उन्नत करें । इस प्रकार एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे ।

व्याख्या—'सहयज्ञाः प्रजाः सृद्धा पुरोवाच प्रजापतिः'-- ब्रह्माजी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं; अतः अपने कर्तव्यका पालन करनेके साथ वे प्रजाकी रक्षा तथा उसके कल्याणका विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है । महाजी प्रजाकी रचना करते, उसकी रक्षामें तत्वर रहते तथा सदा उसके हितकी बात सोचते हैं । इसीलिये में 'प्रजापति' कहलाते हैं।

सृष्टि अर्थात् सर्गके आरम्भमें ब्रह्मजीने

कर्तव्य-कर्मोंकी योग्यता और विवेक-सहित मनुप्योंकी रचना की है\* । अनुकूल और प्रतिकृल परिस्थितिका सदपयोग कल्याण करनेवाला है । इसलिये ब्रह्माजीने अनकल-प्रतिकल परिस्थितका सदपयोग करनेका विवेक साथ देकर ही मनप्योंकी रचना की है।

सत्-असत्का विचार करनेमें असमर्थ पश् पक्षी,यक्ष आदिके द्वारा स्वामाविक परोपकार (कर्तव्यपालन) होता है; किन्तु मनुष्यको तो भगवलुपासे विशेष विवेक-शक्ति मिली हुई है । अतः यदि वह अपने विवेकको महत्त्व देकर अकर्तव्य न करे तो

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवान्की आज्ञासे और उन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मांनी प्रजाकी रचना करने है। अतः वाम्तवमे सृष्टिकं मूल रचयिना भगवान् ही है ( गीता ४ । १३;१७ । २३) ।

第第4系为为第3字类式写过第5京4页式写写的写真有为实式是明明的写真的写真写真的写真的写真的写真明明明明的写真的写真的写真的写真的的或是写真的写真的的写真的的

उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक-हितार्थ कर्म हो सकते हैं।

देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि) सभी प्राणी 'प्रजा' हैं । इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधनकी विशेषताके कारण मनुष्पर अन्य सब प्राणियंकि पालनकी जिम्मेवारी है । अतः यहाँ 'प्रजाः' पद विशेषरूपसे मनुष्पंकि लिये ही प्रयुक्त हुआ है ।

कर्मयोग अनादिकालसे चला आ रहा है। चौथे अध्यायके तीसरे स्तोकमें 'पुरातनः' पदसे भी भगवान् कहते हैं कि यह कर्मयोग यहुत कालसे प्रायः सुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुन्हें फिरसे कहा है। उसी बातको यहाँ भी 'पुरा' पदसे वे दूसरी रीतिसे-कहते हैं कि 'मैंने ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्माजीने भी सर्गके आदिकालमें कर्तव्य-साहत प्रजाको स्वकर उनको उसी कर्मयोगका आवरण करनेकी आज्ञा दी थी। तासर्य यह है कि कर्मयोग-(निःखार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करने) की परम्परा अनादिकालसे ही चली आ रही है। यह कोई नयी बात नहीं है।

चौथे अध्यायमें (चौबीसवेंसे तीसवें श्लोकतक)
परमालप्राप्तिके जितने साधन बताये गये हैं, वे सभी
'यत्र' के नामसे कहे गये हैं, जैसे—द्रव्ययत्र, तपयत्र,
योगयत्र, प्राणायाम आदि । प्रायः 'यत्र' शब्दका अर्थ
हवनसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाके लिये ही प्रसिद्ध है, परन्तु गीतामें 'यत्र' शब्द शास्त्रविधिसे की जानेवाली सम्पूर्ण विहित क्रियाओंका वाचक भी है । अपने वर्ण, आध्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदिके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्म 'यत्र' के अन्तर्गत आते हैं। दूसरेके हितकी भावनासे किये जानेवाले स कर्म भी 'यज्ञ' ही हैं। ऐसे यज्ञ-(कर्तव्य-) क दायित्व मनुष्यपुर ही हैं।

'अनेन प्रसविष्यध्यमेष बोऽस्त्विष्टकाममुक् '-ब्रह्माजी मनुष्यांसे कहते हैं कि तुमलोग अपने-अप कर्तव्य-पालनके द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नीत को ऐसा करनेसे तुमलोगोंको कर्तव्य-कर्म करनेमें उपकेर सामग्री ग्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे।

अर्जुनकी कर्म न करनेमें जो रुचि थी, उसे दू करनेके लिये भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजी बचनोंसे भी तुन्हें कर्तव्य-कर्म करनेकी शिक्षा लें चाहिये। दूसरोके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करनेसे हैं तुन्हारी लौकिक और पारलीकिक उन्नति हो सकती है।

निष्कामभावसे केवल कर्तव्य-पालनके विचारे कर्म करनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकामभावसे कर्म करनेपर मनुष्य वन्धनमें पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरणमें निष्कामभावसे किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मस्य विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ 'इष्टकाम' पदका अर्थ 'इच्छित भोग-सामग्री' (जो सकामभावका सूचक है) लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पदका अर्थ है—यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेक्नी आवश्यक सामग्री। †

कर्मयोगी दूसरोकी सेवा अथवा हित करनेके लिये सदा ही तत्पर रहता है। इसलिये प्रजापति महाजीके विधानके अनुसार दूसरोकी सेवा करनेकी सामग्री, सामर्थ्य और शारीर-निवाहकी आवश्यक वस्तुओंको उसे कभी कमी नहीं रहती। उसके ये

<sup>\* &#</sup>x27;इष्ट' शब्द 'यज्' धातुसे कुदलका 'क्त' प्रत्यय करनेसे बनता है, जो यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) का वावक है, और 'काप' शब्द 'कम्' धातुसे 'अण्' प्रत्यय करनेसे बनता है, जो पदार्घ (सामग्री) का वावक है।

हैं, और कार्य शब्द कर्यु वातुस जार्य अस्ति स्वाय अन्य कर्मोंमें अर्थात् सकामभावसे क्रिये जानेवाले कर्मोंमें र्मूर्यंश्लोकमें भगवान्ते कहा कि प्रकोत सिवाय अन्य कर्मोंमें अर्थात् सकामभावसे क्रिये जानेवाले कर्मोंमें लगा हुआ मनुष्य वैद्ये जाता है। और आगे तेरह्वं श्लोकमें भी कहा है कि जो अपने लिये अर्थात् सकामभावसे कर्म करते हैं, वे पापीलाग पापका ही भक्षण करते हैं। इस प्रकार पांछेके और आगंके श्लोकोंकों देखें तो हो। अर्था जीव इन (दसवें प्रयाद्धें और बारहवें) श्लोकोंने पी सकामभावके त्यागकी थात ही अर्भी जीवत है। अर्था पहुँ 'इष्टकाम' पदका अर्थ 'इंब्लिंग पदार्थ पानेके लिये किये गये कर्मे काय तो (प्रकरण-विमन्द होनेके कारण) दोव आला है। क्यांकि इंब्लिंग पदार्थ पानेके लिये किये गये कर्मे भगवानुके मतो क्रयनकारक है। अला 'इष्टकाम' पदका अर्थ 'कर्मव्यक लिये आवश्यक सामगी' ही है।

उपयोगी वस्तुएँ सुगमतापूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्माजीके विधानके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी सामग्री जिस-जिसको, जो-जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य-पालन करनेके लिये उस-उसको पूरी-की-पूरी प्राप्त है। कर्तव्य-पालनको सामग्री कभी किसीके पास अधरी . नहीं होती । ब्रह्माजीके विधानमें कभी फरक नहीं पड सकता; क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य-कर्म करनेका विधान निश्चित किया है, तब जितनेसे कर्तव्यका पालन हो सके, उतनी सामग्री देना भी उन्होंपर निर्भर है।

वास्तवमें मनुष्यशरीर भोग भौगनेके लिये है ही नहीं - 'एहि तन कर फल विषय न भाई' (मानस ७ १४४ ११) । इसीलिये 'सांसारिक सुखोंको भोगो'—ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्-शास्त्रमें नहीं है। समाज भी स्वच्छन्द भोग भोगनेको आज्ञा नहीं देता । इसके विपरीत दसरोंको सख पहँचानेकी आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे, पिताके लिये यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्रका पालन-पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्रसे पिता सेवा ले ही । इसी प्रकार पुत्र, पत्नी आदि अन्य सम्बन्धोंके लिये भी समझना चाहिये ।

कर्मयोगी सदा देनेका ही भाव रखता है, लेनेका महीं; क्योंकि लेनेका भाव ही बाँधनेवाला है । लेनेका भाव रखनेसे कल्याणप्राप्तिमें बाधा लगनेके साथ ही सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिमें भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रायः सभीका अनुभव है कि संसारमें लेनेका भाव रखनेवालेको कोई देना नहीं चाहता। इसलिये ब्रह्माजी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे, नि:सार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करनेसे ही मनुष्य अपनी उन्नति (कल्याण) कर सकता है।

'देवान् भावयतानेन'—यहाँ 'देव' शब्द उपलक्षक है, अतः इस पदके अन्तर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, षितर अदि समस्त प्राणियोंको समझना चाहिये । कारण कि कर्मयोगीका उद्देश्य अपने कर्तव्य-कर्मेंसि प्राणिमात्रकी सुख पहुँचाना रहता है । इसलिये यहाँ ब्रह्माजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी उन्नतिके लिये मनुष्योको अपने कर्तव्य-कर्मरूप यजके पालनका आदेश देते हैं । अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे मनुष्यका स्वतः कल्याण हो जाता है (गीता १८ । ४५) । कर्तव्य-कर्मका पालन करनेके उपदेशके पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं । मनुष्योंकी ही कर्म करनेको स्वतन्त्रता मिली हुई है; अतः उन्हें इस स्वतन्तताका सद्पयोग करना चाहिये।

'ते देवा भावयन्त वः'--जैसे वक्ष, लता आदिमें स्वाभाविक ही फल-फल लगते हैं; परन्तु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाय तो उनमें फुल-फल विशेषतासे लगते हैं । ऐसे ही यजन-पूजनसे देवताओंकी पृष्टि होती है, जिससे देवताओंके काम विशेष न्यायप्रद होते हैं । परन्तु जब मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मेकि द्वारा देवताओंका यजन-पूजन नहीं करते. तब देवताओंको पृष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्यका पालन करनेमें कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य-पालनमें आनेसे ही संसारमें विप्लव अनावप्टि-अतिविष्ट आदि होते है ।

'परस्परं भावयन्तः'—इन पदोंका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करे, प्रत्यत यह समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे. हमें तो अपने कर्तव्यके द्वारा उसकी सेवा करनी ही है । दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता; हमें सुख देता है या दुःख, इन वातोंसे हमें कोई मतलव नहीं रखना चाहिये; क्योंकि दूसरोंके कर्तव्यको देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्यत हो जाता है । परिणामस्वरूप उसका पतन हो जाता है। दसरोंसे कर्तव्यका पालन करवाना अपने अधिकारकी बात भी नहीं है । हमें सबका हित करनेके लिये केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है और दसके द्वारा सबको सुख पहुँचाना है । सेवा करनेमें अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्रीको अपने लिये थोडी-सी भी बचाकर नहीं रखनो है । तभी जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होगा ।

हमारे जितने भी सांमारिक सम्बन्ध- माता-पिता, र्स-पत्र, भाई-भौजाई आदि हैं, उन सबको हमें सेवा करनी है। अपना मुख लेके लिये ये मन्त्रण नहीं

हैं । हमारा जिनसे जैसा सम्बन्ध है, उसीके अनुसार **उनकी सेवा करना, मर्यादाके अनुसार उन्हें सुख** पहेँचाना हमारा कर्तव्य है । उनसे कोई आशा रखना और उनपर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारनेके लिये उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है । अतः निःस्वार्थभावसे उन सम्बन्धियोंकी सेवा करके हम अपना ऋण चुका दे---यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है । सेवा तो हमें सभीको करनी है; परन्तु जिनको हमारेपर जिम्मेवारी है. उन सम्बन्धियोंकी सेवा सबसे पहले करनी चाहिये ।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिये भी नहीं हैं— यह सिद्धान्त है । अतः अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे स्वतः एक-दूसरेकी उन्नति होती है।

#### कर्तव्य और अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात

कर्मयोग तभी होता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यके पालनपूर्वक दुसरेके अधिकारकी ,रक्षा करता है। जैसे, माता-पिताकी सेवा करना पुत्रका कर्तव्य है और माता-पिताका अधिकार है। जो दूसरेका अधिकार होता है , वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा दूसरेके अधिकारकी रक्षा करनी है तथा दूसरेका कर्तव्य नहीं देखना है । दुसरेका कर्तव्य देखनेसे मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है; क्योंकि दूसरेका कर्तव्य देखना 'हमारा कर्तव्य नहीं है । तात्पर्य है कि दूसरेका हित करना है-यह हमारा कर्तव्य है और दूसरेका अधिकार है । यद्यपि अधिकार कर्तव्यके ही अधीन है, तथापि मनुष्यको अपना अधिकार देखना हो नहीं है, प्रत्युत अपने अधिकारका त्याग करना है। केवल दूसरेके अधिकारकी रक्षाके लिये अपने कर्तव्यका पालन करना । दूसरेका कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार ्जमाना लोक और परलोकमें महान् पतन करनेवाला है । वर्तमान समयमें घरोंमे, समाजमें जो अशान्ति, कलह, संघर्ष देखनेमें आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकारकी माँग तो करते

हैं, पर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते! इसति। ब्रह्माजी देवताओं और मनुष्योंको उपदेश देते हैं कि एक-दूसरेका हित करना तुमलोगोंका कर्तव्य है।

'श्रेयः परमवापयथ'—प्रायः ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याणको प्राप्तिका कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसीको सन्देह हो तो वह ऐसा करके छर देख सकता है। जैसे धरोहर रखनेवालेकी धरोहर उसे वापस कर देनेसे धरोहर रखनेवालेसे तथा उस घरोहरसे हमारा किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता. ऐसे ही संसारकी वस्तु संसारको सेवामें लगा देनेसे संसार और संसारकी वस्तुसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद होते ही चिन्मयताका अनुभव हो जाता है। अतः प्रजापति ब्रह्माजीके वचनोंमें अतिशयोक्तिकी कल्पना करन अनुचित है।

'यह सिद्धान्त है कि जबतक मनुष्य अपने लिये कर्म करता है तवतक उसके कर्मकी समाप्ति नहीं होती और वह कमोंसे बँधता ही जाता है। कृतकृत्य वहीं होता है, जो अपने लिये कभी कुछ नहीं करता ! अपने लिये कुछ भी नहीं करनेसे पापका आवरण भी नहीं होता; क्योंकि पापका आचरण कामनाके काएंग ही होता है (३ । ३७) । अतः अपना कत्याण चाहनेवाले साधकको चाहिये कि वह शास्त्रोंकी आज्ञाके अनुसार फलको इच्छा और आसक्तिका त्याग कर्के कर्तव्य-कर्म करनेमें तत्पर हो जाय, फिर कल्याण हो खतःसिद्ध है ।

अपनी कामनाका त्याग करनेसे संसारमात्रका हित होता है । जो अपनी कामना-पूर्तिक लिये आसक्तिपूर्वक भोग भोगता है, वह स्वयं तो अपनी हिंसा (पतन) करता ही है, साथ ही जिनके पास भीग-सामग्रीका अभाव है, उनकी भी हिंसा करता है अर्थात् दुःख देता है । कारण कि भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको देखका अभावग्रस्त मनुष्यको उस भोग-सामग्रीके अभावका " दुःख होना स्वामाविक है। इस प्रकार, स्वयं सुख भोगनेवाला व्यक्ति हिंसासे कभी वच नहीं सकता ।

ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले व्यक्तिको देखकर दूसरोंको स्वतः शान्ति मिलती है: क्योंकि पारमार्थिक सम्पत्तिपर सबका समान अधिकार ंहै । निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना- आसक्तिका त्याग करके अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करता रहे तो ब्रह्माजीके कथनानुसार वह परम कल्याणको अवश्य ही प्राप्त हो जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

यहाँ परम कल्याणंकी प्राप्ति मुख्यतासे मनुष्योंके लिये ही बतायी गयी है. देवताओंके लिये नहीं। कारण कि देवयोनि अपना कल्याण करनेके लिये नहीं बनायी गयी है। मनष्य जो कर्म करता है, उन कर्मोंके अनुसार फल देने, कर्म करनेकी सामग्री देने तथा अपने-अपने शभ कर्मीका फल भोगनेके लिये देवता बनाये गये हैं । वे निष्कामभावसे कर्म करनेको सामग्री देते हों, ऐसी बात नहीं है। परन्त उन देवताओंमें भी अगर किसीमें अपने कल्याणकी इच्छा हो जाय. तो उसका कल्याण होनेमें मना नहीं है अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे. तो कर सकता है । जब पापी-से-पापी मनुष्यके लिये भी अपना उद्धार करनेकी मनाही नहीं है. तो फिर देवताओंके लिये (जो कि पण्ययोनि है) अपना उद्धार करनेकी मनाही कैसे हो सकती है ? ऐसा होनेपर भी देवताओंका उद्देश्य भोग भोगनेका हो रहता है. इसलिये उनमें प्रायः अपने कल्याणको इच्छा नहीं होती ।

# इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।। १२ ।।

यज्ञसे भावित (पृष्ट) हुए देवता भी तुमलोगोंको (बिना भाँगे ही) कर्तव्य-पालनकी आवश्यक सामग्री देते रहेंगे । इस प्रकार उन देवताओंसे प्राप्त हुई सामग्रीको दूसरोंकी सेवामें लगाये बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है।

व्याख्या--'इप्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:'--यहाँ भी'इष्टभोग'शब्दका अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता । कारण कि पीछेके (ग्यारहवें) श्लोकमें परम कल्याणको प्राप्त होनेकी बात आयी है और उसके हेतुके लिये यह (बारहवाँ)श्लोक है। भोगोंकी इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो हो नहीं सकता । अतः यहाँ 'इष्ट्र'शब्द 'यज्' घातसे निष्पन्न होनेसे तथा 'भोग'\* शब्दका अर्थ आवश्यक सामग्री होनेसे उपर्युक्त पदोंका अर्थ होगा-वे देवता तुमलोगोंको यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यक सामग्री देते रहेंगे ।

यहाँ 'यहाभाविता: देवा:' पदोंका तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्योंको आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्योंको ही अपना

कर्तव्य निभाना है।

'तैर्टतानप्रदायैभ्यो यो भुङक्ते - महाजीने देवताओं के लिये 'ते देवा:' पदोंका प्रयोग किया है;क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं । परनु यहाँ 'एम्यः'पद (जो 'इदम्' शब्दसे बनता है) का प्रयोग हुआ है, जो समीपताका घोतक है। भगवानके लिये सभी समीप ही हैं (गीता ७ । २६) । इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँसे भगवानके चचन आएम होते हैं।

यहाँ 'भड़न्ते 'र पदका तात्पर्य फेवल भोजन करनेसे ही नहीं है, प्रत्युत शरीर-निर्वाहकी समस्त आवश्यक सामग्री (भोजन, वस,धन, मकान आदि) को अपने सखके लिये काममें लानेसे हैं।

यह शरीर माता-पितासे मिला है और इसका

<sup>&</sup>quot;'मुत्र' पालनाम्यवहारवोः' (सिद्धान्तकोमुदी १५४८)—'भुत्र' धातुके दो अर्घ होते हैं—पानन और भसण । यहाँ 'पालन' अर्थ लेना ही उचित प्रतीत होता है।

<sup>ै</sup> पहाँ अनवनार्थक 'भुज्' धानुमे 'भुड्के' पद निष्पन्न है । अनवनका अर्थ है—मक्षण अर्थान् वस्तुनी अपने काममें लेगा ।

paresperiores and successive succ पालन-पोषण भी उन्हींके द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य-कर्मकी सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्यकी सुख-सुविधाके उपाय बताते हैं । पशु-पक्षी, वृक्ष, लता आदि दूसरोंके सुखमें स्वयंको समर्पित कर देते हैं (यद्यपि पशु-पक्षी आदिको यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं. तथापि उनसे दूसरोंका उपकार स्वतः होता रहता है) । इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री-बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, सम्पत्ति आदि है,वह सब-की-सब हमें दूसरोंसे ही मिली है। इसलिये इनको दूसरोंकी ही सेवामें लगाना है।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसारसे मिले हैं । ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं । अतः इनको अपना और अपने लिये मानकर इनसे सुख भोगना ही बन्धन है । इस बन्धनसे छटनेका यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्होंका मानते हुए उन्होंकी सेवामें निष्कामभावपूर्वक लगा दें । यही हमारा परम कर्तव्य है।

साधकोंके मनमें प्राय: ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसारकी सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जायगी और हम संसारमें फैंस जायैंगे! परन्तु भगवान्के वचनोसे यह सिद्ध होता है कि फॅसनेका कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिये कुछ भी लेनेका भाव ही है। इसलिये लेनेका भाव छोडकर देवताओंकी तरह दूसरोंको सुख पहुँचाना ही मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है।

कर्मयोगके सिद्धान्तमें प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारीका सदुपयोग करनेका हो विधान है। प्राप्त सामग्री आदिसे अधिककी (नयी-नयी सामग्री आदिकी) कामना करना कर्मयोगके सिद्धान्तसे विरुद्ध है । अतः प्राप्त सामग्री आदिको ही दूसरेकि हितमें लगाना है । अधिकको किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है । युक्तिसंगत बात है कि जिसमें जितनी शिक्ति होती है, उससे उतनी ही आशा की जाती है, फिर

भगवान् अथवा देवता उससे अधिककी आशा कैसे कर सकते हैं?

'स्तेन एव सः'-यहाँ'सः स्तेनः' पदीमें एकवचन देनेका तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्यका पालन न करनेवाला मनुष्य सबको प्राप्त होनेवाली सामग्री (अन्न, जल, वस्न आदि) का भाग दूसरोंको दिये विना ही अकेला खयं ले लेता है । अतः वह चोर ही है । जो मनुष्य दसरोंको उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भीग करता है, वह तो चीर है ही, पर-जो मनुष्य किसी भी अंशमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात् सामग्रीको सेवामें लगाकर बदलेमें मान-बड़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंशमें चोर ही है। ऐसे मनुष्यका अन्तःकरण कभी शद

और शान्त नहीं रह सकता ।

यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकारसे समष्टि संसारसे अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं: क्योंकि समष्टिका अंश ही व्यप्टि कहलाता है । इसलिये व्यप्टि-(शरीर-) को समप्टि-(संसार-) को अपना न मानना ही राग-द्वेष आदि द्वान्द्रोंका कारण है एवं यही अहंकार. व्यक्तित्व अथवा विषमता है\* । कर्मयोगके अनुष्ठानसे ये सब (राग-द्वेष आदि) सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । कारण कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि मैं जो कछ भी कर रहा हैं, वह सब अपने लिये नहीं. प्रत्यत संसारमात्रके लिये कर रहा हैं । इसमें भी एक बड़ी प्रार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने करनाणके लिये भी कोई कर्म न करके संसारमात्रके कल्याणके उद्देश्यमे ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके -कल्याणसे अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विपनताको जन्म देना है, जो साधककी ठन्नतिमें बाधक है। शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब-का-सब हमें संसारसे मिला है । संसारसे मिली बस्तुको केवल अपनी खार्थ-सिद्धिमें लगाना ईमानदारी नहीं है ।

कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बात हिन्दू-संस्कृतिका एकमात्र उद्देश्य मनुष्यका कल्याण

<sup>•</sup> आत्मापि चार्य न मम सर्वा वा पृथियी मम ।।(महा॰ आश्वमेधिक॰३२ । ११)

करान है । इसी उद्देश्यसे ब्रह्माजी (सृष्टिके आदिमें) जैसे माँका दूघ उसके अपने लिये न होकर बच्चेक मनुष्यको निःखार्थभावसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा लिये ही है, ऐसे ही मनुष्यके पास जितनी भी सामग्री एक-दूसरेको सुख पहुँचानेको आज्ञा देते है, वह उसके अपने लिये न होकर दूसरोंके लिये ही है। अतः मनष्यको प्राप्त सामग्रीमें ममता करने

परिवारमें भाई, बहनें, माताएँ आदि सब-के-सब कर्म करते ही हैं; परन्तु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसिक , खार्थ आदिके वशीभत होकर कर्म करते हैं । अतः अलौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्यत हानि ही होती है । स्वार्थके वशीभत होकर अपने लिये कर्म करनेसे ही लोकमें लडाई. खटपट, ईर्प्या आदि होते हैं और परलोकमें दुर्गति होती है। दूसरोंकी सेवा करके बदलेमें कुछ भी चाहनेसे वस्तुओं और व्यक्तियोंके साथ मनुष्यका सम्बन्ध जुड़ जाता है। किसी भी कर्मके साथ खार्थका सम्बन्ध जोड लेनेसे वह कर्म तुच्छ और बन्धनकारक हो जाता है । स्वार्थी मनुष्यको संसारमें कोई अच्छा नहीं कहता । चाहनेवालेको कोई अधिक देना नहीं चाहता । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घरमें भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएँ छिपायी जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतनेसे ही हम दसरोंकी सेवा करें तो उससे कत्याण तो होता ही है, इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि न चाहनेपर भी प्राप्त होने लगते हैं । परना कर्मयोगीमें मान-बडाई आदिकी इच्छा नहीं होती; क्योंकि इनकी इच्छा और सुखभोग ही बन्धनकारक होता है।

'मुझे सुख कैसे मिले ?'—केवल इसी चाहनाके कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अतः 'दूसर्गेको सुख कैसे मिले ?'—ऐसा भाव कर्मयोगीको सदा हो रखना चाहिये। घरमें माता-पिता, पाई-चहन, स्त्री-पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन संगोको एक-दूसरेके हितको बात सोचनी चाहिये। प्रायः सेवा करनेवालेसे एक भूल हो जाती है कि वह 'मैं सेवा करता हूँ, 'मैं वस्तुएँ देता हूँ,—ऐसा मानकर चुटा अभिमान कर बैटता है। वस्तुतः सेवा करनेवाला व्यक्ति संव्यको वस्तु हो संव्यको देता है।

जैसे माँका दूष उसके अपने लिये न होकर बच्चेक लिये ही है, ऐसे ही मनुष्यके पास जितनी भी सामग्री है, वह उसके अपने लिये न होकर दूसरीके लिये ही है । अतः मनुष्यको प्राप्त सामग्रीमें ममता कंरने अर्थात् उसे अपनी और अपने लिये माननेका अधिकार नहीं है । ममता करनेपर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममतारूप बन्धन रह जायगा । इसी कारण भगवान् कहते हैं कि वस्तुओंको अपनी मानकर स्वयंः उनका भोग करनेवाला मनुष्य चोर ही है ।

देवता, ऋषि, पितर, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता आदि सभीका स्थमाव ही परीपकार करनेका है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पानेके कारण इनका ऋणी है। इस ऋणसे मुक्त होनेके लिये ही पञ्चमहायज्ञ-(ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ-) का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो बुद्धिपूर्वक सभीको अपने कर्तव्य-कर्मोसे तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है। इसीको ऐसी स्वतन्तता मिली है, जिसका सद्यप्योग करके यह परम श्रेयकी प्राप्ति कर सकता है।

देवता आदि तो अपने कर्तव्यका पालन करते ही हैं। यदि मनुत्य अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता तो देवताओंमें ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकीभरमें हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणामस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं । भगवान भी (गीता ३ । २३-२४ में) कहते हैं कि 'यदि मैं सावधानीपर्वक कर्तव्यका पालन न करूँ तो समस्त लोक नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ । जिस तरह गतिशील वैलगाडीका कोई एक पहिया भी खण्डित हो जाय तो उससे परी बैलगाडीको झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टिचक्रमें यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यव्यत होता है तो उसका विपरीत अभाव सम्पूर्ण सप्टिपर पड़ता है । इसके विपर्वत जैसे शरीरका एक भी पीड़ित (रोगी) अङ्ग ठीक होनेपर सम्पूर्ण शरीरका स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्यका टीक-ठीक पालन करनेवाले मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण सृष्टिका स्वतः हित होता है ।

प्रजापित ब्रह्माजीने देवता और मनप्य—दोनोंको अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेकी आजा दी है। देवता आदि सब मर्यादासे चलते हैं । केवल मनप्य ही अपनी बेसमझीसे मर्यादाको भंग करता है । कारण कि उसे दूसरोंको सेवा करनेके लिये जो सामग्री मिली है, उसपर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनन्त जन्मोंके कर्म-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये मनुष्यको स्वतन्त्रता मिली हैं; किन्तु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्मफलमें ममता- आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बन्धन उत्पन्न करके वह स्वयं फँस जाता है और आगे अनेक जन्मॉतक दुःख पानेकी तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है, उससे वह त्रिलोकीकी सेवा करे अर्थात् उस सामग्रीको वह भगवान्, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंकी सेवामें लगा दे।

शंका----जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, वह सब-की-सव दूसरोंकी सेवामें लगा देनेपर कर्मयोगीका जीवन-निर्वाह कैसे हो सकेगा?

समाधान—वास्तवमें यह शंका शरीरके साथ अपनी एकता माननेसे अर्थात् शरीरको ही अपना स्वरूप माननेसे पैदा होती है; परन्तु कर्मयोगी शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसारका और संसारके लिये ही मानकर उसीकी सेवामें लगा देता है । उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नारावान् शरीरपर नहीं । जिसकी दृष्टि शरीरपर रहती है, वहीं ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगीका जीवन-निर्वाह कैसे होगा ?

जबतक भोगेच्छा रहती है, तभीतक जीनेकी इच्छा तथा मरनेका भय रहता है। भोगेच्छा कर्मयोगीमें रहती ही नहीं; क्योंकि उसके सम्पूर्ण कर्म अपने लिये न होकर दूसरोंकी सेवाके लिये ही होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीनेकी परवाह नहीं करता । उसके मनमें यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? वास्तवमें जिसके हृदयमें जगत्की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगतको रहती है। इसलिये जगत् उसके निर्वाहका स्वतः प्रबन्ध करता है ।

जिनका जीवन परोपकारके लिये ही समर्पित है. ऐसे पश्-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-लता आदि सभी साधारण प्राणियोंके भी जीवन-निर्वाहका जब प्रबन्ध है, तब शरीरसहित मिली हुई सब सामग्रीको प्राणियोंके हितमें व्यय करनेवाले मनुष्यके जीवन-निर्वाहका प्रयन्थ न हो. यह कैसे सम्भव है?

सवका पालन करनेवाले भगवानको असीम कपासे जीवन-निर्वाहकी सामग्री समस्त प्राणियोंको समानरूपसे मिली हुई है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माताके शरीरमें जहाँ रक्त-ही-रक्त रहता है. वहाँ भी बच्चेके जीवन-निर्वाहके लिये मीता और पृष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्राख्यसे मानो, चाहे भगवत्क्रपासे, मनुष्यके जीवन-निर्वाहकी सामग्री उसको मिलती ही है । इसमें संदेह, चिन्ता, शोक एवं विचार होना हो नहीं चाहिये । भगवानके राज्यमें जब पापी-से-पापी नास्तिक-से-नास्तिक पुरुपका भी जीवन-निर्वाह होता है, तब कर्मयोगीके जीवन-निर्वाहमें क्या बाधा आ सकती है ? अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है ।

सम्बन्ध—नवं श्लोकमें भगवान्ने 'यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म बाँधनेवाले नहीं होते'—ऐसा बर्ताकर यज्ञके लिये कम करोको आजा दी । उस आजाको ब्रह्माजीके वचनोद्वार पुष्ट करके नवें श्लोकमें कहे हुए अपने वचनोसे एकवाक्यता करते हुए आगेके श्लोकमें यद्ग (कर्तव्य-कर्म) करने और न करनेके फलका स्पष्ट विवेचन करते हैं ।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिपैः ।

भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्यात्मकारणात् ।। १३ ।।

यज्ञशेष-(योग-) का अनुभव करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाते

हैं। परन्तु जो केवल अपने लिये ही पकाते अर्थात् सब कर्म करते हैं, वे पापीलोग तो पापका ही भक्षण करते हैं।

व्याख्या--- 'यज्ञशिष्टाशिन: सन्तः'-- कर्तव्य-कर्मीका निष्कामभावसे विधिपुर्वक करनेपर (यज्ञशेषके रूपमें) योग अथवा समता ही शेष रहती है । कर्मयोगमें यह खास बात है कि संसारसे प्राप्त सामग्रीके द्वारा ही कर्म होता है । अतः संसारकी सेवामें लगा देनेपर ही वह कर्म 'चज्ञ'सिद्ध होता है। यज्ञकी सिद्धिके बाद खतः अवशिष्ट रहनेवाला 'योग'अपने लिये होता है। यह योग ' (समता) ही यज्ञशेष है, जिसको भगवानने चौथे अध्यायमें 'अमृत' कहा है-- 'यज्ञशिद्यामृतभूजः' (8 (38) 1

'मच्यन्ते सर्वकिल्विषै:'---यहाँ'किल्बिषै:' पद बहु-वचनान्त है, जिसका अर्थ है,---सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात् बन्धनोंसे । परनु भगवान्ने इस पदके साथ 'सर्व' पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञशेषका अनुभव करनेपर मनुष्यमें किसी भी प्रकारका बन्धन नहीं रहता । उसके सम्पूर्ण (सञ्चित, प्राख्य और क्रियमाण) कर्म विलीन हो जाते हैं\* (गीता ४ ।२३) । सम्पूर्ण कमेंकि विलीन हो जानेपर उसे सनातन ब्रह्मको प्राप्ति हो जाती है (गीता४ । ३१) ।

इसी अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने यज्ञार्थ कर्मसे अन्यत्र कर्मको बन्धनकारक बताया और चौथे अध्यायके तेईसवें श्लोकमें यज्ञार्थ कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म विलीन होनेकी बात कही । इन दोनों श्लोकों (३ । ९ तथा ४ । २३) में जो बात आयी है, वही बात यहाँ 'सर्विकिल्बिप:' पदसे कही गयी है। तात्पर्य है कि यज्ञशेषका अनुभव करनेवाले मनुष्य संम्पूर्ण बन्धनरूप कर्मीसे मुक्त हो जाते हैं। पाप-कर्म तो बन्धनकारक होते ही है. सकामभावसे किये गये पुण्यकर्म भी (फलजनक होनेसे) बन्धनकारक

होते हैं। यज्ञशेष-(समता-)का अनुभव करनेपर पाप और पुण्य-दोनों ही नहीं रहते- 'बुद्धियुक्तो जहातीह वभे सकतदप्कते' (गीता २ । ५०) ।

अब विचार को कि बन्धनका वास्तविक कारण क्या है ? ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये-इस कामनासे ही बन्धन होता है। यह कामना सम्पूर्ण पापोंकी जड है (गीता ३ । ३७) । अतः कामनाका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है ।

वास्तवमें कामनाकी कोई स्वतन्त्र सता नहीं है। कामना अभावसे उत्पन्न होती है और 'स्वयं' (सतस्वरूप) में किसी प्रकारका अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं । इसलिये 'स्वयं'में कामना है ही नहीं । केवल भूलसे शरीरादि असत् पदार्थोंके साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत् पदार्थिक अभावसे अपनेमें अभाव मानने लगता है और उस अभावकी पूर्तिके लिये असत् पदार्थीको कामना करने लगता है। साधकको इस बातकी तरफ ख्याल करना चाहिये कि आरम्भ और समाप्त होनेवाली कियाओंसे उत्पन्न और नप्र होनेवाले पदार्थ ही तो मिलेंगे । ऐसे उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंसे मनुप्यके अभावकी पूर्ति कभी हो हो नहीं सकती। जब इन पदार्थीसे अभावकी पूर्ति होनेका प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थोंकी कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक-ठीक विचार करनेसे कामनाको निवृत्ति सहज हो सकती है।

हाँ, अपने कहलानेवाले शरीरादि पदार्थोंको कभी भी अपना तथा अपने लिये न मानकर दूसरोंकी सेवामें लगानेसे इन पदार्थोंसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. जिससे तत्काल अपने सत्त्वरूपका बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मनमें किसी प्रकारके अभावको मान्यता (कामना) नहीं रहती, वह मन्प्य जीते-जी ही संमारमे मक्त है।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>कापना न रहनेसे संवित कर्म विलीन हो जाते हैं । जवतक शरीर रहता है, तवनक आख्यके अनुमार अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी-दुःखी नहीं होता अर्थात् उस परिस्थितिका उमपर कोई असर नहीं पड़ता—यह प्रारव्य कर्मका विलीन होना है। फलेका न रहनेसे क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाने है अर्थात् फल देनेवाले नहीं होते—यह क्रियमाण कर्मका विलीन होना है।

'ये पचन्यात्मकारणात' — अपने लिये कुछ भी चाहनेका भाव अर्थात् स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपनेको अच्छा कहलानेका किञ्चित् भी भाव 'आत्मकारणात्'पदके अन्तर्गत आ जाता है। मनुष्यमें स्वार्थबृद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है।

यहाँ पचित्ता पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल 'पकाने' से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओंकी सिद्धिसे हैं।

आदि समस्त सांसारिक क्रियाओंकी सिद्धिसे हैं।
अपना स्वार्थ चाहनेवाला व्यक्ति अपने लिये
पकाये (कार्य करे) अथवा दूसरेके लिये, वास्तवमें
वह अपने लिये ही पकाता है। इसके विपरीत अपने
सार्धमावका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करनेवाला
साधक अपने कहलानेवाले शरीरके लिये पकाये अथवा
दूसरेके लिये, वास्तवमें वह दूसरेके लिये ही पकाता
है। संसारसे हमें जो भी सामग्री मिली है. उसे
संसारकी सेवामें न लगाकर अपने सुखभोगमें लगाना
ही अपने लिये पकाना है। संसारके छोटे-से-छोटे
अंश शरीरको अपना और अपने लिये मानना महान्
पाप है। परन्तु शरीरको अपना न मानकर इसको
आवश्यकतानुसार अत्र, जल, यस्त आदि देना और
इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस
शरीरकी सेवा है, जिससे शरीरमें ममता-आसिक्त
नहीं रहती।

मनुष्यको अपने कर्मीका फल खयं भोगना पडता है: परन्तु उसके द्वारा किये गये कर्मीका प्रभाव सम्पूर्ण

'ये पचत्यात्मकारणात्'—अपने लिये कुछ भी संसापर पहता है। 'अपने लिये' कर्म कर्तवाला चाहनेका भाव अर्थात् स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति मनुष्य अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है और

अपने कर्तव्यसे च्युत होनेपर ही राष्ट्रमें अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान् कष्ट होते हैं। अतः मनुष्यके लिये उचित है कि वह अपने लिये कछ भी न करें.

अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिये कुछ भी न चाहे । कर्मफल-(उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुमात्र-)का आश्रय लेना 'अपने लिये पकाने' के अन्तर्गत है ।

इसीलियं भगवान्ते छठे अध्यायके पहले श्लोकमें 'अनाश्रितः कर्मफलम्'पदोंसे कर्मयोगीको कर्मफलका आश्रय न लेनेके लिये कहा है। सर्वया अनाश्रित हो जानेपर ही मनय्य अपने लिये कुछ नहीं करता,

'मुझते ते त्य**धं धाषाः'—**इन पदींमें भगवानने

जिससे वह योगमें स्थित हो जाता है।

'अपने लिये' कर्म करतेवालोंकी सम्य भाषामें निन्दा की है। अपने लिये किये गये कमोंसि यह इतना पाप-संग्रह कर लेता है कि चौरासी लाख योनियों एवं नरकोंका दुःख भोगनेपर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत सिंग्रतके रूपमें वाकी रह जाता है। मनुष्ययोनि एक ऐसा अदभुत खेत है, जिसमें जो भी पाप या पुण्यका बीज बीया जाता है, वह अनेक जग्मोंतक फल देता है । अतः मनुष्यको तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिये कि 'अब मैं पाप (अपने लिये कर्म) नहीं करूंगा'। इस निश्चयमें बडी भारी शांकि है।

सच तो यह है कि परमात्माकी तरफ चलनेका दढ़

निश्चय होनेपर पाप होना स्वतः रुक जाता है।

सम्बन्ध— 'मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?'-अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् अनेक हेतु देते हुए आगेके दो स्लोकोमें सृष्टि-चक्रकी सुरक्षाके लिये भी यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करतेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हैं ।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।।१४ ।।

कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।। १५ ।।

<sup>े</sup>बातवमें मनुष्यजन्म ही मंत्र जनोका आदि तथा अलिय जन्म है। यदि मनुष्य पर्यात्म-प्राणि कर से तो अलिय जन्म भी यही है और परमात्म-प्राणित न करे तो अनल जन्मोंका आदि जन्म भी यही है।

सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं । अन्न वर्षासे होता है । वर्षा यज्ञसे होती है । यज्ञ कर्मोंसे निष्पन्न होता है । कर्मोंको तू वेदसे उत्पन्न जान और वेदको अक्षरव्रह्मसे प्रकट हुआ जान। इसलिये वह सर्वच्यापी परमात्मा यज्ञ (कर्तव्य-कर्म)में नित्य प्रतिष्ठित है ।

करनेके लिये जो खाया जाता है, वह 'अन्न' \* कहलाता है।

जिस प्राणीका जो खाद्य है. जिसे ग्रहण करनेसे उसके शरीरकी उत्पत्ति, भरण और पष्टि होती है, उसे ही यहाँ 'अन्न' नामसे कहा गया है: जैसे—मिट्रीका कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिये अन्न है।

जरायुज (मनुष्य, पशु आदि), उद्भिज्ज (वृक्षादि), अण्डज (पक्षो. सर्प. चींटी आदि) और खेदज (ज आदि)-ये चारों प्रकारके प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीवित रहते हैं 🕇 ।

· 'पर्जन्यादन्नसम्भवः' — समस्त खाद्य पदार्थोंकी उत्पत्ति जलसे होती है । घास-फूस, अनाज आदि तो जलसे होते ही हैं. मिट्टीके उत्पन्न होनेमें भी जल ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर-निर्वाहको सभी सामग्री स्थल या सुक्ष्मरूपसे जलसे सम्बन्ध रखती है और जलका आधार वर्षा है ।

'यज्ञाद्धवति पर्जन्यः'—'यज्ञ' शब्द मुख्यरूपसे आहुति देनेकी क्रियाका वाचक है। परन्त गीताके सिद्धान्त और कर्मयोगके प्रस्तुत प्रकरणके अनुसार यहाँ 'यज्ञ' शब्द सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मीका उपलक्षक है। यज्ञमें त्यागकी ही मुख्यता होती है। आहुति देनेमें अत्र, घी आदि चीजोंका त्याग है, दान करनेमें यसुका त्याग है, तप करनेमें अपने सुख-भोगका त्याग है, कर्तव्य-कर्म करनेमें अपने स्वार्थ, आराम आदिका त्याग है। अतः 'यज्ञ' शब्द यज्ञ (हवन), दान, तप आदि सम्पूर्ण शास्त्रविहित क्रियाओंका उपलक्षक ŧ,

बृहदारण्यक उपनिषदमें एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्माजीने देवता, मनुष्य और असुर—इन

व्याख्या—'अन्नाद्भवन्ति भृतानि'—प्राणोंको धारण तीनोंको रचकर उन्हें 'द' इस अक्षरका उपदेश दिया । देवताओंके पास भोग-सामग्रीकी अधिकता होनेके कारण उन्होंने 'द' का अर्थ 'दमन करो' समझा। मनुष्योंमें संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द' का अर्थ 'दान करो' समझा । असुरोंमें हिसा-(दसरोंको कप्ट देने-) का भाव अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द' का अर्थ 'दया करो' समझा । इस प्रकार देवता. मनुष्य और असर---तीनोंको दिये गये उपदेशका तात्पर्य दुसरोंका हित करनेमें ही है । वर्षाके समय मेघ जो 'द द दं'''' की गर्जना करता है, वह आज भी ब्रह्माजीके उपदेश (दमन करो, दान करो, दया करो) रूपसे कर्तव्य-कर्मोंकी याद दिलाता है

> (बहदारण्यक॰ ५ । २ । १-३) । अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करनेसे वर्षा कैसे होगी ? वचनकी अपेक्षा अपने आचरणका असर दसरोंपर स्वाभाविक अधिक पडता है—'यद्यदाचरति श्रेव्रस्तत्तदेवेतरो जनः'(गीता ३ । २१) । अपने-अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करेंगे तो उसका असर देवताओंपर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्यका पालन करेंगे,वर्षा करेंगे (गीता ३ । ११) । इस विषयमें एक कहानी है। चार किसान-बालक थे । अपाढका महीना आनेपर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलानेका समय आ गया है: वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समयपर अपने कर्तव्यका पालन कर दें । ऐसा सोचकर उन्हेंने खेतमें जाकर हल चलाना शरू कर दिया । मोरोने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है ? वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला महे हैं ? अब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्यक्त पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम

नात प्रह्माजीने देवता, मनुष्य और असुर—इन अपने कर्तव्य कर पालन करनेमें पाँछे क्यों रहें ? ऐसा \*'अद पक्षणे' धातुसे 'क्त' करवेयर 'अदोऽनन्ने' (अष्टाः ३ । २ । ६८) सूत्रके निपाननसे 'अन्न' नाष्ट्र बनना है, अन्यपा 'अदो जींग्यर्त्यांज किति॰' (अष्टा॰ २ । ४ । ३६) से 'जाम' शब्द बनेगा ।

अन्नाद्वेष खल्यमानि भृतानि जायने । अग्नेन जानानि जायनि (तैनिगयोपनिवद ३। २) ।

सोचकर मोर भी बोलने लग गये । मोरोंकी आवाज सुनकर मेघोंने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सने विना मोर कैसे बोल रहे हैं? सारी वात पता लगनेपर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्यसे क्यों हटें ? और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी । मेघोको गर्जना सुनकर इन्द्रने सोचा कि बात क्या है ? जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्यका पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्यका पालन करनेमें मैं पीछे क्यों रहूँ? ऐसा सोचकर इन्द्रने भी मेघोंको वर्षा करनेकी आजा दे थी !

'यज्ञ: कर्मसमुद्धवः'---निष्कामभावपूर्वक किये जानेवाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मीका नाम 'यज्ञ' है । ब्रह्मचारीके लिये अग्निहोत्र करना 'यज्ञ' है । ऐसे ही स्त्रियोंके लिये रसोई बनाना 'यज्ञ' है \* । आयुर्वेदका ज्ञाता केवल लोगोंके हितके लिये वैद्यक-कर्म करें तो उसके लिये वही 'यज्ञ' है । इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययनको और व्यापारी अपने व्यापारको (यदि वह केवल दसरोंके हितके लिये निष्कामभावसे किया जाय) 'यज्ञ' मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम.देश, कालकी मर्यादा रखकर निष्कामभावसे किये गये सभी शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म 'यज्ञ'-रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकारका हो, कियाजन्य ही होता है।

. संखिया, भिलावा आदि विषोंको भी वैद्यलोग जब शुद्ध करके औषधरूपमें देते हैं, तब वे विष भी अमृतकी तरह होकर बड़े-बड़े ग्रेगोंको दूर करनेवाले बन जाते हैं । इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति , पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि—ये सब कर्मोंमें विषके समान हैं । कर्मोंके इस विपैले भागको निकाल देनेपर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म-मरणरूप अमृतमय कर्म ही 'यज्ञ' कहलाते हैं। 'कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि'—वेद कर्तव्य-कर्मोंको

महान् रोगको दूर करनेवाले बन जाते हैं। ऐसे

करनेकी विधि बताते हैं (गीता ४ । ३२) । मनुष्यको कर्तव्य-कर्म करनेकी विधिका ज्ञान वेदसे होनेके कारण ही कर्मोंको वेदसे उत्पन्न कहा गया है । 'वेद' शब्दके अन्तर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद

और अथर्ववेदके साथ-साथ स्मृति, पुराण, इतिहास (रामायण, महाभारत) एवं भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके आचार्योके अनुभव-वचन आदि समस्त वेदानुकल सत्शास्त्रोंको प्रहण कर लेना चाहिये । **'ब्रह्माक्षरसमुद्धयम्'—**यहौं 'ब्रह्म' पद वेदका वाचक

है । वेद सिच्चदानन्दघन परमात्मासे ही प्रकट हए हैं ।

(गीता १७।२३) । इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हए । परमात्मासे वेद प्रकट होते हैं । वेद कर्तव्य-पालनकी विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्यका विधिपूर्वक पालन करते हैं । कर्तव्य-कर्मोंके पालनसे यज्ञ होता है और यज्ञसे वर्षा होती है। वर्षासे अत्र होता है, अन्नसे प्राणी होते हैं और उन्हों प्राणियोंमेंसे मनुष्य कर्तव्य-कर्मोंके पालनसे यज्ञ करते हैं 🕇 । इस तरह यह सृष्टि-चक्र चल रहा है।

'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्' —यहाँ

'ब्रह्म' पद अक्षर-(सगुण-निराकार: परमात्मा-) -का वाचक है। अतः सर्वगत (सर्वव्यापी) परमात्मा है, वेद नहीं। . ,-मर्वव्यापी होनेपर भी परमात्मा विशेषरूपसे 'यज' (कर्तव्य-कर्म)में सदा विद्यमान रहते हैं । तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्मका पालन किया जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं । अतः परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मोंके द्वारा उन्हें

अधिकार मनुष्यको ही है ।

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्पतः । (मन्स्पृति २ । ६७) गृहार्थोऽस्निपरिक्रिया ।। यासो 'स्वियोंके लिये वैवाहिक विधिका पालनहीं वैदिक संस्कार (वज्ञोपवीत), पतिकी सेवा ही गुरुकुल-निवास

<sup>(</sup>वेदाध्ययन) और गृहकार्य ही अग्निहोत्र (यज्ञ) कहा गया है। मनुष्यसे इतर सभी स्थायर-जङ्गम प्राणियोद्वारा स्वतः यत्र (परीपकार) होता रहता है, पर वे यत्रका अनुष्ठान युद्धिपूर्वक नहीं कर सकते । युद्धिपूर्वक यहका अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है; क्योंकि इमकी प्रोग्यता और

स्गमतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं—'खकर्मणा तमभ्यर्च सिर्द्धि विन्दति मानवः' (गीता १८ । ४६) ।

शंका-परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं, तब उन्हें केवल यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है ? क्या वे दसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं?

समाधान--- परमात्मा तो सभी जगह समानरूपसे नित्य विद्यमान हैं । वे अनित्य और एकदेशीय नहीं हैं । इसीलिये उन्हें यहाँ 'सर्वगत' कहा गया है । यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) में नित्य प्रतिष्ठित कहनेका तात्पर्य यह है कि यज उनका उपलब्धि-स्थान है । जमीनमें सर्वत्र जल रहनेपर भी वह कुएँ आदिसे ही उपलब्ध होता है. सब जगहसे नहीं । पाइपमें सर्वत्र जल रहनेपर भी जल वहींसे प्राप्त होता है, जहाँ टॉटी या छिद्र होता है । ऐसे ही सर्वगत होनेपर भी परमात्मा यज्ञसे ही प्राप्त होते हैं।

अपने लिये कर्म करनेसे तथा जडता (शरीरादि) के साथ अपना सम्बन्ध माननेसे सर्वळाणे परमाताकी प्राप्तिमें बाधा (आड़) आ जाती है । निष्काममावपूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये अपने कर्तव्यका पालन करनेसे यह बाधा हट जाती है और नित्यप्राप्त परमात्माका स्वतः अनुभव हो जाता है । यही कारण है कि भगवान अर्जुनको, जो कि अपने कर्तव्यसे हटना चाहते थे. अनेक यक्तियोंसे कर्तव्यका पालन करनेपर विशेष जोर दे रहे हैं।

सम्बन्ध-सप्टिचक्रके अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्यका पालन करनेको जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगेके श्लोकमें करते हैं।

# एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अघायरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।। १६ ।।

हे पार्थ ? जो मनुष्य इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता, वह इन्द्रियोके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला अघाय (पापमय जीवन वितानेवाला) मनुष्य संसारमें व्यर्थ ही जीता है।

व्याख्या -'पार्थ'-नवें श्लोकमें प्रारम्भ किये हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुनके लिये 'पार्थ' सम्बोधन देकर मानी यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा-(कुन्ती-) के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्यका पालन किया था। अतः तुम्हारेसे भी अपने कर्तव्यकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये । जिस युद्धको तू घोर कर्म कुह रहा है, वह तीरे लिये घोर कर्म नहीं, प्रत्युत यज्ञ (कर्तव्य) है । इसका पालन करना ही सृष्टि-चक्रके अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि-चक्रके अनुसार न बरतना है।

'एवं प्रवर्तितं चक्तं मानुवर्तयतीह यः'--जैसे रेषके पहिंदेका छोटा-सा अंश भी टूट जानेपर रथके समस्त अङ्गोंको एवं उसपर बैठे रथी और सार्यथको धका लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य चौदहवें-पन्द्रहवें श्लोकोंमें वर्णित सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सष्टिके संचालनमें बाघा डालता है।

संसार और व्यक्ति दो (विजातीय) वस्तृ नहीं है । जैसे शरीरका अड़ोंक साथ और अड़ोंका शरीरके साथ चनित्र सम्बन्ध है, ऐसे ही संसारका व्यक्तिके साथ और व्यक्तिका संसारके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंताका त्याग करके अपने कर्तव्यका पालन करता है, तब उससे सम्पूर्ण सृष्टिमें स्वतः सुख पहुँचता है।

'इन्द्रियारामः'-जो मनुष्य कामना, ममता, . आसक्ति आदिसे युक्त होकर इन्द्रियेकि द्वारा भोग धोगता है. उसे यहाँ भोगोंने रमण करनेवाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पर्शते भी नीचा है; क्योंकि पश नये पाप नहीं करता; प्रत्यत पहले किये गये पार्थेका ही फल भागकर निर्मलताओं और जाता

भक्तियोग-) के द्वारा उद्देश्यकी सिद्धि हो जानेपर मनुष्यके लिये कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य-जीवनकी परम सफलता है ।

मनुष्यके वास्तविक स्वरूपमें किञ्चिनात्र अभाव न रहनेपर भी जबतक वह संसारके सम्बन्धके कारण अपनेमें अभाव समझकर और शरीरको 'मैं' तथा 'मेरा' मानकर 'अपने लिये' कर्म करता है, तबतक उसके लिये कर्तव्य शेष रहता ही है । परन्तु जब वह'अपने लिये' कुछ भी न करके 'दूसरेंके लिये' अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राणोंके लिये; पाता, पिता, स्त्री, पुत्र, परिवारके लिये; समाजके लिये; देशके लिये और जगतुके लिये सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अपने लिये कोई कर्तव्य शेप नहीं रहता । कारण कि स्वरूपमें कोई भी क्रिया नहीं होती । जो भी क्रिया होती है, संसारके सम्बन्धसे हों होती है और सांसारिक वस्तुके द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसारसे सम्बन्ध है, उन्होंके लिये कर्तव्य 81

कर्म तब होता है, जब कुछ-न-कुछ पानेकी

# तस्य कुतेनार्थो नाकुतेनेह कश्चन ।

# चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः । १९८ । ।

प्रयोजन रहता है, और न कर्म न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें (किसी भी प्राणीके साथ ) इसका किञ्चित्पात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ।

व्याख्या--'नैव तस्य कृतेनार्थः'--प्रत्येक मनुष्यकी कुछ-म-कुछ करनेकी प्रवृति होती है। जबतक यह करनेकी प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिके लिये होती है, तबतक उसका अपने लिये 'करना' शेप रहता ही है । अपने लिये कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही मनुष्य वैधता है। उस इच्छाकी निवृत्तिके लिये कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकता है।

कर्म दो प्रकारसे किये जाते हैं । कामना-पूर्तिक लिए और कामना-निवृतिके लिये । साधारण मनुष्य तो कामना-पूर्तिक लिये कर्म करते हैं,पर कर्मयोगी

कामना होती है, और कामना पैदा होती है--अभावसे । सिद्ध महापुरुपमें कोई अभाव होता ही नहीं. फिर उनके लिये करना कैसा 2

कर्पयोगके द्वारा सिद्ध महापुरुषकी रति, तृप्ति और संतृष्टि जब अपने-आपमें ही हो जाती है, तब कृत-कृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जानेसे

वह विधि-निपेधसे ऊँचा उठ जाता है । यद्यपि उसपर शास्त्रका शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस क्रियाएँ स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरोंके लिये आदर्श होती है।

यहाँ तस्य कार्यं न विद्यते' पदोंका अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुपसे कोई क्रिया होती ही नहीं । कुछ भी करना शेष न रहनेपर भी उस महापुरुषके द्वारा लोकसंग्रहके लिये क्रियाएँ स्वतः होती हैं । जैसे पलकोंका गिरना-उठना, श्वासोंका आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाएँ स्वतः (प्रकृतिमें) होती हैं, ऐसे ही उस महापुरुषके द्वारा सभी शास्त्रानकल आदर्शरूप क्रियाएँ भी (कर्तलाभिमान न होनेके कारण) स्वतः होती है ।

उस (कर्मयोगसे सिद्ध हुए) महापुरुषका इस संसारमें न तो कर्म करनेसे कोई

कामना-निवृत्तिके लिये कर्म करता है। इसलिये कर्मयोगसे सिद्धं महापुरुषमें कोई भी कामना न रहनेके कारण उसका किसी भी कर्तव्यसे किञ्चन्यात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । उसके द्वारा निःस्वार्थभावसे समस्त सष्टिके हितके लिये स्वतः कर्तव्य-कर्म होते हैं। कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुपका कर्मोसे अपने लिये

(व्यक्तिगत सुख-आरामके लिये) कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इस महापुरुपका यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि केयल संसारके हैं और संसारसे मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः

इनके द्वारा केवल संसारके लिये ही कर्म करना है. अपने लिये नहीं । कारण यह है कि संसारकी सहायताके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता । इसके अलावा मिली हुई कर्म-सामग्रीका सम्बन्ध भी समष्टि संसारके साथ हो है, अपने साथ नहीं । इसलिये अपना कुछ नहीं है । व्यप्टिके लिये समप्टि हो ही नहीं सकती । मनुष्यको यही गलती होती है कि वह अपने लिये सम्पष्टिका उपयोग करना चाहता है । इसीसे उसे अशान्ति होती है । अगर वह शरीर. इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, पदार्थ आदिका समष्टिके लिये उपयोग करे तो उसे महान् शान्ति प्राप्त हो सकती है । कर्मयोगसे सिद्ध महापरुषमें यही विशेषता रहती है कि उसके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिका उपयोग मात्र संसारके लिये ही होता है । अतः उसका शरीरादिको क्रियाओंसे अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता । प्रयोजन न रहनेपर भी उस महापुरुपसे खाभाविक ही लोगोंके लिये आदर्शरूप उत्तम कर्म होते हैं । जिसका कर्म करनेसे प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते—यह सिद्धान्त है ।

'नाकृतेनेह कश्चन'--जो मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ मन, बृद्धि आदिसे अपना सम्बन्ध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदिमें रुचि रखता है, वह कर्मीको नहीं करना चाहता; क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद. आलस्य, आराम आदिसे उत्पन्न तामस-सूख रहता है(गीता १८।३९) । परन्तु यह महापुरुष, जो सात्त्विक सुखसे भी ऊँचां उठ चुका है, तामस सुखमें प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है ? क्योंकि इसका शरीरादिसे किञ्चिनाव भी सम्बन्ध नहीं रहता , फिर आलस्य-आराम आदिमें रुचि रहनेका तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

मार्मिक बात

प्रायः साधक कर्मोके न करनेको ही महत्त्व देते

हैं । वे कर्मोंसे उपरत होकर समाधिमें स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिन्तन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठं और लाभप्रद तो है, पर सिद्धान्त नहीं है । यद्यपि प्रवृत्ति-(करना-) की अपेक्षा निवृत्ति (न करना) श्रेष्ठ है, तथापि यह तस्व नहीं है।

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)-दोनों ही प्रकृतिके राज्यमें हैं । निर्विकल्प समाधितक सब प्रकृतिका राज्य है; क्योंकि निर्विकल्प समाधिसे भी व्यत्यान होता है । क्रियामात्र प्रकृतिमें हो होती है—'प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युद्) इति प्रकृतिः', और क्रिया हुए बिना च्युत्थानका होना सम्भव हो नहीं । इसलिये चलने, बोलने, देखने, सनने आदिकी तरह सोना, बैठना खड़ा होना, मौन होना मुच्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है \* 1 वास्तविक तत्त्व-(चेतन स्वरूप-) में प्रवृत्ति और निवृत्ति— दोनों ही नहीं हैं। वह प्रवित और निवित्त- दोनींका निर्लिप्त प्रकाशक है ।

शरीरसे तादाल्य होनेपर ही (शरीरको लेकर) 'करना' और 'न करना'-- ये दो विभाग (इन्द्र) होते हैं । वासवमें 'करना' और 'न करना' दोनोंकी एक ही जाति है । शरीरसे सम्बन्ध रखकर 'न करना' भी वास्तवमें 'करना' हो है । जैसे 'गच्छति' (जाता है) क्रिया है, ऐसे हो 'तिष्ठति' (खड़ा है) भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थल दप्टिसे 'गच्छति' में क्रिया स्पष्ट दिखायी देती है और 'तिष्ठति' में क्रिया नहीं दिखायी देती है, तथापि सुक्षम दृष्टिसे देखा जाय तो जिस शरीरमें 'जाने' की क्रिया थी. उसीमें अब 'खडे रहने' की क्रिया है। इसी प्रकार किसी कामको 'करना' और 'न करना'- इन दोनोंमें हो क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओंका स्यूलरूपसे दिखायी देना (प्रवृति) प्रकृतिमें हो है, उसी प्रकार स्थल दृष्टिसे

<sup>\*</sup> प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है, इसलिये उससे सम्बन्य रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्यामें क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह सकता( गीता ह ।५; १८।११) । अतः जबतक प्रकृतिका सम्बन्ध है, तवतक संपाधि भी कर्म ही है,जिसमें संपापि और ध्युत्यान— ये दो अवस्थाएँ होती हैं। परन्तु प्रकृतिसे सम्बन्ध-विचोद होनेपर दो अवस्थाएँ नहीं होती, प्रत्युत 'सहन समाधि' अधवा 'सहजावस्था' होनी है, जिससे कभी व्युत्तान नहीं होता । कारण कि अवस्थाभेद प्रकृतिमें हैं, स्वरूपमें नहीं । इसलिये सहजावत्याको सबसे उत्तम कहा गया है—

वतमा सहजावस्या मध्यमा ध्यानधारणा । कनिष्ठा शास्त्रविन्ता च तीर्धंपात्राऽपमाऽपमा ।।

क्रियाओंका दिखायी न देना (निवृत्ति) भी प्रकृतिमें ही है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्यसे भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलीकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता , उस महापुरुषका करने एवं न करनेसे कोई स्वार्थ नहीं रहता ।

जड़ताके साथ सम्बन्ध रहनेपर ही करने और न करनेका प्रश्न होता हैं; क्योंकि जड़ताके सम्बन्धके बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुपका जड़तासे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और प्रशृति एवं निवृत्ति— दोनोंसे अतीत सहज-निवृत्त-तत्त्वमें अपनी स्वामाविक स्थितिका अनुमव हो जाता है। अतः साधकको जड़ता-(शारीर्मे अहंता और ममता-) से सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी ही आवश्यकता है। तत्त्व तो सदा ज्यों-का-त्यों विद्यान है ही।

'न चास्य सर्वपृतेषु किष्टद्रश्रंव्यपात्रयः'-शरीर तथा संसारसे किञ्चिन्यात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध न रहनेके कारण उस महापुरुपकी समस्त क्रियाएँ स्ततः दूसर्गेके हितके लिये होती हैं। जैसे शरीरके सभी अङ्ग स्ततः शरीरके हितके लिये होती हैं। जैसे शरीरके सभी अङ्ग स्ततः शरीरके हितके लिये होती हैं। जैसे अपना कहलानेवाला शरीर (जो संसारका एक छोटा-सा अफ्न है) स्ततः संसारके हितमें लगा रहता है। उसका भाव और उसकी सम्पूर्ण चेटाएँ संसारके हितके लिये हो होती हैं। जैसे अपने झायोसे अपना ही मुख घोनेपर अपनेमें स्वार्थ, प्रखुपकार अथवा अभिमानका भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलानेवाले शरीरके द्वारा संसारका हित होनेपर उस महापुरुपमें किञ्चित्र पी स्वार्थ, प्रखुपकार अथवा अभिमानका भाव नहीं आता।

कहा कि उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है—'तस्य कार्य न विद्यत'। उसका हेतु बताते हुए भगवान्ते इस श्लोकमें उस महापुरुषके लिये तीन बातें करी हैं— (१) कर्म करनेसे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, (२) कर्म न बननेसे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और (३) किसी भी प्राणी और पदार्थसे उसका किश्चन्यात्र भी स्वार्थना सम्बन्ध नहीं रहता

पर्वश्लोकमें भगवान्ते सिद्ध महापुरुपके लिये

अर्थात् कुछ पानेसे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता ।

बस्तुतः स्वरूपमें करने अथवा न करनेक कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा बस्तुके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। कारण कि शुद्ध स्वरूपके द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है, वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य प्रदार्थिक सम्बन्धसे ही होती है। इसलिये अपने लिये कुछ करनेका विधान ही नहीं है।

जबतक मनुष्यमें करनेका राग, पानेकी इच्छा, जीनेकी आशा और मरनेका भय रहता है। परन्तु जिसमें किसी भी क्रियाको करने अथवा न करनेका कोई राग नहीं है, संसारकी किसी भी वस्तु आदिको प्राप्त करनेकी कोई अगा नहीं है, संसारकी किसी भी वस्तु आदिको प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है, जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं है और मृत्सुसे कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं एडता, प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य-कर्म होने रहते हैं। जहां अकर्तव्य होनेकी सम्भायना हो, वहीं कर्तव्य पाटानकी प्रेरण रहती है।

#### विशेष बात

गोतामें भगवान्की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न-भिन्न साधनोंसे परमालाकी ओर चलनेवाले साधनोंके भिन्न-भिन्न लक्षणोंक अनुसार ही परमालाकी प्राप्त सिक्ष महापुरुपंके लक्षणोंका वर्णन् करते हैं। यहाँ सम्रहवें-अठारहवें श्लोकोंमें भी इसी शैलीका प्रयोग किया गया है।

जो साधन जहाँसे प्रारम्भ होता है; अन्त में यहाँ उसको समाप्ति होती है। गीतामें कर्मयोगका प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्यायके उन्तालीसयें स्लोकसे प्रारम होता है, तथापि कर्मयोगके मूल साधनका विवेधन दूसरे अध्यायके सैतालीसयें स्लोकमें किया गया है। उस स्लोक (२।४७)के चार चरणोर्म यताया गया है—

- (१) कर्मण्येवाधिकारस्ते (तेग कर्म करनेमें ही
- अधिकार है) ! (२) मा फलेंदु कदाचन (कर्मफलॉर्म तेए कभी भी अधिकार नहीं है) ।
- (३) मा\_कर्मफलहेतुर्मः (तृ कर्मफलका हेतु मत बन) ।

करनेमें आसक्ति न हो) ।

प्रस्तुत श्लोक (३ । १८) में ठीक उपर्युक्त साधनाकी सिद्धिकी बात है। वहाँ(२।४७)में दूसरे और तीसरे चरणमें साधकके लिये जो बात कही गयी है. वह प्रस्तुत श्लोकके उत्तरार्धमें सिद्ध महापुरुपके लिये कही गयी है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थसे कोई स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरणमें साधकके लिये जो बात कही गयी है, वह प्रस्तत श्लोकके पूर्वार्धमें सिद्ध महाप्रुषके लिये कही गयी है कि उसका कर्म करने अथवा न करने-दोनोंसे ही कोई प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार सत्रहवें-अठारहवें श्लोकोंमें 'कर्मयोग' से सिद्ध हुए महापुरुषके लक्षणोंका ही वर्णन किया गया है।

कर्मयोगके साधनकी दृष्टिसे वास्तवमें अठारहवाँ श्लोक पहले तथा संत्रहवाँ श्लोक बादमें आना चाहिये । कारण कि जब कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषका कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी-पदार्थसे किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने-आपमें ही हो जाती है। परन्त सोलहवें श्लोकमें भगवानने 'मोघं पार्थ स जीवति'

(४) मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मीण (तेरी कर्म न पदोंसे कर्तव्य-पालन न करनेवाले मनुष्यके जीनेको निरर्थक बतलाया था; अतः सत्रहवें श्लोकमें 'यः तु' पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महाप्रुप कर्तव्य-कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान् सार्थक है। कारण कि उसने मनुष्यजन्मके उद्देश्यको पुरा कर लिया है। अतः उसके लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा।

जिस स्थितिमें कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता. उस स्थितिको साधारण-से-साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्थामें तत्परता एवं लगनपूर्वक निष्कामभावसे कर्तव्यकम् करनेपर प्राप्त कर सकता है: क्योंकि उसकी प्राप्तिमें सभी स्वतन्त्र और अधिकारी है। कर्तव्यका सम्बन्ध प्रत्येक परिस्थितिसे जुड़ा हुआ है । इसलिये प्रत्येक परिस्थितिमें कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुखलोलुपतासे ही मनुष्य कर्तव्यको भूलता है। यदि वह निःस्वार्थ-भावसे दूसरोंकी सेवा करके अपनी सुखलोलुपता मिटा डाले, तो जीवनके सभी दुःखोंसे छटकारा पाकर परम शान्तिको प्राप्त हो सकता है। इस परम शान्तिकी प्राप्तिमें सबका समान अधिकार है। संसारके सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सवको समानरूपसे मिलने सम्भव नहीं हैं; किन्तु परम शान्ति सवको समानरूपसे ही मिलती है।

सम्बन्ध—पीछेके दो श्लोकोंमें वर्णित महापुरुषको स्थितिको प्राप्त करनेके लिये साधकको क्या करना चाहिये—इसपर भगवान् आगेके श्लोकमें साधन बताते हैं ।

> तस्पादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुयः।।१९।।

इसलिये तू निरत्तर आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्मका भलीभाँति आवरण कर: क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—'तस्पादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर'— पूर्वश्लोकोंसे इस श्लोकका सम्बन्ध बतानेके लिये यहाँ 'तस्पात्' पद आया है। पूर्वश्लोकोंमें भगवान्ते कहा कि अपने लिये कर्म करनेकी कोई आवश्यकता न रहनेपर भी सिद्ध महापुरुषके द्वारा लोक-संमहार्थ क्रियाएँ हुआ करती है। इसलिये अर्जुनको भी उसी तरह (निकाम भावसे) कर्तव्य-कर्म करते साः सः--७

हुए परमात्माको प्राप्त करनेकी आज्ञा देनेके लिये भगवानने 'तस्मात्' पदका प्रयोग किया है । कारण कि अपने स्वरूप—'स्व' के लिये कर्म करने और न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । कर्म सदैव 'पर'-(दूसरें/-) के लिये होता है, 'स्व'के लिये नहीं ।अत. दमर्गक लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका राग मिट जाता है और खरूपमें स्थित हो जाती है।

अपने स्वरूपसे विजातीय (जड) पदार्थेकि प्रति आकर्पणको 'आसक्ति' कहते हैं । आसक्तिरहित होनेके लिये आसक्तिके कारणको जानना आवश्यक है । 'मै शरीर हूँ' और 'शरीर मेरा है' — ऐसा माननेसे शरीरादि नारावान् पदार्थोंका महत्त्व अन्तःकरणमें अङ्क्ति हो जाता है । इसी कारण उन पदार्थीमें आसक्ति हो जाती है।

आसक्ति ही पतन करनेवाली है, कर्म नहीं। आसक्तिके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जड पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध मानकर अपने आराम, सख-भोगके लिये तरह-तरहके कर्म करता है। इस प्रकार जड़तासे आसक्तिपूर्वक माना हुआ सम्बन्ध ही मनुष्यके बारंबार जन्म-मरणका कारण होता है— 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२१) । आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

आसक्तिवाला मनुष्य दूसरींका हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्तिरहित मनुष्यसे खतः-स्वाभाविक प्राणिमात्रका हित होता है । उसके सभी कर्म केवल दसरोंके हितार्थ होते हैं ।

संसारसे प्राप्त सामग्री-(शरीरादि-) से हमने अभी तक अपने लिये ही कर्म किये हैं। उसको अपने ही सुखमोग और संप्रहमें लगाया है। इसलिये संसारका हमारेपर ऋण है. जिसे उतारनेके लिये केवल संसारके हितके लिये कर्म करना आवश्यक है । अपने लिये (फलकी कामना रखकर) कर्म करनेसे पराना **भरण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पत्र** हो जाता है। ऋणसे मुक्त होनेके लिये बार-बार संसारमें आना पड़ता है। केवल दसरोंके हितके लिये सब कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिये कुछ न करने तथा कुछ न चाहनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं होता । इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण डत्पन्न नहीं होता, तब बन्धनका कोई कारण न रहनेसे मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है।

कोई भी कर्म निरन्तर नहीं रहता, पर आसक्ति

(अन्तःकरणमें) निरन्तर रहा करती है, इसलिये भगवान 'सततम् असकः' पदांसे निरन्तर आसक्तिरहित होनेके लिये कहते हैं । मेरेको कहीं भी आसक्त नहीं होना है'--ऐसी जागृति साधकको निरन्तर रखनी चाहिये । निरन्तर आसक्तिरहित रहते हुए जो विहित-कर्म सामने जाय. उसे कर्तव्यमात्र समझंकर कर देना चाहिये--ऐसा उपर्युक्त पदोंका भाव है।

वास्तवमें देखा जाय तो किसीके भी अन्तःकाणी आसक्ति निरत्तर नहीं रहती । जब संसार निरत्तर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरत्तर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हए भी मान हुए 'अहम्' के साथ आसक्ति निरन्तर रहती हुई प्रतीत होती है ।

'कार्यम्'अर्थात् कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसकी कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिये। दूसरे शब्दोंमें कर्तव्यका अर्थ होता है-अपने खार्थका त्याग करके दूसरोंका हित करना अर्थात दूसरोंकी उस 'शास्त्रविहित न्याययुक्त माँगको पूरा करना, जिसे पूरा करनेकी सामर्थ्य हमारेमें है। इस प्रकार कर्तव्यका सम्बन्ध परहितसे हैं।

कर्तव्यकां पालन करनेमें सब स्वतन्त और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्पर्के कारण अकर्तत्र्य करनेका बरा अभ्यास (आदन) हो जानेसे तथा फलकी इच्छा रहनेसे ही वर्तमानमें कर्तव्य-पालन कठिन मालुम देता है, अन्यशा कर्तव्य-पालनके समान सगम कुछ नहीं है । कर्तव्यका सम्बन्ध परिस्थितिके अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें स्वतन्ततापूर्वक कर्तव्यका पालन कर सकता है । कर्तव्यका पालन करनेसे ही आसक्ति मिटती है । अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करनेमें आसिक और बढ़ती है । कर्तव्य अर्थात् दुमरोके हितार्थं कर्म करनेमे वर्तमानकी आसक्ति और वुछ न चाहनेमे भविष्यकी आसक्ति मिट जाती है। 'समावर' पदका तात्पर्य है कि कर्तव्य-कर्म यहत

सावधानी, उत्साह तथा तत्परतामे विधिपर्वक करने चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेमें थोड़ी मी असायधानी होनेपर कर्मयोगकी सिद्धिमें बाधा लग सकती है।

वर्ण,आश्रम,प्रकृति (खभाव) और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होनेपर उसके लिये वही 'सहज कर्म' है। सहज कर्ममें यदि कोई दोष दिखायी दे, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिये (गीता १८ ।४८); क्योंकि सहज कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (गीता १८ ।४७) इसीलिये यहाँ भगवान अर्जुनको मानो यह कह रहे हैं कि त क्षत्रिय है; अतः युद्ध करना (घोर दोखनेपर भी) तेरा सहज कर्म है: घोर कर्म नहीं।अतः सामने आये हुए सहज कर्मको अनासक्त होकर कर देना चाहिये । अनासक्त होनेपर ही समता प्राप्त होती है ।

## विशेष बात

जब जीव मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है, तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है: और जब वह यहाँसे जाता है, तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है । इस सीधी-सादी बातसे यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीरादि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है । जैसे मन्प्य काम करनेके लिये किसी कार्यालय (आफिस) में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालयका काम करनेके लिये ही मिलती है. अपनी मानकर घर ले जानेके लिये नहीं । ऐसे ही मनुष्यको संसारमे शरीरादि सब सामग्री संसारका काम (सेवा) करनेके लिये ही मिली है, अपनी माननेके लिये नहीं । मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालयका काम करता है तो उस कामके बदलेमें उसे बेतन मिलता है । काम कार्यालयके लिये होता है और वेतन अपने लिये । इसी प्रकार संसारके लिये ही सब काम करनेसे संसारसे सम्बन्ध-विचंद्रेट हो à जाता और योग (परमात्माके साथ अपने नित्य सम्बन्ध) का अनुभव हो जाता है। 'कर्म' और 'योग' दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। कर्म संसारके लिये होता है और योग अपने लिये । यह योग ही मानो वेतन है ।

संसार साधनका क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री सापनके लिये मिलती है. भीग और संग्रहके लिये

कदापि नहीं । सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिये है ही नहीं । अपनी वातु-परमात्म-तत्त्व मिलनेपर फिर अन्य किसी वस्तको पानेकी इच्छा नहीं रहती (गीता ६ । २२) । परन्त् सांसारिक वस्तुएँ चाहे जितनी प्राप्त हो जायँ, पर उन्हें पानेकी इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्यत और बढ़ती है ।

> जब मनुष्य मिली हुई वस्तुको अपनी और अपने लिये मान लेता है, तब वह अपनी इस भूलके कारण बँध जाता है । इस भूलको मिटानेके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी और अपने लिये न मानते हुए उसे दूसरोंकी सेवामें (उन्हींकी मानकर) लगाता है । अतः वह सुगमतापूर्वक संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किये गये कर्मोमें बड़ा भारी अन्तर होता है । साधारण मनुष्य (कर्मा) आसक्ति, ममता, कामना आदिको साथ रखते हए कर्म करता है. और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदिको छोड़कर कर्म करता है । कर्मीके कर्नीका प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगीके कर्मोंका प्रवाह संसारकी तरफ । इसलिये कर्मी वैधता है और कर्मयोगी मक्त होता है।

'असको ह्याचरन्कर्म'— मनुष्य ही आसक्तिपूर्वक संसारसे अपना सम्बन्ध जोडता है, संसार नहीं । अतः मनध्यका कर्तव्य है कि वह संसारके हितके लिये ही सब कर्म करे और यदलेमें उनका कोई फल न चाहे । इस प्रकार आसीक्तरित होकर अर्थात् मुझे किसीसे कुछ नहीं चाहिये, इस भावसे संसारके लिये कर्म करनेसे संसारसे खतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । कर्मयोगी संसारकी सेवा करनेसे वर्तमानकी

वलुओंसे और कुछ न चाहनेसे पविष्यक्री वसुओंसे माध्यम-विचेद करता है।

मेलेपे स्वयंसेवक अपना कर्तव्य समझकर दिनभर यात्रियोंकी सेवा करते हैं और बदलेमें किसीसे कुछ जहीं चाहते: अतः राजिने सीते समय उन्हें किसीकी थाद नहीं आनी । कार**ण** कि सेवा करते समय उन्होंने

किसीसे कुछ चाहा नहीं । इसी प्रकार जो सेवामावसे हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसारकी वस्तु है। दूसरोंके लिये ही सब कर्म करता है और किसीसे संसारकी सेवामें लगा रहा हूँ अर्थात् सामग्रो, समय, मान, बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसारकी सामर्थ्य आदि उन्होंके हैं, जिनकी सेवा हो रही है। याद नहीं आती । वह सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे ऐसा माननेसे कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता । मुक्त हो जाता है

कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है, जब आसक्तिरहित होकर दूसरोंके लिये कर्म किये जाते हैं। आसक्ति शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म

कभी नहीं मिट सकती।

'परमाप्रोति पूरुप:'--जैसे तेरहवें अध्यायके चौतीसर्वे श्लोकमें भगवानने 'परम' पदसे सांख्ययोगीके

'परम्'पदसे कर्मयोगीके परमात्माको प्राप्त होनेकी बात कहते हैं । तात्पर्य यह है कि साधक (रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार) किसी भी मार्ग— कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोगपर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्त एक परमात्मा ही हैं (गीता ५ ४-५) । प्राप्तव्य तत्त्व वही हो सकता है, जिसकी प्राप्तिमें विकल्प, सन्देह और निग्रशा न हो तथा जो सदा हो. सब देशमें हो, सब कालमें हो, समीके लिये हो, सबका अपना हो और जिस तत्त्वसे कोई कभी किसी अवस्थामें किश्चिनात्र भी अलग न हो सके

परमात्माको प्राप्त होनेकी बात कही, ऐसी ही यहाँ

अर्थात जो सबको सदा अभित्ररूपसे खतः प्राप्त हो । शङ्का- कर्म करते हुए कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है ? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे विना परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं हो सकता ।

समाधान- साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिये करता है। अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्यमें कर्तृत्वाभिमान रहता है । कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिये नहीं करता । वह ऐसा मानता है कि संसारसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि, पदार्थ, रूपये आदि जो कुछ सामग्री मिली है, वह सब संसारकी ही है, अपनी नहीं । उब कभी अवसर मिलता है, तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य अदिको संसारकी

सेपामें लगा देता है , उनको संमानको सेवामें लगाते

कर्तृत्वमें कारण है— भोकृत्व । कर्मयोगी भोगका आशा रखकर कर्म करता ही नहीं । भोगकी आशायाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता । जैसे अपने हाथोंसे अपना

ही मुख घोनेपर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा करनेसे ही मिट सकती है—'धर्म तें बिरति' (मानस उपकार किया है; क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख ३ । १६ । १) । शास्त्रनिषद्ध कर्म करनेसे आसक्ति दोनोंको अपने ही अंग मानता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीरको संसारका ही अङ्ग मानता है । अतः यदि अङ्गने अड़ीकी ही सेवा की है तो उसमें कर्तत्वाभिमान

कैसा? यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्यको लेकर कर्ममें प्रवृत्त होता है , कर्मके समाप्त होते हो वह उसी लक्ष्यमें तल्लीन हो जाता है । जैसे व्यापारी

धनके उद्देश्यसे ही व्यापार करता है, तो दुकान बंद

करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयोंको ओर जाता है

और वह रूपये गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन-कौन ग्राहक आये? किस-किस जातिके आये ? आदि-आदि । कारण कि ग्राहकोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं । संसारका ठदेश्य रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य संसारमें कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाय. पर उसकी संसारसे एकता

नहीं हो सकती; क्योंकि वास्तवमें संसारसे एकता है

ही नहीं । संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि 'स्वयं' (अपना स्वरूप) अवल और चेतन है । परन्तु परमात्माका उद्देश्य रखकर कर्म करनेवालेकी परमात्मासे एकता हो ही जाती है (चाहे साधककी इसका अनुभव हो या न हो); क्योंकि 'सवं' की परमात्मांक साथ स्वतं सिद्ध (तात्विक) एकता है। इस प्रकार जब कर्ता 'कर्तव्य' बनकर अपने उद्देश्य-(परमात्मतत्त्व-) के साथ एक हो जाता है, तब

कर्मयोगी जिस उद्देश्य— परमात्मतत्वकी प्राप्तिके लिये सब कर्म करता है, उम-(परमात्मवत्त-) में कर्तत्वामिमान अथवा कर्तृत्व (कर्तापन) नहीं है ।

कर्तृत्वाभिमानका प्रश्न ही नहीं रहता ।

अतः प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमें उस उद्देश्यके सकता है । उस समय उसे न आदरकी आवश्यकता साथ एकताका अनुभव होनेके कारण कर्मयोगीमें है, न ऊँचे आसनकी; क्योंकि तब वह अपनेको श्रोता कर्तत्वाभिमान नहीं रहता । मानता है, व्याख्यानदाता नहीं । कभी व्याख्यान देनेके

प्राणिमात्रके द्वारा किये हुए प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है । कोई भी कर्म निरन्तर नहीं रहता । अतः किसीका भी कर्तृत्व निरन्तर नहीं रहता, प्रत्यत कर्मका अन्त होनेके साथ ही कर्तृत्वका भी अन्त हो जाता है। परन्तु मन्त्यसे भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है . तब तो अपनेको उस क्रियाका कर्ता मानता ही है. पर जब उस क्रियांको नहीं करता, तब भी अपनेको वैसा ही कर्ता मानता रहता है । इस प्रकार अपनेको निरन्तर कर्ता मानते रहनेसे उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, प्रत्यत दढ़ होता है । जैसे, कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता (व्याख्यानदाता) होता है, पर जब दूसरे समयमें भी वह अपनेको वक्ता मानता रहता है , तय उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता । अपनेको निरन्तर व्याख्यानदाता माननेसे ही उसके मनमें यह भाव आता है कि 'श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओंकी पूर्ति करें: और 'मैं इन साधारण आदिमियोंके पास कैसे बैठ सकता हैं, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हैं' आदि । इस प्रकार उसका व्याख्यानरूप कर्मके साथ निरन्तर सम्बन्ध यना रहता है । इसका कारण है—न्याख्यानरूप कर्मसे धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ-न-कुछ पानेका भाव होना । यदि अपने लिये कुछ भी पानेका भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करनेतक हो सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्यमें लीन हो जाता है।

जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपनेको उसका भोता अर्थात् भोजन करनेवाला मानता है, भोजन करनेवे बाद नहीं, ऐसे ही कर्मयोगी किसी कियाको करते समय ही अपनेको उस क्रियाका कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं । जैसे, कर्मयोगी व्याख्यानदाता है और लोगोंमें उसको बहुत प्रतिष्ठा है । परनु कभी व्याख्यान सुनेका कम पड़ जाय तो वह कर्सों भी बैठकर सुगमतापूर्वक व्याख्यान सुने

सकता है । उस समय उसे न आदरकी आवश्यकता है, न ऊँचे आसनकी; क्योंकि तब वह अपनेको श्रोता मानता है, व्याख्यानदाता नहीं । कभी व्याख्यान देनेके बाद उसे कोई कमरा साफ करनेका काम प्राप्त हो जाय तो वह उस कामको वैसी ही तत्परतासे करता है, जैसी तत्परतासे वह व्याख्यान देनेका कार्य करता है । उसके मनमें थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि 'इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह कमरा-सफाईका तुच्छ काम कैसे कर सकता हैं! लोग क्या कहेंगे! मेरी डज्जत घलमें मिल जायगी' डत्यादि । वह अपनेको व्याखान टेते समय व्याखानदाता. कथा-श्रवणके समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करनेवाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरन्तर नहीं रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, अपित बदलती रहती है. वह वास्तवमें नहीं होती और उसका सम्बन्ध भी निरत्तर नहीं रहता— यह सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तपर दृष्टि जाते ही साधकको वास्तविकता -(कर्तृत्वाभिमानसे रहित खरूप-) का अनभव हो जाता है।

कर्मयोगी सब क्रियाएँ उसी भावसे करता है. जिस भावसे नाटकमें एक खाँगधारी पात्र करता है। जैसे नाटकमें हरिश्चन्द्रका स्वॉॅंग नाटक-(खेल-) के लिये ही होता है. और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चन्द्ररूप स्वाँगका स्वाँगके साथ ही त्याग हो जाता है, ऐसे ही कर्मयोगीका कर्तापन भी खाँगके समान केवल क्रिया करनेतक ही सीमित रहता है । जैसे नाटकमें हरिश्चन्द्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चन्द्रकी सब क्रियाएँ करते हुए भी बास्तवमें अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता (वास्तविक हरिधन्द्र) नहीं मानता, ऐसे ही कर्मयोगी शासविहित सम्पूर्ण कर्मोंको करते हुए भी वास्तवमें अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता । कर्मयोगी शरीरादि सब पदार्थीको स्वाँगको तरह अधन और अपने लिये न मानकर उन्हें(संमारका मानते हुए) संसारकी ही सेवामें लगाता है। अतः किसी भी अवस्थाने कर्मयोगीने किञ्चिमात्र भी कर्नत्यभियान मर्गे रह सकता।

कर्मयोगी जैसे कर्तत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं मानता.ऐसे ही माता-पिता. स्त्री-पत्र. भाई-भौजाई आदिके साथ अपना सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं मानता । केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना सावन्ध (सेवा करनेके लिये ही) मानता है । जैसे, यदि कोई पति है तो पत्नीके लिये पति है अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करनेवाली हो, पर उसे पत्नी-रूपमें खीकार कर लिया तो अपनी योग्यता. सामर्थ्यक अनसार उसका भरण-पोपण करना पतिका कर्तव्य है । पतिके नाते उसके सधारकी बात कह देनी है, चाहे वह माने या न माने । हर समय अपनेको पति नहीं मानना है: क्योंकि इस जन्मसे पहले वह पत्नी थी. इसका क्या पता? और मरनेके बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय ? तथा वर्तमानमें भी वह किसोको माँ है. किसोको पत्री है. किसोको बहन है, किसीकी भाभी है, किसीको ननद है,आदि-आदि । वह सदा पत्नी ही तो है नहीं । ऐसा माननेसे उससे सख लेनेकी इच्छा स्वतः मिटती है और 'केवल भरण-पोपण (सेवा) करनेके लिये ही पत्नी हैं'. यह मान्यता दुढ़ होती है । इस प्रकार कर्मयोगीको संसारमें पिता, पुत्र, पति, भाई आदिके रूपमें जो स्वाँग मिला है, उसे वह ठीक-ठीक निमाता है। दूसरा अपने कर्तव्यका पालन करता है या नहीं. उसकी ओर वह नहीं देखता । अपनेमें कर्तृत्वाभिमान होनेसे ही दसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि जाती है और दूसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्यसे गिर जाता है; क्योंकि दसरेका कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है ।

जिस प्रकार कर्मयोगी संसारके प्राणियोंके साथ अपना सम्बन्ध निरन्तर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, सम्प्रदाय, घटना, परिस्थित आदिके साथ भी अपना सम्बन्ध निरन्तर नहीं मानता । जो यस्त निरन्तर नहीं है, उसका अभाव स्वतः है । अतः कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है।

## मार्मिक बात

जिसमें कर्तत्व नहीं है, उस परमात्पाक साथ प्राणिमात्रकी स्वतःसिद्ध एकता है। माधकसे भूल

यह होती है कि वह इस वास्तविकताकी तरफ घर नहीं देता ।

जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजीसे आगे-पेंडे क्यों न जाय, हर बार वह समता (सम स्थिति)र्रे आता ही है अर्थात् जहाँसे झुलेकी रस्सी बैंधी है. उसकी सीधमें (आगे-पीछे जाते समय) एक बर आता ही है. उसी प्रकार प्रत्येक क्रियांके बाद अक्रिय अवस्था (समता) आती ही है । दूसरे शब्दोंमें, पहले क्रियांके अत्त तथा दूसरी क्रियांके आरम्पके बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्पके बीच समता रहती ही है ।

दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाए तो झुला चलते हुए (विषम दीखनेपर) भी निस्तर समतामें ही रहता है अर्थात् झुला आगे-पीछे जते समय भी निरत्तर (जहाँसे झुलेकी रस्ती वैधी है, उसकी) सोधमें हो रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रियामें समतामें ही स्थित रहता है । परमात्मासे उसकी एकता निरन्तर रहती है । क्रिया करते समय् समतामें स्थिति न दीखनेपर भी वास्तवमें समता रहती ही है, जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही (उस समताका) अनुभव हो जात है। यदि साधक इस विषयमें निरन्तर सावधान रहे तो उसे निरत्तर रहनेवाली समता या परमातासे अपनी एकताका अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है ।

माने हुए कर्तृत्वाभिमानको मिटानेके लिये <sup>प्रतीति</sup> और प्रापाका भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दीखता है, पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं: और जो मिलता है, पर दोखता नहीं, उसे 'प्राप्त' कहते हैं । देखने-सुनने आदिमें आनेवाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार 'प्रतीति' है, और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मतत्व 'प्राप्त' है । परमात्म-तत्व ब्रह्मसे चोंटी-पर्यत्त सबको समानरूपसे खतः प्राप्त है।

इदंतासे दीखनेवाली प्रतीतिका प्रतिक्षण अभाव से रहा है। दृश्यमात्र प्रतिक्षण अदृश्यमें जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है, ये इन्द्रियाँ, मन, सुद्धि आदि भी प्रतीति ही हैं । नित्य अचल रहनेवाले <sup>'स्वयं'</sup> को प्रतीतिकी प्राप्ति नहीं होती । सदा सबमें रहनेवाता परमात्मतत्व 'स्वयं' को निलप्रापा है। इमिन्दिये

'प्रतीति' अभावरूप और 'प्राप्त' भावरूप है— 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ ।१६) ।

यावनात्र पटार्थ और क्रिया 'प्रतीति' है । क्रियामात्र अक्रियतामें लीन होती है। प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमें सहज (स्वतःसिद्ध) अक्रिय तत्त्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अन्तमें होता है, वही मध्यमें भी होता है— यह सिद्धान्त है । अतः क्रियाके समय भी अखण्ड और सहज अक्रिय तत्त्व ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है । वह सहज अक्रिय तत्व (चेतन स्वरूप) अथवा परमाता-तत्त्व) अक्रिय और सिक्रय-टोनों अवस्थाओंको प्रकाशित करनेवाला है अर्थात् वह प्रवृत्ति और निवृत्ति (करने और न करने) दोनोंसे परे है । प्रतीति-(देश.काल. वस्त. व्यक्ति. क्रिया आदि-) से माने हुए सम्बन्ध अर्थात् आसक्तिके कारण ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वका अनभव नहीं होता । आसक्तिका नारा होते ही नित्यप्राप्त परमात्म-तत्त्वका अनभव हो जाता है । अतः आसक्तिरहित होकर प्रतीति (अपने कहलानेवाले शरीरादि पदार्थी) को प्रतीति- (संसारमात्र) की सेवामें लगा देनेसे प्रतीति-(शरीरादि पदार्थी-) का प्रवाह प्रतीति-(संसार-) की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्मतत्त्व शेष रह जाता है।

፞ጜ፞፞፞፟ዾዹጜፚፚጜጜጜጜጜጜጜጜዾጜዹጜዹጜዹጜዾጜጜጜጜጜጜጜጜዹጜዹጜጜፙጜዹጜዹጜጜጜጜጜጜዹጜዹዹ ፞

सम्बन्ध---आसिकरहित होकर कर्म करने अर्थात् अपने लिये कोई कर्म न करनेसे क्या कोई परमात्माको प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

#### 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। संपश्यन्कर्तुमर्हसि ।। २० ।। लोकसंग्रहमेवापि

इसिलये लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू (निष्कामभावसे) कर्म करनेके योग्य है। व्याख्यां---'कर्पणैव हि संसिद्धिमस्थिता जनकादयः'-- 'आदि' पद 'प्रभृति' (आरम्भ) तथा 'प्रकार' दोनोंका वाचक माना जाता है । यदि यहाँ आये 'आदि' पदको 'प्रभृति' का वाचक माना जाय तो 'जनकाटयः'पटका अर्थ होगा---जिनके आदि-(आरम्भ-) में राजा जनक हैं अर्थात् राजा जनक तथा उनके बादमें होनेवाले महापुरुष । परन्तु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता; क्योंकि राजा जनकसे पहले भी अनेक महापुरुष कर्मोंके द्वारा परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके थे; जैसे सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि(गीता ४ । १-२) । इसलिये यहाँ 'आदि' पदको 'प्रकार' का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार 'जनकादय:' पदका अर्थ है---राजा जनक-जैसे गृहस्याश्रममें रहकर निष्कामभावसे सब कर्म करते हुए परमसिद्धिको प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनकसे पहले

कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक-जैसे अनेक महापुरुष परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं। अतः यर्तमानमें तथा भविष्यमें भी यदि

तथा बादमें (आजतक ) हो चुके हैं।

राजा जनक-जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मके द्वारा ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। कोई कर्मयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिये कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं-(शरीरादि-) को कभी अपनी और अपने लिये न माने । कारण कि वास्तवमें वे अपनी और अपने लिये हैं ही नहीं, प्रत्यत संसारकी और संसारके लिये ही हैं। इस वास्तविकताको मानकर संसारसे मिली वस्तओं को संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे सगमतापूर्वक संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मप्राप्ति हो जाती है । इसलिये कर्मयोग परमात्मप्राप्ति का सगम, श्रेष्ठ और स्वतन्त साधन है--इसमें कोई सन्देह नहीं ।

> यहाँ 'कर्मणा एव' पदोंका सम्बन्ध पूर्वश्लोकके 'असको ह्याचर-कर्म' पदेसि अर्थात आसक्तिर्राहर होकर कर्म करनेसे हैं: क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे ही मनश्य कर्मचन्धनमें मक्त होता है. केवल कर्म करनेने नहीं । केवल कर्म करनेते ती प्रामी वैधता है—'कर्मणा वध्यने जन्तः' (महाः शन्तिः २४१ (७) ।

गीताकी यह शैली है कि

वर्णित विषयकी मुख्य बातको (जो साधकोंके लिये विशेष उपयोगी होती है) संक्षेपसे आगेके श्लोकमें पनः कह देते हैं. जैसे पीछेके (उन्नीसवें) श्लोकमें आसक्तिरहित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देकर इस वीसवें श्लोकमें उसी बातको संक्षेपसे 'कर्मणा एव' पदोंसे कहते हैं । इसी प्रकार आगे बारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें वर्णित विषयको मुख्य बातको सातवें रलोकमें संक्षेपसे 'मय्यावेशितचेतसाम्' (मझमें चित्त लगानेवाले भक्त) पदसे पुनः कहेंगे।

यहाँ भगवान 'कर्मणा एव' के स्थानपर 'योगेन एव' भी कह सकते थे। परनु अर्जुनका आग्रह कमोंका स्वरूपसे त्याग करनेका होने तथा (आसक्तिरहित होकर किये जानेवाले) कर्मका ही प्रसङ्घ चलनेके कारण 'कर्मणा एव' पदोंका प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदोंका अभिप्राय (पूर्वश्लोकके अनुसार) आसक्तिरहित होकर किये गये कर्मयोगसे ही है।

वास्तवमें चिन्मय परमात्माकी प्राप्ति जड कमीसे नहीं होती । नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव होनेमें जो वाधाएँ हैं, वे आसिक्तरिहत होकर कर्म करनेसे दर हो जाती हैं । फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतःसिद्ध परमात्पाका अनुष्व हो जाता है। इस प्रकार परमात्मतत्त्वके अनुभवमें आनेवाली बाधाओंको दर करनेके कारण यहाँ कर्मके द्वारा परमसिद्धि-(परमात्मतत्त्व-) की प्राप्तिकी बात कही गयी है।

#### परमात्पप्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात

मनुष्य सांसारिक पदार्थोंको प्राप्तिकी तरह परमात्माकी प्राप्तिको भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बडे (उच्चपदाधिकारी) मनुष्यसे मिलनेमें भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्मासे मिलनेमें तो बहुत ही परिश्रम (तप,यत आदि) करना पड़ेगा । वस्तुतः यही साधककी सबसे बड़ी भूल है ।

मनुष्ययोनिका कर्मोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । इमलिये मनुष्ययोनिको 'कर्मसही' अर्थात् 'कर्मोने आसक्तियाली'

कहा गया है—'रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसद्भिष्

जायते' (गीता १४ ।१५) । यही कारण है कि कमोर्मि मनुष्यकी विशेष प्रवृति रहती है और वह कमेंकि द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करना चाहता है। प्राख्यका साथ रहनेपर वह कर्मीके द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त भी कर लेता है. जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्त कर्म करनेसे ही मिलती है और मिल सकती है । परमात्माके विषयमें भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्माको भी जड़ कमेंकि ही द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है । परन वास्तविकता यही है कि परमात्माकी प्राप्ति कमेंकि द्वारा नहीं होती । इस विषय को बहुत गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये ।

कर्मोंसे नाशवान् वस्तु-(संसार-) की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु-(परमात्मा-) की नहीं; क्योंकि सम्पूर्ण कर्म नाशवान् (शरीर,इन्द्रियाँ, मन आदि) के सम्बन्धसे ही होते हैं.जय कि परमात्माकी प्राप्ति

नाशवानुसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होती है। प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है. इसलिये कर्मके फलरूप प्राप्त होनेवाली वस्त भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होती है। कमेंकि द्वार उसी वस्तुकी प्राप्ति होती है, जो देश-काल आदिकी दृष्टिसे दर (अप्राप्त) हो । सांसारिक वस्तु एक देश, काल आदिमें रहनेवाली, उत्पन्न और नष्ट होनेवाली एवं प्रतिक्षण बदलनेवाली है । अतः उसकी प्राप्ति कर्म-साध्य है। परन्त परमात्मा सब देश, काल, वस् व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण (नित्यप्राप्त) \* एवं ठरपति-विनारा और परिवर्तनसे सर्वया रहित हैं । अतः उनकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है. कर्म-साध्य नहीं । यही कारण है कि मांमारिक पटार्थोंकी प्राप्ति चिन्तनसे नहीं होती. जबकि परमात्माकी प्राप्तिमें चित्तन मुख्य है । चित्तनसे वही वस्त प्राप्त हो सकती है, जो समीप-से-समीप हो । वालवमें देखा जाय तो परमात्माकी प्राप्ति विन्तनरूप क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माका वित्तन करनेकी सार्थकता दूसरे (संसारके) चित्तनका स्याग काउनेप ही है । संसारका वित्तन सर्वया पृष्टते ही नित्यप्राप्त

<sup>\*</sup> देस काल दिसि (बेदिसिष्टु मार्ही । कहरू सो कहाँ जहाँ प्रमु नार्ही ।।(पानस १।१८५ ।३)

परमात्माका अनुभव हो जाता है।

सर्वव्यापी परमात्माकी हमसे दरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं । जिससे हम अपनी दरी नहीं मानते. उस 'मैं'-पनसे भी परमात्मा अत्यन्त समीप है । 'मैं'-पन तो परिच्छित्र(एकदेशीय) है, पर परमात्मा परिच्छित्र नहीं हैं । ऐसे अत्यन्त समीपस्थ, नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव करनेके लिये सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिके समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने-आपको घोखा देना ही है।

सांसारिक वस्तकी प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं होती: परन्तु परमात्माकी प्राप्ति उत्कट अभिलापामात्रसे हो जाती है। इस उत्कट अभिलापाके जाग्रत् होनेमें सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा ही बाधक है. दूसरा कोई बाधक है ही नहीं । यदि परमात्मप्राप्तिकी ठत्कट अभिलापा अभी जाग्रत हो जाय. तो अभी ही परमात्माका अनुभव हो जाय ।

मनुष्यजीवनका उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है । सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छाके त्यागपूर्वक परमात्मप्राप्तिकी उत्कट अभिलाघा तभी जाप्रत् हो सकती है, जब साधकके जीवनभरका एक ही उद्देश्य- परमात्मप्राप्ति करना हो जाय । परमात्माको प्राप्त करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यका कोई महत्त्व न रहे । वास्तवमें परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त मनुष्यजीवनका अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं । जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्यको पहचान कर इसे पूरा करनेकी ही है।

यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा—दोनोंमें भेद समझ लेना आवश्यक है । नित्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका 'ठदेश्य' होता' है. और अनित्य (उत्पत्ति-विनाशशील) पदार्थीको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छा' होती है । उद्देश्य तो पूरा होता है,पर फलेच्छा भिटनेवाली होती है। स्वरूपबोध और भगवल्राप्ति-ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं । उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता । इसलिये निकाम पुरुप-(कर्मदीगी-) के समी कर्म उद्देश्यको लेकर होते हैं, फलेक्टाको लेकर नहीं।

कर्मयोगमें कर्मों-(जडता-) से सम्बन्ध-विच्छेद-का उद्देश्य रखकर शास्त्रविहित शुभ-कर्म किये जाते है। सकाम पुरुष फलको इच्छा रखकर अपने लिये कर्म करता है और कर्मयोगी फलको इच्छाका त्याग करके दूसरोंके लिये कर्म (सेवा) करता है। कर्म ही फलरूपसे परिणत होता है । अतः फलका सम्बन्ध कर्मसे होता है । उद्देश्यका सम्बन्ध कर्मसे नहीं होता । निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म

> 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहींस'--'लोक' शब्दके तीन अर्थ होते हैं— (१) मनुप्यलोक आदि लोक, (२) उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी, और (३) शास्त्र (वेदोंके अतिरिक्त सब शास्त्र) । मनुष्यलोककी, उसमें रहनेवाले प्राणियोंकी और शास्त्रोंकी मर्यादाके अनुसार समस्त आचरणों (जीवनचर्यामात्र) का होना 'लोकसंग्रह' है ।

करनेसे 'परमात्मा दूर हैं' यह धारणा दूर हो जाती है ।

लोकसंग्रहका तात्पर्य है- लोकमर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, लोगोंको असत्से विमुख करके सत्के सम्मख करनेके लिये निःखार्थभावपूर्वक कर्म करना । इसको गीतामें 'यज्ञार्थ कर्म' के नामसे भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनोंसे लोगोंको असत्से विमुख करके सत्के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है; क्योंकि सत्के समुख होनेसे लोगोंका सुधार एवं उद्धार हो जाता है।

लोगोंको दिखानेके लिये अपने कर्तव्य का पालन करना लोक-संग्रह नहीं है । कोई देखे या न देखे. लोक-मर्यादाके अनुसार अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करनेसे लोकसंग्रह स्वतः होता है ।

कोई भी कर्तव्य-कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता । छोटा-से-छोटा और बडा-से-बडा कर्म कर्तव्यमात्र समझकर (सेवाभावसे) करनेपर समान ही है। देश, काल, परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, मन्प्रदाय आदिके अनुसार जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, वहीं कर्म यहा होता है। क्मीफ खरूप और फलकी

वर्णित विषयको मुख्य बातको (जो साधकोंके लिये विशेष उपयोगी होती है) संक्षेपसे आगेके श्लोकमें पनः कह देते है. जैसे पाँछेके (ठन्नीसवें) श्लोकमें आसक्तिरहित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देकर इस बीसवें श्लोकमें उसी बातको संक्षेपसे 'कर्मणा एख' पदोंसे कहते हैं । इसी प्रकार आगे बारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें वर्णित विषयको मुख्य बातको सातवें श्लोकमें संक्षेपसे 'मय्यावेशितचेतसाम्' (मझमें चित्त लगानेवाले भक्त) पदसे पनः कहेंगे ।

यहाँ भगवान 'कर्मणा एख' के स्थानपर 'योगेन एव' भी कह सकते थे। परन्तु अर्जुनका आग्रह कर्मीका स्वरूपसे त्याग करनेका होने तथा (आसक्तिरहित होकर किये जानेवाले) कर्मका ही प्रसङ्ग चलनेके कारण 'कर्मणा एख' पदोंका प्रयोग किया गया है । अतः यहाँ इन पदोंका अभिप्राय (पूर्वश्लोकके अनुसार) आसक्तिरहित होकर किये गये कर्मयोगसे ही है ।

वास्तवमें चिन्मय परमात्माकी प्राप्ति जड कमींसे नहीं होती । नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव होनेमें जो बाधाएँ हैं, चे आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे दूर हो जाती हैं । फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतःसिद्ध परमात्माका अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मतत्त्वके अनुभवमें आनेवाली बाधाओंको दूर करनेके कारण यहाँ कर्मके द्वारा परमसिद्धि-(परमात्मतत्त्व-) की प्राप्तिकी बात कही गयी है।

## परमात्पप्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात

मनुष्य सांसारिक पदार्थीकी प्राप्तिकी परमात्माकी प्राप्तिको भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बडे (उच्चपदाधिकारी) मनष्यसे मिलनेमें भी इतना परिश्रम करना पडता है. तब अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्पासे मिलनेमें तो वहत ही परिश्रम (तप.वत आदि) करना पड़ेगा । वस्तुतः यही साधककी सबसे बड़ी भूल है ।

मनप्ययोनिका कमेरि धनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिये मनुष्ययोनिको 'कर्मसङ्गी' अर्थात् 'कर्मोमं आसक्तिवाली' कहा गया है—'रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिप् जायते' (गीता १४ ।१५) । यही कारण है कि कर्मोंमें मनुष्यकी विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मोंके द्वारा ही अभीष्ट वस्तओंको प्राप्त करना चाहता है। प्राख्यका साथ रहनेपर वह कर्मीके द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसको यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्त कर्म करनेसे ही मिलती है और मिल सकती है । परमात्माके विषयमें भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्माको भी जड कमेंकि ही द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है । परन्त वास्तविकता यही है कि परमात्माकी प्राप्ति कमेंकि द्वारा नहीं होती । इस विपय को बहुत गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये ।

कर्मीसे नाशवान् वस्तु-(संसार-) की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्त्-(परमात्मा-) की नहीं; क्योंकि सम्पूर्ण कर्म नाशवान्(शरीर,इन्द्रियाँ, मन आदि) के सम्बन्धसे हो होते हैं.जब कि परमात्माकी प्राप्त नारावानसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होती है।

प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्तं होता है. इसलिये कर्मके फलरूप प्राप्त होनेवाली वस्त भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होती है। कर्मीके द्वारा उसी वस्तकी प्राप्ति होती है, जो देश-काल आदिकी दृष्टिसे दूर (अप्राप्त) हो । सांसारिक वस्तु एक देश, काल आदिमें रहनेवाली, उत्पन्न और नष्ट होनेवाली . एवं प्रतिक्षण बदलनेवाली है । अतः -उसकी प्राप्ति कर्म-साध्य है । परन्त परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपर्ण (नित्यप्राप्त) \* एवं उत्पत्ति-विनाश और परिवर्तनसे सर्वथा रहित हैं । अतः उनकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है, कर्म-साध्य नहीं । यही कारण है कि सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति चिन्तनसे नहीं होती, जबकि परमात्माकी प्राप्तिमें चिन्तन मुख्य है । चिन्तनसे वही वस्त प्राप्त हो सकती है, जो समीप-से-समीप हो। वास्तवमें देखा जाय तो परमात्माकी प्राप्ति चित्तनरूप क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माका चिन्तन करनेकी सार्थकता दूसरे (संसारके) चित्तनका त्याग करानेमें संसारका चिन्तन सर्वथा छटते ही नित्यप्राप्त

<sup>\*</sup> देस काल दिसि विदिसिह् माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ।।(मानस १: ९८५ ।३)

परमात्माका अनभव हो जाता है।

सर्वव्यापी परमात्माकी हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं । जिससे हम अपनी देरी नहीं मानते. उस 'मैं'-पनसे भी परमात्मा अत्यन्त समीप हैं । 'मैं'-पन तो परिच्छित्र(एकदेशीय) है, पर परमात्मा परिच्छित्र नहीं हैं । ऐसे अत्यन्त समीपस्थ, नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव करनेके लिये सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिके समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने-आपको घोखा देना ही है।

सांसारिक वस्तकी प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं होती; परन्तु परमात्माकी प्राप्ति उत्कट अभिलापामात्रसे हो जाती है। इस उत्कट अभिलापाके जायत् होनेमें सांसारिक भोग और संग्रहको इच्छा ही बाधक है. दूसरा कोई बाधक है ही नहीं । यदि परमात्मप्राप्तिकी उत्कट अभिलापा अभी जाग्रत हो जाय, तो अभी ही परमात्माका अनुभव हो जाय ।

मनप्यजीवनका उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है । सांसारिक भोग और संग्रहको इच्छाके त्यागपूर्वक परमात्मप्राप्तिको उत्कट अभिलापा तभी जाप्रत् हो सकती है, जब साधकके जीवनभरका एक ही उद्देश्य— परमात्मप्राप्ति करना हो जाय । परमात्माको प्राप्त करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यका कोई महत्त्व न रहे । वास्तवमें परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त मनुष्यजीवनका अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं । जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्यको पहचान कर इसे पूरा करनेको हो है।

यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा--दोनोंमें भेद समझ लेना आवश्यक है । नित्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका 'ठदेश्य' होता है, और अनित्य (उत्पत्ति-विनाशशील) पदार्थींको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छा' होती है । उद्देश्य तो पूरा होता है,पर फलेच्छा मिटनेवाली होती है। खरूपयोध और भगवलाप्ति-ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं । उद्देश्यको प्राप्तिके लिये किया गया कर्म सकाम न्हीं कहलाता । इसलिये निकाम पुरष-(कर्मयोगी-) के ममा कर्म उद्देश्यको लेक होते हैं, फलेच्छाको लेख नहीं।

कर्मयोगमें कर्मी-(जडता-) से सम्बन्ध-विच्छेट-का उद्देश्य रखकर शास्त्रविहित शुभ-कर्म किये जाते हैं। सकाम पुरुष फलकी इच्छा रखकर अपने लिये कर्म करता है और कर्मयोगी फलको इच्छाका त्याग करके दूसरोंके लिये कर्म (सेवा) करता है। कर्म ही फलरूपसे परिणत होता है । अतः फलका सम्बन्ध कर्मसे होता है । उद्देश्यका सम्बन्ध कर्मसे नहीं होता । निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे 'परमात्मा दर हैं' यह धारणा दर हो जाती है ।

'लोकसंग्रहपेवापि संपश्यन्कर्तमहींस'—'लोक' शब्दके तीन अर्थ होते हैं— (१) मनुप्यलोक आदि लोक. (२) उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी. और (३) शास्त्र (वेदेंकि अतिरिक्त सब शास्त्र) । मनुप्यलोककी, उसमें रहनेवाले प्राणियोंकी और शास्त्रोंकी मर्यादाके अनुसार समस्त आचरणों (जीवनचर्यामात्र) का होना 'लोकसंघर' है ।

लोकसंग्रहका तात्पर्य है- लोकमर्यादा स्रिक्षत रखनेके लिये, लोगोंको असत्से विमुख करके सत्के सम्मुख करनेके लिये नि.स्वार्थभावपूर्वक कर्म करना । इसको गीतामें 'यज्ञार्थ कर्म' के नामसे भी कहा गया है । अपने आचरणों एवं वचनोंसे लोगोंको असतसे विमख करके सतके सम्मख कर देना बहुत बड़ी सेवा है; क्योंकि सत्के समुख होनेसे लोगोंका सुधार एवं सद्धार हो जाता है।

लोगोंको दिखानेके लिये अपने कर्तव्य का पालन करना लोक-संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे. लोक-मर्यादाके अनुसार अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनसार) कर्तव्यका पालन करनेसे लोकसंप्रह स्वतः होता है ।

कोई भी कर्तव्य-कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता । छोटा-से-छोटा और बडा-से-बडा कर्म कर्तव्यमात्र समझकर (मेवाभावसे) करनेपर समान ही है । देश. काल, पर्रिस्थित, अवसर, वर्ण, आध्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, वर्ध कर्म यड़ा होता है। कर्मक स्वरूप और-फलकी दृष्टिसे ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। \* फलेच्छाका त्याग करनेपर सभी कर्म उद्देश्यकी सिद्धि करनेवाले हो जाते हैं । अतः जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें छोटे-बड़े सभी कर्म समान हैं।

किसी भी मनुष्यका जीवन दूसरोंकी सहायताके विना नहीं चल सकता । शरीर माता-पितासे मिलता है और विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनोंसे मिलती । जो अत्र ग्रहण करते हैं, वह दूसरोंके द्वारा उत्पन्न किया गया होता है: जो वस्त्र पहनते हैं, वे दसरोंके द्वारा बनाये गये होते हैं; जिस मकानमें रहते

हैं, उसका निर्माण दूसरोके द्वारा किया गया होता है; जिस सड़कपर चलते हैं, वह दूसरोंके द्वारा धनायी गयी होती है, आदि-आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्यका जीवन-निर्वाह दूसरोंके आश्रित है। अत. हरेक मनुष्यपर दूसरोंका ऋण है, जिसे उतारनेके लिये यथाशक्ति दुसरोकी निःस्वार्थभावसे ेंसेवा (हित) करना आवश्यक है। अपने कहलानेवाले शरीरादि सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थींको किञ्चिन्मात्र भी अपना और अपने लिये न माननेसे मनुष्य ऋणसे मुक्त हो जाता है ।

सम्बन्ध— कर्म करनेसे लोकसंग्रह कैसे होता है— इसका विवेचन भगवान् आगेके श्लोकमें करते हैं।

#### यद्यदाचरति

## श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो

जनः ।

लोकस्तदनुवर्तते ।। २१ कुरुते यत्प्रमाणं श्रेष्ठ मनुष्य जो-जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा-वैसा ही आचरण करते

व्याख्या--'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः'--श्रेष्ठ पुरुष वही है, जो संसार-(शरीरादि पदार्थी-) को और 'स्वयं'-(अपने स्वरूप-) को तत्त्वसे जानता है । उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, कुटुम्ब, जमीन आदि पदार्थ संसारके हैं, अपने नहीं । इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदिको भी अपना नहीं क्योंकि उन्हें भी अपना व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्त्वप्राप्तिमें बाधक है। 'मैं त्यागी हैं', 'मैं वैरागी हैं', 'मैं सेवक हैं', 'मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तिलको पुष्ट करनेवाले होनेके कारण तत्त्वप्राप्तिमें बाधक होते हैं । श्रेष्ठ पुरुषमें (जड़ताके सम्बन्धसे होनेवाला) 'व्यप्टि अहंकार' तो होता ही नहीं, और 'समष्टि अहंकार' व्यवहारमात्रके होता है और 'लेने' के मावसे संघर्ष उत्पन्न होता लिये होता है, जो संसारकी सेवामें लगा रहता है; है। 'देने'का भाव उद्धार करनेवाला और 'लेने' का संसारका ही 훒 अहंकार (गीता ७ ।४;१३।५) ।

हैं । वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार आचरण करते हैं । योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात् दूसरोंकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं; उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । जो इन्हें अपना और अपने लिये मानकर इनका उपभोग करता है, उसको भगवान् चोर कहते हैं—'यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः' (गीता ३ । १२) । ये सब पदार्थ समष्टिके ही हैं, व्यष्टिके कभी किसी प्रकार नहीं । वास्तवमे इन पदार्थीसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुपके अपने कहलानेवाले शरीरादि पदार्थ (संसारके होनेसे) स्वतः-स्वाभाविक संसारकी सेवामे लगते हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें उसकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है।

'देने' के भावसे समाजमें एकता, प्रेम उत्पन्न भाव पतन करनेवाला होता है । शरीरको 'मैं', 'मेरा' अथवा 'मेरे लिये' माननेसे ही 'लेने'का भाव उत्पन्न संसारसे मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, होता है । शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध न माननेके

उदाहरणार्थ — कर्मके खरूपकी दृष्टिसे झाडू लगाना छोटा कर्म और व्याख्यान देना बड़ा कर्म प्रतीत होता है. एवं कर्म-फलकी दृष्टिसे कम दान करनेका कम पुण्य और अधिक दान करनेका अधिक पुण्य प्रतीत होता है ।

कारण श्रेष्ठ पुरुषमें 'लेने'का भाव किञ्चित्मात्र भी नहीं होता । अतः उसको प्रत्येक क्रिया दसरीका हित करनेवाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुपके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन आदिसे स्वतः लोगोंका हित होता है । इतना ही नहीं, उसके शरीरको स्पर्श करके बहनेवाली वायतकसे लोगोंका हित होता है।

ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकारके होते हैं— (१) अवधृत कोटिके और (२) आचार्य कोटिके । अवधृत कोटिके श्रेष्ठ परुष अवधतोंके लिये ही आदर्श होते हैं, साधारण जनताके लिये नहीं । परन्तु आचार्य कोटिके श्रेष्ट पुरुष मनुष्यमात्रके लिये आदर्श होते हैं । यहाँ आचार्य कोटिके श्रेष्ठ पुरुषोंका वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्रमर्थादाके अनुकुल ही होते हैं। कोई देखे या न देखे. अहंता-ममता न रहनेके कारण उनके द्वारा खाभाविक ही कर्तव्यका पालन होता है। जैसे, जंगलमें कोई पूष्प खिला और कुछ समयके बाद मुखा गया और सखकर गिर गया । उसे किसीने देखा नहीं, फिर भी उसने (चारों ओर) अपनी सुगन्य फैलाकर दुर्गन्यका नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुषसे (परहितका असीम भाव होनेके कारण) संसारमात्रका स्वाभाविक ही यहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या न समझे । कारण यह है कि व्यक्तित्व (अहंता-ममता) मिट जानेके कारण भगवान्की उस पालन-शक्तिके साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसारमात्रका हित हो रहा है।

जैसे एक ही शरीरके सब अङ्ग भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक हो हैं (जैसे-- किसी भी अहमें पीड़ा होनेपर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है), ऐसे ही संसारके सब प्राणी भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही हैं। जैसे शरीरका कोई भी पोड़ित (रोगी) अङ्ग ठीक हो जानेपर सम्पूर्ण शरीरका हित होता है, ऐसे री मर्यादामें रहकर प्राप्त चस्तु, समय, परिस्थित आदिके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण संसारका स्वतः हित होता है ।

ब्रेंड पुरुषके आवरणी और सबनोंका प्रभाव

Marianian marian mar (स्थुलशरीरसे होनेके कारण ) स्थुलरीतिसे पड़ता है, जो सीमित होता है। परन्तु ठसके भावींका प्रभाव सुक्ष्मरीतिसे पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि 'क्रिया' तो सीमित होती है, पर 'भाव' असीम होता है ।

श्रेष्ठ परुष जिन भावोंको अपने आचरणोंमें लाता है, उन भावोंका दूसरे मनुष्योंपर बहुत प्रभाव पड़ता है । अपने वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके आचरणोंका अच्छी तरहसे पालन करनेके कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनोंका दुसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोगोंपर भी बहत प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि श्रेष्ठ मन्त्र्य अपने लिये कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगोंको दष्टिमें वह आचरण करता हुआ दीखनेके कारण यहाँ 'आचरति' क्रियाका प्रयोग हुआ है । उसके द्वारा सबके उपकारके लिये स्वतः-स्वामविक क्रियाएँ होती हैं । अपना कोई स्वार्थ न रहनेके कारण उसकी छोटी-वडी प्रत्येक क्रिया लोगोंका स्वतः हित करनेवाली होती है। यद्यपि उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है--'तस्य कार्यं न विद्यते' (गीता ३ । १७) और उसमें करनेका अभिमान भी नहीं है-'निर्ममो निरहंकारः' (गीता २ । ७१), तथापि उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक सचाररूपसे कर्तव्यका पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा ख़त:-स्वामाविक लोकसंग्रह होता है।

# विशेष वात

प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, सम्प्रदाय जाति, वर्ण, आश्रम आदिमें जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते है और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं, उस समाज, सम्प्रदाय, जाति आदिके लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं।

अत्तःकरणमें धन और पदका महत्व एवं लोच रहनेके कारण लोग अधिक धनवाले (लग्रपति, करोड़पति) तथा केंचे पदवाले (नेता, मन्ता आहि)

परुपोको श्रेष्ट मान लेते हैं और उन्हें वहत आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । जिनके अन्तःकरणमें जड वस्तुओं-(धन, पद आदि-) का महत्त्व है, वे मनुष्य वास्तवमें न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्तिको समझ ही सकते हैं । जिसको वे श्रेष्ट समझते हैं, वह भी वास्तवमें श्रेष्ठ नहीं होता । यदि उनके हदयमें धनका अधिक आदर है तो उनपर अधिक धनवालोंका ही प्रभाव पडता है: जैसे--चोरपर चोरोंके सरदारका ही प्रभाव पडता है । वास्तवमें श्रेष्ठ न होनेपर भी लोगोंके दारा श्रेष्ठ मान लिये जानेके कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषेकि आचरणोंका समाजमें स्वतः प्रचार हो जाता है । जैसे, धनके कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन-जिन उपायोंसे धन कमाते और जमा करते हैं, उन-उन उपायोंका लोगोंमें खतः प्रचार हो जाता है. चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हों ! यही कारण है कि वर्तमानमें झुठ, कपट, बेईमानी, धोखा. चोरी आदि बराइयोंका समाजमें, किसी पाठशालामें पढाये बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है।

यह दःख और आश्चर्यकी बात है कि वर्तमानमें लोग लखपतिको तो श्रेष्ठ मान लेते हैं. पर प्रतिदिन भगवत्रामका लाख जप करनेवालेको श्रेप्र नहीं मानते । वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपतिके मरनेपर एक कौड़ी भी साथ नहीं जायगी, जबकि भगवत्रामका जप करनेवालेके मरनेपर पूरा-का-पूरा भगवन्नामरूप धन उसके साथ जायगा, एक भी भगवत्राम पीछे नहीं रहेगा!

अपने-अपने स्थान या क्षेत्रमें जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महत्त, कथावाचक, पुजारी आदि सभीको अपने आचरणेमि विशेष सावधानी रखनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरोंपर उनका अच्छा प्रभाव पड़े । इसी प्रकार परिवारके मुख्य व्यक्ति-(मुखिया-) को भी अपने आचरणोमें परे सावधानी रखनेकी आवश्यकता है। कारण कि मुख व्यक्तिको ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाडीके चालकके समान मख्य व्यक्तिपर विशेष जिम्मेवारी रहती है । रेलगाडीमें बैठे अन्य व्यक्ति सोये भी रह सकते हैं, पर चालकको सदा जामत् रहना पड़ता है । उसकी थोड़ी भी असावधानीसे दुर्घटना हो जानेकी सम्भावना रहती है । इसलिये संसारमें अपने-अपने क्षेत्रमें श्रेष्ट माने जानेवाले सभी पुरुषोंको अपने आचरणोंपर विशेष ध्यान रखनेकी बहुत आवश्यकता है।

'स यद्ममाणं करते लोकस्तदनवर्तते'— जिसके अन्तःकरणमें कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं हैं और नाशवान पदार्थींका महत्त्व या कछ भी लेनेका भाव नहीं है. ऐसे मनध्यके द्वारा कहे हुए वचनोंका प्रभाव दूसरोंपर स्वतः पड़ता है और वे उसके वचनानुसार खयं आचरण करने भी लग जाते हैं।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरणकी बात कह दी, तब प्रमाणके कहनेकी क्या आवश्यकता है और प्रमाणकी बात कहनेपर आचरणके कहनेकी क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्यके द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, सम्प्रदायों आदिके भावोंका आचरण करना सम्भव नहीं है । अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदिमें है, उसके अनुसार तो वह साङ्गोपाङ्ग आचरण करता ही है और अन्य वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोगोंके लिये भी वह अपने वचनोंसे शास्त्र, इतिहास आदिके प्रमाणसे यह शिक्षा देता है कि अपने लिये कछ न करके, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितके भावसे अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करना सुगम और श्रेष्ठ (गीता १८ ।४५) । उसके वचनोंसे प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोग उसके कहे अनुसार अपने-अपने कर्तव्योंका पालन करने लग जाते हैं।

पर्दाप आचरणका क्षेत्र सीमित और प्रमाण-(वचर्नो-) का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि भगवानके द्वारा श्रिष्ठ पुरुषके आन्तरणमें पाँच पद— 'यत', 'यत्', 'तत्', 'तत्'और (विशेषरूपसे) 'एव' देनेका अभिप्राय है कि उसके आचरणका प्रभाव समाजपर पाँच गुना (अधिक) पड़ता है और प्रमाणमें दो पद—'यत' और 'तत' देनेका अभिप्राय है कि प्रमाणका प्रभाव समाजपर केवल दो गुना (अपेक्षाकृत कम) पड़ता है । इसीलिये भगवान्ने बीसवें श्लोकमें लोकसंग्रहके लिये अपने कर्तव्यकर्मीका पालन करनेपर ही विशेषरूपसे जीर दिया है।

यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे. तो उसका लोगोपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसमें लोगोंका ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने-सननेकी है: क्योंकि कहनेवाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य-कर्मका पालन नहीं कर रहा है। ऐसा भाव होनेपर लोगोंमें अपने कर्तव्यके प्रति अश्रद्धा और अरुचि होनेकी सम्भावना रहती है। इसलिये श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर-दोनों हो प्रकारसे लोगोंको अपने-अपने कर्तव्य-पालनमें लगाकर उनका हित करता है।

श्रेष्ठ पुरुषके आचरणोंका अनुवर्तन (अनुसरण) वे ही लोग करते हैं. जो उसे श्रेष्ट मानते हैं । अतः वास्तवमें श्रेष्ठ होनेपर भी अगर कोई मनध्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, तो वह उस श्रेष्ट परुषके आचरणों और वचनोंके अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा ।

वर्तमानमें पारमार्थिक (भगवत्सम्बन्धी) भावोंका प्रचार करनेवाले बहुत-से पुरुषोंके होनेपर भी लोगोंपर उन भावोंका प्रभाव बहुत कम दिखायी देता है। इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता है. वैसा स्वयं परा आचरण नहीं करता । स्वयं आचरण करके कही गयी बात गोलीसे भरी बन्दकके समान है, जो गोलीके छटनेपर आवाजके साथ-साथ मार भी करती है । इसके विपरीत आचरणमें लाये बिना कही गयी बात केवल बारूदसे भरी बन्दकके समान है. जो केवल आवाज करके ही शान्त हो जाती है। हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जातीं. प्रत्यत कुछ-न-कुछ प्रभाव डालती ही हैं । भगवच्चर्चा. कथा-कोर्तन आदिका कुछ-न-कुछ प्रभाव सबपर पड़ता ही है। अगर सननेवालोंमें श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं, तो उनपर (अपनी श्रद्धा और साधनकी रुचिके कारण) वचनौंका प्रभाव अधिक पडता है।

सम्बन्ध— अब भगवान् आगेके तीन श्लोकोंमें अपना उदाहरण देकर लोकसंग्रहको पृष्टि करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि । २२ ।।

हे पार्य ! मुझे तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य-कर्ममें ही लगा रहता है।

व्याख्या--'न मे पार्थास्ति''' नानवाप्तमवाप्त-व्यम्'- भगवान् किसी एक लोकमें सीमित नहीं है। इसलिये वे तीनों लोकोंमें अपना कोई कर्तव्य न होनेकी बात कह रहे हैं।

भगवान्के लिये त्रिलोकीमें कोई भी कर्तव्य रोप नहीं है; क्योंकि उनके लिये कुछ भी पाना शेप नहीं है । कुछ-न-कुछ पानेके लिये ही सब (मनुष्य, परा, पक्षी आदि) कर्म करते हैं । भगवान् उपर्युक्त पदींमें यहत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेव न होनेपर भी मैं कर्म करता है!

अपने लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी भगवान् केयल दूसर्गेक हितके लिये अवहार लेते 🖠 🐗

साधु पुरुषींका उद्धार, पापी पुरुषींका विनाश तथा कर्तव्य नहीं है, तब भगवानके लिये कोई कर्तव्य हो धर्मकी संस्थापना करनेके लिये कर्म करते हैं ही कैसे सकता है!

(गीता ४ ।८) । अवतारके सिवाय भगवान्की सृष्टि-रचना भी जीवमात्रके उद्धारके लिये ही होती है । स्वर्गलोक पुण्यकर्मीका फल भुगतानेके लिये है और चौरासी लाख योनियाँ एवं नरक पाप-कर्मीका फल भगतानेके लिये हैं । मनुष्य-योनि पुण्य और पाप--- दोनोंसे ऊँचे उठकर अपना कल्याण करनेके लिये है। ऐसा तभी सम्भव है, जब मनुष्य अपने लिये कुछ न करे । वह सम्पूर्ण कर्म-- स्थूल शरीरसे होनेवाली 'क्रिया', सुक्ष्म शरीरसे होनेवाला 'चिन्तन' और कारण शरीरसे होनेवाली 'स्थिरता' केवल दूसरोंके हितके लिये ही करे, अपने लिये नहीं । कारण कि जिनसे सब कर्म किये जाते हैं, वे स्थल, सुक्ष्म और कारण— तीनों ही शरीर संसारके हैं, अपने नहीं । इसलिये कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि सम्पूर्ण सामग्रीको (जो वास्तवमें संसारकी ही है) संसारकी ही मानता है और उसे संसारकी सेवामें लगाता है। अगर मुनष्य संसारकी वस्तुको संसारकी सेवामें न लगाकर अपने सुख-भोगमें लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसारकी वस्तुको अपनी मान लेनेसे ही फलकी इच्छा होती है और फल-प्राप्तिके लिये कर्म होता है । इस तरह जबतक मनुष्य कुछ पानेकी इच्छासे कर्म करता है. तत्रतक उसके -लिये कर्तव्य अर्थात् 'करना' शेय रहता है ।

गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मालूम होता है कि मनुष्यमात्रका अपने लिये कोई कर्तव्य है ही नहीं । करण कि प्रापणीय वस्तु (परमात्मतत्त्व) निल्पप्राप्त है और स्वयं (स्वरूप) भी नित्य है, जबिक कर्म और कर्म-फल अनित्य अर्थात् उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाला है । अनित्य-(कर्म और फल-) का सम्बन्ध नित्य-(स्वयं-) के साथ हो ही कैसे सकता है! कर्मका सम्बन्ध 'पर'-(शरीर और संतार-) से है, 'स्व' से नहीं । कर्म सदैव 'पर' के ह्या और 'पर' के लिये ही होता है । इसलिये अपने लिये कुछ करना है ही नहीं । जब मनुष्यमात्रके लिये कोई

कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषके लिये मगवान्ते इसी अध्यायके सत्रहवें-अठारहवें श्लोकोंमें कहा है कि उस महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य नहीं है: क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने-आपमें ही होती है। इसलिये उसे संसारमें करने अथवा न करोसे कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणीये किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसा होनेपर भी वह महापुरुप लोकसंग्रहार्थ कर्म काता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान् अपने लिये कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पान बाकी न होनेपर भी मैं लोकसंग्रहार्थ कर्म करता है। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुषकी भगवानुके साथ एकता होती है— 'मम साधर्म्यमागताः' ( गीता १४ । २) । जैसे भगवान् त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं (गीता ३ । २३; ४ । ११), ऐसे ही संसारमें तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं (गीता ३ । २५) ।

पुष्प ना आदरा ह (गाता ३ । रूप) ।

प्रत एव च कर्मणि'— 'यहाँ 'एव' प्रदर्भ
भगवान्का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परतासे,
आलस्य-रिहत होकर, सावधानीपूर्वक, साङ्गोणङ्ग
कर्तव्य-कर्मोंको करता हूँ । कर्मोंका न त्याग करता
है, न उपेक्षा ।

जैसे इंजनके पहिगोंके चलनेसे इंजनसे जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और सत्त-महापुरुष (जिनमें करने और पानेकी इच्छा नहीं है) इंजनके समान कर्तव्य-कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्होंका अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्योंने करने और पानेकी इच्छा रहती है। ये इच्छाएँ निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही दूर होती है। यदि भगवान और सत्त-महापुरुष कर्तव्य-कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य-कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद-आलस्य आ जायगा और वे अकर्तव्य करने लग जायेंगे। फिर उन मनुष्यांंंचे इच्छाएँ केसे यिटेंगी! इसलिये सम्पूर्ण मनुष्यांंचे हराकें लिये भगवान् और सत्त-महापुरुषिक हारा स्वामादिक

हीं, कर्तव्य-कर्म होते हैं ।

कर्तव्यच्युत नहीं होते । अतः भगवत्परायण साधकको अनुभव सुगमतापूर्वक हो सकता है । भी कभी कर्तव्यच्यत नहीं होना चाहिये । कर्तव्यच्यत

<del>Ternangrapangganangrapangangrapangkangrapangrapanggang</del> होनेसे ही वह भगवतत्वके अनुभवसे वश्चित रहता भगवान् सदैव कर्तव्यपरायण रहते हैं, कभी है। नित्य कर्तव्यपरायण रहनेसे साधकको भगवतत्त्वका

े यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

ंमम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ।।२३ ।।

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहत्यामिमाः प्रजाः ।। २४ ।।

हे पार्थ !अगर में किसी समय सावधान होकर कर्तव्य-कर्म न करूँ (तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि) मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । यदि मैं कर्म न करूँ, तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ और मैं संकरताको करनेवाला तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनै ।

व्याख्या—[बाईसवें श्लोकमें अन्वय-रीतिसे कर्तव्य-पालनकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया और इन श्लोकोंमें भगवान् व्यतिरेक-रीतिसे कर्तव्य-पालन न करनेसे होनेवाली हानिका प्रतिपादन करते हैं ।1

'यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः'— पूर्वश्लोकमें आये 'वर्त एव च कर्मीण' पदोंकी पृष्टिके लिये यहाँ 'हि' पद आया है।

भगवान् कहते हैं कि मैं सावधानीपूर्वक कर्म न करूँ-- ऐसा हो ही नहीं सकता; परन्तु 'यदि ऐसा मान लें' कि मैं कर्म न करूँ — इस अर्थमें भगवान्ने यहाँ 'यदि जातु' पदोंका प्रयोग किया है।

'अतन्त्रित:' पदका तात्पर्य यह है कि कर्तव्य-कर्म करनेमें आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिये, अपित उन्हें बहुत सावधानी और तत्परतासे करना चाहिये । सावधानीपूर्वक कर्तव्य-कर्म न करनेसे मनुष्य आलस्य और प्रमादक वशमें होकर अपना अमृत्य जीवन नष्ट कर देता है।

कमोमें शिथलता (आलख-प्रमाद) न लाकर उन्हें स्गवधानी एवं तत्परतापूर्वक करनेसे ही कर्मीसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है। जैसे वृक्षकी कड़ी टहनी जल्दी ट्रूट जाती है, पर जो अध्यो ट्रूटनेक कारण

लटक रही है, ऐसी शिथिल (ढीली) टहनी जल्दी नहीं टूटती, ऐसे ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्म करनेसे कमोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य-प्रमादपूर्वक (शिथिलतापूर्वक) कर्म करनेसे कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । इसीलिये भगवानने उन्नीसवें श्लोकमें समावर पदका तथा इस श्लोकमें 'अतन्तित:'पदका प्रयोग किया है।

अगर किसी कर्मकी बार-चार याद आती है, तो यही समझना चाहिए कि कर्म करनेमें कोई त्रृटि (कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि) हुई है, जिसके कारण उस कर्मसे सन्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ है। कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद न होनेके कारण ही किये गये कर्मकी याद आती है ।

'मम वर्त्मानुवर्तने मनुष्याः पार्थं सर्वशः'--इन पदोंसे भगवान् मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाले ही वास्तवमें मनुष्य कहलानेयीग्य है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य-प्रमादवश कर्तव्य-कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं. वे आकृतिसे मनुष्य होनेपर भी वास्तवमें मनुष्य कहलानेकीन्य नहीं है।

इसी अध्यायके इकीमवे श्लोकमें भगवान्ते बहुव था कि श्रेष्ठ पुरुषके आचरण और प्रमाणके 📡

सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं और इस श्लोकमें भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुप तो एक ही लोक-(मनुष्यलोक) में आदर्श पुरुष है. पर मैं तीनों ही लोकोंमें आदर्श परुष हैं।

मनष्यको संसारमें कैसे रहना चाहिये—यह बतानेके लिये भगवान मनुष्यलोकमें अवतरित होते हैं । संसारमें अपने लिये रहना ही नहीं है- यही संसारमें रहनेकी विद्या है । संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना. ममता, स्वार्थ आदिके त्यागपूर्वक दूसरोके हितके लिये कर्म करना सीखना है और उसके अनसार कर्म करके अपना उद्धार करना है । संसारके सभी सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा (हित) करनेके लिये ही हैं । इसीलिये पिता,पत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते हए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करें और एक-दसरेके कल्याणकी चेष्टा करें।

'उत्सीदेयरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्'---भगवानने तेईसवें श्लोकमें 'यदि हाहं न वर्तेयं जात कर्मण्यतन्त्रितः 'पदोंसे कमेमि सावधानी न रखनेसे होनेवाली हानिकी बात कही और अब इस (चौबीसवें) श्लोकमें उपर्युक्त पदोंसे कर्म न करनेसे होनेवाली हानिकी बात कहते हैं ।

यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूँ, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय - इस अर्थमें भगवानने यहाँ 'चेत्' पदका प्रयोग किया है।

इन पदोंका तात्पर्य है कि मनुष्यकी कर्म न करनेमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये--- भा ते सङ्गेऽस्त्वकर्मणि'(गीता २ ।४७) । इसीलिये भगवान् अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिये कुछ

भी प्राप्तव्य न होनेपर भी मैं कर्म करता है। यदि मैं(जिस वर्ण, आश्रम, आदिमें मैंने अवतार लिया है उसके अनसार) अपने कर्तव्यका पालन न कर्रे ते सम्पूर्ण मनस्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ अर्थात उनका पतन हो जाय । कारण कि अपने कर्तव्यका त्याग करनेसे मनुष्योंमें तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है—'अधो गच्छन्ति तामसाः'(गीता १४ । १८) ।

भगवान् त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं और सम्पूर्ण प्राणी उन्होंके मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि भगवान कर्तव्यका पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकीमें भी कोई अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेगा । अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे उनका अपने-आप पतन हो जायगा।

'संकरस्य च कर्ता स्यामपहन्यामिमाः प्रजाः'---यदि मैं कर्तव्य-कर्म न करूँ तो सब लोक नप्ट-भ्रष्ट हो जायँगे और उनके नष्ट होनेका कारण में ही बनैगा. जबिक ऐसा सम्भव नहीं है।

परस्परविरुद्ध दो धर्म (भाव) एकमें मिल जायै तो वह 'संकर' कहलाता है।

पहले अध्यायके चालीसवें और इकतालीसवें रलोकमें अर्जुनने कहा था कि 'यदि मैं यद करूँगा तो कलका नाश हो जायगा । कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाता है; धर्मके नष्ट होनेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप फैल जाता है; पापके अधिक बढनेपर कलको स्नियाँ दूषित हो जाती हैं; और खियोंके दपित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी ।\* परन्तु यहाँ भगवान् उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । इस विषयमें भगवान् अपना

<sup>\*</sup> अर्जुमकी दलीलके अनुसार भी यदि विचार किया जाय तो वास्तवमें कर्तव्यका पालन न करना ही वर्णसंकरताका कारण है । युद्धमें कुलका नाश होने पर खियोंका दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है और कर्तव्यच्युत होनेसे ही वर्णसंकरता आती है। यदि खियोंमें यह भाव रहे कि हमारे पतियीने युद्धरूप कर्तव्यका पालन करते हुए अपने प्राणोंका त्याग कर दिया, पर अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया,फिर हुप अपने कर्तव्यका त्याग क्यों करें ? तो वे कर्तव्यव्यन नहीं होगी । कर्तव्यव्यत न होनेसे उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्णसंकरता आयेगी ही नहीं । •

उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य-कर्म न कर्रू तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण,आश्रम, जाति आदि सबमें स्वतः संकरता आ जायगी । तात्पर्य यह है कि कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिये यहाँ भगवान् अर्जुनसे मानो यह कहते है कि त युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाला बनेगा. न कि यद्ध करनेसे (जैसा कित मानता है) ।

### विशेष बात

अर्जुनके मूल प्रश्न (मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते है) का उत्तर भगवान् बाईसवें, तेईसवें और चौबीसवें--तीन श्लोकों में अपने उदाहरणसे देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्ममें लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है प्रत्यत में खयं भी कर्ममें लगा रहता हैं, जबकि वास्तवमें मेरे लिये त्रिलोकीमें कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है ।

भगवान अर्जनको इस बातका संकेत करते हैं कि अभी इस अवतारमें तुमने भी खीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तुरधी बने और मैं सार्थि बनें; तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारिथ बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किये हुए अपने कर्तव्यका सावधानी और तत्परतापूर्वक पालन कर रहा हैं। मेरे इस कर्तव्य-पालनका भी त्रिलोकीपर प्रभाव पडेगा; क्योंकि मैं त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं । समस्त प्राणी मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुन्हें भी अपने कर्तव्य-कर्मकी उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिये।

सम्बन्ध-पछिके तीन श्लोकोंमें भगवानुने जैसे अपने लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेका वर्णन किया, ऐसे ही आगेके दो श्लोकोंमें ज्ञानी महापूरूपके लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेको प्रेरणा करते हैं।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्धुलीकसंग्रहम्

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् । २६ । ।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानिजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसिक्तरिहत विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । तत्त्वज्ञ महापुरुष कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मोंको अच्छी तरहसे करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाये ।

व्याख्या-'सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कर्वन्ति भारत'—जिन मनुष्योंकी शास्त्र, शास्त्र-पद्धति और शास-विहित शुभकर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शासविहित कर्मीका फल अवश्य मिलता है-इस यातपर पुर विधास है; जो न तो तत्वज्ञ है और न दुराचारी हैं: किन्तु कर्मी, भोगों एवं पदार्थोंमें आसक है, ऐसे मनुष्योंके लिये यहाँ 'सक्ताः, अविद्वांसः' पद आये है। शास्त्रीक जाता होनेपर भी केवल कामनाके कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान् (अज्ञानी) करे गर्छ है। ऐसे पुरुष शासन तो है, पर तत्वन नहीं। ये केवल अपने लिये कर्म करते हैं. इसीलिये अज्ञानी कहलाते हैं ।

ऐसे अविद्वान मनप्य कमेमि कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक साहोपाङ्ग विधिसे कर्म करते हैं: क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कमेंकि करनेमें कोई कमी आ जानेसे उनके फलमें भी कमी आ जायगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करनेकी एतिको अन्दर्श मानका मर्वण आसित्यिंदत विद्वानुके लिये भी इसी विधिसे स्टेक-मंप्रहके लिये कर्न करनेकी प्रेरणा करते हैं।

<u>Partauraturaturaturaturaturaturakan darakan d</u> सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं और इस श्लोकमें भगवान् कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक-(मनुष्यलोक) में आदर्श पुरुष हैं, पर मैं तीनों ही लोकोंमें आदर्श पुरुष हैं।

मनष्यको संसारमें कैसे रहना चाहिये—यह बतानेके लिये भगवान् मनुष्यलोकमें अवतरित होते हैं । संसारमें अपने लिये रहना ही नहीं है— यही संसारमें रहनेकी विद्या है । संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदिके त्यागपूर्वक दुसरेंकि हितके लिये कर्म करना सीखना है और उसके अनसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसारके सभी सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा (हित) करनेके लिये ही हैं । इसीलिये पिता,पुत्र, पित, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते हुए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करें और एक-दूसरेके कल्याणकी चेष्टा करें।

'उत्सीदेयरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्'— भगवानने तेईसवें श्लोकमें 'यदि हाहं न वर्तेयं जात कर्मण्यतन्द्रितः 'पदोंसे कर्मोमें सावधानी न रखनेसे होनेवाली हानिकी बात कही और अब इस (चौबीसवें) श्लोकमें उपर्यक्त पदोंसे कर्म न करनेसे होनेवाली हानिकी बात कहते हैं ।

यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूँ, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय इस अर्थमें भगवान्ने यहाँ 'चेत्' पदका प्रयोग किया है।

इन पदोंका तात्पर्य है कि मनुष्यकी कर्म न करनेमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये---'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मेणि'(गीता २ ।४७) । इसीलिये भगवान् अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिये कुछ

भी प्राप्तव्य न होनेपर भी मैं कर्म करता हैं। यदि मैं(जिस वर्ण, आश्रम, आदिमें मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार) अपने कर्तव्यका पालन न करूँ ते सम्पूर्ण मनुष्य नष्ट-ष्रष्ट हो जायँ अर्थात् उनका पतन हो जाय । कारण कि अपने कर्तव्यंका त्याग करनेसे मनुष्योंमें तामस भाव आ जाता है, जिससे ठनकी अधोगति होती है—'अधो गच्छन्ति तामसाः'(गीता १४ (१८) ।

मगवान् त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं और सम्पूर्ण प्राणी उन्होंके मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि भगवान् कर्तव्यका पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकीमें भी कोई अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेगा । अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे उनका अपने-आप पतन हो जायगा।

'संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः'— यदि मैं कर्तव्य-कर्म न करूँ तो सब लोक नष्ट-प्रष्ट हो जायँगे और उनके नष्ट होनेका कारण मैं ही यनुँगा, जबकि ऐसा सम्भव नहीं है।

परस्परविरुद्ध दो धर्म (भाव) एकमें मिल जायँ तो वह 'संकर' कहलाता है।

पहले अध्यायके चालीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि 'यदि मैं युद्ध करूँगा तो कुलका नारा हो जायगा । कुलके नारासे संनातन कुलधर्म नष्ट हो जाता है; धर्मके नष्ट होनेपर सम्पर्ण कलमें पाप फैल जाता है; पापके अधिक बढ़नेपर कुलकी स्त्रियाँ दूपित हो जाती हैं; और स्त्रियोंके द्रित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है । इस प्रकार अर्जुनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । परनु यहाँ भगवान् उससे विपरीत यात कहते हैं कि युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । इस विषयमें भगवान् अपना

<sup>\*</sup> अर्जुनको दलीलके अनुसार भी यदि विचार किया जाय तो वास्तवमें कर्तव्यका पालन न करना है। वर्णसंकरताका कारण है । युद्धमें कुलका नाश होने पर लियोंका दूपित होना उनका कर्तव्यव्युत होना ही है और कर्तव्यच्युत होनेसे ही वर्णसंकरता आती है। यदि स्त्रियोंने यह भाव रहे कि हमारे पतियोंने युद्धस्य कर्तव्यका पालन करते हुए अपने प्राणोंका त्याग कर दिया, पर अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया,फिर हुम अपने कर्तव्यका त्याग क्यों करें ? तो ये कर्तव्यव्यन नहीं होगी । कर्तव्यव्यन न होनेसे उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्णमंकरता आदेगी ही नहीं ।

प्राप्तव्य नहीं है।

<u>/</u> उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य-कर्म न कर्र तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण,आश्रम, जाति आदि सबमें स्वतः संकरता आ जायगी । तात्पर्य यह है कि कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती है । इसलिये यहाँ भगवान् अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि तू युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाला बनेगा, न कि युद्ध करनेसे (जैसा कि तूमानता है)।

## विशेष बात

अर्जुनके मूल प्रश्न (मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं) दा उत्तर भगवान् बाईसवें, तेईसवें और चौबीसवें--तीन श्लोकों में अपने उदाहरणसे देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्ममें लगाता हैं, ऐसी बात नहीं है प्रत्पुत मैं स्वयं भी कर्ममें लगा रहता है, जबिक

भगवान् अर्जुनको इस बातका संकेत करते हैं कि अभी इस अवतारमें तुमने भी खीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तु रथी बने और मैं सार्यथ बनें: तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सार्यथ बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किये हुए अपने कर्तव्यका सावधानी और तत्परतापूर्वक पालन कर रहा हैं। मेरे इस कर्तव्य-पालनका भी त्रिलोकीपर प्रभाव पड़ेगा; क्योंकि मैं त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुन्हें भी अपने कर्तव्य-कर्मकी उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिये ।

वास्तवमें मेरे लिये त्रिलोकीमें कछ भी कर्तव्य एवं

सम्बन्ध--पीछेके तीन श्लोकॉर्मे भगवानने जैसे अपने लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेका वर्णन किया, ऐसे ही आगेके दो श्लोकोंमें ज्ञानी महापुरुषके लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेको प्रेरणा करते हैं।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्पुलीकसंग्रहम्

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् । २६ । ।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानिजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसिक्तरहित विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । तत्त्वज्ञ महापुरुष कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मोंको अच्छी तरहसे करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाये ।

व्याख्या-- 'सक्ताः कर्मण्यविद्वांसी यथा कर्वन्ति अपने लिये कर्म करते हैं, इसीलिये अज्ञानी कहलाते हैं । भारत'--जिन मनुष्योंकी शास्त्र, शास्त्र-पद्धति और

शास-विहित शुभकर्मी पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्रविहित कर्मोंका फल अवश्य मिलता है-इस यातपर पूरा विधास है; जो न तो तत्वज्ञ है और न दुग्रचांग्रे हैं; किन्तु कर्मी, भोगों एवं पदार्थिमें आसक्त हैं, ऐसे मनुत्र्योंके लिये यहाँ 'सक्ताः, अविद्वांसः' पद आये हैं। शास्त्रेकि ज्ञाता होनेपर भी केवल कामनाके कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान् (अज्ञानी) करे गये हैं । ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं, पर तत्वज्ञ नहीं । ये केवल

ऐसे अविद्वान् मनुष्य कमेंमिं कभी प्रमाद,आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक माहोपाङ्ग विधिसे कर्म करते हैं: क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कमोंको करनेमें कोई कमी आ जानेसे ठनके फलमें भी कमी आ जायगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्न करनेको ग्रीतको आदर्श मानक सर्वधा आमक्तिग्रहत विद्वानके लिये भी इसी विधिसे लेक-मंप्रहके लिये वर्म करनेही प्रेरण करते हैं।

'कुर्योद्धद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंप्रहम्'—जिस-में कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात,स्वार्थ आदिका सर्वथा अभाव हो गया है और शरीरादि पदार्थोंके साथ किञ्चन्मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्त्वज्ञ महापरुपके लिये यहाँ असक्तः,विद्वान् पद आये 計 1

बीसवें श्लोकमें 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन' कहकर फिर इक्कीसवें श्लोकमें जिसकी व्याख्या की गयी, उसीको यहाँ 'लोकसंग्रहं चिकीर्षः' पदोंसे कहा गया है।

(आसक्तिरहित विद्वान) के श्रेष्ठ भनष्य सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञके लिये, मर्यादा सरक्षित रखनेके लिये होते हैं। जैसे भोगी मनुष्यकी भोगोंमें, मोही मनुष्यकी कुदुम्बमें और लोभी मनुष्यकी धनमें रित होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यकी प्राणिमात्रके हितमें रति होती है । उसके अन्त करणमें 'मैं लोकहित करता हैं'— ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक लोकहित होता है । प्राकत पदार्थमात्रसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण उस ज्ञानी महापुरुषके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी लोकसंग्रह पदमें आये 'लोक' शब्दके अन्तर्गत आते हैं।

दूसरे लोगोंको ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रहकी इच्छा-वाले दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें लोकसंग्रहकी भी इच्छा नहीं होती । कारण कि वे संसारसे प्राप्त शरीर, इन्द्रियाँ, यन, चुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता. भामर्थ्य आदिको साधनावस्थासे ही कभी किञ्जिन्मात्र भी अपने और अपने लिये नहीं मानते. प्रत्यत संसारके और संसारको सेवाके लिये ही मानते हैं. जो कि वास्तवमें हैं। वहीं प्रवाह रहनेके कारण सिद्धावस्थामें भी उनके कहलानेवाले शरीरादि पदार्थ स्वत:-स्वाभाविक,किसी प्रकारकी इच्छाके विना संसारकी सेवामें लगे रहते हैं ।

- इस श्लोकमें यथा और तथा पद कर्म काने प्रकारके अर्धमें आये हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी (सकाम) पुरुष अपने खार्थके लिं सावधानी और तत्परतापूर्वक कर्म करते हैं. उसी प्रका ज्ञानी पुरुष भी लोकसंग्रह अर्थात् दूसरोके हितके लिं कर्म करे । ज्ञानी पुरुषको प्राणिमात्रके हितका भार रखकर सम्पूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य-कर्मींक आचरण करते रहना चाहिये । सबका कल्याण कैरे हो ?-- इस भावसे कर्तव्य-कर्म करनेपर लोकां अच्छे भावोंका प्रचार स्वतः होता है।

अज्ञानी परुप तो फलको प्राप्तिके लिये सावधानी और तत्परतासे विधिपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुपको फलमें आसक्ति नहीं होती और उसके लिये कोई कर्तव्य भी नहीं होता । अतः उसके द्वार कर्मकी उपेक्षा होना सम्भव है । इसीलिये भगवान कर्म करनेके विषयमें ज्ञानी परुषको भी अज्ञानी (सकाम) पुरुपकी ही तरह कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं ! इक्कीसवें श्लोकमें तो विदानको 'आदर्श' घताया

गया था. पर यहाँ उसे अनवादी बताया है । तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोकसंग्रह होता है । जैसे भगवान श्रीराम प्रजाको उपदेश भी देते हैं और पिताजीकी आज्ञाका पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियोंमें उनके द्वारा लोकसंग्रह होता है। क्योंकि उनका कमेंकि करने अथवा न करनेसे अपनी कोई प्रयोजन नहीं था ।

जब विद्वान् आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्म करता है। तब आसक्तियुक्त चित्तवाले पुरुषोंके अन्तःकरणपर भी विद्वानके कर्मीका स्वतः प्रभाव पडता है, चाहे उन पुरुषोंको 'यह महापुरुष निष्काममावसे कर्म कर रहा है'—ऐसा प्रत्यक्ष दीखे या न दीखे । मन्य्यके निष्काम-भावोंका दूसरोंपर स्वाभाविक प्रभाव पड्ता है—यह सिद्धान्त है । इसलिये आसक्तिरहित विद्वान्के

<sup>\*</sup> यद्यपि परमात्मतत्त्वको प्राप्त होनेवर मांख्ययोगो और कर्मयोगी—दोनों एक हो जाते हैं (गीता ५ ा४-५)) तथापि साधनावस्थामं दोनोंकी साधनप्रणालीमं अत्तर रहनेसे सिद्धावस्थामे भी उनके लक्षणोंमें, स्वभावमें धीड़ा अन्तर रहता है। सांख्ययोगीकी तो कर्मोंसे विशेष उपाति रहती है, पर कर्मयोगीकी कर्मोंमें विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले दर्म करनेका स्वमाय पड़ा हुआ रहता है । यह अत्तर भी कहीं-कड़ी होता है ।

. भावों आचरणोंका प्रभाव मनुष्योंपर ही नहीं, अपित पंश-पक्षी आदिपर भी पड़ता है।

#### विशेष बात

मनष्य जबतक निष्कामभावपर्वक विहित-कर्म नहीं करता. तबतक उसका जन्म-मरण नहीं मिट सकता । वह जबतक अपने लिये कर्म करता है. तबतक वह कतकत्य नहीं होता अर्थात् उसका 'करना' समाप्त नहीं होता । कारण कि 'स्वयं' नित्य रहनेवाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होनेवाला है । अतः प्रत्येक मनध्यके लिये स्वार्थ-त्यागपूर्वक (अपने लिये न करके केवल दसरोंके हितके लिये) कर्तव्य-कर्म करनेकी बडी भारी आवश्यकता है।

सांसारिक पदार्थीको मृत्यवान् समझनेके कारण ही कर्मयोग-(निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म-) के पालनमें कठिनाई प्रतीत होती है । हमें दूसरोंसे कुछ न चाहकर केवल दसऐंके हितके लिये सब कर्म करने हैं-इस बातको यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोगका पालन सगम हो जाय।

वास्तवमें महत्ता पदार्थकी नहीं. आचरण-(उसके उपयोग-) की ही होती है । आचरणकी महता भी तब है, जब अन्तःकरणमें पटार्थकी महत्ता न हो । कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है: केवल उपयोगके लिये ही व्यक्तिगत है । पदार्थको व्यक्तिगत माननेसे ही परिहतके लिये उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बन्धनकारक नहीं, उनका सम्बन्ध ही बन्धनकारक है।

विद्वान् पुरुषोसे भी लोकसंग्रहके लिये सब कर्म होते हैं । परन्तु ऐसा होते हुए भी उनमें 'मैं लोकसंग्रह कर रहा हैं'— यह अभिमान नहीं रहता । कारण यह है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसारके हैं और संसारमें मिले हैं। संसारसे मिली सामग्रीको संसारकी ही सेवामें लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्रीको बहुत सच्चाईसे,ईमानदारीसे संसारके अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई यड़ा काम नहीं है। जैसे किसीने हमारे पास चरोहररूपसे रूपये रखे और कुछ ममय बाद उसके माँगनेपर हमने उसके रुपये उसे

वापस कर दिये. तो कौन-सा बडा काम किया ? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋणमुक्त हो गये । इसी प्रकार संसारकी वस्त संसारके अर्पण कर देनेसे हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋणमुक्त हो जाते हैं— जन्म-भरणके बन्धनसे सदाके लिये छट जाते हैं । इसलिये सांसारिक पदार्थोंको संसारकी सेवामें लगाकर कोई दान-पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थोंसे अपना पिण्ड छडाना है।

> 'न बुद्धिभेदं '''' विद्वानयुक्तः समाचरन्'— पचीसवें श्लोकमें 'असकः, विद्वान' पदोंसे जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्तिरहित विद्वानुको यहाँ 'युक्तः विद्वान' पदोंसे कहा गया है।

जिसके अन्त:करणमें स्वत:-स्वाभाविक समता है. जिसको स्थिति निर्विकार है. जिसको समस्त इन्द्रियाँ अच्छी तरह जीती हुई है और जिसके लिये मिट्टी. पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष हो 'युक्तः,विद्वान'कहलाता है (गीता ६ ।८) ।

पीछेके (पचीसवें) श्लोकमें 'सक्ताः, अविद्वांसः' पदोंसे जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्रविहित शुभकर्मीमें आसक्तिवाले अज्ञानी प्रत्योंको यहाँ 'कर्मसङ्गिनाम्, अज्ञानाम्' पदाँसे कहा गया है।

शास्त्रविहित कमोंको अपने लिये (सख-भोग, मान, बडाई आदिकी प्राप्तिके लिये) करनेके कारण इन प्रुपोंको 'कर्मसद्दी' और 'अज्ञानी' कहा गया है ।

श्रेष्ठ प्रवपर विशेष जिम्मेवारी होती है; क्योंकि दसरे लोग स्वाभाविक हो उसका अनुसरण करते हैं । इसलिये भगवान् उपर्यंक पदोंसे विद्वानको आज्ञा देते है कि उसे ऐसा कोई आवरण नहीं करना चाहिये और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये, जिसे अज्ञानी (कामनायुक्त) पुरुषोंका वर्तमान स्थितिसे पतन हो जाय। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थितिमें हैं, उस स्थितिसे उन्हें विचलित करना (नीचे गिराना) ही उनमें 'बद्धिपेद' उत्पन्न करना है। अतः विद्वानुको संग्रके हितका भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार शास्त्रविहित शुभ-कर्मोंका आचरण करते रहना चाहिये, जिससे दसरे परुषोंको भी नियामभावने कर्दव्य-कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती छै । समाज एवं परिवारके

मुख्य व्यक्तियोंपर भी यही बात लागू होती है । उनको निष्कामभावकी ओर जाना वृद्धिभेद नहीं है, प्रत्य भी सावधानीपूर्वक अपने कर्तव्य-कर्मीका अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिये. जिससे समाज और

परिवारपर अच्छा प्रभाव पडे । बद्धिभेद पैदा करनेके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं---

१-'कमेमिं क्या रखा है ? कमेंसि तो जीव बँघता है: कर्म निकृष्ट हैं: कर्म छोड़कर ज्ञानमें लगना चाहियें आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकारके अपने आचरणों दूसरोंमें कर्तव्य-कर्मेकि वचनोंसे अश्रद्धा-अविश्वास उत्पन्न करना ।

२-'जहाँ देखो, वहीं स्वार्थ है; स्वार्थके बिना कोई रह नहीं सकता: सभी खार्थके लिये कर्म करते हैं: मनष्य कोई कर्म करे तो फलकी इच्छा रहती ही है; फलकी इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों' आदि उपदेश देगा ।

३-'फलकी इच्छा रखकर (अपने लिये) कर्म करनेसे (फल भोगनेके लिये) बार-बार जन्म लेना पडता है' आदि उपदेश देना । इस प्रकारके उपदेशोंसे कामनावाले पुरुषोंका कर्मफलपर विश्वास नहीं रहता । फलखरूप उनको (फलमें) आसक्ति तो छुटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बन्धनका कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं । इस प्रकार लोगोंमें बद्धि-भेद उत्पन्न न करके तत्त्वज्ञ प्रुपको चाहिये कि वह अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार खयं कर्तव्य-कर्म करे और दूसरोंसे भी वैसे ही करवाये । उसे चाहिये कि वह अपने आचरणों और वचनेकि द्वारा अज्ञानियोंकी बुद्धिमें ग्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थितिसे क्रमशः ऊँचे उठाये । जिन शास्त्रविहित शुभ-कर्मीको अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेषरूपसे प्रशंसा करे और उनके कमोंमें होनेवाली त्रटियोंसे उन्हें अवगत कराये. जिससे वे उन त्रटियोंको दूर करके साहोपाह विधिसे कर्म कर सकें । इसके साथ ही शानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि शुभ-कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कमोंमें फलको इच्छा रखना उचित नहीं; क्योंकि हरिको कंकड-पत्यर्गेक बदले बेचना बुद्धिमता नहीं है । अतः सकामभावका त्याग करके शुभ-कर्म करनेसे बहुत जल्दी लाभ होता है । इस प्रकार सकामभावसे

वास्तविकता है। इसी तरह उपासनाके विषयमें भी तत्वज्ञ पुरुपक्रो बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिये । जैसे, प्रायः लोग

कह दिया करते हैं कि नाम-जप करते समय भगवानों

मन नहीं लगा तो नाम-जप करना व्यर्थ है। परनु तत्त्वज्ञ पुरुषको ऐसा न कहकर यह उपदेश देन चाहिये कि नाम-जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता:

क्योंकि मगवान्के प्रति कुछ-न-कुछ भाव रहनेसे हैं नाम-जप होता है। भावके बिना नाम-जपमें प्रवृत्ति ही नहीं होती । अतः नाम-जपका किसी भी अवस्थाने

त्याग नहीं करना चाहिये । जो यह कहा गया है कि 'मनुवाँ तो चहुँ दिसि फिरै, 'यह तो सुमिरन नाहिं' इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगनेसे यह 'समिरन' (रमरण) नहीं है, 'जप' तो है ही। हाँ,

मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम-जप करनेसे बहत जल्दी

लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण-रहित नहीं होता। उसमें कुछ-न-कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिये तत्त्वज्ञ महापुरुपको चाहिये कि अगर किसी व्यक्ति को (उसकी उन्नतिके लिये) कोई शिक्षा देनी हो, कोई

बात समझानी हो, तो उस व्यक्तिकी निन्दा या अपमान न करके उसके गुणोंकी प्रशंसा करे । गुणोंकी प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जायगी, उस शिक्षांका उसपर विशेष असर पडेगा । समाज और परिवारके मध्य व्यक्तियोंको भी इसी रीतिसे दूसरोंकी शिक्षा देनी चाहिये ।

'समाचरन्'और 'जोषयेत्'पदोंसे भगवान् विद्वान्को दो आजाएँ देते हैं-(१) स्वयं सावधानीपूर्वक शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंको अच्छी तरह करे और (२) कर्मोंमें आसक्त अज्ञानी पुरुषोंसे भी चैसे ही कर्म करवाये । लोगोंको दिखानेके लिये कर्म करना 'दम्म' है, जो पतन करनेवाली आसुरी-सम्पत्तिका लक्षण है (गीता १६ ।४) । अतः भगवान् लोगोंको दिखानेके लिये नहीं,प्रत्युत लोकसंग्रहके लिये ही कर्तव्य-कर्म

करनेकी आजा देते हैं।

तत्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि कर्म करनेसे अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी वह समस्त कर्तव्य-कर्मीको सचारूपसे करता रहे. जिससे कमेंमिं आसक्त परुपोंकी निष्काम कमेंकि प्रति महत्त्वबद्धि जायत हो और वे भी निष्कामभावसे कर्म करने लगे । तासर्य यह है कि उस महापुरुषके आसक्तिरहित आचरंणोंको देखकर अन्य

प्रलोक २७ 1

पुरुष भी वैसा ही आचरण करनेकी चेष्टा करने लगेंगे ।

इस प्रकार ज्ञानी पुरुपको चाहिये कि वह कमेंमि आसक्त पुरुषोंको आदरपूर्वक समझाकर उनसे निपिद्ध-कर्मीका खरूपसे (सर्वथा) त्याग करवाये, और विहित-कर्मेमिसे सकाम-भावका त्याग करनेकी प्रेरणा करे ।

सम्बय- ज्ञानी और अज्ञानीमें क्या अत्तर है- इसको भगवान् आगेके श्लोकमें वताते हैं।

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः

अहंकारविमृद्धातमा कर्ताहमिति मन्यते ।। २७ ।।

सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं; परन्तु अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य 'मैं कर्ता हैं!--ऐसा मानता है ।

व्याख्या—'प्रकृतेः क्रियमाणानि गर्णैः कर्माणि सर्वशः'—जिस समष्टि शक्तिसे शरीर वक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते-घटते हैं, गङ्गा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थीमें परिवर्तन होता है. उसी समष्टि शक्तिसे मनुष्यकी देखना, सुनना, खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ होती हैं । परन्तु मनुष्य अहंकारसे मोहित होकर, अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्तिसे होनेवाली क्रियाओंके दो विभाग कर लेता है- एक तो स्ततः होनेवाली क्रियाएँ: जैसे- शरीरका बनना. भोजनका पचना इत्यादि; और दूसरी, ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाएँ; जैसे— देखना , बोलना, भोजन करना

प्रकृतिसे उत्पन्न गुणों-(सत्त्व, रज और तम-)का कार्य होनेसे वृद्धि, अहंकार, मन,पश्चमहाभूत, दस इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके शब्दादि पाँच विषय— ये भी प्रकृतिके गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदोंमें भगवान् स्पष्ट करते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ (चाहे

इत्यादि । ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाओंको मनप्य

अञ्चानवरा अपनेद्वारा की जानेवाली मान लेता है।

समष्टिकी हों या व्यष्टिकी) प्रकृतिके गुणोंद्वारा ही की जाती है. स्वरूपके द्वारा नहीं ।

'अहंकारविमृढात्मा'—'अहंकार' एक वृति है। 'खयं' (खरूप) उस वृतिका ज्ञाता है। परन्त भूलसे 'स्वयं' को उस वृत्तिसे मिलाने अर्थात् उस वृतिको ही अपना स्वरूप मान लेनेसे यह मनुष्य विमुदात्मा कहा जाता है।

जैसे शरीर 'इदम' (यह) है. ऐसे ही अहंकार भी 'इदम' (यह) है । 'इदम्' (यह) कभी 'अहम्'(मैं) नहीं ही सकता-यह सिद्धान्त है । जब मनुष्य भूलसे 'इदम्' को 'अहम्' अर्थात् 'यह' को 'मैं' मान लेता है. तब वह 'अहंकारविमुढाता' कहलाता है । यह माना हुआ अहंकार उद्योग करनेसे नहीं मिटता: क्योंकि उद्योग करनेमें भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है-अस्वीकृतिसे अर्थात् 'न मानने' से ।

विशेष वात

'अहम' दो प्रकारका होता है--(१) बास्तविक (आधाररूप) 'अहम्' \*: जैसे-

<sup>\*</sup>बिसको यहाँ 'वास्तविक अहम्' कहा है, यह वास्तवमें 'अहम्' नहीं है, प्रत्युत सत्-स्रप, वित्-स्रप तस्त्र है । उसको 'वास्तविक अहम्' इसलिये कहा है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि 'अवास्तविक अहम्' बदलता है। जैसे, कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है, सो वह कहता है कि 'मैं मूर्ख है, अपड़ हैं'और पढ़-लिखकर वही व्यक्ति कहता है कि 'में विद्वान् हैं, पड़ा-लिखा हैं'। इस प्रकार 'अहम्' के बरलनेपरभी अपनी सना ('मैं हैं') वहीं बदली । माने हुए 'अहुम्' के साध सदा रहनेसे ही उस सताको 'वास्तविक अहुम्' कहने हैं । माने हुर् 'अहम्'का माय पिटते ही अर्घात् वहाँसे दृष्टि हटते ही वह 'वालविक अहम्' सच्चिदानन्द्रसम्प हो जाता है ।

'मैं हैं' (अपनी सत्तामात्र) ।

(२)अवास्तविक (माना हुआ) 'अहम्'; जैसे —'मैं शरीर हैं'।

'वास्तविक अहम्' स्वाभाविक एवं नित्य और 'अवास्तविक अहम्' अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः 'वास्तविक अहम्' विस्मृत तो हो सकता है, पर मिट नहीं सकता; और 'अवास्तविक अहम्' प्रतीत तो हो सकता है, पर टिक नहीं सकता। मनुष्यसे भूल यह होती है कि वह 'वास्तविक अहम्'-(अपने खरूप-) को विस्मृत करके 'अवास्तविक अहम्'-(मैं शरीर हैं-) को हो सत्य मान लेता है।

'कर्ताहमिति मन्यते'—यदापि सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिजन्य गुणोके द्वारा ही किये जाते हैं, तथापि अहंकारसे मीहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मोंका कर्ता अपनेको मान लेता है। कारण कि वह अहंकारको ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकारके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिमें 'में'-पन कर लेता है और उन-(शरीयदि) को क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है। यह विपरीतन मान्यता मनुष्यने स्वयं की है, इसलिये इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटानेका उपाय है—इसे विवेक-विचारपूर्वक न मानना; क्योंक मान्यतासे ही मान्यता कटती है।

एक 'करना' होता है, और एक ' न करना' । जैसे 'करना' किया है, ऐसे ही ' न करना' भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्य होना आदि सब क्रियाएँ हैं । क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है। 'स्वयं' ( चेतन स्वरूप-) में करना और न करना—दोनों ही नहीं हैं; क्योंकि वह इन दोनोंसे परे है। वह अक्रिय और संबंधा प्रकाशक है। यदि 'स्वयं' में भी क्रिया होती, तो वह क्रिया (शरीधीदमें परिवर्तनरूप क्रियाओं) का ज्ञाता कैसे होता? करना और न करना वहाँ होता है जहाँ 'अहम्' (मैं) स्वतं है। अहम्' न रहनेपर क्रियाओं साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। करना और न करना—दोनों क्रियाओं होता है। अहम्' न रहनेपर क्रियाओं स्वयं (अपने स्वयं) में मनुष्यक्रकार्य स्वयंगित हिससी प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तस्व (अपने स्वयं) में मनुष्यक्रकार्य स्वयंगित हिससी है। परंतु

'अहम्'के कारण मनुष्य प्रकृतिमें होनेवाली क्रियाओंने अपना सम्बन्ध मान लेता है। प्रकृति-(जड़-) से माना हुआ सम्बन्ध हो 'अहम्' कहलाता है।

विशेष बात

जिसं प्रकार समुद्रका ही अंश होनेके कारण लहर और समुद्रमें जातीय एकता है अर्थात् जिस जातिको लहर है, उसी जातिका समुद्र है, उसी प्रकार संसारका ही अंश होनेके कारण शरीरकी संसारसे

जातीय एकता है। मनुष्य संज्ञारको तो 'मैं' नहीं मानता, पर भूलसे शरीरको 'मैं' मान लेता है। जिस प्रकार समुद्रके बिना लहरका अपना कोई

स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके विन शरीरका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परनु अहंकारसे मोहित अन्त-करणवाला मनुष्य जब शरीरको मैं. (अपना स्वरूप) मान लेता है, तब उसमें अनेक

(अपना स्वरूप) मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे—मुने स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जायें, लोग मुने अच्छा समझें, मेरा आदर-सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलं इत्यादि । उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीरको अपना स्वरूप मानकर मैं पहलेसे ही

बँधा बैठा हूँ, अब कामनाएँ करके और बन्धन बढ़ा रहा हँ—अपनेको और विपत्तिमें डाल रहा हूँ।

साधानकालमें 'मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणितें सर्वथा अतीत हूँ — ऐसा अनुमव न होनेपर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुमव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके वैधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट जाती है— यह सिद्धान्त है। इसी बातको भगवाने पाँचवें अध्यायके आठव रलोकमें— 'नेब किवित, क्योंमीति सुक्तो भन्येत तस्ववित, क्योंमीति क्योंमीति सुक्तो भन्येत तस्ववित, क्योंमीति क

भी नहीं करता' — ऐसी बासविक मान्यता करनी होगी । ं 'मैं शरीर हूँ भी कर्ता हूँ' आदि असल मान्यताएँ भी इतनी दुढ़ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना मरिन मानुस होता है; किर भी जमीर नहीं हूँ मैं अनर्ना हुं आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी ? और एक बार दृढ़ हो जानेपर फिर कैसे छूटेंगी ?

\*

# तत्त्विततु महाबाहो गुणकर्मिवभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।।२८ ।।

हे महाबाहो ! गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेवाला महापुरुव 'सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं'— ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता ।

व्याख्या—'तत्त्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः'— पूर्वश्लोकमें वर्णित 'अहंकारविमूद्याला' (अहंकारसे मोहित अन्तःकरण-वाले पुरुष) से तत्त्वज्ञ महापुरुषको सर्वथा भिन्न और विलक्षण वतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है

सन्त, रज और तम— ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य है। इन तीनों गुणोंका कार्य होनेसे सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणातिका है। अतः शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सव गुणमय ही हैं। यही 'गुण-विभाग' कहलाता है। इन (शरीयदि) से होनेवाली क्रिया 'कर्मविभाग' कहलाती है।

गुण और कर्म अर्थात् पदार्थ और क्रियाएँ निरन्तर पितर्नतर्गाल हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा क्रियाएँ आरम्भ और समाप्त होनेवाली हैं। ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म-विभाग को तत्वसे जानना है। चेतन (स्वरूप) में कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप, निर्विकार रहता है अर्थात् उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध नहीं होता। ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही चेतनको तत्वसे जानना है।

अजानी पुरुप जब इन गुण-विभाग और कर्म-विभाग में अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बँध जाता है। शास्त्रीय दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण 'अजान' है, पर साधककी दृष्टिसे 'राग' ही मुख्य कारण है। राग 'अविवेक' से होता है। विवेक जाप्रत् होनेपर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्यमें विशेषरूपसे है। आवश्यकता केवल इस विवेकको महत्त्व देकर जाप्रत् करनेकी है। अतः साधकको (विवेक जाप्रत् करनेकी है। अतः साधकको (विवेक जाप्रत् करके) विशेषरूपसे रागको हो मिटाना चाहिये।

अभस्ता नहा होता ।
तत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाला साधक भी
अगर गुण (पदार्थ) और कर्म -(क्रिया-) से अपना
कोई सम्बन्ध नहीं मानता, तो वह भी गुण-विभाग
और कर्म-विभागको तत्वसे जान लेता है । चाहे
गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्वसे जाने, चाहे
'स्वयं' - (चेतन-स्वरूप-) को तत्वसे जाने, दोनोंका
परिणाम एक ही होगा ।

### गुण-कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेका उपाय

१— शरीरमें रहते हुए भी चेतन-तत्त्व (खरूप) सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है (गीता १३ । ३१) । प्रकृतिका कार्य (शरीर, इन्द्रियाँ, मन. बुद्धि आदि) 'इदम्' (यह) कहा जाता है । 'इदम्' (यह) कभी 'अहम्' (मैं) नहीं होता। जब 'यह' (शरीरादि) 'मैं' नहीं है, तब 'यह' में होनेवाली क्रिया 'मेरी' कैसे हुई ? तात्पर्य है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं और 'खयं' इनसे सर्वथा असम्बद्ध, निर्लिप्त है। अतः इनमें होनेवाली क्रियाओंका कर्ता 'खयं' कैसे हो सकता है ? इस प्रकार अपनेको पदार्थ एवं क्रियाओंसे अलग अनभव करनेवाला बन्धनमे नहीं पडता। सब अवस्थाओंमें 'नैव किञ्चित्करोमीति'(गीता ५ १८) 'में' कुछ भी नहीं करता हैं'-- ऐसा अनुभव करना ही अपनेको क्रियाओंसे अलग जानना अर्थात् अनुभव करना है।

२—देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सब 'क्रियाएँ' हैं और देखने-सुनने आदिक विषय, खाने-पीनेकी सामग्री आदि सब 'पदार्थ' हैं। इन क्रियाओं और पदार्थोंको हम इन्द्रियों-( आँख, ध्वन, मुँह आदिसे) जानते हैं। इन्द्रियोंको 'मन' से, मनको 'बुद्धि' से और बुद्धिको माने हुए 'अहम्'-(मैं-पन-)से 'में हैं' (अपनी सत्तामात्र) । 'अहम'के कारण पनप्य प्रकरिमें होनेवाली क्रि

(२) अवास्तविक (माना हुआ) 'अहम्'; जैसे -'मैं शरीर हैं'।

'वास्तविक अहम्' स्वामाविक एवं नित्य और 'अवास्तविक अहम्' अस्वामाविक एवं अनित्य होता है। अतः 'वास्तविक अहम्' विस्मृत तो हो सकता है, पर मिट नहीं सकता; और 'अवास्तविक अहम्' प्रतीत तो हो सकता है, पर टिक नहीं सकता। मनुष्यसे

भूल यह होती है कि वह 'वास्तविक अहम्'-(अपने

खरूप-) को विस्पृत करके 'अवास्तविक अहम्'-(मैं

शरीर हूँ-) को ही सत्य मान लेता है ।

'कर्ताहमिति मन्यते'—यदापि सम्पूर्ण कर्म सव
प्रकारसे प्रकृतिजन्य गुणिंक द्वारा ही किये जाते हैं,
तथापि अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुव्य
कुछ कर्मोंका कर्ता अपनेको मान लेता है । कारण
कि वह अहंकारको ही अपना स्वरूप मान बैठता
है । अहंकारके कारण हो मनुव्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन
आदिमें 'में'-पन कर लेता है और उन-(शरीयदि)
की क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है । यह
विपरीतन मान्यता मनुव्यन स्वयं की है, इसलिये इसको
मिटा भी वही सकता है । इसको मिटानेका उपाय
है—इसे विवेक-विचारपूर्वक न मानना; क्योंकि मान्यतासे
ही मान्यता कटती है ।

एक 'करना' होता है, और एक ' न करना'। जैसे 'करना' क्रिया है, ऐसे ही ' न करना' भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएँ हैं। क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है। 'खयं'-( चेतन स्वरूप-) में करना और न करना— दोनों ही नहीं हैं। क्योंकि यह इन दोनोंसे परे हैं। यह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि 'स्वयं' में भी क्रिया होती, तो यह क्रिया (शरीपदिमें परिवर्तनरूप क्रियाओं) का ज्ञाता कैसे होता? करना और न करना यहाँ होता है, जहाँ 'अहम्' (मैं) रहता है। 'अहम्' न रहनेपर क्रियाकों साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। करना और न करना— दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तस्व (अपने स्वरूप) में मनुष्यमात्रकी स्वामिवक स्थित है। परनु

'अहम्'में कारण मनुष्य प्रकृतिमें होनेवाली क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध मान लेता है। प्रकृति-(जड़-) से माना हुआ सम्बन्ध हो 'अहम्' कहलाता है।

विशेष बात

जिसं प्रकार समुद्रका ही अंश होनेके कारण लहर और समुद्रमें जातीय एकता है अर्थात् व्रिस जातिको लहर है, उसी जातिका समुद्र है, उसी प्रकर संसारका ही अंश होनेके कारण शरीरकी संसारे जातीय एकता है। मनुष्य संसारको तो 'में' नहें मानता, पर भूलसे शरीरको 'में' मान लेता है।

जिस प्रकार समुद्रके बिना लहरका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके विन शरीरका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परन्तु अहंकारि मीहित अन्तःकरणवाला मनुष्य जब शरीरको भें (अपना स्वरूप) मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकारको कामनाएँ उत्तन्न होने लगती हैं, जैसे मुन्ने स्वी, पुन, धन आदि पदार्थ मिल जायँ, लोग मुन्ने अच्छा समझें, मेरा आदर-सम्मान करें, मेरे अनुकृत चलें इत्यादि । उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीरको अपना स्वरूप मानकर मैं पहलेसे ही वैधा बैठा हूँ, अब कामनाएँ करके और, बन्धन बढ़ा रहा हँ—अपनेको और विपतिमें डाल रहा हैं।

वधा वटा हूं, अब कामनाए करके आर लग्धन वढ़ा हा हूँ—अपनेको और विपतिमें डाल रहा हूँ ।

साधमांकालमें 'मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणींते सर्वधा अतीत हूँ — ऐसा अनुभव न होनेपर में अब साधक ऐसा मान लेता है, तब दसे वैसा हो अनुभव हो जाता है। इस मत्य दसे वैसा हो अनुभव हो जाता है। इस मत्य दसे मान्यता करके बँधा था, ऐसे हो सही मान्यता करके वैधा था, ऐसे हो सही मान्यता करके मान्यता है स्थाविक मानी हुई बात न माननेमें मिट जाती है— यह सिद्धान्त है। इसी बातकों मानानाने पाँचवें अध्यायके आठवं रलोकमें—'नेव किवित करोमीति दुक्तो प्रन्येत तथ्ववित्पर्दीमें मन्येत एसरे प्रकट वित्या है कि 'मैं कर्ता हैं—इस अवास्तविक मान्यताको मिटानेके लिये 'मैं सुरु

भी शरीर हूँ, मैं कर्ता हूँ आदि असत्य मान्यताएँ भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना करिन मालूम देता है, फिर 'मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता

भी नहीं करता'—ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी ।

हैं' आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी ? और एक बार दृढ़ हो जानेपर फिर कैसे छूटेंगी ?

 $\star$ 

### तत्त्वित्तु महाबाहो गुणकर्मिवभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।।२८ ।।

हे महाबाहो ! गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेवाला महापुरुष 'सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वस्त रहे हैं'— ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता ।

व्याख्या—'तत्त्वित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः'— पूर्वश्लोकमं वर्णित 'अहंकारविभूवात्मा' (अहंकारसे मोहित अन्तःकरण-वाले पुरुष) से तत्त्वज्ञ महापुरुषको सर्वथा भित्र और विलक्षण वतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है

सन्त, रज और तम— ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य हैं। इन तीनों गुणोंका कार्य होनेसे सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणांतिका है। अतः शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही 'गुण-विभाग' कहलाता है। इन (शरीयदि) से होनेवाली क्रिया 'कर्मविभाग' कहलाती है।

गुण और कर्म अर्थात् पदार्थ और क्रियाएँ निरक्तर पिवर्तनभील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा क्रियाएँ आरम्भ और समाप्त होनेवाली हैं। ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म-विभाग को तत्त्वसे जानना है। चेतन (खरूप) में कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप्त, निर्विकार एहता है अर्थात् उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध नहीं होता। ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही चेतनको तत्त्वसे जानना है।

अज्ञानी पुरुष जय इन गुण-विभाग और कर्म-विभाग से अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह वँध जाता है। सास्त्रीय दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण 'अज्ञान' है, पर साधककी दृष्टिमे 'राग' ही मुख्य कारण है। राग 'अविवेक' से होता है। विवेक जामत् होनेपर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्यमें विशेषरूपसे है। आवस्यकता केवल इस विवेकको महत्त्व देकर जामत् करनेकी है। अतः साधकको (विवेक जामत् करनेकी है। अतः साधकको (विवेक जामत् करके) विशेषरूपसे रागको हो मिटाना चाहिये।

तत्त्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाला साधक भी अगर गुण (पदार्थ) और कर्म - (क्रिया-) से अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता, तो वह भी गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे जान लेता है। चाहे गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे जाने, चाहे 'खयं' - (चेतन-स्वरूप-) को तत्त्वसे जाने, दोनोंका परिणाम एक ही होगा।

गुण-कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेका उपाय

१— शरीएमं रहते हुए भी चेतन-तत्त्व (स्वरूप)
सर्वधा अक्रिय और निर्लिप रहता है (गीता
१३ । ३१) । प्रकृतिका कार्य (शरीर, इन्द्रियाँ, मन,
युद्धि आदि) 'इदम्' (यह) कहा जाता है । 'इदम्'
(यह) कभी 'अहम्' (मैं) नहीं होता । जब 'यह'
(शरीरादि) 'में' नहीं है, तब 'यह' में होनेवाली
क्रिया 'मेरो' कैसे हुई ? तारपर्य है कि शरीर, इन्द्रियाँ,
मन, बुद्धि आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं और 'स्वयं'
इनसे सर्वधा असम्बद्ध, निर्लिप है । अतः इनमें
होनेवाली क्रियाओंका कर्ता 'स्वयं' कैसे हो सकता
है ? इस प्रकार अपनेको पदार्थ एवं क्रियाओंसे अलग
अनुभव करनेवाला बन्धमनें नहीं पड़ता । सब
अवस्थाओंमे 'नैव किश्चित्करोमीति'(गीता ५ । ८)
'में कुछ भी नहीं करता हूँ'— ऐसा अनुभव करना
हो अपनेको क्रियाओंसे अलग जानना अर्थात् अनुभव

२—देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सब 'क्रियाएँ' हैं और देखने-सुनने आदिके विषय, खाने-पोनेकी सामग्री आदि सब 'पदार्थ' हैं। इन क्रियाओं और पदार्थोंको हम इन्द्रियों-( ऑख, कान, मुँह आदिसे) जानते हैं। इन्द्रियोंको 'मन' से, मनको 'चुद्धि' से और बुद्धिको माने हुए 'अहम्'-(मैं-पन-)से

जानते हैं। यह अहम्' भी एक सामान्य प्रकाश -(चेतन-) से प्रकाशित होता है ! वह सामान्य प्रकाश ही सबका जाता. सबका प्रकाशक और सबका आधार है।

'अहम्' से परे अपने खरूप-(चेतन-) को कैसे जानें ? गाढ़ निद्रामें यद्यपि बुद्धि अविद्यामें लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागनेपर कहता है कि 'मैं बहुत सुखसे सोया' । इस प्रकार जागनेके बाद 'मैं हूँ' का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुपुत्तिकालमें भी अपनी सत्ता थी । यदि ऐसा न होता तो 'मैं बहुत सुखसे सोया; मुझे कुछ भी पता नहीं था'- ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता । स्मृति अनुभवजन्य होती है \*.। अतएव सबको प्रत्येक अवस्थामें अपनी सत्ताका अखण्ड अनुभव होता है। किसी भी अवस्थामें अपने अभावका ('मैं नहीं हैं-इसका) अनुभव नहीं होता । जिन्होंने माने हए 'अहम'-( मैं-पन-) से भी सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने खरूप-( 'है'-) का बोध कर लिया है. वे 'तत्त्ववित्' कहलाते हैं ।

अपरिवर्तनशील परमात्मतत्त्वके साथ हमारा स्वतः-सिद्ध नित्य सम्बन्ध है । परिवर्तनशील प्रकृतिके साथ हमारा सम्बन्ध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है । प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धको यदि विचारके द्वारा मिटाते हैं तो उसे 'ज्ञानंयोग' कहते हैं: और यदि वहीं सम्बन्ध परिहतार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे 'कर्मयोग' कहते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही 'योग' (परमात्मासे नित्य-सम्बन्धका अनभव) होता है, अन्यथा केवल 'ज्ञान' और 'कर्म' ही होता है । अतः प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्मासे अपने नित्य -सम्बन्धको पहचाननेवाला ही 'तत्त्ववित्' है । 'गुणा गुणेषु वर्तनो'—प्रकृतिजन्य गुणोंसे उत्पन्न

होनेक कारण शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि भी

हैं। अविवेकके कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणींके सांप अपना सम्बन्ध मानकर इनसे होनेवाली क्रियाओंक कर्ता अपनेको मान लेता है 🕇 । परन्तु 'खयं' (सामान्य

'गुण' ही कहलाते हैं और इन्होंसे सम्पूर्ण कर्म होते

प्रकाश-चेतन) में अपनी स्वतःसिद्धः स्थितिका अनुभव होनेपर 'मैं कर्ता हैं'— ऐसा भाव आ ही नहीं सकता । रेलगाड़ीका इंजन चलता है अर्थात् उसमें क्रिया

होती है; परन्तु खींचनेकी शक्ति इंजन और चालकके मिलनेसे आती है। वास्तवमें खींचनेकी शकि तो इंजनको ही है, पर चालकके द्वारा संचालन करनेपर<sup>े</sup> ही वह गन्तव्य स्थानपर पहुँच पाता है। कारण कि इंजनमें इन्द्रियाँ, मन , बुद्धि नहीं है, इसलिये उसे इन्द्रिय-मन-बुद्धिवाले चालक-( मनुष्य-) की जरूरत पड़ती है । परन्तु मनुष्यके पास शरीररूप इंजन भी

है और संचालनके लिये इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि भी ।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि- ये चारों एक सामान्य प्रकाश-( चेतन-) से सता-स्फूर्ति पाकर ही कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । सामान्य प्रकाश -(ज्ञान) म प्रतिबिम्ब बुद्धिमें आता है, बुद्धिके शानको मन प्रहण करता है, मनके ज्ञानको इन्द्रियाँ ग्रहण करती है, और फिर शरीररूप इंजनका संचालन होता है। बुद्धि मन, इन्द्रियाँ, शरीर—ये सव-के-सव गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करनेवाला अर्थात् इन्हें सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला 'स्वयं' इन गुणोंसे असम्बद्ध, निर्लिप्त रहता है । अतः

वास्तवमें सम्पूर्ण गुण ही गुणोंने वरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषके आचरणोंका सब लोग अनुसरण करते हैं । इसीलिये भगवान् ज्ञानी महापुरुषके छण लोकसंग्रह कैसे होता है— इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष 'सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं— ऐसा अनुभव करके ठनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधकको भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये ।

अनुभृतविषयासम्ब्रमीयः स्रृतिः । (योगदर्शनं १ ! ११)

<sup>🕆</sup> उदाहरणार्थ—काणी 'पदार्थ' है, बोलनेकी प्रवृत्ति 'क्रिया' है और बोलना समष्टि शक्तिसे हो रह है अर्थात् गुण हो गुणोपे बरत रहे हैं; परन्तु मनुष्य अज्ञानवश पटार्थ और क्रियाको अपना मानकर स्वयं 'कर्ता बन जाता है।

प्रकृति-पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक बात

आकर्षण सदा सजातीयतामें ही होता है; जैसे- कानोंका शब्दमें, त्वचाका स्पर्शमें, नेत्रोंका रूपमें, जिह्नाका रसमें और नासिकाका गन्धमें आकर्पण होता है। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें ही आकर्षण होता है । एक इन्द्रियका दूसरी इन्द्रियके विषयमें कभी आकर्षण नहीं होता । तात्पर्य यह है कि एक वस्तुका दूसरी वस्तुके प्रति आकर्षण होनेमें मूल कारण उन दोनोंकी सजातीयता ही है। आकर्यण, प्रवत्ति एवं प्रवत्तिकी सिद्धि सजातीयतामें

ही होती है। विजातीय वस्तुओंमें न तो आकर्पण होता है, न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्तिकी सिद्धि ही होती है,इसलिये आकर्पण, प्रवृति और प्रयृतिकी सिद्धि सजातीयताके कारण 'प्रकृति' में ही होती है; परन्त पुरुष -(चेतन-) में विजातीय प्रकृति-( जड़-) का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तवमें प्रकृतिका अंश ही प्रकृतिकी ओर आकर्षित होता है । करने और भोगनेकी क्रिया प्रकृतिमें ही है, पुरुपमें नहीं । पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एकरस रहता है।

तेरहवे अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भगवान्ने बताया है कि शरीरमें स्थित होनेपर भी पुरुष बस्ततः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है —'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।' पुरुप तो केवल 'प्रकृतिस्थ' होने अर्थात् प्रकृतिसे तादात्म्य माननेके कारण सुख-दुःखोंके भोक्तृत्वमें हेतु कहा जाता है— 'पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरूचते' (गीता १३ । २०) और'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्'(गीता १३ । २१) । तात्पर्य यह है कि यद्यपि सम्पूर्ण क्रियाएँ, क्रियाओंकी सिद्धि और आकर्षण प्रकृतिमें ही होता है, तथापि प्रकृतिसे तादात्म्यके कारण पुरुष 'मैं सुखी हूँ','मैं दुःखी हूँ'—ऐसा मानकर भोकृत्वमें हेतु यन जाता है । कारण कि सुखी-दुःखी होनेका अनुभव प्रकृति-(जड़-) में हो हो नहीं सकता, और प्रकृति-(जड़- )के बिना केवल पुरुष (चेतन) सुख-दु.खका भोक्ता बन ही नहीं सकता।

BRONESIESINGENERALIENESIESINGENERALIANINGENERALIANINGENERALIANINGENERALIANINGENERALIANINGENERALIANINGENERALIANING प्रूपमें प्रकृतिकी परिवर्तनरूप क्रिया या विकार नहीं है: परना उसमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता तो है ही । वह पत्थरकी तरह जड नहीं, प्रत्युत ज्ञानस्वरूप है। यदि पुरुषमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता नहीं होती, तो वह प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध कैसे मानता ? प्रकृतिसे सम्बन्ध मानकर उसकी क्रियाको अपनेमें कैसे मानता? और अपनेमें कर्तृत्व-भोक्तत्व कैसे स्वीकार करता ? सम्बन्धको मानना अथवा न मानना 'भाव' है, 'क्रिया' नहीं ।

> पुरुषमें सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेकी योग्यता तो है,पर क्रिया करनेकी योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करनेकी योग्यता उसीमें होती है, जिसमें परिवर्तन (विकार) होता है । पुरुषमें परिवर्तनका स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृतिमें परिवर्तनका स्वभाव है अर्थात् प्रकृतिमें क्रियाशीलता स्वामाविक है । इसलिये प्रकृतिसे सम्बन्ध जोडनेपर ही परुप अपनेमें क्रिया मान लेता है-- 'कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३ । २७) ।

पुरुपमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह (परिवर्तनका न होना) उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्यत उसकी महत्ता है । वह निरन्तर एकरस, एकरूप रहनेवाला है । परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है: जैसे- बर्फमें गरम होनेका स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तनरूप क्रिया होना प्रकृतिका स्वभाव है, परुषका नहीं । परन्तु प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध न माननेकी इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतन्तता है; क्योंकि वास्तवमें प्रकृतिसे सम्बन्ध मूलमें नहीं है। प्रकृतिके अंश शारीरको पुरुष जब अपना खरूप

मान लेता है, तब प्रकृतिके उस अंशमें (सजातीय प्रकृतिका) आकर्षण, क्रियाएँ और उनके फलकी प्राप्ति होती रहती है। इसीका संकेत यहाँ 'गुणा: गुणेषु वर्तन्ते' पदोंसे किया गया है । गुणोंमें अपनी स्थिति मानकर पुरुष (चेतन) सुखी-दु:खी होता रहता है। वास्तवमें सुख-दु:खकी पृथक् सता नहीं है । इसलिये भगवान् गुणोंसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करनेके लिये विशेष जोर देते हैं।

तात्विक दृष्टिसे देखा जाय तो सम्बन्ध-विच्छेद पहलेसे (सदासे) ही है। केवल भूलसे सम्बन्ध माना हुआ है । अतः माने हुए सम्बन्धको अखीकार करके केवल 'गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' इस वास्तविकताको पहचानना है।

'इति मत्वा न सज्जते— यहाँ 'मत्वा'पद 'जानने' के अर्थमें आया है । तत्त्वज्ञ महापुरुष प्रकृति (जड़) और पुरुष - (चेतन-) को स्वाभाविक ही अलग-अलग जानता है । इसलिये वह प्रकृतिजन्य गुणोमें आसक्त नहीं होता ।

भगवान 'मत्वा' पदका प्रयोग करके मानो साधकोंको यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणोंको अलग मानकर ठनमें आसक्त न हों।

### विशेष वात

कर्मयोगी और सांख्ययोगी- दोनोंकी साधना-नहीं होती प्रणालीमें एकता कर्मयोगी गुणों-(शरीरादि-) से मानी हुई एकताको मिटानेकी चेष्टा करता है, इसलिये श्रीमद्भागवतमें 'कर्मयोगस्तु कामिनाम्'( ११।२०।७) कहा गया है । भगवान्ने भी इसीलिये कर्मयोगीके लिये कर्म करनेकी आवश्यकतापर विशेष जोर दिया है; जैसे—'कर्मोंका आरम्भ किये विना मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं होता' (गोता ३ । ४) 'योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये कर्म करना ही हेतु कहा जाता है (गीता ६।३) । कर्मयोगी कर्मोंको तो करता है,पर उनको अपने लिये नहीं, प्रत्युत दूसरेंकि हितके

लिये ही करता है: इसलिये वह उन कमीक घोल नहीं बनता । भोक्ता न बननेसे अर्थात् भोकृत्वस नाश होनेसे कर्तृत्वका नाश खतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्वमें जो कर्तापन है वह फलके लिये ही है । फलका उद्देश्य न रहनेपर कर्तृत । इसलिये वास्तवमें कर्मयोगी भी कर्त नहीं बनता ।

साख्ययोगीमें विवेक-विचारकी प्रधानता रहती है। वह 'प्रकृतिजन्य गुण ही गुणोंमें बंरत रहे हैं' ऐस जानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता इसी बातको भगवान् आगे तेरहवें अध्यायके उत्तीर श्लोकमें कहेंगे कि जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको स प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देख है,और 'खयं'-(आत्मा-) को अकर्ता देखता है, वर यथार्थ देखता है । इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्वर नाश करता है। कर्तृत्वका नाशं होनेपर भोकृत्वक नाश स्वतः हो जाता है।

तीसरे अध्यायके आरम्भसे ही भगवान्ते क उदाहरणों एवं दृष्टिकोणोंसे कर्म करनेपर ही जोर दिय है; जैसे--जनकादि महापुरुष भी निष्कामभावसे कर करके परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं (३।२०); मैं में कर्म करता हैं' (३ १२२); 'ज्ञानी महापुरुप भी अज्ञान पुरुपोंके समान लोक-संग्रहार्थ कर्म हैं (३।२५-२६) । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टिसे कर्म करना ही श्रेयस्कर हैं।

#### गुणकर्मसु । सजनो प्रकृतेर्गुणसम्पू**ढाः**

# तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित्र विचालयेत् ।। २९ ।।

प्रकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मामें आसक्त रहते हैं । उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्द्युद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे।

मजनो ज्ञानको आमितिम, रजीगुण कर्मको आमितिस और व्याट्या--- 'प्रकृतेर्गुणसम्पृढाः गुणकर्मसु—मल, रज और तम—ये तीनों प्रकृतिजन्य तमागुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रासं मनुष्यको बॉध्या है(गीता१४।६-८) । उपर्युक्त पदींने उन अझनियाँना गुण मनुष्यको यौधनेताले है । सलगुण मुख और

\* साधक-संजीवनी \*

नामसे वर्णन हुआ है।

अध्यायके पचीसर्वे-छब्बीसर्वे श्लोकोंमें ऐसे जानी

पुरुषोंका 'असक्तः, विद्वान' और 'यक्तः,विद्वान'

श्लोकमें कर्यात पदसे खयं कर्म करनेकी तथा छब्बीसवें

श्लोकमें जोषयेत पदसे अज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे ही

कर्म करवानेकी आज्ञा दी थी । परन्तु यहाँ भगवानने'न

विवालयेत्'पदोंसे वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें

कुछ ढील दी है कि जानी पुरुष अधिक नहीं तो

कम-से-कम अपने संकेत, वचन और क्रियासे अज्ञानी

पुरुषोंको विचलित न करे । कारण कि जीवन्मुक्त

महापरुषपर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं

रखते । उनके कहलानेवाले शरीरसे स्वतः-स्वाभाविक

सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थीक

साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध स्वतः नहीं रहता, जो

करते हैं । इसलिये भगवानने ऐसे मनुष्योंको विचलित

न करनेकी आजा दी है अर्थात वे महापुरुप अपने

तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी--

अज्ञानी मनष्य स्वर्ग-प्राप्तिके लिये शुभकर्म किया

लोकसंग्रहार्थ क्रियाएँ हुआ करती हैं\* ।

भगवानने तत्त्वज्ञ महापरुपको पचीसर्वे

Berkerkerkengengekrekkekkerkerkerkerkendan bandan bandan bandan bandan bandan bandan berkerkerkerkerkerker वर्णन है, जो प्रकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त मोहित अर्थात

श्लोक २९ 1

बैंधे हुए हैं; परन्तु जिनका शास्त्रोंमें, शास्त्रविहित शभकर्मीमें तथा उन कर्मीके फलोंमें श्रद्धा-विश्वास है ।

इसी अध्यायके पचीसवें-छब्बीसवें श्लोकोंमें ऐसे अज्ञानी

पुरुषोंका 'सक्ताः, अविद्वांसः'और 'कर्मसङ्ग्रिनाम्, अज्ञानाम्' नामसे वर्णन हुआ है । लौकिक और

पारलैक्कि भोगोंकी कामनाके कारण ये पुरुष पदार्थी और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं । इस कारण इनसे ऊँचे

उठनेकी बात समझ नहीं सकते । इसीलिये भगवानने इन्हें अज्ञानी कहा है।

'तानकृत्स्रविदो मन्दान्' — अज्ञानी मनुष्य शुभकर्म तो करते हैं. पर करते हैं नित्य-निरन्तर न रहनेवाले नाशवान पदार्थींको प्राप्तिके लिये । धनादि प्राप्त

पदार्थोंमें वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थोंकी

कामना करते हैं । इस प्रकार ममता और कामनासे वैषे रहनेके कारण वे गणों(पदार्थों) और कमेंके तत्त्वको पूर्णरूपसे नहीं जान सकते

अज्ञानी मनुष्य शास्त्रविहित कर्म और उनकी विधिको तो ठीक तरहसे जानते हैं, पर गुणों और कर्मोंके तत्त्वको ठीक तरहसे न जाननेके कारण उन्हें 'अकृत्स्नविदः' (पूर्णतया न जाननेवाले) कहा गया है

और सांसारिक भोग तथा संग्रहमें रुचि होनेके कारण उन्हें 'मन्दान्' (मन्दबुद्धि) कहा गया है। 'कृत्स्रविन्न विचालयेत्' —गुण कर्म-विभागको पूर्णतया जाननेवाले तथा कामना-ममतासे र्रित ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह पूर्ववर्णित (सकाम

भावपूर्वक शुभ-कर्मोमें लगे हुए ) अज्ञानी पुरुषोंको शुभकमोंसे विचलित न करें. जिससे वे मन्दबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थितिसे नीचे न गिर जायँ । इसी

संकेत, वचन और क्रियासे ऐसी कोई बात प्रकट न करें. जिससे उन सकाम प्रूपोंकी शास्त्रविहित शुभकमेमिं अश्रद्धा. अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाय और वे

. इन कमीका त्याग कर दें: क्योंकि ऐसा करनेसे उनका पतन हो सकता है । इसलिये ऐसे प्रुपोंको सकामभावसे विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मोंसे नहीं । जन्म-मरणरूप बन्धनसे छटकारा दिलानेके लिये उन्हें सकामभावसे

वस्तुतः था नहीं ।

विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी ।

सम्बन्ध— जिससे मनुष्य कर्मोमें फँस जाता है, उस कर्म और कर्मफलकी आसक्तिसे छूटनेके लिये क्या करना चाहिये—इसको भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>क्रिया और कर्म— इन दोनोंमें भी भेद है। क्रियांके साथ जब 'मैं कर्ता हैं' ऐसा अहंभाव रहता है, तब वह किया 'कर्म' हो जाती है और उसका इप्ट, अनिष्ट और मिश्रित—तीन प्रकारका फल मिलता है (गीता१८।१२) । परनु जहाँ 'में कर्ता नहीं हूँ' ऐसा भाव रहता है, वहाँ वह क्रिया 'कर्म' नहीं बनती अर्थात् फलदायक नहीं होती । तत्त्वज्ञ महापुरुषके द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते,प्रत्युत केवल क्रियाएँ (घेष्टामात्र) होती हैं (गीता ३। ३३) ।

# मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

#### निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।। ३० ।।

तू विवेकवती बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप-रहित होकर युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर ।

व्याख्या--'मयि सर्वाणि कर्माणि संत्यस्याध्या-त्मचेतसा'---प्रायः साधकका यह विचार है कि कमोंसे बन्धन होता है और कर्म किये बिना कोई रह सकता नहीं;इसलिये कर्म करनेसे तो मैं बँध जाऊँगा ! अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिये, जिससे कर्म बन्धनकारक न हों, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जायें -इसके लिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू अध्यात्मचित्त-( विवेक-विचारयुक्त अन्तःकरण-)से सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको मेरे अर्पण कर दे अर्थात् इनसे अपना कोई सम्बन्ध मत मान । कारण कि वास्तवमें संसारमात्रकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है । शरीर, इन्द्रियाँ, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। इसलिये 'सब कुछ भगवान्का है और भगवान् अपने हैं'—गम्भीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य-कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरेको बाँधनेवाले नहीं होंगे. प्रत्यत उद्धार करनेवाले हो जायँगे ।

करनवाल हा आयं। ।
शारीर, इन्द्रियों, मन, युद्धि, पदार्थ आदिपर
अपना कोई अधिकार महीं चलता—यह मनुष्यमात्रका
अनुभव है । ये सब प्रकृतिक हैं—'प्रकृतिस्थानि' और
'गिता १५।७।) । अतः शरीरादि पदार्थोंमें भूलसे
माने हुए अपनेपनको हटाकर इनको भगवान्का
हो मानना (जो कि वास्तवमें है) 'अर्पण' कहलावा
है । अतः अपने विवेकको महत्व देकर पदार्थों और
कमोंसे मूर्जुतावश माने हुए सम्बन्धका त्याग
करना ही अर्पण करनेका तात्पर्य है ।

'अध्यात्मवेतसा' पदसे भगवान्क यह तात्मर्थ है कि किसी भी मार्गका सामक हो, उसका उदेश्य आध्यात्मिक होना चाहिये, सौक्किक नहीं । यान्तवमें उदेश्य या आवश्यकता सदैय नित्यतत्त्वकी (आध्यात्मिक) होती है और कमना सदैय अनित्यतत्त्व (उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु) की होती है। साधकी उद्देश्य होना चाहिये, कामना नहीं। उद्देश्यवत्त अन्तःकरण विवेक-विचारयुक्त ही रहता है।

दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक, किसी भी दृष्टिसे स सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीरादि भौतिक परार्थ अपने हैं। वास्तवमें ये पदार्थ अपने और अभे लिये हैं हो नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करके लिये मिले हुए हैं। अपने न होनेके कारण हो इनगर किसीका आधिपस्य नहीं चलता।

संसारमात्र परमात्माका है; परन्तु जीव भूतने परमात्माकी वस्तुको अपनी मान लेता है और इसीलिये बन्धममें पड़ जाता है। अतः विवेक विवारक हुए इस भूलको मिटाकर सम्पूर्ण पदार्थों और कमेरी अध्यात्मतत्व (परमात्मा) का स्वीकार कर लेता है अध्यात्मवितके द्वारा उनका अपण करना है।

इस श्लोकमें अध्यात्मवेतसा' पर मुख्यरूपसे आप है । तात्पर्य यह है कि अविवेकसे हो उत्पत्ति-विनाशशीत शरीर (संसार) अपना दोखता है। यदि विवेक-विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीर या संसार अपना नहीं दोखेगा, प्रत्युत एक अधिनाशी परमाजनतर हो अपना दोखेगा । संसारको अपना देखना हो पतन है और अपना न देखना हो उत्पान है—

द्वप्रसास्त धवेन्तुनुस्वक्षरं ब्रह्म शाधनम्।

ममेति च भवेन्तुनुर्ते ममेति च शाधनम्।

(महाः राजिः १३।४: अध्योगकः ५१।२९)
'दी अक्षर्येका 'मम' (यह मेरा है—ऐसा भाव) मृत्युं

है और तीन अक्षर्येका 'म मम' (यह मेरा नर्ते।
है—ऐसा भाव) अमृत—सनतन ब्रह्म है।

अर्पण-सम्बन्धी विशेष खात

भगवान्ने 'मयि सर्वाण कर्माण संन्यस्य' पर्येते सम्पूर्ण कर्मेके अर्पण करनेकी बात इसलिये वरी हैं कि मनुष्ये करण (शरीर,इन्द्रिया, मन, युद्धि, मन्त्र), उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) तथा क्रियाओंको भूलसे अपनी और अपने लिये मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं । उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तओंसे अविनाशीका क्या सम्बन्ध ? अतः कमीकी चाहे संसारके अर्पण कर दे, चाहे प्रकृतिके अर्पण कर दे और चाहे भगवानके अर्पण कर दे-तीनोंका एक ही नतीजा होगा: क्योंकि संसार प्रकृतिका कार्य है और भगवान् प्रकृतिके स्वामी है । इस दृष्टिसे संसार और प्रकृति दोनों भगवानके हैं । अतः 'मैं भगवानका हैं और मेरो कहलानेवाली मात्र वस्तएँ भगवानकी हैं' इस प्रकार सब कुछ भगवानके अर्पण कर देना चाहिये अर्थात् अपनी ममता उठा देनी चाहिये । ऐसा करनेके बाद फिर साधकको संसार या भगवानसे कछ भी चाहना नहीं पड़ता; क्योंकि जो उसे चाहिये, उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं । अर्पण करनेके बाद फिर शरीरादि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिये । यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तवमें अर्पण हुआ ही नहीं । इसीलिये भगवान्ने विवेक-विचारयुक्त चित्तसे अर्पण करनेके लिये कहा है. जिससे यह वास्तविकता ठीक तरहसे समझमें आ जाय कि ये पदार्थ भगवानके ही हैं, अपने हैं ही नहीं।

भगवान्के अर्पणको बात ऐसी विलक्षण है कि किसी ताहसे (उकताकर भी) अर्पण किया जाय तो भी लाभ-ही-लाभ है। कारण कि कर्म और वस्तुएँ अपनी है ही नहीं। कर्माको करनेके बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता है। पदार्थों और कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता है। पदार्थों और कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होता है, जब यह बात ठीक-ठीक अनुभवमें आ जाय कि करण(शरीयदि),उपकरण (सांसारिक पटार्थ), कर्म और खिंच'—ये सब भगवान्के ही हैं। साधकसे प्रयः यह भूल होती है कि वह उपकरणोंको तो भगवान्का भाननेकी चेष्टा करता है, पर 'करण तथा सबयं भी भगवान्के हैं— इसपर ध्यान नहीं देता। इसीलिये उसका अर्पण अपूण रह जाता है। अतः साधककी

उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) तथा करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं — सभीको एकमात्र क्रियाओंको भूलसे अपनी और अपने लिये मान लिया, भगवान्का ही मान लेना चाहिये, जो वास्तवमें उन्होंके हैं।

कमीं और पदार्थोंका खरूपसे त्याग करना अर्पण नहीं है । भगवान्की वस्तुको भगवान्की ही मानना वास्तविक अर्पण है । जो मनुष्य वस्तुओंको अपनी मानते हुए भगवान्के अर्पण करता है, उसके बदलेंमें भगवान् बहुत वस्तुएँ देते हैं, जैसे—पृथ्वीमें जितने बीज बोये जार्य, उससे कई गुणा अधिक अत्र पृथ्वी देती हैं, पर कई गुणा मिलनेपर भी वह सीमित ही मिलता है । परन्तु जो वस्तुको अपनी न मानकर (भगवान् उसे अपने-आपको देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं । तारार्य है कि वस्तुको अपनी मानकर देनेसे (अन्तःकराणों वस्तुका महत्त्व होनेसे) उस वस्तुका मूल्य वस्तुमें ही मिलता है और अपनी न मानकर देनेसे स्वयं भगवान् मिलता है और अपनी न मानकर देनेसे स्वयं भगवान् मिलता है । वास्तविक अर्पणों मानवान् अर्थन अपनी मानकर देनेसे स्वयं भगवान् मिलता है । वास्तविक अर्पणों मानवान् भ्रत्यन प्रसन्न होते

हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करनेसे भगवानको कोई सहायता मिलती है: परन्त अर्पण करनेवाला कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और इसीमें भगवानुकी प्रसन्नता है ! जैसे छोटा बालक आँगनमें पड़ी हुई चाबी पिताजीको सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजीका है,औँगन भी पिताजीका है और चाबी भी पिताजीकी है, पर वास्तवमें पिताजी चाबीके मिलनेसे नहीं, प्रत्यंत बालकका (देनेका) भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊँचा करके बालकसे कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा! अर्थात उसे अपनेसे भी ऊँचा (बड़ा) बना लेते हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी (स्वयं) भगवानके ही हैं; अतः उनपरसे अपनापन हटाने और उन्हें भगवानके अर्पण करनेका भाव देखकर ही वे(भगवान्) प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं।

कामना-सम्बन्धी विशेष बात

परमात्माने मनुष्य-शरीरकी रचना बड़े विचित्र ढंगसे की है। मनुष्यके जीवन-निर्वाह और साधनके

ः अध्यापः

लिये जो-जो आवश्यक सामग्री है, वह उसे प्रवुर मात्रामें प्राप्त है । उसमें भगवत्रदत्त विवेक भी विद्यमान है । उस विवेकको महत्त्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओंका ठीक-ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिये उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओंमें ममता तथा अप्राप्त वस्तुओंकी कामना करने लगता है, तब वह जन्म-मरणके बन्धनमें बँघ जाता है । वर्तमानमें जो वस्तु,व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण, युद्धि आदि मिले हुए दीखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बादमें भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे.क्योंकि वे कभी एकरूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इस वास्तविकताको मनुष्य जानता है। यदि मनप्य जैसा जानता है, वैसा हो मान ले और वैसा ही आचरणमें ले आये तो उसका उद्धार होनेमें किश्चिन्पात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है, वैसा मान लेनेका तात्पर्य यह है कि शरीग्रदि पदार्थोंको अपना और अपने लिये न माने. उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्त्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे । पदार्थोंको महत्त्व देना महान भूल है । उनकी प्राप्तिसे अपनेको कृतार्थ मानना महान् बन्धन है । नाशवान् पदार्थीको महत्त्व देनेसे ही उनकी नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न होती हैं । कामना सम्पूर्ण पापों, तापों, दःखों, अनथों, नरकों आदिको जड है। कामनासे पदार्थ मिलते नहीं और प्राख्यवशात मिल भी जायें तो टिकते नहीं। कारण कि पदार्थ

पालन करना चहिये । यहाँ शङ्का हो सकती है कि कामनाके बिना कर्मोंमें प्रवति कैसे होगी? इसका समाधान यह है कि कामनाको पूर्ति और निवृति—दोनोंकि लिये कर्मोंप प्रवृति होती है । साधारण मनुष्य कामनाकी पूर्तिके लिये कर्मोमें प्रवृत्त होते हैं और साधक आणशुद्धि-हेतु कामनाकी नियुत्तिके लिये (गीता५।११) । वालवर्षे कर्मोंमें प्रवृत्ति कामनाकी निवृत्तिके लिये ही है, कामनाकी पुर्तिक लिये नहीं।

आने-जानेवाले हैं और 'स्वयं' सदा रहनेवाला है।

अतः कामनाका त्याग करके मनुष्यको कर्तव्य-कर्मका

मनुष्य-शरीर उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ही मिल है । उद्देश्यकी पूर्ति होनेपर कुछ भी करना शेष नही रहता । कामना-पूर्तिक लिये कर्मीमें प्रवृत्ति उनी मनुष्योंकी होती है, जो अपने वास्तविक तरेण

(नित्यतत्त्व परमात्पाको प्राप्ति) को भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्योंको भगवान्ने 'कृपण' (दीन या दयावा पात्र) कहा है— 'कृपणाः' फंलहेतवः' (गीता २ ४९) । इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्यकी सामने रखकर (कामनाकी निवृत्तिके लिये) कर्मेमें प्रवृत होते हैं, उन्हें भगवान्ने 'मनीपी' (वृद्धिमान् या ज्ञानी)

कहा है-- 'फलं त्यक्त्वा मनीविणः' (गीता २।५१) । सेवा, खरूप-बोध और भगवत्राप्तिका माव उद्देश है, कामना नहीं । नाशवान् पदार्थीकी प्राप्तिका भाव हो कामना है। अतः कामनाके विना कर्मोमें प्रवृत्ति नहीं होती-ऐसा मानना भूल है। उद्देश्यकी पूर्तिक

अंशी परमात्मासे विमुख होकर संसार-(जड़ता-) से अपना सम्बन्ध मान लेनेसे हैं आवश्यकता और कामना—दोनोको ठत्पति होती है। संसारसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर आवश्यकता को पूर्ति और कामनाकी निवृति हो जाती . है। 'निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतन्वरः'--

लिये भी कर्म सुचारूपसे होते हैं।

करनेके बाद भी कामना, ममता और सन्तापका कुछ अंश शेष रह सकता है । उदाहरणार्थ-हमने किसीकी पुसाक दी । उसे वह पुसाक पड़ते हुए देखका हमीरे मनमें ऐसा भाव आ जाता है कि यह भेरी पुस्तक पढ रहा है। यही आंशिक ममता है, जो पुस्तर्क अर्पण करनेके बाद भी शेष हैं । इस अंशका त्याग करनेके लिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू नयी यस्तकी 'कामना' मत कर, प्राप्त वस्तुमें 'ममता'मन कर

सम्पर्ण कर्मो और पदार्थों-(कर्मसामग्री-) को भगवदर्पग

अर्पण करनेको कसौटी यह है कि कामना, ममता और संतापका अंश भी न रहे। जिन सापन्हेंको सब कुछ भगवदर्पन घर्रके

और नष्ट यस्तुका 'संताप' मत कर।' सब कुछ मेरे

बाद भी पूर्वमंस्कारवरा शरीर्गंद फ्टाप्टेंकी कामनी,

Experientative extensional experientative experient experience exp ममता तथा संताप दोखते हैं. उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिये । कारण कि जिसमें कामना दीखती है. वही कामनारहित होता है: जिसमें ममता दीखती है. वही ममतारहित होता है और जिसमें संताप दीखता है, वही संतापरहित होता है । इसी प्रकार जो देहको 'अहम्' (मैं) मानता है, वही विदेह (अहंतारहित) होता है। अतः मनुष्यमात्र कामना, ममता और संताप-रहित होनेका पूरा अधिकारी है ।

गीतामें 'ज्वर' शब्द केवल यहीं आया है। युद्धमें कौटुम्बिक स्नेह आदिसे संताप होनेकी सम्भावना रहती है। अतः युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करते समय विशेष सावधान रहनेके लिये भगवान् 'विगतज्वरः' पद देकर अर्जुनसे कहते हैं कि तू सन्तापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर ।

अर्जुनके सामने युद्धके रूपमें कर्तव्य-कर्म था, इसलिये भगवान् 'युध्यस्व' पदसे उन्हें युद्ध करनेकी आज्ञा देते हैं । इसमें भगवान्का तात्पर्य युद्ध करनेसे नहीं, प्रत्युत कर्तव्य-कर्म करनेसे है । इसलिये समय-समयपर जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, उसे साधकको निष्काम, निर्मम तथा निःसंताप होकर भगवदर्पण-बुद्धिसे करना चाहिये । उसके परिणाम (सिद्धि या असिद्धि) को तरफ नहीं देखना चाहिये । सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकृलता आदिमें सम रहना 'विगतज्वर' होना है; क्योंकि अनुकूलतासे होनेवाली प्रसन्नता और प्रतिकृलतासे होनेवाली उद्धिग्नता—दोनों ही ज्वर (संताप) है। राग-द्वेप हर्प-शोक, काम-क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेपमें गग-द्रेप, चित्ता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियाँ (विकार) हैं, वे सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना ही 'विगतञ्बरः' पदका तात्पर्य है ।

#### विशेष बात

जब साधकका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री

(वस्त.परिस्थित आदि) होती है, वह सब साधनरूप (साधन-सामग्री)हो जाती है। फिर उस सामग्रीमे बढिया और घटिया- ये दो विभाग नहीं होते । इसीलिये सामग्री जो है और जैसी है, वही और वैसी हो भगवानके अर्पण करनी है । भगवानने जैसा दिया है, वैसा ही उन्हें वापस करना है।

सम्पर्ण कर्मीको भगवानके अर्पण करनेके बाद भी अपनेमें जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवानुके अर्पण कर देना है। भगवानके अर्पण करनेसे वह भगवन्निष्ठ हो जाता है।

योगारूढ होनेमें कर्म करना ही हेत कहा जाता है—'आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६ । ३) । कारण कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही साधकको पता लगता है कि मझमें क्या और कहाँ कमी (कामना .ममता आदि) है ?\* इसीलिये बारहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल-त्याग-(कर्मयोग-) को श्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि ध्यानमे साधककी दृष्टि विशेषरूपसे मनकी चञ्चलता पर हो रहती है और वह ध्येयमें मन लगनेमात्रसे ध्यानको सफलता मान लेता है। एरन्तु मनकी चञ्चलताके अतिरिक्त दसरी कमियों-(कामना, ममता आदि-) की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है, जब वह कर्म करता है। इसलिये भगवान प्रस्तुत श्लोकमें 'यध्यस्व'पदसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते き i

जैसे दूसरे अध्यायके अड्तालीसवें श्लोकमें भगवानने सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ (तीसवें श्लोकमें) निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं। जब युद्ध-जैसा घोर (कूर) कर्म भी समभावसे किया जा सकता है, तव ऐसा कौन-सा दूसरा कर्म है , जो समभावसे न किया जा सकता हो? समभाव तभी होता है. जब 'शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिये नहीं-

<sup>\*</sup> उदाहरणार्ध— एक व्यक्ति किसी सेवा-समितिमें मन लगाकर सेवाकार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है— यह उसमें कमी हुई । ऐसी कमियोंका पता कर्म करनेपर ही लगता है।

न कि अपना अधिकार जमानेके लिये । अतः हमें प्राप्त वस्तुओंका सदुपयोग करनेका ही अधिकार है, अपनी माननेका नहीं । भगवान्ने मनुष्यको ये बस्तुएँ इतनो उदारतापूर्वक और इस ढंगसे दी हैं कि मनुष्यको ये वस्तुएँ अपने ही दीखने लगती हैं । इन वस्तुओंको अपनी मान लेना भगवानकी उदारताका दरुपयोग करना है। जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, पर जिन्हें भलसे अपनी मान लिया है, उस भूलको मिटानेके लिये साधक अध्यात्मचित्तसे गहरा विचार करके उन्हें भगवानके अर्पण कर दे अर्थात् भूलसे माना हुआ अपनापन हटा ले।

एकमात्र उद्देश्य अध्यात्मतत्त्व-(परमातमा-) की प्राप्ति का है, ऐसा साधक यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्टरूपसे समझमें स्वामीपनेका अभिमान नहीं करना चाहिये । आ जायगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत विद्युड़नेवाली होती है। शरीर, अपमान, सुख-दुःख आदि जो कुछ आये, उनको भी पद,अधिकार,शिक्षा, योग्यता, धन, सम्पत्ति, जमीन साधक भगवान्का ही माने और उनसे अपना क्रेर्र आदि जो कुछ मिला है, संसारसे ही मिला है और प्रयोजन न रखे । कर्तव्यमात्र प्रप्त परिस्थितिक अनुरूप संसारके लिये ही है। मिली हुई वस्तुओंको चाहे होता है। परिस्थितिके अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने संसार- (कार्य-) का माने, चाहे प्रकृति- (कारण-) कर्तव्यका पालन करता रहे । यही भगवान्के मतना का माने और चाहे भगवान-(स्वामी) का माने, पर सदा अनुसरण करना है। सार (मुख्य) बात यही है कि वे अपनी नहीं हैं। जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, वे अपने लिये कैसे हो मानो यह कहते हैं कि मै तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पन

सकती हैं? लिये किये गये कर्म बाँधनेवाले होते हैं (गीता ३।९) स्पष्ट आज्ञा नहीं देता है, वे भी अगर इस मत-अर्थात यज्ञ- (निष्काममावपूर्वक परहितके लिये किये (मिले हुएको अपना न मानकर कर्तव्य-कर्मका पालन जानेवाले कर्तव्य-कर्म) के अतिरिक्त अन्य (अपने करना) के अनुसार चलेंगे, तो ये भी मुक्त है

संज्ञित-कर्म भी विलीन हो जाते हैं (गीता ४ । २३) । करनेसे ही मनुष्य मुक्त हो जाता है ।

भगवान् समस्त लोकोंके महान् ईश्वर (स्वामी) है-'सर्वलोकमहेश्वरम्'(गीता ५ । २९) । जब मन्य अपनेको वस्तुओंका स्वामी मान लेता है, तब वह अपने वास्तविक स्वामीको भूल जाता है; क्योंकि वह अपनेको जिन वस्तुओंका स्वामी मानता है, उसे उन्हों वस्तुओंका चिन्तन होता है। अतः भगवानको है विश्वका एकमात्र खामी मानते हुए साधकको संसार्पे सेवककी तरह रहना चाहिये । सेवक अपने खामीके समस्त कार्य करते हुए भी अपनेको कभी स्वामी नहीं मानता । अतः साधकको शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चरिद्रः पदार्थ आदिको अपना न मानकर केवल भगवानुक मानते हुए अपने कर्तव्यका पालन कर देना चाहिये: कर्म करनेमें निमित्तमात्र बन जाना चाहिये । अपनेमें

सर्वस्व भगवदर्पण करनेके बाद लाभ-हानि, मान-

'मुच्यन्ते तेऽपि कर्मीभः' --भगवान् अर्जुनसे

करके कर्तव्य-कर्म करनेकी स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, साधकको न तो कोई 'वस्तु' अपनी माननी है अतः मेरी आज्ञाका पालन करनेसे तुन्हारे मुक्त होनेमें और न कोई 'कर्म' ही अपने लिये करना है । अपने कोई सन्देह नहीं है; परन्तु जिनको मैं इस प्रकार लिये किये गये) कर्म मनुष्यको बाँधनेवाले होते हैं। जायेंगे। कारण कि यह मत ही ऐसा है कि घाउँ यज्ञके लिये कर्म करनेवाले साधकके सम्पूर्ण कर्म, मुझे माने या न माने, केवल इस मतका पालन

> ये त्वेतद्भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वजानविमहांस्तान्विद्धि नप्रानचेतसः ।। ३२

परन्तु जो मनुष्य मेरे इस मतमें दोष-दृष्टि करते हुए इसका अनुष्टान नहीं करते,उन ममर्पण जानोंमें मोहित और अविवेकी मनुष्योंको नष्ट हए ही समझो ।

व्याख्या—'ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्'— तीसवें श्लोकमें वर्णित सिद्धान्तके अनुसार चलनेवालोंके लाभका वर्णन इकतीसवें श्लोकमें करनेके बाद इस सिद्धान्तके अनुसार न चलनेवालोंकी पृथक्ता करने-हेतु यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है।

कतने-हेतु यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है।
जैसे संसारमें सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि
हमें ही सब पदार्थ मिलें, हमें ही लाभ हो , ऐसे
ही भगवान् भी चाहते हैं कि समस्त कर्मोंको मेरे ही
अर्पण किया जाय, मेरेको ही स्वामी माना जाय—
इस प्रकार मानना भगवान् पर दोषारोपण करना है।

कामनाके बिना संसारका कार्य कैसे चलेगा ? ममताका सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता; राग-द्वेपादि विकारोंसे रहित होना असम्भव है— इस प्रकार मानना भगवानके 'मत'पर दोवारोपण करना है।

भोग और संप्रहकी इच्छावाले जो मनुष्य राधेग्रदि पदार्थोंको अपने और अपने लिये मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिये हो करते हैं, वे भगवान्के मतके अनसार नहीं चलते ।

'सर्वज्ञानिवमुद्धान् तान्'—जो मनुष्य भगवान्के
मतका अनुसरण नहीं करते, वे सव प्रकारके सांसारिक
ज्ञानीं-(विद्याओं, कलाओं आदि-) में मोहित रहते
हैं । वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलिविजन आदि
आविष्कारोंमें, उनके कला-कौशलको जाननेमें तथा
नये-नये आविष्कार करनेमें ही रचे-पचे रहते हैं ।
जलपर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने
आदि शिरपकलाओंमें; मन्त, तन्त, यन्त आदिकी
जानकारी प्राप्त करनेमें तथा उनके द्वारा विलक्षण-विलक्षण
चमलकार दिखानेमें; देश-विदेशकी भाषाओं, लिपियों,
रोति-रिवाजों, खान-पान आदिकी जानकारी प्राप्त करनेमें
ही वे लगे रहते हैं । जो कुछ है, वह यही है—
ऐसा उनका निक्षय होता है (गीता १६ ।११) ।
ऐसे लोगोको यहाँ सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित कहा गया है ।
'अचेतसः'— भगवान्के मतका अनुसरण न

जियाला — भगवान्क मतका अनुसरण न करनेवाले मनुष्योमें सत्-असत्, सार-असार, धर्म-अधर्म, बन्धन-मोक्ष आदि पारमार्थिक बातोंका मी ज्ञान (विवेक) चेहोश रहते हैं । वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षिप्तचित मृद्ध पुरुष होते हैं—'मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः'(गोता ९ । १२) ।

नहीं होता । उनमें चेतनता नहीं होती, वे पश्की तरह

'विद्धि नष्टान्' — मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो भगवान्के मतके अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्योंको नष्ट हुए ही समझना चाहिये। तारार्थ है कि वे मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें ही पड़े रहेंगे।

मनप्यजीवनमें अन्तकालतक मुक्तिकी सम्भावना

रहती है (गीता ८। ५) । अतः जो मनुष्य वर्तमानमें भगवान्के मतका अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्यमें सत्संग आदिके प्रभावसे भगवान्के मतका अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनको मुक्ति हो सकती है। परन्तु यदि उन मनुष्योंका भाव जैसा वर्तमानमें है, वैसा हो भविष्यमें भी बना रहा तो उन्हें (भगवव्यांत्रिसे विश्वत रह जानेके कारण) नष्ट हुए हो समझना चाहिये। इसी कारण भगवान्ते ऐसे मनुष्योंके लिये नष्टान् विदेद' पदांका प्रयोग किया है।

भगवान्के मतका अनुसरण न करनेवाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेपपूर्वक करता है । राग और द्वेप — दोनो ही मनुष्यके महान् शत्रु हैं — 'तौ हास्य परिपन्थिनौ' (गीता ३। ३४) । नाशवान् होनेके कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग-द्वेपपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य तादाल्य, ममता और कामनासे आवन्द होकर बार-बार नीच योनियों और नरकोंको प्राप्त होता रहता है । इसीलिये भगवान्ते ऐसे मनुष्योको नष्ट हुए ही समझनेकी बात कही है ।

इकतीसवें और चतीसवें — दोनों श्लोकोमें पगवानने कहा है कि मेरे सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और न चलनेवाले मनुष्योंका पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य पगवान्को माने या न माने, इसमें भगवान्का कोई आग्रह नहीं हैं, परन्तु उसे भगवान्के मत-(सिद्धान्त-) का पालन अवश्य करना चाहिये — इसमें भगवान्की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जायगा । अनुष्ठान करे तो भगवान् उसका उदार कर हो।
हाँ, यदि साधक भगवान्को मानकार उनके मतका ताल्पर्य यह है कि भगवान्को माननेवाले को भः
अनुष्ठान करे तो भगवान् उसे अपने-आपको दे देंगे । को प्राप्ति और मगवान्का मत माननेवालेको मुक्तिकै
परन्त् यदि भगवान्को न मानकर केवल उनके मतका प्राप्ति होती है ।

\*

सम्बन्ध—भगवान्के मतके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है— ऐसा क्यों है? इसके उस भगवान् आगेके स्लोकर्मे देते हैं।

### सदृशं चेष्टते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति।। ३३ ।।

सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं । ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है । फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा?

व्याख्या— 'प्रकृति यान्ति भूतानि' — जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे स्वभाव अथवा सिद्धान्तको \*सामने रखकर किये जाते हैं । स्वभाव दो प्रकारका होता है— गग-द्वेपरिहत और राग-द्वेपयुक्त । जैसे, रास्तोमें चलते हुए कोई बोर्ड दिखायी दिया और उसपर लिखा हुआ पड़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग-द्वेपरिह हुआ और न किसी सिद्धान्तसे , अपितु राग-द्वेपरिहत स्वभावसे स्वतः हुआ । किसी मित्रका पत्र आनेपर उसे रागपूर्वक पढ़ते हैं और शतुका पत्र आनेपर उसे द्वेपर्यूक्क पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग-द्वेपयुक्त स्वभावसे हुआ । गीता, रामायण आदि सत्-शास्त्रोको पढ़ना 'सिद्धान्त' से पढ़ना हुआ । मनुष्य-जन्म परमात्मप्राचितके लिये ही है, अतः परमात्मप्राचिक उद्देश्यसे कर्म करना भी सिद्धान्तक अनुसार कर्म करना है ।

इस प्रकार देखना, सुनना, स्थान, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएँ स्वमाव और सिद्धान्त — दोनोंसे होती हैं। राग-द्वेपपृष्ठत स्वमाव दोषी नहीं होता, प्रस्तुत राग-द्वेपपुक्त स्वमाव दोषी नहीं होता, प्रस्तुत राग-द्वेपपुक्त स्वमाव दोषी होता है। राग-द्वेपपूर्वक होनेवाली क्रियाएँ मनुष्यको सौधती हैं; क्योंकि इनसे स्वमाव अशुद्ध होता है और सिद्धान्तसे होनेवाली क्रियाएँ उद्धार करनेवाली होती हैं; क्योंकि इनसे स्वमाव शुद्ध होता है। स्वमाव अशुद्ध होनेक क्यांण हो

संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होनेसे संसारसे माने हुए सम्बन्धक सगमतापूर्वक विच्छद हो जाता है।

ज्ञानी महापुरुपके अपने कहलानेवाले राधेकण स्वतः क्रियाएँ हुआ करती हैं; क्योंकि उसमें कर्नृव्यप्तिम्पन नहीं होता । परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले साधकके क्रियरे सिद्धान्तके अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष रही सावधान रहता है कि कहीं कोई धादा न लग जाय, ऐसे ही साधक निरन्तर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग-द्वेषणूर्वक न हो जाय। ऐसे सावधानी होनेपर सावधानका स्वभाव शीध सुद्ध है जाता है और परिणाम-सरूप यह क्रम्-ब्यमसे मुन्त हो जाता है और परिणाम-सरूप यह क्रम्-ब्यमसे मुन्त हो जाता है।

यदापि कियामात्र स्वामाविक ही प्रकृतिके हुँ ए होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपने सम्बन्ध मानकर अपनेको उन क्रियाओं का कर्ता कर लेता है (गीता ३ १२७) । पदार्थों और क्रियाओं के अपना सम्बन्ध माननेक कारण हो राग-देश उत्पन्न होते हैं, जिनमे जन्म-मरणब्द यथन होता है। पर्दे प्रकृतिसे सम्बन्ध न माननेवाला साथक अपनेको सम्बन्ध अकर्ता हो देखता है (गीता १३ । १९)

स्वभावमें मुख्य दोय प्रापृत पदायोंका राग है

<sup>\*</sup> सिद्धान्त यह है, जो शाख और धगवान्की आफ्राके अनुसार हो । शाख और धगवान्क आफ्राके विपरीत सिद्धान्त मान्य नहीं है ।

है। जबतक स्वभावमें राग रहता है, तभीतक अशुद्ध कर्म होते हैं । अतः साधकके लिये राग ही बन्धनका मख्य कारण है।

राग माने हुए 'अहम्' में रहता है और मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं इन्द्रियोंके विषयोंमें दिखायी देता है ।

'अहम' दो प्रकारका है---

१-चेतनद्वारा जड़के साथ माने हुए सम्बन्धसे होनेवाला तादात्म्यरूप 'अहम' ।

২-জ্ प्रकतिका धातुरूप 'अहम्'--'महाभूतान्यहंकारः' (गीता १३ । ५) ।

जड़ प्रकृतिके धातुरूप 'अहम्' में कोई दोप नहीं है; क्योंकि यह 'अहम्' मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिकी तरह एक करण ही है। इसलिये सम्पूर्ण दोष माने हुए 'अहम' में ही हैं । ज्ञानी महापुरुषमें तादात्यरूप 'अहम्' का सर्वथा अमाव होता है: अतः उसके कहलानेवाले शरीरके द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ प्रकृतिके घातुरूप 'अहम'से ही होती हैं । वास्तवमें समस्त प्राणियोंकी सब क्रियाएँ इस धातुरूप 'अहम्' से ही होती हैं; परन्तु जड़ शरीरको 'मैं' और 'मेरा' माननेवाला अज्ञानी परुप उन क्रियाओंको अपनी तथा अपने लिये मान लेता है और बँध जाता है। कारण कि क्रियाओंको अपनी और अपने लिये माननेसे ही राग उत्पन्न होता है \* ।

'सदुशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि'—यद्यपि अन्तःकरणमें राग-द्वेष न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी प्रकृति निर्दोप होती है और वह प्रकृतिके वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति-(स्वभाव-)के अनुसार ही करता है। जैसे, कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलनेके लिये कहा जाय, तो वह बोल महीं सकेगा । वह जिस भाषाको जानता है, उसी भाषामें बोलेगा ।

भगवान् भी अपनी प्रकृति-(स्वभाव-) को वशमें करके जिस योनिमें अवतार लेते हैं, उसी योनिके

Anti-the state of the state of स्वभावके अनुसार चेष्टा करते हैं; जैसे-भगवान राम या कृष्ण-रूपसे मनुष्ययोनिमें अवतार लेते हैं तथा मत्त्य, कच्छप, वराह आदि योनियोंमें अवतार लेते हैं तो वहाँ उस-उस योनिके अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवानके अवतारी शरीरोंमें भी वर्ण, योनिके अनुसार स्वभावकी भिन्नता रहती है, पर परवशता नहीं रहती । इसी तरह जिन महापुरुपोंका प्रकृति-(जड़ता-) से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है, उनमें स्वभावकी भित्रता तो रहती है, पर परवशता नहीं रहती। परन्तु जिन मनुष्योंका प्रकतिसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ है, उनमें खभावकी भिन्नता और परवशता —दोनों रहती हैं ।

यहाँ 'स्वस्याः' पदका तात्पर्य यह है कि जानी महापरुषकी प्रकृति निर्दोष होती है। वह प्रकृतिके वशमें नहीं होता, प्रत्यत प्रकृति उसके वशमें होती है। कर्मोंको फल-जनकताका मूल बीज कर्तृत्वाभिमान स्वार्थ-बद्धि है। जानी महापरुषमें कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ-बुद्धि नहीं होती । उसके द्वारा चेष्टामात्र होती है । बन्धनकारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं । इसीलिये यहाँ 'चेष्टते' पद आया है । उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होनेवाली क्रियाएँ भी महान् शुद्ध एवं साधकोंके लिये आदर्श होती हैं।

पीछेके और वर्तमान जन्मके संस्कार, माता-पिताके संस्कार, वर्तमानका सङ्ग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन. उपासना, चिन्तन, क्रिया, भाव आदिके अनुसार खभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्योंमें भिन्न-भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनानेमें सभी मनुष्य स्वतन्त हैं । व्यक्तिगत खभावको भिन्नता ज्ञानी महाप्रुषोंमें भी रहती है । चेतनमें भित्रता होती ही नहीं और प्रकृति -(स्वभाव)में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है हो विषम । जैसे एक जाति होनेपर भी आम आदिके वक्षोंमें अवात्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति (खभाव) शुद्ध होनेपर भी ज्ञानी महापुरुषोंमें प्रकृतिका भेद रहता है ।

<sup>\*</sup> शरीरके बढ़ने, बदलने आदि क्रियाओंके समान शरीर-निर्वाहकी व्यावहारिक क्रियाएँ भी स्वाभाविक-रूपसे होती हैं, परन्तु राग-द्वेष रहनेसे साधारण पुरुषोंकी तो इन (व्यावहारिक) क्रियाओंमें लिप्तता रहती है, पर राग-द्वेप न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी लिप्तता नहीं होती ।

ज्ञानी महापुरुषका स्वभाव शुद्ध (राग-द्वेषरीहत) होता है; अतः वह प्रकृतिके वशमें नहीं होता । इसके विपरीत अशुद्ध (राग-द्वेषयुक्त) स्वभाववाले मनुव्य अपनी बनायी हुई परवशतासे बाध्य होकर कर्म करते हैं ।

BENTHERSTYSSERVERSKRAFFRERSKRAFFRERSKRAFFRE

'निमहः किं करिष्यति'— जिनका स्वभाव महान् शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएँ भी अग्नी प्रकृतिके अनुसार हुआ करती हैं, फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध (राग-द्वेषयुक्त) है, उन पुरुपोंकी क्रियाएँ तो प्रकृतिके अनुसार होंगी ही । इस विषयमें क्रियाएँ तो प्रकृतिके अनुसार होंगी ही । इस विषयमें क्र उनके काम नहीं आयेगा । जिसका जैसा स्वभाव है, उसे उसीके अनुसार कर्म करने पड़ेंगे । यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मोमें और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मोमें मनुष्यको लगा देगा ।

अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्धरूप कर्तव्य-कर्मका त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान् टन्हें यही कहते हैं कि तेय स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्धमें लगा देगा—'प्रकृतिसत्यां नियोक्ष्यति'(१८।५९); क्योंकि तेरे स्वभावमें क्षात्रकर्म (युद्ध आदि) करनेका प्रवाह है। इसलिये स्वाभाविक कर्मोंसे वैधा हुआ तू परवरा होकर युद्ध करेगा अर्थात् इसमें तेय हठ काम नहीं आयेगा—'करियास्यवशोऽपि तत्'(१८।६०)।

और अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके अशुद्ध होनेके कर प्रकृतिके वशमें होता है।

जिसकी युद्धिमें जड़ता-(सांसारिक भोग के संग्रह-) का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितन हैं विद्वान् क्यों न हो, उसका पतन अवश्यम्भानी है परन्तु जिसकी युद्धिमें जड़ताका महत्व नहीं है के भगवत्राप्ति ही जिसका उदेश्य है, ऐसा मनुष्य विद्व-न भी हो, तो भी उसका उत्थान अवश्यम्भानी है कारण कि जिसका उदेश्य भोग और संग्रह न होन केवल परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके समह भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नतिमें सहायक है जाते हैं। अतः साधकको सर्वप्रथम परमालग्राकिंग उदेश्य यना लेना चाहिये, फिर उस उदेश्यको मिदिने

लिये राग-द्वेषसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करने चारिये।

राग-द्वेपसे रहित होनेका सुगम उपाय है—मिले रूर

शरीरादि पदार्थोंको अपना और अपने लिये न मानी

हुए दुसरोंकी सेवामें लगाना और यदलेमें दूसरेने

कुछ भी न चाहना ।

प्रकृतिके वरामें न होनेके लिये साधकको चाहि कि वह किसी आदर्शको सामने रखकर करिय-कर्न करे । आदर्श हो हो सकते हैं—(१) भगवान्त्र मत (सिद्धाना) और (२) श्रेष्ठ महापुरुषोका आवरण । आदर्शको सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्पर्य प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्यप्राप्त परमास्प्रतन्त्र अनुभव हो जाता है । इसके विपर्यंत आदर्शको सम्पर्य न रखकर कर्म करनेवाला मनुष्पर्य एग-द्रेष्ट्रपूर्वक हैं सब कर्म करनेवाला मनुष्य एग-द्रेष्ट्रपूर्वक हैं सब कर्म करने करनेवाला मनुष्य एग-द्रेष्ट्रपूर्वक हैं सब कर्म करने हो जाता है — महान् विद्धि (गीता ३ । ३२) ।

जैसे नदीके प्रवाहको हम धेक हो नहीं मारी, पर नहर बनावर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही क्येंकि प्रवाहको धेक हो नहीं सकते, पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। नि.सार्यभावसे केयल दूसर्यके दिवके लिये कर्म कराना ही कर्माक प्रयाहको मोड़ना है। उसके लिये किश्चिमात्र भी वर्म करतेसे क्योंका प्रवाह मुहेग्व नहीं। ताल्पर्य यह कि केयल दूसर्यके हिनके जिले कर्म करनेसे कमोंका प्रवाह संसारको ओर हो जाता है और साधक कर्म-वन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

सम्बर्थ—प्रत्येक मनुष्यका अपनी प्रकृतिको साथ लेकर ही जन्म होता है; अतः उसे अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं । इसलिये अब भगवान् आगेके श्लोकमें प्रकृतिको शुद्ध करनेका उपाय बताते हैं ।

### इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ।। ३४ ।।

इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें (प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें) मनुष्यके राग और द्वेष व्यवस्थासे (अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर) स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके चशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके (पारमार्थिक मार्गमें विद्य डालनेवाले) शत्र हैं।

व्याख्या—इन्द्रियसेन्द्रियस्याधे रागद्वेपौ व्यवस्थितौ'—
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें राग-द्वेपको अलग-अलग
स्थित बतलानेके लिये यहाँ 'इन्द्रियस्य' पद दो बार
प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक
इन्द्रिय—(श्रीत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण-) के
प्रत्येक विषय—(शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य-)
में अनुकूलता-प्रतिकूलताकी मान्यतासे मनुष्यके राग-द्वेप
स्थित रहते हैं। इन्द्रियके विषयमें अनुकूलताका माव
होनेपर मनुष्यका उस विषयमें 'राग' हो जाता है और
प्रतिकूलताका भाव होनेपर उस विषयमें देव' हो जाता है और

वास्तवमें देखा जाय तो राग-द्वेप इन्द्रियेंके विषयोमें
नहीं रहते । यदि विषयोमें राग-द्वेप स्थित होते तो
एक ही विषय सभीको समानरूपसे प्रिय अथवा अप्रिय
लगता । परनु ऐसा होता नहीं; जैसे—वर्षा किसानको
तो प्रिय लगती है, पर कुन्हारको अप्रिय । एक
मनुष्यको भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं
लगता; जैसे—उंडी हवा गरमोमें अच्छी लगती है,
पर सरदीमें बुरी । इस प्रकार सब विषय अपने
अनुकुलता या प्रतिकूलताके भावसे ही प्रिय अथवा
अप्रिय लगते हैं अर्थात् मनुख्य विषयोमें अपना अनुकुल
या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर
राग-द्वेप कर लेता है । इसलिये भगवान्ते राग-द्वेषको
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें स्थित बताया है ।
वास्तवमें राग-द्वेष माने हर्ए 'अहम्' (भै-पन)

में रहते हैं\* । शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध ही 'अहम्' कहलाता है । अतः जवतक शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध रहता है, तबतक उसमें राग-द्वेप रहते हैं और वे ही राग-द्वेष, बुद्धि, मन, इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रतीत होते हैं । इसी अध्यायके सैंतीसवेंसे तैंतालीसवें श्लोकतक भगवानने इन्हीं राग-द्वेपको 'काम' और 'क्रोघ' के नामसे कहा है। राग और द्वेषके ही स्थलरूप काम और क्रोध हैं। चालीसवें श्लोकमें बताया है कि यह 'काम' इन्द्रियों, मन और बद्धिमें रहता है। विषयोंकी तरह इनमें (इन्द्रियों, मन और बृद्धिमें) 'काम'की प्रतीति होनेके कारण ही भगवानने इनको 'काम'का निवास-स्थान बताया है । जैसे विषयोंमें राग-द्रेषको प्रतीतिमात्र है, ऐसे ही इन्द्रियों, मन और बुद्धिमें भी राग-द्वेषकी प्रतीतिमात्र है। ये इन्द्रियाँ, मन और बृद्धि तो केवल कर्म करनेके करण (औजार) हैं। इनमे काम-क्रोध अथवा राग-द्वेप हैं ही कहाँ? इसके सिवाय दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें भगवान कहते हैं कि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके ,विषय तो निवृत्त हो जाते हैं. पर उनमें रहनेवाला उसका राग निवृत्त नहीं होता । यह राग परमात्माका साक्षात्कार होनेपर निवत हो जाता 台!

'तयोर्न चशमागच्छेत्'—ईन पदींसे भगवान् साधकको आधासन देते हैं कि राग-द्वेपको वृत्ति उत्पन्न

<sup>\*</sup> भगवान्ते 'रसवर्न रसोऽप्यस्य' (गीता २ । ५९) घटोंमें 'अस्य' पदसे यह लदय कराया है कि राग-ट्रेय माने हुए 'अहम्' में (साधकमें) रहते हैं ।

andmatraters considers terbalist kenn tabardalah kandarah kandarah kandarah kandarah kandarah kandar kandar ka होनेपर उसे साधन और साध्यसे कभी निराश नहीं होना चाहिये, अपितु राग-द्वेपकी वृत्तिके वशीमृत होकर उसे किसी कार्यमें प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिये । कमेर्मि प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्रके अनुसार ही होनी चाहिये (गीता १६ । २४) । यदि राग-द्वेपको लेकर ही साधककी कमेर्मि प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक गुग-द्वेषके वशमें हो गया है । रागपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे 'राग' पुष्ट होता है और द्वेषपूर्वक प्रवृति या निवत्ति होनेसे 'द्वेप' पष्ट होता है । इस प्रकार राग-द्वेप पष्ट होनेके फलस्वरूप पतन ही होता है।

जब साधक संसारका कार्य छोड़कर भजनमें लगता है, तब संसारकी अनेक अच्छी और बंधे ! स्फरणाएँ उत्पन्न होने लगती हैं. जिनसे वह घवरा जाता है । यहाँ मगवान् साधकको मानो आधासन देते हैं कि उसे इन स्फरणाओंसे घवराना नहीं चाहिये । इन स्फरणाओंकी वास्तवमें सता ही नहीं है; क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं: और यह सिद्धान्त है कि उत्पन्न होनेवाली चस्तु नष्ट होनेवाली होती है । अतः विचारपर्वक देखा जाय तो स्फुरणाएँ आ नहीं रही है, प्रत्युत जा । रही है। कारण यह है कि संसारका कार्य करते समय अवकाश न मिलनेसे स्फुरणाएँ दवी रहती हैं और संसारका कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलनेसे पराने संस्कार सुनरणाओंक रूपमें बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधकको इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओंसे भी राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, प्रत्युत सावधानीपूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्य रहना चाहिये । इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदिमें भी राग-द्रेप नहीं करना चाहिये ।

#### राग-द्वेपपर विजय पानेके उपाय

राग-द्वेषके वशीभूत होकर कर्म करनेसे राग-द्वेष पृष्ट (प्रयत) होते हैं और अशुद्ध प्रकृति (स्वभाव) का रूप घारण कर सेते हैं । प्रवृतिके अशुद्ध होनेपर प्रकृतिको अधीनता रहती है । ऐसी असूद प्रकृतिकी अधीनतामे होनेवाले कर्म मनुष्यको चौधते हैं । अतः गग-देवके यशमें होकर बंदेई प्रवृति या निवृति नहीं

होनी चाहिये-यह उपाय यहाँ बताया गया । इसने पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मुक्स अनुसरण करता है, वह कर्म-बन्धनसे छट जाता है (गीता ३ ।३१) । इसलिये राग-द्वेपकी यतिके वस्ते न होकर मगवानुके मतके अनुसार कर्म करने राग-द्वेप सगमतापूर्वक मिट जाते हैं । तात्पर्य यह कि साधक सम्पूर्ण कमेंकि और अपनेको भी भलीभाँदे भगवदर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिये नहीं हैं, प्रत्यत भगवानके लिये ही हैं: जिन्हें कर्म होते हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी भगवानके ही हैं; और मैं भी भगवानका ही हैं। फिर निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर कर्तव्य-कर्न करनेसे राग-द्वेप मिट जाते हैं । इस प्रकार भगवानुके मत अर्थात् सिद्धान्तको सामने रखकर ही किसी कार्यनै प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिये ।

सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृतिका कार्य है और शरीर सृष्टिका एक अंश है। जबतक शरीरके प्रति ममता रहते है. तमीतक राग-द्वेप होते हैं अर्थात् मनुष्य रचि या अरुचिपूर्वक वस्तुओंका प्रहण और त्याग करता है। यह रुचि-अरुचि हो राग-द्वेपका सुक्ष्म रूप है। राग-द्वेपपूर्वक प्रयति या निवृति होनेसे राग-द्वेप पुष्ट होते हैं: परन्तु शास्त्रको सामने रखकर किसी कर्मने प्रवृत्त या निवृत्त होनेसे राग-द्वेष मिट जाते हैं । काण कि शासके अनुसार चलनेसे अपनी रुचि और अरुचिकी मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष शासको नहीं जानता, तो उसके लिये महर्षि घेड्यासकीने यचन है—

ध्यतां धर्मसर्वस्वं चैवावधार्यताम् । भूत्वा न समावरेत्।। प्रतिकसानि परेवां

(पदाराण, सृष्टि॰ १९ । ३५५-५६)

हे मनुष्यो ! तुमलोग धर्मका सार सुनो और सुनकर धारण करों कि जो हम अपने लिये नहीं चाहते, उसको दूसर्पेक प्रति न करें ।'

जीवसूल महापुरुष भी शास-मर्पादाको ही आदर देते हैं। इस्मेलिये श्राद्धमें पिण्डदान करते समय निराजीका राथ प्रत्यक्ष दिखायों देनेपर भी भीमपिकानहरे

Ananterakaning danggang danggang danggang danggan danggan danggan danggan danggan danggan danggan danggan dang शास्त्रके आज्ञानुसार कुशोंपर ही पिण्डदान किया (महाभारत, अनशासन॰ ८४ ।१५-२०) । अतः साधकको सम्पूर्ण कर्म शास्त्रके आज्ञानुसार ही करने चाहिये ।

गग-द्वेप मिटानेके इच्छ्क साधकोंके लिये तो कर्म करनेमें शास्त्रप्रमाणकी आवश्यकता रहती है. पर राग-द्वेषसे सर्वथा रहित महापुरुषका अन्तःकरण इतना शद. निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदोंका तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या न हो । उसके अन्तःकरणमें जो बात आती है. वह शास्त्रानुकुल हो होती है\* । सग-द्वेषका सर्वथा अभाव होनेके कारण उस महापरुषके द्वारा शास्त्रनिषद्ध क्रियाएँ कभी होती ही नहीं । उसका स्वभाव स्वतः शास्त्रके अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुषके आचरण और वचन दूसरे मनुष्योंके लिये आदर्श होते हैं (गीता ३ । २१) । अतः उस महाप्रुपके आचरणें और वचनोंका अनुसरण करनेसे साधकके राग-द्रेष भी मिट जाते हैं।

कुछ लीग ऐसा मानते हैं कि राग-द्वेष अन्तःकरणके धर्म हैं; अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता । पर यह बात युक्तिसंगत नहीं दीखती । वास्तवमें गग-द्वेष अन्तःकरणके आगन्तक विकार हैं, धर्म नहीं । यदि ये अन्तःकाणके धर्म होते तो जिस समय अन्तःकाण जाग्रत् रहता है, उस समय राग-द्वेष भी रहते अर्थात् इनको सदा ही प्रतीति होती । परन्तु इनकी प्रतीति सदा न होकर कमी-कभी ही होती है । साधन करनेपर एग-द्रेप उत्तरोत्तर कम होते हैं—यह साधकोंका अनुभव है। कम होनेवाली वृस्तु मिटनेवाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग-द्वेष अन्तःकरणके धर्म नहीं हैं। भगवान्ने राग-द्वेषको 'मनोगत' कहा हैं—'कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्' (गीता २ । ५५) अर्थात् ये मनमें आनेवाले हैं. सदा रहनेवाले नहीं । इसके अतिरिक्त भगवान्ने राग-द्वेपको विकार कहा है

(गीता १३ । ६) और प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें चितके सदा सम रहनेको साधन कहा है (गीता १३ ।९) । यदि राग-द्वेष अन्तःकरणके धर्म होते. तो यह समिवततारूप साधन बन ही नहीं सकता । धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात आने-जानेवाले होते हैं। राग-द्रेप अन्तःकरणमें आने-जानेवाले हैं: अत: इनको मिटांया जा सकता है ।

प्रकृति (जड) और पृष्ठष (चेतन)— दोनों भिन्न-भिन्न है। इन दोनोंका विवेक खतःसिद्ध है। पुरुष इस विवेकको महत्त्व न देकर प्रकृतिजन्य शारीरसे एकता कर लेता है और अपनेको एकदेशीय मान लेता है। यह जड-चेतनका तादाल्य ही 'अहम' (मैं) कहलाता है और इसीमें राग-द्वेच रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता (मैं-पन) में राग-द्वेप रहते हैं और राग-देवसे अहंता पष्ट होती है । यही राग-देव बुद्धिमें प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धिमें सिद्धान्त आदिको लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरोंकी मान्यता अप्रिय लगती है । फिर ये राग-देव मनमें प्रतीत होते हैं, जिससे मनके अनुकुल बातें प्रिय और प्रतिकुल बातें अप्रिय लगती हैं । फिर यही राग-देख इन्द्रियोंमें प्रतीत होते हैं, जिससे इन्द्रियोंके अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकल विषय अप्रिय लगते हैं । यहीं राग-देव इन्द्रियोंके विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) में अपनी अनुकुल और प्रतिकुल भावनाको लेकर प्रतीत होते हैं । अतः जड-चेतनकी प्रन्थिरूप अहंता (मैं-पन) के मिटनेपर राग-द्वेषका सर्वथा अभाव हो जाता है; क्योंकि अहंतापर ही राग-द्वेष टिके हए हैं ।

मैं सेवक हैं; मैं जिज्ञास हैं; मैं भक्त हैं-चे सेवक, जिज्ञास और भक्त जिस 'मैं' में रहते हैं. उसी 'मैं' में राग-देव भी रहते हैं । राग-देव न तो केवल जडमें रहते हैं और न केवल चेतनमें ही रहते हैं, प्रत्युत जड़-चेतनके माने हुए सम्बन्धमें रहते हैं। जड़-चेतनके माने हुए सम्बन्धमें रहते हुए भी ये

<sup>\*</sup> जो पुरुष धर्मका कभी परित्याग नहीं करता, उसका अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुय्यन्तका वर्णन करते समय महाकवि कालिदासने लिखा है—

सनां हि सन्देहपदेष वस्तुष प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।। (अभिज्ञानशाकुन्तलम् १ । २१) 'जहाँ संदेह हो, वहाँ सत्पुरुपके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है ।'

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT राग-द्वेष प्रधानतः जड़में रहते हैं । जड़-चैतनके तादाल्यमें जडका आकर्षण जड-अंशमें ही होता है, पर तादात्म्यके कारण वह चेतनमें दीखता है। जड़का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर-(जड-) को ही अपना खरूप मान लेता है, तब उसे राग-द्वेपको मिटानेमें कठिनाई प्रतीत होती है। परन्त अपने चेतन-स्वरूपकी ओर दृष्टि रहनेसे उसे गग-द्वेपको मिटानेमें कठिनाई प्रतीत नहीं होती । कारण कि गग-द्वेप स्वतःसिद्ध नहीं है, प्रत्यत जड-(असत-) के सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले हैं।

यदि सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदिमें 'राग' होगा तो संसारसे द्वेप होगा; परन्तु 'प्रेम' होनेपर संसारसे द्वेप नहीं होगा, प्रत्युत संसारको उपेक्षा (विमखता) होगी \* । संसारके किसी एक विषयमें 'राग' होनेसे दूसरे विषयमें द्वेप होता है, पर भगवान्में प्रेम होनेसे संसारसे वैग्रन्य होता है । वैग्रन्य होनेपर संसारसे सख लेनेकी भावना समाप्त हो जाती है और संसारकी स्वतः सेवा होती है । इससे शरीर, इन्द्रियाँ, मन और वृद्धिके साथ 'अहम्' भी स्वतः संसारकी सेवामें लग जाता है । परिणामस्वरूप शरीरादिके साथ-साथ 'अहम' से भी सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसमें रहनेवाले राग-द्वेप सर्वया नष्ट हो जाते हैं।

मनुष्यकी क्रियाएँ स्वभाव अथवा सिद्धानको लेकर होती है। केवल आध्यात्मिक उत्रतिके लिये कर्म करना सिद्धान्तको लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकारका होता है--राग-द्वेपर्रहत (श्रद्ध) और राग-द्वेषयुक्त (अश्दा) । स्वभावको मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात् ग्रग-द्वेपर्रहत अवस्य धना सकते हैं। जैसे गहा गहांत्रीसे निकलता है:

गङ्गीत्री जितनी कैचाई पर है, अगर उतना अरह उससे अधिक ऊँचा बाँध बनाया जाय. तो एको प्रवाहको रोका जा सकता है। परन्तु ऐसा कल सरल कार्य नहीं है । हाँ गद्वामेंसे नहरें निकला उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रशा स्वामाविक कमेंकि प्रवाहको मिटा तो नहीं सकते. फ उसको बदल सकते हैं अर्थात् उसको राग-द्वेपर्रह बना सकते हैं--- यह गीताका मार्मिक सिद्धान है! गग-द्रेपको लेकर जो क्रियाएँ होती है. उनमें प्रवीद और निवति उतनी बाधक नहीं है, जितने कि राग-हो बाधक है। इसीलिये भगवानने राग-देपका त्या त्यागी कहा है वर्तनेवालेको ही सच्चा (गीता १८ । १०) । राग-देवकी और प्रायः साधकाः ध्यान नहीं जाता, इसलिये उसकी प्रवृत्ति और निर्देश राग-द्वेपपूर्वक होती है । अतः राग-द्वेपसे रहित हेने लिये साधकको सिद्धान्त सामने रखकर हो सम क्रियाएँ करनी चाहिये । फिर उसका स्वभाव स सिद्धान्तके अनुरूप और शद्ध बन जायगा ।

राग-द्वेषयुक्त स्फुरणाके उत्पन्न होनेपर, उमें अनुसार कर्म करनेसे गुग-द्रेष पष्ट होते हैं और उमें अनुसार कर्म न करके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करने राग-द्वेष मिट जाते हैं।

मनकी शुभ और अशुभ स्फुरणाओंने गग-हैं। महीं होने चाहिये । साधकको चाहिये कि वह मनने होनेवाली स्फरणाओंको स्वयंमें न मानकर उनसे किन्हें भी प्रकार सम्बन्ध न जोडे: उनका न समर्थन वरे,न विरोध करे।

यदि साधक राग-द्वेषको दुर करनेने अपनेश असमर्थ पाता है, तो उसे सर्वसमर्थ परम गुर्द

धालवर्षे मत्तपूर, भ्रमन-धान आदिषे गण होता भी कृत्या युग नहीं है, वर्षीय धाहे जीने हे, भगवादी सगना अच्छा ही है—'तामान् केलायुपायेन मनः कृष्णे निवेशयेन्' (ऑगजा० ७ १९ १३१)

साधकका सत्सङ्ग आदिये राग है या प्रेम, इमे इस ठ्याहरणसे जान सकते है—सत्पङ्ग, धन्नत-ध्यान आदिमें कोई व्यक्ति बाया पहुँचायें, तो उमपर क्रोध आनेसे समझना चाहिये कि सम्पद्ध आदिमें 'सग' है, और (उसपर क्रोध न आकर) रोना आ जाय तो समझना चाहिये कि सत्मद्र आर्दिये 'प्रेम' है। कारण कि अनेने लगन (दृहता) की कमी होनेसे ही साधनमें बाधा लगती है । इमलिये बाधा लगतेयर अपनेमें लगतकी समी देखकर सामकको रोना आ जाना है । ऐसे ही इसरे धर्म, सम्बदाय आदिके व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझन चाहिये कि अपने धर्म, सम्प्रदाय आदिमें हमारा 'राग' है।

होती है।

उसके राग-द्वेप दूर हो जाते हैं (गीता ७।१४) और परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है (गीता १८।६२) । माने हए 'अहम्'-सहित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब-के-सब भगवान्के ही है—ऐसा मानना हो भगवान्के शरण होना है । फिर भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवान्की दी हुई सामग्रीसे भगवान्के ही जनोंको केवल सेवा कर देनी है और बदलेमें अपने लिये कुछ नहीं चाहना है। बदलेमें कुछ भी

चाहनेसे जडके साथ सम्बन्ध बना रहता है।

निष्कामभावपूर्वक संसारकी सेवा करना राग-द्वेपको

प्रभुकी शरणमें चले जाना चाहिये। फिर प्रभुकी कृपासे

मिटानेका अचूक उपाय है । अपने पास स्थल, सुक्ष्म और कारण-शरीरसे लेकर माने हुए 'अहम्' तक जो कुछ है, उसे संसारको ही सेवामें लगा देना है। कारण कि ये सब पदार्थ तत्त्वतः संसारसे अभिन्न हैं। इनको संसारसे भिन्न (अपना ) मानना ही बन्धन है । स्यूलशरीरसे क्रियाओं और पदार्थोंका सुख, मूक्ष्मशरीरसे चित्तनका सुख और कारणशरीरसे स्थिरताका सुख नहीं लेना है। वास्तवमें मनुष्य-शरीर अपने सुखके लिये है ही नहीं—

एहि तन कर फल विषय न भाई। (मानस ७ १४४ ११)

दूसरी बात, जिन शरीर, इन्द्रियों,मन, बुद्धि, पदार्थ आदिसे सेवा होती है.वे सब संसारके ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं. तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है? इन शरीरादि पदार्थोंको अपना माननेसे सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती; क्योंकि इससे ममता और स्वार्थभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिये इन पदार्थीको उसीके मानने चाहिये, जिसकी सेवा की जाय । जैसे भक्त पदार्थोंको भगवान्का ही मानकर भगवान्के अर्पण करता है--'स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये',ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थीको संसारका ही मानकर संसारके अर्पण करता है।

सेवा-सम्बन्धी मार्मिक बात

सेवा चही कर सकता है, जो अपने लिये कभी कुछं नहीं चाहता । सेवा करनेके लिये धनादि पदार्थीकी चाह तो कामना है ही, संवा करनेकी चाह भी कामना हीं हैं; क्योंकि सेवाकी चाह होनेसे ही धनादि पदार्थीकी

कामना नहीं करनी चाहिये। दूसरेको सुख पहुँचाकर सुखी होना, 'मेरे द्वारा लोगोंको सख मिलता है'--ऐसा भाव रखना, सेवाके बदलेमें किञ्चित् भी मान-बड़ाई चाहना और मान-बड़ाई मिलनेपर राजी होना वास्तवमें भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करनेसे सेवा सख-भोगमें परिणत हो जाती है अर्थात सेवा अपने सुखके लिये हो जाती है। अगर सेवा करनेमें थोड़ा भी सुख लिया जाय, तो वह सख धनादि पदार्थीमें महत्त्ववृद्धि पैदा कर देता है. जिससे क्रमशः ममता और कामनाकी उत्पत्ति

कामना होती है। इसलिये अवसर प्राप्त हो और

योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिये, पर सेवाकी

'मैं किसीको कुछ देता हूं'-ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझमें नहीं आती तथा कोई उसे आसानीसे समझा भी नहीं सकता कि सेवामें लगनेवाले पटार्थ उसीके हैं, जिसकी सेवाकी जाती है। उसीकी वस्त उसे ही दे दी. तो फिर चदलेमें कुछ चाहनेका हमें अधिकार ही क्या है ? उसीकी धरोहर उसीको देनेमें एहसान कैसा? अपने हाथोंसे अपना मुख धोनेपर बदलेमें क्या हम कछ चाहते हैं?

शङ्का— सेवा तो धनादि वस्तुओके द्वारा ही होती है। वस्तुओंके बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करनेके लिये भी वस्तुओंकी चाह न करनेसे क्या तात्पर्य है ?

समाधान--स्थूल वस्तुओंसे सेवा करना तो बहत स्थल बात है। वास्तवमें सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्मसे बन्धन और सेवासे मुक्ति होती है। सेवाका भाव होनेसे अपने पास जो वस्तएँ हैं, वे स्वतः सेवामें लगती है। भाव होनेसे अपने पास जितनी वस्तुएँ हैं, उन्होंसे पूर्ण सेवा हो जाती है; इसलिये और वस्तओको चाहने की आवश्यकता ही नहीं है।

वास्तविक सेवा वस्तुओंमें महत्त्वबृद्धि न रहनेसे ही हो सकती है। स्थल वस्तुओंसे भी वही सेवा कर सकता है, जिसको वस्तुओंमे महत्त्वबृद्धि नहीं है। वस्तुओंमे महत्त्ववृद्धि रखते हुए सेवा करनेसे सेवाका अभिमान आ जाता है । जबतक अन्तःकरणमें 

प्रत्येक

becatelisten and an anticipation of the second seco वस्तुओंका महत्त्व रहता है, तयतक सेवकमें भोगवद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने ।

वास्तवमें सेवा भावसे होती है, वस्तओंसे नहीं । यस्तुओंसे कर्म होते हैं, सेवा नहीं । अतः बस्तुओंको दे देना ही सेवा नहीं है। वस्त्एँ तो दुकानदार भी देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे उससे पुण्य नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन देती है.पर वह दान नहीं होता । किसीको जल पिलानेपर 'मैंन उसे जल पिलाया, तभी वह सुखी हुआ'—ऐसे भावका रहना दूकानदारी ही है। हम मान-यडाई नहीं चाहते, पर 'जल पिलानेसे पुण्य होगा' अथवा 'दान करनेसे पुण्य होगा'-ऐसा भाव रहनेपर भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें जल, धन आदि वस्तुओंका महत्त्व अङ्कित हो जाता है । वस्तुओंका महत्त्व अद्भित होनेपर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्यत लेनेका भाव रहनेसे असतके साथ सम्बन्ध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने । इसलिये वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें लगाकर दान-पण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध तोडना है।

हमारे द्वारा वस्तु उसीको मिल सकती है, जिसका उस वस्तपर अधिकार है अर्थात् वास्तवमें जिसकी घह वस्तु है। उसे वस्तु देनेसे हमाए ऋण उतस्ता है। यदि दूसरेको किसी यस्तुको हमसे अधिक आवश्यकता (भूख ) है, तो उस बस्तुका वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार-(हक-) की ही वान लेता है। हमारे अधिकारकी वान दसरा ले ही नहीं सकता।

एंक बात खास ध्यान देनेकी है कि सच्चे हृदयसे दूसरोंकी सेवा करनेसे, जिसकी यह सेवा करता है. उस-(सेय्य-) के रुदयमें भी सेवाभाव जामन होता है—यह नियम है। सच्चे हृदयसे मेवा करनेवाला पुरुष स्यूलदृष्टिसे तो पदार्थीको सेन्यकी सेवामें लगाता है, पर सुस्पदृष्टिमें देखा जाय तो वह सैप्यके हृदयमें सेवामाव जाप्रत् करता है। यदि मेव्यके हृदयमें सेवामात जाप्रत् न हो, तो माध्यस्त्रे मन्त्र होता चाहिये कि मेका करनेने कोई प्रति (अपने लिने कुछ

विषयमें विरोप सावधानी रखते हुए ही दूसरोंकों नेप करनी चाहिये और अपनी मुटियोंको खोजकर निगन देना चाहिये । दूसरे मझे अच्छा कहें —ऐसा हा सेवामें विल्कुल नहीं रखना चाहिये । ऐसा भाव करे ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिये, क्योंकि यह पर अभिमान बढानेवाला है ।

साधकके

पाने या लेनेकी इच्छा) है। अतः साधकके ह

लिये संसार केतन कर्तव्य-पालनका क्षेत्र है, सुखी-दुःखी होनेका है। नहीं । संसार सेवाके लिये है । संसारमें साधरूछे सेवा-ही-सेवा करनी है। सेवा करनेमें सबसे पहते साधकका यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा किरीज किञ्चित्मात्र भी अहित न हो । संसारमें कुछ प्रार्ग दु:खी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुःहें प्राणीको देखकर दु.खी हो जाना और सखी प्राणीको देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है: क्योंकि इसने दःखी और सुखी —दोनों व्यक्तियोंको सखका अनुगर होता है और उन्हें चल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है! दूसए दुःखी है तो उसके साथ हैन भी हृदयसे दृःखी हो जायें कि उसका दृःख कैसे मिटे ? उससे प्रेमपूर्वक बात करें और सूर्व । उसने कहें कि प्रतिकृत परिस्थित आनेपर घमराना नहीं चाहिये: ऐसी परिस्थित तो मगवान राम एवं गर नल, हरिधन्त्र आदि अनेक बड़े-बड़े प्रयोग धे आयी है; आजकल तो अनेक लोग तुन्होंसे भी ज्यादा दु:खी है, हमारे लायक कोई कान ही <sup>है</sup> कहना; आदि । ऐसी बातोंसे यह राजी हो जन्मा ! ऐसे ही सूखी व्यक्तिमें मिलका हम भी हदयसे सु<sup>खी</sup> हो जायें कि यहुत अच्छा हुआ, तो यह ग्र<sup>मी है</sup> जायगा । इस प्रकार हम दु:खी और गुणी—होतें व्यक्तियोगी सेवा कर सकते हैं। इसके दुख और

मुख- दोनीने महमत होकर हम दुमानि पुन

पहुँचा सक्ते हैं । वैयल दूसरोंके हिल्का भाव निरम्ह रहनेकी आपरयाना है। यो दूसर्रोक दुखने दुखें

और दूसर्रोंक मुखमें मुखी होते हैं, वे मन हैं।

है। ग्रॅन्समा त्लमोदामाने महाग्रावे मोर्नेक रूपा<sup>नेदी</sup>

क्रम है--

'पर दख दख सख सख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १)

यहाँ शड्ढा होती है कि यदि हम दूसरोंके दुःखसे द:खी होने लगे तो फिर हमारा द:ख कभी मिटेगा ही नहीं: क्योंकि संसारमें दःखी तो मिलते ही रहेंगे! इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दसरेको दःखी देखकर अपनी शक्तिके अनसार उसका दःख दर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये । उसका दुःख दूर करनेको सच्ची भावना होनी चाहिये । अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य उसके दुःखको दूर करनेका भाव तथा चेष्टा करनेमें है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दःख नहीं । दसरेके दःखसे दःखी होनेपर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है, वह सब स्वतः दूसरेका दुःख दूर करनेमें लग जायगा । दःखी व्यक्तिको सुखी बना देना तो हमारे हाथकी बात नहीं है, पर उसका दुःख दूर करनेके लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसकी सेवामें लगा देना हमारे हाथको बात है। सुख-सामग्रीके त्यागसे तत्काल शान्तिको प्राप्ति होती है।

सेवा करनेका अर्थ है—सुख पहुँचाना । साधकका भाव 'मा कश्चिद दःखभाग्भवेत' (किसीको किञ्चिनात्र भी दुःख न हो) होनेसे वह सभीको सुख पहुँचाता है अर्थात् सभीको सेवा करता है । साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनानेमें सब स्वतन्त हैं, कोई पराधीन नहीं । इसलिये सेवा करनेमें धनादि पदार्थोंकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा-भावकी हो आवश्यकता है । क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने हों, सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थीसे सेवा भी सीमित ही होती है; फिर सीमित सेवासे असीम तत्त्व-(परमात्मा-) की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परन्तु भाव असीम होता है । असीम भावसे सेवा भी असीम होती है और असीम सेवासे असीम तत्त्वकी प्राप्ति होती है । इसलिये सेवा-भाववाले व्यक्तिको क्रियाएँ और पदार्थ कम्म होनेपर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि उसका भाव असीम होता है।

साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार होता है, उनमें वह सुखीको देखकर सुखी एवं दु:खीको देखकर दःखी होता है । पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता, वही दूसरोंके सुखमें सुखी एवं दु:खमें दु:खी हो सकता है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि अपने और अपने लिये हैं ही नहीं—यह वास्तविकता है । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थोंमें भूलसे माने हुए अपनेपनका त्याग प्रत्येक मनप्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र-से-दरिंद्र हो अथवा धनी-से-धनी, पढा-लिखा हो अथवा अनपढ । इस त्यागमें सब-के-सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं।

सच्चे सेवककी वृति नाशवान वस्तुओंपर जाती ही नहीं: क्योंकि उसके अन्तःकरणमें वस्तओंका महत्त्व नहीं होता । अन्तःकरणमें वस्तुओंका महत्त्व होनेपर ही वस्तएँ व्यक्तिगत (अपनी) प्रतीत होती हैं। साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान ले कि वस्तुएँ मेरी नहीं हैं और मेरे लिये भी नहीं हैं। वस्तुओंको अपनी और अपने लिये माननेसे भीग ही होता है. सेवा नहीं । इस प्रकार वस्तओंको अपनी और अपने लिये न मानकर सेव्यकी ही मानते हुए सेवामें लगा देनेसे राग-द्वेष सगमतापूर्वक मिट जाते हैं ।

'तौ हास्य परिपन्थिनौ'---पारमार्थिक मार्गमें राग-द्वेप ही साधककी साधन-सम्पत्तिको लुटनेवाले मुख्य शत्रु हैं । परना इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता । यही कारण है कि साधन करनेपर भी साधकको जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिये. उतनी होती नहीं । प्रायः साधकोंकी यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता; पर वास्तवमें मनका न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बाधक राग-द्वेष हैं। इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी एकाग्रताको महत्त्व न दे और जहाँ-जहाँ राग-देप दिखायी दें वहाँ-वहाँसे उनको तत्काल हटा दे। राग-द्वेष हटानेपर मन लगना भी सुगम हो जायगा । स्वाभाविक कर्मीका त्याग करना तो हाथको बात

वसुओंका महत्त्व रहता है, तवतक सेवकमें भोगबुद्धि पाने या लेनेकी इच्छा) है। अतः साधककी इ रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। विषयमें विशेष सावधानी रखते हुए ही दसर्गेकी क्षेत्र

वास्तवमें सेवा भावसे होती है, वस्तुओंसे नहीं । वस्तुओंसे कर्म होते हैं, सेवा नहीं । अतः वस्तुओंको दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएँ तो दकानदार भी देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे उससे पण्य नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन देती है.पर वह दान नहीं होता। किसीको जल पिलानेपर 'मैंने उसे जल पिलाया, तभी वह सखी हुआ'—ऐसे भावका रहना दूकानदारी ही है। हम मान-बडाई नहीं चाहते. पर 'जल पिलानेसे पण्य होगा' अथवा 'दान करनेसे पुण्य होगा'---ऐसा भाव रहनेपर भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें जल, धन आदि बस्तुओंका महत्त्व अङ्कित हो जाता है । वस्तुओंका महत्त्व अद्भित होनेपर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेनेका भाव रहनेसे असतके साथ सम्बन्ध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने । इसलिये वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें लगाकर दान-पण्य नहीं करना है, प्रत्यत उन वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध तोडना है।

हमारे द्वारा वस्तु उसीको मिल सकती है, जिसका उस वस्तुपर अधिकार है अर्थात् वास्तवमें जिसकी वह वस्तु है। उसे चस्तु देनेसे हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरेको किसी वस्तुकी हमसे अधिक आवश्यकता (भूख) है, तो उस वस्तुका वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार-(हक-) की ही वस्तु लेता है। हमारे अधिकारकी वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता।

एक बात खास ध्यान देनेकी है कि सच्चे हृदयसे दूसरोंकी सेवा कारोसे, जिसकी वह सेवा करता है. उस-(सेव्य-) के हृदयमें भी संवाभाव जागत होता है—यह नियम है। सच्चे हृदयसे सेवा कारोबाला पुरुष स्यूलदृष्टिसे तो पदार्थोंको सेव्यकी सेवामें लगाता है, पर सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तो वह सेव्यक हृदयमें सेवाभाव जागत् करता है। यदि सेव्यके हृदयमें सेवाभाव जागत् न हो, तो साधकको समझ लेग चाहिये कि सेवा करतेमें काई बृटि (अपने लिये कुरु पाने या तेनेकी इच्छा) है। आतः साधककी हा विषयमें विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरीकी हें करनी चाहिये और अपनी शुटियोंको खोजकर निश्च देना चाहिये। दूसरे मुझे अच्छा कहें — ऐसा प्रव सेवामें विल्कुल नहीं रखना चाहिये। ऐसा प्राव उन्हें ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिये, क्योंकि यह प्रव अभिमान बढ़ानेवाला है।

साधकके लिये संसार केवर्त कर्तव्य-पालनका क्षेत्र है, सुखी-दु:खी होनेका क्षेत्र नहीं । संसार सेवाके लिये हैं । संसारमें साधकर्य सेवा-हो-सेवा करनी है। सेवा करनेमें सबसे पहते साधकका यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा किसीका किञ्चिनात्र भी अहित न हो । संसारमें कुछ प्रार्थ दु:खी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं । दुखें प्राणीको देखकर दुःखी हो जाना और सखी प्राणीके देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है: क्योंकि इसरे दुःखी और सुखी —दोनों व्यक्तियोंको सखका अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमाए भी कोई साथी है! दूसरा दुःखी है तो उसके साथ हन भी हदयसे दुःखी हो जायँ कि उसका दुःख कैसे मिटे ? उससे प्रेमपूर्वक बात करें और सुनें । उस<sup>ने</sup> कहें कि प्रतिकृत परिस्थिति आनेपर घत्रराना नहीं चाहिये; ऐसी. परिस्थिति तो भगवान् राम एवं राज नल, हरिश्चन्द्र आदि अनेक बड़े-बड़े पुरुपोंपर मी आयी है; आजकल तो अनेक लोग तुम्हारेसे भी ज्यादा दु:खी है; हमारे लायक कोई काम ही ते कहना; आदि । ऐसी वातींसे वह राजी हो जायगा । ऐसे ही सुखी व्यक्तिसे मिलकर हम भी हृदयसे सुछी हो जाये कि यहुत अच्छा हुआ, तो यह राजी हे जायगा । इस प्रकार हम दुःखी और सुखी—दोने व्यक्तियोंकी सेवा कर सकते हैं। दूसरेके दुःख और सुख- दोनोंमें सहमत होकर हम दूसरोंको सुख पहुँचा सकते हैं । केवल दूसरीके हितका भाव निस्तर रहनेकी आवश्यकता है। जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दूमऐंके मुखसे सुखी होते हैं, वे सन्त होते. हैं । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने सर्नेकि लक्षणी<sup>में</sup> कहा है---

'यर दख दख सख सख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) यहाँ शड़ा होती है कि यदि हम दूसरोंके दःखसे

दःखी होने लगे तो फिर हमारा दःख कभी मिटेगा ही नहीं; क्योंकि संसारमें दुःखी तो मिलते ही रहेंगे ! इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरेको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार उसका दःख दर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये । उसका दुःख दुर करनेको सच्ची भावना होनी चाहिये । अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य उसके दुःखको दर करनेका भाव तथा चेष्टा करनेमें है. जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, द:ख नहीं । दसरेके द:खसे द:खी होनेपर हमारे पास शक्ति. योग्यता. पदार्थ आदि जो कुछ भी है, वह सब खतः दसरेका दःख दर करनेमें लग जायमा । दुःखी व्यक्तिको सुखी बना देना तो हमारे हाथकी बात नहीं है, पर उसका दःख दर करनेके लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसकी सेवामें लगा देना हमारे हाथकी बात है । सुख-सामग्रीके त्यागसे तत्काल शान्तिको प्राप्ति होती है।

सेवा करनेका अर्थ है—सुख पहुँचाना । साधकका भाव 'मा कश्चिद द:खभाग्भवेत' (किसीको किञ्चिन्मात्र भी दुःख न हो) होनेसे वह सभीको सुख पहुँचाता है अर्थात् सभीकी सेवा करता है । साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनानेमें सब स्वतन्त हैं. कोई पराधीन नहीं । इसलिये सेवा करनेमें धनादि पदार्थीकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा-भावकी ही आवश्यकता है । क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने हों. सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थोंसे सेवां भी सीमित ही होती है; फिर सीमित सेवासे असीम तत्त्व-(परमात्मा-) की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परन्तु भाव असीम होता है । असीम भावसे सेवा भी असीम होती है और असीम सेवासे असीम तत्त्वकी प्राप्ति होती है । इसलिये सेवा-भाववाले व्यक्तिको क्रियाएँ और पदार्थ कम होनेपर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि उसका भाव असीम होता है ।

साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही होता है. तथापि उसमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार होता है. उनमें वह सखीको देखकर सखी एवं दःखीको देखकर दःखी होता है । पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता, वही दसरोंके सुखमें सुखी एवं दुःखमें दुःखी हो सकता है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि अपने और अपने लिये हैं ही नहीं--यह वास्तविकता है । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थीमें भुलसे माने हुए अपनेपनका त्याग प्रत्येक मनप्य कर सकता है. चाहे वह दिख-से-दिख हो अथवा धनी-से-धनी, पढा-लिखा हो अथवा अनपढ । इस त्यागमें सब-के-सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं।

सच्चे सेवककी वृति नाशवान् वस्तुऑपर जाती ही नहीं: क्योंकि उसके अन्तःकरणमें वस्तओंका महत्त्व नहीं होता । अन्तःकरणमें वस्तओंका महत्त्व होनेपर हो वस्तएँ व्यक्तिगत (अपनी) प्रतीत होती हैं। साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान ले कि वस्तएँ मेरी नहीं हैं और मेरे लिये भी नहीं हैं। वस्तओंको अपनी और अपने लिये माननेसे भोग ही होता है, सेवा नहीं । इस प्रकार वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर सेव्यकी ही मानते हए सेवामें लगा देनेसे राग-द्रेष सगमतापर्वक मिट जाते हैं ।

'तौ हास्य परिपन्धिनौ'—पारमार्थिक मार्गमें राग-द्वेष हो साधककी साधन-सम्पत्तिको लूटनेवाले मख्य शत्र हैं। परन्तु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता । यही कारण है कि साधन करनेपर भी साधककी जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिये. उतनी होतो नहीं । प्रायः साधकोंकी यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता; पर वास्तवमें मनका न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बाधक राग-द्वेप हैं। इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी एकाग्रताको महत्त्व म दे और जहाँ-जहाँ राग-द्रेप दिखायी दें वहाँ-वहाँसे उनको तत्काल हटा दे। राग-द्वेष हटानेपर मन लगना भी सुगम हो जायगा । स्वाभाविक कमौंका त्याग करना तो हाथंकी बात

नहीं है, पर उन कर्मीको राग-द्वेपपूर्वक करना या न वास्तवमें राग-द्वेप खतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक करना बिल्कुल हाथको बात है। साधक जो कर सकता है, वही करनेके लिये भगवान् आज्ञा देते हैं और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इनें क राग-द्वेपको रूपणा उत्पन्न होनेपर भी उसके अनुसार कर्म पत करो, क्योंकि वे दोनों हो पारमार्थिक अपनेमें न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे, ते मार्गके लुटेरे हैं। ऐसा करनेमें साधक खतन्त है। वे खतः नष्ट हो जायेंगे।

\*

सम्बन्ध—राग-द्वेपके वशमे न होकर क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—इसका उत्तर भगवान् आफें श्लोकमें देते हैं।

# श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

### स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।। ३५ ।।

अच्छी तरह आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणोंकी कमीवाला अपना धर्म श्रेष्ठ है । अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ।

*व्याख्या* —'श्रेयान् \* स्वधमों (गीता १८ ।४१) । अतः अपने-अपने नियत् कर्मीकः विगुण: परधर्मात् स्वनुष्टितात्'—अन्य वर्ण, आश्रम आदिका पालन करनेसे मनुष्य कर्म-यन्धनसे मुक्त हो जाता है धर्म (कर्तव्य) बाहरसे देखनेमें गुणसम्पन्न हो, उसके अर्थात् उसका कल्याण हो जाता है (गीता १८।४५) । अतः दोपयुक्त दीखनेपर भी नियत कर्म अर्थात पालनमें भी सुगमता हो, पालन करनेमें मन भी लगता हो, धन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी स्वधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये (गीता १८ । ४८) । अर्जुन युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षाका अन्न खाकर मिलती हो और जीवनभर सुख-आग्रमसे भी रह सकते जीवननिर्वाह करनेको श्रेष्ट समझते हैं (गीता २ । ५) । हों. तो भी उस परधर्मका पालन अपने लिये विहित परंत यहाँ भगवान् अर्जुनको मानो यह समझाते हैं न होनेसे परिणाममें भय (दःख-) को देनेवाला है। कि भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना भिक्षुकर्के इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम आदिका धर्म लिये स्वधर्म होते हुए भी तेर लिये परधर्म है; क्योंकि बाहरसे देखनेमें गुणोंकी कमीवाला हो, उसके पालनमें तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं । पहले अध्यायमें भी कठिनाई हो, पालन करनेमें मन भी न लगता भी जब अर्जुनने कहा कि युद्ध करनेसे पाप हैं। हो, घन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी लगेगा—'पापमेवाश्रयेत्' (१।३६),तव भी भगवान्ते त्र मिलती हो और उसका पालन करनेमें जीवनभर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्मका कहा कि धर्ममय युद्ध न करनेसे तू खधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा (२ । ३३) । निष्कामभावसे पालन करना परिणाममें कल्याण करनेवाला है। इसलिये मनुष्यको किसी भी स्थितिमें अपने फिर भगवानून बताया कि जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु:खको समान समझकर युद्ध करनेमे अर्थात् धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्यत निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्मका हो पालन करना चाहिये । राग-द्वेपमे रहित होकर अपने कर्तव्य-(खधर्म-) म पालन करनेसे पाप नहीं लगता (२ ।३८) । आगे मनप्यके लिये स्वधर्मका पालन स्वामाविक है,

मनुष्यके लिये स्वधर्मका पालन स्वामायिक है, पालन करनेसे पाप नहीं लगता (२ ।३८) । आगे सहज है । मनुष्यका 'जन्म' कर्मोक अनुमार होता है अन्तारहवें अध्यायमें भी भगवान्ते यहां यात करों है और जनके अनुमार भगवान्ते 'कर्म' नियत किये हैं, कि स्वभावनियत स्वधर्मस्य कर्तव्यको करता हुआ

<sup>ै</sup> अर्जुनके मूल प्रश्नमें आया 'ज्यायमी' (३ । १) और यहाँ आया 'श्रेयान्'—दोनों ग्रन्द एक हैं हैं । इससे ऐसा मालुम होता है कि मगदान्ते अर्जुनके प्रथका उत्तर मुख्यरूपये उगी एगोकमे दिया है ।

मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (१८ ।४७) । तात्पर्य की अपेक्षा क्षत्रियके कर्तव्य-(यद्ध करना आदि-) में यह है कि स्वधर्मके पालनमें राग-द्वेष रहनेसे ही पाप लगता है. अन्यथा नहीं । राग-द्वेपसे रहित होकर खधर्मका भलीभाँति आचरण करनेसे 'समता' (योग-) का अनुभव होता है और समताका अनुभव होनेपर दु:खोंका नाश हो जाता है (गीता ६ । २३) । इसलिये भगवान बार-बार अर्जनको राग-द्वेपसे रहित होकर यद्धरूप स्वधर्मका पालन करनेपर जोर देते हैं।

भगवान अर्जनको मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रियकुल में जन्म होनेके कारण क्षात्रधर्मके नाते युद्ध करना तुग्हारा स्वधर्म (कर्तव्य) है; अतः युद्धमें जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु:खको समान देखना है; और यद्धरूप क्रियाका सम्बन्ध अपने साथ नहीं है—ऐसा समझकर केवल कर्मीको आसक्ति मिटानेकें लिये कर्म करना है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये ही है।

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार अपने-अपने कर्तव्यका निःस्वार्थभावसे पालन करना हो 'स्वधर्म' है। आस्तिकजन जिसे 'धर्म' कहते हैं. उसीका नाम 'कर्तव्य' है। स्वधर्मका पालन करना अथवा अपने कर्तव्यका पालन करना एक ही बात है।

कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसको सुगमतापूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करनेयोग्य है और जिसको करनेपर प्राप्तव्यको प्राप्ति अवश्य होती है । धर्मका पालन करना सुगम होता है; क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेसे मनुष्यको वैराग्य हो जाता है—'धर्म तें बिरति'''''''' (मानस ३ । १६ । १) । केवल कर्तव्यमात्र समझकर धर्मका पालन करनेसे कर्मीका प्रवाह प्रकृतिमें चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मीका सम्बन्ध नहीं रहता ।

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सभी मनुष्योंका अपना-अपना कर्तव्य (स्वधर्म) कल्याणप्रद है । परन्तु दूसरे वर्ण, आश्रम आदिका कर्तव्य देखनेसे अपना कर्तत्र्य अपेक्षाकृत कम गुणोंवाला दीखता है; जैसे--- ब्राह्मणके कर्तव्य-(शम, दम, तप, क्षमा आदि-)

ERRNEDRETHISTINGERAGISTER STATESTER अहिंसादि गुणोंकी कमी दीखती है। इसीलिये यहाँ 'विगुण:' पद देनेका भाव यह है कि दसरोंके कर्तव्यसे अपने कर्तव्यमें गुणोंकी कमी दीखनेपर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करनेवाला है । अतः किसी भी अवस्थामें अपने कर्तव्यका त्याग नहीं करना चाहिये ।

वर्ण, आश्रम आदिके अनसार बाहरसे तो कर्म अलग-अलग (घोर या सौम्य) प्रतीत होते हैं. पर परमात्मप्राप्तिरूप उददेश्य एक ही होता है। परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य न रहनेसे तथा अन्तःकरणमें प्राकत पदार्थोंका महत्त्व रहनेसे ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं।

'स्वधर्मे निघनं श्रेयः'--स्वधर्म-पालनमें यदि सदा सख-आराम, धन-सम्पत्ति, मान-बडाई, आदर-सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमानमें धर्मात्माओंकी टीलियाँ देखनेमें आतीं । परन्त् स्वधर्मका पालन सुख अथवा द:खको देखकर नहीं किया जाता, प्रत्यत भगवान अथवा शास्त्रकी आजाको देखकर निष्कामभावसे किया जाता है । इसलिये स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्यका पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाय तो वह कप्र भी उन्नति करनेवाला होता है। वास्तवमें वह कप्ट नहीं, अपित तप होता है। उस कप्टसे तपकी अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है। कारण कि तप अपने लिये किया जाता है और कर्तव्य दूसरोंके लिये । जानकर किये गये तपसे उतना लाभ नहीं होता. जितना लाभ स्वतः आये हुए कप्टरूप तपसे होता है । जिन्होंने स्वधर्म-पालनमें कष्ट सहन किया और जो स्वधर्मका पालन करते हुए मर गये वे धर्मात्मा परुप अमर हो गये । लौकिक दप्टिसे भी जो कए आनेपर भी अपने धर्म-(कर्तव्य-) पर डटा रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे, देशको स्वतन्त यनानेके लिये जिन पुरुपेने कष्ट सहे. बार-बार जैल गये और फॉसीपर लटकाये गये, उनकी आज भी बहत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जानेवालोंकी सब जगह निन्दा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्कामभावपूर्वक अपने धर्मका पालन करते हुए कष्ट आ जाय अथवा मृत्युतक भी हो जाय, तो भी उससे लोकमें प्रशंसा और परलोकमें कल्याण ही होता है ।

स्वधर्मका पालन करनेवाले मनुष्यकी दृष्टि धर्मपर रहती है। धर्मपर दृष्टि रहनेसे उसका धर्मके साथ सम्बन्ध रहता है । अतः धर्म-पालन करते हुए यदि मृत्य भी हो जाय, तो उसका उद्धार हो जाता है।

शङ्का—स्वधर्मका पालन करते हुए मरनेसे कल्याण

ही होता है, इसे कैसे मानें ?

समाधान—गोता साक्षात् भगवान्की वाणी है; अतः इसमें शहाकी सम्भावना ही नहीं है । दूसरे, यह चर्म-चक्षओंका प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्यत श्रद्धा-विश्वासका विषय है। फिर भी इस विषयमें कछ बातें बतायी जाती हैं।

१—जिस विषयका हमें पता नहीं है, उसका पता शास्त्रसे ही लगता है\* । शास्त्रमें आया है कि जो धर्मकी रक्षा करता है उसको रक्षा (कल्याण) धर्म करता है—'धर्मो रक्षति रक्षितः' (मनुस्पृति ८ । १५) । अतः जो धर्मका पालन करता है. उसके कल्याणका भार धर्मपर और धर्मके ठपदेष्टा भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदिपर होता है तथा उन्होंकी शक्तिमें उसका कल्याण होता है । जैसे हमारे गाम्बोंमें आया है कि पातिवत-धर्मका पालन करनेसे स्त्रीका कल्याण हो जाता है. तो वहाँ पातिवत-धर्मकी आज्ञा देनेवाले भगवान्, वेद, शास्त्र आदिकी शक्तिसे ही करन्याण होता है, पतिकी शक्तिसे नहीं । ऐसे ही धर्मका पालन करनेके लिये भगवान, वेदों, शास्त्रों, त्रहृषि-मृनियो और संत-महात्माओंकी आज्ञा है, इसलिये धर्म-पालन करते हुए मरनेपर उनकी शक्तिसे कल्याण हो जाता है, इसमें किञ्चिन्मात्र भी संदेह नहीं है। आवश्यकता नहीं होती अर्थात् उसमें स्वतन्तता रहती २--- पराणी और इतिहासोंसे भी सिद्ध होता है है । इसलिये प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिशास होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो

कि अपने धर्मका पालन करनेवालेका कल्याण होता है । जैसे, राजा हरिधन्द्र अनेक कप्ट, निन्दा, अपमान

\* अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्यन्य एव सः।। 'जो अनेक संदेहोको दूर करनेवाला और परोक्ष (अप्रत्यक्ष) विषयको दिखानेवाला है, वह शास्त्र सभीका नेत्र है । अतः जिमे शास्त्रका ज्ञान नहीं, वह अन्या ही है ।'

आदिके आनेपर भी अपने 'सत्य'-धर्मसे विचलित नहीं हए: अतः इसके प्रभावसे वे समस्त प्रजाको साथ लेकर परमधाम गये 🕇 और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है ।

३—वर्तमान समयमें पुनर्जन्म-सम्बन्धी अनेक सत्य घटनाएँ देखने, सुनने और पढ़नेमें आती है. जिनसे मृत्युके बाद होनेवाली सदगति-दर्गतिका पता लगता है 🗓 ।

४—निःस्वार्थभावसे अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेपर आस्तिककी तो बात ही क्या, परलोककी न माननेवाले नास्तिकके भी चित्तमें सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याणका द्योतक है: क्योंकि कल्याणका वास्तविक स्वरूप 'परमशान्ति' है । अतः अपने अनुभवसे भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्यका सर्वथा त्याग करके कर्तव्यका पालन करनेसे कल्याण होता है।

#### मार्मिक वात खयं परमात्माका अंश होनेसे वास्तवमें स्वधर्म

है---अपना कट्याण करना, अपनेको भगवान्का मानना और भगवानके सिवाय किसीको भी अपना न मानना. अपनेको जिज्ञासु मानना, अपनेको सेवक मानना । कारण कि ये सभी सही धर्म हैं. खास स्वयंके धर्म है, मन-बृद्धिके धर्म नहीं हैं । वाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदिको लेकर जितने भी धर्म हैं. वे अपने कर्तव्य-पालनके लिये स्वधर्म होते हए भी परधर्म ही हैं । कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और खयंके नहीं है । उन सभी धर्मोमें दसरोंके सहारेकी आवश्यकता होती है अर्थात् उनमें परतन्तता रहती है; परना जो अपना असलो धर्म है, उसमे किसीको सहायताकी

र्रे इष्टब्य—मार्कण्डेयपुराण, देवीभागवत आदि ।

<sup>🛨</sup> ह्रष्टथ्य--'कल्याण' मासिकपत्रके ४३ वें वर्ष (१९६८) का विशेषाङ्क 'परलोक और पुनर्जनाङ्क' ।

स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्यदेक साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य-तत्त्वके साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्यके साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधकमात्र साधनासे एक होकर साध्यस्वरूप हो जाता है।

परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले साधकको धन. मान. बडाई, आदर, आराम आदि पानेकी इच्छा नहीं होती । इसलिये धन-मानादिके न मिलनेपर वसे कोई चिन्ता नहीं होती और यदि प्राख्यवश ये मिल जाये तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती । कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्माको प्राप्त करना ही होता है. धन-मानादिको प्राप्त करना नहीं । इसलिये कर्तव्यरूपसे प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारूरूपसे और पवित्रतापूर्वक होते हैं । परमात्मप्राप्तिका उददेश्य होनेसे उसके सभी कर्म परमात्माके लिये ही होते हैं। जैसे,धन-प्राप्तिका ध्येय होनेपर व्यापारी आरामका त्याग करता है और कष्ट सहता है और जैसे डाक्टरदाय फोड़ेपर चीरा लगाते समय 'इसका परिणाम अच्छा होगा' इस तरफ दृष्टि रहनेसे ग्रेगीका अन्तःकरण प्रसत्र रहता है. ऐसे ही परमात्मप्राप्तिका लक्ष्य रहनेसे संसारमें पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होनेपर भी साधकके अत्तःकरणमें स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल-प्रतिकृल आदि मात्र परिस्थितियाँ उसके लिये साधन-सामग्री होती है।

जब साधक अपना कत्याण करनेका ही दृढ़ निष्ठय करके स्वधर्म-(अपने स्वाभाविक कर्म-) के पालनमें तत्परतापूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, दुःख, कठिनाई आदि आनेपर भी वह स्वधर्मसे विचलित नहीं होता । इतना ही नहीं, वह कष्ट, दुःख आदि उसके लिये तपस्याके रूपमें तथा प्रसन्नताको देनेवाला होता है।

शरीरको 'मैं' और 'मेर' माननेसे ही संसारमें राग-देव होते हैं। राग-देवके रहनेपर मनुष्यको स्वर्धा-परधर्मका झान नहीं होता। अगर शरीर 'मैं' (स्वरूप) होता तो 'मैं' के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीरके न रहनेपर 'मैं' भी न रहता। अगर

शरीर 'मेरा' होता तो इसे पानेके बाद और कुछ पानेकी इच्छा न रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तवमें 'मेरी' (अपनी) वस्तु अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु (शरीरादि) 'मेरी' नहीं है। शरीरको साथ लाये नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह 'मेरा' कैसे ? इस प्रकार 'शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं इसका ज्ञान (विवेक) सभी साधकोंमें रहता है। परन्तु इस ज्ञानको महत्त्व न देनेसे उनके राग-द्रेष नहीं मिटते । अगर शरीरमें कभी मैं-पन और मेरा-पन दीख भी जाय. तो भी साधकको उसे महत्त्व न देकर अपने विवेकको ही महत्त्व देना चाहिये अर्थात 'शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं' इसी बातपर दृढ़ रहना चाहिये । अपने विवेकको महत्त्व देनेसे वास्तविक तत्त्वका बोघ हो जाता है। बोघ होनेपर राग-द्रेष नहीं रहते । राग-द्रेषके न रहनेपर अन्तःकरणमें स्वधर्म-परधर्मका ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार खतः चेष्टा होती है।

ह आर उसक अनुसार स्वाः चष्टा हाता है।

'परधमों भयावहः'—यदापि परधर्मका पालन
वर्तमानमें सुगम दोखता है, तथापि परिणाममें वह
सिद्धान्तसे भयावह है। यदि मनुष्य 'स्वार्थभाव' का
त्याग करके परहितके लिये स्वधर्मका पालन करे, तो
करके लिये कहीं कोई भय नहीं है।

शंका— अठारहवें अध्यायके वयालीसवें, तैंतालीसवें और चौवालीसवें श्लोकमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूदके खाभाविक कमेंका वर्णन करके भगवान्ते सैंतालीसवें श्लोकके पूर्वार्थमें भी यही वात (श्रेयान् स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्) कही है। अतः जब यहाँ (प्रस्तुत श्लोकमें) दूसरेके खाभाविक कमेंको भयावह कहा गया है, तब अठारहवें अध्यायके बयालीसवें श्लोकमें कहे ब्राह्मणके स्वाभाविक कमें भी दूसरों-(श्लात्रियांदि) के लिये भयावह होने चाहिये, जब कि शालोंमें सभी मनुष्योंको ठनका पालन करनेको आजा दी गयी है।

समाधान—मनका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन आदि तो 'सामान्य धर्म' हैं (गीता १३ ७-११; १६ ११-३), जिनका पालन सभीको करना चाहिये: क्योंकि ये

समीके खधर्म हैं। ये सामान्य धर्म ब्राह्मणके लिये 'खाभाविक कर्म' इसलिये हैं कि इनका पालन करनेमें उन्हें परिश्रम नहीं होता; परन्तु दूसरे वर्णीको इनका पालन करनेमें थोडा परिश्रम हो सकता है । स्वापाविक कर्म और सामान्य धर्म—दोनों ही 'खधर्म' के अन्तर्गत आते हैं । सामान्य धर्मके सिवाय अपने स्वाधाविक कर्ममें पाप दीखते हुए भी वास्तवमें पाप नहीं होता: जैसे-केवल अपना कर्तव्य समझकर (स्वार्थ, द्वेष आदिके बिना) शुरवीरतापूर्वक युद्ध करना क्षत्रियका स्वामाविक कर्म होनेसे इसमें पाप दीखते हए भी वास्तवमें पाप नहीं होता—'स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बियम्' (गीता १८ । ४७) ।

सामान्य धर्मके सिवाय दूसरेका स्वाभाविक कर्म (परघर्म) भयावह है: क्योंकि उसका आचरण शासनिषद्ध और दसरेकी जीविकाको छीननेवाला है । दसरेका धर्म भयावह इसलिये है कि उसका पालन करनेसे पाप लगता है और वह स्थान-विशेष तथा योनि-विशेष नरकरूप भयको देनेवाला होता है। इसलिये भगवान् अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि भिक्षाके अत्रसे जीवन-निर्वाह करना दूसरोंकी जीविकाका हरण करनेवाला तथा क्षत्रियके लिये निपद्ध होनेके कारण तेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है, प्रत्युत तेरे लिये युद्धरूपसे स्वतः प्राप्त स्वामाविक कर्मका पालन ही श्रेयस्कर है।

## खधर्म और धरधर्म-सम्बन्धी मार्मिक बात

परमात्मा और उनका अंश (जीवात्मा) 'स्वयं' है तथा प्रकृति और उसका कार्य (शरीर और संसार) 'अन्य' है । खयंका धर्म 'खधर्म' और अन्यका धर्म 'परघर्म' कहलाता है । अतः सृक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो निर्विकारता, निर्दोपता, अविनाशिता, नित्यता. निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयंके धर्म है, वे सब 'स्वधर्म' हैं । उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना र्रं भोग और संग्रहकी इच्छा, मान-बड़ाईकी इच्छा आदि संग्रहकी इच्छा 'परधर्म' अर्थात् शरीरका धर्म है, जितने शरीरके, संसारके धर्म है, वे मच 'परधर्म'

'संसारधर्मरविमहामानः' ११ । २ । ४९) । स्वयंमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिये उसका नाश नहीं होता; परन्तु शांगरमें निरत्तर परिवर्तन होता है. इसलिये उसका नाश होता है । इस दृष्टिसे स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान

त्याग (कर्मयोग), बोध (ज्ञानयोग) और प्रेम (भक्तियोग)—ये तीनों ही खतःसिद्ध होनेसे खपर्म हैं। स्वधर्ममें अध्यासकी जरूरत नहीं है; क्योंकि, अभ्यास शरीरके सम्बन्धसे होता है और शरीरके सम्बन्धसे होनेवाला सब परधर्ष है ।

योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है । निर्लिप रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्य है-और रागी होना परधर्म है । निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसित करना परधर्म है । तात्पर्य है कि प्रकृतिके सम्बन्धके बिना (स्वयंमें) होनेवाला सब कुछ 'स्वधर्म' है और प्रकृतिके । सम्बन्धसे होनेवाला सब कुछ 'परधर्म' है । स्वधर्म चिन्मय-धर्म और परधर्म जडधर्म है।

परमात्माका अंश (शरीरी) 'ख' है और प्रकतिका अंश (शरीर) 'पर' है। 'ख' के दो अर्थ होते है— एक तो 'खयं' और दूसरा 'खकीय' अर्थात् परमात्मा । इस दृष्टिसे अपने स्वरूपबोधको इच्छा तथा स्वकीय परमात्माकी इच्छा—दोनों ही 'स्वधर्म' है ।

परुष-(चेतन-) का धर्म है--स्वतःसिद्ध स्वामाविक स्थिति और प्रकृति-(जड़-) का धर्म है—स्वतःसिद्ध स्वामाविक परिवर्तनशोलता । पुरुपका धर्म 'स्वधर्म' और प्रकृतिका धर्म 'परधर्म' है।

मनुष्यमें दो प्रकारकी इच्छाएँ रहती हैं— 'सांसारिक' अर्थात् भोग एवं संग्रहकी इच्छा और 'पारमार्थिक' अर्थात् अपने कल्याणको इच्छा । इसमें भोग और क्योंकि असत् शरीरके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही भीग

<sup>\* &#</sup>x27;जायतेऽलि विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनर्ग्यात'''' (निक्तः १ । ।१ ।२) ।

और संग्रहकी इच्छा होती है । अपने कल्याणकी इच्छा 'स्वधर्म' है: क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेसे खयंकी इच्छा परमात्माकी ही है, संसारकी नहीं ।

खधर्मका पालन करनेमें मनष्य खतन्त है: क्योंकि अपना कल्याण करनेमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्यत इनसे विमख होनेकी आवश्यकता है । परंत परधर्मका पालन करनेमें मनुष्य परतन्त्र है; क्योंकि इसमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्त, व्यक्ति आदिकी आवश्यकता है। शरीरादिकी सहायताके बिना परधर्मका पालन हो ही नहीं सकता।

स्वयं परमात्माका अंश है और शरीर संसारका अंश है। जब मनुष्य परमात्माको अपना मान लेता है, तब यह उसके लिये 'स्वधर्म' हो जाता है, और जब शरीर-संसारको अपना मान लेता है, तब यह उसके लिये 'परधर्म' हो जाता है, जो कि शरीर-धर्म है। जब मनुष्य शरीरसे अपना सम्बन्ध न मानकर परमात्मप्राप्तिके लिये साधन करता है, तब वह साधन उसका 'खधर्म' होता है । नित्यप्राप्त परमात्माका अथवा अपने खरूपका अनुभव करानेवाले सब साधन 'खधर्म' हैं और संसारको ओर ले जानेवाले सब कर्म 'परधर्म' हैं । इस दृष्टिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—तीनों ही योगमार्ग मनुष्यमात्रके 'स्वधर्म' हैं । इसके विपरीत शरीरसे अपना सम्बन्ध मानकर भोग और संग्रहमें लगना मनुष्यमात्रका 'परधर्म' है ।

स्यूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों शरीरोंसे किये जानेवाले तीर्ध, व्रत, दान, तप, चिन्तन, ध्यान, समाधि आदि समस्त श्रमकर्म सकामभावसे अर्थात् अपने

लिये करनेपर 'परधर्म' हो जाते हैं और निष्कामभावसे अर्थात दसरोंके लिये करनेपर 'खधर्म' हो जाते हैं। कारण कि खरूप निष्काम है और सकामभाव प्रकृतिके सम्बन्धसे आता है । इसलिये कामना होनेसे परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करनेवाला और परधर्म बाँधनेवाला होता है।

मनुष्यका खास काम है-परधर्मसे विमुख होना और स्वधर्मके सम्मुख होना । ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है । खधर्मकी सिद्धिके लिये ही मनप्य-शरीर मिला है । परधर्म तो अन्य योनियोंमें तथा भोगप्रधान खर्गादि लोकोंमें भी है। खधर्ममें मनप्यमात्र सबल. पात्र और स्वाधीन है तथा परधर्ममें मनुष्यमात्र निर्वल, अपात्र और पराधीन है । प्रकृतिजन्य वस्तुकी कामनासे अभावका दःख होता है और वस्तुके मिलनेपर उस वस्तको पराधीनता होती है. जो कि 'परधर्म' है। परन्त प्रकृतिजन्य वस्तुओंकी कामनाओंका नाश होनेपर अभाव और पराधीनता सदाके लिये मिट जाती है. जो कि 'स्वधर्म' है। इस स्वधर्ममें स्थित रहते हए कितना ही कष्ट आ जाय, यहाँतक कि शरीर भी छट जाय. तो भी वह कल्याण करनेवाला है । परन्त परधर्मके सम्बन्धमें सुख-सुविधा होनेपर भी वह भयावह अर्थात बांखार जन्म-मरणमें डालनेवाला है।

संसारमें जितने भी दुःख, शोक, चिन्ता आदि है. वे सब परधर्मका आश्रय लेनेसे ही हैं। परधर्मका आश्रय छोडका स्वधर्मका आश्रय लेनेसे सदैव. सर्वथा. सर्वदा रहनेवाले आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतःसिद्ध है।

सम्बन्ध-'स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है'-ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्ममें प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? इसपर अर्जुन प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णीय बलादिव नियोजितः ।।३६ ।।

अर्जुन बोले—हे वार्ष्णेय ! फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जवर्दस्ती लगाये हुएकी तरह किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ?

व्याख्या — 'अय केन प्रयुक्तोऽयं "" यलाहिय नियोजितः' — यदुकुलमें 'वृष्णि' नामका एक वंश था। उसी वृष्णिवंशमें अवतार लेनेसे मगवान् श्रोकृष्णका एक नाम 'वार्ष्णेय' है। पूर्वश्लोकमें मगवान्ने सपर्य-पालनकी प्रशंसा की है। धर्म 'वर्ण' और 'कुल' का होता है, अतः अर्जुन भी कुल-(वंश-) के नामसे-पगवानको सम्बोधित करके प्रश्न करते हैं।

**PRESENTATION STATES TO SERVICE STATES AND SERVICE STATES OF SERVICE STATES AND SERVICE S** 

विचारवान् पुरुष पाप नहीं करना चाहता; क्योंकि पापका परिणाम दुःख होता है और दुःखको कोई मी प्राणी नहीं चाहता ।

यहाँ 'अनिच्छन्' पदका तात्पर्य भोग और संग्रहकी इच्छाका त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करनेकी इच्छाका त्याग है। कारण कि भोग और संग्रहकी इच्छा ही समस्त पायोंका मूल है, जिसके न रहनेपर पाप होते ही नहीं।

विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा रहनेसे वह करनेयोग्य कर्तव्यकमं नहीं कर पाता और न करनेयोग्य पाप-कर्म कर बैठता है।

'अनिच्छन्' पदकी प्रबलताको बतानेके लिये अर्जुन 'बलादिब नियोजितः' पदोंको कहते हैं । तार्ल्य यह है कि पापवृत्तिके उत्पन्न होनेपर विवारणील पुरुष उस पापको जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पापमें ऐसे लग जाता है, जैसे कोई उसको जबर्दस्ती पापमें लगा रहा हो । इससे ऐसा मालूम होता है कि पापमें लगानेवाला कोई बलवान कारण है ।

पापोमें प्रवृत्तिका मूल कारण है— 'काम' अर्थात् सांसारिक सुख-मोग और संग्रहको कामना । परन्तु इस कारणको ओर दृष्टि न रहनेसे मनुष्यको यह पता नहीं चलता कि पाप करानेवाला कीन है ? यह यह समझता है कि मैं तो पापको जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरेको कोई बलपूर्वक पापमें प्रवृत्त करता है; जैसे दुर्योधन ने कहा है— जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति-

जानाम्यधर्मं न च मे नियृत्तिः । केनापि देवेन इदि स्थितेन

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।।
(गर्गसंहिता, अधमेष ५० (३६)
'मैं धर्मको जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृति नहीं होती और अधमेषो भी जानता हूँ, पर उससे मेरी नियृत्ति नहीं होती । मेरे हृदयमें स्थित कोई देख है.

जो मेरेसे जैसा करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ !'
दुर्योधन द्वारा कहा गया यह 'देव' बस्तुतः 'काम'
(भोग और संप्रहकी इच्छा) ही है, जिससे मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्मक पालन और अधर्मका त्याग नहीं कम पाता।

'फेन प्रयुक्तोऽपं पापं चरति' पदोंसे भी 'अनिच्छन्' पदकी प्रवस्ता प्रतित होती है। तात्पर्य यह है कि विचारवान् मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता; कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पापमें प्रवृत करा देता है। वह दूसरा कीन है?—यह अर्जुनका प्रश्न है।

वह दूसरा कान ह / — यह अजुनका प्रश्न ह ।

भगवान्ते अभी-अभी चौतीसम ने वताया
है कि राग और द्वेप (जो काम और फ्रोभके हो
सूक्ष रूप है) साधकके महान् शतु हैं अर्थात् ये
दोनों भापके कारण हैं। परन्तु यह बात सामान्य
चीतिसे कहनेके कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके।
अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप
करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पापका
आवरण करता है?

अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय यह है कि (इक्तीसवेंसे लेकर वितीसवें श्लोकतक देखते हुए) अश्रद्धा, असूया, दुर्शवतता, मृड्जा, प्रकृति-(स्वगाय-) की प्रवशता, गग-द्वेय, स्वधमेंने अस्ति और प्रस्पर्धने रुचि—इनमेंसे कीन-सा कारण है, जिससे मनुष्य विचारपूर्वक न चाहता हुआ भी पापमें प्रयुत होता है? इसके अलावा ईश्वर, प्रारुप, पुग, परिस्थित, कर्म, कुमङ्ग, समाज, ग्रीत-रिवाज, सरकाग्रे कन्न-आदिमेंसे भी किस कारणसे मनुष्य पापमें प्रयुत होता है?

सम्बद्ध-अव भगवान् आगेके श्लोकमें अर्जुनके प्रथम उत्तर देते हैं।

# काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः।

# महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम् ।।३७ ।।

श्रीभगवान् बोले---रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है । यह बहुत खानेवाला और महापापी है । इस विषयमें तू इसको ही वैरी जान ।

व्याख्या—रजोगुणसमुद्धयः'—आगे चौदहवें
अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान् कहेंगे कि तृष्णा
(कामना) और आसक्तिसे रजोगुण उत्पन्न होता है
और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुणसे काम उत्पन्न
होता है। इससे यह समझना चाहिये कि रागसे काम
उत्पन्न होता है और कामसे राग चढ़ता है। तात्पर्य
यह है कि सांसारिक पदार्थोंको सुखदायी माननेसे राग
उत्पन्न होता है, जिससे अन्तःकरणमें उनका महत्व दृढ़
हो जाता है। फिर उन्हों पदार्थोंका संग्रह करने और
उनसे सुख लेनेकी कामना उत्पन्न होती है। पुनः
कामनासे पदार्थोंमें राग बढ़ता है। यह क्रम जवतक
चलता है, तबतक पाप-कर्मसे सर्वथा निवृति नहीं होती।

'काम एप क्रोध एव:'—मेरी मनचाही हो.—यही काम है \* । उत्पत्ति-विनाशशील जड़-पदार्थोंके संग्रहकी इच्छा, संयोगजन्य सुखकी इच्छा, सुखकी आसक्ति— ये सब कामके ही रूप हैं ।

पाप-कर्म कहीं तो काम'के वर्शाभूत होकर और कहीं 'क्रोध'के वर्शाभूत होकर किया गया दीखता है। दोनोंसे अलग-अलग पाप होते हैं। इसलिये दोनों पद दिये। वास्तवमें काम अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंको कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापोंका मूल है †। कामनामें बाधा लगनेपर काम ही क्रोधमें परिणत हो जाता है। इसलिये भगवान्ते एक कामनाको ही पापोंका मूल बतानेके लिये उपर्युक्त पदोंमें एकखचनका प्रयोग किया है।

कामनाको पूर्ति होनेपर 'लोभ' उत्पन्न होता है 🗜

ा वस जान ।
और कामनामें बाघा पहुँचनेपर (बाघा पहुँचनेवाले
पर) 'क्रोध' उत्पन्न होता है। यदि बाघा पहुँचनेवाला
अपनेसे अधिक बलवान् हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर
'भय' उत्पन्न होता है। इसलिये गीतामें कहीं-कहीं
कामना और क्रोधके साथ-साथ भयकी भी बात आयी
है; जैसे—-'वीतरागभयक्रोधाः' (४।१०) और
'विगतेखाभयक्रोधः'(५।२८)।

#### कामना-सम्बन्धी विशेष बात

कामना सम्पूर्ण पापो, सन्तापों, दुःखों आदिकी जड़ है। कामनावाले व्यक्तिको जामत्में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वममें भी कभी सुख नहीं मिलता— 'काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं '(मानस ७ । ९० । १)। जो चाहते हैं, वह न हो और जो नहीं चाहते, वह हो जा— इसीको दुःख कहते हैं। यदि 'चाहते' और 'नहीं चाहते' को छोड़ दें. तो फिर दःख है ही कहाँ!

नाशवान् पदार्थोंकी इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्माकी इच्छा कामनाके समान प्रतीत होती हुई भी वास्तवमें 'कामना' नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंकी कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, पर परमात्माकी इच्छा (परमात्मप्राप्ति होनेपर) पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपनेसे भिन्न बस्तुकी होती है और परमात्मा अपनेसे अभिन्न हैं। इसी प्रकार सेवा (कर्मयोग), तत्त्वज्ञान (ज्ञानयोग) और भगवलेम-(भक्तियोग-) की इच्छा भी 'कामना' नहीं है। परमात्मप्राप्तिकी इच्छा वास्तवमें जीवनकी वास्तविक आवश्यकता (भूख) है। जीवको आवश्यकता तो परमात्माकी है, पर

<sup>\* &#</sup>x27;इदं में स्यादित् में स्यादितीच्छा कामशब्दिता' ('यह मुझे मिल जाय; यह मुझे मिल जाय'—इस प्रकार की इच्छा 'काम' कहलाती है)

<sup>ं</sup> यद्यपि भगवलदत्त विवेकको महत्त्व न देना और भगवान्से विमुख होना भी पापमें हेतु है, तद्यापि यहाँ 'काम' को ही पापका हेतु इसलिये बताया गया है कि यह (तीसग) अध्याय 'कर्मयोग' का है और कर्मयोगका प्रयान लक्ष्य कापनाको चिनाना ही है।

<sup>‡&#</sup>x27;जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई' (मानस १ । १८० ।१; ६ । १०२ । १)

विवेकके दव जानेपर वह नाशायान् पदार्थाकी कामना भविष्यमें भी दुःख देती है। इसलिये इन दोनों हो करने लगता है।

एक शङ्का हो सकती है कि कामनाके विना संसारका कार्य कैसे चलेगा? इसका समाधान यह है कि संसारका कार्य यस्तुओंसे, क्रियाओंसे चलता है, मनकी कामनासे नहीं। वस्तुओंका सम्बन्ध कर्मोंसे होता है, चाहे वे कर्म पूर्वक (प्रारम्) हों अथवा वर्तमानके (उद्योग)। कर्म बाहरके होते हैं और कामनाएँ भीतरकी। बाहरी कर्मोंका फल भी (वस्तु, परिस्थित आदिके रूपमें) बाहरी होता है।

कामनाका सम्बन्ध फल-(पदार्थ, परिस्थित आदि-) को प्राप्तिके साथ है ही नहीं । जो वस्त कर्मक अधीन है, वह कामना करनेसे कैसे प्राप्त हो सकती है ? संसारमें देखते ही हैं कि धनकी कामना होनेपर भो लोगोंकी दिखता नहीं मिटती । जीवन्मुक्त महापुरुपोंको छोडकर शेप सभी व्यक्ति जीनेकी कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करें या न करें, जो फल भिलनेवाला है. वह तो भिलेगा ही । तात्पर्य यह है कि जो होनेवाला है.वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होनेवाला है वह कभी नहीं होगा. चाहे उसकी कामना करें या न करें । जैसे कामना न करनेपर भी प्रतिकल परिस्थिति आ जाती है. ऐसे ही कामना न करनेपर अनुकल परिस्थित भी आयेगी ही । रोगकी कामना किये विना भी रोग आता है और कामना किये बिना भी नीरोगता रहती है । निन्दा-अपमानकी कायना न करनेपर भी निन्दा-अपमान होते हैं और कामना किये बिना भी प्रशंसा-सम्मान होते हैं । जैसे कर्मीका परिस्थिति ऐसे ही अनुकुल परिस्थित भी कर्मीका ही फल है। इसलिये वस्तु, परिस्थित आदिका प्राप्त होना अथवा न होना कर्मोंसे सम्बन्ध रखता है, कामनासे नहीं । कामना तात्कालिक सुखकी भी होती है और

भावी सुखकी भी। भोग और संग्रहकी इच्छा तात्कालिक सुखकी कमना है और कर्मफलप्राप्तिकी इच्छा भावी सुखकी क्यमना है। इन दोनों ही कामनाओंमें दुख-हो-दुख है। कारण कि क्यमना केवल वर्गमानमें ही दुख नहीं देती, प्रस्तुन भागी जन्ममें कारण होनेसे कर्म और विकर्म (नियिद्धकर्म)—दोनों ही कामनाके कारण होते हैं। कामनाके कारण 'कर्म' होते हैं और कामनाके अधिक चढ़नेपर 'विकर्म' होते हैं। कामनाके कारण ही असत्में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहनेसे असत्से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अवस्थामें आ जाते हैं जिस अवस्थामें हम कामना उत्पन्न होनेसे पहले थे। जैसे, किसीके मनमें कामना उत्पन्न हुई कि मेरेको सौ रुपये मिल जायें। इसके पहले उसके मनमें सौ रुपये पानेकी कामना नहीं थी; अतः अनुभवसे सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होनेवाली है। जयतक सौ रुपयोंकी कामना उत्पन्न नहीं हुई थी, तन्नतक 'निष्कामता' की स्थिति थी। उद्योग कलेपर यदि प्राच्यवशात् सौ रुपये मिल जायें तो वही 'निष्कामता'की स्थिति पुनः आ जाती है। परन्तु सांसारिक सुखासिकके कारण यह स्थिति उहरती नहीं और नथी कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरेको हजार रुपये मिल जायें। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती है और न पूरी तृष्वि हो होती है। होरे परिश्वमके सिवा कुछ हाथ नहीं लगता।

त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तवमें कामना छूटती ही नहीं अथना टिकती ही नहीं! पता लगेगा कि वास्तवमें कामना टिकती ही नहीं? यह तो निरन्तर मिटती ही जाती है, किन्तु मनुष्य नयी-नयी कामनाएँ करके उसे बनाये रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली वस्तुका मिटना अवश्यामानो है। इसलिये कामना खतः मिटना अवश्यामानो है। इसलिये कामना खतः मिटना के आर सनुष्य नयी कामना न करे ले पुग्नो कामना कभी पूगे होकर और कभी न पूगे होकर खतः मिट जाती है।

'काम' अर्थात् सांसारिक पदार्थीको कामनाका

कामनाव्यं पूर्ति सभीके लिये और सदाके लिये नहीं हैं, परनु कामनाका त्याप सभीके लिये और सदाके लिये हैं । कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होनेमें कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जायें तो निष्काम होनेकी शक्ति आ जायगी और निष्काम होनेसे असङ्ग होनेकी शक्ति आ जायगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असङ्गता आ जाती है, तब निर्विकारता, शान्ति और खाधीनता स्वतः आ जाती है।

एक मार्मिक बातपर ध्यान दें । हम कामनाओंका त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं । परन्त विचार करें कि यदि कामनाओंका त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओंकी पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओंकी पूर्ति संसारमें आजतक किसीकी नहीं हुई। हमारी तो बात हो क्या, भगवानके बाप-(दशरथजी-) की भी कामना पूरी नहीं हुई! अतः कामनाओंकी पूर्ति होना असम्पव है। पर कामनाओंका त्याग करना असम्भव नहीं है। यदि . हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओंका त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात भी असम्भव बात-(कामनाओं की पूर्ति-)की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है; क्योंकि कामनाओंका त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओंकी पूर्ति हो ही नहीं सकतो । इसलिये कामनाओंकी पर्तिकी अपेक्षा कामनाओंका त्याग करना सुगम ही है । गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते, उसके लिये उद्योग करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं. उसे करते ही नहीं । इसलिये साधकको कामनाओंका त्याग करना चाहिये, जो कि वह कर सकता है। कामनाओंके चार भेद हैं---

- (१) शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यक कामनाको पुरा कर दे \* ।
- (२) जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त हो और जिसको पूर्व करना हमारी सामर्थ्यसे बाहर हो, उसको भगवानके अर्पण करके मिटा दे । र्म
- (३) दूसरोंकी वह कामना पूरी कर दे, जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करनेकी सामध्य हमारेमें हो । इस प्रकार दूसरोंकी कामना पूरी करनेपर हमारेमें कामना-त्यागकी सामध्य आती है ।

(४) उपर्युक्त तीनों प्रकारकी कामनाओंके अति-रिक्त दसरी सब कामनाओंको विचारके द्वारा मिटा दे ।

'महाशानो महापाप्पा'—कोई वैरी ऐसा होता है, जो भेंट-पूजा अथवा अनुनय-विनयसे शान्त हो जाता है, पर यह 'काम' ऐसा वैरी है, जो किसीसे भी शान्त नहीं होता । इस कामकी कभी तृष्ति नहीं होती— बुझैन काम अगिनि तुलसी कहुँ, विषय-भोग बहु घी ते ।। (विनयपत्रिका १९८)

जैसे धन मिलनेपर धनकी कामना बढ़ती ही चली जाती है; ऐसे ही ज्यों-ज्यों भोग मिलते हैं, त्यों-ही-त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसिलये कामनाको 'महाशान:' कहा गया है।

कामना ही सम्पूर्ण पापाँका कारण है । चोपी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामनासे ही होते हैं । इसलिये कामनाको 'महापाप्मा' कहा गया है ।

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्यसे, अपने स्वरूपसे और अपने इष्ट-(भगवान्-) से विमुख हो जाता है और नाशवान् संसारके सम्मुख हो जाता

<sup>\*</sup> ऐसी कामनामें चार बातोंका होना आवश्यक है—

<sup>(</sup>१) जो कामना वर्तमानमें उत्पन्न हुई हो (जैसे, भूख लगनेपर भोजनकी कामना) ।

<sup>(</sup>२) जिसकी पूर्तिकी साधन-सामग्री वर्तमानमें उपलब्ध हो ।

<sup>(</sup>३) जिसकी पूर्ति किये बिना जीवित रहना सम्भव न हो ।

<sup>(</sup>४) जिसकी पूर्तिसे अपना तथा दूसरोंका—िकसीका भी अहित न होता हो ।

<sup>—</sup> इस प्रकार एरीर-निर्वाहमात्रको आवश्यक कामनाओंको पूर्ति कर लेनी चाहिये । आवश्यक कामनाओंको पूरा करनेसे अनावश्यक कामनाओंके त्यागका बल आ जाता है । परन्तु आवश्यक कामनाओंकी पूर्तिका सुख नहीं लेना है; क्योंकि पूर्तिका सुख लेनेसे नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न होती रहेंगी, जिसका कभी अन्त नहीं आयेगा ।

<sup>ें</sup> उदाहरणार्थ—'संसारमें अन्याय-अत्याचार न हो'—ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याययुक्त और अपनी सामर्थ्यंसे बाहर है। अतः ऐसी कापनाको भगवान्के अर्पण करके निश्चिन्त हो जाय। ऐसी भगवदर्पित कामना भविष्यमें (भगवान् चाहें तो) परी हो जाती है।

y in the later of है। नाशवान्के सम्मुख होनेसे पाप होते हैं और पापेंकि फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियोंकी प्राप्ति होती है।

संयोगजन्य सुखकी कामनासे ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीग्रदि पदार्थ स्थिर दिखायी देते हैं । सांसारिक पदार्थींको स्थिर माननेसे ही मनुष्य उनसे सुख भौगता है और उनकी इच्छा करता है । सुख-भोगके समय संसारकी क्षणभङ्गरताकी ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोगको तथा अपनेको भी स्थिर देखता है । जो प्रतिक्षण मर रहा है--नष्ट हो रहा है, उस संसारसे सख लेनेकी इच्छा कैसे हो सकती है? पर 'संसार प्रतिक्षण मर रहा है' इस जानकारीका तिरस्कार करनेसे ही सांसारिक सुखभोगकी इच्छा होती है। चलचित्र-(सिनेमा-) में पके हुए अंगूर देखनेपर भी उन्हें खानेकी इच्छा नहीं होती. यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है । परिवर्तनशील संसारको स्थिर माननेसे वास्तवमें जो स्थिर तत्त्व है, उस परमात्मतत्त्वकी तरफ अथवा अपने स्वरूपको तरफ दष्टि जाती ही नहीं। उधर दृष्टि न जानेसे मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान् सुख-भोगमें फैस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्त्वसे विमुख हुए विना कोई

भोगबुद्धिसे सांसारिक मोग भोगनेवाला मनुष्य हिंसारूप पापसे बच ही नहीं सकता । यह अपनी भी हिंसा (पतन) करता है और दूसरोंकी भी । जैसे, कोई मनुष्य धनका संग्रह करके उससे भोगोंको भोगता है, तो उसे देखकर निर्धनेकि हदयमें धन और भीगोंकि अभावका विशेष दुःख होता है, यह उनकी हिसा र्छ । भोगोंको भोगकर वह स्वयं अपनी भी हिसा (पतन) करता है; क्योंकि खयं परमात्माका चेतन अंश होते हुए भी जड़-(धन-) को महत्व देनेसे वह यस्तुतः जड़का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसारके सब भोगपदार्थ सीमित होते हैं; अतः मनुष्य जितना भीग भीगता है, उतना भीग

सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और रागपूर्वक

सांसारिक भोग भोगनेसे मनप्य परमात्मासे विमुख हो

ही जाता है।

दूसरोंके हिस्सेसे ही आता है । हाँ, शरीर-निर्वाहमात्रके लिये पदार्थीको स्वीकार करनेसे मनुष्यको पाप नहीं लगता । शरीर-निर्वाहर्मे भी शास्त्रोमें केवल अपने लिये भोग भोगनेका निषेध है । अपने माता, पिता, गुरु, वालक, स्त्री, वृद्ध आदिको शरीर-निर्वाहके पदार्थ

पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिये । भोगवृद्धिसे भोग भोगनेवाला पुरुष अपना तो पतन करता है,भोग्य वस्तुओंका दुरुपयोग करके उनका नाश करता है, और अभावप्रस्त पुरुपोंकी हिंसा करता है; परन्तु जीवन्युक्त महापुरुपके विषयमें यह बात लाग नहीं होती । उसके द्वारा हिसारूप पाप नहीं होता; क्योंकि उसमें भोगबृद्धि नहीं होती और उसके द्वार निष्कामभावसे निर्वाहमात्रके लिये शास्त्रविहित क्रियाएँ होती हैं (गीता ४।२१; १८ ।१७) । उस महापुरुषके उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंका विकास होता है, नाश नहीं अर्थात् उसके पास आनेपर वस्तुओंका सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती हैं। जबतक संसारमें उस महापुरुषका कहलानेवाला शरीर रहता है, तवतक उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक प्राणियोंक उपकार होता रहता है ।

शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यंकता 'महाशनः'और 'महापापमा' नहीं है । कारण कि शरीर-निर्वाहमात्रक आवश्यकता 'कामना' नहीं है । आवश्यकताको पूर्ति होती हैं: जैसे--भय लगी और भोजन करनेसे तुप्त हो गयी । परन्तु कामनाकी युद्धि होती है ।

'विद्धयेनमिष्ठ' वैरिणम'— यद्यपि वास्तवर्गे सोसारिक पदार्थोंकी कामनाका त्याग होनेपर ही सुख-शान्तिका अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवरा पदार्थीसे सुखका होना मान लेता है। इस प्रकार मनव्यने पदार्थोंकी कामनाको सुखका कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैयी मान रखा है। इस मान्यताके कारण कामना कभी मिटती नहीं । इसलिये भगवान् यहाँ कहते हैं कि इस कामनाको अपना मित्र नहीं, प्रत्युत थैरी जानी । कामना मनुष्यकी थैरी इसलिये है कि यह मनुष्यके विवेकको ढककर उसे पापीने प्रयुन कर देनी है।

Production of the Contract of संसारके सम्पूर्ण पापों, दुःखी, नरकों आदिके मूलमें एक कामना ही है । इस लोक और परलोकमें जहाँ कहीं कोई दुःख पा रहा है, उसमें असतकी कार्मना ही काएण है। कामनासे सब प्रकारके दःख होते हैं और सुख कोई-सा भी नहीं होता ।

#### विशेष बात

कामको नष्ट करनेका मख्य और सरल ठपाय है— दूसरोंकी सेवा करना, उन्हें सुख पहुँचाना । अन्य शरीर-धारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि और प्राण भी दसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवाबुद्धिसे करना है, भोगर्बुद्धिसे नहीं । इनसे सुख नहीं लेना है ।

कर्मयोगमें स्थूलशरीरसे होनेवाली 'क्रिया', सूक्ष्म-शरीरसे होनेवाला 'चिन्तन' और कारण शरीरसे होनेवाली 'स्थिरता'—तीनों ही अपने लिये नहीं है. प्रत्युत संसारके लिये ही हैं । कारण कि स्थूल-शरीरकी स्यूल-संसारके साथ, सूक्ष्म-शरीरकी सूक्ष्म-संसारके साथ और कारण-शरीरकी कारण-संसारके साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रियासे दूसरोंकी सेवा करना तो उचित है. पर अपनेमें सेवकपनका अभिमान करना अनुचित है । सुक्ष्म-शरीरसे पर्राहत-चिन्तन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारणशरीरसे स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरताका सुख लेना अनुचित है \* । इस प्रकार सुख न लेनेसे फलको आसक्ति मिट जाती है। फलको आसक्ति मिटनेपर कर्मको आसक्ति सुगमतापूर्वक मिट जाती है।

मेरा आदेश चले: अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञामें चले; अमुक वस्तु मेरे काम आ जाय; मेरी बात रह जाय—ये सब कामनाके ही स्वरूप हैं। उत्पत्ति-विनाशशील (असत्) संसारसे कुछ लेनेकी कामना महान् अनर्थ करनेवाली है । दूसरोंकी न्याययुक्त कामना (जिसमें दूसरेका हित हो और जिसे पूर्ण करनेकी सामर्थ्य हमारेमें हो) को पूरी करनेसे अपनेमें कामनाके त्यागका बल आ जाता है । दूसरोंकी कामना परी न भी कर सकें तो भी हदयमें परी करने का भाव रहना ही चाहिये।

तादात्म्य-अहंता (अपनेको शरीर मानना) ममता (शरीरादि पदार्थोंको अपना मानना) और कामना (अमक वस्त मिल जाय-ऐसा भाव)---इन तीनोंसे ही जीव संसारमें बैंघता है । तादाल्यसे परिच्छित्रता. ममतासे विकार और कामनासे अशान्ति पैदा होती है । कामनाके त्यागसे ममता और ममताके त्यागसे तादात्य मिटता है । कर्मयोगी सिद्धान्तसे इनमें किसीके भी साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता; क्योंकि वह शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम्, पदार्थ आदि किसीको भी अपना और अपने लिये नहीं मानता, वह इन शरीरादिको केवल संसारका और संसारकी सेवाके लिये ही मानता है, जो कि वास्तवमें है।

किसीको भी दःख न देनेका भाव होनेपर सेवाका आरम्भ हो जाता है। अतः साधकके अन्तःकरणमें 'किसीको भी दःख न हो'—यह भाव निरन्तर रहना चाहिये । भूलसे अपने कारण किसीको दुःख हो भी जाय तो उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये । वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं। कारण कि सच्चे हृदयसे क्षमा माँगनेवालेकी क्षमा भगवानकी ओर से स्वतः होती है । सेवा करनेमें साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवाके बदलेमें कुछ लेनेका भाव उसमें न आ जाय । इस प्रकार सेवा करनेसे 'कामरूप' वैरी सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है।

सम्बन्ध—'यह पाप है'— ऐसी जानकारी होनेपर भी मनुष्य पापमें प्रवृत्त हो जाता है; अतः इस जानकारीका प्रभाव आवरणमें न आनेका क्या कारण है ? इसका विवेचन भगवान् आगेके दो श्लोकोर्मे करते हैं ।

<sup>ै</sup> सेवा, परिहत-चित्तन, स्थिरता आदिका सुख लेना और इनके घने रहनेकी इच्छा करना भी परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें वायक है (गीता१४ । ६) । इसलिये माधकको सास्त्रिक, राजस और तामस—तीनों ही गुणोंसे असङ्ग होना है, क्योंकि स्वरूप असङ्ग है ।

## धूमेनात्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।

## यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ।। ३८ ।।

जैसे धुऐँसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है।

व्याख्या—'धूमेनाब्रियते चिह्नः'—जैसे धुऐसे अग्नि ढकी रहती है,ऐसे ही कामनासे मनुष्यका विवेक ढका रहता है अर्थात् स्पष्ट प्रतीत नहीं होता ।

विवेक बुद्धिमें प्रकट होता है। बुद्धि तीन प्रकारकी होती है—साल्विकी, राजसी और तामसी। साल्विकी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान होता है, राजसी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धिमें सब बस्तुओंका विपरीत ज्ञान होता है (गीता १८।३०-३२)। कामना उत्पन्न होनेपर साल्विकी बुद्धि भी घुएँसे अग्निके समान ढकी जाती है, फिर राजसी और तामसी बुद्धिका तो कहना ही क्या है!

संसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्गमें धुआँ हो जाता है । अगर इस अवस्थामे सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है । कामना बढनेपर तो पारमार्थिक मार्गमें अधेश ही हो जाता है ।

उत्पत्ति-विनाराशील जड़ बस्तुओं में प्रियता,महता, सुखरूपता, सुन्दरता, विशेषता आदि दोखनेके कारण हो उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूलमें विवेकको ढकनेवाली है। अन्य शारीपँकी अपेक्षा मनुष्यशारीसे विवेक विशेषरूपसे प्रकट है, किन्तु जड़ पदार्थोंकी कामनाके कारण वह विवेक काम नहीं फतता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुँपला हो जाता है। जैसे धुएँसे ढकी रहनेपर भी आनि काम कर सकती है, से ही यदि साधक कामनाके पैदा स्ता के सावधान हो जाय तो उसका विवेक काम कर सकता है।

प्रधमावस्थामें ही कामनाको नष्ट करनेका सारत उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस बस्तुकी कामना करते हैं, यह बस्तु हमारे साध सदा रहनेवाली नहीं है। वह यस्तु पहले भी हमारे माथ नहीं थी और बादमें भी हमारे माथ नहीं रहेगी तथा बीचमें भी उम बस्तुका हमारेसे निरन्तर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करनेसे कामना नहीं रहती। 'यथादशों मलेन च'-जैसे मैलसे ढक जोनेप

'यधादशों मलेन च' — जैसे मैलसे ढक जानेपर दर्पणमें प्रतिविग्च दीखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामनाका वेग चढ़नेपर 'मैं साधक हैं, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य हैं — इसका ज्ञान नहीं रहता । अन्तःकरणमें नाशवान् चस्तुओंका महत्त्व ज्यादा हो जानेसे मनुष्य उन्हीं चस्तुओंक भोग और संग्रहकी कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों ज्यों बढ़ती है, त्यों-ही-त्यों मनुष्यका पतन होता है।

वास्तवमें महत्त्व बस्तुका नहीं, प्रत्युत वसके उपयोगका होता है। रुपये, विद्या, चल आदि स्वयं कोई महत्त्वकी बस्तुएँ नहीं है, उनका सदुपयोग ही महत्त्वका है—यह बात समझमें आ जानेपर फिर उनकी कामना नहीं रहती; क्योंकि जितनी वस्तुएँ हमारे पासमें है,उन्होंके सदुपयोगकी हमारेपर जिम्मेवारों है। उन बस्तुओंको भी सदुपयोगमें लगाना है, फिर अधिककी कामनासे बया होगा? कारण कि कामनामात्रसे यस्तुएँ प्राप्त नहीं होतीं।

सांसारिक वसुआंका महत्व ज्यां-ज्यां कम होगा, त्यां-ही-त्यां प्रमात्माका महत्व साधकंक अन्तःकरणमें बढ़ेगा । सांसारिक वस्तुओंका महत्व सर्वथा नष्ट होनेवर प्रमात्माका अनुभव हो जावगा और कामना सर्वधा नष्ट हो जावगी ।

'यशोत्योनयातो गर्भः'---दर्पणपर मैल आनेसे उसमें अपना मुख तो नहीं दांखता, पर 'यह दर्पन है' ऐसा झान तो रहता हो है। परनु जैसे जेसी ढके गर्भका यह पता नहीं सगता कि सहका है या सङ्क्रे, ऐसे ही कामनाकी गुतीयावस्थानें कर्तव्य-अकर्तव्यका पता नहीं सगता अर्थात् विकेष्ठ पूरी तरह दक जाता है। विकेष दक जानेसे गरमनाका वेग यह जाता है।

कामनामें बाधा लगनेसे क्रोध उत्पन्न होता है। फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है । सम्मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है। बृद्धि नष्ट हो जानेपर मनुष्य करनेयोग्य कार्य नहीं करता और झुठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करनेयोग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगोंको भगवान 'मनप्य' भी नहीं कहना चाहते । इसीलिये सोलहवें अध्यायमें जहाँ ऐसे लोगोंका वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान्ने (आठवेंसे अठारहवें श्लोकतक) मनुप्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया । स्वर्गलोककी कामनावाले लोगोंको भी भगवानने 'कामात्मानः' (गीता २ । ४३) कहा है: क्योंकि ऐसे लोग कामनाके ही स्वरूप होते हैं। कामनामें हो तदाकार होनेसे उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुखसे बढ़कर और कुछ है ही नहीं(गीता १६ । ११) ।

[यद्यपि कामनाको इस तृतीयावस्थामें मन्ष्यकी दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य (परमात्मप्राप्ति) की तरफ नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्वसंस्कारोंसे, वर्तमानके किसी अच्छे सङ्गसे अथवा अन्य किसी कारणसे उसे अपने उद्देश्यकी जागृति हो जाय तो उसका कल्याण भी हो सकता है।]

'तथा तेनेदमावृतम्'—इस श्लोकमें भगवान्ने एक कामके द्वारा विवेकको ढकनेके विषयमें तीन दृष्टान्त दिये हैं । अतः उपर्यक्त पदोंका तात्पर्य यह है कि एक कामके द्वारा विवेक ढका जानेसे ही कामको तीनों अवस्थाएँ प्रबुद्ध होती हैं।

कामना उत्पन्न होनेपर उसकी ये तीन अवस्थाएँ सबके हृदयमें आती हैं। परन्तु जो मनुष्य कामनाको ही सुखका कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामनाको त्याज्य नहीं मानते, वे कामनाको पहचान ही नहीं पाते । परन्तु परमार्थमें रुचि रखनेवाले तथा साधन करनेवाले पुरुष इस कामनाको पहचान लेते हैं। जो कामनाको पहचान लेता है, वही कामनाको नष्ट भी कर सकता है।

भगवान्ने इस श्लोकमें कामनाकी अवस्थाओंका वर्णन उसका नाश करनेके उद्देश्यसे ही किया है, जिसको आज्ञा उन्होंने आगे इकतालीसवें

और तैतालीसवें श्लोकमें दो है। वास्तवमें कामना उत्पन्न होनेके बाद उसके बढ़नेका क्रम इतनी तेजीसे होता है कि उसकी उपर्युक्त तीन अवस्थाओंको कहनेमें तो देर लगती है, पर कामनाके बढ़नेमें कोई देर नहीं लगती । कामना बढनेपर तो अनर्थ-परम्परा ही चल पड़ती है । सम्पूर्ण पाप, सन्ताप, दु:ख आदि कामनाके कारण ही होते हैं। अतएव मनष्यको चाहिये कि वह अपने विवेकको जाग्रत् रखकर कामनाको उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाय, तो भी उसे प्रथम या द्वितीय-अवस्थामें हो नष्ट कर दे। उसे तृतीयावस्थामें तो कभी आने ही न दे।

विशेष बात

धुआँ दिखायी देनेसे यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है: क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुओं कहाँसे आता ? अतः जिस प्रकार धुएँसे ढकी होनेपर भी अग्निक होनेका ज्ञान. मैलसे ढका होनेपर भी दर्पणके होनेका ज्ञान और जेरसे ढका होनेपर भी गर्भके होनेका ज्ञान सभीमें रहता है, उसी प्रकार कामसे ढका होनेपर भी विवेक (कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान) सभीमें रहता है, पर कामनाके कारण वह उपयोगमें नहीं आता ।

शास्त्रोंके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिमें तीन दोप बाधक हैं--मल. विक्षेप और आवरण । ये दोप असत् (संसार) के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैं । असत्का सम्बन्ध कामनासे होता है । अतः मूल दोष कामना ही है। कामनाका सर्वथा नाश होते ही असतसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । असत्से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही सम्पूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है।

परमात्मप्राप्तिमें मुख्य बाधा है—सांसारिक पदार्थोंको नाशवान् मानते हुए उन्हें महत्त्व देना । जबतक अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थीका महत्त्व है और वे सत्य, सुन्दर और सुखद प्रतीत होते हैं. तभीतक मल, विक्षेप और आवरण—ये तीनो दोप रहते है । इन तीनोंमे भी मलदोपको अधिक बाधक माना जाता है । मलदोप-(पाप-) का मुख्य कारण कामना ही है: क्योंकि कामनासे ही सब पाप होते हैं । जिस

प्रतीति बाहरसे धन मिलनेपर नहीं हुई , प्रत्युत मनसे पकड़े हुए धनके त्यागसे ही हुई है। यदि धनके मिलनेसे ही सुख होता तो उस धनके रहते हुए कभी दुःख नहीं आता; परन्तु उस धनके रहते हुए भी दःख आ जाता है।

जब मनुष्य किसी वस्तुकी कामना करता है, तब वह पराधीन हो जाता है । जैसे, उसके मनमें घड़ीकी कामना पैदा हुई । कामना पैदा होते ही उसको घड़ीके अभावका दुःख होने लगता है तो यह घड़ीकी पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जायें तो अभी घड़ी खरीद लूँ अर्थात् रुपयेकि होनेसे अपनेको स्वाधीन और न होनेसे अपनेको पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तवमें रुपये मिलनेपर घडीकी पराधीनता तो नहीं रही. पर रुपयोंकी पराधीनता तो हो ही गयी; क्योंकि रुपये भी 'पर' 'ख' नहीं । जैसे वस्तुकी कामना होनेसे वह वस्तुके पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयोंकी कामना होनेसे रुपयंकि पराधीन हुआ । पराधीनता तो वैसी-की-वैसी ही रही! परन्तु कामनासे विवेक ढका जानेके कारण मनुष्यको वस्तुकी पराधीनताका तो अनुभव होता है. पर रुपयोंकी पराधीनताका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत रुपयोंके कारण वह स्वाधीनताका अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनताके रूपमें दिखायी देती है. उस पराधीनतासे छुटना बड़ा कठिन होता है।

संसारमात्र क्षणभङ्गर है। शरीर,धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्त्रे हैं , वे सव-की-सब प्रतिक्षण विनाशको ओर जा रही है और हमारेसे वियुक्त भी हो रही हैं। परन्तु भीग भीगते समय उनकी क्षणभङ्गरताका ज्ञान नहीं रहता । पदार्थकी नित्य और स्थिर माने यिना सुखमोग हो ही नहीं सकता । साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, साधक भी भोगोंको नित्य और स्थिर माननेपर ही उनमें फैसता है । इसका कारण कामना-द्वारा विवेक दका जाना ही है।

विशेष चात

मनुष्यको सदाके लिये महान् बनानेके उद्देश्यसे भगवान् कामनाको 'नित्यवैरी' बताकर् उससे बचनेके .लिये सावधान करते हैं; क्योंकि कामना ही सम्पूर्ण पापों और दुःखोंका कारण है । एक मनुष्य अपनी स्रोको हुँद रहा था । लोगोंने पूछा—तुम्हारी स्रोका नाम क्या है ? उसने कहा-फजीतो । फिर पुछा कि तुम्हारा नाम क्या है ? उसने कहा-बदमाश । लोगोंन कहा-धवराओ मत, बड़ी पतिवता स्त्री है, अपने-अप

आ जायगी ! कारण कि बदमाशको फजीती (बदनायी) अवश्य मिलतो है। इसी प्रकार संसारके भागवान भोगोंकी कामना करनेवाले मनुष्यके पास दुःख अपने-आप आते हैं। मनुष्य दुःखोंसे तो बचना चाहता है, पर दुःखोंक कारण 'काम'-(कामना-) को नहीं छोड़ता । कामनाके रहते हुए स्वप्नमें भी सुख नहीं मिलता—'काम अपन सख सपनेहैं नाहीं (मानस ७ । ९० । १) । भगवान् 'अनलेन, दप्परेण' पदोंसे यह बताते हैं कि भोग-पदार्थींसे कामना कभी पूरी नहीं होती । ज्यों-ज्यों भीग-पदार्थ

मिलते हैं, त्यों-हो-त्यों ठनकी कामना चढ़ती है और ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों-हो-त्यों अभावका अधिक अनुभव होता है एवं अभावको मिटानेके लिपे मनुष्य पाप-कर्मोमें प्रवृत होता है । जैसे, धनकी कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य धनकी प्राप्तिमें न्याय-अन्यायका नहीं करता। फिर वामना चढ़नेपर (द्वितीयावस्थामें) यह चोरी, डाके आदिमें भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़नेपर (तृतीयायस्थामें) वह धनके लिये दूगरोंको जानसे भी मार डालता है। इस प्रकार नाराजान् सुखकी कामना करनेवाला मनुष्य अपने लोक और पालोक—दोनीं में महान् दुःरारूप बना लेता है।

सम्बन्ध—हिसी राउसे नष्ट करनेंदे लिये उसके रहतेंके स्थानेत्री बलकतो होनी आवस्त्रक है, इसलिये भगवन आगेरे रहोस्से शनियोंक निवर्वीं 'कमा' के रहतेके म्यान बरते हैं।

इन्द्रियाणि

मनो व

बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष

ज्ञानमावृत्य

देहिनम् ।।४० ।।

इन्द्रियाँ, मन और युद्धि इस कामके वास-स्थान कहे गये हैं । यह काम इन-(इन्द्रियाँ, मन और खुद्धि-) के द्वारा ज्ञानको ढककर देहाभिमानी मनुष्यको मोहित करता है । व्याख्या—'इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्चते' (शान्तिपर्व २५१ ।७)

—कम पाँच स्थानोंमें दीखता है—(१) पदार्थोमें (गीता ३ (३४), (२) इन्द्रियोमें, (३) मनमें, (४) बुद्धिमें और (५) माने हुए अहम् ('मैं') अर्थात् कर्तामें (गीता २ । ५९) । इन पाँच स्थानोंमें दीखनेपर भी काम वास्तवमें माने हुए 'अहम्'-(चिज्जडमन्थि-) में ही रहता है। परन्तु उपर्युक्त पाँच स्थानोंमें दिखायी देनेके कारण हो वे इस कामके वास-स्थान कहे जाते हैं।

समस्त क्रियाएँ शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे ही होती हैं। ये चारों कर्म करनेके साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो यह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिये कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक होकर शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिके द्वारा अना-करणको शुद्धिके लिये कर्म करता है (गीता ५।११)।

वास्तवमें काम अहम्-(जड़-चेतनके तादातस्य-)
में ही रहता है। अहम् अर्थात् (भै'-पन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, सम्प्रदायवाला हुँ—यह केवल मान्यता है। मान्यताके सिवाय इसका दूसग्र कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए सम्बन्धमं ही कप्रमान रहती है। कामनासे ही सब पाप होते है। पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर 'अहम्'से कामना दूर हुए बिना नये-नये पाप होते रहते हैं। इसलिये कामना ही जीवको बाँधनेवाली है। महाभारतमें कक्षा है—

कामबन्धनमेवैकं मान्यदस्तीह बन्धनम् । कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। जगत्में कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा कोई बन्धन नहीं है। जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता है, वह ब्रह्मभाव प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है।'

'एतैर्विमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देहिनम्'—कामनाके कारण मनुष्यको जो करना चाहिये, वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिये, वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुषको मोहित कर देती है।

दसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि कामनासे है—'कामात कोध क्रोधोऽभिजायते'(२ । ६२) और क्रोधसे सम्मोह (अत्यत्त मृढभाव) उत्पन्न होता है---'क्रोधाद्भवति सम्मोहः' (२ ।६३) । इससे यह समझना चाहिये कि कामनामें बाधा पहुँचनेपर तो क्रोध उत्पन्न होता है. पर यदि कामनामें बाधा न पहुँचे, तो कामनासे लोभ और लोभमें सम्मोह उत्पन्न होता है\* । तात्पर्य यह है कि कामनासे पदार्थ न मिले तो 'कोध' उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो 'लोभ' उत्पन्न होता है। उनसे फिर 'मोह' उत्पन्न होता है। कामना रजोगणका वार्य है और मोह तमोगणका कार्य। रजीगुण और तमीगुण पास-पास रहते हैं । अतः काम क्रोध. लोभ और मोह पास-पास हो रहते हैं। काम इन्द्रियों, मन, और बद्धिके द्वारा देहाभिमानी पुरुपको मोहित (बेहोश) कर देता है। इस प्रकार -'काम' रजोगणका कार्य होते हुए भी तमोगणका कार्य 'मोह' हो जाता है ।

कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य पहले इन्द्रियोंसे भोग भोगनेकी कामना करता है । पहले तो भोग-पदार्थ

रागात् कायः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजावते । लोमाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविष्रमः ।।
 स्पृतिभंगात् सुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्वति ।। (मार्कप्डेयपुराण ३ । ७१-७२)

<sup>ं</sup> तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण— तीनोंमें परस्पर (क्रमशः १,१० और १०० अड्डॉ की तरह) दसगुनेका अन्तर हैं।फिर भी तमोगुण (१) से रजोगुण (१०) नजदीक है और सत्त्वगुण (१००) इन दोनोंसे दूर पड़ता है।

knielekkantakkinitankankantakkantakkan kanakkan kanakkan kanakkan kanakan kanakan kanakan kanakan kanakan kana कारण मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके लिये पदार्थीकी कामना करने लगता है और फिर पदार्थोंक लिये रुपयोंकी कामना करने लग जाता है । इतना हो नहीं, उसकी दृष्टि रुपयोंसे भी हटकर रुपयोंकी गिनती-(संप्रह-) में हो जाती है। फिर वह रुपयोंकी गिनतो बढानेमें ही लग जाता है। निर्वाहमात्रके रुपयोंकी अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करनेवाला है और संग्रहकी अपेक्षा भी रुपयोंकी गिनती महान् पतन करनेवाली

है। गिनती बढ़ानेके लिये वह झूठ, कपट, घोखा, चोरी आदि पाप-कर्मोंको भी करने लग जाता है और शिनती बढ़नेपर उसमें अभिमान भी आ जाता है जो आसुरी-सम्पतिका मूल है। इस प्रकार कामनाके कारण मनुष्य महान् पतनकी ओर चला जाता है। इसलिये भगवान् इस महान् पापी कामका अच्छी तरहें नाश करनेकी आज्ञा देते हैं।

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ।।४२ ।। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ।।४३ ।।

इन्द्रियोंको (स्थूलशरीरसे) पर (श्रेष्ठ, सवल, प्रकाशक, ध्यापक तथा सूक्ष्म) कहते हैं । इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर घुद्धि है और जो युद्धिसे भी पर है, वह (काम) है । इस तरह बुद्धिसे पर-(काम) को जानकर अपने द्वारा अपने-आपको वशमें करके हे महावाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ।

जानते; त्वचा केवल स्पर्शको जानती है, पर शब्द,रूप, *व्याख्या—*'इन्द्रियाणि पराण्याहुः'—शरीर अथवा रस और गन्धको नहीं जानती; नेत्र केवल रूपको विषयोंसे इन्द्रियाँ पर है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका जान होता है. पर विषयोंके द्वार जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गन्धको नहीं जानते: रसना केवल रसको जानती है, पर शब्द,स्पर्श, इन्द्रियोंका ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियाँ विषयोंके बिना रूप और गन्धको नहीं जानती: और नासिका केवल भी रहती है, पर इन्द्रियोंके विना विषयोंको सता सिद्ध नहीं होती । विषयोंमें यह सामर्थ्य नहीं कि ये इन्द्रियोंको गन्धको जानतो है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रसके नहीं जानती; परनु मन पाँची झानेन्द्रियोंको तथा उनके प्रकाशित करें, प्रत्यत इन्द्रियाँ विषयोंको प्रकाशित करती है । इन्द्रियाँ वही रहती हैं, पर विषय बदलते रहते विषयोंको जानता है। इसलिये मन इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ, सवल, प्रकाशक, ध्यापक और मुक्ष्म है। है । इन्द्रियाँ व्यापक है और विषय व्याप्य है अर्थात विषय इन्द्रियोंके अन्तर्गत आते हैं. पर इन्द्रियों विषयोंके 'मनसस्तु परा युद्धिः'— मन बुद्धिको नहीं जानता,

प्रकाशक, व्यापक और मृक्ष्म है। 'इन्द्रियेष्यः परं मनः' — इन्द्रियाँ मनको नहीं जानती. पर मन सभी इन्द्रियोंको जानता है । इन्द्रियोंने भी प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषयक्ते ही चानती है. अन्य इन्द्रियंकि विषयोंको नहीं; जैसे-- कान केयल यदि पर (श्रेष्ट, यलकन्, प्रकारक, ज्यानक और शब्दको जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गन्धको नहीं

अत्तर्गत नहीं आतीं । विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियाँ सुक्ष्म

हैं । इसलिये विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियाँ श्रेष्ट. सवल.

पर बुद्धि मनको जानती है। मन कैसा है? शान्त है या व्यक्ति? ठीक है या बेठीक? इत्यदि बातोंसे बद्धि, जानती है । इन्द्रियाँ ठीक काम करती हैं या नहीं ?— इसको भी बुद्धि जानती है, राह्मर्य है कि बृद्धि मनवर्षे तथा उसके संकटपेंकी भी जानती है और इन्द्रियोंको तथा उनके विषयोक्त भी जानवी है । इसलिये इन्द्रियोंने पर जो मन है उस मनसे भी

सक्ष्म) है ।

'यः बुद्धेः परतस्तु सः'--बुद्धिका स्वामी 'अहम्' है, इसलिये कहता है—'मेरी बृद्धि' । बृद्धि करण है और 'अहम' कर्ता है। करण परतन्त्र होता है. पर कर्ता स्वतन्त्र होता है। उस 'अहम'में जो जड-अंश है, उसमें 'काम' रहता है। जड-अंशसे तादात्य होनेके कारण वह काम खरूप-(चेतन-)में रहता प्रतीत होता है।

वास्तवमें 'अहम्'में ही 'काम' रहता है; क्योंकि वही भोगोंकी इच्छा करता है और सुख-दु:खका भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य-इन तीनोंमें सजातीयता (जातीय एकता) है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्तामें भोग्यकी कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता । भोक्तापनका जो प्रकाशक है. जिसके प्रकाशमें भोक्ता,भोग और भोग्य—तीनोंको सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक-(शुद्ध चेतन-)में 'काम' नहीं है । 'अहम्' तक सब प्रकृतिका अंश है । उस 'अहम' से भी आगे साक्षात् परमात्माका अंश 'खयं' है, जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहम्— इन सबका आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ. बलवान्, प्रकाशक, व्यापक और सक्ष्म है।

जड़-(प्रकृति-) का अंश ही सुख-दु:खरूपमें परिणत होता है अर्थात् सुख-दु:खरूप विकृति जड़में हो होती है। चेतनमें विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन विकृतिका ज्ञाता है; परन्तु जड़से तादात्य होनेसे सुख-दुःखका भोक्ता चेतन ही बनता है अर्थात् चेतन ही सुखी-दु:खी होता है । केवल जड़में सुखी-दु:खी होना नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि 'अहम्'में जो जड़-अंश है, उसके साथ तादात्य कर लेनेसे चेतन भी अपनेको 'मैं भोक्ता हैं' ऐसा मान लेता है। परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार होते ही रसबद्धि निवत्त हो जाती है--'रसोऽप्यस्य परं दार्खा निवर्तते' (गीता २ । ५९) । इसमें 'अस्य' पद भोक्ता बने हए 'अहम' का वाचक है और जो भोक्तापनसे निर्लिप्त तत्व है, उस क्रामात्माका वाचक 'क्रम' पट है । उसके जानसे रस अर्थात 'काम' निवत हो जाता है । कारण कि सुखके लिये ही कामना होती है और खरूप सहजसखराशि है। इसलिये परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार होनेसे 'काम' (संयोगजन्य सखकी इच्छा) सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है।

मार्मिक बात

स्थूल शरीर 'विषय' है, इन्द्रियाँ 'बहि:करण' हैं और मन-बद्धि 'अन्त.करण'हें । स्थलशरीरसे इन्द्रियाँ पर (श्रेष्ठ. सबल, प्रकाशक,व्यापक और सक्ष्म) हैं तथा इन्द्रियोंसे वृद्धि पर है । बृद्धिसे भी पर 'अहम' है, जो कर्ता है । उस 'अहम'-(कर्ता-)में 'काम' अर्थात लौकिक इच्छा रहती है।

अपनी सत्ता (होनापन) अर्थात् अपना स्वरूप चेतन, निर्विकार और सत-चित-आनन्दरूप है। जब वह जड़-(प्रकृतिजन्य शरीर-)के साथ तादात्म्य कर लेता है. तब 'अहम' उत्पन्न होता है और स्वरूप 'कर्ता' बन जाता है । इस प्रकार कर्तामें एक जड-अंश होता है और एक चेतन-अंश । जड-अंशकी मुख्यतासे संसारकी तरफ और चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी तरफ आकर्षण होता है ।\* तात्पर्य यह है कि उसमें जड-अंशकी प्रधानतासे लौकिक (संसारकी) इच्छाएँ रहती हैं और चेतन-अंशकी प्रधानतासे पारमार्थिक (परमात्माकी) इच्छा रहती है । जड-अंश मिटनेवाला

<sup>\*</sup> जड़-चेतनके तादातय और आकर्षणको समझनेके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है। चार कोनोंवाले किसी लोहेका अग्निसे तादातय अर्थात् सम्बन्ध होनेपर लोहेमे जलानेकी शक्ति न होनेपर भी वह जलानेवाला हो जाता है; और अग्नि चार कोनोंवाली न होनेपर भी चार कोनोंवाली हो जाती है। अग्निसे तादात्व्य होनेपर भी चुम्बककी ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं; क्योंकि चुम्बकके साथ लोहेकी सजातीयता है । अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि-तत्त्वकी ओर ही आकर्षित होती है, इसलिये यह स्वतः शान्त हो जाती है । इसी प्रकार जड़ और चेतनके तादात्य्यमें जड़-अंश संसारकी और एवं चेतन-अंश परमात्माकी ओर आकर्षित होता है । चेतन-अंशके परमात्माकी ओर आकृष्ट होनेपर जड़-अंश छूट जाता है; क्योंकि जड अनित्य है । परन्तु जड़-अंशके संसारकी ओर आकृष्ट होनेपर भी चेतन-अंश नहीं छुटता; क्योंकि चेतन नित्य है ।

Caracidistriction of the contraction of the contrac है, इसलिय लौकिक इच्छाएँ मिटनेवाली है और चेतन-अंश सदा रहनेवाला है, इसलिये पारमार्थिक इच्छा पूरी होनेवाली है। इसलिये लौकिक इच्छाओं-(कामनाओं-) की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा-(संसारसे छूटनेकी इच्छा, स्वरूपवोधकी जिज्ञासा और भगवलेमकी अभिलापा) की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, पर टिक नहीं सकतीं । परन्तु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है, पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएँ अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिये साधकको न तो लौकिक इच्छाओंकी पूर्तिकी आशा रखनी चाहिये और न पारमार्थिक इच्छाको पर्तिसे निग्रश ही होना चाहिये ।

वस्तुतः मूलमें इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्माको है। परन्तु जड़के सम्बन्धसे इस इन्छाके दो भेद हो जाते है और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छाकी पूर्ति परिवर्तनशोल जड़-(संसार-) के द्वारा करनेके लिये जड़-पदार्थोंकी इच्छाएँ करने लगता है, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएँ 'परधर्म' और पारमार्थिक इच्छा 'स्वधर्म' है । परन्तु साधकमें लौकिक और पारमार्थिक— दोनों इच्छाएँ रहनेसे इन्द्र पैदा हो जाता है । इन्द्र होनेसे साधकमें भजन, ध्यान, सत्सङ्ग आदिके समय तो पारमार्थिक इच्छा जामत् रहती है, पर अन्य समयमें उसकी पारमार्थिक इच्छा दव जाती है और लौकिक (मोग एवं संग्रहकी) इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लैकिक इच्छाओंके रहते हुए साधकमें साधन करनेका एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता । पारमार्थिक इच्छा जामत हए बिना साधककी दलित नहीं होती । जब साधकका एकमात्र परमात्प्रप्राप्ति करनेका दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब यह इन्द्र मिट जाता है और साधकर्मे एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रवल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रवल रहनेसे साधक सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति कर लेता है (गीता ५ १३) । इसलिये लौकिक और पारमार्थिक इच्छाना द्वन्द्र मिटाना साधकरे लिये बहुत आवश्यक है।

शृद्ध स्वरूपमें अपने अंशी परमात्माको और स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसके 'प्रेम' कहते हैं। जब वह संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह 'प्रेम' दब जाता है और 'काम' उत्पन्न हो जाता है । जबतक 'काम' रहता है. तवतक 'प्रेम' जामत् नहीं होता । जबतक 'प्रेम' जामत नहीं होता, तयतक 'काम' का सर्वथा नाश नहीं होता । जड़-अंशको मुख्यतासे जिसमें सांसारिक भोगोको इच्छा (काम) रहती है, उसीमें चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी इच्छा भी रहती है । अतः वास्तवमें 'काम' का निवास जड़-अंशमें ही है, पर वह भी चेतनके सम्बन्धसे ही है। चेतनका सम्बन्ध छूटते ही 'काम'का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतनद्वारा जड़से सम्बन्ध-विच्छेद करते ही जड-चेतनके तादात्यरूप 'अहम्'का भारा हो जाता है और 'अहम्'का नाश होते ही 'काम' भी नष्ट हो जाता है।

'अहम्'में जो जड़-अंश है, उसमें 'काम' रहता है— इसकी प्रवल युक्ति यह है कि दूश्यरूपसे दीखनेवाला संसार, उसे देखनेवाली इन्द्रियों तथा सुदि और उसे देखनेवाला स्वयं भोता-इन तीनोंमें जातीय (धातुगत) एकताके विना भोताका भोग्यकी और आकर्षण हो ही नहीं सकता । कारण कि आकर्षण सजातीयतामें ही होता है, विजातीयतामें नहीं; जैसे— नेत्रोंका रूपके प्रति हो आकर्पण होता है, शब्दके प्रति नहीं । यही यात सब इन्द्रियोमें लागू रोती है । सदिका भी समझनेके विषय-(विश्वेक-विचार-)भै आकर्षण होता है, शब्दादि विषयोंमें नहीं (यदि होता है तो इन्द्रियोंको साधमें लेनेसे हो होता है) । ऐसे ही स्वयं-(चेतन-)की परमत्मा में तालिक एकता है. इसलिये 'खयं'का परमात्माकी और आकर्षण होता है। यह तालिक एकता जड़-शंशक सर्वधा स्वाग करनेमे अर्थात् जड़से माने हुए सम्बन्धस्त्र सर्पताः विकोद करनेमें ही अनुभवमें आती है। अनुमराने अते हा 'प्रेम' जायत हो जाता है। प्रेमने जहता-(असर्-)का क्षेत्र भी रीत नहीं रहता अर्थत्

प्रकृतिके कार्य महत्तत्व-(समष्टि युद्धि-)का अत्यन्त सूक्ष्म अंश 'कारणशरीर' ही 'अहम्'का जड़-अंश है । इस कारणशरीरमें ही 'काम' रहता है । कारणशरीरके तादात्त्यसे 'काम' स्वयंमे दीखता है । तादात्य मिटनेपर जिसमें 'काम' का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है । स्वरूपका अनुभव हो जानेपर 'काम' सर्वथा निवत्त हो जाता है ।

'एवं ब्रुद्धे: परं खुर्मुक्य'—पहले शारीरसे पर इन्द्रियाँ, इन्द्रियाँसे पर मन, मनसे पर बुद्धि और बुद्धिसे पर 'काम' को बताया गया । अब उपर्युक्त पदोमें बुद्धिसे पर 'काम' को जाननेके लिये कहनेका अभिप्राय यह है कि यह 'काम' 'अहम्'में रहता है । अपने बास्तविक खरूपमें 'काम' नहीं है । यदि खरूपमें 'काम' होता तो कभी मिटता नहीं । नाशावान् जड़के साथ तादालय कर लेनेसे ही 'काम' उत्पन्न होता है । तादाल्यमें भी 'काम' रहता तो जड़में ही है, पर दीखता है खरूपमें । इसलिये बुद्धिसे पर रहनेवाले इस 'काम' को जानकर उसका नाश कर देना चाहिये ।

'संसम्पात्मानमात्मना'—बुद्धिसे परे 'अहम्'में रहनेवाले 'काम'को मारनेका ठपाय है—अपने द्वारा अपने-आपको वशामें करना अर्थात् अपना सम्बन्ध केवल अपने शुद्ध खरूपके साथ अथवा अपने अंशी भगवान्के साथ रखना, जो वास्तवमें है। छठे अध्यायके पाँववें श्लोकमें 'उन्होदात्मनात्मानम्' पदसे और छठे श्लोकमें 'देनात्मैवात्मना जितः' पदोंसे भी यही बात कही गयी है।

स्वरूप (स्वयं) साक्षात् परमात्माका अंश है और शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि संसारके अंश है । जब स्वरूप अपने अंशो परमात्मासे विमुख होकर प्रकृति-(संसार-) के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । कामनाएँ अभावसे उत्पन्न होती हैं और अभाव संसारके सम्बन्धसे होता हैं; क्योंकि संसार अभावरूप ही है—'नासतो विद्यते भावः' (गीता २ । १६) । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही कामनाओंका नाश हो जाता है; क्योंकि स्वरूपमें अभाव महीं है—'नामावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । परमात्मासे विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध माननेपर भी जीवकी वास्तविक इच्छा (आवश्यकता या भूख) अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी ही होती है। 'मैं सदा जीता रहुँ, मैं सव कुछ जान जाऊँ, मैं सदाके लिये सुखी हो जाऊँ' — इस रूपमें वह वास्तवमें सत्-चित्-आनन्द-स्वरूप परमात्माकी ही इच्छा करता है, पर संसारसे सम्बन्ध माननेके कारण वह भूलसे इन इच्छाओंको संसारसे ही पूरी करना चाहता है—यहां 'काम' है। इस 'काम'की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। इसलिये इस 'काम'का नाश तो करना ही पड़ेगा।

जिसने संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ा है, वहीं उसे तोड़ भी सकता है। इसलिये भगवान्ने अपने द्वारा ही संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करके 'काम'को मारोकी आजा टी है।

अपने द्वारा ही अपने-आपको वशामें करनेमें कोई अभ्यास नहीं है; क्योंकि अभ्यास संसार-(शिरेर, इन्द्रियाँ, मन और खुद्धि-) की सहायतासे ही होता है। इसलिये अभ्यासमें संसारके सम्बन्धकी सहायता लेनी पड़ती है। वास्तवमें अपने स्वरूपमें स्थिति अथवा परमात्माकी प्राप्ति संसारकी सहायतासे नहीं होती, प्रत्युत संसारके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से, अपने-आपसे होती है।

### मार्मिक बात

जब चेतन अपना सम्बन्ध जड़के साथ मान लेता
है, तब उसमें संसार-(भोग-) की भी इच्छा होती
है और परमात्माकी भी। जड़से सम्बन्ध माननेपर
जावसे यही भूल होती है कि वह सत्-चित्-आनन्दस्वरूप
परमात्माकी इच्छा—अभिलापाको संसारसे हो पूरी
करनेके लिये सांसारिक पदार्थोंकी इच्छा करने लगता
है। परिणामस्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएँ
(स्वरूपबोधके बिना) कभी मिटती नहीं।
संसारको जाननेके लिये संसारसे अलग होना
और परमात्माको जाननेके लिये परमात्मासे अभिन्न होना
आवश्यक है, ब्योंकि चास्तवमें 'स्वयं' की संसारसे
भिन्नता और परमात्मासे अभिन्नता है। परन्तु संसारकी

इच्छा करनेसे 'स्वयं' संसारसे अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है. जो कभी सम्भव नहीं: और परमात्माको इच्छा करनेसे 'स्वयं' परमात्मासे अपनी भित्रता या दरी (विमखता) मान लेता है, पर इसकी सम्भावना ही नहीं । हाँ. सांसारिक इच्छाओंको मिटानेके लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है । यदि पारमार्थिक इच्छा तीव हो जाय तो लौकिक इच्छाएँ खतः मिट जाती है। लौकिक इच्छाएँ सर्वथा मिटनेपर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात् नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो जाता है \* । कारण कि वास्तवमें परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान है. पर लौकिक इच्छाएँ रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता ।

'जहि शत्रं महाबाह्ये कामरूपं दरासदम'---'महायाही' का अर्थ है—बड़ी और घलवान् मुजाओंवाला अर्थात् शूखोर । अर्जुनको 'महाबाहो' अर्थात् शूरवीर कहकर मगवान् यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस 'काम'-रूप शत्रुका दमन करनेमें समर्थ हो ।

संसारसे सम्बन्ध रखते हुए 'काम'का नाश करना बहुत कठिन है । यह 'काम' बड़ों-बड़ोंक भी विवेकको दककर उन्हें कर्तव्यसे च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिये भगवानने इसे दुर्जय शत्रु कहा है।

'काम' को दुर्जय शतु कहनेका तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहनेमें है, इसे दर्जय समझकर निग्रश होनेमें नहीं ।

किसी एक कामनाकी उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं । परत 'स्वयं' निरत्तर रहता है और कामनाओंके उत्पन्न तथा नष्ट होनेको जानता है । अतः कामनाओंसे वह सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है: क्योंकि चास्तवमें सम्बन्ध है ही नहीं। इसलिये साधकको कामनाओंसे कर्मा घनराना नहीं चाहिये । यदि साधकका अपने कल्याणका पता उदेश्य है † तो वह 'काम'को सुगमतापूर्वक मार सकता है।

कामनाओंके त्यागर्मे अथवा परमात्माके प्राप्तिने सब स्वतन्त, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं। परन कामनाओंको पूर्तिमें कोई भी स्वतन्त, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है । कारण कि कामना परी होनेवाली है ही नहीं । परमात्माने मानव-शरीर अपनी प्राप्तिके लिये ही दिया है। अतः कामनाका त्याग करना कठिन नहीं है । सांसारिक भोग-पदार्थोंको महत्त्व देनेके कारण ही कामनाका त्याग कठिन मालम देता है। सुख-(अनुकुलता-)की कामनाको मिटानेके लिये ही भगवान् समय-समयपर द.ख (प्रतिकलता) भेजते हैं कि सखकी कामना मत करो: कामना करोगे तो दःख

पाना हो पडेगा । सांसारिक पदार्थीकी कामनावाला मनुष्य दुःखसे कभी बच ही नहीं सकता—यह नियम हैं: क्योंकि संयोगजन्य भोग हो द:स्के हेत हैं

(गीता ५ । २२) ।

(श्रीमदमा ७ । १० । ९)

<sup>\*</sup> यदा सर्वे प्रमुख्यन्ते कामा येऽस्य हृदि थ्रिताः । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समरन्ते ।। (क्राठ॰ २ । ३ । १४; युह्दा॰ ४ । ४ । ७) 'साधकके हदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जब समून नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य

अपर हो जाता है और यहीं (मनुष्यशरीरमें ही) ब्रह्मका मलीमाँति अनुमय कर लेता है।' विमञ्जति यदा कामान् मानवो मनमि स्थितान् । तहीव पुण्डरीकाक्ष भगवत्याय कन्यते ।।

<sup>&#</sup>x27;कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें गतनेवाली संपत्त कामनाओंका परित्यांग कर देता है। उसी म स्य यह भगवत्म्यरूपको प्राप्त कर लेता है।'

<sup>ं</sup> ठर्देश्य या सक्ष्य सर्देय अधिनाशी-(धेतन-तस्य-नपरमाना-) का ही होता है, नाशधान्-(संमार-) का नहीं । नाशवान्की कामनाएँ ही होती हैं, उदेश्य नहीं शेना । उदेश्य यह शेना है, जिसे मनुष्य निाना चाहता है । चाहे शरीरके दुकड़े-दुकड़े ही क्यों म कर दिये जाये, हो भी वह उदेश्यकों हो चाहता है । उद्देश्यकी सिद्धी अवश्य होती है, पर कामनाओंजी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नांश होता है । उदेश्य मह एक दी सहता है, यर कामनाएँ चदलनी रहती है।

'स्वयं-(स्वरूप-) में अनन्त बल है। उसकी सत्ता और बलको पाकर ही बृद्धि, मन और इन्द्रियाँ सत्तावान् एवं बलवान् होते हैं । परन्त जडसे सम्बन्ध जोड़नेके कारण वह अपने बलको भूल रहा है और अपनेको बृद्धि, मन और इन्द्रियोंके अधीन मान रहा है। अतएव 'काम'-रूप शत्रको मारनेके लिये अपने-आपको जानना और अपने बलको पहचानना बडा आवश्यक है।

'काम' जड़के सम्बन्धसे और जड़में ही होता है। तादात्म्य होनेसे वह स्वयंमें प्रतीत होता है। जडका सम्बन्ध न रहे तो 'काम' है हो नहीं । इसलिये यहाँ 'काम' को भारनेका तात्पर्य वस्तुतः 'काम' का सर्वथा अभाव बतानेमें ही है । इसके विपरीत यदि अर्थात् कामनाकी सत्ताको मानकर उसे मिटानेकी चेए। करें तो कामनाका मिटना कठिन है। कारण कि वास्तवमें कामनाकी स्वतन्त्र सना है ही नहीं । कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली वस्तु नष्ट होगी ही-- यह नियम है । नयी कामना न करें तो पहलेकी कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जायँगी । इसलिये कामनाको मिटानेका तात्पर्य है—नयी कामना न करना ।

शरीरादि सांसारिक पदार्थोंको 'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' माननेसे ही अपने-आपमें कमीका अनुभव होता है, पर मनुष्य भूलसे उस कमीकी पूर्ति भी सांसारिक पदार्थोंसे ही करना चाहता है। इसलिये वह उन पदार्थोंकी कामना करता है । परन्तु वास्तवमें आजतक सांसारिक पदार्थोंसे किसीकी भी कमीकी पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो गकती भी नहीं । कारण

कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान हैं। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवानकी कामना करनेसे लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई-सी भी बाकी रहती नहीं । इसलिये भगवान कामनाको शत्र बताते हुए उसे मार डालनेकी आजा देते हैं।

कर्मयोगके द्वारा इस कामनाका नाश सुगमतासे हो जाता है । कारण कि कर्मयोगका साधक संसारकी छोटी-से-छोटी अथवा बडी-से-बडी प्रत्येक क्रिया परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर दसरोंके लिये ही करता है, कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं । वह प्रत्येक क्रिया निप्कामभावसे एवं दूसरोंके हित और सखके लिये ही करता है, अपने लिये कभी कछ नहीं करता । उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है, वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछड जायगी । इसलिये वह उसे अपनी कभी न मानकर निःखार्थभावसे (संसारकी ही मानकर) संसारकी ही सेवामें लगा देता है । उसे परी-की-परी संसारकी सेवामें लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता । अपना न माननेसे ही वह परी-की-परी सेवामें लगती है. अन्यथा नहीं ।

कर्मयोगी अपने लिये कुछ करता ही नहीं, अपने लिये कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं । इसलिये उसमें कामनाओंका नाश स्गमतापूर्वक हो जाता है । कामनाओंका सर्वथा नाश होनेपर उसके उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती है और वह अपने-आपमें ही अपने-आपको पाकर कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात् उसके लिये कुछ भी करना. जानना और पाना शेप नहीं रहता ।

🕉 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । ।३ । ।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवत्रामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रोमद्भगवद्गीतोपनिष्ट्रूष्य श्रीकृष्णार्नुनसंबादमें 'कर्मयोग' नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ३ ।।

इस तीसरे अध्यायका नाम 'कर्मयोग' है: क्योंकि उतना गीताके अन्य अध्यायोमें नहीं है । कर्मयोगका जितना विशद वर्णन तीसरे अध्यायमें है,

तीसरे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध ततीयोऽध्यायः' के तीन.'अर्जन उवाच' आदि पदेकि आठ, श्लोकोंके पाँच सौ बयालोस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पर्ण पदोंका योग पाँच सौ छाछठ है।

- (२) इस अध्यायमें 'अथ तृतीयोऽध्यायः' के सात. 'अर्जन ठवाच' आदि पटेंकि छ्ळ्वोस, रलोकेंकि एक हजार तीन सौ छिडतर और पश्चिकांके पैतालीस अक्षर है। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सी चौवन है । इस अध्यायक सभी श्लोक यतीस अक्षरोंके हैं।
- (३) इस अध्यायमें चार उवाच है-दो 'अर्जन उवाच' और टो 'श्रीभगवानवाच' ।

तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 🗇 इस अध्यायके तैतालीस श्लोकोंमेंमे- पहले और सैतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा ग्याहर्वे श्लोकके ततीय चरणमें 'रगण' प्रयक्त होनेसे 'र-विपला': पाँचवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयक्त होनेसे 'न-विपला': उन्नोसबें, छन्जोसबें, और पैतीसबें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा आठवें और इकीसवें रलोकके ततीय चरणमें 'भगण' प्रयक्त होनेसे 'भ-विपला': और सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' और

तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-विपुला' संज्ञावाले छन्द है । शेष तैतीस श्लोक ठीक 'पथ्यायका' अनुष्टप् छन्दके लक्षणीसे युक्त हैं।



# सामाय साक्षेत्र हैं। हैं हैं हैं हैं हैं चतुर्थोऽध्यायः

#### अवतरणिका

श्रीभगवानुने दूसरे अध्यायके उत्तालीतवें श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि ज्ञानयोगमें अपने विवेकके अनुसार विचारपूर्वक चलनेसे जिस समबुद्धिकी प्राप्ति होती है, उसीको तू कर्मयोगके विषयमें सुन अर्थात् कर्मयोगमें निष्कामभावपूर्वक परहितार्थ कर्तव्य-कर्म करनेसे यह समबद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन--'एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु' । फिर कर्मयोगका वर्णन करते हुए प्रसङ्गानुसार अर्जुनके प्रश्न करनेपर स्थितप्रज्ञके लक्षण बताकर अध्यायका विषय समाप्त किया ।

तीसरे अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रश्न किया कि आपके मतमें जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म-(युद्ध-) मे क्यों लगाते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने चौथे श्लोकसे उत्तीसवें श्लोकतक विविध प्रकारसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर तीसवें श्लोकमे भगवित्रष्टाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी विशेष विधि बतायी कि विवेकपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोंको मेरे अर्पण करके तथा निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंको करना चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेकी इस विधिको 'अपना मत' कहते हुए भगवान्ने इकतीसवें-बत्तीसवें श्लोकोमे अन्वय और व्यतिरेक विधिसे अपने इस मतकी पुष्टि की तथा पैतीसवें श्लोकमें इस विधिके पालनपर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है—'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' । इसपर अर्जुनने छत्तीसवें श्लोकमें प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप (अकर्तव्य) कर बैठता है ? इसके उत्तरमें भगवान्ने 'काम' अर्थात् कामनाको ही सारे पापों, अनर्थोंका हेतु बताकर अन्तमें कामरूप शत्रुको मार डालनेकी आज्ञा दी ।

यद्यपि तीसरे अध्यायके सैंतीसवें श्लोकसे भगवान् लगातार उपदेश दे रहे हैं , तथापि तैतालीसवें श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर महर्पि वेदव्यासजी तीसरे अध्यायकी समाप्त कर देते हैं और नया (चौथा) अध्याय आरम्भ कर देते हैं । इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर भगवान् कुछ समयके लिये रुक जाते हैं; फिर दूसरे अध्यायके सैतालीसवें-अड़तालीसवें श्लोकोंसे जिस कर्पयोगका विषय चल रहा था, उसीको चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें 'इमम्' पदसे पुनः आरम्भ करते हैं । अतः चीथा अध्याय तीसरे अध्यायका ही परिशिष्ट माना जाता है।

कर्मयोगमें दो बातें मुख्य हैं—१— कर्तव्य-कर्मीका आचरण और २— कर्तव्य-कर्मीक विषयमें विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना चाहते हैं, इसीलिये तीसरे अध्यायके आरम्भमे भगवान्से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? अतः तीसरे अध्यायमें तो भगवान् अनेक प्रकारसे कर्तव्य-कर्मोंके आचरणकी आवश्यकतापर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्मयोगको समझनेको तात्विक बातें भी कहते हैं; परन्तु इस चौथे अध्यायमे कर्मयोगको तात्विक बातोंको समझनेपर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य-कर्मीका पालन करना आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे—दोनों ही अध्यायोमें उपर्युक्त दोनों बातें कही गयी हैं; किन्तु तीसरे अध्यायमे कर्तव्य-कर्मोक आचरणकी बात मुख्य है और चौथे अध्यायमे कर्तव्य-कर्मोक विषयमें समझ-(जानकारी-) की बात मुख्य है—'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यन्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्'(४ । १६)।

## तीसरे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध तृतीयोऽध्यायः' के तीन,'अर्जुन उदाच' आदि पदोंके आठ, श्लोकोंके पाँच सो बयालीस और पुष्पिकांके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सौ छाछउ है।

(२) इस अध्यायमें 'अथ तृतीयोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उद्याव' आदि पदोंके छन्बीस, श्लोकोंके एक हजार तीन सौ छिहतर और पुण्यिकाके पैतालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ चौवन है । इस अध्यायके सभी श्लोक वत्तीस अक्षरोंके हैं ।

(३) इस अध्यायमें चार उवाच हैं—दो 'अर्जुन उवाच' और दो 'श्रीभगवानुवाच' । तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके तैतालीस श्लोकमेंसे— पहले और सैतासवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा ग्याहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-वियुला' गाँचवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-वियुला'; उन्नीसवें, छज्वीसवें, और पैतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा आठवें और इक्कीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-वियुला'; और सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' और तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-वियुला'

संज्ञावाले छन्द हैं । शेष तैतीस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्र' अनुपुष् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

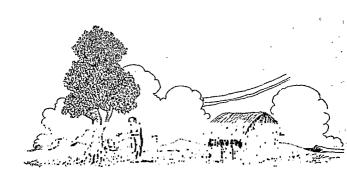

# मामास मामाः हो है हो है। अथ चतुर्थोऽध्यायः

#### अवतरिपाका

श्रीभगवान्ने दूसरे अध्यायके उत्तालीतवें श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि ज्ञानयोगमे अपने विवेकके अनुसार विचारपूर्वक चलनेसे जिस समबुद्धिकी प्राप्ति होती है, उसीको तू कर्मयोगके विषयमें सुन अर्थात कर्मयोगमें निष्कामभावपूर्वक परहितार्थ कर्तव्य-कर्म करनेसे यह समबद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन—'ए<mark>षा तेऽभिहिता सांख्ये खुद्धियोंगे त्विमां शृणु' ।</mark> फिर कर्मयोगका वर्णन करते हुए प्रसङ्गानसार अर्जनके प्रश्न करनेपर स्थितप्रज्ञके लक्षण बताकर अध्यायका विषय समाप्त किया । तीसरे अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रश्न किया कि आपके मतमे जब बद्धि श्रेष्ठ मान्य है. तो फिर आप मुझे घोर कर्म-(युद्ध-) में क्यों लगाते हैं ? इसके उत्तरमें भगवानने चौथे श्लोकसे उत्तीसवें श्लोकतक विविध प्रकारसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर तीसवें श्लोकमें भगवित्रष्टाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी विशेष विधि बतायी कि विवेकपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोंको मेरे अर्पण करके तथा निष्काम, निर्मम और निःसत्ताप होकर शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोको करना चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेकी इस विधिको 'अपना मत' कहते हुए भगवानने इकतीसवें-बत्तीसवें श्लोकोमे अन्वय और व्यतिरेक विधिसे अपने इस मतकी पृष्टि की तथा पैतीसवें श्लोकमें इस विधिके पालनपर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है—'ख**धर्मे निधनं** श्रेयः' । इसपर अर्जुनने छत्तीसवें श्लोकमें प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप (अकर्तव्य) कर बैठता है ? इसके उत्तरमें भगवानने 'काम' अर्थात् कामनाको ही सारे पापों, अनर्थोंका हेतु बताकर अन्तमें कामरूप शत्रुको मार डालनेकी आज्ञा दी ।

यद्यपि तीसरे अध्यायके सैतीसवें श्लोकसे भगवान् लगातार उपदेश दे रहे हैं , तथापि तैतालीसवें श्लोकमें अर्जनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर महर्षि वेदव्यासजी तीसरे अध्यायकी समाप्ति कर देते हैं और नया (चौथा) अध्याय आरम्भ कर देते हैं। इससे ऐसा मालुम देता है कि अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर भगवान कुछ समयके लिये रुक जाते हैं; फिर दूसरे अध्यायके सैंतालीसर्वे-अड़तालीसर्वे श्लोकोंसे जिस कर्मयोगका विषय चल रहा था, उसीको चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें 'इमम्' पदसे पुनः आरम्भ करते हैं । अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्यायका ही परिशिष्ट भाना जाता है।

कर्मयोगमें दो बाते मुख्य हैं—१— कर्तव्य-कर्मीका आचरण और २— कर्तव्य-कर्मीक विषयमें विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मोंका खरूपसे त्याग करना चाहते हैं, इसीलिये तीसरे अध्यायके आरम्भमें भगवान्से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? अतः तीसरे अध्यायमे तो भगवान् अनेक प्रकारसे कर्तव्य-कर्मोके आचरणकी आवश्यकतापर विशेष जोर देते हैं और साथ हीं कर्मयोगको समझनेकी तात्विक बातें भी कहते हैं; परन्तु इस चौथे अध्यायमे कर्मयोगकी तात्विक बातोंको समझनेपर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य-कर्मोंका पालन करना आवश्यक बताते हैं। तारपर्य यह है कि तीसरे और चौथे—दोनों ही अध्यायोमें उपर्युक्त दोनों वाते कही गयी हैं, किन्तु तीसरे अध्यायमे कर्तव्य-कर्मिक आचरणकी बात मुख्य है और चौथे अध्यायमें कर्तव्य-कर्मिक विपयमें समझ-(जानकारी-) की बात मुख्य है—'तते कर्म प्रवक्ष्यामि यन्त्रात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्'(४ । १६)|

जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमण्डलपर जाननेवाले विशेष पुरुपके न रहनेसे बहुत कालसे लुप्तप्राय हो गया था, उसी कर्मयोगका वर्णन पुनः आरम्भ करते हुए भगवान् पहले तीन श्लोकोमे कर्मयोगकी परम्परा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं।

#### श्रीभगवानुवाच

# इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽज्ञवीत् ।। १ ।।

श्रीभगवान् वोले-पैंनेइस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । फिर सूर्यने (अपने पुत्र) वैवस्तत मनुसे कहा और मनुने (अपने पुत्र) राजा इक्ष्वाकुसे कहा ।

व्याख्या--- 'इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमध्ययम्'-- भगवान्ने जिन सूर्य, मनु और इस्वाकु राजाओंका उल्लेख किया है, वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही कर्मयोगके हारा परमिसिद्ध प्राप्त की थी; अतः यहाँके 'इमम्, अध्ययम्, योगम्' पदोंका तालप्यं पूर्वप्रकरणके अनुसार तथा राजपरम्मएके अनुसार 'कर्मयोग' लेना ही उचित प्रतीत होता हैं।

यद्यपि पुराणोंमें और उपनिषदोंमें भी कर्मयोगका वर्णन आता है, तथापि वह गीतामें वर्णित कर्मयोगके समान साङ्गोपाङ्ग और विस्तृत नहीं है। गीतामें भगवान्ने विविध युक्तियोंसे कर्मयोगका सरल और साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है। कर्मयोगका इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदोंमें देखनेमें नहीं आता।

भगवान् नित्य हैं और उनका अंश जीवातमा भी नित्य है तथा भगवान्के साथ जीवका सम्बन्ध भी नित्य है। अतः भगवत्मापिके सब मार्ग (योगमार्ग, ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग आदि) भी नित्य हैं।\* यहाँ 'अव्ययम्' पदसे भगवान् कर्मयोगको नित्यताका प्रतिपादन करते हैं।

परमात्माके साथ जीवका स्वतःसिद्ध सम्बन्ध (नित्ययोग) है। जैसे पतिव्रता स्त्रीको पतिको होनेके लिये करना कुछ नहीं पड़ता; क्योंकि वह पतिको तो है ही, ऐसे ही साधकको परमात्माका होनेके लिये करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्माका है ही; परनु अनित्य किया, पदार्थ, घटना आदिके साथ जब वह अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे 'नित्ययंग' अर्थात् परमात्माके साथ अपने नित्यसम्बन्धका अनुभव नहीं होता । अतः उस अनित्यके साथ माने हुए सम्बन्धको मिटानेके लिये कर्मयोगी शरोर, इन्द्रियाँ, मन, जुद्धि आदि मिली हुई समसा वस्तुओंको संसारको ही मानकर संसारकी सेवामें लगा देता है । वह मानता है कि जैसे घूलका छोटा-से-छोटा कण भी विशाल पृथ्वीका ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मण्डका ही एक अंश है । ऐसा माननेसे 'कर्म' तो संसारके लिये होंगे, पर'योग' (नित्ययोग) अपने लिये होगा अर्थात् नित्ययोगका अनुभव हो जायगा ।

मगवान् विवस्तते प्रोक्तवान् पदिसि साधकोंको मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात् कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करनेपर भी स्वयं निर्तिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकोंको भी प्राप्त परिस्थितिक अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मीका पालन स्वयं करते रहना चाहिये (गीता ३ । १९) और दूसर्गको भी कर्मयोगकी शिक्षा देकर लोकसंग्रह करते रहना चाहिये, पर स्वयं उनसे निर्तिप्त (निष्काम, निर्मम और अनासक्त) रहना चाहिये।

गीताक आठवें अध्यायमें भगवान्ते शुक्त और कृष्ण—दोनों गतियोंको भी नित्य बताया है— शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाधते मते (गीता ८ । २६) ।

सृष्टिमें सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टिकी रचनाके समय भी सूर्य जैसे पूर्वकल्पमें थे, वैसे ही प्रकट हए-'सर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्'। उन (सबके आदि) सूर्यको भगवानूने अविनाशी कर्मयोगका उपदेश दिया । इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदिग्र हैं और साथ हो कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि मैं तम्हें जो कर्मयोगकी बात बता रहा हैं, वह कोई आजकी नयी बात नहीं है । जो योग सृष्टिके आदिसे अर्थात् सदासे है, उसी योगकी बात में तुम्हें बता रहा हूँ।

प्रश्न-भगवान्ने सृष्टिके आदिकालमें सूर्यको कर्मयोगका उपदेश क्यों दिया 2

उत्तर—(१) सृष्टिके आरम्भमें भगवान्ने सूर्यको ही कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योगका उपदेश दिया ।

(२) सष्टिमें जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे ही उपदेश दिया जाता है; जैसे-ब्रह्माजीने सृष्टिक आदिमें प्रजाओंको उपदेश दिया (गीता ३ । १०) । उपदेश देनेका तात्पर्य है-कर्तव्यका ज्ञान कराना । सृष्टिमें सर्वप्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई, फिर सूर्यसे समस्त लोक उत्पन्न हुए । सबको उत्पन्न करनेवाले \* सुर्यको सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेश देनेका अभिप्राय उनसे उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टिको परम्परासे कर्मयोग सुलभ करा देनाथा।

(३) सूर्य सम्पूर्ण जगत्के नेत्र हैं । उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होनेपर प्रायः समस्त प्राणी जायत् हो जाते हैं और अपने-अपने कर्मोमिं लग जाते हैं। सूर्यसे ही मनुष्योंमें कर्तव्य-परायणता आती है । सूर्यको सम्पूर्ण जगत्की भी कहा गया है—'सर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च' । † अतः सूर्यको जो उपदेश प्राप्त होगा. वह सम्पर्ण प्राणियोंको भी स्वतः प्राप्त हो जायगा । इसलिये भगवानने सर्वप्रथम सर्वको ही उपदेश दिया ।

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सूर्यके रूपमें उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्यसूत्रधार भगवानको एक लीला ही समझनी चाहिये. जो संसारके हितके लिये बहुत आवश्यक थी । जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर-ऋषिके अवतार थे; परन्तु लोकसंग्रहके लिये उन्हें भी उपदेश लेनेकी आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवानने स्वयं ज्ञानस्वरूप सूर्यको उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसारका महान् उपकार हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा ।

मनुरिक्ष्वा-प्राह कवेऽब्रवीत्'-कर्पयोग गृहस्थोंकी खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—इन चारों आश्रमोंमें गृहस्थ-आश्रम ही मुख्य है; क्योंकि गहस्थ-आश्रमसे ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ-आश्रममें रहते हुए ही अपने कर्तव्य-कर्मीका पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मप्राप्तिके लिये आश्रम बदलनेकी जरूरत नहीं है। भगवान्ने सूर्य, मनु,

<sup>\*</sup> शास्त्रोंमें सूर्यको 'सविता' कहा गया है, जिसका अर्थ है—उत्पन्न करनेवाला । पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्यको सम्पूर्ण सृष्टिका कारण मानता है।

<sup>ां</sup> महाभारतमें सूर्यके प्रति कहा गया है-

त्वं भानो जगतश्रक्षुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम् । त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमावारः क्रियावताम् ।।

र्त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम् । अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम् ।।

त्वया संघार्यते लोकस्त्वया लोक: प्रकाश्यते । त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्यात्रं पाल्यते त्वया ।। (वनपर्व ३ । ३६-३८)

<sup>&#</sup>x27;सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं । आप ही सब जीवोंके वरपति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे हुए पुरुषोंके सदाचार (के प्रेरक) हैं।'

सम्पूर्ण सांख्ययोगियोके प्राप्तव्य स्थान भी आप ही हैं । आप ही सब कर्मयोगियोंके आश्रय हैं । आप ही मोक्षके उनुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं।

<sup>&#</sup>x27;आप ही सम्पूर्ण जगतको धारण करते हैं । आपसे ही यह लोक प्रकाशित होता है । आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निःस्वार्थ भावसे इसका पालन किया जाता है।

इक्ष्वाक आदि राजाओंका नाम लेकर यह बताया है कि कल्पके आदिमें गृहस्थेनि ही कर्मयोगकी विद्याको जाना और गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही उन्होंने कामनाओंका नाश करके परमात्म-तत्त्वको प्राप्त किया । स्वयं भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे । इसलिये भगवान् अर्जुनके माध्यमसे मानो सम्पूर्ण गृहस्थोंको सावधान (उपदेश) करते हैं कि तुमलोग अपने घरकी विद्या 'कर्मयोग'का पालन करके घरमें रहते हुए ही परमात्माको प्राप्त कर सकते हो, तुन्हे दूसरी जगह जानेकी जरूरत नहीं है।

होनेपर भो अर्जन गृहस्थ कर्तव्य-कर्म-(युद्ध-) को छोड़कर भिक्षाके अन्नसे जीविका चलानेको श्रेष्ठ मानते हैं (गीता २।५) अर्थात् अपने कल्याणके लिये गृहस्थ-आश्रमकी अपेक्षा संन्यास-आश्रमको श्रेष्ठ समझते हैं । इसलिये उपर्यक्त पदोंसे भगवान् मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजधरानेके श्रेष्ठ गृहस्थ हो, कर्मयोग तुम्हारे घरकी खास विद्या है, इसलिये इसीका पालन करना तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है। संन्यासीके द्वारा जो परमात्मतत्त्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्त्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रममें रहकर भी स्वाधीनतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । अतः कर्मयोग गृहस्थोंकी तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रमवाले भी इसका पालन करके परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं । प्राप्त परिस्थितिका सद्पयोग ही कर्मयोग है । अतः कर्मयोगका पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, काल आदिमें किया जा मकता है।

किसी विद्यामें श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषोंका नाम लेनेसे उस विद्याकी महिमा प्रकट होती है. जिससे दूसरे लोग भी वैसा करनेके लिये उत्साहित होते हैं । जिन लोगोके हृदयमें सांसारिक पदार्थीका महत्त्व है, उनपर ऐधर्यशाली राजाओंका अधिक प्रभाव पड़ता है । इसलिये भगवान् सृष्टिके आदिमें होनेवाले सूर्यका तथा मन् आदि प्रभावशाली राजाओंक नाम लेकर कर्मयोगका पालन करनेकी प्रेरणा करते हैं।

### विशेष वात

क्रियाओं और पदार्थीमें राग होनेसे अर्थात् उनके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कर्मयोग नहीं हो पाता । गृहस्थमें रहते हुए भी सांसारिक भोगोंसे अरुचि (उपरित अथवा कामनाका अभाव) होती है। किसी भी भोगको भोगें, अत्तमें उस भोगसे अरुचि अवस्य उत्पन्न होती है--यह नियम है। आरम्भमें भोगकी जितनी रुचि (कामना) रहती है, भीग भीगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते-घटते समाप्त हो जाती है; जैसे--मिठाई खानेके आस्मामें उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खानेके साथ-साथ घटती चली जाती है और अन्तमें उससे अरुचि हो जाती है। परन्तु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचिको महत्त्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता । वह अरुचिको ही तुप्ति (फल) मान लेता है। परनु वास्तवमें अरुचिमें थकावट अर्थात् भोगनेकी शक्तिका अभाव ही होता है।

जिस रुचि या कामनाका किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तवमें खयंकी नहीं होती । जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता । जिससे हमारा वास्तविक सम्बन्ध है, उस सत्खरूप परमात्मतत्त्वकी ओर चलनेमें कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है---यहाँतक कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर भी 'प्रेम'के रूपमें वह रुचि बढ़ती ही रहती है । 'स्वयं' भी सत-खरूप है, इसलिये अपने अमावकी रुचि भी किसीकी नहीं होती ।

़ कर्म, करण (शराँर,इन्द्रियाँ, मन आदि) और उपकरण (पदार्थ अर्थात् कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री)--ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं, फिर इनसे मिलनेवाला फल कैसे नित्य होगा ? वह तो नाशयान् हाँ होगा । अविनाशीकी प्राप्तिसे जो तृप्ति होती है, वह नाशवान फलकी प्राप्तिसे कैसे हो सकती है? इसलिये साधकको कर्म, करण और उपकरण—तीनीसे हो सम्बन्ध-विच्छेद करना है । इनसे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब साधक अपने लिये कुछ नहीं करेगा,

अपने लिये कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा; प्रत्युत अपने कहलानेवाले कर्म, करण और उपकरण-इन तीनोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये इन्हें संसारका ही मानकर संसारकी ही सेवामें लगा देगा।

कर्म करते हुए भी कर्मयोगीकी कर्मोमें कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है । कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करनेवाली हैं और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करनेवाली हैं। कामना, ममता तथा आसक्तिपूर्वक किसी भी कर्मको करनेसे अपना पतन और पदार्थीका नाश होता है तथा उस कर्मकी बार-बार याद आती है अर्थात् उस कर्मसे सम्बन्ध बना रहता है । परन्त प्रीति तथा तत्परतापर्वक कर्म करनेसे अपनी उन्नति और पदार्थोंका सद्पयोग होता है, नाश नहीं; तथा उस कर्मकी पुनः याद भी नहीं आती अर्थात् उस कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कमोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त खरूप अथवा परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमतापूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है, वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसीसे मिला हुआ है; जैसे--शरीर माता-पितासे मिला है, विद्या-योग्यता गुरुजनींसे मिली है, इत्यादि । तात्पर्य यह कि एक-दूसरेकी सहायतासे ही सबका जीवन चलता है । धनी-से-धनी व्यक्तिका जीवन भी दूसरेकी सहायताके बिना नहीं चल सकता ! हमने किसीसे लिया है तो किसीको देना, किसीको सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है । इसीका नाम कर्मयोग है । इसका पालन मनुष्यमात्र कर सकता है और इसके पालनमें कभी लेशमात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है ।

कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिये अर्थात् जो करनेयोग्य है और जिसे करनेसे उद्देश्यको सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते, उसे करनेकी जिम्मेवारी किसीपर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिये, उसे

करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिये, उसे न करनेसे दो अवस्थाएँ स्वतः आती हैं-निर्विकल्प अवस्था अर्थात् कुछ न करना अथवा जिसे करना चाहिये. उसे करना ।

कर्तव्य सदा निष्कामभावसे एवं परहितकी दृष्टिसे किया जाता है । सकामभावसे किया गया कर्म बन्धनकारक होता है, इसलिये उसे करना ही नहीं है । निप्कामभावसे किया जानेवाला कर्म फलको कामनासे रहित होता है. उदेश्यसे रहित नहीं । उदेश्यरहित चेष्टा तो पागलकी होती है। फल और उद्देश्य—दोनोंमें अन्तर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है । उद्देश्य नित्यप्राप्त परमात्माके अनुभवका होता है. जिसके लिये मनप्यजन्म हुआ है। अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे उस परमात्माका अनुभव नहीं होता । सकामभाव, प्रमाद, आलस्य, आदि रहनेसे अपने कर्तव्यका पालन कठिन प्रतीत होता है।

वास्तवमें कर्तव्य-कर्मका पालन करनेमें परिश्रम नहीं है। कर्तव्य-कर्म सहज, खाभाविक होता है: क्योंकि यह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है, जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामनासे युक्त होकर अर्थात 'अपने लिये' कर्म करते हैं । इसलिये भगवान्ने राजस कर्मको परिश्रमयक्त वताया है (गीता १८ । २४) ।

जैसे भगवान्के द्वारा प्राणिमात्रका हित होता है, ऐसे ही भगवानुको शक्ति भी प्राणिमात्रके हितमें निरन्तर लगी हुई है । जिस प्रकार आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है. पर रेडियोंके द्वारा जिस नंबरपर उस ध्वनिसे एकता (सजातीयता) होती है, उस नंबरपर वह ध्वनि पकडमें आ जाती है । इसी प्रकार जब कर्मयोगी खार्थभावका त्याग करके केवल संसारमात्रके हितके भावसे ही समस्त कर्म करता है, तब भगवानकी सर्वव्यापी हितैषिणी शक्तिसे उसकी एकता हो जाती है और उसके कमोंमें विलक्षणता आ जाती है। भगवानुको राक्तिसे एकता होनेसे उसमें भगवानकी राक्ति हो काम करती है और उस शक्तिके द्वारा ही लोगोंका हित होता है। इसलिये कर्तव्य-कर्म करनेमें

न तो कोई बाघा लगतो है और न परिश्रमका अनुभव काममें उसकी सहायता करें, तो यह 'सेवा' है । जो

कर्भयोगमें पराश्रयकी भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाय, उसीमें कर्मयोगका पालन करना है। कर्भयोगके अनुसार किसीके कार्यमें आवश्यकता पड़नेपर सहायता कर देना 'सेवा' है; जैसे—किसीकी गाड़ी खराब हो गयी और वह उसे घका देनेको कोशिश कर रहा है; अतः हम भी इस काममें उसकी सहायता करें, तो यह 'सेवा' है। जो जानवृह्मकर कार्यको खोज-खोजकर सेवा करता है, वह कर्म करता है, सेवा नहीं; क्योंकि ऐसा करतेसे उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है, जो परिस्थितिक अनुरूप की जाय। कर्मयोगी न तो परिस्थित बदलता है और न परिस्थित बुंहता है। वह तो प्राप्त परिस्थितिक सहुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थितिका सहुपयोग हो कर्मयोग है।

#### 4

# एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप्।।२।।

हे परंतप ! इस तरह परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना । परन्तु बहुत समय बीत जानेके कारण वह योग इस मनुष्यलोकमें लुप्तप्राय हो गया ।

व्याख्या—'एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्पयों विदुः'—सूर्य, मनु, इस्वाकु आदि राजाओंने कर्मयोगको भलोभाँति जानकर उसका स्वयं भी आचरण कराया। इस प्रकार राजांपेयोंमं इस कर्मयोगको परम्परा चली। यह राजाओं-(क्षत्रियों-) की खास (निजी) विद्या है, इसलिये प्रत्येक राजाको यह विद्या जाननी चाहिये। इसी प्रकार परिवार, समाज, गाँव आदिके जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिये।

प्राचीनकालमें कर्मयोगको जाननेवाले एजालोग राज्यके भोगोंमें आसक हुए विना सुचाररूपसे राज्यका संचालन करते थे । प्रजाके हितमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी । सूर्यवंशी राजाओंके विषयमें महाकवि कालिदास लिखते हैं—

> प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिममहीत् । सहस्रगुणमुत्त्रप्रुपादते हि रसं रविः ।। (रप्वंश १ ।१८)

'वे राजालोग अपनी प्रजाके हितके लिये प्रजासे उसी प्रकार कर लिया करते थे, जिस प्रकार सहस्रगुना लाकम लुप्तप्राय हा गया । बनाकर बरसानेके लिये ही सूर्य पृथ्वीसे जल लिया करते हैं।'

तात्पर्य यह कि वे राजालोग प्रजासे कर आदिके रूपमें लिये गये धनको प्रजाके ही हितमें लगा देते थे, अपने स्वार्थमें थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन-निर्वाहके लिये वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोगका पालन करनेके कारण उन राजाओंको विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीनकालमें बड़े-बड़े ऋपि भी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उन राजाओंको पाल जाया करते थे। श्रीवेदव्यासजीके पुत्र शुक्नदेवजी भी ज्ञान-प्राप्तिके लिये राजांचे अपनायमें भी आता है कि छान्दोग्योग्निपद्के पाँचवें अध्यायमें भी आता है कि इद्यादिका सीखनेके लिये छः ऋषि एक साथ महाराज अश्वप्रविक्षे पास गये थे।

तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें जनक आदि राजाओंको और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओंको कर्मयोगी बताकर मगवान् अर्जुनको मानो

<sup>\*</sup> उस प्रसंगमें महाराज अश्वपतिके ये यद्यन ध्यान देनेयोग्य हैं~ . . .

न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः । नानाहिताग्निनाविद्वाप्त स्वेरी स्वेरिणी कृतः ।। (छान्द्रोग्य॰ ५।११ ।५)

यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होनेके नाते तम्हें भी अपने पूर्वजोंके (वंश-परम्पराके) अनुसार कर्मयोगका पालन अवश्य करना चाहिये (गीता ४ । १५) । इसके अलावा अपने वंशकी बात ं (कर्मयोगकी विद्या) अपनेमें आनी सुगम भी है, ंडसलिये आनी ही चाहिये ।

'स कालेनेह महता योगो नष्टः'—परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्तिक साधन-कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि भी परमात्माके द्वारा निश्चित किये होनेसे नित्य है। अतः इनका कभी अभाव नहीं होता—'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । ये आचरणमें आते हुए न दीखनेपर भी नित्य रहते हैं। इसीलिये यहाँ आये 'नापः' पदका अर्थ लप्त. अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं ।

पहले श्लोकमें कर्मयोगको 'अव्ययम' अर्थात अविनाशी कहा गया है। अतः यहाँ 'नाप्टः' पदका अर्थ यदि कर्मयोगका अभाव माना जाय तो दोनों ओरसे विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया? और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे ? इसके सिवाय आगेके (तीसरे) श्लोकमें भगवान कर्मयोगको पुनः प्रकट करनेको बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता । भगवानके वचनोंमें विरोध भी नहीं आ सकता । इसलिये यहाँ 'इह नष्टः' पर्दोका तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोगके तत्त्वका वर्णन करनेवाले प्रन्थोंका और इसके तत्त्वको जाननेवाले तथा उसे आचरणमें लानेवाले श्रेष्ट परुषोंका इस लोकमें अभाव-सा हो गया है।

जहाँसे जो बात कही जाती है, वहाँसे वह परम्परासे जितनी दूर चली जाती है, उतना ही उसमें खतः अन्तर पडता चला जाता है-यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्पके आदिमें मैने यह कर्मयोग सर्यसे कहा था. फिर परम्परासे इसे राजर्षियोंने जाना । अतः इसमें अन्तर पडता हो गया और बहुत समय बीत जानेसे अब यह योग इस मनष्यलोकमें लप्तप्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमानमें इस कर्मयोगकी बात सनने तथा देखनेमें बहत कम आती है ।

कर्मयोगका आचरण लप्तप्राय होनेपर भी उसका सिद्धान्त (अपने लिये कुछ न करना) सदैव रहता है: क्योंकि इस सिद्धान्तको अपनाये बिना किसी भी योग-(ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि-) का निरन्तर साधन नहीं हो सकता । कर्म तो मनष्यमात्रको करने ही पडते हैं। हाँ, जानयोगी विवेकके द्रारा कर्मीको नाशवान मानकर कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है: और भक्तियोगी कर्मीको भगवानके अर्पण करके कर्मीसे सम्बन्ध-विच्छेट करता है।अतः जानयोगी और भक्तियोगीको कर्मयोगका सिद्धान्त तो अपनाना ही पड़ेगा: भले हो वे कर्मयोगका अनुष्ठान न करे । तात्पर्य यह कि वर्तमानमें कर्मयोग लप्तप्राय होनेपर भी सिद्धान्तके रूपमें विद्यमान ही है।

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें 'कर्म' लप्त नहीं हए हैं, प्रत्युत (कर्मीका प्रवाह अपनी ओर होनेसे) 'योग' ही लुप्त हुआ है। तात्पर्व यह है कि जैसे संसारके पदार्थ कर्म करनेसे मिलते हैं. ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करनेसे मिलेंगे—यह वात साधकोंके अन्तःकरणमें इतनी दुइतासे बैठ गयी है कि 'परमात्मा नित्यप्राप्त हैं'—इस वास्तविकताकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। 'कर्म' सदैव संसारके लिये होते हैं और 'योग' सदैव अपने लिये होता है । 'योग'के लिये कर्म करना नहीं होता. वह तो स्वतःसिद्ध है\* । अतः 'योग'के लिये यह मान

<sup>&#</sup>x27;मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कोई कपण है, न कोई मद्यप (मदिरा पीनेवाला) है, न कोई अनाहिताग्न (अग्निहोत्र न करनेवाला) है, न कोई अविद्वान है और न कोई परस्त्रीगामी ही है, फिर कुलटा स्त्री (वेश्या) तो होगी ही कैसे ?'

<sup>\*&#</sup>x27;लोकहितार्थ अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) का पालन करनेसे 'योग' सिद्ध होता है; अत: यह 'करना' भी वास्तवमें न करनेके लिये अर्थात् 'करना' समाप्त करनेके लिये ही है—'आरुक्कोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६ । ३ ) । 'करनेका चेग' निकालनेके लिये ही केवल सेवा-भावसे कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । सकामभावसे अर्थात् अपने लियं कर्म करनेसे 'करनेका येग' बढ़ता है, और दूसरोंके लिये कर्म करनेसे 'करनेका येग' समाप्त

लेना कि वह कर्म करनेसे होगा—यही 'योग'का मनुष्य-शरीर मिला है, उसे भूल जाना ही कर्मयोगका लुप्त होना है । लुप्त होना है ।

मनुष्यशरीर कर्मयोगका पालन करनेके लिये अर्थात् दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा करनेके लिये ही मिला है। परन्तु आज मनुष्य रात-दिन अपनी सुख-सुविधा, सम्मान आदिकी प्राप्तिमें ही लगा हुआ है। स्वार्थके अधिक बढ़ जानेके कारण दूसरोंकी सेवाकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिये

### अपने वशमें कर सकता है। परन्तु सेवामावको भूलकर मनुष्य स्वयं भोगींके वशमें हो गया, जिसका परिणाम नरकोंमें तथा चौरासी लाख योनियोंमें पड़ जाना है। यही कर्मयोगका छिपना है।

मनुष्य सेवाके द्वारा पशु-पक्षीसे लेकर मनुष्य,

देवता, पितर, ऋषि, सन्त-महात्मा और भगवानुतकको

# स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम् ।।३।। त्र मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है; क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है।

व्याख्या— 'भक्तोऽसि मे सखा चेति' — अर्जुन भगवान्को अपना प्रिय सखा पहलेसे ही मानते थे (गीता ११।४१-४२), पर भक्त अभी (गीता १।७ में) हुए हैं अर्थात् अर्जुन सखा भक्त तो पुपने हैं, पर दास्य भक्त नये हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्यको ही दिया जाता है, सखाको नहीं। अर्जुन जब भगवान्के शरण हुए, तभी भगवान्का उपदेश आरम्भ हुआ।

जो बात सखासे भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्यके सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान्से कहते हैं कि 'मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये।' इसलिये भगवान् अर्जुनके सामने अपने-आपको प्रकट कर देते हैं, रहस्यको खोल देते हैं।

अर्जुनका भगवान्के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस-शसोसे सुसन्जित अपने 'सार्राध'के रूपमें स्वीकार किया । \* -

साधारण लोग भगवान्की दी हुई वस्तुओंबो तो अपनी मानते हैं (जो अपनी हैं ही नहीं), पर भगवान्को अपना नहीं मानते (जो वास्तवमें अपने हैं) । वे लोग वैभवशाली भगवान्को न देखकर उनके वैभवको ही देखते हैं । वैभवको ही सच्चा माननेसे उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि

भगतान्का अभाव ही मान लेते हैं अर्थीत् भगवान्का तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं । कुछ लोग वैभवको प्राप्तिक लिये ही भगवान्का भगन करते हैं । भगवान्को चाहनेसे तो वैभव भी भीछे आ जाता है, पर वैभवको चाहनेसे भगवान् नहीं आ सकते । वैभव तो भक्तके चरणोंमें लोटता है; परन्तु सच्चे भक्त वैभवको प्राप्तिक लिये भगवान्

भजन नहीं करते । वे वैभवको नहीं चाहते, अपितु

भगवानको हो चाहते हैं । वैभवको चाहनेवाले मनुष्य

'नारायणी सेना' का त्याग करके निःशस्त्र भगवान्को होता है। नारायं यह कि दूसरोंके लिये करनेसे ही 'करना' समाज होता है, और अपने लिये करनेसे 'करना' शेष रहता है। 'करना' समाज होनेपर स्वतःसिद्ध 'योग'का अनुभव हो जाता है।

एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनंत्रयः ।
 अय्ध्यमानं संप्रापे वर्षामास केशवम् ।।

(महाभारते उद्योगः ७ । २१)

'श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपा कुत्तीकुमार धर्नजवन संप्रापभूमिष (अस शखास सुमजित एक अर्हीहिणी नारापणी सेनाको छोड़कर) युद्ध न करनेवाले नि शार उन भगवान् श्रीकृष्णको ही (अपना सहायक) धुना ।

वैभगके भक्त (दास) होते हैं और भगवानको चाहनेवाले मनुष्य भगवानुके भक्त होते हैं। अर्जनने वैभव-(नारायणी सेना-) का त्याग करके केवल भगवानुको अपनाया, तो युद्धक्षेत्रमें भीष्म, द्रोण, यधिष्ठिर आदि महापुरुषेकि रहते हुए भी गीताका महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुनको हो प्राप्त हुआ, और बादमें राज्य भी अर्जनको मिल गया।

'स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः'— इन पटोंका यह ताल्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोगको पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है, वह पूर्ण है। आगे भगवान्के जन्मके विषयमें अर्जुनद्वारा किये गये प्रश्नका उत्तर देकर भगवानने पनः उसी कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया है ।

भगवान् कहते हैं कि सृष्टिके आदिमें मैंने सुर्यके प्रति जो कर्मयोग कहा था, वही आज मैंने तमसे कहा है । बहुत समय बीत जानेपर वह योग अप्रकट हो गया था, और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योगको भी पुनः प्रकट किया है । अतः अनादिकालसे जो कर्मयोग मनुष्योंको कर्मबन्धनसे मुक्त करता आ रहा है, वह आज भी उन्हें कर्मबन्धनसे मक्त कर देगा।

'रहस्यं ह्येतदुत्तमम्'-जिस प्रकार अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनके सामने 'सर्वगृह्यतम' बात प्रकट की कि 'तू मेरी शरणमें आ जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देंगां. उसी प्रकार यहाँ 'उत्तम रहस्य' प्रकट करते हैं कि 'मैंने ही सप्टिके आदिमें सूर्यको उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ'।

भगवान अर्जुनसे मानो यह कहते है कि तेरा सार्राथ बनकर तेरी आज्ञाका पालन करनेवाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ, जो उपदेश मैंने सृष्टिके आदिमें सूर्यको दिया था । मैं साक्षात् वहीं हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्तरीतिसे प्रकट हुआ हूँ-यह बहुत रहस्यकी बात है। इस रहस्यकी आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ; क्योंकि तू मेरा मक और प्रिय सखा है।

साधारण मनष्यकी तो बात ही क्या है, साधककी दप्टि भी उपदेशकी ओर अधिक एवं उपदेष्टाकी ओर कम जाती है। इस प्रसङ्घको पढ़ने-सुननेपर उपदिष्ट 'योग' पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्रीकच्या ही आदि नारायण हैं--इसपर प्रायः दष्टि नहीं जाती । जो बात साधारणतः पकडमें नहीं आती. वह रहस्यकी होती है । भगवान यहाँ 'रहस्यम' पदसे अपना परिचय देते हैं. जिसका तात्पर्य है कि साधककी दृष्टि सर्वथा भगवानुको ओर हो रहनी चाहिये।

अपने-आपको 'आदि उपदेष्टा' कहकर भगवान मानो अपनेको मानवसात्रका 'गुरु' प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनष्य जनताके सामने अपने असली स्वरूपको प्रकट नहीं करता. पर किसी आत्मीय जनके सामने अपनेको प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनध्य-अवतारके समय भी भगवान अर्जनके सामने अपना ईश्वरभाव प्रकट कर देते हैं अर्थात जो बात छिपाकर रखनी चाहिये. वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है।

कर्मयोगको भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मोंसे जीव बैंघता है (कर्मणा बध्यते जन्त:) उन्हों कमेंसि उसकी मक्ति हो जाय-यह तत्तम रहस्य है । पदार्थोंको अपना मानकर अपने लिये कर्म करनेसे बन्धन होता है, और पदार्थोंको अपना न मानकर (दुसरोंका मानकर) केवल दूसरोंके हितके लिये निःस्वार्थभाव-पूर्वक सेवा करनेसे मुक्ति होती है। अनुकलता-प्रतिकलता, धनवत्ता-निर्धनता, स्वस्थता-रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थित क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थितिमें इस कर्मयोगका पालन स्वतन्त्रतापर्वक हो सकता है। कर्मयोगमें रहस्यकी तीन बातें मुख्य हैं---

- (१) मेरा कुछ नहीं है । कारण कि मेरा स्वरूप सत (अविनाशी) है और जो कुछ मिला है, वह सब असत् (नाशवान्) है, फिर असत् मेरा कैसे हो सकता है ? अनित्यका नित्यके साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता है?
  - (२) मेरे लिये कुछ नहीं चाहिये । कारण कि

खरूप-(सत्-) में कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं, फिर किस वस्तुको कामना की जाय ? अनत्पन्न अविनाशी तत्त्वके लिये उत्पन्न होनेवाली नाशवान् वस्तु कैसे काममें आ सकती है?

(३) अपने लिये कुछ नहीं करना है। इसमें पहला कारण यह है कि खयं चेतन परमात्माका अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य-निरत्तर रहता है, पर कर्मका तथा उसके फलका आदि और अन्त होता है। इसलिये अपने लिये कर्म करनेसे आदि-अन्तवाले कर्म और फलसे अपना सम्बन्ध जुड़ता है। कर्म और फलका तो अन्त हो जाता है, पर उनका सङ्ग भीतर रह जाता है, जो जन्म-मरणका कारण होता , है---'कारणं गुणसङ्गेऽस्य सदसद्योनिजन्यसु' (गीता १३ । २१ ) ।

दूसरा कारण यह है कि 'करने' का दायित्व उसीपर आता है, जो कर सकता है अर्थात् जिसमें करनेकी योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होनेके कारण चेतन खरूप शरीरके सम्बन्धके बिना कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिये यह विधान मानना पड़ेगा कि खरूपको अपने लिये कुछ नहीं करना है।

तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत् है और पूर्ण है; अतः उसमें कभी कभी आती ही नहीं, आनेकी सम्भावना भी नहीं—'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ 1१६) । कमी न आनेके कारण उसमें कुछ पानेकी इच्छा भी नहीं होती । इससे खतः सिद्धः होता है कि खरूपपर 'करने'का दायित्व नहीं है, अर्थात् उसे अपने लिये कुछ नहीं करना है।

कर्मयोगमें 'कर्म' तो संसारके लिये होते हैं और 'योग' अपने लिये होता है। परन्तु अपने लिये कर्म करनेसे 'योग'का अनुभव नहीं होता । 'योग'का अनुभव तभी होगा, जब कमोंका प्रवाह पूरा-का-पूरा संसारकी ओर ही हो जाय । कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, सम्पत्ति आदि जो कुछ भी हमारे भास है, यह सब-का-सब संसारसे अभित्र है, संसारका ही है और उन्हें संसारकी सेवामें ही लगाना है।

अतः पदार्थं और क्रियारूपं संसारसे सम्बन्ध-विचेद करनेके लिये ही दूसरीके लिये कर्म करना है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध होनेपर करनेका ग्रग, पानेकी लालसा, जीनेकी इच्छा और मरनेका भय-ये सब मिट जाते हैं।

जैसे सूर्यके प्रकाशमें लोग अनेक कर्म करते हैं पर सूर्यका उन कमोसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नर होता, ऐसे ही 'स्वयं'-(चेतन-)के प्रकाशमें सम्पू कर्म होते हैं, पर 'खयं'का उनसे कुछ भी सम्बन नहीं होता; क्योंकि 'स्वयं' चेतन तथा अपरिवर्तनशीर है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है । परन्तु ज 'खयं' भूलसे उन पदार्थों और कमेंकि साथ थोड़ा-स भी सम्बन्ध मान लेता है अर्थात् उन्हें अपने औ अपने लिये मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवस्य ही उसे बाँध देते हैं।

नियत-कर्मका किसी भी अवस्थामें त्याग न करना तथा नियत समयपर कार्यके लिये तत्पर रहन भी सूर्यंकी अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्यकी तरह अपने नियत-कर्मोंको नियत समयपर करनेके लिये सदा तत्पर रहता है।

कर्मयोगका ठीक-ठीक पालन किया जाय तो यदि कर्मयोगीमें ज्ञानके संस्कार है तो उसे ज्ञानकी प्राप्ति, और यदि भक्तिके संस्कार है तो उसे भक्तिकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है । कर्मयोगका पालन करनेसे अपना ही नहीं, प्रत्युत संसारमात्रका भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझे या न समझें, माने या न माने, अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे दूसरे लोगोंको कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा खतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है।

#### मार्मिक बात

गीतामें भगवानने उपदेशके आरम्भमें दूसरे अध्याय के म्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतक मनुष्यमात्रके अनुभव-(विवेक-) का वर्णन किया है। यह मनुष्यमात्रका ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीवमात्रका भी अनुभव है; कारण कि 'मैं हूं'—ऐसे अपनी

. सता-(होनेपन-) का अनुभव स्थावर-जड़म सभी प्राणियोंको है । वृक्ष, पर्वत आदिको भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते । पश-पक्षियोंमें तो प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है; जैसे---पश-पक्षी आपसमें लड़ते हैं तो अपनी सत्ताको लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ताका अनुभव न हो तो वे लड़ें ही क्यों ? मनुष्यको तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही; परन्तु वह न तो अपने अनुभवकी ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर हो करता है। इस अनुभवको हो विवेक या निज-ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सबमें स्वतः है, और भगवत्प्रदत्त है।

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि प्रकृतिके अंश हैं, इसलिये इनसे होनेवाला ज्ञान प्रकृतिजन्य है। शास्त्रोंको पढ़-सुनकर इन इन्द्रियों-मन-बुद्धिके द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकारसे प्रकृतिजन्य ही है। परमात्मतत्त्व इस प्रकृतिजन्य ज्ञानकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण है । अतः परमात्मतन्त्रको निज-जान (स्वयंसे होनेवाले ज्ञान-) से ही जाना जा सकता है। निज-ज्ञान अर्थात् विवेकको महत्त्व देनेसे 'मैं कौन हैं ? मेरा क्या है ? जड और चेतन क्या हैं? प्रकृति और परमात्मा क्या है ?'--यह सब जाननेकी शक्ति आ जाती है । यही विवेक कर्मयोगमें भी काम आता है—यह मार्मिक बात है।

कर्मयोगमें विवेककी दो बातें मुख्य हैं— (१) अपने होनेपन-('मैं हैं'-)में कोई संदेह नहीं है, और (२) अभी जो वस्तुएँ मिली हुई हैं, उनपर अपना कोई आधिपत्य नहीं है; क्योंकि वे पहले अपनी नहीं र्थी और बादमें भी अपनी नहीं रहेगी । मैं (स्वयं) निरत्तर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएँ-शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि निरन्तर बदलती रहती है और इनका निरन्तर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मोंका आरम्भ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फलका भी संयोग और वियोग होता है। इसलिये कमों और पदार्थोंका सम्बन्ध संसारसे है, स्वयंसे नहीं । इस प्रकार विवेक जामत् होते ही कामनाका नाश हो जाता है । कामनाका नाश होनेपर स्वतःसिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है अर्थात् कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है।

कामनासे विवेक ढक (गीता ३ ।३८-३९) । स्वार्थ-बुद्धि, भोग-बुद्धि संग्रह-बुद्धि रखनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाता । वह उलझनोंको उलझनसे ही अर्थात् शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे ही सुलझाना चाहता है और इसीलिये वह वर्तमान परिस्थितिको बदलनेका ही उद्योग करता है। परन्तु परिस्थितिको बदलना अपने वशकी बात नहीं है, इसलिये उलझन सुलझनेकी अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है । विवेक जायत होनेपर जब स्वार्थ-बद्धि, भोग-बुद्धि, रांग्रह-बुद्धि नहीं रहती. तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दीखने लग जाता है और सभी प्रकारकी उलझनें स्वतः सलझ जाती हैं ।

बाहरी परिस्थित कमेंकि अनसार ही वनती है अर्थात् यह कमोंका हो फल है । धनवता-निर्धनता, निन्दा-स्तृति, आदर-निरादर, यश-अपयश, लाभ-हानि, जन्म-मरण, खस्थता-रुग्णता आदि सभी परिस्थितियाँ कमेंकि अधीन हैं।\* शुभ और अशुभ कर्मकि फलस्वरूपमें अनुकल और प्रतिकृल परिस्थिति सामने आती रहती है; परन्त उस परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर—उसे अपनी मानकर सखी-दःखी होना मुर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकुल और प्रतिकृल परिस्थितिका आना तो कर्मीका फल है, और उससे सुखो-दु:खी होना अपनी अज्ञता--मर्खताका फल है। कर्मीका फल मिटाना तो हाथको बात नहीं है, पर मर्खता मिटाना बिल्कल हाथको बात है । जिसे मिटा सकते हैं . उस मुर्खताको तो मिटाते नहीं और जिसे बदल सकते नहीं. उस परिस्थितको बदलनेका उद्योग करते हैं-यह महान् भूल है ! इसलिये अपने विवेकको महत्त्व देकर मिटा देना चाहिये और अनुकुल-मर्खताको

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>सन्हु भरत भावी प्रवल बिलखि कहेउ मुनिनाथ । हानि लाभु जीवनु मरनु जस अपजस बिधि हाथ ।। (मानस २ । १७१)

प्रतिकृत परिस्थितियाँका सदुपयोग करते हुए उनसे कँचे उठ जाना अर्थात् असङ्ग हो जाना चाहिये । जो किसी भी परिस्थितिसे सम्बन्ध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है अर्थात् अनुकूल परिस्थितिमें दूसरोंकी सेवा करता है तथा प्रतिकृत परिस्थितिमें दुःखी नहीं होता अर्थात् सुखकी इच्छा नहीं करता. वह संसार-बन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है।

जिसे मनुष्य नहीं चाहता, वह प्रतिकृल परिस्थिति पहले किये अशुभ-(पाप-) कर्मीका फल होती है। अतः पाप-कर्म तो करने ही नहीं चाहिये । किसोको कष्ट पहुँचे, ऐसा काम तो स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिये । परन्तु वर्तमानमें (नये) पाप-कर्म न करनेपर भी पुराने पाप-कर्मोंके फलस्वरूप जब प्रतिकृल परिस्थित आ जाती है, तब अन्तःकरणमें चिन्ता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिन्ता-शोकको अधिक परिचित बना लिया है । जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थानसे परिचित होनेके कारण बार-बार वहीं आ जाती है । परन्तु उसे बार-बार नये स्थानपर पहुँचा दिया जाय, तो फिर वह पुराने स्थानपर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और

अभी यह दृढ़ विचार कर लें कि आने-जानेवाली परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर चिन्ता-शोक करना गलती है, यह गलती अब हम नहीं करेंगे, तो फिर ये चिन्ता-शोक आना छोड़ देंगे ।

विवेककी पूर्ण जागृति न होनेपर भी कंर्मयोगीमें एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है. उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है और सांसारिक सुखोंको न भोगकर केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धिके कारण उसके अन्तःकरणमें सांसार्रिक सुखोंका महत्त्व नहीं रहता । फिर 'भोगोंमें सख है'-ऐसे भ्रममें उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निधयको अटल रखनेसे ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्सङ्ग-स्वाध्यायसे ऐसी निश्चयातिका बुद्धिको बल मिलता है। अतः हरेक साधकको कम-से-कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवस्य ही बना लेना चाहिये । ऐसा निश्चय बनानेमें सब स्वाधीन हैं. कोई पराधीन नहीं है। इसमें किमीकी किश्चिर भी सहायताकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इसमें स्वयं बलवान् है।

सन्बन्ध—मैंने ही सृष्टिके आदिमें सूर्यको उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ—इसे सुनकर अर्जुनमें सामाविक यह जिज्ञासा जाप्रत् होती है कि जो अभी मेरे सामने चैठे हैं, इन भगवान् श्रीकृष्णने सृष्टिके आरम्पर्ने सर्यको ठपदेश कैसे दिया था ? अतः इसे अच्छी तरह समझनेके लिपे अर्जुन आगेके श्लोकमें भगवान्से प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाच

## भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

#### प्रोक्तवानिति ।।४ ।। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ

अर्जुन योले-आपका जन्म तो अभीका है और सूर्यका जन्म यहुत पुराना है; अतः आपने ही सृष्टिके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था-यह यात में कैसे समझूँ ?

*व्याख्या—*'अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्ततः --- आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्रीवसुदेवजीके घर हुआ है, पर सूर्यका जन्म सृष्टिके आरम्पर्मे हुआ था। अतः आपने सूर्यको कर्मयोग कैसे कहा था?

अर्जुनके इस प्रश्नमें तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्यत जिज्ञासा है । वे भगवानुके जन्म-सम्बन्धी रहस्यको सगमतापूर्वक समझनेकी दृष्टिसे ही प्रश्न करते हैं। क्योंकि अपने जन्म-सम्बन्धी रहस्यको प्रकट करोने भगवान हो सर्वथा समर्थ है।

'कथमेतद्विजानीयां त्यमादौ प्रोक्तवानिति'—मैं आपको सृष्टिके आदिमें उपदेश देनेवाला कैसे जानूँ? अर्जुनके प्रश्नक नात्पर्य यह है कि सूर्यको देनेके बादमें सूर्यवंशकी

और आपका अवतार अभीका है: अतः आपने सृष्टिके सर्यवंशकी परम्पराका भी वर्णन किया है. जिससे यह आदिमें सूर्यको उपदेश कैसे दिया था- यह बात सिद्ध होता है कि आपने सूर्यको उपदेश अभी नहीं मैं अच्छी तरह समझना चाहता हैं । सूर्य तो अभी दिया है । अतः आपने सूर्यको कल्पके आदिमें कैसे भी है, इसलिये उसे अभी भी उपदेश दिया जा उपदेश दिया था?

इक्ष्वाक आदि) कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं सकता है। परन्तु आपने सूर्यको उपदेश देनेके बाद

सम्बन्ध-- अर्जुनके प्रश्नके उत्तर में अपना अवतार-रहस्य प्रकट करनेके लिये भगवान पहले अपनी सर्वज्ञताका दिग्दर्शन कराते हैं।

#### श्रीभगवानुवाच

## बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।। ५ ।।

श्रीभगवान् बोले--हे परन्तप अर्जुन! मेरे और तेरे बहत-से जन्म हो चुके हैं । उन सबको मैं जानता हैं. पर त नहीं जानता ।

व्याख्या---[तीसरे श्लोकमें भगवानने अर्जनको अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था. इसलिये पीछेके श्लोकमें अर्जुन अपने हृदयकी बात निःसंकोच होकर पूछते हैं । अर्जुनमें भगवान्के जन्म-रहस्यको जाननेकी प्रवल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिये भगवान उनके सामने मित्रताके नाते अपने जन्मका रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोताकी प्रबल जिज्ञासा होनेपर वक्ता अपनेको छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिये सन्त-महात्मा भी अपनेमें विशेष श्रद्धा रखनेवालोंके सामने अपने-आपको प्रकट कर सकते है\*--

> गूढउ तस्त्र न साध् दरायहि । आरत अधिकारी जहें पावहिं।।

> > (मानस १ । ११० । १)

'बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन'— समय-समयपर मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं। परन्तु मेरा जन्म और तरहका है (जिसका वर्णन

आगे छठे श्लोकमें करेंगे) और तेरा (जीवका) जन्म और तरहका है (जिसका वर्णन आठवें अध्यायके उन्नीसवें और तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें एवं छब्बीसवें श्लोकमें करेंगे) । तात्पर्य यह कि मेरे और तेरे बहत-से जन्म होनेपर भी वे अलग-अलग प्रकारके हैं ।

दूसरे अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे कहा था कि मैं (भगवान) और त तथा ये राजालोग (जीव) पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे-ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा--दोनों ही अनादि और नित्य है ।

'तान्यहं चेद सर्वाणि'-संसारमे ऐसे 'जातिसार' जीव भी होते हैं, जिनको अपने पूर्वजन्मींका ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष 'युआन योगी' कहलाते हैं. जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधनामें अध्यास करते-करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं, वहींका ज्ञान इनको हो जाता है । ऐसे योगी कुछ सीमातक ही अपने पराने जन्मोंको

<sup>\*</sup> सन्त-महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते । यरन्तु निप्रलिखित तीन अवसरोपर वे अपने-आपको प्रकट कर देते हैं—

१— जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाय और उममें उन्हें (सन्त-महात्माको) जाननेकी उत्कट अभिलापा हो ।

२- जब अपने किसी प्रेमीका शरीर छूटनेवाला हो ।

३-- जब सन्त-महात्पाका अपना कहलानेवाला शरीर छूट रहा हो ।

दूसरे और तीसरे अवसरपर सन्त-महात्मा उस व्यक्तिके सामने भी अपने-आपको प्रकट कर देते हैं, जिसमें उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह उन सन्त-महात्याका हृदयसे आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है ।

जान सकते हैं, सम्पूर्ण जन्मोंको नहीं । इसके विपरीत भगवान् 'युक्तयोगी' कहलाते हैं, जो साधना किये विना स्वतःसिद्ध, नित्य योगी हैं । जन्मोंको जाननेके लिये उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवेंकि भी सम्पूर्ण जन्मोंका स्वतः-स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है । उनके ज्ञानमें भूत, भविष्य और वर्तमानका भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखण्ड ज्ञानमें सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है (गीता ७ । २६) । कारण कि भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें पूर्णरूपसे विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं।

['मैं उन सबको जानता हैं'- भगवान्के इस वचनसे साधकोंको एक विशेष आनन्द आना चाहिये कि हम भगवान्की जानकारीमें हैं, भगवान् हमें निरत्तर देख रहे हैं ! हम कैसे हो क्यों न हों, पर हैं भगवान्के ज्ञानमें ।]

'न खं खेल्य परंतप'--जन्मोंको न जाननेमें मूल हेत् है-अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थीका आकर्पण, महत्त्व होना । इसीके कारण मनुष्यका ज्ञान विकसित नहीं होता । अर्जुनके अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थींका, व्यक्तियोंका महत्त्व था, इसीलिये वे कुटुम्बियोंके मरनेके मयसे युद्ध नहीं करना चाहते थे । पहले अध्यायके तैंतांसवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि जिनके लिये हमारी राज्य, भोग और सुखकी इच्छा है,वे ही ये कर रहा हूँ और क्या करना चाहिये ) नहीं होता ।

कुटुम्बी प्राणोंकी और धनकी आशा छोड़कर युद्धमें खड़े हैं—इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भीग और सुख चाहते थे । अतः नाशवान् पदार्थीकी कामना

होनेके कारण वे अपने पूर्वजन्मोंको नहीं जानते थे । ममता-आसिकपूर्वक अपने सुखभोग और आएमके लिये धनादि पदार्थीका संग्रह करना 'परिग्रह' कहलाता है । परिमहका सर्वथा त्याग करना अर्थात् अपने सुख, आराम आदिके लिये किसी भी वस्तुका संप्रह न करना 'अपरिग्रह' कहलाता है । अपरिग्रहको दुइता होनेपर पूर्वजन्मोंका ज्ञान हो जाता है---

अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासंबोधः । (पातञ्जलयोगदर्शन २ । ३९)

संसार (क्रिया और पदार्थ) सदैव परिवर्तनशील और असत् है; अतः उसमें अभाव (कमी) होना निधित है। अभावरूप संसारसे सम्बन्ध जोडनेके कारण मनुष्यको अपनेमें भी अभाव दीखने लग जाता है । अभाव दीखनेके कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभावकी तो पूर्ति हो जाय, फिर नया और मिले । इस कामनाकी पूर्तिमें ही वह दिन-रात लगा रहता है। परन्तु कामनाकी पूर्ति होनेवाली है नहीं । कामनाओंके कारण मनुष्य बेहोश-सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्यको अनेक जन्मोंक ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्यका भी ज्ञान( क्या

सम्बन्ध-- पूर्वस्लोकमें भगवान्ते बताया कि मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । अब आगेके स्लोकमें भगवान् अपने जन्म-( अवतार-) की विलक्षणता बताते हैं

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

संभवांग्यात्ममायया ।। ६ ।। स्वामधिष्ठाय

प्रकृति में अजन्मा और अविनाशी-स्वरूप होते हुए भी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायामे प्रकट होता हूँ ।

व्याख्या—[यह छठा श्लोक है और इसमें छः ईधर—ये तीन वार्त भगवान्की हैं \* प्रकृति और बातोंका ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और योगमाया—ये दो बात भगवान्की शक्तिकी हैं और

<sup>\*</sup>गीतार्वे मगवान्ते अपने अज्ञ, अप्यय और ईसर— इन तीर्वो रूपोंको जानने और न जाननेकी बात कही है; जैसे— १—'अज'-स्वरूपको जाननेकी बात—

यो मामजमनादि च येति लोकमहेश्वरम् । अर्समृदः स मर्त्येषु सर्जपार्षः प्रमुख्यते ।। (१० ।३)

न जाननेकी सात---मदोऽयं नाभिजानाति लोको मामजपव्ययम् ।।(७ ।२५)

एक बात भगवानुके प्रकट होनेकी है ।] ही सुन्दर-स्वरूप रहते हैं । इसीलिये भगवानुके जितने

'अजोऽपि सन्नय्यातमा'—इन पदोंसे भगवान् यह बताते हैं कि साधारण मनुष्योंकी तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है । मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं; परन्तु मैं 'अजन्मा' होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और 'अविनाशो' होते हुए भी अन्तर्धान हो जाता हूँ । प्रकट होना और अन्तर्धान होना—दोनों ही मेरी अलौकक लीलाएँ हैं।

सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट (अव्यक्त) थे और मरनेक वाद भी अप्रकट (अव्यक्त) हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट (व्यक्त) हैं (गीता २ । २८) । परनु भगवान् सूर्यकी तरह सदा ही प्रकट रहते हैं । तार्त्पर्य हैं कि जैसे सूर्य उदय होनेसे पहले भी ज्यों-का-स्यों रहता है और अस्त होनेके वाद भी ज्यों-का-स्यों रहता है अर्थात् सूर्य तो सदा ही रहता है, किन्तु स्थानविशेषके लोगोंकी दृष्टिमें उसका उदय और अस्त होना दीखता है । ऐसे ही भगवान्क प्रकट होना और अन्तर्धान होना लोगोंकी दृष्टिमें है, बास्तवमें भगवान् सदा ही प्रकट रहते हैं ।

दूसरे प्राणी जैसे कर्मोंक परतन्त होकर जन्म लेते हैं, मगवान्का जन्म बैसे नहीं होता । कर्मोंकी परतन्त्रतासे जन्म होनेपर दो बातें होती हैं — आयु और सुख-दु:खका भोग । भगवान्में ये दोनों ही नहीं होते ।

दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर मुद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परन्तु मगवान्में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाललीला करते हैं और किशोर-अवस्था ( पंद्रह वर्षकी अवस्था ) तक बढ़नेकी लीला करते हैं। किशोर-अवस्थातक पहुँचनेके बाद फिर वे निस्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतनेपर भी भगवान् वैसे ही सुन्दर-स्वरूप रहते हैं। इसीलिये भगवान्के जितने चित्र बनाये जाते हैं, उसमें उनकी दाढ़ी-मूछें नहीं होतीं (अब कोई बना दे तो अलग बात है!)। इस प्रकार दूसरे प्राणियोंकी तरह न तो भगवान्का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है, और न मृत्यु ही होती है।

सम्पूर्ण प्राण्यिति ईक्षर होते हुए भी भगवान् अवतारके समय छोटे-से-छोटे बन जाते हैं और छोटा-सा-छोटा काम भी कर देते हैं । वास्तवमें यही भगवान्की भगवता है । भगवान् अर्जुनके घोड़े हाँकते है और उनकी आज्ञाका पालन करते हैं, फिर भी भगवान्का अर्जुनपर और दूसरे प्राणियोंपर ईक्षरभाव वैसा-का-वैसा ही है । सार्पिय होनेपर भी वे अर्जुनको गीताका महान् उपदेश देते हैं । भगवान् श्रीएम पिता दशरथकी आज्ञाको टालते नहीं और चौदह वर्षके लिये वनमें चले जाते हैं, फिर भी भगवान्का दशरथपर

२-'अव्यय'-स्वरूपको जाननेकी द्यात—

भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ।।(९ । १३)

न जाननेकी बात—

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुतमम् ।।(७ ।२४)

३-'ईश्वर'-स्वरूपको जाननेकी बात--

भोकारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुद्धं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।।(५ । २९)

न जाननेकी बात--

अवजानित मां मृढा मानुर्यों तनुपान्नितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ (९। ११)

जान सकते हैं, सम्पूर्ण जन्मेंको नहीं । इसके विपरीत भगवान् 'युक्तयोगी' कहलाते हैं, जो साधना किये विना स्वतःसिद्धः, नित्य योगी हैं । जन्मोंको जाननेके लिये उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवोंके भी सम्पूर्ण जन्मोंका स्वतः-स्वामाविक ज्ञान सदा बना रहता है । उनके ज्ञानमें भूत, भविष्य और वर्तमानका भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखण्ड ज्ञानमें सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है (गीता ७ । २६) । कारण कि भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्त, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें पूर्णरूपसे विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं।

['मैं उन सबको जानता हूँ'— भगवान्के इस वचनसे साधकोंको एक विशेष आनन्द आना चाहिये कि हम भगवान्की जानकारीमें हैं, भगवान् हमें निरन्तर देख रहे हैं ! हम कैसे ही क्यों न हों. पर हैं भगवान्के ज्ञानमें ।]

'न त्वं येत्य पांतप'—जन्मोंको न जाननेमें मूल हेतु है-अत्तःकरणमें नाशवान् पदार्थीका आकर्षण, महत्त्व होना । इसीके कारण मनुष्यका ज्ञान विकसित नहीं होता । अर्जुनके अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थीका, व्यक्तियोंका महत्व था, इसीलिये वे वुदुम्बियोंके मरनेके भयसे युद्ध नहीं करना चाहते थे । पहले अध्यायकै तैतीसर्वे श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि जिनके लिये हमारी राज्य, मोग और सुखकी इच्छा है,वे ही ये कुटुम्बी प्राणोंकी और धनकी आशा छोड़कर युद्धमें खड़े हैं--इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे । अतः नाशवान् पदार्थीकी,कामना होनेके कारण वे अपने पूर्वजन्मोंको नहीं जानते थे ।

ममता-आसक्तिपूर्वक अपने सुखगोग और आंग्रमके लिये घनादि पदार्थीका संग्रह करना 'परिग्रह' कहलात है । परिग्रहका सर्वथा त्याग करना अर्थात् अपने सुख, आराम आदिके लिये किसी भी वस्तुका संप्रह न करना 'अपरिग्रह' कहलाता है । अपरिग्रहकी दृदता होनेपर पूर्वजन्मींका ज्ञान हो जाता है-

#### अपरिग्रहस्थैचें जन्मकथन्तासंबोधः ।

(पातञ्चलयोगदर्शन २ । ३९) संसार (क्रिया और पदार्थ) सदैव परिवर्तनशील

और असत् है; अतः उसमें अभाव (कमी) होन निश्चित है। अभावरूप संसारसे सम्बन्ध जोडनेके कारण मनुष्यको अपनेमें भी अभाव दीखने लग जाता है। अभाव दीखनेके कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभावकी तो पूर्ति हो जाय, फिर नया और मिले ! इस कामनाकी पूर्तिमें ही वह दिन-रात लगा रहता है। परना कामनाकी पूर्वि होनेवाली है नहीं । कामनाओंके कारण मनुष्य बेहोश-सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्यको अनेक जन्मोंक

ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्यका भी ज्ञान( क्या

कर रहा हूँ और क्या करना चाहिये ) नहीं होता ।

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें भगवान्ते घताया कि मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । अब आगेके श्लोकमें भगवान् अपने जन्म-( अवतार-) की विलक्षणता बताते हैं

## अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

#### संभवाग्यात्ममायया ।।६।। स्वामधिष्ठाय

प्रकृति में अजन्मा और अविनाशी-स्वरूप होते हुए भी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते

हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायामे प्रकट होता हूँ । व्याख्या—[यह छठा प्रलोक है और इसमें छः ईधर—ये तीन वात मगवान्की हैं के, प्रकृति और बातोंक ही बर्णन हुआ है। अज, अव्यय और योगमाया—ये हो बार्ट मगुवानुकी शक्तिकी हैं और

<sup>\*</sup>गीतामें भगवान्ते अपने अज, अव्यय और ईंधर — इन तीनों रूपोंको जानने और न जाननेकी बात कही है; जैमे —

१—'अज'-खरूपको जाननेकी द्यात--यो मामजपनादि च वेति लोकमहेचरम् । असमूदः स मत्येषु सर्वपार्थः प्रमुच्यते ।। (१० ।३)

न जाननेकी यात-महोऽपं नानिजानति लोको मामजमव्यवम् ।।(७ ।२५)

एक बात भगवानके प्रकट होनेकी हैं l] ही सुन्दर-खरूप रहते हैं । इसीलिये भगवानके जितने

'अजोऽपि सन्नव्ययातमा — इन पदाँसे भगवान् यह बताते हैं कि साधारण मनुष्योंकी तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है । मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं; परन्तु मैं 'अजन्म' होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और 'अविनाशी' होते हुए भी अन्तर्धान हो जाता हूँ । प्रकट होना और अन्तर्धान होना—दोनों ही मेरी अलीकिक लीलाएँ हैं।

समूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट (अव्यक्त) थे और मरनेक बाद भी अप्रकट (अव्यक्त) हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट (व्यक्त) है (गीता २ । २८) । परनु भगवान् सूर्यको तरह सदा हो प्रकट रहते हैं । तार्ल्य है कि जैसे सूर्य उदय होनेसे पहले भी ज्यो-का-त्यों रहता है और अस्त होनेक बाद भी ज्यों-का-त्यों रहता है अर्थात् सूर्य तो सदा हो रहता है, किन्तु स्थानिविशेषके लोगोंकी दृष्टिमें उसका उदय और अस्त होना दीखता है । ऐसे ही भगवान्त प्रकट होना और अन्तर्धान होना लोगोंकी दृष्टिमें स्वव्य भगवान्त सदा हो गकट रहते हैं ।

दूसरे प्राणी जैसे कमंकि परतन्त्र होकर जन्म लेते हैं, मगवान्का जन्म बैसे नहीं होता । कमोंकी परतन्त्रतासे जन्म होनेपर दो बातें होती हैं — आयु और सुख-दुःखका भोग । भगवानमें ये टोनों हो नहीं होते ।

दूसरे लोग जन्मते हैं तो शारीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परन्तु भगवान्में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाललीला करते हैं और किशोर-अवस्था ( पंत्रह वर्षकी अवस्था ) तक बढ़नेकी लीला करते हैं। किशोर-अवस्थातक पहुँचनेके चाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतनेपर भी भगवान वैसे ही सुन्दर-स्वरूप रहते हैं। इसीलिये भगवान्के जितने चित्र बनाये जाते हैं, उसमें उनकी दाढ़ी-मूछें नहीं होतीं (अब कोई बना दे तो अलग बात है!)। इस प्रकार दूसरे प्राणियोंकी तरह न तो भगवान्का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है, और न मृत्यु ही होती है।

हा हाता ह ।

'भूतानामीश्वरोऽपि सन्'—प्राणिमात्रके एकमात्र

ईश्वर ( महान् शासक ) रहते हुए ही भगवान्
अवतारके समय छोटे-से बालक बन जाते हैं, परनु
बालक बन जानेपर भी उनके ईश्वरमाव (शासकल)

में कोई कमी नहीं आती; जैसे—भगवान् श्रीकृष्णने
छठीके दिन ही पूतना राक्षसीको मार दिया । पूतनाका
शरीर ढाई योजनका और महान् भयंकर था । यदि
उनमें ईश्वरमाव न होता तो छठीके दिन पूतनाको कैसे
मार देते? भगवान्ने तीन महीनेकी अवस्थामें
शकटासुएको, एक वर्षकी अवस्थामें तृणावर्तको और
पत्ति वर्षकी अवस्थामें हो जनेत राक्षसींको मार
दिया । सात वर्षकी अवस्थामें हो जनेत राक्षसींको मार
दिया । सात वर्षकी अवस्थामें ही जनेत राक्षसींको मार
दिया । सात वर्षकी अवस्थामें ही उन्होंने गोवर्धन
पर्वतको एक अँगलोपर उठा लिया !

सम्पूर्ण प्राणियोंके ईश्वर होते हुए भी भगवान् अवतारकं समय छोटे-से-छोटे बन जाते हैं और छोटा-सा-छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तवमें यही भगवान्को भगवता है। भगवान् अर्जुनके घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञाका पालन करते हैं, फिर भी भगवान्का अर्जुनपर और दूसरे प्राणियोंपर ईश्वरपाव वैसा-का-वैसा ही है। सार्पिश होनेपर भी वे अर्जुनको गीताका महान् उपदेश देते हैं। भगवान् श्रीराम पिता दशरथकी आज्ञाको टालते नहीं और चौदह वर्षके लिये वनमें चले जाते हैं, फिर भी भगवान्का दशरथपर

२-'अव्यय'-स्वरूपको जाननेकी द्यात— भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ।।(९ ।१३) न जाननेकी द्यात—

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।।(७ । २४)

३-'ईभर'-खरूपको जाननेकी बात--

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृद्धति ।।(५ । २९)

न जाननेकी बात--

अवजानन्ति मां मृढा भानुपी तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्।। (९। ११)

और दूसरे प्राणियोपर ईश्वरमाव वैसा-का-वैसा हो है । रहते हुए भी अग्नि नहीं दोखती, ऐसे हो जवतक

'प्रकृति स्वामिष्ठाय'—जो सत्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे अलग है, वह भगवान्की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान्का स्वकीय सिन्वटानन्दधनस्वरूप है। इसीको संधिनी-शक्ति, संवित्-शिक्त और आहादिनी-शिक्त कहते हैं \*। इसीको चिन्मयशिक्त, कृपाशिक्त आदि नामोंसे कहते हैं। श्रीराधाजीं,श्रीसीताजी आदि भी यहीं हैं। भगवान्को प्राप्त करानेवाली 'भिक्त' और 'ब्रह्मविद्या' भी यही है।

प्रकृति भगवान्की शक्ति है। जैसे, अग्निमें दो शिक्ति । एती, अग्निमें दो शिक्ता । एती, अग्निमें दो शिक्ता । एती हैं । जिसे प्रकाशिका और दाहिका । प्रकाशिका-शिक्त अम्बकारको दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका-शिक्त जला देती है तथा क्सुको पकाती एवं उण्डक भी दूर करती है। ये दोनों शिक्तियों अग्निसे भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं । भिन्न इसिलये नहीं हैं कि वे अग्निक्स ही हैं अर्थात् उन्हें अग्निसे अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसिलये नहीं हैं कि अग्निके रहते हुए भी मन्त, औपध आदिसे अग्निकी दाहिका-शिक्त कुण्डित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान्से जो शिक्त रहती है, उसे भगवान्से भिन्न और अभिन्न—दोनों ही नहीं कह सकती।

जैसे दियासलाईमें अग्निको सता तो सदा रहती है, पर उसको प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी हुई रहती है; ऐसे ही भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें सदा रहते हैं, पर उनको शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्तिको अधिष्ठित करके अर्थात् अपने वशमें करके, उसके द्वारा भगवान् प्रकट होते हैं। जैसे, जयतक अग्नि अपनी प्रकाशिको और दाहिका-शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होती. तबतक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दीखती, ऐसे हो जवतक भगवान् अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होते, तबतक भगवान् हरदम रहते हुए भी नहीं दीखते।

यधाजी, सीताजी, रुविमणीजी आदि सब भगवान्की निजी दिव्य शक्तियाँ हैं । भगवान् सामान्यरूपसे सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते । जब करते हैं, तब अपनी दिव्य शक्तिको लेकर ही करते हैं । उस दिव्य शक्तिको हारा भगवान् विचित्र-विचित्र लीलाएँ करते हैं । उनकी लीलाएँ इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनकी सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं ।

निर्गुण-उपासनामें वही शक्ति 'ब्रह्मविद्या' हो जाती है, और संगुण-उपासनामें वही शक्ति 'भिक्त' हो जाती है। जीव भगवान्का हो अंश है। जब वह दूसरोमें मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान्की स्वतःसिद्ध वास्तविक आत्मेयताको जाग्रत् कर लेता है, तब भगवान्की शक्ति इसमें भिक्तरूपसे प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निरक्तर भगवान्को भी साकाररूपसे प्रकट कर देती है, भगवान्को भी सांकाररूपसे प्रकट कर देती है, भगवान्को भी खाँच लेती है। वह भक्ति भी भगवान् हो देते हैं।

मगवान्की भिक्तरूप शांतिको हो रूप है—विरह और मिलन । भगवान् विरह भी भेजते हैं ‡, और मिलन भी । जब भगवान् विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवान्कि विना व्याकुल हो जाता है । व्याकुलताकी अगिनी संसारकी आसीक जल जाती है और भगवान् प्रकट हो जाते हैं । आनमार्गी भगवान्की शांति पहले उत्कट जिल्लासाके रूपमें आती है ( जिससे तत्त्वको जो बिना साधकसे रहा नहीं जाता ) और फिर ब्रह्मविद्या-रूपमें जीवके अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक स्वरूपमें

करके भेरे लिये विरह भेज दिया !

<sup>&</sup>quot; संधिनी-शांति 'सत्'-त्यरूपा, संवित्-शांति 'वित्'-ायरूपा और आहारिनी-शांति 'आनन्द'-नक्ष्पा है.।

मृं अवतारके समय पगावान् अपनी शुद्ध प्रकृतिरूप शांतियोसित अवताति होते हैं और अवतार-कारानें इन शांतियोसे काम क्षेत्रे हैं । श्रीराधाओ पगावान्त्वी शांति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सर्वियाँ हैं, जो सर्वे भांतिरूपा हैं और भांति प्रदान कानेवाली हैं । भांतिरादित पनुष्य इनको नहीं जान सकते । इनको पगावान्-और

राधाजीको कुपामे ही जान सकते हैं। ‡ संतोकी बाणीमें आया है— दिखा होर किरया करी, बिरहा दिया पटाय !' अर्थात् धरावान्ते कृपा

प्रकाशित कर देती है। परन्त भगवानकी वह दिव्य शक्ति, जिसे भगवान् विरहरूपसे भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ हैं ? क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ?-इस प्रकार भक्त व्याकल हो जाता है, तो यह व्याकलता सब पापोंका नाश करके भगवानको साकाररूपसे प्रकट कर देती है । व्याकुलतासे जितना जल्दी काम बनता है. उतना विवेक-विचारपर्वक किये गये साधनसे नहीं ।

## विशेष बात

भगवान् अपनी प्रकृतिके द्वारा अवतार लेते हैं और तरह-तरहकी अलैकिक लीलाएँ करते हैं । जैसे अग्नि खयं कछ नहीं करती. उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है: ऐसे ही भगवान् खयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है । शाखोंमें आता है कि सीताजी कहती है--- रावणको मारना आदि सब काम मैंने किया है, रामजीने कुछ नहीं किया ।

जैसे मनुष्य और उसको शक्ति ( ताकत ) है, ऐसे हो भगवान और उनकी शक्ति है । उस शक्तिको भगवान्से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते । मनुष्यमें जो शक्ति हैं, उसे वह अपनेसे अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिये वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है, पर उसकी शक्ति घटती-बढ़ती रहती है, इसलिये वह मनुष्यसे एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्यसे एकता होती तो वह उसके स्वरूपके साथ बरावर रहती, घटती-बढ़ती नहीं । अतः भगवान् और उनकी शक्तिको भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते । दार्शनिकॉने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा । वह शक्ति अनिर्वचनीय है । भगवान् श्रीकृष्णके उपासक उस शक्तिको श्रीजी-(राधाजी-)के नामसं कहते हैं।

जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्रीकृष्ण और श्रीजी दो नहीं है। ज्ञानमें तो द्वैतका अद्वैत

होता है अर्थात् दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्तिमें अद्वैतका द्वैत होता है अर्थात् एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जायें तो 'जान' होता है और एक ही बहा हो रूप हो जाय तो 'भिक्त' होती है। एक ही अद्रैत-तत्त्व प्रेमकी लीला करनेके लिये. प्रेमका आखादन करनेके लिये, सम्पूर्ण जीवोंको प्रेमका आनन्द देनेके लिये श्रीकण्ण और श्रीजी---इन दो रूपोंसे प्रकट होता है \*। दो रूप होनेपर भी दोनोंमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद ? इसका पता ही नहीं चलता । दोनों ही एक-दसरेसे बढकर विलक्षण दीखते हैं । दोनों एक-दूसरेके प्रति आकष्ट होते हैं। श्रीजीको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवानुको देखकर श्रीजी । दोनोंकी परस्पर प्रेय-लीलासे रसकी वृद्धि होती है । इसीको रास कहते

> भगवानको शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हैं । उनकी दिव्य शक्तियोंमें ऐश्वर्य-शक्ति भी है और माधर्य-शक्ति भी । ऐश्चर्य-शक्तिसे भगवान् ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं, जिनको दसरा कोई कर ही नहीं सकता । ऐश्वर्य-शक्तिके कारण उनमें जो महत्ता. विलक्षणता. अलौकिकता दोखती है, वह उनके सिवाय और किसीमें देखने-सननेमें नहीं आती । माधर्य-शक्तिमें भगवान् अपने ऐश्वर्यको भूल जाते हैं। भगवान्को भा मोहित करनेवाली माधुर्य-शक्तिमें एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मध्र और प्रिय लगते हैं । जब भगवान ग्वालबालोंके साथ खेलते हैं, तब माघुर्य-शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य-शॉक्त प्रकट हो जाय तो सारा खेल विगृह जाय: ग्वालबाल डर जायँ और भगवान्के साथ खेल भी न सकें। ऐसे ही भगवान कहीं मित्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे प्रकट हो जाते है, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति छिपी रहती है और माधुर्यशक्ति प्रकट

<sup>\*</sup>येयं राधा यशु कृष्णो रसाव्यर्देहशैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत् । (श्रीराधातापनीयोपनिषद्)

<sup>&#</sup>x27;जो ये सथा और जो ये क्रणा रसके सागर है, वे एक ही है, पर लीलाके लिये डो रूप बने हुए हैं।'

रहती है। तात्पर्य है कि भगवान् भक्तोंके भावोंके अनुसार उनको आनन्द देनेके लिये ही अपनी ऐश्वर्यशक्तिको छिपाकर माधुर्य-शक्ति प्रकट कर देते हैं ।

जिस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती और जिस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माध्रय-शक्ति प्रकट नहीं होती । ऐश्वर्य-शक्ति केवल तमी प्रकट होती है, जब माधुर्यभावमें कोई शङ्का पैदा हो जाय । जैसे, माधुर्य-शक्तिके प्रकट रहनेपर भगवान् श्रीकृष्ण बछड़ोंको ढूँढ़ते हैं । परन्तु 'बछड़े कहाँ गये ?' यह शङ्घ पैदा होते ही ऐश्वर्यशक्ति प्रकट हो जाती है और मगवान् तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ोंको ब्रह्माजी ले गये हैं।

भगवान्में एक सौन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्यको देखकर मध्रापुरवासिनी खियाँ आपसमें कहती हैं—

गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुध्य रूपं लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम् दुग्धिः पिबन्धनुसवाधिनवं दुराप-

मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य

(श्रीमद्दा॰ १० ।४४ ।१४)

'इन भगवान् श्रीकृष्णका रूप सम्पूर्ण सौन्दर्यका सार है, सृष्टिमात्रमें किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं है । इनका रूप किसीके सैवारने-सजाने अथवा गहने-कपड़ोंसे नहीं, प्रत्युत स्वयंसिद्ध है । इस रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है । समग्र यश, सौन्दर्य और ऐसर्य इस रूपके आधित है । इस रूपके दर्शन बहुत हो दुर्लभ हैं । गोपियोंने पता नहीं कौन-सा तप किया था, जो अपने नेत्रोंक दोनोंसे सदा इनकी रूप-माधुरीका पान किया करती हैं।' शुकदेवजी कहते हैं-

तायुत्तमपुरुयौ निरीक्ष्य नागरराष्ट्रका मञ्जस्थिता -

प्रहर्ववेगोत्कलितेक्षणाननाः

नयनैस्तदाननम् ।। तुप्ता े पिबन्त इव चक्षुर्था लिहन्त इव जिह्नया। जिप्रन इव नासाध्यां शिलप्यत्त इव बाहुभिः ।।

(श्रीमद्रा॰ १० । ४३ । २०-२१) 'परीक्षित् ! मञ्जोंपर जितने लोग बैठे थे, वे मधराके नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल ठठे, उत्कण्ठासे भर गये । वे नेत्रोंद्वारा उनको मुख-माधुरीका पान करते-करते तुप्त ही नहीं होते थे; मानो वे उन्हें नेत्रोंसे पी रहे हों, जिह्नासे चाट रहे हों, नासिकासे सुँघ रहे हों और भुजाओंसे पकड़कर हदयसे सटा रहे हों!

भगवान् श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात् देहकी सुध-व्यूधसे रहित हो जाते हैं--मूर्ति मधुर मनोहर देखी । भयत विदेह विदेशु विसेषी ।।

(मानस १ । २१५ ।४)

और कहते हैं--सहज विरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥

(मानस १। २१६।२)

चनमें रहनेवाले कोल-भील भी भगवान्के विप्रहके देखकर मुग्ध हो जाते हैं---कार्ति जोहारु भेंट यदि आगे । प्रभृति त्रिलोकद्वि अति अनुगागे॥

चित्र लिखे जनु जहैं तहैं ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ (मानस २ । १३५ । ३)

प्रेमियोंकी तो बात ही क्या, वैरमाव स्टानेयाले राक्षस खर-दूरण भी भगवान्के विग्रहकी सुन्दरताकी

देखकर चांकत हो जाते हैं और कहते हैं— नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हने हम केने ।। हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदाताई ।।

(मतस ३ । १९ । २) .

तात्पर्य है कि भगवान्के दिय्य सौन्दर्यकी कीर प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैगे, असूर और ग्रहम मयमा मन आकृष्ट हो जाता है।. नुष । तक

'सम्भवाम्यात्ममायया'-जो मनुष्य भगवानसे विमख रहते हैं. उनके सामने भगवान् अपनी योगमायामें छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य-जैसे ही दीखते है । मनष्य ज्यों-ज्यों भगवानके सम्मख होता जाता है, त्यों-त्यों भगवान् उसके सामने प्रकट होते जाते है। इसी योगमायाका आश्रय लेकर भगवान विचित्र-विचित्र लीलाएँ करते हैं\* ।

भगवदविमख मढ परुषके आगे दो परदे रहते हैं—एक तो अपनी मृढताका और दसरा भगवानकी योगमायाका (गीता ७ । २५) । अपनी मढता रहनेके कारण भगवानुका प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होनेपर भी वह उसे समझ नहीं सकता: जैसे— द्रीपदीका चीर-हरण करनेके लिये दुःशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भूजाएँ थक जाती हैं, पर साडीका अन्त नहीं आता----

हुपद सुता निखल भड़ ता दिन, तजि आये निज धाम । दुस्तासन की भुजा थकित भई, बसन-रूप भए स्याम ।।

—इस प्रकार भगवानने सभाके भीतर अपना ऐक्षर्य साक्षात् प्रकट कर दिया । परन्तु अपनी मूढ़ताके कारण दुःशासन, दर्योधन, कर्ण आदिपर इस बातका कोई असर हो नहीं पड़ा कि द्रौपदीके द्वारा भगवान्को पुकारनेमात्रसे कितनी विलक्षणता प्रकट हो गयी ! एक स्रोका चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं! --इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गयी। भगवान्का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके।

यदि जीव अपनी मूढ़ता(अज्ञान)दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूपका अथवा परमात्मतत्त्वका बोध तो हो जाता है, पर भगवान्के दर्शन नहीं होते । भगवान्के

karialelikkelinistäälkysikkikakkikkekkikkakkakkkkikkekkkkikkekkkikkikkikkekkkkikkekkkikk दर्शन तभी होते हैं, जब भगवान अपनी योगमायाका परदा हटा देते हैं । अपना अज्ञान मिटाना तो जीवके हाथकी बात है, पर योगमायाको दर करना उसके हाथकी बात नहीं है । वह सर्वथा भगवानके शरण हो जाय तो भगवान अपनी शक्तिसे उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं।

> भगवान जितनी लीलाएँ करते हैं, सब योगमायाका आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीलाको देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योगमायाका आश्रय न लें तो उनकी लीलाको कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता।

#### अवतार-सम्बन्धी विशेष बात

अवतारका अर्थ है-नीचे उतरना । सब जगह परिपर्ण रहनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तोंको इच्छा पूरी करनेके लिये अत्यधिक कपासे एक स्थान-विशेषमें अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दसरे लोगोंका प्रभाव या महत्त्व तो बड़े हो जानेसे होता है, पर भगवानका प्रभाव या महत्त्व छोटे हो जानेसे होता है । कारण कि अपार, असीम. अनन्त होकर भी भगवान छोटे-से बन जाते हैं- यह उनकी विलक्षणता हो है । जैसे भगवान अनन्त ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं: परन्त एक पर्वतको धारण करनेसे भगवान् 'गिरिधारी' नामसे प्रसिद्ध हो गये! अनन्त ब्रह्माण्ड जिनके रोम-रोममें स्थित हैं±. ऐसे परमेश्वर एक पर्वतको उठा लें—यह कोई बडी वात नहीं, प्रत्युत छोटी बात है । परन्तु छोटी बातमें ही भगवानको बड़ी बात होती है । इसी प्रकार अवतार लेनेमें भगवान्की है। ही विशेषता

(श्रीमद्धा॰ १० ।२९ ।१)

अपने स्वरूपका बोध होनेपर भगवान्के दर्शन हो जायँ-ऐसा नियम नहीं है । परन्तु भगवान्के दर्शन होनेपर अपने स्वरूपका बोध भी हो जाता है। इसलिये भगवान् कहते हैं—

दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव (मानस ३ ।३६ ।५)

<sup>\*</sup> योगमायाका रासलीला करते लेकर ही भगवान आश्रय भगवानपि ता सत्रीः शरदोत्कुल्लमल्लिकाः । वीक्ष्य रन्तुं मनश्चके योगमायामुपाश्रित ।।

<sup>‡&#</sup>x27;रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड (मानस १।२०१)

व्याख्या--'परित्राणाय साधूनाम्'--साधु मनुष्यंकि द्वारा ही अधर्मका नाश और धर्मका प्रचार होता है. इसलिये उनको रक्षा करनेके लिये भगवान अवतार लेते हैं।

दसरोंका हित करना ही जिनका खभाव है और जो भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदिका श्रद्धा-प्रेमपूर्वक स्परण, कीर्तन आदि करते हैं और लोगोंमें भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान्के आश्रित भक्तेंकि लिये यहाँ 'साधूनाम्' पद आया है । जिसका एकमात्र परमात्म-प्राप्तिका उद्देश्य है, वह साध है\* और जिसका नाशवान् संसारका उद्देश्य है, वह असाध् है।

असत् और परिवर्तनशील वस्तुमें सद्भाव करने और उसे महत्व देनेसे कामनाएँ पैदा होती हैं। ज्यों-ज्यों कामनाएँ नष्ट होती हैं. त्यों-त्यों साधता आती है और ज्यों-ज्यों कामनाएँ बढ़ती हैं, त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती हैं। कारण कि असाधुताका मूल हेतु कामना ही है। साधुतासे अपना उद्धार और लोगोंका स्वतः उपकार होता है।

साध पुरुपके भावों और क्रियाओंमें पश्, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित भर रहता है— हेत् रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुसरी ।। (मानस ७ ।४७ ।३)

यदि लोग उसके मनके भावोंको जान जाय तो वे उसके चरणोंके दास यन जायँ । इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुषके मनके भावोंको जान जायै तो दिनमें कई बार लोगोंसे उसकी पिटाई हो ।

यहाँ शङ्का हो सकती है कि यदि भगवान साध पुरुयोंको रक्षा किया करते हैं तो फिर संगारमें साध् पुरुष दुःख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं ? इसका समाधान यह है कि साधु पुरुपोंकी रक्षांका तात्पर्य उनके भावोंकी रक्षा है; राधर, धन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई आदिकी रक्षा नहीं; कारण कि ये इन सांमारिक वदार्थीको महत्व नहीं देते । भगवान् भी इन वस्तुओंको महत्व नहीं देते, क्योंकि सामारिक पदार्थ के महत्व

देनेसे ही असाधुता प्रदा होती है।"

भक्तोंमें सांसारिक पदार्थोंका महत्त्व, उद्देश्य होता ही नहीं; तभी तो वे भक्त है। भक्तलेल प्रतिकूलता-(दु:खदायी परिस्थिति-)में विशेष प्रसन्न होते हैं; क्योंकि प्रतिकुलतासे जितना आध्यात्मिक लाम होता है, उतना किसी दूसरे साधनसे नहीं होता। वास्तवमें भक्ति भी प्रतिकुलतामें ही बढ़ती है। सोंसारिक राग, आसक्तिसे ही पतन होता है और प्रतिकृत्ततासे वह राग ट्रटता है। इसलिये भगवानका भक्तोंके लिये प्रतिकलता भेजना भी वास्तवमें भक्तोंकी रक्षा करना है।

'विनाशाय च दुव्कृताम्'--दुष्ट मनुष्य अधर्मग प्रचार और धर्मका नारा करते हैं, इसलिये उनका विनाश करनेके लिये भगवान् अवतार लेते हैं।

जो मनुष्य कामनाके अत्यधिक बढनेके कारण झुठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दर्गण-दराचारीने लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण, सदाचारी, साधुओंपर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरोंका अहित करनेमें ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृतिको नहीं जानते, भगवान् और येद-शास्त्रोंका विरोध करना है जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसरी सम्पतिमें अधिक रचे-पचे रहकर वैसा हो युरा आचरण करनेवाले मनुष्योंके लिये यहाँ 'दुष्कृताम्' पद आया है । भगवान् अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्योंका विनाश करते हैं ।

शहा —भगवान् तो सव प्राणियोंमें सम हैं और उनका कोई थैरी नहीं है('समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेप्यः' गीता ९ । २९), फिर वे दुष्टेंका विनाश क्ले करते हैं ?

समाधान —सम्पूर्ण प्राणियोंके परम सुहद् होनेमे भगवानुका कोई वैरी नहीं है; पाना जो मनुष्य भनोग अपराध करता है, यह भगवानुका वैरी होता है— सन् सुरेस रपुराय सुभाऊ । निज अपराध रिसाहि न काऊ ।। जो अपराय भगत कर करई । राम रोप पावक सो गई ।।

् (मानस २ । २१८ । २-३)

भगवानुका एक नाम 'भक्तभक्तिमान्'(शीमद्रा' १० । ८६ । ५९) है। अतः मर्काको कर

<sup>\*</sup> साधुरेय स मन्तव्यः सम्याच्चयसिनो हि सः ।। ( गीता ९ ।३० )

देनेवाले दुष्टोंक विनाश भगवान स्वयं करते हैं । नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला तथा उनका पापका विनाश भक्त करते हैं और पापीका विनाश पोपक है।तात्पर्य यह कि प्रकृति, माया आदिमें जो भगवान करते हैं।

साधुओंका परित्राण करनेमें भगवान्की जितनी कृपा है, उतनी ही कृपा दुष्टोंका विनाश करनेमें भी है\*! विनाश करके भगवान् उन्हें शुद्ध, पवित्र बनाते हैं।

सत्त-महारा धर्मकी स्थापना तो करते हैं,पर दुष्टेंकि विनाशका कार्य वे नहीं करते । दुष्टेंका विनाश करनेका कार्य भगवान् अपने हाथमें रखते हैं; जैसे—साध्याण मलहम-पट्टी करनेका काम तो कंपांडड़ा करता है,पर बड़ा ऑपरेशन करनेका काम सिविल सर्जन खुद करता है,दसरा नहीं।

माता और पिता— दोनों समानरूपसे बालकका हित चाहते हैं । बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दण्डता करता है तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दण्डता न छोडे ती पिता उसे मारते-पीटते हैं । परन्त बालक जब घबरा जाता है. तब माता पिताको भारने-पीटनेसे रोकती है । यद्यपि माता पतिव्रता है. पतिका अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालकको मारे तो वह भी साथमें मारने लग जाय । यदि वह ऐसा करे तो वालक बेचारा कहाँ जायगा ? बालककी रक्षा करनेमें उसका पातिव्रत-धर्म नष्ट नहीं होता। कारण कि वास्तवमें पिता भी बालकको मारना-पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण-दुराचारोंको दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान् पिताके समान हैं और उनके भक्त माताके समान । भगवान् और सन्त-महात्मा मनुष्योंको समझाते हैं। फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़ें तो उनका विनाश करनेके लिये भगवान्को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है । अगर वे अपनी दृष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारनेकी आवश्यकता ही न रहे ।

निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान आदिका विरोधी

नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला तथा उनका पोषक है । तात्पर्य यह कि प्रकृति, माया आदिमें जो कछ सामर्थ्य है, वह सब उस निर्गण ब्रह्मकी ही है । इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीवके साथ द्रेष. वैर या विरोध नहीं रखते. प्रत्यत समान रीतिसे सबको सामर्थ्य देते हैं. उनका पोषण करते हैं । इतना ही नहीं, भगवानको रची हुई पथ्वी भी रहनेके लिये सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्माको तो विशेष स्थान दे. पर दष्टको स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी भख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समानरूपसे मिटाता है, वाय सबको प्राणवाय एक-सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक-सा देता है, आदि । यदि पथ्वी, अन्न, जल आदि दृष्टोंको स्थान, अत्र, जल आदि देना बंद कर दें तो दृष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवानके विधानके अनुसार चलनेवाले पृथ्वी, अत्र, जल, वायु, सूर्य आदिमें भी इतनी इस विधानके समता 춫 तब विधायक-(भगवान्-) में कितनी विलक्षण उदारता. समता होगी! वे तो उदारताके भण्डार ही हैं। यदि विधायक(भगवान्) और उनके विधानको ओर थोडा-सा भी दृष्टिपात किया जाय तो मनुष्य गदगद हो जाय

और भगवान्के चरणोंमें उसका प्रेम हो जाय!

भगवान्का दुष्ट पुरुषोंसे विरोध नहीं है, प्रत्युत
उनके दुष्कमोंसे विरोध है। कारण कि वे दुष्कमें
संसारका तथा उन दुष्टोंका भी अहित करनेवाले हैं।
भगवान् सर्वसुहृद् हैं, अतः वे संसारका तथा उन
दुष्टोंका भी हित करनेके लिये ही दुष्टोंका विनाश
करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं, उनको
भगवान् अपने ही धाममें भेज देते हैं—यह उनकी
कितनी विलक्षण उदारता है!

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम

<sup>°</sup>१—'अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा'(मानस २ । १८३ । ३)

२-चे ये हताधक्रधरेण राजंकैलोक्यनाथेन जनार्दनेन । ते ते गता विष्णुपुरी प्रयाताः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ।।

<sup>(</sup>पाण्डवगीता) है राजन् ! त्रैलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान् जनार्दरके द्वारा जो लोग मारे गये, ये सभी विष्णुलोकको चले गये । इस देवका क्रोध भी बरकी तरह ही कल्याणप्रद हैं ।'

'कारक पुरुष' †

भी जितनी बार जरूरत पड़ती है, उतनी बार भगवान्

सत्त-महात्माओंके रूपमें भी भगवानुका अवतार हुआ

करता है। भगवान् और कारक पुरुपका अवतार तो

'नैमित्तिक' है, पर सन्त-महात्याओंका अवतार 'नित्य'

हैं, फिर संतोंकी रक्षा करना, दुष्टोका विनाश करना

और धर्मकी स्थापना करना-ये काम क्या वे अवतार

लिये विना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह

है कि भगवान् अवतार लिये बिना ये काम नहीं का

सकते, ऐसी बात नहीं है । यद्यपि भगवान् अवतार

लिये बिना अनायास ही यह सब करू कर सकते

है और करते भी रहते हैं, तथापि :जीवोंपर विरोग

कृपा करके उनका कुछ और हित करनेके लिये

भगवान् स्वयं अवतीर्ण होते हैं‡ । अवतारकालने

भगवानके दर्शन, स्पर्श, वार्तालांप आदिसे, भाउपने

उनको दिव्य लीलाओंके श्रवण, चित्तन और ध्यानसे

तथा उनके उपदेशोंके अनुसार आचरण करनेसे लोगींस

सहज हो उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगोंस

सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान्

भगवानके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना

चाहते हैं। उनको इच्छा पूरी करनेके लिये भी भगवन् अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर, उनके

जिस युगमें जितना कार्य आवश्यक होता है.

भगवान् उसीके अनुसार अवतार लेकर उस कार्यके

भगवानुके कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, जे

अवतार लेकर ही चलाते हैं।

समान बनकर खेलते हैं।

यहाँ शङ्का होती है कि भगवान् तो सर्वसमर्थ

लेते 包

मानां गया है।

भगवान्को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान्के द्वारा मरनेसे हमारा कल्याण हो हो जायगा; फिर जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रमसाध्य

पाप-कर्म ही करते रहें तो क्या हमे भी मारनेक लिये

सदगण-सदाचारका पालन क्यों करें ? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें भगवान् उन्हीं पापियोंको मारनेके लिये आते हैं, जो भगवान्के सिवाय दूसरे किसीसे

मर ही नहीं सकते । दूसरी बात, शुभ-कमोमिं जितना लगेंगे, उतना तो पुण्य हो ही जायगा, पर अशुभ-कर्मोंमें

लगे रहनेसे यदि बीचमें ही मर जायँगे अथवा कोई दूसरा भार देगा तो मुश्किल हो जायगी! भगवानुके हाथों मरकर मुक्ति पानेकी लालसा कैसे पूरी होगी!

इसलिये अश्भ-कर्म करने ही नहीं चाहिये। 'धर्मसंस्थापनार्थाय'— निष्कामभावका उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्मकी स्थापना है।कारण कि निष्कामभावकी कमीसे और असत् चस्तुको सता देकर उसे महत्त्व देनेसे ही अधर्म बढता है, जिससे मंनुष्य

लेकर आचाणके द्वारा निष्कामभावका प्रचार करते है। निष्कामभावके प्रचारसे धर्मको स्थापना स्वतः हो जाती है।

दृष्ट स्वभाववाले हो जाते हैं । इसलिये भगवान् अवतार

धर्मका आश्रय भगवान् हैं (गीता १४।२७), इसलिये शाधत धर्मको संस्थापना करनेके लिये भगवान अवतार लेते हैं । संस्थापना करनेका अर्थ है—सम्यक् स्थापना करना । तात्पर्य है कि धर्मका कभी नाश नहीं होता, केवल हास होता है । धर्मवा हास होनेपर भगवान् पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते

हैं (गीता ४ । १-३) । ं सम्भवामि चुगेः युगे'---आवश्यकता पड्नेपर

पूरा करते हैं । इसलिये भगवान्के अवतारोंने तो भैद भगवान् प्रत्येक युगमं अवतार लेते हैं। एक युगमें होता है. पर स्वयं भगवान्में कोई भेद नहीं होता !

(श्रीमदा: १० । ३३ । ३३) ं भगवान् जीयोपर प्रिशेष कृषा करनेके निर्पे ही अपनेको मनुष्यरूपमें प्रकट करते हैं और ऐसी सीनाएँ करते हैं, हिन्ह

<sup>🛊 (</sup>१) 'श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह' (मानस २ । १२६)

<sup>(</sup>२) 'धर्मेच प्रभुत्वृतः' (महाभारत, अनुः १४९ । १३७)

<sup>🕆</sup> जो महायुक्त्य भगवान्को प्राप्त हो चुके है और भगवदासमे विराजते हैं, वे 'कारक पुरुष' कहला है।

<sup>🛊</sup> अनुमहाय भूतानां मानुष देहमास्थितः । भजते तादृशीः क्रीडां याः भूत्या तत्यसे भवेत् ।।

सुनकर जीव भगवत्परायण हो जाये ।

भगवान सभी अवतारोमें पूर्ण हैं और पूर्ण हो रहते हैं । ।

भगवानके लिये न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है (गीता ३ । २२), फिर भी वे समय-समयपर अवतार लेकर केवल संसारका हित करनेके लिये सब कर्म करते हैं। इसलिये मनुष्यको भी केवल दूसरोंके हितके लिये ही कर्तव्य-कर्म करने चाहिये ।

चौथे रलोकमें आये अर्जनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानने मनष्योके जन्म और अपने जन्म (अवतार-) में तीन बड़े अत्तर बताये हैं---

(१) जाननेमें अन्तर---मनुष्योंके और भगवानके बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सब जन्मोको मनुष्य

तो नहीं जानते, पर भगवान् जानते हैं (४।५)।

(२) जन्ममें अन्तर--- मनुष्य प्रकृतिक परवश होकर, अपने किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके लिये और फलभोगपूर्वक परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृतिको अधीन करके स्वाधीनतापूर्वक अपनी योगमायासे स्वयं प्रकट होते हैं (४।६)।

(३) कार्यमें अन्तर-साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये कार्य करते हैं, जो कि मनुष्यजन्मका ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवोंके कल्याणके लिये कार्य करते हैं (४ 1७-८) ।

सम्बन्ध--चौथे श्लोकमे आये अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानूने अपने जन्मकी दिव्यताका वर्णन आरम्भ किया था । अन अपनी ओरसे निष्काम-कर्म-(कर्मयोग-) का तत्व बतानेके उददेश्यसे अपने जन्मकी दिव्यताके साथ-साथ अपने कर्मको दिव्यताको जाननेका भी माहातय बताते हैं।

### जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।।९।।

हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं । इस प्रकार (मेरे जन्म और कर्मको ) जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता अर्थात् दढतापूर्वक मान लेता है, वह शरीरका त्याग करके पुनर्जनमको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है ।

व्याख्या — 'जन्म कर्म च मे दिख्यम्' — भगवान् जन्म-मृत्युसे सर्वथा अतीत --अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्यरूपमें अवतार साधारण मनुष्योंकी तरह नहीं होता । वे कृपापूर्वक मात्र जीवोंका हित करनेके लिये स्वतन्ततापूर्वक मनुष्य आदिके रूपमें जन्म-धारणकी लीला करते हैं । उनका जन्म कमेंकि परवश नहीं होता । वे अपनी इच्छासे ही शरीर धारण करते हैं\* ।

भगवानुका साकार विग्रह जीवोंके शरीरोंकी तरह हाड-मांसका नहीं होता। जीवोंके शरीर तो पाप-पुण्य-मय, अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पाञ्चभौतिक और रज-वीर्यसे उत्पन्न होनेवाले होते हैं. पर भगवानुके विग्रह पाप-पुण्यसे रहित, नित्य, अनामय अलौकिक, विकारर्राहत, परम दिव्य और प्रकट होनेवाले होते हैं । अन्य जीवोंकी अपेक्षा तो देवताओंके शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवानका शरीर उनसे

'आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशस्वरूप ब्रह्म हैं । फिर भी आपने स्वेच्छासे ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है।'

<sup>\*(</sup>१)'निज इच्छाँ प्रभु अवतरह' (मानस ४ । २६)

<sup>(</sup>२) बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।

निज इच्छा निर्मित तन माया गुन गो पार।।(मानस १ । १९२)

<sup>(</sup>३) उद्धवजी भगवानसे कहते हैं--त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष: प्रकृते: पर: । अवतीजोंऽसि भगवन् स्वेखोपात्तपृथम्वपु: ।। (श्रीमद्धाः ११ । ११ । २८)

भी अत्यन्त विलक्षण होता है, जिसका देवतालोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं(गीता ११ 1५२) ।

भगवान् जब श्रीराम तथा श्रीकृष्णके रूपमें इस पृथ्वीपर आये, तब वे माता कौसल्या और देवकीके गर्भसे उत्पन्न नहीं हुए । पहले उन्हें अपने शङ्ख-चक्र-गदा-पदाधारी स्वरूपका दर्शन देकर फिर वे माताको

प्रार्थनापर वालरूपमे लीला करने लगे । भगवान

श्रीरामके लिये गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । हरवित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ।। लोवन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भूज चारी । भूवन बनमाला नयन विसाला सोमासिंधु खरारी ।।

माता पुनि योली सो मति डोली तजह तात यह रूपा । की नै सिसलीला अति प्रियसीला यह सख परम अनुपा ।। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । भगवान् श्रीकृष्णके लिये आया है--

उपसंहर विश्वात्पन्नदो रूपमलौकिकम । शङ्गचकगदापदाश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम् ।। (श्रीमद्धाः १० । ३ । ३०)

माता देवकीने कहा— 'विश्वात्मन्! शहु, चक्र, गदा और पदाकी शोभासे युक्त इस चार भुजाओंवाले अपने अलौकिक दिव्य रूपको अब छिपा लीजिये! तव भगवान्ने माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्काल एक साधारण शिशुका रूप धारण कर लिया-पित्रोः सम्पन्न्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशः ।। (श्रीमद्भा॰ १० । ३ । ४६)

जब भगवान् श्रीराम अपने धाम पधारने लगे. तय वे अत्तर्धान हुए । जीवेंकि शरीरोंकी तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीरसे अपने धाम चले गये-पितामहबचः शुत्वा विनिधित्य महामति: । धिवेश वैष्यार्थ तेजः सशरीरः सहानुजः ।। (दास्यीकिरामायण उत्तरः ११० । १२)

'महामति भगवान् श्रीरामने पितामह बह्याजीके यचन मुनका और तदनुसार निद्यय करके तीनों भाइपोंसहित अपने उसी शरीरसे वैष्णव तेजमें प्रयेश किया ।

<u>naninahtantenkananinah danuerantena</u> भगवान श्रीकृष्णके लिये भी ऐसी ही बात आदी ġ....

लोकाभिरामां स्वतनं धारणाध्यानमङ्गलम् । यामाविशत् स्वकम् ।। योगधारणयाऽऽग्नेय्यादग्य्वा

(श्रीमद्धा॰ ११ ।३१ ।६) 'घारणा और ध्यानके लिये अति महलरूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्तिको योगघारणाज्ञनित् अनिके

द्वारा भस्म किये जिना ही भगवानूने अपने धानमें संशरीर प्रवेश किया । भगवानुके विग्रह-(दिव्य शारीर-) के विषयमें महामृनि वाल्पीकिजी भगवान् श्रीरामसे कहते हैं-

विदानंदमय देह तुम्हारी । थिगत विकार जान अधिकारी॥ नर तनु थरहु सत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ (मानस २ हे १२७ १३) एक बार सनकादि ऋषि वैकुण्ठंधाममें जा रहे

थे । वहाँ भगवान्के द्वारपालोने उन्हें भीतर जानेसे रीका, तब सनकादिने उन्हें शाप दे दिया । अपने अनुवरोंके द्वारा सनकादिका अपमान हुआ जानकर भगवान् स्वयं वहाँ पधारे । उस समय भगवान् सः दर्शन करनेसे उनकी वड़ी विलक्षण दशा हुई । उन्होंने भगवान्के चरणोंभे प्रणाम किया--

तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द-कि अल्कमिश्रतलसीमकरद्वापुः ।।

अन्तर्गतः स्वविवरेण धकार तेपां संक्षोधमक्षरजुवामपि चिततन्वोः ।। (श्रीमद्रा॰ ३।१५।४३)

कमलनेत्र भएवान्हे 'प्रणाम करनेपर ठन चरण-कमलके परागसे मिली हुई तुलसी-मझरीकी यायुने उनके नासिका-छिद्रोमि प्रवेश करके उन अश्र परमात्मामें नित्य स्थित रहनैयाले ज्ञानी महात्माओंके भी वित्त और शरीरको शुच्य कर दिया ।'

राष्ट्रादि विपयोमें गंध कोई इतनो विलक्षण चीत्र नहीं है, जिसमें मन आकृष्ट हो जाय । पर मगशान्के चरणकमलोंको गंधसे नित्य-निरत्तर परमाग्य-स्वरूपने मान रहनेवाले सनकादिकीक चित्तमें मी रालवली पैन हो गयी। कारण कि वह पृथ्वीकी विकासस्य गंग औ थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी । ऐसे ही भगवानुके विपर हैं

प्रत्येक बसु (वस, आभूषण,आयुध आदि) दिव्य, चिम्मय और अत्यन्त बिलक्षण है।

भगवान्ही तीलाओंको सुनने, पढ़ने, याद करने
आदिसे लोगोंका अन्तःकरण निर्मल, पवित्र हो जाता
है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है— यह
भगवान्हे कर्मोंकी दिव्यता है। ज्ञानखरूप भगवान्
शंकर, ब्रह्माजी, सनकादिक ऋषि, देविष नारद आदि
भी उनकी लीलाओंको गाकर और सुनकर मग्न हो
जाते हैं। भगवान्हे अवतारके जो लीला-स्थल है,
उन स्थानोंमें आस्तिकभावसे, श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निवास
करनेसे एवं उनका दर्शन करनेसे भी मनुष्यका कल्याण
हो जाता है। तारार्य है कि भगवान् मात्र जीवोंका
कल्याण करनेके उद्देश्यसे ही अवतार लेते हैं और
लीलाएँ करते हैं, अतः उनकी लीलाओंको पढ़ने-सुननेसे,
उनका मनन-चिन्तन करनेसे खाभाविक हो उस उद्देश्यकी
सिद्धि हो जाती है।

चौथे श्लोकमें अर्जुनने भगवान्से केवल उनके 'जन्म'के विपयमें पूछा था; परन्त यहाँ भगवानने अर्जुनके पूछे बिना अपनी तरफ से 'कर्म' के विषयमें कहना आरम्भ कर दिया ! इसमें भगवानका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं. वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिये। कारण कि मनुष्यका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं; क्योंकि उसीके लिये उसका जन्म हुआ है । कर्मीम दिव्यता (शुद्धि) योगसे आती है। जो कर्म बाँधनेवाले होते हैं, उनमें दिव्यता आनेसे वे ही कर्म मृक्ति देनेवाले हो जाते हैं । कर्म दिव्य (फलेच्छा, ममता-आसक्तिसे रहित) होनेपर कर्ता एक तो उन कमेंसि बंधता नहीं; दूसरे, वह पुराने कमेंसि भी नहीं वंधता-मृक्त हो जाता है; और तीसरे, उसके द्वारा होनेवाले कमोंसे दूसरोंका भी हित स्वतः होता रहता है। .

गम्भीरतापूर्वक विचार करके देखें तो उत्पति-विनाशशील वस्तुओंके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही कर्मोमें मिलनता आती है और वे बाँधनेवाले होते हैं। विनाशीसे अपना सम्बन्ध माननेसे अन्तःकरण, कर्म और पदार्थ —तीनों ही मिलन हो जाते हैं और

विनाशीसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जानेसे ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशीसे माना हुआ सम्बन्ध ही मूल बाधा है।

'एवं यो वेति तत्त्वतः' — अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणिमात्रका ईश्वर होते हुए भी भगवान् मात्र जीवोके हितके लिये अपनी प्रकृतिको अधीन करके स्वतन्ततापूर्वक युग-युगर्मे मनुष्य आदिके रूपमें अवतार लेते हैं — इस तत्त्वको जानना अर्थात् दुढ़तापूर्वक मानना भगवान्के जन्मोंकी दिव्यताको जानना है ।

है।
सम्पूर्ण क्रियाओंको करते हुए भी भगवान् अकर्ता ही हैं अर्थात् उनमें करनेका अभिमान नहीं है (गीता ४।१३) और किसी भी कर्मफलमें उनकी स्मृहा (फलेच्छा) नहीं है (गीता ४।१४)— इस तत्त्वकी जानना भगवानके कर्मोकी दिव्यताको जानना है।

जैसे भगवान्के जन्ममे स्वाभाविक ही मात्र जीवोंकी हितैपिता और कर्ममें निर्लिपता है, ऐसे ही मनुष्यमें भी मात्र जीवोंकी हितैपता और कर्ममें निर्लिपता आ जाना ही वास्तवर्मे भगवान्के जन्म और कर्मके तत्त्वको जाना है।

'त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति'— भगवान्को विलोकीमें न तो कुछ करना शेप है और न कुछ पाना ही शेप है (गीता ३ : २२) । फिर भी वे केवल जीवमात्रका उद्धार करनेके लिये कृपपूर्वक इस भूमण्डलपर अवतार लेते हैं और तरह-तरहकी अलौकिक लीलाएँ करते हैं । उन लीलाओको गानेसे, सुननेसे, पढ़नेसे और उनका चिन्तन करनेसे भगवान्के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है । भगवान्से सम्बन्ध जुड़नेपर संसारका सम्बन्ध छूट जाता है । संसारका सम्बन्ध छूटनेपर पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात् मनुष्य जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

वास्तवमें कर्म बन्धनकारक नहीं होते । कर्मीमें जो बाँधनेकी शक्ति है, वह केवल मनुष्यको अपनी धनायी हुई (कामना) है । कामनाकी पूर्तिक लिये रागपूर्वक अपने लिये कर्म करनेसे ही मनुष्य कर्मोसे वैघ जाता है । फिर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों-त्यों वह पापोंमें प्रवृत्त होने लगता है । इस प्रकार अरबन्त मिलन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीय योनियों और नरकोंमें गिरता रहता है। परनु जब वह केखल दूसरोंकी सेवाके लिये निष्काममावयूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मोंमें दिव्यता, बिलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामनाका सर्वथा नाश होनेपर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं अर्थात् वन्धनकारक नहीं होते; फिर उसके पुनर्जन्मका प्रश्न ही नहीं रहता।

我去在社场就会在这些时间也不在在这里的这些人也是这些人的,也可以不是这个人的。

'मामेति सोऽजुंन' — नाशवान् कर्मोंसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण नित्यप्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करनेसे मात्र कर्मोंका प्रवाह केवल संसारको तरफ हो जाता है और नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभय हो जाता है।

जीवोंपर महान् कृषा ही भगवान्के जन्ममें कारण है— इस प्रकार भगवान्के जन्मकी दिव्यताको जाननेसे मनुष्यकी भगवान्में भिक्त हो जाती है 1 भिक्तसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती है । भगवान्के कर्मोंकी दिव्यताको जाननेसे मनुष्यके वर्म भी दिव्य हो जाते हैं अर्थात् वे बन्धनकारक न होकर खुदका और दूसरोंका कल्याण करनेवाले हो जाते हैं, जिससे संसारसे सम्यन्ध-विच्येटपूर्वक भगवान्को प्राप्ति हो जाती है ।

#### मार्मिक वात

सम्पूर्ण कर्म आरम और समाप होनवाले हैं (और कर्मक फलख़रूप जो दुख प्राप्त होता है, वह भी अतित्य और नाशवान् होता है); परनु चर्य (जीवाता) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है। अतः यासवर्मे सर्वक कर्मोंक साथ कोई सम्बन्ध है नहीं, प्रस्तुत मान हुआ है। अतः सम्पूर्ण कर्मोंको करते हुए भी उनके साथ अपना सम्बन्ध है ही नहीं— ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म टिब्म हो जाते हैं— यह कर्मोंका तस्त्र है। यहीं क्मुमेंग्राग है।

क्रियाशील प्रकृतिके साथ तादात्य होनेके करण मनुष्यमात्रमें कर्म करनेका बेग रहता है। यह धणमात्र भी कर्म किये मिना नहीं रहता (गीता ३ १५)। संसार्स वह देखता है कि कर्म करनेसे ही सिर्द (वस्तुकी प्राप्ति) होती है। इसी कारण वह परमाज्यका प्राप्ति भी कमेंकि द्वारा ही करना चाहता है, परन् यह उसकी महान् भूल है। कारण कि नाशवान् कर्मेंके द्वारा नाशवान् वस्तुकी ही प्राप्ति होती है, अविनाशीनी प्राप्ति नहीं होती। अविनाशीकी प्राप्ति तो कर्मेंते सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होती है। कर्मेंगे सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगमें (शानयोगकी अपेशा भी) सरलतासे ही जाता है। कारण कि कर्मयोगमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण— तीनों शारीर्सेस होनेकाले सम्पूर्ण कर्म निम्कामभावपूर्वक केवल संसारके हितके लिये होनेसे कर्मोंका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है। यहाँ भगवान्ते माम् एति। पर्तोस यह भाव प्रवट

PAREKARERARETARETARETARETARETARETARETARETA

यहाँ भगवान्ते माम् एति पतिसे यह भाव प्रवट किया है कि मनुष्य कर्मांके द्वाग्र जिसकी सिद्धि चाहता है, वह परमात्मतत्व स्वतःसिद्ध (नित्यप्राप्त) है। स्वतःसिद्ध वस्तुके लिये करना कैसा ? जो यस्तु प्राप्त है, उसे प्राप्त करना कैसा ? करनेसे तो उस यस्तुकी प्राप्ति होती है, जो पहले अन्नाप्त थी।

एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है, जिसकी स्वतन्त सता नहीं है; जिसका पहले अभाव है और बादमें जिनका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है, जिसकी स्वतन्त सता है; जो पहलेसे विद्यामन है और नित्य-नित्तर रहता है, किन्तु जो क्रिया और पदार्य-रूप संसारका महत्व मान होनेसे हिए गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों के एक ग्रंथा है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों के स्वत्त दूसर्थों सेक्यने लगा देता है, तब क्रिया-पदार्थं कर संसारसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद और नित्यामाच परास्कृत स्वत्वत्वी होता है। उस क्रिया-पदार्थं होता है।

अनुमव हो जाता है। यही नित्यप्राप्तकी खोन है।

कर्तव्य-कर्मोंको न करके प्रमाद-आसम्य करना
और कर्तव्य-कर्मोंको करके उनके फलको इच्छा राजनइन दोनो कररणीसे मनुष्यक्षे नित्यप्राप्त परमानको
अनुभवमे बाया समानी है। इस बाधाबी दूर करनेना
उपाय है—फलको इच्छा न राखन दूसर्गिकी मेर्याके

रूपसे कर्तव्य-कर्म करना । फलकी इच्छा न रखकर जो स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध है, उसका अनुभव हो कर्तव्य-कर्म-करनेसे कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता जाता है ।

है । कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही परमात्मासे हमारा

\*

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः।

्बहुवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः।।१०।।

राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित, भेरेमें ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए बहुत-से भक्त मेरे भाव-(स्वरूप-) को प्राप्त हो चुके हैं।

ं व्याख्यां—'बीतरागभवकोधाः'—परमात्मासे विमुख होनेपर नाशवान पदार्थोमें 'राग' हो जाता है। रागसे फिर प्राप्तमें 'ममता' और अप्राप्तकी 'कामना' उत्पन्न होती है । रागवाले (प्रिय) पदार्थोंकी प्राप्ति होनेपर तो 'लोभ' होता है.पर उनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचनेपर (बाधा पहुँचानेवालेपर) 'क्रोध' होता है । यदि नाधा पहुँचानेवाला व्यक्ति अपनेसे अधिक बलवान हो और उसपर अपना वश न चल सकता हो तथा समयपर वह हमारा अनिष्ट कर देगा--- ऐसी सम्भावना हो तो 'भय' होता है । इस प्रकार नाशवान पदार्थींक गगसे ही भय,क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषोंको उत्पत्ति होती है। रागुके मिटनेपर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थोंको अपना और अपने लिये न मानकर, दूसरोंका और दूसरोंके लिये मानकर उनकी सेवा करनेसे गुग मिटता है। कारण कि वास्तवमें पदार्थ और क्रियासे हमारा सम्बन्ध है ही नहीं।

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान् केवल हमारे कल्याणके लिये ही अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणिमात्रके परम सुदुद हैं और उनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ मात्र जीवोंकि कल्याणके लिये ही होती हैं। इस प्रकार भगवान्की परम सुहुतापर दुढ़ विश्वास होनेसे भगवान्में आकर्षण हो जाता है। भगवान्में आकर्षण होनेसे संसारका आकर्षण (राग) खतः मिट जाता है। जैसे, बचपनमें बालकोंका कंकड़-पत्थरोंमें आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेलमें केकड़-पत्थरोंके लिये लड़ पड़ते हैं। एक कहता हिष्ण मेरा प्राप्त हा चुक है।

है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह
मेरा है। इस प्रकार गलोमें पड़े कंकड़-पत्थरोमें ही
उन्हें महता दीखती है। परन्तु जब वे बड़े हो जाते
हैं, तब कंकड़-पत्थरोमें उनका आकर्षण मिट जाता
है और रुपयोमें आकर्षण हो जाता है। रुपयोमें
आकर्षण होनेपर उन्हें कंकड़-पत्थरोमें अथवा खिलौनोमें
कोई महता नहीं दीखती। ऐसे ही जब मनुष्यकी
परमात्मामें लगन लग जाती है, तब उसके लिये
संसारके रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर
फीके पड़ जाते हैं। उसका संसारमें आकर्षण या
राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और
क्रोध—दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों रागके
ही आश्रित रहते हैं।

'मन्ययाः'— भगवान्के जन्म और कर्मकी दिव्यताको तत्त्वसे जाननेसे मनुष्योंकी भगवान्से प्रियता हो जाती है, प्रियता होनेसे वे भगवान्के ही शरण हो जाते हैं और शरण होनेसे वे स्वयं'मन्ययाः'अर्थात् भगवनम्य हो जाते हैं।

सांसारिक भोगोंने आकर्षणवाले मनुष्य भोगोंकों कामनाओंने तन्मय हो जाते हैं— 'कामात्मानः' (गीता २ ।४३) और भगवान्में आकर्षणवाले मनुष्य भगवान्में तन्मय हो जाते हैं— 'तन्मयाः' (नारदर्भाकसूत्र ७०) । वे हर समय भगवान्में हो तल्लीन रहते हैं । उनके विचारों, आवरणों आदिमें भगवान्की हो मुख्यता रहती है । प्रेमकी अधिकताके कारण वे भगवतस्वरूप बन

्यते हैं, छन्ते उनकी अपनी कोई अलग सता ही न हो । \*

'नःनुनञ्जिताः'— 'बीतरागभवक्रोधाः'में संसारसे म्हर्केटर. सम्बन्ध-विच्छेद है और 'मन्मया: माम

ड्याक्रिताः' में भगवानुकी तल्लीनता है।

किसी-न-किसीका आश्रय लिये विना मनुष्य रह ह्यं नहीं सकता । भगवानुका अंश जीव भगवानुसे विमुख होकर दूसरेका आत्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है । धनादि नाशवान् पदार्थोंका आश्रय पतन करनेवाला होता है। इतना ह्ये नहीं, शुभ-कर्मोंको करनेमें बुद्धिका, भगवत्राप्तिके साधनोंका तथा भोग और संप्रहके त्यागका आश्रय लेनेपर भी भगवत्मानिमें देरी लगतो है। जबतक मनष्य स्वयं (स्वरूपसे) भगवान्के आश्रित नहीं हो जाता, तबतक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दःख पता ही रहता है।

संसारके पदार्थीमें मनुष्यका आकर्षण और आश्रय अलग-अलग होता है, जैसे--- मनुष्यका आकर्षण तो स्ती पुत्र आदिमें होता है और आश्रय बड़ोंका होता है। परन्तु भगवान्में लगे हुए मनुष्यका भगवान्में ही आकर्पण होता है और भगवान्का हो आश्रय होता

है; क्योंकि प्रिय-से-प्रिय भी भगवान हैं और बड़े-से-बड़े भी भगवान है। 'बहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः'-यद्यपि

श्चानयोग-(सांठ्यनिष्ठा-) से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान्के जन्म और कर्मकी दिव्यताको क्तवसे जाननेको 'शान' कहा गया है। इस शानसे मन्य पवित्र हो जाता है; क्योंकि भगवान् पवित्रीसे भी पनित्र हैं—'पवित्राणां पवित्रं यः' । भगवानुका हो अंता होनेसे जीवमें भी स्ततः-स्वमाविक पवित्रता है— सुख ासी

दिया मन जी जाड़' (मानम ७ । ११७ क)

७ । ११७ । १) । नाशवान् पदार्घीको महत्व देनेसे

उनको अपना माननेसे हाँ यह अपवित्र होता है;

क्योंकि नारावान् पदार्थोंकी ममता ही मल (अपवित्रज्ञ) है 🕴 । भगवानुके जन्म-कर्मिक तत्त्वको जाननेसे खब

नारावान पदार्थीका आकर्षण, उनकी ममता सर्वध मिट जाती है, तब सब मिलनता नष्ट हो जाती है

और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोगका प्रसङ्ग होनेसे उपर्युक्त पदीने

आये'ज्ञान'शब्दका अर्थ कर्मयोगका ज्ञान भी माना ज सकता है। कर्मयोगका ज्ञान है- शरोद इंन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पद, योग्यता,अधिकार,धन, जमीन आदि

मिली हुई मात्र वस्तुएँ संसारकी और संसारके लिये ही हैं, अपनी और अपने लिये नहीं है। काए। कि स्वयं (स्वरूप) नित्य हैं; अतः उसके साथ अनित्य

वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है? शरीर्याद वल्त्ये जन्मसे पहले भी

हमारे साथ नहीं थीं और मरनेके बाद भी नहीं रहेगी तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई यन्तुओंका सदुपयोग

करनेका ही अधिकार है, अपनी माननेका अधिकार नहीं । ये यस्तुएँ संसारकी ही हैं; अतः इन्हें संसारकी ही सेवामें लगाना है। यही इनका सद्पयोग है।

इनको अपनी और अपने लिये मानना ही वालवमें बन्धन या अपवित्रता है । इस प्रकार नाशवान् यस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानना'ज्ञानतप' है, जिससे मनुष्य परम पवित्र

ैता है इन सबसे <sub>शर्वार</sub> हो जाता है। 🚣 जडके साथ में सन्दरका

• माना

<sup>\*</sup> चतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिस्का अक्षतारं चित्यवसानदात्मिका न्यवेदिष्

अपन प्रियतम श्रीकृष्णकी चाल-बाल, क्षान ही बन गयीं; उनके शरीरमें भी यहीं क्षिक्षाणरूपं हो गर्पी और उन्हींके सीलान t Pins ;

तबतक दूसरी तपस्यासे उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती, जितनी पवित्रता जानतपसे जड़का सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे होती है। इस ज्ञानतपसे पवित्र होकर मनुष्य भगवान्के भाव-(सता-) को अर्थात् सिच्चदानन्दघन परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है। तारपर्य है कि जैसे भगवान् नित्य-निरक्तर रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य-निरक्तर रहता है; जैसे भगवान् निर्विन्तरा रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य-निरक्तर रहता है; जैसे भगवान् निर्विन्तरा रहते हैं, ऐसे वह भी निर्विप्त-निर्विकार रहते हैं।

तबतक दूसरी तपस्यासे उसकी उतनी पवित्रता नहीं है, ऐसे ही उसके लिये भी कुछ करना शेप होती, जितनो पवित्रता ज्ञानतपसे जड़का सम्बन्ध-विच्छेद नहीं रहता । ज्ञानमार्गसे भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान्के करनेसे होती हैं । इस ज्ञानतपसे पवित्र होकर मनुष्य भाव को प्राप्त हो जाता है (गीता १४ । १९) ।

पहले भी बहुत-से मक्त ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवान्को प्राप्त हो चुके हैं । अतः साधकोंको वर्तमान में हो ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवान्को प्राप्त कर लेना चाहिये । भगवान्को प्राप्त करनेमें सभी स्वतन्त्र हैं, कोई भी परतन्त्र नहीं है । कारण कि मानव-शरीर भगवत्रमाप्तिके लिये ही मिला है

सम्बन्ध—जन्मकी दिव्यताका वर्णन तो हो गया, अब कर्मोंकी दिव्यता क्या होती है—इस विषयका आरम्भ करते हैं ।

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

्मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।११ ।।

हे पृथानन्दन ! जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुकरण करते हैं ।

व्याख्या—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजायहर्य् — भक्त भगवान्की जिस भावसे, जिस सम्बन्धसे, जिस प्रकारसे शरण लेता है, भगवान् भी उसे उसी भावसे, उसी सम्बन्धसे, उसी प्रकारसे आश्रय देते हैं। जैसे, भक्त भगवान्को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, भाता-पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता-पिता बन जाते हैं, पृत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ माता-पिता बन जाते हैं तो वे श्रेष्ठ माई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ माई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ माई बन जाते हैं। भक्त भगवान्के बिना व्याकुल हो जाता है तो मावान् भी भक्तके बिना व्याकुल हो जाते हैं।

अर्जुनका भगवान् श्रीकृष्णके प्रति सखाभाव था तथा वे उन्हें अपना सार्राथ बनाना चाहते थे; अतः भगवान् सखाभावसे उनके सार्राथ बन गये। विश्वाधित्र श्रीपेने भगवान् श्रीरामको अपना शिष्य मान लिया तो भगवान् उनके शिष्य बन गये। इस प्रकार भक्तीके श्रद्धाभावके अनुसार भगवान्का वैसां ही बननेका खगाव है। अनत्त ब्रह्माण्डेकि स्वामी भगवान् भी अपने ही बनाये हुए साधारण मनुष्येक भावोंके अनुसार बर्ताव करते हैं, यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अभगवन है ?

भगवान् विशेषरूपसे भक्तींक लिये ही अवतार लेते हैं—ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्तलोग जिस भावसे, जिस रूपमें भगवान्की सेवा कराना पड़ता है। जैसे, उपनिषदमें आया है—'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यकः १।४।३)—अकेले भगवान्का मन नहीं लगा, तो वे ही भगवान् अनेक रूपोंमे प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तोंके मनमें भगवान्के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान् उनके साथ खेल खेलने-(लीला करने-) के लिये प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान्के विमा नहीं रह सकते।

यहाँ आये 'यथा' और 'तथा'—इन प्रकारवाचक पदांका अभिप्राय 'सम्बन्ध', 'भाव' और 'लगन' से हैं। भक्त और भगवानका प्रकार एक-सा होनेपर भी इनमें एक बहुत बड़ा अत्तर यह है कि भगवान भक्तको

चालसे नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल-(शक्ति-) से चलते हैं\* । भगवान् सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ. सर्वज्ञ, परम सुइद् और सत्यसंकल्प हैं। भक्तको केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान

भी अपनी पूरी शक्तिसे उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवळाप्तिमें बाधा साधक स्वयं लगाता है: क्योंकि भगवद्याप्तिके लिये वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्यको अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि बह उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ ही भगवत्प्राप्ति हो जाती है। कारण कि यह समझ, सामग्री आदि ठसकी अपनी नहीं हैं: प्रत्यत भगवानसे मिली हैं: भगवानको हैं । अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है । साधक खर्य भी भगवानका ही अंश है । उसने खद अपनेको भगवानसे अलग माना है, भगवानने नहीं ।

अर्थात् कर्मजन्य किसी (प्रेम) साधन-विशेषका फल नहीं है। मगवान्के सर्वधा शरण होनेवालेको भक्ति स्वतः प्राप्त होती है । दास्य. सछ्य, वात्सत्य, माधुर्य आदि भावोंमें सबसे श्रेष्ठ शरणागतिका भाव है । यहाँ भगवान् मानो इस बातको कह रहे हैं कि तुप अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भो अपना सब कुछ तुन्हें दे दूँगा और तुम अपने-आपको मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने-आपको तुम्हें दे दूँगा । भगवत्राप्तिका कितना मरल और सस्ता सीदा है! अपने-आपको भगवचारणीम ममर्पित करनेके बाद

भगवान् भक्तकी पुरानी त्रुटियोंको यादतक नहीं करते । ये तो यर्तमानमें साधकके हृदयका दृढ़ भाव देखते हैं— रहति न प्रमु चिन घूक किए की ।

कात साति सय बार हिए की 11

(मानस १ । २९ । ३) कन्ते दिस्या दूपण दस्स में, नहीं राम में दोप । जब साले इक पाँवड़ों, हिंह धाले मी कोम ।।

धोकर थैसे ही भगवान्को प्राप्त हुए है, दैसे भक्त भक्तिमें ।"

जाननेसे भगवद्याप्ति होनेका वर्णन है । केवल भगवन ही मेरे हैं और मैं भगवान् का ही हूँ, दूसत की भी भेरा नहीं है और मैं किसीका भी नहीं हैं 🕳 इस प्रकार भगवानुमें अपनापन करनेसे उनकी प्राप्ति शींग एवं सगमतासे हो जाती है। अतः साधकको वेग्रल

इस (ग्यारहवें) श्लोकमें द्वैत-अद्वैत, सगुन-निर्गुन,

सायुज्य-सामीप्य आदि शास्त्रीय विषयका वर्णन नहीं

है, प्रत्युत भगवानुसे अपनेपन का ही धर्मन है।

जैसे, नवें श्लोकमें भगवानके जन्म-कर्म को दिव्यतासे

भगवानमें ही अपनापन मान लेना चाहिये (जो वासवरें है), चाहे समझमें आये अथवा न आये। मान लेनेपर जब संसारके झुठे सम्बन्ध भी सब्बे प्रकृत होने लगते हैं, फिर जो भगवानुका सदासे ही सज्ज

सम्बन्ध है, वह अनुमवमें क्यों नहीं आयेगा ? अर्थात् अवस्य आयेगा ।

राहा-जो भगवानको जिस मावसे सीकार करते हैं, भगवान् भी उनसे उसी भावसे बर्ताव करने हैं, ती फिर यदि कोई भगवानको द्वेप, वैर आदिके भायसे स्वीकार करेगा तो क्या भगवान् भी उससे उसी (द्वेप

आदिके) भावसे वर्ताव करेंगे ? समाधान-यहाँ 'प्रवद्यने' पदसे भगवान्यत्रे प्रपति अर्थात् शरणार्गातका ही विषय है; उनसे द्वेप, वैर आदिका विषय नहीं । अतः यहाँ इस विषयमें शहू। ही नहीं उठ सकती । फिर भी इसपर थोड़ा विदार करें तो भगवानके स्वीकार करनेका तात्पर्य है—करवाण

है, भगवान भी उससे यैसा हो आचरण करके अनाने उसका करूपाण ही करते हैं। भगवान् प्राणिमार्के परम सुद्द हैं (गीता ५ । २९), इसलिये जिमग

करना । जो भगवानुको जिस भावसे स्त्रीकार पर्या

जिसमें हित होता है, भगवान् उसके लिये वैस हो प्रवन्य कर देते हैं। वैर-द्रेप स्प्रनिकली-का भी जिससे कल्याण हो जाय, धैसा हो भगपन्

रणनेपले विर-देव

<sup>े</sup> कामान् द्वेपार् भवान् खेहार् यवा भक्त्येको यतः । आवेण्य तद्ये हिन्सा बहवानपूर्णी गताः ।। (बीपदार ७ १९ १२९)

<sup>&#</sup>x27;अमेक मनुष्य कामसे, देरमे, भयसे और छेहमे अपने मनको भगवान्ते सगावार एवं अपने सते पर

**erikteletikundikuntatuntakeriktatuntakerikunakarikteletikerikteletikeriktatikerikerikerikerikerikerikerikeri** भगवानका बिगाड भी क्या कर लेंगे ?] अंगदजीको रावणकी सभामें भेजते समय भगवान् श्रीराम कहते हैं कि वहीं बात कहना, जिससे हमारा काम भी हो और ग्रवणका हित भी हो-- 'काज हमार तास हित होई' (मानस ६ । १७ । ४) ।

भगवान्की सुहताकी तो बात हो क्या, भक्त भी समस्त प्राणियोंके सुहद् होते हैं— 'सुहदः सर्वदेहिनाम्' (श्रीमद्भा॰ ३ । २५ । २१) । जब भक्तोंसे भी किसीका किञ्चिनात्र भी अहित नहीं होता. तब भगवान्से किसीका अहित हो ही कैसे सकता है ? भगवान्से किसी प्रकारका भी सम्बन्ध जोड़ा जाय, वह कल्याण करनेवाला ही होता है: क्योंकि भगवान् परम दयालु, परम सुहृद् और चिन्मय हैं। जैसे महामें स्नान वैशाख मासमें किया जाय अथवा माघ मासमें, दोनोंका ही माहात्म्य एक समान है। परन्तु वैशाखके स्नानमें जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता माघके स्त्रानमें नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति-प्रेमपूर्वक भगवान्से सम्बन्ध जोड्नेवालोंको जैसा आनन्द होता है, वैसा आनन्द वैर-द्वेपपूर्वक भगवान्से सम्बन्ध जोडनेवालोंको नहीं होता । 'मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः'--श्रेष्ठ

पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसीके अनुसार आचरण करने लग जाते हैं (गीता ३ । २१) । भगवान् सबसे श्रेष्ठ (सर्वोपरि) हैं, इसलिये सभी लोग उनके मार्गका अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्यायमें तेईसवें श्लोकके उत्तरार्धमें भी यही बात (ठपर्युक्त पदोंसे ही) कही गयी है।

साधक भगवान्के साथ जिस प्रकारका सम्बन्ध मानता है, भगवान् उसके साथ वैसा हो सम्बन्ध माननेके लिये तैयार रहते हैं । महाराज दशरथजी भगवान् श्रीरामको पुत्रभावसे स्वीकार करते हैं, तो भगवान् उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान् होकर भी 'पिता' दशरथजीके वचनोंको टालनेमें अपनेको

असमर्थ मानते हें\* । इस प्रकारके आचरणोंसे भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसारमें किसीके साथ सम्बन्धके नाते प्रियता हो तो वही सम्बन्ध तम मेरे साथ कर लो, जैसे--मातामें प्रियता हो तो मेरेको अपनी माता मान लो. पितामें प्रियता हो तो मेरेको अपना पिता मान लो; पुत्रमें प्रियता हो तो मेरेको अपना पत्र मान लो, आदि । ऐसा माननेसे मेरेमें वास्तविक प्रियता हो जायगी और मेरी प्राप्ति सगमतापूर्वक हो जायगी ।

दूसरी बात, भगवान् अपने आचरणोंसे यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता है, उसके लिये मैं भी वैसा ही बन जाता हैं, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता है. तम भी उसके लिये वैसे ही बन जाओ; जैसे-भाता-पिताके लिये तम सपत्र बन जाओ, पत्नीके लिये तुम सुयोग्य पति वन जाओ, बहनके लिये तुम श्रेष्ठ माई दन जाओ, आदि । परन्तु वदलेमें उनसे कुछ चाहो मत; जैसे--कुछ लेनेकी इच्छासे माता-पिताको अपने न मानकर केवल सेवा करनेके लिये ही उन्हें अपने मानो । ऐसा मानना ही भगवान्के मार्गका अनुसरण करना है । अभिमानरहित होकर निःस्वार्थभावसे दसरेकी सेवा करनेसे शीघ्र ही दूसरेकी ममता छूटकर भगवान्में प्रेम हो जायगा, जिससे भगवान्की प्राप्ति हो जायगी ।

#### विशेष वात

अहंकार-रहित होकर निःस्वार्थभावसे कहीं भी प्रेम किया जाय, तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवान्की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत्प्रेममें बाधा लगाता है। इन दोनोंके कारण मनुष्यका प्रेमभाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करनेपर उसका प्रेमभाव व्यापक हो जाता है । प्रेमभाव व्यापक होनेपर उसके माने हुए सभी बनावटी सम्बन्ध मिट जाते हैं और भगवान्का खाभाविक

<sup>\*</sup> अहं हि सचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं प्रतेयमपि चार्णवे ।।

<sup>(</sup>वाल्पीकि॰ अयोध्या॰ १८। २८-२९) भगवान् श्रीराम कहते हैं—'मैं महाराज पिताजीके कहनेपर आगमें भी प्रवेश कर सकता है, तीक्ष्ण विषका भी भक्षण कर सकता है और समुद्रमें भी कूद सकता है।'

िसंध्याच ४

नित्य सम्बन्ध जाप्रत् हो जाता है।

जीवमात्रका परमात्माके साथ स्वतः नित्य-सम्बन्ध (गीता १५ । ७) । परन्तु जयतक जीव इस सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरा सम्बन्ध जोड लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके बन्धनमें पड़ा रहता है। उसका यह बन्धन दो ओरसे होता है—एक तो वह भगवानुके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरे, जिसके साथ वास्तवमें अपना सन्वन्ध है नहीं, उसके सम्बन्धको नित्य मान लेता है । जब जीव 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' के अनुसार अपना सम्बन्ध 🛖 ही होती हैं— 'मम बर्त्सानुवर्तन्ते ।'

केवल भगवान्से मान लेता है अर्घात् पहचान सेना है. तब उसे भगवानसे अपने नित्य सम्बन्धका अनुमन हो जाता है।

भगवानके नित्य-सम्बन्धको पहचानना ही भगवानके शरण होना है । शरण होनेपर भक्त निधिन्त, निर्भय, निःशोक और निःशङ्क हो जाता है । फिर उसके द्वार भगवान की आज्ञाके विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है ? उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानुके आञ्चनुकार

सम्बन्ध-पूर्वहलोकमें भगवान्ने बताया कि जो मुझे जिस भावसे खीकार करता है, मैं भी उसे इसी भावसे स्वीकार करता है अर्थात् मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होनेपर भी लोग भगवानुका आवय को नहीं लेते—इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२ ।।

कर्मोंकी सिद्धि (फल) चाहनेवाले मनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं; क्योंकि इस मनुष्यलोकमें कर्मीसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है।

व्याख्या—'काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन इह देवताः'—मनुष्यको नवीन कर्म करनेका अधिकार मिला हुआ है । कर्म करनेसे ही सिद्धि होती है—ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इस कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें यह बात दृढ़तासे बैठी हुई है कि कर्म किये बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती । वे ऐसा समझते है कि सांसारिक वस्तुओंको तरह भगवान्की प्राप्ति भी कर्म (तप, ध्यान, समाधि आदि) करनेसे ही होती है। नाशवान पदार्थीकी कामनाओंके कारण ठनकी दृष्टि इस वास्तविकताकी और जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएँ कर्मजन्य है, एक्द्रेशीय है, हमे नित्य प्राप्त नहीं है, हमोरेसे अलग है और परिवर्तनशील है, इसलिये उनको प्राप्तिके लिये कर्न करने आवश्यक है। परन्तु भगवान् कर्मजन्य नहीं हैं. सर्वेत परिपूर्ण है, हमें नित्यप्राप्त है, हमारेसे अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील हैं, इसलिये भगवलाजिने संमारिक वन्दुओंडी प्रतिका नियम नहीं चल सक्या । भगत्यप्ति केमल दन्कर अभिनामासे होती है। उत्कर

अभिलाया जाप्रत् न होनेमें खास कारण सांसारिक भोगोंकी कामना ही है।

भगवान् तो पिताके समान है और देवक दुकानदारके समान । अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेनेका अधिकार नहीं है: परन्त पिताकी पैसे लेनेका भी अधिकार है और वस्तु देनेका भी । बालकको पितासे कोई यहा लेनेके लिये योई मृत्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदारसे वस्तु लेनेके लिये मृत्य देना पड़ता है । ऐसे ही भगवानुसे कुछ सेनेरे लिये कोई मत्य देनेकी जरूरत नहीं है: परना देवताओंसे बुछ प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक कर्म करने पड़ने है। दकानदारमें बालक दियासलाई, चाक अदि शनिकारक यस्त्रें भी पैसे देकर छरीद सकता है। परन यदि यह विद्याने ऐसी हानिकारक बनाएँ माँग ते ये उसे नहीं देंगे और पैसे भी से लेरे । विक यही यानु देते हैं, जिसमें मालक्त्र दिन है । इसी प्रकार देवतालींग अपने दरासधीये (उनसे उनमन साद्वीपाद्व होनेपा) उनके हित-अहिताब विकार सिर्म

बिना उनकी इच्छित वस्तुएँ दे देते हैं; परन्तु परमपिता भगवान अपने भक्तोंको अपनी इच्छासे वे ही वस्तुएँ देते हैं, जिसमें उनका परमहित हो । ऐसा होनेपर भी नाशवान पदार्थोंकी आसक्ति. ममता और कामना के कारण अल्प-बुद्धिवाले मनुष्य भगवानुको महत्ता और सहत्ताको नहीं जानते, इसलिये वे अज्ञानवश देवताओंकी उपासना करते हैं (गीता ७ ।२०-२३: ९ ।२३-२४) ।

'क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा'— यह मनुष्यलोक कर्मभूमि है- 'कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' (गीता १५ । २) । इसके सिवाय दसरे लोक (स्वर्ग-नरकादि) भोगभिमयाँ हैं। मनप्यलोकमे भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्यको ही है. पश्-पक्षी आदिको नहीं । मनुष्य-शरीरमें किये हए कर्मीका फल ही लोक तथा परलोकमें भोगा जाता है ।

मनुष्यलोकमें कर्मीकी आसक्तिवाले मनुष्य रहते हैं--- 'कर्मसङ्गिषु जायते' (गीता १४ । १५) । कर्मीकी आसक्तिके कारण वे कर्मजन्य सिद्धिपर ही लब्ध होते हैं। कमोंसे जो सिद्धि होती है, वह यहापि शीघ मिल जाती है, तथापि वह सदा रहनेवाली नहीं होती । जब कर्मोंका आदि और अन्त होता है, तब उनसे होनेवाली सिद्धि (फल) सदा कैसे रह सकती है? इसलिये नाशवान कर्मीका फल भी नाशवान ही होता है । परन्तु कामनावाले मनुष्यकी दृष्टि शीघ्र मिलनेवाले फलपर तो जाती है, पर उसके नाशकी ओर नहीं जाती । विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये कर्मोका फल देवताओंसे शोघ मिल जाया करता है; इसलिये वे देवताओंकी ही शरण लेते हैं और उन्होंकी आराधना करते हैं । कर्मजन्य फल चाहनेके कारण वे कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं होते और परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते-मस्ते रहते हैं।

जो वास्तविक सिद्धि है. वह कर्मजन्य नहीं है । वास्तविक सिद्धि 'भगवत्त्राप्ति' है। भगवत्त्राप्तिके साधन—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कमेंकि द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कमेंकि सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है।

शड़ा-- 'कर्मयोग'की सिद्धि तो कर्म करनेसे ही बतायी गयी है— 'आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६ । ३), तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं

समाधान-कर्मयोगमें कर्मोसे और कर्म-सामग्रीसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये ही कर्म किये जाते हैं। योग (परमात्माका नित्य-सम्बन्ध) तो स्वतःसिद्ध और स्वाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्मप्राप्ति कर्मजन्य नहीं है । वास्तवमें कर्म सत्य नहीं है. प्रत्यत परमात्मप्राप्तिके साधनरूप कर्मीका विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत्के लिये किया जाता है, तब उसका परिणाम सत् होनेसे उस कर्मका नाम भी सत् हो जाता है--'कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते' (गीता १७ । २७) ।

अपने लिये कर्म करनेसे ही 'योग'-(परमात्माके साथ नित्ययोग-) का अनुभव नहीं होता । कर्मयोगमें दसरोंके लिये ही सब कर्म किये जाते हैं, अपने अर्थात फल-प्राप्तिके नहीं-'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' (गीता २ । ४७) । अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्य बँधता है (गीता ३ । ९) और दूसरोंके लिये कर्म करनेसे वह मुक्त होता है (गीता ४ । २३) । कर्मयोगमें दसरोंके लिये ही सब कर्म करनेसे कर्म और फलसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. जो 'योग'का अनुभव करानेमें हेत् है।

कर्म करनेमें 'पर' अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओंको सहायता लेनी पड़ती है । 'पर'की सहायता लेना परतन्त्रता है । स्वरूप ज्यों-का-त्यों है । उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये उसकी अनुभृतिमें 'पर' कहे जानेवाले शरीरादि पदार्थीक सहयोगको 'लेशमात्र भी अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है । 'पर' से माने हुए सम्बन्धका त्याग होनेसे खरूपमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है।

सम्बन्ध-आउवें श्लोकपे अपने अवतारके उद्देश्यका वर्णन करके नवें श्लोकमें भगवान्ने अपने कर्मोकी दिव्यताको

नित्य सम्बन्ध जायत हो जाता है।

जीवमात्रका परमात्माके साथ खतः नित्य-सम्बन्ध (गीता १५ १७) । परन्तु जबतक जीव इस सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरा सम्बन्ध जोड़ लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके बन्धनमें पडा रहता है। उसका यह बन्धन दो ओरसे होता है—एक तो वह भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरे, जिसके साथ वास्तवमें अपना सम्बन्ध है नहीं, उसके सम्बन्धको नित्य मान लेता है । जब जीव 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' के अनुसार अपना सम्बन्ध 🗻 ही होती हैं— 'मम वर्त्सानुवर्तन्ते ।'

केवल भगवानसे मान लेता है अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवानसे अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव हो जाता है।

> भगवानुके नित्य-सम्बन्धको पहचानना ही भगवानुके शरण होना है । शरण होनेपर भक्त निधन्त, निर्भय, निःशोक और निःशद्भ हो जाता है । फिर उसके द्वारा भगवान की आजाके विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है ? उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानके आज्ञानसार

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने बताया कि जो मुझे जिस भावसे स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भावसे खीकार करता हूँ अर्थात् मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होनेपर भी लोग भगवानुका आश्रय क्यों नहीं लेते—इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

### काङक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२ ।।

कमोंकी सिद्धि (फल) चाहनेवाले मनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं। क्योंकि इस मनुष्यलोकमें कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। अभिलाषा जाप्रत् न होनेमें खास कारण सांसारिक

भोगोंकी कामना ही है।

व्याख्या-- 'काङ्क्षत्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता:'---मनुष्यको नवीन कर्म करनेका अधिकार मिला हुआ है । कर्म करनेसे ही सिद्धि होती है—ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इस कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें यह बात दढतासे बैठी हुई है कि कर्म किये बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती । वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओंकी तरह भगवानकी प्राप्ति भी कर्म (तप, ध्यान, समाधि आदि) करनेसे ही होती है । नाशवान् पदार्थीकी कामनाओंके कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकताकी ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएँ कर्मजन्य हैं, एकदेशीय हैं, हमें हमारेसे अलग हैं और नित्य प्राप्त नहीं हैं। परिवर्तनशील हैं, इसलिये उनकी प्राप्तिके लिये कर्म करने आवश्यक हैं। परन्तु भगवान् कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण हैं, हमें नित्यप्राप्त हैं, हमारेसे अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है, इसलिये भगवत्प्राप्तिमें सांसारिक वस्तुओकी प्राप्तिका नियम नहीं चल सकता । भगवद्याप्ति केवल उत्कट अभिलापासे होती है। उत्कट

भगवान तो पिताके समान है और देवता दुकानदारके समान । अगर दुकानदार वस्तु न दे, तो उसको पैसे लेनेका अधिकार नहीं है; परन्तु पिताको पैसे लेनेका भी अधिकार है और वस्तु देनेका भी । बालकको पितासे कोई यस्तु लेनेके लिये कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदारसे वस्तु लेनेके लिये मूल्य देना पड़ता है । ऐसे ही भगवानुसे कुछ लेनेके लिये कोई मूल्य देनेकी जरूरत नहीं है; परनु देवर्ताओंसे कुछ प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते. हैं। दुकानदारसे बालक दियासलाई, चाकू आदि हानिकारक बस्तुएँ भी पैसे देकर खरीद सकता है; परन्तु यदि वह पितासे ऐसी हानिकारक वस्तुएँ माँग तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे.। पिता वही यस्तु देते हैं, जिसमें बालकका हित हो । इसी प्रकार देवतालोग अपने उपासकोंको (उनकी उपासना साहोपाह होनेपर) उनके हित-अहितका विचार किये

बिना उनकी इच्छित वस्तुएँ दे देते हैं; परन्तु परमिपता भगवान अपने भक्तोंको अपनी इच्छासे वे ही वस्तएँ देते हैं, जिसमे उनका परमहित हो । ऐसा होनेपर भी नाशवान पदार्थोंकी आसक्ति. ममता और कामना के कारण अल्प-बद्धिवाले मनध्य भगवानको महत्ता और सहत्ताको नहीं जानते, इसलिये वे अज्ञानवश देवताओंकी

प्रेलोक १२1

'क्षिप्रं हि मान्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा'— यह मनुष्यलोक कर्मभूमि है-- 'कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' (गीता १५ । २) । इसके सिवाय दसरे लोक (स्वर्ग-नरकादि) भोगभिमयाँ हैं । मनप्यलोकमे भी नया कर्म करने का अधिकार मनप्यको ही है, पशु-पक्षी आदिको नहीं । मनुष्य-शरीरमें किये हए कर्मीका फल हो लोक तथा परलोकमें भोगा जाता है ।

उपासना करते हैं (गीता ७ । २०-२३: ९ । २३-२४) ।

मनुष्यलोकमे कर्मोकी आसक्तिवाले मनष्य रहते हैं--- 'कर्मसङ्गिषु जायते' (गोता १४ । १५) । कर्मोंकी आसक्तिके कारण वे कर्मजन्य सिद्धिपर ही लब्ध होते हैं। कमोंसे जो सिद्धि होती है, वह यद्यपि शीघ मिल जाती है, तथापि वह सदा रहनेवाली नहीं होती । जब कमीका आदि और अन्त होता है, तब उनसे होनेवाली सिद्धि (फल) सदा कैसे रह सकती है? इसलिये नाशवान् कर्मोका फल भी नाशवान् ही होता है। परनु कामनावाले मनुष्यकी दृष्टि शीघ्र मिलनेवाले फलपर तो जाती है, पर उसके नाशकी ओर नहीं जाती । विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये कर्मीका फल देवताओंसे शीघ मिल जाया करता है: इसलिये वे देवताओंकी ही शरण लेते हैं और उन्होंकी आराधना करते हैं । कर्मजन्य फल चाहनेके कारण वे कर्मबन्धनसे .मुक्त नहीं होते और परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते-मरते रहते हैं।

जो वास्तविक सिद्धि है, वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि 'भगवत्राप्ति' है। भगवत्राप्तिके माधन-कर्मयोग: ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कमेंकि द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कमेंकि सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है।

शङ्ग-'कर्मयोग'की सिद्धि तो कर्म करनेसे ही बतायी गयी है-- 'आरुरुक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणमच्यते' (गीता ६ । ३). तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं

समाधान-कर्मयोगमें कर्मीसे और कर्म-सामग्रीसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये ही कर्म किये जाते हैं । योग (परमात्माका नित्य-सम्बन्ध) तो खतःसिद्ध और स्वाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्मप्राप्ति कर्मजन्य नहीं है । वास्तवमें कर्म सत्य नहीं है, प्रत्यत परमात्मप्राप्तिके साधनरूप कर्मोंका विधान सत्य है । कोई भी कर्म जब सतके लिये किया जाता है, तब उसका परिणाम सत् होनेसे उस कर्मका नाम भी सत् हो जाता है—'कर्म चैव तदर्थीयं महित्येवाभिधीयते' (गीता १७ । २७) ।

अपने लिये कर्म करनेसे ही 'योग'-(परमात्माके साथ नित्ययोग-) का अनुभव नहीं होता । कर्मयोगमें दसरोंके लिये ही सब कर्म किये जाते हैं. अपने अर्थात फल-प्राप्तिके नहीं-- 'कर्पण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' (गीता २ ।४७) । अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्य बँधता है (गीता ३ । ९) और दूसरोके लिये कर्म करनेसे वह मुक्त होता है (गीता ४ । २३) । कर्मयोगमें दसरोके लिये ही सब कर्म करनेसे कर्म और फलसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो 'योग'का अनुभव करानेमें हेत है ।

कर्म करनेमें 'पर' अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तओंको सहायता लेनी पडती है। 'पर'को सहायता लेज परतन्त्रता है । खरूप ज्यों-का-त्यों है । उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये उसकी अनुभृतिमें 'पर' कहे जानेवाले शरीरादि पदार्थीक सहयोगको 'लेशमात्र भी अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है । 'पर' से माने हुए सम्बन्धका त्याग होनेसे स्वरूपमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है।

सम्बन्ध-आठवे श्लोकमे अपने अवतारके उद्देश्यका वर्णन करके नवें श्लोकमें भगवान्ने अपने कर्मौकी दिव्यताको

जाननेका माहात्य वताया । कर्मज्ञ सिद्धि चाहनेसे ही कर्मीमें अदिव्यता (मिलनता) आती है । अतः कर्मी हैव्यत (पवित्रता) कैसे आती है—इसे बतानेके लिये अब भगवान् अपने कर्मीकी दिव्यताका विशेष वर्णने करते हैं ।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमिप मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।।१३ ।। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मिभर्न स बध्यते ।।१४ ।।

मेरे द्वारा गुणों और कर्मिक विभागपूर्वक चारों वर्णीकी रचना की गयी है। उस-(सृष्टि-रचना आदि-) का कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मिक फलर्में मेरी स्पृष्टा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कर्मीसे नहीं बैंधता।

व्याख्या— 'चातुर्वण्यै \* मया सृष्टं गुणकर्म-विभागशः' — पूर्वजनमोमें किये गये कमेकि अनुसार सत्त, रज और तम— इन तीनों गुणोमें न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि-रचना के समय उन गुणों और कमेकि अनुसार भगवान् झाहण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र— इन चारों वर्णोंकी रचना करते हैं। मनुष्यके सिवाय देव, पितर, तिर्यक् आदि दूसरी योनियोंकी रचना भी भगवान् गुणों और कमेंकि अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान्की किश्चन्मात्र भी विषमता नहीं है।

'चात्मंपर्यम्' पद प्राणमात्रका उपलक्षण है। इसका तारार्य है कि मनुष्य ही चार प्रकरिक नहीं होते, अपितु पशु, पशी, वृक्ष आदि भी चार प्रकारके होते हैं, जैसे—पिक्षयों कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौआ आदि शूद्र पक्षी है। इसी प्रकार वृक्षोमें पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और खूद्र (क्षेकर) आदि शूद्र वृक्ष हैं। परनु यहाँ 'चातुवंग्यम्' पदसे मनुष्योंको हो लेना चाहिये; क्योंकि वर्ण-विभागको मनुष्य हो समझ सकते हैं और उसके अनुसार कमं कर सकते हैं। कमं करनेका अधिकार मनुष्यको हो है।

चार्ये वर्णोंकी रचना मैंने ही की है—इससे मगवान्क यह भाव भी है कि एक तो ये मेंरे हीं अंश हैं, और दूसरे, मैं प्राण्मात्र का सुद्ध हूं, इसलिये में सदा उनके हितको ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवताके अंश हैं और न देवता सबके सुद्ध ही हैं। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह अपने वर्णके अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मोंसे मेंग्र ही पूजन करे (गीता १८। ४६)।

'तस्य कर्तारमिष मो विद्यवक्रतामव्यवम्'— यहां 'अकर्तारम्' पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमानक अभाव बतानेके लिये आया है। सृष्टिकी रक्ता, पालन, संहार आदि सम्पूर्ण कर्मोको करते हुए भी भगवान उन कर्मोंसे सर्वया अतीत, निर्लित हो रहते हैं।

सृष्टि-रचनामें भगवान् ही उपादान करण है और वे ही निमित्त कारण हैं। मिट्टीसे बने पात्रमें मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टीसे पात्र बननेमें मिट्टी व्यय (खर्च) हो जाती है और उसे बनानेमें कुम्हारकी शक्ति भी खर्च होती है; परमु सृष्टि-रचनामें भगवान्का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों-के-स्यों हो रहते हैं। इसलिये उन्हें 'अख्यमम्' कहा गया है।

 <sup>&#</sup>x27;चत्वातोवणांकातुर्वण्यम्'यहाँचर 'चतुर्वणादीनां स्वाचें उपसंख्यानम्' इस यातिकसे स्वाचेने 'यात्र प्रत्यप' किया गया है ।

<sup>†</sup> सस्त्वगुणकी प्रधानतासे ब्राह्मणकी, रस्रोगुणकी प्रधानता तथा सस्यगुणकी गौणतासे क्षत्रियकी, रस्रोगुणकी प्रधानता तथा तथागुणकी गौणतासे वैत्यकी और तथोगुणकी प्रधाननामे शूटकी रचनाकी गयी है ।

जीव भी भगवानुका अंश होनेसे अव्यय ही है । विचार करें कि शरीग्रदि सब वस्तुएँ संसारकी हैं और संसारमे ही मिली हैं । अतः उन्हें संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे अपना क्या च्या हुआ? हम तो (स्वरूपतः) अव्यय ही रहे । इसलिये यदि साधक शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, सम्पत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थींको अपना और अपने लिये न माने. तो फिर उसे अपनी अव्ययताका अनुभव हो जायमा ।

यहाँ 'विद्धि' पदसे भगवान्ने अपने कर्मोंकी दिव्यताको समझनेकी आज्ञा दी है। कर्म करते हए भी कर्म, कर्म-सामग्री और कर्मफलसे अपना कोई सम्बन्ध न रहना ही कर्मीकी दिव्यता है।

'न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पहा'---विश्व-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवानका उन कर्मोंसे कछ भी सम्बन्ध नहीं है । उनके कर्मोंमें विषमता. पक्षपात आदि दोष लेशमात्र भी नहीं हैं। उनकी कर्म-फलमें किञ्चिनात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इसलिये वे कर्म भगवानको लिप्त नहीं करते ।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्र कर्मफल है । भगवान् कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफलमें स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफलमें स्पहा नहीं होनी चाहिये। कर्मफलमें स्पृहा न रहनेसे सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कमेंसि बैधोगे नहीं ।

पीछेके (तेरहवें) श्लोकमें भगवानूने बताया कि सृष्टि-रंचनादि समस्त कमोंका कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ अर्थात् मुझमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है और इस श्लोकमें बताते हैं कि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है अर्थात् मुझमें भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधकको भी इन दोनोंसे रहित होना चाहिये। फलेच्छाका त्याग करके केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्तृत्व और भोकृत्व—दोनो ही नहीं रहते। कर्तृत्व-भोकृत्व ही संसार है । अतः इनके न रहनेसे मुक्ति स्वतासिद्ध ही है।

'इति मां योऽभिजानाति'— मनुष्यमे जब कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति-विनाशशील

पदार्थोंपर रहती है। उत्पत्ति-विनाशशील (अनित्य) पदार्थींपर दृष्टि रहनेसे वह नित्य भगवानको तत्त्वसे नहीं जान सकता । पर कामनाओंके मिटनेसे जब अन्तःकरण शद्ध हो जाता है, तब भगवानकी ओर स्वतः दृष्टि जाती है । भगवानुको ओर दृष्टि जानेपर मनुष्य जान जाता है कि भगवान् प्राणिमात्रके परम सुहद हैं, इसलिये उनके द्वारा होनेवाली मात्र क्रियाएँ प्राणिमात्रके हितके लिये ही होती हैं। भगवान तो जीवोंको कर्म-बन्धनसे रहित करनेके लिये ही उन्हे मनुष्य-शरीर देते हैं, पर इस बातको न समझनेके कारण जीव कर्मोंसे नये-नये सम्बन्ध मानकर और बन्धन उत्पन्न कर लेता है । इसलिये कर्तापन और फलेच्छा न होनेपर भी वे केवल कृपा करके जीवोंको कर्म-बन्धनसे रहित करके उनका उद्धार करनेके लिये ही सप्टि-रचनाका कार्य करते हैं। भगवानको इस तरह जान लेनेसे मनुष्य भगवानकी ओर खिंच जाता है-उमा राम सुभाउ जेहि जाना।

ताहि मजन तजि भाव न आना ।।

(मानस ५ । ३४ । २)

'कर्मभिनं स बध्यते'—भगवान्के कर्म तो दिव्य हैं ही, सन्त-महात्माओंके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं । वास्तवमें सन्त-महात्मा ही नहीं, मनुष्यमात्र अपने कर्मी को दिव्य बना सकता है। जब कमोंमें मिलनता (कामना, ममता, आसक्ति आदि) होती है, तब वे कर्म बाँधनेवाले हो जाते हैं। जब मिलनताके दूर हो जानेपर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बॉधते । इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ताको और दूसरोंको भी (उसके अनुसार आचरण करनेसे)मूक्त करनेवाले हो जाते हैं।

अपने कर्मोंको दिव्य बनानेका सरल उपाय है-संसारसे मिली हुई वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर (संसारकी और संसारके लिये मानते हुए) संसारकी सेवामें लगा देना ।

विचार करना चाहिये कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएँ हैं, उन सबको हम साथ लाये नहीं और जायैंगे, तब साथ ले जा सकते नहीं, उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं अर्थात् उनपर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म-जन्मान्तरोंसे साथ आये सुक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृतिके कार्य हैं, इसलिये उनके साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है । वे वस्तएँ 'अपने लिये' भी नहीं हैं; क्योंकि उनके मिलनेपर भी 'और मिले' यह इच्छा रहती है । यदि वे वस्तएँ अपने लिये होतीं तो और मिलनेकी इच्छा नहीं रहती । ऐसा होनेपर भी उन वस्तुओंको अपनी और अपने लिये मानना कितनी बड़ी भूल है? उन वस्तुओंमें जो अपनापन दीखता है. वह वास्तवमे केवल उनका सदपयोग करनेके लिये है, उनपर अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं ।

सेवा करनेके लिये तो सब अपने हैं,पर लेनेके लिये कोई अपना नहीं है । संसारकी तो बात हो 🗼 महान् आनन्दस्वरूप परमात्माका अनुभव हो जाता है । :

क्या है, भगवान भी लेनेके लिये अपने नहीं है अर्थात् भगवान्से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्यत अपने-आपको ही भगवान्के समर्पित करना है । कारण कि जो वस्तु हमें चाहिये और हमारे हितकी है, वह भगवान्ने हमें पहलेसे ही बिना माँगे दे रखी है: और ज्यादा दे रखी है कम नहीं । हमारी जरूरतको जितना भगवान् समझते हैं, उतना हम समझ भी नही सकते; क्योंकि भगवानुकी उदारता अपार है। उसके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिये उनसे माँगना किस बातका ? जो कुछ हमें मिला है, उसीका हमें सदुपयोग करना है । वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर निष्कामभावपूर्वक दूसर्रेके हितमें लगा देना ही वस्तुओंका सदुपयोग है। इससे कमों और पदार्थोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और

सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें अपना उदाहरण देकर अब आगेके श्लोकमें भगवान् मुमुझु पुरुषोंका उदाहरण देते हुए अर्जुनको निष्काममावपूर्वक अपना कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं।

### ेएवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि: । कुरु कमैंव तस्पात्त्वं पूर्वै: पूर्वतरं कृतम् ।।१५ ।।

पूर्वकालके मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर कर्म किये हैं, इसलिये तू भी पूर्वजोंके द्वारा सदासे किये जानेवाले कमोंको ही (उन्होंकी तरह) कर ।

व्याख्या-[ नवें श्लोकमें भगवान्ने अपने कमीकी दिव्यताका जो प्रसङ्ग आरम्भ किया था, उसका यहाँ

उपसंहार करते हैं ।]

'एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरिप मुमुक्षुभिः'—अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात् अपना कल्याण चाहते थे । परन्तु युद्ध-रूपसे प्राप्त अपने कर्तव्य-कर्मको करनेमें उन्हें अपना कल्याण नहीं दीखता, प्रत्युत वे उसको घोर-कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं (गीता ३ ।१) । इसलिये भगवान् अर्जुनको पूर्वकालके मुमुक्षु प्रत्योका उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने-अपने कर्तव्य-कर्मीका पालन करके कल्याणकी प्राप्ति की है, इसलिये तुम्हें भी

उनकी तरह अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये।

तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें जनकादिका उदाहरण देकर तथा इसी (चौथे) अध्यायके पहले-दूसरे श्लोकोंमें विवस्तान्, मनु, इक्ष्वाकु आदिका उदाहरण देकर भगवानुने जो बात कही थी, वही बात इस श्लोकमें भी कह रहे हैं।

शास्त्रोंमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जायत् होनेपर कर्मीका स्वरूपसे त्याग कर देना चाहिये; क्येंकि मुमुक्षाके बाद मनुष्य कर्मका अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञानका अधिकारी हो जाता है\* । परन्तु यहाँ भगवान् कहते हैं कि मुमुक्षुअंति भी कर्मयोगका तत्व

तावत् कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ सा श्रद्धा यावत्र जावते ।।

<sup>(</sup>धीयद्धाः ११ १२० ११)

<sup>&#</sup>x27;तभीनक कर्म करने चाहिये, जवनक यैताय न हो जाय अथवा जबतक मेरी (भगवान्की) कपाक श्रवण आदिमें श्रद्धा उत्पन्न न हो जाय ।

BRETANIZZENIK TERIKERIAN KENDEN KONDEN KENDEN KENDE जानको कर्म किये हैं । इसलिये मुमुक्षा जाग्रत् होनेपर भी अपने कर्तव्य-कर्मीका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करते रहना चाहिये । 🚶

कर्मयोगका तत्त्व है-कर्म करते हुए योगमें स्थित रहना और योगमें स्थित रहते हुए कर्म करना । कर्म संसारके लिये और योग अपने लिये होता है। • कर्मोंको करना और न करना—दोनों अवस्थाएँ हैं । » अतः प्रवृति (कर्म करना) और निवृति (कर्म न करना)—दोनों ही प्रवृत्ति (कर्म करना)है। प्रवृत्ति और निवृत्ति— दोनोंसे ऊँचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है । पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है ।

चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मझे कर्म नहीं बाँधते । जो मनुष्य कर्म करनेकी इस विद्या-(कर्मयोग) को जानकर फलेच्छाका त्याग करके कर्म करता है. वह भी कमेंसि नहीं बँधता; कारण कि फलेच्छासे ही ਕੋਬਨਾ है---'फले सक्तो निबध्यते'(गीता ५ । १२) । अगर मनुष्य अपने सुखमोगके लिये अथवा धन, मान, बडाई, स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बाँध देते हैं(गीता ३ । ९) । परन्तु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति-विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह

सम्बन्ध-विच्छेट करनेके सेवा-भावसे केवल दसरोंके हितके लिये कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बाँधते नहीं(गीता४ 1२३) । कारण कि दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्मीका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है, जिससे कमोंका सम्बन्ध (राग) मिट जाता है और फलेच्छा न रहनेसे नया सम्बन्ध पैदा नहीं होता ।

'कुरु कर्मेंव तस्मात्त्वं पूर्वै: पूर्वतरं कतम'—इन पदोंसे भगवान अर्जुनको आज्ञा दे रहे हैं कि तु मृमुक्ष है. इसलिये जैसे पहले अन्य ममक्षओंने लोकहितार्थ कर्म किये हैं, ऐसे ही तु भी संसारके हितके लिये कर्मका।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि कर्मकी सब सामग्री अपनेसे भिन्न तथा संसारसे अभिन्न है । वह संसारकी है और संसारकी सेवाके लिये ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिये कर्म करनेसे कर्मीका सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है । जब सम्पूर्ण कर्म केवल दूसरोंके हितके लिये किये जाते हैं, तब कमोंका सम्बन्ध हमारे साथ नहीं रहता । कमोंसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'योग' अर्थात परमात्माके साथ हमारे नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो जाता है. जो कि पहलेसे ही है।

सम्बन्ध---पूर्वरलोकमें 'एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म 'पदोसे कर्मोंको जाननेकी बात कही गयी थी। अब भगवान् आगेके श्लोकसे कर्मोंको 'तत्व'से जाननेके लिये प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

### किं कर्म किमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

#### तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यञ्जात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ।। १६ ।।

कर्म क्या है और अकर्म क्या है-इस प्रकार इस विषयमें विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म-तत्त्व में तन्हें भलीभौति कहुँगा, जिसको जानकर तू अशुभ-(संसार-बन्धन-) से मुक्त हो जायेगा ।

व्याख्या— 'कि कर्म'—साधारणतः मनुष्य शरीर हैं— और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको ही कर्म मान लेते हैं नरः'(गीता १८ । १५) । तथा शरीर और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ बंद होनेको

'शरीरवाड् मनोभिर्यत्कर्म प्रारमते

भावके अनुसार ही कर्मकी संज्ञा होती है । भाव अकर्म मान लेते हैं। परनु भगवानने शरीर, वाणी बदलनेपर कर्मकी संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे, और मनके हाए होनेवाली मात्र क्रियाओंको कर्म माना कर्म खरूपसे साखिक दोखता हुआ भी यदि कर्ताका

<u>学习不成大学者关于</u>有关的对象的对象的对象的方式的关系的对象的表面的表面的表面的对象的表面的表面的表面的对象的对象的表面的是是这种的的现在分词,可以是有效的是一种 भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे, कोई देवीकी ठपासनारूप कर्म कर रहा है. जो खरूपसे सात्विक है। परन्त यदि कर्ता उसे किसी कामनाकी सिद्धिके लिये करता है, तो वह कर्म राजस हो जाता है और किसीका नाश करनेके लिये करता है, तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्तामें फलेच्छा. ममता और आसक्ति नहीं है. तो उसके द्वारा किये गये कर्म 'अकर्म' हो जाते अर्थात फलमें बाँधनेवाले नहीं तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी किया करने अथवा न करनेसे कर्मके वास्तविक खरूपका ज्ञान नहीं होता । इस विषयमें शास्त्रोंको जाननेवाले बड़े-चड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं अर्थात् कर्मके तत्त्वका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते । जिस क्रियाको वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है. अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कर्ताके भावके अनुसार कर्मका स्वरूप बदल जाता है। इसलिये भगवान् मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है ? वह क्यों बाँधता है ? कैसे बाँधता है? इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं?— इन सबका मैं विवेचन करूँगा, जिसको जानकर उस रीतिसे कर्म करनेपर वे बाँधनेवाले न हो सकेंगे।

यदि मनष्यमें ममता, आसक्ति और फलेच्छा है, तो कर्म न करते हुए भी वास्तवमें कर्म ही हो रहा है अर्थात कर्मोंसे लिप्तता है। परन्तु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है, तो कर्म करते हए भी कर्म नहीं हो रहा है अर्थात कर्मोसे निर्लिप्तता है। तालपं यह है कि यदि कर्ता निर्लिप है तो कर्म करना अथवा न करना— दोनों ही अकर्म हैं और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना--- दोनों ही कर्म हैं और बाँघनेवाले हैं ।

'किमकमेति'-भगवानने कर्मके दो भेद यताये है--कर्म और अकर्म । कर्मसे जीव बैंधता है और अकर्मसे (दूंसरोंके लिये कर्म करनेसे ) मुक्त हो जाता है।

कमीका त्याग करना अकर्म नहीं है । भगवानने

मोहपूर्वक किये गये क्मोंकि त्यागको 'तामस' बहादा है(गीता १८ ७) । शारीरिक कप्टके भयसे किये गरे कर्मेंकि त्यागको 'ग्रजस' बताया गया है(गीता १८ १८) । तामस और राजस त्यागमें कमोंका स्वरूपसे त्याग होनेपर भी कर्मीसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । कर्मी फलेच्छा और आसक्तिका त्याग 'सात्विक' है (गीता१८ १९) । सात्विक त्यागमें स्वरूपमे क्ये करन भी वास्तवमें अकर्म है: क्योंकि सात्विक त्यागमें कर्रोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । अतः कर्म करते हर

भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तवमें अकर्म है। शास्त्रोंके तत्त्वको जाननेवाले विद्वान भी अकर्म क्या है—इस विषयमें मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने—दोनों हो अवस्थाओंमें जिससे जीव वैधे नहीं, उस तत्वको समझनेसे ही कर्म क्य है और अकर्म क्या है--यह बात समझमें आयेगी। अर्जन युद्धरूप कर्म न करनेको कल्याणकारक समझते हैं । इसलिये भगवान् मानो यह कहते हैं कि युद्धरूप कर्मका त्याग करनेमात्रसे तेरी अकर्म-अवस्था (बन्धनसे मुक्ति) नहीं होगी(गीता३ ।४), प्रत्यत यद्ध करते हए भी तु अकर्म-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है (गीतार १३८); अतः अकर्म क्या है-इस तत्वके त समझ ।

निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना--यही वास्तवमें अकर्म-अवस्था है ।

'कवयोऽप्यत्र मोहिताः'—साधारण मनुष्येमि इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्मका तारिक निर्णय कर सकें । शास्त्रंकि ज्ञाता बड़े-बड़े विद्वान भी इस विषयमें भूल कर जाते हैं । कर्म और अकर्मक तत्व जाननेमें उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्त्व या तो कर्मयोगर्स सिद्ध हुए अनुभवी तत्त्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अधवा भगवान जानते हैं।

'तते कमें प्रवक्ष्यामि'—जीव कर्मोंसे वैधा है तो कर्मोसे ही मुक्त होगा । यहाँ भगवान् प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म-तत्व भलीमाँति कर्तृगा, जिससे कर्म करते हुए भी वे वन्यनकारक न रों । सारार्य यह है कि कर्म करनेकी वह विद्या बताकँगा, जिससे

तू कर्मे करते हुए भी जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त अपनी और अपने लिये नहीं हैं, प्रत्युत दूसरोंकी और हो जायगा । दसरोंके लिये ही है । इसका सम्बन्ध संसारके साथ

कर्म १करनेके दो मार्ग हैं—प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग । प्रवृत्तिमार्गको 'कर्म करना' कहते हैं और निवृत्तिमार्गको 'कर्म न करना' कहते हैं । ये दोनों ही मार्ग बाँधनेवाले नहीं हैं । बाँधनेवाली तो कामना, ममता, आसिक्त है, चाहे यह प्रवृत्तिमार्ग में हो, चाहे निवृत्तिमार्ग में हो । यदि कामना,ममता, आसिक्त न हो तो मनुष्य प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग—दोनोंमें स्वतः मुक्त है । इस बातको समझना हो कर्म-तत्वको समझना है ।

दूसरे अध्यायके पचासवें श्लोकमें भगवान्ते योगः कर्मस् कौशलम् कमेमि योग ही कुशलता हैं —ऐसा कहकर कर्म-तत्त्व वताया है । तात्पर्य है कि कर्म-वन्धनसे छूटनेका वास्तविक उपाय 'योग' अर्थात् समता ही है । परन्तु अर्जुन इस तत्त्वको पकड़ नहीं सके, इसलिये भगवान् इस तत्त्वको पुनः समझानेकी प्रतिज्ञा कर रहे है ।

#### विशेष बात

कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रस्तुत सेवा है। सेवामें स्थागकी मुख्यता होती है। सेवा और स्थाग—ये दोनों ही कर्म नहीं है। इन दोनोंमें विवेककी ही प्रधानता है।

हमारे पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब मित्ती हुई हैं, और बिछुड़नेवाली हैं। मिली हुई वस्तुको अपनी माननेका हमें अधिकार नहीं है। संसारसे मिली वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगानेका हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तवमें अपनी है, उस-(स्वरूप या परमात्मा-) का त्याग कभी हो ही नहीं सकता और जो वस्तु अपनी नहीं है, उस-(शरीर या संसार-)का त्याग स्वतःशिद्ध है। अतः त्याग उसीका होता है, जो अपना नहीं है, पर जिसे भूलसे अपना मान लिया है अर्थात् अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग होता है। इस प्रकार ज़ो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसे अपना न मानना त्याग कैसे ? यह तो विवेक है।

कर्म-सामग्री (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि)

अपनी और अपने लिये नहीं हैं, प्रत्युत दूसरोंकी और दूसरोंके लिये ही है। इसका सम्बन्ध संसारके साथ है । स्वयंके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है: क्योंकि स्वयं नित्य-निरन्तर निर्विकाररूपसे एकरस रहता है, पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी. बादमें भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरत्तर बिछड़ रही है। इसलिये इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाय, वह दूसरोके लिये ही होता है, अपने लिये नहीं । इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म-सामग्रीके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता; जैसे---कितना ही वडा लेखक क्यों न हो. स्याही, कलम और कागजके बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म-सामग्रीके बिना कछ किया नहीं जा सकता. तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिये कुछ करना नहीं है। कारण कि कर्म-सामग्रीका सम्बन्ध संसारके साथ है, अपने साथ नहीं । इसलिये कर्म-सामग्री और कर्म सदा दूसरोके हितके लिये ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं । दूसरोंकी ही वस्तु दसरोंको मिल गयी तो यह सेवा कैसे? यह ती विवेक है।

इस प्रकार त्याग और सेवा—ये दोनों ही कर्मसाध्य नहीं हैं, प्रत्युत विवेकसाध्य हैं। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरोंकी और दूसरोंकी सेवामें लगानेके लिये ही है—यह विवेक है। इसलिये मलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है।

विवेक किसी कर्मका फल नहीं है, प्रस्तुत प्राणिमात्रको अनादिकालसे खतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्मका फल होता, तो विवेकके विना उस शुभ कर्मको कीन करता? क्योंकि विवेकके हारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मको भेदको जानता ए तथा अशुभ कर्मका त्याग करके शुभ कर्मका आवरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मका कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक खतः सिद्ध है, इसलिये कर्मयोग भी स्वतःसिद्ध है अर्थात् कर्मयोगमें परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानयोगमें अपना असङ्ग खरूप स्वतःसिद्ध है और भक्तियोगमें भगवान्त्वे साथ अपना सम्बन्ध स्वतःसिद्ध है।

,000

PRESIDENT STEERE STATES SERVES SE 'यन्तात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्'—जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशोल संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्माका नित्य अंश होते हुए भी परमात्मासे विमुख होकर अनित्य संसारमें फैंस गया है । भगवान कहते है कि में उस कर्म-तत्त्वका वर्णन करूँगा,जिसे जानकर कर्म करनेसे तू अशुभसे अर्थात् जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा ।

[इस श्लोकमें कर्मीको जाननेका जो प्रकरण आरम्भ हुआ है, उसका उपसंहार बत्तीसवें श्लोकमें 'एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे' पदोंसे किया गया है।] मार्मिक बात

कर्मयोगका तात्पर्य है---'कर्म' संसारके लिये और 'योग' अपने लिये । कर्मके दो अर्थ होते हैं--करना और न करना । कर्म करना और न करना--- ये दोनों प्राकृत अवस्थाएँ हैं । इन दोनों हो अवस्थाओंमें अहंता रहती है। कर्म करनेमें 'कार्य'- रूपसे अहंता रहती है, और कर्म न करनेमें 'कारण' रूपसे । · जबतक अहंता है. तवतक संसारसे सम्बन्ध है और जबतक संसारसे सम्बन्ध है, तबतक अहंता है। परन्तु 'योग' दोनों अवस्थाओंसे अतीत है। उस योगका अनुभव करनेके लिये अहंतासे रहित होना आवश्यक है । अहंतासे रहित होनेका उपाय है-कर्म करते हए, अथवा न करते हुए योगमें स्थित रहना और योगमें स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना । तात्पर्य है कि कम करने अथवा न करने— दोनों अवस्थाओंमें निर्लिप्तता रहे-- 'योगस्थः कुरु कर्माणि' (गीता 2 186) I

कर्म करनेसे संसारमें और कर्म न करनेसे

परमात्मामें प्रवृत्ति होती है-ऐसा मानते हुए संसारते निवृत्त होकर एकान्तमें ध्यान और समाधि लगाना मी कर्म करना ही है। एकान्तमें ध्यान और समर्थि लगानेसे तत्त्वका साक्षात्कार होगा-इस प्रकार भविष्यरे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करनेका भाव भी कर्मका सूक्ष्मस्य है।कारण कि करनेके आधारपर ही भविष्यमें तत्वप्राप्तिकी आशा होती है। परनु परमात्मतत्त्व करने और न

करने— दोनोंसे अतीत है। भगवान् कहते हैं कि मैं वह कर्म-तत्त्व कहेंगा, जिसे जाननेसे तत्काल परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जायगी । इसके लिये भविष्यकी अपेक्षा नहीं है: क्योंकि सम्पूर्ण देश. परमात्मतत्त्व काल. व्यक्ति,शरीर,इन्द्रियाँ, मन,बुद्धि, प्राण आदिमें समानरूपसे परिपूर्ण है । मनुष्य अपनेको जहाँ मानता है, परमाताः वहीं हैं । कर्म करते समय अथवा न करते समय-दोनों अवस्थाओंमें परमात्मतत्वका हमारे साथ सम्बय ज्यों-का-त्यों रहता है । केवल प्रकृतिजन्य क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध माननेके कारण हो उसकी अनुभूति नहीं हो रही है।

अहंतापूर्वक किया हुआ साधन और साधनक अभिमान जबतक रहता है, तबतक अहंता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है, चाहे वह अहंता स्थूलरूपसे (कर्म करनेके साथ) रहे अथवा सुक्ष्मरूपसे (कर्म न करनेके साथ) रहे।

'में करता हैं'— इसमें जैसी अहंता है, ऐसी ही अहंता 'मैं नहीं करता हैं'— इसमें भी है। अपने लिये कुछ न करनेसे अर्थात् कर्ममात्र संसारके हितके लिये करनेसे अहंता संसारमें विलीन हो जाती है ।

सम्बन्ध-अब भगवान् कर्मोंके तत्त्वको जाननेकी प्रेरणा करते हैं।

कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। १७ ।।

कर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये और अकर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये तथा विकर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है। व्याख्या—'कर्मणो हापि बोद्धव्यम्'—कर्म करते जिसका वर्णन आगे अठारहये श्लोकमें 'कर्मण्यकर्म

हुए निर्लिप्त रहना ही कर्मके तत्वको जानना है, यः पश्येन्' पदीमे किया गया है।

कर्म खरूपसे एक दीखनेपर भी अन्तःकरणके भावके अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं— कर्म, अकर्म और विकर्म । सकामभावसे की गयी शास्त्रविहित क्रिया 'कर्म' बन जातो है । फलेच्छा, ममता और आसक्तिसे रहित होकर केवल दूसरोंके हितके लिये किया गया कर्म 'अकर्म' बन जाता है । विहित कर्म भी यदि दूसरेका अहित कर्म आया उसे दुःख पहुँचानेके मावसे किया गया हो तो वह भी 'विकर्म' बन जाता है । निधिद्ध कर्म तो 'विकर्म' है ही

'अकर्मणश्च बोद्धव्यम्'—िनिर्लिप रहते हुए कर्म करना ही अकर्मक तत्त्वको जानना है, जिसका वर्णन आगे अठारहवें स्लोकमें 'अकर्मणि च कर्म यः' पटोसे किया गया है।

'बोद्धव्यं च विकर्मणः'—कामनासे कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है, तब विकर्म (पापकर्म) होते हैं।

दूसरे अध्यायके अड़तीसवें श्लोकमें भगवान्ते बताया है कि अगर युद्ध-जैसा हिंसायुक्त घोर कर्म भी शाखकी आज्ञासे और समतापूर्वक (जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु:खको समान समझकर) किया जाय, तो उससे पाप नहीं लगता । तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करनेसे दीखनेमें विकर्म होता हुआ भी वह 'अकर्म' हो जाता है ।

शास्त्रनिषद्धं कर्मका नाम 'विकर्म' है। विकर्मक होनेमें कमना ही हेतु है (गीता ३। ३६-३७) \*। अतः विकर्मका तत्त्व है—कामना; और विकर्मक तत्त्वको जानना है—विकर्मका स्वरूपसे त्याग करना तथा उसके कारण कामनाका त्याग करना।

पहना कर्मणो गतिः'—कीन-सा कर्म मुक्त अाया है, जैसे— 'व करिनेवाला और कीन-सा कर्म बाँधनेवाला है—इसका 'द्यक्त्या कर्मफलास निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म (४ ! २१), 'समः वया है और विकर्म क्या है —इसका यथार्थ 'गतसङ्गस्य', 'यज्ञाया तत्व जाननेमें बड़े-चड़े शास्त्रज्ञ विद्वान् भी अपने-आपको इस प्रकार विद असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्वको न जाननेके वर्णन करनेके लिये हैं कराण अपने युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको घोर कर्म मान ╅वात कही गयी है।

कर्म स्वरूपसे एक दीखनेपर भी अन्तःकरणके रहे हैं । अतः कर्मकी गति (ज्ञान या तत्त्व) बहुत भावके अनसार उसके तीन भेद हो जोते हैं— कर्म, गहन है ।

> शङ्का—इस (सत्रहवें) श्लोकमें भगवान्ते 'बोद्धव्यं च विकर्मणः' पदोंसे यह कहा कि विकर्मका तत्व भी जानना चाहिये। परन्तु उत्तीसवेंसे वेईसवें श्लोकतकके प्रकरणमें भगवान्ते 'विकर्म' के विपयमें कुछ कहा ही नहीं! फिर केवल इस श्लोकमें ही विकर्मकी बात क्यों कही?

समाधान—उन्नीसर्वे श्लोकसे लेकर तेईसर्वे श्लोकतकके प्रकरणमें भगवान्ने मुख्यरूपसे 'कर्ममें अकर्म' की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जायँ अर्थात् कर्म करते हुए भी बन्धन न हो । विकर्म कर्मके बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मोमें कामना ही विकर्मका मुख्य हेतु है । अतः कामनाका त्याग करनेके लिये तथा विकर्मको निकृष्ट बतानेके लिये भगवान्ने विकर्मका नाम लिया है ।

जिस कामनासे 'कम' होते हैं. उसी कामनाके अधिक बढनेपर 'विकर्म' होने लगते हैं । परन्त कामना नप्र होनेपर सब कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं। इस प्रकरणका खास तात्पर्य 'अकर्म'को जाननेमें ही है. और 'अकर्म' होता है कामनाका नाश होनेपर । कामनाका नाग होनेपर विकर्म होता ही नहीं: अत: विकर्मके विवेचनकी जरूरत ही नहीं । इसलिये इस प्रकरणमें विकर्मकी बात नहीं आयी है। दूसरी बात, पापजनक और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला होनेके कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है । इसलिये भी इसका विस्तार नहीं किया गया है । हाँ, विकर्मके मुल कारण 'कामना'का त्याग करनेका भाव इस प्रकरणमें मुख्यरूपसे आया है: जैसे-- 'कामसंकल्पवर्जिता:' (४ । १९). 'त्यक्तवा कर्मफलासङ्गम्' (४ । २०), 'निराशीः' (४ । २१), 'समः सिद्धावसिद्धौ च' (४ । २२), 'गतसङ्ख', 'यज्ञायाचरतः' (४।२३) ।,

इस प्रकार विकर्मक मूल 'कामना'के त्यागका यर्णन करनेके लिये ही इस श्लोकमें विकर्मको जाननेकी

<sup>\*</sup>सोलहर्षे अध्यायमें जहाँ आसुरी-सम्पत्तिका दार्णन हुआ है, वहाँ आठवें श्लोकसे तेर्द्रसर्वे श्लोकतक 'काम' शब्द कुल नौ बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि 'काम' अर्थात् कामना ही मम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्ति-(विकर्ष-) का कारण है।

सम्बन्धः अत्र भगवान् कमेकि तत्त्वको जाननेवाले मनुष्यको प्रशंसा करते हैं ।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

# स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्त्रकर्मकृत् ।। १८ ।।

जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योमें बुद्धिमान् है, योगी है और सम्पूर्ण कर्मों को करनेवाला है।

'व्याख्या — 'कर्मण्यकर्म य: पश्येत'—कर्ममें अकर्म देखनेका तात्पर्य है—कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना अर्थात् अपने लिये कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना । अमुक कर्म मैं करता हैं, इस कर्मका अमुक फल मुझे मिले-ऐसा भाव रखकर कर्म करनेसे ही मनुष्य कर्मोंसे बैंघता है। प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है. इसलिये उसका फल भी आएम और अन्त होनेवाला होता है। परन्त जीव स्वयं नित्य-निरन्तर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फलसे सर्वथा सम्बन्ध-रहित है, फिर भी वह फलकी इच्छाके कारण उनसे बँध जाता है । इसीलिये चौदहवें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि मेरेको कर्म नहीं बाँधते: क्योंकि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है । फलकी स्पृहा या इच्छा ही बाँधनेवाली है-फले सक्ती निबध्यते' (गीता५ । १२) ।

फलकी इच्छा न रखनेसे नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे पुगना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार रागरूप बन्धन न रहनेसे साधक सर्वधा चीतराग हो जाता है।वीतराग होनेसे सन्व कर्म अकर्म हो जाते हैं।

जीवका जन्म कमेंकि अनुबन्धसे होता है। जैसे, जिस परिवारमें जन्म लिया है, उस परिवारके लोगोंसे ऋणानुबन्ध है अर्थात् किसीका ऋण चुकाना है और किसीसे ऋण चसूल करना है। करण कि अनेक लोगोंसे लिया है और अनेक लोगोंसे दिया है। यह लेन-देनका व्यवहार अनेक जन्मोंसे चला आ रहा है। इसको बंद किये बिना जन्म-मरणसे छुटकाग नहीं मिल सकता। इसको बंद करने करनेक उपाय है—आगसे लेना बंद कर दे अर्थात्

अपने अधिकारक त्याग कर दें और हमारेपर बिनश्च अधिकार है, उनकी सेवा करनी आरम्म कर दें। इस प्रकार नया ऋण लें नहीं और पुरान ऋग (दूसर्पेक लिये कर्म करले) चुका दें, तो ऋणानुवन्य (लेन-देनका व्यवहार) समाप्त हो जायगा अर्थात् जन्म-मरण बंद हो जायगा (गीता ४। २३)। जैते कोई दूकानदार अपनी दूकान उठाना चाहता है, ते वह दो काम करेगा—पहला, जिसको देना है, उससे दे देगा और दूसरा, जिससे लेना है, वह ले लेग अथवा छोड़ देगा। ऐसा करनेसे उसकी दूकान ठठ जायगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेन है, वह सब-का-सब ले हैं, तो दूकान ठठेगी नहीं कारण कि जावतक यह लेनेकी इच्छासे चलुएँ देंग रहेगा, तबतक दूकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं।

अपने लिये चुन्छ भी न करने और न पाहनेंसे असङ्गता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि करण (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चुन्धि, प्राण) और उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) संसारके हैं और संसारकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं, अने लिये नहीं। इसलिये सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म (सेंब, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी) केवल संसारके हितके लिये ही करनेसे कर्मोंक प्रवाह संसारकी और चला जाता है और साधक स्वयं असङ्ग, निर्लंज ए जाता है। यही कर्मों अकर्म देखना है।

जयतक प्रवृतिके साथ सम्बन्ध है, तबतक बर्न करना अथया न करना—दोनों हो कर्म है। इसिंग कर्म करने अथवा न करने—दोनों हो अवस्थाभने कर्मयोगीको निर्लित रहना चाहिये। कर्म करनेने निर्लित रहनेका तारार्थ है—कर्म करनेने हमें अपन् फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमार्थ सिंडि होगे. लोग हमें अच्छा मानेंगे. इस लोकमें और परलोकमें भोग मिलेंगे--इस प्रकारकी किसी भी इच्छाका न होना । ऐसे ही कर्म न करनेमें निर्लिप्त रहनेका तात्पर्य है-कर्मीका त्याग करनेसे हमें मान, आदर, भोग, शरीरका आराम आदि मिलेंगे—इस प्रकारकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छाका न होना ।

दःख समझकर एवं शारीरिक क्लेशके भयसे कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, प्रमादके कारण कर्म न करना तामस त्याग है । ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं । इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थितिके लिये है समाधिका सख भोगनेके लिये है, जीवन्मृक्तिका आनन्द लेनेके लिये है, तो इस त्यागसे भी प्रकृतिका सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । कारण कि जबतक कर्म न करनेसे सम्बन्ध है. तबतक प्रकृतिसे सम्बन्ध बना रहता है । प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर कर्मयोगी कर्म करने और न करने—इन दोनों अवस्थाओंमें ज्यों-का-त्यों निर्लिप्त रहता है ।

'अकर्मीण च कर्म यः'—अकर्ममें कर्म देखनेका तात्पर्य है--निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना।भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य-निरन्तर निर्लिप्त रहे ।

संसारमें कोई कार्य करनेके लिये प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)—दोनों आती हैं। किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती है और किसी कार्यसे निवृत्ति होती है। परन्तु कर्मयोगीकी प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों निर्लिप्ततापूर्वक और केवल संसारके हितके लिये होती हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनोंसे ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता—'नैष तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन' (गीता ३ । १८) । यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है।

साधक जबतक प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध मानता है, तबतक वह कर्म करनेसे अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करनेसे अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परन्तु वास्तवमें प्रवृत्ति और निवति--दोनों ही प्रवति हैं: क्योंकि दोनोंमें ही प्रकतिके साथ सम्बन्ध रहता है । जैसे चलना-फिरना, खाना-पीना आदि स्थल-शरीरकी क्रियाएँ हैं. ऐसे ही एकान्तमें बैठे रहना, चिन्तन करना, ध्यान लगाना सक्ष्मशरीरकी क्रियाएँ और समाधि लगाना कारण-शरीरकी क्रियाएँ हैं । इसलिये निर्लिप्त रहते हुए ही लोकसंग्रहार्थ कर्तव्य-कर्म करना है । यही अकर्ममें कर्म है । इसीको दसरे अध्यायके अडतालीसवें श्लोकमें 'योगस्थ: करू कर्माणि' (योग अर्थात समतामें स्थित होकर कर्म कर) पदोंसे कहा गया है।

सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों 'कर्म' है । प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना--इस प्रकार प्रवृति और निवृत्ति-दोनोमें सर्वथा निर्लिप्त रहना 'योग' है । इसीको कर्मयोग कहते हैं ।

शड़ा-कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना---इन दोनोंमें 'अकर्म' अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई; फिर भगवान्ने कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म—ये दो बातें क्यों कही हैं?

ममाधान—कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म— इन दोनोंमें एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले-(कर्ममें अकर्म-)में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए—दोनों अवस्थाओंमें रहनेवाली निर्लिपताकी मुख्यता है और दसरे-(अकर्ममें कर्म-)में निर्लिप रहते हुए कर्म करने अथवा न करनेकी मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिये और कर्म संसारके लिये है; क्योंकि निर्लिपताका सम्बन्ध 'ख'-(खरूप-)के साथ और कर्म करने अथवा न करनेका सम्बन्ध 'पर'-(शरीर. संसार-)के साथ है । इसलिये निर्लिपता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है। इन दोनोंका विभाग सर्वथा अलग-अलग बतानेके लिये ही भगवानने उपर्युक्त दो बातें कही हैं।,

कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म--ये दोनों चातें कर्मयोगको हैं, जिनका ताटार्य यह है कि प्रकृतिसे तो सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय अर्थात् करने अथवा न कररेसे अपना कोई प्रयोजन न रहे और

लोकसंग्रहके लिये कर्मोंको करना अथवा न करना हो कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरोंके हितके लिये कर्म करना—ये दोनों ही गीताके सिद्धान्त हैं।

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)- दोनों

प्रकृतिके राज्यमें ही हैं । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, इसलिये प्रवत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा निवृत्तिका भी आएम और अन्त होता है। परन्तु इनसे सर्वथा अतीत परमनिवृत्ततत्त्व-अपने स्वरूपका आदि और अन्त नहीं होता । वह प्रवति और निवृत्तिके आरम्भमें भी रहता है और उनके अन्तमें भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति-कालमें भी ज्यों-का-त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवति--दोनोंका प्रकाशक और आधार है। इसलिये उसमें न प्रवृति है और न निवृत्ति है-इस तत्त्वको

अकर्म और अकर्ममें कर्म—ये दो वातें कही गयी हैं । 'स बद्धिमानमनच्येष'—जो पुरुष कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात नित्य-निरत्तर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तवमें कर्म-तत्त्वको जाननेवाला है। जवतक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात् कर्म और पदार्थको अपना और अपने लिये मानता है, तबतक उसने कर्म-तत्त्वको समझा ही नहीं है ।

लोकसंग्रहार्थ-(यज्ञार्थ-) कर्म करनेके लिये यहाँ कर्ममें

और उसमें स्थित

परमात्माको जाननेके लिये स्वयंको परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव करना होता है और संसारको जाननेके लिये स्वयंको संसार-(क्रिया और पदार्थ-) से सर्वथा भित्रताका अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तवमें हम (खरूपसे) परमात्मासे अभिन्न और संसारसे भिन्न हैं । इसलिये कर्मोरी अलग होका अर्थात् निर्लिप्त होकर ही कर्म-तत्त्वको जान सकते है। कर्म आदि-अत्तवाले हैं और मैं (खयं जीव) नित्य रहनेवाला हूँ; अतः मैं स्वरूपसे कमेंसि अलग (निर्लिप्त) हैं—इस वास्तविकताका अनुभव करना ही 'जानना' है । यास्तविकताकी तहमें बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है?

जैसे काजलको कीठरीमें प्रवेश करके भी चरजलसे

है, ऐसे ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको करते हुए । कमोंसे सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण युद्धिमन वशका काम नहीं है । इसीलिये भगवान ऐसे कर्मयोगी

सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमानुका काम न

मनुष्योमें बुद्धिमान कहते हैं । अठारहवें अध्याद दसवें श्लोकमें भी भगवानने उसे 'मेधावी' (ब्रिस्पर्त अभी सत्रहवें श्लोकमें भगवानने कर्म, अस्

और विकर्म—तीनोंका तत्त्व समझनेके लिये वह था । यहाँ 'मनुष्येषु बुद्धिमान' पद देकर भगवन मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्ममें अकर्म औ अकर्ममें कर्मके तत्त्वको जान लिया है, उसी

सब कुछ जान लिया है अर्थात् वह ज्ञात-ज्ञातव्य हो

'स युक्तः'—कर्मयोगी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहट

गया है।

है। कर्मका फल मिले या न मिले, उसमें कर्ष विपमता नहीं आती: क्योंकि उसने फलेच्छाका सर्वेष त्याग कर दिया है। समताका नाम योग है। यह नित्य-निरन्तर समतामें स्थित है, इसलिये वह योगी है । 🗇 प्राणिमात्रका परमात्मासे स्वतःसिद्ध नित्ययोग है।

परन्तु मनुष्यने संसारसे अपना सम्बन्ध मान तिज, इसीसे वह उस नित्ययोगको भूल गया । तात्पर्य पर कि जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानना हो परमात्रके साथ अपने नित्य सम्बन्धको मुलना है। कर्मगोरी फलेच्छा, ममता और आसक्तिका त्याग करके देवत

दूसरोंके लिये ही कर्तव्य-कर्म करता है, जिससे उसना जड़से माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है और उमे परमात्मासे स्वतःसिद्धं नित्ययोगको अनुभूति हो 🖼 है। इसलिये उसे योगी कहा गया है।

'युक्तः' पदमे यह माय है कि उसने 🗝 करनेयोग्य तत्त्वको प्राप्त कर लिया है अर्यात् <sup>स्</sup>र प्राप्त-प्राप्तव्य हो गया है।

'कृतनकर्मकृत्' —जवतक कुछ 'पाना' रोन सर्व है, तप्रतक 'करना' रोप रहता ही है अर्घी जयतक बुछ-न-बुछ पानेकी इच्छा साती है, तपा<sup>ड</sup>े करनेका गुग नहीं सिटता । '

नारावान् कर्मीने मिलनेवाला फल भी नारान्

表实现实现的现在分词,我们是不是不是不是不是不是不是不是不是不是,我们是这个人,我们是这个人,我们是这个人,我们是这个人,我们是这个人,我们是这个人,我们是这个 ही होता है। जबतक नाशवान फलकी इच्छा है. तबतक (कर्म) करना समाप्त नहीं होता । परन्त जब नाशवानसे सर्वथा सम्बन्ध छटकर परमात्मप्राप्तिरूप अविनाशी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तब (कर्म) करना सटाके लिये समाप्त हो जाता है और कर्मयोगीका कर्म करने तथा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता ।

ऐसा कर्मयोगी सम्पर्ण कर्मीको करनेवाला है अर्थात उसके लिये अब कुछ करना शेष नहीं है. वह कतकत्य हो गया है।

करना, जानना और पाना शेष नहीं रहनेसे वह कर्मयोगी अशभ संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है(गीता ४। १६.३२) ।

सम्बर्य—अब भगवान आगेके दो श्लोकोंमे कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाले अर्थात कर्मीका तत्व जाननेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापरुपका वर्णन करते हैं।

यस्य सर्वे समारक्षाः कामसंकल्पवर्जिताः।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।। १९ ।।

जिसके सम्पूर्ण कमेंकि आरम्भ संकल्प और कामनासे रहित हैं तथा जिसके सम्पूर्ण कर्म ज्ञानरूपी अग्निसे जल गये हैं. उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बुद्धिमान) कहते हैं ।

व्याख्या—'यस्य सर्वे समारमा: कामसंकल्पवर्जिता:' \* — विषयोंका बार-बार चिन्तन होनेसे, उनकी बार-बार याद आनेसे उन विषयोंमें 'ये विषय अच्छे हैं, काममें आनेवाले हैं, जीवनमें उपयोगी हैं और सख देनेवाले हैं — ऐसी सम्यग्बुद्धिका होना 'संकल्प' है और 'ये विषय-पदार्थ हमारे लिये अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं — ऐसी बुद्धिका होना 'विकल्प' है । ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धिमें होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है. तब 'ये विषय-पदार्थ हमें मिलने चाहिये. ये हमारे होने चाहिये'--इस तरह अन्तःकरणमें उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम 'काम' (कामना) है। कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषमें संकल्प और कामना-दोनों ही नहीं रहते अर्थात् उसमें न तो कामनाओंका कारण संकल्प रहता है और न संकल्पोंका कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामनासे रहित होते हैं।

संकल्प और कामना—ये दोनों कर्मके बीज है । संकल्प और कामना न रहनेपर कर्म अकर्म हो जाते

हैं अर्थात कर्म बाँधनेवाले नहीं होते । सिद्ध महापरुषमें भी संकल्प और कामना न रहनेसे उसके दारा होनेवाले कर्म बन्धनकारक नहीं होते । उसके द्वारा लोकसंग्रहार्थ. कर्तव्यपरम्परासरक्षार्थ सम्पर्ण कर्म होते हए भी वह उन कमोंसे स्वतः सर्वथा निर्लिप रहता है। भगवानने कहींपर संकल्पोंका (६ 1४), कहीपर कामनाओंका (२ । ५५) और कहींपर संकल्प तथा

कामना-दोनोंका (६ । २४-२५) त्याग वताया है । अतः जहाँ केवल संकल्पोंका त्याग बताया गया है, वहाँ कामनाओंका और जहाँ केवल कामनाओंका त्याग बताया गया है, वहाँ सकल्पोका त्याग भी समझ लेना चाहिये: क्योंकि संकल्प कामनाओंका कारण है और कामना संकल्पोंका कार्य है । तात्पर्य है कि साधकको सम्पर्ण संकल्पों और कामनाओंका त्याग कर देना चाहिये ।

मोटरकी चार अवस्थाएँ होती हैं---

१-मोटर गैरेजमें खड़ी रहनेपर न इंजन चलता है और न पहिये चलते हैं। २-मोटर चाल करनेपर इंजन तो चलने लगता है, पर पहिये नहीं चलते । ३-- मोटरको वहाँसे खाना करनेपर इंजन भी चलता है और पहिये भी चलते हैं। ४--

जहाँ द्येनों पदोका अर्थ प्रधान होता है, वहाँ 'हुन्दुममास' होता है । यहाँ 'संकल्प' और 'काम' दोनो शब्द अपने-अपने अर्धपे प्रधान है। अतः यहां 'संकल्पाश कामाश' — ऐसा इन्हममास होनेसे 'संकल्पकामा' ∸ऐसा रूप बना । पानु इन्हममासके जिस पर्पे कम त्या होते हैं, उसका पूर्वप्रयोग होता है । यहाँ भी 'काम' शब्दमें कम म्बा होनेसे उसका पूर्वप्रयोग हुआ है, अतः 'काम-सकत्याः'— ऐसा रूप दना । अत्र 'कापसंकर्त्यवर्तिना.' — ऐसा नृतिया समास कानेपर पूग पद 'कापसंकरपार्टिना' बना ।

हो कारण कि कर्म करते हुए निर्लिज रहना और निर्लिज रहते हुए भी दूसर्येक हितके लिये कर्म करता—ये दोनों हो गीताके सिद्धान्त हैं।

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)- दोनों प्रकृतिके राज्यमें ही हैं । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, इसलिये प्रवितका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा निवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है। परन्त इनसे सर्वथा अतीत परमनिवृत्ततत्त्व-अपने खरूपका आदि और अन्त नहीं होता । वह प्रवृत्ति और निवृत्तिके आरम्भमें भी रहता है और उनके अन्तमें भी रहता है तथा प्रवत्ति और निवत्ति-कालमें भी ज्यों-का-त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनोंका प्रकाशक और आधार है। इसलिये उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है-इस तत्त्वको लिये और **उसमें** स्थित समझनेके लोकसंग्रहार्थ-(यज्ञार्थ-) कर्म करनेके लिये यहाँ कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-ये दो बातें कही गयी है ।

'स युद्धमान्मनुष्येषु' — जो पुरुष कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात् नित्य-निरत्तर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तवमें कर्म-तत्त्वको जाननेवाला है। जबतक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात् कर्म और पदार्थको अपना और अपने लिये मानता है, तबतक उसने कर्म-तत्त्वको समझा ही नहीं है।

परमात्माको जाननेके लिये स्वयंको परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव करना होता है और संसारको जाननेके लिये स्वयंको संसार-(क्रिया और पदार्थ-) से सर्वथा भिन्नताका अनुभव करना होता है । कारण कि वास्तवमें हम (स्वरूपसे) परमात्मासे अभिन्न और संसारसे भिन्न हैं । इसलिये कमोंसे अलग होकर अर्थात् निर्तिप्त होकर ही कर्म-तत्तको जान सकते हैं । कर्म आदि-अन्तवाले हैं और मैं (स्वयं जीव) नित्य रहनेवाला हूँ, अतः मैं स्वरूपसे कमोंसे अलग (निर्तिप्त) हूँ—इस वास्तविकताका अनुभव करना हो जानना है । वास्तविकताको तहमें बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है ?

जैसे काजलको कोठरीमें प्रवेश करके भी काजलसे

सर्वथा निर्लित रहना साधारण बुद्धिमान्क काम नहें है, ऐसे ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको करते हुए भं कर्मोंसे सर्वथा निर्लित रहना साधारण बुद्धिमन् वशका काम नहीं है । इसीलिये मगवान् ऐसे कर्मकोको मनुष्योम बुद्धिमान् कहते हैं । अठारहवें अध्याके दसवें श्लोकमं भी भगवान्ने उसे 'मेधावी' (बुद्धिमा) कहा है ।

अभी सत्रहवें श्लोकमें भगवान्ते कर्म, अर्क और विकर्म—तीनोंका तत्व समझके लिये का या। यहाँ 'मनुष्येषु खुद्धिमान्' पर देकर भगवन् मानो यह बताते हैं 'कि जिसने कर्ममें अर्क्स और अकर्ममें कर्मके तत्त्वको जान लिया है, उसे सव कुछ जान लिया है अर्थात् वह झत-ज्ञात्व्य है गया है।

'स सुक:'—कर्मयोगी सिद्धि-असिद्धिमें सम खंग है। कर्मका फल मिले या न मिले, उसमें कर्षे वियमता नहीं आती; क्योंकि उसमें फलेच्छाका सर्वेष त्याग कर दिया है। समताका नाम योग है। वर्र नित्य-निरफ्त समतामें स्थित है, इसलिये वह योगी हैं।

प्रापिमात्रका परमात्मासे स्वतःसिद्धं निलयोग है परत्तु मृतुष्यने संस्रारसे अपना सम्बन्ध मान तिष् इसीसे वह उस निलयोगको भूल गया । तात्मर्य य कि जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानना ही परमाव्यं साथ अपने नित्य सम्बन्धको भूलना है । कर्मको फलेच्छा, मानता और आसक्तिका त्याग करके केल दूसरोंके लिये ही कर्तव्य-कर्म करता है, जिससे उसके जड़से माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है और उर्र परमात्मासे खतानिसद्ध निल्योगकी अनुमृति हो जर्त है । इसलिये उसे योगी कहा गया है ।

'युक्तः' पदमें यह भाव है कि उसने प्र<sup>ाठ</sup> करनेयोग्य तत्त्वको प्राप्त कर लिया है अर्थात् वह प्राप्त-प्राप्तव्य हो गया है।

'कुरस्नकर्मकृत्' — जबतक कुछ 'पाना' शेप रहत है, तबतक 'करना' शेप रहता हो है अर्थ्य जबतक कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रहती है, तबक करनेका राग नहीं मिटता।

नाशवान् कर्मोसे मिलनेवाला फल भी नाशवान्

ही होता है। जबतक नाशवान फलकी इच्छा है. तबतक (कर्म) करना समाप्त नहीं होता । परन्त जब नाशवानसे सर्वथा सम्बन्ध छटकर परमात्मप्राप्तिरूप अविनाशी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तब (कर्म) करना सदाके लिये समाप्त हो जाता है और कर्मयोगीका कर्म करने तथा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता ।

ऐसा कर्मयोगी सम्पर्ण कर्मीको करनेवाला है अर्थात उसके लिये अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कतकत्य हो गया है।

करना, जानना और पाना शेष नहीं रहनेसे वह कर्मयोगी अशभ संसार-बन्धनसे मक्त हो जाता है(गीता ४। १६,३२) ।

सम्बन्ध-अब भगवान आगेके दो श्लोकोमें कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाले अर्थात कर्मोंका तत्व जाननेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुषका वर्णन करते हैं।

### यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः।

### ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहः पण्डितं बुधाः।।१९।।

जिसके सम्पर्ण कर्मोंके आरम्भ संकल्प और कामनासे रहित हैं तथा जिसके सम्पर्ण कर्म ज्ञानरूपी अग्निसे जल गये हैं. उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बद्धिमान) कहते हैं ।

व्याखा---'चम्च सर्वे समासभा: कामसंकल्पवर्जिता:' \*--- विषयोंका बार-बार चिन्तन होनेसे. उनकी बार-बार याद आनेसे उन विषयोंमें 'ये विषय अच्छे हैं. काममें आनेवाले हैं, जीवनमें उपयोगी हैं और सख देनेवाले हैं — ऐसी सम्यग्बुद्धिका होना 'संकल्प' है और 'ये विषय-पदार्थ हमारे लिये अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं' — ऐसी बुद्धिका होना 'विकल्प' है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धिमें होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब 'ये विषय-पदार्थ हमें मिलने चाहिये, ये हमारे होने चाहिये'—इस तरह अन्तःकरणमें उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम 'काम' (कामना) है। कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषमें संकल्प और कामना--दोनों ही नहीं रहते अर्थात् उसमे न तो कामनाओंका कारण संकल्प रहता है और न संकल्पोंका कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामनासे रहित होते हैं।

संकल्प और कामना-ये दोनों कर्मके बीज हैं। संकल्प और कामना न रहनेपर कर्म अकर्म हो जाते

हैं अर्थात कर्म बाँधनेवाले नहीं होते । सिद्ध महापुरुषमें भी संकल्प और कामना न रहनेसे उसके द्वारा होनेवाले कर्म बन्धनकारक नहीं होते । उसके द्वारा लोकसंग्रहार्थ. कर्तव्यपरम्परासुरक्षार्थ सम्पूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कमेंसि स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है।

भगवानने कहींपर संकल्पोंका (६ 1४), कहींपर कामनाओंका (२ । ५५) और कहींपर संकल्प तथा कम्पना-दोनोंका (६ । २४-२५) त्याग बताया है । अतः जहाँ केवल संकल्पोंका त्याग बताया गया है, वहाँ कामनाओंका और जहाँ केवल कामनाओंका त्याग बताया गया है. वहाँ संकल्पोंका त्याग भी समझ लेना चाहिये: क्योंकि संकल्प कामनाओका कारण है और कामन संकल्पोका कार्य है । ताल्पर्य है कि साधकको सम्पर्ण संकल्पों और कामनाओका त्याग कर देना चाहिये ।

### मोटरकी चार अवस्थाएँ होती हैं---

१--मोटर गैरेजमें खडी रहनेपर न इंजन चलता है और न पहिये चलते हैं । २--मोटर चाल करनेपर इंजन तो चलने लगता है, पर पहिये नहीं चलते । ३- मोटरको वहाँसे खाना करनेपर इंजन भी चलता है और पहिये भी चलते हैं। ४---

वहीं दोनों परोका अर्थ प्रधान होता है, वहाँ 'हुन्दुममास' होता है । यहाँ 'संकल्प' और 'काम' दोनों शब्द अपने-अपने अर्दये प्रपान है। अतः यहाँ 'संकल्पाश कामाश'— ऐसा इन्हममास होनेसे 'संकल्पकामाः'—ऐसा रूप बना । परनु इन्हममासके दिस परमें कम स्वर होते हैं, उसका पूर्वप्रदोग होता है । यहाँ भी 'काम' शब्दमें कम स्वर होनेसे उसका पूर्वप्रदोग हुआ है; अन 'काम-संकर्त्या.'— ऐसा रूप बना । अब 'काममंकल्पेवींहेना '— ऐसा नुनीया ममास करनेपर पूर्ग पद 'काममंकल्पवींहेना ' बना ।

निरापद ढलवाँ मार्ग आनेपर इंजनको बंद कर देते हैं और पहिये चलते रहते हैं । इसी प्रकार मनुप्यकी

भी चार अवस्थाएँ होती हैं---

१- न कामना होती है और न कर्म होता है । २--कामना होती है, पर कर्म नहीं होता । ३--

कामना भी होती है और कर्म भी होता है। ४---कामना नहीं होती और कर्म होता है।

मोटरकी सबसे उत्तम (चौथी) अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिये चलते रहें अर्थात् तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाय । इसी

तरह मनुष्यकी सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्थावाले मनुष्यको

ज्ञानिजन भी पण्डित कहते हैं। 'समारम्भाः' \* पदका यह भाव है कि कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुपके द्वारा हरेक कर्म सुचारुरूपसे, साङ्गोपाङ्ग और तत्परतापर्वेक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्रसम्मत होते हैं। उसके

द्वारा करनेयोग्य कर्म ही होते हैं । जिससे किसीका अहित होता हो, वह कर्म उससे कभी नहीं होता । 'सर्वे'पदका यह भाव है कि उसके द्वारा होनेवाले सब-के-सब कर्म संकल्प और कामनासे रहित होते हैं।

कोई-सा भी कर्म संकल्प-सहित नहीं होता । प्रातः ं डठनेसे लेकर रातमें सोनेतक शौच-स्नान, खाना-पीना, पाठ-पूजा, जप-चिन्तन,ध्यान-समाधि आदि शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्म संकल्प और कामनासे रहित

ही होते हैं । सम्बन्ध ( 'जानाग्निदग्धकर्माणम्'—कर्मीका

'पर'-(शरीर-संसार-) के साथ है, 'ख'-(खरूप-) के साथ नहीं; क्योंकि कर्मोंका आरम्भ और अन्त होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों-का-त्यों रहता है—इस

तत्त्वको ठीक-ठीक जानना ही 'ज्ञान ' है। इस ज्ञानरूप अग्निसे सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं अर्थात् कमोंमें फल देनेकी (बाँधनेकी) शक्ति नहीं रहती (गीता ४ । १६,३२) ।

-वास्तवमें शरीर और क्रिया—ा दोनों संसासे अभित्र हैं; पर स्वयं सर्वथा भित्र होता हुआ भी

भूलसे इनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है। जब महापुरुषका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब जैसे संसारमात्रसे सब

कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलानेवाले शरीखे सब कर्म होते हैं । इस प्रकार कर्मोंसे निर्लिपताक अनुभव होनेपर उस महापुरुषके वर्तमान कर्म ही नष्ट

नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट है। जाते हैं । प्रारब्ध-कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकृत परिस्थितिके रूपमें उसके सामने आकर नष्ट हो जो हैं; परन्तु फलसे असङ्ग होनेके कारण वह उनम

भोक्ता नहीं बनता अर्थात् किञ्चिनात्र भी सुखी ए दःखी नहीं होता । इसलिये प्रारव्य-कर्म भी अस्याये परिस्थितिमात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। 🎺 'तमाहः पण्डितं बुधाः'—'जो कर्मोका खरूपसे लाग

करके परमात्मामें लगा हुआ है, उस मनुष्यको समझ तो सुगम है, पर जो कमेंसि किञ्चिनात्र भी लि हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझ कठिन है। सन्तोंकी वाणीमें आया है-

त्यागी शोभा जगतमें करता है सब कोय । हरिया गृहस्थी संतका भेदी बिरला होय ।। . तात्पर्य यह है कि संसारमें (याहरसे त्याग करनेवाले त्यागी परुपकी महिमा तो सब गाते हैं. पर गृहस्य रहकर सब कर्तव्य-कर्म करते हुए भी जो निर्लिष

रहता, है, उस (भीतरका त्याग करनेवाले) पुरुष्क समझनेवाला कोई बिरला ही होता है । जैसे कमलका पत्ता जलमें ही उत्पन्न होकर और जलमें रहते हुए भी जलसे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि-(मनुष्यशरीर-) में ही <sup>उर्स</sup> होकर और कर्ममय जगत्में रहका कर्म करते हुए भी कमौंसे लिप्त नहीं होता 🗓 कमौंसे लिप्त न होन

यहाँ 'समारम्माः' पद सिद्ध कर्मयोगीको राग-देशरहित सांगोपांग प्रवृत्तिका वाचक है, चौदहवे अध्यायके बारहवे स्लेक्न आये हुए 'आरम्म' पदका बावक नहीं है। कारण कि वहाँ 'प्रवृत्ति' और 'आरम्म'— ये दो शब्द आये हैं; अतः वहाँ कर्नव्य कर्मक करना 'प्रवृत्ति' है नथा भोग और संबद्धके उद्देश्यसे नये नये कर्मांको शुरू करना 'आरम्प' है

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रयुत्तिहस्यजायते । प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलदायिनी 🕕 (अष्टायक्रगीना १८ । ६१) मृद पुरुषकी नियति भी प्रवृत्तिको उत्पन्न करनेवाली होती है और ज्ञानी पुरुषको प्रवृत्ति भी निवृत्ति-रूप फलको देनेवाली होती है ।

भठारहवें श्लोकमें भगवानने ऐसे कर्मयोगीको 'मनुष्योंमें बुद्धिमान्' कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानिजन

होई साधारण बुद्धिमानीका काम नहीं है। पीछेके भी पण्डित अर्थात् बुद्धिमान् कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पण्डितोंका भी पण्डित, ज्ञानियोंका भी जानी है \*!

### त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।

#### कर्मण्यभिप्रवत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।।२०।।

जो कर्म और फलको आसक्तिका त्याग करके आश्रयसे रहित और सदा तृप्त है, **1ह कर्मों**में अच्छी तरहसे लगा हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ।

व्याखा-'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्'-जब कर्म करते समय कर्ताका यह भाव रहता है कि शरीरादि कर्म-सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ ,कर्म मेरा और मेरे लिये है तथा इसका मेरेको अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्मफलका हेतु बन जाता है। कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषको प्राकृत पदार्थीसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव हो जाता है, इसलिये कर्म करनेको सामग्रीमें, कर्ममें तथा कर्मफलमें किञ्चिन्मात्र भी आसिक न रहनेके कारण वह कर्मफलका हेत् नहीं बनता ।

सेना विजयको इच्छासे युद्ध करती है । विजय होनेपर विजय सेनाकी नहीं, प्रत्युत राजाकी मानी जाती है; क्योंकि राजाने ही सेनाके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध किया है; उसे युद्ध करनेकी सामग्री दी है और उसे युद्ध करनेकी प्रेरणा की है और सेना भी राजाके लिये ही युद्ध करती है । इसी प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि कर्म-सामग्रीके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही जीव उनके द्वारा किये गये कमेंकि फलका भागी होता है।

कर्म-सामग्रीके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न होनेके कारण महापुरुषका कर्मफलके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

वास्तवमें कर्मफलके साथ स्वरूपका सम्बन्ध है ही नहीं । कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है; परन्तु कर्म और कर्मफल--दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरम्भ तथा अन्त होता है। सदा खरूपके साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फलसे स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि जीवने भूतसे उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही बन्धनका कारण है । अगर यह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाय, तो कर्म और फलसे उसकी स्वतःसिद्ध निर्लिपताका बोध हो जाता है।

'निराष्ट्रय'—देश,काल,वस्तु,व्यक्ति,परिस्थित आदिका किंचिन्मात्र भी आश्रय न लेना ही 'निराश्रय' अर्थात आश्रयसे रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी, राजा-महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदिका आश्रय लेना ही पडता है। परन्त कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष देश, काल आदिका कोई आश्रय नहीं मानता । आश्रय मिले या न मिले—इसकी उसे किञ्जिन्मात्र भी परवाह नहीं होती । इसलिये वह निराश्रय होता है।

'नित्यतुप्तः' --जीव (आत्मा) परमात्माका सनातन अंश होनेसे सत्-खरूप है। सत्का कभी अभाव नहीं होता-'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । परन्तु जब वह असतुके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव अर्थात् कमीका अनुभव होने लगता है। उस कमीकी पूर्ति करनेके लिये वह सांसारिक वस्तओंकी कामना करने लगता है । इच्छित वस्तुओंके मिलनेसे एक तुप्ति होती हैं: परना वह तप्ति ठहाती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संगारको प्रत्येक वस्तु,व्यक्ति,परिस्थित आदि प्रतिक्षण अभावकी ओर जा रही है; अतः उनके

<sup>🎋</sup> गृहेषु पण्डिताः केचित्केचिन्पूर्धेषु पण्डिताः । सभायां पण्डिताः केचित्केचित्पण्डितपण्डिताः ।।

निरापद ढलवाँ मार्ग आनेपर इंजनको बंद कर देते हैं और पहिये चलते रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्यकी

भी चार अवस्थाएँ होती हैं—

१- न कामना होती है और न कर्म होता है । २-कामना होती है, पर कर्म नहीं होता । ३---

कामना भी होती है और कर्म भी होता है। ४— कामना नहीं होती और कर्म होता है।

मोटरकी सबसे उत्तम (चौथी) अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिये चलते रहें अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाय । इसी तरह मनुष्यकी सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना

न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्थावाले मनुष्यको ज्ञानिजन भी पण्डित कहते हैं। 'समारमा:' \* पदका यह भाव है कि कर्मयोगसे

सिद्ध महापुरुपके द्वारा हरेक कर्म सुचारुरूपसे, साङ्गोपाङ्ग और तत्परतापूर्वक होता है । दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्रसम्मत होते हैं। उसके द्वारा करनेयोग्य कर्म ही होते हैं । जिससे किसीका

अहित होता हो, वह कर्म उससे कभी नहीं होता । 'सर्वे'पदका यह भाव है कि उसके द्वारा होनेवाले सब-के-सब कर्म संकल्प और कामनासे रहित होते हैं। कोई-सा भी कर्म संकल्प-सहित नहीं होता । प्रातः उठनेसे लेकर रातमें सोनेतक शौच-स्नान, खाना-पीना, पाठ-पूजा, जप-चिन्तन,ध्यान-समाधि आदि शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्म संकल्प और कामनासे रहित

ही होते हैं। सम्बन्ध 'ज्ञानाग्निदग्धकर्पाणम्'—कर्मीका 'पर'-(शरीर-संसार-) के साथ है, 'ख'-(खरूप-) के साथ नहीं; क्योंकि कर्मीका आरम्भ और अत्त होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों-का-त्यों रहता है---इस तत्त्वको ठोक-ठीक जानना ही 'ज्ञान ' है। इस ज्ञानरूप अग्निसे सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं अर्थात कमोंमें फल देनेकी (बाँधनेकी) शक्ति नहीं रहती

वास्तवमें शरीर और क्रिया— दोनों संसारे अभिन्न हैं; पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ है भूलसे इनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है।

(गीता ४ । १६,३२) ।

जब महापुरुपका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ पी कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब जैसे संसारमात्रसे सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलानेवाले शरीखे सब कर्म होते हैं । इस प्रकार कर्मीसे निर्लिपताका अनुभव होनेपर उस महापुरुपके वर्तमान कर्म ही गर

नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हे जाते हैं । प्रारब्ध-कर्म भी केवल अनुकुल या प्रतिकृत परिस्थितिके रूपमें उसके सामने आकर नष्ट हो जो हैं; परन्तु फलसे असङ्ग होनेके कारण वह उनक

भोक्ता नहीं बनता अर्थात् किञ्चन्मात्रं भी सुखी<sup>ं</sup>य दुःखी नहीं होता । इसलिये प्रारब्ध-कर्म भी अस्पर्ध परिस्थितिमात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। 'तमाहः पण्डितं बुधाः'—'जो कर्मीका खरूपसे लाग

करके परमात्मामें लगा हुआ है, उस मनुष्यको समझन तो सुगम है, पर जो कर्मोंसे किञ्चिनात्र भी लिए हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझन कठिन है। सन्तोंकी वाणीमें आया है-

हरिया गृहस्थी संतका भेदी बिरला होय ।। तात्पर्य यह है कि संसारमें (बाहरसे त्याग करनेवाते) त्यागी पुरुषकी महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहर<sup>ध्रमें</sup> रहकर सब कर्तव्य-कर्म करते हुए भी जो निर्तिज रहता है, उस (भीतरका त्याग करनेवाले) पुरुषती

त्यागी शोभा जगतमें करता है सब कोय ।

समझनेवाला कोई बिरला ही होता है । जैसे कमलका पता जलमें ही उत्पन्न होकर और जलमें रहते हुए भी जलसे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि-(मनुष्यशरीर-) में ही वर्रात्र होकर और कर्ममय जगत्में रहका कर्म करते हुँ। भी कमेंसि लिप्त नहीं होता 🗗 कमोंसे लिप्त न हेन

यहाँ 'समारम्भाः' पद सिद्ध कर्मयोगीको राग-देपरहित सागोर्पाग प्रवृत्तिका वायक है, बौदहवें अध्यायके बारहवें प्रस् आये हुए 'आरम्म' पदका वावक नर्री हैं । कारण कि वहीं 'प्रवृत्ति' और 'आरम्म'— ये दो शब्द आये हैं; अत. वहीं कर्तवा कर्नी करना 'प्रवृति' है तथा भोग और संबहके उदेश्यसे नये-नये कर्मोकी शरू करना 'आरम्ब' है

निवृत्तिरपि मृदस्य प्रवृत्तिरुपजायते । प्रवृत्तिरपि धीगस्य निवृत्तिरुलदायिनी ।। (अष्टायकगीता १८ । ६१) 'मूढ पुरुषकी निवृत्ति भी प्रवृत्तिको उत्पन्न करनेवाली होती है और सानी पुरुषको प्रवृत्ति भी निवृत्ति-रूप फलको देनेवाली होती है ।

कोई साधारण युद्धिमान् काम नहीं है । पीछेके भी पण्डित अर्थात् युद्धिमान् कहते हैं । भाव यह है अठारहवें श्लोकमें भगवान्ने ऐसे कर्मयोगीको 'मनुष्योमें कि ऐसा कर्मयोगी पण्डितोंका भी पण्डित, ज्ञानियोंका युद्धिमान्' कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानिजन भी ज्ञानी है \* ।

## त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।।२०।।

जो कर्म और फलकी आसक्तिका त्याग करके आश्रयसे रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मोंमें अच्छी तरहसे लगा हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ।

व्याख्या— 'स्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्'—जब कर्म करते समय कर्तांका यह भाव रहता है कि शरीरादि कर्म-सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ ,कर्म मेरा और मेरे लिये है तथा इसका मेरेको अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्मफलका होतु वन जाता है। कर्मियोगसे सिद्ध महापुरुषको प्राकृत पदार्थोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव हो जाता है, इसलिये कर्म करनेकी सामग्रीमें, कर्ममें तथा कर्मफलमें किञ्चन्यात्र भी आसिक न रहनेके कारण वह कर्मफलका हेतु नहीं बनता।

सेना विजयको इच्छासे युद्ध करती है। विजय होनेपर विजय सेनाकी नहीं, प्रत्युत राजाको मानी जाती हैं: क्योंकि राजाने ही सेनाके जीवन-निर्वाहका प्रवन्ध किया है, उसे युद्ध करनेको सामग्री दी है और उसे युद्ध करनेको प्रेरणा की है और सेना भी राजाके लिये ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि कर्म-सामग्रीके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही जीव उनके हारा किये गये कर्मोंक फलका भागी होता है।

कर्म-सामप्रीके साथ किञ्चित्त्मात्र भी सम्बन्ध न होनेके कारण महापुरुषका कर्मफलके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता।

वातवर्मे कर्मफलके साथ खरूपका सम्बन्ध है हो नहीं। कराण कि खरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परत्तु कर्म और कर्मफल—दोनों जड़ तथा विकारी है और उनका आरम्भ तथा अन्त होता है। सदा खरूपके साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा स्तवमें कुछ भी नहीं करता ।

न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म
और फलसे खरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि
जीवने भूलसे उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया
है। यह माना हुआ सम्बन्ध ही वन्धनका कारण है।
अगर यह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाय, तो कर्म
और फलसे उसकी स्वतःसिद्ध निर्लिपताका बोध
हो जाता है।

'निराश्रय'—देश,काल,वस्तु,व्यक्ति,परिस्थिति आदिका किंचिन्मात्र भी आश्रय न लेना ही 'निराश्रय' अर्थात् आश्रयसे रिहत होना है । कितना ही बड़ा धनी, राजा-महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदिका आश्रय लेना हो पड़ता है । परन्तु कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष देश, काल आदिका कोई आश्रय नहीं मानता । आश्रय मिले या न मिले—इसकी उसे किंग्डिन्मात्र भी परवाह नहीं होती। इसलिये वह निराश्यय होता है ।

'नित्यतृपां! — जीव (आत्मा) परमात्माका सनातन अंश होनेसे सत्-स्वरूप है । सत्का कभी अभाव नहीं होता-'नाभावो बिद्यते सतः' (गीता २ ।१६) । परन्तु जब वह असत्के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव अर्थात् कमीका अनुभव होने लगता है । उस कमीकी पूर्ति करनेक लिये वह सांसारिक बस्तुओंकी कामना करने लगता है । इंच्डित बस्तुओंकि मिलनेसे एक तृप्ति होती है; परन्तु वह तृप्ति उहरती नहीं, वह धणिक होती है । कारण कि संमारकी प्रत्येक बस्तु-व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभावकी और जा रही है; अतः उनके

<sup>🍀</sup> गृहेषु पण्डिनाः केचित्केचिन्मूखेषु पण्डिताः । सभायां पण्डिताः केचित्केचित्यण्डितपण्डिताः ।।

आश्रित रहनेवाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत्-वस्तुकी तृप्ति असत् वस्तुसे हो ही कैसे सकती है ? अतः जीव जबतक उत्पत्ति-विनाशशील क्रियाओं और पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तबतक उसे स्वतःसिद्ध नित्यवृप्तिका अनुभव नहीं होता ।

कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात् संसारके आश्रयसे सर्वथा रहित होता है. इसलिये उसे स्वतःसिद्ध नित्यतृप्तिका अनुभव हो जाता है । तीसरे अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'आत्मतप्तः' पदसे भी इसी नित्यतृप्तिकी बात आयी है।

'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः'-'अभिप्रवृत्तः' पदका तात्पर्य है कि कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषके द्वारा होनेवाले सब कर्म साङ्गोपाङ्ग रीतिसे होते हैं: क्योंकि कर्मफलमें उसकी किञ्चिन्मात्र भी आसिक नहीं होती । उसके सम्पर्ण कर्म केवल संसारके हितके लिये होते है ।

जिसको कर्मफलमें आसक्ति होती है, वह साङ्गोपाङ्ग रीतिसे कर्म नहीं कर सकता; क्योंकि फलके साथ सम्बन्ध होनेसे कर्म करते हुए बीच-बीचमें फलका

चित्तन होनेसे उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाते जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करनेमें नहीं लगती

'अपि' पदका तात्पर्य है कि साङ्गोपाङ्ग गीर सब कर्म करते हुए भी वह वास्तवमें किञ्चित्रात्र कोई कर्म नहीं करता: क्योंकि सर्वथा निर्लित हो कारण कर्मका स्पर्श ही नहीं होता । उसके सब व अकर्म हो जाते हैं।

जब वह कुछ भी नहीं करता, तब वह कर्मफत बैंघ ही कैसे सकता है ? इसीलिये अठारहवें अध्याये बारहवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि कर्मफल त्याग करनेवाले कर्मयोगीको कर्मीका फल कहीं नहीं मिलता--'न तु संन्यासिनां क्वचित्'।

प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है। अतः जबतः प्रकृतिके गुणों-(क्रिया और पदार्थ-) से सम्बन्ध है तबतक कर्म न करते हुए भी मनुष्यका कंमींक सार सम्बन्ध हो जाता है। प्रकृतिके गुणोंसे सम्बन्ध न रहनेपर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका प्रकृतिजन्य गुणोंसे केर्र सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं करता ।

सम्बन्ध-- उन्नीसर्वे-बीसर्वे श्लोकोर्मे कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषकी कमौसे निर्लिपताका वर्णन करके अब भगवर् इक्षीसवें श्लोकमें निवृत्तिपरायण और वाईसवें श्लोकमें प्रवृत्तिपरायण कर्मपोगके साधककी कर्मोंसे निर्लिपताका वर्णन करते हैं ।

#### निराशीर्यतचित्तात्मा

#### त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

### शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।।२१ ।।

जिसका शरीर और अन्तःकरण अच्छी तरहसे वशमें किया हुआ है, जिसने स<sup>ब</sup> प्रकारके संग्रहका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित कर्मयोगी केवल शरीर-सध्य<sup>ही</sup> कर्म करता हुआ भी पापको प्राप्त नहीं होता ।

· व्याख्या— 'यतचित्तात्मा'—संसारमे आशा या इच्छा रहनेके कारण ही शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि वशमें नहीं होते । इसी श्लोकमें 'निराशी:'पदसे बताया है कि कर्मयोगीमें आशा या इच्छा नहीं रहती । अतः उसके शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण स्वतः वशमें रहते हैं । इनके वशमें रहनेसे उसके द्वारा व्यर्थकी कोई क्रिया नहीं होती ।

'त्यक्तसर्वेपरिग्रहः'—कर्मयोगी अगर संन्यासी है,

तो वह सब प्रकारकी भोग-सामग्रीके संग्रहका खरू<sup>पहे</sup> त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है, तो वह भोग-बुद्धिसे(अपने सुखके लिये) किसी भी साम<sup>प्रीक</sup> संग्रह नहीं करता । उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिये न मानका संसारको और संसारके लिये ही मानता है <sup>तुई</sup> संसारके सुखमें हो उस<sup>े</sup>सामग्रीको लगातां <sup>है</sup>। भोगवुद्धिसे संग्रहका त्याग करना तो साधकमा<sup>त्रके</sup>

लिये आवश्यक है।

[ऐसा निवत्तिपरक श्लोक गीतामे और कहीं नहीं आया है । छठे अध्यायके दसवें श्लोकमें ध्यानयोगीके लिये और अतारहवें अध्यायके तिरपनवें छलोक्सें ज्ञानयोगीके लिये परिग्रहका त्याग करनेकी बात आयी है । परन्त उनसे भी ऊँची श्रेणीके परिग्रह-त्यागकी बात 'त्यक्तसर्वपरिप्रहः' पदसे यहीं आयो है: क्योंकि 'परिग्रह' के साथ 'सर्व' शब्द केवल यहाँ आया है , बारहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भक्तियोगीके अनिकेतः'पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास-स्थानमें ममता-आसक्तिसे रहित होना है 1

'निराशी:'—कर्मयोगीमें आशा, कामना,स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते । वह बाहरसे ही भोग-सामग्रीके संप्रहका त्याग करता हो- इतनी ही बात नहीं है. प्रत्युत वह भीतरसे भी भोग- सामग्रीकी आशा या इच्छाका त्याग कर देता है । आशा या इच्छाका सर्वथा त्याग न होनेपर भी उसका उद्देश्य इनके त्यागका ही रहता है।

'शारीरं केवल कर्म कुर्वन्'—'शारीरम् कर्म'(शरीर-सम्बन्धी कर्म) के दो अर्थ होते हैं---एक तो शरीरसे होनेवाला कर्म और दूसरा शरीर-निर्वाहके लिये किया जानेवाला कर्म । शरीरसे होनेवाले कर्मकी बात पाँचवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी आयी है है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इन्द्रियाँ, मन बुद्धिके द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है,ऐसा मानकर कर्मयोगी अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं । परन्तु यहाँ आया श्लोक निवृत्तिपरक है, इसलिये यहाँ उपर्युक्त पदोंका अर्थ शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म (खान-पान, शौच-स्नान आदि) मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है । निवृत्ति-परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है, जितनेसे केवल शरीर-निर्वाह हो जाय ।

'नाप्नोति किल्चिषम्' —जो कर्म करने अथवा न करनेसे अपना किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रखता है, वह पापको अर्थात् जन्म-मरणरूप यन्धनको प्राप्त होता है। परन्तु आशार्राहत कर्मयोगी कर्म करने अथवा करनेसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता,

इसलिये वह पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं।

निवत्तिपरायण होनेपर भी कर्मयोगी कभी आलस्य-प्रमाद नहीं करता । आलस्य-प्रमादका भी भोग होता है । एकान्तमें यों ही पड़े रहनेसे आलस्यका भोग होता है और शास्त्रविरुद्ध तथा निरर्धक कर्म करनेसे प्रमादका भोग होता है । इस प्रकार निवर्तिमें आलस्यके सखका और प्रवित्तमें प्रमादके सखका भोग हो सकता है । अतः आलस्य-प्रमादसे मनुष्य पापको प्राप्त होता है । परन्तु बहुत कम कर्म करनेपर भी निवत्ति-परायण कर्मयोगीमें किञ्चिन्मात्र भी आलस्य-प्रमाद नहीं आते । यदि उसमें किञ्चन्मात्र भी आलस्य-प्रमाद आते. तो 'किल्बिषम न आप्रोति' कहना बनता ही नहीं । वह 'यतचित्तातमा' है अर्थात उसके शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण संयत हैं. इसलिये उसमें आलस्य-प्रमाद आ ही नहीं सकते । शरीर, इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरणके वशमें होनेसे. भोग-सामग्रीका त्याग करनेसे तथा आशा. कामना. ममता आदिसे रहित

होनेसे उसके द्वारा निषद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं । यहाँ शङ्का हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप-क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया कि वह पापको प्राप्त नहीं होता ? इसका समाधान यह है कि क्रियामात्रके आरम्भमें अनिवार्य दोष (पाप) पाये जाते हैं---'सर्वारम्मा हि दोषेण धमेनाग्निरिवावताः' (गीता १८ । ४८) । परन्तु मुलमें असत्के सङ्ग—कामना, ममता और आसक्तिसे ही पाप लगते है । कर्मयोगीमें कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं अथवा उसका कामना, ममता और आसक्तिका उद्देश्य ही नहीं होता; इसलिये उसका कर्म करनेसे अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं होता । इसी कारण न तो उसे कमेंमिं रहनेवाला आनुपद्गिक पाप लगता है और न उसे शास्त्रविहित कमेंकि त्यागका ही पाप लगता है ।

दूसरी एक शङ्का यह हो सकती है कि तीसरे अध्यायमें भगवानने सिद्ध महापरुषको भी (अपने लिये कोई कर्तव्य शेव न रहनेपर भी) लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेकी प्रेरणा की है (३ । २५-२६) । अपने लिये भी भगवानने कहा

है कि त्रिलोकीमें कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न भी मैं सावधानीपर्वक कर्म करता हैं((३ । २२-२४) । अतः शरीर-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेवाले कर्मयोगीको क्या लोकसंग्रहके त्यागका दोष नहीं लगेगा ? इसका समाधान यह है कि कामना. ममता आदि न रहनेके कारण उसे कोई दोष नहीं लगता । यद्यपि सिद्ध महापुरुषमें और भगवानमें कामना, ममता आदिका सर्वथा अभाव होता है. तथापि वे जो लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं. यह ठनको दया, कपा ही है। वास्तवमें वे लोकसंग्रह करें अथवा न करें, इसमें वे खतन्त्र हैं, इसकी उनपर कोई जिम्मेवारी नहीं है(गीता ३ 1१८) । वास्तवमें यह भी निवृत्तिपरायण साधकोंके लिये एक लोकसंग्रह ही है । लोकसंग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है ।

तीसरी एक शङ्का यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवानने केवल अपने शरीरका पीषण करनेवाले मनुष्यको पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेवाला पापको नहीं प्राप्त होता । दोनोंका सामञ्जस्य कैसे हो ? इसका समाधान यह है कि जब तक भोगबुद्धि है और कमों तथा पदार्थीमें आसक्ति बनी हुई है, तबतक कर्म करने अथवा न करनेसे पाप लगता ही है, इसीलिये वहाँ 'पवन्ति आत्मकारणात्' पद आये हैं । परन्तु उस कर्मयोगीमें भोगबुद्धि नहीं है और कमों तथा पदार्थीमें आसक्ति भी नहीं है: अतः सर्वथा निर्लिप्त होनेसे उसे कर्म करने अथवा

न करनेसे किञ्चिन्मात्र भी पाप नहीं लगता । प्रश—इस रलोकको अगर सांख्ययोगीका मा लें तो क्या आपत्ति है; क्योंकि इसमें आये सब लक्षण सांख्ययोगीमें घटते हैं ?. :ा.

उत्तर-पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोगक प्रसङ्ग है, इसलिये यह श्लोक मुख्यरूपसे कर्मयोगीका ही है। दूसरी बात, सांख्ययोगी अपनेको कर्ता मानत ही नहीं। उसमें 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ (गीता ५ (८) -- ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है: फिर उसके लिये 'कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप होता'--ऐसा कहना कैसे बन सकता है?

कर्मयोगके साधकमें वैसा स्पष्ट विवेक जागतं न होनेपर भी उसका यह निश्चय रहता है कि भेग कुछ नहीं है; मेरे लिये कुछ नहीं चाहियें ; और मेरे लिये कुछ नहीं करना है।' इन तीन बातोंका दढ़ निश्प रहनेके कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिय रहता है।

लोगोंमें प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ-आश्रममें और ज्ञानयोगी (सांख्ययोगी) संन्यास-आश्रममें रहता है । परन्त वास्तवमें ऐसी बार नहीं है । जिसे शरीरसे अपनी अलग सताका स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञानयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रमी हो अथवा संन्यास-आश्रममें । जिसमें इतना विवेकः नहीं है, पर उपर्युक्त तीन बातोंका निश्चय पक्षा है. वह कर्मयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें है अथवा संन्यास आश्रममें ।

#### द्वन्द्वातीतो यदृच्छालाभसंतुष्टो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।। २२ ।।

जो (कर्मयोगी) फलकी इच्छाके बिना अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्हर् रहता है और जो ईंप्यांसे रहित, इन्होंसे अतीत तथा सिद्धि और असिद्धिमें सम है, वह

कर्म करते हुए भी उससे नहीं बैंधता । व्याख्या—'यदुच्छालाभसंतुष्टः'-- कर्मयोगी निष्कामभावपूर्वक साङ्गोपाङ्ग रीतिसे सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करता है। फल-प्राप्तिका उद्देश्य न रखकर कर्म करनेपर फलके रूपमें उसे अनुकृतता या प्रतिकृतता,

लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निय आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अन्त करणे कोई असन्तोप पैदा नहीं होता । जैसे. वह व्यापी करता है तो उसे व्यापारमें लाभ हो अथवा हानि, वस<sup>हे</sup>

अन्तःकरणपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हरेक परिस्थितिमें समानरूपसे सन्तृष्ट रहता है; क्योंकि उसके मनमें फलको इच्छा नहीं होती । तात्पर्य यह है कि व्यापारमें उसे लाभ-हानिका ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है. पर परिणाममें वह सखी-दःखी नहीं होता । यदि साधकके अन्तःकरणपर अनुकूलता-प्रतिकूलताका थोड़ा असर पड़ भी जाय, तो भी उसे घबराना नहीं चाहिये: वयोंकि साधकके अन्तःकरणमें वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है।

उपर्यक्त पदोंमें आया 'लाभ' शब्द प्राप्तिके अर्थमें है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलताका मिलना हो 'लाभ' नहीं है, प्रत्युत लाभ-हानि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाय, वह सब 'लाम' ही है।

'विमत्तरः'—कर्मयोगी सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ अपनी एकता मानता है—'सर्वभूतात्मभूतात्मा'(गीता ५ । ७) । इसलिये उसका किसी भी प्राणीसे किश्चिनात्र भी ईर्ष्याका भाव नहीं रहता।

'विमत्सरः'पद अलगसे देनेका भाव यह है कि अपने में किसी प्राणीके प्रति किञ्चिनमात्र भी ईर्ष्यांका भाव न आ जाय, इस विषयमें कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है । कारण कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाएँ प्राणिमात्रके हितके लिये ही होती हैं; अतः यदि उसमें किञ्चिन्मात्र भी ईर्ष्यांका भाव होगा, तो उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ दूसरोंके हितके लिये नहीं हो सकेंगी ।

ईर्ष्या-दोप बहुत सुक्ष्म है । दो दूकानदार हैं और आपसमें मित्रता रखते हैं । उनमें एककी दूकान दूसरेकी अपेक्षा ज्यादा चल जाय ,तो दूसरेमें थोड़ी ईर्ब्या पैदा हो जायगी कि उसकी दुकान ज्यादा चल गयी, मेरी कम चली । इस प्रकार ईर्ष्या-दोपके कारण मित्रसे । भी मित्रको उत्रति नहीं सही जाती । जहाँ आपसमें प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्प्या-दोप आ जाता है; फिर जहाँ चैर, भिन्नता आदि हो, वहाँका ी तो कहना ही क्या है ? इसलिये साधकको इस दोपसे । बचनेके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये ।

'द्वन्द्वातीत:'---कर्मयोगी लाभ-हानि, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, अनुकूलता-प्रतिकूलता, सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वोंसे अतीत होता है, इसलिये उसके अन्तःकरणमें उन द्रन्द्रोंसे होनेवाले राग-द्रेष, हर्ष-शोक आदि विकार नहीं होते ।

द्वन्द्व अनेक प्रकारके हैं; जैसे--भगवानुका सगुण-साकाररूप ठीक है या निर्गुण-निराकाररूप ठीक है, अद्रैत सिद्धान्त ठीक है या द्रैत सिद्धान्त ठीक है. भगवानमें मन लगा या नहीं लगा, एकान्त मिला या नहीं मिला. शान्ति मिली या नहीं मिली. सिद्धि मिली या नहीं मिली, इत्यादि । इन सब द्वन्द्वोंके साथ सम्बन्ध न होनेसे ही साधक निर्दृन्द्र होता है । जैसे तराज किसी भी तरफ झक जाय तो वह बराबर नहीं कहलाता. ऐसे ही साधकके अन्त.करणमें किसी भी तरफ झकाव हो जाय तो वह द्वन्द्वातीत नहीं कहलाता ।

कर्मयोगी सब प्रकारके द्रन्द्रोंसे अतीत होता है. इसलिये वह सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है (गीता ५ 13) ।

सिद्धावसिद्धी च'--किसी कर्तव्य-कर्मका निर्विधरूपसे पूरा हो जाना सिद्धि है और किसी प्रकारके विघ्न, बाधाके कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है । कर्मका फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है । सिद्धि और असिद्धिमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंका न होना ही सिद्धि -असिद्धिमें सम रहना है। दसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें 'सिन्द्वयसिद्धयोः समो भूत्वा' पटोंमें भी यही भाव आया है।

अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिये कुछ भी नहीं चाहिये, और अपने लिये कुछ भी नहीं करना है--ये तीनों बातें ठीक-ठीक अनुभवमें आ जायें. तभी सिद्धि और असिद्धिमें पूर्णतः समता आयेगी ।

'कृत्वापि न निबध्यते'—यहाँ 'कृत्वा अपि' पदोंका तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं वैधता, फिर कर्म न करते हुए वैधनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । यह दोनों अवस्थाओंमें निर्लिप्त रहता है।

जैसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेकला

要来来完全成为这次的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们的,我们的,我们的是我们的,我们的是我们的,我们的是我们的,我们的,我们的是我们的,我们的,我们的人, \*\* कर्मयोगी कर्मोंसे नहीं वैंघता, वैसे ही शास्त्रविहित सम्पूर्ण कर्मोंको करनेवाला कर्मयोगी भी कर्मोंसे नहीं बँधता ।

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें कर्म करना अधिक करना, कम करना अथवा न करना बन्धन या मुक्तिका कारण नहीं है । इनके साथ जो लिप्तता (लगाव) है, वही बन्धनका कारण है और जो निर्लिप्तता है , वहीं मुक्तिका कारण है । जैसे नाटकमें एक व्यक्ति लक्ष्मणका और दूसरा व्यक्ति मेघनादका खाँग घारण करता है और दोनों व्यक्ति अपने-अपने खाँगको ठीक-ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं अर्थात् अपनेको वास्तवमें लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते । ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार कर्तव्यका पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है अर्थात् उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता । उसका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर र्रहनेवाले स्वरूपके साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृतिके 🚣 हैं ।

सम्बन्ध—तीसरे अध्यायके नवें रलोकके पूर्वार्धमें भगवान्ने 'व्यतिरेक रीति' से कहा था कि यज्ञसे अतिरिक्त वर्म मनुष्यको बाँधते हैं । अब तेईसर्वे श्लोकके उत्तरार्धमें उसी बातको 'अन्वय रीति'से कहते हैं ।

#### ज्ञानावस्थितचेतसः मुक्तस्य गतसङ्ख

#### कर्म समग्रं प्रविलीयते ।। २३ ।। यजायाचरतः

जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गयी है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुबि स्वरूपके ज्ञानमें स्थित है, ऐसे केवल यज्ञके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं।

व्याख्या-[कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्मीक विलीन होनेकी वात गीतापरमें केवल इसी श्लोकमें आयी है, इसलिये यह कर्मयोगका मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्यायका छत्तीसवाँ श्लोक ज्ञानयोगका और अठारहवें अध्यायका छाछठवाँ श्लोक भक्तियोगका मुख्य श्लोक है।]

'गतसङ्करय'—क्रियाओंका, पदार्थोंका, घटनाओंका, परिस्थितियोंका, व्यक्तियोंका जो सङ्ग है, इनके साथ जो हदयसे लगाव है, वही वास्तवमें बाँधनेवाला अर्थात् जन्म-मरण देनेवाला है (गीता १३ । २१) । स्वार्थभावको छोड़कर केवल लोगोंके हितके लिये, लोकसंग्रहार्थ कर्म करते रहनेसे कर्मयोगी क्रियाओं,

समतामें रहती है। समतामें स्थिति रहनेसे वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बैधता । यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाय तो समता

साथ नहीं । इसलिये उसकी स्थिति स्वामाविक ही

स्वतःसिद्ध है । यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव है कि अनुकूल परिस्थितिमें हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही (एव ही) न रहते, तो दो अलग-अलग (अनुकल औ प्रतिकृत) परिस्थितियोंका ज्ञान किसे होता? इसरे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियोंने होता है अपने स्वरूपमें नहीं । इसलिये परिस्थितियोंके बदलनेप भी स्वरूपसे हम सम (ज्यों-के-त्यों) ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियोंकी और ते देखते हैं. पर स्वरूपकी ओर नहीं देखते । अपने सम खरूपको ओर न देखनेके कारण ही हम आने-जानेवाली परिस्थितियोंसे मिलकर सुखी-दु:खी होंवे

पदार्थों आदिसे असङ्ग हो जाता है अर्थात् उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है ।

वास्तवमें मनुष्य स्वरूपसे असङ्ग ही है--'असङ्गो हायं पुरुषः' ( बृहदारण्यकः ४ ।३ ।१५) । नित् असङ्ग होते हुए भी यह शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदिसे सम्बन्ध मानक सुखकी इच्छासे उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात् जो मैं चाहता हूँ, वही हो और जो मैं नहीं चाहता, यह नहीं हो-ऐसा भाव जबतक रहता है, तबतक यह सङ्ग बढ़ता ही रहता है। वास्तवमें होता वही है, जो होनेवाला है । जो होनेवाल है उसे चाहें या न चाहें, वह होगा ही; और जी

नहीं होनेवाला है, उसे चाहें या न चाहें, वह नहीं होगा । अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थमें (विना कारण) फँसता है और दुःख पाता है।

कर्मयोगी संसारसे मिली हुई शरीरादि वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसारकी सेवामें अर्पण कर देता है। इससे वस्तओं और क्रियाओंका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है और अपना असङ्ग स्वरूप ज्यों-का-त्यों रह जाता है।

कर्मयोगीका 'अहम्' भी सेवामें लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर 'मैं सेवक हैं' यह भाव भी नहीं रहता ! यह भाव तो मनुष्यको सेवकपनेके अभिमानसे बाँध देता है । सेवकपनेका अभिमान तभी होता है, जब सेवा-सांमग्रीके साथ अपनापन होता है। सेवाको वस्तु उसीकी थी, उसीको दे दी तो सेवा क्या हुई ? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिये सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाय । यह भाव रहे कि सेवाके वदलेमें धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है; क्योंकि उसपर हमारा हक ही नहीं लगता । उसे स्वीकार करना तो अनिधकार चेष्टा है। लोग मेरेको सेवक कहें-एसा भाव भी न रहे और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी म हो । इस प्रकार संसारकी वस्तुओंको संसारकी सेवामें सर्वथा लगा देनेसे अन्तःकरणमें एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नताका भी भोग न किया जाय तो स्वतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो जाता है।

'मुक्तस्य'—जो अपने स्वरूपसे सर्वथा अलग हैं. उन क्रियाओं और शरीरादि पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्तिपूर्वक उनसे अपना सम्बन्ध मान लेनेसे मनुष्य बँध जाता है अर्थात् पराधीन हो जाता है। कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे जब माना हुआ (अवास्तविक) सम्बन्ध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असङ्ग हो जाता है। असङ्ग होते ही वह सर्वधा मुक्त हो जाता है अर्थात् स्वाधीन हो जाता है।

'ज्ञानावस्थितचेतसः' — जिसकी 'बुद्धिमें स्वरूपका

রান नित्य-निरन्तर रहता है. जाग्रत 'ज्ञानावस्थितचेतसः' है । खरूप-ज्ञान होते ही उसकी खरूपमें स्थिति हो जाती है. जो वास्तवमें पहलेसे ही थी ।

वास्तवमें ज्ञान संसारका ही होता है । स्वरूपका जान नहीं होता: क्योंकि स्वरूप स्वत:जानस्वरूप है । क्रिया और पदार्थ ही संसार है । क्रिया और पदार्थका विभाग अलग है तथा खरूपका विभाग अलग है अर्थात् क्रिया और पदार्थका स्वरूपके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं तथा स्वरूप प्रकाशक है । इस प्रकार क्रिया और पदार्थको स्वरूपसे भिन्नताका ठीक-ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थरूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर खतःसिद्ध असङ्घ खरूपमें स्थितिका अनभव हो जाता है ।

'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते'—'कर्ममें अकर्म' देखनेका ही एक प्रकार है-- 'यज्ञार्थ कर्म' अर्थात यज्ञके लिये कर्म करना । निःखार्थभावसे केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करना 'यज्ञ' है । जो यज्ञके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और जो यजके लिये कर्म नहीं करता अर्थात् अपने लिये कर्म करता है. वह कर्मोंसे बँध है—'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र कर्मबन्धनः'(गीता ३ ।९) ।

प्रकृतिका कार्य है--- क्रिया और पदार्थ । इन दोनोमें क्रियाका भी आदि और अन्त होता है तथा पदार्थका भी आदि और अन्त होता है । क्रिया आरम्भ होनेसे पहले भी नहीं थी और समाप्त होनेके बाद भी नहीं रहेगी, इसलिये वीचमें भी वह नहीं है— ऐसा सिद्ध हुआ । इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होनेसे पहले भी नहीं था और नष्ट होनेके बाद भी नहीं रहेगा, इसलिये बीचमें भी वह नहीं है— यह सिद हुआ; क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो वस् आदि और अन्तमें नहीं होती, वह मध्य (वर्तमान) में भी नहीं होती\*। परना चेतन खरूपका आदि और अन्त नहीं होता, वह सदा अक्रियरूपसे ज्यों-का-त्यों रहता है। वह चेतन-तत्त्व क्रिया और पदार्थ—दोनोका

<sup>°</sup>आदावने च यप्रास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । (माण्ड्व्यकारिका ४ । ३१)

पदार्थः। वास्तविक दृष्टिसे देखाः जाय तो प्रकृति व

संसार : क्रियारूप ही है\* 1'-कारण - कि पदार्थ एक

क्षण भी स्थिर नहीं रहता; उसमें निरन्तर परिवर्तन

होता रहता है। अतः वास्तवमें पदार्थ परिवर्तनस्प

क्रियाका पुत्र ही है । केवल 'राग' के कारण पदार्थन

मुख्यता दीखती है । सम्पूर्ण क्रियाएँ अभावमें जा खे

हैं । अतः संसार अभावरूप ही है । भावरूपसे केवल एक

अक्रियन्तत्त्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्तासे अभावरूप

संसार भी सत्तावान् प्रतीत हो रहा है। संसाखी

संसारको तीन अवस्थाएँ देखिती हैं— उत्ति, स्थिति और प्रलय; जैसे— वस्तु उत्पन्न होती है, फिर

अभावरूपताको इस प्रकारसे समझ सकते हैं-

रहती है और अन्तमें नष्ट हो जाती है अथवा मनुष

जन्म लेता है, फिर रहता है और अन्तमें मर जांत

है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और

प्रलयका ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं

जैसे—यदि मनुष्यकी पूरी आयु पचास वर्षकी है, ते

बीस वर्ष बीतनेपर उसकी आयु तीस वर्ष ही रह

जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवत

प्रलय-ही-प्रलय (नाश-ही-नाश) है, उत्पत्ति है है

नहीं; जैसे- आयुके जितने वर्ष बीत गये, उतने

वर्ष मनुष्य मर ही गया । इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण

ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्युमें जा

रहा है । दृश्यमात्र प्रतिक्षण अदृश्यमें जा रहा है ।

प्रलय अभावका हो नाम है, इसलिये अभाव ही री

्रहा ।-अभावकी सत्ता भावरूप ब्रह्मपर ही टिकी हुई

है। अतः भावरूपसे एक ब्रह्म ही शेप रहा—'सर्व

खल्विदं ग्रहा' (छान्दोग्य<sub>े</sub> ३ । १४ । १); 'वास्<sup>देव:</sup>

सर्वम' (गीता ७ । १९) ।-

अर्थात् उसकी सम्पूर्ण कमेंमिं ब्रह्मबुद्धि होती है। उसके लिये सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं। ब्रह्मके सिवाय कर्मीका अपना कोई अलग स्वरूप

रहता ही नहीं ।

'ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्'— ब्रह्ममें ही कर्म-समाधि होनेसे जिसके सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही वन गये हैं, उसे फलके रूपमें निःसन्देह ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टिमें ब्रह्मके सिवाय और किसीको स्वतन्त्र सत्ता रहती ही नहीं।

इस (चौबीसवें) श्लोकको शिष्टजन भोजनके समय बोलते हैं, जिससे भोजनरूप कर्म भी यज्ञ बन जाय । भोजनरूप कर्ममें ब्रह्मवृद्धि इस प्रकार की जाती

눍\_\_ (१) जिससे अर्पण किया जाता है, वह हाथ भी ब्रह्मरूप है--'सर्वतः पाणिपादं तत्'(गीता

- 1 (691 69 भोजनके पदार्थ-भी ब्रह्मरूप
- 'अहमेवाज्यम्' (ग़ीता ९ । १६) ।
- (३) भोजन करनेवाला भी ब्रह्मरूप है— 'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७) ।
- (४) जठराग्नि भी ब्रह्मरूप है--- 'अहम् वैश्वानरः' (गीता १५ । १४) ।
- (५) भोजन करनारूप क्रिया अर्थात् जठराग्निमें अन्नकी आहुति देनारूप क्रिया भी नहा है—'अहम्
- हतम्'(गीता ९ । १६) । (६) इस प्रकार भोजन करनेवाले मनुष्योंके द्वारा प्राप्त करनेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है—'यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्' (गीता ४ । ३१) ।

मार्मिक बात

प्रकृतिके कार्य संसारका खरूप है-क्रिया

योगिनः

पर्युपासते । यजं

यज्ञेनैवोपजुह्वति ।। २५ ।। व्रह्माग्नावपरे यज

अन्य योगीलोग भगवदर्पणरूप यज्ञका ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगीलोग ब्रह्मरूप अग्निमें विचाररूप यज्ञके द्वारा ही जीवात्मारूप यज्ञका हवन करते हैं। प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युद) इति प्रकृतिः । सम्यापीत्वा सरतीति संसारः ।

ळाखा— — 'हैवमेवापरे यजं योगिन: पर्यपामते'— पूर्वश्लोकमें भगवानने सर्वत्र ब्रह्मदर्शनरूप यज करनेवाले 'साधकका वर्णन किया। भगवार 'अपरे' पदसे उससे भिन्न प्रकारके यज करनेवाले साधकोंका 'वर्णन करते हैं ।

यहाँ 'योगिनः' पद यजार्थ कर्म करनेवाले निकाम साधकोंके लिये आया है।

सम्पर्ण क्रियाओं तथा पदार्थोंको अपना और अपने लिये न मानकर उन्हें केवल भगवानका और भगवानके लिये ही मानना 'दैवयज्ञ' अर्थात भगवदर्पणरूप यज्ञ है। भगवान देवोंके भी देव हैं, इसलिये सब कछ उनके अर्पण कर देनेको ही यहाँ 'दैवयज्ञ' कहा गया है।

किसी भी क्रिया और पटार्थमें किञ्जिनगत्र भी आसक्ति. ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वधा भगवानका मानना ही दैवयज्ञका भलीभाँति अनुष्ठान करना है ।

> 'ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैबोपजहति'—इस श्लोकके पर्वार्धमें बताये गये दैवयज्ञसे भिन्न दसरे यजका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'अपरे' पट आया है ।

> चेतनका जडसे तादात्म्य होनेके कारण ही उसे जीवातमा कहते हैं । विवेक-विचारपर्वक जडसे सर्वथा विमख होकर परमात्मामे लीन हो जानेको यहाँ यज्ञ कहा गया है । लीन होनेका तात्पर्य है-- परमात्मतत्त्वसे भित्र अपनी स्वतन्त्र सत्ता किञ्जिनात्र न रावना ।

#### श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ।। २६ ।।

अन्य योगीलोग श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोंका संयमरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं ।

व्याख्या---'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निष जुह्नति'—यहाँ संयमरूप अग्नियोंमें इन्द्रियोंकी आहुति देनेको यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकान्तकालमें श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना आर घाण—ये पाँचो इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों (क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) की ओर बिल्कुल प्रवृत न हों । इन्द्रियाँ संयमरूप ही वन जायै ।

पूरा संयम तभी समझना चाहिये. जब इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा अहम्—इन सबमेंसे राग-आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाय (गीता २ । ५८-५९, ६८) ।

'शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निष् जुह्वति'—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय हैं। विपयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोमें हवन करनेसे वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहारकालमें विषयोंका इन्द्रियोंसे संयोग होते रहनेपर भी इन्द्रियोमें कोई विकार उत्पन्न न हो (गीता २ । ६४-६५) । इन्द्रियाँ राग-द्वेपसे रहित हो जायँ । इन्द्रियोंमें राग-द्वेप उत्पन्न करनेकी शक्ति विषयोंमें रहे ही नहीं ।

इस श्लोकमें कहे गये दोनों प्रकारके यजीमें गुग-आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर ही सिद्धि (परमात्मप्राप्ति) होती है । राग-आसक्तिको मिटानेके लिये ही दो प्रकारकी प्रक्रियाका यजहरूपसे वर्णन किया गया है---

पहली प्रक्रियामें साधक एकान्तकालमें इन्द्रियोंका संयम करता है । विवेक-विचार, जप-ध्यान आदिसे इन्द्रियोंका संयम होने लगता है । परा संयम होनेपर जब रागका अभाव हो जाता है, तब एकान्तकाल और व्यवहारकाल-दोनोमें उसकी समान स्थिति रहती है।

दूसरी प्रक्रियामें साधक व्यवहारकालमें राग-द्वेपर्रहत इन्द्रियोंसे व्यवहार करते हुए मन, वृद्धि और अहमसे भी राग-द्वेपका अभाव कर देता है। रागका अभाव होनेपर व्यवहारकाल और एकान्तकाल—दोनोंमें उसकी समान स्थिति रहती है ।

#### सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

## आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति ज्ञानदीपिते ।। २७ ।।

अन्य योगीलोग सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी क्रियाओंको और प्राणोकी क्रियाओंको ज्ञानी प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें हवन क्रिया करते हैं ।

व्याख्या—'सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे'—इस श्लोकर्मे समाधिको यज्ञका रूप दिया

व्यपर — इस श्लाकम समाधिका यज्ञका रूप दिया गया है । कुछ योगीलोग दसों इन्द्रियोंकी क्रियाओंका समाधिमें हवन किया करते हैं । तारपर्य यह है कि समाधि-अवस्थामे मन-वुद्धिसहित सम्पूर्ण इन्द्रियों-(ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्द्रियों-)की क्रियाएँ रूक जाती हैं । इन्द्रियों सर्वथा निश्चल और शान्त हो जाती हैं ।

समाधिरूप यज्ञमें प्राणोकी क्रियाओंका भी हवन हो जाता है अर्थात् समाधिकालमें प्राणोंकी क्रियाएँ भी रुक जाती हैं। समाधिमें प्राणोंकी गति रोक्नेके दो प्रकार हैं—

एक तो हठयोगकी समाधि होती है, जिसमें प्राणोंको रोकनेक लिये कुम्भक किया जाता है। कुम्भकका अभ्यास बढ़ते-बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटोंतक, दिनोंतक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायामसे आयु बढ़ती हैं, जैसे—वर्षा होनेपर जल बहने लगता है तो जलके साथ-साथ बालू भी आ जाती है, उस बालूमें मेढक दब जाता है। वर्षा बोतनेपर जब बालू सूख जाती है, तब मेढक उस बालूमें ही चुपचाप सूखे हुएकी तरह पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, तब घर्षकों पुनः प्राणोंका संचार हो जाता है और वह टर्सने लग

जाता है ।

दूसरे प्रकारमें मनको एकाम किया जाता मन सर्वथा एकाम होनेपर प्राणाको गति अपने-रुक जाती है।

'ज्ञानदीपिते' — समाधि और निद्रा—दों कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है, इंसलिये बाइरसे देने समान अवस्था दिखायी देती हैं। यहाँ 'ज्ञानदीरि पदसे समाधि और निद्रामं परसर भिन्नता सिद्ध गयी है। तालप्य यह कि बाइरसे समान दिख देनेपर भी समाधिकालमें 'एक सोच्चिदानच परमा है सर्वत्र परिपूर्ण हैं' ऐसा ज्ञान प्रकाशित (जार्य रहता है और निद्राकालमें वृतियाँ अविवाग सीन जाती हैं। समाधिकालमें प्राणीकी गति रुक जाती और निद्राकालमें प्राणीकी गति रुक जाती और निद्राकालमें प्राणीकी गति चलती रहती है इसलिये निद्रा आनेसे समाधि नहीं लगती।

इसालय जिद्धा आनस समाध नहां लगता।

'आत्मसंयमयोगामा जुद्धति'—चित्तवृतिनियेष्ट
अर्थात् समाधिरूप यज्ञ करनेवाले योगीलोग इत्रि
तथा प्राणोंकी क्रियाओंका समाधियोगरूप अग्निमें हव
किया करते हैं अर्थात् मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण इत्रि
और प्राणोंकी क्रियाओंको रोककर समाधिमें स्वित है
आते हैं। समाधिकालमें सम्पूर्ण इत्रियाँ और प्रः
अपनी चञ्चलता खो देते हैं। एक सच्चिदानन्दर्भ
परमात्माका ज्ञान ही जाग्नत रहता हैं।

#### द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

#### योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ।। २८ ।। दूसरे कितने ही प्रशंसनीय व्रत करनेवाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य-सम्बन्धी <sup>यत</sup> करनेवाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करनेवाले हैं, और दूसरे कितने ही योग<sup>यज्ञ</sup> करनेवाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं।

व्याख्या—'यतयः संशितव्रताः'— अहिंसा, सत्य, (भोग-युद्धिसे संग्रहका अभाव )—ये पाँव 'यर्ग अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिष्ठह है\*, जिन्हें 'महाव्रत'क नामसे कहा गया है। शार्लीन

<sup>\*</sup> अहिंसासत्यासेयत्रहाचर्यापरित्रहा यमाः ।। (योगदर्शन २ ।३०)

इन महावर्तोंकी बहुत प्रशंसा, महिमा है । इन व्रतोंका थोड़ा भी विचलित न हो तो यह सबसे बड़ी तपस्या सार यही है कि मनुष्य संसारसे विमुख हो जाय । है, जो शीघ्र सिद्धि देनेवाली होती है । इन व्रतोंका पालन करनेवाले साधकोंके लिये यहाँ श्लोकमें आये चारों यज्ञोंमें जो-जो पालनीय व्रत करनेवाले भी सब 'संशितव्रताः' हैं । अपने-अपने यज्ञके अनुष्ठानमें प्रयत्नशील होनेके कारण उन्हें 'यतयः' कहा गया है।

'संशितव्रताः' पदके साथ ('द्रव्ययज्ञाः,''तपोय-जा:,' 'योगयजा:'और'ज्ञानयजा:' की तरह ) 'यजा:' पद नहीं दिया जानेके कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है।

'द्रव्यवज्ञाः'--मात्र संसारके हितके उद्देश्यसे कुआँ, तालाय, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगोंको अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब 'द्रव्ययज्ञ' है । द्रव्य (तीनों शरीरींसहित सम्पूर्ण पदार्थी) को अपना और अपने लिये न मानकर निःस्वार्थभावसे उन्होंका मानकर उनकी सेवामें लगानेसे द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है।

शरीरादि जितनी वस्तुएँ हमारे पास हैं, उन्हींसे यज्ञ हो सकता है, अधिककी आवश्यकता नहीं है । मनुष्य वालकसे उतनी ही आशा रखता है, जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान् तथा संसार हमसे हमारी क्षमतासे अधिककी आशा कैसे रखेंगे ?

'तपोयज्ञाः'-अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) के पालन-में जो-जो प्रतिकूलताएँ, कठिनाइयाँ आयें, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना 'तपोयज्ञ' है । लोकहितार्थ एकादशी आदिका व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी 'तपोयज्ञ' अर्थात् तपस्यारूप यज्ञ हैं। परनु प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना भी प्रसन्नतापूर्वक साधक अपने कर्तव्यका पालन करता रहे— अपने कर्तव्यसे

गाँवभर की गन्दगी, कूड़ा-करकट बाहर एक 'संशितब्रताः' पद आया है। इसके सिवाय इस जगह इकट्ठा हो जाय, तो वह बुरा लगता है; परन्तु वहीं कूड़ा-करकट खेतमें पड़ जाय, तो खेतीके लिये अर्थात् नियम हैं, उनपर दृढ़ रहकर उनका पालन खादरूपसे बढ़िया सामग्री बन जाता है । इसी प्रकार प्रतिकुलता बुरी लगती है और उसे हम कुड़े-करकटकी तरह फेंक देते हैं अर्थात् उसे महत्व नहीं देते; परनु वही प्रतिकृलता अपना कर्तव्य-पालन करनेके लिये बढिया सामग्री है। इसलिये प्रतिकल-से-प्रतिकल परिस्थितिको सहर्ष सहनेके समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगोंमे आसक्ति रहनेसे अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है । इसी कारण प्रतिकूलताका महत्त्व समझमे नहीं आता ।

'योगयजास्तथापरे'---यहाँ योग नाम अन्तःकरणकी समताका है । समताका अर्थ है—कार्यकी पूर्ति और अपर्तिमे, फलको प्राप्ति और अप्राप्तिमें, अनुकल और प्रतिकृत परिस्थितिमें, निन्दा और स्तुतिमे, आदर और निरादरमें सम रहना अर्थात् अन्तःकरणमे हलचल, राग-द्वेष, हर्प-शोक, सुख-दुःख का न होना । इस तरह सम रहना ही, 'योगयज्ञ' है।

'स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः'-केवल लोकहितके लिये गीता, रामायण, भागवत आदिका तथा वेद, उपनिपद आदिका यथाधिकार मनन-विचारपूर्वक पठन-पाठन करना, अपनी वृत्तियोंका तथा जीवनका अध्ययन करना आदि सब स्वाध्यायरूप 'ज्ञानयज्ञ' है।

गीताके अन्तमें भगवानने कहा है कि जो इस गीताशास्त्रका अध्ययन करेगा. उसके द्वारा में ज्ञानयजसे पुजित होऊँगा-ऐसा मेरा मत है(१८ ।७०) । तात्पर्य यह है कि गीताका स्वाध्याय 'ज्ञानयज्ञ' है । गीताके भावोंमें गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावोंको ममझनेको चेष्टा करना आदि सब स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ है।

जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । प्राणापानगती प्राणायामपरायणाः ।। २९ ।। स्द्ध्वा

नियताहाराः प्राणान प्राणे

#### अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।

यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्पषाः ।। ३० ।।

दूसरे कितने ही प्राणायामके परायण हुए योगीलोग अपानमें प्राणका पूरक कर्त्व प्राण और अपानकी गति रोककर फिर प्राणमें अपानका हवन करते हैं; तथा अ कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणोंका प्राणोंमें हवन किया करते हैं। ये सर साधक यज्ञोंद्वारा पापोका नाश करनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं। व्याख्या— अपाने जुह्नति . . . . प्राणायाम- चन्द्रनाड़ीसे रेचक करते हैं । इस तरह बार-

'अपरे

परायणाः'\* — प्राणका स्थान हृदय (ऊपर) तथा पूरक-कुम्पक-रेचक करना प्राणायामरूप यज्ञ है अपानका स्थान गुदा (नीचे) हैं। । श्वासको बाहर परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे निष्कामभावपूर्वक प्राणायाम निकालते समय वायुकी गति ऊपरकी ओर तथा परायण होनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं\$। श्वासको भीतर ले जाते समय वायुकी गति नीचेकी ओर होती है । इसलिये श्वासको बाहर निकालना जुद्धति'—नियमित आहार-विहार करनेवाले साधक 'प्राण' का कार्य और श्वासको भीतर ले जाना 'अपान' प्राणोंका प्राणोंमें हवन कर सकते है। अधिक का कार्य है । योगीलोग पहले बाहरकी वायुको बायीं यहत कम भोजन करनेवाला अर्थवा विल्कुल भोड नासिका (चन्द्रनाड़ी-)के द्वारा भीतर ले जाते हैं। न करनेवाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता (गी वह वाय हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नामिसे ६ । १६-१७) । होती हुई स्वाभाविक ही अपानमें लीन हो जाती है । इसको 'पूरक' कहते हैं । फिर वे प्राणवायु और प्राणींका प्राणीमें हवन करनेका तारार्य है— अपानवायु--- दोनोंकी गति रोक देते हैं । न तो श्वास प्राणका प्राणमें और अपानका अपानमें हवन करन बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। अर्थात् प्राण और अपानको अपने-अपने स्थानींपर के हैं । देना । न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीत कहते 'कम्भक' इसके वाद वे भीतरकी वायुको दायीं लेना । इसे 'स्तम्भवृत्ति प्राणायाम' भी कहते हैं । इस नासिका-(सूर्यनाड़ी-) के द्वारा बाहर निकालते हैं। प्राणायामसे खाभाविक ही वृत्तियाँ शान्त होती हैं केंत्र वह वायु स्वामाविक ही प्राणवायुको तथा उसके पीछे-पीछे पापोका नाश हो जाता है। केवल परमासप्रापिक अपानवायुको साथ लेकर बाहर निकलती है। यही उद्देश्य रखकर प्राणायाम करनेसे अत्तःकरण नि<sup>र्मत</sup> प्राणवायुमें अपानवायुका हवन करना है। इसको हो जाता है और परमात्मप्राप्ति हो जाती है। रिचक' कहते हैं। चार भगवन्नामसे पूरक, सोलह . 'सर्वेऽप्येते

यज्ञ विद्ये यज्ञक्षपितकल्पवाः भगवत्रामसे कुम्भक और आठ भगवत्रामसे रेचक —चौबीसवें श्लोकसे तीसवें श्लोकके पूर्वार्धतक जि यज्ञोंका वर्णन हुआ है, उनका अनुग्रान करनेवाले किया जाता है। इस प्रकार योगीलोग पहले चन्द्रनाड़ींसे पूरक, साधकोंके लिये यहाँ 'सर्वेडच्येते'पद आया है। उन फिर कुम्पक और फिर सूर्यनाड़ीसे रेचक करते हैं । यज्ञोका अनुष्ठान करते रहनेसे उनके सम्पूर्ण पाप <sup>नष्ट</sup> इसके बाद सूर्यनाड़ीसे पूरक, फिर कुम्भक और फिर हो जाते हैं और अविनाशी परमात्माकी प्राप्त हो जाती है :

<sup>\*</sup>इस (उन्तीसवें) श्लीकमें 'अपरे' कर्ता और 'जुट्टाति' क्रिया एक हो आयी है; अतः यहैं पूरक, कुम्मक और रेचकपूर्वक किया जानेवाला एक ही प्राणायामरूप यज्ञ लिया गया है। † हदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले । (योगचूडामण्युपनिषद् २३)

<sup>§</sup> गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजभकृतानि च । ।

वास्तवमें सम्पर्ण यज्ञ केवल कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद

करनेके लिये ही हैं--ऐसा जाननेवाले ही 'यज्ञवित्' अर्थात् यज्ञके तत्त्वको जाननेवाले हैं। कर्मीसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमात्माका अनुभव हो जाता है । जो लोग अविनाशी परमात्माका अनुभव करनेके लिये यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक (स्वर्गीद) के विनाशी भोगोंकी प्राप्तिक लिये ही यज करते हैं, वे यज्ञके तत्त्वको जाननेवाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थोंकी कामना ही बन्धनका कारण है—'गतागतं कामकामा लधन्ते'(गीता ९ । २१) । अतः मनमे कामना-वासना रखकर परिश्रमपूर्वक बड़े-बड़े यज्ञ करनेपर भी जन्म-मरणका बन्धन बना रहता है—

मिटी न मनकी वासना, नौ तत धरो न नाम तुलसी केते पच मुये, दे दे तन को त्रास ।।

#### विशेष बात

यज्ञ करते समय अग्निमें आहति दी जाती है । आहुति दी जानेवाली वस्तुओंके रूप पहले अलग-अलग होते हैं; परन्तु अग्निमें आहुति देनेके बाद उनके रूप अलग-अलग नहीं रहते, अपित् सभी वस्तुएँ अग्निरूप हो जाती हैं । इसी प्रकार परमात्मप्राप्तिके लिये जिन साधनोंका यज्ञरूपसे वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देनेका तात्पर्य यही है कि आहुति दी जानेवाली वस्तुओंकी अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जायँ। जबतक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है, तवतक वास्तवमें उनकी आहित दी ही नहीं गयी अर्थात् यज्ञका अनुष्ठान हुआ हो नहीं ।

इसी अध्यायके सोलहवें श्लोकसे भगवान् कर्मोंके तत्व (कर्ममें अकर्म) का वर्णन कर रहे हैं। कर्मीका तत्व है-कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बँधना। कर्मोंसे न बैंधनेका ही एक साधन है—यज्ञ । जैसे अग्निमें डालनेपर सब वस्त्एँ स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे हीं केवल लोकहितके लिये किये जानेवाले सब कर्म प्रविलीयते'(गीता:४ १२३) ।

निष्कामभावपूर्वक केवल लोकहितार्थ किये गये साधारण-से-साधारण कर्म भी परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हो जाते हैं। परन्त सकामभावपूर्वक किये गये बडे-से-बडे कमोंसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीकी कामना ही बाँधनेवाली है । पदार्थ और क्रियारूप संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण मनुष्यमात्रमें पदार्थ पाने और कर्म करनेका राग रहता है कि मुझे कुछ-न-कुछ मिलता रहे और मैं कुछ-न-कुछ करता रहूँ । इसीको 'पानेकी कामना' तथा 'करनेका वेग' कहते हैं।

मनुष्यमें जो पानेको कामना रहती है, वह वास्तवमें अपने अंशो परमात्माको ही पानेकी भख है; परन्त परमात्मासे विमुख और संसारके सम्मुख होनेके कारण मनुष्य इस भूखको सांसारिक पदार्थीसे ही मिटाना चाहता है । सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। अविनाशीकी भूख विनाशी पदार्थीसे मिट ही कैसे सकती है? परना जबतक संसारकी सम्मखता रहती है, तबतक पानेकी कामना बनी रहती है । जबतक मनप्यमें पानेकी कामना रहती है, तबतक उसमें करनेका वेग बना रहता है । इस प्रकार जबतक पानेकी कामना और करनेका वेग बना हुआ है अर्थात पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध बना हुआ है, तबतक जन्म-मरण नहीं छूटता । इससे छूटनेका उपाय है--कुछ भी पानेकी कामना न रखकर केवल दूसरेकि हितके लिये कर्म करना । इसीको लोकसंग्रह, यज्ञार्थ कर्म. लोकहितार्थ कर्म आदि नामोंसे कहा गया है।

केवल दसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे संसारमे सम्बन्ध छट जाता है और असङ्गता आ जाती है। अगर केवल भगवानके लिये कर्म किये जाये, तो संसारसे सम्बन्ध छूटकर असङ्गता तो आ ही जाती है, इसके साथ एक और विलक्षण वात यह होती स्वाहा हो जाते हैं— 'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं है कि भगवान्का 'प्रेम' प्राप्त हो जाता है!

सम्बन-चौर्यसिवे श्लोकसे तीसवें श्लोकके पूर्वार्धतक भगवान्ने कुल बारह प्रकारके यहाँका वर्णन किया और तिसर्वे श्लोकके उत्तरार्धमें यज्ञ करनेवाले साधकोकी प्रशंसा को । अब भगवान् आगेके श्लोकमें यज्ञ करनेसे होने<mark>वाले</mark> लाम और न करनेसे होनेवाली हानि बताते हैं।

#### यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

#### नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तमः।। ३१ ।।

हे कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हुए अमृतका अनुभव करनेवाले सनात परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं । यज्ञ न करनेवाले मनुष्यके लिये यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा ?

व्याख्या-- 'यज्ञशिष्टामृतभुजो यानि सनातनम्'---यज्ञ करनेसे अर्थात् निष्कामभावपूर्वक दूसरोंको सुख पहुँचानेसे समताका अनुभव हो जाना ही 'यज्ञशिष्ट अमृत'का अनुभव करना है। अमृत अर्थात् अमरताका अनुभव करनेवाले सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं (गीता ३ । १३) ।

स्वरूपसे मनुष्य अमर है। मरनेवाली वस्तुओंके सङ्गसे ही मनुष्यको मृत्युका अनुभव होता है। इन वस्तुओंको संसारके हितमें लगानेसे जब मनुष्य असङ्ग हो जाता है, तब उसे स्वतःसिद्ध अमरताका अनुभव हो जाता है।

कर्तव्यमात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाय, तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरोंके हितके लिये किया जानेवाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिये किया जाता है, वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्ममात्र होता है, जिससे मनुष्य बंधता है । इसलिये यज्ञमें देना-ही-देना होता है, लेना केवल निर्वाहमात्रके लिये होता है (गीता ४ । २१ ) । शरीर करनेके लिये समर्थ रहे-इस दृष्टिसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये वस्तुओंका उपयोग करना भी यज्ञके अन्तर्गत है । मनुष्य-शरीर यज्ञके लिये ही है । उसे मान-बड़ाई, सुख-आराम आदिमें लगाना बन्धनकारक है । केवल यज्ञके लिये कर्म करनेसे मनुष्य बन्धनरहित (मुक्त) , सुखदायक हो जाता है और परलोक भी ।

सम्बन्ध—इसी अध्यायके सोलहर्वे श्लोकमें भगवान्त्रे कर्मीका तत्व वतानेकी प्रतिज्ञा की थी। उसका वित्तरति वर्णन करके अब भगवान् उसका उपसंहार करते हैं।

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।। ३२ ।। इस प्रकार और भी वहुत तरहके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं। अ सब यज्ञोंको तू कर्मजन्य जान । इस प्रकार जानकर यज्ञ करनेसे तू (कर्मबन्धनसे) मुक्त हो जायगा ।

हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्मको प्राप्ति हो जाती है। लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः करुसत्तम'-जैसे तीसरे अध्यायके आठवें खीको भगवान्ने कहा कि कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वेह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यह न करनेसे तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा,

स्वार्थभावसे (अपने लिये) कर्म करनेसे इस लेंकों संघर्ष उत्पन्न हो जायगा और सुख-शान्ति भंग है जायगी, तथा परलोकमें कल्याण भी नहीं होगा !

फिर परलोकका तो कहना ही क्या है! केवत

अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे घरमें भी भेर और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घरमें कोई खार्थी, पेटू व्यक्ति हो, तो घरवालींनी

उसका रहना सुहाता नहीं । स्वार्थत्यागपूर्वक अपने कर्तव्यसे सबको सुख पहुँचाना घरमें अथवा संसार्पे रहनेकी विद्या है। अपने कर्तव्यका पालन करनेने दूसरोंको भी कर्तव्य-पालनको प्रेरणा मिलती है । इससे

घरमें एकता और शान्ति स्वामाविक आ जाती है। परन्तु अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे इस लेक्ने सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अय

लोकोंको तो बात ही क्या है! इसके विपरीत अ<sup>पने</sup> कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे यह लोक भी

Baleriolekiz metratangan kangarekan kangaran kangaran kangaran kangaran kangaran kangaran kangaran kangaran ka व्याख्या—'एवं वहविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो कर्म कहलाते हैं—'शरीरवाङ्य-नोभियंत्कर्म प्रार्भते मखे' — चौवीसवेंसे तीसवें श्लोकतक जिन बारह यज्ञोंका वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकारके यजोंका चेटकी वाणीमें विस्तारसे वर्णन किया गया है।कारण कि साधकोंकी प्रकृतिके अनुसार उनकी निष्ठाएँ भी अलग-अलग होती हैं और तदनसार उनके साधन भी अलग-अलग होते हैं।

वेदींमें सकाम अनुप्रानींका भी विस्तारसे वर्णन किया गया है। परन्तु उन सबसे नाशवान् फलकी ही प्राप्त होती है, अविनाशीको नहीं । इसलिये चेदोंमें वर्णित सकाम अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकको जाते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म-मरणके बन्धनमें पडे रहते हैं (गीता ९ । २१ ) । परन्तु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानोकी बात नहीं कही गयी है । यहाँ निष्कामकर्मरूप उन यहाँकी बात कही गयी है, जिनके अनुष्ठानसे परमात्माको प्राप्ति होती है—'चान्ति ब्रह्म सनातनम्' (गीता४।३१)।

वेदोंमें केवल स्वर्गप्राप्तिक साधनरूप सकाम अनुष्ठानोंका ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है । उनमें परमात्मप्राप्तिके साधनरूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानोंका भी वर्णन हुआ है । उपर्युक्त पदोंमें उन्होंका लक्ष्य है ।

तीसरे अध्यायक चौदहवें-पंद्रहवें श्लोकोमे कहा गया है कि यज्ञ वेदसे उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञोंमें नित्य प्रतिष्ठित (विराजमान) हैं । यज्ञोमें परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहनेसे उन यज्ञोका अनुष्टान केवल परमात्मतन्त्रकी प्राप्तिके लिये ही करना चाहिये ।

'कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्'—चौबीसवेंसे तीसवें श्लोकतक जिन बारह यज्ञोंका वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदोंमें जिन यज्ञोंका वर्णन हुआ है, उन सब यहाँके लिये यहाँ 'तान् सर्वान्' पद आये हैं ।

'कर्मजान विद्धि' पदोका तात्पर्य है कि वे सब-के-सब यज्ञ कर्मजन्य है अर्थात् कर्मोसे होनेवाले हैं। शरीरसे जो क्रियाएँ होती हैं, वाणीसे जो कथन होता है और मनसे जो संकल्प होते हैं, वे सभी नरः' (गीता १८ । १५) ।

अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्धरूप कर्तव्यकर्मको पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं । इसलिये 'कर्मजान् बिद्धि' पदोंसे भगवान् अर्जुनके प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे है कि युद्धरूप कर्तव्यकर्मका त्याग करके अपने कल्याणके लिये त जो साधन करेगा, वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तवमें कल्याण कर्मसे नहीं होता, प्रत्युत कर्मीसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे होता है । इसलिये यदि तु युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको भी निर्जिप रहकर करेगा. तो उससे भी तेरा कल्याण हो जायगा; क्योंकि मनुष्यको कर्म नहीं बॉधते, प्रत्युत (कर्मकी और उसके फलकी) आसिक ही बाँधती है (गीता६।४)। युद्ध तो तेरा सहज कर्म (स्वधर्म) है, इसलिये उसे करना तेरे लिये सुगम भी है।

ज्ञात्वा विमोक्ष्यसं'—भगवान्ते इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें बताया कि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म नहीं बाँधते--इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, वह भी कर्मोसे नहीं बँधता । तारपर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहनेको विद्या (--कर्मफलमें स्पृहा न रखना) को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । फिर पंद्रहवें श्लोकमें भगवान्त इसी बातको 'एवं ज्ञात्वा' पदाँसे कहा । वहाँ भी यही भाव है कि मुमक्ष पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आये हैं। सोलहवें श्लोकमें कमोंसे निर्लिप्त रहनेके इसी तत्त्वको विस्तारसे कहनेके लिये धगवान्ते प्रतिज्ञा की और 'यन्त्रात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्' पदोंसे उसे जाननेका फल मुक्त होना बताया । अब इस श्लोकमें 'एवं ज्ञात्वा विमोध्यसे' पदोंसे हो उस विषयका उपसंहार करते हैं । तात्पर्य यह है कि फलको इच्छाका स्थाग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करनेसे मनुष्य कर्म-चन्धनसे मुक्त हो जाता है।

संसारमें असंख्य क्रियाएँ होती रहती हैं; परनु

जिन क्रियाओंसे मनुष्य अपना सम्बन्ध

उन्होंसे वह बँधता है। संसारमें कहीं भी कोई क्रिया ं उस क्रियासे बँध जाता है। जब शरीर या संस्थ (घटना) हो, जब मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध जोड़ होनेवाली किसी भी क्रियासे मनुष्यका सन्बन्ध न

लेता है—उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह रहता, तब वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

सम्बन्ध---यज्ञांका वर्णन सनकर ऐसी निज्ञासा होती है कि उन यज्ञोपेंसे कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ है ? इसका ...... भगवान् आगेके श्लोकमे करते हैं।

#### श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्ज्ञानयज्ञ:

### परंतप ।

### सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३ ।।

हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । सम्पूर्ण कर्म और पर्दार्थ ज्ञान-(तत्त्वज्ञान-) में समाप्त हो जाते हैं।

व्याख्या—'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्जानयज्ञः

परंतप'--जिन यज्ञोंमें द्रव्यों (पदार्थी) तथा कर्मोंकी आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ 'द्रव्यमय' होते है। 'द्रव्य' शब्दके साथ 'मय' प्रत्यय प्रचुरताके अर्थमें है । जैसे मिट्टीकी प्रधानतावाला पात्र 'मुन्मय' कहलाता है, ऐसे ही द्रव्यकी प्रधानतावाला यज्ञ 'द्रव्यमय' कहलाता है । ऐसे द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है; क्योंकि ज्ञानयज्ञमें द्रव्य और कर्मकी आवश्यकता नहीं होती ।

सभी यज्ञोंको भगवान्ने कर्मजन्य कहा है (४ । ३२ ) । यहाँ भगवान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्म ज्ञानयज्ञमें परिसमाप्त हो जाते हैं अर्थात् ज्ञानयज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक-विचारजन्य है । अतः यहाँ जिस ज्ञानयज्ञको बात आयी है, वह पूर्ववर्णित बारह यजेंकि अन्तर्गत आये ज्ञानयज्ञ (४ । २८ ) का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगेके (चौतीसवे) श्लोकमें वर्णित ज्ञान प्राप्त करनेको प्रचलित प्रक्रियाका वाचक है । पूर्ववर्णित बारह यज्ञोका वाचक यहाँ 'द्रव्यमय यज्ञ' है । द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ किया जाता है।

अगर सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञानयज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परनु इसमें विवेक-विचारकी प्रधानता रहती है।

ज्ञाने 'ਸਰੰ क्रमस्विलं परिसमाप्यते'-'सर्वम्' और 'अखिलम्'- दोनों शब्द पर्यायवाची है और उनका अर्थ 'सम्पूर्ण' होता है । इसलिये यहाँ 'सर्वम् कर्म'- का अर्थ सन्हरं कर्म (मात्र कर्म) और 'अखिलम्' का अर्थ सर्ज़

द्रव्य (मात्र पदार्थ) लेना ही ठीक मालम देता है । जबतक मनुष्य अपने लिये कर्म करता है, तक्र उसका सम्बन्ध क्रियाओं और पदार्थीसे बना है। जबतक क्रियाओं और पदार्थीसे सम्बन्ध 🕫 है, तभीतक अन्तःकरणमे अशुद्धि रहती है, इसलि अपने लिये कर्म न करनेसे ही अन्त.करण शुद्ध होता है।

अन्तःकरणमे तीन दोष रहते हैं—मल (स<sup>र्वत</sup> पाप), विक्षेप (चित्तकी चञ्चलता) और आ<sup>त्रह</sup> (अज्ञान) । अपने लिये कोई भी कर्म न करे<sup>ने</sup> अर्थात् संसारमात्रकी सेवाके लिये हो कर्म क्रोंने जब<sup>-</sup> साधकके अन्तःकरणमें स्थित मेल <sup>और</sup> विक्षेप—दोनों दोप मिट जाते हैं. तब वह ज्ञानप्रा<sup>तिहे</sup> द्वारा आवरण-दोपको मिटानेके लिये कर्मीका स्वरूपने त्याग करके गुरुके पास जाता है। उस समय वर कर्मों और पदार्थोंसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात् क्<sup>र्म</sup> और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक विषय तत्त्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही सम्पूर्ण क<sup>र्य</sup> और पदार्थींका तत्त्वज्ञानमें समाप्त होना है।

ज्ञानप्राप्तिकी प्रचलित प्रक्रिया

शास्त्रीमें ज्ञानप्राप्तिके आठ अत्तरह साधन वर्ड गये हैं—(१) विवेक, (२) वैराग्य, (३) शना पट्सम्पत्ति (शम, दम, श्रद्धा, उपरित, तितिक्षा औ समाधान), (४) मुमुझुता, (५) श्रवण, (६) मन (७) निर्दिध्यासन और (८) तत्त्वपदार्थसंशोधन । इनमें पहला साधन विवेक है। सत् और असतको अलग-अलग जानना 'विवेक' कहलाता सत-असतको अलग-अलग जानकर असतका त्याग करना अथवा संसारसे विमुख होना 'वैराग्य' है। इसके बाद शमादि षट्सम्पत्ति आती है। मनको इन्द्रियोंके विषयोंसे हटाना 'शम' है । इन्द्रियोंको विषयोसे हटाना 'दम' है । ईश्वर. शास्त्र आदिपर पज्यभावपर्वक प्रत्यक्षसे भी अधिक विश्वास करना 'श्रद्धा' है। वत्तियोका संसारको ओरसे हट जाना 'उपरति' है। सरदी-गरमी आदि द्वन्द्वोंको सहना, उनको उपेक्षा करना 'तितिक्षा' है । अन्तःकरणमें शङ्काओंका न रहना 'समाधान' है । इसके बाद चौथा साधन है---मूमुक्षता । संसारसे छूटनेकी इच्छा 'मुमक्षता' है ।

ममक्षता जाग्रत होनेके बाद साधक पदार्थों और कर्मोंका खरूपसे त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ट गरुके पास जाता है । गुरुके पास निवास करते हुए शास्त्रोंको सनकर तात्पर्यका निर्णय करना तथा उसे धारण करना 'श्रवण' है । श्रवणसे प्रमाणगत संशय दर होता है । परमात्मतत्त्वका युक्ति-प्रयुक्तियोंसे चिन्तन करना 'मनन' है । मननसे प्रमेयगत संशय दूर होता है । संसारकी सत्ताको मानना और परमात्मतत्त्वको सत्ताको न मानना 'विपरीत भावना' कहलाती है। विपरीत भावनाको हटाना 'निदिध्यासन' है । प्राकत पदार्थमात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय और केवल एक चिन्मयतन्त्व शेष रह जाय-यह 'तत्त्वंषदार्थसशोधन' है। इसे ही तत्त्व-साक्षात्कार कहते है\*।

विचारपूर्वक देखा जाय तो इन सब साधनोंका तात्पर्य है--असाधन अर्थात् असत्के सम्बन्धका त्याग । त्याज्य वस्त अपने लिये नहीं होती, पर त्यागका परिणाम (तत्त्वसाक्षात्कार) अपने लिये होता है।

सम्बन्ध-अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं; अतः कल्याणप्राप्तिके विभिन्न साधनोका यज्ञरूपसे वर्णन करके अब भगवान् ज्ञानयज्ञके द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन करते हैं ।

#### प्रणिपातेन परिप्रश्लेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। ३४ ।।

उस-(तत्त्वज्ञान-)को (तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषोके पास जाकर) समझ । उनको साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश देंगे ।

व्याख्या—'तद्विद्धि'—अर्जुनने पहले कहा था कियुद्धमें खजनोंको मारकर मैं हित नहीं देखता (गीता १।३१); इन आततायियोंको मारनेसे तो पाप ही लगेगा (गीता १।३६) । युद्ध करनेकी अपेक्षा मैं भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ (गीता २।५)। इस तरह अर्जुन युद्धरूप कर्तव्य-कर्मका त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं; परनु भगवान्के मतानुसार ज्ञानप्राप्तिके लिये कर्मीका त्याग करना आवश्यक नहीं है (गीता ३ ।२०;४ ।१५) । इसीलिये यहाँ भगवान् अर्जुनसं मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मीका स्वरूपसे त्याग करके ज्ञान

प्राप्त करनेको हो श्रेष्ठ मानता है, तो तु किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुपके पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञानको प्राप्त कर; मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूँगा ।

वास्तवमें यहाँ भगवानुका अभिप्राय अर्जुनको जानी महापरुपके पास भेजनेका नहीं, प्रत्युत उन्हें चेतानेका प्रतीत होता है । जैसे कोई महापरुप किसीको उसके कल्याणको बात कह रहा है. पर श्रद्धाको कमीके कारण सननेवालेको वह बात नहीं जैंचती, तो वह महापरुप उसे कह देता है कि त किसी दूसरे महाप्रुपके पास जाकर अपने कल्याणका उपाय पूछ; ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर

<sup>&</sup>quot; जो सांसारिक भोग और संप्रहमें लगे हुए हैं,ऐसे मनुष्योंके द्वारा 'श्रवण' होता है शास्त्रोंका, 'मनन' होना है विषयोका, 'निदिध्यासन' होता है रुपयोंका, और 'साक्षात्कार' होता है दुःखोका !

तुझे मेरी बात नहीं जँचती, तो तू किसी ज्ञानी महापुरुषके पास जाकर प्रचलित प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त कर । ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणाली है---कर्मीका स्वरूपसे त्याग करके, जिज्ञासापूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना ।\*

आगे चलकर भगवान्ने अड़तीसवें श्लोकमें कहा है कि यही तत्त्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य-कर्म करते-करते (कर्मयोग सिद्ध होते ही) दूसरे किसी साधनके बिना स्वयं अपने -आपमें प्राप्त हो जायगा । उसके लिये किसी दूसरेके पास जानेकी जरूरत नहीं है।

'प्रणिपातेन'---ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुके पास जाकर उन्हें साष्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणाम करे । तात्पर्य यह कि गुरुके पास नीच पुरुपकी तरह रहे—'नीचवत सेवेत सदगुरुम्', जिससे अपने शरीरसे गुरुका कभी निरादर, तिरस्कार न हो जाय । नम्रता, सरलता और जिज्ञासुभावसे उनके पास रहे और उनकी सेवा करे । अपने-आपको उनके समर्पित कर दे; उनके अधीन हो जाय । शरीर और वस्तुएँ—दोनों उनके अर्पण कर दे । साष्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणामसे अपना शरीर और सेवासे अपनी वस्तुएँ उनके अर्पण कर दे।

'सेवया'--शरीर और वस्तुओंसे गुरुकी सेवा करे । जिससे वे प्रसन्न हो, वैसा काम करे । उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने-आपको सर्वधा उनके अधीन कर दे । उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनुकूल काम करे । यही वास्तविक सेवा है ।

सन्त-महापुरुपकी सबसे बड़ी सेवा है—उनके

सिद्धानोंके अनुसार अपना जीवन बनाना । करण उन्हें सिद्धान्त जितने प्रिय होते हैं. उतना प्रिय नहीं होता । सिद्धान्तकी रक्षाके लिये वे शरीरतकका सहर्प त्याग कर देते हैं। इसलिये सब सेवक उनके सिद्धान्तीका दुढतापूर्वक पालन करता है। !

'परिप्रश्नेन'-केवल परमात्मतत्त्वको जानीके ति जिज्ञासुभावसे सरलता और विनम्रतापूर्वक गुरसे १ करे । अपनी विद्वता दिखानेके लिये अथवा उन परीक्षा करनेके लिये प्रश्न न करे।

में कौन हूं? संसार क्या है? बन्धन क्या है मोक्ष क्या है ? परमात्मतत्त्वका अनुभव कैसे हो सक है ? मेरे साधनमे क्या-क्या बाधाएँ है ? उन बाधाओं कैसे दूर किया जाय? तत्त्व समझमें क्यों नहीं रहा है ? आदि-आदि प्रश्न केवल अपने घोषके लि (जैसे-जैसे जिज्ञासा हो, वैसे-वैसे) करे।

'ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः'--'तत्त्वदर्शिनः' तात्पर्य यह है कि उस महापुरुपको परमात्मतल अनुभव हो गया हो, और 'ज्ञानिनः' पदका तार यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रोंका अच्छी है ज्ञान हो । ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरूपके प जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

अन्त करणकी शृद्धिके अनुसार ज्ञानक अधिक तीन प्रकारके होते हैं---उत्तम, मध्यम और किन्छ उत्तम अधिकारीको श्रवणमात्रसे तत्वज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारीको श्रवण , मनन और निदिध्यास करनेसे तत्त्वज्ञान होता है । कनिष्ठ अधिकारी तत्त्व समझनेके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारकी शङ्काएँ <sup>किन</sup>

<sup>\*</sup> आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः । समाप्य तत्पूर्वमुपातसाधनः समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलव्यये ।।

<sup>(</sup>अध्यात्परामायण, उत्तरवेष १७)

<sup>&#</sup>x27;सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और आध्रमके लिये शास्त्रोमें वर्णित क्रियाओंका पथावन . शम-दम आदि साधनोंसे स<sup>म्यत्र</sup> पालन करके चित्त शुद्ध हो जानेपर उन क्रियाओंका त्याग क्रु होकर आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये , प्राप्त

करता है। उन शङ्काओंका समाधान करनेके लिये वेदों और शास्त्रोंका ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक है: वयंकि वहाँ केवल युक्तियोसे तत्त्वको समझाया नहीं जा सकता । अतः यदि गुरु तत्त्वदर्शी हो, पर जानी न हो. तो वह शिष्यकी तरह-तरहकी शङाओंका समाधान नहीं कर सकेगा । यदि गुरु शास्त्रोंका ज्ञाता हो. पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी, जिससे श्रोताको ज्ञान हो जाय । वह बातें सुना सकता है, पस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्यको बोध नहीं कर सकता । इसलिये गुरुका तत्त्वदर्शी और जानी-दोनों ही होना बहत जरूरी है।

'उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानम्'---महापुरुपको ते दण्डवत-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और उनसे ·सरलतापूर्वक: प्रश्न करनेसे वे तुझे तत्वज्ञानका उपदेश देंगे-इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुपको इन सक्की अपेक्षा रहती है । वास्तवमें उन्हें प्रणाम, सेवा आदिको किञ्चिनात्र भी भूख नहीं होती । यह सब कहनेका भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुषके पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुषके अन्तःकरणमें उसके र्पात विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधकको बहत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे. तो ज्ञान मिलनेपर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा।

यहाँ 'जानम' पद तत्त्वज्ञान अथवा खरूप-बोधका वाचक है। वास्तवमें ज्ञान खरूपका नहीं होता. प्रत्यत संसारका होता है । संसारका ज्ञान होते ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है।

'उपदेक्ष्यन्ति' पदका यह तात्पर्य है कि महाप्रुच ज्ञानका उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधकको बोध हो ही जाय, ऐसा निश्चित नहीं है । आगे उत्तालीसवें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्त करता है--'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम' । कारण कि श्रद्धा अन्तःकरणको वस्तु है; परन्तु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपटपर्वक भी किये जा सकते हैं। इसलिये यहाँ महाप्रुपके द्वारा केवल ज्ञानका उपदेश देनेकी ही बात कही गयी है और उत्तालीसवें श्लोकमें श्रद्धावान साधकके द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेकी बात कही गयी है ।

सम्बन्ध—तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन करके अब भगवान् आगेके तीन (पैतीसर्वे, छत्तीसर्वे और सैतीसवें) श्लोकोंमें तत्वज्ञानका वास्तविक माहात्य बताते हैं।

## ंयज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।

## येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।।३५ ।।

जिस-(तत्त्वज्ञान-)का अनुभव करनेके बाद तू फिर इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन ! जिस-(तत्त्वज्ञान-)से तू सम्पूर्ण प्राणियोंको नि:शेपभावसे पहले अपनेमें और उसके बाद मुझ सिच्चदानन्दघन परमात्मामें देखेगा ।

व्याख्या—'यन्तात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव'--पूर्वरलोकमें भगवान्ने कहा कि वे महापुरुष तेरको तत्वज्ञानका उपदेश देगे; परन्तु उपदेश सुननेमात्रसे वास्तविक बोध अर्थात् खरूपका यथार्थ अनुभव नहीं होता—'श्रुत्वाय्येनं वेद न चैव कश्चित्' (गोता २ । २९ ); और वास्तविक योधका वर्णन भी कोई कर महीं सकता। कारण कि वास्तविक बोध करण-निरंपेक्ष है अर्थात् मन, वाणी आदिसे परे हैं।

अतः वास्तविक बोध स्वयंके द्वारा ही स्वयंको होता है और यह तब होता है, जब मनुष्य अपने विवेक (जड-चेतनके भेदका ज्ञान) को महत्त्व देता है। विवेकको महत्त्व देनेसे जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तत्र वह विवेक ही वास्तविक बोधमें परिणत हो जाता है और जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करा देता है । वास्तविक बोध होनेपर फिर कभी मोह नहीं होता ।

गीताके पहले अध्यायमें अर्जुनका मोह प्रकट होता है कि युद्धमें सभी कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी लोग मर जायँगे तो उन्हें पिण्ड और जल देनेवाला कौन होगा ? पिण्ड और जल न देनेसे वे नरकोंमे गिर जायँगे । जो जीवित रह जायँगे, उन स्त्रियोंका और बच्चोंका निर्वाह और पालन कैसे होगा ? आदि-आदि । तत्त्वज्ञान होनेके बाद ऐसा मोह नहीं रहता । बोध होनेपर जब संसारसे मैं-मेरेपनका सम्बन्ध नहीं रहता. तब पुनः मोह होनेका प्रश्न ही नहीं रहता।

'येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि'—तत्त्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ताके अन्तर्गत हो अनन्त ब्रह्माण्ड है । जैसे स्वप्नसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नकी सृष्टिको अपनेमें ही देखता है, ऐसे ही तत्वज्ञान होनेपर मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों (जगत्)को अपनेमें ही देखता है। छठे अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें आये 'सर्वभूतानि चात्पनि' पदोंसे भी इसी स्थितिका वर्णन किया गया है।

'अथो मिय'--तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसीके अनुसार भगवान् कह रहे हैं कि गुरुसे विधिपूर्वक (श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक) तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेपर साधक पहले अपने स्वरूपमें सम्पर्ण प्रणियोंको देखता है-यह 'त्वम्' पदका अनुभव हुआ, फिर वह स्वरूपको तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखता है—यह 'तत्' पदका अनुभव हुआ । इस तरह उसको पहले 'त्वम्' (स्वरूप)का और फिर<sup>ं</sup>तत्' (परमातः के साथ 'त्वम्' की एकताका अनुभव हो जात एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म शेप रह जाता है। ऐसी अव द्रष्टा, दुश्य और दर्शन- ये तीनों ही नहीं ह परन्तु लोगोंकी दृष्टिमें उसके अपने कहलाने अन्तःकरणमें जो भाव दोखता है, उसको लेक भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरेमें देखता है।

स्थूल दृष्टिसे समुद्र और लहरोंमें भिन्नता वी है । लहरें समुद्रमें हो उठती और लीन होती है । परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे समुद्र और लहरोंकी स सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल-तलकी है। जल-तत्त्वमें न समुद्र है, न लहरें। प्र सम्बन्ध होनेके कारण समुद्र भी सीमित है और भी; परन्तु जल-तत्त्व सीमितं नहीं है। अतः र और लहरोंको न देखकर एक जल-तत्त्वको देखना यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसाररूप समुद्र शरीररूप लहरोंमें भिन्नता दीखती है । शरीर संस् ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। परन्तु <sup>वास</sup> संसार और शरीर-समुदायको स्वतन्त्र सता नहीं सना केवल परमात्मतत्त्वकी ही है । परमात्मतत्त्वमे संसार है, न शरीर । प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेके क संसार भी सीमित है और शरीर भी । परन्तु पर<sup>मात्म</sup>े सीमित नहीं है। अतः संसार और शांगिंगी देखकर एक परमात्मतत्त्वको देखना ही यथा<sup>ई</sup> है है (गीता १३ । २७ ) ।

# अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ।। ३६ ।।

अगर तू सब पापियोंसे भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञानरूपी नौकांके 🕏 नि:सन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जायगा ।

व्याख्या — 'अपि श्चेदसि पापेष्यः सर्वेष्यः पापकत्तमः'—पाप करनेवालोंकी तीन श्रेणियाँ होती है—(१) 'पापकृत्' अर्थात् पाप करनेवाला, (२) 'पापकृत्तर' अर्थात् दो पापियोंमें एकसे अधिक पाप करनेवाला और (३) 'पापकृत्तम' अर्थात् सम्पूर्ण पापियोमें सबसे अधिक पाप करनेवाला । यहाँ

'पापकृत्तमः' पदका प्रयोग करके भगवान् <sup>कहते</sup> कि अग्रर तू सम्पूर्ण पापियोंमें भी अत्य<sup>त प</sup> करनेवाला है, तो भी तत्वज्ञानसे तृ सम्पूर्ण पारे तर सकता है।

भगवान्का यह कथन बहुत आश्वासन देनेवार है। तात्पर्य यह है कि जो पापोंका त्याग वर्<sup>त</sup>

माधनमें लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या हैं! पर जिसने पहले बहत पाप किये हों, उसको र्भी जिज्ञासा जाग्रत् होनेके बाद अपने उद्धारके विषयमें कभी निराण नहीं होना चाहिये । कारण कि पापी-से-पापी मनुष्य भी यदि' चाहे तो इसी जन्ममें अभी अपना कत्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते. जितने वर्तमानके पाप बाधक होते हैं। अगर मनष्य वर्तमानमें पाप करना छोड़ दे और निधय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा और केवल तत्त्वजानको प्राप्त करूँगा. तो उसके

े यदि कहीं सौ वर्षोंसे घना अँधेरा छाया हो और वहाँ दीपक जला दिया जाय, तो उस अधोको दूर करके प्रकाश करनेमें दोपकको सौ वर्ष नहीं लगते. प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्त्वज्ञान होते ही पहले किये गये सम्पूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।

पापोंका नाश होते देरी नहीं लगती ।

'चेत्' (यदि) पद देनेका तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मामे नहीं लगते, परन्त वे परमात्मामें लग नहीं सकते---ऐसी बात नहीं है । किसी महापुरुपके सङ्गसे अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदिके प्रभावसे यदि उनका ऐसा दृढ निधय हो जाय कि अब परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना हो है, तो वे भी सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभॉति 🛓

#### यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।।३७ ।।

है अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनोंको सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको सर्वथा भस्म कर देती है ।

व्याख्या—'यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात **फुरतेऽर्जुन'—**पीछेके श्लोकमे भगवान्ने ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पाप-समुद्रको तरनेको थात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप-समुद्र तो शेप रहता ही है, फिर उसका क्या होगा? अतः भगवान् पुनः दूसरा दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रम्वलित अग्नि काष्टादि सम्पूर्ण

तर जाते हैं।

नवें अध्यायके तीसवें-इकतीसवें श्लोकोमें भी भगवानने ऐसी ही बात अनन्यभावसे अपना भजन करनेवालेके लिये कही है कि महान दराचारी मनध्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवानका भजन ही करूँगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है।

'सर्व ज्ञानप्लवेनैव चुजिनं संतरिष्यसि'--प्रकृतिके कार्य शरीर और संसारके सम्बन्धसे ही सम्पर्ण पाप होते हैं। तत्वज्ञान होनेपर जब इनसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब पाप कैसे रह सकते हैं—'मलाभावे कतः शाखा' ?

परमात्माके स्वतःसिद्ध ज्ञानके साथ एक होना ही 'ज्ञानप्लव' अर्थात् ज्ञानरूप नौकाका प्राप्त होना है । मनष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञानरूप नौकासे वह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जाता है । यह जानरूप गौका कभी टटती-फटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी इबती भी नहीं । यह मनुष्यको पापसमुद्रसे पार करा देती है ।

'ज्ञानयज्ञ' (४ । ३३ ) से ही यह ज्ञानरूप नौका प्राप्त होती है । यह जानयज्ञ आरम्भसे ही 'विवेक'को लेकर चलता है और 'तत्वज्ञान'में इसकी पूर्णता हो जाती है । पूर्णता होनेपर लेशमात्र भी पाप नहीं रहता ।

र्दधनोंको इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किञ्चित्मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण पापेंको इस प्रकार भरम कर देती है कि उनका विज्ञिन्मात्र भी अंश शेष नहीं गहता। सर्वकर्माणि 'जामाग्निः भस्पमात्करने

तथा'-जैमे अग्नि काष्टको भएन कर देती है, ऐसे . हो तत्वज्ञान-रूपी अग्नि संचित, प्रास्थ्य और क्रियमाण—

तीनों कर्मोंको भस्म कर देती है। जैसे अग्निमें काष्टका अत्यन्त अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्त्वज्ञानमें सम्पूर्ण कर्मोका अत्यन्त अभाव हो जाता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान होनेपर कर्मोसे अथवा संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अनुभव नहीं होता. प्रत्यत एक परमात्मतत्त्व ही शेप रहता है।

वास्तवमें मात्र क्रियाएँ प्रकृतिक द्वारा ही होती हैं (गीता १३ । २९) । उन क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध मान लेनेसे कर्म होते हैं । नाडियोंमें रक्त-प्रवाह होना. शरीरका वालकसे जवान होना, श्वासोंका आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाएँ जिस समष्टि प्रकृतिसे होती है, उसी प्रकृतिसे खाना-पीना, चलना, बैठना. देखना, बोलना आदि क्रियाएँ भी होती हैं। परन्तु मनुष्य अज्ञानवंश उन क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध मान लेता है अर्थात् अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएँ 'कर्म' बनकर मनुष्यको वॉध देती हैं। इस प्रकार माने हुए सम्बन्धसे ही 🚣

सम्बर्ग—अब भगवान् आगे कहे श्लोकके पूर्वार्थमें तत्त्वज्ञानकी महिमा बताते हुए उत्तरार्थमें कर्मयोगकी किं. महता प्रकट करते हैं।

# न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

### तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।।३८ ।।

इस मनुष्यलोकमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भलीभौति सिद्ध हो गया है, वह (कर्मयोगी) उस तत्त्वज्ञानको अव<sup>ह्य है</sup> स्वयं अपने-आपमें पा लेता है ।

व्याख्या—'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'—यहाँ 'इह' पद मनुष्यलोकका वाचक है; क्योंकि सब-की-सब पवित्रता इस मनुष्यलोकमें ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करनेका अधिकार और अवसर मनुष्यशर्धिरमें ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीरमे नहीं है । अलग-अलग लोकोके अधिकार भी मनुष्यलोकसे ही मिलते हैं।

संमारकी स्वतन्त्र सत्ताको माननेसे तथा उससे मुख लेनेकी इच्छामे ही मम्पूर्ण दोष, पाप उत्पन्न होते हैं (गीता ३ .। ३७ ) । तत्वज्ञान होनेपर जब संसारको स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं रहती, तव सम्पूर्ण पापोंका कर्म होते हैं, अन्यथा कियाएँ ही होती है। तत्त्वज्ञान होनेपर अनेक जन्मोके संचितः सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सर्भी सें कर्म अज्ञानके आश्रित रहते हैं; अतः ज्ञान होते (आश्रय, आधाररूप अज्ञान न रहनेसे) वे नष्ट जाते हैं । तत्त्वज्ञान होनेपर कर्तत्वाभिमान नहीं रह अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अ फलजनक नहीं होते । प्रारब्ध कर्मका घटना-व (अनुकूल -प्रतिकृल परिस्थिति) तो जबतक शरीर र है, तबतक रहता है; परन्तु ज्ञानीपर उसका कोई अ नहीं पड़ता । कारण कि तत्त्वज्ञान होनेपर भोकृतः रहता; अतः अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थिति सामने आने वह सुखी-दुःखी नहीं होता । इस प्रकार तन्य होनेपर संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण— तीनों कर्र किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । कर्मोरी अन सम्बन्ध न रहनेसे कर्म नहीं रहते, भरा रह <sup>जाती</sup> अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं।

सर्वथा नाश हो जाता है और महान् पश्चि<sup>तता ३</sup> जाती है। इसलिये संसारमें ज्ञानके समान<sup>्द्रा</sup> करनेवाला दूसरा कोई साधन है हो नहीं।

संसारमें यज्ञ, दान, तप, पूजा, वत, उप<sup>ज्ञ</sup> जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन <sup>है दर</sup> गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ <sup>है</sup> । <sup>वै</sup> सभी मनुष्यक पापांका नाश करके उसे पवित्र कर्तनंत्रनी । परन्तु उन मबमें भी तत्त्वज्ञानके समान ईज करनेवाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं <sup>है</sup>, क्योंकि वे सब तत्वज्ञानके साधन है और तृत्वर् उन सबका साध्य है।

परमात्मा पवित्रोंके भी पवित्र हैं -- 'पवित्राणां पेवित्रम्' (विष्णुसहस्र॰ १०)। उन्हीं परमपवित्र प्रमात्माका अनुभव करानेवाला होनेसे तत्त्वज्ञान भी अंत्यन्त पवित्र है ।

'योगसंसिदः'—जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है अर्थात् कर्मयोगका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुषको यहाँ 'योगसंसिद्धः' कहा गया है। छठे अध्यायके चौथे श्लोकमें उसीको 'योगारूढ' कहा गया है। योगारूढ होना कर्मयोगकी अन्तिम 'अवस्था है । योगारूढ होते ही तत्त्वबोध हो जाता है । तत्त्ववोध हो जानेपर संसारसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

कर्मयोगकी मुख्य बात है-अपना कुछ भी न मानकर सम्पूर्ण कर्म संसारके हितके लिये करना, अपने लिये कुछ भी न करना । ऐसा करनेपर सामग्री और क्रियाशक्ति--दोनोंका प्रवाह संसारकी सेवामे हो जाता है। संसारकी सेवामें प्रवाह होनेपर 'मैं सेवक हूँ' ऐसा (अहम्का) भाव भी नहीं रहता अर्थात् सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्यमें लीन हो जाता है. तव प्रकृतिके कार्य शरीर तथा संसारसे सर्वथा वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है। वियोग होनेपर संसारको स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है । इसीको योगकी संसिद्धि अर्थात् सम्यक् सिद्धि कहते हैं।

कर्म और फलकी आसक्तिसे ही 'योग'का अनुभव नहीं होता । वास्तवमें कर्मों और पदार्थींसे सम्बन्ध-विच्छेद स्वतःसिद्ध है । कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य (आदि-अन्तवाले) हैं , और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मोंसे नित्य स्वरूपको क्या मिल सकता है ? इसलिय स्वरूपको कमेंकि द्वारा कुछ नहीं पाना

है—यह 'कर्मविज्ञान' है। कर्मविज्ञानका अनुभव होनेपर कर्मफलसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात् कर्मजन्य सख लेनेकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्माके साथ अपने स्वाभाविक नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जाता है. जो 'योगविज्ञान' है । योगविज्ञानका अनुभव होना ही योगकी संसिद्धि है।

'तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति'—जिस तत्त्वज्ञानसे सम्पर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करनेवाला संसारमें दसरा कोई साधन नहीं है. उसी तत्त्वज्ञानको कर्मयोगी योगससिद्ध होनेपर दूसरे किसी साधनके बिना स्वयं अपने-आपमें ही तत्काल प्राप्त कर लेता है।

चौतीसवें श्लोकमे भगवानने बताया था कि प्रचलित प्रणालीके अनुसार कर्मीका त्याग करके गरुके पास जानेपर वे तत्त्वज्ञानका उपदेश देंगे-'उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम' । किंत गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्त्वजान हो ही जायगा—ऐसा निश्चित नहीं है । फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोगकी प्रणालीसे कर्म करनेवाले मनुष्यको योगसंसिद्धि मिल जानेपर तत्त्वज्ञान हो ही जाता है।

उपर्यंक्त पदोमें आया 'कालेन' पद विशेष ध्यान देनेयोग्य है। भगवानुने व्याकरणकी दृष्टिसे 'कालेन' पद ततीयामें प्रयक्त करके यह बताया है कि कर्मयोगसे अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है।\*

'स्वयम्'पद देनेका तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी गुरुकी,प्रन्थकी या दूसरे किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है । कर्मयोगकी विधिसे कर्तव्य-कर्म करते हुए ही उसे अपने-आप तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जायगा ।

<sup>\*&#</sup>x27;कालेन'—इस शब्दमें 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे'(पाणिनिसूत्रर १३ १५)—इससे प्राप्त द्विनीया विभक्तिका निर्पेध कारके 'अपवर्गे तृतीया' (बहीर १३ १६) — इससे तृतीया विभक्ति हुई है । तृतीया विभक्ति वहीं होती है, जहाँ अवस्य फलप्राजिका अर्थात् कार्य अवश्य सिद्ध होनेका द्योतन होता है। परनु जहाँ द्विनीया विभक्ति होती है, वहाँ अवश्य फलप्राप्तिका द्योतन नहीं होता: जैसे— 'मासम् अधीते' पद द्वितीया में प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ है कि एक मासमें भी पूरा न पढ सका । परनु यही पद यदि ' मासेन अधीने' इम प्रकार तृनीयामें प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ है कि एक मासमें पूरा पढ़ लिया । इसी प्रकार भगवान्ते यहाँ दिनीयामें 'कालम्' पद न देकर तृतीयामें 'कालेन' पद दिया है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि कर्मयोगसे अवश्य फलाप्राप्ति (सिद्धि) होती है ।

'आत्यनि विन्दति' पदोका तात्यर्थ है कि तत्त्वज्ञानको प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी दूसरी जगह जानेकी जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होनेपर उसे अपने-आपमें ही स्वतःसिद्ध तत्त्वज्ञानका अनुभव हो जाता है।

परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होनेसे अपनेमें भी हैं । जहाँ साधक 'मैं हूँ'-रूपसे अपने-आपको मानता है, वहाँ परमात्मा विग्रजमान हैं; परन्तु परमात्मासे विमुख हांकर संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण अपने-आपमें स्थित परमात्माका अनुभव नहीं होता । कर्मयोगका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे जब संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात् संसारसे तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने-आपमें ही तत्त्वका सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है— 'निर्हन्हों हि महावाहो सुखं बन्धातममुख्यते' (गीता ५ । ३) ।

परमात्मतत्त्वका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । इसलिये उसका अनुभव अपने-आपसे ही हो सकता है, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदि करणोंसे नहीं । साधक किसी भी उपायसे तत्त्व-को जाननेका प्रयत क्यों न करे. पर अन्तमें वह अपने-आपसे हों तत्त्वको जानेगा । श्रवण-मनन आदि साधन तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेमे असम्भावना, विपरीत भावना आदि जानकी बाधाओंको दूर करनेवाले परम्परागत साधन माने जा सकते हैं. पर वास्तविक बोध अपने-आपसे ही होता है कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़के द्वारा उस चिन्मय तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है. जो जड़से सर्वथा अतीत है ? वास्तवमें तत्वका अनमव जडके सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है, जड़के द्वारा नहीं । जैसे. आँखोंसे संसारको तो देखा जा संकता है. पर आँखोंसे आँखोंको नहीं देखा जा सकता; परन्तु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं, वहीं आँख हैं। इसी प्रकार जो संबको जाननेवाला है, उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है— , 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' (वृहदारण्यकः २ । ४ । १४) ? परन्तु जिससे सम्पूर्ण वस्तुओंका ज्ञान ' होता है, वहीं परमात्मतत्त्र है ।

# 'आत्मनि वित्रति' पदोका तार्य्य है कि विशेष कार्य

विशेष बात इस अध्यायके तैतीसवेंसे सैतीसवें खोकाङ भगवानुने ज्ञानकी जो प्रशंसा की है, उससे ज्ञानयेगर विशेष महिमा झलकती है; परन वासंबर्गे उने ज्ञानयोगकी ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहें होता । गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुनके फ्री भगवान्का एक गृह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान् और पवित्र है, तथा दिन ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये में तुझे तत्वदर्शी महाफुपरे पास जानेकी आज्ञा दे रहां हैं, उस ज्ञानको तू सर्ग कर्मयोगके द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सङ्ग है—'तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति'(गीव ४ । ३८), । इस प्रकार ज्ञानयोगकी प्रशंसांक ये प्लोक वास्तवमें प्रकारान्तरसे कर्मयोगकी ही विशेषता. महिस बतानेके लिये हैं। भगवानुका अभिप्राय यह नहीं पा कि अर्जन ज्ञानियंकि पास जाकर ज्ञान प्राप्त को । भगवान्का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभतासे, ज्ञानियोके पास रहकर उनकी सेवा करके और विनय-पूर्वक प्रश्नोतर करके तथा उसके अनुसार श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा. वहीं ज्ञान तुझे कर्मयोगकी विधिसे प्राप्त कर्तव्य-(युद्ध-) का पालन करनेसे ही प्राप्त हो जायेगा । जिस तत्वज्ञानके लिये मैंने तत्वदशी महापुरपंकि पास जनेरी प्रेरणा की है, वह तत्त्वज्ञान प्राप्त हो ही जायगा, यह निश्चित नहीं है; क्योंकि जिस पुरुपके पास जाओगे, वह तत्वदर्शी ही है— इसका क्या पता ? और उस महापुरुपके प्रति श्रद्धाकी कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रियामें पहले सम्पूर्ण प्राणियीके अपनेमें देखेगा और उसके बाद सम्पूर्ण प्राणियों से एक परमात्मतत्वर्मे देखेगा (गीता ४ । ३५) । इन प्रकार ज्ञान प्राप्त करनेको इस प्रक्रियामे मंशय तप विलम्बको सम्भावना है । परनु कर्मयोगके द्वारा अन्य पुरुपकी अपेक्षाके बिना, अवश्यमेव और तत्काल उस तत्वज्ञानका अनुभव हो जाता है । इसलिये मैं तेरे लिये कर्मयोगको ही ठीक समझती हैं अनः हुई प्रचलित प्रणालीके ज्ञानका उपदेश में नहीं 'हुँगा ।

मीरवनेके लिये कैसे कह सकते हैं ? आगे इसी स्थित होकर यद्ध करनेकी स्पष्टरूपसे आजा दी है ।

भगवान तो महापुरुपोके भी महापुरुप हैं । अतः अध्यायके इकतालीसवें श्लोकमें भगवानने कर्मयोगकी व अर्जनको किसी दूसरे महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्रशंसा करके वयालीसवें श्लोकमें अर्जुनको समतामें

सम्बन्ध-अब भगवान आगेके श्लोकमें ज्ञान-प्राप्तिके पात्रका निरूपण करते है ।

#### श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

## ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९ ।।

और ज्ञानको प्राप्त होकर वह तत्काल परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । व्याख्या- 'तत्पर: संयतेन्द्रिय:'-इस श्लोकमे श्रद्धावान् पुरुपको ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है। अपनेमे श्रद्धा कम होनेपर भी मनुष्य भूलसे अपनेको अधिक श्रद्धावाला मान सकता है, इसलिये भगवानने श्रद्धाकी पहचानके लिये दो विशेषण दिये हैं—'संयतेन्द्रियः' और 'तत्परः' ।

जिसकी इन्द्रियाँ पूर्णतया वशमे हैं, वह 'संयतेन्द्रियः'है और जो अपने साधनमे तत्परतापूर्वक लगा हुआ है, वह 'तत्पर:'है । साधनमें तत्परताकी कसौटी है- इन्द्रियोंका संयत होना । अगर इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और विषयभोगोकी तरफ जाती हैं. तो साधन-परायणतामें कमी समझनी चाहिये।

'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम'--परमात्मामे. महापुरुषोनें, धर्ममें और शास्त्रोमे प्रत्यक्षकी तरह आदरपूर्वक विश्वास होना 'श्रद्धा' कहलाती है ।

जवतक परमात्मतत्त्वका अनुभव न हो, तवतक परमात्पामें प्रत्यक्षसे भी बढकर विश्वास होना चाहिये । वास्तवमे परमात्मासे देश, काल आदिकी दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी माननेके कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभवमे नहीं आ रहे हैं । इसलिये 'परमात्मा अपनेमें हैं' ऐसा मान लेनेका नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो. अगर वह एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना चाहता है और 'परमात्मा अपनेमें हैं' ऐसी श्रद्धावाला है, तो उमे अवश्य परमात्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता है । मंमार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी

जो जितेन्द्रिय तथा साधन-परायण है, ऐसा श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है टिकता नहीं । उसकी खतन्त्र सत्ता है ही नहीं । केवल परमात्माकी सत्तासे ही वह सत्तावान दीख रहा है। इस तरह संसारकी स्वतन्त्र सत्ताको न मानकर एक परमात्माको सत्ताको ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होनेपर तत्काल ज्ञान हो जाता है।

जवतक इन्द्रियाँ संयत न हो और साधनमें तत्परता न हो, तवतक श्रद्धामें कमी समझनी चाहिये। यदि इन्द्रियाँ विषयोंकी तरफ जाती हैं. तो साधनमें तत्परता नहीं आती । साधनमे तत्परता न होनेसे दूसरेकी परायणता, दूसरेका आदर होता है। जयतक साधन-परायणता नहीं होती, तबतक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती । श्रद्धा परी न होनेके कारण ही तत्त्वके अनुभवमें देरी लगती है, नहीं तो नित्यप्राप्त तत्त्वके अनुभवमे देरीका कारण है ही नहीं ।

इसी अध्यायके चींतीसवें श्लोकमें भगवानने गुरुके पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणालीका वर्णन करते हुए तीन साधन बताये-प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा । यहाँ भगवानुने ज्ञान प्राप्त करनेका एक साधन बताया है-श्रद्धा । चीतीसर्वे श्लोकमें 'उपटेक्ष्यन्ति'पदसे गुरुके द्वारा केवल ज्ञानका उपदेश देनेकी बात आयी हैं. उपदेशसे ज्ञान प्राप्त ही जायगा. ऐसी बात वहाँ नहीं आयी । परनु इस श्लोकमें 'लभते'पदमे ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है। तात्पर्य यह है कि चौंतीसवें श्लोकमें कहे साधनीमे ज्ञान प्राप्त हो जायगा— ऐमा निश्चित नहीं है; परन्त् इस श्लोकमें कहे साधनमें निधितरूपसे ज्ञान प्रान हो जाना है। कारण यह है कि चौनीमवे स्लोकमें

कहे साधन वहिरङ्ग होनेसे कपटभावसे तथा साधारणभावसे भी किये जा सकते हैं; परन्तु इस रलोकमें कहा साधन अन्तरङ्ग होनेसे कपट-भावस तथा साधारण भावसे नहीं किया जा सकता (गीता १७ ।३) । इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा मुख्य

ऐसा एक तत्त्व या बोध है, जिसका अनुभव मेरेको हो सकता है और अभी हो सकता है—यही वास्तवमें श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है. में भी विद्यमान हैं और तत्त्वका अनुभव करना भी चाहता हैं, फिर देरी किस बातकी ? विशेष वात

विद्यमान रहता है, वह तो प्रिय नहीं लगता और जो दूसरे हैं । इस प्रकारके अपने नित्यसिद, स्वरूपका निरन्तर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार अनुभव होना 'ज्ञान' है। प्रिय लगता है! इसमें कारण यहीं है कि जिस संसारको एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निएत्तर आया है, जिसका तात्पर्य है—जिस बस्तुका निर्माण लेना चाहते हैं. जो सर्वथा असम्भव है।

जिससे हम कभी अलग नहीं होते । यदि संसार अपना होता, तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती । परन्त न तो परिस्थित हमारे साथ रहती है और न हम हो परिस्थितिके साथ रहते हैं । इसलिये वह अपनी है ही नहीं । जिन अनाःकाण और इन्द्रियोमे हम संसारको देखते हैं,उन्हें भी हम भूलसे अपनी मान लेते हैं । परन्तु इनपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता । अन्तःकरण और इन्द्रियोंसहित सम्पूर्ण संमार प्रलयको ओर जा रहा है । उसकी स्थिति है ही नहीं ।

संसारको प्रतातिमात्र होती है, इमलिये इसकी र्पाप्त कभी हो हो नहीं सफती । संसार अपने खरूप तक पहुँच हो नहीं सकता, पर खरूप मंत्र जगह सत्तारूपसे विद्यमान रहता है । संसारका खतन्त अस्तित्व नहीं है, पर अपना अंतित्व नित्य-निरत्तर रहता है । श्रद्धा है, जिससे नित्यसिंड ज्ञानको प्राप्त हो दाती

होता है। खरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता. तो संसारक परिवर्तनको कान देखता ? हमें जैसे संसारके निरन्तर परिवर्तन और अभावका अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभावका अनुभव कभी नहीं होता । ऐसा होनेपर भी

स्वरूपका अर्थात् अपने होनेपनका प्रत्यक्ष अनुभव

परिवर्तनशील शरीरके साथ अपनेको मिलाकर उसके परिवर्तनको भूलसे अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर शरीरकी अवस्थाको अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार कों कि चटि शरीरकी अवस्थाके साथ हम एक होते, तो अवस्थाके चले जानेपर हम भी चले गये होते । इससे सिद्ध बड़े आधर्यकी बात है कि जो नित्य-निरत्तर होता है कि जानेवाली अवस्था दूसरी है और हम

दूसरी बात, इस उन्तालीसवें श्लोकमे'लभते'पद

ही अभावमें जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते नहीं होता, ऐसी नित्यसिद्ध वस्तुकी प्राप्ति । जिस है । स्थायो माननेके कारण ही उससे स्थायों सख वस्तका निर्माण होता है अर्थात जो वस्त पहले महीं होती, प्रत्युत बनायी जाती है, उस बलाकी प्राप्तिको सख लेनेके लिये हम संसारमें अपनापन कर 'लभते' नहीं कह सकते । कारण कि जो यस्त पहले लेते हैं, जो किसी भी कालमे अपना नहीं है । अपनी नहीं थी तथा बादमें भी नहीं रहेगी, ऐसी वसुनी वस्त वही है, जो हमसे कभी अलग नहीं होती और प्रतीति तो होती है, पर प्राप्ति नहीं होती । प्रतीत होनेवाली वस्तुको प्राप्त मान लेना अपने विवेकका सर्वथा अनुदर है ।

जो मंमारको उत्पत्तिक पहले भी रहता है,-

संसारको (उलम्र होकर होनेवालो) स्थितिमें भी रहती है और संसारके नष्ट होनेके बाद भी रहता है,वह तत्व 'है' नाममें कहा जाता है. और 'है' की प्राप्तिकों हो 'लभने' कहते हैं । परन्तु जो वस्तु उत्तप्र होनेमें पहले भी नहीं भी और नष्ट होनेके बाद भी नहीं रहेगों तथा बोबमें भी निरन्तर नाशकी और जा रहें। है, यह बस्तु 'नहीं' नामसे कही जाती है। 'नहीं' की प्रनीति होती है,प्राप्ति नहीं । जो 'है', यह तो है ही और जो 'नहीं' है, बहु है ही 'नहीं । नहीं की 'नहीं -रूपसं मानते हुए 'हैं' को 'हैं'-रूपमं मान लेन

है-- 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्' ।

न ढूँढ़कर बाहर दूसरी जगह ढूँढ़ना । परमशान्ति

'ज्ञानं लब्ब्वा परां शान्तिमविरेणाधिगच्छति---नवें प्राणिमात्रमें खतःसिद्ध है । परन्तु मनुष्य परमशान्ति-खरूप अध्यायके तीसरे श्लोकमे भगवान्ने निपेध-मुखसे कहा परमात्मासे तो विमुख हो जाता है और सांसारिक है कि श्रद्धारहित पुरुप मेरेको प्राप्त न होकर वस्तुओमे शान्ति ढूँढ्ता है। इसलिये अनेक जन्मोतक जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें धूमते रहते हैं । उसी शान्तिकी खोजमें भटकते रहनेपर भी उसे शान्ति नहीं बातको यहाँ विधि-मुखसे कहते हैं कि श्रद्धावान् पुरुष मिलती । उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओमें शान्ति मिल परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है अर्थात् मेरेको प्राप्त हो कैसे सकती है ? तत्वज्ञानका अनुभव होनेपर जब होकर जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे छूट जाता है । दःखरूप संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, परमशान्तिका तत्काल अनुभव न होनेका कारण तब स्वतःसिद्ध परमशान्तिका तत्काल अनुभव हो जाता

सम्बन्ध--जो ज्ञानप्राप्तिका अपान है, ऐसे विवेकहीन संश्रायात्मा मनुष्यकी भगवान् आगेके श्लोकमे निन्दा करते हैं ।

# अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

### नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।।४० ।।

विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है।

व्याख्या—'अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संश्रयात्मा विनश्यति'-—जिस पुरुपका विवेक अभी जाग्रत् नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जायत् हुआ है, उसको महत्व नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धाल है, ऐसे संशययुक्त पुरुपका पारमार्थिक मार्गसे पतन हो जाता हैं। कारण कि संशययुक्त पुरुपकी अपनी बुद्धि तो प्राकृत—शिक्षारहित हैं और दूसरेकी बातका आदर नहीं करता, फिर ऐसे पुरुषके सशय कैसे नष्ट हो सकते हैं ? और संशय नष्ट हुए विना उसकी उत्रति भी कैसे हो सकती है?

है-जो वस्तु अपने-आपमें है, उसको अपने-आपमे हैं।

अलग-अलग वानोंको सुननेसे 'यह टीक है अथवा वह ठीक है ?'--इस प्रकार सन्देहयक्त प्रथका नाम संशयात्मा है । पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले साधकमें संशय पैदा होना स्वाभाविक है; क्योंकि वह किसी भी विषयको पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा । जिस विपयको कुछ नहीं ममझते,

उस विषयमें संशय पैटा नहीं होता और जिस विषयको परा समझते है, उस विषयमे संशय नहीं रहता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञानमें ही पैदा होता है, इसीको अज्ञान कहते हैं \* । इसलिये संशयका उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्यत सशयको चनाये रखना और उसे दूर करनेकी चेष्टा न करना ही हार्निकारक है । संशयको दर करनेकी चेष्टा न करनेपर वह संशय ही 'सिद्धान्त' बन जाना है । कारण कि संशय दर न होनेपर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्गर्ने सब कुछ ढकोसला है और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक वन जाता है। परिणामस्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिये अपने भीतर संशयका रहना साधकको बुरा लगना चाहिये । मंशय बरा लगनेपर जिज्ञामा जाप्रत होती है. जिसकी पूर्ति होनेपर संशय-विनाशक ज्ञानकी प्राप्ति होती है । साधकका लक्षण है-खोज करना । यदि वह

\*अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञानको पूरा ज्ञान मान लेना ही अङ्गान है।कारण कि परमात्माका ही अंग होनेसे जीवमें ज्ञानका सर्वधा अभाव हो हो नहीं सकता, केवल नागवान् असन्की सता मानकर उसे महत्त्व दे देता है, असत्को असन् मानकर भी असत्से विमुख नहीं होना—यही अज्ञान है। इसलियं यनुष्यमं जिनना ज्ञान है, यदि उस ज्ञानके अनुसार वह अपना जीवन बना ले, तो अज्ञान सर्वया मिट जायगा और ज्ञान प्रकट हो जायगा । कारण कि अज्ञानकी खतन्त सता है ही नहीं ।

aner elektikki kasi kerekerikkeseke kerekerikke karekek kereke kerekek kerekek kerekereke kereket kereket kere मन और इन्द्रियोंसे देखी वातको ही सत्य मान लेता है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधकको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये । जैसे गस्तेपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गये, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी वाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्यतक पहुँच जायगा । ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया अर्थात् अपने जाने हुएपर सन्तोप न करे, प्रस्पुत जिस विषयको अच्छी तरह नहीं जानता, उसे जाननेकी चेष्टा करता रहे । इसलिये संशयके रहते हुए कभी सत्तीप नहीं होना चाहिये, प्रत्यत जिज्ञासा अग्निको तरह दहकती रहनी चाहिये । ऐसा होनेपर साधकका संशय सन्त-महात्माओंसे अथवा यन्थोंसे, किसी-न-किसी प्रकारसे दूर हो ही जाता है। संशय दूर करनेवाला कोई न मिले तो भगवत्कपासे उसका संशय दर हो जाता है।

### विशेष बात

अश है--- भमीवांशो परमात्माका जीवलोके' (गीता १५ । ७) । इसलिये जब उसमें अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी भुख जाग्रत् होती है और उसकी पूर्ति न होनेका दुःख होता है, तव उसा दःखको भगवान् सह नहीं सकते । अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं । ऐसे ही जय साधकको अपने भीतर स्थित संशयसे व्याकलता या दःख होता है, तब वह दुःख भगवानुको असहा होता है। संशय दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशयको लेकर साधकको दःख हो रहा है, उस संशयको दूर करक भगवान् स्वतः उसका वह दःख मिटा देते हैं । संशयांत्मा परुपकी एक प्रकार होती है, जो स्वतः भगवान्तक पहुँच जाती है।

संशयके कारण साधककी वास्तविक उत्रति रुक जातों है, इसलिये संशय दूर करनेमें हो उसका हित है। भगवान् प्राणिमात्रके सुहद् हैं —'सहदं (गीता ५ । २९ ), इसलिये सर्वभृतानाम्'

संशयको लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे अंसहा हो जाती है, तो भगवान उसे संशयको किसी भी रीति—उपायसे दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है, उसीको पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हैं। यह अभिमान महान पतन करनेवाला हो जाता है।

'नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः'—इस श्लोकमें ऐसे संशयातमा मनुष्यका वर्णन है, जो 'अज़' और 'अश्रद्धाल' है । तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहनेपर भी उस मनुष्यको न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरेकी बात ही मानता है। इसलिये उस संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है। उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सख ही है।\*

संशयात्मा मन्ष्यका इस लोकमें व्यवहार विगड जाता है। कारण कि वह प्रत्येक विषयमें संशय करता है, जैसे-यह आदमी ठीक है या बेठीक है ? यह भोजन ठीक है या वेठीक है ? इसमें मेए हित है या अहित है २ आदि । उस संशयात्मा मनप्यको परलोकमें भी कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती; क्यंकि कल्याणमें निधयात्मिका चाँद्रकी आवश्यकता होती हैं और संशयात्मा मनुष्य दविधामें रहनेके कारण कोई ' एक निधय नहीं कर सकता: जैसे—जप करूँ या खाध्याय करूँ ? संसारका काम करूँ या परमात्मप्रापि कहूँ ? आदि । भीतर संशय भरे रहनेके कारण उसके मनमें भी सुख-शान्ति नहीं रहती । इसलिये विवेकवारी वदि और श्रदाके द्वारा संशयको अवश्य ही मिटा टेना चाहिये 1

दो अलग-अलग बानोंको पढ़ने-सुननेमे संशय पैदा होता है। वह मंशय या तो विवेक-विवासक द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र तथा मन्त-महापुर्गोंनी बातोंको श्रद्धापूर्वक माननसे । इसलिये संरायपुक पुरुषमें यदि अज्ञता है तो यह विवेज-विचारको बढ़ाये और यदि अग्रदा है तो श्रदाको यहाये; क्यंकि इन

<sup>\*</sup> कुछ अदा, कुछ दुष्ट्री, कुछ संगय, कुछ ज्ञान । घरका रहा न पाटका, ज्यो धोबीका सान ।।

दोनोंमेंसे किसी एकको विशेषतासे अपनाये बिना संशय दूर नहीं होता ।

#\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सम्बन्ध — भगवान्ने तैतीसवे श्लोकसे ज्ञानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए ज्ञान-प्राप्तिका उपाय तथा ज्ञानकी महिमा बतायी । जो ज्ञान गुरुके पास रहकर उनकी सेवा आदि करनेसे होता है, वही ज्ञान कर्मयोगसे सिद्ध हुए मनुष्यको अपने-आप प्राप्त हो जाता है — ऐसा बताकर भगवान्ने ज्ञानप्राप्तिके पात-अपात्रका वर्णन करते हुए प्रकरणका उपसंहार किया । अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होनेके लिये कर्मयोगीको क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

### आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय ।।४१ ।।

हे धनंजय ! योग-(समता-)के द्वारा जिसका सम्पूर्ण कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है और ज्ञानके द्वारा जिसके सम्पूर्ण संशयोंका नाश हो गया है, ऐसे खरूप-परायण मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते ।

व्याख्या—'योगसंन्यस्तकर्माणम्'— श्रारोर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि जो वस्तुएँ हमें मिली है आर हमारो दीखती है, वे सब दुरुरोकी सेवाके लिये ही है, अपना अधिकार जमानेक लिये नहीं । इस दृष्टिमं जब उन वस्तुओंको दुसरोंको सेवामें (उनका ही मानकर) लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओंका प्रवाह मंसारको और ही हो जाता है और अपनेमें स्वतःसिद्ध सम्ताका अनुभव हो जाता है । इस प्रकार योग-(समता-)के द्वारा जिसने कर्मोंस सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष 'योगसंन्यन्यक्तम्' है।

जय कर्मयोगी कर्ममे अकर्म तथा अकर्ममे कर्म देखता है अर्थात् कर्म करते हुए अथवा न करते हुए—दोनों अवस्थाओमे नित्य-निरत्तर असङ्ग रहता है. तव वहीं वास्तवमें 'योगसंन्यस्तकर्मा' होता है।

'ज्ञानसंखित्रसंशयम्' — मनुष्यके भीतर प्रायः ये नहीं ।
संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए हो कर्मोंसे अपना
सम्यन्ध-विच्छेद कैसे होगा ? अपने लिये कुछ न करे
तो अपना कल्याण कैसे होगा ? आदि । परन् जब हो जाता है अ
वह कर्मोंक तन्यको अच्छो तरह जान लेता है ", सर्वथा मुक्त हो
तय उसके समस्न संशय मिट जाते हैं । उसे इस
वातका स्पष्ट जान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलेच्छा, ममता
फलोंका आदि और अन्त होता है, पर स्वरूप सदा मीधनेवाला है ।

ज्यों-का-त्यों रहता हैं । इसिलये कर्ममात्रका सम्बन्ध 'पर'- (संसार-) के साथ है, 'स्व'-(स्वरूप)के साथ बिल्कुल नहीं । इस दृष्टिसे अपने लिये कर्म करनेसे कर्मिक साथ सम्बन्ध जुड जाता है और निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरोंके लिये कर्म करनेसे ही होता है, अपने लिये कर्म करनेसे नहीं ।

'आत्मवन्तम्'—कर्मयोगीका उद्देश्य स्वरूप-योधको प्राप्त करनेका होता है, इसलिये वह सदा स्वरूपके परायण रहता है। उसके सम्पूर्ण कर्म संसारके लिये ही होते हैं। सेवा तो स्वरूपसे ही दूसरोके लिये होती है, खाना-पीना, सोना-बैठना आदि जोवन-निर्वाहको सम्पूर्ण क्रियाएँ भी दूसरोके लिये ही होती हैं; क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध संसारके साथ है, स्वरूपके साध नहीं।

'न कर्माण निवम्नि '—अपने लिये कोई भी कर्म न करनेमें कर्मयोगीका सम्पूर्ण कर्मीस सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात् वह सदाके लिये मंसार-बन्धनमें सर्वथा मुक्त हो जाता है (गीता ४ । २३ )।

कर्म म्बरूपसे बन्धनकारक है हो नहीं । कर्मीर्म फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्नृत्वाधिमान ही बाँधनेवाला है ।

<sup>\*</sup> कार्मेक तत्त्वका वर्णन इसी अध्यापके सोलहवेंसे बत्तीसवे श्लोकतकके प्रकरणमें विशेषनामे हुआ है । इसमें भी अठारहर्षा श्लोक माध्य है ।

मन और इन्द्रियोंसे देखी वातको ही सत्य मान लेता है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता । साधकको निरन्तर आगे हो बढ़ते रहना चाहिये । जैसे रासोपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गये, प्रत्युत यह देखे कि कितने मोल अभी बाकी पड़े हैं, तब वह टीक अपने लक्ष्यतक पहुँच जायगा । ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया अर्थात् अपने जाने हुएपर सन्तोप न करे, प्रत्युत जिस विषयको अच्छी तरह नहीं जानता, उसे जाननेकी चेष्टा करता रहे । इसलिये संशयके रहते हुए कभी सन्तोप नहीं होना चाहिये, प्रत्युत जिज्ञासा अग्निकी तरह दहकती रहनी चाहिये । ऐसा होनेपर साधकका संशय सन्त-महात्माओंसे अथवा यन्थींसे, किसी-न-किसी प्रकारसे दूर हो ही जाता है। संशय दूर करनेवाला कोई न मिले तो भगवत्कृपासे उसका संशय दर हो जाता है।

विशेष बात

जीवाला परमात्माका अंश है— 'ममैबांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७) । इसलिये जब उसमें अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी भूख जामत् होती है और उसकी पूर्ति न होनेका दुःख होता है, तब उस- दुःखको भगवान् सह नहीं सकते । अतः उसकी पूर्ति भगवान् सह नहीं सकते । अतः उसकी पूर्ति भगवान् स्ततः करते हैं । ऐसे ही जब साधकको अपने भीतर स्थित संशयसे व्याकुलता या दुःख होता है, तब वह दुःख भगवान्को असह होता है । संशय दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना नहीं करनी पडती, प्रत्युत जिस संशयको देक साधकको दुःख हो रहा है, उस संशयको देक साधकको दुःख हो रहा है, उस संशयको देत हैं । संशयांना पुरुवको एक पुकार होता है, जो स्वतः भगवान् पुरुवको एक पुकार होता है, जो स्वतः भगवान्तक पहुँव जाती है ।

संशयके कारण साधकको बास्तविक उत्रति रूक जातो है, इसलिये संशय दूर करनेमें ही उसका हित है। भगवान् प्राणिमात्रके सुर्वेद् हैं — 'सुर्वे सर्वभूतानाम' (गीता ५ । २९ ), इसलिये जिस

मन और इन्द्रियोंसे देखी बातको ही सत्य मान लेता संशयको लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता । व्याकुलता उसे असहा हो जाती है, तो भगवान उस साधकको निरत्तर आगे हो बढ़ते रहना चाहिये। जैसे संशयको किसी भी रीति—उपायसे दूर कर देते हैं। रस्तेपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने गलती यही होतो है कि मनुष्य जितना जान लेता मील आगे आ गये, प्रखुत यह देखे कि कितने हैं, उसीको पूर्य समझकर अभिमान कर लेता है कि मोल अभी बाकी पड़े हैं, तब वह टीक अपने मैं ठीक जानता हूँ। यह अधिमान महान् पतन लक्ष्यतक पहुँच जायगा। ऐसे ही साधक यह न देखे करनेवाला हो जाता है।

प्रतासात है। जाता है।

'नार्य लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयातमः: — इस
रलोकमे ऐसे संशयातमा मनुष्यका वर्णन है, जो 'अम'
और 'अश्रद्धालुं है। तात्पर्य यह है कि भीतर मंश्रय
रहनेपर भी उस मनुष्यकी न तो अपनी विवेकवती
युद्धि है और न यह दूसरेकी यात ही मानता है।
इसलिये उस संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है।
उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न
सुख ही है। \*

संशयाला मनुष्यका इस लोकमें व्यवहार विगइ
जाता है। कारण कि वह प्रत्येक विषयमें संशय
करता है, जैसे—यह आदमी ठींक है या येठीक
है? यह मोजन ठींक है या येठीक है? इसमें मेण
हित है याआहत है?आदि। उस संशयाला मनुष्यके
परलोकमें भी कल्याणको प्राप्ति नहीं होती; क्येंकि
कल्याणमें निध्यासिका युद्धिको आवश्यकता होती है
और संशयाला मनुष्य दुविधामें रहनेके कारण कोई
एक निध्य नहीं कर सकता; जैसे—जप करूँ या
साध्याय करूँ? संसारका काम करूँ या परमालमानि
करूँ? आदि। भीतर संशय भरे रहनेके कारण उसके
मनमें भी सुख-शान्ति नहीं रहती। इसलिये विवेकत्रवी
वुद्धि और अद्धाके द्वारा संशयको अवश्य ही मिटा
देना चाहिये।

दो अलग-अलग वार्ताको पढ़ने-सुनमें संराप पैदा होता है। वह संशाय या तो विवक-विचारक हुग हूर हो सकता है या शास तथा सन्त-महापुरपोंकी वार्ताको श्रद्धापूर्वक माननेसं। इसलिये संशयगुरू पुरप्रमें यदि अन्नता है तो वह विवक-निजादनो यहाये और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धाको यहाये, करोंक इन

कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टना, कुछ संराव, कुछ श्लान । धाका रहा न घाटका, ज्यों धोबीका छान । ।

दोनोमेंसे किसी एकको विशेषतासे अपनाये बिना संशय दूर नहीं होता ।

प्राचनस किसा एकका ।वराषतास अपनाय |बना सशय दूर नहा हाता \*\*

सम्बन्ध—भगवान्ने तैतीसर्वे श्लोकसे ज्ञानधोगका अकरण आरम्भ करते हुए ज्ञान-प्राप्तिका उपाय तथा ज्ञानकी महिमा बतायो । जो ज्ञान गुरुके पास रहकर उनकी सेवा आदि करनेसे होता है, वही ज्ञान कर्मयोगसे सिद्ध हुए मनुष्यको अपने-आप प्राप्त हो जाता है—ऐसा बताकर भगवान्ने ज्ञानभाग्तिक पात-अपात्रका वर्णन करते हुए प्रकरणका उपसंहार किया । अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होनेके लिये कर्मयोगीको क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

### ्आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।।४१ ।।

हे धनंजय ! योग-(समता-)के द्वारा जिसका सम्पूर्ण कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है और ज्ञानके द्वारा जिसके सम्पूर्ण संशयोंका नाश हो गया है, ऐसे खरूप-परायण मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते ।

व्याख्या— 'योगसन्यस्तकर्माणम्' — शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो यस्तुएँ हमे मिली हैं और हमारा दोखती हैं, वे सब दूररोकी सेवाके लिये हीं है, अपना अधिकार जामानेके लिये नहीं । इस दृष्टिमं जब उन यस्तुओंको दूसरोकी सेवामे (उनका ही मानकर) लगा दिया जाता है, तब कर्मो और वस्तुओंका प्रवाह संसारको ओर ही हो जाता है और अपनेमें स्वतःसिद्ध सम्मताका अनुभव हो जाता है । इस प्रकार योग-(समता-)के द्वारा जिसने कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष 'योगसन्यसक्तम्।' है।

जब कर्मयोगी कर्ममे अकर्म तथा अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात् कर्म करते हुए अथवा न करते हुए—दोनों अवस्थाओंमें नित्य-विरन्तर असङ्ग रहता है, तय वही वास्तवमें 'योगसंन्यस्तकर्मा' होता है ।

'ज्ञानसंक्रिज्ञसंशयम्'—मनुष्यके भीतर प्रायः ये नहीं । संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए हो कर्मोसे अपना सम्य-ध-विच्छेद कैसे होगा ? अपने लिये कुछ न करें कर्म न करनेसे ब तो अपना करन्याण कैसे होगा ? आदि । परन्तु जब्ब हो जाता है अ वह कर्मोक तत्त्वको अच्छी तरह जान लेता है ', सर्वथा मुक्त हो तव उसके समन्त मण्य मिट जाते हैं । उसे इस बातका स्रष्ट जान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलेच्छा, ममत फलोका आदि और अन्त होता है, पर स्वरूप सद्यु बाँधनेवाला है।

ज्यों-का-त्यों रहता है । इसिलये कर्ममात्रका सम्बन्ध 'पर'- (संसार-) के साथ है, 'स्व'-(स्वरूप)के साथ वित्कृत नहीं । इस दृष्टिसे अपने लिये कर्म करनेसे कर्मोक साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है और निप्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोके लिये कर्म करनेसे कर्मोसे सम्बन्ध-विन्छेद हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरोके लिये कर्म करनेसे ही होता है, अपने लिये कर्म करनेसे नहीं ।

'आत्मवन्तप'—कर्मयोगीका उदेश्य खरूप-वोधको प्राप्त करनेका होता है, इसिलिये वह सदा खरूपके पराथण रहता है। उसके सम्पूर्ण कर्म संसारके लिये ही होते हैं। सेवा तो खरूपसे ही दूसरेंक लिये होती है, खाना-पोना, सोना-बैठना आदि जीवन-निर्वाहकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी दूसरेंके लिये हो होती है, क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध संसारके साथ है, खरूपके साथ नहीं।

'न कर्माण नियम्नि '-अपने लिये कोई भी कर्म न करमेसे कर्मयोगीका सम्पूर्ण कर्मासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात् वह मदाके लियं संसार-बन्धनमे सर्वथा मुक्त हो जाता है (गीता ४ । २३ )।

कर्म खरूपसे यन्धनकारक हैं हो नहीं । कर्मीर्म फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वभिमान ही बाँधनेवाला है ।

कमंकि तत्त्वका वर्णन इसी अध्यायके सोलह्वेंसे क्तीसर्वे श्लोकनकके प्रकरणमें विशेषतामे हुआ है ।
 इममें भी अठारहवाँ श्लोक मख्य है ।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें भगवान्ते बताया कि ज्ञानके द्वारा संशयका नाश होता है और समताके द्वारा कमेंसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है। अब आगेके श्लोकमें भगवान् ज्ञानके द्वारा अपने संशयका नाश करके समताने स्थित होनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं।

# तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। ४२ ।।

इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! हृदयमें स्थित इस अज्ञानसे उत्पन्न अपने संशयका. ज्ञानरूप तलवारसे छेदन करके योग-(समता-)में स्थित हो जा, (और युद्धके लिये) खड़ा हो जा ।

व्याख्या — 'तस्माद्द्वानसम्भूतं " एक्चैनं संशयम्' — पूर्वश्लोकमं भगवान्ने यह सिद्धान्त बताया कि जिसने समताके द्वारा समस्त कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है और ज्ञानके द्वारा समस्त संश्रयोंको नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगीको कर्म नहीं बाँधते अर्थात् वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है। अब भगवान् 'तस्मात्' पदसे अर्जुनको भी वैसा हो जानकर कर्तव्य-कर्म करनेकी ग्रेरणा करते हैं।

अर्जुनके हृदयमें संशय था—युद्धरूप घोर कर्मसे मेरा कत्याण कैसे होगा? और कत्याणके लिये में कर्मयोगका अनुष्ठान कर्रू अथवा ज्ञानयोगका? इस श्लोकमें भगवान् इस संशयको दूर करनेकी प्रेरणा करते हैं; क्योंकि संशयके रहते हुए कर्तव्यका पालन ठीक तरहसे नहीं हो सकता।

'अज्ञानसम्भूतम्' पदका भाय है कि सब संशय अज्ञानसे अर्थात् कमोंके और योगके तत्त्वको ठीक-ठीक न समझनेसे ही उत्पन्न होते हैं । क्रियाओं और पदार्थोंको अपना और अपने लिये मानना हो अज्ञान है। यह अज्ञान जवतक रहता है, तवतक अन्त-करणमं संशय रहते हैं ; क्योंकि क्रियाएँ और पदार्थ विनाशी है और खबरूप अविनाशी है।

तीसरे अध्यायमं कर्मयोगका आवरण करनेको और इस चीथे अध्यायमं कर्मयोगको तत्वसे जाननेका बात विशेषरूपसे आणी है। कारण कि कर्म करनेके साथ-साथ कर्मको जाननेको भी बहुन आवश्यकरा है। ठोक-ठोक जाने बिना कोई भी कर्म बहुया रितिसे नहीं होता । इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करनेसे जो कर्म बाँघनेवाले होते हैं, वे ही कर्म मुक्त करनेवाले हो जाते हैं (गीता४।१६,३२)। इसलिये इस अध्यायमें भगवान्ते कर्मोंको तत्त्वसे जाननेपर विशेष जोर दिया है।

जाननपर विरोध और दिया है।
पूर्वरिलोकर्में जो मंत्रानसंख्यितसंशयम्' पद इमी
अर्थमें आया है। जो मनुष्य कर्म करनेकी विद्याको
जान लेता है, उसके समस्त संशयंका नाश हो जाता
है। कर्म करनेकी विद्या है—अपने लिये कुछ करना
ही नहीं है।

'योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत'—अर्जुन अपने धनुप-वाणका त्याग करके रथके मध्यभागमें, बैठ गये थे (१।४७)। उन्होंने भगवान्से माफ कह दिया था कि 'मैं युद्ध नहीं कहैगा'—'न 'योतसे' (गीता २।९)। यहाँ भगवान् अर्जुनको योगमें स्थित होकर युद्धके लिये छड़े हो जानेभी आज्ञा देते है। यही बात भगवान्ते दूसरे अध्यायके अङ्गतालीसर्वे रलीकमें 'योगस्थः कुरू कर्माणि' (योगमे स्थित होकर कर्तव्य-कर्म कर) पदीसे भी कही थी। 'योगुक्य कर्ष 'समता' है—'समत्यं योग उच्यते' (गीता २।४८)।

अर्जुन युद्धको पाप समझते थे (गीता १ ।३६,४५) । इसलिये भगवान अर्जुन्हो समक्रमे म्यित होकर युद्ध वरनेकी आज्ञा देते हैं : क्यंकि समतामे स्थित होका युद्ध करनेमे पाप नहीं लगता (गीता २ ।३८) । इसलिये स्थतामे स्थि होकर कर्तव्य-कर्म करना ही कर्म-बन्धनसे छटनेका उपाय है।

संसारमें रात-दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मीमें राग-देप न होनेसे हम संसारके उन कर्मींसे बॅधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं । जिन कमेंमें हमारा गग या द्वेप हो जाता है, उन्हीं कर्मोंसे हम वंधते हैं। कारण कि राग या देवसे कमंकि साथ अपना सम्बन्ध जड जाता है । जब राग-द्वेष नहीं रहते अर्थात् समता आ जाती है. तब कमेंकि साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुडता; अतः मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

अपने स्वरूपको देखें तो उसमें समता स्वतःसिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्मका आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। उन कमोंका फल भी आदि और अन्तवाला होता है। परन्त खरूप निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है । कर्म और फल अनेक होते हैं. पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिये न करनेसे और किसी भी पदार्थकी अपना और अपने लिये न माननेसे जब किया-पटार्थरूप संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब स्वत.सिद्ध समताका अपने-आप अनुभव हो जाता है ।

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥४॥

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवत्रामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवदगीतोपनिषदरूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें ज्ञानकर्मसंन्यासयोगनामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ । १४ । ।

और तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये कर्मयोग सांख्ययोगका वर्णन होनेसे इस चौथे अध्यायका नाम 'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' है ।

चौथे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ चतथों उध्यायः' के तीन, 'अर्जुन अवाच' आदि पदोंके छ:, श्लोकोंके पाँच सौ ग्यारह और पृष्पिकांके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सी तैतीस है।

(२) इस अध्यायमें 'अध चतर्थोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोके बीस, श्लोकोके एक हजार तीन सौ चौवालीस और पृष्पिकाके पचास अक्षर है। इस प्रकार सम्पर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ इक्षीस है । इस अध्यायके सभी श्लोक

बतीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें तीन उवाच है--दी 'श्रीभगवानवाच' और एक 'अर्जुन उवाच' ।

### चौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके बयालीस श्लोकोंमेंसे-इकतीसर्वे और अडतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा दसरे, दसवें, तेरहवें और चालीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला;' छठे रलोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; और चौबीसर्वें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा तीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले हस्ट हैं। शेष तैतीस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनष्टप छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं।



# अथ पञ्चमोऽध्यायः

#### अवतरणिका-

श्रीभगवान्ते चौथे अध्यायके तैंतीसवेंसे सैतीसवें श्लोकतक कर्म तथा पदार्थांका खरूपसे त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा की और इसके लिये (४।३४ मे) अर्जुनको आज्ञा दी। तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रणालीमें कर्मोंका खरूपसे त्याग करके एकान्तमें परमात्मतत्वका मनन करना आवश्यक है। अर्जुनके मनमें पहले ही युद्धरूप कर्म न करनेका भाव था; क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्धको पाप समझते थे। अतः अर्जुनने समझा कि भगवान् मेरे लिये इस प्रकार कर्मोंका खरूपसे त्याग करके ज्ञान-प्राप्तिके लिये साथन करनेको कहते हैं।

फिर चौथे अध्यायके ही अड़तीसचे श्लोकमे धगवान्ते कहा कि उसी तत्त्वज्ञानको साधक कर्मयोगके द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोगके साधकको ज्ञानप्राप्तिके लिये दूसरे साधनोंको तथा तत्त्वदर्शी महापुरुपके पास जाकर निवास करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें कर्मयोगकी विशेषरूपसे प्रशंसा हुई है।

इस प्रकार अर्जुनने चौथे अध्यायके तैतीसवें श्लोकमें ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा सुनी और चौतीसवें श्लोकमें 'विद्धि' पदसे उस प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त करनेकी अपने लिये विशेष आज्ञा मानी । फिर अड़तीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी प्रशंसा सुनी । वयालीसवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको 'योगमातिष्ठोतिष्ठ' पदसे कर्मयोगकी विधिसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी । इस तरह ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंकी प्रशंसा सुनकर तथा दोनोंके लिये आज्ञा प्राप्त होनेपर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोंमें कौन-सा साधन मेरे लिये श्रेष्ठ है । अतः इसका निर्णय भगवान्से करानेके उद्देश्यसे अर्जुन प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाच

## संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सनिश्चितम् ।।९ ।।

अर्जुन बोले— हे कृष्ण ! आप कमोंका खरूपसे त्याग करनेकी और फिर कमेंयोगकी प्रशंसा करते हैं । अतः इन दोनों साधनोंमें जो निश्चितरूपसे कल्याणकारक हो, उसकी मेरे लिये कड़िये ।

व्याख्या— संन्यासं कर्मणां कृष्ण'— कौटुन्विक स्रेहके कारण अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका माव पदा हो गया था। इसके समर्थनमें अर्जुनने पहले अध्यायमें कई तर्क और युक्तियाँ भी सामने रखीं। उन्होंने युद्ध करनेको पाप वताया (गीता १ १४५)। वे युद्ध न करके मिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करनेको श्रेष्ठ समझने लगे (२ १५) और उन्होंने निर्धय करके

भगवान्से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किमी भी स्थितिमें युद्ध नहीं करूँगा (२।९)।

प्रायः वक्तके शब्दोंका अर्थ श्रोता अपने विचारके अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनोको देखकर अर्जुनके हृदयमें जो मोत पैदा हुआ, उसके अनुमार उने युद्धरूप कर्मक त्यागकी बात डीवत प्रनीत होने लगी। अतः भगवानके शब्दोंको वे अपने विचारके अनुमार

Arthur Brighton, grading is graved in the control of the control o

A familiarly by the desired plane of the control of



A series of the control of the contr

٠

.........

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

#### अवतर्राणका---

श्रीभगवान्ते चौथे अध्यायके तैंतीसवेंसे सैंतीसवे श्लोकतक कर्म तथा पदार्थोका खरूपसे त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा की और इसके लिये (४।३४ में) अर्जुनको आज्ञा दी। तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रणालीमें कर्मोका खरूपसे त्याग करके एकान्तमें परमात्मतत्वका मनन करना आवश्यक है। अर्जुनके मनमें पहले ही युद्धरूप कर्म न करनेका भाव था; क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्धको पाप समझते थे। अतः अर्जुनने समझा कि भगवान् मेरे लिये इस प्रकार कर्मोंका खरूपसे त्याग करके ज्ञान-प्राप्तिके लिये साधन करनेको कहते हैं।

फिर चौथे अध्यायके ही अड़तीसवें श्लोकमें भगवान्ते कहा कि उसी तत्वज्ञानको साधक कर्मयोगके द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोगके साधकको ज्ञानप्राप्तिके लिये दूसरे साधनोको तथा तत्वदर्शी महापुरुषके पास जाकर निवास करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें कर्मयोगको विशेषरूपसे प्रशंसा हुई है।

इस प्रकार अर्जुनने चौथे अध्यायके तैतीसवें श्लोकमें ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा सुनी और चौतीसवें श्लोकमें 'विद्धि' पदसे उस प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त करनेकी अपने लिये विशेष आज्ञा मानी । फिर अड़तीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी प्रशंसा सुनी । वयालीसवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको 'योगमातिष्ठोत्तिष्ठ' पदसे कर्मयोगकी विधिसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी । इंस तरह ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंकी प्रशंसा सुनकर तथा दोनोंके लिये आज्ञा प्राप्त होनेपर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोंमे कौन-सा साधन मेरे लिये श्रेष्ठ है । अतः इसका निर्णय भगवान्से करानेके उद्देश्यसे अर्जुन प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाच

# संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस ।

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ।। १ ।।

अर्जुन बोले— हे कृष्ण ! आप कार्मोंका खरूपसे त्याग करनेकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं । अत: इन दोनों साधनोंमें जो निश्चितरूपसे कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिये कहिये ।

व्याख्या — संन्यासं कर्मणां कृष्ण' — कौटुम्बिक स्रेहके कारण अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थनमें अर्जुनने पहले अध्यायमें कई तर्क और युक्तियाँ भी सामने रखाँ। उन्होंने युद्ध करनेको पाप चताया (गीता १।४५)। वे युद्ध न करके भिक्षाके अन्नसे जीवन-निवाह करनेको श्रेष्ठ समझने लगे (२।५) और उन्होंने निष्टंय करके भगवान्से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थितिमें युद्ध नहीं करूँगा (२।९)।

प्रायः वक्तके राज्येका अर्थ श्रीता अपने विचारके अनुसार लगाया करते हैं। स्यजनोको देखकर अर्जुनके हृदयमें जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्धरूप कर्मके त्यागको बात उचित प्रतात होने लगा।। अतः भगवानके शब्दोंको वे अपने विचारके अनुसार ये दोनों ही परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त्र साधन हैं एक विशेष परिस्थितिमें किया जा सकता है (गीता३।३)। (गीता ४ । ३४); क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुपका मिलना,

'तयोस्तु कर्मसंन्यासात्'—एक ही सांख्ययोगके उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर दो भेद हैं—एक तो चौथे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें निवास करना —ऐसी परिस्थित हरेक मनुष्यको प्राप्त कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कर्मोंका स्वरूपसे त्याग होनी सम्मव नहीं है । अतः प्रचलित प्रणालोके हैं; और दूसरा, दूसरे अध्यायके ग्यारहवेसे तीसवें सांख्ययोगका साधन एक विशेष परिस्थितिमें ही साध्य श्लोकतक कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कर्मीका है, जबकि कर्मयोगका साधन प्रत्येक परिस्थितिमें और म्बरूपसे त्याग नहीं है। यहाँ 'कर्मसंन्यासात्' पद प्रत्येक व्यक्तिके लिये साध्य है। इसलिये कर्मयोग दोनां ही प्रकारकं सांख्ययोगका वाचक है। श्रेष्ठ है।

'कर्मयोगो विशिष्यते'—आगेके (तीसरे) श्लोकमें भगवान्ने इन पदोंकी व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्यसंन्यासी समझनेयोग्य है: क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। फिर छठे श्लोकमें भगवानने कहा है कि कर्मयोगके बिना सांख्ययोगका साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी शीघ़ ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि सांख्ययोगमे तो कर्मयोगकी आवश्यकता है, पर कर्मयोगमें सांख्ययोगकी आवश्यकता नहीं है । इसलिये दोनों साधनोंके कल्याणकारक होनेपर भी भगवान कर्मयोगको ही श्रेष्ठ बताते हैं।

कर्मयोगी लोकसंग्रहके लिये कर्म करता है---'लोकसंग्रहमेवापि संपञ्चन्कर्त्महाँसि' (गीता३।२०)। लोकसंग्रहका तात्पर्य है---नि:स्वार्थभावसे लोक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, लोगोंको उन्धार्गसे हटाकर सन्धार्गमें लगानेके लिये कर्म करना अर्थात् केवल दूसरेकि हितके लिये कर्म करना । इसीको गीतामें 'यज्ञार्थ कर्म' के नामसे भी कहा गया है। जो केवल अपने लिये कर्म करता हैं, वह बँध जाता है (३ । ९, १३) । परन्तु कर्मयोगी नि:स्वार्थभावसे केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करता है; अतः वह कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है (४ ।२३) । इसलिये कर्मयोग श्रेष्ठ है ।

कर्मयोगका साधन प्रत्येक परिस्थितिमें और प्रत्येक व्यक्तिके द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी नहीं । जैसे यन्तमें कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्यों न<sub>े</sub> हो । कर्मयोगीमं कर्तृत्व नहीं रहता । परना अर्जन जिस कर्मसंन्यासकी बात कहते हैं, वह

प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी कर्मयोगका पालन किया जा सकता है। कर्मयोगका पालन करनेमें कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें असमर्थ और पराधीन नहीं है; क्योंकि कर्मयोगमें कुछ भी पानेकी इच्छाका त्याग होता है । कुछ-न-कुछ पानेको इच्छा रहनेसे ही कर्तव्य-कर्म करनेमें असमर्थता और पराधीनताका अनुभव होता है।

कर्तृत्व-भोक्तव हो संसार है। सांख्ययोगी और कर्मयोगी—इन दोनोंको ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करना है, इसलिये दोनों ही साधकोंको कर्तृत्व और भोकुत्व-इन दोनोंको मिटानेकी आवश्यकता है। तीव वैराग्य और तीक्ष्ण बृद्धि होनेसे सांख्ययोगी कर्तृत्वको मिटाता है । उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होनेसे कर्मयोगी दूसरोंके हितके लिये ही सब कर्म करके भोकुत्वको मिटाता है। इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्वका त्याग करके संसारसे मुक्त होता है और कर्मयोगी भोक्तत्वका अर्थात् कुछ पानेकी इच्छाका त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्वका त्याग करनेसे भोकृत्वका त्याग और भोक्तत्वका त्याग करनेसे कर्तृत्वका त्याग स्वतः हो जाता है। कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्मसे अपने लिये किसी प्रकारके भी सख्योगको इच्छा नहीं है, वह क्रियामात्र है, सर्भ

साधकको संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थित आदिमें स्पष्ट ही अपना राग दीखता है । उस रागको वह अपने बन्धनका खास कारण मानता है तथा उसे मिटानेकी चेप्रा भी करता है । उस रागको मिटानेके लिये कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदिको अपना नहीं मानता \*, अपने लिये कुछ नहीं करता तथा अपने लिये कुछ नहीं चाहता । क्रियाओंसे सुख लेनेका भाव न रहनेसे कर्मयोगीको क्रियाएँ परिणाममें सबका हित तथा वर्तमानमें मबको प्रमन्नता और सुखके लिये ही हो जाती हैं । क्रियाओंसे सख लेनेका भाव होनेसे क्रियाओंमें अभिमान (कर्तृत्व) और ममता हो जाती है। परन्तु उनसे सुख लेनेका भाव सर्वथा न रहनेसे कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएँ दोपी नहीं हैं. क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओके फलको चाहना हो दोषी है । जब साधक कियाजन्य सख नहीं लेता तथा क्रियाओंका फल नहीं चाहता तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है 7 क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोकुत्वपर । भोकुत्व न रहनेसे कर्तृत्व अपने उद्देश्यमें (जिसके लिये कर्म करता है, उसमें) लीन हो जाता है और एक परमात्मतस्व शेप रह जाता है ।

*፞ቘቔጜጜዾጟጜጚጟጜጜዿጜዀጜጜ፟ጜ፞ጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ*ጜጜጜጜ

कर्मयोगीका 'अहम्' (व्यक्तिस्व) शोध तथा सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञानयोगीका 'अहम्' दूरतक साथ रहता है। कारण यह है कि 'मैं सेवक हूँ' (कंग्रल सेव्यके लिये सेवक हूँ, अपने लिये नहीं)—ऐसा माननेसे कर्मयोगीका 'अहम्' भी सेव्यक्ती सेवामें लग जाता है, परन्तु 'मैं मुमुक्षु हूँ' ऐसा माननेसे ज्ञानयोगीका 'अहम् साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिये कुछ न करके केवल दूसरोक हितके लिये सब कर्म करता है, पर ज्ञानयोगी अपने हितके लिये साधन करता है। अपने हितके लिये साधन करनेसे 'अहम्' ज्यों-का-स्वों बना रहता है।

जानवोगको मुख्य बात हं—संमारकी स्वतन्त सत्ताका अभाव करना, और कर्मयोगको मुख्य बात हं—रागका अभाव करना । ज्ञानवोगी विचारके द्वारा संसारको सत्ताका अभाव तो करना चाहता है, पर ፟ፙዿ፟ዿ<del>ዀዾ፠ዾጜዿ፠ጜፚ፠ጜፚጞዸዿ</del>ጜጜጜጚቔዿጜዹቔጜጜጜጜዹጜጜጜጜጜጜጜዹ ፞ पदार्थोंने राग रहते हुए उसको स्वतन्त सत्ताका अभाव होना बहत कठिन है । यद्यपि विचारकालमे ज्ञानयोगके माधकको पदार्थीको स्वतन्त्र सत्ताका अभाव दीखता है. तथापि व्यवहारकालमे उन पदार्थीकी स्वतन्त्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परन्तु कर्मयोगके साधकका लक्ष्य दूसरोंको सुख पहुँचानेका रहनेसे उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्रीका त्याग करना कर्मयोगीके लिये जितना संगम पडता है, उतना ज्ञानयोगीके लिये नहीं । ज्ञानयोगकी दृष्टिसे किसी वस्तको मायामात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पडता है; परन्त वहीं वस्त किसीके काम आती हुई दिखायी दे, तो उसका त्याग करना सगम पडता है। जैसे, हमारे पास कम्बल पड़े हैं तो उन कम्बलोंको दूसरोके काममे आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात् उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है: परन्त (यदि तीव वैराग्य न हो ता) उन्हीं कम्बलोको विचारद्वारा अनित्य. क्षणभङ्गर, स्वप्नके मायामय पदार्थ समझकर ऐमे ही छोडकर चल देना कठिन है। दूसरी बात, मायामात्र समझकर त्याग करनेमें (यदि तेजीका वैराग्य न ही तो) जिन वस्तुओमें हमारी सखबद्धि नहीं है, उन खराव वस्तुओंका त्याग तो सुगमतासे हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुखबुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओंका त्याग कठिनतासे होता है । परन्त दुसरेके काम आती देखकर जिन वस्तओंमे हमारी मखबद्धि है. उन वस्तुओका त्याग स्गमतासे हो जाता है, जैसे-भोजनके समय थालीमेंसे रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी और रूखो रोटो हो निकालेंगे । परन्त यदि वही रोटो किसी दुसरेको देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराव नहीं । इसलिये कर्मयोगकी प्रणालीसे रागकी मिटाये विना सांख्ययोगका माधन होना वहत कठिन है। विचारद्वारा पदार्थोंकों सत्ता न मानते हुए भी पदार्थमि स्वामाविक राग रहनेके कारण भोगोन फैसकर पतनतक होनेको सम्भावना रहतो है।

<sup>ै</sup> कर्मयोगी सेवा करनेके लिये तो सबको अपना मानना है, पर अपने लिये किमोको भी अपना नहीं मानता ।

**塞水河水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** ¥ZKEZGÁRKFAKEXXKYZYSÁZXKKKKÁZÝŽÁKKZKÁRKKKKKKKKZ केवल असत्के ज्ञानसे अर्थात् असत्को असत् भी उसमे राग उत्पन्न नहीं होता । इसलिये साधकका जान लेनेसे रागकी निवृत्ति नहीं होती\* । जैसे, मुख्य काम होना चाहिये—रागका अभाव करना, सताका सिनेमामे दीखनेवाले पदार्थों आदिकी सत्ता नहीं है—ऐसा अभाव करना नहीं, क्योंकि बाँधनेवाली वस्तु राग या जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा सम्बन्ध हो है, सत्तामात्र नहीं । पदार्थ चाहे सत् हो, देखनेसे चरित्र, समय, नेत्रशक्ति और धन—इन चारोंका चाहे असत् हो, चाहे सत्-असत्से विलक्षण हो, यदि नाश होता है--ऐसा जानते हुए भी रागके कारण उसमे राग है तो वह थाँघनेवाला हो ही जायगा। सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तुकी वास्तवमे हमें कोई भी पदार्थ नहीं वॉधता । बाँधता सत्ता न होनेपर भी उसमें राग अथवा सम्बन्ध रह है हमारा सम्बन्ध, जो रागसे होता है । अतः हमारेपरं सकता है। यदि ग्रंग न हो तो वस्तुकी सत्ता माननेपर राग मिटानेकी ही जिम्मेवारी है।

सम्बन्ध-अब भगवान् कर्मयोगको श्रेष्ठ कहनेका कारण बताते हैं।

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।

# निर्द्वन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ।।३ ।।

हे महावाहो ! जो मनुष्य न किसीसे द्वेप करता है और न किसीकी आकांक्ष करता है; वह (कर्मयोगी) सदा संन्यासी समझनेयोग्य है; क्योंकि द्वन्द्वोंसे रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

व्याख्या—'महाबाहो'—'महाबाहो' सम्बोधनके दो अर्थ होते हैं---एक तो जिसकी भुजाएँ वड़ी और वलवान् हो अर्थात् जो शूखीर हो; और दूसरा, जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों । अर्जुनके मित्र थे प्राणिमात्रके सुहृद् भगवान् श्रीकृष्ण और भाई थे अजातशत्र धर्मराज यधिष्ठिर । इसलिये यह सम्बोधन देकर भगवान् अर्जुनसे मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोगके अनुसार संवकी सेवा करनेका बल तुम्हारेमें है । अतः तुम सुगमतासे कर्मयोगका पालन कर सकते हो ।

'यो न द्वेष्ट्र'-कर्मयोगी वह होता है, जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धान्त आदिसे द्वेष नहीं करता । कर्मयोगीका काम है सबकी सेत्रा करना, सबको सुख पहुँचाना । यदि उसका किसीके भी साथ किञ्चित्मात्र भी द्वेप होगा तो उसके द्वारा कर्मयोगका

करनी चाहिये । सबसे पहले 'न देष्टि' पद देनेका तात्पर्य यह है कि जो किसीकों भी बुरा समझता है और किसीका भी युरा चाहता है, वह कर्मयोगके तत्वको समझ ही नहीं सकता ।

आचरण साङ्गोपाङ्ग नहीं हो सकेगा । अतः जिससे

कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगीको सर्वप्रथम

### मार्मिक बात

प्राणिमात्रके हितके उद्देश्यसे कर्मयोगीके लिपे युराईका त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करनेसे केवल समाजका हित होता है; परन्तु बुगईरहित होनेसे विश्वमात्रका हित होता है । कारण यह है कि भलाई करनेमें सीमित क्रियाओं और पदार्थोंको प्रधानता रहती हैं; 'परन्तु खुराईरहित होनेमें भीतरका असीम भाव

<sup>\*</sup> असत्को असत् जाननेसे उसकी निवृत्ति तमी होती है, जब अपने खरूपमें स्थित होका असत्को असत्रूपसे जानते हैं । स्वरूपमें स्थित करण-निरपेक्ष है । परन्तु बुद्धि आदि करणोरे असत्को असत् जाननी उसकी निवृत्ति नहीं होती; क्योंकि युद्धि आदि करण भी असत् हैं । अतः असत्के ही द्वारा असत्को जाननेसे उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है?

प्रधान रहता है। यदि भीतरसे बुग्र भाव दूर न हुआ क्योंकि जड़ होनेके कारण कर्म स्वयं निष्काम या हो और बाहरसे भरनाई करें तो इससे अभिमान पैदा सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ताक अधीन होते हैं, इसलिये कर्मोंकी अभिव्यक्ति कर्तासे ही होती है। अभिमान तभी पैदा होता है, जब भीतर कुछ-न-कुछ बुगई हो। जहाँ अपूर्णता (कमी) होती है, वहीं कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे 'कर्मयोग' कहे या अभिमान पैदा होता है। परन्तु जहाँ पूर्णता है, वहाँ 'निष्काम-कर्म'—दोनोंका अर्थ एक ही होता है। अभिमानका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

गहराईसे देखा जाय तो नाशवान् वस्तुओंको सहायताके बिना भलाई नहीं की जा सकती । जिन वस्तुओंसे हम भलाई करते है, वे वस्तुएँ हमारी हैं ही नहीं; प्रत्युत उन्होंकी हैं, जिनको हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाईका अभिमान होता है, तो यह नाशवानुका सङ्ग है। जबतक नाशवानुका सङ्ग है, तवतक 'योग'को सिद्धि नहीं होती । मैंने भलाई की-यह अभिमान बराईसे भी अधिक भयंकर है: क्योंकि यह भाव मैं-पनमें बैठ जाता है । कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जबतक मैं-पन रहता है, तबतक मैं-पनमें बैठा हुआ भलाईका अभिमान नहीं मिटता । दूसरी बात, बुगईको तो हम बुगईरूपसे जानते हो हैं, पर भलाईको बुग्रईरूपसे नहीं जानते । इसलिये भलाईके अभिमानका त्याग करना बहुत कठिन है; जैसे--लोहेको हथकडीका तो त्याग कर सकते हैं, पर सोनेकी हथकड़ीका त्याग नहीं कर सकते; क्योंकि वह गहनारूपसे दीखती है । इसलिये बुराईरहित होकर ही भलाई करनी चाहिये । वास्तवमें बुगईका त्याग होनेपर विश्वमात्रकी भलाई अपने-आप होती है, करनी नहीं पड़ती । इसलिये बराईरहित महापुरुष अगर हिमालयकी एकान्त गुफामें भी बैठा हो, तो भी उसके द्वारा विश्वका बहुत हित होता है।

'न काइस्रोत' — कर्मयोगमें कामनाका त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थित आदिकी कामना नहीं करता। कामना-त्याग और पर्यहतमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। निष्काम होनेके लिये दूसरेका हित करना आवश्यक है। दूसरेका हित करनेसे कामनाके त्यागका बल आता है।

कर्मयोगमें कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं; सा॰ स॰—१२

क्योंकि जड होनेके कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते । कर्म कर्ताके अधीन होते हैं. इसलिये कर्मोंकी अभिव्यक्ति कर्तासे ही होती है । निष्काम कर्ताके द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं. जिसे कर्मयोग कहते हैं । अतः चाहे 'कर्मयोग' कहे या 'निष्काम-कर्म' — दोनोंका अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं । निष्काम होनेसे कर्ता कर्मफलसे असङ्ग रहता है; परन्तु जब कर्तामें सकामभाव आ जाता है, तब वह कर्मफलसे बँध जाता है (गीता ५ । १२ ) । सकामभाव तभी नष्ट होता है, जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता. प्रत्यत सम्पूर्ण कर्म दूसरोंके हितके लिये ही करता है। इसलिये कर्ताका भाव नित्य-निरन्तर निष्काम रहना चाहिये । कर्तामे जितना निष्कामभाव होगा. उतना ही कर्मयोगका सही आचरण होगा। कर्ताके सर्वथा निष्काम होनेपर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है।

'ज्ञेय: स नित्यसंन्यासी'—अर्जुनने युद्ध न करके भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करनेकी इच्छा प्रकट की थी—'गुरूनहत्वा हि महानुभायान् श्रेयो धोकुं भैक्ष्यमपीह लोके' (गीवा २ । ५ ) अर्थात् गुरूजनोंको न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है । भगवान् उसी वातका उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन ! वह संन्यास तो गुरूजनोंके मर जानेके भयसे किया जानेवाला वाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगीका संन्यास राग-द्वेपके त्यागसे होनेवाला नित्य संन्यास अर्थात् भीतरी एवं सच्चा संन्यास है ।

आगे छठे अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवान्ते केवल अग्निका त्याग करनेवाले अर्थात् संन्यास-आश्रममात्र प्रहण करनेवाले पुरुषको संन्यासी न कहकर भीतरसे संसारके आश्रयका त्याग करनेवाले कर्मयोगीको ही संन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान्के मतमें कर्मयोगी ही वास्तविक संन्यासी है।

कर्म करते हुए भी कर्मोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखना ही संन्यास है। कर्मोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न ग्खनेवालेको कर्मोंका फल कभी किसी अवस्थामें किंद्यन्यात्र भी नहीं मिलना—'न तु संन्यामिनां क्ववित्' (गीता १८ । १२ ) । इसलिये शास्त्र-विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है ।

कर्मयोगका अनुष्ठान किये बिना सांख्ययोगका पालन करना कठिन है । इसलिये सांख्ययोगका साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर संन्यासी (सांख्ययोगी) होता है । परन्तु कर्मयोगके साधकके लिये सांख्ययोगका अनुष्ठानं करना आवश्यक नहीं है । इसलिये कर्मयोगी आरम्भरी ही संन्यासी है।

जिसके राग-द्वेषका अभाव हो गया है. उसे संन्यास-आश्रममें जानेको आवश्यकता नहीं है । कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिये भी नहीं है---ऐसा निश्चय होनेके बाद राग-द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है, फिर व्यवहारमें संसारसे सम्बन्ध दीखनेपर भी भीतरसे (राग-द्वेप न रहनेसे) सम्बन्ध होता ही नहीं । यही 'नित्यसंन्यास' है । लौकिक अथवा पारलोकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगीका संसारसे सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिये वह नित्यसन्यासी ही समझनेयोग्य है।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद अर्थात् लिप्तताका अभाव ही संन्यास है और कर्मयोगीमें राग-द्वेप न रहनेसे संसारसे लिप्तता रहती ही नहीं । अतः कर्मयोगी नित्यसंन्यासी है।

'निर्हेन्ह्रो हिं ''' सुखं बन्यात्रमुच्यते' \* — साधनाके आरम्भमें साधकके अन्तःकरणमें द्वन्द्व रहता है। सत्सङ्ग. स्वाध्याय, आदि विचार करनेसे वह परमात्मप्राप्तिको अपना ध्येय ती मान लेता है, पर उसके अपने कहलानेवाले मन. इन्द्रियों आदिकी रुचि खाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करनेमें रहती है। इसलिये साधक कभी परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है और कभी भीग एवं संग्रहको । उसे जैसा सङ्ग मिलता है, उसीके अनुसार उसके भावोंमें परिवर्तन होता रहता है । ऐसा

होनेपर भी वह भोगोंको शान्तिसे नहीं भोग सकता:क्योंकि सत्सङ्ग आदिके संस्कार उसके अन्तःकरणमें वैग्रण (भोगोंसे अरुचि) पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधकके अन्त करणमें द्वन्द्व (भीग भोग या साधन करूँ) चलता रहता है। इस द्वन्द्वपर ही अहंभाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रहमें लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मतत्त्वको ही प्राप्त करना है—ऐसा दढ निश्चय होनेपर द्वन्द्व नहीं रहता और अहंभाव परमात्मतत्त्वमें लीन हो जाता है ।

वास्तवमें संसारका महत्त्व अन्तःकरणमें अद्भित हो जानेसे ही द्वन्द्व रहता है। भोग भोगते रहनेसे, दूसरोंसे सुख चाहते रहनेसे संसारके प्राणी-पदार्थीक महत्त्व अन्तःकरणमें अङ्कित हो जाता है । उनसे सुख लेनेसे वह महत्व बढता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करनेकी रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको स्थायो और दढ नहीं होने देती । इससे साधकमें द्रन्द्र बना रहता है । उद्देश्यकी दढताके लिये साधकको यह पका विचार करना चाहिये कि कितना हो सुख, आराम, मोग क्यों न मिल जाय, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परिहतके लिये उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दुढ़ होगा, उतना ही साधक निर्द्वन्द्व होगा। निर्द्वन्द्व होनेकी मुख्य बात इसी श्लोकमें 'न

द्वेष्टि न कांड्क्षति' पदोंसे कही गयी है; जिसका तात्पर्य है---राग-द्वेषसे रहित होना । राग-द्वेषको मिटानके लिये यह विचार करना चाहिये कि अपने न चाहनेपर भी अनुकुलता और प्रतिकृलता आती ही है अर्थात् अपने चाहनेपर अनुकूलता आती हो— ऐसी बात नहीं है और न चाहनेपर प्रतिकृतता न आती हो—ऐसी बात भी नहीं है । अनुकुलता-प्रतिकृलता तो प्रास्थिक फलस्वरूप आती-जाती रहती है, फिर इसके आने अथवा जानेको चाहना क्यों करें ? अनुकूलताके प्रति राग और प्रतिकृतताके प्रति द्वेप अपनी भूतसे होता

<sup>&#</sup>x27;त्रायते महतो भयात्' (२ ।४०); 'जहातीह \* गीतामें आये 'कर्मबन्धं प्रहात्पति' (२ । ३९); उमे सुकृतदुव्कृते' (२ १५०); 'मोहयसेऽशुमान्' (४ ११६, ९ ११); 'वृजिनं संतरिव्यप्ति' (४ ।३६); नाप्नुर्वात्त दुःखालयमशास्त्रम्' (८ । १५); 'शुमाशुमफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवयनैः' (१ । २८); मृत्युसंसारसागरात् सपुदर्जा भवामि' (१२ १७) आदि पद यहाँ आये 'यन्यान् प्रमुच्यते' घंदोंके ही पर्यायवाची हैं।

<del>pyrannantoringhapyannajóxingkyjänskyjänstyrtnikkantonkontónikatonikatóxintókikókintókjűófikántókintókintókintóki</del> है । इस प्रकार विचार करनेसे भूल मिटकर राग-द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं।

दसरी बात यह है कि अपनी (स्वयंकी) सत्ता स्वतन्त्र है, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रियाके अधीन नहीं है: क्योंकि सुपत्ति-अवस्थामें जब हम संसारको भूल जाते हैं, तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है: जायत और स्वप्र-अवस्थामें भी हम प्राणी, पदार्थके बिना रह सकते हैं। फिर (अपनी स्वतन्त्र सत्ता होते हुए भी) उनमें गग-देश करके हम उनके अधीन क्यों बनें ? इस प्रकार विचार करनेसे भी राग-द्वेष मिट जाते हैं ।

संसारका राग उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है। यह ग्रग कभी स्थायी नहीं रहता; किन्तु हम नये-नये प्राणी-पदार्थीमे राग करके इसे बनाये रखनेकी चेष्टा करते हैं । परन्तु परमात्माकी अभिलापा उत्पन्न और नष्ट होनेवाली नहीं है: क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेके नाते जीवका प्राप्तातमधे आवष्ट सम्बन्ध है । परमात्माको अभिलापा कभी घटती-बढती भी नहीं । केवल संसारमें राग अधिक होनेपर वह घटती हुई और राग कम होनेपर वह बढ़ती हुई दीख़ती हैं। इसलिये 'मैं सदा जीता रहें: मैं सब कुछ जान लें: में सदा सुखी रहैं'—इस रूपमें सत्-चित्-आनन्दस्वरूप परमात्माको अभिलापा जीवमात्रमें निरन्तर रहती है। जब संसारका राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्माकी अभिलाषा रह जाती है, तब द्वन्द्र नहीं रहता ।

कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग---तीनों ही योग-मार्गेमें निर्द्वेन्द्व होना बहत आवश्यक है । जबतक द्वन्द्व है. तवतक मक्ति नहीं होती (गीता ७ । २७) । परमात्मतत्त्वंकी प्राप्तिमें राग और द्वेप—ये दो शत्र हैं (गीता ३ । ३४) । निर्द्धन्द्व होनेसे ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटनेसे सुखपूर्वक परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है।

संसारमें उलझनेके दो ही कारण हैं---राग और द्वेप । जितने भी साधन है, सब राग-द्वेपको मिटानेके लिये ही हैं \* । राग-द्रेपके मिटनेपर नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी अनुभृति स्वतःसिद्ध है । इसमे परिश्रम है हो नहीं । कारण कि परमात्मतत्त्वकी अनुभति असतके द्वारा नहीं होती, प्रत्यत असतके त्यागसे होती है । असत्को सत्ता राग-द्वेषपर ही टिकी हुई है । असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है. पर अपनेमें राग-द्रेयको पकडनेसे संसार स्थिर दीखता है। अतः जो संसार निरत्तर मिट रहा है, उसमें राग-द्वेष न रहनेसे मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिये निर्द्धन्द्व अर्थात राग-द्वेषसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

सम्बन्ध—इस अध्यायके दूसरे श्लोकके पूर्वार्धमें भगवान्ने ज्ञानयोग औरकर्मयोग—दोनोंक्रेपरम कल्याण करनेवाले बताया । उसकी व्याख्या अब आगेके दो श्लोकोंमें करते हैं ।

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ।।४ ।। एकमप्यास्थित:

वेसमझ लोग सांख्ययोग और कर्मयोगको अलग-अलग फलवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन; क्योंकि इन दोनोंमेंसे एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित मनुष्य दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है ।

*व्याख्या*—'सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न

पण्डिताः'—इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने कर्मीका स्वरूपसे त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुपके

पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेके साधनको 'कर्मसंन्यास' नामसे कहा है। भगवानुने भी दूसरे श्लोकमें अपने सिद्धान्तकी मुख्यता रखते हुए उसे 'संन्यास' और

समग्रेणेह योगिनः । • एतावानेव योगेन यञ्यतेऽभिमतो हार्थो कत्त्रशः ।। यदसङ्गस्तु (श्रीमद्भा॰ ३ । ३२ । २७)

<sup>&#</sup>x27;योगियोंके समस्त योग-साधनोंका एकमात्र अमीष्ट फल है—सम्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव हो जाना 🚦

'कर्मसंन्यास' नामसे कहा है। अब उस साधनको भगवान् यहाँ 'सांख्य' नामसे कहते हैं। भगवान् शरीर-शरीरीके भेदका विचार करके खरूपमें स्थित होनेको 'सांख्य' कहते हैं । भगवान्के मतमें 'संन्यास' और 'सांख्य' पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मोंका खरूपसे त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है।

अर्जुन जिसे 'कर्मसंन्यास' नामसे कह रहे हैं, वह भी निःसन्देह भगवान्के द्वारा कहे 'सांख्य' का ही एक अवात्तर भेद है। कारण कि गरुसे सनकर भी साधक शरीर-शरीरीके भेदका ही विचार करता है ।

'बालाः' पदसे भगवान् यह कहते हैं कि आयु और वृद्धिमें बड़े होकर भी जो सांख्ययोग और कर्मयोगको अलग-अलग फलवाले मानते हैं. वे वालक अर्थात् बेसमझ ही हैं।

जिन महापुरुषोंने सांख्ययोग और कर्मयोगके तत्त्वको ठीक-ठीक समझा है, वे ही पण्डित अर्थात् बृद्धिमान् हैं । वे लोग दोनोंको अलग-अलग फलवाले नहीं कहते: क्योंकि वे दोनों साधनोंकी प्रणालियोंको न

देखकर उन दोनोंके वास्तविक परिणामको देखते हैं। साधन-प्रणालीको देखते हुए स्वयं भगवान्ने तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें सांख्ययोग और कर्मयोगको दो प्रकारका साधन स्वीकार किया है। दोनोंकी साधन-प्रणाली तो अलग-अलग है, पर साध्य अलग-अलग 'नहीं है ।

'एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते ''फलम्'---गीतामें जगह-जगह सांख्ययोग और कर्मयोगका परमात्मप्राप्तिरूप फल एक ही बताया गया है। तेरहवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें दोनें साधनींसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें कर्मयोगीके लिये परमात्माकी प्राप्ति बतायी गयी है और वारहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें तथा तेरहवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमे ज्ञानयोगीके लिये परमात्माकी प्राप्ति बतायी गयी है। इस प्रकार भगवानुके मतमें दोनों साधन एक ही फलवाले हैं।

# यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५ ।।

सांख्ययोगियोंके द्वारा जो तत्त्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा भी वही : प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोगको (फलरूपमें) एक देखता है. वही ठीक देखता है।

व्याख्या—'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते'—पूर्वश्लोकके उत्तरार्धमें भगवान्ने कहा था कि एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनोंके फलरूप परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर लेता है। उसी बातकी पुष्टि भगवान् उपर्युक्त पदोंमे दूसरे ढंगसे कर रहे हैं कि जो तत्त्व सांख्ययोगी प्राप्त करते हैं,वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं ।

संसारमें जो यह मान्यता है कि कर्मयोगसे कर्त्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञानयोगसे ही होता है—इस मान्यताको दूर करनेके लिये यहाँ 'अपि' अव्ययका

प्रयोग किया गया है।

. सांख्ययोगी और कर्मयोगी—दोनोंका ही अत्तमें कमोंसे अर्थात क्रियाशील प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर दोनों ही योग एक हो जाते हैं । साधन-कालमें भी सांख्ययोगका विवेक (जड़-चेतनका सम्बन्ध-विच्छेद) कर्मयोगीको अपनाना पडता है और कर्मयोगको प्रणाली (अपने लिये कर्म न करनेको पद्धति) सांख्ययोगीको अपनानी पडती है। सांख्ययोगका विवेक प्रकृति-पुरुपका सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये होता है, और कर्मयोगका

कर्म संसारको सेवाके लिये होता है । सिद्ध होनेपर और इसे जाननेवालेको भगवान यथार्थ जाननेवाला सांख्ययोगी और कर्मयोगी—दोनोंकी एक स्थिति होती है: क्योंकि दोनों ही साधकोंकी अपनी निष्ठाएँ हैं (गीता ३ ।३) ।

संसार विषम है। घनिष्ठ-से-धनिष्ठ सांसारिक सम्बन्धमें भी विषमता रहती है । परन्त परमात्मा सम हैं । अतः समरूप परमात्माकी प्राप्ति संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होती है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये दो योगमार्ग हैं--जानयोग और कर्मयोग । मेरे सत-खरूपमें कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना-आसक्ति अभावमें ही पैदा होती है—ऐसा समझकर असद्ग हो जाय—यह ज्ञानयोग है। जिन वस्तुओमें साधकका राग है, उन वस्तुओंको दसरोकी सेवामें खर्च कर दे और जिन व्यक्तियोंमें राग है. उनकी नि:स्वार्थभावसे सेवा कर टे—यह कर्मयोग है । इस प्रकार जानयोगमें विवेक-विचारके द्वारा और कर्मयोगमे सेवाके द्वारा संसारमे सम्बन्ध-विच्छेट हो जाता है।

'एकं सांख्यं च योगं च य: पश्यति म पश्यति'— पूर्वश्लोकके पूर्वार्धमें भगवानने व्यतिरेक रीतिसे कहा था कि सांख्ययोग और कर्मयोगको बेसमझ लोग ही अलग-अलग फल देनेवाले कहते हैं । उसी बातको अब अन्वय रीतिसे कहते हैं कि जो मनष्य इन दोनों साधनोको फल-दृष्टिसे एक देखता है, वही यथार्थरूपमें देखता है।

इस प्रकार चौथे और पाँचवें श्लोकका सार यह है कि भगवान् सांख्ययोग और कर्मयोग—दोनोको खतन्त साधन मानते हैं और दोनोंका फल एक ही

(बद्धिमान) कहते हैं ।

### विशेष बात

किसी भी साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी इच्छा. मरनेका भय. पानेका लालच और करनेका राग:--ये चारों सर्वधा मिट जाते हैं।

जो निरन्तर मर रहा है अर्थात जिसका निरन्तर अभाव हो रहा है: उस शरीरमें मरनेका भय नहीं हो सकताः और जो नित्य-निरन्तर रहता है उस स्वरूपमे जीनेकी इच्छा नहीं हो सकती तो फिर जीनेकी इन्हरा और भरनेका भय किसे होता है ? जब स्वरूप शरीरके साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें जीनेकी इच्छा और मरनेका भय उत्पन्न हो जाता है । जीनेकी इच्छा और मरनेका भय—ये दोनों 'ज्ञानयोग'से (विवेकदारा) मिट जाते हैं।

पानेकी इच्छा उसमें होती है. जिसमें कोई अभाव होता है । अपना स्वरूप भावरूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसिलये स्वरूपमें कभी पानेकी इच्छा नहीं होती । पानेको इच्छा न होनेसे उसमें कभी करनेका राग तत्पन्न नहीं होता । स्वयं भावरूप होते हुए भी जब स्वरूप अभावरूप शरीरके साथ तादात्य कर लेता है, तब उसे अपनेमे अभाव प्रतीत होने लग जाता है. जिससे उसमें पानेकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पानेकी इच्छासे करनेका राग उत्पन्न हो जाता है । पानेकी इच्छा और करनेका राग—ये दोनों 'कर्मयोग'में मिट जाते हैं।

जानयोग और कर्मयोग—इन दोनों साधनोंमें-से किसी एक साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मानते हैं । इस वास्तविकताको इच्छा, मरनेका भय, पानेका लालच और करने-न जाननेवाले मनुष्यको भगवान् येसमझ कहते हैं, का राग—ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं।

सम्बन्ध-इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ते संन्यास- (सांख्यपोग-) की अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बनाया । अब उसी बातको दूसरे प्रकारसे कहते हैं।

संन्यासस्तु \* महाबाहो दु:खमाप्तुमयोगतः ।

योगयक्तो मनिर्द्रह्म

नचिरेणाधिगच्छति ।। ६ ।।

<sup>&</sup>quot;यद्यपि यहाँ 'संन्यास' पद 'आजुम्' क्रियाका कर्म होनेसे उसमें द्वितीया होनी चाहिये, तथापि 'तु' पदको निपात संज्ञा मानकर उससे कर्म उक्त होनेसे 'संन्यास' पदमें प्रथमा हुई है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* परन्तु है महाबाहो ! कर्मयोगके बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है । कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—'संन्यासस्त महावाही दुःखमाप्तुमयोगतः'—सांख्ययोगको सफलताके लिये कर्मयोगका साधन करना आवश्यक है; क्योंकि उसके बिना सांख्ययोगकी सिद्धि कठिनतासे होती है। परन्तु कर्मयोगकी सिद्धिके लिये सांख्ययोगका साधन करनेकी आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ 'तू' पदसे प्रकट किया गया है।

सांख्ययोगीका लक्ष्य पर्तमात्मतत्त्वका अनुभव करना होता है । परन्तु राग रहते हुए इस साधनके द्वारा परमात्मतत्त्वके अनुभवकी तो वात ही क्या है, इस साधनका समझमें आना भी कठिन है!

राग मिटानेका सूगम उपाय है---कर्मयोगका अनुष्टान करना । कर्मयोगमें प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके लिये ही की जाती है । दूसरोंके हितका भाव होनेसे अपना राग स्वतः मिटता है । इसलिये कर्मयोगके आचरणद्वारा राग मिटाकर सांख्ययोगका साधन करना सगम पडता है। कर्मयोगका साधन किये विना सांख्ययोगका सिद्ध होना कठिन है।

मुनिव्रंहा नचिरेणाधिगच्छति'— 'योगयक्तो अपने निष्कामभावका और दूसरोंके हितका मनन करनेवाले कर्मयोगीको यहाँ 'मुनिः' कहा गया है।

कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रियाको करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम ? संकामभाव आते ही वह उसे मिटा देता है: क्योंकि सकामभाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिये हो जाती है।

दसरोंका हित कैसे हो ? इस प्रकार मनन करनेसे ग्रमका त्याग सुगमतासे होता है।

सम्बश-अब भगवान् कर्मयोगीके लक्षणींका वर्णन करते हैं।

योगयुक्तो विशुद्धातमा विजितातमा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वत्रपि न लिप्यते ।। ७ ।।

जिसको इन्द्रियों अपने वशमें हैं, जिसका अन्तःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने

रहे हैं कि कर्मयोगी शोघ ही परमात्मतत्वको प्राप्त कर लेता है । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें विलम्बका कारण है—संसारका राग । निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंक हितके लिये कर्म करते रहनेसे कर्मयोगीके रागका

'उपर्युक्त पर्दोसे भगवान् कर्मयोगको विशेषता बता

सर्वथा अभाव हो जाता है और रागका सर्वथा अभाव होनेपर स्वतःसिद्ध परमात्मतत्त्वको अनुभूति हो जाती है । इसी आशयको भगवानने चौथे अध्यायके अडतीसवें श्लोकमें 'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्पनि विन्दृति' पदोंसे बताया है कि योगसंसिद्ध होते ही अपने-आप

तत्वज्ञानकी प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधनमें अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है। इसकी

सिद्धिमें कठिनाई और विलम्ब भी नहीं है। दसरा कारण यह है कि देहधारी-देहापिमानी

मनप्य सम्पर्ण कर्मोंका स्थाग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफलका त्यागी है, वह त्यांगी कहलाता है (१८ । ११) । इससे यह ध्वनि निकलती है कि.

देहधारी कर्मीका त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्मफलका—फलेच्छाकां त्याग तो कर ही सकता है । इसलिये कर्मयोगमें सुगमता है ।

कर्मयोगकी - महिमामें भगवान् कहते हैं कि कर्मयोगीको तत्काल ही शान्ति प्राप्त हो जाती है— 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' (गीता १२ । १२) । <sup>- सह</sup>

संसारबन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है--'सुखं बन्धाळपुच्यते' (गीता ५ ।३) । अतः कर्मयोगका . साधन सुगम, शीघ सिद्धिदायक और किसी अंग

साधनके विना परमात्पप्राप्ति करानेवाला स्वतन्त साधन

व्याख्या---'जितेन्द्रिय:'---इन्द्रियाँ वशमें होनेका तात्पर्य है---इन्द्रियोका राग-द्रेपसे रहित होना । राग-द्रेपसे रहित होनेपर इन्द्रियोमे मनको विचलित करनेकी शक्ति नहीं रहती \* । साधक उनको अपने मनके अनकल चाहे जहाँ लगा सकता है।

कर्मयोगके साधकके लिये दन्दियोंका वर्णमें होना आवश्यक है। इसीलिये भगवान कर्मयोगके प्रकरणमें इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे कहते हैं: जैसे—'यस्वित्वित्यणि सनमा नियस्य' 'तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियाय' (3188) 1 कर्मयोगीका कमेंकि साथ अधिक सम्बन्ध रहता है: इसलिये इन्द्रियाँ वशमं न होनेसे उसके विचलित होनेकी सम्भावना रहती है । कर्मयोगके साधनमें दसरोके हितके लिये सेवारूपसे कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिये इन्द्रियोंका वशमें होना बहुत जरूरी है । इन्द्रियाँ वशमें हुए बिना कर्मयोगका साधन होना कठिन है।

'विशद्धात्मा'--अन्तःकरणकी मलिनतामें हेत है—सांसारिक पदार्थीका महत्त्व । जहाँ पदार्थीका महत्त्व रहता है, वहीं उनकी कामनाएँ रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है, जब उसके अन्त:करणमें सांसारिक पदार्थीका महत्त्व नहीं रहता । जबतक पदार्थीका महत्त्व है, तबतक वह निष्काम नहीं हो सकता ।

एक परमात्मप्राप्तिका दढ उद्देश्य होनेसे अन्तःकरणको जितनी जल्दी और जैसी शृद्धि होती है, उतनो जल्दी और वैसी शृद्धि दूसरे किसी अनुष्टानसे नहीं होती । इसलिये कर्मयोगमें एक उद्देश्य होनेकी जितनी महिमा है, उतनी किसीकी नहीं ।

'विजितात्मा'—कर्मयोगमे शरीरके सख-आरामका त्याग करनेकी बडी भारी आवश्यकता है। अगर शरीरसे आलस्य-प्रमाद होगा. तो कर्मयोगका अनुप्रान नहीं हो पायेगा । अतः यहाँ भगवानने शरीरको वशमें करनेकी बात कही है।

'सर्वभतात्मभतात्मा'—कर्मयोगीको प्राणियोंके साथ अपनी एकताका अनुभव हो जाता है † । जैसे शरीरके किसी एक अड्डमें चोट लगनेसे दुसरा अङ्ग उसकी सेवा करनेके लिये सहजभावसे, किसी अभिमानके बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्वारा दूसरोको मख पहुँचानेकी चेष्टा सहजभावसे, किसी अभिमान या कामनाके बिना, कतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करनेके लिये किसी भी प्राणीको अपनेसे अलग नहीं समझता, सबको अपने हो अङ मानता है ।

जैसे अपने शरीरमें भित्र-भित्र अवयवोंसे भित्र-भित्र व्यवहार होनेपर भी सब अवयवोके साथ अपनापन समान (एक ही) रहता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके अनुसार संसारमें यथायोग्य भिन्न-भिन्न व्यवहार होनेपर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है।

अपना राग मिटानेके लिये 'सर्वेभुतात्मभूतात्मा' होना अर्थात सब प्राणियोंके साथ अपनी एकता मानना बहत आवश्यक है । कर्मयोगीका स्वभाव है—उदारता । सर्वभृतात्मभृतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती ।

### विशेष वात

क्रिया और पदार्थके साथ हम निरत्तर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरन्तर नहीं रह सकते । काण यह है कि किया और पदार्थमें निरनार परिवर्तन

<sup>🗮</sup> भुत्वा सुद्धा च दृद्धा च भुक्ता प्रात्वा च यो नरः । न हृत्यति ग्लायति या म विज्ञेयो जिनेद्रियः ।। (मनुम्पृति २ । ९८)

<sup>&#</sup>x27;जो पुस्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूँघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उमें ही जिनेन्द्रिय जानना चाहिये ।'

रं चाहे अपने शरीरसे असङ्ग हो जाये, चाहे अपने शरीर-जैमे सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीगेमें एकता मान से—दोनोंका परिणाम एक ही होगा । ज्ञानयोगी अपने शरीरसे असट्स होता है और कर्मयोगी सब शरीरोंक साम्राह्म अपने शरीरकी एकता मानता है। एकता माननेसे वह उदार हो जाना है।

होता है।

होता है, पर हमारेमें (स्वरूपसे) कभी परिवर्तन नहीं होता । इसलिये क्रिया और पदार्थ निस्तर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परमशान्ति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति, परमशान्ति नहीं पा सकते: क्योंकि इनके साथ रहनेका हमारा स्वमाव नहीं है और हमारे साथ रहनेका इनका स्वभाव नहीं है। इसलिये क्रिया और पदार्थको दूसरोंको सेवामें लगाना है। दूसरोकी सेवामें लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है । जो वास्तविकता होती है, वह सहज होती है अर्थात् उसमें परिश्रम और अधिमान नहीं होता । अवास्तविकतामें हो परिश्रम और अभिमान

क्रिया और पदार्थ दूसरोंको सेवामें तभी लग

सकते हैं. जब हमोरेमें 'उदारता' आ जाय । यहाँ

ध्यान देनेको बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है\* इसलिये उदारतामें न तो धन खर्च करनेकी आवश्यकता है और न परिश्रम करनेकी आवश्यकता है । आवश्यकता केवल इसी बातकी है कि हम सुखीको देखकर प्रसन्न हो जायँ और दु:खीको देखकर करुणित, दयाल् हो जायँ । हदयमें यह करुणा पैदा हो जाय कि यह सुखी कैसे हो ? सुखीको देखकर ऐसा भाव हो जाय कि सभी सखी हो जाय और दुःखीको देखकर ऐसा भाव हो जाय कि कोई दुःखी न रहे। भगवानने भोग और संग्रहको साधनमें बाधक बताया है (गीता २ ।४४) । सुखीको देखकर प्रसन्न

होनेसे भोग भोगनेकी इच्छा मिट जाती है; क्योंकि भोग भोगनेमें जो सुख मिलता है, वह सुख हमें दूसरोंको सुखी देखकर विशेषतासे मिल जायगा तो हमें भोग भोगनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी । दुःखीकों देखकर द:खी होनेसे संग्रह करनेकी इच्छा मिट जाती हैं; क्योंकि अपना दुःख मिटानेके लिये जिन बस्तुओंका हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं, वे स्वतः

कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरोंको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा होने लगेगी ।

दूसरोंका दुःख दूर करनेमे लग जामँगो । जैसे अपनेपर

प्रसन्नता और करुणामें एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करके जीवको परमात्मखंरूप नित्य रसक साथ अभित्र करा देता है। 'योगयुक्तः'—जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा

और सर्वभूतात्मभूतात्मा—इन चार पूर्वोक्त लक्षणोंसे

युक्त जो कर्मयोगी है, उसे ही यहाँ 'योगयक: कहा गया है। साधनमें स्वाभाविक प्रवृति न होनेमें कारण है-उद्देश्य और रुचिमें भिज्ञता । जबतक अन्तःकरणमे संसारका महत्त्व है, तबतक उद्देश्य और रुचिका संघर्षे प्रायः गिटता नहीं । उद्देश्य अविनाशी परमात्माका होता है और रुचि प्रायः नाशवान् संसारके प्राणी, पदार्थ,परिस्थित आदिकी होतो है । उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जानेपर साधन स्वतः तेजीसे होने लगता

है। यहाँ योगयुक्तः 'पद ऐसे कर्मयोगोके लिये आया

है. जिसका उद्देश्य और रुचि अपित्र हो गयी है अर्थात् उद्देश्य और रुचि— दोनी एक परमात्मार्ने ही

हो गये हैं।

उत्पन्न और नष्ट होनेवाला फल किजिन्मात्र भी न चाहें, तभी कर्मयोग होता है। फल और उदेश्य दोनों भिन-भिन्न होते हैं । कर्मयोगीमें फलकी इच्छा नहीं होती, पर उद्देश्य अवश्य होता है।

कर्मयोगीका उद्देश्य वही होता है, जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसीकी मिलता है. किसीको नहीं मिलता और कभी रहता है, कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता । इस दृष्टिसे ठदेश्य सदा परमात्मतत्त्वका ही होता है। परमात्मतत्व किसी कर्म, अभ्यास आदिका फल नहीं \*उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी । हमारे पास जो पदार्थ है, वे दूमरीकी संगामें सग

जायै-इस मावसे उन्हें दूसरोंकी सेवाये लगाया जाय, यह उदाता 'गुण' है । हमारे पास जो पदार्थ है, व हमारे हैं ही नहीं—ऐसा समझकत दन्हें दूसरोंकी मेवाये लगाया जाय, यह उदारता देवारा 'स्वरूप' है; क्योंकि इसये भदार्थींसे सम्बन्ध-विकोद हो जाता है और खरूप च्यों-का-त्यों रह जाता है।

रहता है।

यहाँ 'अपि' पदमें एक भाव यह भी है कि

कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म

न करते समय भी वह निर्लिप्त है( गीता ४ ।१८) ।

उसका कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन

नहीं रहता (गीता ३ ।१८) । वह सदा ही निर्लिप्त

अपने कहलानेवाले शारीर, मन, इन्द्रियाँ आदिकी

संसारके साथ एकता मानता है अर्थात् पदार्थ, शरीर,

मन, इन्द्रियाँ आदिको और उनकी क्रियाओंको अपनी नहीं मानता, किन्तु उनको संसारको और संसारके

लिये ही मानता है । कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, चहि

आदिको और उनकी क्रियाओंको केवल संसारको ही

मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसीका हित हो

गया, किसीको सुख पहुँचा, किसीका उपकार हो गया

तो वह 'मैंने किया' 'मेरे द्वारा ऐसा हुआ'--ऐसा

कैसे मान सकता है ? नहीं मान सकता । इसलिये

वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता अर्थात् कर्मोसे

तात्पर्य है कि सांख्ययोगी जडताका त्याग करके चिन्मयताके साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी

. Expressively of expressive expr है। फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं । उत्पन्न और नष्ट होनेवाली बंसको कर्मयोगी चाहता ही नहीं; क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मप्राप्तिमें बाधक है । एकमात्र परमात्माका ही उद्देश्य होनेसे कर्मयोगीको 'योगयुक्त' कहा गया है । यहाँ जिसे योगयकः ' कहा गया है, उसे ही छठे

अध्यायके चौथे श्लोकमें 'योगारूढ:' कहा गया है ।

'कर्यन्नपि न लिप्यते'-- कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मीसे नहीं बँधता । कर्मीक बन्धनमें हेत है-- कमोंक प्रति ममता, कमोंके फलकी इच्छा, कर्मजन्य सुखकी इच्छा तथा उसका भोग और कर्तत्वाभिमान \* । सारांशमें कर्मोंसे कछ-न-कछ पानेकी इच्छा ही बन्धनमें कारण है । किञ्चन्मात्र भी पानेकी इच्छा न होनेके कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बैंधता नहीं अर्थात् उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं ।

सांख्ययोगी तो 'मुणा गुणेष वर्तन्ते' (गीता ३ (२८) 'गुण ही गुणोंमें चरत रहे हैं'— ऐसा मानकर कर्मीसे नहीं बँधता, पर कर्मयोगी परहितके लिये कर्म करते हुए भी कर्मीसे नहीं बंधता । केवल दूसरोंके लिये कर्म किये जानेसे उसके कर्म भी'गुणा गुणेषु वर्तन्ते'की तरह ही हो जाते हैं।

सम्बन्ध--क्रमेंकि होनेके विपयमें कर्मयोगीकी बात कहकर अब भगवान आगेके दो रत्नोकोंमे सांख्ययोगके साधनको घात कहते हैं।

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् । पश्यञ्भुण्वन्स्पृशञ्चिघ्रञ्जश्रनाच्छन्स्वपञ्धसन् ।। ८ ।। प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिपन्निमिपन्निप

लिप्त नहीं होता ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।। ९ ।।

तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, प्रहण करता, बोलता, त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आँखें खोलता और मूँदता हुआ भी सम्पूर्ण इन्द्रियों इन्द्रियोंके विषयोंमे बरत रही हैं-ऐसा समझकर 'में (स्वयं) कुछ भी नहीं करता हूँ -- ऐसा माने ।

लिये तत्पर रहता है। उसमें ऐमा विवेक जाप्रत् हो व्याख्या--'तत्त्वचित् युक्तः'--यहाँ ये पद सांख्ययोगके विवेकशील साधकके बाचक है, जो गया है कि सब क्रियाएँ प्रकृतिमें ही ही रही है, उन तत्ववित् महापुरपकी तरह निर्भात्त अनुभव करनेके क्रियाओंक मेरे साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं ।

<sup>\*</sup> दुमरे अध्यायके संतालोसये श्लोकमें कर्मयोगके खम्मका विवेचन करते हुए भगवान्ते 'मा कर्मकलहेतुर्मः' पदोंसे कमंकि प्रति पमता, कमंजन्य सुखको इच्छा तथा उसका भाग और कर्नृत्यापियान नियमेंके निये कहा है तथा 'मा फलेपु कदावन' पदोंसे कमोकि फलको इच्छा निदानेके लिये कहा है।

जो अपनेमें अर्थात् खरूपमें कभी किञ्चिनात्र भी किसी क्रियाके कर्तापनको नहीं देखता, वह 'तत्त्ववित्' है । उसमें नित्य-निरन्तर स्वाभाविक हो यह सावधानी रहती है कि स्वरूपमें कर्तापन है ही नहीं । प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिके साथ वह कभी भी अपनी एकता खीकार नहीं करता, इसलिये इनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको वह अपनी

क्रियाएँ मान ही कैसे सकता है? वास्तवमें उपर्युक्त स्थिति स्वरूपसे सभी मनुष्योंकी है; परन्तु वे भूलसे खरूपको क्रियाओंका कर्ता मान लेते हैं (गीता ३ । २७) । परमात्माकी जिस शक्तिसे समष्टि संसारकी क्रियाएँ हो रही हैं , उसी शक्तिसे व्यप्टि शरीरकी क्रियाएँ भी हो रही हैं । परन्तु समष्टिके ही क्षद्र अंश व्यष्टिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण मनुष्य व्यष्टिकी कुछ क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ मानने लग जाता है। इस मान्यताको हटानेके लिये ही भगवान कहते हैं कि साधक अपनेको कभी कर्ता न माने । जबतक किसी भी अंशमें कर्तापनकी मान्यता है. तवतक वह साधक कहा जाता है। जब अपनेमें कर्तापनकी मान्यताका सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूपका अनुभव हो जाता है, तब वह तत्ववित् महापरुप कहा जाता है। जैसे खप्नसे जगनेपर मनुष्यका स्वप्नसे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही तत्त्ववित् महापुरुपका शरीरादिसे होनेवाली क्रियाओंसे

बिल्कुल सम्बन्ध (कर्तापन) नहीं रहता । यहाँ तत्त्ववित् वही है, जो प्रकृति और पुरुपके विभागको अर्थात् गुण और क्रिया सय प्रकृतिमें है, प्रकृतिसे अतीत तत्त्वमें गुण और क्रिया नहीं है— प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्यके अत्तर्गत क्रियाएँ, खान-पान, ब्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, ओतप्रात है । प्रकाश्य (शरीर आदि) में घुला-मिला पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएँ न होती हॉ-रहनेपर भी प्रकाशक प्रकाशक हो है और प्रकाश्य ऐसी वात नहीं है । उसके द्वारा ये सब क्रियाएँ हैं प्रकारय ही है। ऐसे ही वह सत्रका आधार होता सकती है। हुआ भी सबके (आधेयके) कण-कणमें व्यास है; मनुष्य अपनेको उन्हों क्रियाओका कर्ना मनत

प्रकाशक और आधार है, उसमें करना और होना नहीं है । करना और होनारूप परिवर्तन तो प्रकारय अथवा आधेयमें ही हैं। इस तरह प्रकाशक और

पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो

प्रकारय, आधार और आधेयके भेद-(विभाग-) को जो ठीक तरहसे जानता है, वही 'तत्त्ववित्' है। इसी प्रकृति (क्षेत्र) और पुरुष-(क्षेत्रज्ञ-)के विभागको '

जाननेकी बात भगवानने पहले दूसरे अध्यायके सोलहवें श्लोंकमें और आगे सातवें अध्यायके चौथे-पाँचवें तथा तेरहवें अध्यायके दूसरे, उन्नीसवें, तेईसवें और चौतीसवे श्लोकमें कही हैं। 'पश्यञ्यूण्वन्तपृशन्'''''' उन्पिषन्निमिषन्नपि'---

स्पर्श करना, सुँधनाः

श्रोत्र, त्वचा, घाण और रसना—इन पाँच) 81 चलना, प्रहण करना—ये बोलना और मल-मृत्रका त्याग क्रियाएँ (क्रमशः पाद, हस्त, वाक् उपस्थ और गुदा— इन पाँच) कमेंन्द्रियोंकी हैं\* .

सोना---यह एक क्रिया अन्त.करणकी है। शास

लेना-यह एक क्रिया प्राणकी, और आँखें खोलन

तथा मूँदना-ये दो क्रियाएँ 'कूर्म' नामक उपप्राणकी है ।

और खाना—ये पाँची क्रियाएँ (क्रमशः नेत्र,

यहाँ देखना, सुनना,

उपर्यंक्त तेरह क्रियाएँ देकर भगवानने ज्ञानेन्द्रियाँ, कमेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण और उपप्राणसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंका उल्लेख कर दिया है। तासर्ग यह है कि सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन,बुद्धि, प्राण आदिके द्वारा ही होती है, स्वयंके द्वारा नहीं । दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत इसको ठीक-ठीक जानता है । प्रकृतिसे अतीत निर्विकार होता है कि सांख्ययोगीके द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभव, तत्त्व तो सबका प्रकाशक और आधार है । सबका परिस्थिति आदिके अनुसार शास्त्रविहित शरीर-निर्वाहकी

<sup>· &</sup>quot;यहाँ पाँचों कर्मेन्द्रियोंकी क्रियाओंका वर्णन चार क्रियाओंके अन्तर्गत किया गया है अर्थात् 'विस्*व*न' जियाके अन्तर्गत ही उपस्य और गुदाकी क्रियाओंका वर्णन किया गया है।

है, जिनको वह जानकर अर्थात् मन-बुद्धिपूर्वक करता है; जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि । परन्तु अनेक क्रियाएँ ऐसी होती हैं, जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता; जैसे—श्वासका आना-जाना, आँखोंका खलना और बंद होना आदि । फिर इन क्रियाओंका कर्ता अपनेको न माननेकी बात इस श्लोकमें कैसे कही गयी? इसका उत्तर यह है कि सामान्यरूपसे श्वासोंका आना-जाना आदि क्रियाएँ खाभाविक होनेवाली हैं; किन्तु प्राणायाम आदिमें मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएँ जानकर करता है। ऐसे ही आँखोंको खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है । इसलिये इन क्रियाओंका कर्ता भी अपनेको न माननेके लिये कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य'श्वसन् उन्पियन् निमियन्' (श्वास लेना, आखोंको खोलना और मुँदना) — इन क्रियाओंको स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता. ऐसे ही अन्य क्रियाओंको भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिये ।

यहाँ पश्यन् 'आदि जो तेरह क्रियाएँ बतायी हैं, इनका बिना किसी आधारके होना सम्भव नहीं है। ये क्रियाएँ जिसके आश्रित होती हैं अर्थात् इन क्रियाओंका जो आधार है, उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती । ऐसे ही प्रकाशित होनेवाली ये सम्पर्ण क्रियाएँ बिना किसी प्रकाशके सिद्ध नहीं हो सकतीं। .जिस प्रकाशसे ये क्रियाएँ प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाशके अन्तर्गत होती हैं, उस प्रकाशमें कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी सम्भव भी नहीं । ऐसा वह तत्व सबका प्रकाशक और खयंप्रकाशखरूप है । वह संयमें रहता ्हुआ भी कुछ नहीं करता । उस तत्त्वकी तरफ लक्ष्य करानेमें ही उपर्युक्त इन तेरह क्रियाओंका तात्पर्य है ।

'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयन्'— जव स्वरूपमें कर्तापन है हो नहीं, तब क्रियाएँ कैसे और किसके द्वारा हो रही है?-इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान् उपर्युक्त पदीमें कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंमें ही हो रही है । यहाँ भगवान्त्र तात्पर्य इन्द्रियोमे कर्तृत्व बतानेमें नहीं है, प्रत्युत स्वरूपको कर्तृत्वरहित (निर्लिप्त) वतानेमें है।

ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इन्द्रियाणि पदके अन्तर्गत लिया गया है । इन्द्रियोंके पाँच विषय हैं— शब्द, स्पर्श. रूप. रस और गन्ध । इन विषयोंमे ही इन्द्रियोका बर्ताव होता है। सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके विषय प्रकृतिका कार्य हैं । इसिलये इन्द्रियोके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिमें हो हो रही हैं—

(१) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

(गीता ३।२७)

(२) प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । (गीता १३ । २९ )

गुणोंका कार्य होनेसे इन्द्रियों और उनके विषयोंको 'गुण' ही कहा जाता है । अतः गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं—'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (गीता ३ । २८) । गुणोके सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है-- 'नान्यं मुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति' (गीता १४ । १९) । तात्पर्य यह है कि क्रियामात्रको चाहे प्रकृतिसे होनेवाली कहें. चाहे प्रकृतिके कार्य गुणोंके द्वारा होनेवाली कहें, चाहे इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली कहें, बात वास्तवमें एक ही है।

क्रियाका तात्पर्य है--- परिवर्तन । परिवर्तनरूप क्रिया प्रकृतिमें ही होती है। स्वरूपमें परिवर्तनरूप क्रिया लेशमात्र भी नहीं है। कारण कि प्रकृति निरत्तर क्रियाशील है और खरूप कर्तापनसे रहित है । प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और खरूपमें कभी क्रिया नहीं हो सकती । क्रियामात्र प्रकाश्य है और खरूप प्रकाशक है।

'नैव किवित्करोमीति मन्येन'—यहाँ (खरूपसे) कर्ता नहीं हैं — इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं (खरूप) पहले कर्ता था । स्वरूपमें कर्तापन न तो वर्तमानमें हैं, न भूतमे था और न भविष्यमें ही होगा । क्रियामात्र प्रकृतिमें ही हो रही हैं; क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात् चेनन-तत्त्व सदा क्रियारहित है । जब चेतन अनादि भूलसे प्रकृतिके कार्यक साथ तादास्य कर लेता है, तब वह प्रकृतिको

क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ मानने लग जाता है और यहाँ 'एव' पद देनेका दूसए तारार्य यह है कि उन क्रियाओंका कर्ता स्वयं यन जाता है (गीता स्वयंका शर्यरके साथ तादात्य होनेपर भी, शरीरके ३ । २७) ।

जैसे, एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ीके डिब्बोमें बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है; परन्तु रेलगाड़ीके चलनेक कारण उसका चले विना ही चलना हो जाता है। रलगाड़ीमें चड़नेके कारण अब वह चलनेसे रिहत नहीं हो सकता । ऐसे ही क्रियाशील प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण— किसी भी शरीरके साथ जय स्वयं अपना सम्बन्ध ओड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरोंसे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता हुए बिना रह नहीं सकता ।

सांख्ययोगी शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदिके साथ कभी अपना सम्बन्ध नहीं मानता , इसलिये वह कमोंका कर्तापन अपनेमें कभी अनुभव नहीं करता (गीता ५ । १३) । जैसे शरीरका वालकसे युवा होना, बालोंका कालेसे सफेद होना, खाये हुए अन्नका पचना, शरीरका सबल अथवा निबंदा होना आदि क्रियाएँ स्वाभाविक (अपने-आप) होती हैं, ऐसे ही दूसएँ सम्पूर्ण क्रियाओंको भी सांख्ययोगी स्वाभाविक होनेवाली अनुभव करता है । तारपर्य है कि वह अपनेको किसी भी क्रियाका कर्ता अनुभव नहीं करता ।

गीतामें स्वयंको कर्ता माननेवालेको निन्दा की गयो है( ३ । २७) । इसी प्रकार शुद्ध स्वरूपको कर्ता माननेवालेको मिलन अन्त-करणवाला और दुर्मीत कहा गया है (१८ । १६) । परन्तु स्वरूपको अकर्ता माननेवालेको प्रशंसा की गयी है (१३ । २९) ।

'एव'पद देनेका तात्पर्य है कि साधक कभी किञ्चिमात्र भी अपनेमें कर्तापनको मान्यता न करे अर्थात् कभी किसी भी अंशामें अपनेको किसी कर्मका कर्ता न माने । इस प्रकार जब अपनेमें कर्तापनका भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होनेवाले कर्मोंकी संज्ञा'कर्म' नहीं रहती, प्रत्युत 'क्रिया' रहती है । उन्हें 'चेष्टामात्र' कहा जाता है । इमी लक्ष्यमे तीसर अध्यायक तैतीसर्ये श्लोकर्मे ज्ञानी महागुरुपसे होनेवाली क्रियाको 'चेष्टत' पदसे कहा गया है ।

यहाँ 'एव' पद देनेका दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयंका शर्गरके साथ तादात्म्य होनेपर भी, शरीरके साथ कितना ही घुलमिल जानेपर भी और अपनेत 'मैं' कर्ता हूँ' ऐसे मान लेनेपर भी स्वयंमें कभी कर्तृ आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है किंतु प्रकृतिके साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने कर्तृत्व मान लेता है: क्योंकि इसमें मानने और माननेकी सामर्थ्य है, स्वतत्तता है, इसलिये यह अपके कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तर देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभवमें आ है। ये दोनों यातें (अपनेमें कर्तृत्व मानना और मानना) होनेपर भी स्वयंमें कभी कर्तृत्व आता है नहीं । तेरहवें अध्यायके इकतीसवें श्लोकमे भगवानं कहा है--शरीरमें रहता हुआ भी वह न कंतता है और न लिप्त ही होता है। भोक्ता तो प्रकृतिस पुरुष ही बनता है (गीता १३ ।२१) । गुणोंका--क्रियाफलका भोक्ता बननेपर भी वह वास्तवमें अपने खरूपसे कभी च्युत नहीं होता; किन्तु अपने खरूप<sup>नी</sup> तरफ दृष्टि न रहनेसे अपनेमें लिप्तताका भाव पैदा होता है ।

यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूपसे निर्लिपा है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख-दुःखन भोक्ता तो स्वयं पुरुष (चेतन) ही बनता है अर्थात् सुखी-दु:खी तो स्वयं पुरुष (चेतन) ही होता है, जड़ नहीं; क्योंकि जड़में सुखी-दु:खी होनेकी शक्ति और योग्यता नहीं है । तो फिर पुरुषमें भोकापन है नहीं और सुख-दु:खका भोता पुरुष ही बनता है-ये बातें कैसे? भोगके समय है भोगाकार---सुख-दुःखाकार वृति बनती है, यह है प्रकृतिकी होती है और प्रकृतिमें ही होती है। परंगु उस वृतिके साथ तादाल्य होनेसे सुधी-दःखी <sup>होना</sup> अर्थात् 'मै सुर्खा हूँ, मै दुःखो हूँ'—ऐसी मान्यता अपनेमें स्वयं पुरुष ही करता है। कारण कि चर मानना पुरुपके विना नहीं होता अर्थात् यह मन्द पुरुषमें ही हो सकता है, जडमें नहीं; इस दृष्टि<sup>मे</sup> , पुरुष भोक्ता कहा गया है । सुखी-दुःखा क्षेत्रा अपनी

माननेपर भी अर्थात सखके समय सखी और दःखके समय दःखी--ऐसी मान्यता अपनेमें करनेपर भी परुष खयं अपने स्वरूपसे निर्लिपा और सुख-दु:खका प्रकाशकमात्र ही रहता है: इस दृष्टिसे परुपर्ने भोकापन है नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण कि एकदेशीयपनसे ही भोक्तापन होता है और एकदेशीयपन अहंकारसे होता है । अहंकार प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति जड़ है; अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है । इसलिये भोक्तापन परुप-(चेतन-)में नहीं है । अगर यह परुप सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होता, तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता: क्योंकि 'सखका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा दःखका भी आरम्भ और अन्त होता है। ऐसे ही यह परुप भी आरम्भ और अन्तवाला हो जाता, जो कि सर्वथा अनुचित है । कारण कि गीताने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्त्वज्ञ पुरुषोंने इसका खरूप एकरस, एकरूप माना है । अगर इस पुरुपको सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होनेवाला ही मानें, तो फिर पुरुष सदा एकरस. एकरूप रहता है—ऐसा कैसे कह सकते हैं?

विशेष बात

तीसरे अध्यायके सत्तार्डसवें श्लोकमें 'अहंकारविष्द्वात्मा कर्ताहिपति मन्यते'— इसमें आये 'मन्यते' पदसे जो बात आयी थी, उसीका निषेध यहाँ नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्'— इसमें आये 'मन्येत' पदसे किया गया है ।'मन्येत' पदका अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है; क्योंकि स्वरूपमें क्रिया नहीं है—यह अनुभव है, मान्यता नहीं । कर्म करते समय अथवा न करते समय—दोनों अवस्थाओंमें स्वरूपमें अकर्तापन ज्यों-का-त्यों है । इसलिये तत्विवत् पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा: अतः कर्म करने अथवा न करनेसे अपने खरूप-(अपनी सत्ता) में क्या फरक पड़ा? अर्थात् खरूप तो अकर्ता ही रहा । इस प्रकार प्रकृतिके परिवर्तनका ज्ञान (अनुभव) तो सबको होता है. पर अपने स्वरूपके परिवर्तनका ज्ञान किसीको नहीं होता । स्वरूप सम्पर्ण क्रियाओंका निर्लिप्तरूपसे आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसमें कभो किञ्जिन्मात्र भी परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है ।

खरूपमें कभी अभाव नहीं होता । जब वह प्रकृतिके साथ रागसे तादात्म्य मान लेता है. तब उसे अपनेमें अभाव प्रतीत होने लग जाता है । उस अभावको पर्तिके लिये वह पदार्थीको कामना करने लग जाता है। कामनाकी पूर्तिके लिये उसमें कर्तापन आ जाता है; क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूपमें कर्तापन नहीं आता ।

प्रकृतिसे सम्बन्धके बिना खयं कोई क्रिया नहीं कर सकता । कारण कि जिन करणोंसे कर्म होते हैं. वे करण प्रकृतिके ही हैं । कर्ता करणके अधीन होता है । जैसे कितना ही योग्य सनार क्यों न हो. पर वह अहरन, हथौड़ा आदि औजारोंके विना कार्य नहीं कर सकता. ऐसे ही कर्ता करणोंके बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता । इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण— ये तीनों प्रकृतिमें ही हैं और प्रकृतिके सम्बन्धसे ही अपनेमें प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते-बढते हैं और खरूप सदा ज्यों-का-स्यों रहता है । अतः इनका स्वरूपसे सम्बन्ध है ही नहीं ।

कर्तापन प्रकृतिके सम्बन्धसे है, इसलिये अपनेको कर्ता मानना परधर्म है। खरूपमें कर्तापन नहीं है, इसलिये अपनेको अकर्ता मानना स्वधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन-(भैं ब्राह्मण हैं-इस) में निरत्तर स्थित रहता है, ऐसे ही तत्त्ववित् अपने अकर्तापन-(स्व-धर्म) में निरत्तर स्थित रहता है— यहीं 'नैव किवित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' पदौंका भाव है ।

सम्बन्ध--मतर्वे स्लोकमे कर्मयोगीको और आठवें-नवे स्लोकोमें संख्यपोरीकी मर्मीसे निर्लियता बराउर अव भगनान् भतिन्योगीकी कमेरि निर्लितता बताते हैं।

# ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः

### स पापेन पद्मपत्रमिवाम्पसा । १० ।।

जो (भक्तियोगी) सम्पूर्ण कर्मीको भगवान्में अर्पण करके और आसक्तिका त्य करके कर्म करता है, वह जलसे कमलके पत्तेकी तरह पापसे लिप्त नहीं होता ।

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि'---शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवानके ही हैं. अपने हैं ही नहीं; अतः इनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है 2 इसलिये उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएँ भगवानके द्वारा ही हो रही हैं और भगवानके लिये ही हो रही हैं: मैं तो निमित्तमात्र हैं।

भगवान हो अपनी इन्द्रियोंके द्वारा आप ही सम्पर्ण क्रियाएँ करते हैं-इस बातको ठीक-ठीक धारण करके सम्पर्ण क्रियाओंके कर्तापनको भगवानमें ही मानना. यही उपर्युक्त पदोंका अर्थ है।

शरीरादि वस्तुएँ अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और विछुड़ रही हैं। ये केवल भगवानके नाते, भगवत्प्रीत्यर्थ दूसरोकी सेवा करनेके लिये मिली हैं । इन चस्तुऑपर हमारा स्वतन्त अधिकार नहीं है अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरनेपर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिये इन शरीरादिको तथा इनसे होनेवाली क्रियाओको अपनी मानना ईमानदारी नहीं है । अतः मनुष्यको ईमानदारीके साथ जिसकी ये वस्त्एँ हैं, उसीको अर्थात् भगवान्को मान लेनो चाहिये ।

सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोंको कर्मयोगी 'संसार' के. ज्ञानयोगी 'प्रकृति'के और भक्तियोगी 'भगवान्' के अर्पण करता है । प्रकृति और संसार—दोनेंकि ही स्वामी भगवान् हैं । अतः क्रियाओं और पदार्थीको भगवानुके अर्पण करना ही श्रेष्ठ है।

'सङ्गं त्यवत्वा करोति यः'— किसी भी प्राणी, पटार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदिमें किञ्चिन्मात्र भी राग, खिचाव, आकर्षण, लगाव, महत्त्व, ममता, कामना आदिका न छना ही आसक्तिका सर्वथा स्याग करना है।

शास्त्रीय दृष्टिसे 'अज्ञान' जन्म-मरणका हेत है हुए भी साधनकी दृष्टिसे 'राग' ही जन्म-मरणका मु हेत् है—'कारणं गुणसङोऽस्य सदसद्योनिजन्मस' (गं १३ । २१) । रागपर ही अज्ञान टिका हुआ इसलिये राग मिटनेपर अज्ञान भी मिट जाता है इस एग या आसक्तिसे ही कामना पैदा होती है-'सङ्गातांजायते कामः' (गीता २ ।६२) ा काम ही सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है (गीता ३ । ३७) । इसलि यहाँ पापेंकि मुल कारण आसक्तिका त्याग करने। बात आयी है: क्योंकि इसके रहते मनव्य पापींसे व नहीं सकता और इसके न रहनेसे मनुष्य पापोंसे लिंग नहीं होता ।

किसी भी क्रियाको करते समय क्रियाजन्य सुख लेनेसे तथा उसके फलमें आसक्त रहनेसे उस क्रियाक सम्बन्ध छटता नहीं, प्रत्युत छटनेकी अपेक्षा और बढता है । किसी भी छोटी या बड़ी क्रियाके फलरूपमें कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपनेमें महत्त्वका, अच्छेपनका आदेग करना और दूसरोंसे अच्छा कहलवानेका भाव रखन भी आसक्ति ही है। इसलिये अपने लिये युछ <sup>भी</sup> नहीं करना है । जिस कमेंसे अपने लिये किसी प्रकारका किञ्चित्मात्र भी सुख पानेकी इच्छा है, वह कर्म अपने लिये हो जाता है। अपनी सुख-सु<sup>विया</sup> और सम्मानकी इच्छाका सर्वथा त्याग करके वर्न करना ही उपर्युक्त पदोंका अभिप्राय है।

'लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमियाम्मसा'— यह कितनी विशेष बात है कि भगवान्के रानुछे होकर भक्तियोगी संसारमें रहकर सम्पूर्ण भगवदर्श मर्ज करते हुए भी कमेंसे नहीं वैधता ! जैसे वमलग

पता जलमें उत्पन्न होकर और जलमें रहकर भी जलसे निर्लिप्त रहता है. ऐसे ही भक्तियोगी संसारमे रहकर सम्पर्ण क्रियाएँ करनेपर भी भगवानके सम्मख होनेके कारण संसारमें सर्वदा-सर्वथा निर्लिप्त रहता है ।

भगवान्से विमख होकर संसारकी कामना करना ही सब पापोंका मुख्य हेतु है । कामना आसक्तिसे उत्पन्न होती है । आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेसे कामना नहीं रह सकती. इसलिये पाप होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती ।

धएँसे अग्निको तरह सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त होते हैं (गीता १८ 1४८) । परन्त जिसने आशा. कामना. आसक्तिका त्याग कर दिया है. उसे ये दोष नहीं लगते । आसक्तिरहित होकर भगवदर्थ कर्म करनेके प्रभावसे सम्पर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं (गीता ९ । २७-२८) । अतः भक्तियोगीका किसी प्रकारसे भी पापसे सम्बन्ध नहीं रहता ।

यहाँ पापेन' पद कमेंसे होनेवाले उस पाप-पण्यरूप फलका वाचक है, जो आगामी जन्मारम्भमे कारण होता है । भक्तियोगी उस पाप- पण्यरूप फलसे कभी लिप्त नहीं होता अर्थात् बॅधता नहीं । इसी वातको नवें अध्यायके अदाईसवें श्लोकमें 'शभाशभक्तरेतं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः' पदोंसे कहा गया है।

सम्बन्ध-अव भगवान् कर्मयोगीके कर्म करनेकी शैली बताते हैं।

# कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरिप । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ।। ११ ।।

कर्मयोगी आसक्तिका त्याग करके केवल (ममतारहित) इन्द्रियाँ-शरीर-मन-बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही कर्म करते है ।

व्याख्या -- 'योगिनः' -- यहाँ 'योगिनः' पद कर्मयोगी के लिये आया है । जो योगी भगवदर्पण-बद्धिसे कर्म करते हैं, वे भक्तियोगी कहलाते हैं । परन्तु जो योगी केवल संसारकी सेवाके लिये निष्कामभावपूर्वक कर्म करते हैं, वे कर्मयोगी कहलाते हैं । कर्मयोगी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसारका ही मानता है। कारण कि शरीरादिकी संसारके साथ एकता है।

'कायेन मनसा सुद्धवा केवलैरिन्द्रियरिप'— जिनको साधारण मनुष्य अपनो मानते हैं, वे शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बृद्धि वास्तवमें किसी भी दृष्टिसे अपनी नहीं हैं, प्रत्युत अपनेको मिली हुई हैं और विछुड़नेवाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है । इन सबकी ससारके साथ खतःसिद्ध एकता है ।

विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीरादि पदार्थ किसी भी दृष्टिमे अपने नहीं है। मालिककी दृष्टिसे देखें तो ये भगवान्के हैं, कारणकी दृष्टिसे देखें तो ये प्रकृति हैं और कार्यकी दृष्टिसे देखें तो ये संसारके (संसारसे अभित्र) है। इस प्रकार किसी भी दृष्टिसे इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममताको सर्वथा मिटानेके लिये ही यहाँ केवलै:'पद प्रयक्त हुआ है।

यहाँ केवली: पद बहवचन होनेसे इन्द्रियोका ही विशेषण है; परन्तु इन्द्रियोंसे ही ममता हटानेके लिये कहा जाय, शरीर-मन-बृद्धिसे नहीं— ऐसा सम्भव नहीं है । शरीरादिका सम्बन्ध समष्टि संसारके साथ है। व्यप्टि कभी समष्टिसे अलग नहीं हो सकती। इसलिये व्यप्टि-(शरीरादि-)से सम्बन्ध जोडनेपर समप्टि-(संसार-)में स्वत. सम्बन्ध जुड़ जाता है । जैसे लडकीसे विवाह होनेपर अर्थात् सम्बन्ध जुड़नेपर सास, ससुर आदि मसुरालंक सभी मध्यन्थियोंमे अपने-आप सम्बन्ध जुड़ जाता है, ऐसे ही मंगारकी किमी भी वल- (शरीरादि-)से सम्बन्ध जुड़नेपर अर्थात् उमे अपनी माननेपर पूरे संसारमें अपने-आव सम्बन्ध जुड़ जाता है । अतः यहाँ 'केवलैः' पद शग्रेर-इन्द्रयाँ-मन-

auerabultzarenueruekterenuekterenteren erranteren erranteren erranteren erranteren erranteren erranteren erranteren वृद्धि सबमें ही साधकको ममता हटानेको प्रेरणा करता वहीं देखनी चाहिये ।] 青 1\*

वास्तवमें कर्ताका स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब जगहसे ममता सर्वथा मिट जाती है। कारण कि वास्तवमें शरीर, इन्द्रियों आदि स्वरूपसे सर्वथा भित्र हैं: अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं।

कर्मयोगकी साधनामें फलकी इच्छाका त्याग मुख्य है (गीता ५ । १२) । साधारण लोग फल- प्राप्तिके लिये कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फलकी आसक्तिको मिटानेके लिये कर्म करता है। परन्तु जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिको अपना मानता रहता है, वह फलको इच्छाका त्याग कर ही नहीं सकता 🕆 । कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीग्रदि अपने हैं तो उनके द्वारा किये गये कर्मीका फल भी अपनेको मिलना चाहिये । इस प्रकार शरीरादिको अपना माननेसे खतः फलकी इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये फलको इच्छाको मिटानेके लिये शरीरादिको कभी भी अपना न मानना अत्यन्त आवश्यक है। 'केवली:'पटका तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती

है और उससे लोगोंका हित होता है: परन उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं वरसती हैं, मेरी वर्षा है जिससे दूसरोंका हित होगा, दूसरोंको सुख होगा । ऐसे ही इन्द्रियों आदिके द्वारा होनेवाले हितमें भी अपनापन मालूम न दे । परन्तु शरीर, मन, चुद्धि, इन्द्रियोंके द्वारा किसीका अभीष्ट हो गया, किसीकी मन्धाही बात हो गयी- इन क्रियाओंको लेकर अपने मनमें खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदिमें केवलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ सम्बन्ध जुड़ गया, ममता हो गयो ।

'सङ्गं त्यक्तवात्मशुद्धये'— [पीछे दसवे श्लोकमें भी 'सङ्गं त्यक्त्वा' पद आये हैं; अतः इनकी व्याख्या

साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण-दोपके दर होनेको अन्तःकरणको शुद्धि माना जाता है। परन वास्तवमें अन्तःकरणको शृद्धि है- शरीर-इन्द्रियाँ-मन

विद्धिसे ममताका सर्वथा मिट जाना । शरीरादि कमी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं । उनको अपना मानना ही अशृद्धि है— 'ममता मल जरि जाड'

(मानस ७ । ११७ क) । अतः शरीग्रदिके प्रति अहंता-ममता-पूर्वक माने गये सम्बन्धको सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोकमें आये 'केवलैः' पदसे शरीर-इन्द्रियाँ-मन-वृद्धिको अपना न माननेकी बात आयी है अर्थात वहाँ 'केवलै:' पदमें अपनापन हटानेक

उद्देश्य है और यहाँ आत्मशृद्धपे' पदमें अपनापन सर्वधा हटनेकी बात आयी है। तात्पर्य यह है कि अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये (अपनापन सर्वधा हटानेके उद्देश्यसे) शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको अपना न माननेपर भी इनमें सुक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सुक्ष्म अपनेपनका सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात

अन्तःकरणको शृद्धि है । अहंतामें भी ममता रहती है। ममता सर्वधां मिटनेपर जय अहंतामें भी ममता नहीं रहती, तय सर्वथा शृद्धि हो जाती है।

'कर्म कर्वन्त'- राग्रेर- इन्द्रियाँ-मन-युद्धिमें जो सक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वधा दूर करनेके लिये कर्मयोगी कर्म करते हैं।

जबतक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिये मिनी प्रकारका सुख चाहता है अर्थात् किसी फलकी इन्य रखता है और शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि कर्म-सामग्रीमी अपनी मानता है, तत्रतक यह कर्मयश्वनसे मुक्त नरीं हो सकता । इसलिये कर्मयोगी फलकी इच्छाका लाग करके और कर्म-मामग्रीको अपनी न मानकर केवल.

<sup>&</sup>quot;यहाँ 'अर्थवज्ञाद् विभातपरिणामः' के अनुसार 'केवलेः' परको विभातका परिणाम कर लेना धारि अर्थात् 'केयलेन कायेन', 'केयलेन मनसा', 'केयलया बुद्धा' - इम तार विभक्तिको घटन लेना चाहिये।

<sup>ें</sup> यदि मनुष्य फलको इका न करे, तो भी शारिसदिको अपना माननेसे यह कर्मफलका हेनु धन हो 🛪

है, जिसका चगवान्ने निषेध किया है— 'मा कर्मफलरेतुर्पूः' (गीना २ 1४०) ।

दसरेंकि हितके लिये कर्म करता है। कारण कि योगारूढ होनेकी इच्छावाले मननशील योगीके लिये (दसरोंके हितके लिये) कर्म करना ही हेत् कहा जाता है--'आरुरुक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता

६ १३) । इस प्रकार दूसरोंके हितके लिये वह ज्यों-ज्यों कर्म करता है, त्यों-ही-त्यों ममता-आसिक मिटती चली जाती है और अन्तःकरणकी शृद्धि होती चली जाती है।

मुम्बन्ध—अब भगवान् आगेके श्लोकमे अन्वय और व्यतिरेक-रीतिसे कर्मयोगकी नहिमाका वर्णन करते हैं।

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् । कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।। १२ ।।

कर्मयोगी कर्मफलका त्याग करके नैष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है । परन्तु सकाम मनुष्य कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर बँध जाता है।

व्याख्या--'युक्तः' -- इस पदका अर्थ प्रसङ्गके अनसार लिया जाता है: जैसे -- इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें अपनेको अकर्ता माननेवाल सांख्ययोगीक लिये 'युक्तः' पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफलका त्याग करनेवाले कर्मयोगींके लिये 'युक्तः' पद आया है ।

जिनका उद्देश्य 'समता' है, वे सभी पुरुष युक्त अर्थात् योगौ हैं । यहाँ कर्मयोगीका प्रकरण चल रहा है, इसलिये यहाँ 'युक्तः' पद ऐसे कर्मयोगींक लिये आया है, जिसकी बृद्धि व्यवसायात्मिका होनेसे जिसमें सांसारिक कामनाओका अभाव हो गया है।

'कर्मफलं त्यक्त्वा'— यहाँ कर्मफलका त्याग करनेका तात्पर्य फलकी इच्छा, आसक्तिका त्याग करना हैं; क्योंकि वास्तवमें त्याग कर्मफलका नहीं, प्रत्यत कर्मफलको इच्छाका होता है। कर्मफलको इच्छाका त्याग करनेका अर्थ है-- किसो भी कर्म और कर्मफलसे अपने लिये कभी किञ्चिन्मात्र भी किसी प्रकारका सुख लेनेकी इच्छा न रखना । कर्म करनेसे एक तो तात्कालिक फल (सुख) मिलता है और दूसरा परिणाममें फल मिलता है- इन दोनों ही फलोंकी इच्छाका त्याग करना है । अपना कुछ नहीं हैं ,अपने लिये कुछ नहीं करना है और अपनेको कुछ नहीं चाहिये- इस प्रकार कर्ताक सर्वथा निष्काम होनेपर कर्मफलको इच्छाका त्याग हो जाता है।

मंचित-कर्मेकि अनुसार प्राख्य बनता है,प्राख्यके

अनुसार मनुष्यका जन्म होता है और मनुष्य-जन्ममें नये कर्म होनेसे नये कर्म-संस्कार संचित होते हैं। परन्तु कर्मफलको आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेसे कर्म भूने हुए बीजकी तरह संस्कार उत्पन्न करनेमें असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा 'अकर्म' हो जाती है (गीता ४ । २०) । वर्तमानमें निष्कामभावपूर्वक किये कमेंकि प्रभावसे उसके पुराने कर्म-संस्कार (संचित कर्म) भी समाप्त हो जाते हैं (गीता ४ । २३) । इस प्रकार उसके पुनर्जन्मका कारण ही समाप्त हो जाता है ।

कर्मफल चार प्रकारके होते हैं-

- (१) दृष्ट कर्मफल-वर्तमानमें किये जानेवाले मये कमोंका फल, जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दीखता है; जैसे- भोजन करनेसे तृष्ति होना आदि ।
- (२) अदृष्ट कर्मफल— वर्तमानमें किये जानेवाले नये कमीका फल, जो अभी तो संचितरूपसे संगृहीत होता है, पर भविष्यमें इस लोक और परलोकमें अनुकुलता या प्रतिकुलताके रूपमें मिलेगा ।
- (३)प्राप्त कर्मफल—प्रारव्यके अनुमार वर्तमानमें मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, सम्पत्ति, अनुकृत या प्रतिकृत परिस्थित आदि ।
- (४) अप्राप्त कर्यफल— प्रारम्य-कर्मक फलरूपमे जो अनुकूल या प्रतिकृत परिन्थित भविष्यमे मिलनेवाली है।

उपर्यक्त चार प्रकारक कर्मफलोमें दृष्ट और अदृष्ट v F.-

कर्मफल 'क्रियमाण कर्म' के अधीन हैं तथा प्राप्त रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात और अप्राप्त कर्मफल 'प्रारब्ध-कर्म' के अधीन है। कर्मफलका त्याग करनेका अर्थ है-- दष्ट कर्मफलका आग्रह नहीं रखना तथा मिलनेपर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना; अदृष्ट कर्मफलको आशा न रखना: प्राप्त कर्मफलमें ममता न करना तथा मिलनेपर सखी या दःखी न होना और अप्राप्त कर्मफलकी कामना न करना कि मेरा दृःख मिट जाय और सुख हो जाय ।

साधारण मनुष्य किसी-न-किसी कामनाको लेकर हो कमोंका आरम्भ करता है और कमोंको समाप्ति-तक उस कामनाका चिन्तन करता रहता है । जैसे व्यापारी धनकी इच्छासे व्यापार आरम्भ करता है तो उसकी वृत्तियाँ धनके लाभ और हानिको ओर हो रहती हैं कि लाभ हो जाय, हानि न हो । धनका लाम होनेपर वह प्रसन्न होता है और हानि होनेपर दःखो होता है । इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, मान, बडाई आदि कोई-न-कोई अनकल फलको इच्छा रखकर ही कर्म करते. हैं। परन्तु कर्मयोगी फलकी इच्छाका त्याग करके कर्म करता है।

यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तरमें सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें कर्मीका सर्वधा त्याग नहीं कर सकता (गीता ३ । ५) । यदि ऐसा मान भी लिया जाय कि मनुष्य बहुत अंशोंमें कर्मोंका खरूपसे त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्यके भीतर जवतक संसारक प्रति राग है, तयतक वह शानिसे (कर्म किये विना) नहीं बैठ सकता । उससे विषयीका चिन्तन अवस्य होगा, जो कि कर्म है । विषयोंका चित्तन होनेसे यह और चला जायगा (गीता कमणः पतनकी २ १६२-६३) । इसलिये जयतक रागका मवेथा अभाव नहीं हो जाता, तवतक मन्प्य कर्मीसे छूट नहीं सकता । कर्म करनेसे पुगना गग मिटता है और नि.स्वार्थ-भावसे केवल पर्राहतक लिये कर्म करनेसे नया राग पैदा नहीं होता ।

विचाएर्वक देखा जाय तो कर्नफलकी इन्छा

होनेवाला है, तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कमें और कर्मफल — दोनों ही माशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा. या हमारा कहलानेवाला शरीर नहीं रहेगां। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें. जो फल मिलनेवाला है. वह तो मिलेगा ही। इच्छा करनेसे अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करनेसे कम फल मिलता हो. ऐसी बात नहीं है।

अतः फलकी कामना करना घेसमझी ही है।

तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरम्भ और समाज

निष्कामभावसे अर्थात् फलकी कामना न रखका लोकहितार्थ कर्म करनेसे कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । कर्मयोगीके कर्म उद्देश्यहीन अर्थात् पागलके कर्मको तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्मतत्त्वको प्राप्तिका महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करता है। उसके कमोंका लक्ष्य परमात्मतस्य रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं । शरीरमें ममता न रहनेमे उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोप नहीं आहे, प्रत्युत वह कर्मीको सचारुरूपसे और तत्परताके साथ करता है ।

### मार्गिक वात

जिन कर्मांको करनेसे नारावान पदार्थीको प्राप्ति . होती है, वे ही कर्म निष्कामभावपूर्वक एकमान परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका उद्देश्य रखकर लोकहितार्षः करनेसे नित्यसिद्ध परमात्मतत्त्वकी अनुभृतिमें हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्यायके बीसवें रलोकमें करा गया है कि क्योंकि द्वारा हो जनकादि कर्मधीरायों से प्रमात्मप्राप्तिरूप सिद्धि मिली: और छउं अध्यापके तीसरे ज्लोकमें कहा गया है कि योगमें आरूढ़ होनेके लिये कर्म करना आयुज्यक है। इन संब बातोसे यह अर्थ निकलता है कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कर्मीत े होती है। पार्वती, मनु-रातस्पा आदिको भी तपरूप कर्ममे भगवत्यानि हुई । यह बात भी आती है कि जप, ध्यान, सन्यङ्ग, स्वाध्याय, श्रयण, मनन अदि साधनीमें तत्वका माधात्वार हो जाता है। इसके

विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कमेंसि भगवत्प्राप्ति नहीं होती (गीता ११ । ५३), परमात्मा किसी कर्मका फल नहीं हैं आदि । इन दोनों वातोंमें सामञ्जस्य कैसे हो?

इसका समाधान है कि वास्तवमें परमात्माकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वे किसी कर्मका फल नहीं हैं। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे सदा-सर्वदा विद्यमान हैं । वे सदा-सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियोंकी सदा-सर्वदा उन्होंमें स्थिति है। परमात्मासे कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । परन्तु जड़ प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, पदार्थ आदिसे अहंता-ममतापूर्वक अपना सम्बन्ध मानते रहनेसे मनुष्य परमात्मासे विमुख हो जाता है और जो वास्तवमें अपने हैं. उन परमात्माको अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं, उन नाशवान् पदार्थोंको अपना मानने लग जाता है। अतः जड पदार्थिक साथ जीवका जो रागयुक्त सम्बन्ध है, उसे मिटानेमें ही सम्पूर्ण साधनोकी सार्थकता है।

जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो जाता है । अतः तप आदि साधन करते-करते जब जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तभी परमात्मप्राप्ति होती है । वही सम्बन्ध-विच्छेद तब बहुत सुगमतासे हो जाता है, जब निष्कामभावसे केवल लोकहितके लिये कर्तव्य-कर्म किये जायै।

परमात्मा किसी साधनसे खरीदे नहीं जा सकते; क्योंकि प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्माकी किञ्चिन्मात्र भी समानता नहीं कर सकते । दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है, वह उस मूल्यसे कमजोर (कम मूल्यवाली) ही होती है । यदि कर्मोंसे परमात्मा मिल जायँ तो वे कर्मोंसे कमजोर ही सिद्ध होंगे!

यरों एक मार्मिक बात समझनेकी है कि प्रायः

साधक जिन शरीर, इन्द्रियाँ, मन, विद्ध आदिसे साधन करते हैं, उनका सम्बन्ध, महत्त्व और आश्रय रखते हए ही साधन करते हैं। जबतक इन शरीरादिसे यत्किञ्चित् भी सम्बन्ध है; तबतक जड़तासे सम्बन्ध बना हुआ है । जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं होता । परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति जडताके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जडताके त्यागसे होती है।

जिस जातिका संसार है, उसी जातिके ये शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि हैं। अतः इन्हें संसारका ही मानकर,संसारकी ही सेवामें लगा दे (जो कर्मयोग परन्त इन शरीरादिसे किञ्चित्पात्र भी अपना सम्बन्ध न माने, इन्हे महत्त्व न दे, इनका आश्रय न रखे; क्योंकि असत्से सम्बन्ध रखते हुए असत्की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत्तसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये निष्कामभावसे किये हए सब कर्म (साधन) होते हैं । असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही परमात्मासे जो विमुखता हो रही थी, वह मिट जाती है और नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी अनुभूति हो जाती है ।

'शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्'--यह बात अनुभवसिद्ध है कि सांसारिक पदार्थोंको कामना और ममताके त्यागसे शान्ति मिलती है। सुपुष्तिमें जब संसारकी विस्तृति हो जाती है, तब उसमें भी शान्तिका अनुभव होता है । यदि जाप्रतमें ही संसारका सम्बन्ध-विच्छेद (कामना-ममताका त्याग) हो जाय, तो फिर कहना हो क्या है। ऐसे ही नींद आने, किसी कार्यके पुरा होने, लड़कीका विवाह होने आदिसे भी एक शान्ति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्तिका त्याग करते ही शान्ति प्राप्त होती है । परन्त इस शान्तिका उपभोग करनेसे अर्थात इसमें सुख लेनेसे और इसे ही लक्ष्य मान लेनेसे माधक इस शान्तिके फलखरूप मिलनेवाली 'नैष्टिको शान्ति'\* अर्थात् परमशान्तिसे विश्वत रह जाता है । कारण कि यह शान्ति ध्येय नहीं हैं, प्रत्युत परमशान्तिक कारण

<sup>ै</sup>यह 'नैष्ठिको शान्ति' परमात्पप्राप्तिरूप ही है। इसे हो गीतामें कहीं 'शष्टकान्तिम्' (९ १३९), कहीं 'परां शानिम्' (४ । ३९; १८ । ६२) पदोंने और कहीं 'शानिम्' (७ । २९; २ू. कहा गया है।

है—'योगारूढस्य तस्पैव शमः कारणमुख्यते' (गीता 5 13) 1

संसारके सम्बन्ध-विच्छेदसे होनेवाली शान्ति सत्त-गुणसे सम्बन्ध रखनेवाली सात्त्विकी शान्ति है । जवतक साधक इस शान्तिका भोग करता है और इस शान्तिसे 'मुझमें शान्ति हैं' इस प्रकार अपना सम्बन्ध मानता है, तवतक परिच्छित्रता रहती है (गीता १४।६) और जबतक परिच्छित्रता रहती है, तबतक अखुण्ड एकरस रहनेवाली वास्तविक शान्तिका अनुभव नहीं होता ।

'अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नियध्यते'—जो कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुषके लिये यहाँ 'अयुक्तः' पद आया है।

सकाम परुष नयी-नयी कामनाओंके कारण फलमें आसक्त होकर जन्म-मरणरूप वन्धनमें पड़ जाता है। कामनामात्रमे कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर होनेसे) यह माना हुआ सम्बन्ध सुगमतास छूट जाता है।

सम्बन्ध—कर्मयोगका वर्णन करके अब भगवान् पुनः सांख्ययोगका विस्तारपूर्वक वर्णनं करते हैं।

# सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

## नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ।। १३ ।।

जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, ऐसा देहचारी पुरुष नी द्वारोंवाले शरीररूपी पुरमें सम्पूर्ण कर्मीका विवेकपूर्वक मनसे त्याग करके निःसन्देह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक (अपने खरूपमें) स्थित रहता है।

व्याख्या-- 'वशी देही' -- इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि आदिमें ममता-आसक्ति होनेसे हो ये मनुष्यपर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता-आसिक न रहनेपर ये स्वतः अपने वशमें रहते हैं। सांख्ययोगीको इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिमें ममता-आसित न रहनेसे ये सर्वथा उसके वशमें रहते हैं । इसलिये यहाँ उसे 'वशी' कहा गया है ।

जयतक किसी भी मनुष्यका प्रकृतिके कार्य (शरीर, इन्द्रियों आदि) के साथ किश्चिन्मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तबतक वह प्रकृतिके 'अवरा' अर्थात् वशीमृत रहता है—'कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्पुणैः' (गीता ३ । ५) । प्रवृति सर्दव क्रियाशील रहती है। अतः प्रकृतिसे संग्वन्थ यना रहनेके कारण मनुष्य कर्मर्राहत हो हो नहीं सकता। परन् प्रवृतिके कार्य स्थल, सूक्ष्म और कारण—तीनी महनेका पात्र स्टानेवाला जीवन्या—दोनी अलग-अराग

मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता— ऐसी बत प्रत्यक्ष होनेपर भी पदार्थोंकी कामना रखना प्रमाद ही है । तुलसीदासजी महाराज कहते हैं---

अंतह तोहि तजैंगे पामर तू न तजै अवही है ।। (विनयपत्रिका १९८)-

. इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थीको स्वरूपसे छोड़ दें । अगर स्वरूपसे छोड़नेपर ही मुक्ति होती, तो मरनेवाले (शरीर छोड़नेवाले) सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने-आप ही स्वरूपसे छूटते चले ज रहे हैं । अतः वास्तवमें उन पदार्थीमें जो कामना, ममता और आसक्ति है, उसीको छोड़ना है; क्योंकि पदार्थोंसे कामना-ममता-आसक्तिपूर्वक माना हुआ सम्बय ही जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण है। कर्मयोगके आचरणसे (कमेंकि प्रवाह केवल परहितके लिये

शरीऐसे ममता-आसक्ति-पूर्वक कोई सम्बन्ध न होनेसे सांख्ययोगी उनकी क्रियाओका कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्ययोगीका शरीरके साथ किञ्चिमात्र भी सम्बन्ध नहीं होता, तथापि लोगोंकी दृष्टिमें वह शरीरधा<sup>री</sup> ही दीखता है । इसलिये उसे 'देही' कहा गया है ।

'नयद्वारे पुरे'—शब्दादि विपयीका सेवन करनेने लिये दो कान, दो नेत्र, दो नासिकाछिद्र तथा एक मुख—ये सात द्वार शरीरके कपरी भागमें हैं, और मल-मूत्रका त्याग करनेके लिये गुदा और उपस्थ-प दो द्वार शरीरके निचले भागमें हैं। इन नी द्वार्यनाले शरीरको 'पुर' अर्थात् नगर कहनेका तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें स्हेनेकला मनुष्य-होनी अलग-अलग होते हैं, ऐमें हो यह शरीर और इसने

arterrestanterrestanterrestanterrestanterrestanterrestanterrestanterrestanterrestanterrestanterrestanterrestante हैं । जैसे नगरमें रहनेवाला मनुष्य नगरमें होनेवाली क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ नहीं मानता, ऐसे ही सांख्ययोगी शरीरमें होनेवाली क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ नहीं मानता ।

'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य'-- इसी अध्यायके आठवें-नवे श्लोकोंमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और प्राणोंके द्वारा होनेवाली जिन तेरह क्रियाओंका वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओंका बोधक यहाँ 'सर्वक्रमणि' पट है।

यहाँ 'मनसा संन्यस्य' पदोका अभिप्राय है—विवेकपूर्वक मनसे त्याग करना । यदि इन पदोंका अर्थ केवल मनसे त्याग करना माना जाय तो दोष आता है; क्योंकि मनसे त्याग करना भी मनकी एक क्रिया है और गीता मनसे होनेवाली क्रियाको 'कर्म' मानती है--'शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः' (१८ । १५) । शरीरसे होनेवाली क्रियाओंके कर्तापनका मनसे त्याग करनेपर भी मनकी (त्यागरूप) क्रियाका कर्तापन तो रह ही गया! अतः 'मनसा संन्यस्य' पदींका तात्पर्य है—विवेकपूर्वक मनसे क्रियाओंक कर्तापनका त्याग करना अर्थात् कर्तापनसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करना । जहाँसे कर्तापनका सम्बन्ध मान है, वहींसे उस सम्बन्धका त्याग करना है । सांख्ययोगी अपनेमें कर्तापन न मानकर उसे शरीरमे ही छोड़ देता है अर्थात् कर्तापन शरीरमें ही है, अपनेमें कभी नहीं ।

'नैव कुर्वन्न कारयन्'— सांख्ययोगीमें कर्तृत्व और कारियतृत्य—दोनों ही नहीं होते अर्थात् वह करनेवाला भी नहीं होता और करवानेवाला भी नहीं होता ।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे किञ्चिन्पात्र भी अहंता-ममताका सम्बन्ध न होनेके कारण सांख्ययोगी उनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको कैसे मान सकता है ? अर्थात् कभी नहीं मान सकता । इसी अध्यायके आठवें रलोकमें भी 'नैव किचित् करोमि' पदासे यही बात कही गया है। तेग्हवें इक्तीमव श्लोकमे 'शरीरस्थोऽपि कौनोय न करोति' पटोसे कहा है कि शरीरमें रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता ।

यहाँ शङ्का होती है कि जीवातमा स्वयं कोई कर्म नहीं करता; किन्तु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है ? इसका समाधान यह है कि जैसे सर्य भगवानका उदय होने-पर सम्पूर्ण जगत्में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने-अपने कामोमें लग जाते हैं, कोई खेती करता है, कोई वेदपाठ करता है, कोई व्यापार करता है, आदि । परन्तु सूर्य भगवान् विहित या निपिद्ध किसी भी क्रियाके प्रेरक नहीं होते । उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाशका कोई सदपयोग करे या दरुपयोग, इसमें सर्य भगवानकी कोई प्रेरणा नहीं है । यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पृण्य-कर्मीका भागी भी उन्होंको होना पड़ता । ऐसे ही चेतनतत्त्वसे प्रकृतिको सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है. पर वह किसी क्रियाका प्रेरक नहीं होता । यही चात भगवानने यहाँ न कारयन् पदोंसे कही है।

'आस्ते सुखम्'—मनुष्यमात्रकी खरूपमें खाभाविक स्थिति है; परन्तु वे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि, प्राण आदिमें मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस खाभाविक स्थितिका अनुभव नहीं होता । परन्त सांख्ययोगीको निरन्तर स्वरूपमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता है । स्तरूप सदा-सर्वदा सखस्वरूप है। यह सुख अखण्ड, एकरस और परिच्छित्रतासे रहित है।

एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें जैसी स्थिति होती है, खरूपमे वैसी स्थिति नहीं होती । कारण कि खरूप ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है । उस स्त्ररूपमें मनुष्यकी स्थिति स्वतः-स्वाभाविक है; अतः उसमें स्थित होनेमें कोई श्रम. उद्योग नहीं है । स्वरूपको पहचाननेपर एक स्वरूप-हो-खरूप रह जाता है । पहचानमात्रको समझानेके लिये ही यहाँ आस्ते' पदका प्रयोग हुआ है । इसे ही चौदहवें अध्यायके चौबीसव श्लोकमें 'स्वस्व:'पदसे कहा गया है ।

यहाँ 'आसे' किया जिस तत्त्वको सत्त्वको प्रकट कर रही है.वह सब आधारोंका आधार है । समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तन्त्रके आधित है। उस सर्वाधिप्रानरूप तत्तको किसी आधारको आवश्यकता हो क्या है ? उस सार मिट तत्वी साभाविक सिर्विको हो पर्रो 'आसे' पदसे कहा गया है । इसे ही आगे बीसवें श्लोकमें 'ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थतः' पदोसे कहा गया है ।

\*

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमे कहा गया कि सांख्ययोगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है, किन्तु भगवन् तो कर्म करवाते होंगे? इसके उत्तरमें आगेका श्लोक कहते हैं।

# न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

### न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।। १४ ।।

परमेश्वर मनुष्योंके न कर्तापनकी, न कर्मीकी और न कर्मफलके साथ संयोगकी रचना करते हैं; किन्तु स्वभाव ही बरत रहा है।

व्याख्या—'न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजित प्रश्नुः'—सृष्टिकी रचनाका कार्य सगुण भगवान्का है, इसिलये 'प्रश्नुः' पद दिया है। भगवान् सर्वसमर्थ है और सबके शासक, नियामक हैं। सृष्टिरचनाका कार्य करनेपर भी वे अकर्ता हो हैं (गीता ४।१३)।

किसी भी कम्कि कर्तापनका सम्बन्ध भगवान्का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं हो कमिकि कर्तापनकी रचना करता है। सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके द्वारा किये जाते हैं, परन्तु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृतिसे तादालय कर लेता है और उसके द्वारा होनेवाले कमीका कर्ता बन जाता है (गीता ३ । २७) । यदि कर्तापनका सम्बन्ध भगवान्का बनाया हुआ हाता, तो भगवान् इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें नैव किंद्यकरोमिति सुको मन्येत तत्त्ववित'—ऐसा कैसे कहते ? तारार्य यह है कि कर्तापन भगवान्का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीवका अपना माना हुआ है। अतः जीव इसका स्याग कर सकता है।

भगवान् ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीवको अमुक शुभ अथवा अशुभ कम करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान् कर देते तो विधि-निषेध बतानेवाल शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनको कोई सार्थकता हो नहीं रहती और कर्मोंका फल भी जीवको नहीं भोगना पड़ता। 'म कर्माणि' पटोंमें यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है।

'न कर्मफलसंयोगम्' — जीव जैसा कर्म करेता है, येसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होनेक फारण कर्म स्वयं अपना फल भुगतनेमें असमर्थ हैं।

पर उस फलके साथ सम्बन्ध भगवान् नहीं जोड़ने, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मोंका कर्ता वनकर और कर्मफलमें आसक्त होकर कर्मफलके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है और इसीसे सुखें। दु:खी होता है। यदि वह कर्मफलके साथ सर्थ अपना सम्बन्ध न जोड़े, तो वह कर्मफलके सम्बन्धने मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्मफलके सम्बन्धन न जोड़नेवाले पुरुषिक लिय अठाराव अध्यापक बरहाँ एलोकमें 'संन्यासिनाम्' पर आया है। उन्हें कर्मीस फल इस लोक या परालोकमें कहाँ नहीं मिलता। यदि कर्मफलका सम्बन्ध भगवान्ने जोड़ा होता, तो

अतः कर्मेकि फलका विधान भगवान् करते हैं—'लपते

(गीता ७ । २२) । भगवान् कमीका फल तो देते हैं,

ततः कामानार्यय विहितान्हि राज'

जीव कभी कर्मफरतसे मुक्त नहीं होता ।
दूसरे अध्यायके मैतालीसवे स्लोकमे भगवान्
करते हैं— 'सा स्वसंफलहेतुई! अर्थात् कर्मफरतका हेतु
भी मन थन । ताल्ययं हुआ कि सुग्री-दुःग्री होन अध्या न होना और वर्मफरतका हेतु खनन अध्या न धनना मनुष्यके हाथमें हैं। यदि कर्मफरतका सन्यथ्य भगवान्का बनाया हुआ होता, तो मनुष्य कर्मा मुख-दुःग्रामें मम नहीं हो पता और निष्यमभाषामें कर्म भी नहीं कर पता, जिसे क्रानेकी यान भगवान्से गृतामें जगव-जगव यही हैं (जैसे ४ ।२०, ७ ।६२: १४ ।२४ अदि) ।

सहा—शुनिमें आनं है कि भगवन् विमय कथार्गिन करना चाहने हैं, डममें ही सुम-वर्म बग्व ny natang kanang ka हैं और जिसकी अधोगित करना चाहते हैं. उससे अश्रभ-कर्म करवाते हैं\* । जब भगवान ही शभाशभ कर्म करवाते हैं. तो फिर 'भगवान किसीके कर्तत्व. कर्म और कर्मफलसंयोगको रचना नहीं करते'—ऐसा कहना तो श्रतिके साथ विरोध हुआ !

समाधान-वास्तवमें श्रतिके उपर्युक्त कथनका तात्पर्य शभाशभ कर्म करवाकर मनध्यकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करनेमे नहीं है. प्रत्यत प्रारब्धके अनसार कर्मफल भगताकर उसे शद्ध करनेमें है†अर्थात मनप्य शभाशभ कर्मोंका फल जैसे भोग सके, भगवान कृपापूर्वक उसे कर्मबन्धनसे मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करनेके लिये (उसके प्राख्यके अनसार) वैसी ही परिस्थित और विद्व बना देते हैं । जैसे. जिस मनुष्यको प्राख्यके अनुसार धनकी प्राप्ति होनेवाली है, उसे व्यापार आदिमे वैसी ही (खरीदने आदिकी) प्रेरणा कर देते हैं अर्थात् उस समय उसकी वैसी ही वृद्धि वन जाती है और जिसे प्रारव्धके अनुसार हानि होनेवाली है, उसे व्यापार आदिमे वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनप्य जिस प्रकारसे अपने शुभाशुभ कर्मीका फल भोग सके, भगवत्रेरणासे वैसी ही परिस्थित और बुद्धि वन जाती है।

यदि श्रुतिका यही अर्थ लिया जाय कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं, उससे शुभ और अशुभ-कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करनेमें सर्वथा पराधीन हो जायगा और शास्त्रों.

सत्त-महात्माओं आदिका विधि-निषेध, गुरुकी शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जायँगे । अतः यहाँ श्रतिका तात्पर्य कर्मीका फल भुगताकर मनुष्यको शुद्ध करना ही है ।

'स्वभावस्तु प्रवर्तते'— कर्तापन. कर्म और कर्मफलका सम्बन्ध- इन तीनोंको मनप्य अपने स्वभावके वशमें होकर करता है । यहाँ स्वभावः' पट व्यप्टि प्रकृति-(आदत) का वाचक है. जिसे स्वयं जीवने बनाया है । जबतक स्वभावमें राग-द्रेष रहते हैं: तबतक स्वभाव शृद्ध नहीं होता । जवतक स्वभाव शृद्ध नहीं होता. तबतक जीव स्वभावके वशीभत रहता है ।

तीसरे अध्यायके तैंतीसवें श्लोकमें 'प्रकृति यान्ति भूतानि' पदोंसे भगवानने कहा है कि मनप्योंको अपनी प्रकृति अर्थात् स्वभावके वशीभृत होकर कर्म करने पडते हैं। यही बात भगवान यहाँ 'त स्वभावः प्रवर्तते' पदोंसे कह रहे हैं।

जबतक प्रकृति अर्थात् स्वभावसे जीवका सम्बन्ध माना हुआ है, तबतक कर्तापन, कर्म और कर्मफलके साथ संयोग—इन तीनोंमें जीवकी परतन्तता बनी रहेगी, जो जीवकी ही बनायी हुई है।

उपर्यंक्त पदोंसे भगवान् यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्मफलसंयोग (भोक्तृत्व)--तीनों जीवके अपने बनाये हुए हैं, इसलिये वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिपतताका अनुभव कर सकता है।

सम्बन्ध-जब भगवान किसीके कर्तत्व. कर्म और कर्मफल-संयोगको रचना नहीं करते, तो फिर वे किसीके क्रमेंकि फलभागी कैसे हो सकते हैं ?-इस बातको आगेके इलोकमें स्पष्ट करते हैं।

> नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः ।।१५ ।।

<sup>\* &#</sup>x27;एव होव साध कर्म कारवित तं यमेध्यो लोकेध्य उन्निरीयत एव होवासाय कर्म कारवित तं यमधो निनीयते ।' (कौयीतिक ब्राह्मणोपनियद् ३ । ८)

<sup>ं</sup> मूलमें शुभ (पूच्य) और अशुभ (पाप) कर्म मनुष्य कामनाके वशीभून होकर ही करना है (भीता ३ । ३७), जिनका फल क्रयश: ऊर्ध्वगति (स्वर्गीद लोकोको प्राप्ति) और अधोगति (नाकोको प्राप्ति) होता है। मनुष्य मुक्तिके लिये भगवान्की दी हुई स्वतस्तताका दुरुपयोग कार्यके ही कामना करता है।

सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न शुभ-कर्मको ही प्रहण करता है

सवव्यापा परमात्मा न किसाक पापकमका आर न शुभ-कमका हा ग्रहण करत किन्तु अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं।

ाकन्तु अझानस ज्ञान ७का हुआ ह, उत्तात सब जाव माहत हा रह ह । व्याख्या—'नादते कस्यवित्यापं न चैव सुकृतं कारण कि भावग्राही होनेसे भगवान् भक्तेके इछ विभुः'—पूर्वश्लोकर्मे जिसको 'प्रभुः' पदसे कहा गया अर्पण किये हुए पत्र, पूप्प आदि पदार्थिको औ

है, उसी परमात्माको यहाँ 'विषु:' पदसे कहा गया है । कर्मफलका भागी होना दो प्रकारसे होता है—जो कर्म करता है, यह भी कर्मफलका भागी होता है

भग करता ह, यह भा कमफराका भागा होता है और जो दूसरेसे कर्म करवाता है, वह भी कर्मफराका भागी होता है। परन्तु परमात्मा न तो किसीके कर्मको करमेवाला है और न कर्म करवानेवाला ही है; अतः

वह किसीके भी कर्मका फलमागी नहीं हो सकता । सूर्य सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश देता है और उस प्रकाशके अन्तर्गत मनुष्य पाप और पुण्य-कर्म करते

हैं: परन्तु उन कमोंसे सूर्यका किञ्चनात्र भी सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार परमात्मतत्वसे प्रकृति सत्ता पाती है अर्थात् सम्पूर्ण संसार सत्ता पाता है । उसीकी सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार-शर्येगरि क्रियाँए करते हैं । उन शरीयदिसे होनेवाले पाप-पुण्योंका परमात्मतत्वसे किञ्चन्यात्र भी सम्बन्ध नहीं है । कारण कि भगवान्ने मृत्युयमात्रको स्वतन्तता दे रखी है; अतः मृत्युय उन कमोंका फलाभागी अपनेको भी मान सकता है और भगवान्को भी मान सकता है और भगवान्को भी मान सकता है और भगवान्को भी मान सकता है अर्थात् सम्पूर्ण कर्मों और कर्मफलोंको भगवान्के अर्पण भी कर सकता है । जो भगवान्की दी हुई स्वतन्तताका दुरुपयोग करके कर्मोंका कर्ता और भोता अपनेको मान लेता है । वह बस्थनमें यह जाता है । उसके कर्म और

जाता है । उसके कमें और कर्मफराको भगवान् प्रहण करते हैं । जैमें सातवें अध्यायके पद्मोसवें श्लोकमें 'सर्वस्य' पदसे और छल्वीसवें श्लोकमें 'कद्मन' पदमे सामान्य मनुष्यक्री बात करी गया है, ऐसे ही यहाँ 'कस्यविन्त'

पदसे अपनेको कर्ता और भोता मानकर कर्म करनेवाले

सामान्य मनुष्येंकी बात कही गयी है, न कि भक्तेंकी ।

कर्मफलको भगवान् ग्रहण नहीं करते । परन्तु जो

मनुष्य उस स्वतन्तताका सदुपयोग करके कर्म और

कर्मफल भगवान्के अर्पण करता है, यह मुक्त हो

सम्पूर्ण कर्मोंको ग्रहण करते हैं (गीता ९ । २६-२७) । 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्'—स्वरूपका ह

द्वाय यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञानके कारण जीव मृद्रताको प्राप्त हो रहे हैं। अपनेशे कर्माका कर्ता मानना मृद्रता है (गीता ३ १२७)। भगवान्के द्वाय मनुष्यमात्रको विवेक दिया हुआ है. जिसके द्वाय इस मृद्रताका नाश किया जा सकता

सभी मनुष्योंमें स्वतःसिद्ध है; किन्तु अज्ञानके

है। इसलिये इस अध्यायके आठवें श्लोकमें करा गया है कि सांख्ययोगी कभी भी अपनेकें किसी कर्मका कर्ता न माने और तरहवं श्लोकमें करा गया है कि सम्पूर्ण कर्मोके कर्तापनको वियेकपूर्वकः मनसे छोड दें।

शरीग्रदि सम्पूर्ण पदार्थीम निस्तार परिवर्तन हैं। रहा है। खरूपमे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूपसे अपरिवर्तनशील होनेपर भी अपनेको परिवर्तन-शील पदार्थीस एक मान लेना अज्ञान है। शरीग्रदि स्च पदार्थ बदल रहे हैं— ऐसा जिमे अनुभव है,

वह स्वय कभी नहीं घटलता। इमलिये सर्विः

बदलनेका अनुभव किसीको नहीं होता । अतः मै

बदलनेवाला नहीं हूँ—इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थने अपनी अमङ्गताका अनुभव कर लेनेसे अगन विर जाता है और तत्वज्ञान स्वनः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृतिके कार्यसे अपना सम्बन्ध मन्ते रहनेसे हो तत्वज्ञान दका रहता है। 'अज्ञान' शब्दमें जो 'नम्' समास है, यह इनके अभावका बाचक नहीं है, 'प्रसुन अल्वाहन अमर्च

अपूरे ज्ञानस याक है। काण कि जानस अपने कभी होता ही नहीं, चाहे उपका अनुभव हो स ? हो। इन्होंनेसे अपूरे ज्ञानसे ही अपना कम कह है। इन्हियोंका और सुदिता ज्ञान ही अपूर्ण इन है। इस अपूरे जानसे महत्त्व देनेने, इसके प्रभागने कहलानेयोग्य हैं।

होना है।

भोगते हैं; पर उन भोगोको भोगना मनुष्य-जीवनका लक्ष्य नहीं है। मनुष्य-जीवनका लक्ष्य सुख-दुःखसे

रहित तत्त्वको प्राप्त करना है । जिनको अपने कर्तव्य

और अकर्तव्यका ठोक-ठोक ज्ञान है, वे मनप्य साधक

हेतु बनकर सुखी-दुःखी होना ही अज्ञानसे मोहित होना है । पाप-पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम

कैसे छूट सकते हैं ? सुखी-दु:खी होना हमारे कर्मोंका

फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं?---

इस प्रकारको धारणा बना लेना ही अज्ञानसे मोहित

है। केवल अपनी मर्खताके कारण वह कर्ता बन

जाता है और कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोडकर सुखो-दुःखो होता है । इस मूढ़ता-(अज्ञान-) को ही

यहाँ 'तेन' पदसे कहा गया है । इस मृदतासे अज्ञानी

मनुष्य सखी-दःखी हो रहे हैं, इस बातको यहाँ 'तेन

अपनी सताको और शरीरको अलग-अलग मानना

उत्पत्ति-विनागरील समारके किसी अंशमें तो

जीव स्वरूपसे अकर्ता तथा सुख-दुःखसे रहित

अपनेको कर्मीका कर्ता मान लेना तथा कर्मफलमें

प्रभावित होनेसे वास्तविक ज्ञानकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं--- यही अज्ञानके द्वारा ज्ञानका आवत होना है ।

इन्द्रियोंका ज्ञान सीमित है। इन्द्रियोंके ज्ञानकी अपेक्षा बद्धिका ज्ञान असीम है । परन्त बद्धिका ज्ञान

मन और इन्द्रियोंके ज्ञान-(जानने और न जानने-) को ही प्रकाशित करता है अर्थात बृद्धि अपने

विपय-पदार्थोंको हो प्रकाशित करती है । बुद्धि जिस प्रकृतिका कार्य है और जिस बृद्धिका कारण प्रकृति

है, उस प्रकृतिको चृद्धि प्रकृशित नृहीं करती । बृद्धि जब प्रकृतिको भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृतिसे अतीत जो चेतन-तत्त्व है, उसे कैसे प्रकाशित

कर सकती है ! इसलिये बुद्धिका ज्ञान अधूरा ज्ञान है । 'तेन महान्ति जन्तवः'— भगवानने 'जन्तवः'

पद देकर मानो मनुष्योकी ताडना की है कि जो मनुष्य अपने विवेकको महत्त्व नहीं देते. वे वास्तवमें जन्त अर्थात् पश् ही है \*; क्योंकि उनके और पशओंके ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं है । आकृतिमात्रसे कोई मनुष्य नहीं होता । मनुष्य वही है, जो अपने विवेकको महत्त्व देता है। इन्द्रियोंके द्वारा भोग तो पशु भी

मुह्यन्ति जन्तवः' पदोसे कहा गया है।

सम्बन्ध---पूर्वरलोकमे भगवानने बताया कि अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका जानेके कारण सब जीव मीहित हो रहे हैं। अपने विवेकके द्वारा उस अज्ञानका नाश कर देनेपर जिस ज्ञानका उदय होता है. उसकी महिमा आगेके श्लोकमें कहते हैं।

## ज्ञानेन त तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ।।१६ ।।

परन्तु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान-(विवेक-)के द्वारा उस अज्ञानका नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्यकी तरह परमतत्त्व परमात्माको प्रकाशित कर देता है।

व्याख्या—'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशित-

मात्मन:'--पीछेके श्लोकमे कही बातसे विलक्षण वात 'ज्ञान' है और एक मानना 'अज्ञान' है।

यतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग किया गया है ।

पीछेंके रलोकमें जिसको 'अज्ञानेन' पदसे कहा हमने अपनेको रख लिया अर्थात् मैं-पन (अहंता) था, उसको ही यहाँ 'तत् अज्ञानम्' पदमे कहा गया है । कर लिया और किमी अशको अपनेमें रख लिया

\*आहारानद्राभयमैद्यनानि समानि चैतानि नृणां पशुनाम्

ज्ञाने नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुमिः समानाः ॥ (चाणवयनीति १७।१७)

'आहार, निद्रा, भय और मैथुन-चे मनुष्यों और पशुओंने समान ही है । मनुष्योंने विशेषना पर्रा । है कि उनमें त्रिवेक रहता है। विवेकमे शून्य मनुष्य तो पशुके समान है।

विवेक है।

प्रकाशयति

अर्थात् मेरापनं (ममता) कर लिया । अपनी सत्ताका तो निरन्तर अनुभव होता है और मैं-मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दोखता है: जैसे-पहले में बालक था और खिलाँने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या बुद्ध हूं और सी, पुत्र, धन, मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं-मेरेपनके परिवर्तनका ज्ञान हमें है, पर अपनी

मताके परिवर्तनका ज्ञान हमें नहीं है—यह ज्ञान अर्थात

में-मेरपनको जड़के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेकको महत्त्व दे कि मैं-मेरापन जिससे मिलाता हैं, वह सब बदलता हैं; परन्तु मैं-मेरा कहलानेवाला में (मेरी सता) वहीं रहता हैं । जड़का बदलना और अभाव तो समझमें आता है. पर खयंका बदलना और अभाव किसीकी समझमें नहीं आता: क्योंकि म्वयंमें किञ्चित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता हो नहीं--इस विवेकके द्वारा मैं - मेरेपनका त्याग कर दे कि शरीर 'मैं' नहीं और बदलनेवाली बस्त 'मेरों' नहीं । यही विवेकके द्वारा अज्ञानका नाश करना है। परिवर्तनशीलके साथ अपरिवर्तनशीलका मन्दर्भ अज्ञानसे अर्थात् विवेकको महत्त्व न देनेसे हैं । जिसने विवेकको जाप्रत् करके परिवर्तनशोल मै-मेरपनके

सम्बन्धका विच्छेद कर दिया है, उसका कर विकेश सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित कर देता है अंधेन अनुभव करा देता है। 'तेषामादित्यवज्ञानं

त्तरपरम'--विवेकके सर्वधा जाग्रत होनेग परिवर्तनशीलकी निवृति हो जाती है । परिवर्तनशीलकी निवृति होनेपर अपने खरूपका खच्छ बोध हो जात है. जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्व प्रकाशित

हो जाता है अर्थात् उसके साथ अभिन्नताका अनुभव

हो जाता है। यहाँ 'परम्' पद परमात्मतत्त्वके लिये प्रयुक्त हुआ है । दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें तथा तरहवें अध्यायके चौतीसवे श्लोकमे भी परमात्मतत्त्वके लिये 'परम' पर आया है।

'प्रकाशयति' पदका तात्पर्य है कि सर्वका उदय होनेपर नयी वस्तुका निर्माण नहीं होता, प्रत्यत अन्यवासी दके जानेके कारण जो यस्त दिखायी नहीं दे रहे थों, यह दीखने लग जाती हैं । इसी प्रकार परमात्मतत्व स्वतःसिद्ध है, पर अज्ञानके कारण उसका अनुमन नहीं हो रहा था । विवेकके द्वारा अज्ञान मिटने ही उंग स्वतःसिद्धं परमात्मतत्त्वका अनुभव होने लग जाता है ।

सम्बन्ध—जिस स्थितिमें सर्वत्र परिपूर्ण परमालतत्त्वका अनुभव हो जाता है, उस स्थितिकी प्राप्तिके लिपे अ के जलोकमें साधन बताते हैं।

तदबुद्धयस्तदात्मानस्तत्रिष्टास्तत्परायणाः

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धृतकल्पपाः ।। १७ ।।

जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थि परमात्मतत्त्वमें है, ऐसे परमात्वपरायण साधक ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृ (परमगति) की प्राप्त होते हैं ।

यताने हैं।]

व्याख्या--[परमात्मतत्त्वक अनुभव करनेके लिये उत्पत्ति-विकाशगील यन् कर्ममे मिलती है और ति दो प्रकारके साधन है—एक तो वियेक्के द्वारा असत्का त्याग करनेवर सत्वें स्टहप-स्थित खतः हो जाती है और दुमए, सतुका चित्तन करते-बदते सतुक्षे प्रतिन रो बाती है। विस्तनसे सन्दर्भ ही प्राप्ति होती है। अन्त्री प्राणि क्मीने होते हैं, वित्तनमें नहीं ।

परिपूर्व तता चिन्तवमे चिन्तता है । चिन्तवमे परपार कैसे प्राण होते हैं—इसकी विधि इस स्लेक

ंतर्युद्धयः'—निशय करनेवाली सुनितः वा

'सुद्र' है। सागक पहले मुद्रीन यह निहर्द की

कि सर्वत्र एक परमात्मतत्त्व ही परिपूर्ण है । संसारके उत्पन्न होनेसे पहले भी परमात्मा थे और संसारके नष्ट होनेके बाद भी परमात्मा रहेंगे । बीचमे भी संसारका जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा वैसे-के-वैसे ही हैं। इस प्रकार परमात्माकी सत्ता-(होनेपन) में अटल निश्चय होना ही 'तद्बद्धयः' पदका तात्पर्य है ।

'तदात्मानः'--यहाँ 'आत्मा' शब्द मनका वाचक है । जब बद्धिमें एक परमात्मतत्त्वका निश्चय हो जाता है, तब मनसे स्वतः ~ स्वाभाविक परमात्माका ही चित्तन होने लगता है। सब क्रियाएँ करते समय यह चित्तन अखण्ड रहता है कि सत्तारूपसे सब जगह एक परमात्मतत्त्व ही परिपूर्ण है। चिन्तनमें संसारकी सत्ता आती हो नहीं ।

'तन्निष्ठाः'--जब साधकके मन और बृद्धि परमात्मामें लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मामें अपनी -(खयंकी) स्वतः-स्वाभाविक स्थितिका अनुभव करता है। जबतक मन-बृद्धि परमात्मामें नहीं लगते अर्थात् मनसे परमात्माका चिन्तन और वृद्धिसे परमात्माका <sup>1</sup> निधय नहीं होता, तबतक प्रमात्मामें अपनी स्वामाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता ।

'तत्परायणाः'—परमात्मासे अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्माके परायण होना है । परमात्मार्मे अपनी स्थितिका अनुभव करनेसे अपनी सत्ता परमात्माकी सतामें लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मस्वरूप हो जाता है।

जवतक साधक और साधनकी एकता नहीं होती, तन्तक साधन छूटता रहता है. अखण्ड नहीं रहता । जब साधकपन अर्थात् अहंभाव मिट जाता है, तब साधन साध्यरूप ही हो जाता है; क्योंकि वास्तवमें साधन और साध्य-दोनोंमें नित्य एकता है ।

'ज्ञाननिर्धृतकल्पपाः'-- ज्ञान अर्थात् सत्-असत्के विवेककी वास्तविक जागृति होनेपर असत्की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है । असत्के सम्बन्धसे ही पाप-पूण्यरूप कल्पप होता है, जिनसे मनप्य वैंधता है। असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पाप-पण्य मिट जाते हैं ।

'गच्छन्यपुनरावृत्तिम्'— असत्का सङ्ग ही पुनरावृत्ति-(पुनर्जन्म-)का कारण है—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योभिजन्यस्' (गीता १३ । २१) । असत्का सङ्ग सर्वथा मिटनेपर पुनरावृत्तिका प्रशन ही पैदा नहीं होता ।

जो वस्तु एकदेशीय होती है, उसीका आना-जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँसे आये और कहाँ जाय ? परमात्मा सम्पूर्ण देश, काल, वस्त, परिस्थिति आदिमें एकरस परिपूर्ण रहते हैं। उनका कहीं आना-जाना नहीं होता । इसलिये जो महापुरुष परमात्मस्वरूप हो हो जाते हैं. उनका भी कहीं आना-जाना नहीं होता । श्रृति कहती है-'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति' (बहदारण्यक॰ ४ ।४ ।६)

'उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता: वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है।'

उसके कहलानेवाले शरीरको लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता । वास्तवमें यहाँ 'गच्छन्ति' पदका तात्पर्य है- वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमे वर्णित साधनद्वारा सिद्ध हुए महापुरुपका झन व्यवहारकालमे कैसा रहता है-इसे आनेके रतोकमें बताते हैं।

> विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।।१८ ।।

ज्ञानी महायुक्तय विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें

भी समरूप परमात्माको देखनेवाले होते हैं ।

व्याख्या—'विद्याविनयसम्पन्ने'''''''पण्डिताः समदर्शिनः'— यहाँ ब्राह्मणके लिये दो विशेषण दिये गये हैं— विद्यायुक्त और विनययुक्त अर्थात् ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान् भी है और विनम्र स्वभाववाला (ब्राह्मणपनेके अभिमानसे रहित) भी है । ब्राह्मण होनेसे वह जाति से तो कैंचा है हो, साथ-ही-साथ विद्या और विनयसे भी सम्पन्न है—यह ब्राह्मणत्वको पूर्णता है । जहाँ पूर्णता होती है, वहाँ अभिमान नहीं रहता । अभिमान वहीं रहता है, जहाँ पूर्णता नहीं होती ।

ब्राह्मण और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुतेमें व्यवहारको विषमता अनिवार्य है । इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं । जैसे, पूजन विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणका ही हो सकता है, न कि चाण्डालका; दूध गायका ही पीया जाता है, न कि कृतियाका: सवारी हाथीकी हो हो सकती है, न कि कुत्तेकी । इन पाँचों प्राणियोंका उदाहरण देकर भगवान् यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहारकी समता सम्भव न होनेपर भी तत्वतः सबमें एक ही परमात्मतत्व परिपूर्ण है । महापुरुषोंकी दृष्टि उस परमात्मतत्त्वपर ही सदा-सर्वदा रहती है । इसलिये उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती ।

यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि दृष्टि विपम हुए विना व्यवहारमें भिन्नता कैसे होगी? इसका समाधान यह है कि अपने शरीरके सब अही (मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि) में हमारी दृष्टि अर्थात् अपनेपन और हितको भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहारमें भेद रखते हैं; जैसे— किसीको पैर लग जाय तो क्षमा-याचना करते हैं. पर किमीको हाथ लग जाय तो क्षमा-याचना नहीं करते । प्रणाम महाक और हाथोंने करते हैं, पैठेंसे नहीं । गुदासे हाथ लगनेपर हाथ घोते हैं, हाथसे राथ लगनेपर नहीं । इतना ही नहीं, एक हाथको अगुलियोमें भी व्यवहारमें भेद रहता है । किसीको तर्जनी अंगुली दिछाने और अगुता दिखानेका भेद तो सत्र जानते ही है। इस भक्तर शरीरके भिन्न-भिन्न अहंकि व्यवहारमें से भेद होता है, पर आन्ध्रेयतामें भेद नहीं होता । इसलिये सर्वके साथ समक्रका सर्वोद क्यों-- ऐमा इका

शरीरके किसी भी पीड़ित अङ्गकी उपेक्षा नहीं होती है व्यवहारमें भेद होनेपर भी पीड़ा मिटानेमें हम समानताना व्यवहार करते हैं । शरीरके सभी अहोंके सुध-दुःखने

हमारा एक ही भाव रहता है (गीता ६ । ३२ )। इसी प्रकार प्राणियोमें खान-पान, गुण, आचरण, जांत आदिका भेद होनेसे उनके साथ ज्ञानी महापरपंकि

व्यवहारमें भी भेद होता है और होना भी चाहिये। परन्तु उन सब प्राणियोंमें एक हो परमात्पतत्व परिपूर्व होनेके कारण महापुरुपको दृष्टिमें भेद नहीं होता । उन प्राणियोंकि प्रति महापुरुपकी आत्मीयता, प्रेम, हित, दया

आदिके भावमें कभी फरक नहीं पड़ता। उनहे अन्तःकरणमें राग-द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विपमता आदिका सर्वधा अभाव होता है। जैसे अपने शरीरके किसी अहका दृःख दूर करनेवाँ चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगनेपर दुर्मो प्राणीका दुःख दूर करनेकी और उसे सुख पहुँचारेकी चेष्टा भी उनके द्वारा स्वामाविक होती है। यही वर्राण

है कि भगवानुने यहाँ महापुरुपोंको समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती । गोतामें दूसरी जगह भी सम देखनेकी समबुद्धिकी ही बात आयी है, जैमे-'समबुद्धिविंशिप्यते' (६/९); 'सर्वत्र (६ । २९): 'आत्वीपप्येन सर्वत्र सर्म पश्यति'

(६ । ३२); सर्वत्र समबुद्धयः (१२ ।४); 'समे सर्वेषु भूतेषु """ यः पश्यति स पश्यति (१३/२७); और 'समं पश्यन् हि सर्वत्र'(१३/२८) ।

श्रीराङ्कराचार्यजी महाग्रज कहते हैं--भावादेनं सदा कुर्यान् क्रियादेनं न कुत्रवित् ।

(तत्योदरेग) भावमें ही सदा औरत होना स्टेडिये. व्रिन्ड (स्वयहार) में कहीं नहीं ।

# समता-सम्बन्धी विशेष बात

अंक्षेत्रस्य समतापर विदेश वर्ष गत गते हैं।

किया जा रहा है। परन्तु वास्तवमें समता किसे कहते है और वह कब आती है—इसे समझनेकी बड़ी आवश्यकता है ।

समता कोई खेल-तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्माका साक्षात् खरूप है। जिनका मन समतामें स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीते-जी ही संसारपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्माका अनुभव कर लेते हैं (गीता ५ । १९) । यह समता तब आती है, जब दूसरोंका दुःख अपना दुःख और दूसरोंका सुख अपना सुख हो जाता है। गीतामे भगवान् कहते हैं कि 'हे अर्जुन! जो पुरुष अपने शरीरकी तरह सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है (६ । ३२)।

जैसे शरीरके किसी भी अङ्गमें पीड़ा होनेपर उसको दूर करनेकी लगन लग जाती है , ऐसे ही किसी प्राणीको दुःख, सन्ताप आदि होनेपर उसको दर करनेको लगन लग जाय, तब समता आती है । सत्तोंके लक्षणोंमें भी आया है-

'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १)

जबतक अपने सुखकी लालसा है, तबतक चाहे जितना उद्योग कर लें, समता नहीं आयेगी । परन्त जब हृदयसे यह लगन लग जायगी कि दूसरोको सुख कैसे पहुँचे ? उनको आराम कैसे हो ? उनको लाभ कैसे हो ? उनका कल्याण कैसे हो ? तव समता स्वतः आ जायगी । इसका आरम्भ सर्वप्रथम अपने घरसे करना चाहिये । हृदयमें ऐसा भाव हो कि किसीको किञ्चिनात्र भी दुःख या कष्ट न पहुँचे, किसीका कभी अनिष्ट न हो । चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-भौजाई आदिको सुख होना चाहिये । घरवालोंको सुख पहुँचानेसे अपने हृदयमें शान्ति आयेगी ही। जहाँ अपने परका भी सम्बन्ध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचायेंगे तो विशेष आनन्दको लहरें आने लग जायैंगी । परन्तु ममतापूर्वक सुख पहुँचानेसे हमारी उन्नति नहीं होगी ।

जहाँ हमारी ममता न हो , वहाँ सुख पहुँचाएँ अथवा जहाँ हम ममतापूर्वक सुख पहुँचाते है, वहाँसे अपनी ममता हटा लें--दोनोंका परिणाम एक ही होगा।

चित्रकृटमें लक्ष्मणजी भगवान राम और सीताकी सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-

सेवहिं लखन सीय रघुवीरहि । जिमि अबियेकी पुरुष सरीरहि ।। (मानस २ । १४२ । १)

अर्थात् लक्ष्मणजी भगवान् राम और सीताजीकी वैसे हो सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीरकी सेवा करता है । अपने शरीरकी सेवा करना. उसे सुख पहुँचाना समझदारी नहीं है । अपने शरीरकी सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे, वँदरीकी अपने बच्चेपर इतनी ममता रहती है कि उसके मरनेके बाद भी वह उसके शरीरको पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं । परन्तु जब कोई वस्तु खानेके लिये मिल जाती है, तब वह स्वयं तो खा लेती है, सर यच्चेको नहीं खाने देती । बच्चा खानेकी चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घुड़की मारती है कि वह चीं-चीं करते भाग जाता है । अतः ममताके रहते हुए समताका आना असम्भव है।

जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्तिके साथ भी हम प्रेमपूर्वक अच्छा-से-अच्छा वर्ताव करें. जिससे उसका हित हो । कोई व्यक्ति मार्गमें भटक गया है, उसे मार्गका पता नहीं है और वह हमसे पूछता है । हम उसे बड़ी प्रसन्नतासे मार्ग बतायें अथवा कुछ दूरतक उसके साथ चलें तो हमें हृदयमें प्रत्यक्ष सुखका, शान्तिका अनुभव होगा । परनु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं चतायेंगे, तो हमारे हदयमें सुख नहीं होगा । यह अनुभवकी बात है, कोई करके देख ले । किसीको प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई, इधर आओ. इधर ठण्डा जल है। फिर हम अपना हदय देखें। हमारे हदामें प्रसन्नता आयेगी , मुख आयेगा । यह मख हमाए करचाण करनेवाला है । दूसए द ख पाये,पर में सुख ले लूं - यह मुख पतन करनेवाला

है । इससे न तो व्यवहारमें हमारी उन्नति होगी और न परमार्थमें । हम सत्सङ्गका आयोजन करते हैं । उसमें आनेवाले व्यक्तियोंके बैठनेकी व्यवस्था करते हैं तो उनसे प्रेमपूर्वक कहें कि आइये, यहाँ वैठिये । उन्हें वहाँ बैठायें, जहाँसे वे ठीक तरहसे मुन सकें । वे आगमसे कैसे बैठ सकें ? ठीक तरहसे कैसे सुन सर्के—ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें । ऐसा करनेसे हमारे हृदयमें प्रत्यक्ष शान्ति आयेगी । पर वहीं हुक्म चलायें कि क्या करते हो ? इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वही होनेपर भी हदवमें शान्ति नहीं आयेगी । भीतरमें जो अभिमान है, वह दूसरोंको चुभेगा, बुरा लगेगा । ऐसा वर्ताव करें और चाहें कि समता आ जाय, तो वह कभी आयेगी नहीं ।

सबके हितमें जिसकी प्रीति हो गयी है, उन्हें भगवान् प्राप्त हो जाते हैं—' ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः' (गीता १२ ।४) । कारण कि भगवान् प्राणिमात्रके परम सहद् हैं (गीता ५ । २९) । वे प्राणिमात्रका पालन-पोपण करनेवाले हैं । आस्तिक-से-आस्तिक हो अथवा नास्तिक-से-नास्तिक, दोनोंके लिये भगवान्का विधान वरावर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवानुको बहुत मानता है और उन्हें पानेके लिये साधन-भजन करता है और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसारसे भगवान्का खाता उठा देना चाहता है। भगवान्को माननेसे और भगवान्के कारण ही दुनिया दुःख पा रही है, भगवान् नामकी कोई चीज है ही नहीं—ऐसा उसके हदयमें भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक-से-नास्तिक व्यक्तिकी भी प्यास जल मिटाता है और यही जल आस्तिक-से-आस्तिक व्यक्तिकी भी प्याम पिटाता है। जलमें यह भेद नहीं है कि वह आस्तिककी पान टीक तरहमें शान करे और नासिकको प्याम शाना न करे । यह समान रीतिसे संबंधी प्यास मिटाता है । ऐसे ही सूर्य समान ग्रीतसे सबसे प्रस्ता देता है, हवा समान ग्रेटिन सबके शाम लेने देनों है, पृथ्वी समान ग्रेनिमें सबके

हुई प्रत्येक वस्तु सवको समान ग्रीतिसे मिलती है। समताका अर्थ यह नहीं है कि समान र्राविष्ठें सबके साथ रोटी-बेटी (भोजन और विवाह) स वर्ताव करें । व्यवहारमें समता तो महान् पतन करनेकड़े चीज है। समान बर्ताव यमग्रजका, मौतका नाम है क्योंकि उसके वर्तावर्ने विधमता नहीं होती । क्रें महात्मा हो, चाहे गृहस्य हो, चाहे साथ हो, च परा हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बरावर हो है । इसलिये यमग्रजको 'समवती', (समान बर्ज करनेवाला) कहा गया है" । अतः जो समान बार्ट

पश्अमि भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुः

करते हैं, वे भी यमग्रज है !

रहनेका स्थान देती है। इस मकार भगवानुको रहे

ब्राह्मण की रसोईमें जाता है तो पैर धोकर नहं जाता । ब्राह्मणक्ये रसोई हो अथवा हरिजनकी, व तो जैसा है, वैसा ही चला जाता है: क्योंक यर उसको समता है। पर यन्ष्यके लिये यह समता नहें है, प्रत्युत महान् पशुता है । समता तो यह है हि दूमरेका दुःख कैसे मिटे, दुमरेको मुख वैसे हो आज्न कैसे हो । ऐसी समता राखते हुए वर्तावमें पवित्रक निर्मलता रखनी चाहिये । यतांत्रमें पवित्रता रखनेमे अन्त करण पवित्र, निर्मल होता है। परन् यर्तन्त्रे अपवित्रता रखनेसे, खान-पान आदि एक वर्षने अनाःकरणमें अपवित्रता आती है, जिससे असन्ति बढ़ती है । केवल बाहरका बर्ताय ममात रछना राम और समाजकी मर्यादाके विरुद्ध है। इससे समाउने संघर्ष येदा होता है।

राणींने आराण कैये हैं और शुर की हैं-ऐसा शास्त्रीय मिदाल नहीं है। ब्रह्म अर्थिय द्वार, क्षतिय रक्षाके द्वारा, यैश्य - धन-सण्यति, आवश्यक वलुओंक डाए और गृह शर्गामे पॉन्स्न करके सभी यणीं में सेवा करे। इसका आर्थ का नहीं है कि दूसरे अपने करिय-पाननमें परिवर य करें, प्रयुत अपने फर्टमालनमें रूपन रीती मर्प परिश्रम गर्ने । जिसके पता तिम प्रकारी रॉन्स

<sup>\* &#</sup>x27;भागवर्गी पोतराष्ट्र' (अमरकोष १ । १।५८)

विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्ण चारों वर्णोंकी सेवा करें, उनके कार्योमें सहायक बनें । परनु चारों वर्णीकी सेवा करनेमें भेदभाव न रखें ।

आजकल वर्णाश्रमको मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्णाश्रममें इतनी लड़ाई नहीं है, जितनी लड़ाई पार्टीबाजीमें हो रही है--यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमोंकी मर्यादामें चलते थे और सख-शान्तिपूर्वक रहते थे । आज वर्णाश्रमको मर्यादाको मिटाकर अनेक पार्टियाँ बनायी जा रही है. जिससे संघर्षको बढ़ावा मिल रहा है। गाँवोंमें सब लोगोंको पानी मिलना कठिन हो रहा है।जिनके अधिकारमें कुआं है. वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टीको वोट दिया है, इसलिये तुम यहाँसे पानी नहीं भर सकते । माँ, बाप और बेटा-- तीनों अलग-अलग पार्टियोंको बोट देते हैं और घरमें लड़ते हैं । भीतरमे वैर बाँध लिया कि तुम उस पार्टीक और हम इस पार्टीके । कितना महान् अनर्थ हो रहा है !

यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय, मत आदिका क्यों न हो, उसे सुख देना है, उसका दुःख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम-राम कहते हैं, हम कृष्ण-कृष्ण कहेंगे; आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं; आप मुसलमान हैं, हम हिन्दू हैं, इत्यादि । परन्तु इससे कोई याधा नहीं आती है। वाधा तव आती हैं, जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टीके नहीं हैं, इसलिये उनको चाहे दुःख होता रहे, पर हमें और हमारी पार्टीवालोंको सख हो जाय । यह भाव महान् पतन करनेवाला है । इसलिये कभी किसी वर्ण आदिके मनुष्योंको कष्ट हो तो उनके हितको चित्ता समान रीतिसे होनी चाहिये और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीतिसे होनी चाहिये । जैसे, ब्राह्मणों और हरिजनोमें संघर्ष हुआ । उसमें हरिजनोंकी हार और ब्राह्मणोंकी जीत होनेपर हमारे मनमें प्रसन्नता

श्लोक १८] ..... \* साधक-संजीवनी \* ३६९ हो अथवा ब्राह्मणोंकी हार और हरिजनोंकी जीत होनेपर हमारे मनमें दुःख हो, तो यह विपमता है, जो बहुत हानिकारक है । झाहाणों और हरिजनों—दोनोंक प्रति ही हमारे मनमें हितकी समान भावना होनी चाहिये । किसी का भी अहित हमें सहन न हो । किसीका भी दुःख हमें समान रीतिसे खटकना चाहिये । यदि ब्राह्मण दुःखी है तो उसे सुख पहुँचायें और यदि हरिजन दःखी है तो उसे सुख न पहुँचाये--- ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिये, प्रत्यत हरिजनको सख पहुँचानेकी विशेष चेष्टा होनी चाहिये । हरिजनोको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणोके दु.खकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिको लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिये । सभीके प्रति समान रीतिसे हितका वर्ताव होना चाहिये । यदि कोई निम्नवर्ग है और उसे हम ऊँचा उठाना चाहते हो, तो उस वर्गके लोगोके भावो और आचरणोंको शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिये; उनके पास वस्तुओंको कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिये; उनकी सहायता करनी चाहिये; परन्त् उन्हें उकसाकर उनके हदयोंमें दूसरे वर्गके प्रति ईर्प्या और द्वेषके भाव भर देना अत्यन्त ही अहितकर, घातक है नथा लोक-परलोकमें पतन करनेवाला है । कारण कि ईर्घ्या, द्वेप, अभिमान आदि मनुष्यका महान् पतन करनेवाले हैं । यदि ऐसे भाव ब्राह्मणोंमें हैं तो उनका भी पतन होगा और हरिजनोंमें हैं तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सन्दावीं, सदगुणीं, सदाचारींसे ही होता है ।

भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाहको वस्तुओंकी जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएँ विशेषतासे देनी चाहिये. चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिके क्यों न हों । सबका जीवन-यापन सुखपूर्वक होना चाहिये । सभी मुखी हों, सभी नीरोग हों, संभीका हित हो, कभी किसीको किश्चिन्पत्र भी दृःख न हो \*-- ऐसा भाव रखते हुए यथायाँग्य सर्ताव करना ही समता है, जो मन्पर्ग मनुष्येक लिये हितकर है ।

<sup>\*</sup> सर्वे भवन् सुखिनः सर्वे सन् निरामयाः । सर्वे भग्नाणि पश्यन् मा कश्चिर् दुःखमान्मवेर् ।।

सम्बन्ध—अब भगवान् पूर्वरलोकमें वर्णित समताकी विशेष महिमा कहते हैं।

डहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्देपि हि समं ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः । १९९। ।

जिनका अन्तःकरण समतामें स्थित है, उन्होंने इस जीवित-अवस्थामें हो सम्पूर्ण संसारको जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म निर्दोप और सम है, इसलिये वे ब्रह्ममें ही स्थित हैं।

व्याख्या--'थेषां साम्ये स्थितं प्रनः'--परमात्पतन्त अथवा स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होनेपर जय मन-बुद्धिमें राग-द्वेष, कामना, विषमता आदिका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन-बुद्धिमें स्वतः-स्वाभाविक समता आ जातो है, लानी नहीं पडती । बाहरसे देखनेपर महापुरुष और साधारण पुरुषमें खाना-पीना, चलना-फिरना आदि व्यवहार एक-सा ही दीखता <sup>६</sup>है, पर महापुरुषोंक अन्तःकरणमें निरन्तर समता, निर्दोपता, शान्ति आदि रहती है और साधारण प्रयोक अन्तःकरणमं विषमता, दोष, अशन्ति आदि रहती है।

जैसे, पूर्वमें और पश्चिममें— दोनों ओर पर्वत हों, तो पूर्वमें सूर्यका उदय होना नहीं दीखता; परनु पश्चिममें स्थित पर्वतको चोटोपर प्रकारा दीखनेसे सूर्यक उदय होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता। कारण कि सूर्यका उदय हुए बिना पश्चिमके पर्वतपर प्रकाश दीखना सम्भव हो नहीं । ऐसे ही जिनके मन-बुद्धिपर मान, अपमान, निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख आदिका कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन-युद्धि राग-द्वेष, हर्प-शोक आदि विकारीसे सर्वधा रहित हैं, उनकी स्वरूपमें साभाविक स्थिति अवस्य होती है । याएण कि स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिक विना मन-बृद्धिमें अटल और एकतम समताका रहना सन्भव ही नहीं है।

'इहैब सेजित: सर्गः'--यर्ग 'तैः' पदमे बर्वचन देनेका सात्यर्थ यह है कि मधी मनुष्य परमान्यतस्वकी प्राप्ति कर मकते हैं और सम्पूर्ण गुंगाएए गिवन प्राप्त कर सवते हैं।

'इह एव'पटीस ताल्प है हि मनुष्य प्रेंजे-सं वर्तमानमें हैं, यह संसारके जीत सहता है अर्धात्

संसारसे मुक्त हो सकता है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटर, पर्सियति आदि सब 'पर' हैं और जो इनके अप्रेन रहता है, उसे 'पराधीन' कहते हैं। इन शर्वेर्यः वस्तुओंमें महत्त्ववृद्धि होना तथा इनकी आवश्यकराक अनुभव करना अर्थात् इनको कामना करना ही हर्नः अधीन होना है । पराधीन पुरुष ही बालवर्मे पर्णहा (हारा हुआ ) है । जबतक पराधीनता नहीं स्टर्ट,

तवतक यह पर्याजित ही रहता है। जिसके मनमें सांसारिक बालुओं हो कापना 🕻 🖰 वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदिपर स्विप प्राप्त कर से तो भी वह वास्तयमे पर्राजत हैं है। कारण कि वह उन पदार्थमि महत्ववृद्धि रखाः 🕴 और अपने जोवनको ठनके अधीन मानता है । रार्टाने विजय तो परा भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्टीह विजय हृदयसे वसुकी अधीनता दूर होनेगर हैं प्रति पर्णातत व्यक्ति ही दूसरेको पर्णातत करना ध<sup>रूठ</sup>

है, दुसरेको अपने अधीन बनाना चाहता है । धानपूरी अपनेको पराजित किये विना कोई दुमोंको *पर्णान* कर हो नहीं सकता: जैसे- कोई ग्रज क विदेन किसी दुसरेपर विजय प्राप्त क्यना चहता है हैं उने सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, मुँद, <sup>[15]</sup> आदिका महाग्र सेना ही पड़ना है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य परार्थन हो <sup>आह</sup> है । यह पराधीनता वासनाधी पूर्व न हेनेस अवह र्दी रोनेस—देने से अयस्कर्तने 'च्ये-वी-स्टेश<sup>के</sup> है । कामवानी पूर्ति न लेनेस मनुष्य यन्त्रीः आर्लाः कराण कार्यनदास अनुमन करता है और कार्यन्ती

पूर्ति होनेपर अर्थात् वस्तुके मिलनेपर वह उस वस्तुके उत्पत्ति होती है। संसार असत् है। असत् उसे कहते पराधीन हो जाता है; क्योंकि उत्पत्ति-विनाशशील हैं, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूलमें जिसकी वस्तुमात्र 'पर' है। कामनाको पूर्ति न होनेपर तो स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। असत्से सम्बन्ध (तादाल्य) मनुष्यको पराधीनताका अनुभव होता है, पर कामनाको पूर्ति हो। महापुरुर्वोके अन्तःकरणमें असत्का महत्त्व न रहते हुए पी मनुष्यको पराधीनताका अनुभव नहीं स्वतन्त्र सत्ता असम्भव होता है। असत्का कोई प्रभाव न पड़नेसे उनका अन्त-करण

ज्ञानी महापुरुषमें कामनाका सर्वथा अभाव होनेसे वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है। परन्तु स्वाधीन पुरुषके मनमें कभी किसीको पर्याजत करनेका भाव नहीं आता। वह संसारकी किश्चिमात्र भी आवश्यकताका अनुभव नहीं करता, प्रस्तुत संसार ही उसकी आवश्यकताका अनुभव करता है।

जिसने संसारको जीत लिया है, ऐसे समदर्शी महापुरुषको संसारका बड़ा-से-बड़ा सुख (प्रलोभन) भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा-से-बड़ा दुःख भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ६ । २२)।

उसके मनमे संसारके किसी भी प्राणी, पदार्थ, पिरिश्वित आदिकी किञ्चित्रमात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती । यद्यपि उसे अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता-प्रतिकूलताका उसके अन्तःकरणपर कोई असर नहीं पडता ।

'निर्दोपं हि समं ब्रह्म'—परमात्मतत्वमं दोप, विकार या विपमता है ही नहीं । जितने भी दोष या विपमताएँ जाती हैं, वे सब प्रकृतिसे रागपूर्वक सम्बन्ध माननेसे हो आती हैं । परमात्मतत्व प्रकृतिक सम्बन्धसे सर्वथा निर्तिप है, इसलियं उसमें किञ्चिग्मात्र भी दोष या विपमता नहीं है ।

'तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः' — परमात्मतत्व निर्दोप और सम है, इसलिये जिन महापुरुपांका अन्तःकरण निर्दोप और सम हो गया है, वे परमात्मतत्वमे ही स्थित है।

असत्व सहसे हो सम्पूर्ण दोवों और विषमताओंकी सा॰ स॰—१३ उत्पत्ति होती है । संसार असत् है । असत् उसे कहते हैं, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूलमें जिसकी स्वतन्त्र सता नहीं है । असत्से सम्बन्ध (तादाल्य) रहते हुए दोणे और विषमताओंसे बचना असम्भव है । महापुरुपंकि अन्तःकरणमें असत्का महत्व न रहनेसे उनमर असत्का कोई प्रभाव न पड़नेसे उनका अन्तःकरण निर्दाण और सम हो जाता है । निर्दाण और सम होनेसे उनको परमात्पतत्त्वमें स्वतः-स्वाभाविक रिथित हो जाती है, जो कि पहलेसे हो है । जैसे जहाँ धुआँ है, वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्निक विना धुआँ सम्भव हो नहीं, ऐसे हो जिनके अन्तःकरणमें समता है, वे अवश्य हो परमात्पतत्त्वमें स्थित हैं, क्योंकि परमात्पतत्त्वमें स्थित हैं, क्योंकि परमात्पतत्त्वमें स्थित हैं, क्योंकि परमात्पतत्त्वमें स्थित हैं, क्योंकि परमात्पतत्त्वमें स्थित हैं। सम्भव हो नहीं । सम्भव हो नहीं । सम्भव हो नहीं । सम्भव हो नहीं । सम्भव हो नहीं ।

अपनी (स्वयंकी) स्थिति परमात्मतत्त्वमें अथवा समतामे होनेके कारण ही अन्तःकरणमें समता आती हैं। इसलिये अन्तःकरणमें समता आनेपर ही उन महापुरुपोंकी यह पहचान होती है कि वे परमात्मतत्त्वमें अथवा समतामें स्थित हैं। इसी समताको गीताने 'योग' कहा है—'समत्वं योग उच्यते' (२ १४८), और इसकी प्राप्तिको ही गीता मनुष्य-जन्मकी पूर्णता मानती है।

ज्ञानयोगका यह प्रकरण तेरहवें श्लोकसे चला है। पंद्रहवें श्लोकके अन्तमें आये 'जन्तवः' पदसे बहुवचनका प्रयोग आस्म हुआ है, जो इस उन्नीसवें श्लोकतक चला है। मयमें बहुवचन आनेका ताल्पर्य है कि जो मनुष्य मीहित हो रहे थे, ये सब-के-सब परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु प्रमृत श्लोकमें 'ब्रह्मणि' पदमें एकवचन आया है, जिसका ताल्पर्य है कि सम्पूर्ण मनुष्योंको एक ही परमान्मनत्त्वको प्राप्त होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मणकी हो अथवा चाण्डालको, दोनोंको एक ही तत्वको प्रतिह होती है। भेद बेखल शरीरोंको लेकर है, जो उपादेय है। तत्वको लेकर बर्गेई भेद नहीं है। पहले जितने सनकादिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है, वहीं तत्व आज भी प्राप्त होता है।

\*

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमें जिस स्थितको वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्तिकर साधन तथा सिद्धके लक्षकोत्र वर्णन आगोके स्तोकमें करते हैं।

# न प्रहष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत्राप्य चाप्रियम् ।

# स्थिरबुद्धिरसम्मूढो व्रह्मविद् व्रह्मणि स्थितः ।।२० ।।

जो प्रियको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर युद्धिवाला, मृहतारहित तथा ब्रह्मको जाननेवाला मनुष्य ब्रह्ममें स्थित है ।

व्याख्या—'न प्रहय्येक्त्रयं प्राप्य नोहिजेक्ताय्य चाप्रियम्'—रारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सिस्टान्त, सम्प्रदाय, शास आदिके अनुसूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होना ही 'प्रिय'को प्राप्त होना है।

रागिर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, शास्त्र आदिके प्रतिकृल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदिकी प्राप्ति होना हो 'अप्रिय' को प्राप्त होना है ।

प्रिय और अप्रियको प्राप्त होनेपर भी साधकके अन्तःकरणमें हर्ष और शोक नहीं होने चाहिये । यहाँ प्रिय और अप्रियको प्राप्तिका यह अर्थ नहीं है कि साधकके हृदयमें अनुकूल या प्रतिकृत प्राणी-पदार्थोंके प्रति राग या हेप हैं, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी-पदार्थोंको प्राप्तिक ज्ञानको हो प्रिय और अप्रियको प्राप्ति कहा गया है । प्रिय या अप्रियको प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान होनेमें कोई दोप नहीं है । अन्तःकरणमें उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान होनेमें कोई दोप नहीं है । अन्तःकरणमें उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका अस्त पड़ना अर्थात् हर्य-शोकार्दि विकार होना हो दोप है ।

प्रियता और अप्रियताका शान तो अन्त फरणमें होता है, पर हरित और उद्दिग्न कर्ता होता है। अहंफरासे मेहित अन्त करणवाला पुरुष प्रकृतिक करणोद्धाय होनेवाली, क्रियाओंको लेक्न 'में कर्ता हैं'—ऐमा मान लेला है तथा हर्षित और उद्दिग्न होता रहता है। परन्तु शिमका मोह दूर हो गया है, जो तन्त्रवेता है, वह 'गुल हो गुजीमें बरल रहे हैं —ऐमा जलकर अपनेमें (सालपरे) बार्मावक अक्ट्रीवाक अनुभव बरता है (गीता ३ 1२८)। स्वरूपका हर्षित और उद्धिम होना सम्भव हो नहीं है ।

'स्विर**बुद्धि:'—**स्वरूपका ज्ञान स्वयंके हात है ।
स्वयंको होता है। इसमें ज्ञात और ज्ञेयका भाव नहीं ।
रहता । यह ज्ञान करण-निर्पेश होता है अर्थात् इतने ।
राधिर, इन्द्रियाँ, मन, सुद्धि आदि किसी करणकी ओश

नहीं होती । करणींस होनेवाला झान स्थिर ठप सन्देहरित नहीं होता, इसलिये यह अल्पझान है । परनु स्वयं-(अपने होनेपन-)का झान स्वयंत्रे हैं। होनेसे उसमें कभी परिवर्तन या सन्देह नहीं होड़ । जिस महापुरुषको ऐसे करण-निर्माश झानमा अनुभव हो गया है, उसकी कही जानेवाली युद्धिमें यह झन-इतनी दुढ़तामे उत्तर आता है कि उसमें कभी विकरण,

सन्देह, विपरीत भावना, असम्भावना आदि होती हैं

नहीं । इसलिये उसे 'स्थितबुद्धिः' कहा गया है ।
'असम्पूढः'—जो परमात्मतस्य मदा-मर्थेव विच्यान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतन्त सह नहीं है, उस उत्पत्ति-विनाराशील संसाराण्ये मदा मनना—ऐसी मुद्राध स्थापण मनुशर्म रहती है। इस मृद्रताक जिसमें सर्वधा अमान हो गया है, उसे हैं यहां 'असम्पूढः' कहा गया है।

'त्रहाविन'-परामाममे अलग होन्स परमाधाम अनुमव नहीं होता। परमाधाम अनुमव नहीं होता। परमाधाम अनुमव होने अनुमाल-पर निर्देश में रहती, प्रानुत्र निर्देश अनुमाल-पर निर्देश में रहती, प्रानुत्र निर्देश अनुमाला (हालाही) रहता है। रास्त्राम्भ समुग्ने जानने एक संदर्भ में रूप परमाला में स्थान स्थ

जाननेवाला ब्रह्मसे अभित्र हो जाता है \*, इसलिये वह अपनेको ब्रह्मवित् मानता ही नहीं अर्थात् उसमें 'मैं ब्रह्मको जानता हुँ' ऐसा अभिमान नहीं रहता ।

'ब्रह्मण स्थितः'— वास्तवमें सम्पर्ण प्राणी तत्त्वसे नित्य-निरत्तर ब्रह्ममें ही स्थित हैं: परन्त भूलसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिमें ही मानते रहनेके कारण मनुष्यको ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव नहीं होता । जिसे ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनभव हो गया है. ऐसे महापुरुषके लिये यहाँ 'ब्रह्मणि स्थितः' पदोंका प्रयोग

हुआ है। ऐसे महापुरुषको प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरत्तर ब्रह्ममें अपनी खाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता है।

यद्यपि एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें स्थिति होती है. तथापि ब्रह्ममें स्थिति इस प्रकारकी नहीं है । कारण कि ब्रह्मका अनुभव होनेपर सर्वत्र एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति माननेवाला दसरा कोई रहता ही नहीं । जबतक कोई ब्रह्ममें अपनी स्थिति मानता है, तवतक ब्रह्मकी वास्तविक अनुभृतिमे कमी है. परिच्छित्रता है ।

सम्बन्ध—ब्रह्ममें अपनी खाभाविक स्थितिका अनुभव किस प्रकार होता है. इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

### बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

### ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्रुते । १२१ । । स

बाह्यस्पर्शमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो सुख है, उसको प्राप्त होता है । फिर वह ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित मनुष्य अक्षय सुखका अनुभव करता है ।

व्याख्या—'बाह्यस्पर्शेष्यसक्तत्मा'— परमात्माके अतिरिक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयोंके संयोगजन्य सखमें जिसकी आसक्ति मिट गयी है, ऐसे साधकके लिये यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं । जिन साधकोंकी आसिक अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्तिको मिटानेका हो गया है,उन साधकोंको भी आसक्ति-रहित मान लेना चाहिये । कारण कि उद्देश्यकी दृढ़ताके कारण वे भी शीध हो आसक्तिसे छट जाते हैं।

पूर्वश्लोकमें वर्णित 'प्रियको प्राप्त होकर हर्पित और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिये'---ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये बाह्यस्पर्शमें आसक्ति-र्यहत होना आवश्यक है।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तमात्रका नाम 'बाह्यस्पर्श' है, चाहे उसका सम्बन्ध बाहरसे हो या अन्तःकरणसे । जवतक बाह्यस्परीमें आसक्ति रहती है, तवतक अपने स्ररूपका अनुभव नहीं होता । बाह्यस्पर्श निरन्तर बदलता रहता है, पर आसक्तिके कारण उसके बदलनेपर

दृष्टि नहीं जाती और उसमें सखका अनुभव होता है। पदार्थोंको अपरिवर्तनशील, स्थिर माननेसे हो मनुष्य उनसे सुख लेता है। परनु वास्तवमें उन पदार्थोमें सख नहीं है । सख पदार्थिक सम्बन्ध-विच्छेदसे ही होता है । इसीलिये सपुप्तिमें जब पदार्थीके सम्बन्धकी विस्पृति हो जाती है, तब सुखका अनुभव होता है ।

वहम तो यह है कि पदार्थेंकि विना मनुष्य जी नहीं सकता. पर वास्तवमें देखा जाय तो बाह्य पदार्थींक वियोगके विना मनुष्य जी ही नहीं सकता । इसीलिये वह नींद लेता है; क्योंकि नींदमें पदार्थीको भूल जाते है। पदार्थांको भलनेपर भी नींदसे जो सख, ताजगो, चल. नीरोगता. निधन्तता आदि मिलती है. यह जाप्रतुमें पदार्थोंक संयोगसे नहीं मिल सकती । इसलिये जाप्रत्में प्रमुष्यको विश्राम पानेकी, प्राणी-पदार्थीते अलग होनेकी इच्छा होती है । वह नींदको अत्यन आवश्यक समझता है: क्योंकि वास्तवमे पदार्थिक वियोगमे ही मनुष्यको जीवन मिलता है।

मींद लेते समय दो याते होती है-एक ने

<sup>° &#</sup>x27;ब्रह्म खेद ब्रह्मेव भवति' (मुण्डक०३।२।९); 'ब्रह्मेव सन् ब्रह्मप्पेति' (ब्रह्मरूप्पक० ४।४।६)

190 374

हुआ है, वही तत्त्व आर्ज भी प्राप्त होता है।

सम्बर्थ—पूर्वश्लोकमें जिस स्थितिका वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्तिका साधन तथा सिद्धके लक्षणोका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

# न प्रह्प्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ।। २० ।।

जो प्रियको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धिवाला, मूहतारहित तथा ब्रह्मको जाननेवाला मनुष्य ब्रह्ममें स्थित हैं।

व्याख्या—'न प्रह्नप्येद्धियं प्राप्य नोहिसेद्याय चाप्रियम्'—शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, शास्त्र आदिके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होना ही 'प्रिय'को प्राप्त होना है।

शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, शास्त्र आदिके प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिकी प्राप्त होना ही 'अप्रिय' को प्राप्त होना है।

प्रिय और अप्रियको प्राप्त होनेपर भी साधकको अन्तःकरणमें हर्ष और शोक नहीं होने चाहिये । यहाँ प्रिय और अप्रियको प्राप्तिका यह अर्थ नहीं है कि साधकके हृदयमें अनुकूल या प्रतिकृत प्राणी-पदार्थोंके प्रति राग या द्वेप है, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी-पदार्थोंकी प्राप्तिक ज्ञानको ही प्रिय और अप्रियको प्राप्ति कहा गया है । प्रिय या अप्रियको प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान होनेमें कोई दोप नहीं है । अन्तःकरणमें उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका असर पड़ना अर्थात् हर्ष-शोकादि विकार होना ही दोप है ।

प्रियता और अभियताका ज्ञान तो अन्तःकरणमें होता है, पर हर्षित और उद्दिग्न कर्ता होता है । अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला पुरुष 'मकृतिके करणोद्वारा होनेवाली क्रियाओंको लेकर 'में कर्ता हूँ'—ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्दिग्न होता रहता है । परन्तु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्त्ववेता है, वह 'गुण ही गुणोमें बरत रहे हँ'—ऐसा जानकर अपनेमें (स्वरूपमें) वास्तविक अकर्तृत्वका अनुभव करता है (गीता ३ । २८) ! खरूपका हर्षित और उद्विग्न होना सम्भव हो नहीं है ।

'स्थिरबुद्धिः' — स्वरूपका ज्ञान स्वयंके द्वारा है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेषका भाव नहीं रहता। । यह ज्ञान करण-निर्देश होता है अर्थात् इसमें शारी, इन्द्रियाँ, मन, चुद्धि आदि किसी करणको अपेक्षा नहीं होती। करणोंसे होनेवाला ज्ञान स्थिर तथा सन्देहरहित नहीं होता, इसलिये वह अल्पजान है। परन्तु स्वयं-(अपने होनेपन-)का ज्ञान स्थको हैं। होनेसे उसमें कभी परिवर्तन या सन्देह नहीं होता। जिस महापुरुपको ऐसे करण-निर्देश ज्ञानका अनुभव हो गया है, उसकी कही जानेवाली युद्धिमें यह ज्ञान इतनी दुढ़तासे उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प, सन्देह, विपरीत भावना, असम्भावना आदि होती ही नहीं। इसलिये उसे 'स्थिरबुद्धिः' कहा गया है।

'असम्मूढ: —जो परमात्मतत्त्व सदा-सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुमव न होना और जिसको स्वतन्त सता नहीं है, उस उत्पत्ति-विनाशशील संसारको सत्य मानना—ऐसी मृद्वता साधारण मनुष्यमें रहती है। इस मृद्वताका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही यहाँ 'असम्मूढ:' कहा गया है।

'ब्रह्मवित' — परमात्मासे अलग होकर परमात्माका अनुभव नहीं होता । परमात्माका अनुभव होनेर्में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य — यह ब्रिपुटी नहीं रहती, प्रत्युत ब्रिपुटी-रहित अनुभवमात्रे (ज्ञानमात्र) रहता है । वास्तवमें ब्रह्मको जाननेवाला कौन है— यह बताया नहीं जा सकता । करण कि ब्रह्मको # cryspertanderstrounderstrounderstrounderstrounderstrounderstrounderstrounderstrounderstrounderstrounders # cryspert जाननेवाला ब्रह्मसे अभित्र हो जाता है \*, इसलिये वह अपनेको ब्रह्मवित मानता ही नहीं अर्थात उसमें 'मैं ब्रह्मको जानता हुँ' ऐसा अभिमान नहीं रहता ।

'ब्रह्मणि स्थितः'— वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणी तत्त्वसे नित्य-निरन्तर ब्रह्ममें ही स्थित हैं; परन्त भूलसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदिमें ही मानते रहनेके कारण मनध्यको ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनभव नहीं होता । जिसे ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनभव हो गया है. ऐसे महापुरुपके लिये यहाँ 'ब्रह्मणि स्थितः' पदोंका प्रयोग

हुआ है। ऐसे महापुरुषको प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर ब्रह्ममे अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता है।

यद्यपि एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें स्थिति होती है. तथापि ब्रह्ममें स्थिति इस प्रकारकी नहीं है । कारण कि ब्रह्मका अनुभव होनेपर सर्वत्र एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति माननेवाला दसरा कोई रहता ही नहीं । जबतक कोई ब्रह्ममें अपनी स्थिति मानता है, तवतक ब्रह्मको वास्तविक अनुभृतिमें कमी है. परिच्छित्रता है ।

सम्बन्ध — ब्रह्ममें अपनी खाभाविक स्थितिका अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगेके श्लोकमें कस्ते हैं ।

### बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सखम् ।

### ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्रते ।।२१।। स

बाह्यस्पर्शमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो सख है, उसको प्राप्त होता है । फिर वह ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित मनुष्य अक्षय सुखका अनुभव करता है ।

व्याख्या—'बाह्यस्पर्शेष्यसक्तात्मा'— परमात्माके अतिरिक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयोंके संयोगजन्य सखमें जिसको आसक्ति मिट गयी है. ऐसे साधकके लिये यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं । जिन साधकोंकी आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसंक्तिको मिटानेका हो गया है,उन साधकोंको भी आसक्ति-रहित मान लेना चाहिये । कारण कि उद्देश्यकी दृढ़ताके कारण वे भी शीघ ही आसक्तिसे छट जाते हैं।

पूर्वश्लोकमें वर्णित 'प्रियको प्राप्त होकर हर्पितं और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विप्त नहीं होना चाहिये'-ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये बाह्यस्पर्शमें आसक्ति-रिंदत होना आवश्यक है।

उत्पत्ति-विनाशशील चस्तुमात्रका नाम 'बाह्यस्पर्श' है, चाहे उसका सम्बन्ध बाहरसे हो या अन्त करणसे । जवतक बाह्यस्पर्शमें आसक्ति रहती है, तबतक अपने स्ररूपका अनुभव नहीं होता । बाह्यस्पर्श निरन्तर बदलता रहता है, पर आसक्तिके कारण उसके बदलनेपर

द्रष्टि नहीं जाती और उसमें सखका अनुभव होता है। पदार्थीको अपरिवर्तनशील, स्थिर माननेसे ही मनप्य उनसे सख लेता है। परन्त वास्तवमें उन पदार्थोमें सुख नहीं है । सुख पदार्थोंके सम्बन्ध-विच्छेदसे हो होता है । इसीलिये सुपुप्तिमें जब पदार्थेकि सम्बन्धकी विस्मृति हो जाती है, तब सुखका अनुभव होता है ।

वहम तो यह है कि पदार्थिक विना मन्प्य जी नहीं सकता. पर वास्तवमें देखा जाय तो बाहा पदार्थींक वियोगके विना मनुष्य जो हो नहीं सकता । इसीलिये वह नींद लेता है: क्योंकि नींदमें पदार्थोंको भूल जाते है। पदार्थोंको भूलनेपर भी नींदसे जो सख, ताजगी, यल भीरोगता. निधन्तता आदि मिलती है यह जाग्रतमें पदार्थिक संयोगसे नहीं मिल सकती । इसलिये जाप्रतमें मनप्यको विश्राम पानेकी, प्राणी-पदार्थीसे अलग होनेकी इच्छा होती है । वह नींदको अत्यत्त आवश्यक समझता है; क्योंकि वालवमे पदार्थकि वियोगमे हो मनुष्यको जीवन मिलता है।

नींद लेते समय दो बाते होती है-एक ती

° 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैय भवति' (मुण्डक०३।२।१); 'ब्रह्मैय सन् ब्रह्मप्पेनि' (बृह्माप्पक० ४. 🐔

मनप्य वाह्य पदार्थीस सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता है और दूसरी, उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेनेके .. बाद अमक कार्य करना है । इन दोनों बातोंमें पदार्थोंसे सम्बन्ध~विच्छेद चाहना तो स्वयंकी इच्छा है, जो सदा एक ही रहती है; परन्तु कार्य करनेका भाव बदलता रहता है । कार्य करनेका भाव प्रबल रहनेके कारण मनुष्यकी दृष्टि पदार्थींसे सम्बन्ध-विच्छेदकी तरफ नहीं जाती । वह पदार्थोंका सम्बन्ध रखते हए ही नींट लेता है और जागता है।

यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि सम्बन्धी तो नहीं रहता. पर सम्बन्ध रह जाता है ! इसका कारण यह है कि खयं (अविनाशी चेतन) जिस सम्बन्धको अपनेमें मान लेता है, वह मिटता नहीं । इस माने हुए सम्बन्धको मिटानेका उपाय है— अपनेमें सम्बन्धको न माने । कारण कि प्राणी-पदार्थोंसे सम्बन्ध वास्तवमें है नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यताको पकडे रहनेपर किसी अन्य साधनसे मिट नहीं सकती। इसलिये माने हुए सम्बन्धकी मान्यताको वर्तमानमें ही मिटा देना चाहिये । फिर मुक्ति स्वतःसिद्ध है ।

बाह्य पदार्थींका सम्बन्ध अवास्तविक है. पर परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तविक है । मनप्य सुखकी इच्छासे बाह्य पदार्थिक साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, पर परिणाममें उसे दु:ख-ही-द:ख प्राप्त होता है (गीता ५ । २२) । इस प्रकार अनुभव करनेसे बाह्य पदार्थोंकी आसक्ति मिट जाती है।

'विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्'—वाह्यं पदार्थीकी आसिक मिटनेपर अन्तःकरणमें सात्त्विक सुखका अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थिक सम्बन्धसे होनेवाला सख राजस होता है। जबतक मनुष्य राजस सख लेता रहता है. तबतक सात्त्विक सुखका अनुभव नहीं होता । राजस सुखमें आसक्तिरहित होनेसे ही सात्त्विक सुखका अनुभव होता है। 'स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा'—संसारसे राग मिटते ही

ब्रह्ममे अभिन्न भावमे स्वतः स्थिति हो जाती है । जैसे अन्यकारका नाश होना और प्रकाश होना-- दोनों

अपनेको क्षेत्र-(शरीर-)से सर्वधा अलग अनभव करनेकी बात आयी है और फिर दूसरे श्लोकर्ने क्षेत्रज्ञके द्वारा अपनेको परमात्मतत्त्वसे सर्वथा अभिन्न अनुभव करनेकी बात आयी है । ऐसे ही यहाँ पहले 'बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा' पदसे शरीर-संसारसे अपनेको सर्वथा अलग अनुभव करनेकी बात बताकर फिर 'ब्रह्मयोगयक्तात्मा' पदसे अपनेको परमात्मतत्त्वसे सर्वथा अभिन्न अनुभव करनेकी बात बतायी गयी है। भोगोंसे विरक्ति होकर सात्त्विक सख मिलनेके बाद 'मैं सुखी हूं','मै ज्ञानी हैं','मैं निर्विकार हैं', 'मेरे लिये कोई कर्तव्य नहीं है' इस प्रकार 'अहम्' का सक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्तिके लिये एकमात्र परमात्मतत्त्वसे अभित्रताका

अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि

परमात्मतत्त्वसे सर्वथा एक हुए बिना अपनी

सत्ता, अपने व्यक्तित्व (परिच्छित्रता या एकदेशीयता)

का सर्वथा अभाव नहीं होता ।

एक साथ ही होते. हैं, फिर भी पहले अन्धकारका

नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है । ऐसे

एक साथ होनेपर भी पहले रागका नाश (बाह्यसर्शेष्व-

('ब्रह्मयोगयुक्तात्मा') मानी जाती है । जैसे तेरहवें

अध्यायके पहले श्लोकमें क्षेत्रज्ञ-(जीवात्मा-)के द्वारा

ही रागका :मिटना और ब्रह्ममें स्थित होना-- दोनों

और - फिर ं ब्रह्ममें स्थिति

'सुखमक्षयमश्रुते'—जबतक सार्घक सात्तिक सुखका उपभोग करता रहता है, तवतक उसमें सूक्ष्म 'अहम्' सुक्ष्म परिच्छित्रता रहती है । सात्विक सुखका भी उपभोग न करनेसे 'अहम्' का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधकको परमात्मखरूप, चिन्मय और नित्य एकरस रहनेवाले अविनाशी सुखका अनुभव हो जाता है । इसी अक्षय सुखको 'आत्यत्तिक सुख (६,1२१), 'अत्यत्त-सुख' (६,1२८), 'ऐकानिक सुख' (१४ । २७) आदि नामोसे कहा गया है। इसका अनुभव होनेपर उस परमात्मतत्वमें स्वाभाविक ही एक आकर्षण होतां है, जिसे प्रेम कहते हैं (गीता १८ । ५४) । इस प्रेममें कभी कमी नहीं आती,

प्रत्युत यह उत्तरीत्र बढ़ता ही रहता है । उस तत्त्वका पूर्ति हो गयी' ऐसा प्रतीत होता है, तो यह साधन प्रसङ्ग चलनेपर, उसपर विचार करनेपर पहलेसे कुछ अवस्था है, यदि नयापन दीखनेपर भी 'पहले कमी नयापन दीखता है— यही प्रेमका प्रतिक्षण बढ़ना थी और अब पूर्ति हो गयी' ऐसा प्रतीत नहीं होता, है। इसमें एकं समझनेकी बात यह है कि प्रेमके तो यह सिद्ध-अवस्था है। प्रतिक्षण बढ़नेपर भी यदि 'पहले कमी थी और अब

×

सम्बन्ध-पूर्वस्लोकमें भगवान्ते विषयोंसे विरक्त पुरुषको अक्षय सुखकी प्राप्ति बतायी । अब विषयोंसे विर्पक्त कंसे हो— इसका आगेके स्लोकमें विवेचन करते हैं ।

## ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।।२२ ।।

क्योंकि हैं कुत्तीनन्दन! जो इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे पैदा होनेवाले भोग (सुख) हैं, वे आदि-अन्तवाले और दुःखके ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता।

व्याख्या—' ये हि संसर्शजा भोगाः'—शब्द, स्पर्श, रूप, स्म और गन्य— इन विषयोंसे इन्द्रियोंका रागपूर्वक सम्बन्ध होनेपर जो सुख प्रतीत होता है, उसे 'भोग' कहते हैं । सम्बन्ध-जन्य अर्थात् इन्द्रिय-जन्य भोगमें मनुष्य कभी स्वतन्त नहीं है । सुख-सुविधा और मान-चड़ाई मिलनेपर प्रसन्न होना भोग है । अपनी बुटिमें जिस सिद्धान्तका आदर है, दूसरे व्यक्तिसे उसी सिद्धान्तकी प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्ता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकारका भोग ही है । तात्पर्य यह है कि परमात्माके सिवाय जितने भी प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियाँ, अवस्थाएँ आदि है, उनसे किमी भी प्रकृतिजन्य करणके द्वारा सुखकी अनुभित करना भोग ही है ।

शासिनिपिद्ध भोग तो सर्वधा त्याज्य हैं ही, शास-विहित भोग भी परमात्मप्राप्तिमें वाधक होनेसे त्याज्य ही हैं। कारण कि जड़ताके सम्बन्धके बिना भोग नहीं होता, जब कि परमात्मप्राप्तिके लिये जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करना आवश्यक है।

'आवत्तवन्तः'—सम्पूर्ण भीग आने-जनेवाले हैं. अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं (गीता २ ११४) । ये कभी एकरूप रह सकते ही नहीं । तारार्य है कि रून भोगोंकी सर्वके साथ किसी भी अंशामे एकता

नहीं है। भोग आने-जानेवाले हें और खयं सदा रहनेवाला है। भोग जड़ हैं और खयं चेतन है। भोग जड़ हैं और खयं चेतन है। भोग आदि-अन्तवाले हैं और खयं निर्विकार है। भोग आदि-अन्तवाले हैं और खयं आदि-अन्तते रहित है। इसिलये खयंको भोगोंसे कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमालाका अंश है— 'ममैंबांशो जीवलोंके' (गीता १५ १७), इसिलये उसे परमालासे ही अक्षय सुख मिल सकता है— स झहायोगयुक्तात्मा सरवाश्वयमञ्जते' (गीता ५ 1३९)।

मोग आने-जानेवाले हैं— इस तरफ ध्यान जाते ही सुख-दु:खका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिये 'आधन्तवन्तः' पद मोगोंक प्रभायको मिटानेक लिये औषधन्तवन्तः है।

'दु:ख्यांनय एव ते'—जितने भी सम्बन्ध-जन्य सुख हैं, वे सब दु:खंक उत्पति-म्यान हैं। सम्बन्धदन्य सुख दु:खंसे ही उत्पन्न होता है और दु खमें हो परिणत होता है। पहले बस्तुके अभावका दु:ख होता है, तभी उन बस्तुके मिलनेपर मुख होता है। बस्तुके अभावका दु:ख जितनी माजमें होता है। बस्तुके मिलनेका मुख भी उत्तर्जी ही माजमें होता है।

भोगी व्यक्ति दुःछोने नहीं यव सकता। क्राप

कि भोग जड़ताके सम्बन्धसे होता है और जड़ताका सम्बन्ध ही जन्म-मरणरूप महान् दुःखका कारण है ।

पातञ्जलयोगदर्शनमें कहा गया है-परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्य 🕡 दुःखमेव

सर्वं विवेकिन: । (2 124) 'परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख— ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण

तथा तीनों गुर्णोंकी बत्तियोंमें परस्पर विरोध होनेके 'कारण विवेकी पुरुषके लिये सब-के-सब भीग दःखरूप ही हैं।

सम्पूर्ण विषयभोग आरम्भमें सुखरूप प्रतीत होनेपर भी परिणासमें दु.ख ही देनेवाले हैं (गीता १८ । ३८); क्योंकि भोगोंके परिणाममें अपनी शक्तिका हास और भोग्य-पदार्थका नाश होता है— यह 'परिणामदुःख' है ।

दूसरे व्यक्तियोंके पास अपनेसे अधिक भोग देखनेसे, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलनेसे, भीतर भोगोंको आसक्ति होनेपर भी भोग भोगनेको सामर्थ्य न होनेसे तथा प्राप्त भोगोंके बिछुड़ जानेकी आशङ्कासे भोगोंके पास रहते हुए भी हृदयमे सन्ताप रहता है —यह ' तापदुःख' है ।

किसी कारणवश भौगोंका वियोग हो जानेसे मनुष्य उन भोगोंको याद कर-करके दुःखी होता है- यह 'संस्कारदुःख' है ।

भोगोंमें रुचि होनेके कारण मन उन भोगोंको भोगना चाहता है; परन्तु विवेकके कारण बुद्धि उन्हें भोगनेसे रोकती है। ऐसे ही सत्सङ्ग करते समय तामसी वृत्तिके कारण नींद आने लगती है और नींदका सुख मनुष्यको अपनी ओर खींचता है; परन्तु सात्विक वृत्तिके कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्सङ्ग -कर लें; क्योंकि यह मौका बार-बार मिलेगा नहीं— यह 'गुणवृत्ति-विरोध' है, जिससे साधकोंको बहुत दुःख होता है।

भोगोंको प्राप्त करना अपने वसकी बात नहीं है; क्योंकि इसमें प्रारव्धकी प्रधानता और अपनी

परतन्त्रता है। परन्तु भगवान्की प्राप्ति प्रत्येक मनुष

कर सकता है; क्योंकि उनकी प्राप्तिके लिये हैं।

मनुष्यशरीर मिला है। भोग दो मनुष्योंको भी समानरूपसे प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान् मनुष्यमात्रको समानरुपसे प्राप्त हो सकते हैं। सत्ययुग आदिमें बड़े-बड़े

ऋषियांको जो भगवान् प्राप्त हुए थे, वही आव कलियुगमें भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भौगोंकी प्राप्ति सदाके लिये नहीं होती और सबके लिये नहीं होती । परन्तु भगवान्की प्राप्ति सदाके लिये होती है

और सबके लिये होती है। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों-(जड़ता-)की प्राप्तिमें तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्यागमें सब एक हो जाते हैं।-'एव' पदका तात्पर्य है कि भोग नि सन्देह और

निश्चितरूपसे दुःखके कारण है । उनमें सुख प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें सुखका लेश भी नहीं है। 'न तेषु रमते खुधः'—साधारण मनुष्यको जिन भोगोंमे सुख प्रतीत होता है, उन भोगोंको विवेकशील मनुष्य दुःखरूप ही समझता है। इसलिये वह हम भोगोंमें रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता ।

विवेकी मनुष्यको इस बातका ज्ञान रहता है कि संसारके समस्त दुःख, सन्ताप, पाप, नरक आदि संजोग-जन्य सुखकी इच्छापर ही आधारित हैं । अपने इस ज्ञानको महत्व देनेसे ही वह बुद्धिमान् है। परनु जिसने यह जान लिया है कि भीग दुःखप्रद हैं, फिर भी भोगोंकी कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वह वास्तवमें अपने ज्ञानको पूर्णरूपसे महत्त न देनेके कारण बुद्धिमान् कहलानेका अधिकारी नहीं

है । अपने जानको महत्त्व देनेवाला युद्धिमान् मनुष्य

भोगोंकी कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता ।

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने बताया कि संयोगजन्य सुख भोगनेवाला दुःखोसे नहीं बच सकता, हो कि मुखी कौन होता है—इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# शक्नोतीहैव यः सोढुं प्रावशरीरविमोक्षणात्।

कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।।२३ ।।

इस मनुष्यशरीरमें जो कोई (मनुष्य ) शरीर छूटनेसे पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले बेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है।

व्याख्या--- 'शक्षौतीहैव यः'''' कामक्रोधोद्धर्व वेगम्'--प्राणिमात्रको एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पश्-पक्षी आदि योनियोंमें प्रसुप्त रहता है । उनमें केवल अपनी-अपनी योनिक अनुसार शरीर-निर्वोहमात्रका विवेक रहता है। देव आदि योनियोंमें यह विवेक ढका रहता है; क्योंकि वे योनियाँ भोगोंके लिये मिलती हैं; अतः उनमें भोगोंकी बहुलता तथा भोगोंका उद्देश्य रहता है । मन्ष्ययोनिमे भी भोगी और संप्रही मनुष्यका विवेक ढका रहता है। ढके रहनेपर भी यह विवेक मनुष्यको समय-समयपर भोग और संग्रहमें दुःख एवं दोपका दर्शन कराता रहता है। परनु इसे महत्त्व न देनेके कारण मनुष्य भोग और संग्रहमे फँसा रहता है । अतः मन्य्यको चाहिये कि वह इस विवेकको महत्त्व देकर इसे स्थायी बना ले । इसको उसे पूर्ण स्वतन्तता है । विवेकको स्थायी बनाकर वह राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि विकारीको मर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिये भगवान 'इह'पदमे मनुष्यको सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हैं, जिसमें वह काम-क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदाके लिये सुखी हो सकता है ।

मनुप्यशरीर भक्त होनेके लिये ही मिला है । इसलिये मनुष्यमात्र काम-क्रोधका वेग सहन करनेमें योग्य, अधिकारी और समर्थ हैं । इसमें किसी वर्ण, आश्रम आदिकी अपेक्षा भी नहीं है।

मृत्युका कुछ पता नहीं कि कब आ जाय; अत. सबसे पहले काम-क्रोधके वेगको सहन कर लेना चारिये । काम-फ्रोधके वर्शाभन नहीं होना है- यह मावधानो जीवनभर रखनी है । यह कार्य मनुष्य स्वयं ही का सकता है, कोई दूसरा नहीं । इस कार्यको करनेक अवमर मनुयशरीरमें ही है, दुमरे शरीरोमें नहीं । इमलिये शारेर छूटनेसे पहले-पहले ही यह कार्य

जरूर कर लेना चाहिये- यहाँ भाव इन पदोमे हैं ।

उपर्युक्त पदोंसे एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम-क्रोधके वशीभत होकर शरीर क्रिया करने लगे- ऐसी स्थितिसे पहले ही उनके वेगको सह लेना चाहिये । कारण कि काम-क्रोधके अनुसार क्रिया आरम्भ होनेके बाद शरीर और वृत्तियाँ अपने वशमें नहीं रहतीं ।

भोगोको पानेको इच्छासे पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिये कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भागोंमें नहीं फैसना है, क्योंकि यह साधकका काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिये ।

पदार्थिक प्रति राग (काम) रहनेके कारण 'अमुक पदार्थ सुन्दर और सुखप्रद हैं' आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होनेके बाद उन पदार्थींको प्राप्त करनेकी कामना उत्पन्न हो जाती है. और उनकी प्राप्तिमे याधा देनेवालोके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है ।

काम-कोधके वेगको सहन करनेका तात्पर्य है--काम-क्रोधके वेगको उत्पन्न ही न होने देना । काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होनेके बाद वेग आता है और वेग आनेके बाद काम-फोधको रीकना कठिन हो जाता है, इसलिये काम-क्रोधके संकल्पको उत्पन्न म होने देनेमें ही उपर्यंक्त पदीका भाव प्रतीत होता है । कारण यह है कि काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होनेपर अत्तःकरणमें अशान्ति, उनेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य स्वीनहीं कहा जा सकता । परन् इसी श्लोकरी 'स सखी' पदोसे काम-क्रोधका वेग महनेवाले मनुष्यको 'सुखी' बताया गया है । दूसरी बान यह है कि काम-ब्रोधिक वेगाचे मन्य अपनेने शक्तिशाली पुरवके सामने पयसे भी ग्रेक सकता है अथवा

शूरवीर है।

इनको अपनेमें मानना मानो इनको निमन्त्रण देना है।

ढका हुआ है , ऐसे मनुष्यांको भगवानने इसी अध्यायके

पन्द्रहवें श्लोकमें जन्तु (जन्तवः) कहा है। यहाँ

काम-क्रोधका वेग सहनेमें समर्थ मनुष्यको 'नर:' कहा

है। भाव यह है कि जो काम-क्रोधके वशमें है वे

मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं हैं । जिसने काम-क्रोधपर

विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तवनमें नर है:

'स युक्तः नरः'— अज्ञानके द्वारा जिनका ज्ञान

Backerrungskapelanderrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenter व्यापारमें आमदनी होती देखकर लोभसे भी रोक सकता है। परन्तु इस प्रकार भय और लोभके कारण काम-क्रोधका वेग सहनेसे वह सुखी नहीं हो जाता; क्योंकि वह जैसे क्रीधमें फैसा था. ऐसे ही भय और लोभमे फँस गया । तीसरी बात यह है कि इस श्लोकमें 'युक्तः' पदसे काम-क्रोधका वेग सहनेवाले व्यक्तिको योगी कहा गया है: परन्त संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं होता (गीता ६ । २) । इसलिये काम-क्रोधके वेगको रोकना

अच्छा होते हुए भी साधकके लिये इनके संकल्पको उत्पन्न न होने टेना ही उचित है। समतामें स्थित मनुष्यको योगी कहते हैं। जो काम-क्रोधके संकल्पको रोकनेका उपाय है---अपने विवेकको महत्त्व देकर काम-क्रोधंके वेगको अपनेमें काम-क्रोधको न मानना । कारण कि हम उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समतामें स्थित ही (स्वय) रहनेवाले हैं और काम-क्रोध आने-जानेवाले सकता है। हैं । इसलिये वे हमारे साथ रहनेवाले नहीं हैं । दूसरी 'स सुखी'--- मनुष्य ही नहीं, पश्-पक्षी भी बात, हम काम-क्रोधको अपनेसे अलगरूपसे भी काम-फ्रोध उत्पन्न होनेपर सुख-शान्तिसे नहीं रह सकते । जानते हैं। जिस वस्तुको हम अलगरूपसे जानते हैं, इसलिये जिस मनुष्यने काम-क्रोधके संकल्पको मिटा वह वस्त अपनेमें नहीं होती । तीसरी बात, काम-क्रोधसे दिया है, वही वास्तवमें सुखी है। कारण कि रहित हुआ जा सकता है-- 'कामक्रोधवियुक्तानाम्' काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होते ही धनध्यके (गीता ५ ।२६), 'एतैर्विमुक्तः' (गीता १६ । २२) । अन्तःकरणमें अशान्ति, चञ्चलतां, संघर्ष आदि दोप इनसे रहित वहीं हो सकता है, जो वास्तवमें पहलेमें ही उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोपोंके रहते हुए वह सुखी इनसे रहित होता है । चौथी बात, भगवान्ने काम-क्रोधको कैसे कहा जा सकता है? जब वह काम-क्रोधके (जो राग-द्वेषके ही स्थूलरूप हैं) क्षेत्र अर्थात् प्रकृतिके वेगके वशीपुत हो जाता है, तब वह दुःखी हो ही विकार चताया है (गीता १३ ।६)।अतः ये प्रकृतिमें जाता है । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंक आश्रय लेकर, उनसे सम्बन्ध जोड़कर सुख चाहनेवाला हो होते हैं, अपनेमें नहीं;क्योंकि स्वरूप निर्विकार है ।

सम्बन्ध— बाह्य सम्बन्धसे होनेवाले सुखके अनर्थका वर्णन करके अत्र भगवान् आध्यक्तर तत्त्वके सम्बन्धसे होनेवरी मुखकी महिमाका वर्णन करते हैं।

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव

यः ।

ब्रह्मनिर्वाणं . योगी

इससे सिद्ध होता है कि काम-फ्रोध अपनेमें नहीं हैं।

ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। २४ ।।

मनुष्य कभी मुखी नहीं हो सकता-यह नियम है।

जो मनुष्य केवल परमात्मामें सुखवाला है और केवल परमात्मामें रमण करनेवाला है तथा जो केवल परमात्मामें ज्ञानवाला है, वह ब्रह्ममें अपनी स्थितिका अनुभव करनेवाला मांख्ययोगी निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है।

व्याख्या--'योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव य:'-- जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थीमें सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मामें ही सुख मिलता है, ऐसे साधकको यहाँ 'अन्तःसुखः' कहा गया

है । परमात्मतत्त्वके सिवाय कहीं भी उसकी सख-बद्धि नहीं रहती । परमात्मतत्त्वमें सुखका अनुभव उसे हर समय होता है; क्योंकि उसके सुखका आधार बाह्य

पदार्थीका संयोग नहीं होता ।

खयं अपनी सत्तामें निरन्तर स्थित रहनेके लिये बाह्यकी किञ्चिन्पात्र भी आवश्यकता नहीं है । स्वयंको खयंसे दुःख नहीं होता, खयंको खयंसे अरुचि नहीं होती-यह अन्तःसख है।

जो सदाके लिये न मिले और सभीको न मिले, वह 'बाह्य' है। परन्तु जो सदाके लिये मिले और सभीको मिले, वह 'आभ्यन्तर' है। जो भोगोंमें रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल

परमात्मतत्त्वमें ही रमण करता है. और व्यवहारकालमें भी जिसका एकमात्र परमात्मतत्त्वमें ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधकको यहाँ 'अन्तरारामः' कहा गया है ।

इन्द्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं. उन सबका प्रकाशक और आधार परमात्मतत्त्वका ज्ञान है । जिस साधकका यह ज्ञान हर समय जाप्रत् रहता है, उसे यहाँ 'अत्तर्न्योतिः' कहा गया है ।

सांसारिक ज्ञानका तो आरम्भ और अन्त होता है, पर उस परमात्मतत्त्वके ज्ञानका न आरम्भ होता हैं, न अत्त । वह नित्य-निरत्तर रहता है । इसलिये 'सबमें एक परमात्मतत्त्व हो परिपूर्ण है'— ऐसा ज्ञान सांख्ययोगीमें नित्य-निरन्तर और स्वतः-स्वाभाविक रहता है ।

'स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति'--

व्रह्ममे सांख्ययोगका ऊँचा साधक स्थितिका अनुभव करना है, जो परिच्छित्रताका द्योतक है । कारण कि साधकमें 'मै स्वाधीन हैं', 'मैं मुक्त हैं', में ब्रह्ममें स्थित हैं— इस प्रकार परिच्छित्रताक संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधकको अपनेमें परिच्छित्रताका अनुभव नहीं होता । जबतक किञ्चित्पात्र भी परिच्छित्रता या व्यक्तित्व शेष है. तयतक वह तत्त्वनिष्ठ नहीं हुआ है । इसलिये इस अवस्थामें सन्तोप

नहीं करना चाहिये । 'ब्रह्मनिर्वाणम्' पदका अर्थ है- जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं- ऐसा निर्वाण अर्थात् शान्त ब्रह्म ।

जब ब्रह्मभूत सांख्ययोगीका व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्ममें लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेप रह जाता है अर्थात् साधक परमात्मतत्त्वके साथ अभिन्न हो जाता है- तत्त्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः-सिद्ध है । ब्रह्मभूत अवस्थामें तो साधक ब्रह्ममें अपनी स्थितिका अनुभव करता है, पर व्यक्तित्वका नाश् होनेपर अनुभव करनेवाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है-ब्रह्माप्येति' (बृहदारण्यक॰

'ਕ਼ਨੀਕ सन 81818)1

सम्बन्ध- पूर्वेश्लोकमें भगवान्ने निवृतिपूर्वक सांद्ययोगकी साधना बतायी । अब आगेके श्लोकमें प्रवृतिपूर्वक सांख्यांग की साधना बताते हैं।

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्पानः सर्वभूतहिते रताः ।।२५ ।।

जिनका शरीर मन-बुद्धि-इन्द्रियोसहित वशमें है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं, जिनके सम्पूर्ण संशय मिट गये हैं, जिनके सम्पूर्ण कल्पप (दोप) नष्ट हो गये हैं, ये वियेकी साधक निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

व्याख्या--'यतात्मान:--नित्य संत्यतत्त्वकी प्राप्तिका दृढ़ लक्ष्य होनेके कारण साधकोंको शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि वशर्मे करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये खाभाविक ही सुगमतापूर्वक उनके वशमें हो जाते हैं । वशमे होनेके कारण इनमें राग-द्वेपादि दोवोंका अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रिया दूसरोंका हित करनेवाली हो जाती है।

शरीर-इन्द्रियाँ-मन बुद्धिको अपने और अपने लिये मानते रहनेसे ही ये अपने वशमें नहीं होते और इनमें राग-द्वेष, काम-क्रीध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोप जबतक विद्यमान रहते हैं, तबतक साधक खयं इनके वशमें रहता है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह शरीरादिको कभी अपना और अपने लिये न माने । ऐसा माननेसे इनकी आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है और ये वशमें हो जाते हैं। अतः जिनका शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बृद्धिमें अपनेपनका तथा जो इन कभी अपना खरूप नहीं मानते. ऐसे सावधान साधकोंके लिये यहाँ 'यतात्वानः' पद आया है।

'सर्वभूतहिते स्ताः'- सांख्ययोगकी सिद्धिमें व्यक्तित्वका अभिमान मुख्य बाधक है । इस व्यक्तित्वके अभिमानको मिटाकर तत्त्वमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव करनेके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका भाव होना आवश्यक है । सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें प्रीति ही उसके व्यक्तित्वको मिटानेका सुगम साधन है।

जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्त्वके साथ अभिन्नताका अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिये प्राणिमात्रके हितमे प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने कहलानेवाले शरीरमें आकृति, अवयव, कार्य, नाम आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अङ्गोंको आराम पहुँचे, किसी भी अङ्गको कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, साधन-पद्धति आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियंकि हितमें खाभाविक ही रित होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, कभी किसीको किश्चिमात्र भी कष्ट न हो । कारण कि बाहरसे भिन्नता रहनेपर भी

भीतरसे एक परमात्मतत्त्व ही समानरूपसे सवमें परिपूर्ण है । अतः प्राणिमात्रके हितमें प्रीति होनेसे व्यक्तिगत स्वार्थभाव सुगमतासे नष्ट हो जाता है और परमात्मतत्वके साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव हो जाता है।

**'छिन्नद्वैधाः'—**जवतक तत्त्वंप्राप्तिका एक निधय दृढ़ नहीं होता, तबतक अच्छे-अच्छे साधकोंके अन्ते:करणमें भी कुछ-न-कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दुढ़ निश्चय होनेपर साधकोंको अपनी साधनामें कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्धरूपसे तत्परतापूर्वक अपने साधनमें लग जाते हैं।

'क्षीणकल्पणः'—प्रकृतिसे माना हुआ जो भी सम्बन्ध है, वह सब कल्मप ही है; क्योंकि प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध ही सम्पूर्ण कल्पपो अर्थात् पापे, दोपों, विकारोंका हेतु है। प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे स्पष्टतयां अपना अलग अनुभव करनेसे साधकमें निर्विकारता स्तः आ जाती है।

'ऋषयः'—'ऋष्' धातुका अर्थ है—ज्ञान । उस ज्ञान-(विवेक-) को महत्त्व देनेवाले ऋषि कहलाते-हैं। प्राचीनकालमें ऋषियोंने गृहस्थमें रहते हुए भी परमात्मतत्त्वको प्राप्त किया था । इस श्लोकमें भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेकपूर्वक परमात्मतत्वकी . प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले साधकोंका वर्णन है। अतः अपने विवेकको महत्त्व देनेवाले ये साधक भी ऋषि ही है।

'लभने ब्रह्मनिर्वाणम्'—ब्रह्म तो सभीको सदा--सर्वदा प्राप्त है हो , पर परिवर्तनशील शरीर आदिसे अपनी एकता मान लेनेके कारण मनुष्य ब्रह्मसे विमुख रहता है । जब शरीरादि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब सम्पूर्ण विकारी और संशयोंका नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मका. अनुभव हो जाता है।

'लमने' पदका तालर्य है कि ज़ैसे लहाँ समुद्रमें लोन हो जाती है, ऐसे ही सांख्यपोगी निर्वाण ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। जैसे जल-तत्वर्भ समुद्र और लहरें—ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्ममें आत्मा और परमात्मा—ये दो भेद नहीं हैं।



सम्बन्ध— चौबीसर्वे-पचीसर्वे श्लोकोंमें भगवानने सांख्ययोगके साधको द्वारा निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त करनेको बात कही । अब आगेके श्लोकमें यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर उसका कैसा अनुभव होता है -

## कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्।।२६।।

काम-क्रोधसे सर्वथा रहित, जीते हुए मनवाले और खरूपका साक्षात्कार किये हुए सांख्ययोगियोके लिये दोनों ओरसे-शरीरके रहते हुए अथवा शरीर छूटनेके बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है ।

व्याख्या-- 'कामक्रोधवियुक्तानां यतीनाम्' --भगवान् उपर्युक्त पदोंसे यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुपमें काम-क्रोधादि दोपोंकी गन्ध भी नहीं रहती । काम-क्रोधादि दोष उत्पत्ति-विनाशशील असत् पदार्थों (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि) के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैं । सिद्ध महापुरुषको उत्पत्ति-विनाशरहित सत्-तत्त्वमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है, अतः उत्पत्ति-विनाशशील असत् पदार्थीसे उसका सम्बन्ध सर्वथा नहीं रहता । उसके अनुभवमें अपने कहलानेवाले शरीर-अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण संसारके साथ अपने सम्बन्धका सर्वथा अभाव हो जाता है; अतः उसमें काम-क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? यदि काम-क्रोध सुक्ष्मरूपसे भी हों, तो अपनेको जीवन्मुक्त मान लेना भ्रम ही है।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंकी इच्छाको 'काम' कहते हैं । काम अर्थात् कामना अभावमें पैदा होती है। अभाव सदैव असत्में रहता है। सत्-स्वरूपमें अभाव है ही नहीं । परन्तु जब स्वरूप असत्से तादाल्य कर लेता है, तब असत्-अंशके अभावको वह अपनेमें मान लेता हैं । अपनेमें अभाव माननेसे ही कामना पैदा होती है और कामना-पूर्तिमें बाधा लगनेपर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूपमें कामना न होनेपर भी तादात्म्यके कारण अपनेमें कामनाकी प्रतीति होती है। परन्तु जिनका तादास्य नष्ट हो गया है और स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो गया है, उन्हें स्वयंमें असत्के अभावस

अनुभव हो ही कैसे सकता है?

साधन करनेसे काम-क्रोध कम होते हैं- ऐसा साधकोंका अनुभव है । जो चीज कम होनेवाली होती है. वह मिटनेवाली होती है. अत. जिस साधनसे ये काम-क्रोध कम होते हैं, उसी साधनसे ये मिट भी जाते हैं ।

साधन करनेवालोंको यह अनुभव होता है कि (१) काम-क्रोध आदि दोप पहले जितनी जल्दी आते थे, उतनी जल्दी अब नहीं आते । (२) पहले जितने वेगसे आते थे, उतने वेगसे अब नहीं आते. और (३) पहले जितनी देरतक ठहरते थे, उतनी देरतक अब नहीं ठहरते । कभी-कभी साधकको ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम-क्रोधका वेग पहलेसे भी अधिक आ गया । इसका कारण यह है कि (१) साधन करनेसे भोगासक्ति तो मिटती चली गयी और पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं । (२) अन्त करण शुद होनेसे थोडे काम-क्रोध भी साधकको अधिक प्रतीत होते हैं। (३) कोई मनके विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधकको युग लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता । बुए लगनेके भावका भीतर संग्रह होता रहता है। फिर अन्तमें धोड़ो-सी वातपर भी ओरसे क्रोध आ जाता है: क्योंकि भीतर जो संप्रह हुआ था, वह एक साथ बाहर निकलता है। इसमे दूसरे व्यक्तिको भी आधर्य होता है कि इतनी धोड़ी-मी वातपर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया!

कभी-कभी वृतियाँ द्वीक होतेने साधकको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णांबस्था हो गयी। परन

उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है।

शरीरके रहते हुए अथवा शरीर छूटने

बाद—नित्य-निरत्तर वे महापुरुष शान्त ब्रह्ममें ही स्थित

रहते हैं । जैसे भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय

साधारण मनुष्योंकी शरीरमें स्थितिकी मान्यता निर्तार

<u>Paurateuristationalistationes experientes experientes</u> वास्तवमें जवतक पूर्णावस्थाका अनुभव करनेवाला है. तबतक (व्यक्तित्व बना रहनेसे) पूर्णावस्था हुई नहीं ।

'यतचेतसाम्'—जवतक असत्का सम्बन्ध रहता है, तवतक मन वशमें नहीं होता । असत्का सम्बन्ध सर्वधा न रहनेसे महापुरुषोंका कहलानेवाला मन स्वतः वशमें रहता है।

रहती है, ऐसे ही भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय 'अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्'— उन महापुरुपोंकी स्थिति निरन्तर एक ब्रह्ममें ही रहती अपने खरूपका वास्तविक बोध हो जानेसे उन है । उनकी इस स्वामाविक स्थितिमें कभी थोड़ा भी महापुरुपोंको यहाँ 'विदितात्मनाम्' कहा गया है। अन्तर नहीं आता; क्योंकि जिस विमागमें क्रियाएँ होती तात्पर्य है कि जिस उद्देश्यको लेकर मनुष्यजन्म हुआ हैं, उस विभाग- (असत्-) से उनका कोई सम्बन्ध है और मनुष्यजन्मकी इतनी महिमा गायी गयी है. ही नहीं रहा।

सम्बन्ध—अब आगेके दो श्लोकोंमें भगवान् यह बताते हैं कि जिस तत्वको ज्ञानयोगी और कर्मयोगी प्राप्त रखें है, उसी तत्त्वको ध्यानयोगी भी प्राप्त कर सकता है\* ।

> स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानी समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ।। २७ ।। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः

> विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।। २८ ।।

बाह्य पदार्थोंको बाहर ही छोड़कर और नेत्रोंकी दृष्टिको भौहोंके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपान वायुको सम करके जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि अपने वशमें हैं, जो मोक्ष-परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है।

व्याख्या — स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यान्' —परमात्माके सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं । बाह्य पदार्थींको बाहर ही छोड़ देनेका तात्पर्य है कि मनसे बाह्य विषयोका चित्तन न करे।

बाह्य पदार्थीक सम्बन्धका त्याग कर्मयोगमें सेवाके द्वारा और ज्ञानयोगमें विवेकके द्वारा किया जाता है। दृष्टिको दोनों मोहेंकि यीचमें रखना अथवा दृष्टिको यहाँ भगवान् ध्यानयोगके द्वारा बाह्य पदार्थीसे सम्बन्ध-विच्छेदको बात कह रहे हैं । ध्यानं योगमें एकमात्र परमात्माका हो चिन्तन होनेसे बाह्य पदार्थसि विम्खता हो जाती है।

वास्तवमें वाह्य पदार्थ बाधक नहीं है। बाधक है— इनसे रागपूर्वक माना हुआ अपना सम्बन्ध ! इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेमें ही उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य है।

'चक्षुश्रैवान्तरे भुवोः'—यहाँ भुवोः अन्तरे पदीते नासिकाके अग्रभागपर रखना (गीता ६ । १३) — दे दोनों हो अर्थ लिये जा सकते हैं।'

ध्यानकालमें नेत्रोंको सर्वथा यंद रखनेसे संयदीय अर्थात् निद्रा आनेकी सम्मायना रहती है, और नेब्रोंकी

<sup>े</sup> ध्यानवीर साधकको स्वतन्ततासे परमात्माकी प्राप्ति कराता है एवं कमयोग, ज्ञानवोर्ग और मिक्रपीयके साधकोडारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जप, ध्यान, सत्सङ्ग और म्याध्याय—ये प्रत्येक साधकरू लिये उपयोगी है, और आवश्यक भी ।

सर्वथा खुला रखनेसे (सामने दृश्य रहनेसे) विक्षेपदीप प्रायः साधकोंक मनपर आंशिकरूपसे इन्द्रियों अनेक सम्भावना रहती है। इन दोनों प्रकारके दोपोंको और युद्धि— दोनोंक ज्ञानका प्रभाव रहता है। उनके दूर करनेके लिये आधे मुँदे हुए नेत्रोंकी दृष्टिको दोनों मनमें इन्द्रियों तथा युद्धिक ज्ञानका इन्द्र चलता रहता भौंहोंके बीच स्थापित करनेके लिये कहा गया है। है। इसलिये वे अपने विवेकको महत्व नहीं दे पाते

'प्राणापानों समी कृत्वा नासाध्यन्तरचारिणौं'— नासिकासे बाहर निकलनेवाली वायुको 'प्राण' और नासिकाके भीतर जानेवाली वायुको 'अपान' कहते हैं।

प्राणवायको गति दीर्घ और अपानवायको गति लघु होती हैं। इन दोनोंको सम करनेके लिये पहले बायीं नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर दायीं नासिकासे प्राणवायको बाहर निकाले । फिर दायों नासिकासे अपानवायको भीतर ले जाकर बायीं नासिकासे प्राणवायको बाहर निकाले । इन सब क्रियाओंमें बरावर समय लगना चाहिये । इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहनेसे प्राण और अपानवायकी गति सम. शान्त और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिकांके बाहर और भीतर तथा कण्ठादि देशमें वायुके स्पर्शका ज्ञान म हो, तब समझना चाहिये कि प्राण-अपानको गति सम हो गयी है। इन दोनोंकी गति सम होनेपर (लक्ष्य परमात्मा रहनेसे) मनसे स्वाभाविक ही परमात्माका चित्तन होने लगता है । ध्यानयोगमे इस प्राणायामकी आवश्यकता होनेसे ही इसका उपर्युक्त पदोमें उल्लेख किया गया है।

'यतेन्द्रियमनोशुद्धिः'— प्रत्येक मनुष्यमें एक तो इन्द्रियोका ज्ञान । इन्द्रियो ज्ञान । इन्द्रियों और युद्धि—दोनोंके बीचमें मनका निवास है । मनुष्यको देखना यह है कि उसके मनपर इन्द्रियों ज्ञानका प्रभाव है या युद्धिके ज्ञानका प्रभाव है अध्या अर्थिशकरूपसे दोनोंके ज्ञानका प्रभाव है । इन्द्रियोंक ज्ञानका प्रभाव है । इन्द्रियोंक ज्ञानका प्रभाव है । इन्द्रियोंक ज्ञानमें 'संयोग' का प्रभाव पड़ता है और जुद्धिके ज्ञानमें 'परिणाम' का । जिन मनुष्योंके मनपर केवल इन्द्रियोंक ज्ञानका प्रभाव है, वे संयोगजन्य सुख्यभोगमें ही लगे रहते हैं; और जिनके मनपर वृद्धिके ज्ञानका प्रभाव है, वे (परिणामको ओर इष्टि रहनेसे) मुख्यभेगका लगा करतेमें समर्थ हो जाते हैं—'च तेषु रमने युपः' (गीता ५ । २२) ।

प्रायः साधकोंक मनपर आंशिकरूपसे इन्द्रियों और बुद्धि— दोनोंके ज्ञानका प्रभाव रहता है। उनके मनमें इन्द्रियों तथा बुद्धिक ज्ञानका इन्द्र चलता रहता है। इसलिये वे अपने विवेकको महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं,उसे कर भी नहीं पाते। यह इन्द्र ही ध्यानमें बाधक है। अतः यहाँ मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंको वशमें करनेका तारार्य है कि मनपर केवल बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव रह जाय, इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव सर्वथा मिट जाय।

'मनिर्मोक्षपरायणः' -- परमात्मप्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मखरूपका मनन करनेवाले साधकको यहाँ 'मोक्षपरायणः' कहा गया है। परमात्मतत्त्व सब देश, काल आदिमें परिपूर्ण होनेके कारण सदा-सर्वदा सवको प्राप्त ही है। परन्तु दुढ़ उद्देश्य न होनेके कारण ऐसे नित्यप्राप्त तत्त्वकी अनुभतिमें देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य वन जाय तो तत्त्वकी अनुभृतिमें देरीका काम नहीं है। वास्तवमें उद्देश्य पहलेसे ही बना-बनाया है; क्योंकि परमात्म-प्राप्तिके लिये ही यह मनुष्यशरीर मिला है । केवल इस उद्देश्यको पहचानना है । जन्न साधक इस उद्देश्यको पहचान लेता है. तब उसमें परमात्मप्राप्तिकी लालसा उत्पन्न हो जाती है । यह लालसा संसारकी सब कामनाओंको मिराकर साधकको परमात्मतत्त्वका अनुभव करा देती है । अतः परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको पहचाननेके लिये ही यहाँ 'मोक्षपरायणः' पदका प्रयोग हुआ है।

कर्मयोग, सांख्ययोग, ध्यानयोग, धित्तयोग आदि सभी साधनोमें एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्यकी बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याणका उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा, तो साधनमें सिद्धि कैसे मिलेगी? इसलिये यहीं 'मोक्षपरायणः' पदसे ध्यानयोगमें दृट निश्चयको आवश्यकता बतायी गयी है।

'विगतेखामयक्रीयो यः' — अपनी इच्छाकी पूर्तिमें वाधा देनेवाले प्राणीको अपनेमें मवल माननेपर उसमें भय होता है और निर्यल माननेमें उसपर प्रोध अन्ता है। ऐसे ही जीनको इच्छा क्लेपर मुन्युने भय केला है और दूसरोंसे अपनी इच्छा-पूर्ति करवाने तथा दूसरोंपर अपना अधिकार जमानेकी इच्छासे क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध होनेमें इच्छा ही मुख्य है । यदि मनुष्यमें इच्छापूर्तिका उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रह जाय, तो भय-क्रोधसहित इच्छाका सर्वथा अभाव हो जाता है । इच्छाका सर्वथा अभाव होनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण कि वस्तुओंकी और जीनेकी इच्छासे ही मनुष्य जन्म-मरणरूप बन्धनमें पडता है। साधकको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओंकी इच्छासे वस्तुएँ मिल जाती हैं? और क्या जीनेकी इच्छासे मृत्यसे बच जाते हैं? वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओंकी इच्छा पूरी कर सकते हैं

और न मृत्युसे बच सकते है । इसलिये यदि साधकका यह दृढ़ निश्चय हो जाय कि मुझे एक परमात्मप्राप्तिके पदार्थोंके साथ अपना सम्बन्ध मानना ही बन्धन है।

इच्छा रहेगी, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और परिस्थित, मत्युके भयसे भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोधसे भी जीवन-मरण आदिका किञ्चिन्मात्र भी असर नहीं पड़ता । छटकारा नहीं होगा । इसलिये मुक्त होनेके लिये :

इच्छारहित होना आवश्यक है । यदि वस्तु मिलनेवाली है नो इच्छा किये बिना साधक खरूपसे सदा मुक्त ही है। केवल उस्त्र भी मिलेगी और यदि वस्तु नहीं मिलनेवाली है तो और नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध मानेके इच्छा करनेपर भी नहीं मिलेगी । अतः वस्तुका मिलना कारण उसे अपने मुक्त खरूपका अनुभव नहीं है

विधानके अधीन है। जो वस्तु इच्छाके अधीन नहीं स्ततःसिद्ध मुक्तिका अनुभव हो जाता है। सम्बन्ध-भगवानुने योगनिष्ठा और सांख्यनिष्ठाका वर्णन करके दोनोंके लिये उपयोगी ध्यानयोगका वर्णन विद्या । अब सुगमतापूर्वक कल्याण करनेवाली भगवित्रष्टाका वर्णन करते हैं।

> सर्वलोकमहेश्वरम् । यज्ञतपसां

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। २९ ।।

भक्त मुझे सब यज्ञों और तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका सुहद् (स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी) जानकर शान्तिको प्राप्त हो जाता है 🕛

व्याख्या—'घोक्तारं यज्ञतपसाम्'— जब मनुष्य अपना मानता है और जिसके लिये शुप्त वर्म करता कोई शुभ कर्म करता है, तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है, उसे उस कर्मका भोक्ता मानता है, जैसे-किन है, उन शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिको देवताकी पूजा को तो उस देवताको पूजारूप कर्मक

है. उसकी इच्छाको छोड़नेमें क्या कठिनाई है ? यदि वस्तुको इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करनेका प्रयत्न करते और यदि जीनेकी इच्छा पूरी होती है तो मृत्युसे बचनेका प्रयत्न करते। परन्तु इच्छाके अनुसार न तो सब वस्तुएँ मिलती हैं और न मुस्से बचाव ही होता है। यदि वस्तुओंको इच्छा न रहे तो जीवन आनन्दमय हो जाता है और यदि जीनेकी

इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनन्दमयी हो जाती है । जीवन तभी कष्टमय होता है, जब वस्तुओंकी इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है, जब जीनेको

इच्छा करते हैं । इसलिये जिसने वस्तुओंकी और जीनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दिया है, वर जीते-जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। 'सदा मुक्त एवं सः'-- उत्पत्ति-विनाशशील

सिवाय कुछ नहीं चाहिये, तो वह वर्तमानमें ही मुक्त इस माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति हो सकता है। परन्तु यदि वस्तुओंकी और जीनेकी है। जो मुक्त हो गया है, उसपर किसी भी घटना निन्दा-स्तति. अनुकूलता-प्रतिकूलना,

'सदा मुक्त एव' पदोंका तात्पर्य है कि वासवमें

या न मिलना इच्छाके अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी रहा है। संसारसे माना हुआ सम्बन्ध मिटते हैं।

भोका मानता है: किसीको सेवा की तो उसे सेवारूप कर्मका भोक्ता: मानता है; किसी भूखे व्यक्तिको अन्न दिया तो उसे अन्नका भोक्ता मानता है, आदि । इस मान्यताको दर करनेके लिये भगवान उपर्यक्त पदोंमें कहते हैं कि वास्तवमे सम्पूर्ण शुभ कर्मोंका भोक्ता मैं ही हूँ । कारण कि प्राणिमात्रके हदयमें भगवान ही विद्यमान है \* । इसलिये किसीका पूजन करना, किसीको अत्र-जल देना, किसीको मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवान्को ही मानना चाहिये । लक्ष्य भगवानपर ही रहना चाहिये. प्राणीपर नहीं ।

नवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें भी भगवानने अपनेको सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता बताया है--'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता' । ।

दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किये जाते हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ, आदि अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवानुके हैं । उनको अपना मानना भूल हो है। उनको अपना मानकर अपने लिये शुभ कर्म करनेसे मनुष्य स्वयं उन कर्मीका भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान् कहते हैं कि तुम सम्पूर्ण शुभ कर्मीको अपने लिये कभी मत करो, केवल मेरे लिये ही करो । ऐसा करनेसे तुम उन कर्मेंकि फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा ।

कामनासे ही सम्पूर्ण अश्भ कर्म होते हैं। कामनाका त्याग करके केवल भगवानके लिये ही सब कर्म करनेसे अशुभ कर्म तो स्वरूपसे ही नहीं होते तथा शुभ कर्मोंसे अपना सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है।

'सर्वलोकमहेश्वरम्'---भिन्न-भिन्न लोकांक भिन्न-भिन्न ईश्वर हो सकते हैं; किंतु वे भी भगवान्के अधीन हो है। भगवान् सम्पूर्ण लोकोके ईश्चरिक भी

ईश्वर हैं, इसलिये यहाँ 'सर्वलोकमहेश्वरम्' पद दिया गया है । तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सृष्टिके एकमात्र खामी भगवान ही हैं, फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सप्टिकी किसी भी वस्तुको अपनी कैसे मान सकता है ?

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदिको अपने मानते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसारके मालिक हैं। परन्त ऐसा कहना समझदारी नहीं हैं; क्योंकि मनुष्य जबतक शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिको अपने मानता है, तबतक भगवानुको सारे मसारका स्वामी कहना अपने-आपको धोखा देना ही है । कारण कि यदि सभी लोग शरीरादि पदार्थीको अपने-अपने ही मानते रहें तो बाकी क्या रहा, जिसके खामी भगवान कहलायें ? अर्थात् भगवान्के हिस्सेमे कुछ नहीं वचा । इसलिये 'सब कुछ भगवानुका है'--ऐसा वही कह सकता है, जो शरीरादि किसो भी पदार्थको अपना नहीं मानता । जो किसी भी वस्तुको अपनी मानता है, वह वास्तवमें भगवानको यथार्थरूपसे सर्वलोकमहेश्वर मानता ही नहीं । वह जितनी वस्तुओंको अपनी मानता है, उतने अंशमें भगवानको सर्वलोकमहेश्वर माननेमें कमी रहती है।

मनुष्यको शरीरादि पदार्थीका सदपयोग करनेका ही अधिकार है, अपने माननेका बिल्कल नहीं । इन पदार्थोंको अपने न मानकर फेवल भगवानके ही मानते हुए उन्होंकी सेवामें लगा देनेसे परम शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है।

'सहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति'---जो सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरेंकि भी ईश्वर हैं, वे विना कारण स्वाभाविक हो प्राणिमात्रका हित करनेवाले. प्राणिमात्रकी रक्षा करनेवाले तथा प्राणिमात्रसे प्रेम करनेवाले हैं और ऐसा हितैयों, रक्षक तथा प्रेमी दुमरा कोई नहीं है-इस प्रकार जान 🕇 लेनेसे परमशान्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे वास्तवमें ऐसे ही है।

<sup>&</sup>quot;'ह्दि सर्वस्य विष्ठितम्' (गीता १३ ११७), 'सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः' (गीता १५ १ १५), इंछर: मर्वभृतानां र्देशेऽर्जुन निष्ठनि' (गीना १८।६१) ।

<sup>🕆</sup> यहाँ जाननेका अर्थ है—दुइनापूर्वक मानना । मानना जाननेमे कमजोर नहीं होता । इसलिपे दुइनमे मान लेना भी जानना ही है।

महान् शक्तिशाली भगवान् विना किसी प्रयोजनके हमारे परम सुहृद् हैं, फिर भय, चित्ता, उद्वेग, अशान्ति आदि कैसे हो सकते है ?

जीवमात्रका बिना कारण हित करनेवाले दो ही है—भगवान् और उनके भक्त 🕆 । भगवान्को किसीसे कुछ भी पाना है ही नहीं—'नानवाप्तमवाप्तव्यम्' (गीता ३ । २२), इसलिये वे स्वाभाविक ही सबके सुहुद् हैं। भक्त भी अपने लिये किसीसे कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता तथा हित करता है, इसलिये वह भी सबका सुहृद् होता है--'सुहृदः

सर्वदेहिनाम्' (श्रीमद्भा० ३ । २५ । २१)। भक्तोंमें जो स्हता आती है, वह भी मृलतः भगवान्से ही आती है । भगवान् सम्पूर्ण यज्ञों और तपोंके भोक्ता हैं, सम्पूर्ण लोकोके महान् ईश्वर है तथा हमारे परम सुहुद् है--इन तीनों बातोंमेंसे अगर एक बात भी दढतासे मान लें, तो भगवत्प्राप्तिरूप परमशान्तिको प्राप्ति हो जाती है, फिर तीनों ही बातें मान ले तो कहना ही क्या है ! अपने लिये कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तुको

अपनी मानना और भगवान्को अपना न मानना—ये तीनों बातें भगवत्प्राप्तिमें मुख्य बाधक हैं । भगवान् करता, तब उसके द्वारा सुचारुरूपसे कर्म नहीं होते । 'भोक्तारं यज्ञतपसाम्' पदोंसे कहते हैं कि अपने लिये कुछ भी न चाहे और कुछ भी न करे; 'सर्वलोकमहेश्वरम्' पदसे कहते हैं कि अपना कुछ भी न माने अर्थात् कही है; और चौथे अध्यायमें कर्मीका तत्त्व जाननेम सुखकी इच्छाका और वस्तु-व्यक्तियोंके आधिपत्यका विशेष जोर दिया है, और साधमें कर्म करनेकी बत त्याग कर दे तथा 'सहद सर्वभूतानाम्' पदोंसे कहते भी कही है। पाँचवं अध्यायमें यद्यपि कर्मयोग और है कि केवल मेरेको ही अपना माने, अन्य किसी सांख्ययोग—दोनोंके द्वारा कल्याण होनेकी बात आयी वस्त-व्यक्ति आदिको अपना न माने । इन तीनोमिसे हैं, तथापि भगवानने सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगकी

हैं और भगवत्प्राप्ति हो जाती है ! अपने लिये सुखकी इच्छाका त्याग तभी होता ध्यानयोगका वर्णन किया और अन्तमें संक्षेपत है, जब मनुष्य किसी भी प्राणी-पदार्थको अपना न्रूभिक्तियोगका वर्णन किया, जो भगवान्का मुख्य ध्येय हैं।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ग्रह्मविद्यायां योगशास्वे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे कर्मसंन्यासयोगा नाम पञ्चमोऽध्यायः ।। ५ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत् —इन भगवत्रामीके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासमय ब्रीमद्भगब्दः गीतोपनिषद्रूष्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'कर्मसंन्यासयोग' नामक पौचर्वो अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ५ ॥ कर्मयोग और साख्ययोग--दोनोंका वर्णन होनेसे इस पाँचयं अध्यायका नाम 'कर्मसंन्यासयोग' है।

नहीं मानता, कहनेको चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं । माने हुए सम्बन्धका अभाव होनेसे भगवानसे अपनी सच्ची आत्मीयता जामत् हो जाती है । तार्स्प यह निकला कि चाहे सुखकी इच्छाका त्याग हो जाय,

माने । जवतक किसी भी पदार्थको अपना मानता है

तबतक यह बदलेमें सुख चाहेगा ही । सुखकी इच्छके

त्यागसे ममताका त्याग और ममताके त्यागसे सखके

इच्छाका त्याग होता है । जब सब वस्तु-व्यक्तियोमें

ममताका त्यांग हो जाता है, तब एकमात्र भगवान

ही अपने रह जाते हैं। जो किसीको भी अपन

मानता है, वह वास्तवमें मगवानुको सर्वथा अपना

सच्ची आत्मीयता हो जाय; इसके होते ही पाप शान्तिका अनुभव हो जायगा । कारण कि एक भी भाव दृढ़ होनेपर अन्य भाव भी साथमें आं ही जाते हैं । एक तो कर्म करना चाहिये और दूसए, कर्म

चाहे ममताका अभाव हो जाय और चाहे भगवानमें

करनेकी विद्या आनी चाहिये। जब मनुष्य कर्म हो करता है, पर कर्म करनेकी विद्या नहीं जानता अथवा कर्म करनेकी विद्या तो जानता है, पर कर्म नहीं इसलिये भगवानुने तीसरे अध्यायमें कर्म करनेपर विशेष

जोर दिया है. पर साथमें कर्मीको जाननेकी बात भी

एक बात भी मान लेनेसे रोप वातें खतः आ जाती श्रेष्ठ बताया है। इस अध्यायमें भगवान्ने क्रमपूर्वक

कर्मयोग और सांख्ययोगका वर्णन करके फिर संक्षेपसे

## पाँचवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (६) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चमोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन उदाच' आदि पदेकि चार, श्लोकंकि तीन सौ बावन और पुण्यकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ बहत्तर है।
- (२) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चमोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोंके तेरह, श्लोकोंके नौ सौ अञ्चाईस और पुप्पिकांके अड़तालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सौ छियानवे हैं। इस अध्यायके सभी श्लोक बक्तीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें दो 'उवाच' हैं—एक 'अर्जुन उवाच' और एक 'श्रीभगवानवाच' ।

### पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके उत्तीस श्लोकोंमेंसे—तेरहवें और उत्तीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; और बाईसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष छब्बीस श्लोक टीक 'पथ्यावक्त्र' अनुपुष् छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं।





..... : ٠,

.... 

..... 

:,:

# अथ षष्ठोऽध्यायः

अवतरणिका-

पाँढर्के, अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने यह बात पूछी थी कि सांख्ययोग और कर्मयोग— इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन है ? इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं; परनु कर्मसंन्यास और कर्मयोग—इन दोनोंमें कर्मयोग श्रेष्ठ है— 'तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते' (५ । २) ।

अव दोनों कल्याण करनेवाले कैसे हैं—इसका वर्णन भगवान्ने पाँचवें अध्यायके छ्ट्यांसवे श्लोकतक किया । फिर सांख्ययोग तथा कर्मयोगके लिये उपयोगी और खतन्ततासे कल्याण करनेवाले ध्यानयोगका संक्षेपसे दो श्लोकोमे वर्णन किया तथा अन्तमें अपनी ही तरफसे भक्तिकी निष्ठा बताकर पाँचवें अध्यायके विषयका उपसंहार किया ।

अब पुनः कर्मयोगको श्रेष्ठता बतानेके लिये भगवान् छठे अध्यायका विपय आरम्भ करते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

### स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ।।१।।

श्रीभगवान् बोले—कर्मफलका आश्रय न लेकर जो कर्तव्यकर्म करता है, वहीं संन्वासी तथा योगी है; और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं होता ।

व्याख्या— 'अनाश्रितः कर्मफलम्'— इन पदोंका आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको किसी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिका आश्रय नहीं रखना चाहिये । कारण कि यह जीव स्वयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य-निरन्तर रहनेवाला है और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय लेता है, वे उत्पत्ति-विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाले हैं । वे तो परिवर्तनशील होनेके कारण नष्ट हो जाते हैं और यह (जीव) रीता-का-रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके रागको पकड़े रहता है। जयतक यह उनके रागको पकड़े रहता है, तबतक इसका कल्याण नहीं होता अर्थात् वह राग उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेक कारण बन जाता है (गीता १३ । २१) । अगत यह उस रागका त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जायगा । वास्तवमें यह स्वतः मुक्त है ही,

केवल रागके कारण उस मुक्तिका अनुभव नहीं होता । अतः भगवान् कहते हैं कि मनुष्य कर्मफलका आश्रय न रखका कर्तव्य-कर्म करें । कर्मफलके आश्रयका त्याग करनेवाला तो नैष्ठिकी शानिको प्राप्त होता है, पर कर्मफलका आश्रय रखनेवाला वैंध जाता है (गीता ५ । १२) ।

कुत्तिक हो रहो हो विश्व है अपने कार्य प्राप्त कार्य के किया है

स्थुल, सूक्ष्म, और कराण—ये तीनों राग्रेर 'कर्मफल' हैं। इन तीनोंमिसे किसीका भी आश्रय न लेकर इनको सबके हितमें लगाना चाहिये। जैसे, स्थूलवाग्रेरसे क्रियाओं और पदार्थीको संसारका ही मानकर उनका उपयोग संसारको सेवा-(हित-) में करे, सुक्ष्मशाग्रेरसे दूसर्थेका हित कैसे हो, सब मुखी कैसे हो, सब मुखी कैसे हो, सब करें। करणशाग्रेरसे होन्यती स्थिता-(समाधि-) ध्य भी फल संस्थारके हितके तिथे अर्थन करें। करण कि ये तीनों शरीर असने (व्यक्तिगत) नहीं है और,

अपने लिये भी नहीं हैं, प्रत्युत संसारके और संसारकी सेवाके लिये ही हैं। इन तीनोंकी संसारके साथ अभित्रता और अपने स्वरूपके साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनोंका आश्रय न लेना हो 'कर्मफलका आश्रय न लेना' है और इन तीनोंसे केवल संसारके

हितके लिये कर्म करना ही 'कर्तव्य-कर्म करना' है । आश्रय न लेनेका तात्पर्य हुआ कि साधनरूपसे तो शरीरादिको दूसरोंके हितके लिये काममें लेना है. पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है अर्थात उनको अपना और अपने लिये नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य-जन्ममें शरीर आदिका महत्त्व नहीं है, प्रत्युत शरीर आदिके द्वारा किये जानेवाले साधनका महत्त्व है । अतः संसारसे मिली हुई चीज संसारको दे दें, संसारकी सेवामें लगा दें तो हम 'संन्यासी' हो गये और मिली हुई चीजमें अपनापन छोड़ दें तो हम 'त्यागी' हो गये।

कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेसे क्या होगा ? अपने लिये कर्म न करनेसे नयी आसक्ति तो बनेगी नहीं और केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे परानी आसक्ति मिट जायगी तथा कर्म करनेका वेग भी मिट जायगा । इस प्रकार आसक्तिके सर्वथा मिटनेसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है। उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंको पकड़नेका नाम चन्धन है और उनसे छटनेका नाम मुक्ति है । उन उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे छटनेका उपाय है--- उनका आश्रय न लेना अर्थात् उनके साथ ममता न करना और अपने जीवनको उनके आश्रित न मानना ।

'कार्य कर्म करोति यः'-- कर्तव्यमात्रका नाम कार्य है । कार्य और कर्तव्य—ये दोनों शब्द पर्यायवाची है । कर्तव्य-कर्म उसे कहते हैं, जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिये और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये ।

'कार्य कर्म' अर्थात् कर्तव्य-कर्म असम्भव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता । जिसको करना नहीं चाहिये, वह कर्तव्य-कर्म होता ही नहीं । वह तो अकर्तव्य (अकार्य) होता है। वह अकर्तव्य भी दो तरहका होता है (१) जिसको हम कर नहीं नहीं होता अर्थान् जिसने ऊपरमे हो यह हो<sup>त</sup>

सकते अर्थात् जो हमारी सामध्यके बाहरका है ई (२) - जिसको करना नहीं चाहिये अर्थात जे हा

और लोकमर्यादाके विरुद्ध है । ऐसे अकर्तव्यको क भी करना नहीं चाहिये। तालर्य यह हुआ है कर्मफलका आश्रय न लेकर शास्त्रविहत है

िअध्योव ६

लोकमर्यादाके अनुसार 'प्राप्त . कर्तव्य-कर्नरे निष्कामभावसे दूसरोंके हितके लिये ही करना चाहिये। कर्म दो प्रकारसे किये जाते है--कर्मफ्तई प्राप्तिके लिये और कर्म तथा उसके फलको असी

मिटानेके लिये । यहाँ कर्म और उसके फलको आर्सी मिटानेके लिये ही प्रेरणा की गयी है। 'स संन्यासी च योगी च'-इस प्रकार हर करनेवाला ही संन्यासी और योगी है। वह कर्तय-रूर करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिये वह 'संयार्म'

है और उन कर्तव्य-कर्मोंको करते हुए वह सुखी-दुध

नहीं होता अर्थात् कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें सम् छ

है. इसलिये वह 'योगी' हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफलका आश्र<sup>य व</sup> लेकर कर्म करनेसे उसके कर्तत्व और भोकृतः। नाश हो जाता है अर्थात् उसका न तो कर्नके सा सम्बन्ध रहता है और न फलके साथ ही सन्बन्ध रहता है, इसलिये वह 'संन्यासी' है । वह कर्म करेंने और कर्मफलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहता है, इसीती वह 'योगी' है।

यहाँ पहले 'संन्यासी' पद कहनेमें यह <sup>भृत</sup> मालूम देता है कि अर्जुन खरूपसे कमेंकि स्वापने श्रेष्ठ मानते थे। इसीसे अर्जुनने (२ । ५में) कहा मा<sup>हि</sup> युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षा माँगकर जीवन-निर्दे करना श्रेष्ठ है । इसलिये यहाँ भगवान् पहले 'संन्यार्च' पद देकर अर्जुनसे कह रहे हैं कि है अर्जुन! 🕻 जिसको संन्यास मानता है, वह वासवमें सन्याम नहीं है, प्रत्युत जो कर्मफलका आश्रय छोड़वर असे फर्तव्यरूप कर्मको केवल दूसर्रिक लिकं लि कर्तव्य-युद्धिसे करता है, वही वातवमें सच्चा सन्दर्भः

ं 'न निर्सामः'—पेयल अग्निरहित होनेमें संन्यहरी

हो जाता है !

आदिका त्याग कर दिया है. पदार्थींका त्याग कर दिया है. पर भीतरमें क्रियाओं और पदार्थीका राग है. महत्त्व है. प्रियता है. वह कभी सच्चा संन्यासी नहीं हो सकता।

'न अक्रियः'--लोगोंकी प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूपसे क्रियाओं और पदार्थीका त्याग करके वनमें जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधिमें बैठा रहता है, वही योगी होता है । परन्तु भगवान् कहते हैं कि जबतक मनव्य उत्पत्ति-विनाशशील वस्तअंकि आश्रयका त्याग नहीं करता और मनसे उनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़े रखता है, तबतक वह कितना ही अक्रिय हो जाय, चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता । हाँ, चित्तकी वित्तयो-का सर्वथा निरोध होनेसे उसको तरह-तरहको सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं; पर कल्याण नहीं हो सकता । तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहरसे अक्रिय होनेमात्रसे कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है, जो उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओ-(कर्मफल-) का आश्रय न रखकर कर्तव्य-कर्म करता है।

मनुष्योंमें कर्म करनेका एक वेग रहता है। जिसको कर्मयोगको विधिसे कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शान्त नहीं होता । प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होकर एकान्तमें रहकर जप-ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकान्तप्रिय अच्छे-अच्छे साधकोंमें भी लोगोंका उद्धार करनेकी प्रवृत्ति बड़े जोरसे पैदा हो जाती है और वे एकान्तमें रहकर साधन करना छोड़कर लोगेंकि उदारको क्रियाओंमें लग जाते है ।

सकामभावसे अर्थात् अपने लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शान्त होता है, जब माधक अपने लिये कभी किञ्चित्पात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत सम्पूर्ण कर्म केवल सोबहितार्थ हो करता है । इस तरह केवल निष्कामभावसे दूसर्टेंक लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग शाना हैं। जाता है और समताकी प्राप्ति हो जाती है। समनाकी प्राप्त होनेपर समरूप परमात्मतत्त्वका अनुभव विशेष बात

शरीर-संसारमें अहंता-ममता करना कर्मका फल नहीं है। यह अहंता-ममता तो मनुष्यकी मानी हुई है: अत: यह बदलती रहती है । जैसे, मनव्य कभी गहस्थ होता है तो वह अपनेको मानता है कि 'मैं गृहस्थ हैं' और वही जब साध हो जाता है, तब अपनेको मानता है कि 'मैं साधु हैं' अर्थात् उसकी 'मैं गृहस्थ हैं' यह अहंता मिट जाती है। ऐसे हो 'यह वस्त मेरी है' इस प्रकार मनुष्यकी उस वस्तमें ममता रहती है और वहीं वस्तु जब दूसरेकों दे देल हैं. तब उस वस्तुमे ममता नहीं रहती । इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंता-ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर वह वास्तविक होती, तो कभी मिटती नहीं---'नाभावो विद्यते सतः' और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है—'नासतोः विद्यते भावः' (गीता २ । १६) ।

अहंता-ममताका जो आधार है. आश्रय है. वह तो साक्षात् परमात्माका अंश है । उसका कभी अभाव नहीं होता । उसकी सब जगह व्यापक परमात्माके साथ एकता है । उसमें अहंता-ममताको गन्ध भी नहीं है । अहंता-ममता तो प्राकत पदार्थिक साथ तादाल्य करनेसे प्रतीत होती है । तादाल्य करने और न करनेमें मनुष्य खतन्त है। जैसे--'मैं गृहस्थ हैं', 'मैं साधु हैं'---ऐसा माननेमें और 'वस्तु मेरी है', 'वस्तु मेरी नहीं है'--ऐसा माननेमें अर्थात् अहेता-ममताका सम्बन्ध जोड़नेमें और छोड़नेमें यह मनुष्य स्वतन्त और समर्थ है । इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है: क्येंकि शरीर आदिके साथ सम्बन्ध खपं चेतनने जोड़ा है. शरीर तथा संसारने नहीं । अतः जिसको जोडना आता है, उसको तोडना भी आता है।

सम्बन्ध जोड़नेको अपेक्षा तोइना सुगम है । जैसे, मन्ष्य चाल्यावस्थामं 'मैं बालक हैं' और युवावस्थामे 'मैं जवान हैं'—ऐसा मानता है। इसी तरह वह वाल्यावस्थाने 'खिलीने मेरे हैं'--ऐसा मानता है और युवाबस्यामें 'रूपये-पैसे मेरे हैं -- ऐगा मानदा है। इम प्रकार मनुष्यरो मान्यायम्या आदिक साथ और

अपने लिये भी नहीं हैं, प्रत्युत संसारके और संसारकी सेवाके लिये ही हैं। इन तीनोंकी संसारके साथ अभिन्नता और अपने स्वरूपके साथ भिन्नता है। इस

तरह इन तीनोंका आश्रय न लेना ही 'कर्मफलका आश्रय न लेना' है और इन तीनोंसे केवल संसारके

हितके लिये कर्म करना ही 'कर्तव्य-कर्म करना' है । आश्रय न लेनेका तात्पर्य हुआ कि साधनरूपसे तो शरीरादिको दूसरोंके हितके लिये काममे लेना है. पर खयं उनका आश्रय नहीं लेना है अर्थात उनको

अपना और अपने लिये नहीं मानना है। कारण कि मन्ष्य-जन्ममें शरीर आदिका महत्त्व नहीं है, प्रत्यत शरीर आदिके द्वारा किये जानेवाले साधनका महत्त्व है । अतः संसारसे मिली हुई चीज संसारको दे दें,

संसारकी सेवामें लगा दें तो हम 'संन्यासी' हो गये और मिली हुई चीजमें अपनापन छोड़ दें तो हम 'त्यागी' हो गये। कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेसे

क्या होगा ? अपने लिये कर्म न करनेसे नयी आसक्ति तो बनेगी नहीं और केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे पुरानी आसक्ति मिट जायगी तथा कर्म करनेका वेग भी मिट जायगा । इस प्रकार आसक्तिके सर्वथा मिटनेसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है। उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंको पकडनेका नाम चन्धन है और उनसे छटनेका नाम मृक्ति है। उन उत्पत्ति-विनाराशील वस्तुओसे छटनेका उपाय है---उनका आश्रय न लेना अर्थात्

उनके आश्रित न मानना । 'कार्यं कर्प करोति यः'— कर्तव्यमात्रका नाम कार्य है । कार्य और कर्तव्य-ये दोनों शब्द पर्यायवाची है । कर्तव्य-कर्म उसे कहते हैं, जिसको हम सुखपूर्वक

उनके साथ ममता न करना और अपने जीवनको

कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिये और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। 'कार्य कर्म' अर्थात कर्तव्य-कर्म अंसम्भव तो

होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता । जिसको करना नहीं चाहिये, वह कर्तव्य-कर्म होता ही नहीं । वह ् तो अकर्तव्य (अकार्य) होता है । वह अकर्तव्य भी

🥆 दो तरहंका होता है (१) जिसको हम कर नहीं

सकते अर्थात् जो हमारी सामध्यके बाहरका है 🕹 (२) जिसको करना नहीं चाहिये अर्थात हो और लोकपर्यादाके विरुद्ध है । ऐसे अकर्तवको -

भी करना नहीं चाहिये । तात्पर्य यह हुआ । कर्मफलका आश्रय न लेकर-'शासविहत 🦂

लोकमर्याटाके अनुसार সাদ্ব निष्कामभावसे दूसरोंके हितके लिये ही करना चाहिये । कर्म दो प्रकारसे किये जाते हैं-कर्मफर्ड प्राप्तिके लिये और कर्म तथा उसके फलको आर्मी

मिटानेके लिये । यहाँ कर्म और उसके फलको आर्डी

मिटानेके लिये ही प्रेरणा की गयी है। 'स संन्यासी च योगी च'—इस प्रकार की करनेवाला ही संन्यासी और योगी है। वह कर्तव्यन्हें करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिये वह 'संन्यर्म है और उन कर्तव्य-कर्मोंको करते हुए वह सुवी-दुःएं नहीं होता अर्थात् कर्मोंको सिद्धि-असिद्धिमें सम एट

तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्म करनेसे उसके कर्तृत्व और भेजूलग नाश हो जाता है अर्थात् उसका न तो कर्मके साप सम्बन्ध रहता है और न फलके साथ ही सम्बन्ध रहता है, इसलिये वह 'संन्यासी' है । वह कर्म करने और कर्मफलको प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहता है, इमितने

है, इसलिये वह 'योगी' है।

वह 'योगी' है।

यहाँ पहले 'संन्यासी' पद कहनेमें यह भन मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूपसे कर्मीक त्यांगर्म श्रेष्ठ मानते थे। इसीसे अर्जुनने (२ । ५में) कहा या हि युद्ध करनेको अपेक्षा भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वह करना श्रेष्ठ है । इसलिये यहाँ भगवान् पहले 'संन्यानं' पद देकर अर्जुनसे कह रहे हैं कि है अर्जुन! है

जिसको संन्यास मानना है, वह यासवमें संन्याम न<sup>ह</sup> है, प्रत्युत जो कर्मफलका आश्रय छेड़कर असे कर्तव्यरूप कर्मको केयल दुसरोके हिनके लिं कर्तव्य-बुद्धिसे करता है, यही वासवमें संगा राज्यनी

'न निगनः'—फेयल अग्निर्गहत होनेसे मंन्यसे नहीं होता अर्थात् जिसने कपरसे हो यह, ह<sup>वन</sup>् हो जाता है।

आदिका त्याग कर दिया है. पदार्थींका त्याग कर दिया है. पर भीतरमें क्रियाओं और पदार्थोंका राग है. महत्त्व है. प्रियता है. वह कभी सच्चा संन्यासी नहीं हो सकता।

'न अक्रिय:'--लोगोंकी प्राय: यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूपसे क्रियाओं और पटार्थीका त्याग करके वनमें जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधिमें बैठा रहता है, वही योगी होता है । परन्त भगवान कहते हैं कि जबतक मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंके आश्रयका त्याग नहीं करता और मनसे उनके साथ अपना सम्बन्ध जोडे रखता है, तबतक वह कितना ही अक्रिय हो जाय, चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध कर ले. पर वह योगी नहीं हो सकता । हाँ, चित्तकी वृत्तियों-का सर्वधा निरोध होनेसे उसको तरह-तरहको सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं; पर कल्याण नहीं हो सकता । तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहरसे अक्रिय होनेमात्रसे कोई योगी नहीं होता । योगी वह होता है, जो ठत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं-(कर्मफल-) का आश्रय न रखकर कर्तव्य-कर्म करता है।

मनुष्योमें कर्म करनेका एक वेग रहता है। जिसको कर्मयोगकी विधिसे कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शान्त नहीं होता । प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होकर एकान्तमें रहकर जप-ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकान्तप्रिय अच्छे-अच्छे साधकोंमें भी लोगोंका उद्धार करनेकी प्रवृत्ति बड़े जोरसे पैदा हो जाती है और वे एकान्तमें रहकर साधन करना छोड़कर लोगेंकि उदारको क्रियाओंमें लग जाते हैं।

सकामभावसे अर्थात् अपने लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग बढता है। यह वेग तभी शान्त होता है, जब साधक अपने लिये कभी किञ्चिनात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत सम्पूर्ण कर्म केवल लोकरितार्थ हो करता है । इस तरह केवल निष्कामभावमे दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग शान्त से जाता है और समनाकी प्राप्ति हो जाती है। ममनाकी प्राप्ति होनेपर समस्य परमा मनत्वका अनुभव

## विशेष बात

शरीर-संसारमें अहंता-ममता करना कर्मका फल नहीं है। यह अहंता-ममता तो मनुष्यको मानी हुई है; अतः यह बदलती रहती है । जैसे, मन्प्य कभी गहस्थ होता है तो वह अपनेको मानता है कि 'मैं गृहस्थ हैं' और वहीं जब साधु हो जाता है, तब अपनेको मानता है कि 'मैं साध हैं' अर्थात् उसकी 'मैं गृहस्थ हैं' यह अहंता मिट जाती है। ऐसे ही 'यह वस्तु मेरी है' इस प्रकार मनुष्यकी उस वस्तुमें ममता रहती है और वहीं बस्त जब दसरेकों दे देना है, तब उस वस्तुमें ममता नहीं रहती । इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंता-ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर वह वास्तविक होती, तो कभी मिटती नहीं—'नाभावो विद्यते सतः' और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है—'नासतोः विद्यते भावः' (गीता २ । १६) ।

अहंता-ममताका जो आधार है, आश्रय है, वह ती साक्षात् परमात्माका अंश है । उसका कभी अभाव नहीं होता । उसकी सब जगह व्यापक परमात्माके साथ एकता है । उसमें अहंता-ममताको गन्ध भी नहीं है । अहंता-ममता तो प्राकृत पदार्थिक साथ तादाल्य करनेसे प्रतीत होती है । तादाल्य करने और न करनेमें मनुष्य स्वतन्त है। जैसे--'मैं गृहस्थ हैं', 'मैं साधु हैं - ऐसा माननेमें और 'वस्तु मेरी है', 'वस्तु मेरी नहीं है'—ऐसा माननेमें अर्थात अहंता-ममताका सम्बन्ध जोडनेमें और छोडनेमें यह मनप्य स्वतन्त और समर्थ है । इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है: क्येंकि शरीर आदिके साथ सन्यन्य स्वयं चेतनने जोड़ा है. शरीर तथा संसारने नहीं । अतः जिसको जोड़ना आता है, उसको तोडना भी आता है।

सन्यन्य जोडनेकी अपेक्षा तोडना सगम है । जैसे, मनुष्य याल्यावस्थाने 'मै बालक है' और युवावस्थाने 'मैं 'हवान है'--ऐसा मानता है। इसी तरह यह बाल्यावस्थमें विलीने मेरे हैं --ऐसा मानता है और युवावस्यामें 'रूपये-पैसे मेरे हैं -- ऐसा मानवा है। इस प्रकार सनुष्यको बाल्यातस्य आदिके साथ और karangan katerangan da kanangan da kanangan da kananangan da kanangan kanangan kanangan kanangan da kanangan b खिलौने आदिके साथ खुद सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है । कठिन मालूम देता है; क्योंकि उसने नित्य-खरूपने परन्त इनके साथ सम्बन्धको तोडना नहीं पड़ता, प्रत्युत अनित्य अहंता-ममता ('मैं' और 'मेरा'-पन) वा सम्बन्ध स्वतः दूटता चला जाता है। तात्पर्य है कि आरोप कर लिया । वास्तवमें देखा जाय तो शारी है बाल्यावस्था आदिकी अहंता शरीरके रहने अथवा न साथ अपना सम्बन्ध माना हुआ है, है नहीं । कार रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत खयंकी मान्यतापर निर्भर कि शरीर प्रकारय है और स्वयं (स्वरूप) प्रकाशक है। ऐसे ही खिलौने आदिकी ममता वस्तुके रहने है । शरीर एकदेशीय है और स्वरूप सर्वदेशीय अध्य अथवा न रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यतापर देशातीत है। शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है। निर्भर है। इसलिये कर्मफल (शरीर, वस्तु आदि) शरीर शेय है और खरूप जाता है। खरूपना वर के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमतापूर्वक छूट ज्ञातापन भी शरीरकी दृष्टिसे ही है । अगर शरीरकी सकता है। दृष्टि हटा दी जाय, तो स्वरूप ज्ञातृत्वरहित विष्पत

स्वयं नित्य है और शंरीर-संसार अनित्य है। है अर्थात् केवल चितिरूपसे रहता है। उस चितिमत्र नित्यके साथ अनित्यका सम्बन्ध कभी टिक नहीं खरूपमें 'मैं' और 'मेरा'-पन नहीं है। उसने सकता, रह नहीं सकता। परन्तु जब स्वयं अहंता-ममताका अत्यन्त अभाव है । वह चितिमा अहंता-ममताको पकड़ लेता है, तब अहंता-ममता भी ब्रह्मस्वरूप है, और ब्रह्ममें 'मैं' और 'मेरा'-पन कर्म नित्य दीखने लग जाती है। फिर उसको छोड़ना हुआ नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं।

सम्बन्ध-- पूर्वरलोकमें यह कहा गया कि जो संन्यासी है, वही योगी है। पर इनका एकत्व किसमें है-इसम वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

## यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।। २ ।।

हे अर्जुन ! लोग जिसको संन्यास कहते हैं, उसीको तुम योग समझो; प्रयोकि संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं हो सकता ।

संन्यास और योग दो नहीं है, एक ही हैं। वहीं भगवान्ने पाँचवें अध्यायके तीसरे श्लीकर्में करा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है।

है कि फल और आसंतिका सर्वेदा त्याग करके विषक जाता है, जिस स्मृतणांके प्रति प्रियता-अप्रिय को नियत कर्तव्य-कर्म केवल कर्तव्यमात्र समझकर पैदा हो जाती है, यह 'संकल्प' हो जाता है। इस किया जाता है, वह 'सालिक ल्याग' है, जिससे पडार्यों संकल्पका त्याग किये बिना मनुष्य बोर्ग-सा में होते

व्याख्या—'यं संन्यासपिति प्राह्योंगं तं विद्धि और क्रियाओसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जात है पाण्डव'--पाँचवें अध्यायके आरम्पमें भगवान्ने वताया और मनुष्य त्यागी अर्थात् योगी हो जाता है। इस था कि संन्यास (मांख्ययोग) और योग (कर्मयोग)—ये तरह संन्यासी भी कर्तृत्वापिमानका त्यागी होता है। दोनों हो स्वतन्त्रतासे करन्याण करनेवाले हैं (५ । २), अतः दोनों हो त्यागी है । तालप है कि योगी की तथा दोनोंका फल भी एक ही है (५ 1५) अर्थात् सन्यासीमें कोई भेद नहीं है। भेद न रहनेते हैं बात भगवान् यहाँ कहते हैं कि जैसे संन्यासी सर्वथा कि राग-द्रेपका त्याग करनेवाला योगी संन्यासी री है। 'न हासंन्यातसंकल्पो योगी भवति कशन' —मन्दे

जो स्पुतपाएँ होती हैं अर्थात् तरह-तरहनी बातें यह अठारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवान्ते कहा आवी हैं, उनमेम जिस स्मुरणा-(बान-) के साथ पर Beutekkiakiakkiatkikistikkinistkikisikkinistikkinistikaan beutekkiitatain beutekkiitain kuutekinistikkinistikk नहीं होता. प्रत्यत भोगी होता है । कारण कि परमात्माके साथ सम्बन्धका नाम 'योग' है और जिसकी भीतरसे ही पदार्थोंमें महत्त्व, सन्दर तथा सख-वद्धि है, वह (भीतरसे पदार्थोंके साथ सम्बन्ध माननेसे) भोगी ही होगा. योगी हो ही नहीं सकता । वह योगी तो तब होता है, जब उसकी असत पदार्थीमें महत्त्व, सन्दर तथा सुख-बुद्धि नहीं रहती और तभी वह सम्पूर्ण संकल्पोंका त्यागी होता है तथा उसको भगवानके साथ अपने नित्य सम्बन्धका अनभव होता है। यहाँ 'कश्चन' पदसे यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्पका त्याग किये बिना मन्ष्य कोई-सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, हठयोगी, लययोगी आदि नहीं होता । कारण कि उसका सम्बन्ध उत्पन्न और नष्ट होनेवाले जड पदार्थिक साथ है; अतः

वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनष्य ही नहीं हैं. प्रत्यत पश-पक्षी आदि भी भोगी हैं: क्योंकि उन्होंने भी संकल्पोंका त्याग नहीं किया है।

तात्पर्य यह निकला कि जबतक असत् पदार्थोंके साथ किञ्चिन्पात्र भी सम्बन्ध रहेगा अर्थात अपने-आपको कुछ-न-कुछ मानेगा, तबतक मनप्य कोई-सा भी योगी नहीं हो सकता अर्थात् असत् पदार्थेकि साथ सम्बन्ध रखते हुए वह कितना ही अप्यास कर ले. समाधि लगा ले. गिरि-कन्दराओंमें चला जाय. तो भी गीताके सिद्धान्तके अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता ।

ऐसे तो संन्यास और योगको साधना अलग-अलग है, पर संकल्पोंके त्यागमें दोनों साधन एक है।



सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें जिस योगको प्रशंसा की गयी है, उस योगकी प्राप्तिका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

आरुरक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ।।३ ।।

जो योग-(समता-)में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये कर्तव्य-कर्म करना कारण है और उसी योगारूढ मनुष्यका शम (शान्ति) परमात्मप्राप्तिमें कारण है ।

व्याख्या—'आस्त्रक्षोर्मुनेयॉगं कर्म कारणमुच्यते'--जो योग-(समता-)में आरूढ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये (योगारूढ होनेमें) निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्म करना कारण है । तात्पर्व है कि करनेका वेग मिटानेमें प्राप्त कर्तव्य-कर्म करना कारण है; क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दसरोकी सहायताके विना चल हो नहीं सकता । उसके पास शारेर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि और अहम्तक कोई ऐमी चीज नहीं है, जो प्रकृतिकों न हो । इसलिये जबतक वह इन प्राकृत चीजोको संसारकी सेवामें नहीं लगाता, तयतक वह योगारूद नहीं हो सकता अर्थात् समतामें स्थित नहीं है। सकता; क्योंकि प्राकृत वस्तुमात्रकी संनारके साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। मानृत पदार्थेमि जो अपनापन दीराता है. उसका

तात्पर्य है कि उनको दूसरोंकी सेवामें लगानेका दायित्व हमारेपर है । अतः उन सबको दसरोंकी सेवामें लगानेका भाव होनेसे सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह संसारकी तरफ हो जायगा और वह स्वयं योगारूढ हो जायगा । यही बात भगवानने दसरी जगह अन्वय-व्यतिरेक रीतिसे कही है कि यज्ञके लिये अर्थात दसरीके हितके लिये कर्म करनेवालेंकि सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते है अर्थात किञ्चिनात्र भी वन्यनकारक नहीं होते (गीता ४ ।२३) और यज्ञसे अन्यत्र अर्थात् अपने लिये किये गये कर्म बन्धनकारक होने हैं (गीता 3 19) । योगारूद होनेमें कर्म कारण क्यों है ? क्येंकि

फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हमारी समता है या नहीं, उसका हमारेपर क्या असर पडता है-इसका पता तभी लगेगा, जब हम वर्म करेंगे । समुद्राधी पहचान कर्म करनेमें ही होगी। तारार्व है कि कर्म करते

उनके चले जानेक भयसे और उनके चले उन

अशान्ति पैदा हो जाती है । जब यह शरीग्रदि अर

दूसरी बात, मनुष्यके पास अनुकृत चीत्री

and the expression of the state हुए यदि हमारेमें समता रही, राग-द्वेप नहीं हुए, तब अभावमें जानेवालीके साथ यह स्वयं अपना सन तो ठीक है; क्योंकि वह कर्म 'योग'मे कारण हो जोड़ लेता है और उनके साथ अपना सम्बंध ख चाहता है । परन्तुं उनके साथ सम्बन्ध रहता नहीं

गया । परन्तु यदि हमारेमें समता नहीं रही, राग-द्वेष हो गये, तो हमारा जड़ताके साथ सम्बन्ध होनेसे वह कर्म 'योग'में कारण नहीं बना ।

'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुंच्यते'--पदार्थीको संसारकी सेवामें लगाकर उनसे अपने सर्ग असतक साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अशान्ति पैदा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब असत्के हरी होती है। इसका कारण यह है कि असत् उसको स्वतः एक शान्ति मिलती है। अगर साम पदार्थी-(शरीरादि-के) साथ खंयंका सम्बन्ध एक उस शान्तिमें भी सुख लेने लग जायगा तो वह कै क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं: जायगा । अगर उस शान्तिमें राग नहीं करेगा, उमें क्योंकि स्वयं सदा रहनेवाला है और शरीरादि मात्र सुख नहीं लेगा, तो वह शान्ति परमात्मतत्त्वकी प्रक्रि पदार्थ प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण कारण हो जाती है।

सम्बन्ध-योगारूढु कौन होता हे- इसका उत्तर आगेके श्लोकमे देते हैं।

## हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी

योगारूढस्तदोच्यते ।।४ ।।

जिस समय न इन्द्रियोंके भोगोमें तथा न कमोंमें ही आसक्त होता है, उस स्<sup>यह</sup> वह सम्पूर्ण संकल्पोका त्यागी मनुष्य धोगारूढ् कहा जाता है।

नेन्द्रियार्थेषु आसक्ति बढ़ती है। अतः साधकको चाहिये हि (अनुषजते) —साधक इन्द्रियोंके अथॉर्म अर्थात् अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मिलनेने इस प्रारव्यकं अनुसार प्राप्त होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस न करे और बिना इच्छाके अनुकूल वंसु आदि नि और गन्ध-इन पाँचों विषयोमि; अनुकृत पदार्थ, भी जाय तो उसमें राजी न हो । ऐसा होनेसे इन्द्रिन परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदिमें और शरीरके आरम, भोगोंमें आसिक नहीं होगी। मान, बडाई आदिमें आसक्ति न करे, इनका भोगबुद्धिसे भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव होनेसे यह उन चीजोंके अभावका अनुभव कांट करे कि ये सब विषय, पदार्थ आदि आये हैं और और उनके मिलनेपर यह उनके अधीन हो जाता है प्रतिक्षण चले जा रहे हैं। ये आने-जानेवाले और जिस समय इसको अभावका अनुभव होता था, क अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हों--ऐसा अनुभव समय भी परतन्त्रता थी और अब उन चीजींके मिलेन

भी 'कहीं इनका वियोग न हो जाय'—इम हार्डी करके इनसे निर्लिप रहे । इन्द्रियंकि भोगोंमें आसक्त न होनेका साधन परतत्त्वता होती हैं। अतः बस्के न मिलने <sup>औ</sup> है—इच्छापूर्तिका सुख न लेना । जैसे, कोई मनवाही मिलनेमें फरक इतना ही रहा कि यसुके न निर्मन बात हो जाय: मनवाही थस्तु, व्यक्ति, परिस्थित, घटना तो यस्तुकी परतसताका अनुभव होता या, पर वहाँ आदि मिल जाय और जिसको नहीं चाहता, यह न मिलनेवर परतन्तताका अनुभव नहीं होता. प्रपुर उर्ज हों तो मनुष्य उसमें ग्रंजी (प्रसन्न) हो जाता है तथा मनुष्यको स्वतन्तता दोग्रंती है—यह उत्तर्म हैं उससे मुख लेता है । सुख लेनेचर इन्द्रियंकि भोगोंने होता है । जैसे बोर्ड किसीके खोप विश्वासण्य वर्ण

है, ऐसे ही अनुकुल परिस्थितिमें राजी होनेसे मनप्य अपने साथ विश्वासधात करता है । कारण कि यह मनव्य अनकल परिस्थितिके अधीन हो जाता है. उसको भोगते-भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार-बार सख भोगनेकी कामना होने लगती है । यह सखभोगकी कामना ही इसके जन्म-मरणका कारण बन जाती है। तालर्य यह हुआ कि अनुकलताकी इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदिमें राजी होना--यह सम्पर्ण अनर्थोंका मल है। इससे कोई-सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता । अगर इसका त्याग कर दिया जाय तो मनव्य योगारूढ हो जाता है।

तीसरी बात, हमारे पास निर्वाहमात्रके सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएँ हैं, वे अपनी नहीं हैं । वे किसको हैं, इसका हमें पता नहीं है, परन्तु जब कोई अभावप्रस्त प्राणी मिल जाय. तो उस सामग्रीको उसीकी समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिये [यह आपकी ही हैं—ऐसा उससे कहना नहीं है], और उसे देकर ऐसा मानना चाहिये कि निर्वाहसे अतिरिक्त जो वस्तुएँ मेरे पास पड़ी थीं, उस ऋणसे मैं मुक्त हो गया हूँ । तात्पर्य है कि निर्वाहसे अतिरिक्त वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न माननेसे मनुष्यकी भोगोंमें आसक्ति नहीं होती ।

'न कर्मस्वनुषज्जते'\*---जैसे इन्द्रियोंके अर्थीमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये, ऐसे ही कमेंमिं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये अर्थात् क्रियमाण कमोकी पूर्ति-अपूर्तिमें और उन कर्मोंकी तात्कालिक फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये । कारण कि कर्म करनेमें भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरहसे हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म टीक तरहसे नहीं होता तो मनमें एक दुःख होता है। यह सुख-दु:खका होना कर्मकी आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परतासे करे, पर उसमें आमक्त न होकर सावधानीपूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने-जानेवाले हैं और हम नित्य-निरन्तर रहनेवाले हैं: अतः इनके होने-न होनेमें, आने-जानेमें हमारेमें क्या फरक पड़ता है ?

कर्मोमें आसक्ति होनेकी पहचान क्या है ? अगर क्रियमाण (वर्तमानमें किये जानेवाले) कर्मीकी पर्ति-अपर्तिमें और उनसे मिलनेवाले तात्कालिक फलको प्राप्ति-अप्राप्तिमें अर्थात सिद्धि-असिद्धिमें मनप्य निर्विकार नहीं रहता. प्रत्यत उसके अन्तःकरणमें हर्प-शोकादि विकार होते हैं, तो समझना चाहिये कि उसकी कमेंमिं और उनके तात्कालिक फलमें आसक्ति रह गयी है ।

इन्द्रियोंके अधेंमिं और कर्मेमि आसक्त न होनेका तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं (स्वरूप) चिन्मय परमात्माका अंश होनेसे नित्य अपरिवर्तनशील है और पटार्थ तथा क्रियाएँ प्रकृतिका कार्य होनेसे नित्य-निरन्तर बदलते रहते हैं । परन्तु जब स्वयं उन परिवर्तनशोल पदार्थों और क्रियाओंमें आसक्त हो जाता है, तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार-बार जन्म-मरणरूप महान दःखोंका अनभव करता रहता है । उन पदार्थी और क्रियाओंसे अर्थात् प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त होनेके लिये भगवानने दो विभाग बताये हैं कि न तो इन्द्रियोंके अर्थोमें अर्थात् पदार्थोमें आसक्ति करे और न कमोंमें (क्रियाओंमें) आसक्ति करे । ऐसा करनेपर मनुष्य योगारूढ हो जाता है।

यहाँ एक बात समझनेकी है कि क्रियाओंमें प्रियता प्रायः फलको लेकर ही होती है. और फल होता है-इन्द्रियोंक भोग । अतः इन्द्रियोंक भोगीकी आसक्ति सर्वथा मिट जाय तो क्रियाओंको आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवानने क्रियाओं की आसित मिटानेकी यात अलग क्यों कही? इसका कारण यह है कि क्रियाओंने भी एक स्वतन्त आसक्ति होती है । फलेच्छा न होनेपर भी मनुष्यमें एक करनेका वेग होता है। यह वेग ही क्रियाओं के आमक्ति है. जिसके कारण मनुष्यमे विना कुछ किये रहा नहीं जाता, यह कुछ-न-कुछ काम करता ही रहता है।

<sup>\*</sup> यहाँ 'कर्मसु' पर बहुबचन है, जिसका तान्पर्य है कि आमक्त पुरुषये अनेक कर्मीका और उनके फलोकी इचा रही है। पानु अद्याहवे अध्यापके पैतालीमवे बनोकमें 'कर्मीत' पद एम्प्यम है, जिसका ताल्यवं है कि आमितितील पुरुषके हारा कर्म तो अनेक होते हैं, पर उसमें कर्लव्यवृद्धि एक ही रहती है । 🔑

जायगा ।

<u>kanderertentangkan kandan kandan kantan kandan ka</u> यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे अथवा भगवान्के लिये कर्म करनेसे । इसलिये भगवान्ने वारहवें अध्यायमें पहले अभ्यासयोग बताया । परन्तु भीतरमें करनेका वेग होनेसे अभ्यासमें मन नहीं लगता; अतः करनेका वेग मिटानेके लिये दसवें श्लोकमें बताया कि साधक मेरे लिये ही कर्म करे (१२ । १०) । तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करनेमें जिसका मन नहीं लगता और भीतरमें कर्म करनेका वेग (आसक्ति) पड़ा है, तो वह भक्तियोगका साधक केवल भगवानुके लिये ही कर्म

करे । इससे उसकी आसक्ति मिट जायेगी । ऐसे ही

कर्मयोगका साधक केवल संसारके हितके लिये ही

कर्म करे, तो उसका करनेका वेग (आसक्ति) मिट

जैसे कर्म करनेको आसक्ति होती है, ऐसे ही कर्म न करनेको भी आसक्ति होती है। कर्म न करनेकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये; क्योंकि कर्म न करनेकी आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृत्ति है और कर्म करनेकी आसिक व्यर्थ चेष्टाओंमें लगाती है, जो कि राजसी वति है।

वह योगारूढ़ कितने दिनोमें, कितने महीनोंमें अथवा कितने वर्षोमें होगा? इसके लिये भगवान 'यदा' और 'तदा' पद देकर बताते है कि जिस कालमें मनुष्य इन्द्रियोंक अधीर्म और क्रियाओंमें सर्वधा आसिक-रहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो जाता है। जैसे, किसीने यह निधय कर लिया कि 'मैं आजसे कभी इच्छापूर्तिका सुख नहीं लूँगा ।' अगर वह अपने इस निधय (प्रतिज्ञा) पर दुढ़ रहे, तो यह आज ही योगारूढ़ हो जायगा । इस वातको बतानेके लिये ही भगवानने 'यदा' और 'तदा' पर्देकि साथ 'हि' पद दिया है।

पदार्थी और क्रियाओंने आसक्ति करने और न करनेमें भगवान्ते मनुष्यमात्रको यह स्वतन्तता दी है कि तुम साक्षात् मेर अंश हो और ये पदार्थ और क्रियाएँ प्रकृतिजन्य हैं । इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा क्रियाओंका भी आरम्भ और

और क्रियाओंमें सुख नहीं लेगे' तो तुपलोग आउ ही योगारूढ़ हो जाओगे; क्योंकि योग अर्थात् सम्द तुम्हारे घरकी चीज है । समता तुम्हारा स्वरूप है औ स्वरूप सत् है । सत्का कभी अभाव नहीं होता 🏖 असत्का कभी भाव नहीं होता । ऐसे सत-सरु तुम असत् पदार्थी और क्रियाओंमें आसक्ति मत को तो तुम्हें स्वतःसिद्ध योगारूढ अवस्थाका अनुभव है. जायमा । 'सर्वसंकल्पसंन्यासी'—हमारे मनमें स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे जिस स्पृरण सुख होता है और उसको लेकर यह विधार हैं. है कि 'हमें ऐसा मिल जाय; हम इतने सुर्वा ।

जायँगे', तो इस तरह स्फुरणामें लिजता होनेसे ट

अन्त हो जाता है। अतः ये नित्य रहनेवाले नहीं

और तुम नित्य रहनेवाले हो । तुम नित्य होक्त प

अनित्यमें फँस जाते हो, अनित्यमें आसीतः प्रिन्ट

कर लेते हो । इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगड

केवल दु.ख-ही-दु:ख पाते रहते हो । अतः कु

आजसे ही यह विचार कर लो कि हमलोग पदार्थ

स्फुरणाका नाम 'संकल्प' हो जाता है। यह संद ही अनुकूलता-प्रतिकृलताके कारण सुखदायी 🕬 दुःखदायी होता है । जैसे मुखदायी संकल्पे तिरा (राग-द्वेप) करता है, ऐसे ही दु:खदायी संक्रम दे लिप्तना करता है । अतः दोनों हो संकरूप ब<sup>शानी</sup> डालनेवाले हैं । उनसे हानिके सिवाय कछ साम <sup>नर्ने</sup> है; क्योंकि संकल्प न तो अपने खरूपका बीप हैं देता है, न दूमरॉको सेवा करने देता है, न भगरनी प्रेम होने देता है, न भगवान्में मन लगने देख है न अपने नजदीकके युनुम्बियकि अनुकूल ही बन देता है। तारपर्य है कि अपना संकत्प रखनेंने <sup>ह</sup> अपना हित होता है, न संसारका हित होता है <sup>है</sup> कुटुम्बियोको कोई सेवा होती है, न भगवान्ती की होती है और न अपने स्वरूपका बीम ही होता है। इसमें केवल हानि-हो-हानि होती है। ऐसा समार

माधकको सम्पूर्ण संकट्योंसे ग्रीत हो जन परि

मनमें होनेवाली स्पूरण पद संतत्वरा है

जो कि बान्तवमें है हो।.

धारण न करे, तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरणा, होनेमात्रसे मनुष्यकी उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता; परन्तु समय तो नष्ट होता हो है; अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है। पर संकल्पोंका त्याग तो साधकको जरूर ही करना चाहिये। कारण कि संकल्पोंका त्याग किये विना अर्थात् अपने मनकी छोड़े विना साधक योगारूढ़ नहीं होता और योगारूढ़ हुए विना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्यजन्म सार्थक नहीं होता, भगवान्में प्रेम नहीं होता, दुःखोंका सर्वथा अन्त नहीं होता, भगवान्में प्रेम नहीं होता, दुःखोंका सर्वथा अन्त नहीं होता, भगवान्में प्रेम नहीं होता, दुःखोंका सर्वथा अन्त नहीं होता,

दूसरे श्लोकमें तो भगवान्ने व्यतिरेक-रीतिसे कहा है कि संकल्पोका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं होता और यहाँ अन्वय-रीतिसे कहते हैं कि संकल्पोंका त्याग करनेसे मनुष्य वोगारूढ़ हो जाता है। इसका तात्मर्य यह निकला कि साधकको किसी प्रकारका संकल्प नहीं रखना चाहिये।

संकल्पोंके त्यागके उपाय—(१) भगवान्ने हमारे लिये अपनी तरफसे अन्तिम जन्म (मनुष्यजन्म) दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः हमें मनुष्यजन्मके अमृत्य, मुक्तिदायक समयको निरर्धक संकल्पोंमें बरवाद नहीं करना है—ऐसाविचार करके संकल्पोंको हटा है।

(२) कर्मयोगके साधकको अपने कर्तव्यका पालन करना है। कर्तव्यका सम्बन्ध वर्तमानसे है, भृत-भविष्यत् कालसे नहीं। परन्तु संकल्प-विकल्प भृत और भविष्यत् कालके होते है, वर्तमानके नहीं। अतः

धारण न करे, तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती साधकको अपने कर्तव्यका त्याग करके भूत-भविष्यत् है ! स्फुरणा होनेमात्रसे मनुष्यकी उतनी हानि नहीं कालके संकल्प-विकल्पोमें नहीं फैसना चहिये, प्रत्युत होती और पतन भी नहीं होता; परन्तु समय तो नष्ट होता हो है, अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है । पर चाहिये (गीता ३ । १९) ।

(३) भिक्तयोगके साधकको विचार करना चाहियं कि मनमें जितने भी संकल्प आते हैं, वे प्रायः भूतकालके आते हैं, जो कि अभी नहीं है अथवा भिवायत् कालके आते हैं, जो कि आगे होनेवाला है अर्थात् जो अभी नहीं है। अतः जो अभी नहीं है, उसके चिन्तनमें समय यखाद करना और जो भगवान् अभी हैं, अपनेमें हैं और अपने हैं, उनका चिन्तन न करना— यह कितनी बड़ी गलती है! ऐसा विचार करके सकल्पोंको हटा दे।

'योगारूढसदोच्यते'—सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका नाम 'योग' हैं(गीता २।४८) । इस योग अर्थात् समतापर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है । योगारूढ़ होनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

दूसरे श्लोकमें भगवान्ने यह कहा था कि संकल्पोंका त्याग किये विना कोई-सा भी योग सिन्द्र नहीं होता और यहाँ कहा है कि संकल्पोंका सर्वथा त्याग कर देनेसे वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरहके योगोंसे योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यहाँप यहाँ कर्मयोगका हो प्रकरण है, पर संकल्पोंका सर्वथा त्याग करनेसे योगारूढ़ अवस्थामें सब एक हो जाते हैं (गीता ५। ५)।

\*

सन्त्रस्य —पूर्वस्तोकमं भगवान्ने योगारूढ़ मनुष्यके लक्षण बताते हुए 'यदा' और 'तदा' पदमे योगारूढ़ होनेमें अर्थात् अपना उद्धार करनेमें मनुष्यको स्वतन्त बताया । अब आगेके श्लोकमें भगवान् मनुष्यस्त्रको अपना उद्धार करनेकी प्रेरण करते हैं ।

> उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो वन्धरात्मैव रिपुरात्मनः ।। ५ ।।

अपनेद्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे: क्योंकि आप ही अपना पित्र है और आप ही अपना शत्र है ।

व्याख्या-- 'उद्धरेदात्मनात्मानम्'-- अपने-आपसे अपना उद्धार करे-इसका तात्पर्य है कि शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिसे अपने-आपको कँचा उठाये । अपने स्वरूपसे जो एकदेशीय मैं-पन दीखता है, उससे भी अपनेको ऊँचा ठठाये। कारण कि गरीर. इन्द्रियाँ आदि और 'मैं'-पन—ये सभी प्रकृतिके कार्य है; अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है, उससे अपनेको ऊँचा उठाये ।

अपना स्वरूप परमात्माके साथ एक है और गरीर, इन्द्रियाँ आदि तथा 'मैं'-पन प्रकृतिके साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करनेमें, अपनेको कॅचा उठानेमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी महायता मानेगा, इनका सहार लेगा तो फिर जडताका त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओंसे. सम्बन्ध मानना, उनको आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बन्धन है। जो अपने हैं, अपनेमें हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिकी आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत्के द्वारा सत्की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत्के त्यागसे सत्की प्राप्ति होती है।

दूसरा भाव, अभी पूर्वश्लोकमें आया है कि प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्पमें आसक्त न हो, उनमें फैसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने-आपको कपर उठाये । यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्पका आरम्प तथा अन्त होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने (खयंक) अभावका और परिवर्तनका अनुभव किसीको नहीं होता । स्वयं सदा एकरूप रहता है । अतः उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ आदिमें न फैसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्तरहना ही अपना उदार करना है ।

काममें सानेसे वह अपना उद्धार कर सकता है। श्रद्धा किये विना क्या वे अपनेमें श्रद्धा करा है जानयांग'म्ब साधक इस विचारशतिमें बड़-चेतनका नहीं क्या सकते । अगर ईंधर, मन्त अर्दर हर्ने अलगाव करके चेतन (अपने संरूप) में स्थित हो श्रद्धा किये विना हो अपनी रमाने स्था करण जाता है और जह (शरीर-संमार) से सम्बन्ध विकटेंद हमारा उद्धार करने तो हमारा उद्धार कर्मा से हैं कर लेता है । 'मिक्तियोग'का माधक उसी विधारकतिन्ये होता । कारण कि आर्व दिनहरू भगण्युरे

'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं' इन प्र भगवान्से आत्मीयतां करके अपना उद्धार का ह है। 'कर्मयोग'का साधक उसी विचारशक्तिसे ह हुए शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि पदार्थींको सम ही मानते हुए संसारकी सेवामें लगाकर इन पदारं सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है और अपने खरू स्थित हो जाता है। इस दृष्टिसे मनध्य अ विचारशक्तिको काममे लेकर किसी भी योग-मा अपना कल्याण कर सकता है।

### उद्धार-सम्बन्धी विशेष वात

विचार करना चाहिये कि 'मैं शरीर नहीं हैं की शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता है । यह रन 'मेरा' भी नहीं है: क्योंकि शरीरपर मेग वस नहीं चल अर्थात् शरीरको मैं जैसा रखना चाहूँ, वह वैसा नहीं सकता; जितने दिन रखना चाहूँ, उतने दिन नहीं र सकता और जैसा सवल बनाना चाहूँ, वैसा धन नं सकता । यह शरीर 'मेरे लिये' भी नहीं है; क्योंक र्य यह मेरे लिये होता तो इसके मिलनेपर मेरे को इस वाकी नहीं रहती । दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है औ मै अपरिवर्तनशील है । परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील काम कैसे आ सकता है ? नहीं आ सकता । टैंक बात, यदि यह मेरे लिये होता तो सदा मेरे पास एउ ! परन्तु यह मेरे पास नहीं रहता । इस प्रकार शहर मैं नी मेरा नहीं और मेरे लिये नहीं—इस वालिकार मनुष्य दृढ़ रहे,तो अपने-आपसे अपना उद्धा है ं जायगा ।

अव शङ्का होती है कि ईश्वर, सत्त-महाफ, 🖓 शास—इनसे भी तो मनुष्यांक उदार होता है जि अपने-आपसे अपना उद्धार करें— ऐमा कर्दे का इसका संगाधान है कि ईमर, मन्तं-मालग 🎏 ंहमारा उद्धार तभी करेंगे, जब उनमें हमारी 🥰 मनुष्यमात्रमें एक ऐसी विचारशक्ति है, जिसको होगी। यह श्रदा हमें छुद हो वस्ते पड़ारी है

अवतार हो चुके हैं, कई तरहके सन्त-महात्मा, जीवन्युक्त, भगवछेमी हो चुके हैं; परन्तु अभीतक

ले, तो यह अपने-आपसे अपना उद्धार कर सकता है। 'नात्मानमवसादयेत्' -- यह अपने-आपको पतन की

तरफ न ले जाय-इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थिक साथ अपना सम्बन्ध न जोडे अर्थात उनको महत्त्व देकर उनका दास न बने, अपनेको उनके अधीन न माने,अपने लिये उनकी आवश्यकता

न समझे । जैसे किसीको धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलनेसे यह अपनेको बडा. श्रेष्ठ और स्वतन्त्र मानता है, पर विचार करके देखें कि यह खयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए? खयं चेतन और एकरूप रहते हुए भी

इन प्राकृत चीजोंके पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आधर्यकी बात है कि इस पतनमें भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपनेको खाधीन मानता है। 'आत्मैव ह्यात्पनो बन्धः'--यह आप ही अपना

बन्ध है । अपने सिवाय और कोई बन्धु है ही नहीं । अतः स्वयंको किसीकी जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धारके लिये किसी योग्यताकी जरूरत नहीं है, शरीर-इन्द्रियाँ-मन-वृद्धि आदिको जरूरत महीं है और किसी वस्त, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक(सहायक) अथवा बाघक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिये यह स्वयं हो अपना बन्धु (मित्र) है।

हमारे जो सहायक हैं. रक्षक हैं. उद्धारक हैं. उनमें भी जब हम श्रद्धा-भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे. तभी वे हमारे बन्ध होंगे, सहायक आदि होंगे । अतः मूलमें हम ही हमारे युश् हैं; क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा-विश्वास किये बिना थे हमारा उद्धार नहीं कर सकते-यह नियम है।

'आतीव रिपरात्मनः'— यह आप ही अपना शतु है अर्थात् जो अपने इस अपने-आपका उद्धार नहीं करता, वह अपने-आपका राज है । अपने सिवाय इसका कोई दूसरा रात्र नहीं है। प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियों, मन, सृद्धि आदि भी इसका अवकार करनेमें समर्थ नहीं हैं । ये रहीर, इदियाँ आदि देने

हमारा उद्धार नहीं हुआ है । इससे भी सिद्ध होता है कि हमने खर्य उनमे श्रद्धा नहीं की, हम खयं उनके सम्मुख नहीं हुए , हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिये हमारा उद्धार नहीं हुआ । परन्तु जिन्होंने उनपर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गये, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया । अतः साधकको शास्त्र. भगवान. गरु आदिमें श्रद्धा-विश्वास करके तथा उनकी आज्ञाके अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिये।

भगवान, सन्त-महात्मा आदिके रहते हुए हमारा

उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धारकी सामग्रीकी कमी नहीं । रही है अथवा हम अपना उद्धार करनेमें असमर्थ नहीं हुए हैं । हम अपना उद्धार करनेके लिये तैयार नहीं हए, इसीसे वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करनेमें समर्थ नहीं हुए । अगर हम अपना उद्धार करनेके लिये तैयार हो जायँ, सम्मुख हो जायँ तो मनुष्यजन्म-जैसी सामग्री और किलियुग-जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना ठद्धार कर सकते हैं ! पर यह तब होगा, जब हम स्वयं

. दूसरी यात, स्वयंने ही अपना पतन किया है

अर्थात् इसने ही संसारके सम्बन्धको पकडा है,संसारने

अपना उद्धार करना चाहेंगे ।

इसको नहीं पकड़ा है । जैसे,बाल्यावस्थाको इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गयी । फिर इसने जवानीके सम्बन्धको पकड़ लिया कि 'मैं जवान हूँ',पर इसका जवानीके साथ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा । तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया सम्बन्ध नहीं जोड़े तो पुराना सम्बन्ध स्वाभाविक ही छूट जायगा, जो कि स्वतः सूट ही रहा है। पूराना सम्बन्ध तो रहता नहीं और नया सम्बन्ध यह जोड़ लेता है—इससे मिद होता है कि सम्बन्ध जोड़ने और छोड़नेमें यह स्वतन्त और समर्थ है। अगर यह नया सम्बन्ध न जोड़े, तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है।

शर्गर-संसारके साथ जो संयोग (सम्बन्ध) है, उसक्त प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है । उस स्वतः होते हुए वियोगको संयोग-अवस्थाने ही स्वीकार कर इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्र आप हो है. उपकार भी नहीं कर सकते । जब खयं उन शरीरादिको दूसरा कोई मित्र और शुत्र हो ही नहीं सकता और अपना मान लेता है, तो यह स्वयं ही अपना शत्रु होना सम्भव भी नहीं है। प्रकृतिके कार्यके साथ वन जाता है । तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थोंसे किश्चिनात्र भी सम्बन्ध न माननेसे यह आप हो अपना रलोकके उत्तरार्धमें दो बार 'एव' पद देनेका सम्बन्ध माननेसे यह आप ही अपना शत्र है।

सम्बन्ध--पूर्वरलोकमें भगवान्ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना रात्र है। अन म्बर्व अपना मित्र और शत्र कैसे हैं—इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं अर्थात् पूर्वश्लोकके उत्तरार्थको ब्याख्या अरोके श्लोकमें करते हैं।

### बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ।।६ ।।

जिसने अपने-आपसे अपने-आपको ज़ीत लिया है, उसके लिये आप ही अपना बन्धु है और जिसने अपने-आपको नहीं जीता है, ऐसे अनात्पाका आत्पा ही शत्रुता में शत्रुकी तरह बर्ताव करता है ।

व्याख्या—'बसुरात्पात्पनस्तस्य बेनातीवात्पना जितः' दूसरोंकी सहायता लेना ही स्वयंको पराजित करना - अपनेमें अपने सिवाय दूसरेकी सत्ता है ही है। इस दृष्टिसे स्वयं पहले पराजित होकर ही दुसर्रोपर विजय नहीं । अतः जिसने अपनेमें अपने सिवाय दूसरे-प्राप्त करता है। जैसे,कोई अख-शखोंसे दूसरेको पराजित करता है, तो यह . (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि-) की किश्चिन्पात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है अर्थात् असत् दूसर्वको पर्राजत करनेमें अपने लिये अख-शस्तेंकी पदार्थोंके आश्रयका सर्वथा त्याग करके जो अपने आवश्यकता मानता है: अतः स्त्रयं अख-शसीसे सम स्वरूपमें स्थित हो गया है. उसने पराजित हो हुआ । कोई शासके द्वारा, बृद्धिके द्वारा -शास्त्रार्थ करके दूसरोंपर विजय प्राप्त करता है. तो अपने-आपको जीत लिया है।

वह अपने-आपमें स्थित हो गया-इसकी क्या यह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धिसे पराजित होता ही है और होना हो पड़ेगा । तालर्थ यह निकला पहचान है ? उसका अन्तःकरण समतामें स्थित हो कि जो किसी भी साधनमें जिस किसीपर भी जायगा; क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस विजय करता है, वह अपने-आपको हो पर्याजन ब्रह्मकी निर्दोषता और समता उसके अन्तःकरणपर करता है। स्वयं पर्णजत हुए विना दुमरोंपर कभी आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि कोई विजय कर हो नहीं सकता—यह नियम है। वह ब्रह्ममें स्थित है( गीता ५ । १९ ) । तात्पर्य अतः जो अपने लिये दूसरोत्री किश्चिनात्र मी यह निकला कि ब्रह्ममें स्थित होनेसे ही उसने आवश्यकता नहीं समझता, यही अपने-आउमे अपने द्वारा अपने-आपपर विजय प्राप्त कर ली अपने-आपपर विजय भारत करता है और धरी है। वास्तवमें ब्रह्ममें स्थिति तो नित्यं-निरत्तर धी स्वयं अपना बना है। धे, केवल मन, बृद्धि आदिको अपना माननेसे ही ''अनात्पनस्तु शक्तुवे धर्नेतात्मैव शत्रुवत्'— शे उस स्थितिका अनुभव नहीं हो रहा था।

मंमारमे दूसरोको सहायताके थिना कोई भी अपने सिवाय दूसरोको अर्थात् रहीर, इद्रिया, मन, हिसीपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता और युद्धि, धन, वैभव, ग्रन्थ, जमीन, घर, पर.

अधिकार आदिको अपने लिये आवश्यकता मानता है. वही 'अनात्मा' है । तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है. आत्मा नहीं है, उसको अपने लिये आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है । ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना समझता है. वह आप हो अपने साथ शत्रताका वर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि आदिको अपना मानकर मैंने उनपर आधिपत्य कर लिया है, उनपर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तवमें (उनको अपना माननेसे) वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरोसे पराजित होकर अपनी विजय

'शत्रुत्वे'कहनेमे भाव यह है कि जो अपना नहीं है, उससे 'मैं' और 'मेरा'-पनका सम्बन्ध मानना अपने साथ शत्रपनेमें मुख्य हेत है । इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थिक साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है-यहाँसे शत्रता शुरू हो जाती है। मनप्य प्राकत वस्तओपर जितना-जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना-उतना वह अपने-आपको पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्नि आदि चाहता है और अधिक-से-अधिक पतनको तरफ जाता है। उसको दीखता तो यहाँ है कि

मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है,

समझना ही अपने साथ रात्रताका बर्ताव करना है ।

बड़े आधर्यको बात है कि जो मानवशरीर रुदलका सर्वथा त्याग करके केवल चिकायताकी पाप्तिके लिये मिला है. उसको भलकर वह वर्तमानमें तथा मरनेके बाद भी मृति, चित्र आदिके रूपमे अपना नाम-रूप

पर वात बिल्कुल उल्टी है। वास्तवमें वह अपने

साथ अपनी शत्रताको हो वटा रहा है।

कायम रहे-इस तरह जडताको महत्त्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्धय होकर भी जडताकी दासतामें फँसकर वह अपने साथ महान शत्रताका हो बर्ताव करता है। 'शत्रुवत्' कहनेमे भाव यह है कि शरीर, इन्द्रियाँ,

मन, बद्धि आदिको अपनी समझकर वह अपनेको उनका अधिपति मानता है: परन्त वास्तवमें हो जाता है उनका दास ! यद्यपि उसका वर्ताव अपनी दिष्टिसे अपना अहित करनेका नहीं होता. तथापि परिणाममे तो उसका अपना अहित ही होता है। इसलिय भगवानने कहा कि उसका वर्ताव अपने साथ शतुवत् अर्थात शत्रताकी तरह होता है।

तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टिसे अपने साथ शत्रुताका वर्ताव नहीं करता । परन्तु असत् वस्तुका आश्रय लेकर मनुष्य अपने हितकी दिष्टिसे भी जो कछ बर्ताव करता है, यह वर्ताव वास्तवमें अपने साथ शत्रुकी तरह ही होता है: क्योंकि असत् वस्तका आश्रय परिणाममें जन्म-मत्यरूप महान दःख देनेवाला है ।

सम्बर्ग--अपने हाग अपनी विजय करनेका परिणाम क्या होता है 7 इसका उत्तर आगेके तीन श्लोकोर्ने देते हैं ।

जितात्पनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयोः

जिसने अपने-आपपर अपनी विजय कर ली है, उस शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकूलता). सुळ-दुःख तथा मान-अपमानमें प्रशान्त--निर्विकार मनुष्यको परमात्मा नित्यप्राप्त है । व्याख्या—[एउं श्लोक्से 'अनात्मनः' पद और चर्तांव करता है और जो 'वितात्मा' होता है, यह यहाँ विजात्मनः' पद आपा है । इसका तालर्प है कि शारीग्रदि प्राकृत पदार्थीन अपना सम्बन्ध न सनस्य जो 'अनामा' होता है, यह रागेग्रदि प्राकृत पदार्थोंक अपने साधिववत्तक वर्तत्र करता है । इस त्यह साम 'मैं' और 'मेर्च'-पन करके अपने साम शतुनाका अनामा मनुष्य अपना पतन करता है और जिलापा

मनुष्य अपना उद्धार करता है ।]

'नितात्सनः' — जो शर्रार, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थकी अपने लिये सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थकि साथ किज्ञिन्मात्र भी अपनेपनका सम्बन्ध नहीं जोड़ता, उसका नाम 'जितात्मा' है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनियाका भी बड़ा भारी हित होता है।

'शीतोष्णसुखदुःखेषु प्रशान्तस्य'—यहाँ 'शीत' और 'डण्य'—इन दोनों पदोंपर गहरा विचार करें तो ये सरदी और गरमीके वाचक सिद्ध नहीं होते; क्योंकि सरदी और गरमी—ये दोनों केवल त्विगिन्द्रियके विषयों हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्विगिन्द्रियके विषयों हो शान्त रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और धाण—इन इन्द्रियोंके विषय बाकी रह जायेंगे अर्थात् इनमें उसका प्रशान्त रहना बाकी रह जायेंगे अर्थात् इनमें उसका प्रशान्त रहना बाकी रह जायेंगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आयेंगी। अतः यहाँ 'शीत' और 'उष्ण' पद अनुकूलता और प्रतिकूलताके वाचक हैं।

शीत अर्थात् अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें एक तरहकी शीतलाता मालूम देती है और उच्च अर्थात् प्रतिकृलताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें एक तरहका सत्ताप मालूम देता है। तात्पर्य है कि भीतरमें म शांतलता हो और न सत्ताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे अर्थात् इत्स्योंके अनुकूल-प्रतिकृल विषय, वस्तु, व्यक्ति, पटना, परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होनेपर भीतरको शांति भङ्ग म हो। कारण कि भीतरमें जो स्तर्यक्ति शांति कार्यक्ति सामा केर्यक्ति भांति होनेपर भीतरको शांति माझ म हो। कारण कि भीतरमें जो स्तर्यक्ति शांति उच्चाम प्रशांत रहनेका अर्थ हुआ कि बाहरसे होनेवाले संयोग-विषोगका भीतर असर न पड़े।

अब यह विचार करना चाहिये कि 'मुख' और 'दु:ख' पदमे क्या अर्थ लें । मुख और दु:ख दो-दो तरहके होते हैं— सामग्रीका अभाव हो, उसको लोग 'दुःखी' कहते हैं ।

(२) जिसके पास बाहरकी सुखदायी <sub>सा</sub>ं नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा-इसका पता है, पासमें पहननेके लिये पूरे कपड़े नहीं है, ं लिये स्थान नहीं है, साधमें कोई सेवा करनेवाला ना है—ऐमी अवस्था होनेपर भी जिसके मनमें दःख-नन्त नहीं होता और जो किसी यस्त, व्यक्ति, ---आदिकी आवश्यकताका अनुभव भी नहीं करता, ाप हर हालतमें बड़ा प्रसन्न रहता है, वह 'सुखी' केंद्र है। परन्तु जिसके पास बाहरकी सुखदायी स पूरी है, भोजनके लिये बढिया-से-बढिया पदार्ध पहननेके लिये बढ़िया-से-बढ़िया कपड़े हैं, ुै लिये वहत बढिया मकान है, सेवाके लिये कई नौक <del>एँ---ऐसी अवस्था होनेपर भी भीतरमें रात-दिन विन</del>ः रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाय! यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे? आदि i इस तरह बाहरको सामग्री रहनेपर भी जो भौतरस दःखी रहता है, वह 'दुःखी' कहलाता है।

उपर्युक्त यो प्रकारसे मुख-दुःख कएनेका तारार्ष है— थाहरकी सामग्रीको लेकर सुट्यी-दुःखी होना और भीतरको प्रसन्नता-खिन्नताको लेकर सुट्यी-दुःखी होना । गीतामें जहाँ सुख-दुःखमें 'सम' होनेको थात आयी है, यहाँ बाहरको सामग्रीमें सम रहनेके लिये कहा गया है, जैमे—'समदुःखसुखः' (१२ ।१३); १४ ।२४), 'शीतोष्णासुखदुःखेषु समः' (१२ ।१८) आदि । जहाँ सुख-दुःखसे 'एहत' होनेको यात आयो है, यहाँ भीतरको प्रमन्नता और जिन्नतास रहित होनेके लिये कहा गया है, जैसे—'इद्देखिनुकाः सुखदुःख्याकैः' (१५ ।६) अदि । जहाँ मुख-दुःखमें मम होनेको यात है, यहाँ सुख-दुःखको मता तो है, पर उसका असर नहीं पड़ता और जहाँ मुख-दुःखमें रित्र होनेको थात है, वहाँ सुख-दुःखको सता हो नहीं है । इस तरह खाहे खाहरको सुखदायी-दुःखकी मता से नहीं है ।

यहाँ शीत-उष्ण और सख-दु:खमें प्रशान्त (सम) रहनेकी बात कही गयी है। अनुकूलतासे सुख होता है—'अनुकुलवेदनीयं सुखम्'और प्रतिकृलतासे दुःख होता है-- 'प्रतिकृलवेदनीयं दु:खम् । इसलिये अगर शीत-उप्पका अर्थ अनुकूलता-प्रतिकृलता लिया जाय तो सुख-दु:ख कहना व्यर्थ हो जायगा और सुख-दु:ख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगा; क्योंकि सुख-दुःख पद शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकलता) के ही वाचक हैं । फिर यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दु:ख पदोंको सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिये 'शीत-उष्ण' पदसे प्रारव्यके अनुसार आनेवाली अनुकूलता-प्रतिकूलताको लिया जाय और 'सुख-दु.ख' पदसे वर्तमानमें किये जानेवाले क्रियमाण कर्पोंको पूर्ति-अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फलकी सिद्ध-असिद्धिको लिया जाय तो इन पटोंकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्राख्यकी अनुकुल-प्रतिकुल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाणको तात्कालिक सिद्धि-असिद्धि हो--- इन दोनोंमें ही प्रशान्त (निर्विकार) रहे ।

इस प्रकरणके अनुसार भी उपर्युक्त अर्थ ठीक दोखता है। कारण कि इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें आये 'नेन्द्रियाधेंयु (अनुषज्जते)' पदको यहाँ 'शोत-उण्ण' पदसे कहा गया है और 'न कर्मसु अनुषज्जते' पदोंको यहाँ सुख-दुःख पदसे कहा गया है अर्थात् वहाँ प्रारम्थके अनुसार आयी हुई अनुकूल-प्रतिकृत् परिध्यतिमें और क्रियमाण कर्मोंकी पूर्ति-अपूर्ति तथा ताल्कालिक फलको सिद्धि-असिद्धिमें आसिक्त-पहित होनेकी यात आयी है और यहाँ उन दोनोंमें प्रशान्त होनेकी यात आयी है।

'तथा मानापपानयोः'—ऐसे ही जो मान-अपमानमें भी प्रशान्त है। अब यहाँ कोई शहू। करे कि मान-अपमान भी तो प्रात्यका फल है, अतः यह शीत-उष्ण (अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थिति) के ही अन्तर्गत आ गया। फिर इसको अलगसे क्यों लिया गया? मान-अपमानको अलगसे इसलिये लिया गया है कि शीत-उष्ण तो देवेच्छा-(अनिच्छा-) कृत

प्रात्यका फल है, पर मान-अपमान परेच्छाकृत प्रात्यका फल है। यह परेच्छाकृत प्रात्य मान-बड़ाईमें भी होता है और निन्दा-स्तुति आदिमें भी होता है। इसलिये 'मान-अपमान' पदमें निन्दा-स्तुति लेना चाहें, तो ले सकते हैं। ताल्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरोंके द्वारा किये गये मान-अपमानमें भी प्रशान्त रहता है अर्थात् उसकी शान्तिमें किश्चिन्मात्र भी फरक नहीं पड़ता।

मान-अपमानमें प्रशान रहनेका उपाय — साधकका कोई मान-आदर करे, तो साधक यह न माने कि यह मेरे कमींका, मेरे गुणोंका, मेरी अच्छाईका फल है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान-आदर करनेवालेकी सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता अपमान कर दे, तो ऐसा माने कि यह मेरे कमींका ही फल है। इसमें अपमान कर नेत ऐसा माने कि यह मेरे कमींका ही फल है। इसमें अपमान करनेवालेका कोई दोप नहीं है, प्रत्युत वह तो दयाका पात्र हैं, क्योंकि उस धेवारेने मेरे पायोंका फल पुगतानेमें निमित्त बनकर मेरेकी शुद्ध कर दिया है। इस तरह माननेसे साधक मान-अपमानमें प्रशान, निर्विकार हो जायगा। अगर वह मानको अपना गुण और अपमानको दूसरोंका दोष मानेगा, तो वह मान-अपमानमें प्रशान, निर्विकार हो सकेगा।

'परमात्मा समाहित:'—शीत-उण्ण, सुख-दुःख और मान-अपमान—इन छहोमें प्रशान, निर्विकार रहनेसे सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है । कारण कि मीतरसे विलक्षण आनन्द मिले विना बाहरकी अनुकूलता-प्रतिकूलता, सिद्ध-असिद्ध और मान-अपमानमें वह प्रशान्त नहीं रह सकता । यह प्रशान्त रहता है, तो उसको एकरस रहनेवाला विलक्षण आनन्द मिल गया है । इसलिये गीताने जगह-जगह कहा है कि 'जिन पुरुषोक मन सान्यावस्थामें स्थित है, उन पुरुषों इस जीवित-अवस्थामें हो संसारको जीत लिया है' (५ । १९); जिस लापको प्राप्ति होनेप उससे अधिक लाभका होना मान ही नहीं सकता और जिसमें स्थित होनेपर बड़े भारी दुःरामे भीविचलित नहीं हो सकना (६ । २२), आर्ट-आर्ट ।

मनुष्य अपना उद्धार करता है ।]

'जितात्मनः'—जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि

किसी भी प्राकृत पदार्थकी अपने लिये सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थोंक साथ किञ्चित्रात्र भी अपनेपनका सम्बन्ध नहीं जोडता. उमका नाम 'जितात्मा' है । जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता

हीं है, उसके द्वारा दुनियाका भी यहा भारी हित होता है ।

'शीतोष्णसुखदुःखेषु प्रशान्तस्य'—यहाँ 'शीत' और

'उणा'—इन दोनों पदोंपर गहरा विचार करें तो ये

सादी और गरमीके चाचक सिद्ध नहीं होते; क्योंकि

सरदी और गरमी—ये दोनों केवल त्वगिन्द्रियके विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगिन्द्रियके विषयमें ही शान्त रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और घाण—इन इन्द्रियोंके विषय बाको रह जायैंगे अर्थात् इनमें उसका प्रशान्त रहना वाकी रह जायगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आयेगो । अतः यहाँ 'शीत' और 'उण्ण' पद अनुकलता और प्रतिकूलताके वाचक हैं। शीत अर्थात् अनुकूलताको प्राप्ति होनेपर भीतरमें एक तरहकी शीतलता मालूम देती है और उप्ण अर्थात् प्रतिकुलताको प्राप्ति होनेपर भौतर्ग एक तरहका सत्ताप मालुम देता है। तात्पर्य है कि भीतरमें न शीवलवा हो और न सन्ताप हो, प्रत्युत

एक समान शान्ति बनी रहे अर्थात् इन्द्रियेकि

अनुकूल-प्रतिकृल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना,

परिस्थित आदिको प्राप्ति होनेपर भीतरवी शान्ति भङ्ग

न हो । कारण कि भीतरमें जो स्वतःसिद्ध शान्ति

है, यह अनुकुलतामे राजी होनेसे और प्रतिकृतनामें

नागज होनेसे भट्ट हो जाती है। अतः शीत-उणार्ने

प्रशान्त रहनेका अर्थ हुआ कि बाहरसे होनेवाले

संयोग-वियोगका भीतर असर न पड़े । अब यह विचार करना चाहिये कि 'सूछ' और 'दु.च' पदमे क्या अर्थ ले । सुग्र और दुःख दो-दो तरहके होते हैं-

(१) साधारण लॉक्किक वृष्टिसे जिसके पान धन-सम्पति-धेमव, सी-पुत्र आदि अनुकृत सामग्रीको यहलता हो, उसको लीग 'मुखे' कहते हैं । जिसके .पाम पत-मार्यात-येभव, मी-पुर अदि अनुस्त

सामग्रीका अभाव हो, उसकी लोग 'दुःयी' कहते हैं । (२) जिसके पास बाहरको सुखदायी सन्दर्भ

नहीं है, यह भोजन कहाँ करेगा-इसका पता नहें

है, पासमें पहननेके लिये पूरे कपड़े नहीं है, रहनेड

लिये स्थान नहीं है, साथमें कोई सेवा करनेवाला नहें है—ऐसी अवस्था होनेपर भी जिसके मनमें दृ:ख-सन्दर नहीं होता और जो किसी यस्, व्यक्ति, परिस्थि

आदिकी आवश्यकताका अनुभव भी नहीं करता, प्रत्य हर हालतमें चड़ा प्रसन्न रहता है, वह 'सखी' कहलाद है। परन्तु जिसके पास चाहरकी सुखदायी सामग्री

पूरी है, भोजनके लिये बढ़िया-से-बढ़िया पदार्थ हैं. पहननेके लिये बढ़िया-से-बढ़िया कपडे हैं, रहनेके लिये बहुत बढ़िया मकान है, सेवाके लिये कई नौक हैं—ऐसी अवस्था होनेपर भी भीतरमें रात-दिन चिन्ह

यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे? आदि। इस तरह बाहरकी सामग्री रहनेपर भी जो भीतरमें दःखी रहता है, यह 'दःखी' कहलाता है।

है— बाहरकी सामग्रीको लेकर सुर्खी-दुःखी हंद

उपर्युक्त दो प्रकारसे मुख-दुःख कहनेका तात्पर्य

रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाय!

और भीतरकी प्रसन्नना-खिन्नताको लेकर सूची-दुःखी होना । गोतामें जहाँ सुख-दुःखमे 'सम' होनंकी बात' आयो है, वहाँ बाहरको सामग्रीमें सम रहनेके लिये कहा गया है: जैसे-'समदःखसुखः' (१२ । १३:

आदि । जहाँ मख-दःखमे 'रहित' होनेधी यात आणी है, वहाँ भीतरकी प्रमारता और विप्रतासे रहित होनेके तिये यहा गया है; जैसे—'दूर्द्वीर्वमुका: सुखदु खर्मेहैं:' (१५ 1५) आदि । जहाँ मुख-दुःखमें मन होनेसे

बात है, वहाँ मुख-दुःखरी मता तो है. पर उसम

१४ । २४), 'शीतोष्णसुखदुःखेषु सपः' (१२ । १८)

असर नहीं पड़ना और जड़ों सुरा-दु-दासे र्यता होनेको बात है, वहाँ गुच-दुःखरी मता हो नहीं है। इम तरह चाहे बाहरकी मुखदायी-दुःखदायी सामान प्राप्त होनेस भीताने सन होना करे, यह भीताने सुय-दुत्यमें गीत होता करें --दोनेश दत्यर्व एक

क्षे हैं, क्यों के सम की कीतासे है और ग्रीटन भी भौतामें हैं।

हुनेकी बात कही गयी है । अनुकुलतासे सुख होता —'अनुकुलवेदनीयं सुखम्'और प्रतिकृलतासे दुःख होता है—'प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम् । इसलिये अगर शीत-उष्णका अर्थ अनुकूलता-प्रतिकूलता लिया जाय तो सुख-दुःख कहना व्यर्थ हो जायगा और सुख-दुःख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगा; क्योंकि सुख-दुःख पद शीत-उष्ण (अनुकुलता-प्रतिकलता) के ही वाचक हैं । फिर यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दुःख पदोंकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी?

इसके लिये 'शीत-उष्ण' पदसे प्रारब्धके अनुसार

आनेवाली अनुकूलता-प्रतिकूलताको लिया जाय और

'सुख-दु:ख' पदसे वर्तमानमें किये जानेवाले क्रियमाण

कर्मोंको पूर्ति-अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फलकी

्र यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दुःखमें प्रशान्त (सम)

सिद्धि-असिद्धिको लिया जाय तो इन पदोंकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्राख्यकी अनुकुल-प्रतिकुल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाणको तात्कालिक सिद्धि-असिद्धि हो— इन दोनोंमें ही प्रशान्त (निर्विकार) रहे । इस प्रकरणके अनुसार भी उपर्यक्त अर्थ ठीक दीखता है। कारण कि इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें आये 'नेन्द्रियार्थेषु (अनुषज्जते)' पदको यहाँ 'शीत-उष्ण' पदसे कहा गया है और 'न कर्मसु अनुषज्जते' पदोंको यहाँ सुख-दु:ख पदसे कहा गया है अर्थात् वहाँ प्रारव्यके अनुसार आयी हुई अनुकूल-प्रतिकूल पर्गिस्थितिमें और क्रियमाण कर्मोंकी पूर्ति-अपूर्ति तथा

होनेकी बात आयी है। 'तथा मानापमानयोः'—ऐसे ही जो मान-अपमानमें भी प्रशान्त है। अब यहाँ कोई शङ्का करे कि मान-अपमान भी तो प्रारम्थका फल है; अतः यह शीत-उष्ण (अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति) के ही अन्तर्गत आ गया । फिर इसको अलगसे क्यों लिया गया ? मान-अपमानको अलगसे इसलिये लिया गया

सा॰ स॰---१४

तात्कालिक फलकी सिद्धि-असिद्धिमें आसिक्त-रहित

होनेको बात आयो है और यहाँ उन दोनोंमें प्रशान्त

प्राख्यका फल है, पर मान-अपमान परेच्छाकृत प्राख्यका फल है। यह परेच्छाकृत प्राख्य मान-बडाईमें भी होता है और निन्दा-स्तृति आदिमें भी होता है। इसलिये 'मान-अपमान' पदमें निन्दा-स्तृति लेना चाहें. तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दसरेंके द्वारा किये गये मान-अपमानमें भी प्रशान्त रहता है अर्थात् उसको शान्तिमें किञ्चिन्मात्र भी फरक नहीं पडता ।

मान-अपमानमें प्रशान्त रहनेका उपाय—साधकका

कोई मान-आदर करे, तो साधक यह न माने कि यह मेरे कर्मीका, मेरे गुणोंका, मेरी अच्छाईका फल है, प्रत्यत यही माने कि यह तो मान-आदर करनेवालेकी सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनताको अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है । अगर कोई अपमान कर दे, तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मींका ही फल है । इसमें अपमान करनेवालेका कोई दोप नहीं है, प्रत्युत वह तो दयाका पात्र है; क्योंकि उस बेचारेने मेरे पापोंका फल भगतानेमें निमित्त बनकर मेरेको शद कर दिया है । इस तरह माननेसे साधक मान-अपमानमें प्रशान्त, निर्विकार हो जायगा । अगर वह मानको अपना गुण और अपमानको दूसरोंका दोष मानेगा, तो वह मान-अपमानमें प्रशान्त नहीं हो सकेगा ।

'परमात्मा समाहित:'--शीत-उष्ण, सख-दःख और मान-अपमान-इन छहोंमें प्रशान्त, निर्विकार रहनेसे सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त हैं। कारण कि भीतरसे विलक्षण आनन्द मिले बिना बाहरकी अनकलता-प्रतिकलता, सिद्धि-असिद्धि मान-अपमानमें वह प्रशान्त नहीं रह सकता । वह प्रशान्त रहता है, तो उसको एकरस रहनेवाला विलक्षण आनन्द मिल गया है। इसलिये गीताने जगह-जगह कहा है कि 'जिन पुरुषोंका मन साम्यावस्थामें स्थित है, उन पुरुपेनि इस जीवित-अवस्थामें ही संसारको जीत लिया है' (५ 1१९): जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक लामका होना मान ही नहीं सकता और जिसमें स्थित होनेपर बड़े भारी दुरामे है कि शीत-उष्ण तो दैवेच्छ-(अनिच्छा-) कृत भी विचलित नहीं हो सकता (६ । २२), आदि-आदि ।

ज्ञानविज्ञानतृप्तांतमा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः । ३८ । ।

जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो क्रूटकी तरह निर्विकार है, जितेन्त्रिय हैं और मिट्टीके ढेले, पत्थर तथा स्वर्णमें समयुद्धिवाला है—ऐसा योगी युक्त (योगारूढ़) कहा जाता है ।

व्याख्या— 'ज्ञानविज्ञानतृपातमा' — यहाँ कर्मयोगका प्रकरण हैं; अतः यहाँ कर्म करनेको जानकारीका नाम 'ज्ञान' है और कर्मोको सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका नाम 'विज्ञान' है।

स्थलशरीरसे होनेवाली क्रिया, सृक्ष्मशरीरसे होनेवाला चिनान और कारणशरीरसे होनेवाली समाधि-इन तीनोंको अपने लिये करना 'शान' नहीं है। कारण कि क्रिया, चिन्तन, समाधि आदि मात्र कमोंका आरम्भ और समाप्ति होती है तथा दन कमोंसे मिलनेवाले फलका भी आदि और अन्त होता है। परन्त स्वयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फलसे इस नित्य रहनेवालेको क्या तृष्ति मिलेगी ? जड़के द्वारा चेतनको क्या तृष्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाय कि कर्मोंके द्वारा मेरेको कछ भी नहीं मिल सकता. तो यह कर्मोंको करनेका 'ज्ञान' है । ऐसा ज्ञान होनेपर वह कर्मोंकी पूर्ति-अपूर्तिमें और पदार्थीको प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहेगा-यह 'विज्ञान' है । इस ज्ञान और विज्ञानसे यह स्वयं तुप्त हो जाता है। फिर उसके लिये करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता । 'कटस्यः'\* --कट (अहरन) एक लौह-पिन्ड होता है।

'कुट्स्य: " — कूट (अहरन) एक लोह पिष्ड होता है। जिसपर लोहा, सोना, घाँदी आदि अनेक रूपोने गढ़े जाते हैं, पर यह एकरूप हो रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुषके सामने तरह-तरहकी परिस्थितियाँ आती है, पर यह कुटकी तरह प्यां-का-त्यों निर्विकार रहता है।

'विजितिह्य:'—कर्मपीगके साधकरो इन्द्रियेंनर विशेष प्यान देना पहला है; कर्तीक कर्म करनेमें प्रयृति होनेके कराण उसके करी-म-करी गुण-देश होनकी पूर्ण सम्भावना रहती है। इसलिये गीताने कहा है—'सर्वकर्षफलत्यागं ततः कुरु चतात्यवान्' (१२ ।११) अर्थात् कर्मफलके त्यागमें जितेन्द्रियतः मुख्य है। इस तरह साधन-अवस्थामें इन्द्रियोग्य विशेष ख्याल रखनेवाला साधक सिद्ध-अवस्थामें स्वतः

'विजितेन्द्रिय' होता है ।

'समलोष्टाश्पकाञ्चनः'--'लोष्ट' नाम मिट्टीके ढेलेका, 'अश्म' नाम पत्थरका और 'काशन' नाम स्वर्णका है— इन सबमें सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहनेका अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टीक ढेले. पत्यर और स्वर्णका ज्ञान नहीं होता । उसकी यह देला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है-ऐसा ज्ञान अच्छी तरहसे होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनरूप जैसा होना चाहिये, वैसा ही होता है अर्थात् वह स्वर्णको तिजोरीमें सुरक्षित रखता है और देले तथा पत्यरको चाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होनेपर भी स्वर्ग चला जाय. धन चला जाय तो उसके मनपर कोई असर नहीं पड़ता और सर्ग मिल जाय, तो भी उसके मनपर कोई अमर नहीं पहता अर्थात् वनके आने-जानेसे, यनने-विगडनेसे उसके हर्य-शोक नहीं होते-यही उसका सम रहना है। उसके लिये जैसे पत्था है, वैसे ही सोना है, जैमें सोना है, वैसे ही बेला है और जैसे बेला है वैसे ही सीना है । अतः इनमेसे कोई घला गया की क्या ? कोई बिगड गया तो क्या ? इन बातेंको केनर उसके अना कार्य कोई विकास पैदा नहीं होता । इन खर्न आदि प्रापृत पदार्थीस मुख्य हो प्रपृतिके स्टम सम्बन्ध रखने हुए ही प्रतित होता है और तम्हेत्र

. इनके योदपा-फटियानीका अन्यकरणने आगर रोहा

<sup>&</sup>quot;जो कूट-(अहान-) की तरह स्थित रहण है, उसको 'कुटम्य' करते हैं--'कुटबर् रिप्टर्नित कुटम्य' ।

है। पर वास्तविक बोध हो जानेपर जब प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसके अन्तःकरणमें इन प्राक्त (भौतिक) पदार्थीका कुछ भी मुल्य नहीं रहता अर्थात् । बढ़िया-घटिया सब पदार्थीमें उसका समभाव हो 'जाता है।

ञ्लोक ९ 1

सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाले स्वभावपर रहती है अर्थात उसकी दृष्टिमें इन प्राकृत पदार्थिक उत्पन्न और नष्ट होनेमें कोई फरक नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है । उनको इस अनित्यतापर

दृष्टि रहनेसे उसको सोना, पत्थर और ढेलेमें तत्त्वसे कोई फरक नहीं दोखता । इन तीनोंके नाम इसलिये लिये हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही होना चाहिये और यथायोग्य करना ही उचित है तथा वह यथायोग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशीपनेपर ही रहती है । उनमें जो परमात्मतत्त्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्मतत्त्वकी स्वतःसिद्ध समता उसमें रहती है।

'युक्त इत्युच्यते योगी'--ऐसा ज्ञान-विज्ञानसे तुप्त, निर्विकार, जितेन्द्रिय और समबुद्धिवाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात् योगारूढ़, समता में स्थित कहा जाता है ।

### ् सहन्पित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्ध्यु ।

### साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।।९ ।।

व्याख्या-[आठवें श्लोकमें पदार्थीमें समता चतायी, अब इस श्लोकमें व्यक्तियोंमें समता बताते हैं। व्यक्तियोंमें समता बतानेका तात्पर्य है कि वस्त तो अपनी तरफसे कोई क्रिया नहीं करती; अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, परन्त व्यक्ति तो अपने लिये और दूसरेंके लिये भी क्रिया करता है; अतः उसमें समबद्धि होना कठिन है । इसलिये व्यक्तियोंके आचरणोंको देखकर भी जिसकी बुद्धिमें, विचारमें कोई विपमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धिवाला पुरुष श्रेष्ठ ŧ 13

'सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेय्यवन्युषु'— माताको तरह हो, पर ममता-रहित होकर विना किसी कारणके सबका हित चाहनेके और हित करनेके स्वमाववाला होता है, उसको 'सुहद्' कहते हैं और जो उपकारके बदले उपकार करनेवाला होता है, उसको 'मित्र' कहते हैं।

जैसे सुद्रद्वा विना कारण दूसरोंका हित करनेका स्प्रमाव होता है. ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरोंका अहित करनेक स्वभाव होता है, उसको 'अरि' कहते हैं । जो अपने खार्यसे अथवा अन्य किसी

सुहद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और सम्बन्धियोंमें तथा साधु-आचरण करनेवालोंमें और पाप-आचरण करनेवालोंमें भी समबुद्धिवाला मनुष्य श्रेष्ठ है।

कारणविशेषको लेकर दूसरोंका अहित, अपकार करता है, वह 'द्वेष्य' होता है।

दो आपसमें वाद-विवाद कर रहे हैं. उनको देखकर भी जो तटस्य रहता है, किसीका किञ्चिनमात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफसे कुछ कहता भी नहीं, वह 'उदासीन' कहलाता है। परन्तु उन दोनोंकी लड़ाई मिट जाय और दोनोंका हित हो जाय-ऐसी चेष्टा करनेवाला 'मध्यस्य'कहलाता है । एक तो 'बन्ध्' अर्थात् सम्बन्धा है और दूसरा बन्ध नहीं है, पर दोनोंके साथ वर्ताव करनेमें उसके मनमें कोई विषमभाव नहीं होता । जैसे, उसके पत्रने अथवा अन्य किसीके पुत्रने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपग्रधके अनुरूप दोनोंको ही समान दण्ड देता है, ऐसे ही उसके पुत्रने अधवा दुसरेके पत्रने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देनेमें भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता।

'सायुष्यपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते'—श्रेष्ट आवरण करनेवालों और पाप-आवरण करनेवालोंके 🚎 साथ व्यवहार करनेमें तो अत्तर होता है और अत्तर होना ही चाहिये, पर उन

अयोत् उनका हित म्दनमें, दुःधके समय स्वाभाविक दृष्टि आवरणेपर ही पड़ती है और आवरणोसे उनकी सहायता करनेमें उसके अत्तःकरणमें कोई विषमभाव, पक्षपात नहीं होता । 'सबमें एक परमात्मा हैं ऐसा स्वयंमें होता है, बुद्धिमें सबकी हितैपिता होती है, मनमें सबका हित्रचिन्तन होता है: और व्यवहारमें परता-ममता छोड़कर सबके सखका सम्पादन होता है।

जहाँ विपमबृद्धि अधिक रहनेकी सम्भायना है. वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाय, तो फिर सब जगह समयुद्धि हो जाती है । ' '

इस श्लोकमें भाव, गुण, आचरण आदिकी भित्रताको लेकर नौ प्रकारके प्राणियोंका नाम आवा है। इन प्राणियंकि भाव, गुण, आचरण आदिकी भिन्नताको लेकर उनके साथ बर्ताव करनेमें विपमता आ जाय, तो वह दोपी नहीं है। करण कि वह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थित आदिके अनुसार ही है और उनके लिये ही है, अपने लिये नहीं । परन्तु उन सबमें परमात्मा ही परिपूर्ण है-इस भावमें कोई फाक नहीं आना चाहिये और अपनी तरफसे सबको सेवा बन जाय—इस भायमें भी कोई अन्तर नहीं आना चाहिये ।

तालर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्गसे जिसको तत्यबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है अर्थात् किसी भी जगह पशपात न होकर समान रितिसे सेवा और हितका भाव हो जाता है। जैसे भगवान् सम्पूर्णं प्राणियंकि सुद्द है—'सुद्दं सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९), ऐसे ही यह सिद्ध कर्मयोगी भी सम्पूर्ण प्राणियांका सुइद् हो जाता है—सुद्धः सर्वदिहिनाम्' (श्रीमद्भाः ३ । २५ । २१) । यहाँ सहद, गित्र आदि नाम लेनेके बाद अन्तमें 'साम्ब्यवि च पापेवु' यहने हा तालर्ष है

कि जिसको श्रेष्ट आवरणवाली और निकृष्ट आवाणवालीमें समयुद्धि हो जायगी, उसकी सब जगह समयुद्धि हो जायगी। कारण कि संसारमें आवरणोंकी ही मुख्यत है, अवरणोंका ही असर पद्रवा है, आवरानित ही मनुष्यकी परिका होती है, आवरणेते ही ध्रदा-अध्रद्धा होते है,

आचरणकी वात मुख्य बतायी है। इसलिये श्रेष्ठ आचरणवाले और निकृष्ट आचरणयाले—इन दोनोंमे समता हो जायगी, तो फिर सब जगह समता हो जायगी । इन दोनोंने भी श्रेष्ठ आचरणवाले प्रत्योंने तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप-आवरणवाले पुरुपोमें सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान्ते यहाँ 'अपि च' दो अव्ययोंका प्रयोग किया है, जिसका

अर्थ है 'और पाप-आचरण करनेवालोंमें भी' जिसकी

ही सद्भाव-दुर्भाव पैदा होते हैं। अगवानने भी

'यद्यदाचरति भेष्ठसत्तदेवेतरो जनः' (३ ।२१)फहक्त

समबुद्धि है, यह श्रेष्ठ है। यहाँ दीखनेवालोंको सेकर देखनेवालेकी विचित्रक वर्णन किया गया है; अतः 'समयुद्धिविशिष्यते' कहा है। देखनेवालेमें जो समबुद्धि होती है, वह हरेकको दीवाती नहीं, पर साधनके लिये तो वही मध्य है: क्योंकि साधक 'मैं अपनी दुष्टिसे कैसा 🐔, ऐसे अपने-आपको देखता है। इसलिये अपने-आपसे अपना उदार करनेके लिये यहा गया है (६ । ५) ।

संसारमें प्रायः इसरोंके आचरणोंपर ही दृष्टि रहती है। साधकको विचार करना चाहिये कि मेरी दृष्टि अपने भावीपर रहती है या दसरेके आवरणीयर ? दूसरीके आयरणीयर दृष्टि रहनेसे जिस . दृष्टिमे अपना करपाण होता है, यह दृष्टि बंद हो जाती है और अधेय हो जाता है। इसलिये दूसर्पक श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणीयर दृष्टि न रहकर उनम्म जो बालविक स्वरूप है, उसपर दृष्टि रहनी चाहिये । सहस्पनर दृष्टि रहनेसे उनके आवरणीया दृष्टि नहीं रहेगी; मर्गीक सहस्य सदा ज्यो-का-स्यो रहता है, जबकि आचान यदलते रहते हैं। सत्य-तन्त्रपर रहनेक्सी दृष्टि भी सत्य होती है । परंचु ब्रिसकी दृष्टि केवल आवरनीय हो रहती है, उसकी दृष्टि अमनूबर रहनेमें असन ही होती है । इसमें भी अशुद्ध आचाणोर जिसमी ज्याप दृष्टि है, उमस्य हो पतन हो समहान गाहिये । हारार्व है कि जो आसम अन्दरनीय मंगे हैं, ऐसे अहरू आयानीको को मुख्यता देख है, यह हो अपन पत में काट है। अनः मगण्यके यहाँ अहुद आधार

करनेवाले पांपीमें भी समबुद्धिवालेको श्रेष्ठ बताया है । कारण कि उसकी दृष्टि सत्य-तत्त्वपर रहनेसे उसकी दृष्टिमें सब कुछ परमात्मतत्त्व ही रहता है । फिर आगे चलकर 'संब कुछ' नहीं रहता, केवल परमात्मतत्त्व ही रहता है । उसीकी यहाँ 'समबद्धिविशिष्यते' पदसे महिमा गायी गयी है।

विशेष बात

गीताका 'योग 'समता' ही है-- 'समत्वं योग वच्यते' (२<sup>:</sup>।४८) । गीताकी दृष्टिसे अगर समता आ गयी तो दसरे किसी लक्षणकी जरूरत नहीं है अर्थात जिसको वास्तविक समताको प्राप्ति हो गयी है, उसमें सभी सदगुण-सदाचार खतः आ जायँगे और उसकी संसारपर विजय हो जायगी (५ । १९) । विष्णुपुराणमें प्रह्लादजीने भी कहा है कि समता भगवानुकी आराधना है—'समत्वमाराधनमच्युतस्य (१ । १७ । ९०) । इस तरह जिस समताको असीम, अपार, अनन्त महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समताको प्राप्तिका उपाय है---वुराई-रहित होना । बुगई-गहित होनेका उपाय है-(१) किसीको बग न मानें (२) किसीका बुरा न करें, (३) किसीका बुग न सोचें, (४) किसीमें बुगई न देखें, (५) किसीकी युगई न सुनें, (६) किसीकी बुगई न कहें। इन छः बातोंका दुढ़तासे पालन करें, तो हम बुगई-रहित हो जायेंगे । बुराई-रहित होते ही हमारेमें स्वतः-स्वाभाविक अच्छाई आ जायगी: क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है ।

अच्छाईको लानेके लिये हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं; परन्त वर्षोतक साधन करनेपर भी वास्तविक

भी सन्तोप नहीं होता. प्रत्यत यही विचार होता है कि इतना साधन करनेपर भी सदगण-सदाचार नहीं आये । अतः ये सदगण-सदाचार आनेके हैं नहीं---ऐसा समझकर हम साधनसे हैताश हो जाते हैं । हताश होनेमें मख्य कारण यही है कि हमने अच्छाईको उद्योगसाध्य है और बर्ग्डको सर्वथा नहीं छोडा है। ब्राईका सर्वथा त्याग किये बिना आंशिक अच्छाई बुराईको बल देती रहती है। कारण कि आंशिक अच्छार्डसे अच्छार्डका अभिमान होता है और जितनी चुराई है, वह सब-की-सब अच्छाईके अभिमानपर ही अवलम्बित है। पूर्ण अच्छाई होनेपर अच्छाईका अभिमान नहीं होता और व्याई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः चराईका त्याग करनेपर अच्छाई बिना उद्योग किये और विना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारेमें आ जाती है, तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं, तब हमारे द्वारा खामाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है, तब सृष्टिके द्वारा खाभाविक ही हमारा जीवन-निर्वाह होने लगता है अर्थात जीवन-निर्वाहके लिये हमें परिश्रम नहीं करना पडता और दूसरोंका आश्रय भी नहीं लेना पड़ता । ऐसी अवस्थामें हम संसारके आश्रयसे सर्वधा मुक्त हो

जाते हैं। संसारके आश्रयसे सर्वधा मक्त होते ही

हमें स्वतःसिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम

कतकत्य हो जाते हैं, जीवन्मुक्त हो जाते हैं।

अच्छाई हमारेमें नहीं आती और साधन करनेपर खदको

सम्बन्ध-जो समता (समयुद्धि) कर्मयोगसे प्राप्त होती है, वहीं समता ध्यानयोगसे भी प्राप्त होती है । इसन्तिये भगवान् ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले ध्यानयोगके लिये प्रेरणा करते हैं।

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

यतचित्तात्मा निराशीरपरिश्रहः ।। १० ।।

भोगबुद्धित संप्रह न करनेवाला, इन्डारहित और अन्तःकरण तथा शरीरको रखनेवाला योगी अकेला एकान्तमें स्थित होकर मनको निरन्तर परमात्मामें लगावे

व्याख्या— [पाँचवें अध्यायके सत्ताईसवें-अट्टाईसवें रलोकोंमें जिस ध्यानयोगका संक्षेपसे वर्णन किया था. अब यहाँ उसीका विस्तारसे वर्णन कर रहे हैं ।

'युज् समाधी' धातुसे जो 'योग' शब्द बनता है. जिसका अर्थ चित्तवृत्तियोंका निरोध करना है\*. उस योगका वर्णन यहाँ दसवें श्लोकसे आरम्भ करते हैं ।1 😘

'अपरिप्रहः'—चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप योगका साधन संसारमात्रसे विमख होकर और केवल परमाहर्क सम्मख होकर किया जाता है । अतः तसके लिये पहला साधन बताते हैं---'अपरिग्रहः' अर्थात अपने लिये सुखबुद्धिसे कुछ भी संग्रह न करे । कारण कि अपने सुखके लिये भोग और संग्रह करनेसे उसमें मनका खिंचाव रहेगा, जिससे साधकका मन ध्यानमें नहीं लगेगा । अतः ध्यानयोगके साधकके लिये अपरियह होना जरूरी है ।

'निराशीः' †--पहले 'अपरिव्रहः' पदसे बाहरके भोग-पदार्थीका त्याग बताया, अब 'निराशीः' पदसे भीतरकी भोग और संग्रहकी इच्छाका त्याग करनेके लिये कहते हैं । तात्पर्य यह है कि भीतरमें किसी भी भोगको भोगबद्धिसे भोगनेकी इच्छा, कामना, आशा न रखे । कारण कि मनमें उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीका महत्त्व, आशा, कामना परमात्मप्राप्तिमें महान् बाधक है । अतः इसमें साधकको सावधान रहना चाहिये ।

और मंग्रहका त्यान तथा भीतरसे उनकी कामना-आशाका को संसारका कोई काम नहीं करना है, केवल त्याग होनेपर भी अन्तः करण आदिमें नया राग होनेकी भगवानका ध्यान ही करना है । अब भगवानके सिवाय सम्भावना रहती है, अतः यहाँ तीसरा साधन बताते दूसरेका चिन्तन करना ही नहीं है'—इस बातको लेकर हैं—'यतचित्तात्मा' अर्थात् साधक अन्तःकरणसहित निरन्तर सावधान रहे; क्योंकि सावधानी ही साधना है । शरीरको वशमें रखनेवाला हो । इनके वशमें होनेपर-फिर नया राग पैदा नहीं होगा । इनको वशमें करनेका कि वह ध्यानके समय तो भगवानके चिन्तनमें उपाय है--कोई भी नया काम रागपूर्वक न करे । तत्परतापूर्वक लगा रहे, व्यवहारके समय भी निर्लिज कारण कि रागपूर्वक प्रवृत्ति होनेसे शरीरकी रहते हुए भगवान्का चित्तन करता रहे; क्योंकि आराम-आलस्पर्मे, इन्द्रियोंको भोगोंमें और मनकी भोगोंके व्यवहारके समय भगवान्का विक्तन न होनेसे संसारमें चिन्तनमें अथवा व्यथं विन्तनमें प्रवृत्ति होती है, इसलिये लिपता अधिक होती है । व्यवहारके समय भगवानका

अन्तःकरण और शरीरको वशमें 😁 गयी है। 'योगी'--जिसका ध्ये लगनेकां ही है अ ध्यानयोग करने लिये ज

होमा क जिससे : मर्ग । रहिंसे प्रेस्टिंग के विशेष के स्थापन के किया है। स्थित रहे अर्थात् ऐसे 🖓

ध्यानके विरुद्ध कोई वातावरः किनारा हो, वनमें एकान्त स्थान है, कुल आदि हो अथवा घरमें ही एक कम्हें जिसमें केवल भजन-ध्यान किया जाय । उसर्प खयं भोजन-शयन करे और न कोई दूसरा ही करें।

'आत्पानं सततं युझीत'—उपर्युक्त प्रकारसे एकान्तमें बैठकर मनको निरन्तर भगवानमें लगाये। मनको निरन्तर भगवानमें लगानेके लिये खास बात है कि जब ध्यान करनेके लिये एकान्त स्थानपर जाय. 'यतिबत्तात्मा'—बाहरसे अपने सुखके लिये पदार्थ तब जानेसे पहले ही यह विचार कर ले ' अब मेरे-

साधकके लिये इस बातको बड़ी आवश्यकता है

<sup>&#</sup>x27;योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' (पातञ्चलयोगदर्शन १ । २) 'आशिष्' नाम इच्छाका है और 'निस्' नाम रहित होनेका है; अतः 'निराशीः' का अर्थ हुआ—इच्छासे

विन्तन करनेसे ध्यानके समय विन्तन करना सुगम होता है और ध्यानके समय ठीक तरहसे चिन्तन होनेमे व्यवहारके समय भी चिन्तन होता रहता है अर्थात दोनों समयमें किया गया चित्तन एक-दूसरेका सहायक होता है । तात्पर्य है कि साधकका साधकपना हर समय जाग्रत रहे । वह संसारमें तो भगवानुको मिलाये, पर भगवानमें संसारको न मिलाये अर्थात् सांसारिक कार्य करते समय भी भगवतस्मरण करता रहे ।

यदि ध्यानके लिये बैठते समय साधक 'अमक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमकसे मिलना है' आदि कार्योंको मनमें जमा रखेगा अर्थात् मनमें इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवानके ध्यानमें नहीं लगेगा । अतः ध्यानके लिये बैठते समय यह दढ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाय. गरदन भले ही कट जाय. मेरेको केवल भगवानका ध्यान हो करना है। ऐसा दृढ़ विचार होनेसे भगवानमें मन लगानेमें बड़ी सविधा हो जायारी ।

साधकको यह शिकायत रहती है कि भगवानमें मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साधक संसारसे सम्बन्ध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसारसे सम्बन्ध जोडकर करता है। अतः अपने सुख, सेवाके लिये भीतरसे किसीको भी अपना न माने अर्थात् किसीमें ममता न रखे; क्योंकि मन वहीं जायगा, जहाँ ममता होगी । इसलिये उद्देश्य केवल परमात्माका रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान्में मन लग सकता है।

#### विशेष बात

, अर्जुन पहले भी युद्धके लिये तैयार थे और अन्तमें भी उन्होंने युद्ध किया । केवल बीचमें वे युद्धको पाप समझने लगे थे तो भगवानके समझा देनेसे उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया । इस तरह प्रसङ कर्मीका होनेसे गीतामें कर्मयोगका विषय आना तो ठीक ही था. पर इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कई पारमार्थिक साधनोंका वर्णन कैसे आया है? उनमें भी यहाँ ध्यानयोगका वर्णन आया. जिसमें केवल एकान्तमें बैठकर ध्यान लगाना पडता है। यह प्रसङ्ग ही यहाँ क्यों आया?

अर्जुन पापके भयसे युद्धसे उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याणकी इच्छा जाग्रत होती है । अतः वे भगवानुसे प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय (कल्याण) हो. वह बात (२ १७: ३ । २:५ ।१) । इसपर भगवानको श्रेय करनेवाले जितने मार्ग हैं, वे सब वताने पडे । उनमें दान,यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यानयोग, हठयोग, लययोग आदिको कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिये भगवान्ने गीतामें कल्याणकारक साधन बताये है । उन सब साधनोंमें भगवानने यह बात बतायी कि उत्पत्ति-विनाशशील चस्तुओंका जो लक्ष्य है, वही खास बन्धनकारक है । अगर साधकका लक्ष्य केवल परमात्माका है, तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य-कर्म आ जाय. उसको समभावसे करना चाहिये । समधावसे किये गये सव-के-सब कर्तव्य-कर्म कल्याण करनेवाले होते हैं।

सम्बन्ध-पूर्वरुलोकमें भगवान्ने ध्यानयोगके लिये प्रेरणा की । ध्यानयोगक साधन कैसे करे-इसके लिये अब आगेके तीन श्लोकोंमें ध्यानयोगको उपयोगी बातें बताते हैं।

शुचौ देशे प्रतिष्ठाच्य स्थिरमासनमात्मनः

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ।। ११ ।।

राद भूमिपर, जिसपर क्रमशः कुश, मृगछाला और यस्त्र विछे हैं, जो न अत्यन्त कैंचा है और न अत्यन्त मीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर-स्थापन करके ।

ब्याज्या—'शुची देशे'—भूमिकी शृद्धि दो ताहकी होती है— (१) स्वाभाविक शुद्ध स्थान; जैसे—

<u>prediterterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenter</u> गङ्गा आदिका किनारा; जंगल; तुलसी, आँवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षोंके पासका स्थान आदि और (२) शुद्ध किया हुआ स्थान; जैसे-भूमिको गायके गोवरसे लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाय; जहाँ मिट्टी हो, वहाँ ऊपरकी चार-पाँच अंगुल मिट्टी दूर करके भूमिको शुद्ध किया जाय । ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमिमें काठ या पत्थरकी चौकी आदिको लगा दे।

'बैलाजिनकुराोत्तरम्'— यद्यपि पाठके अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाला और कुश बिछानी चाहिये\*, तथापि विछानेमें पहले कुश विछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृगका अर्थात् अपने-आप मरे हुए मृगका चर्म बिछा दे; क्योंकि मारे हुए मृगका चर्म अशुद्ध होता है । अगर ऐसी मृगछाला न मिले, तो कशपर टाटका बोरा अथवा ऊनका कम्बल बिछा दे । फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे ।

वाराह भगवानुके रोमसे उत्पन्न होनेके कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है; अतः उससे बना आसन काममें लाते हैं । प्रहण आदिके समय सूतकसे बचनेके लिये अर्थात् शुद्धिके लिये कुशको पदार्थीमें, कपड़ोंमें रखते हैं। पवित्री, प्रोक्षण आदिमें भी इसको काममें लेते हैं । अतः भगवान्ने कुश विछानेके लिये कहा है ।

कुश शरीरमें गड़े नहीं और हमारे शरीरमें जो विद्युत्-शक्ति है वह आसनमेंसे होकर जमीनमें न चली जाय, इसलिये (विद्युत्-शक्तिको रोकनेके लिये) मृगछाला विद्यानेका विधान आया है।

मुगछालाके रोम (रोएँ) शरीरमें न लगें और आसन कोमल रहे, इसलिये मृगछालाके कपर सृती.

शुद्ध कपड़ा बिछानेके लिये कहा गया है। अगर

मुगछालाकी जगह कम्बल या टाट हो, तो वह गरम न हो जाय, इसलिये उसपर सूती कपड़ा बिछाना चाहिये । 'नात्युच्छ्तं नातिनीचम्'— समतल शुद्ध भृमिमें

जो तख्त या चौकी रखी जाय, वह न अत्यत्त ऊँची हो और न अत्यत्त नीची हो । कारण कि अत्यत्त कँची होनेसे ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाय तो गिरनेकी और चोट लगनेकी सम्भावना रहेगी और अत्यत्त नीची होनेसे भूमिपर घूमनेवाले चींटी आदि जन्तुओंके शरीरपर चढ़ जानेसे और काटनेसे ध्यानमें विक्षेप होगा । इसलिये अति उँचे और अति नीचे आसनका निषेध किया गया है ।

· . 'प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः'— ध्यानके लिये भूमिपर जो आसन—चौको या तख्त रखा जाय,वह हिलनेवाला न हो । भूमिपर उसके चारों पाये ठीक तरहसे स्थिर रहें।

जिस आसनपर बैठकर ध्यान आदि किया जाय,

वह आसन अपना होना चाहिये. दूसरेका नहीं: क्योंकि दूसरेका आसन काममें लिया जाय तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं । अतः यहाँ 'आत्मनः' पदसे अपना आसन अलग रखनेका विधान आया है । इसी तरहसे गोमुखो, माला, सन्ध्याके पञ्चपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिये । शास्त्रोंमें तो यहाँतक विधान आया है कि दूसरोंके बैठनेका आसन, पहननेकी जूती, खड़ाऊँ, कुर्ता आदिको अपने काममें लेनेसे अपनेको दूसरोंके पाप-पुण्यका भागी होना पडता है! पुण्यात्मा सन्त-महात्माओंके आसनपर भी नहीं बैठना चाहिये; क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदिको पैरसे

छना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है ।

तत्रैकायं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्न्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। १२ ।।

<sup>&</sup>lt;sup>k</sup> श्लोकमें जैसा पाठ है, अगर वैसा ही लिया जाय तो नीचे कपड़ा, उसके ऊपर मृगछाला और उमके ऊपर कुश बिछानी पड़ेगी । परन्तु यह क्रम लेना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि कुश शरीरमें गड़ती है । अतः नीवे कुश, उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर कपड़ा—ऐसा क्रम लिया गया है;क्योंकि पाठ-क्रमसे अर्थ-क्रम बलवान् होता है—'पाठकमादर्थकमो बलीयान्' ।

उस आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हए मनको एकाय करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ।

व्याख्या-- [पूर्वश्लोकमें बिछाये जानेवाले आसनकी विधि बतानेके बाद अब भगवान् बारहवें और तेरहवें श्लोकमें बैठनेवाले आसनकी विधि बताते

'तत्र आसने'- जिस आसनपर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्न बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्वश्लोकमें वर्णित आसनके लिये यहाँ 'तत्र आसने' पद आये हैं।

'उपविश्य' — उस बिछाये हुए आसनपर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठ सके. उस आसनसे बैठ जाना चाहिये । आसनके विषयमें ऐसा आया है कि जिस किसी आसनसे बैठे. उसीमें लगातार तीन घण्टेतक बैठा रहे । उतने समयतक इघर-उघर हिले-डुले नहीं । ऐसा बैठनेका अभ्यास सिद्ध होनेसे मन और प्राण स्वत:-स्वाभाविक शान्त (चञ्चलता-रहित) हो जाते हैं । कारण कि मनकी चश्चलता शरीरको स्थिर नहीं होने देती और शरीरकी चञ्चलता, क्रिया-प्रवणता मनको स्थिर नहीं होने देती । इसलिये ध्यानके समय शरीरका स्थिर रहना बहत आवश्यक है।

'यतिवतेन्द्रियक्रियः'— आसनपर बैठनेके समय चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ चशमें रहनी चाहिये। व्यवहारके समय भी शरीर, मन, इन्द्रियों आदिकी क्रियाओंपर अपना अधिकार रहना चाहिये । कारण कि व्यवहारकालमें चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ वशमें नहीं होंगी तो ध्यानके समय भी वे क्रियाएँ जल्दी वशमें नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहारकालमें भी वित्त आदिकी क्रियाओंको वशमें रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरहसे संयत होना चाहिये । आगे सोलहवें-सत्रहवें श्लोकोंमें भी संयत जीवन रखनेके लिये कहा गया है।

'एकाप्रं मन: कृत्वा'— मनको एकाग्र करे अर्घात् मनमें संसारके चित्तनको विल्कुल मिटा दे। इसके लिये ऐसा विचार करे कि अन्य मैं ध्यान करनेके तिये आसनपर बैठा हैं । यदि इस समय मैं संसारका वित्तन क्कूँल तो अभी संसारका काम तो होगा नहीं

और संसारका चिन्तन होनेसे परमात्माका चिन्तन, ध्यान भी नहीं होगा । इस तरह दोनों ओरसे मैं रीता रह जाऊँगा और ध्यानका समय बीत जायगा । इसलिये इस समय मेरेको संसारका चिन्तन नहीं करना है. प्रत्युत मनको केवल परमात्मामें ही लगाना है । ऐसा दढ निश्चय करके बैठ जाय । ऐसा दृढ़ निश्चय करनेपर भी संसारको कोई बात याद आ जाय तो यह चिन्तन मेरा किया समझे कि हुआ नहीं है; किंतु अपने-आप आया हुआ है। जो चिन्तन अपने-आप आता है, उसको हम पकडें नहीं अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विरोध ही करें। ऐसा करनेपर वह चिन्तन अपने-आप निर्जीव होकर नष्ट हो जायगा अर्थात जैसे आया,वैसे चला जायगा: क्योंकि जो उत्पन्न होता है. वह नष्ट होता ही है-यह नियम है । जैसे संसारमें बहत-से अच्छे-मन्दे कार्य होते रहते हैं. पर उनके साथ हम अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते तो उनका हमारेपर कोई असर नहीं होता अर्थात हमें उनका पाप-पुण्य नहीं लगता । ऐसे ही अपने-आप आनेवाले चिन्तनके साथ हम् सम्बन्ध नहीं जोड़ेंगे, तो उस चिन्तनका हमारेपर कोई असर नहीं होगा. उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा । जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाय, शान्त हो जायगा ।

'युज्याद्योगमात्मविशुद्धये'— अन्तःकरणको शृद्धिके लिये ही ध्यानयोगका अध्यास करे । सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बडाई, आराम, यश-प्रतिप्ता, सख-सविधा आदिका उद्देश्य रखना अर्थात् इनको कामना रखना ही अन्तःकरणको अशद्धि है और सांसारिक पदार्थ आदिकी प्राप्तिका उददेश्य, कामना न रखकर केवल परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखना ही अत्तःकरणकी शृद्धि है।

ऋदि, सिद्धि आदिको प्राप्तिके लिये और दसगैसे दिखानेके लिपे भी योगका अध्यास किया दा सकता है, पर उनसे अन्तःकरणको शृद्धि हो उत्तय--ग्रेकी बात नहीं है । 'योग' एक शक्ति है, जिसकी मामाजि . Names karakta beke baha karakta kara भोगोंकी प्राप्तिमें लगा दे तो भोग----ऋद्वियाँ और ः लगा दे तो परमात्मप्राप्तिमें सहायक वन जायगी। सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी और परमात्माकी प्राप्तिमें

# समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थरः । सम्प्रेक्ष्य नासिकामं स्वं दिशशानवलोकयन् ।। १३ ।।

काया, शिर और ग्रीवाको सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओंको न देखकर केवल अपनी नासिकाके अग्रभागको देखते हुए स्थिर होकर बैठे ।

व्याख्या-- 'समं कायशिरोपीवं धारयञ्चलम्'--यद्यपि 'काय' नाम शरीरमात्रका है, तथापि यहाँ (आसनपर बैठनेके बाद) कमरसे लेकर गलेतकके भागको 'काय' नामसे कहा गया है। 'शिर' नाम ऊपरके भागका अर्थात् मस्तिष्कका है और 'ग्रीवा' नाम मस्तिप्क और कायांके बीचके भागका है। ध्यानके समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम, सीधे रहें अर्थात् रीढ़को जो हड्डी है, उसकी सब गाँठें सीधे भागमें रहें और उसी सीधे भागमें मस्तक तथा भीवा रहे । तात्पर्य है कि काया, शिर और भीवा-ये तीनों एक सूतमें अचल रहें । कारण कि इन तीनोंके आगे झुकनेसे नींद आती है, पीछे झुकनेसे जड़ता आती है और दायें-बायें झुकनेसे चञ्चलता आती है। इसलिये न आगे झुके, न पीछे झुके और न दायें-बायें ही झके । दण्डकी तरह सीधा-सरल बैठा रहे ।

सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्यकी दृष्टिसे वे सभी ध्यानयोगमें सहायक हैं। परन्तु यहाँ भगवान्ने सम्पूर्ण आसनोंकी सार चीज बतायी है—काया, शिर और ग्रीवाको सीधे समतामें रखना । इसलिये भगवानने बैठनेके सिद्धासन, पदासन आदि किसी भी आसनका नाम नहीं लिया है, किसी भी आसनका आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसनसे बैठे, पर काया, शिर और प्रीवा एक सुतमें ही रहने चाहिये; क्योंकि इनके एक सूतमें रहनेसे मन बहुत जल्दी शान्त और स्थिर हो

जाता है। आसनपर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे, तो ठठकर थोड़ी देर इघर-उधर घुम ले । फिर स्थिरतासें

बैठ जाय और यह भावना बना ले कि अब मेरेको उठना नहीं है, इधर-उधर झुकना नहीं है। केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है।

'दिशश्चानवलोकयन'— दस दिशाओंमें कहीं भी देखे नहीं; क्योंकि इधर-उधर देखनेके लिये जब प्रीवा हिलेगी, तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा । अतः ग्रीवाको स्थिर रखे ।

'सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्'--अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता रहे अर्थात् अपने नेत्रोंको अर्धनिमीलित (अधमेंदे) रखे । कारण कि नेत्र मेंद लेनेसे नींद आनेकी सम्भावना रहती है और नेत्र खुले रखनेसे सामने दृश्य दीखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यानमें विक्षेप होनेकी सम्भावना रहती है। अतः नासिकाके अप्रभागको देखनेका तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखनेमें ही है।

'स्थिर:'—आसनपर बैठनेके बाद शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिकी कोई भी और किसी भी प्रकारकी क्रिया न हो, केवल पत्थरकी मूर्तिकी तरह बैठा रहे । इस प्रकार एक आसनसे कम-से-कम तीन घण्टे स्थिर बैठे रहनेका अभ्यास हो जायगा, तो उस आसनपर उसकी विजय हो जायगी अर्थात् वंह 'जितासन' हो जायगां ।

सम्बन्ध---बिछाने और बैठनेके आसनकी विधि बताकर अब आगेके दो श्लोकोंमें फलसहित सगुण-साकारके ध्यानका प्रकार बताते हैं।

## प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

### मनः संयम्य मिच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।। १४ ।।

जिसका अन्तःकरण शान्त है, जो भय-रहित है और जो ब्रह्मचरिव्रतमें स्थित है, ऐसा सावधान योगी मनका संयम करके मेरेमें चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे ।

व्याख्या— 'प्रशान्तात्मा'—जिसका अन्तःकरण गग-देगसे रहित है, वह 'प्रशान्तात्मा' है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करनेका, ऋद्धि-सिद्धि आदि प्राप्त करनेका उद्देश्य न होकर केवल परमात्मप्राप्तिका ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग-द्वेष शिथिल होकर पिट जाते हैं। गग-द्वेष मिटनेपर स्वतः शान्ति आ जाती है, जो कि स्वतःसिद्ध है। तारपर्य है कि संसारिक सम्बन्धके कारण ही हुई, शोक, राग-द्वेष आदि इन्द्र होते हैं और इन्हीं इन्द्रोंके कारण शान्ति पङ्ग होती है। जब ये इन्द्र मिट जाते हैं, तब स्वतःसिद्ध शान्तिको प्राप्त करनेवालेका नाम ही 'प्रशान्तात्मा' है।

'विगतभी:'—शरीरको 'मैं' और 'मेरा' माननेसे ही रोगका, निन्दाका, अपमानका, मस्ने आदिका भय पैदा होता है। परन्तु जब मनुष्य शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरे'-पनकी मान्यताको छोड़ देता है,तब उसमे किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता। कारण कि उसके अन्त-करणमें यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीरको जीना हो तो जीयेगा हो, इसको कोई मार नहीं सकता। ग्रीर मार नहीं सकता। और इस शरीरको मरना हो तो मेरेगा हो, फिर इसको कोई चचा नहीं सकता। ग्रीर यह मर भी जायगा तो बड़े आनन्दकी बात है; क्योंकि मेरी चितवृति परमात्माकी तरफ होनेसे भेरा करन्याण तो हो हो जायगा! जब करन्याणमें कोई सन्देह हो नहीं, तो फिर भय किस बातका? इस भावसे बह सर्वधा भयरहित हो जाता है।

'महाचारिमते ख्यतः' — यहाँ 'महाचारिमत' का तारार्प केयल योर्परक्षासे ही नहीं है, प्रत्युत महाचारीके मतसे हैं। तारार्प है कि जैसे महाचारीका जीवन गुरुको आहाके अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यत्यागीको अपना जीवन संयत और नियत राउना चारिये। जैसे महाचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस्म और ात लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे ।

गन्ध—इन पाँच विषयोसे तथा मान, बड़ाई और

शरीरके आरामसे दूर रहता है, ऐसे ही ध्यानयोगीको

भी उपर्युक्त आठ विषयोमेंसे किसी भी विषयका
भोगवुद्धिसे, रसबुद्धिसे सेवन नहीं करना चाहिये, प्रत्युक्त
निर्वाहबुद्धिसे ही सेवन करना चाहिये । यदि भोगबुद्धिसे
उन विषयोंका सेवन किया जायगा, तो ध्यानयोगको
सिद्धि नहीं होगी । इसलिये ध्यानयोगीको ब्रह्मचारिवतमें
स्थित रहना बहुत आवश्यक है ।

व्रतमें स्थित रहनेका तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति, आदिमें, किसी भी कारणसे कभी किञ्चिन्मात्र भी सुखबुद्धिसे पदार्थोंका सेवन न हो, चाहे वह ध्यानकाल हो, चाहे व्यवहारकाल हो।इसमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंका ब्रह्मवर्य आ जाता है।

मनः संयम्य मिळतः'—मनको संयत करके मेरेमें ही लगा दे अर्थात् वितको संसारकी तरफसे सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूपके चिन्तनमें, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदिके चिन्तनमें ही लगा दे । तालर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिमियति, घटना आदिको लेकर मनमें जो कुछ संकल्प-विकल्परूपसे चिन्तन होता है, उससे मनको हटाकर एक मेरेमें ही लगाता रहे ।

मनमें जो कुछ चिन्तन होता है, वह प्रायः भूतकालका होता है और कुछ भविष्यकालका भी होता है तथा वर्तमानमें साधक मन परमात्मामें लगाना चाहता है। जब भूतकालको बात याद आ जाय, तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है और भविष्यकी बात याद आ जाय, तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदिको लेकर जितने संकल्प-विकल्प हो रहे हैं, वे अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्माके चिन्तनका है, मंसरके चिन्तनका नहीं। अतः जिस संसरका चिन्तन हो हका है, वह संसर पहले नहीं था, पंछे नहीं,

अभी भी नहीं है। परना जिन परमात्माका चिन्तन रहनी चाहिये; क्योंकि चलते-फिरते, काम-धन्मा करते करना है, वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्त् आदिके चित्तनसे मनको हटाकर परमात्मामें लगा देना चाहिये । कारण कि भूतकालका कितना ही चिन्तन किया जाय, उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं और भविष्यका चित्तन किया जाय तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं तथा भूत-भविष्यका चिन्तन होता रहनेसे जो अभी ध्यान करते हैं, वह भी होगा नहीं तो सब ओरसे रीते ही रह जायँगे।

'युक्तः'—ध्यान करते समय सावधान रहे अर्थात् मनको संसारसे हटाकर भगवान्में लगानेके लिये सदा सावधान, जाप्रत् रहे । इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करे। तात्पर्य है कि एकान्तमें अथवा व्यवहारमें भगवानमें मन लगानेकी सावधानी सदा बनी

समय भी सावधानी रहनेसे एकान्तमें मन अच्छा लगेगा और एकान्तमें मन अच्छा लगनेसे व्यवहार करते समय भी मन लगानेमें सुविधा होगी । अतः ये दोनों एक-दूसरेके सहायक हैं अर्थात् व्यवहारकी, सावधानी एकान्तमें और एकान्तकी सावधानी व्यवहारमें सहायक है। 'आसीत मत्पर!-केवल भगवत्पायण होकर

बैठे अर्थात् उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवानुका ही रहे । भगवानके सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे । इसी अध्यायके दसवें श्लोकमें 'योगी युझीत सततमात्मानं रहसि स्थितः पदोसे ध्यानयोगका जो उपक्रम किया था, उसीको यहाँ 'युक्त आसीत मत्परः' पदोंसे कहा गया है।

#### यञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः

## शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।।१५ ।।

नियत मनवाला योगी मनको इस तरहसे संदा परमात्मामें लगाता हुआ मेरेमें सम्यक् स्थितिवाली जो निर्वाणपरमा शान्ति है, उसको प्राप्त हो जाता है ।

केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्माके सिवाय उसका और किसीसे सम्बन्ध नहीं रहता । कारण कि जबतक उसका सम्बन्ध संसारके साथ बना रहता है, तबतक उसका मन नियत नहीं हो सकता।

साधकसे यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने-आपको गृहस्थ आदि मानता है और साधन चाहिये। ध्यानयोगका करता है, जिससे ध्यानयोगकी सिद्धि जल्दी नहीं होती । अतः साधकको चाहिये कि वह संसारसे हटाकर परमात्मामें लगाते रहना चाहिये । अपने-आपको गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण-आश्रमका न मानकर ऐसा माने ध्यानयोगका अध्यास करना चाहिये। कभी योगका किं में तो केवल ध्यान करनेवाला हूँ। ध्यानसे अभ्यास किया और कभी नहीं किया—ऐसा करनेसे परमात्माको प्राप्ति करना ही मेरा काम है । सांसारिक ध्यानयोगकी सिद्धि जल्दी नहीं होती । दूसरा तात्पर्य

व्याख्या—'चोगी नियतपानसः'— जिसका मनपर है।' इस प्रकार आहेताका परिवर्तन होनेपर मन अधिकार है, वह 'नियतमानसः' है। साधक स्वाभाविक ही नियत हो जायगा; क्योंकि जहाँ अहंता 'नियत-मानस' तभी हो सकता है, जब उसके उद्देश्यमें होती है, वहाँ ही अन्त करण और बहिःकरणकी स्वाभाविक प्रवृति होती है।

'युञ्जन्नेवं सदात्मानम्'—दसवें श्लोकके 'योगी युझीत सततम्' पदोंसे लेकर चौदहवें श्लोकके 'युक्त असीत मत्परः' पदाँतक जितना ध्यानका, मन लगानेका वर्णन हुआ है, उस सबको यहाँ 'एवम्' पदसे लेना

'युञ्जन् आत्मानम्' का तारपर्य है कि मनको

'सदा' का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमितरूपसे -सिद्धि आदिको प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं यह है कि परमात्मकी प्राप्तिका लक्ष्य एकान्तमें अथवा व्यवहारमें निरत्तर बना रहना चाहिये ।

'ग्रान्ति निर्वाणपरमां मत्तंस्थामधिगच्छति'— भगवानमें जो वास्तविक स्थिति है,जिसको प्राप्त होनेपर कछ भी प्राप्त करना वाकी नहीं रहता. उसको यहाँ 'निर्वाणपामा शान्ति' कहा गया है । ध्यानयोगी ऐसी निर्वाणपरमा शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

एक 'निर्विकल्प स्थिति' होती है और एक 'निर्विकल्प बोध' होता है । ध्यानयोगमें पहले निर्विकल्प स्थित होतो है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता

है । इसी निर्विकल्प बोधको यहाँ 'निर्वाणपरमा शान्ति' नामसे कहा गया है।

> शान्ति दो तरहकी होती है--शान्ति और परमशान्ति । संसारके त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) से 'शान्ति' होती है और परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर 'परमशान्ति' होती है । इसी परमशान्तिको गीतामें 'नैष्ठिकी शान्ति' (५ । १२), 'शश्चच्छान्ति' (९ । ३१) आदि नामोंसे और यहाँ निर्वाणपरमा शान्ति नामसे कहा गया है।

सन्वय-अव आगेके दो श्लोकोंमें ध्यानयोगके लिये उपयोगी नियमोंका क्रमश. व्यतिरेक और अन्वय-गृतिसे वर्णन करते हैं ।

्नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः ।

न चाति स्वप्नशीलस्य जात्रतो नैव चार्जुन ।।१६ ।।

हे अर्जुन! यह योग न तो अधिक खानेवालेका और न विल्कुल न खानेवालेका तथा न अधिक सोनेवालेका और न विल्कुल न सोनेवालेका ही सिद्ध होता है।

योगोऽस्ति'--अधिक शरीरमें शक्ति कम हो जाती है। मांस-मजा आदि व्याख्या—'नात्यश्रतस्त खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता\* । कारण कि भी सुखते जाते हैं। शरीर शिधिल हो जाता है। चलना-फिरना कठिन हो जाता है । लेटे रहनेका मन अत्र अधिक खानेसे अर्थात् भूखके विना खानेसे अथवा भुखसे अधिक खानेसे प्यास ज्यादा लगती करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अध्यास करना कठिन हो जाता है । चित्त परमात्मामें है, जिससे पानी ज्यादा पीना पडता है । ज्यादा अन्न खाने और पानो पोनेसे पेट भारी हो जाता है। पेट लगता हो नहीं। अतः ऐसे पुरुषका योग कैसे भारी होनेसे शरीर भी बोझिल मालुम देता है । शरीरमें सिद्ध होगा ?

आलस्य द्या जाता है । वार-वार पेट याद आता है । कुछ भी काम करनेका अथवा साधन, भजन, जप, ध्यान आदि करनेका मन नहीं करता । न तो सुखपूर्वक वैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है तथा न चलने-फिरनेका ही मन करता है। अजीर्ण आदि होनेसे शरीरमें रोग पैदा हो जाते हैं । इसलिये अधिक खानेवाले प्रुपका योग कैसे सिद्ध हो सकता है ? नहीं हो सकता।

ं न चैकान्तमनश्रतः'—ऐसे ही विल्कुल न खानेसे भी योग सिद्ध नहीं होता । कारण कि भोजन न करनेसे मनमें बार-बार भोजनका चिन्तन होता है।

'न चाति स्वप्रशीलस्य'--जिसका ज्यादा सोनेका स्वभाव होता है. उसका भी योग सिद्ध नहीं होता । कारण कि ज्यादा सोनेसे खभाव बिगड जाता है अर्थात बार-बार नींद सताती है। पड़े रहनेमें सुख और बैठे रहनेमें परिश्रम मालम देता है । ज्यादा लेटे रहनेसे गाढ़ नींद भी नहीं आती । गाढ़ नींद न आनेसे स्वप्न आते रहते हैं. संकल्प-विकल्प होते रहते हैं । शरीरमें आलस्य भरा रहता है । आलस्यके कारण बैठनेमें कठिनाई होती है । अतः वह योगका अभ्यास

'जायतो नैव चार्जन'-हे अर्जन! जब अधिक

भी नहीं कर सकता. फिर योगको सिद्धि कैसे होगी ?

दूसरोंके भोजनकी अपेक्षा अपना भोजन मात्रामें भले ही कम हो, पर अपनी भूखकी अपेक्षा अधिक होनेसे वंह भोजन अधिक ही माना जाता है।

सोनेसे भी योगकी सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल न सोनेसे योगकी सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगनेसे बैठनेपर नींद सतायेगी, जिससे वह योगका अध्यास नहीं कर संकेगा।

सांत्विक मनुष्योमें भी कभी सत्सङ्गका, सात्विक गहरी बातोंका, भगवान्की कथाका अथवा भक्तोंक चरित्रोंका प्रसङ्ग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए, सुनते हुए जब रस, आनन्द आता है, तब उनको भी नींद नहीं आती । परन्तु उनका जगना और तरहका होता है अर्थात् राजसी-तामसी वृत्तिवालोंका जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्त्विक वृत्तिवालोंका नहीं होता । उस जगनेमें सात्विक मनुष्योंको जो आनन्द

BALLALATANATALAN PERUNTAKAN PERUN मिलता है, उसमें उनको निद्राके विश्रामको खुए मिलती है। अतः सतों जगनेपर भी उनकी औ समयमें निद्रा नहीं सताती । इतना ही नहीं, उनः वह जगना भी गुणातीत होनेमें संहायता करता है परन्तु राजसी और तामसी वृत्तिवाले जगते हैं हं उनको और समयमें निद्रा तंग करती है और है पैदा करती है।

ऐसे ही भक्तलोग भगवान्के नाम-जपमें, कीर्तनमें भगवान्के विरहमें भोजन करना भूल जाते हैं, उनक भूख नहीं लगती, तो वे 'अनश्रतः' नहीं हैं। काए कि भगवान्की तरफ लग जानेसे उनके द्वारा जो कृत होता है, वह 'सत्' हो जाता है।



## युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मस् युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा

द:खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका तथा यथायोग्य सोने और जागनेवालेका हो सिद्ध होता है।

व्याख्या--'युक्ताहारविहारस्य'--भोजनं सत्य और न्यायपूर्वक कमाये हुए धनका हो, सात्त्विक हो, अपवित्र न ही । भोजन स्वादबुद्धि और पुष्टिबुद्धिसे न किया जाय, प्रत्युत साधनबुद्धिसे किया जाय । भीजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेदकी दृष्टिसे किया जाय तथा उतना ही किया जाय, जितना सुगमतासे पच सके । भोजन शरीरके अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रामें (खुराकसे थोड़ा कम) हो-ऐसा भोजन करनेवाला ही युक्त (यथीचित) आहार करनेवाला है ।

अनुकूल जैसा देश, काल, परिस्थित आदि प्राप्त हो जाय, उसके अनुसार शरीर-निर्वाहके लिये कर्म किये . जायँ और अपनी शक्तिके अनुसार कुटुम्बियोंकी एवं समाजकी हितनुद्धिसे सेवा की जाय तथा परिस्थितिके अनुसार जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म सामने आं जाय; उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाय-इस प्रकार जिसकी कर्मोंमें यथोचित चेष्टा है, उसका नाम यहाँ 'युक्तचेष्ट' है ।

· 'युक्तस्वज्ञावयोधस्य'—सोना इतनी मात्रामं हो, ' जिस्से 'जाबेके सका जिहा-आलस्य न सताये । हिन्में यहाँ 'युक्तस्वप्रस्य' कहकर निद्रावस्थाको ही यथोचित कह देते, तो योगको सिद्धिमें वाधा नहीं लगती थी और पूर्वश्लोकमें कहे हुए 'अधिक सोना और विल्कुल न सोना'—इनका निषेध यहाँ 'यथोचित सोना' कहनेसे हो हो जाता, तो फिर यहाँ 'अवबोध' शब्द देनेमें क्या ताल्पर्य है ? यहाँ 'अवबोध' शब्द देनेका ताल्पर्य है—जिसके लिये मानवजन्म मिला है, उस काममें लग जाना, धगवान्में लग जाना अर्थात् सांसारिक स्वय्यसे कैंचा उठकर साधनामें यथायोग्य समय

यहाँ ध्यानयोगीके आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जगना—इन पाँचोंको 'मुक्त' (यथायोग्य) कहनेका तारपर्य है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, पाँपिध्यति, जीविका आदिको लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते; अतः जिसके लिये जैसा उचित हो, वैसा करनेसे दुःखोंका माश करनेवाला योग सिद्ध हो जाता है।

लगाना । इसीका नाम जागना है ।

'योगो भवति दु:खहा'—इस प्रकार यथोचित आहार, विहार आदि करनेवाले ध्यानयोगीका दु:खोंका अत्यन्त अभाव करनेवाला योग सिद्ध हो जाता है ।

योग और भोगमें विलक्षण अन्तर है। योगमें तो भोगका अत्यन्त अभाव है, पर भोगमें योगका अत्यन्त अभाव नहीं है। कारण कि भोगमें जो सुख होता है, यह सुखानुभूति भी असत्के संयोगका वियोग होनेसे होती है। परन्तु मनुष्यकी उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत्के संयोगपर हो दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोगके सुखको संयोगजन्य हो मान लेता है और ऐसा माननेसं हो भोगासिक पैदा होती है। इसलिये उसको दृश्योंका नाश करनेवाले योगका अनुभव नहीं होता । दुःखेंका नाश करनेवाला योग वही होता है. जिसमें भोगका अत्यन्त अभाव होता है ।

## विशेष बात

यद्यपि यह श्लीक ध्यानयोगीके लिये कहा गया है, तथापि इस श्लीकको सभी साधक अपने काममें ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं । इस श्लीकमें मुख्यरूपसे चार वाते बतायी गयी है—युक्त आहार-विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना । इन चार बातोंको साधक काममें कैसे लाये ? इसपर विवार करना है ।

हमारे पास चौबीस घंटे हैं और हमारे सामने चार काम हैं। चौवीस घंटोंको चारका भाग देनेसे प्रत्येक कामके लिये छ:-छ: घंटे मिल जाते हैं; जैसे—(१) आहार-विहार अर्थात् भोजन करना और घूमना-फित्ता इन शाग्रिंकि आवश्यक कार्योंके लिये छ: घंटे। (२) कर्म अर्थात् खेती, व्यापार, मौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी कार्योंके लिये छ: घंटे। (३) सोनेके लिये छ: घंटे और (४) जागने अर्थात् भगवद्याप्तिके लिये जप, ध्यान, साधन-भजन, कथा-कीर्तन आदिके लिये छ: घंटे।

इन चार बातींक भी दो-दो बातींक दो विभाग हैं— एक विभाग 'उपार्जन' अर्थात् कमानेका है और दूसरा विभाग 'व्यय' अर्थात् खर्चेका है। युक्त कर्म और युक्त जगना—ये दो बातें उपार्जनकी हैं। युक्त आहार-विहार और युक्त सोना—ये दो बातें व्ययकी हैं। उपार्जन और व्यय—इन दो विभागोंक लिये हमारे पास दो प्रकारकी पूँजी है—(१) सांसारिक धन-धान्य और (२) आयु।



Encountering the state of the second पहली पैजी --धन-धान्यपर विचार किया जाय तो उपार्जन अधिक करना तो चल जायगा, पर उपार्जनकी अपेक्षा अधिक खर्चा करनेसे काम नहीं चलेगा । इसलिये आहार-विहारमें छः घंटे न लगाकर चार घंटेसे ही काम चला ले और खेती. व्यापार आदिमें आठ घंटे लगा दे । तात्पर्य है कि आहार-विहारका समय कम करके जीविका-सम्बन्धी कार्योप्रे अधिक समय लगा दे।

दूसरी पूँजी- आयुपर विचार किया जाय तो सोनेमें आय व्यर्थ खर्च होती है। अतः सोनेमें छः घंदे न लगाकर चार घंटेसे ही काम चला ले और भजन-ध्यान आदिमें आठ घंटे लगा दे । तात्पर्य है कि जितना कम सोनेसे काम चल जाय. उतना चला ले और नींदका बचा हुआ समय भगवान्के भजन-ध्यान आदिमें लगा दे । इस उपार्जन (साधन-भजन-) की मात्रा तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिये;

क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन-वैभव आदि क्यानिके लिये नहीं आये हैं, प्रत्युत परमात्माको प्राप्ति करनेके लिये ही आये हैं। इसलिये दूसरे समयमेंसे जितना समय निकाल सकें, उतना समय निकालकर अधिक-से-अधिक भजन-ध्यान करना चाहिये ।

दूसरी बात, जीविका-सम्बन्धी कर्म करते समय भी भगवानुको याद रखे और सोते समय भी भगवानको याद रखे । सोते समय यह समझे कि अवतक चलते-फिरते, बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है । लेटकर भजन करते-करते नींद आ जाय तो आ जाय, पर नींदके लिये नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवतस्मरण करनेका समय पुरा हो गया, तो फिर उठकर भजन-ध्यान, सत्सङ्ग-स्वाध्याय करे और भगवत्स्मरण करते हुए ही काम-धंधेमें लग जाय, तो सब-का-सब काम-धंधा भजन हो जायगा ।

सम्बन्ध- पीछेके दो ख्लोकोंने ध्यानयोगके लिये अन्वय-व्यतिरेक-रीतिसे खास नियम बता दिये । अब ऐसे नियमोंका पालन करते हुए स्वरूपका ध्यान करनेवाले साधककी क्या स्थिति होती है, यह आगेके श्लोकमें बताते हैं।

### विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्रते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८ ।।

वशमें किया हुआ वित्त जिस कालमें अपने स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है और स्वयं सम्पर्ण पदार्थीसे नि:स्पृह हो जाता है, उस कालमें वह योगी कहा जाता है।

व्याख्या—[ इस अध्यायके दसवेंसे तेरहवें (अठारहवें) श्लोकसे लेकर तेईसवें श्लोकतक खरूपके श्लोकतक सभी ध्यानयोगी साधकोंके लिये बिछाने ध्यानका फलसहित वर्णन करते हैं ।] और बैठनेवाले आसनोंको विधि बतायी। चौदहवें और पंद्रहवें श्लोकमें सगुण-साकारके ध्यानका फलसहित तरहसे वशमें किया हुआ चित्त \* अर्थात् संसारके वर्णन किया । फिर सीलहवें-सत्रहवें श्लोकोंमें सभी वित्तनसे रहित चित्त जब अपने स्वतःसिद्ध खरूपमें साधकोंके लिये उपयोगी नियम बताये । अब इस स्थित हो जाता है । तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं

'यदा विनियतं चित्तमात्मन्येयावतिष्ठते'— अच्छी

<sup>(</sup>क) चितकी पाँच अवस्थाएँ मानी गयी हैं-- मूह, क्षिपा, विश्वित, एकाप्र और निरुद्ध । इनमें 'मूढ' और 'क्षिप्त' युत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता ही नहीं । चित्त कभी खरूपमें लगता है और कभी नहीं लगता—ऐसा ' विक्षिप्त' वृत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता है । जब वित्तवृत्ति 'एकाप्र' हो जाती है, तव सविकल्प समाधि होती है । एकाप्रवृत्तिके बाद जब चितकी 'निरुद्ध' अवस्था होती है, तब निर्धिकल्प समाधि होती है । इस निर्विकल्प समाधिको ही 'योग' कहा गया है ।

यहाँ भगवान्ने 'विनियतं जित्तम्' पदाँसे एकामवृत्ति अर्थात् सविकल्प समाधिका संकेत किया है।

<sup>(</sup>ख) इसी अध्यायके पंद्रहते इलोकमें जिसको 'नियतमानसः' कहा गया है,उसकी अतत्याका वर्णन यहाँ किया गया है।

था. तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होनेके पहले भी जो था. सबका लय होनेके बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों-का-त्यों है, उस अपने स्वरूपमें चित स्थित हो जाता है । अपने स्वरूपमें जो रम है. आनन्द है. वह इस मनको कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस, आनन्द मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है।

'निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा'-और जब वह प्राप्त-अप्राप्त, दृष्ट-अदृष्ट, ऐहलौंकिक-पारलौकिक, श्रत-अश्रत सम्पूर्ण पदार्थोंसे, भोगोंसे निःसह हो जाता है अर्थात् उसको किसी भी पदार्थकी. भोगकी किञ्जिन्यात्र भी परवाह नहीं रहती. उस समय वह 'योगी' कहा जाता है।

यहाँ यदा' और'सदा' पद देनेका तात्पर्य है कि वह इतने दिनोंमें, इतने महीनोंमें, इतने वर्षोंमें योगी होगा- ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत जिस क्षण वशमें किया हुआ चित स्वरूपमें स्थित हो जायगा और सम्पूर्ण पदार्थोंसे निःस्पृह हो जायगा, उसी क्षण वह योगी हो जायगा ।

## विशेष बात

इस श्लोकमें दो खास बातें बतायी हैं-- एक तो चित स्वरूपमें स्थित हो जाय और दूसरी, सम्पूर्ण पदार्थीसे निःस्पृह हो जाय । तात्पर्य है कि स्वरूपमें लगते-लगते जब मन स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है, तो फिर मनमें किसी वस्त, व्यक्ति, परिस्थिति आदिका चित्तन नहीं होता, प्रत्युत मन स्वरूपमें हो

तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार खरूपमें ही मन लगा रहनेसे ध्यानयोगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदिसे सर्वथा रहित हो जाता है। इतना हो नहीं, वह जीवन-निर्वाहके लिये उपयोगी पदार्थीकी आवश्यकतासे भी निःस्पृह हो जाता है । उसके मनमें किसी भी वस्त आदिकी किञ्चिनात्र भी स्पहा नहीं रहती. तब वह असली योगी होता है।

इसी अवस्थाका संकेत पहले चौथे श्लोकमें कर्मयोगीके लिये किया गया है कि 'जिस कालमें इन्द्रियोंके अर्थों (भोगों-) में और क्रियाओंमें आसक्ति नहीं रहती तथा सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग कर देता है. तब वह योगारूढ कहा जाता है (६।४)। वहाँके और यहाँके प्रसङ्घमें अन्तर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरोंकी सेवाके लिये ही कर्म करता है तो उसका क्रियाओं और पदार्थोंसे सर्वथा राग हट जाता है. तब वह योगारूढ़ हो जाता है और यहाँ ध्यानयोगी चित्तको स्वरूपमें लगाता है तो उसका चित्त केवल स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है. तब वह क्रियाओं और पदार्थोंसे निःस्पृह हो जाता है । तात्पर्य है कि कर्मयोगीकी कामनाएँ पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ होता है और ध्यानयोगीका चित्त पहले अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएँ मिटती हैं। कर्मयोगीका मन संसारकी सेवामें लग जाता है और खयं खरूपमें स्थित हो जाता है: और ध्यानयोगी खयं मनके साथ खरूपमें स्थित हो जाता है।

सम्बन्ध—खरूपमें स्थिर हुए वित्तकी क्या स्थित होती है— इसको आगेके श्लोकमें दीपकके दुष्टान्तसे स्पष्ट बताते हैं । यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।।१९ ।।

जैसे स्पन्दनरहित वायुके स्थानमें स्थित दीपककी ली चेष्टारहित हो जाती है, योगका अध्यास करते हुए यतचित्तवाले योगीके चित्तकी वैसी ही उपमा कही गयी है।

व्याख्या—'यथा दीपो निवातस्थो ..... रहित वायुके स्थानमें रखे हुए दीपककी ली थोड़ी युञ्जतो योगमात्मनः'—जैसे सर्वथा स्पन्दन- भी हिलती-डुलती नहीं है, ऐसे ही अन्त्रो

योगका अभ्यास करता है . जिसका मन स्वरूपके चित्तनमें लगता है और जिसने चित्तको अपने वशमें कर रखा है, उस ध्यानयोगीके चित्तके लिये भी दीपककी लौकी उपमा दी गयी है। तात्वर्य है कि उस योगीका चित्त स्वरूपमें ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूपके सिवाय दसरा कछ भी चिन्तन नहीं होता ।

पूर्वश्लोकमें जिस योगीके चित्तको विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किये हुए चित्तवाले योगीके लिये यहाँ 'यतचित्रम्य' पद आया है ।

कोई भी स्थान वायुसे सर्वथा रहित नहीं होता । वाय सर्वत्र रहती है । कहींपर वायु स्पन्दनरूपसे रहती है और कहींपर निःस्पन्दनरूपसे रहत्री है । इसलिये यहाँ 'निवातस्यः' पद वायुके अभावका वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पन्दित वायुके अभावका वाचक है।

यहाँ उपमेय चित्तको पर्वत आदि स्थिर. अचल पदार्थोंकी उपमा न देकर दीपककी लौकी ही उपमा क्यों दी गयी ? दीपककी लौ तो स्पन्दित वायुसे हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं।

अतः पर्वतकी ही उपमा देनी चाहिये थी? इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभावसे ही स्थिर अवल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपककी ली खभावमे चञ्चल और प्रकाशमान है। चञ्चल वस्तुको स्थिर रखनेमें विशेष कठिनता पडती है । चित्त भी दीपककी लौके समान स्वभावसे ही चञ्चल है, इसलिये चित्रको दीपककी लौकी उपमा दी गयी है। --

दूसरी बात , जैसे दीपकको लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगीके चित्तकी परमात्मतत्त्वमें जागृति रहती है । यह जागृति सुपृप्तिसे विलक्षण है । यद्यप् सुपुप्ति और समाधि—इन दोनोंमें संसारकी निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुपुप्तिमें चित्तवृत्ति अविद्यामें लीन हो जाती है । अतः दस अवस्थामें खरूपका भान नहीं होता । परन्तु समाधिमें चित्तवृत्ति जाप्रत् रहती है अर्थात् चित्तमें स्वरूपकी जागृति रहती है। इसीलिये यहाँ दीपककी लौका दृष्टान्त दिया गया है। इसी बातको चौथे अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 'ज्ञानदीपिते' पदसे कहा है ।

सम्बन्ध -- जिस अवस्थामें पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्थाका आगेके रत्नोकमें स्पष्ट वर्णन करते हैं। चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्रोपरमते यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।।२०।।

योगका सेवन करनेसे जिस अवस्थामें निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्थामें स्वयं अपने-आपमें अपने-आपको देखता हुआ अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है ।

तुष्यति'—ध्यानयोगमें पहले 'मनको केवल खरूपमें साध्यरूप खरूपको ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि 'ही लगाना है' यह धारणा होती हैं। ऐसी घारणा जवतक इन तीनोंका अलग-अलग ज्ञान रहता है, होनेके बाद स्वरूपके सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा तवतक वह 'ध्यान' कहलाता है। ध्यानमें ध्येयकी हो भी जाय, तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने मुख्यता होनेके कारण साधक पहले अपनेमें ध्यातापना और वित्तको केवल खरूपमें ही लगानेसे जब मनका प्रवाह केवल खरूपमें हो लग जाता है, तब उसको है । अत्तमें केवल ध्येय ही जामत् रहता है । इसको ध्यान कहते हैं । ध्यानके समय ध्याता, ध्यान और 'समाधि' कहते हैं । यह 'संप्रज्ञात समाधि' है, जो ध्येय--- यह त्रिपुटी रहती है अर्थात् साधक ध्यानके चित्तकी एकाग्र अवस्थामें होती है । इस समाधिक समय अपनेको ध्याता (ध्यान करनेवाला) मानता है, दीर्घकालके अभ्याससे फिर 'असंप्रज्ञत समाघि' होती

व्याख्या—'यत्रोपरमते जितं'''' पश्यन्नातमि स्वरूपमें तद्रूप होनेवाली वृत्तिको ध्यान मानता है और भूल जाता है। फिर ध्यानकी वृत्ति भी भूल जाता है। इन दोनों समाधियोंमें भेद यह है कि जबतक ध्येय ध्येयका नाम और नाम-नामीका सम्बन्ध-- ये तीनों चीजें रहती हैं. तबतक वह 'संप्रज्ञात समाधि' होती है। इसीको चित्तकी 'एकाम' अवस्था कहते हैं। परन्त जब नामकी स्पृति न रहकर केवल नामी (ध्येय) रह जाता है, तब वह ' असंप्रज्ञात समाधि' होती है । इसीको चित्तकी 'निरुद्ध' अवस्था कहते हैं ।

निरुद्ध अवस्थाकी समाधि दो तरहकी होती है-सबीज और निर्वीज । जिसमें संसारकी सुक्ष्म वासना रहती है, वह 'सबीज समाधि' कहलाती है। सुक्ष्म वासनाके कारण सबीज समाधिमें सिदियाँ प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियाँ सांसारिक दृष्टिसे तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टिसे (चेतन-तत्त्वकी प्राप्तिमें) विघ्न हैं । ध्यानयोगी जब इन सिद्धियोंको निस्तत्त्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है, तब उसकी ' निर्वीज समाधि' होती है, जिसका यहाँ (इस श्लोकमें) 'निरुद्धम' पदसे संकेत किया गया है।

ध्यानमें संसारके सम्बन्धसे विमुख होनेपर एक शान्ति, एक सख मिलता है, जो कि संसारका सम्बन्ध रहनेपर कभी नहीं मिलता । संप्रज्ञात समाधिमें उससे भी विलक्षण सुखका अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधिसे भी असंप्रज्ञात समाधिमें विलक्षण सुख होता है । जब साधक निर्वीज समाधिमें पहुँचता है, तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख, आनन्द होता है। योगका अध्यास करते-करते चित्त निरुद्ध-अवस्था --निर्वेजि समाधिसे भी उपराम हो जाता है अर्थात् योगी उस निर्वीज समाधिका भी सुख नहीं लेता, उसके सुखका भोक्ता नहीं बनता । उस समय वह अपने खरूपमें अपने-आपका अनुभव करता हुआ अपने-आपमें सन्तृष्ट होता है।

'उपरमते' पदका तात्पर्य है कि चित्तका संसारसे तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूपको पकड़ सकता महीं । कारण कि चित्त प्रकृतिका कार्य होनेसे जड़ है और खरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन खरूपको कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता । इसलिये सन्तुष्ट हो जाता है ।

वह उपराम हो जाता है। चितके उपराम होनेपर योगीका चित्तसे सर्वथा सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता है ।

'तष्यति' कहनेका तात्पर्य है कि उसके सन्तोषका दूसरा कोई किञ्चिन्मात्र भी कारण नहीं रहता । केवल अपना स्वरूप ही उसके सन्तोषका कारण रहता है ।

इस श्लोकका सार यह है कि अपने द्वारा अपनेमें ही अपने स्वरूपकी अनुमृति होती है। वह तत्त्व अपने भीतर ज्यों-का-त्यों है । केवल संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण चित्तकी वृतियाँ संसारमें लगती हैं. जिससे उस तत्त्वकी अनुभृति नहीं होती । जब ध्यानयोगके द्वारा चित्त संसारसे ठपराम हो जाता है. तब योगीका चितसे तथा संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही उसको अपने-आपमें ही अपने स्वरूपकी अनुभृति हो जाती है।

#### विशेष बात

जिस तत्त्वकी प्राप्ति ध्यानयोगसे होती है, उसी तत्त्वकी प्राप्ति कर्मयोगसे होती है। परन्तु इन दोनों साधनोंमें थोड़ा अन्तर है । ध्यानयोगमें जब साधकका चित समाधिके सुखसे भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने-आपसे अपने-आपमें सन्तष्ट हो जाता है। कर्मयोगमें जब साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने-आपसे अपने-आपमें सन्तष्ट होता है (गीता २ । ५५) ।

ध्यानयोगमें अपने खरूपमें मन लगनेसे जब मन खरूपमें तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधिसे भी जब मन उपराम हो जाता है, तब योगीका चित्तसे सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता है और वह अपने-आपमें सन्तृष्ट हो जाता है।

कर्मयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि पदार्थींका और सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह केवल दूसरोंके हितकी तरफ हो जाता है, तब मनोगत सम्पूर्ण कामनाएँ छट जाती हैं। कामनाओंका त्याग होते ही मनरो सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह अपने-आपमें

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें कहा गया कि ध्यानयोगी अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तोषका अनुभव करता है । वसके बाद क्या होता है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

#### सखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धियाह्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः ।। २१ ।। 😙

जो सुख आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिपाह्य है,उस सुखका जिस अवस्थामें अनुम करता है और जिस सुखमें स्थित हुआ यह ध्यानयोगी फिर कभी तत्त्वसे विचलित नहीं होता ।

अपने द्वारा अपने-आपमें जिस सुखका अनुभव करता है, प्राकृत संसारमें इस सुखसे बढ़कर दूसरा कोई सख हो ही नहीं सकता और होना सम्भव हो नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणोंसे अतीत और स्वतःसिद्ध है। यह सम्पूर्ण सुखोंकी आखिरी हद है—'सा काष्टा सा परा गतिः' । इसी सुखको अक्षय सुख (५ । २१), अत्यन्त सुख (६ । २८) और ऐकान्तिक सुख (१४ । २७) कहा गया है ।

इस सुखको यहाँ 'आत्यन्तिक' कहनेका तात्पर्य है कि यह सुख सात्त्विक सुखसे विलक्षण है। कारण कि सात्त्विक सुख तो परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे उत्पन्न होता है (गीता १८ । ३७); परन्तु यह आत्यन्तिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतःसिद्ध अनुत्पत्र सख है।

'अतीन्द्रियम्'— इस सुखको इन्द्रियोंसे अतीत वतानेका तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुखसे विलक्षण है। राजस सुखं सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थित आदिके सम्बन्धसे पैदा होता है और इन्द्रियोद्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आर्दिका प्राप्त होना हमारे हाथकी बात नहीं है और प्राप्त होनेपर उस सुखका भीग उस विषय (वस्तु,च्यक्ति आदि) के ही अधीन होता है। अतः राजस सुखर्मे पराधीनता है। परन्तु आत्यन्तिक सुखमें पराधीनता नहीं है । कारण कि आत्यत्तिक सुख इन्द्रियोंका विषय नहीं है । इन्द्रियोंकों तो बात ही क्या है, वहीं मनकी भी पहुँच नहीं है । यह सुख तो स्वयंके द्वारा ही अनुभवमें आता है। अतः इस सुखको अतीन्द्रियं कहा है। 'युद्धिपाहाम्'— इस सुखको युद्धिपाहा यतानेका

व्याख्या—'सुखमात्यन्तिकं यत्'— ध्यानयोगी तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुखसे विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा-(सुपुप्ति) में सुख तो मिलता है, पर उसमें बृद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमादमें भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक-ठीक जायत् नहीं रहती तथा विवेकशक्ति भी लुप्त हो जाती है। परनु इस आत्यन्तिक सुखमें बुद्धि लीन नहीं होती और विवेकशक्ति भी ठीक जागत रहती है। पर इस आत्यन्तिक सुखको बुद्धि पकड़ नहीं सकती; क्योंकि प्रकृतिका कार्य बुद्धि प्रकृतिसे अतीत स्वरूपभूत सुखको पकड़ ही कैसे सकती है?

यहाँ सुखको आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिप्राह्म बतानेका तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुखसे विलक्षण अर्थात् गुणातीत खरूपभूत

'वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः'— ध्यानयोगी अपने द्वारा ही अपने-आपके सखका अनुमव करता है और इस सुखमें स्थित हुआ वह कभी किश्चित्पात्र भी विचलित नहीं होता अर्थात् इसं सुखकी अखण्डता निस्तर स्वतः बनी रहती है। जैसे, मुसलमानोंने घोखेसे शिवाजीके पुत्र संमाजीको कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम-धर्म खीकार करनेके लिये कहा । परन्तु जब संभाजीने उसको खीकार नहीं किया, तब मुसल्मानेनि ठनकी आँखें निकाल लीं. उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिन्दूधर्मसे किञ्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हुए । तात्पर्य यह निकला कि मन्य्य जवतक अपनी मान्यताको स्वयं नहीं छोड़ता, तयतक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । जब अपनी मान्यताको भी कोई छुड़ा नहीं सकता, तो फिर

जिसको वासविक सुख प्राप्त हो गया है, उस सुखको कोई कैसे छुड़ा सकता है और वह स्वयं भी उस सखसे कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता ।

मनष्य उस वास्तविक सुखसे, ज्ञानसे, आनन्दसे कभी चलायमान नहीं होता- इससे सिद्ध होता है कि मनप्य सात्विक सखसे भी चलायमान होता है: उसका समाधिसे भी व्यत्थान होता है । परन्त आत्यन्तिक सुखसे अर्थात् तत्वसे वह कभी विचलित और व्यत्थित नहीं होता: क्योंकि उसमें उसकी दुरी, भेद, भित्रता मिट गयी और अब केवल वह-ही-वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो ? विचलित और व्यत्थित तभी होता है. जब जडताका किञ्चित्मात्र भी सम्बन्ध रहता है । जबतक जडताका सम्बन्ध रहता है. तबतक वह एकरस नहीं रह सकता: क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है।

**884** 

सम्बन्ध- ध्यानयोगी तत्वसे चलायमान क्यों नहीं होता—इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२ ।।

जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके माननेमें भी नहीं आता और जिसमें स्थित होनेपर यह खड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता ।

व्याख्या -- 'यं लक्ष्या चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत:'- मनुष्यको जो सख प्राप्त है. उससे अधिक सख दीखता है तो वह उसके लोगमें आकर विचलित हो जाता है। जैसे, किसीको एक घंटेके सौ रुपये मिलते हैं। अगर उतने ही समयमें दूसरी जगह हजार रुपये मिलते हों, तो वह सी रुपयोंकी स्थितिसे विचलित हो जायगा और हजार रूपयोंकी स्थितिमें चला जायगा । निदा, आलस्य और प्रमादका नामस सुख प्राप्त होनेपर भी जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुखको छोड़कर विषयजन्य सुखको तरफ लपककर चला जाता है । ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुखसे ऊँचा ठ४ता है, तब वह सात्विक सुखके लिये विचलित हो जाता है और जब सात्विक सुखसे भी ऊँचा उठता है, तब वह आत्यन्तिक सुखके लिये विचलित हो जाता है। परन्तु जब आत्यन्तिक सुख प्राप्त हो जाता है, तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता; क्योंकि आत्यन्तिक सुखसे बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं । आत्यन्तिक सुखमे सुखकी हद हो जाती है। ध्यानयोगीको जब ऐसा सुख मिल जाता है, तो फिर वह इस सुखसे विचलित हो ही कैसे सकता है ?

'यस्मिन्स्थतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते'--विचलित होनेका दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो, पर साथमें महान दुःख हो, तो मनुष्य उस लाभसे विचलित हो जाता है। जैसे, हजार रूपये मिलते हों, पर साथमें प्राणोंका भी खतरा हो, तो मनुष्य हजार रुपपोंसे विचलित हो जाता है। ऐसे ही मन्प्य जिस किसी स्थितिमें स्थित होता है,वहाँ कोई भयंकर आफत आ जाती है . तो मनप्य उस स्थितिको छोड़ देता है। परन्तू यहाँ भगवान् कहते हैं कि आत्यन्तिक सुखमें स्थित होनेपर योगी बड़े-से-बड़े दःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता । जैसे. किसी कारणसे उसके शरीरको फाँसी दे दी जाय. शरीरके ट्रकड़े-ट्रकड़े कर दिये जाये, आपसमें भिड़ते दो पहाडोंके बीचमें शरीर दबकर पिस जाय, जीते-जी शरीरको चमडी उतारी जाय, शरीरमें तरह-तरहके छेद किये जाये, उबलते हुए तेलमें शरीरको डाला जाय--इस तरहके गुरुतर, महान् भयंकर दुःखोंके एक साथ आनेपर भी वह विचलित नहीं होता ।

वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता ? कारण कि जितने भी दुःख आते हैं, वे सभी प्रकृतिके राज्यमें अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिमें ही आते हैं, जबकि आत्यन्तिक सख, स्वरूप-बोध, प्रकृतिसे अतीत तत्त्व है । परन्तु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात् शरीरके साथ तादात्य कर लेता है, तब वह प्रकृतिजन्य अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिमें अपनेको सुखी-दःखी मानने लग जाता है (गीता १३ । २१) । जब वह ्र प्रकतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने स्वरूपभूत सुखका

अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, ते फिर यह प्राकृतिक दुःख वहाँतक पहुँच ही नहीं सकता. उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता । इसलिये शरीरमें कितनी ही आफत आनेपर भी वह अपने स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता।

सम्बन्ध—जिस सखकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक लागकी सम्पावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होनेपर बडा भारी दुःख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुखकी प्राप्तिक लिये आगेके श्लोकमें प्रेरणा करते हैं।

> विद्यादु:खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। २३ ।। स

जिसमें दुःखोंके संयोगका ही वियोग है, उसीको 'योग' नामसे जानना चाहिये। (वह योग जिस ध्यानयोगका लक्ष्य है,) उस ध्यानयोगका अभ्यास न उकताये हुए वित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये ।

व्याख्या—'तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योग संजितम'— जिसके साथ हमारा सम्बन्ध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना सम्भव ही नहीं, ऐसे दःखरूप संसार-शरीरके साथ सम्बन्ध मान लिया. यही 'दुःखसंयोग' है । यह दुःखसंयोग 'योग' नहीं है । अगर यह योग होता अर्थात् संसारके साथ हमारा नित्य- सम्बन्ध होता, तो इस दुःखसंयोगका कभी वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) नहीं होता। परन्तु बोध होनेपर इसका वियोग हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि द:खसंयोग केवल हमाए माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वामाविक नहीं है। इससे कितनी ही दढ़तासे संयोग मान लें और कितने ही लम्बे कालतक संयोग मान लें, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता । अतः हम इस माने हए आगत्तक दःखसंयोगका वियोग कर सकते हैं। इस दुःखसंयोग (शरीर-संसार ) का वियोग करते हो स्वाभाविक 'योग' की प्राप्ति हो जाती है अर्थात् खरूपके साथ हमारा जो नित्ययोग है, दसकी हमें अनुभृति हो जाती है। स्वरूपके साथ नित्ययोगको हो यहाँ योग' समझना चाहिये ।

यहाँ दुःखरूप संसारके सर्वधा वियोगको 'योग' कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने

हमारा नित्ययोग है । दुःखरूप संसारके संयोगका ते आरम्भ और अन्त होता है तथा संयोगकालमें भी संयोगका आरम्भ और अत्त होता रहता है। परत् इस नित्ययोगका कभी आरम्भ और अन्त नहीं होता। कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थींसे नहीं होता, प्रत्युत इनके सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है। यह नित्ययोग स्वतःसिद्ध है । इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है। परन्तु अनित्य संसारसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण इस नित्ययोगकी विस्मृति हो गयी है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्ययोगकी स्मृति हो जाती है। इसीको अर्जुनने अठारहवें अध्यायके तिहत्तरवें श्लोकमें 'नष्टो मोहः स्पृतिर्लब्या' कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्ययोग है, उसीको अनुभूति हुई है। भगवानने यहाँ 'योगसंजितम्' पद देवन दुःखके संयोगके वियोगका नाम 'योग' बताया है और दूसरे

अध्यायमें 'समत्वं योग ठव्यते' कहकर समताको हैं

'योग' बताया है । यहाँ साध्यरूप समताका यर्गन है

और यहाँ ( २ 1४८ में) साधनरूप समताका वर्जन

है । ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं;क्योंकि साधनरूप

स्वरूपके साथ पहले हमारा वियोग था. अब योग

हो गया । परन्तु ऐसी बात नहीं है । खरूपके साथ

समता हो अन्तमें साध्यरूप समतामें परिणत हो जाती है । पतञ्जलि महाराजने चित्तवृत्तियोंके निरोधको 'योग'

कहा है- 'योगश्चित्तवतिनिरोधः' (योगदर्शन १ । २) और चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेपर द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति बतायी है-'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' यहाँ भगवानने (१ । ३) । परन्त

विद्याददः खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्' पदोंसे द्रष्टाकी खरूपमें स्थितिको ही 'योग' कहा है, जो खत:सिद्ध है । यहाँ 'तच' कहनेका क्या तात्पर्य है ? अठारहवें

श्लोकमें योगीके लक्षण बताकर उन्नीसवें श्लोकमें दीपक्के द्रष्टानासे उसके अन्तःकरणकी स्थितिका वर्णन किया गया । उस ध्यानयोगीका चित्त जिस अवस्थापे उपराम हो जाता है, उसका संकेत बीसवे श्लोकके पूर्वार्धमें 'यत्र' पदसे किया और जब उस योगीको स्थिति परमात्मामें हो जाती है. उसका संकेत श्लोकके उत्तरार्धमें 'यत्र' पदसे किया । इक्कीसवें अलोकके पूर्वार्धमें 'यत्' पदसे उस योगीके आत्यन्तिक सखकी महिमा कही और उत्तरार्धमें 'यत्र' पदसे उसकी अवस्थाका संकेत किया । चाईसवें श्लोकके पूर्वार्धमें 'यम्' पदसे उस योगीके लाभका वर्णन किया और उत्तरार्घमें उसी लाभको 'यस्मिन' पदसे कहा । इस तरह चीसवें श्लोकसे बार्डसवें श्लोकतक छः बार 'यत्'\* शब्दका प्रयोग करके योगीकी जो विलक्षण स्थिति बतायी गयी है, उसीका यहाँ 'तम' पदसे

संकेत करके उसकी महिमा कही गयी है। 'स निद्ययेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा'— जिसमें दु:खोंके संयोगका ही अभाव है, ऐसे योग

(साध्यरूप समता-) का उद्देश्य रखकर साधकको न उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये,जिसका इसी अध्यायके अठारहवेंसे बीसवें श्लोकवक वर्णन हुआ है।

योगका अनुभव करनेके लिये सबसे पहले साधकको अपनी बुद्धि एक निश्चयवाली बनानी चाहिये अर्थात् 'मेरेको तो योगकी ही प्राप्ति करनी है' ऐसा एक निश्चय करना चाहिये । ऐसा निश्चय करनेपर संसारका कितना ही प्रलोभन आ जाय, कितना ही भयंकर कार आ जाय. तो भी उस निशयको नहीं छोडना चाहिये ।

'अनिर्विण्णचेतसा' का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई ! इसकी सिद्धि कव होगी ? कैसे होगी ? ---इस तरह कभी उकताये नहीं । साधकका भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जायँ, कितने ही जन्म लग जायँ, कितने ही भयंकर-से-भयंकर दुःख आ जायें. तो भी मेरेको तत्त्वको प्राप्त करना हो है। साधकके मनमें स्वतः- स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिये कि मेरे अनेक जन्म हए, पर वे सब-के-सब निरर्थक चले गये, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकोंके कार भोगे. पर उनको भोगनेसे भी कुछ नहीं मिला अर्थात् केवल पूर्वके पाप नष्ट हुए, पर परमात्मा नहीं मिले । अब यदि इस जन्मका सारा- का-सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्माकी प्राप्तिमें लग जाय, तो कितनी बढ़िया बात है !

सम्बन्ध-- पूर्वरलोकके पूर्वार्धमें भगवान्ने जिस योग-(साध्यरूप समता-) का वर्णन किया था, उसी योगकी

संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्वा सर्वानशेषत:

प्राप्तिके लिये अब आगेके श्लोकसे निर्गुण-निराकारके ध्यानका प्रकरण आरम्प करते हैं।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।।२४ ।।

संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंका सर्वथा त्याग करके और मनसे ही इन्द्रिय-समूहको सभी ओरसे हटाकर ।

यत्र, यम, यस्मिन्— ये तीनों 'यत्' शब्दसे ही वने हुए हैं ।

व्याख्या—[ जो स्थिति कर्मफलका त्याग करनेवाले भी इसके साथ'सर्वान्' पद देनेका तात्पर्य है किं कर्मयोगीकी होती है( ६ ११-९), वहीं स्थिति सगुण- कोई भी और किसी भी तरहकी कामना नहीं रहने साकार भगवान्का ध्यान करनेवालेकी (६ । १४-१५) चाहिये ।

तथा अपने स्वरूपका ध्यान करनेवाले ध्यानयोगीको 'अञ्चेषतः' पदका तात्पर्य है कि कामनाका भी होती है (६ । १८-२३) । अब निर्गुण-निराकारका बीज (सूक्ष्म संस्कार) भी नहीं रहना चाहिये। ध्यान करनेवालेकी भी वही स्थिति होती है— यह कारण कि वृक्षके एक बीजसे ही मीलॉतकक बतानेके लिये भगवान् आगेका प्रकरण कहते हैं।] जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीजरूप

'संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्या सर्वानशेयतः' वस्तु, ---सांसारिक व्यक्ति. पदार्थ. देश. काल, घटना, परिस्थित आदिको लेकर मनमें जो तरह-तरहकी स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे जिस स्फुरणामें प्रियता, सुन्दरता और आवश्यकता दीखती है, वह स्फुरणा 'संकल्प' का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणामें 'ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खग्रव हैं. ये हमारे उपयोगी नहीं हैं'- ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फरणा भी 'संकल्प' बन जाती है। संकल्पसे 'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं चाहिये'—यह 'कामना' उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

कामनाका भी त्याग होना चाहिये। 'मनसैवेन्द्रियमामं विनियम्य समन्ततः'— जिन इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्थ- इन विषयोंका अनुभव होता है, भोग होता है, उन इन्द्रियोंक समृहका मनके द्वारा अच्छी तरहसे नियमन कर ले अर्थात् मनसे इन्द्रियोंको उनके अपने-अपने विषयोंमे

हटा ले। 'समन्तनः' कहनेका तात्पर्य है कि मनसे शब्द, स्पर्श आदि विषयोंका चिन्तन न हो और सांसारिक मान, बडाई, आराम आदिकी तरफ किञ्चिन्मात्र भी खिंचावन हो। तात्पर्य है कि ध्यानयोगीको इन्द्रियों और अत्त-

करणके द्वारा प्राकृत पदार्थींसे सर्वथा सम्बन्ध -विच्छेद

का निश्चय कर लेना चाहिये।

यहाँ 'कापान्' पद बहुवचनमें आया है ,फिर

⋆

सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें भगवान्ने सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग एवं इंद्रियोंका निग्रह करनेके निश्चयकी बात कही । अब कामनाओंका त्याग और इन्द्रियोंका निग्रह कैसे करें-- इसका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं।

धृतिगृहीतया । शनैरुपरमेद्बुद्ध्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।। २५ ।।

धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा संसारसे घीरे-घीरे उपराम हो जाय और परमात्मखरूपमें मन-(सुद्धि-) को सम्यक् प्रकारसे स्थापन करके फिर कुछ भी चिनान न करे ।

व्याख्या— 'बुद्ध्या धृतिगृहीतया'— साधन साधकको सावधान करते हैं कि उसको ध्यानयोगक करते-करते प्रायः साधकोको उकताहट होती है, निराशा अध्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो, तो भी उकतान होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन नहीं चाहिये, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिये । जैसे सिद्धि हो गये, पर तत्व-प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी ? प्राप्त होनेपर, सफलता होनेपर पैर्व रहता है, विफलत कैसे होगी ? इस बातको लेकर भगवान् ध्यानयोगके होनेपर भी वैसा हो धैर्य रहना चाहिय कि वर्य-के-वर्ष

बीत जाये. शरीर चला जाय, तो भी परवाह नहीं, पर तत्वको तो प्राप्त करना हो है\* । कारण कि इससे बढकर दसरा कोई ऐसा काम है नहीं । इसलिये इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है ? यदि इससे भी बढकर कोई काम है तो इसको छोडो और उस कामको अभी करो !-- इस प्रकार विद्धको वशमें कर ले अर्थात बद्धिमें मान.बडाई. आराम आदिको लेकर जो संसारका महत्त्व पडा है, उस महस्त्रको हटा दे । तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें जिन विषयोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है, धैर्ययुक्त बद्धिसे उन विषयोंसे उपराम हो जाय ।

'शनै: शनैरुपरमेत'— उपराम होनेमें जल्दवाजी न करे; किन्त धीर-धीर उपेक्षा करते-करते विषयोंसे उदासीन हो जाय और उदासीन होनेपर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाय ।

कामनाओंका त्याग और मनसे इन्द्रिय-समृहका संयमन करनेके बाद भी यहाँ जो उपराम होनेकी बात बतायी है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तका त्याग करनेपर भी उस त्याज्य वस्तके साथ आंशिक द्वेपका भाव रह सकता है । उस द्वेष-भावको हटानेके लिये यहाँ उपराम होनेकी बात कही गयी है । तात्पर्य है कि संकल्पोंके साथ न राग करे. न द्रेय करे: किन्तु उनसे सर्वथा उपराम हो जाय ।

यहाँ उपराम होनेकी बात इसलिये कही गयी है कि परमात्मतस्व मनके कब्जेमें नहीं आता: क्योंकि मन प्रकृतिका कार्य होनेसे जब प्रकृतिको भी नहीं पकड़ सकता, तो फिर प्रकृतिसे अतीत परमात्मतत्त्वको पकड़ ही मन परमात्माको पकड ले- यह उसके हाथको बात चिन्तन न करे । नहीं है । जिस परमात्माको शक्तिसे मन अपना कार्य

जैसे. जिस सर्यके प्रकाशसे दीपक. बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सुर्यको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? कारण कि उनमें प्रकाश तो सर्यसे हो आता है । ऐसे ही मन. बद्धि आदिमें जो कुछ शक्ति है, वह उस परमात्मासे ही आती है। अतः वे मन, बद्धि आदि उस परमात्माको कैसे पकड सकते हैं ? नहीं पकड सकते ।

दूसरी बात, संसारकी तरफ चलनेसे सख नहीं पाया है. केवल दःख-हो-दःख पाया है। अतः संसारके चिन्तनसे प्रयोजन नहीं रहा । तो अब क्या करें? उससे उपराम हो जायै।

'आत्मसंस्थं मनः कत्वा'— सब जगह एक सिच्चदानन्द परमात्मा ही परिपूर्ण है । संकल्पोंमें पहले और पीछे (अन्तमें) वहीं परमात्मा है । संकल्पोंमें भी आधार और प्रकाशकरूपसे एक परमात्मा ही परिपर्ण है । उन संकल्पोंमें और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है; किन्तु उनमें सत्तारूपसे वह परमात्मा ही है। ऐसा बद्धिका दढ निश्चय, निर्णय रहे । मनमें कोई तरंग पैटा हो भी जाय तो उस तरंगको परमात्माका ही स्वरूप माने ।

दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्त. व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सबमें परिपर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं: परन्त परमात्मतत्त्व बनता-बिगडता नहीं है। वह तो सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। उस परमात्मामें मनको स्थिर करके अर्थात् सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्माके सिवाय दूसरी कोई कैसे सकता है ? अर्थात् परमात्माका चिन्तन करते-करते सत्ता है ही नहीं- ऐसा पका निश्चय करके कुछ भी

'न किञ्चिदपि चिन्तयेत'— संसारका चिन्तन न करता है, उसको मन कैसे पकड सकता है?— करे— यह बात तो पहले ही आ गयी। अब <sup>'यन्यनसा</sup> न मनुते येना<u>ह</u>र्मनो मतम्' (केन॰ १ । ५) । 'परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है' ऐसा चित्तन भी न

इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्यगस्थिमांसं प्रलयझ यातु । अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लभं नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति ।।

<sup>&#</sup>x27;मले ही इस आसनपर भेरा शरीर सूख जाय, चमड़ी, मांस और हडिड्यॉतक नष्ट हो जायैं;किन्तु बहुकल्पदुर्लभ बोध प्राप्त किये विना इस आसनसे यह शरीर हिलेगा नहीं ।'

<sup>ीं</sup> यहाँ 'मनः' शब्द अन्त:करणका वाचक है।

चाहिये ।

व्याख्या— [ जो स्थिति कर्मफलका त्याग करनेवाले भी इसके साथ'सर्वान्' पद देनेक तात्पर्य है कि कर्मयोगीको होती है( ६ ११-९), वही स्थिति सगुण- कोई भी और किसी भी तरहकी कामना नहीं रहनी साकार भगवान्का ध्यान करनेवालेकी (६ । १४-१५) चाहिये । तथा अपने खरूपका ध्यान करनेवाले ध्यानयोगीको 'अशोषतः' पदका तात्पर्य है कि कामनाश

त्ताकार मंगवान्का ध्यान करनवालका (६ । १४-१५) तथा अपने स्वरूपका ध्यान करनेवाले ध्यानधोगीकी भी होती है (६ । १८-२३) । अब निर्गुण-निगकारका ध्यान करनेवालेकी भी वही स्थिति होती है— यह बतानेके लिये मंगवान् आगेका प्रकरण कहते हैं।]

'संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्या सर्वानशेषतः' —सांसारिक व्यक्ति. पदार्थ. वस्तु काल, घटना, परिस्थिति आदिको लेकर मनमें जो तरह-तरहकी स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे जिस स्फुरणामें प्रियता, सुन्दरता और आवश्यकता दीखती है, वह स्फुरणा 'संकल्प' का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणामें 'ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं हैं'— ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फरणा भी 'संकल्प' बन जाती है। संकल्पसे 'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं चाहिये'--यह 'कामना' उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देना

बीज (सूक्ष्म संस्कार) भी नहीं रहना चाहिये। कारण कि वृक्षके एक बीजसे ही मीलोतकक जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीजरूप कामनाका भी त्याग होना चाहिये। 'मनसैयेन्द्रियमामं विनियम्य समन्ततः'— जिन इन्द्रियोसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य— इन

विषयोंका अनुभव होता है, भोग होता है, उन इन्द्रियोंके समृहका मनके द्वार्य अच्छी तरहसे नियमन कर से अर्थात् मनसे इन्द्रियोंको उनके अपने-अपने विषयोंमें हरा हो।

'समनतः' कहनेका तातर्य है कि मनसे शब्द, स्पर्श आदि विषयोंका चित्तन न हो और सांसारिक

मान, बड़ाई, आग्रम आदिकी तरफ किश्चिमात्र भी खिंवाव न हो । तात्पर्य है कि ध्यानयोगीको इन्द्रियों और अस-करणके द्वारा प्राकृत पदार्थोंसे सर्वधा सम्बन्ध -विच्छेद

का निश्चय कर लेना चाहिये।

यहाँ 'कामान्' पद बहुवचनमें आया है ,फिर

\*

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें पगयान्ते सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग एवं इन्द्रियोंका निमह करनेके निष्ठपकी बात कही । अब कामनाओंका त्याग और इन्द्रियोंका निमह कैसे करें— इसका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

शनैः शनैरुपरमेद्बुद्या घृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।। २५ ।।

धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा संसारसे धीरे-धीरे उपराम हो जाय और परमात्मखरूपमें मन-(युद्धि-) को सम्यक् प्रकारसे स्थापन करके फिर कुछ भी विन्तन न करे ।

व्याख्या— 'बुद्धा धृतिगृहीतवा'— साधन साधकव्ये सावधान करते हैं कि उसकी ध्यानयोगक करते नहीं आप साधकविये उकतावट होती हैं, निराशा होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन नहीं चाहिये, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिये। जैसे सिदि हो गये, पर तल-प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी? प्राप्त होनेपर, मफलता होनेपर धैर्य रहता है, विफलता कैसे होगी? इस बातको लेकर धगवान ध्यानयोगको होनेपर धौर्य रहता चाहिये कि वर्ष-के-पर्य

बीत जाये. शरीर चला जाय, तो भी परवाह नहीं. पर तत्त्वको तो प्राप्त करना ही है<sup>\*</sup> । कारण कि इससे बढ़कर दसरा कोई ऐसा काम है नहीं । इसलिये इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है ? यदि इससे भी बढकर कोई काम है तो इसको छोडो और उस कामको अभी करो !— इस प्रकार बुद्धिको वशमें कर ले अर्थात बद्धिमें मान,बडाई, आराम आदिको लेकर जो संसारका महत्त्व पडा है. उस महत्तको हटा दे । तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें जिन विषयोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है. धैर्ययक्त बृद्धिसे उन विषयोंसे उपराम हो जाय ।

'शनै: शनैरुपरमेत' - उपराम होनेमें जल्दवाजी न करे, किन्तु धीरे-धीरे उपेक्षा करते-करते विषयोंसे उदासीन हो जाय और उदासीन होनेपर उनसे बिल्कल ही उपराम हो जाय ।

कामनाओंका त्याग और मनसे इन्द्रिय-समृहका संयमन करनेके बाद भी यहाँ जो उपराम होनेकी बात बतायों है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तका त्याग करनेपर भी उस त्याज्य वस्तुके साथ आंशिक देयका भाव रह सकता है । उस देव-भावको हटानेके लिये यहाँ उपराम होनेकी बात कही गयी है । तारपर्य है कि संकल्पोंके साथ न राग करे. न द्वेष करे: किन्त उनसे सर्वथा उपराम हो जाय ।

यहाँ उपराम होनेकी बात इसलिये कही गयी है कि परमात्मतत्त्व मनके कब्जेमें नहीं आता: क्योंकि मन मन परमात्माको पकड़ ले— यह उसके हाथकी बात चिन्तन न करे । नहीं है। जिस परमात्माकी शक्तिसे मन अपना कार्य 'न किञ्चिदपि चित्तयेत'— संसारका चित्तन न

जैसे. जिस सर्यके प्रकाशसे दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सर्पको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? कारण कि उनमें प्रकाश तो सुर्यसे ही आता है । ऐसे ही मन. बद्धि आदिमें जो कुछ शक्ति है, वह उस परमात्मासे ही आती है । अतः वे यन, बृद्धि आदि उस परमात्माको कैसे पकड सकते हैं ? नहीं पकड सकते।

दसरो बात. संसारकी तरफ चलनेसे सख नहीं पाया है, केवल दुःख-हो-दुःख पाया है। अतः संसारके चिन्तनसे प्रयोजन नहीं रहा । तो अब क्या करें? उससे उपराम हो जाये ।

'आत्मसंस्थं मनः <sup>†</sup> कृत्वा'— सब जगह एक सिच्चदानन्द परमात्मा ही परिपूर्ण है । संकल्पोंमें पहले और पीछे (अन्तमें) वही परमात्मा है । संकल्पोमें भी आधार और प्रकाशकरूपसे एक परमात्मा ही परिपूर्ण है । उन संकल्पोंमें और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है: किन्त उनमें सतारूपसे वह परमात्मा ही है। ऐसा बृद्धिका दुढ निश्चय, निर्णय रहे । मनमें कोई तरंग पैदा हो भी जाय तो उस तरंगको परमात्माका ही स्वरूप माने ।

दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सबमें परिपूर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं: परन्तु परमात्मतत्त्व बनता-बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। उस प्रकृतिका कार्य होनेसे जब प्रकृतिको भी नहीं एकड़ परमात्मामें मनको स्थिर करके अर्थात् सब जगह एक सकता, तो फिर प्रकृतिसे अतीत परमात्मतत्त्वको पकड़ ही परमात्मा ही है, उस परमात्माके सिवाय दूसरी कोई कैसे सकता है ? अर्थात परमात्माका चिन्तन करते-करते सत्ता है ही नहीं- ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी

करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है?— करे— यह बात तो पहले ही आ गयी। अब 'यन्मनसा न मनुते येनाहर्मनो मतम्' (केन॰ १ । ५) । 'परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है' ऐसा विन्तन भी न

इहासने शुध्यत मे शरीरं त्वगस्थिमांसं प्रलवश्च यातु । अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लंधं नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति ।।

<sup>&#</sup>x27;मले ही इस आसनपर मेरा शरीर सूख जाय, चमड़ी, मांस और हिड्डयाँतक नष्ट हो जायै;किन्तु बहुकल्पदुर्लम बोध प्राप्त किये बिना इस आसनसे यह शरीर हिलेगा नहीं ।'

<sup>ैं</sup> यहाँ 'मनः' शब्द अन्तःकरणका चावक है ।

करे । कारण कि जब मनको परमात्मामें स्थापन कर दिया, तो अब चिन्तन करनेसे सविकल्प वृत्ति हो जायगी अर्थात् मनके साथ सम्बन्ध वना रहेगा, जिससे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा । अगर 'हमारी ऐसी स्थित बनी रहे'--ऐसा चित्तन करेंगे, तो परिच्छित्रता बनी रहेगी अर्थात् चित्तको और चिन्तन करनेवालेको सत्ता बनी रहेगी । अतः 'सब जगह एक परमात्मा हो परिपूर्ण है'-- ऐसा दुढ़ निश्चय करनेके बाद किसी प्रकारका किश्चित्पात्र भी चिन्तन न करे । इस प्रकार उपराम होनेसे स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुमव हो जायगा. जिसका वर्णन पहले बाईसवें श्लोकमें हुआ है।

ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है । सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें और सम्पूर्ण क्रियाओंमें परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपोंसे सदा ज्यों-का-त्यों विराजमान है। उस परमात्माके सिवाय जितना भी प्रकृतिका कार्य है, वह सब-का-सव परिवर्तनशील है । परन्तु परमात्मतत्वमें कभी किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। दस परमात्माका ध्यान ऐसे किया जाय कि जैसे कोई मनुष्य समुद्रमें गहरा उतर जाय, तो जहाँतक दृष्टि जाती है, वहाँतक जल-ही-जल दीखता है । नीचे देखो तो भी जल है, कपर देखो तो भी जल है, चार्पे तरफ जल-ही-जल परिपूर्ण है । इस तरह जहाँ खयं अपने-आपको एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ शरीरके भी परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है। कण-कणमें वह परमात्मा है। उस परमात्मतत्त्रको प्राप्त करना ही मनुष्यमात्रका ध्येय है और यह

नित्य-निरन्तर प्राप्त है । उस परमात्मतत्त्वसे कोई कभी

दूर हो सकता हो नहीं । किसी भी अवस्थामें उससे कोई

अलग नहीं हो सकता । केवल अपनी दृष्टि विनाशी

पदार्थोंकी तरफ रहनेसे वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार,

े अगर उस परमात्योकी तरफ दृष्टि , लक्ष्य हो

सम, शान्त रहनेवाला परमात्मतत्व दीखता नहीं ।

जाय कि वह सब जगह ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है, है स्वतः : ध्यानः हो : जायगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा । जैसे, हम सब पृथ्वीपर रहते हैं, हो

हमारे भीतर-बाहर, ऊपर और चारों तरफ आकाश-ही-आकाश है, पोलाहट-ही-पोलाहट है: परन उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता । अगर लक्ष्य हो जाय, तो हम निरन्तर आकाशमें ही रहते हैं।

आकाशमें ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते है, सोते हैं, जगते हैं। आकाशमें ही हम सब काम कर रहे हैं। परना आकाशकों तरफ ध्यान न होनेसे इसका पता नहीं लगता । अगर उस तरफ ध्यान जाय कि आकाश है, उसमें बांदल होते हैं, वर्ष

होती है, उसमें सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि है, तो

आकाशका ख्याल होता है. अन्यथा नहीं होता। आकाशका ख्याल न होनेपर भी हमारी सब क्रियाएँ

आकाशमें ही होती हैं । ऐसे ही उस परमात्मतत्त्वकी त्तरफ ख्याल न होनेपर भी हमारी सम्पूर्ण क्रियाएँ टस परमात्मतत्त्वमें ही ही रही हैं। इसलिये गीताने कहा कि- 'शनै: शनैरुपरमेद्बद्धया पृतिगृहीतया' अर्थात् जिस बुद्धिमें धीरज है, ऐसी बुद्धिके द्वारा धीर-धीर उपराम हो जाय । संसारकी कोई भी बात मनमें आये, तो उससे उपराम हो जाय । साधककी भूल यह होती है कि जिस समय वह प्रामात्माका ध्यान

करने बैठता है, उस समय सांसारिक वस्तुकी पाद

आनेपर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध

करनेसे भी वस्तुका अपने साथ सम्बन्ध हो जाता है और उसमें राग करनेसे भी सम्बन्ध हो जाता है। अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग करें । उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाये । चेपरवाह हो जायें । संसारकी याद आ गयी तो मा गयो. नहीं आयी तो नहीं आयी-इस वेपप्याहीसे संसारके साथ मन्यन्थ नहीं जुड़ेगा । अतः भगवान् कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम ही

टत्पत्र होनेवाली चीज नष्ट होनेयाली होती है-यह नियम है । अतः संसारका कितना ही संकल्प-विकल हो जाय, वह सब नष्ट हो रहा है । इसलिये उपसे

.जाय--- 'शर्नैः शर्नैः उपरमेत' ।

रखनेको चेष्टा करना भी गलती है और नाश करनेका उद्योग करना भी गलती है । संसारमें बहत-सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता; क्योंकि उनसे हमारा सम्बन्ध नहीं है। ऐसे ही मनमें संकल्प-विकल्प आ जाय . संसारका चित्तन हो जाय, तो उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। न तो याद आनेवाली वस्तुके साथ सम्बन्ध है और न जिसमें वस्तुकी याद आयी, उस मनके साथ ही सम्बन्ध है । हमारा सम्बन्ध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मासे है। अतः उत्पन्न और नष्ट होनेवाले संकल्प-विकल्पसे क्या तो गुग करें और क्या द्वेप करें? यह तो उत्पत्ति और विनाशका एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाय, विमख हो जाय, इसकी कुछ भी परवाह न करे।

एक परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब 'मैं हैं' ऐसा दीखने लगता है। यह व्यक्तित्व, 'मैं'-पन भी जिसके अत्तर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शान्त, सद्धन, चिद्धन, आनन्दधन परमात्मा है । जैसे, सम्पूर्ण पदार्थ, क्रियाएँ आदि एक प्रकाशके अन्तर्गत हैं। उस प्रकाशका सम्बन्ध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदिक साथ है और नहीं है तो किसीके भी साथ सम्बन्ध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों-का-त्यों स्थित है । उसमें कई वस्तुएँ आती-जाती रहती हैं, कई क्रियाएँ होती रहती हैं; किन्तु प्रकाशमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही प्रकाशस्वरूप परमात्माके साथ किसी भी वस्त, क्रिया आदिका कोई सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्ध है तो सम्पूर्णके साथ सम्बन्ध है, नहीं तो किसीके साथ भी सम्बन्ध नहीं है। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति-विनाशवाली हैं और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्त्व है । उस परमात्मामें स्थित होकर कुछ भी चिन्तन न करे।

एक चिन्तन 'करते' हैं और एक चिन्तन 'होता' है। चिन्तन करे नहीं और अपने-आप कोई चिन्तन हो जाय तो उसके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े, तटस्य रहे । वास्तवमें हम तटस्य ही हैं; क्योंकि संकल्प-विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम

(संकल्प-विकल्प) लाग् नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है, तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ. इसको मिटाओ । ऐसा करनेसे संसारके साथ विशेष सम्बन्ध जुड जाता है । इसलिये उसको हटानेका कोई उद्योग न करे, प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो संकल्प-विकल्प होते हैं. उनमें भी वह परमात्मतत्त्व ओतप्रोत है। जैसे जलमें बर्फका ढेला डाल दें . तो चर्फ स्वयं भी जल है और उसके वाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प-विकल्प कुछ भी आये, वह परमात्माके ही अन्तर्गत है और संकल्प-विकल्पके भी अन्तर्गत परमात्मा-ही-परमात्मा परिपर्ण है । जैसे समद्रमें

रहते हैं । इसलिये रहनेवाले स्वरूपमें ही रहें और संकल्प- विकल्पकी उपेक्षा कर दें, तो हमारेपर वह

चड़ी-चड़ी लहरें उठती हैं । एक लहरके बाद दूसरी लहर आती है। उन लहरोंमें भी जल-ही-जल है। देखनेमें लहर अलग दीखती है. पर जलके सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प-विकल्पमें परमात्मतत्त्वके सिवाय कोई तत्त्व नहीं है, कोई वस्त नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गयी, तो वह

घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है । मनुष्य जबर्दस्ती उस घटनाको याद करके घबरा जाता है कि क्या करूँ, मन नहीं लगता! वास्तवमें जब परमात्माका ध्यान करते हैं, उस समय अनेक तरहकी पुरानी बातोंकी याद, पुराने संस्कार नष्ट होनेके लिये प्रकट होते हैं। परन्तु साधक इस वातको समझे विना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिये उनकी उपेक्षा कर दे। उनको न अच्छा समझे और न बुग्र समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हए. वैसे ही नष्ट हो जायँगे । हमारा सम्बन्ध परमात्माके साथ है। हम परमात्माके हैं और परमात्म हमारा है । सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मामें हमारी स्थिति सब समयमें है-ऐसा मानकर चुप बैठ जाय। अपनी तरफसे कुछ भी चित्तन न करे । अपने-आप चिन्तन हो जाय तो उससे सम्बन्ध न जोडे । फिर वृतियाँ अपने-आप शान्त हो जायेंगी और परमात्माका

उनको दूर कर दे अर्थात् 'खाहा' कहका संकल्प-विकल्प जोरसे वाहर निकाल और फिर अन्तमें जोरसे (फुंकाके (अड़ंग-बड़ंग) की आहुति दे दे । साथ) पूरे श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक

- (७) सामने देखते हुए पलकांको कुछ देर दे। जितनी देर श्वास येक सके, उतनी देर येककर वार-वार शोधतासे झपकाये और फिर नेत्र वंद कर फिर धीर-धीर श्वास लेते हुए खाभाविक श्वास लेनेकी ले। पलके झपकानेसे जैसे वाहरका दूरप कटता है, स्थितिमें आ जाय। इससे सभी संकल्प-विकल्प मिट ऐसे ही भीतरके संकल्प-विकल्प भी कट जाते हैं। जाते हैं।
  - (८) पहले नासिकासे श्वासको दो-तीन बार



सम्बन्ध-- चौबीसर्व- पचीसर्वे स्लोकोर्मे जिस ध्यानयोगीको उपरितका वर्णन किया गया, आगेके दो स्लोकोर्मे उसकी अवस्थाका वर्णन करते हुए उसके साधनका फल बताते हैं।

## प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्यवम् ।। २७ ।।

जिसके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शान्त हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मस्वरूप योगीको निश्चित ही उत्तम (सात्त्विक) सुख प्राप्त होता है ।

व्याख्या—'प्रशास्त्रमनसं होनं ....... ब्रह्मभूतमकत्मषम्'—जिसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं अर्थात् तामोगुण और तामोगुणकी अप्रकाश, अप्रवृति, प्रमाद और मोह (गीता १४।१३)—ये वृत्तियाँ नष्ट हो गयी हैं, ऐसे योगीको यहाँ 'अकत्मषम्' कहा गया है।

जिसका रजीगुण और रजीगुणको लोभ, प्रवृत्ति, नये-नये कमॉर्मे लगना, अशान्ति और स्पृहा (गीता १४ । १२) —ये वृतियाँ शान्त हो गयी हैं, ऐसे योगीको यहाँ 'शान्तरज्ञसम्' वताया गया है ।

तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृतियाँ शान्त होनेसे विसका मन स्वामाविक शान्त हो गया है अर्थात् जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थीसे तथा संकल्प-विकल्पोसे भी उपर्रात हो गयी है, ऐसे स्वामाविक शान्त मनवाले योगोको यहाँ 'प्रशान्तमनसम्' कहा गया है।

'प्रशान्त' कहनेका तात्प्य है कि ध्यानयोगी जवतक मनको अपना मानता है, तवतक मन अभ्याससे शान्त तो हो सकता है, पर प्रशान्त अर्थात् सर्वथा शान्त नहीं हो सकता । परनु जब ध्यानयोगी मनसे भी उपराम हो जाता है अर्थात् मनको भी अपना नहीं मानता, मनसे भी सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब मनमें राग-द्वेप न होनेसे उसका मन स्वामाविक ही शान्त हो जाता है।

पचीसवें श्लोकमें जिसकी उपयमताका वर्णन किया गया है, वहीं (उपयम होनेसे) पापरहित, शान रजोगुणवाला और प्रशान्त मनवाला हुआ है। अतः उस योगीके लिये यहाँ 'एनम्' पद आया है। ऐसे ब्रह्मसरूप प्यानयोगीको स्वामाविक हो उत्तम सुख अर्थात् सालिक सुख प्राप्त होता है।

पहले तेईसवें श्लोकके उत्तराधीं जिस योगका निध्यपूर्वक अध्यास करनेकी आज़ा दी गयी थी—'स निध्यपेन योक्तव्यः' उस योगका अध्यास करनेवाले योगीको निधित ही उत्तम सुराकी प्राप्ति हो जायगी, इसमें किञ्चिमात्र भी सन्देह नहीं है। इस निःसन्दिग्यताको बतानेके लिये यहाँ हि। पदका प्रयोग हुआ है।

'सुखपुर्वति' कहनेका ताराय है कि जो योगी सबसे उपप्रम हो गया है, उसकी उत्तम सुखकों छोन नहीं करनी पड़ती, उस सुखकों प्रतिके लिये ट्योग, परिक्रम आदि नहीं करने पड़ते, प्रत्युत यह उत्तम सुख उसको शत:-स्वामायिक ही प्राप्त हो जाता है। bilderighterigische kantelische en besteht bet besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht सदात्मानं योगी विगतकल्मषः

#### ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सखमश्रते ।।२८ ।।

इस प्रकार अपने-आपको सदा परमात्मामें लगाता हुआ पापरहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मप्राप्तिरूप अत्यन्त सखको प्राप्त हो जाता है ।

'युञ्जन्नेवं सदात्पानं योगी विगतकस्पवः'—अपनी स्थितिके लिये जो (मनको बार-बार लगाना आदि) अध्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है । यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है अर्थात् अपने स्वरूपमें अपने-आपको दृढ़ रखना हो अभ्यास है । इस अभ्यासमें अभ्यासवति नहीं है । ऐसे अभ्याससे वह योगी अहंता-ममतारहित हो जाता है । अहंता और ममतासे रहित होना ही पापोंसे रहित होना हैं; क्योंकि संसारके साथ अहंता-ममतापूर्वक सम्बन्ध रखना ही पाप है।

पंद्रहवें श्लोकमें 'युङ्गन्नेवम्' पद सगुणके ध्यानके लिये आया है और यहाँ 'युक्कन्नेवम्' पद निर्गुणके ध्यानके लिये आया है। ऐसे ही पंद्रहवें श्लोकमें 'नियतमानसः' आया है और यहाँ 'विगतकस्मषः'आया हैं; क्योंकि वहाँ परमात्मामें मन लगानेकी मुख्यता है और यहाँ जड़ताका त्याग करनेकी मुख्यता है । वहाँ तो परमात्माका चिन्तन करते-करते मन संगुण परमात्मामें

तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और यहाँ अहंता-ममतारूप कल्मपसे अर्थात् संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेट करके अपने ध्येष परमातामें स्थित हो गया । इस प्रकार दोनोंका तात्पर्य एक ही हुआ अर्थात् वहाँ परमात्मामें लगनेसे संसार छट गया और यहाँ संसारको छोडकर परमात्मामें स्थित हो गया ।

'सखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सखमश्रते'— उसकी ब्रह्मके साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें 'मैं'-पनका संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती । यही सखपर्वक ब्रह्मका संस्पर्श करना है। जिस सखमें अनुभव करनेवाला और अनुभवमें शानेवाला—ये दोनों ही नहीं रहते, वह 'अत्यन्त सुख' है। इस सखको योगी प्राप्त कर लेता है । यह 'अत्यन्त सख'. 'अक्षय सुख' (५ । २१) और 'आत्यन्तिक सुख', (६ । २१) - ये एक ही परमात्मतत्त्वरूप आनन्दके वायक है।

सम्बन्ध-- अठारहवेंसे तेईसर्वे श्लोकतक स्वरूपका ध्यान करनेवाले जिस सांख्ययोगीका वर्णन हुआ है, उसके अनुभवका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

> चात्मनि । सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि ईक्षते योगयक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। २९ ।।

सब जगह अपने खरूपको देखनेवाला और ध्यानयोगसे युक्त अन्तःकरणवाला योगी <sup>अपने स्वरूपको सम्पूर्ण</sup> प्राणियोंमें स्थित देखता है और सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने स्वरूपमें देखता है।

समदर्शनः'—सब जगह एक सिच्चितनन्दधन परमाला मिट्टीसे बने हुए अनेक तरहके वर्तनीमें एक मिट्टीको ही परिपूर्ण हैं । जैसे मनुष्य खाँड़से बने हुए अनेक और सोनेसे बने हुए आभूषणोंमें एक सोनेको ही तरहके खिलौनोंके नाम, रूप, आकृति आदि भिन्न-भिन्न देखता है, ऐसे ही ध्यानयोगी तरह-तरहकी वस्तु,

व्याख्या—'ईसते योगयुक्तात्मा सर्वत्र बने हुए अनेक तरहके अस-शर्सोमें एक लोहेकी, होनेपर भी उनमें समानरूपसे एक खाँड़को, लोहेसे व्यक्ति आदिमें समरूपसे एक अपने स्वरूपको ही देखता है।

'योगयुक्तात्मा'—इसका तात्पर्य है कि ध्यानयोगका अभ्यास करते-करते उस योगीका अन्तःकरण अपने स्वरूपमें तल्लीन हो गया है। [तल्लीन होनेके बाद उसका अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. संकेत 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि'पदोंसे किया गया है ।]

'सर्वभूतस्थमात्मानम्'—वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी आत्माको-अपने सत्त्वरूपको स्थित देखता है । जैसे साधारण प्राणी सारे शरीरमें अपने-आपको देखता है अर्थात् शरीरके सभी अवयवोंमें, अंशोंमें 'मैं' को ही पूर्णरूपसे देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्रणियोंमें अपने खरूपको ही स्थित देखता है ।

किसीको नींदमें स्वप्न आये, तो वह स्वप्रमें स्थावर-जङ्गम प्राणी-पदार्थ देखता है । पर नींद खुलनेपर वह खप्रकी सृष्टि नहीं दीखती; अतः खप्रमें स्थावर-जङ्गम आदि सब कुछ खयं ही बना है । जाप्रत्-अवस्थामें किसी जड़ या चेतन प्राणी-पदार्थकी याद आती है. तो वह मनसे दोखने लग जाता है और याद हटते हो वह सब दुश्य अदुश्य हो जाता है; अतः यादमें सब कुछ अपना मन ही बना है । ऐसे ही ध्यानयोगी सम्पर्ण प्राणियोंमें अपने खरूपको स्थित देखता है। स्थित देखनेका तान्पर्य है कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें मतारूपसे अपना ही खरूप है। खरूपके सिवाय दसरी कोई सत्ता ही नहीं है; क्योंकि संसार एक क्षण भी एकरूप नहीं रहता, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता ही

रहता है। संसारके किसी रूपको एक बार देखनेपर अगर दुबारा उसको कोई देखना चाहे, तो देख ही

नहीं सकता; क्योंकि वह पहला रूप बदल गया ऐसे परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदिमें योगी सत्तारूपते अपरिवर्तनशील अपने स्वरूपको ही देखता है। 🔆 'सर्वभूतानि चात्मनि'— वह सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने अन्तर्गत देखता है अर्थात् अपने सर्वगत,

असीम, सच्चिदानन्दघन खरूपमें हो सभी प्राणियोंके तथा सारे संसारको देखता है। जैसे एक प्रकाशके अत्तर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दीखते हैं, वे सभी प्रकाशसे ही बने हए हैं और प्रकाशमें ही दीखते हैं और जैसे जितनी वस्तुएँ दीखती हैं, वे सभी सुर्यसे ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्यके

प्रकाशमें ही दीखती हैं, ऐसे ही वह योगी सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने स्वरूपसे ही पैदा हुए, स्वरूपमें ही लीन होते हुए और स्वरूपमें ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दीखता है, वह सब अपना स्वरूप हो दीखता है।

इस श्लोकमें प्राणियोंमें तो अपनेको स्थित बताया है, पर अपनेमें प्राणियोंको स्थित नहीं बताया । ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि प्राणियोंमें तो अपनी सत्ता है, पर अपनेमें प्राणियोंकी सत्ता नहीं है। कारण कि स्वरूप तो सदा एकरूप रहनेवाला है, पर प्राणी उत्पत्र और नष्ट होनेवाले हैं। इस श्लोकका तात्पर्य यह हुआः कि व्यवहाएँ

तो प्राणियोंके साथ अलग-अलग बर्ताव होता है। परन्तु अलग-अलग बर्ताव होनेपर भी उस समदर्शी योगीकी स्थितिमें कोई फरक नहीं पड़ता।

सम्बन्ध— भगवान्ने चौदहवें-पद्रहवें श्लोकोंमें सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले जिस भक्तियोगीका वर्णन विन्या था, उसके अनुभवकी बात आगेके श्लोकमें कहते हैं।

> यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।।३०

जो सबमें मुझको देखता है और सबको मुझमें देखता है, उसके लिये में अदृश्य महीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता

व्याख्या-'यो मां पश्यति सर्वत्र'-जो मक्त सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, गक्षस, पदार्थ, परिस्थित, घटना आदि में मेरेको देखता है। जैसे, ब्रह्माजी जब बछड़ों और म्वालबालोंको चुएकर ले गये, तब भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही बछड़े और म्वालबाल बन गये । बछड़े और म्वालबाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बाँसुरी, वस्त्र, आभूपण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गये\*। यह लीला एक वर्षतक चलती रही, पर किसीको इसका पता - नहीं चला । बळडोंमेंसे कई बळडे तो केवल दध ही पीनेवाले थे, इसलिये वे घरपर ही रहते थे और बड़े वछड़ोंको भगवान् श्रीकृष्ण अपने साथ वनमें से जाते थे। एक दिन दाऊ दादा (बलरामजी) ने देखा कि छोटे बळडोंवाली गायें भी अपने पहलेके (बड़े) बछड़ोंको देखकर उनको दूध पिलानेके लिये हंकार मारती हुई दौड़ पड़ीं । बड़े गोपेंनि उन गायोंको बहत येका, पर वे रुकी नहीं । इससे गोपोंको उन गायोंपर बहुत गुस्सा आ गया । परन्तु जब उन्होंने अपने-अपने बालकोंको देखा, तब उनका गुस्सा शान्त हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा । वे बालकोंको हृदयसे लगाने लगे, उनका माथा सूँघने लगे । इस लीलाको देखकर दाऊ दादाने सोचा कि यह क्या बात है; उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और म्वालवालोंके रूपमें भगवान् श्रीकृष्ण ही दिखायी दिये । ऐसे ही भगवान्का सिद्ध भक्ता सब जगह भगवान्को ही देखता है अर्थात् उसकी दृष्टिमें भगवत्सत्ताके सिवाय दूसरी किञ्चिन्मात्र भी सत्ता नहीं रहती ।

'सर्वे च मिर्य पश्यति'--- और जो मक्त देश, साथ उनकी आत्मीयता, एकता हो जाती है; अतः काल, बातु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिको मेरे भगवान अपने खरूपमें उनको सब जगह देखते हैं।

ही अन्तर्गत देखता है। जैसे, गीताका उपदेश देते समय अर्जुनके द्वारा प्रार्थना करनेपर भगवान् अपना विश्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसारको मेरे एक अंशमें स्थित देख-'इहैकस्थं जगत्कत्तनं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे """ (११ ।७), तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको देख रहा हूँ-- 'पत्र्यामि देखांस्तव देव देहे सर्वोस्तथा भूतविशेषसङ्घान्' (११ ।१५) । संजयने भी कहा कि अर्जनने भगवानके शरीरमें सारे संसारको देखा-- 'तत्रैकस्यं जगत्कृतःनं प्रविभक्तमनेकधा' (११ ।१३) । तात्पर्य है कि अर्जुनने भगवान्के शारीरमें सब कुछ भगवत्खरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने, सुनने, समझनेमें जो कुछ आता है, उसको भगवानमें ही देखता है और भगवत्त्वरूप ही

देखता है। 'तस्याहं न प्रणश्यामि'--- भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूँ, कहाँ छिपूँ और किसके पीछे छिपूँ ? इसलिये मैं उस भक्तके लिये अदृश्य नहीं रहता अर्थात् निरन्तर उसके सामने ही रहता हैं।

'स च मे न प्रणश्यति' — जब भक्त भगवानको सब जगह देखता है, तो भगवान् भी भक्त को सब जगह देखते हैं; क्योंकि भगवानका यह नियम है कि 'जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं. मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हैं--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाप्यहम्' (गीता ४ । ११) । तात्पर्य है कि भक्त भगवानके साथ घुल-मिल जाते हैं, भगवानके

यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङ्गध्यादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विभूषाम्बरम् । यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवद्जः सर्वस्वरूपो बभौ ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्भा॰ १० । १३ । १९) 'वे बालक और बाउड़े संख्यामें जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर आदि जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, बाँसुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने बस्नाभूषण थे, <sup>उनके</sup> शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते, चलते आदि थे, ठीक वैसे ही और उनने ही रूपोंमें सर्वस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उस समय 'यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुरूप हैं'—यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयी ।'

इस दृष्टिसे भक्त भी भगवान्के लिये कभी अदृश्य विमुख होकर संसारमें आसक्त है, उसके लिये भगवान नहीं होता । अदृश्य रहते हैं--'नाहं प्रकाशः सर्वस्य'

यहाँ राङ्का होती है कि भगवान्के लिये तो कोई (गीता ७ । २५) । अतः (उसके भावके कारण) वह भी अदृश्य नहीं है— 'वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि भी भगवानुके लिये अदृश्य रहता है। जितने अंशमें भविष्याणि च भूतानि उसका भगवान्के प्रति भाव नहीं हैं। उतने अंशमें (गीता ७ । २६), फिर यहाँ केवल भक्तके लिये ही वह भगवान्के लिये अदृश्य रहता है:।:ऐसी ही बात 'वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता'—ऐसा क्यों कहा भगवानने नवें अध्यायमें भी कही है कि भी सब है ? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान्के लिये प्राणियोंमें समान हूँ । न तो कोई मेरा द्वेपी है और कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान्को सब न कोई प्रिय है। परनु जो भिक्तपूर्वक मेरा भजन जगह देखता है, उसके भावके कारण भगवान् भी करते हैं, वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ । उसको सब जगह देखते हैं। परन्तु जो भगवान्से

सम्बन्ध-अब भगवान् ध्यान करनेवाले सिद्धः भक्तियोगीके लक्षण बताते हैं।'

## सर्वभृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते

मेरेमें एकीभावसे स्थित हुआ जो योगी सम्पूर्ण प्राणियोमें स्थित मेरा भजन करता

है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरेमें ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह सर्वथा मेरेमें ही स्थित है।

व्याख्या—'एकत्वमास्थितः'— पूर्वश्लोकर्मे भगवानने बताया था कि जो मेरेको सबमें और सबको मेरेमें देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता । अदृश्य क्यों नहीं होता ? कारण कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गयी है अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है।

अद्वैत-सिद्धान्तमें तो स्वरूपसे एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है अर्थात् भगवान् और मक्त दीखनेमें तो दो हैं, पर वास्तवमें एक ही हैं\* । जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपनेको अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपनेको एक ही मानते हैं; क्योंकि अत्यन्त स्त्रेह होनेके कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता । ऐसे ही जो भक्तियोगका साधक भगवान्को प्राप्त हो सोना-ही-सोना है। परनु लोगोंकी दृष्टिमें आभूपणोंकी जाता है, भगवान्में अत्यन्त स्नेह होनेके कारण उसकी सत्ता अलग प्रतीत होनेके कारण उनकी समझानेक

भगवानसे अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नताको यहाँ 'एकत्वमास्थितः' पदसे बताया गया है।

'सर्वभूतास्थितं यो मां भजति'—सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति घटना, परिस्थिति आदिमे भगवान् ही परिपूर्ण हैं अर्थात् सम्पूर्ण चराचर जगत् भगवत्स्वरूप ही है—'वासुदेव: सर्वम्' (७ । १९) —यही उसका भजन है ।

'सर्वभूतस्थितम्' पदसे ऐसा असर पड़ता है कि भगवान् केवल प्राणियोंमें ही स्थित हैं । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। भगवान् केवल प्राणियोंमें ही स्थित नहीं हैं, प्रत्युत संसारके कण-कणमें परिपूर्णरूपसे स्थित है। जैसे, सीनेके आमूक्य सोनेसे ही बनते हैं, सोनेमें ही स्थित रहते हैं, और सोनेमें ही उनका पर्यवसान होता है अर्थात सब समय एक

ज्ञानमें तो दो होकर एक होते हैं, पर भक्तिमें प्रेमके विलक्षण आनन्दका आदान-प्रदान करनेके लिये. ् े 🗘 हो जाते हैं; जैसे—भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीजी एक होकर भी दो हैं ।

enterpressivente de la constant de l लिये कहा जाता है कि आभूपणोंमें सोना ही है। ऐसे ही सृष्टिक पहले, सृष्टिक समय और सृष्टिक बाद एक परमात्मा-ही-परमात्मा है । परन्तु लोगोंकी दृष्टिमें प्राणियों और पदार्थोंकी सत्ता अलग प्रतीत होनेके कारण उनको समझानेके लिये कहा जाता है कि सब प्राणियोंमें एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकताको यहाँ 'सर्वभूतस्थितं माम' पदोंसे कहा गया है।

'सर्वया वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते'-वह शास और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते आदि सभी क्रियाएँ करते हुए मेरेमें ही बरतता है, मेरेमें ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टिमें मेरे सिवाय दूसरी कोई सता ही नहीं रही, तो फिर वह जो कछ बर्ताव करेगा. उसको कहाँ करेगा ? वह तो मेरेमें ही सब कुछ करेगा ।

तेरहवें अध्यायमें ज्ञानयोगके प्रकरणमें भगवानने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता--'सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते' (१३ । २३); और यहाँ भगवानने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरेमें ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेकी बात है और यहाँ भगवान्के साथ अभिन्न होनेकी बात है। संसारसे

सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ज्ञानयोगी मुक्त हो जाता है और भगवानके साथ अभित्रता होनेपर भक्त प्रेमके एक विलक्षण रसका आखादन करता है, जो अनन्त और प्रतिक्षण वर्धमान है।

यहाँ भगवानूने कहा है कि वह योगी मेरेमें बर्ताव करता है अर्थात् भेरेमें ही रहता है । इसपर शङ्का होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवानमें नहीं रहते ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें सम्पर्ण प्राणी भगवान्में ही बस्तते हैं, भगवान्में ही रहते हैं: परन्तु उनके अन्तःकरणमें संसारकी सत्ता और महत्ता रहनेसे वे भगवान्में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं । अतः भगवान्में बरतते हुए भी, भगवान्में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसारमें ही हो रहा है अर्थात उन्होंने जगत्में अहंता-ममता करके जगत्को धारण कर रखा है-'ययेदं धार्यते जगत्' (गीता ७ । ५) । वे जगत्को भगवानका खरूप न समझकर अर्थात जगत् समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं. हम तो संसारमें रहनेवाले हैं। परन्तु भगवान्का भक्त इस बातको जानता है कि यह सब संसार वासदेवरूप है। अतः वह मक्त हरदम भगवान्में ही रहता है और भगवानमें ही बर्ताव करता है।

सम्बन्ध-भगवान्ने पहले उन्तीसर्वे श्लोकमें खरूपके ध्यानयोगीका अनुभव बताया । बीचमें तीसर्वे-इकतीसर्वे रलोकोंमें सिद्ध प्रक्तियोगीको स्थिति और लक्षण बताये । अत्र फिर निर्गुण-निराकारका ध्यान करनेवाले सांख्ययोगीका अनुभव बतानेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

#### आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। ३२ ।।

है अर्जुन ! जो (ध्यानयुक्त ज्ञानी महापुरुष) अपने शरीरकी उपमासे सब जगह अपनेको समान देखता है और सुख अथवा द:खको भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है।

व्याख्या-[ जिसको इसी अध्यायके सत्ताईसर्वे होता है-इसका इस श्लोकमें वर्णन किया गया है 1 रलोकमें 'ब्रह्ममूत' कहा है और जिसको अट्टाईसवें कारण कि गीताके ब्रह्मभूत सांख्ययोगीकी सम्पूर्ण रलोकमें 'अत्यन्त सुख' की प्राप्ति होनेकी बात कही प्राणियोंके हितमें स्वामाविक ही रित होती है, उस सांख्ययोगीका प्राणियोंके साथ कैसा बर्ताव है--'सर्वभूतिहते रताः' (५ । २५, १२ ।४)]

'आत्मीपम्येन सर्वत्र . समं पुरस्रति योऽर्जुन'— साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीरमें अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीरके किसी अङ्में किसी तरहकी पीड़ा हो—ऐसा वह नहीं चाहता, प्रत्यत सभी अङ्गोंका समानरूपसे आग्रम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियोंमें अपनी समान स्थिति देखनेवाला महापुरुष सभी प्राणियोंका समानरूपसे आराम चाहता है । उसके सामने कोई दुःखी प्राणी आ जाय, तो अपने शरीरके किसी अङ्गका दुःख दूर करनेकी तरह ही उसका दुःख दूर करनेकी स्वामाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणीकी अपने शरीरके आरामके लिये चेष्टा होती है, ऐसे ही जानी महापुरुषकी दूसरोंके शरीरोंके आरामके लिये खाभाविक चेष्टा होती है।

'सर्बत्र' कहनेका तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, सम्प्रदाय आदिका भेद न रखकर सबको समान रीतिसे सुख पहुँचानेकी स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु-पक्षी, वृक्ष-लता आदि स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोंको भी समानगीतिसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा होती है और साथ-ही-साथ उनका दुःख दूर करनेका भी स्थाभाविक उद्योग होता है ।

अपने शरीरके अङ्गोंका दुःख दूर करनेकी समान चेष्टा होनेपर भी अङ्गोंमें भेद-दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे, हाथका काम पैरसे नहीं किया जाता। अगर हाथको हाथ छ जाय तो हाथ धोनेकी जरूरत नहीं पड़ती; परन्तु पैरको हाथ छ जाय तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मल-मुत्रके अङ्गोंको हाथसे साफ किया जाय, तो हाथको मिट्टी लगाकर विशेषतासे धोना, निर्मल करना पड़ता है । ऐसे ही शास्त्र और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार सबके सुख-दुःखमें समान भाव रखते हुए भी स्पर्श-अस्पर्शका ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिये । किसीके प्रति किश्चिन्मात्र भी घृणाकी सम्भावना ही नहीं होनी चाहिये । जैसे अपने शरीरके पवित्र-अपवित्र अडोंकी रक्षा करनेमें और उनको सुख पहुँचानेमें कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धिकी दृष्टिसे उनमें स्पर्श-अस्पर्श का भेद रखते हैं । ऐसे ही शास्त्र-मर्यादाके अनुसार

संसारके सभी प्राणियोंमें स्पर्श-अस्पर्शका भेट मानते हुए भी ज्ञानी महापुरुषके द्वारा उनका दुःख दूर करनेकी और उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टामें कभी किञ्चिनात भी कमी नहीं आती । तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीरका कोई अङ्ग अस्पृश्य होनेपर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्रमयदाक अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होनेपर भी उसमें प्रियता, हितैषिताकी कभी कमी नहीं होती। 'सखं वा यदि वा दुःखम्'—अपने शरीरकी

ठपमासे दूसरोंके सुख-दुःखमें समान रहनेका तातर्प

यह नहीं है कि दूसरोंके शरीरके किसी अड़में पीड़ा हो जाय, तो वह पीड़ा अपने शरीरमें भी हो जाय, अपनेको भी उस पीड़ाका अनुभव हो जाय । अगर ऐसी समता ली जाय तो अपनेको दुःख ही ज्यादा होगा; क्योंकि संसारमें दुःखी प्राणी ही ज्यादा है। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यांगी महात्मालोग अपने शरीरकी और अपने शरीरके अङ्गीमें होनेवाली पीड़ाकी उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरोंके शरीरोंकी और उनके शरीरोंके अड़ोंने होनेवाली पीडाकी उपेक्षा है। जाय अर्थात् जैसे उनको अपने शरीरके सुख-दुःखक भान नहीं होता, ऐसे ही दूसरोंके सुख-दु:खका भी अपनेको भान न हो—यह भी उपर्यक्त पदोंका तात्पर्य

नहीं है। ं उपर्यक्त पदोंका तात्पर्य है कि जैसे शरीरमें आसक अज्ञानी पुरुषके शरीरमें पीड़ा होनेपर उस पीड़ाको दूर करनेमें और सख पहुँचानेमें उसकी जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरोंका दुःखं दूर करनेमें और सुख पहेँचानेमें ज्ञानी महात्माओंकी स्वामाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है।

जैसे, किसीके हाथमें चोट लग गयी और वह लोक-समुदायमें जाता है तो उस पीड़ित हाथको धका न लग जाय, इसलिये दूसरे हाथको सामने रखकर उस पीड़ित हाथकी रक्षा करता है और उसके घड़ा न लगे, ऐसा उद्योग करता है। परन्तु उसके मनमें कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाधकी पीड़ा दूर करनेवाला हूँ; इसको सुख पहुँचानेवाला हूँ । वह उस हाथपर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि

देख हाथ! मैंने तेरी पीड़ा दूर करनेके लिये कितनी चेष्टा की ! पीड़ाको शान्त करनेपर वह अपनेमें विशेषताका भी अनुभव नहीं करता । ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषोंके द्वारा दुःखी प्राणियोंको सुख पहुँचानेकी चेत्रा खाभाविक होती है । उनके मनमें यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियोंका दःख दूर कर रहा है: दूसरोंको सुख पहुँचा रहा हूँ । उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा करनेपर वे अपनेमें कोई विशेषता भी नहीं देखते । उनका स्वभाव ही दूसरोंका दुःख दूर करनेका, उनको सख पहुँचानेका होता है।

ज्ञानी पुरुषके शारीरमें पीड़ा होती है, तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीडाकी उपेक्षा भी हो सकती है; परन्तु दूसरेके शरीरमें पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता। कारण कि जैसे दोनों हाथोंमें अपनी व्यापकता समान है, ऐसे ही सब शरीरोंमें अपनी स्थिति समान है । परन्तु जिस अन्तःकरणमें बोध हुआ है, उसमें पीड़ा सहनेकी शक्ति है और दूसरोंके अन्तःकरणमें पीड़ा सहनेकी वैसी सामर्थ्य नहीं है । अतः उनके द्वारा दूसरोंके शारीरोंकी पीड़ा दूर करनेमें विशेष तत्परता होती है। जैसे, इन्द्रने बिना किसी अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट दिया । पीछे अश्विनीकुमार्रेन उनको पुनः जिला दिया । परना जब इन्द्रका काम पड़ा, तब दधीचिने अपना शरीर छोड़कर उनको (वज्र बनानेके लिये) अपनी हड़ियाँ दे दीं!

यहाँ शङ्का हो सकती है कि अपने शरीरके दु:खर्की तो उपेक्षा होती है और दूसरोंके दु:खकी उपेक्षा नहीं होती- यह तो विषमता हो गयी। यह समता कहाँ रही ? इसका समाधान है कि वास्तवमें यह विषमता समताकी जनक है, समताको प्राप्त करानेवाली है । यह विषमता समतासे भी ऊँचे दर्जेकी चीज है। साधक साधन-अवस्थामें ऐसी विषमता करता है, तो सिद्ध-अवस्थामें भी उसकी ऐसी ही स्वामाविक प्रवृति होती है । परन्तु उसके अन्तःकरणमें किश्चिन्मात्र भी विषमता नहीं आती ।

'स योगी परमो मतः'—उसकी दृष्टिमें सिवाय परमात्मके कुछ नहीं रहा । वह नित्ययोग (परमात्मके

नित्यसम्बन्ध) और नित्यसमतामें स्थित रहता है। कारण कि शरीर-संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे उसका परमात्मासे कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियोंमें एकरूप ही रहता है । अतः वह मुझे परम योगी मान्य है ।

### विशेष बात

(१) यहाँ जैसे ध्यानयोगीके लिये 'आत्यीवायेन सर्वत्र समं पश्यति' कहा गया है, ऐसे ही कर्मयोगीके लिये 'सर्वभृतात्मभृतात्मा' (५ 1७) और ज्ञानयोगीके लिये 'सर्वभूतहिते स्ताः (५ । २५, १२ । ४) कहा गया है। परन्त भक्तियोगमें तो भक्त सम्पर्ण शरीरोंमें अपने इष्टदेवको देखता है (६ । ३०) और अपने कर्मोंके द्वारा उनका पूजन करता है-- 'स्वकर्मणा तमध्यर्चं' (१८ ।४६) । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी और जानयोगी साधकोंको चाहिये कि वे सबमें अपने-आपको देखें तथा भक्तियोगी साधकोंको चाहिये कि वे सबमें ईश्वरको, अपने इष्टदेव को देखें।

(२) सबको अपना भाई समझो-यह भातभाव बडा उत्तम है । परन्तु स्वार्थभावको लेकर जब भाई-भाई लड़ते हैं, तब भ्रातुभाव नहीं रहता, प्रत्युत वैरभाव पैदा हो जाता है । जैसे कौरवों और पाण्डवोंमें लडाई हो गयी । परन्त 'आत्मीपम्येन सर्वत्र' अर्थात् शरीरभावमें कभी वैर नहीं हो सकता । जैसे अपने दाँतोंसे अपनी जीभ अथवा होठ कट जाय, तो दाँतोंको कोई नहीं तोडता अर्थात दाँतोंक साथ कोई वैर नहीं करता। ऐसे ही अपने शरीरकी उपमासे जो सबमें सख-दःखको समान देखता है. उसमें कभी वैरभाव नहीं होता । इस शरीरभावसे भी ऊँचा है---भगवद्भाव । इस भावमें अपने इष्टदेवका भाव होता है। तात्पर्य है कि भगवद्भाव भातभाव और शरीरभावसे भी ऊँचा है। अतः भगवानने गीतामें जगह-जगह अपने भक्तोंकी बहत महिमा गायी है; जैसे-वह परम श्रेष्ठ है--'स मे युक्ततमो मतः' (६ १४७): वे योगी मेरे मतमें अत्यन्त उत्कष्ट हैं--- 'ते मे युक्ततमा मताः' (१२ । २); वे भक्त मेरेको अत्यत्त प्यारे हैं- 'भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः' (१२ । २०), आदि-आदि ।

सम्बन्ध—जिस समताकी प्राप्ति सांख्ययोग और कर्मयोगके द्वारा होती है, उसी समताकी प्राप्ति ध्यानयोगके क्षा भी होती है—इसको भगवान्ने दसवें श्लोकसे बत्तीसवें श्लोकतक बताया । अब अर्ज़न ध्यानयोगसे प्राप्त समत्वें लेकर आगेके दो श्लोकोंमें अपनी मान्यता प्रकट करते हैं।

#### अर्जन उवाच

# योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

<u>Bekranurungan pungan pungkan p</u>

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम् ।। ३३।।

अर्जुन बोले-हे मधुसूदन! आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है. मन्छी चञ्चलताके कारण मैं इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं देखता हैं। यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं ।1

व्याख्या—[ मनुष्यके कल्याणके लिये भगवानने गीतामें खास बात बतायी कि सांसारिक पदार्थीकी प्राप्ति-अप्राप्तिको लेकर चित्तमें समता रहनी चाहिये । इस समतासे मनुष्यका कल्याण होता है । अर्जुन पापोंसे डरते थे तो उनके लिये भगवान्ने कहा कि 'जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-द:खको समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारेको पाप नहीं लगेगा' (गीता २ ।३८) । जैसे दुनियामें बहत-से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते; क्योंकि उन पापोंमें हमारी विषम-बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत समबुद्धि रहती है । ऐसे ही समबुद्धिपूर्वक सांसारिक काम करनेसे कमेंसि बन्धन नहीं होता । इसी भावसे भगवानूने इस अध्यायके आरम्भमें कहा है कि जो कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और योगी है । इसी कर्मफलत्यागकी सिद्धि भगवान्ने 'समता' बतायी (६ ।९) । इस समताकी प्राप्तिके लिये भगवानने दसवें श्लोकसे बतीसवें श्लोकतक ध्यानयोगका वर्णन किया । इसी ध्यानयोगके वर्णनका लक्ष्य करके अर्जुन ध्यानयोग सिद्ध हुए बिना समताकी प्राप्ति नहीं होगी । .

जो अपनी मान्यता बतायी है, वह पूर्वश्लोकको लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यानके साधनको लेकर है । कारण कि बतीसवी श्लोक ध्यानयोगद्वारा सिद्ध पुरुषका है और सिद्ध पुरुषकी समता स्वतः होती है । इसलिये यहाँ 'यः' पदसे इस प्रकरणसे पहले कहें हुए योग-(समता-)का संकेत है और 'अयम' पदसे दसवें श्लोकसे अटठाईसवें श्लोकतक करे हए ध्यानयोगके साधनका संकेत है । 'एतस्याहं पश्यामि चञ्चलत्वातिथति न स्थिराम्'--इन पदोंसे अर्जुनका यह आशय मालूम देता है कि कर्मयोगसे तो समताकी प्राप्त सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यानयोगसे समताकी प्राप्ति बतायी है, मनकी चञ्चलताके कारण उस ध्यानमें स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन

दिखायी देता है । तात्पर्य है कि जबतक मनकी चञ्चलताका नाश नहीं होगा, तबतक ध्यानयोग सिद्ध नहीं होगा और

'योऽर्य योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन'—यहाँ अर्जुने

सम्बन्ध—जिस चञ्चलताके कारण अर्जुन अपने पनकी दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चञ्चलताका आंगेके स्तोवमें उदाहरणसहित स्पष्ट वर्णन करते हैं।

> चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दुढम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।। ३४।।

क्योंकि हे कृष्ण ! मन बड़ा ही चञ्चल, प्रमथनशील, दृढ़ (जिही) और बलवान् है । उसका निग्रह करना मैं बायुकी तरह अत्यन्त कठिन मानता हैं ।

व्याख्या—'चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ! आप ही यलवददुद्धम्'—यहाँ भगवान्को 'कृष्ण' सम्बोधन देकर कृपा करके इस मनको खींचकर अपनेमें लगा लें,

तो यह मन लग सकता है। मेरेसे तो इसका वशमें होना वड़ा कठिन है! क्योंकि यह मन बड़ा ही चञ्चल है। चञ्चलताके साथ-साथ यह 'प्रमाथि' भी है अर्थात यह साधकको अपनी स्थितिसे विचलित कर देता है। यह चडा और बलवान् भी है। भगवान्ने 'काम'-(कामना-) के रहनेके पाँच

स्थान बताये हैं--इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं (गीता ३ १४०; ३ । ३४; २ । ५९) । वास्तवमें काम खयंमें अर्थात चिज्जह-प्रन्थिमें रहता है और इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा विषयोंमें इसकी प्रतीति होती है। काम जबतक स्वयंसे निवृत्त नहीं होता, तबतक यह काम समय-समयपर इन्द्रियों आदिमें प्रतीत होता रहता है। पर जब यह स्वयंसे निवृत्त हो जाता है, तब इन्द्रियों आदिमें भी यह नहीं रहता । इससे यह सिद्ध होता हैं कि जबतक स्वयंमें काम रहता है. तंबतक मन साधकको व्यथित करता रहता है । अतः यहाँ मनको 'प्रमाधि' बताया गया है। ऐसे ही खयंमें काम रहनेके कारण इन्द्रियाँ साधकके मनको व्यथित करती रहती हैं । इसलिये दूसरे अध्यायके साठवें श्लोकमें इन्द्रियोंको भी प्रमाधि बताया गया <sup>है—</sup> 'इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसर्भ मनः' । तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इन्द्रियोंमें आती है, तब वह साधकको महान् व्यथित कर देती है, जिससे सांघक अपनी स्थितिपर नहीं रह पाता ।

उस कामके स्वयंमें रहनेके कारण मनका पदार्थीक प्रति गाढ़ खिंचांव रहता है । इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जानेको छोड़ता नहीं, हठ कर सेता हैं: अतः मनको दृढ़ कहा है । मनकी यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है; अतः मनको 'बलवत' कहा है। तारपर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधकको जबर्दस्ती विषयोंमें ले जाता है। शास्त्रीन तो यहाँतक कह दिया है कि मन ही मनय्योंके मोक्ष और बन्धनमें कारण है---'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' । परन्तु मनमें यह प्रमथनशीलता, दुढ़ता और बलवता तभीतक रहती है, जबतक साधक अपनेपेंसे कापको सर्वथा निकाल नहीं देता । जब साधक स्वयं कामरहित हो जाता है. तब पदार्थोंका. विषयोंका कितना ही संसर्ग होनेपर भी साधकपर ठनका कछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मनकी प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है।

मनकी चञ्चलता भी तभीतक बाधक होती है. जबतक स्वयंमें कुछ भी कामका अंश रहता है। कामका अंश सर्वथा निवत होनेपर मनकी चञ्चलता किञ्चनमात्र भी साधक नहीं होती । शास्त्रकारोंने कहा है---

देहाभियाने गलिते विज्ञाते परमात्पनि । यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।।

अर्थात देहाभिमान (जडके साथ मैं-पन) सर्वथा मिट जानेपर जब परमात्मतत्त्वका बोध हो जाता है. तब जहाँ-जहाँ मन जाता है. वहाँ-वहाँ परमात्मतत्त्वका अनुभव होता है अर्थात् उसकी अखण्ड समाधि (सहज समाधि) रहती है।

'तस्याहं निप्रहं मन्ये वायोरिव सदष्करम'-इस चञ्चल, प्रमाथि, दुढ़ और बलवान मनका निग्रह करना बडा कठिन है । जैसे आकाशमें विचरण करते हए वायको कोई मद्रीमें नहीं पकड सकता, ऐसे ही इस मनको कोई पकड़ नहीं सकता । अतः इसका निग्रह करनेको मैं महान दष्कर मानता है।

सम्बन्ध—अब आगेके श्लोकमें भगवान अर्जुनकी मान्यताका अनुमोदन करते हुए मनके निग्रहके उपाय बताते हैं । श्रीपगवानुवाच

्रअसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते ।।३५ ।।

श्रीभगवान् बोले--हे महाबाहो ! यह मन बड़ा चञ्चल है और इसका निप्रह करना

Esperante de la company de भी बड़ा कठिन है—यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है । परन्त हे कुत्तीनन्दन ! अध्यार और वैराग्वके द्वारा इसका निवह किया जाता है।

व्याख्या-- 'असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्'—यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधनका तात्पर्य शूरवीरता अपने लक्ष्यको, इष्टको देखे । वतानेमें है अर्थात् अध्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिये । अपनेमें धैर्यपूर्वक वैसी ही शूरवीरता उपाय हैं; जैसे---रखनी चाहिये ।

अर्जुनने पहले चञ्चलताके कारण मनका निग्रह करना बड़ा कठिन बताया । उसी बातपर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो, वह एकदम ठीक बात है, निःसन्दिग्ध बात है; क्योंकि मन बड़ा चञ्चल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है।

'अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण त गुहाते'--अर्जुनको माता कुन्ती बहुत विवेकवती तथा भोगोंसे विरक्त रहनेवाली थीं । कन्तीने भगवान श्रीकष्णसे विपत्तिका वरदान माँगा था ।\* ऐसा वरदान माँगनेवाला इतिहासमें बहत कम मिलता है । अतः यहाँ 'कौन्तेय' सम्बोधन देकर भगवान् अर्जुनको कुन्ती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुन्ती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसारसे विरक्त होकर परमात्मामें लगो अर्थात् मनको संसारसे हटाकर परमात्मामें लगाओ ।

मनको बार-बार ध्येयमें लगानेका नाम 'अभ्यास' है। इस अभ्यासकी सिद्धि समय लगानेसे होती है। समय भी निरन्तर लगाया जाय, रोजाना लगाया जाय । कमी अभ्यास किया. कभी नहीं किया—ऐसा नहीं हो । तात्पर्य है कि अभ्यास निरन्तर होना चाहिये और अपने ध्येयमें महत्त्व तथा आदर-बृद्धि होनी चाहिये । इस तरह अभ्यास करनेसे अभ्यास दढ़ हो जाता है।

अभ्यासके दो भेद हैं—(१) अपना जो लक्ष्य, ध्येय है, उसमें मनोवृति को लगाये और दूसरी वृति आ जाय अर्थात् दूसरा कुछ भी विन्तन आ जाय, उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाय ।

(२) जहाँ-जहाँ मन चला जाय, वहाँ-वहाँ हो

उपर्युक्त दो साधनोंके सिवाय मन लगानेके कई

- (१) जब साधक ध्यान करनेके लिये बैठे. तः सबसे पहले दो-चार श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावन करे कि मैंने मनसे संसारको सर्वथा निकाल दिया अब मेरा मन संसारका चिन्तन नहीं करेगा. भगवानक ही चिन्तन करेगा और चिन्तनमें जो कुछ भी आयेग, वह भगवान्का ही स्वरूप होंगा । भगवान्के सिवाय मेरे मनमें दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान्का स्वरूप वही है, जो मनमें आ जाय और मनमें जो आ जाय, वहीं भगवानका खरूप है-यह 'वासदेव: सर्वम' का सिद्धान्त है । ऐसा होनेपर मन भगवान्में ही लगेगा; और लगेगा ही कहाँ?
- (२) भगवानके नामका जप करे, पर जपमें दो बातोंका ख्याल रखे-एक तो नामके उच्चारणमें समय खाली न जाने दे अर्थात् 'रां'' मं 'रां'' मं इस् तरह नामका भले ही धीरे-धीरे उच्चारण करे, पर बीचमें समय खाली न जाने दे और दूसरे, नामको सुने बिना न जाने दे अर्थात् जपके साथ-साथ उसको सुने भी ।
- (३) जिसे नामका तच्चारण किया जाय, मनसे उस नामकी निगरानी रखे अर्थात् उस नामको अंगुली अथवा मालासे न गिनकर मनसे ही नामका उच्चारण करे और मनसे ही नामकी गिनती करें।
- (४) एक नामका तो वाणीसे उच्चारण करे और दूसरे नामका मनसे जप करे; जैसे--वाणीसे तो 'राम-राम-राम' का उच्चारण करे और मनसे 'कण-कण-कण' का जप करे।
- (५) जैसे राग-रागिनीके साथ बोलकर नामका कीर्तन करते हैं, ऐसे ही ग्रग-ग्रागनीके साथ मनसे

विपदः सन्तु नः शक्षतत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यत्यादपुनर्भवदर्शनम् ।।

<sup>&#</sup>x27;हे जगदगुरो ! हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें, जिससे हमें पुनः संसारकी प्राप्ति न करानेवाले आपके दर्लम दर्शन मिलते रहें ।'

नांमका कीर्तन करे ।

Militari propositi na propositi n इस तरह अभ्यास करनेके अनेक रूप.अनेक

लेकर चरणोतक भगवानके खरूपका चित्तन करे।

(७) भगवान् भेरे सामने खड़े हैं—ऐसा समझकर भगवानुके खरूपका चित्तन करे । भगवानुके दाहिने चरणकी पाँच अंगलियोंपर मनसे ही पाँच नाम लिख दे । अंगुलियोंके कपरका जो भाग है, उसपर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । चरणोंकी पिण्डीका जो आरम्भ है, उस पिण्डीकी सन्धिपर दो नामेंकि कड़े बना दे । फिर पिण्डीपर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । घटनेके नीचे और ऊपर एक-एक नामका गोल कड़ा बना दे अर्थात् गोलाकार् नाम लिख दे । ऊरु (जेघा) पर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । आधी (दाहिने तरफकी) कमरमें दो नामोंकी करधनी बना दे। तीन नाम पसलीपर लिख दे । दो नाम कन्धेपर और तीन नाम बाजूपर (भूजाके ऊपरके भागपर) लिख दे । कोहनीके कपर और नीचे दो-दो नामोंका कड़ा बना दे । फिर तीन नाम (कोहनीके नीचे) पहुँचासे ऊपरके भागपर लिख दे। पहुँचामें दो नामोंका कड़ा बना दे तथा पाँच अंगुलियोंपर पाँच नाम लिख दे । गलेमें चार नामोंका आधा हार और कानमें दो नामोंका कुण्डल बना दे । मुकुटके दाहिने आधे भागपर छः नाम लिख दे अर्थात् नीचेके भागपर दो नामोंका कड़ा मध्यभागपर दो नामोंका कड़ा और ऊपरके भागपर दो नामोंका कड़ा बना दे।

तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्के दाहिने अङ्गर्मे चरणसे लेकर मुकुटतक चौवन नाम अथदा मन्त आने चाहिये और बायें अङ्गमें मुक्टसे लेकर चरणतक चौवन नाम अथवा मन्त आने चाहिये। इससे भगवान्की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान्के सम्पूर्ण अङ्गोंका चित्तन हो जाता है और एक सौ आठ नामोंकी एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम-से-कम एक माला करनी चाहिये । इससे अधिक करना चाहे, तो अधिक भी कर सकते हैं।

(६) चरणोंसे लेकर मुक्टतक और मुक्टसे तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक खयं भी सोच सकता है।

अभ्यासकी सहायताके लिये 'वैराग्य'की जरूरत है । कारण कि संसारके भोगोंसे एग जितना हटेगा. मन उतना परमात्मामें लगेगा । संसारका राग सर्वथा हटनेपर मनमें संसारका रागपर्वक चिन्तन नहीं होगा । अतः पराने संस्कारोंके कारण कभी कोई स्फूरणा हो भी जाय, तो उसकी उपेक्षा कर दे अर्थात् उसमें न राग करे और न द्वेष करे। फिर वह स्फरणा अपने-आप मिट जायगी । इस तरह अध्यास और वैराग्यसे मनका निग्रह हो जाता है. मन पकडा जाता है । वैराग्य होनेके कई उपाय हैं: जैसे---

१--संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं । अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसारके साथ नहीं है । जैसे, बाल्यावस्था, युवावस्था हमारे साथ नहीं रही. परिस्थित हमारे साथ नहीं रही. आदि । ऐसा विचार करनेपर संसारसे वैगम्य होता है ।

२--अपने कहलानेवाले जितने कुरुम्बी, सम्बन्धी हैं, वे हमारेसे अनुकलताकी इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझके अनुसार उनकी न्याययुक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे; परना उनसे अपनी अनुकृलताकी तथा कछ लेनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दे । इस तरह अपनी सामर्थ्यके अनुसार वस्तु देनेसे और परिश्रम करके सेवा करनेसे पुराना राग मिट जाता है और उनसे कछ भी न चाहनेसे नया राग पैदा नहीं होता । इससे स्वाभाविक संसारसे वैराग्य हो जाता है।

अ—जितने भी दोष, पाप, दःख पैदो होते हैं. वे सभी संसारके रागसे ही पैदा होते हैं और जितना सख. शान्ति मिलती है, वह सब राग-रहित होनेसे ही मिलती हैं । ऐसा विचार करनेसे वैराग्य हो ही जाता है।

सम्बन्ध—पूर्वस्तोकमें अध्यास और वैराग्यद्वारा मनके निप्रहकी बात कहकर अब आगेके स्लोकमें भंगवान् ध्यानयोगकी प्राप्तिमें अन्वय-व्यतिरेकसे अपना मत बताते हैं।

### असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति: ।

### वश्यात्मना त् यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।। ३६ ।।

जिसका मन पूरा वशमें नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है । पर उपायपूर्वक यत्र करनेवाले वश्यात्माको योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है।

व्याख्या—'असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः'— भेरे मतमें तो जिसका मन वशमें नहीं है: उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योगकी सिद्धिमें मनका वशमें न होना जितना बाधक है. उतनी मनकी चञ्चलता बाधक नहीं है । जैसे.पतिव्रता स्त्री मनको वशमें तो रखती है, पर उसे एकाग्र नहीं करती । अतः ध्यानयोगीको अपना मन वशमें करना चाहिये । मन वशमें होनेपर वह मनको जहाँ लगाना चाहे, वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे, उतनी देर लगा सकता है और जहाँसे हटाना चाहे. वहाँसे हटा सकता है।

प्रायः साधकोंकी यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा-पूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्नमें शिथिलता रहती है, जिससे साधकमें संयम नहीं रहता अर्थात् मन, इन्द्रियाँ, अन्तःकरणका पूर्णतया संयम नहीं होता । इसलिये योगकी प्राप्तिमें कठिनता होती है अर्थात् परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते ।

भगवानको तरफ चलनेवाले, वैय्यव संस्कारवाले साधकोंकी मांस आदिमें जैसी अरुचि होती है, वैसी अरुचि साधककी विषय-भोगोंमें नहीं होती अर्थात् विषय-भोग उतने निधिद्ध और पतन करनेवाले नहीं दीखते । कारण कि विषयभोगोंका ज्यादा अभ्यास होनेसे उनमें मांस आदिकी तरह ग्लानि नहीं होती । मांस आदि सर्वथा निपिद्ध वस्तु खानेसे पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है-रागपूर्वक विषयभोगोंको भोगनेसे । कारण कि मांस आदिमें तो 'यह निषिद्ध वस्तु है' ऐसी भावना रहती है, पर भोगोंको भोगनेसे 'यह निषिद्ध है' ऐसी भावना नहीं रहती । इसलिये भोगोंके जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं, वे बड़े भयंकर होते हैं । तात्पर्य है कि मांस आदि खानेसे जो पाप लगता है, वह दण्ड भोगकर विनाशशील वस्तुओंका राग हट जाता है और मन

नष्ट हो जायगा । वह पाप आगे नये पापीमें न लगायेगा । परन्तु रागपूर्वक विषयभोगोंका सेवन करो जो संस्कार पडते हैं, वे जन्म-जन्मान्तरतक विषयमोगी और उनकी रुचिके परिणामस्वरूप पापोंमें लगाते रहेंगे ।

तात्पर्य है कि साधकके अन्तःकरणमें विषयभोगों रुचि रहनेके कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पात मन-इन्द्रियोंको अपने वशमें नहीं कर पाता । इसलि उसको योगको प्राप्तिमें अर्थात् ध्यानयोगको सिद्धिः कठिनता होती है ।

'वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः'<del>;-</del> —परन्तु जो तत्परतापूर्वक साधनमें लगा हुआ है अर्थात् जो ध्यानयोगको सिद्धिके लिये ध्यानयोगके उपयोगी आहार-विहार, सोना-जागना आदि उपायोंका अर्थात् नियमोंका नियतरूपसे और दढतापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वशमें है, ऐसे वश्यात्मा साधकके द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् उसको ध्यानयोगको सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है—'इति मे मतिः'।

वश्यात्मा होनेका उपाय है-सबसे पहले अपने-आपको यह समझे कि 'मैं भोगी नहीं हैं.। <sup>मै</sup> जिज्ञास हैं तो केवल तत्त्वको जानना ही मेरा काम है, मैं भगवान्का हूँ तो केवल भगवान्के अर्पित होना हो मेरा काम है; मैं सेवक हूँ तो केवल सेव करना ही मेरा काम है। किसीसे कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं हैं'—इस तरह अपनी अहंताका परिवर्तन कर दिया जाय तो भन बहुत जल्दी वश<sup>में</sup> हो जाता है।

जब मन शुद्ध हो जाता है, तब यह स्रतः वशमें हो जाता है । मनमें उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका राग ,रहना ही मनकी अशुद्धि हैं। जब साधकका एक परमात्मप्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तय उत्पति- शुद्धं हो जाता है।

व्यवहारमें साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंशर्मे पराया हक न आ जाय: क्योंकि पराया हक लेनेसे मन अशद्ध हो जाता है । कहीं नौकरी, मजदरी करे. तो जितने पैसे मिलते हैं. उससे अधिक काम करे। व्यापार करे तो वस्तका तौल,नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाय पर कम न हो । मजदूर आदिको पैसे दे तो उसके कामके जितने पैसे बनते हों,उससे कुछ अधिक पैसे उसे दे। इस प्रकार व्यवहार करनेसे मन शद्ध हो जाता है।

#### मार्मिक बात

ध्यानयोगमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताको बाधक माना और उसको रोकना वायको रोकनेकी तरह असम्भव बताया । इसपर भगवानने मनके निप्रहके तिये अभ्यास और वैराग्य— ये दो उपाय बताये । इन दोनोंमें भी ध्यानयोगके लिये 'अभ्यास' मुख्य है(गीता ६ । २६) । 'वैराग्य' जानयोगके लिये विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यानयोगमें भी सहायक है, तथापि ध्यानयोगमें रागके रहते हुए भी मनको रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाय कि रागके रहते हुए मन नहीं रुकता, तो एक आपत्ति आती है । पातज्ञलयोगदर्शनके अनुसार चित्तवृत्तियोंका निरोध अभ्याससे ही हो सकता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो. तो सिद्धियोंकी प्राप्ति कैसे (जिसका वर्णन पातञ्चलयोगदर्शनके विभृतिपादमें किया गया है।) तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाय और निरुद्ध होता है, तो उसमें रागके कारणसे सिद्धियाँ प्रकट होती हैं। कारण कि संयम (धारणा, ध्यान और समाधि) किसी-न-किसी सिद्धिके लिये किया जाता है और जहाँ सिद्धिका उद्देश्य है, वहाँ रागका अभाव कैसे

tricus fina transportant de la company de la हो सकता है ? परन्तु जहाँ केवल परमात्मतत्त्व का उद्देश्य होता है, वहाँ ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं।

एकाप्रताके बाद जब चित्तकी निरुद्ध-अवस्था आती है, तब समाधि होती है । समाधि कारणशरीरमें होती है और समाधिसे भी व्युत्थान होता है । जबतक समाधि और व्युत्यान-- ये दो अवस्थाएँ हैं. तबतक प्रकतिके साथ सम्बन्ध है। प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्यत्यान होता ही नहीं । अतः चित्तको चञ्चलताको रोकनेकं विषयमें भगवान ज्यादा नहीं बोले: क्योंकि चित्तको निरुद्ध करना भगवानुका ध्येय नहीं है अर्थात् भगवानने जिस ध्यानका वर्णन किया है, वह ध्यान साधन है. ध्येय नहीं । भगवानके मतमें संसारमें जो राग है, यही खास बाधा है और इसको दूर करना ही भगवानुका उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूँजी है. जिसका लौकिक-पारलौकिक सिद्धियाँ आदिमें सम्यक उपयोग किया जा सकता है।

खयं केवल परमात्मतत्त्वको चाहता है, तो उसको मनको एकाम करनेकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता प्रकृतिके कार्य मनसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी. मनसे अपनापन हटानेकी है । अतः जब समाधिसे भी उपरित हो जाती है. तब सर्वातीत तत्त्वकी प्राप्ति होती है । तात्पर्य है कि जबतक समाधि-अवस्थाकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक उसमें एक आकर्षण रहता है । जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासुको उससे उपरित हो जाती है। उपरित होनेसे अर्थात् अवस्थामात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे अवस्थातीत चिन्मय-तत्त्वकी अनुभृति स्वतः हो जाती है। यही योगकी सिद्धि है। चिन्मय-तत्त्वके साथ खयंका नित्ययोग अर्थात नित्य-सम्बन्ध है ।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ते कहा कि जिसका अन्तःकरण पूरा वशमें नहीं है अर्थात् जो शिथिल प्रयत्नवाला है, उसको योगको प्राप्तिमें कठिनता होती है। इसपर अर्जुन आगेके दो ख्लोकोंमें प्रश्न करते हैं।

#### अयतिः श्रद्धवोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

### अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृप्ण गच्छति ।। ३७ ।।

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! जिसकी साधनमें श्रद्धा है, पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, यह अन्तसमयमें अगर योगसे विवलितमना हो जाय, तो वह योगसिद्धिको प्राप्त न करके किस गतिको चला जाता है ?

व्याख्या— 'अयितः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित-मानसः'— जिसकी साधनमें अर्थात् जप, ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्याय आदिमें रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अत्तःकरण और बहिःकरण बशमें न होनेसे साधनमें शिथिलता है, तरपरता नहीं है। ऐसा साधक अन्तसमयमें संसार्ग्य पग रहनेसे, विपयोंका चिन्तन होनेसे अपने साधनसे विचलित हो जाय, अपने ध्येयपर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है?

'अप्राप्य योगसंसिद्धि का गति कृष्ण सम्पूर्ण प्राणयंको ए गच्छति'—विषयासितः, असावधानीके कारण गति-आगतिको जानने अन्तकालमें जिसका मन विचलित हो गया अर्थात् हैं । अतः मैं आपरं साधनासे हट गया और इस कारण उसको योगकी हुए साधकको आप संसिद्धि—परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वह कौन-सी गति देंगे? किस गतिको प्राप्त होता है?

तात्मर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वधा छुट्ट दिया था; अतः वह नरकोमें तो जा सकता नहीं और स्वर्गकी कामना न होनेसे स्वर्गमें भी जा सकता नहीं तथा श्रद्धापूर्वक साधनमें लगा हुआ होनेसे उसक पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परनु अत्तसमपने परमात्माकी स्मृति न रहनेसे, दूसरा चित्तन होनेसे उसको परमात्माकी प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी ? वह कहीं जायगा ?

'कृष्ण' सम्बोधन देनेका तात्त्वर्य है कि आ सम्पूर्ण प्राणियोंको खींचनेवाले हैं और उन प्राणियोंको गति-आगतिको जाननेवाले हैं तथा इन गतियोंके विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि योगसे विवर्तित हुए साधकको आप किंपर खींचेंगे ? उसको आप कौन-सी गति देंगे ?

4

### कच्चित्रोभयविभ्रष्टशिछन्नाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुढो ब्रह्मणः पथि ।।३८ ।।

हे महावाहो ! संसारके आश्रयसे रहित और परमात्मप्राप्तिके मार्गमें मोहित अर्थात् विचलित—इस तरह दोनों ओरसे प्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न-भिन्न वादलकी तरह नष्ट नो नहीं हो जाता ?

व्याख्या—[अर्जुनने पूर्वोक्त श्लोकमें 'का गति कृष्ण गच्छति' कहकर जो बात पूछी थी, उसीका इस श्लोकमें खुलासा पूछते हैं।]

'अत्रतिष्ठो महाबाहो लिम्बो झहाणः पथि'— वह सांसारिक प्रतिष्ठा-(स्थिति) से तो जानकर पहित हुआ है अर्थात् उसने संसारके सुख-आपम, आदर-सत्कार, यश-प्रतिष्ठा आदिकी कामना छोड़ दी है, इनको प्राप्त करनेका उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है। इस तरह संसारका आश्रय छोड़कर वह परमातमप्राप्तिक मार्गपर चला; पर जीवित-अवस्थाने परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई और अन्त-समयमें साधनसे विचलित हो गया अर्थात् परमात्माको स्मृति नहीं रही।

विचलित हो गया अर्थात् परमात्मको स्मृति नदा रहा ।

'कचित्रोमयवित्रप्रशिष्ठमात्रमिय नश्यति'—ऐस्स् यह दोनों ओरसे भष्ट हुआ अर्थात् सांसारिक और पारमाधिक—दोनों अर्थात्यांसे रहित हुआ सायक छित्र-भित्र बादसकी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? तार्ल्य है कि जैसे किसी बादलके दुकड़ेने अपने बादलको तो छोड़ दिया और दूसरे बादलतक वह पहुँचा नहीं,वायुके कारण बीचमें ही छिन्न-भिन्न हो गया । ऐसे ही साधकने संसारके आश्रयको तो छोड दिया और अन्त-समयमें परमात्माकी स्मित नहीं रही. फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता? उसका पतन तो नहीं हो जाता ?

बादलका दृष्टान्त यहाँ पूरा नहीं बैठता । कारण कि वह बादलका टुकड़ा जिस बादलसे चला, वह बादल और जिसके पास जा रहा था. वह बादल तथा वह स्वयं(बादलका टुकड़ा)-ये तीनों एक ही जातिके है अर्थात् तीनों हो जड़ है। परन्तु जिस साधकने संसारको छोडा, वह संसार और जिसकी प्राप्तिके लिये चला वह परमात्मा तथा वह स्वयं (साधक) —ये तीनों एक जातिके नहीं है। इन तीनोंमें संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन हैं। इसलिये 'पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ'-इस विषयमें ही उपर्युक्त दृष्टान्त ठीक बैठता है।

इस श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका आशय यह है कि साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे जीवका अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता । अगर इसके भीतर संसारका उद्देश्य होता, संसारका आश्रय होता, तो यह खर्ग आदि लोकोंमें अथवा नरकोंमें तथा पशु-पक्षी आदि आसुरी योनियोंमें चला जाता, पर रहता तो संसारमें ही । उसने संसारका आश्रय छोड दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मप्राप्ति हो गया, पर प्राणेंकि रहते-रहते परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई और अत्तकालमें किसी कारणसे उस उद्देश्यके अनुसार साधनमें स्थिति भी नहीं रही, परमात्मचित्तन भी नहीं रहा, तो यह वहाँसे भी भ्रष्ट हो गया । ऐसा साधक किस गतिको जायगा ?

विशेष बात

अगर इस श्लोकमें 'परमात्माकी प्राप्तिसे और

साधनसे भ्रष्ट (च्युत) हुआ'--ऐसा अर्थ लिया जाय, तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता। कारण कि आगे जो बादलका दृष्टान्त दिया है, वह उपर्यक्त अर्थके साथ ठीक नहीं चैठता । बादलका टकडा एक बादलको छोड़कर दूसरे बादलको तरफ चला, पर दूसरे बादलतक पहुँचनेसे पहले बीचमें ही वायुसे छित्र-भित्र हो गया । इस दृष्टात्तमें खयं बादलके दकड़ेने ही पहले बादलको छोड़ा है अर्थात् अपनी पहली स्थितिको छोड़ा है और आगे दूसरे बादलतक पहेंचा नहीं, तभी वह उभयप्रष्ट हुआ है। परन्त साघकको तो अभी परमात्माकी प्राप्ति हुई ही नहीं, फिर उसको परमात्माकी प्राप्तिसे भ्रष्ट (च्युत) होना कैसे कहा जाय?

दूसरी बात, साध्यकी प्राप्ति होनेपर साधक साध्यसे कभी च्युत हो हो नहीं सकता अर्थात् किसी भी परिस्थितिमें वह साध्यसे अलग नहीं हो सकता. उसको छोड नहीं सकता । अतः उसको साध्यसे च्यत कहना बनता ही नहीं । हाँ, अन्तसमयमें स्थिति न रहनेसे, परमात्माकी स्पृति न रहनेसे उसको 'साघनभ्रष्ट' तो कह सकते हैं, पर 'उभयभृष्ट' नहीं कह सकते । अतः यहाँ बादलके दृष्टान्तके अनुसार वही उभयभ्रष्ट लेना यक्तिसंगत बैठता है, जिसने संसारके आश्रयको जानकर ही अपनी ओरसे छोड़ दिया और परमात्माकी प्राप्तिके लिये चला, पर अन्तसमयमें किसी कारणसे परमात्माकी याद नहीं रही. साधनसे विचलितमना हो गया । इस तरह संसार और साघन—दोनोंमें उसकी स्थिति न रहनेसे ही वह उभयप्रष्ट हुआ है। अर्जुनने भी सैतीसवें श्लोकमें 'योगाच्चलितमानसः' कहा है और इस (अडतीसवें) श्लोकमें 'अप्रतिष्ठः', 'विमुद्धो ब्रह्मणः पथि' और 'छिन्नाभ्रमिव' कहा है । इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसारको छोड़ दिया और परमात्माकी प्राप्तिके साधनसे विचलित हो गया. मोहित हो गया ।

# एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्यशेषतः ।

### त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।। ३९ ।।

हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देहका सर्वथा छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि इस संशयका छेदन करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता ।

व्याख्या— 'एतन्ये संश्यं कृष्ण छेत्नुमहंस्यशेषतः'—
परमात्मप्रात्तिका उद्देश्य होनेसे साधक पापकमंसि तो
सर्वथा रित हो गया, इसलिये वह नरकोमें तो जा
ही नहीं सकता और स्वर्गका छ्येय न रहनेसे स्वर्गमें
भी जा नहीं सकता । मनुष्ययोगिमें अनेका उसस्य
अर्थात् जाने और आनेको नहीं जान सकता, क्योंक
उद्देश्य नहीं है, इसलिये वह उसमें भी नहीं आ
सकता और परमात्मप्रात्तिके साधनसे भी विचलित हो
सकता न्या । ऐसा साधक क्या छिन्न-भिन्न वादलको
तरह नष्ट तो नहीं हो जाता ? यह भेग
संशय है ।

'त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्यूपपदाते'—इस सकता ही नहीं। आप साक्षात् मगवान् है और संशयका सर्वथा छेदन करनेवाला अन्य कोई हो नहीं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति-आगतिको जाननेवाले सकता। इसका ताल्पर्य है कि शास्त्रकी कोई गुरुशी है <sup>\*\*</sup> ।अतः इस योगप्रष्टके गतिविषयक प्रश्नका उत्त हो, शास्त्रका कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशयके पंक्ति हो, जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको दूर कर सकते हैं।

 $\star$ 

सम्बन्ध — अड़तीसर्वे स्लोकमें अर्जुनने राङ्का की थी कि संसारसे और साधनसे च्युत हुए साधकका कहीं पतन के नहीं हो जाता ? उसका समाधान करनेके लिये भगवान् आगेका स्लोक कहते हैं ।

#### श्रीभगवानुवाच

### पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिहुर्गीतं तात गच्छति ।।४० ।।

श्रीभगवान् बोले—हे पृथानन्दन ! उसका न तो इस लोकमें और न परलोकमें हैं विनाश होता है; क्योंकि हे प्यारे ! कल्याणकारी काम करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको नहीं जाता ।

व्याख्या—[ जिसको अन्तकालमें परमातमाका व्याकुस्तता है। यह व्याकुत्तता मगवान्से छिपी नर्हें स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो है। अतः भगवान् अर्जुनके 'का गति कृष्ण जाता— इस बातको लेकर अर्जुनके हृदयमें बहुत गच्छति'— इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहले ही अर्जुनके

<sup>\*</sup> उत्पत्ति प्रसर्व चैव भूतानामागति गतिष् । वेति विद्यामविद्यो च स वाच्यो भगवानिति ।।

<sup>(</sup>विद्यापुराण ६। ५। ७८; नास्तुराण,पूर्व-४६। २१) 'जो सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति और प्रसयको, गति और आगतिको एवं विद्या और अविद्याको जानता है, यही भगवान् कहलानेयोग्य है ।'

हर्यको व्याकुलता दूर करते हैं।]

'पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते'—हे पृथानेन्दन ! जो साधक अन्तसमयमें किसी कारणवश योगसे, साधनसे विचलित हो गया है, वह योगभ्रष्ट

साधक मरनेक बाद चाहे इस लोकमें जन्म ले, चाहे पालोकमें जन्म ले, उसका पतन नहीं होता (गीता ६ ।४१ ~४५) । तात्पर्य है कि उसकी योगमें जितनी स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वह नहीं गिरता । उसकी साधन-सामग्री नष्ट नहीं होती । उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता । जैसे अनादिकालसे वह

जन्मता-मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता-मरता रहे-उसका यह पतन नहीं होता।

जैसे भरत मुनि भारतवर्षका राज्य छोड़कर एकान्तमें तप करते थे । वहाँ दयापरवश होकर वे हरिणके यच्चेमें आसक्त हो गये, जिससे दूसरे जन्ममें उनको हरिण बनना पड़ा । परन्तु उन्होंने जितना त्याग, तप . किया था, उनकी जितनी साधनकी पूँजी इकट्ठी हुई

उनको हरिणके जन्ममें भी पूर्वजन्मकी बात याद थी, जो कि मनुष्यजन्ममें भी नहीं रहती। अतः वे (हरिण-जन्ममें) बचपनसे ही अपनी माँके साथ नहीं ्रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थितिसे न गिरनेके कारण

थीं, वह उस हरिणके जन्ममें भी नष्ट नहीं हुई।

हरिणके जन्ममें भी उनका पतन नहीं हुआ (श्रीमद्भागवत, स्कन्य ५ अध्याय ७-८) । इसी तरहसे पहले मनुष्यजन्ममें जिनका स्वभाव सेवा करनेका, जप-ध्यान करनेका रहा है और विचार अपना उद्धार करनेका रहा है, वे किसी कारणवश अन्तसमयमें योगभ्रष्ट हो जायँ तथा इस लोकमें पशु-पक्षी भी वन जायँ, तो

भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते । ऐसे बहुत-से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्ममें हाथी, ऊँट आदि बन गये, पर उन

योनियोंमें भी वे भगवान्की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी, तो एक काला कुत्ता आकर वहाँ बैठता और कथा सुनता । जब कीर्तन करते हुए कीर्तन-मण्डली घूमती, तो उस मण्डलीके साथ वह कुता भी घूमता था । यह हमारी देखी हुई बात है ।

'न हि कल्याणकृत्कश्चिहुर्गति तात गच्छति'— मगवानने इस श्लोकके पूर्वार्धमें अर्जुनके लिये 'पार्थ' सम्बोधन दिया. जो आत्मीय-सम्बन्धका द्योतक है।

अर्जुनके सब नामोंमें भगवान्को यह 'पार्थ' नाम बहुत प्यारा था । अब उत्तरार्धमें उससे भी अधिक प्यारभरे शब्दोंमें भगवान् कहते हैं कि 'हे तात! कल्याणकारी कार्य करनेवालेकी दुर्गति नहीं होती ।' यह 'तात' सम्बोधन गीताभरमें एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यारका द्योतक है ।

इस श्लोकमें भगवान्ने मात्र साधकके लिये बहुत आश्वासनकी बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करनेवाला है अर्थात् किसी भी साधनसे सच्चे हृदयसे परमात्मतत्त्वको प्राप्ति करना चाहता है. ऐसे किसी भी साधककी दुर्गति नहीं होती ।

उसकी दुर्गति नहीं होती-यह कहनेका तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्यमें लगा हुआ है अर्थात जिसके लिये मनुष्य-शरीर मिला है, उस अपने असली काममें लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रहमें आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्गसे चले, उसकी दुर्गति नहीं होती । कारण कि उसका ध्येय चिन्मय-तत्त्व मैं (परमात्मा) हूँ; अतः उसका पतन नहीं होता । उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हैं, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणिमात्रके हितमें रहती है।

जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परमहित करनेके लिये उद्योग करता है, वह मुझे बहत प्यारा लगता है: क्योंकि वास्तवमें वह मेरा ही अंश है. संसारका नहीं । उसका वास्तविक सम्बन्ध मेरे साथ ही है । संसारके साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । उसने मेरे साथ इस वास्तविक सम्बन्धको, असली लक्ष्यको पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है ? हाँ, कभी-कभी देखनेमें वह मोहित हुआ-सा दीखता है, उसका साधन छुटा हुआ-सा दीखता है; परन्तु ऐसी परिस्थित उसके अधिमानके कारण ही उसके सामने आती है। मैं

भी उसको चेतानेके लिये, उसका अभिमान दूर करनेके

लिये ऐसी घटना घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजीसे चल पड़ता है। जैसे, गोपियोंका अभिमान (मद) देखकर मैं रासमें ही अन्तर्धान हो गया, तो सब गोपियाँ घवरा गर्थी ! जब वे विशेष व्याकुल हो गयीं, तब मैं उन गोपियोंके समुदायके बीचमें ही प्रकट हो गया और उनके कहा—'मया परोक्षं मैंने (श्रीयन्द्रा॰ १० । ३२ । २१) अर्थात् तिरोहितम्' तुमलोगोंका भजन करता हुआ ही मैं अन्तर्धान हुआ था । तुमलोगोंकी याद और तुमलोगोंका हित मेरेसे छूटा नहीं है । इस प्रकार मेरे हृदयमें साधन करनेवालोंका बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनन्त जन्मोंसे भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरेको बहुत प्यारा लगता है; क्योंकि उसने अनेक योनियोंमें बहुत दुःख पाया है और अब वह सन्मार्गपर आ गया है । जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधकके साधन और उसके हितकी रक्षा करते हुए उसके साधनकी

तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधनके संस्कार पड गये हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते । कारण कि उस परमात्माके लिये जो काम किया जाता है, वह 'सत्' हो जाता है--सदित्येवाभिधीयते' तदर्धीयं ਚੈਰ अर्थात् उसका अमाव नहीं होता—'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । इसी बातको भगवान् यहाँ कह रहे हैं कि कत्याणकारी काम करनेवाले किसी भी मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती । उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वमाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवशात् किसी भी योनिमें चला जाय अथवा किसी भी परिस्थितिमें पड़ जाय, तो भी वे सदाव उसका कत्याण करके ही छोड़ेंगे । अगर

वृद्धि करता रहता हूँ।

वह किसी कारणसे किसी नीच योनिमें भी चला जार तो वहाँ भी अपने सजातीय योनिवालोंको और उसके स्वभावमें फरक रहेगा i\*

यद्यपि यहाँ अर्जुनका प्रश्न मरनेके बादको गतिक है, तथापि परमात्माकी तरफ लगनेका बडा भार माहात्प्य है-- इस बातको बतानेके लिये यहाँ हा

पदसे 'इस जीवित अवस्थामें भी पतन नहीं होता'—ऐस अर्थ भी लिया जा सकता है। ऐसा अर्थ लेखें यह शङ्का हो सकती है कि अजामिल-जैसा शुट ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, बिल्वमङ्गल पै चित्तामणि नामकी वेश्याके वशमें हो गये, तो इनहीं

इस जीवित-अवस्थामें ही पतन कैसे हो गया ? इस्त समाधान यह है कि लोगोंको तो उनका पतन है गया-ऐसा दीखता है, पर वास्तवमें उनका पतन नहीं हुआ है; क्योंकि अन्तमें उनका उद्धार ही हुआ है । अजामिलको लेनेके लिये भगवानके पार्षद आरे

और बिल्वमङ्गल भगवान्के भक्त बन गये। इ

प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अन्तमें भी उनका उद्धार हो गया, केवल बीचमें हो उनकी दश

अच्छी नहीं रही । तात्पर्य यह हुआ कि किसी

कुसङ्गसे, किसी विघ-बाधासे, किसी असावधानीसे उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और भै कौन हैं, मैं क्या कर रहा हैं, मुझे क्या करना चाहिये'— ऐसी विस्मृति होकर वह संसारके प्रवाहने बह सकता है। परन्तु पहलेकी साधनायस्थाने वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसारके साम जितना सम्बन्ध टूट चुका है, उतनी पूँजी तो उसनी वैसी-की-वैसी ही रहती है अर्थात् वह कभी किसी

है । उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अध्या कोई बड़ी आफत आती है तो यह भीतरक मार्च प्रकट हो जाता है और वह भगवानकी ओर तेजीमें लग जाता है । हाँ, साधनमें बाधा पड़ जाना, भार

अवस्थामें छूटती नहीं,प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती

जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्भाव है, यह किसी नीव योतिमें सौंप, बिख् आदि नहीं बन सकता । कारण कि उसका खमाब साँप, बिच्चू आदि योनियाँके अनुरूप नहीं है और वह उन धोनियोंके अनस्य काम भी नहीं कर सकता । ैं। विधि बस सुबन कुसंगत पाहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसाहीं ।।

और आचरणोंका गिरना तथा परमात्मप्राप्तिमें देरी लग्ना-इस दृष्टिसे तो उसका पतन हुआ ही है। अतः उपर्युक्त उदाहरणोंसे साधकको यह शिक्षा लेनी 'चाहिये कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे

हम कहीं कसंगमें न पड जायें, कहीं विषयोंके वशीभत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामोंमें न चले जायें।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन दिया कि किसी भी साधकका पतन नहीं होता और वह दुर्गतिमें नहीं जाता । अब भगवान् अर्जुन द्वारा सैतीसवें श्लोकमें किये गये प्रश्नके अनुसार योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन करते हैं ।

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

शृचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।।४१ ।।

वह योगभ्रष्ट पुण्यकर्म करनेवालोंके लोकोंको प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षीतक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है। व्याख्या-- 'प्राप्य पण्यकतां लोकान'-- जो लोग शास्त्रीय विधि-विधानसे यहा आदि कमोंको साद्रोपाङ करते हैं. उन लोगोंका स्वर्गीद लोकोंपर अधिकार है. इसलिये उन लोगोंको यहाँ 'पुण्यकर्म करनेवालोंके लोक' कहा गया है। तात्पर्य है कि उन लोकोंमें पुण्यकर्म करनेवाले ही जाते हैं, पापकर्म करनेवाले नहीं । परन्तु जिन साधकोंको पुण्यकमोंकि फलरूप सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गीदि लोक विघ्ररूपमें और मुफ्तमें मिलते हैं ! तात्पर्य है कि यहादि शुभ कर्म करनेवालोंको परिश्रम करना पड़ता है, उन लोकोंकी याचना—प्रार्थना करनी पडती है. यज्ञादि कमौँको विधि-विधानसे और साङ्गोपाङ्ग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्गीद लोकोंकी प्राप्ति होती है । वहाँ भी उनकी भोगोंकी वासना बनी रहती हैं; क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगनेका था । परनु जो किसी कारणवश अन्तसमयमें साधनसे विचलितमना हो जाते हैं, उनको स्वर्गीदि लोकोंकी प्राप्तिके लिये न तो परिश्रम करना पड़ता है, न ठनको याचना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्तिके लिये यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं । फिर भी उनको खगीदि लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है। वहाँ रहनेपर भी उनकी वहाँके भोगोंसे अरुचि हो जाती हैं; क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगनेका था ही नहीं । वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासनाके कारण उन लोकोंमें जाते हैं। परन्तु उनकी वह वासना भोगी

परुषोंकी वासनाके समान नहीं होती । जो केवल भोग भोगनेके लिये खर्गमें जाते हैं. वे जैसे भोगोंमें तल्लीन होते हैं. वैसे योगभ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता । कारण कि भोगोंकी इच्छावाले पुरुष भोगबद्धिसे भोगोंको स्वीकार करते हैं और योगभ्रष्टको विघरूपसे भोगोंमें जाना पड़ता है।

'तवित्वा प्राथती: समा:'--स्वर्गीट केंचे लोकोंमें यज्ञादि शभ-कर्म करनेवाले भी (भोग भोगनेके उद्देश्यसे) जाते हैं और योगभ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगनेके उद्देश्यसे स्वर्गमें जानेवालोंके पण्य क्षीण होते हैं और पुण्योंके क्षीण होनेपर उन्हें लौटकर मृत्युलोकमें आना पडता है । इसलिये वे वहाँ सीमित वर्षोतक ही रह सकते हैं । परन्त जिसका उद्देश्य भोग भोगनेका नहीं है, प्रत्यत परमात्मप्राप्तिका है, वह योगभ्रष्ट किसी सक्ष्म वासनाके कारण स्वर्गमें चला जाय. तो वहाँ उसकी साधन-सम्पत्ति क्षीण नहीं होती । इसलिये वह वहाँ असीम वर्षोतक रहता है अर्थात उसके लिये वहाँ रहनेकी कोई सीमा नहीं होती ।

जो भोग भोगनेके उद्देश्यसे ऊँचे लोकोंमें जाते है, उनका उन लोकोंमें जाना कर्मजन्य है। परन्तु योगभ्रष्टका ऊँचे लोकोंमें जाना कर्मजन्य नहीं है: किन्त यह तो योगका प्रभाव है, उनकी साधन-सम्पत्तिका प्रभाव है, उनके सत-उद्देश्यका प्रभाव है।

स्वर्ग आदिका सख भोगनेके उद्देश्यसे जो उन लोकॉर्म जाते हैं, उनको न तो वहाँ रहनेमें स्वतन्तता

साधनका जो महत्त्व उसके अन्तःकरणमें अद्भित 📳

वह खर्गादि लोकोंमें भी उस योगभ्रष्टको अज्ञातरूपी

पनः साधन करनेके लिये प्रेरित करता रहता है

उकसाता रहता है । इससे उस योगभ्रष्टके मनमें आउं

है कि मैं साधन करूँ । ऐसी मनमें क्यों आती है—

इसका उसको पता नहीं लगता । जब श्रीमानोंक घरो

भोगोंके परवश होनेपर भी पूर्वजन्मका अध्यास उससे

जबर्दस्ती खींच लेता है (६ ।४४), तब वह साधन

उसको स्वर्ग आदिमें साधनके बिना चैनसे कैसे रहे

देगा ? अतः भगवान् उसको साधन करनेका मौक

देनेके लिये शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म देते हैं। "

जिनका धन शुद्ध कमाईका है, जो कभी पराय

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है और न वहाँसे आनेमें हो स्वतन्त्रता है। उन्होंने भोग भोगनेके उद्देश्यसे ही यज्ञादि कर्म किये हैं. इसलिये उन शुभ कर्मोंका फल जबतक समाप्त नहीं होता. तबतक वे वहाँसे नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मोंका फल समाप्त होनेपर वे वहाँ रह भी नहीं सकते । परन्तु जो परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही साधन करनेवाले हैं और केवल अन्त-समयमें योगसे विचलित होनेके कारण स्वर्ग आदिमें गये हैं. उनका वासनाके तारतम्यके कारण वहाँ ज्यादा-कम रहना हो सकता है. पर वे वहाँके भोगोंमें फँस नहीं सकते । कारण कि जब योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है (६ । ४४), तब वह योगभ्रष्ट वहाँ फँस ही कैसे सकता है?

हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध है, 'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते'---जिनके अन्तःकरणमें भोगोंका और पदार्थोंका महत्त, स्वर्गीद लोकोंके भोग भोगनेपर जब भोगोंसे अरुचि उनकी ममता नहीं है , जो सम्पूर्ण पदार्थ, घर, परिवार हो जाती है, तब वह योगभ्रष्ट लौटकर मृत्युलोकमें आदिको साधन-सामग्री समझते हैं, जो मोगर्ग्राद्धसे आता है और शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है। किसीपर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, बै उसके फिर लौटकर आनेमें क्या कारण है ? वास्तवमें 'शुद्ध श्रीमान्' कहे जाते हैं । जो धन और भौगोंपर इसका कारण तो भंगवान् ही जानें; किन्तु गीतापर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपनेको तो उन धन विचार करनेमें ऐसा दोखता है कि वह मनुष्य-जन्ममें और पदार्थोंका मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं साधन करता रहा । वह साधनको छोड़ना नहीं चाहता उनके गुलाम ! इसलिये वे शुद्ध श्रीमान् नहीं हैं । था, पर अन्त-समयमें साधन छूट गया । अतः उस

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें तो भगवान्ते अर्जुनके प्रश्नके अनुसार योगप्रष्टकी गति बतायी । अब आगेके 'अथवा' कहकर अपनी ही तरफसे दूसरे योगभ्रष्टको बात कहते हैं।

### अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ।।४२।

अथवा (वैराग्यवान) योगभ्रष्ट ज्ञानवान् योगियोंके कुलमें ही जन्म लेता है। इस प्रकारका जो यह जन्म है, यह संसारमें बहुत ही दुर्लभ है ।

व्याख्या—[साधन करनेवाले दो तरहके होते लोकोंमें बहुत वर्षोतक रहकर शुद्ध श्रीमानेकि धर्में हैं—वासनासहित और वासनारहित । जिसको साधन जन्म लेता है । (इस योगप्रष्टकी यात पूर्वरलोवर्ने अच्छा लगता है, जिसकी साधनमें रुचि हो जाती है बता दो) । दूसरा साघक, जिसके भीतर वासना नर्हें और जो परमात्मा की प्राप्तिका उद्देश्य बनाकर साधनमं है, तीव वैराप्य है और जो परमात्माका उद्देश्य रखकर लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगोंमें वासना तेजीसे साधनमें लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं सर्वथा नहीं मिटी है, यह अत्तसमयमें साधनसे हुई है, यह किसी विशेष कारणसे योगप्रष्ट हो जता विचलित होनेपर योगभ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्गीदि है तो उसको स्वर्ग आदिमें नहीं जाना पड़क. प्रता वह सीधे ही योगियोंके कुलमें जन्म लेता है (इंस योगभ्रष्टकी बात इस श्लोकमें बता रहे हैं) 1]

'अथवा'—तुमने जिस योगप्रष्टको बात पछी थी, वह तो मैंने कह दी । परन्तु जो संसारसे विस्क होकर, संसारसे सर्वथा विमुख होकर साधनमें लगा हुआ है, वह भी किसी कारणसे, किसी परिस्थितिसे तत्काल मर जाय और उसकी वृत्ति अन्तसमयमें साधनमें न रहे, तो वह भी योगभ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योगप्रष्टकी गतिको मैं यहाँ कह रहा हूँ।

'योगिनामेव कुले भवति धीमताम्— जो परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मतत्त्वमें स्थिर हो गयी है, ऐसे तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त बुद्धिमान् योगियोंके कुलमें वह वैराग्यवान् योगभ्रष्ट जन लेता है।

'कुले' कहनेका तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात् जीवन्मुक्त योगी महापुरुपके कुलमें ही होता है; क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानीके कुलमें कोई भी ब्रह्मज्ञानसे रहित नहीं होता अर्थात् सब बसजानो ही होते हैं—'नास्याब्रह्मवित् कुले भवति'(मुण्डक॰३।२।९)।

'एतद्धि दुर्लभतरं\* लोके जन्म यदीदृशम्'--उसका यह इस प्रकारका योगियोंक कुलमें जन्म होना इस लोकमें बहत ही दर्लभ है । तात्पर्य है कि शुद्ध सात्तिक राजाओंके, धनवानोंके और प्रसिद्ध गुणवानोंके घरमें जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्यका फल माना जाता है; फिर तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त योगी महापुरुषोंके यहाँ जन्म होना तो दुर्लमतर-बहुत ही दुर्लभ है! कारण कि उन योगियोंके कुलमें, घरमें स्वामाविक ही पारमार्थिक वायुमण्डल रहता है । वहाँ सांसारिक भोगोंकी चर्चा ही नहीं होती । अतः वहाँ

अच्छी शिक्षा आदिसे उसके लिये साधनमें लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपनसे ही साधनमें लग जाता है। इसलिये ऐसे योगियोंके कुलमें जन्म लेनेको दुर्लभतर बताया गया है।

#### विशेष बात

यहाँ 'एतत्' और 'ईदृशम्'--ये दो पद आये हैं। 'एतत्' पदसे तो तत्त्वज्ञ योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट समझना चाहिये (जिसका इस श्लोकमें वर्णन हुआ है) और 'ईंदुशम्' पदसे उन तत्वज्ञ योगी महापुरुपोंके सङ्गका अवसर जिसको प्राप्त हुआ है-इस प्रकारका साधक समझना चाहिये। संसारमें दो प्रकारकी प्रजा मानी जाती है—बिन्दुज और नादज । जो माता-पिताके रज-वीर्यसे पैदा होती है,वह 'बिन्दुज प्रजा' कहलाती है: और जो महाप्रुपोंके नादसे अर्थात् शब्दसे, उपदेशसे पारमार्थिक मार्गमें लग जाती है, वह 'नादज प्रजा' कहलाती है। यहाँ योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 'बिन्दज' है और तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंका सङ्गप्राप्त साधक 'नादज' है । इन दोनों ही साधकोंको ऐसा जन्म और सङ्ग मिलना बड़ा दुर्लभ है।

शास्त्रोमें मनुष्यजन्मको दुर्लभ बताया है, पर मनुष्यजन्ममें महापुरुषोंका सङ्ग मिलना और भी दुर्लभ है †। नारदजी अपने भक्तिसूत्रमे कहते हैं—'महत्सङ्गसू दर्लभोऽगम्योऽमोघश्च' अर्थात् महाप्रुपोका सङ्ग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका सङ्ग मिलना कठिन है और भगवानुकी कृपासे ऐसा सङ्घ मिल भी जाय ‡ तो उन महापुरुषोंको पहचानना कठिन है। परन्तु उनका सङ्ग किसी भी तरहसे मिल जाय, वह कभी निष्फल नहीं जाता। तात्पर्य है कि महापुरुपोंका सङ्ग मिलनेकी दृष्टिसे ही के वायुमण्डलसे, दृश्यसे, तत्त्वज्ञ महापुरुषोंके सङ्गसे, उपर्युक्त दोनों साधकोंको 'दुर्लभतर' बताया गया है।

यहाँ 'दुर्लभतर' शब्दमें 'तरप्' प्रत्यय देनेका तात्पर्य है कि श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले और योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले—इन दोनों योगभ्रष्टोंमें से योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवालेका जन्म अत्यन्त दुर्लभ है । िंदुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षणभङ्गरः । तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्धा॰ ११ । २ । २९)

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने वैरायवान् योगप्रष्टका तत्वज्ञ योगियोंके कुलमें जन्म होना बताया । अव वहाँ उप होनेके बाद क्या होता है-यह बात आगेके श्लोकमें बताते हैं।

## तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन । ।४३ । ।

हे कुरुनन्दन ! वहाँपर उसको पूर्वजन्मकृत साधन-सम्पत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उससे वह साधनकी सिद्धिके विषयमें पुनः विशेषतासे यत्न करता है।

व्याख्या--'तत्र तं वुद्धिसंयोगं लगते पौर्वदेहिकम्' —तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंके कुलमें जन्म होनेके बाद उस वैराग्यवान् साधककी क्या दशा होती है ? इस बातको बतानेके लिये यही तत्र' पद आया है ।

'पौर्वदेहिकम्' तथा 'बुद्धिसंयोगम्' पदेंका तात्पर्य है कि संसारसे विरक्त उस साधकको स्वर्ग आदि लोकोंमें नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियोंके कुलमें जन्म होता है । वहाँ उसको अनायास ही पूर्वजन्मकी साधन-सामग्री मिल जाती है। जैसे. किसी को ग्रस्तेपर चलते-चलते नींद आने लगी और यह वहीं किनोरेपर सो गया । अब जब वह सोकर उठेगा, तो उतना गरता उसका तय किया हुआ ही रहेगा: अथवा किसीने व्याकरणका प्रकरण पढ़ा और बीचमें कई वर्ष पढ़ना छूट गया । जब वह फिरसे पढ़ने लगता है, तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्वजन्ममें उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इसजन्ममें प्राप्त हो जाते हैं, जाप्रत् हो जाते हैं।

'यतते च ततो भूपः संसिद्धी'-एक तो यहाँ उसको पूर्वजन्मकृत बुद्धिसंयोग मिल जाता है और वहाँका सङ्ग अच्छा होनेसे साधनकी अच्छी वार्ते मिल जाती है, साधनकी युक्तियाँ मिल जाती है। ज्यों-ज्यों नयी युक्तियाँ मिलती हैं, त्याँ-त्याँ उसका साधनमें उत्साह बढ़ता है । इस तरह यह सिद्धिके लिये विशेष तत्पातासे यत्नं करता है।

अगर इस प्रकरणका अर्थ ऐसा लिया जाय कि सर्वधा अनुचित है।

ये दोनों ही प्रकारके योगभ्रष्ट पहले खगींद लोकों जाते हैं । उनमेंसे जिसमें भोगोंकी वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है. और जिसमें भोगोंकी वासना नहीं है, वह योगियोंके कुलमें जन्म लेता है, तो प्रकरणके पदोंपर विचार करनेसे यह बात ठीक नहीं बैठती । कारण कि ऐसा अर्थ लेनेसे 'योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवालेको 'पौर्वदिहिक' बुद्धिसंयोग अर्थात् पूर्वजन्मकृत साधन-सामग्री मिल जाती है'---यह कहना नहीं बनेगा । यहाँ 'पौर्वदेहिक' कहना तभी बनेगा, जब बीचमें दूसरे शरीरका व्यवधन न हो । अगर ऐसा मानें कि स्वर्गीद लोकोंमें जाकर फिर वह योगियाँक कुलमें जन्म लेता है, तो उसकी 'पर्वाप्यास' कह सकते हैं (जैसा कि श्रीमानोंके पर जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टके लिये आगेके श्लोकर्मे कह है), पर 'पौर्वदेहिक' नहीं कह सकते । कारण कि उसमें स्वर्गीदिका व्यवधान पड़ जायगा और स्वर्गीद लोकोंके देहको पौर्वदिहिक बुद्धिसंयोग नहीं कह सम्हे, क्योंकि उन लोकोंमें भोग-सामग्रीकी बहलता होनेसे वहाँ साधन बननेका प्रश्न ही नहीं है । अतः से दोनें योगभ्रष्ट स्वर्गीदिमें जाकर आते हैं-यह कहना प्रकरणके अनुसार ठीक नहीं बैठता ।

दूसरी बात, जिसमें भोगोंकी वासना है, उसम तो स्वर्ग आदिमें जाना ठीक है; परन्तु जिसमें भोगोंवी यासना नहीं है और जो अन्त-समयमें किसी कारणवर्ग साधनसे विचलित हो गया है, ऐसे साधकको स्वर्ग आदिमें भेजना तो, उसको दण्ड देना है, जो कि

प्राप्त हो जाता है और वह साधनमें तत्परतासे लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाले योगश्रष्टकी क्या दशा होती है—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

### पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः । जिज्ञासरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।।४४ ।।

वह (श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाला) योगश्रष्ट मनुष्य भोगोंके परवश होता हुआ भी पूर्वजन्ममें किये हुए अभ्यास-(साधन-) के कारण ही परमात्माकी तरफ खिंच जाता है; क्योंकि योग-(समता-) का जिज्ञासु भी वेदोंमें कहे हुए सकाम कमोंका अतिक्रमण कर जाता है।

व्याख्या—'पूर्वाध्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽिष सः'—योगियोक कुलमें जन्म लेनेवाले योगाप्रष्टको जैसी साधनकी सुविधा मिलती है, जैसा वायुमण्डल मिलता है, जैसा शाधनकी सुविधा , वायुमण्डल, सङ्ग, शिक्षा आदि श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवालोंको नहीं मिलती । परन्तु स्वगीदि लोकोमें जानेसे पहले मनुय्यजनमें जितना योगका साधन किया है, सांसारिक भोगोंका त्याग किया है, उसके अन्तःकरणमें जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य-जन्ममें किये हुए अध्यासके कारण ही भोगोंमें आसक्त होता हुआ भी वह परमात्माकी तरफ जबर्दस्ती खिंच जाता है।

'अवशोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि वह श्रीमानोंके यरमें जन्म लेनेसे पहले बहुत वर्षोतक स्वर्गादि लोकोंमें रहा है। वहाँ उसके लिये भोगोंकी बहुलता रही है और यहाँ (साधारण घरोकी अपेक्षा) श्रीमानोंके घरमें भी भोगोंकी बहुलता है। उसके मनमें जो भोगोंकी आसिंक है, वह भी अभी सर्वधा मिटी नहीं है, इसलिये वह भोगोंके परवश हो जाता है। परवश होनेपर भी अर्थात् इन्द्रियाँ, मन आदिका भोगोंकी तरफ आकर्षण होते रहनेपर भी पूर्वके अभ्यास आदिके कारण वह जबर्दस्ती परमात्माकी तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोग-वासना कितनी हो प्रवल वसो न हो, पर वह है 'असत्' हो। उसका जीवके सत्-स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध हो नहीं है। जितना ध्यानयोग आदि साधन किया है, साधनके जितने संकार है, वे कितने हो साधारण क्यों न हों, पर

वे हैं 'सत्' ही। वे सभी जीवके सत्-खरूपके अनकूल हैं। इसलिये वे संस्कार भोगोके परवश हुए योगभ्रष्टको भीतरसे खींचकर परमात्माको तरफ लगा ही टेते हैं।

'जिज्ञासुरिप योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्तते'—इस प्रकरणमें अर्जुनका प्रश्न था कि साधनमें लगा हुआ शिधल प्रयत्नवाला साधक अन्तसमयमें योगसे विचलित हो जाता है तो वह योगको संसिद्धिको प्राप्त न होकर किस गतिको जाता है अर्थात् उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता? इसके उत्तरमें भगवान्ते इस लोकमें और परलोकमें योगभ्रष्टका पतन न होनेकी बात इस श्लोकके पूर्वार्धतक कहीं। अब इस श्लोकके उत्तराधेंमें योगमे लगे हुए योगोकी बास्तविक महिमा कहनेके लिये योगके जिज्ञासुकी महिमा कहते हैं।

जब योगका जिज्ञासु भी वेदोमें कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलोंका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात् उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योगभ्रष्टके लिये तो कहना ही क्या है! अर्थात् उसके पतनकी कोई शङ्का ही नहीं है। यह योगमें प्रवृत्त हो चुका है: अत. उसका तो अवस्य उद्धार होगा ही।

यहाँ 'जिज्ञासुर्ताप योगस्य' पदोंका अर्थ होता है कि जो अभी योगभ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योगमें प्रवृत भी नहीं हुआ है; परनु जो योग-(समता-)को महत्त्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है— ऐसा योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका\* अर्थात् वेदिके सकाम कर्मके भागका अतिक्रमण कर जाता है।

योगका जिज्ञास वह है, जो भोग और संग्रहको साधारण लोगोंकी तरह महत्त्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योगको अधिक महत्त्व देता है । उसकी भोग और संग्रहकी रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धान्तसे योगको ही महत्त्व देता है। इसलिये वह योगारूढ तो नहीं हुआ है, पर योगका जिज्ञास है, योगको प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासामात्रका यह माहात्म्य है कि वह वेदोंमें कहे सकाम कर्मोंसे और उनके फलसे ऊँचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँके भोगोंकी और संग्रहकी रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परतासे योगमें भी न लग सके. उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योगश्रष्टके विषयमें तो कहना ही क्या है! ऐसी ही बात भगवानने दूसरे अध्यायके चालीसवें श्लोकमें कही है कि योग-(समता-) का आरम्भ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोडा-सा भी अनुष्टान महान् भयसे रक्षा कर लेता है अर्थात् कल्याण कर देता है । फिर जो योगमें प्रवत्त हो चुका है, उसका -पतन कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें सन्देह नहीं है।

#### विशेष वात

(१) 'योगप्रष्ट' बहुत विशेषतावाले मनुष्यका नाम है। कैसी विशेषता ? कि मनुष्यों में हजारों और हजारोंमें कोई एक सिद्धिके लिये यत करता है (गीता ७ । ३) तथा सिद्धिके लिये यस करनेवाला ही योगप्रष्ट होता है।

योगमें लगनेवालेकी बड़ी महिमा है । इस योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात् ऊँचे-से-ऊँचे ब्रह्मलोक आदि लोकोंसे भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोक पुनगवर्ती हैं और वह अपुनगवर्ती चाहता है । जब योगकी जिज्ञासामात्र होनेकी इतनी महिमा है, तो फिर योगप्रप्रको कितनी महिमा होनी चाहिये ! कारण कि उसके उद्देश्यमें योग (समता) आ गयो है, तभी तो वह योगभ्रष्ट हुआ है।

इस योगप्रष्टमें महिमा योगकी है. न कि अप्ट होनेको । जैसे कोई 'आवार्य' को पंगेशामें फेल हो गया हो, यह क्या 'शास्त्री' और 'मध्यमा' की परीक्षामें प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है । कारण कि उसका उद्देश समता हो गया है । बड़े-बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि करनेवालोंको लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तवमें बड़ा

वही है, जिसका उद्देश्य समताका है। समताका

RESTREETS THE PROPERTY OF THE

पास होनेवालेसे नीचा होगा ? नहीं होगा । ऐसे हैं

जो योगभ्रष्ट हो गया है, वह संकाममावसे बड़े-बड़े

यज्ञ, दान, तप आदि करनेवालोंसे नीचा नहीं होता.

उद्देश्यवाला शब्दब्रह्मका भी अतिक्रमण कर जाता है । इस योगभ्रष्टके प्रसङ्गसे साधकोंको उत्सार दिलानेवाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक 'हमें तो परमात्माकी प्राप्ति ही करनी हैं — ऐसा दुढ़तासे विचार कर लें, तो वे शब्दब्रह्मक

अतिक्रमण कर जायँगे !

(२) यदि साधक आरम्भमें 'समता'को प्राप्त न भी कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता-प्राप्तिका ही रखना चाहिये: जैसा कि गोखामी तलसीदासजी कहते हैं-मति अति मीच कैचि रुवि आछी ।

चहिअ अमिअ जग जुरह न छाछी ।। (मानस १ । ८ । ४)

तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊँचा रहना चाहिये। साधककी रुचि या उद्देश्यपूर्तिकी लगन जितनी तेज, तीव होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्यकी सिद्धि होगी । भगवान्का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखी कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है---

> रीझत राम जानि जन जी की ।। रहति न प्रम चित चक किए की । करत सरित सब बार हिए की 11

(मानस १ । २९ । २-३)

एक प्रज्ञाचक्षु सन्त रोज मन्दिरमें '(भगवद्विमहनः दर्शन करने) जाया करते थे। एक दिन जब वे मन्दिर गये, तब किसीने पूछ तिया कि आप यहाँ किसलिये आते हैं ? सन्तने वन्य दिया कि दर्शन करनेके लिये आता हैं। उसने कहा कि आपको ही

दिखायो हो नहीं देता! सन्त बोले-मुझे दिखायी नहीं देता तो क्या भगवानको भी दिखायी नहीं देता? मैं उन्हें नहीं देखता. पर वे तो मझे देखते हैं: बस. इसीसे मेरा काम बन जायगा !

इसी तरह हम समताको प्राप्त भले ही न कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समताका ही रहना चाहिये, जिसको भगवान देखते ही हैं! अतः हमारा काम जरूर बन जायगा ।

सम्बन्ध-श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेके बाद जब वह योगभ्रष्ट परमात्माकी तरफ खिंचता है, तब उसकी क्या दशा होती है ? यह आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

### प्रयताद्यतमानस्त योगी संशुद्धिकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ।।४५ ।।

परन्तु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गये है तथा जो अनेक जन्मोंसे सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परमगतिको प्राप्त हो जाता है।

जीवनुक्त योगियोंके कुलमें जन्म लेने और वहाँ विशेपतासे यत्न करनेके कारण सगमतासे परमात्माको प्राप्त हो जाता है। परन्त श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट परमात्माको कैसे प्राप्त होता है? इसका वर्णन इस श्लोकमें करते हैं ।1

, 'त'-- इस पदका तात्पर्य है कि योगका जिज्ञास भी जब वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मीका अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊँचा उठ जाता है, तब जो योगमें लगा हुआ है और तत्परतासे यह करता है. वह वेदोसे ऊँचा उठ जाय और परमगतिको प्राप्त हो जाय, इसमें तो सन्देह ही क्या है !

'योगी'--जो परमात्मतत्त्वको, समताको चाहता है और राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंमें नहीं फैसता, वह योगी है।

'प्रयत्नाद्यतमानः'—प्रयत्नपूर्वक यत्न करनेका तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्माकी तरफ चलनेकी जो उत्कण्ठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है । साधनमें उसकी निरन्तर सजगता रहती है।

श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पूर्वाभ्यासके कारण परमात्माकी तरफ खिंचता

व्याख्या— विराग्यवान योगभ्रष्ट तो तत्त्वज्ञ है और वर्तमानमें भोगोंके सद्भसे संसारकी तरफ खिंचता है । अगर वह प्रयत्नपूर्वक शुरवीरतासे भोगोंका त्याग कर दे. तो फिर वह परमात्माको प्राप्त कर लेगा । कारण कि जब योगका जिज्ञास भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है. तो फिर जो तत्परतासे साधनमें लग जाता है. उसका तो कहना ही क्या है! जैसे निषिद्ध आचरणमें लगा हुआ परुष एक बार चोट खानेपर फिर विशेष जोरसे परमात्मामें लग जाता है ऐसे ही योगध्रष्ट भी श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेपर विशेष जोरसे परमात्मामें लग जाता है ।

> 'संशद्धकित्चिषः'---उसके अन्तःकरणके सब दोष. सब पाप नष्ट हो गये हैं अर्थात परमात्माकी तरफ लगन होनेसे उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बडाई आदिको इच्छा सर्वथा मिट गयी है ।

जो प्रयतपर्वक यल करता है, उसके प्रयत्नसे ही यह मालुम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चके हैं।

'अनेकजन्मसंसिद्धः' \*—पहले मनुष्यजन्ममें योगके लिये यत्न करनेसे शुद्धि हुई, फिर अन्तसमयमें योगसे विचलित होकर स्वर्गीद लोकोमें गया तथा वहाँ भोगोसे अरुचि होनेसे शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेकर परमात्मप्राप्तिके लिये

<sup>\*</sup> 'अनेकजन्प' का अर्थ है---'न एकजन्प इति अनेकजन्प' अर्थात् एकसे अधिक जन्प । उपर्युक्त योगीके अनेक जन्म हो ही गये है। 'संसिद्धः' पदमें भूतकालका 'क्त' प्रत्यय होनेसे इसका अर्थ है—वह योगी अनेक जन्मोंने संसिद्ध (शुद्ध) हो चुका है।

erandining and the contraction of the contraction o तत्परतापूर्वक यल करनेसे शुद्धि हुई । इस प्रकार गये और वह पापीसे शुद्ध हो गया । अगर वह तीन जन्मोंमें शुद्ध होना ही अनेकंजन्मसंसिद्ध होना है \* । चौरासी लाख योनियोंमें गया है. तो वहाँ उस-उस

'ततो याति परां गतिम्'—इसलिये वह परमगतिको योनिके रूपमें अशुप कर्मीका, पापोंका फर्ल भोगनेसे प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त उसके मनुष्येतर योनिप्रापक पाप कट गये और वह होनेपर उससे बढ़कर कोई भी लाभ माननेमें नहीं शुद्ध हो गया । इस प्रकार यह जीव अनेक आता और जिसमें स्थित होनेपर भयंकर-से-भयंकर जन्मोंमें पुण्यों और पापोंसे शद्ध हुआ है । यह शुद्ध दुःख भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ६ । २२)---होना ही इसका 'संसिद्ध' होना है। ऐसे आत्यन्तिक सुखको वह प्राप्त हो जाता है।

## मार्पिक बात

देखा जाय तो मनुष्यमात्र अनेक-जन्म-संसिद्ध है । कारण कि इस मनुष्यशरीरके पहले अगर वह स्वर्गीद लोकोंमें गया है, तो वहाँ शुभ कर्मीका फल भोगनेसे उसके स्वर्गप्रापक पुण्य समाप्त हो गये और वह पुण्योंसे शुद्ध हो गया । अगर वह नरकोंमें गया है, तो वहाँ नारकीय यातना भोगनेसे उसके नरकप्रापक पाप समाप्त हो

दूसरी बात, मनुष्यमात्र प्रयलपूर्वक यत्न करके परमगतिको प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवानने यह अन्तिम जन्म इस मनुष्यको केवल अपना कल्याण करनेके लिये 'ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कत्याण करनेका अधिकारी नहीं होता, तो भगवान् इसको मनुष्यजन्म ही क्यों देते ? अब जब मनुष्यशरीर दिया

है, तो यह मुक्तिका पात्र है हो । अतः मनुष्यमात्र के

अपने उद्धारके लिये तत्परतापूर्वक यत्न करना चाहिये ।

सम्बन्ध—योगप्रष्टका इस लोक और परलोकमें पतन नहीं होता; योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण वर जाता है—यह जो भगवान्ने महिमा कही हैं. यह महिमा प्रष्ट होनेकी नहीं है, प्रत्युत योगकी है । अतः अय आर्कि श्लोकमें उसी योगकी महिमा कहते हैं।

#### तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यशाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।। ४६ ।।

(सकामभाववाले) तपस्वियोंसे भी योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियोंसे भी योगी श्रेष्ठ हैं और कर्मियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है-ऐसा मेरा मत है। अतः है अर्जुन! तू योगी हो जा। पढ़े-लिखे विद्वानोंको यहाँ 'ज्ञानी' समझना चाहिये।

व्याख्या— 'तपस्विष्योऽधिको योगी'— त्रहिंद-सिद्धि आदिको पानेके लिये जो मूख-प्यास, जो शास्त्रोंका विवेचन करते हैं, झनयोग क्या है? सरदी-गरमी आदिका कप्ट सहते हैं, वे तपस्ती हैं। कर्मयोग क्या है? मित्रयोग क्या है? लययोग कर इन सकाम तपस्वियोंसे पारमार्थिक सिववाला, ध्येयंवाला है ? आदि-आदि बहुत-सी बाते जानते है और कड़ी योगी श्रेष्ठ है। 'ज्ञानिष्योऽपि मतोऽपिकः'— शास्त्रोको जाननेवाले ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्दज्ञानियोमे भी योगी श्रेष्ठ

भी हैं: परन्तु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और

के जीव इस मनुष्यज्ञम्यमें ही अपने बद्धात्मे लिये मिले हुए अवसारका दुश्ययोग करके अवार् पाप, अन्याय काले अशुद्ध होता है। स्वर्ग, नरक तथा अन्य योनियोमें इस प्राणीकी शुद्धिः सं-स्वि होती है, असुद्धि होती ही नहीं।

<sup>\*</sup> ऐसे ही वैराग्यवान् योगप्रष्टके पहले मनुष्यजन्ममें संसारसे विरक्त होनेसे शृद्धि हुई और कि यहाँ योगियांके कुलयें जन्म लेका पामान्याणिके लिये तत्वतापूर्वक यत्र करनेसे शुद्धि हुई । इस प्रकार हो जन्मोंमें शुद्ध होना उसका अनेकनन्मसीसद्ध होना है।

माना गया है।

श्लोक ४७1

'कर्मिभ्यश्चाधिको योगी'— इस लोकमें राज्य मिल जाय, धन-सम्पत्ति, सुख-आराम, भोग आदि मिल जाय और मरनेके बाद परलोकमें ऊँचे-ऊँचे

लोकोंकी प्राप्ति हो जाय और उन लोकोंका सख मिल जाय- ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं अर्थात् सकामभावसे यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्त्रीय

कर्मोंको करते हैं, उन कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है। जो संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गया है: वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी

बड़े-बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पण्डितों और कर्मकाण्डियोंसे भी ऊँचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदिका उद्देश्य संसार है तथा सकामभाव है और योगीका उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्कामभाव है।

तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी—इन तीनोंकी क्रियाएँ अलग-अलग हैं अर्थात् तपस्वियोंमें सहिष्णुताकी,

ज्ञानियोंमें शास्त्रीय ज्ञानकी अर्थात् बुद्धिके ज्ञानकी और कर्मियोंमें शास्त्रीय क्रियाकी प्रधानता है । इन तीनोंमें सकाममाव होनेसे ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें भगवान्ते योगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी । परन्तु कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, भक्तियोगी आदिमेंसे कौन-सा योगी होना चाहिये—इसके लिये अर्जुनको स्पष्टरूपसे आज्ञा नहीं दी । इसलिये अब भगवान् आगेके श्लोकमें 'अर्जुन भक्तियोगी बने'—इस उद्देश्यसे भक्तियोगीकी विशेष महिमा कहते हैं ।

> मद्गतेनान्तरात्मना । सर्वेषां

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।।४७ ।।

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् भक्त मुझमें तल्लीन हुए मनसे मेरा भजन करता है,वह मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी है ।

-

व्याख्या—'योगिनामपि सर्वेषाम्'— जिनमें जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी मुख्यता है, जो कर्मयोग, सांख्ययोग, हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग आदि साधनोंके द्वारा अपने स्वरूपकी प्राप्ति-(अनुभव-)में हीं लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियोंसे श्रेष्ठ हैं। परन्तु उन सम्पूर्ण योगियोंमें भी केवल मेरे साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला भक्तियोगी सर्वश्रेष्ठ है।

'यः श्रद्धावान्'-- जो मेरेपर श्रद्धा और विश्वास

भगवान् इनके साथ योगीकी तुलना नहीं करते; इन तीनोंसे योगीको श्रेष्ठ नहीं बताते ।

हैं। अगर ये तीनों निष्कामभाववाले योगी होते, तो

'तस्माद्योगी भवार्जन' --- अभीतक भगवानने जिसकी महिमा गायी है; उसके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं कि 'हे अर्जुन! तु योगी हो जा, राग-द्वेषसे रहित हो जा अर्थात् सब काम करते हुए भी जलमें कमलके पत्तेके तरह निर्लिप्त रह ।' यही बात भगवानने

आगे आठवें अध्यायमें भी कही है- 'योगयुक्तो

भवार्जुन' (८ । २७) । पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिये एक निश्चित श्रेयको बात कहिये । इसपर भगवान्ने सांख्ययोग, कर्मयोग, ध्यानयोगकी बातें बतायों , पर इस श्लोकसे पहले कहीं भी अर्जुनको यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्गमें लग जाओ । अब यहाँ भगवान् अर्जुनकी प्रार्थनाके उत्तरमें आज्ञा देते हैं कि 'तुम योगी हो जाओ; क्योंकि यही तुम्हारे लिये एक निश्चित श्रेय है।

करता है अर्थात् जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महता है, ऐसा वह श्रद्धावान् भक्त मेरेमें लगे हुए मनसे मेरा भजन करता है।

'मदगतेनान्तरात्मना मां भजते' - मैं भगवानुका है और भगवान् मेरे है—इस प्रकार जब स्वयंका भगवानमें अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवानमें लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होनेपर लंडकीका मन स्वामाविक ही संसरालमें लग जाता, है, ऐसे ही भगवान्में अपनापन होनेपर

भक्तका मन स्वाभाविक ही भगवान्में लग जाता है, मनको लगाना नहीं पड़ता । फिर खाते-पीते. उठते-बैठते. चलते-फिरते, सोते-जागते आदि सभी क्रियाओंमें मन भगवानका ही चिन्तन करता है, भगवानमें ही लगा रहता है।

जो केवल भगवानुका ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन-भजन, श्रवण-मनन आदि सभी पारमार्थिक जप-कीर्तन क्रियाएँ: खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएँ और खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी क्रियाएँ भजन हो जाती हैं।

अनन्यभक्तके भजनका स्वरूप भगवानने ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नताके लिये ही सभी कर्म करता है. सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसारका मक्त नहीं है, संसारकी आसक्तिको सर्वधा छोड़ देता है और सम्पूर्ण प्राणियोंमें वैरमावसे रहित हो जाता है।

'स मे यक्ततमो मतः'—संसारसे विमुख होकर अपना उद्धार करनेमें लंगनेवाले जितने योगी (साधक) हो सकते हैं, वे सभी 'युक्त' है । जो सगुण-निराकारकी अर्थात् व्यापकरूपसे सबमें परिपूर्ण परमात्माकी शरण लेते हैं, वे सभी 'युक्ततर' हैं । परनु जो केवल मुझ सगुण भगवानके ही शरण होते हैं, वे मेरी मान्यतामें 'युक्तम' 青日

वह भक्त यक्ततम तभी होगा, जब कर्मयोग, योगभ्रष्ट नहीं होता; प्रत्युत भगवान्को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानयोग, घक्तियोग आदि सभी योग उसमें आ जायेंगे ।श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवान्में तल्लीन हुए मनसे होता है कि दूसरे जितने योगी हैं, उनकी पूर्णतार्में भजन करनेपर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कुछ-न-कुछ कमी रहती होगी? कि भगवान् महायोगेसर है, सम्पूर्ण योगोंके महान् सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे सभी योगी बन्धनसे सर्वधा ईश्वर है, तो महायोगेश्वरके शरण होनेपर शरणागत का मुक्त हो जाते हैं, निर्धिकार हो जाते हैं और परा

युक्त हो जाता है । इसलिये भगवान् उसको युक्ततम कहते हैं। यक्ततम भक्त कभी योगभ्रष्ट हो ही नहीं सकता।

BAIDREALTREACHTERERECHTERERECETERECHTERECETER कौन-सा योग बाको रहेगा? वह तो सम्पूर्ण योगीस

कारण कि उसका मन भगवानको नहीं छोडता, ते भगवान् भी उसको नहीं छोड़ सकते । अन्तसमयमें वह पीड़ा, बेहोशी आदिके कारण भगवानको याद न कर सके, तो भगवान् उसको याद करते हैं \* , अतः वह योगप्रष्ट हो ही कैसे सकता है?

तात्पर्य है कि जो संसारसे सर्वथा विमख होकर भगवान्के ही परायण हो गया है, जिसकी अपने बलका, उद्योगका, साधनका सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्तको मगवान योगप्रष्ट नहीं होने देते; क्योंकि वह भगवानुपर ही निर्भर होता है। जिसके अन्तःकरणमें संसारका महत्त्व है तथा जिसके अपने पुरुपार्थका सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसीने योगप्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती है। कारण कि अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व होनेपर परमात्माका ध्यान करते हुए भी मन संसारमें चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छटते समय मन संसारमें चला जाय, तो वह योगभ्रष्ट हो जाता है। अगर असे बलका सहारा, विश्वास और अभिमान न हो, तो मन संसारमें जानेपर भी वह योगभ्रष्ट नहीं होता । कारण कि ऐसी अवस्था आनेपर (मन संसारमें जानेपर) वर्ष भगवानको पुकारता है । अतः ऐसे भगवानुपर निर्मर भक्तका चित्तन भगवान् स्वयं करते हैं, जिससे वह

यहाँ भक्तियोगीको सर्वश्रेष्ट यतानेसे यह सिढ

<sup>&</sup>lt;sup>k</sup> भगवान् कहते हैं-

ततस्ते भ्रियमाणं तु काष्ट्रपावाणसित्रमम् । अहं स्तापि मद्भक्तं नयापि परमां गतिम् ।। 'काष्ठ और पात्राणके सहज प्रियमाण उस मतका मैं स्वयं समरण करना हूँ और उमक्रो परमगति प्रदान करता हूँ 🖺 कफवाताद्वियेण मद्भक्तो न घ मां स्पोत् । तस सरान्यहं नो चेन् कृतमो नानि मत्याः ।। 'कफ-वानादि दोबोंके कारण मेरा भक्त बदि मृत्युके समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, ले में सर्प उपज काता है। यदि मैं ऐसा न करूँ, तो मेरेसे बड़का कृतम कोई नहीं हो सकता ।

सख, परम शान्ति, परम आनन्दका अनुभव करते है-इस दृष्टिसे तो किसीकी भी पूर्णतामें कोई कमी नहीं रहती । परन्त जो अन्तरात्मासे भगवानमें लग जाता है, भगवानके साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत्रेम प्रकट हो जाता है । वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्तिसे रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होनेसे ही भगवानने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है।

पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने पूछा कि सांख्ययोग और योग--- इन दोनोंमें श्रेष्ठ कीन-सा है ? तो भगवान्ने अर्जुनके प्रश्नके अनुसार वहाँपर कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया । परन्त अर्जनके लिये कौन-सा योग श्रेष्ठ है, यह बात नहीं बतायी । उसके बाद सांख्ययोग और कर्मयोगको साधना कैसी चलती है—इसका विवेचन करके छठे अध्यायके आरम्भमें कर्मयोगकी विशेष महिमा कही । जो तत्त्व (समता) कर्मयोगसे प्राप्त होता है, वहीं तत्त्व ध्यानयोगसे भी प्राप्त होता है- इस बातको लेकर ध्यानयोगका वर्णन किया । ध्यानयोगमें मनकी चञ्चलता बाधक होती है— इस बातको लेकर अर्जुनने मनके विषयमें प्रश्न किया । इसका उत्तर भगवानुने संक्षेपसे दे दिया । फिर अर्जुनने पूछा कि योगका साधन करनेवाला अगर अन्तसमयमें योगसे विचलितमना हो जाय, तो उसकी क्या दशा होती है? इसके उत्तरमें भगवानने योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन किया और छियालीसवें श्लोकमें योगीकी विशेष महिमा कह रूर अर्जुन को योगी बननेके लिये स्पष्टरूपसे

elerestateleszezekenegyerenegkizateleszekkinképkirkerenegkizekkezekkizekeszekkirkerekerekezekkirkek बिना ही) कहते हैं कि मैं तो भक्तियोगीको श्रेष्ठ मानता हूँ—'स मे चुक्ततमो मतः' । परन्तु ऐसा स्पष्टरूपसे कहनेपर भी अर्जुन भगवानकी बातको पकड़ नहीं पाये । इसलिये अर्जुन आगे बारहवें अध्यायके आरम्भमें पनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करनेवाले और अविनाशी निराकारकी उपासना करनेवालोंमें श्रेष्ठ कौन-सा है ? तो उत्तरमें भगवान अपने भक्तको ही श्रेष्ठ बतायेंगे, जैसा कि यहाँ बताया है \*

#### विशेष बात

कर्मयोगी, ज्ञानयोगी आदि सभी युक्त हैं अर्थात सभी संसारसे विमुख हैं और समता-(चेतन-तत्त्व-) के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्तियोगी-(भक्त-) को सर्वश्रेष्ठ बतानेका तात्पर्य है कि यह जीव परमात्पाका अंश है, पर संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानकर यह बैंध गया है। जब यह संसार-शरीरके साथ माने हुए सम्बन्धको छोड़ देता है, तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस खाधीनताका भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनतामें पदार्थी. व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदिकी कोई पराधीनता नहीं रहती. तथापि इस स्वाधीनताको लेकर जो सख होता है अर्थात् मेरेमें दुःख नहीं है, संताप नहीं है लेशमात्र भी कोई इच्छा नहीं है---यह जो सखका भोग होता है, यह स्वाधीनतामें भी परिच्छित्रता (पराधीनता) है । इसमें संसारके साथ सक्ष्म सम्बन्ध वना हुआ है। इसलिये इसको 'ब्रह्मभूत अवस्था' कहा गया है (गीता १८ । ५४)।

जबतक संखंके अनुभवमें स्वतन्त्रता मालम देती आज़ा दी । परन्तु मेरी मान्यतामें कौन-सा योग श्रेष्ठ है, तबतक सूक्ष्म अहंकार रहता है । परन्तु इसी है— यह बात भगवान्ने यहाँतक स्पष्टरूपसे नहीं स्थितिमें (ब्रह्मभूत अवस्थामें) स्थित रहनेसे वह कही । अब यहाँ अन्तिम श्लोकमें भगवान् अपनी अहंकार भी मिट जाता है । कारण कि प्रकृति और मान्यताकी बात अपनी ही तरफसे (अर्जुनके पूछे उसके कार्यके साथ सम्बन्ध न रखनेसे प्रकृतिका अंश

<sup>\*</sup> यहाँ भगवानने 'स मे युक्ततमो मतः' कहा है और बारहवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'ते मे युक्ततमा मता:' कहा है। दोनों जगह भगवानने एक ही शब्द कहे हैं, केवल बचनोंने अत्तर है अर्थात यहाँ एकवचनसे कहा है और वहाँ बहुवचनसे ।

'अहम्' अपने-आप शान्त हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी भी अन्तर्मे समय पाकर अहंकारसे रहित हो जाते हैं। परनु भक्तियोगी तो आरम्पसे हो भगवान्का हो जाता है। अतः उसका अहंकार आरम्भमें ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीतामें भी देखनेमें आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी. ज्ञानयोगी और भक्तियोगीके लक्षणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें तो करुणा और कोमलता देखनेमें नहीं आती, पर भक्तोंक लक्षणोंमें देखनेमें आती है । इसलिये सिद्ध पक्तेंक लक्षणोंमें तो 'अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव घ' (१२ । १३) - ये पद आये हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें ऐसे पद नहीं आये हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहलेसे ही छोटा होकर चलता है\*, अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान्के विधानमें प्रसन्नता आदि विलक्षण वार्ते साधनावस्थामें ही आ जाती है और सिद्धावस्थामें वे बातें विशेषतासे आ जाती हैं । इसलिये भक्तमें सुक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता ।

इन्हों कारणोंसे भगवान्ते भक्तको सर्वश्रेष्ठ कहा है। शान्ति, स्वाधीनता आदिका रस विन्मय होते हुए भी 'अखण्ड' है। परनु भक्तिरस विन्मय होते हुए भी 'प्रतिक्षण वर्षमान' है अर्थात् वह नित्स नवीनरूपसे बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रसकी, भेमानन्दकी भूख भगवान्त्रे भी है। भगवान्त्री इस भूखकी पूर्ति भक्त हो करता है। इसलिये भगवान् भक्तको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

होता नहां । एस रसका, अमीन-दर्भ भूख पंपालाक्त्र भी हैं । भगवान्की इस भूखकी पूर्ति मक्त हो करता है । इसिंग्ये भगवान् मक्तको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । इसमें एक बात और समझनेकी है कि कर्मयोग और ज्ञानयोग—इन दोनोंमें तो साधककी अपनी निष्ठा (स्थिति) होती है, पर भक्तको अपनी कोई स्वतन्त निष्ठा नहीं होती । भक्त तो सर्वथा भगवान्के ही आश्रित रहता है, भगवान्यर ही निर्भर रहता है, भगवान्की प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहता है— 'तत्सुखे स्विजल्यम्' । उसको अपने उद्धारको भी विन्ता नहीं होती । हमारा क्या होगा ? इधर उसका ध्यान हो नहीं जाता । ऐसे भगवित्रष्ठ भक्तका सारा मार, सारी देखभाल भगवान्यर हो आती है— 'योगक्षेम बहाय्यहम्' ।

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

आत्मसंयमयोगो नाम पद्योऽध्यायः ।।६ ।।

इस प्रकार के , तत्, सत्—इन भगवत्रामोके उच्चारापूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्रगवर्गीले-पनिषद्स्य श्रीकृष्णार्जुनसंबादमें 'आत्मसंवमयोग' नामक छटा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ६ ।।

आत्मसंयम अर्थात् मनका संयमन करनेसे ध्यानयोगोको योग-(समता-) का अनुभव हो जाता है; अतः इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयमयोग' रखा गया है ।

छठे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ पष्ठोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन उवाव' आदि पदेकि दस, श्लोकोंके पाँच सी तिहत्तर और पुण्यकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सी निन्यानवे है।

(२) 'अय पहोऽघ्याप:' के छः, 'अर्जुन ठवाव' आदि पदीके तैतीस, रलोकीके एक हजार पाँच सौ चार और पुण्यिकाके सैतालीस अधार हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार पाँच सौ नव्ये हैं। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । (३) इस अध्यायमें पाँच 'ठवाच' है— तीन 'श्रीभगवानुवाव' और दो 'अर्जुन ठवाच' ।

छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यावके सैतालीस रलोक्येंमेंसे पहले और छब्बीसर्थे रलोक्के प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-वियुक्त' दसवें, चौदहवें और पंचीसर्थे रलोक्के प्रथम चरणमें तथा पंद्रहवें, सात्ताईसर्थे, छत्तीसर्थे और स्थालीसर्थे रलोक्के तृतीय चरणमें 'गगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-वियुक्त'; और ग्याहवें रलोक्के तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे '-वियुक्त' संज्ञाबले छन्द है। प्रेगर सैतीस स्लोक ठीक ' 'पृथ्यावकर' अनुष्ट्रपु छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।

<sup>े</sup>र तृ णादिष सुनीवेन सरीरिय सहिष्णुना । अपानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः । । (शिक्षाष्टक) 'अपनेको तृणसे भी नीवा समझकर, वृक्षसे भी सहनशील बनकर दूसरीका मान करते हुए और सब्दे पानर्राहर होकर सदा हरिका नाम-संकीर्तन करें।'

# अथ सप्तमोऽध्यायः

अवतर्गणका —

श्रीमगवान्ते छठे अध्यायके छियालीसर्वे श्लोकमें योगीकी महिमा कही और सैतालीसर्वे श्लोकमें कहा कि योगियोंमें भी जो मुझमें श्रद्धा-प्रेम करके मेरा भजन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तोंको जैसे भगवान्की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं—मस्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान्के सामने भक्तोंका विशेष प्रसङ्ग आता है तो भगवान् उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्तीमें सराबोर होते हुए भगवान् अर्जुनके बिना पूछे ही सातवें अध्यायका विषय अपनी तरफसे प्रारम्भ कर देते हैं।

श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युझन्मदाश्रयः । असंशयं 'समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ।।१ ।।

श्रीभगवान् बोले—हे पृथानन्दन ! मुझमें आसक्त मनवाला, मेरे आश्रित होकर योगका अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्ररूपको निःसन्देह जैसा जानेगा, उसको सुन ।

व्याख्या— 'मय्यासक्तमना:'— मेरेमें ही जिसका मालिकने कोई काम नहीं बताया । वह नौकर दिनमर मन आसक्त हो गया है अर्थात् अधिक रुहके कारण खाली बैठा रहा और शामको मालिकसे कहता जिसका मन स्वामाविक ही मेरेमें लग गया है, विपक है— 'बाबू! मेरेको पैसे दीजिये ।' मालिक कहता है गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रलुत -'तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बातके?' वह स्वामाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी नौकर कहता है— 'बाबूजी!सारे दिन बैठा रहा, इस होती ही नहीं—ऐसा तू मेरेमें मनवाटा हो )

जिसका उत्पत्ति-विनाशाशील वस्तुओंका और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धका आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोकमें शरीरके आराम, आदर-सत्कार और नामको बड़ाईमें तथा खगोदि परलोकके भोगोमें किश्चन्मात्र भी खिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसे पुरुषका नाम 'मध्यासक्तमनाः' है।

साघक भगवान्में मन कैसे लगाये, जिससे वह 'मय्यासक्तमनाः' हो जाय—इसके लिये दो उपाय बताये जाते हैं—

(१) साघक जब सच्ची नीयतसे भगवान्के लिये ही जप-ध्यान करने बैठता है, तब भगवान् उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे, कोई धनी आदमी किसी नौकरसे कह दे कि 'तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्होरको बता देंगे।' किसी दिन उस नौकरको मालिकने कोई काम नहीं बताया । वह नीकर दिनमर खाली बैटा रहा और शामको मालिकसे कहता है—'बाबू! मेरेको पैसे दीजिये ।' मालिक कहता है -'तुम सारे दिन बैंटे रहे, पैसे किस बातके?' वह नौकर कहता है—'बाबूजी!सारे दिन बैटा रहा, इस बातके!' इस तरह जब एक मनुष्यके लिये बैटनेवालेको भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान्में मन लगानेके लिये सच्ची लगनसे बैटता है, उसका बैटना क्या भगवान् निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान्में मन लगानेके लिये भगवान्का आश्रय लेकर, भगवान्के ही भरोसे बैटता है, वह भगवान्की कृपासे भगवान्में मनवाला हो जाता है।

(२) भगवान् सब जगह हैं तो यहाँ भी है;
क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान् सब जगह
हैं—यह कहना नहीं बनता । भगवान् सब समयमें हैं
तो इस समय भी है; क्योंकि अगर इस समय नहीं
हैं तो भगवान् सब समयमें है—यह कहना नहीं
बनता । भगवान् सबमें हैं तो मेरेमें भी है; क्योंकि
अगर मेरेमें नहीं है तो भगवान् सबमें हैं—यह कहना
नहीं बनता । भगवान् सबके हैं तो मेरे भी है; क्योंकि
अगर मेरेमें नहीं है तो भगवान् सबके हैं—यह कहना

'अहम्' अपने-आप शान्त हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी भी अन्तमें समय पाकर अहंकारसे रहित हो जाते हैं। परनु भक्तियोगी तो आरम्भसे ही भगवान्का हो जाता है। अतः उसका अहंकार आरम्पमें ही समाप्त हो जाता है! ऐसी बात गीतामें भी देखनेमें आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी. ज्ञानयोगी और भक्तियोगीके लक्षणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें तो करणा और कोमलता देखनेमें नहीं आती. पर भक्तेंके लक्षणोंमें देखनेमें आती है ! इसलिये सिद्ध फ्लोंके लक्षणोंमें तो 'अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करूण एव च' (१२ । १३) - ये पद आये हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें ऐसे पद नहीं आये हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहलेसे ही छोटा होकर चलता है\*, अतः उसमें नप्रता, कोमलता, भगवान्के विधानमें प्रसन्तता आदि विलक्षण वार्ते साधनावस्थामें ही आ जाती हैं और सिद्धावस्थामें वे बातें विशेषतासे आ जाती हैं । इसलिये भक्तमें सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता ।

इन्हीं कारणोंसे भगवान्ने भक्तको सर्वश्रेष्ठ कहा है। शान्ति, स्वाधीनता आदिका रस चिन्मय होते हए भी 'अखण्ड' है । परन्तु भक्तिरस चिन्मय होते हुए भी 'प्रतिक्षण वर्धमान' है अर्थात् वह नित्य नवीनरूपसे बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूर्व होता नहीं । ऐसे रसकी, प्रेमानन्दकी भूख भगवानको भी है । भगवान्की इस भूखकी पूर्ति भक्त ही करता

है। इसलिये भगवान् भक्तको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझनेकी है कि कर्मग्रोग और ज्ञानयोग—इन दोनोंमें तो साधककी अपनी निष्ठा (स्विति) होती है, पर भक्तकी अपनी कोई खतन्त निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवानके ही आश्रित रहता है, भगवान्पर ही निर्भर रहता है, भगवानको प्रसन्नतामें हो प्रसन्न रहता है- 'तत्सखे सुखित्वम्' । उसको अपने उद्धारको भी चिन्ता नहीं होती । हमाय क्या होगा ? इधर उसका ध्यान ही नहीं

जाता । ऐसे भगवित्रष्ट भक्तका सारा भार, सारी देखभात

भगवानपर ही आती है- 'योगक्षेमं बहाय्यहम्' ।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ।।६ ।।

इस प्रकार ॐ , तत्, सत्-इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक अद्यविद्या और योगशास्त्रमयं श्रीमद्भगवद्गीतो-पनिषद्रूष्य भीकृष्णार्जुनसंवादमें 'आत्मसंयमयोग' नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ६ ।।

आत्मसंयम अर्थात् मनका संयमन करनेसे इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरिके हैं । ध्यानयोगीको योग-(समता-) का अनुमव हो जाता है; अतः इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयमयोग' रखा गया है ।

छठे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच (१) इस अध्यायमें 'अध षष्ठोऽध्यायः' के तीन.

'अर्जुन ठवाच' आदि पदोंके दस, श्लोकोंके पाँच सौ तिहत्तर और पृष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार सम्पूर्ण पटोंका योग पाँच सी निन्यानचे है ।

(२) 'अथ षष्ट्रोऽध्यायः' के छः, 'अर्जुन दवाच' आदि पदिक तैतीस, श्लोकिक एक हजार पाँच सौ चार और पृथ्यकाके सैतालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार पाँच सौ नब्बे हैं।

(३) इस अध्यायमें पाँच 'ठवाच' है— तीन 'श्रीभगवानुवाच' और दो 'अर्जुन उवाच' ।

छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके सैतालीस श्लोकोंमेंसे पहले और

छब्बीमवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' दसवें, चीदहवें और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पंद्रहवे, सुताईसवे, छतीसवें और वयालीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; और ग्यारहवे श्लोकके तृतीय चरणमे 'रगण' प्रयुक्त रीनेसे 'र-विपला' संज्ञायाले छन्द हैं । शेप सैतीस रलोक टीक 'पथ्यावकत्र' अनुष्टप् छन्दके लक्षणोरी यक्त है ।

र् तु जार्टाप सुनीवेच तोतिष्ठ सहिष्णुन । अमानिना मान्देन कीर्तनीयः सदा हरिः ।।(शिक्षाष्ट्रक) 'अपनेको तुजसे भी नीचा समझकर, युक्षसे भी सहनशील बनकर दूसरोका मान करते हुए और सर्व मानर्राहर होकर सदा हरिका नाम-संकीर्तन करे ।

# अथ सप्तमोऽध्यायः

अवतर्गणका -

श्रीभगवानने छठे अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें योगीकी महिमा कही और सैंतालीसवें श्लोकमें कहा कि योगियोमें भी जो मुझमें श्रद्धा-प्रेम करके मेरा भजन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तोंको जैसे भगवानकी याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं—मस्त हो जाते हैं. ऐसे ही भगवानुके सामने भक्तोंका विशेष प्रसङ्ग आता है तो भगवान् उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्तीमें सराबोर होते हए भगवान अर्जुनके बिना पूछे ही सातवें अध्यायका विषय अपनी तरफसे प्रारम्भ कर देते हैं।

श्रीभगवानुवाच

#### योगं पार्थ युञ्जन्मदाश्रय: । असंशयं 'समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ्णु ।।१ ।।

श्रीभगवान् बोले--हे पृथानन्दन ! मुझमें आसक्त मनवाला, मेरे आश्रित होकर योगका अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्ररूपको निःसन्देह जैसा जानेगा, उसको सुन ।

व्याख्या— 'मय्यासक्तमनाः'— मेरेमें ही जिसका मालिकने कोई काम नहीं बताया । वह नौकर दिनभर मन आसक्त हो गया है अर्थात् अधिक स्नेहके कारण खाली बैठा रहा और शामको मालिकसे कहता जिसका मन स्वामाविक ही मेरेमें लग गया है, विपक है—'बाबू! मेरेको पैसे दीजिये।' मालिक कहता है गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत -तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बातके?' वह स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी नौकर कहता है—'बाबूजी!सारे दिन बैठा रहा, इस होती ही नहीं-ऐसा तु मेरेमें मनवाला हो।

स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धका आकर्षण मिट गया है. लगानेके लिये सच्ची लगनसे बैठता है, उसका बैठना जिसका इस लोकमें शरीरके आराम, आदर-सत्कार क्या भगवान् निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि और नामको बड़ाईमें तथा स्वर्गादि परलोकके मोगोंमें जो भगवान्में मन लगानेके लिये भगवान्का आश्रय किञ्चिन्पात्र भी खिंचाव. आसिक या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है. ऐसे पुरुषका नाम 'मय्यासक्तमनाः' है ।

साधक भगवान्में मन कैसे लगाये. जिससे वह 'मय्यासक्तमनाः' हो जाय-इसके लिये दो उपाय बताये जाते हैं---

(१) साधक जब सच्ची नीयतसे भगवान्के लिये ही जप-ध्यान करने बैठता है, तब भगवान् उसको अपना भजन मान लेते हैं । जैसे, कोई धनी आदमी किसी नौकरसे कह दे कि 'तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारेको बता देंगे ।' किसी दिन उस नौकरको

बातके !' इस तरह जब एक मनुष्यके लिये बैठनेवालेको जिसका उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका और शब्द, भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान्में मन लेकर, भगवानुके ही भगेसे बैठता है, वह भगवानुकी कुपासे भगवान्में मनवाला हो जाता है।

(२) भगवान् सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं: क्योंकि अगर यहाँ नहीं हैं तो भगवान सब जगह है-यह कहना नहीं बनता । भगवान सब समयमें है तो इस समय भी हैं: क्योंकि अगर इस समय नहीं हैं तो भगवान सब समयमें हैं—यह कहना नहीं बनता । भगवान सबमें हैं तो मेरेमें भी हैं; क्योंकि अगर मेरेमें नहीं है तो भगवान सबमें हैं-यह कहना नहीं बनता । भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं: क्योंकि अगर मेरे नहीं हैं तो भगवान सबके हैं-यह कहना

नहीं बनता । इसिलये भगवान् यहाँ हैं, अभी हैं, अपनेमें जाय और आश्रय भी मेरा हो । मन आसक्त होता. है और अपने हैं। कोई देश, काल, वस्तु, है—प्रेमसे, और प्रेम होता है—अपनेपनसे। आश्रप और घटना ₹, उनसे - रहित : होना मानते हुए, भगवन्नाममें, प्राणमें, मनमें, बुद्धिमें, मेरे मनके विरुद्ध विधान भेजकर प्राम मेरी कितनी शरीरमें, रारीरके कण-कणमें परमात्मा है— इस भावकी निगरमी रखते हैं। मेरा कितना खाल रखते हैं कि जागृति रखते हुए नाम-जप करे तो साधक बहुत जल्दी मेरी सम्मति लिये बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मगवान्में मनवाला हो सकता है।

मेरा ही भरोसा है, भेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास किश्चिनात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वह मगवानुके आश्रित रहना ही 'मदम्बय:' होना है। 'मदाशयः' है ।

किसी-न-किसीका आश्रय लेना इस जीवका अखण्ड सम्बन्ध है, उस सम्बन्धको मानता हुआ तथा स्वभाव है । परमात्माका अंश होनेसे यह जीव अपने सिद्धि-असिद्धिमें सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, अंशीको ढूँढ़ता है। परनु जबतक इसके लक्ष्यमें, कीर्तन करनेमें, मगवान्की लीला और खरूपका चित्तन टदेश्यमें परमात्मा नहीं होते, तचतक यह शरीरके साथ करनेमें खामाविक ही अटल भावसे लगा रहता है। सम्बन्ध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है, उसकी चेष्टा स्वामाविक ही मगवानके अनुकृत होती उस संसारकी तरफ खिंचता है। यह यह मानने है। यही 'योगं युझन्' कहनेका तात्पर्य है। लगता है कि इससे ही मेरेको कुछ मिलेगा, इसीसे मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा, वह संसारसे भगवान्के ही आन्नयवाला होगा, तव यह अध्यास हीं होगा । परन्तु जब यह भगवान्को ही सर्वोपिर क्या करेगा ? कौन-सा योग करेगा ? वह भगवत्सम्बन्धी मान लेता है, तब यह भगवान्में आसक्त हो जाता अथवा संसार-सम्बन्धी जो भी कार्य करता है. यह है और भगवानुका हो आश्रय ले लेता है।

युद्धि, योग्यता, कुटुम्य आदिका जो आत्रय है, यह पारमार्थिक) काम करता है और जिससे परमात्मात्रा नारावान् है, मिटनेवाला है, स्थिर रहनेवाला नहीं है। वियोग हो जाय, वह काम नहीं करता है। वह सदा रहनेवाला नहीं है और सदा के लिये पूर्ति और तृत्वि करानेवाला भी नहीं है । परनु भगवान्का आसक्त हो गया है, जो सर्वया भगवान्के आफ्रित आश्रय कभी किश्चिमात्र भी कम होनेवाला नहीं है; हो गया है और जिसने भगवानके सम्बन्धको सीकार क्योंकि भगवानुका आग्रय पहले भी था, अभी भी कर लिया है—ऐसा पुरुष भगवानुके समय रूपके है और आगे भी रहेगा । अतः आध्रय केयल दान लेता है अर्थात् सगुन-निर्गुन, सकार-निरक्स, मगवान्क हो लेना चाहिये । केवल भगवान्क हो अवतार-अवतारी और विव, गणेरा, मूर्य, विम्नु अर्दि आश्रय, अवलम्बन, आधार, सहारा हो । इसीवर जितने रूप है, उन सबको यह जान सेता है । याचक यहाँ 'मदाभयः' पद है।

क्रिया लिया जाता है-चड़ेका, सर्वसमर्थका । सर्वसमर्थ तो हमारे प्रमु ही हैं । इसलिये उनका ही आश्रय लेना है। इस बातको दृढ़तासे है और उनके प्रत्येक विधानमें प्रसन्न होना है कि मेरे दयाल प्रभुका मेरेपर कितना अपनापन है। अतः 'मदाभयः'—जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरेको कभी दिसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थित आदिकी 'योगं युञ्जन्'-भगवान्के साथ जो स्वतःसिद्ध

, जब साधक भगवानमें ही आसक्त मनवाला और

सब योगका ही अभ्यास है। तालर्य है कि जिसमे संसारका अर्थात् धन, सम्पति, वैमव, विद्या, परमात्माका सम्बन्ध हो जाय, वह (लौकिक या

'असंशयं समत्रं माम्'--जिसका मन भगवान्में मगवान् अपने भक्तकी बात कहते कहते अपति

भगवान् कहते हैं कि मन भी मेरेमें आसक हो नहीं हैं और कहते हैं कि कानमागीरे चलनेवास्त्र वो

Andreas and the second and the secon मेरेको जान सकता है और प्राप्त कर सकता है; परंतु किसी योगका अभ्यास करता हुआ भी मेरेको नहीं है, उस रूपका दर्शन भी कर सकता है।

प्रकार बताया गया है कि तु जिस प्रकार जान सके, वह भगवान जो करते हैं, वही होना चाहिये और भगवान प्रकार भी कहुँगा, और 'तत' † पदसे बताया गया जो नहीं करना चाहते, वह नहीं होना चाहिये-इस है कि जिस तत्त्वको तू जान सकता है, उसका मैं भावसे केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र वर्णन करता हूँ, तू सुन ।

भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः' पदोंमें प्रथम जा। पुरुष-(वह-) का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी और यहाँ सातवाँ अध्याय आरम्भ करते हए 'यथा ज्ञास्यसिः तच्छुणु' पदोंमें मध्यम पुरुष-(तु-) का प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेषतासे कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्ररूपको जानेगा, वह मेरेसे सन।

इससे पहलेके छः अध्यायोंमें भगवान्के लिये 'समय' शब्द नहीं आया है । चौथे अध्यायके तेर्दसवें श्लोकमें 'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते' पदोंमें कर्मके विशेषणके रूपमें 'समग्र' शब्द आया है और यहाँ 'समग्र' शब्द भगवानुके विशेषणके रूपमें आया है । 'समग्र' शब्दमें भगवान्का तात्विक स्वरूप सब-का-सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता ।

#### विशेष बात

(१) इस श्लोकमें 'आसक्ति केवल मेरेमें ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योगका अभ्यास किया जाय तो मेरे समग्ररूपको जान लेगा'— ऐसा कहनेमें भगवान्का तात्पर्य है कि अगर मनुष्यकी आसक्ति भोगोंमें है और आश्रय रुपये-पैसे, कुटुम्ब आदिका है तो कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि

भक्तिसे तो मेरा भक्त समग्रहणको जान सकता है जान सकता । मेरे समग्रहणको जाननेके लिये तो और इप्रका अर्थात जिस रूपसे मेरी उपासना करता मेरेमें ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो । गेरेसे किसी भी कार्यपूर्तिकी इच्छा न हो । ऐसा होना चाहिये और 'यथा ज्ञास्यसि तच्छण'—यहाँ 'यथा'\*पदसे ऐसा नहीं होना चाहिये— इस कामनाको छोडकर. रूपको जान लेता है। इसलिये भगवान् अर्जुनको छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें 'ब्रद्धायान् कहते हैं कि तू 'मय्यासक्तमनाः' और 'मदाब्रयः' हो

> (२) परमात्माके साथ वास्तविक सम्बन्धका नाम 'योगम्' है और उस सम्बन्धको अखण्डभावसे माननेका नाम 'युक्कन्' है। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदिके साथ सम्बन्ध मानकर अपनेमें 'मैं' रूपसे जो एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको न मानते हुए परमात्माके साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है, उसका अनुभव करता रहे ।

वास्तव'में 'योगं यञ्चन' की इतनी आवश्यकता नहीं है. जितनी आवश्यकता संसारकी आसक्ति और आश्रय छोडनेको है । संसारकी आसक्ति और आश्रय छोडनेसे परमात्माका चित्तन स्वतः-स्वामाविक होगा और सम्पर्ण क्रियाएँ निष्काम-भावपूर्वक होने लगेंगी । फिर भगवानुको जाननेके लिये उसको कोई अभ्यास नहीं करना पडेगा । इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संसारकी तरफ खिंचाव है और जिसके अन्तःकरणमें उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका महत्त्व बैठा हुआ है, वह परमात्माके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता । कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसारमें है, जिससे संसारमें परमात्मांके परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता।

स्थूलसे लेकर सूक्ष्मतक वर्णन करना (जैसे-भूमिसे जल सूक्ष्म है, जलसे अग्नि सूक्ष्म है,अग्निसे वायु सूक्ष्म है आदि)—यह 'यथा' कड्नेका तात्पर्य है । इस 'यथा' अर्थात् प्रकारका वर्णन इसी अध्यायके चौथेसे सातवे श्लोकतक हुआ है।

जो कुछ कार्य (संसार) दीखता है, उसमें कारणरूपसे मगवान् ही हैं-यह 'तत्' कहनेका तार्य्य है। इसका वर्णन इसी अध्यायके आठवेंसे बारहवें श्लोकतक हुआ है।

(प्रपन्नता) है।

1 3

मनुष्यका जब समाजके किसी बड़े व्यक्तिसे अपनापन हो जाता है, तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदाके हितेषी और हमारे खास अंशी भगवान्में आत्मीयता जाप्रत् हो जाती है, तब हादम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक, विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक खाभाविक हो भगवानमें मनवाला और भगवान्के आश्रित हो जाता है।

#### शरणागतिके पर्याय अवलम्बन, अधीनता, प्रपत्ति और

सहारा-चे सभी शब्द 'शरणागति' के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं; जैसे---

(१) आश्रय-जैसे हम पृथ्वीके आधारके विना जी ही नहीं सकते और ठठना-बैठना आदि कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रभुके आधारके बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते । जीना और कुछ भी करना प्रभुके आधारसे ही होता है। इसीको 'आश्रय' कहते हैं ।

(२) अयलम्बन-जैसे किसीके हाथकी हुड़ी ट्रटनेपर डाक्टरलोग उसपर पट्टी बाँघकर उसको गलेके सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गलेके अवलम्बित हो जाता है, ऐसे ही संसारसे निग्रश और अनाश्रित होकर भगवान्के गले पड़ने अर्थात् भगवान्को पकड़ लेनेका नाम 'अवलम्बन' है।

(३)अधीनता—अधीनता दो तरहसे होती है-१-कोई हमें जबर्दस्तीसे अधीन कर ले या पकड़ ले और २-हम अपनी तरफसे किसीके अधीन हो जाये या उसके दास बन जाये । ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात् केवल भगवान्को लेकर ही अनन्यभावसे सर्वथा भगवान्क दास बन जाना इसिलिये माना हुआ सम्बन्ध छोड़नेपर भगवान् और केवल भगवान्को ही अपना खामी मान सेना साथ जो स्ततःसिद्ध सम्बन्ध है, वह प्रकट हो जाता है । 'अधीनता' है ।

(४) प्रपत्ति—जैसे कोई किसी समर्थके चरणोंने लम्बा पड़ जाता है, ऐसे ही संसारकी तरफसे सर्वधा निराश होकर भगवानुके चरणोंमें गिर जाना 'प्रपति'

(५) सहारा-जैसे जलमें डूबनेवालेको किसी वृक्ष, लता, रस्से आदिका आधार मिल जाय, ऐसे

ही संसारमें बार-बार जन्म-मरणमें ड्वनेके भयसे भगवानुका आधार ले लेना 'संहारा' है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी रान्दोंमें केवल

शरणागतिका भाव प्रकट होता है। शरणागति तव

होती है, जब भगवान्में हो आसक्ति हो और भगवानक ही आश्रय हो अर्थात् भगवान्में ही मन लगे और भगवान्में ही बुद्धि लगे । अगर मनुष्य मन-बुद्धिसहित खयं भगवान्के आश्रित (समर्पित) हो जाय, तो शरणागतिके उपर्युक्त सब-के-सब भाव उसमें आ जाते

मन और बुद्धिको अपने न मानकर 'ये भगवान्के

ही हैं' ऐसा दुढ़तासे मान लेनेसे साधक 'मय्यासक्तमनाः' और 'मदाब्रयः' हो जाता है। सांसारिक वस्तुमात्र प्रतिक्षण प्रलयकी तरफ जा रही है और किसी भी यसुसे अपना नित्य सम्बन्ध है ही नहीं—यह संयक्त अनुमव है । अगर इस अनुमवको महत्त्व दिया जाय

अर्थात् मिटनेवाले सम्बन्धको अपना न माना जाय तो

अपने कल्याणका उद्देश्य होनेसे भगवान्त्र राष्णागति स्वतः आ जायगी । कारण कि यह स्वतः ही भगवानुका है। संसाके साथ सम्बन्ध केवल माना हुआ है (बास्तवर्ने सम्बन्ध है नहीं) और मगयान्से बेह्यल विमुखता हुई है (वालवर्ने विमुखता है नहीं) ।

.सन्वय—पहले स्लोक्में मगदन्ते अर्जुनसे यहा था कि तू मेरे समय रूपको पैसा वानेण, यह सुन । अन भगवान आगेके स्लोक्ने उसे सुनानेकी प्रविद्या करते हैं।

वक्ष्याम्यशेषतः । ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं

भूयोऽन्यञ्जातव्यमवशिय्यते ।। २ नेह

तेरे लिये मैं विज्ञानसहित ज्ञान सम्पूर्णतासे कहूँगा, जिसको जाननेके बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा ।

व्याख्या— 'ज्ञानं तेऽष्ठं सर्विज्ञानिमदं कि मैं विज्ञानसिंहत ज्ञानको सम्पूर्णतासे कहूँगा, शेव षक्ष्याम्यशेषतः' — भगवान् कहते हैं कि भैया नहीं रखूँगा—'अशेषतः' । इसका तात्पर्य यह समझना अर्जुन ! अय मैं विज्ञानसिंहत ज्ञान कहूँगा, \* तुन्हें चाहिये कि मैं तत्वसे कहूँगा । तत्वसे कहनेके बाद कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा सम्पूर्णतासे कहूँगा । कहना, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा ।

कहूगा आर म खुद कहूगा तथा सम्मूणतास कहूगा । कहना, जानना कुछ भी बाको नहां रहगा ।
ऐसे तो हरेक आदमी हरेक मुरुसे मेरे स्वरूपके बारेमें दसवें अध्यायमें विभूति और योगकी बात आयी
सुनता है और उससे लाभ भी होता है; परन्तु तुम्हें कि भगवान्की विभूतियोंका और योगका अन्त नहीं
मैं स्वयं कह रहा हूँ । स्वयं कौन ? जो समम्र परमात्मा है । अभिन्नाय है कि विभूतियोंका अर्थात् भगवान्की
है, वह मैं स्वयं ! मैं स्वयं मेरे स्वरूपका जैसा वर्णन जो अलग-अलग शक्तियाँ है, उनका और भगवान्कि
कर सकता हूँ, वैसा दूसरे नहीं कर सकते; वर्षोंक योगका अर्थात् सामर्थ्य, ऐधर्यका अन्त नहीं आता ।
वे तो सुनकर और अपनी बुद्धिके अनुसार विचार ग्रमचरितमानसमें कहा है—

व तो सुनकर आर अपनी चुद्धिक अनुसार विचार व करके ही कहते हैं † । उनकी चुद्धि समष्टि चुद्धिका एक छोटा-सा अंश है, वह कितना जान सकती है! वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं,

निर्गुन रूप सुलम अति सगुन जान निर्हे कोई । सुगम अगम नाना चिति सुनि मुनि मन प्रम होई ।। (उत्तरः ७३ छ)

पर मैं सदा अलुपतज्ञान हूँ। मेरेमें अनजानपना न तात्पर्य है कि सगुण मगवान्का जो प्रभाव है, ऐधर्य है, न कभी था, न होगा और न होना सम्भव ही है, उसका अन्त नहीं आता। जब अन्त ही नहीं है। इसिलंथे मैं तेरे लिये उस तत्वका वर्णन करूँगा, आता, तब उसको जानना मनुष्यकी बुद्धिके बाहरकी जिसको जाननेके बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। वात है। परन्तु जो वास्तविक तत्व है, उसको मनुष्य दसवें अध्यायके सोलाहवें श्लोकमें अर्जुन कहते सुगमतासे समझ सकता है। जैसे, सोनेक गहने हैं कि आप अपनी सब-की-सब विभूतियोंको कहनेमें कितने होते हैं? इसको मनुष्य नहीं जान सकता; समर्थ है— 'बकुम्महर्स्यशेषण दिष्या द्वाराविषमूत्वयः' क्योंकि गहनेका अन्त नहीं है; परन्तु उन सब गहनोंमें ते उसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं कि मेरे विस्तारका कान नहीं है, इसको तो मनुष्य जान ही अन्त नहीं है, इसतिये प्रधानतासे कहूँगा— 'प्रधान्यतः सकता है। ऐसे ही परमातासे सम्पूर्ण विभूतियों और इन्छ्येष्ठ नास्त्यनो विस्तरस्य भे' (१० १९९)। फिर सामर्थ्यको कोई जान नहीं सकता, परन्तु उन सवमें अन्तमें कहते हैं कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं तत्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्वसे अन्तमें कहते हैं कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं तत्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्वसे अन्तमें कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अन्त नहीं तत्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्वसे अन्तमें कहते हैं कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं तत्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्वसे अन्तमें कहते हैं कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं तत्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्वसे अन्तमें कहते हैं कि भेरी विभूतियोंका अन्त नहीं तत्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्वसे अन्तमें कहते हैं कि भेरी विभूतियोंका अन्त नहीं सकता है। परमात्मवाको तत्वसे जाननेपर उसकी (१० १४०)। यहाँ हो हो स्वर्ता नहीं रहती।

असे, कोई वर्णन करता है तो वर्णन करनेवालेका जो स्वयंका अनुभव है, वह पूरा बुद्धिमें नहीं आता: बुद्धिमें जितना आता है, उतना भनमें नहीं आता और जितना मनमें आता है, उतना कहनेमें नहीं आता। इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहनेमें नहीं आता अर्थात् वह अपने अनुभवको भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवानकी तरह कैसे कह सकता है?

<sup>ै</sup> मैं 'विज्ञानसहित ज्ञान' सम्पूर्णतासे कहूँगा — इसमें विज्ञान ज्ञानका विशेषण है। विशेषण विशेषण। अर्थात् ज्ञान (विशेषण) कहा हुआ और विज्ञान (विशेषण) छोटा हुआ। परन्तु विज्ञानके ज्ञानकी विशेषता बता टी—इस दृष्टिसे विज्ञान बहा अर्थात् केष्ठ हुआ। यहाँ यह संसार मगवानसे ही उत्तर होता है और मगवानसे हिनो होता है—ऐसा मानना ज्ञान है। और सब कुछ मगवान् ही है, मगवान् ही सब कुछ बने हुए हैं, मगवानसे सिवाण कुछ है ही नहीं—ऐसा अनूषय हो जाना विज्ञान है। इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ।

the contraction of the contracti जैसे. कोई कहे कि 'मैंने जल पी लिया' तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसारमें जल बाकी नहीं रहा । अतः जल पीनेसे जलका अन्त नहीं हुआ है. प्रत्युत हमारी प्यासका अन्त हुआ है । इसी तरहसे परमात्मतत्त्वको तत्त्वसे समझ लेनेपर परमात्मतत्त्वके ज्ञानका अन्त नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, यह पूर्ण हुई है, उसका अन्त हुआ है. उसमें केवल परमात्मतत्व ही रह गया है।

दसवे अध्यायके दसरे श्लोकमें भगवानने कहा है कि मेरे प्रकट होनेको देवता और महर्षि नहीं जानते. और तीसरे श्लोकमें कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है, वह मनुष्योंमें असम्पद है और वह सम्पूर्ण पापोंसे मूक हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते, उसे मनुष्य जान ले--यह कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि है. ऐसा दढतासे मानना ही जानना है । मनुष्य भगवानुको अज और अनादि मान ही सकता है। परन्त जैसे वालक अपनी माँक विवाहको वरात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियोंके आदि तथा खयं अनादि भगवानुको देवता, ऋषि, महर्षि, तत्त्वज्ञ, जीवन्यक्त आदि नहीं जान सकते । इसी प्रकार भगवानके अवतार लेनेको, लीलाको, ऐसर्पको कोई जान नहीं सकता: क्योंकि वे अपार है, अगाध है, अनन्त है । परन्तु उनको तत्वसे तो जान हो सकते हैं ।

जानकारी-(जानने-) की प्रधानता रहती है और महाकारण हैं—ऐसा मानना 'जान' है। भगवान्के 'भक्तियोग'में मान्यता-(मानने-) की प्रधानता रहती सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवन् है। जो यास्तविक मान्यता होती है, वह बड़ी दृढ़ हो है, स्त्रयं मगवान् हो सब कुछ बने हुए हैं—ऐसा होती है । उसको कोई इपा-उपा नहीं कर सकता अनुमय हो जाना 'विशान' है । अर्थात् माननेयाला जवतक अपनी मान्यताको न छोड़े. त्रवतक उसकी मान्यताको कोई छुड़ा नहीं सकता । सन्पूर्ण प्राणियोको उत्पत्ति होती है और मै इस सन्पूर्ण जैसे, मनुष्यने संसार और संसारके पदार्थीको अपने जगतुका महत्कारण है (७ १४-६)--ऐसा खरूकर लिये उपयोगी मान रखा है तो इस मान्यताको स्वयं भगवान्ते 'झर्न' बताया । मेरे सियाय अन्य कोई है छोड़े थिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । परनु कार्य ही नहीं, सूनके ध्योपे उसी सूनकी बर्ना हुई मनियोगी इस बातारों जान तो कि ये सब पदार्थ उद्धन्न और ताह सब वुन्ठ मेंगी ही ओतानेत है (७ १७)—ऐसा नष्ट होनेवाले हैं तो इस मान्यतका मनुष्य छोड़ मध्या कट्टकर भगवन्ते 'विहात' बनाया ।

है; क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झुठी है। जा असत्य मान्यताको भी दूसरा कोई छडा नहीं सकता तत्र जो वास्तविक परमात्मा सबके मुलमें है, उसके कोई मान से तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यत शानसे कम नहीं होती, प्रत्युत शानके समान ही दद होती हैं।

भक्तिमार्गमें मानना मुख्य होता है । जैसे, दसवे अध्यायके पहले स्लोकमें भगवानने अर्जनसे कहा कि है महाबाहों अर्जुन ! मैं तेरे हितके लिये परम (सर्वश्रेष्ठ) यचन कहता हूँ, तुम सुनो अर्थात् तुम इस वचनको मान लो । यहाँ मितन्का प्रकरण है, अतः वहाँ माननेकी बात कहते हैं । शानमार्गमें जानना मुख्य होता है। जैसे, चौदहवें अध्यायके पहले श्लोकमें भगवान्ते कहा कि भैं फिर ज्ञानेमें उत्तम और सर्वोत्कृष्ट शान कहता है, जिसको जाननेसे सब-के-सब मुनि परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। वहाँ शानका प्रकरण है। अतः यहाँ जानके यात कहते है । भक्तिमार्गर्मे मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञानमार्गमें जान करके मान लेता है। अतः पूर्ण होनेपर दोनोंकी एकता हो जाती है।

### ज्ञान और विज्ञानसम्बन्धी विशेष बात

संसार भगवान्से ही पैदा होता है और उनमें परमात्मतत्त्वको जाननेके लिये जानयोगभें हो लीन होता है, इसलिये भगवान इस संसारके

अपरा और परा अकृति मेरी हैं; इनके संयोगमे

जलमे रस, चन्द्र-सूर्यमें प्रभा मैं हूँ इत्यादि; सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज में हैं; सात्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं (७ । ८-१२) - ऐसा कहकर 'ज्ञान' वताया । ये मेरेमें और मैं इनमें नहीं है, अर्थात् सब कुछ मैं-ही-मैं हैं; क्योंकि इनकी स्वतन्त सत्ता नहीं है (७ । १२) - ऐसा कहकर 'विज्ञान' ब'ताया ।

जो मेरे सिवाय गुणोंकी अलग सत्ता मान लेता है, वह मोहित हो जाता है । परन्तु जो गुणोंसे मोहित न होकर अर्थात् ये गुण भगवान्से ही होते हैं और भगवानमें ही लीन होते हैं-ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी मायाको तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होनेवाले चार प्रकारके भक्त होते हैं--अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी (प्रेमी) । ये सभी ,उदार हैं. पर ज्ञानी अर्थात् प्रेमी मेरेको अत्यन्त प्रिय है और मेरी आत्मा ही है (७ 1१३-१८) -- ऐसा कहकर 'शान' बताया i जिसको 'सब कुछ वासुदेव ही है' ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है (७ । १९) —ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया ।

मेरेको न मानकर जो कामनाओंके कारण देवताओंके शरण हो जाते हैं, उनको अन्तवाला फल (जन्म-मरण) मिलता है और जो मेरे शरण हो जाते हैं, उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अज-अविनाशी नहीं जानते, उनेके सामने मैं प्रकट नहीं होता । मैं भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंको और उनमें रहनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंको जानता है, पर मेरेको कोई नहीं जानता । जो द्वन्द्वमोहसे मोहित हो जाते हैं, वे बार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं । जो एक निश्चय करके मेरे मजनमें लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो

वे निर्द्वन्द्व जाते तथा (७ । २०-२८) - ऐसा कहकर 'ज्ञान' बताया । जो मेरा आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञको जान जाते हैं अर्थात चर-अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुमव हो जाता है (७ । २९-३०) --- ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया ।

'यन्ज्ञात्वा नेह भयोऽन्यन्ज्ञातव्यमवशिष्यते'--विज्ञानसहित ज्ञानको जाननेके बाद जानना बाकी नहीं रहता । तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसारका मुल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ--'मत्तः परतां नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय' (गीता ७ ।७) और तत्त्वसे सबकुछ वासुदेव ही है—'वासुदेव: सर्वम्' (७ । १९). और कोई है ही नहीं-ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा ? क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जाननेयोग्य है ही नहीं । यदि एक परमात्माको न जानकर संसारकी बहुत-सी विद्याओंको जान भी लिया तो वास्तवमें कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है।

'जानना कुछ बाकी नहीं रहता'-इसका तात्पर्य है कि इन्द्रियोंसे, मनसे,बुद्धिसे जो परमात्माको जानता है, वह वास्तवमें पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि प्राकृत हैं, इसलिये ये प्रकृतिसे अतीत तत्त्वको नहीं जान सकते । स्वयं जब परमात्माके शरण हो जाता है, तब स्वयं ही परमात्माको जानता है । इसलिये परमात्माको स्वयंसे ही जाना जा सकता है, मन-बुद्धि आदिसे नहीं ।

सम्बन्ध-भगवान्ने दूसरे श्लोकमें यह बताया कि मैं विज्ञानसहित ज्ञानको सम्पूर्णतासे कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य उस तत्वको क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तरमें ,आगेका श्लोक कहते हैं !

सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये । मनुष्याणां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।।३ ।।

हजारों मनुष्योंमें कोई एक वास्तविक सिद्धिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले सिन्होंमे कोई एक ही मुझे तत्त्वसे जानता है।

व्याख्या—'मनुष्याणां सहस्येषु काशिद्यतिति सिद्धये' \*—हजार्ये मनुष्योमें कोई एक हो मेरी प्राप्तिके लिये यल करता है । तारपर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है अर्थात् जिनमें पशुओंकी तरह खाना-पोना और ऐश-आगम करना नहीं है, वे ही यासावमें मनुष्य हैं । उन मनुष्योमें भी जो नीति और धर्मपर चलनेवाले हैं, ऐसे मनुष्य हजार्ये हैं । उन हजार्ये मनुष्योमें भी कोई एक ही सिद्धिके लिये † यल करता है अर्थात् जिससे बद्धकर कोई लाम नहीं, जिसमें दुःखका लेश भी नहीं और आगन्दकी किश्चिमात्र भी कमी नहीं, कमीकी सम्भावना ही नहीं—ऐसे स्वतःसिद्ध निर्यतत्वकी प्राप्तिके लिये यल करता है ।

Presidenteletetetetetetetetetetetetetetetete

जो परलोकमें स्वर्ग आदिकी प्राप्त नहीं चाहता और इस लोकमें घन, मान, भोग, कीर्ति आदि नहीं चाहता अर्थात् जो उत्पति-विनाशशील वस्तुओंमें नहीं अटकता और भोगे हुए भोगेंकि तथा मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिके संस्कार रहनेसे उन विपयोंका सङ्ग होनेपर, उन विषयोंमें रुचि होते रहनेपर भी जो अपनी मान्यता, उद्देश्य, विचार, सिद्धान्त आदिसे विचलित नहीं होता—ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धिके लिये यन करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमालग्रापिरूप सिद्धिके लिये यल करनेवाले अर्थात् दृढ़तासे उधर सगनेवाले बहुत कम मनुष्य होते हैं।

परमात्मप्राप्तिकी तरफ न लगनेमें कारण है—भोग और संग्रहमें लगना । सांसारिक भोग-पदार्थोमें केवल

आरम्पर्में ही सुख दीखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देनेवाले साधनींमें ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा—इसपर ये विचार करते ही नहीं । अगर वे भोग और ऐसर्यके परिणामपर विचार करने लग जाय कि 'भोग और संग्रहके अत्तमें कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह, जार्यंगे और उनकी प्राप्तिके लिये किये हुए पाप-कमेंकि फलखरूप चौरसी लाख योनियो तथा नस्कोंके रूपमें दुःख-ही-दुःख मिलेगा', तो ये परमात्माके साधनमें लग जायेंगे । दूसरा कारण यह है कि प्राय: लोग सांसारिक, भोगोंने ही लगे रहते हैं। तनमेंसे कुछ लोग संसारके भोगोंसे ऊँचे उठते भी है तो ये परलोकके स्वर्ग आदि भोग-भूमियोंकी प्राप्तिमें लग जाते हैं । परन्तु अपना कल्याण हो जाय, परमात्माकी प्राप्ति हो जाय—ऐसा दुइतासे विचार करके परमात्पाकी तरफ लगनेवाले लोग बहुत कम होते हैं । इतिहासमें 🤚 भी देखते हैं तो सक्यमभावसे तपस्या आदि साधन करनेवालोंके ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याएके लिये तत्परतासे साधन करनेवालोंके चंदित यहत है। कम आते हैं।

यासायमे परमात्मतात्त्वकी प्राप्ति कठिन या दुर्लग नहीं है, प्रम्युत इधर सच्ची लगनसे तत्परमापूर्वक लगनेवाले बहुत कम हैं। इधर दृष्टतासे न सगनेमें संयोगजन्य मुखकी तरफ आकृष्ट होना और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिक लिये परियमकी आगा ‡ रखना ही खास करण है।

ें स्वरं आदि लोकोकी और आंगाना, महिना, गांचा आदि सिद्धियोकी प्रांत बारायने गिर्धि है ही नहीं, प्रन्तुत यह यो असिद्धि ही है; बचोंकि यह पतन कानेवाली अर्थात् बार-बार जच-महंगं देनेवाली है (९ १२१) । इसलिये यहाँ परमानाकी प्राणिको ही सिद्धि कहा गया है।

में संख्यावायक शब्दको यदि किसीका विशेषण बताया जाय, तो उस शब्दि एक वधन है। होता है। यदि उसके योगर्थ यही की जाय तो संख्यावायक शब्दये तीनों कपन होते हैं। यहाँ 'मनुष्पाणाय', पदये सहस्त संख्याके योगर्थ यही हुई है और 'सहस्ताण' पदये निर्याण अर्थये सस्त्राणिक बहुनक दूआ है। अतः 'सनुष्पाणा सहस्रेषु कांग्रिवति सिद्धये पद्मेका अर्थ हुआ—'मनुष्पाणी सहस्राणि घणवित रुखि कुर्जनि सहस्रेषु कांग्रित् सिद्धये पनित च' 'हतासी मनुष्य भगवान्से रुखि रखने हैं, पर उन हजारीयेंगे कोई एक सिद्धिके सिरों यस करता है।'

'यतताप्रचि सिद्धानाम' \*---यहाँ 'सिद्ध शब्दसे उनको लेना चाहिये. जिनका अन्तःकरण शद्ध हो गया है और जो केवल एक भगवानमें ही लग गये हैं। उन्होंको गीतामें 'महात्मा' कहा गया है । यद्यपि 'सब कुछ परमात्मा ही है' ऐसा जाननेवाले तत्त्वज्ञ पुरुपको भी (७ । १९ में) महात्मा कहा गया है, तथापि यहाँ तो वे ही महात्मा साधक लेने चाहिये, जो आसुरी सम्पत्तिसे रहित होकर केवल दैवी-सम्पत्तिका आश्रय लेकर अनन्यभावसे भगवानका भजन करते हैं (गीता ९ । १३) । इसका कारण यह है कि वे यत्न करते हैं—'यतताम' । इसलिये यहाँ (७ । १९ में वर्णित) तत्वज्ञ महात्माको नहीं लेना चाहिये ।

यहाँ 'यतताम्' पदका तात्पर्य मात्र बाह्य चेष्टाओंसे नहीं है। इसका तात्पर्य है—भीतरमें केवल परमात्मप्राप्तिको उत्कट उत्कप्ठा लगना, खामाविक ही लगन होना और स्वामाविक ही आदरपूर्वक उन परमात्माका चित्तन होना ।

'कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः'— ऐसे यत्न करनेवालोंमें कोई एक ही मेरेको तत्त्वसे जानता है। यहाँ 'कोई एक ही जानता है' ऐसा कहनेका यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि यल करनेवाले सब नहीं जानेंगे, प्रत्युत यहाँ इसका ताल्पर्य है कि प्रयत्नशील साधकोंमें वर्तमान समयमें कोई एक ही तत्वको जाननेवाला मिलता है। कारण कि कोई एक ही उस तत्त्वको जानता है और वैसे ही दूसरा कोई एक ही उस तत्त्वका विवेचन करता है--आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यबद्धदति तथैव चान्यः' (गीता २ । २९) । यहाँ 'तथैव चान्यः' (वैसे ही दूसरा कोई) कहनेका तात्पर्य न जाननेवाला 🛨

नहीं है: क्योंकि जो नहीं जानता है. वह क्या कहेगा और कैसे कहेगा ? अतः 'दूसरा कोई' कहनेका तात्पर्य है कि जाननेवालोंमेंसे कोई एक उसका विवेचन करनेवाला होता है। दूसरे जितने भी जानकार हैं, वे स्वयं तो जानते हैं, पर विवेचन करनेमें, दसरोंको समझानेमें वे सब-के-सब समर्थ नहीं होते ।

> प्रायः लोग इस (तीसरे) श्लोकको तत्त्वकी कठिनता बतानेवाला मानते हैं । परन्त वास्तवमें यह श्लोक तत्त्वकी कठिनताके विषयमें नहीं है: क्योंकि परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति कठिन नहीं है. प्रत्यत तत्त्वप्राप्तिकी उत्कट अभिलाया होना और अभिलायाकी पर्तिके लिये तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंका मिलना दर्लम है, कठिन है। यहाँ भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि 'मैं कहँगा और त जानेगा', तो अर्जन-जैसा अपने श्रेयका प्रश्न करनेवाला और भगवान् जैसा सर्वज्ञ कहनेवाला मिलना दुर्लभ है। बास्तवमें देखा जाय तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है । कारण कि अभिलाषा होनेपर उसको जनानेको जिम्मेवारी भगवानपर आ जाती है।

यहाँ 'तत्त्वतः' कहनेका तात्पर्य है कि वह मेरे सगण-निर्गण, साकार-निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, सुर्य, विष्णु आदि रूपोंमें प्रकट होनेवाले और समय-समयपर तरह-तरहके अवतार लेनेवाले मझको तत्त्वसे जान लेता है अर्थात उसके जाननेमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता और उसके अनुभवमें एक परमात्मतत्त्वके सिवाय संसारकी किञ्चित्पात्र भी सत्ता नहीं रहती ।

समयमें हैं तो अभी भी हैं, जब अभी हैं, तो भविष्य क्यों ? परमात्मा सबमें हैं तो मेरेमें भी हैं, जब मेरेमें हैं तो दूसरे किसीमें खोजनेकी पराधीनता नहीं । परमात्मा सबके हैं, तो मेरे भी हैं; जब मेरे हैं तो मेरेको अत्यन्त प्यारे होने ही चाहिये; क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती ही है । साथ-ही-साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं अर्थात् वनसे बढ़कर कोई है ही नहीं-ऐसा विश्वास होनेपर खतः ही मन खिंचेगा ।

वपुर्वक बातोंपर दढ विश्वास हो जाय तो परमात्माकी आशा भविष्यका अवलम्बन करनेवाली नहीं होती; किन्तु परमात्पाको तत्काल प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा हो जाती है ।

\* यहाँ 'शादी-सत्र-न्याय'से साधकको ही 'सिद्ध' कहा गया है । जिस सुत्रसे साडी बनेगी, उसको शादी-सूत्र अर्थात् साडीका सूत्र कहते हैं । ऐसे ही जो साधक सिद्ध बनेगा, उसको 'सिद्ध' कहते हैं । शादी-सूत्र-न्यायसे वह सिद्ध हो ही जायगा, तत्त्वज्ञ हो ही जायगा । हाँ, सूतकी साड़ी न बना करके मनुष्य उसका दूसरा कुछ बना दे अथवा सुत जल जाय तो साड़ी नहीं बनेगी, पर मगवान्का आश्रय लेकर जो अनन्यभावसे केवल भगवत्मान्तिके लिये भगवानका भजन करेगा, वह सिद्ध हो ही जायगा ।

शासोंमें इसी समष्टि प्रकतिका 'प्रकति-विकति'के नाम से वर्णन किया गया है \* । परन्तु यहाँ एक बात ध्यान देनेकी है कि भगवान्ने यहाँ अपरा और परा प्रकृतिका वर्णन 'प्रकृति-विकृति' की दृष्टिसे नहीं किया है। यदि भगवान 'प्रकति-विकति' की दृष्टिसे वर्णन करते तो चेतनको प्रकृतिके नामसे कहते ही नहीं: क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान्ने यहाँ जड़ और चेतनका विभाग बतानेके लिये ही अपरा प्रकृतिके नामसे जडका और परा प्रकृतिके नाम से चेतनका वर्णन किया है।

यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी. जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच तत्त्वोके स्थूलरूपसे स्थूल सृष्टि ली गयी है और इनका स्क्ष्मरूप जो पञ्चतन्मात्राएँ कही जाती हैं, उनसे स्थ्मस्षि ली गयी है। स्थ्मसृष्टिके अङ्ग मन, वृद्धि और अहंकार है।

अहंकार दो प्रकारका होता है--(१) 'अहं-अहं' करके अन्त:करणकी वृत्तिका नाम भी अहंकार है, जो कि करणरूप है। यह हुई 'अपरा प्रकृति', जिसका वर्णन यहाँ चौथे स्लोकमें हुआ है और (२) 'अहम्'-रूपसे व्यक्तित्व, एकदेशीयताका नाम भी अहंकार है. जो कि कर्तारूप हैं अर्थात् अपनेको क्रियाओका करनेवाला मानता है। यह हुई 'परा प्रकृति', जिसका वर्णन यहाँ पाँचवें रलोकमें हुआ है। यह अहंकार कारणशरीरमें तादात्यरूपसे रहता है। इस तादात्यमें एक जड-अंश है

और एक चेतन-अंश है। इसमे जो जड-अंश है. वह कारण-शरीर है और उसमे जो अभिमान करता है, वह चेतन-अंश है। जबतक बोध नहीं होता. तबतक यह जड-चेतनके तादात्म्यवाला कारणशरीरका 'अहम' कर्तारूपसे निरन्तर बना रहता है। सपप्तिके समय यह सप्तरूपसे रहता है अर्थात प्रकट नहीं होता । नींदसे जगनेपर 'मै सोया था, अब जाग्रत् हुआ हूँ' इस प्रकार 'अहम' की जागति होती है। इसके बाद मन और बृद्धि जाग्रत होते हैं; जैसे—में कहाँ हूँ, कैसे हूँ—यह मनकी जागति हुई और मैं इस देशमें, इस समयमे हॅ—ऐसा निश्चय होना बृद्धिको जागृति हुई। इस प्रकार नींदसे जगनेपर जिसका अनुभव होता है, वह 'अहम' परा प्रकृति है और वृत्तिरूप जो अहंकार है, वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृतिको प्रकाशित करनेवाला और आश्रय देनेवाला चेतन जब अपरा प्रकृतिको अपनी मान लेता है, तब वह जीवरूप परा प्रकृति होती है—'ययेदं धार्यते जगत।'

अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृतिसे विस्ख होकर परमात्माके ही सम्पुख हो जाय, परमात्माको ही अपना माने और अपरा प्रकृतिको कभी भी अपना न माने अर्थात् अपरा प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर निर्लिपताका अनभव कर ले तो इसको अपने स्वरूपका बोध हो जाता है। स्वरूपका बोध हो जानेपर परमात्माका प्रेम प्रकट हो जाता है 🕇 जो कि पहले अपरा प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेसे आसक्ति और कामनाके रूपमें था । वह प्रेम अनन्त, अगाध,

<sup>🏄</sup> मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोडशकातु विकासे न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ।। (सांख्यकारिका ३)

तात्पर्य है कि मूल प्रकृति तो किसीसे पैदा नहीं होती; अनः यह किसीकी भी विकृति (कार्य) नहीं हैं । मूल प्रकृतिसे पैदा होनेके कारण महत्तत्त्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ—ये सात पदार्थ 'विकृति' भी हैं और शब्दादि पाँच विषयों तथा दस इन्द्रियंकि कारण होनेसे 'प्रकृति' भी हैं अर्थात्ये सातों पदार्थ 'प्रकृति-विकृति' हैं । शब्दादि पाँच विषय, देस इन्द्रियों और मन—ये सोलह पदार्थ केवल 'विकृति' हैं; क्योंकि ये किसीकी भी प्रकृति (कारण) नहीं हैं अर्थात् इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता ।

<sup>ें</sup>चेतन न प्रकृति है और न विकृति ही है अर्थात् यह न तो किसीका कारण है और न कार्य ।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> जिस सायकमें ज्ञानमार्गका विशेष महत्त्व होता है, उसमें परमात्माका प्रेम अपने स्वरूपके आकर्षणके रूपमें प्रकट हो जायगा और जिस साधकमें भक्तिके संस्कार होते हैं, उसमें वह प्रमु-प्रेमके रूपमें प्रकट हो जावंगा । यदि ज्ञानमार्गवाले साधकका आग्रह नहीं होगा तो उसमें भी प्रभु-प्रेम प्रकट हो जायेगा । वास्तवमें स्वरूप-बोध होनेपर ज्ञानमार्गी का आग्रह नहीं रहता; अतः उसमें प्रमु-प्रेम प्रकट हो जाता है। इस दृष्टिसे अन्तमें दोनों (भक्तियोगी और ज्ञानयोगी) एक हो जाते हैं।

KRANACIAN MAKANKARAKAN MENGANAN MENGAN M असीम, आनन्दरूप और प्रतिक्षण वर्धमान है । उसकी प्राप्ति होनेसे यह परा प्रकृति प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असङ्गरूपका अनुभव होनेसे ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृतिको संसारमात्रकी सेवामें लगाकर संसारसे सर्वथा विमुख होनेसे कृतकृत्य हो जाती है । यही मानव-जीवनकी पूर्णता है, सफलता है ।

'प्रकृतिरष्ट्या अपरेयम्' पदोंसे ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति कही गयी है, वह 'व्यष्टि अपरा प्रकृति' है । इसका कारण यह है कि मनुष्यको व्यष्टि प्रकृति—शरीरसे ही बन्धन होता है, समष्टि प्रकृतिसे नहीं । कारण कि मनुष्य व्यप्टि शरीरके साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बन्धन होता है।

व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टिका अपनापन न करे । ही एक क्षुद्र अंश है । समष्टिसे माना हुआ सम्बन्ध ही व्यप्टि कहलाता है अर्थात् समष्टिके अंश शरीरके हैं । इनमेंसे भोगेच्छाको कर्मयोगके द्वारा मिटाया जाता साथ जीव अपना सम्बन्ध मान लेता है, तो वह है और जिज्ञासाको ज्ञानयोगके द्वारा पूरा किया जाता समिष्टिका अंश शरीर ही 'व्यप्टि' कहलाता है । व्यप्टिसे है । कर्मयोग और ज्ञानयोग—इन दोनोंमेंसे एकके भी सम्बन्ध जोडना ही बन्धन है। इस बन्धनसे छुड़ानेके सम्यक्तया पूर्ण होनेपर एक-दूसरेमें दोनों आ जाते हैं करके कहा है कि जीवरूप परा प्रकृतिने ही इस जिज्ञासाकी भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्ति करे तो बन्धनका प्रश्न ही नहीं है।

पंद्रहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवानने होनेपर असङ्गता खतः आ जाती है। उस असङ्गताका जीवात्माको अपना अंश कहा है—'ममैवांशो जीवलोके भी उपभोग न करनेपर वास्तविक बोध हो जाता है जीवभूतः सनातनः' । परन्तु वह प्रकृतिमें स्थित और मनुय्यका जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। रहनेवाले मन और पाँचों इन्द्रियोंको खींचता है अर्थात् 'जीवमृताम्'—वास्तवमें यह जीवरूप नहीं है, उनको अपनी मानता है— मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात् पाँचवें श्लोकमें भगवानने क्षेत्ररूपसे समष्टिका वर्णन शरीररूप प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही यह जीव करके छठे श्लोकमें व्यष्टिके विकारोंका वर्णन किया; यना है। यह सम्बन्ध जोड़ता है—अपने सुखके इन सबसे यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टिसे सम्बन्ध जोड़ना दुःखका खास कारण है।. ही बाधक है। इस व्यप्टिसे सम्बन्ध तोड़नेक लिये , 'महाबाहा'—हे अर्जुन! तुम यह राक्तिशाली हो यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृतिका वर्णन किया गया है, हो, इसलिये तुम अपरा और परा प्रकृतिके भेदको

कभी हो ही नहीं सकता। वास्तवमें मूल प्रकृति कभी किसीकी बाधक या साधक (सहायक) नहीं होती । जब साधक उससे अपना सम्बन्ध नहीं मानता, तब तो वह सहायक हो जाती है,पर जब वह उससे अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बाधक हो जाती है: क्योंकि प्रकारिके साथ सम्बन्ध माननेसे व्यष्टि अहंता (मै-पन) पैदा

होती है । यह अहंता ही बन्धनका कारण होती है । यहाँ 'इतीयं मे' पदोंसे भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है । इसके साथ भूलसे अपनापन कर लेना ही बार-बार जन्म-मरणका कारण है; और जो भूल करता है, उसीपर भूलको मिटानेकी जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपराके साथ

अहंतामें भोगेच्छा और जिज्ञासा—ये दोनों रहती लिये भगवानने आठ प्रकारकी अपरा प्रकृतिका वर्णन (गीता ५ ।४-५) अर्थात् भोगेच्छाकी निवृति होनेपर अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है । यदि धारण न होनेपर भोगेच्छाको भी निवृति हो जाती है । कर्मयोगमें भोगेच्छा मिटनेपर तथा ज्ञानयोगमें जिज्ञासाकी पूर्ति

प्रकृतिस्थानि कर्षति'। इसी तरह तेरहवें अध्यायके परमात्मका अंश है । केयल स्थूल, सूक्ष्म और कारण-क्योंकि ये विकार व्यष्टिके ही होते हैं, समष्टिके नहीं । जिये । यही सुख इसके जन्म-मरणरूप महान्

जो कि समिष्टिका ही अङ्ग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात् समझनेमें समर्थ हो। अतः शरीर समष्टि सृष्टिमात्रके साथ सर्वथा अभित्र है, भित्र समझा—'विद्धि' ।

'ययेदं धार्यते जगत' <sup>#</sup> —वास्तवमें यह जगत् जगद्रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान्का ही स्वरूप है—'वासुदेवः सर्वम्' (७ । १९), 'सदसच्चाहम्' (९ । १९) । केवल इस परा प्रकृति—जीवने इसको जगत-रूपसे धारण कर रखा है अर्थात् जीव इस संसारकी स्वतन्त्र सत्ता मानकर अपने सुखके लिये इसका उपयोग करने लग गया । इसीसे जीवका बन्धन हुआ है। अगर जीव संसारकी खतन्त्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत्स्वरूप ही माने तो उसका जन्म-मरणरूप बन्धन मिट जायगा ।

भगवान्की परा प्रकृति होकर भी जीवात्माने इस दुश्यमान जगत्को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है अर्थात् इस परिवर्तनशील, विकारी जगत्को स्थायी, सुन्दर और सखप्रद मानकर 'मैं' और 'मेरे-रूपसे घारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थोमें जितनी आसक्ति है. आकर्षण है. उसको ठतना ही संसार और शरीर स्थायी. सन्दर और सखप्रद मालूम देता है । पदार्थीका संग्रह तथा उनका उपमोग करनेकी लालसा ही खास बाघक है। संप्रहसे अभिमानजन्य सुख होता है और भोगोंसे संयोगजन्य सुख होता है। इस सखासक्तिसे ही जीवने जगतको जगत्-रूपसे धारण कर रखा है । सुखासक्तिके कारण ही वह इस जगत्को भगवत्त्वरूपसे नहीं देख सकता । जैसे स्त्री वास्तवमें जनन-शक्ति है; परन्तु स्त्रीमें आसक्त पुरुष स्रोको मातुरूपसे नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तवमें भगवत्त्वरूप है: परन्तु संसारको अपना भोग्य माननेवाला भोगासक्त पुरुष संसारको भगवत्स्वरूप नहीं देख सकता । यह भोगासिक ही जगत्को धारण कराती है अर्थात् जगत्को धारण करानेमें हेतु है ।

दूसरी बात, मात्र मनुष्येंकि शरीरोंकी उत्पत्ति रज-वीर्यसे ही होती है, जो कि स्वरूपसे स्वतः ही मिलन है । परन्तु भोगोमि आसक्त पुरुषोंकी उन शरीरोंमें मिलन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है । यह रमणीय बृद्धि ही जगत्को धारण कराती है ।

नदीके किनारे खड़े एक सत्तसे किसीने कहा कि

'देखिये महाराज ! यह नदीका जल यह रहा है और उस पुलपर मनुष्य बह रहे हैं ।' सन्तने उससे कहा कि 'देखो भाई! नदीका जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है; और पुलपर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजीसे नाशकी तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे । ऐसे ही यह पर्ध्वा भी बह रही है अर्थात् प्रलयको तरफ जा रही है । इस प्रकार भावरूपसे दीखनेवाला यह सारा जगत् प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है: परन्त जीवने इसको भाव-रूपसे अर्थात् 'है' रूपसे घारण (स्वीकार) कर रखा है। परा प्रकृतिकी (स्वरूपसे) उत्पत्ति नहीं होती; पर अपरा प्रकृतिके साथ तादाल्य करनेके कारण यह शरीरकी उत्पत्तिको अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीरके नाशको अपना नाश मान लेता है. जिससे यह जन्मता-मरता रहता है । अगर यह अपराके साथ सम्बन्ध न जोड़े, इससे विमुख हो जाय अर्थात् भावरूपसे इसको सता न दे तो जगत सत्-रूपसे दीख ही नहीं सकता।

'इदम' पदसे शरीर और संसार—दोनों लेने चाहिये: क्योंकि शरीर और संसार अलग-अलग नहीं है। तत्वतः (धातु चीज) एक ही है। शरीर और संसाका भेद केवल माना हुआ है, वास्तवमें अभेद ही है। इसलिये तेरहवें अध्यायमें भगवानूने 'इदं शरीरम' पदोंसे शरीरको क्षेत्र बताया (१३ ।१); वर्णन किया जहाँ क्षेत्रका वहाँ समष्टिका ही वर्णन हुआ है (१३।५) और इच्छा-द्वेषादि विकार व्यष्टिके माने गये हैं (१३ । ६); क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणीके ही होते हैं । तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है । एक होते हुए भी अपनेको शरीर माननेसे 'अहंता' और शरीरको अपना माननेसे 'ममता' पैदा होती है, जिससे बन्धन होता है। अगर शरीर और संसारकी अभिन्नताका अथवा अपनी और भगवानकी

<sup>\*</sup> गीतामें 'जगत' शब्द कहीं 'परा' प्रकृतिका (७ । १३), कहीं 'अपरा' प्रकृतिका (७ । ५) और कहीं 'परा-अपरा' दोनों प्रकृतियोंका बावक है (७ ।६) ।

Education state of the state of अभिन्नताका साक्षात् अनुभव हो जाय तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है । ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-तीनोंसे ही 食し कर्मयोगसे---'निर्ममो (गीता २ । ७१), ज्ञानयोगसे--'अहंकारं '''' विमुच्य निर्ममः' (गीता १८ । ५३) और भक्तियोगसे 'निर्ममो निरहंकारः' (गीता १२ । १३) । तात्पर्य है कि जड़ताके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होना चाहिये, जो कि केवल माना हुआ है । अतः विवेकपूर्वक न माननेसे अर्थात् वास्तविकताका अनुभव करनेसे वह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है।

### विशेष बात

जैसे गुरु-शिष्यका सम्बन्ध होता है, तो इसमें गुरु शिष्यको अपना शिष्यं मानता है । शिष्य गुरुको अपना गुरु मानता है । इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है अर्थात् उन दोनोंकी अलग-अलग सत्ता दीखती है। परन्तु उन दोनोंके सम्बन्धसे एक तीसरी सता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको 'सम्बन्धकी सत्ता' कहते हैं \* । ऐसे ही साक्षात् परमात्माके अंश जीवने शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है। इस सम्बन्धके कारण एक तींसरी सता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको 'मैं'-पन कहते हैं। सम्बन्धकी यह सत्ता ('मैं'-पन) केवल मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । जीव भूलसे इस माने हुए सम्बन्धको सत्य मान लेता है अर्थात् इसमें सद्भाव कर लेता है और बंघ जाता है । इस प्रकार जीव संसारसे नहीं, प्रत्युत संसारसे माने हए सम्बन्धसे ही बैंघता है।

गुरु और शिष्यमें तो दोनोंकी अलग-अलग सता है और दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते हैं; परन्तु जीव (चेतन) और संसार (जड़)—इन दोनोंमें केवल एक जीवकी ही बास्तविक सत्ता है और यही भूलसे संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानता है। संसार

सम्बन्ध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जबतक संसारमें सुख प्रतीत होता है, तबतक उससे माना हुआ सम्बन्ध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसारसे माना हुआ सम्बन्ध सुखासिकपर ही टिका हुआ है । संसारसे सुखासिकपूर्वक माने हुए सम्बन्धके कारण ही संसार अप्राप्त होनेपर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होनेपर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं । संसारसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते ही परमात्माके वास्तविक सम्बन्धका अथवा संसारकी अप्राप्ति और परमात्माकी प्राप्तिका अनुभव हो जाता है 🧵

'मैं'पनको मिटानेके लिये साधक प्रकृति और प्रकृतिके कार्यको न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलनेकी इच्छा रखे और न ही अपने लिये कुछ करे । जो कुछ करे, वह सब केवल संपारको सेवाके लिये ही करता रहे । तात्पर्य है कि जो कछ प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उन सबकी संसारके साथ एकता है, अतः उनको केवल संसारका मानकर मंसारकी ही सेवामें लगाता रहे । इससे क्रिया और पदार्थींका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है अर्थात् अपने स्वरूपका बोध हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ। ज्ञानयोगमें विवेक-विचारपूर्वक प्रकृतिक कार्य पदार्थी और क्रियाओंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर खरूपका बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़के सम्बन्धमें जो अहता ('मैं'-पन) पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है ।

भक्तियोगमें 'मैं' केवल भगवान्का है और केवल भगवान् ही मेरे हैं तथा मैं शरीर-संसारका नहीं हैं और शरीर-संसार मेरे नहीं हैं'--ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसारसे विमुख होकर केयल भगवलगण्य हो जाता है, जिससे संसारका सम्बन्ध स्वतः ट्रट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है।

इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—इन तीनोंमेंसे किसी एकका भी ठीक अनुष्टान करनेपर प्रतिक्षण नष्ट् हो रहा है, अतः उससे माना हुआ जड़तासे सर्वया सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मतत्त्वकी

गुरु-शिष्यके सम्बन्धमें गुरुका काम केवल शिष्यका हित करना है और शिष्यका काम केवल गुरुको सेवा करना है । इस प्रकार संसारमें माने हुए जितने भी सध्यन्य हैं, सब केवल एक-नूसोका हिन या सेवा करनेके तिये हो हैं. अपने लिये नहीं

प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध — पर्वप्रलोकमें भगवानने कहा कि परा प्रकृतिने अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है। उसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये अब आगेका श्लोक कहते हैं ।

#### एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कुत्स्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।।६ ।।

अपरा और परा—इन दोनों प्रकृतियोंके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो । मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभाव तथा प्रलय हूँ ।

व्याख्या—'एतद्योनीनि भूतानि' \*—जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जङ्गम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब-के-सब मेरी अपरा और परा प्रकृतिक सम्बन्धसे ही उत्पन्न होते हैं ।

तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें भी भगवानने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके सम्बन्धसे सम्पर्ण स्थावर-जहम प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी है । यही बात सामान्य रीतिसे चौदहवें अध्यायके चौधे श्लोकमें भी बतायी है कि स्थावर, जङ्गम योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले जितने शरीर हैं, वे सब प्रकृतिके हैं, और उन शरीरोंमें जो बीज अर्थात् जीवात्मा है, वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात् जीवात्माको भगवान्ने 'परा प्रकृति' (७ । ५) और 'अपना अंश' (१५ १७) कहा है ।

'सर्वांगीत्युपचारय'-स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल-लीक आदि सम्पूर्ण लोकोंके जितने भी स्थावर-जड़म प्राणी हैं, वे सब-के-सब अपरा और परा प्रकृतिके संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृतिने अपराको अपना मान लिया है, † उसका सङ्ग कर लिया है, इसीसे सब प्राणी पैदा होते हैं—इसको तुम धारण करो अर्थात् ठीक तरहसे समझ लो अथवा मान लो।

'अहं कुत्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा'--मात्र वस्तुओंको सत्ता-स्फूर्ति परमात्मासे ही मिलती है. इसलिये भगवान् कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभव (उत्पन्न करनेवाला) और प्रलय (लीन करनेवाला) हैं।

निमित्तकारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि मेरे संकल्पसे ‡ पैदा हुई है--- 'सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्य॰ 1 (61 51 3 जैसे घड़ा बनानेमें कुम्हार और सोनेके आभवण बनानेमें सुनार ही निमित्तकारण है, ऐसे ही संसारमात्रकी

'प्रभवः' का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगतका

उत्पत्तिमें भगवान् ही निमित्त कारण हैं। 'प्रलय:' कहनेका तात्पर्य है कि इस जगत्का उपादान-कारण भी मैं ही हैं; क्योंकि कार्यमात्र उपादान-कारणसे उत्पन्न होता है: उपादान-कारण-रूपसे ही रहता है और अन्तमें उपादान-कारणमें ही लीन हो जाता है ।

जैसे घडा बनानेमें मिट्टी उपादान-कारण है, ऐसे ही सृष्टिकी रचना करनेमें भगवान् ही उपादान-कारण है। जैसे घड़ा मिट्टीसे ही पैदा होता है, मिट्टीरूप ही रहता है और अत्तमें टूट करके घिसते-घिसते मिट्टी ही बन जाता है; और जैसे सोनेके यावन्मात्र

<sup>\* &#</sup>x27;एतद्योनीनि भूतानि' पदीका अर्थ है--एते अपरा-परे योनी कारणे येषां तानि' अर्थात् 'अपरा और परा—ये दो प्रकृतियाँ जिनकी कारण है, ऐसे सम्पूर्ण प्राणी'।

<sup>ं</sup> इसमें एक विचित्र बात है कि सम्बन्ध केवल क्षेत्रज़ने माना है, क्षेत्रने नहीं । यदि यह अपना सम्बन्ध न माने तो इसका पुनर्जन्य हो ही नहीं सकता; क्योंकि पुनर्जन्यका कारण गुणोंका सङ्ग ही है—'कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।।' (गीता १३ । २१)

<sup>‡</sup> जीवोंके द्वारा किये हुए अनादिकालके कर्म जीवोंके प्रलयकालमें लीन होनेपर जब परिपक्ष होते हैं अर्थात् फल देनेके लिये उन्मुख होते हैं, तब उससे (प्रलयका समय समाप्त होनेपर, सर्गके आदिमें) भगवान्का संकल्प होता है और उसी संकल्पसे शरीरॉकी उत्पत्ति होती है ।

आभूषण सोनेसे ही उत्पन्न होते हैं, सोनारूप ही रहते हैं और अन्तमें सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान्से ही उत्पन्न होता है, भगवान्में ही रहता है और अन्तमें भगवान्में ही लीन हो जाता है । ऐसा जानना ही 'ज्ञान' है । सब कुछ मगवत्स्वरूप है, भगवान्के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं—ऐसा अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है।

'कुत्स्त्रस्य जगतः' पदोंमें भगवानने अपनेको जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़-(अपरा प्रकृति)- का प्रभव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन-(पर प्रकृति अर्थात् जीवात्मा)-का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ ? क्योंकि वह तो नित्य तत्त्व है—'नित्यः सर्वगतः स्याणुरचलोऽयं सनातनः' (गीता २ । २४) । जो परिवर्तनशील है, उसको जगत् कहते हैं—'गळतीति जगत' । पर यहाँ जगत् शब्द जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण संसारका वाचक है । इसमें जड़-अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन-अंश सदा-सर्वथा परिवर्तनरहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानकर तादात्म्य कर लेता है तव यह जड़-(शरीर-)के उत्पत्ति-विनाशको अपना उत्पत्ति-विनाश मान लेता है। इसीसे उसके जन्म-मरण कहे जाते हैं । इसीलिये भगवान्ने अपनेको सम्पूर्ण जगत् अर्थात् अपरा और परा प्रकृतिका प्रभव तथा प्रलय बताया है।

अगर यहाँ 'जगत्' शब्दसे केवल नाशवान् परिवर्तनशील और विकारी संसारको ही लिया जाय, चेतनको नहीं लिया जाय तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान्ने 'कृत्त्रस्य जगतः' पदीसे अपनेको सम्पूर्णं अ जगत्का कारण बताया है । अतः सम्पूर्ण जर्म अत्तर्गत स्थावर-जङ्गम, जड़-चेतन सभी लिये जायेर् 🕏

अगर केवल जड़को लिया जायगा तो चेतन-भाग छूट जायगा; जिससे 'मैं सम्पूर्ण जगत्का कारण हैं यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बडी बाघा लगेगी । कारण कि आगे इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवान्ते कहा है कि तीनों गुणोंसे मोहित जगत् मेरेको नहीं जानता, तो यहाँ जानना अधवा न जानना चेतनका ही हो सकता है, जड़का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं । इसलिये 'जगत' शब्दसे केवल जड़को ही नहीं, चेतनको भी लेना पड़ेगा । ऐसे ही सोलहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें भी आसुरी सम्पदावालोंकी मान्यताके अनुसार 'जगत्' शब्दसे जड़ और चेतन-दोनों ही लेने पडेंगे: क्योंकि आस्री सम्पदावाले व्यक्ति सम्पूर्ण शरीरंघारी जीवोंको असत्य मानते हैं, केवल जड़को नहीं । इसलिये अगर वहाँ 'जगत' शब्दसे केवल जड संसार ही लिया जाय तो जगतको (जड़ संसाको) असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहनेवाले अद्वैत-सिद्धान्ती भी आसुरी सम्पदावालोंमें आ जायेंगे, जो कि सर्वथा अनुवित है। ऐसे ही आठवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें आये 'शुक्लकच्ये गती होते जगतः' पदींमें 'जगत्' शब्द केवल जड़का ही वाचक मानें तो जड़की शुक्त

इन सब बातोंपर विचार करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़के साथ एकात्मता करनेसे जीव 'जगत्' कहा जाता है।परन्तु जब यह जड़से विमुख चिन्मय-वायकुः 🛴 🔒 एकताका अनुभव है, तब 🔄 ् जाता है, जिसका

और कृष्ण गतिका क्या तात्पर्य होगा? गति तो

चेतनको ही होती है । जडसे तादाल्य करनेके कारण

ही चेतनको 'जगत' नामसे कहा गया है।

## मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय।

## ैमयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।७ ।।

हैं. धनंजय ! भेरेसे बढ़कर (इस जगत्का) दूसरा कोई किञ्चिन्मात्र भी कारण नहीं है । जैसे सुतकी मणियाँ सुतके धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत् मेरेमें ही ओत-प्रोत है ।

व्याख्या—'मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदित्तं धनंत्रयं'—हे अर्जुन ! मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसारका महाकारण हूँ । जैसे वायु आकाशसे ही उत्पन्न होती है, आकाशमें ही रहती है, और आकाशमें ही लीन होती है अर्यात् आकाशके सिवाय वायुकी कोई पृथक् स्वतन्त सत्ता नहीं है । ऐसे ही संसार मगवान्से उत्पन्न होता है, भगवान्में स्थित रहता है और भगवान्में ही लीन हो जाता है अर्थात् भगवान्के सिवाय संसारकी कोई पृथक् स्वतन्त्त सता नहीं है ।

यहाँ 'परतरम्' कहकर सबका मूल कारण बताया गया है । मूल कारणके आगे कोई कारण नहीं है अर्थात् मूल कारणके कोई उत्पादक नहीं है । भगवान् ही सबके मूल कारण हैं । यह संसार अर्थात् देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थित आदि सभी परिवर्तनशील हैं । परनु जिसके होनेपनसे इन सबका होनापन दीखता है अर्थात् जिसकी सत्तासे ये सभी 'है' दीखते हैं, वह परमात्मा हो इन सबमें परिपूर्ण हैं ।

भगवान्ते इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें कहा कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जाननेके बाद कुछ जानना बाको नहीं रहेगा—'प्रज्ञातवा नेह भूगोऽन्यन्त्रातव्यमविशिष्यते' और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है—'मतः परतरं नान्यत् किश्चिदित'। दोनों ही जगह 'न अन्यत्' कहनेका तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरेको जाननेके बाद जानना कैसे बाकी रहेगा? अतः भगवान्ते यहाँ 'मिय सर्वमिदं प्रोतम' और आगे 'बासुदेवः सर्वम्' (७।१९) तथा 'सदसच्याहम्' (९।१९) कहा है।

जो कार्य होता है, वह कारणके सिवाय अपनी कोई स्वतन्त सत्ता नहीं रखता । वास्तवमें कारण ही कार्यरूपसे दीखता है । इस प्रकार जब कारणका ज्ञान हो जायगा, तब कार्य कारणमें लीन हो जायगा अर्थात् कार्यकी अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और 'एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है'—ऐसा अनुभव स्वतः हो जायगा ।

'मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव'--यह सारा संसार सूतमें सूतकी ही मणियोंकी तरह मेरेमें पिरोया हुआ है अर्थात् मैं ही सारे संसारमें अनुस्यूत (व्याप्त) हैं । जैसे सूतसे बनी मणियोंमें और सूतमें सूतके सिवाय अन्य कुछ नहीं है;ऐसे ही संसारमें मेरे सिवाय अन्य कोई तत्त्व नहीं है । तात्पर्य है कि जैसे सुतमें सूतको मणियाँ पिरोयी गयी हों तो दीखनेमें मणियाँ और सत अलग-अलग दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें सत एक ही होता है। ऐसे ही संसारमें जितने प्राणी हैं. वे सभी नाम, रूप, आकृति आदिसे अलग-अलग दीखते हैं, पर वास्तवमे उनमें व्याप्त रहनेवाला चेतन-तत्त्व एक ही है। वह चेतन-तत्त्व में ही हँ—'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीता १३ । २) अर्थात् मणिरूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागारूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनोंमें मैं ही परिपूर्ण हैं, व्याप्त हैं। साधक जब संसारको संसारबुद्धिसे देखता है, तब उसको संसारमें परिपर्णरूपसे व्याप्त परमात्मा नहीं दीखते । जब उसको परमात्मतत्त्वका वास्तविक बोध हो जाता है. तब व्याप्य-व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मतत्त्व ही दीखता है। इस तत्त्वको बतानेके लिये ही भगवानुने यहाँ 🛨 कारणरूपसे अपनी व्यापकताका वर्णन किया है।

सम्बर्य — जो कुछ कार्य दोखता है, उसके मूलने परमात्मा ही हैं—यह ज्ञान करानेके लिये अब भगवान् आठवेंसे बारहवें स्लोकतकका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

## रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु । १८ । ।

हे कुत्तीनन्दन ! जलोंमें रस में हूँ, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा (प्रकाश) में हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें प्रणव (ओंकार) में हूँ, आकाशमें शब्द और मनुष्योंमें पुरुवार्थ में हूँ ।

व्याख्या—[ जैसे साधारण दृष्टिसे लोगोंने रुपयोंको ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है तो रुपये पदा करने और उनका संग्रह करनेमें लोभी आदमीकी खाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझनेमें जो कुछ जगत् आता है, उसका कारण भगवान् हैं (७ ।६); भगवान्के सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं—ऐसा माननेसे भगवान्में स्वामाविक रुचि हो जाती है। फिर स्वाभाविक हो ठनका भजन होता है। यही बात दसवें अध्यायके आठवें श्लोकमें कही है कि 'मैं सम्पूर्ण संसारका कारण हैं, मेरेसे ही संसारकी उत्पत्ति होती है'--ऐसा समझकर बुद्धिमान् मनुष्य मेरा भजन करते हैं । ऐसे ही अठारहवें अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें कहा है कि 'जिस परमात्मासे सम्पूर्ण जगत्की प्रवृत्ति होती है और जिससे सार संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कर्मीके द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। ' इसी सिद्धान्तको बतानेके लिये यह प्रकरण आया है। 1

अभाव है। ]

'स्तोऽष्ठमसु कौत्तेय'—हे कुन्तीनन्दन! जलोंमें
मैं 'स्स' हूँ। जल स्सन्तन्पात्रासे \* पैदा होता है;
रसन्तन्पात्रामें रहता है और रसन्तन्पात्रामें हो लोन
होता है। जलमेंसे अगर 'रस' निकाल दिया जाय

है। वह रस मैं हूँ।

'प्रमास्म शशिस्त्यंगे:'—चन्द्रमा और सूर्यमें
प्रकाश करनेकी जो एक विलक्षण शक्ति 'प्रभा' हैं।,
वह मेग खरूप है। प्रभा रूप-तन्मात्रासे उत्पन्न होती
है, रूप-तन्मात्रामें रहती है और अन्तमें रूप-तन्मात्रामें
छी लीन हो जाती है। अगर चन्द्रमा और सूर्यमेंसे
प्रभा निकाल दी जाय तो चन्द्रमा और सूर्य निहत्तव
हो जायेंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चन्द्र और
सूर्यरूपसे प्रकट हो रही है। भगवान् कहते हैं कि
वह प्रभा भी मैं ही है।

तो जलतत्त्व कुछ नहीं रहेगा । अतः रस ही जलरूपसे

'प्रणव: सर्ववेदेषु'—सम्पूर्ण वेदों में प्रणय (ऑकार) मेग स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणवसे विषदा गायत्री और विषदा गायत्रीसे वेदत्रणी प्रकट हुई है। इसलिये येदों में सार 'प्रणव' हो रहा। अगर येदों मेंसे प्रणव निकाल दिया जाय तो वेद वेदरूपसे नहीं रहेंगे। प्रणव हो येद और गायत्रीरूपसे प्रकट हो रहा है। वह प्रणव में ही हैं।

'शब्द: खे'—सब जगह यह जो पोलाहट दीखती है, यह आकाश है। आकाश शब्द-तन्मात्रासे पैदा होता है, शब्द-तन्मात्रामें ही रहता है और अन्तमें शब्द-तन्मात्रामें ही लीन हो जाता है। अतः शब्द-तन्मात्रा

<sup>ै</sup> पृथ्वी, जल, तेत्र, वायु और आकाश—इन स्यूल प्रधमहाभूतोंक कारणोंका नाम भी क्रमणः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो 'पञ्चतमात्राएँ' कहलाती हैं। पञ्चतमात्राएँ इन्द्रियों और अनाःकाणकी विषय नहीं हैं तथा केवल शाखोंसे सुनकर मानी जाती हैं। पञ्चमहाभूतोंक कार्योका नाम भी गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इन्द्रियों और अनाःकरणोक थियप हैं।

<sup>्</sup>रैं रूप-तन्मात्रायें दो शक्तियाँ होती हैं—एक 'प्रकाशिका' अर्थात् प्रकाश करनेवासी और एक 'दाहिका' अर्थात् जलानेवासी । प्रकाशिका शक्तिको 'प्रमा' कहते हैं और दाहिका शक्तिको 'तेन' कहते हैं ! 'प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिका शक्ति हैं कि प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिका शक्ति 'प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिक स्वा के 'प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिक स्वा के 'प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिक स्वा के 'प्रकाशिका शक्ति हैं कि सकती । यहाँ 'प्रमासिक शक्तिक प्रयोग हुआ है और आगे इसी अध्यापके नवें श्लोकमें 'तेन हास्ति 'की प्रयानताको सेका 'प्रमा' शस्त्रका प्रयोग हुआ है और आगे इसी अध्यापके नवें श्लोकमें 'तेन हास्ति विभावती' परीते अभिनको 'दाहिका शक्तिका प्रमालको लेकर 'तेन' शब्दका प्रयोग हुआ है !

सूर्य और अग्निये प्रकाणिका और टाहिका—दोनों शक्तियाँ हैं ! घटमाने प्रकाणिका शक्ति तो हैं. पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्तृत होकर 'मीप्प शक्ति' प्रकट हो गयी है, जो कि शीतलता देनेवाणी हैं ।

पर यह पुरुवार्थ वास्तवमें पुरुषार्थ नहीं है । कारण

कि जो पहले नहीं थे, प्राप्तिके समय भी जिनका

निरत्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है और अन्तमें जो

'नहीं' में भरती हो जायेंगे, ऐसे पदार्थोंको प्राप्त करना

पुरुपार्थ नहीं है । परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब

भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे; क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता । इसलिये परमात्माको

उत्साहपूर्वक प्राप्त करनेका जो प्रयत्न है, वही वास्तवमें

पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करनेमें ही मनुष्योंकी मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है अर्थात

ही आकारारूपसे प्रकट हो रही है । शब्द-तन्मात्राके प्र बिना आकारा कुछ नहीं है । वह शब्द में ही हूँ !

पौरुष नृषु'—मनुष्योंमें सार चीज जो पुरुपार्थ है, वह मेरा स्वरूप है। वास्तवमें नित्यप्राप्त परमात्मतत्वका अनुमव करना ही मनुष्योंमें असली पुरुपार्थ है परन्तु मनुष्योंने अप्राप्तको प्राप्त करनेमें ही अपना पुरुपार्थ मान रखा है; जैसे—निर्धन आदमी घनकी प्राप्तिमें पुरुपार्थ मानता है, अपह आदमी अपना नाम विख्यात कर लेनेमें अपना पुरुपार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेनेमें अपना पुरुपार्थ मानता है, इस्पादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है, उसकी प्राप्तिमें हो मनुष्य अपना पुरुपार्थ मानता है।

+

निरर्थक है।

## पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।।९ ।।

पृथ्वीमें पवित्र गन्य में हैं, अग्निमें तेज मैं हैं, सम्पूर्ण प्राणियोंमें जीवनी-शक्ति मैं हैं और तपस्वियोंमें तपस्या में हैं ।

व्याख्या— 'पुण्यो गन्धः पृथिव्याम्'—पृथ्वी गन्ध-तन्मात्रासे उत्पन्न होती है, गन्ध-तन्मात्रारूपसे रहती है और गन्ध-तन्मात्रामें ही लीन होती है। तालर्य है कि गन्धके बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। धुगवान् कहते हैं पृथ्वीमें वह पवित्र गन्ध मैं हैं।

यहाँ गन्यके साथ 'पुण्यः' विशेषण देनेका तात्मर्य है कि गन्यमात्र पृथ्वीमें रहती है । उसमें पुण्य अर्थात् पवित्र गन्य तो पृथ्वीमें स्वामाविक रहती है, पर दुर्गन्य किसी विकृतिसे प्रकट होती है ।

'तेजशासि विभावसी' — तेज रूप-तन्मात्रासे प्रकट होता है, उसीमें रहता है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाता है। अगिनमें तेज हो तत्त्व है। तेजके बिना अगिन निस्तत्त्व है, कुछ नहीं है। वह तेज में हो हूँ। 'जीवनं सर्वभूतेषु'— सम्पूर्ण प्राणियोंने एक जीवनी-शक्ति है, प्राण-शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं । उस प्राणशक्तिसे वे प्राणी कहलाते हैं । प्राणशक्तिके विना उनमें प्राणिपना कुंछ नहीं है । प्राणशक्तिके करण गाढ़ नींदमें सोता हुआ आदमी भी मुदेंसे विलक्षण

दीखता है। वह प्राणशिक मैं ही हूँ।
 'तपश्चास्म तपस्विषु'— इन्द्रस्तिहण्युताको तप
कहते हैं। परन्तु वास्तवमें परमास्ततत्त्वकी प्राप्तिके
लिये कितने ही कष्ट आयें, उनमें निर्विकार रहना ही
असली तप है। यही तपस्वियोमें तप है, इसीसे वे
तपस्वी कहलाते हैं और इसी तपको मगवान् अपना
सक्तप बताते हैं। अगर तपस्वियोमेंसे ऐसा तप निकाल
दिया जाय तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे।

\*

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम् । बुद्धिर्वद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।।१० ।।

हे पृथानन्दन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका अनादि बीज मुझे जान । बुद्धिमानोंमें बुद्धि और तैजिंक्वियोंमें तेज में हैं ।

व्याख्या—'वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि \* पार्थ सनातनम्'--हे पार्थ! सम्पूर्ण प्राणियोंका सनातन

(अविनाशी) बीज मैं हूँ अर्थात् सबका कारण मै ही हैं । सम्पूर्ण प्राणी बीजरूप मेरेसे उत्पन्न होते हैं. मेरेमें ही रहते हैं और अन्तमें मेरेमें ही लीन होते

हैं । मेरे बिना प्राणीकी स्वतन्त्र सता नहीं है । जितने बीज होते हैं, वे सब वृक्षसे ठत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। परन्त यहाँ जिस बीजका वर्णन है, वह बीज 'सनातन' है अर्थात् आदि-अन्तसे रहित (अनादि एवं अनन्त) है। इसीको नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'अव्यय बीज' कहा गया है । यह चेतन-तत्त्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार-रहित रहते हए ही सम्पूर्ण जगत्का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत्का कारण है।

गीतामें 'बीज' शब्द कहीं भगवान् और कहीं जीवातमा-दोनोंके लिये आया है। यहाँ जो 'बीज' शब्द आया है, वह भगवान्का वाचक है; क्योंकि यहाँ कारणरूपसे विभृतियोंका वर्णन है । दसवें अध्यायके उत्तालीसवें श्लोकमें विभृतिरूपसे आया 'बीज' शब्द भी भगवानुका ही वाचक है; क्योंकि वहाँ उनको सम्पूर्ण प्राणियोंका कारण कहा गया है। नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'बीज' शब्द भगवान्के लिये आया है; क्योंकि उसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 'सदसच्चाहमर्जुन' पदमें कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान् ही होनेसे 'बीज' शब्द भगवान्का वाचक है । चौदहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अहं बीजप्रदः पिता' 'मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हैं —ऐसा होनेसे वहाँ 'बीज' शब्द जीवात्माका वाचक है। 'बीज' राज्य जीवात्माका वाचक तभी होता है, जब यह जड़के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान्का स्वरूप ही है।

'बुद्धिवृद्धिमतामस्मि'—युद्धिमानोमें बुद्धि मैं हूँ ।

बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान् संज्ञा ही नहीं रहेगी। 'तेजस्तेजस्विनामहम्'—तेजस्वियोंमें नेज में है। यह तेज दैवी-सम्पत्तिका एक गुण है । तत्त्वज्ञ जीवनुक्त महापुरुषोमें एक विशेष तेज— शक्ति रहती है, जिसके

वृद्धिके कारण ही वे वृद्धिमान कहलाते हैं । अगर उनमें

बन जाते हैं। यह तेज भगवानका ही स्वरूप है। . विशेष बात

भगवान् ही सम्पूर्ण संसारके कारण है, संसारके

रहते हुए भी वे सबमें परिपूर्ण है और सब संसारके मिटनेपर भी वे रहते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान् ही हैं । इसके लिये उपनिषदींमें सोना.

प्रभावसे दुर्गण-दुग्रचारी मनुष्य भी सद्गुण-सदाचारी

मिट्टी और लोहेका दृष्टान्त दिया गया है कि जैसे सोनेसे बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टीसे बने हुए सब वर्तन मिट्टी ही है और लोहेसे बने हुए सब अख-राख लोहा ही है, ऐसे ही भगवान्-

से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परन्त गीतामें भगवानने बीजका दुष्टांत्त दिया है कि सम्पूर्ण संसारका बीज मैं हूँ। बीज वृक्षसे पैदा होता है और वृक्षको पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है अर्थात् बीजसे अंकुर निकल आता

है. अंकरसे यक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट

जाता है । परन्तु भगवान्ने अपनेको संसारमात्रका बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बतायी कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ—'बीबं र्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्'(७ । १०),

और मैं अविताशी बीज हैं— 'बीजमध्ययम्' (९ ११८) । अधिनाशी चीज कहनेका मतलब यह है कि संसार मेरेसे पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता 🖰 नहीं हैं, जैसा-का-तैसा ही रहता हैं। सोना, मिट्टी और लोहेके दृष्टात्तमें गहनोंमें सोना

दीखता है, बर्तनोमें मिट्टी दीखती है और अस-राखोंमें लोग

दीखता है, पर संसारमें परमात्मा दीखते नहीं । अगर बीजका दृष्टाना ले तो वृक्षमें भीज नहीं दीखता।

इसी अध्योपके खेठे श्लोकमें भंगवानने 'उपभारय' कहा और गरी 'विद्वि' कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसारमें साररण्यसे में ही हूं— इस बातको समझो और समझकर धारण कते ।

समझकर धारण करनेसे असली प्रेम गाप्रत् हो जाता है।

शरीर बनता है, वह अंश अन्नसे पैदा होता है । अन

मिटटीसे पैदा होता है । अतः ये शरीर मिट्टोसे ही पैदा

संसार बन गये । शरीरोकी रचना करके आप ही उनमें

प्रविष्ट हो गये--'तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्'

(तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ६) । इन शरीरोंमें जीवरूपसे भी

वे ही परमात्मा हैं । अतः यह संसार भी परमात्माका

जब वृक्षमें बीज आता है, तब पता लगता है कि मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं इस वृक्षमें ऐसा बीज है, जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको है। सम्पूर्ण वृक्ष बीजसे ही निकलता है और बीजमें मिट्टी नहीं दीखता । परन्तु यह जितना संसार दीखता ही समाप्त हो जाता है। वृक्षका आरम्भ बीजसे होता है, इसको जलाकर रख कर दिया जाय तो अन्तमें है और अन्त भी बीजमें ही होता है अर्थात् यह एक मिट्टी ही हो जाता है। वृक्ष चाहे सौ वर्षोतक रहे, पर उसकी अन्तिम परिणति विचार करें कि इन शरीरोंक मूलमें क्या होता है. जिससे

हो जाता है। अन्तमें एक भगवान ही बाकी रहते होते हैं और अत्तमें मिट्टीमें ही लीन हो जाते हैं । अन्तमें है—'शिष्यते शेषसंज्ञः' (श्रीमद्रा॰ १० । ३ । २५) । शरीरको तीन गतियाँ होती हैं—चाहे जमीनमें गाड दिया जाय. चाहे जला दिया जाय और चाहे पश-पक्षी खा जायें । वृक्ष दीखते हए भी 'यह बीज ही है'-- ऐसा जो जानते हैं, वे वृक्षको ठीक-ठीक जानते हैं और तीनों ही उपायोंसे वह अन्तमें मिट्टी हो जाता है। जो बीजको न देखकर केवल वृक्षको देखते हैं, वे इस तरह पहले और आखिरमें मिट्टी होनेसे बीचमें वृक्षके तत्त्वको नहीं जानते । भगवान् यहाँ 'बीजं मां भी शरीर या संसार मिट्टी ही है । परन्त बीचमें यह सर्वभूतानाम्'कहकर सबको यह जान कराते हैं कि शरीर या संसार देखनेमें मिट्टी नहीं दीखता । विचार तुम्हारेको जितना यह संसार दीखता है. इसके पहले करनेसे ही मिट्टी दीखता है. आँखोंसे नहीं । इसी तरह यह संसार विचार करनेसे परमात्मखरूप दीखता मैं हो था,मैं एक हो प्रजारूपसे बहुत रूपोंमें प्रकट हुआ हूँ—'बहु स्यां प्रजायेय' (छान्दोन्य॰ ६ । २ । ३) है। विचार करें तो जब भगवानने यह संसार रचा और इनके समाप्त होनेपर मैं ही रह जाता हूँ। तो कहींसे कोई सामान नहीं मैंगवाया, जिससे संसारको तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही बनाया हो और बनानेवाला भी दूसरा नहीं हुआ है। रहता हूँ तो बीचमें भी मैं ही हूँ। भगवान आप ही संसारको बनानेवाले हैं और आप ही

यह संसार पाञ्चमीतिक भी उन्होंको दीखता है, जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पाञ्चमीतिक भी नहीं दीखता । जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब-के-सब शरीर पार्थिव (पृथ्वीसे पैदा होनेवाले) हैं, इसलिये इनमें मिट्टीकी प्रधानता है तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे हैं? मिट्टीसे तो हाथ धोते हैं,

ऐसे हो भगवान् संसारके बीज हैं अर्थात् भगवान्से

ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान्में ही लीन

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।। ११ ।।

स्वरूप ही है।

है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! बलवालोंमें काम और रागसे रहित बल में हूँ । मनुष्योंमें धर्मसे अविरुद्ध (धर्मयुक्त) काम मैं हूँ ।

व्याख्या— 'बलं बलवतां चाहं कामराग- उत्साह रहता है। काम पूरा होनेपर भी 'मेरा कार्य विवर्जितम्'— कठिन-से-कठिन काम करते हुए भी शास्त्र और धर्मके अनकूल है तथा लोकमर्यादाके अपने भीतर एक कामना-आसक्तिर्यहत शुद्ध, निर्मल अनुसार सन्तजनानुमोदित है'—ऐसे विचारसे मनमें acceptations de complementation de la complementation de la complementation de complement एक उत्साह रहता है । इसका नाम 'बल' है । यह बल भगवानुका ही स्वरूप है । अतः यह बल ग्राह्य है ।

गीतामें भगवान्ने खद ही बलकी व्याख्यों कर सत्रहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'कामरागबलान्विताः' पदमें आया चल कामना और आर्साक्तसे युक्त होनेसे दुराग्रह और हठका वाचक है । अतः यह बल भगवानुका खरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी सम्पत्ति होनेसे त्याज्य है । ऐसे ही 'सिन्होऽहं बलवान्सुखी'(गीता १६ । १४) और 'अहंकारं वलं दर्पम्' (गीता१६ । १८;१८ । ५३) पदोंमें आया बल भी त्याज्य है। छठे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'बलवददुढम्' पदमें आया बल शब्द मनका विशेषण है। वह बल भी आसुरी सम्पत्तिका ही है; क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है । परन्तु यहाँ (७। ११ मे) जो चल आया है, वह कामना और आसिक्तिसे रहित है. इसलिये यह सात्विक उत्साहका वाचक है और सत्रहवें अध्यायके श्लोकमें 'आयु:सत्त्वबलारोग्य ...' पदमें आया बल शब्द भी इसी सात्विक वलका वाचक है।

'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ'—हे भरतवशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मनुष्योंमें \* धर्मसे अविरुद्ध अर्थात् धर्मयुक्त 'काम' 🕇 मेरा स्वरूप है । कारण कि शास्त्र और लोक-मर्यादाके अनुसार शुभ-भावसे केवल

सन्तान-उत्पत्तिके लिये जो काम होता है, वह काम मन्ष्यके अधीन होता है। परन्तु आसक्ति,कामना, सुखमीग आदिके लिये जो काम होता है, उस काममें मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वशापे होकर वह न करनेलायक शास्त्रविरुद्ध काममें प्रवृत्त हो जाता है । शास्त्रविरुद्ध काम पतनका तथा सम्पूर्ण पापों और दुःखोका हेत् होता है।

कृतिम उपायोंसे सन्तति-निरोध कराकर केवल भोगबुद्धिसे काममें प्रवृत्त होना महान् नरकोंका दरवाज है। जो सत्तानकी उत्पत्ति कर सके, वह 'पुरुप' कहलाता है और जो गर्भ घारण कर सके, वह सी कहलाती है‡ । अगर पुरुष और स्त्री आपरेशनके द्वारा अपनी सत्तानोत्पत्ति करनेकी योग्यता-(पुरुषत्य और स्तीत्व-)को नष्ट कर देते हैं, तो वे दोनों ही हिंजड़े कहलानेयोग्य हैं । नपुंसक होनेके कारण देवकार्य (हवन-पूजन आदि) और पितृकार्य (श्राद्ध-तर्पण) में वनका अधिकार नहीं रहता 👟। स्त्रीमें मातशक्ति नष्ट हो जानेके कारण उसके लिये परम आदरणीय एवं प्रिय 'मी' सम्बोधनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह या तो शास और लोकमर्यादाके अनुसार केवल सत्तानोत्पत्तिके लिये कामका सेवन करे अथवा प्रहाचर्यकां पालन धरे ।

## ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

## मत एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। १२ ।।

(और तो क्या कहें) जितने भी सात्त्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मेरेसे ही होते हैं-ऐसा समझो । पर मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं ।

व्याख्या— 'ये चैव सात्त्विका भावा राजसा-कुछ हो रहा है, मूलमें संबक्त आश्रय, आधार और स्तामसाध ये'—ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव प्रकाशक भगवान् ही है अर्थात् सब भगवान्से ही (गुण, पदार्थ और क्रिया) हैं, वे भी मेरेसे ही उत्पन्न सता-स्पृति पाते हैं। होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टिमात्रमें जो

धर्मका विधान मनुष्योके लिये ही है; क्योंकि मनुष्येतर प्राणियोंने धर्मकी मर्यादा लागू ही नहीं होती ।

<sup>ै</sup> तीसरे अध्यायके सैनासवे श्लोकमें भगवान्ते जिस कामको सन्पूर्ण पाणेका हेतु बनाया है, उस कामका वाचक यहाँ 'काम' शब्द नहीं है । यहाँ 'काम' शब्द गृहस्वधर्मके पालनका वाचक है । ‡ 'स्वै शब्दसंघातयोः' । स्यावतः — संगते भ्रवतः अस्यां शुक्तशोधिने इति व्यी । (सिद्धानाकौमुदी,वालमनोरमा) ।

अअङ्गृहीनाक्रोत्रिययण्डस्ट्राट्रयर्जेम् । '(कात्यायनभीतसूत्र १/१/५)

सारिवक, राजस और तामस भाव भगवान्से ही होते हैं, इसलिये इनमें जो कुछ विलक्षणता देखिती है, वह सब भगवान्की ही है, अतः मनुष्यकी दृष्टि भगवान्की तरफ ही जानी चाहिये, सारिवक आदि भावोंकी तरफ नहीं । यदि उसकी दृष्टि भगवान्की तरफ जायगी तो वह मुक्त हो जायगा और यदि उसकी दृष्टि सारिवक आदि भावोंकी तरफ जायगी तो वह वैष्ट जायगा ।

सास्विक, राजस और तामस— इन भावोंके (गुण, पदार्थ और क्रियामात्रके) अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं । ये सभी भगवत्स्वरूप ही हैं । यहाँ शह्रा होती है कि अगर ये सभी भगवत्त्वरूप ही हैं तो हमलोग जो कुछ करें, वह सब भगवत्स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिये और ऐसा नहीं करना चाहिये--यह विधि-निषेध कहाँ रहा ? इसका समाघान यह है कि मनुष्यमात्र सुख चाहता है, दुःख नहीं चाहता । अनुकुल परिस्थिति विहित-कर्मीका फल है और प्रतिकृल परिस्थिति निषिद्ध-कर्मोंका फल है। इसलिये कहा जाता है कि विहित-कर्म करो और निषद्ध-कर्म मत करो । अगर निषद्धको भगवत्स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान् दुःखों और नरकोंके रूपमें प्रकट होंगे । जो अश्भ कर्मोंकी उपासना करता है, उसके सामने भगवान् अशुभरूपसे ही प्रकट होते हैं; क्योंकि दुःख और नरक भी तो भगवानके ही खरूप हैं ।

जहाँ करने और न करनेकी बात होती है, वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहाँ विहित ही करना चाहिये, निषिद्ध नहीं करना चाहिये। परन्तु जहाँ मानने और जाननेकी बात होती है, वहाँ परमात्माको ही 'मानना' चाहिये और अपनेको अथवा संसारको 'जानना' चाहिये!

जहाँ माननेकी बात है, वहाँ परमातमाको ही मानकर उनके मिलनेकी उत्कण्ठा बढ़ानी चाहिये। उनको प्राप्त और प्रसन्न करनेके लिये उनको आज्ञाका पालन करना चाहिये तथा उनकी आज्ञा और सिद्धान्तिक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिये। भगवान्की आज्ञाक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिये। भगवान्की आज्ञाक विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी? और विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी? और विरुद्ध कार्य करेंगे करने प्रसन्नता कैसे होगी?

सालिक, राजस और तामस भाव भगवान्से होगी? जैसे, किसी मनुष्यके मनके विरुद्ध काम करनेसे ही होते हैं, इसलिये इनमें जो कुछ विलक्षणता दीखती वह राजी कैसे होगा और प्रेमसे कैसे मिलेगा?

जहाँ जाननेकी बात है,वहाँ संसारको जानना चाहिये। जो उत्पत्ति-विनाशशील है, सदा साथ रहनेवाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिये भी नहीं है— ऐसा जानकर उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिये। उसका महत्त्व हृदयसे उठा देना चाहिये। इससे सत्-तत्व प्रत्यक्ष हो जायगा और जानना पूर्ण हो जायगा। असत् (नाशवान्) वस्तु हमारे साथ रहनेवाली नहीं है— ऐसा समझनेपर भी अगर समय-समयपर उसको महत्त्व देते रहेंगे तो वास्तविकता (सत्-वस्तु) की प्राप्ति नहीं होगी।

'मत्त एवेति तानिद्धि'—उन सक्को तू मेरेसे ही उत्पन्न होनेवाला समझ अर्थात् सब कुछ मैं ही हूँ । कार्य और कारण— ये दोनों भिन्न दीखते हुए भी कार्य कारणसे अपनी भिन्न एवं स्वतन्त सत्ता नहीं रखता । अतः कार्य कारणरूप ही होता है । जैसे, सोनेसे गहने पैदा होते हैं तो वे सोनेसे अलग नहीं होते अर्थात् सोना ही होते हैं । ऐसे ही परमात्मासे पैदा होनेवाली अनन्त सृष्टि परमात्मासे भिन्न स्वतन्त सत्ता नहीं रख सकती ।

'मत एव' कहनेका तात्पर्य है कि अपय और प्या प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरेसे भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता । सातवें अध्यायके परिशिष्टरूप नवें अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि 'कल्पके आदिमें प्रकृतिको वशमें करके मैं बार-बार सृष्टिकी रचना करता हूँ'(९।८) और आगे कहते हैं कि 'मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर संसारको रचती हैं (९।१०)—ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृतिको लेकर भगवान् रचना करें, चाहे भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करें, चाहे भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करें, चाहे भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करें, चाहे भगवान्की लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान्की ही हुई और प्रकृति भगवान्की अध्यक्षतामें रचना करती है, तो भी मुख्यता भगवान्की ही हुई।इसी बातको यहाँ कहा है कि 'मैं सम्पूर्ण जगत्कर प्रभव और हूँ (७ ।६), । और इसका उपसंहार करते हुए कहते ही रहते हैं और आकाशमें ही लीन होते हैं, परनु हैं कि 'सांखिक, राजस और तामस— ये भाव मेरेसे ही होते हैं।'

भगवान्ने विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके जाननेवालेकी दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरम्भ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृतिका कथन किया । अपरा और परा प्रकृतियोंको सम्पूर्ण प्राणियोंका कारण बताया; क्योंकि इनके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं । फिर अपनेको इन अपरा और पराका कारण बताया--- 'मत्तः परतरं नान्यत्' (७ ।७) । यही बात विभृतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस मावोंको मेरेसे ही होनेवाला जान । 'न त्वहं तेषु ते मयि'—मैं उनमें नहीं हैं और

वे मेरेमें नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणोंकी मेरे सिवाय कोई स्वतन्त्र सता नहीं है अर्थात् मैं-ही-मैं हैं; मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं । वे साखिक, राजस और तामस जितने भी प्रांकृत पदार्थ और क्रियाएँ हैं, वे सब-के-सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं । परन्तु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता । अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होनेपर मेरा भी नाश हो जाता; परन्तु मेरा कमी नाश नहीं होता, इसलिये मैं उनमें नहीं हूँ । अगर वे मेरेमें होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ, वैसे वे भी अविनाशी होते; परन्तु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हैं, इसलिये वे मेरेमें नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएँ, पत्ते, पूल आदिके

रूपमें होता है; परन्तु वृक्ष, शाखाएँ, पत्ते आदिमें बीजको खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा । कारण कि बीज उनमें तत्वरूपमे विद्यमान रहता है । ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं; परन्तु उन भावोंमें मेरेको खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूँगा (गीता ७ । १३) । कारण कि मैं उनमें मूलरूपसे और तत्वरूपसे विद्यमान हैं । अतः मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं है अर्थात् सब कुछ मै-ही-मै है।

जैसे, बादल आकररासे ही उत्पन्न होते हैं,आकाशमें

आकाश ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है । न आकाशमे बादल रहते हैं और न बादलोंमें आकाश रहता है। ऐसे ही आठवें श्लोकसे लेकर यहाँतक जितनी (सत्रह) विभृतियाँ बतायी गयी हैं, वे सब मेरेसे ही वत्पत्र होती हैं. मेरेमें ही रहती हैं और मेरेमें ही लीन हो जाती हैं। परनु वे मेरेमें नहीं है और मैं उनमें नहीं हैं। मेरे सिवाय उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टिसे सब कुछ मैं ही हैं। तात्पर्य यह हुआ. कि भगवान्के सिवाय जितने सात्त्विक, राजस और तामस भाव अर्थात् प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ दिखायी देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महता देकर ये मनुष्य उनमें फैस रहे हैं। अतः मगवान उन मनुष्योंका लक्ष्य इघर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओंमें सता और महता मेरी ही है।

### विशेष बात

सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाले तरह-तरहके जितने भाव (प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ) है, वे सब-के-सब भगवान्की शक्ति प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं । परन्तु प्रकृति भगवान्से अभिन होनेके कारण इन गुणोंको भगवानने 'मस एव' मेरेसे ही होते है'--- ऐसा कहा है । तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवान्से अभित्र होनेसे ये सभी भाव भगवान्से उत्पत्र होते हैं और भगवान्में हो लीन हो जाते हैं, पर पर प्रकृति (जीवात्मा-)ने इनके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया अर्थात् इनको अंपना और अपने लिये मान लिया—यही परा प्रकृतिद्वारा जगत्को धारण करना है । इसीसे वह जन्मता-मरता रहता है । अब इस बन्धनका निवारण करनेके लिये यहाँ कहते हैं कि सात्यिक, राजस और तामसं— ये सब भाव मेरेसे ही होते हैं। इसी रीतिसे दसवें अध्यायमें कहा है—'भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथम्बिधाः' (१० १५) अर्थात् प्राणियोंके ये अलग-अलग प्रकारवाले (यीस) भाव मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं; और 'अहं सर्वस्य प्रभवी मतः सर्वं प्रवती (१० १८) अर्थत् स्वका प्रभव

मैं हूँ और सब मेरेसे प्रवृत्त होते हैं । पंद्रहवें अध्यायमें भी कहा है कि स्पृति, ज्ञान आदि सब मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं--'मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च' (१५ । १५) । जब सब कुछ परमात्मासे ही उत्पन्न होता है, तब मनुष्यके साथ उन गुणोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । अपने साथ गुणोंका सम्बन्ध न माननेसे यह मनुष्य वैधता नहीं अर्थात वे गुण उसके लिये जन्म-मरणके कारण नहीं बनते ।

गीतामें जहाँ भक्तिका वर्णन है, वहाँ भगवान् कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हैं— 'सदसच्चाहमर्जुन' (९ । १९) और अर्जन भी भगवानके लिये कहते हैं कि आप सत् और असत भी हैं तथा उनसे पर भी हैं—'सदसत्तत्परं यत्'(११ । ३७) । ज्ञानी (प्रेमी) भक्तके लिये भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टिमें सब कुछ वास्देव ही है-- 'वास्देव: सर्वम्' (७ । १९) । कारण यह है कि भक्तिमें श्रद्धा और मान्यताकी मुख्यता होती है तथा भगवानमें दढ अनन्यता होती है। भक्तिमें अन्यका अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रताको एक पतिके सिवाय संसारमें दसरा कोई पुरुष दीखता हो नहीं, ऐसे हो भक्तको एक भगवान्के सिवाय और कोई दीखता ही नहीं, केवल भगवान् ही दीखते हैं।

गीतामें जहाँ ज्ञानका वर्णन है, वहाँ भगवान् बताते हैं कि सत् और असत्— दोनों अलग-अलग है—'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (२ । १६) । ऐसे ही ज्ञानमार्गमें शरीर-शरीरी, देह-देही, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, प्रकृति-पुरुष— दोनोंको अलग-अलग

जाननेकी बात बहुत बार आयी है; जैसे- 'प्रकृति पुरुषं चैव विद्युपनादी उभावपि' (१३ । १९); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्' (१३ ।२); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्' (१३ । २६); 'क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्त्रम् (१३ । ३३); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षपा' (१३ । ३४) । कारण यह है कि जानमार्गमें विवेककी प्रधानता होती है । अतः वहाँ नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशी आदिका विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कल निर्लिप्त है-ऐसा बोध होता है।

साधकमें श्रद्धा और विवेक-दोनों ही रहने चाहिये । भक्तिमार्गमें श्रद्धाकी मुख्यता होती है और ज्ञानमार्गमें विवेककी मुख्यता होती है। ऐसा होनेपर भी भक्तिमार्गमें विवेकका और ज्ञानमार्गमें श्रद्धाका अभाव नहीं है। भक्तिमार्गमें मानते हैं कि सात्त्विक, राजस और तामस भाव भगवानसे ही होते हैं (७ । १२) और ज्ञानमार्गमें मानते हैं कि सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण प्रकृतिसे ही होते हैं--'सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः'(१४ । ५) । दोनों ही साधक अपनेमें निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं; और दोनों ही जहाँ एक तत्त्वको प्राप्त होते हैं, वहाँ न द्वैत कह सकते हैं,न अद्वैत: न सत् कह सकते हैं. न असत ।

भक्तिमार्गवाले भगवान्के साथ अनना प्रेमसे अभिन्न होकर प्रकृतिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञानमार्गवाले प्रकृति एवं पुरुषका विवेक करके प्रकृतिसे बिल्कुल असम्बद्ध अपने स्वरूपका साक्षात् अनुभव करके प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाते हैं।

सम्बन्ध--भगवान्ने पहले बारहवें श्लोकमें कहा कि ये सालिक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं। इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवान् प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा निर्लिज हैं। ऐसे ही भगवान्का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिज है। इसपर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिज होता हुआ भी बैंघता कैसे हैं ? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

हैं (७ १६), । और इसका उपसंहार करते हुए कहते हो रहते हैं और आकाशमें हो लीन होते हैं, हैं कि 'सालिक, एजस और तामस— ये भाव मेरेसे आकाश ज्यों-का-त्यों निर्विकर रहता है। या आहा

भगवान्ते विज्ञानसिंदत ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके जाननेवालेकी दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरम्भ किया, उसमें अपग्र और पर्य प्रकृतिका कथन किया। अपग्र और पर्य प्रकृतिका कथन किया। अपग्र और पर्य प्रकृतियोंको सम्पूर्ण प्राणयोंका कारण बताया; क्योंकि इनके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपनेको इन अपग्र और पराका कारण बताया— 'मतः परतत्तं नान्यत्' (७।७)। यही बात विभूतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्त्वक, राजस और तामस मावोंको मेरेसे ही होनेवाला जान।

'न त्वहं तेषु ते मिंय'—मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरेमें नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणोंकी मेरे सिवाय कोई स्वतन्त्र सता नहीं है अर्थात् मै-हो-मैं हूँ; मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे साल्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ हैं, वे सब-के-सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं। परन्तु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नात्रा होनेपर मेरा भी नात्रा हो जाता; परन्तु मेरा कभी नात्रा नहीं होता, इसल्विये मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरेमें होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ, वैसे वे भी अविनाशी होते; परन्तु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसल्विये ये मेरेमें नहीं हैं।

जैसे बीज ही बृक्ष, राम्याएँ पते, पूरत आदिकें रूपमें होता है, परन्तु बृक्ष, राम्याएँ पते आदिमें बीजकों छोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा । काएण कि बीज उनमें तत्वरूपसे विद्यमान रहता है । ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेंरसे ही होते हैं, परन्तु उन पावोंमें मेरेको छोजेंगे तो उनमें मैं नहीं मिलूगा (गीता ७ । १३) । काएण कि मैं उनमें मूलरूपसे और तत्वरूपसे विद्यमान हूँ । कातः मैं उनमें और ये मेरेमें नहीं हैं अर्थात सब कुछ मैं-ही-मैं हैं।

जैसे, बदल आकारासे ही उत्पन्न होते हैं,आकारामें

ही रहते हैं और आकाशमें ही लीन होते हैं, पर्यु आकाश ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है। न आकाशमें बादल रहते हैं और न बादलोंमें आकाश रहता है। ऐसे ही आठवें श्लोकसे लेकर यहाँतक जितनी (सत्रह) विभूतियाँ बतायों गयो हैं, ये सब मेरेसे ही उत्पन्न होती हैं, मेरेमें ही रहती हैं और मेरेमें ही लीन हो जातो हैं। परनु वे मेरेमें नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतन्त सत्ता नहीं हैं। इस दृष्टिसे सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात् प्राकृत पदार्थ और क्रियार्थ देखायी देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महता देकर ये मनुष्य उनमें फैंस रहे हैं। अतः भगवान् उन मनुष्योंका लक्ष्य इधर फराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओंमें सत्ता और महता मेरी ही है।

### विशेष बात

सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाले तरह-तरहके जितने भाव (प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ) है. वे सब-के-सब भगवान्की शक्ति प्रकृतिसे ही ठतपत्र होते हैं । परन्तु प्रकृति भगवान्से अभिन्न होनेके कारण इन गुणोंको भगवान्ने 'मत एव' मेंसेसे ही होते हैं — ऐसा कहा है ! तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवान्से अभित्र होनेसे ये सभी भाव भगवानसे उत्पन्न होते है और भगवानमें हो लीन हो जाते हैं, पर परी प्रकृति (जीवात्मा-)ने इनके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया अर्थात इनको अंपना और अपने लिये मान लिया-पही परा प्रकृतिद्वारा जगतुको घारण करना है । इसीसे यह जन्मता-मरता रहता है । अब इस बन्धनका निवारण करनेके लिये यहाँ कहते है कि सारियक, राजम और तापम- ये सब भाव मेरेसे ही होते हैं। इसी रीतिसे दमवे अध्यायमें कहा है- 'भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथम्बियाः' (१० १५) अपीत् प्राणियोके ये अलग-अलग प्रकारवाले (यास) भाग मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं; और 'अई सर्वस्य प्रमन्ते मतः सर्वे प्रवन्ति' (१० १८) अर्पत् रस्पार प्रभाव

मैं हैं और सब मेरेसे प्रवृत्त होते हैं । पंद्रहवें अध्यायमें भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं-- 'मतः स्पृतिज्ञानमपोहनं च' (१५ । १५) । जब सब कुछ परमात्मासे ही उत्पन्न होता है, तब मनुष्यके साथ उन गुणोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । अपने साथ गुणोंका सम्बन्ध न माननेसे यह मनुष्य बैंघता नहीं अर्थात् वे गुण उसके लिये जन्म-मरणके कारण नहीं बनते ।

गीतामें जहाँ भक्तिका वर्णन है, वहाँ भगवान् कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ- 'सदसच्चाहमर्जुन' (९ । १९) और अर्जुन भी भगवानके लिये कहते हैं कि आप सत् और असत् भी हैं तथा उनसे पर भी हैं—'सदसत्तत्वरं यत्'(११ । ३७) । ज्ञानी (प्रेमी) भक्तके लिये भी भगवान् कहते हैं कि उसकी दृष्टिमें सब कुछ वास्देव ही है--- 'वास्देव: सर्वम्' (७ । १९) । कारण यह है कि भक्तिमें श्रद्धा और मान्यताकी मुख्यता होती है तथा भगवानमें दढ अनन्यता होती है। भक्तिमें अन्यका अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रताको एक पतिके सिवाय संसारमें दूसरा कोई पुरुष दीखता ही नहीं, ऐसे ही भक्तको एक भगवान्के सिवाय और कोई दीखता ही नहीं, केवल भगवान् ही दीखते हैं।

गीतामें जहाँ ज्ञानका वर्णन है, वहाँ भगवान् बताते हैं कि सत् और असत्— दोनों अलग-अलग है—'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (२ । १६) । ऐसे ही ज्ञानमार्गमें शरीर-शरीरी, देह-देही, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, प्रकृति-पुरुप— दोनोंको अलग-अलग

exclusioneres de la contraction de la contractio जाननेकी बात बहुत बार आयी है; जैसे--'प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि' (१३ । १९); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्' (१३ ।२); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्' (१३ । २६); 'क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्त्रम् (१३ । ३३); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा' (१३ । ३४) । कारण यह है कि ज्ञानमार्गमें विवेककी प्रधानता होती है । अतः वहाँ नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशी आदिका विचार होता है और फिर अपना खरूप बिल्कल निर्लिप्त है-ऐसा बोध होता है।

> साधकमें श्रद्धा और विवेक-दोनों ही रहने चाहिये । भक्तिमार्गमें श्रद्धाकी मुख्यता होती है और ज्ञानमार्गमें विवेककी मुख्यता होती है । ऐसा होनेपर भी भक्तिमार्गमें विवेकका और ज्ञानमार्गमें श्रद्धाका अभाव नहीं है। भक्तिमार्गमें मानते हैं कि सात्त्विक. राजस और तामस भाव भगवान्से ही होते हैं (७ । १२) और ज्ञानमार्गमें मानते हैं कि सत्व. रज और तम-ये तीनों गुण प्रकृतिसे ही होते हैं-'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः'(१४ । ५) । दोनों ही साधक अपनेमें निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं: और दोनों ही जहाँ एक तत्त्वको प्राप्त होते हैं, वहाँ न द्वैत कह सकते हैं,न अद्वैत; न सत् कह सकते हैं. न असत ।

भक्तिमार्गवाले भगवानुके साथ अनन्य प्रेमसे अभित्र होकर प्रकृतिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञानमार्गवाले प्रकृति एवं पुरुषका विवेक करके प्रकृतिसे बिल्कुल असम्बद्ध अपने खरूपका साक्षात् अनुभव करके प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाते हैं।



सम्बन्ध—भगवान्ने पहले बारहवें श्लोकमें कहा कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं। इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवान् प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा निर्लिज हैं। ऐसे ही भगवान्का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिज है। इसपर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिज होता हुआ भी बँधता कैसे है ? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

#### त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्विमिदं जगत्।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।। १३ ।।

इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत् इन गुणोंसे पर अधिनाशी मेरेको नहीं जानता ।

व्याख्या-- 'त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः परमव्ययम्'--सत्व, रज और तम--तीनों गुणोंकी वृतियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती हैं । उनके साथ तादाल्य करके मनुष्य अपनेको सात्त्विक, राजस और तामस मान लेता है अर्थात् उनका अपनेमें आरोप कर लेता है कि 'मैं सात्त्विक, राजस और तामस हो गया हैं'। इस प्रकार तीनों गुणोंसे मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्माका अंश हैं। यह अपने अंशी परमात्माकी तरफ न देखकर उत्पन्न और और परमात्माके साथ यह खयं सर्वथा अभिन्न है । नष्ट होनेवाली बुतियोंके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है-यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होनेके कारण वह 'मेरा परमात्माके साथ नित्य-सम्बन्ध है'---इसको समझ ही नहीं सकता ।

यहाँ 'जगत' शब्द जीवात्माका वाचक है । निरनार परिवर्तनशील शरीरके साथ तादात्व्य होनेके कारण ही यह जीव 'जगत्' नामसे कहा जाता है । तात्पर्य है कि शरीके जन्मनेमें अपना जन्मना, शरीके मरनेमें अपना मरना, शरीरके बीमार होनेमें अपना बीमार होता और शरीरके स्वस्य होनेमें अपना स्वस्य होना मान लेता है, इसीसे यह 'जगत्' नामसे कहा जाता है। जबतक यह शरीरके साथ अपना तादाल्य मानेगा, तवतक यह जगत् ही रहेगा अर्थात् जन्मता-मरता ही रहेगा. कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा ।

गुणोंकी भगवानके सिवाय अलग सता माननेसे ही प्राणी मोहित होते हैं । अगर वे गुजोंको भगवत्त्वरूप मानें तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते।

तीनों गुणोका कार्य जो शरीर है, उस शरीरको चाहे अपना मान लें, चाहे अपनेको शर्धर मान सें-दोनों ही मान्यताओंसे मोह पैदा होता है। शांगरको अपना मानना 'ममता' हुई और अपनेको शरीर मानना 'अहंता' हई। शरीरके साथ

नहीं जान सकता । यह उस भगवत्तत्वको तभी जान सकता है, जब त्रिगुणात्मक शरीरके साथ इसकी अहंता-ममता मिट जाती है। यह सिद्धान है कि मनध्य संसारसे सर्वथा अलग होनेपर ही संसारके जान सकता है और परमात्मासे सर्वथा अभिन्न होनेपर ही परमात्माको जान सकता है । कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीरसे यह स्वयं सर्वथा भिन्न है

अखामाविकमें खामाविक भाव होना ही मोहित

जानेसे गुणोंसे सर्वथा अतीत जो भगवतत्व है. उसके

होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले तीनों गुणोंसे परे हैं. अत्यन्त निर्लिप है और नित्य-निरन्तर एकरूप रहनेवाले हैं. ऐसे परमात्मा 'स्वामाविक' है । परमात्माकी यह स्वाभाविकता बनायो हुई नहीं है, कृतिम नहीं है, अभ्याससाध्य नहीं है, प्रत्युत खतः-स्वाधाविक है। परन्तु शंधिर तथा संसारमें अहंता-ममता अर्थात 'मैं' और'मेरा'-भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होनेवाला है. यह केवल माना हुआ है. इसलिये यह 'अखामाविक' है । इस अखामाविकने स्वामाविक मान लेना ही मोहित होना है. जिसके कारण मनव्य स्वामायिकताको समझ नहीं सकता ।... ्र जीव पहले परमात्मासे विमुख हुआ या पहले

संसारक सम्मुख (गुणोंसे मोहित) हुआ ?—इसमें दार्शनिकोका मत यह है कि परमात्मासे विमुख होना और संसारसे सम्बन्ध जोडना—ये दोनों अन्तरि हैं, इनका आदि नहीं है । अतः इनमें पहले या पीजेमी बात नहीं कही जा सकती । परनु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतन्तताक दुरुपयोग न करे, उसे केवल मगगन्ते ही लगाना शुरू कर दे तो यह संसारते कपर 🍪 जाता है अर्थात् इसका जन्म-मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभुक्त दें 🧈 अहंदा-मनता करना ही मोहित होना है। मोहित हो, हुई शवनताक दुरपद्मीय करके ही बन्धनमें पड़ा है।

सकता ।

'परमध्ययम्' पदसे भगवान् कहते हैं कि मैं इन गुणोंसे मोहित प्राणी नहीं जान सकते । गुणोंसे पर हूँ अर्थात् इन गुणोंसे सर्वथा रहित,

अपनी स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके नष्ट होनेवाले असम्बद्ध, निर्लिप्त हूँ । मैं न कभी किसी गुणसे पदार्थोंमें उलझ जानेसे यह परमात्मतत्त्वको जान नहीं बँधा हुआ हूँ और न गुणोंके परिवर्तनसे मेरेमें कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूपको

सम्बन्ध-अब आगेके श्लोकमें भगवान् अपनेको न जान सकनेमें हेतु बताते हैं।

# दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

्रमामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।।१४ ।।

क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात् इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे इस मायाको तर जाते है।

व्याख्या—'देवी होवा गुणमयी \* मम माया इस मायाको तर जाते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि केवल दुरत्यया' — सत्त्व रज और तम— इन तीन गुणोंवाली भेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणोंकी तरफ नहीं । दैवी (देव अर्थात् परमात्माकी) माया बड़ी ही दुरत्यय जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्त्व, रज और है । भोग और संप्रहकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य इस मायासे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते ।

'दुरत्यय' कहनेका तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपनेको कभी सुखी और कभी दुःखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्वल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावोंमें तल्लीन रहते हैं । इस तरह आने-जानेवाले प्राकृत भावों और पदार्थीमें ही तादाल्य, ममता, कामना करके उनसे बँधे रहते हैं और अपनेको इनसे रहित<sup>ं</sup> अनुभव नहीं कर सकते। यही इस मायामें दुरत्ययपना है।

यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है; जब भगवान्के सिवाय गुणोंकी स्वतन्त सता और महता मानी जाय । अगर मनुष्य भगवान्के सिवाय गुणोंकी अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा, तो वह इस गुणमयी मायासे तर जायगा ।

'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते'—मनुष्योंमेंसे जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे

तम--ये तीनों गुण न मेरेमें हैं और न मैं उनमें हैं। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हैं। इस प्रकार जो मेरे स्वरूपको जानते हैं, वे गुणोंमें नहीं फॅसते, इस मायासे तर जाते हैं । वे गुणोंका कार्य मन-बुद्धिका किञ्चिन्मात्र भी सहारा नहीं लेते । क्यों नहीं लेते ? क्योंकि वे इस वातको जानते हैं कि प्रकृतिका कार्य होनेसे मन-बुद्धि भी तो प्रकृति हैं । प्रकृतिकी क्रियाशीलता प्रकृतिमें ही है । जैसे प्रकृति हरदम प्रलयकी तरफ जा रही है. ऐसे ही ये मन-बृद्धि भी तो प्रलयको तरफ जा रहे हैं । अतः उनका सहारा लेना परतन्त्रता ही है । ऐसी परतन्त्रता बिल्कल न रहे और परा प्रकृति (जो कि परमात्मका अंश

यहाँ 'मामेख' कहनेका तात्पर्य है कि वे अनन्यभावसे केवल मेरे ही शरण होते हैं; क्योंकि मेरे सिवाय

है) केवल परमात्माकी तरफ आकृष्ट हो जाय तथा

अपरासे सर्वथा विमुख हो जाय ---यही भगवानुके

सर्वथा शरण होनेका तात्पर्य है।

<sup>\*</sup>भगवान् पहले बारहवें श्लोकमें यह कहकर आये हैं कि ये सात्विक, राजस और तापस भाव मेरेसे ही होते हैं । उसी बातको लेकर भगवान्ते यहाँ गुणमयी मायाको अपनी देवी (अलीकिक) माया यताया है ।

पीछेके तेरहवें स्लोकमें जिन तीन गुणमय भावांसे सम्पूर्ण जगत्को मोहित बताया था, उनको ही यहाँ 'एव' पदसे कहा है । मापाको 'गुणमयी' कहनेका तात्पर्य है कि यह मापा कार्यरूप है; क्योंकि गुण प्रकृतिके कार्य है और वे गुण हो जीवकी बाँघते हैं. स्वयं प्रकृति नहीं ।

## त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्विमिदं जगत्।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।। १३ ।।

इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत् इन गुणोंसे पर अविनाशी मेरेको नहीं जानता ।

व्याख्या— 'त्रिमिर्गुणमयैमविरेपिः:

परमव्ययम्'— सत्त, रज और तम—तीनों गुणोंकी
वृत्तियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती हैं । उनके साथ
तादात्य्य करके मनुष्य अपनेको सात्तिक, राजस और
तामस मान लेता है अर्थात् उनका अपनेमें आरोप कर
लेता है कि 'मैं सात्तिक, राजस और तामस हो गया
हूँ । इस प्रकार तीनों गुणोंसे मोहित मनुष्य ऐसा मान
ही नहीं सकता कि मैं परमात्माका अंश हूँ । वह
अपने अंशो परमात्माकी तरफ न देखकर उत्पन्न और
नष्ट होनेवाली वृत्तियोंके साथ अपना सम्बन्ध मान
लेता है—यही उसका मोहित होना है । इस प्रकार
मोहित होनेके कारण वह 'मेरा परमात्माके साथ
नित्य-सम्बन्ध हैं — इसको समझ ही नहीं सकता ।

यहाँ 'जगत्' शब्द जीवात्मका वाचक है । निरत्तर परिवर्तनशील शरोरके साथ तादात्म्य होनेके कारण ही यह जीव 'जगत्' नामसे कहा जाता है । तात्पर्य है कि शरीरके जनमेमें अपना जन्मना, शरीरके मरोमें अपना मरना, शरीरके बीमार होनेमें अपना बीमार होना और शरीरके स्वस्थ होनेमें अपना स्वस्थ होना मान लेता है, इसीसे यह 'जगत्' नामसे कहा जाता है । जबतक यह शरीरके साथ अपना तादात्म्य मानेगा, तबतक यह जगत् ही रहेगा अर्थात् जन्मता-मरता ही रहेगा, कहीं मी स्थायी नहीं रहेगा ।

गुणोंको भगवान्के सिवाय अलग सत्ता माननेसे ही प्राणी मोहित होते हैं । अगर वे गुणोंको भगवत्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते ।

तोनों गुणोंक कार्य जो शरीर है, उस शरीरकी चाहे अपना मान सें, चाहे अपनेको शरीर मान लं—दोनों हो मान्यताओंसे मोह पैदा होता है। शरीरको अपना मानना 'ममता' हुई और अपनेको शरीर मानना 'अहंता' हुई। शरीरके साथ अहंता-ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जानेसे गुणोसे सर्वथा अतीत जो मगवत्तत्व है, उसको नहीं जान सकता । यह उस मगवतत्वको तभी जान सकता है, जब त्रिगुणात्मक शरीरके साथ इसको अहंता-ममता मिट जाती है । यह सिद्धान्त है कि मनुष्य संसारसे सर्वथा अलग होनेपर ही संसारको जान सकता है और परमात्मासे सर्वथा अभिन्न होनेपर ही परमात्माको जान सकता है । कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीरसे यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्माको साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है ।

अखापाविकर्मे खापाविक पाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले तीनों गुणोंसे परे हैं, अत्यन्त निर्तिप्त हैं और नित्य-निरत्तर एकरूर रहनेवाले हैं, ऐसे परमात्मा 'खापाविक' हैं। परमात्मांकी यह खापाविकता बनायी हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं हैं, अप्याससाध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः-स्वापाविक है। परनु शरीर तथा संसारमें अहंता-पमता अर्थात् 'मैं औरमिरा-पाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होनेवाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिये यह 'अखापाविक' है। इस अखापाविकक्षे स्वापाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य खापाविकताको समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मासे विमुख हुआ या पहले संसारके समुख (गुणोंसे मोहित) हुआ ?—हसमें

इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछेकी बात नहीं कही जा सकती। परन्तु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतन्तताका दुस्पयोग न करे, उसे केयल मगजान्में ही लगाना शुरू कर दे तो यह संसारसे रूपर उउ जाता है क्षयांत् इसका जन्म-मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रमुखी दी

हुई स्वतन्तताका दुरुपयोग करके ही बन्धनमें पड़ा है।

दार्शनिकोंका मत यह है कि परमात्मासे विमुख होना

और संसारसे सम्बन्ध जोडना-ये दोनों अनादि है,

पदार्थेमि उलझ जानेसे यह परमात्मतत्त्वको जान नहीं सकता ।

'परमध्ययम्' पदसे भगवान् कहते हैं कि मैं इन गुणोंसे मोहित प्राणी नहीं जान सकते । गुणोंसे पर हैं अर्थात् इन गुणोंसे सर्वथा रहित,

Bernsternantiberternistanternetarianternetarrenetarianternetarianternetarianternetarianternetarianternetariante अपनी स्वतन्तताका दुरुपयोग करके नष्ट होनेवाले असम्बद्ध, निर्लिप्त हूँ । मैं न कभी किसी गुणसे बँधा हुआ हूँ और न गुणोंके परिवर्तनसे मेरेमें कोई परिवर्तन ही होता है । ऐसे मेरे वास्तविक खरूपको

सम्बन्ध-अब आगेके श्लोकमें भगवान अपनेको न जान सकनेमें हेतु बताते हैं।

## दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

## मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। १४ ।।

क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात् इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे इस मायाको तर जाते है।

दुरत्यया' — सत्त्व रज और तम— इन तीन गणोंवाली मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गणोंकी तरफ नहीं । दैवी (देव अर्थात् परमात्माकी) माया बडी ही दरत्यय है। भोग और संप्रहकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य इस मायासे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते ।

'दुरत्यंय' कहनेका तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपनेको कभी सुखी और कभी दृ:खी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावोंमें तल्लीन रहते हैं । इस तरह-आने-जानेवाले प्राकृत भावों और पदार्थीमें ही तादारम्य, ममता, कामना करके उनसे बँधे रहते हैं और अपनेको इनसे रहित<sup>ं</sup> अनुभव नहीं कर सकते। यही इस मायामें दुरत्ययपना है।

यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है; जब भगवान्के सिवाय गुणोंकी खतन्त सत्ता और महत्ता मानी जाय । अगर मनुष्य भगवानुके सिवाय गुणोंकी अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा, तो वह इस गुणमयी मायासे तर जायगा ।

'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते'—मनुष्योमेंसे जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे

व्याख्या—'दैवी होषा गुणमयी \* मम माया इस मायाको तर जाते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि केवल जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण न मेरेमें हैं और न मैं उनमें है । मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हैं । इस प्रकार जो मेरे स्वरूपको जानते हैं, वे गुणोंमें नहीं फॅसते, इस मायासे तर जाते हैं। वे गुणोंका कार्य मन-बुद्धिका किञ्चिन्मात्र भी सहारा नहीं लेते । क्यों नहीं लेते ? क्योंकि वे इस बातको जानते हैं कि प्रकृतिका कार्य होनेसे मन-बुद्धि भी तो प्रकृति हैं । प्रकृतिकी क्रियाशीलता प्रकृतिमें ही है । जैसे प्रकृति हरदम प्रलयकी तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन-बुद्धि भी तो प्रलयको तरफ जा रहे हैं । अतः उनका सहारा लेना परतत्त्वता ही है । ऐसी परतत्त्वता बिल्कल न रहे और परा प्रकृति (जो कि परमात्मका अंश है) केवल परमात्माकी तरफ आकृष्ट हो जाय तथा अपरासे सर्वथा विमुख हो जाय —यही भगवानके सर्वथा शरण होनेका तात्पर्य है।.

यहाँ 'मामेव' कहनेका तात्पर्य है कि वे अनन्यभावसे केवल मेरे ही शरण होते हैं; क्योंकि मेरे सिवाय

मायाको 'गुणमयी' कहनेका तात्पर्य है कि यह माया कार्यरूप है; क्योंकि गुण प्रकृतिके कार्य है और वे मुण ही जीवको बाँधते हैं. स्वयं प्रकृति नहीं ।

<sup>\*</sup>भगवान् पहले बारढ़वें श्लोकमें यह कहकर आये हैं कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं । उसी बातको लेकर भगवानने यहाँ गुणमयी मायाको अपनी दैवी (अलीकिक) माया बताया है । पीछके तेरहवें श्लोकमें जिन तीन गुणमय भावोंसे सम्पूर्ण जगत्को मोहित बताया था, उनको ही यहाँ 'एप' पदसे कहा है ।

दूसरी कोई सता है ही नहीं ।

कर्र सामक मेरे राज्य ने हो नहीं है

कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं, परन्तु केवल मेरे हीं शरण नहीं होते । इस्तित्ये कहा कि जो 'मामेव'—केवल मेरी ही शरण लेते हैं, वे तर जाते हैं । मायाकी शरण न ले अर्थात् हमारे पास रुपये-पैसे, चीज-चस्तु आदि सब रहे,पर हम इनको अपना आधार न मानें, इनका आश्रय न लें, इनका मधीसा न करें, इनको महत्त्व न दें । इनका उपयोग करनेका हमें अधिकार है । इनपर कब्बा कर लेना ही इनके आश्रित होना है । आश्रित होनेपर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है—यही वास्तवमें दुरत्ययपना है । इस दुरत्ययपनासे छूटनेके लिये ही उपाय बताते हैं—'मामेव ये अपदान्ते ।'

सरीर, इन्द्रियाँ आदि सामग्रीको अपनी और अपने लिये न मानकर, भगवान्की और भगवान्के लिये ही मानकर भगवान्के भजनमें, उनके आज्ञापालनमें लगा देना है। अपनेको इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान्में लगा देनेक फल भी अपनेको नहीं लेना है; क्योंकि जब भगवान्की वस्तु सर्वधा भगवान्के अर्पण कर दी अर्घात् उसमें भूलसे जो अपनापन कर लिया था, वह हटा लिया, तब उस समर्पणका फल हमाय कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान्की सेवाके लिये ही भगवान्से मिली है। अतः इसको उनकी सेवामें लगा देना हमाय कर्तव्य है.

हमारी ईमानदारी है । इस ईमानदारीसे भगवान् बड़े प्रसन्न

अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवानको दी हुई बस्तुओंको अपनी मानकर अपनेमें

अभिमान किया था—यह गलती थी। मगवान्त्र तो बड़ा ही उदार एवं प्रेमभग्ग स्वमाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं, उसको इस बातका

पता ही नहीं लगने देते कि यह मगवान्की दी हूं है, प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है, उसको वह अपनी और अपने लिये ही मान लेता है। यह मगवान्क देनेका एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपाको केवल मकलोग ही जल सकते हैं। पत्त जो लोग

भगवान्से विमुख होते हैं, वे सीच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओंको हम सदा पासमें रख सकते हैं क्या ? अथवा वस्तुओंके पास हम सदा रह सकते हैं क्या ? इन वस्तुओंपर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या ? इसलिये वे अनन्यभावसे भगवानके

शरण नहीं हो सकते।

इस रतांक का भाव यह हुआ कि जो केवल
भगवान्के ही शरण होते हैं अर्थात् जो केवल देवी
सम्पत्तिवाले होते हैं, वे भगवान्की गुणमयी मायाद्ये
तर जाते हैं। परन्तु जो भगवान्की गुणमयी मायाद्ये
तर जाते हैं। परन्तु जो भगवान्के शरण न होकर
देवता आदिके शरण होते हैं अर्थात् जो केवल आसुणै
सम्पत्तिवाले (प्राण-पिण्ड-पोषण-परायण, स्वाभोग-

परायण) होते हैं, वे भगवान्की गुणमयी मायाको नहीं

तर सकते । ऐसे आसुर-स्वभाववाले मनुष्य भले ही

ब्रह्मलोकतक चले जायँ, तो भी ठनको (ब्रह्मलोकतक गुणमयी माया होनेसे) वहाँसे लौटना हो पड़ता है,

हो जाते हैं और उनकी कृपासे मनुष्य मायाको तर जाते हैं । जन्मना-मरना ही पड़ता है ।

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमं भगवान्ते यह बताया कि मेरे शरण होनेवाले सभी माध्यमे तर जाते हैं। अतः सब-के-सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते— इसका कारण आगेके स्लोकमें बताते हैं।

> न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । भाययोपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ।। १५ ।।

मायाके द्वारा अपहृत ज्ञानवाले, आसुर भावका आश्रय लेनेवाले और मनुष्योंमें महान् नीच तथा पाप-कर्म करनेवाले मूढ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ।

व्याख्या—'न मां दष्कतिनो मुद्धाः प्रपद्यन्ते नराधमा:--जो दष्कती और मृढ होते हैं, वे भगवानके शरण नहीं होते । दष्कती वे ही होते हैं, जो नाशवान, परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थोंमें 'ममता' रखते हैं और अप्राप्त पदार्थोंकी 'कामना' रखते हैं । कामना परी होनेपर 'लोभ' और कामनाकी पूर्तिमें बाधा लगनेपर 'क्रोध' पैदा होता है । इस तरह जो 'कामना'में फँसकर व्यभिचार . आदि शास्त्रनिषद्ध विषयोंका सेवन करते हैं. 'लोभ'में फँसकर झठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं और 'क्रोध' के वशीभृत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे 'दुष्कृती' हैं ।

जब मनुष्य भगवानुके सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्त्व देते हैं. तभी कामना पैदा होती है । कामना पैदा होनेसे मनुष्य मायासे मोहित हो जाते हैं और 'हम जीते रहें तथा भोग भोगते रहें'—यह बात उनको जैंच जाती है। इसलिये वे भगवानुके शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु, पदार्थ आदिके शरण हो जाते हैं ।

तमोगुणकी अधिकता होनेसे सार-असार. नित्य-अनित्य. सत-असत्. ग्राह्य-त्याज्य, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिकी तरफ ध्यान न देनेवाले भगवद्विमुख मनुष्य 'मृढ़' हैं । दुष्कृती और मृढ़ पुरुष परमात्माकी तरफ चलनेका निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्माकी शरण तो हो ही कैसे सकते हैं 2

'नराधमाः'कहनेका मतलब है कि वे दुष्कृती और मूढ़ मनुष्य पशुओंसे भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादामें रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादामें नहीं रहते हैं । पशु तो अपनी योनि भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर (जिनको कि परमात्माको प्राप्ति करनेके लिये मनुष्यशरीर दिया), पाप, अन्याय आदि करके नरको और पशुयोनियोंको तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़तापूर्वक पाप करनेवाले प्राणी नरकोंके अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियोंक लिये भगवानने (गीता १६ (१९-२० में) कहा है कि 'द्वेप रखनेवाले, मृढ़, क्रुर और संसारमें नराधम पुरुषोंको मैं बार-बार आसरी योनियोंमें गिराता हैं । वे आसरी योनियोंको प्राप्त होकर फिर घोर नरकोंमें जाते हैं।'

'माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः'— भगवानको जो तीनों गुणोंवाली माया है (गीता ७ । १४). उस मायासे विवेक ढंक जानेके कारण जो आसर भावको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण और प्राणोंका पोषण करनेमें लगे हुए हैं, वे भेरेसे सर्वथा विमख ही रहते हैं । इसलिये वे मेरे शरण नहीं होते ।

दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान मायासे अपहत है, उनकी वृत्ति पदार्थिक आदि और अन्तको तरफ जाती ही नहीं । उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थींको प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये-पैसे, सम्पत्ति आदिके संग्रहमें और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदिमें ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करनेमें ही अपनी बहादरी और उद्योगकी सफलता, इतिश्री मानते हैं । इस कारण वे यह समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है, उसकी प्राप्ति होनेपर भी अन्तमें वह 'नहीं' ही रहेगा और उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं रहेगा ।

'अस्' नाम प्राणोंका है। प्राणोंको प्रत्यक्ष ही आने-जानेवाले अर्थात् क्रियाशील और नाशवान् देखते हुए भी वे उन प्राणोंका पोषण करनेमें ही लगे रहते हैं । जीवन-निर्वाहमें काम आनेवाली सांसारिक वस्तओंको ही वे महत्त्व देते हैं । उन वस्तुओंसे भी बढ़कर वे रुपये-पैसोंको महत्त्व देते हैं, जो कि स्वयं काममें नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओंके द्वारा काममें आते हैं। वे केवल रुपयोंको ही आदर नहीं देते, प्रत्यत उनकी संख्याको बहुत आदर देते हैं। रुपयोंकी संख्या अभिमान बढानेमें काम आती है। अभिमान सम्पूर्ण आसरी-सम्पत्तिका आघार और सम्पूर्ण दःखों एवं पापोंका कारण है \* । ऐसे अभिमानको लेकर ही जो अपनेको मुख्य मानते हैं, वे आसुरभावको प्राप्त हैं ।

## विशेष बात

ं यहाँ भगवानुने कहा है कि दुष्कृती मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते और नवें अध्यायके तीसवें

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*</sup> सेसृत मूल सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अधिमाना ।। (मानस ७ ।७४ ।३)

THE PERSON AS A PROPERTY OF THE PERSON NAMED AS A PARTY OF THE श्लोकमें कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरत्तर रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है- यह कैसे ? इसका समाधान यह है कि वहाँ (९ ।३०) में 'अपि चेत्' पद आये हैं, जिनका अर्थ होता है—दुगचांग्रेकी प्रवृति परमात्माकी तरफ स्वाभाविक नहीं होती ; परन्तु अगर वह भगवान्के शरण हो जाय, तो उसके लिये भगवान्की तरफसे मना नहीं है। भगवान्की तरफसे किसी भी जीवके लिये किञ्चिमात्र भी बाधा नहीं है; क्योंकि भगवान प्राणिमात्रके लिये सम है। उनका किसी भी प्राणीमें राग-द्वेष नहीं होता (गीता ९ । २९) । दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी भगवान्के द्वेपका विषय नहीं है । सब प्राणियोंपर भगवानका प्यार और कपा समान ही है।

वास्तवमें दुराचारी अधिक दयाका पात्र है । कारण कि वह अपना ही महान् अहित कर रहा है, भगवान्का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिये किसी कारणवशात् कोई आफत आ जाय, बड़ा भारी संकट आ जाय और उसका कोई सहारा न रहे तो वह भगवानुको पुकार उठेगा । ऐसे हो किसी सत्तको उसने दःख दिया और संतके हृदयमें कृपा आ जाय तो उस संतको कृपासे वह भगवान्में लग जाय अथवा किसी ऐसे स्थानमें चला जाय, जहाँ अच्छे-अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभावसे उसका भाव बदल जाय अथवा किसी कारणवशात् उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य ठदय हो जाय, तो वह अचानक चेत सकता है और भगवान्के शरण हो सकता है। ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान्में लगता है तो यड़ी दुढ़तासे लगता है । कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिये उसमें अच्छेपनका अभिमान नहीं होता । तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणियोमें भगवान्की

व्यापंकता और कृपा समान है । सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियोंके किये हुए कार्य हैं । मूलमें तो वे प्राणी सदा भगवानुके शुद्ध अंश हैं । केवल दुराबारक कारण उनकी भगवान्में रुचि नहीं होती । अगर किसी

कारणवशात् रुचि हो जाय, तो भगवान् उनके किये हएको न देखकर उनको खीकार कर लेते है-रहति चित कस्त बार "हिए" की।। सय

ः (मानस १।२९।३) जैसे, माँका हृदय अपने सम्बन्धसे वालकॉपर समान ही रहता है । उनके सदाचार -दुराचारसे उनके प्रति मौंका व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम नहीं होता—'कुपुत्रो जायेत क्यचिंदपि कुमाता न भवति' । माँ तो एक जन्मको और एक शरीरको देनेवाली होती है; परन्तु प्रभु तो सदा रहनेवाली माँ है । प्रभुका हृदय तो प्राणिमात्रपर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्तमात्र भी शरण हो जाय तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं— जी नर होड़ चराचर द्रोही । आवै समय सरत तकि मोही ।। त्रजि मद मोह कपट छल नाना । कर्रे सह्य तेहि साधु समाना ।। (मानस ५ ।४८ । १-२)

इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियोंके साथ द्वेष करनेवाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलनेसे भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होनेवाले मद, मोह कपट, नाना छल आदि दोपोंकी तरफ न देखक केवल उसके भावकी तरफ देखकर मैं उसकी बहुत जल्दी साधु बना लेता है।

धर्मका आश्रय रहनेसे धर्मात्मा पुरुषके भीतर अन-वभाव होनेमें कठिनता रहती है । परन्तु दुग्रना पुरुष जब किसी कारणसे भगवानुके सम्मुख होता है, तब उसमें किसी प्रकारके शुभकर्मका आश्रय न होनेते केवल भगवत्परायणताका ही वल रहता है। यह बल बहुत शीघ पवित्र करता है। कारण कि यह बल खुदका होता है अर्थात् किसी तरहका आश्रप न रहनेसे उसकी खुदफी पुकार होती है । इस पुकारमें भगवान् सहत शीघ्र पियल जाते हैं । ऐसी पुस्रर होनेमें पुण्यात्मा-पापात्मा, विद्वान्-मूर्खं, सुजाति-कुजाति आदिश द्दोना कारण नहीं है, प्रत्युत संसारको तरफसे सर्वमा निराश होना ही खास कारण है। यह निराश होक मनुष्यको हो सकती है।

दूसरी यात, भगवानके कंपनका कल्पर्य है कि दुक्ती पुरुष मेरे शरण नहीं होते; क्योंकि उनका

स्वभाव मेरे विपरीत होता है । उनमेंसे अगर कोई मेरे शरण हो जाय. तो मैं उससे प्यार करनेके लिये हरदम तैयार हैं । भगवान्की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान् भी अपनी कुपाके परवश होकर जीवका शीघ्र कल्याण कर देते हैं । अतः यहाँके और वहाँके प्रसङ्गमें विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवानुको कुपालुता हो प्रकट होती है।

सुकृती और दुष्कृती \* का होना उनकी क्रियाओंपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवानके सम्मुख और विमुख होनेपर निर्भर है। जो भगवानके सम्मख है. वह सुकृती है और जो भगवान्से विमुख है, वह दुष्कृती है। भगवानके सम्पुख होनेका जैसा माहात्य है, वैसा माहात्म्य सकामभावपूर्वक किये गये यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मीका भी नहीं है । यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएँ भी पवित्र हैं, पर जो अपनेको सर्वथा अयोग्य समझकर और अपनेमें किसी तरहकी पवित्रता न देखकर आर्तभावसे भगवानके सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत्कृपासे बहुत जल्दी होती है । भगवत्कृपासे होनेवाली पवित्रता

अनेक जन्मोंमें किये हुए शुभ कर्मोंकी अपेक्षा बहत ही विलक्षण होती है । इसी तरहसे शुभ कर्म करनेवाले सुकृती भी शुभ कमीका आश्रय छोड़कर भगवानुको पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मोंका आश्रय न रहकर एक भगवान्का आश्रय हो जाता है। केवल भगवानुका ही आश्रय होनेके कारण वे भी भगवानके प्यारे भक्त हो जाते हैं।

एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृतिमें बाहरकी क्रिया होती है और भाव भीतरमें होता है। भावके पाँछे उद्देश्य होता है और उद्देश्यके पीछे भगवानको तरफ अनन्यता होती है । वह अनन्यता कृतियों और भावोंसे बहुत विलक्षण होती है; क्योंकि वह खयंकी होती है। उस अनन्यताके सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी-से-दुराचारी पुरुपको भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तवमें यह जीव परमात्माका अंश होनेसे पवित्र तो है ही । केवल दुर्भावों और दुराचारोंके कारण ही इसमें अपवित्रता आती है ।

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने कहा कि दुष्कृती पुरुष मेरे शरण नहीं होते । तो फिर शरण कीन होते हैं? इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।। १६ ।।

है भारतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जन ! पवित्र कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात् प्रेमी—ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात् मेरे शरण होते हैं ।

<sup>\*</sup> यहाँ (७ । १५ में), 'दुष्कृतिनः' कहकर बहुवचन दिया गया है और वहाँ (९ । ३०में) 'सुदुगवारः' कहकर एकवचन दिया है। इसका तात्पर्य है कि बहुवचन देना सामान्य शास्त्र (सामान्य वात) है और एक-वजन देना विशेष शास्त्र (विशेष क्षात) है । जहाँ सामान्य और विशेष शास्त्रकी तुलना होती है,यहाँ सामान्य शास्त्रसे विशेष शास्त्र बलवान् हो जाता है— 'सामान्यशास्त्रतो न्यूनं विशेषो बलवान् भवेत्' । इसलिये एकवचन बलवान् है ।

दूमरी बात, जिसको अवकाश नहीं मिलता, वह विधि बलवान् होती है—'निरवकाशो विधिरपवादः' । इसका मतलब यह हुआ कि दुक्तती भगवानुके शरण नहीं होते—यह उनका सामान्य स्वभाव बताया; परन्तु उनमेंसे कोई एक किसी कारण-विशेषसे भगवान्के शरण हो जाय तो भगवान्की तरफसे कृपाका दरवाजा खुला है—

सनमुख होड़ जीय मोहि जबहीं । जन्म कोटि अप नासहि तयहीं । (मानस ५ । ४४ ।१)

व्याख्या---'चतुर्विधा भजनो मां सुंकृतिनोऽर्जुन'—सुकृती पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात् भगवत्सम्बन्धी काम करनेवाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं | ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात खयं मेरे शरण होते हैं।

पूर्वश्लोकमें 'दुष्कृतिनः'पदसे भगवान्में न लगनेवाले मनुष्योंकी वात आयी थी। अब यहाँ 'सुकृतिनः'पदसे भगवान्में लगनेवाले मनुष्योंकी बात कहते हैं । ये सुकृती मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य-कर्म करनेवाले नहीं हैं, प्रत्युत भगवान्से अपना सम्बन्ध जोड़कर भगवत्सम्बन्धी कर्म करनेवाले हैं । सुकृती मनुष्य दो प्रकारके होते हैं-एक तो यज्ञ, दान, तप आदि और वर्ण-आश्रमके शास्त्रीय कर्म भगवान्के लिये करते हैं अथवा उनको भगवानके अर्पण करते हैं और दूसरे भगवत्रामका जप तथा कीर्तन करना, भगवान्की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत्सम्बन्धी कर्म करते हैं।

जिनकी भगवानमें रुचि हो गयी है, वे ही भाग्यशाली हैं,वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुप्य कहलाने-योग्य हैं । वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्यसे हो गयी हो, चाहे आफतके समय दूसरोंका सहारा छूट जानेसे हो गयी हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्यके द्वारा समयपर घोखा देनेसे हो गयी हो, चाहे सत्सङ्ग, स्वाध्याय अथवा विचार आदिसे हो गयी हो, किसी भी कारणसे भगवान्में रुचि होनेसे वे सभी सुकृती मनुष्य हैं।

· जब भगवानुकी तरफ रुचि हो जाय, वही पवित्र दिन है, वहीं निर्मल समय है और वहीं सम्पत्ति है ुंजब भगवानुकी तरफ रुचि नहीं होती, वही काठा दिन है, वही विपत्ति है--

'कह हुनुमत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई

कर्मयोनि है । वास्तवमें केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही होनेके कारण मानव-शरीरको साधनयोनि ही मानना चाहिये । इसलिये इस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र-निषिद्ध कर्मीको छोड़कर अगर भगवत्रापिके

उस संकल्पमें भगवान्ने मृतुष्यको अपने उद्धारकी

स्वतन्त्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियोंको नहीं मिलती:

क्योंकि वे. भोगयोनियाँ हैं और यह - मानवशरीर

लिये ही लग जाय तो उसको भगवत्कृपासे अनायास ही भगवत्राप्ति हो सकती है। परन्तु जो मिली हुई स्वतन्तताका दुरुपयोग करके विपरीत मार्गपर चलते हैं,वे नरकों और चौरासी लाख योनियोंमें जाते हैं।

इस तरह सबके उद्धारके भावको लेकर भगवाने

कृपा करके जो मानव-शरीर दिया है, उस शरीरको

पाकर मगवानुका भजन करनेवाले सुकृती मनुष्य ही 'जनाः' अर्थात् मनुष्य कहलानेयोग्य है । 'आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ'— अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात् प्रेमी—ये चार प्रकारके भक्त भगवानुका भजन करते हैं अर्थात् भगवानके शरण होते हैं।

(१) अर्घार्थी फक्त-जिनको अपनी न्याययुक्त सुख-सुविधाकी इच्छा हो जाती है अर्थात् धन-सम्पति, वैभव आदिकी इच्छा हो जाती है, परन्तु उसको वे केवल भगवान्से ही चाहते हैं, दूसरोंसे नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते. हैं ।

चार प्रकारके भक्तोंमें अर्थार्थी आरम्भिक भक्त होता है । पूर्व संस्कारोंसे उसकी घनकी इच्छा रहती है और वह धनके लिये चेष्टा भी करता है, पर वह

.न धनको इच्छा पूरी । दूसर के ऐसा समझकर वह

REPRESENTATION PROPERTY PROPER केवल अर्थार्थी अर्थात् अर्थका भक्त है, भगवानुका भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धनकी उच्छा ही मुख्य है । परनु जिसमें भगवानुके सम्बन्धकी मुख्यता है, वह क्रमशः भगवानुकी तरफ ही बढ़ता चला जाता है । भगवान्में लगे रहनेसे उसकी धनकी इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवानका अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया धुवजीका नाम लिया जाता है।

एक दिन बालक धुवके मनमें राजाकी गोदमें बैठेनेकी इच्छा हुई, पर छोटी माँने बैठने नहीं दिया । उसने घुवसे कहा कि 'तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिनके यहाँ ही तूने जन्म लिया है; अतः तू राजाकी गोदमें बैठनेका अधिकारी नहीं हैं।' घुवने छोटी माँकी कही हुई सब बात अपनी मॉसे कह दी । माँने कहा कि 'बेटा !तेरी छोटी माँने ठीक ही कहा है; क्योंकि भजन न तूने किया और न मैंने ही किया । ' इसपर धुवने माँसे कहा कि 'माँ! अब तो मैं भजन करूँगा ।' ऐसा कहकर वे भगवद्धजन करनेके लिये घरसे निकल पड़े और माँने भी बड़ी हिम्मत करके धुवको जंगलमें जानेके लिये आज्ञा दे दी । रास्तेमें जाते हुए नारदजी महाराज मिल गये । नारदजीने धुवसे कहा कि 'अरे मोले बालक! तू अकेला कहाँ जा रहा है ? यों भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं ? तू जंगलमें कहाँ रहेगा ? वहाँ वड़े-बड़े जंगली जानवर हैं। वे तेरेको खा जायँगे । वहाँ तेरी मों थोड़े ही बैठी है! तू मेरे साथ चल । राजा मेरी बात मानते हैं। मैं तेरा और तेरी माँका प्रवन्ध करवा दूँगा । ' नारदंजीकी बातोंको सुनकर धुवकी भगवद्भजनमें और दुढ़ता हो गयी कि देखो, भगवान्की तरफ चलनेसे नारदजी भी इतनी वात कहते हैं । अव-ये-मेरेको घर चलनेके लिये कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गये थे ! ध्रुवने नारदजीसे कहा कि 'महाराज ! मैं तो अब भगवान्का भजन ही करूँगा' । घुवजीका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारदजीने उनको द्वादशाक्षर मन्त (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) दिया और चतुर्भुज् भगवान् विष्णुका ध्यान बताकर मधुवनमें जाकर भजन

करनेकी आजा दी।

ध्वजीने मध्वनमें जाकर ऐसी निष्ठासे भजन किया कि उनकी निशाको देखकर छः महीनेकी अवधिके भीतर-ही-भीतर भगवान धुवके सामने प्रकट हो गये । भगवानने घुवजीको राजगहीका वरदान दिया, पर इस वरदानसे धवजी विशेष राजी नहीं हुए । भजनसे अन्तःकरण शृद्ध होनेके कारण उनको घन-(राज्य-)के लिये भगवानकी तरफ चलनेमें बडी लजा हुई कि मैंने बड़ी गलती की!

तात्पर्य यह हुआ कि ध्वजीको तो पहले राजाकी गोदमें बैठनेकी इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छाकी पर्तिका मख्य उपाय भगवानुका भजन ही माना । भजन करनेसे उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गयी । इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवानकी तरफ ही लगता है।

आजकल जो धन-प्राप्तिके लिये झुठ,कपट, बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धनके लिये समय-समयपर भगवानुको पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो है, पर भगवानके भक्त नहीं हैं । वे तो झुठ, कपट, बेईमानी आदिके भक्त हैं: क्योंकि उनका 'पापके बिना, झठ-कपटके बिना काम नहीं चलता'—इस तरह झुठ कपट आदिपर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवानपर नहीं है।

जो केवल भगवान्के ही परायण हैं और जो भगवानके साथ अपनापन करके भगवानका ही भजन करते हैं: परन्त कभी-कभी पूर्व संस्कारोंसे अथवा किसी कारणसे जिनमें अपने शरीर आदिके लिये अनुकूल परिस्थितिकी इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं । उनकी अनुकूलताकी इच्छा \_ही अर्थार्थीपन है।

(२) आर्त भक्त— प्राण-संकट आनेपर, आफत आनेपर, मनके प्रतिकृल घटना घटनेपर जो दुःखी होकर अपना दःख दर करनेके लिये भगवान्को पुकारते हैं और दःखको दर करना केवल भगवान्से हो चाहते हैं, दूसरे किसी उपायको काममें नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं । आर्त भक्तोंमें उत्तराका दुष्टान्त लेना ठीक

बैठता है<sup>\*</sup> । कारण कि जब उसपर आफत आयी,तब उसने भगवान्के सिवाय अन्य किसी उपायका सहारा नहीं लिया । अन्य उपायोंकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गयी । उसने केवल भगवान्का ही सहारा लिया । तात्पर्य यह हुआ कि सकामभाव रहनेपर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान्से ही चाहते 台)

जो भगवान्के साथ अपनापन करके भगवान्के परायण हैं और अनुकूलताकी वैसी इच्छा नहीं करते; पर प्रतिकृल परिस्थिति आनेपर इच्छा हो जाती है कि भगवान्ने ऐसा क्यों किया? यह प्रतिकुलता मिट जाय तो बहुत अच्छा है।' इस प्रकार प्रतिकृतता मिटानेका भाव पैदा होनेसे वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं ।

(३)जिज्ञास भक्त-जिसमें अपने खरूपकी, भगवत्तत्त्वको जाननेको जोरदार इच्छा जाप्रत् हो जाती है कि वास्तवमें मेरा खरूप क्या है? भगवतत्व क्या है ? इस प्रकार तत्त्वको जाननेके लिये शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ (श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि उपायों)का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान्के आश्रित होकर उस तत्त्वको केवल भगवान्से ही जो किसी तरहकी कभी किश्चिमात्र भी इच्छा होती ही जानना चाहते हैं, वे जिज्ञास भक्त कहलाते हैं।

ं जिज्ञासु भक्त वही होता है, जिसका जिज्ञास्य ऐसे ही ज्ञानी (प्रेमी) भक्कोंमें किञ्चिन्यात्र भी कोई केवल भगवत्त्व और उपाय केवल भगवद्धित ही इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान्के प्रेममें ही मत

होती है अर्थात् उपेयं और उपायमें अनन्यता होती है । जिज्ञासु भक्तोमें उद्भवजीका नाम लिया जाता है। भगवान्ने उद्धवजीको दिव्यज्ञानका उपदेश दिया था जो 'ठद्धवगीता' (श्रीमद्भागवत ११ । ७-३०) के नामसे प्रसिद्ध है।

जो भगवान्में अपनापन करके भगवान्के भजनमें ही तल्लीन रहते हैं; परन्तु कभी-कभी सङ्गसे,संस्कारोंसे मनमें यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तवमें मेरा खरूप बंगा है? भगवत्तत्व क्या है? वे भी जिज्ञास कहलाते हैं।

(४) ज्ञानी (प्रेमी) मक्त— अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु—तीनों भक्तोंसे ज्ञानी भक्तकी विलक्षणता बतानेके लिये यहाँ 'च' अव्यय आया है।

भक्तको अनुकूल-से-अनुकूल प्रतिकृल-से-प्रतिकृल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति,वस्तु आदि सब भगवत्स्वरूप ही दीखते हैं अर्थात् उसको अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित केवल भगवल्लीला ही दीखती है। जैसे भगवान्में अपने लिये अनुकलता प्राप्त करने, प्रतिकृलता हटाने,बोध प्राप्त करने आदि नहीं, वे तो केवल भक्तोंक प्रेममें ही मस्त रहते हैं.

\* आर्त भक्तोंमें द्रौपदी और गजेन्द्रका दृष्टान्त ठीक नहीं बैठता; क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षाके लिये अन्य उपायोंका भी सहारा लिया था, केवल भगवान्का ही नहीं । जबतक अपना दु:ख दूर करनेके लिये अन्य उपायोका सहारा रहता है, अन्य उपायोंकी तरफ वृत्ति रहती है, तबतक वे अनन्यमक्त नहीं हैं और समीतक उनपर कह आता है। जब यह अन्यकी ताफ युत्ति मिट जाती है, तब वे भक्त कहलाते हैं और उनपर कष्ट नहीं आता। जैसे, चीर-हरणके समय जबतक बैपदीकी दूसरोंकी तरफ दृष्टि थी, दूसरोंका मरोसा था, अपने बलका सहारा था,सबतक यह कष्ट पाती रही । परन्तु जब दूसरोंकी तरफसे तो क्या, अपने हायसे भी साड़ीको नहीं पकड़ा अर्थात अपने बलका भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्यभाव हो गया और उसको दःख नहीं पाना पदा।

ऐसे ही गजेन्द्रने जवतक हाथियों और हथिनियोंका सहारा लिया, अपने बलका सहारा लिया, तबतक वह वर्षोतिक दुःख पाता रहा । जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान्का ही सहारा रहा, तब उसको दुःख नहीं पाना पड़ा । † पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्यते । नान्य त्वदभयं पत्र्ये यत्र मृत्युः परस्याम् ।।

अभिद्रवित मामीश शररतप्तायसो विभो । कार्म दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम ।।

(श्रीमद्धा॰ १।८। ९-९०)

'देवाधिदेव । जगदीश्वर ! महायोगिन् ! आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । अपके सिवाय इस लोकमें मुझे अभय देनेवाला दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी आपसमें एक-दूसरेकी मृत्युका कारण बन रहे हैं। प्रभो । सर्वशक्तिमान् । यह दहकता हुआ लोहेका बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है । स्वामिन् । यह मुझे भले ही जला डाले, पर मेरे गर्भको नष्ट न करे। '

रहते हैं।

ज्ञान अर्थात् प्रेमी भक्तोमें गोपिकाओंका नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारदजीने भी यथा प्रजागोपिकानाम्'(भिक्तसूत्र २१) कहकर गोपियोंको प्रेमी भक्तोका आदर्श माना है। कारण कि गोपियोंमें अपने सुखका सर्वधा त्याग था। प्रियतम भगवानका सुख हो उनका सुख था।

यहाँ एक बात समझनेकी है कि धनकी इच्छा, दुःख दूर करनेकी इच्छा और जिज्ञासा-पूर्तिकी इच्छाको लेकर जो भगवान्की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान्का प्रेम जावत् हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परन्तु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायंसि धन मिल सकता है, दुःख दूर हो सकता है, जिज्ञासा-पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान्के साथ सम्बन्ध न होनेसे उनमें प्रेम जावत् नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती।

संतोंकी वाणीमें आता है कि प्रेम तो केवल भगवान् हो करते हैं, भक्त केवल भगवानमें अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वहीं करता है, जिसे कभी किसीसे कुछ भी लेना नहीं है । भगवान्ने जीवमात्रके प्रति अपने-आपको सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीवसे कभी कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छाकी कोई सम्मावना ही नहीं रखी है। इसलिये भगवान ही वास्तवमें प्रेम करते हैं । जीवको भगवानकी आवश्यकता है, इसलिये जीव भगवान्से अपनापन ही करता है । जब अपने-आपको सर्वथा भगवान्के अर्पित करनेपर भक्तमें कभी कुछ भी पानेकी कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह जानी अर्थात् प्रेमी मक्त कहा जाता है । अपने-आपको सर्वथा भगवान्के अर्पित कर देनेसे उस भक्तको सता भगवान्से किञ्चिनात् भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान्की सता ही रह जाती है।

> विशेष बात (१)

चार लड़के खेल रहे थे। इतनेमें उनके पिताजी चार आम लेकर आये। उनके देखते ही एक लड़का आम माँगने लग गया और एक लड़का आम लेनेके लिये ये पड़ा । पिताजीने उन दोनोंको एक-एक आम दे दिया । तीसरा लड़का न तो रोता है और न माँगता है, केवल आमकी तरफ देखता है और न माँगता है, केवल आमकी तरफ देखता है और चौथा लड़का आमकी तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था, वैसे ही मस्तीसे खेल रहा है । उन दोनोंको भी पिताजीने एक-एक आम दे दिया । इस प्रकार चार्ये ही लड़कों को आम मिलता है । यहाँ आम माँगनेवाला लड़का आर्यर्थी है, येनेवाला लड़का आर्त है, केवल आमकी तरफ देखनेवाला जिज्ञासु है और आमकी परवाह न करके खेलमें लगे रहनेवाला लड़का ज्ञानी है । ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान्से अतुकूलता माँगता है, आर्त पक्त भगवान्से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु फक्त भगवान्से जानना चाहता है और ज्ञान आर्वत् ग्रेमी भक्त भगवान्से वृत्क भी नहीं चाहता ।

अर्थार्थीं, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी—ये चारों ही भक्त भगवित्रष्ठ हैं। अतः इनको योगप्रष्ट पुरुषों (गीता ६ ।४१-४२) में नहीं लिया जा सकता । ऐसे हो अर्थार्थीं और आर्त—ये दोनों सकाम पुरुषोंसे अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तोंमें भगवान्का आश्रय मुख्य है । सकाम पुरुष कामनापूर्तिमें ही लगे रहनेके करण 'हृतज्ञानाः'हैं (गीता ७ ।२०), इसलिये उनको आसुरी सम्पत्तिवाले पुरुषोंमें लिया गया है । यद्यपि अर्थार्थीं आदि भक्तोंमें जो कुछ न्यूनाधिकता है, वह कामनाके कारण ही है, परन्तु कामना होते हुए भी वे 'हृतज्ञानाः' नहीं हैं । उनको तो भगवान्ते 'सुकृतिनः' और 'उदाराः' (७ ।१८) कहा है ।

जो भगवान्के शरण होते हैं, उनमें सकामभाव भी हो सकता है, परन्तु उनमें मुख्यता भगवित्रष्ठ होनेकी ही होती हैं। इसलिये उनकी भगवान्के साथ जितनी-जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना-उतना ही उनमें सकामभाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिये उनको भगवान्ने 'उदाराः' कहा है और शानी भक्तको अपना स्वरूप बताया है—'श्नानी त्याव्येव में मतम्'(७।१८)।

(3)

भगवान्के साथ अपनापन माननेके समान दूसरा

सब क्रियाएँ होती हैं।

दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान् श्रीकृष्णमें चित्तवाली रहती

है\*.ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएँ करते समय सदा-सर्वदा भगवान्से जुड़ा रहता है। भगवानुका सम्बन्ध रखते हुए ही उसकी

'एकभक्तिर्विशिष्यते'—उस ज्ञानी अर्थात् प्रेमी भक्तका आकर्षण केवल भगवान्में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती । इसलिये वह श्रेष्ठ है।

अर्थार्थी आदि भक्तोंमें पूर्वसंस्कारीके कारण जबतक व्यक्तिगत इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, तबतक उनकी एकभक्ति नहीं होती अर्थात् केवल भगवान्में प्रेम नहीं होता । परन्तु उन भक्तोंमें इन इच्छाओंको नष्ट करनेका भाव भी होता रहता है और इच्छाओंके सर्वथा नष्ट होनेपर सभी भक्त भगवान्के प्रेमी और भगवानुके प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान्में द्वैतका भाव न रहकर प्रेमाद्वैत (प्रेममें

अद्रैत) हो जाता है। े ऐसे तो चारों भक्त भगवान्में नित्य-निरन्तर लगे रहते हैं; परन्तु तीन भक्तेंकि भीतरमें कुछ-न-कुछ मिटानेकी इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने अभी दृष्टि गयी—इस तरह प्रतिक्षण भावःऔर अनुभव स्वरूपको या भगवतत्त्वको जाननेकी इच्छा करते हैं । होता ही रहता है । इसलिये प्रेमको अनन्त बताया ज्ञानी अर्थात् प्रेमी भक्तमें अपनी कोई इच्छा नहीं गया है।

रहती; अतः वह एकमक्ति है।

'त्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः'---तस ज्ञानी (प्रेमी) भक्तको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ । उसमें अपनी किश्चित्पात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरेमें

प्रेम है । इसलिये वह मेरेको अत्यन्त प्याप है। वास्तवमें तो भगवान्का अंश होनेसे सभी जीव खाभाविक ही भगवान्को प्यारे हैं । भगवानके प्यारमें

कोई निजी स्वार्थ नहीं है । जैसे माता अपने बच्चोंका पालन करती है, ऐसे ही भगवान् बिना किसी कारणके सबका पालन-पोषण और प्रबन्धः करते हैं। परन्तु जो मनुष्य किसी कारणसे भगवान्के सम्मुख हो

जाते हैं, उनकी उस सम्मुखताके कारण भगवान्में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो, जाता है अर्थात् उसमें लौकिक-पारलौकिक किसी तरहकी भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतःसिद्ध प्रेम पूर्णरूपसे

जामत् हो जाता है । पूर्णरूपसे जामत् होनेका अर्थ

है कि प्रेममें किञ्चन्मात्र भी कमी नहीं रहती । प्रेम कमी समाप्त भी नहीं होता: क्योंकि वह: अनन्त और प्रतिक्षण वर्धमान है । प्रतिक्षण वर्धमानका तात्पर्य है कि प्रेममें प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणताका व्यक्तिगत इच्छा रहती है; जैसे—अर्थार्थी मक्त अनुमव होता रहता है अर्थात् इघर पहले दृष्टि अनुकूलताकी इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलताको गयी ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं,

सम्बन्ध— पूर्वरलोकमें भगवान्ने ज्ञानी भक्तको अपना अत्यन्त प्याग बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान्ने दूसरे भक्तोंका आदर नहीं किया । इसलिये भगवान् आगेके श्लोकमें कहते हैं—

(श्रीमद्भा॰ १०:1४४ ।१५)

<sup>,</sup> मथनोपलेपप्रेह्वेह्वनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । \* या दोहनेऽवहनने गायन्ति चैनमनुरक्तिधयोऽश्रकण्ठ्यो धन्या व्रजस्थिय उरुक्रमन्त्रितयानाः ।।

<sup>ं</sup>जी गौओंका दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही मधते समय, आंगन लीपते समय, धालकोंको पालनेमें झुलाते समय, रोते हुए बब्बोंको सोरी देते समय, तुलसी आदिको जलसे सींबते समय तथा झाडू देते आंस् भरकर गर्गद कण्ठसे श्रीकृष्णकी दिव्य आदि सब कमौंको करते समय प्रेमपूर्ण हिं चित्त लगाये रहनेवाली व्रजवासिनी गोपियाँ घन्य हैं **!** ा गान कस्ती :-

## उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

्रआस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ।। १८ ।।

पहले कहे हए सब-के-सब भक्त बड़े उदार (श्रेष्ठ भाववाले) हैं । परना ज्ञानी (प्रेमी) तो मेरा स्वरूप ही है— ऐसा मेरा मत है । कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई। गति नहीं है, ऐसे मेरेमें ही दृढ़ आस्थावाला है।

भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाववाले हैं । भगवानने यहाँ उनकी उदारता ही है । जो 'उदारा! शब्दका प्रयोग किया है, उसमें कई विचित्र भाव हैं: जैसे---

- कहा है कि 'भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं. उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ ।' भक्त भगवान् को चाहते हैं और भगवान् भक्तको चाहते हैं । परन्तु इन दोनोंमें पहले भक्तने ही सम्बन्ध जोड़ा है और जो पहले सम्बन्ध जोड़ता है, वह उदार होता है । तात्पर्य यह है कि भगवान् सम्बन्ध जोड़ें या न जोड़ें, इसकी भक्त परवाह नहीं करता । वह तो अपनी तरफसे पहले सम्बन्ध जोडता है और अपनेको समर्पित करता है । इसलिये वह उदार है।
- (२) देवताओंके भक्त सकामभावसे विधिपूर्वक यज्ञ दान, तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओंको उनकी कामनाके अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है; क्योंकि देवतालोग उनका हित-अहित नहीं देखते । परन्तु भगवान्का भक्त अगर भगवान्से कोई चीज मॉॅंगता है तो भगवान् अगर उचित समझे तो वह चीज दे देते हैं अर्थात् देनेसे उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसारमें फँसावट होती हो तो नहीं देते । कारण कि भगवान् परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामनाकी पूर्ति हो अथवा न हो, तो मी वे भगवान्का ही भजन करते हैं, भगवान्के भजनको नहीं छोड़ते—यह उनकी उदारता ही है ।
- (३) संसारके भोग और रुपये-पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दीखते हैं और भगवान्के भजनमें प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दीखता, फिर भी संसारके प्रत्यक्ष सुखको छोड़कर अर्थात् भोग भोगने और संग्रह करनेकी

व्याख्या— 'उदाराः सर्व एवैते' —ये सब-के-सब लालसाको छोड़कर भगवान्का भजन करते हैं , यह

- (४) भगवान्के दरबारमें माँगनेवालोंको भी उदार कहा जाता है-- 'यहि दरबार दीनको आदर रीति सदा (१) चौथे अध्यायके ग्यारहवें रलोकमें भगवान्ते चिल आई ।'(विनयपत्रिका १६५।५) अर्थात् कोई कछ मॉगता है, कोई धन चाहता है, कोई दःख दूर करना चाहता है-ऐसे माँगनेवाले भक्तोंको भी भगवान् उदार कहते हैं, यह भगवानुकी विशेष उदारता ही है।
  - (५) भक्तोंका लौकिक-पारलौकिक कामनापर्तिके लिये अन्यको तरफ किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं जाता । वे केवल भगवानसे ही कामनापूर्ति चाहते हैं। भक्तोंका यह अनन्यभाव ही उनकी उदारता है।

'ज्ञानी त्वात्पैव मे मतम्'—यहाँ 'तु' पदसे ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तकी विलक्षणता बतायी है कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही. पर ज्ञानीको उदार क्या कहें. चह तो मेरा खरूप ही है। खरूपमें किसी निमित्तसे, किसी कारणविशेषसे प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होनेसे स्वत:-स्वामाविक प्रियता होती है ।

प्रेममें प्रेमी अपने-आपको प्रेमास्पदपर न्योळावर कर देता है अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता । ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमीपर न्योछावर हो जाते हैं । उनको इस प्रेमाद्वैतकी विलक्षण अनुभूति होती है । ज्ञानमार्गका जो अद्रैतमाव है, वह नित्य-निरत्तर अखण्डरूपसे शान्त.सम रहता है । परन्त प्रेमका जो अद्वैतमाव है, वह एक-दूसरेकी अभिन्नताका अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेमका अद्वैतमाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है । इसलिये प्रेम-तत्त्व अनिर्वचनीय है । शरीरके साथ सर्वथा अभित्रता (एकता) मानते हुए भी निरन्तर भित्रता बनी रहती है और भित्रताका अनुभव होनेपर भी भित्रता बनी रहती है । इसी तरह प्रेमतत्त्वमें भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नताका

अनुभव होनेपर भी अभिन्नता बनो रहती है ।

जैसे, नदी समुद्रमें प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्रके जलकी एकता हो जाती है। एकता होनेपर भी दोनों तरफसे जलका एक प्रवाह चलता रहता है अर्थात् कभी नदीका समुद्रकी तरफ और कभी समुद्रका नदीकी तरफ एक विलक्षण प्रवाह, चलता रहता है । ऐसे ही प्रेमीका प्रेमास्पदको तरफ और प्रेमास्पटका प्रेमीकी तरफ प्रेमका एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता । उनका नित्ययोगमें वियोग और वियोगमें नित्ययोग—इस प्रकार प्रेमकी एक विलक्षण लीला अनत्तरूपसे अनत्तकालतक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है—इसका ख्याल नहीं रहता । वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद है और दोनों ही

प्रेमी हैं । यही 'ज्ञानी त्वात्मैय मे मतम्' पदोंका तात्पर्य है ।

'आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम'—क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो हो नहीं सकती. ऐसे सर्वोपरि मेरेमें ही उसकी श्रद्धा विश्वास और दुढ़ आस्था है। तात्पर्य है कि उसकी वृत्ति किसी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर मेरेसे हदती नहीं प्रत्यत एक मेरेमें ही लगी रहती है।

'केवल 'भगवान् ही मेरे हैं'—इस प्रकार मेरेमें उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता-प्रतिकूलताको लेकर किञ्चित्पात्र भी फरक नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है ।

वह युक्तात्मी है अर्थात् वह किसी भी अवस्थामें मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरेसे अभिन्न रहता है।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें कहे हुए ज्ञानी अर्थात् प्रेमी भक्तको वास्तविकता और उसके पजनका प्रकार आंगेके श्लोकमें बताते हैं।

> बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।। १९ ।।

बहुत जन्मोंके अन्तमें अर्थात् मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ परमात्मा ही है,' ऐसा जो ज्ञानवान् मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लम है।

व्याख्या—'बहुनां जन्मनामन्ते'—मनुष्यजन्म सम्पूर्ण जन्मीका अन्तिम जन्म है । भगवान्ने जीवको मनुप्यशरीर देकर उसे जन्म-मरणके प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्तिका पूर्व अधिकार दिया है। परन्तु यह मनुष्य भगवान्को प्राप्त न करके रागके कारण फिर पुराने प्रवाहमें अर्थात् जन्म-मरणके चकरमें चला जाता है । इसलिये भगवान् कहते हैं—'अप्राप्य मां निवर्तने मृत्यसंसारवर्त्यनि' (गीता ९ ।३) । जहाँ भगवान् आसुरी योनियों और नरकोंके अधिकारियोंका वर्णन, करते हैं, वहाँ दुर्गुण-दुराचारोंके कारण भगवत्प्राप्तिकी भी भगवान् कहते 'सम्भावना न दोखनेपर यान्यधर्मा हे—'मामप्राप्येव . कौनीय तती गतिम्'(गीता१६ । २०) अर्थात् मेरेको प्राप्त किये

विना हो ये प्राणी अधम गतिको चले गये अर्थात्

वे मरनेके बाद मनुष्ययोनिमें भी चले जाते तो कम-से-कम मनुष्य तो रह जाते; पर वे मेरी प्राप्तिका परा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गतिको चले गये !

संतोंकी वाणीमें और शास्त्रोमें आता है कि मनुष्यजन्म केवल अपना कल्याण करनेके लिये मिला है, विषयोंका सुख भोगनेके लिये तथा स्वर्गकी प्राप्तिके लिये नहीं \* । इसलिये गीताने खर्गको प्राप्ति चाहनेवालीको मुद्र और तुच्छ बुद्धिवाले कहा है— 'अविपश्चितः' (२ ।४२) और 'अल्पमेघसाम्' (6510)

यह मनुष्यजनमं सम्पूर्ण जन्मोंका आदि जन्म भी है और अत्तिमं जन्म भी है । सम्पूर्ण जन्मोंका आरम्भ मनुष्यजन्मसे ही होता है अर्थात् मनुष्यजन्ममें किये हुए पाप चौगसी लाख योनियों और नरकोंमें भोगनेपर

भी समाप्त नहीं होते. बाकी ही रहते हैं. इसलिये यह सम्पूर्ण जन्मोंका आदि जन्म है। मनुष्यजन्ममें सम्पूर्ण पापोंका नाश करके, सम्पूर्ण वासनाओंका नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं. भगवानको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिये यह सम्पूर्ण जन्मोंका अन्तिम जन्म है।

भगवानूने आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें कहा है कि 'जो मनुष्य अन्त-समयमें जिस-जिस भावका सारण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस-उस भावको ही वह प्राप्त होता है । ' इस तरह मनध्यको जिस किसी भावका स्मरण करनेमें जो स्वतन्त्रता दी गयी है, इससे मालुम होता है कि भगवानने मनुष्यको पूरा अधिकार दिया है अर्थात् मनुष्यके उद्धारके लिये भगवान्ने अपनी तरफसे यह अन्तिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नये जन्मकी तैयारी कर ले अर्थवा अपना उद्धार कर ले—इसमें यह सर्वथा स्वतन्त्र हैं। इस बातको लेकर गीता मनष्यमात्रको परमात्पप्राप्तिका अधिकारी मानती है और इंकेकी चोटके साथ, खुले शब्दोंमें कहती है कि वर्तमानका दुग्रचारी-से-दुग्रचारी, पूर्वजन्मके पापीके कारण नीच योनिमें जन्मा हुआ पापयोनि और चारों वर्णवाले स्री-पुरुष---ये सभी भगवानका आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो सकते हैं (गीता ९ । ३० ~ ३३) । गीताने (९ । ३२ में ) ऐसा विचित्र 'पापयोनि' शब्द कहा है, जिसमें शूद्रसे भी नीचे कहे और माने जानेवाले चाण्डाल, यवन आदि तथा पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-लता आदि सभी लिये जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियोमें परमात्माकी तरफ चलनेकी योग्यता नहीं है; परत्त परमात्माके अंश होनेसे उनके लिये परमात्माको तरफसे मना नहीं है । उनमेंसे बहुत-से प्राणी भगवान् और संत-महापुरुवोंकी कृपासे तथा तीर्थ और भगवद्धामके प्रभावसे परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं। देवता मोगयोनि है; वे मोगोमें ही लगे रहते हैं, इसलिये उनको 'अपना उद्धार करना है' ऐसा

विचार नहीं होता । परन्तु वे अगर किसी कारणसे भगवानकी तरफ लग जायँ तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इन्द्रको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था-ऐसा शास्त्रोमें आता है।

भगवानको तरफसे मनव्यमात्रका जन्म अन्तिम जन्म है। कारण कि भगवानका यह संकल्प है कि मेरे दिये हुए इस शरीरसे यह अपना कल्याण कर ले । अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्तमात्र बन जाय. तो भगवानके संकल्पसे इसका कल्याण हो जाय । जैसे ग्यारहवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे कहा है— मेरे द्वारा मारे हुएको ही तु मार दे-'मया हतांस्त्वं जिह' । तु चिन्ता मत कर---'मा च्यथिष्ठाः' । त यद कर, तेरी विजय होगी—'युध्यस्य जेतासि' । इसी तरहसे भगवानने कृपा करके मनुष्यशरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवानसे विमख होकर संसारके रागमें न फैंसे. तो भगवानके उस संकल्पसे अनापास ही मक्त हो जाय ।

भगवानुका संकल्प ऐसा नहीं है कि साधककी इच्छाके बिना उसका कल्याण हो जाय अर्थात् जैसे शाप या वरदान दिया जाता है, वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प? भगवानने मनुष्यको अपना कल्याण करनेकी स्वतन्त्रता इस मनव्यजन्यमे दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतन्त्रताका दुरुपयोग न करे अर्थात भगवान और शास्त्रोंसे विपरीत न चले. कम-से-कम अपने विवेकके विरुद्ध न चले तो उससे भगवान् और शास्त्रोंके अनुकूल चलना स्वामाविक होगा । कारण कि भगवान् और शास्त्रोंसे विपरीत न चलनेपर दो अवस्थाओंमेंसे एक अवस्था स्वाभाविक होगी--या तो वह शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बद्धिसे कछ नहीं करेगा या केवल भगवान् और शास्त्रके अनुकल ही करेगा ।

. कुछ नहीं करनेकी अवस्थामें अर्थात् कुछ करनेकी रुचि न रहनेकी अवस्थामें मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । कारण कि कुछ-न-कुछ

नर तन समनहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जावत तेही ।। .+ नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ।। (मानस ७।१२१।५)

करनेकी इच्छासे ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर छोड़ना चाहिये, प्रत्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक अत्तःकरण और इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध जुड़ता है और अपने लिये करनेसे फलके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । कुछ भी न करनेसे न कर्तृत्व-अभिमान होगा और न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूपमें स्वतः स्थिति होगी ।

शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म करनेकी अवस्थामें करनेका प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे नयी कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जायगा तो स्वतः बोध हो जायगा---'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्पनि विन्दिति'(गीता ४ । ३२)

गीतामें आया है---निष्कामभावसे विधिपूर्वक अपने कर्तव्यकर्मका पालन किया जाय तो अनादिकालसे बने हुए सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं(४ । २३) । ज्ञानयोगसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे तर जाता है(४ ।३६) । मगवान् भक्तको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देते हैं (१८।६६)। जो भगवानुको अज-अनादि जानता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है(१० ।३) । इस प्रकार कर्मयोग, जानयोग और भक्तियोग—तीनों योगोंसे पाप नष्ट हो जाते हैं । तात्पर्य यह निकला कि अन्तिम मनुष्यजन्म केवल कल्याणके लिये ही मिला है।

मनुष्यजन्ममें सत्सङ्ग मिल जाय, गीता-जैसे ग्रन्थसे परिचय हो जाय. भगवत्रामसे परिचय हो जाय ती साधकको यह समझना चाहिये कि भगवान्ने बहुत विशेषतासे कृपा कर दी है; अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म-मरण नहीं होगा । कारण कि अग़र हमारा उद्धार नहीं होना होता, तो ऐसा मौका नहीं मिलता । परन्तु 'भगवान्की मनुष्यजन्मकी महिमा तो इसीमें है कि मनुष्य भगवान्क कृपासे उद्धार होगा ही' इसके भरोसे साधन नहीं आश्रय लेकर अपने कल्याणके मार्गमें लग जाय \* ।

साधनमें लगे रहना चाहिये । समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाय-ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिये । परन्तु अपने कल्याणकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि अबतक जिसने इतना प्रबन्ध किया है, वही आगे भी करेगा । जैसे, किसीने भोजनके लिये निमन्त्रण दे दिया, आसन विछा दिया, आसनपर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटेमें जल भरकर पासमें रख दिया । अब कोई चिन्ता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कल गुलतीकी बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो .वह निमन्तण क्यों देता ? भोजनकी तैयारी क्यों करता? परना जब उसने निमन्तण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है. तथ उसको भोजन देना ही पड़ेगा । हम भोजनकी चित्ता क्यों करें ? अब तो बस, ज्यों-ज्यों भोजन के पदार्थ आयें, त्यों-त्यों उनको पाते जायें। ऐसे ही भगवान्ते हमको मनुष्यशरीर दिया है और उद्घासी सव सामग्री (सत्सङ्ग, भगवन्नाम आदि) जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा हो, अब तो हम संसार-समुद्रके किनारे आ गये हैं—ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्तमात्र बनकर साधन करना चाहिये ।

जिसके पूर्वजन्मोंके पुण्य होते हैं, वही भगवान्ती तरफ चल सकता है— अगर ऐसा माना जाय ती. पूर्वजन्मेंके पाप-पुण्योंका फल तो पशु-पक्षी-कीट-पतंग आदि योनिवाले प्राणी भोगते ही है, फिर मनुष्यमें और उन प्राणियोंमें क्या फरक रहेगा? भगवान्क कुपा करके मनुष्यशरीर देना कहाँ सार्थक होगा? तथा मनुष्यजन्मकी विलक्षणता, महिमा क्या होगी?

सळवा सुदुर्लंघमिदं बहुसम्पवासे (8) प्रतेदनमत्ययावत्रिःश्रेयसाय तर्णं यतेत न

मानुष्यमर्थंदमनित्य**म**पीह विषयः खल सर्वतः स्यात् ।।

<sup>&#</sup>x27;अनेक जन्मोके बाद इस पामपुरुवार्थके साधनरूप मनुष्यशरिरको, जो अनित्य होनेपर भी अत्यन्त दुर्लम है, पाकर युद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शीप्र-से-शीप्र, मृत्यु आनेसे पहले ही अपने कल्याणके लिये प्रयक्ष कर ले । विषयमोग तो सभी योनियोमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संप्रहमें इस अपूल्य जीवनकी नहीं खोना बाहिये ।

'बासदेव: सर्वम्' †---महासर्गके आदिमें एक भगवान ही अनेक रूपोंमें हो जाते हैं--'सदैक्षत बह स्यां प्रजायेयेति!्र(छान्दोग्य॰ ६ । २ । ३) और अन्तमें अर्थात् महाप्रलयमें एक भगवान् ही शेष रह जाते हैं-'शिष्यते शेषसंज्ञ:' (श्रीमन्दा॰ १० । ३ । २५) । इस प्रकार जब आदि और अन्तमें एक भगवान् ही रहते हैं, तब बोचमें दूसरा कहाँसे आया ? क्योंकि संसारकी रचना करने में भगवान्के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसारके रूपसे प्रकट हुए हैं । इसलिये यह सब वासुदेव ही है ।

जो चीज आदि और अन्तमें होती है, वही चीज मध्यमें भी होती है। जैसे, सोनेके गहने आदिमें सोना थे और अन्तमें सोना रहेंगे, तो गहनोंमें दूसरी चीज कहाँसे, आयेगी ? केवल सोना-ही-सोना है। मिट्टीसे बननेवाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अन्तमें मिट्टी हो जायँगे, तो बीचमें मिट्टीके सिवाय क्या है ? केवल मिट्टी-ही-मिट्टी है । खाँड़ से बने हए खिलौने पहले खाँड थे और अन्तमें खाँड़ ही हो जायँगे, तो बीचमें खाँड़के सिवाय क्या है ? केवल खाँड-ही-खाँड है । इसी तरह सृष्टिके पहले भगवान् थे और अन्तमें भगवान् ही रहेंगे; तो बीचमें भगवान्के सिवाय क्या है ? केवल भगवान्-ही-भगवान् हैं । जैसे सोनेको चाहे गहनोंके रूपमें देखें, चाहे पासेके रूपमें देखें. चाहे वर्कके रूपमें देखें, है वह सोना ही । ऐसे ही संसारमें अनेक रूपोंमें, अनेक आकृतियोंमें एक भगवान् ही है।

जबतक मनुष्यकी दृष्टि गहनोंकी तरफ, उसकी आकृतियोको तरफ रहती है, उसीको महत्त्व देती है,

तबतक 'यह सोना ही है' इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती । ऐसे ही जबतक मनुष्यकी दृष्टि संसारकी तरफ रहती है, उसीको महत्त्व देती है, तबतक 'सब कुछ भगवान हो है' इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती । परन्तु जब गहनोंकी तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनोंमे सोनेकी भावना नहीं होती. प्रत्यत 'यह सोना ही है' ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसारकी तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसारमें भगवानुकी भावना नहीं होती, प्रत्युत 'सब कुछ भगवान् ही हैं, भगवान्के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं' ऐसी भावना होती है। कारण कि संसारमें भगवानुकी भावना करनेसे संसारकी सत्ता साथमें रहती है अर्थात् संसारकी भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए, उसमें भगवानको भावना करते है । अतः जबतक संसारकी सत्ता मानते हैं, संसारको महत्त्व देते हैं, तबतक संसारमें भगवानकी भावना करते रहनेपर भी 'वासदेव: सर्वम्' का अनुभव नहीं होता ।

> ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है(५ । २४); ब्रह्मभूत योगीको उत्तम सुख मिलता है(६ । २७); ब्रह्मभुत भगवानुकी पराभक्तिको प्राप्त होता है और उस भक्तिसे तत्त्वको जानकर उसमें प्रवेश करता है(१८ । ५४-५५) — गीताकी दृष्टिसे ये तोनों ही अवस्थाएँ हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है । परन्तु 'बासदेव: सर्वम्'-यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्त्व है । इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता ।

यह जो कुछ संसार दोखता है, सब भगवानुका ही स्वरूप है । भगवानके सिवाय इस संसारकी स्वतन्त्र

<sup>(</sup>२) नृदेहमाधं सुदर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । सुलर्भ ं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं तरेत आत्पहा ।। पुमान भवाञ्चि

<sup>(</sup>श्रीमद्भा॰ ११।२०।१७) पह मनुष्यशरीर समस्त शुभ फलोंकी प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसारसागरसे पार होनेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका है, जिसे गुरुरूप नाविक चलाता है और मैं (भगवान) बायुरूप होकर इसे लक्ष्यको ओर थढ़ानेमें सहायता देता हूँ । इतनी सुविधा होनेपर भी जो मनुष्य इस संसार-सागरसे पार नहीं होता, यह अपनी आत्माका हनन करनेवाला अर्थात् पतन करनेवाला है ।'

पहाँ 'वासुदेवः' शब्द पुंत्लिङ्गमें और 'सर्वम्' शब्द नपुंसकिलङ्गमें आया है । यहाँ 'वासुदेवः सर्वः' भी कह सकते थे; परनु ऐसा न कहकर 'वासुदेव: सर्वम्' कहा है । इसका तार्त्य यह है कि 'सर्वम्' शब्दमें स्त्री, पुरुष, नपुंसक, स्थावर-जङ्गम आदि सबका समाहार हो जाता है।

PARRELETATATE PROTESTA PROTEST सत्ता थी नहीं , है नहीं और कभी होगी भी नहीं । और कभी चुप होकर शान्त हो जाता है । इस अतः देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ संसार आता है. वह सब-का-सब भगवत्स्वरूप ही है। भगवानकी आजा है-

गहातेऽन्यैरपीन्द्रियै: । मनमा दृष्ट्या सचमा अहमेख मत्तोऽन्यदिति वध्यध्वमञ्जसा ।। (श्रीमद्रा॰ ११।१३।२४)

'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हैं। मझसे भित्र और कछ नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग विचारपूर्वक समझ लीजिये ।

इस आज्ञाके अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात् प्रेमीका जीवन हो जाता है । वह सब जगह भगवानको ही देखता है---'द्यों मां घण्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति'(गीता ६ । ३०) । वह सब कुछ करता हुआ भी भगवानमें ही रहता है—'सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते' (गीता ६ । ३१) ।

किसीको एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है,फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्टदेवका अनुभव होता है.\* उसकी प्रसन्नताका, आनन्दका क्या ठिकाना?

तरह उसका जीवन अलौकिक आनन्दसे परिपर्ण हो जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता । यह सर्वथा पर्ण हो जाता है अर्थात् उसके लिये किसी भी अवस्थाने, किसी भी परिस्थितिमें कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता । जो भक्तिमार्गपर चलता है, वह 'यह सत् है

और यह असत् हैं' इस विवेकको लेकर नहीं चलता । उसमें विवेकज्ञानकी प्रधानता नहीं रहती । उसमें केवल भगवद्भावकी ही प्रधानता रहती है। केवल भगवद्भावकी प्रधानता रहनेके कारण उसके लिये यह सब संसार चिन्मय हो जाता है । उसकी दृष्टिमें जड़ता रहती हो नहीं । भगवानमें तल्लीनता होनेसे भक्तका शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है, जैसे— मीरावाईका शरीर (चिन्मय होनेसे) भगवान्के विष्रहमें लीन हो गया था।

ज्ञानमार्गमें जहाँ सत्-असत्का विवेक होता है, वहाँ परिणाममें सत्-असत् दोकी सत्ता नहीं रहती, केवल सत्-खरूप ही रह जाता है । परन्त मंक्तिमार्गमें सत्-असत् सब कुछ भगवत्स्वरूप ही हो जाता है। उस आनन्दमें विभोर होकर भगवानका प्रेमी मक्त फिर मक्त भगवत्खरूप संसारकी सेवा करता है। कभी हैंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है सेवामें पहले तो सेवा, सेवक और सेव्य-पे तीन

स्थाम कुंज बन जमुना स्थामा, स्थाम गगन घन घटा छई है।। सब रंगनमें स्थाम भरो है, लोग कहत यह बात नई है हों बौरी, के लोगन ही की, स्वाम पुतरिया बदल गई है।। है, मृगमद सार काम बिजई है। चंद्रसार रविसार स्याम मीलकंठको कंठ स्याम है, मनहुँ स्यामता बेल वर्ड अच्छर 'स्याम देखियत. दीप सिखापर स्थामतई नर देवनकी कौन कथा है, अलख ब्रह्मछवि स्याममई

चाग् गद्गदा इवते यस्य चित्तं स्टत्यभीक्षणं हसति क्वब्रिच्च । च मदक्तियुक्ती भुवनं पुनाति ।। उदगायति नृत्यते विलज (श्रीमद्भा॰ ११ ११४। २४)

'जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीलांका वर्णन करती-करती गद्गद हो जाती है, जिसका चित मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओंको याद करते-करते इवित हो जाता है, जो बारबार रोता रहता है, कमी-कमी हैंसने लग जाता है, कभी लजा छोड़कर ऊँचे खरसे गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरी भक्त सारे संसारको यवित्र कर देता है।'

<sup>\*</sup> जित देखौँ तित स्थाममई है । "

होते हैं । परना जब भगवद्भावकी अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है, तब सेवक-भावकी विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवारूप होकर सेव्यमें लीन हो जाता है। केवल एक भगवतत्त्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवद्भावमें तल्लीन हुए भगवानुके प्रेमी भक्त जहाँ-कहीं भी विचरते हैं. वहाँ उनके दर्शन. स्पर्श, भाषण आदिका प्राणियोंपर बडा असर पडता है ।

जबतक मनुष्योंकी पदार्थोंमें भोगबुद्धि रहती है, तबतक उनको उन पदार्थीका वास्तविक स्वरूप समझमें नहीं आता । परन्त जब भोगबुद्धि सर्वथा हट जाती है. तब केवल भगवत्स्वरूप ही देखनेमें आ जाता है ।

### मार्मिक बात

'वास्ट्रेव: सर्वम्'—इस तत्त्वको समझनेके दो प्रकार है-- (१) संसारका अभाव करके परमात्माको रखना अर्थात् संसार नहीं है और परमात्मा है. (२) सब कुछ भगवान्-ही-भगवान् हैं । इसमें जो परिवर्तन दीखता है, वह भी भगवानुका ही स्वरूप है; क्योंकि भगवान्के सिवाय उसकी कोई खतन्त सत्ता नहीं है ।

उपर्यंक्त दोनों ही प्रकार साधकोंके लिये हैं। जिस साधकका पदार्थीको लेकर संसारमें आकर्षण (गग) है, उसको 'यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है'-- इस प्रणालीको अपनाना चाहिये । जिस साधकका पदार्थीको लेकर संसारमें किञ्चिनात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवानुके स्मरण, चित्तन, जप, कीर्तन आदिमें लगा रहता है, उसको 'संसाररूपसे सब कुछ भगवान् ही है'—इस प्रणालीको अपनाना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो ये दोनों प्रणालियाँ तत्त्वसे एक ही हैं । इन दोनोंमें फरक इतना ही है कि जैसे सोनेमें गहने और गहनोंके नाम, रूप, आकृति आदि अलग-अलग होते हुए भी सब कुछ सोना-ही-सोना जानना । जहाँपर संसारका अभाव करके परमात्माको तत्त्वसे जानना है, वहाँ 'विवेक' की प्रधानता है; और जहाँ संसारको भगवत्त्वरूप मानना है, वहाँ 'माव' की प्रधानता है । निर्गुणके उपासकोंमें विवेककी प्रधानता होती है और सगुणके उपासकोंमें भावकी प्रधानता होती है।

संसारका अभाव करके परमात्मतत्त्वको जानना भी तत्त्वसे जानना है और संसारको भगवत्स्वरूप मानना भी तत्त्वसे जानना है । कारण कि वास्तवमें तत्त्व एक ही है । फरक इतना ही है कि ज्ञानमार्गमें जाननेकी प्रधानता रहती है और भक्तिमार्गमें माननेकी प्रधानता रहती है। इसलिये भगवानने ज्ञानमार्गमें माननेको भी जाननेके अर्थमें लिया है—'इति मत्वा न सज्जते' (३ । २८), और भक्तिमार्गमें जाननेको भी माननेके अर्थमें लिया है (५ । २९; ९ । १३; १० । ३, ७,२४,२७,४१) । इसमें एक खास बात समझनेकी है कि परमात्माको जानना और मानना—दोनों ही जान हैं तथा संसारको सत्ता देकर संसारको जानना और मानना—दोनों हो अज्ञान है।

> संसारको तत्त्वसे जाननेपर संसारकी खतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है. और परमात्माको तत्त्वसे जाननेपर परमात्माका अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत्स्वरूप है-ऐसा दुढ़तासे माननेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है और फिर संसार संसार-रूपसे न दीखकर भगवत्स्वरूप दीखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेपर जानना और मानना — दोनों एक हो जाते हैं।

ज्ञानवान्मां प्रपद्यते'—जो बदलनेवाले संसारकी सत्ताको मानते हैं, वे अज्ञानी हैं, मढ़ हैं; पत्नु जिनकी दृष्टि कभी न बदलनेवाले भगवत्तत्वकी तरफ रहती है, वे ज्ञानवान हैं, असम्मढ़ हैं ।

'जानवान' कहनेका तात्पर्य है कि वह तत्वसे समझता है कि सब जगह, सबमें और सबके रूपमें वस्तुतः एक भगवान् ही हैं । ऐसे ज्ञानवान्को ही आगे पन्द्रहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 'सर्ववित्' कहा गया है।

ज्ञानवानुकी शरणागित अर्थार्थी, आर्त और जिजास भक्तोंकी तरह नहीं है। भगवान्ने ज्ञानीकी अपनी आत्मा यताया है—'ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्'(७ ।१८) । जय ज्ञानी भगवान्की आत्मा हुआ तो ज्ञानीकी आत्मा भगवान् हुए; अतः एक भगवतत्वके सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही । इसलिये ज्ञानीकी 

aderterny der narelle er for der en de la formation de la form शरणागति उन तीनों भक्तोंसे विलक्षण होती है । उसके अनुभवमें एक भगवत्तत्वके सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं--- यही उसकी शरणागित है ।

भगवानुकी दृष्टिमें अपने सिवाय कोई अन्य तत्त्व है ही नहीं—'मयि सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव'(७ ।७) । जैसे सूतकी मालामें मणियोंकी जगह सूतकी गाँउ लगा दी,तो मालामें सूतके सिवाय अन्य क्या रहा? केवल सूत ही रहा । हाँ, दीखनेमें गाँठें अलग दीखती हैं और धागा अलग दीखता है; परन्तु तत्त्वसे एक ही चीज (सूत) है। ऐसे ही परमात्मा संसारमें व्यापक दीखते हैं; परन्तु तत्वसे परमात्मा और संसार एक हो है । उनमें व्याप्य-व्यापकका भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है-ऐसा जिसको अनुभव होता है, वह भी भगवत्खरूप ही हुआ । भगवत्स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागित है ।

परमात्माकी प्राप्ति करनी है' इस तरफ दृष्टि ही नहीं विचित्र दयालु है कि यह प्राणी जो चाहता है, भगवान् डालते और ऐसा चाहते ही नहीं ! जो इस तरफ वैसे ही बन जाते हैं ! दृष्टि डालते हैं, वे भी उत्कण्ठापूर्वक अनन्यभावसे अपने जीवनको सफल करनेमें नहीं लगते । जो अपना कल्याण करनेमें लगते हैं, वे भी मूर्खताके कारण परमात्मप्राप्तिसे निराश होकर अपने असली अवसरको खो देते हैं. जिससे वे परम लाभसे विश्वत रह जाते हैं ।

इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा है कि मनुष्योमें हजारों और हजारोमें कोई एक मनुष्य किया करते थे । उनके पास सोनेकी बनी हुई एक वास्तविक सिद्धिके लिये यत्न करता है । यत्न करनेवाले उन सिद्धोंमें भी कोई एक मनुष्य 'सब कुछ वासुदेव मूर्तियाँ तौलमें बराबर थीं । एक बार वायाजीने तीर्थीमें ही है' ऐसा तत्त्वसे जानता है । ऐसा तत्त्वसे जाननेवाला जानेका विचार किया और वे उन मूर्तियोंकी बिक्री महात्मा अत्यत्त दुर्लभ है । इसका तात्पर्य यह नहीं कानेके लिये सुनारके पास गये । सुनारने ठन दोनो है कि परमात्मा दुर्लभ हैं, प्रत्युत सच्चे हृदयसे मूर्तियोंको तौलकर दोनोंके बराबर दाम बता दिये तो परमात्मप्राप्तिके लिये लगनेवाले दुर्लभ हैं। सच्चे हृदयसे बाबाजी सुनारपर विगड़ गये कि तू वया कह रह परमात्म प्राप्तिके लिये लगनेपर मन्त्र्यमात्रको परमात्मप्राप्ति है ? गणेशजी तो देवता है और चूहा उनका बाहन हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्तिके लिये ही है, पर तू दोनोंका बराबर मूल्य बता रहा है। यह मनुष्य-शरीर मिला है।

संसारमें सब-के-सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते । गणेश और चूहेको नहीं खरीदता है, मैं तो सोना मांसारिक भोग-सामग्री सवको समान रीतिसे नहीं मिल खरीदता हूँ, सोनेका जितना वजन होगा, उसके अनुमार

महर्षियोंको प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्योंको समानरूपसे अवश्य प्राप्त हो सकता है । इसलिये मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिये। भगवान्को यह एक अलौकिक विलक्षणता है

है, सनकादिकोको प्राप्त है, नारद, वसिष्ठ आदि देवर्षि

कि वे भूखेके लिये अत्ररूपसे, प्यासेके लिये जलरूपसे और विषयीके लिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-रूपसे बनकर आते हैं । वे ही मन-बद्धि-इद्रियाँ बनकर आते हैं । वे ही संकल्प-विकल्प बनकर आते हैं । वें ही व्यक्ति बनकर आते हैं । परनु साथ-ही-साथ

दुःख-रूपसे आकर मनुष्यको चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओंको भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे, तो इसके फलखरूप तुमको दुःख-ही-दुःख मोगना पड़ेगा । इसलिये मनुष्यको शर्म आनी चाहिये कि मैं भगवानको

भोग-सामग्री बनाता हूँ, मेरे सुखके लिये भगवान्ती 'स महातमा सुदुर्लभः'--बहत-से मनुष्य तो 'हमें सुखकी सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने

> देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ आ रहा है, और जो मन-बृद्धि-इन्द्रियोंका विषय नहीं है, वह सब भगवान् ही हैं और भगवान्का ही है--ऐसा मान ले, वांस्तविकतासे अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है, 'स महात्मा सदलंग: 'हो जाता है । एक वैरागी बाबाजी थे । वे गणेशजीका पूजन

गणेशजीकी और एक चूहेकी मूर्ति थी। वे दोने

् सकती । परनु जो परमात्मतत्व भगवान् शंकरको प्राप्त ही उसका मूल्य होगा । अगर सुनार गणेश और

कैसे हो सकता है ? सुनार बोला कि बाबाजी ! मैं

चहेको देखेगा तो उसको सोना नहीं दीखेगा और अगर सोनेको देखेगा तो उसको गणेश और चुहा नहीं दोखेगा । इसलिये सुनार न गणेशको देखता है, न चहेको, वह तो केवल सोनेको ही देखता है।

ऐसे ही पगवानके साथ अभित्र हुआ महात्मा संसारको नहीं देखता. वह तो केवल भगवानको ही देखता है। कोई एक सन्त रास्तेमें चलते-चलते किसी खेतमें

लघुशङ्का करनेको बैठे । उस खेतके मालिकने उनको देखा तो 'मतीरा (तरबजा) चुरानेवाला यही आदमी हैं-ऐसा समझकर पीछेसे आकर उनके सिरपर लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबाजी हैं: अतः हाथ जोडकर बोला--- महाराज ! मैंने आपको जाना नहीं और चीर समझकर लाठी मार दी: इसलिये महाराज! मुझे माफ करो।' सन्तने कहा--'माफ क्या करना ? तूने मेरेको तो मारा नहीं, तूने तो चोरको मारा है । ' उसने कहा-- 'अब क्या करूँ महाराज ?' सत्तने कहा-'तेरी जैसी मरजी हो,वैसे कर ।' उसने सत्तको बैलगाडीमें ले जाकर अस्पतालमें भरती कर दिया । वहाँ मलहम-पट्टी करनेके बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला—'महाराज! दूध पी लो ।' सन्तने कहा--- 'त् बड़ा चालाक-होशियार है । तेरे विचित्र-विचित्र रूप हैं । तू विचित्र-विचित्र लीलाएँ करता है। पहले तो तूने लाठीसे मारा और अब कहता है कि दूध पी लो!' वह आदमी डर गया और कहने लगा-- 'बाबाजी ! मैंने नहीं मारा है । '

सत्त बोले-- 'बिलकुल झुठी बात है । मैं पहचानता हैं, तू ही था। तुने ही मारा है। तेरे सिवाय और कौन आये, कहाँसे आये ? और कैसे आये ? पहले तो मारा लाठीसे और अब आया दूध पिलाने ! मैं दूध पी लूँगा, पर था तृ ही ।' इस तरह बाबाजी तो अपनो 'वासुदेवः सर्वम्'-वाली भाषामें बोल रहे थे सीच रहा शा कि बाबाजी कहीं फैसा न दें! तात्पर्य यह है कि सन्त केवल भगवान्को ही देखते हैं कि लाठी मानेवाला,

महात्पाओंकी महिमा जहाँ सत्त-महात्पाओंका वर्णन आता है, वहाँ कहा

ही है।

मलहम-पट्टी करनेवाला. दूध पिलानेवाला—सब वह

१--जो ऊँचे दर्जेके तत्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुष होते हैं. वे अभिन्नभाव और आवण्डरूपसे केवल अपने स्वरूपमे अथवा भगवतत्त्वमें स्थित रहते हैं। उनके जीवनसे, उनके दर्शनसे, उनके चित्तनसे, उनके

शरीरका स्पर्शकी हुई वायुके स्पर्शसे जीवोंका कल्याण होता रहता है। २--जो मनुष्य उन महापुरुपोंकी महिमाको नहीं जानते. ठनके सामने वे महापुरुष अपने मावाँसे नीचे उत्तरते हैं तो कुछ कह देते हैं; जैसे---सन्त-महात्माओंन

ऐसा किया है, उनके किये हुए आचरणों और कहे हुए बचनोंके अनुसार ही शास्त्र बनते हैं, आदि । 3---जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पालन करना चहिये ।

४--जिनसे उपर्यक्त बातका पालन नहीं होता. उन साधकोंके सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिये, ऐसा नहीं करना चाहिये ।

५--जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो 'ऐसा करो और ऐसा मत करो'--ऐसी आज़ा दे देते हैं। [ सन्तोंको आज्ञामें जो सिद्धान्त भरा हुआ है, वह आजापालकमें उत्तर 'आता है । उनकी आजापालनके बिना भी उनके सिद्धान्तका पालन करनेवालोंका कल्पाण

हो जाता है; परन्तु वे महात्मा आज्ञाके रूपमें जिसको

जो कुछ कह देते हैं, उसमें एक विलक्षण शक्ति आ

जाती है । आज्ञापालन करनेवालेको कोई परिश्रम नहीं

पड़ता और उसके द्वारा स्वतः-स्वामाविक वैसे आचरण

होने लगते हैं 11 ६--जो उनकी आज्ञाका पालन नहीं करते.ऐसे नीचे दर्जेक साधकोंको वे कहीं-कहीं, कभी-कभी शाप या वारान दे देते हैं।

इस परम्परामें देखा जाय तो (१) जो कछ नहीं करते, निरन्तर अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं-यह उन सन्त-महाप्रुपोंका ऊँचा दर्जा हो गया.(२) शास्त्रीन ऐसा कहा, सत्त-महात्माओंने ऐसा किया-इस तरह संकेत करनेसे उन सन्तींका दूसरा दर्जा हो

इसमें उनका लेशमात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है।

स्थित रहते हैं, यह उनके ऊँचे दर्जेको वात हैं; पत

.वे ही भगवान् अत्यधिक कृपालुताके कारण,कृपां

परवश होकर जीवेंका उद्धार करनेके लिये अनुता

लेकर आदर्श लीला करते हैं । उनकी लीलाओंके देखने-सुननेसे लोगोंका उद्धार होता है । भगवान् और

भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं। उससे भी

नीचे उतरते हैं तो आज़ा दे देते हैं। और भी नीवे

उतरते हैं तो शासन करके लोगोंको सही प्रतेप

लाते हैं । उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और

वरदान दे देते हैं अथवा उसके और संसारके हितके

और दूसरी, परलोकमें मेरेको भोग मिलें । इन सभी

कामनाऑसे सत्-असत्, 'नित्य-अनित्य, 'सार-असार,

ऐसे ही भगवान् भी अपने स्वरूपमें नित्य-निस्त

· Referentation of the second सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पालन करना चाहिये---ऐसा कहनेसे सन्तोंका तीसरा दर्जा हो गया, (४) ऐसा करना चाहिये और ऐसा नहीं करना चाहिये---इस तरहका विधान करनेसे उन सन्तोंका चौथा दर्जा हो गया, (५) तुम ऐसा करे और ऐसा मत करे—ऐसा कहना उन सत्तींके पाँचवें दर्जेंकी बात हो गयी, (६) शाप और वरदान देना उन सन्तोंके छठे दर्जेकी बात हो गयी। इन सब दर्जेमिं सन्त-महापुरुषोंका जो नीचे उत्तरना है, उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें इसमें उन सन्तोंका दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है । कारण कि उन्होंने जीवोंके उद्धारके लिये ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। लिये उसका शरीरसे वियोग भी कर देते हैं।

सम्बन्ध—जो भगवानुकी महत्ताको समझकर भगवानुके शरण होते हैं.ऐसे भक्तोका वर्णन सोलहवेंसे उत्रीसवे श्लोकतः करनेके बाद अब भगवान् आगेके तीन श्लोकोंमें देवताओंके शरण होनेवाले मनप्योंका वर्णन करते हैं

#### कामैस्तैस्तैईतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः

# तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ।। २० ।।

उन-उन कामनाओंसे जिनका ज्ञान अपहत हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृतिसे नियन्त्रित होकर (देवताओंके) उन-उन नियमोंको धारण करते हए उन-उन देवताओंके शरण हो जाते हैं \*।

व्याख्या—'कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः'—उन-उन अर्थात् यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जव, चाहे जर्द इस लोकके और परलोकके भोगोंकी कामनाओंसे और चाहे जितना धन खर्च करें, सूख-आरामसे दिन जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। बीतें आदिके लिये अर्थात् संयोगजन्य सुखके लिये तात्पर्य है कि परमात्माको प्राप्तिके लिये जो विवेकयुक्त धन-संप्रहकी कामना होती है और दूसरी, मैं धनी हो जाऊँ, धनसे मैं बड़ा बन जाऊँ आदिके लिये मनुष्यशरीर मिला है, उस शरीरमें आकर परमात्माकी अर्थात् अभिमानजन्य सुखके लिये घन-संग्रहकी कामन प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओंकी पूर्ति करनेमें होती है । ऐसे ही पुण्य-संप्रहकी कामना भी दी ही लगे रहते हैं। तरहकी होती है-पहली, यहाँ मैं पुण्यांना कहलाऊँ

संयोगजन्य सुखकी इच्छाको कामना कहते हैं। कामना दो तरहकी होती है-यहाँके भोग भोगनेके लिये धन-संग्रहकी कामना और स्वर्गादि परलोकके भोग भोगनेके लिये पुण्य-संग्रहकी कामना ।

यन्थ-मोक्ष आदिका विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होनेसे वे यह समझ हो नहीं फते धन-संग्रहको कामना दो तरहको होती है--पहली,

<sup>\*</sup> इसी अध्यायके पन्दहर्वे श्लोकमं वर्णित पुरुषोंका ज्ञान तो मायामे ढका हुआ है और यहीं वर्णित पुरुषोंका ज्ञान कामनासे ढका हुआ है । वहाँके पुरुष तो कामनापूर्तिक लिये जड-पदार्थोंका आश्रय लेने है और यहाँके पुरुष कामनापूर्तिके लिये देवनाओंका आश्रय लेते हैं । वहाँके पुरुष दुएनाके कारण नरकोंमें जाते हैं और पर्रोंक पुरुष मनन कारण वार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं।

कि जिन पदार्थोंकी हम कामना कर रहे हैं. वे पदार्थ हमारे साथ कंबतक रहेंगे और हम उन पदार्थिक साथ कवतक रहेंगे ?

'प्रकत्या नियता: स्वया' \*---कामनाओंके कारण विवेक दका जानेसे वे अपनी प्रकृतिसे नियन्त्रित रहते हैं अर्थातं अपने स्वभावके परवश रहते हैं । यहाँ 'प्रकृति' राष्ट्र व्यक्तिगत स्वभावका वाचक है, समष्टि प्रकृतिका वाचक नहीं । यह व्यक्तिगत स्वभाव सबमें मुख्य होता है—'स्वभावो मुर्धिन वर्तते' । अतः व्यक्तिगत स्वभावको कोई छोड नहीं सकता—'या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते' । परनु इस खमावमें जो दोष हैं, उनको तो मनुष्य छोड़ हो सकता है । अगर उन दोपोंको मनष्य छोड नहीं सकता, तो फिर मनुष्यजन्मकी महिमा ही क्या हुई ? मनष्य अपने स्वभावको निर्दोप, शुद्ध बनानेमें सर्वथा स्वतन्त है। परन्तु जबतक मनुष्यके भीतर कायनापूर्तिका उद्देश्य रहता है, तबतक वह अपने स्वभावको सुधार नहीं सकता और तभीतक स्वभावकी प्रवलता और अपनेमें निर्वलता दीखती है। परन्तु जिसका उद्देश्य कामना मिटानेका हो जाता है, वह अपनी प्रकृति-(खभाव-) का सधार कर सकता है अर्थात् उसमें प्रकृतिकी परवशता नहीं रहती ।

'तं तं नियममास्थाय'---कामनाओंके कारण अपनी प्रकृतिके परवश होनेपर मनध्य कामनापर्तिके अनेक

उपायोंको और विधियों (नियमों-) को ढँढता रहता है । अमुक यज्ञ करनेसे कामना पूरी होगी कि अमुक तप करनेसे ? अमक दान देनेसे कामना परी होगी कि अमक मन्त्रका जप करनेसे ? आदि-आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायोंकी विधियाँ अर्थात नियम अलग-अलग होते हैं। जैसे--अमक कामनापूर्तिके लिये अमुक विधिसे यज्ञ आदि करना चाहिये और अमक स्थानपर करना चाहिये आदि-आदि । इस तरह मनप्य अपनी कामनापर्तिके लिये अनेक उपायों और नियमोंको धारण करता है।

> 'प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः'—कामनापूर्तिके लिये अनेक उपायों और नियमोंको धारण करके मनुष्य अन्य देवताओंकी शरण लेते हैं, भगवानकी शरण नहीं लेते । यहाँ 'अन्यदेवताः' कहनेका तात्पर्य है कि वे देवताओंको भगवत्खरूप नहीं मानते हैं. प्रत्यत उनकी अलग सत्ता मानते हैं, इसीसे ठनको अन्तवाला (नाशवान) फल मिलता है--'अन्तवत्त फलं तेषाम्'(गीता ७ । २३) । अगर वे देवताओंकी अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत्स्वरूप ही माने तो फिर उनको अन्तवाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्यत अविनाशी फल मिलेगा।

यहाँ देवताओंकी शरण लेनेमें दो कारण मुख्य हए-एक कामना और एक अपने स्वभावकी परवशता ।

# यो यो यां पं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चित्मिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्।।२१।।

जो-जो भक्त जिस-जिस देवताका श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस-उस देवताके प्रति में उसकी श्रद्धांको दृढ़ कर देता हूँ ।

<sup>🔭</sup> यहाँ जो 'प्रकृत्या नियताः स्वया' कहा है, इसीको सत्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'यो यच्छ्दःस एवसः' कहा है । 'स्वया' कहनेका तात्पर्य है कि अपनी-अपनी प्रकृति के अनुमार सबकी कामनाएँ भी अलग-अलग होती है ।

<sup>ों</sup> जैसे यहाँ 'यो य: यां याम्' आया है, ऐसे ही आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें 'यं यं वापि सरन्भावम्' आया है। दो बार 'यत्' शब्दका अर्थात् 'यो यो' 'यां याप्'. और 'यं यम्' शब्दोका प्रयोग करनेका तात्पर्य है कि जैसे मनुष्य उपासना करनेमें स्वतन्त्र है अर्थात् देवताओकी उपासना करे, घाहे मेरी उपामना करे--इसमें यह स्वतन्त्र है, ऐसे ही अन्तकालमें म्मरण करनेमे भी मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्र है अर्थात् मेग स्वरण करे चार्र किसी औरका स्मरण करे-इसमें वह खतन्त है।

4 179)

व्याख्या—'यो यो यां यां तनुं भक्तः'''' तामेव अब दूसरी शङ्का यह होती है कि आप उनके विद्याम्यहम्'— जो-जो मनुष्य जिस-जिस देवताका श्रद्धाको उन देवताओंके प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करना चाहता है, आपकी साधुता तो सिद्ध हो गयी, पर उन जीवांका वस-उस मनुष्यकी श्रद्धा वस-उस देवताके प्रति मैं तो आपसे विमुख होनेसे अहित ही हुआ ? इसका अचल (दृढ़) कर देता हूँ। वे दूसरोमें न लगकर समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धाको दूसरोसे मेरेमें ही लग जायें—ऐसा मैं नहीं करता । यद्यपि हटाकर अपनेमें लगानेका भाव रखुँगा तो उनकी मेरेमें उन-उन देवताओंमें लगनेसे कामनाके कारण उनका अश्रद्धा हो जायगी । परन्तु अगर मैं अपनेमें लगानेका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा भाव नहीं रखूँगा और उनको खतन्त्रता दूँगा, तो उस देता हैं, तो जो मेरेमें श्रद्धा-प्रेम रखते हैं, अपना स्वतन्त्रताको पानेवालोंमें जो बुद्धिमान होंगे, वे मेरे इस कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धाको मैं अपने बर्तावको देखकर मेरी तरफ ही आकष्ट होंगे। अतः प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगाअर्थात्अवश्य करूँगा । कारण उनके उद्धारका यही तरीका बढ़िया है । 🛒 कि मैं प्राणिमात्रका सुहुद् हुँ—'सुहुदं सर्वभूतानाम्' (गीता अब तीसरी शङ्का यह होती है कि जब आप

इसपर यह शङ्का होती है कि आप सबकी श्रद्धा फिर उस श्रद्धाको कोई मिटा हो नहीं सकता । फिर अपनेमें ही दृढ़ क्यों नहीं करते? इसपर भगवान् तो उनका पतन ही होता चला जायगा? इसक मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धाको समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धाको देवताओंके अपने प्रति दृढ़ करूँ तो मनुष्यजन्मकी स्वतन्त्रता, प्रति ही दृढ़ तस्त्रता हूँ, दूसरोंके प्रति नहीं—ऐसी सार्थकता ही कहाँ रही ? तथा मेरी खार्थपरताका त्याग कहाँ हुआ ? अगर लोगोंको अपनेमें ही लगानेका मेरा आग्रह रहे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है: क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनियाके सभी खार्थी जीवोंका स्वाभाविक होता है । अतः मैं इस स्वार्थपरताको मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता है कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरोंसे केवल अपनी पूजा-प्रतिष्ठा करवानेमें ही न लगा रहे और किसीको पराधीन न बनाये ।

बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छाके अनुसार ही उनकी श्रद्धाको दृढ़ करता हैं और अपनी इच्छाको बदलनेमें मनुष्य स्वतन्त है, योग्य है। इच्छाकी बदलनेमें वे परवश, निर्वल और अयोग्य नहीं हैं।

अगर इच्छाको बदलनेमें वे परवश होते तो फिर

मनुष्यजन्मकी महिमा ही कहाँ रही? और

इच्छा (कामना-) का त्याग करनेकी आज्ञा भी मैं

स्वयं उनकी श्रद्धाको दूसरोंमें दृढ़ कर देते हैं, ते

कैसे दे सकता था-- जिंह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्' (गीता ३।४३) ?

# तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ।। २२ ।।

उस (मेरे द्वारा दृढ़ की हुई) श्रद्धासे युक्त होकर वह मनुष्य ( सकामभावपूर्वक ) उस देवताकी उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है; परना वह कामना-पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई ही होती है।

व्याख्या—'स तया श्रद्धया पुक्तः'''' मयैव है, उस कामनाकी पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तवमें विहितानि तान् --मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धासे सम्पत्र उस कामनाकी पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है. हुआ वह मनुष्य उस देवताको आराधनाको चेष्टा करता परन्तु वह उसको देवतासे ही पूरी की हुई मानना े हैं और उस देवतासे जिस कामनापूर्तिकी आशा रखता है । वास्तवमें देवताओंमें मेरी ही शक्ति हैं और मेरे

ही विधानसे वे उनकी कामनापूर्ति करते हैं।

जैसे सरकारी अफसरोंको एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुमलोग अमुक विभागमें अमुक अवसरपर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो । ऐसे ही देवताओं में एक सीमातक ही 'देनेकी शक्ति<sup>:</sup> होती है: अतः वे उतना ही दे सकते है, अधिक नहीं । देवताओंमें अधिक-से-अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने-अपने उपासकोंको अपने-अपने 'लोकोंमें ले जा सकते हैं । परन्तु अपनी 🚣 समझ ले, तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खिंचेगा ।

THE STATES OF TH उपासनाका फल भोगनेपर उनको वहाँसे लौटकर प्नः संसारमें आना पडता है(गीता ८।१६)।

> यहाँ 'मयैख' कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें खतः जो कुछ संचालन हो रहा है, वह सब मेरा ही किया हुआ है । अतः जिस किसीको जो कुछ मिलता है, वह सब मेरे द्वारा विधान कियां हुआ ही मिलता है । कारण कि मेरे सिवाय विधान करनेवाटा दुसरा कोई नहीं है । अगर कोई मनुष्य इस रहस्यक्री

सम्बन्ध-अर्ब भगवान् उपासनाके अनुसार फलका वर्णन करते हैं।

# ् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

## ्देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।।२३ ।।

परन्तु उन अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंको उन देवताओंकी आराधनाका फल अन्तवाला (नाशवान्) ही मिलता है । देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं।

व्याख्या—'अत्तवत्त तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम्'--देवताओंकी उपासना करनेवाले अल्पबृद्धियुक्त मनुष्योंको अन्तवाला अर्थात सीमित और नाशवान् फल मिलता है। यहाँ शङ्का होती है कि भगवान्के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिये. फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है ? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान् पदार्थोंकी कामना है और दूसरी बात, वे देवताओंको भगवानसे अलग मानते हैं। इसलिये उनको नाशवान् फल मिलता है। परन्तु उनको दो उपायोंसे अविनाशी फल मिल सकता है-- एक तो वे कामना न रखकर (निष्कामभावसे) देवताओंकी वपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जायगा, और दूसरा,वे देवताओंको भगवान्से भिन्न न समझंकर अर्थात् भगवत्स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जायगी, तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है अर्थात् भगवत्प्राप्ति हो सकती है।

यहाँ 'तत्' कहनेका तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होनेसे वह नाशवान् हो जाता है ।

यहाँ अल्पमेधसाम कहनेका तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पडते हैं तथा विधियाँ भी अधिक करनी पड़ती हैं. पर फल मिलता है सीमित और अन्तवाला । परन्तु मेरी आराधना करनेमें इतने नियमोंकी जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियोंकी भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनन्त । इस तरह देवताओंकी उपासनामें नियम हों अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाय जन्म-मरणरूप बन्धन और मेरी आराधनामें नियम हों कम, फल ही अधिक और हो जाय कल्याण-ऐसा होनेपर भी वे उन देवताओंकी उपासनामें लगते हैं और मेरी उपासनामें महीं लगते । इसलिये उनकी बृद्धि अल्प है, तुच्छ है ।

'देवान्देवयजो यान्ति मदक्ता मामपि'--देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंकी प्रांप्त होते हैं और मेरा पूजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते हैं । यहाँ अपि' पदसे यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करनेवालोंकी कामनापूर्ति भी ही सकतो है और मेरी प्राप्ति तो हो हो जाती है अर्थात मेरे भक्त सकाम ही या निष्काम, वे सब-के-सब मेरेको ही प्राप्त होते हैं। परन् भगवान्की उपासना करनेवालोंको सभी कामनाएँ पूरी हो जायँ यह नियुन

ही जायगी।

नहीं है । भगवान् उचित समझें तो पूरी कर भी दें और न भी करें अर्थात् उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारनेपर तथा रोनेपर भी पूरी नहीं करते ।

यह नियम है कि भगवान्का भजन करनेसे भगवान्के नित्य-सम्बन्धकी स्मृति हो जाती है: क्योंकि भगवान्का सम्बन्ध सदा रहनेवाला है । अतः भगवानकी प्राप्ति होनेपर फिर संसारमे लौटकर नहीं आना पड़ता—'यद्गत्वा न निवर्तनो'(१५ । ६) । परन्तु देवताओंका सम्बन्ध सदा रहनेवाला नहीं है; क्योंकि वह कर्मजनित है । अतः देवतालोककी प्राप्ति होनेपर संसारमें लौटकर आना ही पड़ता है-- 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'(९ । २१) ।

मेरा भजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते है---इसी भावको लेकर भगवान्ने अर्थार्थी, आर्त. जिज्ञासु और ज्ञानी—इन चार्गे प्रकारके भक्तोंको सुकृती और उदार कहा है (७ । १६.१८) ।

यहाँ 'मद्भक्ता यान्ति मामपि' का तात्पर्य है कि

सम्बन्ध— यद्यपि देवताओंकी उपासनाका फल सीमित और अन्तवाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उतक्ष जाते हैं, भगवान्में क्यों नहीं लगते-इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं।

#### व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते

#### भावमजानन्तो

ममाव्ययमनुत्तमम् ।।२४।। ..

तो फिर कहना ही क्या है!

बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमभावको न जानते हुए अव्यक्त (मन-इन्द्रियोंसे पर) मुझ सच्चिदानन्द्रधन परमात्माको मनुष्यकी तरह ही शरीर धारण करनेवाला मानते हैं।

व्याख्या—'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं '' ममाव्ययमनुत्तमम्'--जो मनुष्य निर्वृद्धि हैं और जिनकी मोमें श्रद्धा-मिक नहीं है, वे अल्पमेधाके कारण अर्थात् समझकी कमीके कारण मेरेको साधारण मनुष्यको तरह प्रत्युत देवताओंको उपासना करते हैं। अव्यक्तसे व्यक्त होनेवाला अर्थात् जन्मने-मरनेवाला मानते हैं । मेरा जो अविनाशी अव्ययभाव है अर्थात् जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण रहता हुआ इन सबसे अतीत, सदा एकरूप रहनेवाला, - तिर्मल और असम्बद्ध है- ऐसे मेरे अविनाशी

विशेष बात

जीव कैसे ही आचरणोवाला क्यों न हो अर्थात वह

दुराचारी-से-दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेर्ग.

ही अंश । उसने केवल आसक्ति और आप्रहंपूर्वक

संसारके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया है । अगर संसारके

आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो

सब कुछ भगवत्त्वरूप ही है और भगवान्क विधान भी भगवत्स्वरूप है— ऐसा होते हुए भी भगवान्से भिन्न संसारकी सत्ता मानना और अपनी कामना रखना-- ये दोनों ही पतनके कारण हैं । इनमेंसे यदि कामनाका सर्वथा नाश हो जाय तो संसार भगवत्स्वरूप दीखने लग जायगा और यदि संसार भगवत्त्वरूप दीखने लग जाय तो कामना मिट जायगी । फिर मात्र क्रियाओंके द्वारा भगवान्की सेवा होने लग जायगी । अगर संसारका भगवत्त्वरूप दीखना और कामनाका नारा होना- दोनों एक साथ हो जाये,

भावको से नहीं जानते और मेरा अवतार लेनेका जो तत्व है, उसको नहीं जानते । इसलिये वे मेरेकी साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते,

'अबुद्धयः'पदका यह अर्थ नहीं है कि उनमें बुद्धिक अभाव है, प्रत्युत बुद्धिमें विवेक रहते हुए भी अर्थात् संसारको उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं — यही उनमें बुद्धिरहितपना है, मूढ़ता है। ्रदूसरा भाव यह है कि कामनाको कोई रखे नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले

नहीं थी और कामनापूर्तिके बाद भी कामना नहीं रहेगी । वास्तवमें कामनाकी सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते — यही अबुद्धिपना है ।

मी स्वरूपको न जाननेसे वे अन्य देवताओंकी

उपासनामें लग गये और उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थींकी कामनामें लग जानेसे वे बद्धिहीन मन्ष्य मेरेसे विमख हो गये। यद्यपि वे मेरेसे अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता. नथापि कामनाके कारण ज्ञान दक जानेसे वे देवताओंकी तरफ

खिंच जाते हैं । अगर वे मेरेको जान जाते. तो फिर

केवल मेरा ही भजन करते । (१)बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानुके

शरण होते हैं । वे भगवानको ही सर्वोपरि मानते हैं । (२)अल्पमेधावाले मनुष्य वे होते हैं, जो देवताओंके शरण होते हैं । वे देवताओंको अपनेसे बड़ा मानते हैं. जिससे उनमें थोड़ी नम्रता, सरलता रहती है।

(३) अबुद्धिवाले मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानुकों देवता-जैसा भी नहीं मानते; किन्तु साधारण मनुष्य-जैसा .ही मानते हैं । वे अपनेको ही सर्वोपरि. सबसे बडा मानते हैं (गीता १६ ।१४-१५) । यही तीनोंमें अत्तर है।

'परं भावमजाननः' का तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोकोंका ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृतिको वशमें करके योगामायासे प्रकट होता हूँ- इस मेरे परमभावको बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते ।

'अनुत्तमम्' कहनेका तात्पर्य है कि पंद्रहवें अध्यायमें जिसको क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम वताया है अर्थात् जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भावको वे नहीं जानते ।

### विशेष बात

इस (चौबोसवें) श्लोकका अर्थ कोई ऐसा करते हैं कि ' (ये) अव्यक्तं मां व्यक्तिमापन्नं भन्यन्ते (ते) अबुद्धयः' अर्थात् जो सदा निराकार रहनेवाले मेरेको केवल साकार मानते हैं, वे निर्वृद्धि हैं; क्योंकि वे मेरे अव्यक्त, निर्विकार और निराकार स्वरूपको नहीं व्यक्तिमापत्रं माम अव्यक्तं मन्यन्ते (ते) अबद्धयः' अर्थात् मैं अवतार लेकर तेरा सार्राथ बना हुआ हूँ---ऐसे मेरेको केवल निराकार मानते हैं, वे निर्विद्ध हैं: क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भावको नहीं जानते ।

उपर्यक्त दोनों अर्थोमेंसे कोई भी अर्थ ठीक नहीं है । कारण कि ऐसा अर्थ माननेपर केवल निराकारको मानवेताले मानगरूपकी और मानगरूपके उपायकोंकी विन्त करेंगे और केवल माकार मानवेवाले निगकारहणकी और निराकाररूपके उपासकोंकी निन्दा करेंगे । यह सब एकदेशीयपना ही है। पथ्वी. जल. तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि

विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो-दो तरहके होते है--स्थल और सक्ष्म । जैसे, स्थलरूपसे पृथ्वी साकार है और परमाणुरूपसे निराकार है; जल बर्फ, बुँदें, बादल और भापरूपसे साकार है और परमाणरूपसे निराकार है: तेज (अग्नितत्त्व) काठ और दियासलाईमें रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होनेसे साकार है, इत्यादि । इस तरहसे भौतिक सृष्टिके भी दोनों रूप होते हैं और दोनों होते हुए भी वास्तवमें वह दो नहीं होती । साकार होनेपर निराकारमें कोई बाधा नहीं लगती और निराकार होनेपर साकारमे कोई वाधा नहीं लगती । फिर परमाताके साकार और निराकार दोनों ्होनेमें क्या बाधा है ? अर्थात कोई बाधा नहीं । वे सोक़ार भी हैं और निराकार भी है, सगुण भी हैं और निर्मण भी हैं।

गीता साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण- दोनोंको मानती है। नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें भगवानन अपनेको 'अव्यक्तमृर्ति' कहा है । चौथे अध्यायके छठे श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट होता हैं , अविनाशो होता हुआ भी अन्तर्घान हो जाता हूँ और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञापालक (पुत्र और शिष्य) वन जाता हूँ। अतः निराकार होते हुए साकार होनेमें और साकार होते हुए निराकार होनेमें भगवान्में किञ्चिनात्र भी अन्तर नहीं आता । ऐसे भगवानुके स्वरूपको न जाननेके कारण लोग उनके विषयमे तरह-तरहकी

जानते । दूसरे कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि ' (ये) 🛨

कल्पनाएँ किया करते हैं।

herzerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerrangerra सम्बन्ध— भगवान्को साधारण मनुष्य माननेमें क्या कारण है ? इसपर आगेका श्लोक कहते हैं ।

प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।२५।।

जो मूढ़ मनुष्य मेरेको अजऔर अविनाशी ठीक तरहसे नहीं जानते (मानते), सबके सामने योगमायासे अच्छी तरहसे आवृत हुआ में प्रकट नहीं होता ।

े व्याख्या—'मूडोऽयं नाभिजानाति लोको मामज-मध्ययम्'—मैं अज और अविनाशी हैं अर्थात जन्ममरणसे रहित हैं । ऐसा होनेपर भी मैं प्रकट और अन्तर्धान होनेकी लीला करता हैं अर्थात् जब मैं अवतार लेता हूँ, तब अज (अजन्मा) रहता हुआ हो अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अन्तर्धान हो जाता हूँ । जैसे सूर्य भगवान् उदय होते हैं.तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रोंसे ओझल हो जाते हैं. छिप जाते हैं. बोध ऐसे हो मैं केवल प्रकट और अत्तर्धान होनेकी लीला करता हैं। जो मेरेको इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित वही ँ उनको मानते हैं, वे तो असम्पूढ़ हैं (गीता१०।३; १५।१९) । परन्त ं जो मेरेको साधारण प्राणियोंकी तरह जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, वे मृढ़ हैं (गीता ९ ।११) । भगवानुको अज, अविनाशी न माननेमें कारण अपनी मायाको भी दूर कर देते हैं।

है कि इस मनुष्यका भगवान्के साथ जो स्वतः अपनापन है, उसको भूलकर इसने शरीरको अपना मान लिया कि 'यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है'। इसलिये उसके सामने परदा आ गया. जिससे वह भगवान्को भी अपने समान हो जन्मने-मरनेवाला मानने लगा ।

मढ मनुष्य मेरेको अज और अविनाशी नहीं जानते । उनके न जाननेमें दो कारण है—एक तो मेरा योगमायासे छिपा रहना और एक उनको मुढ़ता । जैसे, किसी शहरमें किसीका एक घर है और वह अपने घरमें चंद है तथा शहरके सब-के-सब घर शहरको चारदीवारी (परकोटे) में बंद हैं। अगर यह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घरसे निकल सकता है, पर शहरकी चारदीवारीसे निकलना उसके

हाथकी बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहरक राजां चाहे तो वह चाहारदीवारी दरवाजा 🕏 खोल सकता है और उसके घरका दरवाज भी खोल सकता है। अंगर 'वह मनव्य अपे घरका दरवाजा नहीं खोल सकता तो एज उस दरवाजेको तोड़ भी सकता है। ऐसे हैं यह प्राणी अपनी मूढ़ताको दूर करके अपने नित्य स्वरूपको जान सकता है। परन्तु सर्वधा तो " भगवानकी ( कपाते ही हो सकता है। भगवान जिसको जानान जान सकता 'सोड़ जानड़ जेहि देह जनाई' (मानस २ 1१२७ । २) । अगर मनुष्य सर्वथा भगवानुके शरण हो जाय है भगवान् उसके अज्ञानको भी दूर कर देते हैं और

'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः'— स सबके सामने अर्थात् उस मुद्र समुदायके सामने मै भगवद्रपसे प्रकट नहीं होता । कारण कि वे मेरेकी अज-अविनाशी भगवदूपसे जानना अधवा मानना ही नहीं चाहते, प्रत्युत वे मेरेको साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने मै अपने भगवत्त्वरूपसे कैसे प्रकट होऊँ ? तात्पर्य है कि जो मेरेको अज-अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरेको जन्मने-मरनेवाला मानते हैं. उनके सामने मैं अपनी योगामायामें छिपा<sup>.</sup> रहता हैं और सामान्य मनुष्य-जैसा ही रहता हूँ। परन्तु जो मेरेको अब. अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियोक ईश्वर मानते हैं, मेर्नि श्रद्धा-विधास रखते हैं, उनके भावेंकि अनुसार मैं वनके सामने प्रकट रहता **हैं**।

भगवान्की योगमाया विचित्र, विलक्षण, अलीकिक भगवान्ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरहसे देवताओं है। मनुष्यांका भगवान्के प्रति जैसा भाव होता है, और महर्षियांका आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिताके उसके अनुसार ही वे योगामाया-समावृत भगवान्को जन्मको कैसे देख सकता है? क्योंकि वह उस समय देखते हैं। \*

यहाँ भगवान्ने कहा है कि जो मेरेको अज-अविनाशो नहीं जानते, वे मूढ़ हैं और दसवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभवको नहीं जानते । इसपर शङ्का होती है कि भगवान्को अज-अविनाशो नहीं जानना और उनके प्रभवको नहीं जानना—ये दोनों बातें तो एक ही हो गर्यी, परनु यहाँ न जाननेवालोंको मूढ़ बताया है और वहाँ उनको मूढ़ नहीं बताया है, ऐसा क्यों ? इसका समाधान है कि भगवान्के प्रभवको अर्थात् प्रकट होनेको न जानना दोषी नहीं है; क्योंकि वहाँ

भगवान्ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरहसे देवताओं और महर्षियोंका आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिताके जन्मको कैसे देख सकता है? क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। वह तो पितासे पैदा हुआ है। अतः उसका पिताके जन्मको न जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान्के प्रकट होनेके हेतुओंको पूरा न जानना देवताओं और महर्षियोंके लिये कोई दोषी नहीं है। भगवान्के अंकर होनेको कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता। इसलिये वहाँ देवताओं और महर्षियोंको मृढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान्को अज-अविनाशो जान सकते हैं। अगर वे भगवान्को अज-अविनाशो नहीं मानते तो यह उनका दोष है। इसलिये उनको यहाँ मूढ़ कहा है

\*

सम्बन्ध— जो भगवान्को अज-अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने मायाका परदा रहता है, पर भगवान्के सामने वह परदा नहीं रहता—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

# वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।।२६।।

हे अर्जुन ! जो प्राणी भूतकालमें हो चुके हैं, जो वर्तमानमें हैं और जो भविष्यमें होंगे, उन सब प्राणियोंको तो मैं जानता हूँ; परन्तु मेरेको कोई (मृढ़ मनुष्य) नहीं जानता ।

व्याख्या—'वेदाहं समतीतानि '''' मां तु वेद ये तीनों काल वर्तमान ही हैं । अतः भूतके प्राणी न कश्चन'— यहाँ भगवान्ने प्राणियोंके लिये तो हों, भविष्यके प्राणी हों अथवा वर्तमानके प्राणी हों— भूत वर्तमान और भविष्य-कालके तीन विशेषण दिये सभी भगवान्की दृष्टिमें वर्तमान होनेसे भगवान् सभीको हैं। परत्तु अपने लिये 'अहं वेद' पदोंसे केवल जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान— ये तीनों वर्तमानकालका ही प्रयोग किया है।इसका तारार्य यह काल तो प्राणियोंकी दृष्टिमें हैं, भगवान्की दृष्टिमें हैं कि भगवान्की दृष्टिमें भूत, भविष्य और वर्तमान— नहीं। औस सिनोमा देखनेवालोंके लिये भूत, वर्तमान

वृष्णीर्ना परदेवतेति विदितो रङ्गे गतः सामञः ।। (श्रीपद्धाः १० ।४३ ।१७)

'जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रंगभूमिमें पयारे, उस समय वे पहलवानोंको वहकठोर-शरीर, साथारण मनुष्योंको नर-रत्न, खियोंको मूर्तिमान् कामदेव, गोपोंको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके समान बड़े-बृहोंको शिशु, कंसको मृत्यु, अज्ञानियोंको विराद, योगियोंको परमतत्त्व और भक्तशिरोपणि वृष्णिवंशियोंको अपने इष्टरेव जान पड़े ।'

(२) जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रमु मूर्रात तिन्ह देखी तैसी ।। (मानस १ । २४९ । २)

<sup>\*(</sup>१) मल्लानायशनिर्नृणां नरवाः स्त्रीणां स्तरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिपुनां शास्ता स्वरिजोः शिराः । मृत्युमीजपतिविराडविद्वां तस्त्र परं योगिनां

और भविष्य-कालका भेद रहता है, पर सिनेमाकी फिल्ममें सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियोंकी दृष्टिमे भूत, वर्तमान और भविष्य-कालका भेद रहता है, पर भगवान्को दृष्टिमें सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि सम्पूर्ण प्राणी कालके अन्तर्गत है और भगवान् कालसे अतीत हैं। देश, काल, वस्तु,व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान् हरदम वैसे-के-वैसे हो रहते हैं । कालके अन्तर्गत आये हुए प्राणियोंका ज्ञान सीमित होता है और भगवानका ज्ञान असीम है। उन प्राणियोंमें भी कोई योगका अध्यास करके ज्ञान बढा लेंगे तो वे 'युञ्जान योगी' होंगे और जिस समय जिस वस्तुको जानना चाहेंगे. उस समय उसी वस्तको वे जानेंगे। परन्तु भगवान् तो 'युक्त योगी हैं' अर्थात् विना योगका अभ्यास किये ही वे मात्र जीवोंको और मात्र संसारको सब समय स्वतः जानते हैं।

भूत, भविष्य और वर्तमानके सभी जीव नित्य-निरन्तर भगवान्में ही रहते हैं, भगवान्से कभी अलग हो ही नहीं सकते । भगवान्में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवोंसे अलग हो जायें! अतः प्राणी कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवानुकी दृष्टिसे ओझल नहीं हो सकते।

'मां त वेद न कशन'का तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें कहे हुए मूढ़ समुदायमेंसे मेरेको कोई नहीं जानता अर्थात जो मेरेको अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरेको साधारण मनुष्य-जैसा जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, उन मूढ़ोंमेंसे मेरेको कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता है।

वाँसकी चिक दरवाजेपर लटका देनेसे भीतरवाले तो बाहरवालोंको पूर्णतया देखते हैं, पर बाहरवाले केवल दरवाजेपर टैंगी हुई विकको ही देखते हैं, भीतरवालोंको नहीं । ऐसे ही योगमायारूपी विकसे अच्छी तरहसे आवत होनेके कारण भगवान्को मृढ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान् सबको देखते हैं ।

यहाँ एक शङ्का होती है कि भगवान जब भविष्यमें होनेवाले सब प्राणियोंको जानते हैं, तो स्थारहवें आध्यायके तैतीसब स्लोकने जैसे मगवन्ते

किसकी मुक्ति होगी और कौन वसनमें रहेगा— यह भी जानते ही हैं; क्योंकि भगवानका ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं, उनको तो मुक्ति होगी और जिनको बन्धनमें जानते हैं. वे बन्धनमें ही रहेंगे । भगवानुकी इस सर्वज्ञतासे तो मनुष्यको मुक परतन्त हो गयी, मनुष्यके प्रयत्नसे साध्य नहीं रही।

इसका समाधान यह है कि भगवान्ते असी तरफसे मनुष्यको अत्तिम जन्म दिया है। अब इस जन्ममें मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले— यह उसके ऊपर निर्भर करता है (गीत ७ । २७; ८ । ६) । उसके उद्धारं अथवा पतनक निर्णय भगवान् नहीं करते ।

इसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवान् यह कह आये हैं कि बहुत जन्मेंके इस अन्तिम मनुष्यजन्में जो 'सब कुछ वासुदेव ही हैं' ऐसे मेरे शरण होता है, वह महात्मा दुर्लभ है । इसका तात्पर्य यह हआ कि मनुष्यशरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको यह खतन्तता है कि वे अपने अनन्त जन्मोंके सञ्चित कर्म-समुदायका नाश करके भगवानको प्राप्त कर सकते हैं. अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाय कि कीन-स प्राणी आगे किस गतिमें जायगा— ऐसा भगवान्क संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करनेमें मनुष्यंत्री स्वतन्त्रता ही नहीं रहेगी और 'ऐसा करो, ऐसा मत करो'— यह भगवान, सत्त, शास्त्र, गुरु आदिका ठपदेश भी व्यर्थ हो जायेगा । इसके सिवाय ' जो-जे मनुष्य जिस-जिस देवताकी उपासना करना चाहता है, उस-उस देवताके प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देव हैं' (७ । २१) और 'अन्त-समयमें मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करके शरीर छोड़ता है, यह उस-उसके ही प्राप्त होता है' (८ १६) — इस तरह उपासन और अत्तकालीन समरणमें स्वतन्तता भी नहीं रहेगी, जो भगवान्ने मनुष्यमात्रको दे रखी है। विना कारण कृपा , कारनेवाले प्रमु जीवके

मनुष्य-शरीर देते हैं\*, जिससे यह जीव मनुष्यराधि

पास्त स्वतन्ततासे अपना कर्त्याण कर ले । गीताने

\* कम्हैंक की। करूना नर देरी । देत ईस बिनु हेतु सनेही ।। (मानस ७ १४४ । ३)

अर्जनसे कहा-- 'मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्' अर्थात् मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तु केवल निमित्तमात्र बन जा । ऐसे ही मनुष्यमात्रको विवेक और उद्धारकी पूरी साम ग्री देकर भगवान्ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले अर्थात् अपने उद्धारमें तु केवल निमित्तमात्र बन जा, मेरी . कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्यशरीररूपी नौकाको पाकर मेरी कृपारूपी अनुकूल हवासे जो भवसागरको नहीं तरता अर्थात् अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है-मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाव्यि न तरेत् स आत्महा' ११ । २० । १७) । गीतामें भी भगवानने कहा है कि जो परमात्माको सब जगह समान ग्रीतिसे पृरिपूर्ण देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, श्वालिये वह परमगतिको प्राप्त होता है (१३।२८) । इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर अपना उद्धार करनेका अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि परी सामग्री मिलती है। ऐसा अमुल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता. वह अपनी हत्या करता है और इसीसे वह जन्म-मरणमें जाता है। अगर यह जीव मनुष्यशरीर पाकर शास्त्र और भगवान्से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्रीका ठीक-ठीक उपयोग करे, तो इसको मुक्ति स्वतःसिद्ध है । इसमें कोई बाधा लग हो नहीं सकती।

मनुष्यके लिये यह खास बात है कि भगवान्ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान्के सिद्धात्तके विरुद्ध नहीं चलुँगा-- ऐसा वह अटल निधय कर ले और उस निश्चयपर इटा रहे । अगर अपनी असामर्थ्यसे कभी दुरुपयोग भी हो जाय तो मनमें उसकी जलन पैदा हो जाय और भगवान्से कह दे कि 'हे नाथ! मेरेसे गलती हो गयी, अब ऐसी गलती कभी नहीं कार्रमा । हे नाथ! ऐसा बल दो, जिससे कभी आपके सिद्धान्तसे विपरीत न चलाँ, तो उसका प्रायाश्चित हो जाता है और भगवानसे मदद मिलती है।

मन्ष्यको असामर्थ्य दो तरहसे होती है- एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता: जैसे— किसी नौकरसे कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकानको उठाकर एक मीलतक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता । दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समयपर प्रमादवश नहीं करता । यह असामर्थ्य साधकमें आती रहती है। इसको दर करनेके लिये साधक भगवानसे कहे कि 'हे नाथ! मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूँ. ऐसी मेरेको शक्ति दो।

भगवानुकी ही दी हुई स्वतन्त्रताके कारण भगवान् ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीवके इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर-अचर अनन्त जीवोंके लिये भी भगवान् ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोंके पीछे परम्पग्रसे कर्म-फलोका ताँता लगा हुआ है, जिससे वे बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं । ऐसी परम्यरामे पड़े हुए जीवोंमेंसे कोई जीव किसी कारणसे मनुष्यशरीरमें अथवा किसी अन्य योनिमें भी प्रभुके चरणोंकी शरण हो जाता है. तो भगवान् उसके अनन्त जन्मोके पापोंको नष्ट कर देते हैं---

कोटि वित्र बध लागहि जाहु। आएँ सस्न तजर्ड नहि ताहु।। सनपद्ध होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अप नासहि तबहीं । । (मानस ५।४४ ।१)

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें भगवान्ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान्त्रों न जाननेमें मुख्य कारण क्या है ? इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं ।

> इच्छाद्वेपसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ।।२७।।

हे भरतवंशमें उत्पन्न परंतप ! इच्छा (राग) और हेपसे उत्पन्न होनेवाले हन्द्र-मोहं मोहित सम्पूर्ण प्राणी संसारमें मूढ़ताको अर्थात् जन्म-मरणको प्राप्त हो रहे हैं ।

व्याख्या—'इच्छाद्वेयसमुख्येन''' सर्गे यान्ति परंतप'— इच्छा और द्वेयसे द्वन्द्वमोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान्से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होनेसे वार-बार संसारमें जन्म लेते हैं।

मनुष्यको संसारसे विमुख होकर केवल भगवान्में लगनेकी आवश्यकता है। भगवान्में न लगनेमें बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्यशरीर विवेक-प्रधान है; अतः मनुष्यको प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु-पश्चियोंकी तरह न होकर अपने विवेकको अनुसार होनी चाहिये। परन्तु मनुष्य अपने विवेकको महत्त्व न देकर राग और देषको लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है।

मनुष्यकी दो मनोवृत्तियाँ हैं --- एक तरफ लगाना और एक तरफसे हटाना । मनुष्यको परमात्मामें तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसारसे अपनी वृत्ति हदानी है अर्थात् परमात्मासे तो प्रेम करना है और संसारसे वैराग्य करना है। परन्तु इन दोनों वृत्तियोंको जब मनुष्य केवल संसारमें ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराप्य क्रमशः रांग और द्वेपका रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसारमें उलझ जाता है और भगवान्से सर्वथा विमुख हो जाता है । फिर भगवान्की तरफ चलनेका अवसर ही नहीं मिलता । कभी-कभी वह सत्संगकी बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातापर विचार भी करता है, मनमें अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मनमें गुगके कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलताको प्राप्त करना है और प्रतिकलताको हटाना है, यह मेरा खास काम है: क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन-निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदयमें दृढ़तासे गग-द्वेपको पकड़े रखता है; जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करनेपर भी उसकी कृति राग-द्वेपरूप द्वन्द्वको नहीं छोड़ती ।

गोपियोंका भगवान्में राग हो गया, तो वह राग भी कल्याण करनेवाला हो गया । शिशुपालका भगवानु साथ वैर (द्वेप) रहा तो वैरपूर्वक भगवान्का वित्तन करनेसे भी उसका कल्याण हो गया । कंसको भगवासी भय हुआ, तो भयवृत्तिसे भगवानुका चित्तन करने उसका भी कल्याण हो गया । हाँ, यह बात जहर है कि वैर और भयसे भगवानुका चिन्तन करनेते शिशुपाल और कंस भक्तिके आनन्दको नहीं ले सके । तात्पर्य यह है कि किसी भी तरहसे भगवान्की तरफ आकर्पण हो जाय तो मनुष्यका उद्घार हो जाता है। परन्तु संसारमें राग-द्वेप, काम-क्रोध, ठीक-वेठीक. अनुकूल-प्रतिकूल आदि इन्द्र रहनेसे मुढ़ता दृढ़ होती. है और मनुष्यका पतन हो जाता है। दूसरी रीतिसे यों समझें कि संसारका सम्बन्ध इन्द्रसे दृढ़ होता है । जब कामनाको लेकर मनोवृतिक प्रवाह संसारको तरफ हो जाता है, तय सांसारि<sup>क</sup> अनुकूलता और प्रतिकृलताको लेकर राग-द्रेय हो जी हैं अर्थात् एक हो पदार्थ कभी ठोक लगता है, क<sup>मी</sup> चेठीक . लगता है; कभी उसमें छग होता है, कभी द्वेप होता है, जिनसे संसाका सम्बन्ध दृढ़ हो जन । इसलिये भगवान्ते दूसरे अध्यायमें 'निईन्ट' (२ १४५) पदसे इन्द्ररहित होनेकी आज्ञा दी है। निर्द्धन्द्र पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है— 'निर्द्धन्द्रे हि महाबाही सुखं वन्यात्मसुव्यते (५।३) । मुख-दुःग

आदि इन्होंने रहित होकर भतन्त्रन अविनागी परसे

इसीसे वह परमात्माकी तरफ चल नहीं सकता।

विषयमें हो जाय, तो भी ठीक है । जैसे, भक्त विल्वमंगतः

वृत्ति चिन्तामणि नामक वेश्यामें लग गयो, तो इन

वृत्ति संसारसे तो हट ही गयी । जब वेश्याने यह तड़न

की—'ऐसे हाड़-मांसके शरीरमें तू आकृष्ट हो गय

अगर भगवान्में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहल्

हो जाता तब उनकी वृत्ति वेश्यासे हटकर भगवान्

लग गयी और उनका उद्धार हो गया । इसी तरही

द्वन्द्वीमें भी अगर उसका राग मुख्यरूपसे एक है

होते हैं—'द्वन्द्वैविंमुक्ताः स्खदु:ख-संजैर्गच्छन्यमुद्धाः पदमध्ययं तत् '(१५ । ५) । भगवान्ने द्वन्द्वको मनुष्यका खास शत्रु बताया है (३ ।३४) । जो दुन्द्रमोहसे रहित होते हैं. वे दढ़वती होकर भगवानुका . भजन करते हैं (७ । २८) इत्यादि रूपसे गीतामें इन्द्रपहित होनेको बात बहत बार आयी है।

जन्म-मरणमें जानेका कारण क्या है ? शास्त्रोंकी दृष्टिसे तो जन्म-मरणका कारण अज्ञान है: परन्त सत्तवाणीको देखा जाय तो जन्म-मरणका खास कारण रागके कारण प्राप्त परिस्थितिका दुरुपयोग है। - फलेच्छापूर्वक शास्त्रविहित कर्म करनेसे और प्राप्त परिस्थितिका दुरुपयोग करनेसे अर्थात् भगवदाज्ञा-विरुद्ध कर्म करनेसे सत्-असत् योनियोंकी प्राप्ति होती है अर्थात् देवताओंकी योनि, चौरासी लाख योनि और नस्क प्राप्त होते हैं।

प्राप्त परिस्थितिका सद्पयोग करनेसे सम्मोह अर्थात् जन्म-मरण मिट जाता है। उसका सद्पयोग कैसे करें ? हमारेको जो अवस्था, परिस्थिति मिली है, उसका दुरुपयोग न करनेका निर्णय किया जाय कि 'हम दुरुपयोग नहीं करेंगे अर्थात् शास्त्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम नहीं करेंगे ।' इस प्रकार राग-रहित होकर दुरुपयोग न करनेका निर्णय होनेपर सदुपयोग अपने-आप होने लगेगा अर्थात् शास्त्र और लोक-मर्यादाके अनुकूल काम होने लगेगा । जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा । कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करनेका विचार किया है, सदुपयोग करनेका विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करनेका अभिमान कैसे ? इससे तो कर्तृत्व-अभिमानका त्याग हो जायगा ।

जब हमने सदपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे ? क्योंकि सदपयोग तो हुआ है, किया नहीं । अतः इससे फलेच्छाका त्याग हो जायगा। कर्तत्व-अभिमान और फलेच्छाका त्याग होनेसे अर्थात बन्धनका अभाव होनेसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है ।

प्रायः साधकोंमें यह बात गहराईसे बैठी हुई है कि साधन-भजन, जप-ध्यान आदि करनेका विभाग अलग है और सांसारिक काम-धंधा करनेका विभाग अलग है । इन दो विभागोंके कारण साधक भजन-ध्यान आदिको तो बढावा देते हैं. पर सांसारिक काम-धंघा करते हुए राग-द्वेष, काम-क्रोध आदिको तरफ ध्यान नहीं देते, प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम-भंघा करते हुए तो राग-द्वेष होते ही हैं. ये मिटनेवाले थोडे ही हैं। इस भावनासे बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधकके राग-द्रेष बने रहते हैं. जिससे उसके साधनमें जल्दी उन्नति नहीं होती । वास्तवमें साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे. चाहे सांसारिक कार्य करे उसके अन्तःकरणमें रागन्द्रेष नहीं रहने चाहिये ।

पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओंमें भेट होनेपर भी साधकके भावमें भेद नहीं होना चाहिये अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएँ करते समय साधकका भाव एक ही रहना चाहिये कि ' मैं साधक हूँ और मुझे भगवत्राप्ति करनी है।' इस प्रकार क्रियाभेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिये. पर भावभेद नहीं रहेगा । भावभेद न रहनेसे अर्थात एक भगवत्राप्तिका ही भाव (उद्देश्य) रहनेसे पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएँ साधन बन जायेगी ।

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने द्वन्द्वमोहसे मोहित होनेवालोंकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें द्वन्द्वमोहसे रहित होनेवालोंकी बात कहते हैं।

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ्र ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।।२८।।

परन्तु जिम पुण्यकर्मा मनुष्योके पाप नष्ट हो गये हैं, वे द्वन्द्वमोहसे रहित हुए मनुष्य दुढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। 1.00

व्याख्या—'येषां त्यत्तगतं पापं जनान

पुण्यकर्मणाम्'—इन्द्रमोहसे मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते और जो इन्द्रमोहसे मोहित नहीं हैं, वे भजन करते हैं, तो भजन न करनेवालोंकी अपेक्षा भजन करनेवालोंकी विलक्षणता बतानेक लिये यहाँ 'तु' पद आया है।

जिन मनुय्योंने 'अपनेको तो भगवद्याप्ति ही करानी है'— इस उद्देश्यको पहचान लिया है अर्थात् जिनको उद्देश्यको यह स्मृति आ गयी है कि यह मनुय्यशिए भोग भोगनेके लिये नहीं है, प्रत्युत भगवान्की कृपासे केवल उनकी प्राप्तिके लिये ही मिला है— ऐसा जिनका दृढ़ निक्षय हो गया है, वे मनुष्य हो 'पुण्यकम्' हैं। तारपर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चयसे जो शृद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओंसे नहीं आती । कारण कि 'हमें तो एक भगवान्की तरफ हो चलना है,' यह निश्चय स्वयमें होता है और यज्ञ, दान आदि क्रियाएँ बाहरसे होती हैं।

'अन्तरातं पापप् कहनेका भाव यह है कि जब यह निधय हो गया कि 'मेरेको तो केवल मगवान्की तरफ ही चलना है' तो इस निधयसे मगवान्की सम्मुखता होनेसे विमुखता चली गयी, जिससे पापांकी जड़ ही कट गयी; क्योंकि मगवान्से विमुखता ही पापांका खास कारण हैं। सन्तोंने कहा है कि डेढ़ ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है। मगवान्से विमुख होना पूप पाप है और दुर्गुण-दुग्वारोमें लगना आधा पाप है। ऐसे ही मगवान्के सम्मुख होना पूप पुण्य है और सर्गुण-सदावारोमें लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान्के सर्वधा शरण हो जाता है, तब उसके पापांका अन्त हो जाता है। दसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल

दूसरा भाव यह है कि जनका तर्वण करवण मगवान् हैं, वे पुण्यकर्मा हैं, क्योंकि भगवान्का लक्ष्य होनेपर सब पाप नष्ट हो जाते हैं । भगवान्का लक्ष्य होनेपर पुणने किसी संस्कारसे पाप हो भी जायगा, तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदयमें विराजमान भगवान् उस पापको नष्ट कर देते हैं—'विकर्म पालोत्पत्तितं कथिंडर, पुनोति सर्व हृदि सिजिवष्टः' (श्रीमद्रा॰ ११ । ५ । ४२) ।

कई तरहका होता : जैस--

तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदयसे रह दृढ़ निश्चय कर ले कि 'अब आगे मैं कभी पा

नहीं करूँगा' तो उसके पाप नहीं रहते।

'ते हन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजने मां
दुउवता:—पुण्यकमा तोग हन्द्ररूप मोहसे रहत होक और दुइवती होकर भगवानका भजन करते हैं। हद

परलोकके लिये भगवानुका भजन आवश्यक है और इहलोकके लिये संसारका काम आवश्यक है। २—वैष्णव, शैव, शाक, गाणपत और सैर— इन सम्प्रदायोंमेंसे किस सम्प्रदायमें चलें और किस

१--भगवान्में लगें या संसारमें लगें ? क्योंकि

सम्प्रदायमें न चलें?

३—परमातमाक स्वरूपके विषयमें हैत, अहैत, विशिष्टाहैत, शुद्धाहैत, अधिन्यभेदाभेद आदि कई ताहक सिद्धान्त हैं। इनमेंसे किस सिद्धान्तको स्वीकार को और किस सिद्धान्तको स्वीकार न केंद्रे?

अति किस सिकारका स्वाकार न कर / ४—परमात्माकी प्राप्तिके मिक्रियोग, झानयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, हठयोग, लययोग, मन्तयोग आरि कई मार्ग हैं। उनमेंसे किस मार्गपर चले और किस मार्गपर न चले ?

होनेवाले

अनुकूल-प्रतिकृत,

हर्ष-शोक, ठीक-बेठीक, सुख-दुःख, राग-द्रेप आर्दि सभी इन्द्र हैं । ठपर्युक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक इन्द्ररूप मोहसे मुक्त हुए मनुष्य दृड्धती होकर भगवान्का भजन करते हैं ।

५—संसारमें

मनुष्यका एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाते. तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी इन्द्र मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्यवाले साधक अपनी-अपनी हॉर्थ, योग्यता और अस्ता-विश्वासके अनुसार अपने-अपने इपको सगुण माने, साकार माने, निर्मुण माने, निरम्सर माने, द्विभुज माने, चतुर्भुन माने अथवा सहस्सपुन अपि कैसे ही माने, पर संसारकी विमुखतामें और परमान्ताकी सम्मुखतामें से सभी एक हैं। उनासनकी प्रस्तिमाँ भिन्न-पिन्न होनेपर भी लक्ष्य सकका एक होनेमें कोई हमारा काम चलेगा? ऐसा विचार करके जो एक

भगवानुकी तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक

आदर-निरादर आदिकी तरफ ध्यान नहीं देते. ऐसे

'दढव्रताः' कहनेका तात्पर्य है कि हमें तो केवल

परमात्माको तरफ ही चलना है, हमारा और कोई

लक्ष्य है ही नहीं । वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत

है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि

निर्गण है, द्विभूज है कि चतुर्भज है- इससे हमें कोई

मतलब नहीं है\* । वह हमारे लिये कैसी भी परिस्थित

भेजे: हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे---इससे

भी हमें कोई मतलब नहीं है । बस, हमें तो केवल

मनुष्य ही द्वन्द्वमोहसे छूटे हए हैं।

भी पद्धति छोटी-बड़ी नहीं है । जिस साधकका जिस पद्धतिमें श्रद्धा-विश्वास होता है, उसके लिये वही पद्धति श्रेष्ट है और उसको उसी पद्धतिका ही अनुसरण करना चाहिये । परन्तु दूसरोंकी पद्धति या निष्ठाकी निन्दा करना, उसको दो नम्बरका मानना दोष है। जबतक यह साधन-विषयक द्वन्द्व रहता है और साधकमें अपने पक्षका आग्रह और दूसरोंका निरादर रहता है,तबतक साधकको भगवानके समग्ररूपका अनुभव नहीं होता । इसलिये आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओंका करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठाका ही करे: तो इससे साधनविषयक द्वन्द्व मिट जाता है।

मनुष्यमात्रकी यह प्रकृति होती है, ऐसा एक परमात्माकी तरफ चलना है— ऐसे निश्चयसे वे दुढवती स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता .हो जाते हैं। है, तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना परमात्माकी तरफ चलनेवालोंके सामने तीन बातें वह ऐसा सोचता है कि 'साधन-भजन'से क्या होगा ? यह होता है कि 'परमात्मा हैं ।' वे कहाँ रहते हैं, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा; क्योंकि संसारमें बैठे क्या करते हैं आदिसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो हैं; चीज-वस्तुकी आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना परमात्मासे मतलब है । जीव क्या है, उसका कैसा काम कैसे चलेगा ? अतः संसारका काम मुख्य रहेगा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलव ही और भजन-स्मरणका नित्य-नियम तो समयपर कर नहीं । हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि 'मैं हूँ ।' जगत् लेना है; क्योंकि सांसारिक कामकी जितनी आवश्यकता कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई है, उतनी भजन-स्मरण, नित्य-नियमको नहीं ।' ऐसी मतलब नहीं । हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है धारणा रखकर मनवान्में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं । कि 'जगत् त्याज्य है' और हमें इसका त्याग करना

निधय कर लिया है कि मेरेको तो अपना कल्याण है, संसारको छोड़ना है और हमें चलना है अर्थात् करना है, सांसारिक लाभ-हानि कुछ भी हो जाय, 'हमें संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख होना इसको कोई परवाह नहीं । कारण कि सांसारिक जितनी हैं — यही सम्पूर्ण दर्शनोंका सार है और यही दृढ़वती भी सिद्धि है, वह आँख मीचते ही कुछ नहीं होना है। दृढ़वती होनेसे उनके द्वन्द्व नष्ट हो जाते

है—'सम्मीलने नयनयोनीहि किञ्चिदस्ति' और इन हैं; क्योंकि एक निश्चय न होनेसे ही द्वन्द्व रहते हैं । सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त करनेसे कितने दिनतक दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुणका ज्ञान

\* जैसा कि गजेन्द्रने कहा था-

कल्याण करना है; क्योंकि मनुष्यजन्मकी सफलता आती हैं— परमात्मा कैसे हैं ? जीव कैसा है ? और इसीमें है। परन्तु जब वह व्यवहारमें आता है, तब जगत कैसा है? तो उनके हृदयमें इनका सीधा उत्तर

भगवान्की तरफ चलनेवालोंमें भी जिन्होंने एक है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्माकी तरफ चलना

यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिद्यावतो भूशम् । भीतं प्रपन्नं परिपानि चद्भयानाृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ।। (भीमदा० ८ । २ । ३३)

जो कोई ईश्वर प्रचण्ड देगसे (सबको निगल जानेके लिये) दौड़ते हुए अत्यन्त बलवान् कालरूपी साँपसे भयमीत होकर शरणमें आये हुए की रक्षा करता है; और जिससे भयमीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसीकी मै शरण प्रहण करता है।'

है और न उनको सगुणके दर्शन हुए हैं; किन्तु उनको मान्यतामें संसार निरन्तर नष्ट हो रहा है, निरन्तर अभावमें जा रहा है और सब देश, काल, वस्तु व्यक्ति आदिमें भावरूपसे एक परमात्मा ही है— ऐसा मानकर वे दुढ़वती होकर भंजन करते हैं । जैसे पतिवता स्त्री पतिके परायण रहती है, ऐसे ही भगवानके परायण रहना ही उनका भजन है।

### विशेष बात

शास्त्रोमें. सन्तवाणीमें और गीतामें भी यह वात आती है कि पापी मनुष्य भगवान्में प्रायः नहीं लग पाते: पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तवमें कितने ही पाप क्यों न हों.वे भगवानसे विमख कर ही नहीं सकते; क्योंकि जीव साक्षात् भगवानुका अंश है; अतः उसकी शृद्धि पापोंसे आच्छादित भले ही हो जाय, पर मिट नहीं सकती । इसलिये दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान्के भजनमें लग जाय, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा (भक्त) हो जाता है--'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' (गीता ९।३१) † । अतः मनुष्यको कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिये कि पुराने पापोंके कारण मेरेसे भजन नहीं हो रहा है; क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकृल परिस्थितिरूप फल देनेके लिये होते हैं. भजनमें बाधा देनेके लिये नहीं । प्रतिकल परिस्थित देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं । अगर ऐसा मान लिया जाय कि पापेंकि कारण हो भजन नहीं होता .तो 'अपि चेत्सदराचारो भजते मामनन्यभाक्'(गीता ९ । ३०) 'दुग्रचारी-से-दुग्रचारी पुरुष अनन्यभावसे मेरा भजन करता है'— यह कहना बन नहीं सकता। पापोंके कारण अगर भजन-ध्यानमें बाधा लग जाय, तो बड़ी मुश्किल हो जायगी; क्योंकि बिना पापके कोई प्राणी है ही नहीं । पाप-पुण्यसे ही मनुष्य-शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजनमें याधक नहीं हो सकते । इसलिये जो दुढ़वती 🚣

पुरुष भगवानुके शरण होकर वर्तमानमें भगवानुके भजनमें लग जाते हैं, उनके पूराने पापीका अन्त है। जाता है। मनप्यशरीर भजन करनेके लिये ही मिल है. अतः जो परिस्थितियाँ शरीरतक रहनेवाली है, वे भजनमें बाधा पहेँचायें —ऐसा कभी सम्भव ही नहीं है।

सकामः पुण्यकमीकी मुख्यता होनेसे जीव स्वर्गने जाते हैं और पापकर्मोंकी मुख्यता होनेसे नरकोंमें जते हैं। परनु भगवान् विशेष कृपा करके पापी और पण्योंका पर फल-भोग न होनेपर भी अर्थात चौरास लाख योनियोंके बीचमें ही जीवको मनप्यशरीर दे देते हैं। मनुष्यशरीरमें भगवद्भजनका अवसर विशेषतासे प्राप्त होता है। अतः मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर भगवत्राप्तिको तरफसे कभी निराश नहीं होना चाहिये क्योंकि भगवत्प्राप्तिके लिये ही मनुष्यशरीर मिलता है ।

यह मनुष्यशरीर भोगयोनि नहीं है। इसकी सामान्यतः कर्मयोनि कहते हैं । परन्तु संतोंकी वाणी और सिद्धत्त्रेकि अनुसार मनुष्यशरीर भगवत्राप्तिके लिये ही है। इसमें पुराने पुण्योंक अनुसार जो अनुकूल परिस्थित आती है और पुरने पापेंकि अनुसार जो प्रतिकृल परिस्थित आती है— ये दोनों ही केवल साधन-सामग्री है। इन दोनोंमेसे अनुकल परिस्थिति आनेपर दुनियाको सेवा करना और प्रतिकल परिस्थिति आनेपर अनुकूलता की इच्छाग्र त्याग करना— यह साधकका काम है। ऐसा करनेते ये दोनों हो परिस्थितियाँ साधन-सामग्री हो जायँगी। इनमें भी देखा जाय तो अनुकुल परिस्थितिमें पुरने पण्योंका नाश होता है और वर्तमानमें भौगीमें फैसने हैं सम्भावना भी रहती है। परन्तु प्रतिकूल परिस्थिति पुराने पापोंका नाश होता है और वर्तमानमें अ<sup>धिक</sup> सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमताने बनता है। इस दृष्टिसे संतजन सांसारिक प्रतिपूर्ण परिस्थितिका आदर करते आये हैं।

<sup>ें</sup> अन्य योनियोंने पाप नष्ट होनेपर भी स्वभाव सुपर जाय—यह नियम नहीं है; जैसे-धौरासी लाड घोनियाँ और नाक भोगते हुए पाय तो नष्ट हो जाते हैं, पर स्वभाव नहीं सुपाता । परनु सनुव्ययोजिमें पाप रहनेवर भी सायकका स्वभाव सुवा सकता है, जैसे-- पापोंके रहतेसे उनके फलरूपमें प्रतिकृत परिस्वित (बीवारी आहे) भागी है, पर सत्मंगसे, साधनपरापणतासे, अहंता-परिवर्तनसे पारमार्थिक साधकका समाव सुधा जाता है।

सम्बन्ध — सातवें अध्यायके आरम्पपें भगवान्ने साधकके लिये तीन वार्ते कही थीं — 'मध्यासक्तमनाः'—मेंपें प्रेम करके और 'मदाश्रयः'—मेरा आश्रय लेकर 'योगं युझन्'—योगका अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्ररूपको जान जाता है। उन्हीं तीन बार्तोका उपसंहार अब आगेके दो श्लोकोंमे करते हैं।

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

े ते ब्रह्म तिंदुः कृत्स्त्रमध्यात्मं कर्म चाखिलम् \* ।।२९।। जरा और भरणसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते है, वे उस

ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको भी जान जाते हैं। *त्र्याख्या*—'जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति है । इसलिये तेरहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें आया ये'-- यहाँ जरा (वृद्धावस्था) और गरणसे मृक्ति पानेका है---'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्' अर्थात् जन्म, तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मका मृत्यु, जरा और व्याधिमें दुःख-रूप दोषोंको देखना— ज्ञान होनेपर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीरकी मृत्यु नहीं इसका तात्पर्य है कि शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरा-पन' का होगी । इसका तात्पर्य यह है कि बोध होनेके बाद सम्बन्ध न रहे । जब मनुष्य 'मैं' और 'मेरा-पन' से शरीरमें आनेवाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी मुक्त हो जायगा, तब वह जरा, मरण आदिसे भी मुक्त ही, पर ये दोनों अवस्थाएँ उसको दुःखी नहीं कर हो जायगा; क्योंकि शरीरके साथ माना हुआ सम्बन्ध ही सकेंगी । जैसे तेरहवें अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें वास्तवमें जन्मका कारण है—'कारणं गुणसङोऽस्य 'भूतप्रकृतिमोक्षम्' कहनेका तात्पर्य भूत और प्रकृति सदसद्योनिजन्मस्' (गीता १३ । २१) । वास्तवमे इसका अर्थात् कार्यं और कारणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें है, शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं है, तभी सम्बन्ध मिटता है। ऐसे ही यहाँ 'जरामरणमोक्षाय' कहनेका तात्पर्य जरा, मिटता वही है. जो वास्तवमें नहीं होता ।

जैसे कोई युवा पुरुष है, तो उसकी अभी न वृद्धवस्था है और न मृत्यु है; अतः वह जरा-मरणसे अभी मुक्त है। परन्तु वास्तवमें वह जरा-मरणसे मुक्त नहीं हैं। यरनु वास्तवमें वह जरा-मरणसे मुक्त नहीं हैं। परनु जो जीवनमुक्त महापुरुष हैं, उनके शिएमें जरा और मरण होनेयर भी वे इनसे मुक्त हैं। अतः जरा-मरणसे मुक्त होनेका तास्तर्य है—जिसमें जरा और मरण होनेका तास्तर्य है—जिसमें जरा और मरण होने हैं, ऐसे प्रकृतिके कार्य शरिरके साथ सर्वधा सप्य-ध-विच्छेद होना। जब मनुष्य शरिरके साथ तादाक्य ('मैं यही हूँ') मान लेता है, तय शरिरके वृद्ध होनेपर 'मैं वृद्ध हो गया' और शरीरके मरनेको लेकर 'मैं मर जाउँगा'—ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर में हैं और शरीर मेर हैं इसी पर टिकी हुई

मृत्यु आदि शरीरके विकारीसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें है ।

यहाँ 'मामाश्रित्य यतन्ति ये' पदोंमें आश्रय लेना और यल करता— इन दो बातोंको कहनेका तारार्य है कि मनुष्य अगर खयं यल करता है, तो अभिमान आता है कि 'मैंने ऐसा कर लिया, जिससे ऐसा हो गया' और अगर खयं यल न करके 'मगवान्के आश्रयसे सब कुछ हो जायगा' ऐसा मानता है, तो वह आलस्य और प्रमादमें तथा संग्रह और भोगमें लग जाता है। इसलिये यहाँ दो बातें बतार्थों कि शास्त्रकों आज्ञाके अनुसार खयं तत्परतासे उद्योग करे और उस उद्योगके होनेमें तथा उद्योगके सफलतामें करण भगवान्को माने।

जो नित्य-निरन्तर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर-संमारको मनुष्य प्राप्त और स्थायों मान लेता है। जबतक वह शरीर और संसारको स्थायों मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तबतक साधन करनेपर भी उसको भगवत्यान्ति नहीं होती। अगर वह शरीर-संसारको स्थायों न माने

क हैं र उत्तीसर्वे तीसर्वे श्लोकोंमें आये 'मामाश्रित्य' पदमें 'मदाश्रवः' का, 'यतिन' पदमें 'योगं युश्चन्' का और 'युक्तवेतसः' पदमें 'मय्यासक्तमनाः' का उपसंहार किया गया है। इसी अध्यायके आरम्भमें जो 'समप्रम्' पद आंपा था, उसको यहाँ ह्राह्म, अध्यात्य, कर्म, अधिभूत, अधिदेश और अधियह कहा गया है।

और उसको महत्त्व न दे, तो भगवठापिमें देरी नहीं लगेगी । अतः इन दोनों बाधाओंको अर्थात् शरीर-संसारकी स्वतन्त्व सताको और महत्ताको विचारपूर्वक हटाना ही यत्र करना है । परन्तु जो भगवान्त्वा आत्रय लेकर यत्र करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं । उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रमुकी कृगासे ही साधन-भजन हो रहा है ।

भगवानुको कृपाका आश्रय लेनेसे और अपने बलका अभिमान न करनेसे वे भगवानके समग्ररूपको जान लेते हैं । जो भगवानका आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए ठद्योग करते हैं, उनको अपने-अपने साधनके अनसार भगवत्त्वरूपका बोध तो हो जाता है, पर भगवानके समग्ररूपका बोध उनको नहीं होता । जैसे, कोई प्राणायाम आदिके द्वारा योगका अभ्यास करता है. तो उसको अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ मिलती है और उनसे कैंचा ठठनेपर परमात्मके निराकार-स्वरूपका बोध होता है अथवा अपने स्वरूपमें स्थित होती है। ऐसे हो बौद्ध, जैन आदि सम्प्रदायोंमें चलनेवाले जितने मनुष्य हैं, जो कि ईश्वरको नहीं मानते, वे भी अपने-अपने सिद्धानोंकि अनुसार साधन करके सम्प्रदायके असत-जडरूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परना जो संसारसे विमुख होकर भगवानुका आश्रय लेकर यह करते हैं, उनको भगवानके समग्ररूपका योध होकर भगवत्रेमको प्राप्ति हो जाती है—यह विलक्षणता बतानेके लिये ही भगवानने यहाँ 'मामाश्रित्य यतन्ति ये' कहा है 1

'ते ब्रह्म तत् (जिदुः)'—इस तरहसे यल (साधन) करनेपर वे मेरे स्वरूपको <sup>\*</sup> अर्थात् जो निर्मुण-निराकार है, जो मन-युद्धि-इन्द्रियों आदिका विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्षरूपसे वर्णन करते है, उस सिच्यदानन्द्रथन ब्रह्मको जान जाते हैं।

'ब्रह्म' के साथ 'तत्' शब्द देनेका तासर्य यह हैं कि प्रायः सभी 'तत्' शब्दसे कहें जानेवाले जिस परमाताको परोक्षरूपसे ही देखते हैं, ऐसे परमात्माका भी वे साक्षात अपरोक्षरूपसे अनुभन कर लेते हैं।

उस परमात्माको सता प्राणिमात्रमें स्वतःसिद्ध तत्वको जान जाते हैं अर्थात् मृद्धिकी :

किसी समयमें न हो, किसी वस्तुमें न हो और हिसी व्यक्तिमें न हो—ऐसा नहीं है, प्रत्युत वह सब देशने

है। कारण कि वह परमात्मा किसी देशमें न है

है, सब समयमें है, सब वस्तुओंमें है और सब व्यक्तियोंमें है। ऐसा होनेपर भी वह अप्राप्त करें दीखता है? जो पहले नहीं था, वादमें नहीं रहेग,

अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रह है, अभावमें जा रहा है—ऐसे शरीर-संसारको सह और महत्ता स्वीकार कर ली, इसीसे निस्प्राच

कृतव्यमध्यातमम् (विदुः)'—ये सम्पूर्ण अध्यातमे जान जाते हैं अर्थात् सम्पूर्ण जीव तत्त्वसे क्या है. इस वातको वे जान जाते हैं। पंद्रहवें अध्यावके दसवें श्लोकमें कहा है कि जीवके द्वारा एक शरीरणे छोड़कर दूसरे शरीरको प्राप्त करनेको विमृद्ध पुरुष नहीं जानते और ज्ञानधहावाले जानते हैं। इसर्य

जाननेका तारपर्य यह नहीं है कि 'जीव कितने हैं,

वे क्या-क्या करते हैं और उनकी क्या-क्या गति हैं

रही हैं - इसको जान जाते हैं, प्रत्युत आत्मा शरीरहें

परमात्मतत्त्व अप्राप्त दीख रहा है

अलग है—इसको तत्वसे जान जाते हैं अर्थात् अनुभ<sup>5</sup> कर लेते हैं। भगवान्के आश्रयमे साधकका जब क्रियाओं और पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब वर्ड

अध्यातमतावको—अपने स्वरूपको जान जाता है। केवल अपने स्वरूपको ही नहीं,प्रलुत तीनों तोनों और चौदह मुवनोमें जितने भी स्थायर-जद्दम प्रार्थे हैं, उन सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृतिने असम्बद्ध है। अनन जन्मोतक अनन क्रियाओं और शरिपेके साथ एकता करनेपर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती और अनन जन्मोतक अने स्वरूपका बोध न होनेपर भी ये अपने स्वरूपने कमी

'कर्म चारितले विदुः'-वे सम्पूर्ण कर्मीके बारादिक तत्त्वको जान जाते हैं अर्थात् मृद्धियी रचना क्यों होत्री

अलग हो ही नहीं सकते—ऐसा जनना सन्पूर्ण

अध्यात्म-तत्त्वको जानना है।

महाँ अहार्पात्वं, उन्तांसवं और तीसवं क्लोक्यं भगवान्ते असन् शब्द 'मान्' का प्रयोग किया इमलियं पत्ने व्याच्यामें 'मेरा सक्य' ऐसा अर्थ लिया है ।

है, कैसे होती है और भगवान् कैसे करते हैं—इसको जो अनन्यभावसे केवल भगवान्का आश्रय लेता

जैसे भगवान्ने चारों वर्णोंकी रचना की । उस रचनामें जीवोंके जो गुण और कर्म हैं अर्थात् उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किये हैं. उनके अनसार ही शरीरोंकी रचना की गयी है। उन वर्णीमें जन्म होनेमें खयं भगवान्की तरफसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये भगवान्में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं हैं (गीता ४ । १३-१४) । तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टिकी रचना करते हुए भी भगवान् कर्तृत्व और फलासिकसे सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्यमात्रको देश, काल, परिस्थितिके अनुरूप जो भी कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, उसे कर्तृत्व और फलासक्तिसे रहित होकर करनेसे वह कर्म मनुष्यको बाँधनेवाला नहीं होता अर्थात् वह कर्म फलजनक नहीं बनता । तात्पर्य है कि कमोंकि साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं हैं, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तताका अनुभव करना ही अखिल कर्मको जानना है।

जो अनन्यभावसे केवल भगवान्का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थोंका आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरहसे समझमें आ जाती है कि ये सब क्रियाएँ और पदार्थ परिवर्तनशील और नाश्रवान् हैं अर्थात् क्रियाओंका भी आरम्भ और अन्त होता है, तथा पदार्थोंकी भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोकतककी कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहनेवाला नहीं है। अतः कर्मोंके साथ मेरा किंक्षिनमात्र भी सम्बन्ध नहीं है— यह भी अरविल कर्मकी जानना है।

तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्का आश्रय लेकर चलनेवाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मके वास्तविक तत्त्वको जान जाते हैं अर्थात् भगवान्ते जैसे कहा है कि 'यह सम्पूर्ण संसार मेरेमें ही ओतप्रोत हैं (७ । ७) और 'सब कुछ वासुदेव ही हैं (७ । १९), ऐसे ही वे भगवान्के समग्ररूपको जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म—ये सभी भगवत्वरूप हो हैं, भगवान्के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं हैं।

\*

# साधिभृताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।।३०।।

जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहितमुझे जानते हैं, वेयुक्तचेता मनुष्य अन्तकालमें भी मुझे ही जानते हैं अर्थात् प्राप्त होते हैं ।

व्याख्या—'साधिभृताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः'—[पूर्वश्लोकों निर्गुण-निराकारको जाननेका वर्णन करके अब सगुण-साकारको जाननेकी बात कहते हैं ]

यहाँ 'अधिभूत' नाम भौतिक स्थूल सृष्टिका है, जिसमें तमोगुणकी प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है, उसको स्वतन्त्र सता नहीं है। उसका स्वणमात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दोखती है, अर्थात् इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दोखता है। यह सत्यता आदि सब के सब बास्तवमें भगवान्ते ही हैं, क्षणमङ्गुर संसारके नहीं। तात्यर्य है कि जैसे वर्फकी सत्ता

जलके बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात् अधिभूतकी सत्ता भगवान्के बिना नहीं हो सकती । इस प्रकार तत्त्वसे यह संसार भगवत्त्वरूप ही है— ऐसा जानना ही अधिभूतके सहित भगवान्को जानना है।

'अधिदेव' नाम सृष्टि की रचना करनेवाले हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीका है, जिनमें रजोगुणकी प्रधानता है। भगवान् ही ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होते हैं अर्थात् तत्वसं ब्रह्माजी भगवत्वरूप ही है— ऐसा जानना ही अधिदैवके सहित भगवान्को जानना है।

'अधियज्ञ' नाम भगवान् विष्णुका है, जो

अत्तर्यामीरूपसे सबमें व्याप्त हैं और जिनमें सत्वगुणकी प्रधानता है । तत्त्वसे भगवान् ही अत्तर्यामीरूपमे सबमे परिपूर्ण हैं— ऐसा जानना ही अधियज्ञके सहित भगवान्को जानना है।

अधिभृत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित भगवान्को जाननेका तात्पर्य है कि भगवान् श्रीकृष्णके शरिरके किसी एक अंशमें विराट्रूप है (गीता १० ।४२;११ ।७) और उस विग्रट्रूपमें अधिभत (अनत्त ब्रह्माण्ड), अधिदैव (ब्रह्माजी) और अधियज्ञ (विष्णु) आदि सभी हैं, जैसा कि अर्जुनने कहा है— हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको, जिनकी नाभिसे कमल निकला है, उन विष्णुको , कमलपर विराजमान ब्रह्माको और शंकर आदिको देख रहा है (गीता ११ । १५) । अतः तत्त्वसे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण ही समग्र भगवान् हैं।

लगे हए हैं, वे पुरुष युक्तवेता हैं । ऐसे युक्तवेता मनुष्य थी, वह नहीं रहती । जैसे सोनेके गहनींकी अनेक पीड़ा आदिमें भी वे मेरेमें ही अटलरूपसे स्थित रहते हैं। भी उन सबमें एक ही सोना है, ऐसे हैं उनकी ऐसी दुढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और भगवद्भक्तके द्वारा अनेक तरहका यथायोग्य सीसर्ति सक्ष्म-शरीरमें कितनी ही हलचल होनेपर भी कभी व्यवहार होनेपर भी उन सबमें एक ही भगवतन विचलित भगवानके समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात लिये ही उत्तीसवें और तीसवें श्लोकमें समग्रहपर

प्रकृति और प्रकृतिके कार्य-क्रिया, पदार्थ आदिके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदिको प्रकटरूपसे विशेष वर्णन आता है—एक सगुण और एक निर्मूण । सता दीखने लग जाती है । परन्त प्रकृति और प्रकृतिके इनमें सगुणके दो भेद होते हैं—एक सगुण-स्त्रार कार्यसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद काके भगवत्सरूपमें और एक संगुण-निराकार । परना निर्मुचके ये स्थित होनेसे उनकी स्वतन्त सत्ता उस भगवतत्वमें भेद नहीं होते, निर्मुण निग्रकार ही होता है। 🗲 ही सीन हो जाती है । फिर उनकी कोई स्वतन्त सता निप्कारके दो भेद होते है—एक सग्रा-निपध्य औ नहीं दीखती ।

जैसे, किसी व्यक्तिके विषयमें हमारी जो अच्छे . ्और मुरेंको मान्यता है, यह मान्यता हमारी हो सगुण-विषयक हाँववाला होता है और स्क

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* की हुई है। तत्वसे तो वह व्यक्ति भगवान्क सह है अर्थात् उस व्यक्तिमें तत्त्वके सिवाय दूसरा के खतन्त व्यक्तित्व ही नहीं है । ऐसे ही संसारमें 'द ठीक है, यह बेठीक हैं इस प्रकार ठीक-बेठीक मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्वसे तो संस भगवान्का स्वरूप ही है । हाँ, संसारमें जो वर्ण-आत्रमक मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिये और ऐसा नह करना चाहिये —यह जो विधि-निषेधको मर्यादा है इसको महापुरुषीन जीवीक कल्याणार्थ व्यवहारके लिए मान्यता दी है।

जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवन् थे और इसके लीन होनेपर भी भगवान् रहेंगे—इस तरहसे जब वास्तविक भगवतत्त्वका बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टिकी सता भगवान्में ही लीन हो बाउँ है अर्थात् इस सृष्टिकी स्वतन्त सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसारकी स्वतन्त सता न 'प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः'— जो रहनेपर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जात संसारके भोगों और संग्रहको प्राप्ति-अप्राप्तिमें समान है, प्रत्युत अन्तःकरणमें सत्यत्वेन जो संसारकी सन्त रहनेवाले हैं तथा संसारसे सर्वथा उपरत होकर मगवान्में और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीवके कल्पाणमें बाधक अत्तकालमें भी मेरेको ही जानते हैं अर्थात् अत्तकालकी तरहकी आकृति और अलग-अलग उपयोग होनेज नहीं होते । है— ऐसी अटलयुद्धि रहती है । इस तत्त्वको समझनेके वर्णन हुआ है।

> वपासनाकी दृष्टिसे भगवान्के प्रायः दो रूपेना एक निर्मुग-निएकार ।

ठपासना करनेवाले दो रचिके होते हैं-एक

उपासना भगवान्के 'सगुण-निराकार' रूपसे ही शुरू होती है: जैसे—परमात्मप्राप्तिक लिये कोई भी साधक चलता है तो वह पहले 'परमात्मा है'-- इस प्रकार

निर्गुण-विषयक रुचिवाला होता है । परन्तु इन दोनोंकी

परमात्मको सत्ताको मानता है और 'वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे द्यालू हैं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं-ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं, तो उपासना सगुण-निराकारसे ही शुरू हुई । इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृतिका कार्य (सगुण) होनेसे निर्गुणको

पकड़ नहीं सकती । इसलिये निर्गुणके उपासकका लक्ष्य तो निर्गुण-निराकार होता है, पर बुद्धिसे वह सगुण-निराकारका ही चिन्तन करता है\* । सगुणको हो उपासना करनेवाले पहले सगण-साकार मानकर उपासना करते हैं। परन्तु मनमें जबतक साकाररूप दृढ़ नहीं होता, तबतक 'प्रभु हैं और वे

मेरे सामने हैं: ऐसी मान्यता मुख्य होती है । इस मान्यतामें सगुण भगवान्की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है, उतनी ही उपासना ऊँची मानी जाती है। अत्तमें जब वह सगुण-साकाररूपसे भगवान्के दर्शन, <sup>भाषण</sup>, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब उसकी उपासनाकी पूर्णता हो जाती है ।

निर्गुणकी उपासना करनेवाले परमात्माको सम्पूर्ण संसारमें व्यापक समझते हुए चिन्तन करते हैं । उनकी वृति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी

ही उनकी उपासना ऊँची मानी जाती है । अन्तमें

जब 'मैं, 'तू' आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय-तत्त्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासनाकी पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनोंकी अपनी-अपनी उपासनाकी पूर्णता होनेपर दोनोंको एकता हो जाती है अर्थात

सांसारिक आसक्ति और गुणोंका सर्वथा त्याग होनेपर

दोनों एक ही तत्त्वको प्राप्त हो जाते हैं 🕇 । सगुण-साकारके उपासकोंको तो भगवत्कृपासे निर्गुण-निराकारका भी बोध हो जाता है-मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ।।(मानस ३ ।३६ ।५) । निर्गुण-निराकारके उपासकमें यदि भक्तिके संस्कार हैं और भगवान्के दर्शनकी अभिलाषा है, तो उसे भगवानके दर्शन हो जाते हैं अथवा भगवानको उससे कुछ काम लेना होता है, तो भगवान अपनी तरफसे भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे, निर्गुण-निराकारके उपासक मधसदनाचार्यजी को भगवानने अपनी तरफसे दर्शन दिये थे 🗓 ।

(**₹**) वास्तवमें परमात्मा सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार सब कुछ हैं। सगुण-निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम है। साधक परमात्माको गुणोंके सहित मानता है तो उसके लिये वे सगुण हैं और साधक उनको गुणोंसे रहित मानता है तो उसके लिये वे निर्गुण है । वास्तवमें परमात्मा सगुण तथा निर्गुण—दोनों है और दोनोंसे परे भी हैं। परन्त इस वास्तविकताका

<sup>\*</sup> उपासना सगुण-निराकारसे शुरू होती है—इसीलिये भगवान्ने इस (सातवें) अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें 'सगुण-निराकार' का वर्णन किया है । फिर उत्तीसवें श्लोकमें 'निर्गुण-निराकार' का और तीसवें श्लोकमें 'सगुण-साकार' का वर्णन किया है। इस प्रकार यहाँ तो तीनों खरूपोंका एक-एक श्लोकमें वर्णन किया गया है, पर आगे आठवें अध्यायमें इन तीनोंका तीन-तीन श्लोकोंमें वर्णन किया गया है, जैसे—आठवें अध्यायके आठवें, नवें और दसवें श्लोकमें 'सगुण-निराकार' की उपासनाका; ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें 'निर्गुण-निराकार' की उपासना का तथा चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें 'सगुण-साकार' की उपासनाका विशद वर्णन किया गया है।

सगुण-निर्गुणका भेद तो उपासनाकी दृष्टिसे है। बास्तवमें इन दोनों उपासनाओंमें उपास्पतत्त्व एक ही है। उपासना साधककी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार होती है। अतः साधकोकी भिन्न-भिन्न रुचि, विधास और योग्यता होनेके कारण उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं । परनु सम्पूर्ण उपासनाओसे अन्तमें एक ही उपास्ततत्त्व की प्राप्ति होती है । उस उपास्य-तत्त्वको ही 'समग्र ग्रह्म' कहते है ।

र अद्देतवीथीपथिकैरुपास्याःस्वाराज्यसिंहासनलभ्यदीक्षाः । शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवयूविटेन ।। अदैतमानिक अनुयायियोद्धारा पूज्य तथा स्वाराज्यरूपी सिंहासनपर प्रतिष्टिन होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए हमें गोपियोंक पीछे-पीछे फिरनेवाले किसी धृती हठपूर्वक अपने चरणोंका गुलाम बना लिया !'

पता तभी लगता है, जब बोध होता है।

भगवान्के सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि कुछ कह सकते हैं । ऐसे परमात्माका ही उत्तीसवें रीने जो दिव्य गुण हैं, उन गुणोंके सहित सर्वत्र व्यापक श्लोकोंमें समग्रहूपसे वर्णन किया गया है।

परमात्माको 'सगण' कहते हैं । इस सगुणके दो भेद (१)सगुण-निराकार—जैसे, आकाशका

'शब्द' है, पर आकाशका कोई आकार (आकृति) नहीं है, इसलिये आकाश सगुण-निराकार हुआ । ऐसे

हो प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें परिपूर्णरूपसे

व्यापक परमात्माका नाम सगुण-निराकार है। (२)सगुण-साकार- वे ही सगुण-निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके

अपनी योगमायासे लोगोंके सामने प्रकट हो जाते हैं. उनकी इन्द्रियोंके विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्माको «गुणोंसे मोहित है अर्थात् जिसने निस्तर परिवर्तनहीत

सगुण-साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृतियुक्त प्रकट हो जानेसे वे साकार कहलाते हैं । जब साधक परमात्माको दिव्य अलौकिक गुणोंसे भी रहित मानता है अर्थात् साधकको दृष्टि केवल

निर्गण परमात्माको तरफ रहती है, तब परमात्माका वह स्वरूप 'निर्गण-निराकार' कहा जाता है। गुणोंक भी दों भेद होते हैं—(१) परमात्माक नहीं होते (७ ।१५) । अब यहाँ चौदहवें रले 🔁 स्वरूपभूत सीन्दर्य, माधुर्य, ऐधर्य आदि दिव्य, अलीकिक, बाद ही सोलहर्या रलोक कह देते तो बहुत देक

अप्राकृत गुण; और (२) प्रकृतिके सत्त्व, रज और बैठता अर्थात् चौदहवें रलोकमें रारण होनेसे बार तम गुण । परमात्मा चाहे सगुण-निराकार हों, चाहे कही, तो अब शरण होनेवाले चार तरहके 🔁 सगुण-साकार हों, ये प्रकृतिके सत्व, रज और है—ऐसा बतानेसे शृहुला बहुत ठीक बैठती ! पर् तम-तीनों गुणोंसे सर्वथा रहित है, अनीत हैं। ये पंद्रहवाँ श्लोक घीचमें आ जानेसे प्रकरण दीक नहीं पद्यपि प्रकृतिके गुणोंको स्वीकार करके सृष्टिकी उत्पति, बैठता । अतः यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध अर्पी

जो परमात्मा गुणोंसे कमी नहीं बैंघते, जिनका कहना बाकी रह जाता । इसलिये पंदहवें हताहरी गुणोंपर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्मुण 'दुष्कृती (पापी)मेरे शरण होते ही नहीं—यह हाँ होते हैं । अगर परमात्म गुणोंसे बैंधे हुए और गुणोंक बता दी और सोलहवें स्तोकमें शरण होनेपार्टी अधीन होंगे, तो ये कभी निर्मुण नहीं हो सकते । चत प्रकार बता दिये । निर्मुण तो ये ही हो सकते हैं, जो गुजोंसे सर्वण अब जो शरण होते हैं, उनके भी हो प्रकार

स्थिति और प्रलयको लीला करते हैं, फिर भी वे बाधा डालनेवाला मालूम देता है। परनु बाहा<sup>उनी</sup> प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा रहित ही रहते हैं यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध नहीं है; क्योंक म श्लोक न आनेसे 'पापी मेरे शरण नहीं होते'—<sup>यह</sup> (भीता ७ । १३) ।

अतीत हैं: और जो गुपोंसे सर्वमा अतीत हैं, ऐसे हैं—एक तो भगवानुके भगवानु समामवर अर्थी। परमात्मामें ही सम्पूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिये भगवान्त्री महता समझनर भगवान्त्रे शरण होते हैं

अध्याय-सम्बन्धी विशेष बात

भगवानने इस अध्यायमें पहले परिवर्तनग्रीलशे

परमात्माको सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि स्व

प्रभव और प्रलय बताया अर्थात् संसारके अदिने और अत्तमें 'केवल में ही रहता है'--- यह बहुब

(७ । ६-७) । उसी प्रसङ्गमें भगवान्ने सत्रह विभूतिर्देश

(७ । ८-१२) । फिर भगवानन कहा कि जो होने

प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लियां है, वर

गणींसे पर मेरेको नहीं जान सकता (७ 1१३).1

यह गुणमयी माया तरनेमें बड़ी दुष्कर है। जो में

शरण हो जाते हैं, वे इस मायाको तर जाते 🖁

(७ । १४); परनु जो मेरेसे विमख होका नि<sup>वद</sup>े

आचरणोमें लग जाते हैं, ये दुष्कृती मनुष्य मेरे शर्म

अपनी व्यापकता बनाने

कारणरूपसे

'अपरा' और अपरिवर्तनशीलको 'परा' नामसे कर

(७ । ४-५) । फिर इन दोनेंकि संयोगसे सन्दर्भ प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी और अपनेको सम्पूर्ण संसरक

(७ । १६-१९) और दूसरे भगवानको साधारण मनप्य मानका देवताओंको सबसे बड़ा मानते हैं. इसलिये भगवानका आश्रय न लेकर कामनापर्तिके लिये देवताओंके शरण हो जाते हैं (७ ।२०-२३) ।

देवताओंके शरणमें होनेमें भी दो हेत होते है---कापनाओंका बढ जाना और भगवानकी महत्ताको न जानना । इनमेंसे पहले हेतका वर्णन तो बीसवेंसे तेईसवें श्लोकतक कर दिया और दसरे हेतका वर्णन चौबीसवें श्लोकमें कर दिया । जो भगवानको साधारण मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते-यह बात पचीसवें श्लोकमें बता दी।

अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान् भी मायासे ढके होंगे। अतः भगवान् कहते हैं कि मेरा ज्ञान दका हुआ नहीं है (७ । २६) । मेरेको न जाननेमें राग-

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवदगीतासुपनिषत्स् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चार्जनिचानयोगो जाघ सप्तघोऽध्यायः ॥ ७ ॥

· इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामीके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय **श्रीमद्र**गवदगीतोपनिषद्रूष श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'ज्ञानविज्ञानयोग' नामक सातवौ अध्याय पूर्ण हुआ ।।७।।

- इस सातवें अध्यायमें ज्ञान और विज्ञानका वर्णन किया गया है । भगवान् इस सम्पूर्ण जगत्के महाकारण हैं—ऐसा दृढ़तापूर्वक मानना 'ज्ञान' है। ऐसे ही भगवान्के सिवाय कुछ भी नहीं है-ऐसा अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है । ज्ञान और विज्ञानसे परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है अर्थात् 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं" इस परम प्रेमरूप नित्य-सम्बन्धको जागृति हो जाती है । इसलिये इस सातवें अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' रखा गया है । सातवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध सप्तमोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीभगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके चार सौ छः और पुष्पकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग चार सौ चौबीस है।

सप्तमोऽध्यायः'के सात. 'बीभगवानुबाच' के सात, श्लोकोंके मी सौ साठ लक्षणोमे युक्त हैं।

द्वेष ही मुख्य कारण हैं (७ । २७) । जो इस द्वन्द्ररूप मोहसे रहित होते हैं, वे दुढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं(७ 1२८) । जो मेरा आश्रय लेकर यत करते हैं, वे मेरे समग्ररूपको जान जाते हैं और अन्तमें मेरेको ही प्राप्त होते हैं (७ । २९-३०) ।

इस अध्यायपर आदिसे अन्ततक विचार करके देखें तो भगवान्के विमुख और सम्मुख होनेका ही इसमें वर्णन है । तात्पर्य है कि जड़ताकी तरफ वृत्ति रखनेसे मनव्य बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। अगर वे जडतासे विमख होकर भगवानके सम्मख हो जाते हैं, तो वे सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और सगण-साकार—ऐसे भगवानुके समग्ररूपको जानकर अन्तमें भगवानको ही प्राप्त हो जाते हैं।

और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पर्ण अक्षरोंका योग एक हजार बाईस है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरेंकि है।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है— 'श्रीभगवानुबाच' ।

#### सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके तीस श्लोकोंमेंसे-छठे श्लोकके तृतीय चरणमें और चौदहवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयक्त होनेसे 'न-विपला' ग्यारहवें श्लोकके ततीय चरणमें और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयक्त होनेसे 'म-विपला': सत्रहवें छलोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपला': तथा उन्नोसर्वे और बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले छन्द है। शेष तेईस श्लोक ठीक 'पथ्यायकत्र' अनुष्टप छन्दक

ATTELIATION OF THE PROPERTY OF पता तभी लगता है, जब बोघ होता है।

भगवान्के सौन्दर्य, माधुर्य, ऐधर्य, औदार्य आदि कुछ कह सकते हैं । ऐसे परमात्माका ही उत्तीसवेन्हं ब जो दिव्य गुण है, उन गुणोंके सहित सर्वत्र व्यापक श्लोकोंमें समग्ररूपसे वर्णन किया गया है।

परमात्माको 'सगुण' कहते हैं । इस सगुणके दो भेद होते हैं---

(१)सगुण-निराकार--जैसे, आकाशका गुण 'शब्द' है, पर आकाशका कोई आकार (आकृति)

नहीं है, इसलिये आकाश सगुण-निराकार हुआ । ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें परिपूर्णरूपसे

व्यापक परमात्माका नाम संगुण-निराकार है। (२)सगुण-साकार— वे ही सगुण-निराकार परमात्मा जत्र अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके अपनी योगमायासे लोगोंक सामने प्रकट हो जाते हैं.

आकृतियुक्त प्रकट हो जानेसे वे साकार कहलाते हैं । जब साधक परमात्माको दिव्य अलौकिक गुणोंसे यह गुणमयी माया तरनेमें बड़ी दुष्कर है। जो में

वह स्वरूप 'निर्मुण-निराकार' कहा जाता है। आवरणोमें लग जाते हैं, वे दुस्कृती मनुष्य मेरे कर गुणोंके भी दो भेद होते हैं—(१) परमात्माके नहीं होते (७ ।१५) । अब यहाँ चौदहवें श्लोउके स्वरूपभूत सीन्दर्य, माधुर्य, ऐधर्य आदि दिव्य, अलौकिक, बाद ही सोलहवाँ श्लोक कह देते तो बहुत देंक

तम गुण । परमात्मा चाहे सगुण-निराकार हों, चाहे कही, तो अब शरण होनेवाले चार तरहके हैं सगुण-साकार हों, वे प्रकृतिके सत्त, रज और हैं---ऐसा बतानेसे शृहला बहुत ठीक बैठती । एन तम—तीनों गुणोंसे सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं । वे पंद्रहवाँ श्लोक बीचमें आ जानेसे प्रकरण छेक नी यद्यपि प्रकृतिके गुणोंको स्वीकार करके सृष्टिकी उत्पत्ति, बैठता । अतः यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध अर्थीर

(गीता ७ । १३) ।

अधीन होंगे, तो ये कभी निर्मुण नहीं हो सकते । चार प्रकार बता दिये । निर्मुण तो वे ही हो सकते हैं, जो मुनोसे सर्वया अब जो शरण होते हैं, उनके भी दो प्रकर अतीत हैं: और जो गुपोसे सर्वया अतीत हैं, ऐसे हैं—एक तो भगवान्स्रे भगवान् समझकर अर्थी परमातकार्य ही सम्पूर्ण गुण रह सकते हैं। इसतिये भगवान्त्री महता समझवर भगवान्त्री शरण होते हैं

परमात्माको सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार अदि स

अध्याय-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान्ने इस अध्यायमें पहले परिवर्तनशोलको

'अपरा' और अपरिवर्तनशीलको 'परा' नामसे कर (७ ।४-५) । फिर इन दोनोंके संयोगसे सन्

प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी और अपनेको सम्पर्ण संस्राक प्रभव और प्रलय बताया अर्थात् संसारके अर्दर्न

और अन्तमें 'केवल में हो रहता हूँ'-यह बता (७ । ६-७) । उसी प्रसङ्घमें भगवान्ने सत्रह विभृतिर्येष

रूपमें कारणरूपसे अपनी व्यापकता बढारै (७ । ८-१२) । फिर भगवान्ते कहा कि जो हैंवे

उनकी इन्द्रियोंके विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्माको ह्रागुर्गोंसे मोहित है अर्थात् जिसने निरत्तर परिवर्तनर्देत संगुण-साकार कहते हैं । संगुण तो वे थे हो, प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है, यह गुर्गोसे पर मेरेको नहीं जान सकता (७ । १३) ।

भी रहित मानता है अर्थात् साधककी दृष्टि केयल शरण हो जाते हैं, वे इस मायाको तर जाते हैं

निर्गुण परमात्माको तरफ रहती है, तब परमात्माका (७ । १४), परन्तु जो मेरेसे विमुख होकर निषद

अप्राकृत गुण; और (२) प्रकृतिके सत्व, रज और बैठता अर्थात् चौदहवें श्लोकमें शरण होनेसे 🛂

स्थिति और प्रलयको लीला करते हैं, फिर भी ये बाधा हालनेवाला मालूम देता है। परनु बाहरमें प्रवृतिके गुणोंसे सर्वमा रहित ही रहते हैं यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध नहीं है, क्योंके हर

श्लोक न आनेसे 'पापी मेरे शरण नहीं होते'—हर जो परमात्मा गुणोंसे कभी नहीं सैंधते, जिनका कहना साकी रह जाता । इसलिये पंद्रहरी स्तीर्म गुणोपर पूरा आधिपत्य होता है, वे हो परमात्मा निर्गुण 'दुकृती (पापी)मेरे शरण होते ही नहीं — यह बर्व होते हैं । अगर परमाला गुणोसे बैंधे हुए और गुणोंके बता दी और सोलहवे क्लोकमें काण रोनेक्टी क

(७ । १६-१९) और दूसरे भगवानुको साधारण मनुष्य मानकर देवताओंको सबसे बड़ा मानते हैं. इसलिये भगवानका आश्रय न लेकर कामनापूर्तिके लिये देवताओंके शरण हो जाते हैं (७ । २०-२३) ।

देवताओंके शरणमें होनेमें भी दो हेत होते है-कामनाओंका वढ़ जाना और भगवानुको महत्ताको न जानना । इनमेंसे पहले हेतुका वर्णन तो बीसवेंसे तेईसर्वे श्लोकतक कर दिया और दसरे हेतका वर्णन चौबीसवें श्लोकमें कर दिया । जो भगवानको साधारण मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते-यह बात पचीसवें श्लोकमें बता दी।

अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी मायासे दके होंगे। अतः भगवान् कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है (७ । २६) । मेरेको न जाननेमें राग-

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥

इस प्रकार ३६, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवर्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'ज्ञानविज्ञानयोग' नामक सातवौ अध्याय पूर्ण हुआ ।।७।।

इस सातवें अध्यायमें ज्ञान और विज्ञानका वर्णन और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं । इस प्रकार किया गया है । भगवान् इस सम्पूर्ण जगत्के महाकारण है—ऐसा दृढ़तापूर्वक मानना 'ज्ञान' है। ऐसे ही भगवान्के सिवाय कुछ भी नहीं है—ऐसा अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है । ज्ञान और विज्ञानसे परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है अर्थात् 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं' इस परम प्रेमरूप नित्य-सम्बन्धको जागृति हो जाती है । इसलिये इस सातवें अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' रखा गया है ।

(१) इस अध्यायमें 'अध सप्तमोऽध्यायः' के <sup>तीन,</sup> 'श्रीमगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके चार सौ छः प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; तथा पदोंका योग चार सौ चौबीस है।

'भीभगवानुवास' के सात, श्लोकोंके नी सौ साठ लक्षणोंसे युक्त हैं।

Bellestreeshisterraneshistaraneshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistreeshistre द्वेष ही मुख्य कारण हैं (७ । २७) । जो इस द्वन्द्वरूप मोहसे रहित होते हैं, वे दुढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं(७ । २८) । जो मेरा आश्रय लेकर यह करते हैं. वे मेरे समग्ररूपको जान जाते हैं और अत्तमें मेरेको ही प्राप्त होते हैं (७ । २९-३०) ।

इस अध्यायपर आदिसे अन्ततक विचार करके देखें तो भगवानके विमुख और सम्मुख होनेका ही इसमें वर्णन है । तात्पर्य है कि जड़ताको तरफ वृत्ति रखनेसे मनुष्य बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। अगर वे जडतासे विमख होकर भगवानके सम्मख हो जाते हैं. तो वे सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और सगण-साकार—ऐसे भगवान्के समग्ररूपको जानकर अन्तमें भगवानको ही प्राप्त हो जाते हैं।

सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार बाईस है। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरीके हैं।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है---'श्रीभगवानुवाच' ।

सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके तीस श्लोकोंमेंसे-इस्ते श्लोकके ततीय चरणमें और चौदहवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला' ग्यारहवें श्लोकके सातवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच तृतीय चरणमें और पवीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला': सत्रहवें श्लोकके और पुण्यकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण उन्नीसर्वे और बीसर्वे श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष सप्तमोऽध्यायः'के सात, तेईस श्लोक ठीक 'पथ्याबक्त्र' अनुष्टप् छन्दक

# अथाष्ट्रमोऽध्यांय:

#### अवतरणिका —

श्रीभगवान्ते सातवें अध्यायके अन्तमें अपने समम्ररूपका वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्याल, कर्म, अधिदेव और अधियम—इन छः शब्दोंका प्रयोग किया और इस समग्ररूपको जानवेवाले योगियोंको अपनी प्राप्ति वतायो । इसको सुनकर इन छः शब्दोंको स्पष्टरूपसे समग्रनेके लिये अर्जुन आठवें आरम्भके ही श्लोकोमें कुल सात प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाव

किं तद्ब्रह्म किमध्यातमं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ।।१ ।। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद् । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतातमिः ।। २ ।।

अर्जुन वोले—हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसको कहा गया है ? और अधिदैव किसको कहा जाता है ? यहाँ अधिमा कीन है और वह इस देहमें कैसे है ? हे मधुसूदन ! नियतात्मा मनुष्यके द्वारा अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं ?

व्याख्या—'पुरुयोत्तम कि तदब्रहा'—हे पुरुपोत्तम! वह ब्रह्म क्या है अर्थात् 'ब्रह्म' शब्दसे क्या समझना चाहिये ?

'किमध्यात्मम्'— 'अध्यात्म' शब्दसे आपका क्या अभिप्राय है ?

'कि कर्म'---कर्म क्या है अर्थात् 'कर्म' शब्दसे आपका क्या भाव है?

'अधिमूतं च कि प्रोक्तम्'—आपने जो 'अधिगृत' शब्द कहा है, उसका क्या तात्पर्य है?

'अधिदैवं किमुध्यते'—'अधिदैव' किसको कहा

इस देहमें कैसे हैं ?

'मधुमुदन प्रयाणकाले च कर्व हेम्पेर्डम नियतात्प्रधि:'—हे मधुमुदन । जो पुरुष वरहिष्ट

'अधियज्ञ' राज्दसे किसको लेना चाहिये । वह<sup>4</sup>अधिमह

'अधियज्ञ: कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्'—इस प्रकरणमे

अत्तःकरणवाले हैं अर्थात् जो संसारसे सर्वधा हरूका अनन्यभावसे केयल आपमे ही लगे हुए हैं, दनके इारा अत्त्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं? अर्थात् वे आपके जिस रूपको जानते हैं और किस प्रकासी

जाता है ?

\*

जानते हैं ?

सम्बन्ध-अब भगवान् आगेके दो स्लोकोर्ने अर्जुनके छः पश्चोंका क्रमसे उत्तर देते हैं। क्षीभगवानुवान

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

. भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।।३ ।। श्रीभगवान् वेलि—परम अक्षर ब्रह्म है और जीवका अपना जो होनापन है, उसकी अध्यात कहते हैं । प्राणियोंका उद्धव करनेवाला जो त्याग है, उसकी कर्म संग्रा है की

अजामिल उद्घार

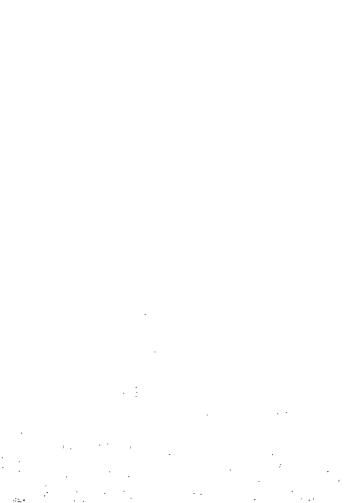

¿ व्याख्या—'अक्षरं ब्रह्म परमम्'—परम अक्षरका नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में 'ब्रह्म' शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदिका वाचक भी आया है, तथापि यहाँ 'ब्रह्म' शब्दके साथ 'परम' और 'अक्षर' विशेषण देनेसे यह शब्द सर्वोपरि, सच्चिदानन्दधन, अविनाशी, निर्गुण-निराकार परमात्माका वाचक है।

'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते'—अपने भाव होनेपनका नाम स्वभाव है—'स्वो भावः स्वभावः' । इसी स्वभावको 'अध्यात्म' कहा जाता है अर्थात् जीवमात्रके होनेपनका नाम 'अध्यात्म' हैं ।

ऐसे तो आत्माको लेकर जो वर्णन किया जाता है, वह भी अध्यात्म है; अध्यात्म-मार्गका जिसमें वर्णन हो, वह मार्ग भी अध्यात्म है और इस आत्माकी जो विद्या है, उसका नाम भी अध्यात्म है (गीता १०१ । ३२) । परन्तु यहाँ 'स्वभाव' विशेषणके साय 'अध्यात्म' शब्द आत्माका अर्थात् जीवके होनेपनका (स्वरूपका) वाचक है।

ं 'मृतपाबोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः'-स्यावर-जङ्गम जितने भी प्राणी देखनेमें आते हैं, उनका जो भाव अर्थात् होनापन है, उस होनेपनको प्रकट करनेके लिये जो विसर्ग अर्थात् त्याग है, उसको कमें कहते हैं।

सिंहित प्राणी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं और उन उन्मुख होते हैं, तब भगवान्का संकल्प होता है \* । प्राणियोंके सहित प्रकृति एक तरहसे परमात्मामें इस प्रकार जीवोंके कर्मोंकी प्रेरणासे भगवान्में भैं एक

लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृतिको विशेष क्रियाशील करनेके लिये भगवानका पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात् त्याग है । भगवानका यह संकल्प ही कर्मीका आरम्भ है, जिससे प्राणियोंको कर्म-परम्परा चल पडती है। कारण कि महाप्रलयमें प्राणियोंके कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियोंकी सुपप्त-अवस्था रहती है । महासर्गके आदिसे कर्म शुरू हो जाते हैं ।

चौदहवें अध्यायमें आया है--परमात्माकी मुल प्रकृतिका नाम 'महद्ब्रह्म' है । उस प्रकृतिमें लीन हए जीवोंका प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध करा देना अर्थात् जीवोंका अपने-अपने कर्मोंके फलस्वरूप शरीरीके साथ सम्बन्ध करा देना ही परमात्माके द्वारा प्रकृतिमें गर्भ-स्थापन करना है (गीता १४ । ३-४) । उसमें भी अलग-अलग योनियोंमें तरह-तरहके जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरोंकी उत्पत्तिमें प्रकृति हेतु है और उनमें जीवरूपसे भगवानका अंश है-- ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७) । इस प्रकार प्रकृति और पुरुषके अंशसे सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं।

तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं. वे सब क्षेत्र- (प्रकृति) और क्षेत्रज्ञ-(पुरुष-) के संयोगसे ही होते हैं । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका विशेष संयोग ं महाप्रलयके समय प्रकृतिकी अक्रिय अवस्था मानी अर्थात् स्थूलशरीर धारण करानेके लिये भगवान्का जाती है तथा महासर्गके समय प्रकृतिको सक्रिय-अवस्था संकल्प-रूप विशेष सम्बन्ध ही स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके मानी जाती है। इस सक्रिय-अवस्थाका कारण भगवान्का स्थूलशरीर पैदा करनेका कारण है। उस संकल्पके 'संकल्प है कि 'मैं एक ही बहुत रूपोंसे हो जाऊँ।' होनेमें भगवान्का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवोंके इसी संकल्पसे सृष्टिको रचना होती है। तात्पर्य है जन्म-जन्मान्तरोके जो कर्म-संस्कार हैं, वे महा-कि महाप्रलयके समय अहंकार और सञ्चित कमोंकि प्रलयके समय परिपक्व होकर जब फल देनेके लिये

<sup>\*</sup> जैसे कर्म करते-करते थकावट होती है तो कर्तृत्वाभिमान, कर्मफलासिक और सिद्धत कर्मोंक च्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियोंको नींद आ जाती है । नींदमें विश्राम पानेसे थकावट दूर होती है और कर्म करनेके लिये शरीर-इन्द्रियां-मन-बुद्धिमें ताजगी आती है, सामर्थ्य आती है। इसी रीतिसे प्राणी कर्तृत्वाप्रिमान, कर्मफलासक्ति और सञ्चित कमेंकि सहित प्रलयमें मृक्ष्म प्रकृतिमें और महार्प्रलयमें कारण प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियोंके सिश्चित कर्म विश्राम पाकर—परिषक्त होकर अर्थात् प्राख्यारूप होकर फल देनेके लिये उन्पुख हो जाते हैं। तव मगवान्का संकल्प होता है और इस संकल्पसे प्राणियोंका जन्मारम्भक कमींके साथ विशेषतासे सम्बन्ध जुड़ जानेका नाम ही 'कमें' है ।

ही बहुत रूपोंसे हो जाऊँ — यह संकल्प होता है। तात्प मनुष्यमात्रके द्वारा विहित और निधिद्ध जितनी और

तातर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान्त्र संकल्प हुए और उसके बाद कर्म-परम्पा चलती है।

क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओंका नाम 'कर्म' है।

★ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चायिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।।४ ।

हे देहयारियोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! क्षरभाव अर्थात् नाशवान् पदार्घको अधिमृत कहते हैं, पुरुष अर्थात् हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी अधिदेव हैं और इस देहमें अन्तर्यामीरूपसे मैं ही अधियहा है !

व्याख्या—'अघिमूतं क्षरो भाषः'—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पञ्चमहामूतोसे बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान् सृष्टिको अधिमूत कहते हैं।

'पुरुषधाधिदैयतम्'—यहाँ 'अधिदैयत' (अधिदैव) पद आदिपुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मक वाचक है। महासपिक आदिमें भगवान्के संकल्पसे सबसे पहले ब्रह्मजी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सपिक आदिमें सब स्थिको रचना करते हैं।

'अधियक्तीऽहमेवात्र देहे देहपूतां वर'—हे देहधारियोरी श्रेष्ठ अर्जुन! इस देहमें अधियक्ष में हो हूँ अर्थात् इस मनुष्यशर्धिमें अन्तर्यामीस्प्रसे में हो हूँ\*। भगवान्ते गीतामें 'हदि सर्वस्य विद्वितम्' (१३।१७), 'सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः' (१५।१५), 'ईष्ठरः सर्वमूतानां हरेशेऽजुंन तिष्ठति' (१८।६१) आदिमें अपनेको अन्तर्यामीस्प्रसे सबके हदयमें विराजनान यताया है। 'अहमेब अत्र † देहे' कहनेका तात्त्व है कि इम्में योनियोमें तो पूर्वकृत कर्मोकर भोग होता है, नये कर्मे नहीं बनते, पर इस मनुष्यशरीरमें नये कर्म भी बनें हैं। उन कर्मोंकि प्रेरक अन्तर्वामी भगवान् होते हैं!!

जहाँ मनुष्य एग-देच नहीं करता. उसके सब ब्लं मगवान्की प्रेरणांके अनुसार सुद्ध होते हैं अर्थः, बन्धनकारक नहीं होते और जहाँ वह एग-देपके बनस्य मगवान्की प्रेरणांके अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बन्धनकारक होते हैं। कारण कि एग और हैंग मनुष्यके महान् शृष्ट हैं (गीता ३।३४)। कर्ण

ं यह हुआ कि भगवान्की प्रेशासे कभी निगद-वर्ग होते हो नहीं । श्रुति और स्मृति भगवान्धी आग्न है— ग 'सृतिस्मृती समैयाते' । अतः भगवान् श्रुति और स्मृतिके किन्द्र प्रेशा कैसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । निगद-कर्म तो मनुत्य कमनाके यशीभृत रोनर एँ कतता है (गीता ३ । ३७) । अगर मनुत्य कमनाके यशीभृत न हो, तो उसके द्वारा स्थाम्बिक हो दिशि

्रिंदमी इलीकर्ते से 'अम्र' पर प्रकाशके लिये आया है, तथा 'अस्तिर' पर देखे शिये आया है, या पहीं 'अम्र' पर देखे सिये ही आया है। कारण कि अर्जुन्ने प्रक्रमें 'अम्र' पर देखे प्रकाशका संकेत का हैंस्म है, इम्मिये अम्र उसका उसर देने हुए प्रकाशको लिये 'अम्र' पर देखी जासत नहीं है।

्री कर्पोकी प्रेगमा प्रमुखके स्वायके अनुसार करते हैं। यह स्वयक्ष्य राम-हेर है से इन राम-हेरके प्रतीपन होना अक्ष्या न होना प्रनुष्पते हायने हैं। यह शास्त्र, सन्त तथा धागवारका आवाप सेक्ट्र अपने स्वयायको बेर्ज सकता है।

के यहाँ इस मनुष्य-शारी करनेका तात्वर्ध है कि इसमें भगवान्की प्रेरणाको समझनेकी, लीकार कारेकी और उसके अनुसार आतरण करके तत्वको प्राय कारेकी सामर्थ्य हैं। अन्य शारीको अनवर्धमीक्रमी पासामार्के रहते हुए भी उन प्राणियोंने उस तत्त्वकी तारफ दृष्टि कलनेकी सामर्थ्य नहीं है और मनुष्यशारिय को त्रिवेक प्राय है, यह विवेक उन शारियोंने जामत् नहीं है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस शारिके रहते-एने उस तत्त्वर्थे प्राप्त कुराते। इस पूर्तम अवसरको ब्यार्थ न जाने दे।

कर्म होंगे, 'जिनको अठारहवें अध्यायमें सहज, स्वभावनियत कर्म नामसे कहा गया है।

यहाँ अर्जुनके लिये 'देहमृतां बर' कहनेका ताल्पर्य है कि देहधारियोंमें वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो 'इस देहमें परमात्मा हैं — ऐसा जान लेता है । ऐसा ज्ञान न हो, तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल, सूक्ष्म और काएग-शांग्रेसे कण-कणमें परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य-जन्मका खास ध्येय है । इस ध्येयकी सिद्धिके लिये परमात्माको आज्ञाके अनुसार ही काम करना है ।

तिसरे और चौथे श्लोकमें जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिमृत, अधिदैव और अधियज्ञका वर्णन हुआ है, उसे समझनेमात्रके लिये जलका एक दृष्टान्त दिया जाता है। जैसे, जब आकाश स्वच्छ होता है, तब हमारे और सूर्यके मध्यमें कोई पदार्थ न दीखनेपर भी वास्तवमें वहाँ परमाणुरूपसे जल-तस्व रहता है। वहीं जल-तत्त्व भाप बनता है. और भापके घनीभत होनेपर बादल बनता है । बादलमें जो जलकण रहते हैं, उनके मिलनेसे बुँदें बन जाती हैं। उन बुँदोंमें जब ठण्डकके संयोगसे घनता आ जाती है, तब वे हीं बूँदें ओले (बर्फ) बन जाती हैं--यह जल-तत्त्वका बहुत स्थूल रूप हुआ । ऐसे ही निर्गुण-निराकार 'ब्रह्म' परमाणुरूपसे जल-तत्त्व है, 'अधियञ्ञ' (व्यापक विष्णु) भापरूपसे जल है; 'अधिदैव' (हिरण्यगर्भ ब्रह्मा) बादलरूपसे जल है, 'अध्यात्म' (अनन्त जीव) र्बेंद्रें-रूपसे जल है, 'कर्म' (सृष्टि-रचनारूप कर्म)

वर्षाकी क्रिया है और 'अधिभूत' (भौतिक सृष्टिमात्र)

इस वर्णनका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षांकी क्रिया, वूँदें और ओले (वर्षः-)के रूपसे भिन्न-भिन्न दोखता है, पर वास्तवमें है एक ही । इसी प्रकार एक ही परमात्मतत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके रूपसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है । इसीको सातवें अध्यायमें 'समप्रम्' (७ । १) और 'बासुदेव: सर्वम्' (७ । १९) कहा गया है ।

तास्विक दृष्टिसे तो सब कुछ वासुदेव ही है
(७ । १९) । इसमें भी जब विवेक-दृष्टिसे देखते हैं,
तब शरीर-शरीरी, प्रकृति-पुरुष—ऐसे दो भेद हो जाते
हैं । उपासनाकी दृष्टिसे देखते हैं तो उपास्य (परमात्मा),
उपासक (जीव) और त्याज्य (प्रकृतिका
कार्य—संसार)—ये तीन भेद हो जाते हैं । इन तीनों
को समझनेके लिये यहाँ इनके छः भेद किये गये हैं—
प्रमाताकों दो भेद—ब्रह्म (निर्मण) और

परमात्माके दो भेद—ब्रह्म (निर्गुण) और अधियज्ञ (सगुण) ।

जीवके दो भेद—अध्यात्म (सामान्य जीव, जो कि बद्ध हैं)और अधिदैव (कारक पुरुष, जो कि मुक्त हैं)।

संसारके दो भेद-कर्म (जो कि परिवर्तनका पुज है) और अधिभूत (जो कि पदार्थ हैं) ।

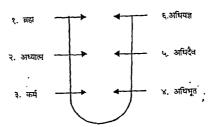

ही बहुत रूपोंसे हो जार्जे — यह संकरप होता है । तार्त्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान्त्र संकरप हुआ मनुप्यमात्रके द्वारा बिहित और निषद जितनी और उसके बाद कर्म-परम्परा चलता है।

## ★ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।।४ ।।

हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! क्षरभाव अर्थात् नाशवान् पदार्थको अधिपूत कहते हैं, पुरुष अर्थात् हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी अधिदेव हैं और इस देहमें अन्तर्यामीरूपसे में ही अधिवह हैं ।

व्याख्या—'अधिमूर्त क्षरी भावः'—पृथ्यी, जल, तेत्र, वायु और आकाशः—इन पञ्चमहापूरोसे बनी प्रतिकाण परिवर्तनशील और नाशवान् सृष्टिको अधिमूत कहते हैं।

'पुरुषधाधिदैयतम्'—यहाँ 'अधिदैवत' (अधिदैव) पद आदिपुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मका वाचक है। महासर्गके आदिमें भगवान्के संकल्पसे सबसे पहले ब्रह्मजी ही प्रकट होते हैं और फिर ये ही सर्गके आदिमें सब सृष्टिकी रचना करते हैं।

'अधिपक्षोऽहमेवात्र देहे देहपुतां घर'—हे देहपारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! इस देहमें अधियज्ञ में ही हूँ अर्थात् इस मनुष्यशरीरमें अन्तर्यामीरूपसे में ही हूँ मगवान्ने गीतामें 'इदि सर्वस्य विष्ठितम्' (१३।१७) ,'सर्वस्य चाहं हिंद सिनिवष्टः' (१५।१५) , 'ईग्वरः सर्वमृतानां हदेशेर्जुन तिष्ठति' (१८।६१) आदिमें अपनेको अन्तर्यामीरूपमे समके हदयमें विराजमान बताया है ।

योनियोंने तो पूर्वकृत कर्मोंक भोग होता है, नये वर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्पराधिसें नये कर्म भी बन्ते हैं। उन कर्मोंक प्रेरक अन्तर्यामी भगवान् होते हैं। जहाँ मनुष्य गम-देव नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान्की प्रेरणांके अनुसार सुद्ध होते हैं अर्पर् बन्धनकारक नहीं होते और जहीं वह गम-देपके करता भगवान्की प्रेरणांके अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बन्धनकारक होते हैं। वसरण कि ग्राम और देव मनुष्यके महान् सन्नु हैं (गीता ३ ) ३४)। तहर्म यह हुआ कि भगवानकी प्रेरणांसे कभी निषद-कर्म

'अहमेव अत्र † देहे' कहनेका तालपं है कि दूसरी

यह हुआ कि भगवान्त्य भेरणासे कभी निष्दि-वर्गी होते हो नहीं । शुति और सृति भगवान्त्र आसा है—
व 'श्रुतिस्तृती ममैवाने' । अतः भगवान् श्रुति और सृतिकें
ि विरुद्ध भगा वैसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते ।
निषद्ध-कर्म तो मनुष्य कामनाके यशीभूत होतर हैं।
करता है (गीता ३ । ३७) । अगर मनुष्य कामनके
वरीभृत न हो, तो उसके हुए स्वामाविक ही विकित

ि दूसरे इस्तेकसे की 'अत्र' पर प्रकाशक सिये आया है, तहा 'अस्मिन्' यद देखे सिये आया है, हा घर्ष 'अत्र' पर देखे सिये आया है। कारण कि अर्जुनने प्रक्रमें 'अत्र' पर देखेर प्रकाशका सित्र का रिक है, इस्तिये अस आका दत्ता देने हुए, प्रकाशक सिये 'अत्र' पर देखेरी प्रकाश की है।

्री कार्रोकी द्वीरण भगवान् मनुष्यके समायके अनुमार कार्त हैं। वह समायके सामन्देष है से काँ पान-देशके चारिमुत होना अववा न होना मनुष्यके हायमे हैं। यह आख, सन्त तथा भगवान्त्रा अक्रय तेका अपने समायको करून सकता है।

मध्ये इस मनुष्य-शरीरमें कालेका तालमें है कि इसमें चग्रवानकी प्रेरणको समझनेकी, लीकार कालेकी और उसके अनुसार आचाण करके तलाको प्राच कालेकी सामर्थ्य है। अन्य शरीरोंमें अन्यपंपीक्यसे चायात्र्याके हिते हुए भी उन प्राणियोंमें उस तलाकी ताल दृष्टि कालेकी सामर्थ्य नहीं है और मनुष्यशरीरमें को त्रिकेक प्रत्य है. वह वियेक उन शरीरोंमें जायन नहीं है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस शरीरके रहने-रहने उस तलाको प्राच कर हो। इस दुर्लम अवसाको व्याप्त न जाते दे।

कर्म होंगे जिनको अतारहवें अध्यायमें सहज. स्वभावनियत कर्म नामसे कहा गया है।

यहाँ अर्जनके लिये 'देहपतां वर' कहनेका तात्पर्य है कि देहधारियोंमें वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो 'इस देहमें परमातमा हैं —ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो. तो भी ऐसा मान ले कि स्थल, सक्ष्म और कारण-शरीरके कण-कणमें परमात्मा हैं और उनका अनुभव करना ही मनुष्य-जन्मका खास ध्येय है। इस ध्येयकी सिद्धिके लिये परमात्माकी आज्ञाके अनसार ही काम करना है।

तीसरे और चौथे श्लोकमें जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिमृत, अधिदैव और अधियज्ञका वर्णन हुआ है, उसे समझनेमात्रके लिये जलका एक दशन्त दिया जाता है। जैसे, जब आकाश स्वच्छ होता है, तब हमारे और सूर्यके मध्यमें कोई पदार्थ न दीखनेपर भी वास्तवमें वहाँ परमाणरूपसे जल-तत्त्व रहता है। वहीं जल-तत्त्व भाप बनता है, और भापके घनीभृत होनेपर बादल बनता है। बादलमें जो जलकण रहते हैं, उनके मिलनेसे बूँदें बन जाती हैं। उन बूँदोंमें जब ठण्डकके संयोगसे घनता आ जाती है, तब वे ही बूँदें ओले (बर्फ) बन जाती है--यह जल-तत्त्वका बहुत स्थूल रूप हुआ । ऐसे ही निर्मुण-निराकार 'ब्रह्म' परमाणुरूपसे जल-तत्त्व है, 'अधियज्ञ' (व्यापक विष्णु) भापरूपसे जल है: 'अधिदैव' (हिरण्यगर्भ ब्रह्मा)

बादलरूपसे जल है, 'अध्यात्म' (अनन्त जीव) बूँदें-रूपसे जल है, 'कर्म' (सष्टि-रचनारूप कर्म)

वर्षाको क्रिया है और 'अधिभृत' (भौतिक सष्टिमात्र) वर्फरूपसे जल है।

> इस वर्णनका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाण्, भाप, बादल, वर्षाकी क्रिया, बँदें और ओले (बर्फ-)के रूपसे भिन्न-भिन्न दीखता है. पर वास्तवमें है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्मतत्त्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभृत, अधिदैव और अधियज्ञके रूपसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हए भी तत्वतः एक ही है। इसीको सातवें अध्यायमें 'समग्रम' (७ ।१) और 'बासदेव: सर्वम' (७ ।१९) कहा गया है।

तात्विक दृष्टिसे तो सब कुछ वासुदेव ही है (७ । १९) । इसमें भी जब विवेक-दृष्टिसे देखते हैं. तब शरीर-शरीरी, प्रकृति-पुरुष—ऐसे दो भेद हो जाते हैं । उपासनाकी दृष्टिसे देखते हैं तो उपास्य (परमात्मा). (जीव) और त्याज्य कार्य-संसार)-ये तीन भेद हो जाते हैं । इन तीनों को समझनेके लिये यहाँ इनके छः भेद किये गये हैं-परमात्माके दो भेद--ब्रह्म (निर्गुण) और

अधियज्ञ (सगुण) । जीवके दो भेद--अध्यात्म (सामान्य जीव, जो

कि बद्ध हैं )और अधिदैव (कारक पुरुष, जो कि मुक्त है) ।

संसारके दो भेद-कर्म (जो कि परिवर्तनका पुज है) और अधिभूत (जो कि पदार्थ हैं) ।

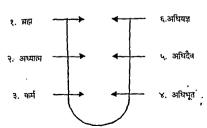

#### विशेष बात

(१)

सव संसारमें परमात्मा व्याप्त है—'मया ततमिटं सर्वम्' (९ १४), 'ग्रेन सर्वमिदं सतम्' (१८ १४६): परमात्मामें है—'मयि प्रोतम्'(७ ।७); सब कुछ परमात्मा ही है-वासटेव: सर्वम्' (७ । १९); सब संसार परमात्माका है--'आहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' (९ 1२४), सर्वलोकमहैशस्त्र' यज्ञतपसां (५ । २९) --- इस प्रकार गीतामें भगवानके द्वरह-तरहके वचन आते हैं। इन सबका सामग्रस्य कैसे हो? सबकी संगति कैसे बैठे ? इसपर विचार किया जाता है ।

संसारमें परमात्मप्राप्तिके लिये. अपने कल्याणके लिये साधना करनेवाले जितने भी साधक \* हैं. वे सभी संसारसे छटना चाहते हैं और परमात्माको प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे सदा रहनेवाली शान्ति और सख नहीं मिल सकता. प्रत्युत सदा अशान्ति और दुःख ही मिलता रहता है-ऐसा मनुष्योंका प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनत्त आनन्दके खरूप हैं, यहाँ दुःखका लेश भी नहीं है- ऐसा शास्त्रोंक कथन है और सत्त्रोंक अनुभव है।

अब विचार यह करना है कि साधकको संसार तो प्रत्यक्षरूपसे दीखता है और परमाताको यह फेवल मानता है: क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दीखते नहीं । शास्त और सन्त कहते हैं कि 'संसारमें परमात्मा हैं और परमात्मार्थे संसार हैं' इसको मानकर साधक साधन करता है। उस साधनाने जबतक संसारकी मुख्यता रहती है, तबतक परमात्माकी मान्यता गौण रहती है। साधन काते-काते ज्यों-ज्यों परमात्मार्की पारणा (मान्यता) मुख्य होती चली जाती है. त्या-हो-त्या संसारकी मान्यता गौण होती चली काती है । परमालाकी धारण मर्थण मुठा होनेपर साधकको यह साट देखने तत्त्वको अपने वळोने, अपने आंधारणमे, अपने

दीखता है, वह भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है। जब संसार नहीं था, तब भी परमात्मा थे; जब संस्थ नहीं रहेगा. तब भी परमात्मा रहेंगे और वर्तमुनने संसारके प्रतिक्षण अभावमें जाते हुए भी परमान्य ज्यों-के-त्यों विद्यमान है। तात्पर्य है कि संस्तान सदा अभाव है और परमात्मांका सदा भाव है। इस तरह जब संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका . सर्वधा अपव हो जाता है, तम सत्यखरूपसे: सब कुछ पामार ही हैं —ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, दिसके होनेसे साधक 'सिद्ध' कहा जाता है। कारण कि 'संसारमें परमात्मा है और परमात्मामें संसार है'--ऐनी मान्यता संसारकी सता माननेसे ही होती धी अर्डेर संसारकी सत्ता साधकके रागके कारण ही दीउउँ थी । तत्वतः सत्र कुछ परमात्मा ही है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

लग जाता है कि संसार पहले नहीं या और सि बादमें नहीं रहेगा तथा वर्तमानमें जो 'है' हुएसे

सत् और असत् सब परमात्मा हो है-'सदसच्चाहम्' (९ । १९) परमातमा न सत् कहे ज सकते हैं और न असत् कहे जा सकते हैं—े प्र सत्तन्नासदुव्यते (१३ । १२); परमात्रां सत् भी हैं. असत भी है और सत-असत दोनोसे पर धी है—'सदसतत्वरं यत्' (११।३७)। इस प्रस्त गीतामें भित्र-भित्र वचन आते हैं । अब उनकी मंग्रिके विषयमें विचार किया जाता है।

परमातातल अत्यन्त अलौकिक और विलक्षण है। उस तलका वर्णन कोई भी नहीं कर सब्दा उस तत्त्वको इन्द्रियाँ, मन और मुद्धि नहीं पकड़ <sup>स्टा</sup>र्वे अर्थात् यह तत्व इन्द्रियाँ, मन और स्टिनी पर्रिपे नहीं आता । **धीं, इ**न्द्रियों, मन और बुद्धि वसमे मिलीन हो सकते हैं। साधक उम क्लमें सर्व <sup>हरून</sup> हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उन

सदा रहनेवाली जानि और अनन सुखानिने, जिसमें अज्ञानि और दुःखका लेश भी व हे— देख विसार करनेपाने 'शायक' होते हैं । यांसु जो संमारमें ही रहता बाहते हैं, संसारमें ही सुख तीय बाहते हैं. सोसांकि संबद्ध और भोगोर्थ ही लगे रहना सकते हैं और संसारके सुन्द-इ-सबके कोमने रहते हैं, से सावक वहीं होते, प्रज्युत 'संमारी' होते हैं । ये जन्म-माराजे सकामें यहे खते हैं ।

सीमामें नहीं ले सकता ।

 परमात्मतत्वकी प्राप्ति चाहनेवाले साधक दो तरहके होते हैं-एक विवेकप्रधान और एक श्रद्धाप्रधान अर्थात एक मस्तिष्कप्रधान होता है और एक हृदयप्रधान होता है। विवेकप्रधान साधकके भीतर विवेकको अर्थात् जाननेकी मुख्यता रहती है और श्रद्धाप्रधान साधकके भीतर माननेकी मख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेकप्रधान साधकमें श्रदा नहीं रहती और श्रद्धाप्रधान साधकमें विवेक नहीं रहता, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेकप्रधान साधकमें विवेककी मुख्यता और साथमें श्रद्धा रहती है, तथा श्रद्धाप्रधान साधकमें श्रद्धाकी मुख्यता और साथमें विवेक रहता है । दूसरे शब्दोंमें, जाननेवालोंमें मानना भी रहता है और माननेवालोंमें जानना भी रहता है। जाननेवाले जानकर मान लेते हैं और माननेवाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरहके साधकमें किञ्चिनात्र भी कमी नहीं रहती ।

· साधक चाहे विवेकप्रधान हो. चाहे श्रद्धाप्रधान हो, पर साधनमें उसको अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यताको प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधनमें होनेसे साधक उस तत्वको जल्दी समझता है । परन्तु रुचि और श्रद्धा-विधास होनेपर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होनेपर भी वैसी रुचि और श्रद्धा-विश्वास न हो. तो साधकको उस साधनमें कठिनता पडती है। रुचि होनेसे मन स्वामाविक लग जाता है, श्रद्धा-विश्वास होनेसे बद्धि स्वामाविक लग जाती है और योग्यता होनेसे बात ठीक समझमें आ जाती है।

विवेकप्रधान साधक निर्गण-निराकारको पसंद करता है अर्थात् उसकी रुचि निर्गुण-निराकारमें होती 🚣 हैं — ऐसा अनुभव हो जाता है । .

ः सम्बन्ध—दूसरे श्लोकमे अर्जुनका सातवाँ प्रश्न था कि अत्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं? इसका उत्तर मगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा, कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः ।1 ५ ।। जो मनुष्य अन्तकालमें भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, यह मेरेकी ही प्राप्त होता है, इसमे सन्देह नहीं है।'

है । श्रद्धाप्रधान साधक सगुण-साकारको पसंद करता है अर्थात् उसकी रुचि सगुण-साकारमें होती है । जो निर्गुण-निराकार को पसंद करता है, वह यह कहता है कि परमात्मतत्त्व न सत् कहा जा सकता है और न असत् कहा जा सकता है। जो सगण-साकारको पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी हैं. असत् भी हैं और सत्-असन्से परे भी हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय-तत्त्व तो हरदम ज्यों-का-त्यों ही रहता है और जड़, असत कहलानेवाला संसार निरन्तर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसारको महत्त्व देता है, उसके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब यह जन्म-मरणके चक्करमें घूमता रहता है। परन्तु जब यह जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तव इसको स्वतःसिद्ध चिन्मय-तत्त्वका अनुभव हो जाता है। विवेकप्रधान साधक विवेक-विचारके द्वारा जडताका त्याग करता है। जड़ताका त्याग होनेपर चिन्मय-तत्त्व अवशेष रहता है अर्थात नित्यप्राप्त तत्त्वका अनुभव हो जाता है। श्रद्धाप्रधान साधक केवल भगवानके हो सम्मख हो जाता है,जिससे वह जडतासे विमुख होकर भगवानुको प्रेमपूर्वक प्राप्त कर लेता है । विवेकप्रधान साधक तो सम. शान्त, सत-धन. चित-घन, आनन्द-घन तत्त्वमें अटल स्थित होकर अखण्ड आनन्दको प्राप्त होता है; पर श्रद्धाप्रधान साधक भगवानके साथ अभिन्न होकर प्रेमके अनन्त. प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार दोनों ही साधकोंको जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक चिन्मय-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है और 'सत्-असत् अर्थात् सब कुछ परमात्मा ही

व्याख्या—'अनकाले स्र\*माग्रेव' साधकों की 🕟 दृष्टिसे Ŕ . . . अन्तर्भे नास्यत्र संशयः'—'अन्तकालमें भी मेरा स्मरण करते सत्र एक हो जाते हैं अर्थात् अनामें सब एक हए जो शरीर छोड़कर जाता है'—इसका तात्पर्य हुआ 'मद्राव'--भगवद्रायको प्राप्त हो जाते हैं क्टेंस कि इस मनध्यको जीवनमें साधन-भजन करके अपना भगवान्त्र समग्र स्वरूप एक हो है। परन् गुप्तेके उदार करनेका अवसर दिया था, पर इसने कुछ अनुसार गतिको प्राप्त होनेवाले अन्तमें एक नहीं है। किया ही नहीं । अब बेबाए यह मनप्य अन्तकालमें सकते, क्योंकि तीनों गुण (सत्त्व, स्त्र, तम) दूसरा साधन करनेमें असमर्थ है, इसलिये बस, मेरेको अलग-अलग हैं । अतः गुणेके अनुसार उनकी गतिर्ध याद कर से तो इसको मेरी प्राप्ति हो जायगी। भी अलग-अलग होती है।

'मामेव स्मरन्' का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और माननेमें जो कुछ आता है, वह सब मेरा समप्ररूप है । अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेण उसको अन्तकालमें भी मेरा ही चिन्तन होगा अर्थात टसने जब सब कुछ मेग हो स्वरूप मान लिया तो अन्तकालमें उसको जो कुछ याद आयेगा, यह मेरा ही स्तरूप होगा. इसलिये वह स्मरण मेरा ही होगा । मेरा स्मरण होनेसे उसको मेरी ही प्राप्ति होगी।

'मदावप्' कहनेका तात्पर्य है कि साधकने मेरेको जिस-किसी भिन्न अथवा अभिन्न भावसे अर्थात् सगण-निर्गण, साकार-निराकार, द्विभज-चतर्भज तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदिसे खीकार किया है, ,मेरी उपासना की है, अन्तममपके स्परणके अनुसार यह मेरे उसी भावको प्राप्त होता है।

स्मरण हो जाय, तो ये भी उन उपासकीकी तरह उसी भगवान् कहते है कि 'भैया ! तेरी और मेरी दोने हैं भगवदायको प्राप्त हो जाते है। तात्पर्य है कि जैसे इजत रह जाय, इसलिये अय जाते-जाने (अस्वजनसरे) अन्तारासमें जिस-किसी गुण्के मुद्रनेवासेकी थैसी हो। अतः होक मनुष्यके सिपे स्टब्धान हेनेकी जन्मते हैं रहित होती है (गीता १४ । १४-१५), ऐसे ही जिसको कि यह सब समयमें भगवानका समाण बने, की अत्तर्में मारवान् याद आ जाते हैं, उसकी भी उरामकोकी समय छाली न जाने दे क्योंकि अनाकालका पर साह गरित होती है अधाँन मगव्यन्ती प्रतिन होती है। नहीं है कि कब आ जाय। बानावर्गे सब समय रूपोध्य और तम, स्टेस्य, धाम अधिका भेट हो

भगवानुका स्मरण करके शरीर छोडनेवालोक है। भगवान्के साथ सम्बन्ध रहता है और गुर्गेके अनुमार शरीर छोड़नेवालींका गुणोंक साथ सम्बन्ध रहता है। इसलिये अत्तमे भगवानुका स्मरण करनेवाले भगवानुके सम्मुख हो जाते हैं अर्थात् भगवानुको प्राप्त हो रहे है और गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाले गुणोंक सम्बन्ध हो जाते हैं अर्थात् गुणोंक कार्य जन्म-माणको प्रप्त है जाते हैं।

भगवानने एक यह विशेष छट दी हुई है कि

मरणासत्र व्यक्तिके कैसे ही आचरण रहे हो, फैसे ही भाव रहे हो, किसी भी तरहका जीवन बीता हो, पा अनाकालमें वह भगवानको याद कर से तो उसका कत्याण हो जायगा । यसण कि भगवानने जीवस करुयाण करनेके लिये ही उसकी मनुष्पराधि दिया है जो भगवानुको उपासना करते हैं, ये तो अन्तसमयमें और जीवने उस मनुष्यशरीरको स्वीकार किया है। उपासका स्मरण होनेसे उसी उपास को अर्थात् अतः जीवका करनाण हो जाव, तभी भगवान्त्र हम . भगवद्भावको प्राप्त होते हैं । परन् जो उपासना नहीं जीवको मनुष्यरारीर देना और जीवका मनुष्यरारीर हैना करते. उनके भी अन्तसमयमे किसी कारणवरात् सफल होगा । परन् वह अपना उद्धार किये विक भगवानके किसी नाम, रूप, सोला, धाम आदिका ही आज दनियासे विदा हो रहा है, इसके लिए मुनीरे स्थित रहनेवालेको (गीता १४ ।१८) और भी तु मैरिको यद कर से तो तेए करनान हो जाए। भगवान्के मगुग-निर्मुत,मन्त्रस-निपम्पर आदिअनेक अनाकसः हो है। यह भाव हे हैं नहीं कि इसने वर्ष, इसने महीने और इसने दिनीने पार

historikan propositara i karatura karaturak karatura karatura karatura karatura karatura karatura karatura kara मत्य होगी । देखनेमें तो यही आता है कि गर्भमें ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनोंमें, महीनोंमें, वर्षोंमें मर जाते हैं । इस प्रकार मरनेकी चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समयमें भगवानुको याद रखना चाहिये, और यही समझना चाहिये कि बस, यही अन्तकाल हैं। नीतिमें यह बात आती है कि अगर धर्मका आचरण करना हो, कल्याण करना हो तो मत्यने मेरे केश पकड़े हुए हैं; झटका दिया कि खत्म! ऐसा विचार हरदम रहना चाहिये-- 'गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्' ।

भगवान्की उपर्युक्त छूटसे मनुष्यमात्रको विशेष लाभ लेना चाहिये । कहीं कोई भी व्याधिप्रस्त, मरणासत्र व्यक्ति हो तो उसके इष्टके चित्र या मूर्तिको उसे दिखाना चाहिये: जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवत्राममें उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवन्नाम उसको सुनाना चाहिये; जिस खरूपमें उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिये; भगवानुकी महिमाका वर्णन करना चाहिये; गीताके श्लोक सुनाने चाहिये । अगर वह बेह्रोश हो जाय तो उसके पास भगवन्नामका जप-कीर्तन करना चाहिये. जिससे उस मरणासत्र व्यक्तिके सामने भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल बना रहे । भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल रहनेसे वहाँ यमराजके दत नहीं आ सकते । अजामिलके द्वारा मृत्युके समय 'नारायण' नामका उच्चारण करनेसे वहाँ भगवानुके पार्यद आ गये और यमदूत भागकर यमराजके पासमें गये, तो यमराजने अपने दूतोंसे कहा कि 'जहाँ भगवत्रामका जप, कीर्तन, कथा आदि होते हों, वहाँ तुमलोग कभी मत जाना; क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है'\*। ऐसा कहकर यमराजने भगवानका स्मरण करके भगवानसे

क्षमा माँगी कि 'मेरे दुर्तोंके द्वारा जो अपराध हुआ है, उसको आप क्षमा करें ।

अन्तकालमें स्मरणका तात्पर्य है कि उसने भगवानका जो स्वरूप मान रखा है. उसकी याद आ जाय अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदिमेंसे जिस खरूपको मान रखा है, उस खरूपके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदिकी याद आ जाय। उसकी याद करते हुए शरीरको छोड़कर जानेसे वह भगवानको ही प्राप्त होता है । कारण कि भगवानकी याद आनेसे 'मैं' शरीर हैं और शरीर 'मेरा'है ---इसकी याद नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान्को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है । इसलिये उसके लिये भगवानको प्राप्त होनेके अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है।

यहाँ शङ्ख होती है कि जिस व्यक्तिने उप्रभरमें भजन-स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वधा भगवानसे विमुख रहा, उसको अन्तकालमें भगवानका स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अन्तसमयमें उसपर भगवानकी कोई विशेष कृपा हो जाय अथवा उसको किसी सन्तके दर्शन हो जाये तो भगवानुका स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याणके लिये कोई साधक उसको भगवानुका नाम, लीला, चरित्र सुनाये, पद गाये तो भगवानुका स्मरण होनेसे उसका कल्याण हो जाता है । अगर मरणासन्न व्यक्तिको गीतामें रुचि हो तो उसको गीताका आठवाँ अध्याय सनाना चाहिये: क्योंकि इस अध्यायमें जीवकी सद्गतिका विशेषतासे वर्णन आया है। इसको सुननेसे उसको भगवानुको स्मति हो जाती है। कारण कि वास्तवमें परमात्माका ही अंश होनेसे उसका परमात्माके साथ स्वतः सम्बन्ध

एवं विमुश्य स्थियो भगवत्यनने सर्वात्यना विद्धते खल भावयोगम् । ते मे न दण्डमईन्यय यद्यमीयां स्यात् पातकं तदपि हन्युरुगायवादः ।। (श्रीमद्भा॰ ६ । ३ । २६)

<sup>†</sup> तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुपैर्यदसस्कृतं नः । स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्चलीनां क्षान्तिगरीयसि नमः पुरुषाय भूग्रे ।। (श्रीमद्धाः ६ । ३ । ३०१

है हो । अगर अयोध्या, मधुरा, हरिहार, काशी आदि किसी तीर्थस्थलमें उसके प्राण छूट जाये तो उस तीर्थक प्रभावसे उसको भगवान्त्री स्मृति हो जायगी \* । ऐसे ही जिस जगह भगवान्के नामका जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाय तो वहाँक पवित्र वायुमण्डलके प्रभावसे उसको भगवानको स्पृति हो सकती है। अन्तकालमें कोई भयंकर स्थित आनेसे भयभीत होनेपर भी भगवानुकी याद आ सकती है । शरीर छूटते समय शरीर, युद्ध्य, रुपये आदिको आशा-ममता छूट जाय और यह भाव हो जाय कि 'हे नाथ । आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं' तो भगवानकी स्मृति होनेसे कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारणसे अचानक अपने करन्याणका भाव यन जाय, तो भी करपाण हो सकता है। । ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीय-जन्तुके मृत्युसमयमें 'उसका करन्याण हो जाय' इस भावसे उसको भगवताम स्नाता है, तो दम भगवत्रामके प्रभावसे उस प्राणीका कल्याण हो जाता है। शास्त्रोंमें तो सन्त-महापुरुपोंके प्रभाव की विचित्र बातें आती है कि यदि सत्त-महापुरुष किसी माणासन्न व्यक्तिको देख से अथवा उसके मत शरीर-(मुर्दे-) को देख ही अथवा उसकी विताके घाँको देख ले अपवा चिताकी मलको देख लें, तो भी उस जीवका करपाण हो जाता है 🗓 ।

मार्मिक यात

इस अध्यायक तीसरे-चीपे स्त्रीकोंने ब्राव, अध्यातम अवतायेक उपासक हो, प्रण्यान्के हिमी भी का. रूप

इस अध्यापक ग्रासर-पाच रहाकान प्राप्त, कानारन

अदि जिन छः सातीस्य यर्णन किया गया है, उसका तालस्य समप्रकारमधे हैं; और समप्रकारम्य तालस्य हैं—"वास्ट्रेयः सर्वम्" अर्थात् सब मुख्य सानुदेव हैं हैं। जिसको समप्रकारका कान हो गया है, उसके लिये अन्तकालके स्मरणको बात हो नहीं को इर सकती। कारण कि जिसकी पृष्टिमें संसादी राज्य साता न होकर सब वुख्य वासुदेव हो है, उसके सिर्म 'अन्तकालमें भगवान्का वितान करें, यह कहत है नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्यको भें हूँ इस अर्भ होनेपनका विशिचनात्र भी स्मरण नहीं करना एड्ड. ऐसे ही उस महापुरुषको भगवान्का समरण नहीं करना एडड. ऐसे ही उस महापुरुषको भगवान्का स्मर्ण नहीं करना पड़ता, प्रदान उसको जामन, स्मर्ण, सुतुन्ति अर्थन अवस्थाओं भगवान्का होनेपनका हार्मप्रविक अर्थन अवस्थाओं भगवान्का होनेपनका हार्मप्रविक अर्थन

शन रहता है।
पवित्र-से-पवित्र अथवा अपवित्र-से-अपित्र विर्धिं
भी देशमें; उत्तरायण-दक्षिणायन, शुद्धपक्ष-कृत्रावर,
दिन-पत्रि, प्रताः-मायं आदि किसी भी वरलमें; लम्प्यं,
स्वप्न, सुपुष्ति, मूर्यां, रुणता, नीर्येगता आदि किसे भी
अवस्थामे; और परित्र अपक्ष अपवित्र कोई भी वर्ष्युः,
व्यक्ति, पदार्थ आदि समने होनेपर भी उस महस्तुष्परे,
बहत्याणमें किश्चिन्पत्र भी सन्देह नहीं रहता!

उपर्युक्त महापुरचेके सिवाय परमात्मको वेदानक करनेवाले जितने भी सामक है, ये चाहे साकरके उटमारू हो अथवा निग्वस्के उचानक हो, चाहे सामुग्रेके उचानक हो अथवा निग्निक उचानक हो, चाहे सामुग्रेक अपि सामकोर्थ उचानक हो, चाहानके विस्त भी सामका

\* अधोध्या मधुग मापा काशी काशी अवनिका ।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैना मोहादाधिकाः ।।

† एक बार एक सम्मन गहार्गीसं होकर आये थे और सबको गहाज्ञलका आग्रास्त दे रहे थे । वर्ष एक स्मिन गहाज्ञले होका अग्रास्त होता । वर्ष एक सम्मन गत्र थे आग्रास्त देने लगे तो उसने कहा-भेरे पाय पहुन है. मेरी जानकारीमें मैंने बहुर पाय किये हैं, हमिनये हनने मोहे गहाज्ञलमें भेरे पाय कैसे कर जायेगे ? मेरा करव्यान कैसे हो ज्ञापा? ने उससे पूरा-विज्ञान चाहिये? को बहुर कार्य कहा-- सोटामर हो । उस सम्माने इसे होटामर गहाज्ञल दे दिया । वस्ते उस लोटामर गहाज्ञलको पी लिया और कहा--अप मेरे पाय नहीं रहेगे ! यह मच प्रदार लाकि एक मानि सुनी थी । चाहने उस भानि बताया कि यह बार्लि एक मानि अपनी इसको केस्कार हो हो । वसने उसको अपनी इसको केस्कार हो गया ।

उम्मानाकपुर्वा मा पुरुष मा बोल्यानकै। यो यह प्रतासेव महिकाबेर्विकाः १३ बर्भारो मा कदम्य अर्थ्य साथ सम्ब ६ मीर प्राप्ति पुरुषास्य स प्रयस्ति वर्ग गरिम १३ (सारम्यान, पूर्विक १७४७)

लीला. धाम आदिको श्रद्धा-प्रेमपर्वक उपासना करनेवाले यमदत दिखायी दे जायँ, तो भयके कारण भगवानका क्यों न हों. उन सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार स्मरण हो सकता है । कोई सज्जन उसके सामने भगवानका अत्तसमयमें भगवानके किसी भी खरूप, नाम आदिका चित्र रख दे---उसको दिखा दे, उसको भगवज्ञाम स्मरण हो जाय, तो वह भगवानका ही स्मरण है। सना दे, भगवानको लीला-कथा सना दे, भक्तोंके साधकोंके सिवाय जिन मनुष्योंमें 'भगवान् हैं' ऐसा चरित्र सना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाय. सामान्य आस्तिक-भाव है और वे किसी उपासना-विशेषमें तो उसको भगवानको याद आ जायगी । इस प्रकार नहीं लगे हैं उनकी भी अन्तसमयमें कई कारणोंसे

किसी भी कारणसे भगवानकी तरफ वर्ति होनेसे वह भगवानका स्मरण हो सकता है । जैसे, जीवनमें उसने स्मरण भगवानका ही स्मरण है। सना हुआ है कि द:खीके द:खको भगवान मिटाते हैं. ऐसे साधक और सामान्य मनुष्योंके लिये ही इस संस्कारसे अन्तसमयकी पीडा-(-द:ख-) के समय अन्तकालमें भगवतस्मरणको बात कही जाती है, तस्त्रज्ञ भगवानुको याद आ सकती है। अन्तसमयमें अगर जीवन्मक्त महापुरुपोंके लिये नहीं ।

सम्बन्ध-अनुकालमें जो मेरा स्मरण करते हैं. वे तो मेरेको ही प्राप्त होते हैं. पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसीका स्मरण करते हैं, वे किसको प्राप्त होते हैं—इसे भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं।

## यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

## तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।।६ ।।

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस (अन्तकालके) भावसे सदा भावित होता हुआ उस-उसको ही प्राप्त होता है अर्थात उस-उस योनिमें ही चला जाता है।

व्याख्या---'यं यं वापि स्मरन्भावं अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण तदावभावितः'-भगवान्ने इस नियममें दयासे भरी हुई कि अन्तकालके चिन्तनको बदलनेके लिये वहाँ कोई एक विलक्षण बात बतायी है कि अन्तिम चिन्तनके मौका नहीं है. शक्ति नहीं है और घटलनेकी स्वतन्त्रता अनुसार मनुष्यको उस-उस योनिको प्राप्ति होती है। भी नहीं है तथा नया चित्तन करनेका कोई अधिकार जव यह नियम है, तो मेरी स्मृतिसे मेरी प्राप्ति होगी ही ! भी नहीं है। अतः वह उसी चिन्तन को लिये हुए परम दयालु भगवान्ने अपने लिये अलग कोई विशेष उसीमें तल्लीन रहता है । फिर उसका जिस किसीके नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियममें ही अपनेको साथ कर्मोंका किञ्चिनात्र भी सम्बन्ध रहता है, वाय. शामिल कर दिया है । भगवानुको दयाकी यह कितनी जल. खाद्य-पदार्थ आदिके द्वारा वह वहीं पुरुष-जातिमें

विलक्षणता है कि जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि मिले, उतने ही मूल्यमे भगवान् मिल जायै। 'सदा तदावभावित:' का तात्पर्य है कि अन्तकालमें

कोई मनुष्य अन्तसमयमें कुत्तेको याद करते हुए शरीर जिस भावका—जिस किसीका चित्तन होता है, शरीर छोड़नेके बाद वह जीव जबतक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, तयतक वह उसी भावसे भावित रहता है अर्थात् अत्तकालका चिन्तन (स्मरण) वैसा ही स्थायी बना रहता है । अन्तकालके उस चिन्तनुके अनुसार ही

उसका मानसिक शरीर चनता है और मानसिक शरीरके

जाता है, जिससे वह क्रमशः कुता ही बन जाता है अर्थात् कुतेको योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अत्तकालमें जिस किसीका स्मरण होता है. उमीके

प्रविष्ट होता है । फिर पुरुष-जातिसे स्वी-जातिमें जाकर

समयपर जन्म लेता है । जैसे, कुत्तेका पालन करनेवाला

छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर क्लेका यन

अनुसार जन्म लेना पड़ता है । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकानको याद करते 👥 शरीर है ही । अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि आदि जिन छः बातोंका वर्णन किया गया है, उसके किसी तीर्थस्थलमें उसके प्राण छूट जायें तो उस तात्पर्य समग्ररूपसे हैं: और समग्ररूपका तात्पर्य तीर्थके प्रभावसे उसको भगवान्की स्मृति हो जायगी\* । है—'वासुदेवः सर्वम्' अर्थात् सव कुछ वासुदेव हो ऐसे ही जिस जगह भगवान्के नामका जप, कीर्तन, है'। जिसको समग्ररूपका ज्ञान हो गया है, उसके कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसको मृत्यु लिये अन्तकालके स्मरणकी वात ही नहीं की ब हो जाय तो वहाँके पवित्र वायुमण्डलके प्रभावसे उसको सकती । कारण कि जिसकी दृष्टिमें संसारकी खतन भगवान्की स्मृति हो सकती है। अन्तकालमें कोई सता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिये भयंकर स्थिति आनेसे भयभीत होनेपर भी भगवानको 'अन्तकालमें भगवान्का चिन्तन करें' यह कहना हैं। याद आ सकती है । शरीर छूटते समय शरीर, कुटुम्ब, नहीं बनता । जैसे सामान्य मनुष्यको 'मैं हैं' इस अपने रुपये आदिको आशा-ममता छूट जाय और यह भाव होनेपनका किञ्चिन्मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, हो जाय कि 'हे नाथ! आपके विना मेरा कोई नहीं ऐसे ही उस महापुरुषको भगवानुका स्मरण नहीं करन पड़ता, प्रत्युत उसको जायत् स्वप्न, सुपुप्ति आदि है, केवल आप ही मेरे हैं' तो भगवान्की स्मृति होनेसे कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारणसे अवस्थाओंमें भगवानुके होनेपनका स्वाभाविक अटल अचानक अपने कल्याणका भाव बन जाय, तो भी ज्ञान रहता है। ' कल्याण हो सकता है । ऐसे ही कोई साधक किसी पवित्र-से-पवित्र अथवा अपवित्र-से-अपवित्र किसी भी देशमें; उत्तरायण-दक्षिणायन, शुक्रपक्ष-कृष्ण्पस, प्राणी, जीव-जन्तुके मृत्युसमयमें 'उसका कल्याण हो जाय' इस भावसे उसको भगवत्राम सुनाता है, तो दिन-रात्रि, प्रातः-सायं आदि किसी भी कालमें; जाप्रत उस भगवत्रामके प्रभावसे उस प्राणीका कल्याण हो स्वप्न, सुषुप्ति, मुर्च्छा, रुग्णता, नीरोगता आदि किसी भी अवस्थामें; और पवित्र अथवां अपवित्र कोई भी वर्त् जाता है। शास्त्रोंमें तो सन्त-महापुरुपोंके प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि सन्त-महापुरुष किसी त्र्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होनेपर भी उस महापुरुपिके मरणासत्र व्यक्तिको देख लें अथवा उसके मृत कल्याणमें किञ्चित्मात्र भी सन्देह नहीं रहता ! 🗼 🕡

घुएँको देख लें अथवा चिताको भस्मको देख लें, तो भी उस जीवका कल्याण हो जाता है‡! मार्मिक बात

शिंग्र-(मुर्दे-) को देख लें अथवा उसकी चिताके

इस अध्यायके तीसरे-चौथे श्लोकोंमें ब्रह्म, अध्यात्म

\* अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका।

उपर्युक्त महापुरुपोंके सिवाय परमात्पाकी उपासना करनेवाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साक्रसके उपासक हों अथवा निगुकारके उपासक हों, चाहे संगुणके उपासक हों अथवा निगुणके उपासक हों, चाहे ग्राम, कृष्ण आर्थि अवतारोंके उपासक हों, भगवानुके किसी भी नाम, हुए

(नारदपुराण , पूर्व-१ । ७ । ७४-७५)

कलेवरं वा तद्धसा नद्भमं वापि सतम । यदि पश्यति पुण्यान्या स प्रवाति पर्स गृतिन् ।।

लीला, धाम आदिकी श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उपासना करनेवाले क्यों न हों, उन सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार अन्तसमयमें भगवानके किसी भी खरूप, नाम आदिका स्मरण हो जाय, तो वह भगवान्का ही स्मरण है।

साधकोंके सिवाय जिन मनुष्योंमें 'भगवान हैं' ऐसा सामान्य आस्तिक-भाव है और वे किसी उपासना-विशेषमें नहीं लगे हैं, उनको भी अन्तसमयमें कई कारणोंसे भगवानुका स्मरण हो सकता है । जैसे, जीवनमें उसने सुना हुआ है कि दु:खीके दु:खको भगवान मिटाते हैं, इस संस्कारसे अन्तसमयको पीडा-(-द:ख-) के समय भगवानको याद आ सकती है। अन्तसमयमें अगर

यमद्त दिखायी दे जाय, तो भयके कारण भगवानुका स्मरण हो सकता है । कोई सज्जन उसके सामने भगवानका चित्र रख दे-उसको दिखा दे, उसको भगवत्राम सुना दे, भगवानुकी लीला-कथा सुना दे, भक्तोंक चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाय, तो उसको भगवानको याद आ जायगी । इस प्रकार किसी भी कारणसे भगवानुकी तरफ वृत्ति होनेसे वह स्मरण भगवानुका ही स्मरण है।

ऐसे साधक और सामान्य मनुष्येंके लिये ही अन्तकालमे भगवतस्मरणकी बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन्पुक्त महापुरुषोके लिये नहीं ।

सम्बन्ध-अन्तकालमें जो मेरा स्मरण करते हैं, वे ती मेरेको ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसीका स्मरण करते हैं, वे किसको प्राप्त होते हैं—इसे भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं।

## यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

### तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ६ ।।

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्परण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस (अन्तकालके) भावसे सदा भावित होता हुआ उस-उसको ही प्राप्त होता है अर्थात उस-उस योनिमें ही चला जाता है।

व्याख्या—'यं यं वापि स्मरन्भावं तदावभावित:'-भगवान्ने इस नियममें दयासे भरी हुई एक विलक्षण वात बतायी है कि अत्तिम चित्तनके अनुसार मनुष्यको इस-उस योनिकी प्राप्ति होती है। जब यह नियम है, तो मेरी स्मृतिसे मेरी प्राप्ति होगी ही ! परम दयाल भगवानने अपने लिये अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियममें ही अपनेको शामिल कर दिया है। भगवानको दयाको यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्यमें कुत्तेको योनि मिले, वतने ही मूल्यमें भगवान् मिल जायै!

'सदा तद्भावभावितः' का तात्पर्य है कि अत्तकालमें जिस भावका—जिस किसीका चित्तन होता है, शरीर छोड़नेके बाद वह जीव जबतक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, तयतक वह उसी भावसे भावित रहता है अर्थात् अत्तकालका चिन्तन (स्मरण) वैसा हो स्थायी यना रहता है । अन्तकालके उस चिन्तनुके अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीरके

अनुसार हो वह दूसरा शरीर धारण करता है । कारण कि अन्तकालके चिन्तनको बदलनेके लिये वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलनेकी स्वतन्त्रता भी नहीं है तथा नया चिन्तन करनेका कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिन्तन को लिये हुए उसीमें तल्लीन रहता है । फिर उसका जिस किसीके साथ कर्मोंका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, वाय. जल, खाद्य-पदार्थ आदिके द्वारा वह वहीं पुरुष-जातिमें प्रविष्ट होता है । फिर पुरुष-जातिसे स्वी-जातिमें जाकर समयपर जन्म लेता है । जैसे, कुत्तेका पालन करनेवाला कोई मनुष्य अन्तसमयमें कुत्तेको याद करते हुए शर्गर छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कुत्तेका वन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुता ही बन जाता है अर्थात् कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अन्तकालमें जिस किसीका स्मरण होता है, उसीके अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परन्तु इसका ताल्पर्य यह नहीं है कि मकानको याद करते 🛍

छोड़नेसे मकान बन जायगा, धनको याद करते हए शरीर छोड़नेसे धन बन जायगा आदि, प्रत्युत मकानका चित्तन होनेसे वह उस मकानमें चुहा, छिपकली आदि बन जायगा और धनका चिन्तन होनेसे वह साँप बन जायगा आदि । तात्पर्य यह हुआ कि अन्तकालके चित्तनका नियम सजीव प्राणियोंके लिये ही है. निर्जीव (जड़) पदार्थोंके लिये नहीं । अतः जड पदार्थका चिन्तन होनेसे वह उससे सम्बन्धित कोई सजीव प्राणी वन जायगा ।

मनुष्येतर (पशु, पक्षी आदि) प्राणियोंको अपने-अपने कर्मोंके अनुसार ही अन्तकालमें स्परण होता है और उसीके अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अन्तकालके स्मरणका कानून सब जगह लागु पड़ता है । परन्तु मनुष्यशरीरमें यह विशेषता है कि उसका अन्तकालका स्मरण कर्मोंके अधीन नहीं प्रत्युत पुरुषार्थके अधीन है । पुरुषार्थमें मनुष्य सर्वधा स्वतन्त्र है। तभी तो अन्य योनियोंकी अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है।

मनुष्य इस शरीरमें स्वतन्त्रतापूर्वक जिससे सम्बन्ध जोड लेता है. उस सम्बन्धके अनुसार ही उसका अन्य योनियोंमें जन्म हो सकता है। परन्त अन्तकालमें अगर वह भगवानका स्मरण कर ले तो उसके सारे सम्बन्ध ट्रट जाते हैं । कारण कि वे सब सम्बन्ध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत वर्तमानके बनाये हुए, कत्रिम हैं, जबकि भगवानके साथ सम्बन्ध स्वतःसिद्ध है. बनाया हुआ नहीं है । अतः भगवान्की याद आनेसे उसके सारे कृत्रिम सम्बन्ध टूट जाते हैं।

विशेष वात (8)

ं दूसरे जन्मकी प्राप्ति अन्तकालमें हुए चिन्तनके अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है, अन्तकालमें उसे प्रायः वैसा ही चिन्तन होता हैं।

जैसे, जिसका कुत्ते पालनेका स्वभाव होता है, अन्तकालमें उसे कुत्तेका चिन्तन होता है'। यह चिन्तन आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित (विशेष शक्तियुक्त) ध्वनिकी तरह सब जगहं फैल जाता है। जैसे

आकारावाणी-वेन्द्रके हारा प्रसारित ध्वनि रेडियोके हारा

ही अन्तकालीन कुत्तेका चिन्तन सम्बन्धित कुत्तेके द्वरा (जिसके साथ कोई ऋणानुबन्ध अथवा कर्मी आदिका कोई-न-कोई सम्बन्ध है) पकडमे आ जाता है। फिर जीव सक्ष्म और कारणशरीरको साथ लिये अन्न.जल.

(किसी विशेष नंबरपर) पकड़में आ जाती है, ऐसे

वाय(श्वास) आदिके द्वारा उस कतेमें प्रविष्ट हो जाता है। फिर कृतियामें प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समयपर कुत्तेके शरीरसे जन्म लेता है । 🚉 अन्तकालीन चिन्तन और उसके अनुसार गतिको

एक दुष्टान्तके द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया । जब वह फोटो खिंक्वाने बैठा. तब फोटोग्राफरने उससे कहा कि फोटो खिंचते समय हिलना मत और मस्कराते रहना । जैसे ही फोटो खिंचनेका समय आया. उस आदमीकी नाकपर एक मक्खी बैठ गयी । हाथसे मक्खीको भगाना ठीक न समझकर (कि कहीं फोटोमें वैसा न आ जाय) उसने

अपनी नाकको सिकोड़ा । ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गयी । उस आदमीने फोटोग्राफरसे फोटो माँगी. तो उसने कहा कि अभी फोटोको प्रत्यक्ष-रूपमें आनेमें कुछ समय लगेगा; आप अमुक दिन फोटे

ले जाना । वह दिन आनेपर फोटोग्राफरने उसे फोटो दिखायी, तो उसमें ( अपनी नाक सिकोडे हए) भी रूपको देखकर वह आदमी बहुत नाएज हुआ कि तुमने फोटो विगाड दी ! फोटोग्राफरने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है ? फोटो खिंचते "समयं आपने

जैसी आकृति बनायी थी, वैसी ही फोटोमें आ गयी: अब तो फोटोमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अत्तकालमें मनुष्यका जैसा चित्तन होगा,

वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खिंचनेका समय तो पहलेसे ही मालून रहता है, पर मृत्यु कव आ जाय—इसका हमें कुछ पता नहीं रहता ! इसलिये अपने संभाव, चिनानको निर्मल बनाये रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिये और भगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये । (गीता ८ । ५७) ।

अन्तकालीन गतिके नियममें भगवानुत्री न्यायकारिता

HILDILISING HILDILISING HERITA TO THE PERSON OF THE PERSON और दयालता—ये दोनों ही भरी हुई हैं। साधारण दृष्टिसे न्याय और दया-दोनों परस्पर-विरुद्ध मालूम हेते हैं । अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी. और दया करेंगे तो ज्याय सिद्ध नहीं होगा । कारण कि न्याय में ठीक-ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती और दयामें छट होती है। परन्तु वास्तवमें यह विरोध सामान्य और क्रुर पुरुषके बनाये हुए न्यायमें हीं आ सकता है, भगवानके बनाये हुए न्यायमें नहीं; क्योंकि भगवान् परम दयालु और प्राणिमात्रके सहद हैं—'सहदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९) । भगवान्के सभी न्याय, कानून दयासे परिपूर्ण होते हैं । ं मनुष्य अन्तकालमें जैसा स्मरण करता है, उसीके

अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्तेका चिन्तन करते हुए मरता है, तो क्रमशः कुता ही बन जाता है। यह भगवान्का मनुष्यमात्रके प्रति लागू होनेवाला न्याय हुआ; क्योंकि भगवान्ने मनुष्यमात्रको यह खतन्त्रता दी है कि वह चाहे मेरा (भगवानुका) स्मरण करे. चाहे अन्यका स्मरण करे । इसलिये यह भगवान्का 'न्याय' है। जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि मिले, उतने ही मूल्यमें भगवान् मिल जायँ-यह मनुष्यमात्रके प्रति भगवान्को 'दया' है । अगर मनुष्य भगवानकी इस न्यायकारिता और दयालताकी तरफ ख्याल करे. तो उसका भगवानमें आकर्षण हो जायगा ।

सम्बन्ध-जब अत्तकालके स्मरणके अनुसार ही गति होती है, तो फिर अत्तकालमें भगवानुका स्मरण होनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये-इसका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं।

## तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। ं मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ।। ७ ।।

इसलिये तू सब समयमें मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । मेरेमें मन और बुद्धि अर्पित करनेवाला तू नि:सन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ।

व्याख्या—'तस्पात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्पर युध्य नहीं होना चाहिये । भगवान्को तो सब समयमें ही याद रखना चाहिये । च-यहाँ 'सर्वेषु कालेषु' पदोंका सम्बन्ध केवल

स्मरणसे ही है, युद्धसे नहीं क्योंकि युद्ध सब समयमें, निस्तर हो ही नहीं सकता । कोई भी क्रिया निस्तर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय-समयपर ही हो सकती है। कारण कि प्रत्येक क्रियाका आरम्भ और समाप्ति होती है—यह बात सबके अनुभवकी है। परनु भगवत्राप्तिका उद्देश्य होनेसे भगवान्का समरण सब समयमें होता है; क्योंकि उद्देश्यको जागृति हरदम रहती 81

सब समयमें स्मरण करनेके लिये कहनेका तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्यमें समयका विभाग होता है, जैसे—यह समय सोनेका और यह समय जगनेका है, यह समय नित्यकर्मका है, यह समय जीविकाके तिये कामधंधा करनेका है, यह समय भोजनका है, आदि-आदि । परन्तु भगवान्के स्मरणमें समयका विभाग

'यध्य च' कंहनेका तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुनके सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है, जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है—'चदुछ्छया चोपपन्नम्' (गीता २ । ३२) । ्र ऐसे ही मनुष्यको कर्तव्यरूपसे जो प्राप्त हो जाय. उसको भगवानका स्मरण करते हुए करना चाहिये। परन्तु उसमें भगवान्का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य-कर्म गीण है।

'अनुस्मर'का अर्थ है कि स्मरणके पीछे स्मरण होता रहे अर्थात् निरन्तर स्मरण होता रहे । दूसरा अर्थ यह है कि भगवान् किसी भी जीवको भूलते नहीं । भगवान्ने सातवें अध्यायमें 'वेदाहम्' (७ । २६) कहकर वर्तमानमें सभी जीवोंको स्वतः जाननेकी यात कही है। जब भगवान् वर्तमानमें सचको जानते हैं, तव भगवानका सम्पूर्ण जीवोंका सारण करना स्वामाविक Augertauresterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenter हुआ, अब यह जीव भगवानुका स्मरण करे तो इसका बेडा पार है!

भगवान्के स्मरणकी जागृतिके लिये भगवान्के साथ अपनापन होना चाहिये । यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा, उतनी ही भगवान्की स्मृति बार-बार आयेगी ।

'मय्यर्पितमनोबुद्धिः'--भेरेमें मन-बुद्धि अर्पित कर देनेका साधारण अर्थ होता है कि मनसे भगवानुका वित्तन हो और बुद्धिसे परमात्माका निश्चय किया जाय । परन्तु इसका वास्तविक अर्थ है---मन, बद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिको भगवानके हो मानना, कभी भुलसे भी इनको अपने न मानना । कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, वे सब-के-सब भगवान्के ही हैं । उन प्राकृत पदार्थोंको अपना मानना हो गलती है। साधक जबतक उनको अपना मानेगा, तबतक वे शुद्ध नहीं हो सकते; क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशृद्धि है और इस अशृद्धिसे ही अनेक अशुद्धियाँ पैदा होती हैं।

वास्तवमें मनुष्यका सम्बन्ध केवल प्रमुके साथ ही है। प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं । कारण कि मनुष्य साक्षात् परमात्माके सनातन अंश हैं; अतः उनका प्रकृतिसे सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? इसलिये साधकको चाहिये कि वह मन और बुद्धिको भगवान्के ही समझकर भगवान्के अर्पण कर दे । फिर उसको स्वामाविक ही भगवानुकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि प्रकृतिके कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही वह भगवान्से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे है-इस विषयमें दार्शनिक

मतभेद तो है, पर 'वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं-इस वास्तविकतामें कोई मतभेद नहीं है अर्थात् इसको सभी दर्शनकार मानते हैं । इन दर्शनकारोंमें जो ईग्ररवादी हैं, वे सभी उन प्राकृत पदार्थोंको ईश्वरके ही मानते हैं और दूसरे जितने दर्शनकार है, वे उन पदार्थोंको चाहे प्रकृतिक माने, चाहे परमात्माक माने, पर दार्शनिक दृष्टिसे वे उनको अपने नहीं मान सकते ।

अतः साधक उन सब पदार्थीको ईश्वरके ही मानज्य ईश्वरके अर्पण कर दें, तो उनका 'हम भगवानके ही थे और भगवानके ही रहेंगे' ऐसा भगवानके साव

नित्य-सम्बन्ध जाप्रत् हो जायगा । 🎻 🤿 'मामेवैच्यस्यसंशयम्'—भेरेमं मन-बुद्धिः अर्पण करनेवाला होनेसे तू मेरेको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है । कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त

हूँ । अप्राप्तिका अनुभव तो कभी प्राप्त न होनेवाले शरीर और संसारको अपना माननेसे, उनके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही होता है । नित्यप्राप्त तत्वका कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू

मन, बुद्धि और खयंको मेरे अर्पण कर देगा, हो तेरा मेरे साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, वह प्रकट हों जायगा---इसमें कोई सन्देह नहीं है।

स्मरण-सम्बन्धी विशेष वात स्मरण तीन तरहका होता है-वोधजन्य, सम्बन्धजन्य और क्रियाजन्य । बोधजन्य स्मरणका कभी

अभाव नहीं होता । जबतक सम्बन्धको न छोड़ें, तबतक सम्बन्धजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाज्य स्मरण निरन्तर नहीं रहता । इन तीनी प्रकारके स्मरणका विस्तार इस तरह है---

(१) बोधजन्य स्मरण—अपना जो होनांपन हैं। उसको याद नहीं करना पड़ता । परन्तु शरीरके साय जो एकता मान ली है, वह भूल है। बोघ होनेश वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतःसिद्ध रहता है । गीतामें भगवान्के वचन हैं—'तूं, मैं और

ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है और भविष्यमें नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है अर्थात् निधित ही पहले ये और (गीता२।१२) निधित ही पीछे रहेंगे । 'जो पहले सर्ग-महासर्ग और प्रलय-महाप्रलयमें था, वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न हो-होकर नष्ट होता है' (१८।१९)। इसमें 'यही

यह प्राणिसमुदाय' तो परमात्मांका अंश है और 'उत्पन्न हो-होकर नष्ट होनेवाला' शरीर है। अगर नष्ट होनेवाले भागका विवेकपूर्वक सर्वेषा त्यागः कर दें तो अपने होनेपनका स्पष्ट बीध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य-निरन्तर बना रहता है, कर्म

नष्ट नहीं होता; क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य खरूपका (ख) भगवान्को याद रखते हुए संसारका कार्य करना—इसमें भगवानके स्मरणकी मख्यता और सामाजिक

- ं (२) सम्बन्धजन्य स्मरण --जिसको हम स्वयं मान लेते हैं. वह सम्बन्धजन्य स्मरण है, जैसे 'शरीर हमारा है, संसार हमारा है' आदि । यह माना हुआ सम्बन्ध तबतक नहीं मिटता, जबतक हम 'यह हमार नहीं हैं' ऐसा नहीं मान लेते । परन्तु भगवान् वास्तवमें हमारे हैं; हम मानें तो हमारे हैं, नहीं मानें तो हमारे हैं, जानें तो हमारे हैं, नहीं जानें तो हमारे हैं, हमारे दीखें तो हमारे हैं. हमारे नहीं दीखें तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशो हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते । जबतक हम शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानते हैं, तबतक भगवान्का यह वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । जब हम शरीर और संसारके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव स्वीकार कर,लेते हैं, तब भगवानुका नित्य-सम्बन्ध स्वतः जाग्रत् हो जाता है । फिर भगवानका स्मरण नित्य-निरन्तर बना रहता है।
- अध्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियाँ सिरएर जलका पड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथोंको खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियोंके साथ वार्ते भी करती रहती हैं, परनु सिरएर रखे घड़ेकी सावधानी निरक्तर रहती है। नट रस्सेपर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्सेकर ध्यान निरक्तर रहता है। झ़इवर मोटर चलाता है, हाथसे गियर बदलता है, हैण्डल युगाता है और मालिकसे बातचीत भी करता है, पर एत्तेका ध्यान निरक्तर रहता है। ऐसे ही सम्पूर्ण कियाओंमें भगवान्को निरक्तर याद रखना अभ्यासजन्य सरण है।

(३) क्रियाजन्य स्मरण्— क्रियाजन्य स्मरण्

इस अभ्यासजन्य स्मरणके भी तीन प्रकार हैं—-

(क) संसारका कार्य करते हुए भगवान्को याद रखना—इसमें सांसारिक कार्यको मुख्यता और भगवान्के स्मरणको गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसारका काम विगड़े नहीं, ठीक तरहसे होता रहे और साथ-साथ भगवान्का स्मरण भी होता रहे। (ख) भगवान्को याद रखते हुए संसारका कार्य करना—इसमें भगवान्के सरणको मुख्यता और सांसारिक कार्यको गौणता रहती है। इसमें भगवान्के सरणमें भूल न हो—यह सावधानी रहती है और संसारके काममें भूल भी हो जाय तो उसकी परवाह नहीं होती। कारण कि साधकमें यह जागृति रहेगी कि संसारका काम सुधर जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं और बिगड़ जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं। इसलिये इसमें भगवान्के सरणकी भूल नहीं होती।

(ग) कार्यको भगवान्का ही समझना—इसमें काम-धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनन्द रहता है कि 'मेग अहोभाग्य है कि मैं भगवान्का हो काम करता हूँ, भगवान्की हो सेवा करता हूँ, भगवान्की स्तृति विशेषतासे रहती है। जैसे, कोई सजन अपनी कन्याके विवाह-कार्यके समय कन्याके लिये तरह-तरहको वस्तुएँ खरीदता है, तरह-तरहके कार्य करता है, अनेक व्यक्तियोंको निमन्तण देता है; परन्तु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी 'कन्याका विवाह करना है'— यह बात उसको निरन्तर याद रहती है। कन्यामें भगवान्के समान पूज्यभावपूर्वक सम्बन्ध नहीं होता तो भी उसके विवाहके लिये कार्य करते हुए उसकी याद निरन्तर रहती है, फिर भगवान्के लिये कार्य करते हुए भगवान्की पूज्यभावस्तिहत अपनेपनको मीठी स्मृति निरन्तर वनी रहे—इसमें कहना हो क्या है!

है—(१)स्वरूपसे—भगवान्के नामका जप और कीर्तन करना; भगवान्को लीलाका श्रवण, चिन्तन, पठन-पाठन आदि करना—यह स्वरूपसे भगवत्सम्बन्धी काम है। (२) भावसे—संसारका काम करते हुए भी 'जब सब संसार भगवान्का है, तब संसारका काम भी भगवान्का हो काम हुआ। इसको भगवान्के नाते हो करना है। इस कामसे हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान्के हमें जिस वर्णमें पैदा किया है, जिस आश्रममें रखा है, उसमें भगवान्की आक्षाके अनुसार उचित काम करना है'—ऐसा भाव रहनेसे यह काम सांसारिक होनेसर भी भगवान्कन हो जाता है।

भगवत्सम्बन्धी कार्य दो तरहका होता

[सातवें अध्यायके अत्तमें भगवान्ने सात बातें आरम्पमें सात प्रश्न किये और यह प्रकरण में सा कही थीं; उन्हीं सात बातोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके ही श्लोकोंमें समाप्त हुआ ।]

सम्बर्य-पूर्वश्लोकमें कही हुई अभ्यासजन्य स्मृतिका अब आगेके श्लोकमें वर्णन करते हैं।

#### चेतसा अभ्यासयोगयुक्तेन नान्यगामिना ।

पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुविन्तयन् ।। ८ ।।

हे पृथानन्दन ! अभ्यासयोगसे युक्त और अन्यका विन्तन न करनेवाले वितसे पए

दिव्य पुरुषका चिन्तन करता हुआ (शरीर छोड़नेवाला मनुष्य) उसीको प्राप्त हो जाता है । व्याख्या---[सातवें अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें जो सगण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था.

उसीको यहाँ आठवें , नवें और दसवें स्लोकमें विस्तारसे कहा गया है ।1 'अभ्यासयोगयुक्तेन'---इस पदमें 'अभ्यास' और

'योग'---ये दो शब्द आये हैं । संसारसे मन हटाकर परमात्मामें बार-बार मन लगानेका नाम अभ्यास है और समता का नाम 'योग' है (गीता २ ।४८) । अध्यासमें लगनेसे प्रसन्नता होती है और मन न लगनेसे खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है, पर अभ्यासयोग नहीं है। अभ्यासयोग तभी होगा, जब प्रसन्नता और खिन्नता-दोनों ही न हो । अगर चितमें प्रसन्नत

और खिनता हो भी जाये, तो भी उनको महत्त न दे, केवल अपने लक्ष्यको हो महत्त्व दे । अपने लक्ष्यप दुढ़ रहना भी योग है । ऐसे योगसे युक्त चित हो 🗓

'चेतसा नान्यगामिना'—चित्त अन्यगामी न हे अर्थात् एक परमात्मके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो । 'परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुवित्तयन्'—ऐमे चित्तसे परम दिव्य पुरुषका अर्थात् संगुण-निएका

परमात्माका चिन्तन करते हुए शरीर छोड़नेवाला मनुष उसी परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

सम्बन्ध—अव भगवान् ध्यान करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी सगुण-निराकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं ।

पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।। ९ ।।

'अनुशासिता' है ।

जो सर्वज्ञ, पुराण, शासन करनेवाला, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करनेवाला, अज्ञानसे अत्यन्त परे, सूर्यको तरह प्रकाशस्वरूप-ऐसे अचिन्य खरूपका चिन्तन करता है ।

व्याख्या—'कविम्'—सम्पूर्ण प्राणियोंको और उनके सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मोंको जाननेवाले होनेसे उन

परमात्माका नाम 'कवि' अर्थात् सर्वज्ञ है । 'पुराणम्'—वे परमात्मा सबके आदि होनेसे 'पराण' कहे जाते हैं । <sub>-</sub>

'अनुशासितारम्'-हम देखते हैं तो नेत्रोंसे देखते हैं। नेत्रोंके ऊपर मन शासन करता है, मनके ऊपर बुद्धि और बुद्धिके कपर 'अहम्' शासन करता है,

तथा 'अहम्' के कपर भी जो शासन करता है, जो

दूसरा भाव यह है कि जीवीका कर्म करनेश जैसा-जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्म

सवका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह (परमाता)

(वेद; शास्त्र, गुरु, सन्त आदिके द्वारा) कर्नश्र-कर्म करनेको आज्ञा देते हैं और मनुष्यंकि पुराने पाप-पुण्यरूप कर्मीक अनुसार अनुकृल-प्रतिकृल परिस्थिति भेजका

उन मनुष्यांको शुद्ध, निर्मल बनाते हैं। इस प्रक<sup>्</sup>र मनुय्योंके लिये कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाले और मनुय्योंके पाप-पुण्यरूप पुराने कर्मीका (फल देकर) नाश करनेवाले होनेसे परमात्मा 'अनुशासिता' हैं।

'अणोरणीयांसम्'—परमात्मा परमाणुसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा मन-चुद्धिके विषय नहीं हैं, मन-चुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन-चुद्धि तो प्रकृतिका कार्य होनेसे प्रकृतिको भी पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृतिको भी अत्यन्त परे हैं! अतः वे परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सुक्ष्म हैं अर्थात सुक्ष्मताको अन्तिम सीमा हैं।

'सर्वस्य धातारम्'—परमात्मा अनत्तकोटि ब्रह्मण्डोंको धारण करनेवाले हैं, उनका पोपण करनेवाले हैं। उन सभीको परमात्मासे ही सत्ता-स्पूर्ति मिलती है। अतः वे परमात्मा सवका धारण-पोषण करनेवाले कहे जाते हैं।

'तमसः परस्तात्'—परमाता अज्ञानसे अत्यन्त परे हैं, अज्ञानसे सर्वथा रहित हैं। उनमें लेशमात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञानके भी प्रकाशक हैं।

'आदित्यवर्णम्'—उन परमात्माका वर्ण सूर्यके समान है अर्थात् वे सूर्यके समान सबको, मन-बुद्धि आदिको प्रकाशित करनेवाले हैं । उन्होंसे सबको प्रकाश मिलता है ।

'अचिन्स्यरूपम्'—उन परमात्माका स्वरूप अधिन्स्य है अर्थात् वे मन-बुद्धि आदिके चिन्तनका विपय नहीं हैं । 'अनुस्मरेत्'—सर्वज्ञ, अनादि, सत्रके शासक, परमाणुसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करनेवाले, अज्ञानसे अत्यन्त परे और सबको प्रकाशित करनेवाले सगुण-निराकार परमात्माके चिन्तनके लिये यहाँ अनुस्मरेत'पद आया है ।

यहाँ 'अनुस्परेत्' कहनेका तात्पर्य है कि प्राणिमात्र उन परमात्माकी जानकारीमें है, उनकी जानकारीके बाहर कुछ है ही नहीं अर्थात् उन परमात्माको सबका स्मरण है, अब उस स्मरणके बाद मनुष्य उन परमात्माको याद कर ले।

यहाँ शङ्का होती है कि जो अचिन्त्य है, उसका स्मरण कैसे करें? इसका समाधान है कि 'वह परमात्मतत्व चिन्तनमें नहीं आता'—ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिन्त्य परमात्माका चिन्तन है।

•

सम्बन्ध-अब अन्तकालके चिन्तनके अनुसार गति बताते हैं।

# प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

## भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।। १० ।।

वह भक्तियुक्त मनुष्य अन्तसमयमें अवल मनसे और योगबलके द्वारा धृकुटीके मध्यमें प्राणोंको अच्छी तरहसे प्रविष्ट करके (शरीर छोड़नेपर) उस परम दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है।

व्याख्या—'प्रयाणकाले मनसावलेन''''स तं परं पुरुषमुपैति दिख्यम्'—यहाँ भक्ति नाम प्रियताका है: क्योंकि उस तत्त्वमें प्रियता (आकर्षण) होनेसे ही मन अवल होता है। यह मक्ति अर्थात् प्रियता स्वयंसे होती है, मन-युद्धि आदिसे नहीं।

अन्तकातमं कवि, पुराण, अनुशासिता आदि विशेषणीसे (पीठेके श्लोकमें) कहे हुए सगुण-निराकार परमाकामं पत्तियुक्त मनुष्यका मन स्थिर हो जाना अर्थात् सगुण-निराकार-स्वरूपमं आदरपूर्वक दृढ़ हो जाना हो मनका अचल होना है।

पहले प्राणायामके द्वारा प्राणोंकी रोकनेका जो अधिकार प्राप्त किया है, उसका नाम 'योगवल' है। उस योगवलके द्वारा दोनों भुजोंके मध्यभागमें स्थित जो द्विदल चक्र है, उसमें स्थित सुपुम्णा नाड़ीमें प्राणोंका अच्छी तरहसे प्रवेश करके वह (शरीर छोड़कर दसवें द्वारसे होकर) दिय्य परम पुरुषको प्राप्त हो जाता है।

'तं परं पुरुषपुर्पेति दिय्यम्' पदोंका तात्पर्य है कि जिस परमात्मतत्त्रका पीटेके (नवें) स्लोकमें वर्णन हुआ है, उसी दिव्य परम सगुग-निरुकार परमान्या-

11 The second

को वह प्राप्त हो जाता है।

आठवें श्लोकमें जो बात कही गयी थी, उसीको नवें और दसवें श्लोकमें विस्तारसे कहकर इन तीन श्लोकोंके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । ..

सगुण-निराकार परमात्माकी प्रकरणमें उपासनाका वर्णन है। इस उपासनामें अभ्यासकी आवश्यकता है । प्राणायामपूर्वक मनको उस परमात्मामें लगानेका नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा, महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करनेके लिये नहीं है. प्रत्यत केवल परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेके लिये है । ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मनपर ऐसा अधिकार

अन्तकालमें प्राणोंको सुपुम्णा नाड़ीमें प्रविष्ट कर सकता है। कारण कि जब अभ्यासकालमें भी मनको संसासे हटाकर परमात्मामें लगानेमें साधकको कठिनताका असमर्थताका अनुभव होता है, तब अन्तकाल-वैसे

कठिन समयमें मनको लगाना साधारण आदमीका काम नहीं है। जिसके पास पहलेसे योगवल है वही अन्तसमयमें मनको परमात्मामें लगा सकता है

और प्राणोंका सुपुम्णा नाड़ीमें प्रवेश करा सकता है । साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञानसे अत्यत्त परे, सबसे अतीत जो परमात्मतत्त्व है, वह सबक प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता-स्वर्ति प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणोंको ऐक ले और देनेवाला निर्विकार तत्व है। उस तत्वमें ही प्रियंत मनको जब चाहे तभी तथा जहाँ चाहे वहीं लगा होनी चाहिये, मनका आकर्षण होना चाहिये, फिर ले । जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है, वही उसमें खाभाविक मन लगेगा ।

सम्बन्ध-अब भगवान् आगेके श्लोकमें निर्मुण-निराकारकी प्राप्तिके उपायका उपक्रम करते हैं

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। ११ ।।

वेदवेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्तिकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, वह यद ये तेरे लिये संक्षेपसे कहँगा ।

व्याख्या—[सातवें अध्यायके उत्तीसवें श्लोकमें तत्त्वमें प्रवेश करते हैं—उसको प्राप्त करते हैं। जो निर्गण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको यहाँ म्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें विस्तारसे कहा गया है।]

'यदक्षरं वेदविदो वदन्ति'—वेदोंको जाननेवाले पुरुष जिसकोअक्षर-निर्मुण-निराकार कहते हैं, जिसका कभी नारा नहीं होता. जो सदा-सर्वदा एकरूप, एकरस रहता है और जिसको इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'अक्षरं ब्रह्म परमम्' कहा गया है, उसी निर्गुण-नियकार आखिरी फल है, उस पदको अर्थात् तत्त्वको मैं तेरे

रागका अल्पत्त अमाव हो गया है; अतः जिनका विलक्षण बताया गया है, हरेक आदमी उसको प्राप्त नहीं अन्तःकरण महान् निर्मल है और जिनके हरयमें कर सकता—ऐसी जिसकी महिमा बतायी गयी है सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्वको पानेकी उत्कट लगने यह पद (तत्व) किस तरहसे प्राप्त होता है-सूई-.समी है, ऐसे प्रमनशील यति महापुरुष उस बातको मैं कहुँगा । अवसे ताहमे कहनेक दर्सर्

'यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति'—जिनका ब्रहेश्य केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका है, परमात्मप्राप्तिके सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं और बे परमात्मप्राप्तिकी इच्छा रखकर ब्रह्मचर्यका पालने करे है, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका संयम करते हैं अर्थात् किनी भी विषयका भोगवृद्धिसे सेवन नहीं करते,।

'तते पर्द संप्रहेण प्रवक्ष्ये'—जो सम्पूर्ण साधनीन तत्वका यहाँ 'अक्षर' नामसे वर्णन हुआ है। लिये संक्षेपसे और अच्छी तरहसे कहुँगा,। संक्षेपन 'विज्ञानि यद्यतयो बीतरागाः' —जिनके अत्त करणमें कहनेका तासर्य है कि शास्त्रोमें जिस तत्वको सर्वोर्क्त

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है कि ब्रह्मकी उपासना करनेवाले जिस तरहसे उस कहुँगा।

ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं. उसको मैं अच्छी तरहसे

सम्बन्ध---अन्तकालमें उस निर्गुण-निराकार तत्वकी प्राप्तिकी फलसहित विधि बतानेके लिये आगेके दो श्लोक कहते हैं।

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ।। १२।।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ।। १३ ।।

(इन्द्रियोंके) सम्पूर्ण द्वारोंको रोककर मनका हृदयमें निरोध करके और अपने प्राणोंको मस्तकमें स्थापित करके योगधारणामें सम्यक् प्रकारसे स्थित हुआ जो 'ॐ' इस एक अक्षर ब्रह्मका उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीरको छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है ।

व्याख्या—'सर्वद्वाराणि संयम्य'- न करना, मनसे भी संकल्प-विकल्प न करना और (अत्तसमयमें) सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वारोंका संयम कर प्राणोंपर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योगधारणामें ले अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन स्थित होना है। 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्'—इसके

पाँचों विषयोंसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका—इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन बाद एक अक्षर ब्रह्म 'ॐ' (प्रणव) का मानसिक करना, मूत्र-त्याग और मल-त्याग—इन पाँचों क्रियाओंसे ठच्चारण करे और मेरा अर्थात् निर्गुण-निराकार परम स्थानमें रहेंगी ।

<sup>वाणी</sup>, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा—इन पाँचों अक्षर ब्रह्मका (जिसका वर्णन इसी अध्यायके तीसरे कर्मेन्द्रियोंको सर्वथा हटा ले । इससे इन्द्रियाँ अपने श्लोकमें हुआ है) स्मरण करे । सब देश, काल, वस्त. व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें एक भनो हदि निरुष्य च'—मनका हृदयमें ही निरोध सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सतारूपसे परिपूर्ण हैं—ऐसी

कर . ले अर्थात् मनको विषयोंको तरफ न जाने दे । धारणा करना ही मेरा स्मरण है । इससे मन अपने स्थान-(हृदय-) में रहेगा ।

'यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति प्रतमं गतिम'— 'मूर्ष्यायात्मनः प्राणम्'—प्राणोंको मस्तकमें उपर्युक्त प्रकारसे निर्गुण-निराकारका स्मरण करते हुए जो घारण कर ले अर्थात् प्राणोपर अपना अधिकार प्राप्त देहका त्याग करता है अर्थात् दसवें द्वारसे प्राणोंको छोडता है वह परमगतिको अर्थात् निर्गण-निराकार

करके दसवें द्वार—ब्रह्मरन्ध्रमें प्राणोंको रोक ले।

'आस्थितो योगयारणाम्'—इस प्रकार परमात्माको प्राप्त होता है।

योगधारणामें स्थित हो जाय । इन्द्रियोंसे कुछ भी चेष्टा

सम्बन्ध—जिसके पास योगका बल होता है और जिसका प्राणींपर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण-निराकारको र्मांच हो जाती है; परन्न दीर्घकालीन अभ्यास-साध्य होनेसे यह बात सबके लिये कठिन पड़ती है। इसलिये भगवान् आगेके ख्लोकमें अपनी अर्थात् सगुण-साकारको सुगमतापूर्वक प्राप्तिकी बात कहते हैं।

समप्ररूपका प्रकरण होनेसे यहाँ 'माम्' शब्दसे निर्गुण-निराकारका विनान लिया गया है ।

## अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

## तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४ ।।

हे पृथानन्दन ! अनन्यवित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है। उस

नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात् उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या—[सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो ऐसे नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ। यह

सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 'नित्ययुक्त' पर चित्तके द्वारा नित्तर चित्तन करोबातेश' यहाँ चौदहर्वे, पंद्रहवें और सोलहवें रलोकमें विस्तारसे वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निष्कामगाको

कहा गया है।]

'अनन्यचेताः'—जिसका चित्त भगवान्को छोड़कर किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐश्वर्यमें किञ्चिनात्र भी नहीं जाता; जिसके अत्तःकरणमें भगवान्के सिवाय अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्त्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्तवारता है । जैसे, पतिव्रता स्त्रीका पतिका ही वत, नियम रहता है । पतिके सिवाय उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक चित्तन कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके और सुपुत्र मौं-वापके पत्रयण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता ।

इसी तरहसे भक्त भगवानुके ही परायण रहता है।

यहाँ 'अनन्यवेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालेका वावक है । सगुण-उपासनामें विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शिक, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान्के स्वरूप हैं, उनमेंसे जो जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसी स्वरूपका विन्तन हो । परनु दूसरे स्वरूपको अपने इष्टमें अलग न माने और अपने-आपको भी अपने इष्टमें अलग न माने और अपने-आपको भी अपने इष्टें सिवाय और किसीका न माने, तो उसका अन्यको तरफ मन नहीं जाता । तास्पर्य यह हुआ कि 'मैं केवल भगवान्का हूँ और भगवान्हां मेरे हैं; मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नहीं हैं

सततं यो मां स्मर्तत नित्यशः'—'सततम्' कर अर्थ होता है—निरन्तर अर्थात् जवसे नींद खुले, तवसे लेकर गाढ़ नींद आनेतक जो मेग स्मरण करता है; और 'नित्यशः' का अर्थ होता है—सदा अर्थात् इस बातको जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे लेकर मृत्युतक जो मेग स्मरण करता है।

ऐसा भाव होनेसे वह 'अनन्यवेताः' हो जाता है।

'तस्याहं सुलमः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः'-

ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ। बहुअसे ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपने कोई फरक नहीं पड़ता। ऐसे ही 'मैं भगवान्त्र हैं और भगवान् मेरे हैं—इस नित्य-सम्बन्धों दृर रहनेवाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगीये भगवान् सगमवासे मिल जाते हैं।

खुद भगवान्में लंगनेवालेका वाचक है। जैसे की

के भगवान् के सिवाय शिर, इन्द्रिया, प्राण, मन, । बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल मगवान् ही अपने हैं—ऐम दुइतासे माननेपर भगवान् सुलम हो जाते हैं। परपु हा शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे भगवान् सुलम (, नहीं होते।

भगवानुके साथ अपनी भिन्नता तथा संसार्क

साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं औ हो सकती भी नहीं । इस रीतिसे मनुष्यक्रे भगवान्हें साथ खत:-स्वाभाविक अभित्रता है और संसाकि स्वय खत:-स्वाभाविक भित्रता है । परनु भूलके कारण मनुष्य अपनेको भगवान्सेऔर भगवान्को अपनेसे अदग मन लेता है तथा अपनेको शरीरका तथा शरीरको अन्य मान लेता है । इस विपरीत धारणाके कारण हो या मनुष्य जन्य-मरणके चक्रमें पैसा रहता है । जब पर विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब भगवन

स्ततः सुलभ हो जाते हैं।

अाउयेसे तेरहवें श्लोकतक सगुण-निग्रवर और
निर्मुण-निग्रकारक स्मरण बताया गया। इन देने
स्मरणोमें प्राणायामको मुख्यता रहती है, जिसके मिक् करना कठिन है। असकाल-जैमो विकट अवस्ति में प्राणायामके स्वस्म प्राणोसे भुगीके सम्पर्म व्यक्ति Burkanakkunkakhan bangan banga

कर सके अथवा मुर्धा-(दशम द्वार-) में लगा टटने-फटनेकी चिन्ता नहीं रहती, सकें-ऐसा प्राणींपर अधिकार रहनेकी आवश्यकता शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसहित अपने-आपको भगवानके है। परन्तु भगवानके स्मरणमें यह कठिनता नहीं है, समर्पित कर देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमें कभी क्योंकि यहाँ प्राणोंका ख्याल नहीं है। यहाँ तो किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता नहीं होती । कारण कि यह भगवानके साथ साधकका स्वयंका अनादिकालसे साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमें तो वास्तविक सम्बन्धको जागति है । अतः इसमें खतःसिद्धः सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमें इन्द्रियाँ, मन, र्बाद. प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें कठिनताका नामोनिशान नहीं है। इसीसे भगवानने अपने-आपको सलभ बताया है। अत्तकालमें प्राण आदिको लगानेको जरूरत नहीं है । जैसे किसी वस्तुका बीमा होनेपर वस्तुके बिगड़ने,

सम्बन्ध-अब दो श्लोकोंमें भगवान् अपनी प्राप्तिका माहाल्य बताते हैं।

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।।१५ ।।

महात्मालोग मुझे प्राप्त करके दु:खालय और अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते: क्योंकि वे परमिसद्धिको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् उनको परम प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है । व्याख्या—'मामुपेत्य पुनर्जन्म'''' संसिद्धिं परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख

गताः'—'मामुपेत्य' का तात्पर्य है कि भगवानके दर्शन होता है ।आपसमें ईर्प्या, द्वेप, डाह, अभिमान आदिके कर ले. भगवानुको तत्त्वसे जान ले अथवा भगवानुमें कारण हदयमें जलन होती है। परीक्षामें फेल हो प्रविष्ट हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है अर्थ है—फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्यातक कर लेते हैं । मनुष्यंका हो, चाहे पश-पक्षी आदि किसी प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह हो, पर उसे घारण करनेमें दुःख-ही-दुःख है । इसलिये आदि न होनेसे दुःख होता है । विवाह हो जाता है

पुनर्जन्मको दुःखालय अर्थात् दुःखांका घर कहा गया है । तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दुःख होता मरनेके बाद यह प्राणी अपने कर्मोंके अनुसार है। बाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोषण जिस योनिमें जन्म लेता है, वहाँ जन्म-कालमें जेरसे करनेमें कष्ट होता है। लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं वाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न होनेपर मॉ-बापकी नींद <sup>कष्ट</sup> मनुष्यको शरीरकी चमड़ी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम है। परन्तु उस समय वह अपना कष्ट, दुःख किसीको बेचैनी रहती है।

बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान् वृद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती असम्थं होता है। जन्मके बाद बालक सर्वथा परतन्त्र है। अनेक प्रकारके ग्रेगोंका आक्रमण होने लगता होता है। कोई भी कप्ट होनेपर वह रोता रहता है। सुखसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना है,—पर वता नहीं सकता । थोड़ा वडा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है । घरवालॉक द्वारा खने-पोनेको पोजें, खिलीने आदिको इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है । उनके अपराब्द सुनने पड़ते और उनक्री पूर्ति न होनेपर बड़ा दुःख होता है । हैं । सतमें खाँसी आती है । नींद नहीं आती । मरनेके पदार्दक समय शासनमें रहना पड़ता है। रातों जागकर समय भी बड़े भयकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुःख अध्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या कहाँतक कहें ? उनका कोई अन्त नहीं |

## अनन्यचेताः सततं यो मां स्परति नित्यशः

## तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४

हे पृथानन्दन ! अनन्यवित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात् उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता 🟌 🛚

व्याख्या—[सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो ऐसे नित्यपुक्त योगीके लिये मैं सुलम हैं। गर्ह सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 'नित्ययुक्त' पद चित्तके द्वारा निरत्तर चित्तन करनेवातेश्र यहाँ चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें विस्तारसे वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक विस्तागपति कहा गया है।] खुद भगवान्में लंगनेवालेका वाचक है। जैसे क्रें

'अनन्यचेताः'--जिसका चित्त भगवानको छोड़कर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें स्थित रहता है कि 'मै किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐश्वर्यमें किञ्चन्यात्र भी ब्राह्मण हैं; क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हैं। यह अमे नहीं जाता: जिसके अन्तःकरणमें भगवान्के सिवाय ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे. पर उसके ब्राह्मणपने अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्त्व नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही 'मैं भगवान्त्र हूं वह पुरुष अनन्य चित्तवाला है । जैसे, पतिवता स्त्रीका और भगवान् मेरे हैं —इस नित्य सम्बर्ग हुर पतिका ही व्रत. नियम रहता है। पतिके सिवाय रहनेवाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगीके उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक चित्तन भगवान् सुगमतासे मिल जाते हैं। कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके और सपत्र माँ-बापके भगवानुके सिवाय शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन,

परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता । बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं—ऐल 'इसी तरहसे भक्त भगवानुके ही परायण रहता हैं। दृढ़तासे माननेपर भगवान् सुलभ हो जाते हैं। परपु यहाँ 'अनन्यचेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालेका शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे भगवान सुलम

वाचक है । सगुण-उपासनामें विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, नहीं होते । शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवानुके स्वरूप हैं, उनमेंसे जो जिस खरूपको उपासना करता है, उसी खरूपका वित्तंन हो । परन्तु दूसरे खरूपोंको अपने इप्टसे अलग न माने और अपने-आपको भी अपने इष्टके सिवाय और किसीका न माने, तो उसका अन्यकी तरफ मन नहीं जाता । तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं केवल भगवान्का हूँ और भगवान्हीं मेरे हैं; मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नहीं हैं ऐसा भाव होनेसे वह 'अनन्यचेताः' हो जाता है।

'सततं यो मां स्परति नित्यशः'—'सततम्' का अर्थ होता है-निरत्तर अर्घात् जबसे नींद खुले, तवसे लेकर गाढ़ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता है: और 'नित्यशः' का अर्थ होता है—सदा अर्थात् इस बातको जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे लेकर मृत्युतक जो मेरा स्मरण करता है।

स्वतः-स्वामाविक भिन्नता है । परन्तु भूलके कारण मंत्रण अपनेको भगवान्सेऔर भगवान्को अपनेसे अलग मृत लेता है तथा अपनेको शरीरका तथा शरीरको अ<sup>पन</sup> मान सेता है। इस विपरीत धारणांके कारण ही या मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें फैसा रहता है। जब मा विपरीत धाएगा सर्वधा मिट जाती है, तब भाषन् स्वतः सुलभ हो जाते हैं।

भगवान्के साथ अपनी भिन्नता तथा संसारि साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं औ

हो सकती भी नहीं । इस रीतिसे मनुष्यकी भगवानी

साथ स्वतः-स्वामाविक अभित्रता है और संसारके सम

· अाठवेंसे तेरहवें श्लोकतक सगुग-निएकार और निर्गुण-निराकारका स्मरण बताया गया । इन हेर्दे स्मरणीमें प्राणायामको मुख्यता रहती है, जिसमी सिक करना फठिन है। अनाकाल-जैमी विवर अवस्थि 'तस्यार्ड सुलम: पार्च नित्वयुक्तस्य योगिन:'— भी प्राणायामके यत्तमं प्राणीको भूतेक मध्यमे स्पर्णि

कर सकें अथवा मुर्धा-(दशम द्वार-) में लगा टूटने-फूटनेकी चिन्ता नहीं रहती. ऐसे सके-ऐसा प्राणीपर अधिकार रहनेकी आवश्यकता शरीर-इन्द्रियाँ-मन - बुद्धिसहित अपने-आपको भगवान्के समर्पित कर देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमें कभी है। परन्त भगवानके स्मरणमें यह कठिनता नहीं है, किञ्चित्मात्र भी चित्ता नहीं होती । कारण कि यह क्योंकि यहाँ प्राणींका ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवानके साथ साधकका स्वयंका अनादिकालसे साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमें तो वास्तविक सम्बन्धको जागृति है । अतः इसमें खतःसिद्धः सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमें इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें कठिनताका नामोनिशान नहीं है। इसीसे भगवान्ने अनकालमें प्राण आदिको लगानेकी जरूरत नहीं है । अपने-आपको सुलभ बताया है। जैसे किसी वस्तका बीमा होनेपर वस्तके बिगडने,

×

सम्बन्ध-अब दो श्लोकोंमें भगवान् अपनी प्राप्तिका माहाल्य बताते हैं।

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।।१५ ।।

महात्मालोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय और अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते; क्योंकि वे परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् उनको परम प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है ।

व्याख्या—'मामुपेत्य पुनर्जन्य'''' संसिद्धिं परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख गताः'—'मामुपेत्य' का तात्पर्य है कि भगवान्के दर्शन होता है ।आपसमें ईर्घ्या, द्वेग, डाह, अभिमान आदिके कर ले, भगवान्को तत्त्वसे जान ले अथवा भगवान्मे कारण हदयमें जलन होती है। परीक्षामें फेल हो प्रविष्ट हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है अर्थ है—फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्यातक कर लेते हैं।

मनुष्यका हो, चाहे पशु-पक्षी आदि किसी प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह हो, पर उसे धारण करनेमें दुःख-हो-दुःख है। इसलिये आदि न होनेसे दुःख होता है। विवाह हो जाता है पुनर्जनको दुःखालय अर्थात् दुःखोका घर कहा गया है। तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दुःख होता

मरनेके बाद यह प्राणी अपने कमींक अनुसार है। वाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोपण जिस योनिमें जन्म लोता है, वहाँ जन्म-कालमें जेरसे करनेमें कष्ट होता है। लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न होनेपर माँ-बापकी मींद कष्ट मनुष्यको शरीरकी चमड़ी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम है। परलु उस समय वह अपना कष्ट, दुःख किसीको बेचैनी रहती है।

बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान् युद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती असमर्थ होता है। जनके बाद बालक सर्वथा परतन्त हैं। अनेक प्रकारके गेगोंका आक्रमण होने लगता होता है। क्षोई भी कष्ट होनेपर वह गेता रहता है। सुखसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना हैं, पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है। घरवालींके द्वारा प्याने-पीनको चोजें, खिलौने आदिको इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है। उनके अपराय्द सुनने पड़ते और उनकी पूर्ति न होनेपर बड़ा दु:ख होता है। हैं। रातमें खाँसी आती है। नींद नहीं आती। मरनेके पढ़ांके समय शासनमें रहना पड़ता है। ग्रतों जागकर समय भी बड़े मयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दु:ख अथास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या कहतिक कहें? उनका कोई अन्त नहीं |

## अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

## तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४ ।।

हे पृथानन्दन ! अनन्यचित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात् उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता हूँ।

व्याख्या—[सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो ऐसे नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलम 🧗 छ सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 'नित्ययुक्त' पद वित्तके द्वारा निरन्तर चित्तन करनेवातेक यहाँ चौदहने, पदहनें और सोलहनें श्लोकमें विस्तारसे वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निकामपानी कहा गया है।] खुद भगवान्में लगनेवालेका वाचक है। जैसे की

'अनन्यचेताः'—जिसका चित्त भगवान्को छोड़कर किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐश्वर्यमें किञ्चिनात्र भी नहीं जाता; जिसके अन्तःकरणमें भगवान्के सिवाय अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्त्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्तवाला है । जैसे, पतिवता स्त्रीका पतिका ही ब्रत, नियम रहता है। पतिके सिवाय उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक चिन्तन कभी होता हो नहीं । शिष्य गुरुके और सुपुत्र माँ-बापके भगवान्के सिवाय शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इप्ट नहीं होता । बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान् ही अपने हैं-ऐम इसी तरहसे भक्त भगवानुके ही परायण रहता है। दृढ़तासे माननेपर भगवान् सुलम हो जाते हैं। पर्

वाचक है । सगुण-उपासनामें विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान्के खरूप हैं, उनमेंसे जो जिस स्वरूपको उपासना करता है, उसी खरूपका चित्तन हो । परन्तु दूसरे खरूपोंको अपने इष्ट्रसे अलग न माने और अपने-आपको भी अपने इष्टके सिवाय और किसीका न माने, तो उसका अन्यकी तरफ मन नहीं जाता । तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं केवल भगवान्का हूँ और भगवान् ही मेरे हैं; मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नहीं हैं ऐसा भाव होनेसे यह 'अनन्यचेताः' हो जाता है। 'सतर्त यो मां स्मरति नित्यशः'—'सततम्' का

यहाँ 'अनन्यचेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालैका

अर्थ होता है—निरत्तर अर्थात् जबसे मींद खुले, तबसे लेकर गाढ़ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता है; और 'नित्यशः' का अर्थ होता है—सदा अर्थात् इस बातको जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे लेकर मत्यतक जो मेग्र स्मरण करता है।

'तस्याहं सुलभः यार्थं नित्यंयुक्तस्य योगिनः'—

बाह्मण अपने बाह्मणपनेमें स्थित रहता है कि भी बाह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हैं । वहअत ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपनेने कोई फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही मैं भगवान्त्र 🕻 और भगवान् मेरे हैं'—इस नित्य-सम्बन्धमें दु रहनेवाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगीसे भगवान् सुगमतासे मिल जाते हैं।

शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे भगवान् सुत्रम

नहीं होते । भगवानुके साथ अपनी भिन्नता तथा संसार्के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं औ हो सकती भी नहीं । इस रीतिसे मनुष्यकी भगवान् साथ स्वतः-स्वामाविक अभिन्नता है और संसारके साग स्वतः-स्वामाविक भित्रता है । परन्तु भूलके कारण मन्त्र अपनेको भगवान्सेऔर भगवान्को अपनेसे अलग मन लेता है तथा अपनेको शरीरका तथा शरीरकी अस्त्र मान लेता है । इस निपरीत धारणांक कारण ही य मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें फैसा रहता है। जब या विपरीत धारणा सर्वधा मिट जाती है, तब भारत्

स्वतः सुलभ हो जाते हैं। ् आठवेंसे तेरहवे श्लोकतक संगुप-निग्रका औ निर्मुण-निग्रकारका सारण यताया गया । इन देहे स्मरणोमें प्राणायामकी मुख्यता रहती है, किसके निर् करना वर्तिन है। अत्तकाल-दैमा विकट अपाणी भी प्राणायामुके यससे प्राणीनी भुगीन सम्यमे स्पर्तन

कर सकें अथवा मूर्घी-(दशम द्वार-) में लगा नहीं रहती. टटने-फटनेकी चिन्ता संक-ऐसा प्राणींपर अधिकार रहनेकी आवश्यकता शरीर-इन्द्रियाँ-मन - बृद्धिसहित अपने-आपको भगवान्के समर्पित कर देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमें कभी है। परन्त भगवानके स्मरणमें यह कठिनता नहीं है, किञ्जिनमात्र भी चिन्ता नहीं होती । कारण कि यह क्योंकि यहाँ प्राणोंका ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवानुके साथ साधकका स्वयंका अनादिकालसे साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमें खतःसिद्धः सम्बन्धः है । इस सम्बन्धमें इन्द्रियाँ, मन, तो वास्तविक सम्बन्धकी जागृति है। अतः इसमें कठिनताका नामोनिशान नहीं है। इसीसे भगवानने र्वाद. प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें अपने-आपको सलभ बताया है। अनाकालमें प्राण आदिको लगानेकी जरूरत नहीं है । जैसे किसी वस्तका बीमा होनेपर वस्तुके बिगड़ने,

सम्बन्ध-अब दो श्लोकोंमें भगवान् अपनी प्राप्तिका माहारूय बताते हैं।

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।।१५ ।।

महात्मालोग मुझे प्राप्त करके द:खालय और अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते: क्योंकि वे परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् उनको परम प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है ।

ं व्याख्या—'मामुपेत्य पुनर्जन्मं'''' संसिद्धिं परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख गताः'—'मामुपेत्य' का तात्पर्य है कि भगवानके दर्शन होता है ।आपसमें ईर्घ्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदिके कर ले, भगवान्को तत्त्वसे जान ले अथवा भगवान्में कारण हृदयमें जलन होती है। परीक्षामें फेल हो प्रविष्ट हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है अर्थ है—फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्यातक कर लेते हैं ।

मनुयका हो, चाहे पश्-पक्षी आदि किसी प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह हो, पर उसे घारण करनेमें दु:ख-ही-दु:ख है । इसलिये आदि न होनेसे दु:ख होता है । विवाह हो जाता है पुनर्जन्मको दुःखालय अर्थात् दुःखोंका घर कहा गया है । तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दुःख होता

मरनेके बाद यह प्राणी अपने कर्मोंके अनुसार है। बाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोपण जिस योनिमें जन्म लेता है. वहाँ जन्म-कालमें जेरसे करनेमें कष्ट होता है। लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं बाहर आते सम्य उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न होनेपर माँ-बापकी नींद <sup>कष्ट</sup> मनुष्यको शरीरको चमडी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम है। परत्तु उस समय वह अपना कष्ट, दुःख किसीको बेचैनी रहती है।

यता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान् वृद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती असमर्थ होता है। जन्मके बाद वालक सर्वथा परतन्त्र है। अनेक प्रकारके ग्रेगोंका आक्रमण होने लगता होता है। कोई भी कष्ट होनेपर वह रोता रहता है। सुखसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना है;—पर बना नहीं सकता । थोड़ा बड़ा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है । घरवालोंकि द्वारा खेने-पीनेकी चीजें, खिलीने आदिको इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है। उनके अपराब्द सुनने पड़ते और उनकी पूर्ति न होनेपर बड़ा दुःख होता है। हैं। सतमें खाँसी आती है। नींद नहीं आती । मरनेके पताईके समय शासनमें रहना पड़ता है। सतो जागकर समय, भी बड़े भयंकर कट होते हैं। ऐसे दुःख अध्याम करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या कराँतक कहें ? उनका कोई अन्त नहीं |

मन्ष्य-जैसा ही कष्ट परा-पक्षी आदिको भी होता क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता. प्रत्यत है । उनको शीत-धाम, वर्षा-हवा आदिसे कष्ट होता है। बहुत-से जंगली जानवर ठनके छोटे बच्चोंको खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुःख होता है। इस प्रकार सभी योनियोंमें अनेक तरहके दुःख होते हैं। ऐसे ही नरकोंमें और चौग्रसी लाख योनियोंमें दःख भोगने पडते हैं । इसलिये पनर्जन्मको 'दःखालय' कहा गया है।

पुनर्जन्मको 'अशाश्वत' कहनेका तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म (शिंगर) निरन्तर नहीं रहता । उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनिमें स्थायी रहना नहीं होता । थोडा सख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीरका भी अन्त हो जाता है । नवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें मीतका इसी पनर्जन्मको सता कहा है—'मृत्यसंसारवर्त्धनि'।

यहाँ भगवानको 'मेरी प्राप्ति होनेपर पनर्जन्म नहीं होता'— इतना हो कहना पर्याप्त था, फिर भी पुनर्जन्मके साथ 'द:खालय' और 'अशाधत'—ये दो विशेषण क्यों दिये गये ? ये दो विशेषण देनेसे यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान् भक्तजनोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये पृथ्वीपर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवानुको प्राप्त हए भक्तलोग भी साधु पुरुषोंकी रक्षा, दुष्टोंकी सेवा और धर्मका अच्छी तरहसे पालन करने तथा करवानेके लिये कारक पुरुषके रूपमें, सत्तके रूपमें इस पृथ्वीपर जन्म ले सकते है\* अथवा जब भगवान् अवतार लेते हैं, तब उनके साध पार्यटके रूपमें भी(म्वालबालोंकी तरह) वे भक्तजन पथ्वीपर जन्म ले सकते हैं। परन्तु उन मत्तोंका यह जन्म दुःखालय और अशाधत नहीं होता;

भगवदिच्छासे होता है। जो आरम्भसे ही भक्तिमार्गपर चलते हैं. वन साधकोंको भी भगवानुने 'महात्मा' कहा है (९ । १३). जो भगवतस्वसे अभिन्न हो जाते हैं. उनको भी 'महात्मा' कहा है (७ ।१९) और जो वास्तविक प्रेमको प्राप्त हो जाते हैं. उनको भी 'महात्मा' कहा है (८ । १५) । तात्पर्य है कि असत् शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध होनेसे मनप्य 'अल्पाला' होते हैं: क्योंकि

वे राग्रेर-संसारके आश्रित होते हैं । अपने स्वरूपमें

स्थित होनेपर वे 'आतंग' होते हैं: क्योंकि जनमें

अणुरूपसे 'अहम्' की गृंध रहनेकी संभावना होती

है। भगवानके साथ अभिन्नता होनेपर वे 'महात्मा'

होते हैं; क्योंकि ये भगवित्रष्ट होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतन्त स्थिति नहीं होती । भगवानने गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योगोंमें 'महात्मा' शब्दका प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्तियोगमें हो भगवान्ने 'महात्मा' शब्दका प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीतामें भगवान

भक्तिको ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओंका पुनर्जन्मको प्राप्त न होनेका कारण यह है कि वे परम सिद्धिको अर्थात परम प्रेमको प्राप्त हो गये हैं--'संसिद्धि परमा गता:' । जैसे लोभी व्यक्तिको जितना धन मिलता है, ठतना ही उसको थोड़ा मालम देता है और उसकी घनकी भख उत्तरोता बढती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान्को पहचान लेनेपर भक्तमें प्रेमकी भूख बढ़ती रहती है, उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असीम, अगाय, अनत्त प्रेमकी प्राप्त हो जाती है । यह प्रेम मतिकी अत्तिम सिद्धि है । इसके समान दूसरी फोई मिद्धि है ही नहीं ।

सन्तेति कहा है---परिज्ञाणाय साधूनां सेवां कर्तुं च दुव्कृताम् । धर्मसम्यावनार्धाय सम्भवन्ति कर्ता धुगे ।।

<sup>ौं</sup> यहाँ 'सिन्धि' शब्दके साथ 'सम्', उपसर्ग और 'प्रमाम्' विशेषण देनेका तात्वर्ण है कि इससे बड़कर कोई भी सिद्धि नहीं है। कारण कि जीव भगवान्का अंश है और जब यह सर्वधा भगवान्के समर्वित हो जाता है, तथ कोई भी सिद्धि याकी नहीं रहती ।

विशेष बात

गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा असर पडता है कि भगवानने गीतामें अपनी भक्तिकी बहुत विशेषतासे महिमा गायी है । भगवानने भक्तको सम्पूर्ण योगियोंमें यक्ततम (सबसे श्रेष्ठ) कहा है (गीता ६ । ४७) और अपने-आपको भक्तके लिये सलभ बताया है (८ । १४) । परन्तु अपने आग्रहका त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञानयोग अथवा केवल भक्तियोगका अनुष्ठान करे तो अन्तमें वह एक ही तत्वको प्राप्त हो जाता है । इसका कारण यह है कि साधकोंकी दृष्टिमें तो कर्मयोग, ज्ञानयोग और

manicontra de la company de la भक्तियोग-ये तीन भेद हैं. पर साध्य-तत्व एक ही है। साध्यतत्वमें भित्रता नहीं है। परन्त इसमें एक बात विचार करनेकी है कि जिस दर्शनमें ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि है—ऐसी मान्यता नहीं है. उस दर्शनके अनसार चलनेवाले असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके मक्त तो हो जाते हैं: पर अपने अंशीकी स्वीकतिके बिना उनको परम प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती और परम प्रेमकी प्राप्तिके बिना उनकी प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द नहीं मिलता । उस प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको, प्रेमको प्राप्त होना ही यहाँ परमसिद्धिको प्राप्त होना है ।

#### पुनरावर्तिनोऽर्जन । आब्रह्मभवनाल्लोकाः । मामुपेत्यं त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६ ।।

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकतक सभी लोक पुनरावर्ती हैं; परन्तु हे कौन्तेय ! मुझे प्राप्त होनेपर पुनर्जन्म नहीं होता ।

व्याख्या— जाब्रह्मभवनाल्लोकाः हो जानेपर लौटकर आना ही पड़ता है।

श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वीमण्डलका राजा हो भगवत्प्राप्त, तत्वज्ञ, जीवन्मुक्त महापुरुपका माना गया और उसका धन-घान्यसे सम्पन्न राज्य हो, स्त्री-पुरुष, है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वीमण्डलसे लेकर परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उसकी ब्रह्मलोकतकका सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी युवावस्या हो तथा शरीर नीरोग हो— यह मृत्युलोकका है। परन्तु भगवत्प्राप्तिका सुख अनन्त है, अपार है, पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोकके सुखसे अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनन्त सौ गुणा अधिक सुख मर्त्य देवताओंका है। मर्त्य ब्रह्मा और अनन्त ब्रह्माण्ड समाप्त हो जायँ, तो भी देवता उनको कहते हैं, जो पुण्यकर्म करके देवलोकको यह परमात्मप्राप्तिका सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा प्राप्त होते हैं और देवलोकके प्रापक पुण्य क्षीण बना रहता है। होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आ जाते हैं (गीता ९ । २१) ।

पुनरावर्तिनी- इन मर्त्य देवताओंसे सौ गुणा अधिक सुख आजान र्ज्न' — हे अर्जुन ! ब्रह्माजीके लोकको लेकर सभी देवताओंका है ।आजान देवता वे कहलाते हैं, जो लोक पुनरावर्ती है, अर्थात् ब्रह्मलोक और उससे नीचेके कल्पके आदिमें देवता बने हैं और कल्पके अन्ततक जितने लोक (सुखभोग-भूमियाँ) हैं, उनमें रहनेवाले देवता बने रहेंगे । इन आजान देवताओंसे सौ गुणा सभी प्राणियोंको उन-उन लोकोंके प्रापक पुण्य समाप्त अधिक सुख इन्द्रका माना गया है। इन्द्रके सुखसे सौ गुणा अधिक सुख ब्रह्मलोकका माना गया है। ्जितनी भी भोग-भूमियाँ हैं, उन सबमें ब्रह्मलोकको इस ब्रह्मलोकके सुखसे भी अनन्त गुणा अधिक सुख

<sup>ी</sup> आह्रहामुबनात्' पदमें जो 'आ' शब्द आवा है, उसके दो अर्थ होते हैं— (१) अभिविधि— जैसे, इडालोकको लेकर सभी लोक अर्थात् ब्रह्मलोक तथा उससे नीचेके सभी त्येक । (२) मर्यादा— जैसे ब्रह्मलोकको छोड़का नीवेक सभी स्नोक अर्थात् प्रयत्नेलस्ते नीवेक सभी स्नोक । यहाँ 'आ' शब्द 'अभिविधि' अर्थमें आया है ।

Control of the second s 'पुनरायर्तिनः' का एक भाव यह भी है कि ये हैं, ऐसे ही परमात्माका अंश होनेसे इस जीवको वहीं प्राणी साक्षात् परमात्माके अंश होनेके कारण नित्य (परमधाममें) जाना चाहिये । फिर भी यह जीव हैं। अतः ये जबतक नित्य तत्व परमात्माको प्राप्त मस्तेके बाद लीटकर क्यों आता है? नहीं कर लेते, तबतक कितने ही कैंचे लोकोंमें जानेपर भी इनको वहाँसे पीछे लौटना ही पड़ता है । अतः समय पूरा होनेपर वहाँसे चल देता है । परन् चलते ब्रह्मलोक आदि ऊँचे लोकोंमें जानेवाले भी पुनर्जन्मको समय उसकी कोई वस्तु (चद्दर आदि) भूलसे वहाँ प्राप्त होते हैं।

जीवन्मुक्तों और कारकपुरुपोंके दर्शनमात्रसे जीवका परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजोमें ममता कर कल्याण हो जाता है और ब्रह्माजी स्वयं कारकपुरुष ली है, अपनापन कर लिया है, उस हैं तथा भगवानके भक्त भी है। ब्रह्मलोकमें जानेवाले ममता-(अपनापन-)के कारण इस जीवको मरनेके बाद ब्रह्माजीके दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस नहीं होती ? वे लौटकर क्यों आते हैं ? इसका शरीरमें रहते हुए संसारमें ममता-आसिक की थी, वह समाधान यह है कि सत्त, भक्त आदिके दर्शन, शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छट जाता सम्भाषण, चित्तन आदिका माहात्य इस मृत्युलोकके हैं। परन्तु उस ममता-(वासना-) के कारण दसरा मनुष्योंके लिये ही है। कारण कि यह मनुष्य-शरीर शरीर धारण करके यहाँ आना पडता है। यह मनुष्य केवल भगवत्प्राप्तिके लिये हो मिला है। अतः बनकर भी आ सकता है और पशु-पक्षी आदि बनकर मन्ष्यको भगवत्याप्तिका कोई भी और किञ्चिनात्र भी भी आ सकता है। उसको लौटकर आना पडता मुक्तिका उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते है— यह बात निश्चित है। भगवान्ते कहा है कि हैं । ऐसा मुक्तिका अधिकार अन्य लोकोंमें नहीं है, कैंच-नीच योनियोंमें जन्म होनेका कारण गुणीका सद्व इसलिये वे मुक्त नहीं होते । हाँ, उन लोकोंमें ही है—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यस्' रहनेवालोंमें किसीकी मक्त होनेके लिये तीव लालसा (१३ । २१) अर्थात् जो संसारमें ममता, आसिक, हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही कामना करेगा, उसको लौटकर संसारमें आना ही पश्-पक्षियोंमें भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही पड़ेगा।

अपवादरूपसे हैं, अधिकारी-रूपसे नहीं । अगर वहाँके लोग भी अधिकारी माने जायें तो नरकोंमें जानेवाले प्रहालोकतक जानेवाले सभीको पुनर्जन्म लेना पहता सभीकी मुक्ति हो जानी चाहिये; क्योंकि उन सभी है; परतु हे कौत्तेय ! समप्ररूपसे मेरी प्रास्त होनेपर प्राणियोंको परम भागवत, कारकपुरुष यमराजके दर्शन पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात् मेरेको प्राप्त होनेपर फिर होते ही है ? पर ऐसा शास्त्रोंमें न देखा और न सना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन-उन कारण कि मैं कालातीत हैं; अतः मेरेको प्राप्त होनेपर लोकोमें रहनेवाले प्राणियोंका मक्त आदिके दर्शनसे कल्याण नहीं होता ।

#### विशेष यात

यह जीव साक्षात् परमात्माका अंश है-- 'ममैवांशः' और जहाँ जानेक बाद फिर लौटकर नहीं आना अर्थात् जीव लौटकर संस्मामें क्ये नहीं आता? पड़ता वह परमात्माका धान है— चट्गत्वा न निवर्तने क्योंकि जीव मेंग अंश है और मेग परमधाम है त्रद्धाम परमं मम' । जैसे कोई अपने परमर जाता इसका जाताविक घर है । ब्रह्मलीक आदि हरेक

जैसे कोई मनुष्य सत्सङ्घ आदिमें जाता है और रह जाय तो उसको लेनेके लिये उसे फिर लीटका यहाँ एक शङ्का होती है कि सन्तों, भक्तों, वहाँ आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीवने घर

'मामपेत्य र कौन्तेय पनर्जन न विद्यते'— संसारमें, जन्म-मरणके चकारमें नहीं आना पडता। ये भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ 'मामपेत्य' का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाये, मेर स्वरूपका बीचे हो जाय और मेरेमें प्रवेश हो जार्य (गीता ११ (५४) है

मेरिको प्राप्त होनेपर पुनर्जन क्यों नहीं हेला

इसका घर नहीं है, इसलिये इसको वहाँसे लौटना साधनमें लगे हुए हैं; परन्तु प्राणोंके रहते-रहते पड़ता है। जैसे रेलगाड़ीका जहाँतकका टिकट होता परमात्मप्राप्ति हुई नहीं और अन्तकालमें भी किसी है, वहाँतक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है । उसके कारण-विशेषसे साधनसे विचलित हो गये, तो वे बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परन्तु वह अगर ब्रह्मलोकमें जाते हैं और वहाँ रहकर महाप्रलयमें अपने घरमें बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता । ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं । इन साधकोंका ऐसे ही जो देवताओंके लोकमें गया है, वह मानो ब्रह्मलोकके सुखभोगका उद्देश्य नहीं होता; किन्तु रेलगाडीमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको एक दिन अन्तकालमें साधनसे विमुख होनेसे तथा अन्तःकरणमें नीचेउतरना ही पड़ेगा । परन्तु जो मेरेको प्राप्त हो गया सुखभोगकी किञ्चिन्मात्र इच्छा रहनेसे ही उनको ब्रह्मलोकमें है, वह अपने घरमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको जाना पड़ता है । इस प्रकार ब्रह्मलोकका सुख भोगकर कभी उतारना नहीं पड़ेगा । तात्पर्य यह है कि भगवानको ब्रह्माजीके साथ मुक्त होनेको 'क्रम-मुक्ति' कहते हैं । प्राप्त किये बिना ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें जानेपर भी परन्तु जिन साधकोंको यहीं बोध हो जाता है, वे यहाँ कल्याण नहीं होता । अतः साधकको ऊँचे लोकोंके ही मुक्त हो जाते हैं । इसको 'सद्योमुक्ति' कहते हैं । भोगोंकी किञ्चिनात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें अर्जुनका प्रश्न था

ब्रह्मलोकतक जांकर फिर पोछे लौटकर आनेवाले कि अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं ? इसका अर्थात् जन्म-मरणरूप बन्धनमें पडनेवाले पुरुष आसुरी उत्तर भगवान्ने पाँचवें श्लोकमें दिया । फिर छठे सम्पतिवाले होते हैं; क्योंकि आसुरी-सम्पतिसे ही बन्धन श्लोकमें अन्तकालीन गतिका सामान्य नियम बताया होता है—'निबन्धायासरी मता'। इसलिये ब्रह्मलोकतक और सातवें श्लोकमें अर्जुनको सब समयमें स्मरण बन्धन-ही-बन्धन है। परन्तु मेरे शरण होनेवाले, मुझे करनेकी आज्ञा दी। इस सातवें श्लोकसे चौदहवें प्राप्त होनेवाले पुरुष दैवी सम्पत्तिवाले होते हैं । उनका श्लोकका सम्बन्ध है । बीचमें (आठवेंसे तेरहवें फिर जन्म-मरण नहीं होता: क्योंकि दैवी सम्पत्तिसे मोक्ष श्लोकतक) सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकारकी होता है—'दैवी संपद्विमोक्षाय' (गीता १६ । ५) ।

## विशेष बात

ब्रह्मलोकमें जानेवाले पुरुष दो तरहके होते हैं— सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीकृष्ण ही सर्वोपिर पूर्ण एक तो जो ब्रह्मलोकके सुखका उद्देश्य रखकर यहाँ परमात्मा हैं। वे ही समग्र परमात्मा हैं। उनके बड़े-बड़े पुण्यकर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप बहालोकका सुख भोगनेके लिये ब्रहालोकमें जाते हैं; जाते हैं।अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्यका और दूसरे, जो परमात्मप्राप्तिके लिये ही तत्परतापूर्वक परम पुरुषार्थ है।

सम्बन्ध-बहालोकमें जानेवालें भी पीछे लौटकर आते हैं—इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो

विदुः ।

बात प्रसङ्गसे आ गयी है।

आठवेंसे सोलहवें श्लोकतकके नौ श्लोकोंसे यह

अन्तर्गत ही सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकार आ

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १७ ।।

जो मनुष्य ब्रह्माके सहस्र चतुर्युगीपर्यन्त एक दिनको और सहस्र चतुर्युगीपर्यन्त एक रातको जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मांके दिन और रातको जानने वाले हैं।

बनाः'—सत्य, त्रेता, द्वापर और करि २५ चतुर्युगी बीतनेपर ब्रह्माजीका एक दिन

और एक हजार चतुर्युगी बीतनेपर ब्रह्माजीकी एक रात कालकी अवधिर्वाली ही है। कैंचे-से-कैंचे कहे होती है\* । दिन-रातकी इसी गणनाके अनुसार सौ जानेवाले जो भोग है, वे भी संयोगजन्य होनेसे दु:खोंके वर्षोंकी ब्रह्माजीकी आयु होती है । ब्रह्माजीकी आयुके ही कारण है—'चे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय सी वर्ष बीतनेपर ब्रह्माजी परमात्मामें लीन हो जाते हैं एव ते' (गीता ५ । २२) और कालको अवधिवाले और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृतिमें लीन हो जाता है हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार तथा प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है। कालके तत्वको जाननेवाले मनुष्य ब्रह्मलोकतकके दिव्य

कितनी ही बड़ी आय क्यों न हो, वह भी भोगोंको किञ्चित्पात्र भी महत्त्व नहीं देते ।



सम्बर्थ--- ब्रह्माजीके दिन और रातको लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब आगेके दो श्लोकोंमें करते हैं।

#### अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।। १८ ।।

ब्रह्माजीके दिनके आरम्भकालमें अव्यक्त-(ब्रह्माजीके सूक्ष्म-शरीर-) से सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और ग्रह्माजीकी रातके आरम्भकालमें उसी अव्यक्तमें सम्पूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं । व्याख्या—'अव्यक्ताद्वयक्तयः'''' तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके' ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थल समष्टि --मात्र प्राणियोंके जितने शरीर है, उनको यहाँ सृष्टि दीखती है, वह सब-की-सब ब्रह्माजीके जगनेपर 'ध्यक्तयः' और चौदहवें अध्यायके चौथे 'श्लोकमें उनके सूक्ष्मशरीरसे अर्थात् प्रकृतिसे पैदा होती है और ब्रह्माजीके सोनेपर उनके सूक्ष्मशरीरमें ही लीन हो जाती 'मृतंय:' कहा गया है । जैसे, जीवकृत सृष्टि अर्थात् 'मैं' और 'मेरापन' को लेकर जीवकी जो सृष्टि है, है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्माजीके जगनेपर तो 'सर्ग' होता है और ब्रह्माजीके सोनेपर 'प्रलय' होता जीवके नींदसे जगनेपर वह सृष्टि जीवसे ही पैदा है। जब ब्रह्माजीकी सौ वर्षकी आयु बीत जाती है, होती है और नींदके आ जानेपर वह सृष्टि जीवमें

मनुष्यों और देवताओंके समयका परिमाण तो सूर्यसे होता है, पर ब्रह्माजीके दिन-रातका परिमाण देवताओंके दिव्य युगोंसे होता है अर्थात् देवताओंके एक हजार दिव्ययुगोंका (मनुष्योंके चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षीका) बहाजीका एक दिन होता है और उतने ही दिव्ययुगोंकी एक रात होती है । बहाजीके इसी दिनको 'करूप' या 'सर्ग' कहते हैं और रातको 'प्रलय' कहते हैं।

अत्यन्त सूक्ष्म काल है-परमाणु । दो परमाणुओंका एक अणु और तीन अणुओंका एक प्रसरेणु होता हैं। इसोखेसे आयी सूर्य-किरणोमें त्रसरेणु उड़ते हुए दीखते हैं। ऐसे तीन त्रसरेणुओंको पार करनेमें सर्य जितना समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं । सौ त्रुटियोंका एक वेप, तीन वेधोंका एक लव, तीन लवोंका एक निमेच और तीन निमेवोंका एक क्षण होता है। पाँच क्षणोंकी एक काष्टा, पेद्रह काष्टाओंका एक लघ, पेद्रह लघओंकी एक नाड़िका, छः नाड़िकाओंका एक प्रहर, और आठ प्रहारेका एक दिन-रात होता है । पंद्रह दिन-रातींका एक पक्ष, दो पक्षोंका एक मास, छः मासोंका एक अपन और दो अयनोंका एक वर्ष होता है।

इस प्रकार मनुष्योंके एक वर्षके समान देवताओंकी एक दिन-रात है अर्थात् मनुष्योंका छः महीनोंका उत्तरायण देवताओंका दिन है और छ: महीनोंका दक्षिणायन देवताओंकी रात है। इस तरह देवताओंके समयका परिमाण मनुष्यकि समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुणा अधिक माना जाता है। इस हिसाबसे मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंके एक दिन-रात, मनुष्योंके तीस वर्ष देवताओंका एक महीना और मनुष्योंके तीन सी साठ वर्ष देवताओंका एक दिव्य वर्ष है । ऐसे हो मनुष्यके सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि—ये चार सुग बीतनेपर देवताओंका एक दिव्यपुग होता है अर्थात् मनुष्योंके सत्ययुगके सत्रह लाख अट्टाईस हजार, त्रेताके बारह लाख छिपानवे हजार, द्वापरके आठ लाख चौंसठ हजार और कलिके चार लाख बतीस हजार—ऐसे कुल तैतालीस लाख बीस हजार वर्षीके बीतनेपर देवताओंका एक दिव्ययुग होता है । इसकी 'महायुग' और 'चतुर्युगी' भी कहते हैं ।

लीन हो जाते हैं । ब्रह्माजीकी जितनी आय होती है. उतना ही महाप्रलयका समय रहता है। महाप्रलयका

तब 'महाप्रलय' होता है, जिसमें ब्रह्माजी भी भगवानमें समय बीतनेपर ब्रह्माजी भगवानसे प्रकट होते हैं तो 'महासर्ग' का आरम्भ होता है (गीता ९ १७-८) ।

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।। १९ ।।

हे पार्थ ! वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके परवश हुआ ब्रह्माके दिनके समय उत्पन्न होता है और ब्रह्माकी रात्रिके समय लीन होता है।

व्याख्या—'भतप्राम: स एवायम'—अनादिकालसे जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ यह प्राणि-समुदाय वहीं है, जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेर सनातन अंश होनेसे यह नित्य है । सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलयमें भी यही था और आगे भी यही रहेगा । इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता । परन्तु भूलसे यह प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । प्राकृत पदार्थ (शरीर आदि) तो बदलते रहते हैं. उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके सम्बन्धको पकडे रहता है । यह कितने आश्चर्यको बात है कि सम्बन्धो (सांसारिक पदार्थ) तो नहीं रहते, पर उनका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि उस सम्बन्धको स्वयंने पकडा है। अतः यह स्वयं जबतक उस सम्बन्धको नहीं छोडता, तबतक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । उस सम्बन्धको छोड़नेमें यह स्वतन्त है, सबल है । वास्तवमें यह उस सम्बन्धको रखनेमें सदा परतन्त्र है; क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया-नया सम्बन्ध पकड़ता रहता है। जैसे, बालकपनको इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया । ऐसे ही जवानीको इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गयी । और तो क्या, यह शरीरको भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी सूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ

जन्मना-मरना पड़ता है । जबतक यह उस माने हए सम्बन्धको नहीं छोडेगा, तबतक यह जन्म-मरणकी परम्परा चलती ही रहेगी. कभी मिटेगी नहीं ।

भगवानके द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ ('एकाकी न रमते') तो खेल खेलनेके लिये अर्थात् प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये भगवानने प्राणि-समदायको शरीररूप खिलौनेके सहित प्रकट किया । खेलका यह नियम होता है कि खेलके पटार्थ केवल खेलनेके लिये ही होते हैं. किसीके व्यक्तिगत नहीं होते । परन्तु यह प्राणि-समुदाय खेल खेलना तो भल गया और खेलके पदार्थीको अर्थात् शरीरोंको व्यक्तिगत मानने लग गया । इसीसे यह उनमें फँस गया और भगवानसे सर्वथा विमुख हो गया ।

'भूत्वा भूत्वा प्रलीयते'—ये पद शरीरोंके लिये कहे गये हैं. जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परन्त जीव उन शरीरोंके परिवर्तनको अपना परिवर्तन और उनके जन्मने-मरनेको अपना जन्म-मरण मानता रहता है । इसी मान्यताके कारण उसका जन्म-मरण कहा जाता है।

यह स्वयं सत्त्वरूप है—'भूतवामः स एवायम्' और शरीर उत्पत्ति-विनाशशील हैं— 'मूत्वा भूत्वा प्रलीवते! इसलिये शरीरोंकी घारण करना अर्थात जन्म-मरणका होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है ।

'रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे'—यहाँ तो स्ट्रेंत हो रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थोंके 'अवशः' कहनेका तात्पर्य है कि अगर यह जीव साय अपने सम्बन्धको वनाये रखता है, जिससे इसको अकृतिको वस्तुओंमेंसे किसी भी वस्तुको अपनी मानता बार-बार शरीर घारण करने पड़ते हैं, बार-बार रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस पुनएवर्ती हैं अर्थात् वहाँ गये हुए प्राणियोंको फिर पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता । हाँ, भगवान् जैसे लौटकर जन्म-मरणके चक्करमें आना पड़ता है; क्योंकि स्वेच्छासे अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान्की वे सभी लोक प्रकृतिके राज्यमें हैं और विनाशी हैं। इच्छासे लोगोंके उद्धारके लिये कारक पुरुपेंकि रूपमें परन्तु भगवद्धाम प्रकृतिसे परे और अविनाशी है। वहाँ इस भूमण्डलपर आ सकते हैं। गये हुए प्राणियोंको गुणोंक परवश होकर लौटना नहीं

## पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ।। २२ ।।

हे पृथानन्दन अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जिसके अन्तर्गत हैं और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिसे प्राप्त होनेयोग्य है । 🔠

व्याख्या—'यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वीमदं ततम्'— सातवे अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवान्ने पूर्वश्लोकमें जिसको अव्यक्त, अक्षर, परमगति आदि निषेधरूपसे कहा कि सात्विक. राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं। यहाँ भगवान् विधिरूपसे कहते हैं कि परमात्माके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा सम्पूर्ण संसारमें परिपूर्ण हैं । इसीको भगवान्ने नवें अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे श्लोकमें विधि और निषेध—दोनों रूपोंसे कहा है । तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसीकी भी स्वतन्त सत्ता नहीं हैं । सब मेरेसे ही उत्पत्र होते हैं; मेरेमें ही स्थित रहते हैं और मेरेमें ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ ।

अर्थात् वे परमात्मा सब जगह हैं; सब समयमें हैं, सम्पूर्ण वस्तुओंमें हैं, सम्पूर्ण क्रियाओंमें हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंमें हैं । जैसे सोनेसे बने हुए गहनोंमें पहले भी सोना ही था, गहनारूप बननेपर भी सोना ही रहा और गहनोंके नष्ट होनेपर भी सोना ही रहेगा । कि मनुप्यके हदयमें 'एक परमात्मा है और एक संसार परन्तु सोनेसे बने गहनोंके नाम, रूप, आकृति, उपयोग, हैं —यह बात जैवी हुई है । वास्तवमें तो सब देश, तील, मूल्य आदिपर दृष्टि रहनेसे सोनेकी तरफ दृष्टि काल, यस्तु, व्यंक्ति, घटना आदिके रूपमें एक नहीं जाती । ऐसे ही संसारके पहले भी परमात्मा थे, परमात्मतत्त्व ही है । जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूँदे संसाररूपसे भी परमात्मा ही हैं और संसारका अन्त कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदिके रूपमें होनेपर भी परमात्मा ही रहेंगे। परन्तु संसारको एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूपसे पाञ्चमौतिक, ऊँच-नीच, बड़ा-छोटा, अनुकूल-प्रतिकृत जो कुछ संसार दीखता है, वह सब केवल परमात्मतल आदि मान लेनेसे परमात्माको तरफ दृष्टि नहीं जाती ।

'पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्ययां'--नामोंसे कहा गया है, उसीको यहाँ 'पुरुषः स परः' कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिसे प्राप्त होता है।

परमात्माके सिवाय प्रकृतिका यावन्मात्र कार्य 'अन्य' कहा जाता है। जो उस 'अन्य' की खतन्त्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है । इससे परमात्माकी प्राप्तिमें देरी लगती है। अगर वह परमात्माके सिवाय किसीकी भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान्के नाते, भगवानुको प्रसन्नताके लिये प्रत्येक क्रिया करे. तो यह वे परमातम सर्वोपरि होनेपर भी सबमें व्याप्त हैं उसकी अनन्यभक्ति है । इसी अनन्यभक्तिसे वह एरम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

परमात्मा के सिवाय किसीको भी सत्ता और महत्ता न माने--यह बात भी प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारको सता देकर ही कही जाती है। कारण .ही है। भक्तकी मान्यतामें एक परमात्माके सिवाय

अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिये उसकी खाना-पीना, सोलहवें श्लोकके बाद सगुण-साकार स्वरूपकें उउना-बैठना, सोना-जगना आदि समी क्रियाएँ केवल विशेष महिमा बतानेके लिये भगवान्ते छः श्लोक उस परमात्माकी पूजाके रूपमें ही होती हैं कहे। उनमें भी पहलेके तीन श्लोकोंमें ब्रह्माजीकी (गीता १८ ।४६)।

#### विशेष बात

अनकालमें कैसे जाननेमें आते हैं ? (८ । २) — यह अर्जुनका प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालम देता है। कारण कि भगवानको सामने देखते हए भी अर्जनमें भगवानकी विलक्षणताको जाननेकी ठत्कण्ठा पैदा हो गयी । उत्तरमें भगवानने अन्तकालमें अपने चित्तनकी और सामान्य कानुनकी बात बताकर अर्जुनको सब समयमे भगवच्चित्तन करनेकी आजा दी । उसके बाद आठवें श्लोकसे सोलहवें श्लोकतक सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और सगुण-साकारकी प्राप्तिके लिये क्रमशः तीन-तीन श्लोक कहे । उनमें भी सगुण-निराकार और निर्गण-निराकारकी प्राप्तिमें (प्राणोंको रोकनेकी बात साथमें होनेसे) कठिनता बतायी; और सगुण-साकारकी उपासनामें भगवानुका आश्रय लेकर उनका चिन्तन करनेकी बात होनेसे सगुण-साकारकी प्राप्तिमें बहुत सुगमता बतायी ।

सोलहर्वे श्लोकके बाद सगुण-साकार स्वरूपकी विशेष महिमा बतानेक लिये भगवान्ने छः श्लोक कहे । उनमें भी पहलेक तीन श्लोकोंमें ब्रह्माजीकी और उनके ब्रह्मलोककी अवधि बतायी और आगेक तीन श्लोकोंमें ब्रह्माजीकी उनके ब्रह्मलोककी अवधि बतायी और अपनी और अपने लोककी विलक्षणता बतायी । तात्पर्य है कि ब्रह्माजीके सूक्ष्म शरीर (अकृति) से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है । उपासनाओंकी जितनी गतियाँ हैं, वे सब मेरे स्वरूपके अन्तर्गत आ जाती हैं । ऐसा वह मेरा सवोंपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होनेसे अर्थात् अनन्यभक्तिसे प्राप्त हो जाता है । मेरा स्वरूप प्राप्त होनेपर फिर साधककी न तो अन्य स्वरूपोंकी तरफ वृति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है । उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूपकी तरफ ही रहती है ।

इस प्रकार ब्रह्माजीके लोकसे मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्माजीके स्वरूपसे मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्मलोककी गतिसे मेरे लोक-(धाम-) की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियोंका आंचाम ध्येय में ही हैं और सब मेरे हो अन्तर्गत हैं।

+

सम्बन्ध —सोलहर्ने श्लोकमें भगवान्ते बताया कि ब्रह्मलोकतकको प्राप्त होनेवाले लौटकर आते हैं और मेरेको प्राप्त होनेवाले लौटकर नहीं आते । परंतु किस मार्गसे जानेवाले लौटकर नहीं आते और किस मार्गसे जानेवाले लौटकर आते हैं ? यह बताना बाकी रह गया । आतः उन दोनों मार्गोका वर्णन करनेके लिये भगवान् आगेके श्लोकमे उपक्रम करते हैं ।

## यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।।

है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! जिस काल अर्थात् मार्गमें शरीर छोड़कर गये हुए योगी अनावृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात् पीछे लौटकर नहीं आते और (जिस मार्गमें गये हुए) आवृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात् पीछे लौटकर आते हैं, उस कालको अर्थात् दोनों मार्गोको में कहुँगा ।

व्याख्या—[जीवित अवस्थामें ही बस्थतसे छूटनेको 'संघोषुकि' कहते हैं अर्थात् जिनको यहाँ ही भगवत्याप्ति हो गयी, भगवान्में अनन्यभक्ति हो गयी, अनन्यभ्रेम हो गया, वे यहाँ हो परम सीसिद्धको प्राप्त हो जाते हैं । दूसरे जो साथक किसी सूक्ष्म वासनाके कारण ग्रहालोकर्में

जाकर क्रमशः ब्रह्माजीक साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्तिको 'क्रममुक्ति' कहते हैं । जो केवल सुख भोगनेक लिये ब्रह्मलोक आदि लोकोंमें जाते हैं, वे फिर लौटकर आते हैं । इसको 'पुनपवृत्ति' कहते हैं । सहोमुक्तिक वर्णन तो पंद्रहर्वे स्लोकमें हो गया,

पुनरावृत्तिका वर्णन करना वाकी रह गया । अतः इन जहाँनि फिर लौटना नहीं पड़ता । निष्कामभाव होनेसे दोनोंका वर्णन करनेके लिये भगवान् आगेका प्रकाण उनके मार्गमें प्रकाश अर्थात् विवेककी मुख्यता रहती है । आरम्भ करते हैं ।]

'यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति ..... वक्ष्यामि भरतर्पभ'— पीछे छूटे हुए विषयका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'तु' अञ्चयका प्रयोग किया गया है।

कर्ध्वगतिवालोंको कालाभिमानी देवता जिस मार्गसे ले जाता है, उस मार्गका वाचक यहाँ 'काल' शब्द लेना चाहिये; क्योंकि आगे छब्बीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें इसी 'काल' शब्दको मार्गके पर्यायवाची 'गति' और 'सृति' शब्दोंसे कहा गया है।

'अनावृत्तिमावृत्तिम्' कहनेका तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञानवाले पुरुष ही अनावृत्तिमें जाते हैं और आवृत ज्ञानवाले पुरुष ही आवृत्तिमें जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगोंसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गये हैं, वे अनावृत ज्ञानवाले हैं अर्थात् उनका ज्ञान (वियेक) ढका हुआ नहीं है, प्रस्पुत जाग्रत् है। इसलिये वे अनावृत्तिके मार्गमे जाते हैं, उनके मार्गमें प्रकाश अर्थात् विवेककी मुख्यता रहती है।
सांसारिक पदार्थों और भोगोंमें आसिक, कामना
और ममता रखनेवाले जो पुरुष अपने स्वरूपसे तथा
परमात्मासे विमुख हो गये हैं, वे आवृत ज्ञानवाले हैं
अर्थात् उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है। इसलिये
वे आवृतिके मार्गमें जाते हैं, जहाँसे फिर लौटकर
जन्म-मरणके चक्रमें आना पडता है। सकामभाव होनेसे

रहती है।

जिनका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य है, पर भीतरमें
आंशिक वासना रहनेसे जो अन्तकालमें विचलितमना
होकर पुण्यकारी लोकों-(भोग-भूमियों-) को प्राप्त
करके फिर वहाँसे लौटकर आते हैं, ऐसे योगभूटोंको
भी आजुतिवालोंके मार्गिक अन्तर्गत लेनेके लिये यहाँ
खैवा पद आया है।

उनके मार्गमें अन्यकार अर्थात् अविवेककी मुख्यता

यहाँ 'योगिनः' पद निष्काम और सकाम—दोनों पुरुषोंके लिये आया है ।

٠

सम्बन्ध— अब उन दोनोंमेंसे पहले शुक्लमार्गका अर्थात् लौटकर न आनेवालोंके मार्गका वर्णन करते हैं।

अग्निज्योतिरहः शुक्तः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।।२४ ।।

जिस मार्गमें प्रकाशस्त्रस्य अग्निका अधिपति देवता, दिनका अधिपति देवता, शुक्लपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंवाले उत्तरायणका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे गये हुए ब्रह्मवेता पुरुष (पहले ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पीछे ब्रह्माजीके साथ) ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं।

व्याख्या — 'अगिनन्योतिरहः शुक्तः षणमासा उत्तरायणम् — इस भूमण्डलपर शुक्तमार्गमे सबसे पहले अगिनदेवताका अधिकार रहता है । अगिन रात्रिमें प्रकाश करती है, दिनमें नहीं, क्योंकि दिनके प्रकाशकी अपेक्षा अगिनका प्रकाश सीमित है । अतः अगिनका प्रकाश धोड़ी दूरतक (धोड़े देशमें) तथा धोड़े समयतक रहता है, और दिनका प्रकाश बहुत दूरतक तथा बहुत समयतक रहता है । शुक्लपक्ष पंद्रह दिनोंका होता है, जो कि पितर्पेकी एक रात है। इस शुक्लपक्षका प्रकारा आकाशमें बहुत दूरतक और बहुत दिनोंतक रहता है। इसी तरहसे जब सूर्य भगवान उत्तरकी तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरपण कहते हैं, जिसमें दिनका समय बढ़ता है। वह उत्तरपण छः महीनोंका होता है, जो कि देवताओंका एक दिन है। उस उत्तरपणका प्रकाश बहुत दूरतक और बहुत समयतक रहता है।

शक्लमार्गमें अर्थात् प्रकाशकी बहुलतावाले मार्गमें जानेवाले है, वे सबसे पहले ज्योतिःस्वरूप अग्निदेवताके अधिकारमें आते हैं । जहाँतक अग्निदेवताका अधिकार है. वहाँसे पार कराकर अग्निदेवता उन जीवोंको दिनके देवताको सौंप देता है। दिनका देवता उन जीवोंको अपने अधिकारतक ले जाकर शुक्लपक्षके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है। वह शुक्लपक्षका अधिपति देवता अपनी सीमाको पार कराकर उन जीवोंको उत्तरायणके अधिपति देवताके सुपुर्द कर देता है । फिर वह उत्तरायणका अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोकके नहीं पड़ता ।

'तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः'—जो

अधिकारी देवताके समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं । ब्रह्माजीकी आयतक वे वहाँ रहकर महाप्रलयमें ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं— सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

यहाँ 'ब्रह्मविदः' पद परमात्माको परोक्षरूपसे जाननेवाले मनुष्योंका वाचक है, अपरोक्षरूपसे अनुभव करनेवाले ब्रह्मजानियोंका नहीं । कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते, तो यहाँ ही मुक्त (सद्योपक या जीवन्मक्त) हो जाते और उनको ब्रह्मलोकमें जाना

सम्बन्ध— अत्र आगेके श्लोकमें कृष्णमार्गका अर्थात् लौटकर आनेवालोंके मार्गका वर्णन करते हैं।

## धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ।।२५ ।।

जिस मार्गमें धूमका अधिपति देवता, रात्रिका अधिपति देवता, कृष्णपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंवाले दक्षिणायनका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे गया हुआ योगी (सकाम मनुष्य) चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर लौट आता है अर्थात् जन्म-मरणको प्राप्त होता है।

व्याख्या—'धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः . . . . . प्राप्य निवर्तते'— देश और कालकी दृष्टिसे जितना अधिकार अग्नि अर्थात् प्रकाशके देवताका है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात् अन्यकारके देवताका है । वह धूमाधिपति देवता कृष्णमार्गसे जानेवाले जीवोंको अपनी सीमासे पार कराकर रात्रिके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । एत्रिका अधिपति देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश-कालको लेकर बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले कृष्णपक्षके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । वह देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश और कालकी दृष्टिसे बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले दक्षिणायनके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है । वह देवता उस जीवको चन्द्रलोकके अधिपति देवताको सौंप देता है। इस प्रकार कृष्णमार्गसे जानेवाला वह जीव धूम, गति,

कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके देशको पार करता हुआ

मा॰स॰---१९

चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात् जहाँ अमृतका पान होता है. ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकोंको प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्योंके अनुसार न्यूनाधिक समयतक वहाँ रहकर अर्थात भोग भोगकर पीछे लौट आता है। यहाँ एक ध्यान देनेकी बात है कि यह जो

चन्द्रमण्डल दीखता है. यह चन्द्रलोक नहीं है । कारण कि यह चन्द्रमण्डल तो पृथ्वीके बहुत नजदीक है, जबिक चन्द्रलोक सूर्यसे भी बहुत ऊँचा है। उसी चन्द्रलोकसे अमृत इस चन्द्रमण्डलमें आता है, जिससे शक्लपक्षमें ओषधियाँ पष्ट होती हैं।

अब एक समझनेकी बात है कि यहाँ जिस कृष्णमार्गका वर्णन है, वह शुक्लमार्गकी अपेक्षा कृष्णमार्ग है । वास्तवमें तो यह मार्ग ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जानेका है । सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोकमें जन्म लेते हैं, जो पापी होते हैं, वे आसुरी योनियोंने जाते हैं और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं, वे

पुनरावृत्तिका वर्णन करना बाकी रह गया । अतः इन जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता । निष्कामभाव होनेसे दोनोंका वर्णन करनेके लिये भगवान् आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं ।]

'यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति . . . . . वक्ष्यामि भरतर्षभ'-- पीछे छूटे हुए विषयका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'तु' अव्ययका प्रयोग किया गया है।

कर्ध्वगतिवालोंको कालाभिमानी देवता जिस मार्गसे ले जाता है, उस मार्गका वाचक यहाँ 'काल' शब्द लेना चाहिये; क्योंकि आगे छब्बीसवें और सताईसवें श्लोकमें इसी 'काल' शब्दको मार्गके पर्यायवाची 'गति' और 'सृति' शब्दोंसे कहा गया है।

'अनावृत्तिमावृत्तिम्' कहनेका तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञानवाले पुरुष ही अनावृत्तिमें जाते हैं और आवृत ज्ञानवाले पुरुष ही आवृत्तिमें जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थी और भोगोंसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गये हैं, वे अनावृत ज्ञानवाले हैं अर्थात् उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जायत् है । इसलिये वे अनावृत्तिके मार्गमें जाते हैं,

उनके मार्गमें प्रकाश अर्थात् विवेककी मुख्यता रहती है । सांसारिक पदार्थों और भोगोंमें आसक्ति, कामना और समता रखनेवाले जो पुरुष अपने स्वरूपसे तथा

परमात्मासे विमुख हो गये हैं, वे आवृत ज्ञानवाले हैं अर्थात् उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है । इसलिये वे आवृत्तिके मार्गमें जाते हैं, जहाँसे फिर लौटकर जन्म-मरणके चक्रमें आना पड़ता है । सकामभाव होनेसे उनके मार्गमें अन्धकार अर्थात् अविवेककी मुख्यता रहती है।

जिनका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य है, पर भीतरमें आंशिक वासना रहनेसे जो अन्तकालमें विचलितमना होकर पुण्यकारी लोकों-(भोग-भूमियों-) को प्राप्त करके फिर वहाँसे लौटकर आते हैं, ऐसे योगभ्रष्टोंको भी आवृतिवालोंके मार्गके अन्तर्गत लेनेके लिये यहाँ 'चैव' पद आया है।

यहाँ 'योगिनः' पद निष्काम और सकाम—दोनीं पुरुपेंकि लिये आया है।

सम्बन्ध-- अब उन दोनोंमेसे पहले शुक्लमार्गका अर्थात् लौटकर न आनेवालोंके मार्गका वर्णन करते हैं।

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४ ।।

जिस मार्गमें प्रकाशस्वरूप अग्निका अधिपति देवता, दिनका अधिपति देवता, शुक्लपक्षका अधिपति देवता और छ: महीनोवाले उत्तरायणका अधिपति देवता है, शरीन छोड़कर उस मार्गसे गये हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष (पहले ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पीछे ब्रह्माजीके साय) ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं।

शुक्लः षण्मासा व्याख्या— 'अग्निज्योतिरहः उत्तरायणम्'— इस भूमण्डलपर शुक्लमार्गमें सबसे पहले अग्निदेवताका अधिकार रहता है । अग्नि रात्रिमें प्रकाश करती है, दिनमें नहीं; क्योंकि दिनके प्रकाशकी अपेक्षा अग्निका प्रकाश सीमित है । अतः अग्निका प्रकारा थोड़ी दूरतक (थोड़े देशमें) तथा थोड़े समयतक रहता है; और दिनका प्रकाश बहुत दूरतक तथा बहुत संमयतक रहता है।

शुक्लपक्ष पंद्रह दिनोंका होता है, जो कि पितरोंकी एक रात है। इस शुक्लपक्षका प्रकाश आकाशमे बहुत दूरतक और बहुत दिनोतक रहता है। इसी तरहसे जब सूर्य भगवान् उत्तरकी तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिनका समय बढ़ता है। वह उत्तरायण छः महीनोंक होता है, जो कि देवताओंका एक दिन है। उस उत्तरायणका प्रकाश बहुत दूरतक और बहुत समयतक रहता है।

'तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः'—जो शक्लमार्गमें अर्थात् प्रकाशकी बहुलतावाले मार्गमें जानेवाले है. वे सबसे पहले ज्योतिःखरूप अग्निदेवताके अधिकारमें आते हैं । जहाँतक अग्निदेवताका अधिकार है. वहाँसे पार कराकर अग्निदेवता उन जीवोंको दिनके देवताको सौप देता है। दिनका देवता उन जीवोंको अपने अधिकारतक ले जाकर शुक्लपक्षके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है। वह शक्लपक्षका अधिपति देवता अपनो सीमाको पार कराकर उन जीवींको उत्तरायणके अधिपति देवताके सुपूर्द कर देता है । फिर वह उत्तरायणका अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोकके नहीं पडता ।

ATTETETS AND THE TEXT OF THE T अधिकारी देवताके समर्पित कर देता है । इस प्रकार वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं। ब्रह्माजीकी आयतक वे वहाँ रहकर महाप्रलयमें ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं— सिच्चदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

यहाँ 'ब्रह्मविदः' पद परमात्माको परोक्षरूपसे जाननेवाले पनुष्योंका वाचक है, अपरोक्षरूपसे अनुभव करनेवाले ब्रह्मज्ञानियोंका नहीं । कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते, तो यहाँ हो मुक्त (सद्योमुक्त या जीवन्मक्त) हो जाते और उनको ब्रह्मलोकमें जाना

सम्बन्ध— अव आगेके श्लोकमें कृष्णमार्गका अर्थात् लौटकर आनेवालीके मार्गका वर्णन करते हैं ।

## धुमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ।।२५ ।।

जिस मार्गमें धूमका अधिपति देवता, रात्रिका अधिपति देवता, कृष्णपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंवाले दक्षिणायनका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे गया हुआ योगी (सकाम मनुष्य) चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर लौट आता है अर्थात् जन्म-मरणको प्राप्त होता है।

व्याख्या—'घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः . . . . . प्राप्य निवर्तते'— देश और कालकी दृष्टिसे जितना अधिकार अग्नि अर्थात् प्रकाशके देवताका है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात् अन्यकारके देवताका है । वह धूमाधिपति देवता कष्णमार्गसे जानेवाले जीवोंको अपनी सीमासे पार कराकर रात्रिके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । एत्रिका अधिपति देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश-कालको लेकर बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले कृष्णपक्षके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । वह देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश और कालकी दृष्टिसे बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले दक्षिणायनके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है । वह देवता उस जीवको चन्द्रलोकके अधिपति देवताको सौंप देता है। इस प्रकार कृष्णमार्गसे जानेवाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके देशको पार करता हुआ साः स॰-- १९

चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात् जहाँ अमृतका पान होता है, ऐसे स्वर्गीदि दिव्य लोकोंको प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पण्योंके अनुसार न्युनाधिक समयतक वहाँ रहकर अर्थात भोग भोगकर पीछे लौट आता है।

यहाँ एक ध्यान देनेकी बात है कि यह जी चन्द्रमण्डल दीखता है. यह चन्द्रलोक नहीं है । कारण कि यह चन्द्रमण्डल तो पथ्वीके वहत नजदीक है, जबिक चन्द्रलोक सूर्यसे भी बहुत कैंचा है। उसी चन्द्रलोकसे अमृत इस चन्द्रमण्डलमे आता है, जिससे शुक्लपक्षमें ओवधियाँ पृष्ट होती हैं।

अब एक समझनेकी बात है कि यहाँ जिस कृष्णमार्गका वर्णन है, वह शुक्लमार्गको अपेक्षा कृष्णमार्ग है । वास्तवमें तो यह मार्ग ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जानेका है । सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोकमें जन्म लेते हैं, जो पापी होते हैं, वे आसुरी योनियोंमें जाते, हैं और उनसे भी जो अधिक भाषी होते हैं, बे

जानेवाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होते हैं— ऐसा कहनेका यही तात्पर्य है कि संसार्ग्मे जन्म-मरणके जितने मार्ग हैं, उन सब मार्गोसे यह कृष्णमार्ग (कर्ष्मगितिका होनेसे) श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशामय है।

taning a state of the state of

कृष्णमार्गसे लौटते समय वह जीव पहले आकाशमें आता है। फिर वायुके अधीन होकर बादलोंमें आता है और वादलोंमेंसे वपिक द्वारा भूमण्डलपर आकार अनमें प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली योनिक पुरुषोंमें अन्नके द्वारा प्रवेश करता है और पुरुषके खी-जातिमें जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म-सरणके चकरमें पड़ जाता है।

यहाँ सकाम मनुष्योंको भी 'योगी' क्यों कहा गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं; जैसे—

(१) गीतामें भगवान्ते मरनेवाले प्राणियोंकी तीन गतियां बतायी हैं— कर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति (गीता १४ ।१८) । इनमेंसे कर्ध्वगतिका वर्णन इस प्रकरणमें हुआ हैं। मध्यगति और अधोगतिसे कर्ध्यगति श्रेष्ठ होनेके कारण यहाँ सकाम मनुष्योंको भी योगी कहा गया है।

(२) जो केवल भीग भोगनेके लिये ही कैंचे

(३) जिनका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका है, पर

लोकोंमे जाता है, उसने संयमपूर्वक इस लोकके मोगोंका त्याग किया है। इस त्यागसे उसकी यहाँके मोगोंका मिलने और न मिलनेमें समता हो गयी। इस आंशिक समताको लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है।

अत्तकालमें किसी सूक्ष्म भोग-वासनाके कारण वे योगसे विचलितमना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊँचे लोकोंमें जाते हैं और वहाँ बहुत समयतक रहकर पीछे यहाँ भूमण्डलपर आकर शुद्ध श्रीमानीके घरमें जन्म लेते हैं। ऐसे योगश्रष्ट मनुष्योंका भी जानेका यहाँ मार्ग (कृष्णमार्ग) होनेसे यहाँ सकाम मनुष्यको भी योगी कह दिया है।

भगवान्ने पीछेके (चौबीसवे) श्लोकमें ब्रह्मको

बहुवचनका प्रयोग किया है और यहाँ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होनेवालोंके लिये है योगी। कहका एकवचनका प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनव्य परमात्माको प्राप्तिक अधिकारी

an Profit fit berich und eine

क्षित है कि सभी मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिक अधिकारी हैं, और परमात्माकी प्राप्ति सुगम हैं। कारण कि हले परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त हैं। स्वतःप्राप्त तत्वका कर अनुभव बड़ा सुगम है। इसमें करना कुछ नहीं प्रयत्ता। इसलिये बहुवचनका प्रयोग। किया गया है। प्रता । इसलिये बहुवचनका प्रयोग। किया गया है। प्रता पड़ती है,। पदार्थोंका संग्रह करना पड़ता है, विधि-विधानका पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वगदिको प्राप्त करनेमें भी कठिनता। है तथा प्राप्त करनेके बाद पीछे लौटकर भी आना पड़ता है। इसलिये यहाँ एकवचन दिया गया है।

(१)

जिनका उद्देश्य परमालप्राप्तिका है, परसु सुखमोगकी सूक्ष्म वासना सर्वथा ! नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोकमें जाते हैं । ब्रह्मलोकके भोग भोगनेपर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं । इनका वर्णन यहाँ चौबीसवें श्लोकमें हुआ है । जिनका उद्देश्य परमालप्राप्तिका ही है और जिनमें

भोगोंकी; परन्तु जो अन्तकालमें निर्मुणके ध्यानसे विचलित हो गये हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकोमें नहीं जाते । वे तो सीधे हो योगियंकि कुलमें जन्म लेते हैं अर्थात् जहाँ पूर्वजन्मकृत ध्यानरूप साधन ठीक तरहसे हो सके, ऐसे योगियंकि कुलमें उनका जन्म होता है। वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं (गीता ह । ४२-४३)।

न यहाँके भोगोंकी वासना है तथा न ब्रह्मलोकके

— उपर्युक्त दोनों साधकोंका उद्देश्य तो एक हो रहा है, पर आसनामें अत्तर रहनेसे एक तो ब्रह्मलोकमें जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियोंके कुलमें उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य हो स्वर्गीद कैंचे-कैंचे लोकोंके PROVINITATION PROGRAMMENTAL PROGRAMMENT PROGRAMMENT PROGRAMMENT PROGRAMMENT PROGRAMMENT PROGRAMMENT PROGRAMMENT सुख भोगनेका है, वे यज्ञ आदि शुभ-कर्म करके कैचे-कैंचे लोकोंमें जाते हैं और वहाँके दिव्य भोग भोगकर पण्य क्षीण होनेपर पीछे लौटकर आ जाते हैं अर्थात जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं (गीता 190--- 73: (174: 9 1 70-78) I

जिसका उद्देश्य तो परमात्मप्राप्तिका ही रहा है; पर सांसारिक सुखभोगको वासनाको वह मिटा नहीं सका । इसलिये अन्तकालमें योगसे विचलित होकर वह स्वर्गीद लोकोंमें जाकर वहाँके भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानोंके।घरमें जन्म लेता है । वहाँ वह जबर्दस्ती पूर्वजन्मकृत साधनमें लग जाता है और मुक्त हो जाता है (गीता ६ । ४१/४४-४५) ।

- उपर्युक्त दोनों साधकोंमें एकका तो उद्देश्य ही खर्गके सुखभोगका है, इसलिये वह पुण्यकमेंकि अनुसार वहाँके भोग भोगकर पीछे लौटकर आता है। परन्तु जिसका उद्देश्य परमात्माका है और वह विचारद्वारा सांसारिक भोगोंका त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अन्तमें भोगोंकी याद आनेसे वह खर्गादि लोकोंमें जाता है। उसने जो सांसारिक भोगोंका त्याग किया है, उसका बड़ा भारी माहात्य है। इसलिये वह उन लोकोंमें बहुत समयतक भोग भोगकर यहाँ श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है।

सामान्य मनुष्योंकी यह धारणा है कि जो दिनमें, शुक्लपक्षमें और उत्तरायणमें मरते हैं, वे तो मुक्त हो जाते है,पर जो रातमे,कृष्णपक्षमें और दक्षिणायनमे मरते हैं, उनको मुक्ति नहीं होती । यह धारणा ठीक नहीं है। कारण कि यहाँ जो शुक्लमार्ग और कृष्णमार्गका वर्णन हुआ है, वह उर्ध्वगतिको प्राप्त करनेवालोंके लिये ही हुआ है । । इसलिये अगर ऐसा ही मान लिया जाय कि दिन आदिमें मरनेवाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरनेवाले मुक्त नहीं होते, तो

फिर अधोगतिवाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन-सत, शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष और उत्तरायण-दक्षिणायनको छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तवमें मरनेवाले अपने-अपने कर्मोंके अनुसार ही ऊँच-नीच गतियोंमें जाते हैं, वे चाहे दिनमें मरें, चाहे रातमें; चाहे श्वलपक्षमें मों, चाहे कृष्णपक्षमें; चाहे उत्तरायणमें मरें. चाहे दक्षिणायनमें --- इसका कोई नियम नहीं है ।

जो भगवद्धक हैं, जो केवल भगवान्के ही परायण हैं. जिनके मनमें भगवदर्शनकी ही लालसा है, ऐसे भक्त दिनमें या रातमें, शुक्लपक्षमें या कृष्णपक्षमें, उत्तरायणमें या दक्षिणायनमें, जब कभी शरीर छोड़ते हैं. तो उनको लेनेके लिये भगवानके पार्षट आते हैं । पार्यटोंके साथ वे सीधे भगदाममें पहुँच जाते हैं।

यहाँ एक शहूा होती है कि जब मनुष्य अपने कमेंकि अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्मजीने, जो तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायनमें शरीर न छोडकर उत्तरायणकी प्रतीक्षा क्यों की ?

इसका समाधान यह है कि भीष्मजी भगवद्धाम नहीं गये थे । वे 'द्यौ' नामक वसु (आजान देवता) थे. जो शापके कारण मत्यलोकमें आये थे। अतः उन्हें देवलोकमें जाना था । दक्षिणायनके समय देवलोकमें रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्पजी दक्षिणायनके समय शरीर छोडते . तो उन्हें अपने लोकमें प्रवेश करनेके लिये बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती । वे इच्छामृत्यु तो थे ही; अतः उन्हींने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करनेकी अपेक्षा यहाँ प्रतीक्षा करनी ठीक है; क्योंकि यहाँ ता भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन होते रहेंगे और सत्सङ्ग भी होता रहेगा, जिससे सभीका हित होगा, वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे ? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायनमें न छोड़कर उत्तरायणमें ही छोडा ।

सम्बन्ध— तेईसर्वे श्लोकसे शुक्ल और कृष्ण-गतिका जो प्रकरण आरम्म किया था उसका आगेके श्लोकमें उपसंहार करते हैं।

#### शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ।

# ्रयात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।। २६ 🔟

क्योंकि शुक्ल और कृष्ण— ये दोनों गतियाँ अनादिकालसे जगत्-(प्राणिमात्र-) के साथ सम्बन्ध रखनेवाली है । इनमेंसे एक गतिमें जानेवालेको लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गतिमें जानेवालेको लौटना पडता है।

व्याख्या-- 'शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते'-- शुक्ल और कृष्ण-- इन दोनों मागींका सम्बन्ध जगत्के सभी चर-अचर प्राणियोंके साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगतिके साथ मनुष्यका तो साक्षात सम्बन्ध है और चर-अचर प्राणियोंका परम्परासे सम्बन्ध है। कारण कि चर-अचर प्राणी क्रमसे अथवा भगवत्कृपासे कभी-न-कभी मनुष्यजन्ममें आते ही है और मनुष्यजन्ममें किये हुए कर्मोंके अनुसार ही ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति होती है। अब वे कर्ध्वगतिको प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सबका सम्बन्ध ऊर्ध्वगति अर्थात शक्त और कृष्ण-गतिके साथ है ही।

.जबतक मनुष्योंके भीतर असत् (विनाशी) वस्तुओं-का आदर है, कामना है, तबतक वे कितनी ही ऊँची भीग-भमियोंमें क्यों न चले जाये, पर असत् वस्तुका महत्त्व रहनेसे उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्माके अंश होने से उनकी कभी भी कर्ध्वगति हो सकती है। इसलिये साधक को हरदम सजग रहना चाहिये और अपने अन्तःकरणमें विनाशी वस्तुओंको महत्त्व नहीं देना चाहिये । तात्पर्य

यह हुआ कि परमात्मप्राप्तिके लिये किसी भी लोकमें, योनिमें कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है। कि परमात्माके साथ किसी भी प्राणीका कभी सम्बन्ध-विच्छेद होता ही नहीं । अतः न जाने कव और किस योनिमें वह परमात्माकी तरफ चल टे--इस दृष्टिसे साधकको किसी-भी प्राणीको घणाकी दृष्टिसे देखनेका अधिकार नहीं है। 🕡

चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें भंगवान्ने 'योग' को अव्यय कहा है । जैसे योग अव्यय है,ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण- दोनों गतियाँ भी अव्यय. शाश्चत हैं अर्थात् ये दोनों गतियाँ निरन्तर रहनेवाली हैं, अनादिकालसे हैं और जगत्के लिये अनन्तकालतक चलती रहेगी ।।

ं एकया यात्यनावृतिमन्ययावर्तते पुनः'— एक मार्गसे अर्थात् शुक्लमार्गसे गये हुए साधनपरायण साधक अनावृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात् ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार-बार जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आते; और दूसरे मार्गसे अर्थात् कृष्णमार्गसे गये हुए मनुष्य वार-बार जन्म-मरणके चकरमें आते हैं।

. सम्बन्ध-- अब भगवान् दोनों मार्गोको जाननेका माहाल्य बतानेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

नैते सती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्चन । ्तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७ ।।

हे पृथानन्दन! इन दोनों मार्गोंको जाननेवाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता । अतः हे अर्जुन! तू सब समयमें योगयुक्त हो जा ।

व्याख्या---'नैते सुती पार्थ जानन्योगी मुद्धांति कश्चन' नहीं है और जिनके उद्देश्य, ध्येयमें प्रकाशस्वरूप (ज्ञान-—शुक्लमार्ग प्रकाशमय है और कृष्णमार्ग अन्यकारमय है। स्वरूप) परमात्म ही है, ऐसे वे परमात्माकी तरफ चलनेवाले जिनके अन्तःकरणमें उत्पत्ति-विनाशशील बस्तुओंका महत्त्व . साधक शुक्लमार्गी है अर्थात् उनका मार्ग प्रकारामय है । जो संसारमें रचे-पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थोंका संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अन्धकारमें हैं ही, पर जो भोग भोगनेके उद्देश्यसे यहाँक भोगोंसे संयम करके यज्ञ, तभ, दान आदि शास्त्रविहित शुभ कर्म करते हैं और मरनेके बाद स्वर्गीदि ऊँची भोग-भूमियोंमें जाते हैं, वे यद्यपि-यहाँके भोगोंमें आसक्त मनुष्योंसे ऊँचे उठे हुए हैं, तो भी आने-जानेवाले (जन्म-मरणके) भागोंमें होनेसे, वे भी अन्धकारमें ही हैं। तात्मर्य है कि कृष्णमार्गवाले ऊँचे उँचे लोकोंमें जानेमर भी जन्म-मरणके चक्करमें पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गये तो मरना बाकी रहता है और मर गये तो जन्मना बाकी रहता है कि जन्म-मरणके चक्करमें पड़े हुए वे कोल्हुके बैलकी तरह अनन्मजालतक पूमते ही रहते हैं। वे बोल्हुके बैलकी तरह अनन्मकालतक पूमते ही रहते हैं।

—इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गोंके परिणामको जाननेवाला मनुष्य योगी अर्थात् निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं । कारण कि वह यहाँके और परलोकके भोगोंसे ऊँचा उठ जाता है । इसलिये वह मोहित नहीं होता ।

सांसारिक मोर्गोंके प्राप्त होनेमें और प्राप्त न होनेमें 🛨

सम्बन्ध— अब भगवान् योगीकी महिमाका वर्णन करते हैं।

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ।। २८ ।।

योगी इसको (शुक्ल और कृष्णमार्गके रहस्यको) जानकर वेदोंमें, यज्ञोंमें, तपोंमें तथा दानमें जो-जो पुण्यफल कहे गये हैं, उन सभी पुण्यफलोंका अतिक्रमण कर जाता है और आदिस्थान परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—'येदेषु प्रज्ञेषु तपःसु. . . . स्थानपुपैति वाद्यम्'— यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम-से-उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है, वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम-से-उत्तम कार्यका भी आरम्म और समाप्ति होती है, तो फिर उस कार्यक्ष उत्पन्न होनेवाला फल अविनाशों कैसे हो सकता है? वह फल चाहे इस लोकका हो, पाहे स्वरादि भोग-भूमियोंका हो, उसकी नसरतामें किञ्चिनाशों भी फरक नहीं है। जीव स्वयं परमात्माका अविनाशों भेश होकर भी विनाशों पदार्थीमें फैसा रहे,

जो संसारमें रचे-पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थोंका जिसका उद्देश्य निर्विकार रहनेका ही होता है, वह योगी संग्रह करना और उनसे सख भोगना ही ध्येय होता कहलाता है।

'तस्मात्सर्वेष कालेष योगयको भवार्जन'-जिसका ऐसा दढ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्मतत्त्वको प्राप्ति ही करनी है. तो फिर कैसे ही देश. काल. परिस्थिति आदिके प्राप्त हो जानेपर भी वह विचलित नहीं होता अर्थात उसकी जो साधना है, वह किसी देश, काल, घटना, परिस्थिति आदिके अधीन नहीं होती । उपका लक्ष्य परमाताकी तरफ अटल रहनेके कारण देश-काल आदिका उसपर कोई असर नहीं पडता । अनुकुल-प्रतिकुल देश, काल, परिस्थिति आदिमें उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है । इसलिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तु सब समयमें अर्थात अनकल-प्रतिकल परिस्थितियोंके प्राप्त होनेपर उनसे प्रभावित न होकर उनका सद्पयोग करते हए (अनकल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर मात्र संसारकी सेवा करते हुए, और प्रतिकल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हदयसे अनुकुलताकी इच्छाका त्याग करते हुए) योगयुक्त हो जा

अर्थात नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रह ।

ाता है।

तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो
मनुष्य तेईसवें श्लोकसे लेकर छ्य्यीसवें श्लोकतक
वर्णित शुक्ल और कृष्णमार्गके रहस्यको समझ लेता
है, वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्यफलोंका
अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ
लेता है कि भोग-भूमियोंकी भी आखिरी हद जो
ब्रह्मलोक है, वहाँ जानेपर भी लौटकर मीछे आना
पड़ता है; परनु भगवान्को प्राप्त होनेपर लौटकर नहीं
आना पड़ता (८।१६); और साध-साथ यह भी
समझ लेता है कि मैं तो साक्षात् परमात्माका अंश

हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य-निरन्तर अभावमें, नाशमें जा रहे हैं, तो फिर वह नारावान् पदार्थोमें , भोगोंने न फैंसकर भगवान्के ही आश्रित हो जाता है इसलिये वह आदिस्थान\*परमात्माको प्राप्त हो जाता है . जिसको इसी अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें 'परमगति' और 'परमधाम' नामसे कहा गया है।

नाशवान् पदार्थोंके संग्रह और भोगोंमें आसक्त हुआ मनुष्य उस आदिस्थान परमात्पतत्त्वको नहीं जान सकता । न जाननेकी यह असामर्थ्य न तो भगवानकी दी हुई है, न प्रकृतिसे पैदा हुई है और न किसी कर्मका फल ही है अर्थात् यह असामर्थ्य किसीकी देन नहीं है; किन्तु स्वयं जीवने ही परमात्मतत्त्वसे विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिये यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूलको स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटानेका दायित्व भी स्वयंपर ही है। इस भूलको मिटानेमें यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्वल नहीं है. अपात्र नहीं है । केवल संयोगजन्य सुखकी लोलपताके कारण यह अपनेमें असामर्थ्यका आरोप कर लेता है और इसीसे मनुष्यजन्मके महान् लाभसे वश्चित रह जाता है। अतः मनुष्यको संयोगजन्य

PARTACHAL PARAMETER BARAKAR BA सुखकी लोलुपताका त्याग करके मनुष्यजन्मको सार्थक बनानेके लिये नित्य-निरन्तर उद्यत रहना चाहिये ।

छठे अध्यायके अन्तमें भगवानने पहले योगीकी महिमा कही और पीछे अर्जुनको योगी हो जानेकी आज्ञा दी (६ ।४६); और यहाँ भगवानने पहले अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी और पीछे योगीकी महिमा कही । इसका तात्पर्य है कि छठे अध्यायमें योगभ्रष्टका प्रसङ्ग है, और उसके विषयमें अर्जुनके मनमें सन्देह था कि वह कहीं नष्ट-भ्रष्ट तो नहीं हो जाता ? इस शङ्काको दूर करनेके लिये भगवानने कहा कि 'कोई किसी तरहसे योगमें लग जाय तो उसका पतन नहीं होता । इतना ही नहीं, इस योगका जिज्ञासमात्र भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है।' इसलिये योगीको महिमा पहले कही और पीछे अर्जनके लिये योगी होनेको आज्ञा दी । परन्तु यहाँ अर्जुनका प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषेकि हारा आप कैसे जाननेमें आते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर देते हए भगवानने कहा कि 'जो सांसारिक पदार्थोंसे सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगीके लिये मैं सुलभ हूँ', इसलिये पहले 'तू योगी हो जा' ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगीको महिमा कही ।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ।।८ ।।

इस प्रकार ३७, तत्, सत्-इन भगवन्नामोके उत्वारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासमय श्रीमद्भगवदगीतोपनिषदस्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'अक्षरब्रह्मयोग' नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।।८ ।।

निर्मण-निराकार, समुण-निराकार और समुण-सांकार-इन तीनों स्वरूपोंके वाचक हैं। इन तीनोंमेंसे किसी भी स्वरूपका चित्तन 'करनेसे परमात्माके साथ योग (सम्बन्ध) हो जाता है। अतः इस अध्यायका नाम 'अक्षरब्रह्मयोग' रखा गया है ।

आठवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अधाष्ट्रमोऽध्यायः' के तीन,

'ब्रह्म' शब्द परमात्माके 'अर्जुन उषाच' आदि पदेकि चार, श्लोकोंके तीन सौ सतहत्तर और पृष्पिकाके तेरह पद है। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ सतानवे है।

(२) 'अथाष्ट्रमोऽध्यायः' के छः, 'अर्जून उयाच' आदि पदोंके तेरह, श्लोकोंके नौ सौ पैतालीस और पण्पिकाके सैतालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार ग्यारह है । इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोमेंसे नवाँ, ग्यारहवाँ और अट्टाईसवाँ—ये

अहमादिहिं देवानां महर्पीणां च सर्वशः । ﴿ (गीता १० । २) 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' (गीता १५।४)

तीन श्लोक चौवालीस अक्षरोंके तथा दसवाँ श्लोक पैतालीस अक्षरोंका है। शेष चौबीस श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं---'अर्जुन ववाच' और 'श्रीमगवानुवाच ।'

· आठवें:अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोमेंसे नवाँ, दसवाँ और ग्यारहवाँ—ये,तीन श्लोक 'उपजाति'छन्दवाले हैं, और अट्ठाईसवाँ श्लोक 'इन्द्रवन्ना' छन्दवाला है। बचे हुए चौबीस श्लोकोंमेंसे—दूसरे श्लोकके तृतीय चरणमें और चौदहवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला'; चौबीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; सत्ताईसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला' तथा तीसरे श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'जातिपक्ष-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं। हैं। शेष उन्नीस श्लोक ठीक 'पथ्यावकन्न' अनुष्टुप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।



# अथ नवमोऽध्यायः

अवतरणिका—

सातवें अध्यायमें भगवान्के द्वारा विज्ञानसहित ज्ञान कहनेका जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीचमें ही अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न कर लिये। उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर भगवान्ने संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गतिविषयक सातवें प्रश्नका उत्तर विस्तारसे दिया।

अब सातवें अध्यायमें कहनेसे बचे हुए उसी विज्ञानसहित ज्ञानके विषयको विलक्षण रीतिसे कहनेके लिये भगवान् नवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं ।

#### श्रीभगवानुवाच

#### इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं चञ्जात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।।१।।

श्रीभगवान् बोले— यह अत्यन्त गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञान दोषदृष्टिरहित तेरे लिये मैं फिर अच्छी तरहसे कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभसे अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ।

व्याख्या—'इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्यायनसूयवे'— भगवान्के मनमें जिस तत्त्वको, विषयको कहनेकी इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य करानेके लिये हो यहाँ भगवान् सबसे पहले 'इदम्'(यह) शब्दका प्रयोग करते हैं । उस (भगवान्के मन-बुद्धिमें स्थित) तत्त्वकी महिमा कहनेके लिये ही उसको 'गुहातमम्' कहा है अर्थात् वह तत्त्व अत्यन्त गोपनीय है । इसीको आगेके श्लोकमें 'राजगुह्यम्' और अठारहर्षे अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें 'सर्वगुह्यतमम्'कहा है ।

यहाँ पहले 'गुह्यतमम्' कहकर पीछे (९ । ३४ में) 'मन्पना भव ''''' कहा है और अठारहवें अध्यायमें पहले 'सर्वगुह्यतमम्' कहकर पीछे (१८ । ६५ में) 'मन्पना भव '''' कहा है । तात्पर्य है कि यहाँका और वहाँका विषय एक ही है तो नहीं ।

यह अत्यन्त गोपनीय तत्व होकके सामने नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसमें भगवान्ते खुद अपनी महिमाका वर्णन किया है। जिसके अन्तःक्तणमें

भगवान्के प्रति थोड़ी भी दोपदृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाय, तो वह 'भगवान् आत्मश्लाघी हैं—अपनी प्रशंसा करनेवाले हैं' ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। इसी बातको लेकर भगवान् अर्जुनके लिये 'अनसूयवे' विशेषण देकर कहते हैं कि भैया! तृ दोष-दृष्टिगृहत है, इसलिये में तेरे सामने अत्यन्त गोपनीय बातको फिर अच्छी तरहसे कहूँगा अर्थात् उस तत्त्वको भी कहूँगा और उसके उपायोंको भी कहूँगा—'प्रवक्ष्यामि'।

'प्रवक्ष्यामि' पदका दूसरा धाव है कि मैं उस बातको विलक्षण रीतिसे और साफ-साफ कहूँगा अर्थात् मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं। चाहे कोई दुग्रवारी-से-दुग्रवारी, पापी-से-पापी क्यों न हो तथा किसी वर्णका, किसी आश्रमका, किसी सम्प्रदायका, किसी देशका, किसी वेशका, कोई भी क्यों न हो, वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है— यह बात मैं विशेषतासे कहूँगा।

सातवें अध्यायमें भगवान्के मनमें जितनी वार्ते

कहनेकी आ रही थीं, उतनी बातें वे नहीं कह सके । इसिलये भगवान यहाँ 'तु' पद देते हैं कि उसी विषयको मैं फिर कहँगा ।

'ज्ञानं विज्ञानसहितम्'— भगवान् इस सम्पूर्ण जगतके महाकारण हैं-ऐसा दृढ़तासे मानना 'ज्ञान'

है और भगवानके सिवाय दूसरा कोई (कार्य-कारण) तत्व नहीं है-ऐसा अनुभव होना 'विज्ञान' है । इस विज्ञानसहित ज्ञानके लिये ही इस श्लोकके पूर्वार्धमें

'इदम्' और 'गुह्यतमम्'— ये दो विशेषण आये हैं । ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी विशेष बात

इस ज्ञान-विज्ञानको जानकर त अशभ संसारसे मुक्त हो जायगा । यह ज्ञान-विज्ञान ही राजविद्या, राजगुह्य आदि है । इस धर्मपर जो श्रद्धा नहीं करते, इसपर विश्वास नहीं करते. इसको मानते नहीं. वे मौतरूपी संसारके ग्रस्तेमें पड जाते हैं और बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं (९ 1१-३) -- ऐसा कहकर भगवान्ने 'ज्ञान' वताया । अव्यक्तमूर्ति मेरेसे ही यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है अर्थात् सब कुछ मैं-हो-मैं हैं; दूसरा कोई है हो नहीं (९ ।४-६)—ऐसा कहकर भगवान्ने 'विज्ञान' बताया ।

प्रकृतिके परवश हुए सम्पूर्ण प्राणी महाप्रलयमें मेरी प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं और महासर्गके आदिमें मैं फिर उनकी रचना करता हूँ । परन्तु वे कर्म मेरेको बाँघते नहीं । उनमें मैं उदासीनकी तरह अनासक्त रहता हूँ । मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति सम्पूर्ण प्राणियोंकी रचना करती है। मेरे परम भावको न जानते हुए मूढ़लोग मेरी अवहेलना करते हैं । राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंकी आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हैं । महात्मालोग दैवी प्रकृतिका आश्रय लेकर और मेरेको सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरेको नमस्कार करते हैं। कई ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीमावसे मेरी उपासना करते हैं; आदि-आदि (९ 1७-१५) —ऐसा कहकर भगवान्ते 'ज्ञान' बताया । मैं ही कृतु, यज्ञ, स्वधा, औरघ आदि हूँ और सत्-असत् भी मैं ही हूँ अर्थात् है, वहींपर मॅ-मेग्रपन करके शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध कर्य-करणरूपसे जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ जोड़ लेता है अर्थात् मेल चढ़ा लेता है और जन्मता-मरता

(९ । १६-१९) — ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया । जो यज्ञ करके स्वर्गमें जाते हैं. वे वहाँपर सख भोगते हैं और पण्य समाप्त होनेपर फिर लौटकर मत्यलोकमें आते हैं। अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करनेवालेका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हैं। श्रद्धापर्वक अन्य देवताओंका पजन करनेवाले वास्तवमें मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधिपूर्वक । जो मझे सम्पर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी नहीं मानते. उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा-प्रेमपूर्वक पत्र, पुष्प आदिको तथा सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे अर्पण करते हैं, वे शुभ-अशुभ कमींसे मुक्त हो जाते हैं (९।२०--२८)--ऐसा कहकर भगवानने 'ज्ञान' बताया । मैं सम्पूर्ण भूतोंमें सम हैं । मेरा कोई प्रेम या द्वेपका पात्र नहीं है । परन्तु जो मेरा भजन करते हैं, वे मेरेमें और मैं उनमें हुँ (९ । २९) — ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया । इसके आगेके पाँच श्लोक

(९ । ३०-३४) इस विज्ञानको व्याख्यामें ही कहे गये

'यन्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशभात'— असत्रके साथ सम्बन्ध जोड़ना ही 'अश्भ' है, जो कि ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है। असत्-(संसार-) के साथ अपना सम्बन्ध केवल माना हुआ है. वास्तविक नहीं है । जिसके साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता. उसीसे मुक्ति होती है। अपने स्वरूपसे कभी किसीकी मुक्ति नहीं होती । अतः मुक्ति उसीसे होती है, जो अपना नहीं है; किन्तु जिसको भूलसे अपना मान लिया है। इस भूलजनित मान्यतासे ही मक्ति होती है । भूलजनित मान्यताको न माननेमात्रसे ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे, कपडेमें मैल लग जानेपर उसको साफ किया जाता है, तो मैल छट जाता है। कारण कि मैल आगन्तुक है और मैलकी अपेक्षा कपड़ा पहलेसे है अर्थात् मैल और कपड़ा दो हैं. एक नहीं । ऐसे ही भगवानुका अविनाशी अंश यह जीव भगवान्से विमुख होकर जिस किसी योनिमें जाता

\* यहाँ रूपके वर्णनमें विज्ञान और विज्ञानके वर्णनमें ज्ञान नहीं है— ऐसी बात नहीं है 1 🐔

ertandingerengen begreingeren begreinen begrei रहता है। जब यह अपने स्वरूपको जान लेता है संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। इसी भावको अथवा भगवान्के सम्मुख हो जाताः,है, तब यह लेक्स भगवान् यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि इस तत्त्वको अशुभ सम्बन्धसे मुक्त हो जाता है अर्थात् उसका\_\_जानकर तू अंशुभसे मुक्त हो जायगा ।

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अंशुभसे मुक्त होना बताया । अब आगेके श्लोकमें उसी विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हैं।

#### राजविद्या पवित्रमिदमुत्तमम् । ्राजगृह्यं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम्व्ययम् ।।२

यह सम्पूर्ण विद्याओंका और सम्पूर्ण गोपनीयोंका राजा है। यह अति पवित्र तथा अतिश्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है । यह धर्ममय है, अविनाशी है और करनेमें बह्त सुगम है अर्थात् इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है ।

भगवान्ने सातवें अध्यायके आरम्भमें कहा है होते हैं, उनके सामने भगवान् अपने-आपको प्रकट कि 'मेरे समग्ररूपको जाननेके बाद जानना कुछ बाकी कर देते हैं—यह अपने-आपको प्रकट कर देना ही नहीं रहता ।' पंद्रहवें अध्यायके अत्तमें कहा है कि अत्यन्त गोपनीय बात है। 'जो असम्पृढ़ पुरुष मेरेको क्षरसे अतीत और अक्षरसे उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता, इससे ऐसा विद्या पवित्रताकी आखिरी हद है। पापी-से-पापी. मालुम होता है कि भगवान्के सगुण-निर्गुण, दुराचारी-से-दुराचारी भी इस विद्यासे बहुत जल्दी साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त आदि जितने खरूप हैं, धर्मात्मा बन जाता है अर्थात् पवित्र बन जाता है उन सब स्वरूपोमें भगवानुके सगुण-साकार स्वरूपकी और शाधती शान्तिको प्राप्त कर लेता है (९ । ३१) । बहत विशेष महिमा है।

पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय ज्ञानको पवित्र बताते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ देना विशेष गोपनीय बात है; क्योंकि वह नाटकमें कि पवित्र परमात्माका नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, जिस खाँगमें खेलता है, उसमें वह अपने असली कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र हैं अर्थात रूपको छिपाये रखता है। ऐसे ही भगवान् जब भगवतसम्बन्धी जो कुछ है, वह सब महान् पवित्र है मनुष्यरूपमें लीला करते हैं, तब अभक्त लोग उनको और प्राणिमात्रको पवित्र करनेवाला है "।

व्याख्या—'राजविद्या'— यह विज्ञानसहित ज्ञान मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं । इससे भगवान् सम्पूर्ण विद्याओंका राजा है; क्योंकि इसको ठीक तरहसे उनके सामने अपने-आपको प्रकट नहीं करते (गीता जान लेनेके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । ७ ।२५)। परन्तु जो भगवानके ऐकात्तिक प्यारे भक्त

'पवित्रमिदम्'—इस विद्यार्क समान पवित्र उत्तम जानता है, वह सर्ववित् हो जाता है अर्थात् करनेवाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं अर्थात् यह दसर्वे अध्यायमें अर्जुनने भगवानको परम पवित्र

'राजगृह्यम्'— संसारमें रहस्यको जितनी गुप्त बताया—'पवित्रं परमं मवान्' (१० । १२); चौथे बातें हैं, उन सब बातोंका यह राजा है; क्योंकि अध्यायमें भगवानने ज्ञानको पवित्र बताया — न हि संसारमें इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्यकी बात है ही नहीं । जानेन सदूश पवित्रमिष्ठ विद्यते' (४ । ३८) और यहाँ जैसे नाटकमें सबके सामने खेलता हुआ कोई र्राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर विज्ञानसहित

गतोऽपि सर्वावस्था पवित्रो

<sup>.</sup> पुण्डरीकार्श बाह्याभ्यन्तरः

<sup>(</sup>ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्म॰ १७ । १७)

'उत्तमम'-यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दसरी कोई वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदि है ही नहीं । यह श्रेष्ठताकी आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्यासे मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है । इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञाका पालन करता हैं !

इस विज्ञानसहित ज्ञानको जानकर जो मनप्य इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिये भगवान् कहते हैं कि 'वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हैं'--'मयि ते तेषु चाप्यहम्' (९ । २९) अर्थात् वे मेरेमें तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं।

'प्रत्यक्षावगमम्'— इसका फल प्रत्यक्ष है । जो मनुष्य इस बातको जितना जानेगा, वह उतना ही अपनेमें विलक्षणताका अनुभव करेगा । इस बातको जानते ही परमगति प्राप्त हो जाय-यह इसका प्रत्यक्ष फल है।

'धर्म्यम्'-- यह धर्ममय है । परमात्माका लक्ष्य होनेपर निष्कामभावपूर्वक जितने भी कर्तव्य-कर्म किये जायै, वे सब-के-सब इस धर्मके अन्तर्गत आ जाते हैं । अतः यह विज्ञानसहित ज्ञान सभी धर्मोंसे परिपूर्ण है ।

दूसरे अध्यायमें भगवानने अर्जनको कहा कि इस धर्ममय युद्धके सिवाय क्षत्रियके लिये दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है—'धम्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्सत्रि-यस्य न विद्यते' (२ । ३१)। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने-अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार शास्त्रविहित जितने कर्तव्य-कर्म हैं, वे सभी धर्म्य हैं । इसके सिवाय भगवत्राप्तिके जितने साधन हैं और भक्तोंके जितने लक्षण हैं, उन सबका नाम भगवान्ने 'घर्म्यामृत' रखा है (गीता १२।२०) अर्थात् ये

PROTOCOLOGICA SERVICA 'सभी भगवानुकी प्राप्ति करानेवाले होनेसे धर्ममय हैं । '

'अव्ययम्'— इसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिये यह अविनाशी है। भगवानने अपने भक्तके लिये भी कहा है कि 'मेरे भक्तका विनाश (पतन) नहीं होता'-'न मे भक्तः प्रणश्यति' (8 138) 1

'कर्त ससखम्'--यह करनेमें बहत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजोंको भगवानकी मानकर भगवानको ही देना कितना सगम है (९ । २६) ! चीजोंको अपनी मानकर भगवानको देनेसे भगवान उनको अनन्त गुणा करके देते हैं और उनको भगवानुकी ही मानकर भगवानुके अर्पण करनेसे भगवान् अपने-आपको ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा ? इसमें तो केवल अपनी भल मिटानी है ।

मेरी प्राप्ति सगम है, सरल है: क्योंकि मैं सब देशमें हैं तो यहाँ भी हैं, सब कालमें हैं तो अभी भी हैं । जो कुछ भी देखने, सुनने, समझनेमें आता है, उसमें मैं ही हैं। जितने भी मनुष्य हैं, उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं। परन्तु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृतिकी तरफ दृष्टि रखनेसे वे मुझे प्राप्त न होकर बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। अगर वे थोडा-सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दीखने लग जाती है तथा प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है और भगवानके साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध है—इसका अनुभव हो जाता है।

⋆

सम्बन्ध— ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्याके होनेपर भी लोग उससे लाभ क्यो नहीं उठा रहे हैं ? इसपर कहते हैं-—

धर्मस्यास्य परंतप । अश्रद्धानाः पुरुषा निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ।। ३ ।। मां

हे परंतप ! इस धर्मकी महिमापर श्रद्धा न रखनेवाले मनुष्य मेरेको प्राप्त न होकर मृत्युरूपी संसारके मार्गमें लौटते रहते है अर्थात् यार-यार जन्मते-मरते रहते हैं।

पुरुषा 'धर्मस्यास्य\* परंतप'—धर्म दो तरहका होता है—स्वधर्म और सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है अर्थात् वहाँसे भी ये परधर्म । मनुष्यकाः जो अपना खतःसिद्धः खरूप हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसीके है, वह उसके लिये स्वधर्म है और प्रकृति तथा साथ हरदम रह ही नहीं सकते । ऐसे ही,ये ऊर्ध्वगतिमें प्रकृतिका कार्यमात्र उसके लिये परधर्म है---संसार-धर्मेरविमुह्यमानः'(श्रीमद्भा॰ ११ । २ । ४९)। पीछेके तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा दो श्लोकोंमें भगवान्ने जिस विज्ञानसंहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर जिसका बड़ा माहात्य बताया, उसीको यहाँ 'धर्म' कहा गया है । इस धर्मके माहात्यपर श्रद्धा न रखनेवाले अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीको

सच्चा मानकर उन्होंमें रचे-पचे रहनेवाले मनव्योंको

यह एक बड़े आधर्यको चात है कि मनुष्य

यहाँ अश्रद्धानाः ' कहा गया है।

अपने शरीरको, कुटुम्बको, धन-सम्पत्ति-वैभवको नि:सन्देहरूपसे उत्पत्ति-विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उनपर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीरादिके साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? श्रद्धा तो स्वधर्मपर होनी चाहिये थी, पर वह हो गयी परधर्मपर ! 'अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्पनि'—. परधर्मपर श्रद्धा रखनेवालोंके लिये भगवान् कहते हैं

कि सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें सदा-सर्वदा विद्यमान, सबको नित्यप्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्युरूप संसारके रास्तेमें लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गये तो मरना बाकी रहता है और मर गये तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियोंमें जाते हैं, उन्हों योनियोंमें ये अपनी स्थिति मान लेते हैं अर्थात् 'मैं शरीर हैं' ऐसी अहंता और 'शरीर मेरा है' ऐसी ममता कर लेते हैं। परनु वास्तवमें उन योनियोंसे भी उनका निरनार सम्बन्ध-विच्छेदे होता रहता है । किसी भी योनिके साथ इनका सम्बन्ध टिक नहीं सकता । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति,

परिस्थिति आदिसे भी म इनका निस्तर घटना.

अर्थात् कँची-से-कँची भोग-भूमियोंमे भी चले जायँ

(गीता ८ । १६,२५; ९ । २१)। तात्पर्यः यह हुआ कि

मेरेको प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ-कहीं भी जायँगे. वहाँसे इनको लौटना ही पडेगा. बार-बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा । 'मृत्युसंसारवर्त्यनि' कहनेका मतलब है कि इस

संसारके रास्तेमें मरना-ही-मरना है, विनाश-ही-विनाश है, अभाव-ही-अभाव है अर्थात् जहाँ जायँगे, वहाँसे लौटना हो पड़ेगा । इसी बातको भगवानने बारहवे अध्यायके सातवें श्लोकमें 'मृत्युसंसारसागरात्' कहा है अर्थात् यह संसार मौतका ही समुद्र है। इसमें कहीं भी स्थिरतासे टिक नहीं सकते !

यह मनष्यशरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये

ही मिला है । भगवानूने कृपा करके सम्पूर्ण कर्मफलोंको

(जो कि सत्-असत् योनियेकि कारण हैं) स्थिगत

करके मुक्तिका अवसर दिया है । ऐसे मुक्तिके अवसरको · प्राप्त करके भी जो जीव जन्म-मरणकी परम्परामें चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान् मानो पशाताप करते है कि मैंने अपनी तरफसे इनको जन्म-मरणसे छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसरको प्राप्त करके भी जन्म-मरणमें जा रहे हैं! कैवल साधारण मनुष्यंकि लिये ही नहीं, प्रत्युत महान् आसुरी योनियोंने पड़े हुए जीवेंकि लिये भी भगवान् पशासाप करते हैं कि मेरेको प्राप्त किये विना ही ये अधम गतिको जा रहे हैं--- 'मामप्राप्येव कौनोय ततो यान्यधर्मा

गतिम्' (गीता १६ । २०) । 'अप्राप्य माम्' (मेरेको प्राप्त न होकर) भदोंसे यह सिद्ध होता है कि मनुप्यमात्रको भगवद्याप्तिका अधिकार मिला हुआ है । इसलिये मनुष्यमात्र भगवान्की ओर चल सकता है, भगवानको प्राप्त कर सकता

यहाँ 'अश्रद्दयानाः' पदमे आये हुए 'शानव् कृत्' प्रत्ययके योगमें 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्यतृनाम्' (पाणि॰ अद्या॰ २ ।३ ।६९)— इस सूत्रके नियमसे द्वितीया विमक्ति होती चाहिये; परन्तु यह सूत्र कारक-पष्टीका ही तियेय - के . -- अर्थ केन महीने 'स्परि प्रत्ये स्परी विश्वकि की गयी है !

वहाँसे इसको लौटना नहीं पडता अर्थात् गुणोके परवश होकर जन्म नहीं लेना पडता—इसको गीतामें जगह-जगह कहा गया है: जैसे--- 'त्यक्त्वा देहं पनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जन' (४ ।९); 'गच्छन्यपुरावृत्तिम्' (५ । १७); 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते' (८ । २१); 'यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः' (१५ ।४); 'यद्गत्वा न निवर्तनो' (१५।६) आदि-आदि । श्रुति भी कहती है- 'न च पनरावर्तते न च पनरावर्तते' ( छान्दोग्य॰ ४ । १५ । १) ।

. 4 80

विशेष बात प्रायः लोगोंके भीतर यह बात जैंची हुई है कि हम संसारी हैं. जन्मने-मरनेवाले हैं. यहाँ ही रहनेवाले हैं. इत्यादि । पर ये बातें बिल्कल गलत हैं । कारण कि हम सभी परमात्माके अंश हैं, परमात्माकी जातिके हैं. परमात्मके साथी हैं और परमात्मके धामके वासी हैं । हम सभी इस संसारमें आये हैं; हम संसारके नहीं हैं। कारण कि संसारके सब पदार्थ जड़ हैं. परिवर्तनशील हैं, जब कि हम खयं चेतन हैं और हमारेमें (स्वयंमें) कभी परिवर्तन नहीं होता । अनेक जन्म होनेपर भी हम स्वयं नित्य-निरन्तर वे ही रहते है—'भृतप्रापः स एवायम' (८ । १९) ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं।

संसारके साथ हमारा संयोग और परमात्माके साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता । हम चाहे स्वर्गमें जाये, चाहे नरकोंमें जायें, चाहे चौरासी लाख योनियोंमें जायँ; चाहे मनुष्ययोनिमें जायँ, तो भी हमारा परमात्मासे वियोग नहीं होता. परमात्माका साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियोंमें हमार साथ रहते हैं । परन्त मनुष्येतर योनियोंमें विवेकको जागति न रहनेसे हम परमात्पाको पहचान नहीं सकते। परमात्माको पहचाननेका मौका तो इस मनप्यशरीरमें ही है । कारण कि भगवान्ने कृपा करके इस मनुष्यको ऐसी शक्ति, योग्यता दी है, जिससे वह सत्सद्ग, विचार, स्वाध्याय आदिके द्वारा विवेक जाग्रत करके परमात्माको जान सकता है, परमात्माको प्राप्ति कर सकता है। इसलिये भगवान् यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियोंको मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो मेरेकी

भी भगवानको ओर चल सकते हैं. भगवानको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये गीतामें कहा गया है कि दराचारी-से-दराचारी भी भक्त बन सकता है. धर्मात्मा बन सकता है और भगवान्को प्राप्त कर सकता है (९ । ३०-३१) तथा पापी-से-पापी भी ज्ञानके द्वारा सम्पर्ण पापोंसे तर सकता है (४ ।३६) । एक शहर था । उसके चारों तरफ ऊँची दीवार बनी हुई थी । शहरसे बाहर निकलनेके लिये एक ही दरवाजा था । एक सुरदास (अन्धा) शहरसे बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथसे लाठीका सहारा और एक हाथसे दीवारका सहारा लेते हए चल रहा था। चलते-चलते जब वाहर जानेका दरवाजा आया, तब उसके माथेपर खजली आयी । वह एक हाथसे खजलाते और एक हाथसे लाठीके सहारे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवारपर लग गया। इस तरह चलते-चलते जब दरवाजा आता, तब खुजली आ जाती । खुजलानेके लिये वह हाथ माथेपर लगाता. तवतक दरवाजा निकल जाता । इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा । ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, चौरासी लाख योनियोंमें घुमता रहता है। उन भोगयोनियोंसे यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो

है । सोलहवें अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'मामप्राप्येव'

पदसे भी यह सिद्ध होता है कि आस्री प्रकृतिवाले

है— यही मृत्युरूप संसार-मार्गमें लौटना है। यह जीव साक्षात् परमात्माका अंश है; अतः परमात्मा हो इस जीवका असली घर है। जब यह जीव उस परमात्माको प्राप्त कर लेता है, तय उसके अपना अमली स्थान (घर) प्राप्त हो जाता है । फिर

भगवान् कृपा करके जन्म-मरणके चक्रसे छूटनेके लिये

मनुष्यशरीर देते हैं । परन्तु मनुष्यशरीरको पाकर उसके

मनमें भोगोंको खुजली चलने लगती है, जिससे वह

परमात्माको तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थीका संग्रह

करने और उन पदार्थींसे सुख लेनेमें ही लगा रहता

हैं। ऐसा करते-करते ही वह मर जाता है और पुनः

र्ख्ग, नरक आदिको योनियेकि चक्करमें पड़ जाता है ।

इस प्रकार वह बार-बार उन योनियोंमें लौटता रहता

घटना. परिस्थिति

आदिसे भी : इनका ः निरन्तर

rangang ang panggang धर्मस्यांस्य\* व्याख्या—'अश्रद्धानाः पुरुषा परंतप'-धर्म दो तरहका होता है-स्वधर्म और परधर्म । मनुष्यका जो अपना स्वतःसिद्ध स्वरूप है, यह उसके लिये स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृतिका कार्यमात्र उसके लिये परधर्म है—संसार-धर्मरिवमुद्यमानः'(श्रीमद्भा॰ ११ । २ । ४९)। पीछेके दो श्लोकोंमें भगवानुने जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर जिसका बडा माहात्य बताया. ठसीको यहाँ 'धर्म' कहा गया है । इस धर्मके माहात्यपर श्रद्धा

न रखनेवाले अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीको सच्चा मानकर उन्होंमें रचे-पचे रहनेवाले मनप्योंको

यहाँ अश्रद्धानाः ' कहा गया है ।

यह एक बड़े आधर्यको वात है कि मन्ष्य अपने शरीरको, कुटम्बको, धन-सम्पत्ति-वैभवको उत्पत्ति-विनाशशील और प्रतिक्षण नि:सन्देहरूपसे परिवर्तनशील जानते हुए भी उनपर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीरादिके साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? श्रद्धा तो स्वधर्मपर होनी चाहिये थी. पर वह हो गयी परधर्मपर !

'अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्यनि'--परधर्मपर श्रद्धा रखनेवालोंके लिये भगवान् कहते हैं कि सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुऑमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें सदा-सर्वदा विद्यमान, सबको नित्पप्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्युरूप संसारके रास्तेमें लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गये तो मरना बाकी रहता है और मर गये तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियोंमें जाते हैं, उन्हों योनियोंमे ये अपनी स्थिति मान लेते हैं अर्थात् 'मैं शरीर हूँ' ऐसी अहंता और 'शरीर मेरा है' ऐसी ममता कर लेते हैं। परन्तु वास्तवमें उन योनियोंसे भी उनका निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद होता रहता है । किसी भी योनिके साथ इनका सम्बन्ध टिक नहीं सकता । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति,

सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है अर्थात वहाँसे भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसीके

साथ हरदम रह ही नहीं सकते । ऐसे ही ये कर्ध्वगतिमें अर्थात ऊँची-से-ऊँची मोग-भूमियोंमेंाभी चले जाय तो वहाँ से भी इनको लौटना हो पड़ेगा (गीता ८ । १६,२५; ९ । २१)। तात्पर्य यह हुआ कि

वहाँसे इनको लौटना हो पडेगा. वार-बार जन्मना और मरना ही पडेगा । 'मृत्यसंसारवर्त्यनि' कहनेका मृतलब है कि इस संसारके रास्तेमें मरना-ही-मरना है, विनाश-ही-विनाश है. अभाव-ही-अभाव है अर्थात जहाँ जायेंगे. वहाँसे

लौटना ही पड़ेगा । इसी वातको भगवान्ने बारहर्वे

अध्यायके सातवें श्लोकमें 'मृत्यसंसारसागरात' कहा

है अर्थात् यह संसार मौतका ही समुद्र है। इसमें

मेरेको प्राप्त हुए विना ये मनुष्य जहाँ-कहीं भी जायँगे,

कहीं भी स्थिरतासे टिक नहीं सकते । यह मनुष्यशरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है । भगवान्ने कृपा करके सम्पूर्ण कर्मफलींको (जो कि सत्-असत् योनियोंके कारण हैं) स्थगित<sup>े</sup> करके मक्तिका अवसर दिया है । ऐसे मुक्तिके अवसरकी प्राप्त करके भी जो जीव जन्म-मरणकी परम्परामें वले जाते हैं, उनको देखकर भगवान् मानो पशाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफसे इनको जन्म-मरणसे छटने

का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसरको

प्राप्त करके भी जन्म-मरणमें जा रहे हैं! केवल

साधारण मनुष्येकि लिये ही नहीं, प्रत्युत महान् आसुरी

योनियोमें पड़े हुए जीवोंके लिये भी भगवान पशाताप

करते हैं कि मेरेको प्राप्त किये बिना ही ये अधम

गतिको जा रहे हैं—'मामप्राप्येव कौनोय ततो यान्यधर्मा गतिम्' (गीता १६ । २०) । 'अप्राप्य माम्' (मेरेको प्राप्त न होकर) पदोंसे यह सिद्ध होता है कि मनुप्यमात्रको भगवत्प्राप्तिका अधिकार मिला हुआ है । इसलिये मनुष्यमात्र भगवान्की ओर चल सकता है, भगवान्को प्राप्त कर सकता

यहां 'अश्रद्दधानाः' पदमें आये हुए 'प्रानच् कृत्' प्रत्ययके योगमें 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्' (पाणि॰ अष्टा॰ २।३।६९)— इस सूत्रके नियमसे द्वितीया विभक्ति होनी घाहिये; परन्तु यह सूत्र कारक-पष्टीका ही निषेध हरता है । अपने करते केल करीये 'शर्म' पटमें यही विभक्ति की गयी है ।

है । सोलहर्वे अध्यायके बीसर्वे श्लोकमें 'मामप्राप्येव'

पद्से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृतिवाले भी भगवानकी ओर चल सकते हैं, भगवानको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये गीतामें कहा गया है कि दरावारी-से-दरावारी भी भक्त बन सकता है. धर्मात्मा

वन सकता है और भगवान्को प्राप्त कर सकता है (९ 1३०-३१) तथा पापी-से-पापी भी ज्ञानके द्वारा सम्पर्ण पापोंसे तर सकता है (४ ।३६) ।

एक शहर था । उसके चारों तरफ ऊँची दीवार

बनी हुई थी। शहरसे बाहर निकलनेके लिये एक ही दरवाजा था । एक सुरदास (अन्धा) शहरसे बाहर निकलना चाहता था। वह एक हांथसे लादीका सहारा और एक हाथसे दीवारका सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते-चलते जब बाहर जानेका

दरवाजा आया, तब उसके माथेपर खजलो आयो । वह एक हाथसे खजलाते और एक हाथसे लाठीके सहारे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवारपर लग गया । इस तरह

चलते-चलते जब दरवाजा आता, तब खुजली आ जाती । खुजलानेके लिये वह हाथ माथेपर लगाता, तबतक दरवाजा निकल जाता । इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा । ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, चौरासी लाख योनियोंमें घूमता रहता है। उन

भगवान् कृपा करके जन्म-मरणके चक्रसे छूटनेके लिये मनुष्यशरीर देते हैं । परन्तु मनुष्यशरीरको पाकर उसके मनमें भोगोंको खुजली चलने लगती है, जिससे वह 'परमात्माकी तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थीका संग्रह करने और उन पदार्थींसे सुख लेनेमें ही लगा रहता

भोगयोनियोंसे यह स्वयं छटकारा नहीं पा सकता, तो

इस प्रकार वह बार-बार उन योनियोंमें लौटता रहता है— यही मृत्युरूप संसार-मार्गमें लौटना है। यह जीव साक्षात् परमात्माका अंश है; अतः

है । ऐसा करते-करते ही वह मर जाता है और पुनः

र्खा, नरक आदिकी योनियोंके चक्करमें पड़ जाता है ।

परमात्मा ही इस जीवका असली घर है। जब यह जीव उस परमात्माको प्राप्त कर लेता है, तब उसको अपना असली स्थान (घर) प्राप्त हो जाता है । फिर

वहाँसे इसको लौटना नहीं पड़ता अर्थात् गुणोके परवश होकर जन्म नहीं लेना पडता-—इसको गोतामें जगह-जगह कहा गया है: जैसे-- 'त्यवत्वा देहं पुनर्जन्म नैति

मामेति सोऽर्जुन' (४ । ९); 'गच्छन्यपुरावृत्तिम्' (५ । १७): 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते' (८ । २१); 'यस्मिनाता न निवर्तन्ति भृयः' (१५ ।४); 'यद्गत्वा

न निवर्तन्ते' (१५।६) आदि-आदि। श्रृति भी कहती है-- 'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' ( छान्दोग्य॰ ४ । १५।१) ।

विशेष बात

प्रायः लोगोंके भीतर यह बात जैंची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने-मरनेवाले हैं, यहाँ ही रहनेवाले हैं, इत्यादि । पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं । कारण कि हम सभी परमात्माके अंश हैं, परमात्माको जातिके हैं परमात्माके साथी हैं और परमात्माके धामके वासी है। हम सभी इस संसारमें आये हैं; हम संसारके नहीं हैं। कारण कि संसारके सब पदार्थ जड़ है, परिवर्तनशील हैं. जब कि हम स्वयं चेतन हैं और हमारेमें (खयंमें) कभी परिवर्तन नहीं होता । अनेक जन्म होनेपर भी हम स्वयं नित्य-निरन्तर वे ही रहते हैं—'भूतप्रामः स एवायम्' (८ 1१९)

ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं।

संसारके साथ हमारा संयोग और परमाताके साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता । हम चाहे स्वर्गमें जायें, चाहे नरकोंमे जायें, चाहे चौरासी लाख योनियोंमें जायै; चाहे मनुष्ययोनिमें जायै, तो भी हमारा परमात्मासे वियोग नहीं होता. परमात्माका साथ नहीं छटता। परमात्मा सभी योनियोंमें हमारे साथ रहते हैं । परन्तु मनुष्येतर योनियोंमें विवेककी जागृति न रहनेसे हम परमात्पाको पहचान नहीं सकते । परमात्माको पहचाननेका मौका तो इस मनुष्यशरीरमें ही है । कारण कि भगवान्ने कृपा करके इस मनुष्यको

एसी शक्ति, योग्यता दी है, जिससे वह सत्सङ्ग. विचार, खाध्याय आदिके द्वारा विवेक जाग्रत करके परमात्माको जान सकता है. परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है। इसलिये भगवान् यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियोंको मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो मेरेको प्राप्त हो ही जाना चाहिये और 'हम भगवानके ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं' यह बात उनकी संसारका रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पहता है. समझमें आ ही जानी चाहिये । परन्तु ये इस बातको न समझकर, मेरेपर श्रद्धा-विधास न करके, मेरेको प्राप्त न होकर संसाररूपी मौतके मार्गमें पड़ गये है--यह बड़े दुःखकी और आधर्यकी बात है!

हमारा काम नहीं है। ये देश, गाँव, कुट्रम्ब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं है । ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं। परन्तु भूलसे हमने अपनेको यहाँका रहनेवाला मान लिया है । इस भूलको मिटाना खदकी चीजको कठिन मान लिया, उद्योगसाध्य मान भगवानके हैं और भगवान ही हमारे हैं।

लिया ! वास्तवमें यह कठिन : नहीं है । कठिन तो नया शरीर धारण करना पड़ता है, नये कर्म करने पड़ते हैं: और कमींके फल भोगनेके लिये नये-नये लोकोंमें नयी-नयी योनियोंमें जाना पड़ता है । भगवानकी प्राप्ति तो सुगम है; क्योंकि भगवान सब देशमें है, संसारमें आना, चौरसी लाख योनियोंमें भटकना सब कालमें हैं, सब वस्तओंमें हैं, सब व्यक्तियोंमें है, सब घटनाओंमें है, सब परिस्थितियोंमें है और

सभी भगवान्में हैं। हम हरदम भगवानके साथ है

और भगवान् हरदम हमारे साथ है। हम भगवानसे

और भगवान् हमारेसे कभी अलग हो हो नहीं सकते । तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँके, जन्म-मृत्यवाले चाहिये; क्योंकि हम भगवानके अंश हैं, भगवानके संसारके नहीं है। यह हमारा देश नहीं है। हम धामके हैं । जहाँसे लौटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ इस देशके नहीं हैं । यहाँकी वस्त्एँ हमारी नहीं हैं । जाना हमारा खास काम है । जन्म-मरणसे रहित होना हम इन वस्तुओंके नहीं है । हमारे ये कुट्रम्बी नहीं हमारा खास काम है। परन्तु अपने घर जानेको, हैं। हम इन कुट्सिवयोंके नहीं हैं। हम तो केवल

सम्बन्ध— इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकमें जिस राजविद्याकी महिमा कही गर्यों है, अब आगेके दो श्लोकोंमें उसीका वर्णन करते हैं।

> मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।।४ ।। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृत्र च भूतस्थो भमात्मा भूतभावनः ।।५।।

यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूपसे व्याप्त है । सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित हैं; परन्तु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मेरेमें स्थित नहीं हैं— मेरे इस ईश्वर- सम्बन्धी योग-(सामर्थ्य-)को देख । सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाला और उनका धारण, भरण-पोषण करनेवाला भेरा स्वरूप उन प्राणियोंमें स्थित नहीं है ।

मन-बुद्धि-इन्द्रियोसे जिसका ज्ञान होता है, वह भगवान्का तारार्य है कि भगवान् व्यक्तरूपसे भी है और पदसे व्यक्त- (साकार) स्वरूप और 'अध्यक्तमूर्तिना' आदिका भेद तो सम्प्रदायोंको लेकर है, वास्तवमें

व्याख्या—'मया ततिमदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिम'— पदसे अव्यक्त- (निग्रकार-) खरूप बताया है । इसका व्यक्तरूप है और जो मन-बुद्धि-इन्द्रियोंका विषय नहीं अव्यक्तरूपसे भी हैं। इस प्रकार भगवान्की यहाँ है अर्थात् मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह व्यक्त-अव्यक्त (साकार-निराकार) कहनेकी गृहाभिसीय भगवानुका अव्यक्तरूप है। यहाँ भगवानुने 'मया' समग्ररूपसे है अर्थात् सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार परमात्मा एक है। ये सगुण-निर्गुण आदि एक ही परन्तु मेरेमें कभी किञ्चिन्मात्र भी विकृति नहीं आती । मैं उनमें सब तरहसे व्याप्त रहता हुआ भी उनसे परमात्माके अलग-अलग विशेषण है,अलग-अलग नाम है । निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित हूँ। मैं तो

गीतामें जहाँ सत्-असत्, शरीर-शरीरीका वर्णन किया गया है, वहाँ जीवके वास्तविक खरूपके लिये आया है- 'येन सर्विमिदं ततम्' (२ । १७); क्योंकि यह परमात्माका साक्षात् अश होनेसे परमात्माके समान ही सर्वत्र व्यापक है अर्थात् परमात्माके साथ इसका

अभेद है । जहाँ संगुण-निराकारकी उपासनाका वर्णन आया है, वहाँ बताया है—' येन सर्विमिदं ततम् (८ । २२), जहाँ कमेंकि द्वारा भगवान्का पूजन बताया है, वहाँ भी कहा है—' येन सर्वमिदं ततम्'

(१८ ।४६) । इन सबके साथ एकता करनेके लिये ही भगवान् यहाँ कहते हैं--- 'मया ततिमदं सर्वम्' ।

'मत्स्थानि सर्वभूतानि'--सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित हैं अर्थात् परा-अपरा प्रकृतिरूप सारा जगत् मेरेमें ही स्थित है। वह मेरेको छोडकर रह ही नहीं सकता। कारण कि सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं,

मेरेमें ही स्थित रहते हैं और मेरेमें ही लीन होते है अर्थात् उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप जो कुछ परिवर्तन होता है, वह सब मेरेमें ही होता है । अतः वे सब प्राणी मेरेमें स्थित है।

'न चाहं तेष्यवस्थितः'— पहले भगवान्ने दो बातें कहीं--पहली 'मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' और दूसरी 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' । अब भगवान्

इन दोनों बातोंकि विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात -(मैं सम्पूर्ण जगत्में स्थित हैं-)के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हैं।

कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है , वह परिवर्तन मेरेमें भी होता; उनका नाश होनेसे मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होनेसे मेरा भी अभाव होता । तात्पर्य है

कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है:

निर्विकाररूपसे अपने-आपमें ही स्थित हैं। वास्तवमें 'मैं उनमें स्थित हैं'-- ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि मेरी सत्तासे ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपनसे ही उनका होनापन है । यदि मैं उनमें न होता , तो जगत्की सत्ता ही नहीं होती । जगत्का होनापन तो मेरी सत्तासे ही दीखता है । इसलिये कहा

कि मैं उनमें स्थित हैं।

'न च मतस्थानि भूतानि '\* --अब भगवान् दूसरी बात-(सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित हैं-) के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरेमें स्थित नहीं हैं। कारण कि अगर वे प्राणी मेरेमें स्थित होते तो मैं जैसा निरन्तर निर्विकाररूपसे ज्यों-का-ज्यों रहता हैं, वैसासंसार भी निर्विकाररूपसे ज्यों-का-त्यों रहता । मेरा कभी उत्पत्ति-विनाश नहीं होता, तो संसारका भी उत्पत्ति-विनाश नहीं होता । एक देशमें हैं और एक देशमें नहीं हैं, एक कालमें हैं और एक कालमें नहीं हैं, एक व्यक्तिमें हैं और एक व्यक्तिमें नहीं हैं— ऐसी परिच्छित्रता मेरेमें नहीं है, तो संसारमें भी ऐसी

परिच्छिन्नता नहीं होती । तात्पर्य है कि निर्विकारता.

नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरेमें हैं,

वैसे ही उन प्राणियोंमें भी होते । परन्तु ऐसी बात

नहीं है। मेरी स्थिति निरन्तर रहती है और उनकी

स्थिति निरत्तर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि

वे मेरेमें स्थित नहीं है।

अव उपर्युक्त विधिपरक और निपेधपरक चारों वातोंको दूसरी रीतिसे इस प्रकार समझे । संसारमें परमात्मा है और परमात्मामें संसार है; तथा परमात्मा संसारमें नहीं है और संसार परमात्मामें नहीं है।

न च मतस्यानि भूतानि' का दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपनेको मेरेने स्थित नहीं मानते, प्रत्युन अपनेको प्रकृतिमें स्थित मानते हैं । इसलिये वे मेरेमें स्थित नहीं हैं ।

जैसे, अगर तरंगकी सत्ता मानी जाय तो तरंगमें जल है और जलमें तरंग है । कारण कि जलको छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती । तरंग जलसे ही पैदा होती है. जलमें ही रहती है और जलमें ही लीन हो जाती है: अतः तरंगका आधार, आश्रय केवल जल हो है। जलके बिना उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसलिये तरंगमें जल है और जलमें तरंग है। ऐसे ही संसारकी सत्ता मानी जाय तो संसारमें परमात्मा हैं और परमात्मामें संसार है । कारण कि परमात्माको छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता । संसार परमात्मासे ही पैदा होता है, परमात्मामें ही रहता है और परमात्मामें ही लीन हो जाता है। परमात्माके सिवाय संसारकी कोई स्वतन्त सता नहीं है । इसलिये संसारमें परमात्मा हैं और परमात्मामें संसार है।

अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होनेसे तथा जलके सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे तरंगकी सता न मानी जाय. तो न तरंगमें जल है और न जलमें तरंग है अर्थात् केवल जल-ही-जल है और जल ही तरंगरूपसे दीख रहा है । ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होनेसे तथा परमात्माके सिवाय उसकी स्वतन्त सत्ता न होनेसे संसारकी सत्ता न मानी जाय, तो न संसारमें परमात्मा है और न परमात्मामें संसार है अर्थात् केवल परमात्मा-ही-परमात्मा है और परमात्मा ही संसाररूपसे दोख रहे हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्वसे एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्त्वसे एक परमात्मा ही है, संसार ं नहीं है — 'वासदेवः सर्वम्' (७ । १९) ।

अब कार्य-कारणकी दृष्टिसे देखें तो जैसे मिट्टीसे बने हए जितने बर्तन है, उन सबमें मिट्टी ही है; क्योंकि वे मिट्टीसे ही बने हैं, मिट्टीमें ही रहते हैं और मिट्टीमें ही लीन होते हैं अर्थात् उनका आधार है—इस दृष्टिसे देखा जाय तो संसारमें परमात्मा और जाती । परन्तु मिट्टी मिटती ही नहीं । अतः मिट्टी सर्वम्' । यही जीवन्युक्तोंकी, भक्तोंकी दृष्टि है ।

मिट्टीमें ही रही अर्थात् अपने-आपमें ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टीमें बर्तन होते, तो मिट्टीके रहनेपर वर्तन हरदम रहते । परनु वर्तन हरदम नहीं रहते । इसलिये मिट्टीमें वर्तन नहीं हैं। ऐसे ही संसारमें परमात्मा और परमात्मामें संसार रहते हुए भी संसारमें परमात्मा और परमात्मामें संसार नहीं है। कारण कि अगर संसारमें परमात्मा होते तो संसारके मिटनेपर परमात्मा भी मिट जाते । परन्त परमात्मा मिटते हो नहीं । इसिलये संसारमें परमात्मा नहीं है । परमात्मा तो अपने-आपमें स्थित हैं । ऐसे ही परमात्मामें संसार नहीं है । अगर परमात्मामें संसार होता तो परमात्माके रहनेपर संसार भी रहता; परन्तु संसार नहीं रहता। इसलिये परमात्मामें संसार नहीं है।

जैसे, किसीने हरिद्वारको याद किया तो उसके मनमें हरिकी पैड़ी दीखने लग गयी । बीचमें घण्टाघर बना हुआ है। उसके दोनों ओर गङ्गाजी बह रही हैं। सीढियोंपर लोग स्नान कर रहे हैं। जलमें मछलियाँ उछल-कूद मचा रही हैं । यह सब-का-सब हरिद्वार मनमें है । इसलिये हरिद्वारमें बना हुआ सब कुछ (पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि) मन ही है । परना जहाँ वित्तन छोड़ा, वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन-ही-मन रहा । ऐसे ही परमात्माने 'बह स्यां प्रजायेय' संकल्प किया, तो संसार प्रकट हो गया । उस संसारके कण-कणमें परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मामें हो रहा; क्योंकि परमात्मा ही संसाररूपमें प्रकट हुए हैं। परन्तु जहाँ परमात्माने संकल्प छोडा, वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा-ही-परमात्मा रहे ।

तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार मिट्टी ही है । इसलिये वर्तनीमें मिट्टी है और मिट्टीमें, परमातामें संसार है । परन्तु तत्वकी दृष्टिसे देखा जाय वर्तन हैं। परनु वास्तवमें देखा जाय तो वर्तनोंमें तो न संसारमें परमात्मा हैं और न परमात्मामें संसार मिट्टी और मिट्टीमें बर्तन नहीं हैं। अगर बर्तनोंमें हैं, क्योंकि वहाँ संसारकी स्वतन्त्र सता ही नहीं हैं। मिट्टी होती, तो वर्तनेकि मिटनेपर मिट्टी भी मिट वहाँ तो केवल परमात्मा-ही-परमात्मा हैं--- 'वासुदेवः

'पत्र्य मे योगमैश्वरम्'\* — मैं सम्पूर्ण जगत्में आश्रित न माने अर्थात् सर्वथा निर्लिप्त रहे । और सम्पूर्ण जगत् मेरेमें होता हुआ भी सम्पूर्ण जगत्

मेरेमें नहीं है और मैं सम्पूर्ण जगत्में नहीं हूँ अर्थात् घटना घटे, मनमें जो कुछ संकल्प-विकल्प आये, उन मैं संसारसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने-आपमें ही स्थित सबमें उसको भगवान्की ही लीला देखनी चाहिये । हूँ—मेरे इस ईश्वर-सम्बन्धी योगको अर्थात् भगवान् ही कभी उत्पत्तिकी लीला, कभी स्थितिकी प्रभाव-(सामर्थ्य-) को देख । तालर्य है कि मैं एक लीला और कभी संहारकी लीला करते हैं । यह सब

ही अनेकरूपसे दीखता हूँ और अनेक रूपसे दीखता संसार खरूपसे तो भगवान्का ही रूप है और इसमें हुआ भी मैं एक ही हैं; अतः केवल मैं-ही-मैं हैं।

'पत्र्य' क्रियाके दो अर्थ होते हैं—जानना और देखना । जानना चिद्धसे और देखना नेत्रोंसे होता है । भगवानके योग-(प्रभाव-) को जाननेकी बात यहाँ आयी है और उसे देखनेकी बात ग्यारहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें आयी है।

'भूतभुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः'--मेरा जो खरूप है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंको पैदा करनेवाला, सबको धारण करनेवाला तथा उनका भरण-पोपण करनेवाला है । परन्तु मैं उन प्राणियोंमें स्थित नहीं हैं अर्थात् मैं उनके आश्रित नहीं हैं, उनमें लिप्त नहीं हैं । इसी बातको भगवानने पंद्रहवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें कहा है कि क्षर (जगत) और अक्षर (जीवात्मा) — दोनोंसे उत्तम परुष तो अन्य ही है, जिसको 'परमात्मा' नामसे कहा गया है और जो सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त होकर सबका भरण-पोपण करता हुआ सबका शासन करता है।

तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण-पोषण करता हुआ भी अहंता-ममतासे रहित हैं और सबमें रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ।

ऐसे ही मनुष्यको चाहिये कि वह कुटुम्ब-परिवारका कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिये। अपना भरण-पोपण करता हुआ और सबका प्रबन्ध, संरक्षण यथार्थ अनुभव स्वाभाविकरूपसे सदा-सर्वदा अटल करता हुआ उनमें अहता-ममता न करे और जिस-किसी और अखण्डरूपसे बना रहना चाहिये । इसके विषयमें

देश, काल, परिस्थितिमें रहता हुआ भी अपनेको उनके साधकको कभी सोचना ही नहीं पड़े । \* पहाँ 'योग' शब्द 'युन् संबमने' धातुसं बना हुआ लिया गया है; क्योंकि, सम्पूर्ण संसारका संयमन भगवान् ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियोंके पाप-पुण्योंके अनुसार उनका संयमन करते हैं; पानु ये

तो एक मृत्युत्वोकके प्राणियोंका ही संवधन फाते हैं, जब कि भगवान् अनन ब्रह्माण्डोंका तथा उनमें अलग-अलग निपुक्त किये हुए यमराजोका भी संयमन करते हैं । इस संयमन करनेकी शक्तिका नाम ही सही बोग, सामध्ये, प्रभाव है। यह योग, सामर्थ्य , प्रभाव पूर्णरूपसे केवल भगवान्में ही होता है।

भक्तके सामने जो कुछ परिस्थित आये, जो कुछ

जो परिवर्तन होता है, वह सब भगवानकी ही लीला

# हुए भक्तको हरदम प्रसन्न रहना चाहिये।

है—इस तरह भगवान और उनकी लीलाको देखते

मार्मिक बात 'सब कुछ परमात्मा ही है'-इस बातको खुब गहरा उतरकर समझनेसे साधकको इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है । यथार्थ अनुभव होनेकी कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि 'आपका सिद्धान्त बहुत अच्छा हैं' आदि, तो उसको अपनेमें बडप्पनका अनुभव नहीं होना चाहिये । संसारमें कोई आदर करे या निगदर-इसका भी साधकपर असर नहीं होना चाहिये। अगर कोई कह दे कि 'संसार नहीं है और परमात्मा हैं—यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं' आदि, तो ऐसी काट-छाँटसे साधकको किञ्चिनात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिये । उस बातको सिद्ध करनेके लिये दुष्टान देनेकी, प्रमाण खोजनेकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिये और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिये कि 'यह हमार्ग सिद्धान्त है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है' आदि । अपने सिद्धान्तके विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे. तो भी अपने सिद्धानामें

किसी कमीका अनुमव नहीं होना चाहिये और अपनेमें

सम्बर्ध— अब भगवान् पीछेने दो रुलोकोमें कही हुई वातीको दुएनदाया स्पष्ट करते हैं

# यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्।

# तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। ६ ।

जैसे सब जगह विचरनेवाली महान् वायु नित्य ही आकाशमें स्थित रहती है, ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी मुझमें ही स्थित रहते हैं— ऐसा तुम मान लो ।

व्याख्या— 'यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वात्रगो
महान्' —जैसे सब जगह विव्यत्नेवाली महान् वायु
नित्य ही आकाशमें स्थित रहती है अर्थात् वह कहीं
निःसन्दरूपसे रहती है, कहीं सामान्यरूपसे क्रियाशील
रहती है, कहीं वड़े वेगसे चलती है आदि, पर किसी
भी रूपसे चलनेवाली वायु आकाशसे अलग नहीं हो
सकती । वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और
कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाशमें
ही रहेगी । आकाशको छोड़कर वह कहीं रह ही
नहीं सकती । ऐसे ही तीनों लोकों और चौदह भुवनोंमें
धूमनेवाले स्थावर-जड़म सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें ही स्थित
रहते हैं—'तथा सवाणि भूतानि मतस्थानि'।

भगवान्ने चौथे श्लोकसे छठे श्लोकतक तीन बार 'मत्स्थानि' शब्दका प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें ही स्थित हैं। मेरेको छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शारीर आदिके साथ कितना ही धनिष्ठ सम्बन्ध मान लें, तो भी वे प्रकृति और उसके कार्यसे एक हो सकते ही नहीं; और अपनेको मेरेसे कितना ही अलग मान लें, तो भी वे मेरेसे अलग हो सकते ही नहीं।

वायुको आकाशमें नित्य स्थित बतानेका तारार्य यह है कि वायु आकाशमें कभी अलग हो ही नहीं सकती । वायुमें यह किश्चिमात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाशमें अलग हो जाय; क्योंकि आकाशके साथ उसका नित्य-निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध अर्थात् अभिन्नता है । वायु आकाशका कार्य है और कार्यको कारणके साथ अभिन्नता होतो है । कार्य केवल कार्यको दृष्टिसे देखनेपर कारणसे भिन्न दीखता है; परनु कारणसे कार्यको अलग सत्ता नहीं होती । जिस समय कार्य कारणमें लीन रहता है, उस समय कार्य कारणमें प्रागमावरूपसे अर्थात् अप्रकटरूपसे रहता है , उत्तन्न होनेपर कार्य भावरूपसे अर्थात् प्रकटरूपसे रहता है और तीन होनेपर कार्य प्रध्वसामावरूपसे अर्थात् कारणरूपसे रहता है । कार्यका प्रध्वसामाव नित्य रहता है, उसका कभी अमाव नहीं होता; क्योंकि वह कारणरूप ही हो जाता है । इस रीतिसे वायु आकाशसे ही उत्तन होती है, आकाशमें ही स्थित रहती है और आकाशमें ही लोन हो जाती है अर्थात् वायुक्य व्यतन्त सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है । ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मासे ही प्रकट होता है, परमात्मामें ही स्थित रहता है और परमात्मामें ही लीन हो जाता है अर्थात् जीवात्माकी स्वतन्त सता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं ।

जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात् सब जगह धूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता । परन्तु जब यह गतिशील प्रकृतिके कार्य शरिरके साथ अपनापन (मैं-मेरापन) कर लेता है, तब शरिरके गति इसको अपनी गति दोखने लग जाती है। गतिशीलता दोखनेपर भी यह नित्य-निरन्तर परमात्मामें हो स्थित रहता है। इसलिये दूसरे अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें मगवान्ने जीवात्माको नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरोंकी गतिशीलताके कारण इसको 'सर्वगत' बताया है। अर्थात् यह सब जगह विचरनेवाला दोखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाववाला है। इसमें हिलने-डुलनेको क्रिया नहीं है। इसलिये मगवान् यहाँ कह रहे हैं कि सब प्राणी अटलरूपसे नित्य-निरन्तर मेरेमें हो स्थित है।

तात्पर्य हुआ कि तीनों लोक और चौदह मुवनोमें घूमनेवाले जोवोंकी परमात्मासे भिन्न किश्चिन्मात्र भी स्वतन्त सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं अर्थात् . सब योनियोमें घूमते रहनेपर भी वे नित्य-निरत्तर परमात्माके सच्चिदानन्दघन-स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं । परन्तु प्रकृतिके कार्यके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीरमें अपनापन न करें, मैं-मेरापन न करें तो इनको असीम आनन्दका अनुभव हो जाय । इसलिये मनुष्यमात्रको चेतावनी देनेके लिये यहाँ भगवान कहते है कि तुम मेरेमें नित्य-निरन्तर स्थित हो, फिर मेरी प्राप्तिमें परिश्रम<sup>7</sup>और देरी किस वातकी ? मेरेमें अपनी स्थिति न माननेसे और न जाननेसे ही मेरेसे दरी प्रतीत हो रही है।

'इति उपधारय'—यह बात तुम विशेषतासे धारण कर लो, मान लो कि चाहे सर्ग-(सृष्टि-) का समय हो, चाहे प्रलयंका समय हो, अनन्त ब्रह्माण्डेंकि सम्पूर्ण प्राणी सर्वया मेरेमें ही रहते हैं: मेरेसे अलग उनकी स्थिति कभी हो हो नहीं सकती । ऐसा दुढतासे मान लेनेपर प्रकृतिके कार्यसे विमुखता हो जायगी और वास्तविक तत्त्वका अनुभव हो जायगा ।

इस वास्तविक तत्त्वका अनुभव करनेके लिये साधक दुढ़तासे ऐसा मान ले कि जो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें सर्वथा परिपूर्ण हैं, वे परमात्मा ही मेरे हैं । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ।

#### विशेष बात

सम्पूर्ण जीव भगवान्में ही स्थित रहते हैं। भगवान्में स्थित रहते हुए भी जीवेंकि शरीरोंमें उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका क्रम चलता रहता है; क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील है और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीवकी परमात्माके साथ तात्विक एकता है। परन्तु जब यह जीव परमात्मासे विमुख होकर शारीरके साथ अपनी एकता मान लेता है, तब इसे 'मैं'-पनकी स्वतन्त सत्ताका भान होने लगता है कि 'मैं शरीर हूं'। इस 'मैं-पनमें एक तो परमात्माका अंश है और एक प्रकृतिका अंश है--यह जीवका स्वरूप हुआ । जीव अंश तो है परमात्माका, पर पकड लेता है प्रकृतिके अंशको !

इस 'मैं'-पनमें जो प्रकृतिका अंश है, वह स्वतः हो प्रकतिको तरफ खिंचता है । परन्त प्रकतिके अंशके साथ तादाल्य होनेसे परमात्माका अंश जीव उस खिंचावको अपना खिंचाव मान लेता है और 'मझे सुख मिल जाय, धन मिल जाय, भोग मिल जाय'—ऐसा भाव कर लेता है । ऐसा भाव करनेसे वह परमात्मासे विशेष विमुख हो जाता है। उसमे 'संसारका सख हरदम रहे; पदार्थींका संयोग हरदम रहे: यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीरके साथ सदा रहूँ'— ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तवमें परमात्माके साथ रहनेकी है: क्योंकि उसका नित्य सम्बन्ध तो परमात्माके साथ ही है।

जीव शरीरोंके साथ कितना ही घुल-मिल जाय, पर परमात्माको तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं पिटनेकी सम्भावना ही नहीं । मैं नित्य-निरन्तर रहूँ, सदा रहूँ, सदा सुखी रहूँ तथा मुझे सर्वोपरि सुख मिले'—इस रूपमें परमात्माका खिंचाव रहता ही है। परना उससे भूल यह होती है कि वह (जड़-अंशको मुख्यतासे) इस सर्वोपरि सुखको जड़के द्वारा ही प्राप्त करनेकी इच्छा करता है । वह भूलसे उस सुखको चाहने लगता है, जिस सुखपर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह सजग, सावधान हो जाय और 'मोगोंमें कोई सुख नहीं है, आजतक कोई-सा भी संयोग नहीं रहा, रहना सम्भव ही नहीं - ऐसा समझ ले, तो सांसारिक संयोगजन्य सखकी इच्छा मिट जायगी और वास्तविक, सर्वोपरि, नित्य रहनेवाले सुखकी इच्छा (जो कि आवश्यकता है) जावत हो जायगी । यह आवश्यकता ज्यों-ज्यों जाप्रत् होगी, त्यों-ही-त्यों नाशवान् पदार्थोंसे विमुखता होती चली जायगी । नाशवान् पदार्थोंसे सर्वथा विमुखता होनेपर 'मेरी स्थिति तो अनादिकालसे परमात्मामें हो है'--इसका अनुभव हो जायगा।

सन्वयः— पूर्वस्तोक्षमें भगवान्ने सम्पूर्ण प्राणियोकी स्थित अपनेमें बतायी, पर उनके महासर्ग और महाप्रलयका वर्गन करना बाकी रह गया । अतः वसका वर्गन आगेके दो स्लोकोर्ने करते हैं ।

# सर्वभूतानि कौत्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ।।७ ।।

हे कुन्तीनन्दन ! कल्पोंका क्षय होनेपर सम्पूर्ण प्राणी मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें मैं फिर उनकी रचना करता हूँ ।

श्लोकमें

व्याख्या—'सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति
मामिकां कल्पक्षयं —सम्पूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं
और सदा मेरेमें ही स्थित रहनेवाले हैं। परन्तु वे
प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदिके साथ तादालय
(मैं-मेरेपनका सम्बन्ध) करके जो कुछ भी कर्म करते
हैं, उन कर्मों तथा उनके फलोंके साथ उनका सम्बन्ध
जुड़ता जाता है, जिससे वे बार-बार जन्मते-मरते रहते
हैं। जब महाप्रलयका समय आता है (जिसमें ब्रह्माजी
सौ वर्षकी आयु पूर्ण होनेपर लोन हो जाते हैं), उस
समय प्रकृतिके परवश हुए वे सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिजन्म
सम्बन्धको लेकर अर्थात् अपने-अपने कर्माको लेकर
मेरी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं।

महासर्गके समय प्राणियोंका जो स्वभाव होता है, उसी स्वभावको लेकर वे महाप्रलयमें लीन होते हैं ।

'पुनस्तानि कत्यादौ विसुजाम्यहम्'—महाप्रतयके समय अपने-अपने कमोंको लेकर प्रकृतिमें लीन हुए प्राणियोंके कर्म जब परिपक्व होकर फल देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभुके मनमें 'बहु स्यां प्रजायेय' ऐसा संकल्प हो जाता है । यही महासर्गका आरम्भ है । इसीको आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें कहा है—'भूतभावोद्धवकरों विसर्गः कर्मसंज्ञितः' अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियोंका जो होनापन है, उसको प्रकट करनेके लिये भगवान्का जो संकल्प है, यही विसर्ग (त्याग) है और यही आदिकर्म है । चौदहवें अध्यायमें इसीको 'गर्भ दधाम्यहम्'(१४ । ३) और 'अहं बीजप्रदः पिता' (१४ । ४) कहा है ।

तात्पर्य यह हुआ कि कत्योंके आदिमें अर्थात् करते हैं, पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध महासांके आदिमें अह्याजीके प्रकट होनेपर में पुनः हुआ कि प्रकृतिक कार्य-(संसार-शारीर-) की रचनामें प्रकृतिमें लीन हुए, प्रकृतिके परवश हुए उन जीवोंका तो भगवान्का हाथ होता है, पर प्रकृतिका कार्य उनके कमोंके अनुसार उन-उन योनियाँ-(शारीर्ये-) के हासकी तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही मगवान्कां साथ विशेष सम्बन्ध करा देता हूँ—यह मेरा उनको अंश होनेके कारण जीव स्वतः भगवान्की तरफ रचना है। इसीको भगवान्ते वीथ अध्यायके तरहवं उत्थानकी तरफ जाता है। परन्तु जब वह कामना,

गुणकर्मिवसागशः' अर्थात् मेरे हारा गुणों और कर्मोंके विभागपूर्वक चार्य वर्णोंको स्वता हो गयी है। हाहाजींके एक दिनका नाम 'कर्स्य' है, जो मानवीय एक हजार चतुर्युगींका होता है। इतने हो समयकी हहाजीं की एक एत होती है। इस हिसाबसे हहाजींकी आयु. सौ वर्षोंकों होती है। हमहाजींकी आयु. समाप्त होनेपर जब हहाजी लीन हो जाते हैं, उस महाम्रलयको यहाँ 'कर्स्यक्षये' पदसे कहा गया

है । जब ब्रह्माजी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्गको

यहाँ 'कल्पादी' पदसे कहा गया है।

कहा है— 'चातुर्वण्यं मया सह

यहाँ 'सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति' महाप्रलयमें तो जीव खयं प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और 'तानि कल्पादी विसुजामि' महासर्गके आदिमें मैं उनकी रचना करता हैं—ये दो प्रकारकी क्रियाएँ देनेका तात्पर्य है कि क्रियाशील होनेसे प्रकृति स्वयं लयकी तरफ जाती है अर्थात् क्रिया करते-करते थकावट होती है तो प्रकृतिका परमात्मामें लय होता है । ऐसी प्रकृतिक साथ सम्बन्ध रखनेसे महाप्रलयके समय प्राणी भी खयं प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है। महासर्गके आदिमें उनके परिपक्व कर्मोंका फल देकर उनको शुद्ध करनेके लिये मैं उनके शरीरोंकी रचना करता हूँ । रचना उन्हों प्राणियोंकी करता हूँ, जो कि प्रकृतिके परवश हुए हैं। जैसे मकानका निर्माण तो किया जाता है, पर वह धीरे-धीरे खतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टिकी रचना तो भगवान् करते हैं, पर प्रलय स्वतः होता है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृतिके कार्य-(संसार-शरीर-) की रचनामें तो भगवानका हाथ होता है; पर प्रकृतिका कार्य ह्यासकी तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवानका अंश होनेके कारण जीव स्वतः भगवानकी तरफ,

*व्याख्या—*'भूतप्राममिर्म

ममता, आसिक्त करके स्वतः पतन-(हास-) की तरफ तत्परतासे अपना उत्थान करना चाहिये अर्थात् कामना, जानेवाले नाशवान् शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध ममता, आसक्तिका त्याग करके केवल भगवान्के हो मान लेता है, तब वह पतनकी तरफ़ चला जाता सम्मुख हो जाना चाहिये। है। इसलिये मनुष्यको अपने विवेकको महत्त्व देकर

# ्रैप्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भृतग्रामिमं कुत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।। ८ ।।

प्रकृतिके वशमें होनेसे परतन्त्र हुए इस प्राणिसमुदायको मैं (कल्पोंके आदिमें) अपनी प्रकृतिको वशमें करके बार-बार खता है।

कत्समवशं

प्रकृतेर्वशात्'—यहाँ 'प्रकृति' शब्द व्यप्टि प्रकृतिका वाचक है। महाप्रलयके समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति- (कारणशरीर-) में लीन हो जाते हैं, व्यप्टि प्रकृति समिष्ट प्रकृतिमें लीन होती है और समिष्ट प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है। परन्तु जब महासर्गका समय आता है, तब जीवेंकि कर्म फल देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखताके कारण भगवानुमें 'बह स्यां प्रजायेय' (छान्दोग्य॰ ६ । २ । ३) — यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि प्रकृतिमें क्षोभ (हलचल) पैदा हो जाता है। जैसे. दहींको बिलोया जाय तो उसमें मक्खन और छाछ—ये दो चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्त्विक है, छाछ तामस है और बिलोनारूप क्रिया गजस है । ऐसे ही भगवानके संकल्पसे प्रकृतिमें क्षोभ हुआ तो प्रकृतिसे सात्त्विक, राजस और तामस-ये तीनों गुण पैदा हो गये । उन तीनों गुणोंसे र्खा, मृत्यु और पाताल—ये तीनों लोक पैदा हुए । ठन तोनों लोकोंमें भी अपने-अपने गुण, कर्म और खभावसे सात्त्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए

चौये श्लोकोंमें भी किया गया है। वहाँ है। परमात्माको प्रकृतिको 'महद्व्रह्म' कहा गया है और

अर्थात् कोई सत्व-प्रधान हैं, कोई रजःप्रधान हैं और

कोई तमःप्रधान है ।

खभाव के अनुसार प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध करा देनेको बीज-स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलयके समय प्रकृतिमें लीन हुए

थे, तो तत्त्वतः प्रकृतिका कार्य प्रकृतिमें लीन हुआ

था और परमात्माका अंश--चेतन-समदाय परमात्मामें

लीन हुआ था । परन्तु वह चेतन-समुदाय अपने गुणों और कमोंके संस्कारोंको साथ लेकर ही परमात्मामें लीन हुआ था, इसलिये परमात्मामें लीन होनेपर भी वह मुक्त नहीं हुआ । अगर वह लीन होनेसे पहले गुणोंका त्याग कर देता, तो परमात्मामें लीन होनेपर सदाके लिये मुक्त हो जाता, जन्म-मरणरूप वन्धनसे छट जाता । उन गुणोंका त्याग न करनेसे ही उसका महासर्गके आदिमें अलग-अलग योनियंकि शरीरोंक साथ सम्बन्ध हो जाता है अर्थात् अलग-अलग योनियोंमें जन्म हो जाता है।

अलग-अलग योनियोंमें जन्म होनेमें इस चेतन-समुदायको व्यष्टि प्रकृति अर्थात् गुण, कर्म आदिसे माने हुए स्वभावकी परवशता ही कारण है । आठवें अध्यायके उत्रीसर्वे श्लोकमें जो परवशता बताया गया है, वह भी व्यष्टि प्रकृतिकों है। तीसरे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें जो अवशता वतायी गयी है,वह जन्म होनेके बादको परवशता है। यह परवशता तीनों लोकोंमें है। इसी परवशताका चौदहवें अध्यायके इसी महासर्गका वर्णन चौदहवें अध्यायके तीसरे- पाँचवें श्लोकमें गुणीकी परवशताके रूपमें वर्णन हुआ

'प्रकृति स्वामवष्टभ्य'—प्रकृति परमान्पाको एक परमात्मके अंश जीवोंका अपने-अपने गुण, कर्म और अनिर्वचनीय अलीकिक विलक्षण शक्ति है। इसको

परमात्मासे भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके परमात्मा महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश हए जीवोंको रचना करते हैं।

परमात्मा प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते हैं. प्रकृतिके बिना नहीं । कारण कि सृष्टिमें जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति-विनाश होता है, वह सब प्रकृतिमें ही होता है, भगवान्में नहीं । अतः भगवान् क्रियाशील प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते हैं । इसमें भगवानको कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है।

जैसे मनुष्यके द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इन्द्रियों और वृत्तियोंसे होते हैं । पर यह मनुष्यकी कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदिपर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। (हाँ. मनुष्यमें यह कमी है कि वह उन कर्मोंको अपना और अपने लिये मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है अर्थात् अधिपति होता हुआ भी गुलाम

हो जाता है।) ऐसे ही भगवान् सृष्टिकी रचना करते हैं तो उनका प्रकृतिपर आधिपत्य ही सिद्ध होता है। पर आधिपत्य होनेपर भी भगवानमें लिपाता आदि नहीं होती । 'विस्जामि पुनः पुनः\*'—यहाँ 'वि' उपसर्गपर्वक

'सजामि' क्रिया देनेका तात्पर्य है कि भगवान् जिन जीवोंको रचना करते हैं, वे विविध (अनेक प्रकारके) कर्मीवाले ही होते हैं । इसलिये भगवान् उनकी विविध प्रकारसे रचना करते हैं अर्थात् स्थावर-जंगम, स्थूल-सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरोंमें भी कई पृथ्वीप्रधान, कई तेजप्रधान, कई वायुप्रधान आदि अनेक प्रकारके शरीर

होते हैं, उन सबकी भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझनेकी है कि भगवान उन्हीं जीवोंकी रचना करते हैं; जो व्यष्टि प्रकृतिके साथ 'मैं' और 'मेरा' करके प्रकृतिके वशमें हो गये हैं। व्यष्टि प्रकृतिके परवश होनेसे ही जीव समृष्टि प्रकृतिके परवश होता है । प्रकृतिके परवश न होनेसे महासर्गमें उसका जन्म नहीं होता।

सम्बन्ध— आसक्ति और कर्तृत्वाभिमानपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य कर्मोंसे वैध जाता है । भगवान् वारं-वार सृष्टि-रचनारूप कर्म करनेसे भी क्यों नहीं बैंघते ? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय ।

## **उदासीनवदासीनमस**क्तं

कर्मसु ।। ९ ।। तेषु

हे धनञ्जय ! उन (सृष्टि-रचना आदि) कमोंमें अनासक्त और उदासीनकी तरह रहते

हुए मेरेको चे कर्म नहीं बाँधते । व्याख्या—'ख्दासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मस'— महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश हुए प्राणियोंकी उनके कमेंकि अनुसार विविध प्रकारसे रचनारूप जो कर्म है, उसमें मेरी आसिक नहीं है । कारण कि मैं ठनमे उदासीनकी तरह रहता हूँ अर्थात् प्राणियोंके उत्पन्न होनेपर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृतिमें लीन होनेपर मैं खित्र नहीं होता । यहाँ 'उदासीनवत्' पदमें जो 'वत्' (वति) प्रत्यय

है, उसका अर्थ 'तरह' होता है; अतः इस पदका अर्थ हुआ— उदासीनकी तरह । भगवान्ने अपनेको उदासीनकी तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तुसे उदासीन होता है, जिस वस्तुकी वह सत्ता मानता है । परन्तु जिस संसारको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, उसकी भगवान्के सिवाय कोई स्वतन्त सत्ता ही नहीं है । इसलिये भगवान् उस संसारकी रचनारूप कमेंसे ठदासीन क्या रहें ? वे तो उदासीनकी

<sup>\*</sup> महीं (छठे, सातवें और आठवें इलोकमें) 'विस्नामि' पदसे उत्पत्तिका, 'मतस्यानि' पदसे स्थितिका और

<sup>&#</sup>x27;प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये' पर्वसि प्रलयका वर्णन आ गया है।

ताह रहते हैं; क्योंकि भगवान्की दृष्टिमें संसारकी कोई ही तुमलोग भी कर्मोंमें और उनके फलोंमें आसक्ति सता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तवमें यह सब भगवान्का हो स्वरूप है, इनकी स्वतन्त सता है ही नहीं, तो अपने स्वरूपसे भगवान, क्या

उदासीन रहें ? इसलिये भगवान उदासीनकी तरह हैं । ंन च मां तानि कर्माणि निवसन्ति'— पूर्व-श्लोकमें भगवानने कहा कि मैं प्राणियोंको बार-बार रचता है, उन रचनारूप कमोंको हो यहाँ 'तानि' कहा गया है। वे कर्म मेरेको नहीं बाँधते; क्योंकि उन कर्मों और उनके फलोंके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्यमात्रको यह शिक्षा देते हैं, कर्म-बन्धनसे छूटनेकी युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कमोंमें आसक्त न होनेसे बैंधता नहीं हैं, ऐसे

न रखो, तो सब कर्म करते, हए भी उनसे बँधोगे नहीं । अगर तुमलोग कमीमें और उनके फलोंमें आसक्ति रखोगे, तो तुमको दुःख पाना ही पड़ेगा, धार-बार जन्मना-मरना ही पडेगा । कारण-कि कर्मीका आरम्भ और अन्त होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं. पर कर्मफलकी इच्छाके कारण मनुष्य बँध जाता है । यह कितने आश्चर्यकी बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता. पर (फलेच्छाके कारण) बन्धन रह जाता है! ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, पर वस्तुका सम्बन्ध (बन्धन) रह जाता है ! सम्बन्धी नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध रह जाता है! मूर्खताकी बलिहारी है!!

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें आसक्तिका निषेध करके अब भगवान् कर्तृत्वाभिमानका निषेध करते हैं।

ं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। १० ।।

प्रकृति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चराचर जगत्को रचती है । हे कुन्तीनन्दन ! इसी हेतुसे जगत्का विविध प्रकारसे परिवर्तन होता है ।

मेरेसे सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर-अचर, जड़- सब-का-सब प्रकृतिके द्वारा ही हो रहा है; पर वास्तवमें चेतन आदि भौतिक सृष्टिको रचती है । जैसे बर्फका जमना, हीटरका जलना,ट्राम और रेलका आना-जाना, लिफ्टका चढ़ना-उतरना, हजारों मील दुरीपर बोले जानेवाले शब्दोंको सुनना, हजारों मील दूरीपर होनेवाले नाटक आदिको देखना, शरीरके भीतरका चित्र लेना, अल्पसमयमें ही बड़े-से-बड़ा हिसाब कर लेना, आदि-आदि कार्य विभिन्न-विभिन्न यन्त्रेकि द्वारा होते हैं । परन्तु उन सभी यन्तीमें शक्ति विजलीकी ही होती है । विजलीकी शक्तिके बिना वे यन्त स्वयं काम कर ही महीं सकते; क्योंकि उन यन्तोंमें बिजलीको छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है । ऐसे ही संसारमें जो कुछ परिवर्तन हो रहा है अर्थात् अनत्त ब्रह्मण्डोंका सर्जन, पालन और संहार, स्वर्गीद लोकोंमें और नरकोंमें विविध पुण्य-पापके फलका मोग, तरह-तरहकी विचित्र जगद्विपरियर्तते'। वह विविध परिवर्तन क्या है?

व्याख्या—'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्'- भूपा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह हो रहा है भगवानुकी अध्यक्षता अर्थात् सत्ता-स्कृतिसे ही । भगवान्को सत्ता-स्फूर्तिक बिना प्रकृति ऐसे विचित्रं काम कर ही नहीं सकती; क्योंकि भगवान्को छोडकर प्रकृतिमें ऐसी स्वतन्त सामर्थ्य हो नहीं है कि जिससे वह ऐसे-ऐसे काम कर सके । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे विजलीमें सब शक्तियाँ हैं. पर वे मशीनेंकि द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवानमें अनन्त शक्तियाँ हैं, पर वे प्रकृतिके द्वारा ही प्रकट होती है।

भगवान् संसारको रचना प्रकृतिको लेकर करते हैं; और प्रकृति संसारको रचना भगवानको अध्यक्षतामें करती है । 'मगवान् अध्यक्ष है'—इसी हेतुसे जगत्का परिवर्तन होता है--'हेतुनानेन पिरियतियों और घटनाएँ, तरह-तरहकी आकृतियाँ, वेश- जवतक प्राणियोंका प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरेकि

परमात्मासे भिन्न भी नहीं कह संकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते । ऐसी अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके परमात्मा महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश हए जीवोंकी रचना करते हैं।

परमात्मा प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते हैं, प्रकृतिके बिना नहीं । कारण कि सृष्टिमें जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति-विनाश होता है, वह सब प्रकृतिमें ही होता है, भगवान्में नहीं । अतः भगवान् क्रियाशील प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते हैं । इसमें भगवानको कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है।

जैसे मनुष्यके द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इन्द्रियों और वृत्तियोंसे होते हैं। पर यह मनुष्यकों कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदिपर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। (हाँ, मनुष्यमें यह कमी है कि वह उन कमोंको अपना और अपने लिये मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है अर्थात् अधिपति होता हुआ भी गुलाम

हो जाता है ।) ऐसे ही भगवान् सृष्टिकी रचना करते हैं तो उनका प्रकृतिपर आधिपत्य ही सिद्ध होता है। पर आधिपत्य होनेपर भी भगवानमें लिपता आदि नहीं होती ।

'विस्जामि पुनः पुनः\*'-यहाँ 'वि' उपसर्गपूर्वक 'सजामि' किया देनेका तात्पर्य है कि मगवान् जिन जीवोंकी रचना करते हैं, वे विविध (अनेक प्रकारक) कर्मीवाले ही होते हैं । इसलिये भगवान् उनको विविध प्रकारसे रचना करते हैं अर्थात स्थावर-जंगम, स्थल-सक्ष्म आदि भौतिक 'शरीरोंमें भी कई पृथ्वीप्रधान, कई तेजप्रधान, कई वायुप्रधान आदि अनेक प्रकारके शरीर

होते हैं, उन सबको भगवान् रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझनेको है कि भगवान उन्हीं जीवोंकी रचना करते हैं, जो व्यष्टि प्रकृतिके साथ 'मैं' और 'मेरा' करके प्रकृतिके वशमें हो गये हैं। व्यष्टि प्रकृतिके परवश होनेसे ही जीव समष्टि प्रकृतिके परवश होता है । प्रकृतिके परवश न होनेसे महासर्गर्ने उसका जन्म नहीं होता ।

सम्बन्ध-- आसितः और कर्तृत्वाभिमानपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य कर्मोंसे बँध जाता है । भगवान् वार-बार सृष्टि-रचनारूप कर्म करनेसे भी क्यों नहीं बैंधते ? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

## न च मां तानि कर्माणि निबद्यन्ति धनञ्जय ।

### . उदासीनवदासीनमसक्तं . तेपु

कर्मसु ।। ९ ।।

हे धनझय ! उन (सृष्टि-रचना आदि) कमोंमें अनासक्त और उदासीनकी तरह रहते हुए मेरेको वे कर्म नहीं बाँघते । ं व्याख्या—'उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु'—

महासर्गके 'आदिमें प्रकृतिके परवश हुए प्राणियोंकी उनके कमेंकि अनुसार विविध प्रकारसे रचनारूप जो कर्म है, उसमें मेरी आसिक नहीं है। कारण कि मैं उनमें छदासीनकी तरह रहता हूँ अर्थात् प्राणियोंकें उत्पन्न होनेपर मैं हर्पित नहीं होता और उनके प्रकृतिमें लीन होनेपर मैं खिन्न नहीं होता ।

ं यहाँ 'उदासीनवत्' पदमें जो 'वत्' (वति) प्रत्यय

है, उसका अर्थ 'तरह' होता है; अतः इस पदक अर्थ हुआ-- उदासीनकी तरह । भगवान्ने अपनेके उदासीनकी तरह क्यों कहा? कारण कि प्रनुष्य उसी वस्तुसे उदासीन होता है, जिस वस्तुकी वह सत्ता मानता है । परन्तु जिस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, उसकी भगवान्के सिवाय कोई खतन्त सत्ता ही नहीं है । इसलिये भगवान् उस संसारकी रचनारूप कर्मसे उदासीन क्या रहें ? वे तो उदासीनकी

<sup>\*</sup> यहाँ (छठे, सातवं और आठवें इलोकमें) 'विस्जामि' पदसे ठत्पत्तिका, 'मतस्यानि' पदसे स्थितिकाऔर 'प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये' पदोसे प्रलयका वर्णन आ गया है।

तरह रहते हैं; क्योंकि भगवान्की दृष्टिमें संसारकी कोई ही तुमलोग भी कर्मोंमें और उनके फलोंमें आसक्ति सता ही नहीं हैं। तात्पर्य है कि वास्तवमें यह सब न रखो, तो सब कर्म करते हए भी उनसे बैधोगे भगवान्का ही स्वरूप है, इनकी स्वतन्त नहीं । अगर तुमलोग कर्मोमें और उनके फलोंमें सता है ही नहीं, तो अपने स्वरूपसे भगवान क्या आसक्ति रखोगे, तो तमको दःख पाना ही पडेगा, उदासीन रहें ? इसलिये भगवान् उदासीनकी तरह हैं। बार-बार जन्मना-मरना ही पड़ेगा । कारण कि कर्मीका 'न च मां, तानि कर्माणि निबद्यन्ति'-- पूर्व-आरम्प और अन्त होता है तथा फल भी उत्पन्न ' श्लोकमें भगवानने कहा कि मैं प्राणियोंको बार-बार होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्मफलकी इच्छाके कारण रचता हैं, उन रचनारूप कर्मीको ही यहाँ 'तानि' कहा मनुष्य बँघ जाता है। यह कितने आश्चर्यकी बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता. पर गया है। वे कर्म मेरेको नहीं बाँधते; क्योंकि उन कर्मों और उनके फलोंके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं (फलेच्छाके कारण) बन्धन रह जाता है! ऐसे ही है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्यमात्रको यह शिक्षा वस्तु नहीं रहती, पर वस्तुका सम्बन्ध (बन्धन) रह जाता है ! देते हैं, कर्म-बन्धनसे छूटनेकी युक्ति बताते हैं कि सम्बन्धी नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध रह जाता जैसे मैं कर्मोंमें आसक्त न होनेसे बैंघता नहीं हैं. ऐसे है! मूर्खताकी बलिहारी है!!

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें आसक्तिका निषेध करके अब भगवान् कर्तृत्वाभिमानका निषेध करते हैं।

#### 🗸 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौत्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। १० ।।

प्रकृति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चराचर जगतको रचती है । हे कुन्तीनन्दन ! इसी हेतुसे जगत्का विविध प्रकारसे परिवर्तन होता है । व्याख्या—'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्'- भूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह

मेरेसे सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर-अचर, जड़- सब-का-सब प्रकृतिके द्वारा ही हो रहा है; पर वास्तवमें

चेतन आदि भौतिक सृष्टिको रचती है । जैसे बर्फका हो रहा है भगवानुकी अध्यक्षता अर्थात् सत्ता-स्फूर्तिसे जमना, हीटरका जलना,ट्राम और रेलका आना-जाना, ही । भगवान्की सत्ता-स्फूर्तिके बिना प्रकृति ऐसे लिफ्टका चढ़ना-उतरना, हजारों मील दूरीपर बोले विचित्रं काम कर ही नहीं सकती; क्योंकि भगवानुको जानेवाले शब्दोंको सुनना, हजारों मील दूरीपर होनेवाले छोड़कर प्रकृतिमें ऐसी स्वतन्त्र सामर्थ्य हो नहीं है कि नाटक आदिको देखना. शरीरके भीतरका चित्र लेना, जिससे वह ऐसे-ऐसे काम कर सके । तात्पर्य यह अल्पसमयमें ही बड़े-से-बड़ा हिसाब कर लेना, हुआ कि जैसे बिजलीमें सब शक्तियाँ हैं, पर वे आदि-आदि कार्य विभिन्न-विभिन्न यन्त्रोंके द्वारा होते हैं । मशीनेंकि द्वारा ही प्रकट होती हैं. ऐसे ही भगवानमें परनु उन सभी यन्तोंमें शक्ति विजलीकी ही होती है । अनन्त शक्तियाँ हैं, पर वे प्रकृतिके द्वारा ही प्रकट विजलीको शक्तिके बिना वे यन्त्र स्वयं काम कर ही होती है। नहीं सकते; क्योंकि उन यन्तोंमें विजलीको छोड़कर भगवान् संसारकी रचना प्रकृतिको लेकर करते कोई सामर्घ्य नहीं है । ऐसे ही संसारमें जो कुछ हैं; और प्रकृति संसारकी रचना भगवान्की अध्यक्षतामें परिवर्तन हो रहा है अर्थात् अनन्त ब्रह्माण्डोंका सर्जन, करती है । 'भगवान् अध्यक्ष हैं'--इसी हेत्से जगतका पालन और संहार, स्वर्गादि लोकोंमें और नरकोंमें विविध परिवर्तन होता पुण्य-पापके फलका भोग, तरह-तरहकी विचित्र जगद्विपरिवर्तते'। वह विविध परिवर्तन् वर्षा परिभातियों और घटनाएँ, तरह-तरहकी आकृतियाँ, वेश-्जबतक प्राणियोंका प्रकृति और प्रकृतिके

A O.C. MILEON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH साथ 'मैं' और 'मेरा-पन' बना हुआ है, तबतक परमात्मासे सत्ता-स्फूर्ति मिलनेपर भी परमात्मामें कर्तृत उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है अर्थात् कभी नहीं आता । जैसे, सूर्यके प्रकाशमें सभी प्राणी सव किसी लोकमें तो कभी किसी लोकमें, कभी किसी शरीरमें कर्म करते हैं और उनके कमीमें विहित तथा निर्पद तो कभी किसी शरीरमें परिवर्तन होता ही रहता है । सब तरहकी क्रियाएँ होती है । उन कमीके अनुसार तात्पर्य हुआ कि भगवज्ञाप्तिके बिना उन प्राणियोंकी ही प्राणी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंका अनुभव कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती । वे जन्म-मरणके करते हैं अर्थात् कोई सुखी है तो कोई दुःखी है;

चकरमें घूमते ही रहते हैं (गीता ९ ।३) । कोई ऊँचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोकमें सभी प्राणी भगवान्में स्थित होनेसे भगवानको है तो कोई किसी लोकमें है, कोई किसी वर्ण-आश्रममें प्राप्त है, पर जब वे अपनेको भगवान्म न मानकर है तो कोई किसी वर्ण-आश्रममें है आदि तरह-तरहका प्रकृतिमें मान लेते हैं अर्थात् प्रकृतिके कार्यके साथ परिवर्तन होता है। परन्तु सूर्य और उसका 'मैं' और 'मेग'-पन का सम्बन्ध मान लेते हैं,तब वे प्रकाश ज्यों-का-ज्यों ही रहता है'। उसमें कमी प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान्की किञ्चिनात्र भी कोई अन्तर नहीं आता। ऐसे ही अध्यक्षतामें प्रकृति उनके शरीरोंको उत्पन्न और लीन संसारमें विविध प्रकारका परिवर्तन हो रहा है, पर करती रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो उन प्राणियोंको परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों-के-त्यों ही उत्पन्न और लीन करनेकी शक्ति प्रकृतिमें नहीं है; रहते हैं। वास्तवमें अपने स्वरूपमें किञ्चिनात्र भी क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं भी जन्मता-मरता परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही नहीं; क्योंकि परमात्माका अंश होनेसे खयं अविनाशी सकता है । केवल परिवर्तनशील संसारके साथ अपना है, चेतन है, निर्विकार है । परन्तु प्रकृतिजन्य पदार्थोंके सम्बन्ध माननेसे अर्थात् तादाल्य, ममता और कामना साथ मैं-मेरापनका सम्बन्ध जोड़कर, उनके परवश करनेसे ही संसारका परिवर्तन अपनेमें होता हुआ प्रतीत होकर इसको जन्मना-मरना पड़ता है अर्थात् नये-नये होता है । अगर प्राणी जिन भगवान्की अध्यक्षतामें शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी वास्तविक जगत्-मात्रकी उत्पति, स्थिति और प्रलयकी जो एकता मान ले (जो कि स्वतःसिद्ध है);तो भगवान्के

क्रिया होती है, वह सब प्रकृतिसे ही होती है, प्रकृतिमें साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है, वह स्वतः प्रकट ही होती है और प्रकृतिकों ही होती है। परन्तु उस हो जायगा । प्रकृतिको परमात्मासे ही सत्ता-स्फूर्ति मिलती है।

सम्बन्ध--- जो नित्य-निरत्तर अपने-आपमें ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रयसे प्रकृति घूम रही है और संसार-मात्रका परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्माको तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगेके दो श्लोकोंमें करते हैं।

## अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

## परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ।। ११ ।।

मूर्खलोग मेरे सम्पूर्ण प्राणियोंके महान् ईश्वररूप परमभावको न जानते हुए मुझे मनुष्यशरीरके आश्रित मानकर अर्थात् साघारण मनुष्य मानकर भेरी अवज्ञा करते हैं ।

मम कार्यमात्रका संवालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक भावमजानन्तो व्याख्या—'परं भूतमहेश्वरम्'—जिसको सता-स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनना है; जिसकी इच्छाके बिना युक्तका पता भी नहीं ब्रह्माण्डोंको स्वना करती है, चर-अबर, स्थावर-जङ्गम हिलता; प्राणी अपने कमौंके अनुसार जिन-जिन प्राणियोंको पैदा करती है; जो प्रकृति और उसके लोकोमें जाते हैं, उन-उन लोकोमें प्राणियोंपर

अवज्ञा करते हैं ।

शासन करनेवाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईसर (मालिक) े हैं और जो सबको जाननेवाला है—ऐसा वह मेरा भूतमहेश्वररूप सर्वोत्कृष्ट भाव (खरूप) है।

BANGATE KARABAR KARABARAK TAKAR PARAK KALIK TAKAR PARAK KAKAR

'परं भायम्' कहनेक तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभावको अर्थात् करनेमें, न करनेमें और उलट-फेर करनेमें जो सर्वथा स्वतन्त है; जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकारसे कभी आबद्ध नहीं है; जो क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम है तथा वेदों और शाखोंमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध है (गीता १५।१८)—ऐसे मेरे परमभावको मृहलोग नहीं जानते, इसीसे वे मेरेको मनुष्य-जैसा मानकर मेरी

'मानुर्धे तनुमाश्रितम्'— भगवान्को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपनेको शरीर, फुटुम्ब-परिवार, धन-सम्पति, पद-अधिकार आदिके अश्रित मानते हैं अर्थात् शरीर, कुटुम्ब आदिको इन्जत-प्रतिष्ठाको अपनी इन्जत-प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थोक मिलनेसे अपनेको बड़ा मानते हैं और उनके न मिलनेसे अपनेको छोटा मानते हैं, और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीचमें प्रकट हो जाते हैं तथा अन्तमें पुनः अप्रकट हो जाते हैं (गीता २ । २८), ऐसे ही वे मेरेको साधारण मनुष्य मानते हैं। वे मेरेको मनुष्यशरीरके परवश मानते हैं अर्थात् जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण हैं— ऐसा मानते हैं।

भगवान् शरीरके आश्रित नहीं होते । शरीरके करते हैं । वे भैरेको आश्रित तो वे ही होते हैं, जिनको कर्मफलभोगके पदार्थोंको ही सख्य म लिये पूर्वकृत कर्मोंके अनुसार शरीर मिलता है । परन्तु भोग भोगनेमें ही लगे भगवान्त्व मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता । वे अवहेलना करना है ।

अपनी इच्छासे ही प्रकट होते हैं—'इच्छयाऽऽजवपुषः' (श्रीमद्धा॰ १० । ३३ । ३५) और स्वतन्ततापूर्वक मत्य, कच्छप, वर्गह आदि अवतार लेते हैं । इसलिये उनको न तो कर्मबन्धन होता है और न वे शरीपेक आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है—'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि' (गीता ४ । ६) अर्थात् वे प्रकृतिको अधिकृत करके प्रकट होते हैं । तात्सर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृतिको परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृतिके आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान् स्वेच्छासे, स्वतन्ततासे अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षतामें काम

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

करती है।

मृद्रलोग मेरे अवतारके तत्त्वको न जानकर मेरेको

मनुष्यराग्रेरके आश्रित (शरण) मानते हैं अर्थात् उनको
होना तो चाहिये मेरे शरण, पर मानते हैं मेरेको

मनुष्यराग्रेरके शरण! तो वे मेरे शरण कैसे होंगे?
हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान्ते सातवें
अध्यायमें कही है कि वुद्धित लोग मेरे अज-अविनाशी

परमभावको न जानते हुए मेरेको साधारण मनुष्य मानते
हैं (७।२४-२५)। इसलिये वे मेरे शरण न होकर
देवताओंके शरण होते हैं (७।२०)।

देवताओं के शरण होते हैं (७ । २०) ।

'अयजानित मां म्म मृद्धाः'—जिसको अध्यक्षतामें
प्रकृति अनन्त ब्रह्माण्डोंको उत्पन्न और लीन करती है,
जिसको सत्ता-स्पूर्तिसे संसारमें सब कुछ हो रहा है
और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्तिके लिये मनुष्य-शरीर
दिया है—ऐसे मुझ सत्य-तत्त्वकी मृड्लोग अवहेलना
करते हैं । वे मेरेको न मानकर उत्पत्ति-विनाशाशील
पदार्थोंको ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और
भोग भोगनेमें ही लगे रहते हैं—यही मेरी अवज्ञा,

\*

सम्बन्ध-अब भगवान् आगेके श्लोकमें अपनी अवज्ञाका फल बताते हैं।

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ।। १२ ।।

<sup>ै</sup>इस अध्यायके चौथे इलोकसे दसवें इलोकतक जिस परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीको यहाँ 'माम' पदसे कहा गया है ।

Ex companyment de la companyme

जिनकी सब आशाएँ व्यर्थ होती हैं, सब शुभ-कर्म व्यर्थ होते हैं और सब जान व्यर्थ होते हैं अर्थात् जिनकी आशाएँ, कर्म और ज्ञान सत्-फल देनेवाले नहीं होते,ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रंय लेते हैं।

व्याख्या— 'मोघारात:'—जो लोग मगवान्से विसुख होते हैं, वे सांसारिक मोग चाहते हैं तो उनकी ये सब कामनाएँ व्यर्थ हो होती हैं। कारण कि नाशवान् और परिवर्तनशील चलुको कामना पूरी होगी हो —यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाय, तो वह टिकेगी नहीं अर्थात् फल देकर नष्ट हो जायगी। जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक कितनी हो सांसारिक वस्तुओंकी इच्छाएँ की जायँ और उनका फल भी मिल जाय, तो भी वह सब व्यर्थ ही है (गीता ७ । २३)।

'मोधकर्माणः'— भगवान्से विमुख हुए मनुष्य शास्त्रविहित कितने ही शुमकर्म करें, पर अन्तमें वे सभी व्यर्थ हो जायँगे। कारण कि मनुष्य अगर सकामभावसे शास्त्रविहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेंगे, तो भी उन कर्मोंका आदि और अन्त होगा। वे उन कर्मोंके फलखरूप कँचै-कँचे लोकोंमें भी चले जायँगे, तो भी वहाँसे उनको फिर जन्म-मरणमें आना ही पड़ेगा। इसलिये उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बरबाद किया, अपनी बुद्धि बरबाद की और मिला कुछ नहीं। अन्तमें रीते-के-रीत रह गये अर्यात् जिसके लिये मनुष्यशरीर मिला था, उस लामसे सदा ही रीते रह गये। इसलिये उनके सब कर्म व्यर्थ, निष्मल ही हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य खरूपसे साशात् परमात्माक अंश हैं, सदा रहनेवाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि-अन्तवाला हैं; अतः जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी, तबतक वे सकामभावपूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर अन्तमें दःख और अशान्तिक सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।

जो शास्त्रविहित कमें अनुकूल परिस्थित प्राप्त सरनेवी इच्छासे सकामभावपूर्वक किये जाते हैं, वे ही कम व्यर्थ होते हैं अर्थात् सत्-फल देनेवाले नहीं होते । परन्तु जो कमें भगवान्के लिये, भगवान्की प्रसन्नताक लिये किये जाते हैं और जो कर्म भगवान्क अर्पण किये जाते हैं, वे कर्म नियमल नहीं होते. अर्थात् गारावान् फल देनेवाले नहीं होते, प्रस्तुत सत्-फल देनेवाले हो जाते हैं— 'कर्म बैव तदर्शीय सदित्येवाभिधीयते' (गीता १७ । २७) ।

सत्रहवें अध्यायके अद्वाईसवें श्लोकमें भी भगवानने

कहा है कि जिनकी मेरेमें अब्बा नहीं है अर्थात् जो मेरेसे विमुख है, उनके द्वारा किये गुर्थ यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म असत् होते हैं अर्थात् मेरी प्राप्त करानेवाले नहीं होते। उन कर्मीका इस जम्में और मरनेके बाद भी (परलोकमें) स्थायी फल नहीं मिलता अर्थात् जो कुछ फल मिलता है, विनाशी ही

मिलता है । इसलिये उनके ये सब कर्म व्यर्थ ही है ।

'मोधजानाः' — उनके सब ज्ञान व्यर्ध हैं ! भगवान्से विमुख होकर उन्होंने संसारकी सब भाषाएँ सीख लीं, सब लिपियाँ सीख लीं, तरह-तरहकी कलाएँ सीख लीं, तरह-तरहकी विद्याओंका ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरहके आविष्कार कर लिये, अनन्त प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर लिये, पर इससे उनका करुयाण नहीं होगा, जन्म-मरण नहीं हुटेगा । इसलिये वे सब ज्ञान निम्मल हैं । जैसे, हिसाब करते समय एक अंककी भी भूल हो जाय तो हिसाब कभी सहीं नहीं आता, सब गलत हो जाता है, ऐसे ही जो भगवान्से विमुख हो गये हैं, वे कुछ भी ज्ञान-सम्पादन करें, वह सब गलत होगा और पतनकी तरफ ही ले जायगा ।

'विचेतसः' — उनको सार-असार, नित्य-अतित्य, लाभ-हानि, कर्तव्य-अकर्तव्य, मुक्ति-बन्धन आदि बातोका ज्ञान नहीं है !

'राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी क्षिताः'— ऐसे वे अविवेको और भगवानुसे विमुख मनुष्य आसुरी, ग्रक्षसी और मोहिनी प्रकृति अर्थात् स्वभावका आश्रय देते हैं।

जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें, अपनी

प्रकृति (आसुरी, राक्षसी और मोहिनी) बतायी गयी है, उसके मूलमें आसुरी प्रकृति ही है; अर्थात् आसुरी

सम्पत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी सम्पतिके आश्रित होनेपर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी

स्वाभाविक आ जाती है । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील

पदार्थींका ध्येय होनेसे सब अनर्थ-परम्पर आ ही

जाती है। उसी आसूरी सम्पत्तिके तीन भेद यहाँ

बताये गये हैं--कामनाकी प्रधानतावालोंकी 'आसरी' क्रोधकी प्रधानतावालोंकी 'राक्षसी' और मोह-(मढता-)

की प्रधानतावालोंकी 'मोहिनी' प्रकृति होती है । तात्पर्य

है कि कामनाकी प्रधानता होनेसे आसुरी प्रकृति आती

है। जहाँ कामनाकी प्रधानता होती है, वहाँ राक्षसी प्रकृति—क्रोध आ ही जाता है—'कामात्क्रोधोऽधिजा-

यते' (गीता २ । ६२) और जहाँ क्रोध आता है,

वहाँ मोहिनी प्रकृति (मोह) आ ही जाता है- 'क्रो-घाद्भवति सम्मोहः'(२ ।६३) । यह सम्मोह लोभसे

कामनापूर्ति करनेमें, अपने प्राणोंका पोषण करनेमें ही लगे रहते हैं, दसरोंको कितना दुःख हो रहा है, दूसरोंका कितना नुकसान हो रहा है- इसकी परवाह ही नहीं करते, वे 'आसुरी' स्वभाववाले होते हैं।

जिनके खार्थमें, कामना-पूर्तिमें बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्सेमें आकर वे अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये दूसरोंका नुकसान कर देते हैं, दूसरोंका नाश कर देते हैं, वे 'राक्षसी' स्वभाववाले होते. है ।

जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारणके जो दसरोंका नुकसान कर देते हैं, दूसरोंको कष्ट देते हैं (जैसे, उड़ते हुए पक्षीको गोली मार दी, सोते हुए कुत्तेको लाठी मार दी और फिर राजी हो गये), वे 'मोहिनी' स्वभाववाले होते हैं।

परमात्पासे विमुख होकर केवल अपने प्राणोंको रखनेकी अर्थात् सुखपूर्वक जीनेकी जो इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है । ऊपर जो तीन प्रकारकी

भी होता है और मूर्खतासे भी होता है। \*

सम्बन्ध- चौथे श्लोकसे लेकर दसवें श्लोकतक भगवान्ते अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदिका वर्णन किया । उस प्रमावको न माननेवालोंका वर्णन तो ग्यारहवें और बारहवें श्लोकमें कर दिया । अब उस प्रभावको जानकर भजन करनेवालोका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

#### महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥ भजन्यनन्यमनसो जात्वा

परन्तु हे पृथानन्दन ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्मालोग मेरेको सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि और अविनाशी समझकर अनन्यमनसे मेरा भजन करते हैं।

व्याख्या—'महात्पानस्त मां पार्ध प्रकृतिमाभ्रिताः'— पूर्वश्लोकमें जिन आसुरी, राक्षसी, और मोहिनी स्वभावके आश्रित मूड़लोगोंका वर्णन किया था, उनसे दैवी-सम्पत्तिके आश्रित महात्माओंको विलक्षणता बतानेके लिये ही यहाँ 'तु' पद आया है ।

'दैवीं प्रकृतिम्' अर्थात् दैवी-सम्पत्तिमें 'देव' नाम परमात्माका है, और परमात्माको सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति कहलाती है। परमात्मा 'सत्' हैं; अतः परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले जितने गुण और आचरण हैं, उनके साम 'सत्' शब्द लगता है अर्थात् वे सद्गुण और

सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण-सदाचार हैं. वे सब-के-सब भगवत्त्वरूप हैं अर्थात् वे सभी भगवानके ही स्वभाव हैं और स्वभाव होनेसे ही उनको 'प्रकृति' कहा गया है । इसलिये देवी प्रकृतिका आश्रय लेना भी भगवान्का हो आश्रय लेना है।

दैवी सम्पत्तिके जितने भी गुण हैं (गोता १६ । १—३), वे सभी सामान्य गुण है और स्वतः-सिद्ध है अर्थात् इन गुणोपर सभी मनुष्योंका पूरा अधिकार है। अय कोई इन गुणोंका आश्रय ले या न ले- यह तो मनुष्योंपर निर्भर है; परन्तु जो इनका

आश्रय लेकर परमात्माकी तरफ चलते हैं. वे आंपना कल्याण कर लेते हैं।

एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्यतत्त्वकी होती है, जो कि पहलेसे ही है। जिस वस्तकी उत्पत्ति होती है, वह नष्ट होनेवाली होती है । दैवी सम्पत्तिके जितने सद्गुण-सदाचार हैं, उनको भगवान्के और भगवत्त्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना 'खोज' है । कारण कि ये किसीके उत्पन्न किये हुए नहीं है अर्थात् ये किसीकी व्यक्तिगत उपज, बपौती नहीं हैं । जो इन गुणोंको अपने पुरुपार्थके द्वारा उपार्जित मानता है अर्थात् स्वाभाविक न मानकर अपने बनाये हुए मानता है, उसको इन गुणोंका अभिमान होता है । यह अभिमान ही वास्तवमें प्राणीकी व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होनेवाली है।

जब मनुष्य दैवी गुणोंको अपने बलके द्वारा उपार्जित मानता है, और 'मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते'-- इस तरह दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणोंका अभिमान पैदा हो जाता है । परन्तु इन गुणोंको केवल भगवान्के ही गुण माननेसे और भगवत्स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेनेसे अभिमान पैदा नहीं होता !

देवी सम्पत्तिके अध्रेपनमे ही अभिमान पैदा होता है । दैवी सम्पत्तिके (अपनेमे) पूर्ण होनेपर अभिमान पैदा नहीं होता । जैसे, किसीको 'मैं सत्यवादी हैं'---इसका अभिमान होता है, तो उसमे सत्यभाषणके साथ-साथ आंशिक असत्यभाषण भी है । अगर सर्वथा सत्यभाषण हो तो 'मै सत्य बोलनेवाला हूँ'—इसका अभिमान नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि 'मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हैं'!

मनुष्यमें देवी सम्पत्ति तभी प्रकट होती है, जब उसका उद्देश्य केवल भगवत्प्राप्तिका हो जाता है। भगवत्प्राप्तिके लिये दैवी गुणोंका आश्रय लेकर ही वह परमात्माकी तरफ वढ़ सकता है। दैवी गुणोंका आश्रय लेनेसे उसमें अभिमान नहीं आता; प्रत्युत नम्रता, सरलता, निर्याभमानता आती है और साधनमें नित्य नया उत्साह आता है।

जोः भनुष्य भगवान्से । विमुख 🕆 होकर उत्पत्ति-विनाशशील भोगों और उनके संग्रहमें लगे हुए हैं, वे 'अल्पात्मा' हैं अर्थात् मूढ़:हैं; ्परन्तु जिन्होंने भगवान्का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गयी है और जिन्होंने केवल प्रमुके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है, तो महान्के साथ, सम्बन्ध जोड़नेसे, सत्य-तत्त्वकी तरफ ही लक्ष्य होनेसे वे 'महात्मा' है ।

'भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्'— मै सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि हूँ और, अविनाशी हूँ 🗁 तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समयमें मैं था और सब संसार लीन हो जायगा; उस समयमें भी मैं रहुँगा--ऐसा:मैं:अनादि-अनन्त हैं । अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त सृष्टियाँ, अनन्त स्थावर-जड़म प्राणी मेरेसे उत्पन्न होते हैं, मेरेमें ही स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरेमें हीं लीन होते हैं: परन्तु मै ज्यों-का-ल्यों निर्विकार रहता हूँ,अर्थात् मेरेमें कभी किञ्चित्पात्र भी कमी नहीं आती।

सांसारिक वस्तुओंका यह नियम है कि किसी

वस्तुसे कोई चीज उत्पन्न होती है, तो उस वस्तुमें

कमी आ जाती है; जैसे---मिट्टीसे घड़े पैदा होनेपर मिट्टीमें कमी आ जाती है: सोनेसे गहने पैदा होनेपर सोनेमें कमी आ जाती है, आदि । परन्तु मेरेसे अनन्त सृष्टियाँ पैदा होनेपर भी मेरेमें किञ्चिन्मात्र भी कमी नहीं आती: क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हैं (गीता ९ ११८) । जिन मनुष्योंने मेरेको अनादि और अव्यय जान लिया है, वे अनन्य मनसे मेरा ही भुजन करते हैं । जो जिसके महत्त्वको जितना अधिक जानता है. वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है । जिन्होंने भगवानुको सर्वोपरि जान लिया है, वे भगवानुमें ही लग जाते हैं । उनकी पहचानके लिये यहाँ 'अनन्यमनसः' पद आया है। उनका मन भगवान्में ही लीन हो जानेसे उनकी वृत्ति इस लोकके और परलोकके भोगोंकी तरफ कभी नहीं जातो । भोगोंमें उनकी महत्त्वयद्भि

'अनन्य मनवाला' होनेका तात्पर्य है कि उनके मनमें अन्यका आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसीमें आकर्पण नहीं है और केवल

नहीं रहती ।

भगवानमें हो अपनापन है । इस प्रकार अनन्य मनसे वे भगवानका भंजन करते हैं।

भगवानका भंजन किसी तरहसे किया जाय. उससे लाम ही होता है। परन्त भगवानके साथ अनन्य होकर 'मैं भगवानका हैं और भगवान मेरे हैं' ऐसा सम्बन्ध जोडकर थोडा भी भजन किया जाय तो उससे बहत लाभ होता है । कारण कि अपनेपनका सम्बन्ध (भावरूप होनेसे) नित्य-निरन्तर रहता है, जब कि क्रियाका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर नहीं रहता. क्रिया छटते ही उसका सम्बन्ध छूट जाता है। इसलिये सबके

सम्बन्ध—पीछेके श्लोकमें भजन करनेवालोका वर्णन करके अब भगवान आगेके श्लोकमें उनके भजनका प्रकार बताते हैं ।

१४ । २६) ।

# संततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुढव्रताः ।

#### नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।। १४ ।।

नित्य-(मेरेमें) युक्त मनुष्य दृढ्व्रती होकर लगनपूर्वक साधनमें लगे हुए और भक्तिपूर्वक कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरन्तर मेरी उपासना करते हैं।

व्याख्या—'नित्ययुक्ताः'—मात्र मनुष्य भगवानमें ही नित्ययुक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भौगों और संप्रहमें नहीं । कारण कि समय-समयपर भोगोंसे भी ग्लानि होती है और संव्रहसे भी उपर्रत होती है। परन्त भगवानकी प्राप्तिका, भगवान्की तरफ चलनेका जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फरक नहीं पडता ।

भगवान्का अंश होनेसे जीवका भगवान्के साथ अखण्ड सम्बन्ध है। मनुष्य जबतक उस सम्बन्धको नहीं पहचानता,तभीतक वह भगवान्से विमुख रहता है, अपनेको भगवान्से अलग मानता है । परन्तु जब वह भगवान्के साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचान लेता है, तो फिर वह भगवान्के सम्मुख हो जाता है, भगवान्से अलग नहीं रह सकता और उसकी भगवान्के सम्बन्धकी विस्मृति भी नहीं होती— यही ठसका 'नित्ययुक्त' रहना है।

मनुष्यका भगवान्के साथ 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं'—ऐसा जो स्वयंका सम्बन्ध है, वह जामत्, स्वप्न और सुयुप्ति—इन अवस्थाओंमें, एकान्तमें

भजन-ध्यान करते हुए अथवा सेवारूपसे संसारके सब काम करते हुए भी कभी खप्डित नहीं होता, अटलरूपसे सदा ही बना रहता है । जैसे मन्ष्य अपनेको जिस माँ-बापका मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका 'मैं अमुकका लड़का हूँ' यह भाव सदा बना रहता है । उसको याद रहे चाहे न रहे. वह याद करे चाहे न करे, पर यह भाव हरदम रहता है: क्योंकि 'मैं अमुकका लड़का हैं-- यह भाव उसके 'मैं'-पनमें बैठ गया है। ऐसे ही जो 'अनादि, अविनाशी, सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हैं'—इस वास्तविकताको जान लेता है. मान लेता है, तो यह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवानुके साथ अपना वास्तविक सम्बन्ध मान लेना ही 'नित्ययुक्त' होना है।

आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका

हँ- ऐसा जिसने मान लिया है, वह अपने-आपको

भगवानके चरणोंमें अर्पित करके शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बद्धिसे जो कछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लौकिक,

वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है, वह सब भजनरूपसे

प्रभको प्रसन्नताके लिये हो होता है—यही उसका अनन्य

मनसे भजन करना है । इसका वर्णन गीतामें जगह-जगह

हुआ है (जैसे, ८।१४; ९।२२; १२।६;

'दढव्रताः'--जो सांसारिक भोग और संग्रहमें लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय दुढ़ नहीं होता (गीता २ ।४४) । परन्त् जिन्होंने भीतरसे ही अपने मैं-पनको बदल दिया है कि 'हम भगवान्कें हैं और भगवान हमारे हैं', उनका

यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि 'हम संसारके नहीं हैं, कभी भगवत्सम्बन्धी बातें सुनाते हैं; आदि-आदि । हैं और संसार हमारा नहीं है'; अतः हमें सांसारिक वे जो कुछ वाणी-सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं, वह सब भोग और संग्रहकी तरफ कभी जाना ही नहीं है. प्रत्युत भगवानके नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दुढ़ होता है। अपने निश्चयसे वे कभी विचलित नहीं होते । कारण कि उनका उद्देश्य भगवानुका है और वे खयं भी भगवानके अंश हैं । उनके निश्चयमें अदृद्ता आनेका प्रश्न ही महीं है। अद्रुवता तो सांसारिक निश्चयमें आती है. जो कि टिकनेवाला नहीं है।

'यतत्तद्य'— जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुम्बका पालन करते हैं तो ममतापूर्वक करते हैं, रुपये कमाते हैं तो लोभपर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवानके भक्त भगवल्राप्तिके लिये यल (साधन) करते हैं तो लगनपूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत सांसारिक करनेका तात्मर्य है कि वे कीर्तन-नमस्कार आदिके दीखते हए भी वास्तवमें सांसारिक नहीं होते; क्योंकि उनके प्रयतमात्रका उद्देश्य मगवान् हो होते हैं ।

करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्यकर्म करते प्रसन्नता के लिये ही होती हैं।

भगवानका स्तोत्र ही होता है—'स्तोत्राणि सर्वा गिरः'। 'नमस्यन्तद्य'— वे भक्तिपूर्वक भगवान्को नमस्कार करते हैं । उनमें सद्गुण-सदाचार आते हैं, उनके द्वारा

भगवान्के अनुकूल कोई चेष्टा होती है. तो वे इस भावसे, भगवान्को नमस्कार करते हैं कि 'हे नाथ! यह सब आपकी कृपासे ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योगसे नहीं हुई है । अतः इन सद्गुण-सदाचारोंको, इस साधनको आपको कृपासे हुआ समझकर मैं तो, आपको केवल

नमस्कार ही कर सकता है। 'सततं मां उपासते'— इस प्रकार मेरे अनन्यमक निरक्तर मेरी ठपासना करते हैं। निरक्तर उपासना सिवाय जो भी खाना-पीना, सोना-जगना तथा व्यापार करना. खेती करना आदि साधारण क्रियाएँ करते हैं.

'भक्ता कीर्तवन्तो माम्'—वे भक्त प्रेमपूर्वक उन सबको भी मेरे लिये ही करते हैं । उनकी सम्पूर्ण कभी भगवानके नामका कीर्तन करते हैं, कभी नाम-जप लौकिक, पारमार्थिक क्रियाएँ केवल मेरे उद्देश्यसे. मेरी

सम्बन्ध-अनित्य संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके नित्य-तत्त्वकी तरफ चलनेवाले साधक कई प्रकारके होते हैं। उनमेंसे भक्तिके साधकोंका वर्णन पीछेके दो ख्लोकोंमें कर दिया. अब दूसरे साधकोंका वर्णन आगेके ख्लोकमें करते हैं ।

### ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्।।१५।।

दूसरे साधक ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे (अभेद-भावसे) मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपनेको पृथक मानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे विराद्रहपकी अर्थात् संसारको मेरा विराद्रहप मानकर (सेव्य-सेवकमाव से) मेरी अनेक प्रकारसे उपासना करते हैं ।

व्याख्या-[जसे, भूखे आदमियोंकी भूख एक होती है और भोजन करनेपर सबकी तृप्ति भी एक होती है; परन्तु उनकी भोजनके पदार्थीमें रुचि भिन्न-भिन्न होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसारको -तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी इसलिये उनकी उपासनाएँ भी मित्र-मित्र होती हैं ।] तृष्ति नहीं होती, वे अभावप्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसारसे विमुख होकर केवल परमात्माकी तरफ हो

चलते हैं, तब परमात्माकी प्राप्ति होनेपर उन सबकी त्तप्ति हो जाती है अर्थात् वे कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाते हैं । परन्तु ठनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भित्र-भित्र होते हैं।

'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन'--कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञसे अर्थात् विवेकपूर्वक असत्का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक यहाँ 'चजन्तः' पदका तात्र्य है कि उनके भीतर परमात्मतत्त्वको '<sup>3</sup> और अपने वास्तविक' स्वरूपको एक केवल परमात्मतत्त्वका ही आदर है — यही उनका पूजन मानते हुए मेरे निर्मुण-निराकार स्वरूपको उपासना करते है ।

हैं। "पृथवत्येन बहुधा विश्वतीमुखम्'—ऐसे ही कई इस परिवर्तनशील संसारको कोई स्वतन्त्र सता नहीं है, क्वॉकि यह संसार पहले अभावरूपसे था संसारको भगवान्का विराद्रूरूप मानकर और मात्र नहीं है, क्वॉकि यह संसार पहले अभावरूपसे था संसारको भगवान्का विराद्रूरूप मानकर अपने शरीर, और अब भी अभावमें जा रहा है। अतः यह अभावरूप ही है'। जिससे संसार उत्पत्र हुआ है, जिसके अमावरूप ही है'। जिससे संसार उत्पत्र हुआ है, जिसके पदार्थोंको संसारको सेवामें ही लगा देते हैं। इन आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस सबको सुख कैसे हो, सबका दुःख कैसे मिटे, इनकी परमात्माको सत्तासे ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही सेवा कैसे बने— ऐसी विचारधारासे वे अपने तन, है। उस परमात्माको साथ हमारी एकता है—इस मन, धन आदिसे जनता-जनार्दनको सेवामें ही लगे प्रकार उस परमात्माको तरफ नित्य-निरन्तर दृष्टि रखना रहते हैं, भगवल्कृगासे उनको पूर्णताकी प्राप्ति हो जाती है। ही एकीभावसे उपासना करना है।

 $\star$ 

सम्बन्ध--जब सभी उपासनाएँ अलग-अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएँ आपकी कैसे हुईँ ? इसपर आगेके चार खोक कहते हैं।।--

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम् ।

मन्तोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ।। १६ ।।\*

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पिवत्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ।। १७ ।।

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ।। १८ ।।

कतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, खधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मन्त मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अनि मैं हूँ और हवनरूप क्रिया भी मैं हूँ। जाननेयोग्य, पवित्र, ऑकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस सम्पूर्ण जगत्का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भृतां, प्रमु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ।

व्याख्या-- [ अपनी रुचि श्रद्धा-विश्वासके अनुसार किश्चिमात्र भी संदेह न हो । जैसे ज्ञानके द्वारा मनुष्य किशीको भी साक्षात् परमात्माका सरूप मानकर उसके सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें एक परमात्मतत्त्वको साप सान्वय जोड़ा जाय. तो वास्तवमें यह सम्बन्ध ही जानता है । परमात्माके सिवाय दूसरी किशी वस्तु, सत्के साथ ही है । केवल अपने मन-वृद्धिमें व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिकी किशिमात्र

<sup>ै</sup>सातवें अध्याय से बाहवें अध्यायतकके इस मध्यम षट्कमें भगवान् अपनी मिलका (उपासनाका) वर्णर किया है और उसमें 'असम्,' अर्थात् 'अहम्', 'मम', 'मया', 'मत् आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। यहाँ सोतहवें श्लोकमें तो 'असम्, अर्थात् 'अहम्' शब्दका प्रयोग आठ वार किया गया है। 'अहम्' शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस यट्कके दूसरे किसी श्री श्लोकमें नहीं किया गया है।

यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि 'हम संसारके नहीं हैं और संसार हमारा नहीं हैं; अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रहकी तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान्के नाते केवल सेवा कर देनी है । इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चयसे वे कभी विचलित नहीं होते। कारण कि उनका उद्देश्य भगवान्का है और वे स्वयं भी भगवानके अंश हैं । उनके निश्चयमें अदृढ़ता आनेका प्रश्न ही नहीं है । अद्रुवता तो सांसारिक निश्चयमें आती है. जो कि टिकनेवाला नहीं है।

'यतन्तश'— जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुम्बका पालन करते हैं तो ममतापूर्वक करते हैं, रुपये कमाते हैं तो लोभपूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान्के भक्त भगवत्प्राप्तिके लिये यल (साधन) करते हैं तो निरत्तर मेरी उपासना करते हैं। निरत्तर उपासना लगनपूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक करनेका तात्पर्य है कि वे कीर्तन-नमस्कार आदिके दीखते हुए भी वास्तवमें सांसारिक नहीं होते; क्योंकि सिवाय जो भी खाना-पीना, सोना-जगना तथा व्यापार उनके प्रयत्नमात्रका उद्देश्य भगवान् ही होते हैं ।

कभी भगवानके नामका कीर्तन करते हैं, कभी नाम-जप लौकिक, पारमार्थिक क्रियाएँ केवल मेरे उद्देश्यसे, मेरी करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्यकर्म करते प्रसन्नता के लिये ही होती हैं।

भगवानुका स्तोत्र ही होता है—'स्तोत्राणि सर्वा गिरः''। 'नमस्यन्तश्च'— वे भक्तिपूर्वक भगवान्को नमस्कार करते हैं । उनमें सद्गुण-सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवानके अनुकूल कोई चेष्टा होती है, तो वे इस भावसे भगवान्को नमस्कार करते हैं कि 'हे नाथ! यह सब आपकी कृपासे ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योगसे नहीं

हैं, कभी भगवत्सम्बन्धी बातें सुनाते हैं: आदि-आदि ।

वे जो कुछ वाणी-सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं, वह सब

हुई है । अतः इन सद्गुण-सदाचारोंको, इस साधनको आपकी कृपासे हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता है।

'सततं मां उपासते'-- इस प्रकार मेरे अनन्यभक्त करना, खेती करना आदि साधारण क्रियाएँ करते हैं,

'मक्त्या कीर्तयन्तो माम्'—वे भक्त प्रेमपूर्वक उन सबको भी मेरे लिये ही करते हैं । उनकी सम्पूर्ण

सम्बन्ध-अनित्य संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके नित्य-तत्त्वकी तरफ चलनेवाले साधक कई प्रकारके होते हैं। उनमेंसे भक्तिके साथकोका वर्णन पीछेके दो श्लोकोंमें कर दिया, अब दूसरे साधकोंका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

#### ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

#### एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्।।१५।।

दूसरे साधक ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे (अभेद-भावसे) मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपनेको पृथक् मानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे विराद्रस्थको अर्थात् संसारको मेरा विराद्ररूप मानकर (सेव्य-सेवकभाव से) मेरी अनेक प्रकारसे उपासना करते हैं ।

व्याख्या-[जैसे, भूखे आदमियोंको भूख एक होती है और भोजन करनेपर सबकी तृष्ति भी एक होती है; परन्तु उनकी भोजनके पदार्थीमें रुचि भिन्न-भिन्न होती है । ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसारकी तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभाययस्त ही रहते हैं । जब वे संसारसे विमुख होकर केवल परमात्माकी तरफ ही

掛化

चलते हैं, तब परमात्माकी प्राप्ति होनेपर उन सबकी तुप्ति हो जाती है अर्थात् वे कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाते हैं । परन्तु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भित्र-भित्र होते हैं। इसलिये उनकी उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं ।]

ः 'ज्ञानयशेन । चाप्यन्ये यजन्तो भामुपासते एकत्वेन'—कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञसे अर्थात्

विवेकपूर्वक असत्का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक यहाँ 'यजन्तः' पदका तात्पर्य है कि उनके मीतर परमात्मतत्त्वको जीर अपने वास्तविक खेर्रुपको एक केवल परमात्मतत्त्वका हो आदर है—यही उनका पूजन मानते हुए मेरे निर्गुण-निराकार खरूपको उपासना करते है । 'भृथक्त्वेन बहुषा विश्वतोमुखम्'—ऐसे हो कई

हैं। 'पृथक्तिन बहुधा विश्वतोमुख्यम्'—ऐसे ही कई इस परिवर्तनशील संसारकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं; क्वोंकि यह संसार पहले अभावरूपसे था संसारको भगवानका विराट्रू मानकर और मान नहीं हैं; क्वोंकि यह संसार पहले अभावरूपसे था संसारको भगवानका विराट्रू मानकर अपने शरीर, और अब भी अभावमें जा रहा है। अतः यह अभावरूप ही हैं। जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आध्रित हैं और जिससे प्रकाशित होता है, उस सबको सुख कैसे हो, सबका दुःख कैसे मिटे, इनकी परमात्माको सत्तास ही इसकी सत्ता प्रवीत हो रही सेवा कैसे बने— ऐसी विचारधारासे वे अपने तन, है। उस परमात्माको साथ हमारी एकता है—इस मन, धन आदिसे जनता-जनार्दनको सेवामें हो लगे प्रकार उस परमात्माको तरफ नित्य-निरक्तर दृष्टि रखना हते हैं, मगवल्कृगसे उनको पूर्णताकी प्राप्त हो जाती है। ही एकीभावसे उपसना करना है।

सम्बन्ध--ज़ब सभी उपासनाएँ अलग-अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएँ आपकी कैसे हुई? इसपर आगेके चार खोक कहते हैं।--

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम्।

मन्तोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्।।१६।।\*

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।

वेद्यं पित्रिज्ञमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च।।१७।।

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्।।१८।।

कतु मैं हूँ, यज़ मैं हूँ, खघा में हूँ, औषध मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवनरूप क्रिया भी में हूँ। जाननेयोग्य, पवित्र, ओंकार, ऋग्वेद, सामबेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस सम्पूर्ण जगत्का पिता, घाता, माता, पितामह, गित, भर्ता, प्रमु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निघान तथा अविनाशी बोज भी मैं ही हूँ।

व्याख्या— [ अपनी रुचि श्रद्धा-विश्वासके अनुसार किश्चित्रमात्र भी संदेह न हो । जैसे ज्ञानके द्वारा मनुष्य किश्चीको भी साक्षात् परमात्मात्मक स्वरूप मानकर उसके सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें एक परमात्मतत्त्वको साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय. तो वास्तवर्षे यह सम्बन्ध ही जानता है। परमात्माके सिवाय दूसरी किश्ची वस्तु, सत्के साथ हो है। केवल अपने मन-युद्धिमें व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिकी किश्चित्रमात्र

<sup>\*</sup>सातवें अध्याय से बाहरें अध्यायतकके इस मध्यम षट्कमें भगवान्ते अपनी पत्तिका (उपासनाका) वर्णन किया है और उसमें 'अस्मत्' अर्थात् 'अहम्', 'मम', 'मया', 'मत् आदि शब्दोका प्रयोग किया है। यहाँ सोतहरें श्लोकमें तो 'अस्मत्' अर्थात् 'अहम्' शब्दका प्रयोग आठ बार किया गया है। 'आहम्' शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षट्कके दूसरें किसी भी श्लोकमें नहीं किया गया है।

भी स्वतन्त सत्ता नहीं है— इसमें उसको किश्चिमात्र जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदिका अनुष्ठान किया जाता है, भी संदेह नहीं होता । ऐसे ही भगवान् विसट्रूपसे वह विधि-विधानसहित साहोपाङ्ग होना चाहिये । अतः अनेक रूपोंमें प्रकट हो रहे हैं; अतः सब कुछ विधि-विधानको जाननेयोग्य सब बातें 'वेद्य' कहलाती भगवान्-ही-भगवान् है--- इसमें अपनेको किञ्चिनात्र भी संदेह नहीं होना चाहिये । कारण कि 'यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं?' यह सन्देह साधकको वास्तविक तत्त्वसे. मुक्तिसे वश्चित कर देता है और महान् आफतमें फैंसा देता है। अतः यह बात दढतासे मान लें कि कार्य-कारणरूपसे स्थल-सूक्ष्मरूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और माननेमें आता है, वह सब केवल भगवान् ही हैं । इसी कार्य-कारणरूपसे भगवानकी सर्वव्यापकताका वर्णन सोलहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक किया गया है।]

'अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्'—जो वैदिक रीतिसे किया जाय, वह 'क़तु' होता है । वह क़तु मैं ही हैं । जो स्मार्त (पौराणिक) रीतिसे किया जाय, वह 'यज्ञ' होता है. जिसको पञ्चमहायज आदि स्मार्त-कर्म कहते हैं । यह यज्ञ मैं हैं । पितरोंके लिये जो अत्र अर्पण किया जाता है, उसको 'खघा' कहते हैं । वह खधा मैं ही है । उन क्रत. यज्ञ और स्वधाके लिये आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियाँ हैं, बूटियाँ हैं, तिल, जौ, छहारा आदि औषध है. वह औषध भी मैं ही हैं ।

'मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हृतम्'--जिस मत्त्रसे क़तु, यज्ञ और खधा किये जाते हैं, वह मन्त्र भी मैं ही हैं। यज्ञ आदिके लिये गो-धृत आवश्यक होता है, वह घुत भी मैं ही हूँ। जिस आहवनीय अग्निमें होम किया जाता है. वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करनेकी क्रिया भी मैं ही हूँ ।

'बेशं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च'--वेदोंकी बतायी हुई जो विधि है, उसको ठीक तरहसे जानना 'बेद्य' है । तात्पर्य है कि कामनापूर्तिके लिये अथवा कामना-निवृत्तिके लिये वैदिक और शास्त्रीय

हैं। वह वेद्य मेर स्वरूप है। यज्ञ. दान और तप—ये तीनों निष्काम परुषोंको महान् पवित्र करनेवाले हैं---'यज्ञो दानं तपश्चैष पावनानि मनीपिणाम'(१८ । ५) । इनमें निष्कामभावसे जो हव्य आदि वस्तुएँ खर्च होती हैं, वे भी पवित्र हो जाती हैं और इनमें निष्कामभावसे जो क्रिया की जाती है, वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है।

क्रत, यज्ञ आदिका अनुष्ठान करनेके लिये जिन ऋचाओं-का उच्चारण किया है, उन सबमें सबसे पहले 'ॐ' का ही उचारण किया जाता है। इसका उचारण करनेसे ही ऋचाएँ अभीष्ट फल देती हैं । वेदवादियोंकी यज्ञ. दान, तप आदि सभी कियाएँ 'ॐ' का उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं (गीता १७ १२४) । वैदिकोंके लिये प्रणवका उच्चारण मुख्य है । इसलिये भगवानने प्रणवको अपना स्वरूप बताया है।

उन. क्रत. यज्ञ आदिकी विधि बतानेवाले ऋग्वेद. सामवेद और यजुर्वेद— ये तीनों वेद हैं। जिसमें नियताक्षरवाले मन्त्रोकी ऋचाएँ होती हैं, उन ऋचाओंक समदायको 'ऋग्वेद' कहते हैं । जिसमें स्वरांसहित गानेमें आनेवाले मन्त होते हैं, वे सब मन्त 'सामवेद' कहलाते हैं । जिसमें अनियताक्षरवाले मन्त्र होते हैं, वे मन्त्र 'यजुर्वेद' कहलाते हैं । \* ये तीनों वेद भगवानके ही स्वरूप हैं।

'पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः'—इस जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गम आदि सम्पूर्ण संसारको में ही उत्पन्न करता हूँ—'अर्ह कृत्स्नस्य जगतः प्रभयः' (गीता ७ । ६) और बार-बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हैं। इसलिये मैं 'पिता' हैं।

<sup>∗</sup>जिन मन्त्रोंमें अख-शुख, भवन आदिका निर्माण करनेवाली लौकिक विद्याओंका वर्णन है, ये सब मन्त्र 'अव्यवंधेद' कहलाते हैं । यद्यपि अनुसमुख्यार्थ 'च' अव्ययसे अव्यवंधेदका ग्रहण किया जा सकता है, तग्रापि उसमें लौकिक विद्याओंका वर्णन होनेसे कतु, यज्ञ आदिके अनुष्ठानमें उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारणसे आगे बीसवें-इक्कीसवें स्लोकोंमें आये 'त्रैविद्याः' और 'त्रपीधर्ममनुत्रपन्नाः' पदोंमें भी त्रस्क, साम, यजः-इन तीनोंका ही संकेत किया गया है।

म्यारहवें अध्यायके तैतालीसवें श्लोकमें अर्जुनने भी कहा है कि 'आप ही इस चराचर जगतुके पिता है'—'पितासि लोकस्य चराचरस्य' ।

इस संसारको सब तरहसे मैं ही धारण करता

हैं और संसारमात्रका जो कुछ विधान बनता है, उस विधानको बनानेवाला भी में हैं । इसलिये मैं 'धाता' हूँ ।

जीवोंकी अपने-अपने कमेंकि अनुसार जिस-जिस योनिमें, जैसे-जैसे शरीरोंकी आवश्यकता पड़ती है,

उस-उस योनिमें वैसे-वैसे शरीरोंको पैटा करनेवाली 'माता' मैं हैं अर्थात् मैं सम्पूर्ण जगतुकी माता हैं ।

प्रसिद्धिमें ब्रह्माजी सम्पूर्ण सृष्टिको पैदा करनेवाले है—इस दृष्टिसे ब्रह्माजी प्रजाके पिता हैं । वे ब्रह्माजी भी मेरेसे प्रकट होते है-इस दृष्टिसे मैं ब्रह्माजीका

पिता और प्रजाका **'पितामह'**हैं । अर्जुनने भी भगवानुको ब्रह्मके आदिकर्ता कहा है—'ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे' (११ । ३७) ।

'गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः सुहत्'--प्राणियोके लिये जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्त्व है, वह 'गति'-खरूप मैं ही हूँ। संसारमात्रका भरण-पोपण करनेवाला 'भर्ता' और संसारका मालिक

'प्रमु' मैं ही हूँ । सब समयमें सबको ठीक तरहसे जाननेवाला 'साक्षी' में हुँ । मेरे ही अंश होनेसे सभी

उन सबका 'निवास'-स्थान मैं हो हूँ । जिसका आश्रय लिया जाता है, वह 'शरण' अर्थात शरणागतवत्सल मैं ही हैं । बिना कारण प्राणिमात्रका हित करनेवाला

जीव स्वरूपसे नित्य-निरन्तर मेरेमें ही रहते हैं. इसलिये

'सुहृद्' अर्थात् हितैषी भी मैं हैं । 'प्रभवः स्थानं निधानं प्रलय:

बीजमव्ययम्'--सम्पूर्ण संसार मेरेसे ही उत्पन्न होता है और मेरेमें ही लीन होता है, इसलिये मैं 'प्रभव'

और 'प्रलय' हूँ अर्थात् मैं ही संसारका निमित्तकारण और उपादानकारण हूँ (गोता ७ ।६) । महाप्रलय होनेपर प्रकृतिसहित सारा संसार मेरेमें

ही रहता है, इसलिये मैं संसारका 'स्थान' † हैं। संसारकी चाहे सर्ग-अवस्था हो, चाहे प्रलय-अवस्था हो. इन सब अवस्थाओंमें प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझनेमें आता है, वह सब-का-सब

मेरेमें ही रहता है, इसलिये मैं 'निघान' हैं। सांसारिक बीज तो वृक्षसे पैदा होता है और वक्षको पैदा करके नष्ट हो जाता है; परन्तु ये दोनों ही दोष मेरेमें नहीं हैं। मैं अनादि हूँ अर्थात् पैदा होनेवाला नहीं हूँ और अनन्त सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसा-का-तैसा ही रहता है। इसलिये मैं 'अव्यय बीज' हैं।

#### तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणाम्युत्सृजामि च । अमृतं श्रेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।। १९ ।।

है अर्जुन ! (संसारके हितके लिये) मैं ही सूर्यरूपसे तपता हैं, जलको ग्रहण करता हूँ और फिर उस जलको वर्षारूपसे बरसा देता हूँ । (और तो क्या कहूँ) अमृत और मृत्यु तथा सत् और असत् भी मैं ही हैं।

व्याख्या— तपाम्यहमहं क्षपं निगृहणाम्युत्सुआमि जो जहरीला भाग है, उसका शोपण कतनेके लिये च'--पृथ्वीपर जो कुछ अशुद्ध, गंदी चीजें हैं, जिनसे और पृथ्वीका जो जलीय भाग है, जिससे अपवित्रता येग पैदा होते हैं, उनका शोपण करके प्राणियोंको होती है, उसको सुखानेके लिये मैं ही सूर्यरूपसे तपता नीरोग करनेके लिये \* अर्थात् ओषधियां, जड़ी-वृटियोंमें हूँ । सूर्यरूपसे उन सबके जलीय भागको प्रहण करके

<sup>।</sup> महासर्ग-अवस्थामे सम्पूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं, यह 'नियास' है और महाप्रतय-अवस्थामें प्रकृति-सहित सारा संसार जिसमें रहता है, यह 'स्थान' है। यही निवास और स्थानमें अन्तर है।

<sup>\*</sup> नीतेगता सूर्यंसे ही होती है— 'आरोग्यं चास्करादिखेत्' । सा॰ सं॰—२०

भगवान् ही हैं । परन्तु सांसारिक लोगोंको दृष्टिमें सब

एक-दूसरेसे विरुद्ध दीखते हैं; जैसे---जीना और मरना

अलग-अलग दीखता है, उत्पत्ति और विनाश

और उस जलको शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आनेपर वर्पारूपसे प्राणिमात्रके हितके लिये बरसा देता हूँ, जिससे प्राणिमात्रका जीवन चलता है।

अलग-अलग दीखता है,स्थूल और सूक्ष्म अलग-अलग 'अमृतं चैव मृत्युध सदसच्चाहमर्जुन'--- मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ अर्थात् मात्र जीवोंका प्राण धारण दीखते हैं, सत्त्व-रज-तम ये तीनों अलग-अलग दीखते करते हुए जीवित रहना (न मरना) और सम्पूर्ण हैं, कारण और कार्य अलग-अलग दीखते हैं, जल जीवोंके पिण्ड-प्राणींका वियोग होना (मरना) भी मैं और बर्फ अलग-अलग दीखते हैं । परनु वास्तवमें ही हैं।

संसाररूपमें भगवान् ही प्रकट होनेसे, भगवान् ही बने और तो क्या कहूँ, सत्-असत्, नित्य-अनित्य, हुए होनेसे सब कुछ भगवत्स्वरूप ही है। भगवानके कारण-कार्यरूपसे जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ। सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । जैसे सतसे तात्पर्य है कि जैसे महात्माकी दृष्टिमें सब कुछ वासुदेव बने हुए सब कपड़ोंमें केवल सूत-ही-सूत है, ऐसे (भगवत्स्वरूप) ही है— 'वासुदेवः सर्वम्', ऐसे ही ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवानुको दृष्टिमें सत्-असत्, कारण-कार्य सब कुछ भगवान्-ही-भगवान् है ।

सम्बन्ध—जगत्की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षतामें ही होता है; परन्तु मेरे इस प्रभावको न जाननेवाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिये वे पतनकी और जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभावको जानते हैं, वे मेरे दैवी गुणोंका आश्रय लेकर अनन्यमनसे मेरी विविध प्रकारसे उपासनां करते हैं, इसलिये उनको सत्-असत् सब कुछ एक परमात्मा ही हैं—ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परन्त जिनके अत्तःकरणमें सांसारिक भोग और संग्रहकी कामना होती है, वे वास्तविक तत्त्वको न जानकर भगवान्से विमुख होकर खर्गीदि लोकोके भोगोंकी प्राप्तिके लिये सकामभावपूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिये वे आवागमनको प्राप्त होते हैं-इसका वर्णन भगवान् आगेके दो श्लोकोंर्ने करते हैं।

सोमपाः त्रैविद्या मां पूतपापा

प्रार्थयन्ते । स्वर्गतिं यज्ञैरिष्ट्वा

सुरेन्द्रलोक-पुण्यमासाद्य दिव्यान्दिव देवभोगान् ।। २० ।।

वेदत्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठानको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले जो पापरहित मनुष्य यज्ञोंके द्वारा इन्द्ररूपसे मेरा पूजन करके खर्ग-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं. वे पुण्यके फलस्वरूप इन्द्रलोकको प्राप्त करके वहाँ स्वर्गमें देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं ।

व्याख्या—'त्रैविद्या मां सोमपाः " दिव्यान्दिवि आस्तिकभाव होनेके कारण) यहाँके भोगोंकी इतनी देवभोगान्'---संसारके मनुष्य प्रायः यहाँके भोगोमें ही परवाह न करके स्वर्गके भोगोंके लिये ललचा उठते लगे रहते हैं । उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान् कहलाते हैं और स्वर्गप्राप्तिके लिये वेदोंमें कहे हुए यज्ञीक हैं, उनके हृदयमें भी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका अनुष्टानमें लग जाते हैं । ऐसे मनुप्योंके लिये ही यहाँ महत्त्व रहनेके कारण जब वे ऋक्, साम और 'त्रैविद्याः' पद आया है। यजुः—इन तीनों वेदोमें कहे हुए सकाम कमीका तथा . सोमलता अथवा सोमवल्ली नामकी एक लता

उनके फलका वर्णन सुनते हैं, तब वे (वेदोंमें होती है। उसके विषयमें शासमें आता है कि जैसे

शक्लपक्षमें प्रतिदिन चन्द्रमाकी एक-एक बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमाको कलाएँ पूर्ण हो जाती हैं और कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक कला क्षीण होते-होते अमावस्थाको कलाएँ सर्वधा क्षीण हो जाती है, ऐसे ही उस सोमलताका भी शुक्लपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पता निकलते-निकलते पूर्णिमातक पंद्रह पत्ते निकल आते हैं और कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता गिरते-गिरते अमावस्यातक पूरे पते गिर जाते है। \* उस सोमलताके रसको सोमरस कहते हैं। यज करनेवाले उस सोमरसको वैदिक मन्त्रोंके द्वारा अभिमन्तित करके पीते हैं, इसलिये उनको 'सोमपा:' कहा गया है।

वेदोंमें वर्णित यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले और वेदमन्त्रोंसे अधिमन्त्रित सोमरसको पीनेवाले मनुष्योंके स्वर्गिक प्रतिवन्धक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिये उनको 'पुतपापाः' कहा गया है।

भगवान्ने पूर्वश्लोकमें कहा है कि सत्-असत् सब कुछ मैं ही हूँ, तो इन्द्र भी भगवत्स्वरूप ही करते हैं और इन्द्रसे ही स्वर्गप्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गप्राप्तिको इच्छासे स्वर्गके अधिपति इन्द्रकी स्तुति करना और उस इन्द्रसे स्वर्गलोकको याचना करना-- इन दोनोंका नाम 'प्रार्थना' है । वैदिक और पौराणिक विधि-विधानसे किये गये सकाम यजोंके द्वारा इन्द्रका पूजन करने और प्रार्थना करनेके फलस्वरूप वे लोग स्वर्गमें जाकर देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्यलोकके भोगोंकी अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं। वहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध- इन पाँचों विषयोंका भोग (अनुभव) करते हैं। इनके सिवाय दिव्य आदिमें धूमना, सुख-आराम लेना, आदर-सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगोंको भी भोगते हैं।

हए । अतः यहाँ 'माम्' पदसे इन्द्रको ही लेना चाहिये;

क्योंकि सकाम यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य

र्खाप्राप्तिकी इच्छासे स्वर्गके अधिपति इन्द्रका ही पूजन

\*पञ्चाद्गयुक्पञ्चदशच्छदाब्या सर्पाकृतिः शोणितपर्वदेशा । एकादिवसोपनीता ।। सोमवल्ली करोति सा रसबन्धकर्म रसखन्धवधादिकम । करोति सोमवृक्षोऽपि पूर्णिमादिवसानीतस्तयोर्वल्ली गुणाधिका ।। कृष्णे पक्षे प्रगलति चैकमेकं दलं प्रत्यहं शक्लेऽप्येकं प्रभवति पनर्लम्बमाना स्यः। लताः पूर्णिमायां तस्याः कन्टः कलयतितरां गहीतो घदध्या देहलोहं विधते ।। सतं कनकसहितं डयं सोमकला वल्ली परमदर्लभा । नाम लक्षवेधी अनया प्रजायते ।। बद्धसुतेन्द्रो (रसेन्द्रचुड़ामणि ६ । ६-९)

'जिसके पन्द्रह पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्पकी तरह होती है, जहाँसे पत्ते निकलते हैं--- वे गाँठें बिसकी लाल होती हैं, ऐसी वह पूर्णिमांके दिन लायी हुई पञ्चाहु-(मूल, डप्डी, पते, फूल और फल-)से युक्त सोमवल्ली पारदको यद्ध कर देती है । पूर्णिमाके दिन लाया हुआ पश्चाङ्ग-(मूल, छाल, पत्ते, फूल और फल-)से पुक्त सोमवृक्ष भी पारदको वाँधना, पारदकी मस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परनु सोमवल्ली और सोमवृक्ष-इन दोनोपें सोमवल्ली अधिक गुणीवाली है। इस सोमवल्लीका कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता इन्ह जाता है और शुक्सपक्षमें मुनः प्रतिदिन एक-एक पता निकल आता है । इस तरह यह लता धड़ती रहती है। पूर्णिमाके दिन इस लताका कन्द निकाला जाय तो यह यहत श्रेष्ठ होता है। धतुरेके सहित इस कन्द्रमें सैंया हुआ पारद देहको लोहेको तरह दुव बना देता है, और इससे धैया हुआ पारद लक्षवेयी हो जाता है अर्थात् एक पुणा यद पारद लाखगुणा सोहेको सोना वना देता है। यह सोम नामकी लता अत्यन ही दुर्लम है।

\*

#### ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं

#### . क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

#### एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

#### गतागतं कामकामा लभन्ते ।। २१ ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वे उस विशाल स्वर्गलोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आ जाते हैं । इस प्रकार तीनों वेदोंमें कहे हुए सकाम धर्मका आश्रय लिये हुए भोगोंकी कामना करनेवाले मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते हैं ।

व्याख्या— 'ते तं भुक्तवा स्वर्गालोकं'' कामकामा जाने और फिर लौटकर मृत्युलोकंमें आनेका चक्कर लभन्ते'— स्वर्गलोक भी विशाल (विस्तृत) है, वहाँकी आयु भी विशाल (लम्बी) है और वहाँकी भोग-सामग्री भी विशाल (बहुत) है। इसलिये इन्द्रलोकको 'विशाल' मंगी विशाल (बहुत) है। इसलिये इन्द्रलोकको 'विशाल' सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं और यहाँ आये 'क्षीयो कहा गया है। पुण्ये' पटोंसे जिनके सम्पूर्ण पुण्य क्षीण हो। गये स्वर्गकी प्राप्ति चाहनेवाले न तो भगवान्का आश्रय हैं— ऐसा अर्थ लिया जाय, तो उनको (पाप-पुण्य

स्तर्गको प्राप्ति चाहनेवाले न तो भगवान्का आश्रय हैं—ऐसा अर्थ लिया जाय, तो उनको (पाप-पुण्य लेते हैं और न भगवत्प्राप्तिके किसी साधनका ही दोनों क्षीण होनेसे) मुक्त हो जाना चाहिये? परनु आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदीमें कहे हुए वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमनको, प्राप्त होते सकाम धर्मों-(अनुष्ठानों-)का ही आश्रय लेते हैं। हैं। इसलिये यहाँ 'पूतपापाः' पदसे वे लिये गये इसलिये उनको त्रयीधर्मके शरण बताया गया है।, हैं, जिनके स्वर्गके प्रतिबन्धक पाप यज्ञ करनेसे नष्ट

'गतागतम्' का अर्थ है—जाना और आना। हो गये हैं और 'क्षीणे पुण्ये' पर्दोसे वे लिये गये सकाम अनुष्ठान करनेवाले स्वर्गके प्राप्त जिन पुण्योंके हैं, जिनके स्वर्गके प्राप्त पुण्य वहाँका सुख भोगनेसे फलस्वरूप स्वर्गमें जाते हैं, उन पुण्योंके समाप्त होनेगर समाप्त हो गये हैं। अतः सम्पूर्ण पाणें और पुण्योंके वे पुनः मृत्युलोकमें लीट आते हैं। इस प्रकार उनका नाशकी वात यहाँ नहीं आयी है। घटीश्वरूपों तरह बार-बार सकाम शामकर्म करके स्वर्गमें

#### \*

सम्बन्ध — जो त्रयीधर्मका आश्रय लेते हैं, उनको तो देवताओसे प्रार्थना —याचना करनी पड़ती है, परचु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं, उनको अपने योगक्षेमके लिये मनमें विन्ता, संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती—पह बात भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं।

### अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।। २२ ।।

जो अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरेमें निरन्तर लगे हुए उन भक्तोंका योगक्षेम (अप्राप्तको प्राप्ति और प्राप्तको रक्षा) में वहन करता हूँ ।

व्याख्या— 'अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः है, वह सब-की-सब भगवान्की लीला है—ऐसा जो पर्युपासते'— जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें दृढ़तासे मान लेते हैं, समझ लेते हैं,उनकी फिर आ रहा है, वह सब-का-सब भगवान्का खरूप ही भगवान्के सिवाय कहीं मी महत्त्वगुद्धि नहीं होती। है और उसमें जो कुछ परिवर्तन नथा नेष्टा हो रही वे भगवान्में हो लगे रहते हैं। इसलिये वे 'अनन्य'

है । केवल भगवानमें ही महत्ता और प्रियता होनेसे उनके द्वारा स्वतः भगवान्का ही चिन्तन होता है। 'अनन्याः' कहनेका दूसरा भाव यह है कि उनके

साधन और साध्य केवल भगवान ही है अर्थात केवल भगवानके ही शरण होना है, उन्होंका चिन्तन करना है, उन्होंकी उपासना करनी है और उन्होंको प्राप्त करना है— ऐसा उनका दढ़ भाव है । भगवानके सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं; क्योंकि भगवानके सिवाय अन्य सब नाशवान् है । अतः उनके मनमें भगवानके सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है: अपने जीवन-निर्वाहकी भी इच्छा नहीं है । इसलिये वे अनन्य है ।

वे खाना-पोना, चलना-फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कछ भी काम करते हैं, वह सब भगवानकी ही उपासना है; क्योंकि वे सब काम भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही करते हैं।

'तेयां नित्याभियक्तानाम'— जो अनन्य होकर भगवान्का ही चित्तन करते हैं और भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही सब काम करते हैं, उन्होंके लिये यहाँ 'नित्याभियुक्तानाम्' पद आया है ।

इसको दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार समझें कि वे संसारसे विमुख हो गये--यह उनकी 'अनन्यता' है. वे केवल भगवानके सम्पूख हो गये-यह उनका 'चित्तन' है और सक्रिय-अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत्सेवापरायण हो गये—यह उनकी 'उपासना' है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं, वे ही 'नित्याभियक्त' है ।

'योगक्षेमं वहाम्यहम्'—अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करा देना 'योग' है और प्राप्त सामग्रीकी रक्षा करना 'क्षेम' है । भगवान् कहते हैं कि मेरेमें नित्य-निरन्तर लगे हुए भक्तोंका योगक्षेम मैं वहन करता हैं।

वास्तवमें देखा जाय तो अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करोनेमें भी 'योग'का वहन है और प्राप्ति न करानेमें भी 'योग'का वहन है । कारण कि भगवान् तो अपने भक्तका हित देखते हैं और वहीं काम करते हैं, जिसमें भक्तका हित होता हो । ऐसे ही प्राप्त वस्तुकी रहा करनेमें भी 'होम'का वहन है और रक्षा न करनेमें भी 'क्षेम'का वहन है । अगर भक्तकी भक्ति

प्राप्तकी रक्षा करेंगे: क्योंकि इसीमें उसका 'क्षेम' है । अगर प्राप्तकी रक्षा करनेसे उसकी भक्ति न बढती हो. उसका हित न होता हो तो भगवान उस प्राप्त वस्तको नष्ट कर देंगे: क्योंकि नष्ट करनेमें ही उसका 'क्षेम' है । इसलिये भगवानके भक्त अनकल और प्रतिकल-दोनों परिस्थितियोंमें परम प्रसन्न रहते हैं । भगवानपर निर्भर रहनेके कारण उनका यह दढ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थित आती है, वह भगवानको ही भेजी हुई है । अतः 'अनुकुल परिस्थित ठीक है और प्रतिकल परिस्थिति बेठीक है'--उनका यह भाव मिट जाता है । उनका भाव रहता है कि 'भगवानने जो किया है, वही ठीक है और भगवानने जो नहीं किया है, वही ठीक है, उसीमें हमारा कल्याण

बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो तो भगवान्

'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये'--यह सोचनेकी हमें किञ्चिनात्र भी आवश्यकता नहीं है । कारण कि हम सदा भगवानके हाथमें ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं । इसलिये हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता । तात्पर्य है कि भक्तका मनचाहा हो जाय तो उसमें भी कल्याण है और मनचाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है । भक्तका चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवानके विधानका है। इसलिये अगर कोई अनुकलतामें प्रसन्न और प्रतिकलतामें खित्र होता है, तो वह भगवानका दास नहीं है. प्रत्युत अपने मनका दास है।

वास्तवमें तो 'योग' नाम भगवानके साथ सम्बन्धका है और 'क्षेम' नाम जीवके कल्याणका है। इस दृष्टिसे भगवान् भक्तके सम्बन्धको अपने साथ टढ करते हैं--यह तो भक्तका 'योग' हुआ और भक्तक कल्याणकी चेष्टा करते हैं-यह भक्तका 'क्षेम' हुआ । इसी बातको लेकर दूसरे अध्यायके पैतालीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनके लिये आज्ञा दी कि 'तृ निर्योगक्षेम हो जा' अर्थात् तू योग और क्षेम-सम्बन्धी किसी प्रकारकी चित्ता मत कर ।

'वहाम्यहम'का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चेके

्रियाप प् लिये मों किसी वसुकी आवश्यकता समझती है, तो भक्तेके लिये में किसी वसुकी आवश्यकता समझता बड़ी प्रसन्नता और उत्साहके साथ स्वयं वह वस्तु हूँ, तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ अर्थात् लाकर देती है। ऐसे ही मेरेमें निरनार लगे हुए भक्तोंके सब काम मैं स्वयं करता हैं।

सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें अपनी उपासनाकी बात कह करके अब भगवान् अन्य देवताओंकी उपासनाकी बात कहते हैं ।

### येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

### तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम् ।।२३ ।।

हे कुन्तीनन्दन ! जो भी भक्त (मनुष्य) श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओंका पूजन करते हैं, वे भी करते तो हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधिपर्वक ।

व्याख्या—'येऽप्यन्यदेवता भक्ता श्रद्धयान्विताः'—देवताओंके जिन भक्तोंको 'सब कुछ मैं ही हूँ' ('सदसच्चाहम्' ९।१९)—यह समझमें नहीं आया है, और जिनको श्रद्धा अन्य देवताओंपर है, वे उन देवताओंका ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओंको मेरेसे अलग और बडा मानकर अपनी-अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार अपने-अपने इष्ट देवताके नियमोंको धारण करते हैं । इन देवताओंकी कृपासे ही हमें सब कुछ मिल जायगा—ऐसा समझकर नित्य-निरन्तर देवताओंकी ही सेवा-पूजामें लगे रहते हैं । 'तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम्'—

देवताओंका पूजन करनेवाले भी वास्तवमें मेरा ही पजन करते हैं: क्योंकि तत्त्वसे मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं । मेरेसे अलग उन देवताओंकी सत्ता ही नहीं है। वे भेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओंका पूजन भी वास्तवमें मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक । अविधिपूर्वक कहनेका मतलब यह नहीं है कि पूजन-सामग्री कैसी होनी चाहिये? उनके मन्त कैसे होने चाहिये? उनका पूजन कैसे होना चाहिये ? आदि-आदि विधियोंका उनको ज्ञान नहीं है , इसका मतलब है—मेरेको उन देवताओंसे अलग मानना । जैसे कामनाके कारण ज्ञान हरा जानेसे वे देवताओंके शरण होते हैं (गीता ७ ।२०), ऐसे

ही यहाँ मेरेसे देवताओंकी अलग (खतन्त) संता मानकर जो देवताओंका पूजन करना है, यही अविधिपूर्वक पुजन करना है।

इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि (१) अपनेमें किसी प्रकारकी किञ्चित्त्वात्र भी कामना न हो और उपास्यमें भगवद्बुद्धि हो, तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी भी प्राणीको, मनुष्यको और किसी भी देवताको अपना ठपास्य मानकर उसकी पूजा की जाय, तो वह सब भगवानुका ही पूजन हो जायगा और उसका फल भगवानुकी ही प्राप्ति होगा; और (२) अपनेमें किञ्चित्मात्र भी कामना हो और उपास्यरूपमें साक्षात् भगवान् हों तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि घक्तोंकी श्रेणीमें आ जायगा, जिनको भगवानने ठदार कहा है (७ । १८) ।

वास्तवमें सब कुछ भगवान् ही हैं । अतः जिस ़े किसीकी उपासना की जाय, सेवा की जाय, हित किया जाय, वह प्रकारात्तरसे भगवान्की ही उपासना है । जैसे आकाशसे बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अन्तमें समुद्रको ही प्राप्त होता है (क्योंकि वह जल समुद्रका ही है), ऐसे ही मनुष्य जिस किसीका भी पूजन करे, वह तत्वसे भगवान्का ्ही पूजन होता है \* । परन्तु पूजकको लाभ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार ही होता है।

सम्बन्ध—देवताओंका पूजन करनेवालोंका अविधिपूर्वक पूजन करना क्या है? इसपर कहते हैं—

आकाशात्पतितं तोर्यं यथा गद्धति सागाम् । सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गस्कृति ।।

### अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

## न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।।२४ ।।

क्योंकि मैं ही सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी हूँ; परन्तु वे मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे उनका पतन होता है।

व्याख्या-[ दूसरे अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, वे 'मेरेको केवल परमात्माको तरफ ही चलना है'--ऐसा निश्चय नहीं कर सकते (२ ।४४) । अतः परमात्माकी तरफ चलनेमें दो बाधाएँ मुख्य हैं-अपनेको भोगोंका भोक्ता मानना और अपनेको संप्रहका मालिक मानना । इन दोनोंसे ही मनुष्यकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मासे सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे, बचपनमें बालक माँके बिना रह नहीं सकता; पर बड़ा होनेपर जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्रीसे 'मेरी स्त्री है' ऐसा सम्बन्ध जोडकर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है । फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सहाती नहीं । ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्यमें लग जाता है अर्थात् अपनेको भोगोंका भोक्ता और संग्रहका मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान्से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोका और मालिक भगवान हैं। इसीसे उसका पतन हो जाता है। परन्तु जब इस जीवको चेत हो जाता है कि वास्तवमें मात्र भोगोंके भोक्ता और मात्र ऐश्वर्यके मालिक भगवान् ही हैं, तो फिर वह भगवान्में लग जाता है, ठीक ग्रस्तेपर आ जाता है। फिर उसका पतन नहीं होता ।] 'अहं हि सर्वयज्ञानां \* भोक्ता च प्रभरेव

च'- शासको आज्ञाके अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, वत आदि जितने शुभकर्म करते हैं तथा अपने वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य-कर्म करते हैं, उन सब कमोंका भोक्ता अर्थात् फलभागी में हूँ । कारण कि वेदोंमें, शास्त्रोंमें, पुराणोंमें, स्मृति-प्रन्योंमें प्राणियोंके

लिये शुभ-कर्मीका जो विधान किया गया है, वह सब-का-सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरेको देनेके लिये ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंसे और उनके फलोंसे सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने खरूपसे च्यत न हों और अनन्य भावसे केवल मेरेमें ही लगे रहें । अतः उन सम्पूर्ण शूभ-कर्मीका और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य-कर्मीका भोक्ता मैं ही हैं। जैसे सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता (फलभागी) मैं ही हँ, ऐसे ही सम्पूर्ण संसारका अर्थात् सम्पूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियोंके शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदिका मालिक भी मैं ही हूँ । कारण कि अपनी प्रसन्नताके लिये ही मैंने

### विशेष बात भगवान्का भोक्ता बनना क्या है?

अपनेमेंसे इस सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना की है; अतः

इन सबकी रचना करनेवाला होनेसे इनका मालिक मै

भगवान्ते कहा है कि महात्माओंकी दृष्टिमें सब कुछ वासुदेव ही है (७ ।१९) और मेरी दृष्टिमें भी सत्-असत् सब कुछ मैं हो हैं (९ ।१९) । जब

सब कुछ मैं ही हूँ, तो कोई किसी देवताकी पुष्टिके लिये यज्ञ करता है. उस यज्ञके द्वारा देवतारूपमें मेरी ही पृष्टि होती है। कोई किसीको दान देता है, तो दान लेनेवालेके रूपमें मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है. तो उस तपसे तपस्वीके रूपमें मेरेको ही सुख-शान्ति मिलती है। कोई किसीको भोजन करता है, तो उस भोजनसे प्राणींके रूपमें मेरी ही तृप्ति होती है । कोई शौच-स्नान करता है, तो उससे उस मनुष्यके रूपमें

ही हैं।

<sup>&</sup>quot; यहाँ यहुवचन 'यज्ञानाम्' शब्दके अन्तर्गत सम्पूर्ण कर्तव्यकमं आ जाते हैं, किर भी इसके साथ 'सर्व' शब्द लगानेका तात्वर्य है कि शास्त्रीय, शागीरिक, व्यावहारिक आदि कोई भी कर्तव्यकर्म याकी न रहे ।

मेरेको ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़-पौर्थाको खाद कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रहका चाहे जैसा देता है, उनको जलसे सींचता है तो वह खाद और जल उपभोग करनेमें स्वतन्त है (जबकि उसकी स्वतन्तता पेड़-पौधोंके रूपमें मेरेको ही मिलता है और उनसे मानी हुई है, वास्तवमें नहीं है), ऐसे ही मगवान् मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन-दुःखी, मात्र संसारका चाहे जैसा परिवर्तन-परिवर्दन करनेमें अपाहिजको तन-मन-धनसे सेवा करता है तो वह सर्वथा स्वतन्त है। भगवान्को वह स्वतन्तता वासाविक मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य-डाक्टर किसी है। यही भगवानुका मालिक बनना है। रोगीका इलाज करता है, तो वह इलाज मेरा हो होता 'न तु मामभिजाननि तत्त्वेनातश्च्यवित हैं । कोई कुत्तोंको रोटी डालता है; कबूतरोंको दाना ते'—चास्तवमें सत्-असत्, जड़-चेतन आदि सब कुछ डालता है; गायोंकी सेवा करता है; भूखोंको अन्न मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य-कर्म किये जायँ, देता है; प्यासोंको जल पिलाता है; तो उन सबके उन कर्मीका और उनके फलोंका मोक्ता मैं हो है, रूपमें मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओंको तथा सम्पूर्ण सामग्रीका मालिक भी मैं ही हूँ। परनु मैं ही ग्रहण करता हूँ 🕇 । जैसे कोई किसी मनुष्यको जो मनुष्य इस तत्त्वको नहीं जानते, वे तो यही समझते सेवा करे, उसके किसी अङ्गकी सेवा करे, उसके हैं कि हम जिस किसीको जो कुछ देते हैं, खिलाते कुटुम्बकी सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्यको हैं, पिलाते हैं, वह सब उन-उन प्रणियोंको ही मिलता ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ-कहीं सेवा करे, है, जैसे-हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञके भोक्ता देवता जिस-किसीकी सहायता करे, वह सेवा और सहायता बनते हैं; दान देते हैं, तो दानका भोक्ता वह लेनेवाला मेरेको ही मिलती है। कारण कि मेरे बिना अन्य बनता है? कुत्तेको रोटी और गायको घास देते हैं, कोई है ही नहीं । मैं ही अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ तो उस रोटी और घासके भोक्ता कुता और गाय हूँ— 'बह स्यां प्रजायेय' (तैत्तिरीय॰ २ । ६) । तात्पर्य बनते हैं; हम भोजन करते हैं, तो भोजनके भोका यह हुआ कि अनेक रूपोंमें सब कुछ प्रहण करना हम स्वयं बनते हैं, आदि-आदि । तारपर्य यह हुआ ही भगवान्का भोक्ता बनना है।

भगवानका मालिक बनना क्या है?

भगवत्तत्त्वको जाननेवाले भक्तोंकी दृष्टिमें अपरा और परा-प्रकृतिरूप मात्र संसारके मालिक भगवान् हो हैं। संसारमात्रपर उनका ही अधिकार है । सृष्टिकी रचना करें या न करें, संसारकी स्थिति रखें या न रखें, प्रलय करें या न करें; प्राणियोंको चाहे जहाँ रखे. उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें; अपनी मरजीके मताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन-परिवर्द्धन करनेमें

. W. .

कि वे सब रूपोंमें मेरेको न मानकर अन्यको ही मानते हैं, इसीसे उनका पतन होता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह किसी अन्यको भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरेको ही भोता और मालिक माने अर्थात् जो कुछ चीज दी जाय, उसकी मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे—'त्यदीयं वस्त गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।'

दूसरा भाव यह है कि मनुष्यके पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है, वह सब मेरा ही है और मेरे विराटरूप संसारकी सेवाके लिये ही है। परना भीग और भगवान्की बिल्कुल खतन्त्रता है। तात्पर्य यह हुआ ऐश्वर्यमें आसक्त मनुष्य उस तत्त्वको न जाननेक कारण

<sup>🕆</sup> एक कथा सुनी है कि एक बार श्रीनामदेवजी महाराज तीर्थयात्रामें गये । यात्रामें कहींपर एक वृक्षके नीचे उन्होंने रोटियाँ बनायीं और सामानमेंसे घी लेनेके लिये पीछे पूमे तो इतनेमें ही एक कुता आकर मुहमें रोटी लेकर भागा । नामदेवजी महाराजने घी लेकर देखा कि कुता रोटी लेकर भाग रहा है तो ये भी हायमें धीका पात्र लिये उसके घीछे भागते हुए कहने लगे- है नाथ !आपको ही तो भीग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो ? रोटीपर थोड़ा थी तो लगाने दीजिये ।' नामदेवजीके ऐमा कहते ही कुतेमेंसे भगवान प्रकट हो गये । कुतेम भगवान्के सिवाय और था ही कौन ? नामदेवजी जान गये तो वे प्रकट हो गये । इस प्रकार प्राणिमात्रमें तत्त्वसे भगवान् ही हैं । इसलिये जिस किसीको जो कुछ दिया जाता है, यह भगवानको ही मिलता है ।

उस भोग और ऐश्वर्यको अपना और अपने लिये मान लेते हैं. जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोगमें आनेवाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं । पर वास्तवमें वे उन चीजोंके गलाम ि हो जाते हैं । वे जितना ही उन चीजोंको अपनी और अपने लिये मानते हैं. उतने ही उनके पराधीन ही जाते हैं । फिर वे उन चीजोंके बनने-बिगडनेसे अपना वनना-बिगडना मानने लगते हैं । इसलिये उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरेको सम्पूर्ण

यज्ञोंका भोक्ता और मालिक जाननेसे मुक्ति हो जाती है और न जाननेसे पतन हो जाता है।

'च्यवन्ति' पदका तात्पर्य है कि भगवान्को प्राप्तन होनेसे उनका पतन हो जाता है। वे श्भकर्म करके कँचे-कँचे लोकोंमें चले जायें, तो यह भी उनका पतन है: क्योंकि वहाँसे उनको पीछे लौटकर आना ही पडता है (गीता ९ । २१) । वे आवागमनको प्राप्त होते ही रहते हैं: मक्त नहीं हो सकते ।

सम्बन्ध—जो भगवानुको सम्पूर्ण यज्ञोंका भोका और मालिक न मानकर देवता आदिका सकामभावसे पूजन करते हैं. उनकी गतियोंका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

# यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।।२५ ।।

(सकामभावसे) देवताओंका पूजन करनेवाले (शरीर छोड़नेपर) देवताओंको प्राप्त होते हैं । पितरोंका पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । भूत-प्रेतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं । परन्तु मेरा पूजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते हैं ।

व्याख्या-[पूर्वश्लोकमें भगवानने यह बताया कि में ही सम्पूर्ण यहाँका भोक्ता और सम्पूर्ण संसारका मालिक हैं; परन्तु जो मनुष्य मेरेको भोका और मालिक न मानकर खयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है । अब इस श्लोकमें उनके पतनका विवेचन करते हैं । 1

'यान्ति देवव्रता देवान्' — भगवान्को ठीक तरहसे न जाननेके कारण भोग और ऐश्वर्यको चाहनेवाले पुरुष वेदों और शास्त्रोमें वर्णित नियमों, व्रतों, मन्तों, पूजन-विधियों आदिके अनुसार अपने-अपने उपास्य देवताओंका विधि-विधानसे साङ्गोपाङ्ग पूजन करते हैं. अनुष्ठान करते हैं और सर्वधा उन देवताओंके परायण रो जाते हैं (गीता ७ । २०) । वे उपास्य देवता अपने उन भक्तोंको अधिक-से-अधिक कैंचा-से-कैंचा फल यही देंगे कि उनको अपने-अपने लोकोंमें ले जायैंगे, जिन लोकोंको मगवान्ने पुनरावर्ती कहा है (८।१६)।

. तेर्दसर्वे स्लोकमे भगवानूने बताया कि देवताओंका पूजन भी मेरा ही पूजन है; परन्तु वह पूजन अविधिपूर्वक

है । उस पूजनमें विधिरहितपना यह है कि 'सब कछ भगवान ही हैं इस बातको वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदिका पजन करके भोग और ऐश्वर्यको चाहते हैं । इसलिये उनका पतन होता है । अगर वे देवता आदिके रूपमें मेरेको हो मानते और उन भगवत्खरूप देवताओंसे कुछ भी नहीं चाहते. तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता. तो भी वे ऐसा ही कहते कि 'हे प्रभो! आप हमारे हैं और हम आपके हैं--आपके साथ इस अपनेपनसं भी बढ़कर कुछ और (भोग तथा ऐश्वर्य) होता. तो ,हम आपसे चाहते भी और माँगते भी । अब आप ही बताइये. इससे बढकर क्या है?' इस तरहके भाववाले वे मेरेको ही आनन्द देनेवाले बन जाते. तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकोंको प्राप्त नहीं होते ।

'पितृन्यान्ति पितृप्रताः'— जो सकामभावसे पितरोंका पूजन करते हैं, उनको पितरोंसे कई तरहकी सहायता मिलतो है । इसलिये लौकिक मिद्धि चाहनेवाले मनुष्य पितरोंके व्रतोंका, नियमोंका, पूजन-विधियोंका साहोपाह पालन करते हैं और पितरोंको अपना इए मानते हैं। उनको अधिक-से-अधिक और कँचा-से-कँचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोकमें ले जायँगे । इसलिये यहाँ कहा गया कि पितरोंका पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं।

'भूतानि यान्ति भूतेज्याः'— तामस स्वभाववाले मनुष्य सकामभावपूर्वक भूत-प्रेतोंका पूजन करते हैं और उनके नियमोंको धारण करते हैं । जैसे, मन्त्र-जपके लिये गघेकी पूँछके बालोंका धागा बनाकर उसमें ऊँटके दाँतोंकी मणियाँ पिरोना, रात्रिमें श्मशानमें जाकर और मुदेंपर बैठकर भूत-प्रेतोंके मन्त्रोंको जपना, मांस-मदिरा आदि महान् अपवित्र चीजोंसे भृत-प्रेतोंका पूजन करना आदि-आदि । इससे अधिक-से-अधिक उनकी सांसारिक कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं । मरनेके बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी अर्थात् उनको भूत-प्रेतकी योनि प्राप्त होगी । इसलिये यहाँ कहा गया कि भूतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं !

'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्'—जो अनन्यभावसे किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिन्तनमें लग जाते हैं, वे निश्चतरूपसे मेरेको ही प्राप्त होते हैं।

#### विशेष बात

सांसारिक भोग और ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्य अपने-अपने इष्टके पूजन आदिमें तत्परतासे लगे रहते हैं और इप्टकी प्रसन्नताके लिये सब काम करते हैं: परन्तु भगवान्के भजन-ध्यानमें लगनेवाले जिस-तत्त्वको प्राप्त होते हैं, उसकी प्राप्त न होकर वे बार-बार सांसारिक तुच्छ भोगोंको और नरकों तथा चौरासी लाख योनियोंको प्राप्त होते रहते हैं । इस तरह जो मनुष्यजन्म पाकर भगवानुके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोडकर उनको भी आनन्द देनेवाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओंमें फैसकर और तुच्छ देवता,

पितर आदिके फेरेमें पडकर कितनी अनर्थ-परम्पाको प्राप्त होते हैं! इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानीसे-केवल भगवान्में ही लग जाना चाहिये। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमें

भगवद्बुद्धि हो और निष्काममावपूर्वक केवल उनकी पृष्टिके लिये, उनके हितके लिये ही उनकी सेवा-पूजाः की जाय, तो भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। इन

देवता आदिको भगवान्से अलग मानना और अपन सकामभाव रखना हो पतनका कारण है। भृत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनको पूजा-विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यन्त अपवित्र है । इनका पूजन करनेवाले इनमें न तो भगवद्बुद्धि कर सकते हैं\* और न निष्कामभाव

ही रख सकते हैं । इसलिये उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषयमें थोडे वर्ष पहलेकी एक सच्ची घटना है। कोई 'कर्णपिशाचिनी'की दपासना करनेवाला था । उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता, तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे

अब उस विद्याके चमत्कारको देखकर एक सजन उसके पीछे पड़ गये कि 'मेरेको भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हैं'। तो उसने सरलतासे कहा कि 'यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण करनेवाली नहीं हैं । उससे यह पूछा गया कि 'आप दूसरेके बिना कहें ही उसके प्रथको और उतरको कैसे जान जाते हो ?' तो उसने कहा कि 'मैं अपने कानमें विद्या लगाये रखता है। जब कोई पूछने आता है, तो उस समय कर्णीपशाचिनी आकर मेरे कानमें उसका

उसने बहुत रुपये कमाये ।

<sup>&</sup>quot; अगर भक्तका किसी भूत-प्रेतमें भगवद्भाव हो, भी जाय तो उस भूत-प्रेतका उद्धा हो जाता है और भक्तको भगवानके दर्शन हो जाते हैं। जैसे, भक्त नामदेवजीको एकवार लाखे कदका एक भयंकर प्रेन दिखायी दिया तो वे उसे भगवतवरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक कह उठे-

भले प्रधारे लम्बकनाथ ! पाँव, स्वर्ग लों माथा, जोजन भरके लाँबे सनकादिक, पार न पार्वे, अनियन सान संजाये साथ । तुम ही स्वामी, कीजै मोकों आज सनाय।। इसमें उस प्रेतका उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गये !

ही कह देता हैं' । फिर उससे पूछा गया कि 'आपका मरना कैसे होगा—इस विषयमे आपने कुछ पछा है कि नहीं?' इसपर उसने कहा कि 'मेरा मरना तो नर्मदाके किनारे होगा'। उसका शरीर शान्त होनेके बाद पता लगा कि जब वह (अपना अन्त-समय जानकर) नर्मदामें जाने लगः, तब कर्णीपशाचिनी सुकरी बनकर उसके सामने आ गयी । उसको देखकर वह नर्मदाकी तरफ भागा. तो कर्णपिशाचिनीने उसको नर्पटार्मे जानेसे पहले ही किनारेपर भार दिया । कारण यह था कि अगर वह नर्मदामें मरता तो उसकी सदर्गति हो जातो । परन्त कर्णपिशाचिनीने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्भदाके किनारेपर ही मास्कर अपने साथ ले गयी।

प्रश्न और प्रश्नका उत्तर सुना देती है और मैं वैसा

इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदिकी उपासना स्वरूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भूत, प्रेत, पिशाच आदिकी उपासना स्वरूपसे ही त्याज्य है। कारण कि देवताओंमें भगवद्भाव और निष्कामभाव हो. तो उनकी उपासना भी कल्याण करनेवाली है। परन्त भत, प्रेत आदिकी उपासना करनेवालोंकी कभी सदगति होती ही नहीं, दर्गति ही होती है।

हाँ, पारमार्थिक साधक भत-प्रेतोंके उद्धारके लिये उनका श्राद्ध-तर्पण कर सकते हैं । कारण कि उन भत-प्रेतोंको अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतनका कारण है । उनके उद्धारके लिये श्राद्ध-तर्पण करना अर्थात उनको पिण्ड-जल देना कोई दोवकी बात नहीं है । सन्त-महात्माओंके द्वारा भी अनेक भृत-प्रेतोंका उद्धार हुआ है।

सम्बन्ध--देवताओंके पजनमें तो बहत-सी सामग्री नियमों और विधियोंकी आवश्यकता होती है, फिर आपके पुजनमें तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी ? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

# पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ।। २६ ।।

जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त वस्तु) को भक्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरेमें तल्लीन हुए अन्तःकरणवाले भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहार-(भेंट-) को मैं खा लेता हैं।

व्याख्या-[ भगवानकी अपरा प्रकृतिके दो कार्य है—पदार्थ और क्रिया। इन दोनोंके साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपनेको उनका भोता और मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थों और क्रियाओंके भोक्ता एवं मालिक भगवान् हैं—इस बातको वह भूल जाता है। इस भूलको दूर करनेके लिये ही भगवान् यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएँ हैं (९ । २७), उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा-सदाके लिये आफतसे छूट जाओगे (९ । २८) । दूसरी बात, देवताओंके पूजनमें विधि-विधानकी,

मन्त्रों आदिको आवश्यकता है । परन्तु मेरा तो जीवके

साथ स्वत:-स्वाभाविक अपनेपनका सम्बन्ध है, इसलिये

माँकी गोदीमें जाय. तो उसके लिये किसी विधिको जरूरत नहीं है। वह तो अपनेपनके सम्बन्धसे ही माँकी गोदीमें जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्तिके लिये विधि, मन्त्र आदिकी आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपनके दुढ भावको आवश्यकता है ।] 'पत्रं प्रप्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयहर्गत'--जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र (तुलसीदल आदि), पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेमपूर्वक भगवानके अर्पण करता है, तो भगवान् उसको खा जाते हैं। जैसे, द्रौपदीसे पता लेकर भगवान्ते खा लिया और

त्रिलोकोको तृप्त कर दिया । गजेन्द्रने सरोवरका एक

पुण भगवान्के अर्पण करके नमस्त्रर किया, तो

मेरी प्राप्तिमें विधियोंकी मुख्यता नहीं है । जैसे, यालक

हैं। उनको अधिक-से-अधिक और ऊँचा-से-ऊँचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोकमें ले जायँगे । इसलिये यहाँ कहा गया कि पितरोंका पूजन करनेवाले पितरोको प्राप्त होते हैं।

'भूतानि यान्ति भूतेज्याः'— तामस स्वभाववाले मनुष्य सकामभावपूर्वक भूत-प्रेतोंका पूजन करते हैं और उनके नियमोंको धारण करते हैं । जैसे, मन्त-जपके लिये गधेकी पूँछके बालोंका धागा बनाकर उसमें कँटके दाँतोंकी मणियाँ पिरोना, रात्रिमें श्मशानमें जाकर और मुर्देपर बैठकर भूत-प्रेतोंके मन्त्रोंको जपना, मांस-मदिरा आदि महान् अपवित्र चीजोंसे भूत-प्रेतोंका पूजन करना आदि-आदि । इससे अधिक-से-अधिक उनकी सांसारिक कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं । मरनेके

भूतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं । 'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्'--जो अनन्यभावसे किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिन्तनमें लग जाते हैं, वे निश्चितरूपसे मेरेको ही प्राप्त होते हैं।

बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी अर्थात् उनको भूत-प्रेतकी

योनि प्राप्त होगी । इसलिये यहाँ कहा गया कि

विशेष बात सांसारिक भोग और ऐश्वर्यको कामनावाले मनुष्य

अपने-अपने इष्टके पूजन आदिमें तत्परतासे लगे रहते हैं और इप्रकी प्रसन्नताके लिये सब काम करते हैं: परन्तु भगवान्के भजन-ध्यानमें लगनेवाले जिस तत्त्वको प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार-बार सांसारिक तुच्छ भोगोंको और नरकों तथा चौरासी लाख योनियोंको प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो

मनुष्यजन्म पाकर भगवानुके साथ प्रेमका सम्बन्ध

जोडकर उनको भी आनन्द देनेवाले हो सकते थे, वे

लगाये रखता है। जब कोई पूछने आता है ती उस समय कर्णीपशाचिनी आकर मेरे कानमें <sup>उसका</sup> सांसारिक तुच्छ कामनाओंमें फैसकर और तुच्छ देवता, \* अगर भक्तका किसी भूत-प्रेतमें भगवद्भाव हो भी जाय तो उस भूत-प्रेतका उद्धार हो जाता है और भक्तको भगवान्के दर्शन हो जाते हैं । जैसे, भक्त नामदेवजीको एकबार लम्बे कदका एक भवकर प्रेर दिखायी दिया तो से उसे भगवत्यरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक कह उठे-

भले प्रधारे लम्बकनाय !

स्वर्ग ली माथा, भरके लॉब सिव सनकादिक पार न पार्वे, अनगिन साज स्वामी, की जै भोकों ही इससे उस प्रेनका उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गये।

केवल भगवान्में ही लग जाना चाहिये। 😁 🗥 देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमें भगवद्बुद्धि हो और निष्कामभावपूर्वक केवल उनकी पृष्टिके लिये, उनके हितके लिये ही उनकी सेवा-पूज

पितर आदिके फेरेमें पड़कर कितनी अनर्थ-परम्पाकी

प्राप्त होते हैं! इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानीसे

की जाय, तो भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदिको भगवानसे अलग मानना और अपन

सकामभाव रखना ही पतनका कारण है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है

और उनकी पूजा-विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यन्त अपवित्र है । इनका पूजन करनेवाले इनमें न तो मगवद्बृद्धि कर सकते हैं\* और न निष्कामभाव ही रख सकते हैं। इसलिये उनका तो सर्वथा पतन

ही होता है। इस विषयमें थोड़े वर्ष पहलेकी एक सच्ची घटना है। कोई 'कर्णिपशाचिनी'की उपासना करनेवाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने

आता, तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपये कमाये ।

उसके पीछे पड़ गये कि 'मेरेको भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हैं'। तो उसने सरलतासे कहा कि 'यह विद्या चमत्कारी ते बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण करनेवाली नहीं हैं । उससे यह पूछा गया कि 'आप दूसरेके बिना कहे ही उसके प्रश्नको और उत्तरको कैसे जान जाते हो ?' तो उसने कहा कि 'मैं अपने कानमें विश

अब उस विद्यांके चमत्कारको देखकर एक सज्जर

- Trinistantini trini प्रश्न और प्रश्नका उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ'। फिर उससे पूछा गया कि 'आपका मता कैसे होगा-इस विषयमें आपने कुछ पूछा है कि नहीं?' इसपर उसने कहा कि 'मेरा मरना तो नर्मदाके किनारे होगा' । उसका शरीर शान्त होनेके बाद पता लगा कि जब वह (अपना अन्त-समय जानकर) नर्मदामें जाने लगा, तब कर्णपिशाचिनी स्करी बनका तसके सामने आ गयी । उसको देखका वह नर्मदाको तरफ भागा. तो कर्णीपशाचिनीने उसको नर्मदामें जानेसे पहले ही किनारेपर मार दिया । कारण यह था कि अगर वह नर्मदामें मरता तो उसकी सद्गति हो जाती । परन्तु कर्णपिशाचिनीने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदाके किनारेपर ही मारकर अपने साथ ले गयी।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदिकी उपासना स्वरूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भूत, प्रेत, पिशाच आदिकी उपासना स्वरूपसे ही त्याज्य है। कारण कि देवताओंमें भगवद्भाव और निष्कामभाव हो, तो उनकी उपासना भी कल्याण करनेवाली है । परन्तु भूत, प्रेत आदिकी उपासना करनेवालोंको कभी सदगति होती ही नहीं, दुर्गीत ही होती है।

हाँ, पारमार्थिक साधक भूत-प्रेतोंके उद्धारके लिये उनका श्राद्ध-तर्पण कर सकते हैं । कारण कि उन भूत-प्रेतोंको अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतनका कारण है । उनके उद्धारके लिये श्राद्ध-तर्पण करना अर्थात उनको पिण्ड-जल देना कोई दोपकी बात नहीं है। सन्त-महात्माओंके द्वारा भी अनेक भूत-प्रेतोंका उद्धार हुआ है।

सम्बन्ध—देवताओंके पूजनमें तो बहुत-सी सामग्री, नियमों और विधियोंकी आवश्यकता होती है,फिर आपके पूजनमें तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी ? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

## पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

भक्त्यपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ।। २६ ।।

जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त वस्तु) को भक्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरेमें तल्लीन हुए अन्त:करणवाले भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहार-(भेट-) को मैं खा लेता है।

व्याख्या—[ भगवान्को अपरा प्रकृतिके दो कार्य हैं—पदार्थ और क्रिया। इन दोनेंकि साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपनेको उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थों और क्रियाओंकि भीक्ता एवं मालिक भगवान् हैं—इस बादको वह भूल जाता है। इस भूलको दूर करनेके लिये ही भगवान् यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएँ हैं (९ ।२७), उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा-सदाके लिये आफतसे छूट जाओगे (९ । २८) ।

दूसरी बात, देवताओंके पूजनमें विधि-विधानकी, मन्तों आदिको आवश्यकता है। परनु मेरा तो जीवके साय स्वतः-स्वाभाविक अपनेपनका सम्बन्ध है, इसलिये मेरी प्राप्तिमें विधियोंकी मुख्यता नहीं है । जैसे, बालक माँकी गोदीमें जाय, तो उसके लिये किसी विधिकी जरूरत नहीं है। वह तो अपनेपनके सम्बन्धसे ही माँकी गोदीमें जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्तिक लिये विधि, मन्त आदिको आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपनके दढ भावकी आवश्यकता है 11

'पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयद्यति'—जी भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र (तुलसीदल आदि), पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेमपूर्वक भगवानके अर्पण करता है, तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे, द्रीपदोसे पता लेकर भगवान्ने खा लिया और त्रिलोकोको तृप्त कर दिया । गजेन्द्रने संगेवरका एक पुष्प भगवान्के अपने करके नमस्कार किया, तो 物质 医克克氏病

भगवान्ने गजेन्द्रका उद्धार कर दिया । शबरीके दिये हुए फल पाकर भगवान् इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भीजन करनेका अवसर आया, वहाँ शबरीके प्रशंसा करते रहे \* । ' रित्तदेवने अन्यज-रूपसे आये भगवानको जल पिलाया तो उनको भगवान्के साक्षात् दर्शन हो गये !

जब भक्तका भगवानुको देनेका भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब वह अपने-आपको भूल जाता है। भगवान भी भक्तके प्रेममें इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने-आपको भूल जाते हैं। प्रेमकी अधिकतामें भक्तको इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हैं, तो भगवान्को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ! जैसे, विदुरानी प्रेमके आवेशमें भगवानको केलोंको गिरी न देकर छिलके देती है. तो भगवान् उन छिलकोंको भी गिरीको तरह ही खा लेते हैं

'तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः'-भक्तके द्वारा प्रेमपूर्वक दिये गये उपहारको भगवान् स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हें—'अश्लामि'। जैसे, पुष्प सूँघनेकी चीज है, पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खानेकी चीज है या नहीं: वे तो उसको खा ही लेते हैं। उसको आत्यसात कर लेते हैं. अपनेमें मिला लेते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्तका देनेका भाव रहता है. तो भगवानका भी लेनेका भाव हो जाता है। भक्तमें भगवान्को खिलानेका भाव आता है, तो भगवानको भी भूख लग जाती है!

'प्रयतात्मनः' का तात्पर्य है कि जिसका अन्तःकरण भगवान्में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान्के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तके दिये हुए उपहार-(भैट-) को भगवान् स्वयं खा लेते हैं।

यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल-इन चारोंका नाम लेनेका सात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल-ये तीनों जलसे पैदा होनेके कारण जलके

पत्र, पुष्प आदि कार्य-कारणरूप मात्र पदार्थीक उपलक्षण हैं; क्योंकि मात्र सृष्टि जलका कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थीको भगवानके

कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिये ये

अर्पण करना चाहिये । इस श्लोकमें 'भक्त्या' और 'भक्त्युपहृतम्'—इस रूपमें 'भक्ति' शब्द दो बार आया है । इनमें 'भक्त्या' पदसे भक्तका भक्तिपूर्वक देनेका भाव है और 'भक्त्युपहृतम्' पद भक्तिपर्वक दी गयी वस्तका विशेषण है । तात्पर्य यह हुआ कि भक्तिपूर्वक देनेसे वह वस भक्तिरूप, प्रेमरूप हो जाती है, तो भगवान उसकी आत्मसात् कर लेते हैं: अपनेमें मिला लेते हैं: क्योंकि वे प्रेमके भखे हैं।

### विशेष बात

इस रलोकमें पदार्थोंकी मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्तके भावको मुख्यता है; क्योंकि भगवान् भावके भूखे हैं; पदार्थोंके नहीं । अतः अर्पण करनेवालेका भाव मुख्य (भक्तिपूर्ण) होना चाहिये । जैसे, कोई अत्यधिक गुरुभक्त शिष्य हो, तो गुरुकी सेवामें उसका जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है, उतना ही उसकी आनन्द आता है, प्रसन्नता होती है । इसी तरहं पतिकी सेवामें समय, वस्त, क्रिया लगनेपर पतिवता सीके बड़ा आनन्द आता है; क्योंकि पतिकी सेवामें ही उसको अपने जीवनकी और वस्तुकी सफलता दीखती है। ऐसे, ही भक्तका भगवानके प्रति प्रेम-भाव होता है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बडी हो, माधारण हो या कीमती हो, उसको भगवानके अर्पण करनेमें भक्तको बड़ा आनन्द आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तुमात्र भगवान्की ही, हैं। मेरेको भगवान्ने सेवा-पूजाका अवसर दे दियां है--यह मेरेपर भगवानुकी विशेष कृपा हो गयी है। इस कृपाको देख-देखकर वह प्रसन्न होता रहता है। भावपूर्वक लगाये हुए भोगको भगवान् अवस्य

स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दीखे या न दीखें। इस

<sup>ै</sup> घर गुरु गृह प्रियसदन सासुरे, भड़ जब जह पहनाई । तब तह कहि सवाीके फलनिकी, रुचि माधुर्ग न पाई ।। (विनयपत्रिका १६४ । ४)

<sup>ी &#</sup>x27;ततवेता'. निर्दुं लोकमें, भीजन कियो अपार । इक शबरी इक विद्वादर, रुव पायों दो बार 11

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* · विषयमें एक आचार्य कहते थे कि हमारे मन्दिरमें आने लगती है; उनको खानेपर विलक्षण तृप्ति होती है, वे चीजें कितने ही दिनोंतक पड़ी रहनेपर भी दीवालीसे होलीतक अर्थात् सरदीके दिनोंमें ठाकुरजीको खराव नहीं होतीं; आदि-आदि । परन्तु यह कसौटी · पिता, बादाम, अखरोट, काज, चिरौंजी आदिका भोग लगाया जाता था; परन्तु जब यह बहुत मैहिंगा ही गया. तब हमने मँगफलीका भोग लगाना शरू कर ्रदिया । एक दिन रातमें ठाकरजीने स्वप्नमें कहा—'और यार ! तु मूँगफली ही खिलायेगा क्या ?' उस दिनके बाद फिर मेवाका भोग लगाना शरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकरजीको भोग लगाते हैं, तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं।

भोग लगानेपर जिन वस्तुओंको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उन वस्तुओंमें विलक्षणता आ जाती है अर्थात् उन वस्तुओंमें स्वाद बढ जाता है, उनमें सुगन्ध नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्तका ऐसा भाव बन जाय तो भोग लगायी हुई वस्तुओंमें ऐसी विलक्षणता आ जाती है—ऐसा हमने सन्तोंसे सना है । मनप्य जब पदार्थीकी आहति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है: चीजोंको दसरोंको दे देते हैं तो वह दान कहलाता है, संयमपूर्वक अपने काममें न लेनेसे वह तप हो जाता है और भगवानके अर्पण

करनेसे भगवानके साथ योग (सम्बन्ध) हो जाता

है—ये सभी एक 'त्यान' के ही अलग-अलग नाम हैं।

सम्बन्ध—संसारमात्रके दो रूप हैं:—पदार्थ और क्रिया । इनमें आसक्ति होनेसे ये दोनों ही पतन करनेवाले होते हैं । अतः 'पदार्थ' अर्पण करनेकी बात पूर्वश्लोकमें कह दी और अब आगेके श्लोकमें 'क्रिया' अर्पण करनेकी बात कहते हैं ।

# यत्करोषि यदश्रासि यज्जहोषि ददासि यत ।

### यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ।। २७ ।।

हे कुन्तीपुत्र ! तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्याख्या-[ भगवानुका यह नियम है कि जो इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक,

जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं वैसे ही उनको आश्रय पारमार्थिक आदि यावन्मात्र क्रियाएँ आ जाती हैं। देता हूँ (गीता ४ ।११) । जो भक्त अपनी वस्तु भगवान् कहते हैं कि तू इन सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे मेरे अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हैं। अर्पण कर दे अर्थात् तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा. भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनन्त तो तेरी सम्पूर्ण क्रियाएँ स्वतः मेरे अर्पित हो जायँगी । गुणा करके देता हूँ। परन्तु जो अपने-आपको ही मुझे दे देता है, मैं अपने-आपको उसे दे देता हूँ। करते हैं--वास्तवमें मैंने अपने-आपको संसारमात्रको दे रखा है

(गीता ९ ।४), और सबको सब कुछ करनेकी खतत्त्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतत्तता को मेरे अर्पण कर देता है, तो मैं भी अपनी स्वतन्तताको उसके अर्पण कर देता हूँ अर्थात् मैं उसके अधीन हो जाता हूँ । इसलिये यहाँ भगवान्

कहते हैं।]

'यत्करोषि'--यह पद ऐसा विलक्षण है कि

अब आगे भगवान् उन्हीं क्रियाओंका विभाग

'यदश्नासि'—इस पदके अन्तर्गत सम्पर्ण शारीरिक क्रियाएँ लेनी चाहिये अर्थात् राग्रेरके लिये तु जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपध्यका त्याग और पथ्यका सेवन करता है, ओर्पाध-सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सरदी-गरमीसे शरीरकी रक्षा करता है, स्वास्थ्यके लिये समयानुसार सोता और जागता है, दस सतन्तताको अपने अर्पण करनेके लिये अर्जुनसे घूमता-फिरता है, शौच-स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओंको तू मेरे अर्पण कर दे।

यह शारीरिक क्रियाओंका पहला विभाग है।

'यजुहोषि'—इस पदमें यज्ञ-सम्बन्धी सभी क्रियाएँ आ जाती हैं अर्थात् शाकल्य-सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मन्त्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएँ मेरे अर्पण कर दे ।

'ददासि यत्'—तू जो कुछ देता है अर्थात् दूसरोंको सेवा करता है, दूसरोंको सहायता करता है, दूसरोंको आवश्यकता-पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे ।

'यत्तपस्यसि'--तू जो कुछ तप करता है अर्थात विषयोंसे अपनी इन्द्रियोंका संयम करता है, अपने करते हुए अनुकूल-प्रतिकृल पालन परिस्थितियोंको प्रसन्नतापूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत. भजन-ध्यान, जप-कीर्तन, श्रवण-मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे।

उपर्युक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओंका दूसरा विभाग है।

'तत्कुरुष्व मदर्पणम्'--यहाँ भगवान्ने परसीपदी 'कुरु' क्रिया-पद न देकर आत्मनेपदी 'कुरुष्व' क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा, तो मेरी कमीकी पूर्ति हो जायगी---यह बात नहीं है, किन्तु सब कुछ मेरे अर्पण करनेपर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा अर्थात् तेर 'मैं' और 'मेरा'-पन सब खत्म हो जायगा, जो कि बन्धनकारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करनेके फलस्वरूप तेरेको पूर्णताको प्राप्ति हो जायगी अर्थात् जिस लामसे बढ़कर दूसए कोई लाम सम्मव ही नहीं है और जिस लाभमें स्थित होनेपर बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं कियां जा सकता अर्थात जहाँ दु:खोंक संयोगका ही अत्यत्त वियोग है (गोता ६ । २२-२३) — ऐसा लाभ तेरेको प्राप्त हो जायगा ।

इस श्लोकमें 'चत्' पद पाँच बार कहनेका तारपर्य है कि एक-एक क्रिया अर्पण करनेका भी अपार माहात्स्य है, फिर सम्पूर्ण क्रियाएँ अर्पण की जाये, तब तो कहना ही क्या है। विशेष यात

.ख्व्योसर्वे स्लोकमें तो भगवान्ने पत्र, पुष्प आदि

उद्योग तो करना ही पड़ेगा अर्थात् सुगम-से-सुगम वस्तुको भी भगवानुके अर्पण-करनेका नया उद्योग

अर्पण करनेकी बात कही, जो कि अनायास अर्थात

बिना परिश्रमके प्राप्त होते हैं । परन्तु इसमें कुछ-न-कुछ

करना पड़ेगा । परन्तु इस सताईसर्वे श्लोकमें भगवान्ने उससे भी विलक्षण बात बतायी है कि नये पदार्य नहीं देने हैं, कोई नयी किया नहीं करनी है और

कोई नया उद्योग भी नहीं करना है, प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएँ होती हैं, उनको भगवानके अर्पण कर देना है । इसका

तात्पर्य यह हुआ कि भगवानुके लिये किसी वस्तु और क्रियाविशेषको अर्पण करनेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुदको ही अर्पित करनेकी जरूरत है। खुद अर्पित होनेसे सब क्रियाएँ खाभाविक भगवानुके अर्पण

हो जायेंगी, भगवान्की प्रसन्नताका हेतु हो जायेंगी।

जैसे बालक अपनी मांक सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोदमें आ जाता है, कभी पीठपर चढ़ जाता है, आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रियासे माँ प्रसन्न होती है । माँकी इस प्रसन्नतामें बालकका माँके प्रति अपनेपनका भाव ही हेतु है। ऐसे ही सरणागत

प्रत्येक क्रियासे भगवानुको प्रसन्नता होती है। यहाँ 'करोबि' क्रियांके साथ सामान्य 'यत' पद होनेसे अर्थात् 'तू जो कुछ करता है'—ऐसा कहनेसे निषद्ध क्रिया भी आ सकती है। परचु अत्तमें 'तत्कुरुष्य मदर्पणम्' 'यह मेरे अर्पण कर

भक्तका भगवान्के प्रति अपनेपनका भाव होनेसे भक्तको

दे'--ऐसा आया है। अतः जो चीज या क्रिया भगवानके अर्पण की जायगी, वह भगवानकी आशके अनुसार, भगवानके अनुकल ही होगी । जैसे किसी त्यागी पुरुषको कोई बस्तु दी जायगी तो उसके अनुकूल ही दी जायगी, निषद्ध वस्तु नहीं दी जायगी । ऐसे ही भगवानुको कोई बस्तु या क्रिया अर्पण की जायणी तो उनके अनुकूल, विहित यस्तु या क्रिया ही अर्पण की जायगी, निविद्ध नहीं । कारण कि जिसका भगवान्के प्रति अर्पण करनेका माव है, उसके द्वार न ती निपिद्ध क्रियां होनेकी सम्मावना है और न निपिद्ध

prome to describe to the sunt sunt sunt successives and the sunt successives and the sunt successives and the sunt successives and the successive and the sunt successives and the sunt successives and the successive and the क्रिया अर्पण करनेकी ही सम्भावना है।

कि भगवानुको दिया हुआ अनन्त गुणा हो करके भोगना ही पड़ेगा!

मिलता है । इसलिये अगर चोरी आदि निषद्ध क्रिया

अगर कोई कहे कि 'हम तो चोरी आदि निषद्ध भगवानके अर्पण करोगे, तो उसका फल भी अनन्त क्रिया भी भगवानुके अर्पण करेंगे' तो यह नियम है गुणा हो करके मिलेगा अर्थात् उसका साङ्गोपाङ्ग दण्ड

सम्बन्ध—पीछेके दो श्लोकोंमें पदार्थों और क्रियाओंको पगवान्के अर्पण करनेका वर्णन करके अब आगेके श्लोकमें उस अर्पणका फल बताते हैं।

> शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। २८ ।।

इस प्रकार मेरे अर्पण करनेसे जिनसे कर्मबन्धन होता है, ऐसे शुभ (विहित) और अशुभ (निषद्ध) सम्पूर्ण कमेंकि फलोंसे तू मुक्त हो जायगा । ऐसे अपनेसहित सब कुछ मेरे अर्पण करनेवाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेरेको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या----'शुमाशुभफलैरेवं तेरेको जन्म-मरण देनेवाले नहीं होंगे।

यहाँ शुप्त और अशुप्त कर्मोंसे अनन्त जन्मेंके परिस्थितिरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। किये हुए संचित शुम-अशुभ कर्म लेने चाहिये। कारण, किसी पूर्वाभ्यासके प्रवाहके कारण भक्तके द्वारा कदाचित् किश्चिनात्र भी कोई आनुषङ्गिक अशुभ कर्म 'मयि संन्यस्य' (१८ । ५७) । बन जाय, तो उसके हृदयमें विराजमान भगवान् उस अशुभकर्मको नष्ट कर देते हैं \* ।

मोक्ष्यसे सुखी-दुःखी होता रहता है । यह सुखी-दःखी होना कर्मबन्धनै:'--पूर्वीक्त प्रकारसे सब पदार्थ और क्रियाएँ ही कर्मबन्धन है और इसीसे वह जन्मता-मरता है। मेरे अर्पण करनेसे अर्थात् तेरे स्वयंके मेरे अर्पित हो परन्तु भक्तको दृष्टि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंपर जानेसे अनन्त जन्मोंके जो शुम-अशुम कर्मोंके फल न रहकर भगवान्की कृपापर रहती है अर्थात् मक्त है, उन सबसे तू मुक्त हो जायगा । वे कर्मफल उनको भगवानुका विधान ही मानता है, कर्मोंका फल मानता ही नहीं । इसलिये वह अनुकूल-प्रतिकृल

'संन्यासयोगयुक्तात्मा'— सम्पूर्ण कर्मोंको कारण कि भक्त वर्तमानमें भगवदाज्ञाके अनुसार किये भगवानुके अर्पण करनेका नाम 'संन्यासयोग'है । इस हुए कर्म ही मगवान्को अर्पण करता है । मगवदाज्ञाके संन्यासयोग अर्थात् समर्पणयोगसे युक्त होनेवालेको यहाँ अनुसार किये हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' कहा गया है । ऐसे तो गीतामें ही नहीं । हाँ, अगर किसी रीतिसे, किसी परिस्थितिके बहुत जगह 'संन्यास' शब्द सांख्ययोगका वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्तिमें भी होता है: जैसे---

जैसे सांख्ययोगी सम्पूर्ण कर्मीको मनसे नवद्वारवाले शरीरमें रखकर स्वयं सखपूर्वक अपने स्वरूपमें स्थित जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सभी बाह्य रहता है (गीता ५ ।१३), ऐसे ही भक्त कर्मोंके साथ होते हैं अर्थात् शरीर, मन, बुद्धि इन्द्रियों आदिके अपने माने हुए सम्बन्धको भगवान्में रख देता है। हैं। होते हैं । इसलिये उन शुभ और अशुभ तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी घरोहरको कर्मोंक अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिके रूपमें जो फल कहीं रख देता है, ऐसे ही पक्त अपनेसहित अनन्त आता है, वह भी बाह्य ही होता है । मनुष्य भूलसे जन्मोंके संचित कम्पोंके, उनके फलोंको और उनके वन परिस्थितियोंके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर सम्बन्धको भगवान्में रख देता है। इसलिये इसको

<sup>\*</sup> विकर्म मच्चोत्पतितं कथञ्चिद् धुनोति सर्वं हृदि सप्रिविष्टः।। (श्रीमदाः ११ । ५ । ४२)

'संन्यासयोग' कहा गया है।

'विमुक्तो मामुपैष्यसि'—पूर्वश्लोकमें 'तत्करुष मदर्पणम्' कहकर अर्पण करनेकी आशा दी। यहाँ कहते हैं कि 'इस प्रकार अर्पण करनेसे तू शुभ-अशुभ कर्मफलोंसे मुक्त हो जायगा । शुम-अशुम कर्मफलोंसे मुक्त होनेपर तु मेरेको प्राप्त हो जायगा । तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण कर्मफलोंसे मुक्त होना तो प्रेम-प्राप्ति का साधन है और भगवानकी प्राप्ति होना प्रेमको

#### प्राप्ति है। विशेष बात

शूम † और अशूम कर्मीका बन्धन क्या है ? शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्मको किया जाय, उस कर्मका आरम्भ और अन्त होता है। ऐसे ही उन कमेंकि फलरूपमें जो परिस्थित आती है. उसका भी संयोग और वियोग होता है । तारपर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरन्तर नहीं रहते. तो फिर उनके साथ सम्बन्ध निरत्तर कैसे रह सकता है ? परन्तु जब कर्ता (कर्म करनेवाला) कर्मोंक साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फलके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फलके साथ सम्बन्ध कमी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस सम्बन्धको अपनेमें मान लेता है। कर्ता स्वयं (खरूपसे) नित्य है, इसलिये उस सम्बन्धको अपनेमें स्वीकार करनेसे वह सम्बन्ध भी नित्य प्रतीत होने लगता है।

कर्ता शुभ कमोंका फल चाहता है, जो कि अनुकुल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है। उस परिस्थितिमें यह सख मानता है । जबतक इस सखकी चाहना रहती है, तयतक यह दृःखसे बच नहीं सकता । कारण कि सुखके आदिमें और अत्तमें दृंख ही रहता है तथा सुखसे भी प्रतिक्षण स्वामाविक वियोग होता रहता है । जिसके वियोगको यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। तात्मर्य यह हुआ कि सुखकी इन्छाको प्रकार जीवीक गुण-दोपीका नियमण परनेवाले यह नहीं छोड़ता और दुःख इसको नहीं छोड़ता । 🖈 परमेमरकी कही किसीपर अकृपा नहीं होती र

Transcription of the second जीव जब अपने-आपको प्रभुके समर्पित कर दे

है, तब (साक्षात परमात्माका ही अंश होनेसे) इस परमात्माके साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है: अ शरीरके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जा

है। यह परमात्मके साथ अभिन्न तो पहलेसे। था । केवल अपने लिये कर्म करनेसे इस अधित्रताव अनुभव नहीं होता था। अब अपनेसहित कर्मी

भगवान्के अर्पण करनेसे उसकी अपने लिये क करनेकी मान्यता मिट जाती है, तो उसको खामाविः प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है। इसीको भगवानने यहाँ

'विमक्तो मायपैष्यसि' कहा है । जब यह जीव अपने-आपको मगवानके समर्पि कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकुल-प्रतिकृल परिस्थिति आती है, यह सब दर्ग और कुपाके रूपमें परिणत हो जाती है। तारपर्य री कि जब उसके सामने अनुकृत परिस्थित आती है

तय वह उसमें भगवान्की 'दया' को मानता है औ जब प्रतिकृत परिस्थिति आती है, तब यह उसमे भगवानकी 'कपा' को मानता है। दया और कृपान भेद यह है कि कभी भगवान प्यार, स्नेह करके

जीवको कर्मवश्यनसे मुक्त करते हैं—यह 'दया' है और कभी शासन करके, ताड़ना करके उसके पापीका नाश करते हैं-यह 'कृपा' है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान् भक्तको सबल, सहिष्णु बनाते है। परन्तु भक्त तो दोनोंमें ही प्रसन्न रहता है। कारण

कि उसकी दृष्टि अनुकूलता-प्रतिकूलताकी तरफ न रहकर केवल भगवान्की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टिमें भगवानको दया और कृपा दो रूपसे नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूपसे होती है । जैसा कि कहा है—

्लालने ताइने मातुनांकारूण्यं यथार्थके। नियनुर्गुणदोषयोः ॥ महेशस्य 'जिस प्रकार चालकका पालन करने और ताड़ना

करने—दोनॉमें. माँकी कहीं अकुमा नहीं होती, उसी

ि जैसे अशुभ कर्म बन्धनकारक हैं, ऐसे ही शुभ-कर्म भी बन्धनकारक हैं। जैसे, बेड़ी लोहेकी हो चाहे सोनेकी, पर करान दोनोंसे ही होता है। शुध-कर्म भी जन्मारमक होनेसे करानकारक होता है और

अशुध-कर्प तो अबर्दली बाधैनेवाला होता ही है।

सम्बन्ध—अब एक शंका होती है कि जो भगवान्के समर्पित होते हैं, उनको तो भगवान् मुक्त कर देते हैं और जो भगवान्के समर्पित नहीं होते, उनको भगवान् मुक्त नहीं करते—इसमें तो भगवान्की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रखुत विषम-दृष्टि और पक्षपात हुआ? इसपर कहते हैं—

### समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।

### ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हूँ। उन प्राणियोंमें न तो कोई मेरा द्वेपी है और न कोई प्रिय है। परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरेमें हैं और मै उनमें हूँ \*।

व्याख्या—'समोऽहं सर्वभूतेपु'—मैं स्थावर-जंगम आदि सम्पूर्ण प्राणियोंमं व्यापकरूपसे और कृपादृष्टिसे सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सबमें समानरूपसे व्यापक, परिपूर्ण हूँ—'मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमृतिना' (गीता ९।४), और मेरी सवपर समानरूपसे कृपा-दृष्टि है—'सुहदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५।२९)।

मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ अर्थात् चींटी छोटी होनेसे उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होनेसे उसमें अधिक हूँ, अन्त्यजमे कम हूँ और ब्राह्मणमें अधिक हूँ, जो मेरे प्रतिकृत्न चलते हैं, उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकृत चलते हैं, उनमे मैं अधिक हूँ—यह बात है हो नहीं। कारण कि सब-के-सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे खरूप हैं। मेरे खरूप होनेसे वे मेरेसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिये में सबमें समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात

इसालय म सबर्म समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियोंमें जन्मसे, कमेंसे, परिस्थितसे, घटनासे, संयोग, वियोग आदिसे अनेक तरहसे विपमता होनेपर भी में सर्वथा-सर्वदा सबमें समान रीतिसे व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूँ।

'न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः'†—पहेले भगवान्ने कहा कि में सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हैं, अब उसीका

तरते हैं, वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ \*। विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग-द्वेपका विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरेसे विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही राभ कर्म करे. तो भी वह मेरे 'राग' का विषय

नहीं है और दूसरा शास्त्रनिपिद अन्याय, अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे 'द्वेप'का विषय नहीं है। कारण कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान रीतिसे व्याप्त हूँ, सवपर मेरी समान रीतिसे क्याप हैं, सवपर मेरी समान रीतिसे क्या प्रणी मेरे अंश होनेसे मेरेको समान रीतिसे प्यारे हैं। हाँ, यह वात जरूर है कि जो

सकामभावपूर्वक शुभ-कर्म करेगा, वह ऊँची गतिमें जायगा और जो अशुभ-कर्म करेगा, वह नींची गतिमे

अर्थात् नरकों तथा चौरासी लाख योनियोंमें जायगा।

परन्तु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होनेपर भी मेरे

राग-द्वेपके विषय नहीं हैं।

मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, ऑन, वायु और
आकाश—ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियंकि अच्छे-चुरे
आचरणों तथा भावोंको लेकर उनको रहनेका स्थान
देनेमें, उनकी प्यास चुझानेमें, उनको प्रकारा देनेमें,
उनको चलने-फिरनेके लिये अवकारा देनेमें राग-द्वेपपूर्वक
विपमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीतिसे देते

हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे-चुरे आचरणींको लेकर

मेरे राग-द्वेपके विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात

\* इस स्लोकके दो विभाग है—पूर्वार्धमें तो भजन न करनेवालीका वर्णन है और उत्तरार्धमें भजन करनेवालीका वर्णन है।

<sup>ं</sup> पहाँ 'प्रिय' शब्दको समक्ष हैं। यायक मानूना चाहिये; क्योंकि प्राणिमात्रपर भगवान्की समान रीतिसे पिका है—'सब मम प्रिय सब मम ठवजाए' (मानस ७।८६।२); अनः भगवान् इसका निषय केसे का सकते हैं? दूसरी बात, 'हेव्य' शब्दके साथ 'सग' शब्द ही ठीक बैठ सकता है; क्योंकि राग और हेव—यह इद हैं। इसी हदका यहाँ निषेष किया गया है।

नहीं बन सकते । कारण कि वे साक्षात् मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप है।

जैसे, किसो व्यक्तिके एक हाथमें पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीरके किसी काममें नहीं आता. दर्ट होनेसे रातमें नींद नहीं लेने देता, काम करनेमें बाधा डालता है और दूसरा हाथ सब प्रकारसे शरीरके काम आता है। परनु उस व्यक्तिका किसी हाथके प्रति गग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मन्दा है; क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अङ्ग हैं और अपने अङ्गके प्रति किसीके राग-द्वेष नहीं होते । ऐसे ही कोई मेरे बचनों, सिद्धान्तीक अनुसार चलनेवाला हो, पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा हो और दूसरा कोई मेरे वचनों, सिद्धान्तोंका खण्डन करनेवाला हो, मेरे विरुद्ध हो,पापी-से-पापी हो, तो उन दोनोंको चलनेवाला लेकर मेरे एग-द्वेष नहीं होते । उनके अपने-अपने बर्तावोमें, आचरणोंमें भेद है, इसलिये उनके परिणाम-(फल-) में भेद होगा, पर मेरा किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है। अगर किसीके प्रति राग-द्वेष होता; ती 'समोऽहं सर्वभूतेषु'यह कहना ही नहीं बनता; क्योंकि विषयताके कारण ही सग-देव होते हैं ।

'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्'-परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं अर्थात् जिनकी संसारमें आसिक, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरेको हो अपना मानते हैं, केवल मेरे हो परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नताके लिये ही रात-दिन काम करते हैं और जो शरीर, इन्द्रियों, मन, वाणीके द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं(गीता ९ । १४:१० ।९), व मेरेमे हैं और मैं उनमें हूँ ।

दनमें हैं—इसका तारार्थ यह नहीं है कि जो सामान्य लगनेका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा । यह विपमता जीव हैं तथा मेरी आझके विरुद्ध चलनेवाले हैं, ये मेरेमें न आ जाय, इसलिये जो जिस प्रकार मेरी े मेरेंगे और मैं उनमें नहीं हैं, प्रत्युत वे अपनेको मेरेंगे शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रम देता मानते ही नहीं । वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो हूं—'ये यदा मां प्रश्रप्तने तालबैव भन्नाम्पहम्'(भीता संसारी जीव है. संसारमें रहनेवाले हैं! वे यह नहीं ४ ! ११) । अतः यह विचमता मेरिने मर्कोंक भावोंको समझते कि संसार शिंग तो कभी एकरूप, एकरस लेकर ही है\*।

रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार, शरीरमें हम कैसे स्थित रह सकते हैं ? इसको न जाननेके कारण हो वे अपनेको संसार, शरीरमें स्थित मानते हैं। उनके अपेक्षा जो रात-दिन मेरे भजन-स्मरणमें लगे हर है. बारह-मीतर, ऊपर-नीचे, सब देशमें, सब कालने सब वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आर्टिमे और अपने-आपमें भी मेरेको हो मानते हैं, बे मेरेमें

विशेषरूपसे हैं और मैं उनमें विशेषरूपसे हूँ। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ भी भगवान्का है और भगवान् भेरे हैं' ऐसा सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं— 'तस्मिलजने भेदामावात् (नारदभक्तिसूत्र ४१) । इसलिये वे मेरेमें और मैं उनमें है।

तीसरा भाव यह है कि उनमें 'मैं'-पन नहीं रहतां; क्योंकि 'मैं'-पन एक परिच्छत्रता है। इस परिच्छित्रता-(एकदेशीयता-) के मिटनेसे वे मेरेने ही रहते हैं।

ं अब कोई मगवान्से कहे कि आप मर्त्रोंमें विशेषतासे भकट हो जाते हैं और दूसरोंने कमरूपसे प्रकट होते हैं—यह आफ्की विपमता क्यों ? तो भगवान कहते हैं कि भैया! मेरेमें यह विषमता तो भक्तोंके कारण है। अगर कोई मेरा भवन को, मेरे परायण हो जाय. शरण हो जाय और मैं उससे विशेष प्रेम न करूँ, उसमें विशेषतासे प्रकट न होऊँ, तो यह मेरी विषमता हो जायगी। कारण कि भगन करनेवाले और भजन न करनेवाले-दोनोंने में बराबर ही रहूँ, तो यह न्याय नहीं होगा; प्रत्युत मेरी विषमता प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले मेरेमें है और मैं होगी । इससे मत्त्रिक मजनका और उनका मेरी तरफ

<sup>\*</sup> तटपि कार्ति सम विषय विहास । भारत अभाग क्लप अनुसास ।। (मानस ३ । २९९ । ४) केवल भगवानमें ही नहीं, प्रत्युत जीवन्युक्त केंद्र महायुक्तोंमें भी सामनेवालेक गुणी,भावों,आजराजों आहिकों

ं जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सूप्त्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुप्त्र कहलाता है। यह सुपुत्र-कुपुत्रका भेद तो उनके आचरणीके कारण हुआ है । माँ-बापके पत्रभावमें कोई फाक नहीं पड़ता । गायके धनोंमें चींचड़ रहते हैं, वे दध न पीकर खन पीते हैं. तो यह विषमता गायको नहीं है. प्रत्यत चींचडोंको अपनी बनायी हुई है। बिजलोके द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है. और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता विजलीकी नहीं है, प्रत्युत यन्तोंकी है। ऐसे ही जो भगवानमें रहते हुए भी भगवानको नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते. तो यह विषमता उन प्राणियोंकी ही है, भगवानकी नहीं । जैसे लकडीका टकडा, काँचका दकडा और आतशी शीशा-इन तीनोंमें सर्यकी कोई विषमता नहीं है; परन्तु सूर्यके सामने (धूपमें) रखनेपर लकड़ीका ट्रकड़ा सुर्यकी किरणोंको रोक देता है, काँचका टकडा किरणोंको नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणोंको एक जगह केन्द्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आनेवाले पदार्थोंकी है, सूर्यकी नहीं । सूर्यकी किरणें तो सबपर एक समान ही पड़ती हैं । वे पदार्थ उन किरणोंको जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें

उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान् सब प्राणियोंमें समानरूपसे व्यापक हैं, परिपूर्ण है। परन्तु

जो प्राणी भगवानुके सम्मुख हो जाते हैं, भगवानुका

और भगवान्की कृपाका प्राकट्य उनमें विशेषतासे हो जाता है। उनकी भगवानमें जितनी अधिक प्रियता

े जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र होती है, भगवान्की भी उतनी ही अधिक प्रियता कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र प्रकट हो जाती है। वे अपने-आपको भगवान्को दे कहलाता है। यह सुपुत्र-कुपुत्रका भेद तो उनके देते हैं, तो भगवान् भी अपने-आपको उनको दे देते आवरणिक कारण हुआ है। माँ-बापके पुत्रभावमें कोई हैं। इस प्रकार भक्तों के भावोंके अनुसार ही मगवान्की फरक नहीं पड़ता। गायके धनोमें चींचड़ रहते हैं, विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है।

तात्सर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक रागके कारण ही अपनेको संसारमें मानते हैं। जब वे भगवान्का प्रेमपूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टिसे भगवान्में हो जाते हैं और भगवान् उनमें हो जाते हैं। भगवान्की दृष्टिसे तो वे वास्तवमें भगवान्में हो थे और भगवान् भी उनमें थे। केवल रागके कारण वे अपनेको भगवान्में और भगवान्को अपनेमें नहीं मानते थे।

भगवान्ने यहाँ 'ये भजित' पदोमें 'ये' सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देशके हों, किसी भी वेशमें हों, किसी भी अवस्थाके हों, किसी भी सम्प्रदायके हों, किसी भी वर्णके हों, किसी भी आश्रमके हों, कैसी हो योग्यतावाले हों, वे आगर भिक्तपूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो वे मेरेमें और मैं उनमें हूँ। अगर भगवान् यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, जाति आदिको लेकर कहते, तब तो भगवान्में विषमता, पक्षपातका होना सिद्ध हो जाता। परनु भगवान्ने 'ये' पदसे सवको मजन करनेकी और 'मैं भगवान्में हूँ और भगवान् मेरेमें हैं — इसका अनुभव करनेकी पूरी स्वतन्तता दे रखी है।

\*

सम्बर्ग—पूर्वस्लोकमें भगवान्ते 'चे भवन्ति तु मां भक्त्या'पदीसे भक्तिपूर्वक अपना भनन करनेकी बात कही । अब आगेके स्लोकमें भन्न करनेवालोंका विवेचन आरम्भ करते हैं ।

### अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।। ३० ।।

अगर कोई दुराबारी-से-दुराबारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिये । कारण कि उसने निश्चय यहुत अच्छी तरह कर लिया है ।

लेका पक्षपात हो जाता है--

under de la company de la comp नहीं बन सकते । कारण कि वे साक्षात् मेरे ही अंश रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार, शरीरमें हम कैसे है, मेरे ही खरूप हैं। स्थित रह सकते हैं ? इसकी न जाननेके कारण ही

जैसे, किसी व्यक्तिके एक हाथमें पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीरके किसी काममें नहीं आता. दर्द होनेसे रातमें नींद नहीं लेने देता, काम करनेमें बाधा डालता है और दूसरा हाथ सब प्रकारसे शरीरके काम आता है। परन्तु उस व्यक्तिका किसी हाथके प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मन्दा है; क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अङ है और अपने अङ्गके प्रति किसीके राग-द्वेष नहीं होते । ऐसे ही कोई मेरे वचनों, सिद्धानोंके अनुसार चलनेवाला हो, पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा हो और दूसरा कोई मेरे वचनों, सिद्धान्तींका खण्डन करनेवाला हो, मेरे विरुद्ध चलनेवाला हो,पापी-से-पापी हो, तो उन दोनोंको लेकर मेरे राग-द्वेष नहीं होते । उनके अपने-अपने बर्तावोंमें, आचरणोंमें भेद है, इसलिये उनके परिणाम-(फल-) में भेद होगा, पर मेरा किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है । अगर किसीके प्रति राग-देव होताः तो 'समोऽहं सर्वभूतेषु'यह कहना ही नहीं बनता; क्योंकि विषमताके कारण ही राग-देष होते हैं ।

'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्'-परन्तु जो मिक्तपूर्वक मेरा मजन करते हैं अर्थात् जिनकी संसारमें आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरेको ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं. केवल मेरी प्रसन्नताके लिये ही रात-दिन काम करते हैं और जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वाणीके द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं(गीता ९ । १४;१० ।९), वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हैं ।

समझते कि संसार, शरीर तो कभी एकरूप, एकरस लेकर ही है\*।

वे अपनेको संसार, शारीरमें स्थित मानते हैं। उनके

अपेक्षा जो रात-दिन मेरे भजन-स्मरणमें लगे हए हैं, बारह-भीतर, ऊपर-नीचे, सब देशमें, सब कालमें, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिमे और अपने-आपमें भी मेरेको हो मानते हैं, वे मोमे विशेषरूपसे हैं और मैं उनमें विशेषरूपसे हैं।

दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ भी भगवान्का हूँ और भगवान् भेरे हैं' ऐसा सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं— 'तस्मिंस्तजने भेदाभावात्' (नारदभक्तिसूत्र ४१) । इसलिये वे

मेरेमें और मैं उनमें हैं। तीसरा भाव यह है कि उनमें 'मैं'-पन नहीं रहता; क्योंकि 'मैं'-पन एक परिच्छित्रता है। इस परिच्छित्रता-(एकदेशीयता-) के मिटनेसे वे मेरेमें ही रहते हैं।

अब कोई भगवानसे कहे कि आप प्रक्रोंमें

विशेषतासे प्रकट हो जाते हैं और दूसरोंमें कमरूपसे प्रकट होते हैं--यह आपकी विषमता क्यों? ती भगवान् कहते हैं कि भैया ! मेरेमें यह विषमता तो भक्तोंकें कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे. मेरे परायण हो जाय. शरण हो जाय और मैं उससे विशेष प्रेम न करूँ, उसमें विशेषतासे प्रकट न होऊँ, तो यह मेरी विषमता हो जायगी। कारण कि भजन करनेवाले और भजन न करनेवाले-दोनोंमें मैं बग्रबर

ही रहें, तो यह न्याय नहीं होगा; प्रत्युत मेरी विषमता प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले मेरेमें हैं और मैं होगी। इससे भक्तोंक भजनका और उनका मेरी तरफ उनमें हँ—इसका तालर्य यह नहीं है कि जो सामान्य लगनेका कोई मुल्य ही नहीं रहेगा । यह विषमता जीव हैं तथा मेरी आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाले हैं, वे. मेरेमें न आ जाय, इसलिये जो जिस प्रकार मेरी मेरेमें और मैं उनमें नहीं हैं, प्रत्युत वे अपनेको मेरेमें शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता मानते ही नहीं । वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो हूं- ये यथा मां प्रपद्यने तांस्तयैव भजाम्यहम्'(गीता संसारी जीव हैं, संसारमें रहनेवाले हैं! वे यह नहीं ४ । ११) । अतः यह वियमता मेरेमें भक्तोंके भावोंको

<sup>\*</sup> तदपि करहि सम बिवम बिहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ।। (मानस २ ।२१९ ।३) केयल भगवान्में ही नहीं, प्रत्युत जीवन्युक्त श्रेष्ठ महायुक्त्योमें भी सामनेवालेक गुणों,भावों,आवरणों आदिकी

विशेष कपा, प्रियता आदि प्रकट होती है।

तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक रागके

कारण ही अपनेको संसारमें मानते हैं। जब चे भगवान्का प्रेमपूर्वक भजन करने लग जाते है. तब

उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी

दृष्टिसे भगवानुमें हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं । भगवानकी दृष्टिसे तो वे वास्तवमें भगवानमें

हो थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग्के कारण वे अपनेको भगवान्में और भगवान्को अपनेमें

भगवानने यहाँ 'ये भजन्ति' पदोंमें 'ये' सर्वनाम

पद दिया है. जिसका तात्पर्य है कि मनष्य किसी

भी देशके हों. किसी भी वेशमें हों. किसी भी

अवस्थाके हों, किसी भी सम्प्रदायके हों, किसी भी

वर्णके हों, किसी भी आश्रमके हों, कैसी ही योग्यतावाले हों, वे अगर भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो वे

मेरेमें और मैं उनमें हैं। अगर भगवान यहाँ किसी

वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, जाति आदिको लेकर कहते. तब तो भगवान्में विषमता, पक्षपातका होना सिद्ध

हो जाता । परनु भगवान्ने 'ये' पदसे सबको भजन करनेकी और 'मैं भगवान्में हूँ और भगवान् मेरेमें

हैं '--इसका अनुभव करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे रखी है ।

नहीं मानते थे।

होती है, भगवानको भी उतनी ही अधिक प्रियता जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुप्त्र प्रकट हो जाती है। वे अपने-आपको भगवानको दे देते हैं, तो भगवान् भी अपने-आपको उनको दे देते कहलाता है। यह सुपुत्र-कुपुत्रका भेद तो उनके हैं। इस प्रकार भक्तेंक भावोंके अनुसार ही भगवानकी

आचरणोंके कारण हुआ है । माँ-बापके पुत्रभावमें कोई फरक नहीं पड़ता । गायके धनोंमें चींचड रहते हैं.

वे दध न पीकर खन पीते हैं, तो यह विषमता गायकी नहीं है, प्रत्यत चींचडोंकी अपनी बनायी हुई

है। बिजलीके द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है. और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता

बिजलीकी नहीं है, प्रत्यत यन्त्रोंकी है। ऐसे ही जो भगवान्में रहते हुए भी भगवानको नहीं मानते, उनका

भजन नहीं करते. तो यह विषमता उन प्राणियोंकी ही है. भगवानकी नहीं । जैसे लकडीका टकडा. काँचका दकडा और आतशी शीशा-इन तीनोंमें सर्वकी

कोई विषमता नहीं है; परन्तु सूर्यके सामने (धूपमें) रखनेपर लकड़ीका दकड़ा सर्यकी किरणोंको येक देता

है, काँचका टकडा किरणोंको नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणोंको एक जगह केन्द्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने

आनेवाले पदार्थोकी है. सर्यकी नहीं । सर्यकी किरणें तो सबपर एक समान हो पड़ती हैं । वे पदार्थ उन किरणोंको जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान् सब

प्राणियोंमें समानरूपसे व्यापक हैं, परिपूर्ण है । परन्तु जो प्राणी भगवान्के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान्का और भगवान्की कृपाका प्राकट्य उनमें विशेषतासे हो जाता है। उनकी भगवान्में जितनी अधिक प्रियता

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवानुने 'ये भजनि तु मां भक्त्या'पदोंसे भक्तिपूर्वक अपना भजन करनेकी बात कही । अब आगेके श्लोकमें भजन करनेवालोंका विवेचन आरम्भ करते हैं।

अपि चेत्सदराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।। ३० ।।

अगर कोई दुरावारी-से-दुरावारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है, तो उसको सायु ही मानना चाहिये । कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है । लेकर पश्चपात हो जाता है---

वीतस्पृहाणायपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु हि यहापाताः ।।

(किसता॰ ३ । १२)्र

व्याख्या-[ कोई करोड़पति या अरवपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आयेगा, उसको

मैं एक लाख रुपये देंगा, तो उसके इस वचनकी परीक्षा तब होगी, जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध

चलनेवाला. उसके साथ वैर रखनेवाला, उसका अनिष्ट करनेवाला भी आकर उससे एक लाख रूपये माँग

और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जायगा कि यह जो माँगे, उसको दे देता है।

इसी भावको लेकर भगवान सबसे पहले दराचारीका नाम लेते हैं। 1 'अपि चेत'-सातवें अध्यायमें आया है कि जो पापी होते हैं, वे मेरे शरण नहीं होते (७ ।१५)

और यहाँ कहा है कि दुग्रचारी-से-दुग्रचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है— इन दोनों बातींमें आपसमें विरोध प्रतीत होता है । इस विरोधको दर करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और 'चेत' ये दो पद दिये हैं। तात्पर्य है कि सातवें अध्यायमें 'दप्कती मनुष्य मेरे शरण नहीं होते' ऐसा कहकर उनके स्वभावका वर्णन किया है। परना वे भी किसी कारणसे मेरे भजनमें लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफसे किसीकों कोई मना नहीं है \*: क्योंकि

किसी भी प्राणीके प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और 'चेत्रं पदींका प्रयोग किया है। 'सुदुराचारी भजते मामनन्यभाक्'--जो सुष्ट दुराचारी

है, साङ्गोपाङ्ग दुराचारी है अर्थात् दुराचार करनेमें कोई कमी न रहे, दुराचारका अङ्ग-उपाङ्ग न छूटे— ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्यभाक् होकर मेरे भजनमें

लग जाय तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ 'भजते'क्रिया वर्तमानकी है, जिसका कर्ता है—साङ्गोपाङ्ग दुग्रचारी । इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आये हैं और अभी वर्तमानमें वह अनन्यभावसे भजन करता है. तो भी

आदि प्राप्त करनेका नहीं रहा है। उसका एकपात्र लक्ष्य अनन्यभावसे मेरेमें लगनेका ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दराचारी अनन्यभावसे भगवानके भजनमें कैसे लगेगा 7 उसके

उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं अर्थात

कभी-कभी किसी परिस्थितिमें आकर पूर्वसंस्कारवश

उसके द्वारा पाप-क्रिया हो सकती है । ऐसी अवस्थाने

भी वह मेरा भजन करता है। कारण कि तसक

ध्येय (लक्ष्य) अन्यका नहीं रहा है अर्थात उसक लक्ष्य अब धन, सम्पत्ति, आदर-सत्कार, सुख-आगर्ग

लगनेमें कई कारण हो सकते हैं: जैसे--(१) वह किसी आफतमें पड जाय और दसके कहीं किञ्चित्पात्र भी कोई सहारा च मिले । ऐसी अवस्थामें अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ

जाय कि 'भगवान सबके सहायक है और उनकी शरणमें जानेसे सब काम ठीक हो जाता है! आदि । (२) वह कभी किसी ऐसे वायुमण्डलमें चला जाय, जहाँ बड़े-बड़े अच्छे सत्त-महापुरुष हुए हैं और वर्तमानमें भी हैं, तो उनके प्रभावसे भगवानमें रुचि

पैदा हो जाय । (३) वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवानुके भक्त बन चुके हैं और भजनके प्रभावसे उनमें विलक्षणता आयी है- ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्वका कोई अच्छा संस्कार जागं

(४) कोई प्राणी ऐसी आफतमें आ गया, जहाँ उसके बचनेकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, पर वह बच गया । ऐसी घटनाविशेषको देखनेसे उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाय कि कोई ऐसी विलक्षणशक्ति है, जो ऐसी आफतसे बचाती है। वह विलक्षण

उठे. जो कि सम्पर्ण प्राणियोंमें रहता है <sup>†</sup> ।

शक्ति भगवान् ही हो सकते हैं; इसलिये अपनेको भी उनके परायण हो जाना चाहिये । (५) उसको किसी सत्तके दर्शन हो जायें और

<sup>\*</sup> कोटि बिप्र बय लागहि जाहु । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ।। . सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नासहिं तबहीं ।। (मानस ५ 1४४ । १)

<sup>ं । †</sup> सुमति कुमति सब कें उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ।। (मानस ५ । ४० । ३)

-----उसका पतन करनेवाले दुष्कर्मोंको देखकर उसपर सत्तकी कृपा हो जाय; जैसे—वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियोंपर सन्तोंकी कुपा हुई ।

· —ऐसे कई कारणोंसे अगर दुराचारीका भाव

बदल जाय, तो वह भगवानके भजनमें अर्थात भगवानको तरफ लग सकता है । चोर, डाक, लुटेरे, हत्या करनेवाले बंधिक आदि भी अचानक भाव बदल जानेसे भगवानके अच्छे भक्त हए हैं—ऐसी कई कथाएँ पराणोंमें तथा भक्तमाल आदि प्रन्थोंमें आती हैं ।

अब एक शङ्का होती है कि जो वर्षोंसे भजन-ध्यान कर रहे हैं, उनका मन भी तत्परतासे भगवानमें नहीं लगता. फिर जो दराचारी-से-दराचारी है. उसका मन भगवान्में तैलधारावत् कैसे लगेगा ? यहाँ 'अनन्यमाक्'

का अर्थ 'वह तैलधारावत चित्तन का है'--यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है--'न अन्यं भजति' अर्थात् वह अन्यका भजन नहीं करता। उसका भगवान्के सिवाय अन्य किसीका सहारा, आश्रय नहीं है, केवल भगवानका ही आश्रय है । जैसे पतिव्रता स्री केवल पतिका चिन्तन ही करती हो-ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पतिकी ही बनी रहती है. स्वप्रमें भी वह दसरोंकी नहीं होती । तात्पर्य है कि ठसका तो एक पतिसे ही अपनापन रहता है । ऐसे

'अनन्यभाक्' होनेमें खास बात है 'मैं भगवानुका हूँ और भगवान् मेरे हैं' इस प्रकार अपनी अहंताको बदल देना । अहंता-परिवर्तनसे जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप, तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाओंसे उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती । इस अहंताके परिवर्तनके विषयमें तीन बातें हैं---

ही उस दुराचारीका केवल भगवान्से ही अपनापन हो

जाता है और एक भगवान्का ही आश्रय रहता है ।

(१) अहंताको मिटाना—ज्ञानयोगसे अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाशमें 'अहम्' (मै-पन) का भान होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एकदेशीय-रूपमें प्रतीत होनेवाला 'अहम्' मेरा स्वरूप नहीं है । कारण यह है कि 'अहम्' दृश्य होता है, और जो दृश्य होता है, वह अपना स्वरूप नहीं होता । इस प्रकार

दोनोंका विभाजन करके अपने इंप्तिमात्र खरूपमें स्थित होनेसे 'अहंता' मिट जाती है।

(२) अहंताको शुद्ध करना— कर्मयोगसे अहंता शुद्ध हो जाती है । जैसे, पुत्र कहता है कि 'मैं पुत्र हैं और ये मेरे पिता हैं' तो इसका तात्पर्य है कि पिताको सेवा करनामात्र मेरा कर्तव्य है: क्योंकि पिता-पत्रका सम्बन्ध केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही है। पिता मेरेको पत्र न मानें.मेरेको दःख दें. मेरा अहित करें, तो भी मेरेको उनकी सेवा करनी है. उनको सख पहँचाना है। ऐसे ही माता, भाई. भौजाई,स्री, पत्र, परिवारके प्रति भी मेरेको केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करना है । उनके कर्तव्यकी तरफ मेरेको देखना हो नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं. दनियाके प्रति क्या करते हैं । उनके कर्तव्यको देखना मेरा कर्तव्य नहीं है: क्योंकि दसरोंके कर्तव्यको देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरेपर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चलें-ऐसा मेरा किसीपर भी अधिकार नहीं है।इस प्रकार दूसरोंका कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य-पालन करनेसे अहंता शुद्ध हो जाती है।

(3) अहंताका परिवर्तन करना— भक्तियोगसे अहंता बदल जाती है । जैसे, विवाहमें पतिके साथ सम्बन्ध होते ही कन्याकी अहंता बदल जाती है और वह पतिके घरको ही अपना घर, पतिके धर्मको ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पतिकी ही हो जाती है,तो फिर वह माता-पिता. सास-सस्र आदि किसीकी भी नहीं होती । इतना ही नहीं, वह अपने पत्र और पत्रीकी भी नहीं होती: क्योंकि जब वह सती होती है, तब पत्र-पत्रीके. माता-पिताके स्नेहको भी परवाह नहीं करती । हाँ वह पतिके नाते सेवा सबकी कर देती है. पर उसकी अहंता केवल पतिको ही हो जाती है। ऐसे ही मन्यको अहंता भी भगवान्का है और भगवान् मेरे हैं इस प्रकार भगवानुके साथ हो जाती है, तो उसकी

कारण कि अपने सुख-आरामकी कामना होनेसे ही

अहंता अशृद्ध होती है।

आज्ञा है ।

अहंता बदल जाती है। इस अहंताके बदलनेको हो यहाँ 'अनन्यभाक'कहा है। 'साधरेव स मन्तव्यः'--अब यहाँ एक प्रश्न होता है

कि वह पहले भी दराचारी रहा है और वर्तमानमें भी उसके आचरण सर्वथा शृद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारोंको लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिये या अनन्यभावको लेकर

साधु ही मानना चाहिये ? तो भगवान् कहते हैं कि उसको तो साध ही मानना चाहिये । यहाँ 'मन्तव्यः' (मानना चाहिये) विधि-वचन है अर्थात् यह भगवानुकी विशेष

माननेकी बात वहीं कही जाती है, जहाँ साधुता नहीं दीखती । अगर उसमें किश्चिनात्र भी दराचार न होते, तो भगवान् 'उसको साधु ही मानना चाहिये' ऐसा क्यों कहते ? तो भगवानके कहनेसे यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार हैं । वह दुराचारोंसे सर्वथा रहित नहीं हुआ है । इसलिये भगवान कहते हैं कि वह अभी साङ्गोपाङ्ग साघु नहीं हुआ है, तो भी उसको साघ ही मानना चाहिये अर्थात बाहरसे उसके आचरणोंमें, क्रियाओंमें कोई कमी भी देखनेमें आ जाय, तो भी वह असाघु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह 'अनन्यभाक' हो गया अर्थात् 'मैं

अव उसके आचरण सुघरते देरी नहीं लगेगी; क्योंकि अहंताके अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिये— ऐसा मगवान्को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगोंमें यह रीति है कि वे किसीके भीतरी भावोंको न देखकर बाहरसे जैसा आचरण देखते हैं, वैसा ही उसको मान लेते हैं । जैसे, एक आदमी वर्षीसे परिचित है अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणोवाला है—ऐसा बीसो. पचीसों वर्षोंसे जानते हैं। पर एक दिन देखा कि वह गत्रिके समय एक वेश्याके यहाँसे बाहर निकला, ्तो उसे देखते ही लोगोंके मनमें आता है कि देखों !

हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो

वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार

केवल भगवान् का ही हूँ और केवल भगवान् ही

मेरे हैं; मैं संसारका नहीं हैं और संसार मेरा नहीं

हैं, इस प्रकार वह भीतरसे ही भगवानुका हो गया,

उसने भीतरसे ही अपनी अहंता बदल दी । इसलिये

जाता है। जो कई दिनोंकी श्रद्धा-पंक्ति थी, वह ठठ जाती है। इसी तरहसे लोग वर्षीसे किसी व्यक्तिको जानते हैं कि वह अन्यायी है पापी है

आते ही उनका जो अच्छेपनका भाव था, वह उह

दुराचारी है और वही एक दिन गङ्गाके किनारे स्नान किये हए, हाथमें गोमुखी लिये हुए बैठा है । उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है । उसको देखकर कोई कहता है कि देखे । भगवानका भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है। तो दसरा कहता है कि और !तुम इसको जानते नहीं

मैं जानता हैं; यह तो ऐसा-ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखण्ड करता है। इस प्रकार भजन करोग भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं और उघर साधन-भजन करनेवालेको भी वेश्याके घरसे निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारणसे वेश्याने बुलाया था, क्या पता वह दयापरवश होकर वेश्याको शिक्षा देनेके लिये

गया हो, उसके सुधारके लिये गया हो-उस तरफ

उनकी दृष्टि नहीं जाती । जिनका अन्तःकरण मैला

हो. वे मैलापनकी बात करके अपने अन्तंःकरणको

और मैला कर लेते हैं । उनका अनाःकरण मैलापनकी बात ही पकड़ता है। परन्तु उपर्युक्त दोनों प्रकारकी बातें होनेपर भी भगवानुकी दृष्टि मनुष्यके भावपर ही रहती है. आचरणोंपर नहीं— 'रहति न प्रभु चित चुक किए की । कात सुरति सय बार हिए की '।।' (मानस १ । २९ । ३);

क्योंकि भगवान् भावप्राही हैं--- 'भावप्राही जनाईनः' । , 'सम्याच्यवसितो हि सः'— दूसरे अध्यायमे कर्मयोगके प्रकरणमें 'व्यवसायात्पका बुद्धि' की बात 'आयी है (२ ।४१) अर्थात् वहाँ पहले बुद्धिमें यह निश्चय होता है कि 'मेरेको राग-द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य-कर्म करते हुए सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना

है ।' अतः कर्मयोगीको बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है- 'सम्यख्यवसितः' कारण कि 'मैं केवल मगवान्का ही हैं, अब भेर काम केवल भजन करना ही है'- यह निष्टयं स्वयंका है, बुद्धि का नहीं । अतः सम्यक् निष्ठयवालेकी स्थिति भगवान्में हैं। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ

'कर्ता'-(खयं-) में है। करणमें निश्चय होनेपर भी जब कर्ता परमात्मतत्त्वसे अभित्र हो जाता है, तो फिर कर्तीमें निश्चय होनेपर करणमें भी निश्चय हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या है।

निश्चय 'करण'-(बृद्धि-) में है और यहाँ निश्चय

जहाँ बुद्धिका निश्चय होता है, वहाँ वह निश्चय तबतक एकरूप नहीं रहता. जबतक स्वयं कर्ता उस निश्चयके साथ मिल नहीं जाता । जैसे; सत्सङ्ग-स्वाध्यायके समय मनुष्योंका ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम

केवल भजन-स्मरण ही करेंगे। परना यह निश्चय

सत्सङ्ग-स्वाध्यायके बाद स्थिर नहीं रहता । इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयंकी स्वाभाविक रुचि केवल परमात्माको तरफ चलनेकी नहीं है, प्रत्युत साथमें संसारका सुख-आएम आदि लेनेकी भी रुचि रहती है। परन्तु जब स्वयंका यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्माको तरफ ही चलना है, तो फिर

यह निश्चय कभी मिटता नहीं; क्योंकि यह निश्चय खयंका है। जैसे, कन्याका विवाह होनेपर 'अब मैं पतिकी 🛖

सम्बन्ध- अब आगेके श्लोकमें सम्यक् निधयका फल बताते हैं।

### क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

### कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।। ३१ ।।

यह तत्काल (उसी क्षण) धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली शान्तिको प्राप्त हो जाता है । हे कुन्तीनन्दन ! तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तका विनाश (पतन) नहीं होता ।

तेत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात् महान् पवित्र हो जीव सदा ही पवित्र है । केवल संसारके सम्बन्धसे जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्पाका अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्माकी प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होनेमें क्या

देंगे लगेगी ? अब वह पापात्मा कैसे रहेगा ? क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्ततः था ही, केवल संसारके सम्बन्धके कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगन्तुक या । अत्र जब अहंता बदलनेसे संसारका सम्बन्ध

नहीं रहा, तो वह ज्यों-का-त्यों (धर्मात्मा) रह गया । पवित्र था और जब पापात्मा बन गया, तब भी वैसा हो गयी. अब मेरेको पतिके घरका काम ही करना है' ऐसा निश्चय स्वयंमें हो जानेसे यह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किये ही हरदम याद रहता

है। इसका कारण यह है कि उसने खयंको ही पतिका मान लिया । ऐसे ही जब मनुष्य यह निधय कर लेता है कि 'मैं भगवान्का हूँ और अब केवल भगवान्का ही काम (भजन) करना है, भजनके मिवाय और कोई काम नहीं, किसी कामसे कोई

मतलब नहीं तो यह निश्चय खयंका होनेसे सदाके न्लिये पका हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिये भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिये । केवल माननेकी ही बात नहीं, स्वयंका निश्चय होनेसे वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है-'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा'(९ । ३१) ।

भक्तियोगकी दृष्टिसे सम्पूर्ण दुर्गुण-दुराचार भगवान्-की विमुखतापर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्यभावसे भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण-दुराचार मिट जाते हैं।

व्याख्या—'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा'—वह ही पवित्र था । कारण कि परमात्माका अंश होनेसे

वह पापात्मा बना था । संसारका सम्बन्ध छटते हो

वह ज्यों-का-त्यों पवित्र रह गया। पाप करनेकी भावना रहते हुए मनप्य भेरेको केवल भगवान्की तरफ ही चलना है'--ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परन्त पापी मनुष्य ऐसा निष्ठय नहीं कर सकता-यह नियम नहीं है। कारण कि जीवमात्र परमात्माका अंश होनेसे

तत्वतः निर्दोप है । संसारकी आसक्तिके कारण ही यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था, तब भी उसमें आगन्तुक दोप आ जाते हैं। यदि उसके मनमें पापोंसे घुणा हो जाय और ऐसा निद्यय हो जाय कि

अब भगवान्का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है । कारण कि जहाँ संसारकी कामना है, वहीं भगवान्की तरफ चलनेकी रुचि भी है । अगर भगवान्की तरफ चलनेकी रुचि जम जाय, तो कामना, आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर भगवत्राप्तिमें देरी नहीं लग सकती।

वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है-इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किञ्चित् दुराचार दीखते हैं, वे भी टिकेंगे नहीं । कारण कि सब-के-सब दुराचार टिके हुए हैं-संसारको महत्त्व देनेपर । परन्त जब वह संसारकी कामनासे रहित होकर केवल भगवान्को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसारका महत्त्व न रहकर केवल भगवान्का महत्त्व हो जाता है । भगवान्का महत्त्व होनेसे वह धर्मात्मा हो जाता है ।

### मार्मिक बात

यह एक सिद्धान्त है कि कर्तिक बदलनेपर क्रियाएँ अपने-आप बदल जाती है, जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होनेमें देरी लगेगी । परन्तु आगर वह कर्ताको ही बदल दे अर्थात् 'मैं धर्मात्मा हूँ' ऐसे अपनी अहंताको ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जायगा । ऐसे ही दुराचारी-से-दुराचारी भी 'मैं भगवान्का हूँ, और भगवान् मेरे हैं' ऐसे अपनी अहंताको बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार-शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरा'-पन करके संयोगजन्य सख चाहने लगता है, तब वह 'कामात्मा' (गीता २ ।४३) बन जाता है और जय संसारसे सर्वथा विमुख होकर भगवान्के साथ अनन्य सम्बन्ध जोड़ लेता है, जो कि वास्तवमें है, तब वह 'धर्मात्मा' बन जाता है ।

साधारण दृष्टिसे लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलनेसे सत्यवादी होता है और चोरी करनेसे चोर होता है। परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। जब खयं सत्यवादी होता है अर्थात् भी सत्य बोलनेवाला हुँ ऐसी अहताको अपनेमें एकड़ लेता है, तब वह शान्ति है, धर्माता होनसे अर्थात् भगवान्के साथ

सत्य बोलता है और सत्य बोलनेसे उसकी सत्यवादि दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चीर होता है, वह मैं चोर हूँ' ऐसी अहंताको पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करनेसे उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परन्तु जिसकी अहंतामें भी चोर हूँ ही नहीं ऐस दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तार्स यह हुआ कि अहंताके परिवर्तनसे क्रियाओंका परिवर्तन हो जाता है।

इन दोनों दृष्टान्तोंसे यह सिद्ध हुआ कि कर्त जैसा होता है, उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जात है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी 'अनन्यभाक्' होकः अर्थात् 'मैं केवल भगवान्का हूँ और केवल भगवान् ही मेरे हैं' ऐसे अनन्यभावसे मगवान्के साथ सम्बर्ग ज़ोड़ लेता है, तो उसकी अहंतामें 'मैं भगवान्क हैं. संसारका नहीं हैं' यह भाव दुढ़ हो जाता है, जो कि वास्तवमें सत्य है। इस प्रकार अहंताके बदल जानेपर क्रियाओंमें किञ्चिन्मात्र कमी रहनेपर भी वह बहुत जल्दी धर्मातमा बन जाता है।

्यहाँ राङ्का हो सकती है कि पूर्वरलोकमें भगवार 'सुदुराचारः' कहकर आये हैं, तो फिर यहाँ भगवान् उसको 'धर्मात्मा' क्यों कहा है ? इसका समाधन है कि दुराचारीके दुराचार मिट जाये, तो वह सदाचारी अर्थात् धर्मात्मा ही होगा । अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो-एकं. ही बात है।

'शश्वकान्ति निगक्ति'—केवल धार्मिक क्रियाओंसे जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्यकी कामना होनेसे उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते है, पर शाश्वती शान्ति नहीं मिल सकती । दुराचारी<sup>की</sup> अहता बदलनेपर जब यह भगवान्के साथ भीतरहै एंक हो जाता है, तब उसके मीतर कामना नहीं रह सकती, असत्का महत्त्व नहीं रह सकता । इसिंतये उसको निस्तर रहनेवाली शान्ति मिल जाती है I

दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्माका अंश होनेसे 'चेतन अपल सहज सुखरासी' है। अतः, उसमें अपने खरूपकी जो अनादि अनन्त स्वतःसिद्ध

हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे, तो उस प्रतिज्ञाके

कहनेका तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख

हो गया है, तो अब उसके पतनकी किञ्चन्यात्र भी

सम्भावना नहीं रही । पतनका कारण तो शरीरके

साथ अपना सम्बन्ध मान लेना ही था । उस माने

हुए सम्बन्धसे सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्यमावसे

मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब उसके पतनकी

भक्त होनेके बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता

है—ऐसा न्याय कहता है । इस न्यायको दूर करनेके लिये भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं

लगता । मेरे यहाँ तो दराचारी-से-दराचारी भी भक्त

बन सकते हैं, पर भक्त होनेके बाद उनका फिर पतन

नहीं हो सकता अर्थात् वे फिर दुराचारी नहीं बन

दराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर

मेरे भक्तका विनाश अर्थात् पतन नहीं होता—यह

विरुद्ध मेरी प्रतिशा भी नहीं चलेगी।

सम्भावना हो ही कैसे सकती है?

अनन्यभावसे सम्बन्ध होनेसे वह शाश्वती शान्ति प्राप्त हो जाती है। केवल संसारके साथ सम्बन्ध माननेसे ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था।

'कौनोय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति'--

यहाँ 'मेरे भक्तका पतन नहीं होता' ऐसी प्रतिज्ञा भगवान् अर्जुनसे करवाते हैं, स्वयं करते । इसका आशय यह है कि अभी युद्धका 충 और होनेवाला

पहले ही हाथमें शख न लेनेकी प्रतिशा कर ली है: परन्तु जब आगे भीष्मजी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि 'স্যাল জী RRIE

तौ लाजौ गङ्गा-जननीकों शान्तन् सत न कहाऊँ ।।' तो उस समय भगवान्की प्रतिज्ञा तो टूट जायगी, पर

भक्त-(भीष्मजी-)की प्रतिज्ञा नहीं टटेगी । भगवानने चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'धकोऽसि मे सखा

श्रेति' कहकर अर्जुनको अपना भक्त स्वीकार किया

है। अतः भगवान् अर्जनसे कहते हैं कि भैया! त् प्रतिज्ञा कर ले। कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करनेपर

सकते । इस प्रकार भगवानके न्यायमें भी दया भरी अगर मैं ख़द भी तेरी प्रतिज्ञा तोडना चाहुँगा, तो भी हुई है । अतः भगवान् न्यायकारी और दयाल्—दोनों तोड़ नहीं सर्कुगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन ? तात्पर्य ही सिद्ध होते हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकरणमें भगवानने अपनी भक्तिके सात अधिकारी बताये हैं । उनमेंसे दुराचारीका वर्णन दो श्लोकोंमें किया । अब आगेके श्लोकमें भक्तिके चार अधिकारियोंका वर्णन करते हैं ।

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः पापयोनयः

स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ।।३२ ।।

है पृथानन्दन ! जो भी पापयोनिवाले हों तथा जो भी स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा भेरे शरण होकर नि:सन्देह परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ।

व्याख्या—'मां हि पार्थं व्यपस्रित्यं'''यान्ति परां हुए हैं, उनको भगवान्ने यहाँ 'पापयोनि' कहा है। गतिम्'—जिनके इस जन्ममे आचरण खराब है अर्थात् यहाँ 'पापयोनि' शब्द ऐसा व्यापक है, जिसमें

जो इस जन्मका पापी है, उसको भगवान्ने तीसर्वे असुर, ग्रक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिये जा सकते स्लोकमें 'दुरावारी' कहा है । जिनके पूर्वजनमें आवरण है \* और ये सभी भगवद्गतिके अधिकारी माने खण्ब ये अर्थात् जो पूर्वजन्मके पापी हैं और अपने जाते हैं। शाण्डिल्य ऋषिने कहा है—'आनिन्द्य-पुरने पापोंका फल मोगनेके लिये नीच योनियोंमें पैदा योन्यधिकियते पारम्पर्यात सामान्यवत्।

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । येज्ये मृदधियो नगाः सिद्ध मामीयुग्झसा ।।

(श्रीमद्राः ११ । १२ । ८) 'गोपियाँ, गावें,वृक्ष,पशु, नाग तथा इस प्रकारके और भी मुक्ष्युद्धि प्राणियाँने अनन्यमावके द्वारा सिद्ध होकर अनादाम ही मेरी प्राप्ति कर स्री है।'

(शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) अर्थात् जैसे दया, क्षमा, वह शक्ति शुद्ध आचरणोर्म नहीं है। जैसे, मौत उदारता आदि सामान्य धर्मीके मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवद्धक्तिके नीची-से-नीची योनिसे लेकर कँची-से-कँची योनितकके सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवानके अंश होनेसे भगवान्की तरफ चलनेमें, भगवान्की भक्ति करनेमें, भगवान्के सम्मुख होनेमें अनधिकारी नहीं हैं। आदि योग्यता-अयोग्यता प्राणियोंकी कार्योमिं है: क्योंकि ये सांसारिक आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा विछुड़नेवाली हैं । इसलिये भगवान्के साथ सम्बन्ध जोड़नेमें योग्यता-अयोग्यता कोई कारण नहीं है अर्थात् जिसमें योग्यता है, वह भगवान्में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान्में नहीं लग सकता—यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान्के हैं, अतः सभी भगवान्के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदयसे भगवानुको चाहते हैं, वे सभी भगवद्गतिके अधिकारी हैं । ऐसे पापयोनिवाले भी भगवानुके शरण होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं।

लौकिक दृष्टिसे तो आचरण भ्रष्ट होनेसे अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तवमें जो कुछ अपवित्रता आती है, वह सब-की-सब भगवान्से विमुख होनेसे ही आती है। जैसे, अङ्गार अग्निसे विमुख होते ही कोयला बन जाता है। फिर उस कोयलेको साबुन लगाकर कितना ही घो लें, तो भी उसका कालापन नहीं मिटता । अगर उसको पुनः अग्निमें रख दिया जाय. तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और यह चमक उठता है । ऐसे ही भगवानके अंश इस जीवमें कालापन अर्थात् अपवित्रता भगवान्से विमुख होनेसे ही आती है। अगर यह भगवानके सम्मुख हो जाय, तो इसकी यह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्रं हो जाता है तथा दुनियामें चमक ठठता है । इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेपर कई भगवान् भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं।

गोदमें ले लेती है। ऐसे ही खराब-से-खराब आचाण करनेवाला, पापी-से-पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान्को पुकारता है, रोता है, तो मगवान् उसके अपनी गोदमें ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयंके भगवान्की और लगनेपर जब इस जन्मके पाप भी बाघा नहीं दे सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं?. कारण कि पूराने पाप-कर्मीका फल जन्म और भोगरूप प्रतिकूल परिस्थिति है; अतः वे भगवान्की और चलनेमें बाघा नहीं दे सकते। यहाँ 'स्वियः' पद देनेका तात्पर्य है कि किसी भी वर्णकी, किसी भी आश्रमकी, किसी भी देशकी, किसी भी वेशकी कैसी ही खियाँ क्यों न हों, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती है और परमगतिको प्राप्त होती हैं । जैसे, प्राचीन कालमें देवहति, शबरी, कुत्ती, द्रौपदी, व्रजगोपियाँ आदि और

एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे पार

करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करते,

प्रत्युत आर्त होकर मौंको पुकारता है, रोता है, ते

फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ

भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोदमें कैसे लूँ?

वह उसके रोनेको सह नहीं सकती और चट उठाकर

वैश्यं और शुद्र-ये सभी भगवानुका आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त होते हैं । विशेष बात

अभीके जमानेमें मीरा, करमैती, करमावाई, फूलीबाई

आदि कई रूपाँ भगवानुकी भक्ता हो गयी, हैं । ऐसे

ही वैश्योंमें समाधि, तुलाधार आदि, और शूरोंमें

विदुर, संजय, निषादराज गुह आदि कई भगवान्के

भक्त हुए हैं । तात्पर्य यह हुआ कि पापयोनि, सिर्या,

इस श्लोकमें 'पापयोनयः' पद स्वतन्तरूपसे आया

है । इस पदको खियों, वैश्यों और शुद्रोंका विशेषण बाघाएँ आती है। सियाँ चार्गे वर्णोंकी होती हैं। जब स्वयं आतं होकर प्रमुको पुकारता है, तो उनमेंसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंकी लिपोंकी

वस पुकारमें भगवान्को द्रवित करनेको जो शक्ति है, अपने-अपने पतियोक साथ यश आदि वैदिक कर्मोंने

International and antional and an antional and an antional and an antional and antional and an antional ant बैठनेका अधिकार है । अतः स्त्रियोंको पापयोनि कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णोंमें आते हुए भी भगवानने खियोंका नाम अलगसे लिया है। इसका तात्पर्य है कि खियाँ पतिके साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं. मेरी तरफ चल सकती है-ऐसा कोई नियम नहीं है । स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापर्वक मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो सकती हैं। इसलिये स्वियोंको किसी भी व्यक्तिका मनसे किञ्जिन्मात्र

अगर इस 'पापयोजयः' पदको वैश्योंका विशेषण माना जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता। कारण कि श्रुतिके अनुसार वैश्योंको पापयोनि नहीं माना जा सकता\* । वैश्योंको तो वेदोंके पढ़नेका और यज्ञ आदि वैदिक कमेंकि करनेका पूरा अधिकार दिया गया है।

भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिये ।

अगर इस 'पापयोनय:' पदको शुद्रोंका विशेषण माना जाय, तो यह भी यक्तिसंगत नहीं बैठता: क्योंकि शुद्र तो चारों वर्णोमें आ जाते हैं । अतः चारों वर्णोंके अतिरिक्त अर्थात् शर्द्रोकी अपेक्षा भी जो हीन जातिवाले यवन, हुण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्होंको 'पापयोनयः' पदके अत्तर्गत लेना चाहिये ।

जैसे मॉंको गोदमें जानेके लिये किसी भी बच्चेके लिये मनाही नहीं है; क्योंकि वे बच्चे माँके ही हैं । ऐसे ही भगवान्का अंश होनेसे प्राणिमात्रके लिये भगवानकी तरफ चलनेमें (भगवानकी ओरसे) कोई मनाही नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्षा, लता आदिमें भगवान्की तरफ चलनेको समझ, योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्वजन्मके संस्कारसे या अन्य किसी कारणसे वे भगवानके सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ 'पापयोनयः' पदमें पश् पक्षी आदिको भी अपवादरूपसे ले सकते हैं। पशु-पक्षियोंने गजेन्द्र, जटायु आदि भगवद्भक्त हो चुके \$1 मार्मिक खात

भगवानको तरफ चलनेमें भावकी प्रधानता होती है. जन्मकी नहीं । जिसके अन्तःकरणमें जन्मकी प्रधानता होती है. उसमें भावकी प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवानकी भक्ति भी पैदा नहीं होती । कारण कि जन्मकी प्रधानता माननेवालेके 'अहम' में शरीरका सम्बन्ध मुख्य रहता है, जो भगवान्में नहीं लगने देता अर्थात शरीर भगवानका भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता. प्रत्यंत स्वयं भक्त होता है । ऐसे ही जीव ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता: किन्त ब्रह्म ही ब्रह्मको प्राप्त होता है अर्थात् ब्रह्ममें जीवभाव नहीं होता और

ब्रह्म ही ब्रह्मको प्राप्त होता है अर्थात् जीवभाव मिटकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है-- प्रहीव सन् ब्रह्माप्येति' (बहदारण्यक॰ ४ ।४ ।६) । खयंमें शरीरका अभिमान नहीं होता । जहाँ खयंमें

जीवभावमें ब्रह्मभाव नहीं होता । जीव तो प्राणींको

लेकर ही है और ब्रह्ममें प्राण नहीं होते । इसलिये

शरीरका अधिमान होता है, वहाँ 'मैं शरीरसे अलग हैं' यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड़-मांसका, मल-मृत्र पैदा करनेवाली मशीनका ही दास (गुलाम) बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेकको प्रधानता होनेसे मनुष्य न तो भक्ति-मार्गमें चल सकता है और न ज्ञानमार्गमें ही चल सकता है । अतः शरीरको लेकर जो व्यवहार है, वह लौकिक मर्यादाके लिये बहुत आवश्यक है और उस मर्यादाके अनुसार चलना ही चाहिये । परन्तु भगवान्की तरफ चलनेमें स्वयंकी मुख्यता है, शरीरकी नहीं ।

तालर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है, वह स्वयं होता है, शरीर नहीं । यद्यपि तादात्यके कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है: परन्त स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी खयं नहीं हो सकता । खयं खयं हो है और शरीर शिर ही है। स्वयंकी परमात्माके साथ एकता है और शरीरको संसारके साथ एकता है। जवतक

<sup>&#</sup>x27;तद्य इह रमणीयवरणा अध्याशो ह यते रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनि का क्षत्रिययोनि या बैत्ययोनि बाद्य य इह कपूरववाणा अभ्याशो ह यते कपूर्या योनिमापद्येशन् स्थानि या सुकरयोनि या चाण्डालयोनि या ।।

<sup>(</sup>छान्दोम्यः ५ । १० ।७) अर्घात् जो अन्छे आवरणीवाले हैं, उनका जन्म तो प्राष्ट्रण, हत्रिय और वैद्योमें होता है; परनु जो नीव आवरमोवाले हैं, ये कुले, सुकर तथा घाण्डालगीनिमें जन्म लेते हैं !

शरीरके साथ तादाल्य रहता है, तबतक वह न शरीरका तादाल्य मिट जाता है। इसलिये उससे भक्तिका और न ज्ञानका ही अधिकारी होता है तथा विवेक-विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण-आक्र्य न सम्पूर्ण शङ्काओंका समाधान ही कर सकता है। आदिकी किसी प्रकारकी शङ्का पैदा ही नहीं होती। वह शरीरका तादात्म्य मिटता है-भावसे । मनुष्यका ऐसे ही विवेकसे भी तादात्म्य मिटता है । तादाल्य जब भगवान्की तरफ भाव होता है, तब शरीर मिटनेपर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रमका अभिगान आदिकी तरफ उसकी वृति ही नहीं जाती । वह तो नहीं होता । कारण कि खयमें वर्ण-आश्रम नहीं है केवल भगवान्में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे वह वर्ण-आश्रमसे अतीत है।

सम्बन्ध-अन भक्तिके शेप दो अधिकारियोंका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

कि पुनब्रिह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।। ३३

जो पवित्र आचरणवाले ब्राह्मण और ऋषिस्वरूप क्षत्रिय भगवानके भक्त हों, वे परमगतिको प्राप्त हो जायँ, इसमें तो कहना ही क्या है! इसलिये इस अनित्य और सुखरहित शरीरको प्राप्त करके तू मेरा भजन कर ।

व्याख्या--'कि पुनर्त्राह्मणाः पुण्या भक्ता\* जिनके जन्मारम्भक कर्म भी शुद्ध है, यह बतानेके राजर्पयस्तथा'--जब वर्तमानमें पाप करनेवाला लिये यहाँ 'राजन्' शब्द आया है।

साङ्गोपाङ्ग दुराचारी और पूर्वजन्मके पापेकि कारण नीच योनियोंमें जन्म लेनेवाले प्राणी तथा स्त्रियाँ, वैश्य और शुद्र-ये सभी मेरे शरण होकर, मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते है, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्वजन्मके आवरण भी अच्छे हीं और इस जनमें भी उत्तम कुलमें जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जायँ, मेरे भक्त बन जायँ, तो वे परमगतिको

प्राप्त हो जायँगे, इसमें कहना ही क्या है! अर्थात् तीन बातें कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि इस जनके वे निःसन्देह परमगतिको प्राप्त हो जायैंगे ।

बतानेके लिये यहाँ 'ऋषि' शब्द आया है, और खयंके लिये यहाँ भक्ताः' पद आया है।

पवित्र बाह्मण और ऋषिखरूप क्षत्रिय—इन दोनोंके बीचमें 'भक्ताः' पद देनेका तात्पर्य है कि जिनके पूर्वजन्मके आचरण भी शुद्ध है और जो इस जन्ममें भी सर्वथा पवित्र हैं, वे (ब्राह्मण और क्षत्रिय) अंगर भगवानंकी भक्ति करने लग जाय तो उनके उद्धारमें सन्देह हो ही कैसे सकता है ?

'पुण्या ब्राह्मणाः', 'राजर्वयः' और 'मक्ताः'-पे

आचरणसे पवित्र और पूर्वजन्मके शुद्ध आचरणैंके पहले तीसवें श्लोकमें जिसको दुग्रचारी कहा है, कारण इस जन्ममें ऊँचे कुलमें पैदा होनेसे पवित्र—ये उसके विपक्षमें यहाँ 'मुण्याः' पद आया है और दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्ममात्र बाहरसे बत्तीसवें श्लोकमें जिनको 'पापयोनयः' कहा है, उनके (मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीरसे) बनते हैं तो उनसे निपक्षमें यहाँ 'क्राह्मणाः' पद आया है । इसका जो पवित्रता होगी, वह भी बाह्य ही होगी । इस आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र बाह्म शुद्धिके वाचक ही यहाँ 'मुण्या ब्राह्मणाः' और जनवाले भी हैं। ऐसे ही इस जनमें जो शुद्ध 'राजर्षयः' —ये दो यद आये हैं। परनु जो मीतासे आचरणवाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमानकी पवित्रताको स्वयं भगवान्के शरण होते हैं, उनके लिये अर्पात्

में यहाँ 'मत्ताः' घद देहली-दीवक-न्यायसे ब्राह्मण और राजवि (क्षत्रिय)—इन दोनिक लिये आया है।

'अनित्यमसखं लोकमिमं माम्'—यह मनुष्यजन्म अनन्त जन्मोंका अन्त करनेवाला

होनेसे अत्तिम जन्म है । इस जन्ममें मनुष्य भगवान्के शरण होकर भगवानुको भी सुख देनेवाला बन सकता

है। अतः यह मनुष्यजन्म पवित्र तो है, पर अनित्य है—'अनित्यम्' अर्थात् नित्य रहनेवाला नहीं है; किस

समय छूट जाय, इसका कुछ पता नहीं है । इसलिये जल्दी-से-जल्दी अपने उद्धारमें लग जाना चाहिये ।

इस मनुष्यशरीरमें सुख भी नहीं है—'असुखम्' । आठवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें भगवान्ते मनुष्यजन्मको दुःखालय बताया है । इसलिये मनुष्यशरीर मिलनेपर गुखभोगके लिये ललचाना नहीं चाहिये। ललचानेमें और सुख भोगनेमें अपना भाव और समय खराव नहीं करना चाहिये ।

यहाँ 'इमं लोकम्' पद मनुष्यशरीरका वाचक है, जो कि केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही मिला है। मनुष्यरारीर पानेके वाद किसी पूर्वकर्मके कारण भविष्यमें इस जीवका दूसरा जन्म होगा—ऐसा कोई विधान मगवान्ने नहीं बनाया है, प्रत्युत केवल अपनी प्राप्तिके लिये ही यह अन्तिम जन्म दिया है। अगर इस जन्ममें भगवत्प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गये, तो अन्य शरीरोंमें ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिये भगवान् कहते हैं कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर । मनुष्यमें जो कुछ विलक्षणता आती है, वह सब भजन करनेसे ही आती है ।

'मां भजस्व'से भगवान्का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करनेसे मेरेको कुछ लाम होगा, प्रत्युत तेरेको ही महान लाभ होगा\*। इसलिये तू तत्परतासे केवल मेरी तएफ हो लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य, लक्ष्य रतः। सांसारिक पदार्थोंका आना-जाना तो मेरे विधानसं खतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफसे

उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीका लक्ष्य, उद्देश्य मत रख, उनपर दृष्टि ही मत डाल; उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा ।

## मार्मिक बात

जैसे माताकी दृष्टि बालकके शरीरपर रहती है, ऐसे ही भगवान् और उनके भक्तोंकी दृष्टि प्राणियोंके स्वरूपपर रहती है। वह स्वरूप भगवानुका अंश होनेसे शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है। परनु प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोडकर वह तरह-तरहके आचरणोंवाला बन जाता है। उन्तीसवें श्लोकमें भगवानने कहा कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हैं। किसी भी प्राणीके प्रति मेरा राग और द्रैष नहीं है । मेरे सिद्धान्तसे, मेरी मान्यतासे और मेरे नियमोंसे सर्वधा

विरुद्ध चलनेवाले जो दुराचारी-से-दुराचारी हैं, वे भी जब मेरेमें अपनापन करके मेरा भजन करते हैं. तो उनके वास्तविक स्वरूपकी तरफ दृष्टि रखनेवाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हैं ? नहीं मान सकता । और उनके पवित्र होनेमें देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती। कारण कि मेरा अंश होनेसे वे सर्वथा पवित्र हैं हो । केवल उत्पन्न और नष्ट होनेवाले आगन्तक दोषोंको लेकर वे स्वयंसे दोपी कैसे हो सकते हैं ? और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हँ ? वे तो केवल उत्पत्ति-विनाशशील शरीरोंके साथ 'मैं' और 'मेरा'-पन करनेके कारण मायाके परवश होकर दुराचारमें, पापाचारमें लग गये थे, पर वास्तवमें वे हैं तो मेरे ही अंश! ऐसे ही जो पापयोनिवाले हैं अर्थात् पूर्वके पापेके कारण जिनका चाण्डाल आदि

नीच योनियोंमें और पश्, पक्षी आदि तिर्यक् योनियोंमें जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्वके पापोंसे मुक्त हो रहे हैं । अतः ऐसे पापयोनिवाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरेको पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवानुने वर्तमानके पापी और पूर्वजन्मके पापी—इन दो नीचे दर्जेके मनुष्योंका वर्णन किया । अव आगे भगवान्ने मध्यम दर्जेक मनुष्योंका वर्णन किया । पहले 'सिय:' पदसे स्त्री जातिमात्रको

<sup>°</sup> इसी भावको लेकर भगवान्ने यहाँ आत्यनेपदी 'भजस्व' क्रिया दी है।

लिया । इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी स्त्रियों भी आ (स्त्रियों) को लेकर किया गया है । इससे सिंद गयी हैं, जो वैश्योंके लिये भी वन्दनीया है। अतः होता है कि वर्ण (जन्म), आचरण और व्यक्तित्तर इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियोंक भगवान्की भक्तिमें कोई फरक नहीं पड़ता; क्योंक समान पुण्यात्मा नहीं है, पर द्विजाति हैं, वे वैश्य इन तीनोंका सम्बन्ध शरीरके साथ है । परन्तु भगवानुक हैं । जो द्विजाति नहीं हैं अर्थात् जो वैश्योंके समान सम्बन्ध खरूपके साथ है, शरीरके साथ नहीं । खरूपते पवित्र नहीं हैं, वे 'शूद्र' हैं । वे स्त्रियाँ, वैश्य और तो सभी भगवानुके ही अंश हैं । जब वे भगवानुके शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते साथ सम्बन्ध जोड़कर, उनके सम्मुख होकर भगवानुक हैं। जो उत्तम दर्जिक मनुष्य है अर्थात् जो पूर्वजनमें भजन करते हैं, तब उनके उद्धारमें कहीं किश्चिमात्र अच्छे आचरण होनेसे और इस जन्ममें ऊँचे कुलमें भी फरक नहीं होता; क्योंकि भगवान्के अंश होनेसे

पैदा होनेसे पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी वे पवित्र और उद्धार-स्वरूप हो है । तारपर्य यह हुआ मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जायँ, इसमें कि भक्तिके सात अधिकारियोंमें जोकुछ विलक्षणत, सन्देह ही क्या है! विशेषता आयी है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भव, भगवान्ते यहाँ (९ । ३०-३३ में) भेक्तिके सात आचरण आदिको लेकर नहीं आयी है, प्रत्युत भगवान्के अधिकारियोंके नाम लिये हैं---दुराचारी, पापयोनि, स्त्रियाँ, सम्बन्धसे, भगवद्गितासे आयी है। वैश्य, शुद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय । इन सातोंमें सबसे सातवें अध्यायमें तो भगवान्ने भावकि अनुसार पहले भगवानको श्रेष्ठ अधिकारीका अर्थात् पवित्र भक्त भक्तोंके चार भेद बताये (७।१६), और यहाँ वर्ण, ब्राह्मण या क्षत्रियका नाम लेना चाहिये था । परन्तु आचरण एवं व्यक्तित्वके अनुसार पत्तिके अधिकारियोंके

भगवान्ने सबसे पहले दुराचारीका नाम लिया है। सात भेद बताये । इसका तात्पर्य है कि भाषींके इसका कारण यह है कि भक्तिमें जो जितना छोटा लेकर तो भक्तोंमें भिन्नता है, पर वर्ण, आवरण और अभिमानरहित होता है, वह भगवानुको उतना आदिको लेकर कोई भिन्नता नहीं है अर्थात् भक्ति । ही अधिक प्याग लगता है। दुग्रचारीमें अच्छाईका, सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई भगवानको नहीं चाहता और नहीं मानता—यह बात दूसरी है, पर भगवान्की सदगुण-सदाचारोंका अभिमान नहीं होता, इसलिये उसमें स्वाधाविक ही छोटापन और दीनता रहती है । अतः तरफंसे कोई भी भक्तिका अनधिकारी नहीं है। भगवान् सबसे पहले दुराचारीका नाम लेते हैं । इसी मात्र मनुष्य भगवानुके साथ सम्बन्ध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान्से स्वयं विमुख हुए हैं. कारणसे बारहवे अध्यायमें भगवानने सिद्ध भक्तोंको

भगवान् कभी किसी मनुष्यसे विमुख नहीं हुए हैं। प्यारा और साधक भक्तोंको अत्यन्त प्यारा बताया है इसलिये भगवान्से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान्के (१२ । १३-२०) । ं अब इस विषयमें एक ध्यान देनेकी बात है कि सम्मुख होनेमें, भगवान्के साथ राम्बन्ध जोड़नेंने, भगवान्की तरफ चलनेमें स्वतन्त हैं, समर्थ हैं, योग्य भगवानने यहाँ भक्तिके जो सात अधिकारी बताये हैं. उनका विभाग वर्ण (बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र), है, अधिकारी है । इसलिये भगवान्की तरफ चलेमें आवरण (द्रुपचार्प और पापयोनि) और व्यक्तित्वं किसीको कभी किञ्चिमात्र भी निराश नहीं होना चाहिये ।

सम्बन्ध— उत्तीसर्वे श्लोकसे लेकर तैतीसर्वे श्लोकतक भगवान्के धननकी ही बात मुख्य आपी है । अब आपेहे श्लोकमें उस-भजनका स्वरूप बताते हैं।

मन्मना भवं मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

्तू मेरा भक्त हो जा, मेरेमें मनवाला हो जा, मेरा पूजन करनेवाला हो जा और मेरेको नमस्कार कर । इस प्रकार मेरे साथ अपने-आपको लगाकर, मेरे परायण हुआ

त मेरेको ही प्राप्त होगा । शरण होते हैं, वे वास्तवमें अपने सख और सविधाके 

ही शरण होते हैं. मेरे शरण नहीं । मेरे शरण होनेपर है. जहाँ सननेवालेमें कहनेवालेके प्रति दोषदृष्टि न हो. किसीसे कळ भी सख-सविधा पानेकी इच्छा होती है प्रत्यत आदरभाव हो । अर्जन दोषदष्टिसे रहित हैं, तो वह सर्वथा मेरे शरणागृत कहाँ हुआ ? कारण इसलिये भगवानने उनको 'अनस्यवे' (९ । १) कहा है। इसी कारण भगवान यहाँ अर्जनके सामने अपने कि वह जबतक कछ-न-कुछ सुख-सविधा चाहता है, तबतक वह अपना कुछ खतन्त अस्तित्व मानता है । हृदयकी गोपनीय बात कह रहे हैं ।]

'मद्धकः'--'मेरा भक्त हो जा' कहनेका तात्पर्य वास्तवमें मेरे चरणोंमें पड़ा हुआ वही माना जाता है, है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर; केवल जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मरजीमें मेरे साथ ही सम्बन्ध जोड़, जो कि अनादिकालसे अपने मनको मिला देता है । उसमें भेरेसे ही नहीं. स्वतःसिद्ध है । केवल भूलसे ही शरीर और संसारके प्रत्युत संसारमात्रसे भी अपनी सुख-सुविधा, सम्मानकी साथ अपना सम्बन्ध मान रखा है अर्थात 'मैं अमक गन्धमात्र भी नहीं वर्णका है, अमुक आश्रमका है, अमुक सम्प्रदायका अनकलता-प्रतिकलताका ज्ञान होनेपर भी उसपर उसका हैं, अमुक नामवाला हैं'—इस प्रकार वर्ण, आश्रम कछ भी असर नहीं होता अर्थात मेरे द्वारा कोई आदिको अपनी अहंतामें मान रखा है । इसलिये अब अनुकल-प्रतिकल घटना घटती है, तो मेरे परायण असत्-रूपसे बनी हुई अवास्तविक अहंताको वास्तविक रहनेवाले भक्तकी उस घटनामें विषमता नहीं होती । सत्-रूपमें बदल दे कि'मैं तम्हारा हूँ और तम मेरे अनकल-प्रतिकलका ज्ञान होनेपर भी वह घटना हों । फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन उसको दो रूपसे नहीं दीखती, प्रत्यत केवल मेरी हो जायगा, जो कि वास्तवमें है। कपारूपसे दोखती है ।

'मन्पना भव' --- मन वहीं लगता है, जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है । तेरा मेरे साथ जो अखण्ड सम्बन्ध है, उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है; इसलिये तेरेको 'मेरेमें मनवाला हो जा'--ऐसा कहना पड़ता है।

'मद्याजी'---'मेरा पूजन करनेवाला हो' अर्थात् तू खाना-पीना, सोना-जगना, आना-जाना, काम-घन्या करना आदि जो कुछ क्रिया करता है, वह सव-की-सव मेरी पूजाके रूपमें ही कर; उन सबको मेरी पूजा ही समझ ।

'मां नमस्कुरु'--'मेरेको नमस्कार कर' कहनेका तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो, उसमें तू परम प्रसन्न रह । मै चाहे तेरे मन और मान्यतासे सर्वथा विरुद्ध फैसला दे द्वै दो भी उसमें तू प्रसन्न रह । जो मनुष्य हानि और परलोकके भयसे मेरे चरणोमें पड़ते हैं, मेरे हो, चाहे प्रतिकृल हो, मेरे विधानसे कैसी भी घटना घटे, उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिये । अगर मनके प्रतिकल-से-प्रतिकल घटना घटती है, तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिये, क्योंकि उस घटनामें उसकी सम्मति नहीं है । अनुकुल घटनामें उसकी जितने अंशमें सम्मति हो जाती है. उतने अंशमें वह घटना उसके लिये अपवित्र हो जाती है। परन्तु प्रतिकृल घटनामें केवल मेरा हो किया हुआ शुद्ध विधान होता है-इस बातको लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिये ।

मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीरके अनुकृत

मनुष्य प्रतिकृल घटनाको चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है, तो उस घटनाको उपस्थित करनेमें कोई भी निमित्त क्यों न बने और वह भी भले ही किसीको निमित्त मान ले, पर वासावमें इस

घटनाको घटानेमें मेरा ही हाथ है, मेरी ही मरजी हाथ रहता है अर्थात् वह आपका ही किया हुआ है\* । इसलिये मनुष्यको उस घटनामें दुःखी होना और चिन्ता करना तो दर रहा, प्रत्यंत उसमें अधिक-से-अधिक प्रसन्न होना चाहिये । उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधानको लेकर नहीं होनी चाहिये: किन्त मेरेको (विधान करनेवालेको) लेकर होनी चाहिये। कारण कि अगर उसमें उस मनध्यका महल न होता. तो प्राणिमात्रका परमसुहुद् मैं उसके लिये ऐसी घटना क्यों घटाता? इसी प्रकार हे अर्जुन! तू भी सर्वथा मेरे चरणोंमें पड जा अर्थात मेरे प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्न रह ।

. जैसे, कोई किसीका अपराध करता है, तो वह उसके सामने जाकर लम्बा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दण्ड दें, चाहे परकार दें, चाहे दुरकार दें, चाहे जो करें, उसीमें मेरी परम प्रसन्नता है । उसके मनमें यह नहीं रहता कि सामनेवाला मेरे अनुकल ही फैसला दे। ऐसे ही मक्त भगवानुके सर्वथा शरण हो जाता है, तो भगवान्से कह देता है कि 'हे प्रभो! मैंने न जाने किन-किन जन्मोंमें आपके प्रतिकल क्या-क्या आचरण किये हैं. इसका मेरेको पता नहीं है । परन्त उन कमेंकि अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे. वह मेरे लिये सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिये मेरेको किसी भी परिस्थितिमें किञ्चन्यात्र भी असन्तोष न होकर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता होगी।'

'हे नाथ! मेरे कमीका आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस-किस जन्ममें. किस-किस परिस्थितिमें परवश होकर क्या-क्या कर्म किये हैं. उन सम्पूर्ण कर्मोंसे सर्वथा रहित करनेके लिये आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधानको किञ्चिनात्र भी समझ नहीं सकता और मेरेमें आपके विधानको समझनेको शक्ति भी नहीं है । इसलिये हे नाथ! मैं उसमें अपनी चुद्धि क्यों लगाऊँ? मेरेको तो केवल आपको तरफ ही देखना है। कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं, उसमें आपका ही होता है, जो कि मेरे लिये परम मङ्गलमय है। यही 'मां नमस्करं' का तात्पर्य है।

'मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः'— यहाँ 'एवम्' का तालर्य है कि 'मद्भक्तः' से त स्वयं मेरे अर्पित हो गया, 'मन्मनाः' से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, 'महाजी' से तेरी मात्र क्रियाएँ और पदार्थ मेरी पूजा-सामग्री बन गये और 'मा नमस्कर' से तेरा शरीर मेरे चरणेंक अर्पित हो गयां। इस प्रकार मेरे परायण हुआ त मेरेको ही प्राप्त होगा। 'युक्त्वैवमात्मानम्' (अपने-आपको मेरेमें लगाकर) कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं भगवान्क ही हैं' ऐसे अपनी अहंताका परिवर्तन होनेपर शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया—ये सब-के-सब मेरेमें ही लग जायेंगे । इसीका नाम शरणागति है। ऐसी शरणागृति होनेपर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमे सन्देह नहीं है । मेरी प्राप्तिमें सन्देह वहीं होता है, जहाँ मेरे सिवाय दूसरेकी कामना है, आदर है,

प्राप्ति नहीं होती । ं 'मत्परायणः' का तात्पर्य है कि मेरी मरजीके बिना कुछ, भी करने-करानेकी किञ्चिन्मात्र भी सुरुणा नहीं रहे । मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथका खिलौना बन जाय ।

महत्त्वबृद्धि है । कारण कि कामना, महत्त्वबृद्धि, आसीर्क आदि होनेपर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी

### विशेष बात

(१) भगवानुका भक्त बननेसे, भगवानुके साथ अपनापन करनेसे, 'मैं भगवान्का हूँ' इस प्रकार अहंताको बदल देनेसे मनुष्यमे बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान्से मनवाला हो जायगा, भगवानुका पूजन करनेवाला बन जायगा और भगवानके मात्र विधानमें प्रसन्न रहेगा । इस प्रकार इन चार्चे बातोंसे शरणागति पूर्ण हो जाती है । परन्तु इन चारोमें मुख्यता भगवान्का भक्त बननेकी

राम कीन्ह चाहिंह सोड होई । कर्र अन्यथा अस नहिं कोई ।। (मानस १ । १२८ । १)

ही है । कारण कि जो स्वयं भगवान्का हो जाता है, भगवान्को प्राप्त होनेका तात्पर्य है कि भगवान्के कोई भी चीज अपनी नहीं रहती । स्वयंके अर्पित हो श्रीकृष्ण—इन दो रूपोंमें प्रकट हुए हैं । दो रूप होते हुए जानेसे मात्र प्राकृत चीजें भगवान्की ही हो जाती भी श्रीजी भगवान्से भिन्न नहीं हैं और भगवान् श्रीजीसे जाती है।

(२) ं मनुष्य संसारके साथ कितनो ही एकता मान लें, तो भी वे संसारको नहीं जान सकते । ऐसे ही

शरीरके साथ कितनी ही अभिन्नता मान लें, तो भी वे शरीरके साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते । वास्तवमें संसार-शरीरसे अलग होकर ही उनको जान सकते हैं । इस रीतिसे परमात्मासे अलग रहते हुए परमात्पाको यथार्थरूपसे नहीं जान सकते । परमात्माको तो वे ही जान सकते हैं, जो परमात्मासे एक हो गये हैं अर्थात् जिन्होंने 'मैं' और 'मेरा'- पन सर्वथा भगवान्के समर्पित कर दिया है । 'मैं' और 'मेरा'-पन तो दूर रहा, 'मैं और 'मेरे'-पनकी गन्य भी अपनेमें न रहे कि मैं भी कुछ हैं, मेरा भी कोई सिद्धान्त है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि ! जैसे, प्राणी शरीरके साथ अपनी एकता मान

लेता है, तो स्वाभाविक ही शरीरका सुख-दुःख अपना सुख-दुःख दोखता है। फिर उसको शरीरसे अलग अपने अस्तित्वका भान नहीं होता । ऐसे ही भगवान्के साथ अपनी स्वतःसिद्ध एकताका अनुभव होनेपर भक्तका अपना किश्चिन्मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता । जैसे संसारमें भगवान्की मरजीसे जो कुछ परिवर्तन होता है, उसका मक्तपर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरमें जी कुछ परिवर्तन होता है, उसका उसपर कुछ भी असर नहीं पड़ता । उसके शरीरद्वारा भगवान्की मरजीसे स्तः-स्वाभाविक क्रिया होती रहती है । यही वास्तवमें भगवान्त्री परायणता है।

उसके न मन-बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और साथ अभित्रता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है । यह किया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। अभिन्नता भेद-भावसे भी होती है और अभेदभावसे भी तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टिमें जो अपनी कहलानेवाली होती है । जैसे, श्रीजीकी भगवान् श्रीकृष्णके साथ चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं, उनमेंसे अभिन्नता है। मूलमें भगवान् श्रीकृष्ण ही श्रीजी और

हैं । उनमेंसे अपनी ममता उठ जाती है । उनमे भित्र नहीं हैं । परन्तु परस्पर रस-(प्रेम-)का आदान-प्रदान ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट करनेके लिये उनमें योग और वियोगकी लीला होती रहती है । वासवमें उनके योगमें भी वियोग है और वियोगमें भी योग है अर्थात् योगसे वियोग और वियोगसे योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेमकी वृद्धि होती रहती है । इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमको

> सातवें और नवें अध्यायके विषयकी एकता सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने विज्ञानसहित ज्ञान अर्थात राजविद्याको पर्णतया कहनेकी प्रतिज्ञा की

थी--- 'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं चक्ष्याप्यशेषतः'

प्राप्त हो जाना ही भगवानको प्राप्त होना है।

(७ । २) । सातवें अध्यायमें भगवानुके कहनेका जो प्रवाह चल रहा था, आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जनके प्रश्न करनेसे उसमें कुछ परिवर्तन आ गया । अतः आठवें अध्यायका विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुनके बिना पुछे ही 'इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यन-सूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं ....' (९।१) कहकर अपनी तरफसे पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहना शरू कर देते हैं । सातवें अध्यायमें भगवानने जो विषय तीस श्लोकोमें कहा था, उसी विषयको नवें अध्यायके आरम्पसे लेकर दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक लगातार कहते ही चले जाते हैं । इन श्लोकोंमें कही हुई बातेंका अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे दसवें अध्यायके बारहवें श्लोकसे अठारहवें श्लोकतक भगवानुकी स्तृति और प्रार्थना करते हैं । तात्पर्य यह

कहा है। सातवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'मय्यासक्तमनाः' आदि पदोसे जो विषय संक्षेत्रमे कहा था, उसीको नवें

हुआ कि सातवें अध्यायमें कही गयी बातको भगवानने

नवें अध्यायमें संक्षेपसे, विस्तारसे अथवा प्रकारानारसे

सातवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ने कहा कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहुँगा; जिसको जीननेसे फिर जानना बाकी नहीं रहेगा । यही बात भगवानने नंवें अध्यायके पहले श्लोकमें कही कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ-(संसार-) से मुक्त हो जायगा । मुक्ति होनेसे फिर जानना बाकी नहीं रहता । इस प्रकार भगवानने सातवें और नवें---दोनों ही अध्यायोंके आरम्भमें विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा की और दोनोंका एक फल बताया ।

सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा कि हजारोंमेंसे कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धिके लिये यत करता है और यत करनेवालोंमें कोई एक मेरेको तत्त्वसे जानता है । इसका कारण नवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें बताते हैं कि इस विज्ञानसहित ज्ञानपर श्रद्धा न रखनेसे मनुष्य मेरेको प्राप्त न हो करके मौतके रासोमें चले जाते हैं अर्थात बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं।

सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवान्ने अपनेको सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय बताया । यही बात नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'प्रभवः प्रलयः' पटोंसे बतायी ।

् सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें भगवान्ने अपनेको सनातन बीज बताया और नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें अपनेको अव्यय बीज बताया ।

ु सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें **'न त्वहं तेयु** ते मिय' कहकर जिस राजविद्याका संक्षेपसे वर्णन किया था, उसीका नवें अध्यायके चौथे और पाँचवें श्लोकमें विस्तारसे वर्णन किया है।

सातवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवान्ते सम्पूर्ण प्राणियोंको तीनों गुणोंसे मोहित बताया और नवें अध्यायके आठवें श्लोकमें सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकृतिके

परवश हुआ बताया ।

कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं, वे मायाको पचीसवे श्लोकमें, भी कही। तर जाते हैं और नवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें

ANAKAKEREKEKEKEKEKEKEKEKEKEKE कहा कि जी अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम में बहुन करता है।

सातवे अध्यायके पंद्रहवे श्लोकमें भगवानने न मां दुष्कृतिनो मूढाः' कहा था, उसीको नवे अध्यायके म्यारहवें श्लोकंमें 'अवजानन्ति मां मुखाः' कहा है ।

सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें भगवान्ते आसरं भावमाश्रिताः' पदासे जो बात केही थी, वही बात नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 'संक्षसीमासरी चैव प्रकृति मीहिनी भिताः' पदोंसे कही है ।

सातवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें जिनको 'सकतिनः' कहा था. उनको हो नवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें 'महात्मानः' कहा है।

सातवें अध्यायके सोलहवेंसे अठारहवें श्लोकतक सकाम और निष्कामभावको लेकर भक्तीक चार प्रकार बताये: और नवें अध्यायके तीसवेंसे तैतीसवें स्लोकतक वर्ण. आचरण और व्यक्तिको लेकर भक्तोंक सात भेद वताये ।

सातवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवानी महात्माकी दृष्टिसे 'बासुदेव: सर्वम्' कहा और नवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवानने अपनी दृष्टिसे 'सदसच्चाहम्' कहा ।

भगवान्से विमुख होकर अन्य देवताओंमें लगनेमें खास दो ही कारण है--पहला कामना और दूसरा भगवानको न पहचानना । सातवे अध्यायके बीसवे श्लोकमें कामनाके कारण देवताओंके शरण होनेकी बात कही गर्यो और नवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवानुको न पहचाननेके कारण देवताओंका पूजन करनेकी बात कही गयी।

सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें संकाम पुरुपोंको अन्तवाला (नाशवान) फल मिलनेकी बात कही और नवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें सकाम पुरुपेकि आवागमनको प्राप्त होनेकी बात कही ।

सातवें अध्यायक तेईसवें श्लोकमें भगवानने कर कि देवताओंके भक्त देवताओंको और मेरे भक्त मेरेके सातवं अध्यायके चीदहवं श्लोकमें भगवान्ते कहा प्राप्त होते हैं । यही बात भगवान्ते नवें अध्यायवे सातवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकके पूर्वाधिंमें पगवान्ते जो अध्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः' कहा था, उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके पूर्वाधेंमें 'अधजानित मां मूढ़ा मानुधीं तनुमाश्रितम्' कहा है । ऐसे ही सातवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकके उत्तराधेंमें जो 'परं भावमजानन्तो ममाध्ययमनुसमम्' कहा था, उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके उत्तराधेंमें 'परं भावमजानन्तो मम भूतपहेश्वरम्'कहा है।

सातवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकके पूर्वाधेमें सातवें अध्यायके सताईसवें श्लोकमें भगवान्ते भगवान्ते जो'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यत्ते मामबुद्धयः' 'समें यान्ति' कहा था, उसीको नवें अध्यायके तीसरे कहा था, उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके श्लोकमें 'मृत्युसंसारवर्त्यनि' कहा है।

सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें भगवान्ते अपनेको जाननेकी बात मुख्य बतायी है और नवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ते अर्पण करनेकी बात मुख्य बतायी है।

ॐ तत्सदिति श्रीम्प्रत्गवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराज-गृह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ।।९ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवज्ञानोंके उच्चारणपूर्वक अद्यविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतो-पनिषद्स्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'राजविद्याराजगुद्धायोग' नामक नवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ९ ।।

इस अध्यायमें पगवान्ने जो 'पया ततिपर्द सर्वम्' आदि उपदेश दिया है, वह सब विद्याओंका राजा है; और जो पगवान्ने अपने-आपको प्रकट करके अर्जुनको अपने शरण होने और अपनेमें मन लगानेके स्तिये कहा है, वह सम्पूर्ण गोपनीय पावांका राजा है। इन होनों-(राजविद्या और राजगुह्म-) को तत्वसे समझ लेनेपर 'योग'-(नित्ययोग-)का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्यायका नाम 'राजविद्याराजगुह्मयोग' रखा गया है।

नवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अध नवमोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीमगवानुवाव' के दो, रलोकोंक चार सौ ठियालीस और पुष्पका के तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग चार सौ चौंसठ है।
- (२) 'अथ नवमोऽध्यावः' के सात, 'बीमगवानुवाव' के सात, स्तोकिक एक हजार एक सी वारह और पुण्पिकाके इक्यावन अक्षर है। इस प्रकार सन्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार एक सी सतहतर है। इस

अध्यायके चौतास इलोकोंमेंसे वीसवाँ और इक्कीसवाँ—ये दो रुलोक चौवालीस अक्षरीके हैं और शेष बर्तीस रुलोक बत्तीस अक्षरीके हैं।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है— 'श्रीभगवानुवाच' ।

### नवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके चौतीस श्लोकोंमेंसे बीसवाँ और इक्षीसवाँ—थे दो श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं। वचे हुए बतीस श्लोकोंमेंसे—पहले श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' और तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-वियुक्ता'; दूसरे श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-वियुक्ता'; तीसरे और दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-वियुक्ता'; सत्रहवें श्लोकके प्रथम चरणमें और तरहवें तथा छ्व्यीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-वियुक्ता' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष पचीस श्लोक ठीक 'पर्यावस्त्र' अनुष्टुष् छन्दके





# अथ दशमोऽध्यायः

#### अवतरणिका---

श्रीभगवान् सातवें अध्यायमें अपने हृदयकी बात—विज्ञानसहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीचमें ही आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर अपनी बात कहनेमें कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान्ने पुनः विज्ञानसिहत ज्ञान कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसकी समाप्ति भगवत्परायणतामें की। फिर भी भगवान्के मनमें और कहनेका भाव रहा। उन्हें अपने कथनपर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्तको भगवान्की बात सुनते हुए तृष्ति नहीं होती (गीता १०।१८), ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुनके प्रात अपने हृदयकी बात कहते-कहते भगवान्को तृष्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान्के हृदयकी गोपनीय बात भक्तके सिवाय संसारमें और कोई सुननेवाला नहीं है। अतः भगवान् अर्जुनके विना पूछे ही कृपापूर्वक दसवें अध्यायका विषय आरम्भ कर देते हैं।

श्रीभगवानुवाच

## भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।।१ ।।

श्रीमगवान् बोले—हे महाबाहो अर्जुन ! मेरे परम वचनको तुम फिर सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हितकी कामनासे कहूँगा; क्योंकि तुम मेरेमें अत्यन्त प्रेम रखते हो ।

व्याख्या—'पूपः एव'— पगवान्की विभूतिपोंकी तत्त्वसे जाननेपर भगवान्में भित्त होती है, प्रेम होता है। इसलिये कृपावश होकर भगवान्ने सातवें अध्यायमें (८वें श्लोकसे १२वें श्लोकसका) कारणरूपसे सत्रह विभूतियां और नवें अध्यायमें (१६वें श्लोकसे १९वें श्लोकतका) कार्य-कारणरूपसे सैतीस विभूतियां बतायां। अन यहां और भी विभूतियां बतानेके लिये तथा (भीता ८।१४ एवं ९।२२, ३४में कही हुई) मितन्त्र और भी विशेषतासे वर्णन करनेके लिये भगवान् 'भूयः एवं' कहते हैं।

'मृगु मे परमं चलः'— भगवान्के मनमें अपनी महिमाको बात, अपने हृदयको बात, अपने प्रभावको बात कहनेकी विशेष आ रही हैं । इसलिये वे अर्जुनसे कहते हैं कि 'तू फिर मेरे परम बचनको सुन'।

दूसरा भाव यह है कि भगवान् जहाँ-जहाँ अर्जुनको

अपनी विशेष महता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते है अर्थात् अपने-आपको खोल करके बताते हैं. वहाँ-वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दोंका प्रयोग करते हैं: जैसे- चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'रहस्यं द्वेतदत्तमम्' पदाँसे बताते हैं कि जिसने सूर्यको उपदेश दिया था, वहीं मैं तेरे रघके घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हैं । अठारहवें अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें 'मण मे परमं ववः'पदोंसे यह परम वचन कहते हैं कि तु सम्पूर्ण धर्मोंका निर्णय करनेकी झंझटको छोडकर एक मेरी शरणमें आ जा; मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर (१८ । ६६) । यहाँ 'मूणु मे , परमं वचः' पदोंसे भगवानुका आशय है कि प्राणियेकि अनेक प्रकारके भाव मेरेसे ही पैदा होते हैं और मोमे ही मक्तिभाव रखनेवाले सात महर्षि, चार सनकादि तया चौदह मनु-ये सभी मेरे मनसे पैदा होते है। तात्पर्य यह है कि मबके मुलमें मैं ही है।

रस (दसर्वे) अध्यायमें भगवान्ते धौधे से छठे इलोकतक अपनी पैतासीत विभूतियाँ बतायी हैं। भगवान् कहते हैं कि मैं अपनी तरफसे उन भक्तीयर कृपा करके उनको झान दे देता हूँ—'तेयाभेजा-जकपार्थम्'(गीता १०।११)—पह भगवान्का पराम बचन है।

जैसे आगे तेरहवें अध्यायमें ज्ञानकी बात कहते हो जाती है, प्रेम हो जाता है। हुए भी चौदहवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने फिर ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही सातवें और नवें अध्यायमें ज्ञान-विज्ञानको बात कहते हुए भी दसवें अध्यायके आरम्भमें फिर ठसी विषयको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । चौदहवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने 'परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्' कहा, और यहाँ (दसवें अध्यायके आरम्भमें) 'शुण मे परमं खचः' कहा । इनका तात्पर्य है कि ज्ञानमार्गमें समझकी, विवेक-विचारकी मुख्यता रहती है; अतः साधक वचनोंको सुन करके विचारपूर्वक तत्त्वको समझ लेता है। इसलिये वहाँ 'ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्' कहा है। भक्तिमार्गमें श्रद्धा-विश्वासकी मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनोंको सुन करके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मान लेता है । इसलिये यहाँ 'परमं खचः' कहा है ।

Brandskrakkskrakkskrakkskrakkskrakkrakkrakkskrakksk

'क्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया'— सननेवाला वक्तामें श्रद्धा और प्रेम रखनेवाला हो और वक्ताके भीतर सुननेवालेके प्रति कृपापूर्वक हित-भावना हो तो वक्ताके वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोताके भीतर अटलरूपसे जम जाता है। इससे श्रोताकी भगवान्में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है. भक्ति

लक्ष्यको, हेतुओंको देवता भी पूरा-पूरा नहीं जानते ।

यहाँ 'हितकाम्ययां' पदसे एक शङ्का हो सकती है भगवान्ने गीतामें जगह-जगह कामतका निपेध किया है, फिर वे स्वयं अपनेमें कामना को रखते हैं ? इसका समाधान यह है कि वासकों अपने लिये मोग, सुख, आएम आदि चाहना ही 'कामना' है । दूसरोंके हितकी कामना 'कामना' है ही नहीं । दूसरोंके हितको कामना तो त्याग है और अपनी कामनाको मिटानेका मुख्य साधन है । इसलिये भगवान् सबको धारण करनेके लिये आदर्शरूपसे कह रहे हैं कि जैसे मैं हितको कामनासे कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्यभात्रको चाहिये कि वह प्राणिमात्रके हितकी कामनासे ही सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जायगी और कामना मिटनेपर मेरी प्राप्ति सुगमतासे हो जायगी । प्राणिमात्रके हितंकी कामना रखनेवालेको मेरे सगुण स्वरूपकी प्राप्ति भी हो जाती है—'ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः' (गीता १२ ।४), और निर्मुण स्वरूपकी प्राप्ति में

हो जातो है-- 'लंभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ''' सर्वभूतहते

रताः'(गीता ५ । २५) ।

सम्बन्ध-परम वचनके विषयमें, जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा-पूरा बतानेवाला अन्य कोई नहीं मिल सकता । इसका कारण क्या है ? इसे भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं !

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिहिं देवानां महषींणां च सर्वशः ।। २ ।।

मेरे प्रकट होनेको न देवता जानते हैं और न महर्षि; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओं और महर्षियों का आदि हैं।

व्याख्या—'न मे बिद: सुरगणा: प्रभवं न मेरे प्रकट होनेको पूर्य-पूर्य जानना तो दूर रहा, उनकी महर्षय:'---यद्यपि देवताओंके शरीर, युद्धि, लोक, तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनतासे होते हैं । इसिलिये सामग्री आदि सब दिव्य हैं. तथापि वे मेरे प्रकट ये मेरे दर्शनके लिये हरदम लालायित रहते हैं ( गीता होनेको नहीं जानते । तात्पर्य है कि मेरा जो विश्वरूपसे ११ । ५२ ) । प्रकट होना है, मत्त्य, कच्छप आदि अवतार-रूपसे ऐसे हो जिन महर्षियोंने अनेक ऋचाओंको, मन्तीको, प्रकट होना है, सृष्टिमें क्रिया, भाव और विभृतिरूपसे

विद्याओंको, विलक्षण-विलक्षण शक्तियोंको प्रकट किया प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होनेके उद्देश्यको, है, जो संसारत केंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभवमें यक्त है. जिनके लिये कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्त्वज्ञ जीवन्मक्त महर्पि लोग भी मेरे प्रकट होनेको अर्थात मेरे अवतारोंको. अनेक प्रकारको लीलाओंको. मेरे महत्त्वको परा-परा नहीं जानते ।

यहाँ भगवानने देवता और महर्षि- इन दोनोंका नाम लिया है । इसमें ऐसा मालम देता है कि ऊँचे पदकी दृष्टिसे देवताका नाम और ज्ञानकी दृष्टिसे महर्षिका नाम लिया गया है । इन दोनोंका मेरे प्रकट होनेको न जाननेमें कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि हैं— 'अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः' । उनमें जो कछ बद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है. वह सब उन्होंने मेरेसे ही प्राप्त की है । अत: मेरेसे प्राप्त किये हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदिसे वे मेरेको पूर्व कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते । जैसे बालक जिस माँसे पैदा हुआ है. उस माँके विवाहको और अपने शरीरके पैदा होनेको नहीं जानता. ऐसे ही देवता और महर्षि मेरेसे ही प्रकट हुए हैं; अतः वे मेरे प्रकट होनेको और अपने कारणको नहीं जानते । कार्य अपने कारणमें लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता । ऐसे

श्लोक ३] • साधक-संजीवनी • ६२५ ही देवता और महर्षि मेरेसे उत्पन्न होनेसे, मेरा कार्य होनेसे कारणरूप मेरेको नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरेमें लीन हो सकते हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवानुके आदिको, अन्तको और वर्तमानको इयताको अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं-इस माप-तौलको नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियोंके प्रकट होनेसे पहले भी भगवान् ज्यों-के-त्यों ही थे और उनके लीन होनेपर भी भगवान ज्यों-के-त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरोंका आदि और अन्त होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि-अनन्तको अर्थात् असीम परमात्माको अपनी सोमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदिके द्वारा कैसे जान सकते हैं ? असीमको अपनी सीमित बृद्धिके अन्तर्गत कैसे ला सकते हैं ? अर्थात् नहीं ला सकते ।

इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें अर्जनने भी भगवानुसे कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते: क्योंकि देवताओंके पास भोग-सामग्रीकी और दानवेंकि पास माया-शक्तिकी अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगोंमें लगे रहनेसे देवताओंको (मेरेको जाननेके लिये) समय ही नहीं मिलता और माया-शक्तिये छल-कपट करनेसे दानव मेरेको जान ही नहीं सकते ।

सम्बन्ध--पूर्वरलोकमें कहा गया कि देवता और महर्षिलोग भी भगवानुके प्रकट होनेको सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवानुको कैसे जानेगा और उसका करूयाण कैसे होगा ? इसका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं 1

#### यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

ुअसम्पूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।३ ।।

जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर जानता है अर्थात् दृढ़तासे मानता है, वह मनुष्योंमें असम्मूढ़ (जानकार) है और वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

व्याख्या—'यो लोकमहेश्वरम्'—पीछेके श्लोकमें भगवान्के प्रकट

मामजमनादि : च वेति भगवान अज अर्थात् जन्मर्रहत है । वे अनादि है अर्थात यह जो काल कहा जाता है, जिसमें आदि-अनादि . होनेको जाननेका विषय नहीं बताया है । इस विषयको तो शब्दोंका प्रयोग होता है, भगवान् उस कालके भी मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जाननेसे मनुष्य काल है। उन कालातीत भगवान्में कालका भी आदि अपना करनाण कर ले. उतना तो वह जान ही और अन्त हो जाता है। भगवान् सम्पूर्ण **लोकांक** सकता है। यह जानना अर्थात् मानना यह है कि महान् ईश्वर है अर्थात् स्वर्ग, पृथ्वी और प्रतासकय

त्रिलोकी 흄 तथा त्रिलोकीमें जितने प्राणी हैं और उन प्राणियोंपर शासन करनेवाले (अलग-अलग अधिकार-प्राप्त) जितने ईश्वर (मालिक) उन सब ईश्वरोंके भी महान ईश्वर भगवान् है। अर्थात् इस प्रकार जाननेसे श्रद्धा-विश्वासपूर्वक दृढ़तासे माननेसे मनुष्यको भगवान्के अज, अविनाशी और लोकमहेश्वर होनेमें कभी किञ्चिनात्र भी सन्देह नहीं होता ।

'असम्बदः स मत्येषु सर्जपापैः प्रमुच्यते'— भगवानुको अज, अविनाशी और लोकमहेश्वर जाननेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त कैसे होगा ? भगवान् जन्मरहित हैं, नाशरहित हैं अर्थात् उनमें कभी किश्चिनात्र भी परिवर्तन नहीं होता । वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए ही सबके महान् ईश्वर हैं। वे सब देशमें रहनेके नाते यहाँ भी हैं, सब समयमें होनेके नाते अभी भी हैं, सबके होनेके नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक होनेके नाते मेरे अकेलेके भी मालिक हैं-इस प्रकार दुढ़तासे मान ले । इसमें सन्देहकी गन्ध भी न रहे । साथ-ही-साथ, यह जो क्षणभद्गर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षणमें जिस रूपमें देखा है, उसको दूसरे क्षणमें उस रूपमें दवारा कोई भी देख नहीं सकता; क्योंकि वह दूसरे क्षणमें वैसा रहता ही नहीं—इस प्रकार संसारको यथार्थरूपसे जान ले । जिसने अपनेसहित सारे संसारके में और मेरा पन रह ही नहीं सकता; प्रस्तु एकमा भगवानमें ही अपनापन हो जाता है। तो फिन बर पापोंसे मुक्त नहीं होगा, तो और क्या होगा ? ऐस मूढ़तार्यहत मनुष्य हो भगवान्को तत्त्वसे अज, अविनार और लोकमहेश्वर जानता है और वही सब पापों मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमाण, संचित अर्थ सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यके इन वास्तविकताका अनुभव करनेकी आवश्यकता है, केवल तोतेकी तरह सीखा हुआ झान पूर्ण काम नहीं देता।

PROPERTY AND PROPERTY AND PERSONS

मालिक भगवान्को दृढ़तासे मान लिया है और संसाक

क्षण-भङ्गरताको तत्त्वसे ठीक जान लिया है, उसका संसार

असम्मूढ्ता क्या है ? संसार (शरीर) किसीके भे साथ कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसाके साथ कभी रह नहीं सकता और परमात्मा किसीसे भी कभी अलग हो नहीं सकता—यह बास्तविकता है । इस बास्तविकताको न जानग हो सम्मूढ्ता है और इसको यथार्थ जानना हो असम्मूढ्ता है । यह असम्मूढ्ता जिसमें रहती है, वह मनुष्य असम्मूढ् कहा जाता है । ऐसा असम्मूढ पुरुष में सगुण-निर्गुण, साकार-निग्रकार रूपको तत्वसे जान लेग है, तो उसे मेरी लोला, रहस्य, प्रभाव, ऐधर्य आदिमें किश्चन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता ।

\*

सम्बय—पहले रलोकमें पगवान्ते जिस परम बननको सुननेकी आहा दी थी, उसको अब आगेके तीन रलोकोंमें बताते हैं। बुद्धिज्ञानिमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ।।४।। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।। ५ ।।

बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश—प्राणियोंके ये अनेक

प्रकारके और अलग-अलग (बीस) भाव मेरेसे ही होते हैं। व्याख्या--'बुद्धिः'--उद्देश्यको लेकर निश्चय

करनेवाली वृत्तिका नाम 'बुद्धि' है। 'ज्ञानम'— सार-असार, ग्राह्य-अग्राह्य,

अनित्य, सत्-असत्, उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य- ऐसा जो विवेक अर्थात अलग-अलग जानकारी है, उसका नाम 'ज्ञान' है। यह ज्ञान

(विवेक) मानवमात्रको भगवानसे मिला है। 'असम्मोहः'— शरीर और उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी उनमें 'मैं' और

'मेए'-पन करनेका नाम सम्मोह है और इसके न होनेका नाम 'असम्मोह' है । 'क्षमा'—कोई हमारे प्रति कितना ही बडा अपराध

करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधीको अपनी तथा ईश्वरकी तरफसे यहाँ और परलोकमें कहीं भी दण्ड न मिले— ऐसा

विचार करनेका नाम 'क्षमा' है। 'सत्यम्'— सत्यखरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये सत्यभाषण करना अर्थात् जैसा सुना, देखा और समझा है, उसीके अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमानका

स्याग करके दूसरोंके हितके लिये न ज्यादा, न कम --वैसा-का-वैसा कह देनेका नाम 'सत्य' है। 'दमः शमः'-परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखते हए

इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयोंसे हटाकर अपने वशमें करनेका नाम 'दम' है, और मनको सांसारिक भोगोंके चिन्तनसे हटानेका नाम 'शम' है ।

'सर्खं दुःखम्'—शरीर, मन, इन्द्रियोंके अनकुल पर्गिस्यतिके प्राप्त होनेपर हदयमें जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'सुख' है और प्रतिकृल परिस्थितिक प्राप्त होनेपर हृदयमें जो अपसत्रता होती है, उसका नाम देख' है।

'मवोऽभाव:'—सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, प्रतिस्थिति, भाव आदिके उत्पन्न होनेका नाम 'मव' है और इन सबके लीन होनेका नाम 'अभाव' है ।

'भयं चाभयमेव च'--अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध होनेसे अन्तःकरणमें अपना अनिष्ट होनेकी जो एक आशडूा होती

है, उसकी 'भय' कहते हैं । मनुष्यके आचरण, भाव आदि अच्छे हैं. वह किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता. शास्त्र और सन्तेंके सिद्धान्तसे विरुद्ध कोई आवरण

आशङ्का नहीं रहती अर्थात् उसको किसीसे भय नहीं होता । इसीको 'अभय' कहते हैं । 'अहिसा'- अपने तन, मन, और वचनसे किसी

नहीं करता, तो उसके हृदयमें अपना अनिष्ट होनेकी

भी देश, काल, परिस्थित आदिमें किसी भी प्राणीको किञ्चिन्मात्र भी दःख न देनेका नाम 'अहिंसा' है । 'समता'—तरह-तरहकी अनुकल और प्रतिकल

वस्त. व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिके प्राप्त होनेपर भी अपने अन्तःकरणमें कोई विपमता न आनेका नाम 'समता' है ।

'तष्टिः' - आवश्यकता ज्यादा रहनेपर भी कम मिले तो उसमें सन्तोप करना तथा और मिले-ऐसी इच्छाका न रहना 'तुष्टि' है। तालर्य है कि मिले अथवा न मिले. कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि हर हालवमें प्रसन्न रहना 'तष्टि' है।

'तपः'— अपने कर्तव्यका पालन करते हुए जो कुछ कप्ट आ जाय, प्रतिकृत परिस्थिति आ जाय, उन सबको प्रसन्नतापुर्वक सहनेका नाम 'तप' है। एकादशी व्रत आदि करनेका नाम भी तप है।

'दानम्'— प्रत्पुपकार और फलको किञ्चिनात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाईका हिस्सा सत्पात्रको देनेका नाम 'दान' है(गीता १७ ।२०) ।

'यशोऽयशः'— मनुष्यके अच्छे आचरणों, पायों और गुणोंको लेकर संसारमें जो नामकी प्रसिद्धि प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम 'यश' है । मनुष्यके वरे आचरणें. भार्ची और गुणेंको लेकर संसारमें जो

नामकी निन्दा होती है, उसको 'अयश' (अपयश) कहते हैं।

'भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः'---प्राणियोंके ये पृथक्-पृथक् और अनेक तरहके भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उन सबको सता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोकमहेश्वरसे ही मिलता है । तात्पर्य है कि तत्वसे सबके मूलमें मैं हो हैं ।

यहाँ 'मत्तः' पदसे भगवान्का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और 'पृथम्बिधाः' पदसे अनेक प्रकारकी अलग-अलग विभृतियाँ जाननी चाहिये।

संसारमें जो कुछ विहित तथा निषद्ध हो रहा है; शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसारमें जितने सन्दाव तथा दुर्भाव है, वह सब-को-सब भगवानकी लीला है-इस प्रकार भक्त भगवानुको तत्वसे समझ लेता है तो उसका भगवान्में अविकम्प (अविचल) योग हो जाता है(गीता १० १७) ।

यहाँ प्राणियोंके जो बीस भाव बताये गये हैं. उनमें बारह भाव तो एक-एक (अकेले) हैं और वे सभी अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले हैं और भयके साथ आया हुआ अभय भी अन्तःकरणमें पैदा होनेवाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्पर्रविरोधी हैं। उनमेंसे भव (उत्पति), अमाव, यश और अयश—ये चार तो प्राणियंकि पूर्वकृत कर्मेंकि फल हैं और सुख, दु:ख तथा भय— ये तीन मूर्खताके फल हैं। इस मूर्खताको मनुष्य मिटा सकता है।

यहाँ प्राणियोंके बीस भावोंको अपनेसे पैदा हए और अपनी विभित्त बतानेमें भगवानुका तारपर्य है कि ये बीस भाव तो पृथक्-पृथक् है, पर इन सब भावोंका आधार मैं एक ही हैं। इन सबके मूलमें मैं हो हूं, ये सभी मेरेसे ही होते हैं एवं मेरेसे ही सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं । सातवे अध्यायके बारहवें श्लोकमें भी भगवान्ते 'मतः एव'पदाेंसे बताया है कि मालिक. राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उनके मलमें मैं ही हैं, वे मेरेसे ही होते हैं और

मेरेसे ही सत्ता-स्मूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ पं भगवान्का आशय विभृतियोंके मूल तलको तरफ साधकको दृष्टि करानेमें ही है।

विशेष बात

साधक संसारको कैसे देखे ? ऐसे देखे कि संसार है : कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवानूस रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो; दाहे अनुकुलता हो, चाहे प्रतिकृलता हो; चाहे अमृत हो, चाहे मृत्य हो; चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान्की लीला है । भगवान्की लीलामें बालकाष भी है, अयोध्याकाण्ड भी है, अरण्यकाण्ड भी है और लंकाकाण्ड भी है। पुरियोंमें देखा जाय खे अयोध्यापुरीमें भगवानुका प्राकट्य है; राजा, रानी और प्रमान वात्सल्यभाव है। जनकपुरीमें रामजीके प्रति गंज जनक, महारानी सुनयना और प्रजाके विलक्षण-विलक्षन भाव हैं। वे रामजीको दामादरूपसे खिलाते हैं, खेलाते हैं, विनोद करते हैं । वनमें: (अरण्यवराष्ट्रमें) भक्तोंका मिलना भी है और राक्षसोंका मिलना भी। लंकापुरीमें युद्ध होता है, मार-काट होती है, खूनर्न नदियाँ बहती हैं । इस तरह अलग-अलग पुरियोमें, अलग-अलग काण्डीमें भगवानकी तरह-तरहकी लीटाएँ होती हैं। परन्तु तरह-तरहकी लीलाएँ होते हुए <sup>मी</sup> रामायण एक है और ये सभी लीलाएँ एक ही रामायणके अङ्ग है तथा इन अङ्गोंसे रामायण साङ्गोपाङ्ग होती है। ऐसे ही संसारमें प्राणियोंके तरह-तरहके भाव है, क्रियाएँ हैं। कहींपर कोई हैस रहा है। तो कहींपर कोई पे रहा है, कहींपर विद्वदगोष्ठी हो रही है तो कहींपर आपसमें लड़ाई हो रही है, कोई जन्म से रहा है ती कोई मर रहा है, आदि-आदि जो विविध मौतिकी चेष्टाएँ हो रही हैं, वे सब भगवान्की लीलाएँ हैं। लीलाएँ करनेवाले ये सब भगवान्के रूप हैं। इस प्रकार भक्तकी दृष्टि हरदम भगवान्पर ही रहनी चाहिये; क्योंकि इन सबके मूलमें एक परमात्मतत्व हो है।

#### महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। ६ ।।

सात महर्षि और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चार सनकादि तथा चौदह मनु- ये सब-के-सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और मेरेमें भाव (श्रद्धा-भक्ति) रखनेवाले हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है ।

हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणीसे सदा 'हरिः व्याख्या-[पीछेके दो श्लोकोमे भगवानने प्राणियोके शरणम्' का उच्चारण होता रहता है‡ । ये भगवत्कथाके भाव-रूपसे बीस विभृतियाँ वतायीं । अब इस श्लोकर्मे बहत प्रेमी हैं । अतः इन चारोमेंसे एक वक्ता और व्यक्ति-रूपसे पच्चीस विभृतियाँ बता रहे हैं, जो कि प्राणियोंमें विशेष प्रभावशाली और जगतकी कारण है । 1 तीन श्रोता बनकर भगवत्कथा करते और सनते रहते हैं ।

'मनवस्तथा'- ब्रह्माजीके एक दिन-(कल्प-) 'महर्षय: सप्त'--जो दीर्घ आयुवाले; मन्तोंको में चौदह मनु होते हैं। ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पके प्रकट करनेवाले, ऐश्वर्यवानः दिव्य दृष्टिवालेः गुण, विद्या स्वायम्भुव, स्वाग्रेचिय, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, आदिसे वृद्ध; धर्मका साक्षात् करनेवाले; और गोत्रोंके वैवस्तत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, प्रवर्तक है-ऐसे सातों गुणोंसे यक्त ऋषि सप्तर्षि कहे रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि नामवाले चौदह जाते हैं\* । मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मन् हैं ६ । ये सभी ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक कतु और वसिष्ठ-ये सातों ऋषि ठपर्युक्त सातों ही और प्रवर्तक हैं।

गुणोंसे युक्त हैं। ये सातों ही वेदवेता है, वेदोंके आचार्य माने गये हैं, प्रवृत्ति-धर्मका संचालन करनेवाले हैं और प्रजापतिके कार्यमें नियुक्त किये गये हैं † । इन्हीं 'सात ऋषियोंको यहाँ 'महर्षि' कहा गया है।

'पूर्वे चत्वार:'--सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार-ये चारों ही ब्रह्माजीके तप करनेपर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत्यरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होनेपर भी ये चारों सदा पाँच वर्षकी अवस्थावाले बालकरूपमें ही रहते हैं। ये

तीनों लोकोंमें मिक्त, ज्ञान और वैराग्यका प्रचार करते

'मानसा जाताः' -- मात्र सृष्टि भगवानुके संकल्पसे पैदा होती है । परन्तु यहाँ सप्तर्पि आदिको भगवानके मनसे पैदा हुआ कहा है । इसका कारण यह है कि सप्टिका विस्तार करनेवाले होनेसे सप्टिमें इनकी प्रधानता

है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे अर्थात् संकल्पसे पैदा हुए हैं । स्वयं भगवान् ही सप्टि-रचनाके लिये ब्रह्मारूपसे प्रकट हुए हैं । अतः सात महर्षि, चार सनकादि और चौदह मन-इन पवीसोंको

दीर्घायपो मन्तकृत ईग्ररा दिव्यवक्षयः । वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश (वायुपुराण ६१ । ९३-९४)

में भरीबिरङ्गिराण्यात्रिः पुलस्यः पुलहः क्रतुः । वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते ।। एते येदविद्ये मुख्या चेदाचार्याद्य काल्पताः । प्रवृत्तिर्घार्मणश्चेव प्राजापत्ये घ कल्पिताः ।। (महा॰ शान्तिपर्व॰ ३४७ : ६९-७०)

‡ हरि: शरणमेवं हि नित्वं येणं मुखे वय: । (पदमपुराणोक्त भीमद्भागवत-पाहात्य २१४८)

 (श्रीमद्भागवतके आठवें स्क्न्यके पहले, पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आया है ।) ब्रह्मजीका एक दिन एक हजार चतुर्युगीका होता है । उसमें एक मनुका राज्य इकहतर चतुर्युगीसे कुछ ज्यादा समयका माना गया है। इस समय ब्रह्माजीकी आयुका इक्यावनवाँ वर्ष घल रहा है और इसमें सातवें मनु 'दैवस्वत'का राज्य चल रहा है।

सप्तैते सप्तिमश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः ।।

नामकी निन्दा होती है उसको 'अयश' (अपयश) कहते हैं।

'भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः'---प्राणियोंके ये पृथक्-पृथक् और अनेक तरहके भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोकमहेश्वरसे ही मिलता है । तात्पर्य है कि तत्त्वसे सबके मूलमें मैं ही हैं ।

यहाँ 'मत्तः' पदसे भगवान्का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और 'पृथग्विधाः' पदसे अनेक प्रकारकी अलग-अलग विभृतियाँ जाननी चाहिये।

संसारमें जो कुछ विहित तथा निषद्ध हो रहा है; शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसारमें जितने सन्दाव तथा दुर्भाव है, वह सब-की-सब भगवानुकी लीला है-इस प्रकार भक्त भगवान्को तत्वसे समझ लेता है तो उसका भगवान्में अविकम्प (अविचल) योग हो जाता है(गीता १० ।७) ।

यहाँ प्राणियंकि जो बीस भाव बताये गये हैं, उनमें बारह भाव तो एक-एक (अकेले) हैं और वे सभी अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले हैं और भयके साथ आया हुआ अभय भी अन्तःकरणमें पैदा होनेवाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्परविरोधी है। उनमेंसे भव (उत्पत्ति), अभाव, यश और अयश—ये चार तो प्राणियोंके पूर्वकृत कर्मोंके फल हैं और सुख, दुःख तथा भय— ये तीन मूर्खताके फल हैं। इस मूर्खताको मनुष्य मिटा सकता है।

यहाँ प्राणियोंके बीस भावोंको अपनेसे पैदा हए और अपनी विभृति बतानेमें भगवान्का तात्पर्य है कि ये बीस भाव तो पृथक्-पृथक् है, पर इन सब भावोंका आधार मैं एक ही हूँ। इन सबके मूलमें मैं ही हूं, ये सभी मेरेसे ही होते हैं एवं मेरेसे ही सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं । सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें भी भगवान्ने 'मतः एव'पदोंसे बताया है कि सात्विक, राज़स और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उनके मूलमें मैं ही हूँ, वे मेरेसे ही होते हैं और

tantantanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletanteletan मेरेसे ही सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी भगवान्का आशय विभृतियोंके मूल तत्क्की तरफ साधककी दृष्टि करानेमें ही है। 📅

#### विशेष बात

साधक संसारको कैसे देखे ? ऐसे देखे कि संसारमें जे कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवाका रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो; चहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो; चाहे अमृत हो, चाहे मृत्य हो; चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान्की लीला है । भगवान्की लीलामें बालकाण्ड भी है, अयोध्याकाण्ड भी है, अरण्यकाण्ड भी है और लंकाकाण्ड भी है। पुरियोमें देखा जाय ते अयोध्यापुरीमें भगवान्का प्राकट्य है; राजा, रानी और प्रजास वात्सल्यभाव है। जनकप्रीमें रामजीके प्रति राज जनक, महारानी सुनयना और प्रजाके विलक्षण-विलक्षण भाव हैं। वे रामजीको दामादरूपसे खिलाते हैं, खेलाते हैं, विनोद करते हैं । वनमें (अरण्यकाण्डमें) भक्तोंका मिलना भी है और राक्षसोंका मिलना भी। लंकापुरीमें युद्ध होता है, मार-काटः होती है, खूनकी नदियाँ बहती हैं । इस तरह अलग-अलग पुरियोम, अलग-अलग काण्डोंमें भगवान्की तरह-तरहकी लीलाएँ होती है। परन्तु तरह-तरहकी लीलाएँ होते हए भी रामायण एक है और ये सभी लीलाएँ एक ही रामायणके अङ्ग है तथा इन अङ्गोंसे रामायण साङ्गोपाङ्ग होती है। ऐसे ही संसारमें प्राणियोंक तरह-तरहके भाव है, क्रियाएँ हैं। कहींपर कोई हैंस रहा है। तो कहींपर कोई रे रहा है, कहींपर विद्वदगोष्ठी हो रही है तो कहींपर आपसमें लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है ते कोई मर रहा है, आदि-आदि जो विविध भौतिकी चेटाएँ हो रही हैं, वे सब भगवान्की लीलाएँ हैं। लीलाएँ करनेवाले ये सब भगवान्के रूप है। इस प्रकार भक्तकी दृष्टि हरदम भगवान्पर ही रहेनी चाहिये; क्योंकि इन सबके मूलमें एक परमात्मतत्व ही है।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।।६ ।।

सात महर्षि और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चार सनकादि तथा चौदह मनु— ये सब-के-सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और मेरेमें भाव (श्रद्धा-भक्ति) रखनेवाले हैं, जिनकी संप्राप्त यह सम्पूर्ण प्रजा है।

व्याख्या—[पाँछेके दो श्लोकोमें भगवान्ते प्राणियोके भाव-रूपसे बीस विभूतियाँ बतायाँ । अव इस श्लोकमें व्यक्ति-रूपसे पच्चीस विभूतियाँ बता रहे हैं, जो कि प्राणियोमें विशेष प्रभावशाली और जगत्की कारण हैं ।]

'महर्षय: सप्त'—जो दीर्घ आयुवाले; मन्तीको प्रकट करनेवाले; ऐक्षर्यवान्, दिव्य दृष्टिवाले; गुण, विद्या आदिसे वृद्धः, धर्मका साक्षात् करनेवाले; और गोर्जेक प्रवर्तक हैं—ऐसे सातों गुणोंसे युक्त ऋषि सप्तार्प कहे जाते हैं\* । मरीचि, अङ्गिप, अत्रि, पुलस्य, पुलह, अर्जेर विसष्ट—ये सातों ऋषि उपर्युक्त सातों हो पुणोंसे युक्त हैं। ये सातों हो वेदवेता हैं, वेदोंके आचार्य माने गये हैं, प्रवृति-धर्मका संचालन करनेवाले हैं और प्रजापतिके कार्यमें नियुक्त किये गये हैं † । इन्हों सात ऋषियोंको यहां 'महर्षि' कहा गया है ।

'पूर्वे चत्वार:'—सनक, सनन्दन, सनातन और सनलुमार—ये चार्ये ही ब्रह्माजीके तप करनेपर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चार्ये भगवत्त्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होनेपर भी ये चार्ये सदा पाँच वर्षकी अवस्थावाले बालकरूपमें ही रहते हैं। ये तोनों लोकोंमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका प्रचार करते

हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणीसे सदा 'हरिः शरणम्' का उच्चारण होता रहता है‡। ये मगवत्कथाके बहुत ग्रेमी हैं। अतः इन चार्गेमेंसे एक वक्ता और तीन श्लोता बनकर मगवत्कथा करते और सनते रहते हैं।

'मनबस्तथा'— ब्रह्माजीके एक दिन-(कल्प-)
में चौदह मनु होते हैं । ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पके स्वायम्पुन, स्वारोचिय, उत्तम, तामस, रैवत, चासुप, वैवस्वत, सावणिं, दक्षसावणिं, ब्रह्मसावणिं, धर्मसावणिं, स्द्रसावणिं, देवसावणिं और इन्द्रसावणिं नामवाले चौदह मनु हैं § । ये सभी ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक और प्रवर्तक हैं।

'मानसा जाताः'— मात्र सृष्टि भगवान्के संकल्पसे
पैदा होती है। परन्तु यहाँ सप्तर्षि आदिको भगवान्के
मनसे पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि
सृष्टिका विस्तार करनेवाले होनेसे सृष्टिमें इनकी प्रधानता
है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे
अर्थात् संकल्पसे पैदा हुए हैं। खर्य भगवान् ही
सृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्मारूपसे प्रकट हुए हैं। अतः सात
महर्षि, चार सनकादि और चाँदह मनु—इन पचीसोंको

सप्तैते सप्तिभिद्यैय गुणैः सप्तर्पयः स्मृताः ।।

दीर्घायुपे मन्तकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः । युद्धाः प्रत्यक्षपर्माणो गोत्रप्रवर्गकाश्च ये ।। (वासुप्राण ६१ । ९३-९४)

<sup>ों</sup> मोविराङ्गिराश्वात्रिः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः । वसिष्ठ इति सातैते मानसा निर्मिता हि ते ।। एते केदविदो मुख्या केदावार्याञ्च कत्यिताः । प्रवृत्तिवर्मिणक्षेय प्राजापत्ये च कत्यिताः ।)

<sup>(</sup>महा॰ शान्तिपर्व॰ ३४७ । ६९-७०)

<sup>🛨</sup> हरिः शरणपेयं हि नित्यं येषां मुखे ववः । (पद्मपुराणोक्त श्रीमद्भागवत-माहात्य २।४८)

५(श्रीमद्भागवतके आठवें स्कचके पहले, पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आधा है।) ब्रह्मांश्रीका एक दिन एक हजार चतुर्युंगीका होता है। उसमें एक मनुका राज्य इकहतर चतुर्युंगीसे कुछ ज्यादा समयका माना गया है। इस समय ब्रह्मांश्रीकी आयुका इक्यावनवाँ वर्ष चल रहा है और इसमें सातवें मनु वैवसन'का राज्य चल रहा है।

ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहें अथवा भगवानके मानस पुत्र कहें, एक ही बात है।

'मद्भावाः'—ये सभी मेरेमें ही भाव अर्थात् श्रद्धा-प्रेम रखनेवाले हैं।

'येषां लोकमिमाः प्रजाः'—संसारमें दो तरहकी प्रजा है-स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली और शब्दसे (दीक्षा, मन्त, उपदेश आदिसे) उत्पन्न होने-वाली । संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'बिन्दुज' कहलाती है और शब्दसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'नादज'

कहलाती है । बिन्दुज प्रजा पुत्र-परम्परासे और न प्रजा शिष्य-परम्परासे चलती है ।::-

सप्तर्षियों और चौदह मनुओंने तो विवाह वि था; अतः उनसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'बिन्दुज ह परन्तु सनकादिकोंने विवाह किया ही नहीं; अतः ठ उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्गमें लगनेवाली प्र 'नादज' है । निवृत्तिपरायण होनेवाले जितने सन्त-महाप पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे र उपलक्षणसे उनकी ही नादज प्रजा है।

सम्बन्ध— चीथेसे छठे रलोकतक प्राणियोंके भावों तथा व्यक्तियोंके रूपमें अपनी विभृतियोंका और अपने योग-(प्रभा का वर्णन करके अब भगवान् आगेके श्लोकमें उनको तत्त्वसे जाननेका फल बताते हैं।

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः

#### सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय: ।। ७

ंजो मनुष्य मेरी इस विभूतिको और योगको तत्त्वसे जानता अर्थात् दृढतापूर्वक मानः है, वह अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है; इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 🥍

व्याख्या-- 'एतां विभूति योगं च मम'-- जब मनुष्य भोग-बुद्धिसे भोग भोगता है, भोगोंस 'एताम्' सर्वनाम अत्यन्त समीपका लक्ष्य कराता है । सुख लेता है, तब अपनी शक्तिकां हास और भीय यहाँ यह शब्द चौथेसे छठे श्लोकतक कही हुई वस्तुका विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफरे विभृति और योगका लक्ष्य कराता है।

नाम भगवानकी अलौकिक विलक्षण शक्ति, अनन्त किश्चिन्मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब दर्सकी सामध्येका है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवानुकी शक्तिका हास नहीं होता। उसकी शक्ति, सामध्ये शक्तिका नाम 'योग' है और उस योगसे प्रकट होनेवाली निरन्तर बनी रहती है। विशेषताओंका नाम 'विभृति' है । चौथेसे छठे श्लोकतक वास्तवमें भोगोंक भोगनेमें सुख नहीं है । सुख ं कही हुई भाव और व्यक्तिके रूपमें जितनी विभृतियाँ है---भोगोंके संयममें । यह संयम दो तरहका होता है, वे तो भगवान्के सामर्थ्यसे, प्रभावसे प्रकट हुई है— (१) दूसरोंपर शासनरूप संयम और (२) विशेषताएँ हैं और 'मेरेसे पैदा होते हैं' ('मत्तः';मानसा अपनेपर शासनरूप संयम । दूसरोपर शासनरूप संयमका जाता:') — यह भगवानका योग है, प्रभाव है। तात्पर्य है—'दूसरोंका दःख मिट जाय और वे सुखी इसीको नवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'पश्य मे हो जायें'—इस भावसे दूसरोंको उन्मार्गसे बचाकर योगमैश्वरम्'(मेरे इस ईश्वरीय योगको देख) पदोंसे सन्मार्गपर लगाना । अपनेपर शासनरूप संयमक कहा गया है। ऐसे ही आगे ग्यारहवें अध्यायके तात्पर्य है— 'अपने खार्थ तथा अभिमानका त्याग आठवें श्लोकमें अर्जुनको विश्वरूप दिखाते समय करना और खयं किञ्चिनात्र भी सुख न भोगना। भगवानने पश्य में योगमैश्वरम् पदोंसे अपना ऐधर्यमय इन्हीं दोनों संयमोंका नाम 'योग' अथवा 'प्रभाव' है । योग देखनेक लिये कहा है।

विशेष वात

हानि होती है। परन्तु जब वह मोगोंको भोगबुद्धिरे 'विभृति' नाम भगवान्के ऐधर्यका है और 'योग' नहीं भोगता अर्थात् उसके भीतर भोग भोगनेकी

> ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मामें स्वतः-.स्वाभाविक होता है। दसरोमें यह साधन-साध्य होता है।

productiviti productivi productivi productivi productivi productivi productivi productivi productivi productivi अन्तःकरणमें प्रकट होनेवाले जितने भाव है और स्वार्थ और अभिमानपूर्वक दूसरोंपर शासन करनेसे,

प्रभावशाली व्यक्तियोंमें ज्ञान-दृष्टिसे, विवेक-दृष्टिसे तथा अपना हक्म चलानेसे दूसरा वशमें हो जाता है तो शासन करनेवालेको एक सुख होता है। इस संसारकी उत्पत्ति और संचालनकी दृष्टिसे जो कुछ विलक्षणता है,उन सबके मूलमें में हो हैं और मैं ही सुखमें शासककी शक्ति, सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिसपर वह शासन करता है, वह पराधीन हो सबका आदि हैं। इस प्रकार जो मेरेको समझ लेता है, जाता है । इसलिये स्वार्थ और अभिमानपूर्वक दसरोंपर तत्त्वसे ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब शासन करनेकी अपेक्षा स्वार्थ और अधिमानका सर्वथा विलक्षणताओं के मुलमें केवल मेरेको ही देखता है। उसका भाव केवल मेरेमें ही होता है. व्यक्तियों. त्याग करके 'दूसरोंका हित हो, मनुष्य नश्वर भोगोंमें न वस्तओंको विशेषताओंमें नहीं । जैसे, सनारकी दृष्टि फैसे. मनष्य अनादिकालसे अनन्त दःखेंको भोगते आये हैं: अतः वे सदाके लिये इन दःखोंसे छटका

(संयम) है। इस शासनकी आखिरी हद है-भगवानुका शासन अर्थात् संयमन । इसोका नाम 'योग' ŧι 'योग' नाम समता, सम्बन्ध और सामर्थ्यका है ।

जो स्थिर परमात्मतत्त्व है, उसीसे अपार सामर्थ्य आती

महान् आनन्दको प्राप्त हो जायें -- ऐसी बुद्धिसे दूसर्पेपर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन

है। कारण कि वह निर्विकार परमात्मतत्त्व महान् सामर्थ्यशाली है । उसके समान सामर्थ्य किसीमें हुई नहीं,होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्यमें आंशिकरूपसे वह सामर्थ्य निष्काम होनेसे आती है। कारण कि कामना होनेसे शक्तिका क्षय होता है और

निष्काम होनेसे शक्तिका संचय होता है। आदमी काम करते-करते थक जाता है तो विश्राम करनेसे फिर काम करनेकी शक्ति आ जाती है, योलते-बोलते धक जाता है तो चुप होनेसे फिर

बोलनेकी शक्ति आ जाती है । जीते-जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीनेकी शक्ति आ जाती है। सर्गमें शकि क्षीण होती है और प्रलयमें शक्तिका संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृतिके सम्बन्धसे राक्ति सीण होती है और उससे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर महान् शक्ति आ जाती है।

'यो वेति तत्वतः'—विभृति और योगको तत्वसे . ब्यननेका तात्पर्य है कि संसारमें कारणरूपसे मेरा जो कुछ प्रमाव, सामर्थ्य है और उससे कार्यरूपमें प्रकट हैनेवाली जितनी विशेषताएँ हैं अर्थात् वस्तु, व्यक्ति

गहनोंपर जाती है तो गहनोंके नाम, आकृति, उपयोगपर दिष्ट रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्त्वसे यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ-कहीं जो कुछ भी विशेषता दीखे,उसमें दृष्टि भगवान्पर ही

जानी चाहिये कि उसमें जो कुछ विशेषता है, वह

हैं । इनमें जो कुछ विशेषता दीखती है, वह स्थायीरूपसे

व्यापक परमात्माकी ही है। जहाँ-जहाँ विलक्षणता.

संसारमें क्रिया और पदार्थ निरन्तर परिवर्तनशोल

भगवानुकी ही है; वस्तु, व्यक्ति,क्रिया आदिकी नहीं ।

अलीकिकता आदि दीखे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदिकी ही विलक्षणता माननेसे मनष्य उसीमें उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं । कारण कि वस्तुओंमें जो विलक्षणता दीखती है, वह उस अपरिवर्तनशील परमात्पतत्त्वकी ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तुकी नहीं । इस प्रकार उस मूल तत्वकी तरफ दृष्टि जाना ही

81 यहाँ जो विभृतियोंका वर्णन किया गया है, इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्माके ऐश्वर्यसे है। विभृतियोंके रूपमें प्रकट होनेवाला मात्र ऐसर्य परमात्माका है । वह ऐसर्य प्रकट हुआ है परमात्माकी योगराकिसे।इसलिये जिस-किसीमें जहाँ-कहीं विलक्षणता

उसे तत्वसे जानना अर्थात् श्रद्धासे दृढ़तापूर्वक मानना

दिखायी दे, वह विलक्षणता भगवान्को योगशक्तिसे प्रकट हुए ऐसर्य-(विभृति-) की हो है, न कि उस वस्तुको । इस प्रकार योग और विभृति परमात्माको हुई, तथा उस योग और विभृतिको तत्त्वसे जाननेका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्माकी है । अतः आदिमें जो कुछ विशेषता दीखनेमें आती है, प्राणियोंके द्रष्टाकी दृष्टि केवल उस परमतमाकी तरफ ही जानी

दिया है।

विभृतियोंको-(ऐश्वर्यको) मेरेसे अलग मानकर महत्व

लौकिक दृष्टिसे किसी तरहकी विलक्षणता आ जाय,

तो वह उसपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी

दृष्टि उस विलक्षणताकी तरफ न जाकर मेरी तरफ

ही जायगी । अतः उसकी मेरेमें स्वाभाविक ही दह

मेरेको तत्त्वसे जान लेनेके बाँद उसके सामे

चाहिये । यही इनको तत्त्वसे जानना अर्थात् मानना नहीं माना है । कारण कि उसने मेरे योगको अर्थात् है । क्रिक्ता अर्थात् मानना प्रमानको और उससे उसके होनेवाली

'सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते'—उसकी मेरेमें दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहनेका तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी.किज्ञिमात्र भी महत्त्वबुद्धि नहीं होती। अतः उसका आकर्षण दूसरेमें न होकर एक मेरेमें ही होता है।

'मात्र संशयः'—इसमे कोई संदेहकी बात नहीं— दृष्टि उस विला ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी ही जायगी। अ किञ्चिन्मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरेको तत्त्वसे भू भक्ति होती है।

सम्बन्ध — पूर्वरलोकमें भगवान्ते बताया कि मेरी विभूति और योगको तत्वसे जाननेवाला अविचल भक्तिसे डुक हो जाता है ।अतः विभूति और योगको तत्वसे जानना क्या है ? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें कस्ते हैं ।

#### अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते

#### इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।।८।।

मैं संसारमात्रका प्रभव (मूलकारण) हूँ, और मेरेसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात् चेष्टा कर रहा है— ऐसा मेरेको मानकर मेरेमें ही श्रद्धान्त्रेम रखते हुए बुद्धिगन् भक्त मेरा ही भजन करते हैं— सब प्रकारसे मेरे ही शरण होते हैं।

व्याख्या—— [पूर्व श्लोककी बात ही इस अध्यायमें जो कुछ कहा गया है, वह सब-का-सब श्लोकमें कही गयी है ! 'अहं सर्वस्य प्रभवः' में इस श्लोकके पूर्वार्धमें आ गया है !]
'सर्वस्य' भगवान्की विभूति है अर्थात् देखने, सुनने,
समझनेमें जो कुछ आ रहा है, वह सब-की-सब उद्दिज, जरायुज, अण्डज, स्वेदज अर्थात् जड़-चेतन,
भगवान्की विभूति ही है । 'मत्तः सर्व प्रवर्तने' में स्थावर-जङ्गम यावन्मात्र जितने प्रगणी पैदा होते हैं, उन
'मत्तः' भगवान्का योग (प्रभाव) है, जिससे सभी सबकी उत्पत्तिके मूलमें परमित्ता परमेश्वरके रूपमें मैं
विभृतियाँ प्रकट होती हैं । सातवें, आठवें और नवें ही हैं। ।

<sup>\*</sup> प्रतिका प्रकरण होनेसे यहाँ 'तत्वतः चेति'(तत्त्वतः जानना) का अर्थ 'तत्वतः मानना' हो लेग चाहिये । कारण कि यहाँ भगवान्ते 'तत्वतः चेति' का फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया है और आगेके श्लोकमें भी 'संसारमात्रका भूल कारण में हो हूँ और सब संसार मेरेसे ही चेष्टा करता है' ऐसा मानकर (इति मुखा) भजन करनेकी बात कही है ।

जैसे जानना दुढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी दुढ़ होता है अर्थात दुढ़ मान्यता तत्वज्ञानकी तरह ही फल देती है। जैसे, 'मैं हिन्दू हैं, 'मैं अमुक वर्णवाला हैं' आदि मान्यताओंको जबतक स्वयं नहीं छोड़ता, तबतक ये मान्यताएँ छूटती नहीं। इसी तरह 'इन सब विभूतियोंके मूलमें भगवान् ही हैं, यह मान्यता कभी मिटती नहीं। वर्ण, सम्प्रदाय आदिकी मान्यता सच्ची नहीं है, प्रस्तुत शरीरको लेकर होनेसे प्राकृत है और मिटनेवाली है। पर्त्त संबक्षे मूलमें परमात्मा है' यह मान्यता सच्ची है, बासविक है। अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं, प्रस्तुत ज्ञान (तत्वसे ज्ञानना) में परिणत होकर हान-स्वरूप हो जाती है।

<sup>ें</sup> जैसे सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवान्ते अपनेको अपस और परा प्रकृतिका कारण बताया है और चौदहवें अध्यायके चौथे श्लोकमे अपनेको बीज प्रदान करनेवाला पिता बताया है, ऐसे ही यहाँ भगवान्ते अपनेको सबका उत्पादक बताया है।

यहाँ 'प्रमुव' का तात्पर्य है कि मैं सबका 'अभिन्न-निमित्तोपादानकारण' हूँ अर्थात् स्वयं में ही सप्टिरूपसे प्रकट हुआ हैं।

'मतः सर्व प्रवर्तते'— संसारमें, उत्पत्ति, स्थिति, प्रतय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएँ होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरेसे ही होते है। मुलमें उनको सता-स्फर्ति आदि जो कुछ मिलता है, वह सब मेरेसे ही मिलता है । जैसे विजलीकी शक्तिसे सब कार्य होते हैं. ऐसे ही संसारमें जितनी क्रियाएँ होती हैं, उन सबका मूल कारण मैं ही हैं ।

'अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते'— कहनेका तीत्पर्य है कि साधककी दृष्टि प्राणिमात्रके भाव, आचरण, क्रिया आदिकी तरफ न जाकर उन सबके मूलमें स्थित भगवानकी तरफ ही जानी चाहिये । कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मुलमें जो तत्व है, उसकी तरफ ही भक्तोंकी दृष्टि रहनी चाहिये ।

सातवें अध्यायके सातवें तथा बारहवें श्लोकमें और दसवें अध्यायके पाँचवें और इस (आठवें) श्लोकमें 'मत्त:'पद बार-बार कहनेका तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवानसे ही पैदा होते हैं, भगवान्में ही स्थित रहते हैं और भगवान्में लीन हो जाते हैं । अतः तत्त्वसे सब कुछ भगवत्त्वरूप ही है— इस वातको जान लें अथवा मान लें , तो भगवान्के साथ अविकम्प (कभी विचलित न किया जानेवाला) योग अर्थात् सम्बन्ध हो जायगा ।

यहाँ 'सर्वस्य' और 'सर्वम्'— दो बार 'सर्व' पद देनेका तारपर्य है कि भगवानके सिवाय इस सृष्टिका न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टिके उत्पादक और संचालक केवल भगवान् हो है।

'इति मत्वा भावसमन्विताः'— भगवान्**से** ही सब संसारकी उत्पत्ति होती है और सारे संसारको सता-स्मृति भगवान्से हो मिलती है अर्थात् स्यूल, मूक्ष्म और कारण-रूपसे सब कुछ भगवान् ही है-ऐसा जो दढतासे मान लेते हैं, वे 'मगवान ही सर्वोपरि हैं: भगवानके समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा होना सम्भव भी नहीं —ऐसे सर्वोच्च भावसे यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जव उनकी महत्त्वबद्धि केवल भगवानमें हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवानमें ही हो जाते हैं। भगवानका ही आश्रय लेनेसे उनमें समता, निर्विकारता, निःशोकता, निश्चन्तता, निर्भयता आदि खतः-खाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव (परमात्मा) होते हैं, वहाँ दैवी-सम्पत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है।

'द्या:'--भगवानुके सिवाय अन्यको सत्ता ही न मानना, भगवानुको ही सबके मुलमें मानना, भगवानका ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा-प्रेम करना-यही उनकी बुद्धिमानी है । इसलिये उनको बद्धिमान कहा गया है । इसी वातको आगे पन्द्रहवें अध्यायमें कहा है कि जो मेरेको शर-(संसारमात्र-) से अतीत और अक्षर-(जीवात्मा-) से उत्तम जानता है, वह सर्ववित् है और सर्वभावसे मेरा ही भजन करता है (१५ । १८-१९) ।

'माम भजन्ते'— भगवानके नामका जप-कीर्तन करना, भगवानके रूपका चिन्तन-ध्यान करना, भगवानको कथा सनना, भगवत्सम्बन्धी प्रन्थों-(गीता, रामायण, भागवत आदि) का पठन-पाठन करना--ये सब-के-सब भजन हैं। परन्तु असली भजन तो वह है, जिसमें हृदय भगवान्की तरफ ही खिंच जाता है, केवल भगवान् हो प्यारे लगते हैं, भगवान्को विस्तृति चुमती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवानमें तल्लीन होना ही असली भजन है।

#### विशेष बात

सवके मूलमें परमात्मा है और परमात्मासे ही वस्त. व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता-स्फूर्ति मिलती है—ऐसा ज्ञान होना परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले सभी साधकोंके लिये यहुत आवश्यक है । कारण कि जय सबके मुलमें परमात्मा ही है, तब साधकका लक्ष्य भी परमात्माको तरफ ही होना चाहिये । उस परमात्माकी नरफ

लक्ष्य करानेमें हो सम्पूर्ण विभूतियों और योगके ज्ञानका तात्पर्य है । यही बात गीतामें जगह-जगह बतायी गयी है; जैसे—जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और कर्मयोग, ज्ञानयोग और भिक्तियोग,—दे साधन हे जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने अपनी-अपनी रुचिके अनुसार मिन्न-भिन्न हो सकते हैं, पर्याप्त कर्माके हारा पूजन करना चाहिये (१८।४६); जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान है और जो सब

सम्बर्य—अब आगेके श्लोकमें उन फर्कोंका भजन किस रीतिसे होता है—यह बताते हैं।

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च \* ॥ ९ ॥

मेरेमें चित्तवाले, मेरेमें प्राणीको अर्पण करनेवाले धक्तजन आपसमें मेरे गुण, प्रभाव आदिको जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य-निरन्तर सन्तृष्ट रहते हैं और मेरेमें प्रेम करते हैं।

व्याख्या— [भगवान्से ही सब उत्पन्न हुए हैं और है, तो साधनमें उसका मन स्वतः लगता है। उसका मगवान्से ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात् सबके मन साधनके सिवाय अन्य किसी कार्यमें नहीं लगता मूलमें परमात्मा है—यह बात जिनको दृढ़तासे और जीर जिस कार्यमें लगता है, वह कार्य भगवान्स तिःसन्देहपूर्वक जैंच गयी है, उनके लिये कुछ भी ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ताके विपरीत मन-बुक्ति करता, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस, अर्थि नहीं चलते। परनु जहीं स्वयं मगवान्में नहीं लगेरहग एक ही काम रहता है—सब प्रकारसे भगवान्में लगात, प्रसुत भी तो संसार्थ हूँ, भी तो गृहस्य ही लगेरहग । यही बात इस स्लोकमें बतायी गयी है।] हूँ, —इस प्रकार स्वयंको संसार्थ लगाकर वितर्व भगवान्में लगाना चाहता है, उसका वित भगवान्में लगाना चाहता है, उसका वित भगवान्में लगाना चाहता है, उसका वित भगवान्में

'मिक्साः'—वे मेरेमें वित्वाले हैं। एक स्वयंका भगवान्में लगना होता है, और एक वित्तकों मगवान्में लगना होता है, और एक वित्तकों भगवान्में लगाना होता है। जहाँ में भगवान्का हूँ ऐसे स्वयं भगवान्में लग जाता है, वहाँ वित्त, बुद्धि आदि भव स्वतः भगवान्में लग जाते हैं। कारण कि कर्ता-(स्वयं-) के लगनेपर करण (मन, बुद्धि आदि) अलग थोड़े ही रहेंगे! वे भी लग जायेंगे। करणोंके लगनेपर तो कर्ता अलग यह सकता है, पर कर्ताके लगनेपर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा, वहीं करण भी रहेंगे। कारण कि करण कर्ताक ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे, कोई मनुष्य परमालमात्राक्तिके लिये सच्चे हदससे साधक बन जाता

भगवान्में चित्त लगना असम्भव-सा है।
दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है, जहाँ प्रियता
होती है। प्रियता वहीं होती है, जहाँ अपनापन होता
है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है—
भगवान्के साथ स्वयंका सम्बन्ध जोड़नेसे। भी केवल
भगवान्का हूँ और केवल भगवान् ही मेरे हैं,
शरीर-संसार मेरा नहीं है। मेरेपर प्रमुक्त पूरा अधिकार
है, इसलिये वे मेरे प्रति चाहे जैसा वर्ताव या विधान
कर सकते हैं। परनु मेरा प्रभुपर कोई अधिकार नहीं
है अर्थात् वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ, वे वैसा है

निरन्तर नहीं लगता । तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी

बना रहे और चित्तको भगवानुमें लगाना चाहे, तो

क इस स्लोकमें छः बाते हैं । उनमेंसे 'पांचताः' और क् पक्त खपे स्वतन्तवापूर्वक ऐसे बन जाते हैं. 'बोबपन्तः' औ तथा 'तुष्यन्ति और रमित' —पे देहें

ये दो बातें खयं करनेकी हैं अर्थात् दो बातें आपसमें मिलनेपर होती

करे—ऐसा कोई अधिकार नहीं हैं — इस प्रकार जो स्वयंको भगवानका मान लेता है, अपने-आपको भगवानके अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान्में लग जाता है। ऐसे मक्तोंको ही यहाँ 'मक्किताः' कहा गया है।

यहाँ 'मिक्क्ताः' पदमें चित्तके अन्तर्गत ही मन है अर्थात् मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीतामें चित्त और मनको एक भी कहा है और अलग-अलग भी; जैसे 'भूभिरापोऽनलो बायुः खं मनो युद्धिरेख च' (७।४)—यहाँ मनके अन्तर्गत ही चित्त है और 'मनः संयम्य मिक्क्तः' (६।१४)—यहाँ मन और चित्त अलग-अलग है। परनु इस श्लोकमें आये 'मिक्क्ताः'पदमें मन और चित एक ही हैं, दो नहीं।

'मद्गतप्राणाः'—उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गये हैं। प्राणोंमें दो बातें हैं—जीना और चेष्टा । उन भक्तोंका जीना भी भगवान्के ही लिये हैं और शरिएकी कातनी क्रियाएँ) भी भगवान्के लिये ही हैं। शरीएकी जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनमें प्राणोंकी ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तोंकी यज्ञ, अनुहान आदि शास्त्रीय; भजन-ध्यान, कथा-कीर्तन आदि भगवत्सम्बन्धी; खाना-पीना आदि शारीरिक; खेती, ब्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी; सेवा आदि सामाजिक आदि-आदि जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान्के लिये ही होती हैं। उनकी क्रियाओं क्रियाभेद तो होता है, पर उद्देश्यभेद नहीं होता । उनकी मात्र क्रियाएँ एक भगवान्के उद्देश्यसे ही होती हैं। इसलिये ये 'भगवद्गतप्राण' होते हैं।

जैसे गोपिकाओंने 'गोपीगीत' में भगवान्से कहा है कि हमने अपने प्राणीको आपमें अर्पण कर दिया है— 'क्विय धृतासव:' (श्रीमद्मा॰१० । ३१ ।१), ऐसे ही भक्तोंके प्राण केवल भगवान्में रहते हैं। उनका जितना भगवान्से अपनापन है, उतना अपने प्राणोंसे नहीं । हरेक प्राणोंमें 'किसी भी अवस्थामें मेरे प्राण न छूटें' इस तरह जीनेकी इच्छा रहती है । यह प्राणोंका मोह है, स्नेह है । परनु भगवान्के भक्तोंका प्राणोंमें मोह नहीं रहता । उनमें 'हम जीते रहें' यह इच्छा नहीं होती और मरनेका भय भी नहीं होता । उनको न जीनेसे मतलब रहता है और न मरनेसे । उनको तो केवल भगवान्से मतलब रहता है । कारण कि वे इस बातको अच्छी तरहसे जान जाते हैं कि मरनेसे तो प्राणोंका ही वियोग होता है, भगवान्से तो कभी वियोग होता ही नहीं । प्राणोंक साथ हमारा स्वतःसिन्ध घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राण प्रकृतिके कार्य हैं और हम स्वयं भगवान्के अंश हैं ।

ऐसे 'मद्गतप्राणाः'होनेके लिये साधकको सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिये कि हमें तो मगवत्याप्ति ही करनी है । सांसारिक चीजें प्राप्त हो या न हों, हम स्वस्य रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुःख—इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है । हमारा मतलब तो केवल भगवान्से हैं । ऐसा दृढ़ उद्देश्य बननेपर साधक 'भगवद्गतप्राण' हो जायगा ।

'बोधयन्तः परस्परम्'— उन भक्तेंको भगवद्भाववाले, भगवद्६िववाले मिल जाते हैं तो उनके बोच भगवान्की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपसमें एक-दूसरेको भगवान्के तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्सद्ग होता है "। जब वे आपसमें भावपूर्वक बातें करते हैं, तब उनके भीतर भगवत्सम्बन्धी विलक्षण-विलक्षण बातें स्ततः आने लगती हैं। जैसे दीपकके नीचे अँधेय रहता है, पर दो दीपक एक-दूसरेके सामने रख दें तो दोनों दीपकोंक नीचेका अँधेय दूर हो

सतापपे सारभृतां निसर्गो यदर्धवाणीश्रुतिचेतसामपि । प्रतिक्षणं नव्यवद्ज्युतस्य पत् स्थिपा विद्यनामिव सापु वातां ।। (श्रीमदा॰ । १० । १३ । २)

सार-तालको घारण करनेवाले पुरुषोका यह स्वभाव होता है कि उनको वाणी, कान और असःकरण भगवान्की सीलाओंको गाने, सुनने और चित्तन करनेके लिये ही होते हैं । जैसे लम्पट पुरुषोको क्रियोकी खर्चीमें नयापन पालूम देना है, ऐसे ही भक्तोंको भगवान्की सीलाओंमें, कथाओंमें, नित्य नयापन मालूम देना है ।

नहीं होता ।

लग जाते हैं। परन्तु उनमें सुनाते समय 'वक्क' बननेक अभिमान नहीं होता और सुनते समय 'श्रोव'

'नित्यं तुष्यन्ति चं'- इस तरह भगवान्की कथा,

लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदिको आपसमे एक-दसको

जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिनान करो

हुए वे भक्त नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं। तार्ल्य

है कि उनकी सन्तृष्टिका कारण भगवानके सिवाय

दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान् ही रहते हैं ।

नहीं रहता--'तस्मिंस्तजने भेदाभावात्' (नारदभक्तिसूत्र

'४१) । कभी भक्त भगवान्का भक्ते हो जाता है, वे

कभी भगवान् अपने भक्तके भक्त बन जाते हैं\*। इस तरह भगवान् और भक्तमें परस्पर प्रेमकी लीला

अनन्तकालतक चलती ही रहती है. और प्रेम प्रतिक्षण

देना चाहिये कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदिका

प्रवाह केवल भगवानुकी तरफ ही हो।

इस वर्णनसे साधकको इस बातको तरफ ध्यान

वढता ही रहता है।

'रमन्ति च'— वे भगवान्में ही रमण अर्थात् प्रेम करते हैं । इस प्रेममें उनमें और भगवानमें भेर

बननेकी लज्जा नहीं होती ।

जाता है। ऐसे ही जब दो भगवद्रक्त एक साथ मिलते हैं और आपसमें भगवत्सम्बन्धी बातें चल पढ़ती हैं, तब किसीके मनमें किसी तरहका भगवत्सम्बन्धी विलक्षण माव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है तथा दूसरेके मनमें और तरहका भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान-प्रदान होनेसे उनमें नये-नये भाव प्रकट होते रहते हैं। परन्तु अकेलेमें भगवान्का चिन्तन करनेसे उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जायें तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान-प्रदान

'कथयन्तश्च माम्'—उनको भगवान्की कथा-लीला सुननेवाला कोई भगवन्दक्त मिल जाता है, तो वे भगवान्को कथा-लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चार्गे भगवान्की कथा कहते हैं और सुनते हैं। उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और तीन श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान्के प्रेमी भक्तोंको कोई सुननेवाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान्की कथा, गुण, प्रमाव, रहस्य आदि सुनति हैं;

और कोई सुनानेवाला मिल जाता है तो खयं सुनने

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भक्तीके द्वारा होनेवाले भजनका प्रकार बताकर अब आगेके दो श्लोकीमें भगवान् उनगर विशेष कृपा करनेकी बात बताते हैं।

> तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बृद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।१०।।

उन नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भक्तोंको <sup>प्रे</sup> वह बुद्धियोग देता हुँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है।

व्याख्या—[ मगविष्ठष्ट पक्त भगवान्को छोड़कर लगे रहनेके सिवाय उनके लिये और कोई काम ही न तो समता चाहते हैं, न तत्त्वज्ञान चाहते हैं तथा नहीं है। अब सारा-का-सारा काम, सारी जिम्मेवारी न और ही कुछ चाहते हैं। । उनका तो एक ही भगवान्की हो है अर्थात् उन भक्तीसे जो कुछ करना काम है— हरदम भगवान्में लगे रहना । भगवान्में है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान्स्क

(श्रीमद्भा॰ ११ । १४ । १४)

<sup>\* &#</sup>x27;एवं स्वमक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् ।' (श्रीमद्धा॰ १० ।८६ ।५१)

<sup>े</sup> न पारमेष्ट्रपे न महेन्द्रधिष्ययं न सार्वभीम न स्ताधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मर्व्यपितात्पेख्यति महिनान्यत् ।।

<sup>&#</sup>x27;स्वयंको मेरे अर्पित करनेवाला पक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, समूर्ण पृथ्वीका राज्य, पाताला लोकोका राज्य, योगकी समस्त सिद्धियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहता ।'

\* साघक-संजीवनी \*

घटना. परिस्थिति आदिके संयोग-वियोगसे अन्तःकरणमें

कोई हलचल न हो अर्थात् संसारके पदार्थ मिलें या

श्लोक ११] ही रह जाता है । इसलिये भगवान् यहाँ (दो श्लोकोंमें) 'ददामि बुद्धियोगं तम्'— किसी वस्तु, व्यक्ति,

दन भक्तोंको समता और तत्त्वज्ञान देनेको बात कह रहे हैं। 'तेषां सततयुक्तानाम्'—नवें श्लोकके अनुसार जो

न मिलें, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या भगवानमें ही चिंत और प्राणवाले हैं, भगवान्के गुण, प्रमाव, लीला, रहस्य आदिको आपसमें एक-दूसरेको निरादर हो, स्तृति हो या निन्दा हो, खास्थ्य ठीक रहे

या न रहे आदि तरह-तरहको और एक-दूसरेसे विरुद्ध जनाते हुए तथा भगवान्के नाम, गुणोंका कथन करते विभिन्न परिस्थितियाँ आनेपर भी उनमें एकरूप (सम) हुए नित्य-निरन्तर भगवान्में ही सन्तुष्ट रहते हैं, और

रह सकें— ऐसा बुद्धियोग अर्थात् समता मैं उन भगवानमें ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य-निरन्तर भगवान्में भक्तोंको देता हूँ। लगे हुए भक्तोंके लिये यहाँ 'सततयुक्तानाम्' पद 'ददामि' का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोगको अपना आया है।

'भजतां प्रीतिपूर्वकम्'- वे भक्त न ज्ञान चाहते नहीं मानते, प्रत्युत भगवानुका दिया हुआ ही मानते हैं । इसलिये बुद्धियोगको लेकर उनको अपनेमें कोई हैं, न वैराग्य । जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि

विशेषता नहीं मालूम देती । भी नहीं चाहते, तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्टसिद्धि

'येन'— मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिस और नवर्निध चाह ही कैसे सकते हैं! उनकी दृष्टि बुद्धियोगसे वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं। इन वस्तुओंकी तरफ जाती ही नहीं । उनके हदयमें 'मामुपयान्ति ते'-- जब वे भगवान्में ही चित्त सिद्धि आदिका कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य

और प्राणवाले हो गये हैं और भगवान्में ही सन्तृष्ट नहीं होता । वे तो केवल भगवान्को अपना मानते रहते हैं तथा भगवान्में ही प्रेम करते हैं, तो उनके हुए प्रेमपूर्वक खाभाविक ही भगवान्के भजनमें लगे रहते हैं । उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिसे लिये अब भगवानुको प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवानुको यह कहना पड़ रहा है कि किसी तरहका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उनका भजन,

भिक्त यही है कि हरदम भगवान्में लगे रहना है। वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं ? मेरेको प्राप्त हो जानेका भगवान्की प्रीतिमें वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपनेमें जो कमी मानते है, वह कभी उनमें नहीं रहती अर्थात् उन्हें पूर्णताका भीतर स्वप्नमें भी भगवान्के सिवाय अन्य किसीकी इच्छा 🛖 अनुभव हो जाता है। जाप्रत् नहीं होती ।

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता 118811

ठन भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही ठनके खरूप (होनेपन)में रहनेवाला मैं ठनके अज्ञानजन्य अन्यकारको देदीप्यमान ज्ञानरूप दीपकके द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हैं।

व्याख्या---'तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं छोड़कर मुक्तितककी भी इच्छा नहीं होती \*। तमः'—उन भक्तोंके हदयमें कुछ भी सांसारिक अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते इच्छा नहीं होती । इतना ही नहीं, ठनके भीतर मुझे हैं और न पारमार्थिक चीजें (मुक्ति, तत्वबोध

१)सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमपुत । दीयमानं न गृह्णित विना मत्सेवनं जनाः ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्रा॰ ३ ।२९ ।१३) भी प्रेमी भक्तगण मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, साष्ट्रि, सामीप्य, सारूप्य और सायुन्य (इन पाँच प्रकारकी) र्फियोंको देनेपर भी नहीं सेते ।'

<sup>(</sup>२) अस विवारि हरि भगत संयाने । मुक्ति निरादर भगति सुमाने ।।

स्वयं देते हैं। भगवान्के स्वयं देनेका तालयं है कि

भक्तोंको इनके लिये इच्छा और प्रयत नहीं करा

पड़ता; प्रत्युत भगवत्कृपासे उनमें समता खत आ

जाती है । उनको तत्त्वबोध स्वतः हो जाता है । काल

कि जहाँ मक्तिरूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराय और

ज्ञानरूपी बेटे रहेंगे ही । इसलिये भक्तिके आनेप

समता— संसारसे वैराग्य और अपने स्वरूपका बोध-

ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तारार्य है कि

जो साधनजन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवानुहार

की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें

केवल भगवान्के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तेंके

(उनके न चाहनेपर भी और उनके लिये कुछ भी

बाकी न रहनेपर भी ) भगवान् समता और तल्बीय

देते हैं। यह सब देनेपर भी भगवान उन भक्ती

्त्रहणी ही बने रहते हैं । भागवतमें भगवानुने गोपियोंके

लिये कहा है कि 'मेरे साथ सर्वथा निर्दोष (अतिन्द्र)

सम्बन्ध जोडनेवाली गोपियोंका मेरेपर जो एहसान है

ऋण है , उसको मैं देवताओंके समान लम्बी आपु

पाकर भी नहीं चुका सकता । कारण कि बड़े-बड़े

ऋषि-मुनि, त्यागी आदि भी घरकी जिस अपनापनरूपी

बेड़ियोंको सुगमतासे नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने

कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारेमें समत

आयी है, हमें स्वरूपका बोध हुआ है । अगर कमी <sup>पता</sup>

लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता

और बोध कहाँसे आये! वे 'अपनेमें कोई विशेषत

न दीखे' इसके लिये भगवान्से प्रार्थनों करते हैं कि

विश्वधायुवापि

जैसे भगवान् अनन्यभावसे भजन करनेवाले भक्तींक योगक्षेम वहन करते हैं (गीता -९ ।२२), ऐसे ही जो

अपूर्णताकी गंध भी नहीं 'रहती।

experies but an experience before experience and the confidence of आदि) ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेगसे मेरा भजन ही करते हैं । उनके इस निष्कामभाव और

प्रेमपूर्वक भजन करनेको देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाय, वे मेरेसे कुछ ले लें । परना वे

मेरेसे कुछ लेते नहीं तो द्रवित हृदय होनेके कारण

केवल उनपर कृपा करनेके लिये कृपा-परवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारको दूर कर देता हैं। मेरे द्रवित हृदय होनेका कारण यह है कि मेरे भक्तोंमें

किसी प्रकारकी किञ्चित्मात्र भी कमी न रहे।

'आत्मभावस्थः'-- मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि 'मैं हूँ' तो यह होनापन प्रायः प्रकृति-(शरीर) के साथ सम्बन्ध जोडकर ही मानते हैं अर्थात तादाल्यके कारण शरीरके बदलनेमें अपना बदलना मानते हैं. जैसे-में बालक हैं, मैं जवान हैं , मैं बलवान हैं, मैं निर्वल हूँ इत्यादि । परन्तु इन विशेषणोंको छोड़कर तत्त्वकी दृष्टिसे इन प्राणियोंका अपना जो होनापन है.

वह प्रकृतिसे रहित है। इसी होनेपनमें सदा रहनेवाले प्रभके लिये यहाँ 'आत्मभावस्थः' पद आया है। 'भास्तता 'जानदीपेन 'नाशयामि'— प्रकाशमान ज्ञानदीपकके द्वारा उन प्राणियोंके अज्ञानजन्य अन्यकारका

नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञानके कारण 'मैं कौन हूँ और मेरा खरूप क्या है?' ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञानका मैं नाश कर जा अनजानपना रहता है, ०स जरामपन न महर्ति है। न देता हूँ अर्थात् तत्त्वबोध करा देता हूँ । जिस तत्त्वबोधकी तोड़ डाला है । न भक्त भगवान्के भजनमें इतने तत्त्तीन रहते हैं महिमा शास्त्रोमें गायी गयी है, उसके लिये उनको श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साघन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं . उनको तत्त्ववोध करा देता हूँ ।

#### विशेष बात भक्त जब अनन्यमावसे केवल भगवान्में लगे 'हे नाथ! आप समता, बोध ही नहीं, दुनियाके

† न . पारयेऽहं

रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना-- उद्धारका अधिकार भी दे दें, तो भी मेरेको कुछ यह 'समता' भी भगवान् देते हैं और जिसके समान पवित्र मालूम नहीं होना चाहिये कि मेरेमें यह विशेषता है। कोई नहीं है, वह 'तत्त्वबोध' (स्वरूपज्ञान) भी भगवान् में केवल आपके भजन-विक्तनमें ही लगा रहूँ ।'

स्वसायुक्तर्य 🗎

निरवद्यसंयजां

मामजन् दुर्जरगेहन्यृह्वलाः संवृत्स्य प्रतियात् साधुना ।। तद (श्रीमदा॰ १० (३२ । २२)

सन्वय— गर्कोपर भगवानुकी अलीकिक, विलक्षण कृपाकी बात सुनकर अर्जुनकी दृष्टि भगवानुकी कृपाकी तरफ नाती है और उस कपासे प्रभावित होकर वे आगेके चार श्लोकोंमें भगवानकी स्तृति करते हैं।

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। ् पुरुषं शाश्चतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् । ।१२ । ।

े आहस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनरिदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ।।१३।।

अर्जुन बोले— परम ब्रह्म, परम घाम और महान् पवित्र आप ही हैं । आप शाश्वत, दिया पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु (व्यापक ) हैं— ऐसा सब-के-सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और खये आप भी मेरे प्रति कहते हैं ।

्र व्याख्या—'परं क्रह्म परं धाम पवित्रं परमं व्यासजीने 🖇 आपको शाधत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, भवान्'—अपने सामने बैठे हुए भगवानुको स्तुति करते अजन्मा और विभु कहा है। हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछनेपर जिसको आपने आत्माके रूपमें 'शाधत' (गीतार १२०), परम ब्रह्म (गीता ८।३) कहा है, वह परम ब्रह्म सगुण-निराकारके रूपमें 'दिव्य पुरुष' (गीता८।१०), आप हो हैं । जिसमें सब संसार स्थित रहता है, वह देवताओं और महर्षियों आदिके रूपमें 'आदिदेव' परमधाम अर्थात् परम स्थान आप ही हैं (गीता (गीता १०।२), मृढ़लोग मेरेको अज नहीं जानते ९ ११८)। जिसको पवित्रोंमें भी पवित्र कहा (गीता ७ १२५) तथा असम्मूढ़ लोग मेरेको अज है—'पवित्राणां पवित्रं यः', वह महान् पवित्र भी जानते हैं (गीता१०।३)— इस रूपमें 'अज' और आप ही है। मैं अव्यक्तरूपसे सारे संसारमें व्यापक है

'पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं '''''' स्वयं चैव (गीता९ १४) — इस रूपमें 'विमु' स्वयं आपने मेरे **अवीषि भे'**— प्रन्थोंमें ऋषियोंने, \* देवर्षि नारदने ं, प्रति कहा है।

असित और उनके पुत्र देवल ऋषिने ‡तथा महर्षि

मार्कण्डेय ऋषिने कहा है— 'झीकृष्ण यज्ञींक यज्ञ, तर्पोक तप और भूत-भविष्यत्-वर्तमानरूप हैं।' (महा॰ भीष्म॰ ६८।३)

भग ऋषिने कहा है—'ये देवताओंके देवता और परम पुरातन विष्णु है।' (महा॰ भीषा॰ ६८।४) अङ्गिरा ऋषिने कहा है—'ये सम्पूर्ण प्रणियोंकी रचना करनेवाले हैं ।' (महा॰ भीम॰ ६८ ।६)

सनकुमार आदिने कहा है—'इनके मस्तकसे आकाश और भुजाओंसे पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोक इनके उदामें स्थित है। ये सनातन पुरुष है। तपसे अन्तःकारण शुद्ध होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्मसाकारकारसे तुंच हुए ऋषियोंमें भी ये परमोत्कृष्ट हैं । युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले ठदार राजर्षियोंकी भी ये ही परमगति हैं।' (महा॰ भीष्म॰ ६८ १८-१०)

<sup>ें</sup> देवपि नारदजीने कहा है—'भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण लोकोंको उराप्न करनेवाले और सम्पूर्ण भावोंको जाननेवाले हैं। ये साध्यों और देवताओंके ईग्ररोंके भी ईग्रर है।' (महा- मीव्य ६८।२)

<sup>🕂</sup> असित और देवल ऋषिने कहा है--'भगवान् श्रीकृष्ण ही प्रजाकी सृष्टिमें प्रजापति और सम्पूर्ण लोकॉके एकमात्र संसदिता है।' (महा॰ वन॰ १२।५०)

<sup>🞖</sup> महर्षि व्यासजीने कहा है—'आप वसुओंके वासुदेव, इन्त्रको इन्त्रत देनेवाले और देवताओंके भी परम देवता है।' (महा॰ भीष्म॰ ६८ । ५)

### मन्ये यन्मां वदसि केशव । न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ।। १४ ।।

हे केशव ! मेरेसे आप जो कुछ कह रहे हैं, यह सब मैं सत्य मानता है । हे भगवन् ! आपके प्रकट होनेको न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। व्याख्या—'सर्वमेतदृतं मन्ये यन्यां वदिस केशव'— मनुष्योंकी अपेक्षा देवताओंमें जो दिव्यता है, वह 'क' नाम ब्रह्माका है, 'अ' नाम विष्णुका है, 'ईश' नाम शंकरका है, और 'व' नाम वपु अर्थात् खरूपका आती । वह दिव्यता प्राकृत—उत्पन्न और नष्ट होनेवाली है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके है। इसलिये वे आपके प्रकट होनेके तत्वको, हेतुवी स्वरूप हैं, उसको 'केशव' कहते हैं । अर्जुनका यहाँ 'केशव' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं।

सातवेंसे नवें अध्यायतक मेरे प्रति आप 'यत'--जो कुछ कहते आये हैं, वह सब मैं सत्य मानता हैं; और 'एतत्'—अभी दसवें अध्यायमें आपने जो विभति तथा योगका वर्णन किया है, वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ । तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं । आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूलमें आप ही हैं— इसमें मेरेको कोई सन्देह नहीं है।

भक्तिमार्गमें विश्वासकी मुख्यता है। भगवान्ने पहले श्लोकमें अर्जुनको परम वचन सुननेके लिये आज्ञा दी थी, उसी परम वचनको अर्जुन यहाँ 'ऋतम्' अर्थात् सत्य कहकर उसपर विश्वास प्रकट करते हैं ।

'न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः'— आपने (गीता ४।५में) कहा है कि मेरे और तेरे बहत-से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हैं, तू नहीं जानता । इसी प्रकार आपने (१०।२में) कहा है कि मेरे प्रकट होनेको देवता और महर्षि भी नहीं जानते । अपने प्रकट होनेके विषयमें आपने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक हो है। कारण कि 🚣 १० ।११; ११ ।५४) !

पुरुषोत्तम । स्वयमेवात्मनात्मानं <sup>\*</sup> वेत्थ त्वं भूतेश देवदेव जंगत्पते ॥ १५ ॥ भूतभावन

हे भूतभावन ! हे भूतेश ! हे देवदेव ! हे जगत्पते ! हे पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपने-आपसे अपने-आपको जानते हैं ।

पूरा-पूरा नहीं जान सकते । जब देवता भी नहीं जान सकते, तो दानव जान ही कैसे सकते हैं? फिर भी यहाँ 'दानवाः' पद देनेका तात्पर्य यह है कि दानवींके पास बहुत जिलक्षण-विलक्षण माया है, जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं । परनु उस माया-शक्तिसे वे भगवान्को नहीं जान सकते । भगवान्के सामने दानवोंकी माया कुण्ठित हो जाती है। कारण कि प्रकृति और प्रकृतिकी जितनी शक्तियाँ हैं, उन सबसे भगवान् अतीत हैं । भगवान् अनन्त हैं, असीम है और दानवोंकी माया-शक्ति कितनी ही विलक्षण होनेपर

भी प्राकृत, सीमित और उत्पत्ति-विनाशशील है। सीमित और नाशवान् वस्तुके द्वारा असीम और

दिव्यता भगवत्तत्वको जाननेमें कुछ भी काम नहीं

अविनाशी तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है? तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्तिसे, सामर्थ्यसे, योग्यतासे, बुद्धिसे भगवान्को नहीं जान सकते । कारण कि मनुष्य आदिमें जितनी जाननेकी योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है, वह सब प्राकृत है, और भगवान् प्रकृतिसे अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अन्तःकरणकी निर्मल करनेवाले हैं, पर इनके बलसे भी भगवान्त्रे नहीं जान सकते । भगवान्को तो अनन्यभावसे उनके शरण होकर उनकी कृपासे ही जान सकते हैं । (गीता

अपने-आपको जाननेमें उन्हें किसी प्राकृत साधनकी

आवश्यकता नहीं होती । अपने-आपको जाननेमें उनकी

अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी

नहीं होतो. किसी करण (अन्तःकरण और वहिःकरण-)

की आवश्यकता भी नहीं होती । तनमें शरीर-शरीरीका

भाव भी नहीं है । वे तो स्वत:-स्वाभाविक अपने-आपसे

ही अपने-आपको जानते हैं । उनका यह ज्ञान करण-

अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते हैं, ऐसे ही भगवानके अंश जीवको भी अपने-आपसे ही

अपने-आपको अर्थात् अपने खरूपको जानना चाहिये । अपने-आपको अपने खरूपका जो ज्ञान होता है, वह

सर्वथा करण-निरपेक्ष होता है । इसलिये इन्द्रियाँ, मन.

बद्धि आदिसे अपने स्वरूपको नहीं जान सकते ।

इस श्लोकका भाव यह है कि जैसे भगवान्

निरपेक्ष है, करण-सापेक्ष नहीं ।

व्याख्या—'भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते प्रस्थोत्तम'—सम्पूर्ण प्राणियोंको संकल्पमात्रसे उत्पन्न करनेवाले होनेसे आप 'भतभावन' हैं: सम्पर्ण प्राणियेकि और देवताओंके मालिक होनेसे आप 'भृतेश' और 'देवदेव' है: जड-चेतन, स्थावर-जङ्गममात्र जगतका पालन-पोषण करनेवाले होनेसे आप 'जगत्पति' हैं: और सम्पूर्ण परुषोंमें उत्तम होनेसे आप लोकमें और वेदमें 'परुषोत्तम' नामसे कहे गये हैं (गीता १५।१८)\*।

इस श्लोकमें पाँच सम्बोधन आये हैं। इतने सम्बोधन गीताभरमें दूसरे किसी भी श्लोकमें नहीं आये । कारण है कि भगवानको विभतियोंकी और भक्तोंपर कपा करनेकी बात सनकर अर्जनमें भगवानके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं और उन भावोंमें विभोर होकर वे भगवानके लिये एक साथ पाँच सम्बोधनोंका प्रयोग करते हैं । 🕆

'खयमेवात्पनात्मानं वेत्य त्वम्'-- भगवान् भगवान्का अंश होनेसे भगवान्की तरह जीवका अपना अपने-आपकोः अपने-आपसे हो जानते हैं। ज्ञान भी करण-निरपेक्ष है।

सम्बन्ध—ं त्रिभृतियोंका ज्ञान भगवान्में दृढ़ भक्ति करानेवाला है (गीता १०।७)। अतः अब आगेके तीन श्लोकोंमें अर्जुन भगवानसे विभृतियोंको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं ।

वक्तमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः।

याभिर्विभृतिभिलोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ।। १६ ।।

जिन विभूतियोंसे आप इन सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभृतियोंका सम्पर्णतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं।

व्याख्या—'याभिविंभूतिभिलोंकानिमांस्वं व्याप्य स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान्में उसकी तिष्ठिस'—भगवान्ने पहले (सातवें श्लोकमें) यह स्वाभाविक ही भक्ति जायत हो जाती है । अर्जन अपना यात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभृतियोंको और योगको कल्याण चाहते हैं और कल्याणके लिये उनको भक्ति तत्वसे जानता है, उसका मेरेमें अटल भक्तियोग हो ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दीखती है। इसलिये अर्जुन कहते जाता है। उसे सुननेपर अर्जुनके मनमें आया कि हैं कि जिन विभृतियोंसे आप सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त भगवान्में दृढ़ भक्ति होनेका यह बहुत सुगम और करके स्थित है, उन अलौकिक, विलक्षण विभूतियोंका श्रेष्ठ उपाय है; क्योंकि भगवान्की विभृतियोंको और विस्तारपूर्वक सम्पूर्णतासे वर्णन कीजिये । कारण कि योगको तत्त्वसे जाननेपर मनुष्यका मन भगवानुको तरफ उनको कहनेमें आप हो समर्थ हैं: आपके सिवाय उन

<sup>\*</sup> काव्यमें भी भगवान्को 'पुरुयोत्तम' नामसे कहा गया है-

<sup>&#</sup>x27;हरिपंचेकः पुरुषोत्तमः स्मृतः' (रघुवंश ३ । ४९)

यहाँ भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्यते और पुरुषोत्तम—इन पाँच सम्बोधनीको क्रमशः सूर्व, शिव, गोत, राकि और विष्णु-इन ईस्टकोटिक पाँच देवताओंका वाचक मान सकते हैं । इन सम्बोधनोंका प्रयोग काके अर्जुन भगवान्से मानो यह कहने हैं कि ये पाँचों देवना मूलनः आप ही है।

Berrickerkusterkerkerrenterkerkerrenterkerkerrenterkerkerrenterkerrenterkerrenterkerrenterker विभृतियोंको और कोई नहीं कह सकता ।

दें, बाकी कुछ न रखें।

'क्कमर्हस्यशेषेण'— आपने पहले (सातवें, नवें और यहाँ दसवें अध्यायके आरम्भमें) अपनी विभृतियाँ बतायीं और उनको जाननेका फल दुढ़ भक्तियोग होना बताया । अतः मैं भी आपकी सब विभृतियोंको जान जाऊँ और मेरा भी आपमें दृढ़ भक्तियोग हो जाय, इसलिये आप अपनी विभृतियोंको पूरी-की-पूरी कह

'दिव्या ह्यात्मविभूतयः' —विभूतियोंको दिव्य कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें जो कुछ विशेषता दोखती है, वह मलमें दिव्य परमात्माको ही है. संसारको नहीं। अतः संसारकी विशेषता देखना भोग है और परमालांकी विशेषता देखना विभृति है, योग है

## कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। १७

हे योगिन् ! हरदम साङ्गोपाङ्ग चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ ? और हे भगवन् ! किन-किन भावोंमें आप मेरे द्वारा चिन्तन किये जा सकते हैं अर्थात् किन-किन भावोंमें मैं आपका चिन्तन करूँ ?

व्याख्या—'कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां परिचित्तवन्'- सातवें श्लोकमें भगवानने कहा कि जो मेरी विभृति और योगको तत्त्वसे जानता है, वह अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है। इसलिये अर्जुन भगवानुसे पूछते हैं कि हरदम चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ ?

'केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवनाया'--आठवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि जो अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस योगीको मैं सुलभतासे प्राप्त हो जाता हैं। फिर नवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहा कि जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते रहते हैं. उनका योगक्षेम मैं वहन करता है। इस प्रकार चिन्तनकी महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिन्तनसे मैं आपको तत्त्वसे जान जाऊँ, वह चिन्तन मैं कहाँ-कहाँ करूँ ? किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल,

घटना, परिस्थित आदिमें मैं आपका चिन्तन करूँ? [यहाँ चिन्तन करना साधन है और भगवानको तलसे जानना साध्य है।1

यहाँ अर्जुनने तो पूछा है कि मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदिमें आपका चित्तन करूँ, पर भगवान्ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ-जहाँ भी त चिन्तन करता है, वहाँ-वहाँ ही त मेरेको समझ । तारपर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदिमें परिपूर्ण हूँ। इंसलिये किसी विशेषता, महत्ता,सुन्दरता आदिको लेकर जहाँ-जहाँ तेरा मन जाता है, वहाँ-वहाँ मेरा ही चिन्तन कर अर्थात् वहाँ उस विशेषता आदिको मेरी ही समझ । कारण कि संसारकी विशेषताको माननेसे संसारका चिन्तन होगा, पर मेरी विशेषताको माननेसे मेरा ही चिन्तन होगा । इस प्रकार संसारका चिन्तन मेरे चिन्तनमें परिणत होना चाहिये ।

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ।। १८ ।।

हे जनार्दन ! आप अपने योग (सामर्थ्य) को और विभूतियोंको विस्तारसे फिर कहिये; क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है

्*वाखा—*'विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन'--- भगवान्ने सातवें और नवें अध्यायमें ज्ञान-विज्ञानका विषय खूब कह दिया । इतना कहनेपर भी उनकी तप्ति नहीं हुई, इसलिये दसवाँ अध्याय अपनी ओरसे ही कहना शुरू कर दिया । भगवानने दसवाँ अध्याय आरम्भ करते हुए कहा कि 'तू फिर मेरे परम वचनको सुन ।' ऐसा सुनकर भगवान्की कृपा और महत्त्वकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि विशेषतासे जाती है और वे भगवान्से फिर सुनानेके लिये प्रार्थना करते हैं। अर्जन कहते हैं कि 'आप अपने योग और विभृतियोंको विस्तारपूर्वक फिरसे किहुये; क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊँ।'

भगवान्की विभृतियोंको सुननेसे भगवान्में प्रत्यक्ष आकर्पण बढता देखकर अर्जनको लगा कि इन विभृतियोंका ज्ञान होनेसे भगवानके प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जायगा, और भगवान्में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जायगी । इसलिये अर्जुन विस्तारपूर्वक फिरसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं।

'भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्'---अर्जुन श्रेयका साधन चाहते हैं (गीता २।७;३।२; ५।१), और भगवान्ने विभृति एवं योगको तत्त्वसे जाननेका फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया (गीता१०।७)। इसलिये अर्जुनको विभृतियोंको

सम्बन्ध-- अर्जुनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान् अब आगेके श्लोकसे अपनी विभूतियों और योगको कहना आरम्प करते हैं।

श्रीभगवानुवाच

हत्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।।१९ ।।

श्रीभगवान् बोले—हाँ, ठीक है । मैं अपनी दिव्य विभूतियोंको तेरे लिये प्रधानतासे (संक्षेपसे) कहूँगा; क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ ! मेरी विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है ।

व्याख्या—'इन ते कथियव्यामि दिव्या दिव्य, अलौकिक, विलक्षण विभृतिपोंको तेरे लिये कार्यविमृतयः'-योग और विभृति कहनेके लिये कहूँगा (योगको बात भगवान्ने आगे इकतालीसर्वे अर्जुनकों जो प्रार्थना है, उसको 'हत्त' अव्ययसे श्लोकमें कही है)। स्तिम् करते हुए भगवान् कहते हैं कि मैं अपनी

'दिय्याः' कहनेका तात्पर्य है कि जिस किसी

अमृतमय वचन सुनाते ही जाइये ।

हए न तो उन वचनोंका अन्त आता है, और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान्से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे

एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रामें होती है तो पूरी तृप्तिपूर्वक नहीं मिलती; और दूसरी, वह बस्त अधिक मात्रामें होनेपर भी पेट भर जानेसे अधिक नहीं खायी जा सकती ! परन्त भगवानुकी विभृतियोंका और अर्जनको विभृतियाँ सुननेको रुचिका अन्त ही नहीं आता । कानोंके द्वारा अमृतमय वचनोंको सुनते

वस्तु प्रिय (बढ़िया) मालूम दे, तो उसमें उसकी रुचि बढती है और वह बार-बार उस प्रिय वस्तुको मॉंगता है । पर उस रुचिमें दो बाधाएँ लगती है-

वात है! इसलिये अर्जुन विमृतियोंको फिर कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं। जैसे, कोई भोजन करने बैठे और भोजनमें कोई

कल्याण हो जायगा । कितनी सीघी, सरल और सुगम

भगवानको मानना है । इससे मनको वृत्तियोंका प्रवाह संसारमें न होकर भगवानमें हो जायगा, जिससे मेरी भगवानमें दढ भक्ति हो जायगी और मेरा सुगमतासे

स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषताको

जाननेवाली बात बहुत सरल लगी कि मेरेको कोई

नया काम नहीं करना है, नया चिन्तन नहीं करना

है, प्रत्यत जहाँ-कहीं विशेषता आदिको लेकर मनका

RECURRATE SECRETARE RECESTE DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA वस्तु, व्यक्ति, घटनां आदिमें जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह वस्तुतः भगवान्की ही है । इसलिये उसको भगवानको ही देखना दिव्यता है और वस्तु, व्यक्ति आदिको देखना अदिव्यता अर्थात् लौकिकता है ।

'प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे'— जब अर्जुनने कहा कि भगंवन् ! आप अपनी विभृतियोंको विस्तारसे, पूरी-की-पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभृतियोंको संक्षेपसे कहुँगा; क्योंकि मेरी विमृतियोंका अन्त नहीं है। पर आगे ग्यारहवें अध्यायमें जब अर्जुन बड़े संकोचसे कहते हैं कि मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हूँ; अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिये. तब भगवान कहते हैं—'पश्य मे पार्थ रूपाणि' (११।५) अर्थात् तू मेरे रूपोंको देख लें। रूपोंमें कितने रूप ? क्या दो-चार ? नहीं-नहीं, सैकड़ों-

संक्षेपसे विभूतियाँ सुननेके लिये कहते हैं और वहाँ अर्जुनकी एक रूप दिखानेकी प्रार्थना सुनकर भगवान सैकडों-हजारों रूप देखनेके लिये कहते हैं।

हजारों रूपोंको देख! इस प्रकार यहाँ अर्जुनकी

विस्तारसे विभूतियाँ कहनेकी प्रार्थना सुनकर भावन्

यह एक बड़े आधर्यकी बात है कि सुनेमें ते आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रोंसे देख नहीं सकता; क्योंकि देखनेकी शक्ति कानोकी अपेक्षा सीमत होती है \* । फिर भी जब अर्जुनने सम्पूर्ण विभूतियोंके सुननेमें अपनी सामर्थ्य बतायी तो भगवानने संक्षेपरे सुननेके लिये कहा; और जब अर्जुनने एक रूपको देखने नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट को तो भगवाने अनेक रूप देखनेके लिये कहा ! इसका कारण यह है कि गीतामें अर्जुनका भगवद्विपयक ज्ञान उत्तरोत्। बढ़ता जाता है । इस दसवें अध्यायमें जब भगवान्ने

शब्दशक्तेरचिन्यत्वात् शब्दादेवायरोक्षधीः । प्रमुप्तः पुरुषो यह्नळब्देनैवावस्थ्यते । । ।

मनुष्य सोता है तो नींदमें इन्द्रियाँ संकुचित होकरमनमें, मन संकुचित होकर युद्धिमें और युद्धि संकुचित होकर अज्ञान-(अविद्या)में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि मींदमें इन्द्रियों बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सींवे हुए आदमीका नाम लेकर पुकारा जाय तो यह जग जाता है। शब्दमें इतनी शक्ति है कि यह अविद्यामें लीव हएको भी जगा देता है। अतः शब्दमें अनन्त शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थतक जाकर रुक जाती है। पर शब्द केवल कानतक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयंतक चला जाता है।

नेश्रोंमें रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पणमें मुख देखते समय काँचके भीतर रूप चला जाता है ते उसमें मुख दिखायी देने लगता है, ऐसे ही आँखमें भी एक काँच है, जिसके भीतर पदार्थका रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखायी देने लगता है । नेत्रोंमें एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूपको पकड़े हुए ही दूसरे रूपको देख लेते हैं, इसी कारण जब बिजलीसे पंखा चलता है, तब उसके तीनों पर अलग-अलग घूपनेपर भी नेत्रोंको (अलग-अलग पर घूमते दिखायो न देकर) एक चक्र-सा दिखायी देता है । ऐसे ऐसे हुए भी कानोंमें जितनी शक्ति है, उतनी मेत्रोंमें नहीं है ।

इन्द्रियाँ केवल अपने-अपने विषयोंको ही पकड़ सकती हैं, परमात्मतस्वको नहीं पकड़ सकती; क्योंकि परमात्मतत्त्व इन्द्रियोंका विषय नहीं है। परमात्मतत्त्व स्वयंका विषय है अर्थात् उसका ज्ञान स्वयंसे ही होता है। इसलिये अर्जुनने इस अध्यायमें कहा है कि आप खयंको खयंसे ही जानते हैं— स्वयमेवात्मनात्मान बेत्व त्वम् (गीता १० । १५) । दूसरे अध्यायमें भगवान्ते बताया है कि मनमें आयी हुई सम्पूर्ण कामनाओंको छोड़नेपर मनुष्य अपनेसे ही अपने-आपमें सन्तृष्ट होता है— प्रजहाति यदा कामानावान्यार्थ मनोगतान् । आत्मन्येयात्मना तुष्टः '''' (२ । ५५) । तात्वर्य यह हुआ कि परमात्मतत्त्वका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । उस ज्ञानको आँखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दोंके हारा पकड़ करके खरतक पहुँचा देता है।

कानका विषय है शब्द, और शब्द दो तरहका होता है-वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक । कानके हारा शब्दोंको सनकर हमें प्रत्यक्षका भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष-(स्वर्ग, नरक आदि)-का भी ज्ञान होता है ! इसीलिये वेदान्त-प्रक्रिया-(श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिमें) 'श्रवण' सबसे पहले आया है । ऐसे ही मेक्तिमें भी (श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन आदिमें) 'श्रवण' पहले आया है । शास्त्रोमें जिस परमात्मतत्त्वका वर्णन किया गया है, उसका ज्ञान (परोक्ष ज्ञान) हमें कानोंसे ही होता है अर्थात् कानोंसे सुनकर ही उसके अनुसार करने. मानने या जाननेसे हम उस परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार करते हैं ।

शब्दमें अचिन्त्य शक्ति है—

Distriber ikkernandar angan यह कहा कि मेरी विभृतियोंका अन्त नहीं है, तब लिये प्रार्थना की जाय- इन दोनोंमें फरक होता अर्जुनको दृष्टि भगवान्को अनत्तताको तरफ चली है। यहाँ अर्जुनने विस्तारपूर्वक विभृतियाँ कहनेके लिये कहकर भगवानकी थाह लेनी चाही, तो भगवानने गयी । उन्होंने समझा कि भगवानुके विषयमें तो मैं कुछ भी नहीं जानता; क्योंकि भगवान अनन्त हैं, कह दिया कि मैं तो संक्षेपसे कहुँगा; क्योंकि मेरी असीम हैं, अपार हैं । परन्तु अर्जुनने भूलसे कह विभृतियोंकी थाह नहीं है । ग्यारहवें अध्यायमें अर्जुनने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवानसे दिया कि आप अपनी सब-की-सब विभृतियाँ कह दीजिये । इसलिये अर्जुन आगे चलकर सावधान हो अपना अव्यय रूप दिखानेकी प्रार्थना की, तो भगवानने अपने अनन्तरूप देखनेके लिये आज्ञा दी और उनको जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूपको दिखानेके लिये ही भगवान्से प्रार्थना करते हैं । नेत्रोंकी शक्ति सीमित देखनेकी सामर्थ्य (दिव्य दृष्टि) भी दी! इसलिये साधकको किञ्चिन्मात्र भी अपना आग्रह. अहंकार न होते हुए भी भगवान् दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात् रखकर और अपनी सामर्थ्य, बुद्धि न लगाकर केवल चर्मचक्षुओंमें विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक भगवानुपर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिये; क्योंकि रूपोंको देखनेकी आज्ञा देते हैं। भगवानको निर्भरतासे जो चीज मिलती है, वह अपार

दूसरी बात, वक्ताकी व्यक्तिगत बात पूछी जाय भगवान्की र्व और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यतापूर्वक अपने जाननेके मिलती है ।

+

सम्बन्ध-निभूतियाँ और योग—इन दोनोंमेंसे पहले भगवान् बीसर्वे श्लोकसे उत्तालीसर्वे श्लोकवृक्त अपनी बयासी विभूतियोंका वर्णन करते हैं।

#### अहमातमा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।।२०।।

हे नेंदिको जीतनेवाले अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंकेआदि,मध्य तथा अन्तमें भी मैं ही हूँ और प्राणियोंके अन्तःकरणमें आत्मरूपसे भी मैं ही स्थित हूँ ।

व्याख्या—[भगवान्का चित्तन दो तरहसे होता है—(१) साधक अपना जो इष्ट मानता है, उसके सिवाय दूसरा कोई भी चित्तन न हो । कभी हो भी जाय तो मनको वहाँसे हटाकर अपने इष्टदेवके चित्तनमें ही लगा दे; और (२) मनमें सांसारिक विशेषताको लेका चित्तन हो, तो उस विशेषताको भगवान्की ही विशेषता समझे । इस दूसरे चित्तनके लिये हो यहाँ विभूतियाँका वर्णन है । तात्पर्य है कि किसी विशेषताको

लेकर जहाँ-कहीं वृति जाय, वहाँ भगवान्का ही चिन्तन होना चाहिये, उस वस्तु-व्यक्तिका नहीं । इसीके लिये भगवान् विभृतियोंका वर्णन कर रहे हैं ।]

'अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च'\*— यहाँ भगवान्ते अपनी सम्पूर्ण विभूतियाँका सार कहा है कि सम्पूर्ण प्राणियाँके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं हो हूँ । यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति-विनाशाशील होती है, उसके आरम्भ और अन्तमें जो तत्व रहता

<sup>\*</sup> यहाँ 'आदिः' और 'अतः' शब्दका प्रयोग पुँक्लिड्स और 'मध्यम्' शब्दका प्रयोग नपुंसकितिङ्गसे किया गया है। इसका तायर्थ है कि आदिमें अकेले परायुक्त प्रगानन् रहते हैं—'अहसादिहिं देवानां महर्गीणां च सर्वतः' (गीता १० । २), और अत्तमें भी अकेले परायुक्त प्रगानन् रहते हैं—'अहसादिहिं देवानां महर्गीणां च सर्वतः' (गीता १० । २), और अत्तमें भी अकेले परायुक्त प्रगानन् रहते हैं—'फ्रिय्यते शिवतिः' (कीव्यतः' १० । ३ । १२ । इसिलये पगवादिते 'आदि' और 'अतः' शब्दका प्रयोग पुँक्लिक्न किया है। परन्त मध्यमें अर्थात् प्रशिक्त समय पुँक्लिक्न सीतिः की और नपुंसकितिङ्ग तीति किन्न किया है। अतः इन तीति किन्नोमें नपुंसकितिङ्ग ही शेष रहता है अर्थात् नपुंसकितिङ्ग अनागित ही कीचों किन्न आत्र अर्थात् नपुंसकितिङ्ग अनागित ही कीचों किन्न आत्र अर्थात् नपुंसकितिङ्ग अनागित ही कीचों किन्नोमें अर्थात् अर्थात् नपुंसकितिङ्ग किया है। इसिलये भगवादि यहाँ और आगे वसीसवें स्ताकर्म भी 'मध्य' शब्दका प्रयोग नपुंसकितिङ्ग में किया है।

है, वही तत्त्व उसके मध्यमें भी रहता है (चाहे दीखे या न दीखे) अर्थात् जो वस्तु जिस तत्त्वसे उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तके आदि, मध्य और अन्तमें (सब समयमें) वही तत्त्व रहता है । जैसे, सोनेसे बने गहने पहले सोनारूप होते हैं और अत्तमें (गहनोंके सोनेमें लीन होनेपर) सोनारूप ही रहते हैं तथा बीचमें भी सोनारूप ही रहते हैं । केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग-अलग होते हैं; और इनके अलग-अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं । ऐसे ही सम्पर्ण प्राणी आदिमें भी परमात्मखरूप थे और अत्तमें लीन होनेपर भी परमात्मस्वरूप रहेंगे तथा मध्यमें नाम. रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग-अलग होनेपर भी तत्वतः परमात्मखरूप ही हैं— यह बतानेक लिये ही यहाँ भगवान्ने अपनेको सम्पूर्ण प्राणियोंक आदि, मध्य और अन्तमें कहा है।

Exilinate exercises the harmon of the exercise the expension of the expens

भगवानुने विभृतियोंके इस प्रकरणमें आदि, मध्य और अन्तमें— तीन जगह साररूपसे अपनी विभृतियोंका वर्णन किया है । पहले इस बीसवें श्लोकमें भगवानने कहा कि 'सम्पूर्ण प्राणियोंके आदि, मध्य और अन्तमें मैं ही हैं; बीचके बतीसवें श्लोकमें कहा कि 'सम्पूर्ण सगेंकि आदि, मध्य और अत्तमें मैं ही हैं, और अन्तके उत्तालीसवें श्लोकमें कहा कि 'सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह मैं ही हैं; क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं हैं'। चिन्तन करनेके लिये यही विभृतियोंका सार है । तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदिको लेकर जो विमृतियाँ कही गयो हैं, उन विभृतियोंके अतिरिक्त भी जो कुछ दिखायी दे, वह भी भगवान्की ही विभृति है— यह बतानेके लिये भगवान्ने अपनेको सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके आदि, मध्य तथा अन्तर्मे विद्यमान कहा है । तत्त्वसे सब कुछ परमात्मा हो है— वासुदेव: सर्वम्'— इस लक्ष्यको बतानेके लिये ही विभृतियाँ कही गयी हैं।

इस बीसर्वे श्लोकमें भगवान्ते प्राणियोमें जो आत्मा है, जीवींका जो खरूप है, उसको अपनी विभृति बताया है। फिर बत्तीसर्वे श्लोकमें भगवान्ते

सष्टिरूपसे अपनी विमृति बतायी कि जो जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गम सृष्टि है, उसके आदिमें में एक है बहुत रूपोमें हो जाऊँ' ('बहु स्यां प्रजायेयेति' छान्दोयः। ६ ।२ ।३) — ऐसा संकल्प करता है और अन्तमें में ही शेष रहता हूँ—'शिष्यते शेषसंज्ञः' (श्रीमद्राः १०।३।२५) । अतः बीचमें भी सब कुछ मैं ही 'वासुदेवः सर्वम्' (गीता ७ । १९) 'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९।१९); क्योंकि जो तल . आदि और अन्तमें होता है, वहीं तत्त्व बोचमें होता अत्तमें उत्तालीसवें श्लोकमें भगवाने बीज-(कारण-) रूपसे अपनी विभूति बतायी कि मै ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन तीन जगह—ंतीन श्लोकोंमें मुख्य विभृतियाँ बतायी गयी हैं और अन्य श्लोकोंमें जो समुदायमें मुख्य हैं, जिनका समुदायपर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभृतियाँ बतायी गयी हैं। परन्तु साधकको चाहिये कि वह झ विभृतियोंकी महत्ता, विशेषता, सुन्दरता, आधिर्पत्य आदिकी तरफ ख्याल न करे, प्रत्युत ये सब विभूतियाँ भगवान्से ही प्रकट होती हैं, इनमें जो महता आर्दि है, वह केवल भगवान्की है; ये विभृतियाँ भगवत्वरूप ही है— इस तरफ ख्याल रखे । कारण कि अर्जनका प्रश्न भगवान्के चित्तनके विषयमें है (१० १९७), किसी वस्तु, व्यक्तिके चित्तनके विषयमें नहीं ।

THE RESERVE OF THE PERSON OF T

'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः'—
साधक इन विभूतियोंका उपयोग कैसे करे,' इसे
बताते हैं कि जब साधककी दृष्टि प्राणियोंको तएफ
चली जाय, तब वह 'सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मारूपसे
भगवान् ही हैं — इस तरह भगवान्का विन्तन करे।'
जय किसी विचारक साधककी दृष्टि सृष्टिको तरफ
चली जाय, तब वह 'उत्पति-विचाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टिके आदि, मध्य तथा अन्तमं एक
भगवान् ही हैं इस तरह भगवान्का चिन्तन करे।'
कभी प्राणियोंक मूलकी तरफ उसकी दृष्टि चली जाय,
तब वह 'वीजरूपसे मगवान् ही है, भगवान्के विना
कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है और हो सकता
भी नहीं — इस तरह मगवान्क विना करे।

# आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मस्तामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ।। २१ ।।\*

में अदितिके पुत्रोंमें विष्णु (वामन) और प्रकाशमान वस्तुओंमें किरणोंवाला सूर्य है। मैं मस्तोंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा है।

व्याख्या—'आदित्यांनामहं विष्णुः'— अदितिके फिर सात-सात टुकड़े करनेपर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं, उनमें 'विष्णु' अर्थात् एकसे उन्चास हो गये। 'नक्षत्राणामहं शशी'-- अधिनी, भरणी, कृतिका

चन्द्रमा मैं है।

वास्तवमें भगवान्की है।

प्रसङ्ग विभूतियोंका है ।]

वामन मुख्य हैं । भगवान्ने ही वामन-रूपसे अवतार लेकर दैत्योंकी सम्पत्तिको दानरूपसे लिया और उसे अदितिके पुत्रों-(देवताओं-) को दे दिया ।

'ज्योतिषां रविरंशुमान्'-चन्द्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं. उनमें किरणीवाला सूर्य मेरी विभूति है; क्योंकि प्रकाश करनेमें सूर्यको मुख्यता है । सूर्यके प्रकाशसे ही सभी प्रकाशमान

होते हैं। 'मरीचिर्मरुतामस्म'— सत्त्वज्योति, आदित्य.हरित आदि नामोंवाले जो उन्चास मरुत है, उनका मुख्य

तेज मैं हूँ। उस तेजके प्रभावसे ही इन्द्रके द्वारा दितिके गर्भके सात टुकड़े करनेपर और उन सातोंके

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।। २२ ।।

मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और प्राणियोंकी चेतना हूँ ।

व्याख्या—'वेदानां सामवेदोऽस्मि'— वेदोंकी जो इन्द्रियोमें मन मुख्य है। सब इन्द्रियाँ मनके साध ऋचाएँ स्वरसहित गायी जाती हैं, उनका नाम सामवेद है। सामवेदमें इन्द्ररूपसे भगवानुकी स्तुतिका वर्णन है। इसलिये सामवेद भगवान्को विभूति है।

'देवानामस्मि वासवः'— सूर्यं, चन्द्रमा आदि जितने भी देवता है, उन सबमें इन्द्र मुख्य है और सनका अधिपति है । इसलिये भगवान्ने उसको अपनी विभृति बताया है।

'इन्द्रियाणां मनशास्त्रि'---नेत्र, कान आदि सब चेतना-शक्ति,प्राणशक्ति है, जिससे मरे हुए आदमीकी

मनको अपनी विभृति वताया है । 'मृतानामस्मि चेतना'— सम्पूर्ण प्राणियोंकी जो

रहनेसे (मनको साथमें लेकर) हो काम करती है।

मन साथमें न रहनेसे इन्द्रियाँ अपना काम नहीं करतीं ।

यदि मनका साथ न हो तो इन्द्रियोंके सामने विषय

आनेपर भी विषयोंका ज्ञान नहीं होता । मनमें यह

विशेषता भगवानसे ही आयी है। इसलिये भगवानने

आदि जो सत्ताईस नक्षत्र हैं, उन सबका अधिपति

इन विभृतियोंमें जो विशेषता-महत्ता है, वह

[इस प्रकरणमें जिन विभृतियोंका वर्णन आया

है. उनको भगवानने विभृतिरूपसे ही कहा है, अवताररूपसे नहीं; जैसे--अदितिके पुत्रोंमें वामन मैं

हैं (१० । २१), शखधारियोंमें राम मैं हैं (१० ।३१),

वृष्णवंशियोंमें वासुदेव (कृष्ण) और पाण्डवोंमें घनञ्जय

(अर्जुन) मैं हूँ (१० १३७) इत्यादि । कारण कि यहाँ

\* इन विमृतियोमें पष्टीका प्रयोग किया गया है । पष्टीका प्रयोग निर्मारण अर्घात् मुख्यताके अर्घमें भी होता है और सम्बन्धके अर्थमें भी । जहाँ निर्धारणमें यही होती है, वहाँ हिन्दीकी 'में विभक्तिका स्पीग होता 🧜 और जहाँ सम्बन्धमें पहीं होती है, यहाँ हिन्दीकी 'का', 'की' विभक्तियोंका प्रयोग होता है । उदाहरणार्घ, इस क्तिकेक पूर्वार्धमे निर्धारणके अर्थमें और उत्तरार्धमें सम्बन्धके अर्धमें पष्टीका प्रयोग हुआ है।

बाह महीनीये जो बाह आदित्य होते हैं, उनमें कार्तिक मासके सूर्यका नाम भी 'विष्णु' है, हैं है हैं

अपेक्षा सोये हुए आदमीमें विलक्षणता दीखती है, इन विभूतियोंमें जो विशेषता है, वह भगवान् उसे भगवान्ने अपनी विभृति बताया है। ही आयी है। इनकी स्वतन्त विशेषता नहीं है।

#### रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ।। २३ ।।

रुद्रोमें शंकर और यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर में हूं, वसुओंमें पावक (अग्नि) और शिखरवाले पर्वतोंमें मेरु मैं हैं।

व्याख्या—'स्द्राणां शंकरश्चास्मि'—हर, बहुरूप, **ज्यम्बक आदि ग्यारह रुद्रोंमें शम्भु अर्थात् शंकर सबके** 

अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करनेवाले और कल्याणखरूप है । इसलिये भगवान्ने इनको अपनी

विभृति बताया है।

'वितेशो यक्षरक्षसाम्'—कुबेर यक्ष तथा ग्रक्षसंकि अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष-राक्षसोंमें मुख्य होनेसे ये भगवान्की विभूति है।

'वसूनां पावकश्चारिम'—धर, ध्रुव, सोम आदि आठ वसुओंमें अनल अर्थात् पावक (अग्नि) सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओंको यहकी हैं पहुँचानेवाले तथा भगवान्के मुख हैं । इसलिये इनके

भगवान्ने अपनी विभृति बताया है। 🗟 🖈 'मेरु: शिखरिणामहम्'— सोने, चाँदी, सुँवे आदिके शिखरोंवाले जितने पर्वत हैं, उनमें सुमेर पर्वत

मुख्य है। यह सोने तथा रलोंका भण्डार है। इसलिये भगवान्ने इसको अपनी विभृति बताया है । इस श्लोकमें जो चार विभृतियाँ कही है, उनमें जो कुछ विशेषता—महत्ता दीखती है, वह विभूतियोंके

मुलरूप परमात्मासे ही आयी है । अतः इन विभृतियोने परमात्माका ही चिन्तन होना चाहिये।



## पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम् ।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः । ।२४ । ।

हे पार्थ ! पुरोहितोंमें मुख्य बृहस्पतिको मेरा स्वरूप समझो । सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र मैं हैं ।

व्याख्या—'पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं विभूति बताया है।

'सरसामस्मि सागरः'— इस पृथ्वीपर जिले। बहस्पतिम्'— संसारके सम्पूर्ण पुरोहितोंमें और विद्या-वृद्धिमें बृहस्पति श्रेष्ठ हैं । ये इन्द्रके गुरु तथा जलाशय हैं, उनमें समुद्र सबसे वड़ा है । समुद्र देवताओंके कुलपुरोहित हैं । इसलिये भगवान्ने अर्जुनसे सम्पूर्ण जलाशयोंका अधिपति है और अपनी मर्यादाने बृहस्पतिको अपनी विभृति जानने-(मानने)-के लिये रहनेवाला तथा गम्मीर है। इसलिये भगवान्ने इसकी अपनी विभूति बताया है। कहा है।

यहाँ इन विभूतियोंकी जो अलौकिकता दोखती 'सेनानीनामहं स्कन्दः'— स्कन्द (कार्तिकेय) शंकरजीके पुत्र हैं । इनके छः मुख और बारह हाथ है, यह ठनकी खुदकी नहीं है, प्रत्युत मगवानुकी है और है। ये देवताओंके सेनापित हैं और संसारके सम्पूर्ण भगवान्से ही आयी है। अतः इनकी देखनेपर सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं । इसलिये भगवान्ने इनको अपनी भगवान्की हो स्मृति होनी चाहिये ।

### महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।

#### यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः । १२५। ।

महर्षियोंमें भृगु और वाणियों-(शब्दों-) में एक अक्षर अर्थात् प्रणव में हूँ । सम्पूर्ण यज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय में हूँ ।

व्याख्या—'मुहर्षीणां भृगुरहम्'—भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्पियोमें मृगुजी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने हो बहा, विष्णु और महेश—इन तोनोंकी परीसा करके भगवान् विष्णुको श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान् विष्णु भी अपने वक्षःस्थलपर इनके चरण-चिहको 'मृगुलता' नामसे धारण किये रहते हैं। इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभृति बताया है।

'गिरामस्म्येकमक्षरम्'— सबसे पहले तीन मात्रावाला प्रणव प्रकट हुआ । फिर प्रणवसे त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्रीसे वेद और वेदोंसे शास्त, पूराण आदि सम्पूर्णः वाङ्मय जगत् प्रकट हुआ । अतः इन सबका कारण होनेसे और इन सबमें श्रेष्ठ होनेसे भगवान्ने एक अक्षर—प्रणवको अपनी विभृति बताया है। गोतामें और जगह भी इसका वर्णन आता है; जैसे— 'प्रणवः सर्ववेदेषु '(७।८)—'सम्पूर्ण वेदोंमें प्रणव मैं हैं'; 'ओपित्पेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ।।' (८।१३) ' जो मनुष्य 'ॐ'--- इस एक अक्षर प्रणवका उच्चारण करके और भगवानुका स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता हैं; 'त्रस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्'(१७।२४)'वैदिक लोगोंकी शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ प्रणवका उच्चारण करके ही आरम्भ होती है ।'

'यज्ञानां जपयज्ञोऽसि'—मन्तोसे जितने यज्ञ किये जते हैं, उनमें अनेक बस्तु-पदार्थोंकी, विधियोंकी अवस्यकता पहती है और उनको करनेमें कुळ-न -दुंछ दोष आ हो जाता है। परनु जपयज्ञ अर्धात् भगज्ञामका जप करनेमें किसी पदार्थ या विधियी अवस्यकता नहीं पहती। इसको करनेमें दोष आना

तो दूर रहा, प्रत्युत समी दोप नष्ट हो जाते हैं। इसको करतेमें सभी स्वतन्त हैं। भित्र-भित्र सम्प्रदायोंमें भगवान्के नामोंमें अन्तर तो होता है, पर नामजपसे कर्त्याण होता है— इसको हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिये भगवान्से जपवज्ञों अपनी विभृति बताया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'स्यावराणां हिमालयः'—िस्यर रहनेवाले जितने भी पर्वत हैं, उन सबमें हिमालय तपस्याका स्थल होनेसे महान् पंचित्र है और सबका अधिपति है। गङ्गा, यमुना आदि जितनी तीर्थसारूप पवित्र नदियाँ हैं, वे सभी प्रायः हिमालय प्रकट होती है। भगवत्राप्ति में हिमालयस्थल बहुत सहायक है। आज भी टीर्घ आयुवाले बड़े-बड़े योगी और सत्त्रजन हिमालयक्य पुफाओंमें साधन-भजन करते हैं। नर-नारायण ऋषि भी हिमालयमें जगत्के कल्याणके लिये आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान् शंकरका ससुग्रल है और स्वयं शङ्कर भी इसीके एक शिखर—कैलास पर्यतपर रहते हैं। इसीलिय भगवान्ने हिमालयको अपनी विमृति बताया है।

संसात्में वो नुख्य भी विशेषता दीखती है, उसको संसात्में वो नुख्य भी विशेषता दीखती है, उसको संसात्में माननेसे मानुष्य उसमें फैंस जाता है, जिससे उसकर पतन होता है। परनु भगवान् यहाँ बहुत हो सारल साधन बताते हैं कि तुम्हाय मन जहाँ-कहाँ और जिस-किसी विशेषताको लेकर आकृष्ट होता है, वहाँ उस विशेषताको तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान्त्में है और भगवान्ते ही आयी है, यह इस परिवर्तनशील नाशवान् संसात्की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हाय वह आकर्षण मेरेंसे हो होगा। पुम्होर मनमें मेरी ही महत्ता हो जायगी। इससे संसात्का विन्तन पुटकर मेरा ही विन्तन होगा, जिससे तुम्हाय मेरेंसे प्रेम हो जायगा।

# अग्रत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

#### गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।।२६।।

सम्पूर्ण वृक्षोंमें पीपल, देवर्षियोंमें नारद, गन्धवोंमें वित्राय और सिद्धोंमें कपिल मुनि में हैं।

बताया है।

अपनी विभृति बताया है।

व्याख्या—'अश्वत्यः सर्ववृक्षाणाम्'—पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हरेक पेड़ लग जाता है, और यह पहाड़, मकानकी दीवार,छत आदि कठोर जगहपर भी पैदा हो जाता है। पोपल वृक्षके पूजनकी बड़ी महिमा है। आयुर्वेदमें बहुत-से रोगोंका नाश करनेकी शक्ति पीपल वृक्षमें चतार्थी गयी है। इन सब दृष्टियोंसे भगवान्ते पीपलको अपनी विभूति बताया है।

'देवर्पीणां च नारदः' — देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर 'देवर्षि नारद' एक ही हैं। ये भगवान्के मनके अनुसार चलते हैं और भगवान्को जैसी लीला करनी होती है, ये पहलेसे ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिये नारदजीको भगवान्को मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान्के गुण गाते हुए धूमते रहते हैं। वाल्मीिक और व्यासजीको उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत-जैसे प्रन्योंके लेखन-कार्यमें प्रवृत करानेवाले भी नारदजी हो हैं। नारदजीको बातपर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विधास करते हैं। सभी उनको वात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं।

होते हैं— एक तो साधन करके सिद्ध यनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिलजी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदिसिद्ध कहा जाता है। ये कर्दमजीके यहाँ देवहृतिके गर्मसे प्रकट हुए थे। ये

महाभारत आदि यन्थोंमें इनके अनेक गुणोंका वर्णन

किया गया है । यहाँ भगवानने इनको अपनी विभृति

'गन्धर्वाणां चित्ररथः'—स्वर्गके गायकोको गन्धर्व

कहते हैं और उन सभी गन्धवोंमें वित्रस्थ मुख्य हैं।

अर्जुनके साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही

अर्जुनने गान-विद्या सीखी थी । गानविद्यामें अत्यन्त

निपुण और गन्धवॉमि मुख्य होनेसे भगवान्ने इनको

'सिद्धानां कपिलो मुनिः'— सिद्ध दो तरहके

ति सांख्यके आचार्य और सम्पूर्ण सिद्धांके गणाधीश हैं। और इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभूति यताया है। वाले इन सब विभूतियोंमें जो विलक्षणता प्रतीत होती वता, है, वह मूलतः, तत्त्वतः भगवान्की हो है। अतः सभी साधककी दृष्टि भगवान्में हो रहनी चाहिये।

#### 4

## उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्धवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ।। २७ ।।

घोड़ोंमें अमृतके साथ समुद्रसे प्रकट होनेवाले उन्नैःश्रवा नामक घोड़ेको, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथीको और मनुष्योंमें राजाको मेरी विभूति मानो ।

व्याख्या— उच्चै:श्रवसम्खानां विद्धि माममृतो - श्रेष्ठ होता है, उसको गजेन्द्र कहते हैं। ऐसे गजेन्द्रोमें द्रवम् — समुद्रमन्थनके समय प्रकट होनेवाले चौदह भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ हैं। उच्चै:श्रवा घोड़ेको तरह रहें। उच्चै:श्रवा घोड़ेको तरह रहें। उच्चै:श्रवा घोड़ेको तरह रहें। उच्चै:श्रवा घोड़ेको तरह रहें। उच्चै:श्रवा घोड़ेको उत्पत्ति भी समुद्रसे हुई है और वाहन और सम्पूर्ण घोड़ोंका राजा है। इसलिये भगवान्ते इसको अपनी विभृति बताया है। अपनी विभृति बताया है।

'ऐरावत गजेन्द्राणाम्'— हाथियोंके समुदायमें खो 'नराणां च नराधियम्'— सम्पूर्ण प्रजाका पालन,

Attractives states in the state of the state संरक्षण. शासन करनेवाला होनेसे राजा सम्पूर्ण मनुष्योंमें इन विभूतियोंमें जो चलवता, सामर्थ्य है, वह श्रेष्ठ हैं । साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा राजामें भगवान्की भगवान्से ही आयी है, अतः उसको भगवान्की ही ज्यादा शक्ति रहती है । इसलिये भगवान्ने राजाको मानकर भगवान्का चिन्तन करना चाहिये । अपनी विभृति चताया है \* ।

## आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक ।

#### प्रजनशास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।।२८ ।।

आयधोंमें वज्र और धेनुओंमें कामधेनु में हूँ । सत्तान-उत्पत्तिका हेतु कामदेव में हूँ और सपोंमें वासुकि मैं हैं।

व्याख्या--'आयुधानामहं खन्नम्'-- जिनसे युद्ध उत्पत्तिके लिये सुखबुद्धिका त्याग करके जिस कामका किया जाता है, उनको आयुघ (अख-शख) कहते उपयोग किया जाता है, वह काम भगवान्की विभूति हैं । उन आयुर्घोमें इन्द्रका वज्र मुख्य है । यह दधीचि है । सातवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी भगवानने ऋषिकी हिंदूगोंसे बना हुआ है और इसमें दधीचि कामको अपनी विभृति बताया है—'धर्माविरुद्धे भूतेषु ऋषिकी तपस्याका तेज हैं। इसलिये भगवानने वज्रको कामोऽस्मि भरतर्षभ' अर्थात् सब प्राणियोमि धर्मके अनुकल काम मैं है। अपनी विभृति कहा है। 'सर्पाणामस्म वासुकिः'—वासुकि सम्पूर्ण सपेकि

'धेनूनामस्मि कामधुक्'— नयी ब्यायी हुई गायको धेनु कहते हैं । सभी धेनुओंमें कामधेनु मुख्य है, जो अधिपति और भगवान्के भक्त हैं । समुद्र-मन्थनके समुद्र-मन्यनसे प्रकट हुई थी । यह सम्पूर्ण देवताओं समय इन्होंकी मन्यन-डोरी बनायी गयी थी । इसलिये और मनुष्योंकी कामनापूर्ति करनेवाली है। इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है।

इन विभित्तयोंमें जो विलक्षणता दिखायी देती है. यह भगवान्की विभृति है। 'प्रजनशास्मि कन्दर्पः'— संसारमात्रकी उत्पत्ति वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसारकी हो ही कैसे कामसे ही होती है । धर्मके अनुकूल केवल सन्तानकी सकती है ! वह तो परमात्माकी ही है ।

### अनन्तशास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ।। २९ ।।

नागोंमें अनन्त (शेषनाग) और जल-जन्तुओंका अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरोंमें अर्यमा और शासन करनेवालोंमें यमराज मैं है।

ब्याख्या—'अनन्तश्चासि नागानाम्'— शेपनाग जल-जन्तुओंके तथा जल-देवताओंके अधिपति है और सम्पूर्ण नागोंके ग्रजा है 🕆 । इनके एक हजार फण भगवान्के भक्त हैं । इसलिये भगवान्ने इनको अपनी है। ये शीरसागरमें सदा भगवान्की शय्या बनकर विभूति बताया है। मगवान्को सुख पहुँचाते रहते हैं । ये अनेक बार 'पितृणामर्यमा चास्म'—कव्यवार, अनल, सोम आदि भगवान्के साथ अवतार लेकर उनको लीलामें शामिल मात पितृगण है । इन मचमें अर्थमा नामकले पितर मुख्य है । रुए है। इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभूति इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभृति यताया है। बताया है। 'वस्यो

'द्यमः संयमतामहम्'— प्रानियोगर शासन यादसामहम्'-वरण सम्पूर्ण करनेवाले राजा आदि जितने भी अधिकारी है, उनमे

यहाँ वर्तमान मन्यन्तरके मनुको भी राजा मान सकते हैं।

<sup>ीं</sup> सर्व पृथ्वीयर रहता है और नाग जलमें रहता है-यही सर्व और नागमें अन्तर है।

यमराज मुख्य हैं । ये प्रणियोंको उनके पाप-पण्योंका फल भुगताकर शुद्ध करते हैं । इनका शासन न्याय और धर्मपूर्वक होता है । ये भगवानके भक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिये भगवानने इनको अपनी विभित्त बताया है।

प्रह्लादश्चारिम दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।=

मुगाणां च मुगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम ।। ३० ।।

गरुड मैं हैं।

व्याख्या—'प्रहृादशास्मि दैत्यानाम्'—जो दितिसे उत्पन्न हुए हैं, उनको दैत्य कहते हैं । उन दैत्योंमें प्रह्लादजी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं । ये भगवानुके परम

विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभृति बताया है।

प्रह्लादजी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान्ने 'दैत्योंमें प्रह्लाद मैं हूँ' ऐसा वर्तमानका प्रयोग किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि भगवानके भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा-भक्तिके अनुसार दर्शन

भी दे सकते हैं। उनके भगवान्में लीन हो जानेके बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके

दर्शन चाहता है, तो उनका रूप धारण करके मगवान् दर्शन देते हैं। 'काल: कलयातामहम्'-ज्योतिप्-शास्त्रमें काल-

(समय-)से ही आयुकी गणना होती है। इसलिये

क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करनेके 🙀 चित्तन होना चाहिये । पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ।।३१।।

पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोमें राम मैं हूँ । जल-जन्तुओमें मगर मैं हूँ । बहनेवाले स्रोतोंमें गड्गाजी मैं हूँ ।

*व्याख्या-*-'पवनः पवतामस्मि'--वायुसे ही सव चीजें पवित्र होती हैं । वायसे ही नीरोगता आती है ।

अतः भगवान्ने पवित्र करनेवालोंमें वायुको अपनी विभृति बताया है।

'राम: शस्त्रभृतामहम्'--ऐसे तो राम अवतार है, साक्षात् भगवान् है, पर जहाँ शखधारियोंकी गणना

'स्रोतसांपस्मि जाद्ववी'—प्रवाहरूपमे बहनेवाले ्जितने भी नद, नदी, नाले, झरने हैं, उन सबर्म ्र होती है, उन सबमें राम श्रेष्ठ हैं । इसलिये भगवान्ते

रामको अपनो विभृति वताया है।

गडाजी श्रेष्ठ हैं। ये भगवानुकी खाम चरणोदक है।

ः 'झषाणां मकरशास्मि'—जल-जन्तुओमें मगर

सवसे बलवान् है। इसलिये जलचगेमें मगरको भगवान्ते अपनी विभृति वताया है।

ही चिन्तन होना चाहिये।

दैत्योंमें प्रह्लाद और गणना करनेवालोंमें काल में हूँ । पशुओंमें सिंह और पक्षियोंमें

ंइन विभृतियोमं जो विलक्षणता दोखती है, वह

इनकी व्यक्तिगत नहीं है । वह तो भगवान्से ही आयी

है और भगवानको हो है। अतः इनमें भगवानका

साधनोमे काल भगवान्की विभूति है।

'मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्'—वाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं, उन सबमें सिंह बलवान,

तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओका राजा है । इसलिये भगवान्ने इसको अपनी विभृति बताया है।

'वैनतेयश पक्षिणाम्'—विनताके पुत्र गरुड्जी सम्पूर्ण पक्षियोंके राजा है और भगवानके भक्त है। ये भगवान् विष्णुके वाहन हैं और जब ये उडते हैं. तब इनके पंखोंसे स्वतः सामवेदकी ऋचाएँ ध्वनित

होती हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभृति यताया है। इन सच विभृतियोमें अलग-अलग रूपसे जो मुख्यता बतायो गयो है, वह तत्वतः भगवान्की ही

है । इसलिये इनकी और दृष्टि जाते ही स्वतः भगवानुका

BUTTANAN BERTANAN KANAN KAN गडाजी अपने दर्शन, स्पर्श आदिसें दनियाका उद्धार करनेवाली है। मरे हए मनुष्योंकी अस्थियाँ गङ्गाजीमें डालनेसे उनकी सदगति हो जाती है। इसलिये भगवानने इनको अपनी विभति बताया है।

वास्तवमें इन विभृतियोंकी मुख्यता न मानकर भगवानुको ही मुख्यता मानुनी चाहिये। कारण कि इन सबमें जो विशेषता—महत्ता देखनेमें आती है, वह भगवानसे ही आयी है।

सत्रहवें श्लोकमें अर्जनके दो प्रश्न थे--पहला. भगवानको जाननेका (मैं आपको कैसे जान) और दूसरा, जाननेके उपायका (किन-किन भावोंमें मैं आपका चित्तन करूँ) । इन दोनोंमेंसे उपाय तो है--विभृतियोंमें भगवानका चिन्तन करना और उस चिन्तनका फल (परिणाम) होगा—सब विभृतियोके मुलमें भगवानको तत्त्वसे जानना । जैसे. शस्त्रधारियोंमें श्रीरामको और वृष्णियोंमें वासुदेव-(अपने-) को भगवानने अपनी विभृति बताया । यह तो उस समदायमें विभृतिरूपसे श्रीरामका और वासदेवका चिन्तन करनेके लिये बताया

और उनके चिन्तनका फल होगा-शीरामको और वास्देवको तत्त्वसे भगवान् जान जाना । यह चिन्तन करना और भगवानको तत्त्वसे जानना सभी विभतियोंके विषयमें समझना चाहिये ।

संसारमें जहाँ-कहीं भी जो कछ विशेषता. विलक्षणता. सन्दरता दीखती है, उसकी वस्त-व्यक्तिकी माननेसे फँसावट होती है अर्थात मनष्य उस विशेषता आदिको संसारको मानकर उसमें फँस जाता है। इसलिये भगवानने यहाँ मनष्यमात्रके लिये यह बताया है कि तुमलोग उस विशेषता, सुन्दरता आदिको वस्त-व्यक्तिको मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरेसे ही आयी हुई मानो । ऐसा मानकर मेरा चिन्तन करोगे तो तन्हारा संसारका चिन्तन तो छट जायगा और ठस जगह मैं आ जाऊँगा । इसका परिणाम यह होगा कि तमलोग मेरेको तत्त्वसे जान जाओगे । मेरेको तत्वसे जाननेपर मेरेमें तुन्हारी दृढ़ भक्ति हो जायगी (गीता १० ।७) ।

## सर्गाणामादिरन्तश्च

मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ।।३२ ।।

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण सर्गोंक आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ । विद्याओंमें अध्यात्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करनेवालोंका (तत्त्व-निर्णयके लिये किया जानेवाला) वाद मैं हैं।

व्याख्या—'सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं कहलाती है\* । दूसरी मांसारिक कितनी ही विद्याएँ चैवाहम्'—जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात् पढ़ लेनेपर भी पढ़ना बाकी ही रहता है; परना इस जितने प्राणियोंको उत्पत्ति होती है, उनके आदिमें भी अध्यातमविद्याके प्राप्त होनेपर पढना अर्थात जानना मैं रहता हूँ, उनके मध्यमें भी मैं रहता हूँ और उनके बाकी नहीं रहता । इसलिये भगवानूने इसको अपनी अत्तमें (उनके लीन होनेपर) भी मैं रहता है । तात्पर्य विभूति बताया है ।

है कि सब कुछ बास्देव ही है । अतः मात्र संसारको, प्राणियोंको देखते ही भगवानको याद आनी चाहिये ।

'वाद: प्रवदतामहम्'—आपसर्ने जो शास्त्रार्ध किया जाता है, वह तीन प्रकारका होता है--

'अध्यात्पविद्या (१) जल्प--पुक्ति-प्रयुक्तिने अपने पक्षका मण्डन विद्यानाम'—जिस विद्यासे मनुष्यका कल्पाण हो जाता है, वह 'अध्यातमिवद्या' और दूसरे पक्षका खण्डन करके अपने पक्षकी जीत

अध्यातपविद्या और राजविद्या—इन दोनोंने अन्तर है । अध्यान्य-विद्यापे निर्पुण-स्वरूपकी मुख्यता है और राजविद्यापे सगुण-स्वरूपकी मुख्यता है। संसारका अभाव करके निर्गुण परमात्वाको ज्ञानना अप्यापविद्या है । सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्तिति, घटना आदिये व्यापकरूपमें नित्य-नितनर सहनेत्राले संपुण परमात्यांको जानना राजविद्या है।

और दूसरे पक्षकी हार करनेकी भावनासे जो शास्त्रार्थ तत्त्व-निर्णयके लिये आपसमें किया जाता है, उसको 'जल्प' कहते हैं। (विचार-विनिमय) किया जाता है उसको 'वाद' कहते

(२) वितण्डा— अपना कोई भी पक्ष न रखकर है।

केवल दूसरे पक्षका खण्डन-हो-खण्डन करनेके लिये जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको 'वितण्डा' कहते हैं । (३) वाद—बिना किसी पक्षपातके केवल

उपर्यक्त तीनों प्रकारके शास्त्राथींमें 'वाद' श्रेष्ट है।इसी वादको भगवानने अपनी विभृति यताया है।

#### अक्षराणामकारोऽस्मि द्रन्द्रः सामासिकस्य च ।

#### अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ।। ३३ ।।

अक्षरोंमें अकार और समासोंमें द्वन्द्व समास मैं हूँ । अक्षयकाल अर्थात् कालका भी महाकाल तथा सब ओर मुखवाला घाता भी मैं हैं।

व्याख्या---'अक्षराणामकारोऽस्मि'--वर्णमालामें . सर्वप्रथम अकार आता है । खर और व्यञ्जन—दोनोंमें अकार मुख्य है । अकारके विना व्यञ्जनोंका उच्चारण नहीं होता । इसलिये अकारको भगवानने अपनी विभति बताया है।

'द्वन्द्वः सामासिकस्य च'—जिससे दो या दोसे अधिक शब्दोंको मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं । समास कई तरहके होते हैं । उनमें अव्ययीभाव, तत्पुरुप, बहुबीहि और द्वन्द्व—ये चार मख्य हैं। दो शब्देंकि समासमें यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह 'अव्ययीभाव समास' होता है। यदि आगेका शब्द प्रधानता रखता है तो वह 'तत्पुरुष समास' होता है । यदि दोनों शब्द अन्यके वाचक होते हैं तो वह 'बहुवीहि समास' होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह 'इन्द्र पदसे अक्षय कालको अपना स्वरूप बताया है । समास' होता है। द्रन्द्र समासमें दोनों शब्दोंका अर्थ मुख्य होनेसे

भगवानने इसको अपनी विभृति बताया है। "

'अहमेवाक्षयः कालः'—जिंस कालका कभी क्षय नहीं होता अर्थात् जो कालातीत है और अनादि-अननारूप चाहिये, इसका भगवान् खूब ख्याल रखते हैं और है, वह काल भगवान् ही हैं। सर्ग और प्रलयको गणना तो सूर्यसे होती है, अपना विभृतिरूपसे वर्णन किया है।

पर महाप्रलयमें जब सूर्य भी लीन हो जाता है, तब समयको गणना परमात्मासे ही होती है \* । इसलिये परमात्मा अक्षय काल है। तीसवें रलीकके 'कालः कलयतामहम' पदींमें आये 'काल'में और यहाँ आये 'अक्षय काल'में क्या अत्तर है ? वहाँका जो 'काल' है, वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष-शास्त्रका आधार है और उसीसे संसारमात्रके समयकी गणना होती है। परन्तु यहाँका जी 'अक्षय काल' है, वह परमात्मस्वरूप होनेसे कभी बदलता नहीं । वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों-का-त्यों हो रहता है अर्थात् उसमें कभी कोई विकार नहीं होता । उसी अक्षय कालको यहाँ भगवान्ने अपनी विभूति चताया है। आगे ग्यारहर्धे अध्यायमें भी भगवान्ते 'कालोऽस्मि' (११ ।३२)

भगवान्की दृष्टि सभी प्राणियोपर रहती है। अतः सबका धारण-पोपण करनेमें भगवान बहुत सावधान रहते हैं । किस प्राणीको कौन-सी वस्तु कब मिलनी समयपर उस वस्तुको पहुँचा देते हैं । इसलिये भगवान्ते

'धाताहं विश्वतोमुखः'—सब और मुखवाले होनेसे

महाप्रलयमें ब्रह्माजी लीन हो जाते हैं। महासर्गका अर्थात् ब्रह्माजीकी आयुका जितना समय होता है, उतना ही समय महाप्रलयका होता है। अनः इतने लम्बे (महाप्रलयके) समयकी गणना अक्षयकालरूप परमात्मासे ही होती है।

सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिःश्रीर्वाक्व नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ।। ३४ ।।

सबका हरण करनेवाली मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उद्भव मैं हूँ तथा स्त्री-जातिमें कीर्ति, श्री, वाक्, स्पृति, मेधा, धृति और क्षमा में हूँ।

व्याख्या—'मृत्युः सर्वहरश्चाहम्'— मृत्युमें हरण स्थावर और जङ्गम—यह दो प्रकारका ऐश्वर्य करनेकी ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्युके बाद होता है। जमीन, मकान, धन, सम्पत्ति आदि स्थावर यहाँको स्मृतितक नहीं रहती, सब कुछ अपहत हो ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, हाथी आदि जाता है । वास्तवमें यह सामर्थ्य मृत्युकी नहीं है, जङ्गम ऐश्वर्य है । इन दोनों ऐश्वर्योंको 'श्री' कहते हैं ।

प्रत्यत परमात्माकी है । जिस वाणीको धारण करनेसे संसारमें यश-प्रतिप्रा अगर सम्पूर्णका हरण करनेकी, विस्मृत करनेकी होती है और जिससे मनुष्य पण्डित, विद्वान् कहलाता भगवत्प्रदत्त सामर्थ्य मृत्युमें न होती तो अपनेपनके है, उसे 'वाक्' कहते हैं।

सम्बन्धको लेकर जैसी चिन्ता इस जन्ममें मनुष्यको पुरानी सुनी-समझी बातकी फिर याद आनेका होती है, वैसी ही चित्ता पिछले जन्मके सम्बन्धको नाम 'स्मृति' है।

हैं। अगर उन जन्मोंकी याद रहती तो मनुष्यकी है अर्थात् जिस शक्तिसे विद्या ठीक तरहसे याद रहती चित्ताओंका, उसके मोहका कभी अन्त आता ही है, उस शक्तिका नाम 'मेथा' है। नहीं । परन्तु मृत्युके द्वारा विस्मति होनेसे पर्वजन्मोंके

मृत्युमें जो चिन्ता, मोह मिटानेकी सामर्थ्य है, वह सब भगवानुकी ही है। 'उद्भवशंभविष्यताम्'-जैसे पूर्वश्लोकमें भगवान्ने

बताया कि सबका धारण-पोषण करनेवाला में ही हैं, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होनेवालोंकी उत्पत्तिका हेतु भी मैं ही हूँ । तात्पर्य है कि संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला मैं ही हैं।

'कीर्ति: श्रीर्वाक्य नारीणां स्मृतिर्मेद्या धृति: क्षमा'—कोर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा—ये सातों संसारभरकी स्वियोमें श्रेष्ठ मानी गयी है । इनमेंसे कीर्ति, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा—ये पाँच प्रजापित दक्षकी कन्याएँ हैं, 'श्री' महर्षि भृगुकी कन्या है और 'वाक्' ब्रह्माजीकी कन्या है ।

कोर्ति, श्री, बाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा—ये सातों स्तीवाचक नामवाले गुण भी संसारमें प्रसिद्ध है। सद्गुणोंको लेकर संसारमें जो प्रसिद्धि है. प्रतिष्ठा है. उसे 'कीर्ति' कहते हैं ।

लेकर भी होती । मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका 💎 बुद्धिकी जो स्थायीरूपसे धारण करनेकी शक्ति

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मनष्यको अपने सिद्धान्त, मान्यता आदिपर डटे कुरुम्ब, सम्पत्ति आदिकी चिन्ता नहीं होती । इस तरह रखने तथा उनसे विचलित न होने देनेकी शक्तिका नाम 'धृति' है।

> दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे, तो अपनेमें दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर भी उसे दण्ड न देना और उसे लोक-परलोकमें कहीं भी उस अपराधका दण्ड न मिले-इस तरहका भाव रखते हुए दसे माफ कर देनेका नाम 'क्षमा' है।

कीर्ति, श्री और वाक-ये तीन प्राणियोंके बाहर प्रकट होनेवाली विशेषताएँ हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा-ये चार प्राणियोंके भीतर प्रकट होनेवाली विशेषताएँ हैं। इन साती विशेषताओंको भगवानने

अपनी विभृति यताया है। यहाँ जो विशेष गुणोंको विभृतिरूपसे कहा है, उसका तात्पर्य केयल भगवानुकी तरफ लक्ष्य करानेमें

है। किसी व्यक्तिमें ये गुण दिखायी दें तो उस व्यक्तिकी विशेषता न मानकर भगवानुकी ही विशेषता माननी चाहिये और भगवानुकी ही याद आही चाहिये ।

यदि ये गुण अपनेमें दिखायी दे तो इनकी भगवानुके

ही मानने चाहिये, अपने नहीं । कारण कि यह दैवी-(भगवान्की-) सम्पति है, जो भगवान्से ही प्रकट हुई है । इन गुणोंको अपना मान लेनेसे अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है: क्योंकि अभिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका जनक है।

साधकोंको जिस-किसीमें जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दीखे, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर भगवानकी ही मानना चाहिये। जैसे, लोमश ऋषिके शापसे काकभुशुष्डि ब्राह्मणसे चाप्डाल पक्षी बन गये, पर और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत ठनको प्रसन्नता ही हुई । कारण कि उन्होंने इसमें ऋषिका दोप न मानकर भगवान्की प्रेरणा ही मानी-स्तु खगेस नहिं कछु रिपि दूपन । उर प्रेरक रघुवंस विभूपन ।।

उनको न भय हुआ, न किसी प्रकारकी दीनता आयी

(मानस ७ । ११३ । १) । ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके मूलमें भगवानुको देखने लगे तो हर समय आनन्द-ही-आनन्द रहेगा ।

#### बुहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।। ३५ ।। गायी जानेवाली श्रुतियोंमें बृहत्साम और वैदिक छन्दोंमें गायत्री छन्द मैं हैं। बारह महीनोंमें मार्गशीर्प और छः ऋतुओंमें वसन्त मैं हैं।

व्याख्या—'बृहत्साम तथा साम्नाम्'—सामवेदमें प्रजा जीवित रहती है, उस (वर्षासे होनेवाले). अत्रकी बहत्साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इन्द्ररूप परमेश्वरको स्तुति की गयी है। अतिरात्रयागमें यह एक पृष्ठस्तोत्र है । सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेसे इस बृहत्सामको भगवान्ने अपनी विभृति बताया है \* ।

मासानां

'गायत्री छन्दसामहम्'—'वेदोंकी जितनी छन्दोबद्ध त्रस्चाएँ हैं, उनमें गायत्रीको मुख्यता है। गायत्रीको वेद-जननी कहते हैं; क्योंकि इसीसे वेद प्रकट हुए हैं । स्मृतियों और शास्त्रोंमें गायत्रीकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी है। गायत्रीमें स्वरूप, प्रार्थना और परमात्माके ही होनेसे इससे परमात्मतत्त्वको प्राप्ति होती है। इसलिये भगवान्ने गायत्रीको अपनी विभृति बताया है।

'मासानां मार्गशीर्पोऽहम्'—जिस अन्नसे सम्पूर्ण केवल भगवान्का ही होना चाहिये।

विशेषताओंके कारण भगवान्ने मार्गशीर्पको अपनी विभृति यताया है। 'ऋतूनां कुसुमाकरः'— वसन्त ऋतुमें बिना वर्षाके ही वृक्ष, लता आदि पत्र-पुष्पोंसे युक्त हो जाते हैं। इस ऋतुमें न अधिक गरमी रहती है और न अधिक

सरदी । इसलिये भगवानने यसन्त ऋतुको अपनी

उत्पत्ति मार्गशीर्प महीनेमें होती है । इस महीनेमें नये

अन्नसे यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत-कालमें

नया वर्ष मार्गशीर्षसे ही आरम्भ होता था। इन

विभित्त कहा है। इन सब विभृतियोमें जो महत्ता, विशेषता दीखती है, वह केवल भगवानुकी ही है। अतः विनान

#### छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । द्युतं

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ।। ३६ ।।

छल करनेवालोंमें जूआ और तेजिखयोंमें तेज मैं हूँ । जीतनेवालोंकी विजय, निद्यय करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक मनुष्योंका सात्त्विक भाव में हूँ ।

<sup>\*</sup> इस (दसर्थे) अध्यायके बाईसर्थे श्लोकमें भगवान्ते बेदोमें 'सामवेद' को अपनी विभूति बनाया है और यहाँ (पैतीसवें श्लोकमें) मगवान्ते सामयेदमें भी 'बृहत्साम' को अपनी विभृति बताया है।

parteliarianistikki kontrakterikki kantakterik kantakt व्याख्या—'द्युतं छलयतामस्मि'—छल करके और रहेगे । इस प्रकार जुआ आदिको विभृति कहनेका दूसरेंकि राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदिका (सर्वस्वका) तात्पर्य भगवान्के चिन्तनमे है । \*

अपहरण करनेकी विशेष सामर्थ्य रखनेवाली जो विद्या है. उसको जुआ कहते हैं । इस जुएको भगवानने अपनी विभृति बताया है।

शङ्का—यहाँ भगवान्ने छल करनेवालोंमें जुएको विशेषता, शोमा आदिको परमात्माकी ही मानकर अपनी विभृति बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या दोप है ? अगर दोप नहीं है तो फिर शास्त्रोंने इसका निषेध क्यों किया है 7

समाधान—'ऐसा करो और ऐसा मत करो'—यह शाखोंका विधि-निषेध कहलाता है । ऐसे विधि-निषेधका वर्णन यहाँ नहीं है । यहाँ तो विभतियोंका वर्णन है । 'मैं आपका चित्तन कहाँ-कहाँ करूँ ?'---अर्जनके इस प्रशनके अनुसार भगवानने विभृतियोंके रूपमें अपने चित्तनकी बात ही बतायी है अर्थात भगवानका चित्तन सुगमतासे हो जाय, इसका उपाय विभित्रयोंके रूपमें बताया है । अतः जिस समुदायमें मनुष्य रहता है, उस समुदायमें जहाँ दृष्टि पड़े, वहाँ संसारको न देखकर मंगवान्को ही देखे; क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संम्पूर्ण जगत् भेरेसे व्याप्त है अर्थात् इस जगत्में मैं ही व्याप्त हैं, परिपूर्ण हैं (गीता ९ ।४) ।

जैसे किसी साधकका पहले जूआ खेलनेका व्यसन रहा हो और अब वह भगवानके भजनमें लगा है। उसको कभी जुआ याद आ जाय तो उस जुएका चित्तन छोड़नेके लिये वह उसमें भगवानका चित्तन करे कि इस जूएके खेलमें हार-जीतको जो विशेषता है, वह भंगवानुकी ही है । इस प्रकार जूएमें भगवानुको देखनेसे जूएका चित्तन तो छूट जायगा और भगवान्का विन्तन होने लगेगा । ऐसे ही किसी दूसरेको जूआ खेलते देखा और उसमें हार-जीतको देखा, तो हराने और जितानेकी शक्तिको जुएको न मानकर भगवान्की ही माने । कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जायगा, पर परमातमा उसमें निरन्तर रहते हैं

जीव स्वयं साक्षात् परमात्माका अंश है, पर इसने भूलसे असत् शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है। अगर यह संसारमें दीखनेवाली महत्ता.

परमात्माका चिन्तन करेगा तो यह परमात्माकी तरफ जायगा अर्थात् इसका उद्धार हो जायगा (गीता ८ । १४): और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको संसारकी मानकर संसारका जिन्तन करेगा तो यह संसारकी तरफ जायगा अर्थात इसका पतन हो जायगा

(गीता २ । ६२-६३)। इसलिये परमात्माका चिन्तन

करते हुए परमात्माको तत्त्वसे जाननेके उद्देश्यसे ही इन

विभित्योंका वर्णन किया गया है। 'तेजस्तेजस्विनामहम' † -- महाप्रुपोके उस दैवी-सम्पत्तिवाले प्रभावका नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करनेमें हिचकते हैं । इस तेजको भगवानने अपनी विभति बताया है।

'जयोऽस्मि'--विजय प्रत्येक प्राणीको प्रिय लगती है । विजयको यह विशेषता भगवानको है । इसलिये विजयको भगवानुने अपनी विभृति बताया है।

अपने मनके अनुसार अपनी विजय होनेसे जो सख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवदबद्धि करनी चाहिये कि विजयरूपसे भगवान आये हैं।

'व्यवसायोऽस्मि'—व्यवसाय नाम एक निद्ययका है । इस एक निधयको भगवानुने गीतामे बहुत महिमा गायी है: जैसे-कर्मयोगीकी निष्ठयात्मिका बृद्धि एक होती है (२ 1४१); भोग और ऐसर्पमें आसक परुपोंकी निश्चयात्मका बृद्धि नहीं होती (२ ।४४) 'अब तो मैं केवल भगवानुका भजन ही करूँगा'-इस एक निश्चयके बलपर दुगवारी-मे-दुगवारी मनुत्यको भी भगवान् साधु बताते हैं (९ ।३०) । इस प्रस्त

<sup>\*</sup> किसी प्रत्यके किसी अंशपर शहूर हो, तो उस प्रत्यका आदिमे अन्तरक अध्ययन करके उसमे वकाके दरेशको, सञ्चको और आशयको समझनेसे उस शङ्काका समाधान हो जाता है।

<sup>ां</sup> सातवें अध्यायमें जहाँ भगवान्ते कारणरूपसे विभूतियोंका वर्णन किया है, वहाँ भी यहें पद आया है—'तेजसोजस्विनायहम्' (७ । १०)]

ही मानने चाहिये, अपने नहीं । कारण कि यह दैवी-(भगवान्की-) सम्पत्ति है, जो भगवान्से ही प्रकट हुई है । इन गुणोंको अपना मान लेनेसे अभिमान पैदा होता है. जिससे पतन हो जाता है: क्योंकि अभिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका जनक है।

साधकोंको जिस-किसीमें जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दीखे, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर भगवानकी ही मानना चाहिये । जैसे, लोमश ऋषिके शापसे काकभुशुष्टि ब्राह्मणसे चाण्डाल पक्षी वन गये. पर

उनको न भय हुआ, न किसी प्रकारकी दीनता आयी और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई । कारण कि उन्होंने इसमें ऋषिका दोप न मानकर भगवान्की प्रेरणा ही मानी-सुनु खगेस नहिं कछु रिपि दूबन । उर प्रेरक रघुयंस विभूपन ।। (मानस ७ । ११३ । १) । ऐसे ही मनुष्य संय वहतु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके मूलमें भगवानुको देखने लगे तो हर समय आनन्द-ही-आनन्द रहेगा ।

# बृहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहम ।

मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।। ३५ ।।

गायी जानेवाली श्रुतियोंमें बृहत्साम और वैदिक छन्दोंमें गायत्री छन्द में हैं। वारह महीनोंमें मार्गशीर्प और छः ऋतुओंमें वसन्त मैं हैं ।

व्याख्या--'बृहत्साम तथा साम्राम्'--सामवेदमें बृहत्साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इन्द्ररूप परमेश्चरकी स्तुति की गयी है। अतिरात्रयागमें यह एक पृष्ठस्तोत्र है । सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेसे इस बुहत्सामको भगवान्ते अपनी विभृति चताया है \* ।

'गायत्री छन्दसामहम्'—'वेदोंकी जितनी छन्दोबद्ध ऋचाएँ हैं. उनमें गायत्रीकी मुख्यता है। गायत्रीको वेद-जननी कहते हैं; क्योंकि इसीसे वेद प्रकट हए है। स्मतियों और शास्त्रोंमें गायत्रीको बडी भारी महिमा गायी गयी है। गायत्रीमें स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान—तीनों परमात्माके ही होनेसे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है। इसलिये भगवानुने गायत्रीको अपनी विभृति चताया है।

'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्'--जिस अन्नसे सम्पूर्ण केवल भगवानुकाःही होना चाहिये ।

प्रजा जीवित रहती है, उस (वर्षासे होनेवाले) अत्रकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीनेमें होती है । इस महीनेमें नये अन्नसे यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत-कालमें नया वर्ष मार्गशीर्पसे ही आरम्भ होता था। इन विशेषताओंके कारण मगवानने मार्गशीर्षको अपनी विभृति बताया है।

'ऋतूनां कुसुमाकरः'— वसन्त ऋतुमें विना वपिक ही वृक्ष, लता आदि पत्र-पुष्पोंसे युक्त हो जाते हैं। इस ऋतुमें न अधिक गरमी रहती है और न अधिक सरदी । इसलिये भगवान्ते वसत्त ऋतुको अपनी विभति कहा है।

इन सब विभृतियोमें जो महत्ता, विशेषता देखिती है, वह केवल भगवानुकी ही है। अतः विन्तन

### **छलयंतामस्मि** तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ।। ३६ ।।

छल करनेवालोंमें जूआ और तेजस्वियोंमें तेज में हूँ । जीतनेवालोंकी विजय, निद्यय करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक मनुष्योंका सात्त्विक भाव मैं हूँ ।

इस (दसवे) अध्यायके बाईसवे इलोकमें भगवान्ते येदोंमें 'सापयेद' को अधनी विभृति बनाया है और यहाँ (पैतीमवें इलोकमें) भगवान्ने सामवेदमें भी 'मृहत्साम' को अपनी विभृति बताया है।

व्याख्या—'द्यतं छलयतामस्मि'—छल करके और रहेगे । इस प्रकार जुआ आदिको विभृति कहनेका दूसरोंके राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदिका (सर्वस्वका) तात्पर्य भगवान्के चिन्तनमें है । \* जीव स्वयं साक्षात् परमात्माका अंश है, पर इसने

अपहरण करनेकी विशेष सामर्थ्य रखनेवाली जो विद्या है, उसको जूआ कहते हैं । इस जुएको भगवानने भूलसे असत् शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान अपनी विभृति बताया है।

अपनी विमृति बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या परमात्माका चिन्तन करेगा तो यह परमात्माकी तरफ दोष है ? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रोंने इसका निषेध क्यों किया है ?

समाधान--'ऐसा करो और ऐसा मत करो'---यह शास्त्रोंका विधि-निषेध कहलाता है । ऐसे विधि-निषेधका वर्णन यहाँ नहीं है । यहाँ तो विभतियोंका वर्णन है । 'मैं आपका चित्तन कहाँ-कहाँ करूँ ?'---अर्जुनके इस प्रशनके अनुसार भगवानने विभृतियंकि रूपमें अपने विन्तनकी बात ही बतायी है अर्थातु भगवानका चिन्तन सुगमतासे हो जाय, इसका उपाय विभृतियोंके रूपमें बताया है। अतः जिस समुदायमें मनुष्य रहता है, उस समुदायमें जहाँ दृष्टि पड़े, वहाँ संसारको न देखकर भगवान्को ही देखे; क्योंकि भगवान् कहते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् मेरेसे व्याप्त है अर्थात् इस जगत्में मैं ही व्याप्त हैं, परिपूर्ण हैं (गीता ९ । ४) ।

जैसे किसी साधकका पहले जुआ खेलनेका व्यसन रहा हो और अब वह भगवानके भजनमें लगा हैं। उसको कभी जुआ याद आ जाय तो उस जुएका वित्तन छोड़नेके लिये वह उसमें भगवानका चित्तन करे कि इस जूएके खेलमें हार-जीतकी जो विशेषता है, वह भगवान्की ही है । इस प्रकार जूएमें भगवान्को देखनेसे जूएका चिन्तन तो छूट जायगा और भगवान्का वित्तन होने लगेगा । ऐसे ही किसी दूसरेको जूआ खेलते देखा और उसमें हार-जीतको देखा, तो हराने और जितानेकी शक्तिको जूएको न मानकर भगवान्की ही माने । कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जायमा, पर परमात्मा उसमे निरन्तर रहते हैं

लिया है। अगर यह संसारमें दोखनेवाली महत्ता.

शङ्का--यहाँ भगवान्ने छल करनेवालींमें जूएको विशेषता, शोमा आदिको परमात्माकी ही मानकर जायगा अर्थात् इसका उद्धार हो जायगा (गीता ८ । १४): और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको संसारकी मानकर संसारका चिन्तन करेगा तो यह संसारकी तरफ जायगा अर्थात् इसका पतन हो जायगा (गीता २ । ६२-६३)। इसलिये परमात्माका चिन्तन

> विभृतियोंका वर्णन किया गया है। 'तेजस्तेजस्विनामहम्' † -- महापुरुपेकि उस दैवी-सम्पत्तिवाले प्रभावका नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करनेमें हिचकते हैं । इस तेजको भगवान्ने अपनी विभृति बताया है।

> करते हुए परमात्माको तत्त्वसे जाननेके उद्देश्यसे ही इन

'जबोऽस्मि'--विजय प्रत्येक प्राणीको प्रिय लगती है। विजयकी यह विशेषता भगवानुकी है। इसलिये विजयको भगवान्ने अपनी विभृति यताया है।

अपने मनके अनुसार अपनी विजय होनेसे जो सख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवद्बुद्धि करनी चाहिये कि विजयरूपसे भगवान आये हैं।

'व्यवसायोऽस्मि'-व्यवसाय नाम एक निद्यपका है । इस एक निद्ययकी भगवानुने गीतामें बहुत महिमा गायों है: जैसे-कर्मयोगीको निश्चयात्मका मुद्धि एक होती है (२ १४१); भोग और ऐधर्यमें आसक प्रुपोंकी निष्ठयातिमका बुद्धि नहीं होती (२ । ४४) 'अब तो मैं केवल भगवानुका भजन हो करूँगा'—इस एक निश्चयके बलपर दुग्रचांग्री-से-दुग्रचांग्री मनुष्यको भी भगवान साधु बताते हैं (९ 1३०) । इस प्रकार

<sup>\*</sup> किसी प्रत्यके किसी अंशपर शहूर हो, तो उस प्रत्यका आदिसे अन्तरक अध्ययर कार्फे उसमें वकाके उद्देश्यको, सक्यको और आशयको समझनेसे उस शङ्काका समाधान हो जाता है।

<sup>ीं</sup> सातवें अध्यायमें जहाँ भगवान्ते कारणरूपसे विमृतियोंका वर्णन किया है, वहाँ भी यही भर आया है--'तेजस्तेजस्विनामहम्' (७ ) १०)}

renerkanganakakekenakakekeke anakeken

और तमोगुणको दबाकर जो सालिक भाव बढ़ता है,

तेज, व्यवसाय, सात्त्विक भाव आदि अपनेमें

भगवान्की तरफ चलनेका जो निश्चय है, उसको भगवान्ने अपनी विभूति बताया है।

उस सात्त्विक भावको साधक अपना गुण नं मानकर निश्चयको अपनी विभूति बतानेका तात्पर्य है कि भगवान्को विभूति माने । साधकको ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिये. पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत ऐसा अथवा दूसरोंमें देखनेमें आये तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु-व्यक्तिका गुण न माने, प्रत्युत मानना चाहिये कि यह भगवान्की विभृति है और उन्होंकी कृपासे मुझे प्राप्त हुई है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भगवानुका ही गुण माने । उन गुणोंकी तरफ दृष्टि जानेपर उनमें तत्त्वतः भगवानुको देखकर भगवानुको 'सत्त्वं सत्त्ववतामहम्'—सात्त्विक मनुष्योमें जो सत्वगण है, जो सात्विकभाव और आचरण है, वह ही याद करना चाहिये । भी भगवान्की विभृति है। तात्पर्य है कि स्जोगुण

# वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।।३७ ।।

वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव और पाण्डवोंमें घनंजय में हैं । मुनिग्रोंमें वेदव्यास और कवियोंमें शकावार्य भी मैं है।

व्याख्या—'वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि'— यहाँ कहा भी है—'व्यासोक्षिष्टं जगत्सर्वम्' । इस तरह भगवान् श्रीकृष्णके अवतारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत सब मुनियोंमें व्यासजी मुख्य है । इसलिये भगवान्ने वृष्णियंशियोमें अपनी जो विशेषता है, उस विशेषताको व्यासजीको अपनी विभृति बताया है। तात्पर्य है कि लेकर भगवान्ने अपना विभृतिरूपसे वर्णन किया है । व्यासजीमें विशेषता दीखते ही भगवानकी याद आनी यहाँ भगवानका अपनेको विभूतिरूपसे कहना तो चाहिये कि यह सब विशेषता भगवानकी है और

संसारकी दृष्टिसे हैं, स्वरूपकी दृष्टिसे तो वे साक्षात् भगवान्से ही आयी है। भगवान् हो है। इस अध्यायमें जितनी विभृतियाँ 'कवीनामुशना कविः'—शास्त्रीय सिद्धान्तीको आयी हैं, ये सब संसारकी दृष्टिसे ही हैं। तत्वतः ठीक तरहसे जाननेवाले जितने भी पण्डित हैं, ये सभी तो ये परमात्मस्वरूप ही हैं। 'कवि' कहलाते हैं । उन सब कवियोंमें शुकाचार्यजी

'पाण्डवानां धनञ्जयः'—पाण्डवोमें अर्जुनको जो मुख्य हैं। शुक्राचार्यजी संजीवनी विद्याके शाता है। विशेषता है, वह विशेषता भगवानुकी ही है । इसलिये इनकी शुक्रनीति प्रसिद्ध है । इस प्रकार अनेक गुणींके

कारण भगवान्ने इन्हें अपनी विभृति बताया है। भगवान्ने अर्जुनको अपनी विभृति बताया है। 'मुनीनामप्यहं व्यासः'--वेदका चार भागोंमं इन विभृतियोको महता देखकर कर्ती भी बुद्धि विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ अटके, तो उस महताको भगवान्की ही माननी चाहिये; संस्कृत वाइमय है, वह सब-का-सब व्यासजीको कृपाका क्योंकि वह महता एक क्षण भी स्थायोरूपसे न ही फल है । आज भी कोई नया रचना करता है टिकनेवाले संसारको नहीं हो सकती । तो उसे भी व्यासजीका ही उच्छिष्ट माना जाता है ।

टपदो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीयताम् । मीनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ।। ३८ ।।

दमन करनेवालोंमें दण्डनीति और विजय चाहनेवालोंमें नीति मैं हैं । गोपनीय भावोंमें मीन और ज्ञानवानोंमें ज्ञान में हैं।

व्याख्या--'दण्डो दमयतामस्प'--दृष्टोंको दृष्टतासे गोपनीय भावोंमें भगवानने मौनको अपनी विभृति बताया बचाकर सन्मार्गपर लानेके लिये दण्डनीति मुख्य है। है।

इसलिये भगवान्ने इसको अपनी विभृति बताया है ।

श्लोक ३९]

ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीतिसे ही भगवानकी विभृति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान विजय ठहरती है । इसलिये नीतिको भगवान्ने अपनी विभित्त बताया है।

'मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्'—गुप्त रखनेयोग्य जितने भाव हैं, उन सबमें मौन (वाणीका संयम अर्थात् चुप रहना) मुख्य है; क्योंकि चुप रहनेवालेके भावोंको हरेक व्यक्ति नहीं जान सकता । इसलिये

'ज्ञानं ज्ञानवतामहम्'—संसारमें कला-कौशल 'नीतिरस्पि जिगीषताम्'---नीतिका आश्रय लेनेसे आदिको जाननेवालोंमें जो ज्ञान (जानकारी) है, वह अपनेमें और दूसरोंमें देखनेमें आये, तो इसे भगवानकी ही विभृति माने ।

इन सब विभूतियोंमें जो विलक्षणता है, वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्माकी ही है। इसलिये परमात्माकी तरफ ही दृष्टि जानी चाहिये ।

# यच्चापि सर्वभृतानां बीजं तदहमर्जुन । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ।। ३९ ।। †

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह बीज मैं ही हैं; क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है अर्थात् चर-अचर सब कुछ मैं ही हैं ।

व्याख्या—'यच्चापि सर्वभूतानां बीजं इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों-का-त्यों रहता हुआ ही तदहमजुंन'—यहाँ भगवान् समस्त विभूतियोंका सार संसाररूपसे प्रकट हो जाता है और संसाररूपसे प्रकट बताते हैं कि सबका बीज अर्थात् कारण मैं ही हैं। होनेपर भी मैं उसमें ज्यों-का-त्यों व्यापक रहता है। बीज कहनेका तात्पर्य है कि इस संसारका निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ अर्थात् चराचरम्'---संसारमें जड़-चेतन, बननेवाला भी मैं है।

तदस्ति विना '∓ यत्यानाया संसारको बनानेवाला भी मैं हूँ और संसाररूपसे चर-अचर आदि जो कुछ भी देखनेमें आता है, यह सब मेरे बिना नहीं हो सकता । सब मेरेसे ही होते भगवान्ने सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें अपनेको हैं अर्थात् सब कुछ मैं-ही-मैं हूं। इस वास्तविक 'सनातन बीज', नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें मूल तत्त्वको जानकर साधकको इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 'अत्र्यय बीज' और यहाँ केवल 'बीज' बताया है । जहाँ-कहीं जायें अथवा मन-युद्धिमें संसारकी जो कुछ

<sup>ों</sup> भगवान्ने बीसवें श्लोकसे उन्तालीसवें श्लोकतक अपनी कुल **ब**यासी विभूतियोंका वर्णन किया हैं: जैसे—बीसवें श्लोकमें चार, इक्रीसवें श्लोकमें चार, बाईसवें श्लोकमें चार, तेईसवें श्लोकमें चार, चौबीसवें रेलोकमें तीन, प्रचीसवें श्लोकमें चार, छब्बीसवें श्लोकमें चार, सताईसवें श्लोकमें तीन, अट्टाईसवें श्लोकमें चार, वत्तीसवें श्लोकमे चार, तीसवें श्लोकमें चार, इकतीसवें श्लोकमें चार, बतीसवें श्लोकमें पाँच, तैतीसवें श्लोकमें बार, चीतीसवे श्लोकमे नी, पैतीसवें श्लोकमें चार, छत्तीसवें श्लोकमें पाँच, सैतीसवें श्लोकमें चार, अझ्तीसवें स्तोकमें बार, और उनालीसवें श्लोकमें एक विभूतिका वर्णन किया है।

वात याद आये, उन सवको भगवान्का ही स्वरूप माने । ऐसा माननेसे साधकको भगवान्का ही चित्तन होगा, दूसरेका नहीं; क्योंकि तत्त्वसे भगवानके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं ।

यहाँ भगवान्ने कहा है कि मेरे सिवाय चर-अचर कुछ नहीं है अर्थात् सब कुछ मैं हो हूँ और अठारहवें अध्यायके चालीसवें श्लोकमें कहा है कि सत्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके सिवाय कुछ नहीं है अर्थात् सब गुणोंका ही कार्य है । इस भेदका तात्पर्य है कि यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है। इस प्रकरणमें अर्जुनने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ-कहाँ चित्तन करूँ ? इसलिये उत्तरमें भगवानने कहा कि तेरे मनमें जिस-जिसका चिन्तन होता है, वह सब मैं ही हूँ। परन्तु वहाँ (१८।४० में) सांख्ययोगका प्रकरण है । साख्ययोगमें प्रकृति और पुरुष—दोनींके विवेकको तथा प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी प्रधानता है। प्रकृतिका कार्य होनेसे मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है \* । इसलिये वहाँ तीनों गुजोंसे रहित कोई नहीं है-ऐसा कहा गया है।

विशेष वात

भगवानुने 'अहमात्मा गुडाकेश' (१० । २०) से लेकर 'बीजं तदहमर्जुन' (१० । ३९) तक जो ययासी विभृतियाँ कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा-बड़ा, उत्तम-पच्यम-अधम यतानेमें नहीं है, प्रत्युत यह बतानेमें है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आये तो उसमें भगवान्का ही चिन्तन होना चाहिये 🕆 । कारण कि मुलमें अर्जुनका प्रश्न यहीं था कि आपका चित्तन करता हुआ मैं आपको कैसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जानूँ और किन-किन भावोंमें मैं आपका विन्तन करूँ ? (गीता १० । १७) । उस प्रश्नुके उत्तरमें चित्तन करनेके लिये ही भगवानने अपनी विभृतियोंका संक्षिप्त वर्णन किया है।

जैसे यहाँ गीतामें भगवान्ने अर्जुनसे अपनी विभृतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद्भागवतमें (ग्यारहवें स्कन्यके सोलहवें अध्यायमें) भगवान्ने उद्धवजीसे अपनी विभृतियाँ कही हैं । गीतामें कही कुछ विभृतियाँ भागवतमें नहीं आयी है और भागवतमें कही कुछ विभृतियाँ गीतामें नहीं आयी हैं । गीता और भागवतमें कही गयी कुछ विभृतियोमें तो समानता है, पर कुछ विभृतियोंमें दोनों जगह अलग-अलग बात आयी है: जैसे—गीतामं भगवान्ने पुरीहितोमं बहस्पतिको अपनी विमृति बताया है—'पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्' (१० । २४) और भागवतमें भगवानने पुरोहितोंमें वसिष्ठजीको अपनी विभृति वताया है—'पुरोधसां वसिष्ठोऽहम्' (११ । १६ । २२) । अब राङ्का यह होती है कि गीता और भागवतकी विभृतियोंका वक्ता एक होनेपर भी दोनोंमें एक समान बात क्यों नहीं मिलती ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें विभृतियाँ कहनेमें भगवानुका तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदिकी महत्ता बतानेमें नहीं है, प्रत्युत अपना चित्तन करानेमें है। अतः गीता और भागवत—दोनों ही जगह कही हुई विभृतियोमें भगवानुका वित्तन करना ही मुख्य है । इस दृष्टिसे जहाँ-जहाँ विशेषता दिखायी दे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदिको विशेषता न देखकर केवल भगवान्की ही विशेषता देखनी चाहिये और भगवानुकी ही तरफ वृत्ति जानी चाहिये।

सम्बन्ध-अब आगेके स्तोकमें भगवान् अपनी दिव्य विभृतियोंके कथनका उपसंहार वनते हैं।

इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् ।। (श्रीमद्धाः ११ । २८ । ७) च्या किञ्चित्रगत्सर्वे दृश्यने अपनेऽपि या।

अनार्यितिश तत्सर्वे य्याप्य नारायणः स्थितः ।। (नागवणापनियद्)

<sup>&#</sup>x27;यह जो कुछ भी जगत् देखने या सुननेमें आता है, इस संवको बाहा और भीतरसे व्याप्त काके भगवान् नारायण विवन है

# नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।

## एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।।४० ।।

हे परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभृतियोंका अन्त नहीं है । मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभृतियोंका जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेपसे कहा है ।

व्याख्या—'मम दिव्यानां \* विभूतीनाम्'—'दिव्य' शब्द अलौकिकता, विलक्षणताका द्यातक है । साधकका मन जहाँ चला जाय, वहीं भगवान्का चित्तन करनेसे यह दिव्यता वहीं प्रकट होजायगी; क्योंकि भगवान्के समान दिव्य कोई है ही नहीं । देवता जो दिव्य कहे जाते हैं, वे भी निल्य ही भगवान्के दर्शनकी इच्छा एखते हैं—'नित्यं दर्शनकाहिद्व्यणः' (गीता ११ । ५२) । इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्यतिदिव्य तो एक भगवान् ही हैं । इसलिये भगवान्की जितनी भी विभूतियों हैं, तत्त्वसे वे सभी दिव्य हैं । परनु साधकके सामने उन विभूतियोंकी दिव्यता तभी प्रकट होती है, जब उसका उदेश्य केवल एक भगवात्राजिका ही होता है और भगवतत्त्व जाननेके लिये गग-देपसे एहत होकर उन विभूतियोंमें केवल भगवान्का ही विन्तन करता है ।

'नान्तोऽसित' — भगवान्की दिव्य विभूतियाँका अन्त नहीं है। कारण कि भगवान् अनन्त हैं तो उनकी विभूतियाँ, गुण, लीलाएँ आदि भी अनन्त हैं— 'हरि अनंत हरि कथा अनंता' (मानस १।१४०। ५)। हरित्तिये भगवान्ते विभूतियोंके उपक्रममें और उपसंहारमें— दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियोंके विसारका अन्त नहीं है। श्रीमन्द्रागवतमें भगवान्ते अपनी विभूतियोंके विषयमें कहा है कि मेरे हारा परमाणुओंकी संख्या समयसे गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्माण्डोंको रचनेवाली मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं पाया जा सकता † 1' भगवान् अनन्त, असीम और अगाघ हैं । संख्याकी दृष्टिसे भगवान् 'अनन्त' हैं अर्थात् उनकी गणना पर्याद्धंतक नहीं हो सकती । सीमाकी दृष्टिसे भगवान् 'असीम' हैं । सीमा दो तरहकी होती है—कालकृत और देशकृत । अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समयतक रहेगा—यह कालकृत सीमा हुईं; और यहाँसे लेकर वहाँतक—यह देशकृत सीमा हुईं । भगवान् ऐसे सीमामें बँधे हुए नहीं हैं । तलकी दृष्टिसे भगवान् 'अगाघ' हैं । अगाघ शब्दमें 'गाघ' नाम 'तल' का है; औस, जलमें नीचेका तल होता है । अगाधका अर्थ हुआ—जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह

'एप तूड्रेशतः प्रोक्तो विभूतेविंसतरो

मया'— अटारहवं श्लोकमें अर्जुनने कहा कि आप
अपनी दिव्य विभूतियोंको विसारसे किहंये, तो उत्तरमें
भगवान्ने कहा कि मेरी विभूतियोंके विसारका अन्त
नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान्ने अर्जुनकी जिज्ञासाके
कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन
किया। परन्तु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टिसे ही
है। इसलिये भगवान् यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ
जो विभूतियोंका विस्तार किया है, यह विस्तार केवल
तर्ग दृष्टिसे ही है। मेरी दृष्टिसे तो यह विस्तार भी
वास्तवमें बहुत ही संक्षेपसे (नाममात्रका) है; क्योंक
मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है।

[इस अध्यायमें बतायी गयी सम्पूर्ण विभृतियाँ सबके काम नहीं आतीं, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी

<sup>\*</sup> अर्जुनने पहले प्रार्थनाके रूपमें पूछा था—'बनुमाईस्मणेषण दिव्या ह्यात्मविभूतपः' (१० ।१६); भगवान्ते विभूतियोका वर्णन आरम्भ करते हुए कहा—'इन्त ने कवायिव्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतपः' (१० ।१९); और यहाँ उसका उपसेहार करते हुए भगवान् कहते हैं—'नानोधील मम दिव्यानो विभूतीनो परंतप' (१० ।४०) । सि तरह प्रार्थना-(प्रश्न-) में, उपक्रममें और उपसेहारमें—तीनों जगह 'दिव्य' पदकी एकना है ।

संख्यानं परमाणूनां कालेन कियते मया । न तया में विभूतीनां सुननोऽण्डानि कोटिनाः ।।

विभृतियाँ भी काममें आती हैं, जिनका यहाँ वर्णन उस विशेषताको भगवानुको ही माने और भगवानुका नहीं हुआ है । अतः साधकको चाहिये कि जहाँ-जहाँ हो चित्तन करे; चाहे वह विभृति यहाँ भगवान्ह्राय किसी विरोपताको लेकर मन खिंचता हो, वहाँ-खहाँ कही गयी हो अथवा न कही गयी हो ।]

सम्बन्ध-अठारहवें रतोकमें अर्जुनने भगवान्से विभृति और योग बतानेकी प्रार्थना की । इसपर भगवान्ने पहले अपनी विभृतियोंको बताया और अब आगेके श्लोकमें योग बताते हैं।

### यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव ं वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ।।४१ ।।

जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और वलयुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज-(योग-) के अंशसे उत्पन्न हुई समझो ।

व्याख्या—'यद्यद्विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमदर्जितपेव वा'-संसारमात्रमें जिस-किसी सजीव-निर्जीव वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदिमें जो कुछ ऐश्वर्य दीखे, शोभा या सौन्दर्य दीखे, बलवता दीखे, तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दीखे, उन सबको मेरे तेजके किसी एक अंशसे उत्पन्न हुई जानो । तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता भेरे योगसे, सामर्थ्यसे, प्रभावसे ही आयी है-ऐसा तुम समझो-'तत्तदेवायगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्मवम् ।' मेरे विना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है ।

मनुष्यको जिस-जिसमें विशेषता मालूम दे,उस-उसमें भगवानको ही विशेषता मानते हुए भगवानका ही चिनान होना चाहिये । अगर भगवान्को छोड़कर दूसरे यस्त, व्यक्ति आदिकी विशेषता दीखती है, तो यह पतनवा कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मनमें यदि पतिके सिवाय दूसरे किसी पुरुषकी विशेषता रखती है, तो उसका पातिवत्य भंग हो जाता है, पेसे ही भगवानुके सिवाय दूसरी किसी यस्तुको विशेषताको । लेकर मन खिंचता है, तो व्यपिचार-दोष आ जाता मनुष्य राजी होता है कि देखी, इस यससे पैसी है अर्थात् भगवानुके अनन्यभावका वत भंग हो जाता है । आयात्र आ रही है ! पर वास्तवमें उस रिडियोमें जो

व्यक्ति, क्रिया आदिमें जो भी महता, सुन्दरता, सुखरूपता सम्बन्ध न होनेपर केवल यनसे अत्यन नहीं निकाली दीयती है और जो कुछ लामरूप, हितरूप दीयता जा सकती । अनजान व्यक्ति तो उस शतिको यनस्त्री है, यह बालवर्ग मांसारिक वस्तुक्ष है ही नहीं । अगर ही मान लेता है, मर जनकर व्यक्ति उस शक्तिको

सबको दीखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दीखता है । इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तुका नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है। उस परमात्माकी झलक ही उस वस्तुमें सुन्दरता, सुखरूपता आदि रूपोंसे दीखती है। परन्तु जब मनुष्यकी वृति परमात्माकी महिमाकी तरफ न जांकर उस वस्तुकी तरफ ही जाती है, तब वह संसारमें फैंस जाता है। संसारमें फैसनेपर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृष्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, 🕬 इससे तृष्ति नहीं होती-इतना अनुभव होनेपर भी मनुष्यका वस्तु आदिमें सुखरूपताका वहम मिटता नहीं । पनुष्यको सावधानीके साथ विचारपूर्वक देखना चाहिये कि प्रतिक्षण मिटनेशाली यसुमें जो सुख दीखता है, यह उसका दैनों हो सकता है। यह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दीखनेवाली महत्ता, सुन्दरता उस बस्तुको कैमे हो सकती है।

जैसे विजलीके सन्वन्यसे रेडियो बोलता है तो संसारमें छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु, कुछ शक्ति है, वह सब बिनलीकी हो है। बिनलीसे उस वस्तुकर होता तो वह सब समय रहता और विजलीकी हो मानता है। ऐसे ही किसी बन्तु, स्पर्तिक,

Burden in state of the state of पदार्थ, क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दीखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदिकी ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषताको भगवान्की ही मानता है।

इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि सब मेरेसे ही पैदा होते हैं और सबमें मेरी ही शक्ति है । इसमें भगवानुका तात्पर्य यही है कि तुन्हें जहाँ-कहीं और जिस-किसीमें विशेषता. महत्ता. सुन्दरता, बलवत्ता आदि दीखे, वह सब मेरी ही है. उनकी नहीं । एक वेश्या बड़े सुन्दर स्वरोंमें गाना गा रही थी, तो उसको सनकर एक सन्त मस्त हो गये कि देखो ! ठाक्रजीने कैसा कण्ठ दिया है ! कितनी सुन्दर आवाज दो है! तो सन्तकी दृष्टि वेश्यापर नहीं गयी, प्रत्युत भगवानुपर गयी कि इसके कण्ठमें जो आकर्पण है, मिठास है, वह भगवानुकी है। ऐसे ही कोई फूल दीखे तो राजी हो जाय कि वाह-वाह, भगवान्ने इसमें कैसी सन्दरता भरी है! कोई किसीको चढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ानेकी शक्ति भगवान्को है, पढ़ानेवालेको नहीं । देवताओंको बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियोंको वसिष्ठजी प्रिय लगते हैं, किसीकों सिंहमें विशेषता दीखती है. किसीको रुपये बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदिको लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान्की ही है, उनको अपनी नहीं। इस तरह जिस-किसीमें जहां-कहीं विशेषता दीखे, वह भगवान्की ही दीखनी चाहिये । इसलिये भगवान्ने अनेक तरहकी विभृतियाँ यतायी हैं । इसका तात्पर्य है कि उन विभृतियोंमें श्रदा, रुचिके भेदसे आकर्षण हरेकका अलग-अलग होगा, एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सचमें शक्ति भगवानुकी है।

यद्यपि जिस-किसीमें जो भी विशेषता है, वह परमात्माकी है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अपवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतश बनें, वनको सेवा करें । परनु उनको व्यक्तिगत विशेषता इसलिये उस उलोकमें 'विद्धि' पदका प्रयोग खास मानकर वहाँ फंस न जायँ —यह सावधानी रखें । करके राजाके लिये ही किया हुआ मालूम देता है ।

### विशेष बात

भगवान्ने बीसवें श्लोकसे लेकर उत्तालीसवें श्लोकतक जितनी विभृतियाँ कही हैं, उनमें प्रायः 'अस्मि' (मैं हैं) पदका प्रयोग किया है। केवल तीन जगह—चौबीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें 'विद्धि' तथा यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें 'अवगच्छ' पदका प्रयोग करके 'जानने' की बात कही है।

'अस्मि' (मैं हैं) पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य विभृतियोंके मूल तत्त्वका लक्ष्य करानेमें है कि इन सब विभृतियोंके मूलमें मैं ही हूँ । कारण कि सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवानुने 'अस्मि' का प्रयोग करके सब विभृतियोंमें अपनेको जाननेकी बात कही ।

दो जगह 'विद्धि' पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य मनुष्यको सावधान, सावचेत करानेमें है। मनुष्य दोके द्वारा सावचेत होता है—ज्ञानके द्वारा और शासनके द्वारा । ज्ञान गुरुके द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है । अतः चौबीसवें श्लोकमें जहाँ गुरु बुहस्पतिका वर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग गुरुके द्वारा मेरी विभृतियोंके तत्त्वको ठीक तरहसे समझो । विभृतियेकि तत्त्वको समझनेका फल है--मेरेमें दृढ़ मक्ति होना (गीता १० । ७) । सत्ताईसवें रेलोकमें जहाँ राजाका वर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तमलोग राजाके शासनद्वारा उन्मार्गसे बचकर सन्पार्गमें लगना अर्थात् अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो । गुरु प्रेमसे समझाता है और राजा बलसे, भयसे समझाता है। गुरुके समझानेमें उद्धारकी बात मुख्य रहती है और राजाके समझानेमें लौकिक मर्यादाका पालन करनेकी वात मुख्य रहती है।

सताईसवें श्लोकमें जो 'ठचै:श्रवा' 'ऐरावत'का वर्णन आया है,, ये दोनों ग्रजके वैभवके वपलक्षण हैं । कारण कि घोड़े, हाधी आदि गुजके ऐधर्य है और ऐधर्यवान् राजा ही शासन करता है। विमृतियाँ भी काममें आती हैं, जिनका यहाँ वर्णन उस विशेषताको भगवानुको ही माने और भगवानुका नहीं हुआ है । अतः साधकको चाहिये कि जहाँ-जहाँ ही चित्तन करे; चाहे वह विभूति यहाँ भगवानूद्रारा किसी विशोपताको लेकर मन खिंचता हो, वहाँ-वहाँ कही गयी हो अथवा न कही गयी हो ।]

सम्बन्ध---अठारहवें श्लोकमें अर्जुनने भगवान्से विभूति और योग बतानेकी प्रार्थना की । इसपर भगवान्से पहले अपनी विभितियोंको बताया और अब आगेके श्लोकमें योग बताते हैं।

### यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वां। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ।।४१

जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज-(योग-) के अंशसे उत्पन्न हुई समझो ।

व्याख्या—'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा'--संसारमात्रमें जिस-किसी सजीव-निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदिमें जो कुछ ऐश्वर्य दीखे, शोभा या सौन्दर्य दीखे, बलवता दीखे, तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दीखे, उन सबको मेरे तेजके किसी एक अंशसे उत्पन हुई जानो । तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योगसे, सामर्थ्यसे, प्रभावसे ही आयो है-ऐसा तुम समझो-'तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ।' मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है । मनप्यको जिस-जिसमें विशेषता मालम दे,उस-उसमें

भगवानुको हो विशेषता मानते हुए भगवानुका ही चित्तन होना चाहिये । अगर भगवान्को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदिकी विशेषता दीखती है, तो यह पतनका कारण है । जैसे पतिवता स्त्री अपने मनमें यदि पतिके सिवाय दूसरे किसी पुरुषकी विशेषता रखती है, तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है, ऐसे ही भगवान्के सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी विशेषताको लेकर मन खिंचता है, तो व्यभिचार-दोप आ जाता है अर्थात् भगवान्के अनन्यभावका वृत भंग हो जाता है ।

संसारमें छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदिमें जो भी महत्ता, सुन्दरता, सुखरूपता सम्बन्ध न होनेपर वेयल यन्त्रसे आवाज नहीं निकाली दीखती है और जो कुछ लामरूप, हितरूप दीखता जा सकती । अनजान व्यक्ति तो दस शक्तिको यत्तकी है, वह वास्तवमें सोसारिक वस्तुका है हो नहीं । अगर ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्तिको उस बस्तुका होता तो यह सब समय रहता और बिजलीकी ही मानता है। ऐसे ही किसी बस्तु, व्यक्ति,

सबको दीखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दीखता है । इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तुका नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है । उस परमात्माको झलक ही उस वस्तुमें सुन्दरता, सुखरूपता आदि रूपोंसे दीखती है। परन्तु जब मनुष्यकी वृति परमात्माको महिमाको तरफ न जाकर उस वस्तुको तरफ ही जाती है, तब वह संसारमें फैंस जाता है। संसारमें फैंसनेपर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृष्ति ही होती है। इसमें सख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती-इतना अनुभव होनेपर भी

मनुष्यका वस्तु आदिमें सुखरूपताका वहम मिटता

नहीं । मनुष्यको सावधानीक साथ विचारपूर्वक देखना चाहिये कि प्रतिक्षण मिटनेवाली वस्तुमें जो सुख

दीखता है, वह उसका कैसे हो सकता है। वह

वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दीखनेवाली महत्ता, सुन्दरता उसं घसुकी कैसे हो सकती है। जैसे विजलीके सम्बन्धसे रेडियो खोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखों, इस यससे कैसी आवाज आ रही है। पर चास्तवमें उस रेडियोमें जो

कुछ शक्ति है, वह सब बिजलीकी ही है। विजलीसे

पदार्थ, क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दीखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदिकी हों मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषताको भगवानुकी ही मानता है।

इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि सब मेरेसे ही पैदा होते हैं और सबमें मेरी ही शक्ति है । इसमें भगवानका तात्पर्य यही है कि तम्हें जहाँ-कहीं और जिस-किसीमें विशेषता. महत्ता. सन्दरता. बलवता आदि दोखे, वह सब मेरी ही है. उनकी नहीं । एक वेश्या बड़े सुन्दर स्वरोंमें गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक सन्त मस्त हो गये कि देखो ! ठाकरजीने कैसा कण्ठ दिया है ! कितनी सुन्दर आवाज दी है! तो सत्तकी दृष्टि वेश्यापर नहीं गयो, प्रत्युत भगवानपर गयी कि इसके कण्ठमें जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवानकी है। ऐसे हीं कोई फूल दीखे तो राजी हो जाय कि वाह-वाह, भगवान्ने इसमें कैसी सुन्दरता भरी है ! कोई किसीको बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढिया पढानेकी शक्ति भगवानुकी है, पढ़ानेवालेको नहीं । देवताओंको बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियोंकी वसिष्ठजी प्रिय लगते हैं, किसीको सिंहमें विशेषता दीखती है, किसीको रूपये बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदिको लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवानकी ही है, उनकी अपनी नहीं । इस तरह जिस-किसीमें जहाँ-कहीं विशेषता दीखे, वह भगवानुकी ही दीखनी चाहिये । इसलिये भगवान्ने अनेक तरहकी विभृतियाँ यतायी हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियोंमें भदा, रुविके भेदसे आकर्षण हरेकका अलग-अलग होगा, एक समान सबको विभृतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सबमें शक्ति भगवानुकी है।

यद्यपि जिस-किसीमें जो भी विशेषता है, वह परमात्पाको है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अयवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बनें, वनकी सेवा करें । परन्तु उनको व्यक्तिगत विशेषता मनकर वहाँ फॅम न जायै —यह सावधानी रखें।

विशेष बात

भगवानने बीसवें श्लोकसे लेकर उत्तालीसवें श्लोकतक जितनी विभृतियाँ कही हैं, उनमें प्रायः 'अस्मि' (मैं हैं) पदका प्रयोग किया है। केवल तीन जगह—चौबीसर्वे और सत्ताईसर्वे श्लोकमें 'विद्धि' तथा यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें 'अवगच्छ' पदका प्रयोग करके 'जानने' की बात कही है ।

'अस्मि' (मैं हैं) पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य विभृतियोंके मूल तत्त्वका लक्ष्य करानेमें है कि इन सब विभृतियोंके मुलमें मैं ही हैं। कारण कि सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानें. तो भगवानने 'असि' का प्रयोग करके सब विभृतियोंमें अपनेको जाननेकी बात कही ।

दो जगह 'विद्धि' पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य मनुष्यको सावधान, सावचेत करानेमें है। मनुष्य टोके द्वारा सावचेत होता है-जानके द्वारा और शासनके द्वारा । ज्ञान गुरुके द्वारा प्राप्त होता है और शासन खयं राजा करता है । अतः चौधीसवें श्लोकमें जहाँ गरु बहस्पतिका वर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग गुरुके द्वारा मेरी विभृतियोंके तत्त्वको ठीक तरहसे समझो । विमृतियोंके तत्त्वको समझनेका फल है-मेरेमें दृढ़ भक्ति होना (गीता १० । ७) । सत्ताईसवें रेलोकमें जहाँ गुजाका वर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग राजाके शासनद्वारा उन्मार्गसे बचकर सन्मार्गमें लगना अर्थात् अपना जीवन शृद्ध बनाना समझो । गुरु प्रेमसे समझाता है और राजा चलसे, भयसे समझाता है। गुरुके समझानेमें उद्धारकी बात मुख्य रहती है और राजाके समझानेमें लौकिक मर्यादाका पालन करनेकी वात मुख्य रहती है।

सताईसवें श्लोकमें जो 'ठचैःश्रवा' 'ऐरावत'का वर्णन आया है,, वे दोनों राजांके वैभयके उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाधी आदि राजांके ऐसर्य है और ऐसर्पवान् राजा हो शासन करता है। इसलिये उस रलोकमें 'विद्धि' पदका प्रयोग खास क्तके राजाके लिये ही किया हुआ मालुम देता है ।

यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें जो 'अवगच्छ' पद आया है, उसका अर्थ है—वास्तविकतासे समझना कि जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह वस्तुतः भगवानको ही है।

राजाके द्वारा समझानेपर भी जबतक मनुष्य स्वयं उनकी बातको वास्तविकतासे नहीं समझेगा, उनको यातको नहीं मानेगा, तवतक गुरुका ज्ञान और राजाका शासन उसके काम नहीं आयेगा । अन्तमें तो स्वयंको ही इस प्रकार दो बार 'विद्धि' और एक बार मानना पड़ेगा और वही उसके काम आयेगा ।

रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड' (मानस १ १२०१) ।

परन्तु उन सृष्टियोंसे भगवान्का कोई अंश, भाग रुका

नहीं है अर्थात् भगवानुके किसी अंशमें उन सब

सृष्टियोंके रहनेपर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है।

जैसे, प्रकृतिका बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है।

बुद्धिमें कई भाषाओंका, कई लिपियोंका, कई कलाओका

endakar Lukarkar kundak bahuk bahak bakarak

'अवगच्छ' पद देनेका तात्पर्य यह है कि गुरु और 🔒

सम्बन्ध— यहाँतक अर्जुनके प्रश्नोंका उत्तर देकर अब भगवान् अपनी तरफसे खास बात वताते हैं।

# बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन।

# विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।।४२ ।।

अथवा हे अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार बहत-सी बातें जाननेकी क्या आवश्यकता है? मैं अपने किसी एक अंशसे सम्पूर्ण जगतुको व्याप्त करके स्थित हैं।

व्याख्या—'अथवा'-यह अव्यय-पद देकर भगवान् अर्जुनसे मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैने उत्तर दिया ही है; अब मैं अपनी तरफसे तेरे लिये एक विशेष महत्त्वकी सार बात बताता हूँ।

'बहुनैतेन कि ज्ञातेन सवार्जुन'—भैया अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार बहुत जाननेकी क्या जरूरत है ? मैं घोड़ोंकी लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हैं। दीखनेमें तो मैं छोटा-सा दीखता हैं, पर मेरे इस शरीरके किसी एक अंशमें अनन कोटि ब्रह्माण्ड महासर्ग और महाप्रलय-दोनों अवस्थाओंमें मेरेमें स्थित हैं । उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा है और तेरी आज्ञाका पालन करता हूँ! इसलिये जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ, तब तेरे लिये बहुत-सी बातें जाननेकी क्या जरूरत है ?

'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्'— में इस सम्पूर्ण जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ— यह कहनेका तात्पर्य है कि भगवानके किसी भी अंशमें अनन्त सृष्टियाँ विद्यमान हैं—'रोम 🚣

ज्ञान होनेपर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमाएँ वृद्धि अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानसे भर गयी है; अतः अव दूसरी भाषा, लिपि आदि जाननेके लिये जगह नहीं रही । तात्पर्व है कि बुद्धिमें अनेक भाषाओं आदिका ज्ञान होनेपर भी बुद्धिमें जगह खाली ही रहती है और कितनी हो भाषाएँ आदि सीखनेपर भी बुद्धि भर नहीं संकती । इस प्रकार जब प्रकृतिका छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदिके ज्ञान-मे नहीं भरती, तो फिर प्रकृतिसे अतीत, अनन्त, असीम और अगाध भगवान्का कोई अंश अनन सृष्टियोंसें कैसे भर सकता है? वह तो युद्धिकी

अपेक्षा भी विशेषरूपसे खाली रहता है।

🕉 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु व्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे विभृतियोगी नाम दशमोऽध्यायः।। १० ।।

इस प्रकार ॐ, सत्, सत् — इन भगवज्ञामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगयर्गानी-पनिषद्रूच श्रीकृष्णार्जुनमंबादमें 'विभृतियोग' नामक दसवा अध्याय पूर्ण हुआ।। १० ।।

जहाँ-कहीं जो कुछ भी विरोपता दोखती है, वह सब भगवान्त्ये ही विभृति है-ऐसा माननेसे

भगवानुके साथ योग-(सम्बन्ध-) का अनुभव हो जाता है । इसलिये दसवें अध्यायका नाम 'विभृतियोग' 'श्रीभगवानुवाच' और एक 'अर्जुन उवाच' । 青山

(३) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं-- दी

दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

दसवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ दशमोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जन उद्याच' आदि पदोंके छः, श्लोकोंके पाँच सौ छप्पन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पर्ण पदोंका योग पाँच सौ अठहत्तर है।

(२) 'अय दशमोऽंध्यायः' के सात, 'अर्जुन ठवाच' आदि पदोंके बीस. श्लोकोंके एक हजार तीन सौ चौवालीस और पुष्पिकाके छियालीस अक्षर है। इस प्रकार सम्पर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ सत्रह है । इस अध्यायके सभी श्लोक बतीस अक्षरोंके

इस अध्यायके बयालीस श्लोकोंमेंसे—दसरे और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयक्त होनेसे 'न-विपला' सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पाँचवें और बत्तीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयक्त होनेसे 'म-विपुला'; आठवें श्लोकके प्रथम चरणमें और छब्बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे ' भ-विपुला' और छठे श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष छत्तीरा श्लोक ठीक 'पथ्यावकत्र' अनुष्टुप छन्दके , लक्षणोंसे युक्त हैं।



# अथैकादशोऽध्यायः

### अवतरणिका--

दसर्वे अध्यायके अन्तमें भगवान्ते अर्जुनपर विशेष कृपा करके कहा कि सम्पूर्ण जगत् अर्थात् अनन्त सृष्टियों मेरे किसी एक अंशमें हैं और वह मैं तेरा सार्राथ बना हुआ तेरे घोड़ोको लगाम और वाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ! जब सब विभूतियों और योग-(प्रमाब-)का महान् आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब तुझे अलग-अलग विभूतियोंको जाननेकी क्या आवश्यकता है? इस बातको सुनकर जब अर्जुनको दृष्टि भगवान्की महती कृपापर गयी, तब वे बड़े आधर्यमें डूब जाते हैं और बोल उठते हैं—

अर्जुन उवाच

## मदनुत्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम् ।।१ ।।\*

अर्जुन बोले—केवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मतत्त्व जाननेका वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है।

भगवान्न कवल कृषा-परवश हाकर कहा । इस बातका गापनाय मानत है ।
अर्जुन्यर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान्की 'अध्यात्मसंज्ञितम्'— दसवें अध्यायके सातवें श्लोकमें स्तृति करने लगे (१० । १२-१५) । ऐसी स्तृति भगवान्ने कहा था कि जो मेरी विभृति और योगको उन्होंने पहले गीतामें कहाँ नहीं को । उसीका लक्ष्य तल्लसे जानता है अर्थात् सम्पूर्ण विभृतियों भगवान्कि कर्तके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरेपर कृषा भगवान् ही हैं और सम्पूर्ण विभृतियों भगवान्कि करनेके लिये ही आपने ऐसी बात कही हैं। सामर्थ्यों हो प्रकट होती हैं तथा अन्तमें भगवान्की

'परमं गुरुम्' — अपनी प्रधान-प्रधान विभृतियोंको ही लीन हो जाती हैं—ऐसा तत्त्वसे जानता है, यह कहनेके बाद भगवान्ने दसवें अध्यायके अन्तमें अपनी अविचल मित्तयोगसे युक्त हो जाता है। इसी यातको ओस्से कहा कि मैं अपने किसी अंशमें सम्पूर्ण अर्जुन अध्यातसरिवित मान रहे हैं ।

<sup>\*</sup> भगवान्छी कृपाका अनुभव करके अर्जुन भावविभोग हो उठे और कृपाका रहस्य प्रकट करनेके लिये जब अव्यधिक प्रसप्ततासे बोले, तब नियमका ख्याल न रहनेसे यह स्त्रोक तैतीस अक्षरिका आया है, जब कि गीतामार्से अतुपूर् एन्ट्वाले स्त्रोक बतीस अक्षरोंके ही आये हैं। कार्ल्स है कि अव्यधिक प्रसन्नता होनेसर नियमका ध्यान नहीं रहता।

<sup>े</sup> ऐसे तो पहले अध्यायसे लोकर यहाँतक भगवान्दे जो कुछ कहा है वह सब कृपा-पायरा होकर है। कहा है। वात्तवर्म भगवान्की सम्पूर्ण क्रियाओंमें कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य वसे पहचानता नहीं। भगवान्की कृपाको पहचाननेपर भगवान्वका अनुभव बहुत सुगमतासे और शीप्रवासे हो जाता है। अर्जुक्का लाह्य भी जब भगवान्त्याकी ओर जाता है, तब वे विभोर होकर कह उठते हैं कि आपकी कृपासे सेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान्त्वे अभीतक भक्तिकी जितनी बाते कही है, वे सब की सब परा गोपनीय अध्यात्य उपदेश हैं।

Processors to the superstanding the superstand of the superstand o 'यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम'— इस मोहके नष्ट होते ही अर्जुनको यह ख्याल आया सम्पर्ण जगत भगवानके किसी एक अंशमें है--इस कि पहले जो मैं इस बातको नहीं जातना था, वह बातपर पहले अर्जुनकी दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस भेरा मोह ही था \* । इसलिये अर्जुन यहाँ अपनी बातको जानते भी नहीं थे, यही उनका मोह था।परन्तु दृष्टिसे कहते हैं कि भगवन्! मेरा यह मोह सर्वथा जब भगवानने कहा कि सम्पूर्ण जगत्को अपने एक चला गया है। परन्तु ऐसा कहनेपर भी भगवानने अंशमें व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब इसको (अर्जुनके मोहनाशको) खीकार नहीं किया; अर्जुनकी इस तरफ दृष्टि गयी कि भगवान् कितने क्योंकि आगे उन्चासकें श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनसे विलक्षण हैं! उनके किसी एक अंशमें अनन्त सृष्टियाँ कहा है कि तेंसेके व्यथा और मृद्भाव (मोह) नहीं उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसीमें होना चाहिये— 'मा ते व्यथा मा च विमढभावः' । त्तीन हो जाती हैं, और वे वैसे-के-वैसे रहते हैं! 🚣

सम्बन्ध-मोह कैसे नष्ट हो गया-इसीको आगेके श्लोकमें विस्तारसे कहते हैं।

# भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ।।२ ।।

े हे कमलनयन ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तारपूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुना है।

व्याख्या---'भवाप्ययौ हि भूतानां त्वतः श्रुतौ ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही रहते हैं और आपमें विस्तरशो मया'— भगवान्ने पहले कहा था—मैं ही लीन हो जाते हैं अर्थात् सब कुछ आप ही हैं। सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है (७ । ६-७); सात्त्विक, अध्यायके सातवें श्लोकमें चताया कि मेरी विभूति राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं (७ । १२); और योगको जो तत्त्वसे जानता है, वह अविकम्प प्राणियोंके अलग-अलग अनेक तरहके भाव मेरेसे ही भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इस प्रकार आपकी होते हैं(१० ।४-५); सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही होते हैं और मेरेसे ही सब चेष्टा करते हैं (१० १८); प्राणियोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हैं (१० ।२०); और सम्पूर्ण सृष्टियोंके आदि, मध्य तथा अत्तमें मैं ही हूँ (१० ।३२) । इसीको लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयका वर्णन विस्तारसे सुना है । इसका तात्पर्य भाणियांकी उत्पत्ति और विनाश सुननेसे नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुननेसे है कि सभी प्राणी आपसे

'माहात्प्यमपि चाव्ययम्'- आपने दसवें विमृति और योगको तत्वसे जाननेका माहात्य भी मैंने सुना है।

माहात्प्यको 'अव्यय' कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्की विभृति और योगको तत्वसे जाननेपर भगवानमें जो भक्ति होती हैं, प्रेम होता हैं. भगवानसे अभिन्नता होती है, वह सब अन्यय है। कारण कि भगवान अव्यय, नित्य हैं तो उनकी मंक्ति, प्रेम भी अव्यय ही होगा ।

सन्त्रय-अव आगेके दो रतोकोंमें अर्जुन विरादरूपके दर्शनके तिये भगवान्ते प्रार्थन करते हैं।

<sup>\*</sup> मोहके रहते हुए मोहका ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोहके चले जानेपर ही मोहका ज्ञान होता है, और ज्ञान होनेपर मोह रहता ही नहीं।

एवमेतद्यथात्थ

त्वमात्मानं

परमेश्वर ।

### द्रष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।।३ ।।

हे परुपोत्तम ! आप अपने-आपको जैसा कहते हैं, यह वास्तवमें ऐसा ही है । है परमेश्वर ! आपके ईश्वर-सम्बन्धी रूपको में देखना चाहता है ।

व्याख्या--'पुरुषोत्तम'-- यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि हे भगवन्! मेरी दृष्टिमें इस संसारमें आपके समान कोई उत्तम, श्रेष्ठ नहीं है अर्थात् आप ही सबसे उत्तम, श्रेष्ठ हैं। इस बातको आगे पन्द्रहवें अध्यायमें भगवानने भी कहा है कि मैं क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम हुँ; अतः मैं शास्त्र और वेदमें प्रुपोत्तम नामसे प्रसिद्ध हैं (१५ । १८) ।

'एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानम्'- हे पुरुपोत्तम ! आपने (सातवें अध्यायसे-दसवें अध्यायतक) मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभावका, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया, वह चास्तवमें ऐसा ही है।

यह संसार मेरेसे ही उत्पन्न होता है और मेरेमें ही लीन हो जाता है (७ ।६), मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है (७ ।७), सब कुछ वासुदेव ही है (७ । १९), ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ-रूपमें में ही हूँ (७ 1२९-३०), अनन्य भक्तिसे प्रापणीय परम तत्त्व मैं ही हैं (८ । २२), मेरेसे ही यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसारमें और संसार मेरेमें नहीं है (९ 1४-५), सत् और असत्-रूपसे सब कुछ मैं ही हूँ (९ ।१९), मैं ही संसारका मूल कारण हूँ और मेरेसे ही सारा संसार सत्ता-स्फूर्ति पाता है (१० १८), यह साए संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है (१० ।४२) आदि-आदि अपने-आपको आपने जो कुछ कहा है, वह सब-का-सब यथार्थ ही है।

है कि 'में ही सम्पूर्ण प्राणियोंका और सम्पूर्ण लोकोंका माँगता है, तो देनेवालेमे देनेक माव कम हो जाता महान् ईश्वर हूँ---'भूतानामीश्वरोऽपि' (४ ।६); 'सर्व- है और वह कम देता है । इसके विपर्यंत यदि कोई लोकमदेश्वरम् (५ । २९) । इसलिये अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक कम माँगता है, तो देनेवाला उदारतापूर्वक भगवान्के विलक्षण प्रभावसे प्रभावित होकर उनके अधिक देता है। ऐसे ही वहाँ अर्जुनने स्पष्टरूपसे लिये 'परमेश्वर' सम्बोधन देते हैं, जिसका तात्वर्य हैं कह दिया कि आप सब की सब विभूतियाँ कर

कि हे भगवन्! वास्तवमें आप ही परम ईश्वर है. आप ही सम्पूर्ण ऐश्वर्यके मालिक हैं।

'द्रष्टिभिच्छामि ते रूपमैश्वरम्'—अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका माहात्म्यसहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषयमें मेरे हृदयमें दुढ़ विश्वास भी हो गया है। 'सम्पूर्ण संसार भेरे शरीरके एक अंशमें हैं'—इसे सुनकर मेरे मनमें आपके उस रूपको देखनेकी उत्कट लालसा हो रही है।

दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्त्रेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हैं, बैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पछता है. उसका आप उत्तर देते हैं । इस कारण आपसे कहनेका. पूछनेका किञ्चिन्मात्र भी संकोच न होनेसे मेरे मनमें आपका वह रूप देखनेकी यहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंशमें सम्पूर्ण संसार व्याप्त है।

दसर्वे अध्यायके सोलहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि आप अपनी पूरी-की-पूरी विभूतियाँ कह दीजिये, बाकी मत रखिये—'मक्तुमईस्यशेषेण', तो भगवानने विभृतियोंका वर्णन करते हुए उपक्रमंभे और उपसंहारमें कहा कि मेरी विमृतियोंका अन्त नहीं है (१० । १९, ४०) । इसलिये भगवान्ने विभृतियोंका वर्णन संक्षेपसे ही किया । परन्तु यहाँ जय अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूपको देखना चाहता हूँ—'द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्', तब भगवान् आगे वहेंग कि तु मेरे सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख (११.1५)। 'परमेश्वर'—मगवान्के मुखसे अर्जुनने पहले सुना जैसे संसारमें कोई किसी में लालचपूर्वक अधिक

दोजिये तो भगवान्ने कहा कि मैं अपनी विभूतियोंको दूसरा भाव यह है कि अर्जुनके रथमें एक जगह संक्षेपसे कहँगा । इस बातको लेकर अर्जुन सावधान बैठे हुए भगवान्ने यह कहा कि 'तू जो मेरे इस हो जाते हैं कि अब मेरे कहनेमें ऐसी कोई अनुचित शरीरको देख रहा है, इसके किसी एक अंशमें सम्पूर्ण वात न आ जाय । इसलिये अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक जगत् (जिसके अन्तर्गत अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं) कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका व्याप्त है।' तात्पर्य है कि भगवानका छोटा-सा शरीर विराद्रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिये। है, और उस छोटे-से शरीरके किसी एक अंशर्म अर्जुनके इस संकोच को देखकर भगवान् बड़ी सम्पूर्ण जगत् है। अतः उस एक अंशमें स्थित रूपको उदारतापूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों-हजारों रूपोंको मैं देखना चाहता हूँ-यही अर्जुनके 'रूपम्' (एक रूप) कहनेका आशय मालूम देता है। देख ले।

# मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ।।४।।

हे प्रभो ! मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर रूप देखा जा सकता है-ऐसा अगर आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! आप अपने उस अविनाशी स्वरूपको मुझे दिखा दीजिये ।

व्याख्या--'प्रभो'--'प्रभु' नाम सर्वसमर्थका है, ध्यानयोग, हठयोग, राजयोग, लययोग, मन्तयोग आदि हैं, तब तो ठीक है; नहीं तो आप मेरेको ऐसी सामर्थ्य विराट्रूप भी दिखा दीजिये । दीजिये, जिससे मैं आपका वह ऐश्वर (ईश्वर-सम्बन्धी) रूप देख सर्कुं।

'मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति'—इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं देखनेका अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं धारणा थी, उस धारणामें अब बहुत परिवर्तन हुआ है । हैं। इस प्रकार अर्जुनको भगवान्के वचनोंमें किश्चिन्मात्र दिखाइये ।

'योगेग्वर'--'योगेश्वर'सम्बोधन देनेका यह भाव खरूपके दर्शन कगइये। मालूम देता है कि भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग,

इसलिये इस सम्बोधनका भाव यह मालूम देता है जितने भी योग हो सकते हैं, उन सबके आप मालिक कि यदि आप मेरेमें विराट्रूप देखनेकी सामर्थ्य मानते हैं, इसलिये आप अपनी अलौकिक योगशक्तिसे वह

अर्जनने दसवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें भगवानके लिये 'योगिन्' सम्बोधन दिया था अर्थात् भगवान्को योगी बताया था; परन्तु अब अर्जुनने भगवान्के लिये 'योगेश्वर' सम्बोधन दिया है अर्थात् भगवानुको सम्पूर्ण दिखायेंगे, तो भी मैं यही मानूँगा कि आपका रूप योगोंका मालिक बताया है। कारण यह है कि दसवें तो वैसा हो है, जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको अध्यायके आरम्भमें अर्जुनको भगवान्के प्रति जो

'ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्'--आपका यह भी सन्देह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है । इसीलिये स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनन्त सृष्टियाँ तो वे कहते हैं कि आप मेरेको अपना विस्ट्रूहण उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसीमें लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनासी

सन्बर्ग-पूर्वरहोक्ने अर्जुनकी नम्रतापूर्वक की हुई प्रार्थनको सुनकर अब भगवान् अर्जुनको विद्यरूप देखेनेके लिये अक्र देते हैं।

श्रीभगवानुवाच

# पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽध सहस्रशः

# नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।। ५ ।।

श्रीभगवान् बोले— हे पृथानन्दन ! अब मेरे अनेक तरहके, अनेक वर्णों और आकृतियोंवाले सैकड़ों-हजारों दिव्यरूपोंको तू देख ।

आदि-आदि ।

जैसे पृथ्वीका एक छोटा-सा कण भी पृथ्वी

ही है, ऐसे ही भगवान्के अनन्त, अपार

विश्वरूपका एक छोटा-सा अंश होनेके कारण

यह संसार भी विश्वरूप ही है। परन्तु यह हरेकके

सामने दिव्य विश्वरूपसे प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसाररूपसे

ही प्रकट है। कारण कि मनुष्यकी दृष्टि भगवान्की

तरफ न होकर नाशवान् संसारकी तरफ ही रहती है।

जैसे अवतार लेनेपर भगवान् सबके सामने भगवत्र्यसे

प्रकट नहीं रहते (गीता ७ ।२५), प्रत्युत मनुष्यरूपसे

ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान् सर्वके

सामने संसाररूपसे ही प्रकट रहते हैं अर्थात् हरेकको

यह विश्वरूप संसाररूपसे ही दीखता है। परन् यहाँ भगवान् अपने दिव्य अविनाशी विश्वरूपसे साक्षात्

प्रकट होकर अर्जनको कह रहे हैं कि त .मेरे दिव्य

व्याख्या—'पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः'—अर्जुनकी संकोचपूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान् अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः अर्जुनके लिये 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपोंको देख । रूपोंमें भी तीन-चार नहीं, प्रसुत सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख अर्थात् अनिगनत रूपोंको देख । भगवान्ने जैसे विमृतियोंके विषय कहा है कि मेरी विमृतियोंका अन्त नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान्ने अपने रूपोंको अनन्तता बतायी है ।

'नानविधानि दिख्यानि नानावणांकृतीनि च'—
अव भगवान् उन रूपोंकी विशेषताऔंका वर्णन करते
हैं कि उनकी तरह-तरहकी बनावट है। उनके रंग भी
तरह-तरहके हैं अर्थात् कोई किसी रंगका तो कोई
किसी रंगका, कोई पीला तो कोई लाल आदि-आदि।
उनमें भी एक-एक रूपमें कई तरहके रंग हैं। उन
रूपों की आकृतियाँ भी तरह-तरहकी है अर्थात् कोई
छोटा तो कोई सीटा, कोई लम्बा तो कोई सौड़ा

छाटा तो कोई मोटा, कोई लम्बा तो कोई चोड़ा

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमें पगवान्ने अपने विश्वरूपमें तरह-तरहके वर्णों और आकृतियोंको देखेनेकी बात कही । अब आगेके स्लोकमें देखताओंको देखनेकी बात कहते हैं ।

रूपोंको देख।

पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्चिनौ

. मस्तस्तथा ।

बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ।। ६ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! तू वारह आदित्योंको, आठ यसुओंको, ग्यारह स्ट्रॉको और दो अश्विनीकुमारॉको तथा उन्जास मस्ट्राणोंको देख । जिनको तुने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे यहत-से आधर्यजनक रूपोंको भी तू देख ।

व्याख्या— 'पर्यादित्यान्यसून्द्रातधिनी धर, ध्यं, संग, अतः, अतिल, अनल, प्रत्युर सरुतसत्त्वा'—अदितिके पुत्र घाता, मित्र, अर्थमा, राह्म, और प्रमास—ये आठ 'धसु' है (महा॰ सरुण, अंश, भग, विवस्यान, पूण, संविता, ल्याटा आदि॰ ६६ । १८) । और विष्यु—ये बारह 'आदित्य' है (महा॰ आदि॰ हर, बहुरूप, प्रयन्यक, असरित्रत, युक्तरूप, रूप, १९५-१६) । म्पारह 'रुद्र' हैं (हरिवंश॰ १ । ३ । ५१-५२) । देवता सम्पूर्ण देवताओंमें मुख्य हैं । देवताओंमें वैद्य है।

सत्त्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यगृज्योति, - सञ्योति, ज्योतिष्पान्, हरित, ऋतजित्, सत्यजित्, सुपेण, सेनजित्,सल्यमित्र,अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, धुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, उप्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईंदृक्, अन्यादृक्, यादृक्, प्रतिकृत्, ऋक्, समिति, संरम्भ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, समिता, समिद्ध, प्रतिदुध, मरुति, सस्त, देव, दिश, यजुः, अनुदुक्, साम, मानूप और विश्--ये उन्चास ् 'मरुत' हैं । (वायुपुराण ६७ । १२३—१३०) ।

-- इन सबको तु मेरे विरादरूपमें देख ।

अधिनीकुमार —ये तैतीस कोटि (तैतीस प्रकारके) 🛧

सम्बन्ध-भगवानुद्वारा विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देनेपर अर्जुनकी यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूपको कहाँ देखूँ ? अतः भगवान् कहते हैं-

# जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ।।७ ।।

है नींदको जीतनेवाले अर्जुन ! मेरे इस शरीरके एक देशमें चराचर-सहित सम्पूर्ण जगत्को अभी देख ले । इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, यह भी देख ले ।

वृक्ष,

व्याख्या-'गुडाकेश'- निद्रापर अधिकार प्राप्त करनेसे अर्जुनको 'गुडाकेश' कहते हैं । यहाँ यह सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानीसे मेरे विश्वरूपको देख ।

'इर्हेकस्यं जगत्कृतस्यं पश्याद्य सचराचरम्, मम दें।'— दसवे अध्यायके अन्तमें भगवान्ने कहा था कि मैं सम्पूर्ण जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्यित हैं। इसीपर अर्जुनके मनमें विश्वरूप देखनेकी रच्य हुई ( अतः भगवान् कहते हैं कि हाथमें घीड़ोंकी लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीरके एक देश-(अंश-) में चर-अचरसहित सम्पूर्ण जगत्को देख । एक देशमें देखनेका अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा, वहीं तेरेको अनत्त ब्रह्माण्ड रेन्त्रों। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पर्1, पद्ये आदि चलने-फिरनेवाले जङ्गम; और

'अभ्रिनीकुमार' दो है । ये दोनों भाई देवताओंके मरुद्गणोंका नाम भी आता है, पर वे उन्चास मरुद्गण इन तैतीस प्रकारके देवताओं से अलग माने जाते हैं: क्योंकि वे सभी दैत्योंसे देवता वने हैं । इसलिये भगवान्ने भी 'तथा' पद देकर मरुद्गणींको अलग बताया है ।

> 'बहन्यदृष्टपुर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत'— तुमने इन रूपोंको पहले कभी आँखोंस नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मनसे चिन्तन नहीं किया है, बुद्धिसे कल्पना नहीं की है । इन रूपोंकी तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गयी है । ऐसे बहुत-से अदृष्टपूर्व रूपोंको त अब प्रत्यक्ष देख ले।

इन रूपेंकि देखते ही आधर्य होता है कि अहो ! बारह आदित्य, आठ बसु, ग्यारह रुद्र और दों ऐसे भी भगवानके रूप हैं! ऐसे अद्भुत रूपोंको तू देख ।

> रेत आदि जड़-सहित सम्पूर्ण जगतको 'अछ'--अभी, इसी क्षण देख ले. इसमें देरीका काम नहीं है। 'यळान्यदुष्टुमिक्डसि—मगवान्के शरीरमें सब बातें वर्तमान थीं अर्थात् जो बाते भूतकालमें बीत गयी है और जो भविष्यमे बीतनेवाली हैं, वे सब बातें भगवानुके शांग्रेसे वर्तमान थीं । इसलिये मगयान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले । अर्जुन और क्या देखना चाहते थे ? अर्जुनके मनमें सन्देह था कि युद्धमें जीत हमारी होगी या कौरवोंकी (गीता २।६) ? इसलिये भगवान कहते है कि वह भी तु मेरे इस शरी के एक अंशमें देख ले ।

लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़,

विशेष यात बैसे दसवें अध्यापने भगवान्से 'जो मेरी विभृति और योगको तत्वसे जानता है, उसका मेरेमें दुव भिक्तयोग हो जाता हैं इस बातको सुनकर हो अर्जुनने भगवान्की स्तृति-प्रार्थना करके विभूतियाँ पूछी थीं, ऐसे हो भगवान्से 'मेरे एक अंशमें साग्र संसार स्थित हैं इस बातको सुनकर अर्जुनने विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की हैं। अगर भगवान् 'अधवा' कहकर अपनी ही तरफसे 'मेरे किसी एक अंशमें सम्पूर्ण जगत् स्थित हैं' यह बात न कहते, तो अर्जुन विश्वरूप देखनेकी इच्छा ही नहीं करते। जय इच्छा ही नहीं करते, तो फिर सगवान् अपना विश्वरूप कैसे दिखाते ? इससे सिद्ध होता है कि भगवान् कुपापुर्वक अपनी ओरसे ही अर्जुनको

अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं।

ऐसी ही बात गीताके आरम्भमें भी आयी है।
जब अर्जुनने भगवान्से दोनों सेनाओंके बीचमें रथ
खड़ा करनेके लिये कहा, तब भगवान्ते रथको पितान्तर
भीप्म और रोणाचार्यके सामने खड़ा किया और अर्जुनमें
कहा—इन कुरुवेशियोंको देखो— कुरुन्न पर्थ
(१।२५) । इसका यही आशय मालूम देता है
कि भगवान् कृपापूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं।
कारण कि यदि भगवान् ऐसा न कहते तो अर्जुक्को
शोक नहीं होता और गीताका उपदेश आरम्भ नहीं
होता। तारार्य है कि भगवान् अपनी तरफसे कृषा
करके ही गीताको प्रकट किया है।

\*

सम्बन्ध---मगवान्ते तीन स्लोकॉर्मे चार बार 'चम्च' पदसे अपना रूप देखनेक लिये आशा दी । इसके अनुसार ही अर्जुन आँखें फाइ-फाइकर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परचु अर्जुनको कुछ भी नहीं दीखता । इसलिये अब भगवान् आगेके स्लोकमें अर्जुनको न टीखनेका कारण धताते हुए उनको दिव्य चसु देकर विश्वरूप देखनेकी आशा देते हैं ।

# न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ।। ८ ।।

तू अपनी इस आँखसे अर्थात् चर्मचक्षुसे मेरेको देख ही नहीं सकता । इसलिये में तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वर-सम्यन्धी सामर्थ्यको देख ।

व्याख्या— न तु मां शाक्यसे द्रष्टुमनेनेय स्ववश्चायां — तुम्हारे जो चर्मवश्च हैं, इनकी शांकि बहुत अल्प और सीमित हैं। प्राकृत होनेके कारण ये चर्मवश्च केवल प्रकृतिके तुच्छ कार्यको ही देख सकते हैं अर्थात् प्राकृत मनुष्य, पर्गु, पश्ची आदिके रूपोंको, उनके भेदोंको तथा चूप-छाया आदिक रूपोंको ही देख सकते हैं। परनु वे मन-चुद्धि-इन्द्रियोंसे अतीत मेरे रूपको नहीं देख सकते।

'दिव्यं स्वामि ते चक्षः परय मे योगमैद्याम्'—म् तुझे अतीन्त्रिय, अलीकिक रूपनो देखनेकी सामर्थवाले दिव्यचक्षु देता हूँ अर्थात् तेरे इन चर्मचक्षुऑर्म ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तृ अर्तीन्द्रिय, अलीकिक पदार्थ भी देख सके और साय-साथ उनकी (द्व्यताको भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्रका विषय नहीं है, प्रस्तुत बुद्धिका विषय है, तथापि भगवान् कहते हैं मेरे दिये हुए दिव्यवसुओंसे तृ दिव्यताको अर्थात् मेरे ईधर-सम्बन्धी अलीकिक प्रभावको भी देख सकेगा। तालपर्व है कि मेरा विग्रहरूप देखनेके लिये दिव्यवसुओंकी आवरयकता है।

'पश्य' क्रियांक दो अर्थ होते हैं सुद्धि-(विक्रा-) से देखना और नेत्रीसे देखना । नवें अध्यापके पाँचयें रतोकमें भगवान्ते 'पश्य' मे योगमैग्राम्' कहंकर युद्धिक हाग देखने-(जानने-)यो बात कही थी । अर्थ यहाँ 'पश्य मे योगमैग्राम्' कहंकर नेत्रीके हाप देखनेकी बात कहते हैं।

- विशेष बात

जैसे किसी जगह 'श्रीमद्भगवद्गीता' — ऐगा लिए।

अत्यधिक कुपाल है। उन कुपासागरकी कुपाका कमी अन्त नहीं आता । भक्तोंपर कृपा करनेके उनके

विचित्र-विचित्र ढंग हैं । जैसे, पहले तो भगवानने

अर्जुनको उपदेश दिया । उपदेशके द्वारा अर्जुनके

भीतरके भावोंका परिवर्तन कराकर उनको अपनी

विभृतियोंका ज्ञान कराया । उन विभृतियोंको जाननेसे अर्जुनमें एक विलक्षणता आ गयी, जिससे उन्होंने

भगवान्से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभृतियोंका वर्णन

करके अन्तमें भगवानने कहा कि ऐसे (तरह-तरहकी विभितयोंवाले) अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे एक अंशमें पडे

हुए हैं। जिसके एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं,

उस विराटरूपको देखनेके लिये अर्जनकी इच्छा हई

और इ.सके लिये उन्होंने प्रार्थना की। इसपर भगवानने अपना विराटरूप दिखाया और उसको देखनेके लिये

वार-बार आज्ञा दी । परन्त अर्जनको विग्रटरूप दीखा नहीं । तब उनको भगवानने दिव्यचक्ष् प्रदान किये ।

सारांश यह हुआ कि भगवानने ही विराटरूप देखनेकी जिज्ञासा प्रकट की । जिज्ञासा प्रकट करके विग्रटरूप

दिखानेकी इच्छा प्रकट की । इच्छा प्रकट करनेपर

विरादरूप दिखाया । अर्जनको नहीं दीखा तो दिव्यचक्ष

देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि

amendental coloring and a successive and हुआ है । जिनको वर्णमालाका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, है; क्योंकि भगवानुका ऐसा ही स्वभाव है । भगवानु उनको तो इसमें केवल काली-काली लर्कीर टीखती हैं और जिनको वर्णमालाका ज्ञान है, उनको इसमें अक्षर दीखते हैं । परन्तु जो पढ़ा-लिखा है और जिसको गीताका गहरा मनन है, उसको 'श्रीमद्भगवद्गीता'— ऐसा लिखा हुआ दीखते ही गीताके अध्यायोंकी, श्लोकोंकी, भावोंकी सब बातें दीखने लग जाती हैं । ऐसे ही अर्जनको जब भगवानने दिव्यवक्ष दिये. तब उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता भी दीखने लगी. जो कि साधारण बद्धिका विषय नहीं है । यह सब सामर्थ्य भगवत्प्रदत्त दिव्यचक्षको ही थी।

अब यहाँ एक शङ्का होती है कि जब अर्जुनने चौथे श्लोकमें कहा कि अगर में आपके विश्वरूपको देख सकता है तो आप अपने विश्वरूपको दिखा दीजिये, तब उसके उत्तरमें भगवानको यह आठवाँ श्लोक कहना चाहिये था कि तु अपने इन चर्मचक्षओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये में तेरेको दिव्य चक्षु देता हूँ । परन्तु भगवान्ने वहाँ ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्यचक्षु देनेसे पहले ही 'पश्य-पश्य' कहकर वार-बार देखनेकी आज्ञा दी । जब अर्जनको दीखा नहीं, तब उनको न दीखनेका कारण बताया और फिर दिव्यचक्ष् देकर उसका निराकरण किया ।

भगवानके शरण होनेपर शरणागतका सब काम करनेकी अतः इतनी झंझट भगवानने की ही क्यों ? साधकपर भगवान्को कृपाका क्रमशः कैसे विस्तार जिम्मेवारी भगवान् अपने कपर ले लेते हैं।

होता है, यह बतानेके लिये ही भगवानने ऐसा किया 🖈

सम्बन्ध--दिव्यवक्षु प्राप्त करके अर्जुनने भगवानुका कैसा रूप देखा, यह बात संजय घुतराष्ट्रसे आगेके श्लोकमें कहते हैं ।

मंजय खान

# ततो राजन्पहायोगेश्वरो हरिः।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ।। ९ ।।

संजय बोले-हे राजन् ! ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको परम ऐश्वर-रूप दिखाया ।\*

व्याख्या— 'एवमुक्त्या ततो ''''' परमं कि 'तू अपने चर्मचक्षुओंसे मुझे नहीं देख सकता, रूपमैग्नरम्'—पूर्वरलोकमें भगवान्ते जो यह कहा था इसलिये मैं तेरको दिव्यवश्रु देता है, जिससे तू मेरे

<sup>\*</sup> संजयको भी घेदव्यासजी महाराजसे द्रिव्यदृष्टि मिली हुई भी, इसलिये अर्जुनके साय-ही-साय उन्होंने भी भगवान्के विश्वरूपके दर्शन किये थे (भीता १८ १७३) । अब संजय उसी विश्वरूपका धृतराष्ट्र से बर्शन करते हैं ।

उस समय अर्जुनने देवोंके देव भगवान्के शरीरमें एक जगह स्थित अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त सम्पूर्ण जगत्को देखा ।

ध्याख्या—'तत्रैकस्यं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा' - अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त अर्थात् ये देवता है, ये मनुष्य हैं, ये पशु-पक्षी हैं, यह पृथ्वी है, ये समद्र हैं. यह आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि-आदि विभागोंके सहित (संकृचित नहीं,प्रत्युत विस्तारसहित) सम्पूर्ण चराचर जगत्को भगवान्के शरीरके भी एक देशमें अर्जुनने भगवान्के दिये हुए दिव्यचक्षुओंसे प्रत्यक्ष देखा । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान् श्रीकृष्णके छोटे-से शरीरके भी एक अंशर्मे चर-अचर, स्थावर-जङ्गमसहित सम्पूर्ण संसार है । वह संसार भी अनेक ब्रह्माण्डोंके रूपमें, अनेक देवतओंके लोकोंके रूपमें, अनेक व्यक्तियों और पदार्थोंक रूपमें विमक्त

देखा \* ।

'अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा'—'तदा' का तात्पर्य है कि जिस समय भगवानने दिव्यदृष्टि देकर अपना विराट्रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुनने देखा । 'अपश्यत्' का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान्ने दिखाया, वैसा ही अर्जुनने देखा । संजय पहले भगवानुके जैसे रूपका वर्णन करके आये हैं, वैसा ही रूप अर्जुनने भी देखा।

जैसे मनुष्यलोकसे देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोकसे भी भगवान् अनन्तगुना विलक्षण हैं; क्योंकि देवलोक आदि सब-के-सब लोक प्राकृत है और भगवान् प्रकृतिसे अतीत हैं । इसलिये भगवान और विस्तृत है—इस प्रकार अर्जुनने स्पष्ट रूपसे\_\_'देवदेव' अर्थात् देवताओंक मी देवता (मालिक) है।

सम्बन्ध-भगवानुके अलीकिक विरादरूपको देखनेके बाद अर्जुनको क्या दशा हुई-इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं ।

ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जयः ।

-- प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्चलिरभापत ।। १४ ।।

भगवानके विश्वरूपको देखकर ये अर्जुन बहुत चिकत हुए और आश्चर्यके कारण उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया । वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देवको मस्तकसे प्रणाम करके बोले ।

विस्पराविष्टी कारण रोमाहित हो देवे । *व्याख्या—*'ततः <sup>-</sup> हष्टरोमा धनञ्जयः'-अर्जुनने भगवान्के रूपके विषयमें

किसी अंशमे सम्पूर्ण जगत्कों है

प्रणम्य शिरसा देवं कृताझलिरभाषत'— जैसी करपना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर भगवान्की विलक्षण कृपाको देखकर अर्जुनका ऐसा उनको बड़ा आधर्य हुआ । मगवान्ते मेरेपर कृपा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदलेमें क्या कृतज्ञता प्रकट करके विलक्षण आध्यात्मिक यातें अपनी ओरसे बतायीं करूँ ? मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो मै और अब क्या करके मेरको अपना विलक्षण रूप इनके अर्पण करूँ। मैं तो केवल सिरसे प्रणाम ही दिया रहे हैं— इस यातको लेकर अर्जुन प्रसन्नताके कर सकता हूँ अर्थात् अपने-आपको अर्पित ही कर

<sup>\*</sup> भीमकागवतमें आया है कि एक बार यशोदाजीने कन्हैयांके छोटे-से मुख्यों विश्वस्य देखा । इसपर विचार किया जाय हो अननकोटि ब्रह्मण्डोमेंसे एक ब्रह्मण्डमें एक भूमण्डल है । इस भूमण्डलमें भारतवर्ष, भारतवर्षमें एक मासुरमण्डल, मासुरमण्डलमें एक प्रजमण्डल, ग्रजमण्डलमें एक भन्दगाँव, नन्दगौवमें एक नन्दमवन और नन्दमवनमें एक जगह छोटा-मा मैया छड़ी लेकर धमकाती है कि 'तुने माटी क्यों खायी? राहा है। उस कन्द्रैयाको यशोदा मरह !' कन्हैयाने अपना मुख मैयाने सर् ं और नन्त्रमवनमे खोलका दिखाया तो उस छोटे-से मुख्ये. ेतरह अर्तन्ते भी भगवान्के 20161 भी देखा—'सहात्वानम्

सकता हूँ। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर करने लगे। ञ्जकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवानुकी स्तुति

\*

सम्बन्ध-अर्जुन विग्रद्ररूप भगवानुकी जिस विलक्षणताको देखकर चिकत हुए, उसका वर्णन आगेके तीन श्लोकोंमें करते हुए भगवान्की स्तृति करते हैं।

### अर्जुन उवाच

# पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमुषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ।।१५ ।।

अर्जुन बोले—हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवताओंको,प्राणियोंके विशेष-विशेष समुदायोंको, कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्माजीको, शङ्करजीको, सम्पूर्ण ऋषियोंको और सम्पूर्ण दिव्य सर्पोंको देख रहा हैं।

भूतविशेषसङ्घान्'--अर्जुनकी भगवत्प्रदत्त दिव्य दृष्टि एक अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं सम्पूर्ण देवोंको , प्राणियोंके समुदायोंको और ब्रह्मा तथा शङ्करको देख रहा है।

है कि मैं कमलके ऊपर स्थित ब्रह्माजीको देखता प्रार्थना करते हैं । अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवान् कहते 🐫 इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमलके नालकी हैं कि तू मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचर जगत्की और नालके उद्गम-स्थान अर्थात् मूल आधार भगवान् देख- 'इह एकस्थं ''' मम देहे' विगुक्ते (जो कि शेपशय्यापर सोये हुए हैं) भी देख केदव्यासजीद्वार प्राप्त दिव्यदृष्टिवाले संजय भी यही रहें हैं । इसके सिवाय भगवान् शङ्करको, उनके कैलास बात कहते हैं कि अर्जुनने भगवान्के शिरामें एक पर्वतको और कैलास पर्वतपर स्थित उनके निवासस्थान जगह स्थित सम्पूर्ण जगत्को देखा—'तत्र म्दवृक्षको भी अर्जुन देख रहे हैं।

व्याख्या—'पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा अलग-अलन नहीं दीख रही है; किन्तु विभागसहित साथ एक जगह ही दीख इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने है — 'प्रविभक्तमनेकया' (गीता ११ ।१३) । उस सामने दीख रहे हैं । इतना ही नहीं, उनको सब-की-सब त्रिलोकीसे जब अर्जुनकी दृष्टि हटती है, तब जिनको त्रिलोको दीख रही है। केवल त्रिलोको ही नहीं, ब्रह्मलोक, कैलास और वैकुण्ठलोक कहते हैं, वे प्रत्युत त्रिलोकीके उत्पादक (ब्रह्मा), पालक (विष्णु) अधिकारियोंके अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक (ब्रह्मा, और संहारक (महेश) भी प्रत्यक्ष दीख रहे हैं। शंकर और विष्णु) भी अर्जुनको दीखते हैं। यह सब भगवलदत्त दिव्यदृष्टिका ही प्रभाव है।

### विशेष बात

जब भगवान्ने कहा कि यह सम्पूर्ण जगत मेरे क्रह्माणामीशं कमलासनस्यम्'— अर्जुन कहते किसी एक अंशमें है, तब अर्जुन उसे दिखानेकी एकस्थं ""देवदेवस्य शारिर" (११ । १३) । यहाँ अर्जुन मार्थीक्ष सर्वानुरगांछ दिव्यान् '—पृथ्वीपर कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण भूतममुदाय <sup>रहने</sup>यले जितने भी ऋषि है, उनको तथा पाताललोकर्मे आदिको देखता हूँ—'तव देव देहे'। इस प्रकार प्रनेवले दिव्य सर्गीको भी अर्जुन देख रहे हैं। भगवान् और संजयके वचनोर्ने तो 'एकस्यम्' (एक हत रतोकमें अर्जुनके कथनसे यह सिद्ध होता जगह स्थित) पद आया है, पर अर्जुनके यचनीन है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल—यह त्रिलीकी यह पद नहीं आया है। इसका करण यह है कि

सन्वन्य—अव आगेके श्लोकमें अर्जुन भगवान्को निर्मुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार रूपमें देखते हुए भगवान्की स्तृति करते हैं ।

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे 11 १८ 11 आप ही जाननेवोग्य परम अक्षर (अक्षरब्रह्म) हैं, आप ही इस सम्पूर्ण विश्वके परम आश्रय हैं,आप ही सनातनधर्मके रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं—ऐसा मैं मानता हैं।

व्याख्या - 'त्वमक्षरं परमं चेदितव्यम्' — वेदों, शास्त्रं, परम निधान हैं । [इन पदीसे अर्जुन सगुण-निगकारका पुरणों, स्मृतियों,सन्त्रोंकी व्याणयों और तत्वज्ञ जीवन्युक वर्णन करते हुए स्तृति करते हैं /] महापुरुपोंद्वाण जाननेयोग्य जो परमानन्दरक्षरूप अक्षरद्वाद्वा (त्व शाश्चतयमंगोप्ता' — जय धर्मकी हानि और

है, जिसको निर्गुण-निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। अधर्मकी बृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर 'खमस्य विश्वस्य पर निधानम्'—देखने, सुनने अधर्मका नाश करके सनावनधर्मकी रहा करते हैं। और समझनेमें जो कुछ संसार आता है, उस संसारक '[इन पदोंसे अर्जुन सगुण-साकारका वर्णन करते हुए परम आश्रम, आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय स्तृति करते हैं।]

होता है, तब सम्पूर्ण संसार कारणसहित आपमें ही 'अध्ययः सनातनस्त्यं पुरुषो मतो मे'—अध्यय लोन होता है और फिर महासमिक आदिमें आपसे अर्थात् अविनाशो, सनातन, आदिरहित, सदा रहनेवाले ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसारके टलम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता है।

\*

सम्बय-पंद्रहवेंसे अग्राहवें श्लोकतक आधर्यचिकत करनेवाले देवरूपका वर्गन करके अब आगेके दो श्लोकोर्में अर्जुन उस विद्यरूपको उप्रता, प्रभाव, सामर्थ्यक वर्णन करते हैं।

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ।। १९ ।।

आपको में आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अन्त प्रभावशाली, अन्त भुनाओंवाले, चन्द्र और सूर्यरूप नेत्रांवाले, प्रन्वलित अग्निके समान मुखोंवाले और अपने तेजसे संसारको संतर्ज करते हुए देख रहा हूँ ।

ब्याख्या—'अवादिमध्यान्तम'— आप आदि, है कि देशकृत, कालकृत, चलुकृत आदि किसी तरहसे भी मध्य और अन्तसे रहित हैं अर्थात् आपकी कोई मीमा आपकी मीमा नहीं है। सम्पूर्ण देश, काल अदि नहीं है।

सोलहवं श्लोकमे भी अर्जुनने बहा है कि में अन्तर्गत बैसे आ सकते हैं? अर्थात् देश, सल अपके अर्दि, मध्य और अन्तको नहीं देखता हूँ। अदि किसीके भी आधारपर अपने मापा नहीं जा वहाँ तो 'देशकृत' अनन्तताका वर्गन हुआ है और सनना। यहाँ कालकृत' अनन्तताका वर्गन हुआ है। हात्सर्थ 'अनन्त्रपीर्यम्'— अपने अपर पण्डम्, समर्था,

वल और तेज है । आपं अनन्त, असीम शक्तिशाली है।

'अनन्तवाहम्'— \* आपकी कितनी भुजाएँ हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती । आप अनन्त भुजाओंवाले हैं।

वाले जो चन्द्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं। इसलिये संसारमात्रको आपसे ही प्रकाश मिलता है।

'दीप्तहताशवक्त्रम्' — यज्ञ, होम आदिमें जो

PROSECULAR CONTRACTOR कछ अग्निमें हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण करनेवाले देदीप्यमान अग्निरूप मुखवाले आप ही हैं ।

> 'स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम'— अपने तेजसे सम्पर्ण विश्वको तपानेवाले आप ही हैं । तात्पर्य यह है कि जिन-जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदिसे

ं 'शशिसूर्यनेत्रम्' — संसारमात्रको प्रकाशित करने- प्रतिकृलता मिल रही है, उन-उनसे ही सम्पूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करनेवाले और संतप्त होनेवाले--दोनों एक ही विरादरूपके अङ्ग हैं!



# द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । दुष्ट्वाद्धतं रूपमुत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ।।२०।।

हे महातमन् ! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका अन्तराल और सम्पूर्ण दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हैं । आपके इस अदभुत और उपरूपको देखकर तीनों लोक व्यक्ति (व्याकुल) हो रहे हैं।

व्याख्या—'महात्मन्'— इस सम्बोधनका तात्पर्य है कि आपके खरूपके समान किसीका खरूप हुआ इसलिये आप 'महात्मा' अर्थात् महान् खरूपवाले हैं ।

सर्वाः'—स्वर्ग और पृथ्वीके बीचमें जितना अवकाश हो रही है।

विराजमान है।

'दुष्ट्वाद्धतं रूपमुप्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम्' ---[उत्रीसवें श्लोकमें तथा बीसवें श्लोकके पर्वार्धसे नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । उपरूपका वर्णन करके अब बीसवें श्लोकके उत्तरार्धसे बाईसवें श्लोकतक अर्जन दग्ररूपके परिणामका वर्णन 'घावापृथिक्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च करते हैं—] आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलैकिक, आधर्यजनक, महान् देदीप्यमान और भयंकर उग्ररूपको है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण देखकर खर्ग, मृत्यु और पाताल-लोकमें रहनेवाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयमीत हो रहे हैं।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूर्व-उत्तरके बीचमें यद्यपि इस श्लोकमें खर्ग और पृथ्वीकी ही वात वत्तर-पश्चिम के बीचमें 'वायव्य', आयी है (द्यावापृथिययोः), तथापि अर्जुनद्वारा पश्चिम-दक्षिणके वीचमें 'नैर्ऋत्य' और दक्षिण-पूर्वके 'लोकत्रयम्' कहनेके अनुसार यहाँ पाताल भी लं र्यंचमें 'आग्नेय' तथा ऊपर और नीचे--ये दसों सकते हैं । कारण कि अर्जुनकी दृष्टि भगवान्के शरीरके दिशाएँ आपसे व्याप्त हैं अर्थात् इन सबमें आप-हो-आप किसी एक देशमें जा रही है और वहाँ अर्जुनको जो दीख रहा है, वह दुश्य कभी पाताल का है, कभी

सोलहवें क्लोकमें अर्जुनने 'अनेकबाह्दरवयत्रनेत्रम्' कहा और यहाँ भी 'अनत्तवाहुम्' कहते हैं, तो इमने पुनरुक्ति-सी दीखती है। परन्तु बास्तवमें यह पुनरुक्ति नहीं है; क्योंकि वहाँ विराद्रस्य भगवान्के देवस्यका बर्मन है और यहाँ उपरुपका वर्णन है । उपरुपका वर्णन होनेसे ही यहाँ 'विश्वमिदं सपनम्' और आगेके (धीसर्थ) श्योकमें द्वारमुर्व रूपमुर्व तवेदं स्तोकत्रवं प्रव्यवितम् पद आवे हैं।

मत्युलोकका है और कभी स्वर्गका है। इस तरह अर्जुनकी दृष्टिके सामने सब दृश्य बिना क्रमके आ रहे

यहाँपर एक शङ्का होती है कि अगर विरादरूपको देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, तो दिव्यदृष्टिके विना त्रिलोकीने विराट्रूपको कैसे देखा? भगवानने तो केवल अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी। त्रिलोकीको विग्रट्रूप देखनेके लिये दिव्यदृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्मचक्षुओंसे यह विधट्रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि 'विश्वमिदं तपत्तम्' (११ । १९) और 'लोकत्रयं प्रव्यधितम्' पदोंसे विरादरूपको देखकर त्रिलोकीके संतप्त और व्यधित होनेकी बात अर्जुनने कही है।

इसका समाघान यह है कि संतप्त और व्यधित होनेवाली त्रिलोकी भी उस विराट्रूपके अन्तर्गत ही है अर्थात् विसर्रूपका ही अङ्ग है। संजयने और भगवानने विग्रदरूपको एक देशमें देखनेकी बात (एकस्थम्) कही, पर अर्जुनने एक देशमें देखनेकी बात नहीं कही। कारण कि विग्रट्रूप देखते हुए भगवानके शरीरकी तरफ अर्जुनका ख्याल ही नहीं गया । उनकी दृष्टि केवल विराट्रूपको तरफ हो बह गयी । जब सार्धियरूप भगवान्के शरीरकी तरफ भी अर्जुनको दृष्टि नहीं गयो, तय संतप्त और व्यथित दीख रहा है कि त्रिलोकी विस्ट्रूल्पको देखकर व्यथित, , छोटा-सा अह दीखता है।

## मार्मिक बात

देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण

संसार भगवान्के दिव्य विग्रट्रूपका ही एक छोटा-सा अङ्ग है । संसारमें जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दीखती है, वह बस्तुतः दिव्य विग्रट्रूपकी ही एक झलक है, एक लीला है । विग्रदूरूपकी जो दिव्यता है, उसकी तो स्वतन्त सत्ता है, पर संसारकी जो अदिव्यता है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । अर्जुनको तो दिव्यदृष्टिसे भगवान्का विराद्रूष्प दीखा, पर भक्तींको भावदृष्टिसे यह संसार भगवत्स्वरूप दीखता. है—'बासुदेव: सर्वम्'। तात्पर्य है कि जैसे बचपनमें बालकका कंकड़-पत्यरोंमें जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होनेपर नहीं रहता; बड़े होनेपर कंकड़-पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते, ऐसे ही भोगदृष्टि रहनेपर संसारमें जो भाव रहता है, यह भाव भौगदृष्टिके

मिटनेपर नहीं रहता । जिनकी भोगदृष्टि होती है, उनको तो संसार सत्य दीखता है, पर जिनकी भोगदृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुपोको संसार भगवत्स्वरूप ही दीखता है । जैसे होनेवाले इस लीकिक संसारको तरफ अर्जुनकी दृष्टि एक ही स्त्री बालकको मर्कि रूपमें, पिताको पुत्रीके है? इससे सिद्ध रूपमें, पतिको पत्नीके रूपमें और सिंहको भोजनके होता है कि संतप्त होनेवाला और संतप्त करनेवाला रूपमें दोखती है, ऐसे हो यह संसार 'चर्मदृष्टि'से तथा व्यक्ति होनेवाला और व्यथित करनेवाला—ये सच्चा, 'विवेकदृष्टि' से परिवर्तनशील, 'भावदृष्टि'से चारों उस विराट्रूकपके ही अङ्ग हैं। अर्जुनको ऐसा भगवत्त्रकप और 'दिव्यदृष्टि'से निराट्रूकपका ही एक

भयभीत हो रही है, पर वास्तवमें (विग्रट्रूल्फे अन्तर्गत) भयानक सिंह, व्याघ, साँप आदि जन्तुओंको और मुलुको देखकर त्रिलोकी मयमीत हो रही है ।

अर्जुनने स्वांसि पातासतक तथा पाताससे स्वांतक कमपूर्वक विश्वस्पको देखा हो, ऐसी बात नहीं है । अर्जुन मनवान्त्री दी हुई दिवदृष्टिने स्वर्ग, मूपण्डल,पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं; और जैसे देख रहे हैं, बैसे ही बोल रहे हैं—हे देख! मैं आपकी देखों देवनाओंको देख रहा है, प्राणियोंके अलग-अलग समुद्रापीको देख रहा है, कमलपर विराजमान प्रहानीको देख रहा है, कैस्तारपर विराजमान श्रृहाको देख रहा हैं, सन्दर्ग ऋषियोंको देख रहा है, दिव्य सर्वोको देख रहा है, (११-१९५) आर्द-आदि । अर्जुनको ऐसा करनेये हो देरी लगी है, पर ऐसा (सबको एक साथ) देखनेने देरी नहीं लगी । इमलिये अर्जुनके यवनोने लगे, मृत्यू, पाताल आदि सोक्रोका कोई क्रम नहीं है।

water the second second section is a second second

सम्बय-अब अर्जुनकी दृष्टिके सामने (विरादरूपमें) खर्गादि लोकोंका दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगेके टो अलोकोंमें करते हैं।

----

# अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति ।

खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ।। २१ ।

वे ही देवताओंके समुदाय आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं । महर्षियों और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो ! मङ्गल हो !' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं ।

व्याख्या—'अपी हि त्वां स्त्सङ्गा विशन्ति'— कर रहे हैं।

जंब अर्जुन स्वर्गमें गये थे, उस समय उनका जिन यद्यपि देवतालोग नृसिंह आदि अवतारोंको देखकर देवताओंसे परिचय हुआ था, उन्हों देवताओंके लिये और कालरूप मृत्युसे भयभीत होकर ही भगवानका गुण-यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवतालोग आपके गान कर रहे हैं (जो सभी विग्रट्रूपके ही अङ्ग है): खरूपमें प्रविष्ट होते हुए दीख रहे हैं। ये सभी परनु अर्जुनको ऐसा लग रहा है कि वे विग्रट्रूप देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही स्थित भगवान्को देखकर ही भयभीत होकर स्तृति कर रहे हैं। 'स्वस्तीत्यक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्खाः स्तुवन्ति स्वां रहते हैं और आपमें ही प्रविष्ट होते हैं।

'केविद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति'—परन्तु उन स्तुतिभिः पुष्कलाभिः'—सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, देवताओंमेंसे जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे सनकादिकों और देवताओंके द्वारा स्वस्तिवाचन (करन्याण आजान देवता (विराद्रूपके अन्तर्गत) नृसिंह आदि हो! मङ्गल हो!) हो रहा है और बड़े उत्तम-उत्तम भयानक रूपोंको देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुतियाँ हो रही है। हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदिका गान

# रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मस्तश्चोष्पपाश्च।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ।। २२ ।।

जो ग्यारह सद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, वारह साध्यगण, दस विश्वेदेव और दो अधिनीकुमार, उन्जास मस्द्गण, सात पितृगण तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय है, वे सभी चिकत होकर आपको देख रहे हैं।

विष्ठेज्ञेज्ञनी मस्त्रक्षोप्पपाद्य'—ग्यारह रुद्र, बारह कुरुवान् प्रभवान् और रोचमान—ये दस 'विद्येदेव' अदित्य, आठ वसु, दो अधिनीकुमार और उन्चास है (वायुपुराण ६६ । ३१-३२) । मञ्जाण—इन सबके नाम इसी अध्यायके छठे कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्नियाप्त स्तोकको व्याख्यामें दिये गये हैं, इसलिये वहाँ देख और वहिंपत्—ये लेना चाहिये ।

मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, यान, चित्ति, हय, छानेक कारण पितर्रोका नाम कन्पना है। नय, हंस, नारायण, प्रभव और विमु—ये बारह 'गन्सर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः'— करयपजीकी पत्नी स्टिप्यं है (बायुपुराण ६६ । १५-१६) ।

थ्याख्या—'स्टादित्या वसवो ये च साघ्या क्रतु, दश, श्रव, सत्य, काल, काम, घुनि,

सात (शिवपुराण, धर्मे॰ ६३ । २) । कम्न अर्घात् गरम अन्न

मुनि और प्रापासे तथा अरिष्टासे गुन्धवाँकी हरपति

सा॰ सं॰--२३

'वीक्षनो त्वां विस्मिताधैव सर्वे'— उपर्युक्त सभी

देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष आदि चकित होकर आएको

ेदेख रहे हैं । ये सभी देवता आदि विराटरूपके ही

हुई है। गन्धर्वलोग राग-रागिनियोंको विद्यामें बड़े चतुर हैं। ये खर्गलोकके गायक हैं।

करयपजीकी पत्नी खसासे यक्षोंकी उत्पत्ति हुई है । देवताओंके विरोधी \* दैत्यों, दानवीं और राक्षसोंको

असुर कहते हैं । कपिल आदिको सिद्ध कहते हैं ।

सम्बन्ध—अव अर्जुन आगेके तीन श्लोकोमें विश्वरूपके महान् विकराल रूपका वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं ।

महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् ।

अङ्ग हैं।

बहूदरं बहुदंप्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ।। २३ ।।

हे महावाहो ! आपके बहुत मुखों और नेत्रोंबाले, बहुत मुजाओं, जंघाओं और चरणोंवाले, बहुत उदरोंवाले, बहुत विकराल दाढ़ोंवाले महान् रूपको देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा है।

अठारहवें श्लोकतक

विश्वरूपमें 'देव'-रूपका, उत्रीसवेंसे बाईसवें श्लोकतक 'उप्र'-रूपका और तेर्डसवेंसे तीसवें श्लोकतक 'अत्यन्त ठप्र'-रूपका वर्णन हुआ है ।] 'बहवक्त्रनेत्रम्'-- आपके मुख एक-दूसरेसे

व्याख्या-[ पन्द्रहवेंसे

नहीं मिलते । कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल है। कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं, वे भी सभी एक समान नहीं दीख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकास

हैं। कई नेत्र छोटे हैं, कई वड़े हैं, कई लम्बे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि-आदि । 'बहुबाहुरुमादम्'—हाथोंकी यनावट, वर्ण, आकृति

और उनके कार्य विलक्षण-विलक्षण है। जंघाएँ विचित्र-विचित्र है और चरण भी तरह-तरहके हैं।

'बहुदाम्'-पेट भी एक समान नहीं है। फोई

बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तालके पेट हैं। 'बहुदंशकरालं दृद्धा लोकाः प्रव्यवितालयाहम

-मुजीमें बहुत प्रकारकी विकास दाई है। ऐसे महान् भपका, विकरांल रूपको देखका सब प्राणी

व्यक्ति हो रहे हैं और मैं भी व्यक्ति हो रहा है।

इस स्लोकसं पहले कहे हुए स्लोकोमें भी अनेक

बात आयी है । अतः अर्जुन एक ही बात बार-बार क्यों कह रहे हैं? इसका काए है कि-(१) विराद्रूपमें अर्जुनकी दृष्टिके सामने जो-जो रूप आंता है, उस-उसमें उनको नयी-नयी विलक्षणता और दिव्यता दीख रही है।

मुखों, नेत्रों आदिकी और सब लोगोंके भयभीत होनेकी

(२) विग्रदरूपको देखकर अर्जुन इतने धवग्र गये, चकित हो गये, चकरा गये, व्यधित हो गये कि उनको यह ख्याल हो नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा है।

(३) पहले तो अर्जुनने तीनो लोकिक व्यथित होनेकी बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियोंके

साध-साथ स्वयंके भी व्यथित होनेकी बात कहते हैं । (४) एक बानको बार-धार करना अर्जनके भयभीत और आधर्यचकित होनेका चिक्र है । संम्यरमें

देखा भी जाता है कि जिसके भय, हर्ग, गाँक, आहर्ष आदि होते हैं, उसके मुख्ये सामविक में किसी शब्द या वाक्यका भए-यार वचारण हो जाता हैं, जैसे-कोई मरिको देखार भवनीत होता है तो वह बार-बार साँच ! साँच ! साँच !" ऐमा कहता है । बोई सजन पुरुष अता है हो हर्पने भएक करते

यहाँ आपे 'असुर' शब्दने 'नम्' समास है—'न सुग अमुगः' । अनः यहाँ 'अगुर' शब्द देशनाओंके

विरोधीका चाएक है।

हैं— 'आइये ! आइये !' कोई प्रिय व्यक्ति कुछ शब्दों और वाक्योंका बार-बार उच्चारण हुआ मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं—'मैं मारा है। अर्जुनने भय और हर्पको खीकार भी किया गया, मारा गया ।, घरमें अधेरा हो गया , अधेरा हो है- अदृष्टपुर्व हृपितोऽस्मि दुष्टा भयेन च प्रव्यथितं गया!' अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुखसे मनो मे' (११ ।४५)। तालर्य है कि भय, हर्प, शोक निकलता है—'मैं मरा! मरा!' ऐसे ही यहाँ आदिमें एक बातको बार-बार कहना पुनरुक्ति-दोप नहीं विश्वरूप-दर्शनमें अर्जुनके द्वारा भय और हर्षके कारण माना जाता ।

# नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ।। २४ ।।

हे विष्णो ! आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं, आप आकाशको स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं । ऐसे आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला में धैर्य और शान्तिको भी प्राप्त नहीं हो रहा है ।

विगर्रूपकी लम्बाई-चौड़ाईका वर्णन किया, अब यहाँ फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्वको चट करनेके लिये केवल लम्बाईका वर्णन करते हैं 11

'विष्णो' — आप साक्षात् सर्वव्यापक विष्णु है, जिन्होंने पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये कृष्णरूपसे दीख रहे हैं। अवतार लिया है।

'दीप्तमनेकवर्णम्'-- आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण है, जो बड़े ही देदीप्यमान हैं।

'नभःस्प्राम'--- आपका खरूप इतना लम्बा है कि वह आकाशको स्पर्श कर रहा है।

आकाराका नहीं । फिर यहाँ आकाराको स्पर्श करनेका (दिव्यदृष्टि) है । फिर भी अर्जुन तो विश्वरूपको तारपर्यं क्या है ? मनुष्यको दृष्टि जहाँतक जाती है, देखकर डर गये, पर संजय नहीं डरे । इसमें क्या वहाँतक तो उसको आकाश दीखता है, पर उसके आगे कारण है ? सन्तोंसे ऐसा सुना है कि भीष्प, विदुर, कालापन दिखायी देता है। कारण कि जब दृष्टि संजय और कुन्ती— ये चार्गे मगवान् श्रीकृष्णके आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँसे लौटती है, जिससे आगे कालापन दीखता है। यही पहलेसे ही भगवान्के तत्वको, उनके प्रभावको जानते दृष्टिका आकाशको स्पर्श करना है । ऐसे ही अर्जुनकी थे, जबकि अर्जुन भगवान्के तत्त्वको उतना नहीं जानते दृष्टि जहाँतक जाती है, वहाँतक उनको भगवानुका थे। अर्जुनका विमृद्रमाव (मोह) अभी सर्वधा दूर विगदरूप दिखायी देता है। इसका तालर्प यह हुआ नहीं हुआ था (गीता ११ ।४९) । इस विमुद्दभायक कि भगवान्क विग्रहरूप असीम है, जिसके सामने कारण अर्जुन भवभीत हुए । परनु संजय भगवान्हे दिव्ददृष्टि भी सोमित हो है।

व्याख्या— [बीसवें श्लोकमें तो अर्जुनने भयानक जन्तु किसी जन्तुको खानेके लिये अपना मुख आपका मुख फैला हुआ दीख रहा है।

आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल

'दुष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो'—इस तरह आपको देखकर मैं भीतरसे बहुत व्यथित हो रहा हूँ । मेरेको कहींसे भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शान्ति भी नहीं मिल रही है ।

यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनमें एक तो वायुका गुण होनेसे स्पर्श वायुका ही होता है, खुदकी सामर्थ्य है और दूसरी भगवठादत सामर्थ्य तत्वको विशेषतासे जाननेवाले थे । इसलिये संजय तत्वको जानते थे अर्घात् उनमें विमुक्काव नहीं था;

'व्याताननं दीप्तविशासनेत्रम् '-- जैसे कोई अतः वे भयमीत नहीं हुए ।

उपर्युक्त विवेचनसे एक बात सिद्ध होती है कि भगवान् और महापुरुपोंकी कृपा विशेषरूपसे अयोग्य मनर्प्योपर होती है, पर उस कृपाको विशेषरूपसे योग्य मनप्य ही जानते हैं । जैसे, छोटे बच्चेपर मौका अधिक स्रेह होता है . पर बड़ा लड़का मौंको जितना जानता है, उतना छोटा बच्चा नहीं जानता । ऐसे ही मोले-माले. सीधे-सादे व्रजवासी, ग्वालवाल, गोप-गोपी और गाय—इनपर भगवान् जितना अधिक स्रेह करते हैं, वतना स्नेह जीवन्मुक्त महापुरुषोपर नहीं करते । परन्त जीवन्युक्त महापुरुष ग्वालबाल आदिकी अपेक्षा भगवानुको विशेषरूपसे जानते हैं। संजयने विश्वरूपके लिये

प्रार्थना भी नहीं की और विश्वरूपको देख लिया। परना विश्वरूप देखनेके लिये अर्जुनको स्वयं भगवान्ते ही उत्कण्ठित किया और अपना विश्ररूप भी दिखाया: क्योंकि संजयकी अपेक्षा भगवानुके तत्वकों जाननेमें अर्जुन छोटे थे और पगवानके साथ सखामाव रखते थे । इसलिये अर्जुनपर भगवानुकी कृपा अधिक धी । इस कृपाके कारण अन्तमें अर्जुनका मोह नष्ट हो गया—'नष्टो मोहः ..... त्वत्प्रसादात्' (गीता १८।७३) । इससे सिद्ध होता है कि कुपापात्रका मोह अन्तमें नष्ट हो ही जाता है।

# दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। २५ ।।

आपके प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित और दाढ़ोंके कारण विकराल (भयानक) मुखोंको देखकर मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान हो रहा है और न शान्ति ही मिल रही है । इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये ।

व्याख्या—'देशकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैय दीख रहा है (११ ।१२), जिसका न उदय और कालानलसन्निमानि'—महाप्रलयके समय सम्पूर्ण न अस्त हो रहा है। इसलिये मेरेको दिशाओंका ज्ञान प्रिलोकीको भस्म करनेवाली जो अग्नि प्रकट होती नहीं हो रहा है और विकसल मुखोंको देखकर भयके है, उसे संवर्तक अथवा कालागि कहते हैं । उस कारण मैं किसी तरहका सुख और शान्ति भी प्रान्त कालाग्निके समान आपके मुख है, जो मयंकर-भयंकर नहीं कर रहा है।

दाइंकि कारण बहुत विकयल हो रहे हैं। उनकी देखनेपात्रसे ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका मालिक है और सम्पूर्ण संसार आपने ही निवास कर कार्य देखा जाय तो उसके सामने किसीका टिकना रहा है। अतः कोई भी देवता, मनव्य भयगीत होनेपर ही मुश्किल है।

'प्रसीद देवेश जगत्रिवास'— आप सब देवताओंक आपको हो तो पुकारमा ! आपके मित्राप और किसको

'दिशों न जाने न लभे च शर्म'—ऐसे विकयल पुकरेगा ? तथा और कौन सुनेगा ? इसलिये मैं भी मुखोको देखकर मुझे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं हो आपको पुकारकर कह रहा है कि है देवेगा। है रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओंका ज्ञान होता जगतिवास ! आप प्रसन्न होंडये । है सुर्यक्त ठदय और अस्त होनेसे । पर वह सूर्य तो भगवान्के थिक्यल रूपको देखकर अर्जुनको आपके नेत्रोती जगह है अर्थात् यह तो आपके ऐसा लगा कि भगवान् मानो बड़े हरोघमें आपे हुए विध्युरूपके अन्तर्गत आ गया है। इसके सिकाय है। इस मावनाकी लेकर ही भवगीत अर्जुन भगवानुमे आएके चार्चे और महान् प्रज्यसिन प्रकारा-ही-प्रकारा प्रमान होनेके लिये प्रार्थना यन रहे हैं।

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गेः । भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।। २६ । वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि ।

'केचिद्रिलग्ना

विराट्रूपमें वे चाहे भगवान्में प्रवेश करें, चाहे

दशनान्तरेष

है, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो चवाते समय

केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ।। २७ । हमारे मुख्य योद्धाओंके सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओंके समुदायोंके सहित धृतराष्ट्रके वे ही सब-के-सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ोंके कारण भयंकर मुखोंमें बड़ी तेजीसे प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई-एक तो चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके दाँतोंके बीचमें फैसे हुए दीख रहे हैं।

व्याख्या—'भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि'। सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै:'— हमारे पक्षके घृष्टद्युव्न, विगद, दुपद आदि जो मुख्य-मुख्य योद्धालोग हैं, वे भगवान्के मुखोमें जायें, वह एक ही लीला है। सब-के-सब धर्मके पक्षमें हैं और केवल अपना परना भावोंके अनुसार उनकी गतियाँ अलग-अलग कर्तव्य समझकर युद्ध करनेके लिये आये हैं । हमारे प्रतीत हो रही हैं । इसलिये भगवान्में जायें अधवा इन सेनापतियोंके साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण मुखोंमें जायें, वे हैं तो विराट्रूपमें ही । और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं ।

यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्णका नाम लेनेका तात्पर्य चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः'— जैसे खाद्य पदार्थीमें कुछ पदार्थ हैं कि ये तीनों ही अपने कर्तव्यका पालन करनेके ऐसे होते हैं, जो चबाते समय सीधे पेटमें चले जाते लिये युद्धमें आये थे \* ।

'अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे दाँतों और दाढ़ेंकि बीचमें फैस जाते हैं। ऐसे ही सहैवायनिपालसङ्कै:'--द्वोंधनके पक्षमें जितने ग्रजालीग आपके मुखोंमें प्रविष्ट होनेवालोंमेंसे कई-एक तो सीधे हैं, जो युद्धमें दुर्योधनका प्रिय करना चाहते हैं भीतर (पेटमें) चले जा रहे हैं,पर कई-एक चूर्ण हुए (गीता १ । २३) अर्थात् दुर्योधनको हितकी सलाह मस्तकोंसहित आपके दाँतों और दाढ़िक बीचमें फैसे नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओंके समूहोंके साथ हुए दीख रहे हैं।

पृत्तपृदेके दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ पुत्र विकयल यहाँ एक शङ्का होती है कि योद्धालोग तो अभी दाढ़ींके कारण अत्यन्त पयानक आपके मुखोंमें बड़ी सामने युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुनको तेजीसे प्रवेश कर रहे हैं—'वक्त्राणि ते त्वरमाणा विराट्रूपके मुखोंमें जाते हुए कैसे दिखायी दिये?

ग्रेण-ग्रेणाचार्य दुर्वोधनका अत्र खाकर उसके वृत्तिमोगी रहे है। इसलिये वे मुदको अपना कर्नाय मण्डाका युद्धे लग जाते हैं और अलमें देवताओकी बातें सुनकर और युद्धमें अपने ब्राह्मणोजित धर्मको ममझकर पुरुषे क्यात हो जाते हैं !

<sup>\*</sup> भीष्य—भीष्यजीकी प्रतिहा दुनियामें प्रसिद्ध है कि उन्होंने विताजीकी प्रसन्नताके लिये विवाह न कानेकी प्रतिज्ञा की और आबाल ब्रह्मचारी रहे । इस प्रतिज्ञापर ये इतने इटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुरापत्रीके साव युद्ध किया, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी । भगवान्ते पहले हायमें शस्त्र प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । पानु जब मीमजीने (भगवानुकी प्रतिदाके विरुद्ध) यह प्रतिहा कर ली कि 'आनु जो हरिहिं न शख गहाँ । ती साजी गंगा जननीको शासनु-सुल'न कहार्ड ।।' तो भगवान्को भी अपनी प्रतिश छोड्कर एक बार धाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीवजीकी तरफ दौहना पड़ा । इस तरह भीव्यकी प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान्छी प्रतिका दूद गयी ।

इसका समाधान यह है कि भगवान् विद्युरूपमें कीरवॉको ?(१ ।६) इसलिये उससन्देहने दूर केंन्न अर्जुनको आसन्न भविष्यको यात दिखा रहे हैं। लिये भगवान् अर्जुनको आसन्न भविष्यका दूरा रिक्ष्म भगवान्ने विद्युरूप दिखाते समय अर्जुनसे कहा था मानो यह बताते हैं कि युद्धमें तुन्हारी ही जीत हैं। कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी आगे अर्जुनके द्वारा प्रश्न करनेपर भी भगवान्ते जें मेरे इस विद्युरूपमें देख ले (११ ।७)। अर्जुनके वात कही है(११ ।३२-३४)। मनमें सन्देह था कि युद्धमें हमारी जीत होगी या

⋆

सम्बन्ध—जो अपना वर्तव्य समझकर धर्मकी दृष्टिसे युद्धमें आये हैं और जो परमात्मकी प्राप्ति चाहनेवाले हैं—रे पुरुषोका विश्वहरूपमें निदयोंके दृष्टाचासे प्रवेश करनेका वर्णन अर्जुन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

यथा नदीनां वहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।

तथा तवामी नरलोकवीरा विशक्ति वक्त्राण्यभिविज्वलिति ।। १८

जैसे नदियोंके बहुत-से जलके प्रवाह स्वामाविक ही समुद्रके सम्मुख दौड़ते हैं, ऐं ही ये संसारके महान् शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं।

यहबोऽम्युवेगाः वास्तवमें तो उनका स्वतन्त अस्तित्व पहले में ही नदीनां समद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति'--मूलमें जलमात्र समुद्रका था, केवलनदियोंके प्रवाहरूपमें होनेके कारण वे अहा है। वही जल बादलोंके द्वार वर्णारूपमें पृथ्वीपर दोखते थे। बरसकर झरने, नाले आदिको लेकर नदियोंका रूप नरलोकवीरा विरादि 'तथा तवामी धारण करता है । उन नदियोंके जितने वेग हैं, प्रवाह वक्त्राण्यमिकिज्वलिन -- नदियोंकी तरह मात्र और हैं. वे सभी स्वामाविक ही समुद्रकी तरफ दौड़ते हैं । नित्य सुखकी अभिलायाको लेकर परमात्मके स<sup>मुप्र</sup> कारण कि जलका उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे ही दौड़ते हैं। परनु भूलसे असत्, नाशवन् शर्दके सभी जल-प्रवाह समुद्रमें जाकर अपने नाम और साथ सन्यन्य मान लेनेसे वे सांसारिक संग्रह और रूपको छोड़का अर्थात् महा, यमुना, सरस्तती आदि संयोगजन्य सुखमें लग जाते हैं तथा अपना अर्था नामोंको और प्रयाहके रूपको छोड़कर समुद्ररूप हो अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवोमें ये हाँ वर्रावर् हो जाते हैं। फिर वे जल-प्रवाह समुद्रके सिवाय शूखीर हैं, जो सांसारिक संग्रह और सुर्विभीने " अपना कोई अलग, स्वतन्त अस्तित्व नहीं रखते । लगकर, जिसके लिये शरीर मिला है, उस प्रमाश्रास्त्रिके

द्रोणावार्पमें इननी निष्पशता थी कि गुरुषक और विद्यामें तत्वर अर्जुनको ब्रह्मात्र छोड़ना और उसके इस्कें करना (यापस लेना)—ये दे विद्यार्प सिखा दी; परनु अपने पुत्र असत्यामाको केवल ब्रह्मात्र छोड़ना है निष्ण

कार्ग — कार्ग अर्थामनके साथ निजता थी, उस निजनारूप कार्ययको निभानेके लिये हैं युद्धे अर्थ हैं। भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा 'कार्ग ! सु कुत्तीका देवा हैं! ऐसा कहनेपर भी ये दुर्योग्यको पूर्व अर्थ हैं। भगवान्त सहा कि 'यह बान आप धर्मात्र पूर्णिशिसो मत कहना; क्योंकि अरार क्यां मुझे बड़ा समझकर वे सान्य भुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योग्यको दे हुँगा । इसमें पांच्यंत ...

कर्ज बड़े दुवर्तान थे। ये निवित्र ही दानवीर थे। इनके माँगनेपर उन्होंने कुण्यत और कत्व करातकर दे दिये थे। माना कुन्तीके द्वारा माँगनेपर उन्होंने करको सवान दिया, बिममें उन्होंने करहा भी। ये पुणिष्टिर, भीम, नकुन्त और सहदेवको तो साथ मेरा युद्ध होगा। मुद्धने अगर अर्जुन मेरिको मार देगा, तो तेर पाँव पुत्र रहेंगे ही भार दूँगा, तो भी मोनवित तेरे पाँव पुत्र रहेंगे।'

मार्गमें ही तत्परतासे लगे हुए हैं । ऐसे युद्धमें आये सामने दोखनेवाले लोगोमें परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाशमय लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं । अतः उनके (ज्ञानसक्ष्म) मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं । लिये परोक्षवाचक 'अभी' (वे) पर दिया गया है ।

सम्बर्य—जो राज्य और प्रशंसाके लोभसे युद्धमें आये हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगोंकी प्राप्तिमें लगे हुए हैं—ऐसे पुरुषोंका विराद्ररूपमें पतंगोंके दृष्टान्तसे प्रवेश करनेका वर्णन अर्जुन आगेके श्लोकमें करते हैं।

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समद्धवेगाः ।। २९ ।

जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करनेके लिये बड़े वेगसे दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्निमें प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करनेके लिये ही बड़े वेगसे दौड़ते हुए आपके मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं।

व्याख्या—'यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतडा विशक्ति तत्परतापूर्वक लगे रहना और मनमें भोगों और संग्रहका नाशाय समृद्धवेगा:--जैसे हरी-हरी घासमें रहनेवाले ही चिन्तन होते रहना--यह बढ़ा हुआ सांसारिक चेग पतंगे चातुर्मासको अधिरी रात्रिमें कहींपर प्रज्वलित है । ऐसे वेगवाले दर्योधनादि राजालोग पतंगोंकी तरह अग्नि देखते हैं, तो उसपर मुग्ध होकर (कि बहुत वडी तेजीसे कालचक्ररूप आपके मुखोंमें जा रहे हैं सुन्दर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, अर्थात् पतनकी तरफ जा रहे हैं— चौरासी लाख हमारा अधेरा मिट जायगा) उसको तरफ बडी तेजीसे योनियों और नरकोंकी तरफ जा रहे हैं । तात्पर्य यह दौड़ते हैं । उनमेंसे कुछ तो प्रज्वलित अग्निमें स्वाहा हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सख, आराम हो जाते हैं; कुछको अग्निको थोड़ी-सी लपट लग मान. आदर आदिको प्राप्त करनेके लिये रात-दिन जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे दौडते हैं । उनको प्राप्त करनेमें उनका अपमान होता तड़पते रहते हैं । फिर भी उनकी लालसा उस अग्निकी है, निन्दा होती है, घाटा लगता है, चिन्ता होती है, तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अन्तःकरणमें जलन होती है और जिस आयके बलपर अग्निको सुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुःखी हो वे जी रहे हैं, वह आयु भी समाप्त होती जाती है. जाते हैं कि उसने हमारेको बड़े लाभसे वश्चित कर दिया ! फिर भी वे नारावान् भोग और संग्रहको प्राप्तिके 'तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि लिये भीतरसे लालायित रहते हैं \* ।

समृद्धवेगाः'— भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही

सन्वय—पीठेके दो श्लोकोमें दो दृष्टानांसे दोनों समुदायोंका वर्गन करके अब सम्पूर्ण लोकोंका प्रसन करते हुए विकृत्प पगवान्के प्रयानक रूपका वर्णन करते हैं।

अजानन् दाहारूयं पतिति शलमो दीपरहने स मीनोऽप्यज्ञानाष्ट्रीक्शयुनमञ्जाति पिशितम् ।
 विज्ञानसोऽप्येते वपितृ विपञ्जासज्जित्तान् न मुखायः कप्रमानहह गहनो मोहमहिमा ।

पतङ्ग दीपकके दाहक सक्ष्यको न जाननेक कारण ही उसवर गिरता है, मध्सी भी अज्ञानकर ही बेसीने तेगे हुए मोसके टुकड़ेको निगस्ती है; परनु हमलोग जानते हुए भी विपत्तिके जटिस जासने फैसानेकार्या क्रमसाओको नहीं छोड़ते; असे ! मोहकी महिमा बड़ी गहन है !'

## लेलिहासे यसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलिद्धः ।

## तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।। ३० ।।

आप अपने प्रज्वलित मुखोंद्वारा सम्पूर्ण लोकोंका प्रसन करते हुए उन्हें चारों ओरसे बार-वार चाट रहे हैं; और हे विष्णो !आपका उम्र प्रकाश अपने तेजसे सम्पूर्ण जगतको परिपूर्ण करके सद्यको तपा रहा है।

व्याख्या—'लेलिहासे प्रसमानः समन्तारन्तोकान् प्राणी बच नहीं सकता ।

समग्रान्यद्नैर्ज्यलद्भिः'— आप सम्पर्ण प्राणियोंका संहार **'तेजोभिरापूर्य जगत्समर्य भासत्तवोगाः प्रतप**त्ति कर रहे हैं और कोई इधर-उधर न चला जाय, विष्णो'— विरादरूप भगवानुका तेज बड़ा उग्र है। इसलिये बार-बार जीभके लपेटेसे अपने प्रज्वलित वह उम तेज सम्पूर्ण जगत्में परिपूर्ण होकर सबको मुखोंमें लेते हुए उनका ग्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य संतप्त कर रहा है. व्यथित कर रहा है। है कि कालरूप भगवानको जीभके लपेटसे कोई भी

सम्बन्ध-विराद्ररूप भगवान् अपने विलक्षण-विलक्षण रूपींका दर्शन करते ही चले गये । इनके भएंकर और अत्यत्त उप्ररूपके मुखोमें सम्पूर्ण प्राणी और दोनों पक्षोंके योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत प्रयस गये । अतः अत्यत्त वप्ररूपघारी भगवानका बास्तविक परिचय जाननेके लिये अर्जुन प्रश्न करते हैं I

# आख्याहि मे को भवानुप्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ।। ३१ ।

मुझे यह वताइये कि उपरूपवाले आप कीन हैं ? हे देवताओं में श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आदिरूप आपको मैं तत्यसे जानना चाहता हैं: क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता ।

व्याख्या—आख्याहि मे को भवानुप्ररूपो नमोऽस्तु रूपमें ही हुआ था । इसलिये अर्थन फहते हैं कि ते देववर प्रसीद'— आप देवरूपसे भी दीख रहे हैं। आदिनाययण । आपको मैं स्पष्टरूपसे नहीं जानता है। और उपरूपसे भी दीख रहे हैं: तो वास्तवमें ऐसे मैं आपकी इस प्रवृतिको भी नहीं जानता है कि आप रूपोंको धारण करनेवाले आप कौन हैं ? 🕆 यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं ? और आपके मुखोंमें हुमारे

अत्यन्त उम्र विराद्रूष्पको देखकर भयके कारण पक्षके तथा विपक्षके बहुत-से खेळा प्रीवष्ट रोते अ अर्जन नमत्कारके सियाय और करते भी क्या ? जय रहे हैं, अतः वास्तवमें आप क्या करना घाटते हैं ? अर्जन भगवानके ऐसे विरादरूपको समझनेमें सर्वथा ताराय यह हुआ कि आप बीन हैं और क्या करन असमर्थ हो गये तब अत्तमें करते हैं कि है चाहते हैं—इस बाताने में कानन चाहता है और ्डमको आप ही स्पष्टरूपसे बनाउपै । देवताओं में श्रेष्ठ ! आपके नमनगर है ।

भगवान् अपनी जीमसे सबसे अपने मुखीने क्षेत्रर बार-बार चाट रहे हैं, ऐसे पर्यवर बर्तायको विगर्-(संगरके-) अपने हुआ और अभी अर्जुन देखान अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रमान से जारचे । भगवान्ति किसी एक देशमें विगर्मप देख से हैं—ये

एक प्रश्न होता है कि भगग्यनुस्र पहला अवतर 'विमातिष्कापि भवत्तमार्ध न हि प्रजानामि तव दोनों विप्रदूष्ट एक हो है या अलग-अनग रे इसहर

प्रवृतिम्'—भगवान्त्रः पहला अजनार विष्ट् (संस्थर-) उत्तर यह है कि यास्टीयक बात हो भगरन् से उने,

Shinestern sandan s पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुनने प्रत्युत भगवान् संसारसे वाहर भी व्याप्त हैं। संसार जो विराटरूप देखा था, उसीके अन्तर्गत यह संसाररूपी तो भगवानुके किसी अंशमें है तथा ऐसी अनन्त विराटरूप भी था । जैसे कहा जाता है कि भगवान् सृष्टियाँ भगवान्के किसी अंशमें हैं । ऐसे ही अर्जुन सर्वयापी हैं. तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं जिस विरादरूपको देख रहे हैं, उसमें यह संसार भी है कि भगवान केवल सम्पूर्ण संसारमें ही व्याप्त हैं, है और इसके सिवाय और भी बहत कुछ है।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें अर्जुनने प्रार्थनापूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं । श्रीभगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।। ३२।।

श्रीभगवान् बोले—मैं सम्पूर्ण लोकोंका क्षय करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगोंका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ । तुम्हारे प्रतिपक्षमें जो योद्धालोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे ।

व्याख्या-[भगवान्का विश्वरूप विचार करनेपर इस समय दोनों सेनाओंका संहार करनेके लिये ही बहुत विलक्षण मालूम देता है; क्योंकि उसको देखनेमें यहाँ आया है ।

अर्जुनको दिव्यदृष्टि भी परी तरहसे काम नहीं कर रही है और वे विश्वरूपको कठिनतासे देखे जानेयोग्य प्रत्यनीकेषु योधाः'— तुमने पहले यह कहा था कि बताते हैं—'दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्'(११ । १७)।यहाँ भी भै युद्ध नहीं करूँगा—'न योत्स्ये' (२ । ९), तो वे भगवान्से पूछ बैठते हैं कि उम्र रूपवाले आप क्या तुन्हारे युद्ध किये बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? कीन हैं ? ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जन अर्थात् तस्हारे युद्ध करने और न करनेसे कोई फरक भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान् और भी अधिक विलक्षणरूपसे प्रकट होते चले जाते । परन्तु अर्जुनके बीचमें ही पूछनेसे भगवान्ने और आगेका रूप दिखाना बन्द कर दिया और अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देने लगे ।1

अर्जुनने पूछा था कि उप्ररूपवाले आप कौन जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान्ने हैं—'आख्याहि में को भवानुप्ररूपः । उसके उत्तरमें यहाँ केवल प्रतिपक्षकी ही बात क्यों कही कि तुन्हारे विराद्रूल भगवान् कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण लोकोंका युद्ध किये विना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे? इसका ध्य (नाश) करनेवाला बड़े भयंकर रूपसे बढ़ा हुआ समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल अक्षय काल है।

लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः'—अर्जुनने पूछा था कि प्रतिपक्षियोंको नहीं मारते । अतः भगवान् कहते हैं मैं आपकी प्रयुक्तिको नहीं जान रहा हूँ— न हि कि तुन्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं यवगे; भवानामि तथ प्रवृतिम्' अर्थात् आप यहाँ क्या करने क्योंकि मैं कालरुपसे सबके छा जाउँगा । तत्पर्य आपे हैं? दसके उत्तरमें भगवान कहते हैं कि मैं यह है कि इन सबका संकार को हैने अन्य

'ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः नहीं पड़ेगा । कारण कि मैं सबका संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हैं। यह बात तुमने विग्रट्रूपमें भी देख ली है कि तुन्हारे पक्षकी और विपक्षको दोनों सेनाएँ मेरे भयंकर मुखोंमें प्रविष्ट हो रही है। यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनने अपनी और

'कालोऽस्मि लोकक्षयकुरुवृद्धः'— पूर्वश्लोकमें कौरवपक्षकी सेनाके सभी लोगोंको भगवान्के मुखोंमें प्रतिपक्षियोंको ही मारते और युद्ध नहीं करते हो

PARTICULAR PROPERTY AND DESCRIPTION OF THE PARTICULAR PROPERTY OF THE PARTI तुम केवल अपने युद्धरूप कर्तव्यका पालन करे । मरनेकी बात कही है, जिनको अर्जुन मार सकते है

एक राष्ट्रा यह भी होती है कि यहाँ भगवान और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे । अतः भगवानके अर्जुनसे कहते हैं कि प्रतिपक्षके योद्धालोग तुम्हारे कथनका तात्पर्य है कि जिन योद्धाओंको तम गर यद किये बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्धमें सकते हो, वे सभी तुन्हारे मारे विना ही मर जायेंगे । प्रतिपक्षके अश्वत्यामा आदि योद्धा कैसे वच गये? जिनको तुम आगे मारेगे, ये मेरे द्वारा पहलेसे ही इसका समाधान है कि यहाँ भगवानने उन्हों योद्धाओंक मारे हुए हैं-- 'मयैवैते निहताः पूर्वपेव' (११ । ३३) ।

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें भगवानने कहा था कि तुन्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे । ऐसी स्थितिये अर्जुनको क्या करना चाहिये – इसका उत्तर भगवान् आगेके दो इलोकोंमें देते हैं।

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।। ३३।।

इसलिये तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ और यशको प्राप्त करो तथा शतुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । ये सभी भेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । हे सव्यसाचिन् ! तुम निमित्तमात्र वन जाओ ।

व्याख्या-'तस्पात्त्वमृतिष्ठ यशो लभख'-हे अर्जुन! जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्धके लिये खड़े हो जाओ और मुफ्तमें ही यशको प्राप्त कर लो । इसका तालर्प है कि पह सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी और इसको मैंने तम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद करोगे तो तुन्हें मुफ्तमें हो यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जनने विजय कर ली?

निष्कण्टक और धन-धान्यसे सम्पन्न ग्रन्थाने भीगो । 'यशो लभरा' कहनेवा यह अर्थ नहीं है कि यशकी प्राप्त होनेपर तुम फूल जाओ कि 'बाह'! मैंने विजय प्राप्त कर ली', प्रत्युत तुन ऐसा मनझे कि जैसे से प्रतिपक्षी मेरे द्वार मते हुए ही मेरेगे, ऐसे ही परा भी जो होनेवाला है, वही होगा । अगर तुम यराको अपने पुरुषार्थसे प्राप्त मानकर गुजी

निवयंते' (गीता ५ 1१२) ) तालपं यह हुआ कि कि यहीं जिल्ले भी आर्थ हुए हैं, उने सवारी आहु क्तम-हानि, यश-अपयश सप प्रमुके रुपमे हैं। अतः सम्प्रतः हो सुग्ने हैं अर्थान् नातमण में प्रार्ट में मनुष्य इनके संबंध अपना मन्त्रस्य न जोते। क्लीके चलतेने ही महे का चुके हैं।

'जित्वा शत्रुन् भृष्टक्ष्य राज्यं समृद्धम्'--समृद्ध यज्यमें दो बातें होती हैं—(१) यज्य निफायक हो अर्थात् उसमें बाधा देनेवाला कोई भी शत्र या प्रतिपशी न रहे और (२) राज्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो अर्धात प्रजाके पास खब धन-सम्पत्ति हो: हाथी, घोडे, गाव, जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक बसाएँ भएपर हों: प्रजाने खानेके लिये भएपूर अन्न हो । इन देनी बातोंसे ही राज्यकर समृद्धता, पूर्णता होती है । भगवान् अर्जुनसे फहते हैं कि शतुओं हो जीतकर तुम ऐसे

ं यहाँ एउटाने भोगनेस अर्थ अनुप्तताम गुटा भोगनेमें नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि सामरण सीम जिसे भीम मानते हैं, उस राज्यमें भी सुन अनापास प्राप्त कर सो ।

'मर्थर्डते निहताः पूर्वमेच'--दुम मुक्तमे सरा और रीओंगे, तो तुम फलमें बैध बाओंगे—फले सक्ती एत्यारी कैमे प्राप्त मत खोगे, इसका हेतु मर्गते है

'निधिनमार्थ भाग संख्यातीतन्' -- मार्थ राग्यी बान

ये हो होतहत है।

चलानेके कारण अर्थात दायें और बायें—दोनों हाथोंसे वाण चलानेके कारण अर्जुनका नाम 'सव्यसाची' था \* । इस नामसे सम्बोधित करके भगवान अर्जनसे यह कहते हैं कि तम दोनों हाथोंसे वाण चलाओ अर्थात यद्धमें अपनी परी शक्ति लगाओ, पर बनना है निर्मित्तमात्र । निर्मित्तमात्र धननेका तात्पर्य अपने बल. वृद्धि, पराक्रम आदिको कम लगाना नहीं है, प्रत्यत इनको सावधानीपर्वक परा-का-परा लगाना है। परन्त मैंने मार दिया. मैंने विजय प्राप्त कर ली--यह अभिमान नहीं करना है; क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं। इसलिये तुम्हें केवल निमित्तमात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है ।

निमित्तमात्र बनकर कार्य करनेमें अपनी ओरसे किसी भी अंशमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये. प्रत्यत पूरी-की-पूरी शक्ति लगाकर सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिये । कार्यको सिद्धिमें अपने अधिमानका किञ्चिनात्र भी अंश नहीं रखना चाहिये । जैसे, भगवान श्रीकणाने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने म्वालबालोंसे कहा कि तमलोग भी पर्वतके नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ लगाओ । सभी ग्वालबालोंने अपनी-अपनी लाठियाँ लगायों और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियाँ लगनेसे ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तवमें पर्वत उहरा हुआ था भगवानके बायें हाथकी छोटी अंगुलीके नखपर ! ग्वालवालोंमें जब इस तरहका अभिमान हुआ, तब भगवानने अपनी अंगुली थोड़ी-सी नीचे कर ली।अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो म्वालबालोंने पुकारकर भगवानसे कहा—'अरे त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-कर्म दादा ! मरे !मरे !! मरे !!!' मगवानने कहा कि जोरसे करनेमें निमितमात्र बन जाय, तो उसका उद्धार स्वतःसिद्ध रिक लगाओ । पर वे सब-के-सब एक साथ अपनी है । कारण कि जो होनेवाला है, यह तो होगा ही, पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वतको कँचा नहीं कर सके । उसको कोई अपनी शक्तिसे रोक नहीं सकता; और तेव भगवान्ने पुनः अपनी अंगुलीसे पर्वतको कँचा जो नहीं होनेवाला है, वह नहीं होगा, उसको कोई कर दिया । ऐसे हो साधकको परमात्मप्राप्तिके लिये अपने बल-बुद्धिसे कर नहीं सकता । अतः असे बल, बुद्धि, योग्यता आदिको तो पूर्य-का-पूर्ण सिद्धि-असिद्धिमें सम रहते हुए कर्तन्य-कर्मीका पालन

EMETROGRAMMATERIALISM STATES S रखनी चाहिये, पर परमात्माका अनुभव होनेमें बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, परिश्रम आदिको कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये । उसमें तो केवल भगवानको कपाको ही कारण मानना चाहिये । भगवानने भी गीतामें कहा है कि शाश्वत पदकी प्राप्ति मेरी अविमाशी होगी—'मह्मसादादवाघ्रोति शाश्वतं पदमव्ययम' (१८।५६), और सम्पूर्ण विघोंको मेरी कृपासे तर जायगा— 'यच्चितः सर्वदर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि' (१८ । ५८) । इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्तमात्र बननेसे साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

जब साघक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना वल माननेके कारण उसको बार-बार विफलताका अनुभव होता रहता है और तत्त्वकी प्राप्तिमें देरी लगती है । अगर साधक अपने बलका किञ्चिन्मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो नित्यप्राप्त हैं ही, केवल अपने पुरुपार्थके अभिमानके कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुपार्थके अभिमानको दर करनेमें ही 'निमित्तमात्रं भव' पदोंका तात्पर्य है ।

कर्मोंमें जो अपने करनेका अभिमान है कि मैं करता हैं तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा', यह केवल अज्ञताके कारण ही अपनेमें आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छाका लगना चाहिये, उसमें कमी किश्चिमात्र भी कमी नहीं किया जाय तो मुक्ति स्वतःसिद्ध है । बन्यन, नरकोंकी

के उमी मे दक्षिणी पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येषु सव्यसावीनि मा विदुः ।। (महा- विराद-४४ । ११)

Statizzatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniatetaniateta तुम केवल अपने युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो ।

एक शङ्का यह भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुनसे कहते हैं कि प्रतिपक्षके योद्धालोग तुम्हारे यद किये विना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्धमें प्रतिपक्षके अश्वत्यामा आदि योद्धा कैसे बच गये? इसका समाधान है कि यहाँ भगवानने उन्हीं योद्धाओं के

मरनेकी बात कही है, जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मोरेंगे । अतः भगवानुके कथनका तात्पर्य है कि जिन योद्धाओंको तुम मार सकते हो, वे सभी तुम्हारे मारे बिना हो मर जायेंगे। जिनको तुम आगे मारोगे, वे मेरे द्वारा पहलेसे हो

मारे हए हैं--- 'मयैवैते निहताः पूर्वमेव' (११.1३३) ।

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने कहा था कि तुन्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे । ऐसी स्थितमें अर्जुनको क्या करना चाहिये – इसका उत्तर भगवान् आगेके दो ख्लोकोंमें देते हैं।

> तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।। ३३।।

इसलिये तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ और यशको प्राप्त करो तथा शतुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । ये सभी मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । हे सव्यसाचिन् ! तुम निमित्तमात्रं बन जाओ ।

व्याख्या—'तस्पात्त्वमुतिष्ठ यशो लभख'—हे अर्जुन! जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर यद्धके लिये खडे हो जाओ और मुफ्तमें ही यशको प्राप्त कर लो । इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्तमें ही यश मिलेंगा और लोंग भी कहेंगे कि अर्जुनने विजय कर ली?

'यशो लगस्य' कहनेका यह अर्थ नहीं है कि यशकी प्राप्ति होनेपर तुम फूल जाओ कि 'वाह'! मैंने विजय प्राप्त कर ली', प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होनेवाला है, वही होगा । अगर तुम यशको अपने पुरुपार्थसे प्राप्त मानकर राजी होओंगे, तो तुम फलमें बैंघ जाओंगे—फले सक्ती राज्यको कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु यताते हैं निक्रम्यते' (गीता ५ । १२) । तात्तर्य यह हुआ कि कि यहाँ जितने भी आये हुए हैं, उन सबकी आयु लाभ-हानि, यश-अपयश सब प्रभुके हाथमें हैं। अतः समाप्त हो चुकी है अर्थात् कालरूप मेरे द्वारा ये मनुष्य इनके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े; क्योंकि पहलेसे ही मारे जा चुके हैं। ये तो होनहार है।

'जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धम्'—समृद्ध राज्यमें दो बातें होती हैं—(१) राज्य निष्कण्टक हो अर्थात् उसमें बाधा देनेवाला कोई भी रात् या प्रतिपक्षी न रहे और (२) राज्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो अर्थात् प्रजाके पास खूब धन-सम्पत्ति हो; हाथी, घोड़े, गाय, जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएँ भरपूर हों; प्रजाके खानेके लिये मरपूर अत्र हो । इन दोनों बातोंसे ही राज्यकी समृद्धता, पूर्णता होती है । भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि शत्रुओंको जीतकर तुम ऐसे निष्कण्टक और धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो ।

यहाँ राज्यको भोगनेका अर्थ अनुकूलताका सुख भोगनेमें नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भीग मानते हैं, उस राज्यको भी तुम अनायास प्राप्त कर लो ।

'मयैवैते निहताः पूर्वमेव'—तुम मुफ्तमे यश और

'निमित्तमार्त्रं भव सव्यसाविन्'—यार्वे राथसे वाण

चलानेके कारण अर्थात दायें और बायें--दोनों हाथोंसे रखनी चाहिये, पर परमात्माका अनुभव होनेमें बल. बाण चलानेके कारण अर्जुनका नाम 'सव्यसाची' उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, परिश्रम आदिको था <sup>\*</sup> । इस नामसे सम्बोधित करके भगवान् अर्जुनसे कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये । उसमें तो केवल भगवान्की कृपाको ही कारण मानना यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथोंसे बाण चलाओ अर्थात् युद्धमें अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना चाहिये । भगवान्ने भी गीतामें कहा है कि शाश्वत है निर्मित्तमात्र । निर्मित्तमात्र बननेका तात्पर्य अपने बल. पदकी प्राप्ति मेरी अविनाशी यद्धि. पराक्रम आदिको कम लगाना नहीं है. प्रत्यत होगी—'मत्प्रसादादवाभ्रोति शाश्चर्त इनको सावधानीपूर्वक पूरा-का-पूरा लगाना है । परन्त (१८ । ५६), और सम्पूर्ण विघ्नोंको मेरी कृपासे तर जायगा— 'मच्चित्तः सर्वदर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि' मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली—यह अभियान नहीं करना है: क्योंकि ये सब मेरे द्वारा (१८ । ५८) । इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्तमात्र बननेसे साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो पहलेसे ही मारे हुए हैं। इसलिये तुम्हें केवल निमित्तमात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है । जाती है।

निमित्तमात्र बनकर कार्य करनेमें अपनी ओरसे जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल माननेके कारण उसको बार-बार किसी भी अंशमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये. प्रत्यत पूरी-की-पूरी शक्ति लगाकर सावधानीपर्वक कार्य करना विफलताका अनुभव होता रहता है और तत्त्वकी चाहिये । कार्यको सिद्धिमें अपने अभिमानका किञ्चिन्पात्र प्राप्तिमें देरी लगती है। अगर साधक अपने बलका किञ्चित्मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल भी अंश नहीं रखना चाहिये । जैसे, भगवान् श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने म्वालबालोंसे कहा हो जाती है । कारण कि परमात्मा तो नित्यप्राप्त है कि तुमलोग भी पर्वतके नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ ही, केवल अपने प्रवार्थके अभिमानके कारण ही लगाओ । सभी म्वालबालोंने अपनी-अपनी लाठियाँ उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थके लगायों और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी अभिमानको दर करनेमें हो 'निमित्तमात्रं भव' पदोंका लाठियाँ लगनेसे ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। तात्पर्य है।

वालवमें पर्वत ठहरा हुआ था भगवान्के बार्ये हाथकी कर्मोंमें जो अपने करनेका अभिमान है कि मैं छोटी अंगुलीके नखपर ! ग्वालबालोंमें जब इस तरहका करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं अभिमान हुआ, तब भगवानने अपनी अंगुली धोड़ी-सी होगा', यह केवल अज्ञताके कारण ही अपनेमें आरोपित नीचे कर ली।अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छाका लगा तो म्वालवालीने पुकारकर भगवान्से कहा—'अरे त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-कर्म दादा ! मरे !मरे !! मरे !!!' भगवानने कहा कि जोरसे करनेमें निमितमात्र यन जाय, तो ठसका उद्घार स्वत.सिद्ध र्शिक लगाओ । पर वे सब-के-सब एक साथ अपनी है । कारण कि जो होनेवाला है, वह तो होगा ही, पूर्व शक्ति लगाकर भी पर्वतको कँचा नहीं कर सके । उसको कोई अपनी शक्तिसे रोक नहीं सकता; और <sup>तव</sup> भगवान्ने पुनः अपनी अंगुलीसे पर्वतको ऊँचा जो नहीं होनेवाला है, वह नहीं होगा, उसके कोई व्य दिया । ऐसे ही साधकको परमात्मप्राप्तिके लिये अपने बल-बुद्धिसे कर नहीं सकता । अतः असे बल, बुद्धि, योग्यता आदिको तो पूरा-का-पूरा सिद्धि-असिद्धिमें सम रहते हुए कर्तव्य-कर्मीका पालन लगाना चाहिये, उसमे कभी किञ्चित्रात्र भी कमी नहीं किया जाय तो मुक्ति स्वतःसद्ध है। यस्पन, नरकेंद्ररे

के उभी में दक्षिणी पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येतु सध्यसावीति मां विदुः ।। (महा-विग्रद् ४४ । ११)

departed and depar प्राप्ति. चौरासी लाख योनियोंकी प्राप्ति—ये सभी भगवत्रेम आदि सभी स्वतःसिद्ध है। कृतिसाध्य है और मुक्ति, कल्याण, भगवत्प्राप्ति,

#### द्रोणं च भीषां च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जिंह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपतान् ।। ३४ ।

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरोंको तुम मारो । तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो । युद्धमें तुम निःसन्देह वैरियोंको जीतोगे ।

व्याख्या--'द्रोणं च भीषां च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्यं जहि'— तुम्हारी दृष्टिमें गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्षके नामी शाखीर हैं. जिनपर विजय करना बड़ा कठिन काम है \*, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी हैं अर्थात् वे सब कालरूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिये हे अर्जुन ! मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरोंको तुम भार दो ।

भगवानुके द्वारा पूर्वश्लोकमें 'मयैवैते निहताः पूर्वमेव' और यहाँ 'मया हतांस्त्वं जाहि' कहनेकां तात्पर्य यह है कि तुम इनपर विजय करो, पर विजयका अभिमान मत करो; क्योंकि ये सब-के-सब मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं।

और गुरु द्रोणाचार्यको मारनेमें पाप समझते थे, यही नहीं कर रहा है; अतः यह आकर्रण कैसे मिटे! अर्जुनके मनमें व्यथा थी। अतः भगवान् कह रहे भगवान् 'मयैवैते निक्ताः पूर्वमेव' और 'मया हतास्त्रं हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो अर्थात् भीव्य जिंह' पदोंसे ढाढ़स बैचाते हुए मानो यह आधासन और द्रोण आदिको मारनेसे हिंसा आदि दोपाँका देते हैं कि तुम्हारेको अपने साधनमें जो वस्तुओं विचार करनेकी तुन्हें किञ्चिमात्र भी आवश्यकता नहीं आदिका आकर्षण दिखायी देता है और वृतिमाँ खाव है । तुम अपने क्षात्रधर्मका अनुष्ठान करो अर्थात् युद्ध होती हुई दीखती है, ये सब-क-सब विग्न नाशयान् करो । इसका त्याग मत करो ।

'जेतासि रणे सपत्रान्'— इस युद्धमें तुम वैरियोंको इनको महत्व म दे । जीतोगे। ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि पहले

या वे हमें जीतेंगे-इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुनके मनमें सन्देह था। यहाँ ग्यारहवे अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूप देखनेकी आज्ञा दी, तो उसमें भगवान्ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहो, वह देख लो (११ ।७) अर्थात् किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी---यह भी तुम देख लो । फिर गंगवानने विराद्रूपके अत्तर्गत भीष्म, द्रोण और कर्णके नाशकी बात दिखा दी और इस श्लोकमें यह बात स्पष्टरूपसे कह दी कि युद्धमें निःसन्देह तुम्हारी विजय होगी।

#### विशेष बात

साधकको अपने साधनमें बाधकरूपसे नाशवान पदार्थींका, व्यक्तियोंका जो आकर्षण दीखता है, उससे 'मा व्यक्षिष्ठा युध्यस्य'— अर्जुन पितामह भीष्म वह घंबरा जाता है कि मेर उद्योग कुछ भी काम है और मेरे द्वारा नष्ट किये हुए है । इसलिये साधक

दुर्गुण-दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या (गीता २ 1६ में) अर्जुनने कहा था कि हम उनको जीतेंगे करूँ !'—ऐसी विन्ता होनेमें तो साधकका अभिमान ही

भीषा, प्रोण और कर्ण अपनी शूखीरताके कारण संसारमें प्रसिद्ध थे; अतः इनको जीतनेमें कठिनता थी । जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर या नहीं, पर उसको एक वादान था कि 'तुन्हारा सिर कोई पृथ्वीपर गिरा देगा तो उस (सिर गिरानेवाले-)के सिरके सी टुकड़े हो जायेंगे । इस्म वाद्यानके काण जयडवाकी मारनेमें कठित्रता भी ।

University of the state of the कारण है और 'ये दूर होने चाहिये और जल्दी होने या दुःख देनेका अधिकार मनुष्यको नहीं है। उसका चाहये ।

· 'मेंरे द्वारा मारे हुएको तू मार'—इस कथनसे लागृ होगा? अतः मनुष्य किसीको मारता है या यह शङ्का होती है कि कालरूप भगवान्के द्वारा दुःख देता है तो उसको पाप लगेगा ही; क्योंकि यह सब-के-सब मारे हुए हैं तो संसारमें कोई किसीको उसकी गुग-द्वेषपूर्वक अनिधकार चेष्टा है। परन्तु मारता है तो वह भगवान्के द्वारा मारे हुएको ही क्षत्रियके लिये शास्त्रविहित युद्ध प्राप्त हो जाय, तो मारता है। अतः मारनेवालेको पाप नहीं लगना स्वार्थ और अहंकारका त्याग करके कर्तव्य-पालन चाहिये । इसका समाधान यह है कि किसीको मारनेका करनेसे पाप नहीं लगता; क्योंकि यह क्षत्रियका स्वधर्म है ।

चाहिये'—इसमें भगवान्के विश्वासको, भरोसेको, तो सबकी सेवा करनेका, सबको सुख पहुँचानेका ही आश्रयकी कमी है । दुर्गुण-दुराचार अच्छे नहीं लगते, अधिकार है । अगर मारनेका अधिकार मनुष्यको होता सुहाते नहीं, इसमें दोप नहीं है । दोप है चिन्ता तो विधि-निषेध अर्थात् शुप कर्म करी, अशुप कर्म करोमें । इसलिये साधकको कभी चिन्ता नहीं करनी मत करो—ऐसा शास्त्रोका, गुरुजर्नो और सन्तीका कहना ही व्यर्थ हो जायगा । वह विधि-निषेध किसपर

सम्बन्ध--विराद्रूष भगवान्के अत्यन्त उम्रूष्पको देखका अर्जुनने इकतासवे श्लोकमें पूछा कि आप कौन है और यहाँ क्या करने आये हैं? बत्तीसर्वे श्लोकमें भगवान्ते उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूं । फिर तैतीसवें-चौतीसवें श्लोकोंमें भगवानने अर्जुनको आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुएको ही तू मार दे, तेरी जीत होगी । इसके बाद अर्जुनने क्या किया—इसको संजय आगेके श्लोकमें बताते हैं । मंजय उवाच

## एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ।। ३५ ।।

संजय बोले—भगवान् केशवका यह वचन सुनकर भयसे कप्पित हुए किरीटी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कारकरके और अत्यन्त भयभीत होकर फिर प्रणाप करके गद्गद वाणीसे भगवान् कृष्णसे बोले ।

व्याख्या— 'एतच्छ्रता वचनं केशवस्य (मुकुट) दिया था । इसीसे अर्जुनका नाम 'किरोटी' कृताझिलवेंपमानः किरीटी — अर्जुन तो पहलेसे पड़ गया । यहाँ 'किरीटी' कहनेका तात्पर्य है कि डेरा दिया । तात्पर्य है कि कालोऽसि -यहाँसे लेकर भया कि मित हो रहे हैं । हैतांस्त्वं जिह<sup>र</sup>—यहाँतक भगवान्ने नाश-ही-नाशको वात **'नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगर्द भीतमीतः** वतायो । इसे सुनकर अर्जुन डरके मारे काँपने लगे और प्रणप्य'—काल सबका भक्षण करता है; किसीको भी हाथ जोड़कर बार-बार नमस्कार करने लगे ।

भारि एससिंको माए था, तब इन्द्रने प्रसन्न होकर भगवान्के अलुप्र विगर्रूरूपको देखा तो उनको लगा अर्बुनको सूर्यके समान प्रकारावाला एक दिव्य 'किसैट' कि भगवान् कालके भी काल—महाकाल है। उनके

पयभीत थे ही, फिर भगवानने 'मैं काल हैं, सबकी जिन्होंने बड़े-बड़े ग्रससोंको मारकर इन्द्रकी सहायता खा जाऊँगा'— ऐसा कहकर मानो डरे हुएको और की थी, वे अर्जुन भी भगवान्के विराट्रूपको देखकर

छोड़ता नहीं । कारण कि यह भगवान्की संदारहति अर्जुनने इन्द्रको सहायताके लिये जब काल, खड़ा है, जो हरदम संहार करती ही रहती है । इघर अर्जुनने जब

भग शक्तेण मे दत्तं मुख्यतो दानवर्षभै: । किरीट मूचि सूर्यापं तेनाहुमौ क्रिसीटिनम् ।।

REAUCERCAL CANAL C सिवाय दूसरा कोई भी कालसे बचानेवाला नहीं है। नमस्कार करते हैं। इसलिये अर्जुन भयभीत होकर भगवानुको बार-बार प्रणाम करते हैं।

हर्षसे भी वाणी गद्गद होती है और भयसे भी । यहाँ भयका विषय है । अगर अर्जुन बहुत

'भूयः' कहनेका तात्पर्य है कि पहले पंद्रहवेंसे ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते । परन इकतीसर्वे श्लोकतक अर्जुनने भगवान्की स्तुति और अर्जुन गद्गद वाणीसे बोलते हैं। इससे सिद्ध होता नमस्कार किया, अब फिर भगवानुकी स्तृति और है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं।



सम्बन्ध—अब आगेके श्लोकसे अर्जुन भगवानुकी सुति करना आरम्भ करते हैं। अर्जुन उवाच

# स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ।। ३६ ।। -अर्जुन बोले—हे अन्तर्यामी भगवन् ! आपके नाम, गुण, लीलाका कीर्तन करनेसे

यह सम्पूर्ण जगत् हर्षित हो रहा है और अनुराग-(प्रेम-)को प्राप्त हो रहा है । आपके नाम, गुण आदिके कीर्तनसे भयभीत होकर राक्षसलोग दसी दिशाओंमें भागते हुए जा रहे हैं और सम्पूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं । यह सब होना उचित ही है ।

व्याख्या-[ संसारमें यह देखा जाता है कि जो आपके नामोंका, गुणोंका कीर्तन करते हैं, आपकी व्यक्ति अत्यन्त भयभीत हो जाता है, उससे बोला लीलाके पद गाते हैं, आपके चरित्रोंका कथन और नहीं जाता । अर्जुन भगवानुका अत्युप्र रूप देखकर श्रवण करते हैं, तो इससे सम्पूर्ण जगत् हर्षित होता अत्यन्त भयभीत हो गये थे। फिर उन्होंने इस है। ताप्तर्य यह है कि संसारकी तरफ चलनेसे तो (छतीसवें) श्लोकसे लेकर छियालीसवें श्लोकतक सबको जलन होती है, परस्पर ग्रग-द्वेष पैदा होते हैं, भगवान्की स्तृति कैसे की ? इसका समाधान यह है पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन-फीर्तन कि यद्यपि अर्जुन मगवान्के अत्यत्त उम्र (भयानक) करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवोंको शान्ति मिलती है, विश्वरूपको देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवोंको पता भयभीत होनेके साथ-साथ हर्षित भी हो रहे थे, जैसा लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। कि अर्जुनने आगे कहा है—'अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दुखा मधेन च प्रव्यक्षितं मनो मे' (११ ।४५) । स्थावर-जङ्गम, जड़-चेतन जगतं हर्षित हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं अर्थात् वृक्ष, लता आदि स्यायाः, देवना, मनुष्य, अर्थान, हुए थे, जिससे कि वे भगवानुकी स्तुति भी न कर सकें 1]

मुनि, किन्नर, गन्धर्व, परा, पक्षी आदि जहम, नदी, 'हपीकेश'— इन्द्रियोंका नाम 'हपीक' है, और सरोवर आदि जड़—सब-के-सय प्रसन्न हो जाते हैं। 'उनके 'ईश' अर्थात् मालिक मगवान् हैं । यहाँ इस ऐसे ही मगवान्के नाम, लीला, गुण आदिके कीर्तनका सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप सबके हृदयमें विग्रजमान समीपर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं ।

रहकर इन्द्रियाँ, अन्त करण आदिके सता-स्पूर्ति देनेवाले भगवानुके नामों और गुणोंका क्षेतिन करनेसे जब ₹ 1

मन्ष्य हर्षित हो जाते हैं अर्पात् उतका मन भगवान्में

जैसे भगवान् अवतार लेते हैं तो सम्पूर्ण

'तव प्रकीत्यां जगत्महत्यत्यनुरन्यते च'— संसारसे तल्लीन हो जाता है, तय (भगवन्दर्भ तरफ यृति विमुख होनत आपको प्रसन्न करनेके लिये भक्तलोग होनेसे) उनका भगवान्में अनुगग, प्रेम हो जाता है ।

bilanistingen programmen programm 'रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति'— जितने राक्षस 'स्थाने'-- यह सब यथोचित ही है और ऐसा हैं; भृत, प्रेत, पिशाच हैं, वे सब-के-सब आपके ही होना चाहिये तथा ऐसा ही हो रहा है। कारण नामों और गुणोंका कीर्तन करनेसे, आपके चरित्रोका कि आपकी तरफ चलनेसे शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता

पठन-कथन करनेसे भयभीत होकर भाग जाते हैं।\* होती है, विघ्रोंका नाश होता है, और आपसे विमुख यक्षस, भूत, प्रेत आदिके भयभीत होकर भाग होनेपर दुःख-ही-दुःख, अशान्ति-ही-अशान्ति होती है । जानेमें भगवान्के नाम, गृण आदि कारण नहीं हैं, तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख प्रत्युत उनके अपने खुदके पाप ही कारण हैं । अपने होनेसे सुख पाता है, उसमें शान्ति, क्षमा, नम्रता आदि पापेंके कारण हो वे पवित्रोंमें महान् पवित्र और गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होनेसे मङ्गलोमें महान् मङ्गलस्वरूप भगवानुके गुणगानको सह दुःख पाता है--यह सब उचित ही है।

नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है, वहाँ वे दिक नहीं सकते । अगर उनमेंसे कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है।

महालाओंके और भगवानकी तरफ चलनेवाले साधकोंके प्राप्तिक लिये यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यों-ही-त्यों जितने समुदाय हैं, वे सब-के-सब आपके नामों और इसमें अभाव, अशान्ति, दुःख, जलन, सत्ताप आदि गुणींके कीर्तनको तथा आपको लीलाओंको सुनकर बढ़ते चले जाते हैं। परनु संसारसे विमुख होकर आपको नमस्कार करते हैं।

भगवान्के नित्य, दिव्य, अलौकिक विराद्रूपमें ही मिटता चला जाता है। है । उसीमें एक-एकसे विचित्र लीलाएँ हो रही है ।

यह जीवातम परमातम और संसारके बीचका है । यह स्वरूपसे तो साक्षात् परमात्माका अंश है और प्रकृतिके अंशको इसने पकड़ा है । अब यह ज्यों-ज्यों

प्रकृतिकी तरफ झुकता है, त्यों-हो-त्यों इसमें संग्रह 'सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः'— सिद्धोंके, सन्त- और भोगोंकी इच्छा बढ़ती है । संग्रह और भोगोंकी यह जीवात्मा ज्यों-ज्यों भगवानुके सम्पुख होता है,

यह ध्यान रहे कि यह सब-का-सब दृश्य त्यों-हो-त्यों यह आनन्दित होता है और इसका दुःख

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें 'स्थाने' पदसे जो औचित्य बताया है, उसकी आगेके चार श्लोकोंमें पुष्टि करते हैं। कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ।। ३७ ।।

है महात्मन् ! गुरुओंके भी गुरु और ब्रह्माके भी आदिकर्ता आपके लिये (वे सिद्धगण) नमस्कार क्यों नहीं करें ? क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप अक्षरस्वरूप हैं: आप सत् भी हैं, असत् भी हैं और सत्-असत्से पर भी जो कुछ है, वह भी आप ही है।

व्या<u>ख्या</u>--'कस्माच्च ते न नमेरनम्हात्मन् गरीयसे करें ? नमस्कार दोको किया जाता है---(१) जिनसे इंग्गोऽप्यादिकांरं — आदिरूपसे प्रकट होनेवाले महान् मनुष्यको शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐमे स्वरूप आपको (पूर्वोक्त सिद्धराण) नमस्कार क्यों न आचार्य, गुरूजन आदिको नमस्कार किया जाता है,

<sup>\*</sup> न यत्र श्रवणादीनि रक्षोप्नानि स्वकर्मसु । कुर्वन्ति सावर्ता पर्नुपनुपान्यद्य तत्र हि ।।

<sup>&#</sup>x27;वहाँ लोग अपने प्रतिदिनके कामोमें राक्षसोके भयको दूर भगानेवाले भगवान्के नाम, गुण, लीलाके झवण, कीर्नन आदि नहीं करने, वहीं ऐसी राक्षसियोंका यल चलना है।

partaration of the second and contract of the second contract of the और (२) जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता-पिताको तथा आय, विद्या आदिमें अपनेसे बडे परुषोंको नमस्कार किया जाता है । अर्जुन कहते हैं कि आप भी गुरु हैं---'गरीयमे' और आप सृष्टिकी रचना करनेवाले पितामह ब्रह्माजीको भी उत्पन्न करनेवाले हैं-- ब्रह्मणोऽप्यादिकन्नें' । अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है ।

'अनन्त'— आपको देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि किसीकी भी दृष्टिसे देखें, आपकां अन्त नहीं आता । तात्पर्य है कि आपको देशकी दृष्टिसे टेखें तो आपका कहाँसे आरम्भ हुआ है और कहाँ जाकर अन्त होगा—ऐसा है ही नहीं । कॉलकी दृष्टिसे देखां जाय तो आप कबसे हैं और कबतक रहेंगे-इसका कोई अन्त नहीं है । वस्तु, व्यक्ति आदिकी दृष्टिसे देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि कितने रूपोमें है—इसका कोई आदि और अन्त नहीं है। सब दप्टियोंसे आप अनत्त-हो-अनत्त हैं । बृद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अन्त नहीं आता । इसलिये सब तरफसे आप सीमारहित हैं. अपार हैं. अगार्घ हैं ।

जिनका शास्त्रोमें वर्णन आता है। उन सब दैवताओंके: आप मालिक हैं, नियन्ता हैं, शासक है। इसलिये आप 'ਟੇਕੇਯ' है।

'जगन्निवास'—अनन्त सप्टियाँ आपके किसी अंशमें विस्ततरूपसे निवास कर रही हैं. तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम 'जगत्रिवास' है।

'त्वमक्षां सदसत्तत्वां यत्'-आप अक्षरत्वरूप हैं । जिसको स्वतःसिद्ध स्वतन्त सता है, वह 'सत्' भी आप हैं: और जिसकी स्वतन्त्र सता नहीं है, प्रत्युत सत्के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह 'असत्' भी आप ही हैं। जो सत और असत्—दोनोंसे विलक्षण है, जिसका किसी तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-वृद्धि, इन्द्रियाँ आदि किसीसे भी जिसकी करपना नहीं कर सकते अर्थात् जो सम्पूर्ण कल्पनाओंसे सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढकर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना सम्भव भी 'देखेश'--इन्द्र, वरूण आदि अनेक देवता हैं, नहीं-ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है।

## त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमननारूप ।।३८ ।।

आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं तथा आप ही इस संसारके परम आश्रय हैं। आप ही सबको जाननेवाले, जाननेयोग्य और परमधाम है । हे अननारूप ! आपसे ही सम्पूर्ण संसार व्याप्त है।

व्याख्या—'खमादिदेवः पुरुषः पुराणः'— आप ं 'त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्'— देखने, सुनने, सम्पूर्ण देवताओंके आदिदेव हैं; क्योंकि सबसे पहले समझने और जाननेमें जो कुछ संसार आता है; और आप ही प्रकट होते हैं । आप पुरागपुरव हैं; क्योंक संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो मुख होता है, उस सबके परम आधार आप है। आप सदासे हैं और सदा ही रहनेवाले हैं।

-पदसे कहा है।

के पत्रज्ञांत महाराजने कहा है कि से परमात्मा पहले-से-पहले जो ब्रह्मा आदि प्रकट हुए है, उनके भी गह है-- 'पूर्वेशमधि शुरुः' '(योगदर्शन १ । २६) ।. इसी अक्षर ब्रह्मको अर्जुनने पहले 'स्वयक्षरं पार्च वेदिनव्यम्' (११ । १८) पदीमे और यहाँ 'स्वयक्षाम्'

'क्तासि'— आप सम्पूर्ण संसारको जाननेवाले जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे है अर्थात् मृत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, परमधाम आप है । वात, व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सबको जाननेवाले

(सर्वज्ञ) आप ही हैं। 'वेद्यम्' — वेदों, शास्त्रों, सन्त-महात्माओं आदिके अनन्त रूप हैं। द्वारा जाननेयोग्य केवल आप ही हैं।

नामोंसे कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं हो रहे हैं।

आना पडता और जिसको प्राप्त करनेपर करना.

वायर्यमोऽग्निर्वरुणः গ্যাড়:

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।।३९ ।।

आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रणितामह (ब्रह्माजीके भी पिता) हैं । आपको हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! और फिर भी आपको बार-बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !!

रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल

रही है, वह वायु आप ही है।

आप ही है। 'अग्नि:'--जो सबमें व्याप्त रहकर शक्ति देता और कर हो क्या सकता हूँ ?

है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्निके रूपमें अन्नका पाचन करता है, वह अग्नि आप ही हैं !

रहा है, उस जलके अधिपति वरुण आप ही हैं।

'शशाह्र:'--जिससे सम्पूर्ण ओपधियोंका, वनस्पतियोंका पोषण होता है, वह चन्द्रमा आप ही हैं ।

'प्रजापति:'--प्रजाको उत्पन्न करनेवाले दक्ष आदि मन्तपति आप ही है।

'प्रपितामहः'-- पितामह ब्रह्माजीको भी प्रकट

नमः पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्रोपि ततोऽसि सर्वः ।। ४० ।। 🐇

'अनन्तरूप'-विरादरूपसे प्रकट हुए आपके रूपोंका कोई पारावार नहीं है । सब तरफसे ही आपके

'खया ततं विश्वम' — आपसे यह सम्पूर्ण संसार 'परं धाम'- जिसको मृतिः, परमपद आदि व्याप्त है अर्थात् संसारके कण-कणमें आप ही व्याप्त

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

व्याख्या—'वायु:'— जिससे सबको प्राण मिल करनेवाले होनेसे आप प्रिपतामह हैं। 'नमो नमसेऽस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयोऽपि

नमो नमस्ते'—इन्द्र आदि जितने भी देवता है. वे 'यमः'—जो संयमनीपरीके अधिपति हैं और सब-के-सब आप ही हैं। आप अनन्तस्वरूप हैं। सम्पूर्ण संसारपर जिनका शासन चलता है, वे यम आपकी मैं क्या स्तृति करूँ ? क्या महिमा गाऊँ ? मैं

तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता है

कछ भी करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर तभीतक रहती है, जवतक अपनेमें करनेका बल अर्घात्

'बरुणः'— जिसके द्वारा सबको जीवन मिल अभिमान रहता है। जब अपनेमें कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती, तब करनेकी जिम्मेवारी बिल्कुल

> नहीं रहती । अब वह केवल नमस्कार ही करता है अर्थात् अपने-आपको सर्वथा भगवान्के समर्पित कर

> देता है। फिर करने-ऋगनेका सम काम

शरण्य-(भगवान्-) का ही रहता है, शरणागतका नहीं ।

हे सर्व ! आपको आगेसे नमस्कार हो ! पीछेसे नमस्कार हो ! सब ओरसे ही नमस्कार हो ! हे अनन्तर्वीर्य ! अमित विक्रमवाले आपने सबको समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं ।

व्याख्या—'नमः पुरस्तादय पृष्ठतसे नमोऽस्तु ते पर्यक्रम भी अनत्त है। सर्वत एव सर्व'— अर्जुन भयभीत हैं। मैं क्या 'सर्व समाप्रीय ततोऽसि सर्वः'—अभि सबस्रे बोलूँ—यह ठनकी समझमें नहीं आ रहा है। इसलिये समावृत कर रखा है अर्थात् सन्यूर्ण संसार आपके

व आगेसे, पीछेसे, सब ओरसे अर्घात् दर्सो दिशाओं से अर्चात है । संसारका कोई पी अंश ऐसा नहीं है केवल नमस्कार कर रहे हैं । जो कि आपके अन्तर्गत न हो ।

'अनत्तवीर्यामितविक्रमस्त्रम्'— 'अनत्तवीर्य' अर्जुन एक यही अत्तीक्रक, वित्रहाण बात देख कहनेका तात्त्रपं है कि आप तेज, बल आदिसे भी रहे हैं कि भगवान् अनत्त सृष्टियी परिपूर्ण, ब्याज अनन्त हैं, और 'अमितविक्रम' कहनेका तात्त्रपं है हो हैं, और अनत्त सृष्टियाँ पगवान्के किसी कि आपके पराक्रमयुक्त संरहाण आदि कार्य भी असीम हैं। इस तरह आपकी शक्ति भी अनन्त हैं और

सम्बय—अव आगेके दो स्लोकोर्स अर्जुन भगवान्ते प्रार्थना करते हुए हमा मंगते हैं।
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं है कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्राणयेन वापि ।। ४१
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युतः तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ।। ४२

आपकी महिमा और खरूपकी न जानते हुए 'मेरे सखा है' ऐसा मानकर मैंने प्रमादसे अथवा प्रेमसे हठपूर्वक (बिना सोचे-समझे) 'है कृष्ण ! है यादय ! है सखे !' इस प्रकार जो कुछ कहा है; और है अब्दुत ! हैंसी-दिल्लगीमें, घलते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते समयमें अकेले अथवा उन ... कुटुष्वियों आदिक सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया में हमा करवाता हैं।

पुत्र उसके

व्याख्या—[ जब अर्जुन विग्रंट् भाग् रूपको देखकर भगभीत होते हैं, त्या कृष्णक्रपको भूत जाते हैं और पूछ! उसक्रपवाले आप कौन हैं? परसु अब अकृपकी स्मृति आती है कि वे भागवाने प्रभाव आदिको देखकर किये हुए पुगने व्यवहरकी याद आ कह दिया। इसका कारण क्या था? 'अजानता महिमानं तवेदम्'-- \* इसका कारण यह था कि मैंने

आपक्री ऐसी महिमाको और स्वरूपको जाना नहीं कि समझकर हँसी-दिल्लगी करते समय, रास्तेमें चलते-फिरते समय, श्रायापर सोते-जागते समय, आसनपर ठठते-बैठते

आप ऐसे विलक्षण हैं। आपके किसी एक अंशर्मे अनत्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान है-ऐसा मैं पहले

नहीं जानता था । आपके प्रभावकी तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गयी । मैंने कभी सोचा-समझा ही नहीं कि आप कौन है और कैसे हैं।

क्ट्रम्बीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदिके सामने मैंने आपका यद्यपि अर्जुन भगवान्के स्वरूपको, महिमाको, प्रमावको पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अश्रौहिणी सेनाको छोड़कर निःशस्त्र भगवान्को स्वीकार त्वामहमप्रमेयम्'।

किया था; तथापि भगवान्के शरीरके किसी एक अंशर्मे अनत्तकोटि ब्रह्माण्ड यथावकाश स्थित हैं—ऐसे

प्रमावको, खरूपको, महिमाको अर्जुनने पहले नहीं जाना था । जब भगवान्ने कृपा करके विश्वरूप

दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुनकी दृष्टि भगवान्के प्रभावकी तरफ गयी और वे भगवान्को

कुछ जानने लगे । उनका यह विचित्र भाव हो गया कि 'कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवेंकि देव ! परनु मैंने प्रमादसे अथवा प्रेमसे हठपूर्वक , बिना सोचे-समझे,

जो मनमें आया, वह कह दिया-- 'मया प्रमादात्रणयेन षापि'; बोलनेमें मैंने बिल्कल ही सावधानी नहीं बस्ती । वास्तवमें भगवानुकी महिमाकी सर्वथा कोई जान

ही नहीं सकता; क्योंकि भगवानकी महिमा अनन्त है। अगर वह सर्वथा जाननेमें आ जायगी तो उसकी अन्तता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जायगी । जब भगवान्की सामर्थ्यसे उत्पन्न होनेवाली विभृतियोंका भी

अन नहीं है, तब भगवान् और उनकी महिमाका अन्त आ हो कैसे सकता है? अर्थात् आ हो नहीं सकता ।

'यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि भोजनेष'—मेंने आपको बराबरीका साधारण मित्र

समय , भोजन करते समय जो कुछ अपमानके शब्द

कहे, आपका असत्कार किया अथवा हे अच्युत !

आप अकेले थे. उस समय या उन सखाओं,

राय्यासनाटनविकत्यनमोजनादिग्यैक्याद् वयस्य प्रस्तवानिति विप्रसाव्यः । सख्युः सखेव पितृवतनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरपं मे ।।

( क्षीपद्धाः १ । १५ । १९) अर्जुन कहते हैं--- 'धानवान् श्रीकृष्णाके साथ सोते, बैठने, पूमने, बातधीत करने और श्रीजनादि करनेने मेरा-

जो कुछ तिरस्कार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ-- ' एकोऽश्रवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्सामये

अर्जुन और भगवान्की मित्रताका ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपसमें खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान्के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथोंसे भगवान्के ऊपर जल फेंक्ते और भगवान् अर्जुनके ऊपर । कभी अर्जुन भगवान्के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान् अर्जुनके पीछे दौड़ते । कभी दोनों आपसमें हँसते-हँसाते । कभी दोनों परस्पर अपनी-अपनी विशेष कलाएँ दिखाते । कभी भगवान्

सो जाते तो अर्जुन कहते— 'तुम इतने फैलकर सो गये हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोयेगा ? तुम अकेले ही हो क्या ? कभी भगवान् आसनपर बैठ जाते तो अर्जुन कहते—'आसनपर तुम अकेले ही बैठोगे क्या ? और किसीको बैठने दोगे कि नहीं? अफेले ही आधिपत्य जमा लिया ! जरा एक तरफ तो

खिसक जाओ । ' इस प्रकार अर्जुन भगवान्के साथ बहुत ही घनिष्ठताका व्यवहार करते थे 🕇 । अब अर्जुन वन बातोंको याद करके कहते हैं कि ' हे मगवन्।

<sup>\*</sup> महिमानं तव इदम्'—इसमें आया 'इदम्' मद 'महिमानम् का विशेषण नहीं है; क्योंकि 'महिमानम्' पर पुलिलहमें आया है और 'इदम्' पद नर्पुसकलिड्नमें आया है । अतः यहाँ 'इदम्' का अर्थ 'सहम्म' लिया गया है। इस दृष्टिसे 'महिमानं तब इदम्' का अर्थ हुआ-आपकी महिमा और स्वरूप ।

मैंने आपके न जाने ऐसे कितने-कितने तिरस्कार किये अप्रमेयस्वरूप आपसे सब तिरस्कार धमा करवाता हैं। मेरेको तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने हैं। भगवानको 'अप्रमेय' कहनेका तात्त्य है कि मेरे तिरस्कारोंको तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे दिव्यदृष्टि होनेपर भी आप दिव्यदृष्टिके अन्तर्गत नहीं द्वारा आपके बहुत-से तिरस्कार हुए हैं, इसलिये में आते हैं।

 $\star$ 

सम्बय-अव आगेके दो श्लोकोर्ने अर्जुन भगवान्ही महता और प्रभावका वर्णन करके पुनः शमा करनेके तिर्थे प्रार्थना करते हैं।

> पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।। ४३।।

आप ही इस चरावर संसारके पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओंके महान् गुरु हैं । हे अनन्त प्रभावशाली भगवन् ! इस जिलोकीमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है !

व्याख्या— 'पितासि लोकस्य चराचरस्य — अनन्त पुरु आप ही हैं अर्थात् मात्र शिक्षाका, मात्र ज्ञानका ब्रह्माण्डोंमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जड्डम उद्गम-स्थान आप ही हैं ।

प्राणी हैं, और वृक्ष, लता आदि जितने स्थायर प्राणी 'न स्वस्समोऽफ्रवम्यचिकः: कृतोऽन्यो हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई है तथा उनको शिक्षा देनेवाले महान् गुरु भी आप हो सकता ही नहीं,तब आपसे अधिक विलक्षण कोई ही हैं—'त्वमस्य पूज्यश गुरुगीरीयान्'। हो सकता ही नहीं,तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है? इसलिये आपका प्रमान 'गुरुगीरीयान्' वा ताल्यर्थ है कि मनुष्यमात्रको अनुलनीय है, उसकी तुलना किसीसे भी नहीं को वा

पुरुर्गारायान् । क क कस सकता हु? इसाला आपका प्रभाव पुरुर्गारायान् का तालपं है कि मनुष्यमात्रको अतुलनीय है, उसकी तुलना किसीसे भी नहीं को जा व्यवहार और परमार्थमें जहाँ-कहीं भी गुरुजनिस शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देनेवाले गुरुओंके भी महान्

> तसात्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहींस देव सोदुम् ।। ४४ ।।

इसलिये शरीरसे लब्बा पड़कर स्तुति कानेयोग्य आप ईम्रस्को मैं प्रणाम करके प्रसम् करना चाहता हूँ । जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके और पति पत्नीके अपमानको सह लेता है, ऐसे ही हे देव ! आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहनेमें समर्थ हैं।

व्याख्या—'तस्माळणायं प्रणियाय कार्य प्रसादये हैं। आपके गुग, प्रभाव, महस्व आदि अनना है, त्यामहमीशमीड्यम्'— आप अनना बहाण्डीके ईंबर अतः श्रवि, महर्षि, देवता, महर्मुक्य आपकी नित्य-निरन्तर हैं। इसिलिये सबके हाण स्तृति करनेयाँग्य आप हां स्तृति करते रहें, तो भी भार नहीं पा सकते। ऐसे उनका ऐसा सहक भाव हो गया था कि ये कभी-कभी 'है सन्त्रे। सुप्त बहे सब्य शैलक्षेत्रके हो।' ऐसा करका अक्षेत्र भी करता था। पानु से महान्य प्रमु अन्तर बहुणनके अनुगार मुत्र कुन्तिके उन समय निराम्यकी

वैसे हो सहा करने थे, जैसे सखा अपने माजाके या पिता अपने परके निराकाण्ये गता करना है ।

जैसे पिता पुत्रके.

CHICKLES CONTROL CONTR और पति पत्नीके अपमानको सह लेता है अर्थात् स्तृति करनेयोग्य आपको मैं क्या स्तृति कर सकता क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवन! आप है ? मेरेमें आपकी स्तुति करनेका बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिये मैं तो केवल आपके मेरे अपमानको सहनेमें समर्थ हैं अर्थात इसके लिये चर्णोमें लम्बा पड़कर दण्डवत् प्रणाम ही कर सकता में आपसे क्षमा माँगता है। हैं और इसीसे आपको प्रसन्न करना चाहता हैं। इकतालीसवें -बयालीसवें श्लोकोमें अर्जुनने तीन कही थीं--- 'प्रमादात्' 'पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हिस (प्रमादसे), देव सोढुम्'- किसीका अपमान होता है तो उसमें मुख्य 'अवहासार्थम्' (हँसी- दिल्लगीसे) और 'प्रणयेन' (प्रेमसे) । उन्हीं तीन बातोंका संकेत अर्जनने यहाँ तीन कारण होते हैं--- (१) प्रमाद- (असावधानी-) से, (२) हँसी- दिल्लगी . विनोदमें ख्याल न रहनेसे तीन दुष्टान्त देकर किया है अर्थात् प्रमादके लिये पिता -पुत्रका , हँसी दिल्लगीके लिये मित्र-मित्रका और (३) अपनेपनकी घनिष्ठता होनेपर अपने साथ और प्रेमके लिये पति-पत्नीका दृष्टान्त दिया है। रहनेवालेका महत्त्व न जाननेसे । जैसे, गोदीमें बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिताको दाढी-मुँछ खींचता ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन हैं. मुँहपर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार ग्यारहवे अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन इस प्रकार देता है तो बच्चेको ऐसो चेष्टा देखकर पिता राजी ही हुआ है— देवरूपका वर्णन होनेसे ' शान्तरस' होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं । वे अपनेमें यह भाव (११ । १५ - १८); स्वर्गसे पृथ्वीतक और दसों लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। दिशाओंमें व्याप्त विराटरूपका वर्णन होनेसे 'अदभतरस' मित्र मित्रके साथ चलते-फिरते, उठते -बैठते आदि (११ ।२०); अपनी जिह्नासे सबका ग्रसन कर रहे समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल हैं और सबका संहार करनेके लिये कालरूपसे प्रवत देता है, जैसे-- ' तुम बड़े सत्य बोलते हो जी ! हए हैं-- ऐसा रूप धारण किये होनेसे ' गैद्ररस' तुम तो बड़े सत्यप्रतिज्ञ हो ! अब तो तुम बड़े आदमी (११ ।३०,३२); भयंकर विकराल मुख और दाहींवाला हो गये हो! तुम तो खूब अभिमान करने लग गये रूप होनेसे 'बीभत्सरस' (११ । २३-२५); तुम युद्धके हो ! आज मानो तुम राजा ही बन गये हो ! आदि, लिये खडे हो जाओ-इस रूपमें 'बीररस' (११ । ३३); पर उसका मित्र उसकी इन बातोंका ख्याल नहीं लम्बे पडकर दण्डवत-प्रणाम आदि करनेसे ' दास्यरस' <sup>काता</sup> । वह तो यही समझता है कि हम बरावरीके (११ ।४४ का पूर्वार्ध); मुख्य-मुख्य योद्धाओंको तथा मित्र है, ऐसी हँसी-दिल्लगी तो होती हो रहती है। अन्य राजालोगोको भगवानुके मुखमे जाते हुए देखनेसे पत्नीके द्वारा आपसके प्रेमके कारण उठने-बैठने, बातचीत 'करुणरस' (११ ।२८-२९); दृष्टान्तसे मित्र मित्रके. करने आदिमें पतिकी जो कुछ अवहेलना होती है, पिता पत्रके और पति पत्नीके अपमानको सह लेता उमें पति सह लेता है। जैसे, पति नीचे बैठा है है— इस रूपमें क्रमशः 'सख्यरस', 'वात्सत्यरस' तो वह कैंचे आसनपर चैठ जातो है, कभी किसी और 'माधुयं रस' का वर्णन हुआ है (११। ४४) बनाको लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति का उत्तरार्ध) और हैंसी आदिकी स्मृतिरूपमे

सम्बर्भ-अब आगेके दो स्लोकोर्मे अर्जुन चतुर्पुजरूप दिखनेके लिये प्रार्थना करते हैं।

मित्र

अदृष्टपूर्व हिषतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगत्रिवास ।

दमें स्वामाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं 'हास्यरस'-का वर्णन हुआ है (११ ।४२ का पूर्वार्ध)।

मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा । इस रूपको देखकर में हर्षित हो रहा है और (साथ-ही-साथ) भयसे मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने वसी देवरूपको (सौम्य विष्णुरूपको) दिखाइये । हे देवेश ! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न होइये ।

व्याख्या-[ जैसे विरादरूप दिखानेके लिये मैंने भगवान्से प्रार्थना की तो भगवान्ने मुझे विरादरूप दिखा दिया . ऐसे ही देवरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करनेपर भगवान देवरूप दिखायेंगे ही—ऐसी आशा होनेसे अर्जुन भगवान्से देवरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करते हैं ।1

'अदृष्टपूर्व हृपितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे'-- आपका ऐसा अलौकिक आधर्यमय विशालरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा । आपका ऐसा भी रूप है--ऐसी मेरे मनमें सम्मावना भी नहीं थी । ऐसा रूप देखनेकी मेरेमें कोई योग्यता भी नहीं थी । यह तो केवल आपने अपनी तरफसे ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने-आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्पित हो रहा है, आपकी कृपाको देखकर गद्गद हो रहा है। परन्तु साथ-ही-साथ आपके खरूपकी ठग्रताको देखकर मेरा मन भयके कारण अत्यन्त व्यथित हो रहा है, व्यक्ति हो रहा है. घयरा रहा है ।

'तदेव मे दर्शय देवरूपम्'— 'तत्' (वह) शब्द परोक्षवाची है: अतः 'तदेव' (तत् एव) कहनेसे ऐसा मालम देता है कि अर्जनने देवरूप (विष्णुरूप) पहले कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है। विधरूप देखनेपर जहाँ अर्जुनको पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होंने कमलासनपर विराजमान बह्माजीको देखा—'पण्यामि देहे . . . . . . . ब्रह्माणमीशे टेय कमलासनस्यम् (११ । १५) । इससे सिद्ध होता है कि यह कमल जिसकी नापिये निकला है, उस रेपशायी चतुर्पेज विष्युरूपको अर्जुनने

कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र (और घ'पदसे शङ्ख और पदा) धारण किये हुए देख रहा है— 'किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च'— 'इन टोनों बातेंसे यही सिद्ध होता है कि अर्जुनने विश्वरूपके अन्तर्गत भगवानुके जिस विष्णुरूपको देखा था, उसीके लिये अर्जन यहाँ ' वही देवंरूप मेरेको दिखाइये' ऐसा कह 

'देवरूपम्' कहनेका तात्पर्य है कि मैंने विराद्रूपमें आपके विष्णुरूपको भी देखा था, पर अब आप मेरेको केवल विष्णुरूप ही दिखाइये । दूसरी बात, पंद्रहवें श्लोकमें भी अर्जुनने भगवानके लिये 'देव' कहा हैं--- 'पश्यामि देवांसाय देव देहे' और यहाँ भी देवरूप दिखानेक लिये कहते हैं। इसका सात्पर्य है कि विग्रट्रूप भी नहीं और मनुप्ररूप भी नहीं , केवल देवरूप दिखाइये । आगेके (छियालीसर्वे) श्लोकमें भी 'तेनैव' पदसे विगदरूप-और 'मनप्यरूपका निषेध करके 'भगवानसे चतर्भज विष्णुरूप बन जाने के लिये प्रार्थना करते हैं।

'प्रसीद देवेश जगन्निवास'— यहाँ ' जगन्निवास' विश्ररूपका और 'टेवेश' सम्बोधन चतुर्भुजरूपका मंकेत कर रहा है। अंजुन ये दी सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संम्पूर्ण संसारका निवास आपमें है- ऐसा विश्ररूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूँ। अब आप 'देवेश'— देवताओंक मालिक विष्णम्पसे हो जाइये ।

#### विशेष वात

भगवानुका विश्वरूप दिव्य है, अविनारी है, अक्षय है। इस विश्वरूपमें अनना ग्रजाण्ड है गया उन ब्रह्माण्डोंनी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय परनेगुले देखा है । किर सप्रहवें स्लोकमें अर्जुनने कहा है ब्रह्म, विष्णु और सिव भी अनस है। इस निप

<sup>ै</sup> आगे अनुवासवें श्लोकमें ' पुनः' तथा 'तदेव' पदसे भगवान्ते और पवासवें श्लोकमें 'भूपः' पदमें सेजयने भी उसी (विश्वसंपके अमार्गत देखे गये) चतुर्पृतरूपको दिखानेकी बात करी है।

Civiliani propositi p विसरूपसे अनन्त विश्व (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हो-होकर भेदसे अपना विराद्रूप भी दिखा देते हैं। जैसे, उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय भगवान्ने अर्जुनको मनुष्यरूपसे प्रकट हुए अपने होनेसे ज्यों-का-त्यों ही रहता है । यह विश्वरूप इतना द्विभुजरूप- शरीरके किसी अंशमें विराटरूप दिखाया है । हिया,अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्योंका प्रकाश भगवान्में अनन्त-असीम ऐश्वर्य, माधुर्य,सौन्दर्य, भी इसके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनन्त दिव्य गुणोंके (११ । १२) । इसलिये इस विश्वरूपको 'दिव्यचक्षु' सहित भगवान्का विश्वरूप है । भगवान् जिस-किसी के बिना कोई भी देख नहीं सकता । 'ज्ञानचक्षु'के को ऐसा विश्वरूप दिखाते हैं,उसे पहले दिव्यदृष्टि देते द्वांग संसारके मुलमें सतारूपसे जो परमात्मतत्त्व है, हैं। दिव्यदृष्टि देनेपर भी वह जैसा पात्र होता है, उसका बोध होता है और 'भावचक्ष'-से संसार जैसी योग्यता और रुचिवाला होता है, उसीके अनसार भगवत्त्वरूप दीखता है, पर इन दोनों ही चक्षओंसे भगवान उसको अपने विश्वरूपके सार्पेका दर्शन कराते विश्वरूपका दर्शन नहीं होता । 'चर्मचक्ष' से न तो है । यहाँ ग्यारहवें अध्यायके पंद्रहवेंसे तीसवें श्लोकतक तत्वका बोध होता है, न संसार भगवत्वरूप दीखता भगवान् विश्वरूपसे अनेक स्तरोंसे प्रकट होते गये. है और न विश्वरूपका दर्शन ही होता है; क्योंकि जिसमें पहले देवरूपकी (११ ।१५-१८), फिर चर्मचक्षु प्रकृतिका कार्य है। इसलिये चर्मचक्षुसे उग्ररूपकी ( ११।१९-२२) और उसके बाद प्रकृतिके स्थूल कार्यको ही देखा जा सकता है। अत्युग्ररूपकी (११।२३-३०) वास्तवमें भगवान्के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज, रही । अत्युग्ररूपको देखकर जब अर्जुन भयभीत हो आदि जितने भी रूप हैं, वे सब-के-सब दिव्य और गये,तब भगवानने अपने दिव्यातिदिव्य विश्वरूपके स्तरोंको अव्यय है । इसी तरह भगवानके सगुण-निराकार, दिखाना बंद कर दिया अर्थात् अर्जुनके भयभीत होनेके निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार आदि जितने रूप हैं . कारण भगवानने अगले रूपोंके दर्शन नहीं कराये । वे सब-के-सब भी दिव्य और अव्यय हैं। तात्पर्य है कि भगवानने दिव्य विराटरूपके अनन्त मायुर्य-लीलामें तो भगवान् द्विभुजरूप ही रहते स्तर्गेमेंसे उतने ही स्तर अर्जुनको दिखाये, जितने स्तर्गेको <sup>हैं, परतु</sup> जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलानेकी आवश्यकता दिखानेकी आवश्यकता थी और जितने स्तर देखनेकी

होती है, वहाँ भगवान् पात्र, अधिकार, भाव आदिके अर्जुनमें योग्यता थी ।

किरोटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां ह्रष्टुमहं तथैव ।

तेनैव \* रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

मैं आपको वैसे ही किरीटघारी, गदाधारी और हाथमें चक्र लिये हुए देखना चाहता है। इसलिये हे सहस्रबाहो! विश्वमृतें! आप उसी चतुर्मुजरूपसे हो जाइये ।

व्याख्या— 'किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तिमच्छामि त्वां 'तथैव' कहनेका तात्स्यं है कि मेरे द्वारा प्रेष्ट तथैव'— जिसमें आपने सिरपर दिव्य मुकुट 'द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्' (११ । ३) ऐसी इच्छा प्रकट येषा हायोमें गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी करनेसे आपने विराट्रूप दिखाया । अब मैं अमनी रूपसे मैं देखना चाहता हूँ। इच्छा बाको क्यों रखें? अतः मैंने आपके विराट्रूपमें

करमन् सिवकृष्टे समीपतारवर्ति चैतदो रूपम् । अदासन् विप्रकृष्टे तरिति परोसे विकानीपात् ।।

क्षेत्र ठक्कि अनुसार 'इदम्' शब्द समीपका, 'एतत्' शब्द अत्यन्त समीपका, 'अदार्' शब्द दूरका और 'तत्र',
शब्द परोक्षका वावक है। विश्वरूपमें इत सबका प्रयोग हुआ है; जैसे-विश्वरूप नजरीक होतेसे अर्जूको

अतारवें-ज्ञीसवें आदि स्लोकोमें 'इदम्' शब्दका; भीषा, होना आदि विरादस्य मायानुके अवस्थ नजरीक होतेसे

जैसा सौम्य चतुर्भजरूप देखा है, वैसा-का-वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूँ---'इच्छामि त्यां द्रष्टमहं ਰਹੈਰ'।

'तेनैव रूपेण चतुर्पुजेन सहस्रवाही भव विश्वमर्ते— पंद्रहवें और सत्रहवें श्लोकमें जिस विग्रद्रूपमें चतुर्भुज विष्णुरूपको देखा था, उस विग्रद्रूप का निषेध करनेके लिये अर्जुन यहाँ एवं पद देते हैं। तात्पर्य यह है कि 'तेन चतुर्भुजेन रूपेण'- ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखानेके लिये आये हैं और 'एव' पद 'विग्रदरूपके साथ नहीं'- ऐसा निपेध करनेके लिये आया है तथा 'भव' पद ' हो जाइये'— ऐसी प्रार्थनाके लिये आया है। पूर्वश्लोकमें 'तदेव' तथा यहाँ 'तथैव' और

'तेनैब' — तीनों पदोंका तात्पर्य है कि अर्जन विश्वरूपसे बहुत डर गये थे। इसलिये तीन बार 'एव' शब्दका प्रयोग करके भगवान्से कहते है कि मैं आपका केवल विष्णुरूप ही देखना चाहत हैं: विष्णुरूपके साथ विश्वरूप नहीं । अतः आप

केवल चतुर्भुजरूपसे प्रकट हो जाइये। 'सहस्रवाहो' सम्बोधनका यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथोवाले भगवन्। आप चार हाथोंवाले हो जाइये; और 'विश्वमृते' सम्योधनक यह भाव मालूम देता है कि है अनेक रूपोंवाले भगवन्। आप एक रूपवाले हो जाइये । तात्पर्य है कि आप विश्वरूपका उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णुरूपसे हैं। जाइये ।

सम्बन्ध—इकतीसर्वे श्लोकमें अर्जुनने पूछा कि उग्ररूपवाले आप कौन हैं, तो मगवानूने उतर दिया कि मैं कर्ल हूँ और सबका संहार करनेके लिये प्रवृत हुआ हूँ । ऐसा सुनकर तथा अलन्त विकाल रूपको देखकर अर्जुनको ऐसा लगा कि भगवान् बड़े क्रोधमें हैं। इसलिये अर्जुन भगवान्से बार-बार प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करते हैं। अर्जुनमें इस भावनाको दूर करनेके लिये भगवान् कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्ये त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ।।४७ ।।

श्रीभगवान् योले— हे अर्जुन ! मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्यसे यह अत्यन्त श्रेष्ठ, तेजोमय, सबका आदि और अनन्त विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सियाय पहले किसीने नहीं देखा है ।

व्याख्या—'मया प्रसन्नेन तवानुनिदं रूपं या तुझे भयभीत करनेके लिये नहीं दिखाया है। भैने दर्शितम्'- हे अर्जुन ! तू बार-बार यह कद रहा तो अपनी प्रसन्नतासे ही यह विराट्रू तुसे दिखाया है कि आप प्रसन्न हो जाओ ( ११ ।२५, ३१, है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पानता अधवा घीत ४५), तो प्योर भैया । मैंने जो यह विरस्तप तुझे कारण नहीं है । तुमने तो पहले केयल स्मिति और दिखाया है, उसमें विकरालरूपको देखकर तू भवभीत योगको ही मूछा था । विभूति और योगका वर्णन हो गया है, पर यह विकासक्त मैंने क्रोधमें आकर करके मैंने अत्तमें कहा या कि तुले जहाँ-कर्शे जो

अर्थात् विरादस्यका ही अङ्ग होनेसे भगवान्ने तैतीसये एखेकमें 'एवत्' शन्दका; भगवान्की दी हुई दिव्याहिसे विराह्म्य बहुत दूरतक दीखता था और उसमें देवता आदि भी दूरतक टीयते थे, इससिये अर्थुन्ने इसीमर्ग, प्रस्तीसचे और अहाईसचे क्योकमें 'अरम्' शस्त्रका; और विराद्ध्यके पश्ने कार्य देखा हुआ चतुर्भुत्र विष्णुक्रम (बिरायुम्पके स्तर बदलनेके कारण) नेप्रोंक सामने न होनेसे अर्धात् पर्यक्ष होनेसे आर्जुनने 'तत्' शब्दका प्रचान किया है ।

निमित्तमात्र है ।

कुछ विलक्षणता दीखे, वहाँ-वहाँ मेरी ही विभृति समझ । इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नका उत्तर सम्यक् प्रकारसे मैंने दे ही दिया था। परन्तू वहाँ मैंने ('अधवा' पदसे) अपनी ही तरफसे यह बात कही कि तुझे बहुत जाननेसे क्या मतलब ? देखने, सुनने, समझनेमें जो कुछ संसार आता है, उस सम्पूर्ण संसारको मैं अपने किसी अंशमें धारण करके स्थित हैं। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभृति और योगशक्तिको जाननेकी क्या जरूरत है ? क्योंकि सब विभृतियाँ मेरो योगशक्तिके आश्रित हैं और उस योगशक्तिका आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हैं। यह बात तो मैंने विशेष कुपा करके ही कही थी। इस यातको लेकर हो तेरी विश्वरूप-दर्शनको इच्छा पहले किसीने नहीं देखा, पर वर्तमानमें कोई नहीं

किसीको सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी हो रहा हूँ (१८।७७)? सामर्थ्यसे ही तेरेको यह रूप दिखाया है।

'पाम्'—मेरा यह त्रिराट्रूप अत्यन्त श्रेष्ठ है।

'तैजोमयम्'— यह मेरा विश्वरूप अत्यन्त तेजोमय है। इसलिये दिव्यदृष्टि मिलनेपर भी तुमने इस रूपको दुर्निरीक्ष्य कहा है (११ ।१७) ।

'विश्वम्'— इस रूपको तुमने स्वयं विश्वरूप, विधमूर्ते आदि नामोसे सम्बोधित किया है । मेरा यह रूप सर्वव्यापी है।

'अनन्तमाद्यम्'---मेरे इस विश्वरूपका देश, काल आदि की दृष्टिसे न तो आदि है और न अत्त ही है। यह सबका आदि है और खयं अनादि है।

'यन्ये त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्'— तेरे सिवाय मेरे विषरपंको पहले किसीने भी नहीं देखा— यह बात मगवान्ते कैसे कही ? क्योंकि ग्रमावतारमें माता . कैसल्याओंने और कृष्णावतारमें माता यशोदाजीने तथा कैरवसमामें मोप्प, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि-मुनियोंने भावन्त्र विग्रहरूप देखा ही था! इसका उत्तर यह

है कि भगवान्ने अपने विरादरूपके लिये 'एवंरूप:' (११ ।४८) पद देकर कहा है कि इस प्रकारके भयंकर विश्वरूपको, जिसके मुखोंमें बड़े -बड़े योद्धा. सेनापति आदि जा रहे हैं. पहले किसीने नहीं देखा है । दूसरी बात, अर्जुनके सामने युद्धका मौका होनेसे ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखानेकी ही आवश्यकता थी और शरवीर अर्जन ही ऐसे रूपको देख सकते थे ।

परन्त माता कौसल्या आदिके सामने ऐसा रूप दिखानेकी आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे अर्थात् उनमें ऐसा रूप देखनेकी सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवानने यह तो कहा है कि इस विश्वरूपको

हुईं और मैंने दिव्यवक्ष देकर तझे विश्वरूप दिखाया । देख रहा है— ऐसा नहीं कहा है । कारण कि यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता-हो-प्रसन्नता है । तात्पर्य अर्जुनके साथ-साथ संजय भी भगवानुके विश्वरूपको है कि इस विश्वरूपको दिखानेमें मेरी कृपाके सिवाय देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीताके दूसए कोई हेतु नहीं है। तेरी देखनेकी इच्छा तो अत्तमें यह कैसे कह सकते थे कि भगवान्के अति अदभत विराटरूपका बार-बार स्मरण करके मेरेको 'आत्मयोगात'—इस विराट्रूपको दिखानेमें भैंने चड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार-बार हर्पित

#### विशेष वात

भगवानके द्वारा 'मैंने अपनी प्रसन्नतासे, कपासे ही तेरेको यह विश्वरूप दिखाया है'- ऐसा कहनेसे एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपनेपर भगवान्की जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना आंधक भगवान्की कृपा होती है । भगवान्की जितनी कृपा होती है, उसको माननेकी सामर्थ्य साधकमें नहीं है। कारण कि भगवानकी कृपा अपार-असीम है: और उसको माननेकी सामर्थ्य सीमित है।

साधक प्रायः अनुकल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें ही भगवान्त्री कृपा मान लेता है अर्थात् सत्सङ्घ मिलता है, साधन ठीक चलता है, यृतियाँ ठीक है, मन भगवान्में ठीक लग रहा है आदिमें वह भगवान्की कृपा मान लेता है । इस प्रकार केयल अनुकलतामें हैं कुर्पा मानना कृपाको मीमाने बाँधना

इससे अर्थात् साधनजन्यः सात्विक सुख भौगनेसे

गुणातीत होनेमें वाधा लगती हैं। अतः साधकते

वड़ी सावधानीसे इस सुखसे असङ्ग होना चाहिये।

है, जिससे असीम कृपाका अनुभव नहीं होता । उस कृपामें ही राजी होना कृपाका भोग है। साधकको चाहिये कि वह न तो कृपाको सीमामें वाँधे और न कपाका भीग ही करे।

जो साधक इस सुखसे असङ्ग नहीं होता अर्थात् इसमे साधन ठीक चलनेमें जो सुख होता है, उस प्रसन्नतापूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपने सुखमें सुखी होना , राजी होना भी भोग है, जिससे साधनामें तत्परतापूर्वक लगा रहे, तो समय पाक वन्धन होता है— 'सुखसङ्गेन बद्याति ज्ञानसङ्गेन उसकी उस सुखसे स्वतः अरुचि हो जायगी । परन् चानघ' (गीता १४ ।६) । सुख होना अथवा सुखका जो उस सुखसे सावधानीपूर्वक असङ्ग रहता है, उसे ज्ञान होना दोपी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ सङ्ग शोघ ही वास्तविक तत्त्वका अनुमव हो जाता है। करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है।

सप्यन्थ— विग्ररूप-दर्शनके लिये भगवानुकी कृपाके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है—इस बातस्य आहेर श्लोकमें विशेषतासे वर्णन करते हैं।

## न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुप्रैः । एवंरूप: शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।। ४८ ।।

हे कुरुप्रवीर ! मनुष्यलोकमें इस प्रकारके विश्वरूपवाला में न वेदोंके पढ़नेसे, न यज्ञोंके अनुष्ठानसे, न दानसे, न उप्र तपोसे और न मात्र क्रियाओंसे तेरे (कृपापात्रके) सिवाय और किसीके द्वारा देखा जाना शक्य हूँ।

'कुरुप्रतीर' सम्बोधन देनेका अभिप्राय है कि सम्पूर्ण कुरुवंशियोंमें मेरेसे उपदेश सुननेकी, मेरे रूपको देखनेकी और जाननेकी तेरी जिज्ञासा हुई, तो यह कुरुवंशियोंमें तुन्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्को देखनेकी , जाननेकी इच्छा होना ही वालवमें मनुष्यकी श्रेष्ठता है।

्र न घेट्पहाध्ययनैन दानैन घ क्रियामिन त्रयोधिरुदै:'— येदोंका अध्ययन किया जाय, यहाँका विधि-विधानसे अनुष्ठान किया जाय, बड़े-बड़े दान शिये जाये, बडी उप्र (कठिन-से-कडिन) तपरागर्र को जाउँ और छोचं, वर आदि शुम-कर्म किये जाये-ये मबनोत्मय कर्म विशलपदर्शनपे हेत नहीं

व्याल्या—'कुरुप्रधीर'— यहाँ अर्जुनके लिये बन सकते । कारण कि जितने भी कर्म किये उसी हैं, उन सबका आएम और समाप्ति होती हैं। अत उन कमेरि मिलनेवाला फल भी आदि और अन्तवाला : ही होता है । अतः ऐसे कर्मोंसे भगवान्के अनना,असीम, अव्यय, दिव्य विश्ररूपके दर्शन कैसे हो सपने 🕏 उसके दर्शन तो केवल भगवान्त्री कृपासे में <sup>होते</sup> है। कारण कि भगवान् नित्य है और उनकी मृत्य भी नित्य है। अतः नित्य कृपासे ही अर्दुनकी भगवान्के नित्वं , अत्राप, दिन्य विश्वनपके दर्शन हुएँ हैं । तालमें, यह हुआ कि उनमेंने एत-एहर्ने अथवा सभी माधनेंभे यह सामध्ये नहीं है हि वे शिस्त्रहरूपके दर्शन करा सके । शिष्ट्रूरूपके दर्शन छ केयंत पर्वायन्तर पृत्राचे , प्रमत्रवर्षे ही ही महते हैं । गीयाने प्राप यह, दान और एप- इन ऐसे स

ही वर्णन आता है । आठवें अध्यायके अदाईसवें श्लोकमें और इसी अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें वेद. ्यज्ञ, दान और तप--- इन चारोंका वर्णन आया है और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप, और क्रिया-- इन पाँचोंका वर्णन आया है । आठवें अध्यायके अडाईसवें श्लोकमें सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँके श्लोकमें तृतीया विभक्ति और बहवचनका प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एकवचनका प्रयोग आता है।

यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देनेका तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनोंमेंसे एक-एक साधन विशेषतासे बहुत बार किया जाय अथवा सभी साधन विशेषतासे बहुत बार किये जायँ, तो भी वे सब-के-सब साधन विश्वरूपदर्शनके कारण नहीं यन सकते अर्थात् इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा वा सकता । कारण कि विश्वरूपका दर्शन करना किसी कर्मका फल नहीं है।

जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनोंसे विश्वरूप नहीं देखा जा सकता— ऐसा कहकर विश्वरूपदर्शनकी दुर्लभता घतायी है, ऐसे ही आगे तिरपनवें श्लोकमें <sup>वेद</sup>, यज्ञ आदि साधनोंसे चतुर्भुजरूप नहीं देखा जा सकता-रेसा कहकर चतुर्भुजरूप-दर्शनकी दुर्लभता बतायो है। चतुर्भुजरूपको देखनेमें अनन्यभक्तिको सापन वताया है (११ । ५४); क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं। इसलिये उस रूपमें भक्ति हो सकती है। परनु विष्ठरूपको देखकर तो भय लगता है; अतः ऐसे रूपमें पिक कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिये इसके दर्शनमें भक्तिको साधन नहीं बताया है। यह र्वे केवल भगवान्की प्रसन्नतासे, कृपासे ही देखा जा मस्ता है।

'एवंह्यः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन'— नहीं है। म्नुयलोकमें इन साधनोंसे तुन्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप

कोई देख नहीं सकता— इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनोंसे तू देख सकता है। तुम्हारेको तो मैंने अपनी प्रसन्नतासे ही यह रूप दिखाया है।

संजयको भी जो विश्वरूपके दर्शन हो रहे थे. वह भी व्यासजीकी कुपासे प्राप्त दिव्यदृष्टिसे ही हो रहे थे. किसी दूसरे साधनसे नहीं । तात्पर्य है कि भगवान् और उनके भक्तों, सन्तोंकी कृपासे जो काम होता है . वह काम साधनोंसे नहीं होता । इनकी कपा भी अहैतकी होती है।

कई लोग ठीक न समझनेके कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूप दिखाया नहीं था. प्रत्यत यह समझा दिया था कि मेरे शरीरके किसी एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। पर वास्तवमें य बात है ही नहीं । खयं भगवानने कहा है कि 'मेरे इस शरीरमें एक जगह चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को अभी देख ले' (११ ।७) । जब अर्जुनको दिखायी नहीं दिया, तब भगवानुने कहा कि 'तू अपने इन चर्मचक्षओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये मैं तुझे दिव्यचक्षु देता हूँ' (११ ।८) । फिर भगवान्ते अर्जुनको दिव्यचक्ष् देकर साक्षात् अपना विधरूप दिखाया । संजयने भी कहा है कि ' भगवानुके शरीरमें एक जगह स्थित विश्वरूपको अर्जुनने देखा' (११ । १३) । अर्जुनने भी विश्वरूपका दर्शन करते हुए कहा कि 'मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंके समदायोंको तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सबको देख रहा हैं' (११ ।१५) आदि-आदि । इससे सिद होता है कि भगवानने अर्जुनको प्रत्यक्षमें अपने विश्वरूपके दर्शन कराये थे । दूसरी बात, समझानेके लिये तो ज्ञानचक्ष होते हैं (गीता १३ । ३४; १५ । ११), पर दिव्यचक्षुसे साक्षात् दर्शन ही होते हैं। अतः भगवानने केवल कहकर समझा दिया हो, ऐसी बात

## मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्।

प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।।४९ ।।

यह इस प्रकारका मेरा घोररूप देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये और मुहमाव भी नहीं होना चाहिये । अब निर्भय और प्रसन्न मनवाला होकर तू फिर उसी मेरे हा. (चतुर्भुज) रूपको अच्छी तरह देख ले ।

व्याख्या—'मा ते व्यथा मा च विमृदभावी दृष्टवारूपं घोरमीदृड्ममेदम्' - विकराल दाढ़ोंके कारण भयभीत करनेवाले मेरे मुखेंमिं योद्धालोग बड़ी तेजीसे जा रहे हैं, उनमेंसे कई चूर्ण हुए सिरोंसहित दाॅतेंकि बीचमें फैसे हुए दीख रहे हैं और मैं प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित मुखोंद्वारा सम्पूर्ण लोगोंका प्रसन करते हुए उनको चारों ओरसे चाट रहा है-- इस प्रकारके मेरे घोर रूपको देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिये । तात्पर्य है कि पहले (११ ।४५ में) तू जो मेरी कृपाको देखका हर्पित हुआ था , तो मेरी कृपाकी तरफ दृष्टि होनेसे तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना टीक नहीं है।

अर्जुनने जो पहले कहा है-- प्रव्यथितास्त्रया-और हम्'(११ । २३) 'प्रव्यथितान्तरा-त्या'(११ ।२४). उमीके उत्तरमें भगवान् यहाँ कहते हैं-- 'मा ते ग्यधा' ।

इसको देखकर तेरको मोहित नहीं होना चाहिये—'मा च विमुद्रभाव:'। दूसरी बात, मैं तो प्रमन ही हूँ वलु (प्राणी-) को रखना चाहता है। यही मनुष्यरी और अपनी प्रसन्नतासे हो तेरेको यह रूप दिखा रहा मूर्धना है और यंत्री आस्प्री- संपंतिका मूल है। हैं; परनु तू जो बार-बार यह कह रहा है कि 'प्रसन्न परनु जो भगवानुकी तरफ चलनेवाले हैं, जेनरा हो जाओ: प्रसन्न हो जाओ' यही तेरा विमुद्रभाव प्राणीने मोह नहीं रहता, प्रव्युत उनवन सर्वत्र भगमन्त्राय है। तु इसको छोड़ दे। तोसरी बात, पहले तूने गरना है और एक्नार भगवानुमें प्रेम गरता है। कहा था कि मेरा मोह चला गया (११ ।१), पर इमलिये ये निर्भय हो जाते हैं। उनका मगणन्सी वान्तवमें तेत मोड़ अभी नहीं गया है। नेरेंके इस तहफ चलन देशों सम्पतिक मूल है। इसिह भगवन्ते मोहको छोड़ देना चाहिये और निर्भय तथा प्रगत भपनर रूपनो देखकर देवना आहि सभी दर गर्य

मनवाला होकर मेछ वह देवरूप देखना चीहप )

तेरा और मेरा जो संवाद है, यह तो प्रमन्नतामे, आनन्दरूपसे, लीलारूपसे होना चाहिये । इसमें भय और मोह विल्कल नहीं होने चाहिये। मैं वेरे बहे अनुसार घोड़े हाँकता हैं, याते करता हैं, विश्वरूप दिखाता हूँ आदि सब कुछ करनेपर भी तुने भेरेपे कोई विकृति देखी है क्या ? \* मेरेमें कुछ अत्तर आया है क्या ? ऐसे ही मेरे विश्ररूपको देखकर तीमें भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिये।

हे अर्जुन। तरको जो भय लग रहा है, बर शरीरमें अहंता-मनता (मैं-मेरापन) होनेमें ही लग रहा. है अर्थात् अहंता -ममतावाली चीज (शरीर) नट न हो जाय, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है— यह तेरी मुर्खता है, अनजानपना है । इसको तु छोड़ दे ।

आज भी जिस-किसीको जहाँ-कहीं जिस-किसीसे भी मैं कृता करके ही ऐसा रूप दिया रहा हूँ । भय होता है, वह शरीरमें अहंता-ममता होनेसे ही होता है । रार्धरमे अहंता-ममता होनेसे यह उत्पत्ति-विनाससीत

<sup>&</sup>quot;अपनेचे कई सहका परिवर्णन देखनेया भी अर्जुन सब अवस्थाओंचे भगवान्छी निर्धिवार ही मानते हैं. तमी सो उन्होंने गीताफे आदि, मध्य तथा अलमें (गीता १०२६, १९ ०४२ और १८ ०७१ में) धारवार्तके लिए 'अस्त' सम्बोधनका प्रयोग किया है।

पर प्रहादजी नहीं डरे; क्योंकि प्रह्लादजीकी सर्वत्र दिव्यदृष्टि चली गयी 🕇 🖠 भगवद्वृद्धिं थी । इसलिये वे नृसिंह भगवान्के पास जाकर उनके चरणोंमें गिर गये और भगवानने उनको उठाका गीदमें ले लिया तथा उनको जीभसे चाटने लगे!

तरहसे देख ले।

देवरूप(विष्णुरूप-) के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता गया हूँ।' और भयानक विश्वरूप नहीं देखना चाहता, केवल अच्छी तरहसे देख ले ।

इदम्' शब्दका प्रयोग किया है । संजय और अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक

रही ? , संजयको वेदव्यासजीने युद्धके आरम्भमें दिव्यदृष्टि दें धी, \* जिससे वे धृतराष्ट्रको युद्धके समाचार मुनते रहे। परन्तु अन्तमें जब दुर्योधनको मृत्युपर मंत्रप शीकसे व्याकुल हो गये, तब संजयकी वह

अर्जनके द्वारा विश्वरूप दिखानेकी प्रार्थना करनेपर भगवानने अर्जनको दिव्यदृष्टि दी-'दिव्य ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम्' (११।८) और अर्जन

'व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं विराट्रूप भगवानुके देवरूप, उप्ररूप आदि रूपेकि प्रपण्य' —अर्जुनने पैतालीसवें रलोकमें कहा था— दर्शन करने लगे । जब अर्जुनके सामने अल्पुप्र रूप 'मयेन च प्रव्यथितं मनो मे'; अतः भगवानने'भयेन' आया, तव वे डर गये और भगवानको स्तृति-प्रार्थना के लिये कहा है--- 'व्यपेतभी:'अर्थात् तू भयर्गहत करते हुए कहने लगे कि ' मेरा मन भयसे व्यथित हो जा और'प्रव्यधितं मनः' के लिये कहा है हो रहा है, आप मेरेको वही चतुर्भजरूप दिखाइये ।' —'प्रीतमनाः' अर्थात् त् प्रसन्न मनवाला हो जा । तब भगवानने अपना चतुर्भुजरूप दिखाया और फिर

भगवान्ने विरार्रूष्पमें अर्जुनको जो चतुर्भुजरूप द्विभुजरूपसे हो गये । इससे सिद्ध होता है कि दिखाया था, उसीके लिये भगवान् 'पुनः' पद देकर यहाँ( उन्चासवें श्लोक-) तक ही अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कह रहे हैं कि वहीं मेरा यह रूप तु फिर अच्छी रही। इक्यावनवें श्लोकमें खयं अर्जनने कहा है कि ' में आपके सीम्य मनुष्यरूपको देखकर सचेत हो 'तदेव' कहनेका तात्पर्य है कि तू गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो

यहाँ शङ्का होती है कि अर्जुन तो पहले भी देवरूप ही देखना चाहता है; इसलिये वही रूप तूं व्यधित (व्याकुल) हुए थे— 'दृष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्' (११ । २३), 'दृष्ट्वा हि त्वां अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान् अभी जो प्रव्याधितान्तरात्मा'(११ ।२४); अतः वहीं उनकी रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिये भगवान्ने यहाँ दिव्यदृष्टि चली जानी चाहिये थी । इसका समाधान यह है कि वहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे, जितने यहाँ हुए हैं । यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर भगवानको बार-बार नमस्त्रार करते हैं और उनसे चतुर्भजरूप दिखानेके लिये प्रार्थना भी करते हैं

> (११ 1४५) । इसलिये यहाँ अर्जुनको दिव्यदृष्टि चली जाती है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि

राजन् ! यह संजय आपको इस युद्धका सब समावार वताया करेगा । सम्पूर्ण संधामभूमिमें कोई ऐसी वात नहीं होगी, जो इसके प्रत्यक्ष य हो । राजन्! संजय दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न होकर सर्वज़ हो जायगा और तुन्हें देखी यात बतायेगा ।'

<sup>े</sup>एव ते संजयो राजन् युद्धमेतर् यदिष्यति । एतस्य सर्वतंग्रामे न परीक्षं पविष्यति ।। घक्षुण संजयो राजन् दिध्येनैव समस्यितः । कथिय्यति ते युद्धं सर्वतः धविय्यति ।। (महा॰ भीषा॰ २ । १-१०)

<sup>ां</sup> तय पुत्रे गते स्वर्गे शोकातंस्य ममानय । ऋषिदतं प्रणष्टे तद् दिव्यदर्शित्यमय सं ।

<sup>(</sup>यहा॰ मीजिक॰ ९ । ६२)

नियाप नोज ! आपके पुत्रके स्वांलोकमें चले जानेसे मैं शोकसे आतुर है गया है और महर्षि ध्यासहीकी है हुं मेरी वह दियादृष्टि भी अब नष्ट हो गयी है ।'

EXPERSES SERVICE SERVI पहले अर्जुनको विश्वरूप देखनेको विशेष रुचि (इच्छा) थी- 'द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपम्' (११ । ३) ., इसलिये भगवान्ने अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी, परनु यहाँ अर्जुनकी विश्वरूप देखनेकी रुचि नहीं रही और वे भयभीत होनेके कारण चतुर्भुजरूप देखनेकी इच्छा करते हैं. इसलिये (दिव्यदृष्टिकी आवश्यकता न रहनेसे) ठनकी दिव्यदृष्टि चली जाती है।

अगर संजय और अर्जुन शोकसे, भयसे व्यथित (व्याकुल) न होते, तो उनकी दिव्यदृष्टि बहुत समयतक रहती और वे यहुत कुछ देख लेते । परन्तु शोक और भयसे व्यथित होनेके कारण उनकी दिव्यदृष्टि

चली गयी । इसी तरहसे जब मनुष्य मीहसे संसामे आसक्त हो जाता है, तब भगवान्की दी हुई विवेक्तृंष्ट काम नहीं करती । जैसे, मनुष्यका रुपयोने अधिरु मीह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, सि और मोह बढ़नेपर डकैती करने लग जाता है तथ अत्यधिक मोह बढ़ जानेपर वह रुपयोंके लिये दुसरेश हत्यातक कर देता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों मेह बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों उसका विवेक काम नहीं करता । अगर मनुष्य मोहमें न फैसकर अपनी विवेकदृष्टिकी महत्व देता, तो वह अपना उद्धार करके संसारमार्था उद्धार करनेवाला बन जाता ·!·

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको जिस रूपको देखनेके लिये आज्ञा दी, उसीके अनुसार भगवान् अपन विम्पूरूप दिखाते हैं— इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं।

संजय उवाच

## इत्पर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भयः । आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ।। ५० ।।

संजय बोले-बासुदेव भगवान्ने अर्जुनसे ऐसा कहकर फिर उसी प्रकारसे अपना रूप (देवरूप) दिखाया और महात्मा श्रीकृष्णने पुनः सौम्यवपु (द्विभुजरूप) होकर इस भयभीत अर्जुनको आश्वासन दिया ।

व्याख्या--'इत्यर्जुने वासुदेवालयोक्त्या स्वकं रूपं था (११ ।१५,१७) और जिसे दिखानेके लिए दर्शयामास भूय:'- अर्जुनने जब भगवान्से चतुर्भुजरूप अर्जुनने प्रार्थना की थी (११ ।४५-४६), वही रूप होनेके लिये प्रार्थना की, तब भगवानने कहा कि मेरे भगवानने फिर दिखाया । इस विश्ररूपको देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो । तू प्रसन्न मनयाला होकर मेरे इस रूपको देख सीम्यवपुर्महान्या'—भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको पर्ण 'इत्पर्जुनं चासुदेवनायोकता' पदीमे चडा है।

परवरा होकर भगवान्ते अपना विश्वरूप दिखाया या, भवभीत हुए अर्जुनको आधारान दिया । उसी प्रकार कथाके परवता होकर भगवान्ते अर्जुनको चतुर्भवस्य दिसामा । इस चतुर्भवस्यको देखनेमे उत्तर है कि भगवान् सरस्य दिभुवस्यमे ही रहने में. अर्जुनकी कोई साधना हो, योग्यता हो- यह यह पर समय-समयनर उहाँ अधित मनहाँ भे, वर्ग नहीं है, प्रस्तुत भगयान्हीं कृषा-ही-कृषा है। - चतुर्भेत्ररूप हो को थे।

भूयः कटनेना ततार्थ है जिस देवरूप दमने और म्यान्ये अध्यक्षमें भगवाने अनरे (चतुर्पुक्रस्प-) को अर्जुनो विश्वस्पके अनगी देखा विभूतियोध वर्णन कार्ने भी आनी महाह, प्राप्त

'आद्यासयामास च भीतमेन भूत्या पुनः (११ ।४९) । मगवान्के इसी कथनको संजयने यहाँ चतुर्भुजरूल दिखाया । फिर अर्जुनकी प्रमप्रदार्क लिये महात्मा भगवान् श्रीकृष्य पुनः द्विभुजलप- (मनुष्यम्प-)

'तथा'कहनेका तालपं है कि जिम प्रकार कृपाके से प्रकट हो गये और उन्होंने विश्वरूपको देशनेंगे

भगवान् श्रीकृत्या द्विपुत्र थे या चतुर्भत्र ? इसस

सामर्थको वताया है और अपने अत्यत्त विलक्षण चला जाय, वहीं हम भगवान्क चित्तन कर सकते विष्ठरूपको दिखानेंभे भी अपने प्रभावको बताया है। हैं और भगवान्के विश्वरूपका पठन-पाठन, चित्तन अगर मनुष्य भगवान्के ऐसे महान् प्रभावको जान ले कर सकते हैं। इस भयंकर समयमें हमें भगवान्की अथवा मान ले, तो उसका संसारमें आकर्षण नहीं विभूतियों तथा विश्वरूपके चित्तन आदिका जो मौका रहे। वह सदाके लिये संसार-बन्धनसे छूट जाय। मिला है, इसमें हमारा उद्योग, योग्यता कारण नहीं

अर्जुनपर भगवान्की कितनी अद्भुत कृपा है कि है, प्रत्युत भगवान्की कृपा हो कारण है । भगवान्की भगवान्की पहल विश्वरूप दिखाया, फिर देवरूप इस कृपाको देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिये । (पतुर्भुनरूप) दिखाया और फिर मानुषरूप (द्विभुजरूप) हो गयें । इसके साथ-साथ भगवान्ने हमलोगोंपर मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े मो कितनी अलीकिक विलक्षण कृपा की है कि लोगोंको हो मिला था । वही मौका आज हमें प्राप्त जारी-कहीं जिस किसी विशेषताको लेकर हमारा मन

×

> दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।।५१ ।।

अर्जुन बोले—हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य मनुष्य-रूपको देखकर मैं इस समय स्थितिक हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ।

व्याख्या—'हुयृबेदं मानुषं रूपं तब सीम्यं जनार्दन'— मैं अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ—'प्रकृतिं अपके मनुयह्यपमं प्रकट होकर लीला करनेवालं मतः'।

रपके देवकर गार्वे, पशु-पक्षी, वृक्ष, लताएँ आदि
थे पुतिकत हो जाती है \*, ऐसे सीम्य द्विमुजरूपको अर्जुनको होश आया और ये सोवने लगे कि कर्रों भा गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो अर्जुनको होश आया और ये सोवने लगे कि कर्रों भा किं-'इरानीमिस संवृतः सवेताः'। विराद्रूपको तो मैं और कर्रों भगवान्का विस्मयकारक विलक्षण देवकर में भ्रमीन हो गया था, वह सब भय विराद्रूप ! इसमें मेरी कोई योग्यता, अधिकारिता नर्रों अव मिट गया है, सब व्यथा चली गयी है और है। इसमें तो केवल भगवान्की कृतान्ती-कृत्म है।

\*

सम्बन्धः— अर्जुनको कृतज्ञताका अनुमोदन करते हुए धगवान् कहते हैं— श्रीभगवानुवाच

> सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ।। ५२ ।।

<sup>\*</sup> त्रैलोक्यसौभगविदं च निरीक्ष्य रूपं यदगोद्वित्रहृपमृगाः पुलकान्यविभ्रन् ।।

श्रीभगवान् बोले— मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यन्त ही दुर्लभ

हैं। इस रूपको देखनेके लिये देवता भी नित्य लालायित रहते हैं।

व्याख्या—'सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम'— ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मानि यहाँ सुदुर्दर्शम्' पद चतुर्भुजरूपके लिये ही आया है, चलते हुए किसीको मणि मिल जाय, ऐसे ही(गीनतसे) विग्रद्रूप या द्विभुजरूपके लिये नहीं । कारण कि हमारी मुक्ति हो जाय तो अच्छी बात है\*--- इस

विराद्रूषिको तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे ! और प्रकार जैसे मनुष्योंमें मुक्तिको इच्छा गाँण होती है. मनुष्यरूप जब मनुष्योंके लिये सुलभ था, तब ऐसे ही भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन पर

देवताओंके लिये यह दुर्लभ कैसे होता! इसलिये लें- इस प्रकार देवताओंमें दर्शनकी इच्छा ग्रैन 'सुदुर्दर्शम्' पदसे भगवान् विप्णुका चतुर्मुजरूप ही होती है।

हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते ? जबकि भगवान्के देवताओं और दानवींको एक श्रेणीमें लिया है । इसम

लेना चाहिये, जिसके लिये 'देवरूपम्' (११ ।४५) और 'स्वकं रूपम्'(११ । ५०) पद आये हैं । ं शगैर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं. 'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किषणः— अतः हमें भगवानके दर्शन होने चाहियें — ऐसे

भगवान्ते यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुजरूप कोरी इच्छा ही करते हैं, इसलिये उनकी कभी दर्शन है , इसके दर्शन बड़े ही दर्लम है । आगे तिरपनवें- होंगे नहीं । कारण कि उनमें देवला, पद आदिका चौवनवें श्लोकोर्म कहा है कि इस चतुर्भुजरूपके दर्शन अभिमान है । अभिमानसे, पद आदिके बलसे भगवान्हें रूपके दर्शनकी नित्य आकाइक्षा (लालसा) रखते जानते। इस प्रकार अर्जुनने भगवानको न जाननेगै

लालसा अनन्यमिक नहीं है। एक परमात्माको ही लालसा लगी रहे और दूसरी तो भी उनके देवत्य-राक्तिसे दर्शन नहीं हो साहै: कोई लालसा न रहे । ऐसी लालसावाला दुण्यांपै-से- क्योंकि भगवान्के दर्शनमें देवत्व धरण नहीं है। द्याचारी मनुष्य भी भगवानुस्त्र भक्त हो जाता है और तालपं है कि भगवानुस्त्रे न तो देवन-राक्ति उसे भगयत्त्राप्ति हो जाती है। परन्तु ऐसी अनन्य देखा जा सकता है और न यह, हन, हान

सालसा देवताओं से नहीं होती; वर्षोंक ये प्रायः भीग आदि शुभ क्योंसे ही देखा जा सकता है (१६ । ५३) । भोगनेके लिये ही देवता बने हैं और उनका प्रायः उनको तो अनन्यभक्तिने ही देवता जा सकता है भोग भोगनेक हो उद्देश्य होता है । तो किर उनकी (११ १५४) । अनन्यमक्तिमे देवता और मनुम-सालता वैनी होती है? जैसी सालता (इच्छा) प्रायः दोनों ही भगवानुको देख सजने हैं।

थेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनोंसे नहीं हो सकते; दर्शन नहीं हो सकते । इसलिये अर्जनने दसने प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्यभक्तिसे हो हो सकते हैं । अध्यायके चौदहवें श्लोकमें यहा है कि ' हे भगवन्! अब यहाँ एक राष्ट्रा होती है कि देवता भी इस आपके प्रकट होनेको देवता और दानव भी नहीं

देवतालोग 'हम इतने केंचे पदपर हैं, हमारे लोक,

दर्शनकी नित्य लालसा रहना अनन्यभक्ति ही है। तात्पर्य यही है कि जैसे देयताओंके पास यैभव है, इसका समाधान यह है कि वासावमें देवताओंकी नित्य ऐसे ही दानवींके पास विचित्र-विचित्र मापा है, मिदिएँ है, पर उनके बलपर वे भगवान्को नहीं जान समते । नित्य लालसा रखनेका सालगे है कि नित्य-निरत्तर ऐसे ही देवता भगवान्के दर्शनको लालसा भी रहे,

सभी मोलिक मनुर्योमें रहती है कि 'हमें भगवान्ते े देवा अवि'मजनेक सागर्थ है कि किन पुर्विक दर्शन हो जाये, हम्बय फल्यान हो जाम । कनकी मन्त्रा देवकओं के कम पद पिना है, कीवे (दिग्म) ऐसी इच्छा सो रहती है, पर भीत और संग्रहर्ग स्वि भीत सिले हैं, उन पुग्पेंक अलगे, पर अल्पेंड अलगे

मार्गे प्रयाने मित्रनामक्ये हाभेन मोशो परि तर्हे धन्यः।

वे भगवानके दर्शन नहीं कर सकते । तात्पर्य है कि भगवानके दर्शनमें यह प्राकृत महस्व कुछ भी मृत्य पुण्यकर्म ऊँचे लोक, ऊँचे भोग तो दे सकते हैं, पर नहीं रखता । भगवानके दर्शन करानेकी उनमें सामर्थ्य नहीं है ।

सम्बय- पूर्वस्तोकमें कहीं हुई बातको ही भगवान् आगेके श्लोकमें पुष्ट करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।।५३।।

जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकारका (चतुर्मुजरूपवाला) मैं न तो येदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हैं।

व्याख्या— 'दृष्टवानिस मां यथा'— तुमने मेरा चतुर्भुजरूप मेरी कृपासे ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपासे ही हो सकते हैं, किसी योग्यतासे नहीं।

'नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवंवियो ब्रष्टुम्'— यह एक सिद्धान्तकी बात है कि जो चीज किसी मृल्यसे खरीदी जाती है, वह चीज उस मूल्यसे कम मृल्यकी ही होती है। जैसे, कोई दूकानदार एक घड़ी सौ रुपये में बेचता है, तो उसने वह मड़ी कम मूल्यमें ली है, तभी तो वह सौ रुपयेमें देता है। इसी तरह अनेक वेदोंका अध्ययन करनेपर, बहुत बड़ी तपस्या करनेपर, बहुत बड़ा दान देनेगर तथा बहुत बड़ा यज्ञ-अनुष्ठान करनेपर भगवान् मिल जायेंगे— ऐसी बात नहीं है । कितनी ही महान् क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता सम्पन्न क्यों न की जाय, उसके द्वारा भगवान् खरीदे नहीं जा सकते । वे सब-फे-सब मिलकर भी भगवतप्राप्तिका मूल्य नहीं हो सकते । उनके द्वारा भगवान्पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता । अर्जुनने इसी अध्यायके तैतालीसर्वे रतोकमें साफ कहा है कि त्रिलोकीमें आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है? तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए विना आरपर अधिकार नहीं किया जा सकता।

संस्कृतिक चीजोमें तो अधिक योग्यतायाला कम योग्यनावालेप आधिपत्व कर सकता है, अधिक पुष्टिमान् कम युद्धियालीपर अपना रोव जमा सकता सा॰ सं॰—२४

है , अधिक धनवान् निर्धनोपर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है: परन्त भगवान किसी बल. बद्धि. योग्यता, व्यक्ति, वस्त आदिसे खरीदे नहीं जा सकते । कारण कि जिस भगवानके संकल्पमात्रसे तत्काल अनन्त ब्रह्माण्डोंको रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्माण्डके भी किसी अंशमें रहनेवाले किसी वस्त. व्यक्ति आदिसे कैसे खरीटा जा सकता है ? तात्पर्य यह है कि भगवानकी प्राप्ति केवल भगवानकी कपासे ही होती है। वह कुपा तब प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदिको भगवानके सर्वथा अर्पण करके अपनेमें सर्वथा निर्वलता. अयोग्यताका अनुभव करता है अर्थात् अपने बल. योग्यता आदिका किञ्चित्मात्र भी अभिमान नहीं करता । इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्वल होकर अपने-आपको भगवानके सर्वथा समर्पित करके अनन्यभावसे भगवानको पुकारता है, तब भगवान् तत्काल प्रकट हो जाते हैं । कारण कि जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमें प्राकृत वस्त, योग्यता, बल, वृद्धि आदिका महस्य और सहारा रहता है, तबतक भगवान अत्यन्त नजदीक होनेपर भी दूर दीखते हैं।

इस श्लोकमें जो दुर्लभता यतायी गयी है, यह चतुर्भुजरूपके लिये ही बतायी गयी है, विश्वस्पके लिये नहीं । अगर इसको विश्वस्पके लिये ही मान लिया जाय तो पुरालिक-दोप आ जायगा; क्योंकि पहले अङ्ग्रालीसये श्लोकमें विश्वस्पकी दुर्लभगा बढायी ज पुत्रते हैं। दुसरी बात, आगक श्लोकमें भगवान्ते अनन्यभक्ति अपनेको देखा जाना शक्य बन्दारा है।

todest to transfer and the state of the stat विश्वरूपमें अनन्यमिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि रूपमें अनन्यमिक, अनन्यप्रेम, आकर्यग कैसे है अर्जुन-जैसे शूरवीर पुरुष भगवान्से दिव्यदृष्टि प्राप्त करके सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता । भी विश्वरूपको देखकर भयभीत हो गये . तो इस

सम्बर्य— जब कोई किसी साधनमें, किसी योग्यताते, किसी सामग्रीसे आपने प्राप्त गर्ही कर सकता , हे फिर आप कैसे प्राप्त किये जाते हैं—इसका उत्तर मगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं 🗗

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

## ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ।। ५४:।।

परन्तु हे शत्रुतापन अर्जुन ! इस प्रकार (चतुर्भुजरूपयाला) मैं अनन्यमितिसे ही तत्वसे जाननेमें, सगुणरूपसे देखनेमें और प्राप्त करनेमें शक्य हैं।

व्याख्या—'मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेर्व- नित्य-निरत्तर मेरा वित्तन करता है, उसके लिये मे विद्योऽर्जुन'--यहाँ 'तु' पद पहले बताये हुए साधनींसे विलक्षण साधन बतानेके लिये आया है । भगवान् कहते हैं कि 'हे अर्जुन! तुमने मेरा जैसा शहु-चक्र-गदा-पदाघारी चतुर्मुजरूप देखा है, वैसा रूपवाला मैं यज्ञ, दान, तप आदिके द्वारा नहीं देखा भजन-स्मरण करनेका, साधन करनेका, उत्यापतापूर्वक जा सकता, प्रत्युत अनन्यभक्तिके द्वारा ही देखा जा पुकारनेका जो कुछ सहारा है, यह सहारा किद्विन्यात सकता है।

अनन्यपतिका अर्थ है— केवल भगवान्का ही अपना अभिमान मिटानेके लिये अर्घात् अपनेमें जे आग्रय हो, सहार हो, आशा हो, विधास हो \*। साधन करनेके बलका पान होता है, उसको मिटानेके मगवानुके सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि लिपे ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगजन्तु आदिका किशियात्र भी सहार न हो । इनका प्राप्ति साधन करनेसे नहीं होती, प्रत्यन साधनार अन्तःकरणमें किञ्चित्रपत्र भी महत्त्व न हो । यह अभिमान गलनेसे होती है । साधनका अभिमान यहा अनन्यपक्ति स्वयंसे ही होती है, मन-बुद्धि-इन्द्रियों जानेसे साधकपर भगवानुकी शुद्ध कृता आस करटी आदिके द्वारा नहीं । तासर्प है कि केवल सर्पार्क है अर्पात् उस क्यांके आनेमें पोई आह नहीं रहती व्याकुलतापूर्वक उत्कच्छा हो, भगवान्के दर्शन विना और (उस कृपासे) भगवान्के प्राप्ति हो जाती है । एक क्षण भी चैन न पड़े । ऐमी जो भीतरमें खदंगी ं प्रानुं प्रश्नं च तत्वेन प्रयेष्ट्रम्'—ऐसी अनदार्गनिर्मे बेरीनी है, वही भगवाद्वादितमें कास बगरण है। इस हो मैं तत्वमें जाना जा सकता है, अननपर्यनने ही

क्षेम मैं वहन करता हूँ (गीता ९ 1२२) । अनन्यमक्तिका दूसरा तात्पर्य यह है कि अपनेमे

भी न हो । फिर साधन किसलिये कला है ? केवल

सुलम हूँ' (गाँता ८ । १४); और ' जो अनन्यमक

मेरा चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं, उनका धीग-

वेवेदीने, व्यानलढारे अनन जन्दिरे अनन पर पस में देखा जा सारवा हूँ और अनन्दर्पतने ही मैं हो जाते हैं। ऐसी अनन्यमक्तिवालीके लिये ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवानने महा है— ' जो अनन्यविद्यादा भक - इति हाग भी भगवान् वत्यमे तते जो मकते

<sup>\*(</sup>१) एक मोती एक बल एक आम किलात । एक तम पन स्थाम दिन सानक गुलगीराम ।।

<sup>(</sup>२) एक बादि कल्पादियार की । से नियं जाके गति न शान की ।

हैं और प्राप्त किये जा सकते हैं (गीता १८ । ५५), केवल पारमार्थिक इच्छाको हो पूरी करते हों, ऐसी पर दर्शन देनेके लिये भगवान वाध्य नहीं हैं। बात नहीं; किन्तु भक्तको पहले जो सांसारिक यत्किञ्चत्

पा दशन देनक लिये भावान् वाध्य नहीं हैं। जात नहीं; किन्तु भत्तको पहल जो सासारक याकाशत् 'जातुम' कहनेका तात्पर्य हैं कि मैं जैसा हूँ, इच्छा रही हो, उसको भी भगवान् पूरी कर देते हैं। वैसा-का-वैसा जाननेमें आ जाता हूँ। जाननेमें आनेका जैसे भगवहर्शनसे पूर्वकी इच्छाके अनुसार धुवजीको यह अर्थ नहीं है कि मैं उसको युद्धिक अन्तर्गत आ छत्तीस हजार वर्षका राज्य मिला और विभीषणको जाता हूँ, प्रत्युत उसको जाननेकी शक्ति मेरेसे परिपूर्ण एक कल्पका। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान् भक्तको हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरेको खासुदेव: इच्छाको पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मरजीक सर्वम्' (गीता ७।१९) और 'सदसच्चाहम' (गीता अनुसार उसे वास्तविक पूर्णताकी प्राप्ति कर्य देते हैं, ९।१९)— इस तरह वास्तविक तत्वसे जान लेता है। जिससे भक्तके लिये कुछ भी करना, जानना और प्रदूष्ट करनेका तात्पर्य है कि वह सगणहरूपसे पाना शेष नहीं रहता।

्रिष्टुम्' कहनेका तात्पर्य है कि वह सगुणरूपसे अर्थात् विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी

विशेष बात

हपसे देखना चाहे, मेरेको देख सकता है ।

'प्रवेष्ट्रम्' कहनेका तात्पर्य है कि वह भगवान्के
साय अपने-आपकी अभिन्नताका अनुभव कर लेता
है अथवा उसका भगवान्की नित्यलीलामें प्रवेश हो इस उत्कण्ठामें वाधा देनेकी किसीमें भी सामर्थ्य नहीं
जाता है । नित्यलीलामें प्रवेश होनेमें भक्तको इच्छा
और भगवान्की मरजी ही मुख्य होती है । यदापि तरफ कृपा उमझती है, तब वह कृपा भक्तके सम्पूर्ण
भगवान्के सर्वया शरण होनेपर भक्तको सब इच्छाप् विमोको दूर करके, भक्तको योग्यता- अयोग्यताको
समाज हो जाती हैं, तथापि भगवान्की यह एक किश्चित्यात्र भी न देखती हुई भगवान्को भी परवश
विलक्षणता है कि भक्तको लोलामें प्रवेश होनेकी जो कर देती हैं, जससे भगवान् भक्तके सामने तत्काल
इन्छ रही है, उसको वे पूर्ण कर देते हैं । प्रकट हो जाते हैं ।

\*

सम्बन्ध- अब भगवान् अनन्यभक्तिके साधनोंका वर्णन करते हैं।

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ ५५॥

है पाण्डव ! जो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला, मेरे ही परायण और मेरा ही मक्त हैतया सर्वया आसक्तिरहित और प्राणिमात्रके साथ निर्विर है, वह भक्त मेरेको प्राप्त हो जाता है ।

व्याद्ध्या—[ इस श्लोकमें पाँच बातें आयी हैं।
त पाँचोंको 'साधनपञ्चक' भी कहते हैं। इन पाँचों
बातेंको दे विभाग हैं—(१) भगवान्ते साथ धनिष्ठता
और (२) संसारके साथ सम्बन्ध-विच्छेद । पहले
विभाग में 'मत्कर्षकृत', 'मत्यरमः' और 'मद्रक्तः'—
वे तीत बते हैं; और दूसरे विभागमें सङ्गयमितः'
और निर्वेद मर्गमुनेपु'— ये दो बाते हैं।

'मत्कर्षकृत', 'जा जप, चर्तते, प्यान, सस्मृत,
विद्या अप परिस्पति आदिके अनुसार प्रान तीतिक अनुसार प्रान सिंग प्रमानताक विद्या हो तीतिक अनुसार प्रान तीतिक अनुसार तीतिक अनुसार प्रान तीतिक अनुसार तीतिक अनुसार प्रान तीतिक अनुसार तीत

चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीणं-वियुक्त' छन्दवाले स्लोक हैं। शेष चौदर (२-९, १२-१४,५१-५२,५४) स्लोक ठीक 'पध्यावक्त्र' अनुहुन् छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं।

रेंग छत्तीस स्लोकॉमेसे—अहाईसयाँ, उत्तीसयाँ और पैतालीसवाँ स्लोक 'उपेन्द्रवका' तथा रोग तैतंस (१५-२७,३०-४४,४६-५०) स्लोक ठीक 'उपकारि' छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं।







उद्दार कर्ता भगवान् श्रीकृष्ण

# अथ द्वादशोऽध्यायः

#### अवतरणिका ---

श्रीभगवानुने चौथे अध्यायके तैतीसर्वे और चौतीसर्वे श्लोकमें ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञानप्रापिके लिये प्रेरणा की । फिर ज्ञानकी महिमाका वर्णन किया । उसके बाद पाँचवे अध्यायके सोलहर्वे, सन्नहवें एवं चौबीसर्वेसे छब्बीसर्वे श्लोक तक, छठे अध्यायके चौबीसर्वेसे अट्ठाईसर्वे श्लोकतक और आठवें अध्यायके ग्यारह्वेंसे तेरहवें श्लोकतक निर्गुण-निराकारकी उपासनाका महत्त्व बताया ।

छ्ठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें साधक भक्तकी महिमा बतायी और सातवें अध्यायसे व्यारहवें अध्यायतक जगह-जगह 'अहम्', 'माम्' आदि पदों द्वारा विशेषरूपसे सगुण-साकार एवं सगुण-निराकारको उपासनाका महत्त्व बताया तथा अन्तमें ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पवपनवें श्लोकोंभे अनन्य भक्तिकी महिमा एवं फलसहित उसके स्वरूपका वर्णन किया ।\*

उपर्युक्त वर्णनसे अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान्की उपासना करनैवाले और निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले — दोनोंमेंसे कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासाको लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं—

#### अर्जुन उवाच

#### एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरपञ्चकं तेषां के योगवित्तमाः ।।१।।

जो भक्त इस प्रकार निरन्तर आपमें लगे रहकर आप-(सगुण भगवान) की उपासना करते हैं और जो अविनाज़ी निराकारकी ही उपासना करते हैं, उनमेंसे उत्तम योगवेता कीन हैं ?

| है, उन्ह | का परिचय | अध्यापसे पहले साकार भगवान्के उपासक<br>इस प्रकार है— | का वर्णन जिन श्लोकोंमें बिन पदीके हारा हुआ                                                                  |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अस्याद   | ' हतोक   | पर                                                  | आर्थ                                                                                                        |
| ,        | .80      | 'मर्गतेनात्तरात्मना'''' श्रद्धावान्मजते यो माम्'    | (जो अद्धावान् भक्त मेरेमें तत्त्वीन हुए मनसे मेरा<br>भजन करता है) ।                                         |
| 4        | ۲,       | 'मय्यासक्तमनाः'''''योगं युश्चन्मदाश्रयः'            | (मुझमें अनन्य प्रेमसे आसक्त मनवाला और मेरे<br>आग्नित होकर भक्तियोगमें लगा हुआ) ।                            |
| 4        | 56-90    | 'मामाश्रित्य यतन्ति', 'युक्तचेतसः'                  | (युक्त विश्ववाले पुरुष भी शाण क्षेका सायन<br>करते हैं)।                                                     |
| ¢        | b        | 'मय्यर्पितयत्रोबुद्धिः'                             | (भेरेमें अर्पित किये हुए मन-सुद्धिवाला)।                                                                    |
| ć        | 4.8      | 'अनन्यचेताः सततं यो मां स्परित नित्यशः'             | (मोर्से अनन्यवित होकर जी नित्य-निरस्तर भेरा<br>स्परणकरता है)।                                               |
| * *      | 18       | 'सततं कीर्तयन्तो यां यतन्तशः दृद्वतताः'             | (दृढ़ निद्यायाले धतःका निरस्तर मेरे नाथ और<br>गुणोका क्षतिन करते हुए भेरी प्रातिके लिये यक्ष<br>करते हैं) ! |
| ?        | . 43     | 'अनन्याधिनायनो भां ये जनाः पर्युपासते'              | (अनत्यपादमें की पक्तवर मेरा विनान करते हुए<br>मेरी द्यासना करते हैं) (                                      |

gickriebteritatiikiseienäilterriittikkinnininterriitikkininterriitikkinkeriitikinkerriitiki व्याख्या-'एवं सततपुका ये भक्ताः'- ग्यारहर्वे अध्यायके पचपनवे श्लोकमें भगवानुने 'यः' और 'सः' पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, वसी साधकके लिये अर्थात् सगुण-साकार भगवानुकी ठपासना करनेवाले सब साधकोंक लिये यहाँ 'से धन्ताः' पद आये हैं।

यहाँ 'एवम' पदसे ग्यारहवें अध्यायके पनपनवें श्लोकका निर्देश किया गया है।

'मैं भगवानुका ही हैं',--इस प्रकार भगवानुका होकर रहना ही 'सततयक' होना है।

भगवान्में पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले साधक फक्तोंका एकमात्र उद्देश्य भगवत्राप्ति होता है । अतः प्रत्येक (पारमार्धिक-भगवत्सम्बन्धी जप-ध्यानादि अधवा व्यायहारिक- शारीरिक और आजीविका-सम्बन्धी) क्रियामें उनका सन्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवानसे बना

रहता है। 'सत्तवयक्ताः' पद ऐसे ही साधक भत्तींका वाचक है।

साघकसे यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओंको करते समय तो अपना

करते समय वह अपना सम्बन्ध संसारते गानता है। इस भूलका कारण है- समय-समयपर सहागर है

वदेश्यमे होनेवाली भिन्नता । जयतक बृद्धिमें धन-प्रस्ति, मान-प्रोप्ति, बुद्रम्बपालन आदि भिन्न-भिन्न रहेस्य हो

रहते हैं, तयतक साधकका सम्बन्ध निरुत्तर भगवन साथ नहीं रहता । अगर वह अपने जीवनके एक्संब उद्देश्य भगवद्याप्तिको ठीया-ठीक पहचान ले ते

भगवत्राप्तिका उद्देश्य हो जानेवर भगवत्राप जप-स्मरण-ध्यानादि करते समय तो उसका सन्यन्य भगवान्से हैं हो; किन्तु व्यावहारिक क्रियाओंको फरने

वसकी प्रत्येक क्रिया भगवत्राप्तिका साधन हो बायग्र ।

समय भी उसको नित्य-निरन्तर भगवान्में रागा रंअ ही समझना चाहिये । अगर क्रियांके आएम और अनामें साधकते

भगवतमृति है, तो क्रिया करते समय भी उसमी निरत्तर सम्बन्धात्मक भगवतम्ति रहती है— ऐम्ह मानना चाहिये । जैसे, घरीखातेने जोड लगाते समय व्यापारीकी यति इतनी तल्लीन होती है कि मैं रहैन है और

सम्बन्ध भगवान्से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओंकी अध्याप 'मजते मामन-यभाक 30 'मस्त्रिमा मद्गानप्राणा बीधयन्तः परायस्म'

'मतार्गकृषात्मामो मसनः'

'महिद्धि प्रशियानेन परिप्रधेन सेनया'

'ब्रह्मावीस्त्रमने क्रानम्' 'मैच किश्वितकरोगीरि पत्थे मन्देर सन्तरि र

'नैत्र क्रार्वेष्ठ स्वरायम्' 54.26 'मधानिश्रीणस्'

'आपारेला सनः कृत्या'

'पर्मा केर्ड कर पर्मान

'श्रीविदेशको प्रश्न महाचारम् सन्

'इटक्टरेर कायाचे यह से कामुतानी'

जोड़ क्यों लगा रहा है— इसका भी ज्ञान नहीं (अनन्यभावमे भेरा भवन करना है) । (मोमें मन समावे राजरेवाने और मोचे प्राक्तेको

अर्पण करनेवाले चलात्रन आरमाने की प्रभावको जनले हर) । ं (मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तग्रन्थर्म करनेशाना, मेरे परायण और येस भना है) ।

इस अध्यापने पहले निराकार उपासकोंका कर्णन जिन इलोकोंने जिन पदीके द्वारा हुआ है, उनका परिवाद इस प्रकार है 🗝 (बार ज्ञानको जु सम्बद्धारी ज्ञानिकीम बास जासर समझ, उनको साहाङ्ग द्वाचान् प्रणाय कारेसे, उनकी मेळ कारेने और मानुकार्वक प्रम कारेने) ।

(बदाशन पुरुष शतको प्रान्त होता है) । (महाको जनवेशाना सांख्यकोरी दिस्तानेत हैना गाउँ कि मै बुक भी नहीं करता है। । (कार्योको न काला इसा, म काराज्य हुमा)

(निर्मात ब्रह्मकी ब्राप्त होना है) । (सन्देश दाप्राचन्त्रे विश्व क्राकें) ।

(हेरों हे हान्द्र पुग्न क्रिय बावकाको

(at-in the numbe beret seems agi ब्युर हिन्दी प्रदेशका स्थाप स्थाप होती है है

Oceans are toda nous preuze un मुक्त कर्ण हुए होंगे जलाना कर्ण है। 🕫

जाती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हैं और अमुक कार्य किञ्चित्रात्र भी महत्त्व नहीं होता । का रहा था ।' अतः जिस समयमें वह तल्लीनतापूर्वक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी 'मैं अमुक व्यापारी ् हैं और अमुक कार्य कर रहा हँ— इस भावकी विस्ति दोखते हुए भी वस्तुतः 'विस्तृति' नहीं मानी जाती ।

इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मके आरम्भ और अत्तर्भे साधकका यह भाव है कि 'मैं भगवानका ही हूँ और भगवान्के लिये ही कर्तव्य-कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भावमें उसे थोड़ी भी शड़ा नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य-कर्ममें तल्लीनतापूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान्की विस्मृति दीखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती ।

'त्वाम् पर्युपासते—यहाँ 'त्वाम्' पदसे उन सभी सगुण-साकार स्वरूपोंको प्रहण कर लेना चाहिये, जिनको भगवान् भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर धाएग किया करते हैं और जो स्वरूप भगवान्ने भित्र-भित्र अवतारोंमें घारण किये हैं तथा भगवान्का जो खरूप दिव्यधाममें विराजमान है— जिसको भक्त लीग अपनी मान्यताके अनुसार अनेक रूपों और चमोंसे कहते हैं।

'पर्युपासते' पदका अर्थ है—'परितः उपासते' <sup>अर्थात्</sup> अच्छी तरह उपासना करते है । जैसे पतिव्रता सी कभी पतिको सेवामें अपने शरीरको अर्पण करके, क्मी पतिकी अनुपरिथितिमें पतिका चिन्तन करके,कभी <sup>५</sup>िके सम्बन्धसे सास-संसुर आदिको सेवा करके और <sup>क्रमी</sup> पतिके लिये रसोई बनाना आदि घरके कार्य करके सदा-सर्वदा पतिको हो उपासना करती है, ऐसे है ?'--अर्जुनके इस प्रश्नक भगवान्ने जो उत्तर दिया हैं सायक मक्त भी कभी भगवान्में तल्लीन होकर, केमी भगवान्का जप-स्मरण-चित्तन करके,कभी महत्तका पता चलता है। जैसे— र्तमारिक प्राणियोंको भगवान्का हो मानकर उनकी

historialistation of the contraction of the contrac रहता । केवल जोड़के अङ्क्रोंकी ओर ही उसका ध्यान सेवा करके और कभी भगवान्की आज्ञाके अनुसार एता है । जोड़ शुरू करनेसे पहले उसके मनमें यह सांसारिक कर्मोंको करके सदा-सर्वदा भगवानुको घारणा रहती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक उपासनामें ही लगा रहता है । ऐसी उपासना ही अच्छी कार्यके लिये जोड़ लगा रहा हूँ' और जोड़ लगाना तरह की गयी उपासना है। ऐसे उपासकके हृदयमें समाप करते ही पुनः उसमें उसी भावकी स्फुरणा हो उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थों और क्रियाओंका

> 'ये चाप्यक्षरमव्यक्तम'- यहाँ 'ये' पद निर्गुण-निराकारकी उपासना करनेवाले साधकोंका वाचक है। अर्जुनने श्लोकके पूर्वार्द्धमें जिस श्रेणीके सगुण-साकारके उपासकोंके लिये 'ये' पदका प्रयोग किया है. उसी श्रेणीके निर्गण-निराकारके उपासकोंके लिये यहाँ 'ये' पदका प्रयोग किया गया है।

> 'अक्षरम' पद अविनाशी सच्चिदानन्दघन पख्नहाका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें की जायगी) ।

जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, उसे अव्यक्त' कहते हैं । यहाँ अव्यक्तम्' पदके साथ 'अक्षरम्' विशेषण दिया गया है । अतः यह पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें की जायगी) ।

'अपि' पदसे ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकोंकी तुलना उन्हीं निग्रकार उपासकोंसे की गयी है. जो केवल निपकार ब्रह्मकोश्रेष्ट मानकर उसकी उपासना करते हैं ।

'तेवां के योगवितमा:'-यहाँ 'तेवाम्' पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके उपासकोंके लिये आया है। इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'तेषाम्' पद निर्गण उपासकोंके लिये आया है, जबकि सातवें श्लोकमें 'तेषाम्' पद सगुण उपासक्रेंके लिये आया है ।

इन पदोंसे अर्जुनका अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ है। 'साकार और निराकारके टपासकोंने क्षेत्र कौन है, उसपर गहरा विचार करनेसे अर्जुनके प्रश्रकी

इस अध्यायके दूसरे श्लोकने चीदहर्वे अध्यायके

व्याख्या—'एवं सततयुक्ता ये भक्ताः'— ग्यारहवें अध्यायके पवपनवें श्लोकमें भगवान्ने 'यः' और 'सः' पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके लिये अर्थात् सगुण-साकार भगवान्की उपासना करनेवाले

सव साधकींके लिये यहाँ 'ये भक्ताः' पद आये हैं । यहाँ 'एवम्' पदसे ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकका निर्देश किया गया है ।

'मैं भगवान्का ही हूँ',—इस प्रकार भगवान्का होकर रहना ही 'सततयुक्त' होना है ।

भगवान्में पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले साधक भक्तोंका एकमात्र उद्देश्य भगवठापित होता है। अतः प्रत्येक (पारमार्थिक—भगवतसम्बन्धी जप-ध्यानादि अथवा व्यावहारिक— शारीरिक और आजीविका-सम्बन्धी क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवान्से बना रहता है। 'सततयुक्ताः' पद ऐसे ही साधक भक्तोंका वावक है।

साधकसे यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओंको करते समय हो अपना सम्बन्ध भगवान्से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओंको अध्याय क्रोक

'मजते मामनन्यमाक'

'मञ्जिता मद्गतप्राणा बीधवन्तः परस्परम्'

करते समय वह अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है।

इस भूलका कारण है— समय-समयपर साधकके उद्देश्यमें होनेवाली भिन्नता । जबतक बुद्धिमें धन-प्राप्त,

मान-प्राप्ति, बुदुम्बपालन आदि भिन्न-भिन्न उद्देश्य वर्ने रहते हैं, तबतक साधकका सम्बन्ध निरत्तर भगकानके साथ नहीं रहता । अगर वह अपने जीवनके एकमान

उद्देश्य भगवत्प्राप्तिको ठीक-ठीक पहचान हो जोगाँ। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत्प्राप्तिका साधन हो जागाँ। भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य हो जानेपर भगवान्का जप-सर्ण-ध्यानादि करते समय तो उसका सम्बय भगवान्से है ही, किन्तु, व्यावहारिक क्रियाओंको करते

समय भी उसको नित्य-निरन्तर भगवान्में लगा हुआ ही समझना चाहिये। अगर किसाके आरम्म और अन्तमें साधकको

भगवल्स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी निरत्तर सम्बन्धात्मक भगवल्समृति रहती है— ऐसा मानना चाहिये। जैसे, बहीखातेमें जोड़ लगाते समय व्यापारीकी मृति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कीन हैं और

जोड़ क्यों लगा रहा हूँ— इसका भी ज्ञान नहीं
अर्थ
(अन्त्यभावसे मेत भजन करता है) ।
(भेरेमें मन लगावे खनेवाले और भेरेमें प्राणीको

११ ५५ 'मत्कर्मकृत्मत्यरमो मद्धकः'

30

80

इस अध्यायसे पहले निसकार डवासकोंका वर्णन जिन श्लोकोमे जिन पदोंके द्वारा हुआ है, उनका परिवय इस प्रकार है— ४ ३४ 'तर्डिन्द प्रणिपातेन परिप्रमेन सेवया' (उस ज्ञानको तू लल्ददर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर

३९ 'अन्दावीत्लमते शानम्' -८ 'नैव किचित्करोमीति युक्ते मन्येत सत्ववित्'

१३ 'नैव कुर्वत्र कारयन्

२४-२६ 'इह्मनिर्वाणम्' '२५ 'ऑत्सस्य मनः कृत्वा'

. १९ 'सदश्चरी वेदविदो वदन्ति'

१३ 'ओमिलोकाशा' ब्रह्म व्याहरमामनुस्मरन्'

९ - १५ 'जानयदेन चायाने यजनी मामुदासते'

जनाते हुए) । (मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करनेवाला, मेरे परायण और मेरा चक्त है) ।

अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे प्रभावको

ात पदान द्वारा हुआ हु, उनका पात्त्वय द्वार अवता है — (उस ज्ञानको तृत तत्त्वदारी जानियों के पात्त जाकर समझ, उनको लाष्ट्राडु दण्डवत् प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न वरनेसे) ! (श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है) ! (तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तिसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता है) !

(कर्मीको न करता हुआ, न करवाता हुआ) । (निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है) । (मनको परमात्मामें स्थित करके) ।

(क्षेट्रीके ज्ञाता पुरुष जिस परमपदको अक्षर कहने हैं) । (ॐ—इस एक अक्षररूप महाका उच्चारण और

मुझ निर्मुण इहाका स्मरण करता हुआ) । (भानवोगी मुझ निर्मुग झहाका भानवशके हारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं) ।

रहता है। जोड़ शुरू करनेसे पहले उसके मनमें यह सांसारिक कर्मोंको करके सदा-सर्वदा भगवानुको कार्यके लिये जोड़ लगा रहा हूँ' और जोड़ लगाना तरह की गयी उपासना है । ऐसे उपासकके हृदयमें समाप करते ही पुनः उसमें उसी भावकी सुनरणा हो उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थों और क्रियाओंका जाती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य किञ्चिनात्र भी महत्त्व नहीं होता । कर रहा था ।' अतः जिसं समयमें वह तल्लीनतापूर्वक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी 'मैं अमुक व्यापारी निर्मुण-निराकारकी उपासना करनेवाले साधकाँका वाचक ्हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ— इस भावकी विस्पृति दीखते हुए भी वस्तुतः 'विस्पृति' नहीं मानी जाती ।

इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मके आरम्भ और लिये यहाँ 'ये' पदका प्रयोग किया गया है। अत्तर्भे साघकका यह भाव है कि 'मैं भगवानका ही हूँ और भगवान्के लिये ही कर्तव्य-कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भावमें उसे थोड़ी भी शङ्का नहीं है, तो जव वह अपने कर्तव्य-कर्ममें तल्लीनतापूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवानकी विस्मृति दीखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती ।

'त्वाम् पर्युपासते—यहाँ 'त्वाम्' पदसे उन सभी सगुण-साकार खरूपोंको प्रहण कर लेना चाहिये, जिनको भगवान् भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर धारण किया करते हैं और जो स्वरूप भगवान्ने भित्र-भित्र अवतारोंमें धारण किये हैं तथा भगवान्का जो स्तरूप दिव्यधाममें विराजमान है— जिसको भक्त लोग अपनी मान्यताके अनुसार अनेक रूपों और गर्मोसे कहते हैं।

'पर्युपासते' पदका अर्थ है—'परितः उपासते' अर्थात् अच्छी तरह ठपासना करते है । जैसे पतिव्रता सी कभी पतिकी सेवामें अपने शरीरको अर्पण करके, कमी पतिको अनुपस्थितिमें पतिका चिन्तन करके,कभी <sup>पतिके</sup> सम्बन्धसे सास-ससुर आदिको सेवा करके और कमी पतिके लिये रसोई बनाना आदि घरके कार्य करके सदा-सर्वदा पतिकी हो उपासना करती है, ऐसे हैं सापक भक्त भी कभी भगवान्में तल्लीन होकर, क्षे भगवान्का जप-स्मरण-चित्तन करके,कभी संनितिक प्राणियोंको भगवान्का हो मानकर उनकी

रहता । केवल जोड़के अङ्कोंकी ओर ही उसका ध्यान सेवा करके और कभी भगवानुकी आज्ञाके अनुसार घारणा रहती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक उपासनामें ही लगा रहता है । ऐसी उपासना ही अच्छी

> 'ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्'-- यहाँ 'ये' पद है। अर्जुनने श्लोकके पूर्वार्द्धमें जिस श्रेणीके सगुण-साकारके उपासकोंके लिये 'चे' पदका प्रयोग किया है, उसी श्रेणीके निर्गुण-निराकारके उपासकोंके

> 'अक्षरम' पद अविनाशी सच्चिदानन्दघन पखहाका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें की जायगी) ।

> जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, उसे अव्यक्त कहते हैं । यहाँ अव्यक्तम्' पदके साथ 'अक्षरम्' विशेषण दिया गया है । अतः यह पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें की जायगी) ।

'अपि' पदसे ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकोंकी तुलना उन्हों निराकार उपासकोंसे को गयी है. जो केवल निएकार ब्रह्मकोश्रेष्ठ मानकर उसको उपासना करते हैं।

'तेवां के योगवित्तमा:'-यहाँ 'तेपाम्' पद सगुण और निर्मुण दोनों प्रकारके उपासकोंके लिये आया है। इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'तेषाम्' पद निर्मुण उपासकेंकि लिये आया है, जबकि सातवें श्लोकमें 'तेषाम्' पद सगुण उपासकोंके लिये आया है ।

इन पदोंसे अर्जुनका अभिभाय यह है कि इन दो प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ है । 'साकार और निराकारके टपासकोंने श्रेष्ट कीन है ?'-अर्जुनके इस प्रश्नका भगवान्ते जो उत्तर दिया है, उसपर गहरा विचार करनेसे अर्जुनके प्रश्नकी महत्ताका पता चलता है; असे-

इस अध्यायके दूसरे श्लोकसे चौदक्षे अध्यायके ..

BAFFARRACTIONSCRIPTIONSCRIPTIONS CONTRACTORS बीसवें श्लोकतक भगवान् अविराम बोलते ही चले गये हैं । तिहत्तर श्लोकोंका इतना लम्बा प्रकरण गीतामें एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान् इस प्रकरणमें कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वात समझाना चाहते हैं । साधकोंको साकार और निराकार स्वरूपमें एकताका बोध हो, उनके हृदयमें इन दोनों खरूपोंको प्राप्त करानेवाले साधनोंका साङ्गोपाङ्ग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध फ्लों (गीता १२।१३-१९) और

<u>EZHRAFARAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA</u> शानियों(गीता १४ । २२-२५) के आदर्श लक्षणों वे परिचित हों और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदकी विशे महत्ता उनकी समझमें आ जाय- इन्हीं उद्देश्योंक सिद्ध करनेमें भगवानकी विशेष रुचि मालम देती है तात्पर्य है कि भगवानके हृदयमें जीवेंकि लिये ज प्रमकल्याणकारी, अत्यन्त गोपनीय और उत्तमोत्तम मार थे, उनको प्रकट करवानेका श्रेय अर्जुनके इर भगवलेरित प्रश्नको ही है ।

सम्बन्ध-- अर्जुनके सगुण और निर्मुण उपासकोंकी श्रेष्ठता-विषयक प्रश्नके उत्तरमें भगवान निर्णय देते हैं। श्रीपगवानुवाच

> मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ।।२।। -

मेरेमें मनको लगाकर नित्य-निरन्तर भेरेमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं. वे मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी हैं।

व्याख्या—[भगवान्ने ठीक यही निर्णय अर्जुनके बिना पूछे ही छठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें दे दिया था । परन्तु उस विषयमें अपना प्रश्न न होनेके कारण अर्जन उस निर्णयको पकड नहीं पाये । कारण कि स्वयंका प्रश्न न होनेसे सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्यमें नहीं आती । इसलिये उन्होंने इस अध्यायके पहले श्लोकमें ऐसा प्रश्न किया।

इसी प्रकार अपने मनमें किसी विषयको जाननेकी पूर्ण अभिलापा और उत्कण्ठाके अभावमें तथा अपना प्रश्न न होनेके कारण सत्सद्भमें सुनी हुई और शास्त्रोमें पढी हुई साधन-सम्बन्धी मार्मिक और महत्त्वपूर्ण बातें प्राय: साधकोंके लक्ष्यमें नहीं आतीं । अगर वही बात उनके प्रश्न करनेपर समझायों जाती है, तो वे उसको अपने लिये विशेषरूपसे कही गयी मानकर श्रद्धापर्वक प्रहण कर लेते हैं । प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातोंको अपने लिये न समझकर उनकी उपेक्षा कर टेते हैं. जब कि उनमें उस बातके संस्कार सामान्यरूपसे रहते ही है, जो विशेष उत्कण्ठा होनेसे जामत् भी हो सकते हैं।अतः साधकोंको चाहिये कि वे जो पढ़ें और सुने, उसको अपने लिए ही मानकर जीवनमें

उतारनेकी चेष्टा करें ।]

'मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययक्ता उपासते'-मन वहीं लगता है, जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है. उसका चिन्तन स्वतः होता है।

'नित्ययुक्ताः' का तात्पर्य है कि साधक खये भगवान्में लग जाय । 'भगवान् ही मेरे है और मैं भगवानका ही हैं - यही स्वयंका भगवानमें लगना है। खर्यका दृढ़ उद्देश्य भगवत्राप्ति होनेपर भी मन-वृद्धि स्वतः भगवान्में लगते हैं । इसके विपरीत स्वयंका उद्देश्य भगवलाप्ति न हो तो मन-बुद्धिको भगवान्में लगानेका यह करनेपर भी वे पूरी तरह भगवान्में नहीं लगते । परन्तु जब स्वयं ही अपने-आपकी भगवान्का मान ले, तव तो मन-बृद्धि भगवान्में तल्लीन हो ही जाते हैं । स्वयं कर्ता है और मन-युद्धि करण है। करण कतकि हो आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवानुका हो जाय, तब मन-बुद्धिरूप करण स्वतः भगवान्में लगते हैं।

साधकसे भूल यह होती है कि वह खयं भगत्रान्ने न लगकर अपने मन-बुद्धिको भगवान्मे लगानेका अभ्यास करता है। स्वयं भगवानमें लगे विना

होने लगता है।

मन-वृद्धिको भगवान्में लगाना कठिन है। इसीलिये साघकोंको यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन-बद्धि भगवान्में नहीं लगते । मन-बुद्धि एकाम्र होनेसे सिद्धि (समाधि आदि) तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयंके भगवानमें लगनेसे ही होगा।

उपासनाका तात्पर्य है--- स्वयं (अपने-आप-) को भगवानके अर्पित करना कि मैं भगवानका ही हैं और भगवान् ही मेरे हैं । स्वयंको भगवान्के अर्पित करनेसे नाम-जप, चिन्तन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि

तथा शास्त्रविहित क्रियामात्र स्वतः भगवानके लिये ही होती है। शरीर प्रकृतिका और जीव परमात्माका अंश है।

प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहम्से

तादात्य, ममता और कामना न करके केवल भगवानको

ही अपना माननेवाला यह कह सकता है कि मै

भगवान्का हैं, भगवान् मेरे हैं। ऐसा कहने या

माननेवाला भगवान्से कोई नया सम्बन्ध नहीं जोड़ता ।

चेतन और नित्य होनेके कारण जीवका भगवानसे सम्बन्ध स्पतःसिद्ध है । किन्तु उस नित्यसिद्ध वास्तविक सम्बन्धको भूलकर जीवने अपना सम्बन्ध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीरसे मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जबतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है, तभीतक भगवान्से अपना सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता है। प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध दुरते ही भगवानसे अपना व्यस्तविक और नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकट हो जाता है:

उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है— 'नष्टो मोहः

जड़ता- (प्रकृति-) के सम्मुख होनेके कारण

स्रतिर्लच्या' (गीता १८ १७३) ।

अर्थात् उससे सुखभोग करते रहनेके कारण जीव होगा। शर्रासे 'मैं'पनका सम्बन्ध जोड़ लेता है अर्थात् 'मैं शर्पेर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शर्पेरसे जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ मुद्धि लगती है। प्रेममें माने हुए सम्यन्थके कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, प्रेमास्यदेके सहकी तथा श्रद्धामें आक्षापालनकी मुख्यता नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अव- रहती है। स्पाओंको बिना याद किये भी (स्वाभाविक रूपसे) अपनी ही मानता रहता है अर्थात् अपनेको उनसे साथ नित्य-निरन्तर सम्बन्धका अनुभव होता है, कभी अलग नहीं मानता ।

जीवसी विजातीय सारीर और संसारके साथ मतने ऐसे भक्त ही बालवने उठन चौगवेता है।

(भूलसे की हुई) सम्बन्धकी मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किये सदा याद रहती है । अपने सजातीय (चेतन परमात्माके साथ अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचान ले. तो किसी भी अवस्थामें परमात्माको नहीं भल सकता । फिर ठठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते हर समय प्रत्येक अवस्थामें भगवानका स्मरण-चित्तन स्वतः

जिस साधकका उद्देश्य सांसारिक भोगोंका संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मको प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान्से अपने सम्बन्धकी पहचान आरम्भ हो गयी-- ऐसा मान लेना चाहिये । इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचानके बाद साधकमें मन, बद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिके द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करनेकी इच्छा

बिल्क्ल नहीं रहती। वास्तवमें एकमात्र भगवानुका होते हुए जीव जितने अंशमें प्रकृतिसे सुख-भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंशमें उसने इस भगवत्सम्बन्धको दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ा है । उतने अंशमें उसका प्रकृतिके साथ ही सम्बन्ध है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह प्रकृतिसे विमुख होकर अपने-आपको केवल भगवानका ही माने, उन्होंके सम्मुख हो जाय ।

'श्रद्धया परवोपेतास्ते मे यक्ततमा पताः'-साधककी श्रद्धा वहीं होगी, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा । श्रद्धा होनेपर अर्थात् बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा निधित किये हुए सिद्धान्तके अनुसार स्वामाविक जीवन चनायेगा और अपने सिद्धात्तसे कभी विचलित नहीं

जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मन लगता है और

एकमात्र भगवान्में प्रेम होतेसे मृतको मगवान्के वियोगक अनुमन होता ही नहीं । इसीलिये भएवल्के

यहाँ 'ते मे युक्ततमा मताः' बहुवचनान्त पदसे सैतालीसवें श्लोकमें ' स मे युक्ततमो मतः' एकवचनान्त जो बात कही गयी है, यही बात छठे अध्यायके पदसे कही जा चकी है \*

सम्बन्ध— पूर्वरलोकमें भगवानने सगुण-उपासकोंको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया । इसपर यह प्रश्न हो सकता निर्गण-उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं।

> त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगप्रचिन्यं कुटस्थमचलं धुवम् ।।३।। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः

प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।४।

जो अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके अचिन्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्य, अचल, धुव, अक्षर और अव्यक्तकी उपासना करते है, वे प्राणिमात्रके हितमें रत और सव जगह समबुद्धिवाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं।

१५।११) ।

निराकार-उपासकोंकी भिन्नता दिखानेके लिये आया है । 'संनियम्येन्द्रियद्यामम्'— 'सम्' और 'नि'— दो **उपसर्गोंसे** युक्त **'संनियम्य'** पद देकर भगवानने यह वताया है कि सभी इन्द्रियोंको सम्यक् प्रकारसे एवं पूर्णतः वशमें करे, जिससे वे किसी अन्य विषयमें न जायँ । इन्द्रियाँ अच्छी प्रकारसे पूर्णतः वशमें न होनेपर निर्गण-तत्वकी उपासनामें कठिनता होती है । सगुण-उपासनामें तो ध्यानका विषय सगुण "भगवान् होनेसे इन्द्रियाँ भगवान्में लग सकती है; क्योंकि भगवान्के सगुण खरूपमें इन्द्रियोंको अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं । अतः सगुण-उपासनामें इन्द्रिय-संयुमकी आवश्यकता होते हुए भी इसको उतना अधिक आवश्यकता नहीं

संयम हुए बिना (आसिक रहनेपर) विषयोंने मन जा अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। सकता है और विषयोंका चित्तन होनेसे पतन होनेकी

व्याख्या—'तु'—यहाँ 'तु' पद साकार-उपासकोंसे अधिक सम्मावना रहती है (गीता २ ।६२-६३) । अतः निर्मुणोपासकके लिये सभी इन्द्रियोंको विपयोंसे

> हटाते हुए सम्यक् प्रकारसे पूर्णतः वशमें करना आवश्यक है। इन्द्रियोंको केवल बाहरसे ही वशमें नहीं करना है, प्रत्युत विषयेकि प्रति साधकके अन्तःकरणमें भी राग नहीं रहना चाहिये; क्योंकि जबतक विषयोंमें राग है, तबतक ब्रह्मकी प्राप्ति कठिन है (गीता

गीतामें इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोगमें आयी है. उतनी सगुणोपासनामें नहीं ।

'अविन्यम्'-मन-वृद्धिका विषय न होनेके कारणं 'अचिन्यम्' पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका यांचक है; है, जितनी निर्गुण-उपासनामें है । निर्गुण-उपासनामें क्योंकि मन-सुद्धि प्रकृतिका कार्य होनेसे सम्पूर्ण प्रकृतिको विनानका कोई आधार न रहनेसे इन्द्रियोका सम्यक् भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृतिसे

- प्राकृतिक, पदार्थमात्र चिन्त्य है और परमात्मा

भयारहवे अध्यादके चौवनवे झ्लोकमे भगवान् कह देख सकता है, तत्वसे जान सकता है ानने और प्रदे<u>व</u> भगवानने निर्गुण-उपासकोंके लिये अप नहीं कही । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्ते छठे अध्यायके सैनालीमवे है

चिंतके द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष अध्यापके प्रचयनवे प्रसीकर्म बात कही है, दर्शन देनेकी बात

योगियोंने क्षेत्र प्रिय है।

<sup>े ।</sup> तात्पर्यं यह है कि भगवानको

प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण सम्पूर्ण चिन्त्य पदार्थोंसे ले कि वह है हो नहीं, इसलिये यहाँ 'धुवम्' विशेषण भी अतीत, विलक्षण हैं । प्रकृतिकी सहायताके बिना उनका चित्तन, वर्णन नहीं किया जा सकता । अतः परमात्माको स्वयं-(करण-निरपेक्ष ज्ञान-) से ही जाना जा सकता है: प्रकृतिके कार्य मन-बृद्धि आदि (करण-सापेक्ष जान) से नहीं ।

'सर्वत्रगम्'— सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें परिपूर्ण होनेसे ब्रह्म 'सर्वत्रगम्' है । सर्वव्यापी होनेके कारण वह सीमित मन-वृद्धि-इन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता ।

'अनिर्देश्यम्'—जिसे इदंतासे नहीं वताया जा सकता अर्थात् जो भाषा,वाणी आदिका विषय नहीं है, वह 'अनिर्देश्यम्' है । निर्देश (संकेत) उसीका किया जा सकता है, जो जाति, गुण, क्रिया एवं सम्बन्धसे युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्तिसे परिच्छित्र हो; परन्तु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा, वाणीसे कैसे किया जा सकता है ?

तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है । उसमें विशेषणोंसे रहित) निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्मका स्वरूप (जो कभी किञ्चिमात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये बुद्धिसे अतीत है) किसी भी प्रकारसे पूर्णतया बुद्धि भित्र-भित्र प्राणी-पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश निर्गुण ब्रह्मकी ही होती है । होनेस भी परमात्मा सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं ।

'अचलम्'-यह पद आने-जानेकी क्रियासे सर्वथा अवल है।

नित्र है, उसके 'प्रुव' कहते है । सिच्चदानन्दघन 'निषेधात्मक' है और सर्वत्र्यापी, सूटस्य, प्रुव, सत्,

विशेषन 'मुवम' है । ब्रह्मके लिये अनिर्देश्य, अचित्त्य 'असमूता' बताना है और विध्यात्मक विशेषणीय भिन्ने निर्देशालक विशेषण देनेसे कोई ऐसा न समझ तात्सर्य परमात्माका स्वतन्त 'सला' यदान है।

देकर उस तत्त्वकी निश्चित सत्ता बतायी गयी है। उस तत्त्वका कभी कहीं किञ्चित्पात्र भी अभाव नहीं होता । उसकी सत्तासे ही असत्- (संसार-) को सत्ता मिल रही है-जास सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ।।(मानस १ ।११७ ।४) ।

'अक्षरम्'—जिसका कभी क्षरण अर्थात् विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सिच्चदानन्दघन ब्रह्म 'अक्षरम्' है।

'अव्यक्तम्'—जो व्यक्त न हो अर्थात् मन-बृद्धि-इन्द्रियोंका विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसको 'अव्यक्तम्' कहा गया है। 'पर्यपासते' - यह पद यहाँ निर्गण-उपासकोंकी सम्यक् उपासनाका बोधक है। शरीर-सहित सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मोंमें वासना तथा अहंभावका अभाव तथा भावरूप सच्चिदानन्दधन परमात्मामें अभित्रभावसे नित्य-निरन्तर दुढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है ।

इन श्लोकोंमें आठ विशेषणोंसे जिस विशेष वस्त-'कूटस्थम्'-यह पद निर्विकार, सदा एकरस तत्त्वका लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष रहनेवाले सिच्चदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है। सभी वस्त समझमें आती है, वह बुद्धिविशिष्ट ब्रह्मका ही देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें रहते हुए भी वह स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है; क्योंकि (लक्षण और वह 'कूटस्थ' है। कूट-(अहरन-) में तरह-तरहके आदिका विषय नहीं हो सकता । हाँ, इन विशेषणोंका <sup>गहने</sup>, अल, औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर लक्ष्य रखकर जो ठपासना की जाती है, वह निर्गुण <sup>वह</sup> ज्यों-का-त्यों रहता है। इसी प्रकार संसारके ब्रह्मकी ही उपासना है और इसके परिणाममें प्राप्ति भी

#### विशेष यात

परमात्माको तत्वसे समझानेके लिये दो प्रवासके र्षेहत ब्रह्मका वासक है । प्रकृति चल है और ब्रह्म विशेषण दिये जाते हैं— नियेघात्पक और विष्यात्पक । परमात्माके असर, अनिर्देश्य, अध्यक्त, अचित्त्य, अचल, <sup>\*</sup>मुजम्'— जिसको सता निश्चित (सत्य) और अञ्चय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण मञ् सतारूपसे सर्वत्र विद्यमान रहनेसे 'सुवम्' है । चित् आनन्द आदि विशेषण 'विष्यात्मक' है । परमात्माके निर्पुण ब्रह्मके आठों विशेषणीमें सबसे महत्वपूर्ण निषेपात्मक विशेषणीक तात्पर्य प्रकृतिसे परमाना सं

परमात्मतत्त्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनोंसे परे (सहज निवृत्त) और दोनोंको समानरूपसे प्रकाशित करने वाला है । ऐसे निरपेक्ष परमात्मतत्त्वका लक्ष्य करानेके लिये और बुद्धिको परमात्माक नजदीक पहेँचानेके लिये ही भिन्न-भिन्न विशेषणोंसे परमात्माका वर्णन (लक्ष्य) किया जाता है।

गीतामें परमात्मा और जीवात्माके स्वरूपका वर्णन प्रायः समान हो मिलता है । परमात्माके लिये यहाँ जो विशेषण दिये गये हैं. वही विशेषण गीतामें जीवातमके लिये भी दिये गये हैं; जैसे-दूसरे अध्यायके चौबी-सर्वे-पचीसर्वे श्लोकोंमें 'सर्वगतः' 'अचलः', 'अव्यक्तः', 'अचिन्त्य!, आदि और पन्द्रहवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें 'कुटस्थः' एवं 'अक्षरः' विशेषण जीवात्मके लिये आये हैं । इसी प्रकार सातवें अध्यायके पचीसवें रलोकमें 'अव्ययम' विशेषण परमात्माके लिये और चौदहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्ययम्' विशेषण जीवात्माके लिये आया है।

ंसंसारमें व्यापक-रूपसे भी परमात्मा और जीवात्माको समान बताया गया है; जैसे--आठवें अध्यायके बार्डसर्वे तथा अठारहवें अध्यायके द्वियालीसर्वे श्लोकमें 'येन सर्विमदं ततम' पदोंसे और नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'मया ततिमदं सर्वम्' पदोंसे परमात्माको सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त बताया गया है । इसी प्रकार दसरे अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'येन सर्वीमदं ततम्' पदोंसे जीवात्माको भी सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त बताया गया है ।

. जैसे नेत्रोंको दृष्टि आपसमें नहीं टकराती अथवा व्यापक होनेपर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते ऐसे ही (द्वैतमतके अनुसार) सम्पूर्ण जगत्में समानरूपसे व्याप्त होनेपर भी निरवयव होनेसे परमात्मा और जीवात्माकी सर्वव्यापकता आपसमें नहीं टकराती ।

् 'सर्वभतहिते स्ताः —कर्मयोगके साधनमें आसितः, ममता, कामना और स्त्रार्थके त्यागकी मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, सम्पति आदि पदार्थी को 'अपना' और 'अपने लिये' न मानकर उनको दूसरोंकी सेवामें संगाता है: तब उसकी आसीक, मनता, कामना और स्वार्थमावका स्थाग स्वतः हो जाता है । जिसका उद्देश्य

#arkilkankandankinkingilinganlikakkankingkankingkankandandandankandingkangendengingkangendengingkanden kang प्राणिमात्रको सेवा करना ही है, वह अपने शरीर औ पदार्थीको (दीन-दु:खी, अभावप्रस्त) प्राणियोको सेवा लगायेगा हो। शरीरको दूसरोंकी सेवामें लगाने 'अहंता' और पदार्थीको दसरोंकी सेवामें लगाने 'ममता' नष्ट होती है । साधकका पहलेसे ही य लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवामें लग रहे हैं वे सेव्यके ही है । अतः कर्मयोगके साधनमें सम्प प्राणियोंके हितमें रत रहना अत्यन्त आवश्यक है इसलिये 'सर्वभूतहिते रताः' पदका अयोग कर्मयोगक आचरण करनेवालेके सम्बन्धमें करना ही अधि। युक्तिसङ्गत है । परन्तु भगवान्ने इस पदका प्रयोग यहाँ तथा पाँचवे अध्यायके पचीसवें श्लोकमें — दोने ही स्थानोंपर ज्ञानयोगियोंके सम्बन्धमें किया है । इसरे यही सिद्ध होता है कि कमेंसे सर्वथा सम्बन्ध-विचेद करनेके लिये कर्मयोगकी प्रणालीको अपनानेकी आव-श्यकता जानयोगमें भी है।

> एक बात खास ध्यान देनेकी है । शंरीर, पदार्थ और क्रियासे जो सेवा की जाती है, वह सीमित ही होती है; क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ और क्रियाएँ मिलकर भी सीमित ही है। परन्त सेवामें प्राणिमात्रके हितका भाव असीम होनेसे सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थोंके अपने पास रहते हुए भी (उनमें आसक्ति, ममता आदि न करके) उनको सम्पूर्ण प्राणियोंका मानकर उन्होंकी सेवामें लगाना है: क्योंकि वे पदार्थ समष्टिके ही हैं । ऐसा असीम भाव होनेपर जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण साधकको असीम तत्त्व-( परमात्मा-) को प्राप्ति हैं। जाती है । कारण कि पदार्थीको व्यक्तिगत (अपना) माननेसे ही मनध्यमें परिच्छित्रता (एकदेशीयता) तथा विपमता रहती है और पदार्थीको व्यक्तिगत नःमानकर सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका भाव रखनेसे परिच्छेंत्रता तथा विषमता मिट जाती है । इसके विपर्रात साधारण मनुष्यका ममतावाले प्राणियोकी सेवा करनेका सीमित भाव रहनेसे वह चाहे अपना सर्वस्य उनकी सेवार्ने क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थमि तथा जिनकी सेवा करे. उनमें आसक्ति, ममता आदि रहनेसे (सीमित भायके कारण) उसे असीम परमात्मतत्त्वको प्राप्ति नहीं

होती । अतः असीम परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये प्राणिमात्रके हितमें रित अर्थात् प्रीति-रूप असीम भाव का होना आवश्यक है । 'सर्वभूतहिते स्ता:' पद उसी भावको व्यक्त करते हैं।

ज्ञानयोगका साधक जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता तो है; परन्त जबतक उसके हृदयमें नाशवान पदार्थींका आदर है, तबतक पदार्थोंको मायामय अधवा सप्रवत् समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिये कठिन है। परन्तु कर्मयोगका साधक पदार्थीको दूसरोंकी सेवामें लगाकर उनका त्याग ज्ञानयोगोको अपेक्षा सुगमतापूर्वक कर सकता है। शनयोगीमें तीव वैराग्य होनेसे ही पदार्थींका त्याग हो सकता है: परन्त कर्मयोगी थोडे वैराग्यमें ही पदार्थींका त्याग (प्रहितमें) कर सकता है। प्राणियोंके हितमें पदार्थोका सदुपयोग करनेसे जड़तासे सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । भगवान्ने यहाँ सर्वभू-प्रहिते रताः' पद देकर यही बताया है कि प्राणिमात्रके हितमें रत रहनेसे पदार्थोंके प्रति आदरबुद्धि रहते हए भी जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद सुगमतापूर्वक हो जायगा । भाणिमात्रका हित करनेके लिये कर्मयोग ही सुगम उपाय है।

निर्गुण-उपासकोंकी साधनाके अन्तर्गत अनेक अवा-त्ता मेद होते हुए भी मुख्य भेद दो है—(१) जड़-चेतन और चर-अचरके रूपमें जो कुछ प्रतीत होता है, वह सब आत्मा या ब्रह्म है और (२) जो दुंछ दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह अनित्य, क्षणमङ्गर और असत् है— इस प्रकार संसारका बाध करनेपर जो तत्व शोध रह जाता है, वह आत्मा या ब्रह्म है ।

महली साधनामें 'सब कुछ ब्रह्म है' इतना सीख तेनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती । जबतक अन्तः-क्लामें एग अर्थात् काम-क्रोधादि विकार हैं, तवतक कर्निंग्डाका सिद्ध होना बहुत कठिन है । जैसे एग मियानेके लिये कर्मयोगीके लिये सभी प्राणियोंकि हितमें र्यंत होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण-उपासना क्लेवाले साधकर्वेक लिये भी प्राणिमात्रके हितमें रित हेना आवश्यक है--तभी राग मिटकर ज्ञाननिष्टा सिद्ध में मक्ती है। इसी यातका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'सर्वभतहिते स्ताः' पद आये हैं।

दूसरी साधनामें, जो साधक संसारसे उदासीन रहकर एकान्तमें हो तत्त्वका चिन्तन करते रहते हैं, ठनके लिये कर्मोंका खरूपसे त्याग सहायक तो होता है: परना केवल कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देने-मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती (गीता ३ ा४), प्रत्यत सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भोगोंसे वैराग्य और शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धिमें अपनेपनके त्यागकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये वैराग्य और निर्ममताके लिये 'सर्वभतिहते स्ताः' होना आवश्यक है।

ज्ञानयोगका साधक प्रायः समाजसे दर, असङ्ग रहता है । अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दर करनेके लिये संसारमात्रके हितका भाव रहना अत्यत्त आवश्यक है।

वास्तवमें असङ्गता शरीरसे ही होनी चाहिये। समाजसे असद्गता होनेपर अहंभाव दढ़ होता है, अर्थात् मिटता नहीं । जबतक साधक अपनेको शरीरसे स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब-तक संसारसे अलग रहनेमात्रसे उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता; क्योंकि शरीर भी संसारका ही अङ्ग है और शरीरमें तादाल्य और ममताका न रहना ही उससे वस्ततः अलग होना है । तादाल्य और ममता मिटानेके लिये साधकको प्राणिमात्रके हितमें लगना आवश्यक है ।

दसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकान्तमें ही रहे, यह सम्भव भी नहीं है; क्योंकि शरीर-निवहिके लिये उसे व्यवहार-क्षेत्रमें आना ही पड़ता है और वैराग्यमें कमी होनेपर उसके व्यवहारमें अभिमानके कारण कठोरता आनेकी सम्भावना रहती है तथा क्जोरता आनेसे उसके व्यक्तित्व-(अहंपाव-) का नाश नहीं होता । अतः उसे तत्त्वकी प्राप्तिमें यदिनता होती है। व्यवहारमें कहीं कठोरता न आ जाय, इसके लिये भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियोंके हितमें रत रहे । ऐसे ज्ञानेपोगके साधकद्वारा सेवाकार्यका विस्तार चाहे न हो; परन्तु भगवान् कहते हैं कि वह भी (सभी प्राणियंकि हितमें र्रत शेक्के कारण) मेरको प्राप्त कर लेगा।

संग्णोपासक और निर्गुन्येगसक- दोनों ही

अव्यक्तमें आसक्त वित्तवाले उन साधकोंको (अपने साधनमें) कप्र अधिक होता है: क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अध्यक्त-विषयक गति कठिनतासे प्राप्त की जाती है।

व्याख्या—'क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेत- कि इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने 'त्याम्' साम'—अव्यक्तमें आसक चितवाले—इस विशेषणसे पदसे सगुण-साकार खरूपके और अव्यक्तम् पदसे यहाँ उन साधकोंकी बात कही गयी है, जो निर्मूण- निर्मूण-निराकार स्वरूपके विषयमें ही प्रश्न किया है। उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त उपासनाका विषय भी परमात्मा ही है, न कि निर्गुण-तत्त्वमें आविष्ट नहीं हुआ है । तत्त्वमें आविष्ट प्रकृति; क्योंकि प्रकृति और प्रकृतिका कार्य तो त्यान्य होनेके लिये साधकमें तीन बातोंकी आवश्यकता होती है। इसलिये उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवानने 'अय्यक्त' है—रुचि विश्वास और योग्यता । शास्त्रों और गुरुजनोंके पदका (व्यक्तरूपके विपरीत) निर्गुण-निराकार खरूपक द्वारा निर्गुण-तत्त्वकी महिमा सुननेसे जिनकी (निराकारमें अर्थमें ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृतिका आसक्त चित्तवाला होने और निर्मुण-उपासनाको श्रेष्ठ प्रसङ्ग न होनेके कारण 'अव्यक्त' पदका अर्थ प्रकृति माननेके कारण) उसमें कछ रुचि तो पैदा हो जाती नहीं लिया जा सकता ।

है और वे विधासपूर्वक साधन आरम्भ भी कर देते हैं: परनु वैरायको कमी और देहाभिमानके कारण संगुण-निराकार खरूपके लिये आया है । ऐसी दशमें जिनका चित्त तत्वमें प्रविष्ट नहीं होता—ऐसे साधकोंके यह प्रश्न हो सकता है कि अर्थ हो भी लिये यहाँ 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदका प्रयोग हुआ है । 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदका अर्थ 'सगुण-निरानार्से

भगवानुने छठे अध्यायके सत्ताईसवे-अद्राईसवें आसक्त चितवाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाय ? श्लोकोंमें बताया है कि 'ब्रह्मभूत' अर्थात् ब्रह्ममें परन्तु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता; क्योंकि अभित्रभावसे स्थित साधकको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति इसी अध्यायके पहले ख्लोकमें अर्जनके प्रश्रमें 'त्वाम्' होती है । परनु यहाँ इस श्लोकमें 'क्लेश: अधिकतर:' पद सगुण-साकारके लिये और 'अव्यक्तम्' पदके साथ पदोंसे यह स्पष्ट किया है कि इन साधकोंका चित्र 'अक्षरम्' पद 'निर्मुण-निराकारके लिये आया है। ब्रह्ममृत साधकोंको तरह निर्मण-तत्त्वमें सर्वथा तत्त्तीन ब्रह्म क्या है ?— अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें आउवे नहीं हो पाया है। अतः उन्हें अव्यक्तमें 'आविष्ट' अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान् यता चुके हैं कि चितवाला न कहकर 'आसक्त' चितवाला कहा गया 'परम अक्षर ब्रह्म है' अर्थात वहाँ भी 'अक्षरम्' पद है । तारपर्य यह है कि इन साधकोंकी आसक्ति तो निर्पुण-निग्रकारके लिये ही आया है । इसलिये अर्जुनने देहमें होती है, पर अव्यक्तकी महिमा सुनकर ये 'अध्यक्तम् अक्षरम्' पदोसे जिस निर्गुण ब्रह्मक विपयमें अव्यक्तमें नहीं ।

तेरहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्यक्तम्' पद प्रकृतिके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; परन्तु यहाँ

निर्गुणोपासनाको ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो प्रश्न किया था, उसके उत्तरमें यहीं ('अक्षर' विरोपम जाते हैं: जबकि आसींक देहमें ही हुआ करती है, होनेसे) 'अव्यक्त' पदसे निर्मण-निराकार ग्रह्में ही लेना चाहिये, सगुण-निराकार नहीं । -'क्लेशोऽधिकतरः' पदका भाव यह है कि जिन

नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अव्यक्तमूर्तिना'.पद

प्रकृतिके अर्थमें आया है तथा और भी कई जगह वह साधकोंका चित्र निर्गुण-तत्वमें तत्त्तीन नहीं होता, ऐसे निर्गण-उपासकोंको देहाभिमानके कारण अपनी साधनाने 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदमें 'अव्यक्त' का अर्थ प्रकृति विशेष कष्ट अर्थात् व्यविनाई होती है \* ।' गीजरूपमे नहीं, प्रत्युत निर्मुण-निराकार बहा है । कारण यह है इस पदका भाव यह है कि साधनाको प्रारमिक

<sup>•</sup> साधक मुख्यतः दो प्रकारके होने हैं---एक तो ये सामक है, जो सत्सद्ग, अवण और शास्त्राध्ययनके फलस्वस्य साधनमें प्रयुग होते हैं। इनकी

अपने साधनमें अधिक क्लेश होता है ।

अवस्थासे लेकर अन्तिम अवस्थातकके सभी होती है। र्मिण-उपासकों को सगुण-उपासकोंसे अधिक कठिनाई

## विशेष बात

अब सगुण-उपासनाकी सुगमताओं और निर्गुण-उपासनाकी कठिनताओंका विवेचन किया जाता है---

## सगुण-उपासनाकी स्गमताएँ

१—सगुण-उपासनामें उपास्यतत्त्वके सगुण-साकार होनेके कारण साधकके मन-इन्द्रियोंके लिये भगवान्के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदिका आधार रहता है। मगवान्के परायण होनेसे उसके मन-इन्द्रियाँ भगवान्के स्वरूप एवं लीलाओंके चित्तन, कया-प्रवण, भगवत्सेवा और पूजनमें अपेक्षाकृत सरलतासे लग जाते हैं (गीता ८।१४)। इसलिये उसके द्वारा सांसारिक विषय-चित्तनकी सम्मावना कम रहती है।

२—सांसारिक आसक्ति ही साधनमें क्लेश देती है। परनु सगुणोपासक इसको दूर करनेके लिये पगवान्के ही आश्रित रहता है। वह अपनेमें पगवान्का ही वल मानता है। विल्लीका बच्चा जैसे माँपर निर्मर रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान्पर निर्मर रहता है। पगवान् ही उसकी सैमाल करते हैं(गीता १ १२२)।

स्त्र मृति तोहि कहर्रे सहरोसा।

भजिं जे मोहि तिज सकल भरोसा ।। काउँ सदा तिन के रखकारी ।

जिमि द्यालक राखड़ महतारी।।

(मानस ३ ।४३ ।२-३)

अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमतासे मिट जाती है।

३—ऐसे उपासकोंके लिये गीतामें भगवान्ने

### निर्गुण-उपासनाकी कठिनताएँ

१-निर्गुण-उपासनामें उपास्यतत्त्वके निर्गुण-निराकार होनेके कारण साधकके मन-इन्द्रियोंके लिये कोई आधार नहीं रहता । आधार न होने तथा वैराग्यकी कमीके कारण इन्द्रियोंके द्वारा विषय-चित्तनकी अधिक सम्भावना रहती है ।

२—देहमें जितनी अधिक आसिक होती है, साधनमें उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। निर्मुणोपासक उसे विवेकके द्वारा हटानेकी चेष्टा करता है। विवेकका आश्रम लेकर साधन करते हुए यह अपने ही साधन-बलको महत्व देता है। वैद्यीक छोटा बच्चा जैसे (अपने बलपर निर्मर होनेसे) अपनी माँको पकड़े रहता है और अपनी पकड़से ही अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधनके बलपर अपनी उन्नति मानता है (गीता १८। ५१-५३)। इसीलिये श्रीरामवरितमानसमें मगवान्ते इसको अपने समझदार पुत्रकी उपमा दी है—

मोरें प्रीव तनय सम ग्यानी।

वालक सुत सम दास अमानी ।।

(8 183 IR)

३— ज्ञानवोगियोंके द्वारा लक्ष्यप्राप्तिके प्रसम्भूमें चौधे अध्यायके उनतालीसवें रलोकमें 'अविरेण' पद तत्त्वज्ञानके अनन्तर शान्तिकी प्राप्तिके लिये आया है, न कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये ।

्रेसरे ये सायक हैं, जिनकी सायनमें स्वाभाविक रुचि तथा संसारसे स्वाभाविक वैराग्य होता है। इनकी अपने सायनमें क्रम बलेश होता है।

पहाँ यह शहूं। हो सकती है कि सायक दो ही प्रकारके क्यों होते हैं? इसका समायान यह है कि भैनामें योगाप्रष्ट पुरुषकी गतिके वर्णानमें भगवानने दो ही गतियोंका वर्णन किया है—

(१) कुछ योगप्रष्ट पुरुष पुण्यलोकोर्ने जाते हैं और वहाँ भोग भोगकर लौटनेपर शुद्ध आवरणजाले <sup>को</sup>नानोके पार्ये जच लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं(गीना ६ । ४१,४४-४५) ।

(२) कुछ योगप्रष्ट पुस्त्र सीचे जानवान् योगियोजे ही कुनमें जब्द सेने हैं और फिर साधन करके. रोपन्सको प्रात होते हैं । ऐसे कुसमें जब्द होना 'दुर्लमतर' है (गीता ६ १४२-४३) 'निचरात्' आदि पदोंसे शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बतायी है। (गीता १२ ।७) ।

४- सगण-उपासकाँके अज्ञानरूप अन्धकारको

भगवान् ही मिटा देते हैं (गीता १० । ११) । ५--- उनका उद्धार भगवान् करते हैं (गीता

१२ ।७) । ६-ऐसे उपासकोंमें यदि कोई सूक्ष्म दोष रह

जाता है, तो (भगवान्पर निर्भर होनेसे) सर्वज्ञ भगवान् कृपा करके उसको दूर कर देते हैं ।(गीता १८ । ५८, **EE)** 1

७---ऐसे उपासकोंकी उपासना भगवान्की ही उपासना है । भगवान् सदा-सर्वदा पूर्ण हैं ही । अतः भगवानकी पूर्णतामें किञ्चिनात्र भी संदेह न रहनेके कारण उनमें सुगमतासे श्रद्धा हो जाती है।श्रद्धा होनेसे वं नित्य-निरन्तर भगवत्परायण हो जाते हैं। अतः भगवान् ही उन उपासकोंको बुद्धियोग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें मगवत्राप्ति हो जाती है। (गीता १० । १०) ।

८-ऐसे उपासक भगवानुको परम कुपाल मानते हैं। अतः उनकी कपाके आश्रयसे वे सव कठिनाइयोंको पार कर जाते हैं । यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत्कपाके बलसे वे शीघ ही भगवत्प्राप्ति कर लेते हैं(गीता १८ । ५६-५८) ।

९-- मनुष्यमें कर्म करनेका अभ्यास तो रहता ही है (गीता ३ 1५), इसलिये भक्तको अपने कर्म भगवानके प्रति करनेमें केवल भाव ही बदलना पड़ता है: कर्म तो वे ही रहते हैं । अतः भगयानुके लिये कर्म करनेसे भक्त कर्मवन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है(गीता १८ ।४६) ।

१०-- हृदयमें पदार्थोंका आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियोंकी सेवामें लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थीका त्याग करनेमें कठिनाई नहीं होती । सत्पात्रीके लिये पदार्थीक त्यागमें तो और भी सुगमता है । फिर भगवानके लिये तो पदार्थीका स्थाग महुत ही सुगमतारी हो सकता है।

४--- निर्गुण-उपासक तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति खयं करो हैं (गीता १३ । ३४) ।

५--ये अपना उद्धार (निर्गुण-तत्त्वको प्राप्ति)

स्वयं करते हैं (गीता ५ । २४) । ६—ऐसे उपासकोंमें यदि कोई कमी रह जाती

है, तो उस कमीका अनुभव उनको विलम्बसे होता है और कमीको ठीक-ठीक पहचाननेमें भी कठनाई होती है । हाँ, कमीको ठीक-ठीक पहचान लेनेपर ये

भी उसे दूर कर सकते हैं। ७—चौथे अध्यायके चौतीसवें और तेरहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवानने ज्ञानयोगियोंको े

अतः निर्गुण-उपासनामें गुरुकी आवश्यकता भी है। किंतु गुरुकी पूर्णताका निश्चितपता न होनेपर अथवा गुरुके पूर्ण न होनेपर स्थिर श्रद्धा होनेमें कठिनाई होती है तथा साधनकी सफलतामें भी विलम्बकी सम्भवन

शान-प्राप्तिके लिये गुरुकी उपासनाकी आशा दी है।

रहती है। ८-ऐसे उपासक उपास्य-तत्त्वको निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं । अतः उन्हें भगवान्की कृपाक वैसा अनुभव नहीं होता : ये तत्वप्राप्तिमें आनेवाले

विघोंको अपनी साधनाके बलपर ही दूर करनेमें कठिनाईका अनुभव करते हैं। फलखरूप तत्वकी प्राप्तिमें भी उन्हें विलम्ब हो सकता है।

९-- ज्ञानयोगी अपनी क्रियाओंको सिद्धान्ततः प्रकृतिके अर्पण करता है; किन्तु पूर्ण विवेक जाम्न् होनेपर ही उसकी क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण हो सकती हैं। यदि विवेककी किछित्रात्र भी कमी रही हैं। क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण नहीं होंगी और साधक कर्तत्वाभिमान रहनेसे कर्म-बन्धनमें बैध जायगा ।--

१०-जननक साधकके चित्तमे पदार्थीक किश्चिन्यातः भी आदर तथा अपने कहलानेवाले शर्मि और माममें अहंता-ममता है, तंत्रतक उसके लिये पदार्थीको मायामय संमझकर उनका त्याग फरना बर्दिन होता है।

(११—यह साधक पात्र बननेपर ही तत्वकी प्राप्त यन संकेश । पत्र यननेके लिये विजेक और रीज ११—इम साधनमे विवेक और वैरापकी बेतनी विरापकी आवश्यकता होगी, जिनको आर्मीक रहते आवरयकता नहीं है, जितनी प्रेम और विश्वासकी है। जैसे, कौरवोंके प्रति द्वेप-वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदीके पुकारनेमात्रसे भगवान् प्रकट हो जाते थे; \* क्योंकि वह भगवानको अपना मानती थी ।भगवान् तो अपने साथ भक्तके प्रेम और विश्वासको ही देखते हैं. उसके दोषोंको नहीं । भगवानके साथ अपनापनका सम्बन्ध जोड़ना उतना कठिन नहीं (क्योंकि भगवानकी ओरसे अपनापन स्वतःसिद्ध है), जितना कि पात्र बनना कठिन है।

हए प्राप्त करना कठिन है ।

ओर ध्यान दिलानेके लिये ही भगवानने 'देहवद्धः'

पद दिया है। इस देहाभिमानको दूर करनेके लिये ही (अर्जुनके पूछे बिना ही) भगवान्ने तेरहवाँ और

चौदहवाँ अध्याय कहा है । उनमें भी तेरहवें अध्यायका

प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटानेके लिये ही कहा गया है ।

'अव्यक्ता गतिः' कहा गया है । साधारण मनुष्योंकी

स्थिति व्यक्त अर्थात् देहमें होती है। इसलिये उन्हें

अव्यक्तमें स्थित होनेमें कठिनाईका अनुभव होता है।

यदि साधक अपनेको देहवाला न माने, तो उसकी

अव्यक्तमें सगमता और शीघतापूर्वक स्थिति हो सकती

ब्रह्मके निर्गुण-निराकार स्वरूपको प्राप्तिको यहाँ

'अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते' — 'देही', 'देहमृत' आदि पदोंका अर्थ साधारणतया 'देहधारी पुरुष' लिया जाता है । प्रसङ्गानुसार इनका अर्थ 'जीव' और 'आत्मा' भी लिया जाता है । यहाँ 'देहबद्धिः' 🕇 पदका अर्थ 'देहाभिमानी मनुष्य' लेना चाहिये; क्योंकि निर्गुण-उपासकोंके लिये इसी श्लोकके पूर्वार्धमें 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, परन्तु उनका चित्त देहाभिमानके कारण निर्गुण-तत्त्वमें आविष्ट नहीं हुआ है । देहाभिमानके

करण ही उन्हें साधनमें अधिक क्लेश होता है। निर्गुण-उपासनामें देहाभिमान ही मुख्य बाघा है-'देहाभिमानिनि सर्वे दोषा: प्रादुर्भवन्ति'— इस वाधाकी ★

़ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

# अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।। ६ ।।

परना जो कर्मोंको मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्ययोगसे मेरा ही प्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं ।

व्याख्या—[ ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें और दो निषेघात्मक ('सङ्गवर्जितः' और 'निर्वेरः') स्तोजमें भगवान्ते अनन्य भक्तके लक्षणोमें तीन पद दिये थे। उन्हीं पदीका संकेत इस रलीकमें इस विष्यासक ('मत्कर्मकृत्', 'मत्यरमः', और'मद्रकः') प्रकार किया गया है—

ां वहाँ 'देह' शब्दमें 'मूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेर्जतशायने । संसगेर्जित विवक्षायां मयनि मनुबादयः ।।'-इस क्षांकाके अनुमार संसर्ग कार्यमे 'तदस्यास्यस्थिति मतुप' (५।२।९४), इस क्रांकिनमृत्रसे 'क्श्नुप' प्रत्यय चिता गया है । देहर्जन्तः 'परका अर्थ है—से धनुष्य, जिनका देहके साथ दृहतपूर्वक सम्बद्ध समा है।

<sup>&</sup>lt;sup>•</sup>यह बात उन भक्तोंके लिये हैं, जिनके स्परणमात्रसे भगवान् प्रकट हो जाने हैं, सर्वसाधारणके लिये रों है। जो पता सर्वदा भगवान्पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान्के साथ इतनी प्रगाह आसीयता हैं में हैं कि केवल समाणारे मगवान् प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करनेका दायित्व मगवान्यर आ जाता है ।

- (१) 'सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य' पदोंसे 'मत्कर्मकृत' की ओर लक्ष्य है।
  - (२) 'मत्पराः' पदसे'मत्परमः' का संकेत है ।
- (३) 'अनन्येनैव योगेन'पदोंमें 'मद्धक्तः' का लक्ष्य है।
- (४) भगवान्में ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती; अतः वे 'सङ्गवर्जितः' हैं।

(५) कहीं भी आसक्ति न रहनेके कारण उनके मनमें किसीके प्रति भी वैर, द्वेप, क्रोध आदिका भाव नहीं रहता, इसिलिये 'निवैरि:'पदका भाव भी इसीके अन्तर्गत आ जाता हैं। परन्तु भगवान्ते इसे महस्व देनेके लिये आगे तेरहनें श्लोकमें सिद्ध भकीके लक्षणोंमें सबसे पहले 'अद्देष्टा' पदका प्रयोग किया है। अतः साधकको किसीमें किश्चिनात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिये]।

'ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य'— अब यहाँसे निर्मुणोपासनाकी अपेक्षा सगुणोपासनाकी सुगमता बतानेके लिये 'तु' पदसे प्रकरण-भेद करते हैं।

यद्यपि 'क्रमाणि' पद खयं ही बहुववनात्त होनेसे सम्पूर्ण कर्मोका बोच कराता है, तथापि इसके साथ 'सर्वाणि' विशेषण देकर मन, वाणी, शरीरसे होनेवाले सभी लौकिक (शरीर-निर्वाह और आजीविका-सम्बन्धी) एवं पारमाधिक (जप-ध्यानसम्बन्धी) शास्त्रविहित कर्मोका समाबेश किया गया है (गीता ९ । २७) ।

कमींका समावेश किया गया है (गांता ९ । २७) । यहाँ मिय संन्यस्य पदोंसे भगवान्का आशय क्रियाओंका खरूपसे त्याग करनेका नहीं हैं । कारण कि एक तो खरूपसे कमींका त्याग सम्भव नहीं(गीता ३ । ५; १८ । ११)।दूसरे, यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शासविहित क्रियाओंका खरूपसे त्याग करता है, तो उसका यह त्याग 'तामस' होगा (गीता १८ । ७) और यदि दु:खरूप समझकर शायिरिक क्लोशके भयसे वह उनका त्याग करता है, तो यह त्याग 'राजस' होता (गीता १८ । ८) । अतः इस यीतिसे त्याग

करनेपर कर्मीत सन्बन्ध नहीं छूटेगा । कर्म-सन्धनते

मुक्त होनेके लिये यह आवश्यक है कि साधक करें ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करे, करेंक्रि ममता, आसक्ति और फलेच्छासे किये गये कर्म हो

बाँधनेवाले होते हैं। यदि साधकका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति होता है, हे

वह पदार्थीकी इच्छा नहीं करता और अपने-आपने भगवान्का समझनेके कारण उसको ममता शरीपदिश् हटकर एक भगवान्में हो हो जाती है । स्वयं भगवान्हें अर्पित होनेसे उसके सम्पूर्ण कर्म भी भगवद्गित है

जाते हैं। भगवान्के लिये कर्म करनेके विषयमें कई प्रसा हैं, जिनको गीतामें 'मदर्पण कर्म', 'मदर्थ कर्म' और 'मत्कर्म', नामसे कहा गया है।

१—'मदर्पण कर्म' उन कर्मोंको कहते हैं, जिनस उदेश्य पहले कुछ और हो,किन्तु कर्म करते समय अथवा कर्म करनेके बाद उनको भगवान्के अर्पण बर दिया जाय।

२—'मदर्थ कमें वे कमें हैं, जो आरमसे हैं मगवान्के लिये किये जाये अथवा जो भगवत्सेवार प हों। भगवत्याप्तिके लिये कमें करता, भगवान्सी आज्ञा मानकर कमें करता, और भगवान्सी प्रसन्ताने

लिये कर्म करना—ये सभी भगवदर्थ कर्म हैं। ३— भगवानका हो कामसमझकर सम्पूर्ण लेकिक (व्यापार, नौकरी आदि) और भगवसम्बन्धी (जप,

ध्यान आदि) कर्मोंको करना 'मत्कर्म' है । वास्तवमें कर्म कैसे भी किये जायै, उनका उदेहर

एकमात्र भगवद्माप्ति हो होना चाहिये । उपर्युक्त तीनों हो प्रकारों-(मदर्पज-कर्म, मदर्प-पर्म, मत्कर्म-) से सिद्धि प्राप्त करनेवाले साधकरूम कर्मनि किञ्चन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि उसमें न

तो फलेक्टा और कर्जुवाभिमान है और न पदार्थने और शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोमें ममता हो है। जब कर्म करनेके साधन शरीर, मन, बुद्धि अर्थि हैं। अपने नहीं हैं, तो फिर कर्मीमें ममता हो हो मैंने सकती है। इस प्रकार कर्मीने सर्वमा मुक्त हो जना

छउं अध्यायके सत्ताइंसवे स्लोकचे 'ब्रह्मभूत' होनेपर सूखपूर्वक ब्रह्मकी प्राणि बतायी गयी है. जबकि यहाँ 'देहभूत' होनेके कारण दुःखपूर्वक ब्रह्मकी प्राणि बतायी गयी है।

हो बासविक समर्पण है । सिद्ध पुरुपोंकी क्रियाओंका खत. हो समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पणका उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करनेकी चेष्टा करता है ।

जैसे पंक्तियोगी अपनी क्रियाओंको भगवान्के अर्पण करके कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, ऐसे ही शनयोगी क्रियाओंको प्रकृतिसे हुई समझकर अपनेको उनसे सर्वथा असङ्ग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्मवश्वनसे मक्त हो जाता है।

'मत्परा:'--परायण होनेका अर्थ है--- भगवानको परमपुज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवानके प्रति समर्पण-भावसे रहना । सर्वथा भगवानके परायण होनेसे सगुण-उपासक अपने-आपको भगवान्का यन्त समझता है। अतः शुभ क्रियाओंको वह भगवानुके द्वारा करवायी हुई मानता है, तथा संसारका उद्देश्य न रहनेके कारण उसमें भोगोंकी कामना नहीं रहती और कामना न रहनेके कारण उससे अशभ क्रियाएँ होती ही नहीं।

'अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते'—इन पदोंमें इप-सम्बन्धी और तपाय-सम्बन्धी--दोनों प्रकारकी अनन्यताका सकेत है अर्थात् उन भक्तोंक इष्ट भगवान् ही हैं: उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दर्शिमें है ही नहीं और उनकी प्राप्तिके लिये आश्रय भी उन्होंका है। वे भगवत्कृपासे ही साधनकी सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधनके बलसे नहीं । वे उपाय भी भगवानुको मानते हैं और उपेय भी। वे एक भगवानुका ही लक्ष्य, ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप ध्यान, कोर्तन आदि करते हैं।

#### तेषामहं समुद्धर्ता भवामि नचिरात्पार्थ

मृत्युसंसारसागरात् । मय्यावेशितचेतसाम् ।।७ ।।

हे पार्थ ! मेरेमें आविष्ट चित्तवाले उन भक्तोंका मैं मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शीघ्र ही 'उद्धार करनेवाला बन जाता हूँ ।

व्याख्या--'तेषामहं समुद्धतां''' मय्यावेशितचे-तसाम्- जिन साधकोंका लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगवान् ही बन गये हैं और जिन्होंने भगवान्में ही अनन्य प्रेमपूर्वक अपने चित्तको लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान्में ही लग गये हैं, उन्हींके लिये यहाँ 'मय्यावेशितचेतसाम्' पद आया है ।

जैसे समुद्रमें जल-ही-जल होतां है, ऐसे ही संसारमें मौत-हो-मौत है। संसारमें उत्पन्न होनेवाली कोई भी यस्तु ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभरके लिये भें भौतके यपेड़ोंसे बचती हो अर्थात् उत्पत्र होनेवाली म्पेक वस्तु प्रतिक्षण मौतके तरफ ही जा रही है। र्म्नतये संसारको'मृत्यु-संसार-सागर' कहा गया है ।

मनुष्यमें अनुकूल और प्रतिकृल—दोनों वृतियाँ

अनुकूल-प्रतिकूल वृतियाँ राग-द्वेष उत्पन्न करके मनप्यको संसारमें बाँघ देती हैं (गीता ७ ।२७) । यहाँतक देखा जाता है कि साधक भी सम्प्रदाय-विशेष और संत-विशेषमें अनुकूल-प्रतिकूल भावना करके गग-द्वेपके शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार-समुद्रसे जल्दी पार नहीं हो पाते । कारण कि तत्वको चाहनेवाले साधकके लिये साम्प्रदायिकताका पक्षपात बहुत चाधक मोहपूर्वक आग्रह मनुष्यको सम्प्रदायका बाँधता है। इसलिये गीतामें भगवानने जगह-जगह इन द्वन्हों -- (राग और द्वेप) से एटनेके लिये विशेष जोर दिया है। \*

यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकृतवाएँ भगवान्में कर से अर्घात् एकमात्र भगवान्से ही अनन्य <sup>रहते</sup> हैं । संसारको घटना, परिस्थिति तथा प्राणी-पदार्घोमें प्रेमका सम्बन्ध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलतार्य संसारमें

ब्दाहरणार्थ-निर्देश्व':(२ १४५); निर्देशे हि महाबाह्ये' (५ १३); 'ते इन्ह्योहनिर्मृत्वः (७ १२८); र्देश्यम् । (१५ । ५); न डेप्रवक्तालं कर्म कुगलं नातृपक्रते (१८ । १०); 'समदेवी ब्युटस्य घ' (१८ । ५१) ।

कर ते अर्थात् संसारको सेवा करके अनुकृत्ताको कहते हैं कि यद्यपि मैं सबमें सम्मावसं स्थि इच्छासे विमुख हो जाय, तो वह इस संसार-वश्यनसे हूँ—'समोऽहं सर्वमृतेषु'(गीता ९ । २९), तथा बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसारमें अनुकृत बजनका एकमात्र प्रिय में हूँ जो मेरे लिये हो सम्मू

और प्रतिकृत चृतियोंका होना ही संसारमें बैधना है। कम्मी करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य-नित्ता भगवान्का यह सामान्य नियम है कि जो जिस मेरे ही ध्यान-जप-वित्तन आदिमें लगे रहते हैं, ऐसे भावसे उनकी शरण होता है, उसी भावसे भगवान् भत्तोंका में सबये मृत्यु-संसारसागरसे बहुत जल्दी और अध्यक्त आश्रय देते हैं—'ये यथा मां प्रपद्यने सम्यक् प्रकारसे उद्धार कर देता हूँ । तांस्तर्थिय भजाय्यहम्'(गीता ४ । ११) । अतः वे

\*

सम्बन्ध — भगवान्ते दूसरे श्लोकमें संगुण-उपासकोको श्रेष्ट योगी बताया तथा छठे और सातवें श्लोकमें वह बत कही कि ऐसे भक्तोंका मैं शीघ उद्धार करता हूँ। इसलिये अब भगवान् अर्जुनको ऐसा श्रेष्ट योगी बननेके लिये एस्ते आठवें श्लोकमें समर्पणयोगरूप साधनका वर्णन करके फिर नवें, दसवें और प्यारहवे श्लोकमें क्रमश. अध्यास्पेग. भगवदर्थ कर्म और सर्वकर्मफलायागरूप साधनोंका वर्णन करते हैं।

# मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ।। ८ ।।

तू मेरेमें मनको लगा और मेरेमें ही बुद्धिको लगा; इसके बाद तू मेरेमें ही निवास करेगा— इसमें संशय नहीं है ।

व्याख्या— 'मय्येष मन आग्रत्स्व मिष बुद्धिं तिवेशय' — भगवान्के मतमें चे ही पुरुष उत्तम योगवेता हैं, जिनको भगवान्के साथ अपने नित्ययोगका अनुभव हो गया है । सभी साधकोंको उत्तम योगवेता बनानेके उद्देश्यसे भगवान् अर्जुनको निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ मस्मेद्यस्को ही परमश्रेष्ठ और परमप्रापणीय मानकर बुद्धिको मेरेमें लगा दे और मेरेको ही अपना परम प्रियतम मानकर मनको मेरेमें लगा दे ।

भगवान्में हमारी स्वतःसिद्ध स्थिति (नित्ययोग) है, पहन्तु भगवान्में मन-युद्धिके न लगनेके कारण हमें भगवान्के साथ अपने स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुमुख नहीं होता । इसलिये भगवान् कहते हैं कि मन-बुद्धिको मेरेमें लगा, फिर तू मेरेमें ही निवास करेगा (जो पहले से ही है) अर्थात् तुझे मेरेमें अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जायगा ।

मन-बृद्धि लगानेका तारार्थ यह है कि अधातक मनुष्य जिस मनसे जड़ संसार्य ममता, आस्तीक, सुरा-भोगकी इच्छा, आशा आदिके कारण बार-चार संसारका हैं जित्तन करता रहा है और बृद्धिसे संसार्थ हैं। अच्छे-बुक्ति निष्ठय करता रहा है, उस मनके संमार्थ हटाकर पगवान्में लगाये तथा बृद्धिके हाथ दुइतार्थ निष्ठय करे कि 'मैं केमल पगवान्का हो है और केवल भगवान् ही मेरे हैं तथा मेरे लिये सर्वोद्धर परमन्नेष्ठ एवं परम प्राचणीय भगवान् हो है। ऐंग्

दृढ़ निश्चय करनेसे संसारका चित्तन और महत्व

<sup>ृ</sup> समुद्धती भवामि' पदोके अन्तर्गत भगवानुके ये भाव भी समझने भाहिये कि यह समुक्तवासक मेरी
कृषामें साधनकी सब विश्व-याधाओंको पार करवे मेरी कृषामें ही मेरी प्राप्ति कर खेता है (गीता १८ १५६-५८)।
साधनकी समीको पुग करके में उसे अगनी प्राप्ति करा देता है (गीता १ १२२)। उनके अन्त करागरे विश् हुआ तस्त्रतानमें उनके अन्तरकतिन अन्यकारका नाश कर देता है (गीता १० १९१) और उन्हें सम्पूर्ण पायोमें मुग कर देश है (गीता १८ १६६)।

समाज हो जायगा और एक भगवान्के साथ हो भूतता । जैसे, भै विवाहित हूँ यह भै-पनका निष्टय सक्य रह जायगा । यही मन-बुद्धिका भगवान्में है,बुद्धिका नहीं । इसीलिये मनुष्य इस बातको कभ लगान है ।

मन-बुद्धि लगानेमें भी बुद्धिका लगाना मुख्य है। किसी विषयमें पहले बुद्धिका ही निश्चय होता है और फिर बुद्धिके उस निश्चयको मन स्वीकार कर लेता है। साधन करनेमें भी पहले (उद्देश्य बनानेमें) वुदिको प्रधानता होती है, फिर मनको प्रधानता होती है। जिन पुरुषोंका लक्ष्य भगवत्माप्ति नहीं है, उनके मन-बुद्धि भी, वे जिस विषयमें लगाना चाहेंगे, उस विषयमें लग सकते हैं। उस विषयमें मन-बुद्धि लग जानेपर उन्हें सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती हैं, पर (भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य न होनेसे) भगवत्प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिसे यह दृढ़ निश्चय कर ले कि 'मुझे भगवत्प्राप्ति ही करनी है।' इस निधयमें बड़ी शक्ति है। ऐसी निधयात्मिका बुद्धि होनेमें सबसे बड़ी बाधा है—भोग और संग्रहका सुख लेना । सुखकी आशासे ही मनुष्यकी वृत्तियाँ धन, मान-बड़ाई आदि पानेका उद्देश्य बनाती हैं, इसलिये उसकी युद्धि बहुत भेदोवाली तथा अनन्त हो बाती है (गीता २।४१) । परनु अगर भगवत्पाप्तिका ही एक निश्चय हो, तो इस निश्चयमें इतनी पवित्रता

और शक्ति है कि दुग्रवारी-से-दुग्रवारी पुरुपको भी
भगवान् साधु माननेके लिये तैयार हो जाते हैं! इस
निध्यमात्रके प्रभायसे वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता
है और सदा रहनेवाली परमशान्ति प्राप्त कर लेता है
(मीता ९ ।३०-३१) ।
भी भगवान्का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं'—

ऐसा निश्चय (साधककी दृष्टिमें) बुद्धिमें हुआ प्रतीत हैना है, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है । बुद्धिमें ऐसा मिश्चय दीखनेपर भी साधकको इस बातका पता नहीं हैता कि यह 'स्वयं' पहलेसे ही भगवान्में स्थित है । यह चाहे इस बातको न भी जाने, पर वास्तविकता दर्श है । 'स्वयं' भगवान्में स्थित होनेको पहचान यही है कि इस सम्बन्धकों कभी विस्मृति नहीं होती । अन्त यह केमल बुद्धिकों बात हो, तो भूली भी जा मध्ये है, पर भी-पनकों बातको साधक कभी नहीं

भूतता । जैसे, 'मैं विवाहित हूँ यह 'मैं-पनका निधय है, बुद्धिका नहीं । इसीलिये मनुष्य इस बातको कभी नहीं भूतता । अगर कोई यह निधय कर ले कि मैं अमुक गुरुका शिष्य हूँ, तो इस सम्बन्धके लिये कोई अभुक गुरुका शिष्य हूँ, तो इस सम्बन्धके लिये कोई अभ्यास न करनेपर भी यह निधय उसके भीतर अटल रहता है । स्मृतिमं तो स्मृति रहती ही है, विस्मृतिमं भी सम्बन्धको स्मृतिका अभाव नहीं होता; क्योंकि सम्बन्धका निधय 'मैं-पनमें है । इस प्रकार संसारमं माना हुआ सम्बन्ध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओंमें अटल रहता है, तब भगवान्के साथ जो सदासे हो तित्य-सम्बन्ध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है ? अतः 'मैं भगवान्वत हो हूँ और भगवान् हो मेरे हैं'— इस प्रकार 'मैं-पन (स्वयं-) के भगवान्में लग जानेसे मन-बुद्धि भी स्वतः भगवान्में लग जाते हैं।

मन-बुद्धिमें अत्तःकाण-चतुष्टयका अत्तर्भाव है। मनके अत्तर्भाव तितका और बुद्धिके अत्तर्भाव अहंकारका अत्तर्भाव है। मन-बुद्धि भगवान्में लगनेसे अहंकारका आधार 'खयं' भगवान्में लग जायगा और परिणामस्वरूप 'मैं भगवान्क ही हूँ और भगवान् ही भेरे हैं' ऐसा भाव हो जायगा। इस भावमें निर्विकल्प स्थिति होनेसे 'मैं-पन भगवान्में लीन हो जायगा।

# विशेष यात

साधारणतया अपना खरूप-('मैं'-पनका आधार 'खयम्') मन, बुद्धि, शरीर आदिके साथ दीखता है, पर वास्तवमें इनके साथ है नहीं । सामान्य रूपसे प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपनसे लेकर अवतक शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि सव-के-सव बदल गये, पर मैं वही हूँ । अतः 'मैं बदलनेवाला नहीं हूँ इस बातको आजसे ही दुइतापूर्वक मान लेना चाहिषे (साधारणतया मनुष्य युद्धिसे ही समझनेको चेष्टा करता है, पर यहाँ सर्वसे जाननेकी बात है) ।

विचार कों.—एक ओर अपना सक्य नहीं बदला, यह समीका प्रत्यक्ष अनुभव है और अल्किये एवं भगवान्में श्रद्धा रहनेक्ट्रीक भगवान् भी कभी नहीं बदले, दूसरों और अधिर-इन्डिक्ट्रीक म्यून्ट्रिट आदि

सब-के-सब बदल गये और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दीखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न यदलनेवाले 'खयं' और 'भगवान्' दोनों एक जातिके हैं. जब कि निरन्तर बदलनेवाले 'शरीर' और 'संसार' दोनों एक जातिके हैं । न बदलनेवाले 'स्वयं' और 'भगवान्' दोनों ही व्यंक्तरूपसे नहीं दीखते, जब कि बदलनेवाले शरीर और संसार—दोनों ही व्यक्तरूपसे प्रत्यक्ष दीखते हैं। बदलनेवाले मन-बृद्धि-इन्द्रियाँ-शरीरादिको पकडकर ही 'खयं' अपनेको बदलनेवाला मान लेता है। वास्तवमें 'अहं'का जो सतारूपसे आधार ('स्वयं') है, वह कभी नहीं बदलता: क्योंकि वह परमात्माका अंशस्वरूप है।

वास्तवमें 'मैं क्या हैं' इसका तो पता नहीं, पर 'मैं हैं' इस होनेपनमें थोड़ा भी सन्देह नहीं है । जैसे संसार प्रत्यक्ष दीखता है, ऐसे ही 'मैं'-पनका भी भान होता है । इसलिये तत्वतः 'मैं' क्या है. इसकी खोज करना सायकके लिये बहुत उपयोगी है।

'मैं' क्या है, इसका तो पता नहीं; परन्त संसार (शरीर) क्या है, इसका तो पता है ही। संसार (शरीर) उत्पत्ति-विनाशवाला है. सदा एकरस रहनेवाला नहीं है-यह सबका अनुभव है। इस अनुभवको निरत्तर जाप्रत् रखना चाहिये । यह नियम है कि 'संसार' और 'मैं'-दोनोंमेंसे किसी एकका भी ठीक-ठीक ज्ञान होनेपर दूसरेके स्वरूपका ज्ञान अपने-आप हो जाता है।

'मैं' का प्रकाशक और आधार (अपना खरूप) चेतन और नित्य है । इसलिये उत्पत्ति-विनाशवाले जड संसारसे स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वरूपका तो भगवानसे स्वतःसिद्धः सम्बन्ध है । इस सम्बन्धको पहचानना ही 'मैं' की बास्तविकताका अनुभव करना है। इस सम्बन्धको पहचान लेनेपर मन-बुद्धि स्वाः भगवान्में लग जायेंगे \* ।

'निवसिष्यसि मध्येव अंत ऊर्ध्व न संशयः'—यहाँ 'अत ऊर्ध्वम्'--पदोंका भाव यह है कि जिस क्षेत्र मन-मुद्धि मगवान्में पूरी तरह लग जायेंगे अर्थात् लिये और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान्में मन-बर्दिम विश्वितात्र भी अपनापन नहीं रहेगा. उसी

क्षण भगवत्राप्ति हो जायगी। ऐसा नहीं है कि मन-बद्धि पूर्णतयां लगनेके बाद पगवळाप्तिमे कालक कोई व्यवधान रह जाय ।

> भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन! मुझमें हैं मन-बुद्धि लगानेपर तू मुझमें निवास करेगा, इसरे संशय नहीं है । इससे ऐसा मालम देता है कि अर्जने हदयमें कुछ संशय है, तभी भगवान 'न संशवः' पर देते हैं । यदि संशयकी सम्मावना न होती, तो इसपदर्ग देनेकी आवश्यकता ही नहीं पडती । वह संशय क्य है ? मनुष्यके हृदयमें प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकानी ध्यान लगायेंगे. तभी परमात्माकी प्राप्ति होगी. और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाये, तो परमालप्रति असम्भव है । इस भ्रमको दूर करनेके लिये भगवान् कहते हैं कि मेरी प्राप्तिका उद्देश्य रखकर मन-बुद्धिकी मेरेमें लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते । अतः मन-प्रिसं मेरेमें लगानेसे निश्चय ही मेरी प्राप्त होगी, इसमें की है—'मव्यर्पितमनोबुद्धिमर्नि-नहीं वैष्यस्यसंशयम् ।।' (गीता ८ ।७) ।

जबतक बुद्धिमें संसारका महत्त्व है और मनने संसारका चित्तन होता रहता है, तयतक (परमारमाने स्वामाविक स्थिति होते हुए भी) अपनी स्थिति संसारमें ही समझनी चाहिये । संसारमें स्थित अर्थात् संसारका सङ्घ रहनेसे ही संसारवक्रमें घूमना पड़ता है।

उपर्युक्त पदोसे अर्जुनका संशय दूर करने हुए भगवान् कहते हैं कि तू यह विसा मत कर कि मेरेमें मन-बुद्धि सर्वथा लग जानेपर तेरी स्थित कर्ज द्येगी । जिस क्षण तेरे मन-युद्धि एकमात्र मेरेमे सर्वधा लग जापैंगे, उसी क्षण तू मेरेमें ही निवास करेगा ।

मन-युद्धि भगवान्में लगानेके सिवाय राज्यके लगानेसे संसारका विकान नहीं होगा और सुद्धि

<sup>\*</sup> घेनन और अविनाशो खल्प-(आन्या-) को ही 'सर्प' 'अडप्' का आगार, बांस्रीवक 'मै', 'मै'का - प्रकारक, आधार आदि नामौते कहा जाता है।

\* साधक-संजीवनी \*

भगवानमें लगानेसे साधक संसारके आश्रयसे रहित हो जायगा । संसारका किसी प्रकारका चित्तन और आश्रय न रहनेसे भगवान्का ही चित्तन और भगवान्का हो आश्रय होगा, जिससे भगवानुकी हो प्राप्ति होगी ।

यहाँ पनके साथ 'चित्त' को तथा बुद्धिके साथ 'अहम्'को भी ले लेना चाहिये: क्योंकि भगवान्में चित्त और अहम के लगे बिना 'तू मेरेमें ही निवास करेगा' यह कहना सार्थक नहीं होगा ।

सम्पूर्ण सृष्टिके एकमात्र ईश्वर-(परमात्मा-) का ही साक्षात् अंश यह जीवात्मा है। परन्तु यह इस सृष्टिके एक तुच्छ अंश (शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि) को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है (गीता १५:1७) अर्थात् इनका स्वामी बन बैठता है। वह (जीवात्मा) इस बातको सर्वथा भूल जाता है कि ये मन-बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्माकी समप्टि सृष्टिके ही अंश हैं । मैं उसी परमात्माका अंश हूँ और सर्वदा उसीमें स्थित हूँ, इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे, एक करोड़पतिका मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठीके एक-दो कमरोंपर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझमें आ जाती है, तब उसे करोड़पतिका उत्तराधिकारी होनेमें कठिनाई नहीं होती । इसी लक्ष्यसे भगवान् कहते हैं कि जब तु इन व्यप्टि मन-बुद्धिको मेरे अर्पण कर देगा (जो खतः ही मेरे हैं; क्योंकि मैं हो समष्टि मन-बुद्धिका स्वामी हैं) तो स्वयं इनसे मुक्त होकर (वास्तवमें पहलेसे ही मेरा अंश और मेरेमें ही स्थित होनेके कारण) निःसन्देह मेरेमें ही निवास कोगा ।

भगवान्ने सातवे अध्यायके चौथे श्लोकमें पाँच महामूत, मन, युद्धि और अहंकार—इस प्रकार आठ माने विमक्त अपनी'अपरा (जड़) प्रकृति' का वर्णन किया और पाँचये श्लोकमें इससे मित्र अपनी जीवमूता ,भग (चेतन) प्रकृति ' का वर्णन किया। इन देने प्रकृतियोंको पगवान्ते अपनी कहा; अतः इन देनें हे सानी भगवान् है । इन दोनोंने, जड़ प्रकृतिका , कार्प होनेसे 'अपण प्रकृति' तो निकृष्ट है और चेतन

परमात्माका अंश होनेसे 'परा प्रकृति'श्रेष्ठ है (गीता १५ । ७) । परन्तु पर प्रकृति (जीव) भूलसे अपरा प्रकृतिको अपनी तथा अपने लिये मानकर उससे बैध जाती है तथा जन्म-मरणके चक्रमें पड़ जाती है(गीता १३ । २१) । इसलिये भगवान इस श्लोकमें यह कह रहे हैं कि मन-बुद्धिरूप अपग्र प्रकृतिसे अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तवमें मेरी ही है। इस प्रकार मन-बुद्धिको मेरे अर्पण करनेसे इनके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा और तेरेको मेरे साथ अपने स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जायगा ।

#### भगवत्प्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान्की प्राप्ति किसी साधनविशेषसे नहीं होती । कारण कि ध्यानादि साधन शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियेकि आश्रयसे होते हैं। शरीर-मन-वद्धि-इन्द्रियाँ आदि प्रकृतिके कार्य होनेसे जड़ वस्तुएँ हैं । जड़ पदार्थिक द्वारा चिन्मय भगवान् खरीदे नहीं जा सकते; क्योंकि प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्माके समान कभी नहीं हो सकते।

सांसारिक पदार्थ कर्म (प्रवार्थ) करनेसे ही प्राप्त होते हैं; अतः साघक भगवान्की प्राप्तिको भी स्वामाविक ही कर्मोंसे होनेवाली मान लेता है । इसलिये भगवद्याप्तिके सम्बन्धमें भी वह यही सोचता है कि भेरे द्वारा किये जानेवाले साधनसे ही भगवद्याप्ति होगी ।

मन्-रातरूपा, पार्वती आदिको तपत्यासे ही अपने इप्टकी प्राप्ति हुई--इतिहास-पुराणादिमें इस प्रकारकी कथाएँ पढ़ने-सुननेसे साधकके अन्तःकरणने ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधनके द्वारा ही मगवान मिलते है और उसकी यह धारणा क्रमशः दढ़ होती रहती है । परन साधनसे ही मगवान मिलते हों, ऐसी बात वस्ततः है नहीं । तपस्तदि साधनोंसे जहाँ भगवानुकी प्राप्ति हुई दीखती है, वहाँ भी वह जड़के साथ माने हए सन्बयका सर्वया विष्णेद होनेसे हो हां है, न कि साधनीसे । साधनकी सार्धकता असाधन-(जरके साथ माने हुए सन्बन्ध-)का रक्षण करतेने ही है। भगवान सबको सदा-सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही: हे

जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका सर्वधा त्याग होनेपर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभृति होती है । इसलिये भगवळाप्ति नहीं. प्रत्युत त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से होती है। अतः जो सापक अपने साधनके बलसे भगवत्राप्ति मानते हैं. वे बड़ी भलमें हैं । साधनकी सार्थकता केवल जड़ताका त्याग करानेमें है-इस रहस्यको न समझकर साधनमें ममता करने और उसका आश्रय लेनेसे साधकका

जड़के साथ सम्बन्ध बना रहता है। जनतक हटको जडताका किञ्चिमात्र भी आदर है, तबतक भगवटाँच कठिन है। इसलिये साधकको चाहिये कि क साधनकी सहायतासे जडताके साथ सर्वेष सम्बन्ध-विच्छेद कर ले ।

एकमात्र भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे किये जानेवते साधनसे जडताका सम्बन्ध सगतापर्वक छट जाता है ।

# अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।। ९ ।।

अगर त मनको मेरेमें अचलमावसे स्थिर (अर्पण) करनेमें समर्थ नहीं है, तो है धनंजय ! अभ्यासयोगके द्वारा त मेरी प्राप्तिकी इच्छा कर ।

व्याख्या—'अध चित्तं समाधातुं ''' मामिकार्पु यनंजय'---यहाँ'वित्तम्' पदका अर्थ 'मन' है । परंत्त इस श्लोकका पीछेके श्लोकमें वर्णित साधनसे सम्बन्ध है, इसलिये'चित्तम्' पदसे यहाँ मन और वृद्धि दोनों ही लेना युक्तिसंगत है।

भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि अगर तू मन-बुद्धिको मेरेमें अचलमावसे स्थापित करनेमें अर्थात् मेरे अर्पण करनेमें अपनेको असमर्थ मानता है, तो अभ्यासयोगके द्वारा मेरेको प्राप्त करनेको इच्छा कर ।

ं 'अम्यास' और 'अभ्यासयोग' पृथक्-पृथक् हैं । किसी लक्ष्यपर चितको बार-बार लगानेका नाम 'अभ्यास' है और समतांका नाम 'योग' है। समता रखते हुए अध्यास करना ही 'अध्यासयोग' कहलाता है । केवल भगवळाप्तिके उदेश्यसे किया गया भजन, नाम-जप आदि 'अप्यासयोग' है ।

अभ्यासके साथ योगका संयोग न होनेसे साधकका उद्देश्य संसार ही रहेगा। संमारका होनेपर स्री-पुत्र, धन-सम्पत्ति. मान-बड़ाई, नारोगता, अनुकूलता आदिकी अनेक कामनाएँ उत्पन्न होगी । कामनावाले पुरुपकी क्रियाओंक उद्देश्य भी (कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान-बराई आदि) भित्र-भित्र रहेंगे ( गीर्च

२ 1४१) । इसलिये ऐसे पुरुषको क्रियामे योग नहीं होगा । योग तभी होगा, जय क्रियामात्रका उदेखे (ध्येय) केवल परमात्मा ही हो ।

साघक जब भगवळाप्तिका ठद्देश्य रखकर बार-बार नाम-जप आदि करनेकी चेष्टा करता है, तब उसके मनमें दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं अतः सायकको 'मेरा ध्येय भगवळाप्ति ही है'-इस प्रकारकी दुई धारणा करके अन्य सत्र संकटपीने उपग्रम हो जाना चाहिये।

ं मामिच्छाप्तुम्' पदासे भगवान् 'अभ्यासयोग' यरे अपनी प्राप्तिका स्वतन्त साधन यताते हैं।

पीछके श्लोकमें भगवानके अपनेमें मन-युद्ध अर्पण करनेके लिये कहा । अब इस स्लेक्ने अभ्यासयोगके लिये कहते हैं। इससे यह धारण है। सकती है कि अध्यास-योग भगवानमें मन-मृद्धि अनि करनेका सापन है, अतः पहले अभ्यासके द्वार मन-सुद्धि भगवान्के अर्पण होंगे, किर भगवान्से प्रति होगी । परनु मन-युद्धिको अपन करनेमे ही भगवडारि होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भंगवान्के कयनका तातार्य यह है कि यदि डहेश्य भगवळाति ही हैं। अर्पात् वरेश्यके साथ माध्यन्ती पूर्व एक्टा हो हो हेक्त 'अध्यास'से ही हमें भगवकारित हो जायारी 🗐

जब साधक भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे बार-बार नाम-जप, भजन-कोर्तन, श्रवण आदिका अभ्यास करता है, तब उसका अन्तःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत्राप्तिकी इच्छा जामत् हो जाती है। सांसारिक सिद्धि-असिद्धिमें सम होनेपर भगवत्प्राप्तिकी इच्छा तीव हो जाती है। भगवत्प्राप्तिकी तीव्र इच्छा होनेपर भगवान्से मिलनेके लिये व्याकुलता पैदा हो जाती है । यह व्याकलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनन्त जन्मेंके पापोंको जला डालती है । सांसारिक आसक्ति तथा पापाँका नाश होनेपर उसका एकमात्र मगवान्में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवानके वियोगको सहन नहीं कर पाता । जब भक्त भगवान्के विना नहीं रह सकता, तब भगवान् भी उस भक्तके बिना नहीं रह सकते अर्थात् भगवान् भी दसके वियोगको नहीं सह सकते और उस भक्तको मिल जाते हैं।

ं साधकको भगवलाप्तिमें देरी होनेका कारण यही

है कि वह भगवानुके वियोगको सहन कर रहा है। यदि उसको भगवानुका वियोग असहा हो जाय, तो भगवान्के मिलनेमें देरी नहीं होगी । भगवान्की देश, काल, वस्तु व्यक्ति आदिसे दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है, वहाँ भगवान हैं ही । भक्तमें उत्कण्ठाकी कमीके कारण ही भगवत्राप्तिमें देरी होती है । सांसारिक सखभोगकी इच्छके कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत्प्राप्ति भविष्यमें होगी। जब भगवद्माप्तिके लिये व्याकुलता और तीव्र उत्कण्ठा होगी. तब सख-भोगकी इच्छाका स्वतः नाश हो जायगा और वर्तमानमें ही भगवत्प्राप्ति हो जायगी ।

साधकका यदि आरम्भसे ही यह दढ निश्चय हो कि मेरेको तो केवल भगवद्याप्ति ही करनी है(चाहे लौकिक दृष्टिसे कुछ भी बने या बिगड़े) तो कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग—िकसी भी मार्गसे उसे बहत जल्दी भगवत्राप्ति हो सकती है।

#### अभ्यामेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्यसि ।। १० ।।

अगर तू अध्यास-(योग-) में भी असमर्थ है, तो मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो जा । मेरे लिये कर्मोंको करता हुआ भी तू सिद्धिको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या—'अभ्यासेऽप्यसमधौंऽसि मत्कर्मपरमो भव'—यहाँ 'अभ्यासे' पदका अभिप्राय पीछेके (नवें) स्तोकमें वर्णित 'अभ्यासयोग' से है । गीताकी यह रौती है कि पहले कहे हुए विषयका आगे संक्षेपमें वर्गन किया जाता है। आठवें श्लोकमें भगवान्ते अपनेमें मन-सुद्धि लगानेके साधनको नवें श्लोकमें प्तः 'चित्तं समायातुम्' पदोसे कहा अर्थात् 'चित्तम्' पद के अत्तर्गत मन-सुद्धि दोनोंका समावेश कर लिया । इसी म्बार नवें रतोकमें आये हुए अभ्यासयोगके लिये पर्व (दसवे स्लोकमें) 'अभ्यासे' पद आया है।

भगवान् सहते हैं कि अगर तू पूर्वश्लोकमें वर्णित क्रपासयोगमें भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिपे है सम्पूर्न कर्म करनेके परायण हो जा । तात्वर्य यह

है कि सम्पर्ण कर्मों-(वर्णाश्रमधर्मानुसार शरीरनिर्वाह और आजीविका-सम्बन्धी लौकिक एवं भजन, ध्यान, नाम-जप आदि पारमार्थिक कर्मों-) का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवद्याप्ति ही । जो कर्म भगवत्प्राप्तिके लिये भगयदाज्ञानसार किये जाते हैं, उनको 'मत्कर्म' कहते हैं । जो साधक इस प्रकार कर्नेकि परायण है, वे 'मत्कर्नपरम' कहे जाते हैं । साधकका अपना सन्यन्य भी भगवानसे हो और कर्मोंक सम्बन्ध भी भगवानुके साथ रहे, तभी सन्दर्भपायणता सिट होगी ।

साधकका ध्येय जब संसार (मोग और संबह) नहीं रहेगा, तब निविद्ध क्रियाएँ सर्वधा छट जायेगी: कोंकि निविद्ध कियाओंके अनुष्ठानमें संसारकी 'कामना' ही हेतु हैं (गीता ३ । ३७) । अतः भगवत्प्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधककी सम्पूर्ण क्रियाएँ शास्त्रविहित और भगवदर्ध हो होंगी।

'मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धमवाप्यसि'-मगवान्ते जिस साधनकी बात इसी श्लोकके पूर्वार्धमें 'मत्कर्मपरमो भव' पदोंसे कही है, वही वात इन पदोंमें पुनः कहो गयी है। भाव यह है कि केवल परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस साधककी और जगह स्थित हो ही कैसे सकती है ?

जिस प्रकार भगवानने आठवें श्लोकमें मन-बृद्धि अपनेमें अर्पण करनेके साधनको तथा नवें श्लोकमें अभ्यासयोगके साधनको अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन वताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान् 'मत्कर्मपरमो भव' (केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो)-इस साधनको भी अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन बता रहे हैं ।

जैसे धन-प्राप्तिके लिए व्यापार आदि कर्म करनेवाले मनुष्यको ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यों-त्यों उसके मनमें घनका लोभ और कर्म करनेका उत्साह चढता है, ऐसे ही साधक जब भगवान्के लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसके मनमें भी भगवत्प्राप्तिकी ठत्कण्ठा और साधन करनेका उत्साह सढ़ता रहता

अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ।। ११ ।।

को भी करनेमें असमर्थ है, तो मन-इन्द्रियोंको वशमें करके सम्पूर्ण कर्मिक फलका त्याग कर व्याप्या--'अद्यैतद्रव्यशक्तोऽसि रहर्न मञ्जेगमाश्चितः - पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अपने लिये ही सम्पूर्ण कर्म करनेसे अपनी प्राप्ति बतायी और अत्र इस श्लोकमें वे सम्पूर्ण कर्मोंके फलत्यागरूप साधनकी बात बता रहे हैं 1 वर्रों भगवान्के तिये समल कर्म करनेमें घतिको प्रधानता होनेसे उमे 'भक्तियोग' कहेंगे और यहाँ मर्वकर्मकलत्यागमें केवल फेलत्यागकी मुख्यता होनेसे इसे 'कर्मयोग' कड़ेंगे ।

इस अप्रकार भगवळातिके ये दोनों ही स्वतन्त्र

(पृषक्-पृथक्) माधन् है।

वियोग असहा हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान् वससे छिपे नहीं रहते । मगवान् अपनी कृपासे उसके अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं । यदि साधकका उद्देख भगवत्प्राप्ति ही है और सम्पूर्ण क्रियाएँ यह भगवान्त्रे लिये ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि

है। उत्कण्ठा तीव होनेपर जब उसको भगवनस

जिल्लाम १२

उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामध्ये और समय भगवत्प्राप्तिके लिये ही लगा दिया । इसके सिनाय वह और कर भी क्या सकता है? मंगवान् उस

साधकसे इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते । अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । इसका फारण यह है कि भगवान् किसी साधन-विशेषसे खरीदे नहीं व

सकते । भगवान्के महत्त्वके सामने सृष्टिमात्रका महत्त भी कुछ नहीं है, फिर एक व्यक्तिके द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधनसे उनका मृत्य चुकान ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्तिके लिये

भगवान साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि यह अपनी परी योग्यता. सामर्थ्य आदिको मेरी प्राप्तिने लगा दे अर्थात् अपने पास बचाकर बुछ न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदिको अपना भी न समझे ।

अगर मेरे योग-(समता-)के आश्रित हुआ तू इस-(पूर्वश्लोकमें कहे गये साधन-) इस रलोकर्ने 'मद्योगमाभितः' पदक्र सन्वय 'अर्थतदप्यशक्तोऽसि' के साथ मानना ही ठीक मत्तून

देता है; क्योंकि यदि इसका सम्बन्ध 'सर्वकर्मफनत्याणम् कुर के साथ माना जाय, तो भगवान्के अन्नयस मुख्यता हो जानेमें यहाँ 'भक्तियोग' ही हो जाया । ऐसी दशामें दसवें स्लोकमें कहे हुए महिन्योगी साधनमें इसकी भिन्नता नहीं रहेगा, जबकि भगवा, दसरें और ग्यास्ट्रें स्लेक्से क्रमण 'मॉक्योग' और 'सर्जयोग' — दो भित्र-चित्र साधन महत्त्व धारते हैं। दूसरी बात, भगपान्ते इस श्लोबारी धनाष्ट्रणार्चे. (मन-बुद्ध-इन्द्रियोंके सहित शरीरपर विजय प्राप्त करोवाला) पद भी दिया है । आत्मसंयमको विशेष आवश्यकता कर्मयोगमें ही है, क्योंकि आत्मसंयमके विता सर्वकर्मफलखाग होना असम्भव है । इसलिये भी मद्योगमाम्रितः पदका सम्बन्ध 'अथैतद्प्यशक्तोऽसि' के साथ मानना चाहिये, न कि सर्वकर्मफलखाग करोकी आजाके साथ ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जिसका भगवान्पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान्के विधानमें अर्थात् देश-समाजकी सेवा आदि करनेमें अधिक विश्वास है, उसके लिये भगवान् इस स्लोकमें सर्वकर्मफलल्याग-रूप साधन बताते हैं। तातर्य है कि अगर वह सम्पूर्ण कर्मोंको मेरे अर्पण म कर सके, तो जिस फलको प्राप्त करना उसके हायको बात नहीं है, उस फलकी इच्छाका त्याग कर दे— कर्मण्येवाधिकारको मा फलेषु कदाचन' '(गीता र।४७)। फलकी इच्छाका त्याग करके कर्ताव्य कर्म करोमें उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा।

'सर्वकर्मफलत्यागं ततः. करु यतात्मवान्'—कर्मयोगके साधनमें स्वाभाविक ही कर्मीका विस्तार होता है; क्योंकि योगकी प्राप्तिमें अनासक्त भावसे कर्म करना ही हेत कहा गया है (गीता ६ । ३) । इससे कर्मीमें फलासक्ति होनेके कारण वैंधनेका भय रहता है। अतः 'यतात्मवान्'पदसे भगवान् कर्मफलत्यागके साधनमें मन-इन्द्रियों आदिके संपंपकी आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देनेकी बात है कि मन-इन्द्रियोंका संयम होनेपर कर्मफलत्यागमें भी सुगमता होती है । अगर साधक मन-बुद्धि- इन्द्रियों अदिका संयम नहीं करता, तो स्वामाविक ही उसके म्नद्वार विषयोंका चिन्तन होगा और उसको उन विभवोंने आसिक्ति हो जायगी । इससे उसका पतन हेंनेकी बहुत सम्भावना रहेगी (गीता २ ।६२-६३) । <sup>स्वा</sup>का उदेश्य होनेसे साधक मन-इन्द्रियोंका संयम मुन्तासे कर सकता है।

यहाँ 'सर्वक्रमं' पद यज्ञ, दान, तन, सेवा और वर्ग्डमफे अनुसार जीविका तथा शरीर-निर्वाहके लिये क्षेत्रं जानेवाले 'सास्त्रविद्वित सम्मूर्ण कर्मोका वाचक है। मर्वक्रमंत्रसत्वागका अभिप्राय स्वरूपसे कर्मफलका त्याग न होकर कर्मफलमें ममता, आसक्ति, कामना, वासना आदिका त्याग हो है ।

. .

कर्मफलत्यागके साधनमें कर्पीका स्वरूपसे त्याग करनेकी बात नहीं कही गयी: क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है (गीता ६ ।३) । जैसा कि पहले कह चुके हैं. आवश्यकता केवल कमों और उनके फलोंमें ममता. आसक्ति. कामना आदिके त्यागकी ही है । कर्मयोगके साधकको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये। क्योंकि कर्मफल-त्यागको वात सनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है,तो फिर कर्मोंको करनेकी क्या जरूरत! इसलिये भगवानने दूसरे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी बात कहते हुए 'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' 'तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति न हो'- यह कहकर साधकके लिये अकर्मण्यता-(कर्मके त्याग-) का निषेध किया है । अठारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने सात्विक त्यागके लक्षण बताते हुए कर्मेमि फलासक्तिके त्यागको ही 'सात्विक त्याग' कहा है, न कि स्वरूपसे कमेंकि त्यागको ।

फलासिकका त्याग करके क्रियाओंको करते रहनेसे क्रियाओंको करनेका येग शान्त हो जाता है और पुग्नी आसिक मिट जाती है। फलको इच्छा न रहनेसे कारोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और नयी आसिक पैदा नहीं होती। फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। पदार्थोमें यग, आसिक, कामना, ममता, फलेच्छा आदि हो क्रियाओंका वेग पैदा करनेवाली है। इनके रहते हुए हठपूर्वक क्रियाओंका त्याग करनेपर भी क्रियाओंका वेग शान्त नहीं होता। यग-द्वेप रहनेके कारण साधककी प्रकृति पुनः उसे कर्मोमें लगा देती है। अतः यग-द्वेपादिक स्ताग करके निकामभावपूर्वक कर्तव्य-वर्म करनेसे ही क्रियाओंका वेग शान्त होता है।

जिन साधकेकी संगुण-साकार मगवान्में स्वाधिक श्रद्धा और भीत नहीं है, प्रसुत व्याधहारिक और लोकहितके कार्य करनेमें ही अधिक श्रद्धा और रिय है, ऐसे साधकेकी लिये यह (सर्वकर्मकलाव्यम-रूप) साधन बहुत उपयोगी है।

भगवान्ने जहाँ भी कर्मफलत्यागकी वात कही करा देती है।

है, वहाँ आसक्ति और फलेच्छाके त्यागका अध्याहार कर लेना चाहिये: क्योंकि भगवानके मतमें आसिक्त और फलेच्छाका पूरी तरह त्याग होनेसे ही कमेंसि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होता है (गीता १८ ।६) ।

मम्पूर्ण कर्मेकि फल- (फलेच्छा-) का त्याग भगवत्राप्तिका स्वतन्त साधन है। कर्मफलत्यागसे विषयासिकका नाश होकर शान्ति-(सालिक सुख-) की प्राप्ति हो जाती है। उस शान्तिका उपभोग न करनेसे (उसमें सुख-बृद्धि करके उसमें न अटकनेसे) वह शान्ति परमतत्त्वका बोध कराकर उससे अभिन्न

ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें स्लोकों भारतने साधक भक्तके पाँच लक्षणोंमें एक लक्षण 'सहुवर्जिः' (आसक्तिसे रहित) बताया था । इस श्लोकमे भाका

सम्पूर्ण कमेंकि फलत्यागकी बात कहते हैं, जो संसर्ज आसक्तिके सर्वथा त्यागसे ही सप्पव है। इन-(सर्वकर्मफलत्याग-) का फल भगवान्ने इसी अध्यार बारहवें श्लोकमें तत्काल परमशान्तिको प्रदेश हैन यताया है । अतः यह समझना चाहिये कि केमर आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेसे भी परमशानि अपर

भगवानको प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध-भगवान्ने आठवें श्लोकसे ग्यारहवें श्लोकतक एक साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा, दूसरे साधनमें अल्बर्द होनेपर तीसरा और तीसरे साधनमें असमर्थ होनेपर चौथा साधन बताया । इससे यह शुद्ध हो सकता है कि क अत्तमें बताया गया 'सर्वकर्मफलत्याग' साधन सबसे निव्न श्रेगीका है ? क्योंकि उसको सबसे अत्तमें कहा गया है तद मगवानुने उस-(सर्वकर्मफलत्याग-) का कोई फल भी नहीं बताया । इस शहारा निवारण करते हुए भन्न-सर्वकर्मफलत्यागरूप साधनकी श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं।

# श्रेयो हि जानमध्यासान्ज्ञानादध्यानं विशिष्यते ।

# ध्यानात्कर्मफलत्यागस्यागाच्छान्तिरनन्तरम्

अभ्याससे शास्त्रज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी मह कमेंकि फलका त्याग श्रेष्ठ है । कर्मफलत्यागसे तत्काल ही परमशान्ति प्राप्त हो जाती है ।

ध्याख्या-[भगवान्ने आठवें श्लोकसे ग्यारहवें श्लोकतक एक-एक साधनमें असमर्थ होनेपर क्रमशः समर्पणयोग, अभ्यासयोग, भगवदर्थ वर्ग और कर्मफल-स्थाग-ये चार माधन बताये । इससे ऐगा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधनकी अपेक्षा आगेका साधन नीचे दर्जेका है, और अन्तमें करा ग्यां कर्नफलत्यागकः साधन सबसे नीचे दंजेकः है । इस यतकी पुष्टि इससे भी होती है कि पहलेके तीन साधनीमें भगवत्रान्तिस्य फलवी बात ('निवसिध्यमि मध्येव', 'मामिकाप्तुम्' तथा 'सिद्धिगवाययसि'---इन पदो द्वारा) साथ-साथ कही गंधी, परन् म्यारही रतीको जहाँ कर्मकलताग फरनेकी आहा दी गयी है, यहाँ इसका फल भगवत्राप्ति नहीं बताया गया ।

रतोक वहा गया है । इसमें भगवान्ने कर्मफतत्वामधे श्रेष्ठ और तत्काल परमशानि देनेयाला बतामा ्जियसे कि इस चौथे साधनको यो**र्ध** निप्न श्रे<sup>तीत्र न</sup> समझ ले । बगण कि इस साधनमें आसीत, मंगर और फलेच्छक त्यापकी हो प्रधानमा होनेने क्रिम तत्वकी प्रान्ति समर्पणयोग, अध्यासयोग एई धारणार्थ फर्म करनेमें होती हैं, ठीक उसी सनग्रे भ<sup>ित</sup> पर्मंपलायांगर्स भी होती है।

बाह्यपूर्वे उपर्युक्त चार्चे स्वयंत स्थानस्थिते भगवत्याचि यनानेवाले हैं। सामग्रेसे रवि, हिण्ले और योग्यताची भिन्नताके कराण ही भएणाई अविने ग्यान्ध्री प्रतेकतक अलग-अलग माध्ये पर्व हैं। बार्टन्ह कर्मकनत्याकं फल- (भारतकर्पन्)

टार्पुक धारणाओंको दूर करनेके लिये यह बाहर्ज को अलगाने मानुषे अस्त्रमें कर्तन्त्र प्रम है, अपने

यही विचार करना चाहिये कि समर्पणयोग, अभ्यासयोग एवं भगवदर्थ कर्म करनेसे भगवत्प्राप्ति होती है. यह तो प्रायः प्रचलित ही है; किंतु कर्मफलत्यागसे भी भगवत्प्राप्ति होती है. यह बात प्रचलित नहीं है । . इंमीलिये प्रचलित साधनोंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्टता वतानेके लिये चारहवाँ श्लोक कहा गया है और उसीमें कर्मफलत्यागका फल कहना उचित प्रतीत होता है ।1

'श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात'—महर्षि पतञ्जलि कहते हे—'तत्र स्थिती यत्रोऽभ्यासः ।' (योगदर्शन १ । १३ ) अर्थात् किसी एक विषयमें स्थिति (स्थिरता) प्राप्त करनेके लिये चार-चार प्रयत्न करनेका नाम 'अभ्याम' है ।

यहाँ (इस श्लोकमे) 'अभ्यास' शब्द केवल अभ्यासरूप क्रियाका वाचक है, अभ्यासयोगका वाचक नहीं; क्योंकि इस (प्राणायाम, मनोनियह आदि) अप्यासमें शास्त्रज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्मफलकी इन्छाना त्याग भी नहीं है । जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही योग होता है, जबकि उपर्युक्त अभ्यासमें <sup>जड़ता-</sup> (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि-) का आश्रय रहता है।

यहाँ 'ज्ञान' शब्दका अर्थ शास्त्रज्ञान है, तत्त्वज्ञान नहीं; क्योंकि तत्वज्ञान तो सभी साधनोंका फल है। अत. यहाँ जिस ज्ञानकी अध्याससे तुलना की जा रही है, उस ज्ञानमें न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्मफलत्याग ही है। जिस अभ्यासमें न शन है, न ध्यान है और न कर्मफलत्याग ही है—ऐसे अभ्यासको अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है।

शास्त्रोके अध्ययन और सत्सङ्गके द्वारा आध्यात्मिक <sup>जानकारीको</sup> तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके <sup>अनुसार</sup> वास्तविक तत्त्वका अनुभव करे और न ध्यान, भेष्यास और कर्मफलत्यागरूप किसी साधनका अनुष्ठान हैं को —ऐसी (केवल शास्त्रीकी) जानकारीके लिये यर्व 'ज्ञानम्' पद आया है । इस ज्ञानको उपर्युक्त अधासकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहनेका तात्पर्य यह है कि क्षायात्मक प्रानसे रहित अभ्यास भगवत्प्राप्तिमें उतना महायक नहीं होता, जितना अध्याससे रहित शान माः मं — ३६

सहायक होता है । कारण कि जानसे भगवत्याप्तिकी अभिलापा जाग्रत हो सकती है. जिससे संसारसे कैंचा उठना जितना सगम हो सकता है. उतना अध्यासमात्रमे नहीं ।

'ज्ञानादध्यानं विशिष्यते'—यहाँ 'ध्यान' शब्द केवल मनको एकाग्रतारूप क्रियाका बाचक है. ध्यानयोगका वाचक नहीं । इस ध्यानमें शास्त्रज्ञान और कर्मफलत्याग नहीं है । ऐसा ध्यान उस ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिस ज्ञानमें अध्यास, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं है। कारण कि ध्यानसे मनका नियन्त्रण होता है, जब कि केवल शाख-ज्ञानसे मनका नियन्त्रण नहीं होता । इसलिये मन-नियन्त्रणके कारण ध्यानसे जो शक्ति सञ्चित होती है, वह शास्त्रज्ञानसे नहीं होती । यदि साधक उस शक्तिका सदपयोग करके परमात्माकी तरफ बढना चाहे. तो जितनी सगमता उसको होगी, उतनी शास्त्र-ज्ञानवालेको नहीं । इसके साथ-साथ ध्यान करनेवाले साधकको (अगर वह शास्त्रका अध्ययन करे, तो) मनकी एकाप्रताके कारण वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति बहुत सगमतासे हो सकती है. जबकि केवल शास्त्राध्यायी साधकको (चाहनेपर भी) मनकी चञ्चलताके कारण ध्यान लगानेमें कठिनता होती है। [आजकल भी देखा जाय तो शास्त्रका अध्ययन करनेवाले आदमी जितने मिलते हैं. उतने मनकी एकाग्रताके लिये उद्योग करनेवाले नहीं मिलते ।1

'ध्यानात्कर्पफलत्यागः'---সান कर्मफलत्यागसे रहित 'ध्यान' को अपेक्षा ज्ञान और ध्यानसे रहित 'कर्म-फलत्याग' श्रेष्ठ है। यहाँ कर्मफलत्यागका अर्थ कर्मों तथा कर्मफलोंका स्वरूपसे त्याग नहीं है, प्रत्यत कर्मों और उनके फलोंमें ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग हो है।

उत्पत्ति-विनाशशील सब-की-सब वस्त्एँ कर्मफल है । उनकी आसंक्रिका त्याग करना ही सम्पूर्ण कर्मोंक फलोंका त्याग करना है।

कर्मोंमें आसक्ति और फलेच्छा ही संमारमें चन्द्रनका काएं है। आसक्ति और फलेन्छा न स्ट्रेंमें कर्मकलत्यामी पुरुष सुगमतापूर्वक संसार-यन्यनमे मुक्त 🔆 🦂 हो जाता है।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्यके पास है, वह सब-का-सब संसारसे ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है । इसलिये कर्मफलत्यागी अर्थात् कर्मयोगी मिली हुई(शरीरादि) सब सामग्रीको अपनी और अपने लिये न मानकर उसको निष्कामभावपूर्वक संसारकी ही सेवामें लगा देता है । इस प्रकार मिली हुई सामग्री-(जडता-) का प्रवाह संसार-(जड़ता-) की हो तरफ हो जानेसे उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मासे अपने स्वागाविक और नित्यसिङ सम्बन्धका अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये अलगसे ध्यान लगानेकी जरूरत नहीं है । अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे, तो कोई सांसारिक कामना न होनेके कारण वह सगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है. जब कि सकाम-भावके कारण सामान्य साधकको ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है।

गीताके छठे अध्यायमें (ध्यानयोगके प्रकरणमें) भगवानने चताया है कि ध्यानका अभ्यास करते-करते अन्तमें जब साधकका चित एकमात्र परमात्मामें अच्छी तरहसे स्थित हो जाता है, तब वह सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित हो जाता है और चित्तके उपराम होनेपर वह परमात्पतत्वमै स्थित है (६ । १८-२०) । परन् कर्मयोगी सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके तत्काल स्वयंसे परमात्पतन्त्रमें स्थित हो जाता है (गीता २ 1 ५५) । कारण यह है कि ध्यानमें परमात्वामें चित्त लगाया जाता है, इसलिये उसमें चित्त-(जड़ता-) का आश्रय रहनेके कारण वित-(जड़ता-) के साथ बहुत दूरतक सन्यन बना रहता है। परनु कर्मेदोगर्ने मनता और कामनाका स्याग किया जाता है, इसलिये उसमें ममता और क्रमना-(जड़ता-) का त्याग करनेके साथ हो चित-(जड़ता-)मा भी सतः, साग हो जाता है। इस्तिये परिणानमें समानरूपसे परमात्मततारी प्राप्ति होनेया भी ध्यानका अभ्यास करनेवाले साधकको ध्येवने वित सापनेमें पठिनाई होती है तथा उसे यस्मतन्तरस्यस्य अनुभव भी देखी दिता है, जब कि षत्रींगीको पामाधननका अनुमय सुगमदापूर्वक तका

शीघतासे होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यनसे अपेक्षा कर्मयोगका साधन श्रेष्ठ है।

अपना कुछ नहीं, अपने लिये कुछ नहीं करिं और अपने लिये कुछ नहीं करना है —यही कर्नद्रीपन मूल महामृत्त है, जिसके कराण यह सब साध्येत विलक्षण हो जाता है— 'कर्मयोगो विशिष्यते' (भैंय ५ 1२)।

'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्'- यहाँ ,'त्यागात्' पर कर्मफलत्याग के लिये ही आया है।त्यागके सरपंगी विशेषरूपसे समझनेकी आवश्यकता है। त्याग न द उसका हो संकता है, जो अपना स्वरूप है और न उसीका हो सकता है, जिसके साथ अपना सन्बय. नहीं है । जैसे, अपना स्वरूप होनेके कारण प्रकार और उष्णतासे सुर्यका वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग नहीं हो सकता, उसका त्यांग करक असम्भव है । इसके विपरीत अपना स्वरूप न होते कारण अन्यकार और शीतलतासे सूर्यका वियोग भी कहना नहीं बनता; क्योंकि अपना स्वरूप न हेर्नेके कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और सर्व सिंह है। इसलिये वास्तवमें त्याग उसीका होता है, जे अपना नहीं है, पर भूलसे अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार उर्दे और विनाशी है । जीव भूलसे (अपने अंशी पंमाकारी भूलकर) विजातीय संसारको अपना मान सेना है। इसलिये संसारमे गाने हुए सम्बन्धको ही त्यांग करनेत्री

स्थाप असीम होता है। संसाद्ये सम्प्रभी दें सीमा होता है, पर भंगाद्ये स्थाप-(सम्बन्ध-विश्वेद) में सीमा नहीं होती। तात्य्यं है कि किन सन्दुर्भने हम अपना सम्बन्ध बोहते हैं, उन प्रस्तुर्भनों सी मोग होते हैं, पर उन बानुओं कर स्थाप असीम होता है। स्थाप बनते ही परसान्यतत्वकी प्रतिन हो जाते हैं। स्थाप बनते ही परसान्यतत्वकी प्रतिन होती है। स्थाप स्थापनान्य प्रतिन भी असीम होती है। स्थाप वि परसान्यत्व होता करते, सन्तु, व्यक्ति अनीहों सीमार्थ मीन (असीम) है। सीमान सम्युक्ति सोनाहे सार्थ हो उम असीम परसानान्यका अनुभव नहीं होते हैं। सर्वाक्तवार्या में संसार्य स्थापनान्यका

आवश्यकता है ।

त्याग हो जाता है..। इसलिये यहाँ 'त्यागात्' पद कर्मी और उनके फलों (संसार) के साथ भूलसे माने हए सम्बन्धका त्याग करनेके अर्थमें ही आया है। यही लांगका वास्तविक स्वरूप है।

त्यागके अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदिके फलका त्याग भी समझना चाहिये । कारण कि जबतक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिये की जाती है, तयतक व्यक्तित्व बना रहनेसे बन्धन बना रहता है। अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, संपाधि आदि भी बन्धन ही है । इसलिये किसी भी क्रियाके साथ अपने लिये कुछ भी चाह न रखना ही 'त्याग' है। वास्तविक त्यागमें त्याग-वित्तसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।

यहाँ 'शान्तिः' पदका तात्पर्य परमशान्तिकी प्राप्ति है। इसीको भगवत्प्राप्ति कहते हैं।

अध्यास, ज्ञान और ध्यान—तीनों साधनोंसे वस्तुतः कर्मफल-त्यागरूप साधन श्रेष्ठ है । जबतक साधकमें फलकी आसक्ति रहती है, तबतक वह (जड़ताका आश्रय रहनेसे) मुक्त नहीं हो सकता (गीता ५ 1१२) । इसिलिये फलासक्तिके त्यागकी जरूरत अध्यास, ज्ञान और ध्यान—तीनों ही साधनोंमें है । जड़ता अर्थात् ठत्पति-विनाशशील वस्तुओंका सम्बन्ध ही अशान्तिका खास कारण है.। कर्मफलत्याग अर्थात् कर्मयोगमें आरम्पसे ही कर्मों और उनके फलोंमें आसक्तिका त्याग किया जाता है (गीता ५।११) । इसलिये जड़ताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्मयोगीको शीघ शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ५ । १२)।

# कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विशेष वात

'कर्मफलत्याग' कर्मयोगका ही दूसरा नाम है। काण कि कर्मयोगमें 'कर्मफलत्याग' ही मुख्य है। पह कर्मयोग भगवान् श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले हैं लुप्तप्राय हो गया था (गीता ४।२) । भगवान्ते अर्जुनको निमित बनाकर कृपापूर्वक इस कर्मयोगको पुतः मक्द किया (गीता ४ १३) । भगवान्ने इसकी <sup>प्रक</sup>ट करके प्रत्येक पर्रिस्थितिमें प्रत्येक मनुष्यक्ते कत्याणक अधिकार प्रदान किया अन्यथा अध्यात्ममार्गिक विपयमें कभी यह सोचा हो नहीं जा सकता कि एकान्तके बिना, कर्मीको छोड़े बिना, वस्तुओंका त्याग किये बिना, खजनोंके त्यागके विना- प्रत्येक परिस्थितियें मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है !

कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता-अस्वस्थता, धनवता-निर्धनता, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा आदि सभी अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियाँ कमेंकि फलरूपमें आती हैं। इनके साथ राग-द्रेष रहनेसे कभी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती (गीता २ (४२--४४) ।

उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्तएँ कर्मफल हैं। जो फलरूपमें मिला है, वह सदा रहनेवाला नहीं होता: क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता. तब उससे उत्पन्न होनेवाला फल सदा कैसे रहेगा? इसलिये उसमें आसकि, ममता करना भल ही है। जो फल कभी नहीं मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्तिका त्याग कर्मयोगका चीज है ।

कर्मयोगमें क्रियाओंको प्रधानता प्रतीत होती है और शरीरादि जड पदार्थीक विना क्रियाओंका होना सम्भव नहीं है, इसलिये कमों एवं फलोसे छटकारा पाना कठिन मालुम देता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो मिली हुई कर्म-सामग्री-(शरीरादि जड़-पदार्थी-) को अपनी तथा अपने लिये माननेसे ही फलासक्तिका त्याग कठिन मालम देता है । शरीर्णंद प्राप्त-सामग्रीमें किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर कर्तव्य-कर्म करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जातो है (गीता ३ ११९) । वास्तवमें क्रियाएँ कभी बन्धनकारक नहीं होती बन्धनका मूल हेत् कापना और फलासक्ति है । कापना और फालासिकके मिटनेपर सभी कर्म अकर्म हो जाते है( गीता ४ ।१९---२३) ।

भगवानने कर्मयोगको कर्मसंन्यासमे भी श्रेप्त बताया है (गीता ५१२) । भगवान्क मतमें सहप्रमे कमीका त्याग करनेवाला व्यक्ति संन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्यकलाग आश्रय न लेकर कर्तव्य-वर्म करनेवाला कर्मदोगी ही संन्यासी है (गीता ६११) । आर्मीनर्जात कर्पयोगी

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्यके पास है, वह सब-का-सब संसारसे ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है । इसलिये कर्मफलत्यागी अर्थात् कर्मयोगी मिली हुई(शरीरादि) सब सामग्रीको अपनी और अपने लिये न मानकर उसको निष्कामभावपूर्वक संसारकी ही सेवामें लगा देता है । इस प्रकार मिली हुई सामग्री-(जडता-) का प्रवाह संसार-(जडता-) की ही तरफ हो जानेसे उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मासे अपने खाभाविक और नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये अलगसे ध्यान लगानेकी जरूरत नहीं है । अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे, तो कोई सांसारिक कामना न होनेके कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है, जब कि सकाम-भावके कारण सामान्य साधकको ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है।

गीताके छठे अध्यायमें (ध्यानयोगके प्रकरणमें) भगवानने बताया है कि ध्यानका अभ्यास करते-करते अन्तमें जब साधकका चित्त एकमात्र परमात्मामें अच्छी तरहसे स्थित हो जाता है, तब वह सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित हो जाता है और चितके उपराम होनेपर वह परमात्मतत्त्वमें स्थित है (६ । १८-२०) । परन्तु कर्मयोगी सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके तत्काल स्वयंसे परमात्मतत्त्वमें . स्थित हो जाता है (गीता २ । ५५) । कारण यह है कि ध्यानमें परमात्मामें चित्त लगाया जाता है, इसलिये उसमें चित्त-(जड़ता-) का आश्रय रहनेके कारण चित्त-(जड़ता-) के साथ बहुत दूरतक सम्बन्ध बना रहता है। परन्तु कर्मयोगमें ममता और कामनाका त्याग किया जाता है, इसलिये उसमें ममता और कामना-(जड़ता-) का त्याग करनेके साथ ही बित-(जडता-)का भी खतः, त्याग हो 'जाता है। इसलिये परिणाममें समानरूपसे परमात्मतत्त्वको प्राप्ति होनेपर भी ध्यानका अध्यास करनेवाले साधकको ध्येयमें चित्त लगानेमें कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मतत्त्वका अनुभव भी देरीसे होता है, जब कि कर्मयोगीको परमात्मतत्त्रका अनुभव सुगमतापूर्वक तथा

शोघतासे होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यानकी अपेक्षा कर्मयोगका साधन श्रेष्ठ है।

अपना कुछ नहीं, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये और अपने लिये कुछ नहीं करना है — यही कर्मयाना मूल महामन्त्र है, जिसके कारण यह सब सामनी विलक्षण हो जाता है — 'कर्मयोगो विशिष्यते' (गीव ५ 1२)।

'स्यागाच्छान्तिरनन्तरम्'— यहाँ 'स्यागाद' पर 'कर्मफलत्याग'के लिये हो आया है त्यागक स्वरुपके विशेषकंपसे समझनेकी आवश्यकता हैं। त्याग न तो उसका हो सकता है, जो अपना स्वरूप है और न उसीका हो सकता है, जिसके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है। जैसे, अपना स्वरूप होनेके काएण प्रकार और उष्णतास सूर्यका वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग नहीं हो सकता, उसका त्याग करा। असम्पव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होनेके कारण अन्यकार और शीतलातास सूर्यका वियोग में कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होनेके

अपना नहीं है, पर भूलसे अपना माने लिया गया है। जीव खयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी हैं। जीव भूलसे (अपने अशो प्रमालाने भूलकर) विजातीय संसारको अपना मान लेता है। इसलिये संसारसे माने हुए सम्बन्धका ही स्थाग करनेकी आवश्यकता हैं।

कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और खतःसिद

है। इसलिये वास्तवमें त्याग उसीका होता है, जो

त्याग असीम होता है। संसारके सम्बन्धमें तो सीमा होती हैं, पर संसारके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद) में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओंसे हम अपना मम्बन्ध जोड़ते हैं, उन बन्तुओंकों तो सीमा होती है, पर उन बस्तुओंका त्याग असीम होता है। त्याग करते ही प्रसात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। त्याग करते ही प्रसात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। प्रस्मा-त्यत्त्वकी प्राप्ति भी असीम होती है। कारण कि प्रमात्मतत्त्व देश, काल, बस्तु, व्यक्ति आदिकी सीमासे रहित (असीम) है। सीमित बस्तुओंके मोहक करण हो उस असीम प्रसात्मतत्त्वका अनुभव नहीं होता। 'कर्मफलात्याग' में संसारसे माने हुए सम्बन्धका

Parter and the state of the sta त्यांग हो जाता है । इसलिये यहाँ 'त्यागात' पट कर्मों और उनके फलों (संसार) के साथ भूलसे माने हए सम्बन्धका त्याग करनेके अर्थमें हो आया है। यही त्यागका वास्तविक खरूप है।

त्यागके अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदिकं फलका स्याग भी समझना चाहिये । कारण कि जबतक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिये की जाती है, तबतक व्यक्तित्व बना रहनेसे बन्धन बना रहता है । अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बन्धन ही है । इसलिये किसी भी क्रियाके साथ अपने लिये कछ भी चाह न रखना ही 'त्याग' है । वास्तविक त्यागमें त्याग-वतिसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

यहाँ 'शान्तिः' पदका तात्पर्य परमशान्तिकी प्राप्ति है। इसीको भगवत्प्राप्ति कहते हैं।

अभ्यास, ज्ञान और ध्यान—तीनों साधनोंसे वस्तृतः कर्मफल-त्यागरूप साधन श्रेष्ठ है । जबतक साधकमें फलको आसक्ति रहती है, तबतक वह (जडताका आश्रय रहनेसे). मक्त नहीं हो सकता (गीता ५ ११२) । इसलिये फलासक्तिके त्यागकी जरूरत अभ्यास, ज्ञान और ध्यान—तोनों ही साधनोंमें है । जड़ता अर्थात उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका सम्बन्ध ही अशान्तिका खास कारण है। कर्मफलत्याग अर्थात् कर्मयोगमें आएमसे ही कमी और उनके फलोंमें आसक्तिका न्याग किया जाता है (गीता ५।११) । इसलिये जड़ताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्मयोगीको शीघ्र परम-रान्तिकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ५ । १२)।

# कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विशेष बात

कर्मफलल्यागं कर्मयोगका ही दूसरा नाम है। करण कि कर्मयोगमें 'कर्मफलत्याग' ही मुख्य है। पह कर्मयोग भगवान् श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले ही लुप्पप्राय हो गया था (गीता ४।२) । भगवान्ते <sup>अर्जुनको</sup> निमित्त यनाकर कृपापूर्वक इस कर्मयोगको प्तः प्रकट किया (गीता ४ १३) । भगवान्ने इसको <sup>पु</sup>न्ट करके प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक मनुष्यको क्त्यानका अधिकार प्रदान किया अन्यथा अध्यालमार्गके विषयमें कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकान्तके बिना, कर्मीको छोडे बिना, वस्तओंका त्याग किये विना स्वजनोंके त्यागके विना— प्रत्येक परिस्थितिमें मनप्य अपना कल्याण कर सकता है।

कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मख्य है। स्वस्थता-अस्वस्थता, धनवता-निर्धनता, मान-अपमान. स्तृति-निन्दा आदि सभी अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियाँ क्रमेंकि फलरूपमें आती हैं। इनके साथ राग-देप रहनेसे कभी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती (गीता २ १४२---४४) ।

उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्तुएँ कर्मफल है । जो फलरूपमें मिला है, वह सदा रहनेवाला नहीं होता; क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता, तब उससे उत्पन्न होनेवाला फल सदा कैसे रहेगा? इसलिये उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है। जो फल कभी नहीं मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्तिका त्याग कर्मयोगका बीज है।

कर्मयोगमें क्रियाओंकी प्रधानता प्रतीत होती है और शरीरादि जड़ पदार्थिक विना क्रियाओंका होना सम्भव नहीं है, इसलिये कर्मों एवं फलोंसे छटकारा पाना कठिन मालुम देता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो मिली हुई कर्म-सामग्री-(शरीरादि जड-पदार्थीं-) को अपनी तथा अपने लिये माननेसे ही फलासिकका त्याग कठिन मालम देता है । शरीरादि प्राप्त-सामग्रीमें किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर कर्तव्य-कर्म करनेसे परमात्माको प्राप्ति हो जाती है (गीता ३।१९) । वास्तवमें क्रियाएँ कभी बन्धनकारक नहीं होती बन्धनका मुल हेत कामना और फलासक्ति है । कामना और फलासक्तिके मिटनेपर सभी कर्म अकर्म हो जाते है( गीता ४।१९---२३) ।

भगवानने कर्मयोगको कर्मसन्दामसे भी क्षेत्र बतादा है (गीता ५।२) । भगवानुके मतमें खरूपसे कर्लीका त्याग करनेवाला व्यक्ति संन्यासी नहीं है, प्रत्युत बर्माकलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला कर्मवीगी से संन्यासी है (गीता ६११) । आसनिर्माहत कर्मियोग्री

सभी संकल्पोंसे मुक्त होकर सुगमतापूर्वक योगारूढ़ हो जाता है (गीता ६ ।४) । इसके विपरीत जो कमें तथा उनके फलोंको अपना और अपने लिये मानकर सुख-भोगकी इच्छा रखते हैं, वे वास्तवमें पापका ही भोग करते हैं (गीता ३ ।१३) । अतः फलासक्ति ही संसारमें बन्धनका मुख्य कारण है— 'फले सक्तो निषध्यते' (गीता ५ । १२) । इसका त्याग ही वास्तवमें त्याग है (गीता १८।११)।

गीता फलासक्तिके त्यागपर जितना जोर देती है. उतना और किसी साधनपर नहीं । दसरे साधनींका वर्णन करते समय भी कर्मफलत्यागको उनके साथ रखा गया है। भगवानुके मतानुसार त्याग वही है, जिसमें निष्कामभावसे अपने कर्तव्यका पालन हो और फलोंमें किसी प्रकारकी आसक्ति न हो (गीता १८ ।६) । उत्तम-से-उत्तम कमेंमिं भी आसक्ति न हो और साधारण-से-साधारण कर्मोमें भी द्वेष न हो: क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायँगे. पर और होनेवाली आसक्ति (सग) द्वेप रह जायगा, जो बन्धनका हेतु है । इसके विपरीत अहंमाव तथा राग-द्वेषसे रहित मनध्यके सामने समस्त प्राणियोंका संहाररूप कर्तव्य-कर्म भी आ जाय, तो भी वह बँध नहीं सकता (गीता १८ । १७) । इसीलिये भगवान 'कर्मफलत्याग' को तप, ज्ञान, कर्म,' अभ्यास, ध्यान आदि साधनोंसे श्रेष्ठ बताते हैं । दूसरे साधनोंमें कियाएँ तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। परन्त फलासक्तिका त्याग कर देनेपर न तो कोई नये कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश आदिका परिवर्तन ही करना पडता है. प्रत्यत साधक जहाँ है. जो करता है, जैसी परिस्थितिमें है, उसीमें (फलासक्तिके त्यागसे) बहुत सुगमतासे अपना करयाण कर सकता है।

नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभृति होती है, प्राप्ति नहीं । जहाँ 'परमात्माको प्राप्ति' कहा जाता है, वहाँ उसका अर्थ नित्यप्राप्तको प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिये । वह प्राप्ति साधनोंसे नहीं होती, प्रत्युत ्रातिक त्यागसे होतो है। ममता क्यमना और विकास

ARABARITARARIAN MARKARARIARIA MARKARARIARIA MARKARARIA MARKARIARIA MARKARARIA MARKARIA MARKARIA MARKARIA MARKARA MARKARIA MARKARI आसक्ति ही जडता है । शरीर, मन, इन्द्रियाँ, परार्थ आदिको 'मैं' या 'मेरा' मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते-करते ख जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद होता है. तभी नित्यप्राप परमात्माको अनुभृति होती है । इस जडताका त्याग जितना कर्मफलन्यागसे अर्थात् कर्मयोगसे सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदिसे नहीं। कारण कि जानादि साधनोंमें शरीरादिको अपना और ' साधनको अपने लिये मानते रहनेसे जडता-(शरीर मन, बद्धि, इन्द्रियाँ-) से विशेष सम्बन्ध बना रहता है । इन साधनोंका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति होनेसे आखिरमें सफलता तो मिल जाती है; किन्तु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परन्तु कर्मयोगमें आरमसे ही जड़ताके त्यागका लक्ष्य रहता है । जड़ताका सम्बन्ध ही नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभृतिमें प्रधान बाधा है— यह बात अन्य साधनोंमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती ।

जब साधक यह दढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरेको कभी किसी परिस्थितिमें मन, वाणी अथवा क्रियासे चोरी, झुठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभक्ष्य-भक्षण आदि कोई शास्त्र-विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं. तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं ।

साधकको निषद्ध कमेंकि त्यागका हो निध्य करना चाहिये. न कि विहित कमीको करनेका । कारण कि अगर साधक विहित कर्मोंको करनेका निशय करता है. तो उसमें विहित कर्म करनेका अभिमान आ जायगा, जिससे उसका 'अहम्' सुरक्षित रहेगां । विहित कर्म करनेका अभिमान रहनेसे निविद्ध कर्म होते हैं । परन्तु 'मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूँगा' इस निपेघात्मक निश्चयमें किसी योग्यता, सामर्थ्यकी अपेक्षा न रहनेके कारण साधकमें अभिमान नहीं आता । निविद्ध कर्मोंके त्यागमें भी मर्खतासे अभिमान औ सकता है। अभिमान आनेपर विचार करे कि जी नहीं करना चाहिये, वह नहीं किया तो इसमें विशेषता किस बातको ? फलको कामना भी तभी होती है, -किया जाता है i जब कुछ किया ही नहीं, - जब कर्मका ही किया

है, \* तव फलकी कापना क्यों होगी ? अतः करनेका अभिमान न रहनेसे फेलासिकका त्याग स्वतः हो जाता है।फलासिकका त्याग होनेपर शान्ति स्वतःसिद्ध है।

## साधन-सम्बन्धी विशेष बात

भगवानं नवं, दसवं और प्यास्त्वें श्लोकमें क्रमशः जो तीन साधन (अध्यासयोग, भगवदर्थ-कर्म और क्रमंफललागं) धताये हैं, विचारपूर्वक देखा जाय तो उनमेंसे (क्रमंफललागं) छोड़कर) प्रत्येक साधनमें शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं, जैसे— (१) अध्यासयोगमें भगवान्के लिये भजन, नाम-जप आदि क्रियाएँ करोसे वह भगवदर्थ है ही और नाशवान् फलको कामना न होनेसे उसमें क्रमंफलल्यागं भी है, (१) भगवदर्थ-कर्ममें भगवान्के लिये कर्म होनेसे अध्यासयोगं भी है और नाशवान् फलको कामना न होनेसे क्रमंफलल्यागं भी है।

वास्तवमें साधकको सबसे पहले अपने लक्ष्य, प्रेय अथवा उद्देश्यको दृढ़ करना चाहिये। इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिये कि उसका सम्बन्ध कर्मने किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे— अभ्यास करे, मगवलोत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्मफलन्याग करे, वहीं साधन उसके लिये श्रेष्ठ हो जयगा। जब साधकका यह लक्ष्य हो जायगा कि उसे भगवान्को ही प्राप्त करना है और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकालसे उसका भगवान्के साथ सक्तासद सम्बन्ध है, तब कोई भी साधन उमके लिये छोटा नहीं रह जायगा। किसी साधनका छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टिसे ही है। वास्तवमें मुख्यता उदेश्यको ही है। अतः साधकको चाहिये कि वह अपने उदेश्यको ही है। अतः साधकको चाहिये कि वह अपने उदेश्यके क्षी किछन्मात्र भी शिधिलता न आने हे।

किसी साधनको सुगमता या कठिनता साधककी रेचि' और 'उद्देश्य' पर निर्भर करती है । रुचि और

उदेश्य एक भगवान्का होनेसे साधन सुगम होता है तथा रुचि संसारकी और उदेश्य भगवान्का होनेसे साधन कठिन हो जाता है।

जैसे, पूख सबको एक ही होती है और भोजन करनेपर तृष्तिका अनुमव भी सबको एक ही होता है, पर भोजनकी रुचि सबकी भिन्न-भिन्न होनेके कारण भोज्य-पदार्थ भी भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार साधन भी भिन्न-भिन्न होते हैं, पर भगवान्की अन्नारितका दुःख तथा भगवत्नाप्तिकी अभिलापा (भूख) सभी साधकोंमें एक ही होती हैं। साधक चाहे किसी भी श्रेणीका क्यों न हो, साधनकी पूर्णताके बाद भगवत्नाप्तिक आनुपूति (तृष्ति) भी सबको एक-जैसी हो होती हैं।

इस प्रकरणमें अर्जुनको निमित्त बनाकर भगवान्ते मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये चार साधन बताये हैं— (१) समर्पणयोग, (२) अभ्यासयोग, (३) भगवान्ते लिये ही सम्पूर्ण कर्मोंका अनुष्ठान और (४) सर्वकर्मफलत्याग । यहापि चार्ये साधनोंका फल भगवा्राप्ति ही है, तथापि साधकोंमें रुचि, श्रद्धा-विश्वास और योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भिन्न-भिन्न साधनोंका वर्णन हुआ है । वास्तवमें चार्ये ही साधन सामानरूपसे स्वतन्त और श्रेष्ठ है । इसलिये साधक से भी साधन अपनाये, उसे उस साधनको सर्वोपिर मानना चाहिये।

अपने साधनको किसी भी तरह हीन (निम्नश्रेणीका)
नहीं मानना चाहिये और साधनको
सफलता-(भगवद्याप्ति-) के विषयमें कभी निराश भी
नहीं होना चाहिये; क्योंकि कोई भी साधन निमन्नेणीका
नहीं होना चाहिये; क्योंकि कोई भी साधन निमन्नेणीका
नहीं होता । अगर साधकका एकमात्र उद्देश मगवद्याप्ति
हो, साधन उसको रुचि, विश्वास तथा योग्यताके
अनुसार हो, साधन पुरो सामर्थ्य और तहरहता-(सगन-)

<sup>\*</sup> निषिद्ध कर्म न करनेका निश्चय होनेपर दो अवस्थाएँ होती है— या तो विहित कर्मीमे प्रयृति होगों या सर्वया नियृत्ति । विहित कर्मीमें प्रयृत्तिसे अन्तःकरण निर्मल होता है और सर्वया नियृति होनेमे पायान्यामें न्यिति होती है । सर्वया नियृत्तिका तात्यर्म वासनारित अवस्थामे हैं न कि अकर्मण्यना या आलस्यमे; कर्नोंक अन्तम्य आदि भी निषिद्धकर्म है ।

से किया जाय और भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा भी तीव हो, तो सभी साधन एक समान है । साधकको उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परताके विषयमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिये । भगवान् साधकसे इतनी हो अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी परी सामर्थ्य और योग्यताको साधनमें लगा दे । साधक चाहे भगवतत्वको ठीक-ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान् तो उसके उद्देश्य भाव. सामर्थ्य, तत्परता आदिको अच्छी तरह जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कण्ठा आदिमें किसी प्रकारको कमी न आने दे तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । वास्तवमें अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदिकी कीमतसे भगवानुकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती । अगर भगवान्के दिये हुए बल, ज्ञान आदिको भगवान्की प्राप्तिके लिये ही लगा दिया जाय तो वे साधकको कृपापूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं।

संसारमें भगवत्प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं: क्योंकि इसीके लिये मन्ष्यशरीर मिला है । सब प्राणियोंके कर्म भित्र-भित्र उनके बिना रहा नहीं जायगा, उनके वियोगमें व्याकलता होनेके कारण किन्हीं दो व्यक्तियोंको भी संसारके होने लगेगी, तब शीघ ही मगवान्की प्राप्ति हो जायगी ।

श्रेष्ठ बताकर अर्जुनको सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा दी । सगुण-उपासनाके अत्तर्गत भगवान्ने आठवेंसे ग्यारहर्षे श्लोकतक अपनी प्राप्तिके चार साघन बताये । अब तेरहवेंसे उत्रीसवें श्लोकतक भगवान् पाँच प्रकरणोंमें चारीं साधनोंसे सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन करते हैं । पहला प्रकरण तेरहवें और चौदहवें दो श्लोकोंका है, जिसमें सिद्ध भक्तके बारह लक्षण बताये गये हैं।

सम्बन्ध-- भगवानने निर्गुण-निराकार बहा और सगुण-साकार भगवानुकी उपासना करनेवाले उपासकोंमें सगुण-उपासकोंको

सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।। १३ ।। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्धक्तः स मे प्रियः ।। १४ ।।

सब प्राणियोंमे द्वेषभावसे रहित, सबका मित्र (प्रेमी) और दयालु, ममतारहित, अहंकाररहित, सुख-दु:खकी प्राप्तिमें सम, क्षमाशील, निरन्तर सन्तुष्ट,योगी, शरीरको यशमें किये हुए,दृढ़ निश्चयवाला,मेरेमें अर्पित भन-बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है, वह मेरेको प्रिय है ।

अर्थात् घन, मान-बहाई, आदर-सत्कार आदिकी प्राप्तिमें सर्वभूतानाम्'—अनिष्ट करनेवालोंक दो भेद हैं—(१) इष्टको प्राप्तिमें बाधा पैदा करनेवाले और (२) अनिष्ट पदार्थ, क्रिया,

भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा- ये दो बातें ही मुख्य हैं। इन दोनोंमेंसे किसी भी एक साधनके तीव होनेपर भगवत्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवत्राप्तिकी उत्कण्ठामें विशेष शक्ति है। ऊपर जो चार साधन बताये गये हैं, उनमेंसे प्रथम तीन साधन तो मुख्यतः भगवत्मप्तिको उत्कण्ठा

BUXARANIEV SARLINIE AND NATIONAL SARANIE NA SARANIE NA SARANIE NA SARANIE NA SARANIE NA SARANIE NA SARANIE NA

है: क्योंकि भगवत्प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है ।

पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि (भगवान्

एक होनेसे) भगवत्प्राप्ति सबको एक समान ही होती

भगवान्को प्राप्तिमें संसारसे वैराग्य और

जाप्रत् करनेवाले हैं. और चौथा साधन (कर्मफलत्याग) मुख्यतः संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला है । साधन कोई भी हो: जब सांसारिक भोग द:खदायी प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगोंका हृदयसे त्याग होगा, तब (लक्ष्य भगवान् होनेसे) भगवान्की ओर स्वतः प्रगति होगो और भगवानको कपासे हो उनको प्राप्ति हो

जायगी । इसी तरह जब भगवान् परमप्रिय लगने लगेंगे. व्यक्ति, घटना आदिसे संयोग करानेवाले । भक्तके शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सिद्धान्तके प्रतिकृत चाहे कोई कितना हो, किसी प्रकारका व्यवहार करे-इएकी प्राप्तिमें बाघा डाले. किसी प्रकारकी आर्थिक और शारीरिक हानि पहुँचाये. पर भक्तके हृदयमें उसके प्रति कभी किञ्चित्मात्र भी द्वेप नहीं होता । कारण कि वह प्राणिमात्रमें अपने प्रभुको ही व्याप्त देखता है, ऐसी स्थितिमें वह विरोध करे तो किससे करे-निज प्रमुपय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ।।

(मानस ७।११२ ख) इतना ही नहीं; वह तो अनिष्ट करनेवालोंकी सब क्रियाओंको भी भगवानुका कृपापूर्ण मङ्गलमय विधान ही मानता है ।

प्राणिमात्र खरूपसे भगवानुका ही अंश है । अतः किसी भी प्राणींके प्रति थोडा भी द्वेपभाव रहना भगवान्के प्रति ही द्वेष है । इसलिये किसी प्राणीके प्रति द्वेष रहते हुए भगवान्से अभिन्नता तथा अनन्यप्रेम नहीं हो सकता । प्राणिमात्रके प्रति द्वेषभावसे रहित होनेपर ही भगवानुमें पूर्ण प्रेम हो सकता है । इसलिये

भक्तमें प्राणिमात्रके प्रति द्वेषका सर्वथा अभाव होता है ।

'मैत्र: करुण एव च' \* — भक्तके अन्त:करणमें प्राणिमात्रके प्रति केवल द्वेपका अत्यन्त अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणियोंमें भगवद्भाव होनेके नाते ठसका सबसे मैत्री और दयाका व्यवहार भी होता है। भगवान् प्राणिमात्रके सहद् है-- 'सहदं सर्वभतानाम' (गीता ५।२९) । भगवानका स्वभाव भक्तमें अवतरित होनेके कारण भक्त भी सम्पूर्ण प्राणियोंका है - 'सुहदः सर्वदेहिनाम्' सहद (श्रीमद्भागवत ३ । २५ । २१) । इसलिये भक्तका भी सभी प्राणियोंके प्रति विना किसी खार्थके खाभाविक ही मैत्री और दयाका भाव रहता है- .

> हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुष्हार सेवक असूरारी ।। (मानम ७ १४७ १३)

अपना अनिष्ट करनेवालेकि प्रति भी भक्तके द्वार मित्रताका व्यवहार होता है, क्येंकि उसका भाव यह

विधान ही प्रस्तुत किया है। अतः उसने जो कुछ किया है, मेरे लिये ठीक ही किया है। काएण कि भगवानका विधान सदैव मङ्गलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करनेवाला (अनिष्टमें निमित्त बनकर) मेरे पूर्वकृत पापकर्मौंका

नाश कर रहा है: अतः वह विशेषरूपसे आदरका पात्र है ।

रहता है कि अनिष्ट करनेवालेने अनिष्टरूपमें भगवानुका

साधकमात्रके मनमें यह भाव रहता है और रहना ही चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले पापोंका फल भगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधकमें भी अनिष्ट करनेवालेके प्रति मैत्रों और करुणाका माव रहता है, फिर सिद्ध भक्तका तो कहना ही क्या है ? सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति ही क्या, प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दयाका विलक्षण

भाव रहता है। पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्त-शुद्धिके चार हेत् बताये गये हैं---

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् । (१।३३) 'सखियोंके प्रति मैत्री, दुःखियोंके प्रति करुणा, पुण्यात्माओंके प्रति मुदिता (प्रसन्नता) और पापात्माओंक प्रति उपेक्षाके भावसे चित्तमें निर्मलता आती है। परन्तु भगवानने इन चारों हेत्ओंको दोमें विभक्त

कर दिया है-'मैत्र: च करुण:' । तालर्य यह है कि सिद्ध भक्तका सुखियों और पुण्यात्माओंके प्रति 'मैत्री' का भाव तथा दु:खियों और पापात्पाओंके प्रति 'करुणा' का भाव रहता है।

दःख पानेवालेको अपेक्षा दुःख देनेवालेपर (उपेसाका भाव न होकर) दया होनी चाहिये; क्येंक्रि दुःख पानेवाला तो (पुणने पापाँका फल भोगकर) पापोंसे छूट रहा है. पर दुःछ देनेवाला नया पाप कर रहा है । अतः दुःख देनेवाला दयाका विशेष पात्र है । 'निर्ममः'—यद्यपि मतन्त्र प्रानिमारके प्रति सामाविक ही मैंबी और करणास माब एटा है, तपापि उसकी किसीके प्रति विशिवकार भी मनत

यहाँ भक्तके जो सहण बताये गये हैं, वे क्रांबी (गुणानीत) पुस्त्रोंक (भीता १४ १२२-२५ में वर्णित) लक्षणोको अपेक्षा भी अधिक एवं जिलक्षण है । 'भैत्रः' और 'करुणः' पद भी यही—भक्तके लक्षणोपे ही आवे है ।

AND THE RESIDENCE AND THE PROPERTY OF PERSONS ASSESSED FOR PERSONS ASSES नहीं होती । प्राणियों और पदार्थोमें ममता (मेरेपनका भाव) हो मनुष्यको संसारमें बाँधनेवाली होती है। भक्त इस ममतासे सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिमें भी बिल्कुल ममता नहीं होती । साधकसे भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थोंसे तो ममताकी हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे ममता हटानेकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता । इसीलिये यह सर्वधा निर्मम नहीं हो पाता ।

'निरहंकार:'--शरीर, इन्द्रियाँ आदि जड-पदार्थीकी अपना स्वरूप माननेसे अहंकार उत्पन्न होता है। भक्तको अपने शरीरादिके प्रति किञ्चिनात्र भी

अहंबुद्धि न होनेके कारण तथा केवल भगवान्से अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव हो जानेके कारण उसके अन्तःकरणमें स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं । इन गुणोंको भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत (दैवो सम्पत्ति होनेसे) भगवानके ही मानता है। 'सत्'-(परमात्मा-) के होनेके कारण ही ये गुण 'सद्गुण' कहलाते हैं। ऐसी दशामें मक्त उनको अपना मान हो कैसे सकता है! इसलिये वह अहंकारसे सर्वथा रहित होता है।

'समदःखसुखः'-- भक्त मुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम रहता है अर्थात् अनुकूलता-प्रतिकूलता उसके हदयमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते ।

गीतामें 'सुख-दु:ख' पद अनुकूलता-प्रतिकूलताको परिस्थित- (जो सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें हेतु है) के लिये तथा अन्तःकरणमें होनेवाले हर्ष-शोकादि विकारिक लिये भी आया है।

अनुकुल और प्रतिकुल परिस्थिति मनुष्यको सुखी-दु:खी बनाकर हो उसे बाँधती है। इसलिये सख-दःखमें सम होनेका अर्थ है- अनुकृत या

अतिकृल परिस्थित आनेपर अपनेमें हर्प-शोकादि विकारोंका न होना ।

भक्तके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, सिद्धान्त आदिके अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदिका संयोग या वियोग होनेपर उसे अनुकृतता और प्रतिकूलताका 'ज्ञान' तो होता है, पर उसके

अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि कोई 'विकार' उत्पन्न नहीं होता । यहाँ यह बात समझ लेनो चाहिये कि किसी परिस्थितिका ज्ञान होना अपने-आपमें कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न होना ही

दोप है। मक्त राग-द्वेप, हर्प-शोक आदि विकारोंसे सर्वथा रहित होता है। जैसे, प्राख्यानुसार भक्तके शरीरमें कोई रोग होनेपर उसे शारीरिक पीड़ाका ज्ञान (अनुभव) तो होगा; किन्तु उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं होगा ।

'क्षमी'-अपना किसी तरहका भी अपराध

करनेवालेको किसी भी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देनेवालेको 'क्षमी' कहते हैं। भक्तके लक्षणोंमें पहले 'अद्रेग्न' पद देकर भगवानने भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति द्वेपका अभाव चताया, अब यहाँ ' क्षमी' पदसे यह बताते हैं कि भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति

ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान् अथवा अन्य किसीके द्वारा भी दण्ड न मिले । ऐसा क्षमाभाव भक्तकी एक विशेषता है।

'संतुष्टः सततम्'\* —जीवको मनके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदिके संयोगमें और मनके प्रतिकृत प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिके वियोगमें एक संतोप होता है । विजातीय और अनित्य पदार्थोंसे होनेके कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता । स्वयं नित्य होनेके कारण जीवको नित्य परमात्मा की अनुभृतिसे ही वास्तविक और स्थायी संतोप होता

शर्कराकण्टकादिप्यो

ऐसे संतोपीक लिये भागवतकार कहते हैं— संतृष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिश: । सदा

यथोपानत्पदः शिवम् ।। (श्रीमद्भागवत ७ ११५ ११७)

<sup>&#</sup>x27;जैसे पैरोमें जूने पहनकर घलनेंवालेको क्रिकड़ और काँटोंसे कोई धय नहीं होता, ऐसे ही जिसके मनमें

संतोष है, उसके लिये सर्वदा सब जगह सख-ही-सुख है, दु:ख है ही नहीं !'

.

भगवान्को प्राप्त होनेपर भक्त नित्य-निरन्तर संतुष्ट रहता है; क्योंकि न तो उसका भगवान्से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान् संसारकी कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोषका कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टिके कारण वह संसारके किसी भी प्राणी-पदार्थके प्रति किञ्चिन्मात्र भी महत्त्ववृद्धि नहीं रखता\*!

Bankkanananan anggan anggan gangan anggan anggan

'संतुष्टः' के साथ 'सततम्' पद देकर भगवान्ने भक्तके उस नित्य-निरक्तर रहनेवाले संतीपकी ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अन्तर पड़ता है और न कभी अन्तर पड़नेकी सम्भावना ही रहती है। कमेंयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग—िकसी भी योगमार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले महासुरुपमें ऐसी संतुष्टि (जो वास्तवमें है) निरन्तर रहती है।

'योगी'- भक्तियोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त (नित्य निस्तर परमात्मासे संयुक्त) पुरुपका नाम यहाँ 'योगी' है । वास्तवमें किसी भी मनुष्यका परमात्मासे कभी

वियोग हुआ नहीं, है नहीं , हो सकता नहीं और सम्मव ही नहीं । इस वास्तविकताका जिसने अनुभव कर लिया है, वही 'योगी' है ।

'यतात्मा'— जिसका मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित राग्रेपस पूर्ण अधिकार है, वह 'यतात्मा' है। सिद्ध भक्तको मन-बुद्धि आदि चश्चमें करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वामाविक ही उसके वश्में रहते हैं। इसलिये उसमें किसी प्रकारके इन्द्रिजन्य दुर्गुण-दुगुवारके आनेकी सम्मावना ही नहीं रहती।

यासवर्मे मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ स्वामाविकरूपसे समार्गप चलनेके लिये ही हैं, किन्तु संसारसे रागपुक सम्बन्ध रहनेसे ये मार्गच्युत हो जाती हैं। मक्तक संसारसे किश्चिमात्र भी रागयुक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये उसको मन-सुद्धि-इन्द्रियाँ सर्वथा उसके बरामे होती हैं। जतः उसको प्रत्येक क्रिया दूसरोंक लिये अदर्श होती हैं। ऐसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चलनेवाले सत्युरुपोंकी इन्द्रियाँ भी कभी कुमार्गगामी नहीं होतीं । जैसे, राजा दुष्यत्तको वृत्ति शकुत्तलाको ओर जानेपर

जैसे, यजा दुष्यत्तकी वृत्ति शकुन्तलाकी ओर जानेपर उन्हें दृढ़ विधास हो जाता है कि यह क्षत्रिय-कन्या ही है, ब्राह्मण-कन्या नहीं । कवि कालिदासके कथनानुसार जहाँ सन्देह हो, वहाँ सल्ह्यके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति

ही प्रमाण होती है— सतां हि संदेहपदेष चस्तप

प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।।

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् १ । २१) जब न्यायशील सत्पुरुपको इन्द्रियोंको प्रवृति भी स्वतः कुमार्गकी ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त (जो न्यायधर्मसे कभी किसी अवस्थामें च्युत नहीं होता-) की मन-सुद्धि-इन्द्रियां कुमार्गकी ओर जा ही कैसे सकती हैं!

'दृढनिश्ययः' — सिद्ध महापुरुषकी दृष्टिमें संसारकी स्वतन्त सताका सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धिमें एक परमात्माकी ही अटल सक्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धिमें एक परमात्माकी ही अटल सक्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धिमें विपर्यय-दोष (प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारका स्थायी दीखना) नहीं रहता । उसको एक भगवान्के साथ ही अपने निल्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान्में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धिमें नहीं, प्रत्युत 'स्वयं' में होता है, जिसका आभास बुद्धिमें प्रतीत रोता है।

संसारको स्वतन्त्र सता माननेसे अथवा संसारसे अपना सम्बन्ध माननेसे ही बुद्धिमें विपर्वय और संशायरूप दीप उत्पन्न होते हैं । विपर्वय और संशायपुक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती । इननी और अग्रानी पुरुषको बुद्धिके निष्ठयमें हो अन्तर होता है; स्वरूपसे तो दोनो समान ही होते हैं । अज्ञानीको बुद्धिमें संसारकी सता और उसका महत्त्व रहता है; परनु मिद्ध भक्तवी बुद्धिमें एक भगवान्के सिवाय न तो संसारकी किमी वानुकी स्वतन्त सता रहती है और न उमका कोई महत्त्व ही रहता है । अतः उमकी बुद्धि विपर्वय और महावदीनोंसे

मंत कवीरदासमी करते है-

गोधन गजधन बाजिधन, और गतन धन धान । जब आधे संतीय धन, सब धन धृरि समान ।।

Augresterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelisterrativelis सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्माम है । भक्तके लिये भगवान्से बढ़कर कोई प्रिय और ही दृढ़ निश्चय होता है। श्रेष्ठ होता ही नहीं । भक्त तो मन-बद्धिपर अपना

'गय्यर्पितमनोबद्धिः'— जब साधक एकमात्र अधिकार ही नहीं मानता । वह तो इनको सर्वथा भगवत्राप्तिको ही अपना उद्देश्य बना लेता है और भगवानका ही मानता है। अतः उसके मन-खुद्धि स्वयं भगवान्का ही हो जाता है (जो कि घास्तवमें खाभाविक ही भगवान्में लगे रहते हैं। है) तब उसके मन-बृद्धि भी अपने-आप भगवानमें 'यः मदक्तः स मे प्रियः'\* — भगवानुको तो लग जाते हैं । फिर सिद्ध भक्तके मन-बद्धि भगवानके सभी प्रिय हैं; परन्तु भक्तका प्रेम भगवानके सिवाय

अर्पित रहें-इसमें तो कहना ही क्या है! और कहीं नहीं होता । ऐसी दशामें 'ये यथा मां जहाँ प्रेम होता है, वहाँ स्वामाविक ही मनुष्यका प्रपद्मने तांस्तथैव भजाम्यहम् । (गीता मन लगता है और जिसे मनष्य सिद्धान्तसे श्रेष्ट ४ । ११) - इस प्रतिज्ञाके अनुसार भगवानको भी समझता है, उसमें स्वामाविक ही उसकी बृद्धि लगती भक्त प्रिय होता है।

सम्बन्ध— सिद्ध भक्तके लक्षणोंका दूसरा प्रकरण, जिसमें छः लक्षणोंका वर्णन है, आपेके रलोकमें आया है।

यस्मात्रोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्वामर्वभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ।। १५ ।।

जिससे किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी किसी प्राणीसे उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष (ईर्ष्या), भय और उद्देगसे रहित है, यह मुझे प्रिय है ।

व्याख्या---'यामात्रोदिजते लोकः'-- भक्त सर्वत्र और सबमें अपने परमप्रिय प्रमुको ही देखता है। अतः उसकी दृष्टिमें मन, वाणी और शरीरसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ एकमात्र भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही होती हैं (गीता ६ 1३१) ! ऐसी अवस्थामें मक किसी भी प्राणीको उद्देग कैसे पहुँचा सकता है ? फिर भी भक्तोंक चरित्रमें यह देखनेमें आता है कि उनकी महिमा, आदर-सत्कार तथा कहीं-कहीं उनकी क्रिया. यहाँतक कि उनकी सौम्य आकृतिमात्रसे भी कुछ लोग ईप्यांवश उद्धिग्न हो जाते हैं और भक्तोंसे अकारण द्वेप और विरोध करने लगते हैं।

लोगोंको भक्तमे होनेवाले उद्वेगके सम्बन्धमें विचार किया जाय, तो यहाँ पता चलेगा कि भक्तकी क्रियाएँ

प्राणिमात्रमें भगवानुको ही देखता है-'वासदेव: सर्वम' (गीता ७ । १९) । उसकी मात्र क्रियाएँ स्वभावतः प्राणियोंके परमहितके लिये ही होती हैं । उसके द्वारा कभी भलसे भी किसीके अहितको चेटा नहीं होती। जिनको उससे उद्वेग होता है, वह उनके अपने राग-द्वेषयुक्त आसुर स्वभावके कारण ही होता है।

अपने ही दोपयुक्त स्वभावके कारण उनको भक्तकी हितपूर्ण चेष्टाएँ भी उद्देगजनक प्रतीत होती हैं । इसमें

कभी किसीके उद्वेगका कारण नहीं होती; क्योंकि भक्त

भक्तका क्या दोप ? भर्तहरिजी कहते हैं---मुगुमीनसञ्जनानां तुणजलसंतीपविहितवृतीनाम् । लव्यकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ।।

(भर्तहरि-नीतिशतक ६१)

<sup>\*</sup> चगवान श्रीराम कहते हैं-

अखिल बिख यह मोर उपाया । सब पर मोहि बरावरि दाया ।। तिन्ह महैं जो परिहरि मद माया । भन्नै मीहि मन यद अह काया ।।

पुरुष नर्पुमक नारि या जीव चराचर कोई।

सर्व भाव भन कपट तिन मोहि परम प्रिय सोई ।।

'हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तण, जल और संतोपपर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं (किसीको कुछ नहीं कहते): परन्त व्याध, मछए और दृष्टलोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं।'

वास्तवमें भक्तोंद्वारा दुसरे मनुष्योंके उद्विग्न होनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रत्यत भक्तोंके चरित्रमे ऐसे प्रसङ्ग देखनेमें आते हैं कि उनसे द्वेप रखनेवाले लोग भी उनके चित्तन और सङ्ग-दर्शन-स्पर्श-वार्तालापके प्रभावसे अपना आसर स्वभाव छोडकर भक्त हो गये । ऐसा होनेमें भक्तोका उदारतापूर्ण स्वभाव हो हेत है ।

उमा संत कड़ इहड़ बड़ाई । मंद करत जो करड़ भलाई ।। (मानस ५।४१।४) परन्तु भक्तोंसे द्वेप करनेवाले सभी लोगोंको लाभ ही

होता हो-ऐसा नियम भी नहीं है।

अगर ऐसा मान लिया जाय कि भक्तसे किसीको उद्देग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तके विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्तके शत्र-मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्तके लिये शत्र-मित्र, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदिमें सम होनेकी बात (जो आगे अठारहवें-उन्नीसवें श्लोकोंमें कही गयो है) नहीं कही जाती । तात्पर्य यह है कि लोगोंको अपने आसर स्वमावके कारण भक्तकी हितकर क्रियाओंसे भी उद्देग हो सकता है और वे बदलेकी भावनासे भक्तके विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपनेको उस भक्तका शत्र मान सकते हैं; परन्तु भक्तकी दृष्टिमें न तो कोई शत्र होता है और न किसीको उद्विग्न करनेका उसका भाव ही होता है।

'लोकान्नोद्विजते च यः'-- पहले भगवानने बताया कि भक्तसे किसी प्राणीको उद्देग नहीं होता और अब उपर्युक्त पदोंसे यह बताते हैं कि भक्तको खुद भी किसी प्राणीसे उद्वेग नहीं होता । इसके दो कारण है---

(१) भक्तके शरीर, मन, इन्द्रियाँ, सिद्धाना आदिके विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छासे क्रियाएँ और पटनाएँ हो सकती हैं। परनु वास्तविकताका योध होने तथा भगवान्में अत्यन्त प्रेम होनेके कारण भक्त भगवलेममें इतना निमान रहता है कि उसकी सर्वत्र

Commence of the second और सबमें भगवानके ही दर्शन होते हैं । इसलिये प्राणिमात्रकी क्रियाओंमें (चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकुल ही क्यों न हों) उसको भगवानकी ही लीला दिखायी देती है । अतः उसको किसी भी क्रियासे कभी उद्वेग नहीं होता ।

> उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदिका विरोध होता है । भक्त सर्वथा पूर्णकाम होता है । इसलिये दूसरोंसे उद्विग्न होनेका कोई कारण ही नहीं रहता।

(२)मनव्यको दसरोंसे उद्देग तभी होता है, जब

'हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मको यः स च मे प्रियः'--यहाँ हर्षसे मक्त होनेका तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकारके हपींदे विकारोंसे सर्वथा रहित होता है । पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्परिहत (प्रसन्नताशन्य) होता है. प्रत्यत उसकी प्रसन्नता तो नित्य, एकरस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ. उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्घोंक संयोग-वियोगसे उत्पन्न क्षणिक, नारावान तथा घटने-बढनेवाली नहीं होती । सर्वत्र भगवदवृद्धि रहनेसे एकमात्र अपने इप्टदेव भगवानुको और उनकी लीलाओंको देख-देखकर वह सदा ही प्रसन्न रहता है।

किसीके उत्कर्प-(उत्रति-) को सहन न करना 'अमर्प' कहलाता है । दसरे लोगोंको अपने समान या अपनेसे अधिक सुख-सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर-सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्यके अन्तःकरणमें उनके प्रति ईर्प्या होने लगती है: क्योंकि उसको दूसर्पेका उत्कर्प सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकोंके अन्त करणमें भी दूसरे साधकोंकी आध्यात्मक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सनकर किञ्चित ईंप्यांका भाव पैदा हो जाता है। पर भक्त इस विकारसे सर्वथा रहित होता है: क्योंकि उसकी दृष्टिमें अपने प्रिय प्रमुके सिवाय अन्य किसीकी स्वतन्त सत्ता रहती ही नहीं । फिर यह

किसके प्रति अपर्व करे और क्यों करे? अगर साधकके हदयमें दूसरोकी आध्यातिमक ठत्रति देखकर ऐसा भाग पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक ठप्रति हो, ही यह भूवे छस्के साधनमें सहयक रोता है । पर्तु अला साधके

हदयमें ऐसा भाव पैदा हो जाय कि इसकी उन्नति क्यों हो गयी, तो ऐसे दुर्भावके कारण उसके हृदयमें अमर्पका भाव पैदा हो जायगा, जो उसे पतनकी ओर ले जानेवाला होगा।

इष्टकं वियोग और अनिष्टकं संयोगको आशह्नासं होनेवालं विकारको 'भय' कहते हैं । भय दो कारणोसं होता है—(१) बाहरी कारणोसं; जैसे—सिंह, साँप, चोर, डाकू आदिसं अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकारकी सांसारिक हानि पहुँचनेकी आशह्नासं होनेवाला भय और (२) भीतरी कारणोसं; जैसे—चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्विकद्ध भावों तथा आचरणोसं होनेवाला भय ।

सबसे बड़ा भय मौतका होता है । विवेकशील कहे जानेवाले पुरुषोंको भी प्रायः मौतका भय बना रहता है ।\* साधकको भी प्रायः सत्सङ्ग-भजन-ध्यानादि साधनोसे शरीरके कुश होने आदिका भय रहता है । उसको कभी-कभी यह भय भी होता है कि संसारसे सर्वथा वैराय हो जानेपर मेरे शरीर और परिवारका पालन कैसे होगा ! साधारण मनुष्यको अनुकूल बस्तुको प्राप्तिमें याधा पहुँचानेवाले अपनेसे बलवान् मनुष्यसे भय होता है । ये सभी भय केवल शरीर-(जड़ता-) के आश्रयसे ही पैदा होते हैं । भक्त सर्वथा भगवच्यरणिक आश्रित रहता है, इसलिये वह सदा-सर्वदा भयरिहत होता है । साधकको भी तमीतक भय रहता है, जबतक वह सर्वथा भगवच्यरणोंके आश्रित नहीं हो जाता ।

सिद्ध भक्तको तो सदा, सर्वत्र अपने प्रिय प्रमुकी स्तीला ही दीखती है । फिर भगवान्की लीला उसके इदयमें भय कैसे भैदा कर सकती है!

मनका एकरूप न रहकर हलचलयुक्त हो जाना 'उद्देग' कहलाता है। इस (पंद्रहवें) श्लोकर्न 'उद्देग' शब्द तीन बार आया है। पहली बार उद्देगकी बात कहकर मगवान्ने यह बताया कि मत्तकी कोई भी किया उसकी ओरसे किसी मनुष्यके उद्देगका कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्देगकी बात कहकर यह बताया कि दूसरे मनुष्योंकी किसी भी क्रियासे भतके अन्तःकरणमें उद्देग नहीं होता । इसके सिवाय दूसरे कई कारणोंसे भी मनुष्यको उद्देग हो सकता है; जैसे वार-बार कोशिश करनेपर भी अपना कार्य पूप न होना, कार्यका इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छासे ऋतु-परिवर्तन, भूकम्म, बाढ़ आदि दुःखदायी घटनाएँ घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धान अथवा साधनमें विद्य पड़ना और । भक्त इन सभी प्रकारके उद्देगोंसे सर्वथा मुक्त होता है— यह बतानेके लिये ही तीसरी बार उद्देगकी बात कही गयी है। तात्यर्य यह है कि भक्तके अन्तःकरणमें 'उद्देग' नामकी कोई चीज रहती ही नहीं।

बाज रहता है । इस । उद्देगके होनेमें अज्ञानजनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है । भत्तमें अज्ञानका सर्वथा अभाव होनेसे कोई स्वतन्त इच्छा नहीं 'रहती, फिर आसुर स्वभाव तो साधनावस्थामें ही नष्ट हो जाता है । भगवान्की इच्छा ही भक्ति इच्छा होती है । भक्त अपनी क्रियाओंके फलरूपमें अथवा अनिच्छासे प्राप्त अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें भगवान्का कृपापूर्ण विधान ही देखता है और नित्तर आनन्दमें भग्न रहता है । अतः भक्तमें उद्देगका सर्वथा अभाव होता है ।

'मुक्तः' पदका अर्थ है— विकारोंसे सर्वथा छूटा हुआ । अत्तःकरणमें संसारका आदर रहनेसे अर्थात् परमात्मामें पूर्णतया मन-युद्धि न लगनेसे ही हर्ष, अमर्थ, भय, उद्देश आदि विकार उत्पन्न होते हैं । परन्तु भक्तकी दृष्टिमें एक भगवान्के सिवाय अन्य किसीकी खतत्त सत्ता और महता न रहनेसे उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते । उसमें स्वामायिक ही सदगण-सदावार रहते हैं ।

इस श्लोकम् भगवान्ने भक्तः पद न देकर मुक्तः पद दिवा है । इसका तारपर्य यह है कि भक्त यावनात्र दुर्गुण-दुराचार्यसे सर्वथा रहित होता है ।

े गुणांका अभिमान होनेसे दुर्गुण अपने-आप आ जाते हैं। अपनेमें किसी गुणके आनेपर अभिमानरूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाय तो उस गुणके

गुण कैसे माना जा संकता है ? दैवी सम्पत्ति (सद्गुण) से कभी आसंरी सम्पत्ति (दुर्गुण) उत्पत्र नहीं हो सकती । अगर दैवी सम्पत्तिसे आसरी सम्पत्तिकी उत्पत्ति होती तो 'दैवी संपद्विमोक्षाय' (गीता १६ । ५)---भगवद्वचनेकि अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता ? वास्तवमें गुणोंके अभिमानमें गुण कम तथा दुर्गुण (अभिमान) अधिक होता है । अभिमानसे दुर्गणोंकी वृद्धि होती है; क्योंकि सभी दुर्गुण-दुराचार अभिमानके ही आश्रित रहते हैं। \*

भक्तको तो प्रायः इस बातको जानकारी हो नहीं होती कि मेरेमें कोई गुण है। अगर उसको अपनेमें कभी कोई गुण दीखता भी है तो वह उसको भगवानुका ही मानता है, अपना नहीं । इस प्रकार गुणोंका अभिमान न होनेके कारण भक्त रूपी दुर्गण-दुराचारों, विकारोंसे मुक्त होता है।

भक्तको भगवान् प्रिय होते हैं, इसलिये भगवानको भक्त प्रिय होते हैं (गीता भी

सम्बन्ध-सिद्ध भक्तके छः लक्षण बतानेवाला तीसरा प्रकरण आगेके श्लोकमें आया है।

# अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ।।१६ ।।

जो आकाङ्कक्षासे रहित, बाहर-भीतरसे पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथासे रहित और सभी आरम्भोंका अर्थात् नये-नये कमेंकि आरम्भका सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

व्याख्या--'अनपेक्षः'-भक्त भगवानको ही सर्वश्रेष्ठ मानता है । उसकी दृष्टिमें भगवत्प्राप्तिसे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता । अतः संसारकी किसी भी वस्तुमें उसका किञ्चिन्मात्र भी खिंचाव नहीं होता इतना ही नहीं, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धिमें भी उसका अपनापन नहीं रहता. प्रत्यत वह उनको भी भगवानुका ही मानता है, जो कि वास्तवमें भगवान्के ही हैं । अतः उसको शरीर-निर्वाहको भी चिन्ता नहीं होती । फिर वह और किस बातकी अपेक्षा करे ? अर्थात् फिर उसे किसी भी वस्तुकी इच्छा-वासना-स्पृहा नहीं रहती ।

भक्तपर चाहे कितनी हो बड़ी आपति आ जाय. आपत्तिका ज्ञान होनेपर भी उसके चित्तपर प्रतिकल प्रभाव नहीं होता । भयंकर-से-भयंकर परिस्थितिमें भी यह भगवान्की लीलाका अनुभव करके मस्त रहता है । इसलिये यह किसी प्रकारकी अनुकलताको कामना नहीं करता ।

नारावान् पदार्थ तो रहते नहीं, उनका वियोग अवस्यम्भावी है और अविनाशी परमात्माने कभी वियोग होता हो नहीं-इस चार्स्सवक्राको जाननेक कारण भक्तमें स्वाभाविक ही नारावान् पदार्थोंकी इच्छा पैटा नहीं होती।

यह बात खास ध्यान देनेकी है कि केवल इच्छा करनेसे शरीर-निर्वाहके पदार्थ मिलते हो तथा इच्छा न करनेसे न मिलते हों— ऐसा कोई नियम नहीं है । वास्तवमें शरीर-निर्वाहको आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती हैं: क्योंकि जीवमात्रके शरीर-निर्वाहकी आवश्यक सामग्रीका प्रवन्ध भगवानुकी ओरसे पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करनेसे तो आवश्यक वस्तुओंकी प्राप्तिमें वाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तुको अपने लिये अत्यन्त आवश्यक समझकर

वस्त कैसे मिले? कहाँ मिले? कव मिले ?'- ऐसी प्रवल इच्छाको अपने अन्त करणपे पकड़े रहता है. तो उसकी उस इच्छाना विस्तार नहीं हो पाता अर्थात् उसकी यह इच्छा दुसी लोगोंके अन्त-करणतक नहीं पहुँचे पाती । इस करण दूसरे लोगोंक अन्त करणमें उम आवश्यक बस्नुक्षे देनेकी इच्छा या प्रेरणा नहीं होती । प्राय. देखा जल्ह है कि लेनेकी प्रयत इच्छा रखनेकले-(चेर अन्द्र) को कोई देना नहीं चाहता । रहते हैं

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT वस्तको इच्छा न रखनेवाले विस्क त्यागी और बालकको आवश्यकताओका अनुभव अपने-आप दूसरोंको होता है, और दूसरे उनके शरीर-निर्वाहका अपने-आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबन्ध करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तर्ए बिना माँगे स्वतः मिलती हैं । अतः वस्तुओंकी इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुःख पाना ही है। सिद्ध भक्तको तो अपने कहे जानेवाले शरीरकी भी अपेक्षा नहीं होती: इसलिये वह सर्वधा निरपेक्ष होता है।

किसी-किसी भक्तको तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान् दर्शन दें! भगवान् दर्शन दें तो आनन्द, न दें तो आनन्द! वह तो सदा भगवानकी प्रसन्नता और कपाको देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्तके पीछे-पीछे भगवान् भी घुमा करते हैं! भगवान् स्वयं कहते हैं ---निरपेक्षं समदर्शनम् । निर्वेरं मनि शासं अनुब्रजाम्यहं नित्यं पुयेवेत्यइघिरेणुभिः ।। (श्रीमद्रा॰ ११ । १४ । १६)

'जो निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला). निरत्तर मेरा मनन करनेवाला, शान्त, द्वेप-रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखनेवाला है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी चरण-रज मेरे ऊपर पड़ जाय और मै पवित्र हो जाऊँ ।

- किसी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवानुकी भक्ति करनेवाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त होता है; क्योंक (यस्तुकी ओर लक्ष्य रहनेसे) वह वस्तुके लिये ही भगवानुकी भक्ति करता है. न कि भगवान्के लिये । परनु भगवान्की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं (गीता ७ । १६); क्योंकि वह इच्छित वस्के लिये किसी दूसरेपर भगेसा न त्खकर अर्थात् केवल भगवान्पर भऐसा रखकर ही भजन करता है । इतना ही नहीं, भगवान भक्त धवनी तरह तस (अर्थाधी भक्त) की इच्छा पूरी करके उसकी सर्वधा निःमृह भी यना देते हैं। शुक्ति: शहरोगों अहंता-ममता (में-मेपपूर)

त स्त्रेपेस भक्तका शाग्री अत्यन्त पवित्र होता है।

अन्तःकरणमें राग-द्वेप, हर्प-शोक, काम-क्रोधादि विकारोंके न रहनेसे उसका अन्तःकाण भी अत्यन्त पवित्र होता है । ऐसे (बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र) भक्तके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चित्तनसे दसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगोको पवित्र करते हैं: किन्तु ऐसे भक्त तीर्थोंको भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं अर्थात् तीर्थं भी उनके चरण-स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं (पर भक्तोंके मनमें ऐसा अहंकार नहीं होता) । ऐसे भक्त अपने हृदयमें विग्रजित 'पवित्राणां पवित्रम' (पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाले) भगवानुके प्रभावसे तीर्थोंको भी महातीर्थ बनाते हए विचरण करते हैं---

तीर्थीकर्यन्ति स्यान्तःस्थेन तीर्थानि गदाभुता ।। (श्रीमद्भा॰ १ । १३ । १०)

महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते हैं-साघयो न्यासिनः - शान्ता ब्रह्मिद्रा लोकपावनाः । तेष्वास्ते हाधभिद्धरिः ।। तेऽङ्गसङ्गात् हरन्यधं (श्रीमद्धा॰ ९।९।६)

लोक-परलोककी समस्त जिन्होंने कामनाओंका त्याग कर दिया है, जो संसारसे उपस्त होकर अपने+आपमें शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ट और लोकोंको पवित्र करनेवाले परीपकारी साथ पुरुष है. वे अपने अङ्गस्पर्शसे तुन्हारे (पापियोंक अङ्ग-स्पर्शस आये) समस्त पापोंको नष्ट कर देगे : क्येंकि ठनके हृदयमें समस्त पापीका नाश करनेवाले भगवान मर्वदा निवास करते हैं।

'दक्ष: - जिसने करनेयोग्य काम कर लिया है, वहीं दक्ष है। मानव-जीवनका उद्देश्य भगत्रहाप्ति ही है । इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है । अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवानको प्राप्त कर लिया, वही वासकों दक्ष अर्थात् चतर है। भगवान कहते हैं-

ं मनीविणाम् । एवा बुद्धिमता वद्धिर्मनीषा यसस्ययनुनेनेह मत्येनात्रोति भापृतम् ।। ्(श्रीमद्भा॰ ११ : २९ ! २२)

'विवेक्तियंकि विवेक और चतुरांकी चतुरांकी परम्बाह्य हैं कि वे इस विनामी और असत्य शिके इस मुझे अविनाशी एवं मत्य तत्वकी प्राण

कर तें।

निर्लिप्त रहता है।

सांसारिक दक्षता (चतुग्रई) वास्तवमें दक्षता नहीं है। एक दृष्टिसे तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना कलंक ही हैं; क्योंकि इससे अन्तःकरणमें जड़ पदार्थीक आदर बढ़ता है, जो मनुष्यके पतनका कारण होता है ।

सिद्ध फ्तमें व्यावहारिक (सांसारिक) दक्षता भी

होती है। परन्तु व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक स्थितको कसौटी मानना वस्ततः सिद्ध भक्तका अपमान

ही करना है। 'उदासीन:'- उदासीन शब्दका अर्थ है-उत्+आसीन अर्थात् ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे रहित ।

विवाद करनेवाले दो व्यक्तियोंके प्रति जिसका

सर्वथा तटस्य भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तताका द्योतक है। जैसे ऊँचे पर्वतपर खड़े हुए पुरुषपर नीचे पृथ्वीपर लगी हुई आग या बाढ़ आदिका कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदिका भक्तपर कोई असर नहीं पड़ता , वह सदा

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है और जो मनुष्य भक्तका अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकल आचरण करता है वह उसका शत्रु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यवहारमें फरक मालूम दे सकता है; परन्तु भक्तके अन्तःकरणमें दोनों मनुष्योंके प्रति किञ्चित्मात्र भी भेदभाव नहीं होता । वह दोनों स्थितियोंमें सर्वथा उदासीन अर्थात् निर्लिप्त रहता है।

भक्तके अन्तःकरणमें अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती । वह शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको परमात्माका ही मानता है । इसलिये उसका व्यवहार पक्षपातसे रहित होता है।

'गतव्यथः'-- कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आये या चला जाय, जिसके चितमें दु:ख-चिन्ता-शोकरूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्तको यहाँ 'गतव्यथः' कहा गया है।

यहाँ 'व्यथा' शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं

है । अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा प्रतिकुलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें खिन्नताकी जो हलचल होती है, वह भी 'व्यथा' ही है। अतः

ही यहाँ 'गतव्यथः' पटसे कहा गया है।

त्यागी होता है \* ।

अनुकूलता तथा प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारीके सर्वथा अभावको

'सर्वारम्पर्गात्यागी'— भोग और संग्रहके उद्देश्यसे नये-नये कर्म करनेको 'आरम्भ' कहते हैं: जैसे---सुखभीगके उद्देश्यसे घरमें नयी-नयी चीजें इकट्री करना. वस्र खरीदना; रुपये बढ़ानेके उद्देश्यसे नयी-नयी दुकाने खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि । भक्त भोग और संग्रहके लिये किये जानेवाले मात्र कर्मीका सर्वथा

जिसका उद्देश्य संसारका है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदिको लेकर अपनेमें विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवित्रष्ट होता है । अतः उसके कहलानेवाले शरीर. इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवानुके अर्पित होते हैं। वास्तवमें इन शरीरादिके मालिक भगवान् ही हैं। प्रकृति और प्रकृतिका कार्यमात्र भगवानका है। अतः भक्त एक भगवानके सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता । वह अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । उसके द्वारा होनेवाले मात्र कर्म भगवानुकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं । धन-सम्पत्ति, सुख-आराम, मान-बड़ाई आदिके लिये किये जानेवाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं ।

जिसके भीतर परमात्मतत्त्वको प्राप्तिको ही सची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्गका क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करनेके उद्देश्यमे वह कभी कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता ।

'यो मद्रकः स मे प्रियः'- भगवान्में स्वाभाविक हो इतना महान् आकर्पण है कि मक्त स्वतः उनको ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है।

मुनयो निर्मन्या अयुस्कमे । आत्मरामाश्च कुर्यस्यहैतुकीं **भक्तिमित्यम्पृतगुणो 8**ि 11

ि अध्याय १२

वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले विरक्त त्यागी और वालककी आवश्यकताओंका अनुभव अपने-आप दूसरोंको होता है, और दूसरे उनके शरीर-निर्वाहका अपने-आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबन्ध करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तएँ विना माँगे स्वतः मिलती हैं । अतः वस्तओंकी इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दःख पाना ही है। सिद्ध भक्तको तो अपने कहे जानेवाले शरीरकी भी अपेक्षा नहीं होती: इसलिये वह सर्वथा निरपेक्ष होता है।

किसी-किसी भक्तको तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान् दर्शन दें! भगवान् दर्शन दें तो आनन्द, न दें तो आनन्द! वह तो सदा भगवानकी प्रसन्नता और कपाको देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्तके पीछे-पीछे भगवान भी घमा करते हैं! भगवान खयं कहते हैं —

निरपेक्षं समदर्शनम् । मुनि निर्देर शासं अनुव्रजाम्यहं प्रयेवेत्यड्चिरेणभिः ।। नित्यं (श्रीमद्धा॰ ११ । १४ । १६)

'जो निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला). निरत्तर मेरा मनन करनेवाला, शाना, द्वेप-रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखनेवाला है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं सदा यह सोचकर धूमा करता है कि उसकी चरण-रज मेरे ऊपर पड जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ ।'

किसी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवानुकी भक्ति करनेवाला मनुष्य बस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त होता है; क्योंकि (वस्तुकी ओर लक्ष्य रहनेसे) वह वस्तके लिये ही भगवानकी भक्ति करता है, न कि भगवानके लिये । परन्तु भगवानकी यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं (गीता ७ । १६): क्योंकि वह इच्छित वस्तुके लिये किसी दूसरेपर भंगेसा न रखकर अर्थात् केवल भगवान्पर भरोसा रखकर ही भजन करता है । इतना हो नहीं, भगवान भक्त प्रवकी तरह उस (अर्थार्थी भक्त) की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा नि.सह भी बना देते हैं।

न रहनेसे भक्तका शर्यर अत्यत्त पवित्र होता है।

अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोधादि विकारिक न रहनेसे उसका अन्तःकरण भी अत्यन्त पवित्र होता है । ऐसे (बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र) भक्तके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिन्तनसे दसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगोंको पवित्र करते हैं: किना ऐसे मक्त तीथोंको भी तीर्थत प्रदान करते हैं अर्थात् तीर्थ भी उनके चरण-स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं (पर भक्तोंक मनमें ऐसा अहंकार नहीं होता) । ऐसे भक्त अपने हृदयमें विराजित 'पवित्राणां पवित्रम्' (पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाले) भगवानके प्रभावसे तीथोंको भी महातीर्थ बनाते हए विचरण करते हैं---तीर्थीकर्वन्ति सीर्थानि स्थानः स्थेन गदाभता ।।

महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते हैं— न्यासिनः शाना ब्रह्मिष्टा लोकपावनाः । साधवो तेऽङ्गसङ्गत् तेष्वास्ते ह्यधभिद्धरिः ।। (श्रीमद्धा॰ ९ । ९ । ६)

(श्रीमन्दा॰ १ । १३ । १०)

जिन्होंने लोक-परलोककी कामनाओंका त्याग कर दिया है, जो संसारसे ठपरत होकर अपने - आपमें शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ट और लोकोंको पवित्र करनेवाले परोपकारी साधु पुरुष है, वे अपने अङ्गरपर्शसे तुन्हारे (पापियंकि अङ्ग-स्पर्शसे आये) समस्त पापीको नष्ट कर देगे : क्योंकि उनके इटवमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं।

'दक्ष: - जिसने करनेयोग्य काम कर लिया है, यही दक्ष है । मानव-जीवनका उद्देश्य भगवन्त्राप्ति ही है । इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है । अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान्को प्राप्त कर लिया, वहीं वास्तवमें दक्ष अर्थात चत्र है। भगवान कहते है— एपा बुद्धियतां बुद्धिर्यनीया मनीविणाम् । भागुतम् ।। थत्सत्यमनते<u>ने</u>ह प्रत्ये राष्ट्राति (श्रीमद्रा॰ ११ । २९ । २२)

'विवेकियंकि विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ट्रा इसीमें है कि वे इस विनाशी और अमत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशो एवं मत्य तत्वको प्राप्त करलें।

सांसारिक दक्षता (चतुर्गई) वास्तवमें दक्षता नहीं है। एक दृष्टिसे तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना कलंक ही हैं; क्योंकि इससे अन्तःकरणमें जड़ पदार्थींका आदर बढ़ता है, जो मनुष्यके पतनका कारण होता है ।

सिद्ध भक्तमें व्यावहारिक (सांसारिक) दक्षता भी होती है। परन्तु व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक स्थितिकी कसौटी मानना वस्तृतः सिद्ध भक्तका अपमान ही करना है।

उत्-असीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे रहित ।

विवाद करनेवाले दो व्यक्तियोंके प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता है । उदासीन शब्द निर्लिप्तताका द्योतक है । जैसे ऊँचे पर्वतपर खड़े हुए पुरुषपर नीचे पृथ्वीपर लगी हुई आग या बाढ़ आदिका कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदिका भक्तपर कोई असर नहीं पड़ता , वह सदा निर्लिप्त रहता है।

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता है तथा उसके अनुकृत आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है और जो मनुष्य भक्तका अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकृत आचरण करता है, वह उसका शत्रु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यवहारमें फरक मालूम दे सकता है; परन्तु भक्तके अन्तःकरणमें दोनों मनुष्योंके प्रति किञ्चिन्मात्र भी भेदभाव नहीं होता । वह दोनों स्थितियोंमें सर्विथा उदासीन अर्थात् निर्लिप्त रहता है।

भक्तके अन्तःकरणमें अपनी खतन्त्र सत्ता नहीं रहती । वह शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको परमात्माका ही मानता है । इसलिये उसका व्यवहार पक्षपातसे रहित होता है.1

'गतव्यथः'-- कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आये या चला जाय, जिसके चित्तमें दुःख-चिन्ता-शोकरूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्तको यहाँ 'गतव्यथः' कहा गया है ।

यहाँ 'व्यथा' शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं

है । अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा प्रतिकृलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें खिन्नताकी जो हलचल होती है, वह भी 'व्यथा' ही है। अतः अनुकलता तथा प्रतिकलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले

राग-द्वेप, हर्प-शोक आदि विकारोंके सर्वथा अभावको ही यहाँ 'मतव्यथः' पदसे कहा गया है।

'सर्वारम्भपरित्यागी'— भोग और संग्रहके उद्देश्यसे नये-नये कर्म करनेको 'आरम्भ' कहते हैं: जैसे-सुखभोगके उद्देश्यसे घरमें नयी-नयी चीजें इकट्ठी करना. वस्र खरीदना: रुपये बढानेके उद्देश्यसे नयी-नयी दकाने खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि । भक्त भोग और संग्रहके लिये किये जानेवाले मात्र कर्मीका सर्वधा त्यागी होता है \*

जिसका उद्देश्य संसारका है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदिको लेकर अपनेमें विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवित्रप्र होता है । अतः उसके कहलानेवाले शरीर इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवानके अर्पित होते हैं। वास्तवमें इन शरीरादिके मालिक भगवान् ही हैं। प्रकृति और प्रकृतिका कार्यमात्र भगवानका है । अतः भक्त एक भगवानके सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता । वह अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । उसके द्वारा होनेवाले मात्र कर्म भगवानुकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं । धन-सम्पत्ति, सख-आराम, मान-बडाई आदिके लिये किये जानेवाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं ।

जिसके भीतर परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिकी ही सन्ती लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्गका क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करनेके उद्देश्यसे वह कभी कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता ।

'यो मद्धक्तः स मे प्रियः'— भगवानमें खाभाविक ही इतना महान् आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है।

मुनयो निर्मन्था अप्युस्क्रमे । आत्मारामाश्च कुर्वन्यहैतको भक्तिमित्यम्मृतगुणो हरि: 11

3-

खिग्यानी i। . अनारंघ अनिकेत असानी । अनघ अरोष टच्छ

(श्रीमद्भा॰ १ । ७ । १०) 'ज्ञानके द्वारा जिनकी चित्-जड़-ग्रन्थि कट गयी है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवानुकी हेतुर्राहत (निप्काम) भक्ति किया करते हैं; क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोंको अपनी ओर खोंच लेते हैं।'

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवानमें इतना महान् आकर्षण है, तो सभी मनुष्य भगवानको ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते ?

वास्तवमें देखा जाय तो जीव भगवानका ही अंश है । अतः उसका भगवान्की ओर स्वतः-स्वाभाविक आकर्पण होता है । परन्तु जो भगवान् वास्तवमें अपने है, उनको तो मनुष्यने अपना माना नहीं और जो मन-बृद्धि-इन्द्रियाँ-शरीर-कुटुम्बादि अपने नहीं हैं, उनको उसने अपना मान लिया । इसीलिये वह शारीरिक निर्वाह और सखको कामनासे सांसारिक भोगोंकी ओर

आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवानुसे दूर (विमुख) हो गया। फिर भी उसकी यह दरी वास्तविक नहीं माननी चाहिये । कारण कि नारावान् भोगोंकी ओर आकृष्ट होनेसे उसकी भगवानसे दरी दिखायी तो देती है, पर वास्तवमें दूरी है नहीं; क्योंकि उन भोगोंमें भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है। परनु इन्द्रियोंके विषयोंने अर्थात् भोगोमें ही आसक्ति होनेके कारण उसको उनमें छिपे भगवान् दिखायी नहीं देते । जब इन नाशवान भोगोंकी ओर उसका आकर्षण

अनन्यप्रेमी भक्तको भगवान् 'मद्भक्तः' कहते हैं । जिस भक्तका भगवान्में अनन्य प्रेम है. वह भगवानको प्रिय होता है।

नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवानकी ओर खिंच

जाता है। संसारमें किञ्चित्रात्र भी आसक्ति न रहनेसे

भक्तका एकमात्र भगवानुमें स्वतः प्रेम होता है । ऐसे

सम्बन्ध—सिद्ध पतन्ते पाँच लक्षणींवाला चौथा प्रकरण आगेके श्लोकमें आया है। यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । शुभाशभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।। १७ ।।

जो न कभी हर्पित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ-अशुभ कर्मोमें राग-द्वेपका त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है ।

काइक्षति'— मुख्य विकार चार हैं— (१) राग, उसका अन्तःकरण राग-देपादि विकारीसे सर्वेषा मुक्त (२) द्वेप, (३) हर्प और (४) शोक<sup>\*</sup> । सिद्ध होता है । भगवानुका साक्षात्कार होनेपर ये विकार भक्तमें ये चारों ही विकार नहीं होते । उसका यह सर्वधा मिट जाते हैं । अनुभव होता है कि संसारका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवानुमें कभी वियोग होता ही नहीं । बदता है, त्यों-ही-त्यों उसमें राग-द्वेपादि कम होते संसारके साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा चले जाते हैं। जो कम होनेवाला होता है, यह नहीं और रह सकता भी नहीं । अतः संसारकी कोई मिटनेवाला भी होता है । अतः जय माधनायस्थामें स्वतन्त सत्ता नहीं है— इस वास्तविकताका अनुभव ही विकार कम होने लगते हैं, तय महज ही यह कर लेनेके बाद (जड़ताका कोई सम्बन्ध न रहनेपर) भक्तका केवल भगवान्के साथ अपने नित्यसिद्ध ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिट जाते हैं।

व्याख्या--यो न हप्यति न द्वेष्टि न शोचति न सम्बन्धका अनुभव अटलरूपसे रहता है । इस कारण

साधनावस्थाने भी साधक ज्यों-ज्यों साधनने आगे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धायस्थामे भक्तमें

प्रचलित भाषामें किसीकी मृत्युसे मनमें होनेवाली व्यथाके लिये 'शोक' शब्दका प्रयोग किया जाता है परन्तु पहाँ 'शोक' शब्दका तात्पर्य अनाःकरणके दुःखरूप 'विकार' से हैं।

हर्ष और शोक-- दोनों राग-द्वेपके ही परिणाम है। जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोगसे और जिसके प्रति देव होता है. उसके वियोगसे 'हर्ष' होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है, उसके वियोग या वियोगकी आशङ्कासे और जिसके प्रति द्वेप होता है. उसके संयोग या संयोगको आशङासे 'शोक' होता है । सिद्ध भक्तमें राग-द्वेषका अत्यन्ताभाव होनेसे खतः एक साम्यावस्था निरन्तर रहती है । इसलिये वह विकारोंसे सर्वथा रहित होता है।

जैसे रात्रिके समय अन्धकारमें दीपक जलानेकी कामना होती है: दीपक जलानेसे हर्ष होता है, दीपक बुझानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध होता है और पुनः दीपक कैसे जले- ऐसी चिन्ता होती है। रात्रि होनेसे ये चारों वातें होती हैं । परन्तु मध्याहका सूर्य तपता हो तो दीपक जलानेकी कामना नहीं होती. दीपक जलानेसे हर्ष नहीं होता. दीपक बझानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता और (अँधेरा न होनेसे) प्रकाराके अभावकी चिन्ता भी नहीं होती । इसी प्रकार भगवान्से विमुख और संसारके सम्मुख होनेसे शरीर-निर्वाह और सुखके लिये अनुकूल पदार्थ, परिस्थित आदिके मिलनेकी कामना होती है; इनके मिलनेपर हर्ष होता है; इनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेवालेके प्रति द्वेप या क्रोध होता है और इनके न मिलनेपर 'कैसे मिलें' ऐसी चिन्ता होती है। परन्तु जिसको (मध्याइके सूर्यको तरह) भगवत्प्राप्ति हो गयो है, उसमें ये विकार कभी नहीं रहते । वह पूर्णकाम हो जाता है। अतः उसको संसारकी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

'शुभाशभपरित्यागी'— ममता, आसक्ति और फलेच्छासे रहित होकर ही शुभ कर्म करनेके कारण भक्तके कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं । इसलिये भक्तको

शुभ कर्मोंका भी त्यागी कहा गया है। राग-द्वेपका सर्वथा अभाव होनेके कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं । अशुभ कमेंकि होनेमें कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण हैं. और भक्तमें इनका सर्वथा अभाव होता है। इसलिये उसको अशभ कर्मीका भी त्यागी कहा गया है।

भक्त शुभ कर्मीसे तो राग नहीं करता और अशुभ कमेंसि द्रेप नहीं करता । उसके द्वारा स्वामाविक शास्त्रविहित शुभ कर्मीका आचरण और अशुभ (निषिद्ध एवं काम्य) कर्मीका त्याग होता है, राग-द्वेषपर्वक नहीं । राग-द्रेपका सर्वथा त्याग करनेवाला ही सच्चा त्यामी है।

मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते, प्रत्युत कर्मोमें राग-देख ही बाँधते हैं । भक्तके सम्पूर्ण कर्म राग-द्वेपरहित होते हैं, इसलिये वह शुभाशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका परित्यागी है ।

'शुभाशुभपरित्यागी' पदका अर्थ शुभ और अशभ कर्मोंके फलका त्यागी भी लिया जा सकता है। परन्तु इसी श्लोकके पूर्वार्ध में आये 'न ह्रष्यति न देष्टि न शोचति न काङक्षति' पदोंका सम्बन्ध भी शुभ (अनुकल) और अशुभ (प्रतिकृत) कर्मफलके त्यागसे ही है । अतः यहाँ 'शभाशभपरित्यागी' पदका अर्थ शुभाशभ कर्मफलका त्यागी माननेसे पनरुक्ति-दोप आता है । इसलिये इस पदका अर्थ शुभ एवं अशुभ कमोंमें राग-द्रेपका त्यागी ही मानना चाहिये ।

'भक्तिमान्यः स मे प्रियः'— भक्तकी भगवानमे अत्यधिक प्रियता रहती है । उसके द्वारा स्वत:-स्वाभाविक भगवानका चिन्तन, स्मरण, भजन होता रहता है। ऐसे भक्तको यहाँ 'भक्तिमान' कहा गया है।

भक्तका भगवानमें अनन्य प्रेम होता है. इसलिये वह भगवानको प्रिय होता है ।

×

सम्बन्ध— अब आगेके दो श्लोकोंमें सिद्ध भक्तके दस लक्षणोंवाला पाँचवाँ और अत्तिम प्रकरण कहते हैं।

समः प्रात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

सङ्गविवर्जितः ।। १८ ।। शीतोष्णसुखदु:खेषु समः

## तुल्यनिन्दास्तुतिमौँनी संतुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।। १९ ।।

जो शत्रु और मित्रमें तथा पान-अपमानमें सम है और शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकूलता तथा सुख-दु:खमें सम है एवं आसिक्तसे रहित है, और जो निश्च-स्तृतिको समा समझनेवाला, मनवशील, जिस-किसी प्रकारसे भी (शरीरका निर्वाह होनेमें) संतुष्ट, रहनेदे स्थान तथा शरीरमें ममता-आसिक्तसे रहित और स्थिर चुद्धिवाला है, यह भक्तिमान् मनुष्मुहो प्रिय है।

व्याख्या——'समः शत्री च मित्रे च'— यहाँ
भगवान् भक्तमं व्यक्तियंकि प्रति होनेवाली समताका
वर्णन किया है। सर्वत्र भगवदबुद्धि होने तथा एंग-द्वेपसे
एहित होनेके कारण सिद्ध भक्तका किसीके भी प्रति
शत्रु-मित्रका भाव नहीं रहता। लोग हो उसके व्यवहारमें
अपने स्वभावके अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलताको
देखकर उसमें मित्रता या शत्रुक्तका आरोप कर लेते
हैं। साधारण लोगोंका तो कहना ही क्या है, सावधान
एहनेवाले साधकोंका भी उस सिद्ध भक्तके प्रति मित्रता
और शत्रुकाका भाव हो सकता है। परंतु भक्त
अपने-आपमें सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके
हदयमें कभी किसीके प्रति शत्रु-मित्रका भाव उत्पत्र
नहीं होता।

मान लिया जाय कि भक्तने प्रति शत्रुता और मित्रताका भाष रखनेवाले दो व्यक्तियोमें घनके बँटवारेसे सम्बन्धित कोई विवाद हो जाय और उसका निर्णय करानेके लिये वे भक्तके पास जायें, तो भक्त धनका बँटवारा करते समय शत्रु-भाववाले व्यक्तिको कुछ अधिक और भित्र-भाववाले व्यक्तिको कुछ फम धन रेगा । यद्यपि भक्तके इस निर्णय-(व्यवहार-)में वियमता दीखती है, तथापि शत्रु-भाववाले व्यक्तिको इस निर्णयमें समता दिखायी देगी कि इसने पक्षणतर्गहत बँटवारा किया है । अतः भक्तके इस निर्णयमें वियमता (पक्षपात) दीखनेपर भी वास्तवमें यह (समताको उत्पन्न करनेवाला होनेसे) समता ही कहलायेगी।

उपर्युक्त पदोसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्तके साथ भी लोग (अपने भावके अनुसार) शत्रता-पित्रताका व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहारसे अपनेको उसका शतु-मित्र मान लेते हैं। इसीलि उसे यहाँ शतु-मित्रसे रहित न कहकर 'शतु-मित्र सम' कहा गया है।

'तथा मानापमानयो:'—मान-अपमान पर्क क्रिया है, जो शरीरके प्रति होती है। मतक्की अप कहलानेवाले शरीरमें न तो अहता होती है, न ममता इसलिये शरीरका मान-अपमान होनेपर भी भतके अत्तःकरणमें कोई विकार (हर्ष-शोक) पैदा नहं होता। यह नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रहता है।

'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः'—े इन पदिमि दे स्थानीपर सिद्धं पककी समता बतायी गयी है—

- (१) शीत-उष्णमें समता अर्थात् इन्द्रियोक अपने-अपने विषयोंसे संयोग होनेपर अत्तःकरणमें कोई विकार न होना ।
- (२) सुख-दुःखमें समता अर्थात् धनादि पदार्थोकी प्राप्ति या अप्राप्ति होनेपर अत्तःकरणमें कोई विकार न होना ।

'शीतोष्ण' शब्दका अर्थ 'सरदी-गरमी' होता है। सरदी-गरमी व्यगिद्रियके विषय है। भक्त केवल व्यगिद्रियके विषयों है। सक्त केवल व्यगिद्रियके विषयों है। सक्त केवल है। वह तो समस्त इद्रियंकि विषयोंमें सम रहता है। अतः यहां 'शीतोष्ण' शब्द समस्त इद्रियंकि विषयोंमें सम रहता है। अतः यहां 'शीतोष्ण' शब्द समस्त इद्रियंकि विषयोंका वाचक है। प्रत्येक इद्रियंक अपने-अपने विषयक वाचक है। प्रत्येक इद्रियंक अपने-अपने विषयक साथ संयोग होनेपर भक्तक उन (अनुकृत या प्रतिकृत) विषयोंका ज्ञान तो होता है पर उसके अनाःकरणों हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते। यह सदा

सम रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थोंनी प्राप्तिमें संख तथा प्रतिकृत पदार्थोंकी प्राप्तिमें दुःखका अनुभव करते हैं। परन्त उन्हीं पदार्थींक प्राप्त होने अथवा न होनेपर सिद्ध भक्तके अन्तःकरणमें कभी किञ्चिन्यात्र भी राग-देव, हर्ष-शोकांदि विकार नहीं होते । यह प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है। ं 'सख-द:खमें सम' रहने तथा 'सख-द:खसे रहित' होने— दोनोंका गीतामें एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है। सख-दःखकी परिस्थित अवश्यम्भावी है: अतः उससे रहित होना सम्भव नहीं है। इसलिये भक्त अनुकुल तथा प्रतिकुल परिस्थितियोंमें सम रहता है। हाँ, अनुकुल तथा प्रतिकुल परिस्थितिको लेकर अन्तःकरणमें जो हर्ष-शोक होते हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दिएसे गीतामें जहाँ 'सख-द:खमें सम' होनेकी बात आयी है . वहाँ सख-दःखकी परिस्थितिमें सम समझना चाहिये और जहाँ 'सख-द:खसे रहित' होनेकी बात आयी है, वहाँ (अनुकुल तथा प्रतिकुल परिस्थितिकी प्राप्ति से होनेवाले) हर्य-शोकसे रहित समझना चाहिये । 'सङ्गविवर्जितः'— 'सङ्ग' शब्दका अर्थ सम्बन्ध (संयोग) तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनप्यके लिये यह सम्भव नहीं है कि वह स्वरूपसे सब पदार्थोंका सङ्ग अर्थात सम्बन्ध छोड़ सके; क्योंकि जबतक मनुष्य जीवित रहता है, तबतक

शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ उसके साथ रहती ही है । हाँ, शिंगरेसे भित्र कुछ पदार्थींका त्याग स्वरूपसे किया जा सकता है । जैसे किसी व्यक्तिने स्वरूपसे प्राणी-पदार्थीका सङ्ग छोड़ दिया. पर उसके अन्तःकरणमें अगर उनके प्रति किञ्चिन्यात्र भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन पाणी-पदार्थीसे दूर होते हुए भी वास्तवमें उसका उनसे सम्बन्ध बना हुआ ही है। दूसरी ओर, अगर अत्तःकरणमें प्राणी-पदार्थोंकी किञ्चन्मात्र भी आसक्ति नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तवमें उनसे सम्बन्ध नहीं है । अगर पदार्थोंका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही मुक्ति होती, तो मरनेवाला हरेक व्यक्ति मुक्त हो जाता; क्योंकि उसने तो अपने शरीरका भी त्याग कर दिया ! परनु ऐसी बात है नहीं । अन्तःकरणमें आसक्तिके रहते हुए शरीरका त्याग करनेपर भी संसारका बन्धन बना रहता है। अतः मनव्यको सांसारिक आसक्ति स्वरूपसे सम्बन्ध । आसक्तिको मिटानेके लिये पदार्थीका स्वरूपसे त्याग करना भी एक साधन हो सकता है: किंत खास जरूरत आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेकी ही है। संसारके प्रति यदि किञ्चनमात्र भी आसित है तो उसका चिन्तन अवश्य होगा । इस कारण वह आसिक साधकको क्रमशः कामना, क्रोध, मढता

आदिको प्राप्त कराती हुई उसे पतनके गर्तमें गिरानेका

हेत बन सकती है (गीता २ । ६२-६३) ।

ही बॉंघनेवाली है, न कि सांसारिक प्राणी-पदार्थींका

भगवानुने दूसरे अध्यायके उनसदवें श्लोकमें 'परं द्वा निवर्तते' पदोंसे भगवत्प्राप्तिके बाद आसक्तिकी सर्वथा निवृत्तिकी बात कही है । भगवत्राप्तिसे पहले भी आसक्तिको निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत्प्राप्तिके बाद तो आसक्ति सर्वथा निवत हो ही जाती है। भगवत्राप्त महापुरुषमें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही है। परन भगवत्प्राप्तिसे पर्व साधनावस्थामें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही नहीं---ऐसा नियम नहीं है । साधनावस्थामें भी आसक्तिका सर्वधा अभाव होकर साधकको तत्काल भगवत्राप्ति हो सकती है (गीता ५ । २१:१६ । २२) । आसक्ति न तो परमात्माके अंश शद्ध चेतनमें रहती है और न जड़-( प्रकृति-) में ही । वह जड़ और चेतनके सम्बन्धरूप 'मैं'-पनकी मान्यतामें रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इन्द्रियों और विषयों-(पदार्थों-) में प्रतीत होती है । अगर साघकके

आसक्तिसे सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान्से विमुख होकर भुलसे संसारको अपना मान लेनेसे संसारमें राग हो जाता है और राग होनेसे संसारमें आसक्ति हो जाती है। संसारसे माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जानेसे बद्धि सम हो जाती है । बुद्धिके सम होनेपर स्वयं

'मैं'-पनको मान्यतामें रहनेवाली आसक्ति मिट जाय. तो दसरी जगह प्रतीत होनेवाली आसक्ति स्वतः मिट

जायगी । आसक्तिका कारण अविवेक है । अपने

विवेकको पूर्णतया महत्त्व न देनेसे साधकमें आसक्ति

रहतो है । भक्तमें अविवेक नहीं रहता । इसलिये वह

आसक्तिरहित हो जाता है।

### मार्मिक बात

वास्तवमें जीवमात्रकी भगवान्के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति (प्रेम) है। जवतक संसारके साथ भूलसे माना हुआ अपनेपनका सम्बन्ध है, तबतक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसारमें आसक्तिके रूपमें प्रतीत होती है। संसारकी आसिक रहते हुए भी वस्तुतः भगवान्की अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्तिके प्रकट होते ही आसक्ति (सूर्यका उदय होनेपर अंधकारकी तरह) सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों-ज्यों संसारसे विरक्ति होती है, त्यों-हो-त्यों भगवान्में अनुर्रात प्रकट होती है । यह नियम है कि आसक्तिको समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शान्त हो जाती है, जिस प्रकार लकडीको जलाकर अग्नि । इस प्रकार आसक्ति और विरक्तिके न रहनेपर खत:-खाभाविक अनुरक्ति-(भगवद्मेम-) का स्रोत प्रवाहित होने लगता है । इसके लिये किञ्चिनात भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता । फिर भक्त सब प्रकारसे भगवानुके पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी सम्पर्ण क्रियाएँ भगवानुकी प्रियताके लिये ही होती है । उससे प्रसंत्र होकर भगवान् उस भक्तको अपना प्रेम प्रदान करते हैं । भक्त उस प्रेमको भी भगवानके ही प्रति लगा देता है । इससे भगवान और आनन्दित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं । भक्त पनः उसे भगवान्के प्रति लगा देता है। इस प्रकार मक्त और भगवानुके बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमके आदान-प्रदानकी यह लीला चलती रहती है।

'तुल्यनिन्दास्तुतिः'— निन्दा-स्तुति मुख्यतः नामकी होती है। यह भी परकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभावके अनुसार मक्तको निन्दा या स्तुति किया करते है । पक्तमें अपने कहलानेवाले नाम और शरीरमें लेरामात्र भी अहंता और ममता नहीं होती । इसलिये निन्दा-स्तृतिका उसपर लेशमात्र भी असर नहीं पड़ता । भक्तका न तो अपनी स्तृति या प्रशंसा करनेवालेके प्रति गुग होता है और न निन्दा करनेवालेके प्रति द्वेष हो होता है । उसको दोनोमे हो समबुद्धि रहती है ।

साधारण मनुर्योक भोतर अपनी प्रशंमाको कामना

and descentatives and the contractive of the contra रहा करती है, इसलिये वे अपनी निन्दा सुनकर दःखका और स्तुति सुनकर सुखका अनुभव करते हैं । इसके विपरीत (अपनी प्रशंसा न चाहनेवाले) सांधक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं । परन्तु नाममें किश्चिनात्र भी अपनापन न होनेके कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावोंसे रहित होता है अर्थात् निन्दा-स्तृतिमें सम होता है। हाँ, वह भी कभी-कभी लोकसंग्रहके लिये सायककी तरह (निन्दामें सावधान तथा स्तुतिमें लज्जित होनेका) व्यवहार कर सकता है।

> भक्तको सर्वत्र भगवद्बृद्धि होनेके कारण भी उसका निन्दा-स्तृति करनेवालोंमें भेदभाव नहीं होता । ऐसा भेदभाव न रहनेसे ही यह प्रतीत होता है कि वह निन्दा-स्तुतिमें सम है।

भक्तके द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ-कर्मोंके होनेमें वह केवल भगवानको हेत मानता है। फिर भी उसकी कोई निन्दा या स्तुति करे, तो उसके चित्रमें कोई विकार पैदा नहीं होता ।

'मौनी'— सिद्ध भक्तके हारा खतः-खाभाविक भगवत्त्वरूपका मनन होता रहता है, इसलिये उसको 'मीनी' अर्थात् मननशील कहा गया है । अनाःकरणमें आनेवाली प्रत्येक वृतिमें उसको 'वासदेव: सर्वम' (गीता ७। १९) 'सब कुछ भगवान् ही है'- यही दीखता है । इसलिये उसके द्वारा निस्तर ही भगवानुका मनन होता है।

यहाँ 'मौनी' पदका अर्थ 'वाणीका मौन रखनेवाला' नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेसे वाणीके द्वारा भक्तिका प्रचार करनेवाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कंडलायेंगे । इसके सिवाय अगर वाणीका मौन रखनेमारसे भक्त होना सम्भव होता, तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता और ऐसे मक्त असंख्य यन जाते; किंतु संसारमें मत्तोंकी संख्या अधिक देखनेमें नहीं आती । इसके सिवाय आसुर स्वभाववाला दन्मी ध्यक्ति भी हदपूर्वक वालीका मौन रख सकता है। परन्तु यहाँ भगवद्भाप्त सिद्ध भतन्त्रे लक्षण बताये जा रहे हैं। इसलिये यहाँ 'मीनी' परका अर्ध 'भगवत्वरूपंत्र मननं वस्तेवाला' हा मानना पुनिसंगत

हें। (प्राणी-पदार्थी-)को मिथ्या जानते हुए भी उसमें

'संतुष्टो येन केनचिन' — दूसरे लोगोंको भक्त 'संतुष्टो येन केनचिन' अर्थात् प्राय्यानुसार शरीर-निर्वाहके लिये जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट दीखता है; परसु वास्तवमें भक्तको संतुष्टिका कारण कोई सांसारिक पदार्थ, परिस्थित आदि नरों होती । एकमात्र भगवान्में ही प्रेम होनेके कारण वह नित्य-निरन्तर भगवान्में ही संतुष्ट रहता है। इस संतुष्टिके कारण वह संसारकी प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकृत्ल परिस्थितिमें सम रहता है;क्योंकि उसके अनुभवमें प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकृत्ल परिस्थित भगवान्के मह्नदमय विधानसे ही आती है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर संतुष्ट

'अनिकेतः'— जिनका कोई निकेत अर्थात् वास-स्थान नहीं है, वे ही 'अनिकेत' हों—ऐसी बात नहीं है। चाहे गृहस्य हों या साधु-संन्यासी, जिनकी अपने रहनेके स्थानमें मंमता-आसिक नहीं है, वे सभी 'अनिकेत' हैं। भक्तका रहनेके स्थानमें और शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर) में लेशमात्र भी अपनापन एवं आसिक नहीं होती। इसलिये उसको 'अनिकेतः' कहा गया है।

रहनेके करण उसे 'संतुष्टो येन केनचित्' कहा गया है ।

'स्यरमितः' — भक्तको बुद्धिमें भगवत्त्वको सता और स्वरूपके विषयमें कोई संशय अथवा विषयंय (विषयेत ज्ञान) नहीं होता । अतः उसकी बुद्धि भगवत्त्वके ज्ञानसे कभी किसी अवस्थामें विचलित गहीं होती । इसलिये उसको 'स्थिरमितः' कहा गया है । भगवत्त्वको ज्ञाननेके लिये उसको कभी किसी भगणं या शास-विचार, स्वाध्याय आदिको जरूरत गहीं रहती; क्योंकि वह स्वाभाविक रूपसे भगवत्त्त्वमें विल्लीन रहता है ।

स्थित्वुद्धिः होनेमें कामनाएँ ही बाधक होती हैं (गीता २ । ४४) । अतः कामनाओंके त्यागसे ही स्थित्वुद्धिः होना सम्भव है (गीता २ । ५५) । अतः करामनाओंक त्यागसे हो स्थित्वुद्धिः होना सम्भव है (गीता २ । ५५) । अतः कराममें सांसारिक (संयोगजन्य) सुखकी कामना हिनेसे संसारमें आसर्तिक हो जाती है । यह आसर्तिक मंतास्को असत्य या मिथ्या जान लेनेपर भी फिटती नहीं; जैसे— सिनेमामें दीखनेवाले दृश्य-

(प्राणी-पदार्थी-)को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है अथवा जैसे भूतकालकी वातोंको याद करते समय मानसिक दृष्टिके सामने आनेवाले दृश्यको मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अतः जबतंक भीतरमें सांसारिक सखकी कामना है, तबतक संसारको मिथ्या माननेपर भी संसारकी आसक्ति नहीं मिटती । आसक्तिसे संसारकी स्वतन्त्र सत्ता दृढ़ होती है । सांसारिक सुखकी कामना मिटनेपर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटनेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्तांका अभाव हो जाता है और एक भगवतत्त्वमें बुद्धि स्थिर हो जाती है। 'भक्तिमान्धे प्रियो नरः'—'भक्तिमान' पदमें 'भक्ति' शब्दके साथ नित्ययोगके अर्थमें 'मतप्' प्रत्यय है । इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यमें खापाविकरूपसे 'भिक्ति' (भगवत्प्रेम) रहती है। मनुष्यसे भूल यही होती है कि वह भगवानको छोड़कर संसारकी भक्ति करने लगता है । इसलिये उसे खाभाविक रहनेवाली भगवदभक्तिका रस नहीं मिलता और उसके जीवनमें

गया है। ऐसा मिकिमान् मनुष्य भगवान्को प्रिय होता है।
'नरः' पद देनेका तात्पर्य है कि भगवान्को प्राप्त
करके जिसने अपना मनुष्यजीवन सफल (सार्थक)
कर लिया है, वही वास्तवमें नर (भनुष्य) कहलानेयोग्य
है। जो मनुष्य-शरिएको पाकर सांसारिक भोग और
संग्रहमें हो लगा हुआ है, वह नर (भनुष्य) कहलानेयोग्य
नहीं है।

नीरसता रहती है। सिद्ध भक्त हरदम भक्ति-रसमें

तल्लीन रहता है। इसलिये उसको'भक्तिमान' कहा

[इन दो श्लोकोंमें भक्तमे सदा-सर्वदा समभावमें स्थित रहनेकी बात कही गयी है। शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख और निन्दा-सुर्ति— इन पाँचों इन्होंमें समता होनेसे ही साधक पूर्णतः समभावमें स्थित कहा जा सकता है।]

## प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात

पगवान्ने पहले प्रकरणके अन्तर्गत तेरहवें-चौदहवें रहोकोमें सिद्ध भक्तीक लक्षणींका वर्णन करके अन्तमें 'यो मद्धक्तः स में प्रियः' कहा, दूसरे प्रकरणके अन्तर्गत संप्रहवें रहोोकके अन्तर्में 'यः स च मे प्रियः'

and the state of t कहा. तीसरे प्रकरणके अन्तर्गत सोलहवें श्लोकके अत्तर्गत सत्रहवें श्लोकके अत्तमें 'भक्तिमान यः स में प्रियः' कहा और अन्तिम पाँचवें प्रकरणके अन्तर्गत अठारहवें-उग्रीसवें श्लोकोंके अत्तमें 'भक्तिमान मे प्रियो नरः' कहा । इस प्रकार भगवानने पाँच वार अलग-अलग 'मे प्रियः' पट टेकर सिद्ध भक्तीके लक्षणोंको पाँच भागोंमें विभक्त किया है। इसलिये सात श्लोकोंमें बताये गये सिद्ध भक्तेके लक्षणोंको एक ही प्रकरणके अन्तर्गत नहीं समझना चाहिये। इसका मख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही प्रकरण होता. तो एक लक्षणको बार-बार न कहकर एक ही बार कहा जाता. और 'मे प्रियः' पद भी एक ही बार कहे जाते।

पाँचों प्रकरणोंके अन्तर्गत सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंमें राग-देव और हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है। जैसे, पहले प्रकरणमें 'निर्ममः' पदसे गगका, 'अहेग्रा' पदसे द्वेषका और 'समद:खसखः' पदसे हर्प-शोकका अभाव वताया गया है। दूसरे प्रकरणमें 'हर्षांमर्षभयोद्देगै:' पदसे गग-द्वेष और हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है। तीसरे प्रकरणमें 'अनपेक्षः' पदसे रागका, 'उदासीनः' पदसे द्वेपका और 'गतव्यथः' पदसे हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है। चौथे प्रकरणमें 'न काङ्क्षति' पदोंसे रागका, 'न द्वेष्टि' पदोंसे द्वेपका और 'न हृष्यति' तथा 'न शोचति' पदोंसे हर्प-शोकका अभाव बताया गया है। अस्तिम पाँचवें प्रकरणमें 'सङ्गवियर्जित:'पदसे गगका, 'संतृष्ट:' पदसे एकमात्र भगवान्में ही सन्तुष्ट रहनेके कारण द्वेपका और 'शीतोष्णस्खदुःखेषु ममः' पदासि हर्प-शोकका अभाव बताया गया है ।

अगर सिद्ध मर्कोंके लक्षण बतानेवाला (सात

श्लोकोंका) एक ही प्रकरण होता, तो सिद्ध भक्तमें अन्तमें 'यो मदभक्तः स मे प्रियः' कहा, चौथे प्रकरणके राग-द्रेप, हर्प-शोकादि विकारीके अभावकी बात कहीं शक्दोंसे और कहीं भावसे चार-चार कहनेकी जरूत नहीं होती । इसी तरह चौटहवें और उन्नीमवें श्लोकमें 'सन्तष्टः' पदका तथा तेरहवें श्लोकमें 'समदःखसखः' और अठारहवें श्लोकमें 'शीतोष्णसखदु:खेषु समः' पदोंका भी सिद्ध भक्तोंक लक्षणोंमें दो बार प्रयोग हुआ है, जिससे (सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका एक ही प्रकरण माननेसे) पुनहक्तिका दोप आता है । भगवानके वचनोंमें पनरुक्तिका दोप आना सम्भव ही नहीं । अतः सातों ऋतोकोंके विषयको एक प्रकरण न मानकर अलग-अलग पाँच प्रकरण मानना ही यक्तिसंगत है।

> इस तरह पाँचों प्रकरण स्वतन्त (भिन्न-भिन्न) होनेसे किसी एक प्रकरणके भी सब लक्षण जिसमें हों, वही भगवानका प्रिय भक्त है । प्रत्येक प्रकरणमें सिद्ध भक्तोंके अलग-अलग लक्षण बतानेका कारण यह है कि साधन-पद्धति, प्राख्य, वर्ण, आश्रम, देश, काल, पर्धिस्थति आदिके भेद से सब मक्तोंकी प्रकृति-(स्वमाव-)में परस्पर धोड़ा-बहुत भेद रहा करता है । हाँ, राग-द्रेप, हर्प-शोकादि विकारोंका अत्यन्ताभाव एवं समतामें स्थित और समस्त प्राणियंकि हितमें रति सबकी समान ही होती है।

साधकको अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, खमाय आदिके अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकृत दिखायी दे. उसीको आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनानेमें लग जाना चाहिये । किसी एक प्रकरणके भी यदि पूरे लक्षण अपनेमें न आयें, तो भी साधक को निग्रश नहीं होना चाहिये। फिर सफलता अवस्यम्भावी है ।

सम्बन्ध-पेडिके सात स्लोकोर्मे भगवानी सिद्ध भत्तेके कुस उत्तालीस संशण बताये । अब आगेके स्लोक्से भगवान् अर्जुनके प्रश्नका स्पष्ट रीतिसे वत्तर देवे हैं।

ये तु धर्म्यामृतमिदं यधोक्तं पर्युपासते । श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ।।२० ।। जो मेरेमें श्रद्धा रखनेवाले और मेरे परायण हुए भक्त पहले कहे हुए इस धर्ममय अमृतका अच्छी तरहसे सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

व्याद्ध्या—'ये तु'—यहाँ 'ये' पदसे भगवान्ते उन साधक भक्तोंका संकेत किया है, जिनके विषयमें अर्जुनने पहले श्लोकमें प्रश्न करते हुए 'ये' पदका प्रयोग किया था। उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ते दूसरे श्लोकमें सगुणकी उपासना करनेवाले साधकोंको अपने मतमें ('ये'और 'ते' पदोसे) 'युक्ततमाः' वताया था। फिर उसी सगुण-उपासनाके साधन वताये और फिर सिद्ध भक्तोंके लक्षण बताकर अब उसी प्रसङ्गका उपरांता करते हैं।

यहाँ 'ये' पद उन परम श्रद्धालु भगवत्परायण सामकोंके लिये आया है, जो सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंको आदर्श मानकर साधन करते हैं।

'तु' पदका प्रयोग प्रकरणको अलग करनेक लिये किया जाता है। यहाँ सिद्ध मक्तोंक प्रकरणसे साधक भक्तोंक प्रकरणको अलग करनेके लिये 'तु' पदका प्रयोग हुआ है। इस पदसे ऐता प्रतीत होता है कि सिद्ध मक्तोंको अभेक्षा साधक मक्त भगवान्को विशेष प्रिय है।

'श्रह्यानाः'---भगवत्याप्ति हो जानेके कारण सिद्ध मत्त्रोके लक्षणीमें श्रद्धाकी बात नहीं आयी; क्योंकि ज्वतक नित्यप्राप्त भगवान्का अनुभव नहीं होता, तमीतक श्रद्धाको जरूरत रहती है । अतः इस पदको श्रद्धालु साधक भक्तोंका हो चाचक मानना चाहिये । ऐसे श्रद्धालु मक्त भगवान्के धर्ममय अमृतरूप उपदेशको (जो भगवान्ने तेरहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक कहा है) भगवव्यापिके उद्देश्यसे अपनेमें उतारनेकी चेष्टा किया करते है ।

यद्यि भक्तिके साधनमें श्रद्धा और प्रेमका तथा शनके साधनमें विवेकका महत्व होता है, तथापि स्से यह नहीं समझना चाहिये कि भक्तिके साधनमें विवेकका और ज्ञानके साधनमें श्रद्धाका महत्त्व ही नहीं है। बास्तवमें श्रद्धा और विवेककी सभी साधनमें बड़ी आवश्यकता है। विवेक होनेसे भक्ति- साधनमें केंजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रोमें तथा परमात्मतत्वमें श्रद्धा होनेसे ही ज्ञान-साधनका पालन हो सकता है। इसलिये भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनोंमें श्रद्धा और विवेक सहायक हैं।

'मत्परमाः' — साधक भक्तोंका सिद्ध भक्तोंमें अत्यन्त पूज्यभाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तोंमें गुणोंमें श्रेष्ठ बुद्धि होती है। अतः वे उन गुणोंको आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करनेके लिये भगवान्के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान्का चिन्तन करनेसे और भगवान्पर हो निर्भर रहनेसे वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं।

भगवान्ते ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'मत्परमः' पदसे और इसी (बारहवें) अध्यायके छठे श्लोकमें 'मत्पराः' पदसे अपने परायण होनेकी बात विशेषरूपसे कहकर अन्तमें पुनः उसी बातको इस श्लोकमें 'मत्परमाः' पदसे कहा है। इससे सिद्ध होता है कि मित्तयोगमें भगवत्परायणता मुख्य है। भगवत्परायण होनेपर भगवत्कृपासे अपने-आप साधन होता है और असाधन-(साधनके विघों-)का नाश होता है।

'धम्यांमृतिमदं यथोक्तम्' — सिद्ध भक्तोक उत्तालीस लक्षणोंके पाँचों प्रकरण धर्ममय अर्थात् धर्मसे ओतप्रोत हैं। उनमें किञ्चन्यात्र भी अधर्मका अंश नहीं है। जिस साधनमें साधन-विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता, वह साधन अमृततुत्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदायके धर्ममय होनेसे तथा उसमें साधन-विरोधी कोई बात न होनेसे ही उसे 'धर्म्यामृत' संज्ञा दी गयी है।

साधनमें साधन-विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा-का-वैसा धर्ममय अमृतका सेवन तभी सम्भव है, जब साधकका उद्देश्य किञ्चिन्मात्र भी धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, संग्रह, सुखमोग आदि न होकर एकमात्र भगवळाप्ति ही हो।

प्रत्येक प्रकरणके सब लक्षण घम्यामृत हैं। अतः साधक जिस प्रकरणके लक्षणोंको आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिये वही घम्यामृत है।

धर्म्यामृतके जो 'अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः' """ ' आदि लक्षण बताये गये हैं, वे आशिकरूपसे साधकमात्रमें रहते हैं और इनके साथ-साथ कुछ दुर्गण-दुराचार भी रहते हैं । प्रत्येक प्राणीमें गुण और अवगण दोनों हो रहते हैं,फिर भी अवगुणोंका तो सर्वया त्याग हो सकता है, पर गुणोंका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता । कारण कि साधन और स्वभावके अनुसार सिद्ध पुरुपमें गुणोंका तारतम्य तो रहता है; परन्तु उनमें गुणोंकी कमीरूप अवगुण किञ्चिन्यात्र भी नहीं रहता । गुणीमें न्युनाधिकता रहनेसे उनके पाँच विभाग किये गये हैं:

परन्तु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं; अतः उनका विभाग

हो ही नहीं सकता। साधक सत्सङ्ग तो करता है, पर साथ-ही-साथ कुसङ्घ भी होता रहता है। वह संयम तो करता है, पर साथ-ही-साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है, पर साध-ही-साथ असाधन भी होता रहता है। जबतक साधनके साथ असाधन अथवा गुणींके साथ अवगुण रहते हैं. तबतक साधककी साधना पूर्ण नहीं होती । कारण कि असाधनके साथ साधन अथवा अवगुणोंके साथ गुण उनमें भी पाये जाते हैं, जो साधक नहीं है । इसके सिवाय जवतक साधनके साथ असाधन अथवा गुणोंके साथ अवगुण रहते हैं. तवतक साधकमें अपने साधन अथवा गुणीका अभिमान रहता है, जो आसरी सम्पतिका आधार है । इसलिये धर्म्यामृतका यथोक्त सेवन करनेके लिये कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिये, जैसा वर्णन किया गया है । अगर धर्म्यामृतके सेवनमें दोप (असाधन) भी सांघ रहेंगे तो भगवत्राप्ति नहीं होगी । अतः इस विषयमें साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये । यदि साधनमें किसी कारणवरा आंशिकरूपसे कोई दोपमय युति उत्पन्न हो जाय, तो उसकी अयहेलना न करके तत्परतासे उसे हटानेकी चेटा करनी चाहिये ( चेटा

करनेपर भी न हटे, तो व्यावुरततापूर्वक प्रभुमे प्रार्थना

सय-के-सय 'सत्'-(परमात्मा-) के सन्यन्यसे हैं।

े जितने सद्गुण, मदाबार, सद्भाव आदि हैं, वे

करनी चाहिये ।

होते हैं । इसी प्रकार दुर्गुण, दुएचार, दुर्माव आदि सत्र 'असत्'के सम्बन्धसे ही होते हैं । दुराचारी-से-दुराचारी पुरुपमें भी सदुगुण-सदाचारका सर्वधा आगाव नहीं होता: क्योंकि 'सत्'-(परमात्मा-)का अंश होनेके कारण जीवमात्रका 'सत्'से नित्यसिद्ध सम्बन्ध है। परमात्मासे सम्बन्ध रहनेके कारण किसी-न-किसी अंशमे

> दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते है । सद्गुण-सदाचार-सद्भाव भगवानुकी सम्पत्ति है । इसलिये साधक जितना ही भगवान्के सम्पुख अथवा भगवत्परायण होतां जायगा, उतने ही अंशमें स्वतः सदगण-सदाचार-सदाव प्रकट होते जायेंगे और दर्गण-दराचार-दर्भाव नष्ट होते जायैंगे ।

उसमें सदगुण-सदाचार रहेंगे ही। परमात्माकी प्राप्ति होनेपर

असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और

राग-द्वेप, हर्प-शोक, काम-क्रोध आदि अन्त:करणके विकार है, धर्म नहीं (गीता १३ ।६) । धर्मीक साथ धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है । जैसे, सर्यरूप धर्मीके साथ उष्णतारूपं धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता । अतः धर्मीके बिना धर्म तया धर्मके बिना धर्मी नहीं रह सकता । काम-फ्रोधांदि विकार साधारण मनुष्यमें भी हर समय नहीं रहते, साधन करनेवालेमें कम होते रहते हैं और सिद्ध परुपमें तो सर्वथा ही नहीं रहते । यदि ये विकार अन्त.फरणके धर्म होते. तो हर समय एकरूपसे रहते और अत्तःकरण-(धर्मी-)के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते । अतः ये अन्त करणके धर्म नहीं, प्रत्यत आगन्तक (आने-जानेवाले) विकार है। साधक जैसे-जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान्त्री ओर बढ़ता है, वैमे-हो-वैसे राग देपादि विकार मिटते जाते हैं और भगवानुको प्राप्त होनेपर उन विकारीका अत्यन्तामाव को जाता है। 'तपोर्न जगह-जगह भगवान्ने

गोतमे 'रागद्वेषवियुक्तः' वशमागच्छेत्' (3 13%), (२ । ६४), 'तागद्वेची व्युदस्य' (१८ । ५१) आदि पदांते साधारीको इन गग-द्रेस्टि विकारिक सर्वधा खाग करनेक लिये कहा है। यदि ये (गग-द्वेगदि) अन्त क्यांके धर्म होते हो अन्त करणके रहते हुए इनका त्याग असम्भव होता और असम्भवको सम्भव बनानेके लिये भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते थे ?

गीतामें सिद्ध महापरुषोंको गाग-द्वेपादि विकारोंसे सर्वथा मक्त बताया गया है । जैसे, इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक जगह-जगह भगवानने सिद्ध भक्तोंको राग-द्वेपादि विकारोंसे सर्वथा मक्त बताया है। इसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं. अत्तःकरणके धर्म नहीं । असत्से सर्वथा विमुख होनेसे उन सिद्ध महापरुपोंने ये विकार लेशमात्र भी नहीं रहते । यदि अन्तःकरणमें ये विकार बने रहते, तो फिर वे मुक्त किससे होते?

जिसमें ये विकार लेशमात्र भी नहीं हैं. ऐसे सिद्ध महाप्रविक अन्तःकरणके लक्षणोंको आदर्श मानकर भगवत्प्राप्तिके लिये उनका अनुसरण करनेके लिये भगवानने उन लक्षणोंको यहाँ 'धर्म्यामतम' के नामसे सम्बोधित किया है।

'पर्यपासते'— साधक भक्तोंकी दृष्टिमें भगवान्के प्योरे सिद्ध भक्त अत्यन्त श्रद्धास्पद होते हैं । भगवानको तरफ स्वाभाविक आकर्षण (प्रियता) होनेके कारण उनमें दैवी सम्पत्ति अर्थात् सदगण (भगवानके होनेसे) खामाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकोंका उस सिद्ध महापरुषोंके गुणोंके प्रति खामाविक आदरभाव होता है; और वे उन गुणोंको अपनेमें उतारनेकी चेष्टा करते हैं । यही साधक भक्तोंद्वारा उन गुणोंका अच्छी तरहसे सेवन करना, उनको अपनाना है ।

इसी अध्यायके तेरहवेंसे उन्नोसवें श्लोकतक, सात श्लोकोंमें 'धर्म्यामृत'का जिस रूपमें वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूपमें श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह सेवन करनेके अर्थमें यहाँ 'पर्युपासते' पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करनेका तात्पर्य यही है कि साधकमें किञ्चिमात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिये । जैसे, साधकमें सम्पूर्ण प्राणियोंक प्रति करुणाका भाव पूर्णरूपसे भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणीके प्रति अकरुणा-(निर्दयता-) का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिये । साधकोंमें ये लक्षण साङ्गोपाङ नहीं होते, इसीलिये उनसे इनका सेवन करनेके लिये कहा गया है। साङ्गोपाङ्ग लक्षण होनेपर वे सिद्धकी

कोटिमें आ जायँगे ।

साधकरें भगवद्याप्तिकी तीव उत्कण्ठा और व्याकुलता होनेपर उसके अवगुण अपने-आप नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि उत्कण्ठा और व्याकुलता अवगुणोंको खा जाती है तथा उसके दारा साधन भी अपने-आप होने लगता है । इस कारण उसको भगवत्राप्ति जल्दी और स्गमतासे हो जाती है।

'भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः'— भक्तिमार्गपर चलनेवाले भगवदाश्रित साधकेकि लिये यहाँ 'भक्ताः' पद प्रयुक्त हुआ है।

भगवानने ग्यारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें वेदाध्ययन, तप, दान. यज्ञ आदिसे अपने दर्शनकी दर्लमता बताकर चौवनवें श्लोकमें अनन्यमिक्तसे अपने दर्शनको सलभताका वर्णन किया । फिर पचपनवें श्लोकमें अपने धक्के लक्ष्णोंके ऋषों अन्त्यधक्तिके खरूपका वर्णन किया । इसपर अर्जुनने इसी (बारहवें) अध्यायके पहले श्लोकमें यह प्रश्न किया कि सगुण-साकारके उपासकों और निर्गण-निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ठ कौन है ? भगवान्ने दूसरे श्लोकमें इस प्रश्नके उत्तरमें (सगण-साकारकी उपासना करनेवाले) उन साधकोंको श्रेष्ठ बताया, जो भगवानुमें मन लगाकर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं । यहाँ उपसंहारमें उन्हीं साधकोंके लिये 'भक्ताः' पद आया है।

उन साधक भक्तोंको भगवान अपना अत्यन्त प्रिय बताते हैं।

सिद्ध भक्तोंको 'प्रिय' और साधकोंको 'अत्यन्त प्रिय' बतानेके कारण इस प्रकार है-

- (१) सिद्ध भक्तोंको तो तत्त्वका अनमव अर्थात भगवत्राप्ति हो चुकी हैं; किन्तु साधक भक्त भगवत्राप्ति न होनेपर भी श्रद्धापूर्वक भगवानुके परायण होते हैं। इसलिये वे भगवानको अत्यन्त प्रिय होते हैं।
  - (२) सिद्ध भक्त भगवान्के बड़े पुत्रके समान हैं भोरें प्रौढ तनय सम ग्यानी ।

परन्तु साधक भक्त भगवानुके छोटे, अवीध बालकके समान है---

बालक सुत सम दास अमानी ।।

(मानस ३ । ४३ । ४)

छोटा बालक खाभाविक ही सबको प्रिय लगता है। इसलिये भगवानको भी साधक भक्त अत्यन्त भक्ति करते हैं। अतः उनको अभीतक अपने प्रत्यक्ष प्रिय है।

दर्शन न देनेके कारण भगवान अपनेको उनका ऋणी (३) सिद्धभक्तको तो भगवान् अपने प्रत्यक्ष दर्शन भानते है और इसीलिये उनको अपना अत्यन्त प्रिय देकर अपनेको ऋणमुक्त मान लेते हैं, पर साधक कहते हैं।

भक्त तो (प्रत्यक्ष दर्शन न होनेपर भी) सरल 🛨

🕉 तस्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिपत्स् ब्रहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ।।

इस प्रकार 🕉, तत्, सत्—इन भगवन्नामोक्षे उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूष श्रीकृष्णार्जुनसंवाद्में 'मक्तियोग' नामक

सहित भगवद्धक्तिका वर्णन करके मत्त्रोंके लक्षण बताये गये हैं और इस अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवद्धक्तिमें ही हुआ है। केवल तीसरे, चौथे और पाँचवें—तीन श्लोकोंमें ज्ञानके साधनका वर्णन है, पर वह भी भक्ति और ज्ञानकी परस्पर तलना काके भक्तिको श्रेप बतानेके लिये ही है । इसीलिये इस अध्यायका नाम 'भक्तियोग' रखा गया है।

बारहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवांच

(१) इस अध्यायमें 'अथ द्वादशोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन उदाव' आदि पदेकि चार, श्लोकांके दो सौ चौवालीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग दो सौ चौंसठ है।

(२) 'अथ द्वादशोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उयाव' आदि पदेकि तेरह, श्लोकंकि छः सौ चालीस

बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ १। १२ ।। इस (बारहवें) अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनों- और पुष्पिकाके पैतालीस अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग सात सौ पाँच है। इस अध्यायके सभी श्लोक वतीस अक्षरेंके हैं।

विश्वासपूर्वक एकमात्र भगवान्के आश्रित होकर उनकी

(३) इस अध्यायमें दो उवाच है---'अर्जन उवाव'और 'श्रीभगवानुवाच' ।

बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके बास श्लोकोर्मसे—नवे श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे (भ-विपुला'; उन्नीसर्वे स्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपला': और बीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' तथा तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे संकीर्ण-विपला संशायाले उन्द है। शेप मत्रह रतोक ठीक 'मध्यावकत्र' अनुष्ट्य छन्दके लक्षणोंसे यक्त है।



# र स्रापाल सम्बद्धाः स्रोट वहां को इसामाल सम्बद्धाः स्रोट वहां को श्रीमति माणः, गार्ड गाडिया द

अवतर्राणका-

कुर्माका को पहले भी एक एक कि बारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने पूछा कि आप-(सगुण-साकार-)की उपासना करनेवाले और अव्यक्त अक्षर-(निर्गण-निराकार) की उपासना करनेवाले—इन दोनोंमें कौन श्रेप्ट हैं? उत्तरमें भगवानने अपनी उपासना करनेवालींको श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षरकी उपासना करनेवाले भी मेरेको ही प्राप्त होते हैं: परन्त देहाभिमान रहनेके कारण उनको उपासनामें कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान्ने सगुण-साकारकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन किया। अब अब्यक्त अक्षरकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये और उसमें देहाभिमानरूप मख्य बाघाको दर करनेके लिये भगवान तेरहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विवेकका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

#### श्रीभगवानुवाच

#### क्षेत्रमित्यभिधीयते । **प्रारीरं** कौन्तेय एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। १ ।।

श्रीभगवान् बोले--हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! 'यह'-रूपसे कहे जानेवाले शरीरको 'क्षेत्र' कहते हैं और इस क्षेत्रको जो जानता है, उसको ज्ञानीलोग 'क्षेत्रज्ञ' नामसे कहते हैं ।

व्याख्या---'इत्टे कौलेय प्राधिरं क्षेत्रमित्यभिधीयते'---मनुष्य 'यह पश् है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है' आदि-आदि भौतिक चीजोंको इदंतासे अर्थात् 'यह'-रूपसे कहता है और इस शरीरको कभी 'मैं' -रूपसे तथा कभी 'मेरा' -रूपसे कहता है । परन्तु वास्तवमें अपना कहलानेवाला शरीर भी इदंतासे कहलानेवाला ही है। चाहे स्थलशरीर हो, चाहे सूक्ष्मशरीर हो और चाहे कारणशरीर हो, पर वे हैं सभी इदंतासे कहलानेवाले ही ।

जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- इन पाँच तत्त्वोंसे बना हुआ है अर्थात् जो माता-पिताके रज-वीर्यसे पैदा होता है, उसको स्थूलशरीर कहते हैं । इसका दूसरा नाम 'अन्नमयकोश' भी है; क्योंकि यह अन्नके विकारसे ही पैदा होता है और अन्नसे

ही जीवित रहता है । अतः यह अन्नमय, अन्नस्वरूप ही है। इन्द्रियोंका विषय होनेसे यह शरीर 'इदम' ('यह') कहा जाता है। पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन

और बृद्धि-इन सत्रह तत्त्वोंसे बने हएको सुक्ष्मशारीर कहते हैं । इन सत्रह तत्त्वोंमेंसे प्राणोंकी प्रधानताको लेकर यह सक्ष्मशरीर 'प्राणमयकोश', मनको प्रधानताको लेकर यह 'मनोमयकोश' और बुद्धिकी प्रधानताको लेकर यह 'विज्ञानमयकोश' कहलाता है। ऐसा यह सक्ष्मशरीर भी अन्त.करणका विषय होनेसे 'इदम' कहा जाता है।

अज्ञानको कारणशरीर कहते हैं। मनष्यको बुद्धितकका तो ज्ञान होता है, पर बुद्धिसे आगेका ज्ञान नहीं होता, इसलिये इसे अज्ञान कहते हैं। यह

यह है कि स्वयं जड़से तादान्य करके जड़के सहित

अपनेको 'मैं' मान लंता है। यह 'मैं' न तो जड

है और न चंतन हो है। जड़में विशेषता देखकर

यह जड़के साथ एक होकर कहता है कि 'मैं धनवान

हैं; मैं बिह्मन् हैं' आदि; और चेतनमें विशेषता देखका

यह चेतनके साथ एक होकर कहता है कि 'मैं आत्म

हैं; मैं ब्रह्म हैं' आदि। यही प्रकृतिस्य पुरुष है, जो

प्रकृतिजन्य गुणोंके सङ्गसं केंच-नीच योनियोंमें बार-बार

जन्म लेता रहता है (गीता १३ । २१) । तात्पर्य यह

इन्द्रियोंको नहीं जान सकते । इसी तरह इन्द्रियों और विषय मनको नहीं जान सकते; मन, इन्द्रियों और वियय बुद्धिको नहीं जान सकते; तथा बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और विषय स्वयंको नहीं जान सकते । न जाननेमें मुख्य कारण यह है कि इन्द्रियाँ, मन और बृद्धि तो सापेक्ष द्रष्टा हैं अर्थात् एक-दूसरेकी सहायतासे केयल अपनेसे स्थल रूपको देखनेवाले हैं; किन्त स्वयं (जीवातमा) शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिसे अत्यत्त सूक्ष्म और श्रेष्ठ होनेके कारण निरपेक्ष द्रष्टा है अर्थात् दूसरे किसीकी सहायताके बिना खद ही

निकला कि प्रकृतिस्य पुरुपमें जड़ और चेतन-- दोनों देखनेवाला है । अंश विद्यमान हैं । चेतनकी रुवि परमात्माकी तरफ उपर्युक्त विवेचनमें यद्यपि इन्द्रियाँ, मन और जानेकी है; किन्तु भूलसे उसने जड़के साथ तादाल्य चद्धिको भी द्रष्टा कहा गया है, तथापि वहाँ भी यह कर लिया । तादात्यमें जो जड-अंश है, उसका समझ लेना चाहिये कि स्वयं-(जीवात्मा-) के साथ आकर्षण (प्रवृत्ति) जडताको तरफ होनेसे वही रहनेपर ही इनके द्वारा देखा जाना सम्भव होता है। सजातीयताके कारण जड़ बृद्धि आदिका द्रष्टा बनना कारण कि मन, वृद्धि आदि जड़ प्रकृतिका कार्य है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयतामें होनेसे स्वतन्त्र द्रष्टा नहीं हो सकते । अतः स्वयं ही ही सम्भव होता है अर्थात् दृश्य, दर्शन और द्रष्टांक एक ही जातिके होनेसे देखना होता है, अन्यथा नहीं । वास्तविक द्रष्टा है। दुश्य पदार्थ (शरीर), देखनेकी शक्ति (नेत्र, मन, बुद्धि) और देखनेयाला इस नियमसे यह पता लगता है कि स्वयं (जीवात्मा) (जीवात्मा) — इन तीनोमें गुणोंकी भिन्नता होनेपर भी जयतक युद्धि आदिका द्रष्टा रहता है, तयतक उसमें बुद्धिको जातिको जड़ यस्तु है अर्थात् जड़ प्रकृतिके तात्विक एकता है। वारण कि तात्विक एकताके बिना देखनेका आकर्षण, देखनेकी सामर्थ्य और देखनेकी साथ उसका माना हुआ सम्बन्ध है । यह माना हुआ सम्बन्ध हो सब अन्धीका मुल है। इसी माने हुए प्रयुति सिद्ध ही नहीं होती। यहाँ यह शहूा हो सम्बन्धकं कारण यह सम्पूर्ण जड़ प्रकृति अर्थान् सकती है कि स्वयं (जीवात्मा) तो चेतन है, फिर बुद्धि, मन, इन्द्रियों, विषय, शरीर और पदार्थेन्स द्रष्टा वह जड़ युद्धि आदिको (जिससे उसकी तान्त्रिक एकता नहीं है) कैसे देखता है? इसका समाधान बनता है।

सन्वथ-उस क्षेत्रामा खरूप कर है-इसमी आपिके स्लोकने पताते हैं।

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तरज्ञानं मतं मम ।। २ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! तू सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मेरेको ही समझ; और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका जो जान है. वहीं मेरे मतमें ज्ञान है।

<sup>&#</sup>x27;सर्वप्रयम नेत्र इष्टा है और रूप दूवप है । किर यन दूरा है और नेवादि इतियों दुव्य है । किर युद्धि इष्टा है और मन दृश्य है । अन्तमें बुद्धिकी बृतियोका भी जो इहा है, वह माशी (स्वयंत्रकाश आत्मा) किसीका भी दरय नहीं है।"

व्याख्या--- 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत'— सम्पुर्ण क्षेत्रों-(शरीरों-)मे 'में हूँ'—ऐसा जो अहंभाव है, उसमें 'मैं' तो क्षेत्र है (जिसको पर्वश्लोकमे 'एतत्' कहा है) और 'हैं' मैं-पनका ज्ञाता क्षेत्रज है (जिसको पूर्वश्लोकमें बेति' पदसे जाननेवाला कहा है) । 'मैं'का सम्बन्ध होनेसे ही 'हैं' है । अगर 'मैं'का सम्बन्ध ने रहे तो 'हैं' नहीं रहेगा, प्रत्यत 'हैं' रहेगा । कारण कि 'है' हो 'मैं के साथ मन्बन्ध होनेसे 'हैं' कहा जाता है। अतः वास्तवमे क्षेत्रज्ञ-('हैं') की परमात्मा-('है')के साथ एकता है । इसी बातको भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सम्पर्ण क्षेत्रोमें मेरेको ही क्षेत्रज समझो ।

मन्प्य किसी विषयको जानता है, तो वह जाननेमें आनेवाला विषयं 'ज्ञेय' कहलाता है । उस ज्ञेयको वह किसी करणकें द्वारा ही जानता है। करण दो तरहका होता है— यहि:करण और अन्त करण । मनुष्य विषयोको बहि:करण -(श्रोत्र, नेत्र आदि-)से जानता है और चहि:करणको अन्तःकरण-(मन, बुद्धि आदि-) से जानता है। उस अन्तःकरणकी चार वृत्तियाँ हैं-- मन, वृद्धि, चित्त और अहंकार । इन चारोंमें भी अहंकार सबसे सक्ष्म है, जो कि एकदेशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जाननेवाला प्रकाशस्वरूप क्षेत्रज्ञ हैं। उस अहंभावके भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञको साक्षात् मेरा खरूप समझो ।

यहाँ 'विद्धि' पद कहनेका तात्पर्य है कि है अर्जुन! जैसे तु अपनेको शरीरमें मानता है और शरीरको अपना मानता है, ऐसे ही तु अपनेको मेरेमे जान (मान) और मेरेको अपना मान । कारण कि तुमने शरीरके माथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़नेके लिये मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। 🚜

जैसे यहाँ भगवानने 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' पदोसे क्षेत्रज्ञकी अपने साथ एकता बतायी है, ऐसे ही गीतामें अन्य जगह भी एकता बतायी है; जैसे-अध्यायके । सत्रहवें श्लोकमें शरीरी-(क्षेत्रज्ञ-)के लिये कहा कि 'जिससे यह सम्पूर्ण

व्याप्त है, उसको तुम समझो'--'अविनाशि त तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम' और नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें अपने लिये कहा कि 'मेरेसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है'--- 'मया ततिमदं सर्वे जगद्व्यक्तमृतिना' । यहाँ तो भगवानने क्षेत्रज्ञ-(अंश-) की अपने-(अंशीके) साथ एकता बतायी है और आगे इसी अध्यायके चींतीसवें श्लोकमें शरीर-संसार-(कार्य-) की प्रकृति-(कारण-)के साथ एकता बतायेंगे । तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकतिका अंश है, इसलिये तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तम मेरे अंश हो. इसलिये तम मेरे सम्मख हो जाओं।

शरीरकी संसारके साथ स्वाभाविक एकता है। परन्त् यह जीव शरीरको संसारसे अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्माके साथ क्षेत्रज्ञको स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीरके माथ एकता माननेसे यह अपनेको परमात्मासे अलग मानता है। शरीरको संसारसे अलग मानना और अपनेको परमात्मासे अलग मानना--ये दोनो ही गलत मान्यताएँ है । अतः भगवान् यहाँ 'विद्धि' पदसे आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो । तात्पर्य है कि तमने जहाँ शरीरके साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तवमें है।

शास्त्रोंमे प्रकृति, जीव और परमात्मा—इन तीनोका अलग-अलग वर्णन आता है; परन्तु यहाँ 'अपि' पदसे भगवान् एक विलक्षण भावकी ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रोमें परमात्माके जिस सर्वव्यापक खरूपका वर्णन हुआ है, वह तो मैं हूँ हो, इसके साथ ही सम्पर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञरूपसे पृथक्-पृथक दीखनेवाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदोंका यही भाव है कि क्षेत्रज्ञरूपसे परमात्मा ही है-ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभित्रताका अनुभव करे ।

स्वयं संसारसे भित्र और परमात्मासे अभिन्न है। इसलिये यह नियम है कि संसारका ज्ञान तभी होता है, जब उससे सर्वथा भित्रताका अनुभव किया जाय । तात्पर्य है कि संसारसे रागरहित होकर्-हो संसारके

कलिक सहपत्रों जान जा सकता है। परन्तु परमात्माका ज्ञान उनसे अभिन्न होनेसे ही होता है। इसलिये परमान्याका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करानेके लिये मगवान् क्षेत्रकं साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नताको यथार्थरूपसे जानेन्यर परमात्माका वालविक ज्ञान हो जाता है।

'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोजनि यतन्त्रानं मतं मम'— क्षेत्र-(शरीर-) की सम्पूर्ण संसादके साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ-(जीवात्म-) की मेरे माण एकता है—ऐसा जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ज्ञान है, यहाँ मेरे मतमें यथार्थ 'जान' है। मतं ममं कहतेका तार्त्पय है कि संसारमें अनेक विद्याओंका, अनेक भाषाओंका, अनेक लिपियोंका, अनेक कलाओंका, तानी लोक और चैदह भुवतींका जो जान है, वह वास्तविक जान नहीं है। करण कि वह जान सांसारिक व्यवहारमें काममें अनेवाला होते हुए भी संमारमें पंसानेवाला होनेसे अज्ञान ही है। व्यासविक जान तो वहीं है, जिससे खंगका गरिरसे सन्वय-विष्केद हो जाय और फिर संसारमें जन्म न हो, संसारनी परतन्तता न हो। यही ज्ञान भगवान्त्रेस मतमें यथार्थ जान है।

मध्य-पुराजीकम क्षेत्र और क्षेत्रको जनको हो आपने भतमे ज्ञान बतानार अब भगवान् क्षेत्र और क्षेत्रकोर विभागको मुननेही आल देते हैं।

## तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश यत् ।

### स च यो यत्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।।३।।

यह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकासेवाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा यह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाववाला है, वह मब संक्षेपमे मेरेसे सुन ।

व्याध्या—'तस्तेत्रम्'—'तत्,' शब्द दोका याचक होता है—पहले कहे हुए, विषयका और द्रगिका । इ.स. अध्यायके पात्से स्तोकमे जियको 'इदम्' पदसे कहा गया है, उसीको यहाँ 'तन्' पदसे कहा है । क्षेत्र मव देशमे नहीं है, यब नातमें नहीं है और अभी भी प्रतिकाण अभावमें जा रहा है—यह क्षेत्रनी (स्वयंसे) दुर्ग है ।

'यव्य'—उम क्षेत्रका जो स्तरूप है, जिसका सर्गन इसी अध्यायके पाँचवे श्लोकमें हुआ है।

'यादक च' — उस संस्का प्रेमा समान है. जिसमा पर्यन इसी अध्यायक छन्नीसर्थ-स्काहमध् इसोकोमे उसे उत्पन्न और नष्ट होनेपाना सनावन किया गया है।

चिड्रकारि — सर्वाद अर्गिता कर्य हैंनेसे तसे अध्यासके पर्यक्षे अस्ति तसे तसे से से भी विवाद करा गया है, तथानि कर्ती उत्तर्भ परमें देव-सेवारिक सन्ते हुए सम्बन्धि वार्त्स केसे प्रस्क सेनेवारिक स्वार-देशारिक विवादिक हैं विवाद करा गया र्र, जिनका वर्णन छठ श्लोकमें एआ है।

'यनश्च यत्'— यह धेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात् प्रकृतिमें उत्पन्न होनेवाले सान विकार और तीन गुण, जिनका वर्णन हमी अध्यायके उत्तीसर्वे अलेकके उत्तराधीन हुआ है।

'स घ'— पहले श्लोकक उत्तराधीं। जिस क्षेत्रसम्ब रापित हुआ है, उसी क्षेत्रसम्ब सायक सर्व 'साः' पद है और उसीक विषयमें सर्व सुनकेंके लिये कहा जा रहा है।

'ख: — इस क्षेत्रका जी स्वरूप है, जिसरा वर्णन इसी अध्यायोग धीमणे उत्तीकन उत्तार्थमें और यहँगने उत्तीरमें क्लिया गया है।

'धन्यमांवध'— यह धेन्द्र बिस प्रभागवात है, जिसका वर्षित इसी अध्ययके इस्तीसमेसे तैलेसके ज्लोसक हिन्दु संद्या है।

'ननमामेन में भृगु'— यहाँ तत्' प्रदोन अनापेन रूप और अंपन-दोनोगे लेल पारिये । एत्परे हैं कि यह रोव की हैं, अँगा है, जिन दिस्सोहला और जिससे पैदा हुआ है—इस तरह क्षेत्रके विषयमें चार बातें: और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाववाला है-इस तरह क्षेत्रज्ञके विषयमें दो बातें तू मेरेसे संक्षेपमें सून ।

यद्यपि इस अध्यायके आरम्भमें पहले दो श्लोकोमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका सुत्ररूपसे वर्णन हुआ है, जिसको भगवानने 'ज्ञान' भी कहा है, तथापि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके विभागका स्पष्टरूपसे विवेचन (विकारसहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञके स्वरूपका प्रभावसहित विवेचन) इस तीसरे श्लोकसे आरम्भ किया गया है। इसलिये भगवान् इसको सावधान होकर सुननेकी आशा देते हैं ।

इस श्लोकमें भगवानने क्षेत्रके विषयमें तो चार बातें सननेको आजा दो है. पर क्षेत्रज्ञके विषयमें केवल दो बातें—स्वरूप और प्रभाव ही सुननेकी आज्ञा दी है। इससे यह शड्डा हो सकती है कि क्षेत्रका प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञके स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ—इन विषयोंपर भी क्यों नहीं कहा गया ? इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूपमें स्थिर न रहनेवाले क्षेत्रका प्रभाव हो ही क्या सकता है? प्रकृतिस्थ (संसारी) पुरुपके अन्तःकरणमें धनादि जड़ पदार्थोंका महत्त्व रहता है, इसीलिये उसको संसारमें क्षेत्रका (धनादि जड पदार्थोंका) प्रभाव दीखता है। वास्तवमें स्वतन्त्ररूप से क्षेत्रका कुछ भी प्रभाव नहीं है । अतः उसके प्रभावका कोई वर्णन नहीं किया गया ।

क्षेत्रज्ञका स्वरूप उत्पत्ति-विनागरहित इसलिये उसका स्वभाव भी उत्पत्ति-विनागरहित है । अतः भगवानने उसके स्वभावका अलगसे वर्णन न करके खरूपके अन्तर्गत ही कर दिया । क्षेत्रके साथ अपना सम्बन्ध माननेके कारण हीक्षेत्रज्ञमें इच्छा-द्रेपादि विकारोंकी प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ (स्वरूपतः) सर्वथा निर्विकार ही है । अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञके विकारींका वर्णन सम्भव हो नहीं । क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है। अतः इसके विषयमें 'कौन किससे पैदा हुआ' - यह प्रश्न ही नहीं बनता।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें जिसको संक्षेपसे सुननेके लिये कहा गया है, उसका विस्तारसे वर्णन कहाँ हुआ है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> ऋषिभिर्बह्धा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ।।४ ।। ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव

(यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका तत्त्व) ऋषियोंके द्वारा बहुत विस्तारसे कहा गया है तथा वेदोंकी ऋचाओंद्वारा वहुत प्रकारसे कहा गया है और युक्तियुक्त एवं निश्चित किये हुए ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी कहा गया है।

व्याख्या—'ऋषिभिर्बह्धा गीतम्'— वैदिक मन्त्रों के द्रष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणोंक रचियता ऋषियोंने अपने-अपने (शास्त्र, स्मृति आदि) मन्योंमें जड़-चेतन, सत्-असत्, शरीर-शरीरी, देह-देही, नित्य-अनित्य आदि शब्दोंसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका बहुत विस्तारसे वर्णन किया है।

'छन्दोभिर्विविधै: पृथक्'— यहाँ 'विविधै:' विशेषणसहित ''छन्दोभिः' पद ऋक्, यजुः, साम और अथर्व-इन चारो वेदोके 'सहिता' और 'ब्राह्मण' सा॰ सं॰--- २६

भागोंके मन्त्रों का वाचक है । इन्होंके अन्तर्गत सम्पूर्ण उपनिषद और भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी समझ लेना चाहिये । इनमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका अलग-अलग वर्णन किया गया है।

'ब्रह्मसूत्रपदेशैव हेतुपद्भिविनिश्चितै:'— अनेक युक्तियोंसे युक्त तथा अच्छी तरहसे निधित किये हए ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके तत्त्वका वर्णन किया गया है।

इस श्लोकमें भगवान्का आशय यह मालूम देता

है कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका जो संक्षेपसे वर्णनं मैं कर रहा टपर्युक्त ग्रन्थोंमें देख सकता है। हूँ, उसे अगर कोई विस्तारसे देखना चाहे तो यह

सम्बन्ध---वीसरे श्लोबमें क्षेत्र-क्षेत्रहरूके विषयमें जिन छः नातोंको संक्षेपसे सुननेकी आजा दी थी, उनमेरी क्षेत्रको हो वातोंका अर्थात् उसके खरूप और विकार्षका वर्णन आगेके दो इलोकोर्पे करते हैं।

> बुद्धिरव्यक्तमेव । च महाभूतान्यहंकारो

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः 11 4 1 fr 👓

मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व), समष्टि अहंकार, पाँच महाभूत और दस इन्द्रियाँ, एक मन तथा पाँचों इन्द्रियोंके पाँच विषय ( —यह चौथीस तत्त्वोवाला क्षेत्र है)

व्याख्या-'अव्यक्तमेव च'--अव्यक्त नाम मुल प्रकृतिका है । मूल प्रकृति समष्टि बुद्धिका कारण होनेसे और खयं किसोका भी कार्य न होनेसे केवल 'प्रकृति' ही है।

'बुद्धिः'—यह पद समष्टि युद्धि अर्थात् महतत्त्वका वाचक है। इस युद्धिसे अहंकार पैदा होता है, इसलिये यह 'प्रकृति' है और मूल प्रकृतिका कार्य होनेसे यह 'विकृति' है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि 'प्रकृति-विकृति' है ।

'अहंकार:'--यह पद समष्टि अहंकारका यावक है। इसको अहंभाव भी कहते हैं। पशमहामूतका कारण होनेसे यह अहंकार 'प्रकृति' है और बुद्धिका कार्य होनेसे यह 'विकृति' है। तात्पर्य है कि यह आहंकार 'प्रकृति-विकृति' है ,।

'महाभूतानि'— पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकारा—ये पाँच महाभूत हैं । महाभूत दो प्रकारके होते है-पड़ीकृत और अपडीकृत । एक-एक महाभूतके

पाँच विभागे होकर जो मिश्रण होता है. उसके 'पडीकृत महापूत्' कहते हैं \* । इनं पाँच महाभूतेंकि विभाग न होनेपर इनको 'अपर्शाकृत महाभूत' कहते हैं । यहाँ इन्हीं अपश्चीकृतः महाभूतीका याचक 'महा-भूतानि'पद है.। इन महाभूतोंको 'प्रशतकाताएँ', तथा

iņdāstarkāsvikāmura

'सूक्ष्यमहाभूत' भी कहते हैं। दस इन्द्रियाँ, एक मन और शब्दादि पाँच विषयिक कारण होनेसे ये महाभूत 'प्रकृति' है और अहंबारके कार्य होनेसे ,ये , 'विकृति' हैं । ताल्पर्य है कि ये पञ्चमहाभूत 'प्रकृति-विकृति' हैं।

'इन्द्रियाणि दश'—श्रीत, खचा, ने।, रमना और माण—ये पाँच, झानेन्द्रियाँ है सथा व्यक्त, फाँग, पाद, वपम्य और पायु—में पाँच कमेन्द्रियाँ हैं। में दमी इन्द्रियाँ अपहीकृत महाभूतीसे पैदा होनेसे और स्वयं किसीका भी कारण न रोनेसे केवल 'विकृति' हो हैं।

'एकं च'-अवशेकृत महाभूतीसे, पदा होतेस और साथ किसीका भी कारण न होनेसे मन केयल

आकाराके से विभाग है, जिनमेसे आधा भाग आकाश अपने स्वरूपमे रहा और दूगरे आमे भागके बार विभाग किये । अर्थमें उसने एक, भाग बायुको, एक भाग नेतको, एक भाग कनको और एक भाग पृथ्वीको दिया । बायुके हे विभाग है । उनमेने आधा भाग गापु अपने सम्पर्भ गरी और दूर्यो आधे भागक कार विभाग किये, जिनको क्रमशः आकार, तेत्र, जल और पृथ्वीको दिया । तेत्रके छै विभाग है । उनमेरी आया भाग तेत्र अपने स्वरूपमें रहा और दूसरे आये भागके चार विभाग काके क्रमराः एक गुरू भाग आकार, वाप, जल और पृथ्वीको दिया । जलके दो विभाग है । उनमेंसे आधा माग जल अपने स्वरूपमें रहा भीर दूसरे आसे कागके बात विभाग काके क्रामशः एक-एक बाग आकाश, वांचु, तंत्र और पृथ्वीको दिया । ऐसे ही पृथ्वीके से निभाग है। उनमेंने आधा भाग पृथ्वी अपने शाम्यमं तमें और दूसरे आधे भागके पात विभाग काफी क्रमणः एक-एक भाग आकारा, वायु तेज और जन को दिया । इम तरह पाँठी महाभूगोवर वक्षीकाण --विभाव शेर्नेसे इसकी 'पशीका मराभ्य' राज्ये हैं।

'विकृति' ही है ।

'पञ्च चेन्द्रियगोचराः'--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये (पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके) पाँच विषय हैं। अपञ्चीकृत महाभूतोंसे पैदा होनेसे और स्वयं किसीके भी कारण न होनेसे ये पाँचों विषय केवल 'विकृति'

ही हैं। इन सबका निष्कर्ष यह निकला कि पाँच महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि-ये सात 'प्रकृति-विकृति'

हैं, मूल प्रकृति केवल 'प्रकृति' है और दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय—ये सोलह केवल 'विकृति' है । इस तरह इन चौबीस तत्त्वोंके समदायका नाम 'क्षेत्र' है । इसीका एक तुच्छ अंश यह मनुष्य-शरीर है, जिसको भगवानने पहले श्लोकमें 'इदं शरीरम' और तीसरे श्लोकमें 'तत्क्षेत्रम'पदसे कहा है।

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

्र एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्

इच्छा, द्वेप, सुख, दु:ख , संघात, चेतना (प्राणशक्ति) और धृति— इन विकारोंसहित यह क्षेत्र संक्षेपसे कहा गया है।

व्याख्या--'इंच्डा'-- अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले—एसी जो मनमें चाहना रहती है, उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्रके विकारोंमें भगवान सबसे पहले इच्छारूप विकारका नाम लेते हैं । इसका तात्पर्य यह <sup>'है</sup> कि इच्छा मूल विकार है; क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुःख नहीं है, जो सांसारिक इच्छाओंसे पैदा न होता हो अर्थात् सम्पूर्ण पाप और दुःख सांसारिक इच्छाओंसे हो पैटा होते हैं।

'द्रेप:'—कामना और अभिमानमें बाधा लगनेपर क्रोध पैदा होता है। अन्त:करणमें उस क्रोधका जो सूक्ष्म रूप रहता है, उसको 'द्वेप' कहते हैं । यहाँ 'द्वेपः' पदके अन्तर्गत क्रोधको भी समझ लेना चाहिये ।

'सुखम्'—अनुकुलताके आनेपर मनमें जो प्रसन्नता होती है अर्थात् अनुकूल परिस्थित जो मनको सुहाती है, उसको 'सुख' कहते हैं ।

'दु:खम्' — प्रतिकलताके आनेपर मनमें जो हलचल होती है अर्थात् प्रतिकृल परिस्थित जो मनको सुहाती नहीं है, उसको 'दःख' कहते हैं।

'संघातः'--चौबीस तत्त्वोंसे वने हए शरीररूप समृहका नाम 'संघात' है। शरीरका उत्पन्न होकर सत्तारूपसे दीखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है।

'चेतना'—चेतना नाम प्राणशक्तिका है अर्थात

शरीरमें जो प्राण चल रहे हैं, उसका नाम 'चेतना' है । इस चेतनामें परिवर्तन होता रहता है; जैसे---सात्त्विक-वृति आनेपर प्राणशक्ति शान्त रहती है और चिन्ता. शोक. भय, उद्देग आदि होनेपर प्राणशक्ति वैसी शान्त नहीं रहती, क्षब्ध हो जाती है । यह प्राणशक्ति निरन्तर नष्ट होती रहती है । अतः यह भी विकाररूप

साधारण लोग प्राणवालोंको चेतन और निष्पाण-वालोंको अचेतन कहते हैं, इस दृष्टिसे यहाँ प्राणशक्तिको 'चेतना' कहा गया है ।

'धृतिः'—धृति नाम धारणशक्तिका है । यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्यको धारण करता है और कभी (प्रतिकल परिस्थिति आनेपर) धैर्यको छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है । मनुष्य कभी अच्छी वातको धारण करता है और कभी विपरीत बातको घारण करता है । अतः धृति भी क्षेत्रका विकार है ।

[अठारहवें अध्यायके तैतीसवेंसे पैतीसवें श्लोकतक धृतिके सात्त्विकी, राजसी और तामसी--इन तीन भेदोंका वर्णन किया गया है । परमात्माकी तरफ चलनेमें सात्त्वको धृतिको बड़ी आवश्यकता है ।]

'एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्'—जैसे पहले श्लोकमें 'इदं शरीरम्'कहकर व्यष्टि शरीरसे अपनेको अलग देखनेके लिये कहा, ऐसे ही दुरय-(क्षेत्र और उसमें होनेनवाले विकार-) से द्रष्टाको अलग दिखानेके लिये यहाँ 'एतत्' पद आया है।

पाँचवें श्लोकमें भगवान्ते समष्टि संसारका वर्णन किया और यहाँ छठे श्लोकमें व्यष्टि शरीरके विकारीका वर्णन किया; क्योंकि समिष्ट संसारमें इच्छा-द्वेपादि विकार होते ही नहीं । तात्पर्य यह है कि व्यप्टि शरीर समष्टि संसारसे और समष्टि संसार व्यष्टि शरीरसे अलग नहीं है अर्थात ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवानुते क्षेत्रज्ञके साथ अपनी एकता बतायी, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होनेवाले विकारेंकी समष्टि संसारके साथ एकता बताते हैं। आगे इकीसवें श्लोकमें भगवान्ने पुरुषकी स्थिति शरीरमें न बताकर प्रकृतिमें बतायी है-- पुरुषः प्रकृतिस्थी हि' । इससे भी सिद्ध होता है कि प्रपको स्थिति (सम्बन्ध) व्यष्टि शरीएमें हो जानेसे उसकी स्थिति समष्टि प्रकृतिमें हो जाती है; क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति-दोनों एक हो है। वास्तवमें देखा जाय तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यप्टि केयल भूलसे मानी हुई है। जैसे समुद्रकी लहरोंको समुद्रसे अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यप्टि शरीरको समष्टि संसारसे अलग (अपना) मानना भूल हो है।

## विशेष यात

क्षेत्रज्ञ जब अविवेक्ते क्षेत्रके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब क्षेत्रमें इच्छा-द्वेदादि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञक वास्तविक स्टारूप तो सर्वेषा निर्विकार ही है । क्षेत्र-क्षेत्रफ्रीक संयोगीसे पैदा होनेकले विकार सर्वेधा मिटाये जा सकते हैं, क्योंक शेतकपा नहीं होते । संघता, चेतन और गुर्नि-राप विकासिक क्षेत्रके साथ संयोग केवल, माना हुआ है । इस माने अहनेतर भी उनका हार्यपर मुख भी अमर नहीं पहुदा ।

हुए संयोगको मिटानेक लिये भगवान इस अध्यायके पहले श्लोकमें शरीरको अपनेसे पृथक् देखनेके लिये

<del>egkousijanastaktskikkikanasanatekssyssen</del>

और फिर दूसरे श्लोकमें परमात्मासे अपने नित्यसंयोगः (एकता-) का अनुभव करनेके लिये कहते है।

ऐसा अनुभव होनेपर क्षेत्रके साथ मानी हुई एवलाक सर्वथा अमाव हो जाता है और फिर विकार तथा हो ही नहीं संकते । बोघ होनेपर अर्थात् क्षेत्र-(शरीर-) से सर्वया

सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'इच्छा' और 'द्रेप' सदाके लिये सर्वधा मिट जाने हैं। 'सुख' और 'दुःख' अर्धात् अनुकुल और प्रतिकृत परिस्थितिका श्रीन तो होता है, पर उससे अन्तःकरणमें कोई विकार पैदा नहीं होता अर्थात् अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थिति प्राप्त होनेपर जीवन्युक्त महापुरुष सुखी-दुःखी नहीं होता ।

मुख-दुःखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना (विकार होना) दोयों है \*।

जीवन्युक्त महापुरुषका 'संपात' अर्थात शरीरसे विधित्पात्र भी मैं-मोपनका सम्बन्ध न रहनेके कारण उसका कहा जानेवाला शाग्रेर यद्यपि महान् पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारयके अनुसार उसका यह शरीर रहता ही है । जबतक शरीर रहता है, तबवक 'चेतना' (प्राणशक्ति) भी रहती है। परिश्रम होनेपर उसमें चज्रलता आती है, नहीं तो यह शांता रहती है। साधनायस्यामे जो साखिकी 'धृति' थी,यह गोध होनेपर भी रहती है । परन्तु अना करणसे तादात्य न रहनेसे तलक महापर्वका 'चेतना' और 'धृति'-स्प विकारेसे

कोई सन्दर्भ नहीं रहता । . तारार्व यह हुआ कि शरीरक साथ ताराच्य रोनेसे जो विकार होते हैं, ये विकार याँग रोनेपर

सम्बर्भ— शर्यरके माम तदारम्य एवं सेनेने ही इच्छे, द्वेप आर्द विस्त देश होते हैं और वन शिशादेश शर्यर अस पहल है। इमेंसरे पानन् राजिके राज हिंचे हुए छड़ायकी निदनें। सिवे आरमक बेम मापना पान के बाबने आहेरे हाँच स्तीयतेने वर्गत बगते हैं।"

कान किमीका भी दोवी नहीं होता; कैमे—भोजन करते गयाय जीभमें लाइका शान होना शेष नहीं है, प्रस्त भी बनके पहासीने राग था है। होना शेष

## अमानित्वमद्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

## आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ।।७ ।

मानित्व-(अपनेमें श्रेष्ठतांके भाव-) का न होना, दिम्भत्व-(दिखावटीपन-) का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, स्थिरता और मनका वशमें होना,।

व्याख्या—'अमानित्वप्'—अपनेमें मानीपनके अभावका नामः 'अमानित्व' है । वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पढ़ आदिको लेकर अपनेमें श्रेष्ठताका भाव होता है कि 'मैं। मान्य हूँ, आदरणीय हूँ', परन्तु यह भाव उत्पति-विनाशशील शरीरके साथ तादात्य्य होनेसे ही होता है । अतः इसमें जड़ताकी ही मुख्यता रहती है । इस मानीपनके रहनेसे साधकको वास्तविक शन नहीं होता। यह मानीपन साधकमें जितना कम रहेगा, उतना हो जड़ताका महत्त्व कम होगा । जड़ताका महत्त्व जितना कम रहेगा, जतना हो जड़ताका महत्त्व कम होगा, और साधक उतना ही विन्ययताकी तरक तेजीसे लगेगा ।

उपाय - जब साधक खुद बड़ा बन जाता है, तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधकको चाहिये कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधनमें अपनेसे बड़े हैं, तत्वज्ञ (जीवन्मुक्त) हैं, उनका सङ्ग करे, उनके पासमें रहे, उनके अनुकूल बन जाय। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके सङ्गसे बहुत-से दोप सुगमतापूर्वक दूर हो जाते हैं।

गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—
'सबिह मानप्रद आपु अमानी' (मानस ७ । ३८ । २)
अर्थात् संत समीको मान देनेवाले और स्वयं
अमानी---मान, पानेकी इच्छासे रहित होते हैं । इसी
तरह साधकको भी मानीपन दूर करनेके लिये सदा
दूसरोंको मान,, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देनेका
समाव बनाना चाहिये । ऐसा स्वभाव तभी बन सकता
है, जब वह दूसरोंको किसी-न-किसी दृष्टिसे अपनेसे
श्रेष्ट माने । यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्ण भिन्न-भिन्न
स्थितिवाला होते हुए भी कोई-न-कोई विशेषता रखता
हो है । यह विशेषता वर्ण,आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि,
योग्यता, पद अधिकार आदि किसी भी कारणसे हो

सकती है। अतः साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी विशेषताको तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरोंको मान देनेका भीतरसे स्वभाव बन जानेसे स्वयं मान पानेकी इच्छाका स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरोंको मान देते समय साधकका उद्देश्य अपनेमें मानीपन मिटानेका होना चाहिये, बटलेमें दूसरोंसे मान पानेका नहीं।

#### विशेष बात

गीतामें भगवानने भक्तिमार्गके साधकमें सबसे पहले भयका अभाव बताया है—'अ**भयम**' (१६ । १). और अन्तमे मानीपनका अभाव बताया है—'नातिमानिता' (१६ ।३) । परन्तु ज्ञानमार्गके साधनमें मानीपनका अभाव सबसे पहले बताया है-'अमानित्वम'(१३ ।७) और भयका अभाव सबसे वताया है-- 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम' (१३ । ११) । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे बालक अपनी माँको देखकर अभय हो जाता है. ऐसे ही भक्तिमार्गमें साधक प्रहादजीको तरह आरम्भसे ही सब जगह अपने प्रभुको ही देखता है, इसलिये वह आरम्भमें ही अभय हो जाता है। भक्तमें खयं अमानी रहकर दसरोंको मान देनेकी आदत शरूसे ही रहती है । अन्तमें उसका देहाध्यास अर्थात् शरीरसे मानी हुई एकता अपने-आप मिट जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है । परन्तु ज्ञानमार्गमें साधक आरम्भसे ही शरीरके साथ अपनी एकता नहीं मानता (१३ ।१), इसलिये वह आरम्भमें ही अमानी हो जाता है; क्योंकि शरीरसे एकता माननेसे ही मानीपन आता है । अन्तमें वह तत्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सब जगह देखकर अभय हो जाता है।

'अदम्पित्यम्'—दम्भ नाम दिखावटीपनका है। लोग हमोर्पे अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनावेंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें केंचे आसनपर बैडायेंगे आदिको लेका अपनेमें बैसा गुण न होनेपर भी गुण दिखाना, अपनेमें गुण कम होनेपर भी उसे वाहरसे ज्यादा प्रकट करना—यह सब दम्म है।

अपनेमें सदाचार है, शृद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगोंक सामने हम पवित्रता रखेंगे तो ये हमारी हैंसी उड़ायेंगे, हमारी निन्दा करेंगे—ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामनेवालेकी तरह बन जाना भी दम्भ है। जैसे, आजकल विचाह आदिके अवसर्धेंगर, क्लबों-होटलोंकि स्वागत-समारीहोंमें अथवा वायुवात आदिपर यात्रा करते समय पवित्र आचरणवाले सज्जन भी मान-सत्कार आदिके लिये अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं। यह भी दम्भ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगोंके समुदायमें आनेपर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदिको प्राप्तको इच्छासे अपनेको बाहरसे धर्मान्मा, भक्त, सेवक, दानो आदि प्रकट करने लगते हैं. तो यह भी दम्भ ही है।

कोई साधक एकात्तमें, बंद कमोर्से बैठकर जप, ध्यान, वित्तन कर रहा है और साधमें आलस्य, नींद भी लेखा है। परना जब बाहरमें उसपर श्रद्धा, पून्यभाव रखनेवाले आदमीको आवाज आती है, तब उस आवाजको सुनते ही वह सावधान हीकर जप-प्यान करने लग जाता है और उसके नींद-आलस्य भाग जाते है। यह भी एक सूक्ष्म दम्म है। इसमें भी देखा व्याव तो आवाज मुनकर सावधान हो जाता होई दोव नहीं है, पर उसमें जो दिखावदीपनक भाव आ जाता है कि यह आदमी मेरेसे अश्रद्धा न कर से, यह भाव अत्रा दोव है। इस भावके स्थानभर ऐसा भाव अत्रा स्तिहिंग कि भगवानुने यहा अल्पा कि मेरेको सावधान करके ज्य-धानमें लगा दिया। इन सब प्रकारके ट्या-धानमें स्वाव दिया। इन सब प्रकारके ट्या-धानमें स्वाव दिया।

ज्याय—साधकते अस्ता उदेग्य एउनाव पामन्यानिका है स्वत्न चारिये, होतीमे रिवानिका विदेशपर्व भी नहीं। आरा उसमें रिवानीका आ जनाव ने उसके साधनों विधिनाव का जायती, निससे उद्देश्यको सिद्धिमें याघा लग जायंगी । अतः उसको कोई अच्छा, बुग, ऊँच, नीच जो कुछ छै समझे, इसको तरफ रजाल न करके यह अस्ने साधनमें लगा रहे । ऐसी सावधानी रखनेसे दम्म मिट जाता है ।

'अहिंसा'— मन, वाणी और शरीरसे कड़ी

किसीको किञ्चिमात्र माँ दुःख न देनेक नाम 'अहिसा' है। कर्ता-भेदसे हिसा तीन प्रकारको होती है—कृत (स्वयं हिसा करना), करित (किसीसे हिसा करनान), और अनुमोदित (हिसाका अनुमोदन-समर्थन करना)। उपर्युक्त तीन प्रकारको हिसा तीन भागीसे होता है— क्रोयसे, लोगसे और मोहसे। तार्ल्य है कि

है— प्रवेधसे, लोभसे और मोहसे । तारार्य है कि क्रोधसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है; लोभसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मोहसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है । इस तरह हिंसा नी प्रवारकी हो जाती है ।

उपर्युक्त नी प्रकारकी हिसामें तीन मात्राएँ होती हैं—मुदुमात्रा, मध्यमात्रा और अधिमात्रा । किसीको धोड़ा दुःख देना मुदुमात्रामें हिसा है, मुदुमात्रासे अधिक दुःख देना मध्यमात्रामें हिसा है और बहुत अधिक धायल कर देना अधवा धाना कर देना अधिमात्रामें हिसा है। इस तरह मुदु, मध्य और अधिमात्रामें भेदसे हिसा सर्वार्डस प्रकारकी हो जाती है।

उपर्युक्त सताईस प्रकारणी हिंसा हीन करणीते होती है—राधिस्मे, वाणीते और मनसे । इस तरह हिंसा इस्यासी प्रकारनी हो जाती है। इनमेंसे फिसी भी प्रकारणी हिंसा न करने कर नाम 'अस्मि' है।

अहिमा भी चार प्रस्तरो होती है—देशगा, कालगात, समयगात और व्यक्तिगात । अमुक सीधी, अमुक मन्दिरमें, अमुक सगामे क्रियोशे दुग्ध नहीं देना है—यह 'देशगात अहिमा' है। अमान्यमा, पूर्णिम, व्यक्तिगा आदि 'पर्योक दिन हिम्मीसे दुग्ध नहीं देना हि—यह 'व्यक्तिगात अहिमा' है।सन्तर्भ मिलनेगा, पुत्रके जन्म-दिनाम, रिटाके निमन-दिगमाग हिमासी दुग्ध नहीं देना है—यह 'समयगात अहिगा' है। गाय, हरिल आहियो साथ गुग्डन, मारा-पिट, बालक आदिको 'दुःख नहीं देना है—यह 'व्यक्तिगत होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा । ऐसे ही विना कारण अहिसा' है ।<sup>131</sup> कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुःख देता है,

किसी भी देश, काल आदिमें क्रोध-लोभ-मोहपूर्वक किसोको भी 'शारीर, वाणी और मनसे किसी भी प्रकारसे दुःख न देनेसे यह सार्वभीम अहिंसा 'महावत' कहलाती है । <sup>14</sup>

उपाय—जैसे साधारण प्राणी अपने शरीरका सुख चाहता है, ऐसे ही साधकको सबके सुखमें अपना सुख, सबके हितमें अपना हित और सबकी सेवामें अपनी सेवा माननी चाहिये अर्थात् सबके सुख, हित और सेवासे अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिये । 'सब अपने ही स्वरूप हैं'—ऐसा विवेक जाग्रत् रहिनेसे उसके द्वार्ग किसीको दु:ख देनेकी क्रिया होगी: ही नहीं और उसमे अहिसाभाव स्वतः आ जाया। ।

क्षान्तिः — क्षान्ति नाम सहनशीलता अर्थात् क्षमाका है। अपनेमें सामध्यं होते हुए भी अपराध करनेवालेको कभी किसी प्रकारसे किञ्चिनात्र भी दण्ड न मिले — ऐसा भाव रखना, तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरेके द्वाएं दण्ड दिलवानेका भाव न रखना ही धान्ति है।

उपाय (१) सहनशीलता अपने स्वरूपमें खता.सि.स. हैं; क्योंकि अपने स्वरूपमें कभी विकृति आती ही नहीं । अतः कभी 'अमुकने दुःख दिया है, अपराध किया है'—ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाय, तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिये कि हमार कोई विगाइ कर ही नहीं सकता, हमारेमें कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूपतक पहुँच ही नहीं सकती । ऐसा विचार करनेसे क्षमाभाव स्वतः आ जाता है ।

(२) 'जैसे भोजन करते समय अपने ही दाँतोंसे अपनी जीम कर जाय, तो हम दाँतोंपर क्रोध नहीं करते, दाँतोंको दण्ड नहीं देते। हाँ, जीम ठीक हो जाप-यह बात तो मनमें आती है, पर दाँतोंको तोड़ दें— यह 'भाव मनमें कभी आता ही नहीं । कारण कि दाँतोंको 'तोडेंगे तो एक नयी पीड़ा और होगी अर्थात् पीड़ा दुगुनी होगी, जिससे हमोरको ही दुःख

होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा । ऐसे ही विना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुःख देता है, उसको अगर हम दण्ड देगे, दुःख देंगे तो वास्तवमे हमारा ही अनिष्ट होगा; क्योंकि वह भी तो अपना ही खरूप है(गीता ६ । २९) ।

'आर्जवम्'—सरल-सीघेपनके भावको 'आर्जव' कहते हैं । साधकके शारीर, मन और वाणीमें सरल-सीघापन होना चाहिये । शारीरको सजावटका भाव न होना, रहन-सहनमें सादगी तथा चाल-ढालमें स्वाभाविक सीघापन होना, ऐंठ-अकड़ न होना— यह 'शारीरको सरलता' है । छल, कपट, ईंग्यां,द्वेप आदिका न होना तथा निष्कपटता, सीग्यता, हितैषिता, दया आदिका होना—यह 'मनकी सरलता' है । ब्यंग्य, निन्दा, चुगानी आदि न करना, चुगानेवाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना—यह 'वाणीकी सरलता'है ।

उपाय — अपनेको एक देशमें माननेसे अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शांग्रेरके साथ सम्बन्ध रखनेसे अपनेमें दूसरोंको अपेक्षा विशेषता दीखती है। इससे व्यवहारमें भी चलते-फिरते, उठते-बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन, अकड़ आ जाती है। अतः शांग्रेरके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे और अपने स्वरूपको तरफ दृष्टि रखनेसे यह अकड़ मिट जाती है और साधकमें खतः सरलता. नमता आ जाती है।

'आचार्योपासनम्'—विद्या और सदुपदेश देनेवाले गुरुका नाम भी आचार्य है और उनकी सेवासे भी लाभ होता है; परन्तु यहाँ 'आचार्य' पद परमास्तत्त्वको प्राप्त जीवन्युक्त महापुरुपका ही वाचक है । आचार्यको दण्डवत्-प्रणाम करना, उनका आदर-सत्कार करना और उनके शरीरको सुख पहुँचानेकी शास्त्रविहत चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर वास्तवमें उनके सिद्धान्तों और भावोंक अनुसार अपना जीवन वनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानीको सेवा तो उसके देहको सेवा करनेसे ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुपके केवल देहकी सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है।

भगवानने दैवी सम्पत्तिक

'आचार्योपासनम'पद न देकर यहाँ जानके साधनीय दसै दिया है । इसमें एक विशेष रहस्यकी यात मालुम देती है कि शानमार्गमें गुरुको जितनी आवश्यकता है. उतनी आयरयकता भक्तिमार्गमें नहीं है । कारण कि भक्तिमार्गर्मे साधक सर्वधा भगवानके आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिये भगवान म्वयं उसपर कपा करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता ९ 1२२). उसकी कमियोंको, विघ-घाधाओंको टर कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्वज्ञानकी प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० । ११) । परन

ज्ञानमार्गमें साधक अपनी साधनाके बलपर चलता है.

इसलिये उसमें कुछ सुक्ष्म कमियाँ रह सकती हैं: जैमे---

(१) शास्त्रों एवं मंत्रोंके द्वार ज्ञान प्राप्त करके जब साधक राग्रेरको (अपनी घारणासे) अपनेसे अलग मानता है. तब उसे शान्ति मिलती है। ऐसी दशामें यह यह मान लेता है कि मेरेको तत्वज्ञान प्राप्त हो गया! परन जब मान-अपमानकी स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल या प्रतिकृतः घटना घटती है, तब अन्त.करणमें हर्प-शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्यज्ञान हुआ नहीं ।

(२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम सनायो पडनेपर अन्तःकरणमे <sup>\*</sup>इस नामवाला शाग्रेर मैं हैं --ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है।

(३) साधनानी कैची स्थित प्राप्त होनेपर जागत्-अवस्थामें तो साधकतो जड़-चेतनमा वियेक अच्छी तरह रहता है, पर निज्ञवस्तामे उपयो विस्तृति ही जाती है। इसलिये नींडमें जगनेपर माधक उस धियेकारी पकड़ता है, जपकि सिद्ध महापुरुषका विवेक

स्वामविक रूपसे स्टट है।

ं(४) सामक्ष्मे पृत्यवनीमे भी मन-आदर पनिशी इच्या हो जतो है; जैसे-जब यह मेले या गुल्यतीओ सेग करता है, सत्यद्र अदिमें मुख्यत्ये भग रोड है, तब उसके भीता ऐसा भाग देश होता है कि ये सन क गुरुपन में हो इसऐंगे अरेका श्रेष्ठ माने । . यह दसको मुध्य क्षमी हो है।

इस प्रकार साधकमें कई चंतियोंक एनंस सम्भावना रहती है, जिनको तरफ रंगाल न रहनेहै

वह अपने अधेर ज्ञानको भी पूर्ण मान सक्ता है। इसलिये भगवान 'आचार्योपासनम' पदसे यह कर रहे हैं कि ज्ञानमार्गक साधकको आवार्यके पास रहत्व

उनकी अधीनतामें ही साधन करना चाहिये। चीचे अध्यायके चौतीसर्वे श्लोकमें भी भगवानने अर्जनसे कहा है कि 'तू तत्वज्ञ जीवनुक्त महाफुर्णके पास जा. ठनको दण्डवत-प्रणाम कर उनको सेवा कर और अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिये नम्रतापूर्वक प्रश्न कर,

तो ये तत्वदर्शी शानी महात्वा तिरको शानका उपदेश

देंगे ।' इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरूप उसझे उन सुक्ष्म कर्मियोंको, जिनको यह खुद भी नती जानता, दर करके उसको सगमतामे परमात्मतत्त्रास अनुमव करा सकते हैं। सायकको शुरूने ही सोच-समझकर आवार्य, संत-महाप्रूपके पास जाना चाहिये । आंचार्य (गरु) कैसा हो ? इस सम्बन्धमें ये बाते ध्यानमें रहानी

(१) अपनी दृष्टिमें जो वासविक बीधवान, तत्वह दीवते हों।

चहिये-

(२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि साधनीको ठीक-ठीक जाननेवाले हो ।

(३) जिनके सहसे, यगनीमें हमारे दूरगर्ने रहनेवाली शहाएँ बिना पूछे ही स्थतः दूर हो जाती हैं।

(४) दिनके पासमें रहनेसे प्रमन्ता, राज्या

अनुपय होता हो ।

(५) जो हमारे साथ केयल हमारे शिवके लिये

ही सम्बन्ध रखते हुए दौछते हों।

(६) जे हमारेसे किसी भी मन्त्री किडिकार भी आसा न रखते हो ।

(b) दिन्ही सन्दर्ग चेटली वेयल सम्पर्धे हैं

हिनके निये ही होती हों।

(८) जिस्के चमने रहतेने सध्यक्षे तरफ इसरी स्तान कार. यहती है ।

(९) क्रिकेट सह, दर्शन, भगा, न्याप आंटी कारे दर्गन-दुवचा द्वा केम सा. मह्यून-महारामा

दैवी सम्पत्ति आती हो ।

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी

अलैकिकता .विलक्षणता न दीखती हो ।

ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना चाहिये । चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं ? वे कब किसके साथ कैसा वर्ताव करते हैं ? आदिमें अपनी बद्धि नहीं लगानी चाहिये अर्थात उनकी क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना चाहिये, ठनकी आजा. रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ करनी चाहिये और श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिये । अगर वे महापरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु-शिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोडनेकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हृदयसे गुरु मानकर उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अगर ऐसे महापरुष न मिलें तो साधकको चाहिये कि वह केवल परमात्मके परायण होकर उनके ध्यान. चित्तन आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरुकी प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके बाद गुरुका काम परमात्मा हो पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि गुरुके द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधकका मार्ग-दर्शन करते हैं।

उपाय-जिस साधकका परमाताप्राप्तिका उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आजतक जिस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुकी, सत्तोंको सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकल बननेसे ही मिला है \*: अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे सन्तोंकी सेवा करनी है।

#### विशेष बात

शिप्पका कर्तव्य है-गुरुकी सेवा करना । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका - संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह गुरु-तत्त्वके साथ एक हो जाता है अर्थात् उसमें गुरुत्व

आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मिक और गुरु-तत्त्वसे एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्यमें गरुत्व आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता । तसपर शास्त्र आदिका शासन नहीं रहता । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा. पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा । शिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेट नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः तममें मंमाकी टामता रहेगी।

> गरु केवल मेरा ही कल्याण करे-ऐसा भाव रखना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये कि वह अपने लिये कुछ भी न चाहकर सर्वथा गरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी माजी मिला दे ।

गुरुका कर्तव्य है--शिष्यका कल्याण करना। अगर गरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहनेसे उसमें शिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक गुरु शिष्यसे कुछ भी (धन, मान, बड़ाई आदि) चाहता है, तबतक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्यकी दासता रहती है।

'शौचम'--बाहर-भीतरकी शब्दिका नाम शौच है । जल, मिड़ी आदिसे शरीरकी शद्धि होती है और दया, क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है।

उपाय-शरीर बना ही ऐसे पदार्थींसे है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें, यह अशुद्ध ही रहता है । इससे बार-बार अशद्धि ही निकलती रहती है । अतः इसको चार-वार शद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है, जिससे शरीरसे अरुचि (उपरामता) हो जाती है।

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सच्चाईके साथ धनका उपार्जन करना; झूठ, कपट आदि न करना; पराया हक न आने देना; खान-पानमें पवित्र चीजें काममें लाना आदिसे अन्तःकरणकी शृद्धि होती है ।

इस विषयमें किसीने कहा है—

म कुछ तम हैसके मीरने हैं, व कार हम मेंके मीरने हैं । जो कार शोदा-मा प्रीपेटे हैं, जिल्लीने होके मीरने हैं ।

'आचार्योपासनम्'पद न देकर यहाँ ज्ञानके साधनोंमें उसे दिया है । इसमें एक विशेष रहस्यकी बात मालम देती है कि ज्ञानमार्गमें गुरुकी जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता भक्तिमार्गमें नहीं है। कारण कि भक्तिमार्गमें साधक सर्वथा भगवान्के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिये भगवान् स्वयं उसपर कृपा करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता ९ । २२), उसकी कमियोंको, विघ-बाधाओंको दुर कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० ।११) । परन्त् ज्ञानमार्गमें साधक अपनी साधनाके चलपर चलता है. इसलिये उसमें कुछ सूक्ष्म किमयाँ रह सकती हैं: जैसे---

- (१) शास्त्रों एवं संतोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीरको (अपनी धारणासे) अपनेसे अलग मानता है, तब उसे शान्ति मिलती है। ऐसी दशामें वह यह मान लेता है कि मेरेको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया ! परन्तु जब मान-अपमानकी स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल या प्रतिकृत घटना घटती है, तब अन्तःकरणमें हर्ष-शोक पैदा हो जाते हैं. जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्त्वज्ञान हुआ नहीं ।
- (२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम सनायी पडनेपर अन्तःकरणमें इस नामवाला शरीर मैं हैं'--ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है।
- (३) साधनाकी ऊँची स्थिति प्राप्त होनेपर जागत-अवस्थामें तो साधकको जड़-चेतनका विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निदावस्थामे उसकी विस्मृति हो जाती है । इसलिये नींदसे जगनेपर साधक उस विवेकको पकडता है, जबकि सिद्ध महापुरुपका विवेक स्वाभाविक रूपसे रहता है।
- (४) साधकमें पूज्यजनोंसे भी मान-आदर पानेकी इच्छा हो जाती है; जैसे-जब वह संतो या गुरुजनोंकी सेवा करता है, सत्सङ्ग आदिमें मुख्यतासे भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरेको दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माने । यह उसकी सूक्ष्म कमी ही हैं।

इस प्रकार साधकमें कई कमियोंके रहनेका सम्मावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहनेसे वह अपने अधूरे ज्ञानको भी पूर्ण मान संकता है। इसलिये भगवान् 'आचार्योपासनम्' पदसे यह कह रहे हैं कि ज्ञानमार्गिक साधकको आचार्यके पास रहकर उनकी अधीनतामें ही साधन करना चाहिये। चीथे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भी भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि 'तू तत्त्वज्ञ जीवन्युक्त महापुरुपोंक पास जा, उनको दण्डवत्-प्रणाम कर उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिये नप्रतापूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरेको ज्ञानका उपदेश देंगे ।' इस प्रकार साधन करनेपर वे महापर्रव उसकी उन सूक्ष्म कमियोंको, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमतासे परमात्मतत्त्वका

अनुभव करा सकते हैं। साधकको शुरूमें ही सोच-समझकर आचार्य, संत-महापरुषके पास जाना चाहिये । आचार्य (गुरु) कैसा हो ? इस सम्बन्धमें ये बातें ध्यानमें रखनी चाहिये---

- (१) अपनी दृष्टिमें जो वास्तविक बोधवान्, तत्त्वज्ञ दीखते हों।
  - (२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि
- साधनोंको ठीक-ठीक जाननेवाले हों । (३) जिनके सहसे, वचनोंसे हमारे हृदयमें
- रहनेवाली शङ्काएँ बिना पूछे ही खतः दूर हो जाती हों ।
- (४) जिनके पासमें रहनेसे प्रसन्नता, शान्तिका
- अनुभव होता हो । (५) जो हमारे साथ केवल हमारे हितके लिये
- ही सम्बन्ध रखते हुए दीखते हो ।
  - (६) जो हमारेसे किसी भी वस्तुकी किश्चिनात्र
- भी आशा न रखते हों। (७) जिनकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ केवल साधकाँक
- हितके लिये ही होती हों,।
- (८) जिनके पासमें रहनेसे लक्ष्यको तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो ।
- (९) जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदिसे हमारे दुर्गुण-दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण-सदाचाररूप

दैवी सम्पत्ति आती हो ।

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी अलैकिकता ,विलक्षणता न दीखती हो ।

ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना चाहिये । वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी किया क्यों करते हैं? वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ? आदिमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये अर्थात उनको क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना चाहिये, उनकी आज्ञा, रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ करनी चाहिये और श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिये । अगर वे पहापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु-शिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हृदयसे गुरु मानकर उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

अगर ऐसे महापुरुष न मिलें तो साधकको चाहिये कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान. चित्तन आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरुकी प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके बाद गुरुका काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि गुरुके द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधकका मार्ग-दर्शन करते हैं।

डपाय - जिस साधकका परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आजतक जिस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुको, सत्तोंकी सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकृत बननेसे ही मिला है \*; अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे सत्तोंकी सेवा करनी है।

#### विशेष बात

शिप्यका कर्तव्य है-गुरुको सेवा करना । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह गुरु-तत्वके साथ एक हो जाता है अर्थात् उसमें गुरुत्व

tirellisterialisterikisterikisteristerikisterikisterikisterikisterikisterikisterikisterikisterikisterikisterik आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मुक्ति और गुरु-तत्वसे एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्यमें गुरुत्व आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता । उसपर शास्त्र आदिका शासन नहीं रहता । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः उसमें संसारकी टासता रहेगी ।

> गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे-ऐसा भाव रखना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये कि वह अपने लिये कछ भी न चाहकर सर्वथा गुरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी मरजी मिला दे।

> गरुका कर्तव्य है-शिष्यका कल्याण करना । अगर गुरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो गरु रहेगा, पर उसमें गरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहनेसे उसमें शिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक गुरु शिष्यसे कुछ भी (धन, मान, बड़ाई आदि) चाहता है, तबतक उसमें गुरुल न रहकर शिष्यकी दासता रहती है।

> 'शौचम्'--बाहर-भीतरको शृद्धिका नाम शौच है। जल, मिट्टी आदिसे शरीरकी शुद्धि होती है और दया. क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शद्धि होती 青 1

> उपाय--शरीर बना ही ऐसे पदार्थींसे है कि इसको चाहे जितना शद्ध करते रहें, यह अशद्ध ही रहता है । इससे बार-बार अशुद्धि ही निकलती रहती है । अतः इसको बार-वार शुद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है, जिससे शरीरसे अरुचि (उपरामता) हो जाती है।

> वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सच्चाईके साथ धनका उपार्जन करना; झुठ, कपट आदि न करना: पराया हक न आने देना: खान-पानमें पवित्र चीजें काममें लाना आदिसे अन्तःकरणको शद्धि होती है ।

इस विषयमें किसीने कहा है—

म क्षा हम बैसके रिप्यों है, ज कहा बस मेक्षे सीकों है। जो नहर शोदा-मा मीकों है, जिन्हीं होके सीकों है।

HINDSPIRATION OF THE PROPERTY 'आचार्योपासनम्'पद न देकर यहाँ ज्ञानके साधनोमें उसे दिया है । इसमें एक विशेष रहस्पकी बात मालूम देती है कि ज्ञानमार्गमें गुरुको जितनी आवश्यकता है. उतनी आवश्यकता भक्तिमार्गमें नहीं है। कारण कि भक्तिमार्गमें साधक सर्वथा भगवान्के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिये भगवान् खर्य उसपर कुफ करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता ९ १२२), उसकी कमियोको, विघ-बाधाओंको दर

प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० । ११) । परन्त ज्ञानमार्गमें साधक अपनी साधनाके बलपर चलता है. इसलिये उसमें कुछ सूक्ष्म कमियाँ रह सकती हैं; जैसे---(१) शास्त्रों एवं संतोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीरको (अपनी धारणासे) अपनेसे

कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्वज्ञानकी

अलग मानता है, तब उसे शान्ति मिलती है। ऐसी दशामें वह यह मान लेता है कि मेरेको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया! परन्तु जब मान-अपमानकी स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है, तब अन्तःकरणमें हर्प-शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्त्वज्ञान हुआ नहीं ।

(२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम सनायी पडनेपर अन्तःकरणमें इस नामवाला शरीर मैं हूं'-ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है।

(३) साधनाकी ऊँची स्थिति प्राप्त होनेपर जाप्रत्-अवस्थामें तो साधकको जड़-चेतनका विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्थामें उसकी विस्मृति हो जाती है । इसलिये नींदर्से जगनेपर साधक उस विवेकको पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुषका विवेक स्वाभाविक रूपसे रहता है।

(४) साधकमें पूज्यजनोंसे भी मान-आंदर पानेकी इच्छा हो जाती है: जैसे-जब वह संतों या गुरुजनोकी सेवा करता है, सत्सङ्ग आदिमें मुख्यतासे भाग लेता है. तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे मंत या गुरुजन मेरेको दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माने । यह उसकी सूक्ष्म कमी ही है।

इस प्रकार साधकमें कई कमियोंके रहनेक सम्भावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहनेसे

वह अपने अधूरे ज्ञानको भी पूर्ण मान सकता है। इसलिये भगवान् 'आचायोपासनम्' पदसे यह कह रहे है कि ज्ञानमार्गके साधकको आचार्यके पास रहकर उनकी अधीनतामें ही साधन करना चाहिये। चौथे

अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भी भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि 'तू तत्वज्ञ जीवन्युक्त महापुरुषोंके पास जा, उनको दण्डवत्-प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा-पुर्तिके लिये नप्रतापूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरको ज्ञानका उपदेश देंगे ।' इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरुष उसकी उन सुक्ष्म कमियोंको, जिनको वह खुद भी नहीं-

जानता, दूर करके उसको सुगमतासे परमात्मतत्त्वका अनुभव करा सकते हैं। साधकको शुरूमें हो सोच-समझकर आचार्य, संत-महापुरुषके पास जाना चाहिये । आचार्य (गुरु) कैसा हो ? इस सम्बन्धमें ये बातें ध्यानमें स्वनी चाहिये---

(१) अपनी दृष्टिमें जो वास्तविक बोधवान, तत्त्वज्ञ दीखते हों।

(२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि साधनोंको ठीक-ठीक जाननेवाले हों। (३) जिनके सङ्गसे, वचनोंसे हमारे हृदयमें

रहनेवाली शङ्काएँ बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों ।

(४) जिनके पासमें रहनेसे प्रसन्तता, शान्तिका अनुभव होता हो ।

(५) जो हमारे साथ केवल हमारे हितके लिये

ही सम्बन्ध रखते हुए दीखते हों ।

(६) जो हमारेसे किसी भी वस्तुकी किञ्चिनात्र

भी आशांन खते हों।

(७) जिनकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ केवल साधकींक हितके लिये ही होती हों।

(८) जिनके पासमें रहनेसे लक्ष्यकी तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो ।

(९) जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदिसे हमारे दुर्गुण-दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण-सदाचाररूप रैवी सम्पत्ति आती हो ।

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी अलैकिकता .बिलक्षणता न दीखती हो ।

ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना चाहिये । वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं? वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ? आदिमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये अर्थात उनको क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना चाहिये, उनको आज्ञा, रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ करनी चाहिये और श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिये । अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु-शिप्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोडनेकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हृदयसे गृरु मानकर उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

अगर ऐसे महापुरुष न मिलें तो साधकको चाहिये कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान. चित्तन आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरुकी प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके याद गुरुका काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि गुरुके द्वारा भी वस्तुतः परमातमा ही साधकका मार्ग-दर्शन करते हैं।

उपाय-जिस साधकका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आजतक जिस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुकी, सन्तोंकी सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकूल बननेसे ही मिला है \*; अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे सत्तोंको सेवा करनी है।

#### विशेष बात

शिष्यका कर्तव्य है-गुरुकी सेवा करना । अगर शिप्य अपने कर्तव्यका तत्पातासे पालन को तो उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह गुरु-तत्त्वके साथ एक हो जाता है अर्थात् उसमें गुरुत्व

आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मुक्ति और गुरु-तत्त्वसे एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्यमें गुरुत्व आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता । उसपर शास्त्र आदिका शासन नहीं रहता । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा. पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा । शिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः उसमें संसारकी दासता रहेगी।

गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे--ऐसा भाव रखना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये कि वह अपने लिये कछ भी न चाहकर सर्वथा गुरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी माजी मिला दे।

गुरुका कर्तव्य है--शिष्यका कल्याण करना । अगर गरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा । गरुत्व न रहनेसे उसमें शिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक गुरु शिष्यसे कुछ मी (धन, मान, बडाई आदि) चाहता है, तबतक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्यकी दासता रहती है।

'शौचम'--बाहर-भीतरकी शद्भिका नाम शौच है। जल, मिड़ी आदिसे शरीरकी शब्दि होती है और दया, क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है।

उपाय---शरीर बना हो ऐसे पदार्थोसे है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें, यह अशुद्ध ही रहता है । इससे वार-बार अशब्दि ही निकलती रहती है । अतः इसको बार-वार शद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है, जिससे शरीरसे अरुचि (उपरामता) हो जाती है।

वर्ण, आश्रम आदिके अनसार सच्चाईके साथ धनका उपार्जन करना; झुठ, कपट आदि न करना; पराया हक न आने देना: खान-पानमें पवित्र चीजें काममें लाना आदिसे अन्तःकरणको शुद्धि होती है ।

इस विषयमें किसीने कहा है--

में कर हम हैंगके सीमें है, ज कर इस मेरे मीमें हैं । जो कहा प्रोत्तरम्य मीमें हैं कि पीने होने मीसे हैं ।

स्थिमं—स्थेमं नाम स्थिरताका, विचित्त न मनमें दो तारहको चीर्ज पेदा होती हैं—सुरूणा और होनेका है । जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य कना लिया है, उससे विचित्त न होना 'स्थैमं' है । मेरेको तत्कज्ञान प्राप्त करना ही है—ऐसा दृढ़ निध्य करना और विमन्धाओं के आनेपर भी उनसे विचित्त न होकर अपने निध्यके अनुसार साधनमें तरपरतापूर्वक लगे रहना—इसीको यहाँ 'स्थैमंप्यदसे कहा गया है । स्भुरूणा तो दर्गक दृश्यकी तरह होती है ।

उपाय—(१) सांसारिक भोग और संग्रहमें आसक्त पुरुषोंकी बुद्धि एक निश्चयपर दृढ़ नहीं रहती (गीता २ |४४) | अतः साधकको भोग और संग्रहकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये |

- (२) साधक अगर किसी छोटे-से-छोटे कार्यका भी विचार कर ले, तो उस विचारकी हिंसा न करे अर्थात् उसपर दुढ़तासे स्थिर रहे। ऐसा करनेसे उसका स्थिर रहनेका स्वभाव बन जायगा।
- (३) साधकका संतों और शास्त्रोंक वचनोंपर जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता आयेगी ।

'आत्मविनिग्रहः'— यहाँ आत्मा नाम मनका है, और उसको वशमें करना ही 'आत्मविनिग्रह' है।

मनमें दो तरहकी चीजें पैदा होती हैं—स्फरणा और संकल्प । स्फरणा अनेक प्रकारको होती है और वह आती-जाती रहती है । पर जिस स्फुरणामें मन विपक जाता है, जिसको मन पकड लेता है, वह 'संकल्प' बन जाती हैं। संकल्पमें दो चीजें रहती हैं---राग और द्वेष । इन दोनोंको लेकर मनमें चिन्तन होता है। स्फूरणा तो दर्पणके दुश्यकी तरह होती है। दर्पणमें दुश्य दीखता तो है, पर कोई भी दुश्य चिपकता नहीं अर्थात् दर्पण किसी भी दुश्यको पकड़ता नहीं । परन्तु संकल्प कैमरेकी फिल्मकी तरह होता है, जो दुश्यको पकड़ लेता है । अभ्याससे अर्थात् मनको वार-बार ध्येयमें लगानेसे स्फरणाएँ नष्ट हो जाती हैं: और वैराग्यसे अर्थात् किसी वस्त, व्यक्तिः पदार्थ आदिमें राग, महत्त्व न रहनेसे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अध्यास और वैराग्यसे मन वशर्म हो जाता है (गीता ६।३५)।

उपाय— (मनको वशमें करनेके उपाय छठे अध्यायके छब्बीसवें श्लोककी व्याख्यामें देखने चाहिये)।

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्

11211

इन्द्रियोके विषयोंमें वैराग्यका होना, अहंकारका भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियोंमें दु:खरूप दोषोंको बार-बार देखना ।

व्याख्या— 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' — लोक-परलोकके शब्दादि समस्त विषयोमें इन्द्रियोका खिचाव न होना ही इन्द्रियोक विषयोमें रागरीहत होना है। इन्द्रियोका विषयोके साथ सम्बन्ध होनेपर भी तथा शास्त्रके अनुसार जीवन-निर्वाहके लिये इन्द्रियोद्वारा विषयोंका सेवन करते हुए भी साधककी विषयोंमें राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिये।

उपाय—(१) विषयोंमें राग होनेसे ही विषयोंकी महत्ता दीखती है, संसारमें आकर्षण होता है और इसीसे सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयोंमें ही राग रहेगा तो तत्वयोध कैमे होगा? प्रसात्मतत्वमें हमारी म्थित कैसे होगी? अगर रागक स्थाग कर दें तो परमात्मामें स्थिति हो जायगी.—ऐसा विचार करनेसे विषयोसे वैराग्य हो जाता है। (२) बड़े-बड़े धनी, शूरवीर, राजा-महाराजा हुए

- (२) बड़-बड़ धना, शूरबार, धना-महाजा ड्रेस और उन्होंने बहुत-से भोगोंको भोगा, पर अन्तमं उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गये और अन्तमं सब चले गये। इस प्रकार विचार करनेसे भी वैराग्य हो जाता है।
- (३) जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग-सामग्री नहीं है, जो संसारसे विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने युहत भोग भोगे है और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता, विशेषता आयी ? कुछ नहीं, प्रस्तुत भोग

भोगनेवाले तो शोक-चिन्तामे डुबे हुए हैं । ऐसा विचार करनेसे भी वैराग्य होता है।

'अनहंकार एव च '-- प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमें 'मैं हूँ'--इस प्रकारको एक वृत्ति होतो है । यह वृत्ति ही शरीरके साथ मिलकर 'मैं शरीर हूं'— इस प्रकार एकटेशीयता अर्थात् अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसीके कारण शेरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर जीव ऊँच-नीच योनियोंमें जन्मता-मरता रहता है (गीता १३ । २१) । यह अहंकार साधनमें प्रायः बहत दरतक रहता है। वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी खपंकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके रूपमें इसका भान होता रहता है। भगवानद्वारा ज्ञानके साधनोंमें इस पदका प्रयोग किये जानेका तात्पर्य शरीरादिमें माने हए अहंकारका सर्वथा अभाव करनेमें है: क्योंकि जड़-चेतनका यथार्थ बोध होनेपर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्यमात्र अहंकाररहित हो सकता है. इमीलिये भगवान यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अहंकारका त्याग करनेकी बात कहते हैं।

अभिमान और अहंकारका प्रयोग एक साथ होनेपर उनसे अलग-अलग भावोंका बोध होता है। सांसारिक चीजोंके सम्बन्धसे अधिमान पैटा होता है। ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदिको लेकर अपनेमें विशेपता देखनेसे भी अभिमान पैदा होता है । शरीर-को ही अपना स्वरूप माननेसे अहंकार पैदा होता है। यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अधिमान अहंकार-दोनोंके सर्वथा अभावका अर्थ लेना चाहिये ।

मनुष्यको नींदसे जगनेपर सबसे पहले 'अहम्' अर्थात् में हैं'.—इस वृत्तिका ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका हूँ—ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्गमें भी अहंकारके नाशका एक क्रम है। सबसे पहले स्थूलशांग्रेरसे सम्बन्धित धनादि पदार्थीका अभिमान मिरता है । फिर कमेंन्द्रियोंके सम्बन्धसे रहनेवाले कर्तृत्वाभिमानका नाश होता है।

उसके बाद बुद्धिकी प्रधानतासे रहनेवाला ज्ञातापनका अहंकार मिटता है । अन्तमें 'अहम्' वृत्तिकी प्रधानतासे जो साक्षीपनका अहंकार है, वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सिच्चदानन्दघन स्वरूप स्वतः रह जाता है।

उपाय- (१) अपनेमें श्रेष्ठताकी भावनासे ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है, जब मनुष्य दूसरोंकी तरफ देखक़र यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं । जैसे, गाँवभरमें एक ही लखपीत हो तो दसरोंको देखकर उसको लखपीत होनेका अभिमान होता है । परन्तु अगर दूसरे सभी करोडपति हों तो उसको अपने लखपति होनेका अभिमान नहीं होता । अतः अभिमानरूप दोपको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह दसरोंकी कमीको तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियोंको देखकर उनको दुर करे \* ।

(२) एक ही आत्मा जैसे इस शरीरमें व्याप्त है, ऐसे ही वह अन्य शरीरोमें भी व्याप्त है—'सर्वगतः' (गीता २ । २४) । परन्त मनुष्य अज्ञानसे सर्वव्यापी आत्माको एक अपने शरीरमें ही सीमित मानकर शरीरको 'मैं' मान लेता है । जैसे मनुष्य बैंकमें रखे हुए बहुत-से रुपयोंमेंसे केवल अपने द्वारा जमा किये हुए कुछ रुपयोमें ही ममता करके, उनके साथ अपना सम्बन्ध मानकर अपनेको घनी मान लेता है,ऐसे ही एक शरीरमें 'मैं शरीर हूँ'—ऐसी अहंता करके वह कालसे सम्बन्ध मानकर 'मैं इस समयमें हूँ', देशसे सम्बन्ध मानकर 'मैं यहाँ हूँ', बुद्धिसे सम्बन्ध मानकर 'मैं समझदार हूँ', वाणीसे सम्बन्ध मानकर 'मैं वक्ता हैं' आदि अहंकार कर लेता है । इस प्रकारके सम्बन्ध न मानना ही अहंकाररहित होनेका उपाय है।

(३) शास्त्रोंमें परमात्माका 'सिच्चदानन्दघन'-रूपसे वर्णन आया है। 'सत्' (सत्ता), 'चित्' (ज्ञान) और 'आनन्द' (अविनाशी सुख)—ये तीनी परमात्माके भित्र-भित्र स्वरूप नहीं हैं, प्रत्युत एक ही परमात्मतत्त्वके

<sup>\*</sup> तेरे भावे जो करे. भली खुरौ संसार । 'नारायण' तू बैठिके, अपनौ भवन बुहार ।।

'स्थैर्यम'—स्थेर्य नाम स्थिरताका, विचलित न होनेका है। जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य वना लिया है, उससे विचलित न होना 'स्थैर्य' है। मेरेको तत्वज्ञान प्राप्त करना ही है-एरेसा दुढ़ निश्चय करना और विघ-वाधाओंके आनेपर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चयके अनुसार साधनमें तत्परतापूर्वक लगे रहना-इसीको यहाँ 'स्थैर्यम्'पदसे कहा गया है ।

उपाय—(१) सांसारिक भोग और संग्रहमें आसक्त पुरुपोंकी बुद्धि एक निश्चयपर दुढ़ नहीं रहती (गीता २ । ४४) । अतः साधकको भोग और संग्रहकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये ।

- (२) साधक अगर किसी छोटे-से-छोटे कार्यका भी विचार कर ले, तो उस विचारको हिंसा न करे अर्थात् उसपर दृढ़तासे स्थिर रहे । ऐसा करनेसे उसका स्थिर रहनेका स्वभाव बन जायगा ।
- (३) साधकका संतों और शास्त्रोंके वचनोंपर जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता आयेगी १

'आत्मविनिग्रहः'— यहाँ आत्मा नाम मनका है. और उसको वशमें करना ही 'आत्मविनिग्रह' है।

मनमें दो तरहको चीजें पैदा होती हैं—स्फुरणा और संकल्प । स्फरणा अनेक प्रकारको होतो है और वह आती-जाती रहती है । पर जिस स्फुरणामें मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड लेता है, वह 'संकल्प' बन जाती है। संकल्पमें दो चीजें रहती हैं--सग और द्वेप । इन दोनोको लेकर मनमें चिन्तन होता है। स्फुरणा तो दर्पणके दुश्यकी तरह होती है। दर्पणमें दुश्य दीखता तो है, पर कोई भी दुश्य चिपकता नहीं अर्थात् दर्पण किसी भी दृश्यको पकड़ता नहीं । परन्तु संकल्प कैमरेकी फिल्मकी तरह होता है, जो दश्यको पकड़ लेता है । अभ्याससे अर्थात् मनको बार-बार ध्येयमें लगानेसे स्फरणाएँ नष्ट हो जाती हैं: और वैराग्यसे अर्थात् किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें राग, महत्त्व न रहनेसे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्यसे मन वशमें हो जाता है (गीता ६ ।३५) ।

उपाय- (मनको वशमें करनेके उपाय छठे अध्यायके छब्बीसवें श्लोककी व्याख्यामें देखने

चाहिये) ।

एव.

**इन्द्रियार्थेष्** वैराग्यमनहंकार जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्

इन्द्रियोंके विपयोंमे वैराग्यका होना, अहंकारका भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धांवस्था तथा व्याधियोंमें दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखना ।

वैराग्यम्'-- लोक-व्याख्या—'इन्द्रियार्थेष समस्त विषयोंमें इन्द्रियोंका परलोकके शब्दादि खिंचावं न होना ही इन्द्रियंकि विषयोंमें रागरहित होना है। इन्द्रियोंका विषयोके साथ सम्बन्ध होनेपर भी तथा शास्त्रके अनुसार जीवन-निर्वाहके लिये इन्द्रियोद्वार विषयोंका सेवन करते हुए भी साधककी विषयोंमें एग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिये।

उपाय-(१) विषयोंमें राग होनेसे हो विषयोंकी महत्ता दीखती है, संसारमे आकर्षण होता है और इसीसे सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयमि ही राग रहेगा तो तत्त्वबोध कैसे होगा? परमात्मतत्त्वमें हमारी स्थित वैसं होगी? अगर ग्रमक त्याग कर

(२) बडे-बड़े धनी, शूरवीर, राजा-महाराजा हुए और उन्होंने बहुत-से भोगोको भोगा, पर अन्तमें उनका क्या रहा ? कुछ नहीं रहा । उनके शरीर कमजोर हो गये और अन्तमें सब चले गये। इस प्रकार विचार करनेसे भी वैराग्य हो जाता है।

दें तो परमात्मामें स्थिति हो जायगी:--ऐसा विचार

करनेसे विषयोंसे वैराग्य हो जाता है 100

(३) जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग-सामग्री नहीं है, जो संसारसे विरक्त है, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे है और भोग रहे हैं, उनमें क्या चिलक्षणता, विशेषता आयी ? कुछ मही, प्रन्यत भीग भोगनेवाले तो शोक-चिन्तामें ड्वे हए हैं । ऐसा विचार करनेसे भी वैराग्य होता है।

'अनहंकार एव च '-- प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमे 'में हैं'—इस प्रकारकी एक वृत्ति होती है । यह वृत्ति हो शरीरके साथ मिलकर 'मैं शरीर हैं'— इस प्रकार एकदेशीयता अर्थात् अहंकार उत्पन्न कर देती है । इसीके कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, कांल आदिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर जीव ऊँच-नीच योनियोमें जन्मता-मरता रहता है (गीता १३ । २१) । यह अहंकार साधनमें प्रायः बहत दरतक रहता है। वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी खयंकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके रूपमें इसका भान होता रहता है । भगवानद्वारा ज्ञानके साधनोंमें इस पदका प्रयोग किये जानेका तात्पर्य शरीरादिमें माने हुए अहंकारका सर्वथा अभाव करनेमें है; क्योंकि जड़-चेतनका यथार्थ बोध होनेपर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्यमात्र अहंकाररहित हो सकता है, इमीलिये भगवान यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अहंकारका त्याग करनेकी बात कहते हैं ।

अभिमान और अहंकारका प्रयोग एक साथ होनेपर उनसे अलग-अलग भावोंका बोध होता है। सांसारिक चीजोंके सम्बन्धसे अभिमान पैटा होता है । ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदिको लेकर अपनेमें विशेषता देखनेसे भी अभिमान पैदा होता है । शरीर-को ही अपना स्वरूप माननेसे अहंकार पैदा होता है। यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अभिमान अहंकार---दोनोंके सर्वथा अभावका अर्थ लेना चाहिये ।

मनुष्यको नींदसे जगनेपर सबसे पहले 'अहम्' अर्थात् 'मैं हूँ'—इस वृत्तिका ज्ञान होता है । फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका हूँ—ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्गमें भी अहंकारके नाशका एक क्रम है। सबसे पहले स्थूलशरीरसे सम्बन्धित धनादि पदार्थीका अभिमान मिटता है । फिर कर्मेन्द्रियोंके सम्बन्धसे रहनेवाले कर्तृत्वाभिमानका नाश होता है।

उसके बाद बुद्धिकी प्रधानतासे रहनेवाला ज्ञातापनका अहंकार मिटता है । अन्तमें 'अहम्' वृत्तिकी प्रधानतासे जो साक्षीपनका अहंकार है, वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानन्दघन खरूप स्वतः रह जाता है।

उपाय- (१) अपनेमें श्रेष्टताको भावनासे ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है. जब मनुष्य दूसरोंकी तरफ देखकर यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं। जैसे, गाँवभरमें एक ही लखपति हो तो दसरोंको देखकर उसको लखपति होनेका अभिमान होता है । परन्त अगर दूसरे सभी करोडपति हों तो उसको अपने लखपति होनेका अभिमान नहीं होता । अतः अभिमानरूप दोषको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह दसरोंकी कमीकी तरफ कभी न देखे. प्रत्यंत अपनी कमियोंको देखकर उनको दुर करे \* ।

- (२) एक ही आत्मा जैसे इस शरीरमें व्याप्त है. ऐसे हो वह अन्य शरीरोंमे भी व्याप्त है---'सर्वगतः' (गीता २ । २४) । परन्तु मनुष्य अज्ञानसे सर्वव्यापी आत्माको एक अपने शरीरमें ही सीमित मानकर शरीरको 'मैं' मान लेता है । जैसे मनुष्य बैंकमें रखे हुए बहुत-से रूपयोंमेंसे केवल अपने द्वारा जमा किये हए कुछ रुपयोंमें ही ममता करके, उनके साथ अपना सम्बन्ध मानकर अपनेको धनी मान लेता है.ऐसे ही एक शरीरमें 'मैं शरीर हैं'--ऐसी अहंता करके वह कालसे सम्बन्ध मानकर 'मैं इस समयमें हूँ', देशसे सम्बन्ध मानकर 'मैं यहाँ हैं', बुद्धिसे सम्बन्ध मानकर 'में समझदार हैं', वाणीसे सम्बन्ध मानकर 'में वक्ता हैं' आदि अहंकार कर लेता है । इस प्रकारके सम्बन्ध न मानना ही अहंकाररहित होनेका उपाय है।
- (३) शासोंमें परमात्माका 'सच्चिदानन्दघन'-रूपसे वर्णन आया है । 'सत्' (सता), 'चित्' (ज्ञान) और 'आनन्द' (अविनाशी सुख)—ये तीनी परमात्माके भिन्न-भिन्न स्वरूप नहीं हैं, प्रत्यत एक ही परमात्मतत्त्वके

कें तेरे भावे जो करे, मलौ युरी संसार । 'नारायण' तू बैठिके, अपनी भवन बुहार ।।

तीन नाम है। अतः साधक इन तीनोमेंसे किसी एक विशेषणसे भी परमालाका लक्ष्य करके निर्विकल्प ैं हो सकता है। निर्विकल्प होनेसे उसको परमालतत्त्वमें अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है और अहंकारका सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिये—

(क)'सत्' — परमात्मतत्व सदासे ही था, सदासे है और सदा ही रहेगा । वह कभी वनता-विगड़ता नहीं, कम-ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों-का-त्यों रहता है —ऐसा बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जानेसे साधकका बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और उस सत्-तत्वमें अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव हो जाता है । ऐसा अनुभव होनेपर फिर अहंकार नहीं रहता ।

(ख) 'बित', —जैसे प्रत्येक व्यक्तिके शरीयदि 'अहम्' के अन्तर्गत दृश्य हैं, ऐसे ही 'अहम्' भी (मैं, तू, यह और वहके रूपमें) एक ज्ञानके अन्तर्गत दृश्य है '। उस ज्ञान-(चेतन-) में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जानेसे परमात्मतत्वमं स्वतःसिद्ध स्थितका अनुभव हो जाता है। फिर अहंकार नहीं रहता ।

(ग) 'आनन्द' — साधकलोग प्रायः बुद्धि और अहम्को प्रकाशित करनेवाले 'चेतन'को भी बुद्धि-के द्वारा ही जाननेकी चेष्टा किया करते हैं। वास्तवमें बुद्धिके द्वारा जाने अर्थात् सीखे हुए विषयको 'जान' की संज्ञा देना और उससे अपने-आपको ज्ञानां मान लेना भूल ही है। बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला तत्त्व बुद्धिके द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि साधकके पास बुद्धिके सिवाय ऐसा और कोई साधन नहीं है, जिससे वह तत्त्व जाना जा सके, तथापि जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है, उस तत्वको बुद्धि नहीं जान सकती । उस तत्वको जाननेक लिये बुद्धिसे भी सम्बन्ध-विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले परमात्मतत्वमें निर्विकल्प-रूपसे स्थित हो जानेपर बुद्धिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। फिर एक 'आनन्द'-सरूप (जहाँ दु:खका लेश भी नहीं है) परमात्मतत्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञानस्कर्ण और सत्वरूप भी है। इस प्रकार तत्वमें निर्विकरण (जुप) हो जानेपर 'आनन्द-ही-आनन्द है' —ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होनेपर फिर अहंकार नहीं सहता।

बद्धिके द्वारा केवल जंड संसारकी वासविकताको ही

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'जन्ममृत्युजराज्याधिदु:खदोषानुदर्शनम् जम्मृ मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगांकि दु:खरूप दोषांको बार-बार देखनेका तात्पर्य है— जैसे आंवामें मटका पकता है, ऐसे हो जन्मसे पहले माताके खाये हुए नमक, मिर्च अदि स्वार और तीखे पदार्थोंसे बच्चेके शरीरमें जलन होती है । गर्माशयमें रहनेवाले सूक्ष्म जन्मु भी बच्चेके काटते रहते हैं । प्रस्तवके समय माताको जो पीड़ा होती है, उसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । वैसी ही पीड़ा उदरसे बाहर आते समय बच्चेको होती हैं । इस तरह जन्मके द:खरूप दोगांका

बार-बार विचार करके इस विचारको दृढ़ करना कि इसमें केवल दुःख-हो-दुःख है ! . . . . जो जमता है, उसको मरना हो पड़ता है—यह नियम है । इससे कोई बच हो महीं सकता । मृत्युके समय जब प्राण शरीरसे निकलते हैं, तब हजारें विच्छ शरीरमें एक साथ डंक मारते हों—ऐसी पीड़ा

<sup>\*</sup> संसारके चिनानसे साधकका कोई प्रयोजन होता नहीं और अधिन्य परमात्मतत्व चिनानमें आता नहीं — यही निर्विकत्पना है ।

<sup>ं</sup> किसी सेठने सुना कि अमुक दूकानमें इतना नका हुआ है और साथ ही यह भी सुना कि अमुक दूकानमें इतना नुकसान हुआ है। इस प्रकार नका और नुकसान—इन दोनोंमें तो फरक है, पर इन दोनोंक ज्ञानमें कोई फरक नहीं है; ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान एक में होता तो नका और नुकसान—दोनोंकी मिस्रताका ज्ञान कैसे होता ? इसी तरह में में 'यह' और 'वह'—ये चारों अलग-अलग सेनेपर भी इनके प्रकाशक ज्ञान एक ही है। जिस सामान्य प्रकाशमें 'मैं' में कियारी होती हैं, इसी प्रकाशमें 'मैं' क्या अपने होती हैं। उस सामान्य प्रकाशमें 'मैं अपने वह आ भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाशमें 'मैं तु. यह और यह 'क्या भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाशमां स्वयन्य यह है तो चारोंके साथ है और यदि नहीं है तो कियारी होते हैं। उस सामान्य प्रकाशमां

होती है । उम्रभरमें कमाये हुए धनसे, उम्रभरमें रहे हुए मकानसे और अपने परिवारसे जब वियोग होता है और फिर उनके मिलनेकी सम्भावना नहीं रहती. तव (ममता-आसक्तिके कारण) वडा भारी दःख होता है। जिस धनकों कभी किसीको दिखाना नहीं चाहता था. जिस धनको परिवारवालोंसे छिपा-छिपाकर तिजोरीमें रखा था. उसकी चावी परिवारवालोंके हाथमें पड़ी देखकर मनमें असद्य वेदना होती है । इस तरह मत्पेक दःखरूप दोपोंको बार-बार देखे ।

वृद्धावस्थामें शरीर और अवयवोंकी शक्ति क्षीण हो जाती है. जिससे चलने-फिरने, उठने-बैठनेमें कष्ट होता है । हरेक तरहका भोजन पचता नहीं । बडा होनेके कारण परिवारसे आदर चाहता है, पर कोर्ड प्रयोजन न रहनेसे घरवाले निरादर, अपमान करते हैं। तब मनमें पहलेको बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला-पोसा है. पर आज ये मेरा तिरस्कार कर हैं! इन बातोंको लेकर बड़ा दुःख होता है। इस तरह वृद्धावस्थाके दःखरूप दोषोंको बार-बार देखे ।

यह शरीर व्याधियोंका, रोगोंका घर है-- 'शरीरं व्याधिमन्दिरम्'। शरीरमें वात, कफ आदिसे पैदा होनेवाले अनेक प्रकारके रोग होते रहते हैं और उन रोगोंसे शरीरमें बड़ी पीड़ा होती है । इस तरह रोगोंके दःखरूप दोषोंको बार-बार देखे ।

यहाँ बार-बार देखनेका तात्पर्य बार-बार चिन्तन करनेसे नहीं है, प्रत्युत विचार करनेसे है। जन्म,

मत्य. वद्धावस्था और रोगोंके दुःखोंको बार-बार देखनेसे अर्थात विचार करनेसे उनके मूल कारण --- उत्पत्ति-विनाशशोल पदार्थेमि राग स्वाभाविक हो कम हो जाता है अर्थात् भोगोंसे वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूप दोपोंको देखना भोगोसे वैराग्य होनेमें हेत हैं: क्योंकि भोगोंक गगसे अर्थात् गुणेकि सङ्गसे ही जन्म होता है-'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस' (गीता १३ । २१): और जो जन्म होता है, वह सम्पर्ण दःखोका कारण है । भगवानने पूनर्जन्मको दःखालय बताया है-- 'पुनर्जन्म द:खालयमशाश्वतम्' (गीता ८ । १५) ।

शरीर आदि जड पदार्थोंके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे, उनको महत्त्व देनेसे, उनका आश्रय लेनेसे ही सम्पूर्ण दोप उत्पन्न होते हैं--- 'देहाभिमानिनि सर्वे दोषाः प्रादर्भवन्ति'। परमात्माका स्वरूप अथवा उसका ही अंश होनेके ही कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है-- 'चेतन अमल सहज सुखरासी' ७ । ११७ । १) । यही कारण है कि जीवात्माको दःख और दोप अच्छे नहीं लगते: क्योंकि वे इसके सजातीय नहीं हैं । जीव अपने द्वारा ही पैदा किये दोपोंके कारण सदा दुःख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म, मृत्य आदिके दःखरूप दोषोंके मूल कारण देहाभिमानको विचारपूर्वक मिटानेके लिये कह रहे हैं।

असक्तिरनभिष्टुङ्गः

पुत्रदारगृहादिषु ।

समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। ९ ।।

आसक्तिरहित होना; पुत्र, स्त्री, घर आदिमें एकात्मता (घनिष्ठ सम्बन्ध) न होना और अनुकूलता-प्रतिकृलताकी प्राप्तिमें चित्तका नित्य सम रहना ।

व्याख्या - असिकः '— उत्पन्न होनेवाली (सांसारिक) वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें जो त्रियता है. उसको 'सक्ति' कहते हैं । उस 'सिक्ति'से रहित होनेका नाम 'असक्ति' है ।

सोसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदिसे सख लेनेकी

इच्छासे, सुखकी आशासे और सुखके भोगसे ही मनुष्यकी उनमें आसक्ति, प्रियता होती है । कारण कि मनुष्यको संयोगके सिवाय सुख नहीं दीखता, इसलिये उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परन्तु वास्तविक सख संयोगके वियोगसे होता है ( गीता

६ । २३ ), इसलिये साधकके लिये सांसारिक आसक्तिका त्याग करना बहुत आवश्यक है ।

उपाय—संयोगजन्य सुख आरम्भमें तो अमृतकी तरह दीखता है, पर परिणाममें विपकी तरह होता है (गीता १८ । ३८) । संयोगजन्य सुख भोगनेवालेको परिणाममें दुःख भोगना ही पड़ता है- यह नियम है । अतः संयोगजन्य सुखके परिणामपर दृष्टि रखनेसे उसमें आसक्ति नहीं रहती

'अनिभद्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु'— पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदिके साथ माना हुआ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्पता है, जिसके कारण शरीरपर भी असर पडता है, उसका नाम 'अभिष्ठङ्ग' है \* । जैसे—पुत्रके साथ माताकी एकात्मता रहनेके कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है, तब माताका शरीर कमजोर हो जाता है । ऐसे ही पुत्रके, स्त्रीके मर जानेपर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धनके चले जानेपर कहता है कि मैं मारा गया, आदि । ऐसी एकात्मतासे रहित होनेके लिये यहाँ 'अनिभद्गङ्गः' पद आया है।

उपाय—जिनके साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध दीखे, उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुँचाये, पर उनसे सुख लेनेका उद्देश्य न रखे । उद्देश्य तो उनसे अभिष्ठङ्ग (तादाल्य) दर करनेका ही रखे । अगर उनसे सेवा लेनेका उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जायगा । हाँ, उनकी प्रसन्नताके लिये कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो; क्योंकि राजी होनेसे अभिष्रङ्ग हो जायगा । तात्पर्य है कि किसीके भी साथ अपनेको लिप्त न करे। इस बातकी बहत सावधानी रखे।

'नित्यं च समचित्तत्विमृष्टानिष्टोपपत्तिषु'—'इष्टु' अर्थात् मनके अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमें राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो; और 'अनिष्ट', अर्थात् मनके प्रतिकृल वस्तु, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमें द्वेष, शोक, दःख, उद्देग आदि विकार न हो । तात्पर्य है कि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंके प्राप्त होनेपर चित्तमें निरत्तर समता रहे, चित्तपर उनका कोई असर न पड़े । इसको भगवान्ने 'सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा'(२ ।४८) पर्दोसे भी कहा है ।

उपाय— मनुष्यको जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है, उसको वह अपने लिये मानकर सख भोगता है— यह महान् बाधक है। कारण कि संसारकी सामग्री केवल संसारकी सेवामें लगानेके लिये ही मिली है, अपने शरीर-इन्द्रियोंको सुख पहुँचानेक लिये नहीं । ऐसे ही मनुष्यको जो कुछ प्रतिकृल सामग्री मिली है, वह दुःख भोगनेक लिये नहीं मिली है, प्रत्युत संयोगजन्य सुखका त्याग करनेके लिये, मनुष्यको सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदिसे छड़ानेके लिये ही मिली है । तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकृल—दोनों परिस्थितियाँ मनुष्यको सुख-दुःखसै कँचा उठाकर (उन दोनोंसे अतीत) परमात्म-तत्वको प्राप्त करानेके लिये ही मिली हैं—ऐसा दृढ़तासे मान लेनेसे साधकका चित्त इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें खतः सम रहेगा ।

# चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।। १० ।।

मेरेमें अनन्ययोगके द्वारा अव्यक्षिचारिणी भक्तिका होना, एकान्त स्थानमें रहनेका स्वभाव होना और जन-समुदायमें प्रीतिका न होना ।

् चानन्ययोगेन साधकका देहाभिमान बना रहता है । यह देहाभिमान व्याखा---'मचि मक्तिरव्यभिवारिणी'— संसारका आश्रय लेनेके कारण. अव्यक्तके ज्ञानमें प्रधान बाधा है । इसको दूर करनेके

<sup>\*.</sup>पुत्र, सी आदिके साथ प्रधायोग्य वर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना 'अभिष्वहु' नहीं है, प्रत्युत यह सो निर्तिपतना, असङ्गता है, जो कि अमरताका अनुभव करानेवाली है ।

लिये भगवान यहाँ तत्त्वज्ञानका उद्देश्य रखकर अनन्ययोगदारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करनेका साधन बता रहे हैं । तात्पर्य है कि भक्तिरूप साधनसे भी देहाभिमान: सगमतापूर्वक दूर हो सकता है।

भगवानके सिवाय और किसीसे कछ भी पानेकी इच्छा न हो अर्थात भगवानके सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता. शास्त्र :आदि मेरेको उस तत्त्वका अनुभव करा सकते हैं तथा अपने चल, बृद्धि, योग्यतासे मैं उस तत्वको प्राप्त कर लुँगा--इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिका सहारा न हो: और 'भगवानको कपासे ही मेरेको उस तत्त्वका अनुभव होगा'-इस प्रकार केवल भगवानका ही सहारा हो-यह भगवानमें 'अनन्ययोग' होना है ।

अपना सम्बन्ध केवल भगवानके साथ ही हो. दसरे किसीके साथ किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न हो- यह भगवानमें 'अव्यभिचारिणी भक्ति' होना है ।

तात्पर्य है कि तत्त्वप्राप्तिका साधन (उपाय) भी भगवान ही हों और साध्य (उपेय) भी भगवान ही हों—यही अनन्ययोगके द्वारा भगवानमें अव्यक्षिचारिणी मक्तिका होना है।

जिस साधकमें ज्ञानके साथ-साथ भक्तिके भी संस्कार हों, उसके लिये यह साधन बहत उपयोगी है। भक्तिपुरायण साधक अगर तत्त्वज्ञानका उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवानका ही आश्रय ग्रहण करता है, तो केवल इसी साधनसे तत्वज्ञानकी प्राप्ति कर सकता है । गुणातीत होनेके उपायोंमें भी भगवानने अव्यभिचारणी भक्तिको बात कही है (गीता १४ । २६) ।

शङ्का— यहाँ तो भक्तिसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति बतायी गयी है और अठारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें ज्ञानसे भक्तिकी प्राप्ति कही गयी है, ऐसा क्यों?

समाधान-जैसे भक्ति दो प्रकारकी होती है—साधन-भक्ति और साध्य-भक्ति. ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकारका होता है-- साधन-ज्ञान और साध्य-ज्ञान । साध्य-भक्ति और साध्य-ज्ञान--दोनों तत्वतः एक ही हैं। साधन-भक्ति और साधन-ज्ञान—ये दोनों साध्य-भक्ति अयवा साध्य-ज्ञानको प्राप्तिके साधन है ।

अतः जहाँ भक्तिसे तत्त्वज्ञान-(साध्य-ज्ञान)-की प्राप्तिकी बात कही है, वह भी ठीक है और जहाँ ज्ञानसे पराभक्ति-(साध्य-भक्ति-) की प्राप्तिकी बात कही है. वह भी ठीक है। अतः साधकको चाहिये कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति— जिस संस्कारकी प्रधानता हो. उसीके अनरूप साधनमें लग जाय । सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्माका ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्यका नहीं । ऐसा उद्देश्य होनेपर वह उसी साधनसे परमात्माको प्राप्त कर लेता है ।

शङ्का—भगवानने ज्ञानके साधनोंमें अपनी भक्तिको किसलिये बताया ? क्या ज्ञानयोगका साधक भगवानकी धिक भी करता है ?

समाधान-ज्ञानयोगके साधक (जिज्ञास) दो प्रकारके होते हैं--भावप्रधान (भक्तिप्रधान) और विवेकप्रधान (ज्ञानप्रधान) ।

(१) भावप्रधान जिज्ञास वह है, जो भगवानका आश्रय लेकर तत्त्वको जानना चाहता है (गीता ७ ।१६; १३ ।१८) । इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'माम्', 'मम', तीसरे श्लोकमें 'मे', इस (दसवें) प्रलोकमें 'मयि' और अठारहवें प्रलोकमें 'मदकः'तथा 'मद्रावाय' पदोंके आनेसे सिद्ध होता है कि अठारहवें श्लोकतक भावप्रधान जिज्ञासका प्रकरण है। परन्त उन्नीसवेंसे चौंतीसवें श्लोकतक एक बार भी 'अस्मद्' ('मैं' वाचक) पदका प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिये वहाँ विवेकप्रधान जिज्ञासुका प्रकरण है।अतः यहाँ भावप्रधान जिज्ञासुका प्रसङ्घ होनेसे ज्ञानके साधनेकि अन्तर्गत भक्तिरूप साधनका वर्णन किया गया है।

दसरी बात. जैसे सात्त्विक भोजनमें पष्टिके लिये घी या दुधकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दुध सात्विक भोजनके साथ मिलकर भी पृष्टि करते हैं और अकेले-अकेले भी पृष्टि करते हैं । ऐसे ही भगवानकी भक्ति ज्ञानके साधनोंमें मिलकर भी परमात्मप्राप्तिमें सहायक होती है और अकेली भी गणातीत बना देती है (गीता १४ । २६) । पातञ्जलयोगदर्शनमें भी परमात्मप्राप्तिके अष्टाङ्गयोगके साधनोंमें लिये सहायकरूपसे 'ईश्वरप्रणिधान' अर्थात भक्तिरूप

arreckels for the savetack of the experience of है \* और उसी भक्तिको स्वतन्त्ररूपसे भी कहा है । इससे सिद्ध होता है कि भक्तिरूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है । इस विशेषताके कारण भी जानके साधनोंमें भक्तिका वर्णन किया गया है ।

(२) विवेकप्रधान जिज्ञासु वह है, जो सत्-असत्का विचार करते हुए तीव्र विवेक-वैराग्यसे युक्त होकर तत्वको जानना चाहता है (गीता १३ । १९-३४) ।

विचार करके देखा जाय तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासाकी कमी और भोगासिककी बहुलताके कारण विवेकप्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखनेमें आते हैं । ऐसे साधकोंके लिये भक्तिरूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्तिका वर्णन करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

उपाय- केवल भगवान्को ही अपना मानना और भगवान्का हो आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवन्नामका जप, कीर्तन, चिन्तन, स्मरण आदि करना ही भक्तिका सुगम उपाय है।

'विविक्तदेशसेवित्वम्'— 'मैं एकान्तमें रहकर परमात्मतत्त्वका चिन्तन करूँ, भजन-स्मरण करूँ, सत-शास्त्रोंका स्वाध्याय करूँ, उस तत्त्वको गहरा उतरकर समझुँ, मेरी वृत्तियोंमें और मेरे साधनमें कोई भी विघ-बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसीके साथ न रहें'—साधककी ऐसी खामाविक अभिलापाका नाम 'विविक्तदेशसेवित्व' है । तात्पर्य यह हुआ कि साधककी रुचि तो एकान्तमें रहनेकी ही होनी चाहिये, पर ऐसा एकान्त न मिले तो मनमें किञ्चित्मात्र भी विकार नहीं होना चाहिये । उसके मनमें यही विचार होना चाहियेकि संसारके सङ्गका, संयोगका तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूपमें असङ्गता स्वतःसिद्ध है । इस स्वतःसिद्ध असङ्गतामें संसारका सङ्ग, संयोग, सम्बन्ध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसारका सङ्ग कंभी बाधक हो ही नहीं सकता ।

केवल निर्जन वन आदिमें जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि भी एकान्त स्थानमें हूँ वास्तवमें भूल ही है; क्योंकि सम्पूर्ण संसारका बीज यह शरीर तो साथमें है हो। जबतक इस शरीरके साथ सम्बन्ध है, तबतक सम्पूर्ण संसारके साथ सम्बन्ध बना ही हुआ है । अतः एकान्तं स्थानमें जानेका लाभ तभी है, जब देहाभिमानके नाशका उद्देश्य मुख्य हो ।

वास्तविक एकान्त वह है, जिसमें एक तत्वके

सिवाय दूसरी कोई चीज न ठत्पत्र हुई, न है और

न होगी । जिसमें न इन्द्रियाँ हैं, न प्राण है, न मन है और न अन्तःकरण है। जिसमें न स्थूलशरीर है, न सूक्ष्मशरीर है और न कारणशरीर है। जिसमें न व्यप्टि शरीर है और न समष्टि संसार है । जिसमें केवल एक तत्त्व-ही-तत्त्व है अर्थात् एक तत्त्वके सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मतत्त्वके सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अत्तमें भी कुछ नहीं रहेगा । बीचमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी प्रतीतिके द्वारा ही प्रतीत हो रहा है अर्थात् जिनसे

भी स्वयं प्रतीति ही हैं। अतः प्रतीतिके द्वारा ही प्रतीति हो रही है । हमारा (स्वरूपका) सम्बन्ध शरीर और अत्तःकरणके साथ कमी हुआ ही नहीं; क्योंकि शरीर और अन्तःकरण प्रकृतिका कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृतिसे अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तवमें 'विविक्तदेशसेवित्व' है।

संसार प्रतीत हो रहा है, वे इन्द्रियाँ अन्तःकरण आदि

'अरतिर्जनसंसदि'— साधारण मनुष्य-समुदायमें प्रीति, रुचि न हो अर्थात् कहाँ क्या हो रहा है, कय क्या होगा, कैसे होगा आदि-आदि सांसारिक वातोंकी सुननेकी कोई भी इच्छा न हो तथा समाचार सुनानेवाले लोगोंसे मिलें, कुछ समाचार प्राप्त करें—ऐसी किश्चिनात्र भी इच्छा, प्रीति न हो । परन्तु हमारेसे कोई तत्वकी बात पूछना चाहता है, साधनके विषयमें चर्चा करना चाहता है, उससे मिलनेके लिये मनमें जो इच्छा होती है, वह'अरतिजैनसंसदि'नहीं हैं। ऐसे ही जहाँ तत्वकी बात होती हो, आपसमें तत्वका विचार होता हो अथवा हमारी दृष्टिमें कोई परमात्मतत्त्वको जाननेवाला हो, ऐसे पुरुषोंके सहन्त्रे जो रुचि होती है, यह जन

इतिसम्बोप्यम् रण-विक्तिकार्यात् , विक्रमाः । ( योग्दर्शन २ । ३२) ्राक्तिक हैं (आमंदर्शन **१ । १३)** 

समदायमें रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है---सङ: सर्वात्पना त्याज्य: स चेत्यक्तं न शक्यते । स सद्धिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम ।।

अर्थात् आसक्तिपूर्वेक किसीका भी सङ्ग नहीं करना चाहिये; परन्तु अगर ऐसी असङ्गता न होती हो. तो श्रेष्ठ परुपोंका सङ्घ करना चाहिये। कारण कि श्रेष्ठ पुरुषोंका सङ्ग असङ्गता प्राप्त करनेकी औषध है ।

#### . अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

#### एतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।। ११ ।।

अध्यात्मज्ञानमे नित्य-निरन्तर रहना, तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सब जगह देखना—यह (पूर्वोक्त साधन-समुदाय) तो ज्ञान है; और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है-ऐसा कहा गया है ।

व्याखा—'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्'-सम्पूर्ण शास्त्रोका तात्पर्य मनुष्यको परमात्माको तरफ लगानेमें, परमात्मप्राप्ति करानेमें है— ऐसा निश्चय करनेके बाद परमात्मतत्त्व जितना समझमें आया है. उसका मनन करे। युक्ति-प्रयुक्तिसे देखा जाय तो परमात्मतत्त्व भावरूपसे पहले भी था. अभी भी है और आगे भी रहेगा। परन्तु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है। संसारकी तो उत्पत्ति और विनाश होता है. पर उसका जो आधार, प्रकाशक है, वह परमात्मतत्त्व नित्य-निरन्तर रहता है । उस परमात्मतन्त्रके सिवाय संसारकी स्वतन्त्र सता है ही नहीं । परमात्माकी सत्तासे ही संसार सत्तावाला दीखता है । इस प्रकार संसारकी स्वतन्त सत्ताके अभावका और परमात्माकी मत्ताका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना 'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्' है ।

उपाय- आध्यात्मिक ग्रन्थोंका पठन-पाठन. तत्वज्ञ महापुरुपोंसे तत्त्वज्ञान-विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना ।

'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम'— तत्त्वज्ञानका अर्थ है---परमात्मा । उस परमात्माका ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्' है। वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिमें ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। एकान्तमें अथवा व्यवहारमें, सब समय साधकको दृष्टि, उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मापर हीं रहे । एक परमात्माके सिवाय उसको दूसरी कोई

परिपर्ण परमात्माको ही देखनेका उसका स्वभाव बन जाय--यही'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम'है । इसके सिद्ध होनेपर साधकको परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है। 'एतन्ज्ञानिविति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा'— 'अमानित्वम्' से लेकर 'तत्त्वज्ञानार्धदर्शनम्' तक ये जो बीस साधन कहे गये हैं. ये सभी साधन देहाभिमान मिटानेवाले होनेसे और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होनेसे 'ज्ञान' नामसे कहे गये हैं। इन साधनोंसे विपरीत मानित्व, दिमत्व, हिंसा आदि जितने भी दोष

सत्ता दीखे ही नहीं । सब जगह, सब समय समभावसे

# परमात्मतत्त्वसे विमुख करनेवाले होनेसे 'अज्ञान' नामसे विशेष बात

कहे गये हैं।

हैं. वे सभी देहाभिमान बढानेवाले होनेसे और

यदि साधकमें इतना तीव्र विवेक जाग्रत हो जाय कि वह शरीरसे माने हुए सम्बन्धका त्याग कर सके, तो उसमें यह साधन-समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है । फिर उसको इन साधनोंका अलग-अलग अनष्टान करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । विनाशी शरीरको अपने अविनाशो स्वरूपसे अलग देखना मल साधन है। अतः सभी साधकोंको चाहिये कि वे शरीरको अपनेसे अलग अनुभव करें, जो कि वास्तवमे अलग ही है!

पूर्वोक्त किसी भी साधनका अनुष्ठान करनेके लिये मुख्यतः दो बातोंकी आवश्यकता है-- (१) साधकका उद्देश्य केवल परमात्माको प्राप्त करना हो और (२)

ž., ·

erassarranterassarranterassarranterassarranterassarranterassarranterassarranterassarranterassarranterassarrante शास्त्रोंको पढ़ते-सुनते समय यदि, विवेकद्वारा शरीरको अपनेसे अलग समझ ले, तो फिर दूसरे समयमें भी उसी विवेकपर स्थिर रहे । इन दो बार्ताके दढ होनेसे साधन-समुदायके सभी साधन सुगम हो जाते हैं।

शरीर तो बदल गया, पर मैं वहीं हूँ, जो कि बचपनमें था--यह सबके अनुभवकी बात है। अतः शरीरके साथ अपना सम्बन्ध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है—ऐसा निश्चय होनेपर हा वास्तविक साधन आरम्भ होता है । साधककी बुद्धि जितने अंशमे परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको धारण करती है, उतने ही अंशमें उसमें विवेककी जागृति तथा संसारसे वैराय हो जाता है। भगवान्ने विवेक और वैरान्यको पुष्ट करनेके लिये ज्ञानके आवश्यक साधनोंका वर्णन

जब मनुष्यका उद्देश्य परमात्मप्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारोंकी जड़ कट जाती है, चाहे साधकको इसका अनुभव हो या न हो! जैसे वृक्षको जड़ कटनेपर भी बड़ी टहनीपर लगे हुए पते कुछ दिनतक हरे दीखते हें; किन्तु वास्तवमें उन पत्तोंके हरेपनको भी जड़ कट चुको है । इसलिये कुछ

दिनोके बाद कटी हुई टहनीके पत्तोंका हरापन मिट जाता है । ऐसे ही परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण-दुग्रचार मिट जाते हैं । यद्यपि साधकको आरम्पमें ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपनेम अवगुण दीखते हैं, तथापि कुछ समयके बाद उनका सर्वथा अभाव दीखने लग जाता है।...

साधन करते समय कभी-कभी साधकको अपनेम दुर्गुण दिखायी दे सकते है । परन्तु वास्तवमें साधनमें लगनेसे पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे, वे ही जाते हुए दिखायी देते हैं। यह नियम है कि दरवाजेसे आनेवाले और जानेवाले-दोनों ही दिखायी.देते हैं। यदि साधन करते समय अपनेम दुर्गण बढ़ते हुए दीखते हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण आं रहे हैं। परन्तु यदि अपनेमें दुर्गुण कम होते हुए दोखते हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण जा रहे. हैं । ऐसी अवस्थामे साधकको निराश नहीं होना चाहिये, प्रत्युत अपने उद्देश्यपर दृढ़ रहकर तत्परतापूर्वक साधनमें लगे रहना चाहिये ।, इस प्रकार साधनमें नालगे रहनेसे दुर्गूण-दुराचारीका, सर्वथा अभाव हो जाता है।

सम्बन्ध-पूर्वोक्त ज्ञान-(साधन-समुदाय-) के द्वारा जिसको जाना जाता है, उस साध्य-तत्त्वका अव वर्णन आरम्भ करते हैं।

# ज्ञेयं यत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्रुते ।

#### न सत्तन्नासदुच्यते ।। १२ ।। अनादिमत्परं ब्रह्म

जो ज्ञेय है, उस-(परमात्मतत्त्व-) को मैं अच्छी तरहसे कहुँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरताका अनुभव कर लेता है। वह (ज्ञेय-तत्त्व) अनादि और परम ब्रह्म है। उसको न सत् कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

व्याख्या--'ज्ञेयं यत्तत्रबक्ष्यामि'--भगवान् यहाँ वर्णन करूँगा !

ज्ञेय तत्त्वके वर्णनका उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते 'ज्ञेयम्' (अवश्य जाननेयोग्य) कहनेका तात्पर्य हैं कि जिसको प्राप्तिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला .है कि संसारमें जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएँ, है, जिसका वर्णन उपनिपदों, शास्त्रों और अन्योंमें किया कलाएँ आदि हैं, वे समी अवश्य जाननेयोग्य नहीं गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्वका मैं अच्छी तरहसे हैं । अवश्य जाननेयाय तो एक परमाता ही है ।

<sup>•</sup> इस श्लोकमें भगवानने 'प्रवश्यामि' पदमे ज्ञेय तत्त्वका वर्णन कानेके लिये प्रतिज्ञा की है, 'अमृतमश्तुने' पदमे उसे जाननेका फल बताया है, 'अनादिमन्' पटमे उसका लक्षण बनावा है, 'परे ब्रह्म' पदीमे उसका नाम यनाया है, और 'न मतत्रासदुखते' पदीमे उसका वर्णन किया है।

कारण कि संसारिक विषयोंको कितना ही जान लें, तो भी जानना बाकी ही रहेगा । सांसारिक विषयोंकी जानकारीसे जन्म-मरण भी नहीं मिटेगा। परन्त परमात्माको तत्त्वसे ठीक जान लेनेपर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म-मरण भी मिट जायगा । अतः संसारमें परमात्माके सिवाय जाननेयोग्य दूसरा कोई है ही नहीं 1

'यन्ज्ञात्वामृतमञ्जूते'—उस ज्ञेय तत्त्वको जाननेपर अमरताका अनुभव हो जाता है अर्थात् स्वतःसिद्ध तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होनेपर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता ।

वास्तवमें स्वयं पहलेसे ही अमर है, पर उसने मरणशील शारीरादिके साथ एकता करके अपनेको जन्मने-मरनेवाला मान लिया है । परमात्मतत्त्वको जाननेसे यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक खरूपको पहुंचान लेता है अर्थात् अमरताका अनुभव कर लेता है।

'अनादिमत्'-उससे यावन्मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसीमें रहता है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाता है। परन्तु वह आदि, मध्य और अन्तमें ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है । अतः वह 'अनादि' कहा जाता है ।

'पां'ब्रह्म'--'ब्रह्म' प्रकृतिको भी कहते हैं: वेदको भी कहते हैं, पर 'परम ब्रह्म' तो एक परमात्मा ही है। जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निर्विकार, सदा रहनेवाला तत्त्व नहीं है, वह 'परम ब्रह्म' कहा जाता है।

'न सत्तत्रासद्व्यते'--उस तत्त्वको 'सत्' भी नहीं कह सकते और 'असत्' भी नहीं कह सकते । कारण

मन, वाणी और बुद्धिसे सर्वथा अतीत है; अतः उस \_\_ उसको सत्-असत् संज्ञा नहीं हो सकती। भावना-(सत्ता-) के बिना

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें 'वह तत्व न सत् कहा जा सकता है, न असत्'-ऐसा कहकर ज्ञेय तत्वका निर्मूण-निराकाररूपसे वर्णन किया । अब आगेके श्लोकमें उसी ज़ेय तत्त्वका सगुण-निराकाररूपसे वर्णन करते हैं ।

> सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। १३ ।।

> > मच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहैं मोह निसा लवलेसा ।। सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहै पुनि विग्यान विहाना ।।

परमात्मतत्त्वमें सत् शब्दका प्रयोग नहीं होता, इसलिये उसको 'सत्' नहीं कह सकते: और उस परमात्मतत्त्वका कभी अभाव नहीं होता, इसलिये उसको 'असत्' भी नहीं कह सकते । तात्पर्य है कि उस परमात्पतत्त्वमें सत्-असत् शब्दोंकी अर्थात् वाणीको प्रवृत्ति होती ही नहीं---ऐसा वह करण-निरपेक्ष तत्त्व है।

जैसे पृथ्वीपर रात और दिन--ये दो होते हैं। इनमें भी दिनके अभावको 'रात' और रातके अभावको 'दिन' कह देते हैं । परन्तु सूर्यमें रात और दिन--ये दो भेद नहीं होते ! कारण कि रात तो सुर्यमें है ही नहीं, और रातका अत्यन्त अभाव होनेसे सूर्यमें दिन भी नहीं कह सकते; क्योंकि 'दिन' शब्दका प्रयोग रातकी अपेक्षासे किया जाता है। यदि रातकी सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते हैं. न रात । ऐसे ही सत्की अपेक्षासे 'असत्' शब्दका प्रयोग होता है और असत्को अपेक्षासे 'सत्' शब्दका प्रयोग होता है। जहाँ परमात्माको 'सत्' कहा जाता है, वहाँ असत्की अपेक्षासे ही कहा जाता है। परन्तु जहाँ असतका अत्यन्त अभाव है, वहाँ परमात्माको 'सत्' नहीं कह सकते और जो परमात्मा निरन्तर सत् है, उसको 'असत्' नहीं कह सकते । अतः परमात्मामें सत् और असत्-इन दोनों शब्दोंका प्रयोग नहीं होता । जैसे सर्य दिन-रात दोनोसे विलक्षण केवल प्रकाशरूप है. ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत्-असत् दोनोंसे विलक्षण है । \*

दूसरी बात, सत्-असत्का निर्णय बुद्धि करती है और ऐसा कहना भी वहीं होता है, जहाँ वह मन, वाणी और बृद्धिका विषय होता है । परन्तु ज्ञेय तत्व

वे (परमात्मा) सब जगह हाथों और पैरोवाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखाँवाले तथा सब जगह कानोंवाले हैं । वे संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं । उ

(गीता ९ । २६) ।

सब-की-सब इन्द्रियों है।

व्याख्या—'सर्वतः पाणिपादं तत्'—जैसे स्याहीमें विये हुए पदार्थको भगवान् वहाँ ही खा लेते हैं सब जगह सब तरहको लिपियाँ विद्यमान हैं; अतः लेखक स्याहीसे सब तरहकी लिपियाँ लिख सकता है । सोनेमें सब जगह सब तरहके गहने विद्यमान है: अतः सुनार सोनेमें किसी भी जंगहरी जो गहना बनाना चाहे, बना सकता है। ऐसे ही भगवान्के सब जगह ही हाथ और पैर हैं; अतः भक्त भक्तिसे जहाँ-कहीं जो कुछ भी भगवान्के हाथोंमें देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करनेके लिये उसी जगह भगवान्के हाथ मौजूद हैं । भक्त बाहरसे अर्पण करना चाहे अथवा मनसे, पूर्वमें देना चाहे अथवा पश्चिममें, उत्तरमें देना चाहे अथवा दक्षिणमें, उसे ग्रहण करनेके लिये वहीं भगवान्के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जलमें, स्थलमें, अग्निमें, जहाँ-कहीं जिस किसी भी संकटमें पड़नेपर भगवान्को पुकारता है, उसकी रक्षा करनेके लिये वहाँ ही भगवान्के हाथ तैयार हैं अर्थात् भगवान् वहाँ ही अपने हाथोंसे उसकी रक्षा करते हैं।

भक्त जहाँ-कहीं भगवान्के चरणोंमें चन्दन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान्के चरण मौजूद हैं। हजारों-लाखों भक्त एक ही समयमें भगवानके चरणोंकी अलग-अलग पूजा करना चाहें, तो उनके भावके अनुसार वहाँ ही भगवान्के चरण मौजूद हैं।

'सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्'--भक्त भगवान्को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, यहाँ ही भगवान्के नेत्र हैं । मक्त जहाँ शरीरसे अथवा मनसे नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान् उसके नृत्यको देख लेते हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान्को सब जगह देखता है, भगवान् भी उसकी दृष्टिसे कभी ओझल नहीं होते , अनन्त ब्रह्माण्ड हैं, अनन्त ऐधर्य हैं और उन सबमें देश, · (गीता ६ 1३०) ।

भक्त जहाँ भगवान्क मलकपर चन्दन लगाना चाहे, पूष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान्का मस्तक है ।

भक्त जहाँ भगवानुको भीग लगाना चाहे, वहाँ हो भगवान्का मुख है अर्थात् भक्तद्वारा भक्तिपूर्वक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूं ।

'सर्वतःश्रुतिमत्'-भक्त जहाँ-कहीं जोरसे बोलकर प्रार्थना करे, धीरेसे बोलंकर प्रार्थना करे अथवा मेनिसे प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान् अपने कानोंसे सुन लेते हैं ।

मनुष्येकि सब अवयव (अङ्ग) सब जगह नहीं होते अर्थात् जहाँ नेत्र हैं, वहाँ कान नहीं होते और जहाँ कान हैं, वहाँ नेत्र नहीं होते; जहाँ हाथ हैं; वहाँ पैर नहीं होते और जहाँ पैर हैं, वहाँ हाथ नहीं होते इत्यादि । परन्तु भगवान्की इन्द्रियाँ, उनके अवयव सब जगह हैं। अतः भगवान् नेत्रोंसे सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं इत्यादि। तात्पर्य है कि वे सभी अवयवासे सभी क्रियाएँ कर सकते हैं; क्योंकि उनके सभी अवयवोंमें सभी अवयव मौजूद हैं। उनके छोटे-से-छोटे अंशमें भी

भगवान्के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहनेका तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणीसे दूर नहीं हैं । कारण कि भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें परिपूर्णरूपसे विद्यमान है। संतीने कहा है

> चहैं दिसि आरति चहैं दिसि पूजा । चहुँ दिसि राम और निह दूजा ।। संसारी आदमीको जैसे बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे

सब जगह संसार-ही-संसार दीखता है, संसारके सिवाय दूसरा कुछ दीखता ही नहीं, ऐसे ही परमात्माको तत्त्वसे जाननेवाले पुरुपको सब जगह परमात्मा-ही परमात्मा दीखते हैं।

'लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति'—अनत्त सृष्टियाँ हैं, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनत हैं, वे सभी परमात्माके अत्तर्गति है। परमात्मा उन सर्वको व्याप्त करके स्थित हैं । दसवे अध्यायके नयालीसवे श्लीकर्में भी भगवान्ते कहां है कि मैं सारे संसारको एक

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें सगुण-निपकारका वर्णन करके अब आगोके तीन श्लोकोमें उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थताका वर्णन करते हैं।

# ं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । ़ असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ।।१४ ।।

वे (परमात्मा) सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको प्रकाशित करनेवाले हैं; आसक्तिरहित हैं और सम्पूर्ण संसारका भरण-पोषण करनेवाले हैं; तथा गुणोंसे रहित है और सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता हैं।

व्याख्या— सर्वेद्रियगुणाभासं सर्वेद्रिय-विवर्जितम्—पहले परमात्मा हैं, फिर परमात्माकी शिंक प्रकृति हैं। प्रकृतिका कार्य महत्तन्त्, महत्तन्त्रका कार्य अहंकार, अहंकारका कार्य पश्चमहाभूत, पश्चमहाभृतोका कार्य मन एवं दस इन्द्रियाँ और दस इन्द्रियोका कार्य पाँच विषय—ये सभी प्रकृतिके कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्यसे अतीत हैं। वे चाहे संगुण हो या निर्गुण, साकार हों या निराकार, सदा प्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं, तो भी प्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृतिको अपने वशमें करके प्रकट होते हैं।

जो अपनेको गुणोमें लिप्त, गुणोसे वाँया हुआ मानकर जन्मता-मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमाव्याको प्राप्त होनेपर गुणातीत (गुणोसे रहित) कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणोमें बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणांसे अतीत (रहित) हैं। अतः वे प्राकृत इन्द्रियोसे रहित हैं अर्थात् संसारी जीवोंको तरह हाथ, पर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इन्द्रियोसे गुण नहीं हैं, किन्सु उन-उन इन्द्रियोके विपयोंको प्रहण करनेमें सर्वथा समर्थ है । जैसे—वे कानोंसे रहित होनेपर भी भरतोंको प्रकार सुन लेते हैं, ख्वासे रहित होनेपर भी भरतोंका आलिङ्गन करते हैं, ख्वासे रहित होनेपर भी भरतोंका आलिङ्गन करते हैं,

ने नेंसे रहित होनेपर भी प्राणिमात्रको निरक्तर देखते हैं, रसनासे रहित होनेपर भी भक्तोंके द्वारा लगाये हुए भोगका आस्वादन करते हैं, आदि-आदि । इस तरह जानेन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विपयोंको प्रहण करते हैं । ऐसे ही वे वाणीसे रहित होनेपर भी भागने प्यारे भक्तोंसे वार्ते करते हैं, वरणोंसे रहित होनेपर भी भक्तके पुकारनेपर दौड़कर चले आते हैं, हाथोंसे रहित होनेपर भी भक्तके दिये हुए उपहारको प्रहण करते हैं, आदि-आदि । इस तरह कर्मेन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी परमात्मा कर्मोन्द्रयोंका स्व कार्य करते हैं । यही इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी भगवानका इन्द्रियोंके विषयोंको प्रकाशित करना है ।

'असक्तं सर्वभृच्यैव' — भगवान्का सभी प्राणियों अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणीमें आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होनेपर भी वे बहारसे चींटी-पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं। जैसे माता-पिता अपने बालकका पालन-पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन-पोषण भगवान् प्राणियोंका करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणीकों कब किसी वस्तु आदिकी जरूरत पड़ती है, इसको पूर्ण तरह जानते हुए भगवान् उस वस्तुको आवश्यकतानुसार यथोंचित गैतिसे पहुँचा देते हैं।

<sup>...\* (</sup>१) अपाणिपादी जवनो प्रहीता पश्यत्यवक्षः स शृणोत्यकर्णः । (श्वेताश्वतरीपनिषद् ३ ।१९) े वे परमात्मा हाथ-पैरोसे रहित होनेपर भी प्रहण करनेमें समर्थ तथा वेगपूर्वक चलनेवाले हैं । वे

नेत्रांके बिना ही देखते हैं और कानोंके बिना हो सुनते हैं । (२) बिनु पद चलड़ सुनड़ बिनु काना ।कर बिनुकरम करड़ बिधि नाना ।। आनन रहित सकल रस भोगी ।बिनु बानी बकता बड़ जोगी ।।

<sup>.</sup> तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहड़ ग्रान बिनु वास असेपा।।

प्राणी पृथ्वीपर हो, समुद्रमें हो, आकाशमें हो अथवा स्वर्ग आदिमें हो अर्थात् त्रिलोकीमें कहीं भी कोई छोटा-से-छोटा अथवा वड़ा-से-बड़ा प्राणी हो, उसका-पालन-पोपण भगवान् करते हैं । प्राणिमात्रके सहद होनेसे वे अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंक पाप-पुण्योंका नाश करके प्राणिमात्रको शुद्ध, पवित्र करते रहते हैं।

'निर्मुणं गुणभोक्त च'—वे परमात्मा सम्पूर्ण गुणोसे रहित होनेपर भी सम्पूर्ण गुणोंक भोका है। तात्पर्य है कि जैसे माता-पिता चालककी मात्र क्रियाओंको देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मां भक्तके द्वारा की हुई मात्र क्रियाओंको देखकर प्रसन्न होते हैं अर्थात् ' भक्तलोग जो भी क्रियाएँ करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान् ही बनते हैं।

#### चरमेव बहिरन्तश्च भूतानामचरं सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ।।१५ ।।

वे परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचर प्राणियोंके रूपमें भी वे ही हैं एवं दूर-से-दूर तथा नजदीक-से-नजदीक भी वे ही है। वे अत्यना सक्ष्म होनेसे जाननेका विषय नहीं है।

व्याख्या--[ज्ञेय तत्त्वका वर्णन वारहवेंसे सत्रहवें श्लोकतक—कुल छः श्लोकोमें हुआ है । उनमेंसे यह पन्द्रहर्वा श्लोक चौथा है । इस श्लोकके अन्तर्गत पहलेके तीन श्लोकोंका और आगेके दो श्लोकोंका भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस प्रकरणका सार है। 1

'बहिरन्तश्च भूतानामवरं चरमेव च'—र्जसे वर्फके बने हुए घड़ोको समुद्रमे डाल दिया जाय तो उन घड़ोंके बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी (यर्फके वने होनेसे) जल ही हैं। ऐसे हो सम्पूर्ण चर-अचर प्राणियोंक बाहर भी परमात्मा हैं, भीतर भी परमात्मा है और वे खुट भी परमात्मस्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ोमे जलके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है अर्थात् सब कुछ जल-ही-जल है, ऐसे ही संसारमें परमात्मांक मिवाय दूसरा कोई तत्त्व नहीं है अर्थात् सब कुछ परमात्मा-ही-परमात्मा हैं । इसी बातको भगवान्ने महात्माओको दृष्टिसे

'वासुदेव: सर्वम्' (गीता ७ । १९) और अपनी दृष्टिसे 'सदसच्चाहम्' (गीता ९ । १९) कहा है ।

'दूरस्थं चान्तिके च तत्'—किसी बस्तुका दूर और नजदीक होना तीन दृष्टियोंसे कहा जाता है—देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत । परमात्मा तीनों ही दृष्टियोसे दूर-से-दूर और नजदीक-से-नजदीक हैं; जैसे-दूर-मे-दूर देशमें भी वे ही परमात्मा हैं और नजदीक-से-नजदीक देशमे भी वे ही परमात्मा है \* . पहले-से-पहले भी वे ही परमात्मा थे, पाँछे-से-पीछे भी वे हो परमात्मा रहेंगे और अब भी वे हो परमात्मा हैं; सम्पूर्ण वस्तुओंके पहले भी वे ही परमान्मा है, वस्तओंके अत्तमें भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओंक रूपमें भी वे ही परमात्मा है।

उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थकि संग्रह और स्ख-भोगको इच्छा करनेवालेके लिये परमात्मा (तत्नवः समीप होनेपर भी) दूर हैं । परन्तु जो केयत :परमात्मांक हो सम्मुख है, उसके लिये परमात्मा नजदोक हैं।

पृथ्वीसे दूर जल है, जलसे दूर तेन है, तेनमे दूर वायु है, वायुमे दूर आकाश है, आकाशसे दूर महतत्व है, महतत्वसे दूर प्रकृति है और प्रकृतिसे दूर परमान्या है। इस तरह दूर-मे-दूर परमान्या है। दूर-से-दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापकरूपसे सबमें हैं; क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण मत्र कार्यों प्रकृतिसे पजरीक स्थूलशरीर है, स्यूलशरीर से नजदीक सूक्ष्मशरीर है, सूक्ष्मशरीरमें नजदीक कारणशरीर

है, कारणशरिरसे नजदीक अहम् है और अहम्मे नजदीक परमात्वा है । इस तरह नजदीक-मे-नजदीक परमात्वा हैं । घरमात्मा जिनने नजदीक है, उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है ।

इसलिये साधकको सांसारिक भोग और संप्रहकी इच्छाका त्याग करके केवल परमात्मप्राप्तिकी अभिलापा जाग्रत करनी चाहिये । परमात्मप्राप्तिकी उत्कट अभिलापा होते ही परमात्मको प्राप्ति हो जाती है अर्थात परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है।

ं 'सक्ष्मत्वात्तदविजेयम'—वे परमात्मा अत्यन्त सक्ष्म होनेसे इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है अर्थात वे परमातमा इनकी पकडमें नहीं आते । अब प्रश्न उठता है कि जब जाननेमें नहीं आते. तो फिर उनका अभाव होगा ? उनका अभाव नहीं है । जैसे परमाणरूप जल सक्ष्म होनेसे नेत्रोंसे नहीं दीखता, पर न दीखनेपर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणुरूपसे आकाशमें रहता है और स्थल होनेपर बूंदे, ओले आदिके रूपमें दौखने लग जाता है । ऐसे ही परमात्मा अत्यन्त सक्ष्म होनेसे इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि आदिके द्वारा जाननेमें नहीं आते: क्योंकि वे इनमे परे हैं, अतीत हैं ।

जीवंकि 'अजानके कारण ही वे परमात्मा जाननेमे नहीं आते । जैसे, कहींपर 'श्रीमद्भगवदगीता' शब्द लिखा हुआं है । जो पढा-लिखा नहीं है, उसको तो केवल लंकीरें ही दीखती हैं और जो पढ़ा-लिखा है. उसको 'श्रीमद्भगवदगीता' दीखती है। संस्कृत पढ़े हुएको यह शंब्द किस धातुसे बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है-यह दीखने लग जाता है। गीताका मनन करनेवालेको गीताके गहरे भाव दीखने लग जाते हैं । ऐसे ही जिन मनुष्योंको परमात्मतत्त्वका जान नहीं है. उनको परमात्मा नहीं दीखते. उनके जाननेमें नहीं आते । परन्तु जिनको परमात्मतत्त्वका जान हो गया है, उनको तो सब कुछ परमात्मा-ही-परमात्मा टीस्वते हैं ।

· उस परमात्मतत्त्वको 'ज्ञेय' (१३ ।१२, १७)ःभी कहा है और 'अविजेय' भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयंके द्वारा हो जाना जा सकता है. इसलिये वह 'ज्ञेय' है; और वह इन्द्रियाँ-मन-बद्धिके द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिये वह 'अविज्ञेय' है ।

सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको जाननेके लिये यह आवश्यक है कि साधक परमात्माको सर्वत्र परिपर्ण मान ले । ऐसा मानना भी जाननेकी तरह ही है । जैसे (बोध होनेपर) ज्ञान-(जानने-) को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही 'परमात्मा सर्वत्र परिपर्ण हैं' इस मान्यता-(मानने-) को कोई मिटा नहीं सकता । जब सांसारिक मान्यताओं—'मै ब्राह्मण हुँ', 'मै साधु हुँ' आदिको (जो कि अवास्तविक हैं) कोई मिटा नहीं सकता. तव पारमार्थिक मान्यताओंको (जो कि वास्तविक है) कौन मिटा सकता है ? तात्पर्य यह है कि दढता-पूर्वक मानना भी एक साधन है। जाननेकी तरह माननेकी भी बहत महिमा है । 'परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं —ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लेनेपर यह मान्यता मान्यता-रूपसे नहीं रहेगी, प्रत्युत इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे परे जो अत्यन्त सक्ष्म परमात्मा हैं. उनका अनुभव हो जायगा ।

# अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

# भूतभर्त च तन्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १६ ।।

वे परमात्मा स्वयं विभागरहित होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें विभक्तकी तरह स्थित हैं । वे<sup>)'</sup>जाननेयोग्य परमात्मा ही सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले, उनका भरण-पोषण करनेवाले और संहार करनेवाले हैं।

व्याख्या- 'अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्'—इस त्रिलोकोमें देखने, सुनने और समझनेमें जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी आते हैं, उन सबमें परमातमा स्वयं विभागरहित होते हुए भी विभक्तकी तरह प्रतीत<sup>र्व</sup> होने हैं । विभाग केवल प्रतीति है ।

जिस प्रकार आकाश घट. मठ आदिकी उपाधिसे घटाकाश, मठाकाश आदिके रूपमें अलग-अलग दीखते हुए भी तत्त्वसे एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भित्र-भित्र प्राणियोके शरीरोकी उपाधिये अलग-अलग दोखते हुए भी तन्त्रमे एक ही हैं।

इसी अध्यायकं सत्ताईसवें श्लोकमे 'समं सर्वेष भूनेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' पदोसे परमात्माको सम्पर्ण प्राणियोंमें समभावसे स्थित देखनके लिये कहा गया है। इसी तरह अठारहवें अध्यायके वीसवें श्लोकमें 'अविभक्तं विभक्तेषु' पदासे सात्त्विक ज्ञानका वर्णन करते हुए भी परमात्माको अविभक्तरूपसे देखनेको ही 'सात्त्विक जान' कहा गया है।

'भृतभर्त च तन्त्रेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च'— इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'विद्धि' पदसे जिस परमात्माको जाननेकी बात कही गयी है और बारहवें श्लोकमें जिस 'ज्ञेय' तत्त्वका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिवके

रूपसे वर्णन हुआ है । बस्तुतः चेतन तत्व '(परमाता) अ एक ही है। वे ही परमातमा रजोग्णकी प्रधानत स्वीकार करनेसे ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाले: सत्त्वगुणकी प्रधानता खीकार करनेसे विष्णुरूपसे सबका भरण-पोपण करनेवाले और तमोगुणकी प्रधानता स्त्रीकार करनेसे रुद्ररूपसे सबका संहार करनेवाले हैं। तासर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं । यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि-रचनादि कार्यंकि लिये भित्र-भित्र गुणीकी स्वीकार करनेपर भी उन गुणोंके वशीभूत नहीं होते । गुणोपर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमे भगवानने ज्ञेय तत्वका आधाररूपसे वर्णन किया, अब आगेके श्लोकमें उसका प्रकार वर्णन करते हैं।

#### तञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्योतिषामपि ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ।। १७ ।।

वह परमात्मा सम्पूर्ण ज्योतियोंका भी ज्योति और अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया है । वह ज्ञानस्वरूप, जाननेयोग्य, ज्ञान-(साधन-समुदाय-)से प्राप्त करनेयोग्य और सबके हृदयमें विराजमान है ।

व्याख्या--'ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिः'--ज्योति नाम प्रकाश-(ज्ञान-)का है अर्थात् जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं । भौतिक पदार्थ सर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदिके प्रकाशमें दीखते हैं: अतः भौतिक पदार्थीकी ज्योति (प्रकाशक) सूर्य, चन्द्र आदि हैं।

वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंका ज्ञान कानसे होता है: अतः 'शब्दकी ज्योति (प्रकाशक) 'कान' है । शीत-उष्ण, कोमल-कठोर आदिके स्पर्शका ज्ञान लचासे होता है: अनः स्पर्शकी ज्योति (प्रकाशक) 'त्ववा' है । धेत, नील, पीत आदि रूपोंका ज्ञान नेत्रसे होता है; अतः रूपकी ज्योति (प्रकाशक) 'नेत्र'

है । खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसोंका शान जिहासे होता है: अतः रसकी ज्योति (प्रकाशक) 'जिह्ना' है। सगन्ध-दर्गन्धका ज्ञान नाकसे होता है, अतः गन्धकी ज्योति (प्रकाशक) 'नाक' है । इन पाँचों इन्द्रियोंसे शब्दादि पाँचों विषयोंका ज्ञान तभी होता है, जब उन इन्द्रियंकि साथ मन रहता है। अगर उनके साथ मन न रहे तो किसी भी विषयका ज्ञान नहीं होता । अतः इन्द्रियोंकी ज्योति (प्रकाशक) 'मन्' है । मनसे विषयोंका ज्ञान होनेपर भी जबतक मुद्धि उसमें नहीं लगती, युद्धि मनके साथ नहीं रहती, तयतक उस विषयका स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता । युद्धिके साथ रहनेसे ही उस विषयका स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता

मृष्टिन्त्रित्यनकरणाद् प्रशाविष्णुणिवात्मकः । स मंजां यति भगवानेक एव जनार्दनः ।। े (परापुराणा , मृष्टिः 🗢 । १९४।

है। अत. मनकी ज्योति (प्रकाशक) 'बुद्धि' है। बृद्धिसे कर्तव्य-अकर्तव्य, सत्-असत्, नित्य-अनित्यका ज्ञान होनेपर भी अगर स्वयं (कर्ता) उसको धारण नहीं करता. तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है: वह जान जीवनमें, आचरणमें नहीं आता । वह बात खयंमें नहीं बैठती । जो बात खयंमें बैठ जाती है. वह फिर कभी नहीं जाती । अतः बद्धिकी ज्योति

(प्रकाशक) 'स्वयं' है। स्वयं भी परमात्माका अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयंमें ज्ञान, प्रकाश परमात्मासे ही आता है। अतः स्वयंकी ज्योति (प्रकाशक) 'परमात्वा' है । उस स्वयंप्रकाश परमात्माको

कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्माका प्रकाश (ज्ञान) खयंमें आता है। खयंका प्रकाश बुद्धिमें, बुद्धिका प्रकाश मनमें, मनका प्रकाश इन्द्रियोंमें और इन्द्रियोंका प्रकाश विषयोंमें आता है । मूलमें इन सबमें प्रकाश

परमात्मासे ही आता है । अतः इन सब ज्योतियोंका

ज्योति, प्रकाशकोंका प्रकाशक परमात्मा ही है\* । जैसे एक-एकके पीछे बैठे हए परीक्षार्थी अपनेसे आगे बैठे हुएको तो देख सकते हैं. पर अपनेसे पीछे बैठे हुएको नहीं, ऐसे ही अहम्, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ आदि भी अपनेसे आगेवालेको तो देख (जान) सकते हैं, पर अपनेसे पीछेवालेको नहीं । जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियोंको

करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता । वह परमात्मा सम्पूर्ण चर-अचर जगतका समान रूपसे निर्पेक्ष प्रकाशक है—'यस्य भासा सर्वमिदं विभाति

देख सकता है. ऐसे ही परमप्रकाशक परमात्मा अहम.

बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ आदि सबको देखता है, प्रकाशित

सवराचरम्' ः (श्रीमन्द्रा॰ १० । १३ । ५५) । वहाँ भकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य-यह त्रिपटी नहीं है ।

'तमसः परमुच्यते'—वह परमात्मा अज्ञानसे अत्यन्त

परे अर्थात् सर्वया असम्बद्ध और निर्लिप्त है । इन्द्रियाँ,

मन, बृद्धि और अहम्—इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते-जाते हैं: परन्त जो सबका परम प्रकाशक है. उस परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना सम्भव ही नहीं । जैसे सर्यमें अधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही देस परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं । अतः उस परमात्माको अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया है।

'ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्'---उस परमात्मामें कभी अज्ञान नहीं आता । वह खयं ज्ञानखरूप है और उसीसे सबको प्रकाश मिलता है । अतः उस परमात्माको 'ज्ञान' अर्थात् ज्ञानखरूप कहा गया है।

इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा भी (जाननेमें आनेवाले) विषयोंका ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जाननेयोग्य नहीं हैं; क्योंकि उनको जान लेनेपर भी जानना बाकी रह जाता है, जानना परा नहीं होता । वास्तवमें अवश्य जाननेयोग्य तो एक परमात्मा ही देखिअहि देखन जोग् ।।' है—'अवसि (मानस १ । २२९ । ३) । उस परमात्माको जान लेनेके बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता । पन्द्रहवें अध्यायमें भगवानने अपने लिये कहा है कि 'सम्पर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हैं' (१५ ।१५); 'जो मुझे जान लेता है, वह सर्ववित् हो जाता है (१५ । १९) । अतः परमात्माको 'ज्ञेय' कहा गया है ।

इसी अध्यायके सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक जिन 'अमानित्यम' आदि साधनोंका 'ज्ञान'के नामसे वर्णन किया गया है, उस ज्ञानके द्वारा असत्का त्याग होनेपर परमात्माको तत्त्वसे जाना जा सकता है। अतः उस परमाताको 'ज्ञानगम्य' कहा गया है ।

'हृदि सर्वस्य विष्ठितम्'--वह परमात्मा सबके हृदयमें नित्य-निरन्तर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित, अवस्था आदिमें परिपूर्णरूपसे व्यापक है, तथापि उसका प्राप्तिस्थान तो हृदय ही है।

<sup>(</sup>१) विषय करन सर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ।।

परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवध्यति सोई ।। (मानस १ । ११७ । ३)

<sup>(</sup>२) जो ज्योतियांका ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता । अव्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाशता ।।

उस परमात्माका अपने हृदयमें अनुभव करनेका उपाय है—

(१) मनुष्य हरेक विषयको जानता है तो उस जानकारीमें सत् और असत्—ये दोनों रहते हैं। इन दोनोंका विभाग करनेके लिये साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जायत, खप्र, सुपुष्ति और वालकरन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ तो मित्र-मित्र हुई, पर मैं एक रहा। सुखदायी-दुःखदायी, अनुकूल-प्रतिकृत्ल परिस्थितियाँ आयों और चली गयीं; पर उनमें मैं एक ही रहा। देश, काल, बस्तु, व्यक्ति आदिका संयोग-वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएँ, परिस्थितियाँ, संयोग-वियोग तो मित्र-मित्र (तरह-तरहके) हुए, पर उन सबमें जो एक ही रहा है, मित्र-मित्र नहीं हुआ है, उसका

(उन सबसे अलग करके) अनुभव करे। ऐसा करनेसे जो सबके हृदयमें विराजमान है, उसका अनुभव हो जायगा: क्योंकि यह स्वयं परमात्मासे अभिन्न है।

(२) जैसे अत्यत्त पूखा अन्नके विना और अत्यत्त प्यासा जलके बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्माके बिना रह नहीं सके, वेचैन हो जाय । उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आये । उस परमात्माके सिवाय और कहीं वृति जाय ही नहीं । इस तरह परमात्माको पानेके लिये व्याकुल हो जाय तो अपने हृदयमें उस परमात्माका अनुभव हो जायगा:।

इस प्रकार एक बार हदयमें परमात्माका अनुभव हो जानेपर साधकको 'सब जगह परमात्मा हो है'--ऐसां अनुभव हो जाता है । यही वास्तविक अनुभव है ।

सम्बन्ध—पहले श्लोकसे सत्रहवें श्लोकतक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका जो वर्णन हुआ है, अब आगेके श्लोकनें फलसाहत उसका उपसंहार करते हैं ।

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त 🔻 एतद्विज्ञाय

मद्भावायोपपद्यते ।। १८ ।।

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और जेयको संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्वसे जानका मेरे भावको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या— 'इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेषं चोक्तं समासतः'— इसी अध्यायके पाँचवें और छठे श्लोकमं जिसका वर्णन किया गया है, वह 'क्षेत्र' है; सातवेसे ग्यारहवें श्लोकतक जिस साधनं-समुदायका वर्णन किया गया है, वह 'ज्ञान' है; और वारहवेसे सज़हवें श्लोकतक जिसका वर्णन किया गया है, वह 'ज्ञेय' है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका संक्षेपसे वर्णन किया है।

'मद्रक एतद्विताय मद्रावायोपपद्यते'—मेरा भक्त क्षेत्रको, साधन-समुदायरूप ज्ञानको और ज्ञेय तत्व- (परमात्मा-)को तत्त्वसे जानकर मेरे भावको प्राप्त हो जाता है।

क्षेत्रको ठीक ताहसे जान लंनेपर क्षेत्रसे सम्बर्ध-विच्छेद हो जाता है। ज्ञानको अर्थात् साधन-समुदायका ठीक ताहसे जाननेसे, अपनानसे देहापिमानं (ब्यक्तित्व) मिट जाता है। ज्ञेय तत्त्वको ठीक ताहसे जान लेनेपर उसको प्राप्त हो जाती है अर्थात् परमात्मतत्त्वके साथ अपित्रताकां अनुभव हो जाता है।

सन्वय-इसी अध्यापके पहले और दूसरे स्टॉक्से निस क्षेत्र और क्षेत्रकाम संक्षेत्रसे वर्णन किया था. उमीका विकाससे वर्णन करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

> प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्पर्वान् ।। १९ ।।

·कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

🥳 पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।।२० ।।

प्रकृति, और पुरुष-दोनोंको ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न समझो । कार्य और करणके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको उत्पन्न करनेमें प्रकृति हेत्. कही जाती है और सुख-दुःखोंके भोक्तापनमें पुरुष हेतु कहा जाता है ।

व्याख्या---[इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने क्षेत्रके विषयमें 'यच्च' (जो है), 'यादक च' (जैसा है); 'यद्विकारि' (जिन विकारीवाला है) और 'यतश्च यंत्' (जिससे जो उत्पन्न हुआ है) — ये चार बातें सुननेकी आज्ञा दी थी। उनमेंसे 'यच्च' का वर्णन पाँचवें श्लोकमें और 'यदिकारि' का वर्णन छठे श्लोकमें कर दिया । 'यादुक च' का वर्णन आगे इसी अध्यायके छट्यीसवें-सत्ताईसवे श्लोकोंमें करेंगे । अब 'यतश्च यत्' का वर्णन करते हुए प्रकृतिसे विकारों और गुणोंको उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमे भी देखा जाय तो विकारोंका वर्णन पहले छठे श्लोकमें

बारहवेंसे अठारहवें श्लोकतक 'ज्ञेय तत्त्व'---(परमात्मा-)का वर्णन है और यहाँ उन्नोसबेसे चौंतीसवें श्लोकतक 'पुरुष'-(क्षेत्रज्ञ-)का वर्णन है। वहाँ तो ज्ञेय तत्वके अन्तर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुपके अन्तर्गत सब कुछ है अर्थात् वहाँ ज्ञेय तत्त्वके अत्तर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुषके अन्तर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्त्व (परमात्मा) और पुरुष (क्षेत्रज्ञ) — दोनों तत्त्वसे दो नहीं हैं, प्रत्युत

एक ही हैं।]

'इच्छा द्वेपः' आदि पदोंसे किया जा चुका है। यहाँ

गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं—यह बात नयी बतायी है ।

'प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभाविष'-यहाँ 'प्रकृतिम्' पदं सम्पूर्ण क्षेत्र-(जगत्-)की कारणरूप मूल प्रकृतिका वाचक है। सात प्रकृति-विकृति (पञ्चमहाभूत, अहंकार और महत्तत्व) तथा सीलह विकृति (दस इन्द्रियाँ, मन, और पाँच विषय)--ये सभी प्रकृतिके कार्य हैं और प्रकृति इन सबकी मूल कारण है।

'पुरुषम्' पद यहाँ क्षेत्रज्ञका वाचिक है, जिसकी इसी अध्यायके पहले श्लोकमें क्षेत्रको जाननेवाला कहा गया है।

प्रकृति और पुरुप—दोनोंको अनादि कहनेका तात्पर्य है कि जैसे परमात्माका अंश यह प्रुप (जीवातमा) अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनोंके अनादिपनेमें फरक नहीं है; किन्त दोनोके खरूपमें फरक है। जैसे—प्रकृति गुणोंवाली है और पुरुष गुणोसे सर्वथा रहित है; प्रकृतिमें विकार होता है और पुरुषमे विकार नहीं होता; प्रकृति जगत्की कारण बनती है और पुरुष किसीका भी कारण नहीं बनता; प्रकृतिमें कार्य एवं कारण-भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण-भावसे रहित है।

'उभौ एव' कहनेका तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष-दोनों अलग-अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनोंका यह भेद (विवेक) भी अनादि है।

इसी अध्यायके पहले श्लोकमें आये 'इदं शरीरं क्षेत्रम' पदोंसे मनुष्य-शरीरकी तरफ ही दृष्टि जाती है अर्थात् व्यप्टि मनुष्य-शरीरका ही वोध होता है; और 'क्षेत्रज्ञः' पदसे मनुष्य-शरीरको जाननेवाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञका ही बोध होता है । अतः प्रकृति और उसके कार्यमात्रका बोध करानेके लिये यहाँ 'प्रकृतिम्' पदका और मात्र क्षेत्रज्ञोंका बोध करानेके लिये यहाँ 'पुरुषम्' पदका प्रयोग किया गया है।

इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें क्षेत्रज्ञकी परमात्माके साथ एकता जाननेके लिये 'विद्धि' पदका प्रयोग किया था और यहाँ पुरुषकी प्रकृतिसे भिन्नता जाननेके लिये 'विद्धि' पदका प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयंको और शरीरको एक समझता है, इसलिय भगवान यहाँ 'विद्धि' पदसे अर्जुनको यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग-अलग है--इस वातको तुम ठीक तरहमें समझ लो । '.

'विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्'— इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धृति—इन सात विकारोंको तथा सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुए समझो । इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषमें विकार और गुण नहीं है।

सातवें अध्यायमें तो भगवान्ने गुणोंको अपनेसे उत्पन्न बताया है (७ ।१२) और यहाँ गुणोंको प्रकृतिसे उत्पत्र बताते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ भक्तिका प्रकरण होनेसे भगवान्ने गुणोंको अपनेसे उत्पत्र बताया है और गुणमयी मायासे तरनेके लिये अपनी शरणागति बतायी है। परन्तु यहाँ ज्ञानका प्रकरण होनेसे गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणोंसे अपना सम्बन्ध न मानकर हो गुणोंसे छूट सकता है।

'कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते'— आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन दस-(महाभूतों और विषयों-)का नाम 'कार्य' है । श्रोत्र, स्वचा, नेत्र, रसना, घाण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, युद्धि और अहंकार—इन तेरह-(बहि:करण और अन्तः-करण-)का नाम 'करण' है। इन सबके द्वारा जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, उनको उत्पन्न करनेमें प्रकृति ही हेत् है।

जो उत्पन्न होता है, वह 'कार्य' कहलाता<sup>-</sup> है और जिसके द्वारा कार्यको सिद्धि होती है, वह 'करण' कहलाता है अर्थात् क्रिया करनेके जितने औजार (साधन) हैं, वे सब 'करण' कहलाते हैं। करण तीन तरहके होते हैं-(१) कमेंन्द्रियाँ, (२) शानेन्द्रियाँ और (३) मन, बुद्धि एवं अहंकार । कर्मेन्द्रियाँ स्थल हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ सुक्ष्म हैं और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यन सूक्ष्म हैं। कमेंन्द्रियों और शानेन्द्रियोंको 'वहि करण' कहते हैं तथा मन, युद्धि और अहंकारको 'अन्त.करण' कहते हैं । जिनसे क्रियाएँ होती हैं, ये कमेंद्रियाँ हैं और कमेंद्रियों तथा जानेद्रियोंपर जो -शासन करते हैं, वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि क्येन्द्रियोंपर ज्ञानेन्द्रियोंका शासन है, शानिन्द्रियोगर मनका शासन है, मनपर युद्धिका शासन

eteneci-turesteneciaterateriateriateriateriateria deteneciateria de la compositateria de la compositateria de l है और बुद्धिपर अहंकारका शासन है। मन, बुद्ध और अहंकारके बिना कमेंन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ काम नहीं करतीं । ज्ञानेन्द्रियोंके साथ जब मनका सम्बन्ध हो जाता है, तब विषयोंका ज्ञान होता है। मनसे जिन विपयोंका ज्ञान होता है, उन विपयोंमेंसे कौन-सा विषय प्राह्य हैं और कौन-सा त्याज्य है, कौन-सा विषय ठीक है और कौन-सा बेठीक है-इसका निर्णय बुद्धि करती है । बुद्धिके द्वारा निर्णात विषयोपर अहंकार शासन करता है।

अहंकार दी तरहका होता है-(१) अहंवृति और (२) अहंकर्ता । अहंवृत्ति किसीके लिये कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहंवृत्तिके साथ जब सबं (पुरुष) अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है, तादाल्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहंवृत्तिसे मोहित होकर, उसके परवश होकर खयं उस अहंबृतिमे अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता वन जाता है—'अहंकारविमुखात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३ । २७) ।

प्रकृतिका कार्य वृद्धि (महत्तत्व) है और वृद्धिका कार्य अहंवृत्ति (अहंकार) है । यह अहंवृति है तो युद्धिका कार्य, पर इसके साथ तादात्य करके सर्थ युद्धिका मालिक बन जाता है अर्थात् कर्ता और भोक्ता बन जाता है-- पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुइक्ते प्रकृतिजान्गुणान्' (गीता १३ । २१) । परन्। जब तत्त्वका बोध हो जाता है, तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता हो चनता है—'शरीरस्थोऽपि कौनीय म करोति म (लिप्यते' (गीता १३ । ३१) । (फर कर्तृत्व-भोकृत्वरहित पुरुषके शरीरद्वारा जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, वे सब क्रियाएँ अहंबृतिसे हो, होती हैं। इसी अहंब्सिक हारा होनेवाली क्रियाओं में गीतामें कई तरहसे यताया गया है; जैसे-प्रकृतिके हारा हो मय क्रियाएँ होती हैं। (१३ । २९); प्रकृतिके गुनोहाय ही सब क्रियाएँ होती हैं (३ ।,२७); गुग ही गुनोर्ने बरत रहे हैं (३ । २८); गुर्गोंक मिवाय दूसग कोई कर्ता नहीं है (१४ । १९); इन्द्रियों ही अपने-अपने, विषयमि, यरत (रही हैं (५) ।९) आदि । तात्पर्य है कि बहित्यरण और अलोकरणके द्वारा जो क्रियारै

होती हैं, वे सब प्रकृतिसे ही होती हैं।

'पुरुष: सखद:खानां भोक्तवे हेत्रुरुच्यते'---अनुकूल परिस्थितिके आनेपर सुखी (राजी) होना-यह सखका भोग है, और प्रतिकृत परिस्थितिके आनेपर दु:खी (नाराज) होना-यह दु:खका भोग है। यह सख-दःखका भोग पुरुष-(चेतन-)में ही होता है-प्रकृति-(जड़-)में नहीं; क्योंकि जड प्रकृतिमें सुखी-दु:खी होनेकी सामर्थ्य नहीं है । अतः सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुष हेतु कहा गया है । अगर पुरुष अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियासे ; मिलकर राजी-नाराज न हो तो वह सुख-दुःखका भोक्ता नहीं बन सकता।

सातवं अध्यायके चौथे-पाँचवें श्लोकोंमें भगवानने अपरा (जड़) और परा (चेतन) नामसे अपनी दो प्रकृतियोंका वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियाँ भगवान्का स्वभाव हैं, इसलिये ये दोनों स्वतः ही भगवान्की ओर जा रही हैं। परन्तु परा प्रकृति (चेतन), जो परमात्माका अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्माको ओर जानेकी ही है, तालालिक सुखभोगमें आकर्षित होकर अपरा प्रकृति-(जड-)के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृतिकें साथ तादात्म्य करके वह 'प्रकृतिस्थ पुरुप'के 'रूपमें अपनी एक स्वतन्त्र सत्ताका निर्माण कर लेता है (गीता १३ । २१), जिसको 'अहम्' कहते हैं। इस 'अहम्' में जड़ और चेतन दोनों है । सुखं-दुःखरूप जो विकार होता है, वह जड़-अंशमें हीं होता है, पर जड़से तादात्म्य होनेके कारण उसका परिणाम जाता चेतनपर होता है अर्थात जड़के सम्बन्धसे सुख-दु:खरूप विकारको चेतन अपनेमें मान लेता है ंकि 'मैं सुखीं हूं', 'मैं दुःखी हूं' । जैसे, घाटा लगता है दूकानमें, पर दूकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गर्या । ज्वर शरीरमें आता है, पर मान लेता है कि मेरेमें ज्वर आ गया। स्वयंमें ज्वर नहीं आता , यदि आता तो कभी मिटता नहीं।

सुख-दु:खका परिणाम चेतनपर होता है, तभी वह सुख-दु:खसे मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी-दु:खी न हो, तो उसमें मुक्तिकी इच्छा हो ही नहीं सकती । मुक्तिकी इच्छा जडके सम्बन्धसे ही होती है; क्योंकि जड़को स्वीकार करनेसे ही बन्धन हुआ है। जो अपनेको सुखी-दुःखी मानता है, वही -सुख-दु:खरूप विकारसे अपनी मुक्ति चाहता है और उसीकी मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्यमें मुक्ति-(कल्याण-)की इच्छामे चेतनकी मुख्यता और भोगोंकी इच्छामें जडकी मुख्यता होती है, इसलिये अन्तमें कल्याणका भागी चेतन ही होता है, जड नहीं ।

विकृतिमात्र जड़में ही होती है, चेतनमें नहीं । अतः वास्तवमें सुखी-दुःखी 'होना' चेतनका धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़के सङ्गसे अपनेको सुखी-दु:खी 'मानना' ज्ञाता चेतनका स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी-दुःखी होता नहीं, प्रत्युत (सुखाकार-दुःखाकार वृतिसे मिलकर) अपनेको सुखी-दुःखी मान लेता है। चेतनमें एक-दूसरेसे विरुद्ध सुख-दु:खरूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृतिमें हीं हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है, उसके दो रूप नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशीलमें ही हो सकते हैं । चेतन स्वयं ज्यों-का-त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृतिके संगसे उसके विकारोंको अपनेमें आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुखमें दूसरे तथा दुःखमें दूसरे नहीं हो जाते । सुख और दुःख दोनों अलग-अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं, इसीलिये कभी सुखी होते हैं और कभी दुःखी होते हैं।

<sup>🏋</sup> आत्मानं चेद विजानीयादयमसीति पूरुषः । किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ।। (बृहदारण्यक॰४ ।४ । १२)

<sup>्</sup>रियदि पुरुष आत्माको 'मैं यही हैं' इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके ज्वर-(ताप-)से अनुतप्त हो ?'

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने पुरुषको सुख-दुःखके भोगनेमें हेतु बताया । इसपर प्रश्न होता है कि कीन-स पुरुप सुख-दुःख का भोता बनता है ? इसका उत्तर अब भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानगुणान् । गुणसङ्गोऽस्य

सदसद्योनिजन्मसु ।। २१ ।। प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता बनता है और गुणोंका सङ्ग ही उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण बनता है।

वन जाते हैं।

व्याख्या—'पुरुप: प्रकृतिस्थो\* हि भुइक्ते प्रकृतिजान्गुणान्' — वास्तवमें पुरुष प्रकृति-(शरीर-) में स्थित है हो नहीं। परन्तु जब वह प्रकृति-(शरीर-) के साथ तादात्म्य करके शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान लेता है, तब वह प्रकृतिमें स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुप ही (गुणोंके द्वारा रचित अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिको सुखदायी-दुःखदायी मानकर) अनुकूल परिस्थितिके आनेपर सुखी होता है और प्रतिकृल परिस्थितिके आनेपर दुःखी होता है । यही पुरुपका प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता वनना है।

जैसे मोटर-दुर्घटनामें मोटर और चालक-दोनोंका हाथ रहता है। क्रियांके होनेमें तो केवल मोटरकी ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटनाका फल (दण्ड) मोटरसे अपना सम्बन्ध जोड़नेवाले चालक-(कर्ता-)को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्योंको करनेमें प्रकृति और पुरुष--दोनोंका हाथ रहता है। क्रियाओंके होनेमें तो केवल शरीरकी ही प्रधानता रहती है, पर सुख-दुःखरूप फल शरीरसे अपना सम्बन्ध जोड्नेवाले पुरुष-(कर्ता-)को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े और सम्पूर्ण क्रियाओंको प्रकृतिके द्वारा ही होती हुई माने (गीता १३ । २९), तो वह उन क्रियाओंका फल भोगनेवाला नहीं बनेगा।

'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यस्'--जिन योनियोंमें सुखकी बहुलता होती है, उनको 'संत्-योनि' कहते हैं और जिन योनियंपि दुःखकी बहुलता होती है, उनको 'अमत्-योनि' कहते हैं । पुरुषका सत्-असत्

सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणोसे ही सम्पूर्ण पदार्थी और क्रियाओंकी उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणेंकि साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है. तव ये उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण

प्रकृतिमें स्थित होनेसे ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणींका

योनियोंमें जन्म लेनेका कारण गुणीका सङ्ग ही है।

भोक्ता बनता है और यह गुणोंका सङ्ग, आसिक, प्रियता ही पुरुपको ऊँच-नीच योनियोमें ले जानेका कारण बनती है । अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति-(शरीर-)में अहंता-ममता न करे, अपने खरूपमें स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख-दुःखका भोक्तां कभी नहीं बनता, प्रत्युत सुख-दु-खमें सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है (गीता १४ । २४) । अतः यह प्रकृतिमें भी स्थित हो सकता है और अपने सरूपमें भी। अत्तर इतना ही है कि प्रकृतिमें स्थित होनेमें तो यह परतन्त है और स्वरूपमें स्थित होनेमें:यह स्वाभाविक स्वतन्त है। बन्धनमें पड़ना इसका अस्वाभाविक है

इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुराता है । जहाँ प्रकृति और पुरुष-दोनीका भेद (विकेत) है, वहाँ ही प्रकृतिके साथ तादात्य करनेको, सम्बना जोड़नेका अज्ञान है। इस अज्ञानसे ही यह पुरुष स्वयं प्रकृतिके साथ तादात्स्य कर लेवा है । तादात्स्य कर लेनेसे यह पुरुष अपनेको प्रकृतिस्य अर्थान् प्रकृति-(शरीर-)में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होनेमे

और मुक्त होनां इंसका खामाविक है । इंमलिये बनान

<sup>\*</sup> यहाँ पुरुवको 'प्रकृतिस्य' कहनेका तात्वर्य 'शरीरस्य' कहना ही है । दप्रीसर्वे झ्लोकमे प्रकृति-पुण्यका प्रकारण चल रहा है, इसीलिये यहाँ पुरुषको प्रकृतिस्य कहा गया है । वास्तवसे पुरुष प्रकृतिस्य अथवा शारिस्थ नहीं है । अपनेको स्वस्य न मान्त्रमे अर्थान् 'स्व'में अपनी स्थितिका अनुभव न करनेमे ही यह अपनेको झरिराय मानता है ।

शरीरमें 'मैं' और 'मेरा'-पन हो जाता है । यही गुणोंका (गीता १४ । ५)। गुणोंके द्वारा वेंध जानेसे ही पुरुषकी सङ्ग है । इस गुणसङ्गसे पुरुष वैध जाता है गुणोंके अनुसार गति होती है (गीता १४ । १८) ।

सम्बन्ध--- उन्नीसवें, बीसवे और इकीसवे श्लोकमें प्रकृति और पुरुषका वर्णन हुआ। अब आगेके श्लोकमें पुरुषका विशेषतासे वर्णन् करते हैं।

# उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

# म परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ।। २२ ।।

यह पुरुष प्रकृति-(शरीर-)के साथ सम्बन्ध रखनेसे 'उपद्रष्टा', उसके साथ मिलकर सम्मति, अनुमति देनेसे 'अनुमन्ता', अपनेको उसका भरण-पोषण करनेवाला माननेसे 'भर्ता', उसके सङ्गसे सुख-दु:ख भोगनेसे 'भोक्ता', और अपनेको उसका स्वामी माननेसे 'महेश्वर' बन जाता है । परन्तु स्वरूपसे यह पुरुष 'परमात्मा' कहा जाता है । यह देहमें रहता हुआ भी देहसे पर (सम्बन्ध-रहित) ही है।

व्याख्या 🕂 'उपद्रष्टानुमन्ता च अर्त्ता भोक्ता महेश्वर:'--यह पुरुष स्वरूपसे नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहनेवाला है (गीता २ । २४) । ऐसा होता हुआ. भी जब यह प्रकृति और : उसके कार्य शरीरकी तरफ दृष्टि डालता है अर्थात् उनके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तब इसकी 'उपद्रमा' संज्ञा हो जाती है।

यह हरेक: कार्यके करनेमे सम्मति. अनमति देता है । अतः, इसका नाम 'अनुमन्ता', है ।

यह: एक व्यप्टि शरीरके साथ मिलकर, उसके साथ तादाल्य करके अन्न-जल आदिसे शरीरका पालन-पोपण करता है, शोत-उप्ण आदिसे उसका संरक्षण करता है । अतः इसका नाम 'भरता' हो जाता है ।

यह शारीरके साथ मिलकर अनुकुल परिस्थितिके आनेसे अपनेको सुखी मानता है और प्रतिकृल परिस्थितिके अपनेको दःखी मानता है । अतः इसकी 'भोक्ता' संज्ञा हो जाती है।

यह अपनेको शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि तथा

धन, सम्पत्ति आदिका मालिक मानता है । अतः यह 'महेश्वर' नामसे कहा जाता है।

'परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः' —पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिये शास्त्रोंमें इसको 'परमात्मा' नामसे कहा गया है। यह देहमें रहता हुआ भी देहके सम्बन्धसे स्वतः रहित है । आगे इसी अध्यायके इकतीसर्वे श्लोकमें इसके विषयमें कहा गया है कि यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है।

इस श्लोकमें एक ही तत्त्वको भिन्न-भिन्न उपाधियोंके सम्बन्धसे 'उपद्रष्टा' आदि पदोंसे सम्बोधित किया गया है, इसलिये इन पृथक्-पृथक् नामोंसे पुरुषके ही स्वरूपका वर्णन समझना चाहिये । वास्तवमें उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, सम्बन्ध आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न (पिता, चाचा, नाना, भाई आदि) नामोंसे पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भित्र-भित्र नामोंसे पुकारा जानेपर भी वास्तवमें एक ही है।

सम्बन्धः—उन्नीसर्वे श्लोकसे बार्डसर्वे श्लोकतक प्रकृति और पुरुषका विवेचन करके अब आगेके श्लोकमें उन दोनोको तत्त्वसे-जाननेका फल बताते हैं।

ए। फ. च एवं वेति, पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह ।

ं <sup>क्ष</sup> सर्वथा वर्तमानोऽपि न<u>स</u> भूयोऽभिजायते ।। २३ ।।

इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य अलग-अलग जानता है, वह सब तरहका बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता !

व्याख्या— 'च एवं येति" न स भूगोऽभिजायते'—
पूर्वरतोकमें 'देंदेशीसन् पुरुषः परः' पदोंसे पुरुषको
देहसे पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित कहा है, उसीको चहाँ
'एवम्' पदसे कहते हैं कि जो साधक इस तरह
पुरुषको देहसे, प्रकृतिसे पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित जान
लेता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूपसे
जी कुछ भी संसार दीखता है, वह सब प्रकृति और
उसके गुणींका कार्य है—ऐसा यथार्थरूपसे जान लेता
है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार
प्राप्त कर्तव्यकर्मको करता हुआ भी पुनर्जन्यको प्राप्तनहीं होता । कारण कि जन्म होनेमें गुणींका सङ्ग ही
कारण है (गीता १३ । २१)।

यहाँ 'सर्वथा वर्तमानोऽपि' पदोंमें निपिद्ध आवरण नहीं लेना चाहिये, क्योंकि जो अपनेकी देहके सम्बन्धसे रहित अनुभव करता है और गुणींके सहित प्रकृतिको अपनेसे अलग अनुभव करता है, उसमें असत् वस्तुओंकी कामना पैदा हो ही नहीं सकती । कामन न होनेसे उसके द्वारा निविद्ध आवरण होना असमन है; क्योंकि निपिद्ध आवरणके होनेमें कामना ही हेतु है (गीता ३ । ३७)

भगवान् यहाँ साधकको अपना वास्तविक सरूप जाननेक लिये सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान हो कि खरूपमें बस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है । अतः वह किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है और कर्ता न होनेके कारण वह भोत्त्र भी नहीं होता । साधक जब अपने-आपको अकर्ता जान होता है, तब उसका कर्तापनका अभिमान खतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रियाकों फलासितः भी नहीं हितो । फिर भी उसके द्वारा शास्त्रविहित क्रियाएँ स्ताः होती रहती है । गुणातीत होनेक कारण वह पुनर्जनको प्रपत नहीं होता ।

4

सम्बन्ध — पूर्वस्तोकमं भगवान्ने जनगरित होनेमं प्रकृति-पुरुषको यथार्थ जानना करण बनाया । अत्र यह विस्ता होती है कि क्या जन्म-मरणसे रहित होनेका और भी कोई उपाय है ? इसपर भगवान् आगेके दो स्तीकोमं चार साधन बताते हैं ।

# ध्यानेनात्पनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

# अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।। २४ ।।

कई मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके द्वारा अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं ।

व्याख्या—ध्यानेनात्मिन परयन्ति केविद्यात्पानं-पात्मना —पाँचवे अध्यायके सताईसर्व-अडाईसर्वे रहोकोमें, छठ अध्यायके आडवेंसे चीदहर्वे रहोकतक, और आठवें अध्यायके आडवेंसे चीदहर्वे रहोकतक जो सागुन-साद्यर, निगुण-नियक्यर आदिक ध्यानक बर्णन हुआ है, उम ध्यानमें जिसकी वैसी स्वि, श्रद्धा-विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके वई साधक अपने-आपमे अन्तनमें प्रसातस्वका अनुमन करते हैं।

जो, सन्बर्भ-विन्छेद प्रकृति और पुराको

अलग-अलग जाननेसे होता है, यह सम्बन्ध-विचारे ध्यानसे भी होता है। ध्यान न तो विताकी मृह यूर्विमें होता है और न क्षिप्त यूर्विमें होता है। ध्यान विधित्ते बृतिमें आरम्भ होता है। बिता जब स्रारूपमें एसप्र हो जाता है, तब समाधि हो जाती है। एसप्र होनास चित निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस्स अन्यस्थाने चित निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस्स अन्यस्थाने चित निरुद्ध हो जाता है, उम अवस्थाने चित सीसार, सरीर, धृति, चित्तम आदिसे भी उपात हो जाता है। उस समय ध्यानयोगी अपन-आपसे अपन-आपसे अपना अनुभव सनके सन्तुष्ट हो जाता है। (गीता ६ । १९-२०) ।

'अन्ये सांख्येन योगेन'---दुसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक: चौथे अध्यायके तैतीसवेंसे उत्तालीसवें श्लोकतक; पाँचवें अध्यायके आठवें, नवें तथा तेरहवेंसे छच्चीसवें श्लोकतक: और बारहवें अध्यायके चौथे-पाँचवें आदि श्लोकोंमें कहे हुए सांख्ययोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्पतत्त्वका अनभव करते हैं।

सांख्ययोग नाम है विवेकका । उस विवेकके द्वारा सत्-असत्का निर्णय हो जाता है कि 'सत्' नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाववाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिन्त्य है; और 'असत्' चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है । ऐसे विवेक-विचारसे सांख्ययोगी प्रकृति और उसके कार्यसे बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने-आपसे अपने-आपमें

'कर्मयोगेन चापरे'---दूसरे अध्यायके सैंतालीसर्वेसे तिरपनवें श्लोकतकः तीसरे अध्यायके सातवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक: चौथे अध्यायके सोलहवेंसे बत्तीसवें रलोकतक; पाँचवें अध्यायके छठे-सातवें आदि रलोकोंमें

परमात्मतत्त्वका अनभव कर लेता है।

कहे हए कर्मयोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति और पुरुषको अलग-अलग जाननेसे होता है. वह सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगसे

भी होता है । कर्मयोगी जो कुछ भी करे. वह केवल संसारके हितके लिये ही करे । यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे, वह सब मात्र प्राणियोंके कल्याणके लिये ही करे, अपने लिये नहीं । ऐसा करनेसे स्वयंका उन क्रियाओंसे, पदार्थ, शरीर आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है।

मनुष्यने खाभाविक ही अपनेमें देहको खीकार किया है, माना है। इस मान्यताको दूर करनेके लिये अपनेमें परमात्माको देखना अर्थात् देहकी जगह अपनेमें परमात्माको मानना बहुत आवश्यक है।

अपनेमें परमात्माको देखना करणनिरपेक्ष होता है । करणसापेक्ष ज्ञान प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है । इसलिये साधक किसी करणके द्वारा परमात्मामें स्थित नहीं होता. प्रत्यत खयं ही स्थित होता है । खयंकी परमात्मामें स्थिति किसी करणके द्वारा हो ही नहीं सकती ।

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।।२५ ।।

दूसरे मनुष्य इस प्रकार (ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग आदि साधनोंको) नहीं जानते, केवल (जीवन्मुक्त महापुरुषोंसे) सुनकर उपासना करते हैं, ऐसे वे सुननेके परायण मनुष्य भी मृत्युको तर जाते हैं।

व्याखा----'अन्ये त्वेषमजानन्तः'''मृत्युं श्रुति-परायणाः'--कई ऐसे तत्त्वप्राप्तिको उत्कण्ठावाले मनुष्य है, जो ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, हठयोग, लययोग आदि साघनोंको समझते ही नहीं: अतः वे साधन उनके अनुष्ठानमें भी नहीं आते । ऐसे मनुष्य केवल तत्त्वज्ञ जीवन्युक्त महापुरुपोंकी आज्ञाका पालन करके मृत्युको तर जाते हैं अर्थात तत्वज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमीकी आञ्चाका पालन करनेसे धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करनेसे तत्वज्ञान मिलता है। हाँ. इसमें इतना फरक है कि धनी जब देता है, तब धन भिलता है; परन्तु सन्त-महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करनेसे, उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनुसार तत्परतापूर्वक चलनेसे मनुष्य स्वतः उस परमात्पतत्त्वको प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदासे ही खत:-स्वामाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनीके अधीन होता है, पर परमात्मतत्त्व किसीके अधीन नहीं है ।

शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही मृत्यु होती है।

सा॰ सं॰---२७

इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य अलग-अलग जानत है, वह सब तरहका बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता ।

व्याख्या--'य एवं वेति'' न स भूयोऽभिजायते'--पूर्वश्लोकमें 'देहेर्जस्मन् पुरुषः परः' पदाँसे पुरुषको देहसे पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित कहा है, उसीको यहाँ 'एवम' पदसे कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुपको देहसे, प्रकृतिसे पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित जान लेता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूपसे जो कुछ भी संसार दीखता है, वह सब प्रकृति और उसके गुणोंका कार्य है--ऐसा यथार्थरूपसे जान लेता है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिके अनुसार प्राप्त कर्तव्यकर्मको करता हुआ भी पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता । कारण कि जन्म होनेमें गुणींका सङ्ग ही कारण है (गीता १३ । २१) ।

यहाँ 'सर्ख्या वर्तमानोऽपि' पदोमें निपिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिये; क्योंकि जो अपनेको देहके सम्बन्धसे रहित अनुभव करता है और गुणोंक सहित प्रकृतिको अपनेसे अलग अनुभव करता है, उसमें असत्

वस्तुओंकी कामना पैदा हो ही नहीं सकती । कामन न होनेसे उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असमाव है, क्योंकि निपिद्ध आचरणके होनेमें कामना ही हेत है (गीता ३ । ३७) ।

भगवान् यहाँ साधकको अपना वास्तविक खरूप जाननेके लिये सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान ले कि स्वरूपमें वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं. है । अतः वह किसी. भी क्रियाका कर्ता नहीं है और कर्ता न होनेके कारण वह भीका भी नहीं होता । साधक जब अपने-आपको अकर्ता जान लेता है, तय उसका कर्तापनका अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रियाको फलासिक भी नहीं रहती । फिर भी उसके द्वारा शास्त्रविहित क्रियाएँ स्वतः होती रहती हैं । गुणातीत होनेके कारण वह पूनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता ।

सम्बन्ध—पूर्वरलोकमें भगवान्ने जन्मरहित होनेमें प्रकृति-पुरुपको यथार्थ जानना कारण बताया । अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म-मरणसे रहित होनेका और भी कोई उपाय है ? इसपर भगवान् आगेके दो श्लोकोंमें चार साधन बताते हैं ।

# ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।। २४ ।।

कई मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके द्वारा अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

व्याख्या—'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविदात्मान-सत्ताईसर्व-अट्टाईसवे मात्मना —पाँचवे अध्यायके श्लोकोमें: छठे अध्यायके दसवेसे अट्टाईसवें श्लोकतक: और आठवें अध्यायके आठवेसे चौदहवें श्लोकतक जो सगुण-साकार, निर्गुण-निराकार आदिके ध्यानका वर्णन हुआ है, उस ध्यानमें जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा-विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति और पुरुपको

अलग-अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद ध्यानसे भी होता है । ध्यान न तो चित्तकी मूढ़ वृतिमें होता है और न क्षिप्त वृत्तिमें होता है । ध्यान विक्षिप्त वृतिमे आरम्भ होता है। चित्त जब खरूपमें एकाम हो जाता है, तब समाधि हो जाती है । एकाम होनेपर चित्त निरुद्ध हो जाता है । इस तरह जिस अवस्थामें चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्थामें चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिन्तन आदिसे भी उपरत हो जाता है । उस समय ध्यानयोगी ॲपने-आपसे अपने-आपमे अपना करके सन्तष्ट हो जाता अनुभव

(गीता ६ । १९-२०) ।

'अन्ये सांख्येन योगेन'—दसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक; चौथे अध्यायके तैंतीसवेंसे उत्तालीसर्वे श्लोकतकः पाँचवें अध्यायके आठवें, नवें तथा तेरहवेंसे छब्बीसवें श्लोकतक; और बारहवें अध्यायके चौथे-पाँचवें आदि श्लोकोंमें कहे हए सांख्योगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनभव करते हैं।

सांख्ययोग नाम है विवेकका । उस विवेकके द्वारा सत्-असत्का निर्णय हो जाता है कि 'सत्' नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाववाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिन्त्य है; और 'असत्' चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है । ऐसे विवेक-विचारसे सांख्ययोगी प्रकृति और उसके कार्यसे बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लेता है।

'कर्मयोगेन चापरे'—दूसरे अध्यायके सैतालीसवेंसे तिएनवें श्लोकतक; तीसरे अध्यायके सातवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक: चौथे अध्यायके सोलहवेसे बत्तीसवें श्लोकतक; पाँचवें अध्यायके छठे-सातवें आदि श्लोकोंमें कहे हए कर्मयोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति और पुरुपको अलग-अलग जाननेसे होता है. वह सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगसे भी होता है। कर्मयोगी जो कुछ भी करे, वह केवल संसारके हितके लिये ही करे । यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे, वह सब मात्र प्राणियोंके कल्याणके लिये ही करे. अपने लिये नहीं । ऐसा करनेसे स्वयंका उन क्रियाओंसे, पदार्थ, शरीर आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है।

मनुष्यने स्वाभाविक ही अपनेमें देहको स्वीकार किया है, माना है । इस मान्यताको दूर करनेके लिये अपनेमें परमात्माको देखना अर्थात् देहकी जगह अपनेमें परमात्माको मानना बहुत आवश्यक है।

अपनेमें परमात्माको देखना करणनिरपेक्ष होता है। करणसापेक्ष ज्ञान प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है। इसलिये साधक किसी करणके द्वारा परमात्मामें स्थित नहीं होता, प्रत्यत स्वयं ही स्थित होता है । स्वयंकी परमात्मामें स्थिति किसी करणके द्वारा हो ही नहीं सकती ।

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।।२५ ।।

दूसरे मनुष्य इस प्रकार (ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग आदि साधनोंको) नहीं जानते, केवल (जीवन्युक्त महापुरुषोंसे) सुनकर उपासना करते हैं, ऐसे वे सुननेके परायण मनुष्य भी मृत्युको तर जाते हैं।

व्याख्या---'अन्ये त्वेवपजानन्तः'''मृत्युं श्रुति-परायणाः'--कई ऐसे तत्त्वप्राप्तिकी उत्कण्ठावाले मनुष्य है, जो ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, हठयोग, लययोग आदि साधनोंको समझते ही नहीं; अतः वे साधन उनके अनुष्टानमें भी नहीं आते । ऐसे मनुष्य केवल तत्त्वज्ञ जीवन्युक्त महाप्रुपोंकी आज्ञाका पालन करके मृत्युकी तर जाते हैं अर्थात तत्त्वज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमीकी आज्ञाका पालन करनेसे धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंकी आजाका पालन करनेसे तत्त्वज्ञान मिलता है। हाँ. इसमें इतना फरक है कि धनी जब देता है, तब धन भिलता है; परन्तु सन्त-महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करनेसे. उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनसार तत्परतापर्वक चलनेसे मनध्य खतः उस परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है. जो कि सबको सदासे ही खत:-खाभाविक प्राप्त है । कारण कि धन तो धनीके अधीन होता है, पर परमात्मतत्त्व किसीके अधीन नहीं है । शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही मृत्यु होती है ।

जो मनुष्य महापुरुषोंकी आज्ञाके परायण हो जाते हैं. उनका शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जाता है। अतः वे मृत्युको तर जाते हैं अर्थात् वे पहले शरीरकी मृत्युसे अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यतासे रहित हो जाते हैं।

ऐसे श्रुतिपरायण साधकोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं---

१-- यदि साघकमें सांसारिक सुख-भोगकी इच्छा नहीं है, केवल तत्वप्राप्तिकी ही उत्कट अभिलाया है और वह जिनको आज्ञाका पालन करता है, वे अनुभवी महापुरुप हैं, तो साधकको शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

२- यदि साधकमें सुखभोगकी इच्छा शेप है, तो केवल महापुरुषकी आज्ञाका पालन करनेसे ही उसकी उस इच्छाका नाश हो जायगा और उसको परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ।

३- साधक जिनकी आज्ञाका पालन करता है, वे अनुभवी महापुरुष नहीं हैं, पर साधकमें किश्चिन्पात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्माकी प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत्कृपासे परमात्मप्राप्ति हो जायगी: क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही है।

अगर किसी कारणवश साघककी संत-महापुरुषके प्रति अश्रद्धा, दोप-दृष्टि हो जाय तो उनमें साधकको

अवगुण-ही-अवगुण दीखेंगे, गुण दीखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण-अवगुणीसे कैंचे उठे (गुणातीत) होते हैं: अतः उनमें अन्नदा

होनेपर अपना ही भाव अपनेको दौखता है। मनव्य जिस भावसे देखता है, उसी भावसे उसका सम्बर्ग हो जाता है। अवगुण देखनेसे उसका सम्बन्ध अवगुणोंसे हो जाता है। इसलिये साधकको चाहिये

के वह तत्त्वज्ञ महापुरुषकी क्रियाओंपर, उनके आचरणोंपर ध्यान न देकर उनके पास तटस्य होकर रहे। संत-महापुरुपसे ज्यादा लाभ वही ले सकता है. जो

उनसे किसी प्रकारके सांसारिक व्यवहारका सम्बन्ध न रखकर केवल पारमार्थिक (साधनका) सम्बन्ध रखता है । दूसरी बात, साधक इस बातकी सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुषको कहीं भी निन्दा न हो । यदि वह उनकी निन्दा करेगा, तो उसकी कहीं

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें कहा गया कि श्रुतिपरायण साधक भी मृत्युको तर जाते हैं, तो अब प्रश्न होता है कि मृत्युके होनेमें क्या कारण है ? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

# यावत्संजायते 🌣 किञ्चित्सत्त्वं

# क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि

उनको तम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुए समझो ।

व्याख्या--'यावत्संजायते'''' क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात' स्थिर रहनेवाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, बेंत, बाँस, पहाड आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं ंऔर चलने-फिरनेवाले मनुष्य, देवता, पश्. पक्षी. ेकीट, पर्तग, मंछली, कछुआ आदि जितने भी जड़म '(थलचर, जलचर, नभचर) प्राणी हैं, वे सब-के-सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ 'क्षेत्र' हैं और जो इस

# स्थावरजङ्गमम् ।

भी उन्नति नहीं होगी।

भरतर्षभ ।। २६ ।।

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं,

क्षेत्रको जाननेवाला, उत्पत्ति-विनाशाहित एवं सदा एकरस रहनेवाला है, वह 'क्षेत्रज्ञ' है । उस क्षेत्रज्ञ-(प्रकृतिस्य पुरुप-) का जो शरीरके साथ मैं-मेरेपनका सम्बन्ध मानना है— यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग है। इस माने हुए संयोगके कारण ही इस जीवको स्थावर-जङ्गम योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । इसी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके संयोगको पहले इक्कीसवे श्लोकमें 'गुणसङ्गः' पदसे कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि

निरन्तर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिके कार्य श्रीग्रदिके साथ तादातम्य कर लेनेसे स्वयं जीवातमा भी अपनेको जन्मने-मरनेवाला मान लेता है।

स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके पैदा होनेकी बात तो यहाँ 'मंजायते' पदसे कह दी और उनके मरनेकी यात आगेके श्लोकमें 'विनष्टयत्स' पदसे कहेंगे 11

'तदिद्धि भरतर्षभ'--यह क्षेत्रज क्षेत्रके साध अपना सम्बन्ध मानता है, इसीसे इसका जन्म होता है; परन्तु जब यह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, तब इसका जन्म नहीं होता— इस बातको तुम ठीक समझ ली।



सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवानूने बताया कि क्षेत्र-(शरीर-) के साथ सम्बन्ध रखनेसे, उसकी तरफ दृष्टि रखनेसे यह पुरुष जन्म-मरणमें जाता है, तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म-मरणके चक्करसे छटनेके लिये उसकी क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनम्यत्विवनम्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। २७ ।।

जो नष्ट होते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्माको नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता है, वहीं वास्तवमें सही देखता है ।

व्याख्या—'समं सर्वेष भूतेष'—परमात्माको सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम कहनेका तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम है अर्थात् स्थावर-जङ्गम हैं, सात्त्विक-राजस-तामस है, आकृतिसे छोटे-बडे, लम्बे-चौडे हैं, नाना वर्णवाले है—- इस प्रकार तरह-तरहके जितने भी प्राणी हैं. उन सब प्राणियोंमें परमात्मा समरूपसे स्थित हैं । वे परमात्मा किसीमें छोटे-बडे. कम-ज्यादा नहीं हैं।

पहले इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ने क्षेत्रहाके साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू सम्पूर्ण प्राणियोंमें क्षेत्रज मेरेको समझ. उसी बातको . यहाँ कहते हैं कि सम्पर्ण प्राणियोंमें परमात्मा समरूपसे स्थित हैं।

'तिष्ठन्तम्'—सम्पूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय-इन तीन अवस्थाओंमें जाते हैं: सर्ग-प्रलय, महासर्ग-महाप्रलयमे जाते हैं; ऊँच-नीच गतियोंमें, योनियोंमें जाते हैं अर्थात् सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते । परन्तु परमातमा उन सबअस्थिर प्राणियोंमें नित्य-निरन्तर एकरूपसे स्थित रहते हैं ।

'परमेश्वरम'— सभी प्राणी किसी-न-किसीका ईश्वर अर्थात् मालिक मानते ही रहते . हैं; परन्तु परमात्मा उन सभी प्राणियोंके तथा सम्पूर्ण जड़-चेतन संसारके परम ईश्वर है।

'विनश्यतवविनश्यनं यः पश्यति स पश्यति'-प्रतिक्षण विनाशको तरफ जानेवाले प्राणियोंमें विनाशरहित. सदा एकरूप रहनेवाले परमात्माको जो निर्विकार देखता है वही वास्तवमें सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीरके साथ अपने-आपको देखता है, उसका देखना सही नहीं है; किना जो सदा ज्यों-के-त्यों रहनेवाले परमात्माके साथ अपने-आपको अभित्ररूपसे देखता है. उसका देखना ही सही है ।

पहले इसी अध्यायके दसरे श्लोकमें भगवानने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान ही मेरे मतमें ज्ञान है, उसी बातको यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होनेवाले प्राणियोंमें परमात्माको नाशरहित और सम देखता है, उसका देखना (ज्ञान) ही सही है । तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रजके संयोगमें क्षेत्रमें तो हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों-का-त्यों ही रहता है. ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं. पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समानरूपसे स्थित रहते हैं।

पीछेके (छब्बीसर्वे) श्लोकमें भगवानने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे हो पैदा होते हैं । परन्तु उन दोनोंमें क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता । अतः क्षेत्रज्ञसे क्षेत्रका हैं कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाले सम्पूर्ण विषम प्राणियोम् जो निरन्तर वियोग हो रहा है, उसका अनुभव कर ले । इस (सताईसर्वे) श्लोकमें भगवान् यह बताते हैं, उनके साथ अपनी एकताका अनुभव कर ले ।

×

सम्बन्ध— अब भगवान् नष्ट होनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोमें अविनाशी परमात्माको देखनेका फल बताते हैं

# समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

在本代大型大型在在在上面在在工程在在在在在在在在在在在的的的,在这样的一个不是不是不是不是不是不是的的。

# न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ।। २८ ।।

क्योंकि सब जगह समरूपसे स्थित ईश्वरको समरूपसे देखनेवाला मनुष्य अपने-आपसे अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या— 'समं पश्यन्ति 'साव पश्यान्त 'साव पश्यान्त 'मृत्य स्थावर-जङ्गम, जङ्-चेतन प्राणियोंमें, ऊँच-नीच योनियोंमें, तीनों लोकोंमें समान रीतिसे परिपूर्ण परमात्माको देखता है अर्थात् उस परमात्माके साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव कतता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता ।

जो शरिरके साथ तादात्य करके शरिरके बढ़नेसे अपना बढ़ना और शरीरके घटनेसे अपना घटना, शरिरके बीमार होनेसे अपना बीमार होना और शरीरके निर्मेग होनेसे अपना नीरोग होना , शरीरके जन्मनेसे अपना जमना और शरीरके मस्तेसे अपना मस्ता है तथा शरीरके विकारिको अपने विकार मानता है, वह अपने-आपसे अपनी हत्या करता है अर्थात् अपनेको जन्म-मरणके चक्करमें ले जाता है । परनु जिसकी दृष्टि शरिरको तरफसे हटकर केवल सर्वव्यापक, सबके शासक परमात्माको तरफ हो जाती है, वह फर अपनी हत्या नहीं करता अर्थात् जन्म-मरणके चक्करमें नहीं जाता, अपनेमें संसार और शरीरके विकारीका अनुभव नहीं करता ।

वास्तवमें अपने-आपकी (स्वरूपकी) हत्या अर्थात् अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं । वास्तवमें नाशवान् शरीरके साथ तादारूय करना हो अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने-आपको जन्म-मरणमें से जाना है,।

'ततो याति पर्ता गतिम्'— शरीरके साथ तादाव्य करके जो ऊँच-नीच योनियोंने भटकता था, जार-बार जन्मता-मरता था, वह जब परमात्मक साथ अपनी अभिजताका अनुभव कर लेता है, तब वह परमगृतिको अर्थात् नित्यत्राप्त परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

### मार्मिक बात् '

परमात्मतत्त्व सब देशमें है, सब कालमें है, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें है, सम्पूर्ण वस्तुओंमें है, सम्पूर्ण घटनाओंमें है, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें है, सम्पूर्ण क्रियाओंमें है । वह सबमें एक रूपसे , समान रीतिसे ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो सगम क्या होगा ? जहाँ चाहो, वहीं प्राप्त कर ली । वास्तवमें इस संसारका जो 'है'-पना दीखता है, वह संसारका नहीं है। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता । इसमें केवल परिवर्तन-ही-परिवर्तन है । यह केवल परिवर्तनका ही पुज है । जैसे पंखा तेजीसे धूमता है तो एक चक्र दीखता है, पर वास्तवमें वहाँ चक्र नहीं है, प्रत्युत पंखेकी ताड़ी ही चक्ररूपसे दीखती है। ऐसे ही यह संसार 'नहीं' होते हुए भी 'हैं'-रूपसे दीखता है । वास्तवमें एक परमात्म तत्त्व ही 'है'-रूपसे विद्यमान है । 🕾 494

विचार करें, अभी जितने शरीर आदि दीखते हैं, ये सी वर्ष पहले थे क्या? और सी वर्ष बाद रहेंगे क्या? ये पहले भी नहीं थे और अन्तमें भी नहीं रहेंगे; अतः ये बीचमें भी नहीं हैं। परनु परमात्मा

सृष्टिके पैदा होनेसे पहले भी था, सृष्टिके लीन होनेके बाद भी रहेगा, अतः परमात्मा सृष्टिके समय भी ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, बादमें भी नहीं रहेगा. वह अभी भी नहीं है: और जो पहले भी था, बादमें भी रहेगा, वह अभी भी

है। अतः संसारका जो 'है' - पना दीखता है, यह गलती है। परमात्मतत्त्व ही 'है'रूपसे दीखता है। उस परमात्मतत्त्वको सत्यतासे हो यह असत् संसार मोह-(मुर्खता) के कारण सत्यकी तरह दीखता है-

(मानस १ । ११७ । ४) · यदि मोह नहीं होगा, तो यह संसार नहीं दीखेगा, प्रत्युत एक परमात्मतस्व ही दीखेगा-- 'वासुदेव: सर्वम्' (गीता ७ । १९) । कारण कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, बीचमें दूसरा कहाँसे आयेगा ?

जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ।।

सोनेके जितने गहने हैं. उनमें पहले सोना ही था फिर सोना ही रहेगा: अतः बीचमें सोनेके सिवाय दूसरा कहाँसे आयेगा? गहना तो केवल (रूप. आकृति, उपयोग आदिको लेकर) कहनेके लिये हैं, तत्वतः तो सोना हो है। ऐसे ही संसार केवल कहनेके लिये हैं. तत्त्वत: तो परमात्मा ही है । उस परमात्माका अनुभव करनेमें ही मनध्य-जन्मकी सफलता है।

'है' - (परमात्मा) का अनुभव न करके 'नहीं'-(संसार-) में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पशुता है । इस पशुताका त्याग करना है- 'पशुबुद्धि-मिमां जहि'( श्रीमद्भा॰ १२ । ५ । २) । इसलिये भगवान् कहते हैं कि जो नष्ट होनेवाले प्राणियोंमें नष्ट न होनेवाले परमात्माको देखता है, उसका देखना सही है। यस्तु जो नष्ट होनेवालेको देखता है और नष्ट न होनेवालेको नहीं देखता, वह आत्मघाती है-योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ।।

और सत्य वस्तु कबतक छिपी रहेगी? (महाभारत, उद्योग॰ ४२ । ३७) 🚣

'जो अन्य प्रकारका (अविनाशी) होते हुए भी आत्माको अन्य प्रकारका (विनाशी) मानता है, उस आत्मघाती चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ?'

जो नाशवान संसारको न देखकर सब जगह समानरूपसे परिपूर्ण परमात्मतत्त्वको देखता है, वह आत्मघाती नहीं होता अर्थात् वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । परन्तु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मतत्त्वको न देखकर संसार-शरीरको देखता है. वह आत्मघाती परमगतिको न प्राप्त होकर बार-वार जन्मता-मरता रहता है, दुःख पाता रहता है । इसलिये मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे (गीता E 14) 1

जैसे दर्पणमें मुख नहीं होनेपर भी मुख दीखता है और स्वप्रमें हाथी नहीं होनेपर भी हाथी दीखता है, ऐसे ही संसार नहीं होनेपर भी संसार दीखता है। अगर संसारकी तरफ दृष्टि न रहे तो संसार 'है'-रूपसे नहीं दीखेगा । परमात्मा ही 'है'-रूपसे दीख रहा है- इस बातको साधक दढतासे मान ले. फिर चाहे वह अभी न दीखे, पर बादमें दीखने लग जायगा । जैसे अभी साधक वन्दावनमें बैठा है, तो उसे वृन्दावनको याद नहीं करना पड़ता । सोते समय, भोजन करते समय, हरेक कार्य करते समय वह वृन्दावनको याद नहीं करता; परन्तु 'मैं वृन्दावनमें हैं - इस बातमें उसको सन्देह नहीं होता । वह बिना याद किये याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा न दीखे, पर साधक ऐसा दुढ़तासे मान ले कि 'है'-रूपसे तो केवल परमात्मा ही है. संसार नहीं है, तो बादमें उसको ऐसा अनुभव होने लग जायगा।कारण कि मिथ्या वस्तु कवतक टिकी रहेगी

सम्बन्ध-इसी अध्यायके छव्वीसर्वे रुलोकमें भगरूनने क्षेत्र-क्षेत्रफ्रके संयोगकी बात बतायी । इस संयोगसे छूटनेके दो उपाय है—परमात्माके साथ अपने स्वतःसिद्ध सम्बन्धको पहचानना और प्रकति-(शरीर-)से अपने माने हुए सम्बन्ध-को तोड़ना । सताईसर्वे-अद्रार्डसर्वे श्लोकोमें परमात्माके साथ सम्बन्धको पहचाननेकी बात बता दी । अब आगेके दो स्तोकोंमें प्रकृतिसे सम्बन्ध तोड़नेकी बात बताते हैं।

# प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

# यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं सं पश्यति ।। २९ ।।

जो सम्पूर्ण क्रियाओंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने-आपको अकर्ता देखता (अनुभव करता ) है, वही यथार्थ देखता है।

व्याख्या-- प्रकृत्यैव च कर्माण क्रियमाणानि सर्वशः'-वास्तवमें चेतन तत्त्वं स्वतः-स्वाभाविक निर्विकार, सम और शान्तरूपसे स्थित है। उस चेतन तत्त्व-(परमात्मा-) की शक्ति प्रकृति स्वतः-स्वाभाविक क्रियाशील है । उसमें नित्य-निरन्तरं क्रिया होती रहती है-- 'प्रकर्पण करणं (भावे त्युद) इति प्रकृतिः' । यद्यपि प्रकृतिको सक्रिय और अक्रिय— दो अवस्थाओंवाली (सर्ग अवस्थामें सक्रियं और प्रलय अवस्थामें अक्रिय) कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्थामें भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलयका आरम्भ होता है, तब प्रकृति सर्ग-अवस्थाकी तरफ चलती हैं। इस प्रकार प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृतिको सूक्ष्म क्रियाको ही अक्रिय-अवस्था कहते हैं; क्योंकि इस अवस्थामें सृष्टिकी रचना नहीं होती । परन्तु महासर्गमें जब सृष्टिकी रचना होती है, तब सर्गके आरम्भसे सर्गके मध्यतक प्रकृति सर्गकी तरफ चलती है और सर्गका मध्य भाग आनेपर प्रकृति प्रलयको तरफ चलती है । इस प्रकार प्रकृतिकी स्थल क्रियाको सक्रिय-अवस्था कहते हैं । अगर प्रलय और महाप्रलयमें प्रकृतिको अक्रिय माना जाय, तो प्रतय-महाप्रलयका आदि, मध्य और अन्त कैसे होगा ? ये तीनों तो प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया होनेसे ही होते हैं। सर्ग-अवस्थाकी अपेक्षा प्रलय-अवस्थामें अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है । सूर्यका उदय होता है, फिर खंह मध्यमें आ

सूर्यका उद्गय होती है, फिर बह भस्त हो जाता है, तो इससे हैं और गुणोंका कार्य इन्द्रियाँ है। अतः प्रवृ जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है, तो इससे हैं और गुणोंका कार्य इन्द्रियाँ है। अतः प्रवृ मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होनेपर प्रकाश और इन्द्रियाँ—इनके द्वारा होनेवाली सभी मध्याह तक बढ़ता जाता है और मध्याहमे सूर्योस्ततक प्रमृतिके द्वारा होनेवाली ही कही जाती है।

प्रकाश घटता जाता है।सूर्यास्त होनेक बाद आधी रात तक अन्धकार बढ़ता जाता है और आधी रातसे सूर्योदयतक अन्धकार घटता जाता है। वासावमें प्रकाश और अन्धकारकी सूक्ष्म सन्धि मध्याह और मध्य-रात ही है, पर वह दीखती है सूर्योदय और सूर्यासके समय। इस दृष्टिसे प्रकाश और अन्धकारकी क्रिया मिटती नहीं, प्रस्तुत निरत्तर होती हो रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रस्तय, महासर्ग और महाप्रस्तयमें भी प्रकृतिमें क्रिया निरत्तर होती ही रहती है \*।

इस क्रियाशील प्रकृतिके साथ जय यह पुरुष सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होनेवाली खाभाविक क्रियाएँ (तादातस्यके कारण) अपनेमें प्रतीत होने लगती हैं।

यः प्रश्यित तथात्मानमकतारं स प्रश्यित'— प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरमें खाना-पीना, चलना-फिरना, उठना-बैठना, घटना-बढ़ना, हिलना-बुलना, सोना-जागना, चित्तन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, वे सभी प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं, स्थके द्वारा नहीं; क्योंकि स्थमें कोई क्रिया होती ही नहीं— ऐसा जो देखता है अर्थात् अनुभव करता है, वहीं वास्तवमें ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखनेसे अपनेमें अकर्तृत्व-(अकर्तापन-) का अनुभव हो, जाता है।

यहाँ क्रियाओंको प्रकृतिक द्वारा होनेवाली वताया है, कहाँ गुणोंके द्वारा होनेवाली वताया है और कहीं इन्द्रियोक द्वारा होनेवाली वताया है—थे तोनों वाते एक हो हैं। प्रकृति सवका कारण है, गुण प्रकृतिके कार्य हैं और गुणोंका कार्य इन्द्रियाँ है। अतः प्रकृति, गुण और इन्द्रियाँ—इनके द्वारा होनेवाली सभी क्रियाएँ अवितके द्वारा होनेवाली ही कही जाती हैं।

महासामि समयवती गणनाका साधन सूर्य होता है, कित्तु महाप्रलयमें सूर्य भी लीन हो जाता है। अतः महासामिक कालको ही भाष्ट्राप्रलयके कालको जाती है। महाप्रलयके कालको गणनाका एकमात्र भाषान नित्य, चेतन, अविनाही।

#### यदा

## भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

### तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।।३०।।

जिस कालमें साधक प्राणियोंके अलग-अलग भावोंको एक प्रकृतिमें ही स्थित देखता है और उस प्रकृतिसे ही उन सबका विस्तार देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—[प्रकृतिके दो रूप हैं—क्रिया और पदार्थ । क्रियासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये उत्तीसर्वा रलोक कहा, अब पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये यह तीसर्वा रलोक कहते हैं ।

'यदा भूतपृथाभावं " ब्रह्म सम्पद्यते तदा'— जिस कालमें साधक सम्पूर्ण प्राणियोंके अलग-अलग भावोंको अर्थात् त्रिलोकीमें जितने जरायुज, अण्डज, उद्भिज और खेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियोंके स्पूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंको एक प्रकृतिमें ही स्थित देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

त्रिलोकीके स्थावर-जङ्गम प्राणियोकं शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृतिसे ही उत्पन्न हैं। सम्पूर्ण प्राणियोके शरीर प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृतिमे ही स्थित रहते हैं और प्रकृतिमें ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखनेवाला ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है अर्थात् प्रकृतिसे अतीत स्वतःसिद्ध अपने स्वरूप परामान्यतस्वको प्राप्त हो जाता है। वासत्वमे वह परलेसे ही प्राप्त हो, केवल प्रकृतिजन्य पदार्थोंके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही उसको अपने स्वरूपका अनुमव नहीं होता था। परन्तु जब वह सबको प्रकृतिमें ही स्थित और प्रकृतिसे ही उत्पन्न देखता है, तव उसको अपने स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुमव हो

जैसे पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले स्थावर-जङ्गम जितने आगेसे राग-द्वेपरूप परदा हट जाता है और उ भी शरीर है तथा उन शरीरोमें जो कुछ भी परिवर्तन स्वतःसिद्ध परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

जाता है।

होता है, रूपान्तर होता है\* क्रियाएँ होती हैं । वे सब पृथ्वीपर ही होती हैं । ऐसे ही प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले जितने गुण, विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घट-बढ़ होती है, वह सब-की-सब प्रकृतिमें ही होती है । तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीसे पैदा होनेवाले पदार्थ पृथ्वीमें ही स्थित रहनेसे और पृथ्वीमें लीन होनेसे पृथ्वील्प ही हैं, ऐसे ही प्रकृतिसे पैदा होनेवाला सब ससार प्रकृतिमें ही स्थित रहनेसे और प्रकृतिक होने ही लीन होनेसे प्रकृति के प्रकृति होने ही होने प्रकृति के प्रकृति होने ही होने प्रकृति करा है । इसी प्रकार स्थावर-जङ्गम प्राणियों के रूपमें जो चेतन-तत्व है, वह निरत्तर परमात्मामें ही स्थित रहता है । प्रकृतिक सङ्गसे उसमें कितने ही विकार क्यों न दीखें, पर वह सदा असङ्ग ही रहता है । ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जानेपर

साधक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

यह नियम है कि प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध
माननेके कारण खार्थ-बुद्धि, भोग-बुद्धि, सुख-बुद्धि
आदिसे प्राणियोंको अलग-अलग भावसे देखनेपर
राग-द्वेप पैदा हो जाते हैं। राग होनेपर उनमें गुण
दिखायी देते हैं और द्वेप होनेपर दोप दिखायों देते
हैं। इस प्रकार दृष्टिके आगे राग-द्वेपरूप परदा आ
जानेसे बास्तविकताका अनुभव नहीं होता। परन्तु जब
साधक अपने कहलानेवाले स्यूल, सूक्ष्म और
कारण-शरीरसहित सम्पूर्ण प्राणियोंको शरीरोंकी उत्पति,
स्थिति और विनाशको प्रकृतिमें ही देखता है तथा
अपनेमे उनका अभाव देखता है, तब उसको दृष्टिके
आगेसे राग-द्वेपरूप परदा हट जाता है और उसको

कियाएँ दो ताहकी होती हैं—होना और करना । बालकका जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएँ 'होती'

हैं और खाना-पीना आदि क्रियाएँ 'करते' है। ये सब क्रियाएँ शरीरोंमें ही होती हैं।

<sup>\*</sup> पहले मिट्टी और बीजको तील ले और एक पात्रमें बह तुली हुई मिट्टी विछाकर बीज वो दे और पानी सींव दे । फसल होनेपर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले और मिट्टीको सूखने दे । सूखनेके बाद मिट्टी और अनाजको तीलकर देखे तो मिट्टीका बजन कम तथा अनाजका बजन ज्यादा होगा । यह मिट्टी-(पृथ्वी-) का अनाजमें रूपानार क्षेत्रा है ।

सम्बन्ध — बाईसर्वे स्टोकमें जिसको देहसे पर बताया है और पीछेके (तीसके) स्टोकमें जिसको ब्रसको प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष-(चेतन-)के वास्तविक स्वरूपका वर्णन आगेके स्टोकमें करते हैं।

## अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय:

# शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।। ३१।।

हे कुत्तीनन्दन ! यह पुरुष खयं अनादि और गुणोंसे रहित होनेसे अविनाशी परमात्मखरूप ही है । यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है ।

व्याख्या— 'अनादित्वाज्ञिगुंणत्वात्यरमात्मायमध्यथः'—
इसी अध्यायके उनीसलें श्लोकमें जिसको अनादि कहा
है, उसीको यहाँ भी 'अनादित्वात्' पदसे अनादि कहा
है अधृति यह पुरुष आदि-(आरम्भ-) से रहित है।
अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृतिको भी अनादि
कहा है, इसिलये प्रकृति और पुरुष—दोनोंमें क्या
फरक रहा? इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं—
'निगुंणत्वात्' अर्थात् यह पुरुष गुणोंसे रहित नहीं है,
प्रसुत गुणों और विकार्येवाली है। उससे साल्विक,
राजस और तामस—ये तीनों गुण तथा विकार पैदा
होते हैं। परन्तु पुरुष इन तीनों गुणा तथा विकार पैदा
होते हैं। परन्तु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारोंसे
सर्वथा रहित (निर्गुण और निर्विकार) है। ऐसा यह
पुरुष साक्षात् अविनाशों परमात्मस्वरूप ही है अर्थात्
यह पुरुष विनाशारहित परम शुद्ध आत्मा है।

'शरीरस्थोऽपि कौत्तेय न करोति न लिप्यते-यह पुरुष शरीरमें रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्मसे लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष-(स्वयं-) ने न तो पहले किसी भी अवस्थामें कुछ किया है, न वर्तमानमें कुछ करता है और न आगे ही बुछ कर सकता है अर्थात् यह पुरुष सदासे ही प्रकृतिसे निर्मित, असङ्ग है तथा गुणीसे रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोकृत्व है ही नहीं।

यहाँ 'शरीरस्थोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपनेको शरीरमें स्थित मानकर अपनेको कार्यका कर्ता और सुख-दुःखका भोका मानता है, उस समय भी वासावमें यह तटस्थ, प्रकाशमात्र ही रहता है। सुख-दुःखका भान इसीसे होता है; अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक-धर्म नहीं है। यहाँ 'अपि' पदसे ऐसा मालूम होता है कि

अनादिकालसे अपनेको शरीरमें स्थित माननेवाला हरेक (चींटीसे ब्रह्मापर्यन्त) प्राणी स्वरूपसे सदा ही निर्लिण, असङ्ग है। उसकी शरीरके साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृतिका कार्य होनेसे सर्व प्रकृतिमें ही स्थित रहता है और स्वयं परमाताका

अंश होनेसे सदा परमात्मामं हो स्थित रहता है। खर्य परमात्मासे कभी अलग हो सकता हो नहीं। शरीएके साथ एकात्मता माननेपर भी, शरीएके साथ कितना ही घुल-मिल जानेपर भी, शरीएको ही अपना सक्स्य माननेपर भी उसकी निर्लिपता कभी नष्ट नहीं होती, वह स्वरूपसे सदा ही निर्लिपत रहता है। अपनी निर्लिपताका अनुभव न होनेपर भी उसके स्वरूपमें कुछ भी विकति नहीं होती। अतः उसने अपने

है तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपनेको शरीरमें स्थित माननेसे ही कर्ता और भोका बनता है, तथापि इक्कीसने श्लोकमें भगवान्ते कहा है कि 'प्रकृति'में स्थित पुरुष ही भोका बनता है और यहाँ कहते हैं कि 'प्रपीर' में स्थित

खरूपसे न कभी कछ किया है और न करता ही

भगवान्ते कहा है कि 'प्रकृति में स्थित पुरुप हो भारिने बनता है और यहाँ कहते हैं कि 'शरीर' में स्थित होनेपर भी पुरुष कर्ता-मोक्ता नहीं है। ऐसा कहनेका तारपर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर—दोनों एक हो हैं। अतः पुरुषको चाहे प्रकृतिमें स्थित कहो, चाहे शरीरमें स्थित कहो, 'एक हो बात है। एक शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे मात्र प्रकृतिके साथ, मात्र शरीरके साथ सम्बन्ध हो जाता है। चातराबने पुरुषका सम्बन्ध न तो व्यष्टि शरीरके साथ 'है और न समिष्ट प्रकृतिके साथ ही है। अपना सम्बन्ध शरीरके साथ माननेसे ही बहु अपनेको कर्ता-भोक्ता मान लेता है। वास्तवमे वह न कर्ता है और न भोक्ता है।

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता ? इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

व्याख्या-[ पूर्वश्लोकमे भगवान्ने ' न करोति'

सबसे पहले भोकृत्वका निपेध करते हैं।

भोकृत्व-(लिप्तता-) का त्याग होनेपर कर्तृत्वका त्याग

स्ततः हो जाता है अर्थात् फलेच्छाका त्याग होनेपर

### सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।। ३२ ।।

जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देहमें लिप्त नहीं होता ।

अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतोंमे

व्यापक है, पर ये चारों आकाशमें व्यापक नहीं हैं.

घुलता-मिलता नहीं । वह सदा-सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त

रहता है: क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचित्त्य और अविकारी है

पदोंसे पहले कर्तृत्वका और फिर ' न लिप्यते' पदोंसे भोकुत्वका अभाव वताया है। परन्तु उन दोनोका प्रत्यत व्याप्य हैं । ये चारों आकाशके अन्तर्गत हैं. विवेचन करते हुए इस श्लोकमे पहले भोकृत्वके पर आकाश इन चारोके अन्तर्गत नहीं है। इसका अभावकी बात बतायी है और आगेके श्लोकमें कारण यह है कि आकाशकी अपेक्षा ये चारों स्थल फर्तृत्वके अभावकी वात बतायेगे । अतः यहाँ ऐसा हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सुक्ष्म है। ये चारों व्यतिक्रम रखनेमें भगवानुका क्या भाव है? इसका सीमित हैं, सान्त हैं और आकाश असीम है, अनन्त उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्वके बाद ही भोकृत्व है। इन चारों भूतोंमे विकार होते हैं, पर आकाशमे होता है अर्थात कर्म करनेके वाद ही उस कर्मके विकार नहीं होता । फलका भोग होता है, तथापि मन्प्य जो कुछ भी 'सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते'— जैसे करता है, पहले किसी फल (सिद्धि-) का उद्देश्य आकाश वायु आदि चारों भूतोमें रहता हुआ भी उनमें मनमें रखकर ही करता है । अतः मनमें पहले भोकृत्व लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह, सब शरीरोंमें आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है अर्थात् रहनेवाला आत्मा किसी भी शरीरमें लिप्त नहीं होता । फिर कर्तृत्व आता है। इस दृष्टिसे भगवान् यहाँ आत्मा सबमें परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में

क्रिया करनेपर भी कर्तृत्व नहीं होता ।] (गीता २ ! २४ -२५) तथा इस अविनाशी आत्मासे 'यथा सर्वगतं सौक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते'— यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है (गोता २ । १७) । भाकाशका कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है।

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने आत्मामें भोकृत्वका अभाव बताया, अब आगेके श्लोकमें आत्मामें कर्तृत्वका अभाव बताते हैं।

# यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

# क्षेत्रं क्षेत्री तथा कुत्स्नं प्रकाशयति भारत ।। ३३ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! जैसे एक ही सूर्य सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित करता है. ्ऐसे ही होती (क्षेत्रज्ञ, आत्मा) सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रका**ष्ट्रित** करता है।

व्याख्या--- 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रिवः'- नेत्रोंसे दीखनेवाले इस सम्पूर्ण संसारको, संसारके मात्र पदार्थीको एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसारको सब क्रियाएँ सूर्यके प्रकाशके अन्तर्गत होती हैं; परन्तु सूर्यमें 'मैं सबको प्रकाशित करता हैं' ऐसा कर्तृत्व नहीं होता । जैसे—सूर्यके प्रकाशमें ही ब्राह्मण वेदपाठ करता है और शिकारी पशओंको

मारता है, पर सूर्यका प्रकाश वेदपाठ और शिकाररूपी क्रियाओंको करने-करवानेमें कारण नहीं बनता । यहाँ 'लोक' शब्द मात्र संसार-(चीदह भुवनों-) का वाचक है। कारण कि मात्र संसारमे जो कुछ भी (चन्द्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी-यूटी आदिमे)

प्रकाश है, वह सब सूर्यका ही है। 'क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्त्रं प्रकाशयति भारत'---सूर्यकी तरह एक ही क्षेत्री (क्षेत्रज्ञ, आत्मा) सम्पूर्ण क्षेत्रोंको प्रकाशित करता है अर्थात् सब क्षेत्रोंमें करना-करवानारूप सम्पूर्ण क्रियाएँ क्षेत्रीके प्रकाशमें ही होती है: परन्त क्षेत्रो उन क्रियाओंको करने-करवानेमें कारण नहीं बनता ।

सूर्य तो केवल स्थूल संसारको ही प्रकाशित

क्रियाएँ होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र-(संसार-) को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष और कारण— तीनों क्षेत्रोंको प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाशमें स्थूलं, सूक्ष्म और कारण —तीनी शरीरोंकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती है।

करता है और उसके प्रकाशमें स्थूल संसारकी ही

जैसे सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित करनेपर भी सुपी (सवको प्रकाशित करनेका) अभिमान नहीं आज और तरह-तरहकी क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी सूर्यमें नानाभेद नहीं आता, ऐसे ही सम्पूर्ण क्षेत्रांको

प्रकाशित करने, उनको सत्ता-स्पूर्ति देनेपर भी क्षेत्रीमें 🖟

अभिमान, कर्तृत्व नहीं आता और तरह-तरहकी क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी क्षेत्रीमें नानामेद नहीं आता । वह क्षेत्री सदा ही ज्यों-का-त्यों निर्लिज, असङ्ग रहता है।

कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रयके नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश-(ज्ञान-) के नहीं होती । क्षेत्री सम्पूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियोंका आश्रय और प्रकाशक है।

सम्बन्ध—अब भगवान् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विभागको जाननेका फल बताते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

# भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्वान्ति ते परम् ।। ३४ ।।

इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेत्रसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तर-(विभाग-) को तथा कार्य-कारणसहित प्रकृतिसे खयंको अलग जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं ।

व्याख्या--[ ज्ञानमार्ग विवेकसे ही आरम्भ होता है और वासविक विवेक-(बोध-) में हो समाप्त होता है । वास्तविक विवेक होनेपर प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होकर स्वतःसिद्ध परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है-इसी बातको यहाँ बताया गया है।]

'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुमा' — सत्-असत्, नित्य-अनित्य, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञको अलग-अलग जाननेका नाम 'ज्ञानचक्षु' (विवेक) है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एकरूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं

रहता है । क्षेत्रज्ञमें परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना सम्भव ही है । इस तरह जानना, अनुमव करना ही ज्ञानचक्षुसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके विभागको जानना है ।

है, जिसमें यह स्थिर रहता हो । परन्तु इस क्षेत्रमें

रहनेवाला, इसको जाननेवाला क्षेत्रज्ञ सदा एकरूप

'भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्'— वास्तविक विवेक अर्थात् बोध होनेपर भूत और प्रकृतिसे अर्थात् प्रकृतिके कार्यमात्रसे तथा प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। प्रकृतिसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अर्थात् प्रकृतिसे अपने

अलगावका ठीक अनुभव होनेपर साधक परमात्म तत्त्वको प्राप्त हो जाते है।

भगवानने पहले अञ्चलको उपासना करनेवालोंको अपनी प्राप्ति बतायी थी--'ते प्राप्तवन्ति मामेव' (१२ (४), उसी बातको इस अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'मद्धावायोपपद्यते' पदसे, तेईसवें श्लोकमें 'न स भयोऽभिजायते' पदोसे और यहाँ ' यान्ति ते परम' पदोंसे कहा है।

ज्ञानमार्गमें देहाभिमान ही प्रधान बाधा है । इस बाधाको दूर करनेके लिये भगवानने इसी अध्यायके आरम्भमें 'इदं शरीरम' पदोंसे शरीर-(क्षेत्र-) से अपनी (क्षेत्रज्ञको) पृथक्ताका अनुभव करनेके लिये कहा, और दूसरे श्लोकमें 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्' पदसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके ज्ञानको वास्तविक ज्ञान कहा, फिर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञको पथक्ताका कई तरहसे वर्णन किया । अब उसी विषयका उपसंहार करते हुए भगवान् अन्तमें कहते हैं कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञकी पथक्ताको ठीक-ठीक जान लेनेसे क्षेत्रके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।

क्षेत्रज्ञने ही परमात्मासे विमुख होकर परमात्मासे भित्रता मानी है और क्षेत्रके सम्मुख होकर क्षेत्रसे एकता मानी है। इसलिये परमात्मासे एकता और क्षेत्रसे सर्वथा भिन्नता-- दोनों बातोंको कहना आवश्यक हो गया । अतः भगवान्ने इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' पदोसे क्षेत्रज्ञको

परमात्मासे एकता बतायी और यहाँ क्षेत्रकी समष्टि 🖈

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रेश्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।।

जाता है।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रहाविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूष्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमं 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग'

नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ । ११३ । ।

इस (तेरहवें) अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विभागका वर्णन किया गया है । क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है— ऐसा अनुभव हो जानेसे क्षेत्रज्ञका परमात्माके साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है । इसिलिये इस अध्यायका नाम 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' -रेखा गया है।

्तेरहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच (१) इस अध्यायमें 'अथ त्रयोदगोऽध्यायः'

संसारसे एकता बता रहे हैं। दोनोंका तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्माकी अभिन्नता बतानेमें ही है।

जैसे किसी मकानमें चारों ओर अँधेरा है । कोई कह देता है कि मकानमें प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दीखने लग जाते हैं अर्थात् उसमें प्रेत होनेका वहम हो जाता है। परन्तु किसी साहसी पुरुपके द्वारा मकानके भीतर जाकर प्रकाश कर देनेसे अधिय और प्रेत- दोनों ही मिट जाते हैं । अधेरेमें चलते समय मन्त्र्य धीरे-धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाय, कहीं गड़ा न आ जाय । उसको गिरनेका और साथ ही बिच्छ, साँप, चोर आदिका भय भी लगा रहता है । परन्त प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं । ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाशस्वरूप परमात्मासे विमुख होनेपर अन्यकार-खरूप संसारकी स्वतन्त्र सत्ता सर्वत्र दीखने लग जाती है और तरह-तरहके भय सताने लग जाते हैं। परन्तु वास्तविक बोध होनेपर संसारकी स्वतन्त सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं । एक प्रकाशस्त्ररूप परमात्मा ही शेष रह जाता है । अधेरेको मिटानेके लिये तो प्रकाशको लाना पडता है, परमात्माको कहींसे लाना नहीं पडता । वह तो सब देश,काल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है । इसलिये संसारसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अनुभव अपने-आप हो

के तीन, 'श्रीभगवानुवाच' के दो, रलोकोंक चार सौ आठ और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग चार सौ छब्बीस है। (२) इस अध्यायमें 'अध प्रयोदगोऽध्यायः' के

आठ, 'श्रीभगवानुवाच' के सात, श्लोकोंके एक हजार अहासी और पुष्पिकाके बावन अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार एक सौ पचपन है । इस अध्यायके सभी जलाक बतीम अक्षाकि है ।

श्रीमद्भगवद्गीता \*

(३) इस अध्यायमें एक 'श्रीभगवानुवाच' ।

तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

श्लोकके प्रथम चरणमें तथा अठारहवें श्लोकके तृतीय ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टृप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं। चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे ' म-विपुला'; सत्रहवें

चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुत्ना'; और तेईसर्वे श्लोकके प्रथम चरणमें नगण प्रयुक्त होनेसे इस अध्यायके चौतीस रलोकोंमेंसे—पहले 'न-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। रोप उन्तोस रलोक

रलोकके तृतीय चरणमें तथा इकतीसवें रलोकके प्रधम



# अथ चतुर्दशोऽध्यायः

#### अवतरणिका---

श्रीभगवान्ने तेरहवें अध्यायके अन्तमे कहा कि ज्ञानचक्षुसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको देखनेवाला परमात्माको प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञानकी प्राप्तिका सरल उपाय क्या है? इसका वर्णन करनेके लिये भगवान् चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं।

बन्धन दोसे होता है—प्रकृतिसे और प्रकृतिके कार्य गुणोंसे । प्रकृतिके बन्धनसे छूटनेक लिये भगवान्ने तेरहवें अध्यायका विषय बता दिया । अब प्रकृतिके कार्य गुणोंके बन्धनसे छूटनेके लिये भगवान् चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हुए पहले दो श्लोकोंमें ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हैं ।

### श्रीभगवानुवाच

# परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।।१ ।।

श्रीमगवान् बोले—सम्पूर्ण ज्ञानोंमें उत्तम और पर ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब-के-सब मुनिलोग इस संसारसे मुक्त होकर परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं।

व्याख्या—'परं भूषः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्'— तेरहवें अध्यायके अठारहवें, तेईसवें और चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ने क्षेत्र-क्षेत्रका, प्रकृति-पुरुषका जो ज्ञान (विवेक) बताया था, उसी ज्ञानको फिर चतानेके लिये भगवान् 'भूषः प्रवक्ष्यामि' परीसे प्रतिज्ञा करते हैं।

लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं अर्थात् जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आर्दिका ज्ञान हैं, उन सबसे प्रकृति-पुरुपका भेद बतानेवाला, प्रकृतिसे अतीत कस्तेवाला, परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला यह ज्ञान श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं । इसके समान दूसरा कोई ज्ञान हैं ही नहीं, हो सकता हो नहीं और होना सम्भव भी नहीं । कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसारमें फँसानेवालों हैं बन्धनमें डालनेवालों हैं । यद्यपि 'उत्तम' और 'पर'— इन दोनों आर्टोका

एक ही अर्थ होता है, तथापि जहाँ एक अर्थके दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके दो अर्थ होते हैं। अतः यहाँ 'उत्तम' शब्दका अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार-शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करानेवाला होनेसे श्रेष्ठ है; और 'पर' शब्दका अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला होनेसे सर्वोत्कार है।

'यन्त्रात्वा मुनयः सर्वे पर्ध सिद्धिमितो यताः'—
जिस ज्ञानको जानकर अर्थात् जिसका अनुभव करके
वड़े-बड़े मुनिलोग इस संसारसे मुक्त होकर परमात्माको
प्राप्त हो गये हैं, उसको मैं कहूँगा । उस ज्ञानको
प्राप्त करनेपर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो—ऐसा
होता ही नहीं, प्रस्पुत इस ज्ञानको प्राप्त
करनेवाले सब-के-सब मुनिलोग मुक्त हो जाते हैं,
संसारके बन्धनसे, संसारकी परवशतासे छूट जाते हैं,

और परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

साथ अपनापन नहीं रहा, वह 'मृनि' कहलाता है।

होनेवाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियाँ जाता है ।

है, वे सभी वास्तवमें असिद्धियाँ ही है। कारण कि तत्त्वका मनन करनेवाले जिस मनुष्यका शरीरके वे सभी जन्म-मरण देनेवाली, बन्धनमें डालनेवाली, परमात्मप्राप्तिमें बाधा डालनेवाली हैं। परनु 'परां सिद्धिम्' कहनेका तात्पर्य है कि सांसारिक \_परमात्मप्राप्तिरूप जो सिद्धि है, वह सर्वोत्कृष्ट है कार्योंकी जितनी सिद्धियाँ हैं अथवा योग-साधनसे क्योंकि उसको प्राप्त होनेपर मनुष्य जन्म-मरणसे छट

#### ज्ञानमुपाश्रित्य साधर्म्यमागताः मम सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।। २

इस ज्ञानका आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो गये हैं, वे महासर्गमें भी पैदा नहीं होते और महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते ।

व्याख्या— 'इदं ज्ञानमुपाश्चित्य' — पूर्वश्लोकमें भगवान्ने उत्तम और पर — इन दो विशेषणोंसे जिस ज्ञानको महिमा कही थी, उस ज्ञानका अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञानका अनुभव होनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञानस्वरूप हो जाता है।

'मम साधर्म्यमागताः'— उस ज्ञानका आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् जैसे मेरेमें कर्तृत्व-भोकृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व-भोकृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त-निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिपाता-निर्विकारताका अनुभव हो जाता है । 🚋 ज्ञानी महापुरुष भगवान्के समान निर्लिप्त-निर्विकार

ेतो हो जाते हैं, पर वे भगवान्के समान संसारकी उत्पत्ति, पालन और संहारका कार्य नहीं कर सकते । हाँ, योगाभ्यासके वलसे किसी योगीमे कुछ सामर्थ्य ं आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान्की सामर्थ्यके ं समान नहीं होती । कारण कि वह 'युआन योगी' है अर्थात् उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है। परन्तु भगवान् 'युक्त योगी' है अर्थात् भगवान्में सामर्थ्य सदासे स्वतःमिद्ध हैं। भगवान् सब कुछ करनेमें समर्थ हैं--- कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थः । योगीकी सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान्की मामर्थ्य असीम होती है ।

'सर्गेऽपि नोपजायनो'— यहाँ 'अपि' पदसे यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महास्पिके आरम्भमें भी उत्पन्न नहीं होते । महासर्गके आदिमें चौदह लोकोंकी तथा उन लोकोंके अधिकारियोंकी .उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं..होते अर्थात् उनको फिर कर्मपरवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता।

'प्रलये न व्यथन्ति च'-महाप्रलयमें संवर्तक अग्निसे चर-अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्रके बढ़ जानेसे पृथ्वी डूब जाती है। चौदह लोकोंमें हलचल, हाहाकार मच जाता है । सभी प्राणी दुःखी होते हैं, नष्ट होते हैं । परन्तु महाप्रलयमें उन दुःख नहीं ज्ञानी महापुरुपोंको कोई होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता । वे महापुरुष जिस तत्त्वको प्राप्त हो गर्मे हैं, उस तत्त्वमें हलचल, विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं ? नहीं हो सकते ।

महासर्गमें भी उत्पन्न न होने और महाप्रलयमें भी व्यथित न होनेका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी. महापुरुपका प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणोसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। इसलिये प्रकृतिका सम्बन्ध रहनेसे जो जन्म-मरण होता है, दुःख होता है, हलचल होती है, प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित महापुरुपमे वह जन्प-मरण, दुःख आदि नहीं होते

सम्बन्ध-जो भगवान्की सधर्मताको प्राप्त हो जाते हैं, वे तो महासर्गमें भी पैदा नहीं होते; परन्तु जो प्राणी महासर्गमें पैदा होते हैं. उनके उत्पन्न होनेकी क्या प्रक्रिया है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम् । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।।३।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति-स्थान है और मैं उसमें जीवरूप गर्भका स्थापन करता हूँ । उससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ।

व्याख्या- 'मम योनिर्महदब्रह्म' - यहाँ मूल प्रकृतिको 'महद् ब्रह्म' नामसे कहा गया है, इसके कई कारण हो सकते हैं; जैसे--

- (१) परमात्मा छोटे-पन और बड़े-पनसे रहित हैं; अतः वे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भी हैं और महान्-से-महान् भी हैं-- 'अणोरणीयान्यहतो (श्वेताश्वतरोपनिषद् ३ । २०) । परन्तु संसारकी दृष्टिसे सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है अर्थात् संसारमें सबसे वड़ा व्यापक तत्त्व मूल प्रकृति ही है । परमात्माके सिवाय संसारमें इससे बढकर कोई व्यापक तत्त्व नहीं है। इसलिये इस मूल प्रकृतिको यहाँ 'महद् ब्रह्म' कहा गया है।
- (२) महत्' (महत्तत्व अर्थात् समष्टि वृद्धि)और 'ब्रह्म'- (परमात्मा-) के बीचमें होनेसे मूल प्रकृतिको 'महद ब्रह्म' कहा गया है।
- (३)पीछेके (दूसरे) श्लोकमे 'सर्गेऽपि नोपजायनी प्रतये न व्यथन्ति च' पदोंमें आये 'सर्ग' और 'प्रलय' शब्दोंका अर्थ क्रमशः ब्रह्माका दिन और ब्रह्माकी **पत** माना जा सकता है । अतः उनका अर्थ महासर्ग (महाका प्रकट होना) और महाप्रलय (ब्रह्माका लीन होना) सिद्ध करनेके लिये यहाँ 'महद् ब्रह्म' शब्द दियां है । तात्पर्य है कि जीवन्मुक्त महापुरुपोंका इस मृल प्रकृतिसे ही सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसलिये वे महासर्गमें भी पैदा नहीं होते और महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते ।

सबका उत्पत्ति-स्थान होनेसे इस मूल प्रकृतिको 'योनि' कहा गया है। इसी मूल प्रकृतिसे अनन्त ब्रह्माण्ड पैदा होते हैं और इसीमें लीन होते हैं। इस मूल प्रकृतिसे ही सांसारिक अनन्त शक्तियाँ पैदा होती हैं ।

इस मूल प्रकृतिके लिये 'मम' पदका प्रयोग

करके भगवान् कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है। अतः इसपर आधिपत्य भी मेरा ही है । मेरी इच्छाके बिना यह प्रकृति अपनी तरफसे कुछ भी नहीं कर सकती । यह जो कुछ भी करती है, वह सब मेरी अध्यक्षतामें ही करती है (गीता ९ । १०) ।

मैं मूल प्रकृति- (महद् ब्रह्म-) से भी श्रेष्ठ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुँ--- इसको बतानेके लिये भगवानने 'मम महदब्रह्म' पदोंका प्रयोग किया है। महद् ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्माका अंश होते हए भी जीव परमात्मासे विमुख होकर प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है । इतना ही नहीं , वह प्रकृतिके कार्य तीनों गुणोंसे सम्बन्ध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणोंके भी कार्य शरीर आदिसे सम्बन्ध जोड़ लेता है और वंध जाता है। अतः भगवान् 'मम महद्ब्रह्म'पदोंसे कहते हैं कि जीवका सम्बन्ध वास्तवमें मूल प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ मुझ परमातमा के साथ है—'मम एव अंशः'

(गीता १५ । ७), इसलिये प्रकृतिके साथ सम्बन्ध

मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिये ।

'तस्मिनार्भ द्याम्यहम्'— यहाँ 'गर्भम्' पद कर्म-संस्कारींसहित जीव-समुदायका वाचक है। भगवान् कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते । अनादिकालसे जो जीव जन्म-मरणके प्रवाहमें पड़े हए हैं, वे महाप्रलयके समय अपने-अपने कर्म-संस्कारींसहित प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं (गीता ९ ।७) । प्रकृतिमें लीन हुए जीवोंके कर्म जब परिपक्व होकर फल देनेके लिये उन्पुख हो जाते हैं, तब महासर्गके आदिमें भगवान् उन जीवोंका प्रकृतिके साथ पुनः विशेष सम्बन्ध (जी कि कारणशरीररूपसे पहलेमे ही था) स्थापित कर देते है— यही भगवानुके

100

जीव-समुदायरूप गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन होना ही भगवान्का विसर्ग (स्थाग) है, आदिकमें है करना है। (गीता ८ ।३) ।

'सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत'— भगवान्के द्वारा प्रकृतिमें गर्भ-स्थापन करनेके बाद सम्पूर्ण प्राणियांकी उत्पत्ति होती है अर्थात् वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्गके आदिमें प्राणियांका यह उत्पन्न

्जीव जबतक मुक्त नहीं होता, तबतक प्रकृतिके अंश कारण-शरीरासे उसका सम्बन्ध बना रहता है और वह महाप्रलयमें कारणशरीर-सहित हो प्रकृतिमें लीन होता है ।]

×

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें समष्टि संसारकी उत्पत्तिकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें व्यष्टि शरीरोंकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।।४ ।।

हे कुत्तीनन्दन ! सम्पूर्ण योनियोंमें प्राणियोंके जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज-स्थापन करनेवाला पिता हूँ ।

व्याख्या— 'सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्पवन्ति याः'--जरायज (जेरके साथ पैदा होनेवाले मनुष्य, पश आदि), अण्डज (अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी. सर्प आदि), खेदज (पसीनेसे उत्पत्र होनेवाले जुँ, लीख आदि) और उद्भिच्च (पृथ्वीको फोड़ंकर उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, लता आदि)— सम्पूर्ण प्राणियोंकी -उत्पत्तिके ये चार खानि अर्थात् स्थान हैं । इन चारोंमें-से एक-एक स्थानसे लाखों योनियाँ पैदा होती हैं। उन लाखों योनियोंमेसे एक-एक योनिमें भी जो प्राणी पैदा होते हैं, उन सबकी आकृति अलग-अलग होती है । एक योनिमें, एक जातिमें पैदा होनेवाले प्राणियोंकी आकृतिमें भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है अर्थात् एक समान आकृति किसीकी भी नहीं मिलती । जैसे. एक मनष्ययोनिमें अरबों वर्णसे अरबों शरीर पैदा होते चले आये हैं, पर आजतक किसी भी मन्प्यकी आकृति परस्पर नहीं मिलती । इस विषयमे किसी कविने कहा है---पाग भाग वाणी प्रकृति, आकृति ययन विवेक । . अक्षर मिलत न एक-से, देखे देश अनेक ।।

अर्थात् पगड़ी, भाग्य, वाणी (कण्ठ), खमाव, आकृति, शब्द, विचार-शक्ति और लिखनेके अक्षर— ये सभी दो मनुष्योंके भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह चौरासी लाख योनियोंमें जितने शरीर अमादिकालसे पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सबकी आकृति अलग-अलग है। चौरासी लाख योनियंके सिवाय देवता, पितर, गन्धर्व, भूत, प्रेत आदिको भी यहाँ 'सर्वयोनियु' पदके अन्तर्गत ले लेना चाहिये।

'तासां ब्रह्म महस्मीनरहं बीजप्रदः पिता' — उपर्युक्त चार खानि अर्थात् चीरासी लाख योनियाँ तो शरिर्पेक पैदा होनेके स्थान हैं और उन सब योनियाँका उत्पत्ति-स्थान (माताके स्थानमें) 'महद् ब्रह्म' अर्थात् मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृतिमें जीवरूप योजका स्थापन करनेवाला पिता मैं हैं।

भित्र-भित्र वर्ण और आकृतिवाल नाना प्रकारके शारीरोमें भगवान् अपने चेतन-अशरूप बांजको स्थापित करते हैं... इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणमें स्थित परमात्माका अंश शारीरोको भिन्नतासे ही भित्र-भिन्न प्रतीत होता है। वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणियोमें एक ही परमात्मा विद्यमान हैं (गीता १३।२)। इस बातको एक दृष्टाच्यसे समझाया जाता है। यदाप दृष्टाच्य सवाशमें नहीं घटता, तथापि वह बुद्धिका दार्ष्टाच्येक नजदीक ले जानमें सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी—रोनोमें एक हो तलको प्रधानता है। कपड़ो आर जलमें डाला जाय तो वह जलके निचल भागमें जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना

्.(लम्बा धागा) और बाना-(आड़ा धागा-) से बुना जाता है । प्रत्येक ताने और बानेके बीचमें एक सूक्ष्म . छिद्र रहता है । कपड़ेमें ऐसे अनेक छिद्र होते हैं । जलमें पड़े रहनसे कपड़ेके सम्पूर्ण तन्तुओंमें और अलग-अलग छिद्रोंमें जल भर जाता है। कपडेको जलसे वाहर निकालनेपर भी उसके तन्तुओंमें और असंख्य छिद्रोंमें एक ही जल समानरीतिसे परिपूर्ण रहता है।

ereligi in teres de la comparta de l इस दृष्टान्तमें कपड़ा 'प्रकृति' है, अलग-अलग असंख्य छिद्र 'शरीर' हैं और कपड़े तथा उसके छिद्रोंमें परिपूर्ण जल 'परमात्मतत्त्व' है । तात्पर्य है कि स्थल दृष्टिसे तो प्रत्येक शरीरमें परमात्मतत्त्व अलग-अलग दिखायी देता है, पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्ण शरीरोंमें,सम्पूर्ण संसारमें एक ही परमात्मतत्त्व परिपूर्ण है ।

ः सम्बन्ध—परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृतिके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जीव प्रकृतिजन्य गुणोंसे कैसे बैघते हैं—इस विषयका विवेचन आगेके इलोकमे आरम्भ काते हैं।

## सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । निब्रधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ।। ५ ।।

हे महाबाहो ! प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें खाँध देते हैं।

व्याख्या-- 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्पद्या:'-तीसरे और चौथे श्लोकमें जिस मूल प्रकृतिको 'महद् ब्रह्म' नामसे कहा है, उसी मूल प्रकृतिसे सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण पैदा होते हैं।

यहाँ 'इति' पदका तात्पर्य है कि इन तीनों गुणोंसे अनन्त सृष्टियाँ पैदा होती हैं तथा तीनों गुणेंकि तारतम्यसे प्राणियंकि अनेक भेट हो जाते हैं. पर गण न दो होते हैं, न चार होते हैं, प्रत्युत तीन ही होते हैं।

'निवप्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम'-- ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते हैं। वासवमें देखा जाय तो ये तीनों गुण अपनी तरफसे किसीको भी नहीं बाँधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणेंकि साथ सम्बन्ध जोड़कर बँध जाता है। तात्पर्य है कि गुणोके कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, षृतियाँ, परिस्थितियाँ, क्रियाएँ आदिको अपना मान लेनेसे यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी वैंघ जाता है, विनाशी पदार्थ, धन, आदिके वशमें हो जाता है; सर्वधा स्वतन्त होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे, भनुष्य जिस धनको अपना मानता हैं, उस धनके घटने-बढ़नेसे स्वयंपर असर पड़ता है; जिन व्यक्तियोंको अपना मानता है, उनके जन्मने-मरनेसे है,उसके घटने-बढ़नेसे स्वयंपर असर पड़ता है । यही गणोंका अविनाशी देहीको बाँधना है।

यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह देही स्वयं अविनाशीरूपसे ज्यों-का-त्यों रहता हुआ भी गुणोंके, गुणोंकी वृत्तियोंके अधीन होकर खंयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

ईखर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।।

(मानस ७।११७।१)

जीवका यह अविनाशी स्वरूप वास्तवमें कभी भी गुणोंसे नहीं बँघता; परन्तु जब वह विनाशी देहको 'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मान लेता है, तब वह अपनी मान्यताके कारण गुणोंसे बैंध जाता है और उसको परमात्पतत्त्वकी प्राप्तिमें कठिनता प्रतीत होती (गीता १२ । ५) । देहाभिमानके कारण गुणिक द्वारा देहमें बैंघ जानेसे वह तीनों गुणोंसे परे अपने अविनाशी स्वरूपको नहीं जान सकता । गुणोंसे देहमें बँघ जानेपर भी जीवका जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है, वह ज्यों-का-त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान्ने यहाँ अव्ययम्' पदसे कराया है।

यहाँ 'देहिनम' पदका तात्पर्य है कि देहमें तादात्व्य. ्रवयंपर असर पड़ता है; जिस शरीरको अपना मानता े भमता और कॉर्मना होनेसे ही तीनों गुण इस पुरुषको देहमें बाँधते हैं । यदि देहमें तादात्म्य, ममता और कामना न हो, तो फिर यह परमात्मखरूप ही है।

## विशेष बात

शरीरके साथ जीव दो तरहसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है- (१) अभेदभावसे- अपनेको शरीरमें बैठाना, जिससे 'मैं शरीर हूँ' ऐसा दीखने लगता है, और (२) भेदभावसे- शरीरको अपनेमें बैठाना. जिससे 'शरीर मेरा है' ऐसा दीखने लगता है। अभेदभावसे सम्बन्ध जोड़नेसे जीव अपनेको शरीर मान लेता है, जिसको 'अहंता' कहते हैं; और

शरीरसे अपना सम्बन्ध जोड़नेपर सत्त्व, रज और तम- तीनों गुण अपनी वृतियोंके द्वारा शरीरमें अहंता-ममता दृढ़ करके जीवको बाँध देते हैं। जैसे विवाह हो जानेपर पत्नीके पूरे परिवार

भेदभावसे सम्बन्ध जोड़नेसे जीव शरीरको अपना मान

लेता है, जिसको 'ममता' कहते हैं। इस प्रकार

(ससुराल-) के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, पलीके वस्त्राभूषण आदिको आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, ऐसे ही शरीरके साथ मैं-मेरेका सम्बन्ध हो जानेपर जीवका पूरे संसारके साथ सम्बन्ध

उन तीनों गुणोंमेंसे सत्वगुणका खरूप और उसके बाँधनेका प्रकार आगेके श्लोकमें बताते हैं।

निर्मलत्वात्रकाशकमनामयम् ।

ब्रधाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।।६।।

हे पापरहित अर्जुन ! उन गुणोंमें सत्त्वगुण निर्मल (खच्छ) होनेके कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे (देहीको) बाँधता है

सत्त्व, रज और तम — इन तीनों गुणोंकी वात कही । इन तीनों गुणोंमें सत्वगुण निर्मल (मलरहित) कारण प्रकाश करनेवाला है । जैसे प्रकाशके अन्तर्गत

है। तारपर्य है कि रजोगुण और तमोगुणकी तरह वस्तुएँ साफ-साफ दीखर्ता है, ऐसे ही सत्वगुणकी े सत्त्वगुणमें मिलनता नहीं है, प्रत्युत यह रजोगुण और अधिकता होनेसे रजोगुण और तमोगुणकी वृतिर्यो तमोगुणकी अपेक्षा निर्मल, खच्छ है । निर्मल होनेके साफ-साफ दीखती है । रजीगुण और तमोगुणसे उत्पन

जुड़ जाता है और शरीर-निर्वाहकी वस्तुओंको वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीरसे सम्बन्ध (एकात्मता) माननेके कारण वह अनित्य शरीरको नित्य रखनेकी इच्छा करने लगत

है; क्योंकि वह स्वयं नित्य है । शरीरके साथ सम्बय माननेके कारण ही उसको मरनेका भय लगने लगता है,

क्योंकि शरीर मरनेवाला है। यदि शरीरसे सम्बन्ध न रहे, तो फिर न तो नित्य बने रहनेकी इच्छा होगी और न मरनेका भय ही होगा । अतः जबतक नित्य बने रहनेकी इच्छा और मरनेका भय है, तबतक वह

गुणोंसे वँधा हुआ है।

हो जायगा ।

जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीरका प्रतिक्षण अपने-आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने-आप वियोग हो रहा है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें क्या कठिनता और क्या उद्योग ? उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होनेवाली वस्तुको पकड़ना नहीं है । उसको न पकड़नेसे

अपने अविनाशी, गुणातीत स्वरूपका अपने-आप अनुभव

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवानूने सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणौंके द्वारा देहीके बाँघे जानेकी बात कही ।

व्याख्या—'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्'— पूर्वश्लोकमें कारण यह परमात्मतत्त्वका ज्ञान करानेमें सहायक हैं। ' प्रकाशकम्'— सत्वगुण निर्मल, खच्छ होनेके

होनेवाले काम, क्रोध, लोध, मद, मात्सर्य आदि टोष भी साफ-साफ दीखते हैं अर्थात् इन सब विकारोंका साफ-साफ जान होता है।

· ं सत्त्वगुणको वृद्धि होनेपर इन्द्रियोंमें प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषतासे प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक प्राप्तार्थिक अथवा लौकिक विषयको अन्दर्श तरह समझनेमें बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करनेमे बडा उत्साह रहता है।

सत्वगुणके दो रूप हैं-- (१) शुद्ध सत्व, जिसमें उद्देश्य परमात्माका होता है, और (२) मलिन सत्त्व, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रहका होता है\* ।

शद्ध सत्त्वगणमें परमात्माका उद्देश्य होनेसे . परमात्माकी तरफ चलनेमें स्वाभाविक रुचि होती है । मिलन सत्वगुणमें पदार्थोंक संग्रह और सुखभोगका उदेश्य होनेसे सांसारिक प्रवृत्तियोंमें रुचि होती है, जिससे मनुष्य वैध जाता है।

मिलन सत्त्वगुणमें भी बृद्धि सांसारिक विषयको अच्छी तरह समझनेमें समर्थ होती है । जैसे , सत्वगुणकी वृद्धिमें ही वैज्ञानिक नये-नये आविष्कार करता है; किन्तु उसका उद्देश्य परमात्माको प्राप्ति न होनेसे वह अहंकार, मान-बडाई,धन आदिसे संसारमें वँधा रहता है ।

'अनामयम्'— सत्त्वगुण रज और तमको अपेक्षा विकारर्राहत है । वास्तवमें प्रकृतिका कार्य होनेसे यह सर्वथा निर्विकार नहीं है । सर्वथा निर्विकार तो अपना खरूप अथवा परमात्मतत्त्व ही है, जो कि गुणातीत है । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होनेसे भगवान्ने सत्वग्णको भी विकाररहित कह दिया है।

'सुखसङ्गेन बधाति ज्ञानसङ्गेन चानघ'— जब अत्तःकरणमे सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शान्ति मिलती है। उस समय साधकके मनमें यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शान्ति हरदम बनो रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे । परन्तु

जब ऐसा सख. शान्ति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधकको अच्छा नहीं लगता । यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्वगणके सखमें आसिक है, जो बाँधनेवाली है।

जब सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणोंका, इनकी वित्तयोंका, विकारोंका साफ-साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहत-सी आश्चर्यजनक बातोंकी जानकारी होती है, जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती. तब साधकके मनमें आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे । यह जानमें आसक्ति है, जो बाँधनेवाली है। 'मैं दसरोकी अपेक्षा अधिक (विशेष) जानता हुँ -- यह अभिमान भी बाँधनेवाला होता है।

और ज्ञानके तरह सत्त्वगुण सुख सङ्ग-(आसिक-) से साधकको बाँध देता है अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता । यह सङ्ग ही रजोगुण है, जो बाँघनेवाला है (गीता १३ । २१) । यदि साधक सख और ज्ञानका सङ्ग न करे तो सत्त्वगण उसको बाँधता नहीं , प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि सङ्ग न हो तो साधक सत्त्वगणसे भी ऊँचा उठ जाता है और अपने गणातीत खरूपका अनुभव कर लेता है।

सत्त्वगुणसे सुख और ज्ञान होनेपर साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि यह सख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है। ये मेरे भोग्य नहीं हैं। ये तो लक्ष्यकी प्राप्तिमें कारण हैं । मेरेको तो उस लक्ष्यको प्राप्त करना है, जो इस सुख और ज्ञानको भी प्रकाशित करनेवाला है।

सुख, ज्ञान आदि सभी सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं; कभी आती हैं, कभी जाती हैं । परन्तु अपना स्वरूप निरत्तर एकरस रहता है। उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती। अतः साधकको सत्त्वगुणको वृत्तियाँसे सदा तटस्य, उदासीन रहना चाहिये । उनका उपभोग नहीं करना चाहिये । इससे वह सख और ज्ञानको आसक्तिमें फैंसेगा नहीं ।

परमात्माका उद्देश्य न रहनेके कारण इसको 'मलिन मत्त्व' कहा गया है । मलिन मत्त्वमे रजीगूण 1 150

अगर साधक सत्त्वगुणसे होनेवाले सुख और न करे तो (परमात्मप्राप्तिका लक्ष्य होनेसे) समर ज्ञानका सङ्ग न करे, तो उसको शीघ्र ही परमात्मप्राप्ति पाकर उसकी इस सुख और ज्ञानसे स्वतः अरुचि ह हो जाती है। परन्तु अगर वह इनके सङ्गका त्याग जाती है और वह परमात्मप्राप्ति कर लेता है।

सम्बन्ध—रजोगुणका खरूप और उसके बाँधनेका प्रकार क्या है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबद्याति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ।। ७ ।।

हे कत्तीनन्दन ! तृष्णा और आसक्तिको पैदा करनेवाले रजोगुणको तुम रागखरूप समझो । वह कमोंको आसक्तिसे शरीरधारीको बाँघता है ।

व्याख्या--'रजो रागात्मकं विद्धि'-- यह रजोगण रागस्वरूप है अर्थात् किसी वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति, घटना, क्रिया आदिमें जो प्रियता पैदा होती है, वह प्रियता रजोगुणका स्वरूप है।

'रागात्मकम' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे स्वर्णके आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है ।

पातञ्जलयोगदर्शनमें 'क्रिया' को रजोगणका स्वरूप कहा गया है\* । परन्तु श्रीमन्द्रगवद्गीतामें भगवान् (क्रियामात्रको गौणरूपसे रजोगुण मानते हुए भी) मुख्यतः रागको ही रजोगुणका खरूप मानते हैं। इसीलिये 'योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा' (२ 1४८) पदोमें आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यकर्मों को करनेको आज्ञा दी गयो है । निष्कामभावसे किये गये कर्म मक्त करनेवाले होते हैं ( ३ । १९) । इसी

अध्यायके बाईसवें श्लोकमें भगवान कहते हैं कि 'प्रवृत्ति' अर्थात् क्रिया करनेका भाव उत्पन्न होनेपर भी गुणातीत पुरुषका उसमें राग नहीं होता । तार्लर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुपमें भी रजोगुणक प्रभावसे प्रवृत्ति तो होती है, पर वह रागपूर्वक नहीं होती। गुणातीत होनेमें सहायक होनेपर भी सत्वगुणको सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे बाँधनेवाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही वन्धनकारक है, सत्त्वगुण स्वयं नहीं । अतः भगवान् यहाँ रागको ही रजोगणका मुख्य खरूप जाननेके लिये कह रहे हैं ।

महासर्गके आदिमें परमात्माका प्रजायेय'— यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीताने 'कर्म' नामसे कहा है (८ । ३) । जिस प्रकार दहीको बिलोनेसे मक्खन

अठारहवें अध्यायके तेईसवें, चौबीसवें और पचीसवें श्लोकमें मगवान्ते सात्विक, राजस और तामस—तीन प्रकारके कर्मोंका वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजीगुण ही होते, तो फिर उनके सात्विक और तामस भेद कैसे होते ? इससे सिद्धं होता है कि गीता मुख्यतः रागको ही रजीगुण कहती है।

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् । . (योगदर्शन २ । १८) श्रीमद्भगवदगीताकी एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मतका खण्डन किये बिना ही उस विषयमें अपनी मान्यता प्रकट कर देती है । गीतामें भगवानने क्रियाको भी रजीगुण माना है— 'लोमः प्रवृतिसराधः कर्मणाम्' (१४ । १२), और क्रियाको सात्त्विक भी बताया है (१८ । २३) । इसलिये देव क्रियाओं में नहीं है, प्रत्युत राग या आसक्तिमें है । रागपूर्वक किये हुए कर्म ही बॉधते हैं । तात्पर्य है कि मनुष्य कमीकी आसक्ति और फलेकासे ही बँधता है, कमीको करनेमात्रसे नहीं । राग न रहनेपर सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य नहीं बँघता (४ । ९९) । अगर क्रियामात्र ही बन्धनकारक होती तो जीवन्मुक्त महापुरुयोंको भी बाँध देती; क्योंकि क्रियाएँ तो उनके द्वारा भी होती ही हैं ( १४ 1२२) । भगवान्के द्वारा सृष्टिकी रचना करने भी 'कर्म' है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएँ (लीलाएँ) करते हैं, पर कर्मोंमें आसिक न रहनेसे उनको कर्म व्यधिते महीं (९ १९)।

और छाछ अलग-अलग हो जाते हैं, ऐसे ही

सृष्टिरचनाक इस रजोगुणी संकरपसे प्रकृतिमें क्षोभ

पैदा होता है, जिससे सत्वगुणरूपी मक्खन और

तमीगुणरूपी छाछ अलग-अलग हो जाती है। सत्वगुणसे

अतःकरण और ज्ञानेन्द्रियाँ, रजोगुणसे प्राण और

कर्मोन्द्रयाँ तथा तमीगुणसे स्थूल पदार्थ, शारीर आदिका

निर्माण होता है। तीनों गुणोंसे संसारके अन्य

पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्गक

आदिमें भगवान्का सृष्टिरचनारूप कर्म भी सर्वथा

गगरिंदत होता है (गीता ४।१३)।

HERMANISTRACTOR SERVICE STREET, SANSON STREET, SANSON SERVICES, SANSON SER

'तृष्णासङ्गसमुद्भवम्' — प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि वने रहें तथा वे और भी मिलते रहें — ऐसी 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। रु नृष्णासे फिर वस्तु आदिमें आसक्ति पैदा हो जाती है।

व्याकरणके अनुसार इस 'तृष्णासङ्गसपुद्भवम्' पदके दो अर्थ होते हैं—(१) जिससे तृष्णा और आसिक्त पैदा होती है \* अर्थात् तृष्णा और आसिक्ति पैदा होता है | अर्थात् तृष्णा और आसिक्ति पैदा होता है | अर्थात् तृष्णा और आसिक्ति पैदा होता है | अर्थात् वृष्णा और आसिक्ति पैदा होनेवाला । जैसे बीज और वृष्षा अत्योग्य कारण हैं अर्थात् बीजसे वृष्षा पैदा होता है, और वृष्टा फर्यात् बीजसे वृष्टा पैदा होता है, और वृष्टा पिदा होता है, ऐसे ही राग-सक्त रजोगुणसे तृष्णा और आसिक्त बढ़ती है तथा वृष्णा और आसिक्त बढ़ती है तथा वृष्णा और आसिक्त वढ़ती है तथा वृष्णा और आसिक्त वढ़ती है। तथा उपर्युक्त दोनों ही एक-दूसरेको पुष्ट करनेवाले हैं। अर्थ उपर्वृक्त दोनों ही अर्थ ठीक हैं।

'तित्रवाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्' रजोगुण कर्मोंको आसक्तिसे शरीरघारीको बाँधता है अर्थात् रजोगुणके बढ़नेपर ज्यों-च्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है. त्यां-ही-त्यों मनुष्यकी कर्म करनेको प्रवृत्ति रहती है। कर्म करनेको प्रवृत्ति बढ़नेसे मनुष्य नये-नये कर्म करना शुरू कर देता है। फिर वह रात-दिन इस प्रवृत्तिमें हो फैसा रहता है अर्थात् मनुष्यकी मनोवृत्तियाँ रात-दिन नये-नये कर्म आरम्भ करनेके चिन्तनमें लगी रहती हैं। ऐसी अवस्थामें उसकी अपना कल्याण, उद्धार करनेका अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मोंकी सुखार्साक्तंसे शरीरधारीको बाँध देता है अर्थात् जन्म-मरणमें ले जाता है। अतः साधकको प्राप्त परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिये, पर संग्रह और सुखमोगके लिये नये-नये कर्मोंका आरम्म नहीं करना चाहिये।

'देहिनम्' पदका तात्पर्य है कि देहसे अपना सम्बन्ध माननेवाले देहीको ही यह रजोगुण कर्मोंकी आसक्तिसे बाँघता है।

सकामधावसे कर्मोंको करनेमें भी एक सुख होता है और 'कर्मोंका अमुक फल भोगेंगे' इस फलासक्तिमें भी एक सुख होता है। इस कर्म और फलकी सुखासक्तिसे मनुष्य बँघ जाता है।

कर्मीकी सुखासक्तिसे छूटनेके लिये साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति,परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे । कारण कि सब दुश्य प्रतिक्षण अदुश्यतामें जा रहा है; जीवन प्रतिक्षण मत्यमें जा रहा है; सर्ग प्रतिक्षण प्रलयमें जा रहा है; महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलयमें जा रहा है। आज दिनतक जो बाल्य, यवा आदि अवस्थाएँ चली गयीं. वे फिर नहीं मिल सकतीं। जो समय चला गया. वह फिर नहीं मिल सकता । बड़े-बड़े गुजा-महागुजाओं और धनियोंकी अन्तिम दशाको याद करनेसे तथा बडे-बडे राजमहलों और मकानोंके खण्डहरोंको देखनेसे साधकको यह विचार आना चाहिये कि उनकी जो दशा हुई है, वही दशा इस शरीर, धन-सम्पति, मकान आदिकी भी होगी । परन्तु मैंने इनके प्रलोभनमें पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि , समयको बरबाद कर दिया है। यह तो बड़ी भारी हानि हो गयी! ऐसे विचारोंसे साधकके अन्तःकरणमें सात्विक वृतियाँ आर्येगी और वह कर्मसङ्गसे कैंचा ठठ जायगा ।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> तृष्णायाः सङ्गस्य च समुद्भवो यस्मात् ।

<sup>ौ</sup> वृष्णायाः सङ्गाच्य समुद्भवो यस्य ।

अगर मैं रात-दिन नये-नये कमोंके करनेमें ही लगा रहूँगा, तो मेरा मनुष्यजन्म निरर्थक चला जायगा और उन कमोंकी आसक्तिसे मेरेको न जाने किन-किन योनियोंमें जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना-मरना

नये-नये कर्मीका आरम्भ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अनासक्तमावसे कर्तव्य-कर्म करा है। ऐसे विचारोंसे भी साधक कमोंकी आमितन ऊँचा उठ जाता है।

दुनियाका, अभी और परिणाममें हित होता है, ऐसे

कर्तव्य-कर्मीको प्रमादके कारण न करना; और (२)

न करनेलायक कामको करना अर्थात् जिस कामसे अपना और दुनियाका, अभी और परिणाममें अहित

न करनेलायक काम भी दो तरहके होते हैं-

१- व्यर्थ खर्च करना अर्थात् बीड़ी-सिगरेट, भौग-गौँज

आदि पीनेमें और नाटक-सिनेमा, खेल आदि देखनेमें

धन खर्च करना; और २-- व्यर्थ क्रिया करना अर्थात्

होता है, ऐसे कमीको करना ।

पड़ेगा ! इसलिये मुझे संग्रह और सुख-भोगके लिये

सम्बन्ध-तमोगुणका स्वरूप और उसके बाँधनेका प्रकार क्या है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

विद्धि मोहनं तमस्त्वज्ञानजं सर्वदेहिनाम । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्धाति भारत ॥

मोहनं

हे भरतवंशी अर्जुन ! सम्पूर्ण देहघारियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको तुम अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला समझो । वह प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा देहघारियोंको बॉंघता है ।

विद्धि

सर्वदेहिनाम्'— सत्त्वगुण और रजोगुण— इन दोनोंसे तमोगुणको अत्यन्त निकृष्ट बतानेके लिये यहाँ'तु' पदका प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञानसे अर्थात् बेसमझीसे, मूर्खतासे

व्याख्या---'तमस्त्वज्ञानजं

पैदा होता है और सम्पूर्ण देहधारियोको मोहित कर देता है अर्थात् सत्-असत्, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सख-भोग और संग्रहमें भी नहीं लगने देता अर्थात् राजस सुखर्मे भी नहीं जाने देता, फिर

वास्तवमें तमोगुणके द्वारा मोहित होनेकी बात केवल मनुष्योंके लिये ही है; क्योंकि दूसरे प्राणी ती खाभविक ही तमोगुणसे मोहित हैं । फिर भी यहाँ 'सर्बदेहिनाम्'पद देनेका तात्पर्य है कि जिन मनुष्योमि

सत्-असत्, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी चौरासी लाख योनियांवाले

प्राणियोंके समान ही हैं अर्थात् जैसे पशु-पक्षी आदि

प्राणी खा-पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे

सात्विक सुखकी तो बात ही क्या है !

मनुष्य भी है। 'प्रमाटालस्यनिद्राभिस्तन्निबद्गाति भारत'— यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निडाके द्वारा सम्पूर्ण

देहधारियोंको याँघ देता है । 'प्रमाद' दो तरहका होता है-(१) करनेलायक

ताश - चौपड़ खेलना, खेल-कूद करना, बिना किसी कारणके पशु-पक्षी आदिको कष्ट देना, तंग करना, विना किसी स्वार्थक छोटे-छोटे पेड़-पौधोंको नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएँ करना ।

> 'आलस्य' भी दो प्रकारका होता है— (१) सोत रहना, निकम्मे बैठे रहना , आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे,

अभी तो बैठे हैं— इस तरहका आलख मनुष्यकी

वाँधता है; और (२) निद्राक पहले शरीर भाग ही जाना, वृत्तियोंका भारी हो जाना, समझनेकी शक्ति न रहना—इस तरहका आलस्य दोपो नहीं है; क्योंकि यह

आलस्य आता है, मनुष्यं करता नहीं । , ं 'निद्रा' भी दो तरहकी होती है—(१) आवश्यक निद्रा— ज़ो निद्रा शरीरके स्वास्थ्यके लिये नियमितरूपसे

ली जाती है और जिससे शरीरमें हल्कापन आता है, कामको न करना अर्थात् जिस कामसे अपना और वृतियाँ स्वच्छ होती है, सुद्धिको विश्राम मिलता है,

ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भंगवानने भी ऐसी नियमित निद्राको दोषी नहीं माना योग-साधनमें प्रत्यत सहायक माना और है—'यक्तस्वप्रावबोधस्य'(६ । १७) (3) अनावश्यक निदा- जो निदा निदाके लिये ली जाती है , जिससे बेहोशी ज्यादा आती है, नींदसे उठनेपर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती हैं, पुरानी स्पृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोपी है। इस अनावश्यक निद्राको भगवान्ने भी त्याज्य बताया है—'न चाति स्वप्रशीलस्य'(६ । १६) । इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रांके

BANKARAMINYA KANTAKANANA KANTAKANANANA

### विशेष बात

और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता ।

द्वारा मनुष्यको बाँध देता है अर्थात् उसकी सांसारिक

सत्त, रज और तम— ये तीनों गुण मनुष्यको बाँधते हैं, पर इन तीनोंके बाँधनेके प्रकारमें फरक है। सत्तगुण और रजोगुण 'सङ्ग'से बाँधते हैं अर्थात् सत्तगुण सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे तथा रजोगुण कर्मोंकी आसक्तिसे बाँधता है। अतः सत्तगुणमें 'सुखसङ्ग और ज्ञानसङ्ग' बताया तथा रजोगुणमें 'कर्मसङ्ग' बताया । परन्तु तमोगुणमें 'सङ्ग' नहीं बताया; क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है । इसमें किसीका सङ्ग करनेकी जरूरत नहीं पड़ती । यह तो स्वरूपसे ही बाँधनेवाला है । तात्पर्य यह हुआ कि सत्त्वगुण और रजोगुण तो सङ्ग-(सुखासित-) से बाँधते हैं, पर तमोगुण स्वरूपसे ही बाँधनेवाला है ।

अगर सुखकी आसिक न हो और ज्ञानका अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बाँघनेवाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करनेवाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्मफलमें आसिक न हो, तो वह कर्म परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला होता है (गीता ३।१९)।

उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणोंसे सर्वथा एहित है। गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेके कारण हो वह स्वयं निर्तिप्त, गुणातीत होता हुआ भी गुणोंके द्वारा बैंध जाता है। अतः अपने वास्तविक खरूपका लक्ष्य रखनेसे ही साधक गुणोंके बन्धनसे छूट सकता है।

सम्बन्ध— बाँधनेसे पहले तीनों गुण क्या करते हैं— इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

सत्त्वं सुखे संजयित रजः कर्मीण भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।।९।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें और रजोगुण कर्ममें लगाकर मनुष्यपर विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञानको ढककर एवं प्रमादमें भी लगाकर मनुष्यपर विजय करता है ।

व्याख्या—'सत्त्वं सुखे संजयति'— सल्युण साधकको सुखमें लगाकर अपनी विजय करता है, साधकको अपने वशमें करता है। तालार्य है कि जब सात्त्वक सुख आता है, तब साधकको उस सुखमें आसींत हो जाती है। सुखमें आसींत होनेसे वह सुख साधकको बाँघ देता है अर्थात् उसके साधको आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्त्वगुणसे ऊँचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता।

यद्यपि भगवान्ने पहले छठे श्लोकमें सत्वगुणके

द्वाय सुख और शनके सङ्गसे बाँधनेकी बात बतायी है, तथापि यहाँ सल्चगुणकी विजय केवल सुखमें ही बतायी है, शानमें नहीं । इसका तात्पर्य यह है कि बासत्वमें साधक सुखकी आसक्तिसे ही वैंघता है । शान होनेपर साधकमें एक अभिमान आ जाता है कि 'मैं कितना जानकर हूँ ! इस अभिमानमें भी एक सुख मिलता है, जिससे साधक वैंघ जाता है । इसिलये यहाँ सल्बगुणको केवल सुखमें ही विजय बतायी है।

'रजः कर्मणि भारत'— रजोगुण मनुष्यको कर्ममे

करता है।

लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्यको क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है । जैसे छोटा बालक पड़े-पड़े हाथ-पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है और उसका हाथ-पैर हिलाना बन्द कर दिया जाय तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है और उसकी उस क्रियाको बीचमें कोई छडा दे तो उसको बुग लगता है। यही क्रियांके प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्यपर विजय

'कमेंकि फलमें तेरा अधिकार नहीं है' .(गीता २ ।४७) आदि वचनोंसे फलमें आसक्ति न रखनेकी तरफ तो साधकका ख्याल जाता है, पर कमोंमें आसक्ति न रखनेकी तरफ साधकका ख्याल नहीं जाता। वह 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है; कर्म न करनेमें तेरी आसक्ति न हो' ( गीता २ ।४७), ' जो योगारूढ होना चाहता है. उसके लिये निष्कामभावसे कर्म करना कारण है' (गीता ६ । ३) आदि वचनोंसे यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिये। अतः वह कर्म करता है, तो कमोंको करते- करते उसकी उन कर्मीमें आसित, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है । इसकी तरफ ख्याल करानेके लिये, सजग करानेके

सम्बन्ध-- एक-एक गुण मनुष्यपर कैसे विजय करता है---इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत।

रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।। १० ।।

तमोगुणको दवाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुण बढ़ता है । व्याख्या---'रजस्तमशामिभूय सत्त्वं भवति

भारत'— रजोगुणको और तमोगुणको वृतियाँको दबाकर सत्त्वगुण बढ़ता है अर्थात् स्जोगुणकी लोभ, प्रवृति, नये-नये कमीका आरम्भ, अशान्ति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संप्रहमें प्रियता आदि वृतियाँ और तमोगुणकी प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मृद्रता आदि वृत्तियाँ में स्टब्स्ता, निर्मलता, वैराग्य निःस्पृहता, उदारता,निवृत्ति

लिये भगवान् यहाँ कहते हैं कि रजीगुण कर्ममें लगावर विजय करता है अर्थात् कर्मीमें आसक्ति पैदा करके बाँध देता है । अतः साधकको कर्तव्य-कर्म करनेमें तरात

तो होनी चाहिये, पर कर्मोर्ने आसक्ति, प्रियता, आप्रह कभी नहीं होना चाहिये—'न कर्मस्वनपज्जते'(गीत

E (8) 1 'ज्ञानमावृत्य त तमः प्रमादे संजयत्युत' - जब तमोगुण आता है, तब वह सत्-असत्, कर्तव्य

-अकर्तव्य, हित-अहितके ज्ञान-(विवेक-)को ढक देत है, आच्छादित कर देता है अर्थात् उस ज्ञानको जागत नहीं होने देता । ज्ञानको ढककर वह मनुष्यके

प्रमादमें लगा देता है अर्थात् कर्तव्य-कर्मीको करो नहीं देता और न करनेयोग्य कमोमिं लगाः देता है। यही उसका विजयी होना है ।

सत्त्वगुणसे ज्ञान (विवेक) और - प्रकाश (खच्छता) — ये दो वृत्तियाँ पैदा होती हैं । तनोगुण इन दोनों ही वृत्तियोंका विरोधी है, इसलिये वह शन -(विवेक-)को ढककर मनुष्यको प्रमादमे लगाता है और प्रकाश-(इन्द्रियों और अन्तःकरणकी निर्मलता-) को ढककर मनुष्यको आलस्य एवं निद्रामें लगातां है,

जिससे ज्ञानकी बातें कहने-सूनने, पढ़नेपर भी समझमें

नहीं आतीं ।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और

आदि वृत्तियोंको उत्पन्न कर देता है । 'रजः सत्त्वं तमश्चैव'— सत्त्वगुणको और तमोगुणकी वृतियोंको दबाकर रजोगुण बढ़ता है अर्थात् सत्वगुणकी ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियाँ और तमोगुणकी प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मृढ़ता

आदि वृतिपाँ— इन सबको ' खोगुण' दबा देता है और अन्तःकरणमें लोग, प्रवृत्ति, आरम्भ, अशान्ति, स्पृहा आदि वृतिपाको उत्पन्न कर देता है।

'तमः सत्त्वं रजस्तथा'-वैसे ही सत्त्वगण और रजोगणको दबाकर तमोगुण बढता है अर्थात् सत्त्वगुणको खब्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियाँ और रजोगणकी चञ्चलता, अशान्ति, लोभ आदि वृत्तियाँ— इन सबको 'तमोगुण' दबा देता है और अन्तःकरणमें प्रमादं, आलस्य,अतिनिद्रा , मृढता आदि वित्रयोंको उत्पन्न कर देता है ।

दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढ़ता है, बढ़ा हुआ गुण मनुष्यपर विजय करता है और विजय करके मनुष्यको बाँध देता है। परन्त भगवानने यहाँ (छठेसे दसवें श्लोकतक) उल्टा क्रम दिया है अर्थात पहले बाँघनेकी बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर दो गणोंको दवाकर एकका बढ़ना कहा । ऐसा क्रम देनेका तात्पर्य है-- पहले भगवानने दूसरे श्लोकमें बताया कि जिन महाप्रुपोका प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका है, वे महासर्गमें भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते । कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृतिके सम्बन्धसे

ही होते हैं । परनु जो मनुष्य प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बाँघ देते हैं (१४ । ५) । इसपर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणौंका स्वरूप क्या है और वे मनध्यको किस प्रकार बाँध देते हैं ? इसके उत्तरमें भगवानने छठेसे आठवें श्लोकतक क्रमशः सत्त्व. रज और तम—तीनों गणोंका स्वरूप और उनके द्वारा जीवको बाँधे जानेका प्रकार बताया । इसपर प्रश्न होता है कि बाँधनेसे पहले तीनों गुण क्या करते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने बताया कि बाँधनेसे पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्यपर विजय करता है. तब उसको बाँधता है (१४ । ९) । अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्यपर विजय कैसे करता है ? इसके उत्तरमें भगवान्ते कहा कि दो गुणोंको दबाकर एक गुण मनुष्यपर विजय करता है (१४ । १०) । इस प्रकार विचार करनेसे मालम होता है कि भगवानने छठेसे दसवें श्लोकतक जो क्रम रखा है, वह ठीक ही है।

ंसम्बन्ध—जब दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढ़ता है, तब उस बढ़े हुए गुणके क्या लक्षण होते हैं— इसको बतानेके लिये पहले बढ़े हुए सत्वगुणके लक्षणोंका वर्णन करते हैं।

#### उपजायते । देहेऽस्मिन्प्रकाश सर्वद्वारेष ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।।११ ।।

जब इस मनुष्यशरीरमें सब द्वारों-(इन्द्रियों और अन्तःकरण-) में प्रकाश (खच्छता) और ज्ञान (विवेक) उत्पन्न हो जाता है, तब जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है ।

व्याख्या---'सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् . . . . . ज्ञानं यदा'—जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों-को दबाकर सत्त्वगुण बढ़ता है, उस समय सम्पूर्ण इन्द्रियोमें तथा अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता प्रकट हो जातो है। जैसे सूर्यके प्रकाशमें सब वस्तुएँ साफ-साफ दीखती हैं, ऐसे ही खच्छ बहि:करण और अन्त.करणसे शब्दादि पाँचों विषयोंका यथार्थरूपसे ज्ञान <sup>होता</sup> है। मनसे किसी भी विषयका ठीक-ठीक भन्न-चिन्तन होता है।

'इन्द्रियों और अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता

होनेसे 'सत क्या है और असत क्या है? कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? लाभ किसमें है और हानि किसमें है ? हित किसमें है और अहित किसमें है ?' आदि बातोंका स्पष्टतया ज्ञान (विवेक) हो जाता है।

यहाँ 'देहेऽस्मिन्' कहनेका तात्पर्य है कि सत्वगुणके बढनेका अर्थात बहिःकरण और अन्तःकरणमें स्वच्छता. निर्मलता और विवेकशक्ति प्रकट होनेका अवसर इस मनुष्यशरीरमें ही है, अन्य शरीरोंने नहीं । भगवानने तमोगुणसे बैंघनेवालोंके लिये 'सर्बदेहिनाप्'(१४ 1८)

पदका प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण-तमोगुण तो अन्य शरिपेंगें भी बढ़ते हैं, पर सत्वगुण मनुष्यशरिपेंगें ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह रजोगुण और तमोगुणपर विजय प्राप्त करके सत्वगुणारे भी कँचा उठे। इसीमें मनुष्यजीवनकी सफलता है। भगवान्ने कृषापूर्वक मनुष्यशरिर देकर इन तीनों गुणोपर विजय प्राप्त करकेका पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतन्तता ती है।

'तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वभित्युत'—इन्द्रियों और अन्तःकरणमें खच्छता और विवेकशक्ति आनेपर साधकको यह जानना चाहिये कि अभी सत्त्यगुणकी वृत्तियाँ बढ़ी हुई हैं और रजोगुण-तमोगुणको वृत्तियाँ दवी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपनेमें यह अभिमान न करे कि 'में जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ अर्थात् वह सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश और ज्ञानको अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्त्वगुणका ही कार्य, लक्षण माने।

यहाँ 'इति बिद्यात' पदींका तात्पर्य है कि तीनों मुणोंकी वृत्तियोंका पैदा होना, बढ़ना और एक गुणकी भूल कम होती है । कभी भूल हो भी जाती है तो प्रधानता होनेपर दूसरे दो गुणोंका दबना आदि-आदि
परिवर्तन गुणोंमें हो होते हैं, स्वरूपमें नहीं—इस सत् असत् कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक स्पष्टतया जाग्रत् वातको मनुष्यशयेरमें हो ठीक तरहसे समझा जा सकता रहता है । अतः जिस समय सालिक वृत्तियाँ बढ़ी है । परन्तु मनुष्य भगवान्दे दिये विवेकको महत्व न हों, उस समय साधकको विशेषरूपसे भजन-ध्यान देकर गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है और अपनेको आदिमें लग जाना चाहिये । ऐसे समयमें किये गये सालिक, राजस या तामस मानने लगता है । मनुष्यको थोड़े-से साधनसे भी शोघ हो बहुत लाभे हो सकता है । चाहिये कि अपनेको ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार,

अपरिवर्तनभील जाने ।

तीनों गुणाँकी वृत्तियाँ अलग-अलग बनती -विगइती हैं— इसका सबको अनुभव है । स्वयं परिवर्तनरहित और इन सब वृत्तियोंको देखनेवाला है । यदि स्वयं भी बदलनेवाला होता तो इन वृत्तियोंके बनने-विगइनेको कौन देखता? परिवर्तनको परिवर्तनरहित हो जान सकता है ।

जब सात्विक वृत्तिगोंके बढ़नेसे इन्द्रियों और अत्तःक्तणमें स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जामत् हो जाता है, तब संसारसे गग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है । अशान्ति मिट जाती है और शान्त आ जाती है । अशान्ति मिट जाती है और शान्त आ जाती है । लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है । श्रृति निष्कामभावपूर्वक होने लगतो है (गीता १८ । १) । मोग और संम्रहक लिये नये-नये कमाँका आरम्भ नहीं होता । मनमें पदार्थों, भोगोंकी आवश्यकता पैदा नहीं होता । मनमें पदार्थों, भोगोंकी आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रखुत निर्वाहमात्रकी दृष्टि रहती है । हरेक विपयको समझनेके लिये बुद्धिका विकास होता है । हरेक वर्ध्य सावधानीपूर्वक और सुचाररूपसे होता है । कार्योम भूल कम होती है । कमी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है, लापरवाही नहीं होती । सत्-असत्, कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक स्पष्टतया जामत् रहता है । अतः जिस समय साव्विक वृत्तियाँ बढ़ी हो, उस समय साधकको विशेषरूपसे भजन-ध्यान आदिमें लग्ग जाना चाहिये । ऐसे समयमें किये गये थोड़े-से साधनसे भी शीघ हो बहुत लाभ हो सकता है ।

\*

सम्बन्ध— बढ़े हुए रजोगुणके क्या लक्षण होते हैं— इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि "जायन्ते विवृद्धे अस्तर्षभ ।। १२ ।।

हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अर्जुन ! रजोगुणके बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मीका आरम्प, अशान्ति और स्पृहा—ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं ।

च्याख्या—'लोम:'—निर्वाहको चीज पासमें होनेपर है। परनु उन चीजिक खागाविक बढ़नेका नाम लोग भी उनको अधिक बढ़ानेकी इच्छाका नाम 'लोग' नहीं है। जैसे, कोई खेती करता है और अनाज

ज्यादा पदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदिके खाभाविक वहनेका नाम लोभ नहीं है और यह बढना दोषी भी नहीं है।

'प्रवितः -- कार्यमात्रमे लगजानेका नाम 'प्रवृति' है। परन्तु राग- द्वेषरहित होकर कार्यमें लग जाना दोषी नहीं है: क्योंकि ऐसी प्रवत्ति तो गणातीत महापरुषमें भी होती है (गीता १४ । २२) । रागपूर्वक अर्थात् सख, आराम, धन आदिको इच्छाको लेकर क्रियामें प्रवृत हो जाना ही दोपी है।

'आरम्भः कर्मणाम्'— संसारमें धनी और बड़ा कहलानेके लिये; मान, आदर, प्रशंसा आदि पानेके लिये नये-नये कर्म करना. नये-नये व्यापार शरू करना, नयी-नयी फैक्टरियाँ खोलना, नयी-नयी दकानें खोलना आदि 'कमेंका आरम्भ' है।

प्रवृत्ति और आरम्भ-इन दोनोंमें अन्तर है । परिस्थितिके आनेपर किसी कार्यमे प्रवृत्ति होती है और किसी कार्यसे निवृत्ति होती है। परन्त भोग और संप्रहके उद्देश्यसे नये-नये कर्मीको शरू करना 'आएम' है ।

मनुष्यजन्म प्राप्त होनेपर केवल परमात्मतत्वकी प्राप्तिका ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रहका उद्देश्य विल्कुल न रहे— इसी दृष्टिसे भक्तियोग और ज्ञानयोगमें 'सर्वारम्भपरित्यागी'(१२ । १६; १४ । २५) सम्पूर्ण आरम्भोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है । कर्मयोगमें कर्मोंके आरम्भ तो होते हैं, पर वे सभी आरम्भ कामना और संकल्पसे रहित होते हैं (गीता ४ । १९) । कर्मयोगमें ऐसे आरम्भ दोषी भी नहीं हैं: क्योंकि कर्मयोगमें कर्म करनेका विधान है और बिना कर्म किये कर्मयोगी योग- (समता-) पर आरूढ़ नहीं हो सकता (गीता ६ । ३) । अतः आसक्तिरहित होकर प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कमोंके आरम्भ किये जाये, तो वे आरम्भ आरम्भ नहीं हैं, प्रत्यत प्रवित्तमात्र ही हैं: क्योंकि उनसे कर्म करनेका राग मिटता है । वे आरम्भ निवृत्ति देनेवाले होनेसे दोपी नहीं हैं।

'अग्रमः'--अन्तःकरणमें अग्रान्ति. हलचल रहनेका नाम 'अशम' है । जैसी इच्छा करते हैं, वैसी चीजें (धन, सम्पत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि) जब नहीं मिलतीं, तब अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल होती है । कामनाका त्याग करनेपर यह अशान्ति नहीं रहती ।

'स्प्रहा'— स्पृहा नाम परवाहका है: जैसे-भख लगनेपर अन्नकी, प्यास लगनेपर जलकी, जाडा लगनेपर कपड़ेकी परवाह , आवश्यकता होती है । वास्तवमें भूख, प्यास और जाड़ा-इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न, जल आदि मिल जाय— ऐसी इच्छा करना हो दोषी है। साधकको इस इच्छाका त्याग करना चाहिये: क्योंकि कोई भी वस्त इच्छाके अधीन नहीं है।

'रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ'— जब भीतरमें रजोगुण बढ़ता है, तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं । ऐसे समयमें साधकको यह विचार करना चाहिये कि अपना जीवन-निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिये और क्या चाहिये? ऐसा विचार करके रजोगुणको वृत्तियोंको मिटा दे. उनसे उदासीन हो जाय ।



सम्बन्ध— बढ़े हुए तमोगुणके क्या लक्षण होते हैं— इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। १३ ।।

हे कुरुनन्दन ! तमोगुणके बढ़नेपर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह— ये वृत्तियाँ भी पैदा होती है।

पदका प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण-तमोगुण तो अन्य शरीरोमें भी बढ़ते हैं, पर सत्वगुण मनुष्यशरीरमें ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह रजोगुण और तमोगुणपर विजय प्राप्त करके सत्वगुणसे भी ऊँचा उठे। इसीमें मनुष्यजीवनकी सफलता है। भगवान्ने कृपापूर्वक मनुष्यशरीर देकर इन तीनों गुणोपर विजय प्राप्त करकेका पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, खतन्तता वी है।

'तदा विद्याद् विष्युद्धं सत्त्विमिखुत'—इन्हियों और अन्तःकरणमें खच्छता और विवेकशांकि आनेपर साधकको यह जानना चाहिये कि अभी सत्त्वगुणकी वृतियाँ बढ़ी हुई हैं और रजोगुण-तमोगुणकी वृतियाँ दवी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपनेमें यह अभिमान न करे कि 'मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ अर्थात् वह सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश और ज्ञानको अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्त्वगुणका ही कार्य, लक्षण माने।

यहाँ 'इति विद्यात' पदोंका तात्पर्य है कि तीनों
गुणोंकी वृत्तियोंका पैदा होना, बढ़ना और एक गुणकी
प्रधानता होनेपर दूसरे दो गुणोंका दबना आदि-आदि
परिवर्तन गुणोंमें ही होते हैं, स्वरूपमें नहीं—इस
वातको मनुष्यशरिपमें ही ठीक तरहसे समझा जा सकता
है। परन्तु मनुष्य भगवान्के दिये विवेकको महल् न
देकर गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है और अपनेको
सात्त्वक, ग्रजस या तामस मानने लगता है। मनुष्यको
चाहिये कि अपनेको ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार,

अपरिवर्तनशील जाने ।

तीनों गुणाँको वृत्तियाँ अलग-अलग बनती -ियगङ्गती हैं— इसका सबको अनुभव है । खय परिवर्तनप्रदित और इन सब वृत्तियाँको देखनेवाला है । यदि खय पी बदलनेवाला होता तो इन वृत्तियाँके बनने-ियगङ्गको कौन देखता? परिवर्तनको परिवर्तनप्रदित हो जान सकता है ।

जब सात्त्विक वृत्तियोंके बढ़नेसे इन्द्रियों और अन्तःकरणमें खच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जामत् हो जाता है, तब संसारसे राग हट जाता है और वैग्रम्य हो जाता है । अशान्ति मिट जाती है और शान्ति आ जाती है । लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है । प्रवृत्ति निष्कामभावपूर्वक होने लगती है (गीता १८ ।९) । भोग और संबहके लिये नये-नये कर्मोंका आरम्भ नहीं होता। मनमें पदार्थी, भोगोंकी आवश्यकता पैदा नहीं होती. प्रत्यत निर्वाहमात्रको दृष्टि रहती है । हरेक विषयको समझनेके लिये बुद्धिका विकास होता है। हरेक कार्य सावधानीपूर्वक और सुचारुरूपसे होता है। कार्योमें भूल कम होतो है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका स्धार होता है, लापरवाही नहीं होती। सर्त्-असत्, कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक स्पष्टतया जाग्रत् रहता है । अतः जिस समय सात्विक वृत्तियाँ बढ़ी हों, उस समय साधकको विशेषरूपसे भजन-ध्यान आदिमें लग जाना चाहिये। ऐसे समयमें किये गये थोड़े-से साधनसे भी शीघ ही बहुत लाभ हो संकता है ।

+

सम्बन्ध-- बढ़े हुए रजोगुणके क्या लक्षण होते हैं-- इसकी आगेके श्लोकर्म बताते हैं।

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।। १२ ।।

हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अर्जुन ! रजीगुणके बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मोंका आरम्य, अशान्ति और स्पृहा—ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं ।

व्याख्या—'लोभ:'—निर्वाहकी चीजें पासमें होनेपर है । परनु उन चीजोंक खामाविक बढ़नेका नाम लोभ भी उनको अधिक बढ़ानेकी इच्छाका नाम 'लोभ' नहीं है । जैसे, कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदिके खाभाविक बढनेका नाम लोभ नहीं है और यह बढना दोपी भी नहीं है।

'प्रवृत्तिः -- कार्यमात्रमे लग जानेका नाम 'प्रवृति' है। परन्त राग- द्रेषरहित होकर कार्यमें लग जाना दोपी नहीं है; क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषमें भी होती है (गीता १४ । २२) । रागपूर्वक अर्थात् सुख, आराम, धन आदिकी इच्छाको लेकर क्रियामें प्रवृत्त हो जाना ही दोपी है।

'आरम्भ: कर्मणाम्'— संसारमें धनी और बड़ा कहलानेके लिये; मान, आदर, प्रशंसा आदि पानेके लिये नये-नये कर्म करना, नये-नये व्यापार शुरू करना, नयी-नयी फैक्टरियाँ खोलना, नयी-नयी दकार्ने खोलना आदि 'कर्मोंका आरम्भ' है ।

प्रवृति और आरम्भ-इन दोनोंमें अन्तर है। परिस्थितिके आनेपर किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती है और किसी कार्यसे निवृत्ति होती है। परन्तु भीग और संप्रहके उद्देश्यसे नये-नये कर्मोंको शरू करना 'आरम्' है ।

मनुष्यजन्म प्राप्त होनेपर केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका ही उद्देश्य रहे, भीग और संग्रहका उद्देश्य विल्कुल न रहे— इसी दृष्टिसे भक्तियोग और ज्ञानयोगमें 'सर्वारम्भपरित्यागी'(१२ । १६; १४ । २५) सम्पूर्ण आरम्पोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है । . कर्मयोगमें कर्मेंकि आरम्भ तो होते हैं, पर वे सभी आरम्भ कामना और संकल्पसे रहित होते हैं (गीता ४ । १९) । कर्मयोगमें ऐसे आरम्भ दोषी भी नहीं हैं; क्योंकि

कर्मयोगमें कर्म करनेका विधान है और बिना कर्म किये कर्मयोगी योग- (समता-) पर आरूढ़ नहीं हो सकता (गीता ६ । ३) । अतः आसक्तिरहित होकर प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कमोंके आरम्भ किये जायें, तो वे आरम्भ आरम्भ नहीं हैं, प्रत्यत प्रवत्तिमात्र ही हैं; क्योंकि उनसे कर्म करनेका गुग मिटता है। वे आरम्भ निवृत्ति देनेवाले होनेसे दोषी नहीं हैं।

'अष्टायः' — अन्तःकरणमें अशान्ति. हलचल रहनेका नाम 'अशम' है । जैसी इच्छा करते हैं, वैसी चीजें (घन, सम्पत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि) जब नहीं मिलतीं, तब अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल होती है । कामनाका त्याग करनेपर यह अशान्ति नहीं रहती ।

'स्पृहा'— स्पृहा नाम परवाहका है; जैसे—भूख लगनेपर अन्नकी, प्यास लगनेपर जलकी, जाडा लगनेपर कपड़ेकी परवाह , आवश्यकता होती है । वास्तवमें भूख, प्यास और जाड़ा-इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अत्र, जल आदि मिल जाय— ऐसी इच्छा करना ही दोषी है । साधकको इस इच्छाका त्याग करना चाहिये; क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छाके अधीन नहीं है।

'रजस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ'— जब भीतरमें रजोगुण बढ़ता है, तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं । ऐसे समयमें साधकको यह विचार करना चाहिये कि अपना जीवन-निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिये और क्या चाहिये? ऐसा विचार करके रजोगणकी वत्तियोंको मिटा दे. उनसे उदासीन हो जाय ।



्सम्बन्ध- बढ़े हुए तमोगुणके क्या लक्षण होते हैं-- इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। १३ ।।

है कुरुनन्दन ! तमोगुणके बढ़नेपर अप्रकाश, अप्रवृति, प्रमाद और मोह— ये वृत्तियाँ भी पैदा होती हैं।

व्याख्या—'अप्रकाशः'—सत्त्वगुणकी प्रकाश (खच्छता-) वृत्तिको दबाकर जब तमोगुण बढ जाता है, तब इन्द्रियाँ और अत्तःकरणमें स्वच्छता नहीं रहती ।" इन्द्रियाँ और अन्तःकरणमें जो समझनेकी शक्ति है. वह तमोगुणके बढ़नेपर लुप्त हो जाती है अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं । इस वृत्तिको यहाँ 'अप्रकाश' कहकर इसका सत्वगुणकी वृति 'प्रकाश' के साथ विरोध वताया गया है।

'अप्रवृत्तिः'--रजोगुणकी वृत्ति 'प्रवृत्ति' को दबाकर जब तमोगुण बढ जाता है. तब कार्य करनेका मन नहीं करता । निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहनेका मन करता है । आवश्यक कार्यको करनेको भी रुचि नहीं होती । यह सब 'अप्रवृत्ति' वृत्तिका काम है ।

'प्रमादः'— न करनेलायक काममें लग जाना और करनेलायक कामको न करना, तथा जिन कामोंको करनेसे न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाजका कोई काम होता है और जो शरीरके लिये भी आवश्यक नहीं है- ऐसे बीडी-सिगरेट, ताश-चौपड, खेल-तमाशे आदि कार्योमें लग जाना 'प्रमाद' वृत्तिका काम है।

'मोहः'— तमोगुणके बढनेपर जब 'मोह' वृत्ति आ जाती है, तब भीतरमें विवेक-विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। क्रियांके करने और न करनेमें विवेक काम नहीं करता,प्रत्युत मूढ़ता छायी रहती है, जिससे पारमार्थिक और व्यावहारिक काम करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती ।

'एव च'-- इन पदोंसे अधिक निद्रा लेना, अपने जीवनका समय निरर्थक नष्ट करना, घन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्धक कार्य हैं, उन सबको ले लेना चाहिये।

'तमस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन'—ये सब बंदे हुए तमोगुणके लक्षण है अर्थात् जब ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखायी दें, तब समझना चाहिये कि सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण यदा है।

सत्त्व, रज और तम— ये तीनों ही गुण सूक्ष्म

होनेसे अतीन्त्रिय है अर्थात् इन्द्रियाँ और अन्तःकरणके विषय नहीं हैं । इसलिये ये तीनों गण साक्षात टीखनेमें नहीं आते, इनके स्वरूपका साक्षात ज्ञान नहीं होता । इन गुणोंका ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियोंसे ही होती है; क्योंकि वृत्तियाँ स्थूल होनेसे वे इन्द्रियाँ और अत्तःकरणका विषय हो जाती हैं । इसलिये भगवानने म्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें क्रमश: तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणोंकी पहचान हो जाय और साधक सावधानीपर्वक रजोगुण-तमोगुणका त्याग करके सत्त्वगुणको वृद्धि कर

### मार्मिक बात

'संत्व, रज और तम— तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम-अधिक होती रहती है। ये सभी परिवर्तनशील है। साधक अपने जीवनमें इन वृत्तियोंके परिवर्तनका अनुभव भी करता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ बदलनेवाली है और इनके परिवर्तनको जाननेवाले पुरुषमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ दुश्य हैं और पुरुष इनको देखनेवाला होनेसे द्रष्टा है । द्रष्टा दृश्यसे सर्वथा भिन्न होता है— यह नियम है। दश्यकी तरफ दृष्टि होनेसे ही द्रष्टा संज्ञा होती है । दुश्यपर दृष्टि न रहनेपर द्रष्टा संज्ञारहित रहता है । भूल यह होती है कि दृश्यको अपनेमें आरोपित करके वह 'मैं कामी हैं', 'मैं क्रोधी हैं' आदि मान लेता है।

काम-क्रोधादि विकारोंसे सम्बन्ध जोडकर उन्हें अपनेमें मान लेना उन विकारोंको निमन्तण देना है और उन्हें स्थायी बनाना है। मनुष्य भूलसे क्रोध आनेके समय क्रोधको उचित समझता है और कहता है कि यह तो समीको आता है और अन्य समय 'मेरा क्रोधों स्वभाव है'-- ऐसा भाव रखता है। इस प्रकार ' मैं क्रोधी हैं' ऐसा मान लेनेसे वह कोध अहतामें बैठ जाता है । फिर क्रोधरूप विकारसे छटना कठिन हो जाता है । यही कारण है कि साधक प्रयत करनेपर भी क्रोधादि विकारोंको दर नहीं कर पाता और उनसे अपनी हार मान लेता है।

काम-क्रोधादि विकारोंको दर करनेका मख्य और सगम तपाय यह है कि साधक इनको अपनेमें कभी गाने ही नहीं । वास्तवमें विकार निरन्तर नहीं रहते. प्रत्यत विकाररहित अवस्था निरन्तर रहती है । कारण कि विकार तो आते और चले जाते हैं, पर स्वयं निरत्तर निर्विकार रहता है । क्रोधादि विकार भी अपनेमें नहीं. प्रत्यत मन-बद्धिमें आते हैं। परन्त साधक मन-वृद्धिसे मिलकर उन विकारोंको भूलसे अपनेमें मान लेता है । अगर वह विकारोको अपनेमें न माने. तो उनसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है। फिर विकारोंको दूर करना नहीं पडता, प्रत्युत वे अपने-आप दूर हो जाते हैं । जैसे, क्रोधके आनेपर साधक ऐसा विचार करे कि 'मैं तो वही हूँ; मैं आने-जानेवाले क्रोधसे कभी मिल सकता ही नहीं । ऐसा विचार दुढ़ होनेपर क्रोधका चेग कम हो जायगा और वह पहलेकी अपेक्षा कम बार आयेगा । फिर अन्तमें वह सर्वथा दूर हो जायगा ।

भगवान् पूर्वोक्तः तीन श्लोकोंमें क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका वर्णन करके साधकको सावधान करते हैं कि गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही गुणोंमें होनेवाली वृत्तियाँ

इनके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । गुण एवं गणोंकी वृतियाँ प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील हैं और स्वयं पुरुष परमात्माका अंश होनेसेअपरिवर्तनशील है। प्रकृति और पुरुष— दोनों विजातीय है। बदलनेवालेके साथ न बदलनेवालेका एकात्मभाव हो ही कैसे सकता है ? इस वास्तविकताकी तरफ दृष्टि रखनेसे तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तथा साधकमें सत्त्वगुणको वृद्धि स्वतः हो जाती है। सत्त्वगुणमें भोग-बुद्धि होनेसे अर्थात् उससे होनेवाले सखमें राग होनेसे यह सत्वगण भी गणातीत होनेमें बाधा उत्पन्न कर देता है । अतः साधकको सत्त्वगणसे उत्पत्र सुखका भी उपभोग नहीं करना चाहिये। सात्त्विक सुखका उपभोग करना रजोगुण-अंश है। रजोगणमें राग बढनेपर रागमें बाधा देनेवालेके प्रति कोध पैटा होकर सम्मोह हो जाता है. और रागके अनसार पदार्थ मिलनेपर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो जाता है । इस प्रकार सम्मोह पैदा होनेसे वह रजोगणसे तमोगुणमें चला जाता है और उसका पतन हो जाता है (गीता २ ।६२-६३) ।

उसको अपनेमें प्रतीत होती हैं. वास्तवमें साधकका

सम्बन्ध-- तात्कालिक बढ़े हुए गुणोंकी वृतियोंका फल क्या होता है-- इसे आगेके दो श्लोकोंमें बताते हैं।

## यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ।। १४ ।।

जिस समय सत्त्वगुण बढ़ा हो,उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, तो वह उत्तमवेत्ताओंके निर्मेल लोकोंमें जाता है।

व्याख्या--'चदा सन्वे प्रवद्धे . . . . . . प्रतिपद्यते'— जिस कालमें जिस-किसी भी देहधारी मनुष्यमें, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी हो क्यों न हो, जिस-किसी कारणसे सत्वगुण ताल्कालिक बढ़ जाता है अर्थात् सत्त्वगुणके कार्य खच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियाँ तात्कालिक बढ़ जाती है, उस समय अगर उस मनुष्यके प्राण छूट जाते हैं, तो वह उत्तम (श्र्म) कर्म करनेवालोंके निर्मल लोकोंमें चला जाता है ।

'उत्तमविदाम्' कहनेका तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम (श्र्म) कर्म ही करते हैं, अश्र्म कर्म कभी करते ही नहीं अर्थात् उत्तम ही उनके भाव हैं, उत्तम ही उनके कर्म हैं और उत्तम ही उनका शान है, ऐसे पुण्यकर्मा लोगोंका जिन लोकोंपर अधिकार हो जाता है. उन्हों निर्मल लोकोंमें वह मनप्य चला जाता है. जिसका शरीर सत्वगुणके बढ़नेपर छुटा है। तात्पर्य है कि उप्रभर शुभ कर्म करनेवालोंको जिन ऊँचे-ऊँचे लोकोंकी प्राप्त होती है, उन्हीं लोकोंमें ताल्कालिक जाते हैं । हाँ, स्थूलको अपेक्षा सुक्ष्ममें शक्ति अवश्य बढ़े हुए सत्त्वगुणकी वृतिमें प्राण छटनेवाला जाता है ।

सत्त्वगुणकी वृद्धिमें शरीर छोडनेवाले मनष्य पण्यात्माओंके प्राप्तव्य ऊँचे लोकोंमें जाते हैं— इससे सिद्ध होता हैं कि गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ कर्मोंकी अपेक्षा कमजोर नहीं हैं । अतः सात्विक वति भी पुण्यकर्मोंके समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टिसे शास्त्रविहित पुण्यकमोंने भी भावका हो महत्त्व है. प्ण्यकमीवशेषका नहीं । इसलिये सात्त्विक भावका स्थान बहुत ऊँचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य- ये चारों क्रमशः एक-दूसरेसे ऊँचे होते हैं।

रजोगुण और तमोगुणको अपेक्षा सत्त्वगुणको वति सक्ष्म और व्यापक होती है। लोकमें भी स्थलकी अपेक्षा सक्ष्मका आहार कम होता है; जैसे-देवतालोग सूक्ष्म होनेसे केवल सुगन्धिसे ही तृप्त हो अधिक होती है। यही कारण है कि सक्ष्मभावकी प्रधानतासे अन्तसमयमें सत्वगुणको वृद्धि मनुष्यको कैंचे लोकोंमें ले जाती है।

'अमलान' कहनेका तात्पर्य है कि सत्वगणका

खरूप निर्मल है। अतः सत्त्वगुणके बढनेपर जो मरता है, उसको निर्मल लोकोंको ही प्राप्ति होती है। यहाँ यह शहा होती है कि उप्रभर शुभ कर्म करनेवालींको जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन लोकोंमें सत्त्वगुणकी वृत्ति बढ़नेपर मरनेवाला कैसे चला जायगा ? भगवान्की यह एक विशेष छूट है कि अन्तकालमें मनुष्यको जैसी मति होती है, वैसी हो उसकी गति होती है (गीता ८ ।६) । अतः सत्वगुणकी यृतिके बढ़नेपर शरीर छोड़नेवाला मनुष्य उत्तम लोकोंमें चला जाय- इसमें शङ्काकी कोई बात ही नहीं है।

#### प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । मूहयोनिषु ः जायते ।। १५ ।। प्रलीनस्तमसि

रजोगुणके बढ़नेपर मरनेवाला प्राणी भनुष्ययोनिमें जन्म लेता है तथा तमोगुणके बढनेपर मरनेवाला मृदयोनियोंमें जन्म लेता है

व्याख्या—'रजसि प्रलयं गत्वा कर्पसङ्गिषु जायते'--- अन्तसमयमें जिस-किसीः भी मनुष्यमें जिस-किसी कारणसे रजोगुणको लोभ, प्रवृति, अशान्ति, स्पृहा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्तिके चिन्तनमें उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मोमें आसक्ति रखनेवाले मनुष्योमें जन्म लेता है । जिसने उप्रभर अच्छे काम. आचरण किये हैं.

जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अत्तकालमें रजोगुणके बढ़नेपर मर जाता है, तो मरनेके बाद मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी उसके आचरण , भाव अच्छे ही रहेंगे, वह शुभ कर्म करनेवाला ही होगा । रजोगुणको लोग आदि वृतियोंक बढनेपर मर जाता है, सो वह मनुष्ययोनिमें आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदिमें आसक्तियाला ही होगा । जिसके जीवनमें

काम, क्रोध आदिको हो मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुणके बढ़नेपर मरता है, तो वह मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी विशेषरूपसे आसुरी-सम्पत्तिवाला ही होगा । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर भी गुणोंक तारतम्यसे मनुष्योंक तीन प्रकार हो जाते हैं अर्थात तीन प्रकारके स्वभाववाले मनुष्य हो जाते हैं । परन्तु इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि रजोगुणकी वृद्धिपर मरकर मनुष्य बननेवाले प्राणी कैसे ही आचरणीयाले क्यों न हों, उन संयमें भगवाजदत्त विवेक रहता ही है । अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेकको महत्व देकर; सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिसे इस विवेकको जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदिअत्तसमयमें खच्छ करके कैंचे ठठ सकते हैं, परमात्माको प्रापा कर सकते हैं। इस भगवत्प्रदत्त विवेक्त कारण संब-के-सब मनुष्य भगवतापिके अधिकारी हो जाते हैं। 'तथा प्रलीनस्तमसि मुख्योनिय जायते'—

अनुकालमें, जिस-किसी भी मनप्यमें, जिस-किसी कारणसे तात्कालिक तमोगुण वढ़ जाता है अर्थात् तमागुणको प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वतियाँ बढ जतो हैं और उन वित्तयोंका चिन्तन करते हुए ही वह मता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वक्ष. लता आदि मृद्योनियोमे जन्म लेता है। इन मृढ़योनियोंमें मृढ़ता तो सबमें रहती है, पर वह न्यूनाधिकरूपसे रहती है, जैसे—वृक्ष, लता आदि योनियोंमें जितनी अधिक मृदता होती है, उतनी मृदता परा. पक्षी आदि योनियोंमें नहीं होती ।

अच्छे काम करनेवाला मनुष्य यदि अन्तसमयमें

तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढनेपर मरकर मृदयोनियोंमें भी चला जाय, तो वहाँ भी उसके गण, आचरण अच्छे ही होंगे, उसका खभाव अच्छे काम करनेका ही होगा । जैसे, भरत मनिका अन्तसमयमें तमोगुणको वृतिमें अर्थात् हरिणके चिन्तनमें शरीर छटा, तो वे मृद्योनिवाले हरिण बन गये । परन्त उनका मनुष्यजन्ममें किया हुआ त्याग, तप हरिणके जन्ममें भी वैसा ही बना रहा । वे हरिणयोनिमें भी अपनी माताके साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सुखे पत्ते हीं खाते रहे, आदि । ऐसी सावधानी मन्ध्योंमें भी बहत कम होती है, जो कि भरत मनिकी हरिणजन्ममें थी ।



सम्बन्ध- अत्तकालमें गुणोंके तात्कालिक बढनेपर मरनेवाले मनुष्योंकी ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं- इसे आगेके रतीकमें बताते हैं।

## कर्मणः सुकृतस्याहः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्त फलं दःखमज्ञानं तमसः फलम् ।।१६ ।।

(विवेकी पुरुपोंने) शुभ कर्मका तो सात्त्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्मका फल दु:ख कहा है और तामस कर्मका फल अज्ञान (मृदता) कहा है।

व्याख्या—[ वासवमें कर्म न सात्त्विक होते हैं. न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं। सभी कर्म क्रियामात्र ही होते हैं। वास्तवमें उन कर्मोंको करनेवाला कर्ता ही सात्त्विक, राजस और तामस होता है। सात्त्विक कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'सात्त्विक', राजस कर्ताके हारा किया हुआ कर्म 'राजस' और तामस कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'तामस' कहा जाता है ।1

'कर्मणः सुकृतस्याह्ः सात्त्विकं निर्मलं फलम्'— सत्वगुणका खरूप निर्मल, खच्छ, निर्विकार है । अतः सत्वगुणवाला कर्ता जो कर्म करेगा, वह कर्म सात्विक ही होगा; क्योंकि कर्म कर्ताका ही रूप होता है। इस सालिक कर्मके फलरूपमें जो परिस्थित बनेगी, वह भी वैसे हो शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी ।

फलेच्छार्रहत होकर कर्म करनेपर भी जवतक सत्वगुणके साथ कर्ताका सम्बन्ध रहता है, तबतक

उसकी ' साखिक कर्ता' संज्ञा होती है और तभीतक उसके कर्मीका फल बनता है। परन्तु जब गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसकी 'सात्विक कर्ता' संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किये हुए कमोंका फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किये हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं।

'रजसस्त फलं दुःखम्'— रजोगुणका स्वरूप रागात्मक है। अतः रागवाले कर्ताके द्रारा जो कर्म होगा. वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्मका फल भीग होगा । तालर्य है कि उस राजस कर्मसे पदार्थोंका भोग होगा. शरीरमें सख-आराम आदिका भोग होगा, संसारमें आदर-सत्कार आदिका भोग होगा, और मत्नेके बाद स्वर्गीद लोकोंक भोगोंकी प्राप्ति होगी । परन्त ये जितने भी सम्बन्धजन्य भोग हैं, वे सब-के-सब दु:खोंके ही कारण हैं-- ' ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते' (गीता ५ । २२)

लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकोंमें तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुणकी वृतिमें प्राण छूटनेवाला जाता है ।

सत्त्वगुणकी वृद्धिमें शरीर छोड़नेवाले मनुष्य पुण्यात्माओंके प्राप्तव्य ऊँचे लोकोंमें जाते हैं-- इससे सिन्द होता है कि गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ कर्मोंकी अपेक्षा कमजोर नहीं हैं । अतः सात्त्विक वत्ति भी पुण्यकमेंकि समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टिसे शास्त्रविहित पुण्यकमेंमिं भी भावका ही महत्त्व है. पुण्यकर्मविशेषका नहीं । इसलिये सात्विक भावका स्थान बहुत ऊँचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य--- ये चार्रे क्रमशः एक-दूसरेसे ऊँचे होते हैं।"

रजोगुण और तमोगुणकी अपेक्षा सत्त्वगुणकी वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोकमें भी स्थूलको अपेक्षा सूक्ष्मका आहार कम होता है; जैसे--देवतालोग सूक्ष्म होनेसे केवल सुगन्धिसे ही तुप्त हो

जाते हैं । हाँ, स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्ममें शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्मभावको प्रधानतासे अत्तसमयमें सत्त्वगुणकी वृद्धि मनुष्यको कैंचे लोकोंमें ले जाती है।

'अमलान्' कहनेका तात्पर्य है कि संत्वगुणका खरूप निर्मल है; अतः सत्त्वगुणके बढ़नेपर जो मरता है, उसको निर्मल लोकोंको ही प्राप्ति होती है।

यहाँ यह शहा होती है कि उम्रभर शुभ कर्म करनेवालोंको जिन लोकोंको प्राप्ति होती है, उन लोकोंमें सत्त्वगुणकी वृत्ति बढ़नेपर मरनेवाला कैसे चला जायगा ? भगवान्की यह एक विशेष छूट है कि अन्तकालमें मनुष्यकी जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति होती है (गीता ८ ।६) । अतः सत्त्वगुणकी वृत्तिके बढ़नेपर शरीर छोड़नेवाला मनुष्य उत्तम लोकोंमें चला जाय- इसमें राष्ट्राकी कोई बात हो नहीं है।

# रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्ख्य जायते । प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।।१५ ।।

रजोगुणके बढ़नेपर मरनेवाला प्राणी मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है तथा तमोगुणके बढ्नेपर मरनेवाला मूढ्योनियोंमें जन्म लेता है।

जायते'— अन्तसमयमें जिस-किसी भी मन्ष्यमें जिस-किसी कारणसे रजोगुणकी लोभ, प्रवृति, अशान्ति, स्पृहा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्तिके चिन्तनमें उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कमेंमिं आसक्ति रखनेवाले मनुष्योमें जन्म लेता है ।

्जिसने उप्रभर अच्छे काम, आचरण किये हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अन्तकालमें रजोगुणके बढ़नेपर मर जाता है, तो मरनेक बाद मन्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी उसके आवरण , भाव अच्छे हो रहेंगे, वह राभ कर्म करनेवाला ही होगा । जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अन्तसमयमें रजोगुणको लोभ आदि चृतियोक घढनेपर मर जाता है, तो वह मनुष्ययोनिमें आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया सव-के-सब मनुष्य भगवत्रातिके अधिकारी हो जाते हैं। आदिमें आसक्तिवाला ही होगा । जिसके जीवनमें 🕒

व्याख्या—'रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गियु काम, क्रोध आदिकी ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुणके बढ़नेपर मरता है, तो वह मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी विशेषरूपसे आस्री-सम्पत्तिवाला ही होगा । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर भी गुणोंके तारतम्यसे मनुष्योंके तीन प्रकार हो जाते हैं अर्थात् तीन प्रकारके स्वभाववाले मनुष्य हो जाते हैं। परन्तु इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि रजोगुणको युद्धिपर मरकर मनुष्य बननेवाले प्राणी कैसे ही आचरणीवाले क्यों न हों. उन संबमें भगवजदत्त विवेक रहता हो है । अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेकको महत्त्व देकर; सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिसे इस वियेकको स्वच्छ करके ऊँचे उठ संकते हैं, परमात्माको प्रान कर सकते हैं। इस भगवत्प्रदत्त विषेकके करण 'तथा प्रलीनस्नमसिः मृडयोनियु जायते'—

अन्तकालमें, जिस-किसी भी मनुष्यमें, जिस-किसी काणमे तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है अर्थात् तमीगुणको प्रपाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियोंका चिन्तन करते हुए ही वह मता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मृढयोनियोंमें जन्म लेता है। इन मृढ्योनियोंमें मृढता तो सबमें रहती है, पर वह न्युनाधिकरूपसे रहती है; जैसे--वृक्ष, लता आदि योनियोंमें जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता पशु, पक्षी आदि योनियोमें नहीं होती ।

अच्छे काम करनेवाला मनुष्य यदि अन्तसमयमें

तमोगुणको तात्कालिक वृत्तिके बढ्नेपर मरकर मृढ्योनियोंमें भी चला जाय, तो वहाँ भी उसके गुण, आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करनेका ही होगा। जैसे, भरत मुनिका अन्तसमयमें तमोगुणकी वृत्तिमें अर्थात् हरिणके चिन्तनमें शरीर छूटा, तो वे मृदयोनिवाले हरिण बन गये । परन्तु उनका मनुष्यजन्ममें किया हुआ त्याग, तप हरिणके जन्ममें भी वैसा ही बना रहा । वे हरिणयोनिमें भी अपनी माताके साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सखे पत्ते ही खाते रहे, आदि । ऐसी सावधानी मनुष्योंमें भी बहत कम होती है, जो कि भरत मुनिकी हरिणजन्ममें थी ।

सम्बन्ध— अन्तकालमें गुणोंके तात्कालिक बढ़नेपर मरनेवाले मनुष्योंको ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं— इसे आगेके रलोकमें बताते हैं।

# कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । ंरजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।।१६ ।।

(विवेकी पुरुपोंने) शुभ कर्मका तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्मका फल दुःख कहा है और तामस कर्मका फल अज्ञान (मूढ़ता) कहा है।

व्याख्या—[ वास्तवमें कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामस हो होते हैं। सभी कर्म क्रियामात्र ही होते हैं । वास्तवमें उन कर्मोंको करनेवाला कर्ता हो सात्त्विक, राजस और तामस होता हैं। सालिक कर्तांके द्वारा किया हुआ कर्म 'सालिक', गजस कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'राजस' और तामस कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'तामस' कहा जाता है ।]

'कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्'— सत्वगुणका स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है । अतः सत्तगुणवाला कर्ता जो कर्म करेगा, वह कर्म सात्त्विक ही होगा; क्योंकि कर्म कर्ताका ही रूप होता है। इस सात्विक कर्मके फलरूपमें जो परिस्थित बनेगों, वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी ।

फलेच्छारहित होकर कर्म करनेपर भी जबतक सत्वगुणके साथ कर्ताका सम्बन्ध रहता है, तवतक उसको ' सात्त्विक कर्ता' संज्ञा होती है और तमीतक उसके कर्मोंका फल बनता है। परना जब गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसकी 'सात्त्विक कर्ता' संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किये हुए कर्मोंका फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किये हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं।

'रजसस्तु फलं दु:खम्'— रजोगुणका स्वरूप रागात्मक है। अतः रागवाले कर्ताके द्वारा जो कर्म होगा. वह कर्म भी ग्रजस हो होगा और उस ग्रजस कर्मका फल भोग होगा । तात्पर्य है कि उस एजस कर्मसे पदार्थींका भोग होगा, शरीरमें सुख-आराप आदिका भोग होगा, संसारमें आदर-सत्कार आदिका भोग होगा, और मत्नेके बाद स्वर्गीद सोकोंके भोगोंकी प्राप्ति होगी । परन्तु ये जितने भी सम्बन्धजन्य भोग है, वे सब-के-सब दःखोंके ही कारण हैं--' ये हि

संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते' (गीता ५, १००५ 🛷

ABLEGARE ENGLIS OF CHARACTERS OF CHARACTERS OF CHARACTERS OF CONTRACT OF CONTR अर्थात् जन्म-मरण देनेवाले हैं । इसी दृष्टिसे भगवान्ने यहाँ राजस कर्मका फल दुःख कहा है। रजोगुणसे दो चीजें पैदा होती हैं— पाप और

दुःख । रजोगुणी मनुष्य वर्तमानमें पाप करता है और परिणाममें उन पापोंका फल दुःख भोगता है । तीसरे अध्यायके छत्तीसर्वे श्लोकमें अर्जुनके द्वारा 'मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ?' ऐसा पूछनेपर उत्तरमें भगवान्ने रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाली कामनाको ही पाप करानेमें हेतु बताया है!

'अज्ञानं तमसः फलम्'- तमोगुणका खरूप मोहनात्मक है । अतः मोहवाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्यको न देखकर मृढ़तापूर्वक जो कुछ कर्म करेगा, वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्मका फल अज्ञान अर्थात् अज्ञानबहुल योनियोंकी प्राप्ति ही होगा । उस कर्मके अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मृद्योनियोंमें जन्म होगा, जिनमें अज्ञान-(मृद्ता-) की मुख्यता रहती है।

भावके मूलमें कर्म रहता है। इस दृष्टिसे गतिके इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि सात्त्विक होनेमें अन्तिम चिन्तन, भाव (गुण) और कर्म- ये पुरुपके सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमें तीनों कारण हैं। उसको दुःख नहीं हो सकता । राजस पुरुषके सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसको सुख

सम्बर्ग —पूर्वरलोकमें भगवान्ने गुर्जोकी तात्कालिक वृतियोंके बढ़नेपर जो गतियाँ होती हैं, उनके मूलमें सात्विक, राजस और तामस कम बताये । अब साल्विक, राजस और तामस कमौंक मूलमे गुणांको बतानेके लिये भगवान आगेका श्लोक कहते हैं।

> सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।।१७ ।।

सत्त्वगुणसे ज्ञान और रजोगुणसे लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं; तमोगुणसे प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है।

्रव्याख्या—'सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्'—सत्त्वगुणसे शान होता है अर्थात् मुकृत-दुप्कृत कमीका विवेक. जामत् होता है। उस विवेकसे मनुष्य सुकृत, सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मोंका फल सालिक निर्मल होता है।

नहीं हो सकता । तामसं पुरुषके सामने कैसी हो परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसका विवेक जागत नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मृदता ही रहेगी ।

गुण (भाव) और परिस्थित तो कमौंके अनुसार ही बनती है। जबतक गुण (भाव) और कमेंकि साथ संम्बन्ध रहता है, तबतक मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें सुखी नहीं हो सकता । जब गुण और

कमेंकि साथ सम्बन्ध नहीं रहता, तब मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें कभी दुःखी नहीं हो सकता और बन्धनमें भी नहीं पड़ सकता।

जन्मके होनेमें अन्तकालीन चिन्तन ही मुख्य होता और अत्तकालीन चित्तनके मूलमें गुणांका बढ़ना होता है तथा गुणोंका बढ़ना कमेंकि अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्यका जैसा भाव (गुण) होगा, वैसा वह कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा, वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भावके अनुसार अन्तिम चित्तन होगा । अतः आगे जन्म होनेमें अन्तकालीन चित्तन ही मुख्य रहा । चित्तनके मूलमें भाव और

'रजसो. लोभ एव च'—रजोगुणसे लोभ आदि पैदा होते हैं। लोमको लेकर मनुष्य जो कर्म करता है, उन कमीका फल दृःख होता है।

जितना मिला है, उसकी यृद्धि चाहनेका नाम लोम है। लोमके दो रूप है— उचित खर्च न " करना और अनचित रीतिसे संग्रह करना । उचित कामोमें धन खर्च न करनेसे, उससे जी चुरानेसे मनुष्यके मनमे अशान्ति, हलचल रहती है और अनुचित र्गतिसे अर्थात् झुठ, कपट आदिसे धनका संग्रह करनेसे पाप बनते हैं. जिससे नरकोंमें तथा चौरासी लाख योनियोमे दःख भोगना पडता है । इस दृष्टिसे राजस कर्मोंका फल दःख होता है।

'प्रमाटमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च'— तमोगणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनोंके चृद्धिमें आनेसे विवेक-विरुद्ध काम होते हैं (गीता १८ । ३२), जिससे अज्ञान ही बढता है, दृढ़ होता है।

यहाँ तो तमोग्णंसे अज्ञानका पैदा होना बताया है और इसी अध्यायके आदवें श्लोकमें अज्ञानसे तमोगुणका पैदा होना बताया है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्षसे वीज पैदा होते हैं और उन बीजोसे आगे बहुत-से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुणसे अज्ञान पैदा होता है और अज्ञानसे तमोगण बढता है, पर होता है।

पहले आठवें श्लोकमें भगवानूने प्रमाद, आलस्य और निद्रा— ये तीन बताये । परन्त तेरहवें श्लोकमें और यहाँ प्रमाद तो चताया. पर निदा नहीं चतायी । इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगणी महीं है और निधिद भी नहीं है तथा बाँधनेवाली भी नहीं है । कारण कि शरीरके लिये आवश्यक निद्रा तो सालिक पुरुषको भी आती है और गुणातीत पुरंप को भी ! वास्तवमें अधिक निद्रा ही वाँधनेवाली, निपिद और तमोगुणी है; क्योंकि अधिक निद्रासे शरीरमें आलस्य बढ़ता है, पड़े रहनेका ही मन करता है,बहुत समय बरबाद हो जाता है।

#### विशेष बात

यह जीव साक्षात् परमात्माका अंश होते हुए भी कहा गया है।

जब प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब इसका 🗡

प्रकृतिजन्य गुणोके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है । फिर गुणोंके अनुसार उसके अन्तःकरणमें वृत्तियाँ पैदा होती हैं। उन वृत्तियोंके अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कमोंका फल ऊँच-नीच गतियाँ होती हैं । तात्पर्य है कि जीवित-अवस्थामे अनुकल- प्रतिकल परिस्थितियाँ आती हैं और मरनेके बाद ऊँच-नीच गतियाँ होती हैं । वास्तवमें उन कमेंकि मुलमें भी गृणोकी वृत्तियाँ ही होती हैं, जो कि पनर्जन्मके होनेमें खास कारण है (गीता (१३ ।२१) । तात्पर्य है कि गणींका सङ्ग कर्मोसे कमजोर नहीं है । जैसे कर्म शुभ-अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणोका सड़ भी शुभ-अशुभ फल देता है (गीता ८ ।६) । इसीलिये पाँचवेंसे अताहवे श्लोकतकके इस प्रकरणमें चौदहवे-पन्द्रहवे श्लोकोमे गुणोकी तात्कालिक वृत्तियोके बढनेका फल बताया और जीवित-अवस्थामें जो परिस्थितियाँ आती है. उनको सोलहवे श्लोकमें बताया तथा आगे अठारहवें श्लोकमें गुणोकी स्थायी वृत्तियोका फल बतायेंगे । अतः वृत्तियाँ और कर्मीके होनेमे गुण

जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है. वह साधारण मनप्योको तरह प्रकतिमें स्थित नहीं है । अतः उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंकी परवशता नहीं रहती और साधन करते-करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्यकी दढता हो जाती है. तव उसको अपने स्वतःसिद्ध गणातीत स्वरूपका अनभव हो जाता है। इसीका नाम बोध है। इस बोधके विषयमें भगवानने इस अध्यायका पहला-दूसरा श्लोक कहा और गुणातीतके विषयमें चाईसवेंसे छ्ज्वीसवेतकके पाँच श्लोक कहे । इस तरह यह पूर अध्याय गुणोंसे अतीत स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव करनेके लिये ही

ही मुख्य हैं । इस परे प्रकरणमें गुणोकी मुख्य बात

इसी (सत्रहवे) श्लोकमें कही गयी है।

सम्बन्ध---तात्कालिक गुणोके बढ़नेपर मरनेवालोकी गतिका वर्णन तो चौदहवें-पन्द्रहवें श्लोकोमें कर दिया; परसु निनके जीवनमें सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुणकी प्रधानता रहती है, उनकी (मरनेपर) क्या गति होती है—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

678 C

, -

# ऊर्ध्व गेच्छेन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।। १८ ।।

सत्त्वगुणमें स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोकोंमें जाते हैं, रजोगुणमें स्थित मनुष्य मृत्युलोकमें जन्म लेते हैं, और निन्दनीय तमोगुणकी वृत्तिमें स्थित मनुष्य अधोगितमें जाते हैं।

व्याख्या—'ऊर्घ्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः' ---जिनके जीवनमें सत्वगुणकी प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगोंसे संयम किया है, तीर्थ. व्रत, दान आदि शुभ कर्म किये हैं; दूसरोंके सुख-आरामके लिये प्याऊ, अन्नक्षेत्र आदि चलाये हैं: सडकें यनवायी हैं; पशु-पक्षियोंकी सुख-सुविधाके लिये पेड़-पौधे लगाये हैं; गौशालाएँ बनवायी हैं, उन मनुष्योंको यहाँ 'सत्त्वस्था:' कहा गया है। जब सत्त्वगुणकी प्रधानतामें ही ऐसे मनुष्योंका शरीर छट जाता है, तब वे सत्वगुणका सङ्ग होनेसे, सत्त्वगुणमें आसक्ति होनेसे स्वर्गीदि ऊँचे लोकोंमें चले जाते हैं। उन लोकोंका वर्णन इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'उत्तमविदो अमलान लोकान' पदोंसे किया गया है । ऊर्ध्वलोकोंमें जानेवाले मनुष्योंको तेजस्तत्वप्रधान शरीरकी प्राप्ति होती है।

'मध्ये तिप्रन्ति राजसाः'— जिन मनुष्यंकि जीवनमें रजोगणकी प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्रकी मर्यादामें रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना; ऐश-आराम करना; पदार्थीमें ममता, आसक्ति रखना आदिमें लगे रहते हैं, उनको यहाँ 'राजसाः' कहा गया है । जब रजोगुणकी प्रधानतामें ही अर्थात् रजोगुणके कार्योके चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्योंका शरीर छट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलोकमें हो जन्म लेते हैं । यहाँ उनको पथ्वीतत्वप्रधान मनुष्यशरीरकी प्राप्ति होती है।

ं यहाँ 'तिष्ठन्ति' पद देनेका तात्पर्य है कि वे गजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युलोकमें हैं, मानेके बाद ये पुनः मृत्युलोकमें आकर ऐसे हो यन जाते अशुद्ध आचरण नहीं करते, शासकी मर्यादा भङ्ग नहीं करते, प्रत्युत शासकी मर्यादामें ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं; परन्तु पदार्थों, व्यक्तियों आदिमें राग, आसक्ति, ममता रहनेके कारण वे पुनः मृत्युलोकमें ही जन्म लेते हैं।

'जघन्यगुणवितस्था अधो गच्छन्ति तामसाः'— जिन मनुष्येकि जीवनमें तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदिके वशमें होकर निरर्थक पैसी और समय बरबाद किया है: जो आलस्य तथा नींदमें ही पड़े रहे हैं: आवश्यक कार्योंको भी जिन्होंने समयपर नहीं किया है: जो दसरोंका अहित ही सीचते 'आये हैं; जिन्होंने दूसरोंका 'अहित किया है, दुसरोंको दुःख दिया है; जिन्होंने झठ, कपट, चोरी, डकेती आदि निन्दनीय कर्म किये हैं, ऐसे मनप्योंको यहाँ 'जघन्यगणवत्तिस्थाः' कहा गया है । जव तमोग्णकी प्रधानतामें ही अर्थात् तमोगुणके कार्योंक चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तत्र वे अधोगतिमें चले जाते हैं।

अधोगतिके दो भेद है--योनिविशेष और स्थानविशेष । पश्, पक्षी, कीट, पतङ्ग, साँप, बिच्छ, भूत-प्रेत आदि 'योनिविशेष' अधोगति है; और वैतरिणी, असिपत्र, लालाभक्ष, कुम्मीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकके कुण्ड 'म्यानविशेप' अधोगति है। जिनके जीवनमें सत्यगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अन्तसमयमें तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, ये मनव्य मरनेके बाद 'योनिविशेष' अधोगतिमें अर्थात् मढयोनियोंमें चले जाते हैं (गीता १४ । १५) । जिनके जीवनमें तमोगुणकी प्रधानता रही है और उमी तमोगुणकी प्रधानतामें जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरनेके बाद 'स्थानविशेष' अधोगतिमें अर्थान् नरकोमें है अर्थात् जैसे पहले थे, वैसे ही यन जाते हैं । ये - चले जाते हैं (गीता १६ । १६) । तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक, राजम अथवा तामस मनुष्यक अतिम वित्तन और हो जानेसे उनकी गति तो अश्विम वित्तनक अनुसार ही होगी, पर सुख-दुःखवा भीग उनके वर्मीक

अनुमार हो होगा । जैसे—कर्म तो अच्छे हैं, पर अत्तिम चिन्तन कुतेका हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके

अनुसार वह कुता बन जायगा; परन्तु उस योनिमें भी उसको कमेंकि अनुसार बहुत सुख-आराम मिलेगा । कर्म तो बुरे हैं, पर अत्तिम चित्तन मनुष्य आदिका

हो गया, तो अत्तिम चित्तनके अनसार वह मनुष्य वन जायगाः परन्तु उसको कमेंकि फलरूपमें भयंकर

परिस्थिति मिलेगी । उसके शरीरमें रोग-ही-रोग रहेंगे । खानेके लिये अंत्र: पीनेके लिये जल और पहननेके लिये कपड़ा भी कठिनाईसे मिलेगा ।

सात्त्रिक गुणको बढ़ानेके लिये साधक सत्-शास्त्रोंके पढ़नेमें लगा रहे । खाना-पीना भी सात्त्विक करे. गजस-तामस खान-पान न करे । सात्त्विक श्रेष्ट मनुष्योका

ही सङ्ग करे, उन्होंके सान्निध्यमे रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे । शद्ध, पवित्र तीर्थ आदि स्थानोंका सेवन करें, जहाँ कोलाहल होता हो, ऐसे गजस स्थानोका और जहाँ अण्डा, मांस, मदिरा बिकती हो, ऐसे तामस स्थानोका सेवन न करे । प्रात:काल और सायकालका समय सात्त्विक माना जाता है; अतः इस सालिक समयका विशेषतासे सद्पयोग करे अर्थात्

इसे भजन, ध्यान आदिमे लगाये । शास्त्रविहित शुभ कर्म ही करे. निपिद्ध कर्म कभी न करे; राजस-तामस कर्म कभी न करे । जो जिस वर्ण, आश्रममें स्थित है, उसीमे अपने-अपने कर्तव्यका ठीक तरहसे पालन करे । ध्यान भगवान्का ही करे । मन्त्र भी सात्विक ही जपे । इस प्रकार सब कुछ सात्त्विक करनेसे पुराने

हेत् बताये गये है-आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । दशैते गुणहेतवः ।।

संस्कार मिट जाते हैं और सात्त्विक संस्कार (सत्त्वगुण)

यद जाते हैं । श्रीमद्भागवतमें गुणोंको बढ़ानेवाले दस

ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो (81 88 188)

'शास्त्र, जल (खान-पान), प्रजा (सङ्ग), स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार-ये दस वस्तुएँ यदि सात्त्विक हों तो सत्त्वगुणको, राजसी हों तो रजोगुणकी और तामसी हो तो तमोगुणकी

वृद्धि करती हैं।'

🔒 👵 📗 विशेष बात 📗

अन्तसमयमें रजोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाली मनुष्य मनुष्यलोकमे जन्म लेता है (१४ । १५)

और रजोगुणकी प्रधानतावाला मनुष्य मरकर फिर इस मनप्यलोकमें ही आता है (१४ ।१८) -- इन दोनों वातोंसे यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्यलोकके सभी मनुष्य रजोगुणवाले ही होते हैं; सत्त्वगुण और तमोगुण इनमें नहीं होता । अगर वास्तवमें ऐसी ही बात है, तो फिर सत्वगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाला (१४ । १४) और सत्त्वगुणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य ऊँचे लोकोमें जाता है (१४ । १८);

तथा तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाला (१४ । १५) और तमोगुणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य अधोगतिमे जाता है (१४।१८); सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते हैं (१४।५); यह सारा संसार तीनों गुणोसे मोहित है (७।१३); सात्विक, राजस और तामस-ये तीन प्रकारके कर्ता कहे जाते हैं (१८।२६-२८):

यह सम्पूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है (१८ ।४०). आदि बातें भगवान्ने कैसे कही हैं?

इस शङ्काका समाधान यह है कि ऊर्ध्वगतिमें सत्त्वगणको प्रधानता तो है, पर साथमें रजोगूण-तमोगुण भी रहते हैं । इसलिये देवताओंके भी सात्त्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्वगणकी प्रधानता होनेपर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्यगतिमें रजोगणकी प्रधानता होनेपर भी साथमें सत्वगुण-तमोगुण रहते हैं। इसलिये मनुष्येकि भी सात्त्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगतिमें तमोगुणकी प्रधानता है, पर साथमें सत्त्वगुण-रजोगुण भी रहते हैं। इसलिये पशु, पक्षी आदिमें तथा भूत, प्रेत, गृह्यक आदिमें और नरकोंके प्राणियोमें भी भिन्न-भिन्न स्वभाव होता है । कई सौम्य स्वभावके होते हैं, कई मध्यम स्वभावके होते हैं और कई क्रर स्वभावके

होते हैं । तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुणके साथ सम्बन्ध है, वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही । इसलिये भगवान्ने (१८ ।४० में) कहा है कि त्रिलोक्प्रेमें ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अघो गळन्ति तामसाः ।। १८ ।।

सत्त्वगुणमें स्थित मनुष्य कर्ष्यलोकोंमें जाते हैं, रजोगुणमें स्थित मनुष्य मृत्युलोकां जन्म लेते हैं, और निन्दनीय तमोगुणकी वृत्तिमें स्थित मनुष्य अधोगितमें जाते है।

व्याख्या—'ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः' --जिनके जीवनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगोंसे संयम किया है, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म किये हैं; दूसरोके सुख-आरामके लिये प्याऊ, अत्रक्षेत्र आदि चलाये हैं; सड़कें वनवायी हैं; पशु-पक्षियोंकी सुख-सुविधाके लिये पेड़-पौधे लगाये हैं; गौशालाएँ बनवायी हैं, उन मनुष्योंको यहाँ 'सत्त्वस्था:' कहा गया है। जब सत्त्वगुणकी प्रधानतामें ही ऐसे मनुष्योंका शरीर छट जाता है, तब वे सत्त्वगुणका सङ्ग होनेसे, सत्त्वगुणमें आसक्ति होनेसे खर्गीदि ऊँचे लोकोंमें चले जाते हैं। उन लोकोंका वर्णन इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'उत्तमविदां अमलान लोकान' पदोंसे किया गया है । ऊर्ध्वलोकोंमें जानेवाले मनुष्योंको तेजस्तत्त्वप्रधान शरीरको प्राप्ति होती है ।

'मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः'— जिन मनुष्येकि जीवनमें रजोगणकी प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्रकी मर्यादामें रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना: ऐश-आराम करना; पदार्थीमें ममता, आसक्ति रखना आदिमें लगे रहते हैं, उनको यहाँ 'राजसाः' कहा गया है । जब रजोगुणको प्रधानतामें ही अर्थात् रजोगुणके कार्यंकि चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्योंका शरीर छट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलोकमें ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वीतत्वप्रधान मनुप्यशिएको प्राप्ति होती है।

यहाँ 'तिष्ठन्ति' पद देनेका तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युलोकमें हैं, मरनेके बाद वे पुनः मृत्युलोकमें आकर ऐसे ही बन जाते हैं अर्थात् जैसे पहले थे, वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शासकी मर्यादा भङ्ग नहीं करते, प्रत्युत शास्त्रकी मर्यादामें ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं; परन्तु पदार्थों, व्यक्तियों आदिमें राग, आसक्ति, ममता रहनेके कारण वे पुनः मृत्युलोक ही जन्म लेते हैं । 11,24

· 'जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति ताममाः'~ जिन मनुष्योंके जीवनमें तमोगुण की प्रधानता रहती और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदिके वशमें होक निरर्थक पैसा और समय बरबाद किया है: जो आलस तथा नींदमें ही पड़े रहे हैं: आवश्यक कार्योंको भं जिन्होंने समयपर नहीं किया है; जो दसरोंका अहित ही सोचते 'आये हैं: जिन्होंने दसरोंका 'अहित किय है, दूसरोंको दुःखं दिया है; जिन्होंने झुठ, कपट चोरी, डकैती आदि निन्दनीय कर्म किये हैं, ऐसे मनुष्योंको यहाँ 'जघन्यगुणवृत्तिस्थाः' कहा गया है' जब तमोगणको प्रधानतामें हो अर्थात तमोगणके कार्योक चित्तनमें ही ऐसे मनुष्य भर जाते हैं, तब वे अधोगतिमें चले जाते हैं।

अधोगतिके दो भेद हैं--योनिविशेष और स्थानविशेष । पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, साँप, विच्छ, भूत-प्रेत आदि 'योनिविशेष' अधीगति है; और वैतरिणी, असिपत्र, लालाभक्ष, कुम्मीपाक, रीख, महारीख अदि नरकके कुण्ड 'स्थानविशेष' अधोगति है। जिनके जीवनमें सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अन्तसमयमें तात्कालिक तमोगुण यह जाता है, वे मन्ष्य मरनेके बाद 'योनिविशेष' अधोगतिमें अर्थात् मृद्धयोनियोंमें चले जाते हैं (गीता १४ । १५) । जिनके जीवनमें तमोगुणकी प्रधानता रही है और उसी तमोगुणकी प्रधानतामें जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरनेके बाद 'स्थानविशेव' अधोगतिमें अर्थात नरकोमें चले जाते हैं (गीता १६ । १६) । तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्यका अन्तिम चिन्तन और हो जानेसे उनको गति तो अन्तिम विन्तनके अनुसार ही होगी, पर सुख-दुःखका भोग उनके कर्मेकि

अनमार ही होगा । जैसे-कर्म तो अच्छे है. पर अत्तिम चित्तन कृतेका हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके अनुसार वह कृता यन जायगा; परन्तु उस योनिमें भी उसको कमेंकि अनुसार बहुत सुख-आराम मिलेगा । कर्म तो बुरे हैं, पर अन्तिम चित्तन मनुष्यं आदिका हो गया. तो अन्तिम चिन्तनके अनसार वह मनुष्य वन जायगाः परन्त उसको कर्मेकि फलरूपमें भयंकर परिस्थिति मिलेगी । उसके शरीरमें रोग-ही-रोग रहेंगे ।

खानेके लिये अत्रा: पीनेके लिये जल और पहननेके

लिये कपड़ा भी कठिनाईसे मिलेगा । सात्त्विक गणंको बढानेके लिये साधक सत-शास्त्रीके पढ़नेमें लगाः रहे । खाना-पीना भी सात्त्विक करे. राजस-तामस खान-पान न करे । सात्त्विक श्रेष्ट मनुष्योका ही सङ्ग को, उन्होंके सान्निध्यमें रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे । शद्ध, पवित्र तीर्थ आदि स्थानींका सेवन करे, जहाँ कोलाहल होता हो. ऐसे राजस स्थानोका और जहाँ अण्डा, मांस, मदिस विकती हो, ऐसे तामस स्थानोंका सेवन न करे । प्रातःकाल और सायकालका समय सात्त्विक माना जाता है: अत: इस सालिक समयका विशेषतासे सद्पयोग करे अर्थात् इसे भजन, ध्यान आदिमें लगाये । शास्त्रविहित शुभ कर्म ही करे. निपिद्ध कर्म कभी न करे; राजस-तामस कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण, आश्रममें स्थित है, उसीमे अपने-अपने कर्तव्यका ठीक तरहसे पालन करे । ध्यान भगवानुका ही करे । मन्त भी सात्त्विक हीं जपे । इस प्रकार सब कुछ सात्त्विक करनेसे पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्त्विक संस्कार (सत्त्वगुण) वड़ जाते हैं । श्रोमद्भागवतमें गुणोंको बढ़ानेवाले दस हेतु बताये गये है---

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यान मन्त्रोऽध संस्कारो दशैते गुणहेतवः ।। (81 881 88)

'शास्त्र, जल (खान-पान), प्रजा (सङ्ग), स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त और संस्कार—ये दस वस्तुएँ यदि सात्विक हों तो सत्वगुणकी, राजसी हों तो रजोगुणको और तामसी हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं।'

#### ···ः विशेष, बात :

अन्तसमयमें रजोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाला मनुष्य मनुष्यलोकमें जन्में लेती है (१४ । १५) और रजोगुणकी प्रधानतावाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्यलोकमे ही आता है (१४।१८)—इन दोनों बातोंसे यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्यलोकके सभी पनुष्य रजोग्णवाले ही होते हैं: सत्वग्ण और तमोगुण इनमें नहीं होता । अगर वास्तवमें ऐसी ही यात है. तो फिर सत्त्वगणको तास्कालिक वर्तिके बढ़नेपर मरनेवाला (१४ । १४) और सत्त्वगुणमें स्थित रहनेवाला मनष्य ऊँचे लोकोंमें जाता है (१४ ।१८): तथा तमोगणको तात्कालिक चत्तिके बढनेपर मरनेवाला (१४ ) १५) और तमोगणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य अधोगतिमे जाता है (१४।१८): सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमे बाँध देते हैं (१४।५); यह सारा संसार तीनों गुणोंसे मोहित (७।१३); सात्विक, राजस और तामस-ये तीन प्रकारके कर्ता कहे जाते हैं (१८।२६-२८); यह सम्पर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है (१८ १४०), आदि बातें भगवानने कैसे कही हैं?

इस शङ्काका समाधान यह है कि ऊर्ध्वगतिमें सत्त्वगुणकी प्रधानता तो है, पर साथमें रजोगुण-तमोगुण भी रहते हैं । इसलिये देवताओंके भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्वगुणकी प्रधानता होनेपर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्यगतिमें रजोगणकी प्रधानता होनेपर भी साथमें सत्वगुण-तमोगुण रहते हैं। इसलिये मनुष्योंके भी सात्त्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगतिमें तमोगुणकी प्रधानता है, पर सन्धर्मे सत्त्वगुण-रजोगुण भी रहते हैं । इसलिये पश्, पक्षी आदिमें तथा भृत, प्रेत, गृह्यक आदिमें और नरकोंके प्राणियोंमें भी भिन्न-भिन्न स्वभाव होता है । कई सौम्य स्वभावके होते हैं, कई मध्यम स्वभावके होते हैं और कई क्रुट स्वभावके होते हैं। तालर्य है कि जहाँ किसी भी गुणके साथ सम्बन्ध है, वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही । इसलिये भगवान्ने (१८ ।४० में) कहा है कि विलोकीर्मे

एसा कोई भी प्राणी नहीं है, जो तीनों गुणोसे रहित हो ।

कर्ध्वगतिमें संत्वगुणको प्रधानता, रजोगुणको गौणता और तमोगुणको अत्यन्त गौणता रहती है । मध्यगतिमें रजोगुणको प्रधानता, सस्त्वगुणको गौणता और तमोगुणको अत्यन्त गौणता रहती है । अधोगतिमें तमोगुणको प्रधानता, रजोगुणको गौणता और संत्वगुणको अत्यन्त गौणता रहती है । तात्मर्य है कि सत्त्व, रज और तम—तीनों गुणोंको प्रधानतावालोंमें भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रामें प्रत्येक गुण रहता है । इस तरह गुणोंक सैकड़ों-हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं । अतः

गुणोंके तारतम्यसे प्रत्येक प्राणीका अलग-अलग खभाव होता है।

जैसे भगवान्के द्वारा साल्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं (७ । १३), ऐसे ही गुणातीत महापुरुपके अपने कहलानेवाले अन्तःकरणमें सात्विक, राजस और तामस वृत्तियाँके आनेपर भी वह गुणातीत ही रहता है (१४ । २२) । अतः भगवान्की उपासना करना 'और गुणातीत महापुरुपका सङ्ग करना—ये दोनी ही निर्मुण होनेसे साधकको गुणातीत करनेवाले हैं ।

 $\star$ 

सम्बन्ध--पाँचवेंसे अठारहवें श्लोकतक प्रकृतिके कार्य गुणोंका परिचय देकर अब आगेके दो श्लोकोंमें खयंको तीनो गुणोंसे अतीत अनुभव करनेका वर्णन करते हैं।

# नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।। १९ ।।

जब विवेकी (विचारकुशल) मनुष्य तीनों गुणोके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं : देखता और अपनेको गुणोंसे पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । :

 विवेकके द्वारा अपने-आपको गुणांसे पर, असम्बद्ध, निर्लिज अनुभव कर लेता है कि गुणोंक साथ अपना सम्बन्ध न कभी हुआ है, न है, न होगा और न हो ही सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भावको , मेरे स्वरूपको प्रान्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूतासे गुणींक साथ अपना सम्बन्ध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मोरे साथ उसका जो स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, वह ज्यों का-त्यों रह जाता है।

\*

# गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैविंमुक्तोऽमृतमश्रुते ।। २० ।।

देहचारी (विवेकी मनुष्य) देहको उत्पन्न करनेवाल इन तीनो गुणाँका अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुःखोंसे रहित हुआ अमरताका अनुभव करता है ।

व्याख्या—'गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देह-समुद्भवान्'-यद्यपि विचारकुशल मनुष्यका देहके साथ सम्बन्ध नहीं होता, तथापि लोगोकी दृष्टिमें दहवाला होनेसे उसको यहाँ 'देही' कहा गया है।

देहको उत्पन्न करनेवाले गुण ही हैं । जिस गुणके साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेना ही पड़ता है (गीता १३ । २१) ।

अभी इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकसे अठारहवें श्लोकतक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणोके लिये यहाँ 'एतान् त्रीन् गुणान्' पद आये हैं। विचारकुशल मनुष्य इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात इनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं भानता, इनके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणोसे कभी लिप्त हुआ नहीं,हो सकता भी नहीं । ध्यान देनेकी बात है कि जिस प्रकृतिसे ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृतिके साथ भी स्वयंका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, फिर गुणोंके साथ तो उसका सम्बन्ध हो ही कैसे सकता है?

'जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्रुते'— साधक इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है, ती फिर उसको जन्मं, मृत्यु और वृद्धावस्थाका दुःख नहीं होता । वह जन्म-मृत्यु आदिके दुःखोंसे छूट जाता है; क्योंकि जन्म आदिके होनेमें गुणोंका सङ्ग ही कारण है। ये गुण आते-जाते रहते हैं; इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणोंको चृत्तियाँ कभी सात्त्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं; परन्तु स्वयंमें कभी सात्त्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं । स्वयं (स्वरूप) तो स्वतः असङ्ग रहता है। इस असङ्ग खरूपका कभी जन्म नहीं होता । जब जन्म नहीं होता, तो मृत्यु भी नहीं होती । कारण कि जिसका जन्म होता है, उसीकी मृत्यु होती है तथा उसीकी वृद्धावस्था भी होती है। गुणोंका सङ्ग रहनेसे ही जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके दुःखोंका

अनुभव होता है । जो गुणोसे सर्वथा निर्लिपताका अनुभव कर लेता है, उसको स्वतःसिद्ध अमस्ताका अनुभव हो जाता है।

> देहसे तादाल्य (एकता) माननेसे ही मनुष्य अपनेको मरनेवाला समझता है। देहके सम्बन्धसे होनेवाले सम्पूर्ण दुःखोंमें सबसे बड़ा दुःख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूपसे है तो अमर ही; किन्तु भोग और संग्रहमें आसक्त होनेसे और प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले शरीरको अमर रखनेकी इच्छासे ही इसको अमरताका अनुभव नहीं होता । विवेकी मनुष्य देहसे तादात्म्य नष्ट होनेपर अमरताका अनुभव करता है । पूर्वश्लोकमें 'मद्भावं सोऽधिगच्छति' पदोंसे भगवद्भावकी प्राप्ति कही गयी एवं यहाँ 'अमृतमश्रते'

पदोंसे अमरताका अनुभव करनेको कहा गया---वस्तुतः दोनों एक ही बात है। गीतामें 'जरामरणमोक्षाय' (७।२९),

'जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्' (१३ ।८) 'जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तः' यहाँ (१४ । २०) --- इन तीनों जगह बाल्य और युवा-अवस्थाका नाम न लेकर 'जरा' (वृद्धावस्था) का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीरमें बाल्य, युवा और वृद्ध—ये तीनों ही अवस्थाएँ होती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा-अवस्थामें मनुष्य अधिक दुःखका अनुभव नहीं करता; क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओंमें शरीरमें वल रहता है। परना वद्धावस्थामें शरीरमें बल न रहनेसे मनुष्य अधिक दःखका अनुभव करता है। ऐसे हो जब मनुष्यके प्राण छटते हैं, तब वह भयंकर दुःखका अनुभव करता है। परन्तु जो तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है, वह सदाके लिये जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके दःखोंसे मुक्त हो जाता है।

इस मनुष्यशरीरमें रहते हुए जिसको बोध हो जाता है, उसका फिर जन्म होनेका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । हाँ, उसके अपने कहलानेवाले शांगरके रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्युका दु.ख नहीं होगा। वर्तमानमें शरीरके साथ स्वयंको एकता माननेसे

1200

ही पुनर्जन्म होता है और शरीरमें होनेवाले जरा, व्याधि अतः प्रत्येक मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले अपने आदिके दुःखोंको जीव अपनेमें मान लेता है । शरीर गुणातीत खरूपका अनुभव कर लेना चाहिये । गुणातीत गुणोंके सङ्गसे उत्पन्न होता है । देहके उत्पादक गुणोंसे होनेसे जग, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होनेके कारण गुणातीत महापुरुष देहके सम्बन्धसे होनेवाले सभी दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।

मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरताका अनुभव कर लेता है । फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं ।

सम्बन्ध-गुणातीत पुरुष दुःखीसे मुक्त होकर अमरताको प्राप्त कर लेता है—ऐसा सुनकर अर्जुनके मनमें गुणातीत मनुष्यके लक्षण जाननेको जिज्ञासा हुई । अतः वे आगेके श्लोकमें भगवानुसे प्रश्न करते हैं । अर्जन उवाच

> कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ।। २१ ।।

अर्जन बोले—हे प्रभो ! इन तीनों गुणोंसे अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणोंसे युक्त होता है ? उसके आवरण कैसे होते हैं ? और इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है ?

व्याख्या—'कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मृतुष्यकी प्रभो'— हे प्रभो! मैं यह जानना चाहता हूँ कि वैसी ही दिनचर्या-एजिचर्या होती है या उससे विलक्षण जो गुणोंका अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्यके होती है? साधारण आदमीके जैसे आचरण होते हैं: क्या लक्षण होते हैं ? तात्पर्य है कि संसारी मनुष्यकी जैसा खान-पान, रहन-सहन, सोना-जागना होता है, अपेक्षा गुणातीत मनुष्यमें ऐसी कौन-सी विलक्षणता गुणातीत मनुष्यके आचरण, खान-पान आदि भी वैसे आ जाती है, जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं? यह गुणातीत पुरुष है ?

'किमाचारः'—उस गुणातीत मनुष्यके आचरण अतिक्रमण करनेका क्या उपाय है ? अर्थात् कौन-सा कैसे होते हैं ? अर्थात् साधारण आदमीकी जैसी साधन करनेसे मनुष्य गुणातीत् हो सकता है ?

'कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते'— इन तीनो गुणोंका

सम्बन्ध — अर्जुनके प्रश्नोमेंसे पहले प्रथके उत्तरमें भगवान् आगेके दो स्लोकोंमें गुणावीत मनुष्यके लक्षणोंका वर्णन करते हैं । श्रीभगवानुवाच

> प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।। २२ ।।.

श्रीभगवान् बोले—हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह-ये सभी अच्छी तरहसे प्रवृत्त हो जायें तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो हो जायँ तो इनकी इच्छा नहीं करता ।

और विषयोंका स्पष्टतया ज्ञान होता है, मनसे मनन होता व्याख्या—'प्रकार्श अत्तःकरणकी स्वच्छता, निर्मलताका नाम प्रकाश है । है और वृद्धिसे निर्णय होता है , उसका नाम 'प्रकाश' है । भगवान्ने पहले (१४ । ११ में) सत्वगुणकी दो तात्पर्य है कि जिससे इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि पाँचों

केवल प्रकाश-वृत्ति लेनेका तात्पर्य है कि सत्त्वगुणमें प्रकाश-वृति ही मुख्य है; क्योंकि जबतक इन्द्रियाँ और अत्तःकरणमें । प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता-निर्मलता नहीं आती, तंबतक ज्ञान (विवेक) जायत नहीं होता । प्रकाशके आनेपर ही ज्ञान जाग्रत् होता है । अतः यहाँ ज्ञान-वृत्तिको प्रकाशके ही अन्तर्गत ले लेना चाहिये ।

वृतियाँ बतायी थीं-प्रकाश और ज्ञान । उनमेंसे यहाँ

'प्रवृतिं च'— जबतक गुणोंके साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, रागपूर्वक कर्मोंका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा--ये वृत्तियाँ पैदा होती रहती हैं । परन्तु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब रंजोगुणके साथ तादाल्य रखनेवाली वृत्तियाँ तो पैदा हो ही नहीं सकतीं, पर आसक्ति, कामनासे रहित प्रवृत्ति (क्रियाशीलता) रहती है । यह प्रवृति दोपी नहीं है । गृणातीत मनुष्यके द्वारा भी क्रियाएँ होती हैं। इसलिये भगवान्ने यहाँ केवल 'प्रवृत्ति'को ही लिया है।

रजोगुणके दो रूप है--राग और क्रिया । इनमेंसे राग तो दु:खोंका कारण है । यह राग गुणातीतमे नहीं रहता । परन्तु जबतक गुणातीत मनुष्यका दीखनेवाला शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा निष्कामभावपूर्वक खतः क्रियाएँ होती रहती हैं। इसी क्रियाशीलताको भगवान्ने यहाँ 'प्रवृत्ति' नामसे कहा है।

'मोहमेव च पाण्डव'--मोह दो प्रकारका है—(१) नित्य-अनित्य, सत्-असत् कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक न होना और (२) व्यवहारमें भूल होना । गुणातीत महापुरुषमें पहले प्रकारका मोह (सत्-असत् आदिका विवेक न होना) तो होता ही नहीं (गाता ४ । ३५) । परन्तु व्यवहारमे भूल होना अर्थात् किसीके कहनेसे किसी निर्दोष व्यक्तिको दोषी मान लेना और दोषी व्यक्तिको निर्दोष मान लेना आदि तथा रस्तीमे साँप दीख जाना, मगतुष्णामें जल दीख जाना, सोपी और अभ्रकमें चाँदीका भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्यमे भी होता है।

सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि देष्टि फाइक्षति'-सत्त्वगुणका कार्य 'प्रकाश', रजोगुणका कार्य 'प्रवृत्ति' और तमोगुणका कार्य 'मोह'--इन तीनोंके अच्छी तरह प्रवृत होनेपरःभी गुणातीत महाप्रुप इनसे द्वेप नहीं करता और इनके निवत होनेपर भी इनको इच्छा नहीं करता । तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमेंसे कोई-सी भी वृत्ति न रहे-ऐसा द्वेष नहीं करता और और 'ये वृत्तियाँ पुनः आ जायँ; ये वृत्तियाँ बनी रहें'--ऐसा राग नहीं करता । गुणातीत होनेके कारण गुणोकी वृत्तियोंके आने-जानेसे उसमें कुछ भी फरक नहीं पडता । वह इन वृत्तियोंसे स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है।

#### विशेष बात

एक तो वृतियोंका 'होना' होता है और एक वृत्तियोंको 'करना' (उनसे सम्बन्ध जोड़ना अर्थात् राग-ट्रेप करना) होता है । होने और करनेमे बडा अन्तर है । 'होना' समष्टिगत होता है और 'करना' व्यक्तिगत होता है। संसारमें जो 'होता' है, उसकी जिम्मेवारी हमारेपर नहीं होती । जो हम 'करते' हैं.

उमीकी जिम्मेवारी हमारेपर होती है । जिस समष्टि शक्तिसे संसारमात्रका संचालन होता है, उसी शक्तिसे हमारे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि -(जो कि संसारके ही अंश हैं-) का भी संचालन होता है । जब संसारमें होनेवाली क्रियाओंके गुण-दोष हमें नहीं लगते, तब शरीरादिमें होनेवाली क्रियाओंके गुण-दोप हमें लग ही कैसे सकते हैं? परन्त जब स्वतः होनेवाली क्रियाओंमेंसे कुछ क्रियाओंके साथ मनुष्य राग-द्वेषपूर्वक अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पडता है । इसलिये अन्तःकरणमें सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणोंसे होनेवाली अच्छी-बुरी वृत्तियोंसे साधकको राग-द्वेप नहीं करना चाहिये अर्थात् उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये । वतियाँ एक समान किसीकी भी नहीं रहतीं। तीनों गणोंकी वृत्तियाँ तो गणातीत महापुरुषके अन्त.करणमें भो होती हैं, पर उसका उन वृत्तियोंसे राग-द्वेष नहीं होता । वृत्तियाँ आप-से-आप आती और चली जाती है । गुणातीत महापुरुपकी दृष्टि उधर जाती ही नहीं; क्योंकि उसकी दृष्टिमें एक परमात्मतत्त्वक़े सिवाय और कुछ रहता हो नहीं।

देखना और दीखना—दोनोमें बडा फरक है। देखना 'करने' के अन्तर्गत होता है और दीखना 'होने'के अन्तर्गत होता है। दोप देखनेमें होता है, दीखनेमें नहीं । अतः साधकको यदि अन्तःकरणमें खराब-से-खराब वृत्ति भी दीख जाय, तो भी ठसको घबराना नहीं चाहिये। अपने-आप दीखनेवाली (होनेवाली) वृत्तियोंसे राग-द्वेष करना अर्थात् उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधकसे भूल यही होती है कि वह दीखनेवाली वस्तको देखने लग जाता है और फँस जाता है। भगवान राम कहते हैं--सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अधिबेक ।। (मानस ७ । ४१)

साधकको गहराईसे विचार करना चाहिये कि वृत्तियाँ तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं

(अपना खरूप) सदा ज्यों-का-स्यों रहता है । वतियोंमें होनेवाले परिवर्तनको देखनेवाला स्वरूप परिवर्तनरहित है । कारण कि परिवर्तनशीलको परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्यत परिवर्तनरहित हो परिवर्तनशीलको देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियाँसे अलग है । परिवर्तनशील गणोके साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेसे ही गुणोमें होनेवालो वित्याँ अपनेमें प्रतीत होती हैं। अतः साधकको आने-जाने वाली वृत्तियोंके साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूपसे विचलित नहीं होना चाहिये । चाहे जैसी वितयाँ आये. उनसे राजी-नाराज नहीं होना चाहिये: उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिये। सदा एकरस रहनेवाले गुणोंसे सर्वथा निर्लिपा, निर्विकार एवं अविनाशी अपने खरूपको न देखकर परिवर्तनशील: विकारी एवं विनाशी वित्योंको देखना साधकके लिये महान् बाधक है।



# उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।। २३ ।।

जो उदासीनकी तरह स्थित है और जो गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही (गुणोमें) बस्त रहे हैं—इस भावसे जो अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता ।

व्याख्या—'उदासीनवदासीनः'— दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों, तो उन दोनोमेंसे किसी एकका पक्ष लेनेवाला 'पक्षपाती' कहलाता है और दोनोंका न्याय करनेवाला 'मध्यस्थ' कहलाता है । परन्तु जो उन दोनोंको देखता तो है, पर न तो किसीका पक्ष लेता है और न किसीसे कुछ कहता ही है, वह 'उदासीन'. कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा—दोनोंको देखनेसे गुणातीत मनुष्य उदासीनको तरह दीखता है ।

वास्तवमें देखा जाय तो संसारकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । सत्-स्वरूप परमात्माकी सत्तासे ही संसार संतावाला दीख रहा है । अतः जब गुणातीत मनुष्यकी दृष्टिमें संसारकी सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्माकी सता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो ? परन्तु जिनकी दृष्टिमें संसार और परमात्माको सता है, ऐसे लोगोंकी दृष्टिमें वह गुणातीत मनुष्य उदासीनकी तरह दीखता है। 🔧

'गुणैयों न विचात्यते'—ं उसके कहलानेवाले अन्त करणमें सत्त्व, रज और तम—इन गुणेंकी वृत्तियाँ तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नही होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरोके अन्त.करणमें गणोंकी युत्तियाँ आनेपर अपनेमें कुछ भी फरक नहीं पडता. ऐसे ही उसके कहलानेवाले अन्तःकरणमें गणोंकी वृतियाँ आनेपर उसमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता अर्थात् वह उन वृत्तियोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता । कारण कि उसके कहे जानेवाले अत्तःकरणमें अत्तःकरणसहित सम्पूर्ण संसारका अत्यत्त अभाव एवं परमात्मतत्त्वका भाव निरन्तर स्वतः खाभाविक जायत् ,रहता है ।

'गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति'— गुण ही गुणोंमे बरत रहे हैं (गीता ३ । २८) अर्थात् गुणोंमें हो सम्पूर्ण क्रियाएँ हो रही हैं-ऐसा समझकर वह अपने स्वरूपमें निर्विकाररूपसे स्थित रहता है।

'न इङ्गते'— पहले 'गुणा वर्तन्त इत्येव' पदोंसे उसका गुणोंके साथ सम्बन्धका निषेध किया, अब 'न इइते' पदोंसे उसमें क्रियाओंका अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता । कारण कि अविनाशी शद्ध खरूपमें कभी कोई क्रिया होती ही नहीं ।

[बाईसवें और तेईसवें—इन दो श्लोकोंमें भगवानने गुणातीत महापुरुषकी तटस्थता, निर्लिप्तताका वर्णन किया है।1

सम्बन्ध—इकीसर्वे श्लोकमें अर्जुनने दूसरे प्रश्नेक रूपमें गुणातीत मनुष्यके आचरण पूछे थे। उसका उत्तर अब आगेके दो श्लोकोंमें देते हैं।

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।

तल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।। २४ ।।

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।।२५ ।।

जो धीर मनुष्य सुख-दु:खमें सम तथा अपने स्वरूपमें स्थित रहता है; जो मिट्टीके ढेले, पत्थर और सोनेमें सम रहता है; जो प्रिय-अप्रियमें तथा अपनी निन्दा-स्तृतिमें सम रहता है; जो मान-अपमानमें तथा मित्र-शत्रुके पक्षमें सम रहता है; जो सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भका त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है।

व्याख्या—'धीरः. समदःखसुखः'— नित्य-अनित्य, सार-असार आदिके तत्त्वको जानकर स्ततःसिद्ध स्वरूपमें स्थित होनेसे गुणातीत मनुष्य धैर्यवान्

कहलाता है। पूर्वकर्मेकि अनुसार आनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका नाम सुख-दुःख है अर्थात् प्रारव्यके अनुसार

शरीर, इन्द्रियों आदिके अनुकल परिस्थितिको 'सुख' कहते हैं और शरीर, इन्द्रियों आदिके प्रतिकृल परिस्थितिको 'दु:ख' कहते हैं । गुणातीत मनुष्य इन दोनोंमें सम रहता है। तात्पर्य है कि सुख-दु:खरूप बाह्य परिस्थितियाँ उसके कहे जानेवाले अन्तःकरणमें विकार पैदा नहीं कर सकतीं, उसको सखी-दःखी नहीं कर सकर्ती।

'स्वस्यः'— स्वरूपमें सुख-दुःख है ही नहीं। स्वरूपसे तो सुख-दःख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने-जानेवाले सुख-दुःखका भोक्ता नहीं बनता प्रत्युत अपने नित्य-निरन्तर रहनेवाले

खरूपमे स्थिर रहता है।

'समलोष्टाश्मकाञ्चनः'— उसका मिडीके ढेले. पत्यर और स्वर्णमें न तो आकर्षण (राग) होता है और न विकर्षण (द्वेष) होता है । परन्तु व्यवहारमें वह ढेलेको ढेलेकी जगह रखता है, पत्यरको पत्थरकी

जगह रखता है और स्वर्णको स्वर्णको जगह (तिजोरी आदिमें) रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें उसको हर्प-शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है ।

ढेले. पत्थर और स्वर्णका ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती । समता वही है कि इन तीनोंकर ज्ञान होते हुए भी इनमें राग-द्वेष न हों । ज्ञान कभी दोवी नहीं होता. विकार ही दोपी होते हैं।

'तत्यप्रियाप्रियः' — क्रियमाण कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें अर्थात् उनके तात्कालिक फलको प्राप्ति-अप्राप्तिमें भी वह सम रहता है।

'तुल्यनिन्दात्पसंस्तृतिः'— निन्दा और स्तृतिमें नामकी मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्यका नामके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता; अतः कोई निन्दा करे तो उसके चित्तमें खिन्नता नहीं होती और कोई स्तृति करे तो उसके चित्तमें प्रसन्नता नहीं होती । इसी प्रकार निन्दा करनेवालोंके प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तित करनेवालोंके प्रति उसका राग नहीं होता ।

साधारण मनुष्योंकी यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निन्दा बुरी लगती है और स्तृति अच्छी लगती है। परन्तु जो गुणोंसे ऊँचे उठ जाते हैं, उनको निन्दा-स्तृतिका ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं. पर उनमें निन्दा-स्तृतिको लेकर खिन्नता-प्रसन्नता नहीं होती । कारण कि वे जिस तत्त्वमें स्थित हैं. वहाँ गुणोंवाली परकृत निन्दा-स्तृति पहुँचती ही नहीं ।

निन्दा और स्तुति-ये दोनों ही परकृत क्रियाएँ हैं । उन क्रियाओंसे राजी-नाराज होना गलती है । कारण कि जिसका जैसा खमाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है । वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निन्दा न करे—यह न्याय नहीं है अर्थात् उसको बोलनेमें बाध्य करनेका भाव न्याय नहीं है, अन्याय है । दूसरोंपर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निन्दा मत करो ? हमारी स्तुति ही करो ? दसरी बात, कोई निन्दा करता है तो उसमें साधकको प्रसन्न होना चाहिये कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं । अतः प्रशंसामें राजी नहीं होना चाहिये; क्योंकि राजी होनेमें खतरा है !

'मानापमानयोस्तुल्यः'—मान और अपमान होनेमें शरीरकी मुख्यता होती है । गुणातीत मनुष्यका शरीरके साथ तादात्म्य नहीं रहता ! अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे. मान करे या अपमान करे. इन परकृत क्रियाओंका उसपर कोई असर नहीं पड़ता ।

परकृत क्रियाओंमें गुणातीत मनुष्य सम रहता है । इन दोनों परकृत क्रियाओंका ज्ञान होना दोपी नहीं है,

प्रत्यतः निन्दाः औरः अपमानमें दुःखीः होना तथा स्तति और मानमे हर्पित होना दोपी है: क्योंकि ये दोनों ही प्रकृतिके विकार हैं । गुणातीत पुरुषको- निन्दा-स्तृति और मान-अपमानका ज्ञान तो होता है. पर गणोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे: नाम और शरीरके साथ तादात्य न रहनेसे वह सुखी-दुःखी नहीं होता;। कारण कि वह जिस तत्त्वमें स्थित है, वहाँ ये विकार नहीं हैं। वह तत्त्व गुणरहित है, निर्विकार है।

'तुल्यो मित्रारिपक्षयोः'— वह मित्र और शत्रके पक्षमें सम रहता है । यद्यपि गुणातीत मनुष्यकी दृष्टिमें कोई मित्र और शत्रु नहीं होता , तथापि दूसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं । साधारण मनुष्यको भी दसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार मित्र या शतु मान सकते हैं; किन्तु इस बातका पता लगनेपर उस मनुष्यपर इसका असर पडता है, जिससे उसमें राग-द्वेप उत्पन्न हो सकते हैं । परन्तु गुणातीत मनुष्यपर इस बातका पता लगनेपर भी कोई असर नहीं पडता । वस्ततः मित्र और शत्रुकी भावनाके कारण ही व्यवहारमें पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्यके कहलानेवाले अन्तःकरणमें मित्र-शत्रकी भावना ही नहीं होती; अतः उसके व्यवहारमें पक्षपात नहीं होता ।

एक व्यक्ति उस महापुरुपके साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुपके साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियोंकी किसी बातको लेकर न्याय करनेका अवसर आ जाय, तव (व्यवहारमें) वह मित्रता रखनेवालेकी अपेक्षा शत्रुता रखनेवालेका कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे-पदार्थादिका बँटवारा करते समय वह मित्रता रखनेवालेको कम (ठतना हो, जितना वह प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकता हो) और शत्रुता रखनेवालेको कुछ ज्यादा पदार्थ देता है । यह भी समता ही कहलाती है: क्योंकि अपने पक्षवालोंके साथ न्याय और विपक्षवालोंके साथ उदारता होनी चाहिये ।

'सर्वारम्भपरित्यागी'— वह महापुरुष सम्पूर्ण कमंकि आरम्पका त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन-सम्पत्तिके संग्रह और भौगोंके लिये वह किसी

तरहका कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता । खतः प्राप्त परिस्थितिके अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है अर्थात् क्रियाओंमें उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममतासे रहित होती है और निवृत्ति भी मान-बडाई आदिकी इच्छासे रहित होती है।

'गुणातीतः स उच्यते'--यहाँ 'उच्यते' पदसे यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुपकी 'गुणातीत' संज्ञा नहीं है; किन्तु उसके कहे जानेवाले शरीर, अन्तःकरणके लक्षणोंको लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है।

वास्तवमें देखा जाय तो जो गुणातीत है. उसके लक्षण नहीं हो सकते । लक्षण तो गुणोसे ही होते है, अतः जिसके लक्षण होते हैं, वह गुणातीत कैसे हो सकता है? परन्त अर्जनने भी गुणातीतके ही लक्षण पूछे हैं और भगवानने भी गुणातीतके ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीतकी जिस शरीर और अन्तःकरणमें स्थिति मानते थे. उसी शरीर और अन्तःकरणके लक्षणोंको लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्यको पहचाननेके संकेतमात्र है।

प्रकृतिके कार्य गुण हैं और गुणोंके कार्य शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बद्धि है । अतः मन-बद्धि आदिके द्वारा अपने कारण गुणोंका भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता, फिर गणोंके भी कारण प्रकृतिका वर्णन हो है ।1

ही कैसे सकता है? जो प्रकृतिसे भी सर्वथा अतीत (गुणातीत) है, उसका वर्णन करना तो उन मन-बृद्धि आदिके द्वारा सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें गुणातीतके ये लक्षण खरूपमें तो होते ही नहीं; किन्तु अन्तःकरणमें मानी हुई अहंता-ममताके नष्ट हो जानेपर उसके कहे जानेवाले अत्तःकरणके माध्यमसे ही ये लक्षण— गणातीतके लक्षण कहे जाते हैं।

यहाँ भगवान्ने सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय, निन्दा-स्तृति और मान-अपमान-ये आठ परस्पर-विरुद्ध नाम लिये हैं. जिनमें साधारण आदिमयोंकी तो विषमता हो ही जाती है. साधकोंकी भी कभी-कभी विषमता हो जाती है। ऐसे इन आठ कठिन स्थलोंमें जिसकी समता हो जाती है. उसके लिये अन्य सभी अवस्थाओंमें समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं आठ कठिन स्थलोंका नाम लेकर भगवान यह बताते हैं कि गुणातीत महापुरुपकी इन आठों स्थलोंमें खतः-खाभाविक समता होती है।

गुणातीत मनुष्यकी जो स्वतःसिद्ध निर्विकारता है. उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियोंके आने-जानेका कुछ भी फरक नहीं पड़ता । उसकी निर्विकारता, समता ज्यों-की-त्यों अटल रहती है । उसकी शान्ति कभी भङ्ग नहीं होती ।

चिनीसर्वे और पचीसर्वे—इन दो श्लोकोंमें भगवानने गुणातीत महापुरुषकी समताका वर्णन किया

सम्बन्ध—अर्जुनने तीसरे प्रश्नके रूपमें गुणातीत होनेका उपाय पूछा था । उसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

### गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। २६ ।।

जो मनुष्य अर्ध्याभचारी भक्तियोगके द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणोंका अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है।

व्याख्या-[यद्यपि भगवानने इसी अध्यायके होता है कि अर्जुन उस उपायके सिवाय गुणातीत उन्नीसवें-बीसवें श्लोकोंने गुणोंका अतिक्रमण करनेका होनेके लिये दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुनने इक्षोसवे श्लोकमें अतः अर्जुनको भक्तिका अधिकारी समझकर मगवान् गुणातीत होनेका उपाय पूछ लिया । इससे यह मालूम उनको गुणातीत होनेका उपाय भक्ति बताते हैं ।]

'मां च योऽव्यभिवारेण धक्तियोगेन सेवते'.---इन पदोंमें उपासक, उपास्य और उपासना--ये तीनों आ गये हैं अर्थात् 'यः' पदसे उपासक, 'माम्'पदसे उपास्य और 'अव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते' पटोंसे तपासना आ गयी है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'अव्यभिचारेण' पदका तात्पर्य<sub>े</sub> है कि दूसरे किसीका भी सहारा न हो । सांसारिक सहारा तो दर रहा, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि योगो-(साधनों-) का भी सहारा न हो ! और 'भक्तियोगेन' पदका तात्पर्य है कि केवल भगवानुका ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विधास हो । इस तरह 'अव्यभिवारेण' पदसे दूसरोंका आश्रय लेनेका निपेध करके 'भक्तियोगेन' पदसे केवल भगवानका ही आश्रय लेनेकी बात कही गयी है।

'सेवते' पदका तात्पर्य है कि अव्यपिचारी भक्तियोगके द्वारा भगवानुका भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाय, उनके अनुकृत चले ।

'स गुणान्समतीत्यैतान्' — जो अनन्यभावसे केवल भगवानके ही शरण हो जाता है, उसको गुणोंका अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान्की कृपासे उसके द्वारा खतः गुणोंका अतिक्रमण हो जाता है (गीता १२ । ६-७) ।

'ब्रह्मभ्याय कल्पते'— वह गुणोंका अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र (अधिकारी) हो जाता है। भगवानने जब यहाँ भक्तिको बात बतायी है, तो फिर भगवानुको यहाँ ब्रह्मप्राप्तिको बात न कहकर अपनी

प्राप्तिकी बात बतानी चाहिये थी । परन्तु यहाँ ब्रह्मप्राप्तिकी बात बतानेका तारपर्य यह है कि अर्जुनने गुणातीत होने-(निर्मुण ब्रह्मकी प्राप्ति-)का उपाय पुछा था । इसलिये भगवानने अपनी भक्तिको ब्रह्मप्राप्तिका उपाय बताया ।

दूसरी बात, शास्त्रोंमें कहा गया है कि भगवानकी उपासना करनेवालेको ज्ञानको भूमिकाओंको सिद्धिक लिये दूसरा कोई साधन, प्रयत नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिये ज्ञानकी भूमिकाएँ अपने-आप सिद्ध हो जाती हैं । उसी बातको लक्ष्य करके भगवान यहाँ कह रहे हैं कि 'अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरा 'सेवन' करनेवालेको ब्रह्मप्राप्तिका पात्र बननेक लिये दसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने-आप ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है 1 परन वह भक्त ब्रह्मप्राप्तिमें सत्तोप नहीं करता । उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान् कैसे प्रसन्न हों ? भगवान्की प्रसन्नतामें ही उसकी प्रसन्नता होती है । तारपर्य व्यह निकला कि जो केवल भगवानके ही परायण है. भगवान्में ही आकृष्ट है, उसके लिये ब्रह्मप्राप्ति स्वतःसिद्ध है । हाँ, वह ब्रह्मप्राप्तिको महत्त्व दे अथवा न दे—यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्मप्राप्तिका अधिकारी स्वतः हो जाता है। 🖟 🖟

तीसरी बात, जिस तत्त्वकी प्राप्ति ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि साधनोंसे होती है, उसी तत्त्वकी प्राप्ति भक्तिसे भी होती है । साधनोंमें भेद होनेपर भी उस तत्त्वकी प्राप्तिमें कोई भेद नहीं होता ।

सम्बन्ध---उपासना तो करे भगवान्की और पात्र बन जाय ब्रह्मप्राप्तिका--- यह कैसे ? इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं ।

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य ्च ...।

शाश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।। २७ ।।

क्योंकि प्रह्म, अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और ऐकान्तिक सुखका आश्रय मैं ही हैं ।

आश्रय हूँ—ऐसा कहनेका तात्पर्य ब्रह्मसे अपनी ऐसे ही भगवान साकार-रूपसे हैं और ब्रह्म निराकार-रूपसे अभिन्नता बतानेमें हैं। जैसे जलती हुई अगिन साकार है—ये दो रूप साधकोंकी उपासनाकी दृष्टिसे हैं, पर है और काष्ट आदिमें रहनेवाली अगिन निराकार है—ये 'तत्त्वतः भगवान् और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं ।

व्याख्या— 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्'—मैं ब्रह्मकी प्रतिष्ठा, अग्निके दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है ।

जैसे भोजनमें एक सुगन्ध होती है और एक स्वाद होता है; नासिकाको दृष्टिसे सगन्ध होती है और रसनाकी दृष्टिसे स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है । ऐसे ही ज्ञानकी दृष्टिसे ब्रह्म है और भक्तिको दृष्टिसे भगवान हैं, पर तत्वतः भगवान् और ब्रह्म एक ही हैं ।

भगवान्' कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग है—यह भेद नहीं है; किन्तु भगवान् कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है । गीतामें भगवानने अपने लिये 'ब्रह्म' शब्दका भी प्रयोग किया है-'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि' (५ । १०) और अपनेको 'अव्यक्तमृति' भी कहा है—'मया ततिमदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिनां (९ १४) । तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही हैं. दो नहीं ।

'अमृतस्याध्ययस्य च'—अविनाशी अमृतका अधिष्ठान मैं ही हैं और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तालर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं—ये दो तत्त्व नहीं हैं, प्रत्यत एक ही हैं। इसी अविनाशी अमृतकी प्राप्तिको भगवानने 'अमृतमश्रुते' (१३ । १२; १४ । २०) पदसे कहा है ।

'शाश्चतस्य च धर्मस्य'— सनातन धर्मका आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है । तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं-ये दो नहीं है, प्रत्यत एक ही हैं । सनातन धर्म मेरा ही खरूप है \* । गीतामें अर्जनने भगवानको शाश्चतधर्मका गोप्ता (रक्षक) वताया है (१९ ।१८) । भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्मकी रक्षा किया करते हैं (४।८)।

'सखस्यैकान्तिकस्य च'— ऐकान्तिक सखका

आधार मैं हैं और मेरा आधार ऐकान्तिक सख है अर्थात मेरा ही खरूप ऐकात्तिक सुख है । भगवानुने इसी ऐकात्तिक सुखको 'अक्षय सुख' (५ । २१), 'आत्यन्तिक सुख' (६।२१) और 'अत्यन्त सुख' (६।२८) नामसे कहा है । इस श्लोकमें ख्राह्मणः'. 'अमतस्य' आदि पदोंमें 'सहो: शिर:' को तरह अभिन्नतामें पष्टी विभक्तिका प्रयोग किया गया है । तात्पर्य है कि 'राहका सिर'— ऐसा जो प्रयोग होता है, उसमें राह अलग है और सिर अलग है - ऐसी बात नहीं है, प्रत्यत ग्रहका नाम ही सिर है और सिरका नाम ही राह है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी अमृत आदि ही भगवान् कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी

अमत आदि हैं। ब्रह्म कहो चाहे कष्ण कहो, और कृष्ण कही चाहे ब्रह्म कहो; अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो. और कष्ण कहो चाहे अविनाशी अमत कही: शाश्वत धर्म कहो चाहे कष्ण कहो और कृष्ण कही चाहे शाश्वत धर्म कहो; ऐकान्तिक सुख कहो चाहे कष्ण कहो; और कष्ण कहो चाहे ऐकान्तिक सख

क्र हिन्दू (सनातन), बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम—ये चार धर्म वर्तमान समयपें संसारमें मुख्य माने जाते हैं । इन चारोंमेंसे एक-एक धर्मको माननेवालोंकी संख्या करोडोकी है । इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम-धर्मको चलानेवाले क्रमशः चुँद ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं । ये तीनों ही धर्म अर्थाधीन हैं । परनु हिन्दूधर्म किसी मनुष्यके द्वारा चलाया हुआ नहीं है अर्थात् यह किसी मानवीय युद्धिकी उपज नहीं है । यह तो विभिन्न ऋषियोद्धारा किया गया अन्येषण हैं, खोज है । खोज उसीकी होती है, जो पहलेसे ही मौजूद हो । हिन्दूधर्म अनादि, अनन्त एवं शाश्चत है । जैसे भगवान् शास्त (सनातन) हैं, ऐसे ही हिन्दूधर्म भी शाश्चत है । इसीलिये भगवान्ने यहाँ (गीता १४ । २७ में) सनातन हिन्दूधर्मको अपना स्वरूप बताया है । जब-जब हिन्दूधर्मका हास होता है, तब-तब भगवान् अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं (गीता ४ 1७-८) । तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी संस्थापना, रक्षा करनेके लिये ही अवतार लेते हैं, इसको बनानेके लिये, उत्पन्न करनेके लिये नहीं । बातवर्षे अन्य सभी धर्म तथा मत-मतान्तर भी इसी सनातन धर्मसे उत्पन्न हुए हैं । इसलिये उन धर्मीर्प मनुष्योंके कल्याणके लिये जो साधन बताये गये हैं, उनको भी हिन्द्-धर्मको ही देन मानना चाहिये । अतः उन धर्मोमें बताये गये अनुष्टानीका भी निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर पालन किया जाय, तो कल्याण होनेमें सन्देह नहीं मानना चाहिये । प्राणिमात्रके कल्याणके लिये जितना गहरा विचार हिन्दू-धर्ममें किया गया है, उतना दूसरे धर्मोमें नहीं मिलता । हिन्दूधर्मके सभी सिद्धान्त पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करनेवाले हैं ।

कहो; एक ही बात है। इसमें कोई आधार-आधेय उपासना करनेसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है—यह बात माव नहीं है, एक हो तत्त्व है। इसलिये भगवानकी ट्रांक ही है।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम् चतर्दशोऽष्यायः ।।१४।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्— इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रोमद्रगवद्गीतोपनिषद्रूष श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'गुणप्रयविभागयोग' नामक चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १४ ।।

इस अध्यायमें सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है । इन तीनों गुणोंसे अतीत होनेपर, इनका सम्बन्ध छूटनेपर परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । इसलिये इस अध्यायका नाम 'गुणत्रयविभागयोग' रखा गया है । चौदहवें अध्यायके पद, अक्षर और डवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अथ चतुर्दशोऽध्याय:' के तीन, 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदेंकि छः, श्लोकंकि तीन सौ बाईस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ चौवालीस है। (२) इस अध्यायमें 'अथ चतुर्दशोऽध्याय:' के
- (२) इस अध्यायम अध चतुरशाडध्यायः भ आठ, 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदेकि वीस, श्लोकंकि आठ सी चौंसठ और पुष्पकाके इक्यावन अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सी तैतालीस

है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । (३) इस अध्यायमें तीन उताव हैं—दो 'श्रीभगवानुवाव' और एक 'अर्जुन उवाव'। चौदहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके सताईस श्लोकोंमेंसे—-पाँचवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न विपुला'; छठे और दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; पन्द्रहवें और सत्रहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला'; उन्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला'; और नवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और नवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' तथा तीसरे चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीण-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष बीस श्लोक ठीक 'मथ्यावकत्र' अनुष्टप छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।





1 1500

# अथ पञ्चदशोऽध्यायः

#### अवतरणिका---

श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवे अध्यायके पहले श्लोकमे 'सगुण और निर्मुण-उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ हैं?' —इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने सगुण-उपासकोंको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया । पाँचवें श्लोकमें सगुण और निर्मुण-उपासनाकी तुलना करते हुए भगवान्ने कहा कि देहाभिमानियोके लिये अव्यक्त अर्थात् निर्मुण-तत्त्वकी उपासना कठिन हैं । यह देहाभिमान-रूपी बाधा दूर कैसे हो—इस विषयका तथा निर्मुण-तत्त्वका विवेचन भगवान्ने तेरहवे और चौदहवे अध्यायमे किया ।

चौदहवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमे अर्जुनने गुणातीत पुरुपोंके लक्षणों और आचरणोंके साथ-ही-साथ गुणातीत होनेका उपाय पूछा । इसके उत्तरमें भगवान्ने वाईसवेंसे पचीसवें श्लोकतक गुणातीत पुरुपके लक्षणों और आचरणोंका वर्णन करके छ्ब्बीसवें श्लोकमे सगुण-उपासकोंके लिये 'अब्बीपचारी, मिक्रयोग' को गुणातीत होनेका उपाय बताया । तात्पर्य यह है कि भगवान्का अनन्य भक्त (भगवान्प ही आश्रित और भगवान्को ही अपना माननेके कारण) सुगमतापूर्वक गुणातीत भी हो जाता है । इस (छब्बीसवे) श्लोकमें भगवान्ने 'अब्बीधवारेण मिक्रयोगेन' पदीसे व्यभिचारदोप- (संसारके आश्रय-) से रहित भिक्रयोगका, 'यः' पदसे जीवका और 'माम्' पदसे अपना (परमात्माका) सूक्ष्मरूपसे वर्णन किया । इसलिये इन्हीं तीनों विषयोंका अर्थात् संसार, जीव और एरमात्माका विस्तृत विवेचन भगवान् इस (पन्नहवे) अध्यायमें करते हैं ।

जीव खरूपतः (परमात्माका अंश होनेसे) गुणातीत होनेपर भी अनादि अज्ञानके कारण गुणोके प्रभावसे प्रभावित होकर गुणोके कार्यभूत शरीर- (संसार-) में तादाल्य, ममता और कामना करके आवद हुआ है। जवतक वह गुणोंसे अतीत (विलक्षण) तत्त्व परमात्माके प्रभावको नहीं जानता, उवतक वह प्रकृतिजन्य गुणोंके प्रभावसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिये भगवान् (अपनी प्राप्तिके प्रिय साधन 'अव्याभवारिणी भक्ति' को प्राप्त कराने हेतु) अपना अत्यन्त गोपनीय और विशेष प्रभाव वतानेके लिये इस (पंद्रहवे) अध्यायका आरम्भ करते हैं।

जोव परमातमाका अंश है (गीता १५ ।७) । अतः इसका एकमात्र सम्बन्ध अपने अंशी परमातमासं ही है । परन्तु भूलसे यह अपना सम्बन्ध प्रकृतिके कार्य शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे मान लेता है, जिनसे उसका सम्बन्ध वास्तवमें कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता हो नहीं । परमातमासे अपने वास्तविक सम्बन्धको भूलकर शरीरादि विजातीय पदार्थों को 'में', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मानना ही व्यभिचार-दोप है । यह व्यभिचार-दोप ही अनन्य भक्तियोगमें खास वाधक है । इस वाधाको दूर करनेके लिये 'प्रहवें अध्यायके पहले पाँच श्लोकिक प्रकरणमें भगवान संसार-वृक्षका वर्णन करके उसका छेदन करनेकी आजा देते हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्रीभगवानवाच

# ऊर्ध्वमुलमध:शाखमश्र**र्थं**

### छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।।१।।\*

श्रीभगवान् बोले—ऊपरकी ओर मूलवाले तथा नीवेकी ओर शाखावाले जिस संसाररूप अश्वत्यवृक्षको अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार-वृक्षको जो जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंको जाननेवाला है।

व्याख्या— 'कर्ष्यंमूलमधःशाखम्— तिरहवें
अध्यायके आरम्भके दो श्लोकोंकी तरह यहाँ पन्द्रहवें
अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवान्ते अध्यायके
सम्पूर्ण विषयोंका दिग्दर्शन कराया है और 'कर्ष्यमूलम्'
पदसे परमात्माका, 'अधःशाखम्' पदसे सम्पूर्ण जीवोंके
प्रतिनिधि ब्रह्माजीका तथा 'अध्यस्यम्' पदसे संसारका
संकेत करके (संसारक्ष्य अध्ययवृक्षके मूल)
सर्वश्राकिमान् परमात्माको यथार्थरूपम् जाननेवालंको
'वेदवित कहा है।

साधारणतया वृक्षोंका मूल नीचे और शाखाएँ ऊपरकी ओर होती हैं; परन्तु यह संसारवृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं!

जहाँ जानेपर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आता, ऐसा भगवान्का परमधाम ही सम्पूर्ण भौतिक संसारसे ऊपर (सर्वापिर) है। संसारवृक्षकी प्रधान शाखा (तना) ब्रह्माजी हैं; क्योंकि संसारवृक्षकी उद्यक्तिक समय सबसे पहले ब्रह्माजीका उद्यव होता है। इस कारण ब्रह्माजी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मालोक भगवद्धामकी अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टिगोंसे परमधामकी अपेक्षा निम्न ब्रुणोंमें होनेके कारण ही इन्हें 'अधः' (नीचेकी ओर) कहा गया है ।

यह संसाररूपी वृक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला है। वृक्षमे मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही इस संसाररूप वृक्षमें परमात्मा ही प्रधान हैं। उनसे ब्रह्माजी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन 'अधःशाखम्' पदसे हुआ है।

प्राहरव्ययम् ।

सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं। देश, काल, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियोंसे परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठकों तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं हैं‡(गीता ११ ४३)। संसारवृक्षके मूल सर्वोपिर परमात्मा हैं। जैसे 'मूल' वृक्षका आधार होता है, ऐसे ही 'परमात्मा' सम्पूर्ण जगत्के आधार हैं। इसीलिये उस वृक्षको 'ऊर्ध्यमूलम', कहा गया है।

'मूल' शब्द कारणका वाचक है । इस संसार-वृक्षकी उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मासे ही हुआ है । वे परमात्मा नित्य, अनन्त और सबके आधार है तथा सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें निवास करते हैं, इसिल्ये वे 'ऊर्घ्व' नामसे कहे जाते हैं । यह संसारवृक्ष उन्हों परमात्मासे उत्पत्र हुआ है, इसिल्ये इसके ऊपरकी ओर मूलवाला (कर्म्बमूल) कहते हैं, ।

वृक्षके मूलसे ही तने, शाखाएँ, कोपले निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मासे ही सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है, उन्होंसे विस्तृत होता है और उन्होंमें स्थित

<sup>\*</sup> ऊर्ध्यमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्यः सनातनः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तास्मास्तोकाः भ्रिताः सर्वे तदु नात्येति कथन । एवद्भेतत् ।1 (कटोपनियद् २ । ३ । १) यदौ 'अथःशाख्य' पद्मे ब्रह्माजीसे सकर कीट-पर्यन्त सभी जीवोका समावेश है ।

<sup>ं</sup> न तत्समञ्जाष्यिकश्च दूरवते । (धेताधताोपनिषद् ६ १८)

उस-(परमात्मा-) से बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं दीखता ।

चताते

\* माधक-भंजीवर्जी \*

सर्वेवशाणाम'

आँवला

करता है \*। ऐसे सर्वोपरि परमात्माकी शरण लेनेसे मनप्य सदाकें लिये कतार्थ हो जाता है। (शरण

श्लोक १ ।

लेकी बात आगे चौथे श्लोकमें 'तमेव चादां परुपं

ज्यते' पदोंमें कही गयी है। । सृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्माजी प्रकृतिको स्रोकार करते हैं । परन्तु वास्तवमें वे (प्रकृतिसे सम्बन्धरहित

होनेके कारण) मुक्त हैं। ब्रह्माजीके सिवाय दसरे सम्पर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीरादिके साथ

अहंता-ममतापर्वक जितना-जितना अपना सम्बन्ध मानते हैं, उतने-उतने ही वे बन्धनमें पड़े हुए हैं और उनका

उतनी ही शाखाएँ नीचेकी ओर फैलती रहती हैं। सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीनों गतियाँ 'अय:शाखम' के ही अन्तर्गत हैं (गीता १४ । १८) ।

'अश्वत्यम'---'अश्वत्यम' शब्द के दो अर्थ है---(१) जो कल दिनतक भी न रह सके न और (२) पीपलका वृक्ष ।

पहले अर्थके अनुसार---'अश्वत्थ' पदका तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण में भी स्थिर रहनेवाला नहीं है। केवल परिवर्तनके समहका नाम ही संसार है। परिवर्तनका जो नया रूप सामने आता है, उसको

उत्पत्ति कहते हैं: थोड़ा और परिवर्तन होनेपर उसको स्थितिरूपसे मान लेते हैं और जब उस स्थितिका खरूप भी परिवर्तित हो जाता है, तब उसको समाप्ति (प्रलय) कह देते हैं । वास्तवमें इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं । इसलिये इसमें प्रतिक्षण

परिवर्तन होनेके कारण यह (संसार) एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दुश्यमात्र प्रतिक्षण अदर्शनमें जा रहा है। इसी भावसे इस संसारको 'अश्वत्यम्' कहा गया

अभित्रनिमित्तोपादान कारण हैं। अतः संसाररूपी पीपलका वृक्ष भी तत्त्वतः परमात्मस्वरूप होनेसे पुजनीय बार-बार पतन(जन्म-मरण) होता रहता है अर्थात् है। इस संसाररूप पीपल-बक्षको पूजा यही है कि इससे सख लेनेकी इच्छाका त्याग करके केवल इसकी

सेवा करना । सुखकी इच्छा न रखनेवालेके लिये यह संसार साक्षात भगवत्त्वरूप है-'वासदेव: सर्वम' (गीता ७ । १९) । परन्त संसारसे सखकी इच्छा रखनेवालोंके लिये यह संसार दु:खोंका घर ही है। कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार-वक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभङ्गर है। अतः स्वयंकी कभी इससे तप्ति हो ही नहीं सकती; किंतु इससे सुखकी इच्छा करके

यह बार-बार जन्मता-मरता रहता है । इसलिये संसारसे

यत्किश्चित भी स्वार्थका सम्बन्ध न रखकर केवल

'प्राहरव्ययम'-- संसार-वृक्षको अव्यय कहा जाता है । क्षणभङ्गर अनित्य संसारका आदि और अन्त न

उसकी सेवा करनेका भाव ही रखना चाहिये।

महिमा गायी गयी है। स्वयं भगवान् भी सब वृक्षोंमें

'अश्वत्य'को अपनी विभति कहकर उसको श्रेष्ट एवं पज्य

तलसी-इनकी भगवद्भावपूर्वक पूजा करनेसे वह

परमात्मासे संसार उत्पन्न होता है । वे ही संसारके

है---'अश्रस्थः

(गीता १० । २६) । पीपल.

भगवानकी पुजा हो जांती है।

जान सक्तेक कारण, प्रवाहकी निरत्तरता-(नित्यता-)के कारण तथा इसका मल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होनेके कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्रका जल सुर्यके तापसे भाग बनकर बादल बनता है । फिर आकाशमें ठण्डक पाकर वही \* अंसे गीतामें कहा है-अहं कुलनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तवा' (७ । ६), 'प्रभवः प्रलयः स्थानं नियानं

तरफ निकलनेमें तीन क्षण लगते हैं-पहले क्षणमें स्पर्श, दूसरे क्षणमें छेदन और तीसरे कामें बार निकलना !

बीजमब्ययम्' (९ । १८); 'अहं सर्वस्य प्रमयो मतः सर्वं प्रवर्तते' (१० ।८); 'यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी' (१५ । ४) और 'यतः प्रवृत्तिर्मृतानाम्' (१८ । ४६) । ें 'में:' पर्यन्त न तिष्ठतीति अभ्रत्यः'—'श्वस्' अध्यय आनेवाले कलका यावक है। जो कलतक

स्थिर रहे, उसे 'सत्य' तथा जो कलतक स्थिर न रहे, उसे 'असत्य कहते हैं । 🗗 'क्षण' का विवेचन दार्शनिकोंने इस प्रकार किया है—कमलके पत्तेपर सुई मारी जाप 🖈 सुक्रै इसी

जल बादलसे पुनः जलरूपसे पृथ्वीपर, आ जाता है। फिर वहीं जल नदी-नालेका रूप धारण करके समुद्रमें चला जाता है, पुनः समुद्रका जल बादल वनकर बरसता है- ऐसे घुमते हुए जलके चक्रका कभी भी अन्त नहीं आता । इसी प्रकार इस संसार-चक्रका भी. कभी अन्त नहीं आता । यह· संसार-चक्र इतनी तेजीसे घुमता (बदलता) है कि चलचित्र- (सिनेमा-)

के समान अस्थिर (प्रतिक्षण परिवर्तनशील) होते हए

भी स्थिरकी तरह प्रतीत होता है। यह संसार-वृक्ष अव्यय कहा जाता है (प्राह:), वास्तवमे यह अव्यय (अविनाशी) है नहीं ! अगर यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें यह कहा जाता कि इस-(संसार-) का जैसा स्वरूप कहा जाता है, वैसा उपलब्ध नहीं होता; और न इस-(संसार-वक्ष-) को वैराग्यरूप दढ शस्त्रके द्वारा छेदन करनेके लिये ही भगवान् प्रेरणा करते ।

'छन्दांसि यस्य पर्णानि'--वेद इस संसार-वृक्षके पत्ते हैं । यहाँ वेदोंसे तात्पर्य वेदोंके उस अंशसे है, जिसमें सकाम कमेंकि अनुष्ठानोंका वर्णन है \* ! तात्पर्य यह है कि जिस वृक्षमें सुन्दर फूल-पत्ते तो हों, पर फल नहीं हों तो वह वृक्ष अनुपयोगी है; क्योंकि वास्तवमें तृप्ति तो फलसे ही होती है, फुल-पत्तोंकी सजावटसे नहीं । इसी प्रकार सुख-मोग चाहनेवाले सकाम पुरुषको भोग-ऐश्वर्यरूप फूल-पताँसे सम्पन्न यह संसार-वृक्ष बाहरसे तो सुन्दर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहनेके कारण उसको अक्षय सुखरूप तृप्ति अर्थात् महान् आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती ।

वदविहित पुण्यकमौका अनुष्टान स्वर्गीद लोकोंकी कामनासे किया जाय तो वह निपिद्ध कर्मोंको करनेकी अपेक्षां श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मोंसे मुक्ति नहीं हो संकती: क्योंकि फलभोगके बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसारमें आना पड़ता है (गीता ९ । २१) । इस प्रकार सकाम-कर्म और उसका फल- दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं । अतः साघकको इन (दोनों) से सर्वथा असङ होकर एकमाउ

परमात्मतत्त्वको ही प्राप्त करना चाहिये पत्ते वृक्षको शाखासे उत्पन्न होनेवाले तथा वसका रक्षा और वृद्धि करनेवाले होते हैं । पत्तिसे वृक्ष सुन्तर

दीखता है तथा दुढ़ होता है (पत्तींके हिलनेसे बसका मूल, तना एवं शाखाएँ दृढ़ होती हैं) । वेद भी इस संसार-वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्माजीसे प्रकट हुए हैं और वेदविहित कमोंसे ही संसारकी वृद्धि और रक्षा होती है । इसलिये वेदोंको पत्तोका स्थान दिया गया है । संसारमें सकाम. (काम्य) :कर्मीसे स्वर्गीदंमें देव-योनियाँ प्राप्त होती हैं— यह संसार-वक्षका बढना है । स्वर्गीदिमें नन्दनवन, सुन्दर विमान, रमणीय अप्सराएँ आदि हैं— यह संसार वृक्षके सौन्दर्यकी प्रतीति है।

रहता है—ंयह संसार-वृक्षका दृढ़ होना है। इन पदोंसे भगवान् यह कहना चाहते हैं कि साधकको सकाम भाव, वैदिक सकाम-कर्मान्धानरूप पत्तोंमें न फँसकर संसारवृक्षके मूल- परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये । परमात्माका आश्रय लेनेसे वेदोंका वास्तविक तत्त्व भी जाननेमें आ जाता है। वेदोंका वास्तविक तत्त्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत परमातमा ही है (गीता -१५ ।१५) 🕇 ।

सकाम कमेंकि करते रहनेसे बारंबार जन्म-मरण होता

'यस्तं चेद स 'चेदवित्'— उस संसार-वृक्षको जो मनुष्य जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ तात्पर्यको जाननेवाला है । संसारको क्षणभङ्गर (अनित्य) जानकर इससे कभी किञ्चित्मात्र भी सुखकी आशा न रखना— यही संसारको यथार्थरूपसे जानना है। वास्तवमें संसारको क्षणभङ्गर जान लेनेपर सुखमोग हो ही नहीं सकता । सुखमोगके समय संसार क्षणभद्गर नहीं दीखता । जबतक संसारके प्राणी-पदार्थीकी स्थायी

<sup>\*</sup> वेदोंमें सकाम मन्त्रोंकी संख्या तो अस्मी हुआर है, पर मुक्त करने वाले मन्त्रोंकी संख्या वीय हजार ही है, जिसमें चार हजार मन्त्र ज्ञानकाण्डके एवं सोलह हजार मन्त्र उपामनाकाण्डके हैं। , (कठोषनिषद् १ । २ । १५) मर्थं येदा यत् पदमामनितः .

<sup>&#</sup>x27;सम्पूर्ण चेद जिम परभपद परमात्माका चारंबार प्रतिपादन करते हैं।' ...

मानते रहते हैं, तभीतक सुखभोग, सुखकी आशा और कामना तथा संसारका आश्रय, महत्त्व, विश्वास बना रहता है । जिस समय यह अनभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है. उसी समय उससे सख लेनेकी इच्छा मिट जाती है और माधक उसके वास्तविक स्वरूपको (संसारसें विमुख और परमात्माके सम्पख होकर) परमात्मासे अपनी अभिन्नताका अनभव कर लेता है। परमात्मासे अभित्रताका अनभव होनेमें ही वेदोंका वास्तविक तात्पर्य है। जो मनध्य संसारसे विमख होका परमात्मतत्त्वसे अपनी अभिन्नता ( जो कि वास्तवमें है) का अनुभव कर लेता है, वही वास्तवमें 'वेदवित्' है । वेदोंके अध्ययनमात्रसे मनुष्य वेदोंका विद्वान तो हो सकता है. पर यथार्थ वेदवेता नहीं । वेदोंका अध्ययन न होनेपर भी जिसको (संसारसे सम्बन्धविच्छेदपर्वक) परमात्मतत्त्वको अनभति हो गयी है, वही वास्तवमें वेदवेता (वेदोंके तात्पर्यको

अनुभवमें लानेवाला) है।

भगवानने इसी अध्यायके पंदहवें श्लोकमें अपनेको 'वेदवित' कहा है । यहाँ वे संसारके तत्त्वको जाननेवाले पुरुषको 'वेदवित' कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनष्य-शरीरमें मिले विवेककी इतनी महिमा है कि उससे जीव संसारके यथार्थ तत्त्वको जानकर भगवानके सदश वेदवेता बन सकता है\*।

परमात्माका ही अंश होनेके कारण जीवका एकमात्र वास्तविक सम्बन्ध परमात्मासे है । संसारसे तो इसने भूलसे अपना सम्बन्ध माना है, वास्तवमें है नहीं । विवेकके द्वारा इस भलको मिटाकर अर्थात संसारसे माने हए सम्बन्धका त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मासे अपनी खतःसिद्ध अभिन्नताका अनुमय करनेवाला हो संसारवृक्षके यथार्थ तत्त्वको जाननेवाला है: और उसीको भगवान यहाँ 'वेदवित' कहते हैं।

सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवानने जिस संसार-वक्षका दिग्दर्शन कराया, उसी संसारवृक्षका अब आगेके श्लोकमें अवयवाँसहित विस्तारचे तर्जन इतने हैं।

### अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।।२ ।।

उस संसार-वृक्षकी गुणों-(सत्त्व, रज, और तम-) के द्वारा बढ़ी हुई तथा विपयरूप कोंपलोंवाली शाखाएँ नीचे, मध्यमें और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्यलोकमें कमंकि अनुसार बाँधनेवाले मल भी नीचे और ऊपर (सभी लोकोंमें) व्याप्त हो रहे हैं।

गुणप्रवद्धाः'--शाखा संसाख्यको मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मासे सम्पूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक् आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है । इसलिये ब्रह्मलोकसे पातालतक जितने भी लोक तथा उनमें रहनेवाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार-वृक्षकी शाखाएँ हैं । जिस प्रकार जल सींचनेसे वृक्षकी शाखाएँ बदती है, उसी प्रकार गुणरूप जलके सङ्गसे इस संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती है । इसीलिये भगवान्ने

जीवात्माके ऊँच, मध्य और नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण गणोंका सङ्ग ही बताया है (गीता १३ । २१; १४ । १८) । सम्पूर्ण सृष्टिमें ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं, जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गणोंसे रहित हो (गीता १८ 1४०) । इसलिये गुणोंके सम्बन्धसे हो संसारकी स्थित है। गुणोंकी अनुभूति गुणोंसे उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थोंक द्वारा होती है। अतः वृतियों तथा पदार्थोंसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करानेके लिये ही 'गुणप्रवृद्धाः' पद देकर भगवानने

<sup>\*</sup> भम साधर्म्यमागताः' (भीता १४ । २) में भी यही बात कही गयी है ।

यहाँ यह बताया है कि जबतक गुणोंसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध है, तबतक संसारवृक्षको शाखाएँ बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसारवृक्षका छेदन करनेके लिये गुणोंका सङ्ग किञ्चित्मात्र भी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि गुणोंका सङ्ग रहते हुए संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता।

'विषयप्रवालाः'--जिस प्रकार शाखासे निकलनेवाली नयी कोमल पत्तीके डंठलसे लेकर पत्तीके अप्रभागतकको प्रवाल (कॉपल) कहा जाता है, उसी प्रकार गुणोकी वृत्तियोंसे लेकर दुश्य पदार्थमात्रको यहाँ 'विषयप्रवालाः' कहा गया है ।

वृक्षके मूलसे तना (मुख्य शाखा), तनेसे शाखाएँ और शाखाओंसे कोपलें फटतां हैं और कोपलोंसे शाखाएँ आगे बढ़ती हैं । इस ससार-वृक्षमें विषय-चिन्तन ही कोंपलें हैं । विषय-चिन्तन तीनों गुणोंसे होता है । जिस प्रकार गुणरूप जलसे संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुणरूप जलसे विपयरूप कॉपलें भी बढ़ती है। जैसे कोंपलें दीखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दीखता, ऐसे ही शब्दादि विषय तो दीखते हैं. पर उनमे गुण नहीं दीखते । अतः विषयीसे ही गुण

'विषयप्रवाला:'पदका भाव यह प्रतीत होता है कि विषय-चिन्तन करते हुए मनुष्यका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता \*(गीता २।६२-६३) । अन्तकालमें मन्ष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते हुए शरीरका त्याग करता है, उस-उस भावको ही प्राप्त होता है (गीता ८ १६) — यही विषयरूप कोपलोका फटना है।

जाने जाते हैं।

कॉपलोंकी तरह विषय भी देखनेमें यहत सुन्दर प्रतात होते हैं, जिससे मन्ष्य उनमे आकर्षित हो जाता

हुए इनको क्षणभङ्गर, नाशवान् और दुःखरूप जानकर इन विषयोंका सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है (गीता ५।२२) । विषयोंमें सीन्दर्य और आकर्षण अपने रागके कारण ही दीखता है, वास्तवमे वे सुन्दर और आकर्षक है नहीं । इसलिय विषयोमें रागका त्याग ही वास्तविक त्याग है । जैसे कोमल कोपलाको नष्ट करनेमे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इने विपर्यकि त्यागमें भी साधकको कठिनता नहीं माननी चाहिये । मनसे आदर टेनेपर ही ये विषयरूप क्रोपलें सन्दर और आकर्षक दोखती हैं, वास्तवमे तो ये विषयुक्त 'लङ्डुके समान ही 'हैं†! इसलिये इस संसार-वृक्षका छंदन करनेके लिये भोगयुद्धि-पूर्वक विषयचित्तन एवं विषयसेवनका सर्वथा त्याग करना आवश्यक है 🖽 .

है । साधक अपने विवेकसे परिणामपर विचार करते

'अधशोर्ध्व प्रसताः'--यहाँ 'च' पदको मध्यलोक अर्थात् मन्प्यलोक-(इसी श्लोकके मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि' पदों-) का वाचक समझना चाहिये। 'ऊर्ध्वम्' पटका तात्पर्य ब्रह्मलोक आदिसे है, जिसमें जानेके दो मार्ग ई--देवयान और पितृयान (जिसका वर्णन आठवे अध्यायके चौबीसवं-पचीसवे श्लोकोमे राक्त और कृष्ण-मार्गक नामसे हुआ है) । 'अधः' पदका तात्पर्य नरकोसे हैं, जिसके भी दो भेद हैं-योनिविशेष नरक और स्थानविशेष नरक ।

इन पदोंसे यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल परमात्मासे नीचे, संसारवृक्षको शाखाएँ नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं । इसमे मनुष्ययोनिरूप शाखा ही मूल शाखा है; क्योंकि मन्ष्यवीनमें नवीन कर्मोंको करनेका अधिकार है । अन्य शाखाएँ भोगयोनियाँ हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मीको फल भौगनेका ही

<sup>\*</sup> सेवन विषय विवर्ध जिमि निन निन नृतन मार । (मानम ६। ९२) रे दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि । (विवेकच्हामीण ७९) विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुपाप्ययम् ।। 'दोपमे जिपय काले सर्पके विषसे भी अधिक तीव्र हैं; क्योंकि विष तो खानेवालेको ही मारता है. पर विषय औखमे देखनेवालेको भी नहीं छोडते । दं मोक्षम्य काडक्षा यदि ये तयान्ति त्यजनिदुर्गाद्वयमान् विषं यथा । (विवेक ५४)

<sup>&#</sup>x27;यदि नुझं मोक्षकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान दूर हीसे त्याग दे ।

(मानस ७ ११२१ ।५) भूलान्यन्संततानि कर्मानवन्धीनि हैं। मनुष्ययोनिमें किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके लिये ही मनुष्यको दूसरी योनियोंमें जाना पडता है । नये पाप-पुण्य करनेका अथवा पाप-पुण्यसे रहित होकर मुक्त होनेका अधिकार और अवसर मनष्य-शरीरमें ही है ।

ग्यान बिराग भगति सुध देनी ।!

यहाँ 'मूलानि' पदका तात्पर्य तादाल्य, ममता और कामनारूप मूलसे है, वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मासे नहीं । 'मैं शरीर हैं'—ऐसा मानना 'तादात्स्य' है । शरीरादि पदार्थीको अपना मानना 'ममता' है । पुत्रैषणा, वित्तैपणा और लोकैषणा--ये तीन प्रकारको मुख्य कामनाएँ है । पुत्र-परिवारकी कामना 'पुत्रेषणा' और धन-सम्पत्तिको कामना 'वित्तैषणा' है । 'संसारमें मेरा मान-आदर हो जाय','मैं बना रहें,' 'शरीर नीरोग रहे', 'मैं शास्त्रोका पष्डित बन जाऊँ' आदि अनेक कामनाएँ 'लोकैषणा' के अन्तर्गत हैं । इतना ही नहीं कीर्तिकी कामना मरनेके बाद भी इस रूपमें रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें; मेरा स्मारक बन जाय; मेरी स्मृतिमें पुस्तके बन जायँ; लोग मुझे याद करें, आदि । यद्यपि कामनाएँ प्रायः सभी योनियोंमें न्युनाधिकरूपसे रहती है, तथापि वे मनुष्ययोनिमें ही बाँधनेवाली होती हैं \*। जब कामनाओंसे प्रेरित होकर मनष्य कर्म करता है. तब उन कमेंकि संस्कार उसके अन्तःकरणमें संचित

में ये तीन इच्छाएँ (खाँधनेवाली न होनेके कारण) 'कामना' नहीं कहलातीं—(१) भगवदर्शन या भगवलेमकी कामना, (२) खरूपवोधकी कामना और (३) सेवा करनेकी कामना । खरूप-द्योध या परमात्मा (भगवदर्शन या भगवत्रेम) की इच्छा 'कामना' नहीं है; क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही 'नित्यप्राप्त' तथा 'अपने' हैं । जैसे अपनी जेबसे पैसे निकालना घोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा-( जो अपने तथा अपनेमें हैं-) की इच्छा करना 'कामना' नहीं कहलाती । संसारकी वस्तको संसारकी ही सेवामें लगा देनेकी इच्छा भी 'कामना' नहीं, प्रत्युत त्याग है; क्योंकि 'कामना' लेनेकी होती है, देनेकी नहीं । तात्पर्य है कि जो वातु अपनी तथा अविनाशी है, उसकी इच्छा करना 'आवश्यकता' (भूख) है; और जो वस्तु दूसरेकी तथा नाशवान् है, उसे दूसरेको देनेकी इच्छा करना 'त्याग' है । जैसे शरीरकी भूख मिटानेके लिये भोजनको इच्छा करना एक प्रकारसे 'कामना' नहीं होती , ऐसे ही 'खयं' की भूख मिटानेके लिये परमात्मतत्त्वकी इच्छा करना 'कामना' नहीं होती । कामना नाशवान् जड़-वस्तुको होती है, और आवश्यकता विन्धय-तत्त्वकी होती है । कामनाको पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत यह बढती ही रहती है, इसलिये उसका त्याग करना है; परन्तु आवश्यकताकी पूर्ति होती है। उस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये तीन उपाय है— कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । मनुष्यने सांसारिक नाशवान् चीजोंको अपनी माना है, जिससे यह संसारका गुलाम हुआ है । अतः यह सबके हितके उद्देश्यसे उन नाशवान् चीजोंको संसारकी समझकर संसारको सेवा, हितमें लगा दे, तो उसकी गुलामी (पराधीनता) छूट जायगी और यह खतन्त्र हो जायगा— यह कर्मधोग है। परमात्मा तो अपना स्वरूप है। जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान् चीजोसे अपना सम्बन्ध माननेसे वह अपने खरूपसे च्युत हुआ है । अतः नाशवान्के सम्बन्धका लाग कर है, तो अपने स्वरूपका थोध हो जायगा—यह ज्ञानथोग है। भगवान् अंशी है और जीव अंश है, और इनका परस्पर नित्य-सम्बन्ध है । केवल नाशवान् चीजको अपनी माना है,जिससे वह भगवान्मे विमुख हुआ है । नाशवान्को अपना न मानकर एकमात्र भगवान्को ही अपना माननेसे वह स्वनः भगवान्के सम्पुख हो जायगा और उसे भगवत्मेम प्राप्त हो जायगा—यह भक्तियोग है। तात्पर्य यह है कि नाशवान् चीजको अपनी माननेसे ही यह जीव संसारका गुलाम, अपने खरूपसे च्युन और भगवान्से विषुख हुआ है । यदि वह नाशवान् घीजको अपनी न माने (जो कि अपनी नहीं है), तो संसारकी गुलामी छुट जावगी, अपने खहचका खोध हो जावगा और भगवत्येमकी प्राप्ति हो जायगी ।

होकर भावी जन्म-मरणके कारण बन जाते हैं। मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मीका फल इस जन्ममें तथा

मरनेके बाद भी अवश्य भोगना पडता है (गीता १८ ।१२) । अतः तादाल्य, ममता और कामनाके रहते

हए कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं छूट सकता । यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहींसे

छ्टकारा होता है; जैसे—रस्सीकी गाँठ जहाँ लगी है, वहींसे वह खुलती है । मनुष्ययोनिमें ही जीव शुभाशुभ कर्मोंसे बैधता है; अतः मनुष्ययोनिमें ही वह मक्त हो सकता है।

पहले श्लोकमें आये 'ऊर्ध्वमूलम्' पदका तात्पर्य है— परमात्मा, जो संसारके रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं; और यहाँ 'मूलानि' पदका तात्पर्य है-तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूल, जो संसारमें मनुष्यको बाँधते हैं । साधकको इन (तादाल्य, ममता और कामनारूप) मुलोंका तो छेदन करना है और कर्ध्वमुल परमात्माका आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' पदसे इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें हुआ है।

मनुष्यलोकमें कर्मानुसार बाँधनेवाले तादात्य, ममता और कामनारूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों, योनियोंमें व्याप्त हो रहे हैं । पशु-पक्षियोका भी अपने शरीरसे 'तादात्म्य' रहता है, अपनी सन्तानमें 'ममता'

पदार्थींको 'कामना' होती है । ऐसे हो देवताओंमें भी अपने दिव्य शरीरसे 'तादात्त्य', प्राप्त पदार्थीमें 'ममता' और अप्राप्त भोगोकी 'कामना' रहती है। इस प्रकार तादात्म्यः ममता और कामनारूप दोष किसी-न-किसी

होती है और भख लगनेपर खानेके लिये अस्ते

िअध्याय १५

रूपमें ऊँच-नीच सभी योनियोंमें रहते हैं। परत मनुष्ययोनिके सिवाय दूसरी योनियोंमें ये बाँधनेवाले नहीं होते । यद्यपि मनुष्ययोनिके सिवाय देवादि अन्य योनियोंने भी विवेक रहता है, पर भोगोंकी अधिकता होने तथा भोग भोगनेके लिये ही उन योनियोंमें जानेक

कारण उनमें विवेकका उपयोग नहीं हो पाता । इसलिये उन योनियोंमें उपर्युक्त दोपोंसे 'स्वयं' को (विवेकके द्वारा) अलग देखना सम्भव नहीं है । मनुष्ययोनि ही ऐसी है,जिसमें (विवेकके कारण) मनष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं (खरूपसे) तादात्य, ममता

और कामनारूप दोषोंसे सर्वथा रहित हैं। भोगोंक परिणामपर दृष्टि रखनेकी -योग्यता भी मनुष्यशरीरमें ही है ! परिणामपर दृष्टि न रखकर भोग भोगनेवाले मनुष्यको पशु कहना भी मानो पशुयोनिको निन्दा ही करना है क्योंकि पशु तो अपने कर्मफल भोगकर मनुष्ययोगिकी तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोगकर पशुयोनिकी तरफ तरफ ही जा रहा है।

सम्बन्ध-पाँछेके दो श्लोकोर्मे संसार-वृक्षका जो वर्णन किया गया है, उसका प्रयोजन क्या है-इसको भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।

अश्वत्यमेनं सुविरूढमूलमसङ्गराश्चेण दृढेन छित्त्व ।। ३ ।।

इस संसार-वृक्षका जैसा रूप देखनेमें आता है, वैसा यहाँ (विचार करनेपर) मिलता महीं; क्योंकि इसका न तो आदि है, न अत्त है और न स्थिति ही है । इसलिये इस दृढ़ मूलोवाले संसाररूप अश्वत्थ-वृक्षको दृढ़ असङ्गतारूप शस्त्रके द्वारा काटकर-

व्याख्या—'न ुरूपमस्पेह<sup>ें</sup> तथोपलभ्यते'—इसी करनेसे लोक-परलोकमें विशाल भोग प्राप्त होते हैं । अध्यायके पहले रलीकमें संसारवृक्षके विषयमें कहा ऐसी वार्त सुनकर मनुष्यलोक तथा स्वर्गलोकमें सुख, गया है कि लोग इसको अव्यय (अविनाशी) कहते रमणीयता और स्थायीपन मालूम देना है । इसी कारण हैं, और शास्त्रोमें भी वर्णन आता है कि सकाम-अनुद्यान अज्ञानी मनुष्य काम और भोगके परायण होते हैं और

'इससे बढ़कर कोई सख नहीं है'-ऐसा उनका निश्चय हो जाता है ।(गीता २ ४२: १६ ।११) । जबतक संसारसे तादालयः ममता और कामनाकाः सम्बन्ध है. वबतक ऐसा ही प्रतीत होता है । परन्त भगवान कहते है कि विवेकवती बद्धिसे संसारसे अलग होकर अर्थात संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके देखनेसे उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है, वैसा उपलब्ध नहीं होता अर्थात् यह नाशवान् और दःखरूप प्रतीत होता है ।

'नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिद्या' — किसी वस्तुके आदि. मध्य और अन्तका ज्ञान दो तरहका होता है—देशकत और कालकृत । इस संसारका कहाँसे आएम है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अन्त होता है?—इस प्रकारसे संसारके 'देशकत' आदि, मध्य, अत्तका पता नहीं; और कबसे इसका आरम्भ हुआ है, कबतक यह रहेगा और कब इसका अन्त होगा ?- इस प्रकारसे संसारके 'कालकृत' आदि, मध्य, अन्तका भी पता नहीं ।

मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनीमें तरह-तरहकी वसुओंको देखकर मुग्ध हुआ घुमता रहे, तो वह उस प्रदर्शनीका आदि-अन्त नहीं जान सकता । उस प्रदर्शनीसे बाहर निकलनेपर ही वह उसके आदि-अन्तको जान सकता है । इसी तरह संसारसे सम्बन्ध मानकर भोगोंको तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसारका आदि-अन्त कभी जाननेमें नहीं आ सकता ।

मनुष्यके पास संसारके आदि-अन्तका पता लगानेके लिये जो साधन (इन्द्रियाँ, मन और वृद्धि) हैं, वे .सब संसारके ही अंश हैं । यह नियम है कि कार्य अपने कारणमें विलीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता । जैसे मिट्टीका घड़ा पृथ्वीको अपने भीतर महीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इन्द्रियाँ-मन- बुद्धि समष्टि संसार और उसके कार्यको अपनी जानकारीमें महीं ला सकते । अतः संसारसे (मन, बुद्धि, इन्द्रियोंसे भी) अलग होनेपर ही संसारका स्वरूप ('स्वयं'के द्वारा) ठीक-ठीक जाना जा सकता है।

वास्तवमें संसारको स्वतन्त्र सत्ता (स्थिति) है ही नहीं । केवल टलित और विनाशका क्रममात्र है । संसारका यह उत्पत्ति-विनाशका प्रवाह हो 'स्थिति'-रूपसे

प्रतीत होता है । वास्तवमें देखा जाय तो उत्पत्ति भी नहीं है. केवल नाश-ही-नाश है। जिसका खरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो. ऐसे संसारकी प्रतिष्ठा (स्थिति) कैसी ? संसारसे अपना माना हुआ सम्बन्ध छोड़ते ही उसका अपने लिये अन्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मामें स्थिति हो जाती है।

#### विशेष बात

इस संसारके आदि. मध्य और अन्तका पता आजतक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और न ही लगा सकता है। संसारसे सम्बन्ध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगोंको भोगते हुए संसारके आदि, मध्य और अन्तको ढूँढ्ना चाहें, तो कोल्ह्के बैलकी तरह उप्रभर घमते रहनेपर भी कुछ हाथ आनेका नहीं ।

वास्तवमें इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका पता लगानेकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत संसारसे अपने माने हए सम्बन्धका विच्छेद करनेकी ही है।

संसार अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है अथवा प्रतीतिमात्र है. इत्यादि विषयोंपर दार्शनिकोंमें अनेक मतभेद हैं: परन्तु संसारके साथ हमारा सम्बन्ध असत है, जिसका विच्छेद करना आवश्यक है---इस विषयपर सभी दार्शनिक एकमत हैं।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेका सगम उपाय है—संसारसे प्राप्त (मन,बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, धन, सम्पत्ति आदि) सम्पूर्ण सामग्रीको 'अपनी' और 'अपने लिये' न मानते हुए उसको संसारकी ही सेवामें लगा देना ।

सांसारिक स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, सम्पति, आय, नीरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जार्यै; यहाँतक कि संसारके समस्त भोग एक ही मनुष्यको मिल जाये, तो भी उनसे मनुष्यको तृष्ति नहीं हो सकती: क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है। नाशवान्से अविनाशी कैसे तुप्त हो सकता है?

'अश्वत्यमेनम सुविरूडमूलप्'—संसारकी 'सविरुद्धमूलम्' कहनेका तात्पर्य यह है कि तादात्त्य. ममता और कामनाके कारण यह संसार (प्रतिष्ठार्राहत होनेपर भी ) दृढ़ मूलींवाला प्रतीत हो रहा-

व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमें राग, ममता होनेसे ऐसा होता नहीं । इनको छोड़ना तो चाहते हैं, पर सांसारिक बन्धन अधिक-से-अधिक दृढ़ होता चला ये छूटते नहीं । इन दोपोंके न छूटनेमें खास कारण जाता है। जिन पदार्थों, व्यक्तियोंमें राग, ममताका है— सांसारिक सुख लेनेकी इच्छा । साधकसे भल घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता स्वरूप ही मानने लग जाता है । जैसे, धनमें ममता है और साथ ही दोषोंसे भी बचना चाहता है। जैसे होनेसे उसकी प्राप्तिमें मनुष्यको बड़ी प्रसन्नता होती है लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डऑकी मिठासको भी लेग और 'मैं बड़ा धनवान् हूँ'—ऐसा अभिमान हो जाता चाहे और साथ ही विषसे भी बचना चाहे। ऐसा है । धनके नाशसे वह अपना नाश मानने लग जाता कभी सम्भव नहीं है। संसारसे कभी किञ्चित्पात्र भी है । लोभ बढ़नेसे धनको प्राप्तिके लिये वह अन्याय. सुखकी आशा 'न रखनेपर इसका दृढ़मूल स्वतः नष्ट पाप आदि न करनेलायक काम भी कर बैठता है। हो जाता है। फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह

दसरी बात यह है कि 'तादोतय, ममता और दुढ़ निश्चय हो जाता है कि झुठ, कंपट, बेईमानी कामनाका मिटना बहुत कठिन हैं -- साधककी यह आदिके बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता । उसे मान्यता हो इन दोवोंको मिटने नहीं देती। वास्तवमें यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे 'धन कमांकर तो ये स्वतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्यमें ये में यहाँ कितने दिन ठहरूँगा ? पापसे कंमाया धन दोप सदा नहीं रहते; उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, किंतुं अपनी मान्यताके कारण ये स्थायी दीखते हैं। तो शरीरके साथ यहीं छूट जायगा; किंत् धनके लिये किये झठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे अतः साधकको चाहिये कि वह इन दोपोंके मिटनेको साथ जावँगे \* जिससे परलोकमें मेरी कितनी दर्गति कभी कठिने न माने । 'असङ्ग्राखेण दृढेन छित्त्वा'— भगवान् कहते होगी!' आदि । इतना ही नहीं, वह दूसरोंको भी हैं कि यद्यपि इस संसारवृक्षके अवान्तर मूल बहुत प्रेरणा करने लग जाता है कि 'धन कमानेके लिये दृढ़ हैं, फिर भी इनको दृढ़ असङ्गतारूप शसके द्वार पाप करनेमें कोई खराबी नहीं; यह तो व्यापार है, काटा जा सकता है। किसी भी स्थान , इसमें झठ बोलना, ठगना आदि सब उचित हैं' व्यक्ति,वस्तु,परिस्थिति आदिके प्रति मनमें आकर्पण, इत्यादि । इस दुर्भावका होना ही तादात्म्य, ममता और

सुख-बुद्धिका होना और उनके सम्बन्धसे अपने-आपको

बड़ा तथा सुखी मानना; पदार्थोंक प्राप्त होने अथवा

संग्रह होनेपर प्रसन्न होना- यही 'सङ्ग' : कहलाता (गीता १७ । ३) । है । इसका न होना हो असङ्गता अर्थात् वैराप्य है । ये तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूल अत्तःकरणमें इतनी दुढ़तासे जमे हुए हैं कि पढ़ने, वैराग्यके दो प्रकार हैं— (१) साधारण वैराग्य और सनने तथा विचार-विवेचन करनेपर भी सर्वधा नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा करते हैं कि

कामनारूप मूलोंका दृढ़ होना है । इस प्रकारके दृषित भावोंके दृढ़मूल होनेसे मनुष्य वैसा ही बन जाता है

(२) दृढ़ वैराग्य । दृढ़ वैराग्यको उपरित अथवा 'पर वैराप्य' भी कहते हैं। सत्सङ्ग-चर्चा सुनते समय तो इन दोपोंके त्यागको बात वैराग्य-सम्बन्धी विशेष बात

अच्छी और सुगम लगती है; परन्त व्यवहारमें आनेपर वैराग्यके अनेक रूप हैं, जो इस प्रकार है-

भूमी पश्चक्ष गोष्ठे नारी गृहद्वारि सुनाः श्मशाने ।

देशशितायां परलोकसर्गे धर्मानुगो गछति 'शरीरको छोड़ते समय यन तिजोरीमें पड़ा रह जाता है; पशु जहाँ-तहाँ बैधे रह जाते हैं; सी घरके दरवाने , तक ही साथ देती है; पुत्र श्मशानतक माथ देते हैं तथा शरीर वितानक ही साथ रहता है। उसके बाद परलोकक

मार्गेंचे केवल धर्म ही जीवके माथ जाता है।

पहला वैगुग्य धन, मकान, जमीन, आदि पदार्थीसे होता है । इन पदार्थोंका स्वरूपसे त्याग कर देनेपर भी अगर मनमें उनका महत्त्व बना हुआ है और 'मैं लागी हैं ---ऐसा अभिमान है, तो वास्तवमें यह वैराय नहीं है । अन्तःकरणमें जड-पदार्थोंका किञ्चित्मात्र भी महत्त्व और आकर्षण न रहे-यही वैराग्य है।

दसर वैराग्य अपने कहलानेवाले माता, पिता,स्री, पुत्र, भाई, भौजाई, आदि-(परिवार-) से होता है । उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुँचानेके लिये ही उनसे अपना सम्बन्ध मानना चाहिये । अपने सुखके लिये उनसे किञ्चित्मात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही वस-बार्यवोसे वैराग्य है।

तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीरसे होता है। अगर शरीरसे सम्बन्ध बना हुआ है तो सम्पूर्ण संसारसे सम्बन्ध बना हुआ है; क्योंकि शरीर संसारका ही बीज अथवा अंश है । शरीरसे तादात्य न रहना ही शरीरसे वैराग्य है ।

तादाल्य (शरीरके साथ मानी हुई एकता अर्थात् अहंता) का नाश करनेके लिये साधकको पहले मान, प्रतिष्ठा, पजा. धन आदिको कामनाका त्याग करना चाहिये । इनकी कामनाका त्याग करनेपर भी (शरीरके) 'नाम' में ममता रहनेके कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदिकी कामना रह जाती है। इसके कारण मरनेके वाद भी अपने नामकी कीर्ति, अपना स्मारक बननेकी चाह आदि सूक्ष्म कामनाएँ रह जाती हैं । इन सब कामनाओंका नाश करना आवश्यक है। कहीं-कहीं साधकके भीतर दूसरोंकी प्रशंसा सुनकर, दूसरेकी बड़ाई देखकर ईर्प्यांका भाव जाप्रत हो जाता है। अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है।

् उपर्युक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शरीरमें ममता रह जाती है। यह ममताका सम्बन्ध मृत्युके थाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीरको जला देनेके बाद भी हिड्डयोंको महाजीमें डालनेसे जीव-(जिसने शरीरमें ममता की है-) की आगे गति होती है। 'विवेक' (जड़-चेतन, प्रकृति-पुरुप अथवा शरीर-शरीरीकी भित्रताका ज्ञान) जात्रत होनेपर ममताका नाश हो जाता है। कामना और ममता—दोनोंका नाश होनेके बाद तादात्म्य (अहंता) नष्टप्राय हो जाता है अर्थात् बहुत सुक्ष्म रह जाता है। तादात्रयंका अत्यन्ताभाव भगवत्रेमको प्राप्ति होनेपर होता है । जब मनष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि 'मैं शरीर नहीं हैं; शरीर मेरा नहीं हैं', तब कामना, ममता और तादात्म्य—-तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैगाय है।

जिसके भीतर दढ वैराग्य है, उसके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण वासनाओका नाश हो जाता है । अपने स्वरूपसे विजातीय (जड़) पदार्थ-शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे किञ्चिन्धात्र भी अपना सम्बन्ध न मानकर---'सबका कल्याण हो , सब सखी हों, सब नीरोग हों, कभी किसीको किञ्चिन्मात्र भी दःख न हो \*--इस भावका रहना ही दृढ़ वैराग्यका लक्षण है।

'यह'-(इदम्-) रूपसे जाननेमे आनेवाले स्थल. सक्ष्म और कारण-शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको जाननेवाला 'मैं' (अहम्) कहलाता है । 'यह' (जाननेमें आनेवाला दश्य) और 'मैं' (जाननेवाला द्रष्टा) कभी एक नहीं हो सकते--यह नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होनेवाले हैं और मैं (स्वयं) अविनाशो है— इस विवेकका आदर करते हुए अपने-आपको संसार और शरीरसे सर्वथा अलग अनभव करना ही असङ्ग-शस्त्रके द्वारा संसाखक्षका छेदन करना है। इस विवेकको महत्त्व न देनेके कारण ही संसार दढ मलोंवाला प्रतीत होता है।

सांसारिक वस्तुओका अत्यन्ताभाव अर्थात् सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता. पर उनमें रागका सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः 'छेदन' का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर संसारका अपने लिये सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे 'आत्यन्तिक प्रलय' भी कहते हैं । जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग (छेदन) होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी हैं एवं संसार

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कक्षिन् वःख्यान् भदेत् ।।

व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमें राग, ममता होनेसे सांसारिक बन्धन अधिक-से-अधिक दढ होता चला जाता है। जिन पदार्थी, व्यक्तियोंमें राग, ममताका घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है । जैसे, धनमें ममता होनेसे उसकी प्राप्तिमें मनुष्यको बडी प्रसन्नता होती है और 'मैं बड़ा धनवान् हूँ'—ऐसा अभिमान हो जाता है । धनके नाशसे वह अपना नाश मानने लग जाता है । लोभ बढनेसे धनकी प्राप्तिके लिये वह अन्याय. पाप आदि न करनेलायक काम भी कर बैठता है। फिर इतना लोभ बढ जाता है कि उसके भीतर यह दुढ निश्चय हो जाता है कि झुठ, कपट, बेईमानी आदिके बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता । उसे यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे धन कमाकर मैं यहाँ कितने दिन ठहरूँगा ? पापसे कमाया धन तो शरीरके साथ यहीं छट जायगा; किंतु धनके लिये किये झठ, कपट, बेर्डमानी, चोरी आदि पाप तो भेरे साथ जार्येंगे 🕇 जिससे परलोकमें मेरी कितनी दुर्गति होगी!' आदि । इतना ही नहीं, वह दूसरोंको भी प्रेरणा करने लग जाता है कि 'धन कमानेके लिये पाप करनेमें कोई खराबी नहीं. यह तो ब्यापार है, इसमें झुठ बोलना, ठगना आदि सब उचित हैं' इत्यादि । इस दुर्भावका होना हो तादातम्य, ममता और कामनारूप मूलोंका दढ़ होना है । इस प्रकारके दृपित भावेंकि दृढ़मूल होनेसे मनुष्य वैसा ही बन जाता है (गीता १७ । ३) ।

ये तादारूप, ममता और कामनारूप मूल अन्तःकरणमें इतनी दृढतासे जमे हुए हैं कि पढ़ने, सुनने तथा विचार-विवेचन करनेपर भी सर्वया नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा करते हैं कि सत्सङ्ग-चर्चा सुनते समय तो इन दोपंकि त्यागकी बात अच्छी और सुगम लगती है, परनु व्यवहारमें आनेपर ऐसा होता नहीं । इनकी

ये छूटते नहीं । इन दोपाँ

है— सांसारिक सुख लेक्क

यह होती है कि वह सांसारिक

है और साथ ही दोपोंसे भी

लोभी व्यक्ति विषयुक्त लहुआई

चाहे और साथ ही विषसे भी
कभी सम्भव नहीं है । संसारिक
सुखकी आशा न स्खनेपर इसकी
हो जाता है ।

दूसरी बात यह है कि तादार कामनाका मिटना बहुत कटिन हैं — कामनाका मिटना बहुत कटिन हैं — कामनाका ही इन दोपोंकी मिटने नहीं देखें हैं । किसी देखें में स्वतः मिट रहे । उत्पन्न और नष्ट मिट क्षेत्र कामने कामने सामने वाहिये कि वह इन दोगों कभी कठिन न माने ।

असङ्ग्राखेण दृढेन छित्यां — भागी हैं कि यदापि इस संसारवृक्षके अवान्तर में दृढ़ हैं, फिर भी इनको दृढ़ असङ्गताल्प गर्भ काटा जा सकता है। किसी भी पर व्यक्ति, वस्तु परिस्थित आदिके प्रति मनमें असुख-युद्धिका होना और उनके सम्बन्धसे, अपने वड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थिक प्राप्त होने समझ होनेपर प्रसन्न होना — यहाँ सह में सह होनेपर प्रसन्न होना — यहाँ अधान बेंचा है। इसका न होना ही असङ्गता अधान बेंचा विगयं में प्रकार हैं — (१) साधारण बेंचा (२) दृढ़ वैराय्य। दृढ़ वैराय्य । दृढ़ वैराय्य । दृढ़ वैराय्य । दृढ़ वैराय्य । वह वैराय्य चेंचा वैरायं भी कहते हैं।

वैराग्य-सम्बन्धी विशेष बात वैग्रायके अनेक रूप हैं, जो इस प्रकार हैं

<sup>\*</sup> धनानि भूमी पश्चध गोष्ठे नारी गृहग्रारि सुताः श्मशाने । देहश्चितायो परलोकसार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ।। 'शारिको छोड्ने समय धन तिजोरीमें पढ़ा रह जाता है; यशु जत-तहाँ बैंधे रह जाते हैं; स्रो

तक ही साथ देती है; पुत्र इम्हामतक साथ देते हैं तथा शरीर विवानक ही साथ पहता है। उसके मार्गि फेक्स पर्य ही जीवके साथ जाता है।

पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन. आदि पदार्थींसे होता है। इन पदार्थींका स्वरूपसे त्याग कर देनेपर भी आर मनमें उनका महत्त्व बना हुआ है और 'मैं लागी हैं'--ऐसा अभिमान है, तो वास्तवमें यह वैराग्य नहीं है । अन्तःकरणमें जड़-पदार्थींका किञ्चिन्मात्र भी महत्त्व और आकर्षण न रहे--यही वैराग्य है।

दसरा वैराग्य अपने कहलानेवाले माता. पिता.स्री. पत्र, भाई, भौजाई, आदि-(परिवार-) से होता है । उनकी सेवा करने या उनको सख पहुँचानेके लिये ही उनसे अपना सम्बन्ध मानना चाहिये । अपने सुखके लिये वनसे किञ्चिनात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही बय-बायवासे वैग्राय है।

तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीरसे होता है। अगर शरीरसे सम्बन्ध बना हुआ है तो सम्पूर्ण संसारसे सम्बन्ध बना हुआ है; क्योंकि शरीर संसारका ही बीज अथवा अंश है । शरीरसे तादाल्य न रहना ही शरीरसे वैराग्य है ।

तादाल्य (शरीरके साथ मानी हुई एकता अर्थात् अहंता) का नारा करनेके लिये साधकको पहले मान. प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदिकी कामनाका त्याग करना चाहिये । इनकी कामनाका त्याग करनेपर भी (शरीरके) 'नाम' में ममता रहनेके कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदिकी कामना रह जाती है । इसके कारण मरनेके <sup>बाद</sup> भी अपने नामकी कीर्ति, अपना स्मारक बननेकी <sup>चाह</sup> आदि सूक्ष्म कामनाएँ रह जाती हैं । इन सब कामनाओंका नाश करना आवश्यक है। कहीं-कहीं सापकके भीतर दूसरोंकी प्रशंसा सुनकर, दूसरेकी बड़ाई देखकर ईर्घ्याका भाव जाम्रत् हो जाता है। अतः इसका भी. नाश करना आवश्यक है।

उपर्युक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शरीरमें ममता रह जाती है। यह ममतांका सम्बन्ध मृत्युके <sup>बाद</sup> भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीरकी जला देनेके बाद भी हड्डियोंको महाजीमें डालनेसे <sup>जीव-</sup>(जिसने शरीरमें ममता की है-) की आगे गति रोती है। 'विवेक' (जड़-चेतन, प्रकृति-पुरुष अथवा र्कोर-शरीरीकी भिन्नताका ज्ञान) जायत् होनेपर ममताका नाश हो जाता है। कामना और ममता—दोनोंका नाश होनेके बाद तादालय (अहंता) नष्ट्रपाय हो जाता है अर्थात् बहुत सुक्ष्म रह जाता है। तादारम्यंका अत्यन्ताभाव भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होनेपर होता है ।

जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि 'मै शरीर नहीं हैं: शरीर मेरा नहीं है'. तब कामना. ममता और तादात्म्य—-तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैशग्य है ।

जिसके भीतर दढ वैराग्य है, उसके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण वासनाओंका नाश हो जाता है । अपने खरूपसे विजातीय (जड) पदार्थ--शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे किञ्चित्पात्र भी अपना सम्बन्ध न मानकर— 'सबका कल्याण हो . सब सखी हों, सब नीरोग हों, कभी किसीको किञ्चिन्मात्र भी दःख न हो \*-इस भावका रहना ही दृढ़ वैराग्यका लक्षण है।

'यह'-(इदम्-) रूपसे जाननेमें आनेवाले स्थूल, सुक्ष्म और कारण-शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको जाननेवाला 'मैं' (अहम) कहलाता है । 'यह' (जाननेमें आनेवाला दश्य) और 'मैं' (जाननेवाला द्रष्टा) कभी एक नहीं हो सकते-यह नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होनेवाले हैं और मैं (खयं) अविनाशी है-- इस विवेकका आदर करते हुए अपने-आपको संसार और शरीरसे सर्वथा अलग अनुभव करना ही असङ्ग-शसके द्वारा संसारवृक्षका छेदन करना है। इस विवेकको महत्त्व न देनेके कारण ही संसार दृढ़ मूलोंवाला प्रतीत होता है।

सांसारिक वस्तुओंका अत्यत्ताभाव अर्थात् सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें रागका सर्वधा अभाव हो सकता है। अतः 'छेदन' का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर संसारका अपने लिये सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे 'आर्त्यन्तिक प्रलय' भी कहते हैं । जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग (छेदन) होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी है एवं संसार

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कक्षिद

ं (२) सांसारिक सुख-(भीग और संग्रह-) की

(३) संसारके आश्रयका सर्वथा त्याग करना ।

'(४) शेरीर-संसारसे 'मैं' और 'मेरा'-पनको

(५) मैं भगवानका हैं: भगवान मेरे हैं- इस

(६) मुझे एक परमात्माकी तरफ हो चलना है—ऐसे दृढ़ निश्चंय-( व्यवसायात्मिका बुद्धि-) का

(७)शास्त्रविहित अपने-अपने कर्तव्य-कर्मी-

(८) बचपनमें शरीर, पदार्थ, परिस्थित, विद्या,

(स्वधर्म-) का तत्परतापर्वक पालन करना

सामर्थ्य आदि जैसे थे. वैसे अब नहीं है अर्थात वे सब-के-सब बदल गये, पर मैं 'खयं' वही हैं, बदला

नहीं-अपने इस अनुभवको महत्त्व देना । (९) संसारसे माने हुए सम्बन्धका सदमाव (सता-

कामनाका सर्वथा त्यांग करना ।

वास्तविकतापरं दढतासे डटे रहना ।

बिल्कल हटा लेनां।

होना ।

(गीता १८ (४५) ।

भाव) मिटाना ।

जड़ और विनाशी है: अतः संसारसे हमारा सम्बन्ध अवास्तविक और भूलसे माना हुआ है। खरूपसे हम संसारसे असङ्गंही हैं । पहलेसे ही जो असङ है, वहीं असङ्ग होता है-यह नियम है। अतः संसारसे हमारी असङ्गता स्वतःसिद्ध है—े इस वास्तविकताको दुढ़तासे मान लेना चाहिये । संसार कितना ही सविरूदमल क्यों न हो. उसके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे वह स्वतः कट जाता है: क्योंकि संसारके साथ अपना सम्बन्ध है नहीं, केवल माना हुआ है। अतः संसारके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे उसका छेदन हो जाता है---इसमें साधकको सन्देह नहीं करना चाहिये; चाहे (आरम्भमें) व्यवहारमें ऐसा दिखायी देया न दे।

जीवने अपनी भलसे शरीर-संसारसे सम्बन्ध माना था । इसलिये इसका छंदन करनेकी जिम्मेवारी भी जीवपर ही है। अतः भगवान् इसे ही छेदन करनेके लिये कह रहे हैं।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ सुगम उपाय (१) कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखकर संसारसे

प्राप्त सामग्रीको संसारकी सेवामें ही लगा देना ।

सम्बन्ध-संसार-वृक्षका छेदन करनेके बाद साधकको क्या करना चाहिये-इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं।

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।। ४ ।।

उसके बाद उस परमपद-(परमात्मा-) की खोज करनी चाहिये । जिसको प्राप्त होनेपर मनुष्य फिर लौटकर संसारमें नहीं आते और जिससे अनादिकालसे चली आनेवाली यह सृष्टि विस्तारको प्राप्त हुई है, उस आदिपुरुष परमात्माके ही मै शरण हैं।

व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिमें ज्यों-के-त्यों विद्यमान व्याख्या-- 'ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्'-है, केवल संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही भगवानने पूर्वश्लोकमें 'छित्वा' पदसे संसारसे नित्यप्रापा परमात्माके अनुभवमें बाघा लग रही है। सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी बात कही है। इससे यह संसारसे सन्बन्ध बना रहनेसे परमात्माकी खोज करनेमें सिद्ध होता है कि परमात्माको खोज करनेसे पहले डिलाई आती है और जप, कीर्तन, स्वाध्याय आदि संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करना बहुत आवश्यक है । सब कुछ करनेपर भी विशेष लाभ नहीं दीखता। कारण कि परमात्मा तो सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु,

- \* धर्म तें बिरति जोग-ते ग्याना । ग्यान मोक्टप्रद बेद बखाना ।।
  - (मानस ३ 1 १६ 1 १)

र्गालये साधककोः पहले संसारसे सम्बन्ध-विच्छेट करनेको ही मख्यता देनी चाहिये ।

जीव परमात्माका ही अंश है । संसारसे सम्बन्ध मान लेनेके कारण ही वह अपने अंशी-(परमात्मा-) के नित्य-सम्बन्धको भूल गया है । अतः भूल मिटनेपर 'मैं भगवानुका हो हैं'— इस वास्तविकताकी स्मृति प्राप्त हो जाती है । इसी बातपर भगवान कहते हैं कि उस परमपद-(परमात्मा-) से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे ही विद्यमान है । केवल उसकी खोज करनी है ।

संसारको अपना माननेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त दीखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दीखने लग जाता है । ,इसलिये परमपद-(परमात्मा-) को 'तत्' पदसे लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्यप्राप्त है, उसीकी परी तरह खोज करनी है ।

खोज उसीकी होती है, जिसका अस्तित्व पहलेसे ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण हैं। अतः यहाँ खोज करनेका मतलब यह नहीं है कि किसी साधन-विशेषक द्वारा परमात्माको दुँढ्ना है। जो संसार (शरीर, परिवार, धनादि) कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर, जो परमात्मा सदासे ही अपने हैं. अपनेमें हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है ।

साधकको साधन-भजन करना तो बहुत आवश्यक हैं; क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है; किंतु 'परमात्मतत्त्वको साधन-भजनके द्वारा प्राप्त कर तेंगें'—ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेसे अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मप्राप्तिमें बाधक है। परमात्मा कुपासे मिलते हैं । उनको किसी साधनसे खरीदा नहीं जा सकता। साधनसे केवल असाघन-(संसारसे तादाल्य, ममता और कामनाका संच्य अथवा परमात्मासे विमुखता-)का नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है । अतः साधनका महत्त्व असाधनको मिटानेमें ही समझना चाहिये। असाधनको मिटानेकी सच्ची लगन हो, तो असाधनको मिटानेका बल भी परमात्माकी कृपासे मिलता है। साथकोके अन्तःकरणमें प्रायः एक दृढ़ धारणा

वर्ने हुई है कि जैसे उद्योग करनेसे संसारके पदार्थ

प्राप्त होते हैं. ऐसे ही साधन करते-करते (अन्त:करण-शद्ध होनेपर) ही परमात्माकी प्राप्ति होती है। परन्त वास्तवमें यह बात नहीं है: क्योंकि परमात्मप्राप्ति किसी भी कर्म (साधन, तपस्यादि) का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ट क्यों न हो । कारण कि श्रेष्ट-से-श्रेष्ट कर्मका भी आरम्भ और अन्त होता है: अतः उस कर्मका फल नित्य कैसे होगा? कर्मका फल भी आदि और अन्तवाला होता है। इसलिये नित्य परमात्पतत्त्वकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वास्तवमें त्याग, तपस्या आदिसे जडता-(संसार और शरीर-) से सम्बन्ध-विच्छेद ही होता है, जो भूलसे माना हुआ है । सम्बन्ध-विच्छेद होते ही जो तत्त्व सर्वत्र है, सदा है, नित्यप्राप्त है, उसकी अनुभृति हो जाती है-उसकी स्मृति जायत् हो जाती है।

अर्जुन भी परा उपदेश सुननेके बाद अन्तमें कहते हैं---'स्मृतिर्लब्द्या' (१८ १७३) 'मैने, स्मृति प्राप्त कर ली है' । यद्यपि विस्मति भी अनादि है, तथापि वह अन्त होनेवाली है । संसारकी स्पृति और परमात्माकी स्मृतिमें बहुत अन्तर है। संसारकी स्मृतिके बाद विस्मृतिका होना सम्भव है; जैसे—पशाघात (लकवा) होनेपर पढी हुई विद्याकी विस्मृति होना सम्भव है। इसके विपरीत परमात्माकी स्मृति एक बार हो जानेपर फिर कभी विस्पृति नहीं होती (गीता २ ७२, ४ ।३५); जैसे—पक्षाधात होनेपर अपनी सत्ता ('मैं हैं') की विस्पृति नहीं होती । कारण यह है कि संसारके साथ कभी सम्बन्ध होता नहीं और परमात्मासे कभी सम्बन्ध छ्टता नहीं ।

शरीर. संसारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है---इस तत्त्वका अनुभव करना ही संसारवृक्षका छेदन करना है और मैं परमात्माका अंश हैं—इस वास्तविकतामें हरदम स्थित रहना ही परमात्माकी खोज करना है । वास्तवमें संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वको अनुभति हो जातो है।

'यस्मिनाता न निवर्तन्ति भयः'— जिसे पहले श्लोकमें 'ऊर्ध्वमूलम्' पदसे तथा इस श्लोकमें 'आद्यम परुवप' पदोंसे कहा गया है: और आगे छठे श्लोकमें जिसका विस्तारसे वर्णन हुआ है, उसी परमात्मतत्त्रका

निर्देश यहाँ 'यस्मिन्' पदसे किया गया है 💤 🦥

जैसे जलको बूँद समुद्रमें मिल जानेके बाद पुनः समुद्रसे अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्माका अंश (जीवात्मा) परमात्माको प्राप्त हो जानेके बाद फिर परमात्मासे अलग नहीं हो सकता अर्थात पुनः लौटकर संसारमें नहीं आ सकता । ऊँच-नीच योनियोंमे जन्म लेनेका कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणोंका सङ्ग ही है (गीता १३।२१) । अतः जब साधक असङ्गरासके द्वारा गुणोंके सङ्गका सर्वथा छेदन (असत्के सम्बन्धका सर्वथा त्याग) कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

'यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी'—सम्पूर्ण सृष्टिके रचियता एक परमातमा हो हैं। वे हो इस संसारके आश्रय और प्रकाशक हैं । मनुष्य भ्रमवंश सांसारिक पदार्थीमें सुखोंको देखकर संसारको तरफ आकर्षित हो जाता है और संसारके रचयिता-(परमात्मा-) को भूल जाता है । परमात्माका रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब (संसारके रचयिता) परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिये! यद्यपि रची हुई वस्तुमें आकर्षणका होना एक प्रकारसे रचयिताका हो आकर्षण है (गीता१० 1४१), तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्पणमें परमात्माको कारण न मानकर संसारको ही कारण मान लेता है और उसीमें फैस जाता है।

प्राणिमात्रका यह खभाव है कि वह उसीका आश्रय लेना चाहता है और दसोकी प्राप्तिमें जीवन लगा देना चाहता है, जिसको वह सबसे घडकर मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होनेकी आशा रहती है। जैसे संसारमें लोग रुपयोंको प्राप्त करनेमें और उनका संग्रह करनेमें चडी तत्परतासे लगते है. क्योंकि उनको रूपयोंसे सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंक मिलनेकी आशा रहती है। वे सोचते हैं— 'शरीरके निर्वाहकी वस्तुएँ तो रुपयोंसे मिलती ही है, अनेक तरहके भोग, ऐशं-आरामके साधन भी रुपयोंसे प्राप्त होते हैं । इसलिये रुपये मिलनेपर मैं सुखी हो जाऊँगा

तथा लोग मुझे घनी मानकर मेरा बहुत मान-आदर करेंगे ।' इस प्रकार रूपयोंको सर्वोपरि मान लेनेपर वे लोभके कारण अन्याय, पापको भी परवाह नहीं करते। यहाँतक कि वे शरीरके आरामको भी उपेक्षा करके रुपये कमाने तथां संग्रह करनेमें ही तरपर रहते हैं। उनकी दृष्टिमें रुपयोंसे बढ़कर कुछ नहीं रहता । इसी प्रकार- जंब साधकको यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मासे बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनको प्राप्तिमें ऐसा आनन्द है, जहाँ संसारके सब सख फीके पड जाते हैं (गीता ६।२२), तब वह परमात्माको ही प्राप्त करनेके लिये तत्परतासे लग जाता है (गीता १५ (१९)।

'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये'—जिसका कोई आदि नहीं है; किन्तु जो सबका आदि है (गीता १० १२), उस आदिपुरुप परमात्माका हो आश्रय (सहारा) लेना चाहिये । परमात्माके सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकनेवाला नहीं है । अन्यका आश्रेय वास्तवमें आश्रय ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेनेवालेका ही नारा (पतन) करनेवाला है; जैसे—समुद्रमें ड्र्यते हुए लिये मगरमच्छका आश्रय! मृत्यु-संसार-सागरके सभी आश्रय मगरमच्छके आश्रयकी तरह ही हैं । अतः मनुष्यको विनाशी संसारका आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्माका ही आश्रय सेना चाहिमै ।

जब साधक अपना पूर्व बल लगानेपर भी दोपोंको दूर करनेमें सफल नहीं होता, तब वह अपने घलसे स्वतः निगरा हो जाता है । ठीक ऐसे समयपर यदि वह (अपने बलसे सर्वधा निग्रश होकर) एकमात्र भगवानुका आश्रय ले लेता है, तो भगवानुकी कृपाशकिसे उसके दोष निश्चितरूपसे नष्ट हो जाते हैं और भगवंद्यापित हो जाती है । इसलिय साधकमो भगवत्त्राप्तिसे कभी नियश नहीं होना चाहिये । भगवोन्ती शरण लेक्स निर्मय और निधित्त हो जाना चाहिये । भगवानुकं शरण<sup>े</sup> होनेगर उनकी कुपान विद्रोकः नारा और भगवत्प्राप्ति-दोनोकी मिद्धि हो

<sup>\*</sup> जब सांग गज बस अपनी बात्यों, नेक सर्पो नहिं काम । ्र निरवल है बलराम पुकार्यो आपे आग्रे नाम ।। सने री मैंने निखल के बल राम ।

जाती है (गीता १८ ।५८,६२) ।

साधकको जैसे संसारके सङ्गका त्याग करना है, ऐसे हो 'असङ्गता' के सङ्गका भी त्याग करना है। कारण कि असङ्ग होनेके बाद भी साधकमें 'मैं असङ्ग हैं— ऐसा सूक्ष्म अहंभाव (परिच्छित्रता) रह सकता है, जो परमात्माके शरण होनेपर ही सुगमतापूर्वक मिट सकता है । परमात्माके शरण होनेका तात्पर्य है--अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम् (मैं-पन), धन, परिवार, मकान आदि सब-के-सब पदार्थींको परमात्पाके अर्पण कर देना अर्थात् उन पदार्थीसे अपनापन सर्वथा हटा लेना !

शरणागत भक्तमें दो भाव रहते हैं--'मैं भगवान्का हैं और 'भगवान् मेरे हैं'। इन दोनोंमें भी 'मैं भगवान्का हूँ और भगवानके लिये हूँ -- यह भाव ज्यादा उत्तम है। कारण कि 'भगवान् मेरे हैं और मेरे लिये हैं'--- इस भावमें अपने लिये भगवान्से कुछ चाह रहती है: अतः साधक भगवानसे अपनी मनवाही कराना चाहेगा । परन्तु 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान्के लिये हूँ — इस भावमें केवल भगवान्की मनचाही होगी । इस प्रकार साधकमें अपने लिये कुछ भी करने और पानेका भाव न रहना ही वास्तवमें अनन्य शरणागति है । इस अनन्य शरणागतिसे वसका भगवान्के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक प्रेम जायत् हो जाता है जो क्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे <sup>रहित</sup> हैं; जिसमें अपने प्रियके मिलनेपर भी तृप्ति महीं होती और वियोगमें भी अभाव नहीं होता; जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है; जिसमें असीम-अपार आनन्द है, जिससे आनन्ददाता भगवान्को भी आनन्द मिलता है। तत्वज्ञान होनेके बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वहीं प्रेम अनन्य शरणागतिसे भी प्राप्त हो जाता है ।

'एव' पदका तात्पर्य है कि दूसरे 'सब आश्रयोंका त्याग करके एकमात्र भगवानुका ही आश्रय ले। यही भाव गीतामें 'मामेव ये प्रपद्मन्ते' (७।१४), 'तमेव शरणं गच्छ' (१८।६२) और 'मामेकं शरणं व्रज' (१८।६६) पदोंमें भी आया है।

'प्रपद्ये' कहनेका अर्थ है---'मैं शरण हूँ' । यहाँ शङ्का हो सकती है कि भगवान् कैसे कहते हैं कि 'मैं शरण हूँ' ? क्या भगवान् भी किसीके शरण होते हैं ? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं ? इसका समाधान यह है कि भगवान् किसीके शरण नहीं होते; क्योंकि वे सर्वोपरि हैं । केवल लोकशिक्षाके लिये भगवान् साधककी भाषामें वोलकर साधकको यह बताते हैं कि वह 'मैं शरण हूं' ऐसी भावना करे ।

'परमात्मा है' और 'मैं '(स्वयं) हूँ'— इन दोनोंमें 'है' के रूपमें एक ही परमात्मसत्ता विद्यमान है। 'मैं' के साथ होनेसे ही 'है' का 'हूँ' में परिवर्तन हुआ है।यदि 'मैं'-रूप एकदेशीय स्थितिको सर्वेदेशीय 'है' में विलीन कर दें, तो 'है' ही रह जायगा, 'हैं' नहीं रहेगा । जबतक 'स्वयं' के साथ बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर आदिका सम्बन्ध मानते हुए 'हैं' बना हुआ है, तबतक व्यभिचार-दोष होनेके कारण अनन्य शरणागति नहीं है ।

परमात्माका अंश होनेके कारण जीव वास्तवमें सदा परमात्माके ही आश्रित रहता है; परन्तु परमात्मासे विमुख होनेके बाद (आश्रय लेनेका खभाव न छूटनेके कारण) वह भूलसे नाशवान् संसारका आश्रय लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं । अतः वह दःख पाता रहता है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचानकर एकमात्र परमात्माके शरण हो जाय ।

सम्बन्ध— जो महापुरुष आदिपुरुष परमात्माके शरण होकर परमपदको प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणोंका वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैं

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

इन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्यमूढाः पदमव्ययं तत् ।। ५ ।। 📖 जो मान और मोहसे रहित हो गये हैं, जिन्होंने आसक्तिसे होनेवाले दोपोंको जीत

लिया है, जो नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही लगे हुए हैं , जो (अपनी दृष्टिसे) सम्प्र कामनाओंसे रहित हो गये हैं, जो सुख-दु:खरूप द्वन्द्वोंसे मुक्त हो गये हैं, ऐसे (ऊँची स्थितिवाले) मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद-(परमात्मा-) को प्राप्त होते हैं ।

व्याख्या--'निर्मानमोहाः'--शरीरमें मैं-मेरापन होनेसे ही मान, आदर-सत्कारकी इच्छा होती है। शरीरसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही मनव्य शरीरके मान-आदरको भूलसे स्वयंका मान-आदर मान लेता है और फँस जाता है। जिन भक्तोका केवल भगवान्में ही अपनापन होता है. उनका शारीरमें में-मेरापन नहीं रहता; अतः वे शरीरके मान-आदरसे प्रसन्न नहीं होते । एकमात्र भगवानके शरण होनेपर उनका शरीरसे मोह नहीं रहता. फिर मान-आदरकी इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है?

केवल भगवानुका ही उद्देश्य, ध्येय होनेसे और केवल भगवानुके ही शरण, परायण रहनेसे वे भक्त संसारसे विमुख हो जाते हैं। अतः उनमें संसारका मोह नहीं रहता।

'जितसङ्दोषाः'— भगवान्में आकर्षण होना 'प्रेम' और संसारमें आकर्षण होना 'आसक्ति' कहलाती है । ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्तिके कारण ही होते हैं। केवल भगवानके ही परायण होनेक कारण भक्तोंकी सांसारिक भोगोंमें आसक्ति नहीं रहती । आसक्ति न रहनेके कारण भक्त आसक्तिसे होनेवाल ममता आदि दोपोंको जीत लेते हैं।

आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त--दोनोंको होती है: किन्त कामना अंप्राप्तकी ही होती है । इसलिये इस श्लोकमें 'विनिवत्तकामाः' पद अलगसे आया है।

'अध्यात्मनित्याः'—केवल भगवानके ही शरण रहनेसे भत्तोंकी अहता बदल जाती है । मैं भगवानुका हैं और भगवान मेरे हैं, मैं संसारका नहीं हैं और संसार मेरा नहीं है— इस प्रकार अहंता बदलनेसे उनकी स्थिति निरन्तर भगवान्में ही रहती है ै । कारण कि मनुष्यको जैसी अहंता होती है, उसकी स्थिति यहाँ हो होती है। जैसे मनुष्य जन्मके अनुसार

अपनेको ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणयनः मान्यता नित्य-निरन्तर रहती है अर्थात् यह नित्य-निरन् ब्राह्मणपनमें स्थित रहता है, चाहे याद कर या करे । ऐसे ही जो भक्त अपना संस्वन्थ केवल भगवान साथ ही मानते हैं. वे नित्य-निरन्तर भगवानमें स स्थित रहते हैं।

'विनिवृत्तकामाः'—संसारका ध्येय , लक्ष्य रहने ही संसारकी वस्त, परिस्थित आदिकी कामना होते है अर्थात् 'अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मझे मिल जाय — इस तरह अप्राप्तकी कामना होती है-। परन जिन भक्तोंका सांसारिक वस आदिको प्राप्त करनेक उद्देश्य है हो नहीं, वे कामनाओंसे सर्वधा रहित हो जाते हैं।

शरीरमें ममता होनेसे कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे. बीमार न हो जाय: शरीर हप्ट-पृष्ट रहे, कमजोर न हो जाय । इसीसे सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदिकी अनेक कामनाएँ पैदा होती हैं । शरीर आदिमें ममता न रहनेसे भक्तींकी कामनाएँ मिट जाती हैं।

भक्तोंका यह अनुभव होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ मन, बद्धि और अहम (मै-पन) — ये सर्पा भगवान्के ही हैं। भगवान्के सियाय उनका अपना कुछ होता हो नहीं । ऐसे मत्तीकी सम्पूर्ण कामनाएँ विशेष और नि:शेष-रूपसे नष्ट हो जाती है । इसलिये उन्हें यहाँ 'विनिवृत्तकामाः' कहा गया है ।

#### विशेष वात

यासवर्मे शरीर आदिका वियोग तो प्रविक्षण हो ही रहा है । साधकको प्रतिक्षण होनेवाले इस वियोगको स्वीकारमात्र करना है । इन वियुक्त होनेवाले पटार्थीते संयोग माननेसे ही कामनाएँ पैदा होती है । जन्मसे लेक्द आजतक निरन्तर हमारी प्राथशकि नष्ट हो रही

<sup>\*</sup> यद्यपि मात्र प्राणियोकी स्थिति निरन्तरं उसी सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सर्वेधर भगवान्में ही रहनी है, तथापि वे भूलमे अपनी स्थिति भगवान्में न मानकर संसारमें मान लेने हैं; जैसे—मैं अपुक वर्ण, आग्रम, सम्प्रदाय , नाम, जाति आदिका हूँ । अपनी इस जिपरित मान्यताके कारण ही ये बैंग जाने हैं और बार-बार जनाने-माते हैं ।

है और शरीरसें प्रेतिक्षंण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर<sup>ें</sup> मर<sup>्</sup>जायगा. तब लोग कहेंगे कि आज यह मर<sup>े</sup> गेया । वास्तवमें देखा जाय तो शरीर आज नहीं मरा है; प्रत्युत प्रतिक्षण मरनेवाले शरीरका पता आज समाप्ते हुआ है ! अतः कामनाओंसे निवत्त होनेके लिये साधकको चाहिये कि वह प्रतिक्षण वियक्त होनेवाले शारीरादि पदार्थोको स्थिर मानकर उनसे कमी अपना सम्बन्ध न माने ।

वास्तवमें कामनाओंकी पूर्ति कभी होती ही नहीं। जबतक एंक कामना पूरी होती हुई दीखती है, तबतक दसरी अनेक कामनाएँ उत्पन्न हो जाती है। उन कामनाओंमेंसे जब किसी एक कामनाकी पूर्ति होनेपर मनुष्यको सख प्रतीत होता है, तब वह दूसरी कामनाओंकी पूर्तिके लिये चेष्टा करने लग जाता है। परन्तु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग-पदार्थ मिल जायै, पर कामनाओंकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती । कामनाओंकी पूर्तिके सुखभोगसे नयी-नयी कामनाएँ पैदा होती रहती हैं-- 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' । संसारके सम्पूर्ण व्यक्ति, पदार्थ एक साथ <sup>मिलकर एक व्यक्तिको</sup> भी कामनाओंको पर्ति नहीं कर सकते, फिर सीमित पदार्थोंकी कामना करके सुखकी आशा रखना महान् भूल ही है । कामनाओंके रहते हुए कभी शान्ति नहीं मिल सकती—'स शान्तिमाप्रीति न कामकामी' -(गीता २ १७०)। अतः कामनाओंकी निवृति ही परमशान्तिका उपाय है । इसलिये कामनाओंकी निवृत्ति ही करनी चाहिये, न कि पूर्तिकी चेष्टा ।

सांसास्कि भोग-पदार्थिक मिलनेसे सुख होता है—यह मान्यता कर लेनेसे ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थके मिलनेमें उतना ही सुख होगा । वास्तवमें कामनाकी पूर्तिसे सुख नहीं होता । जब मनुष्य किसी पदार्थके अभावका दुःख मानकर कामना करके उस पदार्थका मनसे सम्बन्ध जोड़ लेता हैं, तब उस पदार्थके मिलनेपर अर्थात् उस पदार्थका मनसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर (अभावकी मान्यताका दुःख मिट जानेपर) सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहलेसे ही कामना न करे तो पदार्थके मिलनेपर सुख और न मिलनेपर दुःख होगा ही नहीं।

मुलमें कामनाकी सत्ता है ही नहीं; क्योंकि जब काम्यपदार्थको हो स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, तब उसकी कामना कैसे रह सकती है? इसलिये सभी साधक निष्काम होनेमें समर्थ हैं।

'द्रन्द्रैविंमक्ताः सखदःखसंज्ञैः'—वे सुख-दु:ख, हर्ष-शौंक, राग-द्वेष आदि द्वन्द्वोंसे रहित हो जाते हैं । कारण कि उनके सामने अनकल-प्रतिकल जो भी परिस्थिति आती है, उसको वे भगवानका ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं । उनकी दृष्टि केवल भगवत्कृपापर ही रहती है, अनुकल-प्रतिकृल परिस्थितिपर नहीं । अतः 'जो कछ होता है, वह हमारे प्यारे प्रभका ही मंगलमय विधान है'--ऐसा भाव होनेसे उनके द्वन्द्व स्गमतापूर्वक मिट जाते हैं।

भगवान् सबके सहद् हैं-- 'सहदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९)। उनके द्वारा अपने अंश-(जीवात्मा-) का कभी अहित हो ही नहीं सकता । उनके मंगलमय विधानसे जो भी परिस्थित हमारे सामने आती है. वह हमारे परमहितके लिये ही होती है। इसलिये भक्त भगवानके विधानमे परम प्रसन्न रहते हैं । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धिको अनुकुल-प्रतिकुल परिस्थितिका ज्ञान होनेपर भी 'ऐसी परिस्थित क्यों आ गयी ? ऐसी परिस्थित आती रहे' आदि विकार,द्वन्द्व उनमें नहीं होते ।

#### विशेष वात

द्वन्द्व (राग-द्वेषादि) हो विपमता है, जिनसे सब प्रकारके पाप पैदा होते हैं । अतः विधमताका त्याग करनेके लिये साधकको नारावान पदार्थोक माने हए महत्त्वको अन्तःकरणसे निकाल देना चाहिये । द्वन्द्वके दो भेद हैं---

(१) स्थल (व्यावहारिक) इन्ह-सुख-दुःख, अनुकुलता-प्रतिकृलता आदि स्थूल इन्द्र हैं । प्राणी सुख, अनुकुलता आदिको इच्छा तो करते हैं, पर दःख, प्रतिकुलता आदिकी इच्छा नहीं करते । यह स्थल इन्द्र मनुष्य, परा, पक्षी, वक्ष आदि सभीमें देखनेमें आता है।

(२)सूक्ष्म (आध्यात्पिक) इन्द्र--यद्यपि उपासना और उपास्यको सर्वश्रेष्ठ मानुकर्र

रूपसे ही वर्णन है।

करनेमें असमधं है; फिर सूर्यसे प्रकाशित होनेवाले हूँ (गीता १० । ३७), तो वहाँ वासुदेव का भगवानुके चन्द्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं! इसी अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य, चन्द्र और अग्निमें मेरा ही तेज है । मेरेसे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगतको प्रकाशित करते हैं । अतः जो उस परमात्पतत्त्वसे प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मखरूप परमधाम कैसे प्रकाशित हो सकता है\*? तात्पर्य यह है कि परमात्मतत्त्व चेतन है और सर्य, चन्द्र तथा अग्नि जड़ (प्राकत) हैं। ये सूर्य, चन्द्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणीको प्रकाशित करते हैं। ये तीनों (नेत्र. मन और वाणी) भी जड़ ही हैं। इसलिये नेत्रोंसे उस परमात्मतत्त्वको देखा नहीं जा सकता. मनसे उसका चिन्तन नहीं किया जा सकता और वाणीसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता: क्योंकि जड तत्वसे चेतन परमात्मतत्वको अनुमृति नहीं हो सकती । वह चेतन (प्रकाराक) तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थीम सदा परिपूर्ण है । उस तत्त्वमें अपनी प्रकाशकताका अभिमान नहीं है।

चेतन जीवात्मा भी परमात्माका ही अंश होनेके कारण 'स्वयं प्रकाशस्यरूप' है, अतः उसको भी जड़ पदार्थ (मन, चुद्धि, इन्द्रियाँ आदि) प्रकाशित नहीं कर सकते । मन, वृद्धि, इन्द्रियाँ आदि जड-पदार्थीका उपयोग (भगवान्के माते दूसरोंकी सेवा करके) केवल जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें ही है ।

्र एक यात ध्यान देनेको है कि यहाँ सूर्यको 'भगवान्' या 'देव'की दृष्टिसे न देखकर केवल प्रकाश करनेवाल पदार्थीकी दृष्टिमें देखा गया है । तात्पर्य है कि सूर्य तैजस-तत्त्रीमें श्रेष्ठ हैं: अनः यहाँ केवल सूर्यकी बात नहीं, प्रत्युत चन्द्र आदि सभी तैजस-तत्त्वोंको बात चल रही है । जैसे, दसवें अध्यायके सैतीसवें इलोक्स भगवानुने कहा कि चृष्णवंशियों में वास्टेव

\* (१) त तप्र मूर्यो भाति न घन्द्रतारकं नेमा

'यद्गत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम'— जीव. परमात्माका अंश है। वह जबतक अपने अंशी परमात्माको प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसका आवागमन नहीं मिट सकता । जैसे नदियोंके जलको अपने अंशी समुद्रसे मिलनेपर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीवको अपने अंशी परमात्मासे मिलनेपर ही वास्तविक, स्थायो शान्ति मिलतो है । वास्तवमें जीव परमात्मासे अभित्र ही है, पर संसारक (माने हुए) सङ्गके कारण उसको ऊँच-नीच योनियोंमें जाना पहता

रूपसे वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषके

यहाँ 'परमधाम' शब्द परमात्माका धाम और परमात्मा-दोनोंका ही वाचक है। यह परमधाम प्रकाशस्त्ररूप है । जैसे सूर्य अपने स्थान-विशेषपर भी स्थित है और प्रकाशरूपसे सब जगह भी स्थित है अर्थात् सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न हैं, ऐसे ही परमधाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परसर अभित्र हैं।

भक्तोंकी भित्र-भित्र मान्यताओंके कारण ब्रह्मलोंक, साकेत घाम, गोलोक घाम, देवोद्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परमधामके भिन्न-भिन्न ,नाम है। यह परमधाम चेतन, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप और परमात्मस्वरूप है।

यह अविनाशो परमपद आत्मरूपसे संयमे समानरूपसे अनुस्पृत (व्याप्त) है। अतः स्वरूपसे हम उस परमपदमें स्थित हैं ही; परन्तु जड़ता-(शरीर आदि-) से तादात्म्य, ममता और कामनाके कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वामाविक स्थितिका अनुभव . ेरहा है।

कुतोऽयमितः हुर्भ इ

्रसम्बयः — पूर्वस्तोकमें प्रगवान्ते अपने परमधामका वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव होटकर संसारमें नहीं आते । उसके विवेचनके रूपमें अपने अंश जीवात्माको भी (परमधामको ही तरह) अपनेसे अभिन्न बताते हुए, जीवसे क्या पूल हो रही है कि जिससे उसको नित्यप्राप्त परमात्मखरूप परमधामका अनुभव नहीं हो रहा है—इसका हेतप्रतित वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।

मनःषष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।। ७ ।।

इस संसारमें जीव बना हुआ आतम मेरा ही सनातन अंश है; परन्तु वह प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षित करता है (अपना मान लेता है) ।

व्याख्या— 'ममैवांशो जीवलोके जीवपुतः सनातनः' — जिनके साथ जीवकी तात्विक अथवां सरूपकी एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमात्रका नाम 'लोक' है। तीन लोक, चौदह पुवनोंमें जीव जितनी योतियोंमें शरीर घरण करता है, उन सम्पूर्ण लोकों तथा योनियोंको 'जीवलोके' पदके अत्तर्गत समझना चाहिये।

आत्मा परमात्माका अंश है; परन्तु प्रकृतिके कार्य गरिए, इन्द्रियाँ, प्राण, मन आदिके साथ अपनी एकता मानकर वह 'जीव' हो गया है— 'जीवभूतः' । उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं । गटकमें कोई पात्र बननेकी तरह ही यह आत्मा 'जीवलोकमें 'जीव' बनता है ।

सातवें अध्यायमें भगवान्ते कहा है कि इस सम्पूर्ण जगत्को मेरी 'जीवभूता' पर्य प्रकृतिने धारण कर रखा है (७ । ५) अर्थात् अपरा प्रकृति-(संसार-) में वास्तविक सम्बन्ध न होनेपर भी जीवने उससे अपना सम्बन्ध मान रखा है।

भगवान् जीवके प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं— 'ममैवांशः' ! मानते हो नहीं, प्रत्युत जानते भी हैं । उनकी यह आत्मीयता महान् हितकारी, अखण्ड रहनेवाली और स्वतःसिद्ध है ।

यहाँ भगवान् यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है; इसमें प्रकृतिका किश्चिमात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंहकर बच्चा भेड़ोंमें मिलकर अपनेको भेड़ मान तो, ऐसे ही जीव सर्गेग्रीद जड़ पदार्थिक साथ मिलकर अपने असली पेतन सरूपको भूल जाता है। अतः इस भूलको पेतन सरूपको भूल जाता है। अतः इस भूलको

पिटाकर उसे अपनेको सदा सर्वथा चेतनस्वरूप ही अनुभव करना चाहिये । सिंहका बच्चा भेड़ोंके साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता । जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि 'देख ! तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान हैं; अतः निश्चितरूपसे तू भेड़ नहीं, प्रत्युत मेरे-जैसा ही सिंह है ।' ऐसे ही भगवान् यहाँ 'मम एय' पदोंसे जीवको बोध कराते हैं कि हे जीव ! तू मेरा ही अंश है । प्रकृतिके साथ तेरा सम्बन्ध कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं ।

भगवाजाजिक सभी साधनोमें 'अहंता' (मैं-पन)
और 'ममता'-(मेरा-पन-)का परिवर्तन-रूप साधन बहुत
सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता और ममता—दोनोमें साधककी जैसी मान्यता होती हैं, उसके अनुसार उसका भाव तथा
क्रिया भी स्वतः होती हैं। साधककी 'अहंता' यह
होनी चाहिये कि 'मैं भगवान्का ही हूँ' और 'ममता'
यह होनी चाहिये कि 'भगवान् ही मेरे हैं।'

यह सबका अनुभव है कि हम अपनेको जिस वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका मानते हैं, उसीके अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता (जैसे-मैं ब्राह्मण हूँ; मैं साधु हूँ आदि) केवल (माटकके स्वाँगकी तरह) कर्तव्य-पालनके लिये हैं; क्योंकि यह सदा रहनेवाली नहीं है। परनु 'मैं भगवान्का हूँ' यह वास्तविकता सदा रहनेवाली है। 'मैं ब्राह्मण हूँ; मैं साधु हूँ' आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं फहते कि 'तुम ब्राह्मण हो' या 'तुम साधु हो।' इसी प्रकार मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, रागिर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थोंको हम भूलसे अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर सम्पूर्ण सृष्टिके रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा हो है!

विचार करना चाहिये कि शरीरादि पदार्थोंको हम अपने साथ लाये नहीं, इच्छानुसार उसमें परिवर्तन

कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं. फिर भी उनको अपना मानते हैं—यह हमारी कितनी वडी

भुल है। वचपनमें हमारे मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर जैसे थे, वैसे अब नहीं है, सब-के-सब बदल गये हैं, फिर भी हम 'मैं जो बचपनमें था, वही अब हैं'

ऐसा मानते हैं । कारण यही है कि शरीरादिमें परिवर्तन

होनेपर भी हमारेमें परिवर्तन नहीं हुआ । इस प्रकार शरीरादिमें हमें स्पष्ट परिवर्तन दीखता है । जिसको परिवर्तन दीखता है, वह स्वयं परिवर्तनरहित होता ही

है । अतः संसारके पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं है ।

'मैं भगवान्का हूँ'---ऐसा भाव रखना अपने-आपको भगवान्में लगाना है। साधकाँसे भूल यही होती है कि वे अपने-आपको भगवान्में

लगाकर मन-चुद्धिको भगवान्में लगानकी कोशिश करते हैं। 'मैं भगवान्का हैं'—इस वास्तविकताको भूलकर 'मैं ब्राह्मण हैं; मैं साधु हैं आदि भी मानते रहें और मन-युद्धिको भगवान्में लगाते रहें, तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं, और बहुत प्रयत्न करनेपर भी मन-युद्धि जैसे भगवान्में लगने चाहिये, वैसे लगेंगे नहीं। भगवानने भी इस अध्यायके चौथे स्लोकर्म

'मैं उस परमात्मक शरण हैं' पदोंसे अपने-आपको परमात्मामें लगानेकी बात ही कही है। गोखामी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि पहले मगवानका होकर फिर नाम-जप ्ञादि साधन करें तो अनेक जन्मीकी विगड़ी हुई स्थित आज अभी सुधा सकती है-

बिगरी जरम अनेक की सुधी अम्बी आहु।

शेंडि राम को नाम जपु तुलमी तजि कुममानु ।।

तालर्य यह है कि भगवान्में केवल मन-विद लगानेकी अपेक्षा अपने-आपको भगवान्में लगाना हेह है । अपने-आपको भगवान्में लगानेसे मन-बुद्धि खतः

सुगमतापूर्वक भगवान्में लग जाते हैं । नाटकका पात्र हजारों दर्शकोंके सामने यह कहता है कि 'मैं एक्पका बेटा मेघनाद हैं' और मेघनादकी तरह ही वह बाहरी

सब क्रियाएँ करता है । परन्तु उसके भीतर यह भाव हरदम रहता है कि यह तो स्वाँग है; वास्तवमें मैं मेघनाद है ही नहीं । इसी तरह साधकोंको भी नाटकके स्वाँगको तरह इस संसाररूपी नाटयशालामें अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते हुए भीतरसे भी तो भगवानका

हैं' ऐसा भाव हरदम जाप्रत् रखना चाहिये। जीव सदासे ही भगवान्का है—'सनातनः'।... भगवान्ते न तो कभी जीवका त्याग हो किया, न कभी उससे विमुख हो हुए।जीव भी भगवान्का त्याग नहीं कर सकता । भगवानुके द्वारा मिली हुई स्पतन्तताका दुरुपयोग करके वह भगवानुसे विमुख हुआ है।

जिस प्रकार सोनेका गहना तत्वतः सोनेसे अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः परमातासे कभी अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान् कहलानेवाले मनुष्यकी यह बहुत मड़ी

भूल है कि वह अपने अंशी भगवान्से विमुख हो रहा है । वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान् इतने सहद (दयाल और प्रेमी) है कि हमारे न चाहनेपर भी हमें चाहते हैं, न जाननेपर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी है—इसका वर्णन भाषा, भाव, युद्धि आदिके द्वारा हो हो नहीं सकता । ऐसे सुदृद् भगवान्को छोइकर अन्य नारावान् जड़ पदार्थीको अपना मानना मुद्रिमानी

जब मनुष्य भगवान्के आज्ञानुसार अपने कर्तव्यका पालन करता है, तब ये उसकी इतनी उप्रति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्म-मरणहण . बन्धन सदाके लिये मिट जाता है । जब मनुष्य भूलते कोई निविद्ध आवरण (पाप) कर मैठता है, तब ये दुखाँको भेजकर उसको चेताते हैं, भूगने फर्पोर्स मुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नये पापीने

नहीं, प्रत्युत महान् मूर्खता है।

प्रलोक ७ ]

जीव कहीं भी क्यों न हो, नरकमें हो अथवा स्तर्मि, मनप्ययोनिमें हो अथवा पश्योनिमें, भगवान्

. उसको अपना ही अंश मानते हैं । यह उनकी कितनी

अहैतको कपा, उदारता और महत्ता है ! जीवके पतनको देखकर भगवान् दुःखी होकर कहते हैं कि

मेंर पास आनेका उसका पूरा अधिकार था, पर वह मेरको प्राप्त किये विना ('माम् अप्राप्य') नरकोंमे

ना रहा है (गीता १६ । २०) । मन्ष्य चाहे किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, भगवान उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते; उसे अपनी ओर खोंचते ही रहते हैं । जब हमारी सामान्य स्थितिमें

कुछ भी परिवर्तन (सुख-दु:ख, आदर-निरादर आदि) हों, तब यह मानना चाहिये कि भगवान् हमें विशेषरूपसे याद करके नयां परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थितिमें विशेष भगवत्कपाको देखकर मस्त रहे और भगवानको कभी भले नहीं।

अंशीको प्राप्त करनेमें अंशको कठिनाई और देरी नहीं लगती । कठिनाई और देरी इसलिये लगती है कि अंशने अपने अंशीसे विमुखता मानकर उन शरीयदिको अपना मान रखा है, जो अपने नहीं हैं। अतः मगवान्के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है। सम्पुख होना जीवका काम है; क्योंकि जीव ही भगवान्से विमुख हुआ है। भगवान् तो जीवको अपना मानते ही हैं; जीव भगवानको अपना मान

ले-यही सम्मखता है। मनुष्यसे यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलनेपर भी सदा नहीं रहेगी—उसकी प्राप्तिमें वह अपना पूर्ण फुपार्थ और उन्नति मानता है । यह मनुष्यका अपने

साथ बड़ा भारी धोखा है! वास्तवमें जो नित्यप्राप्त और अपना है, उस परमात्पाको प्राप्त करना ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है। हम धन, सम्पत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों

न प्राप्त कर लें, पर अन्तमें या तो वे नहीं रहेंगे

वास्तवमें जो सदा 'है', उस -(अविनाशी परमात्मा-)को प्राप्त कर लेनेमे ही शूरवीरता है। जो 'नहीं' है, उसको प्राप्त करनेमें कोई शुरवीरता नहीं है।

अथवा हम नहीं रहेंगे । अन्तमें 'नहीं' हो शेष रहेगा ।

जीव जितना ही नाशवान पदार्थीको महत्त्व देता है. उतना ही वह पतनको तरफ जाता है और जितना ही अविनाशी परमात्माको महत्त्व देता है, उतना ही

वह ऊँचा उठता है। कारण कि जीव परमात्माका ही अंश है। नाशवान् सांसारिक पदार्थोंको प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता । केवल बड़े होनेका

वहम या धोखा हो जाता है और वास्तवमें असली बडप्पन-(परमात्मप्राप्ति) से वश्चित हो जाता है। नाशवान् पदार्थोंके कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं और परमात्माके कारण होनेवाला बडप्पन कभी मिटता नहीं । इसलिये जीव जिसका अंश है. उस सर्वोपरि परमात्माको प्राप्त करनेसे ही वह बडा होता है। इतना वडा होता है कि देवतालोग भी

उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे

लोकमे आये । इतना हो नहीं, स्वयं भगवान् भी

उसके अधीन हो जाते हैं! 'मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति'— भगवानने जिस प्रकार इसी श्लोकके पूर्वार्धमें जीवको अपनेमें स्थित न कहकर उसको अपना अंश वताया है, उसी प्रकार श्लोकके उत्तरार्धमें मन तथा इन्द्रियोंको प्रकृतिका अंश न कहकर उनको प्रकृतिमें स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवानुका अंश जीव सदा भगवान्में ही स्थित है और प्रकृतिमें स्थित मन तथा

इन्द्रियाँ प्रकृतिके ही अंश हैं। मन और निद्रयोंको

अपना मानना, उनसे अपना सम्बन्ध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहाँ बुद्धिका अन्तर्भाव 'मन' शब्दमें (जो अन्तःकरणका उपलक्षण है) और पाँच कमेन्द्रियों तथा पाँच प्राणोंका अन्तर्भाव 'इन्द्रिय' शब्दमें मान लेना चाहिये । उपर्युक्त पदोंमें भगवान् कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरेमें स्थित रहता हुआ भी भूलसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिमें मान लेखाँ 🕏 ।

अर्पण कर दे।

Bearle and the second s जैसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि प्रकृतिका अंश होनेसे कभी प्रकृतिसे पृथक् नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होनेसे कभी मेरेसे पृथक् होता नहीं, हो सकता नहीं । परन्तु यह जीव मेरेसे विमुख होकर मुझे भुल गया है।

यहाँ मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका नाम लेनेका तात्पर्य यह है कि इन छहोंसे सम्बन्ध जोड़कर हो जीव वैधता है। अतः साधकको चाहिये कि वह शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको संसारके अर्पण कर दे अर्थात् संसारकी सेवामें लगा दे और अपने-आपको भगवानके

विशेष वात

मनुष्य भूलसे शरीर, स्त्री, पुत्र, घन, मकान, मान, बड़ाई आदि नारावान वस्तुओंको अपनी और अपने लिये मानकर दुःखी होता है । इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्रीके भोग और संग्रहको लेकर वह अपनेको बडा मानने लगता है; जबकि वास्तवमें इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थोंकी आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्त्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं. वे (धन, विद्या आदि) पदार्थ हमसे बड़े और हम ठनसे तुच्छ हो ही गये । पदार्थीके मिलनेमें जो अपना महत्व समझता है, वह वास्तवमें तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिलें या न मिले I

भगवानुका दास होनेपर भगवान कहते है--'मैं तो है भगतनका दास, भगत मेरे मुक्टमणि' ! परंत जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धनादि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते- 'सोभी भेरे मुक्टमणि' ! ये ती केयल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तवमें भगवानुको अपना जानकर ठनके शरण हो जानेसे ही मनुष्य बड़ा यनता है, कैंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान् ऐसे भक्तको अपनेसे भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं—

अहे भक्तपायीनी हासतन्त इव हित्र । सामुनिर्मास्तद्वदयो भक्तर्भक्तजनप्रियः ।।

(श्रीमद्रा॰ ९ ।४ ।६३)

है द्विज ! मैं भक्तोंके पराधीन हैं, स्वतन्त नहीं । भक्तजन मेरेको अत्यन्त प्यारे हैं। मेरे हृदयपा उनक पूर्ण अधिकार है।' कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है?

यह जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकृतिके अंश शरीरादिको अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपनेको नीचे गिराता है । अगर मनुष्य इन शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सांसारिक पदार्घोंका दास न वने, तो वह भगवानका भी इष्ट हो जाय-'इष्टोऽसि मे दुढमिति' (गीता १८ (६४) । जिन्हीने भगवानको प्राप्त कर लिया है, उनको भगवान् अपना प्रियं कहते हैं (गीता १२ । १३-१९) । परंतु जिन्होंने भगवानको प्राप्त नहीं किया है, किंतु जो भगवानके प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधलोंको तो वे अपना 'अत्यन्त प्रिय' कहते हैं—'भक्तासेऽनीव मे प्रियाः' (गीता१२ ।२०) । ऐसे परम दयालु भंगवान्को, जो

'प्रिय' कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता-यह

उसका कितना प्रमाद है!

सायकोंको 'अत्यन्त प्रिय' और सिद्ध भक्तोंको केवल

संसारका एक छोटा-सा अंश शरीर है और परमात्माको अंश स्वयं (जीवात्मा) है। भूल यह होती है कि परमात्माका अंश संसारके अंशक माथ मिलका संसार और परमात्मा—दोनोंको अपने अनुकूल वनाना चाहता है! साधकका काम है-इस भूलओ पिटाना । इसके लिये वह शारीरको तो संसारके अनुकृत बना दे और स्वयं परमात्माके अनुकृत बन जाय । तात्पर्य है कि शांधरको संसारपर छोड़ दे कि जैसी संसारकी मरजी हो, यैसे रखे; और अपनेकी परमात्यापर छोड़ दे कि जैसी परमात्माकी मरमी है।, वैसे रखे ।

ं संसारकी चीज संमारको दे दें और परमानामी चीज परमात्माको दे दे-यह ईमानदारी है। इस ईमानदारोका नाम ही 'मुक्ति' है। जिमकी कील है. उसको न दे, संसारकी चीज भी ले ले और परमान्यकी धीज भी से से- यह वेश्मिनी है। इस वेश्मिनीना

नम ही 'बन्धन' है।

ं संसारकी चीज संसारपर और परमात्माकी चीज परमात्मापर छोडकर निश्चित्त हो जाय । अपनी कोई कामना न रखे । न जीनेकी कामना रखे, न मरनेकी । भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता; भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता; गरमी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था; बाढ आ गयी, वर्षा कम करते तो ठीक रहता-इस तरह मनुष्य ,परमात्माको भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसारको भी । इस बातको छोडकर अपने-आपको सर्वथा भगवानके अर्पित कर दे और कह दे कि हे नाथ! आप मेरेको पृथ्वीपर रखें या सर्गमें रखें अथवा नरकोंमें रखें: बालक रखें या जवान रखें अथवा बृदा रखें; अपमानित रखें या सम्मानित रखें; सखी रखें या दुःखी रखें; जैसी परिस्थितिमें रखना चाहें, वैसे रखें, पर मैं आपको भुल नहीं।

मनुष्य जिस घरको अपना मानता है, जिस कुटुम्बको अपना मानता है, जिन रुपयोंको अपना मानता है, उनकी ही चिन्ता उसको होती है । संसारमें लाखों-करोंड्रों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनिगनत रुपये हैं, पर उनकी चिन्ता नहीं होती; क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता । जिनको अपना नहीं मानता, उनसे तो मुक्त है हो । अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी-सी ही मुक्ति बाकी है !

ता हा चुका ह, थाड़ा-सा हा मुक्त बाका ह !

विचार करना चाहिये कि जिन थोड़ी-सी चीजोंको हम अपनी मानते हैं, वे कौन-सी सदा साथ रहनेवाली हैं! चीजें तो रहेंगी नहीं, पर बन्धन (उनका सम्बन्ध) रह जायगा, जो जन्म-जन्मान्तरतक साथ रहेगा । इसलिये साधकको चाहिये कि वह या तो शरीरको संसारके अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है; चाहे अपनेको शरीर-संसारसे सर्वथा अलग कर ले, जो ज्ञानयोग है; और चाहे अपनेको भगवान्के अर्पण कर दे, जो भक्तियोग है । इन तीनोंमेंसे कोई भी साधन अपना ले, तीनोंका फल एक हो होगा ।

सम्बन्ध—मनसिंहत इन्द्रियोको अपना माननेके कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियोंने घूमता है—इसका भगवान् दृष्टान्तसिंहत वर्णन करते हैं।

### शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्थानिवाशयात् ।।८।।

जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको प्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादिका स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीरको छोड़ता है, वहाँसे मनसहित इन्द्रियोंको प्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है।

व्याख्या—'वायुर्ग-चानिवाशयात्'—जिस प्रकार वायु इत्रके फोहेसे गन्य ले जाती हैं, किन्तु वह गन्य स्थायीरूपसे वायुर्मे नहीं रहती, क्योंकि वायु और गन्यका सम्बन्ध नित्य नहीं है, इसी प्रकार इन्द्रियाँ, मन, इंडि. स्वभाव आदि-(सूक्ष्म और कारण—दोनों सर्ऐंगें-) को अपना माननेके कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनिमें जाता है।

जैसे वायु तत्वतः गन्यसे निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवाता भी तत्वतः मन, इन्द्रियाँ, शरीरादिसे निर्लिप है: पत्तु इन मन, इन्द्रियाँ, शरीरादिमें मैं-मेरेपनकी

व्याख्या—'वासुर्गेन्यानिवाशयात्'—जिस प्रकार मान्यता होनेके कारण यह (जीवात्मा) इनका आकर्षण इत्रके फोहेसे गन्य ले जाती हैं, किन्त वह गन्य करता हैं ।

> जैसे वायु आकाशका कार्य होते हुए भी पृथ्वीके अंश गम्थको साथ लिये धूमती है, ऐसे ही जीवातम परमात्मका समातन अंश होते हुए भी प्रकृतिके कार्य (प्रतिक्षण बदलनेवाले) शरिऐंको साथ लिये मित्र-भित्र योनियोमें धूमता है। जड़ होनेके कारण वायुमें यह विवेक नहीं है कि वह गम्थको प्रहण न करें, परनु जीवात्माको तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चारे, तब शरिरसे

सकता है। भगवान्ने मनुष्यमात्रको यह स्वतन्तता दे रखी है कि वह चाहे जिससे सम्बन्ध जोड़ सकता

<u>Expenses and a transmission of the first thinks the same and succession of the same of th</u>

है और चाहे जिससे सम्बन्ध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटानेके लिये केवल अपनी मान्यता बदलनेकी आवरयकता है कि प्रकृतिके अंश इन स्थूल, सुक्ष्म

आवश्यकता है कि प्रकृतिके अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंसे मेरा (जीवात्माका) कोई सप्त्रन्थ नहीं है । फिर जन्म-मरणके वन्धनसे सहज ही मुक्ति है ।

है—(१)वायु,(२) गन्ध और (३) आशय । 'आशय' कहते हैं स्थानको; जैसे—जलाशय (जल+आशय) अर्थात जलका स्थान । यहाँ आशय नाम स्थलशरीरका

भगवानुने यहाँ तीन शब्द दृष्टान्तके रूपमें दिये

है । जिस प्रकार गन्धके स्थान (आराय) इत्रके फोहेसे वायु गन्ध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता है. इसी प्रकार वायरूप जीवासा गन्धरूप सक्ष्म और

कारण-शरीरोंको साथ लेकर जाता है, तब गन्धका आशय-रूप स्थलशरीर पीछे रह जाता है।

'शरीरं यदवाप्रोति'''''गृहीर्त्वतानि संयाति'— यहाँ 'ईग्नरः' पद जीवात्माका वाचक है। इस

जीवात्मासे तीन खास भूले हो रही है—
(१) अपनन्त्रो मन, वृद्धि, शरीरादि जड़ पदार्थांका स्वामी मानता है, पर वास्तवमें बन जाता है स्वयं तनका दास ।

उनका दास ।

(२) अपनेको उन जड़ पदार्थीका स्वामी मान
हेनेके कारण अपने वास्तांवक स्वामी परमात्माको भूल

जाता है।
(३) जड़ पदार्थीसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेमें स्वाधीन होनेपर भी उनका लगग नहीं करता।

परमात्माने जीवात्माको शरीरादि सामग्रीका सदपयाग

करतेकी स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करनेके लिये ये यसुएँ दी है, उनका स्वामी बननेके लिये नहीं। परना जीवसे यह बहुत बड़ी मूल होती है कि वह उस सामग्रीकर सदुपयोग नहीं करता: प्रस्तुन अपनेको उनका महितक मान लेता है, यह बाहाबार्य उनका गुलाम बन जाता है।

जीवाता जह पदाधीने माने हुए सम्बन्धका लाग तभी कर सकता है, जब उसे यह मालुम को जाय हूँ और मेरा पतन हो गया है। यह जिनका मालिक बनता है, उनकी गुलामी इसमें आ हो जाती है।

इस केवल बहम होता है कि मैं इनका मालिक हूं। जड़ पदार्थोंका मालिक वन जानेसे एक तो इसे इन पदार्थोंकी 'कमी'का अनुभव होता है और दूमग यह अपनेको 'अनाथ' मान लेता है।

जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है, वह परमात्माको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंक जो किसी व्यक्ति, यस्तु, पद आदिका खामी वनत है, वह अपने स्वामीको भूल जाता है—यह नियम है! उदाहरणार्थ, जिस समय वालक केवल माँको अपन मानकर उसे हो चाहता है, उस समय वह माँके विना रह ही नहीं सकता। किन्तु बटी बालक वब बड़ा होकर गृहस्थ वन जाता है और अपनेको की

पुत्र आदिका स्वामी मानने लगता है, तब उसी मौका

पास रहना उसे सुहाता नहीं । यह खामी बननेकर ही परिणाम है ! इसी प्रकार यह जीवाला भी शरोपींट जड़ पदार्थोंका स्वामी (ईसर) बनकर अपने वासाविक स्वामी परमात्माको भूल जाता है—उनसे विमुख हो जाता है । जबतक यह भूल या विमुखता रहेगी.

तयतक जीवात्मा दु.ख पाता ही रहेगा ।

'ईश्वरः' पदके साथ 'अपि' पर एक विशेष अर्थ रखता है कि यह ईग्वर बना जीवत्या वायुके समान असमर्थ, जड़ और पराभीन नहीं है। इस जीवात्मामें ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब चाहे, तब माने हुए सम्बन्धसे छोड़ मकता है और परमात्माके साथ नित्य सम्बन्धसे छोड़ मकता है और परमात्माके साथ नित्य सम्बन्धसे छोड़ मकता के और परमात्माके साथ नित्य सम्बन्धसे छोड़ना वहाँ और छोड़न संमारसे माने हुए सम्बन्धको छोड़ना नहीं और छोड़न चाहता भी नहीं। जड़ता-(शरीहाद-)से तावान्य छुटनेगर चीवान्ना (गन्धको तरह) शरीहोंचे साथ से जा सकता ही नहीं।

जीवको हो गोनियाँ प्राप्त है—(१) भागपनि

तभी कर सम्ला है, जब उसे यह मालून हैं। जाय कि इनक महिला बनोंने मैं सर्वेधा प्राधीन हो गय

हारावा । । जिससे शासींका आवागमन होता हैं और (२) जो अपना नहीं है, उसको अपना मानन और इच्छा शक्ति, जिससे भोगोंको पानेकी इच्छा करता है । प्राणशक्ति हरदम (श्वासोच्छवासके द्वारा) क्षीण होती रहती है । प्राणशक्तिका खत्म होना ही मृत्य कहलाती है। जड़का संग करनेसे कुछ करने और पानेकी इच्छा बनी रहती है । प्राणशक्तिके रहते हुए इच्छाशक्ति - अर्थात् कुछ करने और पानेकी इच्छा मिट जाय, तो मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। प्राणशक्ति नष्ट हो ंजाय और इच्छाएँ बनी रहें. तो दसरा जन्म लेना ही पड़ता है । नया शरीर मिलनेपर इच्छाशक्ति तो वही ं (पूर्वजन्मकी) रहती है. प्राणशक्ति नयी मिल जाती है ।

प्राणशक्तिका व्यय इच्छाओंको मिटानेमें होना चाहिये । निःस्वार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहनेसे इच्छाएँ सुगमतापूर्वक मिट जाती हैं।

यहाँ 'गहोत्वा' पदका तात्पर्य है—जो अपने नहीं हैं, उनसे राग, ममता, प्रियता करना । जिन मन, इन्द्रियोंके साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिये फिरता है, वे मन, इन्द्रियाँ कभी नहीं कहतीं कि हम तुम्हारी है और तम हमारे हो। इनपर जीवात्माका शासन भी चलता नहीं: जैसा चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं: फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही है। बास्तवमे यह अपनेपनका (राग, ममतायुक्त) सम्बन्ध ही बाँधनेवाला होता है।

वस्तु हमे प्राप्त हो या न हो. बढिया हो या <sup>घटिया</sup> हो, हमारे काममें आये या न आये, दूर हो <sup>या पास</sup> हो, यदि उस वस्तुको हम अपनी मानते हैं ं तो उससे हमारा सम्बन्ध बना हुआ ही है ।

अपनी तरफसे छोड़े बिना शरीरादिमें ममताका सम्बन्ध मरनेपर भी नहीं छूटता । इसलिये मृत शरीरकी र्देंड्रुयोंको गङ्गाजीमें डालनेसे उस जीवकी आगे गति राती है। इस माने हुए सम्बन्धको छोड़नेमें हम . <sup>सर्वधा</sup> स्वतन्त तथा सबल है। यदि शरीरके रहते हुँए ही हम उससे अपनापन हटा दें, तो जीने-जी ही मुक्त हो जायै।

जो अपना है, उसको अपना न मानना-यह बहत चडा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्गमें उत्रति नहीं होती ।

इस श्लोकमें आया 'एतानि' पद सातवें श्लोकके 'मन:षणनीन्द्रियाणि' (पाँच जानेन्द्रियाँ तथा मन-) का वाचक है। यहाँ 'एतानि' पदको सत्रह तत्वींके समदायरूप सक्ष्मशरीर एवं कारणशरीर-(स्वभाव-) का भी द्योतक मानना चाहिये । इन सबको ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीरमें जाता है । जैसे मनुष्य पराने वस्त्रोंका त्याग करके नये वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरका त्याग करके नये शरीरको प्राप्त होता है (गीता २ । २२) ।

वास्तवमें शुद्ध चेतन-(आत्मा-)का किसी शरीरको प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीरमें जाना हो नहीं सकता: क्योंकि आत्मा अचल और समानरूपसे सर्वत्र व्याप्त है (गीता २ । १७. २४) । शरीरोंका ग्रहण और त्याग परिच्छित्र (एकदेशीय) तत्त्वके द्वारा ही होना सम्भव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश-कालादिमें परिच्छित्र नहीं हो सकता । परन्तु जब यह आत्मा प्रकृतिके कार्य शरीरसे तादाल्य कर लेता है अर्थात प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब (स्थल, सक्ष्म और कारण—तीनों शरीरोंमें अपनेको तथा अपनेमें तीनों शरीरोंको धारण करने अर्थात् उनमें अपनापन करनेसे) वह प्रकृतिके कार्य शरीरोंका प्रहण-त्याग करने लगता है। तात्पर्य यह है कि शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान लेनेके कारण आत्मा सूक्ष्मशरीरके आने-जानेको अपना आना-जाना मान लेता है । जब प्रकृतिके कार्य शरीरसे तादात्म्य मिट जाता है अर्थात् स्थूल, सुक्ष्म और कारणशरीरसे आत्माका माना हुआ सम्बन्ध नहीं रहता: तव ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वोंमें लीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्मका मुल कारण जीवका शरीरसे माना हुआ तादात्य ही है ।

### श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।। ९ ।।

यह जीवात्मा मनका आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और प्राण—इन पाँची इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता है।

व्याख्या—'अधिष्ठाय मनश्चायम्'— मनमें अनेक प्रकारके (अच्छे-चुरे) संकल्प-चिकल्प होते रहते हैं । इनसे 'स्वयं' की स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि 'स्वयं' (चेतन-तस्य, आत्मा) जड़ शरीर, इन्द्रियाँ, मन, कुद्धिसे अत्यन्त परे और उनका आश्चय तथा प्रकाशक है। संकल्प-विकल्प आते-जाते हैं और 'स्वयं' सदा ज्यों-का-त्यों रहता है।

मनका संयोग होनेपर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, खाद लेने तथा सूँघनेका जान होता है। जीवात्माको मनके विना इन्द्रियोंसे सुख-दुःख नहीं मिल सकता । इसलिये यहाँ मनको ऑधिंग्रित करनेकी बात कही गयी है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मनको अधिंग्रित करके अर्थात् उसका आश्रय लेकर ही इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता है।

'श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च '— श्रवणेद्रिय अर्थात् कानंमें सुननेवी शक्ति 'श्रोत्रम्' हैं। आजतक हमने अनेक प्रकारके अनुकूल (खुर्ति, मान, बड़ाई, आशोर्वाद, मधुर गान, बाद्य ओदि) और प्रतिकूल (निन्दा, अपमान, शाप, गाली आदि) शब्द सुने हैं; पर उनसे 'स्वयं' में क्या फरक पड़ा ?

किसीको पौत्रके जन्म तथा पुत्रकी मृत्युका समाचार एक साथ मिला । दोनों समाचार सुननेमे एकके 'जन्म' तथा दसरेको 'मृत्यु' का जो ज्ञान हुआ, उस 'ज्ञान' में कोई अत्तर नहीं आयां । जब जानमें भी कोई अत्तर नहीं आया, तो फिर जाता में अत्तर आयाः ही कैसे । अतः जन्म और मृत्युका समाचार सुननेने अत्तरकरणमें (माने हुए सन्यन्यके कारण) जो अतर होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस जान पर ही दृष्टि रखनी चाहिये । इसी तरह अन्य इन्द्रियोंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये ।

शत्रभाक विषयम भा समझ राना चाहरा । नेत्रेद्रिय अर्थात् नेत्रोमे देखनेका शक्ति 'घसुः' है । आजतक हमने अनेक सुन्दर, असुन्दर, मनोरा, भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अने 'स्वरूप'में क्या फरकं पड़ा ?

स्परीन्द्रिय अर्थात् लग में स्पर्श करनेको राजि 'स्परानम्' है। जोवनमें हमारेको अनेक कोमल, बजेर, चिपचिपे, ठण्डे, गरम आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे 'स्वय' को स्थितिमें क्या अन्तर आया?

उनस स्वयं को स्थातम क्या अन्तर आया ?

रसनेन्द्रिय अर्थात् जीपमें स्वाद लेनेकी क्ष्मिं,
'रसनम्' है। कडुआ, तांखा, मोठा, 'यसैला, 'गटा,
और नमकीन—ये छः प्रकारके भीजनके रम है।
आजतक हमने तरह-तरहके रमयुक्त भीजने किये हैं।
पर विचार करना चाहिये कि उनसे 'स्वयं को क्या'
प्राप्त हुआ ?

धाणेन्द्रिय अर्थात् हैनासिकामें सुँगनकी शक्ति 'प्राण्यम्'

है । जीवनमें हमारी मासिकाने तरह-तरहको सुगन्ध

\* मनुष्य अपने मनमें निरत्तर कुछ-न-कुछ सोधना रहता है, जिसे संकर्ण-शिकरण, मनोर्घ या मनेतान्त्र कहते हैं। निहाके समय यही 'स्थ्रा' होकर दीखने लगता है। मन्यर युद्धिका परदा (प्रभाव) रहनेके कारण हम मनने आयी हुई प्रत्येक बानको प्रकट नहीं करते। परंतु युद्धिका परदा हटनेन्नर मनने आयी हुई प्रत्येक बातको कहना या उसके अनुसार आवरण करना 'पागलपन' कहलाता है। इस प्रकार मनोरान्य, शत्रा नया पागलपन—ये तीनों एक ही है।

सवजेटियसे दो प्रकारका ज्ञान होना है— (१) अपनेक्ष शास्त्रका शास और (२)पनेक्ष विषय का शास ! इमलिये अवगाकी बहुत महिमा है। ज्ञानमार्ग और प्रतिसार्ग—दोनों होमार्गिये 'अपन्य' का मुख्य स्थान है। यद्यि नेजोसे शास्त्रीका अवलोकन, अस्वयन कानेसे भी परीक्ष विषयका ज्ञान होता है, तथाय वालवने यह भी (शब्दका ही स्थितित रूप होनेसे) प्रकाशनासे शब्दकी शक्ति ही है। शास्त्रसन भी जैसा (गुन्मुप्रमे) आगस्त्र है, देसा पत्रनेसे नहीं। विद्याध्ययनमें भी पहले सुननेसे ही होय होता है। शब्दने अधिन्य शक्ति है, जिसे स्वयोदिय ही प्रस्ता कर सकती है, अन्य इंटियों नहीं। और दुर्गन्य ग्रहण की है; पर उनसे 'स्वयं' में क्या फरक पड़ा ?

विशेष वात

श्रोत्रका वाणीसे, नेत्रका पैरसे, त्वचाका हाथसे, रसनाका उपस्थसे और घाणका गुदासे (पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंका पाँचों कर्मेन्द्रियोंसे) धनिष्ठ सम्बन्ध हैं। जैसे, जो जन्मसे बहुग्र होता है, वह गूँगा भी होता है,। पैरके तत्ववेंगे तेलकी मालिश करनेसे नेत्रीपर तेलका असर पड़ता है। त्वचाके होनेसे ही हाथ स्पर्शका काम करते हैं। रसनेन्द्रियके वशमें होनेसे उपस्थेन्द्रिय भी वशमें हो जाती है। घाणसे गन्धका ग्रहण तथा उससे सम्बन्धित गदासे गुन्धका त्याग होता है।

पञ्चमहाभूतोंमें एक-एक महाभूतके सत्वगुण अंशसे ज्ञानेन्द्रियाँ, रजीगुण-अंशसे कर्मेन्द्रियाँ और तमोगुण अंश से शब्दादि पाँचों विषय बने हैं।

| पञ्चमहाभूत | सत्त्वगुण-अंश | रजोगुण-अंश | तमोगुण-अंश |
|------------|---------------|------------|------------|
| आकाश       | श्रोत्र       | वाक्       | शब्द       |
| वायु       | त्वचा         | हस्त       | स्पर्श     |
| अग्नि      | नेत्र         | पाद        | रूप        |
| जल         | रसना          | उपस्थ      | रस         |
| पृथ्वी     | घ्राण         | गुदा       | गन्ध       |
|            | j             | ł          | j          |

पाँचों महाभूतोंके मिले हुए सत्वगुण-अंशसे मन और बुद्धि रजोगुण-अंशसे प्राण और तमोगुण-अंशसे शरीर बना है।

'विषयानुपसेववे' — जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगहसे दूकान उटाकर दूसरी जगह दूकान लगाता है, ऐसे ही जीवाता एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें आता है; और जैसे पहले शरीरमें विषयोंका गापूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीरमें जनेगर (वही स्वभाव होनेसे) विषयोंका सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवातमा वार-वार विषयोंमें आसिक करनेके कारण ऊँच-नीच योनियोंमें भटकता हिता है।

भगवान्ते यह मनुष्य-शारीर अपना उद्धार करनेक लिये दिया है, सुख-दु:ख भोगनेके लिये नहीं । जैसे महाणको गाय दान करनेपर हम उसको चारा-पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गायका दूध पीनेका हमें हक नहीं हैं, ऐसे ही मिले हुए शरीरका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगनेका हमें हक नहीं है।

#### विशेष बात

विषय-सेवन करनेसे परिणाममें विषयोंमें राग-आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा सम्पूर्ण द:खोंका कारण है । विषयोंमें वस्ततः सख है भी नहीं । केवल आरम्भमें भ्रमवश सख प्रतीत होता है (१८ । ३८) । अगर विषयोंमें सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग-सामग्री है, ऐसे बड़े-चड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तवमें देखा जाय तो पता चलता है कि वे भी दःखी, अशान्त ही हैं। कारण यह है कि भोग-पदार्थीं सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और ही सकता भी नहीं । सुख लेनेकी इच्छासे जो-जो भोग भोगे गये. उन-उन भोगोंसे धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिन्ता हुई, व्ययता हुई, पद्याताप हुआ, बेड्ज़ती हुई, बल गया, धन गया, शान्ति गयो एवं प्रायः दःख-शोक-उद्देग आये-ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्तिके प्रत्यक्ष देखनेमें आता है।\*

काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये; तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।'

भोगा न मुक्ता वयमेव भुक्तास्त्रयो न तर्श ययमेव तस्ताः । कालो न यातो वयमेव यातासृष्या न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ।। 'हमने भोगोको नहीं भोगा, भोगोने ही हमें भोग सिया, हमने तप नहीं किया, हम ही तस्त हो गये,

जिस प्रकार स्वप्नमें जल पीनेसे प्यास नहीं मिटती. उसी प्रकार भोग-पदार्थोंसे न तो शान्ति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाय. इतना संग्रह हो जाय. इतनी (अमुक-अमुक) वस्तुएँ प्राप्त हो जायै तो शान्ति मिल जायगी; किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं मिलती, उल्टे वसाओंकि मिलनेसे उनकी लालसा और बढ़ जाती हैं । धन आदि भोग-पदार्थेकि मिलनेपर भी 'और मिल जाय, और मिल जाय'--यह क्रम चलता ही रहता है । परन्त संसारमे जितना धन-धान्य है, जितनी सुन्दर स्तियाँ हैं, जितनी उत्तम वस्तुएँ हैं. वे सव-की-सब एक साथ किसी एक व्यक्तिको पिल भी जाये, तो भी उनसे उसे तप्ति नहीं हो सकती 🗓 । इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्माका अंश तथा चेतन हैं और भोग-पदार्थ नाशवान प्रकृतिके अंश तथा जड़ हैं। चेतनकी पूख जड़ पदार्थिक द्वारा कैसे मिट सकती है ? भूख है पेटमें और हलवा र्वांधा जाय पीठपर, तो भृख कैसे मिट सकती है? प्यास लगनेपर चढिया-से-चढिया गरमागरम हलवा खानेपर भी प्यास नहीं मिट सकती । इसी प्रकार जीवको प्यास तो है चिनाय परमात्माकी, पर वह उस य्यासको मिटाना चाहता है जड पदार्थीक द्वारा, जिससे

साधकको चाहिये कि वह आज हो यह दृढ़ ला विवार (निष्ठय) कर ले कि मेरेको भोगर्जुद्धसे विगयोंका सेयन करना ही नहीं है। उसका यह पका निर्मय हो जाय कि सम्पूर्ण संसार मिलकर भी मेरिको तृपन नहीं कर सकता। विषय-मेरान न करतेका दृढ़ क्

तृप्ति होनेकी नहीं । तृप्ति तो दूर रही, ज्यों-ज्यों वह

जड पदार्थोंको अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भुख भी

बदती हो जाती हैं। यह उसकी कितनी बड़ी भूल हैं !

विचार होनेसे इन्द्रियाँ निर्विषय हो जाती हैं, और इन्द्रियोंके निर्विषय हो जानेसे मन निर्विकल्प हो जत है। मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि स्वतः सप्र हो

ह । मनक जिपकरप हो जानस बुद्ध स्वतः सा हो जाती है; और बुद्धिक सम हो जानेसे परमानाको प्राप्तिका स्वतः अनुभव हो जाता है (गीता ५ ।१९):

क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही हैं। क्रिक्टें प्रवृत्ति होनेके कारण ही उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं हो पाता।

सुखभोग और संग्रह—इन दो में जो आसत हो जाते हैं, उनके लिये परमात्मप्राणि तो दूर रहे, वे परमात्माको तरफ चलनेका दुढ़ निधय भी नहीं कर पाते (गीता २ ।४४)।

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महात्र श्रीयमचितामानसके अन्तमें प्रार्थना करते हैं— कार्मिह नारि दिआरि जिमि लोमिह क्रिय जिमि राम । तिमि रघुनाथ निरंतर क्रिय लागहु मोहि राम ।।

'जैसे कामीको स्त्री (भोग) और लोभीको धन (संग्रह) प्याग्य लगता है, ऐसे ही रघुनाध्यम स्प्य और गम-नाम मुझे निरत्तर प्याग्य लगे। तालाई यह है कि जैसे कामी स्पेक रूपमें आकृष्ट होता है, ऐसे हो मैं रघुनाध्यक रूपमें निरत्तर आकृष्ट रहूँ और जैसे लोभी धनका संग्रह करता रहता है, ऐसे हो मैं राम-नामका (जपके द्वारा) निरत्तर संग्रह करता रही। संसारका भोग और संग्रह निरत्तर प्रिय नहीं स्पारा-पर नियम है, पर भगवान्त्व रूप और नाम निरत्तर प्रिय संग्रत है। संत्रीन भी अपना अनुभव करा है—

चाला चाला सब छाड़िया माया-रस रागा हो ।। नाय-सुधारस पीजिये जिन बार्ग्वास हो ।। समे मोहि सप पियाग हो ।।

तंत्र जानु कायः कामानामुपयोगेन शास्त्रति । हविदा कृष्णवर्षेत्र पूष एवासियपैने ।। (सन् १ (१४)

भागपदार्थीक दरभीगमे कामना कभी ज्ञान वहीं होनी, प्रत्युत जैसे पीकी आहुन अन्तर्वा आग और भड़क उठती है, ऐसे ही भोग-सामना भी भोगीक भोगनेसे ज्ञान होती है।' प्रत्यु पृथिकों ब्रीहियर्च टिराप्य प्रताव: विद्याः। एकायानि व सर्वार्थ तमानुकार विकास ।

<sup>(</sup>विष्णुपुरास ४ 1 १० 1 ३४; महाः आहिः ६५ । १३)

सम्बन्ध- पीछेके तीन श्लोकोंमें जीवात्माके स्वरूपका वर्णन किया गया है । उस विषयका उपसंहार कारोके लिये ्आगेके श्लोकमें 'जीवासाके स्वरूपको कौन जानता है और कौन नहीं जानता'—इसका वर्णन काने हैं।

### उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।। १० ।।

शरीरको छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीरमें स्थित हुए अथवा विषयोंको भोगते हुए भी गुणोंसे युक्त जीवात्माके खरूपको मूढ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञानरूपी नेत्रोंवाले ज्ञानी मनष्य ही जानते हैं।

· व्याख्या--'उतकामन्तम्'--स्थल शरीरको छोडते समय जीव सक्ष्म और कारण शरीरको साथ लेकर प्रस्थान करता है । इसी क्रियाको यहाँ 'उत्क्रामन्तम' पदसे कहा है। जबतक हृदयमें धड़कन रहती है, तबतक जीवका प्रस्थान नहीं माना जाता । हटयकी धड़कन बंद हो जानेके बाद भी जीव कुछ समयतक रह सकता है। वास्तवमें अचल होनेसे शद्ध चेतन-तत्त्वका आवागमन नहीं होता । प्राणींका ही आवागमन होता है । परन्तु सुक्ष्म और कारण शरीरसे सम्बन्ध रहनेके कारण जीवका आवागमन कहा जाता है ।

आठवें श्लोकमें ईश्वर बने जीवात्माके विषयमें आये 'उत्क्रामति' पदको यहाँ 'उत्क्रामन्तम्' पदसे कहा गया है।

'स्थितं वा'— जिस प्रकार कैमरेपर वस्तुका जैसा प्रतिबिम्ब पड़ता है. उसका वैसा ही चित्र अद्भित हो जाता है । इसी प्रकार मृत्युके समय अन्तःकरणमें जिस भावका चिन्तन होता है, उसी आकारका सूक्ष्म शरीर बन जाता है । जैसे कैमरेपर पड़े प्रतिबिम्बके अनुसार चित्रके तैयार होनेमें समय लगता है, ऐसे ही अन्तकालीन विनानके अनुसार भावी स्थूलशरीरके बननेमें (शरीरके अनुसार कम या अधिक) समय लगता है।

अठवें श्लोकमें जिसका 'यदवाप्रोति' पदसे वर्णन हुआ है, उसीको यहाँ 'स्थितम्' पदसं कहा गया है ।

'अपि भुझानं वा'—मनुष्य जच विषयोंको भोगता हैं, तब अपनेको बड़ा साबधान मानता है और विषय- लिप्त दीखनेपर भी वास्तवमें वह स्वयं निर्लिप्त ही सेवनमें सावधान रहता भी है । विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनमेमे एक-एक विषयको अच्छी तरहे जानता है । अपनी जानकारीसे एक-एक विषयको भी

बड़ो स्पष्टतासे वर्णन करता है । इतनी सावधानी रखनेपर भी वह 'मृढ' (अज्ञानी) ही है; क्योंकि विषयोके प्रति यह सावधानी किसी कामको नहीं है. प्रत्यत मरनेपर नरकों और नीच योनियोंमें ले जानेवाली है ।

परमात्मा. जीवात्मा और संसार--इन तीनोके विषयमें शास्त्रों और दार्शनिकांके अनेक मतभेद है; परन्त जीवात्मा संसारके सम्बन्धसे महान दःख पाता है और परमात्माके सम्बन्धसे महान सख पाता है—इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एकमत है।

संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता-यह अकार्य नियम है । संसार क्षणमङ्गर है-यह बात कहते, सनते और पढते हुए भी मुढ मनुष्य संसारको स्थिर भानते हैं । भोग-सामग्री, भोक्ता और भोगरूप क्रिया--इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता । भौगी मनुष्यकी चृद्धि इतनी मृढ हो जाती है कि वह 'इन भोगोंसे बढकर कुछ है ही नहीं'--ऐसा दढ निश्चय कर लेता (गीता १६ । ११) । इसलिये ऐसे मनुष्यें के ज्ञाननेत्र बंद ही रहते हैं । वे मौतको निश्चित जानते हए भी भोग भोगनेके लिये (मरनेवालोके लोकमें रहते हुए भौ) सदा जीते रहनेकी इच्छा रखते हैं।

'अपि' पटका भाव है कि जीवाता जिस समय स्थुलशरीरसे निकलकर (सृक्ष्म और कारण) शरीरसहित) जाता है, दूसरे शरीरको प्राप्त होता है तथा विषयोंका उपभोग करता है--इन तीनो ही अवस्थाओंमें गुणीसे रहता है । वानविक सक्त्पमें न 'ठक्कमण' है, न 'स्थिति' है और न 'भोक्तापन' ही है।

पिछले रलोकके 'विषयानुपसंघते' पदको ही यहाँ

जिस प्रकार स्वप्रमें जल पीनेसे प्यास नहीं सिटती. उसी प्रकार भोग-पदार्थीसे न तो शान्ति मिलती है और न जलन हो मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाय, इतना संग्रह हो जाय, इतनी (अमुक-अमुक) वस्तुएँ प्राप्त हो जायँ तो शान्ति मिल जायगी; किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं मिलती, उल्टे वस्तुओंक मिलनेसे उनकी लालसा और बढ़ जाती हैं । धन आदि भोग-पदार्थेकि मिलनेपर भी 'और मिल जाय, और मिल जाय'--यह कम चलता ही रहता है । परन्त संसारमे जितना धन-धान्य है, जितनी सुन्दर खियाँ हैं, जितनी उत्तम बस्तएँ है, वे सव-को-सव एक साथ किसी एक व्यक्तिको मिल भी जायँ, तो भी उनसे उसे तृष्ति नहीं हो सकती 🗓 । इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्माका अंश तथा चेतन है और भोग-पदार्थ नाशवान प्रकृतिके अंश तथा जड़ हैं। चेतनकी भूख जड़ पदाधोंक द्वारा कैसे मिट सकती है ? भुख है पेटमें और हलवा बाँधा जाय पीठपर, तो भुख कैसे मिट सकती है ? प्यास लगनेपर चढिया-से-बढिया गरमागरम हलवा खानेपर भी प्यास नहीं मिट सकती । इसी प्रकार जीवको प्यास तो है चिनाय परमात्माको, पर वह उस प्यासको मिटाना चाहता है जड़ पदार्थीक द्वारा, जिससे तुष्ति होनेकी नहीं । तुष्ति तो दूर रही, ज्यों-ज्यों वह जड़ पदार्थों के अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भख भी यदतो ही जाती है । यह उसको कितनी बड़ी भूल है !

मायकको चाहिये कि यह आज ही यह दृढ़ विचार (निधय) का ले कि मेरेको भोगबुद्धिसे विषयोंका सेवन करना ही नहीं है । उसका यह पड़ा निर्णय हो जाय कि मन्पूर्ण सप्तार मिलवार भी मेरेको तुरत नहीं कर सकता । विषय-सेवन न करनेका देव 🚣

है। मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि स्रतः सम है। जाती है: और बद्धिके सम हो जानेसे परमत्सकी प्राप्तिका स्वतः अनुभव हो जाता है (गीता ५ । १९): क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही हैं। विवयेने प्रवृति होनेके कारण ही उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं

विचार होनेसे इन्द्रियाँ निर्विपय हो जाती है। हो

इन्द्रियोंके निर्विषय हो जानेसे मन निर्विकत्य है। उत्त

सखमीग और संग्रह—इन दो. में जो आसक हो जाते हैं, उनके लिये परमात्मप्राप्ति तो दर रहे. वे परमात्माको तरफ चलनेका दुढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते (गीतार १४४) ।

श्रीतुलसीदासजी

श्रीरामचरितमानसके अन्तमे प्रार्थना करते है— कामिति नारि पिआरि जिमि लोभिति प्रिय जिमि दान । तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय सागह मोहि राम ।। (मानस ७ । १३०) -

'जैसे कामीको स्त्री (भोग) और लोभीको मन (संग्रह) प्यारा लगता है, ऐसे ही रपुनाथका रूप और राम-नाम मुझे निरत्तर प्यारा लगे ।' तात्पर्य यह है कि जैसे कामी सीके रूपमें आकृष्ट होता है, ऐसे हो मै रघुनाथके रूपमे निरत्तर आकृष्ट रहें और जैसे लोभी धनका संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं राम-नामका (जपके द्वारा) निरन्तर संग्रह करना रहें। संसारका भोग और संग्रह निस्तर प्रिय नहीं लगता—यह नियम है; पर भगवानुका रूप और नम निरन्तर प्रिय लगता है। संतान भी अपना अनुभव कहा है-

· चाख चाख सब छाड़िया माया-रस छारा है है नाम-संपारम पीतिये छित्र बारेबारा है <equation-block> लग मोहि राम विदास है।।

रेन जातु कामः कामानापूर्वभौतेन शास्त्रति । हविषा कृष्णवर्षेत भूष एवाभिवस्ति । । (मन् २ । १४) 'भीगपदार्थीक उपभोगसे कामना कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत जैसे घीकी आर्ड्डन कालनेया आग

और अड़फ उठती है, ऐसे ही भीत-शासना भी भीगोंके भीगनेसे प्रयम होती है,। इं यन पृथिकां जोतियां हिरानं पश्चः क्षियः । एकामापि व पर्यानं नत्मानुकां पीत्यवेश ।।

<sup>(</sup>विक्युपान ४ । १० । वर्षः मानः आहिः ६५ (१३)

हैं क्योंकि मोह तामोगुणका कार्य हैं। वे विषयोंका सेवंग करते समय परिणामपर विचार ही नहीं करते। केवल भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्योंका ज्ञान तामोगुणसे ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्मांके भेदको नहीं जान सकते।

'पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः'—प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्मित—कोई भी स्थिर नहीं है अर्थात् दृश्यमात्र मिस्तर अद्दर्शनमें जा रहा है—ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञानरूप चक्षुओंसे देखना है। परिवर्तनकी और दृष्टि होनेसे अपरिवर्तनशील तत्त्वमें स्थिति स्वतः होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थका अनुभव अपरिवर्तनशील तत्त्वको ही होता है।

यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी मनुष्यका भी स्थूत शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरकी प्राप्त होना तथा भोग भोगना होता है। ज्ञानी मनुष्यका स्थूलशरीर वो सूटेगा ही, पर दूसरे शरीरको प्राप्त करना तथा गगबुद्धिसे विषयोंका सेवन करना उसके द्वारा नहीं होते । दूसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें मगवान्ते कहा है कि जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, परन्तु उस विषयमें ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विकारको प्राप्त नहीं होता । कारण यह है कि वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञानरूप नेत्रोंके द्वारा यह देखता है कि जन्म-मृत्यु आदि सब क्रियाएँ या विकार परिवर्तनशील शरीरमें ही है, अपरिवर्तनशील खरूपमें नहीं । खरूप विकारोंसे सब समय सर्वथा निर्लिज रहता है । शरीरको अपना मानने तथा उससे सुख लेनेकी आशा रखनेसे ही विमूढ़ मनुष्योंको तादात्य्यके कारण ये विकार द्वार्यमें होते प्रतीत होते हैं । विमूढ़ मनुष्य आत्माको गुणोंसे युक्त देखते हैं और ज्ञाननेत्रांवाले मनुष्य आत्माको गुणोंसे रहत—वास्तविक रूपसे देखते हैं ।



सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें घणित तत्त्वको जो पुरुष यत्न करनेपर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है; और जो यत्न करनेपर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

## यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।।११ ।।

यत्न करनेवाले योगीलोग अपने-आपमें स्थित इस परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं। पर्तु जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करनेपर भी इस तत्त्वका अनुभव नहीं करते।

व्याख्या—'यतन्तो योगिनक्षेतं पश्यन्ति'—यहाँ 'योगितः' पद उन सांख्ययोगी साधकाँका वाचक है, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका यन सुका है।

यहाँ 'यतन्तः' पद साधनपरक है। भीतरकी लगन, जिसे पूर्ण किये विना चैनसे न रहा जाय, यत्र कहलाती है।

जिन साधकोंका एकमात्र उद्देश्य परमात्मतत्त्वको भारत करना है, उनमें असङ्गता, निर्ममता और निष्कामता स्तः आ जाती है । उद्देश्यको पूर्तिके लिये अनन्यमावसे जो उत्कण्डा, तत्परता, व्याकुलता, विरहपुक्त चित्तन, प्रार्थना एवं विवार साधकके ह्रदयमें प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ 'यतत्तः' पदके अत्तर्गत समझना चाहिये। जिसकी प्रारितका उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुखताको यत्नके द्वारा दूर किया, उसी तत्तको ग्रेगीजन अपने-आपमें अनुभव करते हैं। परमात्माके पूर्ण सम्मुख हो जानेके बाद योगीकी परमात्मतत्वमं सदा सहज स्थिति रहती है। यही 'पश्यन्ति' पदका भाव है।

जो सांख्योगी साधक सत्-असत्के विचारद्वार

Complete and an annual 'भुष्ठानम्' पदसे कहा गया है।

'गुणान्वितम्' — यहाँ 'गुणान्वितम्' पदका तात्पर्य यह है कि गुणोंसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण ही जीवात्पामें उत्क्रमण, स्थित और भोग—ये तीनों क्रियाएँ प्रतीत होती है।

वास्तवमें आत्माका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं । भूलसे ही इसने अपना सम्बन्ध गुणोंसे मान रखा है. जिसके कारण इसे बारंबार केंच-नीच योनियोंमें जाना पड़ता है । गुणोंसे सम्बन्ध जोड़कर जीवातमा संसारसे स्ख चाहता है- यह उसकी भूल है। सख लेनेके लिये शरीर भी अपना नहीं है. फिर अन्यकी तो बात ही क्या है !

मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे संसारमें ही फॅसना चाहता है ! व्याख्यान देनेवाला व्यक्ति श्रोताओंको अपना मानने लग जाता है। किसीका भाई-बहन न हो, तो वह धर्मका भाई-बहन बना लेता है । किसीका पुत्र न हो, तो वह दूसरेका बालक गोद ले लेता है । इस तरह नये-नये सम्बन्ध जोडकर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर पाता दुःख हो है। इसी बातको भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूपसे गुणातीत होते हुए भी गुणी-(देश, काल, व्यक्ति, वस्तु-) से सम्बन्ध जोड़कर उनसे वैध जाता है।

इसी अध्यायके सातवे श्लोकमें आये 'प्रकृतिस्थानि' पदको ही यहाँ 'गुणान्वितम्' पदसे कहा गया है।

### मार्मिक बात

जयतक मनुष्यका प्रकृति अथवा दसके कार्य-गुणोंसे विश्विन्यात्र भी सम्बन्ध रहता है, तवतक गुणोंके अधीन होकर उसे कर्म करनेके लिये भाष्य होना पहला है (गीता ३ । ५)। चेतन होजर गुर्गोंके अधीन वर्णन ही नहीं किया गया है (गीत १७ 1८-१०) । रहना अर्थात् जड़की परतन्तता स्वीकार, करना व्यभिचार-दोप है । प्रकृति अपया गुणोसे गर्वधा मुक होनेपर जो स्वाधीनताका अनुभव होता है, उसमें भी अजस मनुष्य पटले सहसा क्र्यम कर बैठता है, पिर साधक जनतक (अहम्ही गण रहनेके करण) रस परिणाम चाहे जैमा आवे; परमु हमम मनुण है। लेटा है. सबलक व्यक्तियार-दोष रहता हो है। रस परिणानकी तरफ दृष्टि ही नहीं बालका। इसी प्रकार न सेनेसे जब वह व्यक्तियार दोव मिट जाता है, तब युरी भी 'विमुद्धा नानुपत्रयत्ति' मद देशर भगवानू अपने प्रेमासद मगदानुके प्रति मातः निमन्त नामत् मानो यह बढते है कि मोटप्रस्त मनुष्य रामम है

होती है । फिर प्रेम-ही-प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोत्स वृद्धिको प्राप्त होता रहता है । इस प्रेमको प्राप्त करन हो जीवका अत्तिम लक्ष्य है। इस प्रेमकी प्राप्त हो पूर्णता है । भगवान् भी भक्तको अपना अलीकिक प्रेम देकर हो राजी होते हैं और ऐसे प्रेमी भाउने योगियोमें सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं (गीता ६ 1४०) ।

गुणातीत होनेमें तो (स्वयंका विवेक सहायक होनेके कारण) अपने साधनका सम्बन्ध रहता है, पर गुणातीत होनेके बाद प्रेमकी प्राप्ति होनेमें भगवानुधी कुपाका हो सम्बन्ध रहता है।

'विमुद्धा नानुपस्यन्ति-जैसे भिन्न-भिन्न प्रकारके कार्य करनेपर भी हम वही रहते हैं, ऐसे ही गुणोंसे युक्त होकर शरीरको छोड़ते, अन्य शरीरमी प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी 'स्वयं' (आत्म) वही रहता है । तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओं ने होता है, 'खयं' में नहीं । परन्तु जो भिन्न-भिन्न क्रियाओंके साथ मिलकर 'स्वयं' को भी भिन्न-भिन्न देखने लगता है (३ । २७), ऐसे अज्ञानी (तलको न जाननेवाले) मनुष्यके लिये यहाँ 'विपृद्धा नानुपञ्चनि' पद दिये गये हैं।

मुदलोग भोग और संग्रहमें इतने आसक रही है कि शरीग्रदि पदार्थ नित्य रहनेवाले नहीं है—यह बात सोचते ही नहीं । भीग भीगनेका क्या परिणाम. होगा? उस और वे देखते ही नहीं । भगगतने गीताके संबह्धे अध्यायमें जहाँ सात्त्विक, राजम और तामस पुरुषोंको प्रिय लंगनेवाले आहारीका वर्णन क्यि है, वहाँ मात्विक आहारके परिणामका यर्गन परते किया गया है: राजस आहारके परिणामक धर्मन अन्तमें किया गया है और समन आहारके परिणामगर इसका कारण यह है कि साहितक मनुष्य वर्ण करोगें पहले उसके परिणाय-(फल-) पर दृष्टि रखन है.

'आत्मिन अवस्थितम' का तात्पर्य यह है कि 'हूं' में 'हैं' और 'है' में 'हूं' स्थित है। दूसरे शब्दोमें व्यष्टि स्मित है। दूसरे शब्दोमें व्यष्टि स्मित है। जिस फ्रार समुद्र और लहरें दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते, उसी प्रकार 'है' और 'हूँ' दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते। परन्तु जैसे जल-तत्त्वमें समुद्र और लहरें—ये दोनों ही नहीं हैं (वासवमें एक ही जल-तत्त्व है), ऐसे ही परमात्मतत्त्व ('हैं') में 'हूँ' और 'है'—ये दोनों ही नहीं हैं। ऐसा अनुभव करना ही अपने-आप-(खयं-)में स्थित तत्त्वका अनुभव करना ही अपने-आप-(खयं-)में स्थित तत्त्वका अनुभव करना है।

'मैं'-एनके कारण (संसारमें सुखासांक तथा पप्तात्मासे विमुखता होनेसे) ही परमात्माका अपने-आपमें अनुभव नहीं होता । इसिल्ये परमात्माका अपने-आपसे फिल्में देखनेके कारण उससे दूरो या वियोगका अनुभव करंता पड़ता है और उसकी प्राप्तिक लिये जगह-चगह मटकना पड़ता है। अपने-आपसे मिन्न जितने पदार्थ है उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है। परनु अपने-आपमें परमात्माका अनुभव करनेवालेको उससे अपनी दुरी या वियोगका अनुभव नहीं करना पड़ता है।

अपने-आपमें परमात्माको देखना भिन्नता-(हैतमाब-)का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नताका नाशक है। वास्तवमें 'में'-पन ही भिन्नताका पोषक है। मनुष्यमे भिन्नताके वाचक 'में'-पन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारीको भूल्से अपने-आपमें ही मान लिया है। इनको दूर करनेक लिये परमात्माको अपने-आपमें देखना है। इन विकारीका नारा अपने-आपमें परमात्माको देखनेपर ही हो सकता है। ये विकार तभीतक हैं, जवतक साधक 'हूँ'को देखता (मानता) है, 'हैं'को नहीं। इस 'हूँ'के स्थानपर 'हैं'को देखनेपर कोई विकार नहीं रहता; क्योंकि 'है'मे विश्विमात्र भी विकार नहीं है।

संसार बदलनेवाला है । संसारका ही अंश होनेके कारण 'मैं' भी बदलनेवाला है, जैसे—'मैं वालक हूँ', 'मैं युवा हूँ', 'मैं वृद्ध हूँ', 'मैं रोगी हूँ', 'मैं नीरोग हूँ', इत्यादि<sup>1</sup> । संसारकी तरह 'मैं' भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है । जैसे संसार नहीं है, ऐसे ही 'मैं' भी नहीं है ।

है सो सुन्दर है सदा, निह सो सुन्दर नाहि । निह सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहि ।।

नेह सा पराट दांख्य, ह सा दांख नाह ।।

है' सदा है और 'नहीं' कमी नहीं है । 'हैं'
दीखनेंमें नहीं आता, पर 'नहीं' दीखनेंमें आता है;
क्योंकि जिसके द्वारा हम 'नहीं' को देखते हैं, वे मन,
बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि भी 'नहीं' के अंश हैं । त्रिपुटीमें
देखना सजातीयतामें ही होता है अर्थात् त्रिपुटीमें
होनेवाले (करण-सापेक्ष) ज्ञानमें सजातीयताका होना
आवश्यक है । अतः 'नहीं के द्वारा 'नहीं' को हो
देखा जा सकता है, 'है' को नहीं । 'है' का ज्ञान
विप्रीसे रहित (करण-निरपेक्ष) है ।

'नहीं' की स्वतन्त सत्ता न होनेपर भी 'है' की सत्तासे ही उसकी सत्ता दोखती है। 'है' ही 'नहीं' का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्रसे संसारको तो देख सकते हैं, पर नेत्रसे नेत्रको नहीं

'अपने-आपपे स्थित (आत्मस्थ) परमात्माको जो ज्ञानी मनुष्य निरत्तर देखते रहते हैं, उनको ही सदा रहनेवाला सुख प्राप्त होता है, दसरोको नहीं ।'

ं यहाँ शह्ना हो सकती है कि वालक, युवा आदि अवस्थाएँ तो बदल गर्थी, पर 'मैं तो यहाँ हैं अधांत 'मैं' तो नहीं बदला ! समाधान यह है कि 'विकासे' सता-(जड़-)को 'स्वतःसिद्ध' सता-(चेतन-)में जिला देनेके काला हो 'मैं' ये पित्वतंन नहीं दीखता । वालयमें 'मैं'का प्रकाशक ('स्वयं') यहो रहता है, 'मैं रही नहीं रहता । 'मैं वालक है' में जो 'मैं' है, वह 'मैं युवा है' में नहीं है। अवस्थाओंके साब सुस्मारूपसे 'मैं' भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शारिकी प्राचि (दूसरा जन्म) होनेपर भी पहले शरीरका 'मैं' तो नहीं रहता, पर सता रहती है (पीता २ । १३)।

'खतःसिद्ध' सत्ताको लेकर 'मैं वही हूँ' कहा जाता है और 'विकारी' सत्ताको लेकर 'मैं बदल गया' कहा जाता है।

<sup>\*</sup>तमात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सूखं शाश्चतं नेतरेषाम् ।।

<sup>[</sup>कठ॰ २ । २ । १३; श्रेताश्चतर॰६ । १२)

सत-तत्त्वकी प्राप्ति और असत् संसारकी निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेककी सर्वया जागृति होनेपर वे अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लेते हैं।

'आत्यन्यवस्थितम्'---परमात्मतत्वसे देश-कालकी दरें नहीं है। यह समानरूपसे सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है । यही सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा है—'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभुताशय-स्थितः' (गीता १०।२०) । इसलिये योगीलोग अपने-आपमें ही इस तत्वका अनुभव कर लेते हैं।

सता (अस्तित्व या 'है'-पन) दो प्रकारकी होती है—(१) विकारी और (२) स्वतःसिद्ध । जो सता उत्पन्न होनेके बाद प्रतीत होती है, वह 'विकारी' सत्ता कहलाती है और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती. प्रत्यत सदा (अनादिकालसे) ज्यों-की-त्यों रहती है. वह 'खतःसिद्ध' सता कहलाती है । इस दृष्टिसे संसार एवं शरीरको सता 'विकारी' और परमात्मा एवं आत्माकी सता 'स्वतःसिद्ध' है । विकारी सताको स्वतःसिद्ध सतामें मिला देना भल है\* । उत्पन्न हुई विकारी सतासे सम्बन्ध-विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतःसिद्ध सतामें स्थित होना ही 'आत्मनि अवस्थितम' पटीका भाव है ।

जीव-(चेतन-)ने भगवत्प्रदत्त विवेकका अनादर करके शरीर-(जड़-)को 'मैं' और 'मेरा' मान लिया अर्थात शरीरसे अपना सम्बन्ध मान लिया । जीवके बन्धनका कारण यह माना हुआ सम्बन्ध ही है । यह सम्बन्ध इतना दढ़ है कि मरनेपर भी छटता नहीं और कच्चा इतना है कि जब चाहे, तब छोड़ा जा सकता है। किसीसे अपना सन्वन्ध जोडने अथवा तोडनेमें जीव सर्वथा स्वतन्त है। इसी स्वतन्तराका दरपयोग करके जीत शरीग्रद विजातीय पटाधींसे अपना सन्यन्थ मान लेता है।

अपने विवेक-(शर्मेसं) अपने भित्रतामा ज्ञान-) को महत्त्व न देनेसे विवेक दब बाता है। विवेकके दयनेपर फाँगर-(जह-तत्त्व-)की प्रधानता हो जाटी है और यह सत्य प्रतित रिने लगता है। मत्मह,

स्वाध्याय आदिसे जैसे-जैसे विवेक विकसित होता है वैसे-वैसे शिंगरसे माना हुआ सम्बन्ध छूटती चल जाता है। विवेक जामत होनेपर परमात्मा-(चिन्नक तत्त-)से अपने वांसविक सम्बन्धका-उसमें अपर स्वभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है। यह 'आत्पनि अवस्थितम'पदौका भाव है ।

विकारी सता-(संसार-)के सम्बन्धसे अहेत-('मै'-पन) की उत्पत्ति होती है। यह आहता ले प्रकारसे मानी जाती है—(१) श्रवणसे माननाः जैसे--दूसरोसे सनकर 'मै अमक नामवाला है'. 'मै अमुक वर्णवाला हैं' आदि अहंता मान सेते हैं (२) क्रियासे माननाः जैसे—स्याख्यान देना शिक्षा देनः चिकित्सा करना आदि क्रियाओंसे 'मैं बक्ता हैं', 'मै शिक्षक हैं', 'मैं चिकित्सक हैं' आदि अहंता मन लेते हैं । ये दोनों ही प्रकारको अहंता सदा रहनेवली नहीं है, जब कि 'हैं-रूप स्वतःसिद्ध सता सद रहनेवाली है। 'मैं'-रूपमें मानी हुई अहंताका स्थाग होनेपर 'हैं'-रूप विकारी सताका भी स्वतः त्याग हो जाता है और योगीको 'है'-रूप स्वत सिद्ध सतामे अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है । यही अपने-अपने तत्त्रका अनुभव करना है।

मार्मिक बात

(8) देश-काल आदिकी अपेक्षासे कहे जानेजले 'मैं', 'तु', 'यह' और 'बह'—इन चार्रिक मूलमें 'हैं' के रूपमें एक ही परमात्मतत्व समानरापसे विद्यमान है, जो इन चारीका प्रकाशक और आधार है। भैं, 'तं', 'यह' और 'वह'—ये चारी निरत्तर परिवर्तनमील हैं और 'है' नित्य अपरिवर्तनशील है । इनमें 'वू हैं। 'यह है' और 'यह है'--ऐसा तो कहा जात है, पा भी हैं - ऐसा न कहकर भी हूं' कहा जाता है। क्तरण यह है कि 'मैं हैं' में 'हैं' 'मैं'-पनरे मेंगर आहा है। जवतक 'मैं-पन है, तमेंतक हैं के रूपमे एक्ट्रेसीयता या परिनामता है। भी-पर्ने

<sup>\*</sup> विकारी सता-(हरीर-) को कतःसिद्ध सताने सिलानेका तायवं है—आरोको आरीर कारना (अहंता) और शरीगको अपना मानना (मंगता) । अपनेश्रो शरीत माननेमे शरीत राज्य प्रतीत होता है और शतीरको अपना माननेने शरीरने विकार होती है।

'आत्मीन अवस्थितम्' का तात्पर्यं यह है कि

हूँ में 'है' और 'है' में 'हूँ' स्थित है । दूसरे शब्दोमें
व्यष्टिमें समष्टि और समष्टिमें व्यष्टि स्थित है । जिस
प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं
किये जा सकते, उसी प्रकार 'है' और 'हूँ' दोनों
एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । परन्तु जैसे
जल-तत्त्वमें समुद्र और लहरें—ये दोनों ही नहीं हैं
(वात्तवमें एक ही जल-तत्त्व है), ऐसे ही परमात्मतत्त्व
('हैं) में 'हूँ' और 'हैं'—ये दोनों ही नहीं हैं।
ऐसा अनुभव करना ही अपने-आप-(स्वयं-)में स्थित
तत्त्वका अनुभव करना है।

'मैं'-पनेक कारण (संसारमें सुखासित तथा परमात्मासे विमुखता होनेसे) ही परमात्माका अपने-आपमें अनुभव नहीं होता । इसिलिये परमात्माका अपने-आपमें भिन्नमें देखनेके कारण उससे दूरों या वियोगका अनुभव करंगा पड़ता है और उसकी प्रास्तिक लिये जगह-जगह भटकना पड़ता है । अपने-आपसे भिन्न जितने पदार्थ हैं, उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है । परन्तु अपने-आपमें परमात्माका अनुभव करनेवालेको उससे अपनी दूरी या वियोगका अनुभव नहीं करना पड़ता है ।

अपने-आपमें परमातमाको देखना भिन्नता-(हैतभाव-)का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नताका नाशक है। वास्तवमें 'मैं'-पन ही भिन्नताका पोषक है। मनुष्यने भिन्नताके वाचक 'मैं'-पन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारोंको भूट्सि अपने-आपमें ही मान लिया है। इनको दूर करनेके त्वियं परमातमाको अपने-आपभें देखना है। इन विकारीका नाश अपने-आपमें परमात्माको देखनेपर ही हो सकता है। ये विकार त्तभीतक हैं, जबतक साधक 'हूँ को देखता (मानता) है, 'है'को नहीं। इस 'हूँ के स्थानपर 'है'को देखनेपर कोई विकार नहीं रहता; क्योंकि 'है'मे किश्चनमात्र भी विकार नहीं है।

संसार वदलनेवाला है । संसारका ही अंश होनेके कारण 'मैं' भी वदलनेवाला है; जैसे—'मैं वालक हूँ', 'में युवा हूँ', 'मैं वृद्ध हूँ', 'मैं योगो हूँ', 'मैं नीरोग हूँ', इत्यादि<sup>4</sup> । संसारकी तरह 'में' भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है । जैसे संसार नहीं है, ऐसे ही 'मैं' भी नहीं है ।

है सो सुन्दर है सदा, निह सो सुन्दर नाहि । निह सो परगट देखिये. है सो दीखे नाहि ।।

'है' सदा है और 'नहीं' कमी नहीं है। 'है'
दीखनेमें नहीं आता, पर 'नहीं' दीखनेमें आता है;
क्योंकि जिसके द्वारा हम 'नहीं' को देखते हैं, वे मन,
बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि भी 'नहीं'के अंश हैं। जिपुटीमें
देखना सजातीयतामें ही होता है अर्थात् जिपुटीमें
होनेवाले (करण-सापेक्ष) ज्ञानमें सजातीयताका होना
आवश्यक है। अतः 'नहीं'के द्वारा 'नहीं' को ही
देखा जा सकता है, 'है' को नहीं। 'है' का ज्ञान
जिप्टीसे रहित (करण-निरपेक्ष) है।

'नहीं' को स्वतन्त सत्ता न होनेपर भी हैं' की सत्तासे ही उसकी सत्ता दीखती हैं। 'हैं' ही 'नहीं' का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्रसे संसारको तो देख सकते हैं. पर नेत्रसे नेत्रको नहीं

। कात॰ २ । २ । १३: श्रेताद्यतर॰६ । १२)

'अपने-आपमें स्थित (आत्मस्थ) परमात्माको जो ज्ञानी मनुष्य निरन्तर देखने रहते हैं, उनको ही सदा <sup>रहनेवा</sup>ला सुख प्राप्त होता है. दसरोंको नहीं ।'

ें यहीं शक्कि हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएँ तो बदल गर्यी, पर 'मैं तो वहीं हैं अर्थात् 'मैं' तो नहीं बदला ! समाधान यह है कि 'विकारी' सता-(जड़-)को 'स्वत:सिद्ध' सता-(बेतन-)में मिला देनेके कारण ही 'मैं' में परिवर्तन नहीं दीखता । वास्तवर्य 'मैं का प्रकाशक ('स्वर्य') वही रहता है, 'मैं' बढ़ी नहीं रहता । 'मैं बालक हैं' में जो 'मैं' है, यह 'मैं युवा है' में नहीं है । अवस्थाओं के साथ युस्परूपसे 'मैं' भी बदलता है । इसी प्रकार अन्य शरीरकी प्राप्ति (दूसरा जन्म) होनेपर भी पहले शरीरका 'मैं' तो नहीं रहता, पर सता रहती है (गीता २ । १३) ।

'खतःसिद्ध' सत्ताको लेकर 'मैं वहीं हैं' कहा जाता है और 'विकारी' सत्ताको लेकर 'मैं बदल गया' कहा जाता है।

<sup>\*</sup>तमात्मस्यं येऽनुपञ्चन्ति धीरास्तेषां सखं शाश्चतं नेतरेषाम् ।।

करण-निरपेक्ष है ।

देख सकते; क्योंकि जिससे देखते हैं. यह नेत्र है । इसी प्रकार जो सबको जाननेवाला है, उस परमात्माको कैसे और किसके द्वारा जाना जा संकता विजानीयात् ।' 'विज्ञातारभरे केन (बहदारण्यक॰ २ ।४ । १४) २ जो 'है' से प्रकाशित होता है, वह ('नहीं') 'है' को कैसे प्रकाशित कर सकता है ?

अपने-आपमें स्थित तत्त्व-('है'-) का अनमव अपने-आप-('हैं'-)से ही हो सकता है, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि-('नहीं'-) से बिल्कुल नहीं । अपने-आपसे होतेवाला शान स्वाधीन और दसरों-(मन. वदि

आदि-) से होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने-,आपमें स्थित तत्त्वका अनुभव करनेके लिये किसी दसरेकी सहायता लेनेकी जरूरत भी नहीं है।

कानोंसे सनने, मनसे मनन करनें, बद्धिसे विचार करने आदि उपायोंसे कोई तत्त्वको नहीं जान सकता \* । · फारण कि इन्द्रियों, मन, मुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि सब प्रकृतिके कार्य है। प्रकृतिके कार्यसे उस तत्तको कैसे जाना जा सकता है. जो प्रकातसे सर्वधा अतीत है ? अतः प्रकृतिके कार्यका त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) करनेपर ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है और यह

अपने-आपमें ही होती है। साधकसे सबसे बड़ी गलती यह होती है कि यह जिस रीतिसे संसारको जानता है, उसी रीतिसे

परमात्माको भी जानना चाहता है । परन्तु संसर्ग और परमात्मा—दोनोंको जाननेकी राति एक-दूसरेसे विरह है। संसारको इन्द्रियाँ, मन, यद्धि आदिके हुए जन्म जाता है: क्योंकि उसको जानकारी करण-सरोध है परन्तु परमात्पाको इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदिके हार

नहीं जाना जा सकता: क्योंकि उसकी जनगरी

CORNEL PROFESSIONAL PROFESSIONA

जड़ताके आश्रयसे चिनायतामें स्थितिका अनुपर्य हो ही नहीं सकता । जड़ता (स्थूल, सूरेप और कारण-शरीर) का आश्रय लेकर जी परमासतसम अनुभव करना चाहते हैं. वे पूरुप समाधि सगान भी परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते. क्येंकि

समाधि भी कारण-शरीरके आश्रित रहतो है । जो परमात्माको अपना तथा अपनेको परमात्मम जानते हैं, वे ज्ञानरूप नेत्रोंवाले योगीलोंग शर्नेर. इन्द्रियों, मन, बृद्धि आदिसे अपनेको अलग कर्पे अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव कर होने हैं। परना जो शरीरको अपना और अपनेको शरीरश मानते हैं, ये विमृद्ध और अकृतातमा पूर्व रहिए. इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदिके द्वारा यत करनेपर भी अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं कर पति ।

(3)

'आत्यनि अवस्थितम्' पदीने भगवानने अपनेशे

(काठ॰ १ । २ । २३; मुण्डक॰ ३ । २ । ३) 'यह परमात्म-नाव व तो प्रवचनसे, व बुद्धिमें और व बहुत सुननेसे ही प्राप्त हैं सकता है ।

(२) नैव याचा न मनसा प्राप्तुं शक्यों न घडाया ।

(कट॰२ । ३ । १२)

'यह परवात्प-तस्त म तो वाणीसे, म मनसे और म नेत्रोंसे ही प्राप्त किया जा सकता है।

" स्वलात्तीरमे 'किया', मुस्पत्तीरसे 'विनान' तथा कारणहारिसे 'सपाधि' होती है।

कारणशारी नवा उससे होनेवाली समाधि जायन, स्टाउ और सुनुजि-अन्याको अपेक्षा विशिष्ट हेरेना भी सूर्यक्रममे निरतार कियाशील रहती है। इस कारणश्रामि भी अतीन होनेवर एकमात्र तत्व शेव से जान पड़ी किया और अंतिया-दोनोंने अनीत, सदा अख्याद खनेवाली 'लामपकी सर्माध' है। कारणानीामें होनेवासी संपाधिये तो ब्युजान होता है, पर 'खरूपकी संपाधि' अर्वात संपाधि संवर्धमा बोध होनेरा संपाधि तथा मानाव रोनो हो नहीं होते । इसको 'निर्वीय समाधि' भी कहते हैं; वर्वोर्डक इसमें समाप्ति सम्बन्धे (बीज) सर्वमा नष्ट हो जाना है । इसकी 'सहबावस्ता' भी करते हैं । पान्त मान्तवने यह अवस्था नहीं है: प्रन्तुर अवस्था अलीत है। अवस्थालीत कोई अवस्था नहीं होती।

<sup>\*(</sup>१) नायमात्वा प्रवचनेन सध्यो न मेयवा न बहना शतेन ।

सम्पर्ण प्राणियोंकी आत्मामें स्थित (सर्वव्यापी) बताया है। इसका अनुभव करनेके लिये साधकको ये चार वातें दृढ़तापूर्वक मान लेनी चाहिये---

- १. परमात्मा यहाँ हैं ।
  - २. परमात्मा अभी हैं ।
- परमात्मा अपनेमें हैं ।
- ४. परमातमा अपने हैं ।

परमाला सब जगह (सर्वव्यापी) होनेसे यहाँ भी हैं, सब समय (तीनों कालोंमें) होनेसे अभी भी हैं; सबमें होनेसे अपनेमें भी हैं: और सबके होनेसे अपने भी हैं। इस दृष्टिसे परमात्मा यहाँ होनेसे उनको प्राप्त करनेके लिये दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं है. अभी होनेसे दनको प्राप्तिके लिये भविष्यको प्रतीक्षा करनेको आवश्यकता नहीं है: अपनेमें होनेसे उन्हें बाहर ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं है: और अपने होनेसे ठनके सिवाय किसीको भी अपना माननेकी आवश्यकता नहीं है । अपने होनेसे वे स्वामाविक ही अत्यन्त प्रिय लगेंगे।

प्रत्येक साधकके लिये उपर्युक्त चारों बातें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक हैं । साधकको ये चारों बातें दढ़तासे मान लेनी चाहिये । समस्त साधनोंका यह सार साधन है । इसमें किसी योग्यता, अध्यास, गुण आदिकी भी जरूरत नहीं है । ये बातें स्वतःसिद्ध और वास्तविक हैं। इसलिये इनको माननेके लिये सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं । शर्त यहीं है कि वे एकमात्र परमात्माको ही चाहते हों।

'यतन्तोऽप्यकृतातमानो नैनं पश्यन्यचेतसः'---जिन्होंने अपना अन्तःकरण शृद्ध नहीं किया है, उन पुरुपींको यहाँ 'अकृतात्वानः' कहा गया है । सत्-असत्के ज्ञान-(विवेक-)को महत्त्व न देनेके कारण ऐसे पुरुषोंको 'अचेतसः' कहा गया है।

जिनके अन्तःकरणमें संसारके व्यक्ति, पदार्थ आदिका महत्त्व बना हुआ है और जो शरीरादिको अपना भानते हुए उनसे सुख-भोगकी आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष 'अकृतात्मानः' और 'अचेतसः' हैं । ऐसे पुरुष तत्त्वकी प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शर्यर, मन, वुद्धि आदि जड़ (प्राकृत) पदार्थोंकी सहायतासे चेतन परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहते हैं । परमात्मा जड पदार्थीकी सहायतासे नहीं, प्रत्युत जड़ताके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद)से मिलते हैं।

इस श्लोकमें 'यतन्तः' पद दो बार आया है। भाव यह है कि यल करनेमें समानता होनेपर भी एक (ज्ञानी) पुरुष तो तत्त्वका अनुभव कर लेता है, दूसरा (मृढ़) नहीं कर पाता । इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके द्वारा किया गया सहायक होनेपर तत्त्वप्राप्तिमें अन्तःकरण-(जडता-)के साथ सम्बन्ध बने रहनेके कारण और अन्तःकरणमें सांसारिक पदार्थोंका महत्त्व रहनेके कारण (यत्र करनेपर भी) तत्त्वको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनको दृष्टि असत्-(सांसारिक भोग और संग्रह-) पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत-(तत्त्व-)को कैसे देख सकते हैं?

अकतात्मा और अचेतस पुरुष करनेमें तो ध्यान, खाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अन्तःकरणमें जडता-(सांसारिक भोग और संग्रह-)का महत्त्व रहनेके कारण उन्हें तत्त्वका अनुभव नहीं होता । यदापि ऐसे पुरुषोंके द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्त्वका अनुभव उन्हें वर्तमानमें नहीं होता । वर्तमानमें तत्त्वका अनुभव जड़ताका सर्वधा त्याग होनेपर ही हो सकता है।

जिसका आश्रय लिया जाय, उसका त्याग नहीं हो सकता-यह नियम है। अतः शरीर, मन, युद्धि आदि जड पदार्थींका आश्रय लेकर साधक जडताका त्याग नहीं कर सकता । इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड पदार्थोंको लेकर साधन करनेवालेमें सुक्ष्म अहंकार बना रहता है. जो जडताका त्याग होनेपर ही निवृत्त होता है । जड़ताका त्याग करनेका सगम उपाय है-एकमात्र भगवानुका आश्रय लेना अर्थात् 'मैं भगवानका है, भगवान मेरे हैं' इस वास्तविकताको स्वीकार कर लेना: इसपर अटल विधास कर लेना । इसके लिये यल या अभ्यास करनेकी भी जरूरत नहीं है । वास्तविक बातको दृदतापूर्वक स्वीकारमाध कर लेनेकी जरूरत है। 💥 🕾

सन्वरा— पंद्रहवे अध्यायमें पाँव-पाँच श्लोकरेके चार प्रकरण हैं। उनमेरी यह तीसए प्रकरण बरारीसे रंतने स्तोकतकका है, जिसमें एठा स्तोक भी लेनेसे पाँच स्तोक पूरे हो जाते हैं । यह तीसरा प्रकरण विशेषकपी प्राप्तक प्रमाव और महत्वको प्रकट करनेवाला है। छठे स्तोकमें जो विषय (परमधामको सूर्य, चन्द्र और आपि प्रकास

नहीं कर सकते) स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसीका स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगेके स्लोकमें करते हैं।

## यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम् ।। १२ ।। सूर्यमें आया हुआ जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है और जो तेज घन्द्रमारे

है तथा जो तेज अग्निमें है, उस तेजको मेरा ही जान । व्याख्या-[प्रभाव और महत्त्वकी ओर आकर्षित होना जीवका सभाव है। प्राकृत पदार्थोंक सम्बन्धसे

जीव प्राकृत पदार्थीके प्रभावसे प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण जीवको प्राकृत पदार्थी-(शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि-)का

महत्त्व दीखने लगता है, भगवानुका नहीं । अतः जीवपर पड़े प्राकृत पदार्थोंका प्रभाव हटानेके लिये भगवान

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थीने जो प्रमाव और महत्व देखनेमें आता है, यह वस्तुतः

(मुलमें) मेरा ही है, उनका नहीं। मर्जेनिर प्रभावशाली मैं ही हैं। मेरे ही प्रकाशमें सव प्रकाशित हो रहे हैं।]

'यटादित्यगतं तेजो जगन्दासयतेऽध्यलम'-- जैमे भगवानने (गीता २ । ५५ में) कामनाओंको 'मनोगतान्' मताया है, ऐसे ही यहाँ तेजको 'आदित्यगनम्' बनाते है । तारपर्य यह है कि जैसे मनमें स्थित कामनाएँ मनका धर्म या स्वरूप न होकर आगन्तुक हैं, ऐसे ही सर्वमें स्थित तेज सर्वरा धर्म या सहत्य न होकर

(भगवान्मे) आया हुआ है। सर्वास तेज (प्रकाश) इतना महान् है कि सन्पर्न ब्रह्मान्द्र उससे प्रशासित होना है। ऐसा वह तेब सुर्वतः दीयनेपर भी कलाओं भगवान्ता ही है। इसलिये सूर्य भारतन्त्री या उनके परमधानको प्रकरित

आगन्तुक है अर्घात् वह तेत्र सूर्यका अपना न होकर

नहीं कर सरना । मन्द्री पतानी करने हैं--पूर्वेकप्रीय गुरः कालेगान्यकोगान् ।।

'ईश्वर सबके पूर्वजोका भी गुरु है; क्योंक उपम

कालसे अवच्छेद नहीं है।' सम्पूर्ण भौतिक जगत्में सूर्यक समान प्रतःश प्रमावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चन्द्र ऑग्न, हारे

विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी सर्वसे ही प्रकाश पाते हैं । भगवानसे मिले हए तेजके कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है,

तव स्वयं भगवान् कितने विलक्षण और प्रभावराली होंगे! ऐसा विचार करनेपर स्वतः भगवान्ती तरफ आकर्षण होता है।

सूर्य 'नेत्रो'का अधिष्ठात -देवता है । अन. नैत्रोंने जो प्रकाश (देखनेकी शक्ति) है, वह भी परमारते भगवानुसे ही आयी हुई समझती चाहिये।

ं 'बच्चन्द्रमसि'—जैसे सूर्वमें स्थित प्रकारिका शक्ति और दाहिका राकि—दोनों ही भगवानसे प्राप्त (आगंत) है. ऐसे ही चंद्रमानी प्रस्तितात शक्ति और पेपन शतिः—दोनों (सूर्यक्षय प्राप्त होनेपर भी परम्परासे) मगवत्प्रदत्त हो हैं । जैसे भगवानुस्य तेत्र 'अंदिग्यगत' है, ऐसे ही उनका तेज 'चन्द्रगन' भी समझना गारियें।

चन्द्रमध्ये प्रस्तराके साथ शोतलया, माम्रस्य, प्रायय अदि को भी पुन हैं, यह सब भगवानुका ही प्रमाय है । यहाँ चन्द्रमान्धे हो, नश्त्र आदिया भी डगलशन

मुभग्नता चहिये । 🥫 े सन्द्रमा 'मन'वा अधिहानु-देवता है । अन् मनेने जे प्रकारा (मनन करनेशी सर्वित) है, वह भी पर्याक्त भगर कृषे ही अपनी हुई सम्बन्धि धारिये 👫 🧓

'बबानी'-जैने भगगन्छ तेत्र 'सर्गन्यर्ग'

है, ऐसे हि हमार केन्द्र 'क्वीनगर भी मंगरन (मोगदर्गन १ । २६)

चाहिये । तात्पर्य यह है कि अग्निकी प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति—दोनो भगवानकी ही हैं, अग्निकी

यहाँ अग्निको विद्युत्, दीपक, जुगनू आदिका भी उपलक्षण समझना चाहिये ।

अग्नि 'वाणी'का अधिष्ठातु-देवता है। अतः वर्णोमें जो प्रकाश (अर्थप्रकाश करनेकी शक्ति) है. वह भी परम्परासे भगवानुसे ही आयी हुई समझनी चहिये ।

'ततेजो बिद्धि मामकम्'—जो तेज सर्य, चन्द्रमा और अग्निमें है और जो तेज इन तीनोंके प्रकाशसे प्रकाशित अन्य पदार्थौं (तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगन् आदि) में देखने तथा सुननेमें आता है, उसे भगवानुका हो तेज समझना चाहिये ।

उपर्युक्त पदींसे भगवान यह कह रहे हैं कि भनुष्य जिस-जिस तेजस्वी पदार्थकी तरफ आकर्पित होता है, उस-उस पदार्थमें उसको मेरा ही प्रभाव पेखना चाहिये (गीता १० 1४१) । जैसे व्दॅवीके लड्ड्में जो मिठास है, वह उसकी अपनी न होकर चीनीकी ही है, ऐसे ही सर्य, चन्द्रमा और अग्निम जो तेज

है, वह उनका अपना न होकर भगवानका ही है। भगवान्के प्रकाशसे ही यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित है---'तस्य भासा सर्विपिटं (कठोपनिषद २ । २ । १५) । वह सम्पूर्ण ज्योतियोंकी है---'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः' (गीता १३ । १७) ।

सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणीके अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करनेवाले हैं । मनष्य अपने भावोंको प्रकट करने और समझनेके लिये नेत्र, मन (अन्तःकरण) और वाणी—इन तीन इन्द्रियोंका ही उपयोग करता है। ये तीन इन्द्रियाँ जितना प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इन्द्रियाँ महीं करतीं । प्रकाशका तात्पर्य है--अलग-अलग ज्ञान कराना । नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। करणों के द्वारा वस्तका ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण (इन्द्रियाँ) भगवान्को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है, वह इनका अपना न होकर भगवानका ही है।

सम्बन्ध—दृश्य (दीखनेवाले) पदार्थीमें अपना प्रभाव बतानेके बाद अब भगवान् आगेके श्लोकमें जिस शक्तिसे समष्टि-जगत्में क्रियाएँ हो रही हैं, उस समष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव प्रकट करते हैं।

## गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।। १३ ।।

में ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त प्राणियोंको धारण करता हैं; और र्षे ही रसमय चन्द्रमाके रूपमें समस्त ओषधियों-(वनस्पतियों-)को पुष्ट करता हूँ ।

व्याख्या—'गामाविष्य 핍 धारयाच्यहमोजसा'—भगवान् ही पृथ्वीमें प्रवेश करके भगवान्की ही है \* । उसपर स्थित सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणियोको धारण

भूतानि देखनेमें आती है, वह पृथ्वीकी अपनी न होकर

वैज्ञानिक भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि करते हैं। तालर्थ यह है कि पृथ्वीमें जो धारण-शक्ति पृथ्वीकी अपेक्षा जलका स्तर कैंचा है और पृथ्वीपर

<sup>\* (</sup>१) द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा छ। दिशो भूमहोद्धाः । वासुदेवस्य वीर्वेण विवृतानि महात्पनः ।।

<sup>(</sup>महामात, अनु १४९ । १३४) 'लर्ग, सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रसहित आकाश, दस दिशाएँ, पृथ्वी और महामागर-ये सब भगवान्

जलका भाग स्थलको अपेक्षा यहुत अधिक है 🕇 । हैं और फलते-फूलते हैं । मातके उदरमें स्थित शिक्ष ऐसा होनेपर भी पृथ्वी जलमन्न नहीं होती-यह भी शुक्लपक्षमें वृद्धिको प्राप्त होता है। 🔆 भगवानुकी धारण-शक्तिका ही प्रभाव है।

पृथ्वीके उपलक्षणसे यह समझना चाहिये कि पृथ्वीके सिवाय जहाँ भी धारण-शक्ति देखनेमें आती

है, यह सब भगवान्की ही है। पृथ्वीनें अन्नादि ओपधियोंको उत्पन्न करनेको (उत्पादिका) शक्ति एवं

गुरुत्वाकर्यण-शक्ति भी भगवानुकी हो समझनी चाहिये । 'प्रणामि चौषधीः सर्वाः सोमो भत्वा रसात्मकः'— चन्द्रमार्मे दो शक्तियाँ

प्रकाशिका-शक्ति और पोषण-शक्ति । प्रकाशिका-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन पूर्वश्लोकमें करनेक याद अब भगवान् इस श्लोकमें चन्द्रमाकी पोपण-शक्तिमें अपना प्रभाव बताते हैं कि

चन्द्रमाके माध्यमस सम्पूर्ण वनस्पतियोंको मैं ही पुष्ट करता है। चन्द्रमा शुक्तपक्षमें पोपक और कृष्णपक्षमें शोवक

होता है । शुक्लपक्षमें रसमय चन्द्रमान्त्रे मधुर किरणोंसे अमृत-वर्ग होनेके कारण हो लता-वृक्षादि पुष्ट होते यहाँ 'सोम:' पद चंद्रलोकका काउक है

चन्द्रमण्डलका नहीं । नेत्रीसे हमें जो दीखता है सर चन्द्रमण्डल है । चन्द्रमण्डलसे भी कपर (ऑग्राँसे न

दीखनेवाला) चन्द्रलोक है। उपर्युक्त पदिमें विशेषण्य 'सोमः' पद देनेका अभिप्राय यह है कि चट्रमने प्रकाशके साथ-साथ अमृत-धर्यकी शक्ति भी है। वह अमत पहले चन्द्रलोकसं चन्द्रमण्डलमें आग है

और फिर चन्द्रमण्डलसे भूमण्डलपर आर्ल हैं। यहाँ 'ओषधीः' एदके अत्तर्गत गेहैं, चंना अदि सब प्रकारके अन समझने चाहिये । चन्द्रमार्के इय पृष्ट हुए अग्नका भोजन करनेसे ही मनुष्य, परा, परी

आदि समस्त प्राणी पृष्टि प्राप्त करते हैं । ओपधिपे, वनस्पतियोंमें शरीरको पुष्ट करनेको जो शांक है, यह चन्द्रमासे आती है। चन्द्रमाकी वह पोपण-शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान्त्रों ही है। भएतान्

ही चन्द्रमाक्ये निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं ।

सम्बर्ग समष्टि-राक्तिमें असा प्रभाव बढानेके बाद अब भगवान् जिम शक्ति व्यष्टि-जगन्मे क्रियाएँ हो सी

है. उस व्यष्टि-शक्तिमें अपना प्रमाय बताते हैं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः ् पचाम्यत्रं ् चतुर्विधम् ।। १४ ।।

प्राणिपाँके शरीरमें रहनेवाला में प्राण-अपानसे युक्त वैद्यानर होकर चार प्रकारक अप्रको पवाता है।

वारिदेवकी शतिसे धारण किये हुए हैं।"

(२) पृथिकां तिष्टन् यो यमवति मही बेदन धरा योजनाती हेट्टे करति जगताधीशययलम् । शियनारं ध्येचं पुनिसुर्गुणां मोहाद्वमार्थं शास्त्रो रहेकेरते मार भवतु कृष्णोतशिक्षयः ।।

(शहरावार्यकृत कृष्णपृक्तः) 'पृथ्यीचे रहकर को पृथ्वीका निधमन काने हैं, परना पृथ्वी जिनको नहीं जानहीं; 'च. पृथ्वियाँ छिए पृथ्वी पापाति से पृष्ठियों न वेद' आदि कृतियोरे केद जिन असन्तर्गण्यको जगन्तर सामी, निरामक, स्मेष और देवता, प्रत्य तथा प्रियोको ग्रीहा देवेशमा बनाता है, हे शायापनाताल भित्रिण पुरुवेशा संपूज्यपत्र ग्री

नेप्रोके विषय हो 👫 😘 ्पृष्ठीता अचका कुल भाग सम्प्रम इक्षणमा प्रतिहान असे राजनका श्रुप्त भगा सम्भाग अर्थमा प्रतिहार साम जाना है ।

व्याख्या—'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां श्लोकमें अग्निकी बारहवें प्रकाशन-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन करनेके बाद भावान इस श्लोकमें वैश्वानररूप अग्निकी पाचन-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन करते हैं \* । तात्पर्य यह है कि अग्निके दोनों ही कार्य (प्रकाश करना और - पचाना) भगवान्की ही शक्तिसे होते हैं।

प्राणियोंके शरीरको पुष्ट करने तथा उनके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये भगवान् ही वैश्वानर-(जराठाग्नि-)के रूपसे उन प्राणियोंके शरीरमें रहते हैं । मनुष्योंकी तरह लता, वृक्ष आदि स्थावर और पश्, पक्षी आदि जङ्गम प्राणियोंमें भी वैश्वानरकी पाचन-शक्ति काम करती है । लता, वृक्ष आदि जो खाद्य, जल महण करते हैं, पाचन-शक्तिके द्वारा उसका पाचन होनेके फलस्वरूप ही उन तता-वृक्षादिकी वृद्धि होती है।

'प्राणापानसमायुक्तः'------------ प्रारीरमें प्राण. समान, उदान और व्यान--ये पाँच प्रधान वाय एवं नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनञ्जय-ये पाँच उपप्रधान वाय रहती है रे । इस श्लोकमें भगवान दो प्रधान वाय-प्राण और अपानका ही वर्णन करते हैं: क्योंकि ये दोनों वाय जठराग्निको प्रदीप्त करती हैं। जठराग्निसे पचे हुए भोजनके सुक्ष्म अंश या रसको शरीरके प्रत्येक अङ्गमे पहुँचानेका सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायुका ही है।

'पचाम्यनं चतर्विधम'—प्राणी चार प्रकारके अन्नका भोजन करते हैं---

- (१) भोज्य-जो अत्र दाँतोसे चवाकर खाया जाता है; जैसे--रोटी, पुआ आदि ।
- (२) पेय-जो अत्र निगला जाता है: जैसे-खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि ।
  - (३)चोष्य--दाँतोसे दबाकर जिस खाद्य पटार्थका

- (१) प्राण—इसका निवास-स्थान हृदय है। इसके कार्य है—श्वासको बाहर निकालना, फाये हुए अन्नको पचाना इत्यादि ।
- (२) अपान-इसका निवास-स्थान गुदा है। इसके कार्य है-शासको भीतर ले जाना, मल-मूत्रको बाहर निकालना, गर्भको बाहर निकालना इत्यादि ।
- (३) समान-इसका निवास-स्थान नाभि है। इसका कार्य है-पचे हए भोजनके रसको सब अडोमें बाँटना ।
- (४) उदान—इसका निवास-स्थान कण्ठ है । जब भोजन करते हैं, तब उसके गाढे भाग और जल-भागको यह अलग-अलग करता है। सूक्ष्मशरीरको स्थूलशरीरसे बाहर . निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोकमें ले जाना भी इसीका कार्य है ।
- (५) व्यान-इसका निवास-स्थान संम्पूर्ण शरीर है। इसका कार्य है-शरीर तथा उसके अङ्गोंको सिकोडना या फैलाना ।
- (६) नाग--इसका कार्य है--इकार लेना ।
- (७) कूर्म-इसका कार्य है--नेत्रोंको खोलना और बंद करना ।
- (८) कुकर-इसका कार्य है-छींकना ।
- देवदत्त-इसका कार्य है--जम्हाई लेना ।
- धनञ्जय----यह मृत्युके बाद भी शरीरमें रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जापा करता है । वालवर्षे एक ही प्राणवायके भिन्न-भिन्न कार्योंके अनुमार उपर्युक्त भेद माने गये हैं।

<sup>\* &#</sup>x27;अयमग्निवैद्यानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमत्रं पच्यते यदिदमद्यते' (बहदारण्यकः ५ । ९ । १) 'जो यह पुरुषके भीतर अग्नि है, यह वैश्वानर है, जिससे यह अत्र जो भक्षण किया जाता है, पवाया जाता है ।'

र्<sup>र</sup> इन दसों प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्य इस प्रकार है—

स्त्र चूसा जाता है और बचे हुए असार मागको मुक्त अपने उपर्युक्त चार प्रश्नामें भी एक-एक्से हैं दिया जाता है, जैसे—कव, आम आदि । युक्तदि अनेक भेद हैं । मागवम् कहते हैं कि कन चार्चे स्यावर योजियों इसी प्रकारसे अपनेचे प्ररूप करती हैं ।

(४) लेड — जो अत्र जिहासे चाटा जाता है; पचाता है। अन्नम्म ऐसा योई अंग नहीं है, जो जैसे—चटनी, राहद आदि। मेरे रातिक विना पच सके।

\*

सम्बर्य-- पीठेके तीन श्लोक्सेमें अपनी प्रभावपुक्त विभृतियोद्य वर्णन वरके अब उस विशयका उपसंहर करते हुए भगवन् सब प्रकासे जाननेयेच्य तता सर्वको करते हैं।

> सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित हूँ। भेरेसे हा स्मृति, ज्ञान और अयोहन (संशय आदि दोषोंका नाश) होता है। सम्पूर्ण येदोंके हारा मैं ही जाननेयोग्य हूँ। येदोंके तत्त्वका निर्णय करनेवाला और येदोंको जाननेवाला भी मैं ही है।

साधकतो (मेरेसे दर्श अथवा वियोगका अनुभव बतते

लगन, स्मार्लकार्य है, जिसमें भगवत्यांकिक मिना

सम्पर्व शरीर्थ दथ यहण होनेस भी यह उसके

क्तोंसे ही प्राप्त होगा है अधवा पृथ्येमें सर्वत्र जल

परमाना सर्वजाची अर्थान् सब जगह समलस्पसे परिवर्ग होनस भी हदसमें कान होते हैं। जैसे समक्रे

पोछेके बलोकोमें अपनी विभूतियांका वर्णन नक्तों हुए भी) मेरी प्राणित निर्मा नहीं होना प्राहिये। यद अब भगवान् यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं इसलिये पानी-पुन्याचा, मृद्ध-पिंडन, निर्मान-पत्यवन, सर्थ सब प्राणियोंके हृदयमें विद्यामन हैं। यद्याप रेगी-नीरोग आदि कोई भी स्वी-पुग्य किसी भी ब्राहित, शर्मर, श्रीद आदि सभी स्वानीने भगवान् यंगी-नीरोग आदि कोई भी स्वी-पुग्य किसी भी ब्राहित अदिमें विद्यामन हैं, तथानि हृदय मेरी विद्योगर स्वी प्रमान है। सब प्रवासक विद्यामन विद्यामन विद्यामन केंद्र स्वानिक अभिक्षाया अज्ञयनका पेनल स्वानकानिक मेरी है।

रहान ज्लामा

भाव इदायों हो होते हैं। समना कमींने भाव हो प्रधान होता है। भावती सुद्धिमं समना पदार्थ जिया आदिको सुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भावति ही है, वालु, व्यक्ति, कमें आदिका नहीं। वर भाव हदसमें होनेसे हदयको बहुत महता है। हाय सत्त-गुणका कार्य है, इसलिये भी भगामन् हदयमें विहोगणासे रहते हैं।

व्याख्या—'सर्वस्य चाहं हरि संनिविष्टः' †--

रहते हैं। प्राचन कहते हैं कि मैं प्राचेक मनुष्यके असना ही मूर्ग, पन्न, आँन, पूर्वा, वैकास आई सबसे मजदीक उसके हरवाने सन्त हैं, अनः किसी में व्यान होन्य में प्रमाना 'इस्य' में प्राप्त होते हैं

> ों हा सुप्रणी समुद्रा सखामा मधार्थ नृक्ष परिनथ्यते । निपालः विवासे नाइन्यस्थानमें अपियानगीति ।।

<sup>(</sup>मुन्डा १.१) केनकार ४.६) भिन्न साम सरोवाले तथा वास्ता साजायात राष्ट्रीयाओं ही वहीं—जीवाला एवं वासाया एक हैं वृक्ष—जारीका,आप्रम सेका एवं हैं। इस होसीकी एक (बीलाया) तो उस वृक्षि कार्यजावार स्था री-रेकर जनका काला है: जिल्हा हुवस (बासस्या) अनका संस्थीत व करार हुआ केवल होत्रण संस्था है हैं।

(गीता १३ । १७; १८ । ६१) ।

## परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात

हृदयमें निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा वास्तवमें मनुष्यमात्रको प्राप्त है; परन्तु जड़ता-(संसार) से माने हए सम्बन्धके कारण जडताकी तरफ ही दृष्टिं रहनेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं अर्थात् उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं हो रहा है। जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते हो सर्वत्र विद्यमान (नित्यप्राप्त) परमात्मतत्त्व स्वतः अनुभवमें आ जाता है।

परमात्मप्राप्तिके लिये जो सत्-कर्म, सत्-चर्चा और सत्-चिन्तन किया जाता है, उसमें जड़ता-(असत्-)का आश्रय रहता ही है। कारण है कि जड़ता-(स्थल, सक्ष्म और कारण-शरीर-) का आश्रय लिये बिना इनका होना सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें इनकी सार्थकता जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ही है। जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब ये (सत्-कर्म, सत्-चर्चा और सत्-चिन्तन) केवल संसारके हितके लिये ही किये जायें, अपने लिये नहीं ।

किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदिके बदलेमें परमात्मप्राप्ति होगी—यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मृत्यके बदलेमें जो वस्तु प्राप्त होती है, वह उस मूल्यसे कम मूल्यकी ही होती है-यह सिद्धान्त है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदिके द्वारा ही परमात्वप्राप्तिका होना माना जाय, तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदिसे कम मृत्यके (कमजोर) ही सिद्ध होते हैं, जबकि परमात्मा किसीसे कम मृत्यके नहीं हैं (गीता ११ ।४३) । इसलिये वे किसी साधन आदिसे खरीदे नहीं जा सकते । इसके सिवाय अगर किसी मूल-(साधन, योग्यता आदि-)के बदलेमें परमात्माकी भाष्ति मानी जाय, तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा ? क्योंकि उनसे अधिक मृत्यकी वस्तु (साधन आदि) तो हमारे पास पहलेसे है ही।

जैसे सांसारिक पदार्थ कमोंसे मिलते हैं, ऐसे परमात्माको प्राप्ति कर्मोंसे नहीं होती; क्योंकि पामात्मप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है। प्रत्येक कर्मकी उत्पत्ति अहंभावसे होती है और परमात्मप्राप्ति अहंभावके मिटनेपर होती है। कारण कि अहंभाव कृति(कर्म) है और परमात्मा कृतिरहित हैं । कृतिरहित तत्वको किसी कृतिसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है—'नास्त्यकृतः कृतेन' । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि जड़-पदार्थोंके द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ताके त्यागसे होती है। जबतक मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, देश, काल, वस्तु आदिका आश्रय है, तबतक एक परपात्माका आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि आदिके आश्रयसे परमात्मप्राप्ति होगी-यही साधककी मूल भूल है। अगर जड़ताका आश्रय और विश्वास छट जाय तथा एकमात्र परमात्माका ही आश्रय और विश्वास हो जाय. तो परमात्मप्राप्तिमें देरी नहीं लग सकती ।

'मत्तः स्मृतिज्ञानिमपोहनं च'--किसी वातकी भूली हुई जानकारीका (किसी कारणसे) पुनः प्राप्त होना 'स्पृति' कहलाती है। स्पृति और चिन्तन—दोनोंमें फरक है । नयी बातका 'चित्तन' और पुरानी बातकी 'स्पृति' होती है । अतः चिन्तन संसारका और स्पृति परमात्माकी होती है; क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले-(अनादिकाल-)से हैं। स्मृतिमें जो शक्ति है, वह चिन्तनमें नहीं है । स्पृतिमें कर्तापनका भाव कम रहता है, जबकि चित्तनमें कर्तापनका भाव अधिक रहता है।

एक स्मृति की जाती है, और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है, वह 'बुद्धि'में और जो होती है, वह 'स्वयं'में होती है। होनेवाली स्पृति जडतासे तत्काल सम्बन्ध-विच्छेद करा देती है । मगवान यहाँ कहते हैं कि यह (होनेवाली) स्पृति मेरेसे ही होती है।

परमात्माका अंश होते हुए भी जीव भूलसे परमात्पासे विमुख हो जाता है और अपना सम्बन्ध संसारसे मानने लगता है। इस मूलका नाश होनेपर 'मैं भगवान्का ही हैं, संसारका नहीं' ऐसा साक्षात् अनुभव हो जाना ही 'स्पृति' है (गीता १८ १७३) । स्मृतिमें कोई नया ज्ञान या अनुमव नहीं होता, प्रत्युत

बेजल विस्तृति-(मोह-)का नाश होता है। भगवानसे हमारा वास्तविक सम्बन्ग है। इस वास्तविकताका

मन्द्र होना हो स्पृतिका प्राप्त होना है। जीवमें निष्काममत्व (कर्मयोग), खरूप-योध

(ज्ञानयोग) और भगवत्त्रेम (भक्तियोग) —तीने स्रतः विद्यमान है । जीवको (असादिकालसे) इनकी विस्तृत हो गयी है। एक बार इनकी स्मृति हो जनेपर फिर विस्तृति नहीं होती। कारण कि यह स्तृति 'सापं'में

जामत् होती है। 'बुद्धि'मे होनेवाली लौकिक स्पति (यदिके कीण होनेपर) नष्ट भी हो सकती है, पर

'स्वयं'में होनेवाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती । किसी विषयको जानकारीको 'झान' कहते हैं। सीनिक और पारमधिक दितना भी झन है, वह

सय ज्ञानसंबद्धप परमात्पाका आभास-मात्र है। अतः शानको भगवान अपनेमे ही होनेवाला बताते हैं। वास्तवमें जान वर्त है, जो 'खयं' मे जाना जाय । अनत्त, पूर्व और नित्य होनेके कारण इस शनमें बोर्ड

सन्देह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और मृद्धि-जन्य ज्ञान भी 'ज्ञान' वहलाता है, तथानि सीमित, अल्प (अपूर्ण) तथा परिवर्तनशील होनेके कारण इन ज्ञानमें सन्देह या भन्न रहता है, जैसे-नेवेसे देखनेए सूर्य अस्पन्त बड़ा होते हुए भी (आजसाने) फेटा-सा

दीखता है इत्यदि । मुद्धिसे जिस मातनो पहले छैक मागलते थे, चुटिके विकासित अथया शुद्ध होनेस यहाँ बात गलत दोहाने लग जाती है। तालर्प यह है कि इंद्रिय और मुद्धि-जन्म शत क्राम-मापेश और अस होता है। अस इन हो 'अइन' फरनात

है । इसके विपर्धत 'हार्च' का इन किसी करण-(इन्द्रिय,

सूचि अदि-) की अदेशा नहीं रचना और यह सद पूर्व होता है। गामार्गने इन्द्रिम और बुद्धि-जन इन र्श्व 'सर्व' के शतमें प्रचरित होते हैं अर्वात् सहा min # 1

मेराय, भग, रिरार्गम (विपरित भाग), हाँ-जिता

आदि दोपोके दूर होनेका कम 'अपोहन' है । माख कहते हैं कि ये (संशय अदि) दीन भी भी करा

ही दर रोते हैं।

शास्त्रेकी बाते सत्य है या असत्य ? घगवन्। किसने देखा है? संसार ही सत्य है इत्याद संशा और भग भगवानुकी कृपासे ही मिटते हैं । संग्राहर पदार्थीने अपना दिन दोखना, उनकी फ्रान्सि मूर

दीवना, प्रतिक्षण नष्ट रोनेवाले संसारकी सना दीवन आदि विसीत भाव भी भगवन्त्री कृत्रमें हो द होते हैं । गीतोपदेशके अन्तमें अर्जुन भी भगपानके कुपासे ही अपने मोहका नारा, स्मृतिकी प्रान्ति औ

संरायका नाश होना स्थाकार करते है (१८ १७३) । 'वेदेश सर्वेरहमेव येहा:'-यहाँ 'सर्वै:' पर रो: एवं वेदानुक्त सन्दर्भ शासीम वाचक है। सम्पूर्ण शास्त्रेचा एकमान कृत्यूर्व परमात्माचा गालांकक

क्षत करने अथवा उनको प्रतित करनेने हो है। यहाँ भगवान् यह बात ग्यष्ट यसो है कि वेद्रीश वास्तविक तारार्थ मेरी प्राप्ति करानेमें ही है, सांसर्वाक भोगोंकी प्राप्ति करानेने नहीं । श्रुतियोने समामभाषक

विरोत वर्तन आनेका यह काल मी है कि संमापी सकाम मनुष्येकी संद्रमा आधिक छती है। इगलिये श्रुति (सबके पटा हेनेमें) उनका भी पटन करती है । व्यक्तेबेख एउमाउ पामाच्य ही है, जिसके बात सेनेय किर कुछ भी जलना मात्री नहीं रहता।

पामतक्त्रों कते दिना मेसाली किला में को न जन हो, जानकों) कफी पूर्व नहीं होती, मदा अपूर्व ही एको है \* । अर्जनी भगवास राजनेसी विहेत विक्रम भी । प्रमेलिये भागान करते हैं कि मनार्ग वेदी और बास्कि द्वारा जतनेपीय में मार्च हुएहोर म्हमने भैश है।

केडलक्त्-भागान्ये ही मेर प्रमा हर है (ग्रेंच ३ ११६, १० १२३) । जल- से में सेटीह इंदेशन निद्धानकी दीय-दीक बन्नार मेरीने प्रदेश

साहोपानुमानि महि यह केटरमीयो । सेरोप न कारी नेत्यानते हि स. ११ (ब्रहासाम, हार्नाः ३१८ १५०) 'माहोपाह मेर पहल की जो केंग्रेंक प्राप्त जामीक्रिय पारण्याको नहीं जारण, बार पृत्त केंग्रल

केंद्रेक्स क्षेत्र क्षेत्रेकला है।"

रोनेवाले विरोधोंका अच्छी तरह समन्वय कर सकते है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि (वदोंका पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होनेके कारण) मैं ही वेदोंके यथार्थ तात्पर्यका निर्णय करनेवाला है।

'वेदविदेव चाहुम्'--वेदोके अर्थ, भाव आदिको भगवान ही यथार्थरूपसे जानते हैं । वेदोंमें कौन-सी बात किस भाव या उद्देश्यसे कही गयी है; वेदोंका यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान ही पर्णरूपसे जानते हैं: क्योंकि भगवानसे ही वेद प्रकट हए हैं।

वेदोंमें भिन्न-भिन्न विषय होनेके कारण अच्छे-अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते (गीता २ । ५३)। इसलिये वेदोंके यथार्थ जाता भगवानका आश्रय लेनेसे ही वे वेदोंका तत्त्व जान सकते हैं और श्रीतविप्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं।

इस (पन्द्रहवें) अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने संसार-वृक्षको तत्त्वसे जाननेवाले मनप्यको 'वेदवित' कहा था । अब इस श्लोकमे भगवान खयंको 'वेदवित' कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसारके यथार्थ तत्वको जान लेनेवाला महापरुप भगवानसे अभिन्न हो जाता है । संसारके यथार्थ तत्त्वको जाननेका अभिप्राय है—'संसारको स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और परमात्माकी ही सता है'-इस प्रकार जानते हुए संसारसे माने हुए सम्बन्धको छोडकर अपना सम्बन्ध भगवानसे जोड़ना, संसारका आश्रय छोडकर भगवानके आश्रित हो जाना।

## प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात

मगवान्ने श्रीमन्द्रगुवद्गीताके चार अध्यायोंमें भित्र-भित्र रूपोसे अपनी विभृतियोंका वर्णन किया है-

सातवें अध्यायमें आतवें श्लोकसे बारहवें श्लोकतक सृष्टिके प्रधान-प्रधान पदार्थीमें कारणरूपसे संत्रह विभृतियोंका वर्णन करके भगवानने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध को है।

नवें अध्यायमें सोलहवें श्लोकसे रन्नीसवें श्लोकतक क्रिया. भाव. पदार्थ आदिमें कार्य-कारणरूपसे सैतीस विभतियोंका वर्णन करके भगवान्ने अपनेको सर्वव्यापक बताया है।

दसवें अध्यायका तो नाम ही 'विभृतियोग' है । इस अध्यायमें चौथे और पाँचवें श्लोकमें भगवानने प्राणियोंके भावोंके रूपमें बीस विभित्तयोंका और छठे श्लोकमें व्यक्तियोंके रूपमें पचीस विभृतियोंका वर्णन किया है। फिर बीसवें श्लोकसे उन्तालीसवें श्लोकतक भगवानने बयासी प्रधान विभृतियोंका विशेषरूपसे वर्णन किया है ।

इस पन्द्रहवें अध्यायमें बारहवें श्लोकसे पन्द्रहवें श्लोकतक भगवान्ने अपना प्रभाव बतलानेके लिये तेरह विभतियोंका वर्णन किया है\* ।

उपर्यक्त चारों अध्यायोंमें भित्र-भित्ररूपमें विभृतियोंका वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि साधकको 'वासदेव: सर्वम्' (गीता ७ । १९) 'सब कुछ वासुदेव ही है' इस तत्त्वका अनुभव हो जाय । इसीलिये अपनी विभृतियोंका वर्णन करते समय भगवानने अपनी सर्वव्यापकताको ही विशेषरूपसे सिद्ध किया है: जैसे---

'मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिटस्ति' (७ ।७)

'मेरेसे बढ़कर इस जगतुका दूसरा कोई भी महान् कारण नहीं है ।'

'सदसच्चाहमज़ीन' (९ । १९)

'सत् और असत्—सब कुछ मैं ही हैं।' 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते' (१० । ८)

'मैं ही सबकी उत्पत्तिका कारण हैं और मेरेसे ही सब जगत् चेष्टा करता है।'

'न तदस्ति विना यत्यान्यया भूतं चराचरम् ।'

(20 139)

'चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है. जो मेरेसे रहित हो अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं।'

इसी प्रकार इस पंद्रहवें अध्यायमें भी अपनी

<sup>\*</sup> इस अध्यायमें चर्णित तेरह विभृतियाँ इस प्रकार है— (१) सूर्वमें स्थित तेज, (२) चन्द्रमें स्थित तेज, (३) अग्निमें स्थित तेज, (४) पृथ्वीकी धारण-शक्ति, (५) घन्द्रकी पोपण-शक्ति, (६) वैद्यानर, (७) इट्यस्थित असर्यामी, (८) स्पृति, (९) ज्ञान, (१०) अयोहन, (११) वेदोद्वारा जाननेयोग्य, (१२) वेदासका कर्ता और (१३) वेदोको जाननेयाला ।

विभृतियोंके सर्गतका उपसंक्षा बसते हुए भगवान् कहते

'सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः' (१५ ।१५) -भी सम्पूर्ण प्राणियोंके हदयमें सम्पक्त प्रकारसे स्थित है।

तरत्यर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थ परमात्याको सत्तासे हो मताधान् हो रहे हैं । परमात्यासे अलग किसोकी भी सतन्त राता नहीं है।

प्रकाराके अभाव-(अनाकार-)में बोर्ड बम्न दिखायी नहीं देती । आँटोंसे किसी बस्तकी देखनेपर पहले प्रकारा दीखता है, उसके बाद यहा दीखती है अर्थात् हरेक यसु प्रकारके अत्तर्गत हो दोछतो है: किन्तु हमार्ग दृष्टि प्रकाशपर न जाकर प्राचितित होनेवाली बलागर जाती है। इसी प्रकार बायनात वस्तु, क्रिया, भाव आदिका शान एक विसक्षण और अलप्त प्रकाश—शनके अन्तर्गत होता है, जो सपक प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक यसुसे पहले जन (सर्वप्रस्था परमत्वतत्व) रहता है। अतः संस्तरमें परमात्माको ब्याना फहनेपर भी समातः संमार शप्तमे है और उसका अधिष्ठान परमात्मतन्य पहले है अर्धात पहले पामत्मनस्य दोहाता है, बादमें संस्ता । एएन संगाली एम होनेके कारण मन्यस्थ दृष्टि उसके प्रकाशक-(परमात्मक्त्व-) पर नहीं जाती ।

पत्मत्याची मताके बिना संमातनी मोई सता नहीं है। पत्नु परमानासनाधी रास्प दृष्टि न सन्ने तया भोसरिक प्राची-पदार्शने ग्राप या मुखमित रहनेके कारण उन प्राणी-पदाधींकी पुषक (स्थतन) सता प्रतित होने लगती है और परमात्माची वान्तविक सता (को तलसे हैं) वहीं दीवारी । यदि मंगरमें रण क मुखार्यातका सर्वमा अभाव हो जय, हो क्लमे इक परमञात्ता ही धीयते या अनुमानी अने सारी है। आः विकृतियेक कांत्रस द्वार्य पडी है कि किसी भी भागी-पार्थकी साम दृष्टि न्यांचर मधानी पामत भगवन्ती सुति होते पारिमे

अर्थात् उमे प्रलेक प्रापी-पदार्थमें भगवान्हों हो देखन चहिंगे (भीता १० १४१) ।

यर्गमानमें समाजको दशां बड़ी विद्या है । प्रदाः सव लोगोंके अनःकरणमे रपदेश बहुत जादा महत्व हो गया है। रूपये सद करममें नतें अने, प्रयान उनसे छाउँदो गयी वनाएँ ही कामने आती है, पत्ना लोगीन रुपगेरिक उपयोगको खास महत्त न देख उनारै संरमको पुरिको हो ज्यादा महत्त दे दिया। इसलिये पनुष्यके पाम जितने अधिक स्पये होते हैं यह समाजभे अपनेको उतना हो अधिक बद्दा हान क्षेत्र है । इस प्रयार स्पर्यको हो महत्व देनेवला वर्दक परमालाके महत्वको समझ हो नहीं सक्ता । सिन पामालाप्रजिके सिना रहा न जाय—ऐसी सगन उग मनुष्यक भीतर उत्पन्न हो हो नैजे समतो है ? जिसके भीतर यह बात बैठी हो है कि रुपयेकि बिना रहा ही नहीं जा सकता अधवा स्पर्ये है बिना काप है नरीं चल मनना, उसके परमात्रामें एक निवयत्रानी मुद्धि हो ही नहीं सकती । घर यह घल समस हो नहीं सकता कि रूपयेके विना भी अंगरी राष्ट्र बरम चल गम्मा है।

विस प्रवस् व्यासरीको (एतमात्र पर-प्रतिका डोस्य सहेनार) गाल लेने, माल देने आदि प्रधान-मन्यन्धे प्रचेत जिनाने यन ही दोवल है. इसे हवार प्रमानतार विकासी (एक्स्स प्रमानकारिका होरण सनेदर) प्रत्येक यस्तु क्रिया आदिने सन्तरायमे पामाचा को द्वारत है। उसको ऐसा अनुभव के जार है कि परमाचार मिक्स दूस्य गाँदै तन है ही नहीं, हो समाग्य ही नहीं।

## मार्पिक वात

अनुद्धं भीतनी अमार्थ्यं मुत्तनीत केरेका जात कुछ कर । सुर्रीर सहसे ही और सेतासे कैंगड है । अर मुद्रिम सह विवादित है से संवयको यह

<sup>े</sup> बहुन्। कार्योक्षी संप्रतांके अध्यातम अयोज्ये होटा गा बहा मानम पत्यका निर्देश है । स्थापेशी शास्त्रा केवल अधियात बहारेके रेतवण और कृत काम गर्ने अली : ऑसमात आस्ति-समातिका सूत्र है र जिन्दे की सूर्वतन्त्राचन, चन हैं, सब अधिवातमधी पृथ्य अवार्षे यूर्व हैं ह

अपने प्रभावका वर्णन किया है। छोटे प्रभावको मिटानेके लिये बड़े प्रभावकी आवश्यकता होती है। अतः जबतक जीवपर गुर्जो-(संसार-) का प्रभाव है, तव्रतक भगवान्के प्रभावको जाननेकी बड़ी आवश्यकता है।

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए भगवान्ते (इस अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) यह वताया कि मैं ही सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता हूँ; मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके सब प्राणियोंको धारण करता हूँ, मैं ही पृथ्वीपर अत्र उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ, जब मनुष्य उस अन्नको खाता है, तब मैं ही वैद्यानर-रूपसे उस अन्नको पचाता हूँ और मनुष्यमें स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ । इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिसे अन्ततक, समष्टिसे, व्यष्टितककी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानके अन्तर्गत, उन्हींको शक्तिसे हो रही हैं । मनुष्य अहंकारवश अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है अर्थात् उन क्रियाओंको व्यक्तिगत मान लेता है और वंध जाता है ।

⋆

सम्बन्ध-प्रगवान्ते इसी अध्यायके पहले श्लोकसे पंद्रहवें श्लोकतक (तीन प्रकरणीमें) क्रमशः संसार, जीवासा और परमात्मका विस्तारसे वर्णन किया। अब उस विषयका उपसंहार करते हुए आगेके दो श्लोकीमें उन तीनींका क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नामसे स्पष्ट वर्णन करते हैं।

# हाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।।१६ ।।

इस संसारमें क्षर (नाशवान्) और अक्षर (अविनाशी)—ये दो प्रकारके पुरुष है । सम्पूर्ण प्राणियोके शरीर नाशवान् और कुटस्थ (जीवात्मा) अविनाशी कहा जाता है ।

व्याख्या—'द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च'—यहाँ 'लोके' पदको सम्पूर्ण संसारका वाचक सगझना चाहिये! इसी अध्यायके सारतें श्लोकमें 'जीवलोके' पद भी इसी अर्थमें आया है।

इस जगर्म दो विभाग जाननेमें आते हैं—शरोगरिं नारावान् पदार्थ (जड़) और अविनाशी जीवालमा (चेतन)। जैसे, विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दोखनेवाला शरीर है और एक उसमें रहनेवाला जीवाला है। जीवालाके रहनेसे ही प्रण कार्य करते हैं और शरीरका संचालन होता है। जीवात्मके साथ प्राणांकि निकलते ही शरीरका संचालन चंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीरको जला देते हैं। कारण कि महत्त्व नाशावान् शरीरका नहीं, प्रत्युत उसमें रहनेवाले अविनाशी जीवात्मका है। पञ्चमहाभूतां-(आकाश, वायु आंग, जल और पृथ्वी-) से बने हुये शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान् हैं। प्राणियोंके (प्रत्यक्ष देखनेमें आनेवाले) स्यूलशरीर स्यूल समप्टि-जगत्के साथ एक हैं; दस इन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि—इन सजह तत्वोंसे युक्त सूक्ष्मशरीर सृक्ष्म समप्टि-जगत्के साथ एक हैं और करण-शरीर (स्वभाव, कर्मसंस्कार, अज्ञान) कारण समप्टि जगत्-(मूल प्रकृति-)के साथ एक हैं। ये सज क्षरणशील (नाशवान) होनेके करण 'क्षर' नामसे कहें गये हैं।

वास्तवमें च्यप्टिं नामसे कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि संसारके थोड़े अंशकी वस्तुको अपनी माननेके कारण उसको च्यप्टि कह देते हैं संसारके साथ शरीर आदि वस्तुओंकी भित्रता केवल (राग-ममता आदिके कारण) मानी हुई है, वास्तवमें हैं नहीं । मात्र पदार्थ और क्रियाएँ प्रकृतिको हो हैं । इसलिपे

<sup>\*\*</sup> पदायाँ और क्रियाओंको संसारका मानना 'कर्मयोग', प्रकृतिका मानना 'क्रानयोग' और मगत्रान्का भानना 'मक्तियोग' है । इनको चाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं हैं—यह तो मानना ही पड़ेगा ।

विभृतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए भगवान् कहते

'सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः' (१५ ।१५). 'मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं।'

तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थ परमात्माको सत्तासे ही सत्तावान् हो रहे हैं । परमात्मासे अलग किसीकी भी खतन्त्र सत्ता नहीं है।

प्रकाराके अभाव-(अन्यकार-)में कोई वस्त दिखायी नहीं देती । आँखोंसे किसी वस्तको देखनेपर पहले प्रकाश दीखता है, उसके बाद बस्त दीखती है अर्थात् हरेक वस्तु प्रकाशके अन्तर्गत ही दीखती है: किन्त् हमारी दृष्टि प्रकाशपर न जाकर प्रकाशित होनेवाली वस्तुपर जाती है। इसी प्रकार यावन्यात्र वस्त, क्रिया, भाव आदिका ज्ञान एक विलक्षण और अलप्त प्रकाश---ज्ञानके अन्तर्गत होता है, जो सवका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तसे पहले ज्ञान (खयंप्रकाश परमात्मतत्त्व) रहता है । अतः संसारमें परमात्माको व्याप्त कहनेपर भी वस्तुतः संसार बादमें है और उसका अधिष्ठान परमात्मतत्त्व पहले हैं अर्थात् पहले परमात्मतस्व दीखता है. बादमें संसार । परन संसारमें राग होनेके कारण मनुष्यकी दृष्टि उसके प्रकाशक-(परमात्मतत्त्व-) पर नहीं जाती ।

परमात्माकी सत्ताके विना संसारकी कोई सत्ता नहीं है। परन्त परमात्मसत्ताकी तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी-पदार्थीमें राग या सुखासिक रहनेके कारण उन प्राणी-पदार्थोंकी पृथक (खतन्त) सता प्रतीत होने लगती है और परमात्माकी वास्तविक सता (जो तत्वसे हैं) नहीं दीखती । यदि संसारमें राग या सुखासितका सर्वधा अभाव हो जाय. तो तत्वसे एक परमात्मसता ही दीखने या अनुभवमें आने लगती है। अतः विभृतियोंके वर्णनका तालर्थ यही है कि किसी भी प्राणी-पदार्थकी तरफ दृष्टि जानेपर साधकको एकमात्र भगवानुकी स्मृति होनी चाहिये

अर्थात् उसे प्रत्येक प्राणी-पदार्थमे भगवानुको ही देखना चाहिये (गीता १० (४१) ।

वर्तमानमें समाजको दशा वडी विचित्र है । प्रायः सब लोगोंके अत्तःकरणमें रुपयोंका बहुत ज्यादा महत्त्व हो गया है। रुपये खुद काममें नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गयी वस्तुएँ ही काममें आती हैं; परन्तु लोगोन रुपयोक उपयोगको खास महत्त्व न देकर टनकी संख्याकी वृद्धिको ही ज्यादा महत्त्व दे दिया ! इसलिये मनुष्यके पास जितने अधिक रुपये होते हैं, वह समाजमें अपनेको उतना ही अधिक बडा मान लेता है । इस प्रकार रुपयोंको ही महत्त्व देनेवाला व्यक्ति परमात्माके महत्त्वको समझ ही नहीं सकता । फिर परमात्मप्राप्तिके बिना रहा न जाय-ऐसी लगन उस मनुष्यके भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है ? जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयंकि बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा रुपयोंके बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी परमात्मामें एक निश्चयवाली यदि हो ही नहीं सकती । वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयोंके बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारीको (एकमात्र धन-प्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर) माल लेने, माल देने आदि व्यापार-सम्बन्धी प्रत्येक क्रियामें धन ही दीखता है. इसी प्रकार परमात्मतत्त्वके जिज्ञासको (एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर) प्रत्येक वस्त, क्रिया आदिमें तत्वरूपसे परमाला ही दीखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मके सिवाय दूसरा कोई तत्त्व है

## मार्मिक वात

ही नहीं, हो सकता ही नहीं ।

अर्जुनने चौदहवें अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय पुछा था । गुणैकि मङ्गसे ही जीव ससारमें फैमता है । अतः गुणाँका सद्ध मिटानेके लिये भगवानने यहाँ

वस्तुतः रूपयोंकी संख्याके आधारपर अपनेको छोटा या बड़ा मानना पतनका चिह्न है । रूपयोकी संख्या केवल अभिमान चढ़ानेके सिवाय और कुछ काम नहीं आती । अभिमान आसुरी-सम्पतिका मूल है । जितने भी दुर्गुण-दुराबार, पाप हैं, सब अभिमानस्त्री वृक्षकी छायाँमें रहते हैं।

अपने प्रभावका वर्णन किया है। छोटे प्रभावको मिटानेके लिये बड़े प्रभावको आवश्यकता होती है। अतः जबतक जीवपर गुणों-(संसार-) का प्रभाव है, तबतक भगवान्के प्रभावको जाननेको बड़ी आवश्यकता है।

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए भगवान्ने (इस अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) यह बताया कि में ही सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता हूँ; मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके सब प्राणियोंको धारण करता हूँ: मैं ही पृथ्वीपर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ: जब मनुष्य उस अन्नको खाता है, तब मैं ही वैधानर-रूपसे उस अन्नको पचाता हूँ और मनुष्यमें स्पृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं हो करता हूँ। इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिसे अन्ततक, समष्टिसे व्यष्टितकको सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवान्के अन्तर्गत, उन्होंकी शक्तिसे हो रही हैं। मनुष्य अहंकारवश अपनेको उन् क्रियाओंका कर्ता मान लेता है अर्थात् उन क्रियाओंको व्यक्तिगत मान लेता है और वंध जाता है।



सम्बन्ध—भगवान्ने इसी अध्यायके पहले श्लोकसे पंद्रहवें श्लोकतक (तीन प्रकरणींमें) क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मका विस्तारसे वर्णन किया। अब उस विषयका उपसंहार करते हुए आगेके दो श्लोकोंमें उन तीनोंका क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नामसे स्पष्ट वर्णन करते हैं।

## द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।।१६ ।।

इस संसारमें क्षर (नाशवान्) और अक्षर (अविनाशी)—ये दो प्रकारके पुरुष हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर नाशवान् और कूटस्थ (जीवात्मा) अविनाशी कहा जाता है।

व्याख्या—'द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च'—यहाँ 'लोके' पदको सम्पूर्ण संसारका वाचक समझना चाहिये। इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें 'जीवलोके' पद भी इसी अर्थमें आया है।

इस जगत्में दो विभाग जाननेमें आते हैं — शरीरादि नाशवान् पदार्थ (जड़) और अविनाशों जीवातमा (चेतन) । जैसे, विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दोखनेवाला शरीर है और एक उसमें रहनेवाला जीवातमा है । जीवात्माके रहनेसे ही प्राण कार्य करते हैं और शरीरका संचालन होता है । जीवात्माके साथ प्राणिके निकलते ही शरीरका संचालन पंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है । लोग उस शरीरको जला देते हैं । कारण कि महस्त नाशवान् रारीरका नहीं, प्रत्युत उसमें रहनेवाले अविनाशी जीवात्माका है । पञ्चमहाभूतों-(आकाश, वायु अगि, जल और पृथ्वी-) से बने हुये शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान् हैं। प्राणियोंके (प्रत्यक्ष देखनेमें आनेवाले) स्थूलशरीर स्थूल समष्टि-जगत्के साथ एक है; दस इन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और युद्धि—हन सत्रह तत्वोंसे युक्त सूक्ष्मशरीर स्कूष्म समष्टि-जगत्के साथ एक हैं और करण-शरीर (स्वभाव, कर्मसंस्कार, अज्ञान) करण समष्टि जगत्-(भूल प्रकृति-)के साथ एक हैं। ये सब सर्लगरोंल (नाशवान) होनेके करण 'सर' नामसे कहे गये हैं।

वास्तवमें 'च्यटि' नामसे कोई वस्तु है ही नहीं; केवल समिष्ट संसारके थोड़े अंशकी वस्तुको अपनी माननेके कारण उसको व्यिट कह देते हैं संसारके साथ शारीर आदि वस्तुओंकी भित्रता केवल (रग-ममता आदिके कारण) मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएँ प्रकृतिकी हो है\*। इसलिये

<sup>\*\*</sup> पदायों और क्रियाओंको संसारका मानना 'कर्मयोग', प्रकृतिका मानना 'क्रानयोग' और भगवान्का 'मानना 'हा पहेगा ।
भानना 'धांक्रयोग' है । इनको छाड़े जिसका माने, पर ये अपने नहीं हैं—यह तो मानना ही पहेगा ।

स्थूल, सुक्ष्म और कारण-शरीरकी समस्त क्रियाएँ

क्रमशः स्थल, सक्ष्म और कारण समष्टि-संसारके हितके लिये ही करनी हैं, अपने लिये नहीं ।

जिस तत्त्वका कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्माका चाचक यहाँ

'अक्षरः' पद है † । प्रकृति जड़ है और जीवात्मा (चेतन परमात्माका अंश होनेसे) चेतन है।

इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने जिसका छेदन करनेके लिये कहा था, उस संसारको यहाँ 'क्षरः' पदसे और सातवें श्लोकमें भगवानने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्माको यहाँ 'अक्षरः'

पदसे कहा गया है। यहाँ आये क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द क्रमशः पुँल्लिङ्ग स्रोलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है । इससे

यह समझना चाहिये कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न नो स्त्री हैं, ज़ पुरुष हैं और न नपुसक ही हैं।

वासवमें लिङ्ग भी शब्दकी दृष्टिसे हैं, तत्त्वसे कोई लिङ्ग नहीं है \* ।

क्षरं और अक्षर—दोनोंसे उत्तम 'पुरुषोत्तम' नामकी सिद्धिके लिये यहाँ भगवान्ने क्षर और अक्षर—दोनोंको

'पुरुप' नामसे कहा है। 'क्षर: सर्वाणि भूतानि'—इसी अध्यायके आरम्भमे

जिस संसार-वृक्षका स्वरूप बताकर उसका छेदन करनेकी प्रेरणा की गयी थी, उसी संसार-वृक्षको यहाँ 'क्षर' नामसे कहा गया है।

यहाँ 'भूतानि' पद प्राणियोंके स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंका ही वाचक समझना चाहिये । कारण कि यहाँ भूतोंको नाशवान् बताया गया है । प्राणियोंके शरीर ही नाशवान् होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं । अतः

यहाँ 'भतानि' पद जड शरीरोंके लिये ही आया है । 'कृटस्थोऽक्षर उच्यते'—इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान्ने जिसको अपना सनातन अंश वताया है, उसी जीवात्माको यहाँ 'अक्षर' नामसे कहा गया है ।

जीवातमा चाहे जितने त्यारीर धारण करे. चाहे जितने लोकोंमें जाय, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न

महीं होता; वह सदा ज्यों-का-त्यों रहता है

ं भीतामें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम-इन तीनोंका एक साथ वर्णन भिन्न-भिन्ने नामोंसे इस प्रकार हुआ है---

| अध्याय-श्लाक | q11            | અલા                | Awaraa           |
|--------------|----------------|--------------------|------------------|
| 9-810        | अपरा प्रकृति . | परा प्रकृति        | . अहम्           |
| 8-813        | अधिभूत; कर्म   | , अध्यात्म; अधिदैव | ्रव्रहाः अधियज्ञ |
| १३ । १-२     | क्षेत्र        | क्षेत्रज्ञ         | , माम्           |
| १४ । ३-४     | महद्शराः योनि  | गर्भ, बीज          | अहम्; पिता       |
|              |                |                    | l                |

गीतामें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमका चर्णन तीनों लिङ्गोमें मिलता है । उदाहरणार्थ-

क्षरः (१५ । १६) — पुँल्लिङ्ग -78 (9)· अपरा (७ । ५) — स्त्रीलिङ्ग

महद्गहा (१४ । ३-४) — नर्पेसकलिङ्ग जीवभूतः (१५ । ७) पुल्लिङ्ग ः

जीवमृताम् (७ । ५) -- स्रीलिङ्ग अध्यात्मम् (८ । ३)---नर्पुसकलिङ्ग

भतां (९ । १८) — प्रैल्लिङ्ग

गतिः (९ । १८)—स्रीलिङ्ग शरणम् (९३१८)—नर्पुसकलिङ्ग BY COMPARED BY CONTRACT OF STREET OF STREET

(गीता ८ । १९; १३ । ३१) । इसीलिये यहाँ उसको 'कृटस्थ' कहा गया है ।

गीतामें परमात्मा और जीवात्मा दोनोंके स्वरूपका वर्णन प्राय: समान ही मिलता है। जैसे परमात्माको (१२ १३ में) 'कृटस्थ' तथा (८ १४ में) 'अक्षर' कहा गया है, ऐसे ही यहाँ (१५ ११६ में) जीवात्माको भी 'कृटस्थ' और 'अक्षर' कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा—दोनोंमें ही परस्पर तात्त्विक एवं खरूपंगतं

स्वरूपसे जीवात्मा सदा-सर्वदा निर्विकार ही हैं; परन्तु भूलसे प्रकृति और उसके कार्य शरीरादिसे अपनी एकता मान लेनेके कारण उसकी 'जीव' संज्ञा हो जाती है, नहीं तो (अहैत-सिद्धान्तके अनुसार) वृह साक्षात् परमात्मतन्त्व ही है।

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।

## यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर: ।। १७ ।।

उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा गया है । वहीं अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण करता है ।

व्याख्या—'काम: पुरुषस्त्वन्यः'—पूर्वश्लोकमें क्षर और अक्षर दो प्रकारके पुरुषोंका वर्णन करनेके बाद अब भगवान् यह बताते हैं कि उन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। \*

यहाँ 'अन्यः' पद परमात्माको अविनाशी अक्षानः (जीवात्मा-) से पित्र बतानेके लिये नहीं, प्रत्युत उससे विलक्षण बतानेके लिये आया है। इसीलिये पगवान्ते आगे अठारहवें स्लोकमें अपनेको नाशवान् ससे 'अतीत' और अविनाशी अक्षरसे 'उत्तम' बताया है। परमात्माका अंश होते हुए भी जीवात्माकी दृष्टि या खिंचाव नाशवान् सरकी ओर हो रहा है। इसीलिये यहाँ पगवान्को उससे विलक्षण बताया गया है।

'परमात्वेत्युदाहतः'—उस उत्तम पुरुषको ही 'परमात्मा' नामसे कहा जाता है । 'परमात्मा' शब्द निर्गुणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है—परम (श्रेष्ठ) आत्मा अथवा सम्पूर्ण जीवोंकी आत्मा । इस श्लोकमें 'परमात्मा' और 'ईसर'—दोनों शब्द आये हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक प्रश्योतम ही है ।

'यो लोकत्रयमाविष्य विभार्यव्यय ईश्वरः'— वह उत्तम पुरुष (परमात्मा) तीनी लोकोमें अर्थात् सर्वत्र ममानकपमे नित्य व्याप है 1

यहाँ 'बिधाति' पदका तात्पर्य यह है कि वास्तवर्षे परमात्मा हो सम्पूर्ण प्राणियोंका भरण-पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसारिस अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण भूलसे सांसारिक व्यक्तियों आदिको अपना मानकर उनके भरण-पोषणादिका भार अपने कपर हो होता

<sup>\* (</sup>१) द्वे अक्षो ब्रह्मपो त्यनने विद्याविद्ये निहिते यत्र गूवे । क्षां त्यविद्या हामृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ।।

<sup>(</sup>श्रेताधतरोपनिषद ५ । १)

<sup>&#</sup>x27;जिस ब्रह्मासे भी क्षेष्ठ, िपपे हुए, असीम और परम अक्षरपरमारमाने विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वहीं ब्रह्म हैं। विनाशशील जड़वर्ग तो अविद्या नामसे कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नामसे। जो इन विद्या और अविद्या दोनोंपर शासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनोंसे भिन्न—सर्वद्या विसक्षण है।'

<sup>(</sup>२) क्षां प्रधानममृताक्षां हरः क्षरात्यानायीशते देव एकः ।

<sup>(</sup>श्वेताश्वतरोपनिषद् १ ११०)

भकृति तो विनाशशील है और इसे भोगनेवाला जीवात्मा अमृतस्वस्त्य अविनाशी है। इन दोनी-(क्षर और अक्षर-) को एक ईंधर अपने शासनमें रखता है।

बातका पता हो नहीं लगता कि मेर पालन-पोषण

बातको ठीक तरहसे जानता है कि एक भगवान ही

सबका सम्यक् प्रकारसे पालन-पोषण कर रहे हैं।

पक्षपात (विषमता) नहीं करते । वे भक्त-अपक

पापी-पुण्यात्मा, आस्तिक-नास्तिक आदि सभीका

समान-रूपसे पालन-पोपण करते हैं 🕇 । प्रत्यक्ष देखनेमें

आता है कि भगवानुद्वार रचित सृष्टिमें सूर्य सबके समानरूपसे प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समानरूपसे

धारण करती है, वैधानर-अग्नि सबके अन्नको समानरूपसे

पचाती है, वायु सबको (श्वास लेनेके लिये) समानरूपसे प्राप्त होती है. अन्न-जल सबको समानरूपसे तप्त-

पालन-पोपण करनेमें भगवान किसीके साथ कोई

The contract of the contract o है । इससे वह व्यर्थ हो दुःख पाता रहता है 🗲

भगवानुको 'अव्ययः' कहनेका तार्त्पर्य है कि कौन करता है। भगवानुका शरणागत भक्त हो इस सन्पर्ण त्रोकोंका भरण-पोषण करते रहनेपर भी भगवान का कोई व्यय (खर्चा) नहीं होता अर्थात उनमें किसी तरह की किञ्चित्मात्र भी कमी नहीं आती । वे सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं।

'ईश्वरः'शब्द सगुणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है— शासन करनेवाला ।

# मार्मिक बात

यद्यपि माता-पिता बालकका पालन-पोषण किया करते हैं. तथापि बालकको इस बातका ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन-पोपण कौन करता है. कैसे करता है, और किसलिये करता है ? इसी तरह यद्यपि भगवान् मात्र प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्यको (भगवान्पर दृष्टि न रहनेसे) इस

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें वर्णित उत्तम पुरुषके साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूपसे प्रकट भगवान् श्रीकृष्णे अपना अत्यन्त गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं।

करते हैं. इत्यादि ।

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रधितः पुरुषोत्तमः ।।१८ ।।

मैं क्षरसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हैं।

व्याख्या— 'यस्मात्सरमतीतोऽहम्'— इन पदोर्मे भगवानुका यह भाव है कि क्षर (प्रकृति) प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य-निरत्तर निर्विकार रूपसे ज्यों-का-त्यों रहनेवाला हैं । इसलिये मैं क्षरसे सर्वधा अतीत हैं ।

शरीरसे पर (व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, सक्ष्म) इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियोंसे पर मन है और मनसे पर बृद्धि है (गीता ३ । ४२) । इस प्रकार एक दसरेसे पर होते हुए भी शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बद्धि एक ही जातिके, जड़ हैं । परन्तु परमात्मतत्त्व

- (प्रमोधसुयाकार २५२:२५३) ूर्ति, रूप, धन और आयुसे उत्तम विचार नहीं के

• - 'किसीपर कृपा करते समय -या अधम ? सुत्व है या निन्ध ?"

'यह अन्तरात्मः

विवार करता है कि

समय इस मातका

भएण-योवणकी बात भक्तिमार्गमें ही आ सकती है, ज्ञानमार्गमें नहीं । कारण कि भक्तिमार्गमें जीव और परमात्मामें चित्रता मानी जाती है। इसलिये इस प्रकरणको मनिन्का ही मानना चाहिये।

<sup>ं</sup> अयमुत्तमोऽयमधमो जात्मा रूपेण सम्पदा वयसा । श्लाप्योऽश्लाम्यो वेत्वं न वेति घगवाननुपहावसरे ।। प्रवर्षणं कि विवास्पति ।। · अन्तःस्वमावभोत्त्रं ततोऽन्ततस्या महामेघः ।

इनसे भी अत्यन्त पर है; क्योंकि वह जड़ नहीं है, भैं ही हूँ। प्रत्युत चेतन है।

'अक्षगटपि चोत्तमः'— यद्यपि परपात्मका अंश होनेके कारण जीवात्पा-(अक्षर-) की परमात्पासे तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान् अपनेको जीवात्मासे भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण ये हैं- (१) परमात्माका अंश होनेपर भी जीवात्मा क्षर-(जड प्रकृति-)के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है (गीता १५ । ७) और प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हो जाता है, जबिक परमात्मा (प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण) कभी मोहित नहीं होते (गीता ७ 1१३)। (२) परमाला प्रकृतिको अपने अधीन करके लोकमें आते. अवतार लेते हैं (गीता ४।६), जबकि जीवात्मा प्रकृतिके वशमें होकर लोकमें आता है (गीता ८ । १९) । (३) परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं. (गीता ४ । १४; ९ । ९), जबिक जीवात्माको निर्लिप्त होनेके लिये साधन करना पड़ता है (गीता ४ । १८; ७ । १४) ।

भगवान्द्रारा अपनेको क्षरसे 'अतीत' और अक्षरसे 'वतम' बतानेसे यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर —दोनोंमें भिन्नता है। यदि उन दोनोंमें भिन्नता न होती, तो भगवान् अपनेको या तो उन दोनोंसे ही अतीत बताते या दोनोंसे ही उतम बताते । अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान् क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम है।

'अतोऽस्मि लोके सेदे च प्रियतः पुरुयोत्तमः'— यहाँ 'लोके' पदकः अर्थ है— पुराण, स्मृति आदि रास्त्र । सास्त्रोमें भगवान् 'पुरुयोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं ।

शुद्ध ज्ञानका नाम 'बेट' है, जो अनादि है। वहीं ज्ञान आनुपूर्वारूपसे ऋक्, यजुः आदि बेदीके रूपसे फक्ट हुआ है। बेदीमें भी भगवान 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं।

पूर्वरालोकमें भगवान्ते कहा था कि क्षर और असा-दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है— इसको बताते हुए भगवान् यह रहस प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष— 'पुरुषोतम' सा॰ में:— 30 विशेष बात

PRESENTATION OF THE PROPERTY O

(१) भौतिक सिष्टमात्र 'क्षर' (नाशवान) है और परमात्माका सनातन अंश जीवात्मा 'अक्षर' (अविनाशी) है । क्षरसे अतीत और उत्तम होनेपर भी अक्षरने क्षरसे अपना सम्बन्ध मान लिया- इससे बढकर और कोई दोप, भूल या गलती है ही नहीं । क्षरके साथ यह सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तवमें एक क्षण भी रहनेवाला नहीं है । जैसे बाल्यावस्थासे अवतक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि 'मैं वही हैं'। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई । कारण कि नटीके प्रवाहकी तरह शरीर निरन्तर ही बहता रहता है, जब कि अक्षर (जीवात्मा) नदीमें स्थित शिला-(चट्टान-) की तरह सदा अचल और असङ्ग रहता है। यदि अक्षर भी क्षरको तरह निरन्तर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती । परन्तु स्वयं (अक्षर) अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरन्तर परिवर्तनशील और नाशवान् क्षरको पकड़ लेता है-उसको अपना मान लेता है । होता यह है कि अक्षर क्षरको छोडता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं । इस आफतको मिटानेका सगम उपाय है--क्षर (शरीरादि) को क्षर-(संसार-) की ही सेवामें लगा दिया जाय- उसकी

मनुष्यको शरीगिद नाशवान् पदार्थ अधिकार करने अधवा अपना माननेके लिये नहीं मिले हैं, प्रत्युत सेवा करनेके लिये हो मिले हैं। इन पदार्थोंके द्वारा दूसरोंकी सेवा करनेकी हो मनुष्यपर जिम्मेवारी है, अपना माननेकी विल्कल जिम्मेवारी नहीं।

संसाररूपी वाटिकाकी खाद बना टी जाय ।

(२) पंद्रहवे अध्यायमें भगवान्ने पहले क्षर—
संसात्वृक्षका वर्णन किया । फिर उसका छेदन करके
परम पुरुष परमालाके शरण होने अर्थात् संसारसे
अपनापन हटाकर एकमात्र परमालाके अपना माननेको
प्रेरणा की । फिर अक्षर—जीवात्माको अपना सनतृत
अंश बताते हुए उसके स्वरूपका वर्णन किया । उसके
यद भगवान्त (बारहवेंसे पंद्रन्ये इलोकतक) अर्जन

STREET, STREET, SALLES STREET, SERVICE STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, प्रभावका वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चन्द्र और अग्निमें मेरा ही तेज हैं; में ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे चराचर सब प्राणियोंको धारण करता है: मैं ही अमृतमय चन्द्रके रूपसे सम्पूर्ण वनस्पतियोंकी पृष्ट करता हैं; वैश्वानर अग्निके रूपमें मैं ही प्राणियेकि शरीरमें स्थित होकर उनके द्वारा खाये हुए अत्रको पचाता हैं: मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विद्यमान हैं; मेरिसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन (भ्रम. संशय आदि दोषोंका नाश) होता है; वैदादि सब शास्त्रोंके द्वारा मैं ही जाननेयोग्य हैं; और वेदोंके अत्तिम सिद्धात्तका निर्णय करनेवाला तथा वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ । इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करनेके

बाद इस रलोकमें भगवान यह गुहातम रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है, चह (हैससे अतीत और अक्षरसे उत्तम) 'पुरुषोत्तम' मैं (साक्षात् ' साकाररूपेंसे प्रकट श्रीकृष्ण) ही हैं।

भगवान श्रीकृष्णने अर्जनपर बहुत विशेष कपा. करके ही अपने रहस्यकी बात अपने मखसे प्रकट की है; जैसे-कोई पिता अपने पुत्रके सामने अपनी गप्त सम्पत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी भूले-भटके मनुष्यको अपना परिचय दे दे कि जिसके लिये तु भटक रहा है, वह मैं ही है और तर सामन ਕੈਰਾ है !

सम्बन्ध-- चौदहवें अध्यायके छव्वीसवें श्लोकमें भगवानने जिस अव्यभिचारिणी प्रतिकी बात कही थी और जिसकी प्राप्त करानेके लिये इस पंद्रहवें अध्यायमें संसार. जीव और परमात्माका विसत विवेचन किया गया. उसका अब आगेके श्लोकमें उपसंहार करते हैं।

## यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ।। १९ ।।

हे भरतवंशी अर्जुन ! इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, यह मर्वज सब प्रकारमें मेरा ही भजन करता है।

व्याख्या-- 'यो मामेवमसम्पढः'-- जीवात्मा परमात्मका सनातन अंश है। अतः अपने अंशी परमात्माके वास्तविक सम्बन्ध-(जो सदासे ही है-) का अनुभव करना ही उसका असम्पूढ़ (मोहसे रहित) होना है।

संसार या परमात्माको तत्त्वसे जाननेमें मोह (मुढ़ता) ही बाधक है । किसी वस्तुकी वास्तविकताका ज्ञान तमी हो सकता है, जब उस वस्तुसे राग या द्वेपपूर्वक माना गया कोई सम्बन्ध न हो । नाशवान् पदार्थोंसे गग-द्वेपपूर्वक सम्बन्ध मानना ही मोह है । -

संसारको रात्वसे जानते हो परमात्पासे अपनी अभिन्नताका अनुभव हो जाता है और परमात्माको तत्वसे जानते ही संसारसे अपनी भित्रताका अनुभव हो जाता है । तात्पर्य है कि संसारको तत्वसे जाननेसे संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और

परमात्माको तत्त्वसे जाननेसे परमात्मासे वास्तविक सम्बन्धका अनुभव हो जाता है।

संसारसे अपना सम्बन्ध मानना ही भक्तिमें व्यभिचार-दोष हैं । इस व्यभिचार-दोपसे सर्वथा र्यहत होनेमें ही उपर्युक्त पदोंका भाव समझना चाहिये।

'जानाति पुरुषोत्तमम्'— जिसको मृद्ता सर्वधा नष्ट हो गयी है, वही मनुष्य पगवान्को 'पुरुषोत्तम' जानता है ।

क्षरसे सर्वथा अतीत पुरुपोत्तम-(परमपुरुष परमात्मा-) को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्होंको अपना मान लेना हो मगवान्को यधार्थं - रूपसे 'पुरुषोत्तम' जानना है ।

संसारमें जो कुछ भी प्रभाव देखने-सूनने में आता है, वह सब एक भगवान्-(पुरुपोत्तम-) क ही है—ऐसा मान लेनेसे संसारका खिंचाव सर्वधा

मिट जाता है। यदि संसारका थोड़ा-सा भी खिंचाव रहता है, तो यही समझना चाहिये कि अभी भगवानुको दढतासे माना : हो, नहीं ।

'स सर्वविद्धर्जित मां सर्वभावेन भारत'--जो भगवानको 'पुरुषोत्तम' जान लेता है और इस विषयमें जिसके अन्तःकरणमें कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्यके लिये जाननेयोग्य कोई तत्त्व शेष नहीं रहता । इसलिये भगवान् उसको 'सर्ववित्' कहते हैं \* ।

भगवानको जाननेवाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा-लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जाननेवाला है: क्योंकि उसने जाननेयोग्य तत्त्वको जान लिया । उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है।

जो मनुष्य भगवानको 'पुरुषोत्तम' जान लेता है, उस 'सर्ववित्' मनुष्यकी पहचान यह है कि वह सब प्रकारसे स्वतः 'भगवानुका हो भजन करता है।

जब मनुष्य भगवानुको 'क्षरसे अतीत' जान लेता है, तब उसका मन (राग) क्षर-(संसार-) से हटकर भगवान्में लग जाता है और जब वह भगवान्को 'अक्षरसे उत्तम' जान लेता है, तब उसकी बुद्धि (श्रद्धा) भगवान्में लग जाती है 🕇 । फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रियासे स्वतः भगवान्का भजन होता है। इस प्रकार सब प्रकारसे भगवान्का भजन करना ही 'अव्यभिचारिणी भक्ति' है।

शरीर,इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थोंसे जबतक मनुष्य रागपूर्वक अपना सम्बन्ध मानता है, तबतक वह सब प्रकारसे भगवान्का भजन नहीं कर सकता । कारण कि जहाँ राग होता है, वति स्वतः वहीं जाती है।

'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् ही मेरे हैं'-इस वास्तविकताको दृढ़तापूर्वक मान लेनेसे स्वतः सब प्रकारसे भगवानका भजन होता है। फिर भक्तकी मात्र क्रियाएँ (सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना-पीना आदि) भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही होती हैं. अपने लिये नहीं ।

जानमार्गमें 'जानना' और भक्तिमार्गमें 'मानना' मुख्य होता है । जिस बातमें किञ्चित्मात्र भी सन्देह न हो, उसे दुढ़तापूर्वक 'मानना' हो भक्तिमार्गमें 'जानना' है। भगवानुको सर्वोपरि मान लेनेके बाद भक्त सब प्रकारसे भगवानका ही भजन करता है (गीता 20 16) 1

भगवान्को 'पुरुषोत्तम' (सर्वोपरि) माननेसे भी मनुष्य 'सर्वेवित्' हो जाता है. फिर सब प्रकारसे भगवान्का भजन करते हुए भगवान्को 'पुरुषोत्तम' जान जाय-इसमें तो कहना ही क्या है !

सम्बन्ध-- 'अरुन्यती-दर्शन-न्याय'-(स्थूलसे क्रमश सूक्ष्मकी ओर जाने-) के अनुसार भगवान्ने इस अध्यायमें पहले 'क्षर' और फिर 'अक्षर' का विवेचन करनेके बाद अन्तमें 'पुरुषोत्तम' का वर्णन किया— अपने पुरुषोत्तमत्वको सिद्ध किया । ऐसा वर्णन करनेका तात्पर्य और प्रयोजन क्या है- इसको भगवान आगेके रलीकमें बताते हैं ।

### गुह्यतमं शास्त्रमिदमक्तं मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।।२० ।।

है निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अत्यन्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है । हे भरतयंशी अर्जुन ! इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान् (तथा प्राप्त-प्राप्तव्य) और कृतकृत्य हो जाता है।

<sup>🔻</sup> तदसां वेदयते यानु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ।। (प्रश्रोपनिषद् ४ । ११) है सोम्य ! उस अविनाशी परमात्माको जो कोई जान लेता है, वह सर्वज़ है । वह सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है।

<sup>ि</sup>कसी विशेष महत्वपूर्ण बातपर मन रागपूर्वक तथा बुद्धि ब्रद्धापूर्वक लगती है।

व्याख्या-- 'अनघ'-- अर्जुनको निप्पाप इसलिये कहा गया है कि वे दोष-दृष्टि-(असूया-) से रहित थे। दोष-दृष्टि करना पाप है। इससे अन्तःकरण अश्द होता है । जो दोप-दृष्टिसे रहित होता है, वही भक्तिका पात्र होता है ।

गोपनीय बात दोष-दृष्टिसे रहित मनुष्यके सामने ही कही जाती है र । यदि दोप-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने गोपनीय बात कह दी जाय. तो उस मनव्यपर उस बातका उल्टा असर पड़ता है अर्थात् वह उस गोपनीय बातका उल्टा अर्थ लगाकर वक्तामें भी दोव देखने लगता है कि यह आत्मश्लाची है: 'दसरोंको मोहित करनेके लिये कहता है इत्यादि । इससे दोष-दृष्टिवाले मनुष्यकी बहुत हानि होती है।

दोष-दृष्टि होनेमें खास कारण है-अभिमान । यनुष्यमें जिस बातका अधिमान हो, उस बातकी उसमें कमी होती है। उस कमीको वह दूसरोंमें देखने लगता है । अपनेमें अच्छाईका अभिमान होनेसे दूसरोंमें बराई दीखतो है; और दूसरोंमें बुगुई देखनेसे ही अपनेमें अच्छाईका अभिमान आता है।

यदि दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने भगवान् अपनेको सर्वोपरि 'परुषोत्तम' कहें, तो उसको विश्वास नहीं होगा. उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाधी (अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले) हैं-

'निज अग्यान राम पर धरहीं ।' (मानस ७ : ७३ । ५) भगवानुके प्रति दोष-दृष्टि होनेसे उसकी बहुत हानि होती है । इसलिये भगवान् और मृंतजन दोप-दृष्टिवाले अश्रद्धाल् मनुष्यके सामने गोपनीय बातें प्रकट

नहीं करते (गीता १८1६७) । वास्तवमें देखा जाय तो दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने गोपनीय (रहस्ययुक्त)

बातें मुखसे निकलती हो नहीं !

अर्जुनके लिये 'अनध' सम्बोधन देनेमें यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्यायमें भगवानने जो परमगोपनीय प्रमाव यताया है, वह अर्जुन-जैसे अपनी प्राप्तिके छः उपायोका वर्णन किया है —

दोप-दृष्टिसे 'रहित भरल पुरुषके सम्मुख ही प्रकट किया जा संकता है 1

'इति गुहातमं शास्त्रमिदम्'—चौदहवें अध्यायके छव्यीसवें श्लोकमें अव्यभिचारिणो भक्तिको बात कहनेके बाद भगवान्ने पन्द्रहवें अध्यायके पहले श्लोकसे उनीसवे श्लोकतक जिस (क्षर, अक्षर, और परुपोत्तमके) विषयका वर्णन किया है, उस विषयको पूर्णता और लक्ष्यका निर्देश यहाँ 'इति इदम्'पदोसे किया गया है ।

इस 'अध्यायमें पहले मगवानने : क्षर (संसार) और अक्षर-(जीवात्मा-) का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव (बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) प्रकट । फिर भगवानने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रमाव है, वह (क्षासे अतीत और अक्षरसे उत्तम) 'पुरुषोत्तम' मैं ही हैं।

नाटकमें स्वाँग धारण किये हुए मनुष्यकी तरह भगवान् इस पृथ्वीपर मनुष्यका स्वाँग धारण करके अवतरित होते 'हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनष्य उनको नहीं जान पाते (गीता ७ । २४) । स्वाँगमें अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता. गुप्त रखा जाता है । परन्तु भगवानने इस अध्यायमें (अठारहर्वे श्लोकमें) अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यन्त गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुपोत्तम हैं । इसलिये इस अध्यायको 'गुह्मतम' कहा गया है।

'शास्त' में प्राय- संसार, जीवात्मा और परमात्माका वर्णन आता है। इन तीनोंका ही वर्णन पंद्रहवें अध्यायमें हुआ है, इसलिये इस अध्यायको 'शाख' भी कहा गया है।

सर्वशासमयी गीतामें केवल इसी अध्यायको 'शास्त्र' की उपाधि मिली है। इसमें 'पुरुपोत्तम'का वर्णन मुख्य होनेके कारण इस अध्यायको 'गुझतम शास्त्र' कहा गया है । इस गुद्धातम शास्त्रमें भगवान्ते

<sup>#</sup> नवें अध्यापके पहले स्तोकमें भी भगवान्तें अर्जुनको दोषदृष्टिसे रहित कहते हुए ही गुहातम ज्ञान बतानेकी प्रतिज्ञा की थी— 'इदं तु ते गुग्ननमं प्रवश्यास्पनसूचवे ।' इस पंदहवे अध्यायमें तो नवेंअध्यायसे भी अधिक गोपनीय विषय बताया गया है। अतः यहाँ 'अनय' का तात्पर्य 'अनम्या' मानना उचित ही है।

- (१) संसारको तत्त्वसे जानना (श्लोक १) ।
- (२) संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करके एक भगवानके शरण होना (श्लोक ४) ।
  - (३) अपनेमें स्थित परमात्मतत्त्वको जानना (श्लोक
- ११) 1
- (४) वेदाध्ययनके द्वारा तत्त्वको जानना (श्लोक १५)
- (५) भगवानको परुषोत्तम जानकर सब प्रकारसे उनका भजन करना (श्लोक १९)।
- (६) सम्पूर्ण अध्यायको तत्त्वको जानना (श्लोक २०) ।
- जिस अध्यायमें भगवत्प्राप्तिके ऐसे सुगम उपाय

बताये गये हों, उसको 'शास्त्र' कहना उचित ही है । 'मया उक्तम'— इन पदोंसे भगवान यह कहते हैं कि सम्पूर्ण भौतिक जगतका प्रकाशक और

अधिष्ठान, समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित, वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य एवं क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तमके द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यन्त कृपापूर्वक कहा गया है। अपने विषयमें जैसा मैं कह सकता हूँ, वैसा कोई नहीं कह सकता । कारण कि दूसरा पहले (मेरी ही कृपाशक्तिसे) मेरेको जानेगा \* . फिर वह मेरे विषयमें कुछ कहेगा, जबिक मेरेमें अनजानपना है हो नहीं।

. वास्तवमें स्वयं भगवानुके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्णरूपसे नहीं जान सकता (गीता १० । २,१५) । छठे अध्यायके उत्तालीसर्वे श्लोकमें अर्जुनने भगवान्से कहा था कि आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संशयका छेदन नहीं कर सकता । यहाँ भगवान् मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए विषयमें किसी प्रकारका संशय रहनेकी सम्भावना ही नहीं है।

'एतरङ्गर्प्या बुद्धिमान्त्यात्कृतकृत्यश्च भारत'-पूरे अध्यायमें भगवानने जो संसारकी वास्तविकता, जीवात्माके स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रमाव एवं गोपनीयताका वर्णन किया है. उसका (विशेषरूपसे उन्नीसर्वे श्लोकका) निर्देश यहाँ 'एतत' पदसे किया गया है। इस गुह्यतम शास्त्रको जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहता; क्योंकि उसने जाननेयोग्य पुरुषोत्तमको जान लिया ।

परमात्मतत्त्वको जाननेसे मनुष्यकी मृढता नष्ट हो जाती है । परमात्मतत्त्वको जाने बिना लौकिक सम्पूर्ण विद्याएँ, माषाएँ, कलाएँ आदि क्यों न जान ली जायँ. उनसे मुढ़ता नहीं मिटती; क्योंकि लौकिक सब विद्याएँ आरम्भ और समाप्त होनेवाली तथा अपूर्ण हैं । जितनी लौकिक विद्याएँ हैं, सब परमात्मासे ही प्रकट होनेवाली हैं: अतः वे परमात्पाको कैसे प्रकाशित कर सकती है ? इन सब लौकिक विद्याओंसे अनजान होते हए भी जिसने परमात्माको जान लिया है, वही वास्तवमें ज्ञानवान् है ।

उन्नीसवें श्लोकमें सब प्रकारसे भजन करनेवाले जिस मोहरहित भक्तको 'सर्ववित्' कहा गया है, उसीको यहाँ 'बुद्धिमान्' नामसे कहा गया है।

यहाँ 'च' पदमें पूर्वश्लोकमें आयी बातके फल -(प्राप्त-प्राप्तव्यता-) का अनुकर्षण है। पूर्वश्लोकमें सर्वभावसे भगवानका भजन करने अर्थात अव्यक्षिचारिणी भक्तिको बात विशेषरूपसे आयी है । भक्तिके समान कोई लाभ नहीं है-- 'लाभु कि किछ हरि भगति समाना' (मानस ७।११२।४) । अतः जिसने भक्तिको प्राप्त कर लिया. वह प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात् उसके लिये कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।

भगवत्त्वकी यह विलक्षणता है कि कर्मयोग. ज्ञानयोग और पक्तियोग—तीनोंमेंसे किसी एककी सिद्धिसे कृतकृत्यता, ञ्चातज्ञातव्यता प्राप्तप्राप्तव्यता- तीनोंकी प्राप्ति हो जाती है । इसलिये जो भगवतत्वको जान लेता है, उसके लिये फिर कुछ

सोड जानइ जेिं देहु जनाई । जानत तुम्हिह तुम्हड होड़ जाई ।। तुम्हरिहि कुर्यों तुम्हहि रह्युनंदन । जानहिं भगत भगत उर संदन ।। (मानस २ । १२७ । २)

जानना. पाना और करना शेप नहीं रहता। उसका मनुष्यजीवन सफल हो जाता है।

🕉 तत्सदिति श्रीमद्भगवंद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

परुपोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदस्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'पुरुयोत्तमयोग' नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १५ ।।,

इस अध्यायमें कहे हुए विषयको यथार्थरूपसे समझ लेनेपर पुरुयोत्तम-(भगवान्-)के साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । इसलिये इस अध्यायका नाम 'परुपोत्तमयोग' रखा गया है।

## पंद्रहवें अध्यायके पद, अक्षर और ठवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चदशोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीभगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके दो सौ अद्वासी और पृष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ छः है।
- (२) 'अथ पश्चदशोऽध्यायः' के 'आउ. 'श्रीभगवानुबाव ' के सात, श्लोकोंक सात सौ एक और पुष्पिकाके छियालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग सात सौ वासठ है। इस अध्यायके बीस श्लोकोंमेंसे दूसए,चौथा, पाँचवाँ और पंद्रहर्वों-ये चार श्लोक चौवालीस असर्रेक और तीसरा श्लोक पैतालीस अक्षरोंका है। शेष पंद्रह श्लोक बतीस अक्षरेंकि हैं।

.. (३): इस. अध्यायमें एक उवाच है-'श्रीमगवानुवाच' ।

## पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके बीस श्लोकॉमेंसे दूसरा, तीसरा, और चौथा—ये तीन श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं: और पाँचवा तथा पंद्रहवां—ये दो श्लोक 'इन्द्रवज्ञा' छन्दवाले हैं। बचे हुए पंद्रह श्लोकोंमेंसे—सातवें श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'जातिपक्ष-विपला';नवें श्लोकके प्रथम चरणमें तया बीसर्वे श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; अठारहवे श्लोकके तृतीय घरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और उन्नीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष दस (१,६,८,१०-१४,१६-१७) श्लोक 'पथ्यावका' अनुष्टप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त है ।



AINIT AINE SIE SIESALS

# WHEN HAME ALS THE WAY भाष द्वारी है है हैं है वह होती है जिल्ला की अथ षोडशोऽध्यायः

अवतरणिका

State of the street of the श्रीभगवान्ने सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'दुष्कृतिनो मूढाः आसुरं भावमाश्रिताः मां न प्रपद्मनो' (बुरे कर्म करनेवाले तथा आसुरी प्रकृतिको धारण करनेवाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते) पदोंसे आसरी सम्पत्तिवालोंका और सोलहवें श्लोकमें 'स्कृतिनः मां भजन्ते' (पुण्यकर्मा लोग मेरा भजन करते हैं) पदोंसे दैवी सम्पत्तिवालोंका संकेतरूपसे वर्णन किया । सातवें अध्यायके अत्तिम दो श्लोकोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उन प्रश्नोंके उत्तरमें आठवाँ अध्यायं पूरा हुआ ।

भगवानुने सातवें अध्यायके आरम्भमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान-सहित : ज्ञानको कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ किया । इस नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें भी 'राक्षसीमासरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः' पदोंसे आसरी सम्पदावालोंका और तेरहवें श्लोकमें 'दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः मां भजन्तं' पदोंसे दैवी सम्पदावालोंका संक्षेपसे वर्णन करके दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक ज्ञान-विज्ञानका विषय कहा ।

दसवें अध्यायके ग्यारहवे श्लोकके बाद भगवानुको दैवी-आसुरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन करना चाहिये था, पर भगवानके प्रभावसे प्रभावित होकर अर्जुनने भगवानकी स्तृति की एवं पुनः विभूति कहनेके लिये उनसे प्रार्थना की । विभृतियोंका वर्णन करते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अत्तिम श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि 'तुझे अधिक जाननेसे क्या मतलब ? मैं तो सारे संसारको एक अंशमे व्याप्त करके स्थित हूँ।' इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक अंशमें साग्र संसार स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हुए अर्जुनने ग्यारहवे अध्यायके आरम्भमे भगवान्से अपना विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की ।

अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखाकर भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें अनन्य-भक्तिकी महिमा एवं उसका स्वरूप बताया । इसपर सगुण और निर्गुण-उपासकोंकी श्रेष्ठताके विषयमें अर्जुनने बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें प्रश्न किया । अतः भगवान्ने बारहवें अध्यायमें सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें अध्यायसे चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक निर्गुण-विषयका वर्णन किया । फिर अर्जुनने चौदहवें अध्यायके इक्तीसवें श्लोकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होनेका उपाय पूछा । उन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भगवान्ने छन्बीसवें श्लोकमें 'मां-च योऽव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते' पदांसे अव्यभिवारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय बताया अर्थात् अव्यभिचारसे दैवी सम्पत्तिका और व्यभिचारसे आसुरी सम्पत्तिका संकेत किया। यह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो-यह बतानेके लिये पन्द्रहवें अध्यायका आरम्प हुआ ।

पंद्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने 'असङ्गरखेण दुवेन छित्वा' पदौसे आसुरी सम्पतिके कारणरूप 'सङ्ग'-(संसारकी आसक्ति-) का त्याग करके असंगतासे प्रकट होनेवाली दैवी सम्पत्तिकी <sup>बात</sup> कही । फिर चौथे इलोकमें 'तमेव चार्च पुरुषं प्रपद्ये' पदोंसे शरणागतिरूप दैवी सम्पतिका वर्णन किया और अर्थान्तरमें जो शरण नहीं होते, उन आसुरी सम्पत्तिवालोंका संकेत किया । फिर वन्नोसर्वे श्लोकमें 'स सर्वीवद असम्पुदः मां सर्वभावेन भजति' पदीसे दैवी सम्पदावालींका अर्थात्

जानना, पाना और करना शेप नहीं रहता । उसका मनुष्यजीवन सफल हो जाता है।

तस्तिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपिनयस् ब्रह्मविद्यायां योगशासे श्रीकृष्णार्जुनसंत्रादे परुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।।१६ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इर भगवज्ञामाँके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मांख्या और योगशाखमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिष्द्रस्य श्रीकृष्णार्जुनसंयादमें 'पुरुयोतमयोग' नामक पंदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १५ ।।

इस अध्यायमें कहे हुए विषयको यद्यार्थरूपसे समझ लेनेपर पुरुषोत्तम-(भगवान्-)के साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है। इसलिये इस अध्यायका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' रखा गया है।

पंद्रहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध पञ्चदशोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीमगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके दो सौ अद्वासी और पुष्पिकांके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ छः है।

(२) 'अध पञ्चदशोऽध्यायः' के आठ,
'श्रीमगयानुवाच ' के सात, स्लोकींक सात सौ एक
और पुण्चिकांक छियालीस अहार हैं। इस प्रकार
सम्पूर्ण अक्षार्येका योग सात सौ बासठ है। इस
अध्यायके बीस स्लोकोंमेंसे दूसग,चौथा, पाँचवाँ और
पंद्रहवाँ—ये चार स्लोक चौवालीस अक्षार्येक और
तीसग स्लोक पैतालीस अक्षार्येक है। शेष पंद्रह
स्लोक बतीस अक्षार्येक हैं।

(३) इस अध्यायमें एक ठवाच है-'श्रीमगवानुवान' ।

पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके बीस श्लीकोमेंसे दूसरा, तीसरा, और चौथा—ये तीन श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं, और पौचवां तथा पंद्रहवां—ये दो श्लोक 'इन्द्रवन्ना' छन्दवाले हैं! बचे हुए पंद्रह श्लीकोमेंसे—सातवें होनेसे 'जातियक्ष-विपुला';नवें श्लीकके प्रथम चरणमें तथा बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; अजारलें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और उजीसवें श्लीकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला' संज्ञावले छन्द हैं। शेष दस (१,६,८,१०-१४,१६-१७) श्लोक ठीक 'पध्यावकत' अनुष्टुप छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।



WHALL HILLY SILE SILES IN SEE तुम्मार्थको भी भी हो होरि पहाँखी सुमार्थको भी भी हो होरि पहाँखी

षोडशोऽध्यायः अवतरणिका-

श्रीभगवानने सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'दुष्कृतिनो मूढाः आसुरं भावमाश्रिताः मां न प्रपद्यनो' (बरे कर्म करनेवाले तथा आसुरी प्रकृतिको धारण करनेवाले मृढ् मनुष्य मेरा भजन नहीं करते) पदोंसे आसुरी सम्पत्तिवालोंका और सोलहवें श्लोकमे 'सुकृतिन: मां भजन्ते' (पुण्यकर्मा लोग मेरा भजन करते हैं) पदोंसे दैवी सम्पत्तिवालोंका संकेतरूपसे वर्णन किया । सातवें अध्यायके अत्तिम दो श्लोकोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उन प्रश्लोके उत्तरमें आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ।

भगवानुने सातवें अध्यायके आरम्भमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान-सहित ज्ञानको कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ किया । इस नवें अध्यायके वारहवें श्लोकमें भी 'राक्षसीमासरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः' पदोंसे आसरी सम्पदावालोंका और तेरहवें रतोकमें 'दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: मां भजन्ते' पदोंसे दैवी सम्पदावालोंका संक्षेपसे वर्णन करके दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक जान-विज्ञानका विषय कहा ।

दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके बाद भगवानको दैवी-आसरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन करना चाहिये था, पर भगवानुके प्रभावसे प्रभावित होकर अर्जुनने भगवानुकी स्तृति की एवं पुनः निभूति कहनेके लिये उनसे प्रार्थना की । विभृतियोंका वर्णन करते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अत्तिम रलोकमें अर्जुनसे कहा कि 'तुझे अधिक जाननेसे क्या मतलब ? मैं तो सारे संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ ।' इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक अंशमें सारा संसार स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हुए अर्जुनने ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें भगवानुसे अपना विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की ।

अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखाकर भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें अनन्य-भक्तिको महिमा एवं उसका स्वरूप बताया । इसपर सगुण और निर्गुण-उपासकोंकी श्रेष्ठताके विषयमें अर्जुनने बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें प्रश्न किया । अतः भगवान्ने बारहवें अध्यायमें सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें अध्यायसे चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक निर्गण-विषयका वर्णन किया । फिर अर्जनने चौदहवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होनेका उपाय पूछा । उन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भगवान्ने छब्बीसवें श्लोकमें **'मां छ** योऽव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते' पदोंसे अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय बताया अर्थात् अव्यभिचारसे दैवी सम्पतिका और व्यभिचारसे आस्री सम्पतिका संकेत किया। यह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो—यह बतानेके लिये पन्द्रहवें अध्यायका आरम्प हुआ ।

पंद्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ने 'असङ्ग्राह्मेण दुढेन छित्त्वा' पदौंसे आसुरी सम्पतिके कारणरूप 'सड़'-(संसारकी आसीत्त-) का त्याग करके असंगतासे प्रकट होनेवाली दैवी सम्पत्तिकी बात कही । फिर चौथे श्लोकमें 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' पदाँसे शरणागतिरूप दैवी सम्पतिका वर्णन किया और अर्थान्तरमें जो शरण नहीं होते, उन आसुरी सम्पतिवालोंका संकेत किया । फिर <sup>उत्रो</sup>सवें श्लोकमें 'स सर्वविद् असम्पूढः मां सर्वधायेन धजति' पर्दोसे दैवी सम्पदावालोंका अर्थात्

ALALE ALOUR OF SALESALES States of the site of the

taranaran da manaran d अधिकारियोंका वर्णन किया और अर्थात्तरमें जो भगवान्का भजन नहीं करते , उन आसरी सम्पदावालोंका अर्थात् अनिधकारियोंका वर्णन किया ।

इस प्रकार अर्जुनके अन्य प्रश्नोंके कारण अयतक भगवानुको दैवी और आसुरी सम्पदापर विस्तारसे कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अव अर्जुनका कोई प्रश्न न रहनेसे भगवान् इस सोलहर्वे अध्यायमें दैवी और आसुरी सम्पदाका विस्तारसे वर्णन भारम्भ करते हैं।

. श्रीभगवानुंवाच

अभयं

सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।। १ ।।

श्रीभगवान् वोले— भयका सर्वथा अभाव; अन्तःकरणकी शुद्धि; ज्ञानके लिये योगमें दृढ़ स्थिति; सात्विक दान; इन्द्रियोंका दपन; यज्ञ; स्वाध्याय; कर्तव्य-पालनके लिये कष्ट महना: शरीर-मन-वाणीकी सरलता ।

व्याख्या-[पंद्रहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें नहीं रहता ।

भगवान्ने कहा कि 'जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सब प्रकारसे मेच ही भजन करता है अर्थात वह मेरा अनन्य मक्त हो जाता है।' इस प्रकार एक-मात्र भगवानका उद्देश्य होनेपर साधकमें दैवी-सम्पत्ति खतः प्रकट होने लग जाती है । अतः भगवान पहले तीन श्लोकोंमें क्रमशः भाव, आचरण और प्रपावको लेकर दैवी-सम्पत्तिका वर्णन करते हैं ।1

'अभयम' \* — अनिष्टकी आराङ्गासे मनुष्यके. भीतर जो घवराहट होती है, उसका नाम भय है और उस भयके सर्वथा अभावका नाम 'अभय' है।

भय दो रितिसे होता है--(१) बाहरसे और

(२) भीतरसे ।

(१) बाहरसे आनेवाला भय-

(क) चोर, डाकू, व्याघ, सर्प आदि प्राणियोंसे जो चय होता है, वह बाहरका मय है। यह भय शरीर-नाशकी आरहूतसे ही होता है । परना जब यह अनमव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान् है और जानेवाला हो है, तो फिर भय नहीं रहता ।

बीड़ी-सिगोरट, अफीम, भाँग, शत्य आदिके व्यसनोको छोड्नेका एवं व्यसनी मित्रोसे अपनी मित्रता टटनेका जो पय होता है, वह मनुस्की असी कायरतासे ही होता है । कायरता छोड़नेसे यह भय

कर्तव्यपालन करते हुए उसमें भगवानुकी आज्ञाके विरुद्ध कोई काम न हो जाय; हमें विद्या पढ़ानेवाले. अच्छी शिक्षा देनेवाले आचार्य, गुरु, सन्त-महात्मा, माता-पिता आदिके वचर्नोंकी आज्ञाकी अवहेलना न हो जाय: हमारे द्वारा शास्त्र और कलमर्यादाके विरुद्ध कोई आचरण न बन जाय-इस प्रकारका भय भी बाहरी भय कहलाता है। परना यह भय वास्तवमें भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनानेवाला भय है. । ऐसा भय तो साधकके जीवनमें होना ही चाहिये । ऐसा भय होनेसे ही वह अपने मार्गपर ठीक तरहसे चल सकता है। कहा भी है-

(ख) अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार

हरि-हर, गुरु-हर, जगत-हर,हर कानी में सार । रअब इर्पा सो अब्द्या,गाफिल खायी मार ।।

.(२) भीतरसे पैदा होनेवाला भय-

(क) मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार, आदि निषिद्ध आवरण करना चाहता है, तब (उनको करनेकी भावना मनमें आते ही) भीतरमे भय पैदा होता है । मनुष्य निविद्ध आचाण तभीतक करता है, जबतक उसके -मनमें 'गेरा शरीर बना रहे, भेरा मान-सम्मान होता रहे, मोको सांसारिक भीग-पदार्थ पिलते रहे. इस प्रस्स सांसारिक जड़ बलुऑकी प्रानिक और उनकी स्थाक

मं यहाँ देवी-सम्पतिमें सबसे पहले 'अभवन्' पद देनेका तत्वयं यह है कि जो भगवान्के जाव झेका

उद्देश्य रहता है \* । परत्तु जब मनुष्यका एकमात्र उद्देश्य विभय-तत्त्वको प्राप्त करनेका हो जाता है ं , तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार छूट जाते हैं और वह सर्वथा अभय हो जाता है । कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मतत्त्वमें कभी कभी नहीं आती और वह कभी नष्ट नहीं होता ।

(ख) जब मनुष्यके आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय, अत्याचार आदिमें लगा रहता है, तब उसको मय लगता है। जैसे, ग्रवणसे मनुष्य, देवता, यक्ष, ग्रक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही ग्रवण जब सीताका हरण करनेके लिये जाता है, तब वह डरता है। ऐसे ही कीरवोंकी अठारह अक्षीहिणी सेनांके बांजे बजे, तो उसका पाण्डव-सेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ (गीता १ ।१३), पर जब पाण्डवोंकी सात अक्षीहिणी सेनांके बांजे बजे, तब कीरव-सेनांके हृदय विदीणें हो गये (१ ।१९) । तात्मर्य यह कि अन्याय, अरुसाचार करनेवालोंके हृदय कमजोर हो जाते हैं, हमलिये वे भरभीत होते हैं । जब मनुष्य अन्याय अविदेकों छोड़कर अपने आचरणों एवं भावोंको शुद्ध बनाता है, तब उसका भय मिट जाता है।

पाता है। तम उसका भया ।मट जाता है। (ग) मनुष्य-शारीर प्राप्त करके यह जीव जबतक करनेयोग्यको नहीं करता, जाननेयोग्यको नहीं जानता और पानेयोग्यको नहीं जाता, तबतक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता; उसके जीवनमें भय रहता ही है।

क सकता; उसक जावनम भय रहता हा है। भगवान्की तरफ चलनेवाला साधक भगवान्पर जितना-जितना अधिक विश्वास करता है और उनके
आश्रित होता है, उतना-ही-उतना वह अभय होता
चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है
कि मैं तो परमात्माका अंशा हूँ, अतः कभो नष्ट
होनेवाला नहीं हूँ, तो फिर भय किस बातका?
और संसारके अंश शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण
नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बातका? ऐसा
विवेक स्पष्टरूपसे प्रकट होनेपर भय स्वतः नष्ट हो
जाता है और साधक सर्वाध अभय हो जाता है।

भगवान्के साथ सम्बन्ध जोड़नेपर, भगवान्को ही अपना माननेपर शरीर, कुटुम्ब आदिमें ममता नहीं रहती। ममता न रहनेसे मरनेका भय नहीं रहता और साधक अभय हो जाता है।

'सत्त्वसंशुद्धिः'— अन्तःकरणको सम्यक् शुद्धिको सत्त्वसंशुद्धि कहते हैं । सम्यक् शुद्धि क्या है ? संसारसे रागरिहत होकर भगवान्में अनुराग हो जाना ही अन्तःकरणको सम्यक् शुद्धि है । जब अपना विचार, भाव,उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्माकी प्राप्तिका हो जाता है, तब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । कारण कि नाशवान् वस्तुओंकी प्राप्तिका उद्देश्य होनेसे ही अन्तःकरणमें मल, विक्षेप और आवरण—ये तीन तरहके दोष आते हैं । शास्त्रोमें मल-दोषको दूर करनेके लिये निकाममावसे कर्म (सेवा), विक्षेप-दोषको दूर करनेके लिये उपासना और आवरण-दोषको दूर करनेके

लिये ज्ञान बताया है । यह होनेपर भी अन्तःकरणकी

सर्वमावसे भगवान्का भजन करता है, वह सर्वत्र अभय हो जाता है । भगवान् श्रीराम कहते हैं— सक्देव प्रपत्राय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो द्दाप्येतद् वर्त मम ।। (सार्व्यक्रिः ६ । १

(बाल्मीकि॰ ६ । १८ । ३३) \* भोगे रोगमयं कुले च्युतिमयं विते नृपालाद् भयं माने दैन्यभयं वले रियुमयं रूपे जाराया भयम् ।

शाब्दे वादभयं गुणे खलभयं कार्य कृताताद् भयं सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैरायमेवाभयम् ।।
(भर्नृहरियैरायशतक)
'भोगोंमें रोगका भय, ऊँचे कुलमें गिरनेका भय, घतमें राजाका भय, मानमें दीनताका भय, बलमें शत्रुका
भय, रूपमें बुज़पेका भय, शाह्ममें वाद-विवादका भय, गुणमें हुर्जनका भय और शरीरमें मृत्युका भय है। इस

प्रकार संसार्धे मञुष्योके लिये सम्पूर्ण कलुएँ भयावह हैं, एक बैराम्य ही भयसे रहित है।'
तात्पर्य पह है कि से सांसारिक बसुएँ कही नष्ट न हो जाएँ—इसका मञुष्यको सदा भय रहता है,
इसलिये वह अभय नहीं हो पाता।

ें उरेरण तो पहलेसे ही बना हुआ है । उसके बाद हमें मनुष्य-शरिर मिला है । अतः उरेरपको केवल पहचानना है, बनाना नहीं है ।

🕂 राम भरे तो मैं महें, पहि तो मरे बलाय । अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाय ।।

986 -

अपना न मानना । साधकको पुराने पापको दूर करनेके लिये या किसी परिस्थितिके वशीभूत होकर किये गये नये

पापको दूर करनेके लिये अन्य प्रायधित करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं है । उसको तो चाहिये कि वह जो साधन कर रहा है, उसीमें उत्साह और तत्परतापूर्वक लगा रहे। फिर उसके ज्ञात-अज्ञात सब पाप दूर हो जायँगे

और अन्तःकरण स्वतः शुद्ध हो जायगा । साधकमें ऐसी एक भावना वन जाती है कि साधन-

भजन करना अलग काम है और व्यापार-घंघा आदि करना अलग काम है अर्थात् ये दोनों अलग-अलग

वेभाग है । इसलिये व्यापार आदि व्यवहारमें झठ-कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं--ऐसी जो छूट ली जाती है, उससे अन्तःकरण बहुत ही अशुद्ध होता है।

साधनके साथ-साथ जो असाधन होता रहता है, उससे साधनमें जल्दी उत्रति नहीं होती । इसलिये साधकको

सदा सावधान रहना चाहिये अर्थात् नया पाप कभी यने—ऐसी सावधानी सदा-सर्वदा बनी रहनी चाहिये। साधक भूलसे किये हुए दुष्कर्मोंके अनुसार

अपनेको दोपी मान लेता है और अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिको भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अन्तःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धिको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह भूलसे किये

हुए दुष्कर्मको पुनः कमी न करनेका दृढ़ व्रत ले ले -तथा अपना बुरा करनेवाले र्व्यक्तिके अपराधको क्षमा

माँगे विना हो क्षमा कर दे और भगवान्से प्रार्थना को कि 'हे नाय! मेरा जो कुछ युरा हुआ है, वह तो मेरे दुष्कर्मीका ही फल है। वह वेवारा तो मुस्तमें ही ऐसा कर बैठा है । उसका इसमें कोई-दोप नहीं है । आप उमे क्षमा कर दें' । ऐसा करनेसे अन्तःकरण शद्ध हो जाता है। 'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः'— ज्ञानके लिये योगमें स्थित

होना अर्थात् परमात्मतत्त्वका जो ज्ञान (योध ) है, वह चाहे संगुणका हो या निर्गुणका, उस ज्ञानके लिये योगमें स्थित होना आवश्यक है। योगका अर्थ है---सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें, मान-अपमानमें, निन्दा-स्तुतिमें, ग्रेग-नीग्रेगतामें सम ,रहना अर्थात् अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि न होकर निर्विकार रहना । 'दानम्'- लोकदृष्टिमें जिन वस्तुओंको अपनः माना जाता है, उन यस्तुओंको सत्पात्रका तथा देश. काल, परिस्थिति आदिका विचार रखते हए

है। दान कई तरहके होते हैं; जैसे-भूमिदान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान, बस्रदान आदि । इन सबमें अन्नदान प्रधान है। परनु इससे भी अभयदान प्रधान (श्रेष्ठ) । उस अभयदानके दो भेद होते हैं-

आवश्यकतानुसार दूसरोंको वितीर्ण कर देना 'दान'

(१) संसारकी आफतसे, विप्रोसे, परिस्थितियोंसे भयभीत हुएको अपनी शक्ति, सामर्थ्यक अनुसार . भयरहित करना, उसे आधासन देना, उसकी सहायता करना । यह अभयदान उसके शरीरादि सांसारिक

पदार्थीको लेकर होता है।

- (२) संसारमें फैंसे हुए व्यक्तिको जन्म-मरणसे रहित करनेक लिये भगवानकी कथा सुनाना 🕇 । गीता, समायण, भागवत आदि प्रन्येकि एवं उनके भावोंको सरलभाषामे छपवाकर सही दामीमें

न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चामदानं हि तथा प्रधानम् । यथा बदनीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेषु ।। (पश्चनल, मित्रभेद ३१३)

गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी करना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि अमयदान है। विद्यानुलोग अध्ययदानको सब दानोंसे सेष्ठ कहते हैं।

<sup>🕆</sup> तव कवापूर्व तस्त्रजीवनं कविषिरीक्षितं करस्यायहम् । झवणसङ्गतं भीमदानवं भूवि गुणीस से भूरिदा जनाः । । (कीम्प्राः १० । ३१ । १)

है प्रभी ! आपका कथापुत संसारमें जो संतरतप्राणी है, उनको जीवन देनेवाला, शास्ति देनेवाला है, अखे-अखे महापुरुष भी उसका इदयसे वर्गन करते हैं, वह सन्पूर्ण पायोका अर्चान् भगविद्वेमुखनाका नाश करनेवाला है, कानीमें पहने ही सब ताहसे महल-दी-महल देनेवाला है, संत-महायुख्योंके हारा उसका विलास वर्णन किया गया है। ऐसे कथामृतका पृथ्वीयर जो कथन करते हैं, वे संसारको बहुत विशेषनामे दान देनेवाले हैं अर्थात् संसारका सबसे अधिक उपकार, हिन करनेवाते हैं ।'..

hiterestanturestanturestanturestanturestanturestanturestanturestanturestanturestanturestanturestanturestanture लोगोंको देना अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना, जिससे उसका कल्याण हो जाय । ऐसे दानसे भगवान् बहत राजी होते हैं (गीता १८ । ६८-६९); क्योंकि भगवान् ही सबमें परिपूर्ण है। अतः जितने अधिक जीवोंका कल्याण होता है, उतने ही अधिक भगवान् प्रसन्न होते हैं । यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है । इसमें भी भगवत्सम्बन्धी बातें दूसरोंको सुनाते समय साधक वक्ताको यह सावधानी रखनी चाहिये कि वह दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें भगवानुकी कृपा माने कि भगवान् ही श्रोताओंके रूपमें आकर मेरा समय सार्थक कर

ऊपर जितने दान बताये हैं, उनके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है, वह सब भगवान्ने दूसरोंकी सेवा करनेके लिये मुझे निमित्त बनाकर दी है । अतः भगवत्त्रीत्पर्थ आवश्यकतानसार जिस-किसीको जो कुछ दिया जाय, वह सब उसीका समझकर उसे देना 'दान' है।

'दमः'-इन्द्रियोंको पूरी तरह वशमें करनेका नाम 'दम' है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों, अन्तःकरण और शरीरसे कोई भी प्रवृत्ति शास्त्रनिषिद्ध नहीं होनी चाहिये । शास्त्रविहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और ऑभमानका त्याग करके केवल दूसरोंके हितके लिये हों होनी चाहिये । इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे इन्द्रियलोल्पता, आसिक और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और इन्द्रियोंके बर्ताव शुद्ध, निर्मल होते हैं।

साधकका उद्देश्य इन्द्रियोंके दमनका होनेसे अकर्तव्यमें तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं मौर कर्तव्यमें स्वामाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते । यदि कभी किसी कार्यमें स्वार्थभाव आ भी जाता है, तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है और आगे चलकर उसका दम अर्घात् इन्द्रिय-संयम सिद्ध हो जाता है।

'यतः'—'यतः' शब्दका अर्थ आहुति देना होता

है । अतः अपने वर्णाश्रमके अनुसार होम, बलिवैश्वदेव आदि करना 'यज्ञ' है । इसके सिवाय गीताकी दृष्टिसे अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिके अनुसार जिस-किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाय. उसको खार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंके हितकी भावनासे या भगवत्त्रीत्यर्थ करना 'यज्ञ' है। इसके अतिरिक्त जीविका-सम्बन्धी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना, देना-लेना आदि सभी भगवत्त्रीत्पर्य करना 'यज्ञ' है । ऐसे ही माता-पिता, आचार्य, गुरुजन आदिकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धनसे सुख पहुँचाकर उनको प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदिका पूजन करना, सत्कार करना— ये सभी 'यज्ञ' है ।

'स्वाध्याय:'--अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये भगवत्रामका जप और गीता. भागवत. रामायण. महाभारत आदिके पठन-पाठनका नाम 'स्वाध्याय' है । वास्तवमें तो 'स्वस्य अध्याय: (अध्ययनम्) खाध्याय:' के अनुसार अपनी वृत्तियोंका, अपनी स्थितिका ठीक तरहसे अध्ययन करना ही 'स्वाध्याय' है । इसमें भी साधकको न तो अपनी वृतियोंसे अपनी स्थितिकी कसौटी लगानी है और न वृत्तियोंके अधीन अपनी स्थिति ही माननी है। कारण कि वृत्तियाँ तो हरदम आती-जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो फिर स्वामाविक यह प्रश्न ठठता है कि क्या हम अपनी वितयोंको शद्ध न करें? वास्तवमें तो साधकका कर्तव्य वतियोंको शद्ध करनेका ही होना चाहिये और वह शुद्धि अन्तःकरण तथा उसको वृत्तियोंको अपना न माननेसे बहुत जल्दी हो जाती है; क्योंकि दनकी अपना मानना ही मूल अशुद्धि है । साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं । केवल वृत्तियोंके अशुद्ध होनेसे ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता ।

'तपः'-- भूख-प्यास, सरदी-गरमी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तपमें भूख-प्यास आदिको जानकर सहते हैं । वास्तवमें सायन करते

Distriction of the second seco हुए अथवा जीवन-निर्वाह करते हुए देश, काल, परिस्थिति आदिको लेकर जो कष्ट, आफर्त, विम आदि आते हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही 'तप' है; \* क्योंकि इस तपमें पहले किये गये पापाँका नाश होता है और सहनेवालेमें सहनेकी एक नयी शक्ति, एक नया बल आता है।

सायकको सावधान रहना चाहिये कि वह ठस तपोबलका प्रयोग दूसरोंको वरदान देनेमें. शाप देने या अनिष्ट करनेमें तथा अपनी इच्छापूर्ति करनेमें न लगाये, प्रत्युत उस बलको अपने साधनमें जो बाधाएँ आती हैं. उनको प्रसन्नतासे सहनेकी शक्ति बढ़ानेमें ही लगाये।

साधक जब साधन करता है, तब वह साधनमें कई तरहसे विघ्र मानता है। वह समझता है कि मुझे एकान्त मिले तो मैं साधन कर सकता है, वायुमण्डल अच्छा हो तो साधन कर सकता है इत्यादि । इन सब अनुकृतताओंकी चाहना न करना अर्थात् उनके अधीन न होना भी 'तप' है । साधकको अपना साधन परिस्थितियेकि अधीन नहीं मानना चाहिये. प्रत्युत परिस्थितिके अनुसार अपना साधन बना लेना

चाहिये । साधकको अपनी चेष्टा तो एकान्तमें साधन करनेकी करनी चाहिये, पर एकान्त न मिले तो मिली हुई परिस्थितिको मगवान्को भेजी हुई समझकर विशेष उत्साहसे प्रसन्नतापूर्वक साधनमें प्रवृत होना चाहिये ।

'आर्जवम्'— सरलता, सीघेपनको 'आर्जव' कहते है। यह सरलता साधकका विशेष गण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिये मुझे सरलतासे रहना चाहिये, तो यह एक प्रकारका कपट हो है। इससे साधकमें बनावटीपन आता है, जब कि साधकमें सीधा, सरल भाव होना चाहिये । सीधा, सरल होनेके कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधककी कोई हानि नहीं है। अपने ठदारके लिये तो सरलता बड़े कामकी चीज है-

कपट गाँठ मन में नहीं, सबसी सरात समाव । 'नाराधन' ता फ्ल की. लगी किसो नाव ।। इसलिये साधकके शरीर वाणी और मनके व्यवहारमें कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिये 🔭 । ठसमें स्वाभाविक सीधापन हो ।

### सत्यमक्रोधस्यागः शान्तिरपैश्नम् । भूतेप्वलोलुप्वं मार्दवं हीरवापलम् ।।२ ।।

अहिंसा; सत्यमावण; क्रोध न करना; संसारकी कामनाका त्याग; अन्तःकरणमे राग-द्वेयजनित हलचलका न होना; चुगली न करना; प्राणियोपर दया करना ; सांसारिक विषयोंमें न ललचाना; अन्तःकरणकी कोमलता; अकर्तव्य करनेमें लजा: चपलताका अधाव ।

करनेको तथा अनिष्ट न चाहनेको 'अहिसा' कहते हैं । व्याख्या-'अहिंसा'-राधेर, मन, वाणी, माव वालवर्ने सर्वधा अहिंसा तव होती है, जब मनुष्य आदिके द्वारा किसीका भी किसी प्रकारसे अनिष्ट न

आगते स्वागतं कृपाँद् गच्छनां न निवास्येत् ।

यवाप्राप्तं सहेतार्वं सा तपस्योत्तमोतमा ।। (बीपसार)

<sup>&#</sup>x27;आरब्दका परिवित्तकपरे जो कुछ आ जाय, उसका खागत करे, जानेवालेको रोके नहीं और को जैसे प्राप्त हो, उसे वैसे ही सहन करे, यही उत्तप-से-उत्तम तर है।

मनायेक क्यायेक कर्यण्येक यहात्पराय । मनसम्बद् बबसन्यत् कर्मन्यन्यद् दसस्यनाम् ।।

महात्याओंके मन, वचन और कर्म--तीनोर्ने एक ही बात होती है, पानु दुरात्याओंके मन, वचन और कर्य-जीनोमें की अलग-अलग बारे होती है।

संसारकी तरफसे विमुख होकर परमात्माकी तरफ ही साधककी साधनामें कोई बाधा डाल दे, तो उसे चलता है । उसके द्वारा 'अहिसा' का पालन खतः उत्तरप क्रोध नहीं आता और न उसके मनमें उसके होता है । परनु जो रागपूर्वक, भोग-चुद्धिसे भोगोंका अहितकी भावना (हिसा) ही पैदा होती है । सेवन करता है; वह कभी सर्वधा अहिसक नहीं हो हाँ,परमात्माकी ओर चलनेमें बाधा पड़नेसे उसको दुःख सकता । वह अपना पतन तो करता ही है, जिन हो सकता है, पर वह दुःख भी सांसारिक दुःखकी पदार्थों आदिको वह भोगता है, उनका भी नाश करता है । तरह नहीं होता । साधकको बाधा लगती है, तो वह

जो संसारके सामित पदार्थोंको व्यक्तिगत (अपने)
न होनेपर भी व्यक्तिगत मानकर सुख्नुद्धिसे भोगता
है, वह हिसा ही करता है। कारण कि समष्टि
संसारसे सेवाके लिये मिले हुए पदार्थ, चस्तु, व्यक्तिगत
आदिमेंसे किसीको भी अपने भोगके लिये व्यक्तिगत
मानना हिसा ही है। यदि मनुष्य समष्टि संसारसे
मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिको संसारको ही
मानकर निर्मात-पूर्वक संसारको सेवामें लगा है, तो
वह हिसासे वच सकता है और वही अहिसक हो
सकता है।

जो सुख और भोग-बुद्धिसे भोगोंका सेवन करता है, उसको देखकर, जिनको वे भोग-पदार्थ नहीं पिलते—ऐसे अभावप्रस्तोंको दुःख-संताप होता है। यह उनकी हिसा ही है; क्योंकि भोगी व्यक्तिमें अपना स्वार्थ और सुख-बुद्धि रहती है तथा दूसरिक दुःखकी लापवाही रहती है। परनु जो संत-महापुरूष केवल दूसर्पेक हित करनेके लिये ही जीवन-निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसीको दुःख हो भी जायगा, तो भी उनको हिसा नहीं लोगों। क्योंकि वे भोग-बुद्धिसे जीवन-निर्वाह करते ही नहीं—'शारोर केवलं कर्म कुर्वन्नायोति किल्वियम'(गीता ४। २१)।

कैयल परमालाको ओर चलनेवालेक द्वारा हिंसा नहीं होती; क्योंकि वह भोग-बुद्धिसे पदार्थ आदिका सेवन नहीं करता । परमालाको ओर चलनेवाला साधक शरीर, मन, वाणींके द्वारा कभी किसीको दुःख नहीं पहुँचाता । यदि उसकी बाह्य क्रियाओंसे किसीको दुःख होता है, तो यह दुःख उसके खुदके स्वभावसे ही होता है। साधकको तो भीतरसे कभी किसीको विश्वन्यात्र भी दुःख देनेकी भावना नहीं होनी चाहिये । उसका भाव निरन्तर सबका हित करनेका होना चाहिये— 'सर्यभूतिहते रताः'। साधककी साधनामें कोई बाधा डाल दे, तो उसे उसपर क्रोध नहीं आता और न उसके मनमें उसके अहितकी भावना (हिंसा) ही पैदा होती है। हाँ,परमात्माकी ओर चलनेमें बाधा पड़नेसे उसकी दुःख हो सकता है, पर वह दुःख भी सांसारिक दुःखकी तरह नहीं होता। साधकको बाधा लगती है, तो वह भगवान्को पुकारता है कि 'हे नाथ! मेरी कहाँ भूल हुईं, जिससे बाधा लग रही है!' ऐसा विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालनेवालेके प्रति क्रोध, हेष नहीं हो सकता। बाधा लगनेपर साधकमें तरपता और सावधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालनेवालेके प्रति हेष होता है, तो जितने अंशमें हेप-वृत्ति रहती है, उतने अंशमें तरपताकी कमी है,

अपने साधनका आग्रह है ।

साधकों एक तत्परता होती है और एक आग्रह
होता है । तत्परता होनेसे साधनों रुवि रहती है और
आग्रह होनेसे साधनों गग रहता है । रुवि होनेसे
अपने साधनों कहाँ कहाँ कमी है, उसका ज्ञान होता
है और उसे दूर करनेकी शक्ति आती है, तथा उसे
दूर करनेकी चेष्टा भी होती है । परन्तु गग होनेसे
साधनों विग्न डालनेवालेके साथ द्वेष होनेकी सम्भावना
रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो साधनों हमायै
रुवि कम होनेसे ही दूस्य हमारे साधनों वाधा डालता
है । अगर साधनों हमायै रुवि कम न हो तो दूसय
हमारे साधनों वाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सीचकर
उपेक्षा कर देगा कि यह जिही है, मानेगा नहीं; अतः
जैसा चाहे, वैसा करने दो ।

जैसे पुण्यसे सुगन्य स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधकसे स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमण्डल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा स्वतः-स्वामार्विक प्राणमात्रका चड़ा पारी उपवार एवं हित होता रहता है। परनु जो अपने दुर्गुण-दुण्यार्थिक द्वारा वायुमण्डलको अशुद्ध करता रहता है, यह प्राणमात्रको तिसा करनेका अपराधी होता है।

'सत्यम्' — अपने खार्य और अभिमानक त्याग् करके केवल दूसरोके हितकी दृष्टिसे जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निष्ठय किया है, उससे न अभि

और न कम--- वैसा-का-वैसा प्रिय शब्दोंनें कह देना 'सत्य' है ।

सत्यखरूप परमात्माको पाने और जाननेका एकमात्र ठदेश्य हो जानेपर साधकके द्वारा मन, वाणी और क्रियासे असत्य-व्यवहार नहीं हो सकता । उसके द्वारा सत्य-व्यवहार, सबके हितका व्यवहार ही होता है। जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यके हो सम्मख रहता है। इसलिये उसके मन-वाणी-शरीरसे जो क्रियाएँ होती हैं, वे सभी उत्साहपूर्वक सत्यकी ओर चलनेके लिये ही होती है।

'अक्रोय:'- दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये अत्तःकरणमें जो जलनात्मक यृति पैदा होती है, वह 'क्रोध' है । पर जबतक अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट करनेकी भावना पैदा नहीं होती, तबतक वह 'क्षोभ' है, क्षोध नहीं ।

परमात्पप्राप्तिके उद्देश्यसे साधन करनेवाला मनय्य अपना अपकार करनेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना चाहता । वह इस वातको समझता है कि अनिष्ट करनेवाला व्यक्ति वास्तवमें हमाए अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दुःख देनेके लिये आया है, यह हमने पहले कोई गलतो की है, उसीका फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है । जैसे, डाक्टर किसी रुग्ग अङ्गको काटता है. तो उसपर गेगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रूण अस्तको काटना तो उसे ठीकं करनेके लिये ही है। ऐसे ही साधकको कोई अहितको भावनासे किसी तरहसे दृःख देता है. तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरेको शब्द, निर्मल यनानेमें निर्मत धन रहा है: अतः उसपर होष कैसे ? वह तो मेर उपकार कर रहा है और भविष्यके लिये सावधान कर रहा है कि जो गलनी पहले की है, आगे यैसी गलती न करूँ।

जो लोग साधकस हित बरनेवाले हैं, उसमी सेवा करनेवाले हैं, वे तो सावकको सूख पहुँकान उसके पुण्योका नाश करते हैं । पर साध्यकको उनपर (उसके पुज्येका नाश करनेके कारण) क्रोध नहीं

आता । उनपर साधकको यह विचार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकृत अवस्थ करते हैं, यह तो ठनको सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है । परन्तु पुण्योंका नाश तो तब होता है, जब मैं उनकी सेवासे सुख भोगता हैं । इस प्रकार सायककी दृष्टि सेवा करनेवालोंकी अच्छाई, शुद्ध नीयतपर ही जाती है। अतः साधकको न तो दुःख देनेवालींपर क्रोध होता है और न सूछ देनेवालींपर ।

'त्यागः'— संसारसे विमुख हो जाना ही असली त्याग है । साधकके जीवनमें बाहरका और भीतरका---दोनोंका ही त्याग होना चाहिये । जैसे, बाहरसे पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदिका और बाहरी सुख-आराम आदिका त्याग भी करना चाहिये, और भीतरसे सांसारिक नाशयान् वस्तुओंकी कामनाका त्याग भी करना चाहिये । इसमें भी बाहरके त्यागकी अपेक्षा भीतरकी कामनाका त्यागका श्रेष्ठ है । कामनाका सर्वधा त्याग होनेपर तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है-

'त्यागाच्यान्तिरनन्तरम्(गीता १२ । १२) । साधकके लिये उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तओंकी कामना ही वास्तवमें सबसे ज्यादा ग्राधक होती है । अतः कामनाका सर्वथा त्याग करना चाहिये । स्याग क्य होता है? जब साधकता उद्देश्य एकमात्र परमात्मप्राप्तिका ही हो जाता है, तथ ठसकी कामनाएँ दर होती चली जाती है। काएं कि सांसरिक भोग और संग्रह साधकरा लक्ष्य नहीं होता । अतः वह सांसारिक भोग और संप्रहकी कामनाका त्याग करते हए अपने साधनमें आगे बढ़ता रहता है।

अन्तःकरणमें 🖟 राग-देपजनित हलचलका न होना 'रार्जन' है। क्योंकि संसाके साथ राग-देव करनेमें ही अन्त करणने अशस्ति आही है और उनके न होनेसे अन करण स्थापविक ही शाना. प्रमन रहतां है।

अनुगुलवानं पुराने पुरावेश भारा होवा है और उसमें अपना स्वपान सुपरनेकी अपेक्ष विपड़नेकी सन्भवना अधिक रहती है । परना प्रतिकृतका अपनेपर पापेंद्र नारा होता है और अपने लगायों भी मधार होता है। इस ब्यक्तके समझनेनर प्रतिकृततार्थ औ

खतः शान्तिं बनी रहती है ।

किसी परिस्थित आदिको लेकर साधकमें कभी एग-द्वेषका भाव हो भी जाता है तो उसके मनमें अशान्ति पैदा ही जाती है और अशान्ति होते ही वह हात सावधान हो जाता है कि राग-द्वेषपूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है । इस विचारसे फिर शान्ति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है ।

'अपैशनम्' -- किसीके दोपको दूसरेके आगे प्रकट करके दूसरोंमें उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव हो 'अपैश्न' है। परमात्पप्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधक कभी किसीकी चुगली नहीं करता । ज्यों-ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता. है, त्यों-ही-त्यों उसकी दोषदृष्टि और द्वेपवृत्ति मिटकर दूसरोंके प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है । उसके मनमें यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करनेवाला हूँ और ये दसरे (साधन न करनेवाले) साधारण मनुष्य हैं, प्रत्युत तत्परतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी स्थिति (जडतासे सम्बन्ध न होना) दिखायी देती है, वैसी ही दूसरोंकी स्थिति भी दिखायी देती है कि वास्तवमें उनका भी जड़तासे सम्बन्ध नहीं है, केवल सम्बन्ध माना हुआ है । इस तरह जब उसकी दृष्टिमें किसीका भी जड़तासे सम्बन्ध है ही नहीं, तो वह किसीका दोप किसोंके प्रति क्यों प्रकट करेगा?

भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने प्रभुको देखता है, शानमार्गवाला केवल अपने स्वरूपको ही देखता है और कर्मयोगमार्गवाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिये साधक किसीकी बुराई, निन्दा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है 7

'दया भूतेषु'—दूसरोंको दःखी देखकर उनका दुःख दूर करनेकी भावनाको 'दया' कहते हैं। भगवान्की, संत-महात्माओंकी, साधकोंकी और साधारण मनुष्योंकी दया अलग-अलग होती है---

(१) भगवान्को दया-भगवान्को दया

सभीको शुद्ध करनेके लिये होती है । भक्तलोग इस दयाके दो भेद मानते हैं-कृपा और दया । मात्र मनुष्योंको पापोंसे शुद्ध करनेके लिये उनके मनके विरुद्ध (प्रतिकृल) परिस्थितिको भेजना 'कुपा' है और अनुकल परिस्थितिको भेजना 'दया' है।

(२) संत-महात्माओंकी दया---संत-महात्मालीग दूसरोंके दु:खसे दु:खी और दूसरोंके सुखसे सुखी होते है—'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) । पर वास्तवमें उनके भीतर न दूसरोंके दुःखसे दुःख होता है और न अपने दुःखसे ही दुःख होता है । अपनेपर प्रतिकृल परिस्थित आनेपर वे उसमें भगवान्की कृपाको देखते हैं, पर दूसरोंपर दु:ख आनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये वे उनके द:खको स्वयं अपनेपर ले लेते हैं । जैसे, इन्द्रने क्रोधपर्वक विना अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट दिया था, पर जब इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये उनकी हिंडमाँ माँगीं, तब दधीचिने सहर्ष प्राण छोडकर उन्हें अपनी हड़ियाँ दे दीं । इस प्रकार संत-महापुरुष दसरेके दु:खको सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुँचानेके लिये अपनी सुख-सामग्री और प्राणतक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करनेवाला ही क्यों न हो ! \* इसलिये संत-महात्माओंको दया विशेष शदः निर्मल होती है।

(३) साधकोंकी दया-साधक अपने मनमें दूसरोंका दःख दूर करनेकी भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दःख दर करनेकी चेष्टा भी करता है । दूसरोंको दुःखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है; क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरोंके द.खको भी समझता है । इसलिये उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हों ? सबका भला कैसे हो ? सबका उद्धार कैसे हो ? सबका हित कैसे हो ? अपनी ओरसे वह ऐसी ही चेष्टा करता है: परनु मैं सबका हित करता है, सबके हितको चेष्टा क्नता हूँ—इन बारोंको लेकर उसके मनमें अभिमान

कर्णस्त्वचं शिविमाँसं जीवं जोमृतवाहनः । ददौ दधीचिरस्यीनि नास्यदेयं महात्र्यनाम् । । कर्णने अपनी त्रवा, शिविने अपना मांस और दर्धीचिने अपनी हिंदूवों दे दीं । बादल अपना जीवन दे देते हैं। सब है. महात्माओंके लिये (पाहितके लिये) कुछ भी अदेव नहीं है।

और न कम— वैसा-का-वैसा प्रिय शब्दोंमें कह देना आता। उत्पर साधकको यह विवास आता है कि

सत्यस्वरूप परमात्माको पाने और जाननेका प्रकान ठद्देश्य हो जानेपर साधकके द्वारा मन, वाणी और क्रियासे असत्य-व्यवहार नहीं हो सकता । उसके द्वारा सत्य-व्यवहार, सबके हितक व्यवहार ही होता है । जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यके हो सम्मुख रहता है । इसत्यिये उसके मन-वाणी-शरिरसे जो क्रियाएँ होती हैं, वे सभी उत्साहपूर्वक सत्यकी ओर चलनेके लिये ही होती हैं ।

'अक्रोधः'— दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये अत्तःकरणमें जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह 'क्रोध' है। पर जबतक अत्तःकरणमें दूसरोका अनिष्ट करनेकी पावना पैदा नहीं होती, तबतक वह 'क्षोध' है, क्रोध नहीं।

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे साधन करनेवाला मनुष्य अपना अपकार करनेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना चाहता । वह इस चाठको समझता है कि अनिष्ट करनेवाला व्यक्ति वास्तवमें हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दःख देनेके लिये आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है. उसीका फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है । जैसे, डाक्टर किसी रुग्ण अङ्गको काटता है, तो उसपर रोगी क्रीध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रुण अङ्गको काटना तो उसे ठीक करनेके लिये ही है। ऐसे ही साधकको कोई अहितकी भावनासे किसी तरहसे दुःख देता है, तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरेको शब्द, निर्मल बनानेमें निमित्त बन रहा है; अतः उसपर क्रोध कैसे? वह तो मेर उपकार कर रहा है और भविष्यके लिये सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है, आगे वैसी गलती न करूँ।

जो लोग साधकका हित करनेवाले हैं, उसको सेवा करनेवाले हैं, ये तो साधकका सुख पहुँचाका उसके पुण्यांका नाश करते हैं। पर साधकको उनपर (उसके पुण्यांका नाश करनेके कारण) क्रोध नहीं आता । उनपर साधकको यह विवार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल अवसण करते हैं, यह तो उनको सम्बनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है । परनु पुण्योंका नारा तो तब होता है, जब मैं उनको सेवासे सुख मोगता हूँ । इस प्रकार साधकको दृष्टि सेवा करनेवालोंकी अच्छाई, शुद्ध नीयतंत्रर हो जाती है । अतः साधकको न तो दुःख देनेवालोंकर क्रोध होता है और न सख देनेवालोंकर ।

'त्यागः' — संसारसे विमुख हो जाना हो असली त्याग है। साधकके जीवनने बाहरका और भीतरका— दोनोंका हो त्याग होना चाहिये। जैसे, वाहरसे प्रण, अन्याय, अत्यावार, दुराचार आदिका और बाहरी सुख-आराम आदिका त्याग भी करना चाहिये, और भीतरसे सांसारिक नाशवान् वातुओंको कामनाका त्याग भी करना चाहिये। इसमें भी बाहरके त्यागकी अपेका भीतरको कामनाका त्यागका श्रेष्ठ है। कामनाका सर्वथा त्याग होनेपर तत्काल शांचिकी प्राप्ति होती है— 'त्यागाकाकिसननाम(भीता १२। १२२)।

साधकके लिये उत्पन्न और नष्ट होनेवाली बल्तुओंकी कामना हो वास्तवमें सबसे ज्यादा धाधक होती है। अतः कमनाका सर्वथा त्याग करना चाहिये। त्याग कर होता है? जब साधकका उद्देश्य एकमान परमात्मप्रात्तिका हो हो जाता है, तब उसकी कमनाएँ दूर होती चली जाती है। कारण कि सांसारिक भोग और संग्रह साधकका लक्ष्य नहीं होता। अतः वह सांसारिक भोग और संग्रहको कामनाका त्याग करते हुए अपने साधनमें आगे बढ़ता रहता है।

'शानि: — अत्तःकरणमें राग-द्रेयजनित हलचलका न होना 'शानि' हैं, क्योंकि संसारके साथ राग-द्रेय करनेसे ही अत्तःकरणने अशानि आती है और ठनके न होनेसे अत्तःकरण स्वामाविक ही शान, प्रसन्न रहता है।

अनुकूलतासे पुराने पुग्योंका नाश होता है और इसमें अपना स्वमाव सुपरनेकी अपेक्षा विगड़नेकी सम्भावना अधिक रहती है। परलु प्रतिकूलता आनेकर पापोंका नाश होता है और अपने स्वमावमें मी सुधार होता है। इस बातको समझनेकर प्रतिकूलतामें भी खतः शान्ति बनी रहती है।

किसी परिश्वित आदिको लेकर साधकमें कभी एग-द्वेयका भाव हो भी जाता है तो उसके मनमें अशान्ति पैदा हो जाती है और अशान्ति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता है कि राग-द्वेपपूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है । इस विचारसे फिर शान्ति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है ।

'अपैशनम्'—किसीके दोपको दूसरेके आगे प्रकट करके दूसरोंमें उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव ही 'अपैशृन' है। परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधक कभी किसीकी चुगली नहीं करता । ज्यों-ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है, त्यों-ही-त्यों उसकी दोषदृष्टि और द्वेपवृत्ति मिटकर दूसरोंके प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है । उसके मनमें यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करनेवाला हूँ और ये दसरे (साधन न करनेवाले) साधारण मनुष्य है, प्रत्युत तत्परतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी स्थित (जडतासे सम्बन्ध न होना) दिखायो देती है. वैसी ही दूसरोंकी स्थिति भी दिखायी देती है कि वास्तवमें उनका भी जडतासे सम्बन्ध नहीं है, केवल सम्बन्ध माना हुआ है । इस तरह जब उसकी दृष्टिमें किसीका भी जड़तासे सम्बन्ध है ही नहीं, तो वह किसीका दोप किसीके प्रति क्यों प्रकट करेगा?

भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने प्रभको देखता है, शनमार्गवाला केवल अपने स्वरूपको ही देखता है और कर्मयोगमार्गवाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिये साधक किसीकी बुगई, निन्दा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है?

'दया भूतेषु'—दूसरोंको दःखी देखकर उनका दुःख दूर करनेकी भावनाको 'दया' कहते हैं । भगवानकी, संत-महात्माओंकी, साधकोंकी और साधारण मनुष्योंकी दया अलग-अलग होती है--

(१) भगवान्की दया-भगवान्की दया

सभीको शृद्ध करनेके लिये होती है । भक्तलोग इस दयाके दो भेद मानते हैं--कुपा और दया । मात्र मनुष्योंको पापोंसे शुद्ध करनेके लिये उनके मनके विरुद्ध (प्रतिकृत) परिस्थितिको भेजना 'कृपा' है और अनकल परिस्थितिको भेजना 'दया' है।

- (२) संत-महात्माओंको दया—संत-महात्मालोग दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दूसरोके सुखसे सुखी होते हैं—'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) । पर वास्तवमें उनके भीतर न दूसरोंके दुःखसे दुःख होता है और न अपने दःखसे ही दःख होता है । अपनेपर प्रतिकल परिस्थित आनेपर वे उसमें भगवानुकी कृपाको देखते हैं, पर दसरोंपर दःख आनेपर ठन्हें सखी करनेके लिये वे उनके दःखको स्वयं अपनेपर ले लेते हैं । जैसे, इन्द्रने क्रोधपूर्वक बिना अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट दिया था. पर जब इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये उनकी हड़ियाँ माँगीं, तब दधीचिने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड़ियाँ दे दों । इस प्रकार संत-महापुरुष दूसरेके दु:खको सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुँचानेके लिये अपनी सुख-सामग्री और प्राणतक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करनेवाला ही क्यों न हो ! \* इसलिये संत-महात्माओंकी दया विशेष शुद्ध, निर्मल होती है।
- (३) साधकोंकी दया-साधक अपने मनमें दूसरोंका दु:ख दूर करनेकी भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा भी करता है । दूसरोंको दुःखी देखकर उसका हदय द्रवित हो जाता है; क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरेंकि दःखको भी समझता है। इसलिये ठसका यह भाव रहता है कि सब सखी कैसे हों ? सबका भला कैसे हो ? सबका उद्धार कैसे हो ? सबका हित कैसे हो ? अपनी ओरसे वह ऐसी ही चेष्टा करता है; परन मैं सबका हित करता हैं, सबके हितकी चेष्टा करता हूँ—इन बातोंको लेकर उसके मनमें अभिमान

<sup>\*</sup> कर्णस्यचं शिविपाँसं जीवं जीमृतवाहनः । ददौ दधीचिरस्तीनि मास्यदेवं महात्मनाम् ।। कर्णने अपनी त्वचा, शिविने अपना मांस और दर्धीचिने अपनी हिंहूमाँ दे दीं । बादल अपना जीवन दे देने हैं । सच है, महात्माओंके लिये (परहितके लिये) कुछ भी अदेश नहीं है ।

NATURAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO नहीं होता । कारण कि दूसरोंका दुःख दूर करनेका सहज स्वभाव बन जानेसे उसे अपने इस आचरणमें कोई विशेषता नहीं दीखती । इसलिये उसको अभिमान नहीं होता ।

जो प्राणी भगवान्की ओर नहीं चलते, दुर्गुण-दुराचारोंमें स्त रहते हैं, दूसरोंका अपराध करते हैं और अपना पतन करते हैं—ऐसे मनुष्योंपर साधकको क्रोध न आकर दया आती है। इसलिये वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण-दुराचारोंसे ऊपर कैसे उठें ? इनका मला कैसे हो ? कभी-कभी वह उनके दोपोंको दूर करनेमें अपनेको निर्बल मानकर भगवान्से प्रार्थना करता है कि 'हे नाथ! ये लोग इन दोपोंसे छट जायें और आपके भक्त बन जायें ।

(४) साधारण मनुष्योंकी दया-साधारण मनुष्यकी दयामें थोड़ी मलिनता रहती है। वह किसी जीवके हितकी चेष्टा करता है, तो यह सोचता है कि 'मैं कितना दयालु हैं! मैंने इस जीवको सुख पहुँचाया, तो मैं कितना अच्छा हूँ! हरेक आदमी मेरे-जैसा दयालु नहीं है, कोई-कोई ही होता है. इत्यादि ।' इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातोंको लेकर, अपनेमें महत्त्वबृद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमें दयाका अंश तो अच्छा है, पर साथमें उपर्युक्त मिलनवाएँ रहनेसे उस दयामें अशुद्धि आ जाती है।

इनसे भी साधारण दर्जेक मनुष्य दया तो करते हैं. पर उनकी दया ममतावाले व्यक्तियोंपर ही होती है। जैसे, ये हमारे परिवारके हैं, हमारे मत और सिद्धान्तको माननेवाले हैं, तो उनका दुःख दूर करनेकी इच्छासे उन्हें सख-आएम देनेका प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पक्षपातयुक्त होनेसे अधिक अशद्ध है।

इनसे भी घटिया दर्जेंके वे मनुष्य हैं, जो केवल अपने सुख और खार्थकी पूर्तिके लिये ही दूसर्थेके प्रति दयाका बर्ताव करते हैं।

'अलोलुप्यम्'—इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध

होनेसे अथवा दूसरोंको भोग भोगते हुए देखनेसे मनका (भोग भोगनेके लिये) ललचा उठनेका नाम 'लोलुपता' है और उसके सर्वथा अभावका नाम 'अलोलप्ल' है ।

अलोलुपताके उपाय-(१)साधकके लिये विशेष सावधानीकी बात है कि वह अपनी इन्द्रियोंसे भोगोंका. सम्बन्ध न रखे और मनमें कभी भी ऐसा पाव, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इन्द्रियोंपर अधिकार है अर्थात् इन्द्रियाँ मेरे वशमे हैं: अतः मेरा क्या विगड सकता है?

- (२) 'मैं हृदयसे परमात्माकी प्राप्ति चाहता है, अगर कमी हदयमें विषय-लोलुपता हो गयी, तो मेरा पतन हो जायंगा और मैं परमात्मासे विमुख हो जोऊँगा'—इंस प्रकार साधक खुब सावधान रहे और कहीं अचानक विचलित होनेका अवसर आ जाय. तो 'हे नाथ ! बचाओ: हे नाथ ! बचाओ' ऐसे सच्चे हृदयसे भगवान्को पुकारे ।
- (३) स्त्री-प्रूपोंकी तथा जन्तुओंकी कामविषयक चेष्टा न देखे । यदि दीख जाय, तो ऐसा विचार करे कि 'यह तो बिल्कुल चौरासी लाख योनियोंका रास्ता है। यह चीज तो मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, गक्षस-असर, भूत-प्रेत आदि मात्र जीवोंमें भी हैं। पर मैं तो चौरासी लाख योनियों अर्थात् जन्म-मरणसे कैंचा उठना चाहता हूँ । मैं जन्म-मरणके मार्गका पथिक नहीं हैं। मेरेको तो जन्म-मरणादि दःखोंका अत्यन्त अभाव करके परमात्माकी प्राप्ति करना है।' इस भावको बड़ी सावधानीके साथ जाप्रत् रखे और जहाँतक बने. ऐसी काम-चेष्टा न देखे ।

- 'मार्दवम्'— बिना कारण दुःख देनेवालों और वैर सबनेवालीके प्रति भी अन्त करणमें कठोरताका भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलताका रहना 'मार्टव' है \* ।

- साधकके हृदयमें सबके प्रति कोमलताका भाव रहता है । उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहितका वर्ताव भी करता है, तो भी उसकी कोमलतामें अन्तर नहीं आता । यदि सायक कभी किसी बातको लेकर

शरीरकी प्रधानताको लेकर 'आर्जव' औरअस:करणकी प्रधानताको लेकर 'मार्दव' कहा जाता है—यही इन द्येनोंमें अत्तर है।

क्रिमीको करोर जवाब भी दे दे. तो वह कठोर जवाब भी उसके हितकी दृष्टिसे ही देता है। पर पीले उसके मनमें यह विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरताका व्यवहार क्यों किया ? मैं प्रेमसे या अन्य किसी उपायसे भी समझा सकता था--इस प्रकारके भाव आनेसे कठोरता मिटती रहती है और कोमलता बढती रहती है।

यद्यपि साधकोंके भावोंमें और वाणीमें कोमलता रहती है, तथापि ठनकी भिन्न-भिन्न प्रकृति होनेसे सबकी वाणीमें एक समान कोमलता नहीं होती। पत्त हृदयमें साधकोंका सबके प्रति कोमल भाव रहता है । ऐसे हो कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग आदिका साधन करनेवालोंके स्वभावमें विभिन्नता होनेसे उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न-भिन्न होते हैं: अतः उनके आचरणोंमें एक-जैसी कोमलता नहीं दीखती. पर भीतरमें बड़ी भारी कोमलता रहती है।

'ही:'--शास्त्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम करों में जो एक संकोच होता है, उसका नाम 'ही:' (लजा) है। साधकको साधन-विरुद्ध क्रिया करनेमें लजा आती है। वह लज्जा केवल लोगोंके देखनेसे ही नहीं आती. प्रत्यत उसके मनमें अपने-आप ही यह विचार आता है कि 'राम-राम, मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूँ ? क्योंकि मैं तो परमात्माकी तरफ चलनेवाला (साधक) हूँ । लोग भी मुझे परमात्माकी तरफ चलनेवाला समझते हैं । अतः ऐसी साधन-विरुद्ध

क्रियाओंको मैं एकान्तमें अथवा लोगोंके सामने कैसे कर सकता है ?'--इस लजाके कारण साधक बरे कमोंसे बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं । जब साधक अपनी अहंता बदल देता है कि मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञास है, मैं भक्त है, तब उसे अपनी अहंताके विरुद्ध क्रिया करनेमें सामाविक ही लज्जा आती है। इसलिये पारमार्थिक उद्देश्य रखनेवाले प्रत्येक साधकको अपनी अहंता 'मैं साधक हैं, मैं सेवक हैं, मैं जिज्ञासु हैं, मैं भगवद्धक हूँ —इस प्रकारसे यथारुचि बदल लेनी चाहिये, जिससे वह साधन-विरोधी कर्मोंसे बचकर अपने उद्देश्यको जल्ही प्राप्त कर सकता है।

'अचापलम्'-कोई भी कार्य करनेमें चपलताका अर्थात् उतावलापनका न होना 'अचापल' है । चपलता (चञ्चलता) होनेसे काम जल्दी होता है. ऐसी बात नहीं है। सात्त्विक मनुष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता है; अतः उसका काम सुचारुरूपसे और ठीक समयपर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है. तब उसके अन्तःकरणमें हलचल, चिन्ता नहीं होती। चपलता न होनेसे कार्यमें दीर्घसृत्रताका दोष भी नहीं आता, प्रत्युत कार्यमें तत्परता आती है, जिससे सब काम सुचारुरूपसे होते हैं। अपने कर्तव्य-कर्मीको करनेके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होनेसे उसका विक्षिप्त और चञ्चल (गीता १८ । २६) ।

## तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ।।३ ।।

तेज (प्रभाव), क्षमा, धैर्य, शरीरकी शुद्धि, वैरभावका न रहना और मानको न घाहना, हे भरतवंशी अर्जुन ! ये सभी देवी सम्पदाको प्राप्त हुए मनुष्यके लक्षण है ।

व्याख्या—'तेजः'—महापुरुषोंका सङ्ग मिलनेपर लगता है; परन्तु यह क्रोधरूप दोपका तेज है । उनके प्रमावसे प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण-दुग्रचारोका त्याग करके सदुगुण-सदाचारीमें लग जाते हैं। महापुरुषोंकी उस शक्तिको ही यहाँ 'तेज' कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमीको देखकर भी सोगोंको उसके स्वभावके विरुद्ध काम करनेमें भय

साधकमें दैवी सम्पत्तिके गुण प्रकट होनेसे उसको देखकर दूसरे लोगोंके भीतर स्वामाविक ही सौम्यमाव आते हैं अर्थात् उस साधकके सामने दूसरे लोग द्याचार करनेमें लजित होते हैं, हिचकरे हैं और अनायास ही सदभावपूर्वक सदाचार करने सर्ग आहे हैं । यही उन दैवी-सम्पत्तिवालोंका तेज (प्रभाव) है .।

'क्षमा'--बिना कारण अपराध करनेवालेको दण्ड देनेकी सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराधको सह लेना और उसको माफ कर देना 'क्षमा', \*है। 'यह क्षमा मोह-ममता. भय और स्वार्थको लेकर भी की जाती है; जैसे-पुत्रके अपराध कर देनेपर पिता उसे क्षमा कर देता है. तो यह क्षमा मोह-ममताको लेकर होनेसे शुद्ध नहीं है । इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्तिके द्वारा हमारा अपराध किये जानेपर हम भयवश उसके सामने कछ नहीं बोलते. तो यह क्षमा भयको लेकर है । हमारी धन-सम्पत्तिकी जाँच-पडताल करनेके लिये इन्सपेक्टर आता है. तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका उहरना हमें ब्रुए भी लगता है तो भी स्वार्थ-हानिके भयसे हम उसके सामने कछ नहीं बोलते. तो यह क्षमा स्वार्थको लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है. जिसमें 'हमारा अनिष्ट करनेवालेको यहाँ और परलोकमें भी किसी प्रकारका दण्ड न मिले'--ऐसा भाव रहता है।

क्षमा माँगना भी दो रीतिसे होता है---

- (१) हमने किसीका अपकार किया, तो उसका दण्ड हमें न मिले—इस भयसे भी क्षमा माँगी जाती हैं, परन्तु इस क्षमामें स्वार्थका भाव रहनेसे यह ऊँचै दर्जेकी क्षमा नहीं है ।
- (२) हमसे किसीका अपराध हुआ, तो अब यहाँसे आगे उप्रभर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा—इस भावसे जो क्षमा माँगी जाती है, वह अपने सुधारकी दृष्टिको लेकर होती है और ऐसी क्षमा माँगनेसे ही मनुष्यको उन्नति होती है।

मनुष्य क्षमाको अपनेमैं सीना चाहे तो कौन-सा

उपाय करे ? यदि मनुष्य अपने लिये किसीसे किसी प्रकारकें सुखकी आशा न रखें और अपना अपकार करनेवालेका बुग न चाहे, तो उसमें झानाव प्रकट हो जाता है।

'यृति:'—िकसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिमें विचलित न होकर अपनी स्थितमें कायम रहनेकी शांतिका नाम 'यृति'. (थैय) है (गीता १८ । ३३) ।

वृतियाँ सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है और वृतियाँ राजसी-तामसी होती है तो धैर्य वैसा नहीं -रहता । जैसे बदीनारायणके उपनेपर चलनेवालेके लिये कभी गरमी, चढाई आदि प्रतिकलताएँ आती हैं और कभी ठण्डक, उत्तर्णई आदि अनुकुलताएँ आती हैं. पर चलनेवालेको उन प्रतिकलताओं और अनकलताओंको देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्रीनारायण पहुँचना है -- इस उद्देश्यसे धैर्य और तत्परतापर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधकको अच्छी-मन्दी वृत्तियों और अनुकल-प्रतिकल परिस्थितियोंकी ओर देखना ही नहीं चाहिये । इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिये; क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है, वह मार्गमें आनेवाले सुख और दुःखको नहीं देखता---मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ।।

(पर्तृहरिनीतिगतक) भौचम् — बाह्यसृद्धि एवं अत्तासृद्धिका नाम 'त्रौच' है । परमात्मप्रापिका उद्देश्य रखनेवाला साधक बाह्यसृद्धिका भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्यसृद्धि रखनेसे अन्तःकरणको सृद्धि स्वतः होती है और अन्तःकरण सृद्ध होनेपर बाह्य-असृद्धि उसको सहाती नहीं । इस विषयपर पतज्ञाल महाराजने कहा है—

<sup>\*</sup> हमा और अक्रोपमें क्या अत्तर है ? हमामें जिसने अपराध किया है, उत्तपर विशेषतासे यह दृष्टि रहती है कि उसको कमी किसी प्रकारका दण्ड न हो और अक्रोपमें अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारेमें क्रोप न हो, जलन न हो, किसी प्रकारकी हल्चल न हो । यद्यपि हमाके अत्तर्गत अक्रोप भी आ जाता है, त्यापि हमाशील कह देनेपर उसके लिये क्रोपसित कहनेका आवश्यकता नहीं है, जब कि क्रोपसित कहनेकर यह हमाशील है, ऐसा कहनेकी आवश्यकता रह जाती है । अतः ये होनों गुण (हामा और अक्रोप) मिन्न-पिन्न है ।

<sup>्</sup>रें यहाँ 'शौनप' पदसे बाइगुद्धि ही लेनी चाहिये; क्योंकि अन्तःगुद्धि 'सलसंगुद्धि' पदसे इसी अध्यायके पहले क्लोकरें आ चुकी हैं।

स्वाङजगप्सा परैरसंसर्गः । (योगदर्शन २ ।४०)

'शौचसे साधककी अपने शरीरमें घुणा अर्थात् अपवित्र-बुद्धि और दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा होती है।'

तात्पर्य यह है कि अपने शरीरको शृद्ध रखनेसे शरीरको अपवित्रताका ज्ञान होता है। शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान होनेसे 'सम्पूर्ण शरीर इसी तरहके हैं-इसका बोघं होता है। इस बोधसे दूसरे शरीरेंकि प्रति जो आकर्षण होता है. उसका अभाव हो जाता है अर्थात् दूसरे शरीरोंसे सुख लेनेकी इच्छा मिट जाती है । बाह्यशृद्धि चार प्रकारसे होती है-(१) शारीरिक

(२) वाचिक, (३) कौटम्बिक और (४) आर्थिक ।

- (१) शारीरिक गढि--प्रमद आराम-तलबी, स्वाद-शौकीनी आदिसे शरीर अशुद्ध हो जाता है और इनके विपरीत कार्य-तत्परता, परुषार्थ, ठद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करनेपर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मृतिका आदिसे भी शारीरिक शुद्धि होती है।
- (२) वाचिक श्राद्ध-इंट बोलने, कड्आ बोलने, वृथा बकवाद करने, निन्दा करने, चुगली करने आदिसे वाणी अराद्ध हो जाती है । इन दोपोंसे रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना (जिससे दूसरोंको पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, प्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुम्ब आदिका हित होता हो) और अनावश्यक बात न करना—यह याणीकी शद्धि है।
- (३) कौदुम्बक शुद्धि-अपने वाल-वच्चोंको अच्छी शिक्षा देना: जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना; कुटुम्बियोंका हमपर जो न्याययुक्त अधिकार है, उसको अपनी शक्तिके अनुसार पूरा करना; कुटुम्बियोंमें किसीका पक्षपात न करके सबका समानरूपसे हित करना-यह कौट्रांचक शुद्धि है।

दूसरोंके हितका बर्ताव करते हुए जिस धनका उपार्जन किया गया है, उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावप्रस्त, रोगी, अकालपीड़ित; भखे आवश्यकतावालोंको देनेसे एवं गौ, स्त्री, ब्राह्मणोंको रक्षामें लगानेसे द्रव्यकी शब्दि होती है।

त्यागी-वैरागी-तपस्वी सन्त-महापुरुपोंकी सेवामें लगानेसे एवं सदयन्थोंको सरल भाषामें छपवाकर कम मुल्यमें देनेसे तथा उनका लोगोंमें प्रचार करनेसे धनकी महान् शृद्धि हो जाती है।

परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य हो जानेपर अपनी (स्वयंकी) शृद्धि हो जाती है। स्वयंकी शृद्धि होनेपर शरीर, वाणी, कुटुम्ब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं । शरीर आदिके शुद्ध हो जानेसे वहाँका स्थान, वायमण्डल आदि भी शद्ध हो जाते हैं। बाह्य-शब्दि और पवित्रताका ख्याल रखनेसे शरीरकी वास्तविकता अनुभवमें आ जाती है, जिससे शरीरसे अहंता-ममता छोडनेमें सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमात्मप्राप्तिमें निर्मित बनता है । 'अदोह:'-- बिना कारण अनिष्ट करनेवालेके

प्रति भी अन्तःकरणमें बदला लेनेकी भावनाका न होना 'अद्रोह' है । साधारण व्यक्तिका कोई अनिष्ट करता है, तो उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति द्रेपकी एक गाँठ बँध जाती है कि मौका पडनेपर मै इसका बदला ले ही लूँगा; किन्तु जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका है. उस साधकका कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति बदला लेनेकी भावना ही पैदा नहीं होती । कारण कि कर्मयोगका साधक सबके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करता है. ज्ञानयोगका साधक सबको अपना खरूप समझता है और भक्तियोगका साधक सबमें अपने इष्ट भगवानुको समझता है । अतः वह किसीके प्रति कैसे द्रोह कर सकता है।

निज प्रमुपय देखिहै जगत केहि सन काहि विशेष ।। (मानस ७ । ११२ छ) (४) आर्थिक शुद्धि—न्याययुक्त, सत्यतापूर्वक,

कोध और ग्रेह—दोनोंपे अन्तर है। अपना अनिष्ट करनेवालेके प्रति तत्काल जो जलनात्पक वृति पैदा होती है, उसका नाम 'क्रोध' है; और क्रोधका जो भौती भाव बैठता है अर्धात मौका मिलनेपर उसका अनिष्ट करनेकी जो वैरमावना बैठती है, उसका नाम 'द्रोह' है ।

'नातिमानिता'--एक 'मानिता' होती है और एक 'अतिमानिता' होती है । सामान्य व्यक्तियोंसे मान चाहना 'मानिता' है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की.जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करनः चाहते हैं. उनसे भी अपना मान,आदर-सत्कार चाहना 'अतिमानिता' है । इन मानिता और अतिमानिताका न होना 'नातिमानिता' स्थल दृष्टिसे ''मानिता' के दो भेद होते हैं—

(१) सांसारिक मानिता—धन, विद्या, गुण, बृद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदिको लेकर दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें एक श्रेष्टताका भावं होता है . कि 'मैं साधारण मनुष्योंकी तरह थोड़े ही हूँ, मेरा कितने लोग आदर-सत्कार करते हैं! वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही हैं: क्योंकि मैं आदा पानेयोग्य ही हैं'-इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है. वह सांसारिक मानिता कहलाती है।

(२) पारमार्थिक मानिता—प्रारम्भिक साधन-कालमें जब अपनेमें कुछ दैवी-सम्पत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधकको दसरोंकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता दीखती है। साथ ही दसरे लोग भी उसे परमात्माकी ओर चलनेवांला साधक मानकर तसका विशेष आदर करते हैं और साथ-ही-साथ 'ये साधन करनेवाले हैं. अच्छे सज्जन हैं'--ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधकको अपनेमें विशेषता मालम देती है. पर वास्तवमें यह विशेषता अपने साधनमें कमी होनेके कारण ही दीखती है। यह विशेषता दीखना पारमार्थिक मानिता है।

अपनेमें व्यक्तित्व (एकदेशीयता, परिच्छित्रता) रहता है, तभीतक अपनेमें दसरोंकी अपेक्षा विशेषता दिखायी दिया करती है। परन्त ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है. त्यों-ही-त्यों साधकका दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषताका .भाव <u>मिटता चला जाता है । अन्तमें इन सभी मानिताओंका</u> अभाव होकर साधकमें दैवी-सम्पत्तिका गुण 'नातिमानिता' प्रकट हो जाती है।

दैवी-सम्पतिके जितने सद्गुण-सदाचार है, उनको पूर्णतया जामत् करनेका उद्देश्य तो साधकका होना ही चाहिये । हाँ, प्रकृति-(स्वभाव-) की भित्रतासे किसीमें

किसी गुणकी कमी, तो किसीमें किसी गुणको कमी रह सकती है। परना वह कमी साधकके मनमें खटकती रहती है और वह प्रमुक्त आश्रय लेकर अपने साधनको तत्परतासे करते रहता है: अत: भगवत्कपासे वह कमी मिटती जाती है । कमी ज्यों-ज्यों मिटती जाती है, त्यों-त्यों उत्साह और उस कमीके उत्तरोत्तर मिटनेकी सम्भावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण-दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सदुराण-सदावार अर्थात दैवी सम्पत्ति प्रकट हो जाती है।

'भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भोरत'—भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन! ये सभी देवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए मनुष्येकि लक्षण है।

परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेपर ये दैवी-सम्पत्तिके लक्षण साधकमें स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पर्वजन्मीके संस्कारोंसे भी जायत होते हैं। परन्त सार्धक इन गणोंको अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थसे उपार्जित ही मानता है, प्रत्यत गुणोंके आनेमें वह भगवानको हो कपा मानता है। कमी ख्याल करनेपर साधकके मनमें ऐसा विचार होता है कि मेरेमें पहले तो ऐसी वृत्तियाँ नहीं थीं, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहाँसे आ गये? तो ये सब भगवानुकी कृपासे ही आये है—ऐसा अनुभव होनेसे उस साधकको दैवी-सम्पत्तिका अभिमान नहीं आता ।

साधकको दैवी-सम्पत्तिक गुणोंको अपने नहीं मानना चाहिये: क्योंकि यह देव---परमात्माकी सम्पत्ति है. व्यक्तिगत (अपनी) किसीकी नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती, तो यह अपनेमें हो रहती, किसी अन्य व्यक्तिकी नहीं रहती । इसको व्यक्तिगत माननेसे ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी-सम्पतिका मुख्य लक्षण है। अभिमानकी छायामें ही आस्रो-सम्पतिके सभी अवगुण रहते हैं। यदि दैवी-सम्पत्तिसे आसरी-सम्पत्ति (र्आभमान) पैदा हो जाय, तो फिर आसुरी-सम्पत्ति कभी मिटेगी ही नहीं। परन्तु दैवी मन्पतिसे आसुरी सन्पत्ति कभी पैदा नहीं होती, प्रत्युत देवी-सम्पतिके गुणेकि साय-साय आसरी-सम्पत्तिके जो अवगण रहते हैं, उनसे ही

गणोंका अभिमान पैदा होता है अर्थात् साधनके साथ कछ-कछ असाधन रहनेसे ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं । जैसे, किसीको सत्य बोलनेका अभिमान होता है, तो उसके मूलमें वह सत्यके साथ-साथ असत्य भी बोलता है. जिसके कारण सत्यका अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको अपना माननेसे एवं गुणोंके साथ अवगुण रहनेसे ही अभिमान आता है। सर्वथा गण आनेपर गणींका अभिमान हो ही नहीं सकता ।

《contact the same and same

यहाँ दैवी-सम्पत्ति कहनेका तात्पर्य है कि यह भगवानुकी सम्पत्ति है। अतः भगवानुका सम्बन्ध होनेसे, उनका आश्रय लेनेसे शरणागत भक्तमें यह खामाविक ही आती है। जैसे शबरीके प्रसद्धमें रामजीने कहा है---

नवधा भगति कहुउँ तोहि पाहीं । सावधान सन् धरु मन माहीं ॥ नव महै एकउ जिन्हें कें होई। नारि पुरुष सवरावर कोई।। मोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दढ तोरें ॥ (मानस ३ । ३५-३६)

मनुष्य-देवता, भूत-पिशाच, पश-पक्षी, नारकीय जीव, कीट-पतङ्ग, लता-वृक्ष आदि जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं. उन सबमें अपनी-अपनी योनिके अनुसार मिले हुए शरीरेंकि रुग्ण एवं जीर्ण हो जानेपर भी 'मैं जीता रहें, मेरे प्राण बने रहें'--यह इच्छा वनी रहती है । इस इच्छाका होना ही आसरी-सम्पत्ति है। त्यागी-वैरागी साधकमें भी प्राणोंक बने रहनेकी

इच्छा रहती है: परन्तु उसमें प्राणपोषण-बद्धि, इन्द्रिय-लोलपता नहीं रहती: क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा होता है. न कि शरीर और संसार ।

जब साधक भक्तका भगवानमें प्रेम हो जाता है. तब उसको भगवान प्राणोंसे भी प्यारे लगते हैं। प्राणोंका मोह न रहनेसे उसके प्राणोंका आधार केवल भगवान हो जाते हैं। इसलिये वह भगवानको 'प्राणनाथ ! प्राणेश्वर ! प्राणप्रिय !' आदि सम्बोधनोंसे पुकारता है। भगवानका वियोग न सहनेसे उसके -प्राण भी छट सकते हैं। कारण कि मनुष्य जिस वस्तको प्राणोंसे भी बढकर मान लेता है. उसके लिये यदि प्राणोंका त्याग करना पडे तो वह सहर्ष प्राणोंका त्याग कर देता है: जैसे--पतिवता स्त्री पतिको प्राणोंसे भी बढ़कर (प्राणनाथ) मानती है. तो उसका प्राण शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदिमें मोह नहीं रहता । इसीलिये पतिके मरनेपर वह उसके वियोगमें प्रसन्नतापूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है, तो फिर प्राणींका मोह नहीं रहता । प्राणीका मोह न रहनेसे आसुरी-सम्पत्ति सर्वथा मिट जाती है और दैवी-सम्पत्ति खतः प्रकट हो जाती है । इसी बातका संकेत गोस्वामी तलसीदासजी महाराजने इस प्रकार किया है---

प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहै न जाई।। (मानस ७ । ४९ । ३)



सम्बन्ध-अवतंक एक परमात्माका ही उद्देश्य रखनेवालोंकी देवी सम्पत्ति बतायी; परनु सांसारिक भीग भागना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राणपोपणपरायण लोगोंकी कौन-सी सम्पत्ति होती है—इसे अब आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

## दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासरीम् ।।४ ।।

हे पृथानन्दन ! दम्म करना, घमण्ड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेकका होना भी—ये सभी आसरी सम्पदाको प्राप्त हुए मनुष्यके लक्षण हैं।

यजीर्यत्यि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी ।। (झीमद्रा॰ १० १९४ । ५३)

व्याख्या—'दम्पः'—मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करनेके लिये. अपनी वैसी स्थिति न होनेपर भी वैसी स्थिति दिखानेका नाम 'दम्भ' है । यह दम्भ दो प्रकारसे होता है---

- (१) सद्गुण-सदाचारोंको लेकर—अपनेको धर्मात्मा, साधक, विद्वान्, गुणवान् आदि प्रकट करना अर्थात अपनेमें वैसा आचरण न होनेपर भी अपनेमें श्रेष्ठ गुणोंको लेकर वैसा आचरण दिखाना; थोड़ा होनेपर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होनेपर भी अपनेको योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओंका होना--यह सदगण-सदाचारोंको लेकर 'दम्प' है।
- (२)दुर्गुण-दुराचारोंको लेकर—जिसका आचरण. खान-पान खामाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण, खान-पान अशद्ध है-ऐसे दर्गणी-दराचारी लोगोंमें जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमानेके लिये. मान-आदर आदि प्राप्त करनेके लिये, अपने मनमें बुरा लगनेपर भी वैसा आचरण, खान-पान कर बैठता है-यह दुर्गण-दुराचारोंको लेकर 'दम्भ' है।

तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, सम्पत्ति. आदर, महिमा आदिको प्रधानता देने लगता है तब उसमें दम्भ आ जाता है।

'टर्प:'-- घमण्डका नाम 'दर्प' है । धन-वैभव, जमीन-जायदाद, मकान-परिवार आदि ममतावाली चीजोंको लेकर अपनेमें जो बड़प्पनका अनुमव होता है, वह 'दर्प' है । जैसे--मेरे पास इतना 'धन है; मेरा इतना बड़ा परिवार है: मेरा इतना राज्य है: मेरे पास इतनी जमीन-जायदाद है; मेरे पीछे इतने आदमी हैं; मेरी आवाजके पीछे इतने आदमी बोलते हैं; मेरे आकर उसको ताड़ना करते हैं—यह उनका 'शोम' पक्षमें बहुत आदमी हैं; धन-सम्पत्ति-वैभवमें मेरी (हृदयकी हुलचल) है, क्रोध नहीं । कारण कि उनमें बरावरी कौन कर सकता है ? मेरे पास ऐसे-ऐसे पद हैं, अधिकार हैं; संसारमें मेरा कितना यश, प्रतिष्ठा विचेके दितकी भावना होती है । परंतु यदि उत्तेजनामें

हो रही है। मेरे बहुत अनुयायी है; मेरा सम्प्रदार कितना, कैंचा है ! भेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली है! आदि-आदि ।

'अभिमानः'--अहंतावाली चीजोंको लेकर अर्थात स्थल, सक्ष्म और कारण-शरीरको लेकर अपनेमें जे बङ्प्पनका अनुभव होता है, उसका नाम 'अभिमान है । जैसे--मैं जाति-पातिमें कुलीन हैं: मै वर्ण-आश्रममें ऊँचा हैं; हमारी जातिमें हमारी प्रधानत है; गाँवभर में हमारी वात चलती है अर्थात् हम जो कह देंगे, उसको सभी मानेंगे; हम जिसको सहारा देंगे, उस आदमीसे विरुद्ध चलनेमें सभी लोग भयभीत होंगे और हम जिसके विरोधी होंगे, उसका साथ देनेमें भी सभी लोग भयभीत होंगे: राजदरवारमें भी हमारा आदर है, इसलिये हम जो कह देंगे, उसे कोई टालेगा नहीं; हम न्याय-अन्याय जो कुछ भी करेंगे. उसको कोई टाल नहीं सकता. उसका कोई विरोध नहीं कर सकता: मैं बड़ा विद्वान हैं, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियोंको जानता है, इसलिये सारे संसारको उथल-पुथल कर सकता है आदि-आदि ।

'क्रोयः'— दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये अन्तःकरणमें जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, उसका नाम 'क्रोध' है।

मनध्यके स्वभावके विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करनेके लिये अन्तःकरणमें उत्तेजना होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह क्रोध है । क्रोघ और क्षोभमें अत्तर है । बच्चा ठदण्डता करता है, कहना नहीं मानता, तो माता-पिता उतेजनामें बच्चेका अनिष्ट करनेकी भावना होती ही नहीं, प्रत्युत

जहाँ अभिमान और दर्य—दोनोमेंसे कोई एक आता है, वहाँ अभिमानके ही अन्तर्गत दर्प और दर्पके ही अन्तर्गत अभिमान आ जाता है । परनु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतन्तरूपसे आते हैं, वहाँ दोनोमें थोड़ा अन्तर हो जाता है। 'ममता' की धीजोंको लेकर 'दर्प' और 'अहता' की धीजोंको लेकर 'अपिमान' कहा जाता है अर्थात् बाहरी चीडोंको लेकर अपनेपें जो बड़प्पन दीखता है, यह 'दर्प' है और विधा, बुद्धि आदि धीतरी चीजोको लेकर अपनेमें जो बड़प्पन दीखता है, वह 'अभिमान' है ।

आकर दूसरेका अनिष्ट, अहित करके उसे दःख देनेमें सबका अनुभव होता है. तो यह 'क्रोध' है । आसरी प्रकृतिवालोंमें यही क्रोध होता है।

क्रोधके वशीभत होकर मन्ष्य न करनेयोग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप खयं उसको पश्चाताप करना पड़ता है । क्रोधी व्यक्ति उत्तेजनामें आका दूसरोंका अपकार तो करता है, पर क्रोधसे सर्व उसका अपकार कम नहीं होता: क्योंकि अपना अनिष्ट किये विना क्रोधी व्यक्ति दूसरेका अनिष्ट कर ही नहीं सकता । इसमें भी एक मर्मका बात है कि होथी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है. उसका किन्हीं दुष्कर्मींका जो फल भोगरूपसे आनेवाला है, वही होता है अर्थात् उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता; परंतु क्रोधी व्यक्तिका दूसरेका अनिष्ट करनेकी भावनासे और अनिष्ट करनेसे नया पाप-संग्रह हो जायगा तथा उसका स्वभाव भी बिगड जायगा । यह स्वभाव उसे नरकोंमें ले जानेका हेतु बन जायगा और वह जिस योनिमें जायगा, वहीं उसे दुःख देगा ।

क्रोध खयंको ही जलाता है \* । क्रोधी व्यक्तिकी संसारमें अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निन्दा ही होती है। खास अपने घरके आदमी भी क्रोधीसे डरते हैं । इसी अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें भगवान्ने क्रोधको नरकोंका दरवाजा बताया है। जब मनुष्यके खार्थ और अभिमानमें बाधा पडती है, तब क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्पृतिविभ्रम, स्पृतिविभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे मनुष्यका पतन हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) ।

'पारुष्यम्'—कठोरताका नाम 'पारुप्य' है । यह वर्ड प्रकारका होता है: जैसे---शरीरसे अकड़कर चलना, टेढ़े चलना-- यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रीसे टेढ़ा-टेढ़ा देखना—यह नेत्रींका पारुष्य है। <sup>बाणी</sup>से क्ठोर बोलना, जिससे दूसरे भयभीत हो जायं— यह बाणीका पारुष्य है । दूसरोंपर आफत,

संकट, दःख आनेपर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं. यह हृदयका पारुष्य है।

जो शरीर और प्राणिक साथ एक हो गये हैं. ऐसे मनुष्योंको यदि दसरोंकी क्रिया, वाणी बरी लगती है, तो उसके बदलेमें वे उनको कठोर वचन सुनाते हैं. द:ख देते हैं और खयं राजी होकर कहते हैं कि 'आपने देखा कि नहीं ? मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दाँत खड़े कर दिये ! अब वह मेरे साथ बोल सकता है क्या?' यह सब व्यवहास्का पारुष्य है।

स्वार्थबृद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनुष्य अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये, अपनी क्रियाओंसे दसरोंको कष्ट होगा. उनपर कोई आफत आयेगी— .. इन बातोंपर विचार ही नहीं कर सकता । हृदयमें कतोर भाव होनेसे वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सव जगह कठोरता रहती है । स्वार्थमावकी बहुत ज्यादा वृत्ति बढ़ती है, तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है. जिससे उसके खभावमें खाभाविक ही करता आ जाती है। क्रस्ता आनेपर हृदयमें सौम्यता विल्कुल नहीं रहती । सौम्यता न रहनेसे उसके बर्तावमें, लेन-देनमें खाभाविक ही कठोरता रहती है । इसलिये वह केवल दूसरोंसे रूपये ऍठने, दूसरोंको दुःख देने आदिमें लगा रहता है। इनके परिणाममें मुझे सुख होगा या दःख--इसका वह विचार ही नहीं कर सकता ।

'अज्ञानम'— यहाँ 'अज्ञान' नाम अविवेकका है। अविवेकी परुपोंको सत-असत, सार-असार, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका योध, नहीं होता । कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान् पदार्थोंक भोग और संप्रहपर ही लगी रहती है। इसलिये (परिणामपर दृष्टि न रहनेसे) वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान् पदार्थ कबतक हमारे साथ रहेंगे और हम कबतक

प्रथमो नराणां - टेडस्थितो टेरविनाशनाय । काष्ट्रगतो Æ वद्धिः एव विक्रिर्देहते शरीरम् ।। Ħ कोम ही मनुष्यका प्रथम शत्रु है, जो देहमें स्थित होकर देहका ही विनाश करता है। जैसे सकड़ीमें स्थित अपन सकड़ीको ही जलाती है, ऐसे ही देहमें स्थित क्रोधरूपी अपन देहको ही जलाती है।' 🔑

Benderstrententerrenterrententerrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenter इनके साथ रहेंगे । पशुओंकी तरह केवल प्राणपोषणमें ही लगे रहनेके कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है-इन बातोंको नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं।

वे तात्कालिक संयोगजन्य सुखको हो सुख मानते हैं और शरीर तथा इन्द्रियोंके प्रतिकल संयोगको ही दःख मानते हैं । इसलिये वे उद्योग तो सखके लिये ही करते हैं. पर परिणाममें उनको पहलेसे भी अधिक दुःख मिलता है\* । फिर भी ठनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे लिये नतीजा क्या होगा ? वे तो मान-बड़ाई, सुख-आराम, धन-सम्पत्ति आदिके प्रलोभनमें आकर न करनेलायक काम भी करने लग जाते हैं. जिनका नतीजा उनके लिये तथा दुनियाके लिये मी बडा अहितकारक होता है।

'अभिजातस्य पार्थं सम्पदमासरीम्'— हे पार्थं ! ये सब आसुरी सम्पत्ति †को प्राप्त हुए मनुष्येकि लक्षण हैं । मरणधर्मा शरीरके साथ एकता मानकर 'मैं कभी महें नहीं; सदा जीता रहें और सुख भोगता रहैं-एसी इच्छावाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ये लक्षण होते हैं।

अठारहवें अध्यायके चालीसवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृतिके गुणोंके सम्बन्धसे सर्वथा रहित नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध लेकर ही पैदा होता है। ममता. आसीक तथा कामनाका होना । शरीरमें 'मैं-मेरे'- का सम्बन्ध हो आसरी-सम्पतिका मलभत लक्षण है । जिसका प्रकृतिके साथ मख्यतासे सन्वय है. उसीके लिये यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी-सम्पत्तिको प्राप्त हुआ है ।

प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जीवका अपना माना हुआ है । अतः वह जब चाहे इस सम्बन्धका त्याग कर सकता है। कारण कि जीव (आत्मा) चेतन तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है. इसलिये चेतनका जड़से सम्बन्ध वास्तवमें है नहीं, केवल मान रखा है। इस सम्बन्धको छोडते ही आसुरी-सम्पत्ति सर्वथा मिट जाती है। इस प्रकार मनुष्यमें आसुरी-सम्पत्तिको मिटानेकी पूरी योग्यता है। तात्पर्य है कि आसुरी सम्पतिको प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके आसरी-सम्पतिको मिद्रा सकता है।

प्राणोंमें मनुष्यका ज्यों-ज्यों मोह होता जाता है. त्यों-ही-त्यों आसुरी-सम्पत्ति अधिक बढ़ती जाती है । आसुरी-सम्पत्तिके अत्यधिक बढ़नेपर मनुष्य अपने प्राणोंको रखनेके लिये और सुख मोगनेके लिये दूसरोंका नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, दूसरोंकी हत्या कर देनेमें भी वह नहीं दिचकता ।

'मनप्य जब अस्थायीको स्थायी मान लेता है. तब आसुरी-सम्पत्तिके दुर्गुण-दुराचारोंके समूह-के-समूह उसमें आ जाते हैं.। तात्पर्य है कि असत्का सङ्ग प्रकृतिके साथ सम्बन्धका तारार्य है-प्रकृतिके कार्य होनेसे असत् आवरण, असत् भाव और दुर्गुण विका शरीरमें 'मैं-मेरे' का सम्बन्ध (तादालय) और पदार्थोमें चलाये तथा बिना उद्योग किये अपन-आप आते

(श्रीमदा: ११ । ३ । १८)

राजन्! सी-पुरुव-सम्बन्ध आदि बन्धनोंसे बैंधे हुए पुरुव तो सुखकी प्राप्त और दुःखकी निवृत्तिक लिये कर्म करते रहते हैं। परन्तु जो पुरुष मायासे तरना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि उसके कर्मीका फल किस प्रकार उत्या होता जाता है । वे सुखके बदले दुःख याते हैं और दुःख दूर होनेके बदले उनका दुःख बदता जाता है!

<sup>\*</sup> कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । पश्येन् पाकविपर्यांसं पिथुनीचारिणां नृणाम् ।।

<sup>†</sup> यहाँ 'आसरी' शब्दमें देवताओंका विरोधवावक 'नम्' समास नहीं है, प्रत्युन 'असुषु प्राणेषु रमते इति असुरा:' के अनुसार जो मनुष्य केवल इन्द्रियों और प्राजीका पोषण करनेमें ही लगे हुए हैं अर्घात् जो केवल संयोगजन्य सुखमें ही आसक्त हैं, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ 'असुर' शब्द है । तासर्य यह है कि जिनका ब्रोहर परमात्वाको प्राप्त करना नहीं है और जो शरीर धारण करके केवल मोग मोगना चाहते हैं. वे असर हैं। इन असरोंकी सम्पत्तिका नाम 'आसरी सम्पत्ति' है ।

है जो मनुष्यको परमात्मासे विमुख करके अधोगतिमें ले जानेवाले हैं।

\*

सम्बर्थ—अंब भगवान् दैवी और आसुरी—दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोंका फल बताते हैं।

# दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव।।५।।

दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पत्ति बन्धनके लिये है । हे पाण्डव ! तुम दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए हो, इसलिये तुम्हें शोक (चिन्ता) नहीं करना चाहिये ।

व्याख्या—'देवी सम्पद्विमोक्षाय' — मेरेको मगवान्की तरफ ही चलना है—यह भाव साधकमें जिनना स्पष्टरूपसे आ जाता है, उतना ही वह भगवान्के सम्पुख होनेसे उसमें संसारसे विमुखता आ जाती है। संसारसे विमुखता आ जाते है। संसारसे विमुखता आ जाते आसुंगे-सम्पत्तिके जितने दुर्गुण-दुराचार हैं, वे कम होने लगते हैं और दैवी-सम्पत्तिके जितने संद्गुण-सदाचार है, वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधककी भगवान्से और भगवान्से नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदिने संख हो जाती है।

इसमें विशेषतासे ध्यान देनेकी वात है कि साधकका वदेश्य जितना दृढ़ होगा, उतना हो उसका परमालाके साथ जो अनादिकालका सम्बन्ध है, वह प्रकट हो जायगा और संसारके साथ जो भाना हुआ सम्बन्ध है, वह मिट जायगा। मिट घ्या जायगा, वह तो प्रतिकाण मिट हो रहा है! वास्तवमें प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है नहीं। केवल इस जीवने सम्बन्ध गान लिया है। इस माने हुए सम्बन्धकी सम्द्रावनापर अर्थात् शरीर हो मैं हूँ और शरीर हो मेग हैं— रस सम्द्रावनापर हो संसार टिका हुआ है। इस सम्द्रावनापर हो संसार माना हुआ सम्बन्ध मिटते ही संसारसे माना हुआ सम्बन्ध मिटते ही संसारसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जायगा और देवी-सम्पतिके सम्पूणं गुण प्रकट हो जायेंगे, जो कि सुतिक्रे हेतु हैं।

दैवी-सम्पत्ति केवल अपने लिये ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियोंके करचाणके लिये है। जैसे

गृहस्थमें छोटे, बड़े, बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन-पोषण करनेके लिये गृहस्वामी (घरका मुखिया) स्वयं उद्योग करता है, ऐसे ही संसारमात्रका उद्धार करनेके लिये भगवान्ने मनुष्यको बनाया है । वह मनुष्य और तो क्या, भगवान्की दी हुई विलक्षण शक्तिके द्वारा भगवानुके सम्मुख होकर, भगवानकी सेवा करके उन्हें भी अपने वशमें कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्सङ्ग आदि जितना साधन-समुदाय है, उसका अनुष्ठान केवल अनन्त ब्रह्माण्डोंक अनन्त जीवोंके कल्याणके लिये ही करे और दुढ़तासे यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि 'हे नाथ! मात्र जीवोंका कल्याण हो, मात्र जीव जीवनुक्त हो जाये, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमो भक्त बन जायै: पर हे नाथ ! यह होगा केयल आपकी कृपासे ही । मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हैं और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धिके द्वारा ही !' ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलानेवाली शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन-सम्पत्ति आदि सभी चीजोंको मात्र दुनियाके कल्याणके लिये भगवानके अर्पण कर दे\* । ऐसा करनेसे अपनी कहलानेवाली चीजोंकी तो संसारके साथ और अपनी भगवानके साथ स्वतःसिद्ध एकता प्रकट हो जायगी। इसे भगवान्ने 'दैशी

सम्पत्तिमोक्षाय' पदोंसे कहा है।

भार जीवांके कल्याणका जो मात्र है, वह भाव भी भगवान्कों ही दी हुई विभूति (दैवी-सम्पत्ति) है, अपना मही है। अपने तो केवल भगवान ही हैं।

'निबन्धायासुरी मता'—जो जन्म-मरणको देनेवाली शरीर-प्राणीमें एक प्रकारको आसिर्क होती है कि सब आसुरी-सम्पति है । मैं सख्यर्थक जीता है मेंचे मान-बहाई प्रिक्त

जवतक मनुष्यकी अहताका परिवर्तन नहीं होता, तवतक अच्छे-अच्छे गुण धारण करनेपर वे निरर्धक तो नहीं जाते, पर उनसे उसको मुक्ति हो आयंगी—ऐसी बात नहीं है। तारपर्थ यह है कि जवतक 'मेरा शरीर बना रहे, मेरेको सुख-आराम मिलता रहे' इस प्रकारके विचार अहतामें चैठे रहेंगे, तवतक ऊपरसे भरे हुए दैवी-सम्पत्तिके गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुम फल देनेवाले हो आयंगे, ऊँचे लोक देनेवाले हो आयंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे।

जैसे बीजको मिट्टीमें मिला देनेपर मिट्टी, जल, हवा, घूप—ये सभी उस बीजको ही पुष्ट करते हैं, आकाश भी उसे अवकाश देता है; बीजसे उसी जातिक पहर पैदा होता है और उस वृक्षामें उसी जातिक फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता-(मै-पन-)में मंसारके संस्काररूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कमेंको करेंगे, यह शुभ कमें उन बीजोंको ही पुष्ट करेगा और उन बीजोंक अनुसार ही फल देगा। तारपं यह है कि सकाम मनुष्यकी अहंताके भीतर संसारके जो संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारके अनुसार उसकी सकाम साधनामें अणिमा, गीरमा आदि सिद्धियाँ आयंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आयंगी, तो वह ब्रह्मलोंक आदि लोकोंमें जाकर वहाँके कैंबे-कैंबे भीग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी (गीता ८ । १६)।

अब प्रश्न प्रह होता है कि मनुष्य मुक्तिके लिये करा करे ? उत्तर यह है कि जैसे बीजको भून दिया जाय या उवाल दिया जाय, तो वह बीज अहुर नहीं देगा \* । उस बीजको बोबा जाय तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगो ! फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं ! ऐसे ही मनुष्यक जब दृढ़ निष्ठय हो जायगा कि मुझे केवल परमालप्रप्रानि ही करनी है, तो संसारके सब बीज (संस्कार) अहतामेंसे नष्ट हो जायेंगे !

शरीर-प्राणीमें एक प्रकारको आसीत होती है कि
मैं सुखपूर्वक जीता रहें, मेरेको मान-बड़ाई मिलती
रहे, मैं भोग भोगता रहें, आदि । इस प्रकार जो
व्यक्तित्वको रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आनेपर
भी आसक्तिके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो संकर्ता,
क्योंकि ऊँच-नीच योनियोमें जन्म लेनेका कारण प्रकृतिका
सम्बन्ध ही है (गीता १३ ।२१) । तालर्थ यह है
कि जिसने प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध जोड़ा हुआ है,
वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलीकतक भी चला जाय तो
भी वह बन्धनमें ही रहेगा ।

## मार्मिक बात

भगवान्ते इस अध्यायमें आसुरी-सम्पदाके तीन फल बताये हैं, जिनमेंसे इस श्लोकमें 'निबन्धावासुरी मता' पदाँसे बन्धनरूप सामान्य फल वताया है । दसरे अध्यायके इकतालीसवेंसे चौवालीसवें श्लोकोंमें वर्णित और नवें अध्यायके बीसवें-इक्कीसवें श्लोकोंमें वर्णित सकाम उपासक भी इसीमें आ जाते हैं। जिनका उद्देश्य केवल भीग भोगना और संग्रह करना है, ऐसे मनुष्योंकी बहुत शाखाओंवाली अनन्त बुद्धियाँ होती हैं अर्थात् उनकी कामनाओंका कोई अन्त नहीं होता । जो कामनाओंमें तन्त्रय हैं और कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञादिको विधि-विधानसे करते हैं, पर कामनाओंके कारण उनको जन्म-मरणरूप बन्धन होता है (गीता २ १४१ –४४) । ऐसे हो जो यहाँक भोगोंको न चाहकर स्वर्गके दिव्य भोगोंकी कामनासे शास्त्रविहित यज्ञ करते हैं, ये यज्ञके फलखरूप (स्वर्गके प्रतिबन्धक पाप नष्ट होनेसे) स्वर्गमें जाकर दिव्य भीग भोगते हैं। जब उनके (स्वर्ग देनेवाले) पुण्य शीण हो जाते हैं, तब वे वहाँसे आवागमनको प्राप्त हो जाते है (गीता ९ । २०-२१) ।

अब यहाँ शङ्का यह होती है कि जिस कृष्णमार्ग (गीता ८ ।२५) से उपर्युक्त सकाम पुरुष जाते हैं, उसी मार्गसे योगभ्रष्ट पुरुष (गीता ६ ।४१) भी जाते हैं: अतः दोनोंक मार्ग एक होनेसेऔर दोनों पुनुष्यवर्गे

र्के धर्मित क्विवत धाना प्रायो बीजाय नेव्यते ।। (श्रीमद्धाः १० । २२ । २६)

bergerenteren erren betreter betreter bereiter bereiter bereiter bereiter bestreter be होनेसे सकाम पुरुषोंके समान योगभ्रष्ट पुरुषोंको भी 'निबन्धायासरी मता' वाला बन्धन होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि योगभ्रष्टोंको यह बन्धन नहीं होता । कारण कि पूर्व- (मनुष्यजन्ममें की हुई) साधनामें उनका उद्देश्य अपने कल्याणका रहा है और अन्त समयमें वासना, बेहोशी, पीड़ा आदिके कारण उनको विम्ररूपसे स्वर्गीदिमें जाना पड़ता है। अतः इन योगभ्रष्टोंके इस मार्गसे जानेके कारण ही (गीता ८ । २५ में) सकाम पुरुषोंके लिए भी 'योगी' पद आया है. अन्यथा सकाम परुष योगी कहे ही नहीं जा सकते।

आसरी-सम्पत्तिका दूसरा फल है---'पतन्ति नरकेऽश्वी' (गीता १६ । १६)। जो कामनाके वशीभूत होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको फलस्वरूप स्थानविशेष नरकोंकी प्राप्ति होती है।

आसुरी सम्पत्तिका तीसरा फल है---'आसुरीच्चेव योनिष्', 'ततो यान्यधमां गतिम्' (गीता १६ । १९-२०)। जिनके भीतर दुर्गुण-दुर्भाव रहते हैं और कमी-कमी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते हैं, उनको दुर्गुग-दुर्भावके अनुसार पहले तो आसुरी योनिकी प्राप्ति और फिर दुराचारके अनुसार अधम गति- (नरकों) की प्राप्ति बतायी गयी है।

'मा शच: सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव'-केवल अविनाशी परमात्माको चाहनेवालेकी दैवी-सम्पत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है और विनाशी संसारके भीग तथा संग्रहको चाहनेवालेकी आसुरी-सम्पत्ति होती है, जिससे बन्धन होता है--इस बातको सुनकर अर्जुनके मनमें कहीं यह शङ्का पैदा न हो जाय कि मुझे तो अपनेमें दैवी सम्पत्ति दीखती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि 'भैया अर्जन! तुम दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए हो; अतः शोक-संदेह मत करो ।

दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हो जानेपर साधकके द्वारा कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोगका साधन स्वाभाविक ही होता है । कर्तव्य-पालनसे कर्मयोगीके और ज्ञानाग्निसे ज्ञानयोगीके सभी पाप नष्ट हो जाते (गीता ४ । २३,३७); परंतु भक्तियोगीके सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं (गीता १८ । ६६) और संसारसे उसका उद्धार करते हैं (गीता १२ ।७) ।

'मा शवः' \* —तीसरे श्लोकमें 'भारत', चौथे श्लोकमें 'पार्थ'और इस पाँचवें श्लोकमें 'पाष्डव'---इन तीन सम्बोधनोंका प्रयोग करके भगवान अर्जनको उत्साह दिलाते हैं कि 'भारत ! तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है; पार्थ ! तुम उस माता-(पृथा-) के पुत्र हो, जो वैरभाव रखनेवालोंकी भी सेवा करनेवाली है: पाण्डव ! तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता- (पाण्ड्-) के पुत्र हो'। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता—इन तीनों ही दृष्टियोंसे तुम श्रेष्ठ हो; अतः तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति भी स्वाभाविक है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

गीतामें दो बार 'मा शचः' पद आये हैं--एक यहाँ और दूसरा अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें । इन पर्दोका दो बार प्रयोग करके भगवान अर्जनको समझाते हैं कि राझे साधन और सिद्धि-दोनोंके ही विषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । साधनके विषयमें यहाँ यह आधासन दिया कि तु दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुआ है और सिद्धिके विषय (१८।६६) में यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे सम्पूर्ण पापेंसे मुक्त कर देंगा । तात्पर्य यह है कि साधकको अपने साधनमें जो कमियाँ दीखती हैं, उनको तो वह दर करता रहता है, पर कमियोंक कारण उसके अन्तःकरणमें नम्रताके साथ एक निराशा-सी रहती है कि मेरेमें अच्छे गुण कहाँ हैं, जिससे साध्यकी प्राप्ति हो! साधकको इस निगराको दूर करनेके लिए भगवान् अर्जनको साधकमात्रका प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आधासन देते हैं कि तुम साघन और साध्यके विषयमें विन्ता-शोक मत करे. निराश मत होओ ।

दैवी-सम्पत्तिवाले परुपोंका यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, घटना आये, उनकी दृष्टि हमेशा अपने

<sup>\*</sup> यहाँ 'मा शुवः' क्रिया दिवादिगणकी 'शुविद् पूनीमावे' धातुके लुङ् लकारका रूप है।

kantinggan ang managan ang कल्याणकी तरफ ही रहती है। युद्धके मौकेपर जब भगवानने अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा किया, तब उन सेनाओंमें खड़े अपने कुट्रान्बयोंको देखकर अर्जनमें कौटम्बिक सेहरूपी मोह पैदा हो गया और वे करणा तथा शोकसे व्याकुल होकर युद्धरूप कर्तव्यसे हटने लगे । उन्हें विचार हुआ कि यद्धमें कुटम्बियोंको भारनेसे मझे पाप ही लगेगा. जिससे मेरे कत्याणमें बाधा लगेगी । इन्हें मारनेसे हमें नाशवान राज्य और सखकी प्राप्ति तो हो जायगी. पर उससे श्रेय- (कल्याण-) की प्राप्ति रुक जायगी । इस प्रकार अर्जुनमें कुटुम्बका मोह और पाप-(अन्याय. अधर्म) का भय-दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कटम्बका मोह है. वह आसरी सम्पत्ति है और पापके कारण अपने कल्याणमें बाधा लग जानेका जो भय है, वह दैवी सम्पत्ति है।

इसमें भी एक खास बात है । अर्जुन कहते है कि हमने जो युद्ध करनेका निश्चय कर लिया है. यह भी एक महान् पाप है—'अहो वत महत्यापं कर्त व्यवसिता वयम' (१ ।४५) । वे युद्ध-क्षेत्रमें भी भगवान्से बार-बार अपने कल्याणकी बात पूछते हैं—'यच्छेय: स्यात्रिश्चितं द्वहि तन्मे' (२ १७); 'तटेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्रयाम' (३ । २): 'स्रव्हेप एतयोरेकं तन्ये दृहि सुनिश्चितम्' (५ 1१ ) । यह उनमें दैवी-सम्पत्ति होनेके कारण ही है । इसके विपरीत जिनमें आस्री-सम्पत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदिमें राज्य और धनका इतना लोग है कि वे कुटुम्बके नाशसे होनेवाले पापकी तरफ देखते ही नहीं (१ । ३८) । इस प्रकार अर्जुनमें दैवी-सम्पत्ति आरम्मसे हो थो । मोहरूप आसरी-सम्पत्ति तो उनमें आगन्तुक रूपसे आयो थी, जो आगे चलकर भगवान्की कृपासे नष्ट हो गयी- 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्या त्वत्रसादान्यवाब्युत' (१८।७३) । इसीलिये यहाँ भगवान् कहते हैं कि 'भैया अर्जुन! तृ विन्ता मत कर, क्योंकि तृ दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त है ।

- अर्जनको अपनेमें दैवी-सम्पति नहीं दीखती, इसलिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्होरेमें देखी-सम्पत्ति प्रकट है। कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ठनको

अपनेमें अच्छे गुण नहीं, दीखते और अवगुण उनमें रहते नहीं । अपनेमें गुण न दीखनेका कारण यह है कि उनकी गुणोंके साथ अभिन्नता होती है। जैसे आँखमें लगा हुआ अंजन आँखको नहीं दीखताः क्योंकि वह आँखके साथ एक हो जाता है. ऐसे ही दैवी-सम्पत्तिके साथ अभित्रता होनेपर गुण नहीं दोखते । जबतक अपनेमें गुण दीखते हैं, तबतक गुणींक साथ एकता नहीं हुई है। गुण तभी दीखते हैं, जब ये अपनेसे कुछ दूर होते हैं । अतः भगवान अर्जनको आधासन देते हैं कि तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति स्वामात्रिक है. भले ही वह तम्हें न दीखे: इसलिये तम वित्ता मत तस्ये।

#### मार्मिक बात

भगवान्ने कृपा करके मानवशरीर दिया है. ती उसकी सफलताके लिये अपने भावों और आचरणोंक विशेष ध्यान रखना चाहिये । कारण कि शरीरका कछ पता नहीं कि कब प्राण चले जायें । ऐसी अवस्थाने जल्दी-से-जल्दी अपना उद्धार करनेके दैवी-सम्पत्तिका आश्रय और आसुरी-सम्पत्तिका त्याग ,करना बहुत आवश्यक है।

दैवी-सम्पत्तिमें 'देव' शब्द परमात्माका वाचक है और उनकी सम्पत्ति 'दैवी-सम्पत्ति' कहलाती है-'देवस्पेर्य देवी' । परमात्माका ही अंश होनेसे जीवर्ने दैवी-सम्पत्ति स्वतः-स्वाभाविक है । जय जीव अपने अंशो परमात्मासे विमुख होकर जड प्रकृतिक सम्मुख हो जाता है अर्थात उत्पत्ति-विनाराशील शरीर्णंद पदाधौंका सङ्ग (तादात्म्य) कर लेता है, तब उसमें आसरी-सम्पत्ति आ जाती है । कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्म, द्वेष आदि जितने भी हुर्गुण-दुरावार हैं, वे सब-के-सब नारावान्के सहसे ही पैदा होते है। जो प्राणीको बनाये रखना चाहते हैं, प्राणीमें ही जिनकी रति है, ऐसे प्राणपोपणपरायण लोगोंक वाचक 'असर' राब्द है—'असपु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः' । इसलिये 'मैं सुरापूर्वक जीता रहें - यह इच्छा आसुरी-सम्पतिका खास लक्षण है।

दैवी और आसुरी-सम्पत्ति सब प्राणियोंने पायी जाती है (१६ ।६) । ऐसा कोई भी साधारण प्राणी

नाशवान् है ।

proposition de la company de l न्हीं है, जिसमें ये दोनों सम्पत्तियाँ न पायी जाती हों । हाँ, इसमें जीवन्युक्त, तत्त्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी सम्पत्तिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं\*, पर दैवी सम्पत्तिसे र्रहत कभी कोई हो ही नहीं सकता। कारण कि जीव 'देव' अर्थात् परमात्माका सनातन अंश है । परमात्मका अंशंःहोनेसे इसमें दैवी सम्पत्ति रहती ही है। आसुरी सम्पेतिकी मुख्यता होनेसे दैवी सम्पत्ति दव-सी जाती है, मिटती नहीं; क्योंकि सत्-वस्तु कभी मिट नहीं सकती । इसलिये कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्णि-दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी महीं हो सकता । जितने भी दुर्गुण-दुराचार है, वे किसी भी व्यक्तिमें सर्वथा हो ही नहीं सकते । कोई भी, कभी भी, कितना ही दुर्गुणी-दुराचारी क्यों न हो, उसके साथ आंशिक सदगुण-सदाचार रहेंगे ही । दैवी-सम्पत्ति प्रकट होनेपर आसुरी-सम्पत्ति मिट जाती है; क्योंकि दैवी-सम्पत्ति परमात्माकी होनेसे अविनाशी है और आसरी-सम्पत्ति संसारकी होनेसे

सिचदानन्दस्वरूप परमात्माका अंश होनेसे 'मैं सदा जीता रहें अर्थात् कभी मरूँ नहीं; मैं सब कुछ जान लूँ अर्थात् कभी अज्ञानी न रहुँ; मैं सर्वदा सुखी रहें अर्थात् कभी दुःखी न होऊँ —इस तरह सत्-चित्-आनन्दकी इच्छा प्राणिमात्रमें रहती है । पर उससे गलती यह होती है कि 'मैं रहूँ तो शरीरसहित रहूँ, मैं जानकार बनूँ तो बुद्धिको लेकर जानकार बनूँ; मैं सुख लूँ तो इन्द्रियों और शरीरको लेकर सुख **प्रै—इस** तरह इन इच्छाओंको नाशवान् संसारसे ही पूर्व करना चाहता है । इस प्रकार प्राणोंका मोह होनेसे आसुपे-सम्पत्ति रहती ही है† । इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणीमें नित्य-निरन्तर रहनेकी इच्छा होती है,

तो यह नित्य-निरन्तर रह सकता है और मैं मरूँ नहीं, यह इच्छा होती है; तो यह मरता नहीं । जीता रहना अच्छा लगता है. तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है और मरनेसे भय लगता है, तो मरना इसका खाभाविक नहीं है । ऐसे ही अज्ञान बुग लगता है. तो अज्ञान इसका साथी नहीं है । दःख बरा लगता है. तो दःख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप 'सद' है । 'असत' इसका स्वरूप नहीं है। सत्-स्वरूप होकर भी यह सत्को क्यों चाहता है ? कारण कि इसने नष्ट होनेवाले असत शरीरादिको 'मैं' तथा 'मेरा' मान लिया है और उनमें आसक्त हो गया है । तात्पर्य यः, कि असत्को स्वीकार करनेसे स्वयं सत् होते हुए भी सत्की इच्छा होती है: जड़ताको स्वोकार करनेसे स्वयं ज्ञानस्वरूप होते हुए भी ज्ञानकी इच्छा होती है; दु:खरूप संसारको स्वीकार करनेसे खयं सखस्वरूप होते हुए भी सखकी इच्छा होती है। पर उसकी पूर्ति भी असत्-जड-दःखरूप संसारके द्वारा ही करना चाहता है। तादात्यके कारण यह शरीरको ही रखना चाहता है. बद्धिसे ही जानी बनना चाहता है, शरीरसे ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूपको ही स्थायी रखना चाहता है। अपने नामको तो मानेके बाद भी स्थायी राखना चाहता है । इस प्रकार असत्के सङ्गसे आसुरी-सम्पत्ति आती है। ऐसे ही असतके सङ्गका त्याग करनेसे आसरी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है और देवी सम्पत्ति प्रकट हो जातो है।

जब सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिके द्वारा मनुष्यमें परमात्मप्राप्ति करनेका विचार होता है. तब वह इसके लिये दैवी-सम्पत्तिको धारण वनना चाहता है । दैवी सम्पत्तिको वह कर्तव्यरूपसे उपार्जित करता है कि

के जीवयुक्त महायुख्य नाराधान्से असङ्ग होकर अविनाशी परमात्यामें स्थित हो जाते हैं । इसलिये उनमे जीनेकी आशा और मानेका भय नहीं रहता । सत्त्वरूप पामात्मामें स्थित होनेसे उनमें सद्गुण-सदाचार खत:-खामाविक रहते हैं । वे सिद्ध महापुरुव तो दैवी-सम्पतिसे उत्पर उठे रहते हैं । अतः उनमें दैवी-सम्पतिके गुण स्वामाधिक होते हैं, जो सायकांके लिये आदर्श होते हैं।

<sup>ौ</sup>देशमिमानमें 'मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ' इस प्रकार प्राणीका मोह रहता है । इसलिये देहामिमानसे आसुरी-सम्पत्ति पैदा होती है । अतः गीतामें 'देहवदिः' (१२ ।५), 'देहिनम्' (३ ।४०;१४ ।५,७) आदि पदांसे बिन देहाभिमानियोंकी बात आयी है, उन्हें आसुरी-सम्पत्तिके ही अन्तर्गत समझना चाहिये ।

Crameriarisisticiarismikeli eliteriarismikarismikarismikarismikarismikarismikarismikarismikarismikarismikarism मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है, आदि-आदि । इस प्रकार जितने भी दैवी-सम्पत्तिके गुण हैं, उन गुणोंको वह अपने वलसे उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धान्त है कि कर्तव्यरूपसे प्राप्त की हुई और अपने बल-(पुरुपार्थ-) से उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, प्रत्युत कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने परुपार्थसे उपार्जित माननेके कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हैं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हैं, आदि । जितने भी दुर्गुण-दुराचार हैं, सब-के-सब अभिमानकी छायामें रहते हैं और अभिमानसे ही पृष्ट होते हैं। इसलिये अपने उद्योगसे किया हुआ जितना भी साधन होता है. उस साधनमें अहंकार ज्यों-का-त्यों रहता है और अहंकारमें आसुरी-सम्पत्ति रहती है । अतः जवतक वह दैवी-सम्पतिके लिये उद्योग करता रहता है. तथ-तक आसुरी-संपति छटती नहीं । अत्तमें वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता है कि यह मेरे वशकी बात नहीं है। साधककी ऐसी दशा क्यों होती है ? कारण कि उसने अभीतक यह जाना नहीं कि आस्री-सम्पत्ति मेरेमें कैसे आयी? आस्री-सम्पत्तिका कारण है--- नाशवानुका सङ्ग । इसका सङ्ग जबतक रहेगा, तबतक आसुरी-सम्पत्ति रहेगी ही । वह नारावानके सङ्गको नहीं छोड़ता, तो आसरी सम्पति उसे नहीं छोड़ती अर्थात् आसुरी-सम्पत्ति से वह सर्वधा रहित नहीं हो सकता । इसलिये यदि वह दैवी-सम्पतिको लाना चाहे. तो नारायान् जड़के सङ्ग्वन त्याग कर दे। नाशंवान्के सङ्गका त्याग करनेपर देवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट होगी; क्योंकि पर-मात्माका अंश होनेसे परमात्माको सम्पत्ति उसमें स्वतःसिद्ध है, कर्तव्यरूपसे उपार्जित नहीं करनी है।

गुण स्वत:-स्वामाविक रहते हैं । इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता । इसका पता कैसे लगे ? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलुंगा तो वह उम्रमर सत्य बोल सकता है। परनु कोई विचार करे कि मैं झुठ ही बोर्लुगा, तो वह आठ पहर भी झुठ नहीं बोल

इसमें एक और मार्मिक बात है । दैवी-सम्पत्तिके

सकता । सत्य ही बोलनेका विवार होनेपर वह दुःख भोग सकता है, पर झुठ बोलनेके लिये बाध्य नहीं हो सकता । परन्तु झूठ हो बोलूँगा ् ऐसा विचार होनेपर तो खाना-पीना, बोलना-चलनातक उसके लिये मुश्किल हो जायगा । भूख लगी हो और झुठ बोल कि भूख नहीं है, तो जीना मुश्किल हो जायगा। यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झुठ बोलनेसे वेशक मर जाऊँ, पर झूठ ही बोलूँगा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । अतः या तो प्रतिज्ञा- भद्ग होनेसे सत्य आ जायगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । सत्य कभी छुटेगा नहीं;क्योंकि सत्य मनुष्यमात्रमें स्वाभाविक है। इस तरह दैवी सम्पतिके जितने भी गण है सबके विषयमें ऐसी हो बात है। वे तो नित्य रहनेवाले और स्वाभाविक हैं। केवल नाशवान्के सङ्गका त्याग करना है । नाशवानका सङ्ग अनित्य और अस्वाभाविक है।

आसरी सम्पत्ति आगन्तुक है। दुर्गुण-दुराचार विल्कुल ही आगन्तुक हैं । कोई आदमी प्रसन्न रहता है, तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो ? पर कोई आदमी दुःखी रहता है, तन कहते हैं कि दःखो क्यों रहते हो ? क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुःख अस्वाभाविक (आगनुक) है । इसलिये अच्छे आचरण करनेवालेको कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो ? पर बुरे आवरणवालेको सब कहते हैं कि तुम बुरे आवरण क्यों करते हो ? अतः सद्गुण-सदाचार स्वतः रहते हैं और दुर्गुण-दुराचार सहसे आते हैं, इसलिय आगत्त्क. है ।

अर्जुनमें दैवी सम्पत्ति विशेषतासे धी । जब ठनमें कायरता आ गयी, तब भगवानूने आश्चर्यसे वहा कि तेरेमें यह कायरता कहाँसे आ गंगी (२ । २-३) ? तारार्य यह है कि अर्जुनमें यह दोष 'स्त्रामानिक नरीं, आगन्तुक है । पहले उनमें यह दोष था नहीं । अर्दुन आगे बहते हैं कि जिससे मेरा निधित करपान ही. ऐसी बात वरिये (२ १७: ३ १२:५ ११) । युद्धके

प्रसद्भमें भी अर्जुनमें 'मेरा कल्याण हो जाय' यह इच्छा है। तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जनके स्रभावमें पहलेंसे ही दैवी सम्पत्ति थी, नहीं तो उर्वशी-जैसी अप्सराको एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमीकी बात नहीं थी । वे अर्जुन विचार करते हैं कि मेरेको दैवी-सम्पत्ति प्राप्त है कि नहीं ? मैं उसका अधिकारी हैं कि नहीं ? अतः उसे आश्वासन देते हुए भगवान् कहते हैं कि तू शोक मत कर; तू दैवी सम्पत्तिको प्राप्त है —'मा शबः दैवीमभिजातोऽसि पाण्डल' (१६ । ५)।

सत् (चेतन) और असत्-(जड़-) के तादात्प्यसे 'अहम्'-भाव पैदा होता है । मनुष्य शुभ या अशुभ, कोई भी काम करता है, तो अपने अहंकारको लेकर करता है। जब वह परमात्माकी तरफ चलता है, तव उसके अहंभावमें सत्-अंश की मुख्यता होती है और जब संसारको तरफ चलता है, तब उसके अहंभावमें नाशवान् असत्-अंशको मुख्यता होती है। सत्-अंशकी मुख्यता होनेसे वह दैवी सम्पत्तिका अधिकारी कहा जाता है और असत्-अंशकी मुख्यता होनेसे वह उसका अनधिकारी कहा जाता है। असत्-अंशको मिटानेके लिये ही मानवशरीर मिला है। अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, प्रत्युत यह सर्वथा सबल है, स्वाधीन है। नाशवान, असत्-अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना सम्बन्ध बनाये रखता है। यह भूल होती है। नाशवानुसे सम्बन्ध बनाये रखनेके कारण आसुरे सम्पत्तिका सर्वथा अभाव नहीं होता ।

अहंभाव नारावान्, असत्के सम्बन्धसे ही होता है। असत्का सम्बन्ध मिटते ही अहंभाव मिट जाता है। प्रकृतिके अंशको पकड़नेसे ही अहंभाव है। <sup>अहम्</sup>मं जड़-चेतन दोनों हैं। तादाल्य होनेसे पुरुष-(चेतन-) ने जड़के साथ अपनेको एक मान लिया । भोगपदार्थोंको सब इच्छाएँ असत्-अंशमें ही

रहती हैं । परन्तु सुख-दु:खके भोक्तापनमें पुरुष हेत् बनता है-'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते' (१३ । २०) । वास्तवमें हेत् है नहीं: क्योंकि वह प्रकृतिस्थ होनेसे ही भोक्ता बनता है-'पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते' (१३ । २१) । अतः सुख-दुःखरूप जो विकार होता है, वह मुख्यतासे जड-अंशमें ही होता है। परन्तु तादात्म्य होनेसे उसका परिणाम ज्ञाता चेतनपर होता है कि मैं सुखो हैं, मैं दु:खी हैं। जैसे विवाह होनेपर स्त्रीको जो आवश्यकता होती है. वह अपनी आवश्यकता कहलाती है । पुरुष जो गहने आदि खरीदता है, वह स्त्रीके सम्बन्धसे ही (स्त्रीके लिये) खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिये गहने आदिकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जड-अंशके सम्बन्धसे ही चेतनमें जड़की इच्छा और जड़का भीग होता है । जडका भोग जड-अंशमें ही होता है, पर जडसे तादाल्य होनेसे भोगका परिणाम केवल जडमें नहीं हो सकता अर्थात् सख-द खका भोक्ता केवल जड़-अंश नहीं बन सकता । परिणामका ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है । जितनी क्रियाएँ होती हैं, सब प्रकृतिमें होती हैं ((३।२७: १३।२९). पर तादात्म्यके कारण चेतन उन्हें अपनेमें मान लेता है कि मैं कर्ता हैं। तादात्म्यमें चेतन (परमात्मा) की इच्छामें चेतनकी मुख्यता और जड़-(संसार-) की इच्छाने जडको मख्यता रहती है। जब चेतनकी मुख्यता रहती है, तब दैवी सम्पत्ति आती है और जब जड़की मुख्यता रहती है, तब आसुरी सम्पत्ति आती है। जडसे तादाक्य रहनेपर भी मत्, चित् और आनन्दकी इच्छा चेतनमें ही रहती है । संसारकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जो इन तीन (सदा रहना. सव कुछ जानना और सदा सुखी रहना) इच्छाओंमें सम्मिलित न हो । इससे गलती यह होती है कि इन इच्छाओंको पूर्ति जड़-(संमार-)के द्वारा करना चाहता है।

साधकोंको आसुरी सम्पति निरन्तर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करनेका वे प्रयत्न भी करते हैं। परन्त जो लोग भजन-स्मरण के साथ आसरी सम्पत्तिका भी पोषण करते रहते हैं अर्थात कुछ भजन-स्परण, नित्यकर्म आदि भी कर लेते है और सांसारिक भोग तथा संग्रहमें भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तवमें साधक नहीं कहे जा सकते । कारण कि कुछ दैव स्वभाव और कुछ आसर स्वभाव तो नीच-से-नीच प्राणीमें भी स्वाभाविक रहता है।

एक विशेष ध्यान देनेको बात है कि अहंताके अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्तिके अनुसार अहंताकी **å** 1 जिसकी 'अहंतामें सत्यवादी हैं' ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलनेसे उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जायगी । फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा । परन् जिसकी अहंतामें में संसारी है और संसारके भीग भीगना और संप्रह करना मेरा काम है' ऐसे माव होंगे, उसको झठ-कपट करते देरी नहीं लगेगी । झठ-कपट करनेसे उसकी अहंतामें ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि 'विना झुठ-कपट किये किसीका काम चल ही नहीं सकता. जिसमें भी आजकलके जमानेमें तो ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता आदि। इस प्रकार अहंतामें दुर्पाव आनेसे ही दुराचारोंसे छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गण-दुराचारको छोडना कठिन या असम्भव मानते हैं।

परमात्माका अंश होनेसे सन्द्रावसे पहित कोई नहीं

. स्वर्गावयगस्यिदमार्गभने -

दुर्भावसे सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता । दर्भाविक आनेपर भी सन्दावका बीज कभी नष्ट नहीं होता क्योंकि सद्भाव 'सत्' है और सत्का कभी अभाव नहीं होतां— 'नाभावो विद्यते सतः' (२ ।१६) ।

हो सकता और शरीरके साथ अहंता-ममता रखते हुए

इंसके विपरीत दुर्भाव कुसङ्गरी उत्पन्न होनेवाले हैं और उत्पन्न होनेवाली वस्तु नित्य नहीं होती---'नासतो विद्यते भावः' (२ । १६) ।

मनप्योंकी सद्भाव या दुर्भावकी मुख्यताको लेकर ही प्रवृत्ति होती है । जब सन्दावकी मुख्यता होती है, तब वह सदाचार करता है और जब दुर्भावकी मुख्यता होती है, तब यह दुग्रचार करता है। तालपं है कि जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका हो जाता है. उसमें .सद्भावको मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं और जिसका इंद्रेश्य सांसारिक भाग और 'संग्रहका हो जाता है, उसमें दुर्भावकी मुख्यता हो '

'<del>लोकेऽस्मिन'</del> का तात्पर्य है कि नये-नये अधिकार पृथ्वीमण्डलमें ही मिलते हैं । पृथ्वीमण्डलमें भी भारत-क्षेत्रमें विलक्षण, अधिकार प्राप्त होते हैं । भारतभूमिपर जन्म लेनेवाले मनुष्योंकी देवताओंने भी प्रशंसा की है । कल्पाणका मौका मनुष्यलोकमें ही है। इस लोकमें आकर मनुष्यको विशेष सावधानीसे देवी सम्पत्ति जाप्रत् करनी चाहिये । भगवान्ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्यशरीर दिया है---

जाती है और सदाय दिपने लगते हैं।

कबहुँक करि करूना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ।। (मानस ७ । ४४ । ३)

र्भे (१) अहे अमीयां किमकारि शोधनं प्रसन्न एवं खिद्त स्वयं हरिः । यैर्जन्य लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवीपविक स्पष्टा हि नः ।।

<sup>&#</sup>x27;अहे ! जिन जीवोंने धारतवर्षमें भगवान्की सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है? अववा इनपर स्वयं झीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं? इस परम मौभाग्यके लिये तो हम भी निरसर करमते रहते हैं ।'

<sup>(</sup>२) गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यालु ते भारतभूगिमागे। भवति

पुरुषाः े सुरतात् ॥ (श्रीविद्यापुराण २ । ३ । २४)

भूप: दिवगण भी निरत्तर यही गान काते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्गके मार्गमून भारतवर्गमें जन्म

लिया है, से पुत्र हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक सन्य (बड़भागी) हैं।

जिनं प्राणियोंको भगवान मनुष्य बनाते हैं, उनपर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण (उदार) करेंगे । इसी आशासे वे मनुष्य-शरीर देते है। भगवानने विशेष कपा करके मनुष्यको अपनी प्राप्तिकी सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रेखा है । इसलिये 'लोकेऽस्मिन' पदसे विशेषरूपसे मनुष्यकी और ही लक्ष्य है। परन्त भगवान तो प्राणिमात्रमें समानरूपसे रहते हैं— 'समोऽहं सर्वभतेव' (गीतं ९ । २९) । जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ उनकी सम्पति भी रहती है, इसलिये 'भूतसर्गी' पद दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणिमात्र भगवान्की तरफ चेल सकता है। भगवानको तरफसे किसीको मना नहीं है।

मनुष्योंमें जो सर्वथा दुराचारोंमें लगे हुए हैं, वे चाण्डालं और पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि पापयोनिवालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पापयोनिवालोंका तो पहलेके पापोंके कारण परवशतासे पाप-योनिमें जन्म होता है और वहाँ उनका पराने पापोंका फलमोग होता है; परन्तु दुराचारी मनुष्य यहाँ

जान-बझकर बरे आचरणों में प्रवत्त होते हैं अर्थात नये पाप करते हैं।पाप-योनिवाले तो पराने पापोंका फल भोगकर उन्नतिकी ओर जाते हैं. और दराचारी नये-नये पाप करके पतनको ओर जाते हैं। ऐसे दुराचारियोंके लिये भी भगवानने कहा है कि यदि अत्यन्त दराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है. तो वह भी सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त कर लेता है (९।३०-३१)। ऐसे ही पापी-से-पापी भी जानरूपी नौकासे सब पापोंको तरकर अपना उद्धार कर लेता है (४ । ३६) । तात्पर्य यह कि जब दराचारी-से-दराचारी और पापी-से-पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है, तो फिर अन्य पाप-योनियोंके लिये भगवानकी तरफसे मना कैसे हो सकती है ? इसलिये यहाँ 'भूत' (प्राणिमात्र) शब्द दिया है।

मानवेतर प्राणियोंमें भी दैवी प्रकृतिके पाये जानेकी बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखनेमें आती हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, जिसमें पश-पक्षियोंकी योनिमें भी दैवी गुण होनेकी बात आती हैं । कई कुत्ते ऐसे

महाभारतके शान्तिपर्वमें इसी प्रसङ्घकी एक कथा आती है । शकुनिलुव्यक नामका एक बधिक था । उसका मुख्य काम पशु-पक्षियोंको मारना ही था । एक दिन वह शिकारके लिये जंगलमें गया । दिन भर पूमता रहा, पर खानेको कुछ मिला नहीं । अकस्मात् आकाश बादलोंसे भर गया और जोरोंसे ऑधी-वर्षा होने लगी । यह बधिक एक वृक्षके नीचे आकर बैठ गया ।

उसी वृक्षपर दम्पती कपोत और कपोती रहते थे । चुगा चुगनेके लिये दोनों वाहर गये हुए थे । यासातके कारण कपोती जल्दी आ गयी । पंछ गीले होनेसे यह ठिट्टरकर नीवे गिर पड़ो, तो यधिकने उसको पकड़ कर अपने पिजड़ेमें यंद कर लिया । जब कपोत घरपर आया, तो कपोतीको वहाँ न देखकर विलाप करने लगा । उसके विलापको सुनकर कपोती बोली कि 'हे प्राणनाथ ! आप मेरे लिये इतना विलाप क्यों करते हैं ? आप अपने कर्तव्यका पालन कीजिये । हमारे स्थानपर आये हुए अतिथिकी आप रक्षा कीजिये । अतिथिका सत्कार करना गृहस्थका खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह जाड़ा छुटे, भूख मिटे-ऐसा आपको प्रथम करना चाहिये । मैं तो पिंजड़ेमें पड़ी हैं !' अपनी स्त्रोंकी बात सुनकर कपोतने अपनी चोंचसे सूछे पत्ने एवं छोटी-छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्टी की । फिर किसी घरसे जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी । यह बर्पिक सर्रदीसे विदुर रहा था । अग्निकी गामीसे जब बुख ठीक हुआ, तो उसने कपोतसे कहा कि 'मुझे भूल लग रही है, क्या करूँ ?' कपोत बोला कि 'आप चिन्ता न करें । आप मेरे अनियि हो; अतः मै आपकी भूख पिटानेका प्रवस करूंगा ।' कपोतने धोड़ी देर विचार किया । परनु उसे अपने-आपको अनिमे गिरानेक अलावा धोई दुमस उपाय सुझा नहीं । अतः यह अनिकी तीन परिक्रमा काके उसमें कृद पड़ा । उसको अन्निमे जलने हुए देउका बधिकके मनमें विचार आया कि इस कपोतने मुझे कितना आराम दिया है! भोजनके लिये तो इसने अपने-आपको ही दे दिया है। हाय-हाय ! मैं कितना कूर, निर्देशी पापों हैं ! यह पक्षी होकर भी इतना अन्दर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा कूर काम करता है! आजसे मैं कभी ऐसा पापकर नहीं करूँगा ! ऐसा निधय करके उसने पिजड़ेपेसे कपोतीको छोड़ दिया । अपने यन्निदेवके अभावमें वह कपोती विजाय करने

भी देखे गये हैं, जो अमावस्या, एकादशी आदिका वत रखते हैं और उस दिन अत्र नहीं खाते । सत्सहमें:-भी मनुष्येतर प्राणियंकि आकर बैठनेकी बातें सुनी हैं । सत्सद्गर्में साँपको भी आते देखा है । गोरखपरमें जब बारह महीनों का कीर्तन हुआ था, तब एक काला कृता कीर्तन-मण्डलीके बीचमें चलंता और जहाँ सत्सङ्घ होता. वहाँ बैठ जाता । ऋषिकेश-(स्वर्गाश्रम-) में वटवक्षके नीचे एक साँप आया करता था । वहाँ एक सन्त थे। एक दिन उन्होंने सॉॅंपसे कहा 'ठहर' तो वह ठहर गया । सत्तने उसे गीता सुनायी, तो वह चुपचाप बैठा रहा । गीता पूरी होते ही साँप वहाँसे चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया । (इस तरहके पशु-पक्षियोंमें ऐसी प्रकृति पूर्वसंस्कारवश स्वाभविक होती है ।)

इस प्रकार पश्-पक्षियोंमें भी दैवी सम्पत्तिके गुण देखनेमें आते हैं । हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी सम्पत्तिके गुणींके विकासका क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकासका क्षेत्र और योग्यता केवल मनप्य-शरीरमें ही है।

पश्, पक्षी, जड़ी.बूटी, वृक्ष, लता आदि जितने भी जहुम-स्थावर प्राणी है, उन सभीमें दैवी और आसरी सम्पतिवाले प्राणी होते हैं। मनुष्यको उन सबको रक्षा करनी हो चाहिये: क्योंकि सबकी रक्षाके लिये. सबका प्रबन्ध करनेके लिये ही यह मनप्य बनाया गया है । उनमें भी जो सात्त्विक पर्।, पक्षी, जड़ी, बूटी आदि हैं, उनकी तो विरोधतासे रहा करनी चाहिये: क्योंकि टनकी रक्षासे हमारेमें दैवी सम्पति बढती है । जैसं, गोमाता हमारी पुत्रनीया है तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिये; क्योंकि गाय सम्पूर्ण सृष्टिका कारण हैं—'गावो विश्वस्य मातरः' । गायके घोसे ही यज्ञ होता है; भैस आदिके घोसे लगी कि पतित्यके बिना में रहकर क्या करूँगी ? ऐसे विसाय करते हुए वह भी अग्निमें कुद पहें । इननेने उन क्षेत्रों (कपोत और कपोती) को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चले गये ।

नहीं । यजसे वर्षा होती है । वर्षासे अन्न और अजसे प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियाम खेतीके लिये वैलोंको जरूरत होती है। वे वैल गायोके होते है। वैलोंसे खेती होती है अर्थात् वैलोंसे हल आदि जोतकर तथा कुएँ आदिके जलसे सीनकर खेती की जाती है । खेतीसे अत्र, वस आदि निर्वाहकी चार्ज पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि समीक जीवन-निर्वाह होता है । निर्वाहमें भी गायक घी-द्रप हमारे खाने-पीनेके काम आते हैं। उन घी-दधम हमारे शरीरमें यल और अन्तःकरणमें सात्विक भाग बढ़ते हैं । इसी तरहसे जितनी जड़ी-बृटियाँ हैं, उनमेंसे सात्विक जड़ी-बटीसे कायाकल्प होता है, रोग दर होता है और शरीर पृष्ट होता है । इसलिये हम लोगों-को सात्विक परा, पक्षी, जडी-बटी आदिकी विशेष रक्षा करनी चाहिये, जिससे हमारे इहलोक और परलेक दोनों सुधर जाये ।

'दैवो विस्तरशः प्रोक्तः'-- भगवान् कहते हैं कि दैवी सम्पत्तिका मैंने विस्तारसे वर्णन कर दिया । इसी अध्यायके पहले श्लोकमें नौ, दूसरे श्लोकमें म्यारह और तीसरे श्लोकमें छः—इस तरह दैवी सम्पत्तिके कुल छ्य्यीस लक्षणींका वर्णन किया गया है। इससे पहले भी गुणातीतके लक्षणीमें (१४ 1२२-२५), बीम साधनीर्ने अन्योत (१३ । ७-११), भत्त्रोंके लक्षणोंमें (१२ । १३-१९), कर्भयोगीके लक्षणोंमें (६ १७-९) और स्थितप्रशके लक्षणीमें (२ । ५५-७१) दैवी सम्पतिका विस्तारसे वर्णन हुआ है।

'आसरं पार्थ में शृण'- भगवान कहते हैं कि अव त मुझसे आसुरी सम्पतिको विसारपूर्वक सुन अर्थात जो मन्त्र्य केवल प्राण-पोपणपरायण होते हैं, उनका स्वमाव कैसा होता है—यह मेरेसे सन ।

उनको इस प्रकार विमानमें जाते हुए देखकर बधिकने अपने सब अख-शब फेंक दिये । उसने विचार किया कि अस में भारत-मारण करूँगा, और त्याग-नपास करके शरीको सुद्धा डान्यूंगा--कुछ छाउँगा-पीउँगा नहीं । इस सरहका विचार करके वह काँटोंसे भरे जंगलमें चला गया ! काँटोंसे उसका शारि जिल गया ! आगे वज्ये धारों ओांसे आग (दावानि) लगी हुई थी। उसी आगमे घुमकर वह जर्नका मर गया। अन समयमे भजन सारण करनेसे उसकी सदर्गत हो गयी ।

ं सम्बन्ध—भगवान्से विर्मुख मनुष्यमें आसुरी सम्पत्ति किस क्रमसे <sup>\*</sup> आती है, उसका आगेके श्लोकमें वर्णन करते हैं ।

# प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।।७ ।।

ं आसुरी प्रकृतिवाले पनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते और उनमे न बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य-पालन ही होता है ।

व्याख्या—प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विद्यासुराः — आजकलके उच्छृङ्खल वातावरण, खान-पान,
शिक्षाः आदिके प्रभावसे प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और
निवृत्तिकों अर्थात् किसमें प्रवृत्त होना चाहिये और
किससे निवृत्त होना चाहिये—इसको वहीं जानते और
जानना चाहते भी नहीं । वोई इसको वहाना चाहे होते ।
उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हैंसी उड़ाते हैं,
उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमानके कारण अपनेको
बड़ा बुद्धिमान् समझते हैं । कुछ लोग (प्रवृत्ति और
निवृत्तिको) जानते भी है, पर उनपर आसुरी सम्पदाका
विशेष प्रभाव होनेसे उनको विहित्त कार्योमें प्रवृत्ति
और निवृद्ध कार्योसे निवृत्ति नहीं होती । इस कारण
स्वसे पहले आसुरी-सम्पत्ति आती है—प्रवृत्ति और
निवृत्तिको न जाननेसे ।

प्रवृत्ति और निवृत्तिको कैसे जाना जाय ? इसे गुरुके इग, प्रत्यके द्वारा, तिचारके द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्यपर कोई आफत आ जाय, वह मुसीबतमें फँस जाय, कोई विचित्र घटना घट जाय, तो विवेकशांकि जामत् हो जाती है। किसी महापुरुषके दर्शन हो जानेसे पूर्वसंस्कारवश मनुष्यकी वृत्ति बदस जाती है अथवा जिन स्थानीपर बड़े-बडे प्रपावशाली सन्त हुए हैं, उन स्थलोंमें, तीर्थोंमें जानेसे भी विवेकशांकि जायत् हो जाती है।

विवेक-शिक्त प्राणिमात्रमें रहती है। परन्तु पशु-पहीं
आदि योतियोमें इसको विकसित कारोका अवसर,
स्थान और योग्यता नहीं है एवं मनुष्यमें उसको
विकसित कारोका अवसर, स्थान और योग्यता भी
है। पशु-पक्षी आदिमें वह विवेक-शिक्त केवल अपने
शारीर-निर्वाहतक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस
विवेकशक्ति अपना और अपने परिवारका तथा अन्य
प्राणियोंका भी पालन-पोषण कर सकता है, और
दुर्गुण-दुणवारोंका त्याग करके सदगुण-सदावारोंको भी
ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतन्त है; क्योंकि
वह साधन-चोनि है। परन्तु पशु-पक्षी इसमें स्वतन्त
नहीं है: क्योंकि वह भोग-योनि है।

जब मनुत्योंकी खाने-पीने आदिमें हो विशेष वृति रहती है, तब उनमें कर्तव्य-अकर्तव्यका होश नहीं रहता । ऐसे मनुत्योंमें पशुओंकी तरह दैवी सम्पत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती । ऐसे मनुत्योंके लिये पी भगवान्ते 'जनाः' पद दिया है अर्थात् वे भी मनुष्य कहलानेके लायक हैं; क्योंकि उनमें दैवी सम्पत्ति प्रकट हो सकती है ।

### विशेष वात

'जनाः' (१६ ।७) से लेकर 'नरायमान' (१६ ।१९) पदतक बीचमें आये हुए श्लोकोंने करों भी भगवानुने मनुष्यवाचक शब्द नहीं दिया है । इसका

अं आत्ममें ही अच्छी शिक्षा न मिलनेसे वे आसुर प्राणी वया करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, शांगिकी शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान-पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है, बड़ों और छोटोंके साथ फैसा व्यवहार करना चाहिये और कैमा नहीं करना चाहिये, वाणी आदिका सन्य क्या होता है और असत्व क्या होता है—इन सब बातोंको नहीं जानने अर्थान् अर्था शिक्षांक अभावमें थे प्रवृत्ति और निवृत्तिको, शोंचको, सदावारको और सत्यको नहीं जानने । इम फारण थे सन्य नव्य पानसामी विमुख शोंने हैं । परमाज्यासे विमुख होनेसे ये न इंडर, धर्म आदिको पानते हैं और न उनकी पर्योगको हो पानने हैं । ये सी-पुरुष्के सहसे हो संसारको उद्यन्ति मानते हैं । इस प्रकार नान्तिक दृष्टिका आग्रय होकर ये दूरगोंको दुराइ देने हैं और अपना महान पतन कर होते हैं ।

वातको पृष्ट किया गया है।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्यमें आसुरी सम्पत्तिका त्याग करनेकी तथा दैवी सन्पत्तिको धारण करनेकी योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी सम्पत्तिको धारण न करके आसरी सम्पत्तिको वनाये रखते हैं. वे मनुष्य कहलानेलायक नहीं हैं। वे पश्असिऔर नारकीय प्राणियोंसे भी गये-बीते हैं: क्योंकि परा और नारकीय प्राणी तो पापोंका फल भौगकर पवित्रताकी तरफ जा रहे हैं और ये आसुर स्वभाववाले मनुष्य जिस पुण्यसे मनुष्य-शरीर मिला है, उसको नष्ट करके और यहाँ नये-नये पाप चटोरकर पशु-पक्षी आदि योनियों तथा नरकोंकी तरफ जा रहे हैं । अतः उनकी दर्गतिका वर्णन इसी अध्यायके सोलहवें और उन्नीसवें श्लोकोंमें किया गया है।

भगवान्ने आसुर मनुष्येंकि जितने लक्षण बताये हैं, उनमें उनको परा आदिका विशेषण न देकर 'अशुमान्', 'नराधमान्' विशेषण दिये हैं । कारण यह कि पश् आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शनसे पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्योंमें विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शनसे पाप लगता है. अपवित्रता आती है। इसी अध्यायके बाईसवें श्लोकमें 'नरः' पद देकर यह बताते हैं कि जो काम-क्रोध-लोमरूप नक्के द्वारोंसे छुटकर अपने कत्याणका आचरण करता है, वही मनुष्य कहलानेलायक है। पाँचवं अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भी 'नरः' पदसे इसी

'न शौर्व नापि चाबारो न सत्य तेषु विद्यते — प्रवृति और निवृत्तिको न जाननेसे उन आसर समाव-वालोमें शुद्धि-अशुद्धिका ख्याल नहीं रहता । उनके सांसारिक वर्तावका, व्यवहारका भी ख्याल नहीं होता अर्घात् माता-पिता आदि बड़े-बूढ़ोंके साथ तथा अन्य मनुष्येंकि साथ कैसा बर्ताव करना, चाहिये और कैसा नहीं करना चाहिये-इस बातको वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता अर्थात् वे असत्य बोलते हैं और आवरण भी असत्य ही करते हैं। इन सबक तात्पर्य यह है कि वे पुरुष असुर हैं। खाना-पीना, आरामसे रहना तथा 'मैं जीता रहें, संसारक सुख भोगता रहूँ और संम्रह करता रहूँ आदि उद्देश्य होनेसे उनको शौवाचार और सदाचारकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती | · भगवान्ने दूसरे अध्यायके चौवालीसवें श्लोकमें बताया है कि वैदिक प्रक्रियांके अनुसार सांसारिक भेग और संप्रहमें लगे हुए पुरुषोंमें भी परमात्माकी प्राप्तिका एक निधय नहीं होता । भाव यह है कि आस्पे सम्पदाका अंश रहनेके कारण जय ऐसे शास-विधिसे यज्ञादि कमोंमें लगे हुए पुरुष भी परमात्माका एक

निशय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषोंने आसूरी सन्पदा

विशेष बड़ी हुई है अर्थात् जो अन्यायपूर्वक भीग

और संग्रहमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्माक

एक निश्चय होना कितना कठिन है \*!

सम्बर्य—बहाँ सत्वर्मीमें प्रवृति नहीं होती, वहाँ सद्भावोंका भी निग्रदर होता है अर्थात् सद्भाव दवते चले जाते है—अब इसको बताते हैं।

असत्यमप्रतिष्टं

जगदाहरनीश्वरम् ।

ते किमन्यत्कामहैतुकम् ।। ८ ।। अपरस्परसम्भूतं

ये कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और विना ईश्वरके अपने-आप केवल स्त्री-एप्पके संयोगसे पैदा हुआ है। इसलिये काम ही इसका कारण है, और कोई कारण नहीं है ।

व्याट्या—'असम्बर्ष'— आसुर सम्भववाले पुरेष कोई भी बात सत्य नहीं है । जितने भी यह, दान, कहा बर्रत है कि यह जगत असत्य है अर्थात् इसमें तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, वत अर्थाद् शुभ वर्म

पापर्यंत कर सहव सुचार । धननु मीर रेहि भाव न काऊ ।।

किये जाते हैं, उनको वे सत्य नहीं मानते । उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं ।

'अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीधरम्'— संसारमें
आस्तिक पुरुषोंको धर्म, ईश्वर, परलोक ं (पुनर्जन्म)
आदिमें श्रद्धा होती हैं। परन्तु वे आसुर मनुष्य धर्म,
ईश्वर, आदिमें श्रद्धा नहीं रखते। अतः वे ऐसा मानते
हैं कि इस संसारमे धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदिकी
कोई प्रतिष्ठा—मर्यादा नहीं है। इस जगत्को वे बिना
मालिकका कहते हैं अर्थात् इस जगत्को रखनेवाला,

इसका शासन करनेवाला, यहाँपर किये हुए पाप-पुण्योंका फल भुगतानेवाला कोई (ईश्वर) नहीं है। 🗓

'अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुक्कम्'—चे कहते हैं कि स्त्रीको पुरुषकी और पुरुषको स्त्रीकी कामना हो गयी । अतः उन दोनोंके परस्पर संयोगसे यह संसार पैदा हो गया । इसलिये काम ही इस संसारका हेतु है । इसके लिये ईश्वर, प्रारच्य आदि किसीकी क्या जरूरत है ? ईश्वर आदिको इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनियाको बहकाना है ।

4

सम्बन्ध—जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं, वहाँ सद्विचार काम नहीं करते अर्थात् सद्भिचार प्रकट ही नहीं होते—इसको अब आगेके स्लोकमें बताते हैं।

# एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युत्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।।९।।

उपर्युक्त (मास्तिक) दृष्टिका आश्रय लेनेवाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूपको नहीं मानते, जिनकी सुद्धि तुच्छ है, जो उप्रकर्मा और संसारके शत्रु हैं, उन मनुष्योंकी सामर्थ्यका उपयोग जगत्का नाश करनेके लिये ही होता है।

व्याख्या---'एतां दृष्टिमवष्टभ्य'---न कोई चेतन-तत्त्व-(आत्मा-) से विमुख होनेसे उनका पतन कर्तव्य-अकर्तव्य है, न शोचाचार-सदाचार है, न ईक्षर है, हो चुका होता है। न प्राय्थ है, न पाप-पुण्य है, न पत्लोक है, न 'अल्यबुद्धयः'--- उनमें जो विवेक-विचार होता किये दुए कर्मोंका कोई दण्ड-विधान है---ऐसी नास्तिक है, वह अत्यन्त ही अल्प, तुच्छ होता है। उनकी

दृष्टिका आश्रय लेकर वे चलते हैं।
'नष्टातमानः'---आत्मा कोई चेतन तत्त्व है,

आत्माकी कोई सता है—इस बातको वे मानते ही नहीं । वे तो इस बातको मानते हैं कि जैसे कत्या और चूना मिलनेसे एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्वोंके मिलनेसे एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज है—मह बात नहीं है। उनकी दृष्टिमें जड़ हो मुख्य होता है। इसलिये वे चेतन-तत्वसे बिल्कुल ही बिमुख रहते हैं।

'अल्पबुद्धयः'— उनमें जो विवेक-विचार होता है, वह अत्यन्त ही अल्प, तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थोंपर अवलम्बित रहती है कि कमाओ, खाओ, पीओ और मौज करो। आगे भविष्यमें क्या होगा? परलोकमें क्या होगा? ये वार्ते

यहाँ अल्पबृद्धिका यह अर्थ नहीं है कि होक काममें उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य-तत्व क्या है? धर्म क्या है? अधर्म क्या है? सदाचार-दुग्रचार क्या है? और उनका परिणाम क्या होता है? इस

ये चेता-तत्त्वसे बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। विषयमें उनकी युद्धि काम नहीं करती। परनु धनादि

पर्मापनेक बाद जो जन्म होता है, वह चाहे मृत्युलोकमें हो, चाहे किसी अन्यलोकमें हो, चाहे मनुष्य,
पर्मु-पर्सी आदि किसी योतिविद्योग्ये हो, यह मत्र 'परलोक' ही है।

उनकी चुद्धिमें नहीं आतीं।

में अनीक्षर' पदका तासर्च यह है कि आसुरी सम्पतिवाले इंडरकी नहीं मानने । 'प्राची सब्बं इस न्यायके अनुसार यह सिद्ध होता है कि इंडरकी सता तो है, पर वे उसे स्वीकार न माननेसे वे अपार वित्ताओंसे घिरे रहने हैं (१६ ।११), पर इंडरकी सताको, देवी सम्पतिवाले मनुष्य निक्कित और सिर्मिक तरते हैं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्यमें आसुरी सम्पत्तिका त्याग करनेकी तथा दैवी सम्पत्तिको घारण करनेकी योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी सम्पतिको धारण न करके आसुरी सम्पत्तिको बनाये रखते हैं, वे मन्ष्य कहलानेलायक नहीं हैं । वे पशुओंसे और नारकीय प्राणियोंसे भी गये-बीते हैं; क्योंकि परा और नारकीय प्राणी ती पापोंका फल भोगकर पवित्रताकी तरफ जा रहे हैं और ये आसर स्वनाववाले मनुष्य जिस पुण्यसे मनुष्य-शरीर मिला है, उसको नष्ट करके और यहाँ नये-नये पाप बटोरकर पशु-पक्षा आदि योनियों तथा नरकोंको तरफ जा रहे हैं । अतः उनकी दुर्गतिका वर्णन इसी अध्यायके सोलहवें और उत्रीसवें श्लोकोंमें किया गया है।

भगवान्ते आसुर मनुष्योंके जितने लक्षण बताये हैं, उनमें उनको पशु आदिका विशेषण न देकर 'अशुभान्', 'नराधमान्' विशेषण दिये हैं । कारण यह कि पश आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शनसे पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्योंमें विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शनसे पाप लगता है. अपवित्रता आती है। इसी अध्यायके वाईसवें श्लोकमें 'नरः' पट टेकर यह बताते हैं कि जो काम-क्रोध-लोभरूप नरकके द्वारोंसे छटकर अपने कल्याणका आचरण करता है, वहीं मनुष्य कहलानेलायक है। पाँचवें अध्यापके तेईसर्वे श्लोकमें भी 'नरः' पदसे इमी

बातको पृष्ट किया गया है।

'न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विधते'— प्रवृत्ति और निवृत्तिको न जाननेसे उन आसर संभाव-वालोमें शुद्धि-अशुद्धिका ख्याल नहीं रहता । उनके सांसारिक वर्गावका, व्यवहारका भी ख्याल नहीं होता अर्थात् भाता-पिता आदि बड़े-चुड़ोंके साथ तथा अन्य मनुष्येकि साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये और कैसा

नहीं करना चाहिये-इस बातको वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता अर्थात वे असत्य बोलते है और आचरण भी असत्य हो करते हैं। इन सबक तात्पर्य यह है कि वे पूरुप असूर है। खाना-पीना, आरामसे रहना तथा 'मैं जीता रहें, संसारका सुख भोगता रहें और संग्रह करता रहें' आदि उदेश्य होनेसे

उनको शौचाचार और सदाचारकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती । भगवान्ते दूसरे अध्यापके चौवालीसवे रलोकमें बताया है कि वैदिक प्रक्रियांके अनुसार सांसारिक भोग और संग्रहमें लगे हुए पुरुषोंने भी परमात्माकी प्रास्तिक एक निधय नहीं होता । भाव यह है कि आसुरी सम्पदाका अंश रहनेके कारण जब ऐसे शास-विधिसे यशादि कर्मोमें लगे हुए पुरुष भी परमात्माका एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषोंमें आसुरी सन्पदा विशेष बढ़ी हुई है अर्धात जो अन्यायपूर्वक मोग और संप्रहमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्माका एक निश्चय होना कितना कठिन है \*।

सन्वय-जहाँ सत्वर्गीर्थ प्रवृति नहीं होती, वहाँ सद्भावीच्य भी निग्दर होता है अर्थात् सद्भाव दयते पर्स दर्त है-अब इसको बताते हैं।

> असत्यमप्रतिप्रं अपरस्परसम्भृतं 🕟

जगदाहुरनीश्वरम् ।

किमन्यत्कामहैतुकम् ।। ८ ।।

ये कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वरके अपने-आप केवल स्त्री-एपपके संयोगसे पैदा हुआ है। इसलिये काम ही इसका कारण है, और कोई कारण नहीं है ।

ते

कहा बस्ते हैं कि यह जगत् असत्य है अर्थात् इसमें तप, ध्यान, साध्याय, तीर्य, व्रत आर्थ राम वर्म

व्याच्या—'असत्यम्'— आसुर समाववाले पुरप कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यह, दन,

पापनेत कर सहत्र सुभाद्र । घटनु भीर तेति धात्र न कार्र ।।

proprinting and a second contraction of the contrac किये जाते हैं, उनको वे सत्य नहीं मानते । उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं।

ं अप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्वरम्'— संसारमें आस्तिक प्रत्योंकी धर्म, ईश्वर, परलोक (पुनर्जन्म) आदिमें श्रद्धा होती है । परन्तु वे आसूर मनुष्य धर्म, ईश्वरः आदिमें श्रद्धा नहीं रखते; अतः वे ऐसा मानते हैं कि इस संसारमें धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदिकी कोई प्रतिष्ठा--मर्यादा नहीं है । इस जगत्को वे विना मालिकका कहते हैं अर्थात् इस जगत्को रचनेवाला, इसका शासन करनेवाला, यहाँपर किये हुए पाप-पुण्योंका फल भुगतानेवाला कोई (ईश्वर) नहीं है। 🏗

'अपरस्परसम्पूतं किमन्यत कामहैतकम्'--वे कहते हैं कि स्त्रीको प्रवको और प्रवको स्त्रीको कामना हो गयी । अतः उन दोनेंकि परस्पर संयोगसे यह संसार पैदा हो गया । इसलिये काम ही इस संसारका हेत है। इसके लिये ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसीकी क्या जरूरत है ? ईश्वर आदिको इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दनियाको बहकाना है।

सम्बन्ध--जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं, वहाँ सद्भिचार काम नहीं करते अर्थात् सद्भिचार प्रकट हो नहीं होते--इसको अब आगेके श्लोकमें बताते हैं।

दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ९ ।।

उपर्युक्त (नास्तिक) दृष्टिका आश्रय लेनेवाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूपको नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उपकर्मा और संसारके शत्रु हैं, उन मनुष्योंकी सामर्थ्यका उपयोग जगत्का नाश करनेके लिये ही होता है।

हो चका होता है।

व्याख्या--'एतां द्रष्टिमबप्रभ्य'--न कोई चेतन-तत्त्व-(आत्मा-) से विमुख होनेसे उनका पतन कर्तव्य-अकर्तव्य है, न शौचाचार-सदाचार है, न ईश्वर है, न प्राख्य है, न पाप-पुण्य है, न परलोक है, न किये हुए कर्मीका कोई दण्ड-विधान है---ऐसी नास्तिक दृष्टिका आश्रय लेका वे चलते हैं।

'नष्टात्पानः'--आत्मा कोई चेतन तत्व है. आत्माकी कोई सत्ता है---इस बातको वे मानते ही नहीं । वे तो इस बातको मानते हैं कि जैसे कत्था और चुना मिलनेसे एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्वोंके मिलनेसे एक चेतनता पैदा हो जाती है। यह चेतन कोई अलग चीज है—यह बात नहीं है। उनकी दृष्टिमें जड़ हो मुख्य होता है। इसलिये ये चेतन-तत्त्वसे विल्कुल ही विमुख रहते हैं।

'अल्पयुद्धयः'—, उनमें जो विवेक-विचार होता है, वह अत्यन्त ही अल्प, तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थीपर अवलम्बित रहती है कि कमाओ, खाओ, पीओ और मौज करो । आगे भविष्यमें क्या होगा ? परलोकमें क्या होगा ? ये बातें

उनकी बृद्धिमें नहीं आतीं । यहाँ अल्पवद्भिका यह अर्थ नहीं है कि हरेक काममें उनको बद्धि काम नहीं करती । सत्य-तत्त्व

क्या है ? धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? सदाचार-दराचार क्या है ? और उनका परिणाम क्या होता है ? इस विषयमें उनकी बुद्धि काम नहीं करती । पत्नु धनादि

मिरनेके बाद जो जन्म होता है, यह चाहे मृत्युलोकमें हो, चाहे किमी अन्यलोकमे हो, चाहे मनुष्य, परा-पक्षी आदि किसी योनिविशेषमें हो, यह सत्र 'परलोक' ही है।

र्- अनोधा' पदका तात्पर्य यह है कि आसुरी सम्पतिवाले ईग्ररको नहीं मानते । 'प्राप्ती सत्यां निषंधः' इम न्यायके अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्राकी सत्ता तो है. पर वे उसे स्वीकार नहीं करने । ईश्राकी सना न माननेसे वे अपार चिन्ताओंसे थिरे रहते हैं (१६ । ११), पर ईप्ररकी सताको मानकर उसके आदित रहनेवाने दैयों सप्पनिवाले मनुष्य निश्चित्त और निर्भय रहते हैं।

यस्तुओंके संग्रहमें उनकी चुद्धि बड़ी तेज होती है । तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उत्रतिके विषयमें उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगोंमें फैसनेके लिये उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है।

'ढप्रकर्माणः'— वे किसीसे हरते ही नहीं। यदि होरंगे तो चोर, हाकु या राजकीय आदमीसे डोंगे । ईश्वरसे, परलोकसे, मर्यादासे वे नहीं डरते । ईश्वर और परलोकका भय न होनेसे उनके द्वारा दूसरोंकी हत्या आदि यड़े भयानक कर्म होते हैं।

'अहिताः'— उनका स्वभाव खराव होनेसे वे दूसरोंका अहित (नुकसान) करनेमें ही लगे रहते हैं और दूसरोंका नुकसान करनेमें हो उनको सख होता है ।

'जगतः क्षया**य प्रभवन्ति'—** उनके पास जो शक्ति है, ऐसर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब-का-सब दूसरोंका नाश करनेमें हो लगता-

है । दूसरोंका नारा ही उनका उद्देश्य होता है । अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अधवा विल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरोकी उत्रतिको सह नहीं सकते । दूसरोका नाश करनेमें ही उनको सुख होता है अर्थात् पराया हक छीनना, किसीको जानसे मार देना-इसीमें उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओंको मारकर छा जाता है, दूसर्वेक दःखकी परवाह नहीं करता और राजकीय स्पर्धी अफसर जैसे दस, पचास, सौ रुपयोंके लिये हजारों रुपयोंका सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ

पूरा करनेके लिये दूसरोंका चाहे कितना ही नुकसान हो जाय, उसकी वे परवाह नहीं करते । वे आसर स्वभाववाले पशु-पंक्षियोंको मारकर खा जाते है और अपने थोड़ेसे सुखके लिये दूसरोंको कितना दुःख हुआ-इसको वे सोच ही नहीं सकते ।

सम्बर्य—जहाँ सर्कर्म, सद्भाव और सद्विचारका निगदर हो जाता है, वहाँ पनुष्य कामनाओंका आश्रय लेकर का करता है-इसको आगेके स्तोकमें बताते हैं।

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्ममानमदान्विताः ।

मोहाद् गृहीत्वासद्धाहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ।। १० ।।

कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर दम्भ, अभिमान और मदमै चूर रहनेवाले तथा अपवित्र व्रत धारण करनेवाले मनुष्य मोहके कारण दुरावहाँको धारण करके संसारमें विचरते रहते हैं।

ब्याख्या—'काममाश्रित्य दुष्पुरम्'—वे आसुरी प्रकृतियाले कभी भी भूधे न होनेवाली कामनाओंका आह्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवानुका, कोई कर्तव्यका, कोई धर्मका, कोई स्वर्ग आदिका आन्नय लेता है. ऐसे ही आसर प्राणी कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेते हैं। उनके मनमें यह बात अच्छी तरहरी जैंची हुई रहती है कि कामनाके बिना आदमी पत्थर-जैसा हो जाता है: कामनाके आश्रयके विना आदमीकी विप्रति हो ही नहीं सकती: आज जितने आदमी नेता पन्डित, धनी आदि हो गमे हैं. थे सब कामनाके फारण ही हुए हैं। इस प्रकार बामनाक आश्रित रहनेवाले भगवान्त्रवे, परलोकन्त्रे, प्रतस्य अद्भिषे नहीं मानते ।

अब उन कामनाओंकी पूर्ति किनके द्वारा करें ? उसके साधी (सहायक) कौन है? तो बताते हैं-'दब्बमानदान्तिताः' । वें दम्भ, मान और मदसे युक रहते हैं अर्थात् ये उनकी कामनापृत्तिः बल है। जहाँ जिनके सामने जैसा बननेसे अपना मतलब सिद होता हो अर्थात् धन, मान, बड़ाई, पुत्रा-प्रतिष्टा, आदर-सत्कार, याह-याह आदि मिलते हो, वहाँ दनके सामने वैसा हो अपनेको दिखाना 'दम्म' है । अपनेकी बद्ध मान्ता श्रेष्ठ गान्ता 'मान' है । हमारे पास इतनी विद्या, खुँड, योग्यता आदि है—इस यातको लेक्द नगा-सा आ जाना 'मद' है। वे सदा एप्प, मत और मदमें सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। 'अल्लाबनाः' — उनेक बत-नियम बढ़े अर्दना

होते हैं: जैसे—'इतने गाँवमें इतने गायोंके वाडोंमें आग लगा देनी है: इतने आदिमयोंको मार देना है' आदि । ये वर्ण, आश्रम, आचार-शृद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी है: अतः किसीके भी साथ खाओ-पीओ । हम कथा आदि नहीं सनेंगे; हम तीर्थ, मन्दिर आदि स्थानोंमें नहीं जायेंगे--- ऐसे उनके व्रत-नियम होते हैं।

ऐसे नियमोंवाले डाक भी होते हैं । उनका यह नियम रहता है कि बिना मार-पीट किये ही कोई यसु दे दे, तो वे लेंगे नहीं । जबतक चोट नहीं लगायेंगे, घावसे खन नहीं टपकेगा, तबतक हम वसको वस्तु नहीं लेंगे, आदि ।

'मोहादगृहीत्वासदमाहान'- मृदताके कारण वे अनेक दुराप्रहोंको पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धिको

लेकर चलना ही मृदता है (गीता १८ । ३२) । वे शास्त्रोंकी, वेदोंकी, वर्णाश्रमोंकी और कुल-परम्पराकी मर्यादाको नहीं मानते, प्रत्यत इनके विपरीत चलनेमें. इनको प्रष्ट करनेमें ही वे अपनी बहादरी, अपना गौरव समझते हैं। वे अकर्तव्यको ही कर्तव्य और कर्तव्यको ही अकर्तव्य मानते हैं, हितको ही अहित और अहितको ही हित मानते हैं, ठीकको ही बेठीक और बेठीकको ही ठीक मानते हैं । इन असदिचारेकि कारण उनकी बद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता-पिताका हमारेपर कोई ऋण नहीं है । उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है ? झठ. कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे ? आदि उनके दुराग्रह होते हैं।

सम्बन्ध—सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार्येक अभावमें उन आस्प्री प्रकृतिवालींक नियम, भाव और आचरण किस वदेखको लेकर और किस प्रकारके होते हैं. अब उनको आगेके दो इलोकोंसे बताते हैं।

#### चिन्तामपरिमेयां प्रलयान्तामुपाश्रिताः ਚ कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।। ११ ।।

ये मृत्युपर्यन्त रहनेवाली अपार चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, पदार्थोंका संप्रह और उनका भोग करनेमें ही लगे रहनेवाले और जो कुछ है, वह इतना ही है'--ऐसा निश्चय करनेवाले होते हैं।

'चिन्तामपरिमेयां प्रलयान्तामुपाश्रिताः'— आसुरी सम्पदावाले मनुष्योंमें ऐसी चिन्ताएँ रहती हैं, जिनका कोई माप-तौल नहीं है। जयतक प्रलय अर्थात् मौत नहीं आती, तयतक उनकी चिन्ताएँ मिटती नहीं । ऐसी प्रलयतक रहनेवाली वित्ताओंका फल भी प्रलय-ही-प्रलय अर्थात् बार-बार मरना ही होता है।

चित्ताके दो विषय होते है--एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक । मेरा कल्याण, मेरा ठद्धार कैसे हो ? परव्रह्म परमात्माका निश्चय कैसे हो ? ('विन्ता परव्रहाविनिद्ययाय') ? इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चित्ता होती है, वे श्रेष्ठ हैं । परन्तु आसुर्ध सम्पदावालींको ऐसी चिन्ता नहीं होती । चे तो इससे विपरीत सांसारिक चित्ताओंके आंध्रित रहते हैं कि हम कैसे जीवेंगे?

अपना जीवन-निर्वाह कैसे करेंगे ? हमारे विना बड़े-बढ़े किसके आश्रित जीयेंगे ? हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे ? मरनेके बाद हमारे बाल-बच्चोंकी क्या दशा होगी ? मर जायेंगे तो धन-सम्पत्ति जमीन-जायदाद का क्या होगा? धनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? धनके बिना मकानकी मरम्मत कैसे होगी ? आदि-आदि ।

मन्ष्य व्यर्थमें ही चिन्ता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा । निर्वाहको चीजें तो बाको रहेगी और उनके रहते हुए ही मेरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने-वाले विरक्त-से-विरक्तको भी फरी लंगोटी और फुटी तुम्बी बाको बचतो है और मरता है पहले । ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदिके रहते हुए ही मरते हैं। 💉 यह नियम नहीं है कि धन पास में होने 🕆

मरता न हो । धन पासमें रहते-रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काममें नहीं आता.।

एक बहत यडा धनी आदमी था । उसने तिजोरीकी तरह लोहेका एक मजबूत मकान बना रखा था, जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे । उस मकानका दरवाजा ऐसा वना हुआ था, जो बंद होनेपर चाबीके बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चावी छोड़कर उस मकानके भीतर चला गया और उसने भूलसे दरवाजा बंद कर लिया । अब चाबीके विना दरवाजा न खुलनेसे अन्न, जल, हवाके अभावमें मरते हुए उसने लिखा कि 'इतनी घन-सम्पत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हैं; क्योंकि मुझे भीतर अन्न-जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है!' ऐसे ही खाद्य पदार्थीके रहनेसे नहीं मरेगा. यह भी नियम नहीं है । भोगोंके पासमें होते हए भी ऐसे ही मरेगा । जैसे पेट आदिमें रोग लग जानेपर वैद्य-हाक्टर उसको (अत्र पासमें रहते हुए भी) अत्र

हए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कीड़ीका भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतींको भी प्रारम्भके अनुसार आवश्यकतासे अधिक चीने मिल जाती है। अतः जीवन-निर्याह चीजोंके अधीन नहीं है\* । परन्तु इस

खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो, तो पदार्थींक रहते

तत्त्वको आसुरी प्रकृतिवाले मनस्य नहीं ममझ सकते । वे तो यहाँ समझते हैं कि हम चिन्ता करते हैं, कामना करते हैं. विचार करते हैं. उद्योग घरते हैं तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा न करें तो पर्धो मरना पड़े !

'कामोपभोगपरमाः'— जो मनुष्य धनादि पदार्थीस उपभोग करनेके परायण है, उनकी सी हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख-सामग्री का खूब संग्रह कर हैं और भोग भोग लें । उनकों तो भोगीक लिये पन चाहिये; संसारमें बड़ा बननेके लिये धन चाहिये, सख-आराम, स्वाद-शौकीनी आदिके लिये घन चाहिये । तात्पर्य है कि उनके लिये भोगोंसे बढ़कर कुछ नहीं है ।

'एतायदिति निश्चिताः' — उनका यह निश्चय होता. है कि सुख भोगना और संग्रह करना—इसके सिवाप और कछ नहीं है। । इस संसारमें जो युद्ध है. यही ' है । अतः उनको दृष्टिमें परलोक एक दबोसला है । उनको मान्यता रहती है कि मरनेके बाद कहीं . आना-जाना नहीं होता । यस. यहाँ शरीरके रहते हर जितना सटा भोग लें. वही ठीक है: क्योंकि मरनेस तो शरीर यहीं विखर जायगा 🕂 । शरीर स्थिर रहनेवाला है ही नहीं, आदि-आदि भोगोंक निधयके सामने वे पाप-पुण्य, पुनर्जन्म आदिको भी नहीं मानते ।

कामक्रोधपरायणाः । आशापाशशतैर्वद्धाः

कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ।। १२ ।।

वे आशाकी सैकड़ों फॉसियोंसे वैधे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर पदार्थीका भोग करनेके लिये अन्यायपूर्वक धन-संचय करनेकी चेष्टा करते रहते हैं।

<sup>(</sup>१) प्राप्त्य पहले रवा, पीछे-रवा शरीर । हुनमी विना बनो बारे, पत्र से बीरपुर्वीर ।।

<sup>(</sup>२) मुद्देको हरि देत है, कवड़े लकड़ी आग । जीवित नर बिना कर, उनका आग अभाग ।। (३) बान नहीं धीलों नहीं, नहीं समैपो रोक । बीमण केंद्रे रामप्राम, आन मिले सब बोक ।।

<sup>ों</sup> ऐसे ही सर्गांडर मानवेजाले सकाम मनुष्य भी बहते हैं कि स्वर्गने बहका और बुख नहीं है — नान्यहर्गांत वादित: (मीता २ । ४२) । उनकी यही कामना रहती है कि मार्नके कार हम सामेर्स कार्यन और नाईक दिया भी नहीं हैं-ऐमा से महतने हैं। भोगोको भोगेंगे । स्वर्गके भोगोके मायने पानि

<sup>्।</sup> धर्माधुरम्य देशम पुराराधनं कुतः ।। 🕹 पात्रजीवेर् स्पत्रे

व्याख्या--'आशापाशशतैर्बद्धाः'-आसुरी सम्पति-वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों पाशोंसे वधे रहते हैं अर्थात उनको 'इतना धन हो जायगा, इतना मान हो ' जायगा, 'शरीरमें नीरोगता आ जायगी' आदि सैकड़ों आशाओंकी फॉसियाँ लगी रहती हैं । आशाकी फाँसीसे बंधे हए मनुष्योंके पास लाखों-करोड़ों रुपये हो जाये, तो भी उनका मैंगतापन नहीं मिटता ! उनकी तो यही आशा रहती है कि सन्तोंसे कुछ मिल जाय, भगवान्से कुछ मिल जाय, मनुष्योंसे कुछ मिल जाय । इतना ही नहीं, पश्-पक्षी, वृक्ष-लता, पहाड़-समुद्र आदिसे भी हमें कुछ मिल जाय । इस प्रकार उनमें सदा 'खाऊँ-खाऊँ' बनी रहती है । ऐसे व्यक्तियोंकी सांसारिक आशाएँ कभी पूरी नहीं होतीं (गीता ९ । १२) । यदि पूरी हो भी जायें, तो भी कुछ फायदा नहीं है; क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे, तो आशावाली वस्तु नष्ट हो जायगी और आशावाली वस्त रहेगी, तो वे मर जायँगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जायैंगे।

जो आशारूपी फाँसीसे बँधे हुए हैं, वे कभी एक जगह स्थिर महीं रह सकते और जो इस आरारूपी फाँसीसे छूट गये हैं, वे मीजसे एक जगह फते हैं.—

आशा नाम मनुष्याणां काविदाधर्यशृहुला । यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पङ्गवत् ।।

'कामक्रोधपतायणा!' — उनका परम अयन, स्थान काम और क्रोध हो होते हैं में अर्थात् अपनी कामनापूर्तिके करनेके लिये और क्रोधपूर्वक दूसरोको कर देनेके लिये ही उनका जीवन होता है। काम-क्रोधके परमण मनुष्योंका यह निधय रहता है कि कामनाके बिना मनुष्य जड़ हो जाता है। क्रोधके विना उसका वेज भी नहीं रहता। कामनासे हो सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही बयों? कामनाके बिना तो आदमीका जीवन ही भार हो जाया।। सेसारमें काम और क्रोध हो तो सार जीज है। इसके विना लोग हमें संसारमें रहने ही नहीं देंगे। क्रोधसे ही शासन चलता है, नहीं तो शासनको मानेगा ही कौन? क्रोधसे दवाकर दूसरोंको ठींक करना चाहिये, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्त्र छीन लेंगे। फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आदि।

कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्'--आस्री प्रकृतिवाले मनुष्योंका उद्देश्य धनका संग्रह करना और विषयोंका भोग करना होता है। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वे बेईमानी, घोखेजाजी, विश्वासघात, टैक्सकी चोरी आदि करके: दसरोका हक मारकर: मन्दिर, बालक, विधवा आदिका धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्यान्य पाप करके धनका संचय करना चाहते हैं । कारण कि उनके मनमें यह बात गहराईसे बैठी रहती है कि आजकलके जमानेमे ईमानदारीसे, न्यायसे कोई धनी थोडे हो हो सकता है ? ये जितने धनी हुए हैं, सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए है । ईमानदारीमे, न्यायसे काम करनेकी जो बात है, वह तो कहनेमात्र की है; काममें नहीं आ सकती । यदि हम न्यायके अनुसार काम करेंगे, तो हमें दु.ख पाना पड़ेगा और जीवन-धारण करना मुश्किल हो जायगा । ऐसा उन आसुर स्वभाववाले व्यक्तियोंका निश्चय होता है ।

जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्गके भोगोंकी प्राप्तिकं लिये लगे हुए हैं, उनके लिये भी भगवान्ते कहा है कि उन लोगोंकी युद्धिमें 'हमें परमात्माकी प्राप्ति करता है' यह निधय हो हो नहीं सकता (गीता २ १४४)। फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणीके पोषणमें लगे हुए हैं, उनकी युद्धिमें परमात्म प्राप्तिका निधय कैसे हो सकता है? परनु वे भी यदि चाहें तो परमात्मप्राप्तिका निधय करके साधन-पपयन हो सकते हैं। ऐसा निधय करके लिये विस्तीको भी मना नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य-जन्म परमात्मप्राप्तिकं लिये ही मिला हैं।

<sup>\*</sup> 

<sup>ें</sup> इसी अध्यापके दलवे इलोकमें आये 'दम्म, मान और मद' तो उनके साधी होते हैं और यहाँ आये 'माम और फ्रोच' उनके आह्रय होते हैं।

सम्बन्धाः अगोने हेन रलोकोमे वताते हैं।

## इदमद्य मया लब्धमिम प्राप्त्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ।। १३ ।।

इतनी वस्तुएँ तो हमने आज प्राप्त कर लीं, और अब इस मनोरधको प्राप्त (पूरा) कर लेंगे । इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन किर हो जायगा । अस्ति के व्याख्या—'इदमध मया लब्धमिमं प्राप्त्ये जाते, तो हम सुख और आग्रमसे रहेंगे। एसकाई

व्याख्या—'इदमधः 'मया लब्धियमं प्राप्त्यं प्रमोरायम्'—आसुर्यं प्रकृतिवालं व्यक्ति लोभके परापण होकर मनोराथ करते रस्ते हैं कि हमने अपने उद्योगसे, युद्धिमानीसे, चतुर्यर्डसे, होशियारीसे, चालाब्देसे इतनी वस्तुएँ तो आज प्राप्त कर लीं, इतनी और प्राप्त कर लेंगे । इतनी वस्तुएँ तो हमारे पास हैं, इतनी और वहाँमें आ जायँगीं । इतना धन व्यापारसे आ जायगा । हमारा यहा लड्डका इतना पड़ा हुआ है, अतः इतना धन और वस्तुएँ तो उसके विवाहमे आ ही जायँगी । इतना धन वैवसकी चोरीसे यच जायगा, इतना जमीनसे आ जायगा, इतना मप्रानेके किरायेसे आ जायगा, इतना च्याजका आ जायगा, आदि-आदि ।

इट्यम्हीदमिष में मिळ्ळांति पुतर्यनम् — जीते जीते उनका लोग बढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे उनके मगेर्स्थ मी बढ़ते जाते हैं। जब उनका विनान बढ़ जाता है, तब में चलते-कितते हुए, काम-पंचा करते हुए, फोजन करते हुए, मल-मूत्रका त्याग करते हुए, और यदि निलकर्म (पाठ-पूजा-जप आदि) करते हैं तो उसे करते हुए भी 'धन कैसे बढ़े' इसका विनान करते रहते हैं। इतनी दुकान, मिल, कारखाने तो हमने रहोल दिये हैं, इतने और सुल जायें। इतनी गाये-भैमें, भेड़-चकरियों आदि तो है ही, इतनी और हो जायें। इतनी जमीन तो हमारे पास है, पर यह बहुत अच्छा हो जाया।' इस प्रकार पन और बढ़ित अच्छा हो जाया।' इस प्रकार पन आदि बढ़ित अच्छा हो जाया।' इस प्रकार पन आदि

जब उत्तरी दृष्टि आसे शरीर तथा परिवापर दण्यों है, तब बे उम विरायमें मनेत्र वर्मा तरी वरों है कि अमुक-अमुक दवाएँ सेम्स क्योंसे सही द्विम् रोगड हे अमुक-अमुक भीतें हमड़ी पर हों नृंगार आदिको सामग्री मेगवा लें, जिससे हम छ्व सुन्दा दिखायी दें, आदि-आदि! ऐसे मनोरथ करते-करते उनको यह याद नहीं रहता कि हम बुढ़े हो जायेंगे तो इस सामग्रेका क्या वरेंगे और मस्ते समय यह सामग्री हमारे क्या कम आयेगी? अन्तमें इस सम्पतिका मालिक कौन होगा? बेटा तो कपूत है, अतः यह सब मष्ट कर देगा। मस्ते ममय यह पन-सम्पति खुदको दुःख देगो। इस सामग्रेक लोगके करण ही मुझे बेटा-बेटोसे इतना पड़ता है,

और नौकरोंसे डरना पड़ता है कि कहीं ये लीग

रानवाली गाड़ी भँगवा लें, जिससे बाहरकी गरमी मे

लगे । ऊनके ऐसे वस , मँगवा लें, जिसमे सादी न

लगे । ऐसा बरसाती कोट या छाता मैंगवा लें. जिसते

वर्षासे शरीर गीला न ही । ऐसे-ऐसे गहने-कपडें और

हड़ताल न कर है।

प्रम—देवी सम्पतिको घाएण करके सापन करनेवाले माधकक मनमें भी कभी-कभी व्यक्तर आदिके कार्यको लेक्सर (इस एलोक्सरे ताह) 'इतना कम हो गया, इतना कम करना चाकी है और इतना कम आगे हो जायगा, इतना पैसा आ गया है और इतना वहाँगर टैक्स देन हैं आदि स्कृतगाई होती हैं। येगी हो सुक्तगाई होती हैं। येगी हो सुक्तगाई क्रमाई कृतगाई करनेवाले अप्यूर्ण माधीवालंकि मनमें भी होती हैं, तो इने देनेवी वृत्तिकी मा अंगर हुआ?

अस—दोनों से पृत्तिकी प्रकृता है होरी हैं। येगी

इतमें बड़ा अन्तर है । माधरना डोर्स्स परमा मर्यानका

होत्य है। अनः यह उन यूपिटीमें हासीन नहीं होडा.) परम् आसुरे प्रमृतियातीका उद्देश धन इसडा सदी

और केम केम्प्रेस कर है, अह में उन प्रिकेट

ही तल्लीन होते हैं । तारपर्य यह है कि दोनोंके उद्देश्य भिन्न-मिन्न होनेसे दोनोंमें बडा भारी अन्तर है ।

# असौ मया हतः शत्रहीनिष्ये चापरानिप । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी।।१४।

वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी हम मार डालेगे । हम सर्वसमर्थ हैं । हमारे पास भोग-सामग्री बहुत है । हम सिद्ध हैं । हम बड़े बलवान् और सखी हैं।

व्याख्या- आस्री सम्पदावाले व्यक्ति क्रोधके परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं—'असी मया हत: शत्र:'- वह हमारे विपरीत चलता था, हमारे साथ वैर रखता था. उसको तो हमने मार दिया है और 'हनिष्ये चापरानिप' - दूसरे जो भी हमारे विपरीत चलते हैं, हमारे साथ वैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम मजा चखा देंगे, मार डालेंगे । 'ईश्वरोऽहम'— हम धन, बल, बुद्धि आदिमें सब तरहसे समर्थ है । हमारे पास क्या नहीं है ? हमारी बरादारी कोई कर सकता है क्या ? 'अहं भोगी'— हम भोग भोगनेवाले हैं । हमारे पास खी, मकान, कार आदि कितनी भोग सामग्री है! 'सिद्धोऽहम्'- हम सब तरहसे सिद्ध है। हमने तो पहले ही कह दिया था न? ईसा हो गया कि नहीं ? हमारेको तो पहलेसे ही ऐसा दीखता है; ये जो लोग भजन, स्मरण, जप, ध्यान आदि करते हैं,

ये सभी किसीके बहकावेमें आये हए है। अतः इनकी क्या दशा होगी. उसको हम जानते हैं । हमारे समान सिद्ध और कोई है संसारमें ? हमारे पास अणिमा, गरिमा आदि सभी सिद्धियाँ है। हम एक फुँकमें सबको भए। कर सकते हैं ।'चलवान' - हम बड़े वलवान हैं । अमक आदमीने हमारेसे टकर लेनी चाही, तो उसका क्या नतीजा हुआ ? आदि । परन्त जहाँ स्वयं हार जाते हैं, वह बात दसरोंको नहीं कहते. जिससे कि कोई हमें कमजोर न समझ ले । उन्हे अपने हारनेकी बात तो याद भी नहीं रहती. पर अभिमानको बात उन्हे याद रहती है। 'सर्खा'---हमारे पास कितना सुख है, आराम है। हमारे समान सखी संसारमें कौन है ?

ऐसे व्यक्तियोंके भीतर तो जलन होती रहती है, पर ऊपरमें इस प्रकारकी डींग हाँकते हैं।

## आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सद्शो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।। १५ ।।

हम धनवान् हैं, बहुत-से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कीन है ? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे-इस तरह वे अज्ञानसे मोहित रहते हैं।

परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं-

'आड्योऽभिजनवानिस'— वितना धन हमारे पाग है! कितना सोता-चाँदी, मजान, खेत, जमीन रमोर पास है ! जितने अच्छे आदमी, ऊँचे पदाधिकारी

व्याख्या--आसुर स्वपाववाले व्यक्ति अभिमानके हमारे पक्षमे हैं ! हम धन और जनके बलपर, रिधन और मिफारिशके बलार जो चाहे, वही कर सकते हैं।

'कोऽन्योऽस्ति सदशो सधा'— आप इतने धने फिर हो, आपनी कई अदमी मिले होगे; पर आप यताओं, हमारे समान आपने कीई देखा है क्या ? 'यक्ष्ये दाग्यामि'— रम ऐसा पत करेते. ऐक दान

मीज करेंगे।

इस प्रकार अभिमानको लेकर मनोरथ करनेयले

आसुर लोग केवल 'करेंगे, करेंगे'--ऐसा मनोरव ग

करते रहते हैं, बास्तवमें करते-कराते बुछ नहीं । वे

करेंगे भी, तो वह भी नाममात्रके लिये करेंगे (डिमंश

उल्लेख आगे सत्रावें स्तोकमें आया है) । काण

कि 'इत्यज्ञानविमोहिता:'-इस प्रकार तेरहवें, चैदरवें

और पन्द्रहवें स्लोकमें वर्णित मनोरथ करनेवाले आगर लोग अज्ञानसे मोहित रहते हैं अर्थात् मृदुताके कारय

हों उनकी ऐसे मनोरथवाली युति होती है।

यज्ञ, दान आदि करेंगे, जैसे आजतक किसीने न किये हों ! क्योंकि मामुली यज्ञ, दान करनेसे लोगोंको क्या पता लगेगा कि इन्होंने यज्ञ किया. दान दिया । वडे यज्ञ, दानसे हमारा नाम अखवारोमें निकलेगा । किसी धर्मशालामें मकान बनवायेंगे. तो उसमें हमारा नाम खदवाया जायेगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगी । 'मोदिप्ये'— हम कितने बड़े आदमी हैं! हमें सब तरहसे सब सामग्री सुलभ है। अतः हम आनन्दसे अनेकचित्तविश्वान्ता

करेंगे कि सबपर टॉग फेर टेंगे! थोडा-मा यज

करनेसे, थोड़ा सा दान देनेसे, थोड़े-से ब्राह्मणोंको

भोजन कराने आदिसे क्या होता है? हम तो ऐसे

सन्यन्य-परमात्मासे विमुख हुए आसुरी सम्पदावालाँको जीते-वी अग्राचि, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर भरनेपर उनकी क्या गति होती है—इसको आगेके श्लोकमे बताते हैं।

मोहजालसमावृताः ।

कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। १६ ।। 🖖

कामनाओंके कारण तरह-तरहसे भ्रमित चित्तवाले, मोह-जालमें अच्छी तरहसे फैंसे हुए तथा पदार्थी और भोगोंमें अत्यन्त आसक्त रहनेवाले मनुष्य भयहुर नरकोमें गिरते हैं। पूँजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियों से लग

व्याख्या--'अनेकवित्तविभ्रान्ताः'-- उन आस्र मनुष्योंका एक निध्य न होनेसे उनके मनमें अनेक तरहन्ये चाहना होती है. और उस एक-एक चाहनावी पर्तिक लिये अनेक तगहके उपाय होते हैं तथा उन प्रपार्यके विषयमें उनका अनेक तरहका विनान होता है । उनका चित्त किसी एक यातनर स्थिर नहीं रहता,

अनेक तरहसे पटकता ही रहटा है।

'मीहजालसमायुनाः'— जहका टरेग्य होनेसे बे मोहजालसे दके रहते हैं । मोहजालका तार्ल्य है कि तरहवेसे पन्द्रहवें श्लोकतक काम, क्रोध और अभिमानकी लेक्ट जितने मनोरंग बताये गये है, उन सबसे वे अन्छी सरहमें आनृत रहते हैं; अतः उनमें ये कथी एटते नहीं । जैसे मजली जलमें फैंस जाती हैं, ऐसे ही से प्राणी मनोरमस्य मेहजातने-फैसे रहते हैं। उनके मनोरपीने भी फेवल एक तफ ही गृधि नहीं

होती, प्रन्त दूग्यी तरफ भी यूनि तती है। जैसे— इतम धन से मिल जायगा, पर उम्मे अमूह-अमूह ्याया साग जायागी हो ? हमने एत्म दो नन्यस्वी इतनी,

कर देंगे तो ? हम अमुक व्यक्तिको मार देगे, गर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गयी ती? हम अमुक्तका नुकसान करेंगे, पर उससे हमाए नुकमान ही गया तो ?—इस प्रकार मोहजातमें फैंगे हुए अपूर्ण सम्पद्मशलीने बान , क्रोध और अभिमानके साथ-मार्थ भय भी बना रहता है । इम्मीलये वे निष्ठप नहीं कर पते ।

जायगा तो ? हमारे मुनोम, मैलन अदि हमारी शिकायत

कहोंपर जाते हैं डीक करने के लिये, पर हो अड है बेटीक! मनोरम सिद्ध न होनेसे उनके जो दुख होता है. उसको तो थे ही जानते हैं! 'प्रसक्ताः कामधोगेन्'--यम् अदिशः संगर

करने और उमझ उज्जोग करनेने तथा मान-महर्क मुख- अप्राम अदिमें वे अत्यन्त आग्रात रहते हैं।

'पतिस नाकेम्याची'— मोटरान उनके लिपे जीते-जी ही नाक है और मानेने बाद वार्ट मुख्यीसन, सहरोता अदि स्थान-विशेष नाफोडी प्रति हें हैं । दर महोने भी वे भेर महता हुने महोने गिते । हैं। 'नरके अशुची' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी जैसी स्थिति होती है, मस्नेके बाद भी उनकी बिन नरकोमें महान् असह्य यातना और भयंकर दुःख वैसी (स्थितिके अनुसार) ही गति होती है। दिया जाता है, ऐसे घोर नरकोमें वे गिरते हैं, \* क्योंकि

 $\star$ 

सम्बन्ध—भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे विमुख हुए आसुरी सम्पदावातीके दुराचारोका फल नरक-प्राप्ति बताकर, दुरावारोद्वारा वेर्थे गये दुर्भावोसे वर्तमानमें उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती हैं और भविष्यमें उसका क्या परिणाम होता हैं—इसे बतानेके लिये आगेका (चार श्लोकोका) प्रकरण आरम्भ करते हैं।

#### आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

#### यजन्ते नामयज्ञैस्ते दश्मेनाविधिपूर्वकम् ।। १७ ।।

अपनेको सबसे अधिक पूज्य माननेवाले, अकड़ रखनेवाले तथा धन और मानके मदमें चूर रहनेवाले वे मनुष्य दम्भसे अविधिपूर्वक नाममात्रके यज्ञोंसे यजन करते हैं ।

व्याख्या—'आत्मसम्भाविताः'—वे धन, मान, बड़ाई, आदर आदिकी दृष्टिसे अपने मनसे ही अपने-आपको बड़ा मानते हैं, पून्य समझते हैं कि हमार समान कोई नहीं है, अत. हमारा पूजन होना चाहिये, हमारा आदर होना चाहिये, हमारी प्रशंसा होनी चाहिये। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदिये हम सव तरहसे श्रेष्ठ हैं; अतः सव लोगोंको हमारे अमकृत्व चलना चाहिये।

'सत्याः' — वे किसीके सामने नम्न नहीं होते, गमते नहीं । कोई सत्त-महात्मा या अवतायि भगवान् ही सामने क्यों न आ जावं, तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेगे । वे तो अपने-आपको ही ऊँचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्नता करें और किसको नमस्कार करें । कहीं किसी कारणसे परवश होकर लोगोंके सामने झुकना भी पड़े, तो अभिमानसहित ही इस्तेंगे । इस प्रकार उनमे बहुत ज्यादा ऐठ-अकड़ रहतों है ।

'यनमानमदान्विताः' — वे धन और मानक मदसे मदा चूर रहते हैं। उनमें धनका, अपने जनोंका, जमोन-जायदाद और मकान आदिका मद (नशा) केता है। इधर-उधर पहचान हो जाती है, तो उसका भी उनके मनमें मद होता है कि हमारी तो बड़े-बड़े मिनिस्टरोंतक पहचान है। हमारे पास ऐसी शक्ति है, जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है। इनका ही उन्हें नशा होता है,गामी होती है। अतः वे इनको ही श्रेष्ट मानते हैं।

'यजन्ते नामयज्ञंसे दम्भेन'—वे लोग (पंद्रहवें श्लोकमें आये 'यक्ष्ये दास्यामि' पद्रिक अनुसार) दम्भपूर्विक नाममात्रके यज्ञ करते हैं । वे केवल लोगोंको दिखानेके लिये और अपनी महिमाके लिये ही यज्ञ करते हैं, तथा इस भावसे करते हैं कि दूसरोंपर असर पड़ जाय और वे हमारे प्रभावसे प्रभावित हो जायै; उनकी आँख खुल जाय कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाय आदि ।

लोगोमें हमाय नाम हो जाय, प्रसिद्धि हो जाय, आदर हो जाय— इसके लिये वे यक्षके नामपर अपने नामका खूब प्रचार करेंगे, अपने नामका छापा (पैम्फलेट) छपवायेंगे। बाह्मणोके लिये मोजन क्रेंगे, तो खीरमें कपूर डाल टेंगे, जिससे वे अध्यक्त न खा सकें; क्योंकि उससे खर्ची मी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जायगा। ऐसे ही पींकर्म मोजनके लिये

<sup>\*</sup> नाकोमे जानेवाले प्राणीको 'यातवाहारीर' की प्राप्ति होती है। उस यातवाहारीके टुकडे-टुकड़े कर दिये जायै, तैलमें बातकर उथाला जाय, आगमे फेककर जलाया जाय, तो भी यह मन्ता नहीं। प्राप्ते जबनक अपने पापकर्मोका फल (२०४) न भोग ले, तवतक भयेकर यातवा देनेपर भी वह हारीर माता नहीं।

दो-दो, चार-चार, पाँच-पाँच सकोरे और पतले एक साथ परोस देंगे. जिससे उन सक्तेरे और पतलोंको बाहर फेंग्रनेपर उनका देर लग जाय और लोगोंको यह पता चल जाय कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं. जिन्होंने इतने बाह्यणोंको भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी-सम्पदावालींके भीतरके भाव होते है

और भावोंके अनुसार हो उनके आवरण होते हैं। आसरी सम्पत्तिवाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पुजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिये पैसे भी खर्च करते हैं. पर करते हैं शास्त्रविधिको परवाह

न करके और दम्भपूर्वक ही। मन्दिरोंने जब कोई मेला-महोत्सव हो और ज्यादा लोगोंके आनेकी उम्मीद हो तथा बड़े-बड़े धनी लोग आनेवाले हों, तब मन्दिरको अच्छी तरह संजायेंगे, ठाक्रजीको खब बढिया-बढिया गहने-कपडे पहनायेंगे. जिससे ज्यादा लोग आ जायै और खब भेंट-चडावा इकट्टा हो जाय । इस प्रकार ठाकुरजीका तो नाममात्रका पूजन होता है,पर वास्तवमें पूजन होता है लोगोंका। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आनेवाला हो, तो उनको राजी करनेके लिये ठाकुरजीको खूब सजायेंगे और जब ये मन्दिरमें आयेंगे. तब उनका खब आदर-सत्कार करेंगे, उनको ठाकरजीकी माला देंगे, प्रसाद (जो उनके लिये विशेयरूपसे तैयार रखा रहता है) देगे, इसलिये कि वे राजों हो जायेंगे, तो हमारे व्यापारमें, घरेलू कामोंमें हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदिमें हमारा पक्ष सेंगे, आदि । इन मार्जोसे वे ठाकरजीका जो पजन करते हैं. यह तो नाममात्रका पूजन है । बास्तवमें पूजन होता है— अपने व्यापारका, घोल कामीक, लड़ाई-झगड़ोका; क्योंकि उनका उदेख ही वही है।

गौ-सेवी-संस्थ-संयत्सक भी गोशासाओंने प्रायः इध देनेवाली स्तरम गापोंको ही रहेगे और उनमे ऑधक चारा देगे; पर सूली-सैगड़ी, अपहित्र, अन्यी और दूध न देनेकाली महदीकरे नहीं रखेंगे, तथा

किसीको रखेंगे भी तो उसको दूध देनेवाली मार्चकी अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे । परसु हमारी गोशालाने कितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियतर्थ तरफ उपाल न करके केवल लोगोंको दिखानेके लिये उसका झुठा प्रचार करेंगे । छापा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवाकर बॉटेंगे, जिससे पैसा तो

अधिक-से-अधिक आये. पर खर्चा कम-से-कम हो । धार्मिक संस्थाओंने भी जो संचालक करताते है वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओंक पैसीसे असे घरका काम चलायेंगे । अपनेको नपर किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिले-इन प्रकार अपने स्वार्थको लेकर केवल दिखावटीपनसे सार काम करेंगे।

प्रायः साधन-भजन करनेवाले भी दरारेको आता देखकर आसन लगाकर बैठ जायेंगे, भजन-ध्यान करने लग जायँगे, माला घुमाने लग जायँगे । परन्तु कोई देखनेवाला न हो तो बातचीतमें लग जायेंगे, ताश-. चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जायेंगे। ऐसा जो साधन-भजन होता है, वह केवल इसलिये कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंस करें, मेरा आदर-सम्मान करें, मुझे पैसे मिले, लोगोने मेरा नाम हो जाय, आदि । इस प्रकार यह साधन-भजन भगवानुका तो नाममात्रके लिये होता है, पर वास्त्रकी साधन-भजन होता है अपने नामका, अपने शरीरका, पैसीका । इस प्रकार आसूरी प्रकृतिवालीके विचयन कहाँतक कहा जाय?

'अविधिपूर्वकम्'—वे आसुर मनुष्य शासविधियो तो मानते ही नहीं, सदा शाम्बनिषद करन करते हैं। वे यह, दान अर्दि तो करेंगे, पर उनके विधिर्गिक नहीं करेंगे,। दान करेंगे तो सुपारको न देकर कुफारके देंगे । कुपार्टिक स्ताय ही एकता रखेंगे । इस प्रकार ठरटे-ठरटे काम करेंगे । सुद्धि सर्वधा विपरित रेतेक करण उनको उत्त्री बात भी मुल्टी ही दीवारी है— 'सर्वार्बान् विपरितांश' (गीता १८ । ३२) ।

अहंकारं यलं दर्प कामं क्रीयं च संश्रिताः ।

वे अहडूरा, हठ, घमण्ड, कामना और क्रोधका आश्रय लेनेवाले मनुष्य अपने और दूसरोंके शरीरामें रहनेवाले मुझ अन्तर्यामीके साथ द्वेष करते हैं तथा (मेरे और दूसरोंके गुणोंमें) दोष-दृष्टि रखते हैं ।

व्याख्या- 'अहंकारं बलं दर्प काम कोर्च च संक्रता: —वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे, उसके अहङ्कार, हठ, धनण्ड, काम और क्रोधसे ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान्के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम, आदिके आश्रित रहते हैं। उनके मनमें यह बात अच्छी तरहसे जैंची हुई रहती हैं कि अहङ्कार, हठ, धमण्ड, कामना और क्रोधके बिना काम नहीं चलेगा; संसारमें ऐसा होनेसे ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्योंको दुःख ही पाना पड़ता है; जो इनका (अहङ्कार, हठ आदिका) आश्रय नहीं लेते, वे बुरी तरहसे कुचले जाते हैं; सोधे-सादे व्यक्तिको संसारमें कैन मानेगा ? इसलिये अहंकारादिके रहनेसे ही अपना मान होगा, सल्कार होण और कोरोगेंन नाय होगा, जिससे लोगोंपर हमारा देखा. आधियत्य रहेगा।

'पामतापादेहेषु प्रद्विपन्तः'— भगवान् कहते हैं कि मैं जो उनके शरीरमें और दूसरोके शरीरमें रहता हैं, उस मेंने साथ वे आसुर मनुष्य वेर रखते हैं। भगवान्के साथ वेर रखते हैं। भगवान्के साथ वेर रखते वा उस्तक्ष्य प्रवर्तते। अग्रामङ्गी मम देशी नरके पतित श्वम्।।

'श्रुति और स्मृति— ये दोनों मेरी आजाएँ हैं। इनका उल्लाहुन करके जो मनमाने छारते बर्ताव करता है, यह मेरी आजा-मङ्ग करके मेरे साथ द्वेष रखनेवाला मनुष्य निधित ही नरकोंने गिरता है।

ये अपने अत्तःकरणमें विराजमान परमात्माके साथ भी विरोध करते हैं अर्थात् हृदयमें जो अच्छी स्मृरणाएँ होती हैं, सिद्धान्तको अच्छी थातें आती हैं, उनको वे उपेक्षा-तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं । वे दूसरे लोगोंकी अवज्ञा करते हैं, उनको तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनके दुःख देते हैं, उनसे अच्छी तरहसे द्वेष खते हैं । यह सब उन प्राणियोंके रूपमें भगवानके साथ द्वेष करना है ।

'अभ्यस्यकाः'—वे मेरे और दूसरोंक गुणोंमें दोप-दृष्टि रखते हैं । मेरे विषयमें वे कहते हैं कि भगवान् बड़े पक्षपाती हैं: वे भक्तोंकी तो रक्षा करते हैं और और दूसरोंका विनाश करते हैं, यह बात बढ़िया नहीं है। आजतक जितने संत-महात्मा हुए हैं और अभी भी जो संत-महातम तथा अच्छी स्थितिवाले साधक हैं. उनके विषयमें वे आसर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग-द्वेप, काम-क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाये जाते हैं; किसी भी संत-महात्माका चरित्र ऐसा नहीं है, जिसमें ये दोष न आये हों: अत: यह सब पाखण्ड है; हमने भी इन सब बातोंको करके देखा है; हमने भी संयम किया है, भजन किया है, जत किये हैं, तीर्थ किये हैं, पर वास्तवमें इनमें कोई दम नहीं है; हमें तो कुछ नहीं मिला. मुफ्तमें ही दुःख पाया; उनके करनेमें वह समय हमारा व्यर्थमें ही बरबाद हुआ है; वे लोग भी किसीके बहुकावेमें आकर अपना समय बरबाद कर रहे हैं; अभी ये ऐसे प्रवाहमें वहे हुए हैं और उल्टे रास्तेपर जा रहे हैं: अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे. तब उनको भी पता लगेगाः आदि-आदि ।

\*

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुष्मानासुरीष्वेव योनिषु।।१९।।

उन हेष करनेवाले, कूर स्वभाववाले और संसारमें महान् नीच, अपवित्र मनुष्योकों मैं बार-बार आसुरी योनियोमें गिराता ही रहता हूँ ।

dauftendestatengestatentathtentahkeitetentatetengistennesses व्याख्या-- 'तानहं द्विपतः कृरान्संसारेषु नराधमान्'—सातवे अध्यायके पंद्रहवें और नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें वर्णित आसुध सम्पदाका इस अध्यायके सातवेंसे अठाएवे श्लोकतक विस्तारसे वर्णन किया गया । अब आस्री सम्पदाके विषयका इन दो (उन्नीसर्वे-बॉसवें) श्लोकोंमें उपसंहार करते हुए भगवान् कहते हैं कि ऐसे आसर मनुष्य विना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करनेपर ही तुले रहते हैं । उनके कर्म बड़े कुर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरोंकी हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे कूर, निर्दयी, हिसक मनुष्य नराधम अर्थात् मनुष्योमे महान् नीच है—'नराधमान्' । उनको मनुष्योंमें नीच कहनेका मतलय यह है कि नक्त्रेंमें रहनेवाले और पशु-पक्षी आदि (चौग्रसी लाख योनियाँ) अपने पूर्वकर्मीका फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं और ये आसुर मनुष्य अन्याय-पाप करके पशु-पशी आदिसे भी नीचेकी ओर जा रहे हैं। इसलिये इन लोगोंका सङ्ग यहत युग्र कहा गया है---बरु भल बास नत्क कर ताता । दष्ट संग जनि देई विधाना ।।

नरकोंका धास बहुत अच्छा है, पर विधाता (ब्रह्म) हमें दुष्टका सङ्ग कभी न दे; क्योंकि नरफोंक तासमे तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टीके सङ्गसे अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं, पापक ऐसे ब्रीज बोये आने हैं, जो आगे नरक तथा चैंग्रसी हाराख योनियाँ भोगनेपर भी पूर्व नष्ट नहीं होते।

(मानस ५ ।४६ ।४)

प्रकृतिके अंश शर्मियं गा अधिक होने आसुरी सम्पत्ति अधिक आती है; क्योंकि भगवान्ते कामना-(राग-) को सम्पूर्ण पर्योमें हेतु चनामा है (३ १३७) । उस कामकोक बड़ जानेने आसुरी सम्पत्ति बड़री हो चलो जाती है। जैसे धनारी अधिक कामना बनुनेसे झूठ, कपट, छल आदि देण विशोननारी बढ़ जाते हैं और यूनिमीन भी आधिक-से-अधिक धन वैसे मिले—ऐगा स्तेम बड़ जाता है। किर सनुम अर्जुगत र्मितमें, रिगान्तमें, चर्चिसे धन सेनेमें इन्छा करता है। इससे भी आधिक स्तेम बड़ जाता है, से किर सनुष्य जरीस्ते सन्ने सग जाता है और थोड़े धनके लिये मनुष्यको हत्या कर देनेमें भी तथे हियकता । इस प्रकार उसमें कृतता यहते रहते हैं और उसका स्वभाव धश्मों-जैमा बन जाता है। स्वभाव विगड़नेपर उसका पतन होता चला बन्द है और अन्तमें उसे कीट-पताह आदि आसुसे पेनियो और भेर गरकोकी महान् यातना भीगनी पड़ती है।

'क्षिपास्यत्रसम् प्रान्त भारत प्रश्ता हैं 'कियास्यत्रसम् प्रान्त स्मान सेना, दर्शन करना, स्माल करना आदि भी मरन् अपवित्र करनेवाला है—'अग्रुभान', ऐसे मृत् निर्देश सके वैरी मनुष्योंक स्वभावके अनुसार ही भारवन् उनके आसुरी योनि देते हैं । भगवान् वतने हैं—'आसुरोब्रेय योनियु क्षिपामि' अर्थात् में उनके उनके स्वभावके लायक ही कुना, साँप, विष्णृ, यप, निर्देश आदि आसुरी योनियोंमें गिराता हूँ । वह भी एक-पे बार नहीं, प्रस्तु 'बार-वार गिराता हूँ —'अत्रसप', जिससे ये अपने कर्मोंक्र फल भोगकर सुद्ध, निर्मत होते रहें।

भगवान्क उनको आसुरी योनियोने गिणनेश तासर्थ क्या है ?

भगवान्त्रम वन कृर, निर्दम मनुर्योपर भी अपनान है। भगवान् उनके पराया नहीं समारते , अरल हेवी-बैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना हो समारते हैं। जैसे, जो भाग जिस प्रस्ता भगवान्त्री शरण हैते हैं। भगवान् भी उनके उसी प्रसार अग्नय देते हैं। (भौता४।११)। ऐसे हो जो भगवान् के स्वस्ते, प्रत्युत्ते वनके अपना हो ममझते हैं। दूसरे साधारण प्रपुत्र हिस मनुष्यमे अपनापन करते हैं, उस मनुष्यको ज्याह सुप्त-आराम देकर उसको स्तीवन्त मुख्यो प्रसार है। है। पालु भगवान् जिनमें अपनापन करते हैं उनके सुरा सानिक लिये मिन्नूल परिस्थति भेरते हैं। सानी से मदाके लिये मुन्नूल परिस्थति भेरते हैं। सानी से मदाके लिये मुन्नूल परिस्थति भेरते हैं।

होने हिति अध्यापन निवारियोंस रामस वर्गेत. इतिही साइक सरके पड़ाते हैं, जिससे से विदास सर जर्में, इत्रतं सर कार्य, सुन्तर सर कार्य, होने हो के प्राची मेसाम्बारी कार्य, नहीं, मनते नहीं और इत्रथ हुग्डन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान् गिराते हैं, जिससे उनके किये हुए पाप दूर हो जायँ बागते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियोंमें और वे शुद्ध, निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें ।

#### ☆

# आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ।।२० ।।

है कुन्तीनन्दन ! वे मूड़ मनुष्य मेरेको प्राप्त न करके ही जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गतिमें अर्थात् भयङ्कर नरकोंमें चले जाते हैं ।

व्याख्या—'आसुर्ती योनिमापत्रा .......

पापप्राप्यैव कौत्तेय'—पीछेके श्लोकर्मे भगवान्ते

आसु मनुष्योंको बार-बार पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें

गिर्पनेकी बात कही । अब उसी बातको लेकर भगवान्

यहाँ कहते हैं कि मनुष्य-जन्ममें मुझे प्राप्त करनेका

दुर्लग अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति

न करके पशु, पक्षी आदि आसुरी योनियोंमें चले जाते

है और बार-बार उन आसुरी योनियोंमें ही जन्म लेते

रहते हैं।

'मामप्राध्येव' पदसे भगवान् पश्चातापके साथ कहते हैं कि अत्यन्त कृपा करके मैंने जीवोंको मनुष्य-शरीर रेकर इन्हें अपना उद्धार करनेका मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवस्य कर होगे; परनु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासधाती निकले कि जिस शरीरसे मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके उत्तरे अधम गतिको चले गये।

मनुष्य-शरीर प्राप्त हो जानेके बाद वह कैसा ही आवरणवाला क्यों न हो अर्थात् दुराचारी-से-दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े-से-थोड़े मनयमें (गीता ९ । ३०-३१) और जीवनके अन्तकालमें (गीता ८ । ५) भी भगवान्को प्राप्त कर सकता है । करण कि 'समोऽहं सर्वभूतेचु' (गीता ९ । २९) कहकर भगवान्ते अपनी प्राप्त सवके लिये अर्थात् प्राणिमात्रके लिये चुली राठी है । हाँ, यह बात हो सकती है कि परा-पहाँ आदिमें उनके प्राप्त करनेकी योग्यता नरों है; परमु भगवान्की तरफते तो किसीके लिये भं मन नरों है । ऐसा अवसर सर्वधा प्राप्त हो बननेपर भी ये आसुर मनुष्य भगवान्की प्राप्त न करके

अधमगतिमें चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गतिको देखकर परम दयाल प्रभु दुःखी होते हैं।

'ततो यान्त्ययमां गतिय'— आसुरी योनियोमें जानेपर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते । अतः उन बचे हुए पापोंको भौगनेके लिये वे उन आसुरी योनियोंसे भी भयङ्कर अधम गतिको अर्थात् नरकोंको प्राप्त होते हैं ।

यहाँ शङ्का हो सकती है कि आसुरी योनियोंके प्राप्त हुए मनुष्योंको तो उन योनियोंमें भगवान्को प्राप्त करनेका अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान्ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरेको प्राप्त न करके उससे भी अधम गतिमें चले जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान्का ऐसा कहना आसुरी योनियोंको प्राप्त होनेसे पूर्व मनुष्यशरिरको लेकर ही है। तात्मर्य है कि मनुष्यशरिरको लेकर ही है। तात्मर्य है कि मनुष्यशरिरको प्राप्त अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियोंको भी नीचे कुम्भीपाक आदि घोर नरकोंमें चले जाते हैं।

#### विशेष वात

भगवाताप्तिके अथवा कल्याणके उदेश्यसे दिये गये मनुष्य-शांग्रेको पाकर भी मनुष्य कमना, स्वार्थ एवं अभिमानके वशीभृत होकर चोंग्रे-डकैती, झूट-कपट, घोट्या, विश्वासपात, हिंसा आदि जिन यमाँको करते हैं, उनके दो परिणाम होते हैं—(१) बाहगे फल-अंश और (१) भीतगे संस्कार-अंश। दूसग्रेंग्ये दुःख देनेपर उनका (जिनको दुःख दिया गया है) तो वही नुमनान होता है, जो प्रात्यक्षे होनेवाला है, परनु जो दुःख

देते हैं, वे नया पाप करते हैं, जिसका फल नरक उन्हें भोगना हो पड़ता है। इतना हो नहीं, दुरावारीके द्वारा जो नये पाप होनेके बाज बाये जाते है अर्थात उन<sup>1</sup>दुराचारेंकि द्वारा अहंतामें जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्यका बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे, चोग्रीरूप कर्म करनेसे पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है; क्योंकि यह चोर यनकर ही चोरो करेगा और चोंधे करनेसे अपनेमें (अहंतामें) चोरका भाव दृढ़ हो जायगा \*। इस प्रकार चोरीके संस्कार उसकी अहंतामें बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्यका यहा भारी पतन करते हैं---उससे बार-बार चोरीरूप पाप करवाते हैं और फलम्बरूप नरकोंमें ले जाते हैं। अतः जवतक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता अर्थात् जयतक वह अपनी अहंतामे बैठाये हुए दर्भविको नहीं मिटाता, तत्रतक वे दुर्भाव

जन्म-जन्मात्तरतक दुराचारीको बल देते रहेंगे, उकसाते

रहेंगे और उनके कारण वे आनुरी योनियोंमें तथा

उससे भी भयदूर नरक आदिमें दु.ख, सत्ताप, आफत

आदि पाते ही रहेंगे।

ठन आसुरो योनियोमें भी उनकी प्रकृति और प्रवृतिके अनुसार यह देखा जाता है कि पर्व परा-पर्छ, भूत-पिशाच, क्सेट-पर्वग आदि सीम्न-प्रकृति -प्रयन होते हैं और कई क्रूर-प्रकृति-प्रधान होते हैं। इस तरह उनको प्रकृति-(स्वमाव-) में भेद उनको अस्त

बनायी हुए शुद्ध या अशुद्ध अहंतरके कारण ही होने है। अतः उन योनियोमें अपने-अपने कर्मोस्य फलपेग होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद यैसे हो यने रहते

है । इतना हो नहीं सम्पूर्ण योनियोंको और नरकरेते भोगनेके बाद किसी क्रमसे अथवा भगवत्क्रवामे उनको मनुष्य-शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनही अहंतामें बैठे हए काम-क्रोधादि दुर्भाव पहले-जैसे हैं। रहते हैं । इसी प्रकार जो स्वर्गप्रतिको करमनामे यहाँ शुभ कर्म करते हैं, और मरनेके बाद उन कर्नेने अनुसार स्वर्गमें जाते हैं. यहाँ उनके कमोर्टन फलम्पेग

तो हो जाता है, पर उनके स्वभायका परिवर्तन नहीं होता अर्थात् उनको अहंतामें परिवर्तन नहीं होता 🛂 स्यमायको बदलनेका, शुद्ध बनानेका भीक्षा छ मनुष्य-शरीरमें ही है।

सम्बन्ध—पूर्वस्तोक्रमें भगवान्ते करा कि ये जीव मनुम-शरीरमें मेरी प्रतिका अवसर पत्कर भी भुसे प्राप्त नरीं करते, जिससे भन्ने उनको अधम योनिमें भेजना पड़ता है। उनका अधम योनिमें और अधम गति-(नरक-) में जनेग मूल करण करा है—इसको भगवन् आगेके स्लोकने बताते हैं।

दुर्भावींसे दुराबार पैदा होने हैं और दुराबारोंसे दुर्माव पुष्ट होने हैं ।

<sup>ें</sup> अत्यनाकोपः कर्का प वाणी द्वीद्वता च स्वजनेतु वैतम् । नीवप्राद्धः कुलहीनसेवा ब्रिहानि क्षेत्रे नाकवितानाम् ।।

<sup>(</sup>बागमपनीति ७ । १३)

नाकसे आये हुए सोगोमे ये सहग रहा काले है—अन्यन क्रोप, कर वयन बोमना, टीक्श, सक्रोमें थैर, नीवांका सद्ग और सुलग्रीन-(नीव-) की सेवा ।

<sup>(</sup>कार्यण्यवृतिः स्वजनेतु निदा कुथैवता मीयजनेतु मितः । अतीय ग्रेतः बहुका च वाणी नाम शिव्रं नाकागताय (११)

<sup>(</sup>परपूरण, मृद्धि ४६ । (६१)

में शर्गीत्वनारागिह जीवलेके बातारि धिहानि बर्मान देहे । राजप्रमद्देश प्रमुग स बाली देशांगेर

क्रमण्याची च ।।

सामि सीटका महाम्योक्त आहे हुए सीरोधी देखे का मध्या या कर्त है-दार कार्य प्राप्त बधूर बार्चा बोलना, देनताओंडा पूरत और ब्राह्ममेंबर्ड मनुह राष्ट्रमा ।

#### त्रिविधं नरकस्पेदं द्वारं

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ।। २१ ।।

काम, क्रोध और लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे जीवात्माका पतन कानेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ।

ंव्याखा—'काम: क्रोधस्तथा लोभ: त्रिविधं नकसेदं द्वारम'--भगवानने पाँचवें श्लोकमें कहा था कि दैवी-सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पत्ति बयनकें लिये है । तो वह आसूरी-सम्पत्ति आती कहाँसे है? 'जहाँ संसारकी कामना होती संसारके भोग-पदार्थींका संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हैं. उनमें जो महत्त्ववृद्धि या आकर्पण है, घस, वहीं मनप्यको नरकोंकी तरफ ले जनेवाला है। इसलिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मंत्संर—ये घडरिप माने गये हैं । इनमेसे कहींपर तीनका, कहींपर दोका और कहींपर एकका कथन किया जाता है, पर वे सब मिले-जुले हैं, एक ही धातुके हैं। इन सबमें 'काम' ही मूल है; क्योंकि कामनाके कारण ही आदमी बँधता है (गीता ५ । १२) ।

तींसरे अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जनने पूछा थ कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है ? उसके उत्तरमें भगवान्ने 'काम' और 'फ्रोध'—ये दो शत्रु बताये । परन्तु उन दोनोंमें भी 'एप' राब्द देकर कामनाको ही मुख्य चताया; क्योंकि कामनामें विघ्न पड़नेपर क्रोध आता है । यहाँ काम, क्रोध और लोभ—ये तीन शत्र बताते हैं । तात्पर्य है कि भोगोंको तरफ वृत्तियोंका होना 'काम' है और संग्रहको तरफ वृतियोंका होना 'लोभ' है । जहाँ 'काम' शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अन्तर्गत ही भोग और संग्रह र्वी इच्छा आती है। परना जहाँ 'काम' और 'तोभ'—दोनों स्वतन्तरूपसे आते हैं, वहाँ मोगको इच्छाको लेकर 'काम' और संग्रहकी इच्छाको लेकर 'लोभ' आता है और इन दोनोमें बाधा पड़नेपर 'क्रोध' कार्य करनेसे मनुप्यका पतन हो जाता है।

आता है। जब काम, क्रोध और लोम--तीनों अधिक बढ जाते हैं. तब 'मोह' होता है।

कामसे क्रोध पैदा होता है और क्रोधसे सम्मोह हो जाता है (गीता र 1६२-६३) । यदि कामनामें बाधा न पड़े. तो लोभ पैदा होता है और लोभसे सम्मोह हो जाता है। वास्तवमें यह 'काम' ही क्रोध और लोभका रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जानेपर तमोगण आ जाता है। फिर तो **परी आसरी** सम्पत्ति आ जाती है।

'नाशनमात्पनः'-काम, क्रोध और लोभ-ये तीनों मनप्यका पतन करनेवाले हैं । जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग (अपनी समझसे) अपनी उन्नति करनेके लिये इन तीनों दोपोंको हितकारी मान लेते हैं । उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदिसे सख पायेंगे. आरामसे रहेंगे, खब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है।

'तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्'— ये काम, क्रोध आदि नरकोंके दरवाजे हैं । इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर दे । इनका त्याग कैसे करे ? तीसरे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भगवानने बताया है कि प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें अनुकलता और प्रतिकलताको लेकर गुग (काम) और द्वेप (क्रोध) स्थित रहते हैं । साधककी चाहिये कि वह इनके बशोभूत न हो । वशोभूत न होनेका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोमको लेकर अर्थात् इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे; क्योंकि इनके वशीपत होकर शास्त्र, धर्म और लोकमर्यादाके विरुद्ध

मन्त्रय-अब भगवन् काम, ब्रोध और लोमसे रहित होनेका माहत्व्य बतते हैं --कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ।। २२ ।।

आदि पाते ही रहेंगे।

देते हैं, वे नया पाप करते हैं, जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है । इतना ही नहीं, दुरावारीके द्वारा जो नये पाप होनेके बीज बोये जाते है अर्थात ठन<sup>1</sup>दुराचारेंके 'द्वारा 'अहंतामें जो 'दुर्माव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्यका बहुत भयंकर नुकसान होता है । जैसे, चोरीरूप कर्म करनेसे पहले मनुष्य स्वयं चौर बनता है; क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा और चोरी करनेसे अपनेमें (अहंतामें) चोरका भाव दढ़ हो जायगा \*। इस प्रकार चोरीके संस्कार उसकी अहंतामें बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्यका बडा मारी पतन करते हैं—उससे बार-बार चोरीरूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकोंमें ले जाते हैं। अतः जवतक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता अर्थात् जवतक वह अपनी अहंतामें बैठाये हुए दर्भावोंको नहीं मिटाता, तबतक वे दर्भाव जन्म-जन्मान्तरतक दुराचारोंको बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे और उनके कारण वे आसुरी योनियोंमें तथा उससे भी भयद्वर नरक आदिमें दुःख, सन्ताप, आफत

ः उन आसुरी योनियोंने भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्तिके अनुसार यह देखा जाता है कि कई पश-पत्ती भूत-पिशाच, कीट-पतंग आदि सौम्य-प्रकृति-प्रधान होते हैं और कई क्रूर-प्रकृति-प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति-(स्वमाव-) में भेद उनकी अपनी बनायी हुए शुद्ध या अशुद्ध अहंताके कारण हो होते हैं । अतः उन योनियोंमें अपने-अपने कमोंका फलपोग होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद वैसे ही बने रहते हैं । इतना ही नहीं सम्पूर्ण योनियोंको और नरकोंको भोगनेके बाद किसी क्रमसे अथवा भगवत्कृपासे उनके मनुष्य-शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहंतामें बैठे हुए काम-क्रोधादि दुर्पाव पहले-जैसे ही रहते हैं । इसी प्रकार जो स्वर्गप्राप्तिकी, काम्नासे यहाँ शुभ कर्म करते हैं, और मरनेके बाद उन कर्मीके अनुसार स्वर्गमें जाते हैं, वहाँ उनके कर्मीका फलपोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभावका परिवर्तन नहीं होता अर्थात् उनकी अहंतामें परिवर्तन नहीं होता 🗗 स्वभावको वदलनेका, शुद्ध बनानेका मौका ते

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मनुष्य-शरीरमें हो है।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें भगवान्ते कहा कि ये जीव मनुष्य-शाग्रेरमें मेग्रे प्राप्तिक अवसर एकर भी मुझे प्रान्त नई करते, जिससे मुझे उनको अधम योनिमें भेजना पड़ता है । ठनका अधम योनिमें और अधम गति-(नरक-) में जर्नरा मुल क्वरण क्या है- इसको भगवान आगेके स्लोकमें बताते हैं।

<sup>\*</sup> दर्भावींसे दराचार पैदा होते हैं और दुराचारोंसे दुर्भाव पुष्ट-होते हैं ।

<sup>ें</sup> अत्यन्तकोपः कटुका च याणी दरिद्रता च खजनेषु यैतम् । नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा चिद्वानि देहे नत्कस्थितानाम् ।।

<sup>. (</sup>चाणक्यनीति ७ । १७) नरकसे आये हुए लोगोमें ये लक्षण रहा करने हैं—अत्यन्त क्रोय, कटु वचन बोलना, दिहता, सक्नोंसे

वैर, नीबोका सङ्ग और कुलहीन-(नीच-) की सेवा ।

<sup>(</sup>कार्यण्यवृतिः स्वजनेषु निन्दा कुर्वेलता नीवजनेषु भक्तिः । अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य विक्र

नरकागतस्य ,।।)

<sup>(</sup>परापुराण, सृष्टि-४६ । १३२)

<sup>🗜</sup> स्वर्गीस्थतानामिह जीवलोके चत्वारि विद्वानि वसन्ति देहे । दानप्रसङ्गी मधुर्ग च वाणी देवार्वर्न ब्राह्मगतर्पणं च ।।

<sup>(</sup>धाणयदर्गति ७ । १६) स्वर्गमे लोटकर मनुष्यलोकमें आये हुए लोगोकी देखें चार लक्षण रहा बारते हैं—दान करनेमें प्रयुक्ति,

मपुर वाणी बोलना, देवनाओंका पूजन और ब्राह्मणीको सन्तृष्ट रछना ।

त्रिविधं ' नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ।। २१ ।।

काम, क्रोध और लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे जीवात्पाका पतन करनेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये।

व्याख्या— काम: क्रोधस्तथा लोम: त्रिविधं मकास्पंदं द्वाप्पं — मगवान्ते पाँववं श्लोकमें कहा था कि देवी-सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पत्ति बयनके लिये हैं। तो वह आसुरी-सम्पत्ति आती कहाँसे हैं? जहाँ संसारकी कामना होती हैं। संसरके मोग-पदार्थोंका संग्रह, मान, वड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हैं, उनमें जो महत्वबुद्धि या आकर्षण है, बस, वहीं मनुष्यको नरकांकी तरफ ले जोनवाला हैं। इसलिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मसंस्—ये पद्दिष्ण मोने गये हैं। इनमेंसे कहाँपर वीतका, कहाँपर दोका और कहाँपर मुक्का कथन

तीनका, कहींपर दोका और कहींपर एकका कथन किया जाता है, पर वे सब मिले-जुले हैं, एक ही धार्तुके हैं। इन सबमें 'काम' ही मल हैं: क्योंकि

क्रमनाके करण ही आदमी बैंघता है (गीता ५ । १२) । तीसरे अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा य कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है? उसके उत्तरमें भगवान्ने 'क्रम' और 'क्रोध'—ये दो शज्ज बताये । परन्तु उन दोनोंमें भी

'एप' राव्य देकर कामनाको हो मुख्य बताया; क्योंकि कामनामें विद्य पड़नेपर क्रोध आता है । यहाँ काम, क्रोध और लोम—ये तीन शत्रु बताते हैं । तात्पर्य है कि

भोगोंको तरफ वृतियोंका होना 'काम' है और संमहकी तरफ वृतियोंका होना 'लोम' है । जहाँ 'काम' शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अन्तर्गत हो भोग और संग्रह को इच्छा आता है । परन्तु जहाँ 'काम' और 'लोप'—दोनों स्वतन्तरूपसे आते हैं, वहाँ भोगको

च्छाको लेकर 'काम' और संग्रहको इच्छाको लेकर

नोप' आता है और इन दोनोमें वाधा पड़नेपर 'क्रोध', कार्य करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है।
सम्बर्य—अव भगवन् काम, क्रोध और लोभसे रहत होनेग माराष्य बदने हैं—
एनेविंग्रकाः कौन्नेय तमीद्वारेखिभिनरः।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर िस् ।। २२ ।

आता है। जब काम, क्रोध और लोम—तीनों अधिक बढ जाते हैं, तब 'मोह' होता है।

कामसे क्रोध पैदा होता है और क्रोधसे सम्मोह हो जाता है (गीता र 1६२-६३) । यदि कामनामें बाधा न पड़े, तो लोभ पैदा होता है और लोभसे सम्मोह हो जाता है। वास्तवमें यह 'काम' ही क्रोध और लोभका रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो

जानेपर तमीगुण आ जाता है। फिर तो पूरी आसुरी सम्पत्ति आ जाती है।

'नाशनमात्मनः'—काम, क्रोध और लोम—ये तीनों मनुष्यका पतन करनेवाले हैं। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संप्रह करना होता है, वे लोग (अपनी समझसे) अपनी उन्नति करनेके लिये इन तीनों दोषोंको हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाष

रहता है कि हम लोग काम आदिसे सुख पार्पेगे, आरामसे रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे । यह भाव ही उनका पतन कर देता है ।

'तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत'— ये काम, क्रोध आदि

नरकोंके दरबाजे हैं। इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करे ? तीसो अध्यायके चौतीसर्वे इलोकमें भगवान्ते बताया है कि प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें अनुकूलता और प्रतिकूलताको सेकर ग्राग (काम) और द्वेष (क्रोध) स्थित रहते हैं। सायकको

(काम) आर द्वप (क्राय) स्थत रहत है । सायक्के चाहिये कि वह इनके वशीभूत न हो । वशीभूत न होनेका अर्थ है कि काम, क्रोय, लोभको लेकर अर्थात् इनके आधित होकर कोई कार्य न करे; क्योंकि इनके

इनके आधित होकर कोई कार्य न करे; क्योंकि इनके वशोपूत होकर शास्त्र, धर्म और लोकमर्यादाके विरुद्ध कार्य कार्योग महण्यका पतन हो जाता है। हे कुत्तीनन्दन ! इन नरकके तीनों दरवाजोंसे रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याणका आचरण करता है. वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है !

व्याख्या— 'एतैर्विमुक्तः कौन्तेय · · · · · नतो याति परां गतिम'---पर्वश्लोकमें जिनको नरकका दरवाजा बताया गया है, उन्हीं काम, फ़ोध और लोभको यहाँ 'तमोद्वार' कहा गया है । 'तम' नाम अन्यकारका है, जो अज्ञानसे उत्पन्न होता है- 'तमस्वजानजं विद्धि' (गीता १४ । ८) । तात्पर्य है कि इन काम आदिके कारण 'मेरे साथ ये धन-सम्पत्ति, सी-पुरुष, घर-परिवार आदि पहले मी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है; अतः इनमें ममता करनेसे आगे मेरी क्या दशा होगी' आदि बातोंकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं अर्थात् बृद्धिमें अन्यकार छाया रहता है । अतः इन काम आदिसे मक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता है. वह परागतिको प्राप्त हो जाता है । इसलिये साधकको इस बातकी विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि वह काम, क्रोध और लोभ—तीनोंसे सावधान रहे । कारण कि इन तीनोंको साथमें रखते हुए जो साधन करता है. वह बास्तवमें असली साधक नहीं है ।असली साधक वह होता है. जो इन दोपोंको अपने साथ रहने ही नहीं देता । ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं: क्योंकि इनको साधमें रहनेका अवसर देना ही बड़ी पारी गलती है।

हा बहु। भाग गलता है।

मनुष्य साधनकी तरफ तो ध्यान देते हैं, पर
साधमें जो काम-क्रोधादि दोष रहते हैं, उनसे हमाण
कितना आहित होता है—इस तरफ वे ध्यान कम
देते हैं। इस कमीके करण ही साधन करते हुए
सदाचार भी होते रहते हैं और दुर्ग्ण भी साथ रहते
हैं. सदगुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते
हैं। जप, ध्यान, क्षेत्रन, सत्साह, स्वाध्याय, तीर्थ,
व्रत आदि करके हम अपनेक्षे शुद्ध बना लेंगे—ऐसा
भाव साधकमें विशेष रहता है; परनु जो हमें अरुद्ध
कर रहे हैं, उन दुर्गुण-दुणवार्षको हटानेका ख्याल
साधकमें कम रहता है, इसलिये—

आसुप्तेरामृते कालं मधेद् वेदानविन्तया । न वा ददादवसरं कामादीनां भनागपि ।। नींद खुलनेसे लेकर नींद आनेतक और डिस दिन पता लगे, उस दिन से लेकर मौत आनेतक—सब-का-सब समय परमाप्ततकके (सगुण-निर्गुणके) चित्तनके ही लगाये। वित्तनके सिवाय कम आदिको किश्चिन्गात्र भी अवसर न दे।

'एतैविमुक्तः' का यह मतलब नहीं है कि बब हम दुर्गुण-दुरावारोंसे सर्वथा छूट जावंगे, तब सापन करेंगे; किंतु साधकको भगवत्मात्विक मुख्य बेहेश्य खकर इनसे छूटनेका भी लक्ष्य रखना है। बरण कि झूठ, कपट, बेईमानी, कमम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे, तो नयी-नयी अशुद्धि—नये-नये पाग होते रहेंगे, जिससे साधनका साक्षात् लाभ नहीं होता। यही कारण है कि वर्षोतक साधनमें लगे रहनेपर भी साधक अपनी वास्तविक उत्रति नहीं देखते, उनको अपनेमें विशेष परिवर्तनका अनुमव नहीं होता। इन दोषोंसे पहित होनेपर सुद्धि खतः-स्वाभाविक अली है। जीवमें अशुद्धि तो संसादकी तरफ लगनेसे हैं आयी है, अन्यथा परमात्माका अंग्रा होनेसे वह तो स्वतः ही सुद्ध है—

इंखर अंस जीव अधिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।। (मानस ७ । ११७ ।१)

'श्रेय: आचरित' का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोच और लोच—इनमेंसे किसीको भी लेकर आवरण नहीं होना चाहिये अर्थात् असाधन-(निषद्ध आवरण-) से रहित शुद्ध साधन होना चाहिये। भीतर्से कभी कोई वृति आ भी जाय, तो उसको आवरणने न आने दे। अपनी तरफसे तो (काम, क्रोधारिकी) धृतियोंको दूर करनेक हो उद्योग करे। अगर अरो उद्योगसे न दूर हो तो 'हे नाथ! हे नाथ!! है नाथ!! ऐसे भगवान्को पुकारे। गोम्यामी तुतसंदासबी महाजब कहते हैं—

अति कठिन करहि बस्त्रीसः । मान्छि नहि बिनय निहोसः 👭

(विनयप्रतिका १२५ । २-३)

संख्य-जो अपने कल्याणके लिये शास्त्रविधिके अनुसार चलते हैं, उनको तो परमगतिकी प्राप्ति होती है, पर ्रों ऐसा न करके मनमाने ढंगसे आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है—यह आगेके श्लोकमें बताते हैं।

### यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः ।

### न स सिद्धिमवाप्रोति न सुखं न परां गतिम् ।। २३ ।। \*

जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोडकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि (अन्तःकरणकी शुद्धि-) को , न सुखको और न परम गतिको ही प्राप्त होता है ।

व्याख्या—'यः शास्त्रविधिमृत्तुज्य वर्तते'— जो लोग शास्त्रविधिको अवहेलना करके शास्त्रविहित यज्ञ कते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दनियाके लामके लिये तरह-तरहके कई अच्छे-अच्छे काम करते है परन वह सब करते हैं—'कामकारतः' 🕇 अर्थात शासविधिकी तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने हमसे करते हैं। मनमाने ढंगसे करनेमें कारण यह है कि उनके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणोंसे ही अपनेको बड़ा मानते हैं । तात्पर्य है कि वे बाहरके आचरणोंको ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहरके आचरणोंको ही विशेषतासे देखते हैं । भीतरके भावोंको, सिद्धान्तोंको जाननेवाले लोग बहुत कम होते हैं। परनु वास्तवमे भीतरके भावोंका ही विशेष महत्त्व ŧ 1

अगर भीतरमें दुर्गण-दर्भाव रहते हैं और बाहरसे यड़े भारो त्यागी-तपस्त्री बन जाते हैं. तो अभिमानमें आकर दूसरोंकी ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतरमे चढ़े हुए देहाभिभानके कारण उनके गुण भी

दोपमें परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निन्दामें परिणत हो जाती है, उनका त्याग रागमें, आसिक्तमें, भोगोंमें परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतनमें चले जाते हैं । इसलिये भीतरमें दोवेंकि रहनेसे ही वे शास्त्रविधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे आचरण करते हैं।

जैसे रोगी अपनी दृष्टिसे तो कुपध्यका त्याग और पथ्यका सेवन करता है. पर वह आसक्तिवश कपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है । ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टिसे अच्छे-अच्छे काम करते हैं, पर भीतरमें काम, क्रोध और लोभका आवेश रहनेसे वे शास्त्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ढंगसे काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगतिमें चले जाते हैं।

'न स सिद्धिपवाप्रोति'—आसरी सम्पदावाले जो लोग शास्त्र-विधिका त्याग करके यशादि शम कर्म करते हैं. उनको धन, मान, आदर आदिके रूपमें कुछ प्रसिद्धिरूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तवमें अन्तःकरणकी शद्धिरूप जो सिद्धि है, यह उनको नहीं

<sup>🔻</sup> सत्रहवें अध्यायका अष्ट्राईसवाँ इलोक भी इससे मिलता-जुलता है ।

<sup>ों (</sup>अ) यहाँ आये 'कामकारत: वर्तते' (शास्त्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ढंगसे वर्ताव करता हैं) और पाँचवें अध्यायके बारहवें इलोकमें आये 'कामकारेण फले सक्तः' (भोगोंकी, पदार्थीकी इच्छासे फलमें आसक हुआ)—दोनोंमें थोड़ा अन्तर है । 'कामकारतः' में क्रिया करनेमें उत्पृष्टुल वृत्ति है और 'कामकारेण' में भेगोंकी इच्छा है। तात्वर्य है कि 'कामकारत:'की दृष्टि क्रियाकी तरफ है और 'कामकारेण'की दृष्टि कियाके पिणाय-(फल-) की तरफ है कि परिणाममें मुझे अमुकामुक लाम होगा । पर दोनोंमें मूल कारण तो 'काम' ही है ।

<sup>(</sup>य) एक बात ध्यान देनेकी है कि सातवें इलोकसे लेकर इस तेईसवें इलोकतक जो आसरी सन्पतिका वर्णन हुआ है, उसमें कुल नी बार 'काम' शब्द आया है; जैसे-१-'कामहैनुकम्' (१६ 1८), २--'काममाधित्र' (१६ । १८), ३—'कामोपमोगपरमाः' (१६ । ११), ४—'कामकोपपरायणाः' (१६ । १२), ५—'कामभोगार्थम्' (१६ ११२), ६—'कामघोगेपु' (१६ ११६), ७—'कामम्' (१६ ११८), ८—'कामः' (१६ १२१) और े—'कामकारतः' (१६ । २३) । उससे यह बात सिद्ध होती है कि आसुरी सम्पत्तिका मूल कारण'काम' अर्थात् कामना ही है।

मिलती ।

कोघ और लोमके कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं।

"न सुख्यम्"— उनको सुख भी नहीं मिलता; क्योंकि उनके भीतरमें काम-क्रोधादिकी जलन बनी रहती है। पदार्थिक संयोगसे होनेवाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दु:खोंका कारण ही है अर्थात् उससे दु:ख-ही-दु:ख पैदा होते हैं (गीता ५। २२)। तारपर्य यह है कि पारमार्थिक मार्गमें मिलनेवाला सांखिक सख उनको नहीं मिलता।

'न पर्रा गतिम्'—उनको परमगति भी नहीं मिलती। परमगति मिले ही कैसे? पहले तो वे परमगतिको मानते ही नहीं और यदि मानते भी हैं, तो भी वह उनको मिल नहीं सकती; क्योंकि काम. सिदि, सुख और परमगतिके न मिलनेक तर्राय् यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, फिससे उन्हें सिदि, सुख और एरमगतिको प्राप्त हो सके, परनु पीतरमें काम, फ्रोप, लोभ, अभिमान आर्द रहनेसे उनके अच्छे आचरण भी बुगईमें हो चतें जाते हैं। इससे उनको उपर्युक्त चीजें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान लिया जाय कि उनके आचरण है बुरे होते हैं, तो भगवान्क 'न स सिद्धिसकाप्रीत न सर्ख न पर्यं गतिम'— ऐसा कहना बनेगा ही नहीं,

क्योंकि प्राप्ति होनेपर ही निषेध होता है—'प्राप्ती

ı

सत्यां निषेधः' ।

सम्बन्ध— शास्त्रविधिका त्याग करनेसे मनुष्यको सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये मनुष्यको बग करना चाहिये—इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं !

## तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

# ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हीस ।। २४ ।।

अतः तेरे लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है—ऐसा जानकर रू. इस लोकमें शास्त्र-विधिसे नियत कर्तव्य कर्म करनेयोग्य है । व्याख्या—तस्मात शास्त्रं प्रमाण ते 'शास्त्रं प्रमाणम्' का तासर्य यह है कि

व्याख्या—'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यांकार्यव्यवस्थितौ'— जिन मनुष्यांको अपने प्राणोसे मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्यको न जाननेसे विशेषरूपसे आसुरी सम्पत्तिमें प्रवृत्त होते हैं। इसलिये तृ कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय करनेके लिये शासको सामने रख।

जिनको महिमा शास्त्रीने गायी है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धानके अनुसार होता है, ऐसे संत-महापुरुषीके आवरणों और वचनोंके अनुसार चलना भी शास्त्रीक अनुसार हो चलना है। करण कि उन महापुरुषीन शास्त्रीको आदर दिया है, और शास्त्रीके अनुसार चलनेसे हो वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। यास्त्रयमें देखा जाय तो जो महापुरुष परमात्मतत्त्वको प्राप्त हुए है, उनके आवरणों, आदशों, भाषों आदिसे हो सास्त्र बनते हैं। लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है।

'ज्ञात्वा शास्त्रियानोक्तं कर्में
कर्तुमिहाहींसि \*'—प्राणपीयण-परायण ग्लुब्द शास्त्रियिको (कि किसमें प्रवृत्त होना है और किसमें निवृत होना है) नहीं जानते (गीता १६ १७); हमितिंग उनको सिद्ध आदिको प्राणित नहीं होती। भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू तो देवी सम्पर्तिको प्राप्त हं, अतः तू शास्त्रविधिको जानकर कर्तव्यक्त पासन कर्तनीयोग्य है।

लोक-परलोकका आश्रय लेकर चलनेवाले मनुष्येक

अर्जुन पहले अपनी धारणासे कहते थे कि युद्ध करनेसे मुझे पार सागेगा, जबकि भाष्यशाली श्रेष्ठ धार्त्रियोंके लिये अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध रागंकी देनेवाला है (गोता २ । ३२) । भगवान् वहते हैं

मही 'इह' पट टेरेका तालपं है कि इस संसास प्रमुख-गरीर केवल बेह कर्म करके पामायाओं प्राप्त कारोके लिये ही मिला है। अतः यह अवसर कभी युवा न जाने दे।

कि भैया। त पाप-पण्यका निर्णय अपने मनमाने ढंगसे कर रहा है: तुझे तो इस विषयमें शास्त्रको प्रमाण रखना चाहिये । शास्त्रको आजा समझकर ही तुने कर्तव्य-कर्म करना चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि युद्धरूप क्रिया बाँधनेवाली नहीं है, प्रत्यत लार्थ और अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया (यज्ञ, दान आदि) ही बाँधनेवाली होती है: और मनभाने ढंगसे (शास्त्रविपरीत) की हुई क्रिया तो पतन करनेवाली होती है।

स्ताः प्राप्त युद्धरूप क्रिया क्रूर और हिसारूप दीखती हुई भी पापजनक नहीं होती(गीता १८ ।४७)। उद्देश्यसे शास्त्रविहित कर्मोंको करे ।

तात्पर्य है कि स्वभावनियत कर्म करता हुआ सर्वधा स्वार्थरहित मनस्य पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र-- इनके स्वभावके अनुसार शास्त्रोंने जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार कर्म करनेसे मनष्यको पाप नहीं लगता । पाप लगता है---स्वार्थसे. अभिमानसे और दसरोंका अनिष्ट मोचनेसे ।

मनष्य-जन्मकी सार्थकता यही है कि वह शरीर-प्राणिक मोहमें न फैसकर केवल परमात्प्रप्राप्तिक

#### ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे दैवासरसम्पद्धिभागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः ।।१६ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवदगीतोपनिषटस्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' नामक सोलहर्वों अध्याय पूर्ण हुआ ।। १६ ।।

इस (सोलहर्वे) अध्यायका नाम 'देवासुरसम्पद्वि-भागयोग' है, क्योंकि इस अध्यायमें जो दोनों सम्पत्तियोंका <sup>वर्णन</sup> हुआ है, वह परस्पर एक-दूसरेसे बिल्कुल विरुद्ध है अर्थात् दैवी सम्पत्ति कल्याण करनेवाली है और आसुरी सम्पत्ति बाँधनेवाली तथा नीच योनियों और नरकोंमें ले जानेवाली है । जो साधक इन दोनों विभागोंको ठीक रीतिसे जान लेगा, वह आसुरी सम्पत्तिका सर्विथा त्याग कर देगा । आसुरी सम्पत्तिका <sup>सर्वथा</sup> त्याग होते हो दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जायगी । दैवी सम्पत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मासे सम्बन्ध रह जायमा ।

#### सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध चोडगोऽध्यायः' के <sup>तीन</sup>, 'श्रीभगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके दो सौ सतासी और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सी पाँच है।

- (२) इस अध्यायमें 'अथ घोडगोऽध्यायः' के सात, 'श्रीभगवानुवाच'के सात, श्लोकोंके सात सी अडसठ और पुष्पिकाके बावन अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पर्ण अक्षरोंका योग आठ सौ चौतीस है। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरेंकि हैं।
- (३) इस अध्यायमें एक उवाच है- 'श्रीभग-यानुवाच' ।

सोलहवें अध्यायमें प्रयक्त छन्द इस अध्यायके चौबीस श्लोकोंमेंसे— छठे श्लोकके प्रथम चरणमें, दसवें श्लोकके तृतीय चरणमें और बाईसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयक्त होनेसे 'म-विपला'; तथा ग्यारहवें, तेरहवें और उन्नीसवें श्लोकके ततीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपला'संशावाले छन्द है। शेष अठारह श्लोक ठीक 'पथ्यावका' अनुष्टप् छन्दके लक्षणोसे युक्त है ।



अस्तिक को वहाँ और वहासके

# Ruff Hutt Mit allow The state of the s श्रीविति गाणक साई को दिसा दूस अथ सप्तदशोऽध्यायः

अवतरणिका-

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवानने शास्त्र-विधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे अवरण करनेवाले पुरुषोंको सिद्धि, सख और परमगति न मिलनेकी बात कही। यह सननेपर भर्जुनके मनमें आया कि शास्त्रविधिको ठीक-ठीक जाननेवाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक मात्रामें ऐसे ही लोग हैं, जो शास्त्रविधिको तो जानते नहीं, पर अपनी कुल-परम्परा, वर्ण, आश्रम, संकार आदिके अनुसार देवता आदिका श्रद्धापूर्वक यजन (पूजन) करते हैं । शास्त्रविधिका त्याग होनेसे ऐसे पुरुपोंकी नीची (आसुरी) स्थिति होनी चाहिये और श्रद्धा होनेसे ऊँची (देवी) स्थिति हेंनी चाहिये । इसलिये वास्तवमें उनको क्या स्थिति है— यह जाननेके लिये अर्जुन पहले श्लोकमें प्रभ करते हैं\*

अर्जन उवाच

# ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।।१ ।।†

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्र-विधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता आदिका पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन-सी है ? सात्त्विकी है अथवा राजसी-तामसी ?

्वाख्या—'ये शास्त्रविधिमृत्सुन्य' ..... सत्त्वमाहो भी है, पर शास्त्रविधिको जानते नहीं ± । यदि वे . जलम:'--श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवान् श्रीकृष्ण और जान जायँ,तो पालन करने लग जायँ, पर उनको पता मनुनेका संवाद सम्पूर्ण जीवोंके कल्याणके लिये है। नहीं । अतः उनकी क्या स्थिति होती है ? आगे आनेवाली जनतामें शासका ज्ञान बहुत

<sup>3न</sup> दोनेंकि सामने कलियुगकी जनता थी; क्योंकि इपर युग समाप्त हो रहा था। आगे आनेवाले

कम रहेगा । उन्हें अच्छा सत्सद्ग मिलना भी कठिन होगा; क्लियुगों जीवोंको तरफ दृष्टि रहनेसे अर्जुन पूछते हैं कि क्योंकि अच्छे सत्त-महात्मा पहले युगोंमें भी कम हुए महाराज ! जिन मनुष्योंका भाव बडा अच्छा है, श्रद्धा-भक्ति हैं, फिर कलियुगमें तो और भी कम होंगे। कम

र्ने शासविधिका त्याग तीन कारणीसे होता है—(१) अज्ञतामे, (२) टरेकासे और (३) विद्यासमें हैं

र्वे इम (सत्रहर्षे) अध्यायको नवे अध्यायके सत्ताईसर्वे श्लोक (चत्करोपि यदश्राप्ति'''''' तत्कुरप्त <sup>बर्पणा</sup>र् ।।) की व्याख्या मानना विचारसे युक्तिसंगत नहीं थैठता । कारण कि नवें अध्यायका सत्ताईमवाँ स्लोक भगवद्रांग-विवयक प्रकरणमें आया है, जो छव्यासवें श्लोकसे आरम्म हुआ है और अहाईसवें श्लोकमें (भगवद्र्यंणका फन वाताकर) समाप्त हुआ है। परन्तु यहाँ मनुष्योंकी श्रद्धाको पहचाननेका प्रमङ्ग हैं; क्योंकि इस (सप्रहवे) <sup>अध्यादके</sup> आरम्पर्पे अर्जुनका प्रश्न मनुष्योंकी निष्ठा, श्रद्धाको लेकर ही है । अतः भगवान् उसका उत्तर भी श्रद्धाको

<sup>ैं</sup> यह संग्रहवाँ अध्याय सोलहवे अध्यायके तेईसवें इलोकपर चला है। उसीको लेकर अर्जुन वहाँ आये दः शास्त्रविधिमुन्सन्य' (जो शास्त्रविधिका त्याग करके) की जगह यहाँ 'ये शास्त्रविधिमुन्सन्य' ही कड़कर कारकारत:' (मनमाने धंगसे) की जगह 'म्रद्धयानिनाः' (म्रद्धासे) कहते हैं। 'यत्ति' (बर्नाय काता है) की नाह पत्रमें (यत्रन काता है) कहते हैं; और 'न स सिद्धिमवाप्रीत न सुखं न पर्ग गर्निम्' (यह सिद्धि, सुख और पामानिको प्राप्त नहीं होता) को जगह 'तेयां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमारो रमननः' (उनकी निष्ठा केर-सी ? साजिको —देवी सम्पतिवासी अववा राजसी-नामसी —आसुरी सम्पतिवासी ?) कहकर मगवान्मे प्रश्न करते हैं।

होनेपर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्सङ्ग मिल सकता है। परनु मुश्किल यह है कि कलियुगमें दम्म, पाखण्ड ज्यादा होनेसे कई दम्भी और पाखण्डी पुरुष सन्त बन जाते हैं । अतः सच्चे-सन्त पहचानमें :-आने मुश्किल हैं । इस प्रकार पहले तो सन्त-महात्पा मिलने कठिन है और मिल भी जाय तो उनमेंसे कौन-से संत कैसे हैं--इस बातको पहचान प्रायः नहीं होती और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाम ले लें---ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्रविधिको भी नहीं जानते और असली सन्तोंका सङ्ग भी नहीं मिलता, परन्तु जो कुछ यजन-पूजन

करते हैं, श्रद्धासे करते हैं--ऐसे मनुष्योंकी निष्ठा

कौन-सी होती है ? सात्त्विकी अथवा राजसी-तामसी ?

'सत्त्वमाहो रजस्तमः' पदोंमें सत्त्वगुणको दैवी सम्पत्तिमें और रजोगुण तथा तमोगुणको आसुरी सम्पत्तिमें ले लिया गया है। रजोगुणको आसुरी सम्पत्तिमें लेनेका कारण यह है कि रजीगुण तमीगुणके बहत निकट है \* । गीतामें कई जगह ऐसी बात आयी है: जैसे--दसरे अध्यायके बासठवें-तिरसठवें श्लोकोंमें काम अर्थात् रजोगुणसे क्रोध और क्रोधसे मोहरूप तमीगुणका उत्पन्न होना बताया गया है । ही अठारहवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें हिसात्मक और शोकान्वितको रजोगुणी कर्ताका लक्षण बताया गया है और अठारहवें अध्यायके हो पचीसवें श्लोकमें 'हिंसा' को तामस कर्मका लक्षण और पैतीसवें श्लोकमें 'शोक' को तामस धृतिका लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणके बहुत-से लक्षण आपसमें मिलते हैं।

सात्विक भाष, आचरण और विचार देवी सम्पतिके होते हैं और राजसो-तामसी भाव, आवरण और विचार आसुरी सम्पतिके होते हैं। सम्पतिके अनुसार ही निहा होती है अर्थात् मनुष्यके जैसे भाव, आचरण ।

और विचार होते हैं, उन्होंके अनुसार उसके स्थि (निष्ठा) होती है। स्थितिके अनुसार ही अने प्र होती है । आप कहते हैं कि शासविधिया स्म करके मनमाने ढंगसे आवरण करनेपर सिद्धि, मुख और परमगति नहीं मिलती, तो जब उनने महत्र ही पता नहीं, फिर उनको गतिका क्या पता लगे? इसलिये आप उनकी निष्ठा बताइये, जिससे पता त जाय कि वे सात्विकी गतिमें जानेवारे हैं ह राजसी-तामसी गतिमें।

'कृष्ण'का अर्थ है---खींचनेवाला । यहाँ 'मृष्ण सम्बोधनका तालम् यह मालूम देता है कि आप है मनुष्योंको अन्तिम समयमें किस ओर खोंचेंगे? अने किस गतिकी तरफ ले जायेंगे? छठे अध्यापरे सैतीसर्वे श्लोकमें भी अर्जुनने गति-विधमक प्रक्री 'कृष्ण' सम्योधन दिया है—'को गति कृष्ण गर्खति' । यहाँ भी अर्जुनका निष्ठा पूछनेका तात्पर्य गतिमें ही है ।

मनुष्यको भगवान् खोंचते हैं या वह करीं: अनुसार स्वयं खींचा जाता है ? वस्तुतः कर्मीक अनुमर हो फल मिलता है, पर कर्मफलके विद्यापक होनेने भगवान्का खींचना सम्पूर्ण फलोमें होता है। तन्मी कर्मोंका फल नरक होगा, तो मगवान् नरकोंकी <sup>तरफ</sup> खींचेंगे । वास्तवमें नरकोंके द्वारा पापाँका नाश वर्ष प्रकारात्तरसे भगवान् अपनी तरफ ही छींची हैं। उनका किसीसे भी वैर या द्वेप नहीं है। तभी ते आसुरी योनियोमें जानेवालीके लिये भगवान् वर्डते 🤾 कि वे मेरेको प्राप्त न होका अधोर्गातमें चले <sup>म्से</sup> ; (१६ । २०) । कारण कि उनका अधोर्गतमें जन भगवान्को सुहाता नहीं है । इसलिये मान्तिक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवन सबस्ये अपनी तरफ ही खींचते हैं । इसी भावते पत 113.

सर्वय-शासविधिको न जाननेपर भी मनुष्यमात्रमे किसी-न-किसी प्रकारको खभावजा शुद्धा तो रहती ही है। स श्रदाके भेद आगेके श्लोकमें बताते हैं।

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा 'भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा'। सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ।। २ ।। न्तर प्राप्त

श्रीभगवान् बोले— मनुष्योंकी वह स्वभावसे उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्त्विकी तथा राजसी और तामसी—ऐसे तीन तरहकी ही होती है, उसको तुम मेरेसे सुनो ः। १० १६ ३६

व्याख्या-(अर्जुनने निष्ठाको जाननेक लिये प्रश्न किया धा, पर भगवान् उसका उत्तर श्रद्धाको लेकर देते हैं; क्योंकि श्रद्धांके अनुसार ही निष्ठा होती है ।]

भवति श्रद्धा देहिनां सभावजा'-श्रद्धा तीन तरहकी होती है । वह श्रद्धा कीन-सी है ? सङ्गजा है. शास्त्रजा है. या स्वभावजा है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है—'सा सभावजा' अर्थात् स्वभावसे पैदा हुई स्वतःसिन्द <sup>श्रदा है</sup>। वह न तो सङ्गसे पैदा हुई है और न शासोंसे पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाहम यह रहे हैं और देवता आदिका पूजन करते जा रहे हैं ।

'सान्विकी राजसी चैव तामसी चैति तां **१**गु'--वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है---मालिकी, राजसी और तामसी। उन तीनोको अलग-अलग सुनो ।

पीछेके श्लोकमें 'सत्त्वमाहो रजस्तमः' पटोंमे 'आहे।' अव्यय देनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनकी र्देष्ट्रमें 'सत्वम्' से दैवी सम्पत्ति और 'रजस्तमः' से

आसरी सम्पत्ति-ये दो ही विभाग है और मैंगवान भी बन्धनकी दृष्टिसे राजसी-तामसी दोनोंकों आस्री सम्पत्ति ही मानते हैं--'निबन्धायांसरींमता' (१६ 14) 1 परंतु बन्धनकी दृष्टिसे राजंसी <sup>73</sup>जीर तामसी एक होते हुए भी दोनोंके वन्धनमें भेद है। राजस मनव्य सकामभावसे शास्त्रविहित कर्म भी करते हैं: अतः वे स्वर्गीदि ऊँचे लोकीमें जीकरें और वहाँके भोगोंको भोगकर पण्य क्षीण होनेपर फिर मत्यलोकमें लौट आते हैं— 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशस्ति' (गीता ९ । २१) । परन्तु तामस मनुष्य शास्त्रविहित कर्म नहीं करते; अतः वे कामना और मृढताके कारण अधमगतिमें जाते हैं— 'अधो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) । इस प्रकार राजस और

तामस-दोनों ही पनुष्योंका बन्धन बना रहता है।

दोनोंके बन्धनमें भेदकी दृष्टिसे ही भगवान आमरी सम्पदावालोको श्रद्धाके राजसी और तामसी-दो भेद

करते हैं. और सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी--तीनों

श्रद्धाओंको अलग-अलग सननेके लिये कहते हैं।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें वर्णित स्वभावजा श्रदाके तीन भेद क्यों होते है-इसे भगवान् अगोके श्लोक्से बनाते हैं ।

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ।। ३ ।।

है भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह मनुष्य श्रद्धामय हैं । इसलिये जो जैसी श्रद्धावाला है, वही उमका स्वरूप है अर्थात् यही उसकी निष्ठा—स्थिति

व्याख्या—'सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति गया है, उमीको यहाँ 'सत्त्वानुरूपा' कहा है । 'सत्त' भात'— पीछेके स्लोकमें जिसे 'खभावजा' कहा नाम अन्तक्वणका है। अन करणके अनुरूप ध्रदा

अर्थात् अन्तःकरण जैसा होता है, उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं. वैसी ही श्रदा होती है।

दसरे श्लोकमें जिनको 'देहिनाम्' पदसे कहा था, उन्होंको यहाँ 'सर्वस्य' पदसे कह रहे हैं । 'सर्वस्य' पदका तात्पर्य है कि जो शास्त्रविधिको न जानते हो और देवता आदिका पूजन करते हों- उनकी ही नहीं, प्रत्यत जो शास्त्रविधिको जानते हों या न जानते हों. मानते हों या न मानते हों, अनुष्ठान करते हों या न करते हों, किसी जातिके, किसी वर्णके, किसी आश्रमके, किसी सम्प्रदायके, किसी देशके, कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों न हों—उन सभीको स्वाभाविक श्रदा तीन प्रकारकी होती है।

'अञ्चामयोऽयं पुरुषः'-- यह मनुष्य श्रद्धा-प्रधान है । अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी, वैसा ही उसका रूप होगा । उससे जो प्रवृत्ति होगी, वह श्रद्धाको लेकर, श्रद्धांके अनुसार ही होगी ।

'यो यदर्दः स एव सः'--जो मनुष्य जैसी श्रद्धावाला है, वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी । उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अन्तःकरणकी श्रद्धांके अनुसार ही होगी। जबतक वह संसारसे सम्बन्ध रखेगा, तवतक अन्तःकरणके अनुरूप ही उसका खरूप होगा ।

#### मार्मिक यात

मनुष्यकी सांसारिक प्रवृत्ति संसारके पदार्थींको सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगनेसे होती है तचा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मामें श्रद्धा करनेसे होती है । जिसे हम अपने अनुभवसे नहीं जानते, पर पूर्वके स्ताभाविक संस्करोंसे, शास्त्रोंसे, संत-महात्माओंसे सनकर पुन्यभावसहित विश्वास कर लेते हैं, उसन्त्र नाम है-श्रद्धा । श्रद्धाको लेका ही आध्यात्मिक मार्गमे प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोगका हो, चाहे अन्योगक हो और चाहे भक्तियोगक हो। साध्य और साधन—दोनोंपर ब्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्गमें प्रगति नहीं होती ।

मनुष्य-जीवनमें ब्रह्मकी बड़ी मुख्यता है। मनुष और गड़ा 👊

निष्ठा है— 'यो यच्छ्रदः स एव सः' (गोत १७ । ३) । वह आज वैसा न दीखे तो भी का? पर समय पाकर वह वैसा वन ही जायगा ।

जैसी श्रदावाला है. वैसा ही उसका स्टूल्प, उसके

आंजकल साधकके लिये अपनी खापाविक श्रद्धनी पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। कारण कि अनेक मत-मतानार हो गये हैं । कोई ज्ञानकी प्रधानक कहता है, कोई मितिको प्रधानता कहता है, कोई योगकी प्रधानता कहता है, आदि-आदि। ऐसे तरह-तरहके सिद्धान्त पढने और सननेसे मनयनर ठनका असर पडता है. जिससे वह किर्कर्तव्यविनः हो जाता है कि मैं क्या करूँ ? मेरा वासविक धेय. लक्ष्य क्या है ? मेरेको किथर चलना चाहिये ? ऐसी दशामें उसे गहरी रीतिसे अपने भीतरके भावाँपर विचार करना चाहिये कि सहसे बनी हुई रुचि, शाससे बनी हुई रुचि, किसीके सिखानेसे बनी हुई रुचि, गुरुके बतानेसे बनी हुई रुचि-ऐसी जो अनेक रुपियाँ है, उन सबके मुलमें स्वतः उदबद्ध होनेवाली आंनी स्वाभाविक रुचि क्या है?

मुलमें सबको खामाविक रुचि यह होती है कि मैं सम्पूर्ण दुःखोंसे छूट जाऊँ और मुझे सदाके लिये महान् सुख मिल जाय । ऐसी रुचि होक प्राचीने भीतर रहती है । मनुष्योंमें तो यह रुचि कुछ जाग्न् रहती है । उनमें पिछले जन्मोंके जैसे संस्कार है और इस जन्ममें ये जैसे माता-पितासे पैदा हर. जैसे चायुमण्डलमें रहे, जैसी उनको शिक्षा मिली, दैने ठनके सामने दृश्य आये और ये जो ईम्रार्क <sup>कर्ने</sup>,' पालोक तथा पुनर्जन्मकी बाते, मक्ति और बन्धनमे 'बातें, सत्सङ्ग और कुसङ्गकी बातें सुनते रहते हैं, उन सबका उनपर अदृश्यरूपमें असर पड़ता है। उस असरसे उनकी एक धारणा यनती है । उनकी सर्तिराही, ग्रवसी या तामसी—वैसी प्रकृति होती है, उसके अनुसार ये उम धारणको पवजते हैं और उस धार्ड 💥 1 FEB . अनुमार ही उनकी संचि-नार्ख सालिकी ब्रह्म دور اعراض داران

गीतामें जहाँ-कहीं सात्त्विकताका वर्णन हुआ है, वह परमात्माको तरफ ही लगानेवाली है । अतः सात्त्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी-तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई अर्थात सात्त्विकी श्रद्धा दैवी सम्पत्ति हुई और गुजसी-तामसी श्रद्धा आसुरी सम्पत्ति हुई । दैवी सम्पत्तिको प्रकट करने और आसरी सम्पत्तिका त्याग करनेके उदेश्यसे सत्रहवाँ अध्याय चला है। कारण कि क्रत्याण चाहनेवाले मनुष्यके लिये सात्त्विकी श्रद्धा (दैवां सम्पत्ति) ब्राह्य है और ग्रजसी-तामसी श्रद्धा (आसरी सम्पत्ति) त्याज्य है।

जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी श्रद्धा सात्त्विकी होती है, जो मनुष्य इस जन्ममें तथा मरनेके बाद भी सख-सम्पत्ति-(स्वर्गीदि-) को चाहता है, उसको श्रद्धा राजसी होती है और जो मनुष्य यशुओंकी तरह (मृद्धतापूर्वक) केवल खाने-पीने, भीम भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल-कृद, तमाशे आदिमें लगा रहता है. उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सात्त्विको श्रद्धांके लिये सबसे पहली बात है कि 'परमात्मा है' । शास्त्रोंसे, संत-महात्माओंसे, गरुजनोंसे सुनकर पूज्यभावके सहित ऐसा विश्वास हो जाय कि 'परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है'— इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम स्ततः हो जाता है । कारण कि जिस परमात्मामें श्रद्धा होती है, उसी परमात्माका अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्पाकी तरफ खिंचता है। अभी यह परमात्मासे विमुख होकर जो संसारमें लगा हुआ है, वह भी संसारमें श्रद्धा-विश्वास होनेसे हों है। पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धका दुरुपयोग है । जैसे, संसारमें यह रुपयोंपर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता हैं। यह श्रद्धा कैसे हुई ? कारण कि बचपनमें खाने और खेलनेके पदार्थ पैसोंसे मिलते थे। ऐसा देवते-देखते पैसोंको ही मुख्य मान लिया और उसीमें भद्ध कर ली, जिससे यह बहुत ही पतनकी तरफ बला गया । यह सांसारिक श्रद्धा हुई । इससे कैंची

धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण, आश्रम आदिका हूँ । परन्तु सबसे ऊँची श्रद्धा पारमार्थिक (परमात्माको लेकर) है। यही वास्तविक श्रद्धा है और इसीसे कल्याण होता है। शास्त्रोंमें, सन्त-महात्माओंमें, तत्वज्ञ-जीवन्मकोंमें जो श्रद्धा होती है. वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है । \*

> जिनको शास्त्रोंका ज्ञान नहीं है सन्त-महात्माओंका सङ्ग भी नहीं है, ऐसे मनुष्योंकी भी पूर्व-संस्कारके कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनप्योंके भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज (परमात्मा) है, जो दीखती तो नहीं, पर है अवश्य । ऐसे मनुष्योंको स्वाभाविक ही पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वामाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, वत , सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि शुभ कमोंमें प्रवृत्त होते हैं । यदि वे ऐसे कर्म न भी करें. तो भी सात्विक आहारमें स्वाभाविक रुचि होनेसे उनकी श्रद्धाकी पहचान हो जाती है।

> मनुष्य, पशु-पक्षी, लता-वृक्ष आदि जितने भी स्थावर- जङ्गम प्राणी हैं, वे किसी-न-किसीको (किसी-न-किसी अंशमें) अपनेसे बडा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहाय लेते हैं । मनप्यपर जब आफत आती है, तब वह किसीको अपनेसे बड़ा मानकर उसका सहाय लेता है। पश-पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होनेपर किसीका सहाय लेते हैं। लता भी किसीका सहाय लेकर ही केंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसीको यहा मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तवमें 'ईश्वरवाद' के सिद्धान्तको खीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वरको माने या न माने । इसलिये आयु, विद्या, गण, बद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐधर्य आदिमेंसे एक-एकसे बड़ा देखे. तो बड़प्पन देखते-देखते अत्तमें यडप्पनकी जहाँ समाप्ति हो, वही ईश्वर है:

सांसारिक ब्रद्धामें 'भोग' की, वार्मिक ब्रद्धामें 'माव' की और पारमार्थिक ब्रद्धामें 'तत्त्व' की प्रचानना है ।

न्यास्थास्य स्थानिक स

पूर्वेवामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् । (योगदर्शन १ । २६)

'वह परमात्मा सबके पूर्वजोंका भी गुरु है; क्योंकि उसका कालसे अवच्छेद नहीं है अर्थात् वह कालको सीमा से बाहर है।'

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टिसे किसी-म-किसीको वड़ा मानता है। बड़प्पनकी यह मान्यता अपने-अपने अन्तःकरणक भावोके अनुसार अलग-अलग होती है। इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग-अलग होती है।

श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप हो होती है । घारणा, मान्यता, पावना आदि सभी अन्तःकरणमें रहते हैं । इसलिये अन्तःकरणमें साव्विक, राजस या तामस जिस गुणकी प्रधानता रहती है, उसी गुणके अनुसार घारणा, मान्यता आदि बनती है और उस धारणा, मान्यता आदिके अनुसार हो तीन प्रकारको (साव्विक), राजसी या तामसी) श्रद्धा वनती है।

सार्तिक, राजस और तामस— तीनों गुण सभी
प्राणियोंमें रहते हैं (गीता १८ ।४०) । उन प्राणियोंमें
किसीमें सहत्त्वगुणको प्रधानता होतो है, किसीमें रजोगुणको
प्रधानता होती है और किसीमें तमोगुणको प्रधानता
होती है और किसीमें तमोगुणको प्रधानता
होती है । अतः यह नियम नहीं है कि सत्यगुणको
प्रधानतावाले मनुष्यमें रजोगुण और तमोगुण न आये,
रजोगुणको प्रधानतावाले मनुष्यमें सत्यगुण और तामोगुण
न आये, तथा तमोगुणकी प्रधानतावाले मनुष्यमें मत्यगुण

और रजोगुण न आर्थे (गीता १४ । १०) । सर्मण कि प्रकृति परिवर्तनशील है— 'प्रकर्षण करणे (भावे स्युट) इति प्रकृतिः' । इसिलये प्रकृतिवन्य पुन्तेने भी परिवर्तन होता रहता है । अतः एरम्पर परमालप्राप्तिके उद्देशयवाले साधकको चाहिये कि वह उन आने-जानेवाले गुणोसे अपना सम्बन्ध मलकर उनसे विचलित म हो ।

जीवमात्र परमात्माका अंश है। इसलिये किसी मन्य्यमें रजोगूण-तमोगुणको प्रधानता देखकर उसे दीवा नहीं मान लेना चाहिये; क्योंकि कौन-सा मनुष्य किन समय समुत्रत हो जाय-इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्माका अंश—स्वरूप (आत्मा) है। सबका शुद्ध ही है, केयल संह, शास्त्र, विचार, वायमण्डल आदिको लेकर अन्तःकरणमें किसी एक गुणकी प्रधानता हो जाती है अर्थात् जैसा सङ्ग, सास आदि मिलता है, वैसा ही मनुष्यका अन्त.करण बन जाता है और दस अन्तःकरणके अनुसार ही उसकी सास्विको. राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिये मनध्यको सदा-सर्वदा साल्विक सङ्ग, शास, विचार, वायुमण्डल आदिका हो सेवन करते रहनो चाहिये । ऐसा करनेसे उसका अन्त.करण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्त्रिको वन जायगी, जी उसका उद्धार करनेवाली होगी । इसके विपरीत मनुष्तर्भे राजम-तामस सङ्ग, शास आदिका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी गजमी-तामसी बन जायेगी. जो उसका पतन करनेवासी होगी ।

-4

सम्बन्ध-अपने इष्टके यजन-पूजनद्वारा मनुष्येंकी निहाकी पहचन किस प्रकर होती है, अब उसको बहते हैं।

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भुतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ।।४ ।।

सात्त्विक मनुष्य देवताओंका पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यहाँ और राक्षसोंका और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं, ये प्रेतों और मूनगणांका पूजन करते हैं ।

ब्याख्या—'यत्रने सान्तिका देवान्'— सर्वतिक है । यहाँ देवान्' रुन्दसे विष्णु, संसर, मनेस, मीस अर्थात् देवी सम्पतिकले मनुष्य देवीस पूतन करते और मूर्य—ये प्रौत ईश्वरक्रीटिके देवता लेने परिष्

और उसको सम्पत्ति अर्थात् दैवी सम्पत्ति मुक्ति देनेवाली है-'दैबी सम्पद्भिशाय' (१६ १५) । वह दैवी सम्पत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन (दैवी सम्पत्तिवाले)

क्योंकि दैवी सम्पत्तिमें 'देव' शब्द ईश्वरका वाचक है

साधकोंकी स्वाभाविक श्रद्धाकी पहचान बतानेके लिये यहाँ 'यजन्ते सात्त्विका देवान' पद आये हैं। ईश्वरकोटिके देवताओंमें भी साधकोंकी श्रद्धा अलग-अलग होती है । किसीकी श्रद्धा भगवान् विष्ण्-(राम, कृष्ण, आदि-) में होती है, किसीकी भगवान शंकरमें होती है, किसीकी भगवान गणेशमें होती है, किसीकी हैं अर्थात् जो पितरोंको सर्वोपरि और अपना इष्ट भगवती शक्तिमें होती है और किसीकी भगवान् सूर्यमें मानते हैं तथा पितरोंपर ही निमा सबते हैं। ऐसे होती है। ईश्वरके जिस रूपमें उनकी खाभाविक श्रद्धा लोग पितृलोकको तो जा सकते हैं, पर उससे आगे होती है, उसीका वे विशेषतासे यजन-पूजन करते हैं । नहीं जा सकते। कते, कौए आदिको भी जो निष्कामभावसे रोटी

बारह आदित्य, आठ वस, ग्यारह रुद्र और दो अधिनोकमार--इन तैतीस प्रकारके शास्त्रोक्त देवताओंका निष्कामभावसे पूजन करना भी 'यजनो

सान्त्रिका देखान' के अन्तर्गत मानना चाहिये।

'यक्षरक्षांसि राजसाः'— राजस मनष्य यक्षों और यक्षसोंका पूजन करते हैं । यक्ष-राक्षस भी देवयोनिमें हैं। यक्षोंमें धनके संग्रहकी मुख्यता होती है, और

राक्षसोंमें दूसरोंका नाश करनेकी मुख्यता होती है। अपनी कामनापूर्तिक लिये और दूसरोंका विनाश करनेके लिये राजस मनुष्योंमें यक्षों और राक्षसोंका पूजन करनेकी प्रवृत्ति होती है। 'प्रेतान्भुतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः'--

जामस मनुष्य प्रेती तथा भूतीका पूजन करते हैं । जी मर गये हैं, उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूतयोनिमें चले गये हैं, उन्हें 'भूत' कहते हैं। यहाँ 'प्रेत' शब्दके अन्तर्गत जो अपने पितर है.

उनको नहीं लेना चाहिये: क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्कामभावसे अपने-अपने पितरोंका पूजन करते हैं, वे तामस महीं कहलायेंगे, प्रत्युत सात्त्विक ही कहलायेंगे । अपने-अपने पितरीके पूजनका भगवान्ते निपेध नहीं किया है---'पितृन्यान्ति पितृर्वताः' (गोता ९ । २५) । तात्पर्य है कि जो पितर्येका

मकामभावसे पूजन करते हैं कि पितर हमारी रहा

करेंगे अथवा हम जैसे पिता-पितामह आदिके लिपे

भी हमारे लिये श्राद्ध-तर्पण आदि करेंगे-ऐसे भावसे पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । परन्त अपने माता-पिता, दादा-दादी आदि पितरोंका पूजन करनेसे पितरोंको प्राप्त हो जायँगे-यह बात नहीं है। जो पितुऋणसे उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसीलिये (अपना कर्तव्य समझकर) निष्कामभावसे पितरोंका पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं । पितुलोकको वे ही जाते हैं, जो 'पितव्रताः'

श्राद्ध-तर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुलपरम्पग्रवाले

देते हैं (शास्त्रमें ऐसा विधान है), उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती; क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरोंका श्राद्ध-तर्पण आदि भी शास्त्रको आज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक करनेसे पितृयोनि प्राप्त नहीं हो जाती । शास्त्र या भगवानुको आज्ञा मानकर करनेशे उनका उदार होगा । इसलिये निष्कामभावसे किये

तामस नहीं मानना चाहिये; क्योंकि ये तो मृत प्राणीकी सद्गतिके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म है, जिन्हें मरे हुए प्राणीके लिये शासके आज्ञानुसार हरेककी करना चाहिये । हम शास्त्रविहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं.

गये शास्त्रविहित नारायणबलि, गयाश्राद्ध आदि प्रेतकर्मीकी

तो उनमें पहले गणेशजी, नवपह, पोडश मातुका आदिका पूजन शासकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावरी करते हैं। यह वास्तवमें नवप्रह आदिका पुत्रन न होकर शासका हो पूजन, आदर हुआ । जैमे, म्बी पतिको सेवा करती है, तो उसका कट्यांग हो जाता है। विवाह तो हरेक पुरुषका हो सकता है, राक्षमध भी और अमरका भी । ये भी पति बन सकते है । परन बासवमें कट्याण पतिकी सेवासे नहीं होता. प्रत्यत पतिकी मेवा करना-पनिवनधर्मध्य पालन करना ऋषि, शास्त्र, भगवानुधी आह

इनकी आजाक पालनसे ही कत्याण होता है। त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करनेवालॉकी निश

देवता आदिके पूजनसे पूजक-(पूजा करनेवाले-) की गति वैसी ही होगी—यह बतानेके लिये यहाँ 'यजनी' पद नहीं आया है । अर्जनने शास्त्रविधिका

पूछी थी; अतः अपने-अपने इष्ट-(पूज्य-) के अनुसार पूजकों की निष्ठा-श्रद्धा होती है, इसके पहचान बतानेके लिये ही'यजने' पद आया है।

सम्बन्ध-अवतक उन मनुष्योंकी बात बतायी, जो शासविधिको न जननेके कारण उसका (अंज्ञतपूर्वक) रूण करते हैं, परन् अपने इष्ट तथा उसके यजन-एजनमें श्रद्धा रखते हैं । अब विशेषपूर्वक शासविधिका स्वाप करनेवाने श्रदारहित मनुष्यांको क्रियाओंका वर्णन आगेके दो श्लोकोमें करते हैं।

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

कामरागबलान्विताः ।। ५ ।। दम्भाहंकारसंयुक्ताः

कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतशाममचेतसः ।

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ।। ६ ।।

जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित घोर तप करते हैं; जो दम्भ और अहड्कारसे अच्छी तरह युक्त हैं; जो भोग-पदार्थ, आसिक और हठसे युक्त हैं; जो शरीरमें स्थित पाँच भूतोंको अर्थात पाञ्चभौतिक शरीरको तथा अन्त:करणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कश करनेवाले हैं, उन अज्ञानियोंको तू आसर निश्चयवाले (आसरी सम्पदावाले) समझ ।

व्याख्या—'अशास्त्रविहितं घोरं तप्यने ये तपी जना:'---शास्त्रमें जिसका विधान नहीं है, प्रत्यत निर्पेध है. ऐसे घोर तपको करनेमें उनकी रुचि होती है अर्थात् उनकी रुचि सदा शाखसे विपरीत हो होती है। कारण कि तामसी युद्धि (गीता १८ । ३२) होनेसे वे स्वयं तो शाखोंको जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं।

'दम्माहंकारसंयुक्ताः'---उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसारमें जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि करने हैं, वे सब दम्म करते हैं, दम्मके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं । आतः घे रहर भी दम्भ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानीका, चतुराईका, जानकारीका अभिमान रहता है कि हम बड़े जनकार आदमों है. हम सोगींको जिस्से तप किया करते हैं। समझा मकते हैं, उनको ग्रासेयर ला मकते हैं; हम शासोंडी बातें क्यों मुने ? हम बोर्ड कम जानते हैं स्थित पाँच भूतो-(पृथ्वो, जल, तेव, बायु और क्या ? हमारी बातें मुन्ते हो तुन्तरेको पता चलें; आकाश-) को कृश काते हैं, रागेग्यो मुद्राने हैं अन्दि-अन्दि ।

'कामरागयलान्यिताः'--- 'काम' भोग-पदार्थीका वायक है। उन पदार्थेनि रैंग जाता, तल्लीन हो जाना, एकरस हो जाना 'राग' है और उनको प्राप्त करनेका अथवा उनको बनाये राउन्का जो हठ, दुराग्रह है, वह 'बल' है। इनसे ये सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाववाले लोगोंने यह भाव रहता है कि मनुष्यरारीर पाकर इन मोगोको नहीं मोगा तो मनुष्य-शरीर पशुकी तरह ही है । संसर्रिक भोग-सामग्रीको मनुष्यने प्राप्त नहीं किया, तो निर उसने क्या किया? मनुष्य-शरीर पाकर मनगरी भोग-मामग्री नहीं निली, तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, आदि-आदि । इस प्रकार वे प्राप्त सम्मर्धे को भोगनेने सदा तत्त्वीन रहते हैं और पन-सन्दर्ध : आदि भोग-सामग्रेको प्राप्त करनेके लिये हउपूर्व ह

'कर्जवन्तः शरीरस्यं भूतप्रामम्'— थे शरीर्गं और इसीको तम समझते हैं। शरीरमें कर दिन विना तप नहीं होता—ऐसी उनकी स्वामाविक घारणा तपका लक्षण है—शरीरको सुखाना, कष्ट देना । वे सती है । तपको बहत महत्त्व देते हैं. उसे बहत अच्छा मानते

आगे चौदहवें, पन्द्रहवें और सोलहवें रलोकमें जहाँ . शतर, वाणी और मनके तपका वर्णन हुआ है, वहाँ शिवर कष्ट देनेकी बात नहीं है। वह तप बड़ी शानिसे होता है। परनु यहाँ जिस तपकी बात है, यह शास्त्रिकद घोर तप है और अविधिपूर्वक शारीको कप्ट देकर किया जाता है।

'मां चैवात्तःशारीस्थम्'— भगवान् कहते हैं कि ऐसे लोग अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करते हैं, दुःख देते हैं। कैसे ? वे मेरी आझा, मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं।

अर्जुनने पूछा था कि वे कौन-सी निष्ठायाले हैं— सालिक हैं कि राजस-तामस ? देवी सम्पत्तिवाले हैं कि आसुरी सम्पत्तिवाले ? तो भगवान् कहते हैं कि उनको आसुर निश्चयवाले समझो— 'तान्विद्ध आसुरिनश्चयान्'। यहाँ आसुरिनश्चयान्' पद सामान्य आसुरी-सम्पत्तिवालोंका वाचक नहीं है, प्रसुत उनमें भी जो अत्यत्त नीच—विशेष नास्तिक हैं, उनका वाचक है।

#### विशेष वात

चौथे श्लोकमें शास्तिविधिको न जाननेवाले श्रद्धापुक सिलहवें अ प्रुत्योंके द्वारा किये जानेवाले पूजनके लिये 'यजने' 'उपेक्षापूर्वक' त्या पद आया है, परन्तु यहाँ शास्त्रिधिका त्याग करनेवाले 'वाराव्यक्त 'आस्त्रका 'अज्ञाप् श्रद्धार्यहत मनुष्योंके द्वारा किये जानेवाले पूजनके लिये 'विरोधपूर्वक' त्या 'तप्यन्ते'पद आया है। इसका कारण यह है कि शास्त्रकी उपेक्षा वं आसुर निष्ययवाले मनुष्योंकी तप करनेमें ही पूज्य-खुद्धि प्राणि-समुदाय और होती है—तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़त है। ऐसा विरोध परितसे शरिपको कष्ट देनेको ही तप मानते हैं। उनके वर्णनमें नहीं है।

तपका लक्षण है—शारीरको सुखाना, कष्ट देना । वे तपको बहुत महस्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं; परन्तु भगवान्को, शास्त्रको नहीं मानते । तप भी वहीं करते हैं, जो शास्त्रके विरुद्ध है । बहुत ज्यादा भूखे रहना, कॉटोंपर सोना, उल्टे लटकना, एक पैरसे खड़े होना, शास्त्राज्ञासे विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शारीर, भन, इन्द्रियोंको किसी तरह कष्ट पहुँचाना आदि—ये सब आसुर निधयवालोंके तप होते हैं ।

सोलहर्व अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शास्त्रविधको जानते हुए भी उसको उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि श्मकमोंको करनेकी बात आयी है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त-विधियुक्त तो नहीं है, पर शास्त्रनिष्दि भी नहीं हैं। परनु यहाँ जो शास्त्रोंने विहित नहीं हैं, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंगसे विपरीत कर्म करनेकी बात है। दोनोंमें फरक क्या हुआ? तेईसवें श्लोकमें कहे लोगोंको सिद्धि, सुख और प्रसमाित नहीं मिलेगा। अर्थात् उनके नाममात्रके शुधकर्मांका पूर्य फल नहीं मिलेगा। परनु यहाँ कहे लोगोंको तो नीच योनियों तथा नरकोंकी प्राप्ति होगी;क्योंकि इनमें दम्म, अभिमान आदि हैं। ये शास्त्रोंको मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं और कोई सनाना चाहे तो सनना चाहते भी नहीं।

कोई सुनाना चाहै तो सुननी चाहते भी नहीं ।
सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शास्त्रका
'उपेक्षापूर्वक' त्याग है, इसी अध्यायके पहले श्लोकमें
शास्त्रका 'अज्ञतापूर्वक' त्याग है और यहाँ शास्त्रका
'विरोधपूर्वक' त्याग है । आगे तामस यज्ञादिमें भी
शास्त्रकी उपेक्षा है । परन्तु यहाँ श्रद्धा, शास्त्रविध,
प्राणि-समुदाय और भगयान्—इन चार्यके साथ विरोध
है । ऐसा विरोध दूसरी जगह आये राजसी-तामसी
वर्णनमें नहीं है ।

संचय—अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे, तो उसकी श्रद्धा कैसे परवानी वायगी—इमे बन्दनेके लिये भगवान् आहारकी रुविसे आहारीकी निष्ठाकी पहचानका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

> आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविद्यो भवति प्रियः। .यज्ञस्तपस्तद्या दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥७॥

आहार भी सबको तीन प्रकारका प्रिय होता है और बैसे ही यज्ञ. तप और दान

भी तीन प्रकारके होते हैं अर्थात् शास्त्रीय कर्मोंमें भी तीन प्रकारकी रुचि होती है, त उनके इस भेदको सन ।

व्याख्या—'आहारस्त्यपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः'— चौथे श्लोकमें भगवानने अर्जनके प्रश्नके अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाकी परीक्षाके लिये सात्विक. गजस और तामस— तीन तरहके यजन बताये । परन्तु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन-पूजनमें नहीं है. उनकी निराकी पहचान कैसे हो ? इसके लिये बताया कि जिनको यजन-पुजनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनप्योंको भी राधर-निर्वाहके लिये भोजन तो करना ही पडता है. चाहे ये नास्तिक हों. चाहे आस्तिक हों. चाहे वैदिक अथवा ईसाई, पारसी, यहदी, यवन आदि किसी सम्प्रदायके हो । उन सबके लिये यहाँ 'आहारस्विप' पट टेक्न कहा है कि निशको पहचानके लिये केवल यजन-पूजन हो नहीं है, प्रत्युत भोजनको रुचिसे ही उनकी निष्टाकी पहचान हो जायगी।

मनुष्यका मन स्वामाविक ही जिस भीजनमें ललचाता है अर्धात् जिस भीजनकी यात मुनकर, उसे देखकर और दसे चखकर मन आकष्ट होता है, उसके अनसार उसकी सास्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है।

यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि सालिक, राजम और तामम आहार कैसा-कैसा होता है—इसे यतानेके लिपे यह प्रकरण आया है। स्यूलदृष्टिसे देखनेपर तो ऐसा ही दौराता है; परन्त विचारपूर्वक गहराईसे देखनेपर यह बात दीखती नहीं । बालवर्म यहाँ आहारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारीकी रुचिका यर्णन है । अतः आहारीको श्रद्धाको पहचान कैसे हो ? यह यतानेके लिये हो यह प्रकरण आया है ।

यहाँ 'सर्वस्य' और 'प्रियः' पद यह बतानेके लिये आये हैं कि सामान्यरूपसे सम्पूर्ण मनुष्येमि एक-एकको किस-किस भोजनमें रुचि होती है, डिससे उनकी सात्त्वकी, राजसी और तामसी निहाको पहचान हो । ऐसे ही 'यजस्तपसाथा दानम' \* पद चत यतानेके लिये आये हैं कि जितने भी शासीय कर्म हैं. उनमें भी उन मनप्यांकी यज्ञ, तप आदि किस-किस कर्ममें कैसी-कैसी रुचि-प्रियता होती है । यहाँ 'तथा' कहनेका तारपर्व यह है कि जैसे पजन तीन तरहका होता है और जैसे आहार तीन तरहका प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, तप आदि कर्म भी तीन तरहके होते हैं । इससे यहाँ एक और यात भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्सक्त, विवेशन, यार्तालाप, कहानी, पसार, वत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो-जो भी सामने आयेंगे, उनमें जो सात्विक होगा.

प्रिय लगेगा । 'तेषां भेदिषमं शण'— यज्ञ, तप और दानके भेद सुनो अर्थात् मनुष्यसै सामाविक रवि, प्रवृति और प्रसंप्रता किस-किसमें होती हैं, उसको तम सनी । जैसे अपनी रुचिके अनुसार कोई ब्राह्मणको दान देना पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्यको दान देना हो पसंद करता है । कोई शुद्ध आवरणयाले व्यक्तियोंके साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका रवान-पान, आंचाण आदि श्राद नहीं है, ऐसे मनप्रोंकि साथ ही नित्रता करते हैं, आदि-आदि 🕇

वह सात्तिक मनव्यको, जो राजस होगा, यह राजस

मनुष्यको और जो तामम होगा, वह तामस मनुष्यको

परापि यहाँ 'यज्ञ' शब्द होमस्य यज्ञका ही वायक है, सम्पूर्ण वर्जा-कर्मोका नहीं (क्वोंकि यहके माय नप और दान अलगमे आपे हैं), तथापि गीजनामें तीर्थ, वन आदि कर्नव्य-कर्म भी लिये जा सकते हैं।

मृगा मृगैः सङ्गमन्त्रप्रति गावध धौधानुरगानुगद्वैः । मुखांश मृत्यैः सुप्रयः सुप्राधिः समानशीलव्यसनेतु सन्द्राम् ।।

<sup>(</sup>पशुन्त, निप्रभेद ३०५)

<sup>&#</sup>x27;जिस प्रकार पराओं में हरिण हरियोंके साथ, गांवें गांवीके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ ही चलते-किले हैं, स्वी प्रकार मनुष्योपे भी मूलें मूलेंकि साथ और विद्वान् विद्वानेके साथ मित्रना आदिका व्यवहार करते हैं। क्योंकि पित्रव ममान राधाव, आवाण आदिमें ही होती है। ...

तात्पर्य यह कि सात्विक मनुष्योंकी रुचि सात्विक खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्होंका सङ्ग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनप्योंको रुचि राजस खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्हींका सङ्घ उनको अच्छा लगता है । तामस मनुष्योंकी रुचि

तामस खान-पान, रहन-सहन आदिमें तथा शास्त्रनिपिद आचरण करनेवाले नीच मनुष्योंके साथ उठने-बैठने, खाने-पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदिमें होती है और उन्होंका सङ्घ उनको अच्छा लगता है तथा वैसे ही आचरणोंमें उनकी प्रवति होती है ।



### आयु:सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ।। ८ ।।

आयु, सत्त्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढानेवाले, स्थिर रहनेवाले. हदयको शक्ति देनेवाले, रसयुक्त तथा चिकने-ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सान्विक मनुष्यको प्रिय होते हैं ।

व्याख्या—'आपु:'— जिन आहारींके करनेसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है; 'सत्त्वम्'—सत्त्वगुण बढ़ता है; 'बलप्'—शरीर, मन, बुद्धि आदिमें सात्त्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है; 'आरोग्यः'-- शरीरमें नीरोगता बढ़ती है; 'सखम्'— सुख-शान्ति प्राप्त होती है; और 'प्रीतिविवर्धनाः'—जिनको देखनेसे ही प्रीति पैदा होती है\*. वे अच्छे लगते हैं।

इस प्रकारके 'स्थितः' — जो गरिष्ठ नहीं, प्रत्युत सुपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिनतक शिंगरमें शक्ति देता रहता है: और 'हद्या:'- हदय, फेफड़े आदिको शक्ति देनेवाले तथा वृद्धि आदिमें सौम्य भाव

लानेवाले; 'रस्याः'-फल, दूध, खाँड़ आदि रसयुक्त पदार्थ: 'स्त्रिग्धाः'- घी, मक्खन, बादाम, काज् किशमिश, सांत्विक पदार्थींसे निकले हुए तेल आदि

स्रेहयक्त भोजनके पदार्थ, जो अच्छे पके हए तथा ताजे हैं। 'आहाराः सान्विकप्रियाः'- ऐसे भोजनके

(भोज्य, पेय, लेहा और चोध्य) पदार्थ सात्विक मनुष्यको प्यारे लगते हैं । अतः ऐसे आहारमें रुचि होनेसे उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्त्विक है ।



#### कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।। ९ ।। आहारा

अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात् भोजनके पदार्थं राजस मन्य्यको प्रिय होते हैं, जो कि दुःख, शोक और रोगोंको देनेवाले हैं।

व्याख्या—'कर्'—करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक कड़वे पदार्थ, 'अम्ल'—इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, छाट्टे पदार्थ; 'लवणम्'— अधिक नमकवाते पदार्थः

में ऐसे तो अनुकृत आहार मिलनेपर राजस पुरुवको भी प्रीति होगी, घर वह प्रीति परिणामने विच हो जावनी (१८ । ३८) । ऐसे ही तामस पुरुषको भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति वरिणाममें उसको महताने अवनि अतिनिज्ञ, आलस्य और प्रमाद (खेल-तमारो, व्यथं बकवाद, दुर्थासन आदि) में लगा देगी(१८ 1३९) ।

'अत्युष्णम्' —जिनसे भाप निकल रही हो, ऐसे अत्यन्त ( गरम-गरम पदार्थ; 'तीहणम्' —जिनको खानेसे नाक, आँख, मुख और सिरसे पानी आने लगे, ऐसे लाल भिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ; 'रूसम्'—जिनमें भी, दूध आदिका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे भुने हुए चने, ती सतुआ आदि अधिक रुखे पदार्थ और 'विदाहिनः' — गई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ (गईको दो-तीन बा धंटे छाछमें भिगोकर रखा जाय, तो उसमें एक खनीर पैदा होता है, जो बहुत दाहकारक होता है) ।

(भोज्य, पंय, लेह्रा और चोच्य) पदार्थ राजस मनुष्यक्षे प्यारं होते हैं । इससे उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती है । 'दु:खशोकांमयप्रदाः'—परन्तु ऐसे पदार्थ परिणामये दु:ख, शोक और रोगोंको देनेवाले होते हैं । राष्ट्रा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदेने जो जलन होती है, यह दु:ख है । भोजन करतेके बाद मनमें प्रसन्नता नहीं होती, प्रस्तुत स्वाभाविक नित्ता रहती है, यह शोक है । ऐसे पोजनसे शरीरमें प्रायः रोग होते हैं ।

'आहारा राजसस्येष्टाः'-इस प्रकारके भोजनके



# यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युपितं च यत् । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।। १० ।

जो भोजन अधपका, स्सरहित, दुर्गीचित, वासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान् अपवित्र भी है, वह तामस मनुष्यको प्रिय होता है ।

व्याख्या— 'यातवासम्' — पचनेके लिये जिनके पूर समय प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे अध्यक्ते या उचित समयसे ज्यादा पके हुए अध्या जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना अतुके पैदा किये हुए एवं ऋतु चली जानेपर किन्न आदिको सहायतासे रखे हुए साग, फल आदि भोजनके पदार्थ।

'गतरसम्'—धूप आदिसे जिनका स्वामाधिक रस सूख गया है अथवा मरानि आदिसे जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दुध, फल आदि। 'पृति'— सङ्नसे पैदा की गयी मदिरा<sup>\*</sup> और स्वामाविक दुर्गन्यवाले प्याज, लहसन आदि ।

'पर्युचितम्' — जल और नमक मिलाकर बनाये हुए साग, ग्रेटी आदि पदार्थ रात बीतनेपर बासी कहलाते हैं। परन्तु धेवल शुद्ध दूथ, ग्री, चीनी आदिसे बने हुए अथग अभिनयर पत्रयों हुए पेझ, जलेबी, लाडू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जबतक निमृति नहीं आती, तबतक वे बासी नहीं माने जते। ज्वादा समय रहनेपर दनमें विकृति (दुर्गण आदि)

्(ग्रान्द्रोग्योयनिकर् ५ । १० । १)

अर्थान् सर्वाकी चारी कानेवाला, शदिय (कारब) पीनेवाला, गुरुसवीगमन कानेवाला, क्राइयकी हत्या करनेवाला— ये चारी महापाधी हैं और इनका सङ्ग कानेवाला पीचर्या महत्याधी हैं।

इससे स्पन्न होता है कि मदिरायन सर्वया निद्नीय, मोसाहासे भी अधिक निद्नीय और पतन करनेवाला है।
गहानी सरको हान्य करनेवाली है। पानु पदि गहानीमें मदिराका पान काम दिया जाप नो यह हान्न
नहीं हता। जब मदिराका पान भी (जिसमें मदिरा काली जारी है) इतना अगुन्न हो जाता है, तब मदिरा पीनेवाला कितना अशुन्न हो जाता हेगा---इसका कोई ठिकाना नहीं है।

महिराके निर्माणने असंख्या जीवोंकी हत्या होती है। महिराबातमें होनेवाली सबसे मध्येका हारि यह है कि इससे अलाकावामें रहतेवाले धर्मेक अंकुर नष्ट हो जाने हैं। जानवर्ष है कि मनुष्यके भीतर को धार्मिक आवतायें रहती हैं, धर्मको रुचि, संस्कार रहते हैं, जनवरे महिराबात नष्ट को देना है। इससे मनुष्य मेहान् धरानकी जाक धना जाता है।

मदिरापान करनेवालको शास्त्रोपे महाचारी कहा गया है— मेनोहिरायस्थासुर्ग निर्वेश गुरोहरत्यपावसन्त्रश्रहा धैने पनील छन्तराः पश्चमश्राधांनीति ।

पैदा होनेसे वे भी वासी कहे जायेंगे ।

'तिकाम'— भक्तावशेष अर्थात भोजनके बाद पात्रमें बचा हुआ अथवा जठा हाथ लगा हुआ और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौआ आदि पश-पक्षी देख ले. सैंघ ले या खा ले—वह सब जठन माना जाता है।

'अमेध्यम्'-- रज-वीर्यसे पैदा हए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ, जो मुर्दा हैं और जिनको छनेमात्रसे स्तान करना पडता है । ग

'अपि स'--दन अव्ययोंके प्रयोगमे उन सब पटार्थीको ले लेना चाहिये. जो शास्त्रनिषद्ध हैं । जिस वर्ण. आश्रमके लिये जिन-जिन पदार्थीका निपेध है. उस वर्ण-आश्रमके लिये उन-उन पदार्थीको निपद्ध माना गया है: जैसे- मसर, गाजर, शलगम आदि ।

'भोजनं तामसप्रियम्'— ऐसा भोजन तामस मनुष्यको प्रिय लगता है। इससे उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती है।

उपर्युक्त भोजनोंमें से सात्त्विक भोजन भी अगर गगपूर्वक खाया जाय. तो वह राजस हो जाता है और लोल्पतावश अधिक खाया जाय. (जिससे अजीर्ण आदि हो जाय) तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षकको विधिसे प्राप्त भिक्षा आदिमें रूखा, सुखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाय. जो कि राजस-तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवत्राम लेते हुए खल्पमात्रामें \* खाये. तो वह भोजन भी भाव और त्यागकी दृष्टिसे सात्विक हो जाता है।

प्रकरण-सम्बन्धी विशेष खात

चार श्लोकोंके इस प्रकरणमें तीन तरहके-साल्विक. राजस और तामस आहारका वर्णन दोखता है; परन्त यास्तवमें यहाँ आहारका प्रसङ्घ नहीं है, प्रत्यत 'आहारी'की रिवकाप्रसङ्ग है । इसलिये यहाँ 'आहारी' की रुचिका हो वर्णन हुआ है-इसमें निप्नलिखित युक्तियाँ दी जा सकती है--

(१) सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें आये 'यः शास्त्रविधिमत्सन्य वर्तते कामकारतः' पदोंको लेकर अर्जनने प्रश्न किया कि मनमाने ढंगसे श्रद्धापूर्वक काम करनेवालोंकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो ? तो भगवानने इस अध्यायके दूसरे श्लोकमें श्रद्धाके तीन भेद बताकर तीसरे श्लोकमें 'सर्वस्य' पदसे मनुष्यमात्रकी अन्त:करणके अनुरूप श्रद्धा बतायी, और चौथे रलोकमें पुज्यके अनुसार पुजककी निष्ठा की पहचान बतायी । सातवें श्लोकमें उसी 'सर्वस्य' पदका प्रयोग करके भगवान् यह बताते हैं कि मनुष्यमात्रको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार तीन तरहका भोजन प्रिय होता है--'आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविद्यो भवति प्रिय: ।' उस प्रियतासे ही मनुष्यकी निष्ठा-(स्थिति-) की पहचान हो जायगी ।

'प्रियः' शब्द केवल सातवें श्लोकमें ही नहीं आया है, प्रत्युत आठवें श्लोकमें 'सान्विकप्रियाः' नवें श्लोकमें 'राजसस्येक्षः' और दसवें श्लोकमें 'तामसप्रियम्'में भी 'प्रिय' और 'इप्ट' शब्द आये हैं, जो रुचिके वाचक हैं । यदि यहाँ आहारका ही वर्णन होता, तो भगवान् प्रियं और इष्ट शब्दोंका प्रयोग न करके ये सात्विक आहार हैं. ये राजस आहार हैं. ये तामस आहार हैं— ऐसे पदोंका प्रयोग काते ।

(२) दसरी प्रवल यक्ति यह है कि सात्विक आहारमें पहले 'आय:सत्त्वयलारोग्यसखप्रीतिविवर्यनाः' पदोंसे भोजनका फल बताकर बादमें भोजनके पदार्थीका वर्णन किया । कारण कि सात्विक मनय्य भोजन करने आदि किसी भी कार्यमें विचारपूर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणामपर जाती है ।

गुगी होनेसे गुजस मनुष्यको दृष्टि सबसे पहले भोजनपर ही जाती है, इसलिये राजस आहारके वर्णनमें पहले भोजनके पदार्थीक वर्णन करके बादमें 'दःखशोकामपप्रदाः' पदसे उसका फल बताया है। तात्पर्य यह कि राजस मनुष्य अगर आरम्भमें ही

<sup>ैं</sup> यहाँ तामस भोजनमें 'अमेध्य' शब्दका प्रयोग करके भगवान् मानो इन मौत्रोंका नाम भी लेना नहीं चाहते । रू. स्वत्यमात्रामे जानेका तात्वर्य यह है कि मोजन करनेके बाट पेट बाट न आये: क्योंकि पेट दे कारणोसे चाद आना है-अधिक छानेपर और बहुत कम छानेपर ।

मोजनके परिणामपर विचार करेगा. तो फिर इसे राजस भोजन करनेमें हिचकिचाहट होगी: क्योंकि परिणाममें मुझे दःख, शोक और ग्रेग हो जायै—ऐसा कोई मन्त्र्य नहीं चाहता । परन्त राग होनेके कारण राजस प्रुप परिणामपर विचार करता ही नहीं ।

सास्तिक भोजनका फल पहले और राजम भोजनका फल पीछे बताया गया: पत्त तामस भोजनका फल बताया ही नहीं गया । कारण कि भदता होनेके कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणामपर विचार करता ही नहीं । भोजन न्याययक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शाखोंकी आज्ञा है या नहीं और परिणाममें हमारे मन-बद्धिके बलको बढानेमें हेत् है या नहीं-इन बातोंका कुछ भी विचार न करके तामस मनव्य पशकी तरह खानेमें प्रवत होते है। तात्वर्य है कि सान्विक भोजन करनेवाला तो दैयी सम्पत्तिवाला होता है और ग्रंगस तथा तामस भोजन करनेवाला आसरी सम्पत्तिवाला होता है।

(३) यदि भगवानुको यहाँ आहारका ही यर्णन करना होता, तो वे आहारकी विधिका और उसके लिये कमोंकी शुद्धि-अशुद्धिका वर्णन करते: जैसे-

शुद्ध कमाईके पैसोंसे अनाज आदि पवित्र छाछ पदार्थ खंधेदे जार्य; रसोईमें चौका देकर और स्वच्छ यस पहनकर पवित्रतापूर्वक भीजन बनाया जाय: भोजनको भगवान्के अर्पण किया जाय और मगवान्क चिनान तथा उनके नामका जप करते हुए प्रसाद-युद्धिसे भीजन आण किया जाय—ऐसा मोजन साह्यिक होता 18

स्तार्थ और अभिमानकी मुख्यताको सेकर मत्य-असत्यक्त कोई विचार न करते हुए पैसे कमाये जाये, स्थाद, आरोरको एटि, भीग भीगनेको सामध्ये यदाने आदिका उद्देश्य सद्यका भोजनके पदार्थ दार्पद जायै: जिहाको स्वादिष्ट संगे और दीव्यनेमें भी सुदर द्यांचें---इम दृष्टिसे, देतिमे उनको बनाया जाय; और आमितिपूर्वक खादा जाय—ऐसा भीतन राजम होता है ।

हत-कपट, चोरी, डीली, घोटोगरी आदि निमी तारमें देने कमाने जार्य, असूदि-सुदिस दुख भी विचार न काके मान, अंद्रे आदि पदार्थ रहीदे जाएँ।

विधि-विधानका कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाय और बिना हाथ-पैर घोषे एवं चयाल-जन्मे पहनकर हो अराद वायुमण्डलमें उसे खाया जाय-ऐसा घोजन लागम होता है।

परन् भगवानने यहाँ केवल सहितक, राजस और तामस परुपोको प्रिय लगनेवाले खाद्य पदाधीना वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचिकी पहचान ही जाय ।

(४) इसके सिवाय गीतामें जर्ल-जहाँ आहाकी बात आयी है, वहाँ-वहाँ आहारीका ही यर्जन हुआ। है, जैसे—'नियताहासः' (४ । ३०) पदमे नियमित आहार करनेवालेका. 'नात्पश्चतस्त्र' 'यक्ताहारविहारस्य' (६ । १६-१७) पटोंमें अधिक रानेवाले और नियत खानेवालोंकः 'यटकासि' (९ । २७) पदमें भोजनके पदार्थको भगवानके अर्पण करनेवालेका, और 'लघ्याशी' (१८ । ५२) पदमें अल्प भोजन करनेवालीका वर्णन हुआ है।

इसी प्रकार इस अध्यायके सातवे श्लोकमें . 'यजस्तपलया दानम' पदोमें आया 'तथा' (धैने ही) पद यह कह रहा है कि जो मनस्य यह तप, दान आदि कार्य करते हैं. वे भी अपनी-अपनी (सत्विफ. राजस अधवा तामस) रचिके अनुमार ही यार्थ करते है। आगे ग्यारहवेसे बाईसवे श्लोकतक्तर की प्रकरण है, उसमें भी यह, तप और दान करनेवालोंक स्वमावका हो वर्णन हुआ है।

भोजनके लिये आवश्यक विचार उपनिषदीमें आता है कि जैमा आप होता है थैसा ही मन बनता है-अन्नमये हि सोम्य मनः । (छादोपा-६ १५ १४) अर्घा अत्रत्न असा मनप पड़ता है। अपने सुक्ष्म मारपागमे मन (अन्त करण) चनता है, दूसरे नम्बरके भागमे धीर्य, तीसरे नम्बरके चारमें राह आदि और चौथे नम्बर्फ स्पल भागमें मल बनता है, जो कि बाहा निराम जता है । अतः मनको शब्द मननेके लिये भीतन सुद्ध, परित्र होना चिति । भीजनमें सुदिने मन-(अन्तराहन) से र्राह्म होती है— 'आहारहरी सन्वरान्धि' (छान्द्रेग्दर २ (२६ ६२) । जहाँ भीवन यनते हैं, वर्तनः स्थान, वापुनन्यल, दृश्य तथा दिगार वैत्रान

भोजन करते हैं, वह आसन भी शद्ध, पवित्र होना चाहिये । कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अत्र ग्रहण करते हैं, तब वे शरीरके सभी रोमकूपोंसे आसपासके परमाणुओंको भी खींचते-- प्रहण करते हैं । अतः वहाँका स्थान, वायुमण्डल आदि जैसे होंगे, प्राण वैसे ही परमाण खींचेंगे और उन्होंके अनुसार मन बनेगा । भोजन बनानेवालेके भाव. विचार भी शद्ध सात्विक हों।

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख-ये पाँचों शुद्ध, पवित्र जलसे धो ले। फिर पूर्व या उत्तरको ओर मुख करके शुद्ध आसनपर बैठकर भोजनकी सब चीजोंको 'पत्रं पष्पं फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयस्त्रति । सदहं भवत्यपद्वतमश्चामि प्रयतात्मनः ।। (गीता ९ । २६) -- यह श्लोक पढकर भगवानके अर्पण कर दे। अर्पणके बाद दायें हाथमें जल लेकर 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।' (गीता ४ । २४)---यह श्लोक पढकर आचमन करे और भोजनका पहला गास भगवानका नाम लेकर ही मखमें डाले । प्रत्येक मासको चवाते समय 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।।'-इस मंत्रकी मनसे दो बार पढ़ते हुए या अपने इष्टका नाम लेते हुए ग्रासको चबाये और निगले । इस मन्तमें कुल सोलह नाम हैं, और दो बार मन्त पढ़नेसे वतीस नाम हो जाते हैं। हमारे मुखमें भी बतीस ही दाँत है। अतः (मन्तके प्रत्येक नामके साथ) वतीस बार चबानेसे वह भोजन सुपाच्य और आग्रेग्यदायक होता है एवं धोड़े अन्नसे ही तप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा चनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है।

भोजन करते समय ग्रास-ग्रासमें भगवत्राम-जप करते रहनेसे अग्रदोप भी दूर हो जाता है 1

जो लोग ईर्प्या, भय और क्रोधसे युक्त है तथा लोमी है, और ग्रेग तथा दोनतासे पीड़ित और द्वेपपुक्त हैं. वे जिस भोजन को करते हैं, वह अच्छी तरह पचता नहीं अर्थात् उससे अजीर्ण हो जाता है†। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह भोजन करते समय मनको शान्त तथा प्रसन्न रखे । मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषोंकी वृतियोंको न आने दे। यदि कभी आ जायं तो उस समय भोजन न करे; क्योंकि वृत्तियोंका असर भोजनपर पड़ता है और उसीके अनुसार अन्तःकरण बनता है । ऐसा भी सुननेमें आया है कि फौजी लोग जब गायको दहते हैं,तब दहनेसे पहले बछडा छोडते हैं और उस बछड़ेके पीछे कता छोडते हैं। अपने बछड़ेके पीछे कुत्तेको देखकर जब गाय गर्समें आ जाती है, तब बछड़ेको लाकर बाँध देते हैं और फिर गायको दहते हैं । वह दूध फीजियोंको पिलाते हैं, जिससे वे लोग खैखार बनते हैं।

ऐसे ही दूधका भी असर प्राणियोंपर पड़ता है। एक बार किसीने परीक्षाके लिये कुछ घोड़ोंको भैसका दूध और कुछ घोड़ोंको गायका दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया । एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे। रास्तेमें नदीका जल था। भैसका दूध पीनेवाले घोडे उस जलमें बैठ गये और गायका दुध पीनेवाले घोडे उस जलको पार कर गये । इसी प्रकार बैल और भैसेका परस्पर युद्ध कराया जाय, तो भैसा बैलको मार देगा: परन्त यदि दीनोंको गाड़ीमें जोता जाय, तो भैंसा धूपमें जीम निकाल देगा, जयिक बैल धूपमें भी चलता रहेगा। कारण कि भैसके दूधमें सालिक बल नहीं होता, जबकि गायके दूधमें सालिक बल होता है।

जैसे प्राणियोंको वृत्तियोंका पदार्थीपर असर पड़ना है, ऐसे ही प्राणियोंकी दृष्टिका भी असर पड़ता है । सुरे व्यक्तिको अथवा भूखे कृतेको दृष्टि मोजनपर पड जातौ है. तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब यह भोजन पवित्र कैसे हो ? भोजनपर उसकी दृष्टि पड़ जाय, तो उसे देखकर मनमें प्रसंत्र हो जाना चाहिये कि मगवान् पधारे हैं! अतः उमको सबसे पहले

कुर्वन् रामनामानुकीर्यनम् । यः कद्यन् पुरुवोज्यानि सोजप्रदेशेने लियने । विदेशपुर्वेन संस्थान स्थित रुप्टैन्यविधीक्षिते । विदेशपुर्वेन संस्थामानमप्तं न सम्बक् काल्

थोडा अत्र देकर भोजन करा दे । उसको देनेके बाद बचे हुए शुद्ध अन्नको स्वयं महण करे, तो दृष्टिदोप मिट जानेसे वह अन्न पवित्र हो जाता है।

दसरी बात. लोग बछडेको पेटभर दुध न पिलाकर सारा दुध स्वयं दुह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता: क्योंकि उसमें यछड़ेका हक आ जाता है। बळडेको पेटभर दथ पिला दे: और इसके बाद जो द्ध निकले, वह चाहे पावभर ही क्यों न हो, बहत पवित्र होता है।

भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी भोजनपर असर पड़ता है; जैसे -(१) भोजन करनेवाले की अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, यह भोजन उतने ही उत्तम टर्जेका माना जायगा । (२) भोजन करानेवाला तो बडी प्रसन्नतासे भोजन कराता है; परन्तु भोजन करनेवाला 'मुफ्तमें भोजन मिल गया; अपने इतने पैसे बच गये; इससे मेरेमें बल आ जायगा' आदि खार्थका भाव रय लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता है, और (३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि

'यह घरपर आ गया. तो खर्चा करना पडेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा' आदि और भोजन करनेवालेने भी स्वार्धभाव है, तो वह भोजन निकृष्ट दर्जेका हो जायगा । इस विषयमें गीताने सिद्धानारूपमें वह दिया

है— 'सर्वभूतहिते रताः' (५।२५, १२।४)। तात्वर्य यह है कि जिसका सम्पर्ण प्राणियोंके हितका माव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियार् आदि उतनी ही पवित्र हो जायँगी ।

भोजनके अन्तर्मे आचमनके बाद ये श्लोक पदने चाहिये —

अन्नाद्भवनि भूतानि पर्जन्यादप्रसंभवः । यज्ञान्दवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसपद्भवः ।। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । सस्पात्सर्वंगतं इत्य नित्यं यते प्रतिप्रितम् ।। (गीता ३ । १४-१५) फिर भोजनके पाचनके लिये 'अहं यैद्यानरो मूला-' (गीता १५ । १४) श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा अङ्गलीसे नाभिको धीर-धीर घुमाना चाहिये ।

सम्बर्भ—पहले यजन-पूजन और भोजनके द्वारा को ख्रजा बटायी, उससे फासकिंपका अहलपूर्वक स्वाग बर्सने हर्लोकी स्वामानिक निहा—स्विद्ये तो पहचान हो जाती है, परंतु वे मनुष्य स्वपन, खेले आदि ब्रीटिसके बार्य करते हैं अपना राज्यनिहत यद्वति राभुक्ती करते हैं, उनको स्वामनिक रचिको परवान पैसे हो—यह बन्तेके तिपे यह हा और दानके र्वान-र्तान भेडोना प्रमाण अराप्प वनते हैं।

अफलाकाङ्किक्षिमर्यज्ञो विधिदृष्टो य इन्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। ११ ।।

यज्ञ करना कर्तव्य है--इस तरह मनको समाधान करके फलेकारहित मनुष्योद्वारा जो शास्त्र-विविसे नियत यह किया जातां है, यह सात्विक है।

ब्याला:-'पष्टव्यनेवेति'- प्रव मनुय-स्तीर क्या स्टाम होगा ?--ऐमा भाग भी न रहे. क्रेयस क्लेबम्ब रहे । मिल गया और अपना पर्शय करनेका अधिकार भी

दव दमने बुछ मिलनेथी अध्या में नमें एवरी प्राप्त हो गया, तो अपने बर्ग-आसममे शासही आहरी अनुमार यह बनतामार मेरा करीय है। 'एवं है, हो दिन (फ्लेप्साना हरण करके) यह करनेरी इति'-मे दे अध्यम सम्बन्ध तत्वर्ष है कि इसके उत्तान हो कर है?--मके उनामें भगदन बजते है— 'सनः समाधाय' अर्थात 'यह तरना हमार सिवाय दुर्गण होई भूव न रखें अर्प्टर् इस महते कर्त्या है' हैते। सरकी कारणान करके यह करना पंटीती । लो हमें और पार्रो हमें में को क्य निर्णेण ? इसमें में हरे

'अफलाकाङिक्षभिः'—मनष्य फलकी इच्छा रखनेवाला न हो अर्थात लोक-परलोकमें मेरेको इस यजका अमक फल मिले-ऐसा भाव रखनेवाला न हो ।

'वजी विधिदशे य इज्यते'— शास्त्रीमें विधिके विषयमें जैसी आजा दी गयी है. उसके अनसार ही यज किया जाय । इस प्रकारसे जो यज किया जाता है. वह सात्विक होता है---'स सात्विक:'।

#### सात्त्विकताका तात्पर्य

मास्विकताका क्या तात्पर्य होता है 7 अब इसपर थोडा विचार करे । 'याप्रव्यम'\* --- 'यज करनामात्र कर्तव्य हैं--ऐसा जब उद्देश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ नहीं जुडता। परन्त कर्तामें 'वर्तमानमें मान, आदर, सत्कार आदि मिले, मरनेके बाद स्वर्गीदि लोक मिलें तथा आगेके जन्ममें धनादि पदार्थ मिलें '-- इस प्रकारकी इच्छाएँ होंगी. तव उसका उस यजके साथ सम्बन्ध जड जायगा। तात्पर्य है कि फलको इच्छा रखनेसे ही यजके साथ सम्बन्ध जडता है । केवल कर्तव्यमात्रका पालन करनेसे उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और (स्वार्थ तथा अभिमान न रहनेसे) कर्ताकी अहंता शुद्ध हो जाती है।

इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कछ भी कर्म करनेमें कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है। कर्म कर्तासे अलग नहीं होता । कर्म कर्ताका ही चित्र होता है अर्थात् जैसा कर्ता होगा. वैसे ही कर्म होंगे । इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ते कहा है—'यो यक्ट्रः स एव सः' अर्थात् जो जैसी श्रद्धावाला है. वैसा ही उसका स्वरूप होता है और यैसा हो (श्रद्धांके अनुसार) उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध होता

CRESTED STATES OF THE PROPERTY है और कर्मके साथ सम्बन्ध होनेसे हो कर्ताका बन्धन होता है। केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात कर्ता मक्त हो जाता है।

> केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करना क्या है ? अपने लिये कछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है: मेरा देश, काल, आदिसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है: केवल मनष्य होनेके नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है-ऐसा भाव होनेसे कर्ता फलाकांशी नहीं होगा और कर्मीका फल कर्ताको बाँधेगा नहीं अर्थात यजको क्रिया और यजके फलके साथ कर्ताका सम्बन्ध नहीं होगा । गीता कहती है— 'कायेन मनसा खद्धया केवलैरिन्टियैरपि ।' (५ । ११) अर्थात करण (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) उपकरण (यज्ञ करनेमें उपयोगी सामग्री) और अधिकरण (स्थान) आदि किसीके भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो ।

यज्ञको क्रियाका आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उसके फलका भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं और स्वयं (आत्मा) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है: परन्त यह (स्वयं) क्रिया और फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । इस माने हए सम्बन्धको यह जबतक नहीं छोडता. तबतक यह जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ा रहता है--- 'फले सक्ते निवध्यते' (गीता ५ । १२) ।

एक विलक्षण बात है कि गीतायें जो सत्वगण कहा है. वह संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमाताकी तरफ ले जानेवाला होनेसे 'सत्' अर्थात् निर्गुण हो जाता है। दैवी सम्पत्तिमें भी जितने गुण है, वे

जो करनेयोग्य है, जो अपनी सामर्थ्यक अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, वह 'कर्तव्य' होता है । वही कर्तव्य पत्रमें 'चष्टव्य' और टानमें 'दातव्य' है ।

<sup>🕇</sup> क्षीमद्भागवतमे एकादश स्कन्यके पत्नीसर्वे अध्यायमे जहाँ तामस, राजस और 'सात्विक—इन तीन गुणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक 'निर्मुण' और कहा है । परनु गीतायें तीन ही गुण कहे गये हैं । जब दोनोंके वक्ता भगवान् ब्रीकृष्ण ही है, तो किर ऐसा भेद क्यों ?

गीताका जो सान्तिक भाव है, उसमे भगवान्ते 'सष्टव्यम्' (१७ १११), 'दात्रसम् (१७ १२०), 'कार्यमित्येव' (१८ । १) आदि पद कहे हैं । इन्हें कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस कर्राका 'यह करनामाड,

पवित्र होता है।

थोडा अत्र देकर भोजन करा दे । उसको टेनेके वाट वचे हए शृद्ध अत्रको स्वयं ग्रहण को, तो दृष्टिदोष मिट जानेसे वह अन्न पवित्र हो जाता है।

दसरी बात. लोग बछड़ेको पेटभर दध न पिलाकर सार दूध स्वयं दह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता: क्योंकि उसमें बछडेका हक आ जाता है। वछड़ेको पेटभर दूध पिला दे: और इसके बाद जो दध निकले, वह चाहे पावभर ही क्यों न हो. बहत

भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी भोजनपर असर पड़ता है; जैसे —(१) भोजन करनेवाले की अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी. वह भोजन उतने ही उतम दर्जेका माना जायगा । (२) भोजन करानेवाला तो बड़ी प्रसन्नतासे भोजन कराता है: परन्त भोजन करनेवाला 'मफ्तमें भोजन मिल गया: अपने इतने पैसे बच गये: इससे मेरेमें बल आ जायगा' आदि स्वार्थका भाव रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता है, और (३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि

'यह घरपर आ गया, तो खर्चा करना पडेगा. भोजन वनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा' आदि और भोजन करनेवालेमें भी स्वार्थभाव हैं तो वह फ्रीजन निकप्ट दर्जेका हो जायगा ।

इस विषयमें गीताने सिद्धान्तरूपसे कह दिया है— 'सर्वभूतहिते स्ताः' (५ ।२५, १२ ।४) । तात्पर्य यह है कि जिसका सम्पूर्ण प्राणियंकि हितका भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ क्रियाएँ आदि उतनी ही पवित्र हो जायैंगी ।

भोजनके अत्तमें आचमनके बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिये —

अञ्चद्धवित्त भूतानि पर्जन्याद्यमंभवः । यजाद्रधति पर्जन्यो कर्मसमद्भवः ।। यजः ब्रह्मोद्धवं विद्धिं ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्पात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।। (गीता ३ । १४-१५)

फिर भोजनके पाचनके लिये 'अहं वैधानरो भूत्वा॰' (गीता १५ । १४) श्लोक पढते हए मध्यंमा अङ्गलीसे नाभिको धीरे-धीरे घमाना चाहिये ।

सम्बन्ध--पहले यजन-पजन और भोजनके द्वारा जो श्रद्धा बतायी, उससे शास्त्रविधिका अञ्चतापूर्वक त्याग करनेवालोंकी स्वाभाविक निष्ठा--रुचिकी तो पहचान हो जाती है; परनु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविकार्क कार्य कारते हैं अथवा शास्त्रविहित यज्ञादि शुभकर्म करते हैं, उनको स्वाभाविक रुचिकी पहचान कैसे हो—यह बतानेके लिये यज्ञ. तप और धानके तीन-तीन भेटोंका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

अफलाकाङिक्षिभर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

युष्ट्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। ११ ।।

यज्ञ करना कर्तव्य है—इस तरह मनको समायान करके फलेच्छारहित मनुष्योद्वारा जो शास्त्र-विधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक है।

मिल गया और अपना कर्तव्य करनेका अधिकार भी कर्तव्यमात्र रहे । प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण-आश्रममें शासकी जब उससे कुछ मिलनेकी आशा ही नहीं रखनी आज्ञाके अनुसार यज्ञ करनायात्र मेरा कर्तव्य है । 'एव है, तो फिर (फलेच्छाका त्याग करके) यज्ञ करनेकी इति'-ये दो अव्यय लगानेका तात्पर्य है कि इसके . जरूरत हो क्या है ?--इसके उत्तरमें भगतान् कहते

व्याख्या—'यष्टव्यमेवेति'— जव मनुष्य-राग्रिर क्या लाभ होगा?—ऐसा भाव भी न रहे, केवल

सिवाय दूसरा कोई मान न रखे अर्चात् इस यज्ञसे हैं— 'मन: समाधाय' अर्यात् 'यज्ञ करना हमारा

लोकमें और परलोकमें मेरेको क्या मिलेगा ? इसमे मेरेको ं कर्तव्य हैं' ऐसे मनको समाधान करके यह करना चाहिये ।

'अफलाकाङ्किसमिः'—मनुष्य फलको इच्छा खनेवाला न हो अर्थात् लोक-परलोकमें मेरेको इस यज्ञका अमुक फल मिले—ऐसा भाव रखनेवाला न हो ।

'यज्ञो विधिदृष्टे। य इन्यते'— शास्त्रोंमें विधिके विषयमें जैसी आज्ञा दी गयी है, उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाय । इस प्रकारसे जो यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक होता है—'स सात्विकः' ।

#### सात्त्विकताका तात्पर्य

सालिकताका क्या तात्पर्य होता है ? अब इसपर धोड़ा विवार करें । 'यष्ट्रच्यम्' \* — 'यज्ञ करनामात्र कर्तव्य है' — ऐसा जब उद्देश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता ।, परन्तु जब कर्तामें 'वर्तमानमें मान, आदर, सस्कार आदि मिले, मरनेके वाद स्वर्गादि लोक मिलें तथा आगेके जनमें धनादि पदार्थ मिलें '— इस प्रकारकी इच्छाएँ होंगी, तब उसका उस यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ जायगा । तात्पर्य है कि फलकी इच्छा रखनेसे ही यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । केवल कर्तव्यमात्रका पालन करनेसे उससे सम्बन्ध नाई जुड़ता, स्वतुत उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और (स्वार्थ तथा अभिमान न रहनेसे) कर्ताकी अर्हता शुद्ध हो जाती है ।

इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कमें करमेंने कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है। कमें कर्तासे अलग नहीं होता। कमें कर्ताका ही चित्र होता है अर्थात् जैसा कर्ता होगा, वैसे हो कमें होंगे। इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ते कहा है—'यो यक्ट्रव्ह: स एव सः' अर्थात् जो जैसी श्रद्धावाला है, वैसा ही उमका स्वरूप होता है और वैसा हो (श्रद्धाके अनुसार) उससे कमें होता है। तायर्प यह है कि कर्ताका कमेंक साथ सम्बन्ध होता

है और कर्मके साथ सम्बन्ध होनेसे हो कर्ताका बन्धन होता है। केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् कर्ता मुक्त हो जाता है।

केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करना क्या है ? अपने लिये कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; मेरा देश, काल, आदिसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल मनुष्य होनेके नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है—ऐसा भाव होनेसे कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मोंका फल कर्ताको बांधेगा नहीं अर्थात् यज्ञकी क्रिया और यज्ञके फलके साथ कर्ताका सम्बन्ध नहीं होगा । गीता कहती है— 'कायेन मनसा युद्ध्या केवलीरिन्द्रियैरिंप ।' (५।११) अर्थात् करण (शरीर, इन्द्रियां आदि) उपकरण (यज्ञ करनेमें उपयोगी सामग्री) और अधिकरण (स्थान) आदि किसीके भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो ।

यज्ञकी क्रियाका आरम्भ होता है और सम्माप्त होती है। ऐसे ही उसके फलका भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं और स्वयं (आत्या) नित्य-निरत्तर रहनेवाला है, परनु यह (स्वयं) क्रिया और फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है। इस माने हुए सम्बन्धको यह जवतक नहीं छोड़ता, तवतक यह जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ा रहता है— 'फले सक्ती निवध्यते' (गीता ५ 1१२)।

एक विलक्षण बात है कि गीतामें जो सत्वपुण कहा है, वह संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमाताको तरफ ले जानेवाला होनेसे 'सत्' अर्थात् निर्मुण हो जाता हैं। देवी सम्पत्तिमें भी जितने गण है. ये

<sup>\*</sup> जो करनेपोग्य है, जो अपनी सामध्येके अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिपे और जिलको कानेसे उदेश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, यह 'कर्त्य' होता है । वहीं फर्नच्य पत्तमें 'पट्टच' और टानमें 'दानच' है ।

<sup>ें</sup> बीमद्भागवतमे एकादश स्कारके पर्योक्षये अध्यापमे जहाँ तामम, गजन और 'साहितक—इन तीन पुणीका यर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक 'निर्मुण' और कहा है। परनु गीतामें तीन ही गुण कहे गये है। जब दोनोंके बका भगवान भ्रीकृष्ण ही है, तो किर ऐसा भेद क्यों ?

गीताका जो सास्तिक भाव है, उसमें भगवान्ते 'यहव्यम्' (१७ ।११), 'दानव्यम् (१७ ।२०), 'कार्यीयत्येव' (१८ ।१) आदि पद कहे हैं । इन्हें कहनेका तास्तर्य यह है कि ब्रिस कर्माका 'यह कानत्याव,

सत्र सात्त्विक ही हैं । परनु दैवी सम्पत्तिवाला तभी उठ जायगा अर्थात् जब गुणोंके सङ्गसे सर्वथा रहित परमात्माको प्राप्त होगा , जब वह सत्त्वगुणसे ऊँचा हो जायगा ।

# अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् । इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ।। १२ ।।

परन्त हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलकी इच्छाको लेकर अथवा दाध-(दिखावटीपन-) के लिये भी किया जाता है, उसको तुम राजस समझो ।

व्याखा—'अभिसन्याय तु फलम्'— फल अर्थात इसकी प्राप्ति और अनिष्टको निवृतिको कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है ।

'इस लोकमें हमें धन-वैभव मिले; स्त्री-पत्र,परिवार अच्छा मिले; नौकर-चाकर, गाय-भैंस आदि भी हमारे अनुकुल मिलें; हमारा शरीर नीरोग रहे; हमारा आदर-सत्कार, मान-बडाई, प्रसिद्धि हो जाय तथा मरनेके बाद भी हमें खर्गादि लोकोंके दिव्य भोग मिलें' आदि इष्टकी प्राप्तिकी कामनाएँ हैं।

'हमारे वैरी नष्ट हो जायै; संसारमें हमारा अपमान, वेइव्वती, तिरस्कार आदि कभी न हो; हमारे प्रतिकल परिस्थित कभी आये हो नहीं' आदि अनिष्टकी निवर्तिकी कामनाएँ हैं।

'दम्भार्थमपि चैव यत्'— लोग हमें भीतरसे सदगणी. सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, याजिक आदि समझें, जिससे संसारमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय-ऐसे दिखावटीपनेको लेकर जो यज्ञ किया जाता है, यह राजस कहलाता है। इस प्रकारके दिखावटी यज्ञ करनेवालोंमें 'यक्ष्ये टास्यामि'

(१६ । १५) और 'यजन्ते नामयज्ञैस्ते' (१६ । १७) आदि सभी वार्ते विशेषतासे आ जाती है।

'इञ्चते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्'— इस प्रकार फलकी कामना और दम्भ-(दिखावटीपन-) को लेकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है ।

जो यज्ञ कामनापूर्तिके लिये किया जाता है, उसमें शास्त्रविधिको मुख्यता रहती है। कारण कि यजकी विधि और क्रियामें यदि किसी प्रकारकी कमी रहेगी. तो उससे प्राप्त होनेवाले फलमें भी कमी आ जायारी । इसी प्रकार यदि यज्ञकी विधि और क्रियामें विपरीत बात आ जायगी, तो उसका फल भी विपरीत हो जायगा अर्थात् वह यज्ञ सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञकर्ताक लिये घातक हो जायगा ।

पत्त जो यज्ञ केवल दिखावटीपनके लिये किया जाता है. उसमें शास्त्रविधिकी परवाह नहीं होती। यहाँ 'विद्धि' क्रिया देनेका तात्पर्य है कि हे

अर्जुन ! सांसारिक राग (कामना) ही जन्म-भरणका कारण है । अतः इस विषयमें तेरेको विशेष सावधान रहना है।

दान देनामात्र और कर्तव्य करनामात्र' उद्देश्य रहता है, उसका कर्म और कर्मफलके साथ, प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ किञ्चित्रात्र भी संस्थन्य नहीं रहता अर्थात् सात्त्रिक यज्ञ, दान आदि भी 'निर्गुण' हो जाते हैं ।

सप्रहर्वे अध्यायके अन्तमें परमात्माके तीन नामों 'ॐ तत्, सत्' के वर्णनमें 'सन्' शब्दकी व्याप्या करते हुए भगवानने बताया कि उस परमान्यांके निमिन जितने कर्म किये जाते हैं, ये सभी 'सत्' (निर्मुण) हो जाते है--कर्म धेव तदर्थीयं सदित्वेवाभिधीयने' (१७ । २७) । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगीका कर्म और कर्मफलकं माथ सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे और भक्तियोगीके कर्मांका भगवान्के साथ सम्बन्ध जुड़नेसे उनके सभी कर्म 'निगुण' हो जाते हैं । इस प्रकार दोनों हो बातें एकही में आ जानेसे गीतामें निर्मुणका अलग वर्णन नहीं आया है ।

गीनामें जहाँ सत्वगुणको अनोपप बनाया है, वहाँ सत्वगुणमे बन्धर होनेकी बात भी कही है (१४ । ६) और कहा है कि सत्त्वपुगर्में स्थित पुरुष ऊर्ध्वलोकोर्मे जाते हैं (१४ ।१८) । इमका तायर्ष यह है कि बयन सल्यगुणसे नहीं होता, प्रत्युत उसका मह कारेमें ही बचान होता है—'सुखमद्रेन बागित ज्ञानसद्रेन धानव ।।' (१४ । ६) और 'कारणं गुजसङ्गोऽस्य सदसयोजितसम् ।।' (१३ ) २१) । ऐसे ही सन्तर्गुणमे अपनी न्यिति गानना 'सत्त्वस्थाः'( १४ । १८ )मी बन्धनकारक है ।

विधिहीनमसृष्टाञ्रं

मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

#### श्रद्धाविरहितं तामसं परिचक्षते ।। १३ ।। यजं

शास्त्रविधिसे हीन, अन्न-दानसे रहित, बिना मन्त्रोंके, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धांके किये जानेवाले यजको तामस यज कहते हैं ।

व्याख्या-'विधिहीनम'- अलग-अलग यशोंकी अलग-अलग विधियाँ होती हैं और उसके अनसार यज्ञकुण्ड, सुवा आदि पात्र, बैठनेकी दिशा, आसन आदिका विचार होता है । अलग-अलग देवताओंकी अलग-अलग सामग्री होती है; जैसे--देवीके यज्ञमें लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है। परन तामस यज्ञमें इन विधियोंका पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षापूर्वक विधिका त्याग होता है।

'असृष्टान्नम्'—तामस मनुष्य जो द्रव्ययज्ञ करते हैं. उसमें ब्राह्मणादिको अन्न-दान नहीं किया जाता । तामस मनुष्योंका यह भाव रहता है कि मुफ्तमें रोटी मिलनेसे वे आलसी हो जायँगे, काम-धंधा नहीं करेंगे ।

'मन्तहीनम्'-वेदोंमें और वेदानुकुल शास्तोंमें कहे हुए मन्त्रोंसे ही द्रव्ययज्ञ किया जाता है। परन तामस यज्ञमें वैदिक तथा शास्त्रीय मन्त्रोंसे यज नहीं किया जाता । कारण कि तामस पुरुपोंका यह भाव रहता है कि आहति देनेमात्रसे यज्ञ हो जाता है, सुगन्ध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मन्त्रोंकी क्या जरूरत है ? आदि ।

'अदक्षिणम्'— तामस यज्ञमें दान नहीं किया जाता । कारण कि तामस पुरुषोंका यह भाव रहता है कि हमने यज्ञमें आहति दे दी और ब्राह्मणोंको

अच्छी तरहसे भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देनेकी क्या जरूरत रही? यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी-प्रमादी हो जायैंगे, प्रुपार्थहीन हो जायँगे, जिससे दुनियामें बेकारी फैलेगी; दसरी बात, जिन ब्राह्मणोंको दक्षिणा मिलती है, वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिये वे पृथ्वीपर भाररूप रहते हैं. इत्यादि । वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मणादिको अन्नदान, दक्षिणा आदि न देनेसे वे तो प्रमाटी बर्ने. चाहे न बनें: पर शास्त्रविधिका, अपने कर्तव्य-कर्मका

स्याग करनेसे हम तो प्रमाटी बन ही गये।

'श्रद्धाविरहितं यजं तामसं परिचक्षते'-- अग्निमें

आहित देनेके विषयमें तामस मनुष्योंका यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्यके निर्वाहके कामकी चीजें हैं । ऐसी चीजोंको आग्निमें फुँक देना कितनी मुर्खता है।\* अपनी प्रसिद्धि, मान -बडाईके लिये वे यज्ञ करते भी है तो विना शास्त्रविधिके, बिना अन्नदानके, विना मन्त्रोंके और बिना दक्षिणांके करते हैं । उनकी शास्त्रोंपर, शास्त्रोक्त मन्त्रॉपर और उनमें बतायी हुई विधियॉपर तथा शास्त्रोक्त विधिपर्वक की गयी यज्ञकी क्रियापर और उसके पारलीकिक फलपर भी श्रद्धा-विश्वास नहीं होते । कारण कि उनमें मृदता होती है । उनमें अपनी

<sup>\*</sup> जब धेतमे हल चलानेवाला अनाजके बढ़िया-बढ़िया बीजोंको मिट्टीमे मिला देता है, तो खेती क्षेत्रेपर उन बीजोंसे कई गुणा अधिक अनाज पैदा हो जाता है; फिर शास्त्रीय मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक वस्तुओंका हवन करना वया निरर्धक जायगा ? मिट्टोमें मिलाया हुआ बीज तो आधिमीतिक है; क्योंकि पृथ्वी जड़ है. पर शास्त्रविधिमहित अग्निमें दी गयी आहति आधिदैविक है;क्योंकि देवता चेनन है।अत:उन देवताओंके लिये दी गयी आहृति वयकि रूपमे वहन बड़ा काम करती है। मनुत्रीने कहा है-

अन्ते प्रास्ताहतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याकायने चृष्टिवृष्टेरप्नं तनः प्रजाः ।।

<sup>(</sup>मनुस्पृति ३ । ७६)

अर्घात् अग्निमें डाली हुई आहुति आदित्यकी किरणोंको पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणोंसे वर्षा होती है (इस बानको भौतिक वैज्ञानिक भी मानने मनो है) ।

मात्र जीव अन्नसे पैदा होते हैं और अन्न जलसे पैदा होता है—'अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्भसंभवः ।' (गीता ३ । १४)। अतः सृष्टिमें जल ही प्रधान है । जल बामनेमें 'यह' ही रहाम हेत्र है—'यहास्टवनि यहंच्ये' (\$ 158) 1

तो अक्ल होती नहीं और दूसरा कोई समझा दे तो अशुभ कमाँका फल (अघोगति) तो मिलेगा ही— उसे मानते नहीं । 'अघो गुरुषित वाप्रमा' (१४ १०८) जाना हि

इस तामस यहाँमें 'यः शास्त्रविधिमुत्स्च्य वर्तते कामकारतः' (गीता १६ । २३) और 'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्' (गीता १७ । २८) — ये दोनों भाव होते हैं । अतः वे इहलोक और परलोकका जो फल चाहते हैं, वह उनको नहीं मिलता—'न स सिद्धिमवाग्नोति न सुखं न परां गतिम्', 'न च तलेल्य नो इह' ।' ताल्पर्यं है कि उनको उपेक्षापूर्वक किये गये शुभ-कर्मोंका इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर असुम कमोंका फल (अघोगीत) तो मिलेगा ही— 'अघो गच्छित तामसाः' (१४ । १८)। कारण कि असुम फलमें अग्रदा ही हेतु है और वे अग्रदापूर्वक ही शास्त्रिकद्ध आचरण करते हैं; अतः इसका दण्ड तो उनको मिलेगा हो।

इन यज्ञींमें कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, सङ्ग, शास्त्र, खान-पान आदि यदि सांखिक होंगे, तो यह यज्ञ सांखिक हो जायगा; यदि राजस होंगे, तो वह यज्ञ राजस हो जायगा; और यदि तामस होंगे, तो वह यज्ञ तामस हो जायगा।

\*

सम्बन्ध-- ग्वाहबे, बाहबें और तेहबें श्लोकमें क्रमश सालिक, एउस और तामस यहका वर्णन करके अब आगेके तीन श्लोकोर्ने क्रमशः शार्वीरिक, वाधिक और मानसिक तपका वर्णन करते हैं (जिसका सालिक, राजस और तामस-भेद आगे करेंगे 1)

# देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।।१४ ।।

देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन्युक्त महापुरुपका पूजन करना, शृद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्यका पालन करना और हिंसा न करना—यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है ।

ध्याख्या—'देबद्विजगुरुआतपूजनम्'— यहां 'देव' राज्य मुख्यरूपसे विष्णु, शद्भूर, गणेश, शक्ति और सूर्य—इन पाँच ईश्वरकोटिके देवताओके लिये आया है। इन पाँचोंमें जो अपना इष्ट है, जिसपर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काममावसे पूजन करना चाहिये।<sup>\*</sup> चारह आदित्य, आठ वस, ग्यारह रुद्र और दो

वारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अधिनीकुमार—ये तैतीस शास्त्रोत देवता भी देव' शब्दके अत्तर्गत आते हैं। यश, तीर्थ, बत आदिमें, दीपमाहित्का आदि विशेष पर्विमें और आतम्में, चूहाकर्म,

पक्षीपवीत, विवाह आदि संस्कारीके समय जिन देवताओंके पूजनका शास्त्रोमें विधान आता है, उन मय देवताओंकी भी 'देव' शब्दके अन्तर्गत मानना चाहिये। इन देवताओंका यथायमर पूजन करनेके

लिये शास्त्रोंकी आज्ञा है। अतः हमें तो केयल

शास्त्रमर्यादाको मुरक्षित रखनेके लिये अपना कर्तव्य समझकर निष्कामभायसे इनका पूजन करना है— ऐसे भावसे इन देवताओंका भी यधायसर पूजन करना चाहिये। तात्पर्य है कि शास्त्रोंने जिन-जिन तिथि, बार, नक्षत्र आदिके दिन जिन-जिन देवताओंका पूजन करतेका विधान यताया है, उन-उन तिथि आदिके दिन उन-उन देवताओंका पूजन करना चाहिये।

'द्विन' राव्य ब्राह्मण, श्रीतम और वैश्य—इन तीनीका बावक है; परनु यहाँ पूजनका विशय होनेमे इसे केवल ब्राह्मणका ही बायक समझना चाहिये, क्षत्रिय और यैश्यका नहीं !

जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता-पिता बड़े-बूढ़े, कुलके आचार्य, पढ़ानेवाले अध्यापक और आश्रम, अधस्था, विद्या आदिमें जो हमारेसे जहे हैं,

र्रें इनमें भी वैष्णव मगवान् विष्णुको, शेव भगवान् शिवको, गाणपन भगवान् गणेशको, शाक भगवनी शक्तिको और भीर भगवान् मूर्पको सर्वोवि ईवर मानते हैं। अतः इन पाँचोमे भी अपनी झद्धा-भक्तिके अनुसार अपना इन्न तो सर्वोविद ईवर शेगा और अन्य सभी देवना होंगे।

उन सभीको 'गरु' शब्दके अन्तर्गत समझना चाहिये । ेद्विज (ब्राह्मण) एवं अपने माता-पिता, आचार्य

आदि गरुजनोंकी आजाका पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र-पृष्प, आरती आदिसे उनकी पूजा करना--यह सब उनका पजन है।

यहाँ 'प्राज्ञ' शब्द जीवन्मुक्त महापुरुषके लिये आया है । यदि वह वर्ण और आश्रममें ऊँचा होता. तो 'द्विज' पदमें आ जाता और यदि शरीरके सम्बन्धमें (जन्म और विद्यासे) बडा होता, तो 'गरु' पदमें आ जाता । इसलिये जो वर्ण और आश्रममें कँचा नहीं है एवं जिसके साथ गरुका सम्बन्ध भी नहीं है—ऐसे तत्त्वज्ञ महापरुपको यहाँ 'प्राज्ञ' कहा गया है। ऐसे जीवन्युक्त महापुरुषके वचनोंका, सिद्धान्तोंका आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही चास्तवमें उसका पूजन है । चास्तवमें देखा जाय तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टिसे आदरणीय हैं, पुजनीय हैं: परन्तु प्राज्ञ (जीवन्मुक्त) तो आध्यात्मक दृष्टिसे आदरणीय-पजनीय है । अतः जीवन्मुक्तका हृदयसे आदर करना चाहिये: क्योंकि फेवल बाहरी (बाह्य दृष्टिसे) आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदयका आदर ही वास्तविक आदर है. पजन है।

'शौचम्'-जल , मृतिका आदिसे शरीरको पवित्र बनानेका नाम 'शौच' है । शारीरिक शद्धिसे अन्तःकरणकी शब्दि होती है।

> शौचातवाङ्गजुगुप्सा पौरसंसर्गः । (योगदर्शन २ ।४०)

शौचसे अपने शरीरमें घणा होगी कि हम इस रारीरको रात-दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाकका कफ, आँख और कानकी मैल, लार, धूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर हड़डी, मांस, मज्जा आदि घणित (अपवित्र) चीजोंक बना हुआ है। इस हुड़ी-मांसके धैलेमें तोला-भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सगन्यपक यस्तु नहीं है। यह केवल गंदगीका पात्र है। इसमें मोरी मलिनता-हो-मलिनता भरी पड़ी है । यह केवल

मल-मत्र पैदा करनेकी एक फैक्टरों है. मशीन है। इस प्रकार शरीरकी अशुद्धि, मलिनताका ज्ञान होनेसे मनप्य शरीरसे ऊँचा उठ जाता है। शरीरसे ऊँचा उठनेपर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदिको लेकर अपनेमें चडप्पनका अभिमान नहीं होता । इन्हीं बातोंके लिये शौच रखा जाता है।

आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं, वे तो दूसरोंका अपमान करते हैं, दूसरोंसे घुणा करते हैं । उनका ऐसा कहना विल्कुल गलत है: क्योंकि शौचका फल यह नहीं बताया गया कि तम दसरोंका तिरस्कार करो. प्रत्यत यह बताया गया कि इससे दूसरोके साथ संसर्ग नहीं होगा-'परैरसंसर्गः' । तात्पर्य है कि शरीरमात्रसे ग्लानि हो जायगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे, मिट्टीके ढेलेको जलसे धोते चले जायँ. तो अन्तमें वह सब (गलकर) समाप्त हो जायगा, पर उसमें मिट्टीके सिवाय कोई बढिया चीज नहीं मिलेगी: ऐसे ही शरीरको कितना ही शद्ध करते रहें. पर वह कभी शृद्ध होगा नहीं; क्योंकि इसके मुलमें ही अशिद्ध है-

बीजादपष्टमान्निःस्यन्दान्निधनादयि । कायमाधेयशौचत्वात् पण्डिता ह्यशुचिं विदः ।। (योगदर्शन २ । ५ का व्यास-भाष्य)

'विद्वान् लोग शरीरको स्थान (माताके उदरमें स्थित), बीज (माता-पिताके रजीवीर्यसे टद्दम्त). उपष्टम्म (खाये-पीये हुए आहारके रससे परिपृष्ट). नि.स्यन्द (मल, मूत्र, थूक, लार, स्वेद आदि स्नावसे यक्त). निघन (मरणधर्मा) और आधेय शौच (जल-मृतिका आदिसे प्रसालित करनेयोग्य) होनेके कारण अपवित्र मानते हैं ।

'आजंबम्'---शरीरकी ऐंठ-अकड्का त्याग करके उठने चैठने आदि शारीरिक क्रियाओंको सीधी-सरलतासे करनेका नाम 'आर्जव' है। अधिमान अधिक होनेसे ही शरीरमें टेढापन आता है। अतः जो अपना करपाण चाहता है, ऐसे साधकती अपनेमें अधियान नहीं रचना चाहिये । निर्धभमानता होनेसे शहिरमें और राग्रेखी चलने, उटने, बैठने, बोलने 🖏 🛋

annaturen erreterrande en erreterrande erreterrande erreterrande erreterrande en सभी क्रियाओंमें स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है. जो 'आर्जव' है।

'ब्रह्मचर्यम'-- ये आठ क्रियाएँ ब्रह्मचर्यको भेग करनेवाली हैं-(१) पहले कभी स्त्रोसड किया है. उसको याद करना, (२) स्त्रियोंसे रागपूर्वक वार्ते करना, (३) स्त्रियेकि साथ हैसी-दिल्लगी करना. (४) स्त्रियोंको तरफ रागपर्वक देखना. (५) स्त्रियोंके साथ एकान्तमें बार्ते करना, (६) मनमें स्वीसङ्गका संकल्प करना, (७) स्त्रीसङ्गका पद्मा विचार करना और (८) साक्षात् स्त्रीसङ्ग करना । ये आठ प्रकारके मैथून विदानीने बताये हैं । इनमेंसे कोई भी क्रिया कभी न हो, उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' है।

ब्रह्मचारी. वानप्रस्थ और संन्यासी---इन तीनोंका तो बिल्कल ही घोर्यपात नहीं होना चाहिये और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिये । गृहस्य केवल सत्तानार्थ शास्त्रविधिके अनुसार ऋतुकालमें स्त्रीसङ्ग करता है, तो वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है । विधवाओंके विषयमें भी ऐसी ही बात जाती है कि जो खी अपने पतिके रहते पातिव्रत-धर्मका पालन करती रही है और पतिकी मत्यके बाद ब्रह्मचर्यधर्मका पालन करती है. उस विधवाकी वही गति होती है, जो आयाल ब्रह्मचारीकी होती है।

'ब्रह्मचारिव्रते वास्तवमें तो स्थितः' (गीता ६ । १४) — ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परन्त इसमें भी यदि खप्रदोत्र हो जाय अथवा प्रमेह आदि शरीसकी खराओंमे वीर्यपात हो जाय, तो उसे ब्रह्मचर्यभङ्ग नहीं माना गया है। भीतरके भावोंमें गड़बड़ी आनेसे जो वीर्यपात आदि होते हैं, वही ब्रह्मचर्यमद्भ माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्यका भावोंके साथ सम्बन्ध है। इसलियं ग्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको चाहिये कि अपने भाव शुद्ध रखनेके लिये वह अपने मनको परसीको तरफ कभी जाने ही न दें। सावधानी रखनेपर कभी मन चला भी जाय, तो भीतरमें यह दृढ़ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं; क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य-पालन करनेका पदा विचार है; मैं ऐसा काम कैसे कर सकता है?

'अहिसा'—सभी प्रकारको हिसाका अभाव अहिसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह-(मृडता-) को 'लेकर होती है। 'जैसे, अपने स्वार्थमें आकर किसीका धन दया लिया, दसरीका नकसान करा दिया- यह 'स्वार्थ' को लेकर हिंसा है। क्रोधमें आकर किसीको थोड़ी चोट पहुँचायी, ज्यादा चोट पहेँचायी अथवा खत्म ही कर दिया--यह 'क्रोध' को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिये किसी पशुको मार दिया अथवा धनके कारण किसीको मार दिया— यह 'लोम'को लेकर हिंसा है । यस्तेपर चलते-चलते किसी करोको लाठी-मार दी, वृक्षकी डाली तोड़ दी, किसी घासको ही तोड़ दिया, किसोको ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध है, न लोग है और न कुछ मिलनेकी सम्भावना ही है—यह 'मोह' (मृद्धता) को लेकर हिंसा है। अहिंसामें इन सभी हिंसाओंका अभाव है।

'शारीरं तप उच्यते'— देवे आदिका पूजन, शीच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह पाँच प्रकारका 'शारीरिक तप' कहा गया है । इस शारीरिक तपमें तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी लेलेने चाहिये।

जब कष्ट उठाना पडता है, तपन होती है, तब वह तप होता है: परन् उपर्युक्त शाधिरिक तपमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर यह तप किस प्रकार हुआ ? कष्ट 'उठाकर जो तप किया जाता है, यह यास्तवमें श्रेष्ट कोटिया तप नहीं है। तपमें कप्टरी मछाता राजनेवालीको भगवानने 'आसुरिनश्चापन्' (१७ ।६)-आसर निधयवाले यताया है। तन ती

गुहाभाषणम् । सङ्कृत्योऽप्यवमायश्च क्रियानिव्यतिरेष <del>ਠ</del>ਹਿਤੀਤੀ केलि: ग्रेक्षणी मनीविणः । विपरीतं ं ब्रह्मवर्षमञ्जूष

<sup>ों</sup> वहां 'अहिंसा' शामीरिक क्षपेक अन्तर्गत आयी है, इसलिये यहाँ शरीर सम्बन्धी अहिंमा ही ली . जायगी, मन-शाणीकी अहिमा नहीं ही जायगी ।

(गीता १२ । १२) ।

लोगोंकी दृष्टिमें यह बात हो सकती है कि

जाय तो समस्त मांसारिक विषयोंमें अनासक होकर

जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं

है. प्रत्यत पारमार्थिक मार्गमें ठसीका ऊँचा दर्जा है ।

कारण कि त्यागसे परमात्पाको प्राप्ति होती

केवल बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी गयी है: किंतु अन्तःकरणकी शृद्धिका कारण होनेसे

वह तप परमात्पप्राप्तिमें सहायक हो सकता है। इसलिये साधकको मुख्यरूपसे यमोंका सेवन करते

हए समय-समयपर नियमोंका भी पालन करते

समझानेके लिये कह देना 'सत्य' है\* ।

है---'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम'

रहना चाहिये ।

वहीं श्रेष्ठ है, जिसमें उच्छङ्गल वृत्तियोंको रोककर मन आदिका संयम करना पडता है। 🗓 शास्त्र, कल-परम्परा और लोक-परम्पराको मर्यादाके शरीरको कष्ट देना तप है और आरामसे रहकर संयम अनुसार संयमपूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थित, घटना करना. त्याग करना तप नहीं है: परंत वास्तवमें देखा

आदि अपने विपरीत आ जायै, तो उनको साधन-सिद्धिके लिये प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस तपमें शरीर, इन्द्रिय, मन आदिका संयम होता है।

अप्रद्वयोगमें जहाँ यम-नियमदि आठ अहोंका वर्णन किया गया है . वहाँ 'यम'को सबसे पहले बताया है। यद्यपि पाँच ही 'यम' हैं— 'अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः' (योगदर्शन २ । ३०) और पाँच ही 'नियम' हैं---'शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि

(योगदर्शन २ । ३२), तथापि इन दोनोंमेंसे नियमकी अपेक्षा यमको ज्यादा महिमा है । कारण कि 'नियम'में व्रतोंका पालन करना पड़ता है और 'यम'में इन्द्रियों.

> अनद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।।१५ ।।

उद्देग न करनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना-चह वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है ।

व्याख्या—'अनुद्वेगकरं वाक्यम'— जो याक्य अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दसरीको वर्तमानमें और भविष्यमें कभी किसीमें भी उद्देग. विक्षेप और हलचल पैदा करनेवाला न हो, वह वाक्य

'अनद्वेगकर' कहा जाता है ।

'सत्यं प्रियहितं च यत्'—जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा-का-वैसा हो

वाक्य 'प्रिय' कहलाता है। वमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ।

(पातशस्योगदर्शन २ ३ २९)

जो क्रुस्ता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निन्दा-चुगली

और अपमानकारक शब्दोंसे रहित हो और जो प्रेमयक.

मीठे, साल और शान्त वचनोंसे कहा जाय, वह

्रीहरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसोर्ने भी 'नियम' तो मिलते हैं, पर उनमें 'यम' नहीं मिलते ।

\* सत्यं ब्रुयात् प्रियं व्रयात्र ब्रूयात् सत्यमप्रियम् । प्रियं घ नानृनं ब्रूयादेष धर्मः सनाननः ।।

(मनुम्पति ४ ११३८)

'मनुष्यको सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर अप्रिय न हो और त्रिय हो, पर असत्य न हो-यही सनातन धर्म है।'

🕇 प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यनि जन्नवः । तस्मातदेव वक्तय्ये वचने का द्वरिता ।।

'प्रिय वाक्य बोलनेसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाने है, इम्मियं सनुष्य पाक्य ही बोलना चाहिये । बोलनेमें दरिहता-कंजूमी किस बातकी ?"

सभी क्रियाओंमें स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है. जो 'आर्जव' है।

'ब्रह्मचर्यम्'— ये आठ क्रियाएँ ब्रह्मचर्यको भंग करनेवाली है-(१) पहले कभी स्त्रीसङ्ग किया है. उसको याद करना, (२) स्त्रियोंसे रागपर्वक बातें करना. (३) स्त्रियोंके साथ हैंसी-दिल्लगी करना. (४) स्त्रियोंकी तरफ रागपूर्वक देखना, (५) स्त्रियोंके साथ एकात्तमें वार्ते करना. (६) मनमें स्त्रीसङ्का संकल्प करना, (७) स्त्रीसङ्गका पक्का विचार करना और (८) साक्षात स्त्रीसङ्घ करना । ये आठ प्रकारके मैथन विद्वानीने बताये हैं\* । इनमेंसे कोई भी क्रिया कभी न हो, उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' है।

व्रह्मचारी, चानप्रस्थ और संन्यासी--इन तीनोंका तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिये और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिये । गृहस्थ केवल सन्तानार्थ शास्त्रविधिके अनुसार ऋतुकालमें स्त्रीसङ्ग करता है, तो वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी बहाचारी माना जाता है । विधवाओंके विषयमें भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पतिके रहते पातिवत-धर्मका पालन करती रही है और पतिकी मृत्युके बाद ब्रह्मचर्यधर्मका पालन करतो है. उस विधवाकी वही गति होती है, जो आयाल ब्रह्मवारीकी होती है।

'द्रह्मचारिव्रते वास्तवमें तो स्थितः' (गीता ६ । १४) — ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परन्तुं इसमें भी यदि स्वप्रदोष हो जाय अथवा प्रमेह आदि शरीरको खराबीसे वीर्यपात हो जाय, तो उसे ब्रह्मचर्यभद्ग नहीं माना गया है। भीतरके भावोंमें गड़बड़ी आनेसे जो धीर्यपात आदि होते हैं, वहीं ब्रह्मचर्यमङ्ग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्यका भावकि साथ सम्बन्ध है। इसलिये ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको चाहिये कि अपने भाव शब्द रायनेके लिये वह अपने मनको परसीकी तरफ कभी जाने ही न दे । सावधानी रखनेपर कभी मन चलां भी जाय, तो भीतरमें यह दृढ़ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है. मैं ऐसा काम कर्जाण ही नहीं: क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य-पालन करनेका पदा विचार है: मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हैं ?

'अहिंसा'—सभी प्रकारकी हिंसाका अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह-(मटता-) को लेकर होती है। जैसे, अपने स्वार्थमें आकर किसीका धन दबा लिया, दूसरोंका नुकसान करा दिया- यह 'स्वार्थ' को लेकर हिंसा है। क्रीधरे आकर किसीको थोड़ी चोट पहुँचायी, ज्यादा चोट पहेँचायो अथवा खत्म ही कर दिया—यह 'क्रोध' को लेकर हिंसा है। चमडा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिये किसी पशको मार दिया अथवा धनके . कारण किसीको मार दिया— यह 'लोभ'को लेकर हिंसा है । यस्तेपर चलते-चलते किसी कृतेको लाठी मार दी, वक्षकी डाली तोड़ दी, किसी पासकोही तोड़ दिया, किसीको ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध है, न लोभ हैं और न कड़ मिलनेकी सम्भावना ही है—यह 'मोह' (मृदता) को लेकर हिंसा है। अहिमामें इन सभी हिमाओंका अभाव है ।

'शारीरं तप उच्यते'-- देव आदिका पूजन, शीच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिसा—यह पाँच प्रकारका 'शारीरिक तप' कहा गया है । इस शारीरिक तपमें तीर्थ, व्रतं, संयम आदि भी लेलेने चाहिये ।

जब कट उठाना पडता है, तपन होती है, तब यह तप होता है; परन्तु उपर्युक्त शार्गरिक तपमें ती ऐसी कोई बात नहीं है, फिर यह तप किस प्रकार हुआ ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है, यह वास्तवमें श्रेष्ठ कोटिका तप नहीं हैं। तपमें कष्टकी मुख्यता रखनेवालोंको भगवानने 'आसुरिनश्चान' (१७ १६)-आमुर निधयवाले बताया है। तर तो

सङ्कत्योऽध्यवमायस क्रियानिष्यतिरेत्र घ १। मुद्धाधायगम् । कार्तनं केलिः देशने विपानि महाधर्ममुद्रेयं . मनीविणः । एतन्पैयनमहाङ्गं 🗀 प्रवदन्ति

<sup>े</sup> यहाँ 'अहिमा' शारीतिक तपके अनुर्गत आयी है, इमलिये यहाँ शरीर मध्यश्री अहिसा ही सी जायगी, मन-वाणीकी अहिंसा नहीं सी जायगी ।

excensiolizate extension for the forest of t वहीं श्रेष्ठ है, जिसमें उच्छृङ्खल वृत्तियोंको रोककर मन आदिका संयम करना पड़ता है 📫 शास्त्र, कुल-परम्परा और लोक-परम्पराको मर्यादाके लोगोंकी दृष्टिमें यह बात हो सकती है कि अनुसार संयमपूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन शरीरको कप्र देना तप है और आराममे रहकर संयम काते हुए स्वामाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना करना, त्याग करना तप नहीं है; परंत वास्तवमें देखा आदि अपने विपरीत आ जायँ, तो उनको साधन-सिद्धिके जाय तो समस्त सांसारिक विषयोंमें अनासक्त होकर लिये प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस तपमें जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं शरीर, इन्द्रिय, मन आदिका संयम होता है। है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्गमें उसीका ऊँचा दर्जा है। अष्टाद्वयोगमें जहाँ यम-नियमादि आठ अङ्गोंका कारण कि त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति होती वर्णन किया गया है , वहाँ 'यम'को सबसे पहले है---'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' (गीता १२ । १२) । बताया है। यद्यपि पाँच ही 'यम' हैं---केवल बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी 'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहा गयी है; किंतु अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण होनेसे यमाः' (योगदर्शन २ । ३०) और पाँच ही 'नियम' हैं---वह तप परमात्मप्राप्तिमें सहायक हो सकता है। इसलिये साधकको मुख्यरूपसे यमोंका सेवन करते 'शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशस्त्रप्रिधानानि नियमाः' (योगदर्शन २ । ३२), तथापि इन दोनोंमेंसे नियमकी हुए समय-समयपर नियमोंका भी पालन करते अपेक्षा यमकी ज्यादा महिमा है । कारण कि 'नियम'में रहना चाहिये ।

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

वर्तमानमें और भविष्यमें कभी किसीमें भी उद्देग. समझानेके लिये कह देना 'सत्य' है\* ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।।१५ ।। वेद्वेग न करनेवाला. सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास

व्याख्या---'अनुद्वेगकां चाक्यम्'-- जो याक्य अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दसरोंको

जो क्रुरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निन्दा-चुगली

(पातअलयोगदर्शन २ । २९)

और अपमानकारक शब्दोंसे रहित हो और जो प्रेमयक.

करना-यह वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है।

वर्तोका पालन करना पड़ता है और 'यम'में इन्द्रियों,

विक्षेप और हलचल पैदा करनेवाला न हो, वह वाक्य 'अनुद्वेगकर' कहा जाता है।

'सत्यं प्रियहितं च यत्'—जैसा पढ़ा, सुना, देखा मीठे, सरल और शाना वचनोंसे कहा जाय, वह और निश्चय किया गया हो. उसको वैसा-का-वैसा ही वाक्य 'प्रिय' कहलाता है ।

चमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाययोऽष्टावङ्गानि ।

ै-हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसोंचें भी 'नियम' तो मिलते हैं, पर उनमें 'यम' नहीं मिलने ।

<sup>क</sup> सत्ये ब्रूयात् प्रिये श्रूयात्र ब्रूयात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ।। (पनुस्ति ४ । १३८) मनुष्यको सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर अप्रिय न हो और

प्रिय हो, पर असत्य न हो-यही सनातन धर्म है।' ि प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तृष्यनि जनावः । तस्मानदेव बक्तव्यं वयने का दरिहना ।।

वाक्य ही बोलना चाहिये । बोलनेमें दरिद्रता—कंजूमी किस बालकी ?"

'प्रिय वाक्य बोलनेसे मनुष्य, पशु, पशी आदि सम्पूर्ण प्राची प्रमन्न के 🖚 👢 इंगलिये पनुष्यको प्रिय

जो हिंसा, डाह, द्वेप, वैर आदिसे सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, नदारता, मङ्गल आदिसे भरा हो तथा जो वर्तमानमें और भविष्यमें भी अपना और दूसरे किसीका अनिष्ट करनेवाला न हो, वह वाक्य 'हित' (हितकर) कहलाता है।

'स्वाध्यायाध्यसनं चैव'-- पारमार्थिक उन्नतिमें सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि प्रन्थोंको स्वयं पढ़ना और दूसरोंको पढाना, भगवान् तथा भक्तोंके चरित्रोंको पढ़ना आदि 'स्वाध्याय' है।

गीता आदि पारमार्थिक प्रन्थोंकी बार-बार आवीत करना, उन्हें कण्ठस्थ करना, भगवत्रामका जप करना, भगवानुको बार-बार स्तृति-प्रार्थना करना आदि 'अध्यसन' है।

'च एव'-- इन दो अव्यय पर्दासे वाणी-सम्बन्धी तपकी अन्य वातोंको भी ले लेना चाहिये; जैसे—दूमराँको निन्दा न करना, दूसरोंके दोषोंको न कहना, वधा यकवाद न करना अर्थात् जिससे अपना तथा दसरांका कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो--ऐसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधनमें बाधा डालनेवाले तथा भृङ्गार-रसके काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना अर्थात् जिनसे काम, कोध लोभ आदिको सहायता मिले-ऐसी पुस्तकोंको न पढ़ना आदि-आदि ।

अध्याव ११५

'वाङ्मयं तप उच्यते'— उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं, वह वाणीसे होनेवाला तप कहलाता है ।

## मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो

मानसमुच्यते ।। १६ ।।

मनकी प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मनका निग्रह और भावोंकी शुद्धि— इस तरह यह मन-सम्बन्धी तप कहा जाता है

व्याख्या--'मनःप्रसादः'-- मनकी प्रसन्नताको 'मनःप्रसाद' कहते हैं। 'बस्तु, 'ब्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदिके संयोगसे पैदा होनेवाली प्रसन्नता स्थायीरूपसे हरदम नहीं रह सकती: क्योंकि जिसकी उत्पति होती है, वह वस्त स्थायी रहनेवाली नहीं होती । परन्तु दुर्गण-दुराचारोसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है, वह हरदम रहती है और वही प्रसत्रता मन. युद्धि आदिमें आती हैं, जिससे मनमें कभी अशान्ति होती ही नहीं अर्थात् मन हरदम प्रसन्न रहता है।

मनमें अशान्ति, हतवल आदि कव होते हैं? जव मनुष्य घन-सम्पत्ति, स्वी-पुत्र आदि नाराबान् चीजोंका सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है, व सब चीजें आने-जानेवाली हैं, स्थायी रहनेवाली नहीं हैं । अतः उनके संयोग-वियोगसे उमके मनमें हलचल आदि होती है। यदि सापक न रहनेवाली चीजींका महारा छोड़कर नित्य-निरंत्तर रहे अपने अभुक्त महारा हो हो, तो किर पदार्थ, व्यक्ति , करनेवाला है, मदा एकानामें रहे के स्थापकाला है,

अदिके संयोग-वियोगको लेकर उसके मनमें कभी अशान्ति, हलचल नहीं होगी ।

मनकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय

- · (१) सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदिको लेकर मनमें ग्रंग और द्वेष पैदा न होने दे।
- (२) अपने स्वार्थ और अभिमानको लेकर किसीसे पक्षपात न करे।
- (३) मनको सदा दया, हामा, ठदारता आदि भावींसे परिपर्ण रखे ।
  - (४) मनमें प्राणिमात्रके हितका गाव है।
  - (५) हितपरिधितभोजी नित्यमेकानामेयी सकुद्धितहितोत्तिः स्वत्यनिद्वाविहारः । . - अनुनियमनशीलो यो भन्नतुक्ताले स लभत इव शीघं सामुख्तिप्रमादम् ।।

(मर्खवेदान्तीसद्धानसारसम्ह ३७२) 'जो शरीके लिये दिलगरक एवं नियमित भीतन.

किसी के पूछनेपर कभी कोई हितकी उचित बात कह देता है अर्थात् बहुत ही कम मात्रामें बोलता है, जो सोना और घुमना बहुत कम करनेवाला है। इस प्रकार जो शास्त्रकी मर्यादाके अनसार खान-पान-विहार आदिका सेवन करनेवाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्तकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है ।'

--- इन उपायोंसे मन सदा प्रसन्न रहता है।

'सौम्यत्वम्'— हृदयमें हिंसा, कृरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेप आदि भावोंके न रहनेसे एवं भगवानके गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदिपर अटल विश्वास होनेसे साधक के मनमें स्वाभाविक ही 'सौम्यभाव' रहता है । फिर उसको कोई टेढा वचन कह दे. उसका तिरस्कार कर दे. उसपर विना कारण दोपारोपण करे. उसके साथ कोई वैर-द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदिकी हानि हो जाय, तो भी उसके सौम्यभावमें कुछ भी फरक नहीं पडता ।

'भौनम्'-- अनुकूलता-प्रतिकूलता, संयोग-वियोग, गग-द्वेप, मुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंको लेकर मनमें हलचलका न होना ही वास्तवमें 'मौन' है।\*

शास्त्रों, पुराणों और सन्त-महापुरुषोंकी वाणियोंका तथा उनके गहरे भावोंका मनन होता रहे: गीता रामायण, भागवत आदि भगवत्सम्बन्धी प्रन्थोंमें कहे हुए भगवान्के गुणों का, चरित्रोंका सदा मनन होता रहे; संसारके प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं ? सयका कल्याण किन-किन उपायोंसे हो सकता है? किन-किन सरल युक्तियोंसे हो सकता है? उन-उन उपायोंका और युक्तियोंका मनमें हरदम मनन होता रहे— ये सभी 'मौन' शब्दसे कहे जा सकते हैं।

'आत्पविनिग्रहः'~मन विल्कुल एकाम हो जाय और तैलधारावत एक ही चित्तन करता रहे-इसकी भी मनका निग्रह कहते हैं; परन्तु मनका सच्चा निग्रह यही है कि मन साधकके वशमें रहे अर्थात् मनको जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाय और जहाँ जितनी देर लगाना चाहें. वहाँ उतनी देर लगा रहे । तात्पर्य यह कि साधक मनके वशीभत होकर काम नहीं करे. प्रत्युत मन ही उसके वशीभृत होकर काम करता रहे । इस प्रकार मनका वशीभत होना ही वास्तवमें 'आत्मविनिग्रह' है ।

'भावसंशद्धः'-- जिस भावमें अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग हो और दूसरोंकी हितकारिता हो, उसे 'भावसंशृद्धि' अर्थात् भावको महान् पवित्रता कहते है।

जिसके भीतर एक भगवानका ही आसरा, भरोसा है. एक भगवानका ही चिन्तन है और एक भगवानकी तरफ चलनेका ही निश्चय है. उसके भीतरके भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति-विनाशशील सांसारिक वस्तओंका सहाय नहीं रहता: क्योंकि संसारका सहारा रखनेसे ही भाव अशद होते हैं।

'इत्येतत्तपो मानसमुच्यते'—इस प्रकार जिस तपमें मनको मुख्यता होती है, वह मानस (मन-सम्बन्धी) तप कहलाता है।

सम्बन्ध-अब भगवान् आगेके तीन श्लोकोंने क्रमशः सालिक, राजस और तामस तरका वर्गन करते हैं।

श्रद्धया परवा तप्तं तपस्तित्रविधं नरैः ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।। १७ ।।

परम श्रद्धासे युक्त फलेच्छारहित मनुष्योके द्वारा तीन प्रकार-(शरीर, याणी और मन-) का तप किया जाता है, उसको सात्त्विक कहते हैं।

रें यहाँ 'मौबम्' पद बाणीके मौब-(धूप रहने-) का वावक नहीं है । यदि यह वाणीके मौबका वायक होता, तो इसे वाणी-सम्बन्धी तपने देते । परन्तु यहाँ 'मीन' शब्द मार्थामक तपके अनर्गत आपा है । गीतामें प्राय: यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जुनका कियापाक प्रश्न है, वहाँ घगवान प्राप्ताक बना

व्याख्या—'श्रद्धया परया तप्तम'— शरीर, वाणी और मनके द्वारा जो तप किया जाता है. वह तप हो मन्प्योंका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव-जीवनके उदेश्यकी पूर्तिका अचुक उपाय है 🕇 तथा, इसको साङ्गोपाङ्ग--अच्छी तरहसे करनेपर मनप्यके लिये कछ करना बाको नहीं रहता अर्थात् जो वास्तविक तत्त्व है, उसमें खतः स्थित हो जाती है-ऐसे अटल विधासपूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े-बड़े विघ्न और याधाओंकी कुछ भी परबाह न करते हुए उत्साह एवं आदरपूर्वक तपका आचरण करना हो परम श्रद्धासे यक्त मनप्योंद्रास उस तपको करना है।

'अफलाकाङ्किक्षियः युक्तैः नरैः'-- यहाँ इन दो विशेषणोंसहित 'नरै:' पद देनेका तात्पर्य यह है कि आंशिक सदगण-सदाचार तो प्राणिमात्रमें रहते ही हैं: परन्तुं मनुष्यमें यहं विशेषता है कि वह सदगण-सदाचारोंको साङ्गोपाद एवं विशेषतासे अपनेमें ला सकता है और दुर्गुण-दुराचार, कामना, मुढ़ता आदि दोपोंको सर्वथा मिटा सकता है । निष्काममाव मनुष्योमें हो हो सकता है।

सात्त्विक तपमें तो 'नर' शब्द दिया है; परन्त राजस-तामस तपमें मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं । तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करनेके उद्देश्यसे मिले हुए अमूल्य शरीरको पाकर भी जो कामना. दम्भ, मुद्रता आदि दोयोंको पकड़े हुए हैं, ये मनुष्य कारतानेके लायक ही नहीं हैं।

फलकी इच्छा नं रखकर निष्कामभावसे तपका अनुष्टान करनेवाले मनुष्योंके लिये यहाँ उपर्युक्त पद आपे हैं।

'तपानीत्रविषम' - यहाँ केवल सालिक तपमें 'त्रिविध' पद दिया है और राजस तथा तामम तपमें 'तिविध' पद न देकत 'यत्-तत्,' पट देकर ही कान

चलावा है। इसका आशय यह है कि शारीरिक वाचिक और मानसिक—तीनी तप केवल सालिकमें ही साहोपाह आ सकते हैं. राजस तथा तामसमें तो ऑशिकरूपसे ही आ सकते हैं । इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जायेंगे: क्योंकि राजम मनुष्यका शासविधिको तस्फ ख्याल रहता है। परन तामसमें तो उन तपोंके बहुत हो कम लक्षण आयेगे: क्योंकि तामस मनुष्योंने मृदता. दूसरोंको कष्ट देना आदि दोष रहते हैं ।

दूसरी बात, तेरहवें अध्यायमें सातवेरी म्यारहवें श्लोकतक जो ज्ञानके धीस साधनीका वर्णन आया है. उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण-- शीच. आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तपके दो लक्षण—मीन और आत्पविनिग्रह आये हैं । पेसे ही मोलहवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे श्लोकतक जी देवी सम्पत्तिके छच्चीस लक्षण बताये गये हैं. उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण—शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तपके हो लक्षण-सत्य और स्वाध्याय आये हैं। अतः ज्ञानके जिन साधनोंसे तत्त्वत्रीय हो जाय तथा देवी सम्पत्तिक जिन गुणीसे मिं हो जाय, वे लक्षण या गण राजस-तामस नहीं हो सकते । इसलिये राजस और तामम तपने शारीरिक वाचिक और मानसिक-पह तीनी प्रकारका तप साडोपाड़ नहीं लिया जा सकता । वहाँ तो 'यत्-तत्' पदोमे ऑशिक जितना-जितना आ सकें, उतना-उतना में लिया जा सकता है।

अध्ययन करनेपर यह असर पहता है कि इसका तदेश्य फेवल 'जीवका करचाण करनेका है । कारण कि अर्जन का जो प्रश्न है, यह निश्चित श्रेय-(करवाण-) का है (२ (७; ३ ।२; ५ ।१) । भगवान्ते भी

तीगरी यात. भगवदगीताका आदिमे असतक

कारीर, याजी और मनका तप माद्रापाट-रूपमें नभी सम्पन्न होता है, जब नारापाद बलुओंने

सम्बन्ध-विद्येदका उदेश्य रागा है ।

देने हैं । जैसे हमरे अध्यायके चौयनवे क्लोकर्म अर्जुनने पूछा कि 'स्थितमी: कि प्रभावन' 'स्थितप्रज्ञ पुग्न कैसे भ्रोलना है ?' तो भगवान्ते उसका वनर दिया—'दुःश्रेष्ठनुद्रित्नमनाः''''' विगनधीर्मनिरुवाने । १' अर्थान् अनुकृतना-प्रतिकृतताको लेका जिसके मनमें हुएँ-शोक नहीं होते, यह स्थितप्रत 'मुनि' (मौती) है। तार्याय मह कि भगवान् क्रियाको अपेक्षा भावको भेष्ठ मानते हैं । इसलिये भगवान्ते यहाँ भी 'भीन'क्रो मानसिक तपमे लिया है ।

'n

· · निश्चित कल्याण हो जाय'—इस लक्ष्यको लेकर ही . बताये हैं । इसलिये गीतामें जहाँ-कहीं सात्त्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सास्विक विभाग है, वह प्राह्म है; क्योंकि वह मक्ति देनेवाला है—'दैवी सम्पद्विमोक्षाय' और जो राजस-तामस विभाग है. वह त्याज्य है: क्योंकि वह बाँधनेवाला

उत्तरमें जितने साधन बताये हैं. वे 'सब जीवोंका हं—'निबन्धायासरी मता' । इसी आशयसे भगवान् यहाँ सात्त्विक तपमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक--इन तीनी तपीका लक्ष्य करानेके लिये 'त्रिविधम' पद देते हैं।

> 'सात्विकं परिचक्षते'— परम श्रद्धासे युक्त, फलको न चाहनेवाले मनुष्येंकि द्वारा जो तप किया जाता है. वह सात्विक तप कहलाता है।



# सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ।।१८ ।।

जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दिखानेके भावसे किया जाता है. वह इस लोकमें अनिश्चित और नाशवान फल देनेवाला तप राजस कहा गया है।

व्याख्या—'सत्कारमानपूजार्थं तप. क्रियते'— राजस मनुष्य सत्कार, मान और पुजाके लिये ही तप - किया करते हैं: जैसे--हम जहाँ-कहीं जायेंगे, वहाँ हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानीके लिये सामने आयेंगे । गाँवभरमें हमारी सवारी निकालेंगे । जगह-जगह लोग हमें उत्थान देंगे. हमें बैठनेके लिये आसन देंगे, हमारे नामका जयघोष करेंगे. हमसे मीठा बोलेंगे. हमें अभिनन्दनपत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं द्वारा हमारा 'सत्कार' करेंगे । लोग हृदयसे हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये बड़े संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन हैं, वे सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा हमारेमें विशेष भाव रखेंगे इत्यादि हृदयके भावोंसे लोग हमारा 'मान' करेंगे। जीते-जी लोग हमारे चरण धोयेंगे, हमारे मस्तकपर फूल चढ़ायेंगे, हमारे गलेमें माला पहनायेंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरणरजको सिरपर चढ़ायेंगे और मरनेके बाद हमारी वैतुण्ठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनावेंगे और लोग उसपर श्रद्धा-भक्तिसे पत्र, पुष्प, चन्दन, वस्न, जल आदि चढ़ाएँगे, हमारे स्मारकको परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओंसे हमारी 'पूजा' करेंगे ।

'दम्मेन चैव यत्'— भीतरसे तपपर श्रद्धा और भाव न होनेपर भी बाहरसे केवल लोगोंको दिखानेके तिये आसन लगाकर बैठ जाना, माला धुमाने लग जाना, देवता आदिका पजन करने लग जाना, सीधे-सरल चलना, हिसा न करना आदि ।

'तदिह प्रोक्तं राजसं चलमद्यवम'— राजस तपका फल चल और अध्व कहा गया है। तात्पर्य है कि जो तप सत्कार, मान, और पुजाके लिये किया जाता है, उस राजस तपका फल यहाँ 'चल' अर्थात नाशवान कहा गया है और जो तप केवल दिखावटीपनके लिये किया जाता है, उसका फल यहाँ 'अधव' अर्थात अनिश्चित (फल मिले या न मिले, दम्म सिद्ध हो यान हो) कहा गया है।

'इंद्र प्रोक्तम' पदोंका तात्पर्य यह है कि इस राजस तपका इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है। कारण कि सात्त्विक परुपोंका तो ऊर्घ्यंतोक है, तामस मनध्योंका अधोलोक है और गजस मन्योंका मध्यलोक है (गीता १४ । १८) । इसलिये राजस तपका फल न स्वर्ग होगा और न नरक होगा: किन्त यहाँ ही महिमा होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जायगा ।

राजस मनुष्यके द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या ? फलेच्छा होनेमे वह देवता आदिका पूजन कर सकता है। उसमे कुछ सीधा-सरलपन भी रह सकता है। ब्रदावर्य रहना मुक्किल है। अहिंसा भी मुक्किल है। पुनक आदि पड सकता है । उसका मन हादम प्रसात नहीं

रह सकता और सौम्यभाव भी हरदम नहीं रह सकता । कामनाके कारण उसके मनमें संकल्प-विकल्प होते रहेंगे । वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दंम्पके लिये ही तप करता है, तो उसके भावकी संशद्धि

कैसे होगी अर्थात् उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? अतः राजस मनुष्य तीन प्रकारके तपको साहोपाह नहीं कर सकता ।

#### मुढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप: । परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम् ।। १९ ।।

जो तय मूढ़तापूर्वक हठसे अपनेको पीड़ा देकर अथवा दूसरोंको कप्ट देनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है।

व्याख्या—'मढप्राहेणात्पनो यत्पीडया क्रियते तपः'— तामस तपमें मृदतापूर्वक आग्रह होनेसे अपने-आपको पीड़ा देकर तप किया जाता है । तामस मनुष्योंमें मुद्रता की प्रधानता रहती है; अतः जिसमें शरीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हैं ।

'परस्थोत्सादनार्थं वा'— अथवा वे दूसगेंको दुःख देनेके लिये तप करते हैं । उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करनेके लिये तप (संयम आदि) करनेमें मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोंको नष्ट-प्रष्ट तो करना ही है । तामस मनुष्य दूसरोंको दुःख देनेके लिये उन तीन (कार्यिक, वाचिक और मानसिक) तपोंके आंशिक भागके सिवाय मनमाने ढंगसे उपवास करना, शीत-घामको सहना आदि तप भी कर सकता है ।

'ततामसमुदाहुतम्'— तामस मनुष्यका उद्देश्य ही

दूसरोंको कष्ट देनेका, उनका अनिष्ट करनेका रहता है। अतः ऐसे उद्देश्यसे किया गया तप तामम कहलाता है ।

[सात्विक मनुष्य फलकी इच्छा न रखकर परमश्रद्धासे तप करता है, इसलिये यास्तवमें वही मन्प्य कहलानेलायक है । राजस मनुष्य सत्कार, मान, पूजा तथा दम्पके लिये तप करता है, इसलिये वह मनुष्य कहलानेलायक नहीं है; क्योंकि सत्कार, मान आदि तो पशु-पक्षियोंको भी प्रिय लगते हैं और धे बेचारे दम्भ भी नहीं करते ! तामस मनुष्य तो पशुओंसे भी नीचे हैं, क्योंकि पश्-पक्षी स्वयं दृश्य पाकर दसरोंको दःख तो नहीं देते, पर यह तामस मनुष्य तो स्वयं दृश्य पाकर दूसरोको दृत्य देता है।]

सम्बन्ध— अब भगवान् आपेके तीन इलोनोर्ने ब्रमशः सातिक, एउस और तत्मम दानके लक्षण बताने हैं।

# दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।। २० ।।

दान देना कर्तव्य है—ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर अनुपकारीको दिया जाता है, यह दान सात्त्विक कहा गया है ।

(२) देशे काले च पारे घ'।

केवल देना ही मेरा कर्ताम है। कारण कि मैंने अधा पत्त होगा और पास्तेवमें कम फल होगा--

व्याख्या—इस रलोकमें दानके दो विभाग हैं— वसुओं से स्वीतम किया है अर्थात् इसे अपना माना (१) दातव्यमिति यदानं दीयते अनुपन्हारियं और है। दिसनं रानुओरो स्वीकार किया है, त्रयीरा देनेकी जिम्मेवारी होती है । अतः देनामाव मेरा पर्टाय 'दातव्यमिति''''देशे काले च पात्रे च'— १--इस भायमे दान करना मारिये। उसका पार्ने यह भाव बिल्कल नहीं होना चाहिये । 'दातव्य' का तात्पर्य ही त्यागमें है ।

अब किसको दिया जाय ? तो कहते हैं---'दीयतेऽनपकारिणे' अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं. अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा. ऐसी सम्भावना भी नहीं है-एसे 'अनुपकारी' को निष्कामभावसे देना चाहिये । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा ठपकार किया है. उसकी न दे. प्रत्यत जिसने हमारा उपकार किया है, उसे देनेमें दान न माने । कारण कि केवल देनेमात्रसे सच्चे उपकारका बदला नहीं चुकाया जा सकता । अतः 'उपकारी'की भी अवश्य सेवा-सहायता करनी चाहिये. पर उसको दानमें भरती नहीं करना चाहिये । उपकारकी आशा रावकर देनेसे वह दान राजसी हो जाता है।

'देशे काले च पाने च' रें पटोंके टो अर्थ होते हैं---

- (१) जिस देशमें जो चीज नहीं है और उस चीजकी आवश्यकता है, उस देशमें वह चीज देना: जिस समय जिस चीजको आवश्यकता है, उस समय वह चीज देना: और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है, उस अभावप्रसको वह चीज देना ।
- (२) गङ्गा, यमना, गोदावरी आदि नदियाँ और कुरक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त

होनेपर दान देना: अमावस्या, पर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तुतीया, संक्रान्ति आदि पवित्र काल प्राप्त होनेपर दान देना: और वेदपाठी ब्राह्मण, सदगणी-सदाचारी भिक्षक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होनेपर दान देना ।

> 'देशे काले च पात्रे च' पदोंसे उपर्यक्त दोनों ही अर्थ लेने चाहिये ।

> 'तहानं सात्त्विकं स्मृतम्'— ऐसा दिया हुआ दान सांत्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सप्टिकी जितनी चीजें हैं, वे सबकी हैं और सबके लिये हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं । इसलिये अनुपकारी व्यक्तिको भी जिस चीज-चस्तुको आवश्यकता हो, वह चीज दसीकी समझकर दसकी देनी चाहिये। जिसके पास वह वस्तू पहुँचेगी, वह उसीका हक है; क्योंकि यदि उसकी वस्त नहीं है, तो दसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिये पहलेसे यह समझे कि ठसकी ही वस्त उसको देनी है, अपनी वस्त (अपनी मानकर) उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तको अपनी न मानने के लिये उसकी समझकर उसीको देनी है।

इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्तु, फल और क्रियाके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद होता है, वह दान सात्विक कहा जाता है।



## यत् प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।।२१ ।।

किन्तु जो दान प्रत्युपकारके लिये अथवा फल-प्राप्तिका उद्देश्य बनाकर फिर क्लेशपूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है ।

भेलुपकारके लिये दिया जाता है: जैसे— राजस पुरुष दान करें और इस प्रकार हमारे कुल-पुरोहितके पाम <sup>किमी</sup> विशेष अवसरपर दानकी चीजोंको गिन करके धन आ जायगा । अमुक परिटनजी यह अन्छे <sup>निकालता</sup> है, तो वह विचार करता है कि हमारे संगे- हैं और ज्योतिय भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे, सन्य-शिके जो कुल-पुरोहित हैं, उनको हम दान करेंगे, जिससे वे कभी यात्रका, पुत्रों का तथा कन्याओं है

व्याख्या—'यत् प्रत्युपकारार्धम्'—ग्रजस दान जिससे कि हमारे सगे-सम्बन्धी हमारे कुरत-पुर्गेहतक्रे

र्भः यहाँ देशः, काल और पात्र—तीनोमें 'याच च भावेन श्रावणहरूम्' इस सृत्रमे सप्तर्मा की गर्या है ।

रह सकता और सौम्यभाव भी हरदम नहीं रह सकता । यामनाके कारण उसके मनमें संकल्प-विकल्प होते रहेंगे । वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दम्मके लिये ही तप करता है, तो उसके भावकी संशब्धि

कैसे होगी अर्थात् उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? अतः राजस मनुष्य तीन प्रकारके तपको साद्वीपाह नहीं कर सकता।



# मढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम् ।। १९ ।।

जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे अपनेको पीड़ा देकर अथवा दूसरोंको कष्ट देनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है।

व्याख्या—'मूढप्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः'— तामस तपमें मृढ़तापूर्वक आग्रह होनेसे अपने-आपको पीड़ा देकर तप किया जाता है । तामस मनुष्योंमें मूदता की प्रधानता रहती है; अतः जिसमें शरीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हैं ।

'परस्थोत्सादनार्घ' वा'— अथवा वे दूसरोंको दःख देनेके लिये तप करते हैं । उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करनेके लिये तप (संयम आदि) करनेमें मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोंको नष्ट-प्रष्ट तो करना हो है । तामस मनुष्य दूसरोंको दुःख देनेके लिये उन तीन (कार्यिक, वार्विक और मानसिक) तपोके आंशिक भागके सिवाय मनमाने ढंगसे उपवास करना, शीत-घामको सहना आदि तप भी कर सकता है ।

'ततामसमदाहतम्'-- तामस मनुष्यका टहेश्य ही

दूसर्वेको कष्ट देनेका, उनका अनिष्ट करनेका रहता है । , अतः ऐसे उद्देश्यसे किया गया तप तामस कहलाता है 1

[सालिक मनुष्य फलको इच्छा न राउका परमश्रद्धासे तप करता है, इसलिये वास्तवमें यही मनुष्य कहलानेलायक है । राजस मनुष्य सत्कार, मान, पूजा तथा दम्मके लिये तप करता है, इसलिये यह मनुष्य कहलानेलायक नहीं है: क्योंकि सत्वार, मान आदि तो पशु-पक्षियोंको भी प्रिय लगते हैं और वे बेचारे दम्म भी नहीं करते ! तामस मनुष्य तो पशुओंसे भी नीवे हैं; क्योंकि पशु-पशी स्वयं दुःस पावर दसरोंको दःख तो नहीं देते. पर यह तामस मन्य्य

तो स्वयं दःख पाकत दूसरोंको दुन्य देता है।]



सम्बन्ध— अब भगवान् आगेके दीन रत्तेवरेंमें क्रमराः सतितक, एजस और तपस दनके सक्षण बडते हैं।

यहानं दीयतेऽनुपकारिणे । दातव्यमिति

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।। २० ।।

दान देना कर्तव्य है-ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर अनुपकारीको दिया जाता है, यह दान सात्विक कहा गया है ।

व्याख्या—इस रलेक्में दानके दो विभाग है— यलुओंको खीका विसा है अर्थात् हते अरमा मान (१) दातव्यमिति यदानं दीयते अनुपर्दारेणें और हैं। जिसने चन्।ओंनो मीन्सरं किया है, उमीम

(२)'देशे काले च पात्रे चं।

वेयल देन हो मेर फर्नेज है। बसल कि मैंने जन पत होगा और परस्तेनमे जन पता होगा-

देनेकी जिम्मेजर्थ होती है । अतः देनकार मेग कर्णम

'दातव्यमिति''''' देशे काले च पात्रे च'-- ई--इस भावमे दन करना चाहिये । उपरार यही

यह भाव बिल्कल नहीं होना चाहिये । 'दातव्य' का तत्पर्य ही त्यागमें है ।

अब किसको दिया जाय? तो कहते हैं---'रीयतेऽनपकारिणे' अर्थात् जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं. अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा. ऐसी सम्भावना भी नहीं है--ऐसे 'अनुपकारी' की निष्कामभावसे देना चाहिये । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है, उसको न दे, प्रत्यत जिसने हमारा उपकार किया है, उसे देनेमें दान न माने । कारण कि केवल टेनेमात्रसे सच्चे उपकारका बदला नहीं नुकाया जा सकता । अतः 'उपकारी'की भी अवश्य सेवा-सहायता करनी चाहिये. पर उसको टानमें भरती नहीं करना चाहिये । उपकारको आणा सरकार देनेसे वह दान राजसी हो जाता है।

'देशे काले च पात्रे च' \* परोंके टो अर्थ होते हैं—

- (१) जिस देशमे जो चीज नहीं है और उस चीजकी आवश्यकता है, उस देशमें वह चीज देना: जिस समय जिस चीजकी आवश्यकता है, उस समय वह चीज देना: और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है, उस अभावग्रस्तको वह चीज देना।
- (२) गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि नर्दियाँ और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त

होनेपर दान देना; अमावस्था, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय ततीया. संक्रान्ति आदि पवित्र काल प्राप्त होनेपर दान देना: और वेदपाठी ब्राह्मण, सदग्णी-सदाचारी भिक्षुक

'टेशे काले च पात्रे च' पदोंसे उपर्यक्त दोनों हो अर्थ लेने चाहिये ।

आदि उत्तम पात्र प्राप्त होनेपर दान देना ।

'तहानं सात्त्विकं स्पतम'-- ऐसा दिया हुआ दान सात्त्विक कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सप्टिकी जितनी चीजें हैं. वे सबकी हैं और सबके लिये हैं. अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं । इसलिये अनपकारी व्यक्तिको भी जिस चीज-वस्तको आवश्यकता हो, वह चीज उसीकी समझकर उसको देनी चाहिये। जिसके पास वह वस्त पहुँचेगो. वह उसीका हक है: क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति चाहते हए भी उसे वह वस्त दे सकेगा नहीं। इसलिये पहलेसे यह समझे कि उसकी ही चस्त उसको देनी है, अपनी वस्तु (अपनी मानकर) उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह है कि जो वस्त अपनी नहीं है और अपने पास है अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तुको अपनी न मानने के लिये उसकी समझकर उसीको देनी है।

इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्त, फल और क्रियाके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद होता है, वह टान मास्त्रिक कहा जाता है।



## यत्त् प्रत्यपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।। २१ ।।

किन्तु जो दान प्रत्युपकारके लिये अथवा फल-प्राप्तिका उद्देश्य यनाकर फिर क्लेशपूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है।

व्याख्या—'यतु प्रत्यपकारार्थम्'—राजस दान जिससे कि हमारे सगे-सन्वर्थी हमारे कुल-पुर्गेहितको प्रतुपकारके लिये दिया जाता है; जैसे— राजस पुरुष किसी विरोप अवसापर टानकी चीजोंको गिन करके धन आ जायगा । अमुक पॉन्डतजो बडे अच्छे निश्चलता है, तो वह विचार करता है कि हमारे संग- हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे. मन्त्रयीके जो कुल-पुरोहित हैं, उनको हम दान करेंगे,

दान को और इस प्रकार हमारे कुल-पुर्गेहितके पाम जिससे वे कभी यात्राका, पुत्रों का तथा कन्याओं के

र्शे यहाँ देश, काल और पात्र—तीनोपे 'यस्य च भावेन भावसक्षणम्' इस सुबसे

विवाहका, नया मकान यनवानेका, कुओं खदवानेका महर्त निकाल देंगे । हमारे सम्बन्धी है अथवा हमारा ित करनेत्राले हैं. उनको हम सहायतारूपमें पैसे देंगे तं। वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे । हमें दवाई देनेवाले जो पण्डितजी हैं: उनको हम दान वरेगे. क्योंकि दानसे राजी होकर वे हमें अन्धी-अन्धी दवाइयाँ देंगे, आदि-आदि । इस प्रकार प्रतिफलको भावना रखकर अर्थात् इस लोककेसाथ सम्बन्ध जोडकर जो दान किया जाता है, वह 'प्रत्यपकारार्थ' कहा जाता है।

'फलमुद्दिश्य वा पुनः'--- फलका उद्देश्य रखकर अर्थान परलोकके साथ सम्बन्ध जोडकर जो दान किया जाता है, उसमें भी राजम मनुष्य देश (गङ्गा, यम्ना, बरुक्षेत्र आदि), काल (अमांयस्या, पूर्णिमा, ग्रहण आदि) और पात्र (येदपाटी ब्राह्मण आदि)को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि-विधानको देखेगा: परत्त इस प्रकार विचारपूर्वक दान करनेपर भी फलकी कामना होनेसे यह दान राजस हो जाता है। अव उसके लिये दसरे विधि-विधानका वर्णन करनेकी भगयानने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिये राजस दानमें 'देशे काले च पात्रे' पर्दोका प्रयोग नहीं किया ।

यहाँ 'पनः' पद कहनेका तात्वर्य है कि जिससे ल्छ उपकार पाया है अधवा जिससे भविष्यमें कठ-न-क्छ मिलनेको सम्भावना है, उसका विचार ग्रजस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है।

'दीयते च परिविलप्टम'--राजस दान बहत क्लेरापूर्वक दिया जाता है: जैसे-वक्त आ गया है. इसलिये देना पड रहा है । इतनी चीजें देरो तो इतनी चीजें कम हो जायँगी । इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जायगा।वे समयपर हमारे कम आने हैं. इसलिये उनको देना पड रहा है। इतनेमें ही काम चल जाय तो बहुत अच्छी बात है। इतनेमे काम तो चल ही जायगा. फिर ज्यादा क्यों दें? ज्यादा देंगे तो और कहाँसे लावेंगे? और ज्यादा देनेसे लेनेवालेका स्वभाव विगड जायगा । ज्यात देनेसे हमारेको घाटा लग जायगा, तो काम कैसे चलेगा? पर इतना तो देना ही यह रहा है, आदि-आदि । इस प्रकार राजस मनप्य दान तो थोड़ा-सा देते हैं. पर कसाकसी करके देते हैं।

'तहाने राजसे स्पृतम्'— उपर्युक्त प्रकारसे दिया जानेवाला दान राजस कहा गया है।



#### यद्दानमपात्रेभ्यश अदेशकाले

दीयते ।

तत्तामसमुदाहतम् ।। २२ ।। असत्कृतमवज्ञातं

जो दान चिना सत्कारके तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और कालमें कुपात्रको दिया जाता है, यह दान तामस कहा गया है।

व्याख्या-'अमत्कृतमवज्ञानम्' —क्तमस अमलार और अवहापुर्वेक दिया जाता है; जैसे—तामस मनुष्यके पास कभी दान लेनेके लिये झाहारा आ जाय, तो वह तिस्कारपूर्वक उसको उलाहना देगा कि देखो परिवतनी ! जब हमारी मातका गरीर राज्य हुआ, तब भी आप नहीं आये: परनु क्या करें; आप हमोरे चरके गुरू ही इसलिये हमें देना ही पड़त्य है ! जनेने हो घरक दूसरा आदमी केल पड़द है कि तुम क्यों ब्राह्मचोंक कंक्ट्रमें पड़ते हो ? किसी गर्टकरों

दे दो । जिसको योर्ड नहीं देता, उसको देना चाहिये । वास्तवमें वहाँ दान है। प्रायमको तो और नीई भी दे देगा, पर बेचारे गरीवकी कीन देगा ? पन्डितकी रूप 'आ गया, यह तो बुना आ गया; दुनका डाल घे, वृत्ती हो चीवेगा, आदि-अदि । इम प्राप्त सार्व विधार, क्राइन्हेंस तिस्तार बार्निक काल माँ दन हामम करसारा है।

े 'अदिनकाले बरातम्'—मुरुद्धी गार्टन हमस मनुष्यको अस्त मनको बाते ही जैवाई है, वीमेन्सन

करनेके लिये देश-कालकी क्या जरुरत है ? जब चाहे. त्रव कर दिया । जब किसी विशेष देश और कालमें ही पुण्य होगा, तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा ? इसके तिये अमुक समय आयेगा, अमुक पर्व आयेगा—इसकी क्य आवश्यकता ? अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे कभी दो, आदि-आदि । इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्रविधिका अनादर, तिरस्कार करके दान करते हैं । कारण कि उनके हृदयमें शास्त्रविधिका महत्त्व नहीं होता, प्रत्युत रूपयोका महत्त्व होता है।

'अपात्रेभ्यश दीयते'-- तामस दान अपात्रको किया जाता है । तामस मनुष्य कई प्रकारके तर्क-वितर्क करके पात्रका विचार नहीं करते: जैसे-शास्त्रीमे देश, काल और पात्रकी बातें यों ही लिखी गयी हैं: कोई यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा ? तृप्ति नहीं होगी? जब पात्रको देनेसे पुण्य होता है, तो इनको देनेसे क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं हैं ? क्या इनको देनेसे पाप लगेगा ? अपनो जीविका चलानेके लिये. अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये ही ब्राह्मणोंने शास्त्रोमें ऐसा लिख दिया है, आदि-आदि ।

'तत्तामसमुदाहतम्'--उपर्युक्त प्रकारसे दिया जानेवाला दान तामस कहा गया है।

शङ्का-- गीतामें तामस-कर्मका फल अधोगति <sup>बताया</sup> है—'अधो गळन्ति तामसाः' (१४ ।१८) और रामचरितमानसमें बताया है कि जिस-किसी भकारसे भी दिया हुआ दान कल्याण करता है-

'जैन केन बिधि दीन्हें दान करड़ कल्यान' (मानस ७ । १०३ छ)

रत दोनोंमें विरोध आता है?

यह कानून दानके विषयमें लागू नहीं होता । कारण जो प्यासा है, उसे जल देना है; जो वसस्तेन है, कि धर्मके चार चरण है--'सत्यं द्वया तपो दानमिति' (श्रीमद्रा॰१२ । ३ ।१८) । इन भारी चरणीर्मसे क्लियुगमें एक ही चरण 'दान' है-- 'दानमेकं कली र्पे' (मनुस्पृति १ । ८६) । इसलिये गोग्वामीजी महाराजने कहा-

प्रगट चारि पद धर्म के कलि महै एक प्रधान । विधि दीन्हें दान केंद्र कल्यान ११ (मानस ७ । १०३ छ) ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिया जाय, उसमें वस्तु आदिके साथ अपनेपनका त्याग करना ही पड़ता है । इस दृष्टिसे तामस दानमें भी आंशिक त्याग होनेसे दान देनेवाला अधोगतिके योग्य नहीं हो सकता।

दूसरी बात, इस कलियुगके समय मनुष्योंका अन्तःकरण बहुत मलिन हो रहा है। इसलिये कलियुगमें एक छूट है कि जिस-किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है । इससे मनुष्यका दान करनेका स्वभाव तो बन ही जायगा, जो आगे कभी किसी जन्ममें कल्याण भी कर सकता है। परन्त दानकी क्रिया ही धन्द हो जायगी, तो फिर देनेका स्वभाव बननेका कोई अवसर ही प्राप्त नहीं । इसी दप्टिसे एक संतने 'श्रद्धपा (तैतिरीय॰ १ । ११) ) - इस देयमश्रद्धयादेयम्' श्रतिको व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले पदका अर्थ तो यह है कि श्रद्धासे देना चाहिये. पर दूसरे पदका अर्थ 'अश्रद्धवा अदेवम्' (अश्रद्धारो नहीं देना चाहिये )- ऐसा न लेकर 'अन्नद्धया देवप्' (श्रद्धा न हो, तो भी देना चाहिये)-इस प्रकार लेना चाहिये ।

## दान-सम्बन्धी विशेष बात

अन्न, जल, वस्त्र और औपध—इन चारोंके दानमें पात्र-कुपात्र आदिका विशेष विचार नहीं करना चाहिये । इनमें केवल दसरेकी आवश्यकताको हो टेराना चाहिये । इसमें भी देश, काल और पात मिल जाय. तो उत्तम यात और न मिले. तो धार्ट समाधान—तामस मनुष्य अधोगतिमें जाते हैं— बात नहीं । हमें तो जो भूखा है, उसे अत्र देना है, उसे बख देना है और जो रोगी है, उसे औरध देने है। इसी प्रकार कोई किसीको अनुधितरूपमें भवर्धत यन रहा है, दुःख दे रहा है, तो उससे उससे सुधान और उसे अभयदान देना क्रमास धर्मध्य के व

हाँ, गराजको अप्र-वल इतना नहीं देन साहियोक

जिससे वह पुनः हिमा आदि पापोमें प्रवृत्त हो जाय; जैसे कोई हिसक मनुष्य अन्न-जलके विना मर रहा है, तो उसको उतना ही अन्न-जल दे कि जिससे उसके प्राण रह जायँ, वह जी जाय। इस प्रकार उपर्युक्त चारोंके दानमें पत्रता नहीं देखनी हैं, प्रत्युन आवश्यकता देखनी हैं।

भगवान्त्र्य भक्त भी वस्तु देनेमें पात्र नहीं देखता, वह तो दिये जाता है, क्योंकि वह सबमें अपने प्यारे प्रभुको ही देखता है कि इम रूपमें तो हमारे प्रभु ही आये हैं। अतः यह दान नहीं करता, कर्तव्य-पालन नहीं करता, प्रसुत पूजा करता है— 'म्यकर्मणा तमभ्यव्यं' (गीता १८ ।४६)। तारार्य यह है कि भक्तकों सम्पूर्ण क्रियाओंका सम्बन्ध भगवान्के साथ रोता है।

कर्मफल-सम्बन्धी विशेष वात

प्पारहवेंसे घाईसवे श्लोकतकके इस प्रकरणमें जो सात्त्रिक यज्ञ, तम और दान आये हैं, वे सब-के-सय 'दैवी सम्पति' हैं और जो ग्रजस तथा तामस यज्ञ, तम और दान आये हैं, वे सब-के-सब 'आसुरी सम्पति' हैं।

आमुर्धे सम्पत्तिमें आये हुए 'राजस' या, तप और सानक फलके दो विभाग हैं—दृष्ट और अदृष्ट । इसमें भी दृष्टके दो फल हैं—तारुजलिक और कालासारक । जैसे—राज्य भोजनके बाद स्पिक्का होना सारुजलिक फल हैं और धेंग आदिका होना कालासारक फल हैं। ऐसे ही अदृष्टके भी दो फल

है-लीकिक और पारलीविक । जैसे--दम्मपूर्वक ंदम्पार्थपपि चैव यत्' (\$9 1 27), सत्कार-मान-पूजाके 🔧 लिये 'सत्कारमानपुत्रार्थम्' (१७ । १८) और प्रत्युपकारके लिये 'प्रत्युपकारार्धन' (१७ । २१) किये गये राजस यहा, तप और दानहा फल 'लौकिक' है और यह इसी लोकमें, इसी जमने इसी शरीरके रहते-रहते ही मिलनेकी सम्भावनत्वाला होता है \*। स्वर्गको ही परम प्राप्य वस मानकर उसकी प्राप्तिक लिये किये गये यह अदिश फल 'पारलैकिक' होता है। पत्तु राजम यज 'अमिसन्धाय तु फलम्'(१७ । १२) और दान 'फलपुद्दिस्य वा पुनः' (१७ । २१)का पल सीक्क तथा पारलौकिक—दोनों हो हो सकता है। इसमें भी स्वर्गप्राप्तिके लिये यज्ञ आदि करनेवाले (२ १४२-४३: ९ १२०-२१) और वेयलं दम, सत्कार, मान, पूजा, प्रत्युपकार आदिके लिये यह, तप और दान करनेयाले ( १७ । १२, १८, २१) दोनों प्रकारके राजस परुष जन्म-माणको प्रारा होते हैं । परन्तु तामस यत्र और तप करनेवाले ( १७ । १३, १९ ) तामस पुरुष तो अधोगतिमें जाते हैं-'अधो गर्जन्त सामसाः' (१४ । १८), 'पतन्ति नाकेदशची' (१६ । १६), 'आसंशिवेव योनिय' (१६ । १९), 'तनो गतिम्'(१६ । २०)

जो मनुष्य यत्र करते स्वर्गमें जाते हैं, उनको स्वर्गमें भी दृश्य, जलन, हैंप्ये आदि होते हैंहे ।

में राजसके दृष्टका कामानाविक फल और अञ्चल मौजिक फल—होनी एक-नीने दीएले हुन् भी इस्ते अन्त है, फैसे—फेलनके परिवासस्थल जो रोग आदि होंगे, वह भौतिक (कासानीकि) पत्न है अमीद वह सीपे भोजनका हो परिवास है और पुरिष्ट पत्र आदिका जो फल होगा, वह आधिदिवक (मेदीकिक) फल है अर्थान् वह प्रतब्ध यनका फल (पुराष्ट्र) के स्थापें आता है।

<sup>ि</sup> यदि गाजस पुत्र्योका दाम (१७ । १२, १८) अधिक षष्ट्र जाय, तो वे नाकोर्न भी जा सकते हैं ।

<sup>े</sup> क्योंने भी यह आदि पुन्यकार्यित अनुमार उद्या, मध्यम और कॉनह—ऐसी हीन हाइकी बीनार्य होती है। उनमें भी उक्स केशीवाले जब अन्दे समान केरीरायलोगो देखने हैं, तब वर्ज हैंगों केशी है कि ये प्रमारे समान पद्या क्यों आते ? और मध्यम हथा करिए कंशीयालोगो देखनर उनके मनमें अभिमान होता है कि हम दिल्ली वर्ष है!

मध्यम क्रेमीवाले जब अपनेमें उचा क्रेमीयाचीकी देखते हैं, तो अनकी ध्रोपनसम्बर्ध, पर, अधिकार आदिकी

रेडफर करें क्यन होती है, और कविष्ट केरीशासीको रेडकर अभिमान हेता है । कविष्ट केरीशासीके उच्च और मध्यम केरीशासीको रेडकर अभिमान हेता है। उसन होती है कि उसके

Bettrentangan pangan betnesak tangan pangan pan जैसे -शतकत् इन्द्रको भी असरोंके अत्याचारोंसे द:ख होता है. कोई तपस्या करे तो उसके हदयमें जलन होती है, वह भयभीत होता है । इसे पूर्वजन्मके पापोंका फल भी नहीं कह सकते: क्योंकि उनके स्वर्गप्राप्तिके प्रतिबन्धकरूप पाप नष्ट हो जाते हैं---'पृतपापाः' (९।२०) और वे यज्ञके पृण्योंसे स्वर्गलोकको जाते हैं । फिर उनको दःख, जलन, भय आदिका होना किन पापोंका फल है ? इसका उत्तर यह है कि यह सब यज्ञमें की हुई प्रा-हिसाके पापका ही फल है।

दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करनेसे अनेक तरहके दोष आते हैं। गोतामें आया है—'सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरवावृताः' (१८ ।४८) अर्थात् धाएँमे अग्निको तरह सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं। जब सभी कर्मोंके आरम्भमात्रमें भी दोप रहता है, तब सकाम-कर्मेमि तो (सकामभाव होनेसे) दोषोंकी सम्भावना ज्यादा ही होती है और उनमें अनेक तरहके दोप बनते ही हैं। इसलिये शास्त्रोंमें यज करनेके चाट प्रायधित करनेका विधान है । प्रायश्चित-विधानसे यह सिद्ध होता है कि यज्ञमें दोप (पाप) अवश्य होते हैं<sup>:</sup>। अगर दोप न होते, तो प्रायश्चित किस धातका? परन्तु वास्तवमें प्रायिशत करनेपर भी सब दोष दर नहीं होते. उनका कुछ अंश रह जाता है: जैसे-मैल लगे वस्त्रको साबुनसे घोनेपर भी उसके तन्तुओंके भीतर थोड़ी मैल रह जाती है। इसी कारण इन्द्रादिक देवताओं को भी प्रतिकल-परिस्थितिजन्य दःख भोगना पडता है।

वास्तवमें दोषोंकी पूर्ण निवृत्ति तो निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करके उन कर्मोंको भगवानके अर्पण कर टेनेसे ही होती है । इसलिये निष्कामभावसहित किये गये कर्म ही श्रेष्ठ हैं । सबसे बड़ी शद्धि (दोप-निवत्ति) होती है-'मैं तो केवल भगवानका ही हैं' इस प्रकार अहंता-परिवर्तनपर्वक भगवत्राप्तिका उद्देश्य बनानेसे। इससे जितनी शब्दि होती है, उतनी कर्मीसे नहीं होती \* । भगवानने कहा है—

सनमुख होड़ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अध नासहि नवहीं ।।

(मानस ५।४४।१) तीसरी बात, गीतामें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है? तो उत्तरमें भगवान्ने कहा-- 'काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्धयः'(३ । ३७)। तात्पर्य है कि रजोगुणसे उत्पन्न कामना ही पाप कराती है । इंसलिये कामनाको लेकर किये जानेवाले राजस यजकी क्रियाओंमें पाप हो सकते हैं।

राजस तथा तामस यज्ञ आदि करनेवाले आसुरी-सम्पत्तिवाले हैं और सात्विक यज्ञ आदि करनेवाले दैवी-सम्पत्तिवाले हैं; परन्तु दैवी-सम्पत्तिके गुणींमें भी यदि 'राग' हो जाता है, तो रजोगणका धर्म होनेसे वह राग भी बन्धनकारक हो जाता है (गीता १४ । ६) ।

सम्बन्ध— सोलहवें अध्यायके पाँववें श्लोकमे दैवी-सम्पति मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पति बन्धनके लिये बतायाँ

पास इतनी भोग-सामग्री क्यों है? ये इतने ऊँचे पद-अधिकारपर क्यों गये हैं? और अपने समान श्रेणीवालोंको देखका इंग्या होती है कि ये हमारे समान कैसे आकर धेठे हैं, तथा जो स्वर्गन नहीं आये हैं, उनको देखका अभिमान होता है कि हम कितने उच्च स्थान-स्वर्गमें हैं !

खगोंमें जो स्विति है, यह भी तो नित्य नहीं है; क्योंकि किसी भी भ्रेणीवाले क्यों न हों, पुण्य शीण हो जानेवर ठनको भी मृत्युक्तेकमें आता पड़ता है—' शीणे पुण्ये मर्त्यक्तेक विशक्ति' (गीता ९ १२१) और इमकी चिना, इसका भय सदा बना रहता है कि यह स्विति हमारी रहेगी नहीं, एक दिन चली जायगी।

दूसरोकी उप्रति सही न जाप, ईंप्यों हो जाय आदि किनने भी दोष है, ये पूर्वकृत कर्मीक फल नहीं 🖁 । ये सब देव अन्त करणकी अशुद्धिके कारण ही होने हैं । शासविहित सकाम कर्मीको बार्निमें अन्त करणकी सर्वया शुद्धि नहीं होती, प्रत्युत आंशिक शुद्धि होती है, जिससे खगाँदि लोकोंके भोगोंको भोगने है । अस कागाकी अशुद्धि सर्वधा मधी विदेशी है, जब टरेस्ट केंद्रल धगवान्छ। ही हो ।

है ।दैवी-सम्पतिको घारण करनेवाले सात्विक मनुष्य परमानप्रदनिके उद्देश्यसे जो यह, तव और दानरूप वर्ग करते हैं. उन क्योंमें होनेवाली (भाव, विधि, क्रिया आदिकों) क्योंको पुर्तिके लिये क्य करना चहिये ? इसे बतानेके लिये भगवान आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणिखविधः स्पृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिताः पुरा ।। २३ ।। ॐ, तत् और सत्—इन तीनों नामोंसे जिस परमात्माका निर्देश किया गया है. उसी परमात्माने सृष्टिके आदिमें येदों, ब्राह्मणों और यज्ञोंकी रचना की है।

व्याख्या—' ॐ तत्सदिति निर्देशो द्वाराणसिविधः स्पृतः'— ॐ, तत् और सत्—यह तीन प्रकारका परमात्माका निर्देश है अर्थात् परमात्माके तीन नाम है (इन तीनों नामोंको व्याखा भगवान्ने आगेके चार श्लोकोंमें की है। ।

'ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिताः पुरा'— उस परमात्मानं पहले (सृष्टिके आरम्भमें) वेदी, ब्राह्मणी और यज्ञोंको बनाया । इन तीनोमें विधि बतानेवाले वेद हैं. अनुष्ठान करनेपाले बाह्यण है और क्रिया करनेके लिये यज्ञ है। अब इनमें यज्ञ, तप, दान

आदिकी क्रियाओंमें कोई कमी रह जाय, हो हरा, करें ? परमात्माका नाम लें तो उस कमीकी पूर्ति हो जायगी । जैसे रसोई बनानेवाला जलसे आटा सानना (गुँघता) है, तो कभी उसमें जल अधिक पह जाय. तो यह क्या करता है ? आटा और मिला सेता है । ऐसे ही कोई निष्कामभावमे यह, दान आदि शुर कर्म करे और उनमें कोई कमी— अङ्ग-वैगुण्य रह जाय, तो जिस भगवानुसे यज्ञ आदि रवे गये हैं, उस भगवान्का नाम लेनेसे यह अङ्ग-वैगुण्य ठाँक हो जाता है, उसकी पूर्त हो जाती है।

यज्ञदानतपःक्रियाः । तस्मादोमित्युदाहत्य

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ।। २४ ।।

इसलिये वैदिक सिद्धानोंको माननेवाले पुरुयोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्म होती है । 'ॐ' का मबसे पहले उन्तारण क्यों किया जाता व्याख्या—'तस्मादोमित्युदाहत्य \*\*\* ब्रह्मवादिनाम्'— बेदबादीके लिये अर्थात् वेदीको मुख्य माननेवाला जो है? कराण कि सबसे पहले 'ॐ'—प्रणव प्रस्ट वैदिक सम्प्रदाय है, उसके लिये 'ठठ' का उच्चारण हुआ है। उम प्रगयकी दीन महार्थ है। उन मात्राओंने करना साम बताया है । ये 'ॐ' कर उच्चाण करके जिन्दा गायग्री प्रश्नट हुई है और जिन्दा गायग्रीमे ही बेदपाठ, यज्ञ, दान, तव आदि शास्त्रविहेन क्रियाओंने अस्य, साथ और यज्ञु-पह बेदवर्षा प्रकट हो है । प्रवृत होते हैं; क्येंकि जैसे ग्रायें साँड़के बिना फलवती इस दृष्टिसे 'ॐ' सक्का मून है और इंग्लैंक अनुगात गापत्री भी है तथा सब-ने-सब येद भी है.। अर नहीं होती, ऐसे ही बेदकी जितनी ऋचाएँ हैं, खुरियाँ जितनी बैदिक क्रियार्ट की बर्जा है, वे सब 'उटे' है, वे सब 'ॐ' का उन्हारण किये बिना फरापती का उद्यास करते ही की आठी है। नहीं होती अर्धात फल नहीं देती।

त्रदित्यनिमसंघाय

यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाशः विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिमिः ।। २५ ।।

'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माके लिये ही सब कुछ है— ऐसा मानकर मुक्ति चाहनेवाले मनुष्योद्वारा फलकी इच्छासे रहित होकर अनेक प्रकारकी यज्ञ और तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ की जाती हैं।

व्याख्या -- 'तदित्यनभिसंघाय .....मोक्षका-डिक्षभिः' --केवल उस परमात्माकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे, किञ्चिन्मात्र भी फलको इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ. तप, दान आदि शुभ कर्म किये जायै । कारण कि विहित-निषिद्ध, शुभ-अशुभ आदि क्रियामात्रका आरम्भ होता है और समाप्ति होती है । ऐसे ही उस क्रियाका जो फल होता है, उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है अर्थात् कर्मफलके भोगका भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। परन्त परमात्मा तो उस क्रिया और फलभोगके आरम्भ होनेसे पहले भी हैं तथा क्रिया और फलभोगकी समाप्तिके बाद भी है एवं क्रिया और फलभोगके समय भी वैसे-के-वैसे हैं । परमात्माको सत्ता नित्य-निरन्तर है । नित्य-निरन्तर रहनेवाली इस सत्ताकी तरफ ध्यान दिलानेमें ही 'तत् इति' पदोंका तात्पर्य है: और उत्पत्ति-विनाशशील फलको तरफ ध्यान न देनेमें हो 'अनिधसंधाय फलम' पदोंका तात्पर्य है अर्थात नित्य-निरन्तर रहनेवाले तत्त्वकी सृति रहनी चाहिये और नाशवान फलकी अभिसंधि (इच्छा) विल्कुटा नहीं रहनी चाहिये ।

नित्य-निरत्तर वियक्त होनेवाले, प्रतिक्षण अभावमें जानेवाले इस संसारमें जो कुछ देखने, सूनने और जाननेमें आता है, उसीको हम प्रत्यक्ष, सत्य मान लेते हैं और उसीकी प्राप्तिमें हम अपनी चृद्धिमानी और बलको सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसारको प्रत्यक्ष माननेके कारण ही सदा-सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दीखता । इसलिये एक परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर उस संसारका अर्थात् अहंता-ममता (मैं-मेरेपन)

का त्याग करके, उन्होंकी दी हुई शक्तिसे, यज्ञ आदिको उन्होंका मानकर निष्कामभावपूर्वक उन्होंके लिये यज्ञ . आदि शुभकर्म करने चाहिये । इसीमें ही मनुष्यकी वास्तविक बुद्धिमानी और वल-(पुरुपार्थ-) की सफलता है। तात्पर्य यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है, उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं, उस 'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका अनुभव करना है, जो नित्य-निरन्तर प्राप्त है।

भगवान्के भक्त (भगवान्का उद्देश्य रखकर) 'तत्' पदके बोधक राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण, वासदेव, शिव आदि नामोंका उच्चारण करके सब कियाएँ आरम्भ करते हैं ।

अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएँ करते हैं, वे सब भगवानके लिये, भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवान्की आज्ञा-पालनके लिये ही करते हैं, अपने लिये नहीं । कारण कि जिनसे क्रियाएँ की जाती हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि सभी परमात्माके ही हैं. हमारे नहीं है। जब शरीर आदि हमारे नहीं है, तो घर, जमीन-जायदाद, रुपये-पैसे, कुट्रम्ब आदि भी हमारे नहीं हैं। ये सभी प्रभुके हैं और इनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि है, यह भी सब प्रमुको है और हम खद भी प्रमुके ही हैं। हम प्रमुके हैं और प्रभु हमारे है—इस भावसे थे सब क्रियाएँ प्रभुक्ते प्रसन्नताके लिये हो करते हैं।

सन्वय-चीवीसर्वे क्लोकमे '३३' को और पचीसर्वे क्लोकमे 'तत्' राज्यको व्यावत करके उन्य भगवन् आगेके दे स्तोक्से पाँच प्रशास 'सत' शब्दको व्याउन करते हैं।

> साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते ।। २६ ।।

ati keti ketakta eti ta intakti intakta intakti intakti intakti intakta intakti intakta intakta intakta intakta An enemala intakta eti ta intakti intakti intakti intakti intakti intakti intakti intakti intakta intakti intakta intakti हे पार्थ ! परमात्माके 'सत्'—इस नामका सतामात्रमें और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्मके साथ 'सत' शब्द जोड़ा जाता है।

व्याख्या—'सन्दावे'—'परमात्मा है' इस प्रकार परमत्माकी सत्ता-(होनेपन-) का नाम 'सन्दाव' है । उस परमात्मके सगुग-निर्गण, साकार-निराकार आदि जितने रूप है और सगुण-साकारमें भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सर्य आदि जितने अवतार हैं. ये सब-के-सब 'सद्भाव'के अन्तर्गत हैं । इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदिमें कभी अभाव नहीं होता. ऐसे परमात्माके जो अनेक रूप हैं. अनेक नाम हैं. अनेक तरहको लीलाएँ हैं. थे सब-के-सब'सद्धाव'के अन्तर्गत है ।

'साधभावे'— परमात्मप्राप्तिके लिये अलग-अलग सम्प्रदायींमें अलग-अलग जितने साधन बताये गये है, टनमें हृदयके जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ, उत्तम भाव है. ये सब-के-सब 'साधभाव'के अन्तर्गत है ।

'सदित्येनंत्रपञ्चने' — सतामें और श्रेष्टतामें 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है अर्थात जो सदा है. जिसमें कभी किजिन्मात्र भी बन्मी और अभाव नहीं हेता-ऐसे परमात्मके लिये और वस परमात्मकी प्राप्तिके लियं देवी सम्पतिके जो सत्व, हम्मा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण है, उनके लिये 'सत्' शब्दश प्रयोग किया जाता है; जैसे-- सत-तत्व, संदुग्ण, सदाव आहि ।

'प्रशाने कर्मणि तथा सङ्ख्यः पार्च यन्यते'—परमात्मप्राप्तिके लिये अलग-अलग सम्प्रदायोमें अलग-अलग जितने साधन बताये गर्व हैं, उनमें क्रियारूपसे जितने क्षेष्ठ आयरण है, व सत्र-के-सब 'प्रशासे कर्मीज' के अन्तर्गत है। इसी प्रकार शास्त्रविधिक अनुसार यहोपर्यात, विचाह आईद संस्कार: अत्रदान, ममिदान, गोदान आदि दान; और कर्आ-यायड़ी रादयाना, धर्मशाला बनगाना, मन्दिर यनवाना, यंगीचा लगवाना आदि ग्रेष्ठ कर्म भी 'प्रशाने कर्मीण' के अन्तर्गत आते हैं । इन सब शेह आचरणोमें, श्रेष्ठ कर्गोमें 'सत्र' शब्दका प्रयोग किया जाता है। जैसे-सदाबाद सत्वर्ग, सत्मेत्रा, सङ्ग्रहार आदि ।

# यजे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चंव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।। २७ ।।

यज्ञ. तप और दानरूप कियामें जो स्थिति (निष्ठा) है, यह भी 'सत्'—ऐसे यही जाती है और उस परमात्माके निमित्त किया जानेवाला कर्म भी 'सत्'—ऐसा ही कहा जाता है । व्यास्त्रा-'यते तपसि दाने च स्वितिः सदिति सोव्यते'— यज्ञ, तम और दानव्य प्रशंसनीय क्रियाओंने जो स्थित (निष्ठा) होती है, वह मन् करी करी है। दैने, किसीमी सालिक महाने, निमीकी सलिक : तामें और क्रिसेंबी मालिक दममें के स्पिति—निश है अर्पत् इनमेरी एक-एक घीडके प्रति हरयने जो धरा है और इने बन्देश में रागल है, यह 'मनिया' (सद-निया) कही जाती है।

था पर देनेस सत्तर्य पर है कि जिस कार केलेमे सर्वक या. या और दाने अदा—िक

होती है, ऐसे हो स्थिती वर्गपानी, सिसीमी अर्थमपर्मने, रिगोपी गाय-राज-मालनो, रिगोपी अदिव-मनस्ते विभीते नेतरे विभीते व्या बालनमें, कियानी पर्यक्रत समित्र और कितरी में गहा है में. विमोको यमुद्रारीमें, विगरियो प्रयास्थ्य और विगर केर्सी के स्टब्से ब्रह्म है, उसी के की, विषय और सुपाना है, यह भी भीतह यह से साड़ है। ं - 'कर्स केव सरसीव शहिलोवानिकीको — 'अन

प्रशंसदेव करों। अन्या करी से माने गरण हो १-लीक (मारपीर्ध गार्-सवार्ट) भी

पारमार्थिक (खरूपसे ही भगवत्सम्बन्धी):---

- (१) वर्ण और आश्रमके अनुसार जीविकाके लिये यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक और खाना-पीना, उठना-बैठना, कर्तव्य-कर्म चलना-फिरना, सोना-जगना आदि शारीरिक कर्म-ये सभी 'लौकिक' है।
- (२) जप-ध्यान, पाठ-पुजा, कथा-कीर्तन, श्रवण-मनन, चिन्तन-ध्यान आदि जो कुछ किया जाय, वह सब 'पारमार्थिक' है ।

इन दोनों प्रकारके कमोंको अपने सुख-आराम आदिका उद्देश्य न रखकर निष्कामभाव एवं श्रद्धा-विश्वाससे केवल भगवानके लिये अर्थात भगवत्रीत्वर्थ किये जायै तो वे सब-के-सब 'तदर्थीय कमें हो जाते हैं । भगवदर्थ होनेके कारण उनका फल 'सत्' हो जाता है अर्थात् सत्खरूप परमात्माके साथ सम्बन्ध होनेसे वे सभी 'दैवी सम्पत्ति' हो जाते हैं. जो कि मक्ति देनेवाली है।

जैसे अग्निमें ठीकरी रख दी जाय तो अग्नि उसको अग्निरूप बना देती है । यह सब अग्निकी ही विशेषता है कि ठीकरों भी अग्निरूप हो जाती है! ऐसे ही उस परमात्माके लिये जो भी कर्म किया जाय, वह सब सत् अर्थात् परमात्मखरूप हो जाता है अर्थात् उस कर्मसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। उस कर्ममें जो भी विशेषता आयी है, वह परमाताके सम्बन्धसे ही आयी है । वास्तवमें तो कर्ममें कछ भी विशेषता नहीं है।

यहाँ 'तदधींयम्' कहनेका तात्पर्य है कि जो कँचे-से-कँचे भोगोंको, स्वर्ग आदि भोग-भूमियोंको न चाहकर केवल परमात्माको चाहता है, अपना कल्याण चाहता है. मिक्त चाहता है. ऐसे साधकका जितना पारमार्थिक साधन वन गया है, वह सब सत् हो जाता है। इस विषयमें भगवान्ने कहा है कि 'कल्याणकारी काम करनेवाले किसीकी भी दुर्गीत नहीं होती' (गीता ६ । ४०), इतनी ही बात नहीं, 'जो योग-(समता अथवा परमात्मतत्त्व-) का जिज्ञास होता है, वह भी वेदोंमें स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये बताये हए सकाम कमोंसे ऊँचा उठ जाता है' (गीता ६ ।४४) । कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, पर उस परमात्माके लिये किया हुआ साधन-कर्म नष्ट नहीं होता. प्रत्यत सत हो जाता है ।

\*

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें आया कि परमात्माके उद्देश्यसे किये गये कर्म 'सत्' हो जाते हैं। परन्तु परमात्माके उद्देश्यसे रहित जो कर्म किये जाते हैं. उनकी कौन-सी संजा होगी? इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ।। २८ ।।

हे पार्थ ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तथा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाय, वह सब 'असत्'—ऐसा कहा जाता है। उसका फल न यहाँ होता है, न मरनेके बाद ही होता है अर्थात् उसका कहीं भी सत् फल नहीं होता ।

व्याख्या--'अभ्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च पत्'—अभ्रद्धापूर्वक यह, दान और तप किया जाय, और कृत च यत्' अर्थात् जिसको शासमें आहा आती है, ऐसा जो कुछ कर्म अन्नद्धापूर्वक किया जाय- यह सब 'असत्' कहा जाता है।

'अध्यक्ष्य' पदमे श्रदाके अभावक चायक 'नप्र' समास है, जिसका तात्वर्य है कि आमुर लोग परलेक, प्तर्जन्य, धर्म, ईश्वर अदिमें श्रद्धा नहीं रखते । बरन धर्म नहिं आग्रय धारी ।

मृति विरोध रत सब नर नारी ।।

क्ष्यतं 'सहवरितासहवरितवोर्पये सहवरितसेव प्रहणम्'-व्याकाणके इस म्याप्के अनुमार यहः, टाव और तयके साहवर्षसे 'कृतम्' घट्टमे शासीय कर्म ही लिये आदैंगे ।

(मनस ७ । ९८ । १)

--इस प्रकारके विरुद्ध भाव रखका ये यज्ञ. दान आदि क्रियाएँ करते हैं।

जब वे शाखमें श्रद्धा ही नहीं रखते, तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं ? ये उन शासीय कर्मोंको इसलिये करते हैं कि लोगोंने उन क्रियाओंका ज्यादा प्रचलन है. उनको करनेवालोंका लोग आदर करते हैं तथा उनकों करना अच्छा समझते है। इसलिये समाजमें अच्छा बननेके लिये और जो लोग यज्ञ आदि शासीय कर्म करते हैं, उनकी श्रेणीमें गिने जानेके लिये वे श्रद्धा न होनेपर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं।

'असदित्युच्यते पार्थं न च तठोत्य ने इह'-अग्रद्धापूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शासीय कर्म किया जाय, वह सब 'असत्' कहा जाता है। उसका न इम लोकमें फल होता है और न परलोकमें---जन्म-जन्मान्तरमें ही फल होता है। तात्वर्य यह कि सकामभावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक शासीय कर्नोंको करनेपर यहाँ धन-वैभव, स्प-पत्र आदिको प्राप्ति और मानेके बाद सागादि लोकोंकी प्राप्त हो सकती है और उन्हें कर्मीको निकासभावसे श्रद्ध एवं विपिपूर्वक करनेपर अन्तःकरणको शृद्धि होकर परमात्मप्राप्ति हो जाती है; परन्तु अन्नद्धापूर्वक यमें करनेवालीको इनमेसे वंदं भी फल प्राप्त नहीं होता ।

यदि यहाँ यह कहा जाय कि अन्रदासुर्वक जो कुछ भी किया जाता है, उसका इस स्तेतनों और परलोको कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने भागनार्म किये जते हैं, ये सभी अप्रदासे ही किये जते हैं, हुद हो उनार भी कीई पत नहीं होना चाहिये। और मनुष्य भोग भोगने तथा संगत बरनेगी इच्छानी लेल अन्यव, अन्यवर, सुत्र, काट, पीवेबारी अर्जाट जिल्हें भी पार-वर्ल करण है, उन क्लीस फल द्वार भी नहीं घाडता ! पर वान्तवने ऐसे बात है नहीं । करण कि फर्मीस यह नियम है कि रागी पुरव रामदर्गक को कुछ भी कर्म करना है, उसस मल वर्तीर म चहनेस भी क्लीमें निरात हो है। इसलिये आसरी सम्पदावालीको बन्धन और आसी योनियों तथा नरकोंकी प्राप्ति होती है।

छोटे-से-छोटा और साधारण-से-साधारण कर्न भी यदि उस परमात्मके ठदेश्यमे ही निञ्हामभायपर्वेक किया जाय, तो यह कर्म 'सत' हो जाता है अर्थन

परमात्माको प्राप्ति करानेवाला हो जाता है: परन बड़े-से-मड़ा यज्ञाद कर्म भी यदि श्रद्धापूर्वक और शासीय विधि-विधानसे सकामभावपूर्वक किया जाए. तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है। परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला नहीं होता तथा वे यहाँ है कमें यदि अश्रद्धापूर्वक किये जाये, तो धे सब आत् हो जाते हैं अर्थात् 'सत्' फल देनेवाले नहीं होते ।

तालार्य यह है कि परमाताको प्राणिमें क्रियाको प्रधानता

नहीं है, प्रत्यन श्रद्धा-भायको ही प्रधानता है ।

पूर्वोक्त सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, सत्-स्थित और तदर्थीय कर्म-ये पाँची परमात्राको प्रतित करानेवाले होनेसे अर्थात् 'सत्'—परमासाकै साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले होनेसे 'सत्' वहे जाते हैं।

अन्नदासे किये गये कर्म 'अमत्' गयो होते हैं ? घेटोंने, भगयानने और शास्त्रीन कृपा बनके मनुष्येकि करवाज़के लिये ही ये शुभ कर्म बताये हैं, पर औ मनव्य इन तीनोंचर अश्रद्धा करके राम बर्म बरते है. उनके ये सब कर्म 'अमत्' हो जाते हैं । इन तीनीस मी हुई अन्नदाने कारण उनको नरफ अदि देख मिलने चाहिये, परना उनके कमें सुम (आफे) हैं, इस्लिये वन कर्मीमा कोई परन नहीं होडा-पटी उनके लिये दग्ड है।

मनुष्यको अधित है कि कर यह, दन, दन, तेथे, वन कार्द रामगिति वर्मोंने बद्धार्येक और नियानपारमे क्ये । मरशान्ते विरोप कृष्ट करके मान्य-दारी दिया है और इसमें राम कर्म करनेमें असनेको और सब स्टेगीमी साम होता है। इमनिय विवास अपने और परिवास सवका दिन हो—होंगे केंद्र कर्तव्यन्तर्म सद्धार्टक और मगणपूर्व प्रगतपूर्व तिये क्षणी राष्ट्र यशिवे ।

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सन्तदशोऽध्यायः ।।१७ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्, —इन भगवत्रामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्धगवद्गीतोपनिषद्रूच्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'श्रद्धात्रयविभागयोग' नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १७ ।।

इस अध्यायमें श्रद्धाके तीन विभाग किये गये हैं— साल्विकी, राजसी और तामसी । इस विभागको जो ठीक-ठीक जान लेगा, वह साल्विकी श्रद्धाका ग्रहण और राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग कर देगा । राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग करते ही (साल्विकी श्रद्धासे) भगवान्के साथ स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जायगा । इसलिये इस अध्यायका नाम 'श्रद्धात्रयविभागयोग' रखा गया है ।

### सत्रहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अध सप्तदशोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन उक्षाच' आदि पदींके चार, श्लोकीक तीन सौ अङ्तीस और पुण्यिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदींका योग तीन सौ अड्डावन है।
- (२) इस अध्यायमें 'अध सप्तदशोऽध्यायः' के आठ, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोंके तेरह, श्लोकंकि आठ सौ छियानवे और पुष्पिकाके इक्यावन अक्षर

हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सौ अड़सठ है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं ।

(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं—'अर्जुन उवाच' और 'श्रीभगवानुवाच' ।

### सत्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोमंसे तीसरे श्लोकके पहले चरणमें 'मगण' और तीसरे चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-वियुत्ला', दसवें और बारहवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पचीसवें-छव्यीसवें श्लोकिक तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-वियुत्ला', सोलहवें-सत्रहवें श्लोकिक प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-वियुत्ला', 'यारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-वियुत्ला', और उन्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-वियुत्ला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष उन्नीस श्लोक ठीक 'पच्यावकर 'अनुष्टृप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।







# अथाष्ट्रादशोऽध्यायः

#### अवतरणिका--

श्रीभगवान्ने दूसरे अध्यायके उत्तालीसर्वे श्लोकमें 'एवा तेऽभिहिता सांख्ये द्युद्धियोंगे त्विमां भृणुं पदींसे जिस सांख्ययोग और कर्मयोगकी बात कही है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें सांख्यिनेष्ठा और योगनिष्ठाके नामसे कहा है। उन दोनों निष्ठाओंके तत्वको अलग-अलग रूपसे ठीक जाननेकी इच्छा अर्जुनके मनमें थी। परन्तु जिस प्रकार भगवान्को सातवेंसे पंद्रहवें अध्यायतक दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्तिको कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुनको भी तीसरेसे सबहवें अध्यायतक उन दोनों निष्ठाओंके विषयमें अपनी जिज्ञासा प्रकट करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ,।

तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें दो निष्ठाओंको कहकर भगवान्ने चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें बताया कि मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभीका है, फिर आपने सृष्टिके आदिमें सूर्यको कैसे उपदेश दिया ? उत्तरमें भगवान्ने अपने अवतार और कर्मयोगके तत्त्वका वर्णन किया । चौथे अध्यायके ही चौतीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको ज्ञान प्राप्त करनेकी आज्ञा दी—'त्रद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रभ्नेन सेवया' और वयालीसर्वे श्लोकमें योगमें स्थित होनेकी आज्ञा दी—'क्षित्वैनं संशायं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत ' इन दो अलग-अलग आज्ञाओंके कारण अर्जुनने पाँचवें अध्यायके आरम्भमें दोनोमें अपने लिये एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा । उसके उत्तरमें भगवान्ने पाँचवें अध्यायका विषय पूरा कहकर अपनी ओरसे ही छठे अध्यायका विषय आरम्भ किया ।

छठे अध्यायके तैंतीसवें-चौंतीसवें श्लोकोंमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताके विषयमें प्रश्न किया । उसका भगवान्ने बहुत संक्षेपसे उत्तर दिया । फिर अर्जुनने सैंतीसवेंसे उत्तालीसवें श्लोकतक योगप्रष्ट पुरुषकी गतिके विषयमें प्रश्न किया । उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने छठे अध्यायका विषय समाप्त किया । छठे अध्यायके अत्तिम श्लोकमें भगवान्ने अपने भक्तको सम्पूर्ण योगियोंमें परम श्लेष्ठ वताया । उसीको लेकर भगवान्ने सातवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसमें भिक्तका विशेष वर्णन किया ।

सातर्वे अध्यायके अन्तमें आये हुए ब्रह्म, अध्यात्म आदिको लेकर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गति-विषयक सातवें प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने विस्तारपूर्वक आठवें अध्यायका विषय कहा । फिर सातवें अध्यायमें जो विषय छूट गया था, उसी विषयका वर्णन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायमें ग्यारहवें श्लोकतक किया । दसवें अध्यायके नवें, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें मक्त और उत्तर कृषाकी वात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए । अतः अर्जुनने यारहवेंसे अउत्तरहवें श्लोकतक भगवान्की स्तृति की और अपनी विभृतियोंको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना को । अपनी मुख्य-मुख्य विभृतियोंको कहते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अन्तमें कहा कि है अर्जुन । तेरको बहुत जाननेकी क्या जरूरत हैं? मैं सम्पूर्ण संसारको अपने एक अंशमें व्याद्य करके स्थित हैं। इसी बातको स्रोकर ग्यारहवें अध्यायके आरम्भें अर्जुनने भगवान्ते अपना विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की । अपना विश्वरूप दिखानेक भगवान्ते ग्यारवें अध्यायके अन्तमें कहा कि अनन्य भक्ति स्रोतं वर्षेन, क्षत्र और मेरेसे प्रवेश—यें स्रांने हो जाते हैं।



# अथाष्ट्रादशोऽध्यायः

#### अवतरणिका--

श्रीभगवान्ने दूसरे अध्यायके उत्तालीसवें श्लोकमे 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये द्वाद्धियेंगे त्विमां भूणु' पदोंसे जिस सांख्ययोग और कर्मयोगकी बात कही है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें सांख्यिनाष्टा और योगनिष्ठाके नामसे कहा है। उन दोनों निष्ठाओंके तत्वको अलग-अलग रूपसे ठीक जाननेकी इच्छा अर्जुनके मनमें थी। परन्तु जिस प्रकार भगवान्को सातवेंसे पंद्रहवें अध्यायतक दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पतिको कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुनको भी तीसरेसे सत्रहवें अध्यायतक उन दोनों निष्ठाओंके विषयमें अपनी जिज्ञासा प्रकट करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें दो निष्ठाओंको कहकर भगवान्ते चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें बताया कि मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभीका है, फिर आपने सृष्टिके आदिमें सूर्यको कैसे उपदेश दिया ? उत्तरमें भगवान्ते अपने अवतार और कर्मयोगके तत्त्वका वर्णन किया । चौथे अध्यायके ही चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनको ज्ञान प्राप्त करनेकी आज्ञा दी—'तद्विद्ध प्रणिपातेन परिप्रक्षेन सेयया' और वयालीसवें श्लोकमें योगमें स्थित होनेकी आज्ञा दी—'क्रिक्तें संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ट भारत ' इन दो अलग-अलग आज्ञाओंके कारण अर्जुनने पाँचवें अध्यायके आरम्भमें दोनोंमें अपने लिये एक निश्चित कत्याणकारक साधन पूछा । उसके उत्तरमें भगवान्ते पाँचवें अध्यायका विषय पूरा कहकर अपनी ओरसे ही छठे अध्यायका विषय आरम्भ किया ।

छ्ठे अध्यायके तैतीसर्वे-चौतीसर्वे श्लोकोमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताके विषयमें प्रश्न किया। उसका भगवान्ने बहुत संक्षेपसे उत्तर दिया। फिर अर्जुनने सैतीसर्वेसे उत्तालीसर्वे श्लोकतक योगप्रष्ट पुरुषकी गतिके विषयमें प्रश्न किया। उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने छठे अध्यायका विषय समाप्त किया। छठे अध्यायके अत्तिम श्लोकमें भगवान्ने अपने भक्तको सम्पूर्ण योगियोमें परम श्रेष्ठ बताया। उसीको लेकर भगवान्ने सातवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसमें भिक्तका विशेष वर्णन किया।

सातवें अध्यायके अन्तमें आये हुए ब्रह्म, अध्यात्म आदिको लेकर अर्जुनने आठवें अध्यायके आत्ममें सात प्रश्न किये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गति-विपयक सातवें प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने विस्तारपूर्वक आठवें अध्यायका विषय कहा । फिर सातवें अध्यायमें जो विषय छूट गया था, उसी विषयका वर्णन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायमें ग्यारहवें श्लोकतक किया । दसवें अध्यायके नवें, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें भक्त और उत्तरप कृपाकी बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए । अतः अर्जुनने बारहवेंसे अट्यरहवें श्लोकतक भगवान्की स्तृति की और अपनी विभृतियोंको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना की । अपनी मुख्य-मुख्य विभृतियोंको कहते हुए भगवान्ते दसवें अध्यायके अन्तमें कहा कि 'हें अर्जुन! तेरिको बहुत जानेकी क्या जरूरत है ? मैं सम्पूर्ण संसारको अपने एक अंशमें ध्वाप्त बरके स्थित हूँ । इसी बातको सेकर ग्यारहवें अध्यायके आरम्पमें अर्जुनने भगवान्ते अपना विषरूप दिखानेक लिये प्रार्थना की । अपना विषरूप दिखानेक स्वित्त भावान्ते सित्त की । अपना विषरूप दिखानेक नियं प्रार्थना की । अपना विषरूप दिखानेक नियं प्रार्थना की । अपना विषरूप दिखानेक नियं प्रार्थना की । अपना विषरूप दिखानेक नियं प्रारंकों मेरा दर्शन, ज्ञात और मेरीमें प्रवेश—ये तीनों हो जाते हैं ।

ग्यारहवे अध्यायके अन्तमें भंगवानने मिककी महिमा कही और उससे पहले (४ । ३४-३७; ५।१३-२६; ६ ।२४-२८ और ८ ।११-१३) निर्गुण-तत्त्वकी उपासनाकी महिमा कही । उन दोनोमें कौन श्रेष्ठ है--इस बातको अर्जुनने बारहवें अध्यायके आरम्भमें पूछा । उत्तरमें भगवानने बारहवें अध्यायमें भक्तिको और तेरहवें-चौदहवें अध्यायोमें निर्गुण-साधनाकी बात कही । चौदहवें अध्यायके इकीसवें श्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा तो भगवान्ते गुणातीतके लक्षण और आचरण वताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय -बताया । उसी-(अव्यभिचारिणी भक्ति-) के वर्णनमें भगवानुने पंद्रहवें अध्यायका विषय कहा । पंद्रहवें अध्यायके अत्तमें 'स सर्वविद भजित मां सर्वभावेन भारत' पदीसे यह बात कही कि दैवी सम्पतिवाले पुरुष मेरा भजन करते हैं और अर्थान्तरमें आसुरी सम्पतिवाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते । इससे पहले भी सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें और नवें अध्यायके बारहवें-तेरहवें श्लोकोंमें संकेतरूपसे दैवी और आसुरी सम्पत्तिकां वर्णन हुआ था। अतः दैवी और आसुरी सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये सोलहवें अध्यायका आरम्प हुआ ।

सोलहवें अध्यायके उपात्त्य श्लोकको लेकर अर्जुनने सत्रहवें अध्यायके आरम्भमें निष्ठाके विषयमें प्रश्न किया । उत्तरमें भगवान्ने तीन प्रकारकी श्रद्धाका वर्णन करते हुए अध्यायका विषय पूरा कर दिया । सत्रहर्वे अध्यायके बाद अब अर्जुन तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें कही दो निष्ठाओंक तत्वको अलग-अलग स्पष्ट जाननेके लिये भगवानुके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं।

## अर्जुन उवाच

## संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितम । त्यागस्य च ह्रषीकेश पृथक्षेशिनिष्दन ।। १ ।। \*

अर्जुन खोले---हे महाबाहो ! हे हवीकेश ! हे केशिनियूदन ! मैं संन्यास और त्यागका तत्त्व अलग-अलग जानना चाहता है ।

(क) संन्यासस्य महावाहो तत्त्विमच्छामि वेदितम्—

(१) संन्यास किसे कहते हैं ?--

किसी भी कर्मके साथ कर्नापनका भाव न रहना और मुद्धिका करीं भी लिख न होना (१८ /१७)।

(२) संन्यासी कैसा होना चाहिये ?—

रागाहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार होना घाडिये (१८ । २६)।

(३) संन्यासका सामन कैसा होना चाहिये ?--

मात्त्रिको बुद्धिवाला, धैराग्यवान, एकानका सेवन करनेवाला, इन्द्रियोका नियमन करनेवाला, शरीर-वाणी-प्रनको संयत करनेवाला आदि होना चाहिये (१८ । ५१-५३) .।

(४) संन्यासीके आचरण कैसे होने चाहिये ?— कर्नृत्वाभिमान और राग-देशमें रहित होकर कमें करना (१८ । २३) ।

(५) सेन्यासीका भाव कैसा होना चाहये ?—

सम्पूर्ण विभक्त प्राणियोमे विभागसहित एक परमाञ्चनत्त्रको देखना (१८ । २०) ।

(६) संन्यासका फल क्या होता है?-

अर्जुनकी इस जिज्ञासाके समाधानमें भगवान्ने जो-को धार्ते कही हैं, उनके आधारपर अर्जुनके मनभें आयो अन्य विज्ञासाओंका भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है-

महावाहो व्याख्या—'संन्यासस्य सामर्थ्यका सचक है। अर्जनद्वारा इस सम्बोधनका प्रयोग करनेका भाव यह है कि आप सम्पूर्ण समाधान आप इस प्रकार करें. जिससे मैं विषयको सरलतासे समझ सकँ ।

'ह्रपोकेश' सम्बोधन अन्तर्यामीका वाचक है। इसके प्रयोगमें अर्जनका भाव यह है कि मैं संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहता हूँ; अतः इस विषयमें जो-जो आवश्यक वातें हों. उनको आप (मेरे पछे बिना भी) कह दें।

'केशिनियदन' सम्बोधन विघोंको दूर करनेवालेका सूचक है। इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तोंके सम्पूर्ण विघोंको दूर कर देते हैं. उसी प्रकार मेरे भी सम्पूर्ण विघोंको अर्थात् शङ्काओं और संशयोंको दर कर दें।

जिजासा प्राय: हो प्रकारमे प्रकट की जाती है---(१) अपने आचरणमें लानेके लिये और (२) सिद्धान्तको समझनेके लिये । जो केवल पढाई करनेके लिये (सीखनेके लिये) सिद्धान्तको समझते हैं. वे कैवल पुस्तकोंके विद्वान बन सकते हैं और नयी पुस्तक भी बना सकते हैं. पर अपना कल्याण नहीं

वर सकते \* । अपना कल्याण तो वे ही कर सकते पथकेशिनियदन'—यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधन हैं जो सिद्धान्तको समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये तत्पर हो जाते हैं।

यहाँ अर्जनको जिज्ञासा भी केवल सिद्धान्तको विषयोंको कहनेमें समर्थ हैं; अतः मेरी जिज्ञासाका जाननेके लिये ही नहीं है, प्रत्यत सिद्धान्तको जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये हैं।

> 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये' (गीता २ । ३९) में आये 'सांख्य' पटको ही यहाँ 'संन्यास' पदसे कहा गया है। भगवानने भी सांख्य और संन्यासको पर्यायवाची माना है: जैसे--पाँचवें अध्यायके दसरे श्लोकमें 'संन्यासः', चौथे श्लोकमें 'सांख्ययोगी', पाँचवें श्लोकमे '**यत्सांख्यै:**' और छठे श्लोकमें 'संन्यासला' पदोंका एक हो अर्थमें प्रयोग हुआ है। इसलिये यहाँ अर्जनने सांख्यको ही संन्यास कहा है ।

इसी प्रकार 'बद्धियोंगे त्विमां शुण' २ (३९) में आये 'योग' पदको ही यहाँ 'त्याग' पदसे कहा गया है। भगवानने भी योग (कर्मयोग) और त्यागको पर्यायवाची माना है; जैसे--दूसरे अध्यायके अडतालीसवें श्लोकमें 'सङ्गं त्यक्तवा' तथा इक्यावनवें श्लोकमे 'फलं स्वक्त्वा', तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'कर्मयोगेन योगिनाम'. चौथे अध्ययके धीमवें **श्लोकमें** 

परमात्पतत्त्वमें प्रविष्ट होना (१८ । ५५) ।

<sup>(</sup>ख) त्यागस्य च ह्रपीकेश पृथकेशिनिपृदन—

<sup>(</sup>१) त्याग किसे कहते हैं ?

कर्म और कर्मफलको आसक्तिका त्याग करके कर्तव्य कर्म करना (१८ । ६) ।

<sup>(</sup>२) त्यागी कैसा होना चाहिये ?---

कर्मफलका त्यामी होना चाहिये(१८ । ११) ।

<sup>(</sup>३) त्यागका साधन कैसा होना चाहिये ?---

कर्म और पालकी आसक्तिका त्याग (१८ । ९) ।

<sup>(</sup>४) त्यागीके आचरण कैसे होने चाहिये ?--

अकुशल कर्मसे द्वेष न करना और कुशल कर्ममें आसक न होना (१८ ।१० पूर्वार्ध) ।

<sup>(</sup>५) त्यागीका भाव कैसा होना चाहिये ?—

कर्तव्यमात्र करना (१८।१)।

<sup>(</sup>६) त्यागका फल क्या होता है?--परमात्मतत्त्वमें स्थित होना (१८ । १० उत्तरार्घ) ।

<sup>\*</sup>असत्को असत् जाननेपर भी तयतक सन्दर्भ प्राप्ति नहीं होती, जवनक पनुष्य सन्दर्भ प्राणिको ही अपने जीवनका सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता ।

कर्मफलासहुम् ', पाँचवें अध्यायके चौथे 'श्लोकमें 'योगी', 'वावें श्लोकमें 'तद्योगैतिष गध्यते', ग्यारहवं श्लोकमें 'संहूं त्यक्त्या' तथा वारहवं श्लोकमें 'क्सफलं त्यक्त्या', बारहवं अध्यायके वारहवं श्लोकमें 'त्यागात्' पदोंका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है। इसलिये यहाँ अर्जुनने कर्मयोगको ही त्याग कहा है।

#47474547774677677777777777777

अच्छी तरहसे रखनेका नाम 'संन्यास' है---'सम्यक न्यास: संन्यास:' । तात्पर्य है कि प्रकृतिकी चीज सर्वथा प्रकृतिमें देने (छोड़ देन) और विवक्त द्वारा प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर लेनेका नाम 'सन्यास' है।

कर्म और फलको आसितको छोड़नेका नाम 'त्याग' है। छठे अध्यायके चीथे स्लोकमें आया है कि जो कर्म और फलमें आसक्त नहीं होता, वह योगारूढ़ हो जाता है।

¥

सम्बन्ध — अर्जुन की जिज्ञासाके उत्तरमें पहले भगवान् आगेके दो श्लोकोमें अन्य दाशीनक विद्वानेके चार मत बताते हैं।

### श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्यागं विचक्षणाः ।। २ ।। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ।। ३ ।।

श्रीभगवान् वोले— कई विद्वान् काम्य कमोंके त्यागको संन्यास कहते हैं और कई विद्वान् सम्पूर्ण कमोंके फलके त्यागको त्याग कहते हैं। कई विद्वान् कहते हैं कि कमोंको दोषकी तरह छोड़ देना चाहिये और कई विद्वान् कहते हैं कि यहा, दान और तप-रूप कमोंका त्याग नहीं करना चाहिये।

व्याख्या-- दार्शनिक विदानीके चार मत है--

१-'काप्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कययो यिदुः'-कई विद्वान् कहते हैं कि काप्य कर्मेके स्माणका नाम 'संन्यास' है अर्थात् इष्टको प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनका त्याग

करनेका नाम 'संन्यास' है ।

२- 'सर्वकर्षफलत्यागं प्राहुस्यागं विचक्षणाः'-कई विद्वान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मेक फलको इच्छक्त त्याग करनेका नाम 'त्याग'है अर्थात् फल न चाहकर कर्तव्य-कर्मीको करते रहनेका नाम 'त्याग' है ।

३-'त्मान्यं दोष \* वदित्येके कमं प्राहुमंत्रीषणः'— कई विद्वान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मोंको दोपको तरह छोड़ देना चाहिये।

४- यज्ञदानतपःकर्म न त्यान्यमिति चापरे'---अन्य

विद्वान् करते हैं कि दूसरे सब कमॉबर भले हो लाग कर दें. पर यहा, दान और सफर पर्कोंका स्वाम

हुमरा अत्तर यह है कि 'वृति' प्रत्यय अध्यय यनकर क्रियाका विरोधण होता है और 'मतुप'

प्रत्यय कर्ता और कर्मका विशेषण बनता है।

<sup>\* &#</sup>x27;दोयवत' पद व्याकरणके 'वित' और 'मतुप' दोनों प्रत्यचोंसे बनता है; पानु दोनोंका अर्घ दो ता,का होता है। 'यति' प्रत्यय करनेसे 'दोयवत' पदका अर्थ होता है— कर्मोंको द्रेपकी तरह छोड़ देना चाहिये और 'मतुप' प्रत्यय करनेसे 'दोयवत' पदका अर्थ होता है—दोपवाले कर्म छोड़ देने चाहिये। पानु यहाँ 'यति' प्रत्ययका हो अर्थ लेना चाहिये, 'मतुप' प्रत्ययका नहीं; क्योंकि 'मतुप' प्रत्ययका अर्थ भगवान्त्रे मनके अनुसार है (गीता १८।४८), दार्शनिकोंके मतके अनुसार नहीं।

नहीं करना चाहिये ।

उपर्यक्त चारों मतोंमें दो विभाग दिखायी टेते हैं--पहला और तीसरा मत 'संन्यास'-(सांख्ययोग-)का है तथा दसरा और चौथा मत 'त्याग'-(कर्मयोग-) का है। इन दो विभागोंमें भी थोडा-थोडा अन्तर है। पहले मतमें केवल काम्य-कर्मीका त्याग है और तीसरे मतमें कर्ममात्रका त्याग है । ऐसे ही दसरे मतमें कमेंकि फलका त्याग है और चौथे मतमें यज टान और तपरूप कमेंकि त्यागका निपेध है।

दार्शनिकोंके उपर्युक्त चार मतोंमें क्या-क्या कमियाँ हैं और उनको अपेक्षा भगवानके मतमें क्या-क्या विलक्षणताएँ हैं. इसका विवेचन इस प्रकार है-

१-'काम्यानां कर्मणां न्यासं सेन्यासम्'—संन्यासके इस पहले मतमें केवल काम्य-कर्मीका त्याग यताया गया है; परन्तु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यकं कर्तव्य-कर्म बाकी रह जाते हैं † । अतः यह मत पूर्ण नहीं है; क्योंकि इसमें कर्तत्वका त्याग बताया है और

न स्वरूपमें स्थिति हो बतायों है। परन्त भगवानके मतमे कर्मोमें कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूपमें स्थित हो जाती है: जैसे-इसी अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'जिसमें अहंकतभाव नहीं है और जिसकी बृद्धि कर्मफलमें लिप्त नहीं होती'—ऐसा कहकर कर्तत्वाभिमानका त्याग वताया है और 'अगर वह सम्पूर्ण प्राणियोंको मार दे, तो भी न मारता है, न बँधता है'—ऐसा कहकर खरूपमें स्थिति वतायी है।

२-'त्याञ्यं दोषवदित्येके'--संन्यासके इस दसरे मतमें सब कमोंको दोषकी तरह छोड़नेकी बात है। परन्तु सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कोई कर ही नहीं सकता (गीता ३ । ५) और कर्ममात्रका त्याग करनेसे जीवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता (गीता ३ । ८)। इसलिये भगवानने नियत कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेको राजस-तामस स्याग वताया है (१८ ।७-८) ।

३-'सर्वकर्मफलत्यागम्'-त्यागके इस पहले मत्रमे केवल फलका त्याग बताया है। यहाँ फलत्यागके अन्तर्गत केवल कामनाके त्यागकी ही बात आयी है \* ।

ः रैं कर्म पाँच प्रकारके होते हैं---

(१) नित्यकर्म— शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किये जाते हैं, उनको 'नित्यकर्म' कहते हैं; जैसे-संध्या, गायत्री आदि ।

(२) नैमितिक कर्म- देश, काल, परिस्थित आदि किसी निमित्तको लेकर जो कर्म किये जाते हैं, उनको नैमित्तिक कर्म कहते है;जैसे गङ्गा, प्रयाग, नैमिवारण्य, पुष्कर आदि तीथोंमें जाकर जो शास-विहित कर्म किये जाते हैं, ये 'देशकृत नैमित्तिक कर्म' हैं; एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, महण, होली, दीपावली, अक्षयततीया आदिके समय जो शास्त्रविहित कमें किये जाते हैं, वे 'कालकृत नैमित्तिक कर्म हैं; पुत्रके उत्पन्न होनेपर, पुत्र या पुत्रीका विवाह होनेपर, किसीकी मृत्यु होनेपर, संत-महात्माओंका सत्सङ्घ मिलनेपर जो शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं, ये 'परिस्थितिकृत नैमितिक कर्म' हैं ।

(३) काम्य कर्म— हमारा मान-सम्मान हो जाय,लोगोमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय, हमारा पुत्र हो जाय, हमें यहत-सा धन मिल जाय, हमारी मनचाही हो जाय आदि इप्टकी प्राप्तिके लिये, और हमारा रोग मिट जाय, आफत मिट जाय, कर्जा दर हो जाय आदि अनिष्टकी नियुत्तिके लिये जो शास्त्रीय अनुष्ठान किये जाते हैं, से सब 'काम्य कर्म' कहलाते हैं ।

(४) प्रायद्यित कर्म-हमारे द्वारा वने हुए पापोंको दूर करनेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, ये सब 'प्रायश्चित कर्म' कहलाते हैं। इसके हो भेद हैं—विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे, किसीके हाधसे चुहा, बिल्ली, कवूतर आदि भर जाय हो इन ज्ञात पायोको दूर करनेके निधे धर्पतिन्यु, निर्णयसिन्यु आदि धर्म-प्रन्थोमें बताये गये प्रायशित-कर्मीका अनुप्रान करना 'विशेष प्रायशित कर्म' कहलाते हैं, और ज्ञात-अज्ञात सब पापीको दूर कारनेक लिये गद्गारनान, एकादशीवन, नामजय, सेया आदि जो शुप्त-कार्म किये जाते हैं, वे 'सामान्य प्रायधिन कर्म' कहलाते हैं।

(५) आवश्यक कर्तथ्य-कर्म — छेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविकाके लिपे और छाना-पीना, सोना-जागना आदि शारिके लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे 'आवश्यक कर्मव्य-कर्म' कहमाने है जरों फलके त्यांगकी बात कही गयी है, वहीं फलको कामनाका त्यांग ही समझना काहिये:

and the contraction of the contr ममता-आसक्तिके त्यागको बात इसके अन्तर्गत नहीं ले सकते; क्योंकि ऐसा लेनेपर दार्शनिकों और भगवानके मतोंमें कोई अन्तर नहीं रहेगा । भगवानके मतमें कर्मकी आसिक और फलको आसिक-दोनोंके ही त्यागकी बात आयी है— 'सङ्गं त्यक्त्या फलानि च' (गीता १८ । ६) ।

४-'यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यम्'— त्याग अर्थात् कर्मयोगके इस दसरे मतमें यज्ञ, दान और तपरूप कर्मीका त्याग न करनेकी बात है ; परन्त इन तीनोंके

अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिको लेकर जितने कर्म आते हैं. उनको करने अथवा न करनेक विषयम कुछ नहीं कहा गया है—यह इसमें अध्यापन है। भगवान्के मतमें इन कमोंका केवल त्याग ही नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इनको न करते हों. तो जरूर करना चाहिये; और इनके अतिरिक्त तीर्थ, यत आर्टि कर्मोंको भी फल एवं आसक्तिका त्याग करके करना चाहियं (१८ (५-६) ।

सम्बन्ध—पीछेके दो रतीकोंमें दार्शनिक विद्वानोंके चार मत बतानेके बाद अब भगवान् आंगेके तीन रतीकोंमें पहले त्यागके विषयमें अपना मत बताते हैं।

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम

त्यागो हि पुरुपव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ।। ४ ।। †

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्ज़न ! तू संन्यास और त्याग—इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें मेरा निश्चय सुन; क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकारका कहा गया है ।

अपना मत कहता हैं. उसको तुम सनो ।

'त्यागो हि परुषव्याघ त्रिविधः संप्रकीर्तितः'— लिये दसरी वस्तर्ए सामने रखनी ही पडतो है । हे पुरुषव्याध ! त्याग तीन तरहका कहा गया है-मास्विक, राजस और तामस । वास्तवमें भगवानके कि साधक सास्विक त्यागको प्रहण करे और राजस मतमें सात्विक त्याग ही 'त्याग' है: परन्त उसके साथ . तथा तामम त्यागका त्याग करे ।

व्याख्या-- 'निश्चयं भृषु मे तत्र त्यागे राजस और तामस त्यागका मी वर्णन करनेका तात्पर्य भरतसत्तम - हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जून ! अब मैं यह है कि उनके बिना भगवानके अभीष्ट साल्विक संन्यास और त्याग—दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें त्यागको श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि परीक्षा या त्ता करके किसी भी वस्तुकी श्रेष्टता सिद्ध करनेके

तीन प्रकारका त्याग यतानेका सात्यर्थ याः भी ह

फलका त्याग हो ही नहीं सकता । यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फलके रूपमें परिणत होता है । जैसे कोई खेती करता है तो यह अनाजका त्याग कैसे करेगा ? व्यापार करता है तो मुनाफेका त्याग कैसे करेगा ? जैसे अनाज होना खेतीका फल है, वैसे ही अनाज न होना भी रोती का फल है। जैसे मुनाका होना व्यापारका फल है, वैसे ही घाटा होना भी खापारका फल है। परनु कामनाका त्याग करनेसे फलसे खतः सम्बन्ध-विचेट हो जाता है (गीता १८ । १२) । इसीलिये भगवानने सिद्धि और असिद्धि देनोपे सम गहनेको योग अर्यात समता कहा है (गीता २ । ४८); क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मका फल है । सिद्धि और अमिद्धिमें सम खनेका तात्पर्य है— कर्मकलमें ममना-आमित न करना अध्या कर्मकलमे अपना सम्बन्ध न जोडना ।

इस इलोकके पूर्वार्यकी ब्याख्याके रूपमें मगवान्त्रे पाँचवे और छठे इलोकमें अपना मन मनापा है और उत्तरार्धको व्याख्याके रूपमें मानवेसे नवे श्लोकनक तीन प्रकारके त्यागका वर्णन किया है ।

जिस प्रकार शरीर और शरीरीका विशेक सभी योगियोंके लिये परम आवश्यक होनेक कारण भगवानने उसका ग्रणंन गीतामें सबसे पहले (२ १९१-३० में) किया है, उसी प्रकार फनकी कामना और कर्मकी आसितिका त्याग सभी चोगियोंके लिये अत्यत्त आवस्यक होनेके कारण यहाँ भगवान् 'त्याग' का वर्णन सवसे पहले आरम्भ करते.हैं ।

## यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।। ५ ।।

यज्ञ, दान और तप-रूप कमींका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान और तप— ये तीनों ही कर्म मनीपियोंको पवित्र करनेवाले हैं।

व्याख्या--- 'यज्ञदानतपःकमं न स्याज्यं कार्यमेव तत्'--यहां भगवान्ने दूसर्गेकं मत (१८।३) को ठीक वताया है। भगवान् कठोर शब्दोंसे किसीकं मतका खण्डन नहीं करते। आदर देनेकं लिये भगवान् दूसरेकं मतका खण्डन नहीं करते। आदर देनेकं लिये भगवान् दूसरेकं मतका वासाविक अंश ले लेते हैं और उममें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहां भगवान्ने दूसरेकं मतके अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और तपरूप कमं छोडने नहीं चाहिये। इसके साथ भगवान्ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको न करते हों तो जरूर करना चाहिये-- 'कार्यमेव तत्'। कारण कि यज्ञ, दान और तप--तीनों कर्म मनीपियोंको पवित्र करनेवाले हैं।

'यज्ञो दानं तपश्चैय पावनानि भनोपिणाए'—यहाँ 'चैव' पदका तात्पर्य है कि नित्य, नैमितिक, जीविका-सम्बन्धो, शरीर-सम्बन्धी आदि जितने भी कर्तव्य-कर्म हैं, उनको भी जरूर करना चाहिये; क्योंकि वे भी मनीपियोंको पवित्र करनेवालो हैं। जो मनुष्य समलवृद्धिसे युक्त होकर कर्मजन्य फलका त्याग कर देते हैं, वे मनीपी हैं—'कर्मजं युद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्या मनीपिणः'(गीता २ । ५१) । ऐसे मनीपियोंको वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। परन्तु जो वास्तवर्मे मनीपी नहीं हैं, जिनकी इन्द्रियों वशमें नहीं हैं अर्थात् अपने सुखगोगके लिये ही जो यज्ञ, टानादि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म वन्यनकारक हो जाते हैं।

कम वन्यनकारक ह जात है।

इस रलोकके पूर्वांधेमें 'यज्ञदानतप:कमें'—ऐसा
समासयुक्त पद दिया है और उत्तराधेमें 'यज्ञो दानं
तपः'— ऐसे अलग-अलग पद दिये हैं, इसका
तालपर्य है कि भगवान्ने समासयुक्त पदसे यह
वताया है कि यज्ञ, दान और तपका त्याग नहीं करना
चाहिये, प्रस्तुत इनको जरूर करना चाहिये और
अलग-अलग पदोंसे यह बताया है कि इनमेंसे
एक-एक कर्म भी मनोपीको पवित्र करनेवाला है।

\*

## एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ।।६ ।।

हे पार्थ ! (पूर्वोक्त यज्ञ, दान और तप—) इन कमोंको तथा दूसरे भी कमोंको आसक्ति और फलोंका त्याग करके करना चाहिये— यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है ।

व्याख्या—'एतान्यपि तु कमाणि'''निश्चतं मनमुन्नमम्'—यहाँ 'एतानि' पदसे पूर्वश्लोकमें कहे यज्ञ, दान और तपरूप कमोंकी तथा 'अपि' पदसे गारुविद्यात एउन-पाउन, दोती-व्यापार आदि जीविका-मन्यभी कमें; शास्त्रमी मर्यादाके अनुमार छाना-पीना, उठना-चैटना, सोना-जागना आदि शाणीिक कमें और परिभातिक अनुमार सामने आपे अवस्थ कर्न-य-कर्म—इन सभी कर्मोंको लेना चारिये। इन

— यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है ।
समस कर्मोको आमित और फलेप्प्रस्त त्याग करके
जरूर करना चाहिये । अपनी करमना, ममता और
आसीतका त्याग करके कर्मोको केयल प्राचनार्को
हितके लिये करनेमे कर्मोका प्रकाह संस्पत्के लिये
और योग अपने लिये हो उत्ता है । परनु कर्मोको
अपने लिये करनेमे कर्म बस्तकारका हो चले हैं—अपने
व्यक्तिकारी नष्ट नहीं होने होने ।

भौतमें वर्षों सह-(आर्मक-) के स्टग्रंध बाबु---

Calendaring the Calendaria and Calen आती है और कहीं कर्मीके फलके त्यागकी बात आती है। इस श्लोकमें सङ्ग और फल-दोनोंके त्यागकी बात आयी है। इसका तात्पर्य यह है कि गीतामें जहाँ सङ्गके त्यागकी वात कही है, वहाँ उसके साथ फलके त्यागको बात भी समझ लेनी चाहिये और जहाँ फलके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके साथ सङ्गके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये। यहाँ अर्जुनने त्यागके तत्त्वकी बात पूछी है; अतः भगवानुने त्यागका यह तत्त्व बताया है कि सङ्ग (आसिक्त) और फल--दोनोंका ही त्याग करना चाहिये. जिससे साधकको यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि आसक्ति न तो कर्ममें रहनी चाहिये और न फलमें ही रहनी चाहिये। आसक्ति न रहनेसे मन, युद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि कर्म करनेके औजारों-(करणों-)में प्राप्त वस्तओंमें ममता नहीं रहती (गीता ५ । ११) ।

सङ्ग(आसक्ति या सम्बन्ध) सक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थल होती है । सङ्ग या आसक्तिकी सूक्ष्मता वहाँतक है, जहाँ चेतन-स्वरूपने नाशवानुके साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वहींसे आसक्ति पैदा होती है. जिससे जन्म-मरण आदि सब अनर्थ होते हैं—'कारणं गुणसङ्कोऽस्य ं सदसद्योनिजन्मस्'(गीता १३ । २१) । आसक्तिका त्याग करनेसे नारावान्के साथ जोड़े हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और खतः-स्वाभाविक रहनेवाली असद्गताका अनुभव हो जाता है।

इस विषयमें एक और बात समझनेकी है कि कई दार्शनिक इस नारायान संसारको असत् मानते हैं: क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिये वर्तमानमें भी यह नहीं है जैसे-स्वप्न । कई दार्शनिकोंका यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदन बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता: जैसे-अपना शरीर । कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होनेपर भी संसारका कभी अभाव नहीं

होता, प्रत्युत तत्त्वसे सदा रहता है: जैसे-जल (जल ही वर्फ, बादल, भाप और परमाणुरूपसे हो जाता है, पर स्वरूपसे वह मिटता नहीं) । इस तरह अनेक मतभेद हैं; किन्तु नाशवान् जड़का अपने अविनाशी चेतन खरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसमें किसी भी दार्शनिकका मतभेद नहीं है। 'सड़ं त्यक्तवा'पदोंसे भगवान्ने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है । प्रकृति सत् है या असत् है अथवा सत्-असत्से -विलक्षण है ? अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है ? इस झगड़ेमें पड़कर साधकको अपना अमृत्य समय खर्च नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिमे तथा प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये, जो कि स्वतः हो ही रहा है। स्वतः होनेवाले सम्बन्ध-विच्छेदका केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकाररूपसे सदा ज्यों-का-त्यों रहता है।

अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है? प्रारब्य-कर्मके अनुसार अभी हुमें जो परिस्थित, वस्तु, देश, काल आदि प्राप्त है, वह सब कर्मीका 'प्राप्त-फल' है और भविष्यमें जो परिस्थित, वस्नु आदि प्राप्त होनेवाली है, वह सब कमोंका 'अप्राप्त फल' है। प्राप्त तथा अप्राप्त फलमें आसक्ति रहनेके कारण ही प्राप्तमें ममता और अप्राप्तकी कामना होती है । इसलिये भगवान्ते 'स्वक्ना फलानि च'\* कहकर फलोंका त्याग करनेकी यात कही है ।

कर्मफलका त्याग क्यों करना चाहिये ? क्योंकि कर्मफल हमारे साथ रहनेवाला है ही नहीं । कारण यह है कि जिन कमेंसि फल बनता है, उन कमेंकि। आरम और अन होता है; अतः उनरा फल भी प्राप्त और नष्ट होनेयाला ही है । इमलिये कर्मफलका त्याग करना है। फलके स्थापने वस्तुतः फलाने असक्तिका, बरामनाका ही त्याग करना है । बासताने आमक्ति हमारे सक्ष्ममें हैं नहीं, बेयान मानी हुई है ।

मही 'फलानि' शम्दमें बहुवयन देनेका तालार्य है कि सकाममावर्ग कर्म कानेवालोमें बहुन-में पालोकी इच्छा होती है- बहुलाएम इरन्तास बुद्धपोऽप्यवमापिनाम्' (गीता २ १४१) । ये इस लोकमे मृत्र-आसम्, मान-सम्मान, यश-प्रनिष्टा आदि चारते हैं और परनोक्रमें स्वर्ग आदिकी प्रतिन चारते हैं १ भगवार्ये मनमें इन सभी फलोकी इच्छाओंका त्याग है।

दसरी वात. जो अपना स्वरूप होता है, उसका त्याग नहीं होता: जैसे—प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाशका त्याग नहीं कर सकती । जो चीज अपनी नहीं होती. उसका भी त्याग नहीं होता: जैसे-संसारमे अनेक वस्तएँ पड़ी हैं; परन्तु उनका हम त्याग करें--ऐसा कहना भी नहीं बनता; क्योंकि वे वस्तएँ हमारी हैं ही नहीं । इसलिये त्याग उसीका होता है. जो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं. फिर भी उनको हम अपना मानते हैं. तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग करना है ।

मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय, उसको फल और आसक्तिका त्याग करके सावधानीके साथ तत्परतापूर्वक करना चाहिये—'कर्तव्यानि'। कर्मयोगमें विधि-निपेधको लेकर अमक काम करना है और अमक काम नहीं करना हैं — ऐसा विचार तो करना हो है: परन्तु 'अमुक काम बड़ा है और अमक काम छोटा है'--ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फलसे अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है: इस कर्मका फल बड़ा है. इस कर्मका फल छोटा है-ऐसा विचार हो ही नहीं सकता । कर्मका यडा या छोटा होना फलको इच्छाके कारण ही टीखता है, जब कि कर्मयोगमें फलेच्छाका त्याग होता है ।

कर्म करना राग-पूर्तिके लिये भी होता है और गग-निवृत्तिके लिये भी । कर्मयोगी ग्रग-निवृत्तिके लिये अर्थात् करनेका राग मिटानेके लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करता है—'आरुस्कोर्मनेयोंगं कर्म कारणम्च्यते' (गीता६।३), 'न कर्मणामना-रम्पात्रैष्कर्म्यं पुरुयोऽऋते' (गीता ३ ।४) । अपने लिये

derenderak-erkerenterentzak-erkerenterentzak-erkerentzak-erkerentzak-erkerentzak-erkerentzak-erkerentzak-erker कर्म करनेसे करनेका राग बढ़ता है । इसलिये कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत केवल दूसरोंके हितके लिये ही करता है । उसके स्थूलशरीरमें होनेवाली 'क्रिया', सक्ष्मशरीरमें होनेवाला 'पर्राहत-चिन्तन' तथा कारणशरीरमें होनेवाली 'स्थिरता' -- तीनों ही दूमर्रीक हितके लिये होती हैं, अपने लिये नहीं । इसलिये उसका करनेका राग सगमतासे मिट जाता है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें संसारका राग ही बाधक है। अतः राग मिटनेपर कर्मयोगीको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति अपने-आप हो जाती है (गीता ४ । ३८) ।

> 'कर्तव्य' शब्दका अर्थ होता है--जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यको सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वहीं कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनत्पन्न है अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता । उस उद्देश्यकी सिद्धि मनुष्यजन्ममें ही होती है और उसकी सिद्धिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थितरूप सख-दःख भोगनेके लिये । कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो उत्पन्न और नष्ट होती हो । वह परिस्थित तो मनध्यके पश-पक्षी, कीट-पतङ्ग. यक्ष-लता. नारकीय-स्वर्गीय आदि योनियंकि प्राणियोंको भी मिलती है. जहाँ कर्तव्यका कोई प्रश्न हो नहीं है और जहाँ उद्देश्यकी पूर्तिका अधिकार भी नहीं है।

भगवानुके द्वारा अपने मतको 'निश्चितम्' कहनेका तात्पर्य है कि इस मतमें सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं है, यह मत अटल है अर्थात् यह किश्चिमात्र भी इधर-उधर नहीं हो सकता; और 'उत्तमम्' करनेका तात्पर्य है कि इस मतमें शास्त्रीय दृष्टिसे मोई कर्मी नहीं है, प्रत्युत यह पूर्णताको प्राप्त करानेपाला है।

सम्बन्ध—इसी अध्यायके चौथे इलोक्सें भगवानी तीन प्रकारके त्यागको बात वहीं थी । अब आगेके टीन हलोकोने उसी विविध स्थापका वर्णन करते हैं।

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

परित्यागस्तामसः परिकीर्तित: ।।७ ।। मोहात्तस्य

आतो है और कहीं कमोंके फलके त्यागको बात आती है। इस श्लोकमें सङ्ग और फल-दोनोंके त्यागकी बात आयी है। इसका तात्पर्य यह है कि गीतामें जहाँ सङ्के त्यागकी बात कही है. वहाँ उसके साथ फलके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये और जहाँ फलके त्यागकी बात कही है. वहाँ उसके साथ सङ्के त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अर्जुनने त्यागके तत्त्वकी बात पूछी है; अतः भगवानने त्यागका यह तत्त्व बताया है कि सङ् (आसक्ति) और फल--दोनोंका ही त्याग करना चाहिये जिससे साधकको यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि आसक्ति न तो कर्ममें रहनी चाहिये और न फलमें ही रहनी चाहिये। आसक्ति न रहनेसे मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि कर्म करनेके औजारों-(करणों-)में वस्तओंमें ममता नहीं रहती प्राप्त (गीता ५ । ११) ।

सङ्ग(आसिक या सम्बन्ध) सक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थल होती है । सङ्घ या आसक्तिकी सक्ष्मता वहाँतक है, जहाँ चेतन-स्वरूपने नाशवानके साथ सम्बन्ध जोड़ा है । वहींसे आसक्ति पैदा होती है. जिससे जन्म-मरण आदि सब अनर्थ होते हैं—'कारणे गणसङ्घेऽस्य सदसद्योनिजन्मस'(गीता १३ । २१) । आसक्तिका त्याग करनेसे नाशवानके साथ जोड़े हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और स्वतः-स्वामाविक रहनेवाली असङ्गताका अनुभव हो जाता है।

इस विषयमें एक और बात समझनेको है कि कई दार्शनिक इस नाशवान संसारको असत् मानते है; क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी जहीं रहेगा इसलिये वर्तमानमें भी यह नहीं है:जैसे-स्वप्न । कई दार्शनिकांका यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है. हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता; जैसे—अपना शरीर । कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होनेपर भी संसारका कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत तत्त्वसे सदा रहता है: जैसे-जल (उल हो वर्फ, बादल, भाप और परमाणरूपसे हो जाता है, पर स्वरूपसे वह मिटता नहीं) । इस तरह अनेक मतभेद हैं: किना नारावान जडका अपने अविनाशी चेतन स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है. इसमें किसी भी दार्शनिकका मतभेद नहीं है। 'सई त्यक्त्वा'पदाँसे भगवानुने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है । प्रकृति सत् है या असत् है अथवा सत्-असत्से विलक्षण है ? अनादि-सान्त है या अनादि-अनन है ? इस झगडेमें पडकर साधककोः अपना अमृत्य समय खर्च नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिसे . तथा प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये. जो कि स्वतः हो ही रहा है। स्वतः होनेवाले सम्बन्ध-विच्छेदका केवल अनुभव करना है

अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है? प्रारब्ध-कर्मके अनुसार अभी हुमें जो परिस्थित, यस् देश, वाल आदि प्राप्त हैं, यह सब कर्मीका 'प्राप्त फल' है और भविष्यमें जो परिस्थिति, यस आदि प्राप्त होनेवाली है, वह सब कर्मीका 'अप्राप्त फल' है। प्राप्त तथा अप्राप्त फलमें आमिक सहनेके बारण ही प्राप्तमें ममता और अप्राप्तको स्वामना होती है । इमिलिंग मगवानने 'त्यवत्या फलानि च" कंटवर फलीस त्याग करनेकी बात कही है ।

कि शरीर तो प्रतिक्षण घटलता ही रहता है और

म्बयं निर्विकामस्पर्धे मदा ज्यौ-का-त्यौ रहता है।

वर्मफलका त्याग क्यों करना चाहिये ? क्येंकि कर्मफल हमारे साथ रहनेवाला है ही नहीं । करण यह है कि जिन कमींसे फल बनता है, इन कमींना आरम्भ और अन्त होता है, अत. उत्तरा फल भी प्राप्त और नष्ट होनेवाला ही हैं। इसलिये वर्मफलस लाग करना है। पत्तके त्यागें बन्तुन पतारी आसक्तिका, कामनाका हो त्याग करना है । धारतामें आसक्ति हमारे स्वरूपमें हैं नहीं, केवल मानी हों हैं 🕕

यहाँ 'फलानि' शस्त्मे बहुदायन देनेका तालार्थ है कि सकामभावमें क्यों करनेवानीमें बहुतभी धरलेकी इका होती है--'बहुगाखा अननाध बुद्धपोऽव्यवसादिनाम्' (गीता 'र १४१) । वे इंग लोकचे मुख-आगम, मान-सम्मान, यश-प्रतिद्वा आदि साहते हैं और पालीकमें स्वर्ग आदिकी प्रतित सपते हैं । सगवानके मनमें हेंद सभी फलोकी इच्छाओका त्याग है।

दसरी बात. जो अपना स्वरूप होता है. उसका त्याग नहीं होता: जैसे--प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाशका त्याग नहीं कर सकती । जो चीज अपनी नहीं होती. उसका भी त्याग नहीं होता: जैसे-संसारमे अनेक वस्तएँ पड़ी हैं, परन्त् उनका हम त्याग करें--ऐसा कहना भी नहीं बनता: क्योंकि वे वस्तएँ हमारी है ही नहीं । इसलिये त्याग उसीका होता है. वो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं. फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग करना है (

मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय. उसको फल और आसक्तिका त्याग करके सावधानीके साथ तत्परतापर्वक करना चाहिये--- 'कर्तव्यानि' । कर्मयोगमें विधि-निषेधको लेकर 'अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना हैं— ऐसा विचार तो करना हो है; परन्तु 'अमृक काम बडा है और अमुक काम छोटा हैं---ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फलसे अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है. वहाँ यह कर्म बड़ा है. यह कर्म छोटा है; इस कर्मका फल बड़ा है, इस कर्मका फल छोटा है-ऐसा विचार हो ही नहीं सकता । कर्मका यड़ा या छोटा होना फलको इच्छाके कारण ही दीखता है, जब कि कर्मयोगमें फलेच्छाका त्याग होता है ।

कर्म करना राग-पूर्तिके लिये भी होता है और राग-निवृत्तिके लिये भी । कर्मयांगी राग-निवृत्तिके लिये अर्थात् करनेका राग मिटानेके लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करता है—'आस्तरक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६ । ३), 'न कर्मणामना-रम्भान्नैय्कर्म्य पुरुषोऽश्रुते' (गीता ३ १४) । अपने लिये

कर्म करनेसे करनेका राग बढ़ता है । इसलिये कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्यत केवल दूसरीके हितके लिये ही करता है । उसके स्थलशरीरमें होनेवाली 'क्रिया', सक्ष्मशरीरमें होनेवाला 'परहित-चिन्तन' तथा कारणशरीरमें होनेवाली 'स्थिरता' —तीनों ही दसरेंके हितके लिये होती हैं. अपने लिये नहीं । इसलिये उसका करनेका राग सगमतासे मिट जाता है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें संसारका राग ही वाधक है । अतः राग मिटनेपर कर्मयोगीको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति अपने-आप हो जाती है (गीता ४ । ३८) ।

'कर्तव्य' शब्दका अर्थ होता है-जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यको सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनुत्पन्न है अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता । उस टद्देश्यकी सिद्धि मनुष्यजन्ममें ही होती है और उसकी सिद्धिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थितरूप सख-दःख भोगनेके लिये । कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो उत्पन्न और नष्ट होती हो । वह परिस्थित तो मनुष्यके कौट-पतङ्ग, पश-पक्षी. वक्ष-लता. नारकीय-स्वर्गीय आदि योनियोंके प्राणियोंको भी मिलती है. जहाँ कर्तव्यका कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्यकी पर्तिका अधिकार भी नहीं है।

भगवानुके द्वारा अपने मतको 'निश्चितम्' कहनेका तात्पर्य है कि इस मतमें सन्देहकी कोई गंजाइश नहीं है. यह मत अटल है अर्थात् यह किञ्चन्यात्र भी इघर-उधर नहीं हो सकता; और 'डतमम' कहनेका तात्पर्य है कि इस मतने शास्त्रीय दृष्टिसे कोई कमी नहीं है, प्रलात यह पूर्णताको प्राप्त करानेवाला है।

सन्बर्ग—इसी अध्यापके चौधे इलोक्ने भगवानने होन प्रकारके त्यागकी बात बको थी । अब उनमेके होन उलोकोने उमी विविध स्वागका वर्णन करते हैं।

> नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तापसः,—परिकीर्तितः ।।७ ।।

Andreaustrates to the transfer of the first and the first of the first नियत कर्मका तो त्याग करना उचित नहीं है । उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है।

व्याख्या- [ तीन तरहके त्यागका वर्णन भगवान

इसलिये करते हैं कि अर्जुन कमोंका स्वरूपसे त्याग चाहते थे-'श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके'(गीता२ ।५); अतः त्रिविध त्याग वताकर अर्जनको चेत कराना था. और आगेके लिये मनप्यमात्रको यह बताना था कि नियत कमीका स्वरूपसे त्याग करना भगवानको मान्य (अभोष्ट) नहीं है । भगवान

तो सात्त्विक त्यागको ही वास्तवमें त्याग मानते हैं। सालिक त्यागमे संसारके सम्बन्धका सर्वधा विच्छेट हो जाता है।

दूसरी बात, सत्रहवें अध्यायमें भी भगवान गणेंकि अनसार श्रद्धा, आहार आदिके तीन-तीन भेट कहकर आये हैं, इसलिये यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्यागका तत्व

पछनेपर भगवानने त्यागके तीन भेद कहे हैं । 1 'नियतस्य त संन्यासः कर्पणो नोपपद्यते'— पुर्वरलोकमें भगवानुने त्यागके विषयमें अपना जी निधित उत्तम मत यताया है. उसमे यह तामम त्याग वित्कल ही विपरीत है और सर्वथा निकष्ट है. यह

बतानेक लिये यहाँ 'त' पद आया है।

नियत कर्मोंका त्याग करना कभी भी उचित नहीं है। क्योंकि वे तो अवश्यकर्तम है। व्यक्तिवैद्यदेव आदि यह करना, कोई अतिथि आ जाय ती गृहस्य-धर्मके अनुसार उसको अत्र, जल आदि देना, विशेष पर्वमें या श्राद-तर्पणके दिन ब्राह्मणीको भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार प्रातः और सार्यवालमें सन्या करना आदि कर्मोंको न मानना और न करना हो नियत कर्मोंका स्थाग है ।

नियत कार्नीको मुद्रतासे अर्थात् यिना विवेक-विचारके छोड़ देना सामस त्याग कहा जाता है । सलाह, सभा, समिति आदिमें जाना आवश्यक था. पर आलम्बर्म पहें रहे. आराम करने लग गर्प अथवा सी गर्पे: घरमें माता-पिता बोगार है, उनके लिये वैद्यको सुनाने या औपधि लानेके लिये वा रहे थे, ग्रलेमें कहाँन

लीम ताश-बीपड़ करि चेल की थे, उनमें देखक

'मोहासस्य चरित्यागरनामसः परिकॉर्तिनः'— ऐसे

खद भी खेलमें लग गये और वैद्यकों यलाना पा औपधि लाना भूल गये: कोर्टमें मकदमा चल गरा

टसमें हाजिर होनेके समय हैसी-दिल्लगी. खेल-तमारा। आदिमें लग गये और समय जीत

गया: शरीरके लिये शीच-रात आदि जो आक्ष्यक कर्तव्य है. उनको आत्मरा और प्रमाटक काण होड दिया-यह सब तामस त्यागके उदाहरण है। 🖖

विहित कर्म और नियत कर्ममें क्या अना है? शास्त्रीन जिन कर्मीको करनेको आजा दी है, ये सभी 'विहित कर्म' कहलाते हैं । उन सम्पूर्ण विहित कर्मीक पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता: क्येंकि शासोंने मम्पर्ण वारों तथा तिथियोंक सतका विधान आता है।

यदि एक ही मनुष्य सत्र वारोंमें या सत्र तिथियोने व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कव करेगा ? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके लिये सभी विहित कर्म लागू नहीं होते । परन उन विहित कमीमें भी वर्ग, आश्रम

और परिस्थितिक अनुसार जिसके लिये जो कर्तत्रा आवश्यक होता है, उसके लिये यह 'नियत कर्म' कहलाता है। जैसे बाहाण, क्षत्रिय, यैश्य और शह—चार्षे वर्णमें जिस-जिस वर्णक लिये जीविका और शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी जितने भी नियम है. उस-उस

वर्णके लिये वे सभी 'नियत कर्म' हैं। नियत कमेंकि मोहपूर्व ह त्याग करनेसे यह त्याग 'तामस' हो जाता है तथा सत्त और आग्रमके लिये स्याग करनेमें यह स्याग 'राजस' हो जाता है। सद्येका, फलेच्छा तथा आसतिया त्याग वनके निपत

कार्रेंग्रे करनेमें यह त्याग 'साहितक' हो. जात है । तात्पर्य यह है कि मोहमें उल्लग जाना रामस प्रथम स्काय है, सुख-आरममें उलग्न कता राजा परपा स्वभाव है और इन दोनोंने रहित होवन सवपानीपूर्व ह निकास-भारमे कर्डय-कर्म वास मनिक पुरुषा समाव है। इस महिक समाव अपना महिनक त्यामे हो वर्ग और कर्मस्ताने सन्दर्भाविदे होता है, गुडम और हामम स्थापने नहीं, फरीक ग्रजम

और कार्यम सदेश बालाओं साम है ही नहीं।

लोग सामान्य रीतिसे स्वरूपसे कर्मीके छोड देनेको ही त्याग मानते हैं: क्योंकि उन्हें प्रत्यक्षमें वही त्याग दीखता है । कौन व्यक्ति कौन-सा काम किस भावसे कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता। पत्त भगवान भीतरकी कामना-ममता-आसक्तिके त्यागको ही त्याग मानते हैं: क्योंकि ये ही जन्म-मरणके कारण हैं(गीता १३ । २१) ।

यदि वाहरके त्यागको ही असली त्याग माना

जाय तो सभी मरनेवालोंका कल्याण हो जाना चाहिये: क्योंकि उनकी तो सम्पूर्ण वस्तुएँ छट जाती हैं: और तो क्या, अपना कहलानेवाला शरीर भी छट जाता है और उनको वे वस्तएँ प्रायः यादतक नहीं रहतीं ! अतः भीतरका त्याग ही असली त्याग है । भीतरका त्याग होनेसे बाहरसे वस्तुएँ अपने पास रहें या न रहें, मनप्य उनसे वंधता नहीं ।

. . दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् । 'स कुत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ।।८।।

जो कछ कर्म है, वह द:खरूप ही है-ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेशके भयसे उसका त्याग कर दे. तो वह राजस त्याग करके भी त्यागके फलको नहीं पाता ।

व्याख्या--'द:खिमत्येव यत्कर्म'-- यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मीको करनेमें केवल दुःख ही भोगना पडता है, और उनमें है ही क्या? क्योंकि उन कमीको करनेके लिये अनेक नियमोर्मे वैधना पड़ता है और खर्चा भी करना पडता है-इस प्रकार राजस पुरुषको उन कमेमि केवल द:ख-ही-द:ख दीखता है। दःख दीखनेका कारण यह है कि उनका परलोकपर, शास्त्रीपर, शास्त्रविहित कर्मीपर और उन कमेंकि परिणामपर श्रद्धा-विशास नहीं होता ।

'कायक्लेशभयात्त्यजेत्'—गजस मनुष्यको शास्त-मर्यादा और लोक-मर्यादाके अनुसार चलनेसे शरीरमे क्लेश अर्थात् परिश्रमका अनुभव होता है \* । राजस मनुष्यको अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका पालन करनेमें और माता-पिता, गरु, भालिक आदिकी आज्ञाका पालन करनेमें पराधीनता और दःखका अनुभव होता है तथा उनको आज्ञा भङ्ग करके जैसी मरजी आये, यैसा करनेमें स्वाधीनता और सुखका अनुभव होता है। राजस मनुष्येकि विचार यह होते हैं कि 'गृहस्थमें आराम नहीं मिलता, स्वी-पत्र आदि हमारे अनुकृत नहीं है अथवा सब कुटुम्बी मर गये है, परमें काम करनेके लिये कोई रहा नहीं, खदको

तकलीफ उठानी पडती है, इसलिये साध बन जाये तो आरामसे रहेंगे. रोटी. कपडा आदि सब चीजें मुफ्तमें मिल जायँगी, परिश्रम नहीं करना पडेगा; कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम करना पड़े और रुपये आरामसे मिलते रहें. हम काम न करें तो भी उस नौकरीसे हमें कोई छड़ा न सके, हम नौकरी छोड देंगे तो हमें पेशन मिलती रहेगी'. इत्यादि । ऐसे विचारोंके कारण उन्हें घरका काम-धन्धा करना अन्द्रग नहीं लगता और वे उसका त्याग कर देते हैं।

यहाँ शङ्का होती है कि ज्ञानप्राप्तिके साधनेमिं दःख और दोपको बार-बार देखनेकी बात कही है (गीता १३ । ८) और यहाँ कर्मोमें दृःख देखकर उनका त्याग करनेको राजस त्याग कहा है अर्थात कमेंकि त्यागका निपेध किया है- इन दोनों बातोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है । इसका समाधान है कि वास्तवमें इन दोनोंमें विरोध नहीं है, प्रत्यत इन दोनोंका विषय अलग-अलग है । यहाँ (गीता १३ । ८ में) भोगोंमें दाख और दोपको देखनेकी यात है और यहाँ नियत कर्तव्यक्तमेंमि द.सको देसनेको बात है। इसलिये वहाँ भोगोंक स्थान करनेक विषय है और

क्लेशका अनुभव होनेचे शरीरकी भगता और आर्मात ही कारण है।

नियत कर्मका तो त्याग करना उचित नहीं है । उसका मोहपूर्वक त्याग करना ताम कहा गया है ।

व्याख्या— [ तीन तरहके त्यागका वर्णन भगवान् इसिलियं करते हैं कि अर्जुन कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना चाहते थे—'श्रेयो भोकुं भैस्थमपीह लोके'(गीता २ । ५); अतः त्रिविध त्याग व्यताका अर्जुनको चेत कराना था, और आगेके लिये मनुष्यमात्रको यह बताना था कि नियत कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना भगवान्को मान्य (अभीष्ट) नहीं है । भगवान् तो साल्विक त्यागको ही वास्तवमें त्याग मानते हैं । साल्विक त्यागको संसारके सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद हो जाता है ।

दूसरी वात, सत्रहवें अध्यायमें भी भगवान् गुणोके अनुसार श्रद्धा, आहार आदिक तीच-तीन भेद कहकर आये हैं, इसलिये यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्यागका तत्व पूछनेपर भगवान्दे त्यागक तीन भेद कहे हैं।]

'नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते'— पूर्वश्लोकमें भगवान्ते त्यागके विषयमें अपना जो निश्चित उत्तम मत वताया है, उससे यह तामस त्याग विल्कुल हो विपरीत है और सर्वधा निकृष्ट है, यह वतानेके लिये यहाँ 'तु' पद आया है।

नियत कर्मोंका त्याग करना कभी भी उचित नहीं है; क्योंकि वे तो अवश्यकर्तव्य हैं। बल्तिवैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ-धर्मके अनुसार उसको अत्र, जल आदि देना, विशेष पर्वमें या श्राद्ध-तर्पणके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार प्रातः और सायंकालमें सन्थ्या करना आदि कर्मोंको न मानना और न करना ही नियत कर्मोंका त्याग है।

'मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः'— ऐसे नियत कर्मोंको मूढतासे अर्थात् ियता विवेक-विचारके छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। सत्सङ्ग, सभा, समिति आदिमें जाना आवश्यक था, पर आलस्यमें पड़े रहे, आराम करने लग गये अथवा सो गये, धरमें माता-पिता बीमार हैं, उनके लिये वैद्यको बुलाने या ओपिंघ लानेके लिये जा रहे थे, उनको देखकर लोग ताश-चीपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेलमें लग गयं और वैद्यंकों बुलात बं ओषधि लाना भूल गये, कोर्टमें मुक्दमा चल एत है, उसमें हाजिर होनेके समय हैती-दिल्ला, खेल-तमाशा आदिमे लग गये और समय बीते गया; शरीरके लिये शौच-स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य है, उनको आलस्य और प्रमादके कराण छोड़ दिया—यह सब तामस त्यागके उदाहरण है।

विहित कर्म और नियत कर्ममें क्या अत्तर है? रास्त्रेन जिन कर्मांके करनेकी आज्ञा दी है, वे समी 'विहित कर्म' कहलाते हैं। उन सम्पूर्ण विहित कर्म' कहलाते हैं। उन सम्पूर्ण विहित कर्म' कहलाते हैं। उन सम्पूर्ण वार्य तथा तिथियांके वतका विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब बारोमें या सब विधियां वत करेगा है। यदि एक ही मनुष्य सब बारोमें या सब विधियां वत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इसमें यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके लिये सभी विहित कर्म लगू नहीं होते। परन्तु उन विहित कर्मोंमें भी वर्ण, आव्या और परिस्थितिक अनुसार जिसके लिये जो कर्तव्य आवश्यक होता है, उसके लिये वह 'नियंत कर्म' कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी जितने भी नियंग हैं, उस-उस वर्णके लिये वे सभी 'नियंत कर्म' हैं।

लोग सामान्य रीतिसे स्वरूपसे कर्मीको छोड देनेको हो त्याग मानते हैं; क्योंकि उन्हें प्रत्यक्षमें वही त्याग दीखता है । कौन व्यक्ति कौन-सा<sub>न</sub>काम किस भावसे कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता। परन्तु भगवान् भीतरकी कामना-ममता-आसक्तिके त्यागको ही त्याग मानते हैं; क्योंकि ये ही जन्म-मरणके कारण है(गीता १३ । २१) ।

यदि बाह्रके त्यागको ही असली त्याग माना

जाय, तो सभी मरनेवालोंका कल्याण हो जाना चाहियै: क्योंकि उनकी तो सम्पूर्ण वस्तुएँ छूट जाती हैं: और तो क्या, अपना कहलानेवाला शरीर भी छट जाता है और उनको वे वस्त्एँ प्रायः यादतक नहीं रहतीं! अतः भीतरका स्याग ही असली त्याग है । भीतरका त्याग होनेसे बाहरसे वस्तुएँ अपने पास रहें या न रहें, मनुष्य उनसे बँधता नहीं ।

# दःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् । ' स कुत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ।। ८ ।।

जो कुछ कर्म है, वह दु:खरूप ही है-ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेशके भयसे उसका त्याग कर दे, तो वह राजस त्याग करके भी त्यागके फलको नहीं पाता ।

व्याख्या--'द:खमित्येव यत्कर्म'-- यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मोंको करनेमें केवल दःख ही भोगना पड़ता है. और उनमें है ही क्या? क्योंकि उन कर्मोंको करनेके लिये अनेक नियमींमें बँधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है-इस प्रकार राजस पुरुषको उन कर्मेमि केवल दु:ख-ही-दु:ख दीखता है। दुःख दीखनेका कारण यह है कि उनका परलोकपर, शास्त्रीपर, शास्त्रविहित कमीपर और उन कमेंकि परिणामपर श्रद्धा-विश्रास नहीं होता ।

'कायक्लेशभयात्यजेत्'--गजस मनुष्यको शास्त-मर्यादा और लोक-मर्यादाके अनुसार चलनेसे शरीरमें क्लेश अर्थात् परिश्रमका अनुभव होता है \* । राजस मनुष्यको अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका पालन करनेमें और माता-पिता, गुरु, मालिक आदिकी आशाका पालन करनेमें पराधीनता और द:खका अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भट्ट करके जैसी मरजी आये, वैसा करनेमें स्वाधीनता और मखका अनुभव होता है। राजस मनप्येंके विचार यह होते हैं कि 'गृहस्थमे आराम नहीं मिलता, स्वी-पत्र आदि हमारे अनुकृत नहीं हैं अथवा सब बुदुम्बी मर गये हैं, पर्पे काम करनेके लिये कोई रहा नहीं, रादकी

तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिये साध बन जायै तो आरामसे रहेंगे, रोटी, कपडा आदि सब चीजें मपतमें मिल जायँगी, परिश्रम नहीं करना पडेगा: कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम करना पड़े और रुपये आरामसे मिलते रहें. हम काम न करें तो भी उस नौकरीसे हमें कोई छड़ा न सके. हम नीकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी', इत्यादि । ऐसे विचारोंके कारण उन्हें घरका काम-घन्धा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर टेते हैं।

यहाँ शङ्का होती है कि ज्ञानप्राप्तिके साधनींमें दःख और दोषको बार-धार देखनेकी बात कही है (गीता १३ ।८) और यहाँ कमेंमिं दःख देखका उनका त्याग करनेको राजस त्याग कहा है अर्चात कमेंकि त्यागका निषेध किया है— इन दोनों बातोंने परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान है कि वास्तवमें इन दोनोंने विरोध नहीं है, प्रत्यत इन दोनोंका विषय अलग-अलग है । यहाँ (गीता १३ । ८ में) भोगोंने दःख और दोपको देखनेकी बात है और यहाँ नियत कर्तव्यक्रमेंनि इ.छक्ते देखनेकी बात है। इमलिये वहाँ भोगोस त्याग करनेक जिन्म है और

क्लेशका अनुभव होनेमें शरीरकी ममना और आसील ही कारण है।

interitation to the second यहाँ कर्तव्य-कर्मोंका त्याग करनेका विषय है । भोगोंका तो त्याग करना चाहिये, पर कर्तव्य-कर्मीका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । कारण कि जिन भोगोंमे सखबद्धि और गुणबद्धि हो रही है, उन भोगोंमें बार-बार दःख और दोषको देखनेसे भोगोंसे वैराग्य होगा. जिससे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होगी; परन्त नियत कर्तव्य-कर्मीमं दुःख देखकर उन कर्मीका त्याग करनेसे सदा पराधीनता और दःख भोगना पडेगा—'यजार्थान्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः' (गीता ३ ।९) । तात्पर्य यह हुआ कि भोगोंमें दुःख और दोप देखनेसे भोगासकि। छटेगी, जिससे कल्याण होगा और कर्तव्यमें दःख देखनेसे कर्तव्य छुटेगा, जिससे पतन होगा ।

कर्तव्य-कर्मीका त्याग करनेमें तो गजर और तामस- ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम-(आलस्य. प्रमाद. अतिनिद्रा आदि-) में दोनों एक हो जाते हैं अर्थात परिणाममें दोनों ही तामस हो जाते हैं. जिसका फल अधोगति होता है— 'अधो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) ।

एक शङ्ग यह भी हो सकती है कि सत्सङ. भगवत्कथा, भक्तचरित्र सुननेसे किसीको वैराग्य हो जाय तो वह प्रभक्तो पानेके लिये आवश्यक कर्तव्य-कमोंको भी छोड देता है और कैवल भगवानके

भजनमें लग जाता है । इसलिये उसका वह कर्तव्य-कर्मीका त्याग राजस कहा जाना चाहिये? ऐसं बात नहीं है । सांसारिक कमोंको छोड़कर जो भजनो लग जाता है. उसका त्याग राजस या तामस नही हो 'सकता ।' कारण 'कि भगवानको प्राप्त करन भनुष्य-जन्मका ध्येय हैं; अतः उस ध्येयकी सिद्धिके लिये कर्तव्य-कर्मीका त्याग करना वास्तवमें कर्तव्यका त्याग करना नहीं है, प्रत्यत असली कर्तव्यको करना है । उस असली कर्तव्यको करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोप नहीं आ सकते: क्योंकि उसकी रुचि भगवानमें रहती है । परन्तु राजस और तामस त्याग करनेवालीमें आलस्य, प्रमाद आदि दोष आयेंगे ही: क्योंकि उसकी रुचि भोगोंमें रहती है ।

'स कत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत'--त्यागका फल 'शान्ति' है। राजस मनप्य त्याग करके भी त्यागंके फल-(शान्ति-) को नहीं पाता । कारण कि उसने जो त्याग किया है, वह अपने सख-आरामके लिये ही किया है । ऐसा त्याग तो पश-पक्षी आदि भी करते हैं । अपने सख-आरामके लिये शम कर्मीका त्याग करनेसे राजस मनुष्यको शान्ति तो नहीं मिलती. पर शभ कर्मोंके त्यागका फल दण्डरूपसे जरूर भोगना पडता है।



## कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गं त्यक्ता फलं चैव स त्यागः सान्त्रिको मतः ।। ९ ।।

्हे अर्जुन !'केवल कर्तव्यमात्र करना है'—ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है।

व्याख्या—'कार्यमित्येव क्रियतेऽर्जन—यहाँ 'कार्यम्' पदके साथ 'इति' और 'संसारके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता । कर्म तथा उसके 'ग्व' य दो अव्यय लगानेसे यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्यमात्र करना है । इसको करनेमें कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सखभोग भी नहीं । इस प्रकार कर्तव्यमात्र करनेसे परिस्थितिक अनुसार जिस-जिस कर्ममें जिस-जिसकी कर्ताका उस कमेंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

ं यत्कर्म ं नियतं ऐसा होनेसे वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता अर्थात् फलमें आसक्त होनेसे ही बन्धन होता है - फले सक्तो निबंध्यते'(गीता ५।१२) ।

शास्त्रविहित कंमोंमें भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, नियक्ति की जाती है, वे सब नियत कर्म कहलाते है: जैसे--साधको ऐसा करना चाहिये, गहस्थको ऐसा करना चाहिये, ब्राह्मणको अमुक काम करना चाहिये, क्षत्रियको अमुक काम करना चाहिये इत्यादि । उन कर्मोंको प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोपोंसे रहित होकर तत्परता और उत्साहपर्वक करना चाहिये । इसीलिये भगवान्ने कर्मयोगके प्रसङ्गर्मे जगह-जगह 'समाचर' शब्द दिया है(गीता ३ । ९, 1 (25

'सडुं त्यक्त्वा फलं चैव'— सङ्गके त्यागका तात्पर्य है कि कर्म, कर्म करनेक औजार (साधन) आदिमें आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो और फलके त्यागका तात्पर्य है कि कर्मके परिणामके साथ सम्बन्ध न हो अर्थात् फलकी इच्छा न हो । इन दोनोंका तात्पर्य है कि कर्म और फलमें आसक्ति तथा इच्छाका त्याग हो ।

'स त्यागः सात्त्विको मतः' \* -- कर्म और फलमें आसक्ति तथा कामनाका त्याग करके कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे वह त्याग

सात्त्रिक हो जाता है। राजस त्यागमें कायक्लेशके भयसे और तामस त्यागमें मोहपर्वक कर्मीका स्वरूपसे त्याग किया जाता है: परन्त सात्त्विक त्यागमें कर्मोंका स्वरूपसे त्याग नहीं किया जाता, प्रत्यत कर्मीको सावधानी एवं तत्परतासे, विधिपूर्वक, निष्कामभावसे किया जाता है । सात्त्विक त्यागसे कर्म और कर्मफलरूप शरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । राजस और तामस त्यागमें कर्मीका खरूपसे त्याग करनेसे केवल बाहरसे कमेंसि सम्बन्ध-विच्छेद दीखता है: परन्त वास्तवमें (भीतरसे) सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । इसका कारण यह है कि शरीरके कप्टके भयसे कर्मीका त्याग करनेसे कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आरामके साथ सम्बन्ध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोहपर्वक कर्मोंका त्याग करनेसे कर्म तो छट जाते

हैं, पर मोहके साथ सम्बन्ध जुड़ा रहता है । तात्पर्य

यह हुआ कि कर्मींका स्वरूपसे त्याग करनेपर बन्धन

होता है और कर्मोंको तत्परतासे विधिपूर्वक करनेपर

मृक्ति (सम्बन्ध-विच्छेद) होती है।

\*

सम्बन्ध—छठे श्लोकमें 'एतानि' और 'अपि तु'पदोंसे कहे गये यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविहित क्मींक क्सनेमें और शास्त्रनिपद्ध तथा काम्य कर्मोंका त्याग करनेमें क्या भाव होना चाहिये ? यह आगेके श्लोकमे बताते हैं ।

## न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते । त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।। १० ।।

जो अकुशल कर्मसे द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता, यह त्यागी, बुद्धिमान, सन्देहरहित और अपने स्वरूपमें स्थित है।

व्याख्या—'न द्वेष्ट्रचकुशलं कर्म— जो शास्त्र- और परिणाममें जिनसे <sup>विहित</sup> शुभ-कर्म फलको कामनामे किये जाते हैं (गीना २।४२-४४; ९।२०-२१) तथा

<sup>\*</sup>गीतामरमें जहाँ कहीं (७ । १२; १४ । ५-१८, २२; १७ । १, २, ८-१०, ११-१३, १७-२२ और १८ । २०-२८, ३०-३५, ३७-३९ में) गुणोंका धर्णन हुआ है, वहाँ सत्व, रज और तम --यग क्रम रखा गया है। केवल यहीं(१८ । ७-९में)व्यतिक्रम हुआ है अर्थात् तम, रज और सन्य-ऐमाक्रम रखा गवा है। इसका कारण है-(१) यदि छठे प्रलोकके बाद ही (सातवें प्रलोकमें) सात्त्रिक त्यागका वर्णन काते तो भगवान्के निधिन मनमें और सात्विक त्यापमें पुनरुक्तिका दोष आ जाता । (२) किसी चनुकी उनमना नमी सिद्ध होनी है, जब उमके पहले अनुत्तम वानका वर्णन किया जाव । इसलिये भगवान् माल्विक त्यागको उत्तमता मिद्र करनेके लिये पहले अनुतम तामस और राजस त्यागका वर्णन करते हैं। (३) आगे दमवेंमें वारहें इन्हेंकरक मालिक त्यामी' का वर्णन हुआ है । यदि सात्यिक त्यामका वर्णन सान्त्रिक त्यामीके पास (नवे प्रनोकते) न देने हो नायम त्यागके पास होनेमे भारतिक त्यागीका सम्बन्ध न जुड़ता ।

शास्त्रनिषद्ध पाप-कर्म हैं और परिणाममें जिनसे नीच योनियों तथा नरकोंमें जाना पडता 'अकुशल' कहलाते हैं । साधक ऐसे अकुशल कर्मींका त्याग तो करता है, पर द्वेषपूर्वक नहीं । कारण कि द्वेषपूर्वक त्याग करनेसे कर्मोसे तो सम्बन्ध छूट जाता है, पर द्वेपके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, जो शास्त्रविहित काम्य-कर्मोंसे तथा शास्त्रनिपिद्ध पाप-कर्मोंसे भी भयंकर है।

'कुशले नानुषज्जते'---शास्त्रविहित कमीमें भी जो वर्ण. आश्रम, परिस्थित आदिके अनुसार नियत है और जो आसक्ति तथा फलेच्छाका त्याग करके किये जाते हैं तथा परिणाममें जिनसे मृक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म 'कुशल' कहलाते हैं । साधक ऐसे कुशल कर्मोंको करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता !

'त्यागी'- कुशल कर्मोंके करनेमें जिसका राग नहीं होता और अकुशल कमेंकि त्यागमें जिसका द्वेप नहीं होता, वही असली त्यागी है \* । परन्तु वह त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है, जब कर्मीको करने अथवा न करनेसे अपनेमें कोई फरक न पडे अर्थात् निरन्तर निर्लिप्तता बनी रहे (गीता ३ । १८; ४ । १८) । ऐसा होनेपर साधक 'योगारूढ' हो जाता है (गीता६ १४) ।

'मेघावी'—जिसके सम्पूर्ण कार्य साङ्गोपाङ्ग होते हैं और संकल्प तथा कामनासे रहित होते हैं तथा ज्ञानरूप अग्निसे जिसने सम्पूर्ण कर्मीको भर्स कर दिया है, उसे पण्डित भी पण्डित (मेघावी अंथवा बुद्धिमान्) कहते हैं (गीता ४ । १९) । कार्ण कि कर्मोंको करते हुए भी कर्मोंसे लिपायमान न होना बड़ी बुद्धिमत्ता है ।

इसी मेधावीको चौथे अध्यायके अठारहवें रलोकमें 'स बुद्धिमान्यनुष्येषु' पदांसे सम्पूर्ण मनुष्योंमें बुद्धिमान् बताया गया है।

'छित्रसंशयः'--उस त्यागी पुरुपमें कोई सन्देह नहीं रहता । तत्वमें अभित्रभावसे स्थित रहनेके कारण उसमें किसी तरहका संदेह रहनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । सन्देह तो वहीं रहता है, जहाँ अधूरा ज्ञान होता है अर्थात् कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते ।

'सत्त्वसमाविष्टः'— आसक्ति आदिका त्याग होनेसे उसकी अपने खरूपमें, चिन्पयतामें स्वतः स्थिति हो जाती है। इसलिये उसे 'सत्त्वसमाविष्टः' कहा गया है । इसीको पाँचवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 'तस्पादब्रह्मणि ते स्थिताः' पदोंसे परमात्मामे स्थित बताया गया है।

सम्बन्ध-- कर्मोंको करनेमें राग न हो और छोड़नेमें द्वेप न हो---इतनी झंझट क्यों की जाय? कर्मोंका सर्वधा ही त्याग क्यों न कर दिया जाय ?—इस शंड्राको दूर करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

न हि देहभूता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।। ११ ।।

कारण कि देहधारी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण कमौंका त्याग करना सम्भव नहीं है। इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है –ऐसा कहा जाता है ।

दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधात्र निवर्तते । गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः ।। (श्रीमद्धा॰ ११ । ७ । ११)

<sup>&#</sup>x27;जो पुरुष अनुकूलता-प्रतिकूलतारूप द्वाद्वीसे ऊँचा उठ जाता है, वह शास्त्रनिपिद्ध कर्मोंका त्याग करता है, पर देखबुद्धिसे नहीं और शास्त्रविहित कमोंको करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात् रागपूर्वक नहीं 1 जैसे घुटनोंके बलपर चलनेवाले बच्चेकी निवृत्ति और प्रवृत्ति राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती, बैसे ही उमयातीत पुरुषकी निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती (बच्चेमें तो अज्ञता रहती है, पर राग-द्वेपसे रहित पुरुषमें विज्ञता रहती है)

व्याख्या—'न हि देहमृता <sup>\*</sup>शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः'—देहधारी अर्थात् देहके साथ तादात्य रखनेवाले मनुष्येकि द्वारा कर्मोंका सर्वथा त्याग होना सम्भव नहीं है; क्योंकि शरीर प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति स्ततः क्रियाशील है । अतः शरीरके साथ तादाव्य (एकता) रखनेवाला क्रियासे रहित कैसे हो सकता है ?हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मोंको छोड़ दे; परन्तु वह खाना-पीना, चलना-फिरना, आना-जाना, उठना-वैठना, सोना-जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओंको कैसे छोड़ सकता है ?

दूसरी बात, भीतरसे कर्मोंका सम्बन्ध छोड़ना ही वास्तवमें छोड़ना है। बाहरसे सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहरसे सम्बन्ध छोड़ भी दिया जाय तो वह कवतक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहरकी क्रियाओंका सम्बन्ध छूट जाता है। परन्तु समाधि भी एक क्रिया है, एक क्रम है; क्योंकि इसमें प्रकृतिजन्य कारण-शरीरका सम्बन्ध रहता है। इसलिये समाधिसे भी ब्यूखान होता है।

कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मोंका स्वरूपसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता (गीता ३ । ५) । कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मता (थोगनिष्ठा) प्राप्त नहीं होती और कर्मोंका त्याग करनेमात्रसे सिद्धि (सींख्यनिष्ठा) भी प्राप्त नहीं होती (गीता ३ । ४) ।

#### मार्मिक बात

पुरुष (चेतन) सदा निर्धिकार और एकरस रहनेवाला है; परन्तु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशोल है ।जिसमें अच्छी ग्रेतिसे क्रियाशीलता हो, उसको 'प्रकृति' कहते हैं—'प्रकर्षण करण (भावे स्युद्ध) इति प्रकृति: । उस प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ जवतक पुरुष अपना सम्यन्य (तादात्स्य) मानता रहेगा, 'तवतक वह कमोंका

सर्वथा त्याग कर हो नहीं सकता । कारण कि शरीरमें अहंता-ममता होनेके कारण मनुष्य शरीरासे होनेवाली प्रत्येक क्रियाको अपनी क्रिया मानता है, इसलिये वह कभी किसी अवस्थामें भी क्रियारीहत नहीं हो सकता ।

दूसरी बात, केवल पुरुपने ही प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ा है । प्रकृतिने पुरुपने साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा है । जहाँ विवेक रहता है, वहाँ पुरुपने विवेककी उपेक्षा करके प्रकृतिसे सम्बन्धको सद्भावना कर ली अर्थात् सम्बन्धको सत्य मान लिया । सम्बन्धको सत्य माननेसे ही बन्धन हुआ है । वह सम्बन्ध दो तरहका होता है— अपनेको शरीर मानना और शरीरको अपना मानना । अपनेको शरीर माननेसे 'अहंता' और शरीरको अपना माननेसे 'ममता' होती है । इस अहंता-ममताहूप सम्बन्धका घनिष्ठ होना हो देहधारीका स्वरूप है । ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मोंको सर्वथा नहीं छोड़ सकता ।

'यस्तु 'क्रमंफलत्यागी स त्यागीत्यिभयीयते' — जो किसी भी कर्म और फलके साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखता, वही त्यागी है। जबतक मनुष्य कुशल-अकुशलके साथ, अच्छे-मन्देके साथ अपना सम्बन्ध रखता है, तबतक वह व्यागी नहीं है।

यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थको अपना मानता है, उसमें उसकी प्रियता हो जाती है । उसी प्रियताका नाम है— आसक्ति । यह आसक्ति हो वर्तमानके कमोंको लेकर 'कर्मामक्ति' और पिवय्यमें मिलनेवाले फलको इच्छाको लेकर 'फलासक्ति' कहलाती है । जब मनुग्य फल-त्यागका उदेश्य बना लेता है, तब उसके सब कर्म संसारके हितके लिये होने लगते हैं, अपने लिये नहीं । कारण कि उसको यह बात अच्छी तरहसे समझमें आ जाती है कि कर्म करनेकी सब-की-सब सामग्री संसारके मिली है और संमारकी ही है, अपनी नहीं ।

यहाँ 'देहमृता' पदको देहािममानी अर्थात् देहके साथ तादात्य माननेवाले सामान्य पुग्योंका ही वाचक मयझना
 पाहिये । गुणातीत महापुम्यको देहसे भी क्रियाएँ होती रहंती हैं; परन्तु देहके साथ तादात्य न रहनेसे उसका उन क्रियाओंका कर्ता नहीं बनता ।

में पहीं 'तु' अव्यवका प्रयोग करनेका तार्त्य है कि जो सामान्य संमारी पुरुष है, उनकी अपेक्षा कर्मक्रमका स्वाग करनेवाला पुरुष भेष्ठ है, विलक्षण है । कारण कि उसका उद्देश्य परमात्मनावजी प्राणि करनेका अर्थान् अपना करना करनेका होता है ।

इन कर्मोंका भी आदि और अन्त होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, परनु स्वयं सदा निर्विकार रहता है; न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है । ऐसा विवेक होनेपर फलेच्छाका त्याग सुगमतासे हो जाता है । फलका त्याग करनेमें उस विवेकी मनुष्यमें कभी अभिमान भी नहीं आता; क्योंक कर्म और उसका फल—दोनों ही अपनेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं; अतः उनके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तवमें है ही कहतें ? इसीलिये भगवान् कहते हैं कि जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी कहा जाता है।

निर्विकारका विकारी कर्मफलके साथ सम्बन्ध कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं है । केवल अविवेकके कारण सम्बन्ध माना हुआ था । उस अविवेकके मिटनेसे मनुष्यकी अभिधा अर्थात् उसका नाम 'त्यागी' हो जाता है—' स त्यागीत्यभिधीयते' । माने हुए सम्बन्धके विषयमें दृष्टान्तरूपसे एक बात कही जाती है । एक व्यक्ति घर-परिवारको छोड़कर सच्चे हृदयसे साधु-संन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घरवालोंकी कितनी ही जन्नति अर्थवा अवनति हो जाय अथवा सब-के-सब मर जाय, उनका नामोनिशान भी न रहे, तो भी उसपर कोई असर नहीं पड़ता । इसमें विचार को कि उस व्यक्तिका परिवारक साथ जो सम्बन्ध था, वह दोनों तरफसे माना हुआ था अर्थात् वह परिवारको अपना मानता था । परन्तु पुरुष और परिवार उसको अपना मानता था । परन्तु पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध केवल पुरुषको तरफसे माना हुआ है, प्रकृतिका तरफसे माना हुआ नहीं ! जब दोनों तरफसे माना हुआ (व्यक्ति और परिवारका) सम्बन्ध भी एक तरफसे छोड़नेपर छूट जाता है, तब केवल एक तरफसे माना हुआ (पुरुष और प्रकृतिका) सम्बन्ध छोड़नेपर छूट जाता है, सब केवल एक तरफसे माना हुआ (पुरुष और प्रकृतिका) सम्बन्ध छोड़नेपर छूट जाता है समा है !

\*

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें कहा गया कि कर्मफलका त्याग करनेवाला ही वासवमें त्यागी है । अगर मनुष्य कर्मफलका त्याग न करे तो क्या होता है — इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

#### अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्॥१२॥

कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंको कर्मोका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित— ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके बाद भी होता है; परनु कर्मफलका त्याग करनेवालोंको कहीं भी नहीं होता ।

व्याख्या—'अनिष्टुमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्— कर्मका फल तीन तरहका होता है— इष्ट, अनिष्ट और मिश्र । जिस परिस्थितिको मनुष्य चाहता है, वह 'इष्ट' कर्मफल है, जिस परिस्थितिको मनुष्य नहीं चाहता, वह 'अनिष्ट' कर्मफल है और जिसमें कुछ भाग इष्टका तथा कुछ भाग अनिष्टका है, वह 'मिश्र' कर्मफल है । वास्तवमें देखा जाय तो संसारमें आयः मिश्रित हो फल होता है, जैसे— धन होनेसे अनुकूल (इष्ट) और प्रतिकृत (अनिष्ट)— दोनो हो परिस्थितियाँ आती हैं, धनसे निर्वाहं होता है— यह अनुकूलता है और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, चन प्रतिकृत्वता है । वास्तर्य है कि इष्टमें भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्टमें भी आंशिक

हलका त्याग करनेवालांको कहाँ भी नहीं होता । इष्ट रहता ही है । कारण कि सम्पूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है (गीता १८ ।४०); यह जन्म भी दुःखालय (८ ।१५) और सुखरिहत (९ ।३३) है।अतः चाहे इष्ट (अतुकूल) परिस्थिति हो , चाहे अनिष्ट (प्रतिकूल) परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती हो नहीं । यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहनेका मतलब यह है कि इष्टमें अनुकूलताकी और अनिष्ट में प्रतिकूलताकी प्रधानता होती है । वास्तवमें कमोंका फल मिश्रित हो होता है, व्योकि कोई भी कमें सर्वथा निर्दोप नहीं होता (१८ ।४८) ।

'भव्यत्यागिनां, प्रेत्य'— उपर्युक्तः सभी फल अत्यागियोको अर्थात् फलको इच्छा रखकर कर्म करनेवालोंको ही मिलते हैं, संन्यासियोंको नहीं । कारण कि जितने भी कर्म होते हैं, वे सब प्रकृतिके द्वाय अर्थात् प्रकृतिके कार्य शर्याः, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके द्वाय ही होते हैं तथा फलरूप परिस्थित भी प्रकृतिके द्वाय ही बनती है । इसित्ये कर्मोंका और उनके फलोंका सम्बन्ध केवल प्रकृतिके साथ है, 'स्वयं-(चेतन स्वरूप-) के साथ नहीं । परनु जब 'स्वयं 'उनसे सम्बन्ध तोड़ लेता है, तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रसुत स्यागी हो जाता है ।

अत्यागीका मतलब है—पीछेके दो (दसवें-ग्यारहवें) श्लोकोंमें जिन त्यागियोंकी बात आयी है, उनके समान जो त्यागी नहीं है अर्थात् जिन्होंने कर्मफलका त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्योंके सामने इप्ट, अनिष्ट और मिश्र—तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकृत परिस्थितिक रूपमें आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी-दुःखी होते रहते हैं। उनसे सुखी-दुःखी होते रहते हैं। वनसे सुखी-दुःखी होता ही धारावर्षे बराम है।

वासवर्मे अनुकूलतासे सुखी होना ही प्रतिकूलतामें दुःखी होनेका कारण है; क्योंकि परिस्थितिजन्य सुख भौगनेवाला कभी दुःखसे बच ही नहीं सकता । जबतक यह सुख भौगता रहेगा, तबतक वह प्रतिकूल परिस्थितियोंमें दुःखी होता ही रहेगा । चिन्ता, शोक, भय, उद्देग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता ।

'प्रेत्य भवति' कहनेका तारार्य है कि जो कर्म-फलके स्थापी नहीं है, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र-—ये तीनों कर्मफल मारनेके बाद जरूर मिलते हैं। परनु इसके साथ 'न तु संन्यासिनां थववित्' पदोमें कहा गया है कि जो फर्मफलके त्यापी हैं, उनको कहीं भी अर्थात् यहाँ और मारनेके बाद पी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिन्द होता है कि अव्यापियोंको मारनेके बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते-जी भी कर्मफल मिल सकता है।

'न तु संन्याप्तिनां क्यवित्' — संन्याप्तियाँ-(त्यागियाँ-) को कहीं भी अर्थात् इस लोकमें या परलोकमें, इस जनमें या मरनेके याद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता । हाँ, पूर्वजनमां किये हुए कर्मोंके अनुसार इस जनमें उनके सामने अनुकूल चा प्रतिकृत्न परिस्थिति तो आती है, पर ये अपने विवेकके चलसे उन परिस्थितियोंके भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी-दुःखी नहीं होते अर्थात् सर्वथा निर्लिज रहते हैं।

संन्यासियों अर्थात त्यागियोंको फल क्यों नहीं भोगना पडता ? कारण कि वे अपने लिये कछ भी नहीं करते । उनको अच्छी तरहसे यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्खरूप है, उसके लिये किसी भी क्रिया और वस्तकी आवश्यकता है ही नहीं । अपने लिये पानेकी इच्छासे साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्वको ही स्थिर रखता है: क्योंकि वह संसारमात्रके हितसे अपना हित अलग मानता है । जब वह संसारमात्रके हितसे अपना हित अलग नहीं मानता अर्थात् सबके हितमें ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः 'सर्वभूतहिते रताः' हो जाता है । फिर उसके स्थलशरीरसे होनेवाली क्रियाएँ, सुक्ष्मशरीरसे होनेवाला परहित-चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली स्थित्ता—तीनों ही संसारके सात्र प्राणियोंके हितके लिये होती हैं । कारण कि शरीर आदि सब-की-सब सामग्री संसारसे अभिन्न है । उस सामग्रीसे अपना हित चाहता है-- यही गलती होती है, जो कि अपनी परिच्छन्नतामें हेन हैं।

यहाँ 'संन्यासिनाम' पदमें त्यागी (कर्मयोगी) और संन्यासी (सांख्ययोगी)—दोनोंकी एकता की गयी है: जैसे--कर्मयोगी कर्मोंसे असङ रहता है तो सांख्ययोगी भी कर्मेंसि सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी (निष्कामभावसे) कर्म करते हुए भी फलके साथ सम्बन्ध नहीं रखता तो मांख्ययोगी कर्ममात्रके साथ किंत्रित भी सम्बन्ध नहीं रखता । कर्मयोगी फलसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है अर्थात् ममताका त्याम करता है तो सांख्यपोगी कर्तत्वाभिमान अर्थात् अहंताका त्याग करता है । भमताका त्याग होनेपर अहंताका भी स्ततः त्याग हो जाता है और अहंताका स्थाग होनेपर ममताका भी स्वतः त्याग हो जाता है । इसलिये भगवान्ते कर्मयोगमें ममताके स्यागके बाद अहंताका त्याग बताया है-'निर्मेमो निरहंकारः' (२ १७१) और सांख्ययोगमें अहंताके स्वागंके बाद ममताका त्याग बताया है— 'अहंकार बलं दर्व कामं क्रोधं परिप्रहम् । विमुख्य निर्ममः (१८ 1५३) । इन दोनोंसे इस रचन करनेसे प्रतियाने

तो फाक है; परनु परिवर्तनरप्रेल प्रकृति और प्रकृतिका

कार्य-इनमेंसे किसीके भी साथ इन दोनोंका सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् तत्त्वमें कर्मयोगी और सांख्ययोगी-दोनों एक हो जाते हैं। ...

पहले अर्जुनने यह पूछा था कि मैं संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहता हैं; अतः भगवान्ने यहाँ 'संन्यासिनाम्' पदसे दोनोंका यह तत्त्व बताया कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये और अपने लिये कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्ययोगीका यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिये <u>कुछ नहीं चाहिये । सांख्ययोगी प्रकृति और प्रकृतिके</u> फार्यके साथ किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध नहीं भानता, इसलिये उसके लिये 'अपने लिये कुछ नहीं करना है'— यह कहना ही नहीं बनता ।

यहाँ 'त्यागिनाम्' पद न देकर 'संन्यासिनाम' पद देनेका यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्ययोगसे होती है, वही निर्लिप्तता त्यागसे अर्थात कर्मयोगसे भी होती है (गीता ५ ।४-५) । दूसरी बात. यहाँतक भगवानने कर्मयोगसे निर्लिप्तता बतायी, **'संन्यासिनाम'** पद कहकर आगे सांख्ययोगसे निर्लिप्तता बतानेका बीज भी डाल देते हैं।

#### कर्म-सम्बन्धी विशेष बात

पुरुष और प्रकृति— ये दो हैं । इनमेंसे पुरुषमें कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तनरहित नहीं होती । जब यह पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड लेता है, तब प्रकृतिको क्रिया पुरुषका 'कर्म' यन जाती है: क्योंकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे तादातम्य हो जाता है । तादातम्य होनेसे जो प्राकृत वस्तुएँ प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस ममताके कारण अप्राप्त वस्तुओंकी कामना होती है। इस प्रकार जबतक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है. तबतक जो कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, उसका नाम 'कर्म' है ।

तादात्म्यके टूटनेपर वहीं कर्म पुरुषके लिये 'अकर्म' 'हो जाता है अर्थात् वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती— यह कर्ममें अकर्म है । अकर्म-अवस्थामें अर्थात् खरूपका अनुभव होनेपर वस महापुरुपके शरीरसे जो क्रिया होती रहती है, वह 'अकर्ममें कर्म' है (गीता ४ । १८) । तारपर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूपका अनुभव न होनेपा भी वास्तवमें सब क्रियाएँ प्रकृति और उसके कार्य शरीरमें होती हैं; परन्तु प्रकृति या शरीरसे अपनी .पृथक्ताका अनुभव न होनेसे वे क्रियाएँ 'कर्म' बन

जाती है (गीता ३ ।२७;१३ ।२९) । : -: कर्म तीन तरहके होते हैं-क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध । अभी वर्तमानमें जो कर्म किये जाते हैं. वे 'क्रियमाण' कर्म कहलाते हैं\* । वर्तमानसे पहले इस जन्ममें किये हुए अथवा पहलेके अनेक मनुष्यजन्मोंमें किये हुए जो कर्म संगृहीत हैं, वे 'सिझत' कर्म कहलाते हैं । सिझतमें से जो कर्म फल देनेके-लिये प्रस्तुत (उन्मख) हो गये हैं अर्थात् जन्म, आयु और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें परिणत होनेके लिये सामने आ गये हैं, वे 'प्रारब्ध' कर्म कहलाते हैं। . :

#### कियमाण कर्म



भ जो भी नये कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्यज्ञमाँ ही बनते हैं (गीता ४ । १२; १५ । २), पशु-पक्षी आदि योनियोंमें नहीं; क्योंकि वे योनियों केवल कर्मकल-भोगके लिये ही मिलती है।

क्रियमाण कर्म दो तरहके होते हैं- श्रेम और अशुभ । जो कर्म शास्त्रानुसार विधि-विधानसे किये जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोम, आसक्ति आदिको लेकर जो शास्त्र-निपद्ध कर्म किये जाते हैं, वि अश्भ कर्म कहलाते हैं।

शुभ अथवां अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्मका एक तो फल-अंश बनता है और एक संस्कार-अंश । ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

क्रियमाण कर्मके फल-अंशके दो भेद हैं-- दृष्ट और अदृष्ट । इनमेंसे दृष्टके भी दो भेद होते हैं-तालालिक और कालान्तरिक । जैसे, भोजन करते हुए जो रस आता है, सख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है— यह दृष्टका 'तात्कालिक' 'फल है और भोजनके परिणाममें आय, बल, आरोग्य आदिका बढ़ना- 'यह दृष्टका 'कालान्तरिक' फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खानेका स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्चवाले पदार्थ खाता है, तब उसको प्रमन्नता होती है, सुख होता है और मिर्चकी तीक्ष्णताके कारण मुँहमें, जीभमें जलन होती है, आँखोंसे और नाकसे पानी निकलता है, सिरसे पसीना निकलता है— यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और कृपध्यके कारण परिणाममें पेटमें जलन और रोग, दःख आदिका होना-पह दृष्टका 'कालान्तरिक' फल है।

इसी प्रकार अदृष्टके भी दो भेद होते हैं-लौकिक और पारलीकिक । जीते-जी ही फल मिल जाय-- इस भावसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मन्त-जप आदि शुभ कमोंको विधि-विधानसे किया जाय और उसका कोई प्रवल प्रतिवन्य न हो तो यहाँ हो पुत्र, धन, यरा, प्रतिष्ठा आदि अनुकृतको प्राप्ति रोना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकृलको निवृत्ति होना— यह अदृष्टका 'लौकिक' फल है\* और

मरनेके बाद स्वर्ग आदिको प्राप्ति हो जाय- इस भावसे यथार्थ विधि-विधान और श्रद्धा-विधासपूर्वक जो यज्ञ, दान, तप, आदि शुभ कर्म किये जाये तो मरनेके बाद खर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होना- यह अदृष्टका 'पारलौकिक' फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्यकी हत्या करने आदि अशम कर्मीका फल यहाँ हो कैद , जुर्माना, फाँसी आदि होना- यह अदृष्टका 'लौकिक' फल है और पापोंके कारण मरनेके बाद नरकोंमें जाना और पशु -पक्षी, कीट-पतंग आदि बनना- यह अदष्टका ' पारलीकिक' फल है।

पाप-पुण्यके इस लौकिक और पारलीकिक फलके विषयमें एक बात और समझनेकी है कि जिन पापकर्मीका फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निन्दा आदिके रूपमें भोग लिया है. उन पापाँका फल मरनेके बाद भोगना नहीं पड़ेगा । परन्त व्यक्तिके पाप कितनी मात्राके थे और उनका भोग कितनी मात्रामें हुआ अर्थात उन पाप कर्मीका फल उसने पुरा भोगा या अध्रा भोगा- इसका पूरा पता मनुष्यको नहीं लगता: क्योंकि मनय्यके पास इसका कोई माप-तील नहीं है । परना भगवानको इसका पूरा पता है; अतः उनके कानूनके अनुसार उन पापींका फल यहाँ जितने अंशमें कम भोगा गया है, उतना इस जन्ममें या मरनेके बाद भोगना हो पड़ेगा । इसलिये मनुष्यकी ऐसी शहा नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम था. पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो किया नहीं, पर दण्ड मुझे मिल गया ! कारण कि यह सर्वज्ञ. सर्वसहद, सर्वसमर्थ भगवानुका विधान है कि पापसे अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड मिलता है, वह किसी-न -किसी पापका ही फल होता है ।

<sup>\*</sup> यहाँ दृष्टका 'कालासरिक' फल और अदृष्टका 'लौकिक' फल— दोनों फल एक समान ही दीयते हैं, फिर भी दोनोंने अनार है। जो ' कालासरिक' फल है, यह सीधे मिलता है, प्राच्य बनका नहीं; पानु जो 'लौकिक' फल है, वह प्रास्य बनका ही मिलता है।

<sup>ों</sup> एक सुनी हुई घटना है । किसी गाँवमें एक समय गुर्ने में । उनके पाके मामने एक मुनगकां पा

इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, जितना फल यहाँ भोग लिया है, उतना अंशा तो नीरोगता आदि अनुकूल परिस्थितिके रूपमें पुण्य-कर्मीका यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाको रह गया है, यह

था । सनारके पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था । ऐसे वह पैसे कमाता था । एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया । सित्रमें पहरा लगानेवाले सिपाहीको इस वातका पता लग गया । उस पहोदारने सित्रमें उस सुनारको मार दिया और जिस बक्सेमें सोना था, उसे ठठाकर चल दिया । इसी बीव सामने रहनेवाले सजन लघुशंकाके लिये उठकर वाहर आये । उन्होंने पहरेदारको पकड़ लिया कि तू इस बक्सेको कैसे ले जा रहा है ? तो यहरेदारने कहा—'तू चुप रह, हल्ला मत कर । इसपेंसे कुछ तू ले ले और कुछ में ले लें' । सञ्ज बोले — मैं कैसे ले लूँ ? मैं चोर थोड़े ही हूँ !' पहरेदारने कहा — देख, तू समझ जा , मेरी बात मान से, नहीं तो दुःख पायेगा ।' पर वे सज्जन माने नहीं । तब पहरेदारने बक्सा नीचे रख दिया और उस मजनको पकड़कर जोरसे सीटी बजा दी । सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगानेवाले सिपाही दौड़कर वहाँ आ गये । उसने सबसे कहा कि ' यह इस घरसे बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है ।' तब सिपाहियोंने घरमें धुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है । उन्होंने उस सज्जनको पकड़ लिया और राजकीय आदिमयोंके हवाले कर दिया । जजके सामने बहस हुई तो उस सज्जनने कहा कि 'मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाहीने मारा है । ' सब सिपाही आपसमें मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि 'नहीं, इसीने मारा है, हमने खुद रात्रिमें इसे पकड़ा है, ' इत्यादि । मुकदमा चला । चलते-चलते अन्तमें उस सजनके लिये फॉसीका हवम हुआ । फॉसीका हवम होते ही उस

सजनके मुखसे निकला--'देखो, सरासर अन्याय हो रहा है! भगवान्के दरवारमें कोई न्याय नहीं! मैंने मारा नहीं, मुझे दण्ड हो और जिसने मारा है, वह बेदाग छूट जाय, जुर्मानां भी नहीं; यह अन्याय है !' जजपर उसके वचनोंका असर पड़ा कि वास्तवमें यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरहसे जाँच होनी चाहिये । ऐसा विचार काके उस जजने एक षडयन्त्र रचा ।

सुत्रह होते ही एक आदमी रोता-बिल्लाता हुआ आया और बोला— हमारे भाईकी हत्या हो गयी , सरकार ! इसकी जाँच होनी चाहिये ।' तब जजने उसी सिपाहीको और कैदी सजनको मरे व्यक्तिकी लाश उठाकर लानेके लिये भेजा । दोनों उस आदमीके साथ वहाँ गये, जहाँ लाश पड़ी थी । खाटपर लाशके ऊपर कपड़ा विछा था । खुन बिखरा पड़ा था । दोनोंने उस खाटको उठाया और उठाकर ले चले । साधका दूसरा आदमी खबर देनेके बहाने दौड़कर आगे चला गया । तब चलते-चलते सिपाहीने कैदीसे कहा- 'देख. उस दिन त भेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फाँसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाईका फल ?' कैदीने कहा- मैंने तो अपना काम सच्चाइंका ही किया था, फाँसी हो गयी तो हो गयी ! हत्या की तने और टण्ड भोगना पड़ा मेरेको ! भगवानके यहाँ न्याय नहीं !'

खाटपर झुठमुठ मरे हएके समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनोंकी बातें सुन रहा था । जब जजके सामने खाट रखी गयी तो खूनभरे कपड़ेको हटाकर यह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जजको बता दी कि रास्तेमें सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला । यह सुनकर जजको यड़ा आश्रय हुआ । सिपाही मी हुका-बक्का रह गया । सिपाहीको पकड़कर केंद्र कर लिया गया । परन्तु जजके मनमें र तीप नहीं हुआ । उसने कैदीको एकान्तमें युलाकर कहा कि 'इस मामलेमें तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता है, पर सब-सब बताओं कि इस जन्ममें तुमने कोई हत्या की है क्या ?' वह बोला-बहुत पहलेकी घटना है । एक दुष्ट था, जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्रीके पास आया करता था । मैंने अपनी स्त्रीको तथा उसको अलग-अलग खुद्र समझाया । पर घट माना नहीं । एक रात वह घरपर था और अचानक मैं आ गया । मेरेको गुस्सा आया हुआ था । मैंने तलवासी उसका गला काट दिया और घरके पीछे जो नदी है, उसमें फेंक दिया । इस घटनाका किसीको पता नहीं लगा । यह सनकर जज बोला-तम्हारेको इस समय फाँसी होगी ही; मैंने भी सीवा कि मैंने किसीसे घूस (स्थित) नहीं खायो. कभी बेर्डमानी नहीं की, फिर भेरे हाथसे इसके लिये फाँसीका हुक्म लिखा कैसे गया? अब सनीय हुआ । उसी पापका फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा । सिपाहीको अलग फाँसी होगी ।'

[ उस सज्जनने चोर सिपाहीको पकडकर अपने कर्तव्यका पालन किया था । फिर उसको जो दण्ड पिला है, यह उसके कर्तव्य-पालनका फल नहीं है, प्रत्युत उसने यहुत पहले जो हत्या की थी, उस हत्याका फल है । कारण कि मनुष्यको अपनी रक्षा करनेका अधिकार है, मारनेका अधिकार नहीं । मारनेका अधिकार रक्षक क्षत्रियका, राजाका है। अतः कर्तव्यका पालन करनेके कारण उस पाप-(हत्या-) का फल उसको यहीं पिल परलोकमें फिर भोगा जा सकता है । यदि पण्यकमेंका प्रा फल यहीं भीग लिया गया है तो पण्य यहींपर समाप्त हो जायँगे ।

, क्रियमाण-कर्मके संस्कार-अंशके भी दो भेद है— शद्ध . एवं . पवित्र संस्कार और अशद्ध एवं अपवित्र संस्कार । शास्त्रविहित कर्म करनेसे जो संस्कार पड़ते हैं, वे शद्ध एवं एवित्र होते हैं और शास्त्र. नीति लोकमर्यादाके विरुद्ध कर्म करनेसे जो संस्कार पड़ते हैं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं।

इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारोंको लेकर समाव (प्रकृति, आदत) बनता है । उन संस्कारोंमेंसे अशुद्ध अंशका सर्वथा नाश करनेपर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है; परन्तु जिन पूर्वकृत कर्मोंसे खभाव बना है, उन कर्मोंकी भिन्नताके कारण जीवन्मक पुरुपेंकि स्वभावोंमें भी भित्रता रहती है। इन विभिन्न स्वभावोंके कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते. प्रत्यत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कमींसे दुनियाका कल्याण होता है ।

संस्कार-अंशसे जो स्वभाव बनता है, वह एक दृष्टिसे महान प्रवल होता है- 'स्वभावो मूर्टिन वर्तते'; अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता\* । इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णीका जो स्वभाव है. उसमें कर्म करनेकी मुख्यता रहती है। इसलिये <sup>भगवान्</sup>ने अर्जुनसे कहा है कि जिस कर्मको तू मोहबरा नहीं करना चाहता. उसको भी अपने स्वाभाविक कर्मसे वैधा हुआ परवश होकर करेगा (गीता १८ (६०) ।

अब इसमें विचार करनेको एक बात है कि एक ओर तो स्वपावकी महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता और दसरी ओर मनप्य-जन्मके उद्योगकी महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करनेपें स्वतन्त्र है । अतः इन दोनोंमें किसकी विजय और किसकी पराजय होगी? इसमें विजय-पराजयको बात नहीं है । अपनी-अपनी जगह दोनों ही प्रवल हैं। परंत यहाँ स्वभाव न छोडनेकी जो बात है, वह जाति-विशेषके स्वभावकी बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा रज-चौर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता; अतः वह स्वभाव दोपी नहीं है, निर्दोप है । जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोंका जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलनेकी आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको बदलनेके लिये शास्त्र भी नहीं कहता । परन उस स्वभावमें जो अशद्ध-अंश (राग-द्वेप) है, उसको मिटानेको सामर्थ्य भगवानने मनप्यको दी है । अतः जिन दोषोंसे मनुष्यका स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोपोंको मिटाकर मनुष्य स्वतन्ततापूर्वक अपने स्वभावको शद बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोगकी दृष्टिसे अपने प्रयतसे राग-द्वेषको भिटाकर स्वभाव राद्ध

चना ले (गीता ३ ।३४). चाहे भक्तियोगकी दृष्टिसे

<sup>&</sup>lt;sup>गया</sup> और परलोकके भयंकर दण्डसे उसका छूटकारा हो गया । कारण कि इस लोकमें जो दण्ड भीग लिया जाता है, उसका थोडेमें ही छटकारा हो जाता है, थोडेमें ही शद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोकमें बड़ा भर्यकर (ब्याज-सहित) दण्ड भोगना महता है।]

इस कहानीसे यह पता लगता है कि प्रमुखके कय किये हुए पापका फल कब पिलेगा— इसका युक्त पता नहीं । भगवान्का विधान विधित्र है । जवतक पुराने पुण्य प्रवल रहते हैं. तवतक उप पापका पत्र भी तत्काल नहीं मिलता । जब पुराने पुष्प खत्म होते हैं, तब उस पापकी बारी आनी है । पापका फल (दण्ड) तो भोगना ही पडता है, चाहे इस जन्ममें भोगना पड़े या जन्मान्तरमें ।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुमम् । नामुक्तं क्षीयने कर्म जन्मकोटिननैयि ।।

<sup>\*</sup> व्याप्रस्तुप्यति कानने सुगहनो सिंहो गुहां सेवते हंसी वान्छति पद्मिनी कुनुमितां गुग्नः श्मशाने स्पत्ते । साम् सत्त्रतिसाप्रमेय धवते नीचोऽपि नीचं कर्न या धस्य प्रकृतिः स्वभावनिता केनापि न त्यन्यने।। च्याप्र घने वनमें संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफाका सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलिनीको धाला है, गीप श्यशान-भूपिमें रहना पसंद कारता है, सजब पुन्य अद्ये आवरणीवाले सजन पुरुषोपे और नीप पुरुष नीय लोगोने ही रहना चाहते हैं । सब है, स्वभावमे पैश हाँ जिसकी नैसी प्रकृति है, उस प्रकृतिको बरेई नहीं छोड़ता ।

सर्वथा भगवान्के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले (गीता १८ । ६२) । इस प्रकार प्रकृति-(स्वभाव) की प्रबलता भी सिद्ध हो गयी और मनष्यकी स्वतन्त्रता भी सिद्ध हो गयी । तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभावको रखनेमें प्रकृतिकी प्रबलता है और अशुद्ध स्वभावको मिटानेमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता है।

जैसे. लोहेकी तलवारको पारस छुआ दिया जाय तो तलवार सोना बन जाती है: परन्त उसकी मार. धार और आकार- ये तीनों नहीं बदलते । इस प्रकार सोना बनानेमें पारसकी प्रधानता रही और 'मार-धार-आकार' में तलवारकी प्रधानता रही । ऐसे ही जिन लोगोंने अपने स्वभावको परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं । परन्तु स्वभावके शुद्ध होनेपर भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, साधन-पद्धति, मान्यता आदिके अनुसार आपसमें उनके कर्मीको भित्रता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मणको तत्त्वबोध हो जानेपर भी वह खान-पान आदिमें पवित्रता रखेगा और अपने हाथसे बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा: क्योंकि उसके स्वभावमें पवित्रता है। परन्त किसी हरिजन आदि साधारण वर्णवालेको तत्त्वबोध हो जाय तो वह खान-पान आदिमें पवित्रता नहीं रखेगा और दसरोंकी जठन भी खा लेगा; क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिये दोषी नहीं होगा ।

जीवका असत्के साथ सम्बन्ध जोड़नेका स्वभाव अनादिकालसे बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्ध-मरणके चंकरमें पड़ा हुआ है और बार-बार केंच-नीच योनियोंमें जाता है। उस स्वभावको मनुष्य शुद्ध कर सकता है अर्थात् उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य हैं, उनको मिटा सकता है । कामना, समता और तादात्यके मिटनेके बाद जो स्वभाव रहता है, वह स्वमाव दोपी नहीं रहता । इसलिये उस स्वभावको . मिटाना नहीं है और मिटानेकी आवश्यकता भी नहीं है ।

भगवानुके शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव (फल-अंश और संस्कार-अंश) अन्तःकरणमें संगृहीत शुद्ध हो जाता है, जैसे-लोहा पारसके स्पर्शसे रहते हैं, वे सञ्चित कर्म कहलाते हैं। उनमें राद सोना बन जाता है । स्वभाव शुद्ध होनेसे फिर फल-अंशसे तो 'प्राख्य' बनता है और संस्कार-अंशसे

KARAKTERNYESTERATATIVETERITETERETERNYATETERNYATETERNYESTERATETERNYATETERITETERNYATETERITETERITETERITETERITETER वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता ( गीता १८ । ४७) । सर्वेथा भगवानके शरण होनेके बाद भक्तका प्रकृतिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । फिर भक्तके जीवनमें भगवानका स्वभाव काम करता है । भगवान् समस्त प्राणियोंके सुहद् हैं— 'सुहदं ' सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९) तो भक्त भी समस्त प्राणियोंका सहद् हो जाता है— 'सहदः संवदिहिनाम्' (श्रीमद्भा॰ ३ । २५ । २१) ।

इसी तरह कर्मयोगकी दृष्टिसे जब मनुष्यराग-द्वेपको मिटा देता है, तब उसके स्वभावकी शब्दि हो जाती है, जिससे अपने खार्थका भाव मिटकर केवल दुनियांके हितका भाव स्वतः हो जाता है । जैसे भगवान्का स्वमाव प्राणिमात्रका हित करनेका है, ऐसे ही उसका 🖖 स्वभाव भी प्राणिमात्रका हित करनेका हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएँ प्राणिमात्रके हितमें ही जाती हैं, तब उसकी भगवान्की सर्वभूतसुहता-शक्तिके साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभावमें भगवानुकी सहता-शक्ति कार्य करने लगती है। वासवमें भगवान्की वह सर्वभूतसुहता-शक्ति

मनुष्यमात्रके लिये समान रीतिसे खली हुई है: परना अपने अहंकार और राग-द्वेपके कारण उस शक्तिमें बाधा लग, जाती है अर्थात् वह शक्ति कार्य महीं करती । महापुरुपोमें अहंकार (व्यक्तित्व) और राग-द्वेष नहीं रहते, इसलिये उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है।

सञ्चित कर्म सञ्चितं कर्म फल-अंश प्राख्य

जब मनुष्य अहंकारका आश्रय छोड़कर सर्वथा अनेक मनुष्य-जन्मोंने किये हुए जो कर्म

ferietraniaturusen santaurusen kurentaurusen kantaurusen kantaurus 'स्हरणा' होती रहती है । उन स्फुरणाओंमें भी वर्तमानमें किये गये जो नये क्रियमाण कर्म सञ्चितमें भरती हुए है, प्रायः उनको हो स्पुत्रणा होती है । कभी-कभी संवितमें भरती हुए पुराने कर्मीकी स्फुरणा भी हो जाती है\*; जैसे किसी वर्तनमें पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहुँ, चना, ज्वार, बाजरा, डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था, वहीं (बाजरा) सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमें कभी-कभी प्याजका भी भभका आ जायेगा । परन्तु यह दृष्टान्त पूरा नहीं घटता; क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि सावयव पदार्थ हैं और सञ्चित कर्म निरवयव हैं। यह दृष्टान्त केवल इतने ही अंशमें बतानेके लिये दिया है कि नये क्रियमाण कर्मीकी स्फरणा ज्यादा होती है और कभी-कभी पराने कर्मोंकी भी स्फूरणा होती है।

इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरण होती है । नींदमें जामत्-अवस्थाके दब जानेके कारण सञ्चितकी वह स्फूरणा स्वप्ररूपसे दीखने लग जाती है, उसीको स्वप्रावस्था कहते हैं । स्वप्रावस्थामें बुद्धिकी सावधानी न रहनेके कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते । जैसे, शहर तो दिल्लीका दीखता है और बाजार बम्बईका तथा उस बाजारमें दुकानें कलकत्ताकी दीखती हैं; कोई जीवित आदमी दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि-आदि। जाग्रत्-अवस्थामें हरेक मनुष्यके मनमें अनेक

तरहकी स्फुरणाएँ होती रहती हैं । जब जामत्-अवस्थामें शरीर, इन्द्रियाँ और मनपरसे बुद्धिका अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मनमें आता है, वैसा बोलने लगता है । इस तरह उचित-अनुचितका विचार करनेको शक्ति काम न करनेसे वह 'सीघा-सरल पागल' कहलाता है। परन्तु जिसके शरीर, इन्द्रियाँ और मनपर बुद्धिका अधिकार रहता है, वह जो खंचत समझता है, वही बोलता है और जो अनुचित समझता है, वह नहीं बोलता । बुद्धि सावधान रहनेसे वह सावचेत रहता है, इसलिये वह ' चतुर पागल' है !

इस प्रकार मनुष्य जबतक परमात्मप्राप्ति नहीं कर लेता, तबतक वह अपनेको स्फरणाओंसे बचा नहीं

<sup>\*</sup> स्फुरणा सञ्चितके अनुसार भी होती है और प्राख्यके अनुसार भी । सञ्चितके अनुसार जो स्फुरणा होती है, वह मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती । परन्तु सञ्चितकी स्फुरणामें भी यदि राग-द्वेप हो जायै तो वह 'संकल्प' वनकर मनुष्यको कर्म करनेके लिये वाध्य कर सकती है। प्रारव्यके अनुसार जो स्फुरणा होती है, वह (फल-भोग व्हरानेक लिये) मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य करती है; परन्तु वह विहिन कर्म करनेके लिये ही शाध्य करती है, निविद्ध कर्म करनेके लिये नहीं । कारण कि विवेकप्रधान मनुष्यशारि निविद्ध कर्म करनेके लिये नहीं है 1-अत: अपनी विवेकशक्तिको प्रवल करके निपिद्धका त्याग करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर है और ऐसा करनेमें वह स्वतन्त्र है।

<sup>ैं</sup> जाप्रत्-अवस्थामें भी जाप्रत्, स्वप्न और सुपुष्ति— तीनों अवस्थाएँ होती हैं; जैसे— मनुष्य जापत्-अवस्थामें बड़ी सावपानीसे काम करता है, तो यह जाप्रतुमे जाप्रतु-अवस्था है। जाप्रतू-अवस्थामे मनुष्य जिस कामको काता है, उस कामके अलावा अचानक जो दूसरी स्कुरणा होने लगती है, वह जामत्में स्वप्न-अवाया है। जापत-अवस्थामें कभी-कभी काम करते हुए भी उस कामकी तथा पूर्वकर्मोंकी कोई भी सुनरणा नहीं होती, विल्कुल यूनि-रहिन अवस्था हो जाती है, वह जापत्में सुयुप्ति-अवस्या है।

कर्म करनेका देग ज्यादा रहनेसे जाग्रत्-अवस्थामें जाग्रत् और स्वप्र-अवस्था तो ज्यादा होती है, पर सुपुष्ति-अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जाधतुकी स्वामाविक सुपुष्तिको स्थायी बना से तो उसका साधन बहुत नेत हो जायगा; क्योंकि जाप्रत्-सुपुष्तिमें साधकका परमात्माके साथ निरावरणस्पसे स्वनः सम्बन्ध होना है । ऐसे तो संप्रीत-अवस्थाये भी संसारका सम्बन्ध टूट जाता है; परन्तु बुद्धि-युत्ति अज्ञानमें सीन हो जानेमे स्वरूपका स्पष्ट अनुभव नहीं होता । जावत्-सुपुष्तिमें युद्धि जावत् रहनेसे खरूपका स्पष्ट अनुभव होता है ।

यह जामत्-सुपुष्ति समाधिसे भी विलक्षण है; क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधिमें अभ्यासके हुता वृतियोको एकाप तथा निरुद्ध करना धड़ता है। इसलिये समाधिये पुरुवार्ध साथमें रहनेके कारण स्रांतिये स्थिति होती है: परन् जाप्रत्-सुपुष्तिमें अध्यास और अहंकारके विना वृतियाँ स्तरः निरूट होनेके कारण स्वास्त्री विचरि रोती है अर्थात् स्वरूपका अनुभव होता है।

negatives the same and constitutes the same of the sam सकता । परमात्मप्राप्ति होनेपर बुरी स्फुरणाएँ सर्वधा है तो उसमें भी वह न तो शास्त्रनिपद्ध बोलंता है मिट जाती हैं । इसलिये जीवन्मुक्त महापुरुषके मनमें और न शास्त्रनिषद्ध कुछ करता ही है; क्योंकि अनः-अपवित्र चुरे विचार कभी आते ही नहीं । अगर करण शुद्ध हो जानेसे शास्त्रनिषिद्ध बोलना या करना उसके कहलानेवाले शरीरमें प्राख्यवश (व्याधि आदि उसके स्वभावमें नहीं रहता। किसी कारणवश) कभी बैहोशी, उन्माद आदि हो जाता

|                                       | प्रारब्ध कम                               | 3774 177             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | प्रारच्य कर्म                             |                      |
| अनुकृत परिस्थित                       | मिश्रित (अनुकूल-प्रतिकूल) परिस्थिति       | प्रतिकृत पर्गिस्थति  |
| खेच्छापूर्वक क्रिया (प्रवृत्ति)       | अनिच्छापूर्वक क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया |                      |
| स्वेच्छापूर्वक क्रिया                 | अनिच्छापूर्वक क्रिया 'परेच्छापूर्वक       | क्रिया               |
| ्र<br>स्वेच्छापर्यंत्र                | क्रिया अभिन्यशपर्वक क्रिया                | ' पोंच्यांपर्वक किया |

खच्छापूत्रक क्रिया

'सञ्चितमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये सम्मुख होते है, उन कर्मोंको प्राख्य कर्म कहते हैं\* । प्राख्य

कर्मीका फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है; परन्तु उन प्राख्य कर्मीको भोगनेके लिये प्राणियोंको प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है—(१) खेच्छापूर्वक, (२) अनिच्छा-(दैवेच्छा-) पूर्वक और (३) परेच्छापूर्वक । उदाहरणार्थ—

(१) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया । ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माल -खरीदा तो उसमें घाटा लग गया । इन दोनोंमें मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ-अशुभ कमोसे बने हुए प्राख्यके फल हैं; परन्तु माल खरीदनेमें उनकी प्रवृत्ति खेच्छापूर्वक हुई है।

(२) कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आनेवाली नदीम बाढ़के प्रवाहके कारण एक घनका टोकरा बहुकर आया और उस सज्जनने उसे निकाल लिया । ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उसपर वृक्षकी एक टहनी गिर पड़ी और उसकी चीट उन्होंके अनुसार जन्म होगा और उन्होंके अनुसार कर्म लग गयी। इन दोनोर्ने धनका मिलना और चीट होंगे तो वे कर्म फिर आगे नये कर्म पैदा कर देंगे, फल है, परनु धनका दोकरा मिलना और वृक्षकी इसका कभी अन्त हो नहीं आयेगा।

ं परेच्छापूर्वक क्रियाः अनिच्छापूर्वक क्रिया टहनी गिरना- यह प्रवृत्ति अनिच्छा-(दैवेच्छा-) पूर्वक

(३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेको गोद ले लिया अर्थात् उसको पुत्र-रूपमें स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बंच्चेको मिल गया। ऐसे ही चोरोंने किसीकां सब धन लूटं लिया । इन दोनोंमें बच्चेको धन मिलना और चोरीमें धनका चला

जाना तो उनके शुभ-अशुभ कमोंसे बने हुए प्रारम्बके फल हैं; परन्तु गोदमें जाना और चोरी होना-यह प्रवृत्ति परेच्छापूर्वक हुई 'है।

यहाँ एक बात और संगझ लेनी चाहिये कि कर्मीका फल 'कर्म' नहीं होता, प्रत्युत 'परिस्थिति' होती है अर्थात् प्राख्य कर्मीका फल परिस्थितरूपसे सामने आता है। अगर नये (क्रियमाण) कर्मको प्रारब्धका फल मान लिया जाय तो फिर 'ऐसा करे, ऐसा मत करों - यह शास्त्रोंका, गुरुजनोंका विधि-निषेध निर्धिक हो जायगा । दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किये थे, लगना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारव्यके जिससे यह कर्म-परम्परा चलती ही रहेगी अर्थात्

प्राच्य कर्ममें मिलनेवाले फलके दो भेट हैं---प्राप्त फल और अप्राप्त फल । अभी प्राणियंकि सामने जो अनुकूल या प्रतिकृल परिस्थिति आ रही है, वह 'प्राप्त' फल है और इसी जन्ममें जो अनुकल या प्रतिकल परिस्थिति भविष्यमें आनेवाली है. वह 'अप्राप्त' फल है।

क्रियमाण कर्मोंका जो फल-अंश सञ्चितमें जमा रहता है, वही प्राख्य बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थितिके रूपमें मनुष्यके सामने आता है। अतः जवतक सञ्चित कर्म रहते हैं, तवतक प्रारम्ध बनता ही रहता है और प्रारव्य पर्धिस्थतिके रूपमें 'परिणत होता हो रहता है। यह परिस्थिति मनप्यको सखी-दःखी होनेके लिये वाध्य नहीं करती । सखी-दःखी होनेमें तो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ना ही मुख्य कारण है । परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेमें यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है । जो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, वह अविवेकी पुरुष तो सुखी-दु:खी होता ही रहता है। परन्तु जो परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं मानता . वह विवेकी पुरुष कभी साखी-द:खी नहीं होता: अतः उसकी स्थिति खतः साम्यावस्थामें होती है. जो कि उसका खरूप है ।

कर्मोमें मनुष्यके प्रारब्धकी प्रधानता है या पुरुपार्थको ? अथवा प्रारब्ध बलवान् है या पुरुपार्थ ?--इस विषयमें बहत-सी शङ्काएँ हुआ करती हैं । उनके समाधानके लिये पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्राख्य और पुरुपार्थ क्या है?

मनुष्यमें चार ताहकी चाहना हुआ करती है--एक धनको , दूसरी धर्मको ,तीसरी भोगको और चौथी मुक्तिकी। प्रचलित भाषामें इन्हीं चाऐंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षके नामसे कहा जाता है--

(१) अर्थ-धनको 'अर्थ' कहते हैं । वह धन

दो तरहका होता है -- स्थावर और जड़म । सोना. चाँदी, रुपये, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, केंट, भेड़, बकरी आदि जड़म हैं।

- (२) धर्म सकाम अथवा निष्काम भावसे जो यज्ञ, तप, दान, वत, तीर्थ आदि किये जाते हैं. उसको 'धर्म' कहते हैं ।
- (३) काम सांसारिक सुख-भोगको 'काम' कहते हैं। वह सखभोग आठ तरहका होता है---शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मान, वडाई और आराम ।

(क) शब्द— शब्द दो तरहका होता है— वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक । व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प , कहानी आदि 'वर्णात्मक' शब्द हैं\* । खाल, तार, और फुँकके तीन वाजे और तालका आधा बाजा-- ये साढे तीन प्रकारके बाजे 'ध्वन्यात्मक' शब्दको प्रकट करनेवाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंको सुनुनेसे जो सुख मिलता है, वह शब्दका सुख है।

(ख) स्पर्श- स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके साथ मिलनेसे तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदिसे अर्थात उनका त्वचाके साथ संयोग होनेसे जो सख होता है. वह स्पर्शका सख है।

(ग) रूप— नेत्रोंसे खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदिकी सुन्दरताको देखकर जो सख होता है, यह रूपका सख है।

(घ) रस-मध्र (मीठा), अम्ल (खट्टा), लवण (नमकीन), कद (कडवा), तिक्त (तीखा) और कपाय (कसैला). -इन छः रसोंको चखनेसे

जो सुख होता है, वह रसका सुख है।

(इ) गन्य- नाकसे अतर, तेल, फुलेल, लवेण्डर, पुष्प आदि सुगन्धवाले और लहसुन , प्यात आदि दर्गश्यवाले पदार्थोंको सूँघनेसे जो सुख होता है, वह गत्थका मुख है।

वर्णात्मक शब्दर्व भी दस रस होते हैं— शृद्धार, हास्त, करूण, रौद्र, बीर, भयानक, बीमन्म, अद्भुत, शान और वाताल्य । ये दमों हो रम जिल इंपिन होनेमें होते हैं । इन दमों समोका उपयोग भगवानके लिये क्रिया जाय तो ये सभी रस कल्याण करनेवाले हो जाते हैं और इनमें सुख भीगा जाय तो ये सभी रस पतन करनेवाले हो जाते हैं।

<sup>।</sup> बोल, बोलको, तबला, पछावक, मुदद्ग आदि 'खाल' के; मितार , सारद्वी, मोरबंग आदि 'तार' के, मराक , पेटी (हारमीनियम), बौसुरी, पूर्णा आदि 'फूँक' के और झाँझ, मंत्रीरा, करताल आदि 'ताल' के बात्रे हैं ।

(च) मान—शरीरका आदर-सत्कार होनेसे जो सुख होता है, वह मानका सुख है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- (छ) बड़ाई— नामकी प्रशंसा, वाह-वाह होनेसे जो सुख होता है, वह बड़ाईका सुख है।
- (ज) आराम— शरीरसे परिश्रम न करनेसे अर्थात् निकम्मे पड़े रहनेसे जो सुख होता है, वह आरामका सुख है।
- (४) मोक्ष— आत्मसाक्षात्कार, तत्त्वज्ञान, कल्याण, उद्धार. मृक्ति, भगवदर्शन, भगवत्रेम आदिका नाम 'मोक्ष' है।

चारों (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) में देखा जायं तो अर्थ और धर्म— दोनों ही परस्पर एक-द्सरेकी वृद्धि करनेवाले हैं अर्थात् अर्थसे धर्मकी और धर्मसे अर्थको वृद्धि होती है। परन्तु धर्मका पालन कामनापूर्तिक लिये किया जाय तो वह धर्म भी कामनापूर्ति ,करके नष्ट हो जाता है और अर्थको कामनापुर्तिमें लगाया जाय तो वह अर्थ भी कामनापुर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ-- दोनोंको खा जाती है । इसीलिये गीतामें भगवान्ते कामनाको 'महाशन' ( बहुत खानेवाला)-बताते हुए उसके स्यागकी बात विशेषतासे कही है (\$ 130-83) 1.

यदि धर्मका अनुष्ठान कामनाका त्याग करके किया जाय तो वह अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धनको कामनाका त्याग करके दूसरोंके उपकारमें, हितमें, सुखमें खर्च किया जाय तो वह भी अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है । अर्थ. धर्म. काम और मोक्ष — इन चारोंमें

'अर्थ' (धन) और 'काम' (भोग) की प्राप्तिमें प्रारम्बकी मुख्यता और पुरुषार्थकी गौणता है, तथा

'घर्म' और 'मोक्ष'में पुरुपार्थकी मुख्यता और प्रात्य की गौणता है । प्रारच्य और पुरुषार्थ— दोनोंका क्षेत्र अलग-अलग है और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रमें प्रधान है । इसलिये कहा है-

संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वटारे भोजने धने । त्रिषु चैव न कर्तव्यः खाध्याये जपदानयोः ।। अर्थात् अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धनमें तो सन्तोष करना चाहिये और खाध्याय. पाठ-पूजा, नाम-जप, कोर्तन और दान करनेमें कभी सन्तोप- नहीं करना चाहिये । तात्पर्य यह हुआ कि प्राख्यके फल-- धन और भोगमें तो सन्तोग करना चाहिये; क्योंकि वे प्रारव्यके अनुसार जितने मिलनेवाले हैं, उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं । परन धर्मका अनुष्टान और अपना कल्याण करनेमें कभी सन्तोय नहीं करना चाहिये: क्योंकि यह नया पुरुपार्थ है और इसी पुरुषार्थके लिये मनुष्यशंरीर मिला है। कर्मके दो भेद हैं - शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) । शुभ कर्मका फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्मका फल प्रतिकृल परिस्थिति प्राप्त होना है । कर्म बाहरसे किये जाते हैं, इसलिये

उन कर्मीका फल भी बाहरकी परिस्थितिके रूपमें ही प्राप्त होता है । परन्तु उन परिस्थितियोंसे जो सुख-दुःख होते हैं, वे भीतर होते हैं । इसलिये उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुःखी होना शुभाशुभ कर्मीका अर्थात् प्रारम्थका फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मुर्खताका फल है । अगर वह मूर्खता चली जाय,भगवान्पर\* अधवा प्राख्यपर † विश्वास हो जाय तो प्रतिकृल-से-प्रतिकृल परिस्थिति आनेपर भी चित्तमें प्रसन्नता होगी, हर्प होगा.। कारण कि प्रतिकृल परिस्थितिमें पाप कटते है, आगे पाप न करनेमें सावधानी आती है और

र्<sup>हे</sup> लालने ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथार्मके । तद्भदेव महेशस्य नियनुर्गुणदोषयोः ।।

<sup>&#</sup>x27;जिस प्रकार बच्चेका पालन करने और ताइना करने— दोनोंमें माताकी कहीं अकृपा नहीं होती,ठसी प्रकार जीवोंके गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वरकी कहीं किसीपर अकृपा नहीं होती ।

यदावि तद्भवत्येव यदमाव्यं न तद्भवेत् । इति निष्ठितमुद्धीनां न वित्ता साधते स्थवित् ।।

<sup>(</sup>नारदपुराण,पूर्व-३७ । ४७) 'जो होनेवाला है, यह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है, यह कभी नहीं होता—ऐसा निशय जिनकी युद्धिमें होता है, उन्हें चिन्ता कभी नहीं सताती ।'

पापिक नष्ट होनेसे अन्तःकरणकी शद्धि होती है । साधकको अनकल और प्रतिकल परिस्थितिका

सनुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । अनुकृल परिध्यति आ जाय तो अनुकुल सामग्रीको दूसरेकि हितके लिये सेवांबद्धिसे खर्च करना अनकल परिस्थितिका सदपयोग है: और उसका सख-बद्धिसे भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकृल परिस्थिति आ जाय ते सुखकी इच्छाका त्याग करना और 'मेरे पर्वकत पापोंका नाश करनेके लिये, भविष्यमें पाप न करनेकी सावधानी रावनेके लिये और मेरी उन्नति करनेके लिये ही प्रभु-कृपासे ऐसी परिस्थित आयी है' - ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकृल परिस्थितिका सद्पयोग है और उससे दुःखी होना दुरुपयोग है।

मनष्यशरीर सख-दःख भोगनेके लिये नहीं है। सुख भोगनेके स्थान स्वर्गीदिक हैं और दुःख भोगनेके स्थान नरक तथा चौरासी लाख योनियाँ हैं । इसलिये वे भोगयोनियाँ हैं और मनध्य कर्मयोनि है । परन यह कर्मयोनि उनके लिये हैं जो मनुष्यशरीरमें सावधान नहीं होते. केवल जन्म-मरणके सामान्य प्रवाहमें ही पड़े हुए हैं । वास्तवमें मनष्यशरीर सख-दःखसे ऊँचा वेउनेके लिये अर्थात् मुक्तिको प्राप्तिके लिये ही मिला है । इसलिये इसको कर्मयोनि न कहकर 'साधनयोनि' ही कहना चाहिये ।

प्राख्य-कर्मीके फलस्वरूप जो अनुकुल और भितकूल परिस्थित आती है, उन दोनोंमें अनुकुल पर्गिस्पतिका स्वरूपसे त्याग करनेमें तो मनप्य स्वतन्त है, पर प्रतिकुल परिस्थितिका स्वरूपसे त्याग करनेमें मनुष्य परतन्त है अर्थात् उसका स्वरूपसे स्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकल परिस्थित दूसरोंका हित करने, उन्हें सुख देनेके फलसरूप बनी है और प्रतिकृत परिस्थित दूसरोंको दुख देनेके फलखरूप बनी है । इसको एक द्रष्टात्तमे स्स प्रकार समझ सकते हैं--

स्यामलालने रामलालको सौ रुपये उचार दिये । गमलालने वायदा किया कि अमुक महीने मैं व्याजसहित स्पये लौटा दूँगा । महोना बीत गया, पर रामलालने रूपये नहीं लीटाये तो श्यामलाल रामलालक घर पहुँचा

और बोला—'तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये ! अब दो ।' रामलालने कहा-- 'अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं . परसों दे देंगा ।' स्थामलाल तीसरे दिन पहुँचा और बोला-'लाओ मेरे रुपये!' रामलालने कहा— ' अभी मैं आपके पैसे नहीं जटा सका. परसों आपके रुपये जरूर दुंगा ।' तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुँचा और बोला-'रुपये दो!' तो रामलालने कहा-- 'कल जरूर देंगा ।' दसरे दिन श्यामलाल फिर पहुँचा और बोला—'लाओ मेरे रुपये !' रामलालने कहा--'रुपये जुटे नहीं, मेरे पास रुपये हैं नहीं, तो मैं कहाँसे दूं? परसों आना। रामलालको बाते सनकर श्यामलालको गस्सा आ गया और 'परसों-परसों करता है, रुपये देता नहीं'- ऐसा कहकर उसने रामलालको पाँच जुते मार दिये। रामलालने कोर्टमें नालिश (शिकायत) कर दी। श्यामलालको बुलाया गया और पूछा गया—'तूमने इसके घरपर जाकर जुता मारा है ?' तो स्थामलालने कहा—'हाँ साहब, मैंने जुता माग्र है ।' मैजिस्ट्रेटने पछा---'क्यों मारा ?'

श्यामलालने कहा--' इसको मैंने रुपये दिये थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपये लौटा देंगा । महीना बीत जानेपर मैंने इसके घरपर जाकर रुपये माँगे तो कल-परसीं, कल-परसी कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इसपर मैंने गरसैमें आकर इसे पाँच जुते मार दिये । तो सरकार ! पाँच जुर्तीक पाँच रूपये काटकर रोज रूपये मुझे दिला टोजिये ।'

मैजिस्टेटने हैसकर कहा- यह फीजदारी बनेर्ट है । यहाँ रुपये दिलानेका कायदा (नियम) नहीं है । यहाँ दण्ड देनेका कायदा है । इसलिये आपको जुढ़ा मारनेके बदलेमें केंद्र या जुर्माना फोगना ही पड़ेगा। अपको रुपये लेने हो तो दोयानी कोर्टने जाकर नालिश करो. वर्त स्पर्ध दिलानेक कापदा है, क्येंकि वह विभाग अलग है।

इस तरह अशुभ कर्मों स फल जो प्रतिपृता परिस्ति है, यह 'फॉक्टारी' है, इमलिपे उमधा सरूपते त्याग नहीं बर सकते और गुम बर्मीक

फल जो अनुकूल परिस्थिति है, वह 'दीवानी' है, इस लिये उसका स्वरूपसे त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मोंका विभाग अलग-अलग है । इसलिये शुभ कर्मी(पुण्यों) और अश्भ कर्मों-(पापों-) का अलग-अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूपसे ये दोनों एक-दूसरेसे कटते नहीं अर्थात् पापोंसे पुण्य नहीं कटते और पुण्योंसे पाप नहीं कटते । हाँ, अगर मनुष्य 'पाप काटनेके उद्देश्यसे (प्रायश्चित्तरूपसे) शुभ कर्म करता है. तो उसके पाप कट सकते हैं।

संसारमें एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुःख पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है—इस बातको लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके भीतर भी यह शङ्का हो जाया करती है कि इसमें ईश्वरका न्याय कहाँ है। \* इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यातमा जो दुःख पा रहा है, यह पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पापका फल है, अभी किये हुए पुण्यका नहीं । ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पुण्यका फल है, अभी किये हुए पापका नहीं ।

इसमें एक तात्त्विक बात और है। कमेंकि फलरूपमें जो अनुकृल परिस्थिति आती है, उससे सुख हो होता है और प्रतिकृल परिस्थित आती है, उससे दुःख ही होता है— ऐसी बात है नहीं। जैसे, अनुकुल परिस्थिति आनेपर मनमें अभिमान होता है, छोटोंसे घुणा होती है, अपनेसे अधिक सम्पत्तिवालोंको देखकर उनसे ईर्प्या होती है, असहिष्णुता होती है, अन्तःकरणमें जलन होती है और मनमें ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर तो हम भी धनी बन जायें! ऐसा विचार करके वह

सुख-सामग्री और धन-सम्पत्ति पासमें रहनेपर भी वह सुखी नहीं हो सकता । परनु बाहरी सामग्रीको देखकर अन्य लोगोंको यह भ्रम होता है कि वह वडा सखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यांगी मनुष्यको देखकर भोग-सामग्री वाले मनुष्यको उसपर दया आती है कि बेचारेके पास धन-सम्पत्ति आदि सामग्री नहीं है, वेचार बड़ा दुःखी है।परन्तु वास्तवमें विस्के मनमें बड़ी शान्ति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शान्ति और प्रसन्नता धनके कारण किसी धनीमें नहीं रह सकती। 'इसलिये धनका 'ः होनामात्र सुख नहीं है और धनका अभावमात्र दुःख नहीं है । सुख नाम हृदयकी शान्ति और प्रसन्नताका है और दुःख नाम हृदयकी जलन और सन्तापका है। -पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं है । पृण्य तो निष्कामभावसे भगवानके अर्पण करनेसे समाप्त हो सकता है; परन्तु पाप भगवान्के अर्पण करनेसे समाप्त नहीं होता । पापका फल तो भौगना ही पड़ता है; क्योंकि भगवान्की आज्ञाके विरुद्ध किये हुए कर्म भगवानुके अर्पण कैसे हो सकते हैं? और

उनको नीचा दिखानेकी चेष्टा भी होती है । इस तरह

हैं। इस विषयमे एक कहानी आती है। ं एक राजा अपनी प्रजा-सहित हरिद्वार गया। उसके साथमें सब तरहके लोग थे । उनमें एक चमार भी भा । उस चमारने सोचा कि ये वनिये लोग वड़े चत्र होते हैं । ये अपनी वृद्धिमानीसे धनी बन गये हैं। अगर हम भी उनकी युद्धिमानीके अनुसार चलें

अर्पण करनेवाला भी भगवानुके विरुद्ध कर्मीको भगवानुके अर्पण कैसे कर सकता है ? प्रत्युत भगवान्की आज्ञाके

अनुसार किये हुए कर्म ही भगवानुके अर्पण होते,

महाभारत, वनपर्वमें एक कथा आती है । एक दिन द्वीपदीने युधिष्ठरजी महाराजसे कहा कि आप धर्मको छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप धनवासमें दुःख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्मकी किञ्चित्रात्र भी परवाह न करके केवल खार्थ-परायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आरामसे रह रहा है और सुख भोग रहा है? ऐसी शङ्का करनेपर युधिष्टिरजी महाराजने कहा कि जो सुख पानेकी इन्छासं धर्मका पालन करते हैं, वे धर्मके तत्त्वको जानते ही नहीं ! वे तो पशुओंकी तरह सुख-भोगके लिये लोलुप और दुःखसे भयभीत रहते हैं, फिर घेजारे धर्मके तत्त्वको कैसे जानें! इसलिये मनुष्यकी मनुष्यता इसीमें है कि ये अनुकूल और प्रतिकृत परिस्थितिकी परवाह न करके शासके आजानुसार केवल अपने धर्म-( कर्तव्य-) का पालन करते रहें ।

ज्लोक १२1. एक चत्र बनियेकी क्रियाओपर निगरानी रखकर चलने लगा । जब हरिद्वारके ब्रह्मकुण्डमें पण्डा दान-पुण्यका संकल्प कराने 'लगा,' तब उस वनियेने कहा-"मैने अनक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थे, आज मैं उनको दानरूपमे श्रीकृष्णार्पण करता हूँ !' पण्डेने संकल्प भरवा दिया । चमारने देखा कि इसने एक कौड़ी भी न्हों दी और लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ रुपयोंका दान कर दिया, कितना बुद्धिमान् है ! मैं भी इससे कम नहीं रहेंगा । जब पण्डेने चमारसे संकल्प भरवानी शुरू किया, तब चमारने कहा--'अमुक वनियेने मुझे सौ रुपये उधार दिये थे तो उन सौ रुपयोंको मैं श्रीकृष्णार्पण करता है ।'उसकी ग्रामीण बोलीको पण्डा परो तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया । इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनियेके समान सौ रुपयोंका दान-पृण्य कर दिया ! सब घर पहुँचे । समयपर खेती हुई । ब्राह्मण और चमारके खेतोंमें खब अनाज पैदा हुआ । ब्राह्मण देवताने बनियेसे कहा—सेठ!आप चाहें तो सौ रुपयोंका अनाज ले लो. इससे आपको नफा भी हो सकता है। मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। वनियेने कहा-- 'ब्राह्मण देवता ! जब मैं हरिद्वार गया था, तब मैंने आपको उधार दिये हुए सौ रुपये दान कर दिये ।' ब्राह्मण बोला---'सेठ । मैंने आपसे सी रपये उधार लिये हैं. दान नहीं लिये । इसलिये इन रुपर्योको मैं रखना नहीं चाहता, च्याज-सहित पूरा चुक्रमा चाहता है।' सेठने कहा— 'आप देना ही चाहते है तो अपनी वहन अथवा कन्याको दे सकते है। मैंने सौ रुपये भगवानके अर्पण कर दिये हैं, इसलिये मैं तो लूँगा नहीं ।' अब ब्राह्मण और क्या करता ? वह अपने घर लौट गया । अब जिस बनियेसे चमारने सौ रुपये लिये थे. पह पनिया चमारके खेतमें पहुँचा और बोला—'लाओ मेरे रपये । तुम्हारा अनाज हुआ है, सी रुपयोंका अनात्र हो दे दो ।' चमारने सुन रखा था कि ब्राह्मणके देनेपर भी बनियेने उससे रुपये नहीं लिये । अतः उसने सीचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेंको स्पर्व क्यो देने पड़ेंगे? ऐसा सोवकर चनार

चनियसे बोला--'मैंने तो अमुक सेठकी तरह गङ्गाजीमें खड़े होकर सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये, तो मेरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे ? बनिया बोला--'तेरे अर्पण कर देनेसे कर्जा नहीं छूट सकता; क्योंकि तुने मेरेसे कर्जा लिया है तो तेरे छोड़नेसे कैसे छट जायगा ? मैं तो अपने सौ रुपये ब्याजसहित पूरे लेंगा; लाओ मेरे रुपये !' ऐसा कहकर उसने चमारसे अपने रुपयोंका अनाज ले लिया ।

इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरोंका जो कर्जा है, वह हमारे छोडनेसे नहीं छट सकता । ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ कर्मोंको तो भगवान्के अर्पण करके उनके बन्धनसे छट सकते हैं, पर अश्म कर्मींका फल तो हमारेको भोगना ही पड़ेगा । इसलिये शुभ और अशुभ-कर्मेमि एक कायदा, कानुन नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाय कि भगवानके अर्पण करनेसे ऋण और पाप-कर्म छट जायँ तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायँ, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है । हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आपको सर्वथा भगवानुके अर्पित कर देनेपर अर्थात् सर्वथा भगवानुके शरण हो जानेपर पाप-पुण्य सर्वथा मए हो जाते हैं (गीता १८ । ६६) । दूसरी शहू। यह होती है कि धन और भोगोंकी प्राप्ति प्राय्य कर्मके अनुसार होती है-ऐसी यात

समझमें नहीं आती; क्योंकि हम देखते हैं कि इन्कम-टैक्स, सेल्स-टैक्स आदिकी चोरी करते हैं तो धन यच जाता है और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है तो धनका आना-जाना प्रारम्थके अधीन कहाँ हुआ ? यह तो चोरीके ही अधीन हुआ !

इसका समाधान इस प्रकार है। वालवर्मे धन प्राप्त करना और भोग भोगना—इन दोनोमें ही प्रारव्यको प्रधानता है । परन इन दोनीने भी हिमीका धन-प्राप्तिका प्रारम्भ होता है. भोगका नहीं और

किसीका भोगका प्रात्य होता है, धन-प्राणिक नहीं तमा किमीका घन और भोग दोनोंस ही प्राप्य होता है। जिसका धन-प्रांतिका प्राप्य तो है, पर भोगका प्रस्था नहीं है, उसके पान लाखी रूपये रहनेत भी

बीमरीके करण वैद्या और के मन करनेश वह

Examinative experimental experi भोगोंको भोग नहीं सकता, उसको खानेमें रूखा-सूखा ही मिलता है। जिसका भोगका प्राख्य तो है, पर धनका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धनका अभाव होनेपर भी उसके सुख-आग्रममें किसी तरहकी कमी नहीं रहती \* । उसको किसीकी दयासे. मित्रतासे.काम-धंधा मिल जानेसे प्रारब्धके अनसार जीवन-निर्वाहकी सामग्री मिलती रहती है।

अगर धनका प्राख्य नहीं है तो चोरी करनेपर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकारसे प्रकट हो जायगी तो बचा हुआ धन भी चला जायगा तथा दण्ड और मिलेगा। यहाँ दण्ड मिले या न मिले. पर परलोकमें तो दण्ड जरूर मिलेगा । उससे वह बच नहीं सकेगा । अगर प्राख्यवश चोरी करनेसे धन मिल भी जाय तो भी उस धनका उपभोग नहीं हो सकेगा । वह धन बीमारीमें, चोरीमें, डाकेमें, मुकदमेमें, ठगाईमें चला जायगा । तात्पर्य यह है कि वह धन जितने दिन टिकनेवाला है, उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जायगा । इतना ही नहीं. इन्कम-टैक्स आदिकी चोरी करनेके जो संस्कार भीतर पड़े हैं. वे संस्कार जन्म-जन्मान्तरतक उसे चोरी करनेके लिये उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दण्ड पाता रहेगा ।

अगर धनका प्राख्य है तो कोई गोद. ले लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीनमें गड़ा हुआ धन मिल जायगा, आदि-आदि । इस प्रकार प्रारब्धके अनुसार जो धन मिलनेवाला है, वह किसी-न-किसी कारणसे मिलेगा ही 🕇 । परन्तु

मनुष्य प्रारव्यपर तो विश्वास करता नहीं, कम-से-कम अपने पुरुपार्थपर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनतसे कमाकर खा लेंगे । इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मोमें प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदयमें जलन रहती है, दूसरोंसे छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जानेपर दण्ड पाना पडता है, आदि-आदि। अगर मनुष्य विश्वास और सन्तोष रखे तो हृदयमें महान् शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाला धन भी आ जाता है और जितना जीनेका प्राख्य है, उतनी जीवन-निर्वाहकी सामग्री भी किसी-न-किसी तरह मिलती ही रहती है।

जैसे व्यापारमें घाटा लगना, घरमें किसीकी मृत्यु होना. बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकुल परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है, ऐसे ही अनुकल परिस्थित भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता । भागवतमें आया है—

सखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च । देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद् बुधः ।। . (श्रीमद्भा:-११ । ८ । १)

'राजन् ! प्राणियोंको जैसे इच्छाके विना प्रारम्धानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसे हो इन्द्रियजन्य सुख स्वर्गमें और नरकमें भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि वह उन सुखोंकी इच्छा न करे ।

जैसे धन और भोगका प्राख्य अलग-अलग होता है अर्थात् किसीका धनका प्रारव्य होता है और किसीका भोगका प्राख्य होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्षका पुरुपार्थ भी अलग-अलग होता है अर्थात्

धान नहीं धीणों नहीं, नहीं रूपैयो रोक । जीमण बैठे रामदास, आन मिलै सब थोक ।।

प्राप्तव्यमर्थं समते मन्यो दैवोऽपि तं सङ्गवितं न शक्तः । तस्मान्न शोचामि न विस्तयो मे यदस्मदीयं न हि तत्पोषाम् ।।

(पञ्चतन्त्र, मित्रसम्प्राप्ति ११२)

<sup>🎋</sup> सर्वथा त्यागीको भी अनुकूल बसुएँ बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं (यह बात अलग है कि यह उन्हें खीकार न करे) । त्यागमें तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धनका त्याग कर देता है, जिसके मनमें धनका महत्त्व नहीं है और अपनेको धनके अधीन नहीं मानता, उसके लिये धनका एक नया प्राख्य बन जाता है । कारण कि त्याग भी एक यहा भारी पृथ्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारट्य बनता है ।

<sup>&#</sup>x27;प्राप्त होनेवाला धन मनुष्यको मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता । इसलिये न तो में शोक करता है और न मुझे विस्मय ही होता है; क्योंकि जो हमारा है, यह दूसरोंका नहीं हो सकता ।

कोई धर्मके लिये परुपार्थ करता है और कोई मोक्षके लिये परुपार्थ करता है । धर्मके अनुष्ठानमें शरीर, धन आदि वस्तुओंकी मुख्यता रहती है और मोक्षकी प्राप्तिमें

भाव तथा विचारकी मुख्यता रहती है। एक 'करना' होता है और एक 'होना' होता है। दोनों विभाग अलग-अलग हैं। करनेकी चीज है- कर्तव्य और होनेकी चीज है-फल । मनष्यका अधिकार है. फलमें नहीं-कर्म करनेमें फलेप 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा (गीता २ । ४७) । तात्पर्य यह है कि होनेकी पूर्ति भारव्यके अनुसार अवश्य होती है, उसके लिये 'यह होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये'--ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिये और करनेमें शास्त्र तथा लोक-मर्यादाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना चाहिये । 'करना' पुरुषार्थक अधीन है और 'होना' प्राख्यके अधीन है । इसलिये मनुष्य करनेमें स्वाधीन है और होनेमें पराधीन है। मनुष्यको उन्नतिमें खास बात है—'करनेमें सावधान

क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध-तीनों कर्मोंसे मुक्त होनेका क्या उपाय है?

रहे और होनेमें प्रसन्न रहे ।'

प्रकृति और पुरुष—ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुषमें कभी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती । प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध माननेवाला 'भकृतिस्थ' पुरुष ही कर्ता-भोक्ता बनता है । जब यह प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है अर्थात अपने खरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसपर कोई भी कर्म लाग नहीं होता।

प्राख्य-सम्बन्धी अन्य याती इस प्रकार हैं-

(१) बोध हो जानेपर भी ज्ञानीका प्राख्य रहता है—यह कथन केवल अज्ञानियोंको समझानेपात्रके लिपे हैं। कारण कि अनुकृल या प्रतिकृत घटनाका धट जाना हो पारव्य है। प्राणीको सखी या दःखी करना प्रारम्भका काम नहीं है. प्रत्युत अज्ञानका काम है । अज्ञान मिटनेपर मनुष्य सुखी-दुःखी नहीं होता । वमे केवल अनुकूलता-प्रतिकूलताका ग्राम होता है। मान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख-दु.खरूप विकार होना दोषी है । इसलिये वास्तवमें झानीका प्रास्थ नहीं होता ।

(२) जैसा प्राय्थ होता है, वैसी बुद्धि बन 'जाती है । जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारी मालकी बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बादमें जब बाजार-भाव तेज हो जाता है. तय विक्री करनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नफा होता है: और जब वाजार-भाव मन्दा हो जाता है. तब विक्री करनेवाले व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है । अतः खरीदने और येचनेको यदि प्राख्यसे बनती है अर्थात् नका यानुकसानका जैसा प्राख्य होता है, उसीके अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्राख्यके अनुसार फल भुगताया जा सके । परन खरीदने और बेचनेकी क्रिया न्याययक्त की जाय अथवा अन्याययुक्त की जाय-- इसमें मनुष्य स्वतन्त

है: क्योंकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, प्राख्य नहीं । (३) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध ?

कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये. पर जो (अच्छा या बुछ) हो गया, उसे पूरी तरहसे प्रारब्ध-होनहार ही मानना चाहिये । उस समय जी यह कहते हैं कि यदि तु सावधानी रखता तो गिलास न ट्रटता—इससे यह समझना चाहिये कि अब आगेसे मुझे सावधानी रखनी है कि दुबारा ऐसी गलती न हो जाय । वास्तवमें जो हो गया, उसे असावधानी

मावधान और होनेमें प्रसन्न रहे । (४) प्राख्यसे होनेवाले और कपथ्यसे होनेवाले र्रागमें क्या फरक है?

न मानकर होनहार मानना चाहिये । इसलिये करनेने

कपथ्यजन्य रोग दवाईसे मिट सकता है; परन प्रारम्बजन्य र्रेग दवाईसे नहीं मिटता । महानृत्युवय आदिका जप और यज्ञ-यागादि अनुष्ठान घरनेसे प्रात्यजन्य रोग भी कट सफता है, अगर अनुहान प्रयत में हो।

रोगके दो प्रकार है-अपि (मार्चसक रोग) और व्यापि (शारीरिक रोग) । अधिके भी हो भेट है-एक के शोक, विन्ह करि और दम्मा प्रमालक । चिन्ता, शोक आदि तो अज्ञानसे होते हैं और पागलपन प्रारब्धसे होता है। अतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि तो मिट जाते हैं, पर प्राख्यके अनुसार पागलपन हो सकता है । हाँ, पागलपन होनेपर भी जानीके द्वारा कोई अनुचित, शास्त्रनिषिद्ध क्रिया नहीं होती ।

(५) आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्युमें क्या फरक है ? कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय, अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें डबकर मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दुर्घटना आदिसे मर जाय, तो यह उसकी 'आकस्मिक मृत्य' है। खाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारव्यके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है।

कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात् फाँसी लगाकर, कुएँमें कृदकर, गाड़ीके नीचे आकर, छतसे कृदकर, जहर खाकर, शरीरमें आग लगांकर मर जाय, तो यह उसकी 'अकाल मृत्यु' है। यह मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करनेवालेको मनुष्यकी हत्याका पाप लगता है । अतः यह नया पाप-कर्म है, प्रारव्ध नहीं । मनुष्यशरीर परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है: अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है।

कई बार आत्महत्या करनेकी चेष्टा करनेपर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं । इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्यके प्राख्यके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है; अतः उसके प्राख्यके कारण वह बच जाता है । जैसे, भविष्यमें किसीका पत्र होनेवाला है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस (आगे होनेवाले) लड़केका प्राख्य उसकी मरने नहीं देगा । अगर उस व्यक्तिके द्वारा भविष्यमें कोई विशेष अच्छा काम होनेवाला हो, लोगोंका उपकार<sup>-</sup>होनेवाला हो अथवा इसी जन्ममें, इसी शरीरमें प्राख्यका कोई उत्कट मोग (सुख-दःख) आनेवाला हो, तो आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं ।

(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया तो यह उसने पिछले जन्मके वैरका बदला लिया और मरनेवालेने पुराने कमीका फल पाया, फिर मारनेवालेका क्या दीच ?

मारनेवालेका दोष है । दण्ड देना शासकका काम है, सर्वसाधारणका नहीं । एक आदमीको दस बजे फाँसी मिलनी है । एक दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी सजा पानेवाले) आदमीको जल्लादोके हाथोंसे छडा लिया और ठीक दस बजे उसे कल कर दिया! ऐसी हालतमें उस कल करनेवाले आदमीको भी फाँसी होगी कि यह आज़ा तो राज्यने जल्लादोंको दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी?

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पर्वजनका बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका दोप है। दूसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी नहीं है । मरना कोई भी नहीं चाहता । दसरेको मारना अपने विवेकका अनादर है । मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करनेमें वह स्वतन्त्र है । अंतः विवेकका अनादर करके दूसरेको मारना अर्थवा मारनेकी नीयत रखना दोप है।

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो यह शृङ्खला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा।

पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि) योनियोंमें लिया जा सकता है । मनुष्ययोनि बदलां लेनेके लिये नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्मका हत्यारा व्यक्ति हमें स्वामाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुग्र लंगेगा । परनु बुरे लगनेवाले व्यक्तिसे द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोप है; क्योंकि यह नया कर्म है।

जैसा प्राख्य है, उसीके अनुसार उसकी बृद्धि बन गयी, फिर दोप किस बातका ?

बृद्धिमें जो द्वेष है, उसके वशमें हो गया-यह दोप है । उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर विवेकका आदर करे । गीता भी कहती है कि बुद्धिमें जो राग-द्वेष रहते हैं (३ १४०), उनके वशमें न हो-'तयोर्न यशमागच्छेत्' (३ १३४) ।

(७) प्राख्य और भगवत्कृपामें क्या अन्तर है ?

ः इस जीवको जो कुछ मिलता है,वह प्रारमके अनसार मिलता है, पर प्रारव्य-विधानके विधाता स्वयं

भगवान् हैं। कारण कि कर्म जड़ होनेसे स्वतन्त फल उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। नहीं दे सकते, वे तो भगवान्के विधानसे ही फल ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कर्मोंके अनुसार फल देते हैं। जैसे, एक आदमी किसीके खेतमें दिनभर देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान्की आज्ञाके काम करता है तो उसको शामके समय कामके अनुसार, उन्होंकी प्रसन्नताके लिये सव कार्य करता अनुसार पैसे मिलते हैं खेतके मालिकसे।

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, बिना काम किये पैसे मिलते हैं क्या ?

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं; परन्तु विना मालिकके पैसा देगा कौन ? यदि कोई जंगलमें जाकर दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जायँगे ? महीं मिल सकते। उसमें यह देखा जागगा कि किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही।

अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी प्रसन्ताके लिये तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणोंको देखकर उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्यको उसके कर्मोंके अनुसार फल देते हैं । अगर कोई मनष्य भगवानकी आजाके अनसार, उन्होंकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरोंकी अपेक्षा अधिक हो देते हैं: परन्त जो भगवानके सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है,उस भक्तके भगवान भी भक्त बन जाते हैं!\* संसारमें कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं परन्तु भगवान् शरणागत भक्तको अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभमें ही है। ऐसे प्रभक्ते चरणोंकी शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत---उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंके पराधीन रहते हैं. उनकी बद्धि सर्वधा ही भ्रष्ट हो चकी है। वे इस बातको समझ हो नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा है सकते हैं।

\*

सन्यथ—जिस प्रकार कर्मयोगमें कर्मोंका अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्यसिद्धान्तमें भी कर्मोंका अपने साथ किश्चन्यात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता—इसका विवेचन आगे करते हैं।

## पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे । सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।।१३ ।।

हे महावाहो ! कर्मोका अन्त करनेवाले सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके लिये ये पाँच कारण वताये गये हैं, इनको तू मेरेसे समझ ।

व्याख्या—'पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि'— हे महाबाहो! जिसमें सम्पूर्ण कर्मोंका अन्त हो जाता है, ऐसे सांख्यांसिद्धान्तमें सम्पूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मोंक होनेमें पाँच हेतु बताचे गये हैं। 'स्वयं' (स्वरूप) उन कर्मोंमें हेतु नहीं है।

'नियोध मे'— इस अध्यायमें भगवान्ते जर्रा सोध्यसिद्धान्तक वर्णन आरम्भ किया है, वर्तो 'नियोध' क्रियाका प्रयोग किया है (१८ ११३,५०), जब कि दूसर्ग जगर 'मृष्णु' क्रियंका प्रयोग किया है (१८ १४, १९, २९, ३६, ४५, ६४)। तातर्ग यह है कि सांख्य-सिद्धान्ति तो 'नियोध' पदसे अच्छी तरह समझनेशी यात कही है और दूसरी जगह 'मृणु' पदसे सुननेदसे यात कही है। अतः सांख्यसिद्धान्तको गहरी रीतिसे समझना चाहियं। अगर उसे अपने-आप (स्वयं) मे गहरी रीतिसे समझा जाय, तो तत्काल तत्काम अनुभव हो जाता है।

'सांख्ये कृतानो प्रोक्तानि सिद्धंपे सर्वकर्मणाम्'— कर्म चाहे शास्त्रविहित हों, चाहे शास्त्रनियद्ध हों, चाहे शारितिक हों, चाहे मानिसक हों, चाहे व्यक्तिक हों, चाहे स्पूल हों और चाहे मुश्म हों—इन सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके लिये पाँच हेतु कहे गये हैं। जब प्रस्तक इन बन्मीन कर्नुल रहता है, तब कर्मीनिद्ध चिन्ता, शोक आदि तो अज्ञानसे होते हैं और पागलपन प्राख्यसे होता है। अतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि तो मिट जाते हैं, पर प्रारव्यके अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होनेपर भी ज्ञानीके द्वारा

कोई अनुचित, शास्त्रनिषद्ध क्रिया नहीं होती ।

(५) आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्युमें क्या फरक है ? कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय. अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें इबकर मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दुर्घटना आदिसे मर जाय, तो यह उसकी 'आकस्मिक मृत्यु' है। स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारव्धके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है।

कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात् फॉर्सी लगाकर, कुएँमें कुदकर, गाडीके नीचे आकर, छतसे कदकर, जहर खाकर, शरीरमें आग लगाकर मर जाय, तो यह उसकी 'अकाल मृत्यु' है। यह मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करनेवालेको मनुष्यको हत्याका पाप लगता है । अतः यह नया पाप-कर्म है, प्राख्य नहीं । मनुष्यशरीर

परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है: अत: उसको

आत्महत्या करके नष्ट करना बडा भारी पाप है।

कई बार आत्महत्या करनेकी चेष्टा करनेपर भी मनुष्य बच जाता है. मरता नहीं । इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्यके प्रारम्थके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है; अतः उसके प्राख्यके कारण वह वच जाता है । जैसे, भविष्यमें किसीका पत्र होनेवाला है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस (आगे होनेवाले) लडकेका प्रारब्ध उसको माने नहीं देगा । अगर उस व्यक्तिके द्वारा भविष्यमें कोई विशेष अच्छा काम होनेवाला हो, लोगोंका उपकार होनेवाला हो अथवा इसी जन्ममें, इसी शरीरमें प्राख्यका कोई उत्कट भोग (सुख-दु:ख) आनेवाला हो, तो आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं ।

(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया तो यह उसने पिछले जन्मके वैरका बदला लियां और मरनेवालेने पुराने कर्मीका फल पाया, फिर मारनेवालेका क्या दोप ?्

मारनेवालेका दोष है । दण्ड देना शासकका काम है. सर्वसाधारणका नहीं । एक आदमीको दस बजे फाँसी मिलनी है । एक दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी

सजा पानेवाले) आदमीको जल्लादीके हाथोंसे छडा लिया और ठीक दस बजे उसे कल कर दिया! ऐसी हालतमें उस कल करनेवाले आदमीको मी फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यने जल्लादोंको दी

थी, 'पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी?

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पूर्वजन्मका बदला ले रहा है, फिर भी मारता है तो यह उसका दोप है। दूसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी नहीं है । मरना कोई भी नहीं चाहता । दूसरेको मारना अपने विवेकका अनादर है । मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करनेमें वह स्वतन्त है । अतः विवेकका अनादर करके दसरेको मारना अथवा मारनेको नीयत रखना

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो यह शृहुला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मक्त नहीं हो सकेगा।

पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि) योनियोमें लिया जा सकता है। मनुष्ययोनि बदला लेनेके लिये नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्मका हत्यारा व्यक्ति हमें स्वामाविक हो अच्छा नहीं लगेगा, बुग लगेगा । परन्तु बुरे लगनेवाले. व्यक्तिसे द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है; क्योंकि यह नया कर्म है।

जैसा प्राख्य है, उसीके अनुसार उसकी खुँदि बन गयी, फिर दोष किस बातका ?

ंबद्धिमें जो द्वेष हैं, उसके वशमें हो गया—यह दोष है । उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर विवेकका आदर करे । गीता भी कहती है कि युद्धिमें जो राग-द्वेप रहते हैं (३ ।४०), उनके चशमें न

हो-- 'तयोर्न घशमागच्छेत' (३ । ३४) ।

(७) प्रात्य और भगवत्कृपार्वे क्या अन्तर है.? इस जीवको जो कुछ मिलता है,वह प्रात्थक अनुसार मिलता है, पर प्रारव्य-विधानके विधाता सर्प

भगवान् हैं । कारण कि कर्म जड़ होनेसे स्वतन्त फल उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है नहीं दे सकते, वे तो भगवान्के विधानसे ही फल ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कर्मोक अनुसार फल देते हैं । जैसे, एक आदमी किसीके खेतमें दिनभर देते हैं । अगर कोई मनुष्य भगवान्की आज्ञाके काम करता है तो उसको शामके समय कामके अनुसार, उन्होंकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेतके मालिकसे । है, उसे भगवान दसरोंकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं.

पैसे तो काम करनेसे हो मिलते हैं, बिना काम किये पैसे मिलते हैं क्या ?

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, परन्तु बिना मालिकके पैसा देगा कौन ? यदि कोई जंगलमें जाकर दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जायँगे ? नहीं मिल सकते । उसमें यह देखा जायगा कि किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही ।

अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी प्रसन्ताके लिये तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणींको देखकर

उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कर्मोंके अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवानकी आज्ञाके अनुसार, उन्होंकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता है, उसे भगवान् दूसरोंकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं; परन्त जो भगवानके सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है.उस भक्तके भगवान भी भक्त बन जाते हैं!\* संसारमें कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं परन्तु भगवान् शरणागत भक्तको अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभमें ही है। ऐसे प्रभुके चरणोंको शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत---उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोके पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वधा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बातको समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा दे सकते हैं।

\*

सम्बन्ध—जिस प्रकार कर्मचोगामें कर्मोंक अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्यसिद्धान्तमें भी कर्मोंका अपने साथ किक्षिन्यात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता—इसका विवेचन आगे करते हैं।

#### पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांख्ये कतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।। १३ ।।

हे महाबाहो ! कर्मोका अन्त करनेवाले सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके लिये ये पाँच कारण बताये गये हैं, इनको तू मेरेसे समझ ।

व्याख्या—'पश्चैतानि महाबाहो कारणानि'— हे महाबाहो! जिसमें सम्पूर्ण कर्मोका अन्त हो जाता है, ऐसे सांख्यासिद्धान्तमें सम्पूर्ण विहित और निपिद्ध कर्मोकि होनेमें पाँच हेतु बताये गये हैं। 'स्वयं' (स्वरूप) उन कर्मोमे हेत नहीं है।

'नियोध मे'— इस अध्यायमें मगवान्त जहाँ सांख्यसिद्धान्तका वर्णन आरम्भ किया है, वहाँ 'नियोध' कियाका प्रयोग किया है (१८ । १३,५०), जब कि दूसरी जगह 'मृष्णु' कियाका प्रयोग किया है (१८ । ४, ९९, २९, ३६, ४५, ६४)। तात्पर्य यह है कि सांख्य-सिद्धान्तमें तो 'नियोध' पटसे अच्छी तरह समझनेकी वात कही है और दूसरी जगह 'शृगु' पदसे सुननेकी वात कही है। अतः सांख्यसिद्धन्तको गहरी रीतिसे समझना चाहिये। अगर उसे अपने-आप (खयं) से गहरो रीतिसे समझा जाय, तो तत्काल तत्वका अनुभव हो जाता है।

'सांख्ये कृतानो प्रोक्तानि सिद्धंते सर्वकर्मणाम'— कर्म चाहे शास्त्रविहित हों, चाहे शास्त्रनिपद्ध हों, चाहे शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे वाचिक हों, चाहे स्थूल हों और चाहे सूक्ष्म हों—इन सम्पूर्ण कर्मोंको सिद्धिके लिये पाँच हेतु कहे गये हैं। जब पुरुषका इन कर्मोंनि कर्तृत्व रहता है, तब कर्मसिद्धि

और कर्म-संग्रह दोनों होते हैं, और जब पुरुषका इन कर्मोंके होनेमें कर्तृत्व नहीं रहता, तब कर्मसिद्धि तो होती है. पर कर्मसंग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रियामात्र होती है । जैसे, संसारमात्रमें परिवर्तन होता है अर्थात नदियाँ बहती हैं. वाय चलती है, वक्ष बढते हैं आदि-आदि क्रियाएँ होती रहती हैं: परन्तु इन क्रियाओंसे कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात् ये क्रियाएँ पाप-पुण्यजनक अथवा चन्धनकारक नहीं होतीं । तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमानसे ही कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह होता है । कर्तत्वाभिमान मिटनेपर क्रियामात्रमें अधिष्ठान. करण. चेष्टा और दैव-- ये चार हेतु ही होते हैं (गीता १८ । १४) ।

यहाँ सांख्यसिद्धान्तका वर्णन हो रहा है। सांख्यसिद्धान्तमें विवेक-विचारकी प्रधानता होती है. फिर भगवानुने 'सर्वकर्मणां सिद्धये' वाली कर्मीकी बात यहाँ क्यों छेड़ी ? कारण कि अर्जुनके सामने युद्धका प्रसङ्ग है। क्षत्रिय होनेके नाते युद्ध उनका कर्तव्य-कर्म है। इसलिये कर्मयोगसे अधवा सांख्ययोगसे ऐसे कर्म करने चाहिये, जिससे कर्म करते हुए भी कर्मोंसे सर्वथा निर्लिप्त रहे—यह बात भगवान्को कहनी है। अर्जुनने सांख्यका तत्त्व पूछा

है, इसलिये मगवान् सांख्यसिद्धान्तसे कर्म कर्नेक्ष बात कहना आरम्भ करते हैं।

अर्जन खरूपसे कमौंका त्याग करना चाहते थे अतः उनको यह समझाना था कि कर्मीका ग्रहण और त्याग— दोनों ही कल्याणमें हेतु नहीं है। कल्याणमें हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान् प्रकृतिसे अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूपका सम्बन्ध-विच्छेद ही है। उस सम्बन्ध-विच्छेदको दो प्रक्रियाएँ हैं—कर्मयोग और सांख्ययोग । कर्मयोगमें तो फलका अर्थात ममताको त्याग मुख्य है और सांख्यवोगमें अहंताका त्याग मुख्य है। परन्तु ममताके त्यागसे अहंताका और अहंताके. त्यागसे ममताका त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहंतामें भी ममता होती है; जैसे—मेरी बात रहे. मेरी बात कट न जाय— यह मैंपनके साथ भी मेरापन है,। इसलिये ममता-(मेरापन-) को छोड़नेसे अहंता (मैंपन) छूट जाती है\* । ऐसे ही पहले अहंता होती है, तब ममता होती है अर्थात् पहले 'मै' होता है, तब 'मेरापन' होता है। परन्तु जहाँ अहंता-(भैंपन-)का ही त्याग कर दिया जायगा, वहाँ ममता (मेरापन) कैसे रहेगी ? वह भी छट ही जायगी ।

#### सम्बन्ध—सम्पूर्ण कर्मीको सिद्धिमें पाँच हेतु कौन-से हैं ? अब यह बताते हैं । .

साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे इस जीवकी परमात्माके साथ स्वतःसिद्ध आत्मीवता है। उस परमात्मासे विमुख होकर जीवने अहंताके साथ ममता कर ली, जिससे स्वर्धको 'मैं संसारी हैं, मैं त्यागी हैं, मैं विवेकी हैं, में पढ़ा-लिखा समझदार हैं'--ऐसा व्यक्तित्व (मैंपन) प्रिय लगता है और यह छूट न जाय-इसका भय लगता है । यह अहंताके साथ ममता है । इसका त्याम करनेके लिये कर्मयोगमें 'मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिये और मेरे लिये कुछ नहीं करना है' इसी भावसे संसारके हितके लिये सब कियाएँ करे (कारण कि कर्मका सम्बन्ध 'पर'के प्रति है, 'ख'के प्रति नहीं) । ऐसा करनेसे ममता छूट जायगी । ममता छूटते ही अहंता भी सर्वया छुट जायगी ।

कर्मयोगर्मे स्थूलशरीरसे क्रिया, सूक्ष्मशरीरसे परहितविन्तन और कारण-शरीरसे स्थिरता (एकापता)—ये तीनों ही संसारके हितार्थ होते हैं । इसलिये दसरोंके हितके लिये कमें करते-करते सबके हितका बिन्तन होता है, हितका चिन्तन होते-होते स्वतः ही स्थिरता आती है, उस स्थिरतामें अहंता और मपता दोनोंका त्यांग होता है और त्याग होनेसे शान्ति मिलती है।

मेसारके त्यागसे जो शान्ति मिलती है, यह खरूप अथवा साध्य नहीं है, प्रत्युत वह तो एक साधन है—'योगारूढस्य तस्यैव श्रामः कारणमुख्यते' (गीता ६ ।३) । यरन्तु परमात्माकी प्राथिसे जो शान्ति मिलती है, वह साध्य है अर्थात् परमात्माका स्वरूप है-शानि निर्वाणपरमाम्' (गीता ६ । १५) ।

अब साधकको सावधानी यह रखनी है कि वह दस साधनजन्य शास्त्रिका घोग न करे । भोग न करनेमें स्वतः वास्तविकताकी अनुपृति हो जायगी और यदि भोग करेगा तो वहींपर अटक जायगा ।

## अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधाश पृथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ।। १४ ।।

इसमें (कर्मोंकी सिद्धिमें) अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकारके करण एवं विविध प्रकारको अलग-अलग चेष्टाएँ और वैसे ही पाँचवाँ कारण दैव (संस्कार) है ।

व्याख्या—'अधिष्ठानम्'— शरीर और जिस देशमें यह शरीर स्थित है, वह देश --- ये दोनों 'अधिष्ठान' हैं ।

'कर्ता'— सम्पर्ण क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंके द्वारा ही होती हैं। ये क्रियाएँ चाहे समप्टि हों, चाहे व्यष्टि हों: परन्त उन क्रियाओंका कर्ता 'स्वयं' नहीं है। केवल अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अर्थात् जिसको चेतन और जडका ज्ञान नहीं है--ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृतिसे होनेवाली क्रियाओंको अपनी मान लेता है, तय वह 'कर्ता' बन जाता है\* । ऐसा'कर्ता' ही कर्मोंकी सिद्धिमें हेत् बनता है ।

'करणं च पृथग्विधम्'— कुल तेरह करण हैं। पाणि, पाद, वाक्, उपस्थ और पायु—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ और श्रोत्र, चक्ष, त्वक, रसना और घाण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ--ये दस 'वहि:करण' हैं तथा मन, बृद्धि और अहंकार—ये तीन 'अन्त:करण' हैं।

'विविधाश पृथक्वेष्टाः'— उपर्युक्त तेरह करणोंकी अलग-अलग चेष्टाएँ होती हैं: जैसे--पाणि (हाथ) —आदान-प्रदान करना, पाद (पैर) —आना-जाना, चलना-फिरना, वाकु- बोलना, उपस्थ-मूत्रका त्याग

करना, पायु (गुदा)---मलका त्याग करना, श्रोत्र —सुनना, चक्ष--देखना, त्वक्-- स्पर्श करना. रसना— चखना, घाण— सँघना, मन— मनन करना. बुद्धि- निश्चय करना और अहंकार-'मैं ऐसा हैं' आदि अभिमान करना ।

'दैवं चैवात्र पञ्चमम्'—कमोंकी सिद्धिमें पाँचवें हेतका नाम 'दैव' है । यहाँ दैव नाम संस्कारोंका है । मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा हो संस्कार उसके अन्त.करणपर पड़ता है । शुभ कर्मका शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्मका अशुभ संस्कार पडता है । वे ही संस्कार आगे कर्म करनेकी स्फुरणा पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्मका संस्कार जितना अधिक होता है, उस कर्ममें वह उतनी ही सगमतासे लग सकता है और जिस कर्मका विशेष संस्कार नहीं है, उसको करनेमें उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है । इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है तो वे भी अपने-अपने संस्कारोंक अनुसार हो करता है। तात्पर्य है कि मनुष्यके अन्तःकरणमें शुभ और अशभ-जैसे संस्कार होते हैं. उन्होंके अनुसार कर्म

<sup>\*</sup> सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं—इसका वर्णन गीतामें कई रीतियोंसे आता है; जैसे—

<sup>(</sup>१) सब कर्म प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते है—'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः' (१३ । २९), सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिक गुणोंद्वारा किये जाते हैं—'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः' (३ । २७) ।

<sup>(</sup>२) गुण ही गुणोंमें बरतते हूँ-'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (३ । २८); द्रष्टा गुणोंके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता - नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति' (१४ । १९) ।

<sup>(</sup>३) सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थों (विषयों) में बातती हैं—'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते' (५ । ९) ।

<sup>(</sup>४) यहाँ (१८ । १४ में) कमोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं ।

इन सबका तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष-इन दोनोंमेसे केवल प्रकृतिमें ही क्रियाएँ होती हैं, पुरुषमें नहीं । प्रकृतिके साथ तादालय करनेसे हो पुरुष उन क्रियाओंको अपनी मान लेता है । जैसे, कोई मनुष्य वायुवानमे बैठकर यह मान लेता है कि मैं वायुवानद्वारा जा रहा है, जबकि वास्तवमें वायुवान ही चलता है, मनुष्य नहीं । ऐसे ही पुरुष अपनेको प्रकृतिकी क्रियाओंका कर्ता मान लेता है—'अहंकारविमुद्धात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (३ । २७) ा

<sup>.</sup> तत्त्वको जाननेवाला विवेको पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि सब क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमें ही हो रही हैं, इनमें मैं कुछ भी नहीं करता है- 'नैव किंवित्करोमीति युक्तो पन्येत तत्त्ववित्' (५ 1 ८) ।

करनेकी स्फूरणा होती है।

इस श्लोकमें कर्मीकी सिद्धिमें पाँच हेतु बताये गये हैं-अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव । इसका कारण यह है कि आधारके विना कोई भी काम कहाँ किया जायगा ? इसलिये 'अधिप्रान' पद आया है । कर्ताके विना क्रिया कौन करेगा ? इसलिये 'कर्ता' पद आया है । क्रिया करनेके साधन (करण) होनेसे ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिये 'करण'

पद आया है । करनेके साधन होनेपर भी क्रिया नहीं की जायगी तो कर्मसिद्धि कैसे होगी ? इसलिये 'सेन' पद आया है। कर्ता अपने-अपने संस्कारोंके अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारोंके विरुद्ध अथवा संस्कारेंके बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलियें 'दैव' पर आया है । इस प्रकार इन पाँचोंके होनेसे ही कर्मीसींड होती है।



#### शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते ं नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ।। १५ ।।

मनुष्य शरीर, वाणी और मनके द्वारा शास्त्रविहित अथवा शास्त्रविरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरम्भ करता है, उसके ये (पूर्वोक्त) पाँचों हेतु होते हैं।

व्याख्या---'शरीरवाडमनोभिर्यत्कर्म'''' पश्चैते तस्य हेतव:'-पीछेके (चौदहवें) श्लोकमें कर्मेकि होनेमें जो अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं, वे पाँचों हेत् इन पदींमें आ जाते हैं: जैसे--'शरीर' पदमें अधिष्ठान आ गया, 'वाक्' पदमें वहिःकरण और 'मन' पदमें अन्तःकरण आ गया, 'नरः' पदमें कर्ता आ गया, और 'प्रारभते' पदमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी चेष्टा आ गयो । अब रही 'देव' की बात । यह दैव अर्थात संस्कार अन्तःकरणमें ही रहता है: परन्त उसका स्पष्ट रीतिसे पता नहीं लगता । उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियोंसे और उसके अनुसार किये हुए कमेंसि ही लगता है।

मनप्य शरीर, वाणी और मनसे जो कर्म-आरम्म करता है अर्थात् कहीं शरीरकी प्रधानतासे, कहीं वाणीकी प्रधानतासे और कहीं मनकी प्रधानतासे जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय्य-शास्त्रविहित हो. चाहे विपरीत—शास्त्रविरुद्ध हो, उसमें ये(पूर्वश्लोकमें आये) पाँच हेत होते हैं ।

शरीर वाणी और मन-- इन तीनोंके द्वारा ही सम्पर्ण कर्म होते हैं । इनके द्वारा किये गये कर्मोंकी ही कायिक, याचिक और मानसिक-कर्मको संग्रा दी जाती है । इन तीनोंमें अशद्धि आनेसे ही बन्धन होता

है। इसीलिये इन तीनों-(शरीर, वाणी और मन-) की शद्धिके लिये सत्रहवें अध्यायके चौदहवें, पदहवें और सोलहर्वे श्लोकमें क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक तपका वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि शरीर, वाणी और मनसे कोई भी शासनिषद कर्म न किया जाय, केवल शास्त्रविहित कर्म ही किये जायं, तो वह 'तप' हो जाता है । सत्रहवें अध्यायके ही सत्रहवें श्लोकमें 'अफलाकाङिक्षभिः' पद देकर यह बताया है कि निष्कामभावसे किया हुआ तप सात्त्विक होता है । सात्त्विक तप बाँधनेवाला नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति देनेवाला होता है । परन्तु राजस-तामस तप बाँधनेवाले होते हैं।

इन शरीर, वाणी आदिको अपना समझकर अपने तिये कर्म करनेसे ही इनमें अशुद्धि आती है, इसितये इनको शुद्ध किये विना केवल विचार से युद्धिके द्वार सांख्यसिद्धान्तकी बातें तो समझमें आ सकती हैं। परन्तु 'कमेंकि साथ मेरा किश्चिनात्र भी सम्बन्ध नहीं है'-ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता । ऐमी हालतमें साधक शरीर आदिको अपना न समझे और अपने लिये कोई कर्म न करे तो वे शरीरादि बहुत जस्दी शुद्ध हो जायेंगे, अतः चाहे कर्मयोगकी दृष्टिसे इनको शुद्ध करके इनसे सम्बन्ध तोड है,

चाहे सांख्यपोगको दृष्टिसे प्रवल विवेकके ह्या इनसे सम्बन्ध तोड़ ले। दोनों ही साधनोंसे प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ अपने माने हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्त्वका अनुभव हो जाता है।

जिस समिष्टि-शक्तिसे संसारमात्रकी क्रियाएँ होती हैं, उसी समिष्ट-शक्तिसे व्यष्टि शरीरकी क्रियाएँ भी स्वाभाविक होती हैं। विवेकको महत्त्व न देनेके कारण 'स्वयं' उन क्रियाऑमेंसे खाना-पोना, उठना-बैठना, सोना-जगना आदि जिन क्रियाऑका कर्ता अपनेको मान लेता है, वहाँ कर्मसंग्रह होता है अर्थात् वे

वेकके क्रियाएँ बाँधनेवाली हो जाती हैं । परन्तु जहाँ स्वयं धर्मोसे अपनेको कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्मसंग्रह नहीं हुए होता । वहाँ तो केवल क्रियामात्र होती है । इसलियं तत्त्वका वे क्रियाएँ फलोत्पादक अर्थात् वाँधनेवाली नहीं होतीं । जैसे, व्ययपनसे जवान होना, श्वासका आना-जाना, होती भोजनका पाचन होना तथा रस आदि वन जाना आदि क्रियाएँ विना कर्तृत्वाभिमानके प्रकृतिके द्वारा कारण स्वतः-स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्मसंग्रह वैठना, अर्थात् पाप-पुण्य नहीं होता । ऐसे हो कर्तृत्वाभिमान न रहनेपर सभी क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा हो होती हैं — ति वे ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है ।

\*

सम्बय—पगवान्ने सांख्यसिद्धात्त बतानेक लिये जो उपक्रम किया है, उनमें कमीके होनेमें पाँच हेतु बतानेका क्या आराय हैं—इसका वर्णन आगके इलोकमें करते हैं ।

## तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतवृद्धित्वात्र स पश्यति दुर्मतिः ।।१६ ।।

परन्तु ऐसे पाँच हेतुओंके होनेपर भी जो उस (कर्मोंके) विषयमें केवल (शृद्ध) आत्माको कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि शृद्ध नहीं है ।

व्याख्या—'तत्रैयं सितं '''''पश्यित दुर्मितः'
—जितने भी कर्म होते हैं, वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव—इन पाँच हेतुओंसे ही होते हैं, अपने स्वरूपसे नहीं । परन्तु ऐसा होनेपर भी जो पुरुष अपने स्वरूपको कर्ता मान लेता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है—'अकृतबुद्धित्यात' अर्थात् उसने विवेक-विचारको महत्व नहीं दिया है । जड़ और चेतनका, प्रकृति और पुरुषका जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है । इसलिये उसकी बुद्धिमें दोष आ गया है । उस दोषके कारण वह अपनेको कर्ता मान लेता है ।

यहाँ आये 'अकृतसुद्धित्वात्' और 'दुर्मीतः' पदोका समान अर्थ दीखते हुए भी इनमें थोड़ा फरक है। 'अकृतसुद्धित्वात्' पद हेतुके रूपमें आया है और 'दुर्मितः' पद कर्ताक विशेषणके रूपमे आया है अर्थात् कर्ताक दुर्मित होनेमें अकृतसुद्धि हो हेतु है। तारार्य है कि सुद्धिको शुद्ध न करनेसे अर्थात् सुद्धिमें विवेक जाप्रत् न करनेसे ही वह दुर्मीत है। अगर वह विवेकको जाप्रत् करता, तो वह दुर्मीत नहीं रहता।

केवल (शुद्ध) आत्मा कुछ नहीं करता- म करोति न लिप्पतें 'गीता १३ । ३१), परनु तादात्यके कारण 'में नहीं करता हूँ — ऐसा बोध नहीं होता । बोध न होनेमें 'अकृतबुद्धि' ही कारण है अर्थात् जिसने बुद्धिको शुद्ध नहीं किया है, वह दुर्मित ही अपनेको कर्ता मान लेता है; जब कि शुद्ध आत्मामें कर्तुंव नहीं है ।

'केतलम्' पर कर्मयोग और सांख्ययोग—दोनोमं ही आया है। प्रकृति और पुरुपके विवेकको लेकर कर्मयोग और सांख्ययोग चलते हैं। कर्मयोगमं सब क्रियाएँ शरोर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही होती हैं, पर उनके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता अर्थात् उनमें ममता नहीं होती। ममता न होनेसे शरीर, मन आदिकी संसारके साथ जो एकता है, वह एकता अनुभवमें आ जाती है। एकताका अनुभव होते ही स्वरूपमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगमें 'केक्लै:' पद शरीर, मन, बृद्धि और इन्द्रियोंके साथ दिया गया है— 'कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरिय' (गीता ५ । ११) ।

सांख्ययोगमें विवेक-विचारकी प्रधानता है । जितने भी कर्म होते हैं, वे सब पाँच हेतओंसे ही होते हैं. अपने स्वरूपसे नहीं । परन्तु अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अपनेको कर्ता मान लेता है । विवेकसे मोह मिट जाता है । मोह मिटनेसे वह अपनेकोकर्ता कैसे मान सकता है? अर्थात् उसे .अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है । इसलिये सांख्ययोगमें 'केवलम्' पद स्वरूपकेसाथ दिया गया है— 'केवला आत्पानम्'ा

अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देनेकी है कि कर्मयोगमें 'केवत' शब्द शरीर, मन, आदिके साथ रहनेसे शरीर, मन, वृद्धि आदिके साथ 'अहम' भी संसारकी सेवामें लग जायगा तथा स्वरूप ज्यों-का-लो रह जायगा. और सांख्ययोगमें स्वरूपके साथ 'केवल' रहनेसे. 'मैं निर्लेप हूं', 'मैं शुद्ध-बुद्ध-मुक्त हैं', इस प्रकार सुक्ष्मरीतिसे 'अहम्' की गंध रह जायगी । 'वै निर्लेप हैं; मेरेमें कर्तृत्व नहीं है'--ऐसी स्थिति बहुत कालतक रहनेसे यह 'अहम' भी अपने-आप गल जायगा अर्थात् अपने कारण प्रकृतिमें लीन हो जायगा ।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें यह बताया कि शुद्ध खरूपको कर्ता देखनेवाला दुर्मीत ठीक नहीं देखता । तो ठीक देखनेवाल कौन है—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

> यस्य नाहंकतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ।। १७ ।।

जिसका अहंकतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन सम्पूर्ण प्राणियोंको मारकर भी न मारता है और न वैंधता है।

व्याख्या— 'यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते'— जिसमें 'मैं करता हैं'--ऐसा अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धिमें 'मेरेको फल मिलेगा—ऐसे स्वार्थमावका लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिये--जैसे शास्त्रविहित और शास्त्रनिषिद्ध-ये सभी क्रियाएँ एक प्रकाशमें होती है और प्रकाशके ही आश्रित होती हैं; परन्तु प्रकारा किसी भी क्रियाका 'कर्ता' नहीं बनता अर्थात् प्रकाश उन क्रियाओंको न कानेवाला है और न करानेवाला है । ऐसे ही खरूपकी सताके बिना विहित और निपिद्ध—कोई भी क्रिया नहीं होती: परना वह सता उन क्रियाओंको न करनेवाली है और न करानेवाली है—ऐसा जिसको साक्षात् अनुभव हो जाता है, उसमें 'मैं क्रियाओंको करनेवाला, है'—ऐसा अहंकृतभाव नहीं रहता चीज चाहिये, अमुक चीज नहीं चाहिये 🕫 🗧 घटना होनी चाहिये, अमुक घटना

चाहिये'-ऐसा बुद्धिमें लेप (इन्द्रमोह) नहीं रहता। अहंकृतमाव और युद्धिमें लेप न रहनेसे उसके कर्तृत और मोकल-पोनों नष्ट हो जाते हैं अर्थात् अपनेप कर्तत्व और भोकत्व—ये दोनों हो नहीं हैं, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है।

प्रकतिका कार्य स्वतः-स्वाभाविक ही चल रहा है. परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल तसका प्रकाशक है-ऐसा समझकर जो अपने स्वरूपमें स्थित रहता है, उसमें 'मैं करता हैं' ऐसा अहंकृतभाव नहीं होता: क्योंकि अहंकृतमाव प्रकृतिके कार्य शरीरको खीकार करनेसे ही होता है। अहंकतभाग सर्वधा मिटनेपर उसकी मुद्धिमें 'फल मेरेको मिले' ऐसा लेप ्रक स्थापना नहीं होती। भी नहीं े .

्र<sub>वित</sub> है । मनोपृति होने 1.,4h. - े)में रहता है, क्येंकि भीयह ै. करता है । -1 OH(

'हत्वापि स इमॉस्लोकाज हन्ति न निवध्यते'— वह इन सम्पूर्ण प्राणियोंको एक साथ भार डाले, तो भी वह मारता नहीं; क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है और वह वैधता भी नहीं; क्योंकि उसमें भोकृत्व नहीं है। तारार्य यह है कि उसका न क्रियाओंके साथ सम्बन्ध है और न फलके साथ सम्बन्ध है।

वास्तवमें प्रकृति ही क्रिया और फलमें परिणत होती है। परन्तु इस वास्तविकताका अनुभव न होनेसे हो पुरुष (चेतन) कर्ता और भोका बनता है। कारण कि जब अहंकारपूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता, करण और कर्म—तीनों मिलते हैं और तभी कर्मसंग्रह होता है। परन्तु जिसमें अहंकृतभाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक, आश्रय, सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे ? और कैसे किससे बँधे ? उसका 'मारना' और 'बँधना' सम्भव ही नहीं है (गीता २ । १९)।

सम्पूर्ण प्राणियोंको मारना क्या है? जिसमें अहंकृतभाव नहीं है और जिसको युद्धिमें लेप नहीं है—ऐसे मनुष्यका शारीर जिस वर्ण और आश्रममें रहता है, उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है, उसमें प्रवृत्त होनेपर उसे पाप नहीं लगता। जैसे, किसी जीवन्मुक्त क्षत्रियके लिये खतः युद्धको परिस्थिति प्राप्त हो जाय तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है। कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थभाव नहीं है।

यहाँ अर्जुनके सामने भी युद्धका प्रसङ्ग है। इसिलये भगवान्ने 'हत्वापि' पदसे अर्जुनको युद्धके विये भगवान्ने 'हत्वापि' पदका भाव है— कर्मण्यिभ्यवृत्तोऽिंप नैव किवित्कसीत सः' (गीता ४।२०) 'कर्मोमें अच्छी तरह प्रवृत्त होनेपर भी वह सुरु नहीं करता।' 'सर्वथा यतीमानोऽिंप सं योगी मिथ वर्तते' (गीता ६।३५) 'सर्वथा वर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरेमें रहता है। 'शरीरस्थोऽिंप कर्नेन्त्य न करोति न लिप्यते' (गीता १३।३१) 'रारोप्ते भियत होनेपर भी न करता है और न लिप्य होती है। तात्पर्य यह है कि कर्मोमें साङ्गोभाङ्ग प्रवृत्त होनेके समय और जिस समय कर्मोमें प्रवृत्ति नहीं है,

उस समय भी स्वरूपकी निर्विकत्पता ज्यों-की-त्यों रहती है अर्थात् क्रिया करनेसे अथवा क्रिया न करनेसे स्वरूपमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता। कारण कि क्रिया-विभाग प्रकृतिमें हैं, स्वरूपमें नहीं।

वास्तवमें यह अहंमाव (व्यक्तित्व) ही मनुष्यमें भिन्नता करनेवाला है। अहंमाव न रहनेसे परमात्माके साथ भिन्नताका कोई कारण ही नहीं है। फिर तो केवल सबका आश्रय, प्रकाशक सामान्य चेतन रहता है। वह न तो क्रियाका कर्ता बनता है और न फलका भोक्ता ही बनता है। क्रियाओंका कर्ता और फलका भोक्ता हो बनता है। क्रियाओंका कर्ता और फलका भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था। केवल नाशवान् शारीरके साथ सम्बन्ध मानकर जिस अहंभावको स्वीकार किया है, उसी अहंभावसे उसमें कर्तापन और भोक्तपन आया है।

'अहम्' दो प्रकारका होता है— अहंस्फूर्ति और अहंकृति । गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्यको अपने होनेपन-(सत्तामात्र-) का मान होता है, इसको 'अहंस्फूर्ति' कहते हैं । इसके बाद वह अपनेमें 'मैं अमुक नामं, वर्ण, आश्रम आदिका हूँ'—ऐसा आरोप करता है, यही असत्का सम्बन्ध है । असत्के सम्बन्धसे अर्थात् शरीरके साथ तादाल्य माननेसे शरीरकी क्रियाको लेकर 'मैं करता हूँ'—ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इसको 'अहंकृति' कहते हैं ।

भाव उत्पन्न होता है, इसको 'अहंकृति' कहते हैं ।
'अहम्' को लेकर हो अपनेमे परिच्छिन्नता आती
है।इसिल्ये अहंस्फूर्तिमें भी किंचित् परिच्छिन्नता (व्यक्तित्व)
रह सकती है। परन्तु यह परिच्छिन्नता व्यक्तित्व)
रह सकती है। परन्तु यह परिच्छिन्नता वन्यनकारक
नहीं होती अर्थात् परिच्छिन्नता रहनेपर भी अहंस्फूर्ति
दोषी नहीं होती। कारण कि अहंकृति अर्थात् कर्तृत्वके
विना अपनेमें गुण-दोषका आरोप नहीं होता। अहंकृति
आनेसे हो अपनेमें गुण-दोषका आरोप होता है, जिससे
रुप्त-अशुभ कत्त है। बोध होनेपर अहंस्फूर्तिमें
जो परिच्छिन्नता है, वह जल जाती है और स्फूर्तिमान
ह जाती है। ऐसी स्थितिमें मनुष्य न मारता है और

'न हन्ति न निबध्यते' (न मारता है और न बँधता है) का क्या भाव है? एक निर्विकल्प-अवस्था होती है और एक निर्विकल्प-बोध होता है। निर्विकल्प-अवस्था साधन-साध्य है और उसका उत्थान भी होता है अर्थात् वह एकरस नहीं रहती । इस निर्विकल्प-अवस्थासे भी असङ्गता होनेपर स्वतःसिद्ध निर्विकल्प-बोधका अनभव होता है । निर्विकल्प-बोध साधन-साध्यनहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्थामें किडितमात्र भी भंग नहीं होती। निर्विकल्प-बोधमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना सम्भव भी नहीं । तात्पर्य है कि उस निर्विकल्प-योधमें कभी हलचल आदि नहीं होते. यही 'न हन्ति न निराध्यते' का भाव है।

अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेप म रहनेका उपाय क्या है ? क्रियारूपसे परिवर्तन केवल प्रकृतिमें ही होता है और उन क्रियाओंका भी आरम्भ और अन होता है तथा उन कमेंकि फलरूपसे जो पदार्थ मिलते हैं, उनका भी संयोग-वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ-दोनोंके साथ संयोग-वियोग होता रहता है। संयोग-वियोग होनेपर भी स्वयं तो प्रकाशकरूपसे ज्यों-का-स्यों ही रहता है। विवेक-विचारसे ऐसा अनुभव होनेपर अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेप नहीं रहता।

सम्बन्ध— ज्ञान और प्रवृत्ति (क्रिया) दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है; क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्मसंग्रह होता है—यह बात आगेके श्लोकमें बताते हैं।

## ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।। १८ ।।

ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता-इन तीनोसे कर्मप्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता--इन तीनोंसे कर्मसंग्रह होता है।

व्याख्या---[इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवान्ने कमेंकि बननेमें पाँच हेत् बताये---अधिष्ठान, कर्ता. करण. चेष्टा और दैव (संस्कार) । इन पाँचोंमें भी मुल हेत् है— कर्ता । इसी मुल हेत्को मिटानेके लिये भगवान्ने सोलहवें श्लोकमें कर्तत्वभाव रखनेवालेकी बड़ी निन्दा की और सत्रहवें श्लोकमें कर्तृत्वभाव न रखनेवालेकी बड़ी प्रशंसा की । कर्तृत्वभाव बिल्कुल न रहे. यह साफ-साफ समझानेके लिये ही अठारहवाँ श्लोक कहा गया है।]

. 'ज्ञानं जेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचौदना'— ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता— इन तीनोंसे कर्म-प्रेरणा होती है । 'जान'को सबसे पहले कहनेमें यह भाव है कि हरेक मन्य्यको कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्तिसे पहले ज्ञान होता है। जैसे, जल पीनेकी प्रवृत्तिसे पहले प्यासका ज्ञान होता है, फिर वह जलसे प्यास युद्धाता है। जल आदि जिस विषयका ज्ञान होता है. वह 'ज्ञेच' कहलाता है और जिसको जान होता. है, वह 'परिज्ञाना' कहलाता है। शन, श्रेय और परिजाता—तीनों होनेसे ही कर्म करनेकी प्रेरणा होती

है। यदि इन तीनोंमेंसे एक भी न हो तो कर्म करनेकी प्रेरणा नहीं होती ।'

'परिज्ञाता' उसको कहते हैं, जो 'परितः' शता है अर्थात जो सब तरहको क्रियाओंको स्फरणाका ज्ञाता है। वह केवल 'ज्ञाता' मात्र है अर्थात् उमे क्रियाओंको स्फुरणामात्रका शान होता है, उसमें अपने लिये कुछ चाहनेका अथवा उस क्रियाको करनेका अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता ।

कोई भी क्रिया करनेकी स्फूरणा एक व्यक्ति-विशेषमें ही होती हैं। इसलिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन विषयोंको लेकर सननेवाला, स्पर्रा करनेवाला, देखनेवाला, चखनेवाला और सुँघनेवाला-इस तरह अनेक 'कर्ता' हो सकते हैं: परना उन सबको जाननेवाला एक ही रहता है, उसे ही यहाँ 'परिजाता' कहा है।

'करणे कर्म कर्तेति त्रिविधः केर्मसंप्रहः' कर्मसंग्रहके तीन हेतु हैं— करण, वर्म तथा कर्ता । इन तीनीक सहयोगसे कर्म पूरा होता है। जिन साधनींसे फर्ता कर्म करता है, दन क्रिया

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करनेके साधनों-(इन्द्रियों आदि-)को 'करण' कहते है। खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, आना-जाना आदि जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनको 'कर्म' कहते हैं । करण और क्रियासे अपना सम्बन्ध बोड़कर कर्म करनेवालेको 'कर्ता' कहते हैं । इस प्रकार इन तीनोंकि मिलनेसे ही कर्म बनता है।

भगवान्को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्मसंग्रह कैसे होता है? अर्थात् कर्म चाँघनेवाला कैसे होता है? कर्म बननेके तीन हेत् बताते हए भगवान्क लक्ष्य मूल हेतु 'कर्ता' को बतानेमें है; क्योंकि कर्मसंग्रहका खास सम्बन्ध कर्तासे है । यदि कर्तापन न हो तो कर्मसंग्रह नहीं होता. केवल क्रियामात्र होती है ।

कर्म-संप्रहमें 'करण' हेत नहीं है: क्योंकि करण कर्ताके अधीन होता है । कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है. वैसा ही कर्म होता है, इसलिये 'कर्म' भी कर्मसंग्रहमें खास हेत नहीं है। सांख्यसिद्धान्तके अनुसार खास .... बाँघनेवाला है-अहंकृत-भाव और इसीसे कर्मसंग्रह होता है । अहंकृतभाव न रहनेसे कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात् कर्म फलजनक नहीं होता । इस मूलका ज्ञान करानेके लिये ही भगवान्ने करण और कर्मको पहले ... रखकर कर्ताको कर्मसंग्रहके पासमें रखा है. जिससे यह स्थालमें आ जाय कि बाँधनेवाला 'कर्ता' ही है ।



सम्बर्य—गुणातीत होनेके उद्देश्यसे अत्र आगेके श्लोकसे त्रिगुणात्मक पदार्थीका प्रकरण आरम्प करते हैं । ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छ्णु तान्यपि ।।१९ ।।

गुणसंख्यान (गुणोके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना करनेवाले) शास्त्रमें गुणोंके भेदसे ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन-तीन प्रकारसे ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थरूपसे सुनो ।

व्याख्या--'प्रोच्यते गणसंख्याने'-- जिस शास्त्रमें गुणोंके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना की गयी है, उसी शास्त्रके अनुसार मैं तुन्हे ज्ञान, कर्म तथा कर्ताके भेद बता रहा हूँ।

'ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः'— पीछेके श्लोकमें भगवान्ने कर्मकी प्रेरणा होनेमें तीन हेतु बताये तथा तीन ही हेतु कर्मके बननेमें बताये । इस प्रकार कर्मसंग्रह होनेतकमें कुल छः बातें बतायीं\* । अब इस श्लोकमें भगवान् ज्ञान, कर्म तथा कर्ता—इन तीनोंका विवेचन करनेकी ही बात कहते हैं। कर्म-प्रेरक-विभागमेंसे विवेचन करनेके लिये केवल <sup>'ज्ञान'</sup> लिया गया है. क्योंकि किसी भी कर्मकी प्रेरणामें पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञानके बाद ही कार्यका आरम्भ होता है । कर्मसंग्रह-विभागमेंसे केवल 'कर्म'

और 'कर्ता' लिये गये हैं। यद्यपि कर्मके होनेमें कर्ता मख्य है. तथापि साथमें कर्मको भी लेनेका कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है. तभी कर्मसंग्रह होता है । अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्मसंग्रह होगा ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मप्रेरणामें 'ज्ञान' तथा कर्मसंग्रहमें 'कर्म' और 'कर्ता' मख्य हैं । इन तीनों-(जान, कर्म और कर्ता-) के सात्त्विक होनेसे हो मनध्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होनेसे नहीं । अतः यहाँ कर्मप्रिरक-विभागमें 'ज्ञाता' और 'जेय' को तथा कर्मसंग्रह-विभागमें 'करण' को नहीं लिया गया है।

कर्मप्रेरक-विभाग के 'जाता' और 'जेय का विवेचन क्यों नहीं किया ? कारण कि ज्ञाता जब क्रियासे सम्बन्ध जोड़ता है, तब वह 'कर्ता' कहलाता है और उस

कर्मप्रेरणा तो सुक्ष्म है और कर्मसंग्रह स्थूल है अर्थात् ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता—ये तीनों सुक्ष्म सामग्री है तथा कर्म, करण और कर्ता— ये तीनों स्यूल, सामग्री है।

कर्ताके तीन (सात्त्विक, राजस और तामस) भेदोंके अन्तर्गत ही ज्ञाताके भी तीन भेद हो जाते हैं । परनु ज्ञाता जब ज्ञप्तिमात्र रहता है, तब उसके तीन भेद नहीं होते; क्योंकि उसमें गुणोंका सङ्ग नहीं है । गुणोंका सङ्ग होनेसे ही उसके तीन भेद होते हैं। इसलिये वृत्ति-ज्ञान ही सात्त्विक, राजस तथा तामस होता है ।

जिसे जाना जाय, उस विषयको 'ज्ञेय' कहते हैं। जाननेके विषय अनेक हैं, इसलिये इसके अलग भेद नहीं किये गये । परन्तु जाननेयोग्य सब विषयोंका एकमात्र लक्ष्य 'सुख' प्राप्त करना ही रहता है। जैसे, कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पानेकी चेष्टा करता है तो इन सब विषयोंको जानने, पानेकी चेष्टाका लक्ष्य एकमात्र 'सुख' ही रहता है। विद्या पढ़नेमें यहाँ भाव रहता है कि ज्यादा पढ़कर ज्यादा घन कमाऊँगा, मान पाऊँगा और उनसे मैं सुखी होऊँगा । ऐसे ही हरेक कर्मका लक्ष्य परम्परासे सुख ही रहता है । इसलिये भगवान्ने ज्ञेयके तीन भेद सात्त्विक, राजस और तामस 'सुख'के नामसे आगे (१८।३६-३९में) किये हैं।

ऐसे ही भगवानने करणके भी तीन भेद नहीं किये, क्योंकि इन्द्रियाँ आदि जितने भी करण हैं. वे सव साधनमात्र हैं । इसलिये उनके तीन भेद नहीं होते । परनु इन सभी करणोंमें 'बुद्धि' की ही प्रधानता है; क्योंकि मनुष्य करणोंसे जो कुछ भी काम करता है, उसको वह बुद्धिपूर्वक (विचारपूर्वक) ही करता है। इसलिये भगवानने करणके तीन भेद सात्विक, राजस और तामस 'बद्धि'के नामसे आगे (१८ । ३०-३२में) किये हैं।

वृद्धिको दृढतासे रखनेमें 'धृति' युद्धिकी सहायक यनती है। ज्ञानयोगकी साधनामें भगवान्ने दो जगह (६ । २५ में तथा १८ । ५१ में) बुद्धिके साथ 'धृति' पद भी दिया है। इससे यह मालूम देता है कि

शानमार्गमें बुद्धिके साथ धृतिकी विशेष आवश्यकता है। इसलिये भगवान्ने धृतिके भी तीन भेद (१८ । ३३-३५में) बताये हैं।

'त्रियैव' पदमें यह भाव है कि ये मेद तीन (सात्त्विक, राजस और तामस) ही होते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते अर्थात् न दो होते हैं और न चर होते हैं । कारण कि सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण ही प्रकृतिसे उत्पन्न हैं— 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्पवाः' (गीता १४ । ५) । इसलिये इन तीनों-गणोंको लेकर तीन ही भेद होते हैं।।

'यथावत'— गुणसंख्यान-शासमें इस विषयका जैसा वर्णन हुआ है, वैसा-का-वैसा तुम्हें सुना रहा हैं ; अपनी तरफसे कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा है।

'मृणु'— इस विषयको ध्यानसे सुनो । कारण कि सात्त्विक, राजस और तामस-इन तीनोंमेंसे 'सात्विक' चीजें तो कमोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्मतत्त्वका योध करानेवाली है, 'राजस' चीजें जन्म-मरण देनेवाली हैं: और 'तामस' चीजें पतन करनेवाली अर्थात् नरको और नीच योनियोंने ले जानेवाली हैं । इसलिये इनका वर्णन सुनकर सार्त्विक चीजोंको ग्रहण तथा गजम-तामस चीजोंका त्याग करन चाहिये ।

'तानि'— इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तुम्हारा खरूप तो सदा निर्लेष है ।

'अपि'—इनके भेदोंको जाननेको भी यड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरहसे जाननेपर 'यस्य नाहंकृती भावी'''' न हिन न निबध्यते' (१८ । १७) — इस श्लोकका ठीक अनुभव हो जायग अर्थात् अपने स्वरूपका बीध हो जायगा ।

सम्बर्ग—अव भगवन् सालिक शतक वर्तन करते हैं।

येनैकं . सर्वभृतेषु भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ।। २० ।।

जिस ज्ञानके द्वारा साधक सम्पूर्ण विभक्त प्राणियोंमें विभागरहित एक अविनाशी भाव-(सत्ता-) को देखता है, उस ज्ञानको तुम सात्त्विक समझो ।

व्याख्या—'सर्वभृतेष येनैकं ..... अविभक्तं विभक्तेषु'— व्यक्ति, वस्तु आदिमें जो 'है-'पन दीखता है, वह उन व्यक्ति, वस्तु आदिका नहीं है, प्रत्युत सबमें परिपूर्ण परमात्माका ही है। उन व्यक्ति, वस्तु आदिकी खतन्त सता ही नहीं है; क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है । कोई भी व्यक्ति, वस्तु आदि ऐसी नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता हो; परनु अपनी अज्ञता-(बेसमझी-) से उनकी सत्ता दीखती है। जब अजता मिट जाती है, जान हो जाता है, तब साधककी दृष्टि उस अविनाशी तत्त्वकी वरफ ही जाती है, जिसकी सत्तासे यह सब सत्तावान् हो रहा है।

ज्ञान होनेपर साधकको दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओंको भेदकर परिवर्तनरहित तत्त्वकी ओर ही जाती है (गीता १३ । २७) । फिर वह विभक्त अर्थात अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमें विभागरहित तत्त्वको देखता एक ही (गीता १३ । १६) । तात्पर्य यह है कि अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति आदिका अलग-अलग ज्ञान और यथायोग्य अलग-अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओंमें उस स्वतःसिद्ध निर्विकार एक तत्त्वको देखता है। उसके देखनेकी यही पहचान है कि उसके अत्तःकरण में राग-द्रेष नहीं होते ।

'तऱ्हानं विद्धि सात्त्विकम्'— उस ज्ञानको तू सात्तिक जान । परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियोंके सम्बन्धसे ही इसे 'सात्त्विक ज्ञान' कहते हैं । सम्बन्धरहित होनेपर यही ज्ञान 'वास्तविक बोध' कहलाता है, जिसको भगवान्ने सब साधनोंसे जाननेयोग्य ज्ञेय-तत्त्व वताया है—'ज्ञेयं यत्तत्रबक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वामृतमश्चते' (गीता १३ । १२) ।

#### मार्मिक बात

संसारका ज्ञान इन्द्रियोंसे होता है, इन्द्रियोंका ज्ञान

चुद्धिसे होता है और खुद्धिका ज्ञान 'मैं' से होता है। वह 'मैं' बृद्धि, इन्द्रियाँ और विषय—इन तीनोंको जानता है। परन्तु उस 'मैं' का भी एक प्रकाशक है. जिसमें 'मैं'का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जब कि 'मैं' एकदेशीय और सीमित है। उस प्रकाशमें जैसे 'मैं' का भान होता है, वैसे ही 'तु', 'यह' और 'वह' का भी भान होता है। वह प्रकाश किसीका भी विषय नहीं है। वास्तवमें वह प्रकाश निर्गुण ही है; परन्तु व्यक्ति-विशेषमें रहनेवाला होनेसे (वृत्तियोंके सम्बन्धसे) उसे 'सात्त्विक जान' कहते हैं।

इस सात्विक ज्ञानको दूसरे ढंगसे इस प्रकार समझना चाहिये—'मैं', 'तृ', 'यह' और 'वह'—ये चारों ही किसी प्रकाशमें काम करते हैं । इन चारोंके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त हैं: परन्तु इनका जो प्रकाशक है, वह अविभक्त (विभागरहित) है ।

बोलनेवाला 'मैं', उसके सामने सुननेवाला 'तू' और पासवाला 'यह' तथा दूरवाला 'वह' कहा जाता है अर्थात् बोलनेवाला अपनेको 'मैं' कहता है, सामनेवालेको 'तू' कहता है, पासवालेको 'यह' कहता है और दुरवालेको 'वह' कहता है। जो 'तृ' बना हुआ था, वह 'मैं' हो जाय तो 'मैं' बना हुआ 'तू' हो जायगा और 'यह' तथा 'वह' वही रहेंगे । इसी प्रकार 'यह' कहलानेवाला अगर 'मै' बन जाय तो 'तू' कहलानेवाला 'यह' बन जायगा और 'में' कहलानेवाला 'तृ' बन जायगा । 'वह' परोक्ष होनेसे अपनी जगह ही रहा । अब 'वह' कहलानेवाला 'मैं' वन जायगा तो उसको दृष्टिमें 'मैं', 'तृ' और 'यह' कहलानेवाले सब 'वह' हो जायँगे\* । इस प्रकार 'में', 'तु', 'यह' और 'वह'—ये चारों ही एक दूसरेकी दृष्टिमें चारों ही बन सकते हैं।

<sup>\*</sup> उदाहरणके रूपमें—राम, श्याम, गोविन्द और गोपाल—ये चार व्यक्ति हैं । राम और श्याम एक-दूसरेके सापने हैं, गोविन्द उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है। राम अपनेको 'मैं' कहता है, अपने सामनेवाले

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'मैं', 'तृ', 'यह' और 'वह'—ये सव परिवर्तनशील हैं अर्थात् टिकनेवाले नहीं है, वास्तविक नहीं हैं । अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते । वास्तविक तो इन सबका प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाशमें 'मैं', 'त', 'यह' और 'वह' का भान हो रहा है। उस प्रकाशकमें 'मैं', 'तु', 'यह' और 'वह'---ये चारों ही नहीं हैं. प्रत्यत उसीसे इन चारोंको सत्ता मिलती है। अपनी मान्यताके कारण 'मैं', 'तू', 'यह', 'वह' का तो भान होता है. पर प्रकाशकका भान नहीं होता ! वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, खयंप्रकाश-स्वरूप है और सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । 'मैं', 'त', 'यह' और 'वह'- यह सब विभक्त प्राणियोंका खरूप है

और जो वास्तविक प्रकाशक है, वह विभागरित है । यही वास्तवमें 'सात्त्विक ज्ञान' है ।

विभागवाली, परिवर्तनशील और नष्ट होनेवाली जितनी वस्तुएँ हैं, यह ज्ञान उन सबका प्रकाशक है और स्वयं भी निर्मल तथा विकाररहित है-- 'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वाट्यकाशकमनामयम्' (गीता १४ ।६) । इसलिये इस ज्ञानको 'सात्विक' कहा जाता है।

वास्तवमें यह 'सात्विक ज्ञान' प्रकाश्यकी दृष्टि (सम्बन्ध-) से 'प्रकाशक' और विभक्तकी दृष्टिसे 'अविभक्त' कहा जाता है । प्रकाश्य और विभक्तसे रहित होनेपर तो यह निर्मुण, निरपेक्ष 'वास्तविक शन' ही है।

सम्बन्ध-अब राजस ज्ञानका वर्णन करते हैं।

#### पृथक्त्वेन तु यन्ज्ञानं नानाभावान्प्रथिवधान् । वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ।। २१ ।।

परन् जो ज्ञान अर्थात् जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंमें अलग-अलग अनेक भावोंको अलग-अलग रूपसे जानता है, उस ज्ञानको तुम राजस समझो ।

व्याख्या---'पृथक्तवेन तु \* यन्त्रानं नाना-भावान् पृथग्विधान्'--राजस ज्ञानमें 'राग' की मुख्यता होती है—'रजो रागात्पकं विद्धि' (गीता १४।७) । रागका यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है, उसमें किसीके प्रति आसक्ति, प्रियता पैदा करा देता है और किसीके प्रति द्वेप पैदा करा देता है। इस रागके कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष-गक्षस, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता आदि जितने भी चर-अचर प्राणी हैं, उन प्राणियोंकी विभिन्न

आकृति, खभाव, नाम, रूप, गुण आदिको लेकर राजस ज्ञानवाला मनुष्य उनमें रहनेवाली एक हो अविनाशो आत्माको तत्वसे अलग-अलग मेमझता है ।

'वेति सर्वेषु भूतेषु तन्ज्ञानं विद्धि राजसम्'-इसी तरह जिस ज्ञानसे मनुष्य अलग-अलग शरीपेंने अन्तःकरण, स्वभाव, इन्द्रियाँ, प्राण आदिके सम्बन्धमे प्राणियोंको भी अलग-अलग मानता है, वह ज्ञान 'राजस' कहलाता है। राजस ज्ञानमें जड़-चेतनका विवेक नहीं होता ।

श्यामको 'तू' कहता है, पासवाले गोविन्दको 'यह' कहता है और दूरवाले गोपालको 'यह' कहता है । अय यह श्याम अपर्नेको 'मैं' कहे तो रापको वह 'तू' कहेगा, गोविन्दको 'यह' कहेगा तथा गोपालको 'वह' कहेगा । इसी तरह अगर गोविन्द अपनेको 'मैं कहे तो वह प्रयामको 'यह' कहेगा और रामको 'मू' कहेगा अववा प्रयामको 'पै और रामको 'यह' कहेगा, तथा दूरवाले गोयानको 'यह' कहेगा । अब अगर गोयाल अपनेको 'मै' कहे तो वह राम, श्याम और गोविन्द--तारोको 'वह' कहेगा । इस प्रकार राम, श्याम, गोविन्द और गोपान-ये धार्ग ही एक-दूसरेकी दृष्टिमें 'मैं' , 'तू', 'यह' और 'यह' बन सकते हैं।

यहाँ 'त' पद राजस जानको साधिक जानसे भिन्न बतानेके लिये आया है ।

- - 16/5

मम्बन्ध-अब तामस ज्ञानका वर्णन करते हैं।

### कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।

#### अतत्त्वार्थवदल्पं तत्तामसमुदाहतम् । ।२२ ।।

किंतु जो (ज्ञान) एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णकी तरह आसक्त है तथा जो युक्तिरहित, वास्तविक ज्ञानसे रहित और तुन्छ है, वह तामस कहा गया है।

व्याख्या—'वत्त \* कृत्सनवदेकस्मिन्कार्ये सक्तम्'--तांमस मनुष्य एक ही शरीरमें सम्पूर्णकी तरह आसक्त रहता है अर्थात् उत्पन्न और नष्ट होनेवाले इस पाञ्चभौतिक शरीरको ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मै हीं जवान हूं और में ही बूढ़ा हो जाऊँगा; मैं भोगी. बलवान् और सुखी हैं; मैं धनी और बड़े कुटुम्बवाला हैं; मेरे समान दूसए कौन है; इत्यादि । ऐसी मान्यता मृढ़ताके कारण ही होती है-'इत्यज्ञानविमोहिताः' (१६ । १५) ।

'अहेतुकम्'--तामस मनुष्यको मान्यता युक्ति और शाम्बप्रमाणसे विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम वदल रहा है, शरीरादि वस्तुमात्र अभावमें परिवर्तित हो रही है, दुश्यमात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तृ सदा ज्यों-का-त्यों रहता है; अतः यह शरीर और तृ एक कैमे हो सकते हैं ?-- इम प्रकारकी युक्तियोको वह स्वीकार नहीं करता ।

'अतत्त्वार्थवदल्यं च'--यह शरीर और 'मैं' दोनों

अलग-अलग हैं-- इस वास्तविक ज्ञान-(विवेक-) से वह रहित है। उसकी समझ अत्यन्त तृच्छ है अर्थात् तुच्छताको प्राप्ति करानेवालो है । इसलिये इसको 'ज्ञान' कहनेमें भगवानको संकोच हुआ है। कारण कि तामस पुरुषमें मूढ़ताकी प्रधानता होती है । भूढ़ता और ज्ञानका आपसमें विरोध है । अतः भगवानने 'ज्ञान' पद न देकर 'यत्' और 'तत्' पदसे ही काम चलाया है।

**'तत्तामसमुदाहृतम्'—युक्ति**रहित, अल्प अत्यन्त तुच्छ समझको ही महत्त्व देना 'तामस' कहा गया है।

जब तामस समझ 'ज्ञान' है हो नहीं और भगवानुको भी इसको 'ज्ञान' कहनेमें संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया? कारण कि भगवान्ने उन्नीसवें श्लोकमें ज्ञानके त्रिविध भेद कहनेका उपक्रम किया है, इसलिये सास्विक और राजस-ज्ञानका वर्णन करनेके बाद तामस समझको भी कहनेकी आवश्यकता थी।

सम्बन्ध—अब भगवान् सात्विक कर्मका वर्णन करते हैं।

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। २३ ।।

जो कर्म शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमानसे रहित हो तथा फलेन्डारहित पनुष्यके द्वारा बिना राग-द्वेषके किया हुआ हो, वह सास्विक कहा जाता है ।

सात्तिक मुख्यते'—जिस व्यक्तिके लिये वर्ण और कर्म 'नियत' हो जाता है। आश्रमके अनुसार जिस परिस्थितिमें और जिस समय

यहाँ 'नियतम्' पदसे एक तो कर्मोंका स्वरूप

इस श्लोकमें राजस ज्ञानसे भी तापस ज्ञानको भित्र वतानेके लिये 'तु' पद आया है।

बताया है और दूसरे, शास्त्रनिषद्ध कर्मका निषेध किया à :

'सङ्गरितम्' पदका तात्पर्य है कि वह नियत-कर्म कर्तत्वाभिमानसे रहित होकर किया जाय । कर्तृत्वाभिमानसे रहित कहनेका भाव है कि जैसे वक्ष आदिमें मुढता होनेके कारण उनको कर्तत्वका भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋत आनेपर पत्तोंका झड़ना, नये पत्तींका निकलना, शाखा कटनेपर घावका मिल जाना, शाखाओंका बढना, फल-फुलका लगना आदि सभी क्रियाएँ समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप ही होती हैं: ऐसे ही इन सभी शरीरोंका बढ़ना-घटना, खाना-पीना, चलना-फिरना आदि सभी क्रियाएँ भी समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप हो रही हैं। इन क्रियाओंके साथ न अभी कोई सम्बन्ध है, न पहले कोई सम्बन्ध था और न आगे ही कोई सम्बन्ध होगा। इस प्रकार जय साधकको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तो फिर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। कर्तृत्व न रहनेपर उसके द्वारा जो कर्म होता है, वह सङ्गरहित अर्थात् कर्तत्वाभिमान-रहित ही होता है।

यहाँ सांख्य-प्रकरणमें कर्तृत्वका त्याग मुख्य होनेसे ़ है, तब यह कर्म 'अकर्म' हो जाता है ।

सम्बन्ध-अत्र राजस कर्मका वर्णन करते हैं।

और आगे 'असगद्वेषतः कृतम्' पदोंमें भी आसत्तिके त्यागकी बात आनेसे यहाँ 'सङ्गरहितम्' पदका अर्थ कर्तत्व-अभिमानरहित लिया गया है \* 1

'असगद्वेपतः कृतम्' पदोंका तारपर्व है कि राग-द्वेपसे रहित हो करके कर्म किया जाय अर्थात कर्मका प्रहण रागपूर्वक न हो और कर्मका स्था द्वेपपर्वक न हो तथा कर्म करनेके जितने साधन (शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि) है, उनमें भी गग-द्रेप न हो।

'अरागद्वेषतः' पदसे वर्तमानमें रागका अभाव <sup>(</sup> बताया है और 'अफलप्रेप्सना' पदसे भविष्यमें रागका अभाव बताया है। तात्पर्य यह है कि भविष्यमें मिलनेवाले फलको इच्छासे रहित मनुष्यके द्वार कर्म किया जाय अर्थात् क्रिया और पदार्थीसे निर्लिप्त रहते हुए असङ्गतापूर्वक कर्म किया जाय तो वह सालिक कहा जाता है।

इस सात्विक कर्ममें सात्विकता तथीतक है, जबतक अत्यन्त सुक्ष्मरूपसे भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है । जब प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता :

#### यत् कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पुनः । बहलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ।। २४ ।।

परन्तु जो कर्म भोगोंको चाहनेवाले मनुष्यके द्वारा अहंकार अथवा परिश्रमपूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है।

व्याख्या—'यतु 🕇 कामेप्सुना कर्म'—हम कर्म भोग मिलेंगे, आदर-सम्पान-बड़ाई मिलेगी आदि फलर्ग्ग करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सख-आराम मिलेगा, इच्छावाले व्यक्तिके द्वारा कर्म किया जाय ।

यहाँ संन्यास-(सांख्ययोग-) में 'सङ्गाहतम्' पदसे कर्नृत्व-अभिमानसे रहित होनेकी बात आयी है और त्याग-(कर्मदोग-) में 'सहं त्यक्वा फलं चैव' (१८ ।९) पर्दांसे आसीक तथा फलेखासे रहित होनेकी कात आयी है । इसका तात्सर्य यह है कि सांख्ययोगीका शरीरमें बोड़ा भी अभिमान रहेगा तो उसका शरीरके साथ सम्बन्ध बना रहेगा, जो कि तत्वप्राध्तिमें बायक होगा; परनु कर्मयोगीका शरीरमें घोडा अध्यान ग्र भी जायगा तो वह सांद्रायोगीकी तरह उतना बायक नहीं होगा । कारण कि (कोई भी कर्म अपने लिये न करनेमें) कर्मदोगीका कर्तृत-अभिमान केवल कर्तृव्य-यालनके लिये ही होता है अर्छान् यह जिस समय जो कार्य कारा है. उसी समय उसमें तात्कालिक कर्नृत-अभिमान रहता है। कार्यका अस होनेपर वह कर्नृत-अभिमान उमी कार्यमें सीन से जाता है।

राजस कर्मको सास्यिक कर्मसे पित्र बतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है।

ं 'साहंकारेण'—लोगोंक सामने कर्म करनेसे लोग रेखते हैं और याह-वाह करते हैं तो अभिमान आता है और जहाँ लोग सामने नहीं होते, वहाँ (एकान्तमें) कर्म करनेसे दूसर्पेकी अपेक्षा अपनेमें विलक्षणता, विशेषता देखकर अभिमान आता है; जैसे—दूसरे अदमी हमारी तरह सुचारुरूपसे साङ्गोपाङ्ग कार्य नहीं कर मकते; हमारेमें काम करनेकी जो योग्यता, विद्या, बतुरता आदि है, वह हरेक आदमीमें नहीं मिलेगो, हम जो भी काम करते हैं, उसको यहुत ही ईमानदारीसे और जल्दी करते हैं, आदि-आदि। इस प्रकार अहंकारपूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है।

'वा पुनः'—आगं भीवय्यों मिलनेवाले फलको लेकर (फलेच्छापूर्वक) कर्म किया जाय अथवा वर्तमानमें अपनी विशेषताको लेकर (अहंकारपूर्वक) कर्म किया जाय— इन दोनों भावोंमेंसे एक भाव होनेपर भी वह कर्म राजस हो जाता है, यह बतानेके लिये यहाँ 'वा पुनः' पद आये हैं। तालर्प है कि फलेच्डा और अहंकार—इन दोनोंमेंसे जब एक भाव होनेपर भी कर्म 'राजस' हो जाता है, तब दोनों भाव होनेपर भी कर्म 'राजस' हो जाता है, तब दोनों भाव होनेपर की कर्म राजस हो ही जायगा।

'क्रियते बहुलायासप्'—कर्म करते समय हरेक व्यक्तिके रागैरमें परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्तिमें रागैरके सुख-आरामकी इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म करते समय शरीरमें ज्यादा परिश्रम मालूम देता है।

जिस व्यक्तिमें कर्मफलकी इच्छा तो मुख्य है, पर शारीरिक सुख-आरामकी इच्छा मुख्य नहीं है, अर्थात् सुख-आराम लेनेकी खाभाविक ही प्रकृति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शारीरमें परिश्रम नहीं मालूम देता । कारण कि भीतरमें भोगों और संग्रहकी जोरदार कामना होनेसे उसकी वृत्ति कामनापूर्तिकी तरफ ही लगी रहती हैं; शारीरकी तरफ नहीं । तारार्य है कि शारीरके सुख-आरामकी मुख्यता होनेसे फलेच्छाकी अवहेलना हो जाती है और फलेच्छाकी मुख्यता होनेसे शारीरके सुख-आरामकी अवहेलना हो जाती है ।

लोगोंके सामने कर्म करते समय अहंकारजन्य सुखकी खुराक मिलानेसे और शरीरके सुख-आरामकी मुख्यता न होनेसे राजस मनुष्यको कर्म करनेमें परिश्रम नहीं मालूम देता। परन्तु एकान्तमें कर्म करते समय अहंकारजन्य सुखकी खुराक न मिलानेसे और शरीरके सुख-आरामको मुख्यता होनेसे राजस मनुष्यको कर्म करनेमें ज्यादा परिश्रम मालुम देता है।

'तद्राजसमुदाहतम्'—ऐसे फलकी इच्छावाले मनुष्यके द्वारा अहंकार और परिश्रमपूर्वक किया हुआ जो कर्म है. वह 'राजस' कहा गया है।

\*

सम्बन्ध-अव तामस कर्मका वर्णन करते हैं।

#### अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते ।।२५ ।।

जो कमं परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको न देखकर मोहपूर्वक आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है ।

व्याख्या—'अनुबन्धाम्' — जिसको फलको कामना होती है, वह मनुष्य तो फलप्राधिको लिये विचारपूर्विक कर्म करता है, परन्तु तामस मनुष्यमें मृहताकी प्रधानता होनेसे वह कर्म करनेमें विचार करता ही नहीं । इस कार्यको करनेसे मेरा तथा दूसरे प्राणियोंका अभी और परिणाममें कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा— इस अनुबन्ध अर्थात् परिणामको न देखकर वह कार्य आरम्भ कर देता है ।

'क्षयम्'—इस कार्यको करनेसे अपने और दूसर्येक शरीपेंको कितनी हानि होगी; धन और समयका कितना खर्चा होगा; इससे दुनियामें मेग्र कितना अपमान, निन्दा, तिरस्कार आदि होगा; मेग्र लोक-परलोक बिगड़ जायगा आदि नुकसानको न देखकर ही वह कार्य आरम्प कर देता है।

'हिंसाम्'—इस कर्मसे कितने जीवोंकी हत्या होगी; कितने श्रेष्ठ व्यक्तियोंके सिद्धान्तों और मान्यताओंकी हत्या हो जायगी; दूसरे मनुष्योंकी मनुष्यताकी कितनी भारी हिंसा हो जायगी; अभीके और भावी जीवेंकि शद भाव, आवरण, वेश-भूपा, खान-पान आदिकी कितनी भारी हिंसा हो जायगी; इससे मेरा और दुनियाका कितना अधःपतन होगा आदि हिंसाको न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है।

'अनवेक्ष्य च पौरुषम्'—इस कामको करनेकी

मेरेमें कितनी योग्यता है, कितना चल, सामध्य मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कि कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पौरूप-(पुरुषार्य को न देखकर ही वह कार्य आरम्प कर देता है

'मोहादारभ्यते' कर्म यत्ततामसमुद्यते'—ता मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होनेव नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्यका कुछ भी विच न करके, अब जैसा मनमें भाव आया, उसी सम बिना विवेक-विचारके वैसा ही कर बैठता है।

प्रकार किया गया कर्म 'तामस' कहलाता है ।

सम्बन्ध-अय भगवान् सात्विक कर्ताके लक्षण बताते हैं।

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी

धृत्युत्साहसमन्वित: ।

युक्त रहता है।

सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्चते ।। २६ ।।

जो कर्ता रागरहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साहयुक्त तथा सिद्धि और असिद्धि निर्विकार है, यह सात्त्विक कहा जाता है।

व्याख्या—'मुक्तसङ्गः'— जैसे सांख्ययोगीका कमेंकि साथ ग्रंग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता भी रागरहित होता है।

कामना, वासना, आसंक्ति, स्पृहा, ममता आदिसे अपना सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थित, घटना आदिमें आसक्ति , लिप्तता होती है । साल्विक कर्ता इस लिप्तवासे सर्वथा रहित होता है । 'अन्तरंवादी'--पदार्थ, वस्त, परिस्थिति आदिको

लेक्त अपनेमें जो एक विशेषताका अनुभव करना है- यह अहंबदनशीलता है। यह अहंबदनशीलता आसरी सम्पति होनेसे अत्यन्त निकृष्ट है। सात्विक कर्तामें यह अहंबदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं, प्रत्यत भी इन चीजीका त्यागी है, मेरेमें यह ऑफ्मान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वया निकाम हैं, मैं संसारके सम्बन्धसे रहित है'-इस तरहके अहंभावका भी उसमें अमाव रहता है । 'धृत्युतराहसंपन्तितः'— कर्तव्य-कर्म करते हए. विप्र-यापार्थं आ जायें, उस कर्मका परिपाम द्वेक न

विप्र-वाधा आनेपर भी नित्य-निरत्तार यना छि-इसका नाम 'धृति' है और सफलता-ही-सफल मिलती चली जाय, ठत्रति होती चली जाय, लोगों मान, आदर, महिमा आदि बढ़ते चले जायै-एमें स्थितिमें मनुष्यके मनमें जैसी उप्मेदवारी, सफलताने प्रति उत्साह रहता है, चैसी ही उप्पेदवारी इसरे विपरित अर्थात् असफलता, अवनति, निन्दा आदि है जानेपर भी बनी रहे-इसका नाम 'उत्गह' है सालिक कर्ता इस प्रकारकी धृति और उत्सारने

निकले, लोगोंमें निन्दा हो जाय, तो भी विभ-या

आदि न आनेपर जैसा धैर्य रहता है, बैसा ही धै

'सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकारः'—सिद्धि और असिद्धि अपनेमें कुछ भी विकार न आये, अपनेपर कुछ भी असर न पड़े अर्थात् कार्य ठीक तरहसे साहित्स पूर्ण हो जाय अथवा पूर ठक्केंग करते हुए असी शक्ति, समझ, समय, सामध्यं आदिको पूरा लगाने

हुए भी कार्य पूछ न हो; फल प्राप्त हो अध्येत न

है, तो भी अपने अन्तःकरणम् प्रसन्नता और खिन्नता, हर्ष और शोकका न होना ही सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार रहा है।

'कर्ता सात्तिक उच्यते'— ऐसा आसित तथा अहंकारसे रहित, धैर्य तथा उत्साहसे युक्त और सिंदि-असिदियें निर्विकार कर्ता 'सात्तिक' कहा जाता इस श्लोकमें छः बातें बतायी गयी हैं—सङ्ग, अहंबदनशीलता, घृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि । इनमेंसे पहली दो बातोंसे रहित, बीचकी दो बातोंसे युक्त और अन्तकी दो बातोंमें निर्विकार रहनेके लिये कहा गया है ।



सम्बन्ध—अब राजस कर्ताके लक्षण बताते हैं।

### रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्यो हिंसात्मकोऽशुचिः । हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।। २७ ।।

जो कर्ता रागी, कर्मफलकी इच्छावाला, लोभी, हिसाके स्वभाववाला, अशुद्ध और हर्ष-शोकसे युक्त है, वह राजस कहा गया है ।

व्याख्या—'सारी'—रागका स्वरूप रजोगुण होनेके काण भगवानने राजस कतिक लक्षणोंमें सबसे पहले एगी' पद दिया है। रागका अर्थ है—कमोंमें, कमोंके फ्लोंमें तथा चस्तु, पदार्थ आदिमें मनका खिंचाब हेना, मनको प्रियता होना। इन खीजोंका जिसपर रंग चढ़ जाता है, वह 'रागो' होता है।

'कर्मफलप्रेम्यु:'—एजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फलकी चाहनाको लेकर ही करेगा; जैसे—मैं ऐसा-ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन, मान, बड़ाई आदि मिलेंगे और परलोक्नमें स्वगादिके भोग, सुख आदि मिलेंगे; मैं ऐसी-ऐसी दवाइयोका सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर नीरोग रहेगा, आदि !

'लुब्य:'—राजस मनुष्यको जितना,जो कुछ मिलता है, उसमें वह संतोप नहीं करता, प्रत्युत 'जिमि प्रतिलाम लोम अधिकाई' की तरह 'और मिलता रहे, और मिलता रहे' अर्थात् आदर, सत्कार, महिमा आदि अधिक-से-अधिक होते रहें, धन, पुत्र, परिवार आदि अधिक-से-अधिक बढ़ते रहें—इस प्रकारकी लाग होगे रहती है, लोम लाग रहता है।

'हिंसात्मक:'—यह हिंसाके स्वभाववाला होता है। अपने स्वार्थके लिये वह दूसरोके नुकसानकी, उ. खकी परवाह नहीं करता। वह ज्यों-ज्यों अधिक भोग-सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, त्यों-हो-त्यों दूसरे अभावग्रस्त लोगोंके हदयमें जलन पैदा होती है। अतः दूसरोंके दुःखकी परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा ही है।

तामस कर्म (१८।२५) और राजस कर्ता—
दोनोंमें हिंसा यतानेका तात्पर्य यह है कि मृढ़ता
रहनेके कारण तामस मनुष्यकी क्रियाएँ विवेकपूर्वक
महीं होतीं; अतः चलने-फिरने, उठने-बैठने आदिमें
उसके द्वारा हिंसा होती है। राजस मनुष्य अपने
सुखके लिये बढ़िया-चढ़िया पोग पोगता है तो उसकी
देखकर जिनको वे पोग नहीं मिलते, उनके हदयमें
जलन होती है, यह हिंसा उस पोग पोगनेवालेको
हो लगती है। कारण कि कोई पी पोग बिना हिंसाके
होता ही नहीं। तात्पर्य है कि तामस मनुष्यके द्वारा
तो कममें हिंसा होती है और राजस मनुष्य स्वयं
हिंसालक होता है।

'अश्वित:'—रागी पुरुप भोग-वृद्धिसे जिन वस्तुओं, पदार्थों आदिका संग्रह करता है, वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है, वहाँका वायुमण्डल अपवित्र हो जाता है। वह जिन करड़ोंको पहनता है, उन करड़ोंमें भी अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसिकि-ममतावाले मनुष्यके मरनेपर उसके करड़े आदिकों कोई रखना नहीं चहता। किर्स Endalbigichichistonichistonichistonichistonichistonichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosichistosich

स्थानपर उसके शवको जलाया जाता है, वहाँ कोई प्रजन-ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा । वहाँ भूलसे कोई सो जायगा तो उसको प्रायः खगब-खगब स्वप्न आयेंगे । तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंकी तरफ आकृष्ट होते ही आसिक-ममतारूप मिलनता आने लगती है, जिससे मनुष्यका शरीर और शरीरकी हिड्ड्याँतक अधिक अपवित्र हो जाती है।

कर्ता 'राजस' कहा गया है ।

'हर्पशोकान्वितः' — उसके सामने दिनमें कितने बार सफलता-विफलता, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थित, घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हुपं शोक, राग-द्वेप, सुख-दुःख आदिमें हो उलझा रहता है। 'कर्ता राजसः परिकोतितः' — उपर्यंक्त लशाणीवाल

-

सम्बन्ध-अब तामस कर्ताके लक्षण बताते हैं।

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोऽनैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।।२८ ।।

जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ-अकड़वाला, जिही, उपकारीका अपकार करनेवाला, आलसी, विपादी और दीर्घसूत्री है, यह तामस कहा जाता है।

व्याख्या—'अयुक्तः' —तमोगुण मनुष्यको मृद् यना है

देता है (गीता १४ ।८) । इस कारण किस समयमें कौन-सा चाम करना चाहिये ? किस तरह करनेसे हमें लाम है और किस तरह करनेसे हमें हानि है ?—इस विषयमें तामस मनुत्य सावधान नहीं रहता अर्थात् वह कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें सोचता ही नहीं । इसलिये वह 'अयुक्त' अर्थात् असावधान कहलाता है ।

'प्राकृतः'--जिसने शास्त्र, सत्सङ्ग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदिसे न तो अपने जीवनको ठीक बनाया है और न अपने जीवनपर कुछ विचार ही किया है, मां-बापसे जैसा पैदा हुआ है, यैसा-का-यैसा ही कोग्र अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्यकी शिक्षासे एहित रहा है, ऐमा मनुष्य 'प्राकृत' अर्थात् अरिशक्षित कहलाता है।

स्तव्यः —तमोगुणकी प्रधानताके करण उसके मन, वाणी और शरीरमें अकड़ रहती है। इसलिये यह अपने वर्ग-आक्षममें बड़े-चुड़े, माता, पिता,गुह, आवार्य आदिके सामने कभी शुक्ता नहीं। यह मन, वाणी और शरीरसे कभी सरलता और नम्रताक व्यवहार नहीं करता, प्रसुत बद्धीर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य 'सन्य' अर्थात् ऐट-अकड़वाता बहताता 'शठः'—तामस मनुष्य अपनी एक जिद होनेके कारण दूसरोंको दी हुई अच्छी शिक्षाको, अच्छे विचारोंको नहीं मानता । उसको तो मूहताक कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं । इसलिये यह 'शठ' अर्थात् जिही कहलाता है \* ।

'अनैकृतिक: '-जिनसे नुष्ठ उपकार पाया है, उनका प्रत्युपकार करनेका जिसका रमाया होता है, वह 'नैकृतिक' कहलाता है। परन्तु तामसं मनुष्य दूसारीसे उपकार पा करके भी उन्हां उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इस्रतिये यह 'अनैकृतिक' कहलाता है।

'अलसः' — अपने यणं-आश्रमके अनुसर आवरयक पर्नत्य-कर्म प्राप्त हो जानेपर भी कमार मनुप्तको मृहताके कारण यह कर्म करना अच्छा नर्गे लगता, प्रत्युत सांसारिक निर्धक बातीको पड़े-पड़े सोचते रहना अथ्या नींदमे पड़े रहना अच्छा सगता है। इसलिये उसे आलसी कहा गया है।

'विकादी'—यद्यति तामस मनुष्यमें यह शिया होता हो नहीं, कि क्या कर्तेच्य होता है और क्य अकर्तव्य होता है तथा निद्या, आलाग, पगाद आदिमें

मूर्णस्य प्रमु विहानि गर्वी दुवंतनी तथा । हठी चाहित्यवादी च मरोर्क नैय मन्यते ।।

. . भी शक्तिका, मेरे जीवनके अमूल्य समयका कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्गसे और कांत्र्यसे च्युत होनेसे उसके भीतर स्वामाविक ही एक विगाद (द:ख, अशान्ति) होता रहता है । इसलिये उसे 'विपादी' कहा गया है।

'दीर्घसूत्री'-अमुक काम किस तरीकेसे बढ़िया और जल्दी हो सकता है-इस बातको वह सीचता हैं नहीं । इसलिये वह किसी काममें अविवेकपूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समयमें होनेवाले काममें भी बहत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम मं सुचारू पसे नहीं होता । ऐसा मनुष्य 'दीर्घसूत्री' कहलाता है।

'कर्ता तामस उच्यते' —उपर्युक्त आत लक्षणोंवाला कर्ता 'तामस' कहलाता है।

#### विशेष बात

छ्व्योसवें, सत्ताईसवें और अद्राईसवें श्लोकमें जितनी वातें आयी है, वे सब कर्तांको लेकर ही कही गयी हैं। कर्ताके जैसे लक्षण होते हैं, उन्हींके अनुसार कर्म होते हैं । कर्ता जिन गुणोंको स्वीकार करता है, वन गुणोंके अनुसार ही कमीका रूप होता है। कर्ता जिस साधनको करता है, वह साधन कर्ताका रूप हो जाता है। कर्ताके आगे जो करण होते हैं, वे भी कर्ताके अनुरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है, वैसे ही कर्म, करण आदि होते हैं। कर्ता सात्त्विक, राजस अथवा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्त्विक, राजस अथवा तामस होंगे ।

सालिक कर्ता अपने कर्म, वृद्धि आदिको सालिक .<sup>बनाकर</sup> सात्त्विक सुखका अनुभव करते हुए असङ्गतापूर्वक परमात्पतत्त्वसे अधित्र हो जाता है--'दु:खान्तं च निगच्छति ! (गीता १८ । ३६) । कारण कि सास्विक कर्ताका ध्येय परमात्मा होता है। इसलिये वह <sup>कर्तृत्व-भोकृत्वसे रहित होकर चिन्मय तत्वसे अभिन्न</sup>

हो जाता है: क्योंकि वह तात्विक खरूपसे अभिन्न ही था । परन्तु राजस-तामस कर्ता राजस-तामस कर्म, बुद्धि आदिके साथ तन्मय होकर राजस-तामस सखमें लिप्त होता है । इसलिये वह परमात्मतत्त्वसे अभिन्न नहीं हो सकता । कारण कि राजस-तामस कर्ताका उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ताका बन्धन भी अधिक होता है।

अब यहाँ शङ्का हो सकती है कि कर्ताका सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं ? इसका समाधान यह है कि जिस कर्मके साथ कर्ताका राग नहीं है, कर्तृत्वाभिमान है, लेप (फलेच्छा) नहीं है, वह कर्म सात्विक 81 ऐसे सात्त्विक अपना और दुनियाका बड़ा भला होता है। उस सात्त्विक कर्मका जिन-जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायमण्डल आदिके साथ सम्बन्ध होता है. उन सबमें निर्मलता आ जाती है; क्योंकि निर्मलता सत्वगुणका खभाव है---'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात' (गीता १४ । ६) । दसरो बात, पतञ्जलि महाराजने रजोगणको

क्रियात्मक ही माना है—'प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मकं भोगायवर्गार्थं दुश्यम् । (योगदर्शन २ । १८) । परन्तु गीता रजोगुणको क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्यरूपसे रागात्मक ही मानती है—'रजो रागात्मकं विद्धि'(१४ ।७) । वास्तवमें देखा जाय तो 'राग' ही बाँधनेवाला है, 'क्रिया' नहीं ।

गीतामें कर्म तीन प्रकारके बताये गये हैं—सात्विक. राजस और तामस (१८।२३—२५)। कर्म करनेवालेका भाव सात्विक होगा तो वे कर्म 'सात्विक' हो जायँगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म 'राजस' हो जायेंगे और भाव तामस होगा तो वे कर्म 'तामस' हो जायँगे । इसलिये भगवान्ने केवल क्रियाको रजोगुणी नहीं माना है।

सम्बन्ध-संभी कर्म विचारपूर्वक किये जाते हैं । उन कर्मोंके विचारमें बुद्धि और धृति—इन कर्मसंग्राहक करणोंकी प्रधानता होनेसे अब आगे उनके भेद बताते हैं।

# बुद्धेमेंदं घृतेशैव गुणतस्त्रिविधं मृणु।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।। २९ ।।

हे धनझय ! अव तू गुणोंके अनुसार खुद्धि और घृतिके भी तीन प्रकारके भेद अलग-अलगरूपसे सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्णरूपसे कहे जा रहे हैं ।

व्याख्या— [ इसी अध्यायके अठारहर्ये स्लोकमं कर्मसंग्रहके तीन हेतु बताये गये हैं—करण, कर्म और कर्ता । इनमेंसे कर्म करनेके जो इन्द्रियाँ आदि करण हैं, उनके सात्त्रिक, एजस और तामस—ये तीन भेद नहीं होते । उन इन्द्रियोमें बुद्धिके ही प्रधानता रहती है और सभी इन्द्रियाँ बुद्धिके अनुसार ही काम करती है । इसलिये यहाँ बुद्धिके भेदसे करणोंके भेद बता रहे हैं ।

बुद्धिके निश्चयको, विचारको दृढ्तासे ठीक तरह रखनेवाली और अपने लक्ष्यसे विचलित न होने देनेवाली धारण-शांकिका नाम धृति है। धारण-शांकि अर्थात् धृतिके बिना सुद्धि अपने निश्चयप दृढ् नहीं रह सकती। इसलिये सुद्धिके साध-ही-साध धृतिके भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गये \*

मनुष्य जो सुन्छ भी करता है, सुदिपूर्वक हो करता है अर्थात् ठीक सोच-समझकर ही किसी कार्यमें प्रवृत होनेपर भी उसको धैर्यक्ष बाहों होता है। उस कार्यमें प्रवृत होनेपर भी उसको धैर्यक्ष बाहों भागी आवश्यकता होता है। उसकी सुद्धिमें विचार-शांक तेज है और उसे धारण करनेवाली शांक — धृति श्रेष्ठ है, तो उसको सुद्धि अपने निश्चित किसे हुए लक्ष्मसे विचलित नहीं होती। जब सुद्धि अपने लक्ष्मपर दृढ़ रहती है, तब मनुष्यका कार्य सिद्ध हो जाता है।

अभी साधकींके लिये कर्मभेरक और कर्म संप्रदक्त जो प्रकरण चला है, उसमें शत, कर्म और कर्जीकी ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधनामें दृढ़तापूर्वक लगा रहे, इसके लिये बुद्धि और धृतिके भेदको जाननेकी विशेष आवश्यकता है; क्टोंक उनके भेदको ठीक जानकर ही वह संसारसे ऊँचा
उठ सकता है। किस प्रकारकी चुद्धि और धृतिके
धारण करके साधक संसारसे ऊँचा उठ सकता है
और किस प्रकारकी चुद्धि और धृतिके रहनेसे टसे
उँचा उठनेमें बाधा लग सकती है—यह जनन
साधकके लिये बहुत जरूरी है। इसलिये भगवान्
उन दोनोंके भेद बताये हैं।भेद बतानेमें भगवान्
भाव यह है कि साल्विकी चुद्धि और धृतिसे हैं
साधक ऊँचा उठ सकता है, राजसी-तामसी चुद्धि
और धृतिसे नहीं।

'धनझ्य'—जब पाण्डवीने राजस्य यह किया धा, तब अर्जुन अनेक राजाओंको जीतकर बहुत-सा धन लेकर आये थे। इसीसे उनका नाम 'धनझ्य' पड़ा धा। अब भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि अपनी साधनामें सालिकी युद्धि और धृतिको प्रहण धन्ते गुणातीत तलकी प्राप्ति करना ही बालाविक धन है, इसलिये तुम इस बालाविक धनको धारण करो, इसीमें तुम्हारे 'धनझ्य' नामकी सार्थकता है।

'बुदेमेंद प्रोडेंब गुणतिक्षित्रयं मृणु-भगवान् कहते हैं सि बुद्धि भी एक है और पृति भी एक है; परसु गुणोंकी प्रधानतासे उस पुद्धि और पृति भी भी सातिक, पणस और तामस-ये कीन-तीन भेर हो जाते हैं। उनका मैं ठीक-ठीक रियरेण बन्हेंग और धोड़ेंमें बहुत विरोध बात कर्षुणा, उनको हुमे मन सगावर, ध्यान देवर ठीक ठाइसे सुग्रे।

पृति श्रोजादि करणोमें नहीं आयी है। इस्तिये भगवान् 'चैब' पदका प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे कुद्रिके तीन भेद बताकैगा, ऐसे ही धृतिके भी

<sup>\*</sup> सांख्ययोगमें तो बुद्धि और पृतिकी खास आवश्यकता है ही; परमात्यप्राधिक अन्य जितने भी साधन है, उन सबमें भी बुद्धि और पृतिकी बड़ी भागी आवश्यकता है। इसतियं गीतामे बुद्धि और पृति—दोनोंको साध-साय कहा है; जैसे—'शनै: शनैक्यपमेट् बुद्ध्या धृतिगृहिनया' (६।२५), और 'मुद्ध्या विशुद्धया पुको पृत्याकाने निषम्य घ' (१८।५१)।

तैन भेद बताऊँगा । साधारण दृष्टिसे देखनेपर तो धृति हो ज्यादा आवश्यकता है \* । साधककी बृद्धि भी में बुद्धिका ही एक गुण दीखती है। बुद्धिका एक सात्त्विकी हो और धृति भी सात्त्विकी हो, तभी साधक गण होते हुए भी धृति बुद्धिसे अलग और विलक्षण अपने साधनमें दढ़तासे लगा रहेगा । इसलिये इन है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात् कर्तामें रहती है । उस दोनेकि ही भेट जाननेकी आवश्यकता है। पृतिके कारण ही मनुष्य बुद्धिका ठीक-ठीक उपयोग 'पुष्यक्त्वेन'--- उनके भेद अलग-अलग ठीक

तरहसे कहूँगा अर्थात् बुद्धि और धृतिके विषयोंमें भी का सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात् सांखिकी हेगी, साधककी (साधनमें) बुद्धि ततनी ही स्थिर ऐंगी । साधनमें बुद्धिकी स्थिरताकी जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता मनकी स्थिरताकी नहीं है। हैं, एक अंशमें अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्तिमें मनकी स्थिरताकी आवश्यकता है: परन्तु पारमार्थिक ठेत्रतिमें तो बृद्धिके अपने उद्देश्य पर स्थिर रहनेकी

क्या-क्या भेद होते हैं, उनको भी कहैंगा । 'प्रोच्यमानमशेषेण'--भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धतिके विषयमें जाननेकी जो-जो आवश्यक बातें हैं, उन सबको मैं पूरा-पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा ।

सम्बन्ध—अब भगवान् सात्विकी बुद्धिके लक्षण बताते हैं।

### प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ।।३० ।।

हे पृथानन्दन ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्तिको, कर्तव्य और अकर्तव्यको,भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी है ।

व्याख्या—'प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च'—साधकमात्रकी प्रवृति और निवृत्ति—ये दो अवस्थाएँ होती हैं । कभी वह संसारका काम-धंधा करता है, तो यह प्रवृत्ति-अवस्या है और कभी संसारका काम-धन्या छोड़कर एकत्तमें भजन-ध्यान करता है, तो यह निवृत्ति-अवस्था <sup>है</sup>। परनु इन दोनोंमें सांसारिक कामनासहित प्रवृत्ति और वासनासहित निवृत्ति 🕇 —ये दोनों ही अवस्थाएँ भवृति' है अर्थात् संसारमें लगानेवाली है, तथा सांसारिक कामनारहित प्रवृत्ति और वासनारहित निवृत्ति---ये दोनों ही अवस्थाएँ 'निवृत्ति' हैं अर्थात् परमात्माकी

निवृत्तिको ही ग्रहण करें। वास्तवमें गहरी दृष्टिसे देखा जाय कामना-वासनार्राहत प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सख, आराम आदिके लिये की जार्य तो वे दोनों ही 'प्रवृत्ति' हैं: क्योंकि वे दोनों ही बाँधनेवाली हैं अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता । परन्त यदि कामना-वासनारहित प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों केवल दूसरोंके सुख, आराम और हितके लिये ही की जायें.

तरफ ले जानेवाली हैं। इसलिये साधक इनको

ठीक-ठीक जानकर कामना-वासना-रहित प्रवृत्ति और

और घृतिके द्वारा कर्ता स्वयं उस वृद्धिके द्वारा तो अपना ध्येय (लक्ष्य) ठीक-ठीक समझमें आता है लक्ष्यपर दृढ़ रहता है । साधक पहले कैसे ही मावों और आवरणीवाला अर्थात् पापी-से पापी और दुरावारी-से-दुरावारी क्यों न रहा हो, वह भी पुझे तो परमात्मप्राप्ति ही करनी हैं'—इस उद्देश्यपर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं (गीता ९ । ३०) ।

प्रवृतिको छोड़कर कोई एकान्तमें भजन-ध्यान करता है तो वहाँ उसके सामने द्रव्य, पदार्थ तो नहीं है, पर 'लीग मेरेको ज्ञानी, ध्यानी, साधक समझेंगे, तो मेरा आदर-सत्कार होगा'इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म इच्छा खती है, जिसे 'वासना' कहते हैं।

िअध्याय १८

तो वे दोनों ही 'निवृत्ति' हैं; क्योंकि उन दोनोंसे ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता । वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता ? जब प्रवत्ति और निवत्ति जिसके प्रकाशसे प्रकाशित होती है सथा जो प्रवृत्ति और निवृत्तिसे रहित है, उस प्रकाशक अर्थात् तत्त्वकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाय । प्रवृत्ति तो की जाय प्राणिमात्रकी सेवाके लिये और निवृत्ति की जाय परम विश्राम अर्थात् स्वरूप-स्थितिके लिये ।

'कार्याकार्ये'--शास्त, वर्ण, आश्रमकी मर्याटाके अनुसार जो काम किया जाता है, वह 'कार्य'है और शास्त्र आदिकी मर्यादासे विरुद्ध जो काम किया जाता है. यह 'अकार्य'है ।

जिसको हम कर सकते हैं. जिसको जरूर करना चाहिये और जिसको करनेसे जीवका जरूर कल्याण होता है, वह 'कार्य'अर्थात कर्तव्य कहलाता है; और जिसको हमें नहीं करना चाहिये तथा जिससे जीवका बन्धन होता है, वह'अकार्य' अर्थात् अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते. वह अकर्तव्य नहीं कहलाता. यह तो अपनी असामध्ये है ।

'भवाभये'— भय और अभयके कारणको देखना चाहिये । जिस कर्मसे अभी और परिणाममें अपना और दनियाका अनिष्ट होनेकी सम्पावना है, वह कर्म 'भय'अर्थात् भयदायक है और जिस कर्मसे अभी और परिणाममें अपना और दुनियाका हितं होनेकी सम्पावना है, वह कर्म 'अधय'अर्थात् सचको अभय करनेवाला है।

मनप्य जब करनेलायक कार्यसे ध्यत होकर अकर्पने प्रवृत्त होता है, तब उसके मनमें अपनी मान-बडाईकी हानि और निन्दा-अपमान होनेकी आराहासे भय पैदा होता है । परन्तु जो अपनी मर्यादासे कपी विचलित नहीं होता, अपने मनसे किसीका भी अनिष्ट नहीं चहता और केवल परमातामें ही लगा रहता है, पासमें न हो तो बन्पन! यदि मनमें कामना नहीं उसके मनमें सदा अभय बना रहता है। यह अभय

'बर्च मोक्षं च या वेति'--जो बाहासे ते यह दान, तीर्थ, वृत आदि दत्तम-से-उत्तम कार्य कार्ता है परन्त भीतरसे असत्, जह, नाशवान पदार्थीके और खर्ग आदि लोकोंको चाहता है. उसके लिये वे सभी कर्म 'बन्ध' अर्थात बन्धनकारक ही है । केयत परमात्मासे ही सम्बन्ध रखना, परमात्माके सिवाय कमी किसी अवस्थामें असत्, संसारके साथ लेशमात्र भी

सम्बन्ध न रखना 'मोक्ष' अर्थात् मोक्षदायक है। अपनेको जो वस्तुएँ नहीं मिली हैं, उनकी वामना होनेसे मनष्य उनके अभायका अनभव करता है। वह अपनेको दन वस्तुओंके परतन्त मानता है और वस्तओंके मिलनेपर अपनेको स्वतन्त्र मानता है । वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएँ होनेसे मै स्वतन्त्र हो गया है, पर हो जाता है उन यस्तुओं के परतन्त । यस्तओंके अभाव और यसओंक भाव-स दोनोंकी परतन्ततामें इतना ही फरक पहता है कि वस्तओंके अभावमें परतत्तता दीखती है. खटकरी है और वस्तुओंके होनेपर वस्तुओंको परतत्त्वता परतन्ततांक रूपमें टीखती ही नहीं: क्योंकि उस समय मन्य अन्या हो जाता है। परन्त हैं ये दोनों ही परतन्त्रना, और परतन्तता ही बन्धन है। अभावकी परतन्तना प्रकट विष है और भावकी परतन्तता रिपा हुआ मीटा विष है. पर है दोनों ही विष । विष स्थे मारनेवाला ही होता है।

निकर्ष यह निकला कि सांसारिक वसुओं है कामनासे ही बन्धन होता है और परमात्माके सिवान किसी बहु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित, देश, करत आदिकी कामना न होनेसे मुक्ति होती है है। यदि मनमें कामना है तो यहा पासमें हो तो सन्धन और है तो बान पासमें हो तो मुक्ति और पुसमें न हो तो मुक्ति

एक 'कामना' होती है और एक 'आवत्यकता' होती है । संमारकी कामना होती है और पामाधार्की आवत्यकता । कामराकी कभी पूर्नि होती ही नहीं, उसकी हो निवृत्ति होती है, पर आवत्यवनतकी पूर्ति ही होती है ।

<sup>.</sup> परमान्याकी आवश्यकता भी संगारको कापना होनेमें ही पैदा होनी है । कामनाका अव्यक्त अभाव होनेपर

आवत्यकता रहती ही नहीं अर्थात् पामाणाओं प्राप्ति हो जाती है।

'बढि: सा पार्थ सान्विकी'—इस प्रकार जो साथ वास्तवमें हमारा सम्बन्ध नहीं है, उस संसारके प्रवृत्ति-निवृत्ति. कार्य-अकार्य, भय-अभय और साथ सम्बन्ध न मानना और जिसके साथ हमारा बन्ध-मोक्षके वास्तविक तत्त्वको जानती है, वह बृद्धि स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, ऐसे (प्रवृत्ति-निवृत्ति आदिके सास्विकी है।

आश्रय तथा प्रकाशक) परमात्माको तत्त्वसे ठीक-ठीक इनके वास्तविक तत्त्वको जानना क्या है? जानना— यही सात्त्विकी बुद्धिके द्वारा वास्तविक

बन्ध-मोक्ष---इनको गहरी रीतिसे समझकर, जिसके

प्रवृति-निवृति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और तत्त्वको ठीक-ठीक जानना है।

सम्बन्ध-अब राजसी बद्धिके लक्षण बताते हैं।

### यया धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च । अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।। ३१ ।।

\*

हे पार्थ ! मनव्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्मको, कर्तव्य औरअकर्तव्यको भी ठीक तरहसे नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।

व्याख्या—'यया धर्ममधर्म च'--- शास्त्रीने जो कुछ भी विधान किया है, वह 'धर्म'है अर्थात शास्त्रोंने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोकमें सदगति होती है, वह धर्म है । शास्त्रीने जिसका निषेध किया 'अधर्मं' है अर्थात शास्त्रीने जिसकी आजा नहीं दी है और जिससे परलोकमें दुर्गति होती है, वह अधर्म है । जैसे, अपने माता-पिता, बड़े-बूढ़ोंकी सेवा करनेमें, दूसरोंको सुख पहुँचानेमें, दसरोंका हित करनेकी चेष्टामें अपने तन, मन, धन, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य आदिको लगा देना 'धर्म'है। ऐसे ही कुओं-बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला-औषधालय बनवाना, प्याऊ-सदावर्त चलाना; देश, प्राम, मोहल्लेके अनाथ तथा गरीब बालकोंकी और समाजकी उन्नतिके लिये अपनी कहलानेवाली चीजोंको आवश्यकतानुसार उनकी ही समझकर निष्कामभावसे उदारतापूर्वक खर्च करना 'धर्म'है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ, सुख, आरामके लिये दूसरोंकी घन-सम्पत्ति, हक, पद, अधिकार छीनना; दूसरोंका अपकार, अहित, हत्या आदि करना; अपने तन, मन, घन, योग्यता, पद, अधिकार आदिके द्वारा दूसरींको दःख देना 'अधर्म'है ।

वास्तवमें धर्म वह है, जो जीवका कत्याण कर

दे और अधर्म वह है, जो जीवको बन्धनमें डाल दे । 'कार्य चाकार्यमेव च'--वर्ण, आश्रम, देश, काल, लोक-मर्यादा, परिस्थित आदिके अनुसार शास्त्रीने हमारे लिये जिस कर्मको करनेकी आज्ञा दी है. वह कर्म हमारे लिये 'कर्तव्य' है । अवसरपर प्राप्त हए कर्तव्यका पालन न करना तथा न करनेलायक कामको करना 'अकर्तव्य' है । जैसे, भिक्षा माँगनाः यज्ञ, विवाह आदि कराना और उनमें दान-दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मणके लिये तो कर्तव्य हैं. पर क्षत्रिय. वैश्य और शुद्रके लिये अकर्तव्य हैं । इसी प्रकार शास्त्रीन जिन-जिन वर्ण और आश्रमोंके लिये जो-जो कर्म बताये हैं. वे सब उन-उनके लिये कर्तव्य हैं: और जिनके लिये निषेध किया है, उनके लिये वे सब अकर्तव्य है।

जहाँ नौकरी करते हैं. वहाँ ईमानदारीसे अपना पूरा समय देना, कार्यको सुचारूपसे करना, जिस तरहसे मालिकका हित हो. ऐसा काम करना-ये सब कर्मचारियोंके लिये 'कर्तव्य' हैं । अपने खार्थ. सुख और आराममें फैंसकर कार्यमें पूरा समय न लगाना, कार्यको तत्परतासे न करना, थोड़ी-सी घुस (रिश्वत) मिलनेसे मालिकका बड़ा नुकसान कर देना, दस-पाँच रूपयेंकि लिये मालिकका अहित कर देना--ये

सव कर्मचारियोंके लिये 'अकर्तव्य' हैं।

राजकीय जितने अफसर हैं, उनको राज्यका प्रबन्ध करनेके लिये, सबका हित करनेके लिये ही ऊँचे पदपर रखा जाता है। इसलिये अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके जिस प्रकार सब लोगोंका हित हो सकता है, सबको सुख, आग्रम, शान्ति मिल सकती है-ऐसे कामोंको करना उनके लिये 'कर्तव्य' है। अपने तुच्छ स्वार्थमें आकर राज्यका नुकसान कर देना, लोगोंको दःख देना आदि उनके लिये 'अकर्तव्य' है ।

सात्विकी बुद्धिमें कही हुई प्रवृत्ति-निवृत्ति, भय-अभय और बन्ध-भोक्षको भी यहाँ 'एव घ'

होनेसे राजसी बृद्धिमें स्वार्थ, पक्षपात, विषमता आदि

'अयथायत्रज्ञानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी'—गुग

पटोंसे ले लेना चाहिये ।

दोप आ जाते हैं। इन दोपोंके रहते हए बुद्धि धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य, भय-अभय, बन्ध-मोक्ष आदिके वास्तविक तत्त्वको ठीक-ठीक नहीं जान सकती । अतः किस वर्ण-आश्रमके लिये किस परिस्थितिमें कीन-सा धर्म कहा जाता है और कीन-सा अधर्म कहा जाता है ?यह धर्म किस वर्ण-आश्रमके लिये कर्तव्य हो जाता है और किसके लिये अकर्तव्य हो जाता है: किससे भय होता है और किससे मनुष्य

अभय हो जाता है? इन बातोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक नहीं जान सकती, वह यदि राजसी है। जय सांसारिक वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति,

क्रिया, पदार्थ आदिमें राग (आसिक) हो जाता है,

सम्बरा-अब टामसी मृद्धिके लक्षण बताते हैं।

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। ३२ ।।

हे पृथानन्दन । तमीगुणसे विरी हुई जो बुद्धि अवर्मको वर्म और सम्पूर्ण वीजीको उत्टा मान लेती है, यह तामसी है।

्र खाळ्या—'अयर्प ्रथमीयित या मन्यते साय अच्छा यर्ताय न परनः मत्त-महागाः, गुरु-आयार् समसावना'—ईशायरे निन्दा करता; शास्त, वर्ज, आह्रमः आदिकः असमनः करना; सूत्र, वागरः विनिर्दर, शीर सोवसर्यादाके जिसीत कम करना; मात-पितके जारामारी, । अमध्य-मोत्रन,

तो यह राग दूसरोंके प्रति द्वेष पैदा करनेपाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है, उसके दोपोंको और जिसमें द्वेष हो जाता है, उसके गुजेंको मनुष्य नहीं देख सकता । राग और द्वेष-इन रोनंसे संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। संसारके साथ सम्बन्ध जुड़नेपर मनुष्य संसारको नहीं जान सकता । ऐसे ही परमात्पासे अलग रहनेपर मनुष्यं परमात्पक्षे नहीं जान सकता । संसारसे अलग होकर ही संसारके जान सकता है और परमात्मासे अभित्र होकर है परमात्माको जान सकता है । वह अभित्रता चाहे प्रेमसे हो. चाहे ज्ञानसे हो ।

परमात्पासे अभित्र होनेमें सात्विकी बुद्धि ही कंग करती है; क्योंकि सात्विकी यदिमें विवेकरांकि जामी रहती है । परन्तु राजसी युद्धिमें वह विवेकशक्ति रागके कारण धुँघली-सी रहती है। जैसे जलमें मिट्टी पुन जानेसे जलमें स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे छैं यदिमें रजीगण आ जानेसे यदिमें उतनी संच्छता, निर्मलता नहीं रहती । इसलिये धर्म-अधर्म अदिका समझनेमें कठिनता पड़ती है । ग्रजसी बृद्धि होनेगर मन्य्य जिस-किसी विषयमें प्रवेश करता है, उसमे उस विषयको समझनेमें कठिनता पहती है। उस विषयके गण-दोपोंको हीक-हीक समझे बिना यह ग्रहण और त्यागको अपने आचरणमें नहीं ला सकरा अर्घात् वहं प्राद्धा वस्तुका प्रहण नहीं कर सकता और त्यान्य वसुका त्याग नहीं कर सकता ।

शरीरको ही खरूप मानना: ईश्वरको न मान करके

दुश्य जगत्को ही सच्चा मानना; दूसरोंको तुच्छ

समझकर अपनेको ही सबसे बड़ा मानना; दूसरोंको

मुर्ख समझकर अपनेको ही पढ़ा-लिखा, विद्वान् समझना; जितने संत-महात्मा हो गये हैं. उनकी मान्यताओंसे

अपनी मान्यताको श्रेष्ठ मानना; सच्चे सुखकी तरफ

ध्यान न देकर वर्तमानमें मिलनेवाले संयोगजन्य सखको

ही सच्चा माननाः न करनेयोग्य कार्यको ही अपना

कर्तव्य समझना; अपवित्र वस्तुओंको ही पवित्र मानना---यह सम्पूर्ण चीजोंको उल्टा मानना है।

बरा. सल्टेको उल्टा मानती है, वह वृद्धि तामसी है ।

यह तामसी बुद्धि ही मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाली

है--- 'अद्यो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) । इसलिये अपना उद्धार चाहनेवालेको इसका सर्वथा

'युद्धिः सा पार्थ तामसी'--तमोगुणसे आवृत जो बुद्धि अधर्मको धर्म, धर्मको अधर्म और अच्छेको

शास्त्रनिषद्ध पाप-कर्मोंको धर्म मानना-यह सब अधर्मको 'धर्म' मानना है ।

अपने शास्त्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादामें चलनाः माता-पिताको आज्ञाका पालन करना तथा उनको तन-मन-धनसे सेवा करनाः संत-महात्माओके उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन बनाना; धार्मिक प्रन्थोंका पठन-पाठन करना; दूसरोंकी सेवा-उपकार करना; शुद्ध-पवित्र भोजन करना आदि शास्त्रविहित कमीको उचित न मानना--यह धर्मको 'अधर्म' मानना है।

तामसी बुद्धिवाले मनुष्येकि विचार होते हैं कि 'शासकारोने, ब्राह्मणोने अपनेको वडा बता दिया और तरह-तरहके नियम बनाकर लोगोंको बाँध दिया. जिससे भारत परतन्त्र हो गया; जवतक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तबतक भारतका उत्थान नहीं होगा, भारत परतन्त्रताकी बेड़ीमें ही जकड़ा हुआ रहेगा, आदि-आदि । इसलिये वे मर्यादाओंको तोड़नेमें ही धर्म मानते हैं।

'सर्वार्यान्विपरीतांश'—आत्माको स्वरूप न मानकर



त्याग कर देना चाहिये ।

सम्बन्ध—अब भगवान् सात्विकी घृतिके लक्षण बताते है।

यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्त्विकी ।। ३३ ।।

है पार्थ ! समतासे युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है ।

व्याख्या-- 'धृत्या यया धारयते \*\*\*\* योगेनाव्यभिचारिण्या' —सांसारिक लाभ-हानि, जय-पराजय, आदर-निरादर, सुख-दुःख, सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका नाम 'योग' (समता) है ।

परमात्माको चाहनेके साथ-साथ इस लोकमें सिद्धि, असिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और पालोकमें सुख-भोगको चाहना 'व्यभिचार' है; और इस लोक तथा परलोकके सख, भोग, वस्तु, पदार्थ आदिको किञ्चिन्मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्माको चाहना 'अव्यभिचार' है । यह अव्यभिचार जिसमें होता है, वह धृति 'अव्यभिचारिणी' कहलाती है ।

अपनी मान्यता, सिद्धान्त, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदिको दृढ़, अटल रखनेकी शक्तिका नाम 'धति' है । योग अर्थात् समतासे युक्त इस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको घारण करता है।

मनमें राग-द्रेषको लेकर होनेवाले चिन्तनसे रहित होता. मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ लग जाना और जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाना आदि मनकी क्रियाओंको धृतिके द्वारा घारण करना है।

प्राणायाम करते हुए रेचकमें पूरक न होना, पूरकमें रेचक न होना और बाह्य कुम्मकमें पूरक न होना तया आध्यत्तर कुम्पकर्मे रेचक न होना अर्थात प्राणायामके नियमसे विरुद्ध श्वास-प्रशासीका न होना

ही धृतिके द्वारा प्राणीकी क्रियाओंको धारण करना है । राब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन विषयोंको

लेकर इन्द्रियोंका उच्छंखल न होता. जिस विषयमें वैसे प्रवृत्त होना चाहें, उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषयसे नियुत्त होना चाहें, उससे नियुत्त होना हो यतिके द्वारा इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करना है ।

. 'पृतिः सा पार्थं सान्त्रिकी'—जिस पृतिसे मन्, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंपर आधिपत्य हो जाता

है, हे पार्थ ! यह पृति सात्विको है ।

सम्बन्ध-अत्र राजसी धृतिके लक्षण बताते हैं।

धर्मकामार्थान्ध्रत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।। ३४ ।

हे पृथानन्दन अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा धर्म, काम (भोग) और अर्थको अत्यन्त आसक्तिपूर्वक घारण करता है, वह पृति राजसी है।

को घारण करना है।

व्याख्या—'यया तु धर्मकामार्घान्यृत्या ···· सा पार्थ राजसी---राजसी धारण-शक्तिसे मनुष्य अपनी कामना-पूर्तिके लिये धर्मका अनुष्ठान करता है, काम अर्यात् भोग-पदार्थीको भोगता है और अर्थ अर्यात् धनका संग्रह करता है।

अमावरपा, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अयसग्रेपर दान करना, तीर्थोंने अन्नदान करना: पर्वोपर उत्सव मनानाः तीर्थयात्रा करनाः धार्मिक संस्थाओंमें चन्दा-चिट्राके रूपमें क्छ चढा देना: कभी कथा-कोर्तन. भागवत-सप्ताह आदि करवा लेना—यह सब केवल कामना-पूर्तिके लिये करना ही 'धर्म' को घारण करना **≵\*** 1

सांसर्रोक भोग-पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिये: क्योंकि भोग-पदार्थोंसे ही सुख मिलता है, संसाएं कोई भी प्रानी ऐसा नहीं है, जो भोग-पदार्थींसे कामना न करता हो: यदि मनुष्य भौगोडी कामना न को तो उसका जीवन ही व्यर्थ है-ऐसी पारणके 'साथ भीग-पदायाँकी कामनापुर्तमे ही लगे रहना 'काम'

धनके विना दनियामें किसीका भी याम नहीं चलता: धनसे ही धर्म होता है: यदि पासमें धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता; जितने आयोजन किये जाते हैं, वे सब धनसे ही तो होते

है: आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं, वे सब धनके कारण ही तो बड़े बने हैं: धन होनेमें ही सोग आदर-समान करते हैं: जिसके परा धन नहीं होता, उसको संसारमें कोई पूछता ही नहीं; अउः धरका खूब संग्रह करना चाहिये-इस प्रकार धनमें ही रचे-पचे रहना 'ठार्घ' को धारण करना है । संतरि अत्यन्त राग (आसकि) होनेके वराण राजस पुरुष शासकी मर्पादके अनुसार जो वुस्त भी शुभ काम

इस कर्मका मुझे इस खोकमें सुख, आएन, सूत्र, सत्तर आदि मिले और पालकमें सूख-मोग निते । ऐसे फुलकी कामनावाले तथा संसारमें अल्पना अ<sup>मार्फ</sup>

करता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है कि

मनुष्यकी धारण-शक्ति ग्रजमी होती है।

ं सम्बद्ध—अब ह्यमसे धुटिके सक्ष्य बदाते हैं।

प्रापंका अनुहान धनके लिये किया जाए और धनका खर्चा धर्मके लिये किया जाय, हो डांपेरे धन और धनार धर्म-दोनों पारत बड़ने एतं है । पानु बर्पका अनुद्वान और धनका खर्वा केनल कापना निर्दे लिये ही किया जाय हो धर्म (पुण्य) और धन-छेनों है कामनलूर्ति काफे नह से नाले हैं।

## यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।

#### न विमुञ्जति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ।।३५ ।।

हे पार्थ ! दुष्ट खुद्धिवाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता, दुःख और यमण्डको भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है।

व्याख्या—'चया स्वप्नं भयं .... सा पार्थ तामसी'- नहीं होता; परन्तु राजसी और तामसी धृतिमें कर्ता तामसी घारण-शक्तिके द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर लिप्त होता है। और भीतरका भय, चिन्ता, दुःख और धमण्ड-इनका विशेष बात लाग नहीं करता, प्रत्युत इन सबमें रचा-पचा रहता है। वह कमी ज्यादा नींदमें पड़ा रहता है, कमी

मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदिके भयसे भयभीत होता रहता है, कभी शोक-चिन्तामें हूबा रहता है, कभी दुःखमें मन्न रहता है और कभी अनुकूल पदार्थोंके मिलनेसे घमण्डमें चुर रहता है ।

निद्रा, भय. शोक, आदिके सिवाय प्रमाद, अभिमान, दम, द्वेष, ईर्प्या आदि दुर्गणोंको तथा हिसा, दुसरोंका अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धनका किसी तरहसे अपहरण करना आदि दुराचारोंको भी 'एव च'

पदोंसे मान लेना चाहिये ।

इस प्रकार निद्रा. भय आदिको और दुर्गुण-दुराचारोंको पकड़े रहनेवाली अर्थात् उनको न छोड़नेवाली धृति तामसी होती है।

भगवान्ने तैतीसवें-चौतीसवें श्लोकोंमें 'घारयते' पदसे सालिक और राजस मनुष्यके द्वारा क्रमशः सात्विको और राजसी धृतिको धारण करनेकी बात कहीं हैं; परन्तु यहाँ तामस मनुष्यके द्वारा तामसी धृतिको धारण करनेकी बात नहीं कही । कारण यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धिमें अज्ञता, मूढ़ता भरी हुई है, ऐसा मलिन अन्तःकरणवाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावोंको छोड़ता ही नहीं । वह उनमें स्वाभाविक ही रचा-पचा रहता है ।

सांत्विकी, राजसी और तामसी-इन तीनों धृतियंकि वर्णनमें राजसी और तामसी धृतिमें तो क्रमशः फलाकाङ्क्षी'और 'दुर्मेघाः' पदसे कर्ताका उल्लेख किया है, पर सात्त्विकी धृतिमें कर्ताका उल्लेख किया ही नहीं । इसका कारण यह है कि सात्त्विकी घृतिमें कर्ता निर्लिप्त रहता है अर्थात् उसमें कर्तृत्वका लेप

मानवशरीर विवेक-प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है, उसे वह विचारपूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है, त्यों ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विक मनुष्यकी धृति-(धारणशक्ति-) में यह विवेक साफ-साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्माकी तरफ ही चलना है। राजस मनुष्यकी घृतिमें संसारके पदार्थी और भोगोंमें रागकी प्रधानता होनेके कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता; फिर भी इस लोकमें सुख-आएम, मान-आदर मिले और परलोकमें अच्छी गति मिले. भोग मिलें--इस विषयमें विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादाके अनुसार ही होता है। परन्तु तामस मनुष्यकी धृतिमें विवेक बिल्कुल ही दब जाता है । तामस भावोंमें उसकी इतनी दुढ़ता हो जाती है कि उसे दन भावोंको घारण करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । वह तो निद्रा, भय आदि तामस भावोंमें हो रचा-पचा रहता है ।

पारमार्थिक मार्गमे क्रिया इतना काम नहीं करती, जितना अपना उद्देश्य काम करता है । स्थल क्रियाकी प्रधानता स्थूलशरीरमें, चिन्तनकी प्रधानता सुक्ष्मशरीरमें और स्थिरताकी प्रधानता कारणशरीरमें होती है, यह सब क्रिया हूँ है । 'क्रिया तो शरीरोंमें होती है, पर मेरेको तो केवल पारमार्थिक मार्गपर ही चलना है'---ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं-(चेतन स्वरूप-) में ही रहता है। स्वयंमें जैसा लक्ष्य होता है, उसके अनुसार खतः क्रियाएँ होती हैं । जो चीज खयंमें रहती है, वह कंमी बदलती नहीं । उस लक्ष्यकी दुढताके लिये सात्विको बृद्धिको आवश्यकता है और बृद्धिके निशयको अटल रखनेके लिये सात्त्विकी धृतिकी आवश्यकता

है। इसिलिये यहाँ तीसवेंसे पैतीसवें श्लोकतक कुल लिये विन्ता न करके तुम अपने लक्ष्यको हुइद्रह्में छः श्लोकोर्मे छः बार 'पार्घ' सम्बोधनका प्रयोग करके धारण किये रहा । अपनेमें कभी भी एजस-लामा भगवान् साधकमात्रके प्रतिनिधि अर्जुनको चेताते हैं भाव न आने पार्ये—इसके लिये निरन्तर सजगरहो।' कि 'पृथानन्दन! लीकिक वसुओं और व्यक्तियोंके

×

सम्बय-मनुष्यांकी कर्मीमें प्रवृति सुखके लोगसे ही होती है अर्थात् सुख कर्म-संप्रतमें हेतु हैं। अतः अपेके चार स्लोकोर्मे सुखके भेद बताते हैं।

> सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्पभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।।३६।। यत्तद्रग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्सुखं सान्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ।।३७।।

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तुम मेरेसे सुने । जिसमें अभ्याससे रमण होता है और जिससे दुःखोंका अन्त हो जाता है, ऐसा वह परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा होनेवाला जो सुख (सांसारिक आसक्तिक कारण) आरम्पमें विषकी तरह और परिणाममें अमृतकी तरह होता है, यह सुख सान्विक कहा गया है !

व्याख्या—'भरतर्षम'—इस सन्योधनको देनेमें भगवान्का भाव यह है कि भातविशायोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तुम एजस-तामस सुखोमें लुख्य, मोहित होनेवाले नहीं हो; मर्गिक तुम्होर लिये एजस और तामस सुख्यर विजय करना कोई यहां यात नहीं है । तुमने एजस सुख्यर विजय भी कर सी है; क्योंकि स्वर्गको डर्वशी-जैसी मुन्दरी अभरतको भी तुमने उक्तर दिया है । इसी प्रवस्त तुमने तामस सुख्यर भी विजय कर ली है; क्योंकि प्राणिमात्रके लिये आवश्यक जो निद्रस्य तामस सुख है, उसको तुमने जीत लिया है । इसीसे तुम्हारा नाम मुख्य है, उसको तुमने जीत लिया है । इसीसे

'सुखं तु इदानीम् —जान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और पृतिके तीत-तीत भेद बतानेके बाद यहाँ 'तु' पदम्म प्रयोग करके भाष्यान् करते हैं कि सुरम्म में तीन तरहका रोगा है। इसमें एक विशोध ध्यात देनेही बात है कि आज परमार्थिक मार्गपर चलनेशाले दिलने भी साधक है, दन साधकीकी कैंग्री स्थिति न होनेसे अध्या उनकी परमा मनलका अनुभव न होनेसे आगर कोई विग्रा-बाधा है, तो वह है— सुरम्भव उच्छा।

-स्तीनात गृहा भी अपरित्ते कराम समानकसक है।

जाता है। तात्यर्य है कि अगर साधनजय—ध्यान और एकाप्रताका सुंख भी लिया जाय, तो यह भी बंधनकरत हो जाता है। इतना हो नहीं, अगर समाधिका सुख भी लिया जाय, तो यह भी परमास्ततत्वको प्राधिनो बाधक है। जाता है—'सुख्यस्त्रेन बद्माति' (गीता १४।६)। इस वित्ययमें कोई कहे कि परमास्ततव्यका सुख आ ज्या तो कह उस सुख्यको भी हम न लें ? यात्त्ययमें परमास्तत्वका सुग लिया नहीं जाता, प्रस्तुन उस अश्यय मुखका स्तः अनुभव होता है (गीता ५।२१: ६।२१,२८)। माध्यक्रम सुख्यक भीग न करनेमें यह अश्य मुखका हाता—स्वामिक प्रावत हो जाता है। उस अक्षय मुखका क्यांकि होने प्रस्ता कर्योके लिये भगवान् यहाँ 'तु' परवत्त्व प्रसेग वस्ते हैं। यहाँ 'इदानीम' कहनेका सहस्त है है कि अर्थन मुख

तो मुख्या ही रहता है। अतः भारतन् बहते हैं विहुत्तः तम्बे ध्येषके सिद्धिके तिये मुख्येके घेर मुक्ते। विविधी, मृत्यु मी'—स्टेग राज-दित सहस्य और

और त्यागी तलावे जनना पाहते हैं; आतः उसवे

विकासके उत्तमें भगवानी स्थाग, ज्ञान, कर्ब, कर्ब, मूर्ट

और पृतिके तीन-प्रिन भेद बनाये । परतु इन स्वयं ध्या

तमस सुखमें लगे रहते हैं और उसीको वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण 'सांसारिक भोगोंसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है; प्राणोंके मोहसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख सिलंक सुख हैं'—ये बातें उन लोगोंकी समझमें ही नहीं आतों और वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । इसलिये भगवान कहते हैं कि भैया ! वह सुख तीन प्रकारका होता है, उनको तुम सुनो और उनमेंसे साल्विक सुखका प्रहण करो और उजमें साम्तविक सुख परमात्माको सरफ चलनेमें सहायता करनेवाला है और एजस-तामस सुख संसारमें फैंसाकर पतन करनेवाला है और

'अध्यासाद्रमते यत्र'—सात्त्विक सुखर्मे अध्याससे एक होता है। साधारण मनुष्योंको अध्यासके विना इस सुखका अनुमव नहीं होता। राजस और तामस सुखर्मे अध्यास नहीं करना पड़ता। उसमें तो प्राणिमात्रका स्तः-स्वामाविक ही आकर्षण होता है।

एजस-तामस सुखमें इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर, मन-युद्धिका भोग-संग्रहको ओर तथा थकावट होनेपर निव्रा आदिको और खताः आकर्षण होता है। विषयजन्य, अपियानजन्य, प्रशंसाजन्य और निव्राजन्य सुख सभी प्रणियोंको खताः हो अच्छे लगते हैं। कुत्ते आदि जो नीच प्रणी है, उनका भी आदर करते हैं तो वे एजी होते हैं, और निप्रर करते हैं तो नाएज हो जाते हैं, दुःखी हो जाते हैं। वातर्थ यह है कि एजस और तामस सुखने अभ्यासकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुखको सभी प्राणी अन्य योनियोंने भी लेले अप्योर है।

इस सालिक सुखमें अभ्यास क्या है ? श्रवण-मनन भी अभ्यास है, शाखोंको समझना भी अभ्यास है, और एजसी-तामसी चृतियोंको हटाना भी अभ्यास है। जिस एजस और तामस सुखमें प्राणमात्रको स्वतः-स्वामाविक भवृति हो रही है, उससे भिन्न नयी प्रवृत्ति करनेका नाम अभ्यास है। सालिक सुखमें अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना जाधक है।

यहाँ 'अध्यासाद्रमते' पदका यह भाव नहीं है कि <sup>सा</sup>त्विक सुखका भोग किया जाय, प्रत्युत सात्विक सुखमें अभ्याससे ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदिके होनेको ही यहाँ रमण करना कहा गया है ।

'दुःखानं च निगच्छति'—अस सालिक सुखर्मे अभ्याससे ज्यों-ज्यों रुचि, प्रियता बढ़ती जाती है, खों-खों परिणाममें दुःखोंका नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख तथा आनन्द बढते जाते हैं (गीता २ 1 ६५) ।

'च' अव्यय देनेका तात्पर्य है कि जबतक सात्विक सुख नेता रहेगा, तवतक दु:खोंका अत्यत्त साधक सात्विक सुख नेता रहेगा, तवतक दु:खोंका अत्यत्त अभाव नहीं होगा । कारण कि सात्विक सुख भी परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा हुआ है— 'आत्मबुद्धिप्रसाद्भम्'। जो उत्पन्न होनेवाला होता है, वह जरूर नष्ट होता है । ऐसे सुखसे दु:खोंका अन्त कैसे होगा ? इसलिये सात्विक सुखमें भी आसांकि नहीं होनी चाहिये । सात्विक सुखसे भी ऊँचा उठनेसे मनुष्य दु:खोंक अन्तको प्राप्त हो जाता है, गणातीत हो जाता है ।

'आत्मबुद्धिप्रसादजम्' — जिस बुद्धिमें सांसारिक मान, बड़ाई, आदर, धन-संग्रह, विषयजन्य सुख आदिका महत्व नहीं रहता, केवल परमात्मविषयक विचार ही रहता है, उस बुद्धिको प्रसन्नता (गीता २ । ६४) अर्थात् खच्छतासे यह सात्तिक सुख पैदा होता है । तात्पर्य है कि सांसारिक संयोगजन्य सुखसे सर्वधा उपरत होकर परमात्मामें बुद्धिके विलोन होनेपर जो सुख होता है, वह सुख सात्त्विक है ।

'यत्तदमे विषमिय' — यहाँ 'यत्तत्' कहनेका भाव यह है कि 'यत्' — जो सात्विक सुख है, 'तत्' — वह पयेक्ष है अर्थात् उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है । अभी तो उस युखका केवल उद्देश्य बनाया है, जब कि राजस और तामस युखका अभी अनुभव होता है । इसलियं अनुभवजन्य राजस और तामस सुखका त्याग करनेमें कठिनता आती है और लक्ष्यरूपमें जो सात्विक सुख है, उसकी प्राप्तिके लिये किया हुआ रसहीन परिक्रम (अभ्यास) आरम्पमें जहरकी तरह लगता है— 'अमे विषमिय' । तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुखका तो त्याग कर दिया और लक्ष्यवाला सात्विक सुख मिला नहीं — उसका रस अभी मिला नहीं; इसलिये यह सात्विक सुख आरम्पमें-जहरकी तरह प्रतिव होता है ।

राजस और तामस सुखको अनेक योनियों

तरह कहा गया है।

aniententitioninistanierikistisiisiini होती है, वैसी रुचि अन्तमें नहीं रहती अर्थात् वह सुख विपकी तरह हो जाता है, साक्षात विप नहीं होता ।

राजस सख विषकी तरह क्यों होता है ? कारण

कि विष तो एक जन्ममें ही मारता है, पर राजस सख कई जन्मीतक भारता है । राजस सुख लेनेवाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्गमें भी चला जाता है. तो वहाँ भी उसको सुख, शान्ति नहीं मिलती । स्वर्गमें भी अपनेसे ऊँची श्रेणीयालोंको देखकर ईर्प्या होती है कि ये हमारेसे ऊँचे क्यों हो गये! समान पदवालोको देखकर दःख होता है कि ये हमारे समान पद्मर आकर क्यों बैठ गये ! और नीची श्रेणीयालोंको देखकर अधिमान आता है कि हम इनसे केंचे हैं! इस प्रकार उसके मनमें ईर्प्या, दःख और अभिमान होते हाँ रहते हैं, फिर उसके मनमें सुख कहाँ और शान्ति कहाँ ? इतना ही नहीं, पृण्योंके क्षीण हो जानेपर उसकी पुनः मत्यलोकमं है---क्षीणे पुण्ये मर्त्यरगेक विशन्ति'(गीता ९ । २१) । यहाँ आकर फिर शुभ कर्म करता है और फिर स्वर्गमें जाता है। इस प्रकार जन्म-मरणके चकारमे चवा ही रहता है-- 'गतागतं कामकामा लभन्ते (९ । २१) । यदि यह रागके कारण पाप-कर्मोंमें लग जाता है तो परिणाममें चौरामा लाख योतियों और नरकोंमें पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मीतक जन्मता-मरता रहता है, जिसका कोई अन्त नहीं आता । इसलिये इम सुखको विपकी

'तत्सुखं राजसं स्मृतम्—सीलिक सुद्यके लिपै तो (सैतीसवें श्लोकर्म) 'श्रोक्तम्' पद कहा है, पर राजस सखके लिये यहाँ 'स्पतम' पद कहनेक सागर्व है कि पहले भी मनुष्यने राजस संख्वा फल देख परा है। परन् रागके कारण वह संयोगको तरफ पनः ललग उठहा है। कारण कि संयोगका प्रभाव तसंपर पड़ा हुआ है और परिणामके प्रभावको चह स्वीकार नहीं करता । अगर वह परिणामके प्रभावको स्वीकार कर से, हैं फिर वह राजस मुखमें फैसेगा नहीं । स्पति, शास, पराण आदिमें ऐसे बहुत-से इतिहास आते हैं, विनर्ग मनुष्योंके द्वारा राजस मुखक कारण बहुत दारा पाने हैं वात आयों है। इसी बातको स्मरण करानेके सिधे

यहाँ 'स्पतम' पद आया है। जिसकी वृति जितनी सात्त्रिक होनी है, यह उतना ही हरेक विषयके परिणामको तरफ देखता है । अभीने तःकालिक सख्ये तरफ यह ध्यान नहीं देता । पीरी राजसी यतियाला परिणामको तरफ देखता ही नहीं. उसकी वृति तात्कालिक सुध को तरफ हो जाती है। इसलिये वह संमारमें फैसा रहता है। राजरा पुरुषके संसारका सम्बन्ध वर्तमानमें तो अच्छा मासुम देता है, परना परिणाममें यह हानिकारक है- 'ये हि संस्पर्शना भोगा दःखयोजय एव ते' (गीता ५ (२२) । इमलिये साधकरों संसार्ग विस्त हो जाना चाहिये; गुजम स्टामें नहीं फैसना चाहिये।

सम्बर्ध-अब तामम सुद्रास वर्णन बनते हैं।

यदमे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम् ।। ३९ ।।

निज्ञ, आलस्य और प्रमादसे टत्पप्र होनेवाला जो सुख आरम्पमें और परिणाममें अपनेको मोहित करनेवाला है, वह मुख तामम कहा गया है।

ब्यारमा—'निमालस्वप्रमादीन्यम्'— जर्ब ग्रग लगन है । अधिक सीनेपाले मनुष्यारे गाद की नी अत्योगक यह जाता है, तय का विमोहतको रूप आती । मह स्ट्रेंट में अतीमें वेटर ज्यान आती है भएम कर संख है। इसोकों मोर करते हैं। इस और राज भी ज्याच की है। तदा और राजने मोर-(मृद्रत-)के बारण मनुष्यके अधिक सीने अगम काम्य मनुष्यक बहुत मनष वार्वाद हो पान है। पत्तु तामस मनुष्यको इसीसे हो सुख मिलता है, निद्रा-आलस्य-वृत्ति आती है, तव वह सत्त्वगुणवे इसितये इस सुखको निद्रासे उत्पन्न बताया है। प्रकाशको ढक देती है। विवेक-ज्ञानके ढकनेपर प्रमाट

जब तमोगुण अधिक चढ़ जाता है, तब मनुष्यकी वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं। फिर वह आलस्यमें समय बरबाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आनेपर वह कह देता है कि 'फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं'। इस प्रकार आलस्य-अवस्थामें उसको सुख मालूम देता है। परन्तु निकम्मा रहनेके कारण उसकी इन्द्रियों और अन्तःकरणमें शिथिलता आ जाती है, मनमें संसारका फालतू चिन्तन होता रहता है और मनमें अशान्ति, शोक, विपाद, जिन्ता, दुःख होते रहते हैं।

जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है, तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वह प्रमाद दो तरहका होता है—अक्रिय प्रमाद और सिक्रय प्रमाद । घर, परिवार, शरीर आदिक आवश्यक कार्मोंको न करना और निठल्ले बैठे रहना 'अक्रिय प्रमाद'\* है। व्यर्थ क्रियाएँ (देखना, सुनना, सोचना आदि) करना; बीड़ी, सिगरेट, शराब, भाँग, तम्बाकू, खेल-तमाशा आदि दुर्व्यसनोमें लगना और चोरी, डकैती, इर्रं, कपट, वेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य-भक्षण आदि दुर्ग्यानीमें लगना 'सिक्रय प्रमाद' है।

प्रमादकं कारण तामस पुरुषोंको निरर्धक समय वस्वाद करनेमें तथा झुठ, कपट, बेईमानी आदि करनेमें सुख मिलता है। जैसे काम-धंगा करनेवाले पैसे (मबदूरी या वेतन) तो पूरे ले लेते हैं, पर काम पूर और ठीक ढंगसे नहीं करते। चिकित्सकलोग पैंगियोका ठीक ढंगसे इलाज नहीं करते, जिससे पेंगीलोग वार-बार आते रहें और पैसे देते रहें। दूध वेपनेवाले पैसोके लोभमें दूधमें पानी मिलाकर वेवते हैं। पैसे अधिक देनेपर भी वे पानी मिलाना नहीं छोडते। ऐसे पापरूप प्रमादसे उनको घोर नरकोकी प्राप्ति होता है।

जब तमोगुणी प्रमाद-वृत्ति आती है, तब वह सख-गुणके विवेक-ज्ञानको ढक देती है और जब तमोगुणी निद्रा-आलस्य-वृति आती है, तव वह सत्वगुणके प्रकाशको ढक देती है। विवेक-ज्ञानके ढकनेपर प्रमाद होता है तथा प्रकाशके ढकनेपर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुषको निद्रा, आलस्य और प्रमाद—तीनोंसे सुख मिलता है, इसलिये तामस सुखको इन तीनोंसे उत्पन्न बताया गया है।

विशेष बात

निद्रा दो प्रकारकी होती है—युक्तनिद्रा और अतिनिद्रा ।

(१) युक्तनिद्रा—िनद्रामें एक विश्वाम मिलता है। विश्वामसे शरीर, मन, खुदि, अन्तःकरणमें नीरोगता, स्मूर्ति, खच्छता, निर्मलता और ताजगो आती है। ताजगी आनेसे साधन-भजन करनेमें और सांसारिक काम करनेमें भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता है। इसलिये युक्तनिद्रा दोषी नहीं है, प्रस्तुत सबके लिये आवश्यक है। भगवान्ते भी युक्तनिद्राको आवश्यक वताया है— 'युक्तस्त्रप्राववीधस्य योगो भवति दु:खहा' (गीता ६। १९७)।

ताजगीमात्रके लिये निद्रा साधकके लिये आवश्यक है। जिस साधकके रागपूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं होते, उसको नोंद बहुत जल्दी आ जाती है, और जो ज्यादा संकल्पशील है, उसको नोंद जल्दी नहीं आती। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारका जो सम्बन्ध है, वह निद्राका सुख भी नहीं लेने देता। निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रामें जो स्थिर सांसारिक जो साधकों साधकों

यद्यपि नींद तामसी है, तथापि नींदका जो बहोराीपना है, वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है, वह माह्य है। परन्तु हरेक आदमी बेहोशीके बिना बिश्रामपना महण नहीं कर सकता; अतः उनके लिये नींदका बेहोशीभाग भी माह्य है। हाँ, जो साधना करके कैंचे उठ गये हैं, उनको नींदके बेहोशीभागके

अालस्य और अफ़िय प्रमाद एक-जैसे दीखते हुए भी उनमें बोड़ा अत्तर है । आलस्वमें वृत्तिपीके भागी होनेसे सुख होता है और अफ़िय प्रमादमें कर्तव्य-कर्मोंको छोड़नेसे सुख होता है ।

यिना भी जाप्रत्-सुपुष्तिमें विश्राम मिल जाता है। कारण कि जामत्-अवस्थामें संमारके विन्तनका सर्वथा त्याग होकर परमात्मतत्त्वमें स्थिति हो जाती है तो महान विश्राम, सख मिलता है: इस स्थितिसे भी असङ्ग होनेपर वासविक तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है ।

जो साधक है, उनको विश्रामके लिये नहीं सोना चाहिये । उनका तो यही भाव होना चाहिये कि पहले काम-धंधा करते हुए भगवानुका भजन करते थे, अव लेटे-लेटे भजन करना है।

(२) 'अतिनिद्या'—समयपर सोना और समयपर जागना युक्तनिद्रा है , और अधिक सोना अतिनिद्रा है। अतिनिद्राके आदि और अन्तमें शरीरमें आलस्य भरा रहता है। शरीरमें भारीपन रहता है। अधिक नोंद लेनेका स्वभाव होनेसे हरेक कार्यमें नींद आती रहती है।

चौदहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवानने पहले प्रमादको, दूसरे नंबरमें आलस्पको और तीसरे नेवरमें निद्राको रखा ई---'प्रमादालस्यनिद्राभिस्तविद्याति भारत' । परन् यहाँ पहले निद्राको, दमरे नंबरमें आलसको और तीसरे नंबरमें प्रमादको एवा है-'निहालस्प्रपादोत्यम्' । इस व्यक्तिक्रमकः कारण यह है कि यहाँ इन तीनेकि द्वारा मनुष्यको बाँधनेका प्रसङ्ग है और यहाँ मनुष्यका पतन करनेका प्रसद्ग है। बॉंधनेके विषयमें प्रमाद सबसे अधिक बन्धनकारक है। अतः इसके सबसे पहले रखा है। कारण कि प्रमाद निषद आवरलोंने प्रवत करता है, जिसमे अधोगति रोती है। आलस केवल अच्छी प्रयुक्तिओ गुक्नेवाला सेनेमें इसको दो नंबरमें एवा है। निज आवश्यक शेनेसे यश्यकारक नहीं है, प्रत्यत अतिनिय

ही बन्धनकारक है: अतः इसको तीमरे मंत्रामे रहा है। यहाँ उसमें उल्टा क्रम रखनेका अधिक्रय है कि सबके लिये आवश्यक होनेसे निद्रा इतना पटन करनेवाली नहीं है। निद्रासे अधिक आलस्य पान करता है और आलस्पसे भी अधिक प्रमाद पनन करता है। कारण कि मनुष्य ज्यादा नींद लेगा से वृक्ष आदि मृढ योनियोंकी प्राप्ति होगी: परन्त आलग और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्यत होकर दुग्रचार करनेम नरकमें जाना पड़ेगा\* ।

'यदमे चानुबन्धे च सर्खं मोहनमात्मनः'--निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख आरम्पमे और परिणामने अपनेको मोहित करनेवाला है। इस सखमें न तो आरम्पमें विवेक रहता है और न परिणाममें विवेक रहता है अर्थात् यह सुख विवेक्को जाप्रत् नहीं होने देता । पशु-पक्षी, कीट-पतंग आर्दिमें भी विवेक-शक्ति जायत न रहनेसे वे क्रियांक आएम और परिणामको सोच नहीं पाते । ऐसे ही जिस सुखके कारण मनुष्य यह सोव ही नहीं सकता कि इस निदा आदिसे उत्पन्न हुए सखका परिणाम हमारे लिये क्या होगा ? उसमे क्या लाम होगा ? क्या धान होगी ? क्या दित होगा ? क्या अदित होगा ? उस सुखको तामम कहा गया है- 'ततामसमुदाहतम्' ।

#### विशेष यात

(१) प्रवृति और पूर्य-दोनो अनदि है, और 'ये दो है' इस प्रकार इनकी पृथक्ताक विवेक भी अनादि है। यह विवेक पुरुषमें ही रहता है, प्रेर्मीने नहीं । इब यह पुरा इस विवेशका अनुदा कर्त अधिकेहें, वसरा प्रभृतिके साथ मन्यस्य केंद्र हैरा है. तब इस मनानको गराण परपर्त-राग पेरा है ज्ञातः है 🕆 ।

हमोपुलको सृति को प्रमाद है, यह से अखी प्रमुनिको रोककर खेल सुद आदि सामान्य पालद क्रियाओं समात्त है; पासु जब प्रमार्क साथ गग पिल जाता है (जो कि रक्रीपुणका रूप है), हव प्राप्त कामना पैटा है जाती है। बामनांचे किए अनेक ताहक याप, अनर्व होते हैं, जिनका परिवास बड़ा पर्यकर होता है।

र्द शामी अनेश जिल्ला पैछ होने हैं, पर वे सब विकार प्रकृतिमें ही होते हैं, युग्यमें नहीं र प्रकृतिकें साथ ताराच्या होनेमे वृत्य प्रकृतिके उन विकालेको अपनेये यात सेना है तो यह पुल्त थोगी हो अला है । यानु वह इसकी यह ब्रोप हो जाता है कि विकार कार्न हैं और कार्न हैं, उपना होने हैं और यह होते हैं, पर विकारिय आदि और अन्तरो देखदेवामी अपनी निम मना प्ली-बी-प्ली ही ग्राप्ती है, तब आ अधादाने कुछ केंगी हो जाता है ।

जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है, तब विवेक प्रवल रहता है। जब राग बढ़ जाता है, तब विवेक दव जाता है, मिटता नहीं । पर विवेक ठीक तरहसे जाप्रत् हो जाय तो फिर राग टिकता नहीं अर्थात् गुगका अभाव हो जाता है और उस सँमय पुरुष मुक्त कहलाता है।

·· उसः रागके कारण मनुष्यकी प्रकृतिजन्य सुखमें आसक्ति हो जाती है । उस आसक्तिके रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवंश सात्त्विक सुखको प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सखका त्याग करनेमें उसे कठिनता मालूम देती है-'यतद्ये विषमिव'। परन्तु जब रागै मिट जाता है, तत्र वह सुख अमृतको तरह हो जाता है-'परिणामेऽमृतोयमम्' ।

. गगके कारण ही रजोगुणी सुख आरम्भमें अमृतकी तरह दीखता है। पर वह सुख परिणाममें प्राणीके लिये जहरकी तरह अनिष्टकारक अर्थात् महान् दुःखरूप हो जाता है। प्रकृतिजन्य सुखकी आसक्ति होनेपर दुःखंकी परम्पराका कोई अन्त नहीं आता ।

जब वही राग तमोगुणका रूप धारण कर लेता है, तब मनुष्यकी वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस्यमें समय बरबाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्यसे विमुख होकर अकर्तव्यमें लग जाता है। परन्तु तामस पुरुषको इन्हींमें सुख मालूम देता है। इसलिये यह तामस सुख आदि और अन्तमें मोहित करनेवाला है।

(२) जो प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है, वह वास्तवमें 'नहीं' है । पर जी 'नहीं' को प्रकाशित करनेवाला तथा उसका आधार है, वह वास्तवमें 'हैं' तत्त्व है। उसी तत्त्वको 'सच्चिदानन्द' कहते हैं। निरत्तर सत्तारूपसे रहनेके कारण उसे 'सत्' कहते हैं, ज्ञानस्वरूप होनेके कारण उसे 'चित्' कहते हैं और आनन्दस्वरूप होनेके कारण उसे 'आनन्द' कहते हैं। उस सिच्चदानन्द परमात्माका ही अंश होनेसे यह प्राणी भी सिच्चदानन्दस्वरूप है। परन्तु जब प्राणी असत् वस्तुकी इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, तव उस इच्छासे वह स्वत:-स्वाभाविक आनन्द—सुख दक जाता है । जब असत् वस्तुकी इच्छा मिट जाती है, तब उस इच्छाके मिटते ही वह स्वतः-स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है।

नित्य-निरन्तर रहनेवाला जो सुखरूप'तत्व' है, उसमें जब सात्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है, तब बुद्धिमें स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है । उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धिसे अनुभवमें आनेवाला वह खाभाविक सुख ही सात्त्विक कहलाता है। बुद्धिसे भी जब सम्बन्ध छूट जाता है, तब वास्तविक सुख रह जाता है। सात्विकी बुद्धिके सम्बन्धसे ही उस सुखकी 'सात्विक' संज्ञा होती है । बुद्धिसे सम्बन्ध छूटते ही उसकी 'सात्विक' संज्ञा नहीं रहती।

मनमें जब किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तब वह वस्तु मनमें बस जाती है अर्थात् मन और बद्धिका उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है। जब वह मनोवाञ्छित वस्तु मिल जाती है, तब वह वस्त मनसे निकल जाती है अर्थात् वस्तुका मनमें जो खिंचाव था. वह निकल जाता है । उसके निकलते ही अर्थात् वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही वस्तुके अभावका जो दुःख था, वह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहनेवाले स्वतःसिद्ध सुखका तात्कालिक अनुभव हो जाता है। वास्तवमें यह सुख वस्तुके मिलनेसे नहीं हुआ है, प्रत्युत रागके तात्कालिक मिटनेसे हुआ है, पर राजस पुरुष भूलसे उस सुखको वस्तुके मिलनेसे होनेवाला मान लेता है। वास्तवमें देखा जाय तो वस्तुका संयोग बाहरसे होता है और प्रसन्नता भीतरसे होती है । भीतरसे जो प्रसन्नता होती है, वह बाहरके संयोगसे पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर (मनमें) बसी हुई वस्तुके साथ जो सम्बन्ध था, उस वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पैदा होती है । तात्पर्य यह है वस्तके मिलते ही अर्थात् बाहरसे वस्तुका संयोग होते हो भीतरसे उस वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्य रहनेवाले खाभाविक सखका आभास हो जातां है।

जब नींदमें चुद्धि तमोगुणमें लीन हो जाती है, तब वृद्धिकी स्थिरताको लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है । कारण कि तमोगुणके प्रभावसे नींदमें आप्रत्

Santatrantanian tanta telappa tertifik parkalan kangan ang kangan kangan tertigan dan kangan kangan kangan kan और स्वप्रके मटाधोंकी विस्मृति हो जाती है । पदाधोंकी स्पति दःखोंका कारण है । पदार्थोंकी विस्ति होनेसे निद्रावस्थाभे पदार्थोंका वियोग हो जाता है तो उस वियोगके कारण स्वाभाविक सुखका आमाम होता है, इसीको निद्राका सख कहते हैं। परन बद्धिकी मिलनतासे यह स्वापाविक सुख जैसा है, वैसा अनुभवमें नहीं आता । तात्पर्य है कि बद्धिके तमोगणी होनसे यद्भिमें स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहनेसे वह सुख स्पष्ट अनुभवमें नहीं आता । इसलिये निदाके सद्यको तामस कहा गया है\* ।

इन सबका तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्यको ससारमे विषुख होकर तत्वमें बुद्धिक तल्लीन होनेसे सुख होता है; राजस मनुष्यको रागके कारण अन्तःकरणमें यसी हुई चस्तुके चाहर निकलनेसे सुख होता है; और तामस मनुष्यको यसुओंके लिये किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मोंकी विस्तृतिसे और निरर्थक क्रियाओंमें लगनेसे सरा

होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य-नितना रहनेवाला सखरूप तत्व है. वह असतक सन्वयं आच्छादित रहता है। विवेजपर्वक असतमे सम्बद्ध विच्छेद हो जानेपर, रागवाली यस्त्रओंक मनसे निरुत जानेपर और बुद्धिके तमोगुणमें लीन हो जानेपर जो सध होता है, वह उसी सुखका आमास है। तारपर यह हुआ कि संसारसे विवेकपूर्वक विमुख होनेपर सालिक सुख, भीतरसे यसुओंके निकलनेपर राजस सन्न और मुदतासे निहा-आलस्यमें संमारको भूलनेपर तामस सुग्र होता है; परन्तुं वासविक सुख तो प्रकृतिकन पदार्थींसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदसे ही होता है। इत सखींमें जो प्रियता, आकर्षण और (सद्यका) भोग है. वही परमार्थिक उन्नतिमें बाधा देनेवाला और पतन करनेवाला है । इसलिये पारमाधिक उन्नति पहनेत्राते साधकोंको इन तीनी सखोरी सम्बन्ध-विच्छेद करन

अत्यन्त आवश्यक है।

सन्वय-चीसवेसे उत्तातीसवे स्तोकतक पावत्ने गुजोको मुख्यताको सेम्स इत, कर्म आदिके होन-तीन पेद बहरे । अब इनके सिवाय गुणीको लेकर सहिनी सम्पर्ण बलाओंके भी ठीन-ठीन भेट होते हैं—इसका लक्ष्य करते हुए भगवन आगंके स्तोक्नें प्रकरणका उपमहार करते हैं।

> न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिगुणिः ।।४० ।।

पृथ्वीमें या स्वर्गमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई यस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ।

व्याद्या--[इस अध्यापके आरम्पने अर्जुनने पहले स्वाग-वर्मपोगक वर्गन किया । उम प्रकारण संन्यास और त्यागना तत्व जानना चाहा तो भगवानने उपसंहार करते हुए भगवानने वका कि जो स्यागी नहीं

निकानो तामस सरव कहनेका अभिन्नाय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है अर्थात् करने बेदेशी आ जानी है। उस बेहोशीसे संसारकों सर्वदा विस्तृति हो जाती है और कामनु-अवस्था सर्वदा दब जारी है, इमलिये इमको कामम मुख्न कहा गया है । अगर इतियोमहित बद्धि मेहित म हो तो यही अवस्था 'संपर्धन' हो जाती है । मामधिमें भी विशास सिमता है । इस विशासमें निरामे सिमनेवारी को लाजती है, यह सिम कारी हैं: परन्तु इस तावर्गीका सुख सेनेसे गुणातीन नहीं होता । गुणातीन तो समाधिक सुखसे असह होनेसे ही होता है ।

<sup>्</sup> प्रकृति क्रियारील, परिवर्तरात्व है और परमाचनल अपरिवर्तरात्न, निर्विकार, शाना, रिक्षण है है निप्रवासार्य उस निक्रण तलमें स्थित ही जाती हैं। यांसु अलकारणमें घोगोंका मान्य खंबते निक्रके बाद सत्याही किर भीग और संबह्में ही रहेंच हो फार्त है और वह स्मीमें लग जाता है ह इस प्रकार संगंक बताना महून उस निश्चल तत्त्वमें स्ताम नहीं से मकता और निक्षमें केवान अंकावद दूर कर सेता है। अवह वह धेप और ऐसर्वकी आमन्त्रिया सर्वया त्यांग कर दे हो उसकी रिगाने और निराधे कर भी शक्यांने करा-सम्माविक आरी . शिक्षांत प्रदेशी ६

ज्लोक ४०1

है, उनका आनष्ट, इष्ट आर ामश्र—यह तान प्रकारका कर्मोंका फल मिलता है और जो संन्यासी हैं, उनको कमी नहीं मिलता । ऐसा कहकर तेरहवें श्लोकसे संन्यास—सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करके पहले कर्मोंके होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेतु बताये ।

कर्मोंक होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेतु बताये। ग्रोलहवे-सन्नहवें श्लोकोंमें कर्तृत्व माननेवालोंकी निन्दा और कर्तृत्वका त्याग करनेवालोंकी प्रशंसा की। अठारहवें श्लोकमें कर्म-प्रेरणा और कर्म-संग्रहका वर्णन किया। परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्म-प्रेरक है और न कर्म-संग्रहक। कर्म-प्रेरणा और कर्मसंग्रह

िया । परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्म-प्रेरक है और न कर्म-संग्राहक । कर्म-प्रेरणा और कर्मसंग्रह तो प्रकृतिक गुणिक साथ सम्बन्ध रखनेसे हो होते हैं । फिर गुणीक अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, वृद्धि, धृति और सुखके तीन-तीन भेदोंका वर्णन किया । सुखका वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृतिक साथ यकिन्नित्र सम्बन्ध रखते हुए ऊँचा-से-ऊँचा जो सुख होता है, वह सात्त्विक होता है । परंतु जो सहस्पका चास्तविक सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलैक्किक है (गीता ह । २१) ।

सात्विक सुखको 'आत्मयुद्धिप्रसादनम्' कहकर भगवान्ते उसको जन्य (उत्पत्न होनेवाला) बताया । जन्य वस्तु नित्य नहीं होती । इस्तित्ये उसको जन्य बतानेका तात्पर्य है कि उस जन्य सुखसे भी ऊपर उठना है अर्थात् प्रकृति और प्रकृतिके तीनों गुणोसे पहित होकर उस परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना है, जो कि सवका अपना स्वाधाविक स्वरूप है । इस्तिये

कहते हैं—]

'न तदिन्त पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः' —यहाँ
'पृथ्विव्याम्' पदसे मृत्युलोक और पृथ्वीके नीचेके
अतल, वितल आदि सभी लोकोंका, 'दिवि' पदसे
सर्ग आदि लोकोंका, 'देवेषु' पदको प्राणिमात्रके
उपलक्षणके रूपमें उन-उन स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्य,
देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग,
वृक्ष आदि सभी चर-अचर प्राणियोंका, और 'वा
पुनः' पदीसे अनल ब्रह्माण्डोका संकेत किया गया

है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनन्त

ब्रह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो अर्थात् सब-के-सब त्रिगुणात्मक हैं—'सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुकं चदेभिः स्वाह्मिभर्गुणैः'।

प्रकृति और प्रकृतिका कार्य— यह सब-का-सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है । इनसे सम्बन्ध जोड़नेसे ही बन्धन होता है और इनसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योंकि स्वरूप असङ्ग है । स्वरूप 'स्व' है और प्रकृति 'पर' है । प्रकृतिसे सम्बन्ध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनताको पैदा करनेवाला है । यह एक विचित्र बात है कि अहंकारमें स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तवमें पराधीनता! कारण कि अहंकारसे प्रकृतिजन्य पदार्थीमें आसित, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनतामें भी स्वाधीनता दोखने लग जाती है । इसिलये प्रकृतिजन्य गुणोंसे रहित होना आवश्यक है ।

प्रकृतिजन्य गुणोंमें रजोगुण और तमेगुणका त्याग करके सत्वगुण बड़ानेकी आवश्यकता है ! सत्वगुणमें भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है; परन्तु सात्विक सुख और ज्ञानकी आसक्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सुख और ज्ञानकी आसक्ति बॉधनेवाली है ! इसलिये इनकी आसक्तिका त्याग करके सत्वगुणसे ऊँचा उठे । इससे ऊँचा उठनेके लिये ही यहाँ गुणोंका प्रकरण आया है !

प्रकरण आया है।

साधकको तो साल्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि,
धृति और सुख—इनपर ध्यान टेकर इनके अनुरूप
अपना जीवन बनाना चाहिये और सावधानीसे राजसतामसका त्याग करना चाहिये। इनका त्याग करनेमें
सावधानी ही साधन है। सावधानीसे सब साधन
स्वतः प्रकट होते हैं। प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें
साल्विकता बहुत आवश्यक है। कारण कि इसमें
प्रकाश अर्थात् विवेक जाम्रत् रहता है, जिससे प्रकृतिसे
मुक्त होनेमें बड़ी सहायता मिलती है। वालवमें तो
इससे भी असङ्ग होना है।

और समके पटापाँकी विस्मृति हो जाती है। पदामाँकी स्मृति दुःखोंका कारण है। पदापाँकी विस्मृति हो जाता है तो उस विमान स्वाप्त नांदेंमें निप्तावस्थामें पदापाँका विषोग हो जाता है तो उस विषोगक कारण सामाविक सुखक आभास होता है, इसीको निद्राका सुख कहते हैं। परनु बुद्धिकी मिलनतासे वह स्वामाविक सुख जैसा है, वैसा अनुभवाँ नहीं आता। तारार्थ है कि बुद्धिके तमोगुणी होनेसे मुद्धिमें सक्ताता नहीं रहती और सक्यता न रहनेसे वह सुख स्वष्ट अनुमवमें नहीं आता। इसलियं निदाके सुखको तामस कहा गया है ।

इन सबका तालपं यह है कि सालिक मनुष्यक्रे मंसारसे विमुख होका तत्वमें युद्धिक तत्त्वांन होनेसे सुख होता है; राजम मनुष्यको रागक कारण अन्तःकरणमें यमी हुई वस्तुके बाहर निकलनेसे सुख होता है; और तामस मनुष्यको बस्तुओंके लिये किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मोंको विस्मृतिसे और निरर्धक क्रियाओंने लगनेसे सुख होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो निलंकित्सर रहनेशता सुखरूप तत्व है, यह असत्के सन्वयंग्रे आच्छादित रहता है। विपेकपूर्वक असत्के सन्वयंग्रे आच्छादित रहता है। विपेकपूर्वक असत्के सन्वयंग्रे आच्छादित रहता है। विपेकपूर्वक असत्के सन्वयंग्रे विचेक्ष्य हो आनेपर और मुद्धिके तमोगुणमें सीत हो जानेपर थें मुग्न होता है, यह उसी सुखक आभात है। तत्स्व यह हुआ कि संसारसे विवेकपूर्वक विमुख होनेपर स्मांक्ष्य सुख, भीतरसे यस्तुओंके निक्तनेगर राजस सुख और मुद्रातसे निहा-आलस्पमें संसारको भूतनेगर राजस सुख और मुद्रातमें हैं। पत्सु यास्तविक सुख हो प्रकृतिकन्य पदार्थोंसे सर्वमा सम्बन्ध-विच्छेदमें हो होता है। इस सुखोंने जो प्रियता, आकर्षण और (मुखरा) भीग है, यह परमार्थिक उत्रितों बाधा देनेवाला और पन्न करनेवाला है। इसलिये पारमार्थिक उत्रित चाहनेशले साधकोंको इन होतों सखोंने सम्बन्ध-विच्छेद करते

\*

अत्यत्त आवश्यक है।

सम्बय—बोसडेसे उत्तालसर्वे स्केन्नक प्रकानने गुणंको मुख्यताने लेख हात. वर्म आदेके होत-होत ऐर बाते । अब इनके सियाय गुण्नेको लेकर मृद्धिया समूर्य वसुअर्थिक भी होत-होत भेद होते हैं—इसका सक्ष्य करती हुए भगवाँ आदेके स्लोकने प्रकानका तसरीहर करते हैं ।

> न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्मुणैः ।। ४० ।।

पृथ्यीचे या स्वर्गमें अथया देवताओंमें तथा इनके सिवाय और कहीं भी यह ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ।

व्याका——[इस अध्यापके आरम्भने अर्जुनने पहले त्याग—कर्मयोगस्य वर्गन क्रिया । इस प्रस्तानस्य संन्यास और त्यास्त्रस्य तत्व जानना चान्न तो भगवानुने उपसंदार करते हुए भगवानुने बात कि नो स्वर्ण नर्गी

प्रकृति जिल्लामि, पीवर्नेशीम है और पामाधनम्य अर्गीवर्णनामिन, निर्वेष्टर, हालं, स्थित है। विश्वजनामे का सिक्षण मन्त्री विर्वत के जाती है। पानु अन करावर्ष भोगीका परन्य रातेचे निर्वत कर महत्वार्थ किर भीग और संदाने ही तथ्य में जाती है और वह आर्थने लगा जाता है। इस प्रकार सात्रे कराय व्यक्ति उस विक्रम हम्मो हाम नहीं से सकता और निर्वाम केटम सकारा हूं। कर हैना है। अपर वह पोण और देवर्षकी आमानिका स्थीता नात कर दे तो बसकी निर्वाम और निर्वत कर भी हमान्यने करा-नव्यविक करण निर्वाह पोणे।

हैं निश्च तामम सुद्ध करनेका अभिगाप यह है कि हममें बुद्धि मोहिन हो जाती है अमेर् आने मेरेली का जाती है। उस बेलेशीमें संसालको मर्जम विचानि है जाती है और जागर्-अवस्था सर्वण वस करते हैं, इससियं इसके काम सुद्ध बक्त प्रयो है। अगा इन्द्रियोसिन बुद्धि मोहिन न हो से मही अवस्था 'सम्पर्धि' हे जाती है। सम्पर्धिम मेरे कि मही अवस्था 'सम्पर्धि' है जाती है। सम्पर्धिम मेरे कि मही अवस्था कि जाती है, अह स्थान कर स्थानिस मेरे कि स्थान कि स्थानिस के स्थानिस करते हैं, अह स्थान कर सामाधिक सुद्ध अस्त होने ही है कि स्थान होने सामाधिक सुद्ध अस्त होने ही होगा है।

हैं. उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र—यह तीन प्रकारका कमोंका फल मिलता है और जो संन्यासी है. उनको कभी नहीं मिलता । ऐसा कहकर तेरहवें श्लोकसे संन्यास-सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करके पहले कर्मोंके होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेतु बताये। सोलहवें-सत्रहवें श्लोकोंमें कर्तृत्व माननेवालोंकी निन्दा और कर्तत्वका त्याग करनेवालींकी प्रशंसा की ।

अठारहवें श्लोकमें कर्म-प्रेरणा और कर्म-संग्रहका वर्णन किया । परन्तु जो वास्तविक तस्त्व है, वह न कर्म-प्रेरक है और न कर्म-संग्राहक । कर्म-प्रेरणा और कर्मसंग्रह तो प्रकृतिके गुणोंके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही होते हैं। फिर गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुखके तीन-तीन भेदोंका वर्णन किया। सुखका वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृतिके साथ यत्किञ्चित् सम्बन्ध रखते हुए ऊँचा-से-ऊँचा जो सुख होता है, वह सात्त्विक होता है। परंतु जो खरूपका वास्तविक सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है (गीता ६ । २१) ।

सात्त्विक सुखको 'आत्मबुद्धिप्रसादजम्' कहकर भगवान्ने उसको जन्य (उत्पन्न होनेवाला) बताया । जन्य वस्तु नित्य नहीं होती । इसलिये उसको जन्य वतानेका तात्पर्य है कि उस जन्य सुखसे भी ऊपर उठना है अर्थात् प्रकृति और प्रकृतिके तीनों गुणोंसे र्रोहत होकर उस परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिये कहते हैं--1

'न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः'—यहाँ 'पृथिव्याम्' पदसे मृत्युलोक और पृथ्वीके नीचेके अतल, वितलं आदि सभी लोकोंका, 'दिवि' पदसे खर्ग आदि लोकोंका, 'देवेषु' पदको प्राणिमात्रके उपलक्षणके रूपमें उन-उन स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्य, देवता, असुरं, राक्षसं, नाग, पशुं, पक्षी, कोट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर-अचर प्राणियोका, और वा पुनः' पदोंसे अनन्त ब्रह्माण्डोंका संकेत किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोको और अनन्त

ब्रह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाली कोई भी वस्त ऐसी नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित अर्थात् सब-के-सब त्रिगुणात्मक हैं—'सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः' ।

प्रकृति और प्रकृतिका कार्य- यह सब-का-सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है । इनसे सम्बन्ध जोडनेसे ही बन्धन होता है और इनसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योंकि खरूप असङ्ग है। खरूप 'ख' है और प्रकृति 'पर' है । प्रकृतिसे सम्बन्ध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनताको पैदा करनेवाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकारमें स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तवमें पराधीनता ! कारण कि अहंकारसे प्रकृतिजन्य पदार्थीमें आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनतामें भी स्वाधीनता दीखने लग जाती है। इसलिये प्रकृतिजन्य गुणोंसे रहित होना आवश्यक है ।

प्रकृतिजन्य गुणोंमें रजोगुण और तमोग्णका त्याग करके सत्त्वगण बढानेकी आवश्यकता है । सत्त्वगणमे भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है; परन्त सांचिक सुख और ज्ञानकी आसक्ति नहीं होनी चाहिये; क्योंकि सख और ज्ञानकी आसक्ति बाँधनेवाली है। इसलिये इनकी आसक्तिका त्याग करके सत्वगुणसे ऊँचा उठे । इससे ऊँचा उठनेके लिये ही यहाँ गणोंका प्रकरण आया है ।

साधकको तो सात्त्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख-इनपर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिये और सावधानीसे राजस-तामसका त्याग करना चाहिये । इनका त्याग करनेमें सावधानी ही साधन है। सावधानीसे सब साधन खतः प्रकट होते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें सात्त्विकता बहुत आवश्यक है। कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात् विवेक जाग्रत् रहता है, जिससे प्रकृतिसे मुक्त होनेमें बड़ी सहायता मिलती है। वास्तवमें तो इससे भी असङ्ग होना है।

१९४४ पर करने यह त्या तामस हो जाता है, शार्मिक बतेशके भयसे निपत कर्मोंक त्या करने वह त्या एक हो जाता है और एक एवं अपसंक्ता ताम करके निपत कर्मोंको करनेसे वह त्या सादिक हो जाता है (१८ १७९)। संख्यायेगारी दृष्टिसे समूर्य कर्मोंनी सिद्धिमें पाँच हेतु बढाते हुए जहाँ स्वतिक कर्मांका वर्ष्य हुआ है, वह सिश कर्मांको कर्मृजांभ्यानसे एडित, एम-द्रेगसे एडित और एलीकासे एडित मुख्यके हाता क्रिये जानेसा कल्लोंका क्षित्र है। (१८ १२३)। वन कर्मोंने किम वर्णके सिये क्षेत्र-से कर्म निपत कर्म है और उन निप्त कर्मोंकी क्षेत्र मिन्न जाय--इसमो बतानेके लिये और साथ ही पहिल्योंगार्स यात बातानेके लिये प्रमावानु आरेसा प्रमाण असन्य करते हैं।

### ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्गाणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ।।४१ ।।

हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंक कर्म स्वभावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंक द्वारा विभक्त किये गये हैं !

व्याख्या—'ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृहाणां ध परंतप'— यहाँ ब्राह्मण, हात्रिय और वैश्य—इन तीनोंके लिये एक पद और शृहीके लिये अलग एक पद देनेका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, हात्रिय और यैश्य—ये द्विज्ञति हैं और शृह द्विज्ञति नहीं हैं। इसलिये इनके कर्मोंका विभाग अलग-अलग है और क्मेरिक अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग-अलग है औ

'कमाँग प्रविभक्तांन स्थागव्यप्रवेर्गुणैः'—
मनुय वो पुरा भी कर्म करता है, उसके अन्त-करणमें
उस कर्मक संस्कर महते हैं और उन संस्कर्णके
अनुसार उसका स्थाय बनता है। इस प्रकर पहलेके
अनेक जन्मीमें दिये हुए कर्मोंक संस्कर्णके अनुसार उसमें
प्रत्य, राज और तम—तीनीं गुणोक्ष सृतियाँ उसमें
प्रत्य, राज और तम—तीनीं गुणोक्ष सृतियाँ उसमें
प्रत्य, राज और तम—तीनीं गुणोक्ष सृतियाँ उसमें
प्रत्य, हतिय, थैरर और गुरुके कर्मोक्ष विभाग
हिस्स गया है (मिता ४ ११व)। करण कि मनुस्मने
जेसी गुणाक्षियाँ होती है, धैमा हो सह सम्में मन्दा है।

विशेष यात

वर्ग से सरहे होते है—(१) जनामान नर्म और (१) भेगरावार वर्म । जिन करोंसे देव-गिंग मेरिक्सेने क्या रेज है. वे प्रकासका कर्म कमाती है और जिन वर्मोंने मुख्य पुराश भोग होत्र है. वे 'भेगरावाक कर्म' कहारों है। भेगरावान वर्म अमुख्य-प्रशास परिवर्तिको पैस करते है, जिसके गांतामें अनिष्ट, इष्ट और मित्र नामसे कहा गया है (१८ । १२) ।

गहरी दृष्टिसे देखा जाय तो मात्र कर्म भौगदायक होते हैं अर्थात् जनगरम्भक कर्मोंसे भी भोग होता है और घोगदायक कर्मोंसे भी घोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुलमें जन्म होता है, उसम्म अदर होता है, सत्कार होता है; और जिसका नीच कुलने जम होता है, उसका निग्नंद होता है, जिस्का होता है। ऐसे ही अनुनूख पर्तिस्पतियालेका आदर होता है और प्रतिकृत परिस्थितवारोक्त निपदर होता है। सात्वर्य है कि आदर और निग्रदररपसे भीग है जन्मरम्भक और भोगदापक—दोना फर्में स होता है। पत्त जनाएमक क्योंने जो जन्म होता है, उसने आदा-निरादारूप भीग गील होता है: मगीक आदा-निरादा कभी-सभी हुआ करते हैं, हादम नहीं हुआ करते. और भोगदायक कर्मीने को अनुकृत-प्रतिकृत परिवर्धन उटती है, उसने परिस्थानक भोग मुख्य होता है. बर्चेक परिस्तित हराम आती सही है।

भागायक बसीय सहुपयोग्दुरायोग मानेने मनुष्पात साइल है अर्थान् यह अनुस्ता-प्रीति प्राथितमे सुर्योन्दुर्यो को हो सारता है और उसके सामा-स्त्राह्म के बना सरता है। को अनुस्त्रालिश्वर परिस्त्राह्म स्थानेन्द्र्यों होते हैं, ते पूर्व होते हैं, और को उसको सामा-सम्पर्ध माने हैं, ते बुद्धाना स्वाहर होते हैं। इसमा हरू स्वयुक्तम् सामानाने प्रतिके जिसे हो सिन्ह है, अर्थ हम्मी को ही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थित आती है, वह सब साधन-सामग्री ही है।

अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको साधन-सामग्री बनाना क्या है ? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो उसको दूसर्पेकी सेवामें, दूसर्पेक सुख-आग्रममें लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाक त्याग कर दे । दूसर्पेकी सेवा करना और सुखेच्छाका त्याग करना—ये दोनों साधन हैं।

(5

शांकीमें आता है कि पुण्योंकी अधिकता होनेसे जीव लगमें जाता है और पापीकी अधिकता होनेसे मरकोंमें जाता है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है। इस र्गृष्टिसे किसी भी वर्णा, आश्रम, देश, वेश आदिका कोई भी मनुष्य सर्वेथा पुण्यात्मा या पापाला नहीं हो सकता।

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, उसमें भी अगर देखा जाय तो पुण्य-पाणेंका तारतम्य रहता है अर्थात् किसोके पुण्य अधिक होते हैं और किसोके पाप अधिक होते हैं भैं। किसोके पाप अधिक होते हैं हैं । ऐसे ही गुणोंका विभाग भी है । कुल मिलाकर सत्वगुणकी प्रधानतावाले कर्धलोकमें जाते हैं, रजोगुणकी प्रधानतावाले मध्यलोक अर्थात् मनुष्यलोकमें जाते हैं, उत्तर तमोगुणकी प्रधानतावाले अर्थागताक्षे अर्थते हैं, और तमोगुणकी प्रधानतावाले अर्थागतिकों जाते हैं । इन तीनोंमें भी गुणोंके तारतम्यसे अनेक तरहके भेद होते हैं ।

सत्त्वगुणको प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणको प्रधानता

और सत्वगुणकी गौणतासे क्षत्रिय, रजोगुणकी प्रधानता और तमोगुणको गौणतासे क्षेत्रय तथा तमोगुणको प्रधानतासे शृद्ध होता है। यह तो सामान्य रीतिसे गुणोंकी बात बतायो। अब इनके अवान्तर तारतप्यका विचार करते हैं—रजोगुण-प्रधान मनुव्योमें सत्वगुणकी प्रधानतावाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणोंमें भी जन्मके भेदसे कैंच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति क्समें कर्मोंका फला भी कई तरहका आता है अर्थात् सब ब्राह्मणोंकी एक समान अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शृद्ध भी जन्मसे कैंच-नीच माने जाते हैं और अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित भी कई तरहकी आती है। इसलिये गीतामें कहा गया है कि तीनों लोकोमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो(१८।४०)।

अब जो मनुष्येतर योनिवाले पशु-पक्षी आदि हैं, उनमें भी ऊँच-नीच माने जाते हैं; जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं । कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं । इन सबको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलतो । तात्पर्य है कि उर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिवालोमें भी कई तरहके जाति-भेद और परिस्थिति-भेद होते हैं ।

\*

सम्बन्ध—अब भगवान् ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म बताते हैं।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ।।४२ ।

\* जैसे परिक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयोंमेंसे किसी विषययें कम और किसी विषययें अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषययेंक नंबरोंको मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं, उनसे परिक्षाफल र्वेषा होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यके किसी विषयमें पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषयमें पाण अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य-पाण होते हैं, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग-अलग विषयोंमें सकके पुण्य-पाण समान होते, तो समीको बराबर अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिये समीके पुण्य-पाणोंमें अनेक प्रकारका तारतप्य रहता है। यहाँ बात सन्वादि गुणोंके विषयमें भी स्वादन करिये।

हरावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावा

#### ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धाणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ।।४१ ।।

हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके कर्म खमावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंके हारा विभक्त किये गये हैं ।

व्याख्या—'ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धाणां घ परंतप'— यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंके लिये एक पद और शृद्धोंके लिये अलग एक पद देनेका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये द्विजाति हैं और शृद्ध द्विजाति नहीं है। इसलिये इनके कर्मोंका विभाग अलग-अलग है और कर्मोंके अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग-अलग है।

'कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवैगुंणैः'—
मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उसके अन्तःकरणमें
उस कर्मके संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कार्यके
अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पड़लेके
अनेक जग्मोमें किये हुए कर्मोंक संस्कार्यक अनुसार
मनुष्यका जैसा स्वभाव होता है, उसके अनुसार उसमें
फूल, रज और तम—न्तीनों गुणींकी धृतियाँ उत्सन
होती हैं। इन गुणवृत्तियोंके तारतम्यके अनुसार हो
ब्राह्मण, हात्रिय, वैश्य और शृहके कर्मोंका विभाग
किया गया है (गीता ४।१३)। कारण कि मनुष्यमें
जैसी गुणवृत्तियाँ होती है, वैसा हो वह कर्म करता है।

विशेष बात (१)

कर्म दो तरहके होते हैं—(१) जन्मारम्मक कर्म और (२) भोगदायक कर्म । जिन कर्मोसे ऊँच-नीव योतियोंने जन्म होता है, वे 'जन्मारम्मक कर्म' कहताते है और त्रिन कर्मोते मुख-दुःग्रक्य भोग होता है, वे 'भोगदायक कर्म' कहताते हैं । भोगदायक कर्म अनुकृत-प्रतिकृत परिस्थितिको पैदा करते हैं, जिसको गीतामें अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नामसे कहा गया है

गहरी दृष्टिसे देखा जाय तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं अर्थात् जन्मरम्भक कर्मोंसे भी मोग होता है और भोगदायक कमोंसे भी भोग होता है। जैसे, जिसका उत्तम कलमें जन्म होता है, उसका आदर होता है, सत्कार होता है; और जिसका नीच कलमें जन्म होता है. उसका नियदर होता है. तिरस्कार होता है । ऐसे हो अनुकृल परिस्थितियालेका आदर होता है और प्रतिकृल परिस्थितवालेका निगदर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निग्रदररूपसे मीग ती जन्मारम्पक और भोगदायक—दोनों कर्मीका होता है। परन्तु जन्मारम्भक कमेरि जो जन्म होता है, इसमें आदर-निरादररूप भोग गौण होता है; क्योंकि आदर-निरादर कमी-कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते; और भोगदायक कमोंसे जो अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थित आती है, उसमें परिस्थितिका भीग मुख्य होता है: क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मीका सदुपयोग-दुरुपयोग धर्रवेने मनुष्यमात्र स्वतन्त है अर्थात् यह अनुकूल-प्रतिकृत

मनुष्यमात्र स्वतन्त्र है अर्थात् यह अनुकूल-प्रावकृतः परिस्थितसे सुखी-इन्छो भी हो सकता है और इसके साधन-सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल-प्रतिकृतः परिस्थितिसे सुखी-इन्छो होते हैं, ये मूर्छ होते हैं, और जो उसको साधन-सामग्री बनाते हैं, ये बुद्धिनर् साधक होते हैं। कृत्या कि मनुष्यत्रच परमात्राची प्राविके लिये हो मिला हैं, अतः इसमें जो भी अनुकुल या प्रतिकृत परिस्थित आती है, वह सब साधन-सामग्री ही है।

अनुकूल-प्रतिकुल परिस्थितिको साधन-सामग्री बनाना क्या है ? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो ं उसको दूसरोंकी सेवामें, दूसरोंके सुख-आराममें लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग कर दें। दूसरोंकी सेवा करना और सुखेच्छाका त्याग करना-ये दोनों साधन है।

(२)

शास्त्रोमें आता है कि पुण्योंकी अधिकता होनेसे जीव र्खामें जाता है और पापोंको अधिकता होनेसे नरकोंमें जाता है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है । इस दृष्टिसे किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदिका कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता ।

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, उसमें भी अगर देखा जाय तो पुण्य-पापोंका तारतम्य रहता है अर्थात् किसीके पुण्य अधिक होते हैं और किसीके पाप अधिक होते हैं\* । ऐसे ही गुणोंका विभाग भी है । कुल मिलाकर सत्त्वगुणको प्रधानतावाले कर्घलोकमें जाते हैं, रजोगुणकी प्रधानतावाले मध्यलोक अर्थात् मनुष्यलोकमें आते हैं, और तमीगुणकी भधानतावाले अधोगतिमें जाते हैं। इन तीनोंमें भी गुणोंके तारतम्यसे अनेक तरहके भेद होते हैं।

सत्त्वगुणको प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणको प्रधानता

और सत्वगुणकी गौणतासे क्षत्रिय, रजोगुणको प्रधानता और तमोगुणकी गौणतासे वैश्य तथा तमोगुणकी प्रधानतासे शुद्र होता है। यह तो सामान्य रीतिसे गणोंकी बात बतायी । अब इनके अवान्तर तारतम्यका विचार करते हैं--रजोगुण-प्रधान मनुष्योंमें सत्वगुणकी प्रधानतावाले ब्राह्मण हुए । इन ब्राह्मणोर्मे भी जन्मके भेदसे ऊँच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थितिरूपसे कर्मोंका फल भी कई तरहका आता है अर्थात् सब ब्राह्मणोंकी एक समान अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थित नहीं आती । इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गण मानने पड़ेंगे । ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र भी जन्मसे ऊँच-नीच माने जाते हैं और अनुकुल-प्रतिकल परिस्थिति भी कई तरहकी आती है। इसलिये गीतामें कहा गया है कि तीनों लोकोंमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो(१८ ।४०) ।

अब जो मनष्येतर योनिवाले पश-पक्षी आदि हैं. उनमें भी ऊँच-नीच माने जाते हैं; जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कता, गधा, सुअर आदि नीच माने जाते हैं। कबतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थित भी एक समान नहीं मिलती । तात्पर्य है कि उर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिवालोमें भी कई तरहके जाति-भेद और परिस्थिति-भेट होते हैं ।

सम्बन्ध-अब भगवान् ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म बताते हैं।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ।।४२ ।

<sup>\*</sup> जैसे परीक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयोंभेंसे किसी विषयमें कम और किसी विषयमें अधिक नंबर मिलते हैं । उन सभी विषयोंके नंबरोंको मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं, उनसे परीक्षाफल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यके किसी विषयमें पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषयमें पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य-पाप होते हैं, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग-अलग विषयोमें सबके पुण्य-पाप समान होते, तो सभीको बरावर अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं । इसलिये समीके पुण्य-पापोंमें अनेक प्रकारका तारतम्य रहता है । यही बात ... विषयमें भी समझनी चाहिये ।

मनका निम्नह करना; इन्द्रियोंको वशमें करना; धर्मपालनके लिए कष्ट सहना; बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोंके अपराधको क्षमा करना; शरीर, मन आदिमें सस्तता रखना; वेद,शास्त्र आदिका ज्ञान होना; यज्ञविधिको अनुभवमें लाना; और परमात्मा, वेद आदिमें आस्तिक भाव रखना—ये सब-के-सब ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं।

पडता । .

व्याख्या—'श्रामः'—मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ लग जाय और जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाय—इस प्रकार मनके निश्रहको 'श्रम' कहते हैं।

'दमः'—जिस इन्द्रियसे जब जो काम करना चाहें, तब वह काम कर लें और जिस इन्द्रियको जब जहाँसे हटाना चाहें, तब वहाँसे हटा लें—इस प्रकार इन्द्रियोंको चशाने करना 'दम' है।

'तपः' — गीतामें शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन आता है (१७ । १४-१६), उस तपको लेते हुए भी यहाँ वास्तवमें 'तप'का अर्थ है — अपने धर्मका पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाय, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना अर्थात् कप्टके आनेपर चित्तमें प्रसन्नताका होना ।

'शौचम्'—अपने मन, सुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिको पांचत्र रखना तथा अपने खान-पान, व्यवहार आदिकी पांचत्रता रखना—इस प्रकार शौचाचार-सदाचारका ठोक पालन करनेका नाम 'शौच' है।

'क्षान्त:'—कोई कितना ही अपमान करे, निन्दा करे, दुःख दे और अपनेमें उसको दण्ड देनेकी योग्यता, वरत, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दण्ड न देकर उसके क्षमा माँग विना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमाः कर देनेका नाम 'क्षान्ति' है।

'आर्जयम्'—शरीर, वाणी आदिके व्यवहारमें सरलता हो और मनमें छल, कपट, छिपाव आदि दुर्माव न हों अर्थात् सीधा-सादापन हो, उसका नाम 'आर्जव' है।

'ज्ञानम्'—वेद, शास्त, पुराण, इतिहास आदिका अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके मार्थोका ठीक तरहसे योध होना तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका योध होना 'जान' है। 'विज्ञानम्'—यज्ञमं सुक्, सुवा आदि वस्तुर्जना किस अवसरपर किस विधिसे प्रयोग करना चाहिये— इसका अर्थात् यज्ञविधिका तथा अनुष्ठात आदिवे विधिका अनुभव कर लेने (अच्छी तरह करके देख लेने)का नाम 'विज्ञान' है।

'आस्तिक्यम्'--परमात्मा, घेदादि शास्त्र, परलोक

आदिका हृदयमें आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यतामें कभी सन्देह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम 'आस्तिक्य' है। 'ब्रह्मकर्म स्वभावजम्'—ये शम, दम आदि ब्राह्मणके स्वभाविक कमें (गुण) हैं अर्थात् इन कमों-(गुणों)-को धारण करनेमें ब्राह्मणको परिश्रम नरीं

जिन ब्राह्मणोमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है, जिनकी वंश-परम्परा परम शुद्ध है और जिनके पूर्वजनकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मणीके लिये ही शम, दम आदि गुण स्वामाविक होते हैं और उनमें किसी गुणके न होनेपर अथवा किसी गुणमें कभी होनेपर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणीके लिये सहज होता है।

पूत करना उन झांहणाका लिप सहज होता है। वार्षे वर्णोंकी रावना गुणोंके तारतप्यसे यो गणो है, इसलिये गुणोंके अनुसार उस-उस वर्णमें ये-वे कर्म स्वामायिक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे धर्म गीण हो जात हैं। जैसे झाझणमें सत्यगुणकी प्रधानता होनेसे उसमें शम, दम आदि कर्म गीण हो जाते हैं और दूसरे वर्णोंमें राजीगुण तथा तमीगुणको प्रधानता होनेसे उन यर्णोंक जीविकयेक कर्म भी रामायिक कर्मोंमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टिसे गीतामें झाइणके समझवक कर्मोंमें जीविकयेक कर्म में रामायिक कर्मोंमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टिसे गीतामें झाइणके समझवक कर्मोंमें जीविकयोक कर्म न कह करके राम, दम आदि कर्म (गुण) हो सहे गये हैं।

सम्बन्ध-अन् शतिनके सामनिक कर्म बारत है।

## शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ।।४३ ।।

शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजाके संचालन आदिकी विशेष चतुरता, युद्धमें कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करनेका भाव—ये सब-के-सब क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं।

व्याख्या—'शौर्यम्'—मनमें अपने धर्मका पालन करनेकी तत्परता हो, धर्ममय युद्ध <sup>\*\*</sup>प्राप्त होनेपर युद्धमें चोट लगने, अङ्ग कट जाने, मर जाने आदिका किश्चमात्र भी भय न हो, घाव होनेपर भी मनमें प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटोपर भी पहले-जैसे ही अन्त-शाल चलाता रहे. इसका नाम 'शौर्य' है ।

'तेज:'—जिस प्रभाव या शक्तिके सामने पापी-दुग्रचारी मनुष्य भी पाप, दुग्रचार करनेमें हिचकते हैं, जिसके सामने लोगोंको मर्यादाविरुद्ध चलनेकी हिम्मत नहीं होती अर्थात् लोग स्वाभाविक ही मर्यादामें चलते हैं, उसका नाम 'तेज' है ।

धृतिः!—विपरीत-से-विपरीत अवस्थामें भी अपने धर्मसे विचलित न होने और शत्रुओके द्वारा धर्म तथा नीतिसे विरुद्ध अनुचित व्यवहारसे सताये जानेपर भी धर्म तथा नीति-विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादामें चलनेका नाम 'धर्ति' है।

'वास्त्रम्'— प्रजापर शासन करनेकी, प्रजाको यथायोग्य व्यवस्थित रखनेको और उसका संचालन करनेकी विशेष योग्यता, चतुर्ग्यका नाम 'दाक्ष्य' है।

'युद्धे चाय्यपलायनम्'—युद्धमें कभी पीठ न दिखाना, मनमें कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना—यह युद्धमें 'अपलायन' है।

'दानम'—क्षत्रियलोग दान करते हैं तो देनेमें हैं, वे क्षात्रकर्म कहलाते हैं।

कमी नहीं रखते, बड़ी उदारतापूर्वक देते हैं । वर्तमानमें दान-पुण्य करनेका स्वभाव वैश्योंमें देखनेमें आता है; परन्तु वैश्य लोग देनेमें कसाकसी करते हैं अर्थात् इतनेसे ही काम चल जाय तो अधिक क्यों दिया जाय—ऐसा द्रव्यका लोभ उनमें रहता है । द्रव्यका लोभ रहनेसे छर्मका पालन करनेमें वाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे साल्विक दान (गीता १७ ।२०) देनेमें कठिनता पड़ती है । परन्तु ध्रत्रियोंमें दानवीरता होती है । इसलिये यहाँ 'दान' शब्द क्षत्रियोंके स्वभावमे आया है।

'ईश्वरभावश्च'—क्षत्रियोंने स्वाभाविक ही शासन करनेकी प्रवृत्ति होती है। लोगोके नीति, धर्म और मर्यादा-विरुद्ध आचरण देखनेपर उनके मनमें स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहें हैं; और उनको नीति, धर्मके अनुसार चलानेकी इच्छा होती है। अपने शासनद्वार सबको अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार चलानेका भाव रहता है। इस ईश्वरभावमें अभिमान नहीं होता;क्योंक क्षत्रियजातिमें

नम्रता, सरलता आदि गुण देखनेमें आते हैं।
'क्षात्रं कर्म स्वभावजम्'—जो मात्र प्रजाकी दुःखोंसे
रक्षा करे, उसका नाम 'क्षत्रिय' है—'क्षतात् त्रायत
हति क्षत्रियः।' उस क्षत्रिक्यं जो स्वामाविक कर्म

\*

सम्बन्ध—अब वैश्य और शद्रके खामाविक कर्म बताते हैं।

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम् ।। ४४ ।।

<sup>\*</sup> अपना युद्ध करनेका विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, पर परिस्थितिवशात् केवल कर्तव्यारूपसे प्राप्त हुआ है, वह 'धर्ममय युद्ध' है ।

खेती करना, गायोंकी रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना—ये सब-के-सब वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं,तथा चारों वर्णों की सेवा करना शृहका भी स्वाभाविक कर्म है.।

व्याख्या—'कृषिगौरक्ष्यवाणिन्यं वैश्यकर्म स्वभायजम्' —खेती करना, गायोंकी रक्षा करना, उनकी वंश-वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना—ये कर्म वंश्यमें स्वाभाविक होते हैं।

शुद्ध व्यापार करनेका तात्पर्य है—जिस देशमें, जिस समय, जिस वस्तुको आवश्यकता हो, लोगोंके हितकी भावनासे उस वस्तुको (जहाँ वह मिलती हो,वहाँसे ला करके) उसी देशमें पहुँचाना, प्रजाको आवश्यक वस्तुओंके अभावकी पूर्ति कैसे हो, वस्तुओंके अभावमे कोई कष्ट न पाये—इस मावसे सच्चाईके साथ यसाओंका वितरण करना।

भगवान् श्रीकृष्ण (नन्दवावाको लेकर) अपनेको वैरय ही मानते हैं \* ! इसितये उन्होंने स्वयं गायों और वरण्डोंको चराया । मनु महाराजने वैरय-वृतिमें 'पशूनां रक्षणम्' (मनुस्मृति १ ! ९०) (पशुओंको स्था करना) कहा है, पर यहाँ भगवान् (उपर्युक्त प्रदेशे) अपने जाति-भाइयोंसे मानो यह कहते हैं कि तुमलोग सब पशुओंका पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम-से-कम गायोंका पालन और उनकी रक्षा जरूर करना । गायोंको यृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परनु उनकी रक्षा जरूर करना, विससे हमारा गोधम घट न जाय । इसितये वैरय-समाजको चाहिये कि वह गायोंकी रक्षामें अपना तन-मन-धन लगा दे, उनकी रक्षा करनेमें अपनी शक्ति बयाकर न रही ।

गोरक्षा-सम्बन्धी विशेष बात

मनुष्यंके लिये गाय सब दृष्टियोंसे पालनीय है। गायसे अर्थ, धर्म, कम और मोक्ष— इन चार्ये पुरुषायोंकी सिद्धि होती है। आजके अर्थप्रधान युगमें तो गाय अत्यन्त हो उपयोगी है। गोपालन से, गायके दूध, भी, गोयर आदिसे धनकी वृद्धि होती है। हमस्य

देश कृषिप्रधान है । अतः यहाँ खेतीमें जितनी प्रधानता बैलोंको है, उतनी प्रधानता अन्य किसीको भी नहीं है। भैसेके द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेतीन जितना काम बैल करसकता है, उतना भैसा नहीं कर सकता । भैसा बलवान तो होता है, पर यह धुप सहन नहीं कर सकता । धूपमें चलनेसे वह जीभ निकाल देता है, जब कि बैल धपमें भी चलता रहता है। कारण कि भैसेमें सास्विक बल नहीं होता. जब कि बैलमें सात्विक बल होता है। बैलोंकी अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं । ऐसे ही उँट से भी खेतीकी जाती है, पर ऊँट भैंसेसे भी कम होते हैं और बहुत मेंहगे होते हैं। खेती करनेवाला हरेक आदमी कैंट नहीं खरीद सकता । आजकल अच्छे-अच्छे जवान बैल मारे जानेके कारण बैल भी महरो हो गये है. तो भी वे ऊँट-जितने मेंहगे नहीं है। यदि घएंने गायें रखी जायें तो बैल घरोंमें ही पैदा हो जाते हैं. खरीदने नहीं पड़ते । विदेशी गायोंके जो बैल होते है, वे खेतीमें काम नहीं आ सकते; क्योंकि उनके कंधे न होनेसे उनपर जुआ नहीं रखा जा सकता।

गाय पवित्र होती है। उसके शरीसक स्पर्ध करनेवाली हवा भी पवित्र होती है।गायके गोयर-गोमूर भी पवित्र होती है।गायके गोयर-गोमूर भी पवित्र होते हैं। गोयरसे लिपे हुए पर्धम प्लेग, हैजा आदि भयंकर बोमारियों नहीं आतीं। इसके सिवाय सुद्धके समय गोवरसे लिपे हुए मक्श्लीप बमका उतना असर नहीं होता, जितना सीनेण्ट आदिसे बने हुए मक्श्लीपर होता है।गोयरमें जहर टॉर्गपनेकी विशेष शांतिक होती है। काशीमें कोई व्यक्ति सीप काटनेसे मर गया। लोग उसकी दाह-किया अनीके लिये उसको गंगाके किनारे ले गये। वहाँपर एक सामु रहते थे। उन्होंने पूछा कि इस व्यक्तिओं करा हुआ? लोगोंने कहा कि यह सीप करटनेसे मर्छ है।

कृषिवाणिज्यगोरक्षं कुर्सादं तुर्वमुच्यते । वार्तां चतुर्विया तत्र वयं गोवृत्तयोऽनित्तम् । ।

<sup>&#</sup>x27;वैत्योकी बार्तावृति चार प्रकारकी है—कृषि, बाजित्य, गोरशा और ब्याब होना । हरलीग का चारोमीरे केवल गोपालर ही सदाने कार्र आये हैं।

गोबर ले आओ । गोबर लाया गया । साधुने उस व्यक्तिकी नासिकाको छोड़कर उसके पूरे शारीरमें (नीचे-ऊपर) गोबरका लेप कर दिया । आधे घण्टेके

साधुने कहा कि यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका

बाद गोबरका फिर दूसरा लेप किया । इससे उस व्यक्तिके श्वास चलने लगे और वह जी उठा । हृदयके रोगोंको दूर करनेके लिये गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ीका गोमुत्र रोज तोला-दो तोला पीनेसे पेटके रोग दूर हो जाते हैं। एक सन्तको दमाकी

शिकायत थी, उनको गोमूत्र-सेवनसे बहुत फायदा हुआ है। आजकल तो गोबर और गोमुत्रसे अनेक रोगोंकी दबाइयाँ बनायी जा रही हैं। गोबरसे गैस भी बनने लगी है।

खेतोंमें गोबर-गोमूत्रकी खादसे जो अत्र पैदा होता है, वह भी पवित्र होता है । खेतोंमें गायोंके रहनेसे, गोबर और गोमूत्रसे जमीनकी जैसी पृष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादोंसे नहीं होती । जैसे, एक बार अंगुरकी खेती करनेवालेने बताया कि गोवरको खाद डालनेसे अंगूरके गुच्छे जितने बड़े-बड़े होते हैं, उतने विदेशी खाद डालनेसे नहीं होते ! विदेशी खाद डालनेसे कुछ ही वर्पेमिं जमीन खराब हो जाती है अर्थात् उसकी उपलाऊ-शक्ति नष्ट हो जाती है । परन्तु गोबर-गोमूत्रसं जमीनकी उपजाऊ-शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। विदेशोंमें रासायनिक खादसे बहुत-से खेत खराब हो गये है,जिन्हें उपजाऊ

बनानेके लिये वे लोग भारतसे गोवर मँगवा रहे हैं और भारतसे गोबरके जहाज भरकर विदेशोंमें जा रहे हैं। हमारे देशको गायें सौम्य और सात्त्विक होती हैं ! अतः उनका दूध भी सात्त्विक होता है, जिसको

पीनेसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शान्त, सौम्य होता है। विदेशों गायोंका दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायोंने गुस्सा बहुत होता है । अतः उनका दूष पीनेसे मनुष्यका स्वभाव क्रूर होता है। भैंसका दूष भी ज्यादा होता है, पर वह दूघ सात्विक नहीं होता । उससे सास्विक बल नहीं आता । सैनिकोंके <sup>घोड़ोंको</sup> गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे वे

<sup>मोड़े</sup> वहुत तेज होते हैं । एक बार सैनिकोंने परीक्षाके

लिये कुछ घोड़ोंको भैंसका दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गये। परन्तु जब नदी पार करनेका काम पड़ा तो वे घोड़े पानीमें बैठ गये । भैंस पानीमें बैठा करती है: अतः वही स्वभाव घोडोंमें भी आ गया । ऊँटनीका दूध भी निकलता है, पर उस दूधका दही, मक्खन होता ही नहीं । उसका दूध तामसी होनेसे दुर्गति देनेवाला होता है । स्मृतियोंमें ऊँट, कृता, गधा आदिको अस्पुश्य बताया गया है।

सम्पूर्ण धार्मिक कार्येमिं गायकी मुख्यता है।

जातकर्म, चुड़ाकर्म, उपनयन आदि सोलह संस्कारोमें गायका, उसके दूध, घी, गोबर आदिका विशेष सम्बन्ध रहता है। गायके घीसे ही यज्ञ किया जाता है। स्थान-शद्धिके लिये गोबरका ही चौका लगाया जाता है । श्राद्ध-कर्ममें गायके दूधकी खीर बनायी जाती है। नरकोंसे बचनेके लिये गोदान किया जाता है। धार्मिक कुत्योंमें 'पञ्चगव्य' काममें लाया जाता है, जो गायके दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र—इन पाँचोंसे बनता है ।

कामनापूर्तिके लिये किये जानेवाले यज्ञोंमें गायका घी आदि काममे आता है । रघवंशके चलनेमें गायकी ही प्रधानता थी । पौष्टिक, वीर्यवर्धक चीजोंमें भी गायके दूध और घीका मुख्य स्थान है। निष्कामभावसे गायको सेवा करनेसे मक्ति होती है । गायकी सेवा करनेमात्रसे अन्तःकरण निर्मल होता है। भगवान् श्रीकृष्णने भी बिना जूतीके गोचारणकी लीला की थी, इसलिये उनका नाम 'गोपाल' यड़ा । प्राचीनकालमें ऋषिलोग वनमें रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे । गायके दूध, घीसे उनकी बृद्धि प्रखर, विलक्षण होती थी, जिससे ने बड़े-बड़े प्रन्योंकी रचना किया करते थे। आजकल तो उन प्रन्थोंको ठीक-ठीक समझनेवाले भी कम हैं । गायके दूध-धीसे वे दीर्घायु होते थे । इसलिये गायके घीका एक नाम 'आयु' भी है। बड़े-बड़े राजालोग भी उन ऋषियेंकि

गोरक्षाके लिये बलिदान करनेवालोंकी कथाओंसे इतिहास, पुराण भरे पड़े हैं । बड़े भारी है कि आज हमारे देशमें ,पैसीके

पास आते थे और उनकी सलाहसे राज्य चलाते थे ।

हजारोंकी संख्यामें गायोंकी हत्या की जा रही है !अगर इसी तरह गो-हत्या चलती रही तो एक समय गो-वंश समाप्त हो जायगा । जव गायें नहीं रहेंगी, तब क्या दशा होगी, कितनी आफर्ते आयेंगी—इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । जब गायें खत्म हो जायंगी,तब गोबर नहीं रहेगा और गोबरकी खाद न रहनेसे जमीन भी उपजाक नहीं रहेगी । जमीनके उपजाऊ न रहनेसे खेती कैसे होगी ? खेती न होनेसे अत्र तथा वस (कपास) कैसे मिलेगा? लोगोंको शरीर-निर्वाहके लिये अन्न-जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जायगा । गाय और उसके दूध ,घी, गोवर आदिके न रहनेसे प्रजा बहुत दुःखी हो जायगी । गोधनके अभावमें देश पराधीन और दुर्वल हो जायगा । वर्तमानमें भी अकाल, अनावृष्टि, भूकम्प,आपसी कलह आदिके होनेमें गायोंकी हत्या मुख्य कारण है । अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोंकी रक्षा करना. उनको कल्लखानामें जानेसे रोकना हमारा परम कर्तव्य है ।

गायोंकी रक्षाके लिये माई-बहतेंको चाहिये कि वे गायोंका पालन करें, उनको अपने घरोमें रखें । गायका ही दूध-धी खायें, भैस आदिका नहीं । घरोंमें गोवर-गैसका प्रयोग क्रिया जाय । गायोंकी रक्षाके उद्देश्यसे ही गोशालाएँ बनायी जाये. दघके उद्देश्यसे नहीं । जितनी गोचर-भूमियाँ हैं, उनकी रक्षा की जाय तथा सरकारसे और गांचर-भूमियाँ छुड़ाई जायै। सरकारकी गोहत्या-नीतिका विरोध किया जाय और सरकारसे अनुरोध किया जाय कि वह देशकी रक्षाके लिये पूरे देशमें तत्काल पूर्णरूपसे गोहत्या यन्द करे ।

'परिवर्णात्मकं कर्म शहस्यापि स्वभावजम्'—चारी वर्णीकी सेवा करना, सेवाकी सामग्री तैयार करना और चारों वर्णीक कार्योंमें कोई बाधा, अड्चन न आये सत्रको सद्य-आराम हो-इस भावते अपनी युद्धि, योग्यता, सलके द्वारा सबकी सेवा करना शूद्रका स्वामायिक कर्म है।

यहाँ एक राह्या पैदा होतो है कि भगवान्ते चार्पे क्पेंदिसी उत्पत्तिमें सत्य, रज और तम—इन टीन गुलोको बारण बताया । उसमें त्योगुलको प्रधानतामे

karatakatakan pangan शदको उत्पत्ति वतायी और गीतामें जहाँ तमोगगका वर्णन हुआ है, वहाँपर उसके अज्ञान, प्रमाद आलख, निदा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह—ये सात अवग्र वताये हैं (गीता १४ । ८; १३ । १७) । अतः ऐसे तमोगुणकी प्रधानतावाले शुद्रसे सेवा कैसे होगी? क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदिमें पड़ा रहेगा हो सेवा कैसे कर सकेगा? सेवा बहुत ऊँच दर्बेकी चीज है। ऐसे ऊँचे कर्मका भगवानने शदके लिये कैसे विधान किया ?

यदि इस शङ्कापर गुणोंकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो गीतामें आया है कि सत्वगुणवाले कैंचे लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणवाले मरकर पीछे मध्यलोक अर्थात् मृत्युलोकमें जाते हैं और तमोगुणवाले अधोर्गातमें जाते हैं (गीता १४ । १८) । इसमें भी वासवमें देखा जाय तो रजोगुणके बढ़नेपर जो मरता है, यह कर्मप्रधान मन्थ्ययोनिर्मे जन्म लेता है-- रजिस प्रलप गर्वा कर्मसङ्खिषु जायते'. (गीता १४ । १५) । इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यमात्र रज प्रधान (रजोगुणको प्रधानतावाला) है। रजःप्रधानवालोंमें जो सालिक, राजस और तामस-तीन मुण होते हैं, उन तीनों गणोंसे ही चारों वर्णोंकी रचना की गयी है। इसलिये कर्य करना सबमें मख्य होता है और इसीको सेका मनुष्योंको कर्मयोनि कहा गया है तथा गोनाने भी चारों वर्णोंक कमेंकि लिये 'स्वभावज कर्म', 'स्वभावनियन कमें' आदि पद आपे हैं। अतः शृहका परिवर्ष अर्थात सेवा करना 'स्वमायज कर्म' है, जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता ।

मनुष्यमात्र कर्मयोनि होनेपर भी ब्राह्मण, शतिय और वेश्यमें विवेक-विवासका विशेष साग्तम्य रहती है और शुद्धि भी रहती है; परना शहरों मोहसी प्रधानता रहनेमे उसमें जिवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टिसे शुद्रके सेवा-कर्ममें विशेकको प्रधानता न होकर आजायालनकी प्रधानता रहती है—'अग्या मम न सुमाहिव सेवा'(मानम २'।३०१ ।२)। इमित्रि चारी वर्णों से आजांके अनुमार सेवा करना, सुरा-सुविधा ज्य देना शुक्रके लिए स्थापादिक होता 🖣 । 🕆

राईक कर्म परिवर्शनक अर्थात् संज्ञासस्य रोते

है। उनके शारिरिक, सामाजिक, नागरिक, प्रामणिक तब 'कर्मयोग' हो जाता है, और उन्हों कर्मोंसे सब संसारमें आदि सब-के-सब कर्म ठीक तरहसे सम्पन्न होते हैं, व्यापक परमात्माका पूजन करता है अथवा भगवत्परायण जिनसे चारों हो वर्णोंके जीवन-निर्वाहके लिये होकर केवल भगवत्सम्बन्धी कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग, सुख-सुविध्र, अनुकूलता और आवश्यकताकी पूर्वि व्याप्य आदि) करता है, तब वह 'भक्तियोग' हो जाता है। प्रिप्त प्रकृतियोग स्वाप्य स्वाप

#### खाभाविक कर्मोंका तात्पर्य

चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति—दोनोंका स्वभाव भित्र-भित्र है । चेतन खाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तनरहित है और प्रकृति स्वामाविक हो विकारी अर्थात् परिवर्तनशील है । अतः इन दोनोंका स्वभाव मित्र-भित्र होनेसे इनका सम्बन्ध खाभाविक नहीं है: किंतु चेतनने प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर उस सम्बन्धको सद्भावना कर ली है अर्थात् 'सम्बन्ध है' ऐसा मान लिया है । इसीको गुणोंका सङ्ग कहते हैं, जो जीवात्माके अच्छी-बरी योनियोंमें जन लेनेका कारण है—'कारणं गुणसङ्घोऽस्य सदसद्योनिजन्पस' (गीता १३ । २१) । इस सङ्गके कारण, गुणोंके तारतम्यसे जीवका ब्राह्मणादि वर्णमें जन्म होता है । गुणोंके तारतम्यसे जिस वर्णमें जन्म होता है. उन <sup>गुणोंके</sup> अनुसार ही उस वर्णके कर्म स्वाभाविक, सहज होते हैं; जैसे—ब्राह्मणके लिये शम, दम आदि; क्षत्रियके लिये शौर्य, तेज आदि; वैश्यके लिये खेती, गौरक्षा आदि और शूड़के लिये सेवा—ये कर्म स्वतः-स्वाभाविक होते हैं । तात्पर्य है कि चारों वर्णोंको इन कमीको करनेमें परिश्रम नहीं होता; क्योंकि गुणोंके अनुसार स्वभाव और स्वभावके अनुसार उनके लिये कर्मोंका विधान है । इसलिये इन क्मोंमें उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है । मनुष्य इन स्वामाविक कर्मीको जब अपने लिये अर्थात् अपने स्वार्थ, भोग और आरामके लिये करता है. तब वह उन कमोंसे बँध जाता है । जब उन्हीं कर्मोंको स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके निष्कामभावपूर्वक संसारके हितके लिये करता है,

तव 'कर्मयोग' हो जाता है, और उन्हों कर्मोंसे सब् संसारमें व्यापक परमात्माका पूजन करता है अथवा भगवतपरावण होकर केवल भगवत्माव्यों कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि) करता है, तव वह 'भिक्तयोग' हो जाता है। फिर प्रकृतिके गुणोंका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर केवल एक परमात्मतत्त्व हो रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुषके स्वरूपकी स्वतःसिद्ध स्वतन्त्रता, अखण्डता, निर्विकारताको अनुभृति रह जाती है। ऐसा होनेपर भी उसके शरीर, मन, बुद्ध और इन्द्रियोंके द्वारा अपने-अपने वर्ण, आश्रमको मर्यादाके अनुसार निर्दिपतापूर्वक शास्त्रविद्वित कर्म स्वभाविक होते हैं, जो कि संसारमात्रके लिये आदर्श होते हैं। प्रभुकी तरफ अकृष्ट होनेसे प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनन्त आनन्दस्वरूप है।

#### जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ?

ऊँच-नीच योनियोमें जितने भी शरीर मिलते हैं। वे सब गुण और कर्मके अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्मके अनुसार ही मनुष्यका जन्म होता है; इसलिये मनुष्यको जाति जन्मसे ही मानी जाती है। अतः स्थूलशरीरकी दृष्टिसे विवाह, भोजन आदि कर्म जन्मकी प्रधानतासे ही करने चाहिये अर्थात् अपनी जाति या वर्णके अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिये।

दूसरों वात, जिस प्राणीका सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदिका उद्देश्य रहता है, उसके लिये वर्णके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना और वर्णकी मर्यादामे चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्णकी मर्यादामें नहीं चलता, तो उसका पतन हो जाता है \*। परनु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसारके भोग आदि नहीं, उसके लिये सस्सङ्ग,

<sup>\*</sup> आधारहीनं न पुनन्ति वेदा यदप्यधीताः सह पर्दाभाक्षेः।
- क्रन्दांसेनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीई शकुत्ता इव जातपक्षः।।(यसिष्ठस्पृनि)
'गिश्ता, करम्, निरुत्त, छन्द, खाकरण और ज्योतिय—इन छहाँ अङ्गोसिहत अध्ययन किये हुए वेद भी
आजारहीन पुरक्को पवित्र नहीं करते। पंद्य चैदा होनेयर पक्षी जैसे अपने घोंसलेको छोड़ देता है, ऐसे ही
पृत्रुतमयमें आचारहीन परुष्कों वेद छोड़ देते हैं।'

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार-विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणीके पारमार्थिक भाव, आचरण आदिकी मुख्यता है, जाति या वर्णकी नहीं।

तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्माकी प्राप्तिका है, वह भगवत्सम्बन्धी कार्योंको मुख्यतासे करते हए भी वर्ण-आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंको पजन-चद्धिसे केवल भगवत्त्रीत्पर्थ ही करता है। आगे छियालीसर्वे श्लोकमें भगवानने बडी श्रेष्ठ

बात बतायों है कि जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका ही लक्ष्य रखकर, उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन-रूपमे अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जायें । इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवता, असुर, पश्, पक्षी आदिका स्वतः अधिकार नहीं है: परन्तु उनके लिये भी परमात्माकी तरफसे निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्माका अंश होनेसे परमात्माकी प्राप्तिके सभी अधिकारी हैं । प्राणिमात्रका भगवान्पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपसके य्यवहारमें अर्थात रोटी, बेटी और शरीर आदिके साथ चर्ताव करनेमें तो 'जन्म'की प्रधानता है और परमात्माकी प्राप्तिमें भाव, विवेक और 'कर्म' की प्रधानता है। इसी आशयको लेकर भागवतकारने कहा है कि जिस मनुष्यके वर्णको बतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी दसी वर्णका समझ लेना चाहिये \* । अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणके डाम-दम आदि जितने लक्षण है. वे लक्षण या गुण स्वामाविक ही किसीमें हों तो जन्ममात्रमे नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिये । ऐसे ही महामारतमें युधिष्टर और नहुनके संवादमें आया है कि जो शुद्र आवरणोंने ग्रेष्ठ है उस शदको शद नहीं मानना चाहिये और जो ब्राह्म ब्राह्मणोचित कर्मोंसे रहित है, उस ब्राह्मणको ब्राह्म नहीं मानना चाहिये † अर्थात् वहाँ कर्मोंकी ही प्रधानत ली गयी है, जन्मकी नहीं। शास्त्रोंमें जो ऐसे वचन आते हैं, उन सबर

तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्णवाला साधारण-सं-साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकत है, इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है। इतना ह नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, दम आहि जो सामान्य धर्म हैं, उनका साङ्गोपाई पालन करते हुआ अपनी श्रेष्ठताको प्रकृट कर सकता है। जन तो पूर्वकर्मोंक अनुसार हुआ है, इसमें यह बेबरा क्या कर सकता है ? परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) रहकर भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है। उस नयी उन्नतिमें प्रोत्साहित करनेके लिये ही शाख-यचनोंक आशय मालुम देता है कि नीच वर्णवाला भी नयी उन्नति करनेमें हिम्मत न हारे । जो ऊँचे वर्णनाला होकर भी वर्णीचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णीचित काम करनेके लिय शास्त्रोमें प्रोत्साहित किया है जैसे--

'ब्राह्मणस्य हि देहोऽये शुद्रकामाय नेप्यते ।' (श्रीमद्रा॰११ । १७ । ४२)

जिन ब्राह्मणोंका स्तान-पान, आचरण सर्वया प्रष्ट है, उन ग्राह्मणोंका वचनमात्रसे भी आदर नहीं *मन्स* चाहिये---ऐसा स्मृतिमें आया है (मन्॰ ४।३०, १९२)। पत्न जिनके आचरण श्रेष्ट हैं, जो भगवानुके भक्त है, उन बाह्यणोंकी भागवन आदि पुराणींने और महाभारत, रामावण आदि इतिहास-प्रन्थोंमें बहुत महिमा गायी गयी है।

भगवानक मक्त चाहे कितनी ही नीची खरिया क्यों न हो, यह मितन्हीन विद्वान् माहाणसे श्रेष्ठ है ‡ 🗓 ...

जुरुषुः सग्रुगर्पा

<sup>\*</sup> यहा यत्सहार्य प्रोतं एंसो वर्णामिध्यक्रकम् । यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत् ।। (भीपदान्त १११ ।३५)

<sup>†</sup>श्रुते तु घट धयेल्लस्म द्विते तच्च न विचते । न वै शूने धवेल्क्न्ने ब्राह्मणी न च ब्राह्मण: ।। प्रजैतस्तरूपने सर्प वृत्ते स ब्राह्मणः सुतः । प्रजैतव्र प्रचेत् सर्प ते ब्राह्मिति निर्दिति ।।

<sup>(</sup>महासारत, वनपर्व १८० । २५-२६) यन्त्रिय वनिर्ि भाग ‡(१) आहे गरीयान् इसार्च्यान

 ब्राह्मणको विराट्रूप भगवान्का मुख, क्षत्रियको हाय, वैश्यको ऊरु (मध्यभाग) और शद्रको पैर बताया गया है । ब्राह्मणको मख बतानेका तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इसलिये चारों वर्णीको पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना—यह

मुखका ही काम है । इस दृष्टिसे ब्राह्मण ऊँचे माने गये । क्षत्रियको हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों वर्णीकी शत्रुओंसे रक्षा करते हैं । रक्षा करना मुख्यरूपसे हाथोंका हो काम है: जैसे-शरीरमें फोडा-फंसी आदि रो जाय तो हाथोंसे ही रक्षा की जाती है: शरीरपर चोट आती हो तो रक्षाके लिये हाथ ही आड देते हैं, और अपनी रक्षाके लिये दूसरोंपर हाथोंसे ही चोट पहुँचायी जातो है; आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाय ही टिकते हैं । इसलिये क्षत्रिय हाथ हो गये । अग्रजकता फैल जानेपर तो जन, धन आदिकी रक्षा करना चारों वणींका धर्म हो जाता है।

वैश्यको मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे <sup>पेटमें</sup> अत्र, जल. औपघ आदि डाले जाते हैं तो

उनसे शरीरके सम्पूर्ण अवयवोंको खुराक मिलती है और सभी अवयव पृष्ट होते हैं, ऐसे ही वस्तओंका संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस चीजकी कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाको किसी चीजका अभाव न होने देना वैश्यका काम है। घेटमें अन-जलका संग्रह सब शरीरके लिये होता है और साथमें पेटको भी पृष्टि मिल जाती है; क्योंकि मनुष्य केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता । ऐसे ही वैश्य केवल दूसरोंके लिये ही संग्रह करे, केवल अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मण आदिको दान देता है. क्षत्रियोंको टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शद्रोंको मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है । यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि,

गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा ? शदको चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीरको उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा चरणोंसे ही होती है, ऐसे ही सेवाके आधारपर ही चारों वर्ण चलते हैं । शद्र अपने सेवा-कर्मके हारा

(श्रीमद्धाः ३ १३३ १७)

<sup>&#</sup>x27;अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीभके अप्रभागपर आपका नाम विराजता है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्घम्नान, सदाचारका पालन और घेदाध्ययन—सय कुछ का लिया।

<sup>(</sup>२) विप्राद् द्वियङ्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् । तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भरिमानः ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्धाः ७ । ९।१०)

<sup>&#</sup>x27;मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राहाण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो ती वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, बचन, कर्म, धन और प्राणोंको भगवान्के अर्पण कर दिया है; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पश्चित्र कर देता है; परन्तु बङ्ग्यनका अभिमान रखनेवाला भगविद्वमुख बाह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।'

<sup>(</sup>३) चाण्डालोऽपि मुनेः श्रेष्ठो विष्णुमक्तिपरायणः । विष्णुमक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि श्वपचोऽधमः ।।

हिरिभक्तिमें लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ है, और हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम है ।' (४) अवैष्णवाद द्विजाद विप्र चाण्डालो वैष्णवो वरः । सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं प्रमेत् । । (ब्रह्मवैवर्त-, ब्रहा- ११ । ३९)

<sup>&#</sup>x27;अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने क्युगणोंसहित भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णय ब्राह्मण नरकमें पड़ता है।'

<sup>(</sup>५) न शूद्ध भगवद्धका वित्रा भागवताः स्ताः । सर्ववर्णेषु ते शूद्धा ये इप्रका जनाईने ।।

यदि भगवद्धक शूद्र है तो वह शूद्र नहीं, परमधेष्ठ ब्राह्मण है । वास्तवमें सभी वर्णोमें शूद्र वह है, जो भगवान्की भक्तिसे रहित है।'

खाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कोर्तन, परस्पर विचार-विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धों काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणीके पारमार्थिक भाव, आचरण आदिकी मुख्यता है, जाति या वर्णकी नहीं।

तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्पाकी प्राप्तिका है, वह भगवत्सम्बर्गा कार्योंको मुख्यतासे करते हुए भी वर्ण-आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंको पूजन-युद्धिसे केवल भगवत्प्रीत्यर्थ ही करता है।

आगे छियालीमवें श्लोकमें भगवानने वडी श्रेष्ठ बात बतायी है कि जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका ही लक्ष्य रखकर, उसके प्रीत्पर्थ ही पूजन-रूपमे अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जायँ । इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदिका स्वतः अधिकार नहीं है; परन्तु ठनके लिये भी परमात्माकी तरफसे निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्माका अंश होनेसे परमात्माकी प्राप्तिके सभी अधिकारी हैं । प्राणिमात्रका भगवानुपर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपसके व्यवहारमें अर्थात् रोटी, बेटी और शरीर आदिके साथ वर्ताव करनेमें तो 'जन्म'की प्रधानता है और परमात्माकी प्राप्तिमें भाव, विवेक और 'कर्म' की प्रधानता है। इसी आरायको लेकर भागवतकारने कहा है कि जिस मनुष्यके वर्णको वतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी ठसी वर्णका समझ लेना चाहिये <sup>\*</sup> । अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणके अम-दम आदि जितने लक्षण हैं. वे लक्षण या गुण स्वामाविक ही किसीमें हों तो जन्ममात्रसे नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिये । ऐसे ही महाभारतमें युधिष्टिर और नहुपके

सर संवादमें आया है कि जो शूद्र आंवरणोर्मे श्रेष्ठ है, होते उस शूद्रको शूद्र नहीं मानना चाहिये और जो ब्राह्मण कि ब्राह्मणोचित कमोंसे रहित है, उस ब्राह्मणको ब्राह्मण ति नहीं मानना चाहिये † अर्थात् वहाँ कमोंकी ही प्रधानता ली गयी है, जन्मकी नहीं।

शास्त्रोंमें जो ऐसे वचन आते हैं, उन सबका तात्पर्य है कि कोई भी भीच वर्णवाला साधारण-से-साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म हैं, उनका साङ्गोपाङ्ग पालन करता. हुआ अपनी श्रेष्ठताको प्रकट कर सकता है। जन तो पूर्वकर्मीक अनुसार हुआ है, इसमें वह बंचार क्या कर सकता है ? परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) रहकर भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है। उस नयी उन्नतिमें प्रोत्साहित करनेके लिये ही शास्त्र-वचनींक आशय मालम देता है कि नीच वर्णवाला भी नयी उत्रति करनेमें हिम्मत न हारे । जो ऊँचे वर्णवाला होकर भी वर्णीचित काम नहीं करता, उसको मी अपने वर्णेचित काम करनेके लिये शास्त्रोंमें प्रोत्साहित किया है: जैसे---

'ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेय्यते ।' (श्रीमद्या॰११ । १७ ।४२)

जिन ब्राह्मणोका खान-पान, आवरण सर्वया प्रष्ट है, उन ब्राह्मणोका बचनपात्रसे भी आदर नहीं करना चाहिये—ऐसा स्मृतिमें आया है (मनु॰ ४।३०,१९२)। परन्तु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान्के भक्त हैं, उन ब्राह्मणोकी भगवत आदि पुरणोमें और महाभारत, यांचण आदि इतिहास-प्रन्थोंने बहुत महिमा गांची गर्वी है।

भगवान्का भक्त चाहे कितनी ही नीची जातिका क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान् ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है ‡ ।

<sup>\*</sup> यस्य यस्त्रक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णामिक्यञ्चकम् । यद्य्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैय विनिर्दिशेत् ।। (श्रीमद्रार्थः । ११ । ३५ )

<sup>†</sup>शृद्रे तु यद् घवेल्लक्ष्म द्विने तच्च न विद्यते । न वै शृद्रो घवेळ्ट्रो ब्राह्मणी न च ब्राह्मणः १। यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्पृतः । यत्रैतग्र भवेत् सर्प तं शृद्धमिति निर्दिनेत् । (महाभारत, वनपर्व १८० १२५-२६)

<sup>‡(</sup>१) अहे. वत इपयोजी गरीयान् यञ्चामे वती नाम तुम्मम्। तेपुलपत्ते शुद्धः सञ्चतर्याः ब्रह्मनुजुर्नम गुणति ये ते।

ब्राह्मणको विराट्रूप भगवानुका मुख, क्षत्रियको उनसे शरीरके सम्पूर्ण अवयवोंको खुराक मिलतो है हाय, वैश्यको कर (मध्यभाग) और शहको पैर और सभी अवयव पष्ट होते हैं. ऐसे ही वस्तओंका वताया गया है । ब्राह्मणको मुख बतानेका तात्पर्य है संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस कि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इसलिये चारों वर्णीको चीजकी कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाको किसी चीजका पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना---यह अभाव न होने देना वैश्यका काम है। पेटमें मुखका ही काम है । इस दृष्टिसे ब्राह्मण ऊँचे माने गये । अन्न-जलका संग्रह सब शरीरके लिये होता है और क्षत्रियको हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों

वर्णोंकी शत्रओंसे रक्षा करते हैं । रक्षा करना मख्यरूपसे हार्थोंका ही काम है; जैसे-शरीरमें फोडा-फंसी आदि हो जाय तो हाथोंसे हो रक्षा की जाती है; शरीरपर चोट आती हो तो रक्षाके लिये हाथ ही आड़ देते है, और अपनी रक्षाके लिये दूसरोंपर हाथोंसे ही चोट पहुँचायो जाती है: आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं । इसलिये क्षत्रिय हाथ हो गये । अग्रजकता फैल जानेपर तो जन, धन आदिकी रक्षा

करना चारों वणोंका धर्म हो जाता है।

वैश्यको मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे <sup>पेटमें</sup> अत्र. जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो

साथमें पेटको भी पृष्टि मिल जाती है: क्योंकि मनप्य केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता । ऐसे ही वैश्य केवल दसरोके लिये ही संग्रह करे, केवल अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मण आदिको दान देता है. क्षत्रियोंको टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शहोंको मेहनताना देता है । इस प्रकार वह सबका पालन करता है । यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कपि,

गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा? शदको चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीरको उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा

चरणोंसे ही होती है, ऐसे ही सेवाके आधारपर ही चारों वर्ण चलते हैं । शुद्र अपने सेवा-कर्मके द्रारा

(श्रीमद्धाः ३ । ३३ । ७)

(२) विप्राद द्विषद्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाळ्डवपर्व वरिष्ठम् ।

भन्ये तटर्पितधनोवस्रनेहितार्थप्राणे पुनाति स कुलं न त भूरिमानः ।। (श्रीमद्भा॰ ७ । ९।१०)

'मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, बचन, कर्म, धन और प्राणींको धगवान्के अर्पण कर दिया है; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है; परन्तु बङ्ग्पनका अभिमान रखनेवाला भगवद्विमुख बाह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।'

(३) चाण्डालोऽपि मृतेः श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः । विष्णुभक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि श्रपसोऽधमः ।। (पटमपराण)

'हरिभक्तिमें लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ है, और हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम है ।' (४) अवैष्णवाद द्विजाद विप्र चाण्डालो वैष्णवो यरः । सगणः श्रपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत् ।। (ब्रह्मवैवर्त-, ब्रह्म- ११ । ३९)

'अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोसहित भव-बन्धनसे कि हो जाता है और वह अवैष्णव झाहाण नरकमें पड़ता है।'

(५) न शुद्धा भगवद्भक्ता वित्रा भागवताः स्पृताः। सर्ववर्णेषु ते शूद्धा ये क्रमका जनादने।।

यदि भगवद्भता शुद्ध है तो यह शुद्ध नहीं, परमभेष्ठ ब्राह्मण है । वास्तवमें सभी वर्णीमें शुद्ध वह है, जो मगवान्की भक्तिसे रहित है।

<sup>&#</sup>x27;अहे ! यह घाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीभके अक्षभागपर आपका नाम विराजता है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं. उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदावारका पालन और वेदाध्ययन—संय कुछ कर लिया।'

सवके आवश्यक कार्योंकी पूर्ति करता हैं।

उपर्युक्त विवेचनमें एक ध्यान देनेकी बात है कि गीतामें चारों वर्णीक उन स्वामाविक कर्मोंका वर्णन है, जो कर्म स्वतः होते हैं अर्थात् उनको करनेमें अधिक परिश्रम नहीं पड़ता । चारों वर्णीक तिमें और भी दूसरे कर्मोंका विधान है, उनको स्मृति-प्रन्थोंमें देखना चाहिये और उनके अनुसार अपने आचरण

बनाने चाहिये (गीता १६ । २४) । वर्तमानमें चारों वर्णोमें गड़बड़ी आ जानेपर भी यदि चारों वर्णोंके समुदायोंको इकट्ठा करके अलग-अलग समुदायमें देखा जाय तो ब्राह्मण-समुदायमें शम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । क्षत्रिय-समुदायमें शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, वैश्य और शुद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे। वैश्य-समुदायमें व्यापार करना, धनका उपार्जन करना, धनको पचाना (धनका भभका ऊपरसे न दीर्खने देना) आदि गण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शृद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । शृद्र-समुदायमें सेवा करनेकी प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी, उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-समुदायमें नहीं मिलेगी । तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादारहित और उच्छद्धल होनेपर भी उनके खमावज कर्म उनके समुदायोंमें विशेषतासे देखनेमें आते हैं अर्थात् यह चीज व्यक्तिगत न दीखकर समुदायगत देखनेमें आती है ।

जो लोग पाएउके गहुँ रहसको नहीं जानते, वे कह देते हैं कि ब्राह्मणीक हाथमें करनम रही, इसलिये उन्होंने 'ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं' ऐसा लिखकर ब्राह्मणोको सर्वोच्च कह दिया । जिनके पास ग्रन्थ था, उन्होंने ब्राह्मणोसे कहां—क्यों महाएज! हमलोग कुछ नहीं है ब्या ? तो ब्राह्मणोने कह दिया—नहीं नहीं, ऐसी बात महीं । जीपलोग भी हैं, आपलोग दो नम्बर्स हैं । वैश्लोन ब्राह्मणोसे कहा—क्यों महाएज! हमारे किना कैसे जीविका चलेगी अगर्की ? ब्राह्मणोने कहा—हीं, हीं, आपलोग तीसरे नम्बर्स हैं । जिनके पास नं, ग्रन्थ था, न धन था, वे कैंचे उठने लगे तो ब्राह्मणोने कहा हिया—आपके भाग्यमें ग्रन्थ और

धन लिखा नहीं है। आपलोग तो इन क्राइग्जं, सित्रयों और वैश्योको सेवा करो। इसित्रये चौथे नम्यत्में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावेमें डालकर विद्या, एज्य और धनके प्रभावसे अपनी एकता करके चौथे वर्णको एददिलत कर दिया—यह लिखनेवालोंका अपना स्वार्थ और अभिमान ही है।

erandakkulkarikan beterakkulukak

इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणोंने कहीं भी अपने ब्राह्मण स्पर्मित लिये ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपिर हैं, इसलिये उनको बड़े आग्रमसे रहना चाहिये, प्रन-सम्पत्तिसे युक्त होकर मौज करनी चाहिये इत्यादि, प्रत्युत ब्राह्मणोंके लिये ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिये, कष्ट सहना चाहिये, तपश्चर्या करनी चाहिये । गृहस्थमें रहते हुए भी उनको धन-संग्रह नहीं करना चाहिये, अनका संग्रह भी धोड़ा हो होना चाहिये —कुम्मीधान्य अर्थात् एक घड़ा भर्य हुआ अनाज हो, लीकिक भोगोंमें आसिक नहीं होने चाहिये, और जीवन-निर्वाहके लिये किसीसे दान भी लिया जाय तो उसका काम करके अर्थात् यत्न, होए, जप, पाठ आदि करके हो लेना चाहिये । गोयन आदि लिया जाय तो उसका प्रायधित करना चाहिये ।

यदि कोई ब्राह्मणको श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहे तो वह श्राद्धके पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितर्येका अपनेमे आवाहन करके रात्रिमें ब्रह्मवर्य और संयमपूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमानके पितर्येका पिण्डदान, तर्पण टीक विधि-विधानसे करवाये। उसके बाद वहाँ मोजन करे। निमन्त्रण भी एक ही परका करे। श्राद्धका अंक खायोक बाद वहाँ मोजन करे। निमन्त्रण भी एक ही परका करे। श्राद्धका अंक खायोक बाद गार्यमान्त्रण आदि करके शुद्ध होना चाहिये। दान लेना, श्राद्धका भोजन करना ब्राह्मणके लिये क्रिया दर्जा नहीं है। ब्राह्मणक क्रिया ब्रह्म सायाम है। वो क्रेक्टर यजमानके पितर्येक क्रव्याण करनेकी मावनासे ही श्राद्धका मोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, सार्यकी मावनासे नहीं; अतः यह भी उनका त्याग ही है।

ब्राह्मणीन अपनी जीविकाके लिये ऋत, अपूत

(१) म्हत-वृति सर्वोच्च वृत्ति मानी गयी है। इसको शिलोञ्छ या कपोत-वृत्ति भी कहते हैं। खेती कर्मवाले खेतमेंसे धान काटकर ले जायँ, उसके वाद वहाँ जो अत्र (ऊमी, सिट्टा आदि) पृथ्वीपर गिय पड़ा हो, वह भूदेवों (ब्राह्मणों) का होता है, अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोञ्छवृति' है अथवा पान्यमण्डोमें जहाँ धान्य तौला जाता है, वहाँ पृथ्वीपर गिरे हुए दाने भूदेवोंके होते हैं, अतः उनको चुनकर जीवन-निर्वाह करना 'कपोतवृत्ति' है।

- (२) विना याचना किये और विना इशाए किये कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाहमात्रकी वस्तु लेना 'अमृत-वृत्ति' है। इसको 'अयाचितवृत्ति' भी कहते हैं।
- (३) सुबह भिक्षाके लिये गाँवमें जाना और लोगोंको बार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर (इस रूपमें कम करके) भिक्षामें जो कुछ मिल जाय, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह करना 'मृत-वृत्ति' है।
- (४) व्यापार करके जीवन-निर्वाह करना 'सत्यानुत-वृत्ति' है !
- (५) उपर्युक्त चारों वृत्तियोंसे जीवन-निर्वाह न हो तो खेती को, पर वह भी कठोर विधि-विधानसे को, जैसे—एक बैलसे हल न चलाये, धूपके समय हल न चलाये आदि, यह 'प्रमृत-वृत्ति' है । उपर्युक्त वृत्तियोंसेसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया

उपर्युक्त वृत्तियोंमेंसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया जाय, उसमें पञ्चमहायज्ञ, अतिथि-सेवा करके यज्ञशेप भोजन करना चाहिये । 🕇 श्रीमद्भगवद्गीतापर विचार करते हैं तो ब्राह्मणके लिये पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताये गये हैं, उनमें जीविका पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है। ध्रित्रयके लिये सात स्वाभाविक धर्म बताये हैं, उनमें पुद्ध करना और शासन करना—ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करनेवाले हैं। वैश्यके लिये तीन धर्म बताये हैं—खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करनेवाले हैं। शृहके लिये एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा-हो-पैदा होती है। शृहके लिये खान-पान, जीवन-निर्वाह आदिमें भी बहुत छट दी गयी है।

भगवान्ने 'स्थे स्वे कर्मण्यभिततः संतिद्धिं लभते नरः' (गीता १८ ।४५ ) पदोसे कितनी विचित्र बात बतायी है कि शाम, दम आदि नौ धर्मोंके पालनसे ब्राह्मणका जो कत्याण होता है, वही कत्याण शौर्य, तेज आदि सात धर्मोंके पालनसे क्षत्रियका होता है, बही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापारके पालनसे वैश्यका होता है और वही कल्याण केवल सेवा करनेसे शहका हो जाता है।

आगे भगवान्ने एक विलक्षण बात बतायी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृह अपने-अपने वर्णीवित कमींके द्वारा उस परमात्माका पूजन करके परम सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं—'स्वकर्मणा तमध्यव्यं सिद्धि विवदित मानवः' (१८।४६)। वास्तवर्मे कत्याण वर्णीवित कमींसे नहीं होता, प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक पूजनसे ही होता है। शृहका तो खामाविक कर्म ही परिवर्षात्मक अर्थात् पूजनरूप है; अतः उसका पूजनके द्वारा पूजन होता है अर्थात्

'ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यामृत—इनमेंसे किसी भी वृत्तिसे <sup>चौवन-निर्वाह</sup> को; परन्तु श्वानवृत्ति अर्थात् सेवावृत्तिसे कभी भी जीवन-निर्वाह न करे ।'

महाराण और शत्रियके लिये यह निषेध आया है कि वह स्वयृत्ति अर्थात् सेवावृत्ति कभी न करे—'न व्युत्ता कतान' (मनु॰ ४ । ४), 'सेवा क्ष्यृत्तिताख्याता तस्मातां परिवर्जयते' (मनु॰ ४ । ६) । वास्तवमें सेवावृत्तिका हैं निषेध किया गया है, सेवाका नहीं । माता-पिताकी तरह से नीच-से-नीच वर्णकी नीची-से-नीची सेवा कर स्कों हैं। नीच वर्णाकी सेवा करनेने उनकी महता ही हैं। इत्तलिये वृत्तिकी ही निन्दा को गयी है। मान, व्युद्ध, उपार्जन आदि स्थार्थक लिये सेवा करनेने निन्दा है, स्वार्थका त्याग करके सेवा करनेकी निन्दा नहीं है।

<sup>\*</sup> श्रुतामृताभ्यां जीवेतु मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न श्रवृत्या कदावन ।। (मनुसाति ४ ।४)

उसके द्वारा दुरानी पूजा होती है! इसलिये उसका निन्दा करते हैं। ब्राह्मणॉन स्वार्थ-दृष्टिसे अपने हें कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण मुँहसे अपनी (ब्राह्मणॉकी) प्रशंसा, श्रेष्ठताकी बात आदिका नहीं होगा।

शास्त्रकारोंने उद्धार करनेमें छोटेको ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यारका पात्र होता है और बड़ा अधिकारका पात्र होता है । बड़ेपर चित्ता-फिक्र ज्यादा रहती है, छोटेपर कुछ भी भार नहीं रहता । शृहको भारपहित करके उसकी जीविका बतायी गयी है और प्यार भी दिया गया है ।

वास्तवमें टेखा जाय तो जो वर्ण-आश्रममें जितना कँचा होता है, उसके लिये शास्त्रीके अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमोंका साद्गोपाङ्ग पालन करनेमें कठिनता अधिक मालूम देती है। परन्तु जो वर्ण-आश्रममें नीचा होता है, उसका कल्याण सुगमतासे हो जाता है। इस विषयमें विष्णंपराणमें एक कथा आती है—एक बार बहत-से ऋपि-मूनि मिलकर श्रेष्ठताका निर्णय करनेके लिये भगवान वेदव्यासजीके पास गये । व्यासजीने सबको आदरपूर्वक बिठाया और खयं गङ्गामें स्नान करने चले गये। गङ्गामें स्नान करते हुए उन्होंने कहा— 'कलियग, तुम धन्य हो ! स्त्रियो, तुम धन्य हो ! शुद्रो, तुम धन्य हो ! जब व्यासजी स्नान करके ऋषियोंके पास आये तो ऋषियोंने कहा— महाराज! आपने कलियुग, श्चिमों और शद्रोंको धन्यवाद कैसे दिया!' तो उन्होंने कहा कि कलियंगमें अपने धर्मका पालन करनेसे स्त्रियों और शद्रोंका कल्याण जल्दी और सगमतापर्वक हो जाता है।

यहाँ एक और बात सोचनेका है कि जो अपने स्वार्थका काम करता है, वह समाजमें और संसारमें आदरका पात्र नहीं होता । समाजमें ही नहीं, धार्मे भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है, उसकी दूसरे निन्दा करते हैं। ब्राह्मणोंने स्वार्थ-दृष्टिसे अपने ही
सुँहसे अपनी (ब्राह्मणोंकी) प्रशंसा, श्रेष्टताकी बात
नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणोंके लिये स्वाग ही बताया
है। साह्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रशुत
दूसरोंकी प्रशंसा, दूसरोंका आदर करते हैं। तार्थ्य
है कि ब्राह्मणोंने कभी अपने स्वार्थ और अभिमानको
बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमानको
वात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसारमें
और शास्त्रोंनें आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं।
वह त्यागमें ही पाते हैं।

वह त्यागस हा पत ह । इस प्रकार मनुष्यको शास्त्रका गहुए अप्ययन करके उपर्युक्त सभी बातोंको समझना चाहिये और ऋषि-मृनियोंपर, शास्त्रकारोंपर झूटा आक्षेप नहीं करन चाहिये !

कैंच-नीच वर्णोर्म प्राणियोंका जन्म मुख्यस्पर्स गुणों और कर्मोंक अनुसार होता है— 'कातुर्वण्यं मणा सृष्टं गुणाकर्मविभागशः' (गीता ४। १३): परनु ऋणातुक्य, शाप, वरदान, सङ्ग आदि किसी कारणविशेषसे भी, कैंच-नीच वर्णोर्म जन्म हो जाता है। उन वर्णोर्म जन्म होनेपर भी वे अपने पूर्वसमावक अनुसार हो आचरण करते हैं। यहा करण है कि कैंचे वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी उनके नीच आचरण देखें जाते हैं, जैसे पुस्तुक्तरों आदि, और नीच वर्णोर उत्पन्न होनेपर भी वे महापुरूप होते हैं, जैसे विदुर, कवार, देवास आदि।

आज जिस समुदायमें जातिगत, कुलापस्पागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास-विपरीत दीप आये हैं, उनको अपने विवेक-विचार, सत्सङ्ग, खाष्पाय आदिके हारा दूर करके अपनेमें स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लागी चाहिये, जिससे अपने मनुष्यजन्मका ध्येय सिन्द हो सके।

सम्बर्ध—समावज कर्मोंका वर्णन करनेका प्रयोजन क्या है— इसको अब आगेके दो स्तोकोंमें बताते हैं।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिस्तः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।। ४५ ।।

अपने-अपने कर्पमें तत्परतापूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक् सिद्धि-(परमाताा-) को

प्राप्त कर लेता है । अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको प्राप्त होता है, उस प्रकारको तू मेरेसे सुन ।

व्याख्या-'स्वे स्वे कर्मण्यभितः संसिद्धिं लभते नरः'--गीताके अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि मनप्यकी जैसी स्वतःसिद्ध स्वाभाविक प्रकृति (स्वभाव) है, उसमें अगर वह कोई नयी उलझन पैदा न करे, राग-द्वेष न करे तो वह प्रकृति उसका खाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृतिके द्वारा प्रवाहरूपसे अपने-आप होनेवाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ-त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परतासे आचरण करे: परन्त कर्मीक प्रवाहके साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो । राग-द्वेष और फलेच्छासे रहित होकर क्रिया करनेसे 'करनेका वेग' शान्त हो जाता है और कर्ममें आसक्ति न होनेसे नया वेग पैदा नहीं होता । इससे प्रकृतिके पदार्थी और क्रियाओंके साथ निर्लिप्तता (असंगता) आ जाती है । निर्लिप्तता होनेसे प्रकृतिकी क्रियाओका प्रवाह खाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई सम्बन्ध न रहनेसे साधककी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणिमात्रको स्वत:-स्वाभाविक है। अपने स्वरूपमें स्थिति होनेपर उसका परमात्माकी तरफ स्वामाविक आकर्षण हो जाता है। परन्त यह सब होता है कर्मोंमें 'अभिरति' होनेसे, आसक्ति होनेसे नहीं ।

कर्मोमें एक तो 'अभिपति' होती है और एक 'आसिंक' होती है। अपने स्वामाधिक कर्मोंको केवल दूसरोंके हिनके लिये तत्पता और उत्साहपूर्वक करनेसे अर्थात् केवल देनेके लिये कर्म करनेसे मनमें जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'अभिपति' है। फलकी इच्छासे कुछ करना अर्थात् कुछ पानेके लिये कर्म करना 'आसिक्ति' है। कर्मोमें अभिपतिसे कर्र्याण होता है और आसिक्तिसे वस्पन होता है।

इस प्रकरणके 'स्त्रे स्व कर्माण', 'स्वक्रमंणा तमप्पद्ध', 'स्वभावनियतं कर्म', 'सहजं कर्म' आदि पदोंमें कर्म' शब्द एकवचनमें आया है। इसका तारपर्य है कि मनुष्य प्रीति और तरपरतापूर्वक चाहे एक कर्म करे, चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमालमापित होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक ही होती है। परमालमापिक उद्देश्यको लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अन्तमें उसी उद्देश्यमें ही लीन हो जाते हैं अर्थात् उसी उद्देश्यमें पूर्ति करनेवाले हो जाते हैं अर्थात् उसी उद्देश्यमी पूर्ति करनेवाले हो जाते हैं। जैसे मङ्गाजी हिमालयसे निकलकर मङ्गासागरतक जाती हैं तो नद, नदियाँ, इस्ते, सरोवर, वर्षाका जल—ये सभी उसकी घारामें मिलकर मङ्गासे एक हो जाते हैं, ऐसे ही उद्देश्यवालेक सभी कर्म उसके उद्देश्यमें मिल जाते हैं। परन्तु जिसकी कर्मोमें आसिक है, वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है; अतः उसका उद्देश्य एक परमात्माकी प्राप्तिका न होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक नहीं होती (गीता र।४१)।

'स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्चृगु'—अपने कर्मोमें प्रीतिपूर्वक तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य परमात्मको जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो अर्थात् कर्ममात्र परमात्मप्राप्तका साधन है, इस बातको सुनो और सुन करके ठीक तरहसे समझो।

#### विशेष बात

मालिकको सुख-सुविधाकी सामग्री जुटा देना, मालिकको दैनिक कार्योमें अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेनेवाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है । परनु उसमें 'क्रिया' की (कि इतना काम करना है) और 'सम्प' की (कि इतने धंटे काम करना है) प्रधानता रहती है । इसलिये वह काम-धंघा 'सेवा' नहीं बन पाता । यदि मालिकका वह काम-धंघा आदरपूर्वक सेव्यवुद्धिसे, महत्वबुद्धिसे किया जाय तो वह 'सेवा' हो जाता है ।

संव्यवुद्धि, महत्त्वयुद्धि चाहे जन्मके सम्वन्यसे हो, चाहे विद्यांके सम्बन्धसे; चाहे वर्ण-आश्रमके सम्बन्धसे हो, चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण-सदाचारके सम्बन्धसे । जहाँ महत्त्वद्धि हो जाती है. वहाँ संव्यको सख-आराम कैसे मिले ? सेव्यकी प्रसन्तता किस बातमें है ? सेव्यका क्या रुख है ? क्या रुचि है ?— ऐसे भाव होनेसे जो भी काम किया जाय, वह 'सेवा' हो जाता है।

सेव्यका वही काम पुजाबृद्धि, भगवद्बृद्धि, गुरुबृद्धि आदिसे किया जाय और पञ्चभावसे चन्दन लगाया जाय, पुष्प चढ़ाये जाये, माला पहनायी जाय, आरती की जाय, तो वह काम 'पूजन' हो जाता है । इससे सेव्यके चरणस्पर्श अथवा दर्शनमात्रसे चित्तकी प्रसन्नता. हृदयकी गद्गदता, शरीरका रोमाश्चित होना आदि होते हैं और सेव्यके प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्यकी सेवामें कुछ शिथिलता आ सकती है: परन्तु भावोंके बढ़नेपर अन्त.करण-शृद्धि, भगवत्रेम, भगवदृर्शन आदि हो जाते हैं।

मालिकका समय-समयुपर काम-धंधा करनेसे नौकरको पैसे मिल जाते हैं और सेव्यको सेवा करनेसे सेवकको अन्तःकरण-शृद्धिपूर्वक भगवत्प्राप्ति हो जाती है: परन्त पजाभावके बढनेसे तो पजकको तत्काल भगवत्प्राप्ति हो जाती है । तारपर्य है कि चरणचाँपी तो नौकर भी करता है. पर उसको सेवाका आनन्द नहीं मिलता: क्योंकि उसकी दृष्टि पैसोंपर रहती है। परन्त जो सेवायद्भिसे चरणचाँपी करता है. उसको सेवामें

विशेष आनन्द मिलता है; क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्यके सुखपर रहती है । पूजामें तो चरण छनेमात्रसे शरीर रोमाञ्चित हो जाता है और अन्तःकरणमें एक पारमार्थिक आनन्द होता है । उसकी दृष्टि पुज्यकी महतापर और अपनी लघुतापर रहती है। ऐसे देखा जाय तो नौकरके काम-घंघेसे मालिकको आराम मिलता है, सेवामे सेव्यको विशेष आराम तथा सख मिलता है और पुजामें पुजुकके भावसे पुज्यको प्रसन्नता होती है। पुजामें शरीरके सख-आरामकी प्रधानता नहीं होती । अपने स्वभावज कर्मीके द्वार्य पजा करनेसे पजकक माव बढ़ जाता है तो उसके स्थल, सुक्ष्म और कारण-शरीरसे होनेवाली (चेष्टा, चिन्तन, समाधि आदि) सभी छोटी-बड़ी क्रियाएँ सब प्राणियोमें व्यापक परमात्माकी पुजन-सामग्री बन जाती हैं। उसकी दैनिक-चर्या अर्थात खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ भी पूजन-सामग्री

जैसे ज्ञानयोगीका मैं कछ भी नहीं करता हैं यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकारकी क्रियाएँ करनेपर भी भक्तके भीतर एक भगवदाव हरटम बना रहता है । उस भावकी गाउतामें उसका अहंभाव भी छूट जाता है।



बन जाती हैं।

### यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्विमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ।।४६ ।।

जिस परमात्पासे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है. उस परमात्माका अपने कर्मके द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—'यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्वीमदं ततम्'--जिस परमात्मासे संसार पैदा हुआ है, जिससे सम्पर्ण संसारका संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सबमें परिपूर्ण है अर्थात् जो परमात्मा, अनन्त ब्रह्माण्डोंकी, उत्पत्तिसे पहले भी था, जो अनन्त ब्रह्माण्डेकि लीन होनेपर भी रहेगा और अनन ब्रह्माण्डोंके रहते हुए भी जो रहता है

तथा जो अनन्त ब्रह्माण्डोंमें व्याप्त है, उसी परमात्माका अपने-अपने स्वभावज (वर्णोचित स्वाभाविक) क्रमंकि द्वारा पूजन करना चाहिये ।

ः 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च'—मनुस्मृतिमे ब्राह्मणेकि लिये कर्म वताये गये हैं—स्वयं पढ़ना और दूसरोको पढाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरोसे यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूमरोंको दान

देना \*(इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना---ये तीन कर्म जीविकाके हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना--ये तीन कर्तव्यकर्म हैं) । उपर्यक्त शास्त्रनियत छ कर्म और शम-दम आदि नौ स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त-खाना-पीना, उठना-बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कमेंकि द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णोमें व्याप्त परमात्माका पजन करें । तात्पर्य है कि परमात्माकी आज्ञासे, उनकी प्रसन्नताके लिये ही भगवदबद्धिसे निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करें।

ऐसे ही क्षत्रियोंके लिये पाँच कर्म बताये गये हैं—प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयोंमें आसक्त न होना 🕇 । इन पाँच कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि सात स्वभावज कमेंकि द्वारा और खाना-पीना आदि सभी कमेंकि द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें ।

वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य‡—इन शास्त्रनियत और स्वभावज कर्मोंके द्वारा और शुद्र शास्त्रविहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें अर्थात् अपने शास्त्रविहित, स्वभावज और खाना-पीना, सोना-जागना आदि सभी कमेंकि द्वारा भगवानकी आज्ञासे, भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवद्बुद्धिसे निःकामभावपूर्वक सबकी सेवा करें।

शास्त्रीमें मनुष्यके लिये अपने वर्ण और आश्रमके

अनसार जो-जो कर्तव्य-कर्म बताये गये हैं. वे सब संसाररूप परमात्माकी पूजाके लिये ही हैं। अगर साधक अपने कमेंकि द्वारा भावसे उस परमात्माका-पजन करता है. तो उसकी मात्र क्रियाएँ परमात्माकी पुजा हो जाती है । जैसे, पितामह भीष्मने (अर्जनके साथ युद्ध करते हुए) अर्जुनके सार्राध बने हुए भगवानको अपने यद्धरूप कर्मके द्वारा (बाणोंसे) पजा की । भीष्मके बाणों से भगवानका कवच टट गया. जिससे भगवानुके शरीरमें घाव हो गये और हाथकी अंगुलियोंमें छोटे-छोटे बाण लगनेसे अंगुलियोंसे लगाम पकड़ना कठिन हो गया । ऐसी पूजा करके अन्तसमयमें शर-शय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणोंद्वारा पुजित भगवानुका ध्यान करते हैं--- 'युद्धमें मेरे तीखे बाणोंसे जिनका कवच टट गया है. जिनकी त्वचा विच्छित्र हो गयी है, परिश्रमके कारण जिनके मखपर स्वेदकण सुशोभित हो रहे हैं, घोडोंकी टापोंसे उडी हुई रज जिनकी सुन्दर अलकावलिमें लगी हुई है, इस प्रकार बाणोंसे अलंकत भगवान कृष्णमें भेरे मन-बद्धि लग जायँ ื ।'

लौकिक और पारमार्थिक कमेंकि द्वारा उस परमात्माका पूजन तो करना चाहिये, पर उन कमेंमि और उनको करनेके करणों-उपकरणोंमें ममता नहीं रखनी चाहिये । कारण कि जिन वस्तुओं, क्रियाओं आदिमें ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जानेसे § पूजा-सामग्री नहीं रहतीं (अपवित्र फल, फुल आदि भगवानुपर नहीं चढ़ते) । इसलिये 'मेरे

<sup>\*</sup> अध्यापनमध्ययनं तथा । दानं प्रतिप्रहं ਚੈਕ ब्राह्मणानामकल्पयत् ।।

च । विषयेष्रप्रसक्तिश क्षत्रियस्य टानमिज्याध्ययनमेव

<sup>(</sup>मनु॰ १ । ८९)

<sup>🗗</sup> पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पधं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ।। (मन॰ १।९०)

<sup>×</sup> एकमेव तु शृद्धस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेयामेव वर्णानां शृत्रूपामनसूयया ।। (मन्॰ १ । ९१)

तुरगरजोविध्रप्रविधुक्कचलुलितश्रमवार्यलङ्कतास्ये मम निशितशॉविभिद्यमानत्विच विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ।।

<sup>§ &#</sup>x27;मपता मल जरि जाड' (मानस ७ । ११७ क)

पास जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापक परमात्माका ही है, मुझे तो केवल निर्मत बनकर उनकी दो हुई शक्तिसे उनका पूजन करना हैं — इस भावसे जो कुछ किया जाय, वह सब-का-सब परमात्माका पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं,वस्तुओं आदिको मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे (अपनी मानी हुई) क्रियाएँ, वस्तुएँ (अपवित्र होनेसे) परमात्माके पुजनसे विश्वत रह जाती हैं।

'सिद्धि विन्दित मानवः'-- सिद्धिको प्राप्त होनेका तात्पर्य है कि अपने कर्मोंसे परमात्माका पूजन करनेवाला मनुष्य प्रकृतिके सम्बन्धसे एहित होकर खतः अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। खरूपमें स्थित होनेपर पहले जो परमात्माके समर्पण किया था, उस संस्कारक कारण उसका प्रभुमें अनन्यप्रेम जाम्रत् हो जाता है। फिर उसके लिये कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता।

यहाँ 'मानवः' पदका तात्पर्य केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरथ, शृद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, चानप्रस्थ, संन्यास—इन वर्णों और आश्रमों आदिसे ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसो, यहूदी आदि सभी जातियों और सम्प्रदायोंसे हैं। किसी भी जाति, सम्प्रदाय आदिके कोई भी व्यक्ति क्यों न हों, सब-के-सब ही परमात्माके पूजनके अधिकारी हैं; क्योंकि सभी परमात्माके अपने हैं। जैसे घरमें स्वभाव आदिके भेदसे अनक तरहके बालक होते हैं, पर उन सबकी माँ एक ही होती है और उन बालकोंकी तरह-तरहको जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओंसे माँ प्रसन्न होती रहती हैं; क्योंकि उन बालकोंमें माँका अपनापन होता है। ऐसे हो मगवान्क सम्मुख हुए मनुप्योंकी सभी क्रियाओंको मगवान् अपना पुजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं।

इसी अध्यायके सत्तावें श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनसे कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनोंके संवादका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयहसे पूजित हो जाऊँमा । इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीताक पाठ करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान् अपना पूज-मान लेते हैं । ऐसे हो जो उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे विमुख होकर भगवान्के समुख हो जाता है, उसकी क्रियाओंको भगवान् अपना पूजन मान लेते हैं ।

#### विशेष बात

कर्मयोगमें कर्मोंके द्वारा जड़तासे असङ्गता होती है और मिक्तयोगमें संसारसे असङ्गतापूर्वक परमाताके प्रति पुज्यभाव होनेसे परमात्माकी सम्पुखता रहती है।

कर्मवोगी तो अपने पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसारका जड़-अंश है, उसके स्वार्थ, अभिमान, कामनाका त्याग करके संसारको सेवामें लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीजोंसे अपनापन छूटकर उनसे सर्वया सम्बन्ध-विच्छेर हो जाता है, और जो स्वत-स्वाभाविक असङ्गता है, वह प्रकट हो जाती है।

भक्त अपने वर्णीयित खाभाविक कर्मों और समय-समयपर किये गये पारमाधिक कर्मों-(जप, ध्यान आदि-)के द्वारा सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त परमात्मका पूजन करता है।

इन दोनोंमे भावको भित्रता होनेसे इतना हो अत्तर हुआ कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह सबके सुख पहुँचानेमें सग जाता है, तो क्रियाओंको करनेका बेग मिटकर स्वयंगे असङ्गता आ जाता है, और भक्तकी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माको पूजन-सामग्री बन जानेसे जड़तासे विसुखता होकर मगवान्की मम्मुखता आ जाती है और प्रेम चढ जाता है।

भक्त तो पहलेसे ही भगवान्के सम्पुछ होकर अपने-आपको भगवान्के आर्पत कर देता है। स्वयंके अनन्यतापूर्वक भगवान्के समर्पित हो जानेसे छाना-पीग, काम-धंधा आदि सौकिक और जप, ध्यान, सत्सह, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएँ भी भगवान्के अर्पण हो जाती हैं । उसकी लौकिक-पारमार्थिक क्रियाओंमें प्रकारमें अन्तर है, पर असङ्गतामें दोनों एक हो केवल बाहरसे भेद देखनेमें आता है; परन्तु वास्तवमें हैं \* । इस असङ्गतामें कर्मयोगो और ज्ञानयोगी— कोई भेद नहीं रहता । खतन्त्व हो जाते हैं । उसके निर्मय

कर्मयोगी और ज्ञानयोगी—ये दोनों अन्तमें एक हो जाते हैं। जैसे, कर्मयोगी कर्माके द्वारा जड़ताका त्याग करता है अर्थात् सेवाके द्वारा उसकी सभी क्रियाएँ संसातके अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असङ्ग हो जाता है और ज्ञानयोगी विचारके द्वारा जड़ताका त्याग करता है अर्थात् विचारके द्वारा उसकी सभी क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असङ्ग हो जाता है। तारपर्य है कि दोनोंके अर्पण करनेके प्रकारमें अन्तर है, पर असङ्गतामें दोनों एक हो जाते हैं \* । इस असङ्गतामें कर्मयोगो और ज्ञानयोगी—दोनों स्वतन्त हो जाते हैं । उनके लिये किञ्चन्यात्र भी कर्मोंका वन्धन नहीं रहता । केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही कर्तव्य-कर्म करतेसे कर्मयोगोक सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं (गीता ४ । २३), और ज्ञानरूप अग्निस ज्ञानयोगीक सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं (गीता ४ । ३७) । परनु इस स्वतन्ततामें भी जीतको संतोष नहीं होता अर्थात् स्वतन्ततासे जिसको उपरित हो जाती है, उसमें भगवत्कृपासे प्रेम प्रकट हो सकता है ।



सन्वय—समावज (सहज) कर्मोंको निष्कामभावपूर्वक और पूजाबुद्धिस करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाय, तो भी उसमें साधकको, हतारा नहीं होना चाहिये—इसको आगेके दो श्लोकों में बताते हैं।

# श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम् ।।४७ ।।

अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए परधर्मसे गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है । कारण कि खमावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता ।

व्याख्या—'श्रेषान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनु-ष्ठितात्'—यहाँ 'स्वधर्म' शब्दसे वर्ण-धर्म ही मुख्यतासे लिया गया है।

परमालग्राप्तिके उद्देश्यवाला मनुष्य 'स्व' को अर्थात् उपनेको जो मानता है, उसका धर्म (कर्तव्य) 'स्वधर्म' है। जैसे कोई अपनेको मनुष्य मानता है, तो मनुष्यताका पालन करना उसके लिये स्वधर्म है। ऐसे ही कर्मोंके अनुसार अपनेको कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जायगा। कोई अपनेको साधक मानता है, तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जायगा। कोई अपनेको भक्त, विज्ञासु और सेवक मानता है तो धिंक, जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जायगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्यमें नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्यको स्वीकार किया है, उसके लिये उस कार्यको साङ्गोपाङ्ग करना स्वधर्म है।

ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्मके अनुसार अपनेको जिस वर्ण और आश्रमका मानता है, उसके लिये उसी वर्ण और आश्रमका मानता है, उसके लिये उसी वर्ण और आश्रमका माने स्वधर्म हो जायगा। माह्यावार्णमें उत्पन्न हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म उसके लिये सुध्य कत्ता, ईश्वरमाव आदि, वैश्यके लिये कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शुद्धके लिये कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शुद्धके लिये सेवा—ये जीविका-सम्बन्धी कर्म स्वधर्म हैं। ऐसा अपना स्वधर्म अगर दुसरोंके धर्मको अपेक्षा गुणरहित है अपीत्

<sup>\*</sup>ऐसे तो संसारसे असङ्ग होना कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—इन तीनों योगोंके साधकाँके तिये आवश्यक है। गीतामें 'सङ्ग त्यक्वा' (५।११) पदाेंसे कर्मयोगीको, 'सुक्तसङ्गः' (१८।२६) पदसे ज्ञानयोगीको और 'सङ्ग्रवर्जतः' (११।५५) पदसे मिक्तियोगीको सङ्गाहित होनेके लिये कहा गया है।

अपने स्वधर्ममें गुणोंको कमी है, उसका अनुष्ठान करनेमें कमी रहती है तथा उसको कठिनतासे किया जाता है; परन्तु दूसरेका धर्म गुणोंसे परिपूर्ण है, दूसरेके धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग है और करनेमें बहत सगम है तो भी अपने स्वधर्मका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है ।

शास्त्रने जिस वर्णके लिये जिन कर्मीका विधान किया है, उस वर्णके लिये वे कर्म 'खधर्म' हैं और उन्हीं कमींका जिस वर्णके लिये निपेध किया है. उस वर्णके लिये वे कर्म 'परधर्म' हैं । जैसे यत्र कराना. दान लेना आदि कर्म ब्राह्मणके लिये शास्त्रकी आज्ञा होनेसे स्वधर्म हैं; परन्तु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शद्रके लिये शास्त्रका निषेध होनेसे परधर्म हैं। परन्त आपत्कालको लेकर शास्त्रीने जीविका-सम्बन्धी जिन कर्मीका निषेध नहीं किया है. वे कर्म सभी वर्णोंके लिये स्वधर्म हो जाते हैं। जैसे आपत्कालमें अर्थात् आपत्तिके समय वैश्यके खेती, व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म ब्राह्मणके लिये भी स्वधर्म हो जाते हैं\* ।

ब्राह्मणके राम, देम आदि जितने भी स्वभावज कर्म हैं. वे सामान्य धर्म होनेसे चारों वर्णोंके लिये स्वधर्म हैं। कारण कि उनका पालन करनेके लिये सभीको शास्त्रको आजा है । उनका किसीके लिये भी निषेध नहीं है।

मनुष्य-शरीर केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है। इस दृष्टिसे मनुष्यमात्र साधक है। अतः दैवी सम्पत्तिके जितने भी सद्गुण-सदाचार है, वे सभीके अपने होनेसे मनुष्यमात्रके लिये स्वधर्म हैं। परन्तु आसरी-सम्पत्तिके जितने भी दुर्गुण-दुराचार है, वे मनव्यमात्रके लिये न तो खधर्म हैं और न परधर्म ही हैं: वे तो सभीके लिये निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं: क्योंकि वे अधर्म है। देवी-सम्पत्तिक गुणोंको धारण करनेमें

और आसरी-सम्पत्तिके पाप-कर्मीका त्याग करनेमें सभी खतन्त हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं: कोई भी परतन्त्र, निर्वल तथा अनिधकारी नहीं है। हाँ यह बात अलग है कि कोई सदगण किसीके स्वधावके अनुकल पड़ता है और कोई सदगुण किसीके खमावके अनुकूल पड़ता है । जैसे किसीके स्वभावमें देवा मुख होती है और किसीके स्वभावमें उपेक्षा मुख्य होती है. किसीका स्वभाव स्वतः क्षमा करनेका होता है और किसीका स्वभाव माँगनेपर क्षमा करनेका होता है, किसीके खमावमें उदारता खाभाविक होती है और किसीके स्वभावमें उदारता विचारपर्वक होती है, आदि । ऐसा भेद रह सकता है

कर्वभाग्रोति े 'खभावनियतं किल्बियम्' —शास्त्रोमें विहित और निर्यद्ध—दो तरहके वचन आते हैं । उनमें विहित कर्म करनेकी आजा है और निषद्ध कर्म करनेका निषेध है । उन विहित कमोर्नि भी शास्त्रीन जिस वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थित, वस्तु, संयोग, वियोग आदिको लेकर अलग-अलग जो कर्म नियक्त किये हैं, उस वर्ण, आश्रम आदिके लिये वे 'नियत कर्म' कहलाते हैं । सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंको लेकर जो स्वभाव बनता है, उस स्वभावके अनुसार जो कर्म नियत किये जाते हैं, वे 'खमावनियत कर्म' कहलाते हैं। उन्होंको स्वभावप्रभव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर

और सहज कर्म कहा है। ्रतात्पर्य यह है कि जिस वर्ण, जातिमें जन्म लेनेसे पहले इस जीवके जैसे गुण और कर्म रहे हैं उन्हीं गुणों और कमेंकि अनुसार उस वर्णमें उसका जन्म हुआ है। कर्म तो करनेपर समाप्त हो जाते है, पर गुण-रूपसे उनके संस्कार रहते हैं। जन्म होनेपर उन गुणोंक अनुसार ही उसमें गुण और

ऐसे ही आफतके समय क्षत्रिय रोश्यकी वृति--गीरक्ष्य, कृषि और वाणिज्य कर सकता है और वैश्य शृहकी विति भी कर सकता है।

आपत्तिके समय ब्राह्मण क्षात्रवृत्तिसे निर्वाह कर सकता है और ज्यादा आपत्ति (आफत) आ जाय तो सैश्यवृति भी कर सकता है; परन्तु थैश्यवृतिमें फरक यह रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शाम ठण्डे समय हल चलाये और दो बैलोंका ही हल चलाये, एक बैलका नहीं । ऐसे ही व्यापार करे तो रस-कसका व्यापार न करे अर्थात् चीनी, शक्तर, घी, तेल, नमक आदिका व्यापार न करे !

प्रतनीय आचरण स्वापाविक ही उत्पन्न होते हैं अर्थात् अहित ः हीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता । अत अहित ः हीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता । अत असि के अहित करोक, हत्या करोका अधिका लिये परिश्रम ही करना पड़ता है । इसलिये उनको किसीको भी नहीं है । मनुष्य अपने लिये अच्छा सभावज और स्वभावनियत कहा है । अनुष्य अपने लिये अच्छा

यदापि 'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरवावृताः' (गीता १८ । ४८) के अनुसार कर्ममाश्रमें दोष आता ही है, तथापि स्वभावके अनुसार शास्त्रने जिस वर्णके लिये जिन कर्मोंकी आजा दी है, उन कर्मोंको अपने सार्थ और अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोंके जिस वर्णके व्यक्तिको ज कर्मोंका दोष (पाप) नहीं लगता । ऐसे ही जो केवल शरीर-निर्वाहके लिये कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं लगता— 'शासीरं केवलं कर्म कर्मां सुर्वज्ञाप्नोति किल्वियप्' (गीता ४ । २१) ।

#### विशेष बात

यहाँ एक बड़ी भारी शङ्का पैदा होती है कि
एक आदमी कसाईक घर पैदा होता है तो उसके
लिये कसाईका कर्म सहज (साथ ही पैदा हुआ)
है स्वाभाविक है। स्वभाविनयत कर्म करता हुआ
मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाईके
कर्मका त्याग नहीं करता चाहिये? अगर उसको
कसाईके कर्मका त्याग नहीं करता चाहिये, तो फिर
निपद आचरण कैसे होगा? करत्याण कैसे होगा?

इसका समाधान है कि स्वभावनियत कर्म वह होता है, जो विहित हो, किसी रीतिसे निर्पिद नहीं हो अर्थात उससे किसीका भी अहित न होता हो । जो कर्म किसीके लिये भी अहितकारक होते हैं, वे भहज कर्ममें नहीं लिये जाते । वे कर्म आसित, काम्पाके करण पैदा होते हैं । तिषद कर्म वाहे हस जममें बता हो, वह पूर्वजनमें बता हो, है वह देपवाला हो । दोप-भाग त्याज्य होता है, क्योंकि दोप आसुरी सम्पत्ति है और गुण देवी सम्प्रति है । पहले जनके संस्कारीसे भी दुर्गुण-दुरावारीम रुचि हो सकती है, पर वह सिव दुर्गुण-दुरावारीम स्वि हो सकती है, पर वह सिव दुर्गुण-दुरावार करतेमें बाप्य नहीं करती । विवेक, सिद्धार, सत्सङ्ग, शास आदिके ह्या उस स्विको मिटाया जा सकता है ।

युक्तिसे भी देखा जाय तो कोई भी प्राणी अपना

अहित ः,हीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता। । अतः किसीका अहित कारोका, हत्या करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है। मनुष्य अपने लिये अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरोंके लिये भी अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरोंके लिये भी अच्छा काम करना चाहिये। शास्त्रोंमें भी देखा जाय तो यही वात है कि जिसमें दोष होते हैं, आण् होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म 'वैकृत' हैं, 'प्राकृत' नहीं हैं अर्थात् वे विकारसे पैदा हुए हैं, स्वभावसे नहीं। तीसरे अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप-कर्म करता है? तो भगवान्ने कहा कि कामनाके वशमें होकर ही मनुष्य पाप करता है (३।३६-३७)। कामनाको लेकर, क्रोधको लेकर, स्वार्थ और अभिमानको लेकर जो कर्म किये जाते हैं, वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं।

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे जो कर्म किये जाते हैं, उन कमोंमें भिन्नता तो रहती है. पर वे दोषी नहीं होते । ब्राह्मणके घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शुद्रके घर जन्म होगा तो शुद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी-भाग किसीमें भी नहीं होगा । दोषीभाग सहज नहीं है, स्वभावनियत नहीं है। दोषयुक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं. पर स्वभावनियत नहीं हो सकते । एक ब्राह्मणको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय तो प्राप्ति होनेके बाद भी वह वैसी ही पवित्रतासे भोजन बनायेगाः जैसी पवित्रतासे ब्राह्मणको रहना चाहिये. वैसी ही पवित्रतासे रहेगा । ऐसे ही एक अन्त्यजको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय तो वह जठन भी खा लेगा; जैसे पहले रहता था. वैसे ही रहेगा । परन्तु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा; क्योंकि पवित्रतासे भोजन करना उसका स्वभावनियत कर्म है. जबकि अन्त्यजके लिये जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिये सिद्ध महापुरुषों में एक-एकसे विचित्र कर्म होते हैं, पर वे दोपों नहीं होते । ठनका स्वमाव राग-द्वेषसे रहित होनेके कारण शुद्ध होता है।

पहलेके किसी पाप-कर्मसे कसाईके घर जन्म हो अन्य गया तो वह जन्म पापका फल भोगनेके लिये हुआ है, पाप करनेके लिये नहीं। पापका फ़ल्मी आही, आहु ्

और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया गया-- 'सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ।' (योगदर्शन २ । १३) । कर्म करनेमें वह स्वतन्त है । यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाय तो वह कसाई आदिका कर्म कर नहीं सकेगा । एक सत्तसे किसीने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओंको मारना ही मानता है तो वह क्या करे ? तो उन सन्तने बडी दुढतासे कहा कि यदि वह अपने धर्मके अनुसार ही लगातार तीन वर्षतक पवित्रतापूर्वक भगवान्के नामका, अपने इप्टके नामका जप करे, तो फिर वह मार नहीं सकेगा । कारण कि उसका पूर्वजन्मका अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है, वह स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदयसे ठांक परमात्मतत्त्वको प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाईका काम नहीं .कर सकेगा । उससे अपने-आप ग्लानि होगी, उपरित होगी । बिना कहे-सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आयेंगे ।

रामचरितमानसमें शबरीके प्रसङ्गमें है---भगवान रामने राजरीसे कहा---नवधा भगति कहाँ तोहि पाहीं। सावधान सुदु घरु मन माहीं।। (३ । ३५ । ४)। फिर नौ प्रकारकी भक्ति कहकर अन्तमें भगवान्ने कहा--- 'सकल प्रकार भगति दुढ़ तोरें' (३ । ३६ । ४) । तात्पर्य यह है कि मिक्त नौ प्रकारकी होती है, इसका शवरीको पता ही नहीं है, परन्तु शवरीमें सब प्रकारकी मिक्त स्वामाविक ही

थी । सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदि करनेसे जिन गणींका हमें ज्ञान नहीं है, वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसऐंको सुनानेके लिये याद करते हैं, वे दूसरोंको तो बता देंगे, पर आचरणमें वे गुण तमी आयेंगे, जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्माकी त्तरफ चलेंगे । इसलिये मनुष्यको अपना खगाव और अपने कर्म शुद्ध, निर्मल बनाने चाहिये । इसमें कोई परतन्त नहीं है, कोई निर्वल नहीं है, कोई अयोग नहीं है, कोई अपात्र नहीं है । मनुष्यके मनमें ऐसा आता है कि मैं कर्तव्यका पालन करनेमें और सदग्णोंके लानेमें असमर्थ हूँ । परन्तु वास्तवमें वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगोंको आदत और पदार्थीक संग्रहकी रुचि होनेसे ही असमर्थताका अनुमव होता है । उद्धारके योग्य समझकर ही भगवानूने,मनुष्य-शरीर दिया है ! इसलिये अपने स्वभावका सुधार करके अपना उद्धार करनेमें प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है, सबल है, योग्य है, समर्थ है। स्वभावका सुधार करना असम्मव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है । मनुष्यको

मुक्तिका द्वार कहा गया है-- साधन धाम मोच्छ कर

द्वारा' (मानस ७ । ४३ ।४) । यदि स्वभावका सुघार करना असम्भव होता तो इसे मुक्तिका द्वार कैसे कहा

जा सकता ? अगर मनुष्य अपने खभावका सुधार म

कर सके, तो फिर मनुष्यजीवनको सार्थकता क्या हुई ?

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारमा हि दोषेण धूमेनाग्निरवावृताः ।। ४८ ।।

हे कुत्तीनन्दन ! दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि सम्पूर्ण कर्म धुऐसे अग्निकी तरह किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं।

व्याख्या-[पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि अतः यहाँ भगवान् कहते हैं कि 'जो सहज कर्म हैं, दनमें कोई दोप भी आ जाय तो भी उनका त्राग स्वभावके अनुसार शास्त्रोंने जो कर्म नियत किये हैं, नहीं करना चाहिये; क्योंकि सब-के-सब कर्म पूर्णी उन कमोंको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं अस्त्रिकी तरह दोपसे आवत हैं।'] होता । इससे सिद्ध होता है कि खमावनियत कर्मोमें 'सहजं कर्म कौनोव' सदोपमपि भी पाप-क्रिया होती है। अगर पाप-क्रिया न होती त्यजेन्'—स्वभावनियत कर्म सहज-कर्म कहलाते हैं। तो 'पापको प्राप्त नहीं होता' यह कहना नहीं बनता ।

जैसे---ब्राह्मणके शम, दम आदि; क्षत्रिय के शौर्य, तेज आदि: वैश्यके कृषि, गौरक्ष्य आदि और शुद्रके सेवा-कर्म---ये सभी सहज-कर्म है। जन्मके बाद शास्त्रोंने पूर्वके गुण और कमेंकि अनुसार जिस वर्णके लिये जिन कर्मोंकी आजा दी है. वे शास्त्रनियत कर्म भी सहज-कर्म कहलाते हैं. जैसे ब्राह्मणके लिये यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि: क्षत्रियके लिये यज्ञ करना, दान करना आदि; वैश्यके लिये यज्ञ करना आदि: और शद्रके लिये सेवा ।

सहज कर्ममें ये दोष हैं-

- (१) परमात्मा और परमात्माका अंश-ये दोनों ही 'स्व' हैं तथा प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर आदि-ये दोनों ही 'पर' हैं । परन्त परमात्माका अंश खयं प्रकृतिके वश होकर परतन्त्र हो जाता है अर्थात् क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है और उस क्रियाको यह अपनेमें मान लेता है तो परतन्त्र हो जाता है । यह प्रकृतिके परतन्त्र होना ही महान् दोप है।
- (२) प्रत्येक कर्ममें कुछ-न-कुछ आनुपङ्गिक-अनिवार्य हिंसा आदि दोष होते ही हैं।
- (३) कोई भी कर्म किया जाय, वह कर्म किसीके अनुकूल और किसीके प्रतिकृल होता ही है। किसीके प्रतिकृत होना भी दोय है।
- (४) प्रमाद आदि दोषोंके कारण कर्मके करनेमें कमी रह जाना अथवा करनेकी विधिमें भल हो जाना भी दोष है।

अपने सहज-कर्ममें दोष भी हो, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिये। इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मणके कर्म जितने सौम्य हैं, उतने ब्राह्मणेतर वर्णीके कर्म सौम्य नहीं हैं। परन्तु सौम्य न होनेपर भी वे कर्म दोपी नहीं माने जाते अर्थात ब्राह्मणके सहज कर्मीको अपेक्षा क्षत्रिय, चैश्य आदिके सहज कर्मीमें गुणोंकी कमी होनेपर भी उस कमीका दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते. प्रत्यत उनका पालन करनेसे लाभ होता है। कारण कि वे कर्म उनके स्वभावके अनुकृल होनेसे करनेमें सुगम है और शास्त्रविहित है।

ब्राह्मणके लिये भिक्षा बतायी गयी है।

देखनेमें भिक्षा निर्दोष दीखती है, पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थके घर पर कोई भिक्षक खड़ा है और उसी समय दसरा भिक्षक वहाँ आ जाता है तो गृहस्थको भार लगता है। भिक्षकोंमें परस्पर ईर्ध्या होनेकी सम्भावना रहती है । भिक्षा देनेवालेके घरमें पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुःख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घरपर भिक्षक चला जाय तो उसको बड़ा कष्ट होता है। अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं देता है तो भिक्षुक निराश होकर चला जाता है। इससे उस गृहस्थको पाप लगता है और बेचार उसमें फेंस जाता है। इस प्रकार यद्यपि भिक्षामें भी दोष होते हैं. तथापि ब्राह्मणको उसे छोडना नहीं चाहिये ।

क्षत्रियके लिये न्याययक्त यद्ध प्राप्त हो जाय तो उसको करनेसे क्षत्रियको पाप नहीं लगता । यद्यपि यद्धरूप कर्ममें दोष है; क्योंकि उसमें मनुष्योंको मारना पडता है. तथापि क्षत्रियके लिये सहज और शास्त्रविहित होनेसे दोष नहीं लगता । ऐसे ही वैश्यके लिये खेती करना बताया गया है । खेती करनेमें बहत-से जन्तओंकी हिंसा होती है। परन्तु वैश्यके लिये सहज और शास्त्रविहित होनेसे हिसाका इतना दोष नहीं लगता । इसलिये सहज कर्मोंको छोडना नहीं चाहिये ।

सहज कर्मोंको करनेमें दोष (पाप) नहीं लगता-यह बात ठीक है; परन्तु इन साधारण सहज कर्मोंसे मुक्ति कैसे हो जायगी? वास्तवमें मुक्ति होनेमें सहज कर्म बाधक नहीं हैं। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदिसे ही बन्धन होता है और पाप भी इन कामना आदिके कारणसे ही होते हैं । इसलिये मनुष्यको निष्कामभावपूर्वक भगवळीत्यर्थ सहज कर्मोंको करना चाहिये. तभी बन्धन छुटेगा ।

'सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावताः—जितने भी कर्म हैं, वे सब-के-सब सदोष हो हैं; जैसे-आग सलगायी जाय तो आरम्भमें धुआँ होता ही है। कर्म करनेमें देश, काल, घटना, परिस्थित आदिकी परतत्त्वता और दूसरोंकी प्रतिकृतता भी दोप है, परन्त खभावके अनुसार शास्त्रेनि आज्ञा दी है। उस आज्ञाके

nandarananan mananan manan kanan अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य क्योंकि न्यायसे प्राप्त हुए युद्धको करना क्षत्रदोका पापका भागी नहीं होता । इसीसे भगवान् अर्जुनसे धर्म है, इसके सिवाय क्षत्रियके लिये इसरा मानो यह कह रहे हैं कि 'मैया। त जिस युद्धरूप कोई श्रेयका साधन नहीं है (गीता २ ।३१) । क्रियाको घोर कर्म मान रहा है, वह तेरा धर्म है-

सम्बन्ध-अब भगवान् सांख्ययोगका प्रकरण आरम्प करते हुए पहले सांख्ययोगके अधिकारीका वर्णन करते हैं असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

# नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।। ४९ ।।

जिसकी बुद्धि सब जगह आसिकरहित है, जिसने शरीरको वशमें कर रखा है, जो स्पृहारहित है, वह मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा

व्याख्या--संन्यास-(सांख्य-) योगका अधिकारी होनेसे ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिये---यह बतानेके लिये श्लोकके पूर्वार्द्धमें तीन बातें बतायी है-

- (१) 'असक्तबद्धिः सर्वत्र'—जिसकी बृद्धि सब जगह आसक्तिरहित है अर्थात् देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किसीमें भी ज़िसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती ।
- (२) 'जितात्वा'--जिसने शरीरपर अधिकार कर लिया है अर्थात् जो आलस्य, प्रमाद आदिसे शरीरके वशीमृत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीमृत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्यको अपने सिद्धान्तपर्वक करना चाहता है तो उस कार्यमें शरीर तत्परतासे लग जाता है और किसी क्रिया, घटना, आदिसे हटना चाहता है तो वह वहाँसे हद जाता . है। इस प्रकार जिसने शरीरपर विजय कर ली है, वह 'जितात्मा' कहलाता है।
- जिनको विशेष जरूरत होती है, उन चीजोंको सुक्ष्म इच्छाका नाम 'स्पृष्ठा' है; जैसे--साग-पत्ती कुछ मिल जाय, रूखी-सूखी रोटी ही मिल जाय, कुछ-न-कुछ

नैष्कर्म्य -सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। खाये बिना हम कैसे जी सकते हैं! जल पीये बिना हम कैसे रह सकते हैं ! ठण्डीके दिनोंमें कपड़े बिल्कुल न हों तो हम कैसे जी सकते हैं ! सांख्ययोगका साधक इन जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी भी परवाह -नहीं करता ।

तात्पर्य यह हुआ कि सांख्ययोगमें चलनेवालेको. जड़ताका त्याग करना पड़ता है । उस जड़ताकां त्याग करनेमें उपर्युक्त तीन बातें आयी हैं। असक्तबुद्धि होनेसे वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होनेसे वह विगतस्पृह हो जाता है, तब वह सांख्ययोगका अधिकारी हो जाता है।

'नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति' — ऐसा असक्तबृद्धि, जितात्मा और विगतस्पृह पुरुष सांख्ययोगके द्वारा परम नैष्कर्म्यसिद्धिको अर्थात् नैष्कर्म्यरूप परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । कारण कि क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है और जब स्वयंका उस क्रियांके साथ लेशमात्र भी सम्बन्धं नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया (३) 'विगतस्पृष्ठः' —जीवन-धारणमात्रके लिये और उसका फल उसपर किञ्चित्पात्र भी लागू नहीं होता । अतः उसमें जो स्वामाविक, स्वतःमिङ निष्कर्मता—निर्लिपतता है, यह प्रकट हो जाती है।

सम्बन्ध—अर्ब उस परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी विधि बतानेकी प्रतिज्ञा करते हैं।

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।। ५० हे कौन्तेय ! सिद्धि-(अन्त:करणकी शृद्धि-) को प्राप्त हुआ साधक व्रह्मको, जो कि ज्ञानकी परा निष्ठा है,जिस प्रकारसे प्राप्त होता है,उस प्रकारको तुम मुझसे संक्षेपमें ही समझो ।

व्याख्या—'सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति तियोध मे'— यहाँ 'सिद्धि' नाम अन्तःकरणकी शृद्धिका है, जिसका वर्णन पूर्वश्लोकमें आये 'असक्तसुद्धिः' 'जितातमा' और 'विगतस्पृहः' पदोंसे हुआ है । जिसका अन्तःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किञ्चिमात्र भी किसी प्रकारकी कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, उसके लिये कभी किञ्चिमात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिको जरूरत नहीं पड़ती अर्थात् उसके लिये कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता । इसलिये-इसकी सिद्धि कहा है ।

त्तेकमें तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज भिल गयी तो सिद्धि हो गयी, अणिमादि सिद्धियाँ मिल गयीं तो सिद्धि हो गयी । पर वास्तवमें यह सिद्धि नहीं है; क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बातको कमी रहती है, और किसी बस्तु, परिस्थित आदिकी जरूरत पड़ती है । अतः जिस सिद्धिमें किश्चिन्मात्र भी कामना पैदा न हो, वही वास्तवमें सिद्धि है । जिस सिद्धिके मिलनेपर कामना बढ़ती रहे. वह सिद्धि वास्तवमें सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक वन्धन ही है।

अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्मको प्राप्त होता है। वह जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसको मुझसे समझ— 'निबोध मे'। कारण कि सांख्ययोगको जो सार-सार बातें हैं, वे सांख्ययोगीके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं और उन बातोंको समझनेकी बहुत जरूरत है।

'निबोध' पदका तात्पर्य है कि सांख्ययोगमें क्रिया और सामग्रीकी प्रधानता नहीं हैं; किन्तु उस तत्कको समझनेकी प्रधानता है । इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भी सांख्ययोगीके विषयमें 'निबोध' पद आया है । 'समासेनैय कौत्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा'—सांख्ययोगीको जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधककी कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञानको परा निष्ठा कही जाती है । उस परा निष्ठाको अर्थात् महाको सांख्ययोगका साधक जिस प्रकारसे प्राप्त होता है, उसको मैं संक्षेपसे कहूँगा अर्थात् उसकी सार-सार बार्ते कहँगा ।

+

सम्बन्ध—ज्ञानकी परा निष्ठा प्राप्त करनेके लिये किस साधन-सामग्रीकी आवश्यकता है, उसको आगेके तीन श्लोकोंमें बताते हैं।

> विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्षायमानसः । ध्यानयोगपरो समुपाश्रितः ।। ५२ ।। नित्यं वैराग्यं परिग्रहम् । दर्पं कामं कोधं बलं निर्मम: शान्तो व्रह्मभूयाय कल्पते ।। ५३ ।

जो विशुद्ध (सात्त्विकी) बुद्धिसे युक्त, वैराग्यके आश्रित, एकान्तका सेवन करनेवाला और नियमित धोजन करनेवाला साधक धैर्यपूर्वक इन्द्रियोंका नियमन करके, शरीर-वाणी-मनको वशमें करके, शब्दादि विषयोंका त्याग करके और राग-द्वेपको निरन्तर ध्यानयोगके परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोय और परिव्रहका त्याग करके एवं निर्मम तथा शान्त होकर ब्रह्मप्राप्तका पात्र हो जाता है।

व्याख्या—'बृद्ध्या विशुद्ध्या युक्तः'—जो सांख्ययोगी साधक परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात् सात्त्विकी (गीता १८ ! ३०) हो । उसकी बुद्धिका विवेक साफ-साफ हो, उसमें किञ्चिमात्र भी मन्देह न हो ।

इस सांख्ययोगके प्रकरणमें सबसे पहले बुद्धिका नाम आया है। इसका तात्सर्य है कि सांख्ययोगीके लिये जिस विवेककी आवश्यकता है, वह विवेक बुद्धिमें ही प्रकट होता है। उस विवेकसे वह जड़ताका त्याग करता है।

'वैराग्यं समुपाधितः' — जैसे संसारी लोग रागपूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदिके आधित रहते हैं, उनको अपना आश्रय, सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्ययोगका साधक वैराग्यके आश्रित रहता है अर्थात् जन-समुदाय, स्थान आदिसे उसकी स्वाभाविक ही निर्लिपता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक सम्पूर्ण भोगोंसे उसका दृढ वैराग्य होता है।

'विविक्तसेवी'—सांख्ययोगके साधकका स्वभाव, उसकी रुचि स्ताः-स्वाभाविक एकान्तमें रहनेकी होती है। एकान्त-सेवनकी रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात् एकान्त न मिलनेपर मनमें विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिये। आग्रह न होनेसे रुचि होनेपर भी एकान्त न मिले, प्रस्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला-गुल्ला हो, तो भी साधक उकतायेगा नहीं अर्थात् सिद्धि-असिद्धिमें सम रहेगा। परन्तु आग्रह होगा तो वह उकता जायगा, उससे समुदाय महा नहीं जायगा। अतः साधकका समाव तो एकान्तमें रहनेका ही होना चाहिये, पर एकान्त न मिले तो उसके अन्त-करणमें हलचल नहीं होनी चाहिये। कारण कि हलचल होनेसे अन्त-करणमें संसारकी महता आती है और संसारकी महता आनेपर हलचल होती है, जो कि ध्यानयोगमें बाधक है।

'एकानामें रहनेसे साघन अधिक होगा, मन भगवान्में अच्छी तरह लगेगा; अनाःकरण निर्मेल यनेगा'—इन वातोंको लेकर मनमें जो प्रसत्रता होती है, वह साधनमें सहायक होती है। परंतु प्रजन्में हल्ला-गुल्ला करनेवाला कोई नहीं होगा; अतः वहाँ निंद अच्छी आयेगी, चहाँ किसी भी प्रकारते वैठ जायें तो कोई देखनेवाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकारते आराम रहेगा, एकान्तमें रहनेसे लोग भी ज्यादा मानवड़ाई, आदर करेंगे—इन वांतीको लेकर मनमें जो प्रसन्नता होती है, वह साधनमें वाधक होती है, क्योंज यह सब भोग है। साधकको इन सुख-सुविधाओंमें फैसना नहीं चाहिये, प्रस्तुत इनसे सदा सावधान रहना चाहिये। 'लच्चाशी'—साधकका स्वभाव खट्टा अर्थात

नियमित और सालिक भोजन करनेक हो। भोजनेक विषयमें हित, मित और मेध्य—ये तीन बातें बात्यों गयी हैं। 'हित'का ताल्यं हैं— भोजन शरीरके अनुकूल हो। 'मित'का ताल्यं हैं— भोजन न तो अधिक कर्म, और न कम करे, प्रसुत जितने भोजनसे शरीर-निवाह हो जाय, उतना भोजन करें (गीता ह। १६)। भोजनसे शरीर पुष्ट हो जायगा—ऐसे भावसे भोजन न करें, प्रसुत केवल औपधकी तरह क्षुधा-निवृतिक लिये ही भोजन करें, जिससे साधनमें विम्न पड़े। 'मेष्य' का ताल्यं हैं—भोजन पवित्र हो।

'धृत्यात्पानं नियम्य च'—सांसारिक कितने ही, प्रलोभन सामने आनेपर भी बुद्धिको अपने ध्येय परमात्मतत्त्वसे विचलित न होने देना—ऐसी दृढ़ सांत्विकी धृति (गीता १८ । ३३) के द्वारा इन्द्रियोक्त नियमन करे अर्थात् उनको मर्यादामें रखे। आठों पहर यह आगृति रहे कि इन्द्रियोंके द्वारा साधनके विरुद्ध कोई भी चेटा न हो।

'यतवाक्रायमानसः' — शरीर, वाणी और मनके संयत (वरामें) करना भी साधकके लिये यहुत जल्ये है (गीता१७ 1.१४-१६) । अतः वह शरीरसं वृध्य न घूमे, देखने-सुननेके शीकमे कोई यात्रा न करे ! वाणीसे वृध्या बातचीत न करे, आवश्यक होनेप ही बोले, असस्य न बोले, निन्दा-सुगली न बने ! मनसे गुगपूर्वक संसादक विनान न बने, प्रजुत परमालाका विनान करे ।

'शब्दादीन्विषयांस्यबत्वा'—ध्यानके समय बाहरके जितने सम्बन्ध हैं. जो कि विषयरूपसे आते हैं और जिनसे संयोगजन्य सख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप रस और गन्ध--पाँचों विषयोंका स्वरूपसे ही त्याग कर देना चाहिये । कारण कि विषयोंका रागपर्वक सेवन करनेवाला ध्यानयोगका साधन नहीं कर सकता । अगर विषयोंका रागपूर्वक सेवन करेगा तो ध्यानमें वत्तियाँ (बहिर्मख होनेसे) नहीं लगेगी और विषयोंका चिन्तन होगा ।

'रागद्वेषौ व्यदस्य च' —सांसारिक वस्त महत्त्वशाली है अपने काममें आनेवाली है. उपयोगी है-ऐसा जो भाव है, उसका नाम 'राग' है। तात्पर्य है कि अत्त.करणमें असत वस्तुका जो रंग चढ़ा हुआ है, वह 'राग' है। असत् वस्तु आदिमें राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्तिमें बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेप हो जाता है।

असत संसारके किसी अंशमें गग हो जाय तो दसरे अंशमे द्वेष हो जाता है-यह नियम है। जैसे, शरीरमे राग हो जाय तो शरीरके अनुकल वस्तुमात्रमे राग हो जाता है और प्रतिकृल वस्तुमात्रमें द्वेप हो जाता है ।

संसारके साथ रागसे भी सम्बन्ध जडता है और द्वेपसे भी सम्बन्ध जुड़ता है। गुगवाली बातका भी चित्तन होता है और द्वेपवाली बातका भी चित्तन होता है । इसलिये साधक न राग को और न देव करे ।

'ध्यानयोगपरो नित्यम्'—साधक नित्य ही ध्यानयोगके परायण रहे अर्थात् ध्यानके सिवाय दूसरा कोई साधन न करे । ध्यानके समय तो ध्यान करे ही, व्यवहारके समय अर्थात चलते-फिरते, खाते-पीते, काम-धंघा करते समय भी यह ध्यान (भाव) सदा वना रहे कि वास्तवमें एक परमात्माके सिवाय संसारकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं (गीता १८ । २०) ।

'अहंकारं बलं दर्पं'''' विमुच्य'-गुणोको लेकर अपनेमें जो एक विशेषता दीखती है, उसे 'अहंकार'

कहते हैं । जबर्दस्ती करके, विशेषतासे मनमानी करनेका जो आग्रह (हठ) होता है, उसे 'बल' कहते हैं। जमीन-जायदाद आदि बाह्य चीजोंकी विशेषताको लेकर जो घमंड होता है. उसे 'दर्प' कहते हैं । भोग, पटार्थ तथा अनुकुल परिस्थिति मिल जाय, इस इच्छाका नाम 'काम' है । अपने स्वार्थ और अभिमानमें ठेस लगनेपर दसरोंका अनिष्ट करनेके लिये जो जलनात्मक वृत्ति पदा होती है, उसको 'क्रोध' कहते हैं । भोग-बद्धिसे, सख-आरामबृद्धिसे चीजोंका जो संग्रह किया जाता है. उसे 'परिग्रह' \* कहते हैं ।

साधक उपर्यक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह-इन सबका त्याग कर देता है।

'निर्ममः'-अपने पास निर्वाहमात्रकी जो वस्तएँ है और कर्म करनेके शरीर, इन्द्रियाँ आदि जो साधन हैं, उनमें ममता अर्थात् अपनापन न हो†। अपना शरीर, वस्त आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके बने रहनेकी इच्छा न होना 'निर्मम' होना है ।

जिन व्यक्तियों और वस्तओको हम अपनी मानते हैं. वे आजसे सौ वर्ष पहले भी अपनी नहीं धीं और सौ वर्षके बाट भी अपनी नहीं रहेंगी । अतः जो अपनी नहीं रहेंगी. उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं राव सकते । अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो 'वे अपने नहीं हैं' ऐसा माननेमें क्या बाधा है 7 उनको अपनी न माननेसे साधक निर्मम हो जाता है ।

'शान्त:'--असत् संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल आदि पैदा होते हैं। जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अशान्ति कर्मी पासमें आती ही नहीं । फिर राग-द्वेष न रहनेसे साधक हरदम शान्त रहता है।

'ब्रह्मभुवाय कल्पते'—भमतारहित और शान्त मनुष्य (सांख्ययोगका साघक) परमात्मप्राप्तिका अधिकारी वन जाता है अर्थात् असत्का सर्वथा मम्बन्ध

अपना मान लेना दोषी है।

<sup>\*</sup> ब्रह्मचारी, वानप्रस्य और संन्यासी—इन सबके लिये तो खरूपसे ही परिप्रह-(संप्रह-) का त्याग है। अगर गुरम्थमे भी कोई सुख-मोगबुद्धिसे संबह न को, केवल दूसरोंकी सेवा, हितके लिये ही संबह करे तो वह भी परिवह नहीं है । केवल सांसारिक व्यवहारके लिये वस्तुओंमें अपनापन करना दोपी नहीं है, प्रत्युन उनको सदाके स्थि P. C. C.

छूटते ही उसमें ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यता, सामर्थ्य आ सम्बन्ध रहता है, तबतक परमात्मप्राप्तिकी सामर्थ्य नही जाती है। कारण कि जवतक असत् पदार्थोंके साथ आती।

सम्बन्ध—वर्पर्युक्त साधन-सामग्रीसे निष्ठां प्राप्त हो जानेपर क्या होता है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम् ।। ५४ ।।

वह ब्रह्मभूत-अवस्थाको प्राप्त प्रसन्न मनवाला साधक न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी इच्छा करता है । ऐसा सम्पूर्ण प्राणियोमें समभाववाला सायक मेरी पराभक्तिको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—'ब्रह्मभूतः'—जब अत्तःकरणमें विनाशशील वस्तुओंका महत्त्व मिट जाता है, तव अन्तःकरणकी अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं अर्थात् उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएँ हैं, उनमें भी ममता नहीं रहती । ममता न रहनेसे सुख और भोग-थुद्धिसे वस्तुओंका संग्रह नहीं होता । जब सुख और भोग-वृद्धि मिट जाती है, तय अन्तःकरणमें स्वतः-स्वाभाविक ही शान्ति आ जाती है ।

इस प्रकार साधक जब असतसे ऊपर उठ जाता है, तब वह इह्मप्राप्तिका पात्र बन जाता है। पात्र चननेपर उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था अपने-आप हो जाती है। इसके लिये उसको कुछ करना नहीं पडता। इस अवस्थामें 'मैं ब्रह्मखरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप है' ऐसा उसको अपनी दृष्टिसे अनुभव हो जाता है। इसी अवस्थाको यहाँ (और गीता ५ । २४ में भी) 'व्रह्मभतः' पदसे कहा गया है।

'प्रसन्नात्मा'— जब अन्तःकरणमे असत्वस्तुओंका महत्त्व हो जाता है, तय उन वस्तुओंको प्राप्त करनेकी कामना पैदां हो जाती है। कामना पैदा होते ही अन्तःकरणकी शान्ति भंग हो जाती है और अशान्ति (हलवल) पैदा हो जाती है। परन्तु जब असत् वस्ओंक महत्व मिट जाता है, तय साधकके चित्तमें स्यामायिक ही प्रसन्नता रहती है । अप्रयन्नताका कारण मिट जानेसे फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं । कारण कि सांख्ययोगी साधकके अन्तःकरणमें अपने-सहित संसारका अभाव और परमात्मतत्वका भाव अटल रहता है।

'न शोचति न काङक्षति'--उस प्रसन्नताकी पहचान यह है कि वह शोक-चित्ता नहीं करता । सांसारिक कितनो ही बड़ी हानि हो जाय, तो भी यह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थित प्राप्त हो जाय—ऐसी इच्छा भी नहीं करता । तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली तथा आने-जानेवाली परिवर्तनशील परिस्थित, चस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके बनने-विगडनेसे उसपर कोई असर ही नहीं पड़ता । जो परमात्मांमें अटलरूपसे स्थित है, उसपर आने-जानेवाली पर्सिथतियोंका असर हो ही कैसे सकता है?

'सम: सर्वेष भूतेष'— जबतक साधकमें किञ्चित्यात्र भी हर्ष-शोक, राग-द्वेष आदि इन्द्र रहेते हैं, तवतक यह सर्वत्र व्याप्त परमात्मीके साथ अभित्रताका अनुपव नहीं कर सकता । अभिन्नताका अनुभव न होनेसे वह अपनेको सम्पूर्ण भूतीम सम नहीं देख सकता । परना जब साधक हर्ष-शोकादि इन्होंसे सर्वया रहित हो जाता है, तब परमात्मक साथ स्वत:-स्वामाविक अभिन्नता (जो कि सदासे ही धी) का अनुभव हो जाता है। परमात्माके साथ अभित्रता होनेसे, अपना कोई व्यक्तित्व \* न रहनेसे अर्थात् 'मै हैं' इस रूपसे अपनी कोई अलग सता न रहनेसे वह सम्पूर्ण प्राणियोमें सम हो जाता है । जैसे प्रामाना

<sup>\*</sup> व्यक्तित्व उसे कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिससे बन्यन होता है ।

सम्पर्ण प्राणियोंमें सम हैं—'समोऽहं सर्वभूतेष' (गीता ९ । २९), ऐसे ही वह भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है।

वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम किस प्रकार होता है, उसमें मन हो अनेक रूप धारण करता है अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होनेसे जैसे सब सृष्टिमें मन है और मनमें सब सृष्टि है, ऐसे ही सव प्राणियोंमें (आत्मरूपसे) वह है और उसमें सम्पूर्ण प्राणी हैं (गीता ६ । २९)। इसीको यहाँ 'सम:

सर्वेष भृतेष' कहा है ।

'मद्धक्ति ल**भते पराम'**—जब समरूप परमात्माके साथ अभित्रताका अनुभव होनेसे साधकका सर्वत्र समभाव हो जाता है, तब उसका परमात्मामें प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्पण, खिंचाव, अनराग हो जाता है। तसीको यहाँ पराभक्ति कहा है ।

पाँचवें अध्यायके चौवीसवें श्लोकमे जैसे ब्रह्मभूत-अवस्थाके बाद ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्ति बतायी है—'स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभतोऽधिगच्छति! ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभत-अवस्थाके बाद पराभक्तिकी प्राप्ति वतायी है ।

सम्बन्ध-अब आगेके श्लोकमें पराभक्तिका फल बताते हैं।

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यशास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ।।५५ ।।

उस पराभक्तिसे मेरेको, मैं जितना हूँ और जो हूँ—इसको तत्त्वसे जान लेता है तथा मेरेको तत्त्वसे जानकर फिर तत्काल मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है।

व्याख्या---'भवत्या मध्यभिजानाति'--जब परमात्मतत्त्वमें आकर्षण, अनुसग हो जाता है, तब साधक स्वयं उस परमात्माके सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्वसे अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई (खतन्त) अस्तित्व नहीं रहता अर्थात उसके अहंभावका अतिसुक्ष्म अंश भी नहीं रहता । इसलिये उसको प्रेमस्वरूपा प्रेमाधिक प्राप्त हो जाती है। उस भक्तिसे परमात्मतत्त्वका वास्तविक बोध हो जाता है।

ब्रह्मभूत-अवस्था हो जानेपर संसारके सम्बन्धका तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर 'मैं ब्रह्म हूं, मैं शान्त हूँ, मैं निर्विकार हैं, ऐसा सूक्ष्म अहंभाव रह जाता है। यह अहंभाव जबतक रहता है. तबतक परिच्छित्रता और पराधीनता रहती है। कारण कि यह अहंभाव प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति 'पर' है; इसलिये पराधीनता रहती है । परमात्माकी तरफ आकृष्ट होनेसे, पराभक्ति होनेसे ही यह अहंभाव मिटता है <sup>\*</sup> । इस अहंभावके सर्वथा मिटनेसे ही तत्त्वका

वास्तविक बोध होता है।

'यावान'—सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने अर्जुनको 'समग्र'-रूप सुननेकी आज्ञा दी कि मेरेमें जिसका मन आसक्त हो गया है. जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्यभावसे भेरे साथ दढ़तापूर्वक सम्बन्ध रखते हुए मेरे जिस समग्ररूपको जान लेता है, उसको तुम मुनो । यही बात भगवानने सातवें अध्यायके अत्तमें कही कि जरा-मरणसे मक्ति पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत करते हैं. वे ब्रह्म, सम्पूर्ण अध्यात्म और सम्पूर्ण कर्मको अर्थात् सम्पूर्ण निर्गण-विषयको जान लेते हैं और अधिभृत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित मुझको अर्थात् सम्पूर्ण सगण-विषयको जान लेते हैं।

इस प्रकार निर्मुण और समुणके सिवाय राम, कणा, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपोंमें प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना-यही पराभक्तिमे 'यावान्' अर्थात् समग्ररूपकी जानना है।

'यञ्चास्मि तत्त्वतः'--वे ही परमात्मा अनेक रूपोंमें, अनेक आकृतियोंमें, अनेक शक्तियोंको साथ लेकर. अनेक कार्य करनेके लिये बार-बार प्रकट होते हैं, और वे हो परमात्मा अनेक सम्प्रदायोंमें अपनी-अपनी भावनाके अनुसार अनेक इष्टदेवोंके रूपमें कहे जाते हैं। वास्तवमें परमात्मा एक ही हैं। इस प्रकार मैं जो हैं-इसे तत्वसे जान लेता है।

'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्--ऐसा मुझे तत्वसे जानकर तत्काल \* मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है अर्थात् मेरे साथ भिन्नताका जो भाव था, वह सर्वथा मिट जाता है।

तत्वसे जाननेपर उसमें जो अनजानपना था, वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसीमें मनुष्यजन्मकी सार्थकता है।

#### विशेष वात

जीवका परमात्मामें प्रेम (रति, प्रीति या आकर्षण) स्ततः है । परन्तु जब यह जीव प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब वह परमात्मासे विमुख हो जाता है और उसका संसारमें आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामोंसे कहा जाता है।

इस वासना आदिका जो विषय (प्रकृतिजन्य पदार्थ) है, वह क्षणभङ्गर और परिवर्तनशोल है तथा यह जीवातमा स्वयं, नित्य और अपरिवर्तनशील है। परन्त ऐसा होते हुए भी प्रकृतिके साथ तादात्य होनेसे यह परिवर्तनशीलमें आकृष्ट हो जाता है । इससे

इसको मिलता तो कुछ नहीं, पर 'कुछ मिलेगा'--इस भ्रम, वासनाके कारण यह जन्म-मरणके चक्रामें पडा हुआ महान् दुःख पाता रहता है। इससे छूटनेके लिये भगवान्ने योग बताया है। वह योग जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माके साथ नित्ययोगक अनुभव करा देता है। "

गीतामें मुख्यरूपसे तीन योग कहे है-कर्मयोग, ज्ञानयोग और मिक्तयोग । इन तीनोपर विचार किया जाय तो भगवानका प्रेम तीनों ही योगोंमें है । कर्मयोगमें उसको 'कर्तव्यर्पत' कहते हैं अर्थात् वह रति कर्तव्यमें होती है—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः' (१८ १४५)। [कर्मयोगकी यह रति अन्तमें आत्मरतिमें परिणत हो जाती है (गीता २ । ५५: ३ । १७) और जिस कर्मयोगोमें भक्तिके संस्कार हैं, उसकी यह रति भगवद्रतिमें परिणत हो जाती है।] ज्ञानयोगमें उसी प्रेमको 'आत्मर्रति' कहते हैं अर्थात् वह रति खरूपमें होती है--'योऽन्तःसखोऽन्तरारामः' (५ । २४) । और भक्तियोगमें उसी प्रेमको 'भगवद्गति' कहते हैं अर्थात् वह रति भगवान्में होती है † -- 'तृष्यन्ति च रमनि च' (१० १९) । इस प्रकार इन तीनों योगोंने रति होनेपर भी गीतामें 'भगवदरित' की विशेष रूपसे महिमा गायी गयी है।

तनस्वी. ज्ञानी और कर्मी—इन तीनोंसे भी योगी (समतावाला) श्रेष्ठ है (गीता ६ । ४६) । तात्पर्य यह है कि जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए बड़ा भागे तप करनेपर, बहुत-से शास्त्रोंका (अनेक प्रकारका) शान-सम्पादन करनेपर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदिके बड़े-बड़े

<sup>°</sup> जानने और प्राप्त करनेमें काल-भेद नहीं होता ।

भगवानमें रति या प्रियता प्रकट होती है—अपनेपनसे । परमात्माके साथ जीवका अनारिकालसे स्वतःसिद्धं सम्बन्धं है । अपनी चीज स्वतः प्रियं लगती है । अतः अपनापन प्रकट होते ही घगवान् स्वतः प्यारे लगते हैं । प्रियतामें कभी समाप्त न होनेवालां अलीकिक, विलक्षण आनन्द है । वह आनन्द प्राप्त होनेपर मनुष्यमें स्वतः निर्विकारता आ जाती है । फिर काम, क्रोध, स्रोध, मद, मत्सर आदि कोई भी विकार पैटा है ही नहीं सकता । पारमाधिक आनन्द न मिलनेसे ही कामादि त्रिकार पैदा होते हैं अर्थात आनन्द न मिलनेसे नाशवान वलुओंसे सुख सेनेकी इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते हैं।

उत्पत्ति-विनाराशील वस्तुऑके साथ अपनापन करनेसे ही यह जीव भगवान्से विमुखं हो जाता 🖡 । विमुखता होनेपर भी भगवान्की प्रियता कभी मिट नहीं सकती । नालिक-से-नालिक भी आकृत पड़नेयर पुकार कटना है कि कोई ईसर है तो रहा करें !

अनुष्ठान करनेपर जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब अनित्य हो होता है, पर योगीको नित्य-तत्त्वकी प्राप्ति होती है । अतः तपस्वी, जानी और कर्मी—इन तीनोंसे 'योगी' श्रेष्ठ है । इस प्रकारके कर्मयोगी, ज्ञानयोगी,

हठयोगी. लययोगी आदि सब योगियोंमें भी भगवानने 'भक्तियोगी' को सर्वश्रेष्ठ बताया है (गीता ६ । ४७) । यही भक्तियोगी भगवानके समग्ररूपको जान लेता है। सांख्ययोगी भी पराभक्तिके द्वारा उस समग्ररूपको जान लेता है । उसी समग्ररूपका वर्णन यहाँ 'यावान'

पदसे हुआ है † । इस प्रकरणके आरम्भर्ने 'अन्तःकरणको शृद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता है'—यह कहनेकी प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यानयोगके परायण होनेसे वह वैराग्यको प्राप्त होता है । वैराग्यसे आहंकार आदिका त्याग करके ममतारहित होकंर शान्त होता है। तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र होता है । पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभत-अवस्था हो जाती है । ब्रह्मभत-अवस्था होनेपर संसारके सम्बन्धसे जो राग-द्रेष, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्र होते थे. वे सर्वथा मिट जाते हैं तो वह सम्पर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है। सम होनेपर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है । उस प्रीतिसे परमात्माके समग्ररूपका बोध हो जाता है। बोध होते ही उस

तत्त्वमें प्रवेश हो जाता है--'विशते तदनन्तरम्'। अनन्यमिक्तसे तो मनुष्य भगवान्को तत्त्वसे जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके

पुरुष-प्रकृति, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र आदि दो रूपोंमें बताया है, और उसी तत्त्वको सत्-असत्से पर भी बताया है—'त्वमक्षरं सदसत्तरपं यत्' (१९ १३७) । उस तत्त्वको गीतामै तीत्र रूपोंसे भी बताया है—अपरा, परा और अहम् (७ । ५-६), क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम् (१३ । १-२) एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (१५ । १६-१७) । इन

'परा'—साम्रान्य जीव और कारक पुस्त्र, एवं 'अहम्'—निर्गण और सगुण । इन छ: भेदोंको दुष्टान्तके रूपमें इस तरह समझें-जल-तत्व एक होनेपर भी उसके छ: भेद हैं: उसमें परमाणस्वमे जल निर्मण ब्रह्म है. भापरूपमे जल समुण परमात्मा है, बादलरूपमे जल कारक पुरुष (ब्रह्मा) है, बुँदोंके रूपसे जल सामान्य जीव है, वर्षारूपसे जल सृष्टि-रचनारूप क्रिया है, और वर्फरूपसे जल (पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि) पदार्थ है।

तीनोंके (आदवें अध्यायके आरम्पमें अर्जुनके पूछनेपर) भगवानने छ: भेद बताये हैं—'अपरा'—क्रिया और पदार्य,

\* गणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्यमानमविच्छित्रं स्क्ष्मतरमनुभवस्यम् । यह प्रेम गुणरहित है, कामनारहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, सुक्ष्मसे भी

और अनुभवरूप है।

सांख्ययोगी भगवानुको तत्त्वसे जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देनेमें बाध्य नहीं होते । कारण कि उसकी साधना पहलेसे ही विवेक-प्रधान

दर्शन भी कर सकता है (गीता ११ । ५४); परन्त

रही है. इसलिये उसको दर्शनको उच्छा नहीं होती । दर्शन न होनेपर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती; अतः कमी माननी नहीं चाहिये ।

यहाँ उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेमको प्राप्ति है । इसी प्रेमको नारदभक्तिसत्रमें प्रतिक्षण वर्धमान कहा है \* । इस प्रेममें सर्वथा पर्णता हो

जाती है अर्थात् उसके लिये करना, जानना और पाना

कछ भी बाकी नहीं रहता । इसलिये न करनेका राग रहता है, न जाननेकी जिज्ञासा रहती है, न जीनेकी आशा रहती है, न मरनेका भय रहता है और न पानेका लालच ही रहता है।

जबतक भगवान्में पराभक्ति अर्थात् परम प्रेम नहीं होता, तबतक ब्रह्मभूत-अवस्थामें भी 'में ब्रह्म हैं' यह सूक्ष्म अहंकार रहता है । जबतक लेशमात्र भी अहंकार रहता है, तबतक परिच्छित्रताका अत्यन्त

अभाव नहीं होता । परन्तु 'मैं ब्रह्म हैं' यह सुक्ष्म अहंभाव तबतक जन्म-मरणका कारण नहीं बनता. जबतक उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंका सङ्ग नहीं होता: क्योंकि गुणोंका सङ्ग होनेसे ही बन्धन होता है-- 'कारण

गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) । उदाहरणार्थ--गाढ़ नींदसे जगनेपर साधारण मनुष्यमात्रको सबसे पहले यह अनुभव होता है कि 'मैं हैं' । ऐसा ां गीतामें 'यावान्'को ही 'वासुदेव: सर्वम्' (७ । १९) कहा है । उसी तत्त्वको सत्-असर, परा-अपरा, अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति आदिके साथ स्वयंका सम्बन्ध जुड़ जाता है, तब 'मैं हूँ' यह अहंभाव शुभ-अशुभ कर्मोंका कारण बन जाता है, जिससे जन्म-मरणका चक्कर चल पड़ता है। परन्त जो ऊँचे दर्जेका साधक होता है अर्थात् जिसकी निरन्तर ब्रह्मभूत-अवस्था रहती है, उसके सात्त्विक ज्ञान (१८ । २०) में सब जगह ही अपने खरूपका बोध रहता है। परन्तु जबतक साधकका सत्वगुणके साथ सम्बन्ध रहता है, तवतक नींदसे जगनेपर तत्काल 'मैं ब्रह्म हैं' अथवा 'सब कुछ एक परमात्मा ही हैं'---ऐसी वृति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींदमें यह वृत्ति छूट गयो थी, मानो उसकी भूल हो गयी थीं और अब पीछे उस तत्त्वकी जागृति हो गयी है,

स्मृति आ गयी है। गुणातीत हो जानेपर अर्थात् गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर विस्पृति और स्मृति-ऐसी दो अवस्थाएँ नहीं होती अर्थात् नींदमें भूल हो गयी और अब स्मृति आ गयी --ऐमा अनुभव नहीं होता, प्रत्युत नींद तो केवल अनःकरणमें आयी थी, अपनेमें नहीं, अपना खरूप तो ज्यों-का-त्यों रहा-ऐसां अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निदाका आना और उससे जगना—ये दोनों प्रकृतिय ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्थाको चौदहवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहा है कि प्रकाश अर्थात नींदसे जगना और मोह अर्थात नींदका आना-इन दोनोंमें गुणातीत पुरुपके किञ्चिनात्र

भी राग-द्वेष नहीं होते ।

सम्बन्ध-पहले ख्लोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागके तत्त्वके विषयमें पृछा तो उसके उत्तरमें भगवानुने चौधेसे बारहवें श्लोकतक कर्मयोगका और इकतालीसवेंसे अड़तालीसवें श्लोकतक कर्मयोगका तथा संक्षेपमें मिकयोगका वर्णन किया; और तेरहवेंसे चालीसवें श्लोकतक विचारप्रधान सांख्यपोगका तथा उन्चासवेंसे पचपनवें श्लोकतक ध्यान-प्रधान सांख्ययोगका एवं संक्षेपमें पराभक्तिकी प्राप्तिका वर्णन किया । अब भगवान् शरणागतिकी प्रधानतावाले भक्तियोगका वर्णन आरम्प करते हैं।

#### सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मह्यपाश्रयः

#### मत्त्रसादादवाप्रोति शाश्चतं पदमव्ययम् ।। ५६ ।।

मेरा आश्रय लेनेवाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपासे शाश्रत अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता है।

व्यास्था—'मद्वपाश्रयः'—कर्मीका, फलका, कमोंकि पूर्व होने अधवा न होनेका, किसी घटनाः परिस्थिति, वस्त, व्यक्ति आदिका आश्रय न हो । केवल मेरा ही आहर (सहारा) हो । इस तरह जो सर्वधा मेरे हो परायण हो जाता है, अपना स्वतन्त कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्तको अपने उद्धारक लिये कुछ करना नहीं पड़ता । उसका ठद्धार मैं कर देता हैं (गीता १२ ।७); उसकी अपने भोयन-निर्वाह या साधन-सम्बन्ध किसी बातन्त्रे कमी. नहीं रहती; सबकी मैं पूर्ति कर देता है (गोता ९ 1२२) — यह मेरा सदाका एक विधान है, आजय तेनेवाला मक मेरी क्यामे प्रांत कर रोग है ।

नियम है, जो कि सर्वधा शरण हो जानेवाले हरेक प्राणीको प्राप्त हो सकता है (गीता ९ । ३०-३२) । 'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः'—यहाँ 'कर्माणि' पदके साथ 'सर्व' और 'कुर्वाणः' पदके साथ 'सदा'

पद देनेका तारपर्य है कि जिस ध्यानपरायण सोरमयोगीन शरीर, वाणी और मनका संयमन कर लिया है अर्थात् जिसने शरीर आदिकी क्रियाओंको संकृतित कर लिया है और एकात्तमें रहकर सदा ध्यानपोपमें लगा रहता है, उसको जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदकी लीकिक, पारलीकिक . सामाजिक, शांपीकि आदि सम्पूर्ण वर्तव्य-कर्मोंके हमेरा। करने हुए भी मेर

होक व्यक्तिको यह बात तो समयमें आ जाती है कि जो एकान्तमें रहता है और साधन-भजन करता है. उसका कल्याण हो जाता है : परन्त यह बात समझमें नहीं आती कि जो सदा मशीनकी तरह संसारका सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे होगा ? उसका कल्याण हो जाय, ऐसी कोई युक्ति नहीं दोखती; क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, न्पर उन सबका कल्याण होता हुआ दीखता नहीं और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं! इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं-- 'मत्प्रसादात' । तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है. उसका कल्याण मेरी कपासे हो जायगा, कौन है मना करनेवाला ।

यद्यपि प्राणिमात्रपर भगवानका अपनापन और कुपा सदा-सर्वदा स्वतःसिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जबतक असत् संसारका आश्रय लेकर भगवान्से विमुख रहता है, तबतक भगवत्कपा उसके लिये फलीभत नहीं होती अर्थात उसके काममें नहीं आती । परन्तु यह मनुष्य भगवानुका आश्रय लेकर ज्यों-ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों-ही-त्यों भगवानुका आश्रय दढ होता चला जाता है. और ज्यों-ज्यों भगवान्का आश्रय दढ़ होता जाता है, त्यों-ही-त्यों भगवत्कृपाका अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान्का आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान्की कृपाका पूर्ण अनुभव हो जाता है।

'अवाप्नोति शाश्चतं पदमव्ययम'--- स्वतःसिद्ध परमपदकी प्राप्ति अपने कर्मोंसे, अपने परुपार्थसे अथवा अपने साधनसे नहीं होती । यह तो केवल भगवत्कपासे ही होती है। शाश्वत अव्ययपद सर्वोत्कष्ट है। उसी परमपदको भक्तिमार्गमें परमधाम, सत्यलोक, वैकुण्ठलोक, गोलोक, साकेतलोक आदि कहते हैं और ज्ञानमार्गमें विदेह-कैवल्य, मृक्ति, स्वरूपस्थिति आदि कहते हैं । वह परमपद तत्त्वसे एक होते हए भी मार्गी और उपासनाओंका भेट होनेसे उपासकोंकी दष्टिसे भिन्न-भिन्न कहा जाता (गीता ८ । २१; १४ । २७)। भगवानका चिन्मय लीक एक देश-विशेषमें होते हुए भी सब जगह व्यापकरूपसे परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है, वहीं उनका लोक भी है; क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्वसे एक ही हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान हैं: अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान (सर्वव्यापी) है । जब भक्तको अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है. तब परिच्छिन्नताका अत्यन्त अभाव हो जाता है और वहीं लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है अर्थात उसे यहाँ जीते-जी ही उस लोककी दिव्य लीलाओंका अनुभव होने लगता है। परन्तु जिस भक्तको ऐसी घारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश-विशेषमें ही है, तो उसे उस लोकको प्राप्ति शरीर छोडनेपर ही होती है। उसे लेनेके लिये भगवानके पार्षेद आते हैं और कहीं-कहीं खयं भगवान भी आते हैं।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अपना सामान्य विधान (नियम). बताकर अब भगवान आगेके श्लोकमें अर्जुनके लिये विशेषरूपसे आज्ञा देते हैं।

> चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।। ५७ ।।

ं चित्तसे सम्पूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके, मेरे परायण होकर तथा समताका आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो जा ।

च्याख्या—[ इस श्लोकमें भगवान्ने चार बातें वतायी

(१) 'चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य'--सम्पूर्ण कर्मोंको चित्तसे मेरे अर्पण कर दे ।

- (२) 'मत्परः'—खयंको मेरे अर्पित कर दे।
- वह उस चीजका गुलाम बन जाता है और वह चीजं (३) 'बुद्धियोगमुपाश्चित्य'-समताका लेकर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ले ।
- (४) 'मब्बित: सततं भव'—निरन्तर चित्तवाला हो जा अर्थात् मेरे साथ अटल सम्बन्ध करले। 1 हो, चाहे कुटुम्बी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या-बुद्धि

'चेतसा सर्वेकर्मीण मयि संन्यस्य'—चित्तसे कर्मोंको अर्पित करनेका तात्पर्य है कि मनुष्य चित्तसे यह दुढ़तासे मान ले कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि और संसारके व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदि सब भगवानुके ही हैं । भगवान् ही इन सबके मालिक हैं । इनमेंसे कोई भी चीज किसीकी व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन बस्तुओंका सद्वयोग करनेके लिये ही भगवानुने व्यक्तिगत अधिकार दिया है । इस

दिये हुए अधिकारको भी भगवानुके अर्पण कर देना है ।

. शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे जो कुछ शास्त्रविहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवानुकी मरजीसे ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकारके कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओंमें जो अपनापन है, उसे भी भगवानके अर्पण कर देना है; क्योंकि वह अपनापन केवल मुर्खतासे माना हुआ है, वास्तवमें है नहीं । इसलिये उनमें अपनेपनका भाव विल्कुल उठा देना चाहिये और उन सवपर भगवान्की मुहर लगा देनी चाहिये । 'मत्परः'--भगवान् ही मेरे परम आश्रय है,

उनके सियाय मेरा कुछ नहीं है, मेरेको करना भी कछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसीसे लेना भी कछ नहीं है अर्थात देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिसे मेरा किञ्चित्मात्र कोई प्रयोजन नहीं है-ऐसा अनन्यमाय हो जाना ही भगवान्के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देनेकी है। रुपये-पैसे,

कुरम्ब, शरीर आदिको मनुष्य अपना मानते हैं और मनमें यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गये, हमारा इनपर आधिपत्य हैं; परंतु यासवमें यह यात बिल्कुल झूठी हैं, क्येंग वहम है और बड़ा भारी धोरा है। जो किसी चाँगको अपनी मान सेता है.

उसका मालिक वन जाती है। फिर उस चीजके बिना वह रह नहीं सकता । अतः जिन चीओंको मन्य अपनी मान लेता है, वे सब उसपर चढ़ जाती है और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रूपया

आदि हो । ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपनेसे भित्र है, पर है । इनके अधीन होना ही पराधीन होना है । भगवान् स्वकीय है, अपने हैं। उनको मनुष अपना मानेगा, तो वे मनुष्यके वशमें हो जायेंगे।भगवानके हृदयमें भक्तका जितना आदर है, उतना आदर करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है। भगवान मक्तके दास हो जाते हैं और उसे अपना मक्टमणि बना लेते

हैं-'मैं तो है भगतनका दास भगत मेरे मुकटमणि, परन्तु संसार मनुष्यका दास बनकर उसे अपना मुक्टमणि नहीं बनायेगा । वह तो उसे अपना दास बनाकर पद-दलित ही करेगा। इसलिये केवल भगवानके शरण होकर सर्वथा उन्होंके परायण हो जाना चाहिये । 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य'—गीताभरमें देखा जाय तो

समताकी बडी भारी महिमा है। मनुष्यमें एक समता आ गयो तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया । परन्तु यदि इसमें समता नहीं आयी तो अच्छे-अच्छे लक्षण आनेपर भी भगवान् उसको पूर्णता नहीं मानते । वह समता मनुष्यमें स्वाभाविक रहती है। केवल आने-जानेगाली परिस्थितियोंके साथ मिलकर वह सुखी-दुःखी हो जाता है। इसलिये उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने-जानेवाली परिस्थितिक साथ मैं नहीं हैं । सुख आया. अनुकल परिस्थित आयी तो भी मैं है और संख चला गया, अनुकूल परिस्थित चली गयी तो भी मैं हैं। ऐसे ही दुःख आया, प्रतिकृत परिस्थित आयी तो भी मैं है और दुःख चला गया, प्रतिकृत परिस्थित चली गयी तो भी मैं हूँ । अतः सुध-दु चर्मेः-

अनुकलता-प्रतिकृत्वतामें, हानि-लाभमें मैं सदैव ज्यों-का-त्यों रहता हूँ । परिस्थितियेकि बदलनेपर भी मैं नहीं बदलता, सदा यही रहता हूँ । इस तरह

अपने-आपमें स्थित रहे । आने-आपमें स्थित रहनेसे

Bendukkarantakkunnnyukke krulikulanunukkannukkinkkanukkanukkenikkenukkenukkenukkukkenukkenikenukenikenuken kuk सुख-दःख आदिमें समता हो जायगी । यह समता हो भगवानुको आराधना है—'समत्वमाराधनमच्युतस्य' (विष्णुपुराण १ । १७ । ९०) । इसीलिये यहाँ भगवान बृद्धियोग अर्थात् समताका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं । 'मच्चित: सततं भव'—जो अपनेको सर्वधा भगवानके समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवानके चरणोंमें समर्पित हो जाता है । फिर उसपर भगवानुका जो स्वतः-स्वाभाविक अधिकार है, वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्तमें स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं । यही 'मच्चित्त:' होना है।

'मच्चित्तः' पदके साथ 'सततम्' पद देनेका अर्थ है कि निरन्तर मेरेमें (भगवानमें) चित्तवाला हो जा । भगवानुका निरन्तर चिन्तन तभी होगा, जब 'मैं भगवान्का हैं' इस प्रकार अहंता भगवान्में लग जायगी । अहंता भगवान्में लग जानेपर चित्त खतः-स्वाभाविक भगवानमें लग जाता है । जैसे, शिष्य बननेपर 'मैं गुरुका हैं' इस प्रकार अहंता गुरुमें लग जानेपर गुरुको याद निरन्तर बनी रहती है। गुरुका अहंतामें बैठ जानेके कारण सम्बन्धको याद आये तो भी याद है और याद न. आये तो भी याद है: क्योंकि स्वयं निरन्तर रहता है। इसमें भी देखा जाय तो गरुके साथ उसने खद सम्बन्ध जोडा है; परन्तु भगवानके साथ इस जीवका खतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध है । केवल संसारके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही नित्य सम्बन्धकी विस्पृति हुई है । उस विस्मृतिको मिटानेके लिये भगवान् कहते हैं कि निरत्तर मेरेमें चित्तवाला हो जा ।

साधक कोई भी सांसारिक काम-धंधा करे. तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस काम-धंधेमें द्रवित न होने दे. चित्तको संसारके साथ घुलने-मिलने न दे अर्थात् तदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्तको कठोर रखे । परन्त भगवत्रामका कोर्तन, भगवत्कथा, भगवच्चिन्तन आदि भगवत्सम्बन्धी कार्योमें चित्तको द्रवित करता रहे. तल्लीन करता रहे, उस रसमें चित्तको तरान्तर करता रहे \* । इस प्रकार करते रहनेसे साधक बहत जल्दी भगवानमें चित्तवाला हो जायगा ।

#### प्रेम-सम्बन्धी विशेष बात

चित्तसे सब कर्म भगवानुके अर्पण करनेसे संसारसे नित्य-वियोग हो जाता है † और भगवानके परायण होने से नित्ययोग (प्रेम) हो जाता है। नित्ययोगमें योग, नित्ययोगमे वियोग, वियोगमें नित्ययोग और वियोगमें वियोग—ये चार अवस्थाएँ चित्तकी वृत्तियोंको लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओंको इस प्रकार समझना चाहिये---

जैसे, श्रीराधा और श्रीकृष्णका परस्पर मिलन होता है, तो यह 'नित्ययोगमें योग' है । मिलन होनेपर भी श्रीजीमें ऐसा भाव आ जाता है कि त्रियतम कहीं चले गये हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि 'प्यारे! तुम कहाँ चले गये!' तो यह 'नित्ययोगमें वियोग' है । श्यामसुन्दर सामने नहीं हैं, पर मनसे उन्होंका गाढ़ चिन्तन हो रहा है और वे मनसे प्रत्यक्ष मिलते हुए दीख रहे हैं, तो यह 'वियोगमें नित्ययोग' है । श्यामसुन्दर थोड़े समयके लिये सामने नहीं आये. पर मनमें ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया,

काठिन्यं विषये क्रयाँद द्रवत्वं भगवत्यदे । उपायैः शास्त्रनिर्दिष्टैरनुक्षणमतो वुषः । ।

<sup>ों</sup> वास्तवमें संसारके साथ कभी संयोग हो नहीं सकता । उसका तो नित्य ही वियोग रहता है । जैसे, मनमें किसी वस्तुका वित्तन होता है, तो वह उस वस्तुका माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तुके न मिलनेका दुःख होता है । जब वस्तु (बाहरसे) मिल जाती है, तब उस चस्तुका भीतरसे वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है । ऐसे ही किसी कारणसे बाहरसे वस्तु चली जाय, नष्ट हो जाय, तो मनसे उस वस्तुका संयोग होनेपर दुःख होता है और विवेक-विचारके द्वारा 'यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं' इस प्रकार चलुको मनसे निकाल देनेपर सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतरसे संयोग माना तो बाहरसे वियोग है और बाहरसे संयोग माना तो भीतरसे वियोग है। अतः वास्तवमें संसारके साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूलसे संसारके साथ संयोग मान लेता है।

श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूँ:? कहाँ जाऊँ? श्यामसन्दर कैसे मिलें ? तो यह 'वियोगमें वियोग' है ।

वास्तवमें इन चारों अवस्थाओंमें भगवानके साथ

नित्ययोग ज्यों-का-त्यों वना रहता है, वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी संभावना

भी नहीं । इसी नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं: क्योंकि प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भित्रता कभी हो ही नहीं सकती । प्रेमका

आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त और भगवानमें संयोग-वियोगको लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्षमान किस प्रकार है ? जव

प्रेमी और प्रमास्पद परस्पर मिलते हैं. तब 'प्रियतम पहले चले गये थे, उनसे वियोग हो गया था: अब कहीं ये फिर न चले जायें!' \* इस भावके कारण प्रेमास्पदके मिलनेमें तृष्ति नहीं होती. सन्तोष नहीं होता ।

है । इसलिये इस प्रेमको प्रतिक्षण वर्धमान बताया है । -'प्रेम'-(भक्ति-)में चार प्रकारका रस अथवा रति होती है--दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । इन रसोंमें दास्प्रसे सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे

वे चले जायेंगे—इस बातको लेकर मन ज्यादा खिंचता

माधुर्य-रस श्रेष्ठ है; क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान्के ऐश्वर्यको विस्पृति ज्यादा होती चली जाती है । परन् जब इन चारोंमेंसे कोई एक भी रस पर्णतामें पहेंच जाता है, तब उसमें दूसरे रसोंकी कमी नहीं रहती अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं । जैसे, दास्यरस

पर्णतामें पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माध्यं—तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसंकि विषयमें भी समझनी चाहिये । कारण

यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्माका अंश होनेसे जीव स्वयं भी पूर्ण है । अपूर्णता तो केयल संसारके सम्बन्धसे ही आती है।

\* योग और विद्योगमे प्रेम-सकी वृद्धि होती है । यदि सदा योग ही रहे, विद्योग न हो, तो प्रेम-स बदेगा नहीं, प्रत्युन अखण्ड और एकरस रहेगा । अतः प्रेय-रसकी बढ़ानेके लिये भगवान् अलायाँन भी हो जाने हैं ।

ैं सोग प्राय: माधुर्यमावये श्री-मुख्यका माव ही समझते हैं, परन्तु यह माव सी-पुग्यक सम्बन्धये ही होती 🤆 है-यह नियम नहीं है। मापूर्व नाम मयुग्ता अर्थात् पिठासका है और वह मिठाम आही है भगवान्त्रे

जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। 'दास्य' रतिमें भक्तका भगवानके प्रति यह भाव

इसलिये भगवानके साथ किसी भी रीतिसे रति हो

रहता है कि भगवान् मेरे खामी है और मैं उनका सेवक हैं। मेरेपर उनका परा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे जैसा काम लें । मेरेपर अत्यधिक अपनापन होनेसे

ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये संप विधान करते हैं।

'सख्य' रतिमें भक्तका भगवानके प्रति यह भाव रहता है कि' भगवान मेरे सखा है और मैं उनका. सखा है। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हैं। उनका मेरेपर पूरा अधिकार है और मेरा उनपर पूरा

अधिकार है । इसलिये मैं उनकी बात मानता है, ती मेरी भी बात उनको माननी पडेगी.।

'वात्सल्य' रितमें भक्तका अपनेमें स्वामिभाव रहता है कि मैं भगवान्की माता है या उनका पिता है अथवा उनका गुरु हैं और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिप्प हैं।

इसलिये उसका पालन-पोषण करना है । उसकी निगरानी

भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले; जैसे —नन्दबाबा और यशोदा मैया कन्हेयाका ख्याल रखते है और कन्हैया बनमें जाता है तो उसकी निगगनी रखनेके लिये दाऊजीको साधमें भेजते हैं। 'माधर्य' † रतिमें भक्तको भगवानके ऐश्वर्यकी

विशेष विस्तृति रहती है; अतः इस गृतिमें भक्त भगवानके साथ अपनी अभित्रता (धनिष्ठ अपनापन) मानता है । अभिन्नता माननेसे 'उनके लिये सरप्रदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख-आग्रम पहुँचाना है. उनको किसी तरहकी कोई तकलीफ न हो'—ऐसी भाव बना रहता है।

, प्रेम-रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आखादन करनेवाले केवल भगवान ही हैं। प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय-तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है । अतः एक चिन्मय-तत्व हो प्रेमका आखादन करनेके लिये दो रूपोमें हो जाता है।

प्रेमके तत्त्वको न समझनेके कारण कुछ लोग सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हैं । उनका यह कहना बिल्कल गलत है: क्योंकि काम तो चौरासी लाख योनियोंके सम्पूर्ण जीवोमें रहता है और उन जीवोंमें भी जो भत, प्रेत, पिशाच होते हैं, उनमे काम(स्खभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता है। परन्तु प्रेमके अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुष ही होते हैं।

काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है और प्रेममें देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोंको तृप्त करने—उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और प्रेममे अपने प्रेमास्पदको सख पहुँचाने तथा सेवा-परायण रहनेका भाव रहता है। काम केवल शरीरको लेकर ही होता है और प्रेम स्थूलदृष्टिसे शरीरमें दीखते हुए भी जासवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । काममें मोह (मूड़भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं रहती । काममें संसार तथा संसारका दुःख भरा रहता

है और प्रेममे मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द रहता है। काममें जड़ता-(शरीर, इन्द्रियाँ आदि-)की

मुख्यता रहती है और प्रेममें चिन्मयता-(चेतन खरूप-) को मुख्यता रहती है। काममें राग होता है और प्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है और

प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं होता अर्थात सर्वथा खतन्त्रता होती है । काममे 'वह मेरे काममें आ जाय' ऐसा भाव रहता है और प्रेम में 'मैं उसके काममें आ

जाऊँ' ऐसा भाव रहता है। काममें कामी भोग्य

वस्तुका गुलाम बन जाता है और प्रेममें खयं भगवान प्रेमोके गुलाम बन जाते हैं । कामका रस नीरसतामें बदलता है और प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षण बंदता ही रहता है। काम खिन्नतासे पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पटकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है। काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें

प्रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवानकी तरफ ले जाता है। काममें दो होकर दो ही रहते हैं अर्थात् द्वैधीभाव (भिन्नता या भेद) कभी मिटता नहीं और प्रेममें एक होकर दो होते हैं अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं \* ।

साथ अभिन्नता होनेसे । यह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी । अतः दास्य, संख्य और वात्सत्यभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेपर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी । भक्तिके सभी भावोंमें माध्यंभाव रहता है।

अभेद और अभिन्नतामें भेद है। जिसमें केवल एक तत्त्व ही रह जाय, द्वैतभाव सर्वथा समाप्त हो आय, उसका नाम 'अभेद' है और दो होते हुए भी एक रहनेका नाम 'अभिन्नता' है; जैसे—दो मित्रोंमें भीतरसे धनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती है । अभिन्नता जितनी गाउँ होती है, उतना ही माधुर्यरस प्रकट होता है । इसीको प्रेम-रस कहते हैं । भगवान भी इस प्रेम-रसके लोभी हैं । इस प्रेम-रसका आखादन करनेके लिये ही भगवान् एकसे अनेक रूपोंमें हो जाते हैं—'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यक १ । ४ । ३), 'सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्य॰६ । २ । ३) ।

हैतं मोहाय योधास्त्राग्जाते योधे मनीपया । भक्त्यर्थं कल्पितं हैतमहैतादपि सुन्दरम् ।। पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं भजनहेतवे । तादशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशतायिका ।।

(बोघसार)

'बोधसे पहलेका द्वैत मोहमें डाल सकता है। परना बोध हो जाने पर भक्तिके लिये दुद्धिसे कल्पित हैं। अर्द्वतसे भी अधिक सुन्दर होता है।'

'वास्तविक तस्व तो अहैत ही है, पर भजनके लिये हैंग है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्तिसे भी सौगुनी श्रेष्ठ है।'

श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? इसलिये भगवान्के साथ किसी भी रीतिसे रति हो श्यामसुन्दर कैसे मिलें ? तो यह 'वियोगमें वियोग' है । जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी वास्तवमें इन चारों अवस्थाओंमें भगवानके साथ नहीं हहेगी।

वित्ययोग ज्यों-का-त्यों वना रहता है, वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी संभावना भी नहीं । इसी नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं, क्योंकि प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं । वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती । प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त और भगवान्में संयोग-वियोगको लीला हुआ करती है ।

<u>PRESENTATION PROPERTIES AND PROPERTIES AND PROPERTY OF PROPERTY O</u>

यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है ? जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब 'प्रियतम' पहले चले गये थे, उनसे विद्योग हो गया था; अब कहीं ये फिर न चले जाये!! \* इस भावके कारण प्रेमास्पदके मिलनेमें तृष्ति नहीं होती, सत्तोध नहीं होता । वे चले जायेंगे—इस बातको लेकर मन ज्यादा खिंचता है। इसलिये इस प्रेमको प्रतिक्षण वर्धमान बताया है।

प्रेम'-(भिक्त-)में चार प्रकारका रस अथवा रित होती है—दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । इन रसोमें दास्यसे सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे माधुर्य-रस श्रेष्ठ है; क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान्के ऐधर्यकी विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है । परचु जब इन चारोमेंसे कोई एक भी रस पूर्णतामें पहुँच जाता है. तच उसमें दूसरे रसोंकी कमी नहीं रहती अर्थात् उसमें सभी रस आ जाते हैं । जैसे, दास्यरस पूर्णतामें पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य—तीनों रस आ जाते हैं । यही बात अन्य रसोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । कारण यह है कि भगवान् पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मका अंश होनेसे जीव खर्य भी पूर्ण है । अर्पूर्णता तो केवल संसारक सम्बन्धसे हो आती है । 'दास्य' रितमें भक्तका भगवान्के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान् मेरे खामी हैं और में उनका सेवक हूँ । मेरेपर उनका पूरा अधिकार है । वें चाहे: जो करें, चाहे जैसी परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे जैसा काम लें । मेरेपर अत्यधिक अपनापन होनेसे ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये सव विधान करते हैं ।

'संख्य' रितिमें भक्तका भगवान्के प्रति यह पाव रहता है कि भगवान् मेरे सखा है और मैं उनका सखा हूँ । वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्याय हूँ । उनका मेरेपर पूर्य अधिकार है और मेरा उनपर पूर्य अधिकार है । इसलिये मैं उनकी बात मानता हूँ, से मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी । 'बास्सल्य' रितिमें भक्तका अपनेमें स्वामिभाव रहता है कि मैं भगवान्की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका

गुरु हूँ और वह तो हमाउ बचा है अथवा शिष्य है, इसिलये उसका पालन-पोपण करना है। उसकी निगरनी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर लें. जैसे — नन्दबाबा और यशोदा मैया कन्हैयाबा ख्याल रखते हैं और कन्हैया बनमें जाता है तो उसकी निगरनी रखनेके लिये दाऊजीको साथमें भेजते हैं! मामुर्प । गेतिमें भक्तको भगवान्के ऐष्पर्यविशेष विस्मृति रहती हैं; अतः इस रितमें भक्त भगवान्के साथ अपनी अभिग्रता (धनिष्ठ अपनापन) मानता है। अभिग्रता माननेसे 'उनके लिये सुख्यायो सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख-आराम पहुँचाना है, उनके किसी तरहकी कोई तकतीम न हों — ऐसा

भाव बना रहता है

योग और वियोगम प्रेम-स्सकी वृद्धि होती है । यदि सदा योग हो रहे, वियोग न हो, तो प्रेम-स बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखण्ड और एकरस रहेगा । अतः प्रेम-ससको बढ़ानेके लिये भगवान् अन्तर्धान भी हो जाते हैं ।

<sup>ों</sup> लोग प्राय: पापुर्वमावमें सी-पुरुवका माव ही समझते हैं, परन्तु यह भाव सी-पुरुवके सम्बन्धने ही होना है—मह निवस मही है। माधुर्व नाम मधुरता अर्थात् भिठासका है और वह मिठास आर्गी है प्रगृजन्के

प्रेम-रस अलोकिक है, विन्मय है। इसका है और प्रेममे मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द आखदन करनेवाले केवल भगवान् ही हैं। प्रेममें रहता है। काममें जड़ता-(शरीर, इन्द्रियाँ आदि-)की भेगी और प्रेमास्पद दोनो ही चिन्मय-तत्त्व होते हैं। मुख्यता रहती है और प्रेममें चिन्मयता-(चेतन स्वरूप-) कभी प्रेमास्पद वन जाता है और कभी प्रेमास्पद की मुख्यता रहती है। काममें राग होता है और प्रेमों हो जाता है। अतः एक चिन्मय-तत्त्व ही प्रेमका प्रेममें त्याग होता है। काममें परान्तत्ता होती है और असवादन करनेके लिये दो रूपोमें हो जाता है। प्रेममें परतन्तताका लेश भी नहीं होता अर्थात् सर्वथा

प्रेमके तत्त्वको न समझनेके कारण कुछ लोग सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हैं । उनका यह कहना बिल्कुल गलत है; क्योंकि काम तो चौरासी लाख योनियोके सम्पूर्ण जीवोमें रहता है और उन जीवोमें भी जो भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं, उनमें काम(सुखभोगको इच्छा) अत्यधिक होता है । परन्तु प्रेमके अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुष ही होते हैं ।

काममें लेने -ही-लेनकी भावना होती है और प्रेममें देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोंको तृप करने — उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और प्रेममें अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचाने तथा सेवा-परायण एवनेका भाव रहता है । काम केवल शारीरको लेकर ही होता है और प्रेम स्थूलदृष्टिसे शारीरमें दीखते हुए भी वास्तवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । काममें मोह (मूहमाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं रहती । काममें संसार तथा संसारका दुःख भरा रहता

है और प्रेममे मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द रहता है । काममें जडता-(शरीर, इन्द्रियाँ आदि-)की मख्यता रहती है और प्रेममें चिन्मयता-(चेतन खरूप-) की मुख्यता रहती है। काममें राग होता है और प्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है और प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं होता अर्थात सर्वथा स्वतन्त्रता होती है । काममें 'वह मेरे काममें आ जाय' ऐसा भाव रहता है और प्रेम में 'मैं उसके काममें आ जाऊँ' ऐसा भाव रहता है। काममें कामी भोग्य वस्तका गुलाम बन जाता है और प्रेममें स्वयं भगवान प्रेमीके गलाम बन जाते हैं । कामका रस नीरसतामें बदलता है और प्रेमका रस आजन्यरूपये प्रतिक्षण बढता ही रहता है। काम खिन्नतासे पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है। काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें प्रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवानकी तरफ ले जाता है। काममें दो क्षेकर दो ही रहते हैं अर्थात द्वैधीभाव (भित्रता या भेद) कभी मिटता नहीं और प्रेममें एक होकर दो होते हैं अर्थात् अभिन्नता कभी मिटती नहीं \* ।

\*

साथ अभिन्नता होनेसे । यह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मयुस्ता भी उतनी ही अधिक होगी । अतः दास्य, सख्य और वात्सल्यभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेपर उसमें मयुस्ता कम नहीं रहेगी । भक्तिके सभी भावोंमें गायुर्वभाव रहता है ।

अभेद और अभिन्नतामें भेद है। जिसमें केवल एक तत्व ही रह जाय, हैतभाव सर्वधा समाज हो जाय, उसका नाम 'अभेद' है और दो होते हुए भी एक रहनेका नाम 'अभिन्नता' है; जैसे—दो मित्रोमें भीतरसे पनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती है। अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्यस्म प्रकट होता है। इसीको प्रेम-रस कहते हैं। भगवान् भी इस प्रेम-रसके लोभी है। इस प्रेम-रसका आखादन करनेके लिये ही भगवान् एकसे अनेक रूपोमें हो जाते हैं—'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यक १।४।३), 'सदैक्षत बहु स्वां प्रजायेयति

(छान्दोग्य॰ ६ । २ । ३) ।

(बोधसार)

'बोधसे पहलेका हैत मोहमें डाल सकता है। परना बोध हो जाने पर मिक्तके लिये बुद्धिसे कित्यत हैं। औदतसे भी अधिक सन्दर होता है।'

'वासविक तत्त्व तो अहैत ही है, पर भजनके लिये हैंत है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्तिसे भी भीयती क्षेप्र है।'

<sup>\*</sup> हैतं मोहाय बोधात्प्राग्जाते बोधे मनीयया । भक्त्यर्थं कल्पितं हैतमहैतादपि सुन्दरम् ।।

<sup>-</sup> पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं भजनहेतवे । तादृशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशताधिका ।।

१९२२ राज्यस्था पूर्वस्लोकमं दी हुई आञ्चाको अत्र भगवान् आगेके दो श्लोकोमें क्रमशः अन्वय और व्यविक -पीतसे दृढ करो है ।

# मच्चित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्त्रसादात्तरिष्यसि

# अथ चेत्त्वमहंकारात्र श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ।। ५८ ।

मेरेमें वित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विध्नोंको तर जायगा और यदि तू अहंकारके कारण मेरी वात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा ।

व्याख्या---'मधितः सर्वदुर्गाणि मद्यसादा-त्तरिष्यसि'---भगवान् कहते हैं कि मेरेमें वित्तवाला होनेसे तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विष्ठ, आधा, शोक, दुःख आदिको तर आयगा अर्थात् उनको दूर करनेके लिये तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा।

भगवद्रक्तने अपनी तरफसे सब कर्म भगवानके अर्पण कर दिये, स्त्रयं भगवानके अर्पित हो गया. समताके आश्रयसे संसारकी संयोगजन्य लोलुपतासे सर्वथा विमुख हो गया और भगवानुके साथ अटल सम्बन्ध जोड़ लिया । यह सब कुछ हो जानेपर भी वास्तविक तत्त्वको प्राप्तिमें यदि कुछ कमी रह जाय या सांसारिक लोगोंकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाय अथवा इस प्रकारक कोई सूक्ष्म दोष रह जायँ, तो उन दोषोंको दूर करनेकी साधकपर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन दोपोंको, विघ-बाघाओंको दूर करनेको पूरी जिम्मेवारी . भगवान्की हो जाती है। इसलिये भगवान् कहते हैं— 'मत्प्रसादात्तरिष्यसि' अर्थात् मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्न-बाधाओंको तर जायगा । इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफसे, उसको जितना समझमें आ जाय, उतना पूरी सावधानीके साथ कर हो, उसके बाद जो कुछ कमी रह जायगी, वह ंभगवान्की कृपासे पूरी हो जायगी।

मनुष्यका अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया और भगवान्से विमुख हो गया। अब उस अपराधको दूर करनेके लिये वह अपनी ओरसे संसारका सम्बन्ध तोड़कर भगवान्के समुख हो जाय। सम्मुख हो जानेपर जो कुछ कभी रह जायगी, वह भगवाक्त कृपासे पूरी हो जायगी। अब आगेका सब काम भगवान् कर लेंगे। ताल्प्य यह हुआ कि भगवाक्त प्राप्त करनेमें संसारके साथ किञ्चित् भी सम्बन्ध मानता और भगवान्से विमुख हो जाना—यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णताको आलि भगवाक्तमा अपने-आप करा देगी।

जिसका प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीणदिके साथ सम्बन्ध है, उसपर ही शास्त्रीका विधि-निषये, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार कर्तव्यका पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसकी उन-उन नियमोंका पालन जरूर करना चाहिये। कारण कि प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीणदिके सम्बन्धको लेकर ही पाप-पुष्प होते हैं और उनका फल सुख-दुःख भी भीगना पड़ता है। इसलिये उसपर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषतासे लागू होते हैं। परनु जो प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा ही विमुख होकर मगवान्त्रे समुख हो जाता है, वह शास्त्रीय विधि-निषेध और वर्ण-आश्रमोंकी मर्यादाका दास नहीं रहता। यह विधि-निषेध भी ऊंचा उठ जाता है अर्थात् उसपर विधि-निषेध लागू नहीं होते; क्योंक विधि-निषेध में सुखता प्रकृतिके राज्यमें हो रहतों है। प्रमुक्त राज्यमें तो प्रयुक्त प्रकृतिके राज्यमें हो रहतों है। प्रमुक्त राज्यमें तो प्रयुक्त प्रकृतिके राज्यमें हो रहतों है। प्रमुक्त राज्यमें तो प्रयुक्त राज्यमें हो सहतों है। प्रमुक्त राज्यमें तो प्रयुक्त राज्यों हो साथना रहतीं है।

शरणागितकी हो मुख्यता रहती है। जीव साक्षात् परमात्माक अंश है (गीज १५ १७) । यदि वह केवल अपने अंशी परमात्माको ही तरफ चलता है तो उसपर देय, ऋषि, प्राणी, माता-पिता आदि आपाजन और दादा-परदादा आदि पितर्रोका भी कोई ऋण नहीं रहता हैं; क्योंकि रहन

हे देवपिमृतासनुणां चितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् । सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिङ्गय कर्तम् ।। (श्लीमद्धाः ११ । ५ । ४१)

चेतन अंशने इनसे कभी कछ लिया ही नहीं । लेना तभी बनता है, जब वह जड शरीरके साथ अपना सम्बन्ध जोड लेता है और सम्बन्ध जोडनेसे ही कमी आती है: नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही · नहीं-—'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं, तो फिर वह उनका ऋणी कैसे वन सकता है? यही सम्पर्ण विघ्नोंको तरना है।

साधन-कालमें जीवन-निर्वाहकी समस्या, शरीरमें रोग आदि अनेक विघ्न-वाधाएँ आती हैं; परन्तु उनके आनेपर भी भगवानको कृपाका सहारा रहनेसे साधक विचलित नहीं होता । उसे तो उन विघ-बाधाओंमें भगवान्की विशेष कुपा ही दीखती है । इसलिये उसे विघ्न-बाधाएँ बाधारूपसे दीखती ही नहीं, प्रत्यत कपारूपसे ही दीखती हैं।

पारमार्थिक साधनमें विघ-वाधाओंके आनेकी तथा भगवत्प्राप्तिमें आड लगनेकी सम्भावना रहती है। इसके लिये भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेनेवालेके दोनों काम मैं कर दुंगा अर्थात् अपनी कृपासे साधनकी सम्पर्ण विघ्न-बाधाओंको भी दूर कर दैंगा और उस साधनके द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा देंगा ।

'अथ चेत्वमहंकाराञ्च श्रोध्यसि विनङक्ष्यसि'--भगवान् अत्यधिक कपालताके कारण आत्मीयतापूर्वक अर्जुनसे कह रहे हैं कि 'अध'—पक्षान्तरमें मैंने जो कछ कहा है. उसे न मानकर अगर अहंकारके कारण अर्थात् 'मैं भी कुछ जानता हूं, करता हूँ, तथा मैं कुछ समझ सकता है, कुछ कर सकता हैं' आदि भावोंके कारण तु मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारेके अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो वैस पतन हो जायगा--'विनङ्कश्यसि' ।

यद्यपि अर्जुनके लिये यह किञ्चिन्मात्र भी सम्भव नहीं है कि वह भगवानकी वात न सने अथवा न माने, तथापि भगवान् कहते हैं कि 'चेत्'-अगर तू मेरी बात महीं सनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । तात्पर्य यह

है कि अगर त अज्ञता अर्थात अनजानंपनेसे मेरी बात न सुने अथवा किसी भूलके कारण न सुने, तो यह सब क्षम्य है; परन्तु यदि तू अहंकारसे मेरी बात नहीं सनेगा तो तेरा पतन हो जायगा: क्योंकि अहंकारसे मेरी चात न सननेसे तेरा अभिमान बढ जायगा, जो सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्तिका मूल है।

पहले चौथे अध्यायमें भगवान स्वयं अपने श्रीमखसे कहकर आये हैं कि त मेरा भक्त और प्रिय सखा है - भक्तोऽसि में सखा चेति' (४ । ३) और फिर नवें अध्यायमें उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन ! तु प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्तका पतन नहीं होता—'कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति' (९ । ३१) । इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवानुके भक्त हैं; अतः वे कभी भगवानसे विमख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता । परन्त वे अर्जुन भी यदि भगवानको बात नहीं सर्नेगे तो भगवान्से विमुख हो जायैंगे और भगवान्से विमुख होनेके कारण उनका भी पतन हो जायगा । तात्पर्य यह कि भगवान्से विमख होनेके कारण ही प्राणीका पतन होता है अर्थात वह जन्म-मरणके चक्करमें पड़ता है (गीता९ । ३; १६ । २०) ।

#### विशेष बात

इसी अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें भगवानने प्रथम परुष 'अवाप्रोति' का प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिये कहा कि मेरी कुपासे परमपदकी प्राप्त हो जाती है, और यहाँ मध्यम परुष 'तरिष्यसि' का प्रयोग करके अर्जुनके लिये कहते हैं कि मेरी कुपासे तु सब विघ्न-बाधाओंको तर जायगा । इन दोनों बातोंका तात्पर्य यह है कि भगवानको कुपामें जो शक्ति है, वह शक्ति किसी साधनमें नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिके लिये साधन करना मनप्यका खाभाविक धर्म होना चाहिये: क्योंकि मनुष्य-जन्म केवल परमात्पप्राप्तिके लिये ही मिला है। मनुष्य-जन्मको प्राप्त करके घी जो परमात्माको प्राप्त नहीं करता, वह यदि कैंचे-से-कैंचे

<sup>&#</sup>x27;राजन् ! जो सारे कार्योंको छोडकर सम्पूर्णरूपसे शरणागतवत्सल भगवान्की शरणमें आ जाता है, वह देव, अधि, प्राणी, कदम्यीजन और पितृगण-इनमेंसे किसीका भी भ्राणी और सेवक नहीं रहता ।'

सम्भावना ही नहीं रहती । फिर भी सम्पर्ण विप्र-

वाधाओंको तरनेकी बात कहनेका तात्पर्य यह है कि

अर्जनके मनमें यह भय बैठा था कि युद्ध करनेसे

मुझे पाप लगेगा; युद्धके कारण कुल-परम्परके नष्ट

होनेसे पितरोंका पतन हो जायगा और इस प्रकार

अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही जायगी: हमलोग राज्यके

लोभमें आकर इस महान् पापको करनेके लिये तैयार

हो गये हैं. इसलिये मैं शख छोड़कर बैठ जार्ऊ और

लोकोंमें भी चला जाय, तो भी उसे लौटकर संसार-(जन्म-मरण-)में आना ही पड़ेगा\* (गीता ८।१६)। इसलिये जब यह मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो फिर मनुष्यको जीते-जी ही भगवत्प्राप्ति कर लेनी चाहिये और जन्म-मरणसे रहित हो जाना चाहिये। कर्म-योगीके लिये भी भगवान्ने कहा है कि समतायुक्त परुष इस जीवित-अवस्थामें ही पण्य और पाप--दोनोंसे रहित हो जाता है (गीता २ । ५०) । तात्पर्य यह

हुआ कि कर्म-बन्धनसे सर्वधा रहित होना अर्थात धतराष्ट्रके पक्षके लोग मेरेको मार भी दे, तो भी मेर जन्म-मरणसे रहित होना मनुष्यमात्रका परम ध्येय है । कल्याण ही होगा (गीता १ । ३६-४६) । इन सभी दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भगवानने कहा बातोंको लेकर और अनेक जन्मोंक दोपोंको भी लेकर कि मैं अपनी कृपासे भक्तेक अन्तःकरणमें ज्ञान भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि मेरी कुपासे तु सब प्रकाशित कर देता हूँ, और ग्यारहवें अध्यायके सैतालीसवें विझोंको, पापाँको तर जायगा—'सर्बदगाणि मह्यसादा-श्लोकमें भगवानने कहा कि मैंने अपनी कपासे ही त्तरिष्यसि' । भगवान्ने बहुवचनमें 'दुर्गाणि' पद देकर विराट्रूप दिखाया है। उसी कृपाको लेकर भगवान् भी उसके साथ 'सर्व' शब्द और जोड़ दिया है। यहाँ कहते हैं कि मेरी कपासे परमपदकी प्राप्ति हो इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कुपासे तेरा किश्चिनात्र जायगी (१८।५६) और मेरी कुपासे ही सम्पूर्ण भी पाप नहीं रहेगा: कोई भी बन्धन नहीं रहेगा और विझोंको तर जायगा (१८ । ५८) । परमपदको प्राप्त मेरी कृपासे सर्वथा शुद्ध होकर तू परमपदको प्राप्त

होनेपर किसी प्रकारकी विघ्न-बाधा सामने आनेकी

## यदहंकारमाश्रित्य • न योत्स्य इति मन्यसे । मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।। ५९

हो 'जायगा ।

अहंकारका आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या (झूठा) है; क्योंकि तेरी क्षात्र-प्रकृति तेरेको युद्धमें लगा देगी ।

भी क्रियारहित नहीं हो सकता। कारण कि प्रकृति 🕫 व्याख्या-'यदहंकारमाश्रित्य'-प्रकृतिसे ही मह-हरदम क्रियाशील है, बदलनेवाली है, इसलिये उसके तत्त्व और महतत्त्वसे अहंकार पैदा हुआ है। उस

अहंकारका ही एक विकृत अंश है—'मैं शरीर हैं'। आश्रित रहनेवाला कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता (गीता ३ । ५) । इस विकत अहंकारका आश्रय लेनेवाला पुरुप कभी

# \* ग्रेऽन्येऽरविन्दाक्षः विमक्तमानिनस्त्यय्यस्तभावादविशुद्धयुद्धयः ।

आरुद्धा कुन्हरेण पर्र पर्द ततः पतन्त्रयोऽनादृतयुष्पदद्द्वपयः ।।

'हे कमलनयन ! जो लोग आपके चरणोंके शरण नहीं हैं और आपकी भक्तिसे रहित होनेके कारण जिनकी युद्धि भी शुद्ध नहीं है, ये अपनेको मुक्त तो मानते हैं, पर यालवमें ये बद्ध हो हैं। थे यदि कप्टपूर्वक साधन करके ठैंचे-ऊँचे पदपर भी यहैंच जाये, तो भी यहाँसे नीरी गिर जाते हैं ।

जब मनुष्य अहंकारपूर्वक क्रियाशील प्रकृतिके वशमें हो जाता है, तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूँगा और अमुक कर्म नहीं करूँगा अर्थात् प्रकृतिके परवश हुआ मनुष्य करना और न करना-इन दोनोंसे छूटेगा नहीं। कारण कि प्रकृतिके परवश हुए मनुष्यका तो 'करना' भी कर्म है और 'न करना' भी कर्म है। परन्तु जब मनुष्य प्रकृतिके परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है (जो कि इसका वास्तविक खरूप है), तो फिर उसके लिये करना और न करना-ऐसा कहना ही नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिये सम्भव नहीं है। परन्तु जिसने प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवानके शरण हो गया है, उसको कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं होना पड़ता ।

'न योस्य इति मन्यसे'--दूसरे अध्यायमें अर्जुनने भगवानके शरण होकर शिक्षाकी प्रार्थना की-'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' (२ । ७) और उसके बाद अर्जुनने साफ-साफ कह दिया कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'---'न योत्स्ये' (२ !९) । यह बात भगवानको अच्छी नहीं लगी । भगवान मनमें सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफसे साफ-साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही ? यह तो अहंकारकी शरणागति हो गयी ! कारण कि वास्तविक शरणागत होनेपर 'मैं यह करूँगा, यह नहीं करूँगा' ऐसा कहना ही नहीं बनता । भगवानुके शरणागत होनेपर तो भगवान् जैसा करायेंगे, वैसा ही करना होगा । इसी बातको लेकर भगवानको हँसी आ गयी (२ ।१०) । परन्तु अर्जुनपर अत्यधिक कपा और स्नेह होनेके कारण भगवान्ने उपदेश देना आरम्भ कर दिया, नहीं तो भगवान् वहींपर यह कह देते कि 'जैसा चाहता है, वैसा कर'—'यथेकासि तथा कुरु' (१८।६३); परन्तु अर्जुनकी यह बात कि 'मै युद्ध नहीं करूँगा' भगवान्के भीतर खटक गयी । इसलिये भगवान्ने

यहाँ अर्जुनके उन्हीं शब्दों—'न योत्स्पे' का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकारके ही शरण है, मेरे शरण नहीं । अगर तु मेरे शरण हो गया होता तो 'युद्ध नहीं करूँगा' ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो 'मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा' इसकी जिम्मेवारी मेरेपर होती । इसके अलावा मेरे शरणागत होनेपर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती (गीता ७ । १४) । यह त्रिगुणमयी माया अर्थात् प्रकृति उसीको बाध्य करती है, जो मेरे शरण नहीं हुआ है (गीता७।१३); क्योंकि यह नियम है कि प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ प्राणी प्रकृतिके मुणोंके द्वारा सदा ही परवश होता है ।

> यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थोंको अपना मान लेते हैं, उन पदार्थोंके सदा ही परवश (पगधीन) हो जाते हैं । वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम ! परन्तु जिन पदार्थींको अपना नहीं मानते, उन पदार्थोंके परवश नहीं होते । इसलिये मनुष्यको किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वे वास्तवमें अपने हैं ही नहीं । अपने तो वास्तवमें केवल भगवान् ही हैं । उन भगवानुको अपना माननेसे मनुष्यकी परवशता सदाके लिये समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओंको अपनी मानता है तो सर्वथा परतन्त हो जाता है, और भगवानको अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वधा स्वतन्त हो जाता है । प्रभुके शरणागत होनेपर परतन्तता लेशमात्र भी नहीं रहती--यह शरणागतिकी महिमा है। परन्तु जो प्रभुकी शरण न लेकर अहंकारकी शरण लेते हैं, वे मौतके मार्ग-(संसार-)में वह जाते है—'निदर्तन्ते यत्यसंसारवर्त्यनि' (९ ।३) । इसी बातको चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुनसे कह रहे हैं कि तु जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं । तुझे क्षात्र-प्रकृतिके परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा ।

'मिथ्यैव व्यवसायस्ते'—व्यवसाय अर्घात् निन दो तरहका होता है—वास्तविक और अ

परमात्माके साथ अपना जो नित्य सम्बन्ध है, उसका ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात निधय करना तो वास्तविक है और प्रकृतिके साथ सत्य है, नित्य है । इस निधयकी महिमा भगवाने मिलकर प्राकृत पदार्थीका निश्चय करना अवास्तविक नवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें की है कि आह है। जो निश्चय परमात्माको लेकर होता है, उसमें दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी अनन्यभावसे मेरा भजन स्वयंकी प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृतिको करता है तो उसको दराचारी नहीं मानना चाहिये,प्रतत लेकर होता है, उसमें अन्तःकरणको प्रधानता रहती साधु हो मानना चाहिये; क्योंकि वह वास्तविक निश्चय है। इसलिये भगवान् यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि कर चुका है कि मैं भगवानका ही हैं और भगवानका अहंकारका अर्थात् प्रकृतिका आश्रय लेकर तृ जो यह ही भजन कर्हिंगा।

कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा 'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति'—इन पदीसे भगवान (क्षात्र-प्रकृतिके विरुद्ध) निश्चय अवास्तविक अर्थात् कहते हैं कि तेरा क्षात्र-स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा । क्षत्रियका स्वभाव है---शूरवीरता, युद्धमें मिथ्या है, झुठा है। आश्रय परमात्माका ही होना चाहिये, प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारका नहीं। पीठ न दिखाना (गीतां १८ । ४३) । अतः धर्ममय यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं युद्धका अवसर सामने आनेपर तृ युद्ध किये बिना

परमात्माका ही हैं और मुझे केवल परमात्माकी तरफ रह नहीं सकेगा ।

सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे कहा कि प्रकृति तुझे कर्ममें लगा देगी. अब आगेके श्लोकमें उसीना विवेचन करते हैं।

## स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ।। ६०

हे कुन्तीनन्दन ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे बँधा हुआ तू मोहके कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तु (क्षात्र-प्रकृतिके) परवश होकर करेगा ।

आज्ञा दी है। उस आज्ञामें यदि दूसरोंके कर्मीकी व्याख्या--'स्वभावजेन कौन्तेय निबदः स्वेन कर्म-अपेक्षा अपने कर्मोर्मे कमियाँ अथवा दोप दीखते हो, णा'--पूर्वजनमें जैसे कर्म और गुणोंकी वृत्तियाँ रही भी ये दोष बाधक (पाप-जनक) नहीं हैं. इस जन्ममें जैसे माता-पिता से पैदा हए हैं अर्थात् होते--'श्रेयानवधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात् ।' भाता-पिताके जैसे संस्कार रहे हैं. जन्मके बाद जैसा (गीता ३ । ३५; १८ । ४७)। इस स्वभावज कर्म (शान देखा-सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे धर्म)के अनुसार तू युद्ध करनेके लिये परवश है। कर्म किये हैं—उन सबके मिलनेसे अपनी जी कर्म युद्धरूप कर्तव्यको न करनका तेस विचार मृद्रतापूर्यक करनेकी एक आदत बनी है, उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान्ते स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा किया गया है। 🙄 जो जीवन्मुक्त महापुरुष होते हैं, उनका समाव है । इसीको स्वधर्म भी कहते हैं—'स्वधर्ममपि चावेह्य

'कर्त नेस्डसि यन्मोहात् करिष्यस्पवरोऽपि तत्'—स्वभावजन्य क्षात्र-प्रकृतिसे वैद्या हुआ तू मोहके कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तू परवंश होकर . करेगा । स्वभावके अनुसार ही शास्त्रीने कर्तत्र्य-पालनकी

न विकम्पितुमहंसि' (गीता २ । ३१) ।

सर्वथा शुद्ध होता है । अतः उनपर स्वपायका आधिपत्य नहीं रहता अर्थात् वे म्बभावके परवशं नहीं ऐते 🚋 फिर भी वे किसी काममें प्रवृत होते हैं, तो अपनी प्रकृति-(स्वमाव-)के अनुसार ही वरम करते हैं। परन्तु साधारण मनुष्य प्रवृतिके परवश होते हैं, इसलिये

उनका स्वभाव उनको जबर्दस्ती कर्ममे लगा देता है (गीता ३ । ३३) । भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तेरा क्षात्र-स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा; परन्तु उसका फल तेरे लिये बढ़िया नहीं होगा । यदि वृ शास्त्र या सन्त-महापुरुवींकी आज्ञासे अथवा मेरी आज्ञासे युद्धरूप कर्म करेगा, तो वही कर्म तेरे लिये कल्याणकारी हो जायगा । कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञासे कर्मोंकी कर्मनेसे, उन कर्मामें जो राग-द्वेप हैं, वे स्वाभाविक ही मिटते चले जायंगे; क्योंकि तेरी ट्विंट आज्ञाकी तरफ रहेगी, राग-द्वेपकी तरफ नहीं । अतः वे कर्म बन्धनकारक न होकर कल्याणकारक ही होंगे ।

### विशेष बात

गीतामें प्रकृतिकी परवशताकी बात सामान्यरूपसे कई जगह आयी है (जैसे---३।५;८।१९,९।८ आदि); परन्तु दो जगह प्रकृतिकी परवशताकी बात विशेषरूपसे आयी है---'प्रकृति यान्ति भूतानि' (३ । ३३) और यहाँ 'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति' (१८।५९), , । इससे स्वभावको प्रबलता ही सिद्ध होती है: क्योंकि कोई भी प्राणी जिस-किसी योनिमें भी जन्म लेता है, उसकी प्रकृति अर्थात् स्वभाव उसके साथमें रहता है । अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो अर्थात् स्वभावमें सर्वथा असङ्गता हो तो उसका जन्म ही क्यों होगा ? यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभावकी ही मुख्यता रहेगी—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस्'(गीता १३ । २१)। जब स्तभावकी ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभावके अनुसार ही होगी, तो फिर शास्त्रोंका विधि-निषेध किसपर लागू होगा ? गुरुजनोंकी शिक्षा किसके काम आयेगी? और मनुष्य दुर्गुण-दुराचारोंका त्याग करके सदगुण-सदाचारोंमें कैसे प्रवृत्त होगा २

उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गद्गाजीके प्रवाहको रोक तो नहीं सकता. पर उसके प्रवाहको मोड़ सकता है, घुमा सकता है। ऐसे ही
मनुष्य अपने वर्णीवित खभावको छोड़ तो नहीं सकता,
पर भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य रखकर उसको राग-द्वेपसे
रहित परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है। तारपर्य
यह हुआ कि खभावको शुद्ध बनानेमें मनुष्यमात्र
सर्वया सबल और खतन्त है, निर्मल और परतन्त्र नहीं
है। निर्मलना और परतन्त्रता तो केवल राग-द्वेप होनेसे
प्रतीत होती है।

अब इस स्वभावको सुधारनेके लिये भगवान्ने गीतामें कर्मयोग और भक्तियोगकी दृष्टिसे दो उपाय बताये हैं—

कर्मयोगकी दृष्टिसे-- तीसरे अध्यायके चौतीसवे श्लोकमें भगवानने बताया है कि मनुष्यके खास शतु राग-द्वेष ही हैं। अतः राग-द्वेषके वशमें नहीं होना चाहिये अर्थात राग-द्वेष को लेकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिये, प्रत्युत शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । शास्त्रके आज्ञानुसार अर्थात शिष्य गुरुकी, पुत्र माता-पिताकी , पली पतिकी और नौकर मालिकको आजाके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक सब कर्म करता है तो उसमें राग-द्रेष नहीं रहते । कारण कि अपने मनके अनुसार कर्म करनेसे ही राग-द्वेप पुष्ट होते हैं । शास्त्र आदिको आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे और कभी दूसरा नया कार्य करनेकी मनमें आ जानेपर भी शास्त्रकी आजा न होनेसे हम वह कार्य नहीं करते तो उससे हमारा 'राग' मिट जायगा: और कभी कार्यको न करनेकी मनमें आ जानेपर भी शास्त्रको आज्ञा होनेसे हम वह कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं तो उससे हमारा 'द्वेष' मिट जायगा ।

(२) भक्तियोगकी दृष्टिसे— जब मनुष्य ममता-वाली वस्तुओंके सहित स्वयं भगवान्के शरण हो जाता है, तब उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता । वह भगवान्के हाथकी कठपुतली बन जाता है । फिर भगवान्की आज्ञाके अनुसार, उनकी इच्छाके अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके

<sup>\*</sup> ज्ञानयोगमे ज्ञानी प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, इसलिये उसके लिये प्रकृतिकी प्रवशताकी, बात नहीं आयी है :

स्वभावमें रहनेवाले रग-द्वेष मिट जाते हैं। अनुसार करता है। रग-द्वेषपर्वक कर्म व

तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगमें राग-देपके वशीभूत न होकर कार्य करनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता ३ । ३४) और भक्तियोगमें भगवान्के सर्वथा अर्पित होनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता १८ । ६२) । स्वभाव शुद्ध होनेसे बन्धनका कोई प्रश्न ही नहीं रहता ।

मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कभी राग-द्वेयके वशीभृत होकर करता है और कभी सिद्धान्तके अनुसार करता है । गग-द्वेषपूर्वक कर्म करनेसे गग-द्वेष दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्यका वैसा ही समाय

वन जाता है । सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे उसका सिद्धान्तके अनुसार हो करनेका खमाव वन जाता है। जो मनुष्य परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखका शास और

महापुरुषीं सिद्धान्तके अनुसार कर्म करते हैं और जो परमात्माको प्राप्त हो गये हैं—उन दोनों-(साधर्में और सिद्ध महापुरुषों-)के कर्म दुनियाके लिये आदर्ग होते हैं. अनुकरणीय होते हैं (गीता ३ /११)।

\*

सप्तम्य — जीव सर्व परमात्माका अंश है और स्वभाव प्रकृतिका अंश है, सर्व स्वतःसिद्ध है और स्वभाव सुद्रग्र बनाया हुआ है, स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है — ऐसा होनेपर भी जीव स्वभावके परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान आगेका स्लोक कहते हैं।

> ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। ६१ ।।

हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहता है और अपनी मायासे शरीररूपी यन्त्रपर आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको (उनके स्वभावके अनुसार) भ्रमण कराता रहता है।

व्याख्या— 'ईश्वर: सर्वमृतानां'' यन्तारूढानि मायया'—इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सयका शासक, नियामक, सबका भरण-पोषण करनेवाला और निरपेक्षरूपसे सबका संवालक है, वह अपनी शक्तिसे उन 'प्राणियोंको घुमाता है, जिन्होंने शरीरको 'मैं' और 'मेर्य' मान रखा है !

जैसे, विद्युत्-राकिसे संचालित यन्त—रेलपर कोई
आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवशतासे
रेलके अनुसार ही जाना पड़ता है। परन्तु जब वह
रेलपर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब
उसको रेलके अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे हो
जबतक मनुष्य शरीररूपी यन्त्रके साथ 'मैं' और 'मेरे'पनक सम्बन्य रखता है, तबतक ईसर उसको उसके
स्वभाव \* के अनुसार संचालित करता रहता है और
वह मनुष्य जन-मरणरूप संसारके चक्रमें घूमता रहता

शरीरके साथ मैं-मेरेपनक सम्बन्ध होनेसे ही तरहके होते हैं। एक ही विजलीसे संवालित हेर्नेग

राग-देप पैदा होते हैं, जिससे स्वपाव अशुद्ध हो जाता है। स्वपावके अशुद्ध होनेपर मनुष्य प्रकृति अर्थात् स्वपावके परवश हो जाता है। परन्नु शर्धस्तं सर्वथा सन्य-विचेद्ध होनेपर जब स्वपाव राग-देपसे रहित अर्थात् शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृतिकी परवशता नहीं रहती। प्रकृति-(स्वपाव-) को परवशता न रहनेये ईश्वरको माया उसको संचालित नहीं करती।

अब्र यहाँ यह रहता होती है कि जब ईसर हो हमारेको अमण करवाता है, क्रिया करवाता है, वव यह कम करना चाहिये और यह कम नहीं करना चाहिये— ऐसी स्वतन्तता कहाँ रही? क्योंकि यनाहरू होनेके कारण हम चन्तके और यनके मंत्राहक ईसके अधीन हो गये, परतन हो गये, तो किर बन्तरा संचालक (प्रेरक) जैसा क्यायेगा, वैसा हो होगा? इसका समाधान इस प्रकार है—

जैसे, विजलीसे संचालित होनेवाले यन अनेक

स्वभाव कारणशरीरमें रहना है। वही स्वभाव सूहम और स्यूल-शरीरमें प्रकट होता है।

भी किसी यन्तमें बर्फ जम जाती है और किसी यन्त्रमें अग्नि जल जाती है अर्थात् उनमें एक-दूसरेसे बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परन्त बिजलीका यह आग्रह महीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊँगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊँगी । । यन्त्रोंका भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमायेंगे अथवा केवल अग्नि ही जलायेंगे, प्रत्युत यन्त्र वनानेवाले कारीगरने यन्त्रोंको जैसा बना दिया है. उसके अनुसार उनमें खाभाविक ही वर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब शरीररूपी यन्तोंपर चढ़े हुए हैं और उन सभी यन्त्रोंको ईश्वर संचालित करता है । उन अलग-अलग शरीरोमें भी जिस शरीरमें जैसा स्वभाव है, उस स्वभावके अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरोंसे मैं-मेरेपनका सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएँ होती हैं। अच्छे स्त्रभाववाले (सज्जन) मनष्यके द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएँ होती हैं और मन्दे स्वभाववाले (दृष्ट) मनुष्यके द्वारा खराब क्रियाएँ होती हैं । इसलिये अच्छी या मन्दी क्रियाओंको करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है, प्रत्यत खुदके बनाये हुए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है।

जैसे बिजली यत्तके स्वभावके अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें ्रिथत) खभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं । जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे । इसमें एक वात विशेष ध्यान देनेको है कि स्वभावको सुधारनेमें और बिगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त्र हैं, कोई भी परतन्त्र नहीं है। परन्तु पशु, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभावको सुधारनेका न अधिकार है और न स्वतन्त्रता ही है। मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, इसलिये इसमें अपने स्वभावको सुधारनेका पूरा अधिकार है, पूरी स्वतन्त्रता है। उस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके स्वभाव सुधारनेमें और स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके स्वमाव विगाड़नेमें मनुष्य स्वयं ही हेतु हैं।

ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयदेशमें रहता है—यह कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल रहनेपर भी जहाँ कुआँ होता है, वहींसे जल प्राप्त होता है: ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्माकी प्राप्तिका विशेष स्थान है । ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज-(निष्काम-कर्म-) में स्थित बताया गया है।---'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्' (गीता ३ । १५)

#### विशेष बात

साधककी प्रायः यह भूल होती है कि वह भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी 'भगवान् दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे; यहाँ नहीं मिलेंगे; अभी मैं योग्य नहीं हैं; भगवान्की कृपा नहीं हैं आदि भावनाएँ बनाकर भगवानुकी दुरीकी मान्यता ही दुढ़ करता रहता है । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि जब भगवान सभी प्राणियोंमें मौजूद हैं तो मेरेमें भी हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता हँ उस जपमें भी भगवान हैं: मैं श्वास लेता हैं तो उस श्वासमें भी भगवान् हैं; मेरे मनमें भी भगवान् हैं, बद्धिमें भी भगवान हैं; मैं जो 'मैं-मैं' कहता है, उस 'मैं' में भी भगवान हैं। उस 'मैं' का जो आधार है, वह अपना खरूप भगवान्से अभित्र है अर्थात् 'मैं'-पन तो दूर है, पर भगवान् 'मैं'-पनसे भी नजदीक है । इस प्रकार अपनेमें भगवान्को मानते हुए ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिये।

अब शङा यह होती है कि अपनेमें परमात्माको माननेसे मैं और परमात्मा दो (अलग-अलग) हैं---यह द्वैतापत्ति होगी । इसका समाधान यह है कि परमात्माको अपनेमें माननेसे द्वैतापित नहीं होती, प्रत्युत अहंकार-('मैं'-पन) को स्वीकार करनेसे जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है, उसीसे द्वैतापति होती है। परमात्माको अपना और अपनेमें माननेसे तो परमात्मासे अभित्रता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है । जैसे, गङ्गाजीमें बाढ़ आ जानेसे उसका जल

बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होनेसे उसका जल पुनः कम हो जाता है; परनु उसका जो

वशीभूत न होकर कार्य करनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता ३ । ३४) और भक्तियोगमें भगवानके सर्वथा अर्पित होनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता १८ । ६२) । स्वभाव शुद्ध होनेसे बन्धनका कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कभी राग-द्वेपके वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धान्तके

वन जाता है । सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे उसका सिद्धात्तके अनुसार ही करनेका स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर शास और महापुरुषोंके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करते हैं और

जो परमात्माको प्राप्त हो गये है-उन दोनों-(सापको और सिद्ध महापुरुषों-)के कर्म दुनियाके लिये आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं (गीता ३ । २१) ।

सम्बन्ध—जीव खर्य परमात्माका अंश है और खभाव प्रकृतिका अंश है; खर्य खतःसिद्ध है और खभाव खुदका बनाया हुआ है; स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है—ऐसा होनेपर भी जीव स्वभावके परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् आगेका श्लोक कहते हैं।

> सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि 🕆 यन्त्रारूढानि मायया ।। ६१'।।

हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहता है और अपनी मायासे शरीररूपी यन्त्रपर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको (उनके खभावके अनुसार) भ्रमण कराता रहता है ।

व्याख्या— 'ईश्वर: सर्वभूतानां " यन्त्रारूढानि मायया'—इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सवका शासक, नियामक, सबका भरण-पोषण करनेवाला और निरपेक्षरूपसे सबका संचालक है, वह अपनी शक्तिसे उन प्राणियोंको घुमाता है, जिन्होंने शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान रखा है।

जैसे, विद्युत-शक्तिसे संचालित यन्त-रेलपर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवंशतासे रेलके अनुसार ही जाना पड़ता है । परन्तु जब वह रेलपर आरूढ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेलके अनुसार नहीं जाना पड़ता । ऐसे ही जबतक मनुष्य शरीररूपी यन्त्रके साथ 'मैं' और 'मेरे'-पनका सम्बन्ध रखता है. तबतक ईश्वर उसको उसके स्वमाव \* के अनुसार संचालित करता रहता है और वह मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारके चक्रमें धूमता रहता है। 🚉 👯 👬

शरीरके साथ मैं-मेरेपनका सम्बन्ध होनेसे ही

राग-द्रेप पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध है जाता है। स्वभावके अशुद्ध होनेपर मनुष्य प्रकृति अर्थात् स्वभावके परवश हो जाता है । परन्तु शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब स्वभाव राग-द्वेपसे रहित अर्थात् शुद्ध हो जाता है, तय प्रकृतिकी परवंशता नहीं रहती । प्रकृति-(स्वभाव-) की परवशता न रहनेसे ईश्वरको माया उसको संचालित नहीं करती ।

अब यहाँ यह राड्डा होती है कि जब ईधा ही हमारेको भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, त्य यह काम करना चाहिये और यह काम नहीं करने चाहिये— ऐसी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? क्योंकि यन्तारूढ़ होनेके कारण हम यत्तके और यत्तके संवालक ईश्वरके अधीन हो गये, परतन्त्र हो गये, तो फिर यत्तका संचालक (प्रेरक) जैसा करायेगा, वैसा ही होगा? इसका समाधान इस प्रकार है—

जैसे, विजलीसे संचालित होनेवाले यन अनेक

तरहंके होते हैं । एक हो बिजलीसे संचालित होनेपर

<sup>\*</sup> स्वभाव कारणशरीरमें रहता है। वही स्वभाव सूक्ष्म और स्यूल-शरीरमें प्रकट होता है।

भी किसी यनमें बर्फ जम जाती है और किसी यनमें अग्नि जल जाती है अर्थात् उनमें एक-दूसरेसे बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परन्तु बिजलीका यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊँगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊँगी । । यन्त्रोंका भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमायेंगे अथवा केवल अग्नि ही जलायेंगे, प्रत्यत यन्त बनानेवाले कारीगरने यन्त्रोंको जैसा बना दिया है. उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक हो बर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे ही मनुष्य, पश्, पक्षी, देवता. यक्ष. राक्षस आदि जितने भी प्राणी है. सब शरीररूपी यन्त्रोंपर चढ़े हुए हैं और उन सभी यन्त्रोंको ईश्वर संचालित करता है । उन अलग-अलग शरीरोंमें भी जिस शरीरमें जैसा स्वभाव है, उस स्वभावके अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरोंसे मैं-मेरेपनका सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएँ होती हैं। अच्छे स्वभाववाले (सज्जन) मनुष्यके द्वारा श्रेष्ट क्रियाएँ होती हैं और मन्दे स्वभाववाले (दप्ट) मनष्यके द्वारा खराब क्रियाएँ होती हैं । इसलिये अच्छी या मन्दी क्रियाओंको करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है. प्रत्यत खदके बनाये हुए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है।

जैसे विजली यन्तके स्वभावके अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें स्थित) स्वभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा खभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे । इसमें एक वात विशेष ध्यान देनेकी है कि स्वभावको सुधारनेमें और बिगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त हैं, कोई भी परतन्त्र नहीं है। परन्तु पश्, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभावको सुधारनेका न अधिकार है और न स्वतन्त्रता ही है। मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, इसलिये इसमें अपने खमावको सुधारनेका पूरा अधिकार है, पूरी स्वतन्त्रता, है.। उस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके स्वभाव सुधारनेमें और स्वतन्तता का दुरुपयोग करके स्वभाव विगाडनेमें मनष्य स्वयं ही हेतु है।

ईश्वर सम्पर्ण प्राणियोके हृदयदेशमें रहता है-यह कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल रहनेपर भी जहाँ कआँ होता है, वहींसे जल प्राप्त होता है: ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्माको प्राप्तिका विशेष स्थान है । ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज-(निष्काम-कर्म-) में स्थित बताया गया है।---'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्' (गीता ३ । १५)

### विशेष बात

साधककी प्रायः यह भूल होती है कि वह भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी 'भगवान दूर हैं। वे अभी नहीं मिलेंगे; यहाँ नहीं मिलेंगे; अभी मैं योग्य नहीं हैं: भगवानकी कपा नहीं हैं' आदि भावनाएँ बनाकर भगवानको दरीको मान्यता हो दृढ करता रहता है । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि जब भगवान सभी प्राणियोंमें मौजूद हैं तो मेरेमें भी हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता हुँ उस जपमें भी भगवान हैं; मैं श्वास लेता हैं तो उस श्वासमें भी भगवान हैं: मेरे मनमें भी भगवान हैं, बद्धिमें भी भगवान हैं; मैं जो 'मैं-मैं' कहता हैं. उस 'मैं' में भी भगवान हैं। उस 'मैं' का जो आधार है, वह अपना खरूप भगवान्से अभिन्न है अर्थात 'मैं'-पन तो दर है, पर भगवान 'मैं'-पनसे भी नजदीक हैं । इस प्रकारअपनेमें भगवानको मानते हए ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिये ।

अब शङ्का यह होती है कि अपनेमें परमात्माको माननेसे मैं और परमाता दो (अलग-अलग) हैं-यह द्वैतापति होगी । इसका सभाघान यह है कि परमात्माको अपनेमें माननेसे द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार-('मैं'-पन) को स्वीकार करनेसे जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है, उसीसे द्वैतापित होती है। परमात्माको अपना और अपनेमें माननेसे तो परमात्मासे अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है । जैसे, गङ्गाजीमें बाढ़ आ जानेसे उसका जल

बहुत बढ़ जाता है और फिर पोछे वर्ष न होनेसे उसका जल पुनः कम हो जाता है; परन्तु उसका को

जल गड्ढेमें रह जाता है अर्थात गङ्गाजीसे अलग हो जाता है, उसको 'गड़ोज्झ' कहते हैं । उस गड़ोज्झ को मदिराके समान महान् अपवित्र माना गया है। गङ्गाजीसे अलग होनेके कारण वह गंदा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाण् पैदा हो जाते हैं, जो कि रोगोंके कारण हैं । परन्तु फिर कभी जोरकी बाढ़ आ जाती है, तो वह गङ्गोज्झ वापस गङ्गाजीमें मिल जाता है ।गङ्गाजीमें मिलते ही उसकी एकदेशीयता. अपवित्रता. अशुद्धि आदि सभी दोष चले जाते हैं और वह पनः महान् पवित्र गङ्गाजल बन जाता है।

ऐसे ही यह मनष्य जब अहंकारको स्वीकार

करके परमात्मासे विमुख हो जाता है, तब इसमें परिच्छित्रता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशान्ति, अपवित्रता आदि सभी दोष (विकार) आ जाते हैं। परन्तु जब यह अपने अंशो परमाताके सम्मुख हो जाता है, उन्होंकी शरणमें चला जाता है अर्थात् अपना अलग् कोई व्यक्तित्व नहीं सवता त्य उसमें आये हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी होव मिट जाते हैं। कारण कि खयं (चेतन खरूप-) में दोप नहीं हैं । दोप तो अहता-(मैं-पन) को खीकार करनेसे ही आते हैं।

सम्बन्ध-- अब भगवान् यन्तारूढ़ हुए प्राणियोंकी परवशताकी मिटानेका उपाय बताते हैं।

## शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्त्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम् ।। ६२ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमें चला जा । उसकी कुपासे तू परमशान्ति-(संसारसे सर्वथा उपरित-) को और अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या-- [ मनुष्यमें प्रायः यह एक कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत- महापरुष विद्यमान रहते हैं, तब उसका उनपर श्रद्धा-विधास एवं महत्त्वबुद्धि नहीं होती \*; परन्तु जब वे चले जाते हैं, तब पीछे वह रोता है. पश्चाताप करता है । ऐसे ही भगवान् अर्जुनके रथके घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञाका पालन करते हैं । वे ही भगवान् जब अर्जुनसे कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपासे शाश्वत पदको प्राप्त हो जाता है; और तू भी मेरेमें चितवाला होकर मेरी कुपासे सम्पूर्ण विघोंको तर जायगा, तब अर्जुन कुछ बोले ही नहीं । इससे यह सम्भावना भी हो सकती है कि भगवानके वचनोंपर अर्जनको पुरा विश्वास न हुआ हो । इसी दृष्टिसे भगवान्को यहाँ अर्जुनके लिये अन्तर्यामी ईश्वरकी शरणमें जानेकी बात कहनी पड़ी ।]:

'तमेव शरणं गच्छ'- भगवान् कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदयमें विराजमान है और सबका संचालक है, तू उसीकी शरणमें चला जा । तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसीका किञ्चित्राप्त्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमाताका ही

, आश्रय ले ले । -पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि मनुष्य जवतक शरीररूपी यन्त्रके साथ मैं-मेरापनका सम्बन्ध रखता है तवतक ईश्वर अपनी मायासे उसको घुमाता रहता है। अब यहाँ 'एव' पदसे उसका निषेध करते हुए भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि शरीररूपी यन्तके साथ किञ्चिनात्र भी मैं-मेरापनका सम्बन्ध न रखकर रू केवल वस ईश्वरकी शरणमें चला जा।

<sup>&#</sup>x27;अतिपरिचयादवज्ञा' अर्थात् जहाँ किसीसे अति परिचय होता है, वहाँ उसकी अवज्ञा होती है।

'सर्वभावेन' — सर्वभावसे शरणमें जानेका तात्पर्य यह हुआ कि मनसे उसी परमात्माका चिन्तन हो, शारीरिक क्रियाओंसे उसीका पूजन हो, उसीका प्रेमपूर्वक

धजन हो और उसके प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्नता हो । वह विधान चाहे शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिके

अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान्का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाय कि अहो! भगवान्की मेरेपर कितनी कुपा है कि मेरेसे बिना पूछे

ही, मेरे मन, बुद्धि आदिके विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हितकी भावनासे, मेरा परम कल्याण करनेके

लिये उन्होंने ऐसा विधान किया है! 'तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यास शाश्वतम्'-भगवान्ने पहले यह कह दिया

था कि मेरी कृपासे शाश्वत पदकी प्राप्ति हो जाती है (१८ । ५६) और मेरी कृपासे तू सम्पूर्ण विघ्नोंसे

तर जायगा (१८ । ५८) । वही बात यहाँ कहते हैं कि उस अन्तर्यामी परमात्माकी कृपासे तू परमशान्ति और शाश्वत स्थान-(पद-)को प्राप्त कर लेगा ।

गीतामें अविनाशी परमपदको ही 'परा शान्ति' नामसे कहा गया है। परन्तु यहाँ भगवान्ने 'परा शान्ति' और 'शाश्वत स्थान' (परमपद)—दोनोंका प्रयोग एक साथ किया है । अतः यहाँ 'परा शान्ति'

का अर्थ संसारसे सर्वथा उपरति और 'शाश्वत स्थान' का अर्थ परमपद लेना चाहिये ।

भगवान्ने 'तमेव शरणं गच्छ' पदोंसे अर्जुनको सर्वव्यापी ईश्वरकी शरणमें जानेके लिये कहा है। इससे यह शङ्का हो सकती है कि क्या भगवान् श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हैं ? क्योंकि अगर भगवान् श्रीकृष्ण ईधर होते, तो अर्जुनको 'उसीकी शरणमें जा'—ऐसा

(परोक्ष रीतिसे) नहीं कहते । इसका समाधान यह है कि भगवान्ने सर्वव्यापक

ईश्वरकी शरणागतिको तो 'गुह्यादगुह्यतरम्' (१८ । ६३) अर्थात् गुह्यसे गुह्यतर कहा है, पर अपनी शरणागतिको 'सर्वगुह्यतमम्' (१८ । ६४) अर्थात् सवसे गुह्यतम कहा है। इससे सर्वव्यापक ईश्वरकी अपेक्षा भगवान् <sup>श्लीकृष्ण</sup> बड़े ही सिद्ध हुए ।

भगवान्ने पहले कहा है कि मैं अजन्मा, अविनाशी

और सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ (४ ।६); मैं सम्पूर्ण यज्ञों और तपोंका भोक्ता हूँ, सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर हूँ और सम्पूर्ण

प्राणियोंका सुहृद् हुँ—ऐसा मुझे माननेसे शान्तिकी प्राप्ति होती है (५ । २९); परन्तु जो मुझे सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते. उनका पतन होता है (९ । २४) । इस प्रकार अन्वय-व्यत्तिरेकसे भी भगवान् श्रीकृष्णका ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है।

इस अध्यायमें 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' (१८ । ६१) पदोंसे अन्तर्यामी ईश्वरको सव प्राणियोंके हृदयमें स्थित बताया है और पंद्रहवें अध्यायमें 'सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः' (१५ । १५) पदोंसे अपनेको सबके हृदयमें स्थित बताया है। इसका

तात्पर्य यह हुआ कि अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान् दो नहीं हैं, एक जब अन्तर्यामी परमातम और भगवान् श्रीकृष्ण एक ही है, तो फिर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको

'तमेव प्रतणं गढ़ड' क्यों कहा ? इसका कारण यह है कि पहले छप्पनवें श्लोकमें भगवानने अपनी कपासे शाश्चत अविनाशो पदको प्राप्ति होनेकी बात कही और सत्तावनवें-अड्डावनवे श्लोकोंमें अर्जुनको अपने परायण होनेकी आज्ञा देकर 'मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्रोंको तर जायगा'---यह बात कही । परन्तु अर्जुन कुछ बोले

नहीं अर्थात् उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इसपर भगवानने अर्जुनको धमकाया कि यदि अहंकारके कारण त मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । उनसठवें और साठवें श्लोकमें कहा कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'—इस प्रकार अहंकारका आश्रय लेकर किया हुआ तेरा निधय भी नहीं टिकेगा और

तुझे स्वभावज कमेंकि परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा । भगवान्के इतना कहनेपर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं । अतः अन्तमें भगवान्को यह कहना पड़ा कि यदि तू मेरी शरणमें नहीं आना चाहता तो सबके

हृदयमें स्थित जो अन्तर्यामी परमात्मा है, उसीकी शरणमें तू चला जा।

. और <sup>राप्त</sup>सन् श्रीकृष्ण वास्तवमें 🔻 🗤

सर्वथा अभिन्न हैं अर्थात् सबके हदयमें अन्तर्यामीरूपसे श्रीकृष्ण ही सबके हदयमें अन्तर्यामीरूपसे विग्रजनान विग्रजमान ईश्वर ही भगवान् श्रीकृष्ण है और भगवान् ईश्वर हैं।

7

, सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे कहा कि तू उस अन्तर्यामी ईश्वरकी शरणमें चला जा । ऐसा कहनेपर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले । इसलिये भगवान् आगेके श्लोकमें अर्जुनको चेतानेके लिये उन्हें खतन्त्रता प्रदान करते हैं ।

# इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

### विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।। ६३ ।।

यह गुहासे भी गुहातर (शरणागतिरूप) ज्ञान मैंने तुझे कह दिया । अब तू इसपर अच्छी तरहसे विचार करके जैसा चाहता है, वैसा कर ।

व्याख्या---'इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुहातरं मया'--पूर्वश्लोकमें सर्वव्यापक अन्तर्यामी परमात्माकी जो शरणागति बतायी गयी है, उसीका लक्ष्य यहाँ 'इति' पदसे कराया गया है। भगवान् कहते हैं कि यह गुहासे भी गुहातर शरणागतिरूप ज्ञान मैंने तेरे लिये कह दिया है। कर्मयोग 'गुहा' है और अन्तर्यामी निराकार परमात्माकी शरणागति 'गहातर' है \*

'विमृश्यैतदशेषेण'—गुह्यसे गुह्यतर शरणागितरूप ज्ञान बताकर भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्तिकी बातें कही हैं, उनपर तुम अच्छी तरहसे

विचार कर लेना । भगवान्ने इसी अध्यायके सतावनवें अडावनवें रतोकोंमें अपनी भिक्त-(शरणागति-) की जो बातें कही हैं, उन्हें 'एतत्' पदसे लेना चाहिये । गीतामें जहाँ-जहाँ भिक्तिकी बातें आयी हैं, उन्हें अशेषेण ' पदसे लेना चाहिये ।

'विमुश्वैतदशेषेण' कहनेमें भगवान्की अत्यधिक कृपालुताकी एक गूढ़ाभिसन्धि है कि कहीं अर्जुन मेरेंसे विमुख न हो जाय, इसलिये यदि यह मेरी कहीं हुई बातोंकी तरफ विशेषतासे ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य हो इसकी समझमें आ जायगी और

\* योगपुक्त बुद्धिवाले कर्मफलका त्याग करके अनामय पदको प्राप्त हो जाते हैं (२ । ५१); जो प्राप्त ज्ञानयोगमे होती है, वह प्राप्ति कर्मयोगसे हो जाती है (४ । ३८); योगपुक्त मुनि बहुत जत्दी परमात्मको प्राप्त हो जाता है (५ । ६); कर्मफलका त्याग करनेपर सदा रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है (५ । १२) आदि श्लोकोसे कर्मयोग परमात्मप्राप्तिका स्वतन्त साधन सिद्ध होता है । ऐसे कर्मयोगको 'गुत्त' कहते हैं ।

जड़तासे सम्बन्ध-विचोद करके निराकार परमात्माके शरण हो जाना—यह कर्मयोगसे भी अधिक महत्त्वका

है, इसलिये इसे 'गुह्यतर' कहते हैं ।

सूर्यको पैने ही उपदेश दिया था, वहीं में तेरेको कह रहा हूँ (४ । ३); सप्पूर्ण जगत मेरेसे ही व्याज है (९ ।४); क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम 'पुरुयोत्तम' में ही हूँ (१५ । १८) आदि बातोंमें भगवान्ते अपनी भगवता प्रकट की है, इसलिये ये बातें 'गुहुत्तम' हैं।

तू केवल मेरी ही शरणमें आ जा, फिर तेरेको किश्चिमात्र भी करना नहीं है, मैं तेरेको सम्पूर्ण पापीरे मुता कर हैगा, तू शोक-चिन्ता मत कर (१८ । ६६) — इस प्रकार अपनी शरणागतिकी बात कहना 'सर्वगृहतम' है ।

जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि सब साधनोंका वर्णन होता है, उस योगशाखको 'म्रमणुख'

कहा गया है (१८ । ६८, ७५) ।

गीतार्थ भक्तिको बातें इन श्लोकांमें आयी हैं—सम्पूर्ण योगियोंमें भक्तियोगी श्रेष्ठ हैं (६ १४०); सेरी शरण लेनेवाले मायाको तर जाते हैं (७ ।१४); सब कुछ बासुदेव ही है—इस प्रकार मेरी (भगवान्की) शरण लेनेवाले महात्मा अस्यन दुर्लभ हैं (७ ।१९); अनय भक्तिसे मैं सुलभ हैं (८ ।१४); अनयभक्तिसे भाम पुरुष्यको प्राप्त होती हैं (८ ।२२); देवी-सामतिके आद्रित महात्मानो अन्यमनसे मेरा पजन करते हैं (१ ।१३); दुर निध्ययाले भक्त नित्तर कीर्तन करते हुए तथा पुड़े नमस्कार करते हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं (१ ।१४); अनयभक्तका योगक्षेम में बहुन करता हूं (१ ।१४); अनकहार प्रेमपूर्वक अर्थित एवं, पुष्प, करते

फिर यह मेरेसे विमुख नहीं होगा।

'यथेच्छसि तथा करु'—पहले कही सब बातोंपर परा-परा विचार करके फिर तेरी जैसी मरजी आये, वैसा कर । तु जैसा करना चाहता है, वैसा कर-ऐसा कहनेमें भी भगवान्की आत्मीयता, कृपालुता और हितैपिता हो प्रत्यक्ष दीख रही है।

पहले 'बक्ष्याम्यशेषतः' (७।२), 'इदं तृ ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे' (९।१); 'वक्ष्यामि हितकाम्यया' (१०।१) आदि श्लोकोंमें भगवान् अर्जनके हितकी बात कहते आये हैं, पर इन वाक्योंमें भगवान्को अर्जुनपर 'सामान्य कृपा' है ।

'न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि' (१८।५८) <del>—</del> इस श्लोकमे अर्जुनको धमकानेमें भगवान्की 'विशेष कृपा' और अपनेपनका भाव टपकता है।

यहाँ 'यथेच्छसि तथा कुरु' कहकर भगवान् जो अपनेपनका त्याग कर रहे हैं, इसमे तो भगवानकी

'अत्यधिक कृपा' और आत्मीयता भरी हुई है । कारण कि भक्त भगवानुका धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवानका त्याग नहीं सह सकता । इसिलये 'न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि' आदि कहनेपर भी अर्जुनपर इतना असर नहीं पड़ा, जितना 'यथेच्छसि तथा कुरु' कहनेपर पड़ा । इसे सुनकर अर्जुन घबरा गये कि भगवान् तो सेरा त्याग कर रहे हैं! क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान्के द्वारा प्यारसे समझाने. अपनेपनसे धमकाने और अन्तर्यामीकी शरणागतिकी बात कहनेपर भी मैं कुछ बोला नहीं. जिससे भगवानुको 'जैसी मरजी आये, वैसा कर'—यह कहना पड़ा । अब तो मैं कुछ भी कहनेके लायक नहीं हूँ !—ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दु:खी हो जाते हैं, तब भगवान् अर्जुनके बिना पूछे ही सर्वगुहातम वचनोंको कहते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकमें है ।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने 'विमृश्यैतदशेषेण' पदसे अर्जुनको कहा कि मेरे इस पूरे उपदेशका सार निकाल लेगा । परन्तु भगवान्के सम्पूर्ण उपदेशका सार निकाल लेगा अर्जुनके वशकी बात नहीं थी; क्योंकि अपने उपदेशका सार निकालना जितना वक्ता जानता है, उतना श्रोता नहीं जानता । दूसरी बात, 'जैसी मरजी आये, वैसा कर'—इस प्रकार भगवानुके मुखसे अपने त्यागकी बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गये, इसलिये आगेके दो श्लोकोंमें भगवान् अपने प्रिय सखा अर्जनको आश्वासन देते हैं।

> सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे दुढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ।। ६४ ।।

सबसे अत्यन्त गोपनीय वचन तू फिर मेरेसे सुन । तू मेरा अत्यन्त प्रिय है, इसलिये मैं तेरे हितकी बात कहँगा ।

आदिको मै खाता है (९ । २६); तु जो करता है, हथन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर (९ । २७); सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुमाशुभ फलरूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा (९ । २८); मेरेमें मनवाला हो, मेरा फक हो, मेरा पूजन करनेवाला हो और मेरेको नमस्कर कर (९ । ३४); सब प्रकारसे मेरेमें लगे हुए भक्तोंका अज्ञान मैं दूर कर देता हैं, जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं (१० । ९-११); अनन्यभक्तिसे ही में देखा और जाना जा सकता है तथा मेरेमें प्रवेश किया जा सकता है (१९ । ५४); अनन्यभक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है (१९ । ५५); मेरा भजन करनेवाला मक्त अति उत्तम योगी है (१२ । २); जो सब कमोंको मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गये हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता है (१२ । ६-७); तू मेरेमें ही मन और युद्धिको अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जायगी (१२ । ८); अव्यधिवारी भक्तियोगसे मनुष्य गुणातीत हो जाता है (१४ । २६); सर्वभावसे मेरा भजन करनेवाला मक्त सर्ववित् है (१५ । १९), आदि-आदि ।

ि अध्याय १८

PARAMETRICA DE LA COMPANICA DE व्याख्या-- 'सर्वंगुहातमं भूयः शृणु मे परमं हैं और शिक्षा देनेके लिये कहते हैं। अतः भगवान वचः'-पहले तिरसठवें श्लोकमें भगवानने गृह्य यहाँ (१८ । ६६ में) कहते हैं कि तु धर्मके निर्णयका (कर्मयोगकी) और गुह्यतर (अन्तर्यामी निराकारकी भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरेपर छोड़ दे-मोरे ही शरणागतिकी) बात कही और 'इदं तु ते मुह्यतमं' अर्पण कर दे और अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें (९।१) तथा गहातमं ' शास्त्रम' आ जा । फिर तेरेको जो पाप आदिका डर है, उन 'इति (१५ । २०) — इन पदोंसे गृह्यतम (अपने प्रभावकी) सब पापोंसे मैं तुझे मुक्त कर दुंगा । तु सब चिन्ताओंको बात कह दी, पर सर्वगुहातम बात गीतामें पहले कहीं छोड़ दे । यही भगवानका 'सर्वगृह्यतम परम वचन' है । नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घबराहटको देखकर 'भूयः भूण' का तात्पर्य है कि मैंने यही बात

इस श्लोकमें सर्वगुह्यतमम् पदसे भगवान्ने वताया कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है और सड़सठवें श्लोकमें 'इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन' पदसे भगवान्ने बताया कि इस बातको कह दी थी; परन्तु 'सर्वगुहातमम्' पद पहले नहीं असहिष्ण और अभक्तसे कभी मत कहना। इस कहा, और अर्जुनका भी उस बातपर लक्ष्य नहीं प्रकार दोनों तरफसे निषेध करके बीचमें (छियासठवें गुया । इसलिये अब फिर उस बातपर अर्जुनका लक्ष्य श्लोकमें) 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज'—इस सर्वगृह्यतम बातको रखा है। दोनों तरफसे निपेध करनेका तात्पर्य है कि यह गीताभरमें अत्यन्त रहस्यमय खास उपदेश है।\*

दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें 'धर्मसम्मूडचेताः' कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करनेमें अयोग्य समझते हए भगवानसे पछते हैं, उनके शिष्य बनते

भगवान कहते हैं कि मैं सर्वगृह्यतम अर्थात सबसे

अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहँगा, तु मेरे परम,

सर्वश्रेष्ट वचनोंको सन ।

दूसरे शब्दोंने पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया । अतः मैं फिर वही बात कहता हैं। अब इस बातपरं तुम विशेषरूपसे ध्यान दो । यह सर्वगृह्यतमवाली बात भगवान्ने पहले 'मत्परः . "" मच्चित्तः सततं भवं' (१८ । ५७) और 'मच्चितः सर्वदर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि' (१८ । ५८) पदौरी

करानेके लिये और उस बातका महत्त्व बतानेके लिये भगवान् यहाँ 'सर्वगृह्यतमम्' पद देते हैं। 'इष्टोऽसि मे दुढमिति'—इससे पहले भगवानी कहा था कि जैसी मरजी आये, वैसा कर । जी अनुयायी है, आज्ञा-पालक है, शरणागत है, उसके लिये ऐसी बात कहनेके समान दूसरा क्या दण्ड दिया जा सकता है। अतः इस वातको सुनकर अर्जुनके

\* दसवें अध्यायके आरम्पमें भगवान्ने 'भूय एव महावाहो भृणु मे परमे वच:' कहा और यहाँ 'सर्वगृहातमं भूयः शृणु मे परमं ववः' कहा । इन दोनोंमें केवल 'एव महावाही' की जगह 'सर्वगृहानमम्' पद आया है अर्थात् केवल छ: अक्षर ही बदले हैं, बाकी दस अक्षर वे-के-वे ही हैं । वहाँ 'भूव एव महाबाही' कहकर 'मच्चिताः' (१० ।१) कहते हैं और यहाँ 'मच्चितः' (१८ ।५७-५८) कहकर 'सर्वगुहातमं भूयः' कहते है। परन्, 'मच्चिताः' और 'मच्चितः'में थोड़ा फरक है। वहाँ 'मच्चिताः'में प्रथम पुरुषका प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिये बात कही है, और यहाँ 'मच्चितः'में मध्यम पुरुषका प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेष आहा दी है । वहाँ भी 'मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जायगा' ऐसा कहा है और यहाँ भी 'मेरी कृपासे त सब विग्नोंकी तर जायगा' ऐसा कहा है।

यहाँ 'यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया' (१० । १) कहा है और यहाँ 'ततो वक्ष्यामि ते हितम' कहा है । वहाँ 'मन्यना भव'''. ' (९ । ३४) कहकर अव्यवहित-रूपसे (लगातार, पासमें ही) 'भूप एव भहाबाही"" ' कहा है, और यहाँ 'सर्वगृह्यतमं भूयः" ' कहकर अव्यवहित-रूपसे 'मन्पना भव" ' (१८ । ६५) कहा है।

जैसे 'सर्वगुरातमम्' यद गीतामें एक ही बार आया है, ऐसे ही 'सर्वधर्मान्यरितन्य मामेक शरण बन'-ऐसा यांक्य भी एक ही बार आया है।

मनमें भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भयको दूर करनेके लिये भगवान यहाँ कहते हैं कि तम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो \* । यदि अर्जनके मनमें भय या संदेह न होता, तो भगवानुको 'तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो'---यह कहकर सफाई देनेकी क्या जरूरत थी? सफाई देना तभी बनता है, जब दसरेके मनमें भय हो, सन्देह हो. हलचल हो ।

'इप्ट' कहनेका दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्तको अपना इष्टदेव मान लेते हैं । भक्त सब कुछ छोडकर केवल भगवानको अपना इष्ट मानता है, तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं: क्योंकि भक्तिके विषयमें भगवानका यह कानन है—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गीता४।११) अर्थात जो भक्त मेरे शरण होते हैं. मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ । भगवानुको दृष्टिमें भक्तके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है । भागवतमें भगवान उद्धवजीसे कहते हैं— तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त मझे जितने प्यारे हैं. उतने प्योरे न ब्रह्माजी हैं. न शंकरजी हैं. न बलरामजी हैं: और तो क्या, मेरे शरीरमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है 🕇 ।'

'दृढम्' कहनेका तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि 'मैं आपके शरण हैं' (२ 1७) तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिये। कारण कि जो मेरी शरणमें आकर एक बार भी सच्चे हृदयसे कह देता है कि 'मैं आपका ही हूँ', उसको मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय (सुरक्षित) कर देता हैं-यह मेरा व्रत है ‡।

'ततो वक्ष्यामि ते हितम'—त मेरा अत्यन्त प्यारा मित्र है, इसलिये अपने हृदयको अत्यन्त गोपनीय और अपने दरबारकी श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बात तुझे कहँगा । दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागतिकी बात कहैंगा, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरणमें आनेसे मुझे कोई लाभ हो जायगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा । इससे सिद्ध होता है कि प्राणिमात्रका हित केवल इसी बातमें है कि वह किसी दूसरेका सहारा

न लेकर केवल भगवानकी ही शरण ले। भगवानके शरण होनेके सिवाय जीवका कहीं भी, किञ्चिन्मात्र भी हित नहीं है। कारण यह है कि जीव साक्षात् परमात्माका अंश है। इसलिये वह परमात्माको छोडकर किसीका भी सहार लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं । जब संसारकी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिन्ता, शोक, दःख आदि रह जायँगे ! जैसे, अग्निसे अद्वार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है—'कोयला होय नहीं उजला, सौ मन साबुन लगाय ।' पर वही कोयला जब पनः अग्निसे मिल जाता है, तब वह अडार (अग्निरूप) बन जाता है और चमक ठठता है। ऐसे ही यह जीव भगवानसे विमुख हो जाता है तो बार-बार जन्मता-मरता और दःख पाता रहता है, पर जब यह भगवानके सम्मुख हो जाता है अर्थात् अनन्यभावसे भगवानको शरणमें हो जाता है, तब यह भगवत्स्वरूप बन जाता है और चमक ठठता है. तथा संसारमात्रका कल्याण करनेवाला हो जाता है ।

# मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्करु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। ६५ ।।

पुनि करहि यसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुमाऊ ।। '(मानस १ । ८९ । २)

(वाल्पीकि ६ । १८ । ३३)

<sup>ि</sup>न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः । न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान् ।। (ऑमद्धाः १९ । १४ । १५)

<sup>‡</sup> सकृदेव प्रपन्नाय तवास्पीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मय ।।

व्याख्या—'सर्वगृद्धातमं भूयः शृणु मे परमं ववः'—पहले तिरसठवें श्लोकमें भगवान्ते गुद्ध (कर्मयोगकी) और गुद्धातर (अन्तर्यामी निराकारकी शरणागतिकी) बात कही और 'इदं तु ते गुद्धातमं' शाखाएं (९।१) तथा 'इति गुद्धातमं शाखाएं (१५) नथा 'इति गुद्धातमं शाखाएं (१५) नथा 'इति गुद्धातमं शाखाएं (१५।२०)—इन पदोसे गुद्धातम (अपने प्रभावकी) बात कह दी, पर सर्वगृद्धातम बात गीतामें पहले कहीं नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घवग्रहटको देखकर भगवान् कहते हैं कि मैं सर्वगृद्धातम अर्थात् सबसे अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहूँगा, तू मेरे परम, सर्वश्रेष्ट वचनोंको सन ।

इस श्लोकमें सर्वगुद्धातमम्' पदसे भगवान्ते वताया कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है और सङ्सठवें श्लोकमें 'इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन' पदसे भगवान्ते वताया कि इस वातको असिहण्यु और अभक्तसे कभी मत कहना । इस प्रकार दोनों तरफसे निपेध करके बीचमें (छियासठवें श्लोकमें) 'सर्वधर्मान्यरिक्यन्य मामेक शरण झज'—इस सर्वगुद्धातम बातको रखा है । दोनों तरफसे निपेध करनेका तारपर्य है कि यह भीताभरमें अस्यन्त रहस्यमय खास उपदेश है । \*

दूसी अध्यायके सातवें श्लोकमें 'धर्मसम्पूडवेताः' कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करनेमें अयोग्य समझते हुए भगवानसे पुछते हैं. उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देनेक लिये कहते हैं। अतः भगवान् यहाँ (१८। ६६ में) कहते हैं कि तू धर्मके निर्णयक्त भार अपने ऊपर मत ले, वह धार मेरेपर छोड़ दे—मेरे हो अपण कर दे और अनन्यभावसे केवल मेरी शरणों आ जा। किर तेरेको जो पाप आदिका डर है, उन सव पापोंसे मैं तुझे मुक्त कर दूँगा। तू सब विनाओंको छोड़ दे। यहाँ भगवान्का 'सर्वगृह्यतम परम वचन' है।

'भूयः भृणु' का तार्लय है कि मैंने यही बात दूसरे राज्योमें पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया । अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ । अब इस बातपर तुम विशेषरूपसे ध्यान दो ।

यह सर्वगृद्धातमवाली बात भगवान्ते पहले 'मतराः '
''' मिब्बतः सततं भव' (१८ । ५७) और 'मिब्बतः सर्वदंगीण मत्ससादातिस्थितः' (१८ । ५८) पदीसे कह दी थीं, परन्तु 'सर्वगृद्धातमम्' पद पहले नहीं कहा, और अर्जुनका भी उस बातपर लक्ष्य नहीं गया । इसलिये अब फिर उस बातपर अर्जुनका लक्ष्य करानेके लिये और उस बातका महत्व बतानेके लिये भगवान् यहाँ 'सर्वगृद्धातमम्' पद देते हैं ।

भगवान् यहा 'सर्वगुहातमम्' पद देत हैं।

इष्टोऽसि मे दूर्वामित'—इससे पहले भगवान्ते
कहा था कि जैसी मरजी आये, वैसा कर । जो
अनुवायी है, आज्ञा-पालक है, शरणागत् है, उसके
लिये ऐसी बात कहनेके समान दूसग्र क्या दण्ड दिगा
जा सकता है। अतः इस बातको सुनकर अर्जुनेके

<sup>\*</sup> दसतें अध्यापके आरम्भमें भगवान्ते 'भूव एवं महाबाहों सृणु में परमें यदा' कहा और यह 'सर्वगृह्यतमें भूव: शृणु में परमें यदा' कहा । इन दोनोंमें केवल 'एवं महाबाहों की जगह 'सर्वगृह्यतमम्' पर आया है अर्थात् केवल छः अक्षर ही यद्ते हैं, बाकी दस अक्षर ये-के-चे ही हैं । वहाँ 'भूय एवं महाबाहों कहकर 'मिंचता:' (१० । १) कहते हैं और यहाँ 'मिंचता:' (१८ ! ५७-५८) कहकर 'सर्वगृह्यतमें भूय: 'कहते हैं । यत्तु 'मिंचता:' और 'मिंचता:में चोड़ा फरक हैं । वहाँ 'मांचता: में प्रथम पुरुषका प्रयोग करके सामान्य रितिसे सबके लिये बात कही है, और यहाँ 'मांचता:'में मध्यम पुरुषका प्रयोग करके अर्जुनके निये विशेष आज दी हैं । वहाँ भी 'मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जायगा' ऐसा कहा है और यहाँ भी 'मेरी कृपासे तु सब विभोको तर जावगा' ऐसा कहा है ।

यहाँ 'यतेऽई प्रीयमाणाय बक्ष्यामि हितकाप्यया' (१० । १) कहा है और यहाँ 'तते यक्ष्यामि ते हितप्' कहा है । वहाँ 'मन्पना भय'' ' (१ । ३४) कहकर अव्यवहित-रूपमे (लगातार, पासमे ही) 'मृय एव महावाहो.''' कहा है, और यहाँ 'सर्वगृद्धातमे भूयः''' ' कहकर अव्यवहित-रूपमे 'मन्पना भय''' ' (१८ । ६५) कहा है ।

जैसे 'सर्वगुरातमम्' पद गीतामें एक ही बार आया है, ऐमे ही 'सर्वधर्मान्यस्त्रन्य मानेक शरणं हन' ऐसा बाक्य भी एक ही बार आया है।

कता हुँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। मन, बुद्धि, प्राण आदि-) को अपना मानने लगता

'प्रियोऽसि में कहनेका तार्त्यर्थ है कि भगवान्का औरमात्रपर अत्यधिक रहे हैं । अपना ही अंश होनेसे कोई भी जीव भगवान्को अप्रिय नहीं है । भगवान् जीवोंको चाहे चौरासी लाख योनियोंमें भेजें, चाहे म्रक्कोंमें भेजें, उनका उद्देश्य जीवोंको पवित्र करनेका ही होता है । जीवोंके प्रति भगवान्का जो यह कृपापूर्ण विधान है, यह भगवान्के प्यारका ही होतक है । इसी बातको प्रकट करनेके लिये भगवान् अर्जुनको जीवमात्रका प्रतिनिधि बनाकर 'प्रियोऽसि मे' वचन कहते हैं ।

जीवमात्र भगवान्को अत्यन्त प्रिय है। केवल जोव ही भगवान्से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होनेवाले संसार-(धन-सम्पत्ति, कुट्सबी, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि-) को अपना मानने लगता है, जबिक संसारने कभी जीवको अपना नहीं माना है। जीव ही अपनी तरफसे संसारसे सम्बन्ध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है। जीवसे यही गलती होती है कि वह प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारके सम्बन्धको नित्य मान लेता है। यही कारण है कि सम्बन्धको न रहनेपर भी उससे माना हुआ सम्बन्ध रहता है। यह माना हुआ सम्बन्ध ही अनर्थका हेतु है। इस सम्बन्धको मानने अथवा न माननेमें सभी स्वतन्त हैं। अतः इस माने हुए सम्बन्धक त्याग करके, जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य-सम्बन्ध है, उन भगवान्की शरणमें चले जाना चाहिये।

\*

सम्बन्ध—पीछेके दो श्लोकोर्मे अर्जुनको आश्चासन देकर अब भगवान् आगेके श्लोकर्मे अपने उपदेशकी अत्यन्त गोपनीय सार बात बताते हैं।

## सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुन्नः ।। ६६ ।।

सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमें आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर ।

व्याख्या—'सर्वेषमां-पिरत्यज्य मामेकं शारणं प्रत्र'— भगवान् कहते हैं कि सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय, धर्मके निर्णयका विचार छोड़कर अर्थात् क्या करना है और क्या नहीं करना है—इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शारणमें आ जा।

स्तर्य भगवान्के शरणागत हो जाना—यह सम्पूर्ण साधनीका सार है। इसमें शरणागत भक्तको अपने लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता; जैसे—पतिव्रताका अपना कोई काम नहीं रहता। वह अपने शरीरकी सार-सैमाल भी पतिके नाते, पतिके लिये ही करती है। यह घर, कुटुम्ब, वस्तु, पुत्र-पुत्री और अपने कहलानेवाले शरीरको भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिके हो सानती, प्रत्युत भागवाले शरीरको भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत भित्रके हो मानती है। ताल्पर्य यह हुआ कि जिस भागवा पतिके पार्युत हो स्तर पतिक गोर्ज़में ही

अपना गोत्र मिला देती है और पतिके ही घरपर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीरको लेकर माने जानेवाले गोत्र, जाति, नाम आदिको भगवान्के चरणोंमें अर्पण करके निर्भय, निःशोक, निश्चन्त और निःशङ्क हो जाता है।

गीताके अनुसार यहाँ 'धर्म' शब्द कर्तव्य-कर्मका वाचक है। कारण कि इसी अध्यायके इकतालीसवेंसे चौवालीसवें रलोकतक 'स्वभावज कर्म' शब्द आये हैं, फिर सैतालीसवें रलोकके पूर्वांपेंमें 'स्वधर्म' शब्द आया है। उसके बाद, सैतालीसवें रलोकके हो उत्तराधेंमें तथा (प्रकरणके अन्तमें) अइजालीसवें रलोकके हो उत्तराधेंमें तथा (प्रकरणके अन्तमें) अइजालीसवें रलोकमें 'कर्म' शब्द आया है। ताल्पर्य यह हुआ कि आदि और अन्तमें 'कर्म' राब्द आया है और बीचमें 'स्वधर्म' राब्द आया है तो इससे स्वतः हो 'धर्म' राब्द आया है तो इससे स्वतः हो 'धर्म' राब्द

कर्तव्य-कर्मका वाचक सिद्ध हो जाता है।

अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य' पदसे क्या धर्म अर्थात कर्तव्य-कर्मका स्वरूपसे त्याग माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि धर्मका स्वरूपसे त्याग करना न तो गीताके अनसार ठीक है और न यहाँके प्रसङ्गके अनुसार ही ठीक है: क्योंकि भगवानको यह बात सुनकर अर्जुनने कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं किया है, प्रत्यत 'करिष्ये वचन नव' (१८ १७३) कहकर भगवान्की आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपर्यंक्त पदमें धर्म अर्थात कर्तव्यका त्याग करनेकी बात नहीं है । भगवान भी कर्तव्यके त्यागकी बात कैसे कह सकते हैं! भगवानने इसी अध्यायके छठे श्लोकमें कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने-अपने वर्ण-आश्रमोंके जो कर्तव्य है. ठनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये. प्रत्युत उनको जरूर करना चाहिये \* ।

गीताका पूरा अध्ययन करनेसे यह मालूम होता है कि मनष्यको किसी भी हालतमें कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । अर्जन तो यद्धरूप कर्तव्य-कर्म छोड़कर मिक्षा माँगना श्रेष्ठ समझते थे (२ (५): परन्त भगवानने इसका निपेध किया (२ । ३१-३८) । इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूपसे धर्मीका त्याग नहीं है।

अब विचार यह करना है कि यहाँ सम्पूर्ण धर्मीक त्यागसे क्या लेना चाहिये ? गीताके अनुसार सम्पूर्ण धर्मी अर्थात् कर्मीको भगवान्के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें सम्पूर्ण धर्मेकि आश्रयका त्याग करना और केवल भगवानका आश्रय लेना—दोनों बार्ते सिद्ध हो जाती हैं। धर्मका आश्रय लेनेवाले वार-वार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं---'एवं त्रयीधर्ममन्त्रपत्रा गतागत कामकामा लभने' (गीता ९ । २१) । इसलिये धर्मका आश्रय छोड़कर भगवानका ही आश्रय लेनेपर फिर अपने धर्मक निर्णय करनेकी जरूरत नहीं रहती । आगे अर्जुनके जीवनमें ऐसा हुआ भी है।

अर्जुनका कर्णके साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्णके रथका चका पथ्वीमें धैस गया। कर्ण रथसे नीचे उताका रथके चहेको निकालनेका उद्योग करने

तींसरे अध्यायमें तो भगवानने कर्तथ्य-कर्मको न छोड़नेके लिये प्रकरण-का-प्रकरण ही कहा है-कर्मीका त्याग करनेसे न तो निष्कर्मताको प्राप्ति होती है और न सिद्धि ही होती है (३ १४); कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कमें किये बिना नहीं रह सकता (३ । ५); जो बाहरसे कमौंका त्याग करके मीतरसे विषयोंका चिन्तन करता है, वह मिध्याचारी है (३ । ६); जो मन-इन्द्रियोंको वशमें करके कर्तव्य-कर्म करता है, वहीं श्रेष्ठ है (३ ।७): कर्म किये बिना शरीरका निर्वाह भी नहीं होता, इसलिये कर्म करना चाहिये (३ ।८)? बन्धनके भयसे भी कमोंका त्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि केवल कर्तव्य-पालन के लिये कर्म काला बन्धनकारक नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य-कर्पकी परम्परा सुरक्षित रखनेके सिवाय अपने लिये कुछ भी कर्म करना है बन्धनकारक है (३ । ९); ब्रह्माजीने कर्तव्य-सहित प्रजाकी रचना करके कहा कि इस कर्तव्य-कर्ममें ही तुम-लोगोंकी कृद्धि होगी और यही कर्तव्य-कर्म तुमलोगोंको कर्तव्य-सामग्री देनेवाला होगा (३ । १०); मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्यका पालन करते हुए कल्याणको प्राप्त होंगे (३।११); जो कर्तव्यका पालन किये बिना प्राप्त सामग्रीका उपभोग करता है, यह घोर है (३ १९२); कर्तव्य-कर्म करके अपना निर्वाह करनेवाला संपूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिये ही कर्म करता है, वह पापी पापका ही घक्षण करता है (३ । १३); कर्तव्य-पालनसे ही सृष्टिचक्र चलता है, परना जो सृष्टिमें रहकर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है (३ । १६); आसिक्तसे रहित होकर कर्नव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त है जाता है (३ । १९); जनकादि ज्ञानिजन भी कर्तव्य-कर्म करनेसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, लोकसंप्रहकी दृष्टिसे भी कर्नय्य-कर्म करना चाहिये (३ 1२०); भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकी कर्ताय-कर्म न करूँ तो में वर्ण-संकरताका उत्पादक और लोकोंका नाश करनेवाला 📲 (३ । २३-२४); प्रानी पुरुयको भी आसक्तिरहित होकर आस्तिक अज्ञानीकी तरह अपना कर्तव्य-कर्म करना चाहिये (३ । २५); ज्ञानीको चाहिये कि वह अज्ञानियोंमें बुद्धिमेद पैदा न करके अपने कर्तव्यका अच्छी तरहसे पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराये (३ । २६) । इस प्रकार तीसरे अध्यायमें भगवानने कर्वव्य-कार्मीका पालन करनेमें बड़ा जोर दिया है।

लगा और अर्जुनसे बोला कि 'जबतक मैं यह चक्का निकाल न लूँ, तबतक तुम ठहर जाओ; क्योंकि तुम रधपर हो और मैं रथसे रहित हूँ और दूसरे कार्यमें लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथीको उचित है कि उसपर बाण न छोड़े । तुम सहस्रार्जुनके समान शस और शासके जाता हो और धर्मको जाननेवाले हो, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है।' कर्णकी बात सुनकर अर्जनने वाण नहीं चलाया। तब भगवानने कर्णसे कहा कि 'तुम्हारे-जैसे आततायीको किसी तरहसे मार देना धर्म हो है, पाप नहीं \*; और अभी-अभी तुम छः महारथियोंने मिलकर अकेले अभिमन्युको घेरकर उसे मार डाला । अतः धर्मकी दुहाई देनेसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्यकी बात है कि इस समय तुम्हें धर्मकी बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्मका पालन नहीं करता, उसे ·धर्मको दुहाई देनेका कोई अधिकार नहीं है ।' ऐसा

निर्णय भगवान्पर ही रखा और भगवान्ने धर्मका निर्णय किया भी । अर्जुनके मनमें सन्देह था कि हम लोगोंके लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है (२ ।६)। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुम्बका नाश होता है और अपने कुटुम्बका नाश करना बड़ा भारी पाप है। इससे तो अनर्थ-परम्परा ही बढ़ेगी (२ १४०-४४) । दूसरी तरफ हमलोग देखते हैं तो क्षत्रियके लिये-युद्धसे बढ़कर श्रेयका कोई साधन नहीं है। अतः भगवान् कहते हैं कि क्या करना है और <sup>क्या</sup> नहीं करना है. क्या धर्म है और क्या अधर्म

कहकर भगवानुने अर्जनको बाण चलानेकी आज्ञा दी

इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धिसे धर्मका निर्णय करते तो भूल कर बैठते; अतः उन्होंने घर्मका

तो अर्जुनने वाण चलाना आरम्भ कर दिया ।

तात्पर्य है। 'मामेकं शरणं व्रज'--इन पदोंमें 'एकप' पद 'माम' का विशेषण नहीं हो सकता: क्योंकि 'माम' (भगवान्) एक ही हैं, अनेक नहीं । इसलिये 'एकम' पदका अर्थ 'अनन्य' लेना ही ठीक बैठता है । दसरी बात, अर्जुनने 'तदेकं वद निश्चित्य' (३ । २) और 'यच्छेय एतयोरेकम' (५।१) पदोंमें भी 'एकम' पदसे सांख्य और कर्मयोगके विषयमें एक निश्चित श्रेयका साधन पूछा है। उसी 'एकम्' पदको लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्ययोग, कर्मयोग आदि जितने भी भगवत्प्राप्तिके साधन हैं, उन सम्पूर्ण साधनोंमें मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है ।

है, इस पचड़ेमें तू क्यों पड़ता है ? तू धर्मके निर्णयका

भार मेरेपर छोड़ दे । यही 'सर्वधर्मान्यस्त्रिज्य' का

गीतामें अर्जुनने अपने कल्याणके साधनके विषयमें कई तरहके प्रश्न किये और भगवानने उनके उत्तर भी दिये । वे सब साधन होते हुए भी गीताके पूर्वापरको देखनेसे यह बात स्पष्ट दीखती है कि सम्पर्ण साधनोंका सार और शिरोमणि साधन भगवानके अनन्यशरण

भगवानने गीतामें जगह-जगह अनन्यभक्तिको बहत

महिमा गायी है। जैसे, दुस्तर मायाको सुगमतासे तरनेका उपाय अनन्य शरणागति ही है 🕇 (७ । १४): अनन्यचेताके लिये मैं सुलभ हूं 🛨 (८ । १४); परम पुरुषकी प्राप्ति अनन्य भक्तिसे ही होती है (८ । २२); अनन्य भक्तोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ (९ । २२); अनन्य भक्तिसे ही भगवानुको जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है (११।५४); अनन्य भक्तोंका में बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ (१२।६-७);

गुणातीत होनेका उपाय अनन्यभक्ति ही है (१४ । २६) ।

इस प्रकार अनन्य भक्तिको महिमा गाकर भगवान्

होना ही है।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।।

<sup>(</sup>मनु॰ ८ । ३५०-३५१) 'अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको बिना विचार किये ही मार डालना चाहिये । आततायोंको मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं लगता ।

<sup>ैं</sup> इस श्लोकमें 'एष' पद 'अनन्यता'का ही बाचक है ।

<sup>📫</sup> इस श्लोकमें 'अनन्यचेताः' पद अनन्य आश्रयका वाचक है ।

यहाँ पूरी गीताका सार बताते हैं—'मामेकं शरण है—निर्भय, निःशोक, निश्चित्त और निःशङ्क होकर व्रज' । तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और सेरे चरणोंमें पड़े रहना§! परन्तु अगर तेरेमें भय,' साध्य मैं ही हूँ । चिन्ता, वहम आदि दोष आ जायेंगे तो वे शरणागीतमें

'मामेकं शरणं व्रज' का तात्पर्यं मन-बुद्धिके द्वारा शरणागतिको स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयंको मगवान्को शरणमें जाना है। कारण कि स्वयंके शरण होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि भी उसीमें आ जाते हैं, अलग नहीं रहते।

'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुवः'—
यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें
अर्जु-ने जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, उन
पापेंसे छुटकारा दिलानेका प्रलोभन भगवान्ते दिया
है। परन्तु यह मान्यता युक्तिमंगत नहीं है; क्योंकि
जन अर्जुन सर्वथा भगवान्के शरण हो गये हैं, तब
उनके पाप कैसे रह सकते हैं ‡ और उनके लिये
प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात् उनके लिये
प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापेंसे मुक्त
करनेका प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होनेके
पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होनेके वाद नहीं।

'मैं तुझे सम्पूर्ण पापीसे मुक्त कर दूंगा'—इसका भाव यह है कि जब तू सम्पूर्ण धर्मांका आश्रय छोड़कर मेरी शरणमें आ गया और शरण होनेके बाद मी तुम्हारे पार्वों, वृत्तियों, आवरणों आदिमें फरक महीं पड़ा अर्थात् उनमें सुपार नहीं हुआ; धर्मवहरेम, भगवहर्शन आदि नहीं हुए और अपनेमें अयोग्यता, अनिधकारिता निबंतता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम विन्ता या भय मत करो । कारण कि जब तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रहा ? उसका सुधार करना तुम्हार काम कैसे रहा ? वह कमी मेरी कमी है । अब उस कमीको दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा । तुम्हारा तो बस, एक ही कम है वह काम

है—निर्भय, निःशोक, निश्चित्त और निःशाङ्क होकर मेरे चरणोर्मे पड़े रहना§! परनु अगर तेरेमें भय, विन्ता, बहम आदि दोष आ जायेंगे तो वे शरणागतिमें बाधक हो जायेंगे और सब भार तेरेपर आ जाया। शरण होकर अपनेपर भार लेना शरणागतिमें कलङ्क है। जैसे, विभीषण मगवान गमके चरणोंकी शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषणाके नेपन्ने सम्बन्ध जाते हैं तो फिर विभीषणाके नेपन्ने सम्बन्ध जाते हैं तो फिर विभीषणाके नेपन्ने सम्बन्ध सम्बन्ध जाते हैं तो फिर विभीषणाके नेपन्ने सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध स्वाप्त है।

वाधक हा जायग आर सब भार तरपर आ जायगा ।
शरण होकर अपनेपर भार लेग शरणागितमें कलड़ है ।
जैसे, विभीषण भगवान् रामके चरणांकी शरण हो
जाते हैं, तो फिर विभीषणके दोषको भगवान् अपना
ही दोष मानते हैं । एक समय विभीषणको समुद्रके
इस पार आये । चहाँ विप्रधोप नामक गाँवमें उनसे
एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी । इसपर वहकि ब्राह्मणी
इकट्ठे होकर विभीषणको खूब मारा-पाटा, पर
वे मरे नहीं । फिर ब्राह्मणीने उन्हें जंजोरीसे
बाँधकर जमीनके भीतर एक गुफामें ले जाकर
बंद कर दिया । रामजीको विभीषणको केद होनेका
पता लगा तो वे पुष्पकविमानके हांग तत्कल विप्रपोप
नामक गाँवमें पहुँच गये और वहाँ विभीषणका पता
लगाकर उनके पास और कहा कि महाराज । इसने
ब्रह्महत्या कर दी है । इसको हमने ब्रह्मत मारा, पर
वह मारा नहीं । भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं । 'भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया
हमारा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'ह ब्रह्मणे गया

विभीषणको मैंने कल्पतकको आयु और उप्य दे रहा है, वह कैसे मारा जा सकता है! और उसको मारनेकी जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है! मतको लिये मैं स्वयं मरनेको तैयार हूँ! उसके अपराधकी जिम्मेवारी वास्तवमें उसके मालिकार ही होती है अर्थात् मालिक ही उसके दण्डका पात्र होता है! अतः विभीषणके बदलेमें आपलोग मेरेको ही दण्ड दें में! भगवान्को यह रारणागतवत्सलता देखकर सव ब्राह्मण आर्ध्य करने लगे और उन सबने

मगवान्की शरण ले ली । तालपं यह हुआ कि 'में भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं'—इस अपनेपनके संमान योग्यता,

<sup>‡</sup> सनमुख होड़ जीव पोहि जबही । जन्म कोटि अच नासहि तबही ।। (भानस ५ १४४ । १) है 5 काह के बल भजन को, काहू के आचार । 'ध्यास' भरोसे कुँबरि के, सोवत पाँव पसार।। \* वरं ममैव मरणं मन्द्रको हन्यते कवम् सन्यमायुर्मया दतं तबैव स भविष्यति।।

भृत्यापराचे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इच्यते । समवास्य दिज्ञाः श्रुत्वा विसयादिदमहुवन् ।। (परापराणाः पातासः १०४ । १५०-१५१)

पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह सम्पूर्ण साधनोंका सार है। छोटा-सा बच्चा भी अपनेपनके बलपर ही आधी रातमें सारे घरको नचाता है अर्थात् जब वह रातमें रोता है तो सारे घरवाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं । इसलिये शरणागत भक्तको अपनी योग्यता आदिको तरफ न देखकर भगवानके साथ अपनेपनकी तरफ ही देखते रहना चाहिये ।

'मा शवः' का तात्पर्य है-

(१) मेरे शरण होकर तू चिन्ता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागतिमें कलङ्क है।

मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है । अपने दोपोंको लेकर चिन्ता करना वास्तवमें अपने बलका अभिमान है; क्योंकि दोषोंको मिटानेमें अपनी सामर्थ्य मालूम देनेसे ही उनको मिटानेकी चिन्ता होती है । हाँ, अगर दोपोंको मिटानेमें चिन्ता न होकर दुःख होता है तो दुःख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे बालकके पास कुता आता है तो वह कुत्तेको देखकर रोता है, चिन्ता नहीं करता । ऐसे ही दोवोंका न सहाना दोव नहीं है, प्रत्युत चिन्ता करना दोष है । चिन्ता करनेका अर्थ यही होता है कि भीतरमें अपने छिपे हुए बलका आश्रय है † और यही तेरा अभिमान है । मेरा भक्त होकर भी तु चिन्ता करता है तो तेरी चिन्ता दूर कहाँ होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवानुका भक्त है और चिन्ता करता है। भगवान इसकी चिन्ता नहीं मिटाते ! तू मेरा विश्वास न करके चित्ता करता है तो विश्वासको कमी तो है तेरी और कलड्क आता है मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इसको त छोड़ दे।

(२) तेरे भाव, वृतियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चिन्ता

मैं करूँगा।

(३) दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जन भगवानके शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोकमें कहते हैं कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न निष्कण्टक राज्य मिलनेपर अथवा देवताओंका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा शोक दर नहीं हो सकता । भगवान् मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है; क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थोंके सम्बन्धसे किसीका शोक कभी दर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं । परन्त मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है। तु मेरे शरण होकर भी भार अपने सिरपर ले रहा है!

(४) शरणागत होनेके बाद भक्तको लोक-परलोक. सद्गति-दुर्गति आदि किसी भी बातकी चित्ता नहीं करनी चाहिये । इस विषयमें किसी भक्तने कहा है-

दिवि वा भूवि वा ममास्त्र वासो नाके वा नाकान्तक प्रकामम्। अवधीरित**णार**दारविन्दी ते मरणेऽपि

चिन्तरामि ।।

'हे नरकासरका अन्त करनेवाले प्रभो ! आप मेरेको चाहे स्वर्गमें रखें, चाहे भूमण्डलपर रखें और चाहे यथेच्छ नरकमें रखें अर्थात आप जहाँ रखना चाहें, वहाँ रखें । जो कुछ करना चाहें, वह करें । इस विषयमें मेरा कुछ भी कहना नहीं है । मेरी तो एक यही माँग है कि शरदऋतके कमलकी शोभाको तिरस्कत करनेवाले आपके अति सुन्दर चरणोंका मृत्य-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चित्तन करता रहैं: आपके चरणोंको भूलू नहीं ।'

शरणागति-सम्बन्धी विशेष बात

शरणागत भक्त भै भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं' इस भावको दुढ़तासे पकड़ लेता है, खीकार कर लेता है तो उसके भय, शोक, चित्ता, शहा

<sup>ां</sup> कौरवोकी सभामें द्वैपदीका चीर खींचा गया तो द्वैपदी अपनी साड़ीको हाथोंने, दाँतोंसे पकड़ती है और भगवान्को पुकारती है। अपने बलका आध्य रखते हुए भगवान्को पुकारनेसे भगवान्के आनेमें देश लगती हैं । परन्तु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवानुपर ही निर्भर हो जाती है. तब द:शासन धीरको खींच-खींचकर थक जाता है और घीरोंका हेर लग जाता है, पर खेंच्छीका कोई भी अड उपड़ता नहीं ।

यहाँ पूरी गीताका सार बताते हैं—'मामेकं शरणं है—निर्मय, निःशोक, निश्चत और निःशहू होंकर प्रज'। तालर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और मेरे चरणोमें पड़े रहना है। परन्तु अगर तेरेंमें प्रय, साध्य में ही हैं।

'मामेकं शरणं ध्रज' का तात्पर्यं मन-सुद्धिके द्वारा शरणागतिको स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयंको भगवान्की शरणमें जाना है। कारण कि स्वयंके शरण होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि भी उसीमें आ जाते हैं. अलग नहीं रहते।

'अहं त्वा सर्वपापेच्यो मोक्षाविष्यामि मा शुनः'—
यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें
अर्जुनने जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, ठन
पापेंसे छुटकाय दिलानेका प्रलोभन भगवान्ने दिया
है । परन्तु यह मान्यता युक्तिमंगत नहीं है; क्योंकि
जब अर्जुन सर्वथा भगवान्के शरण हो गये हैं, तब
उनके पाप कैसे रह सकते हैं ‡ और उनके लिये
प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात् उनके लिये
प्रलोभन देना बनता ही नहीं । हाँ, पापोंसे मुक
करनेका प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होनेके

'मैं तुझे सम्पूर्ण पापांसे मुक्त कर दूंगा'—इसका भाव यह है कि जब तू सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय छोड़कर मेरी शरणमें का गया और शरण होनेके बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आवरणों आदिमें फरक नहीं पड़ा अर्थात् उनमें सुधार नहीं हुआ; भगवत्रेम, भगवदर्शन आदि नहीं हुए और अपनेमें अयोग्यता, अनिधकारिता निर्वेलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिन्ता या भय मत करो । कारण कि जय तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह कमी गुम्हारी कमी कैसे रही ? उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा ? वह कमी मेरी कमी है । अब उस कमीको दूर करना, उसका सुधार करना मेरी काम रहा । तुम्हारा तो बस, एक हो कम है; वह कम रहा । तुम्हारा तो बस, एक हो कम है; वह कम

है—निर्मय, निःशोक, निधिन्त और निःशङ्क होकर मेरे चरणोमें पड़े रहना हु! परन्तु अगर तेरेमें मय, चिन्ता, वहम आदि दोष आ जायैंगे तो वे जाणागिताँ बाघक हो जायँगे और सब भार तेरेपर आ जायगा । शरण होकर अपनेपर भार लेना शरणागतिमें कलड़ है । जैसे, विभीषण भगवान् रामके चरणोंकी शरण हो जाते हैं, तो फिर विभीपणके दोषको भगवान अपना ही दोप मानते हैं । एक समय विभीवणजी समुद्रके इस पार आये । वहाँ विषयोग नामक गाँवमें उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी । इसपर वहाँके ब्राह्मणेनि इकट्ठे होकर विभीषणको खूब मारा-पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणोंने उन्हें जंजीरीसे बाँधकर जमीनके भीतर एक गुफामें ले जकर बंद कर दिया । रामजीको विभीषणके कैद होनेका पता लगा तो वे पष्पकविमानके द्वारा तत्काल विप्रधेर नामक गाँवमें पहुँच गये और वहाँ विभीषणका पता लगाकर उनके पास गये । ब्राह्मणीन समजीक बहत आदर-सत्कार किया और कहा कि 'महाराज ! इसने ब्रह्महत्या कर दी है । इसको हमने बहुत मारा, पर यह मरा नहीं ।' भगवान रामने कहा कि 'हे ब्राह्मणी!'

विभीषणको मैंने कल्पतककी आयु और राज्य दे खा है, वह कैसे मारा जा सकता है! और उसको

मारनेकी जरूरत ही क्या है ? वह तो मेरा भक्त है !

भक्तके लिये में स्वयं मरनेको तैयार है। दासके

अपराधकी जिम्मेवारी वास्तवमें उसके मालिकपर हैं। होती है अर्थात् मालिक ही उसके दण्डका पात्र होता

है । अतः विमीपणके बदलेमें आपलोग मेरेको ही दण्ड दें \* ।' भगवानुकी यह शरणागतवत्मलता देखकर

सव ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सबने

भगवान्की शरण ले ली । ताल्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं —इस अपनेपनके समान योग्वना,

<sup>‡</sup> सनभुष्त होड़ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अप नासहि तबहीं ।। (मानस ५ १४४ । ९)

<sup>§</sup> काहू के बल भजन को, काहू के आवार । 'व्यास' मरोसे कुँवार के, सोवत पाँव पसार ॥

\* वां मर्गव मरणं मद्धको हन्यते कश्चम् । राज्यमापूर्यया दत्तं तथैव स मविष्यति । ।

भृत्यापराधे सर्थत्र स्वापिनो दण्ड इथ्यते । रामवावयं द्विताः झुँवा विस्पयादिरमृहवन् । ।

<sup>(</sup>पराप्ताण, पाताल १०४ । १५०-१५१)

पत्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह सम्पर्ण साधनोंका सार है। छोटा-सा बच्चा भी अपनेपनके बलपर ही आधी रातमें सारे घरको नचाता है अर्थात् जब वह रातमें रोता है तो सारे घरवाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिये शरणागत भक्तको अपनी योग्यता आदिकी तरफ न देखकर भगवानके साथ अपनेपनकी तरफ ही देखते रहना चाहिये ।

'मा शूचः' का तात्पर्य है---

(१) मेरे शरण होकर तु चिन्ता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागतिमें कलड़ है।

मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषोंको लेकर चिन्ता करना चास्तवमें अपने बलका अधिमान हैं; क्योंकि दोपोंको मिटानेमे अपनी सामर्थ्य मालूम देनेसे ही उनको मिटानेकी चिन्ता होती है । हाँ, अगर दोर्योंको मिटानेमें चित्ता न होकर दुःख होता है तो इ.ख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे बालकके पास कुता आता है तो वह कुत्तेको देखकर रोता है, वित्ता नहीं करता । ऐसे ही दोषोंका न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिन्ता करना दोष है । चिन्ता करनेका अर्थ यही होता है कि भीतरमें अपने छिपे हुए बलका आश्रय है † और यही तेरा अभिमान है । मेरा भक्त होकर भी तू चिन्ता करता है तो तेरी चिन्ता दूर कहाँ होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान्का भक्त है और चिन्ता करता है! भगवान् इसकी चिन्ता नहीं मिटाते ! तृ मेरा विश्वास न करके चित्ता करता है तो विश्वासकी कमी तो है तेरी और कलङ्क आता है मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इसको तू छोड़ दे।

(२) तेरे भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए है तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चिन्ता मैं करूँगा।

(३) दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुन भगवानके शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोकमें कहते हैं कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न निष्कण्टक राज्य मिलनेपर अथवा देवताओंका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता । भगवान् मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है; क्योंकि भौतिक नाशवान् पदार्थोंके सम्बन्धसे किसीका शोक कभी दर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं । परन्त मेरे शरण होकर जो तु शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है । त मेरे शरण होकर भी भार अपने सिरपर ले रहा है!

सद्गति-दुर्गति आदि किसी भी बातको चिन्ता नहीं कानी चाहिये । इस विषयमें किसी भक्तने कहा है-दिवि वा भवि वा ममास्त वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्। अवधीरितशास्टारविन्दौ

(४) शरणागत होनेके वाद भक्तको लोक-परलोक.

ते मरणेऽपि चिन्तयामि ।। 'हे नरकासरका अन्त करनेवाले प्रभो ! आप मेरेको चाहे स्वर्गमें रखें, चाहे भूमण्डलपर रखें और चाहे यथेच्छ नरकमें रखें अर्थात आप जहाँ रखना चाहें, वहाँ रखें । जो कुछ करना चाहें, वह करें । इस विषयमें मेरा कुछ भी, कहना नहीं है । मेरी तो एक यही माँग है कि शरदऋतके कमलकी शोधाको तिरस्कत करनेवाले आपके अति सुन्दर चरणोंका मृत्यु-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चिन्तन करता रहै;

आपके चरणोको भूलूँ नहीं ।' शरणागति-सम्बन्धी विशेष बात शरणागत भक्त भी भगवानका है और भगवान मेरे हैं' इस भावको दुढ़तासे पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है तो उसके भय, शोक, चिन्ता, शहुत

<sup>ों</sup> कौरवोंकी सभामें द्रौपदीका चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ीको हाथोंमें, दौतोंसे पकड़ती है और भगवानको पुकारती है । अपने बलका आश्रय रखते हुए भगवानको पुकारनेसे भगवानके आनमें देरी लगती है। परनु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वधा छोड़कर भगवान्पर ही निर्भर हो जाती है, तब दुःशासन चीरको खोंच-खींचकर थक जाता है और चीरोंका ढेर लग जाता है, पर द्रीपदीका कोई भी अड उपडना नहीं ।

आदि दोपोंकी जड़ कट जाती है अर्थात् दोपोंका आधार मिट जाता है । कारण कि मित्तकी दृष्टिसे

सभी दोप भगवान्की विमुखतापर ही टिके रहंते हैं । भगवानके सम्पद्ध होनेपर भी संसार और शरीरके

आश्रयके संस्कार रहते हैं, जो भगवानके सम्बन्धकी दुढ़ता होनेपर मिट जाते हैं \* । उनके मिटनेपर सव

दोप भी मिट जाते हैं। सम्बन्धका दृढ़ होना क्या है? भय, शोक,

चित्ता, शड्डा, परीक्षा और विपरीत भावनाका न होना

ही सम्बन्धका दृढ़ होना है । अब इनपर विचार करें ।

(१) निर्भय होना-आचरणोंकी कमी होनेसे भीतरसे भय पैदा होता है और साँप, विच्छू, बाघ, आदिसे

बाहरसे भय पैदा होता है । शरणागत भक्तके ये दोनों ही प्रकारके भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं,

पतञ्जलि महाराजने जिस मृत्युके भयको पाँचवाँ क्लेश माना है 🖇 और जो बड़े-बड़े विद्वानोंको भी होता है 🕆 . वह भय भी सर्वथा मिट जाता है 🛨 ।

अब मेरी वृत्तियाँ खराब हो जायँगी!—ऐसा

भयका भाव भी साधकको भीतरसे ही निकाल देना चाहिये; क्योंकि 'मैं भगवान्को कृपामें तरात्तर हो गया हैं, अब मेरेको किसी वातका भय नहीं है। इन वृतियोंको मेरी माननेसे ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर

में कभी भी इनको मेरी नहीं मानूँगा । जब वृतियाँ मेरी हैं ही नहीं तो मेरेको भय किस बातका ? अब तो केवल भगवान्को कृपा-ही-कृपा है! भगवान्की

सकाः क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है- 'ममता

मल जीर जाइ' (मानस ७ । ११७ क) । अतः अव

यडी प्रसन्नताकी यात है!

कई ऐसी शङ्का करते हैं कि भगवानके शरण

होकर उनका भजन करनेसे तो द्वैत हो जायमा अर्थात भगवान् और भक्त-ये दो हो जायँगे और दसोसे

होता है—'द्वितीयाद्वे भयं भवति' (बृहदारण्यक॰ १ । ४ । २) । पर यह शङ्का निराधार

है। भय द्वितीयसे तो होता है, पर आत्मोयसे भय नहीं होता अर्थात् भय दसरेसे होता है, अपनेस नहीं । प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर-संसार द्वितीय है,

इसलिये इनसे सम्बन्ध रखनेपर ही भय होता है; क्योंकि इनके साथ सदा सम्बन्ध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुषका स्वभाव सर्वधा

भिन्न-भिन्न है; जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक, इत्यादि । भगवान् द्वितीय नहीं हैं । वे तो आत्मीय हैं;

वयोंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका खरूप है । अतः भगवानुके शरण होनेपर उनसे भयं कैसे हो सकता है? प्रत्यंत उनके शरण होनेपर मनुष्य सदाके लिये अभय हो जाता है । स्यूल दृष्टिसे देखा जाय तो बच्चेको माँसे दूर रहनेपर भय होता है,पर माँ की गोदमें चले जानेपर उसका भय मिट जात हैं; क्योंकि भाँ उसका अपनी है। भगवान्का भत

इससे विलक्षण होता है। कारण कि बच्चे और मॉर्न

तो भेदभाव दीखता है, पर भक्त और भगत्रान्में मेदभाव सम्भव ही नहीं है। कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है ! यह बड़ी खुशोकी, (२) निःशोक होना—जो यात बीत चुंकी है. \* भगवानके सम्बन्धकी दृहता होनेपर जब संसार-शरीरका आग्रय सर्पथा नहीं रहता, तय जीनेकी

आशा, मरनेका मय, करनेका राग और पानेका सासच—ये घारों ही नहीं रहते । 🎗 अविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । (योगदर्शन २ । ३)

† स्वरसवाही विदुवोऽपि तथारुद्धोऽभिनिवेशः । (योगदर्शन २ । १) . ‡ तथा न ते माधव तायकाः कर्वविद् प्रत्यन्ति मार्गात्विय बद्धसौहदाः।

त्वपाभिगुप्ता विचरित्त निर्मया विनायकानीकपमूर्यस् प्रभो ॥ (श्रीमद्धाः १० (२ (३३)

'भगयन् ! जो आपके मक्त हैं, जिन्होंने आपके घरणोंने अपनी सची प्रीति जीड़ राणी है. ये कर्मी ज्ञानाभिमानियोकी तरह अपने साधनसे गिरते नहीं । प्रमो ! वे बहे-बड़े विग्न डालनेवाली सेनाके मरदारीके सिराया पैर रखकर निर्मय होकर विचाते हैं, कोई भी विध उनके मार्गमें स्कावट नहीं डाल सकते ।'

उसको लेकर शोक होता है । बीती हुई वातको लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है; क्योंकि जो हुआ है, वह अवश्यम्भावी था और जो नहीं होनेवाला है. वह कभी हो ही नहीं सकता तथा अभी जो हो रहा है. वह ठीक-ठीक (वास्तविक) होनेवाला ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करनेकी कोई बात ही नहीं है \* । प्रभके इस मङ्गलमय विधानको जानकर शरणागत भक्त सदा नि:शोक रहता है: शोक उसके पास कभी आता ही नहीं ।

(३) निश्चित्त होना-जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुऑसहित अपने-आपको भगवान्के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक-पारलौकिक किञ्चिन्मात्र भी चित्ता नहीं होती अर्थातु अभी जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? कहाँ रहना होगा ? मेरी क्या दशा होगी ? क्या गति होगी ? आदि चिन्ताएँ बिल्कल नहीं रहती † ।

भगवानके शरण होनेपर शरणागत भक्तमें यह एक बात आती है कि 'अगर मेरा जीवन प्रभुके लायक सुन्दर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तोंकी बात मेरे आचरणमें कहाँ आयी? अर्थात नहीं आयी: क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहतीं ।' वास्तवमें 'मेरी वृत्तियाँ हैं' ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं हैं। मन, बृद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिमें जो मेरापन है-यही गलती है: क्योंकि जब मैं भगवानुके शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया, तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे? इसलिये शरणागतको मन, बुद्धि आदिकी अशुद्धिकी चित्ता कभी नहीं करनी चाहिये अर्थात् मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं हैं--ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिये। किसी कारणवश अचानक ऐसी वतियाँ आ भी जायँ तो आर्तभावसे 'हे मेरे नाथ! हे मेरे प्रभो! बचाओ यचाओ !! वचाओ !!!' ऐसे प्रभुको पुकारना चाहिये; क्योंकि वे मेरे खामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभ है तो अब मैं चिन्ता क्यों करूँ ? और भगवानने भी कह दिया है कि 'तु चिन्ता मत कर' (मा शचः) । अतः निधिन्त होकर मनसे भगवानके चरणोंमें गिर जाय और भगवानसे कह दे--'हे नाथ! यह सब आपके हाथकी वात है. आप जानें।'

सर्वसमर्थ प्रभुके शरण भी हो गये और चिन्ता भी करें—ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं: क्योंकि शरण हो गये तो चिन्ता कैसी ? और चिन्ता होती है तो शरणागति कैसी ? इसलिये शरणागतको ऐसा सोचना चाहिये कि जब भगवान् यह कहते हैं कि 'मैं सम्पर्ण पापोंसे छड़ा दँगा'. तो क्या ऐसी वृत्तियोंसे छटनेके लिये मेरेको कुछ करना पड़ेगा ? मैं तो बस, आपका हैं । हे भगवन् ! मेरेमें वृत्तियोंको अपना माननेका भाव कभी आये ही नहीं । हे नाथ ! शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि--ये कभी मेरे दीखें ही नहीं। परन्तु हे नाथ ! सब कुछ आपको देनेपर भी ये शरीर आदि कभी-कभी मेरे टीख जाते हैं: अब इस अपराधसे मेरेको आप हो छुड़ाइये —ऐसा कहकर निश्चन्त हो

(४) नि:शङ्क होना-भगवान्के सम्बन्धमें कभी यह सन्देह न करे कि मैं भगवानुका हुआ या नहीं ? भगवान्ने मुझे स्वीकार किया या नहीं ? प्रत्युत इस बातको देखे कि 'मैं तो अनादिकालसे भगवानका हो था, भगवान्का ही हैं और आगे भी सदा भगवान्का ही रहुँगा । मैंने ही अपनी मुर्खतासे अपनेको भगवान्से अलग—विमुख मान लिया था । परन्तु मैं अपनेको भगवानसे कितना हो अलग मान लूँ तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना सम्भव मी नहीं । अगर मैं भगवानसे अलग होना भी चाहै, तो भी अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवानी कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है-- मम एव अंशः' (गीता १५ । ७) । इस प्रकार 'मैं भगवानुका

रे (१) राम कीन्ह चाहाँहें सोड़ होई । कर अन्यथा अस निहं कोई । ।

<sup>(</sup>मानस १ । १२८ । १)

<sup>(</sup>२) होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को कति तर्क बढार्थ साखा ।।

<sup>(</sup>मानस १ । ५२ । ४)

<sup>ीं</sup> जिला दीनदवालको, मो मन सदा अनन्द । जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविन्द ।। सा॰ सं॰--३७

ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी । अब बर

गलती मिट गयी, तो फिर विपरीत धारणा हो है

जो मनुष्य सच्चे हृदयसे प्रभुकी शरणागितको

स्वीकार कर लेता है, उसमें भय, शोक, चिन्ता आदि

दोप नहीं रहते । उसका शरण-भाव स्वतः हो दढ

होता चला जाता है: जैसे—विवाह होनेके यद

कन्याका अपने पिताके घरसे सम्बन्ध-विच्छेद और

पतिके घरसे सम्बन्ध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता

है। वह सम्बन्ध यहाँतक दृढ़ हो ज़ाता है कि जब

वह कन्या दाँदी-परदादी बन जाती है. तत्र उसको

स्वप्रमें भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँकी नहीं

हूँ। उसके मनमें यह भाव दुढ़ हो जाता है कि मैं

तो यहाँको ही हैं और ये सब मेरे ही हैं। जब

हुँ और भगवान् मेरे हैं — इस वास्तविकताको स्मृति सकती है कि मैं भगवान्का नहीं हूँ क्योंकि यह आते ही शहुाएँ—सन्देह मिट जाते हैं, मेरे मानने अथवा न माननेपर निर्भर नहीं है। शहुाओं—सन्देहोंके लिये किछिन्मात्र भी गुंजाइश नहीं एहाओं—सन्देहोंके लिये किछिन्मात्र भी गुंजाइश नहीं भगवान्का और मेग परस्पर जो सम्बन्ध है, वह अट्टर रहती।

कैसे सकती है?

(५) परीक्षा न करनां—भगवान्के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि 'जब मैं भगवान्के शरण हो गया हूँ तो मेरेमे ऐसे-ऐसे लक्षण घटने चाहिये । यदि ऐसे-ऐसे लक्षण घटने चाहिये । यदि ऐसे-ऐसे लक्षण मेरेमें नहीं हैं तो मैं भगवान्के शरण कहाँ हुआ 2' प्रस्तुत 'अद्धेष्टा' आदि (गीता १२ । १३-१९) गुणोंकी अपनेमें कमी दीखे तो आधर्य करे कि मेरेमें यह कमी नहीं रहेगी, मिट जायगी । कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्धेष्टा आदि गुण जितने कम थे, उतने कम अव नहीं हैं । शरणागत होनेपर भक्तोंके जितने भी लक्षण हैं, वे सव विना प्रयत्न किये आते हैं ।

(६) विपरीत धारणा न करना—भगवान्के शरणागत भक्तमें यह विपरीत धारणा भी कैसे हो

छोटे भाईसे कहा कि मौक फूल (अस्थियों) गङ्गाजीमें हाल है, इतना काम तू कर है। उसने कहा— यहुत विकास करें है। यह मौक फूल लेकर अपने घरसे कहा। । परसे गङ्गाजी २०० क्रोस दूर धीं। पैदल रात्ता धरतो-चलते वह धर गया तो किसीसे पुछा—सैया। गङ्गाजी कितनी तूर हैं? यह बोला—तुम तो १५० कोस आये हो, अभी १५० कोस गङ्गाजी और आगे हैं। उसने सोवा कि गङ्गाजी कब पहुँत्या और फिर लीटकर कब आउँगा। ऐसे दुःखी होकर उसने ये हेहियाँ जंगलमें ही फैक दीं और गांवक पाससे वर्षक मौता जल बतने में पर लिया क्योंकि गङ्गाजी जाते हैंतो लीटते समय गङ्गाजल लाते हैं। फिर यह यहाँसे पीछे चला आया और अपने गाँव पहुँच गया। यह भाई सोवने लगे कि अगर यह गङ्गाजी जातर आता तो इतने दिनोंने नहीं आसकता था, यह गङ्गाजी गया ही नहीं। यह भाइयोने उससे पूछा—र गङ्गाजी

जाकर आया है क्या ? उसने कहा — हाँ, गङ्गाजी जाकर आया है; ठीक गङ्गाजीके महाकुण्डमें फूल हालकर वहाँसे गङ्गाजीका यह

‡ इसे समझतेके लिये एक प्रामीण कहानी है । एक प्रकि तीन सड़के थे । दो लड़के यड़े थे और काम-धन्या करते थे । तीसरा लड़का सीधा-सादा और भोला था । उनकी माँ मर गयी । दोनों थड़े भाड़वाने

जल लाया हूँ । ऐसे यह झूठ योल गया । भाइयोने समझ लिया कि यह ठीक नहीं योल रहा है, इसलिये ये घुप हो गये ।

पूसरे दिन नीदसे उठकर एक भाई छोटे भाईसे योला—और भाई! सू सच्ची यात बता दे, क्या मू
गड़ाजी हो आया और फूल ठीक गड़ाजीमें झल दिये । उसने कहा—हाँ, विल्कुल गड़ाजी जाकर आया है ।

यहें भाईने कहा—देख, रातको लग्नमें भेरको मां सिली थी और मां ने भेरेसे कहा कि इसने तो भेरेको गड़ाजी
पहुँचाया हो नहीं, सीचमें ही डालकर आ गया । अय सू हो बता दिन मौकी यान सच्ची या तेरी यान सच्ची?

छोटा भाई योला—माँ इया हो क्यों आयी, उपर वर्ष्यों नहीं गयी ? अर्थात् १५० कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया
या, यहाँ न आकर उधर हो चली जाती हो ठीक गड़ाजी पहुँच जाती ।

या, यहाँ न आकत उपर हा चला जाता ता ठाक 'महाजा पहुंच जाता । इस कहानीका तारहर्ष यह हुआ कि भगवान्छे शाफा होनेके बाद यह कसीटी कमते हैं—प्रीहा कार्त हैं कि 'भक्तोंक, सन्तीक लक्षण मेरेमें नहीं आये तो में मगवान्छे शरण नहीं हुआ'—पह मों इन्टी क्यों आपी, सुन्दी ही क्यों नहीं 'गयी कि 'जब में मगवान्छे शरण हो गया तो अब इन लक्षणोंकी कर्ना क्यों रह गयी? मेरेमें ये लक्षण क्यों नहीं आपे ?' ऐसी मान्यतासे तो सायक शरणागन हो जायगा और पूर्णना भी हो जायगी। परन्त यह मान्यता करेगा कि 'मेरेमें ऐसे लक्षण नहीं आये तो मैं शरण नहीं हुआ' तो थोला हो जायगा!

तसके पौत्रकी स्त्री आती है और घरमें उद्दण्डता करती है. खटपट मचाती है तो वह (दादी) कहती है कि इस परायी जायी छोकरीने मेरा घर बिगाड दिया! पर उस बूढ़ी दादीको यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो परायी जायी (पराये घरमें जन्मी) हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी सम्बन्धमें भी इतनी दढता हो सकती है, तब भगवानके ही अंश इस प्राणीका भगवानके साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह दढ़ हो जाय-इसमें आश्चर्य ही क्या है! वास्तवमें

भगवानके सम्बन्धको दढताके लिये केवल संसारके

माने हुए सम्बन्धोंका त्याग करनेकी ही आवश्यकता है ।

. सच्चे हृदयसे प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर उस शरणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी किञ्चित कमी रह जाय, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाय अथवा किसी परिस्थितिमें पडकर (परवशतासे) कभी किञ्चित कोई दुष्कर्म हो जाय, तो उसके हृदयमें जलन पैदा हो जायगी । इसलिये उसके लिये अन्य कोई प्रायश्चित करनेकी आवश्यकता नहीं है । भगवान कपा करके उसके उस पापको सर्वथा नष्ट कर देते हैं \* । भगवान भक्तके अपनेपनको ही देखते हैं, गृणों

और अवगुणोंको नहीं † अर्थात् भगवानुको भक्तके दोप दीखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्तके साथ जो अपनापन है, वही दीखता है । कारण कि खरूपसे भक्त सदासे हो भगवानुका है । दोष आगन्तुक होनेसे आते-जाते रहते हैं और वह नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों ही रहता है। इसलिये भगवान्की दृष्टि सदा इस वास्तविकतापर ही जमी रहती है। जैसे, कीचड़ आदिसे सना हुआ बच्चा जब माँके सामने आता है, तय माँकी दृष्टि केयल अपने बच्चेकी तरफ ही जाती है, बच्चेके मैलेको तरफ नहीं जाती । बच्चेकी दृष्टि भी मैलेकी तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या न

करे, पर बच्चेकी दृष्टिमें तो मैला है ही नहीं. उसकी दृष्टिमें तो केवल माँ ही है। द्वीपदीके मनमें कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब द:शासनके खुनसे अपने केश धोऊँगी, तभी केशोंको वाँधूँगी! परन्त द्रौपदी जब भी भगवानको पुकारती है, भगवान् चट आ जाते हैं: क्योंकि भगवानके साथ द्रौपदीका गाढ अपनापन था ।

भगवान्के साथ अपनापन होनेमें दो भाव रहते

हैं—(१) भगवान् भेरे हैं और (२) मैं भगवानका हैं । इन दोनोंमें भगवान्का सम्बन्ध समान रीतिसे रहते हुए भी 'भगवान मेरे हैं'- इस भावमें भगवानसे अपनी अनुकुलताकी इच्छा हो सकती है कि 'भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छाकी पूर्ति क्यों नहीं करते ?' परन्त 'मैं भगवान्का हैं' इस भावमें भगवान्से अपनी अनुकुलताकी इच्छा नहीं हो सकती; क्योंकि 'मैं भगवानुका हूँ तो भगवान् मेरे लिये जैसा ठीक समझें. वैसा ही निःसंकोच होकर करें' । इसलिये साधकको चाहिये कि वह भगवान्की ही मरजीमें सर्वथा अपनी मरजी मिला दे, भगवान्पर अपना किञ्चित भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा आधिपत्य माने । कहीं भी भगवान हमारे मनको करें तो उसमें सकोच हो कि मेरे लिये भगवान्को ऐसा करना पड़ा! यदि अपने मनकी बात पर्र होनेसे संकोच नहीं होता. प्रत्यत संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है । शरणागत भक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके प्रतिकृल परिस्थितिमें भी भगवानको मरजी समझकर प्रसन्न रहता है।

शरणागत भक्तको अपने लिये कभी किञ्जिन्मात्र भी कुछ करना शेप नहीं रहता; क्योंकि उसने सम्पूर्ण ममतावाली वस्तओंसहित अपने-आपको भगवानके समर्पित कर दिया, जो वास्तवमें प्रभक्त हो था । अब करने, कराने आदिका सब काम भगवानका ही

. 77.

स्वपादमुलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्मयच्चीत्पतितं कथश्चिद् धुनीति सर्व हदि संनिविष्टः ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्भा॰ ११ । ५ । ४२)

<sup>&#</sup>x27;जो प्रेमी भक्त भगवान्के घरणोंका अनन्यभावसे भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात् कोई पाय-कर्म बन भी जाय तो उसके हृदयमें विराजमान परमपुरुष भगवान श्रीहरि उसे सर्वद्या नष्ट कर देने हैं। त्वपुका ।। हिन्दु (मानस १ (२९ (३) ौ रहति न प्रभ चित चुक किए की । करत सुरति सब बार हिए की ।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* रह गया । ऐसी अवस्थामें वह कठिन-से-कठिन और भयंकर-से-भयंकर घटना,परिस्थितिमें भी अपनेपर प्रमकी महान् कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है । जैसे, गरुड्जीके पूछनेपर काकमुश्पिडजीने 'अपने पूर्वजन्मके ब्राह्मण-शरीरकी कथा सुनायी, जिसमें लोमश ऋषिने शाप देकर उन्हें (ब्राह्मणको) पक्षियोंमें नीच चाण्डाल पक्षी (कौआ) बना दिया: परन्त काक मुशुण्डिजीके मनमें न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आयी । उन्होंने उसमें भगवानका शुद्ध विधान ही समझा । केवल समझा ही नहीं, प्रत्यत मन-ही-मन बोल उठे--- 'उर प्रेरक रघुवंस विभूषन' (मानस ७ । ११३ । १) । ऐसा भयंकर शाप मिलनेपर भी जब काकभुशण्डिजीकी प्रसन्नतामें कोई कमी नहीं आयी, तब लोमश ऋषिने उनको भगवानका प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक रामजीका ध्यान बताया । फिर भगवानको कथा सुनायी और अत्यन्त प्रसन्न होकर काकभुशुण्डिजीके सिरपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया— 'मेरी कृपासे तुम्हारे हृदयमें अवाध, अखण्ड रामभक्ति रहेगी । तुम रामजीके प्यारे हो जाओगे। तम सम्पर्ण गुणोंकी खान बन जाओंगे । जिस रूपको इच्छा करोगे, वह रूप घारण कर लोगे । जिस स्थानपर तुम रहोगे, उसमें एक योजनपर्यन्त मायाका कण्टक किञ्चिन्मात्र भी नहीं आयेगा' आदि-आदि । इस प्रकार बहत-से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी हुई कि 'हे ऋषे ! तुमने जो कुछ कहा, वह सब सच्चा होगा, यह मन, वाणी, कर्मसे मेरा मक्त है। इन्हों यातोंको लेकर मगवानके विधानमें सदा प्रसन्न रहनेवाले काकमुश्चिडजीने कहा

भगति पद्ध हठ करि रहेउँ दीन्दि महा सिंव साप । मुनि दुर्लभ कर पायउँ देखहु मजन प्रताप ।। (मानस ७ । ११४ ख)

यहाँ 'पजन प्रताप' राज्योंका अर्थ है— भगवान्के विधानमें हर समय प्रसन्न रहना । विचरीत-से-विचरीत अवस्थामें भी प्रेमी भक्तकी प्रसन्नता अधिक-से-अधिक बढ़ती रहती हैं; क्योंकि प्रेपकर स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्षमान हैं। TARRATERIA STATES OF STATE यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है, वह सदा ही अपनेको प्यारी लगती है। भगवान् सम्पर्ण जीवोंको अपना प्रिय मानते है---'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' (मानस ७ ।८६ ।२) और इस जीवको भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीरको मूलसे अपना मानकर अपने पारे प्रमसे विमुख हो जाता है। इसके विमुख होनेपा भी भगवान्ने अपनी तरफसे किसी भी जीवका त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही संकते हैं। कारण कि जीव सदासे साक्षात् भगवानका ही अंश है । इसलिये सम्पूर्ण जीवोंके साथ भगवानको आत्मीयता अक्षण्ण, अखण्डितरूपसे स्वामाविक हो बनी हुई है। इसीसे वे मात्र जीवॉपर कृपा करनेके लिये अर्थात् भक्तोंको रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मको स्थापना—इन तीन बातोंके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं (गोता ४ । ८) । इन तीनों बातोंमें केवल भगवानकी आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तोंकी रहा, दशेका विनाश और धर्मको स्थापनासे भगवानका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भगवान् तो ये तीनों ही काम केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही करते हैं। इससे भी प्राणिमात्रके साथे भगवानकी स्वामाविक आत्मीयता, कृपालुता, त्रियता, हितैपिता, सुहता और निरपेक्ष उदारता हो सिद्ध होती है, और यहाँ भी इसी दृष्टिसे अर्जुनसे कहते हैं—'मद्भक्तो भव, मन्मना घव, मद्याजी भव, मां नमस्कुन'। इन चारों बारोंमें भगवानका तालपं केवल जीवको अपने सम्पुष्ट करानेमें ही है, जिससे सम्पूर्ण जीव असत् पदार्थीसे विमुख

ही है।

पगवान् जो कुछ भी विधान करते हैं. यह
संसार-पानके सम्पूर्ण जीवीके करपाणके लिये हो करते
है— बस, पगवान्की इस कृपाकी तरफ जीववी
पृष्टि हो जाय, तो पिन उसके लिये क्या करना वाकी
रहा ? जीवीके हिनके लिये भगवान्के इदयमें एक

ही जार्य, क्योंकि दुःख, संताप, यार-घार जन्मना-मरना,

मात्र विपति आदिमें मुख्य हेतु भगवान्से विमुख होता

तडफल है, इसीलिये भगवान् 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं क्रज' वाली अत्यन्त गोपनीय बात कह देते हैं । कारण कि भगवान जीवमात्रको अपना मित्र मानते है--'सहदं सर्वभुतानाम्' (५ । २९) और उन्हें यह खतन्त्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन है. उनमेंसे किसी भी साधनके द्वारा सगमतापूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर सकते हैं।

वास्तवमें जीवका उद्धार केवल भगवत्कृपासे ही होता है । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, लययोग, इठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने भी साधन हैं, वे सब-के-सब भगवानके द्वारा और भगवतत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंके द्वारा ही प्रकट किये गये हैं \* । अतः इन सब साधनोंमें भगवत्कपा ही ओतप्रोत है । साधन करनेमें तो साधक निमित्तमात्र होता है, पर साधनकी सिद्धिमें भगवत्कृपा ही मुख्य है ।

शरणागत भक्तको तो ऐसी चिन्ता भी कभी नहीं करनी चाहिये कि अभी भगवानके दर्शन नहीं हुए, भगवानके चरणोंमें प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुई, आदि । इस प्रकारकी चिन्ताएँ करना मानो बँदरीका बच्चा बनना है । वँदरीका बच्चा स्वयं ही बँदरीको पकड़े रहता है। बँदरी कुदे-फाँदे, किघर भी जाय, बच्चा स्वयं बँदरीसे चिपका रहता है।

भक्तको तो अपनी सब चिन्ताएँ भगवानपर ही छोड़ देनी चाहिये अर्थात् भगवान दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, बत्तियोंको ठीक करें या न करें हमें शद्ध बनायें या न बनायें-- यह सब भगवानकी मरजीपर छोड़ देना चाहिये । उसे तो बिल्लीका बच्चा बनना चाहिये । बिल्लीका बच्चा अपनी माँपर निर्भर रहता है।बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाय । बिल्ली अपनी मरजीसे बच्चेको दहाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत पक्त

संसारकी तरफसे अपने हाथ-पैर समेटकर 🕇 केवल भगवान्का चिन्तन, नाम-जप आदि करते हुए भगवान्की तरफ ही देखता रहता है। भगवानका जो विधान है, उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मनकी कछ भी नहीं लगाता ।

जैसे, कुम्हार पहले मिट्टीको सिरपर उठाकर लाता है तो कुम्हारकी मरजी, फिर उस मिट्टीको गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हारकी मरजी, फिर चक्केपर चढाकर घुमाता है तो कुम्हारकी मरजी । मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तम घडा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ । कुम्हार चाहे जो बनाये, उसकी मरजी है । ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मरजी, मनकी बात नहीं रखता । वह जितना अधिक निश्चित्त और निर्भय होता है, भगवत्कपा उसको अपने-आप उतना ही अधिक अपने अनुकृल बना लेती है और जितनी यह चिन्ता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत्कृपामें बाधा लगाता है अर्थात शरणागत होनेपर भगवानको ओरसे जो विलक्षण. विचित्र, अखण्ड, अट्ट कृपा आती है, अपनी चिन्ता करनेसे उस कपामें बाधा लग जाती है।

जैसे धीवर (मछुआ) मछलियोंको पकड़नेके लिये नदीमें जाल डालता है तो जालके भीतर आनेवाली सब मछलियाँ पकडी जाती हैं: परन्तु जो पछली जाल डालनेवाले मछएके चरणेंकि पास आ जाती है, वह नहीं पकड़ी जाती । ऐसे ही भगवानुकी माया - (संसार-) में ममता करके जीव फैस जाते हैं और जन्मते-मरते रहते हैं; परन्तु जो जीव मायापति भगवानके चरणोंकी शरण ही जाते हैं, वे मायाको ता जाते हैं-- 'मामेख ये प्रपद्यन्ते मायामेनां तरन्ति ते' (गीता ७। १४) । इस दुष्टान्तका एक ही अंश प्रहण करना चाहिये: क्योंकि धीवरका तो मछलियोंको जालमें फँसानेका भाव होता है, परन्तु भगवानुका जीवोंको मायामें

हेत् रहित जग जुग उपकारी । तुन्ह तुन्हार सेवक असुरारी ।।

म भक्त जो कुछ काम करता है, उसको भगवान्का ही समझकर, भगवान्की ही शक्ति मानकर, भगवानके ही लिये करता है, अपने लिये किश्चिमात्र भी नहीं करता —यही उसका हाय-पैर समेटना है।

फँसानेका किञ्चित्पात्र भी भाव नहीं होता । भगवानुका भाव तो जीवांको मायाजालसे मुक्त करके अपने शरण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते हैं--'मामेकं शरणं वज'। जीव मंयोगजन्य सुखकी लोलपतासे खुद ही मायामें फैस जाते हैं।

जैसे चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी पुरन्तु जिसके आधारपर चक्की दाने पिस जाते हैं;\* चलती है, उस कीलके आस-पास रहनेवाले दाने ज्यों-के-त्यों सावृत रह जाते हैं । ऐसे ही जन्म-मरणुरूप संसाको चलती हुई चक्कीमें पड़े हुए सब-के-सव जीव पिस जाने हैं अर्थात् दुःख पाते हैं; परन्तु जिसके आधारपर संसार-चक्र चलता है, उन भगवान्के चरणोंका सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे बच जाता है---'कोई हरिजन ऊयरे, कील माकड़ी पास' । परन्तु यह दृष्टान्त भी पुरा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो स्वामाविक ही कीलके पास रह जाते हैं । वे बचनेका कोई उपाय नहीं करते । परन्तु भगवान्के भक्त संसारसे विमुख होकर प्रमुके चरणोंका आश्रय लेते हैं । तात्पर्य यह है कि जो भगवानुका अंश होकर भी संसारको अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पड़कर दुःख भोगता है ।

संसार और भगवान्-इन दोनोंका सम्बन्ध दो तरहका होता है । संसारका सम्बन्ध केवल माना हुआ है और भगवानुका सम्बन्ध वास्तविक है। संसारका सम्बन्ध तो मनुष्यको पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है पर भगवानका सम्बन्ध मनुष्यको स्वाधीन बनाता है चिन्यय बनाता है और बनाता है भगवानका भी मालिक !

किसी बातको लेकर अपनेमें कुछ भी विरोपता दीखती है, यही वास्तवमें पराधीनता है । यदि मनुष्य विद्या, युद्धि, धन-सम्पत्ति, त्याग, वैद्याय आदि किसी वातको लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस विन्यव तत्वपर ही है अर्थात् निनकी दृष्टिमें विन्यय विद्या आदिको पराधीनता, दासता ही है । जैसे, कोई है तो यह 🎉 धनको लेकर अपनेमें विशेषता विशेषता बास्तवमें धनकी ही नहीं । वह

अपनेको धनका मालिक मानता है, पर वास्तवमें वह धनका गुलाम है।

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थोंको लेकर जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता है, उसकी ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद-दलित कर देते हैं । परनु जो भगवान्के आश्रित होकर सदा भगवान्पर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी कुछ विशेषता दीखती ही नहीं, प्रत्युत भगवान्की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है । मगवन चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपनेमें कछ भी विशेषता नहीं दीखती । प्रभुका यह कायदा है कि जिस भक्तको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं दीखती, अपनेमें किसी बातका अभिमान नहीं होता, उस भक्तमें भगवानुकी विलक्षणता उत्तर आती है। किसी-किसीमें यहाँतक विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय यन जाते हैं। उनमें जड़ताका अत्यन्त अभाव हो जाता है। ऐसे भगवानुके कई प्रेमी भक्त भगवान्में ही समा गये, अन्तमें उनके शरीर नहीं मिले । जैसे मीरावाई शरीर-सहित मगवानुक श्रीविग्रहमें लीन हो गयों । केवल पहचानके लिये उनकी साड़ीका छोटा-सा छोर श्रीवियहके मुखमें रह गया और कुछ नहीं बचा । ऐसे ही सत्त श्रीतुकारामजी

शरीर-सहित वैकुण्ठ चले गये । जानमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; क्योंकि शानी असतसे सप्याय-विच्छेद करके, असतसे अलग होकर स्वयं चिन्भय तत्वमें स्थित हो जाता है। परना जय भक्त भगवानके सम्पद्ध होता है, तब ठसके शर्पर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण आदि सभी भगवान्के सम्पुख हो जाते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केयल जड़ताकी स्वतन्त सता ही नहीं होती, तो

उनके शरीर आदिमें भी उतर आती है आदि विभय हो जाते हैं । हो, सोगोंसी

दृष्टिमें तो उनके शरीरमें जड़ता दीखती है, पर वास्तवमें .उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं।

भगवानुके सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतके लिये भगवान्को कृपा तो विशेषतासे प्रकट होती ही है, पर मात्र संसारका स्त्रेहपूर्वक पालन करनेवाली और भगवान्से अभिन्न रहनेवाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मीका प्रभु-शरणागतपर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । लौकिक व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि पतिवता स्त्रीको पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है।

दूसरी बात, प्रेमभावसे परिपूरित प्रभु जब अपने भक्तको देखनेके लिये गरुड्पर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभुके साथ गरुड़पर बैठकर आती हैं, जिस गरुडकी पाँखोंसे सामवेदके मन्त्रोंका गान होता रहता है! परन्तु कोई भगवानुको न चाहकर केवल माता लक्ष्मीको ही चाहता है, तो उसके स्नेहके कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं. पर उनका वाहन दिवान्ध उल्ल होता है। ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको प्राप्त करके मनुष्य भी मदान्य हो जाता है। अगर उस माँको कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँको ही कुदृष्टिसे देखता है, इसलिये वह महान् अधम है।

तीसरी बात, जहाँ केवल भगवानका प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान्से अभिन्न रहनेवाली लक्ष्मी भगवान्के साथ आ ही जाती हैं, पर जहाँ केवल लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ लक्ष्मीके साथ भगवान् भी आ जाय-यह नियम नहीं है।

'शरणागतिके विषयमे एक कथा आती है। सीताजी, रामजी और हनुमानुजी जंगलमें एक वृक्षके नीचे बैठे थे । उस वृक्षकी शाखाओं और टहनियोंपर एक लता छायी हुई थी । लताके कोमल-कोमल तन्तु फैल रहे थे । उन तन्तुओंमें कहींपर नयी-नयी कोपलें निकल रही थीं और कहींपर ताम्रवर्ण के पते निकल रहे थे । पुष्प और पत्तोंसे लता छायी हुई धी । उससे वृक्षको सुन्दर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही

सुहावना लग रहा था । उस वृक्षकी शोभाको देखकर भगवान् श्रीराम हनुमान्जीसे बोले--'देखो हनुमान्! यह लता कितनी सुन्दर है! वृक्षके चारों ओर कैसी छायी हुई है! यह लता अपने सन्दर-सन्दर फल. सुगन्धित फूल और हरी-हरी पतियोंसे इस वृक्षकी कैसी शोभा वढा रही है ! इससे जंगलके अन्य सब वृक्षोंसे यह वृक्ष कितना सन्दर दीख रहा है ! इतना ही नहीं, इस वृक्षके कारण ही सारे जंगलकी शोभा हो रही है। इस लताके कारण ही पशु-पक्षी इस वृक्षका आश्रय लेते हैं। घन्य है यह लता!

भगवान् श्रीरामके मुखसे लताको प्रशंसा सुनकर सीताजी हनुमान्जीसे बोर्ली—देखो बेटा हनुमान् ! तुमने ख्याल किया कि नहीं ? देखो, इस लताका ऊपर चढ़ जाना, फूल-पतोंसे छा जाना, तन्तुओंका फैल जाना-ये सब वृक्षके आश्रित हैं, वृक्षके कारण ही हैं। इस लताकी शोभा भी वृक्षके ही कारण है। इसलिये मूलमें महिमा तो वृक्षकी ही है। आधार तो वृक्ष ही है। वृक्षके सहारे विना लता स्वयं क्या कर सकती है? कैसे छा सकती है? अब बोलो हनुमान् ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुई न ?'

रामजीने कहा -- 'क्यों हनुमान् ! यह महिमा तो लताकी ही हुई न?'

हनुमान्जी बोले—'हमें तो तीसरी ही बात सूझती

सीताजीने पूछा-'वह क्या है बेटा?'

हनुमानुजीने कहा--'माँ ! वृक्ष और लताकी छाया बड़ी सुन्दर है । इसलिये हमें तो इन दोनोंकी छायामें रहना ही अच्छा लगता है अर्थात् हमें तो आप दोनोंकी छाया-(चरणोंके आश्रय-) में रहना ही अच्छा लगता है!'

सेवक सुत पति मातु मरोसें । रहड़ असीच बनइ प्रभू पीसे ।।

(मानस ४ ।३ ।२)

ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आहादिनी शक्ति—दोनों ही एक-दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं । परनु कोई तो उन दोनोंको श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवानुको श्रेष्ठ बताता है; और फोई केवल उनकी

फँसानेका किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं होता। भगवानुका भाव तो जीवींको मायाजालसे मक्त करके अपने शरण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते हैं—'मामेकं दारणं क्रज'। जीव संयोगजन्य स्खकी लोल्पतासे खुद ही मायामें फँस जाते हैं।

जैसे चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी दाने पिस जाते हैं: परना जिसके आधारपर चक्की चलती है, उस कीलके आस-पास रहनेवाले दाने ज्यों-के-त्यों सावत रह जाते हैं । ऐसे ही जन्म-मरणरूप संसारकी चलती हुई चक्कीमें पड़े हुए सब-के-सब जीव पिस जाते हैं अर्थात् दुःख पाते हैं; परन्तु जिसके आधारपर संसार-चक्र चलता है, उन भगवानके चरणोंका सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे बच जाता है-'कोई हरिजन ऊबरे. कील माकडी पास' यह दुष्टान्त भी पूरा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो स्वामाविक ही कीलके पास रह जाते हैं । वे बचनेका कोई उपाय नहीं करते । परन्तु भगवानुके भक्त संसारसे विमुख होकर प्रभुके चरणोंका आश्रय लेते हैं । तात्पर्य यह है कि जो भगवानका अंश होकर भी संसारको अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पडकर दःख भोगता है ।

संसार और भगवान्-इन दोनोंका सम्बन्ध दो तरहका होता है । संसारका सम्बन्ध केवल माना हुआ है और भगवानका सम्बन्ध वास्तविक है। संसारका सम्बन्ध तो मनुष्यको पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवानका सम्बन्ध मनुष्यको स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवानुका भी मालिक !

किसी बातको लेकर अपनेमें कुछ भी विरोपता दीखती है. यही बास्तवमें पराधीनता है । यदि मनुष्य 'विद्या, बुद्धि, धन-सम्पति, त्याग, वैराग्य आदि किसी ्यातको लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस विद्या आदिकी पराधीनता, दासता ही है । जैसे, स्वेई धनको लेकर अपनेमें विशेषता मानता है तो यह विशेषता बास्तवमें धनकी ही हुई, खुदकी नहीं । वह

अपनेको धनका मालिक मानता है, पर बास्तवमे सह धनका गुलाम है।

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थीको -लेकर जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता है, उसके ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं. पट-टिनत कर देते हैं । परना जो भगवानके आश्रित होकर सदा भगवान्पर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी क्छ विशेषता दीखती ही नहीं. प्रत्युत मगवानको ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है । भगवान चाहे उसको अपना मुक्टमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपनेमें कछ 'भी विशेषता नहीं दीखती । प्रभुका यह कायदा है कि जिस भक्तको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं दीखती, अपनेमें किसी बातका अभिमान नहीं होता. उस भक्तमें भगवान्की विलंक्षणता उतर आती है। -किसी-किसीमें यहाँतक विलक्षणता उतर आती है कि उसके रारीर, इन्द्रियों, मन, वृद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं। उनमें जड़ताका अत्यन्त अभाव हो जाता है। ऐसे भगवानके वर्ड प्रेमी भक्त भगवान्में ही समा गये, अन्तमें ठनके शरीर नहीं मिले । जैसे मीराबाई शरीर-सहित भगवान्के श्रीविग्रहमें लीन हो गयीं । केवल पहचानके लिये उनकी साडीका छोटा-सा छोर श्रीविग्रहके मुखमें रह गया और कुछ नहीं बचा । ऐसे ही सत्त श्रीतुकारामजी शरीर-सहित वैकण्ठ चले गये।

ज्ञानंमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; वमोकि ज्ञानी असतसे सम्बन्ध-विच्छेद करके, असत्तसे अलग होकर स्वयं चिन्धय तत्वमें स्थित हो जाता है। परन् जय भक्त भगवानुक सम्मुख होता है, तब उसके शरीर, इन्द्रियों, मन, प्राण आदि सभी भगवानुके सम्मुख हो जाते हैं । तारपर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केयल चिन्पय तत्त्वपर ही है अर्थात् जिनकी दृष्टिमें विष्मय तत्वसे मित्र जड़ताकी स्वतन्त सता ही नहीं होती, सी वह चिन्मयता उनके शरीर आदिमें भी उतर आती है और से शरीर अदि चिनाय हो जाते हैं । हाँ, सोगोंकी

चलती चन्नी देखकर दिया कबीत रीय । दो पाटतमें आयके सामृत बचा न कोच ।।

दृष्टिमें तो उनके शरीरमें जड़ता दीखती है, पर वास्तवमें उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं।

भगवानके सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतके लिये भगवानुकी कृपा तो विशेषतासे प्रकट होती ही है, पर मात्र संसारका स्त्रेहपूर्वक पालन करनेवाली और भगवानसे अभित्र रहनेवाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मीका प्रभु-शरणागतपर कितना अधिक स्रेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । लौकिक व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि पतिव्रता स्त्रीको पितृभक्त पुत्र बहत प्यारा लगता है।

दसरी बात, प्रेमभावसे परिपृरित प्रभु जब अपने भक्तको देखनेक लिये गरुडपर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभुके साथ गरुड़पर बैठकर आती है, जिस गरुड़की पाँखोंसे सामवेदके मन्त्रोंका गान होता रहता है! परन्तु कोई भगवानको न चाहकर केवल माता लक्ष्मीको ही चाहता है, तो उसके स्नेहके कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं, पर उनका वाहन दिवान्ध उल्ल होता है। ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको प्राप्त करके मनुष्य भी मदान्ध हो जाता है। अगर . उस माँको कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है; क्योंकि वह तो अपनी माँको ही कुदृष्टिसे देखता है, इसलिये वह महान् अधम है।

तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान्का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान्से अभिन्न रहनेवाली लक्ष्मी भगवानुके साथ आ ही जाती हैं, पर जहाँ केवल लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ लक्ष्मीके साथ भगवान् भी आ जायँ--यह नियम नहीं है।

शरणागतिके विषयमें एक कथा आती है। सीताजी, रामजी और हनुमान्जी जंगलमें एक वृक्षके नीचे बैठे थे । उस वृक्षकी शाखाओं और टहनियोंपर एक लता छायो हुई थी । लताके कोमल-कोमल तन्तु फैल रहे थे । उन तन्तुओंमें कहींपर नयी-नयी कोपलें निकल रही थीं और कहींपर तामवर्ण के पते निकल रहे थे । पुष्प और पतोंसे लता छायो हुई थी । उससे वृक्षकी सुन्दर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था । उस वृक्षको शोभाको देखकर भगवान् श्रीराम हनुमान्जीसे बोले-- 'देखो हनुमान्! यह लता कितनी सुन्दर है! वृक्षके चारों ओर कैसी छायी हुई है! यह लता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, सुगन्धित फूल और हरी-हरी पत्तियोंसे इस वृक्षकी कैसी शोभा बढ़ा रही है ! इससे जंगलके अन्य सब वृक्षोंसे यह वृक्ष कितना सुन्दर दीख रहा है! इतना ही नहीं, इस वृक्षके कारण ही सारे जंगलकी शोभा हो रही है। इस लताके कारण ही पश्-पक्षी इस वक्षका आश्रय लेते हैं। धन्य है यह लता!'

भगवान् श्रीरामके मुखसे लताकी प्रशंसा सुनकर सीताजी हनुमान्जीसे बोलीं—देखो बेटा हनुमान् ! तुमने ख्याल किया कि नहीं ? देखो, इस लताका ऊपर चढ जाना, फल-पत्तोंसे छा जाना, तत्तओंका फैल जाना-ये सब वृक्षके आश्रित हैं, वृक्षके कारण ही हैं। इस लताकी शोभा भी वृक्षके ही कारण है। इसलिये मूलमें महिमा तो वृक्षकी ही है। आधार तो वृक्ष ही है। वृक्षके सहारे विना लता स्वयं क्या कर सकती है? कैसे छा सकती है? अब बोलो हनुमान् ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुई न ?'

रामजीने कहा —'क्यों हनुमान् ! यह महिमा तो लताकी ही हुई न?'

हन्मान्जी बोले-- 'हमें तो तीसरी ही बात सूझती

सीताजीने पूछा-'वह क्या है बेटा?'

हनुमानुजीने कहा—'माँ ! वृक्ष और लताकी छाया घड़ी सुन्दर है । इसलिये हमें तो इन दोनोंकी छायामें रहना ही अच्छा लगता है अर्थात् हमें तो आप दोनोंकी छाया-(चरणोंके आश्रय-) में रहना ही अच्छा लगता है!

सेवक सुत पति पातु भरोसें । रहड असोच चनड प्रमु पोसें ।।

(मानस ४ । ३ । २ )

ऐसे ही भगवान् और उनकी दिव्य आहादिनी शक्ति--दोनों हो एक-दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं । परन् कोई तो उन दोनोंको श्रेष्ठ बताता है, कोई फैजल भगयानको श्रेष्ट बताता है: और कोई केयल उनकी

## शरणागतिका रहस्य

रारणागितका रहस्य क्या है—इसके वास्तवमें भगवाम् ही जानते हैं । फिर भी अपनी समझमें आयी बात कहनेकी चेष्टा की जाती हैं, क्योंकि हरेक आदमी जो बात कहता है, उससे वह अपनी युद्धिका ही परिचय देता है । पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे यहाँ आयी वातोंका उत्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्रायः लोग किसी ताल्विक रहस्यवाली बातको गहराईसे समझे विना उसका उत्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं, इसलियं ऐसी बातको कहने-सुननेके पात्र बहुत कम होते हैं ।

भगवान्ने गीतामें शरणागतिके विषयमें दो बार्ते बतायी हैं—

- (१) 'मामेकं शरणं क्रज' (१८।६६) 'अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें आ जा'।
- (२) 'स सर्विविद्धज्ञित मां सर्वमावेन भारत' (१५ ।१९) 'वह सर्वज पुरुष सर्वभावसे मेरा भजन फरता है', 'तमेव श्वरणं गच्छ सर्वभावेन भारत' (१८ ।६२) 'तू सर्वभावसे उस परमात्माकी शरणमें जा' ।

हम भगवान्के शरण कैसे हो जायें ? केवल एक भगवान्के शरण हो जायें अर्थात् भगवान्के गुण, ऐश्चर्य आदिको तरफ दृष्टि न रहें और सर्वभावसे भगवान्के शरण हो जायें अर्थात् साथमें अपनी कोई सांसारिक कामना न रहीं।

वेवल एक पगवान्के शरण होनेका रहता यह होती। उसका तो एक ही माय रहता है कि पगवान् है कि पगवान्के अनन गुण है, प्रभाव है, तस्र है, जैसे भी हैं, मेरे हैं है । पगवान्की इन

रहस्य है, महिमा है, लॉलाएँ है, नाम है, धाम है, भगवान्क अनन्त ऐधर्य है, माधुर्य है, सौन्दर्य है—इन विभूतियोंको तरफ शरणागत पक देखता ही नहीं। उसका यहा एक भाव रहता है कि 'मैं केजल भगवान्क हूँ और केवल भगवान् हो भेरे हैं। अगर वह गुण, प्रभाव आदिको तरफ देखकर भगवान्की शरण लेता है, तो वात्तवमें वह गुण, प्रभाव आदिके ही शरण हुआ, भगवान्के शरण नहीं हुआ। परनु इन बार्तोंका उल्टा अर्थ न लगा लें।

उत्य अर्थ लगाना क्या है? मगवान्के गुण, प्रमाव, नाम, धाम, ऐसर्य, मासुर्य, सौन्दर्य आदिको मानना ही नहीं है, इनको तरफ जाना ही नहीं है। अब कुछ करना है ही पही, न भजन करना है, न भगवान्के गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न भगवान्के धाममें जाना है—यह उत्य अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान् अनर्थ करना है।

केवल एक भगवान्के शरण होनेक तालप हैं — केवल भगवान् मेरे हैं। अब ये ऐधर्य-सम्पन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात और उनमें कुछ भी ऐधर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात । वे वड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात और इतने निष्ठुर, कहोर हैं कि उनके समान दुनियामें कोई कहोर है ही नहीं, तो बड़ी अच्छी बात । उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात और उनमें बोई भगव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात । शरणागतमें इन बातोंकी कोई परवाह नहीं होती । उनका वो एक ही भाय रहता है कि भगवान

<sup>🕂 (</sup>१) असुन्तः सुन्दरशेष्टरो वा गुणैविहीनो गुणिनां वरो या ।

हेरी मिय स्वात् करुणान्युपियां रूपायः स एकाग्र गतिर्ममायम् ।।

भीरे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हो या सुन्दर-निरोमांत हो, गुण्हीन हो या गुण्यसेवे केष्ठ हो, मेर प्रति हेप रहते हो या करुणासिया रूपमे कृपा करते हों, ये बाहे जैसे हो, मेरी यो से ही एकपान गति है।

<sup>(</sup>२) आहित्यच्य या पाट(नो विनष्टु मानदर्शनावर्णको करोतु या । याजा तथा या विद्धानु सम्बद्धे मन्द्राजनायस्तु स एव नायरः ।। (शिकाष्ट्रक ८)

बातोंकी परवाह न होनेसे भगवान्का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, गण, प्रभाव आदि चंले जायँगे, ऐसी बात

नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो हमारी असली शरणागति होगी । जहाँ गुण, प्रभाव आदिको लेकर भगवानके शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान्के शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण, प्रभाव आदिके ही शरण होते हैं; जैसे—कोई रुपर्योवाले आदमीका आदर करे तो वास्तवमें वह आदर उस आदमीका नहीं, रुपयोंका है। किसी मिनिस्टरका कितना ही आदर किया जाय तो वह आदर उसका नहीं, मिनिस्टरी-(पद-) का है । किसी बलवान व्यक्तिका आदर किया जाय तो वह उसके बलका आदर है, उसका खुदका आदर नहीं है। परन्तु अगर कोई केवल व्यक्ति-(धर्नी आदि-) का आदर करे तो इससे धनीका धन या मिनिस्टरकी मिनिस्टरी चली जायगी—यह बात नहीं है । वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवानके शरण होनेसे भगवान्के गुण, प्रभाव आदि चले जायँगे-ऐसी बात नहीं है । परना हमारी दृष्टि तो केवल भगवानपर ही

रहनी चाहिये, उनके गुणी आदिपर नहीं । सप्तर्षियोंने जब पार्वतीजीके सामने शिवजीके अनेक अवगुणोंका और विष्णुके अनेक सदगुणोंका वर्णन करते हुए उनको शिवजीका त्याग करनेके लिये कहा, तब पार्वतीजीने उनको यही उत्तर दिया-महादेव अवगुन भवन बिप्नु सकल गुन धाम । जेहि कर मन स्म जाहि सन तेहि तेही सन काम ।।

(मानस १।८०) ऐसी ही बात गोपियोंने भी उद्धवजीसे कही थी-

कधौ ! मन माने की बात ।

दाख छोहारा छाडि अमृतफल, विषकीस बिय खात ।। जो चकोर को दै कपूर कोउ, त्तजि अंगार अघात । मशुप करत घर कोरे काठमें.

बैंधत कमल के पात ।। ज्यों पतंग हित जान आपनो.

दीपक सों लपदात ।

'स्रदास' जाको मन जासों. ताको सोइ सुहात ।।

भगवान्के प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवालेको, उससे प्रेम करनेवालेको मक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है, पर भगवान नहीं मिल सकते । भगवानके प्रभावको तरफ न देखनेवाला भगवत्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी-भक्त भगवान् को बाँध भी सकता है, उनकी बिक्री भी कर सकता है! भगवान देखते हैं कि वह मेरेसे प्रेम करता है, मेरे प्रभावको तरफ देखतातक नहीं. तो भगवानके मनमें उसका बड़ा आदर होता है ।

प्रभावकी तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारेमें कुछ पानेकी कामना है। हमारे मनमें उस कामनावाले पदार्थका आदर है । जबतक हमारे मनमें कामना है, तबतक हम प्रभावको देखते हैं । अगर हमारे मनमें कोई कामना न रहे तो भगवानके प्रभाव, ऐश्चर्यकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जायगी । केवल भगवानको तरफ दप्टि होगी तो हम भगवानके शरण

हो जायँगे, भगवानुके अपने हो जायँगे।

पतना राक्षसीने जहर लगाकर स्तन मुखमे दिया तो उसको भगवानने माताको गति दे दी \* अर्थात् जो मिक यशोदा मैयाको मिले. वह मिक्त पतनाको मिल गयी ।

<sup>&#</sup>x27;वे चाहे मुझे हृदयसे लगाकर हॉर्पेत करें या चरणोंमें लिपटे हुए मुझे पैरोतले रौद डालें अथवा दर्गन न देकर मर्माहत ही करें । से परम खतन्त्र श्रीकृष्ण जैसे चाहें, वैसे करें, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं ।

<sup>(</sup>१) अहो बकी यं स्तनकालकृटं जियांसयापाययदप्यसाध्यी ।

लेभे गति धात्र्यवितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्धाः ३।२।२३)

<sup>&#</sup>x27;अहो ! इस पापिनी पूतनाने जिन्हें मार डालनेकी इन्छासे अपने सनोंपर सगाया हुआ कालुकूट 🕈 पिलाकर भी वह गति प्राप्त को, जो धात्रीको मिलनी चाहिये, उनके अलावा और कौन दयालु है, जिसको

जो मुखर्में जहर देती है, उसे तो भगवान्ने मुक्ति दे दी । अब जो रोजाना दूध पिलाती है, उस मैयाको भगवान् क्या दें ? तो अनन्त जीवोंको मुक्ति देनेवाले भगवान् मैयाके अधीन हो गये, उन्हें अपने-आपको ही दे दिया! मैयाके इतने वशीभूत हो गये कि मैया छडी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं। कारण कि मैयाको भगवानके प्रभाव, ऐधर्यकी तरफ दृष्टि ही नहीं है। इस प्रकार जो भगवान्से मुक्ति चाहता है, उसे भगवान् मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता, उसे भगवान् अपने-आपको ही दे देते हैं।

सर्वभावसे भगवानुके शरण होनेका रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इन्द्रियाँ वशमें हैं, मन शुद्ध-निर्मल है, बुद्धिसे हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े-लिखे हैं, हम यशस्त्री हैं, हमारा संसारमें मान है-इस प्रकार 'हम भी कुछ हैं' ऐसा मानकर भगवान्के शरण होना शरणागति नहीं है । भगवानके शरण होनेके बाद शरणागतको ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिये कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिये: हमारी बद्धि ऐसी होनी चाहिये: हमारा मन ऐसा होना चाहिये; हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिये; हमारी ऐसी भावना होनी चाहिये; हमारे जीवनमें ऐसे-ऐसे लक्षण आने चाहिये; हमारे ऐसे आचरण होने चाहिये; हमारेमें ऐसा प्रेम होना चाहिये कि कथा-कीर्तन सननेपर औस बहने लर्गे, कण्ठ गदगद हो जाय; पर ऐसा हमारे जीवनमें हुआ ही नहीं तो हम भगवानके शरण कैसे हुए ? आदि-आदि । ये बाते अनन्य शरणागतिको कसौटी नहीं है । जो अनन्य शरण हो जाता है, वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है ? मन चञ्चल है कि स्थिर है ? युद्धिमें जानकारी है कि अनुजानपना है ? अपनेमें मुर्दता है कि विदेशा है ? योग्यता है कि अयोग्यता है ? आदि । इन संबंधी संपंत वह स्वप्नमें भी नहीं देखता; क्योंकि

उसकी दृष्टिमें ये सब चीजे कुड़ा-करकट है, जिन्हे अपने साथ नहीं लेना है । यदि इन घोजोंकी तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवानका शरणागत भक्त हैं अथवा निराश होना पडेगा कि मै भगवान्के शरण तो हो गया, पर भत्तोंक गुण (गीता १२ । १३---१९ ) तो मेरेमे आये ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपनेमें भक्तिक गूज दिखायी देंगे तो उनका अभिमान हो जायगा और अगर नहीं दिखायों देंगे तो निसशा हो जायगी। इसलिये यही अच्छा है कि भगवानके राख्य होनेके बाद इन गुणोंकी तरफ भुलकर भी नहीं देखें । इसका यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर-विरोध करें, चाहे द्वेप करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें ? यह अर्थ विल्कुल नहीं हैं । तालपं है कि इन गुणोंकी तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिये। भगवानुके शरण होनेवाले भक्तमें ये सब-के-सब गुण अपने-आप ही आर्थेंगे, पर इनके आने या न आनेसे

सच्चा शरणागत भक्त तो भगवानके भूणीयो तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणौंकी तरफ भी नहीं देखता । चह भगवानके ऊँचे-ऊँचे प्रेमियोंको तएफ भी नहीं देखता कि ऊँचे प्रेमी ऐसे-ऐसे होते हैं, तत्तको जाननेवाले जीवन्यक ऐसे-ऐसे होते हैं।

उसको कोई मतलय नहीं रखना चाहिये। अपनेमें

ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिये कि अपनेमे ये गुण

या लक्षण है या नहीं।

प्रायः लोग ऐसी कसीटी लगाते हैं कि यह भगवानका मजन करता है तो बाँगार कैसे हो गया ? भगवानका भक्त हो गया तो उसको बखार भयों आ गया ? उसपर दृःखं क्यों आ गया ? उसका वेटा क्यों मर गया ? उसका धन क्यों चला गया ? उसका संसारमें अपयश वर्षों हो गया ? इसका निगदर फी हो गया ? आदि-आदि । ऐसी वसीटी लगान बिन्दुन फालत मान है, बड़े नीचे दलेशे बात है। ऐसे

<sup>(</sup>२) गुई मारन पूरता कुछ कालकृट लगाइ । मार्की गरि वह साहि कुमालु जाउपराइ ।।

लोगोंको क्या समझायें ! वे सत्सङ्गके नजदीक ही नहीं आये. इसीलिये उनको इस बातका पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है ? शरणागति क्या होती है ? वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । परन्त इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवानका भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसारमें अपमान होता ही है, उसकी निन्दा होती ही है । शरणागत भक्तको तो निन्दा-प्रशंसा रोग-नीरोग-अवस्था आदिसे कोई मतलब ही नहीं होता । इनकी तरफ वह देखता ही नहीं । वह यही देखता है कि मैं हॅ और भगवान् हैं, बस । अब संसारमें क्या है, क्या नहीं है, त्रिलोकीमें क्या है, क्या नहीं है, प्रभू ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले हैं— इन बातोंकी तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं ।

किसीने एक सत्तासे पूछा-- 'आप किस भगवानुके भक्त हैं ? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके भक्त है क्या ?' तो उस सन्तने उत्तर दिया—'हमारे भगवान्का तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं । यह तो हमारे प्रभुका एक ऐश्वर्य है। यह कोई विशेष बात नहीं है।' शरणागत भक्तको ऐसा होना चाहिये । ऐश्वर्य आदिकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिये ।

ऋषिकेशमें गङ्गाजीके किनारे शामको सत्सङ्ग हो रहा भा । गरमी पड रही थी । उधरसे गड़ाजीकी ठण्डी हवाकी लहर आयी तो एक सज्जनने कहा-- 'कैसी ठण्डी हवाकी लहर आ रही है!' पास बैठे दूसरे सज्जनने उनसे कहा—'हवाको देखनेके लिये तुम्हें समय कैसे मिल गया ? यह ठण्डी हवा आयी, यह गरम हवा आयी—इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया?' भगवान्के भजनमें लगे हो तो हवा <sup>ठण्डो</sup> आयी या गरम आयी, सुख आया या दुःख आया--इस तरफ जवतक ख्याल है, तबतक भगवान्की तरफ ख्याल कहाँ ? इसी विषयमें हमने एक कहानी सुनो है। कहानी तो नीचे दर्जेकी है पर उसका निष्कर्ष वहा अच्छा है।

एक कुलटा स्त्री थी। उसको किसी परुषसे संकेत मिला कि इस समय अमक स्थानपर तम आ जाना । अतः वह समयपर अपने प्रेमीके पास जा रही थी । ग्रस्तेमें एक मस्जिद पड़ती थो । मस्जिदकी दीवारें छोटी-छोटी थीं । टीवारके पाम ही वहाँका मौलवी झककर नमाज पढ रहा था। वह कलटा अनजानेमें उसके ऊपर पैर रखकर निकल गयी। मौलवोको बडा गस्सा आया कि कैसी औरत है यह ! इसने मेरेपर जुतीसहित पैर रखकर मेरेको नापाक (अशद्ध) बना दिया ! वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आयेगी । जब वह कुलटा पीछे लौटकर आयी. तब मौलवीने उसको धमकाया कि 'कैसी बेअक्ल हो तम ! हम परवरदिगारकी बंदगीमें बैठे थे. नमाज पढ रहे थे और तुम हमारेपर पैर रखकर चली गयी!' तब वह बोली--

मैं नर-राजी ना लखी. तम कस लख्यो सजान । पढि करान बौरा भया, राज्यो नहि रहमान ।।

अर्थात एक परुषके ध्यानमें रहनेके कारण गेरेको इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनप्य है, पर तु तो भगवानके ध्यानमें था, फिर तने मेरेको कैसे पहचान लिया कि वह यही थी ? तू केवल कुरान पढ़-पढ़कर बावला हो गया है । अगर तु भगवानके ध्यानमें रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पश-पक्षी था, क्या था, क्या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा—इधर तेरा खेयाल ही क्यों जाता ? तात्पर्य है कि एक भगवानको छोड़कर किसीकी तरफ ध्यान ही कैसे जाय ? दूसरी बातोंका पता ही कैसे लगे ? जबतक दूसरी बातोंका पता लगता है, तबतक वह शरण कहाँ हुआ ?

कौरव-पाण्डव जब बालक थे. तब वे अस्त-शस्त सीख रहे थे। सीखकर जब तैयार हो गये. तब उनकी परीक्षा ली गयी । एक वृक्षपर एक बनावटी चिड़िया बैटा दी गयी और मबसे वहा गया कि उम

चिड़ियाके कण्ठपर तीर मारकर दिखाओ । एक-एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग-अलग पूछते कि वताओ, तुम्हें वहाँ क्या दीख रहा है? कोई कहता कि हमें तो वक्ष दीखता है. कोई कहता कि हमें तो टहनी दीख़ती है. कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दीखती है, चींच भी दीखती है, पंख भी दीखते हैं । ऐसा कहनेवालोंको वहाँसे हटा दिया गया । जब अर्जुनको बारी आयी. तव उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दोखता है, तो अर्जनने कहा कि मेरेको तो केवल कण्ठ ही दीखता है, और कुछ भी नहीं दीखता । तब अर्जनसे बाण मारनेके लिये कहा गया । अर्जुनने अपने वाणसे उस चिडियाका कण्ठ वेध दिया: क्योंकि उनकी लक्ष्यपर दृष्टि ठीक थी । अगर चिडिया दीखती है, वक्ष, टहनी आदि दीखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सधा है? अभी तो दृष्टि फैली हुई है । लक्ष्य होनेपर तो वही दीखेगा, जो लक्ष्य होगा । लक्ष्यके सिवाय दमग्र कछ दीखेगा हो नहीं । इसी प्रकार जबतक मनप्यका लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तत्रतक वह अनन्य कैसे हुआ ? अव्यक्षिचारी 'अनन्ययोग' होना चाहिये---चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' (गीता १३ । १०) । 'अन्ययोग' नहीं होना चाहिये अर्थात् शरीर, मन, बृद्धि, अहम् आदिकी महायता

<del>Pirtursytespistisuskinkyninkepissisisky</del>

गोखामी तलसीदामजी महाराजसे किसीने कहा-'आप जिन रामललाको भक्ति करते हैं, वे तो याह कलाके अवतार हैं, पर मुखासजी जिन भगवान कृष्णकी भक्ति करते हैं, वे सीला कलाके अवतार है। यह सुनते ही गोस्वामीजी महाराज उसके चरणोमें गिर पड़े और बोले- ओह ! आपने बंडी भारी कृपा कर दी! मैं तो रामको दशस्थजीके लाइले कुँयर मुमझकर ही भीत करता था। अब पता लगा कि वे बारह कलाके अवतार है! इतने बड़े हैं वे ? आपने आज नयो बात बतापर बड़ा उपकार किया । अब कृत्य सोलह कलाके अवता है—यह यात उन्होंने

नहीं होनी चाहिये । वहाँ तो केवल एक भगवान ही

होने चाहिये ।

भगवानके प्रति भक्तिक अलग-अलग भाव होते हैं । कोई कहता है कि दशाधनीकी गोदमें खेलनेवाले जो रामलला है, वे ही हमारे इप्ट है- 'इप्टेंब मम यालक रामा' (मानसं७।७५।३); राजधिरात्र रामवन्द्रजी नहीं, छोटा-सा रामलला । कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डगोपाल है, नन्दके लाल हैं। वे भक्त अपने रामललाको, नन्दललाको सनीसे आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवानको यह बहुत प्याप लंगता है। तात्पर्य है कि भक्तोंकी दृष्टि भगवानुके ऐश्वर्यकी 'तरफ जाती ही नहीं ।

सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया ।

या व्रजान की परस से, मुकति मिलत है चार । वा रज को नित गोपिका, डारत डगर बुहार 11 -आँगनको जिस रजमें ककैया खेलते हैं, यह रज कोई ले ले ता उसको चारों प्रकारकी मुक्ति मिले जाय । पर यशोदा मैया उसी रजको बुहारकर बाहर फेंक देती हैं । मैयाके लिये तो वह कुड़ा-करकटें, है। अब मक्ति किसको चाहिये? मैयाकी केवत क्ट्रियाकी तरफ ही दृष्टि हैं। न तो कक्ट्रियाक ऐवर्षमें तरफ दृष्टि है और न योग्यताको तरफ ही दृष्टि है 🕕 🦠

सत्तोंने कहा है कि अगर भगवानुसे मिलना हो

तो साथमें साथी भी नहीं होना चाहिये और मामान भी नहीं होना चाहिये अर्थात साथी और सामानके विना उनसे मिलो । जब साधी, सतारा गाथमें है, तो तम वया मिले भगवानुसे ? और मन, वृद्धि विद्या. धन आदि मामान माथमें वैधा रहेगा तो उमस परदा (व्यवधान) रहेगा । परदेमें मिलन धोड़े ही होता है ! वहाँ तो कपडेकां भी व्यवधान शेता है । कपड़ा हो नहीं, मालां भी आडमें आ जाय तो मिलन क्या हुआ ? इंसॉलये मार्थमें चोई साथी और सामान न हो: फिर भगवान्ये जो मिनन होगा, यह यहा बिलक्षण और दिव्य रोगा ।

ं एक महासाजीको धेर्नम क्या करनेवाला एक ग्रदवासी ग्याला मिल गया । यह भगगान्त्र अक था । महामाजीने उसमें पूर्ण-'नूम कर करने हो ?'

उसने कहा—'हम तो अपने लाला कन्हैयाका काम करते हैं ।' महात्माजीने कहा—'हम भगवान्के अनन्य भक्त हैं. तम क्या हो?' उसने कहा--'हम फनन्य भक्त हैं। महात्माजीने पछा—'फनन्य भक्त क्या होता है ? तो उसने भी पछा—'अनन्य भक्त क्या होता है ?' महात्माजीने कहा--'अनन्य भक्त वह होता है जो सर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसीको भी न माने, केवल हमारे कन्हैयाको ही माने ।' उसने कहा-- 'वाबाजी, हम तो इन ससरोंका नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं. क्या नहीं होते: हमें इनका पता ही नहीं है: तो हम फनन्य हो गये कि नहीं ?' इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है ? आत्मा क्या होती है ? सगण और निर्गण क्या होता है ? साकार और निराकार क्या होता है ? आदि बातोकी तरफ शरणागत भक्तकी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिये।

व्रजको एक बात है । एक सन्त कएँपर किसीसे बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि । वहाँ एक गोपी जल भरने आयी । उसने कान लगाया कि बाबाजी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपीसे मिली तो उससे पछा-- 'अरी सखी ! यह ब्रह्म क्या होता है ?' उसने कहा-'हमारे लालाका ही कोई अड़ोसी-पड़ोसी, सगा-सम्बन्धी होगा ! हमलोग तो जानती नहीं सखी ! ये लोग उसीकी धनमें लगे हैं न? इसलिये सब जानते हैं। हमारे तो एक नन्दके लाला ही हैं। कोई काम हो तो चन्द्रबाबासे कह देंगी. गिरिराजसे कह देंगी कि महाराज! आप कृपा करो । कन्हैया तो भोला-भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा ? कन्हैयासे क्या मिलेगा ? अरो सखी ! वह कन्हैया हमारा है, और क्या मिलेगा ? हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है । हमारे पास भी कुछ सामान नहीं, और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, विल्कुल नेग-धड़ंग बाबा—'नगन मूरति बाल-गपालकी, कतरनी बरनी जग-जालकी ।' अव ऐसे कर्कयासे क्या मिलेगा ?

यशोदा मैया दाऊजीसे कहती है--- देख दाऊ !यह कन्हेया बहुत भोला-भाला है, तृ इसका ख्याल रखा

कर कि कहीं यह जंगलमें दर न चला जाय।' दाऊजी कहते हैं--'मैया! यह कन्हैया घडा चंचल है। जंगलमें भेरे साथ चलते-चलते कोई साँपका बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब इसे कोई साँप काट ले तो ?' मैया कहती है—'बेटा ! अभी यह छोटा-सा अबोध बालक है, तु वडा है, इसलिये इसकी निगाह रखा कर ।' अब दाऊ भैया और सब खाल-बाल कन्हैयाकी निगाह रावते हैं। ग्वाल-बालोंसे कोई कहे कि कन्हैया तो सब दनियाका पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा. जो सब दनियाका पालन करता होगा । हमारा तो ऐसा नहीं है । हमारा छोटा-सा कन्हैया दनियाका क्या पालन करेगा?

एक बाबाजी की गोपियोसे बातचीत चली । वे वाबाजी बात करते-करते कहने लगे कि कप्ण इतने ऐधर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्चर्यका इतना खजाना है, आदि । तो गोपियाँ कहने लगीं—'महाराज ! उस खजानेकी चाबी तो हमारे पास है! कन्हैयाके पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे माँगेगा तो वह कहाँसे देगा ?' इसलिये किसीको कुछ चाहिये तो वह कन्हैयाके पास न जाये । कन्हैयाके पास, उसकी शरणमें ती वही जाये. जिसको कभी कछ नहीं चाहिये । किसी भी अवस्थामें कुछ भी चाहनेका भाव न हो अर्थात् विपत्ति, मौत आदिको अवस्थामें भी 'मेरी धोड़ी सहायता कर दो. रक्षा कर दो' ऐसा भाव भी नहीं हो !

भगवान् श्रीरामसे वाल्मीकिजी कहते है-जाहि न चाहिअ कवहैं कछु तुम्ह सन सहन सनेहु । बसह निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह ।। (मानस २ । १३१)

कछ भी चाहनेका भाव न होनेसे भगवान् खाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं- 'तुम्ह सन सहज सनेह ।' जिसमें चाह नहीं है, वह भगवान्का खास घर है— 'सा राउर निज गेहु।' यदि चाहना भी साथमें रखें और भगवानको भी सायमें रखें ती वह भगवानका खास घर नहीं है। भगवानके साध 'सहज' स्रेह हो, स्रेहमें कोई मिलायट न हो अर्थात्

कुछ भी चाहना न हो । जहाँ कुछ भी चाहना हो जाय, वहाँ प्रेम कैसा ? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं । इसलिये गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं— पान्याः पश्चिमीकायां कोऽपि दिगम्बर: तमालनीलः । विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविष्वे समाकर्पति वित्तवित्तम् ।। 'ओर पधिको ! उस गलीसे मत जाना, वह बडी भयावनी है । वहाँ अपने नितम्बविम्बपर दोनों हाथ रखे जो तमालके समान नीले रंगका एक नंग-घडंग वालक खडा है, वह केवल देखनेमात्रका अवधत

है । बास्तवमें तो वह अपने पासमेंसे होकर निकलनेवाले

किसी भी पृथिकके चित्तरूपी धनको लटे बिना नहीं

रहता ।' यह जो काला-काला नंग-धडंग बालक खडा है न ? उससे तम लट जाओंगे, रीते रह जाओंगे ! यह ऐसा चोर है कि सब खुत्म कर देगा । उधर जाना ही मत. पहले ही एगाल सतना । अगर चले गये तो फिर सदाके लिये ही चले गये! इसलिये कोई अच्छी तरहसे जीना चाहे तो उधर मत जाय । उसका नाम कृष्ण है न? कण कहते हैं खींचनेवालेको । एक बार खोंच ले तो फिर छोड़े ही नहीं । उससे पहचान न हो. तबतक तो ठीक है। अगर उससे पहचान हो गयी तो फिर मामला खत्म । फिर किसी कामके नहीं रहोगे. विलोकीभरमें निकम्मे हो जाओगे ! 'नागयन' बौर्त भई होले. रही न काह काम की !।

जाहि लगन लगी घनस्याम की । हाँ, जो किसी कामका नहीं होता, वह सबके लिये सय कामका होता है। परन्त उसकी किसी कामसे कोई मतलब नहीं होता ।

शरणागत भतन्ती भजन भी करना नहीं पढ़ता । उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है । भगवानुका

नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा, प्यारा सगता

सम्बर्ग—अव पूर्वस्तोरमें परे अञ्चन पीमीय वयनमें अर्थपर्रात्यों मानने वहनेस विषेप बाने हैं। नातपस्काय नाभक्ताय

न चाशुश्रूपवे वाच्यं न च मां योऽध्यस्यति ।। ६७ ।।

है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों होते हो? यह हवाको भीतर-बाहर करनेका क्या धंपा शहः कर रखा है ? तो यही कहेंगे कि भाई । यह धन्या नहीं है.इसके बिना हम जी ही नहीं सकते । ऐसे ही शरणागत भक्त भजनके बिना रह ही नहीं सकता । जिसको सब कुछ अर्पण का दिया, उसके जिसागर्ने परम व्यक्तिता, महान छटपटाहट होने लगती है—'तद्विस्मरणे परमब्याकुलतेति' (नारदभक्तिसूत्र १९) । ऐसे मक्तसे अगर कोई कहे कि आधे धगके

तो वह इसे भी ठकरा देगा । भागवतमें आया है-त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ -स्पतिरजितात्मसरादिभिर्विमण्यात ।

लिये भगवानको भल जानेसे जिलोकीका राज्य मिलेगा.

न चलति भगवत्यदारविन्दाः

ल्लवनिमिषार्थमपि यः स वैष्णवाप्रयः । (श्रीमद्भाः ११ । २ । ५३)

'तीनों लोकोंक समस्त ऐधर्यके लिये भी उन देवदर्लभ भगवच्चरणकमलीका जो आधे निमेपके लिये भी स्थाग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं।"

पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिवार्यः सार्वभीमं न रसाधिपत्यम् ।

योगसिद्धीरपुनर्पर्यः मय्यर्षितात्पेकाति मक् विनान्यत्।।

(श्रीमदा: ११ । १४ । १४) भगवान कहते हैं कि 'स्वयंगी मेरे अर्पित

करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मका पर्द, इन्ट्रका पद, सन्पूर्ण पृथ्वीका राज्य, पातालादि लोकीका राज्य,

योगकी संगल सिद्धियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहता ।

भरतजी यहते हैं--

आख न धाम न काम र्ख्य गति न घडाँ निकात । जनम जनम रति राम घद घह क्षारतन न आन ।।

(म्हनम २ 1२०४)

यह सर्वगृह्यतम वचन अतपस्वीको मत कहना; अभक्तको कभी मत कहना: जो सनना नहीं चाहता. उसको मत कहना: और जो मेरेमें दोषदृष्टि करता है, उससे भी मत कहना ।

व्याख्या—'इदं ते नातपस्काय'—पूर्वश्लोकमें आये 'सर्वधर्वात्यस्यिज्य मामेकं शरणं क्रज'—इस सर्वगृह्यतम वचनके लिये यहाँ 'इदम्' पद आया है ।

अपने कर्तव्यका पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाय, विपरीत परिस्थिति आ जाय, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम 'तप' है। तपके बिना अन्तःकरणमें पवित्रता नहीं आतीं. और पवित्रता आये बिना अच्छी बातें धारण नहीं होतीं । इसलिये भगवान् कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है. उसको यह सर्वगृह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिये ।

जो सहिष्णु अर्थात् सहनशील नहीं है, वह भी अतपखी है । अतः उसको भी यह सर्वगृह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिये । यह सहिष्णता चार प्रकारकी होती है---

- (१) द्वन्द्वसहिष्णुता-राग-देव, हर्प-शोक. सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा-स्तृति आदि द्वन्द्रोंसे जाना--'ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ताः' (गीता ७ । २८); 'द्व-द्वैविंमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः' (गीता १५ । ५) ।
- (२) वंगसिंहणाता-काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदिके वेगोंको उत्पन्न न होने देना—'कामकोधोद्धवं वैगम्' (गीता ५ । २३) ।
- (३) परमतसिहण्यता—दूसरोंके मतको महिमा सुनकर अपने मतमें सन्देह न होना और उनके मतसे उद्दिग्न न होना \* -- 'एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति' (गीता ५ । ५) ।
- (४) परोत्कर्षसहिष्णता-अपनेमे योग्यता. अधिकार, पद, त्याग, तपस्या आदिको कमी है, तो भी दूसरोंको योग्यता, अधिकार आदिको प्रशंसा सुनकर अपनेमें कुछ भी विकार न होना-'विभत्सरः'

(गीता४ । २२): 'हर्षामर्पभयोद्वेगैर्मकः' (गीता १२ । १५) ।

ये चारों सहिष्णुताएँ सिद्धोंकी हैं । ये सहिष्णुताएँ जिसका लक्ष्य हों, वही तपखी है और जिसका लक्ष्य न हों, वही अतपखी है।

ऐसे अतपस्वी अर्थात् असहिष्णु 🕇 को सर्वगृह्यतम रहस्य न सनानेका मतलब है कि 'सम्पर्ण धर्मोंको मेरेमें अर्पण करके तु अनन्यभावसे मेरी शरण आ जा'-इस बातको सुनकर उसके मनमें कोई विपरीत भावना या दोष आ जाय, तो वह मेरी इस सर्वगृह्यतम बातको सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा. जिससे उसका पतन हो जायगा ।

दसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वितयों. आचरणों, भावों आदिको शुद्ध करनेका उद्देश्य महीं है, वह यदि मेरी 'तू मेरी शरणमें आ जा. तो मैं तझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर'—इन बातोंको सुनेगा तो 'मैं चित्ता क्यों करूँ? चित्ता भगवान करेंगे' ऐसा उल्टा समझकर दुर्गण-दुराचारोंमें लग जायगा और अपना अहित कर लेगा। इससे मेरी सर्वगुह्यतम बातका दुरुपयोग होगा । अतः इसे कपात्रको कभी मत सनाना ।

'नाभक्ताय कदाचन'—जो भक्तिसे रहित है. जिसका भगवानुपर भरोसा, श्रद्धा-विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना; क्योंकि श्रदा-विश्वास और भक्ति न होनेसे उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि 'मगवान् तो आत्मरलाघी है, स्वार्थी है और दूसरोंको बशमें करना चाहते हैं । जो दूसरोंको अपनी आज्ञामें चलाना चाहता है, वह दूसरोंको क्या निहाल करेगा? उसके शरण होनेसे क्या लाभ?' आदि-आदि । इस प्रकार दर्भाव करके वह अपना

आपसमें मतभेद होना और अपने मतके अनुसार साधन करके जीवन बनाना द्रोप नहीं है, प्रत्यन दूमरोंका यत सुरा लगना, उनके मतका खण्डन करना, उनके मनसे घुणा करना ही दोष है।

असहिष्णुता और असुवामें घोड़ा अन्तर है । दूसरोंकी विशेषताकी न सहना 'असहिष्णुता' है और दूमरोके गुणोमें दोव देखना 'असवा' है ।

पतन कर लेगा । इसलिये ऐसे अभकको कभी मत भी रहता है । इसलिये साधकको सावधान होकर इस कहना ।

ृ 'न चाशुश्रूपये बाच्यम्'—जो. इस. रहस्यको सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मृत सुनाना; क्योंकि विना रुचिके, जबर्दस्ती सुनानेसे वह इस बातका तिरस्कार करेगा, उसके सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बातको फेंकेगा। यह भी उसके द्वारा एक अपराध होगा। अपराध करनेवालेका भला नहीं होता। अतः जो सुनना नहीं चाहता, उसको मत सुनाना।

, 'न च मां ग्रीऽभ्यसूयति'— जो गुणोंने दोषारोपण करता है, उसकी भी मत सुनाना; क्योंकि उसका अन्तःकरण अत्यधिक मलिन होनेके कारण वह भगवान्की बात सुनकर उस्टे उनमें दोषारोपण ही करेगा।

ें दोषदृष्टि रहनेसे मनुष्य महान् लामसे बिछत हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोषदृष्टि करना बड़ा भागे दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है। इसलिये साधकको सावधान होकर इस
भयंकर दोपसे बचते रहना चाहिये। भगवान्ते भी
(गीता ३। ३१ में) जहाँ अपना मत बताया, वहाँ
श्रद्धावन्तः अनस्यन्तः' पद्दि यह बात करो
कि श्रद्धायुक्त और दोपदृष्टिसे रहित मनुष्य
कर्मीसे छूट जाता है। ऐसे ही गीताक भाहन्त्व
(गीता १८। ७१) में भी 'श्रद्धावाननस्यद्धा' पदीसे
यह बताया कि श्रद्धावान् और दोपदृष्टिसे रहित मनुष्य
केंबल गीताको सुननेमात्रसे बैकुण्ड आदि लोकोंको
चला जाता है।

इस गोपनीय रहस्यको दूसरोसे मत कहना—यह कहनेका तात्मर्य दूसरोसी इस गोपनीय तन्त्रसे ब्रांग्रत रखना नहीं है, प्रत्युत जिसको भगवान और उनके वचनोपर श्रद्धा-भक्ति नहीं है, यह भगवानको स्थापी समझकर (जैसे साधारण मनुष्य अपने स्थापी हिं किसीको स्थाबार करते हैं), भगवान्त्रर दोगार्गण करके महान् पतनकी तरफ न चला जाय, इमिलिये उसको कहनेका नियेष किया है।

सम्बर्थ--गोताजीका यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्राप्त कोई नहीं होगा--पह बात भगवान् आगेके दो श्लोकोमें बताते हैं।

> य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्ट्वभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।। ६८ ।।

मेरेमें परामित करके जी इस परम गोपनीय संयाद-(गीता-मन्य) को मेरे भक्तोंमें

कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा—इसमें कोई सत्वेह नहीं है ।

गाय्या—'भक्ति मवि पर्स कृत्या'-जो मेंस्में प्रव्यक्ति
करके इस गीताको कहता है । इसका तात्रपं है कि
जो रुपये, मान-बड़ाई, भैट-पूज, आदर-मत्क्रस आदि
किसी भी बस्तुक लिये गरी कहता, प्रत्नुक भगवान्में
आति हो जाय, भगवद्यविका मनन हो जाय, इन भायोक प्रच्ता हो जाय, इनकी जाय, सुनक्तर
लोगोंका दुख्य, जलन, सन्ताप आदि दूर हो जाय,
सक्ता कन्त्वान हो जाय—ऐसे व्हेरपरेस यहता है ।

इस प्रक्तर भगवन्द्रिस भिकृता व्हेरप रखकर कहना
हो प्रविभिक्ति करके कहना है।

इसी अध्यासके चौरानी शलोकमें कही गयी और इस ज्लोकमें कही गयी परापतिमें अनत है। चर्म 'मद्रति स्वभने पगम' पदीसे कहा गया है कि ब्रह्मपुत होनेके कह सोट्यमेगी परापतिको आज ही जाता है अधीत भगवानुमें यो अजादिकालक सम्बन्ध है, उसकी स्पृति हो जाती है। परान् यहाँ गोम्परित मान-बढ़ाई आदि किसीती भी विद्यालान प्राप्त ने रखात केशन भगवद्यतिहरी, भगवदीमकी अभिताना गतान परापति है, इमिलारे यहाँ 'मनि मणि पार्म मुक्ता' मोर्म परापति करते'—ऐमा नहा गण्ड है। 'य इमं परमं गुरुम्'—इन पदोंसे पूरी गीताका परमगुरु संवाद लेना चाहिये, जो कि गीता-प्रन्थ कहलाता है। 'परमं गुरुम्'पदोंमें ही गुरु, गुरुतर, गुरुतम और सर्वगुरुतम—ये सब बातें आ जाती हैं।

'मद्धक्तेष्विभिधास्पति'—जिसकी भगवान् और उन-के वचनोंमें पूज्यवृद्धि है, आदरवृद्धि है, श्रद्धा-विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तोंमें जो इस संवादको कहेगा, वह मेरेको प्राप्त होगा।

पीछेके श्लोकमें 'नाभक्ताय' पदमें एकवचन दिया । इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत-से श्रोता सुनते हों, वहाँ पहले बताये दोपाँवाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ताके लिये पहले कहा निपेध लागू नहीं पड़ेगा; क्योंकि कक्ता केवल उस (दोषी) व्यक्तिको गीता सुनाता ही नहीं । जैसे कोई कबूतरोंको अनाजके दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं। यदि उनमें कोई कौआ आकर दाने चुगने लग जाय तो उसको उड़ाया थोड़े ही जा सकता है! क्योंकि दाना डालनेवालेका लक्ष्य

कबृतरोंको दाना डालना ही रहता है, कौओंको नहीं । ऐसे ही कोई गीताका प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचनको सुननेके लिये बीचमें कोई नया व्यक्ति आ जाय अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्तका ध्यान ठसकी तरफ नहीं रहता । वक्तका ध्यान तो सुननेवाले लोगोकी तरफ होता है और उन्होंको वह सुनाता है ।

'मामेवैष्यत्यसंशयः'—अगर गीता सुनानेवालेका केवल मेरा ही उदेश्य होगा तो वह मेरेको प्राप्त हो जायगा, इसमें कोई सन्देहको बात नहीं है। कारण कि गीताकी यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वामाविक कमोंसि भी परमाताका निष्कामभावपूर्वक पूजन करता हुआ परमाताका प्राप्त हो जाता है (१८।४६), और जो खाना-पीना, शौच-स्नान आदि शार्टीएक कार्योंको भी भगवान्को अर्पण कर देता है, वह भी शुभ-अशुभ फलारूप कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त हो जाता है (१ १०-२८)। तो फिर जो केवल भगवान्को भिक्तका लक्ष्य करके गीताका प्रचार करता है, वह भगवान्को प्राप्त हो जाय, इसमें कहना हो कथा है।

\_ \_\_\_\_

### न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भवि ।।६९ ।।

उसके समान मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमें कोई भी नहीं है, और इस भूमण्डलपर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं ।

व्याख्या—न च तसामनुष्येषु किष्टमे प्रियकृत्तमः'—जो अपनेमें तीकिक-पारतीकिक प्राकृत पदार्थीकी महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह परापत्ति (१८ ।६८) के अत्तर्गत नहीं आ सकता । परापत्तिक अत्तर्गत वहीं आ सकता है,जिसका प्राकृत पदार्थोंको प्राप्त करनेका किश्चमात्र भी उदेश्य नहीं है और जो भगवत्प्राप्ति, भगवदर्शन, भगवत्रेम आदि पारमार्थिक उदेश्य खकर गीताके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है । ऐसा पुरुष ही भगवद्गीताके प्रचादक अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान-खड़ाई आदिकी इच्छा आ

भी जाय तो वह टिकेगी नहीं; क्योंकि मान-बड़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है।

भगवान्के भक्तोंमें गीताका प्रचार करनेवालं उपर्युक्त अधिकारी मनुष्यके लिये ही 'तस्मात' पद देवर भगवान् कहते हैं कि मनुष्योंमें उसके समान मेरा प्रियुक्तम अर्थात् अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला च्योई भी नहीं है; क्योंकि गीताप्रचारके समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं।

'प्रियक्तमः' पदमें जो 'कृत' पद आया है, उसका तात्वर्य है कि गीताका प्रचार करनेमें उसका अपना कोई खार्थ नहीं है, मान-यड़ाई, आदर-कुल्बर तात्पर्य यह है कि जो गीताका आदर करता है, हैन

मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहदी, पारसे, रे

आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो हिन भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिश भी

न हो; अपनी रुचिके अनुसार किसी भी शैली, हरार,

सिद्धान्त, साधनको माननेवाला क्यों न हो, वह दर्ष

अपना किसी तरहका आग्रह म राउस,

पक्षपात-विपमताको छोड़कर, किसी भी प्राणीको दुष

पहुँचानेवाली चेष्टाका त्याग करके, मनमें किसी प्रै

लौकिक-पारलीकिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाली यतुर्भ

कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपने देते

बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्पानक

उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार चलता है (अक्रेंग्रा

सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थितिक अनुसार अने

कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन वरङ है), तो वह भी जीविका-सम्बन्धी और खाना-पैन

सोना-जागना आदि शरीर-सम्बन्धी सब कार्म करी

हुए परमात्माको प्राप्ति कर सकता है, महान् अनद

महान् सुखको (गीता ६ । २२) प्राप्त कर सकता है । 'गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया अदिस

परिवर्तन करनेके लिये नहीं कहती, प्रत्युत परिमर्जन

करनेके लिये कहती है अर्थात् केयल अपने भा और उद्देश्यको शुद्ध बनानेके लिये कहती है। ग्रीतकी

ऐसी युक्तियोंको जो भगवान्की तरफ चलनेवाले भटने

-कहेगा, उससे उन भक्तोंको पारमाधिक मार्गम बड़नेकी

युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओंका समाधान होगा, सापनी

बोई कामना नहीं है: केवल भगवत्प्रीत्पर्थ गीताके भायोका प्रचार करता है। -इसलिये प्रियकृतम-भगवान्का अत्यन्त प्रिय कार्यं करनेवाला

मनुष्योंने प्रियकतम कहनेका तात्पर्य है कि भगवानुका अत्यना प्यारा यननेके लिये मनुष्योंको ही अधिकार है । संसारमें कामनाओंकी पूर्ति कर लेना कोई महत्त्वकी, बहादुरीकी बात नहीं है । देवता, पश्-पक्षी, नारकीय जीव, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता आदि सभी योनियोंमें कामनाकी पूर्ति करनेका अवसर मिलता है:

अवसर तो केवल मनुष्ययोनिमें ही मिलता है । इस मनुष्ययोनिको प्राप्त करके परमात्माको प्राप्ति करनेमें परमात्माका अत्यन्त प्याग बननेमें ही मनुष्यजन्मकी सफलता है।

'भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि'—

परन्तु कामनाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्ति करनेका

जिसमें अपनी मान-बड़ाईकी वासना है, कुछ खार्थभाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताके अनुसार जीवन बनानेका ठद्देश्य वैसा (प्रियकत्तमके समान) नहीं बना है; परन्तु जिसके हृदयमें गीताका विशेष आदर है और गोताका पाठ करवाना, गोता

फण्ठस्थ करवाना, गोता मुद्रित करवाकर ठसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरहसे गीताका प्रचार करता है और लोगोंको गीतामें लगाता है, उसके समान पृथ्वीमण्डलपर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा । अपने धर्म, सम्प्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार

करनेवाला व्यक्ति भगवानुका प्रिय तो हो सकता है. पर प्रियतर नहीं होगा । प्रियतर तो किसी तरहमे

गीताका प्रचार करनेवाला ही होगा । भगवदगीतामें अपना उदार करनेको ऐसी-ऐसी विलक्षण, सगम और सरल युक्तियाँ बतायाँ गयी है,

दिनको मनुष्यमात्र अपने आचरणीर्ने सा सकता है।

सन्वर्य-दिसमें गेंद्रस्य प्रवार करनेकी घोष्यल नहीं है, वह क्या करें ? इसकी प्रगावन् आगेके श्लोकमें बादी हैं। अध्येप्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमष्टः स्यामिति मे मितः । १७० । ।

उलझने सुलझेगी, पारमार्थिक मार्गकी याघाएँ दूर हेंगे, जिससे वे उत्साहसे मुगमतापूर्वक यहुत हो उत्हे

अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये वर

भगवान्को सबसे अधिक प्या होगाः कार्कि पासन्

जीवके ठळारसे बड़े राजी होते हैं, प्रसन होते हैं।

जो मनुष्यं हम दोनोंके इस धर्ममय संवादका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा-ऐसा मेरा मत है।

व्याख्या--'अध्येष्यते च य इमं धार्यं संवादमावयोः'--तुन्हारा और हमारा यह संवाद शाखों, सिद्धान्तोंके साररूप धर्मसे युक्त है । यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे-हमारे बहुत वर्ष ं बीत गये; परन्तु हम दोनोंका ऐसा संवाद कभी नहीं

अलैंकिक अवसर आनेपर ही होता है। जबतक मनुष्यकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य या उपरित न हो और हृदयमें जोरदार हलचल न मची हो. तबतक उसकी असली जिज्ञासा जाग्रत नहीं होती । किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये व्याकल हो जाता है. जव अपने कल्याणके लिये कोई रास्ता नहीं दीखता, बिना समाधानके और कोई सांसारिक वस्त. व्यक्ति. घटना, परिस्थिति आदि किञ्जिन्यात्र भी अच्छी नहीं त्तगती,एकमात्र हदयका सन्देह दूर करनेकी धुन (चटपटी) लग जातो है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफसे मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँसे प्रकाश और समाधान मिलनेकी सम्भावना होती है, वहाँ अपना हदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है।

पुछनेवालेके मनमें जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढ़ती है, कहनेवालेके मनमें वैसी-वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणतासे भ्रमाधान करनेवाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध भीनेके समय बछड़ा जब गायके थनोंपर मुँहसे वार-बार घका मारता है और थनोंसे दूध खींचता है, तब गायके शरीरमें रहनेवाला दूध धनोंमें एकदम उतर आता है । ऐसे ही मनमें जोरदार जिज्ञासा होनेसे जब जिज्ञास बार-बार प्रश्न करता है, तब कहनेवालेके मनमें नथे-नथे उत्तर पैदा होते हैं। सुननेवालेको ज्यों-ज्यों नयी बातें मिलती हैं, त्यों-त्यों उसमें सुननेकी नयी-नयी उत्कण्ठा पैदा होती रहती है। ऐसा होनेपर हो बका और श्रांता—इन दोनोंका संवाद बढ़िया होता है।

अर्जुनने ऐसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान्के मनमें भी ऐसी बातें कहनेकी कभी नहीं आयी । परन्तु जव अर्जुनने जिज्ञासापूर्वक 'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा ''''''(२ । ५४) ---यहाँसे पछना प्रारम्भ किया, वहींसे उन दोनोंका प्रश्नोत्तररूपसे हुआ! ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण, संवाद प्रारम्भ हुआ है । इसमें वेदों तथा उपनिपदोंका सार और भगवानके हृदयका असली भाव है, जिसको घारण करनेसे मनुष्य भयंकर-से-भयंकर परिस्थितिमें भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है । प्रतिकुल-से-प्रतिकुल परिस्थिति आनेपर भी घवराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थितिका आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे अर्थात् अनुकूलताकी इच्छाका त्याग करे; क्योंकि प्रतिकृलता पहले किये पापोंका नाश करने और आगे अनकलताकी इच्छाका त्याग करनेके लिये ही आती है । अनुकूलताकी इच्छा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकृल अवस्था भयंकर होगी । अनुकुलताकी इच्छाका ज्यों-ज्यों त्याग होता जायगा, त्यों-त्यों अनुकलताका राग और प्रतिकलताका भय मिटता जायगा । राग और भय—दोनोंके मिटनेसे समता आ जायगी । समता परमात्माका साक्षात् स्वरूप है । गीतामें समताकी बात विशेषतासे बतायो गयो है और गीताने इसीको योग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम आदिकी विलक्षण-विलक्षण वार्तीका इसमें वर्णन हुआ

> है। 'अध्येष्यते' का तात्पर्य है कि इस संवादको कोई ज्यों-ज्यों पढेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावोंको समझनेका प्रयास करेगा. त्यों-ही-त्यों उसके हृदयमें उत्कण्ठा बढ़ेगी । वह ज्यों-ज्यों ममझेगा, त्यों-त्यों उसकी शड्डाका समाधन होगा । ज्यों-ज्यों समाधान होगा, त्यों-त्यों इसमें अधिक रचि पैदा होगी । ज्यों-ज्यों रचि अधिक पैदा रोगी, त्यी-स्यों गहरे भाव उसकी समझमें आयेंगे और फिर ये भाव

Antenanterrative contrates and antenantes are an antenantes and an

कोई, कामना नहीं है: केवल भगवत्यीत्वर्थ गीताके तात्वर भावोंका प्रचार करता है। इसलिये वह मनुष्ट प्रियकृत्तम—भगवान्का अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला आहे हैं।

मनुष्योमं प्रियकृतम कहनेका तात्पर्य है कि
भगवान्का अत्यन्त प्यारा चननेके लिये मनुष्योंको हो
अधिकार है । संसारमें कामनाओंकी पूर्ति कर लेना कोई
महत्त्वकी, चहादुरीकी चात नहीं है । देवता, पशु-पक्षी,
नारकीय जीव, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता आदि सभी
योनियोंमें कामनाकी पूर्ति करनेका अवसर मिलता है;
परन्तु कामनाका त्याग करके परमात्माको प्राप्ति करनेका
अवसर तो केवल मनुष्ययोनिमें ही मिलता है । इस
मनुष्ययोनिको प्राप्त करके परमात्माको प्राप्ति करनेमें
परमात्माका अत्यन्त प्यारा चननेमें ही मनुष्यजन्मकी
सफलता है ।

'भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि'— जिसमें अपनी मान-चड़ाईकी वासना है, कुछ स्थार्थमाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताके अनुसार जीवन घनानेका उद्देश्य वैसा (प्रियकृतमके समान) नहीं बना है; परन्तु जिसके हृदयमें गीताका विशेष आदर है और गीताका पाठ करवाना, गीता कण्डस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती यिक्री करना आदि किसी तरहसे गीताका प्रचार करता है और लोगोंको गीतामें लगाता है, उसके समान पृथ्वीमण्डलपर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा।

अपने धर्म, सम्प्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार करनेवाला व्यक्ति भगवान्का प्रिय तो हो संकता है, पर प्रियतर नहीं होगा । प्रियतर तो किसी तरहमें गीताका प्रचार करनेवाला ही होगा ।

गाताका प्रचार करनवाला हा हागा। भगवद्गीतामें अपना उद्धार करनेको ऐसी-ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बताया गयी है,

विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बतायी गयी हैं, जीवके उदारसे बढ़े एमी हैं जिनको मनुष्यमात्र अपने आवरणोर्ने ला सकता है।

तात्पर्य यह है कि जो भीताका आदर करता है, एक मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूरी, भारती, देर आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो; किसे भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिक क्यें न हो; अपनी रुचिके अनुसार किसी भी शैलो, उपाय

सिद्धान्त, साधनको माननेवाला वर्यो न हो, वह मार अपना किसी तरहका आग्रह न रखकर, पक्षपात-विपमताको छोड़कर, किसी भी प्राणीको इ.छ पहुँचानेवालो चेष्टाका त्याग करके, मनमें किसी भी लीकिक-पारलीकिक उत्पत्र और नष्ट होनेवाली चसुकी कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपनी टोली बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याणवा उद्देश्य रखकर गोताके अनुसार चलता है (अकर्तव्यक्त सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिध्यतिके अनुसार अपने कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन करता है), तो वह भी जीविका-सम्बन्धी और खाना-पीन,

सोना-जागना आदि शरीर-सम्बन्धी सब काम करते

हुए परमात्माकी प्राप्त कर सकता है, महान् आनन्द, महान् सुखको (गीता ६ । २२) प्राप्त कर सकता है । गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदिका परिवर्तन करनेके लिये नहीं कहती, प्रत्युत परिगार्जन करनेके लिये कहती है अर्थात् केवल अपने भाव और उद्देश्यको शुद्ध बनानेके लिये कहती है । गीताको ऐसी युक्तियाँको जो भगवान्को तरफ चलनेवाले भक्ती कहेगा, उससे उन भक्तोंको पारमार्थिक मार्गमे बढ़नेकी युक्तियाँ मिलेंगा, शांकाओंका समाधान होगा, साधनकी उलाइनें सुलाईगी, पारमार्थिक मार्गमी बाधाएँ दर होगी,

जिससे वे उत्साहसे सुगमतापूर्वक बहुत ही जुटी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये वह भगवान्को सबसे अधिक प्याप्त होगा, क्योंक भगवान् जीवके उद्धारस बहु राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं।

सम्बर्थ—दिसमें गीताका प्रचार करनेकी थोग्यता नहीं है, यह क्या करे ? इसको भगवान् आगेके रुतीकों बेटोते हैं ।

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमष्टः स्यामिति मे मितिः । १७० ।

जो मनुष्य हम दोनेंकि इस धर्ममय संवादका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है।

व्याख्या—'अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः'— तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों, सिद्धान्तोंके साररूप धर्मसे युक्त है । यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे-हमारे बहुत वर्ष वीत गये; परन्तु हम दोनोंका ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ ! ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण. अर्लाकिक अवसर आनेपर ही होता है।

जबतक मनुष्यकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य या उपरित न हो और हदयमें जोरदार हलचल न मची हो, तबतक उसकी असली जिज्ञासा जाग्रत नहीं होती । किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याणके लिये कोई रास्ता नहीं दीखता. बिना समाधानके और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किञ्चिन्मात्र भी अच्छी नहीं लगती,एकमात्र हृदयका सन्देह दूर करनेकी धुन (चटपटी) लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफसे मन सर्वधा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँसे प्रकाश और समाधान मिलनेकी सम्भावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिप्य हो जाता है।

पूछनेवालेके मनमें जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढ़ती है, कहनेवालेके मनमें वैसी-वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणतासे समाधान करनेवाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीनेके समय बछड़ा जब गायके धर्नोपर मुँहसे बार-बार धका मारता है और धनोंसे दूध खींचता है, तब गायके शरीरमें रहनेवाला दूध धनोंमें एकदम उतर आता है । ऐसे ही मनमें जोरदार जिज्ञासा होनेसे जब जिज्ञास बार-बार प्रश्न करता है, तब कहनेवालेके मनमें नय-नये उत्तर पैदा होते हैं। सुननेवालेको ज्यों-ज्यों नयी बातें मिलती हैं, त्यों-त्यों उसमें सुननेकी नयी-नयी उत्कण्ठा पैदा होती रहती है। ऐसा होनेपर ही बक्ता और श्रोता-इन दोनोंका

संवाद बढ़िया होता है।

अर्जुनने ऐसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान्के मनमे भी ऐसी बातें कहनेकी कभी नहीं आयी । परन्तु जब अर्जुनने जिज्ञासापूर्वक 'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा '''''(२ । ५४) —यहाँसे पूछना प्रारम्भ किया, वहींसे उन दोनोंका प्रश्नोतररूपसे संवाद प्रारम्भ हुआ है । इसमें वेदों तथा उपनिषदोंका सार और भगवानके हृदयका असली भाव है, जिसकी धारण करनेसे मनुष्य भवंकर-से-भवंकर परिस्थितिमें भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है । प्रतिकल-से-प्रतिकल परिस्थिति आनेपर भी घबराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकृत परिस्थितिका आदर करते हुए उसका सद्पयोग करे अर्थात् अनुकूलताकी इच्छाका त्याग करे; क्योंकि प्रतिकृतता पहले किये पापोंका नाश करने और आगे अनकलताकी इच्छाका त्याग करनेके लिये ही आती है । अनुकलताकी इच्छा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी । अनुकूलताकी इच्छाका ज्यों-ज्यों त्याग होता जायगा. त्यों-त्यों अनुकलताका राग और प्रतिकलताका भय मिटता जायगा । राग और भय-दोनोंके मिटनेसे समता आ जायगी । समता परमात्माका साक्षात् स्वरूप है । गीतामें समताको बात विशेषतासे बतायी गयी है और गोताने इसीको मोग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम आदिकी विलक्षण-विलक्षण वार्तीका इसमें वर्णन हुआ

'अध्येष्यते' का तात्पर्य है कि इस संवादको कोई ज्यों-ज्यों पढेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावोंको समझनेका प्रयास करेगा, त्यों-ही-त्यों उसके हृदयमें उत्कण्ठा बढ़ेगी। यह ज्यों-ज्यों समझेगा, त्यों-त्यों उसकी शहाका समाधन होगा । ज्यो-ज्यों समाधान होगा, त्यों-त्यों इसमें अधिक रचि पैदा होगी । ज्यों-ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी, त्यों-स्रों गहरे भाव उमकी समझमें आदेगे,और किर के भाव

haurakennekakininintelekanienekakenakan da makakenakaken da manakaken da manakaken da manaka da manaka da manak उसके आचरणोंमें, क्रियाओंमें, वर्तावमें आने लगेंगे। आदरपूर्वक आचरण करनेसे वह गीताकी मूर्ति बन जायगा, उसका जीवन गीतारूपी साँचेमें दल जायगा अर्थात् वह चलती-फिरती भगवद्गीता हो जायगी। उसको देखकर लोगोंको गीताकी याद आने लगेगी; जैसे निपादराज गुहको देखकर माताओंको और दूसरे लोगोंको लखनलालकी याद आती है \*।

'ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्याम्'--यज्ञ दो प्रकारके होते हैं-द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ । जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओंकी प्रधानतासे किया जाता है, वह 'द्रव्ययज्ञ' कहलाता है: और उत्कण्ठासे केवल अपनी आवश्यक वास्तविकताको जाननेके लिये जो प्ररन किये जाते हैं, विज्ञ पुरुषोंद्वारा उनका समाधान किया जाता है. उनपर गहरा विचार किया जाता है. विचारके अनुसार अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्त्वको जानकर ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है, वह 'ज्ञानयज्ञ' कहलाता है। परन्तु यहाँ भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारे-हमारे संवादका कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञानयज्ञसे पुजित हो जाऊँगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्तको कोई भगवान्की बात सुनाये, उसकी याद दिलाये तो वह बड़ा प्रसन्न होता है. ऐसे ही कोई गीताका पाठ करे. अभ्यास करे तो भगवानको अपने अनन्य भक्तकी, उसकी ठत्कंठापूर्वक जिज्ञासाकी और उसे दिये हुए उपदेशकी याद आ जाती है और ये बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ, अभ्यास आदिको ज्ञानयज्ञ मानकर उससे

नित्यज्ञान विशेषतासे स्कृरित होने सगता है। 'इति मे मति:'-ऐसा कहनेका तालयं है कि जब कोई गीताका पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हैं, क्योंकि मैं सब जगह रहता हैं— 'मया तनमिदें सर्वम्' (गीता ९'1४) और सब जगह ही मेरे कान

पुजित होते हैं। कारण कि पाठ, अभ्यास आदि करनेवालेके हृदयमें उसके मार्वोके अनुसार भगवान्का

हैं— 'सर्वतःश्रुतिमल्लोके' (गीता १३ । १३) । अतः ठस पाठको सुनते हो मेरे हृदयमे विशेषतासे ज्ञान, प्रेम, दया आदिका समुद्र लहराने लगता है और गीतोपदेशको यादमें मेरी वृद्धि सरावीर हो जाती है। यह पूजन करता है-ऐसी वात नहीं है, वह तो पाठ करता है; परन्तु मैं उससे पूजित हो जाता है अर्थात् उसको ज्ञानयज्ञका फल मिल जाता है। दूसरा भाव यह है कि पाठ करनेवाला यदि

उतने गहरे भावोंमें नहीं उतरता, केवल पाठमात्र या यादमात्र करता है तो भी उससे मेरे हदयमें तेरे और मेरे सारे संवादकी (उत्कण्ठापूर्वक किये गये तीरे प्रश्नोंकी और मेरे दिये हुए गहरे वास्तविक उत्तरोंकी) एक गहरी मीठी-मीठी स्मृति बार-बार आने लगती है । इस प्रकार गीताका अध्ययन करनेवाला मेरी बडी भारी सेवा करता है. ऐसा मैं मान लेता है। विदेशमें किसी जगह एक जलसा हो रहा था।

उसमें बहुत-से लोग उकदुठे हुए थे। एक पादरी उस जलसेमें एक लड़केको ले आया । वह लड़का -पहले नाटकमें काम किया करता था । पादरीने उस लड़केको दस-पन्द्रह मिनटका एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया । साथ ही दंगसे उठना, बैठना. खंडे होना. इधर-उधर ऐसा-ऐसा देखना आदि व्याख्यानको कला भी सिखायो । व्याख्यानमे बड़े कैंचे दर्जेको अंग्रेजीका प्रयोग किया गया था । व्याख्यानका विषय भी बहुत गहरा था । पादरीने व्याख्यान देनेके , लिये उस बालकको मैजपर खड़ा कर दिया । यना खडा हो गया और बड़े मिजाजसे दार्थे-बाये देखने लगा और बोलनेको जैसी-जैसी रिवाज है, यैसे-वैसे सम्बोधन देकर बोलने लगा । वह नाटकमें रहा हुआ था, उसके बोलना आता ही था; अतः वह गंभीरतारो,मानो अधौंको समझते हएको मुद्रामें ऐसा विलक्षण गीला कि जितने सदस्य बैंडे थे, ये सब अपनी-अपनी कृतियाँ पर उछलने लगे । मदस्य इतने प्रसन्न हुए

कि व्याज्यान पूर्व होते ही वे रुपयोधी बौहार वरने

<sup>\*</sup> जानि सपन सम देहि असीसा । क्रिअह सुखी सम शास बरीया ।। निर्मात निवाद भगर भर भागे । भए मुखी कर संख्या निरागी ।।

<sup>(</sup>मानम २ । ११६ । ३)

लगे । अब वह बालक सभाके ऊपर-ही-ऊपर घुमाया जाने लगा । उसको सब लोग अपने-अपने कन्धोंपर लेने लगे । परन्तु उस बालकको यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है!वह तो बेचारा ज्यादा पढ़ा-लिखा न होनेसे अंग्रेजीके भावोंको भी परा नहीं समझता था, पर सभावाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीताका अध्ययन करता है, पाठ करता है तो वह भले ही उसके अर्थको, भावोंको न समझे. पर भगवान् तो उसके अर्थको, भावोंको समझते हैं। इसलिये भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययनरूप.

पाठरूप ज्ञानयज्ञसे पूजित हो जाता हूँ । सभामें जैसे बालकके व्याख्यानसे सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ-साथ सभासद् भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चेका आदर करने लगे, ऐसे ही गीता पाठ करनेवालेसे भगवान् ज्ञानयज्ञसे पृजित होते हैं तथा खयं वहाँ निवास करते हैं, साथ-ही-साथ प्रयाग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिकाएँ, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते 含\* 1

सम्बन्ध—जो गीताका प्रचार और अध्ययन भी न कर सके, वह क्या करे ? इसके लिये आगेके श्लोकमे उपाय बताते हैं ।

#### श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शृभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् । १७१ । ।

श्रद्धावान् और दोपदृष्टिसे रहित जो मनुष्य इस गीता-ग्रन्थको सन भी लेगा, वह भी सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोंको प्राप्त हो जायगा ।

गीताकी बातोंको जैसा सून ले, उसको प्रत्यक्षसे भी बढ़कर पुज्यभावसहित वैसा-का-वैसा माननेवालेका नाम 'श्रद्धावान्' है, और उन बातोमें कहीं भी, किसी भी विषयमें किञ्जिन्मात्र भी कमी न देखनेवालेका नाम 'अनसूय:' है । ऐसा श्रद्धावान और दोपदृष्टिसे रहित मनुष्य गीताको केवल सन भी ले. तो वह भी सम्पूर्ण पापेंसि मुक्त होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोंको प्राप्त कर लेता है।

यहाँ दो बार 'अपि' पद देनेका तात्पर्य है कि जो गीताका प्रचार करता है, अध्ययन करता है,

व्याख्या---'श्रद्धावाननसूयश्च . . पुण्यकर्मणाम्'- उसके लिये तो कहना ही क्या है ! पर जो सन भी लेता है, वह मनुष्य भी पापोंसे छूटकर शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है।

> मन्यकी वाणीमें प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करणापाटव--ये चार दोष होते हैं । अतः मनुष्यकी वाणी सर्वथा निर्दोप नहीं हो सकती। परन्त भगवान्की दिव्य वाणीमें इन चारोंमेसे कोई भी दोष नहीं रह सकता; क्योंकि भगवान् निर्दोपताकी परावधि हैं अर्थात् भगवान्से चढकर निर्दोषता किसीमें कभी होती ही नहीं । इसलिये भगवान्के वचनींमें

किसी प्रकारके संशयकी सम्मावना ही नहीं है । अतः

<sup>·</sup> भैं गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते । तत्र सर्वाणि सीर्धानि प्रयागादीनि तत्र यै ।। सर्वे देवाश ऋषयो योगिनः पत्रगाश ये । गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्यदेः । सहायो जायते शीप्रं यत्र गीता प्रवर्तते ।। यत्र गीताविचारश पठनं पाठनं शुतम् तत्राहं निशितं पृथ्यि निवसापि सदैव हि ।।

<sup>(</sup>१) बक्ता जिस विषयका प्रतिपादन करता है, उस विषयमें वह चित्कुल नि.संदेह न हो, इसे 'भ्रम' कहते हैं; (२) वक्ता विवेचनमें आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्परताकी कमी, लोग समझे या न समझे—इसकी थेपरवाह करता है, इसे 'प्रमाद' कहते हैं: (३) घक्ताकी रुपये-पैसे, मान-बहाई, आदर-सत्कार, सुख-आराम आर्थि लौकिक-पारलौकिक कुछ भी पानेकी इच्छा है, इसे 'लिप्सा' कहते हैं; और (४) वक्ता बिन इन्द्रियां, मन, मुद्धि, वाणी आदिसे अपने भाव प्रकट करता है, उन करणोंमें पटुता, कुशलता नहीं है और वह होता की भाषा, भाष. योग्यताको नहीं जानता, इसे 'करणापाटव' कहते हैं।

है। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जनका

आपसमें संवाद हो रहा है—ऐसा प्रत्यक्ष दीखता है।

परना अर्जुन क्या पुछते हैं और भगवान क्या उतर

देते हैं. यह मेरी समझमें नहीं आता । मैं तो वन

दोनोंके दर्शन कर-करके राजी होता हैं। उसकी -

ऐसी श्रद्धा-मिक देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत

गीता सुननेवालेको कोई विषय समझमें कम आये, विचारद्वारा कोई बात न जैंचे, तो समझना चाहिये कि इस विषयको समझनेमें मेरी वुद्धिकी कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ—इस भावको दृढ़तासे घारण करनेपर असूया दोष मिट जाता है। भगवान्में अत्यधिक श्रद्धा-विधासपूर्वक पत्ति होनेपर भी असूया दोष नहीं रहता।

प्रसन्न हुए। इस प्रकारकी श्रद्धा-भक्तियाला चैतन्य महाप्रभुका एक भक्त था। वह रोज मनुष्य गीताको केवल सुन भी ले, तो उसकी मुक्तिमें गीताका पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद कोई सन्देह नहीं रहता । यह सम्पूर्ण पापासे मुक हो जाता था और रोने लगता था । वह शद्ध पाठ होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है । नहीं करता था । उसके पाठमें अशुद्धियाँ आती थीं । यहाँ 'पुण्यकर्मणाम्' पदसे संकामभावपूर्वक यश्र , उसके विषयमें किसीने चैतन्य महाप्रभुसे शिकायत कर अनुष्ठानः आदि पण्य-कर्म करनेवालोंको नहीं लेना दी कि 'देखिये प्रभु! वह बड़ा पाखण्ड करता है; चाहिये; क्योंकि भगवानुने उनको ऊँचा नहीं माना है, : पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है।' प्रत्यत उनके बारेमें कहा है कि वे बार-बार आवागमनको चैतन्य महाप्रभने उसको अपने पास बलाकर पृछा-- 'तुम प्राप्त होते हैं (गीता ९-। २१)। यहाँ उन पुण्यकर्मा गीताका पाठ करते हो, तो क्या उसका अर्थ जानते भक्तोंको लेना चाहिये, जिनको भगवानका प्रेम, दर्शन हो!' उसने कहा--'नहीं प्रभु!' फिर पूछा--'तो आदिकी प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्कर्मा भक्तोंके फिर तम रोते क्यों हो !' उसने कहा—'मैं जब 'अर्ज़न अपने-अपने इष्टके अनुसार वैकुण्ठ, साकेत, गोलीक, क्याच' पढ़ता हैं; तो अर्जुन भगवान्से पूछ रहे कैलास आदि जिन दिव्य शोकोंको प्राप्ति होती है. हैं—ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता है और जब मैं अस्या-दोपरिंत श्रद्धावान् पुरुषको गीता सुननेभागसे 'श्रीभगवानुवाच' पढ़ता हैं, तो मगवान् अर्जुनके ठन लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है। प्रश्नोंका उत्तर दे रहे हैं--ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता

\*

सम्बन्ध — पूर्वस्तोकमं गीता सुननेका माहात्य्य बताकर अब अर्जुनकी कता स्थिति है, कगा दरा है, अर्दि सब हुए जानते हुए भी भगवान् भगवर्गाता-श्रवणके माहात्यको सबके सामने प्रकट करनेके ढदेश्यसे आर्पके स्तौकमे अर्जुनसे प्रस्न करते हैं।

# कच्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाप्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय । १७२ । ।

हे पृथानन्दन ! क्या तुमने एकाप्र-वित्तसे इसको सुना ? और हे धनदाय ! क्या. तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न मोह नष्ट हुआ ?

क्याटमा— किव्चिदेतप्रवृतं पार्यं त्ययैकामेण और अध्ययनक तो अर्जुनके मामने कोई प्रश्न हैं किता'— 'एतत्' राष्ट्र आयना समीपका याचक नहीं या । इसिन्ये पीटिक (इकहतार्व) रही रखे होता है और यहाँ अप्यन्त समीप इवहतार्व्व रतो के लक्ष्य बरके भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि 'मृत्य हैं। उनहतार्व-सतरथे रतो होने में गीतका प्रवार अर्थप्यन करनेवार्तकी महिमा कही है, उम प्रवार बन्त दुमने ध्यानपूर्वक मुनी कि नहीं ? अर्धन् हुमने

श्रद्धापूर्वक और दोषदृष्टिरहित होकर गीता सुनी कि नहीं ?

'एकाप्रेण चेतसा' कहनेका तात्पर्य है कि गीतामें भी जिस अत्यन्त गोपनीय रहस्यको अभी पहले चौंसठवें श्लोकमें कहनेकी प्रतिज्ञा की, सड़सठवें श्लोकमें 'इदं ते नातपस्काय'कहकर निषेध किया और मेरे वचनोंमें जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगृह्यतम शरणागतिकी बात (१८ । ६६) को तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं ? उसपर ख्याल किया कि नहीं ?

'कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टसे धनंजय'-भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकामतासे सुना हो नहीं; क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोषदृष्टिसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीताके उपदेशको सुनता है, उसका मोह नष्ट हो ही जाता है।

'पार्थ' सम्बोधन देकर भगवान अपनेपनसे, बहत

प्यारसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? पहले अध्यायके पचीसवें श्लोकमें भी भगवानने अर्जुनको सननेके उन्मख करनेके लिये 'पार्थ' सम्बोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरम्म किया और कहा कि हे पार्थ ! युद्धके लिये इकट्रे हुए इन कुट्रान्बयोंको देखो । ऐसा कहनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनके अन्तःकरणमें छिपा हुआ जो कौटुम्बिक मोह है, वह जाप्रत् हो जाय और उस मोहसे छूटनेके लिये उनको चटपटी लग जाय, जिससे वे केवल मेरे सम्मख होकर स्ननेके लिये तत्पर हो जायँ । अब यहाँ उसी मोहके दर होनेकी बातका उपसंहार करते हुए भगवान् 'पार्थ' सम्बोधन देते हैं।

'धनंजय'सम्बोधन देकर भगवान कहते हैं कि तम लौकिक धनको लेकर धनंजय (राजाओंके धनको जीतनेवाले) बने हो । अब इस वास्तविक तत्त्वरूप धनको प्राप्त करके अपने मोहका नाश कर लो और सच्चे अर्थोमें 'धनंजय' वन जाओ ।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जो प्रश्न किया था,उसका उत्तर अर्जुन आगेके श्लोकमें देते हैं। अर्जुन उवाच

> नष्टो मोहः स्पृतिर्लब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।।७३ ।।

अर्जुन बोले—हे अच्युत !आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गयी है । मैं सन्देहरहित होकर स्थित हैं । अब मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ।

व्याख्या—'नष्टो मोहः स्पृतिर्लब्या त्वत्रसादा- अर्जुनने भगवान्से कहा कि दोनों सेनाओंके योचमें 'भयाच्युत'--अर्जुनने यहाँ भगवानुके लिये 'अच्युत' मेरा रथ खड़ा करो । ऐसी आज्ञा देनेपर भी भगवान्में सम्बोधनका प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कोई फरक नहीं पड़ा। दूसरी बार (११।४२में) कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात् अपने इस सम्बोधनसे अर्जुनने भगवान्के विधरूपको स्वरूपसे विमुख हो जाता है तथा पतनकी तरफ चला स्तुति-प्रार्थना की, तो भगवान्में कोई फरक नहीं पड़ा । जाता है; परनु भगवान् कभी भी च्युत नहीं अन्तिम बार यहाँ (१८।७३में) इस सम्बोधनमे होते । वे सदा एकरस रहते हैं । इसी बातका अर्जुन संदेहरित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी गीतामें अर्जुनने कुल आज्ञका पालन करूँगा, तो भगवान्में कोई फरक द्योतन करनेके लिये 'अच्युत' सम्बोधन दिया है। नहीं पड़ा। तात्पर्य यह हुआ कि अर्म्युनकी से अर्मर पहली बार (गीता १ । २१ में) 'अञ्चल' सम्बोधनसे मध्य और अन्तमें तीन प्रकारकी

hineleteriesiakutehineleteriesiateketeriesiakutekenisteriesiakeiniakeiniakeiniakeiniakeiniakeiniakeiniakeiniak भगवान्की आदि, मध्य और अत्तमें एक ही अवस्था रही अर्थात वे एकरस हो वने रहे।

दूसरे अध्यायमें अर्जुनने 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' (२ ।७) कहकर भगवानुकी शरणागति स्वीकार को थी। इस श्लोकमें उस शरणागतिकी पूर्णता होती है।

दसवें अध्यापक अत्तमें भगवानुने अर्जुनसे यह कहा कि 'तेरेको बहुत जाननेकी क्या जरूरत है, मै सम्पूर्ण संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हैं!' इस बातको सुनते ही अर्जनके मनमें एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान् कितने विलक्षण हैं ! भगवानको विलक्षणताकी और लक्ष्य जानेसे अर्जनको एक प्रकाश मिला । उस प्रकाशको प्रसन्नतामें अर्जनके मुखसे यह बात निकल पड़ी कि 'मेरा मोह चला गया'—'मोहोऽयं विगतो मम' (११ ।१)। परन्त भगवान्के विरादरूपको देखकर जब अर्जुनके हृदयमें भयके कारण हलचल पैदा हो गयी, तब भगवानने कहा कि यह तुम्हारा मुद्रभाव है, तम व्यथित और मोहित मत होओ—'मा ते व्यथा मा च विमढभावः" (११ ।४९) । इससे सिद्ध होता है कि अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ था । अब यहाँ सर्वज्ञ भगवानके पुछनेपर अर्जुन कह रहे है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे

तत्वकी अनादि सुति प्राप्त हो गयी है—'नष्टो मोहः स्मतिर्लेक्या ' \*

अत्तःकरणको स्मृति और तत्वको स्मृतिमे यद्य अत्तर है। प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होता है 🕇 परना परमात्मतत्त्व अप्रमेव है। अतः परमाता प्रमाणसे व्याप्य नहीं हो सकता अर्थात परमाना प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला तत्त्व नहीं है। परना संसार सब-का-सब प्रमाणके अनागी आनेवाला है और प्रमाण प्रमाताक अन्तर्गत आने वाला है।×

प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते है। प्रमाणेकि बारमें कई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं; कई प्रत्यंक्ष, अनमान, उपमान और शब्द—ये चार प्रमाण मानते है: और कई इन चारेकि सिवाय अर्थापति, अनपलिय और ऐतिहा-ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणोंके माननेमें अनेक मतभेद हैं: परन प्रमाताके विषयमें किसीका कोई मतभेद नहीं है । ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वितरूप होते हैं: परन्तु प्रमाता वृतिरूप नहीं शेता, यह हो सार्य अनमवरूप होता है।

अब इस 'स्मृति' शब्दकी जहाँ व्याख्या की गयी

(चेतन) 'प्रमाता' है।

<sup>\*</sup> यहाँ अर्जनका सांसारिक (गीना २ १५२) और शास्त्रीय (गीना २ १५३)—दोनों प्रकारका मोड नष्ट

हमें जो मंसारका क्रान होता है, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा ही होगा है; क्योंकि संसार विशेक-विद्यास्का विषय है। पान जो वियेक-विद्यारका विषय नहीं है, प्रत्य प्रियेक-विद्यारका प्रकाशक है। उसको विवेक-विवास्तास नहीं जान सकते । कारण कि जो यन्तु प्रकारय होती है, यह प्रकाराकको प्रकारित करनेचे असमर्थ होती हैं । इसलिये जो सबका प्रकाशक और आध्य है, यह परमाव्यतन्त झाडा-विश्वासका विषय है, विचारका नहीं ।

जिन लोगोंकी शास्त्रोपर श्रद्धा होती है, ये शास्त्रोसे परमात्माओं मान लेते हैं अध्या जिनको तलात नितन्तन अनुभवी भागवनीमी सन्त-महापुरुवीयर अद्धा होती है, ये उनके यवनोंसे पामात्माको मान सेते हैं,श्रीजार बार सेते है । इसमें उनका अनःफाण और इंद्रियों प्रमाण नहीं है । इसमें तो शास और सना-महत्पाय ही प्रमाण है । जो अद्यान और आलिक है, उनके सियं तो शाख और सन्त-महापूर्ण प्रमान हो सकते हैं, पर जो अध्याप और नामिक है, उनके लिये शास्त्र और सन्त-महापुग्य प्रमाग नहीं हो सकते । नामार्थ यह हुआ कि इंडियो और अन्तःकरणका जो विषय है, यह तो प्रत्यक्ष-प्रमाण है और अनुमान आर्द जो प्रमाण है, वे प्रत्यक्षमुनक युक्ति-प्रमाण है । परन्तु सना-मरायुक्त्य और शास्त्र-प्रधारामें तो केवल सदा है सुप्रम है। है ।

x जिससे जाना जाता है, वह 'प्रमाण' होता है; डिसका शन होता है, यह 'प्रमेष' होता है और जी जाननेवाला है, यह 'प्रमाता' होता है अर्थान् इतियाँ एवं अन्याकाया 'प्रमाण' है, संगान 'प्रमेष' है और अर्थ

है, वहाँ उसके ये लक्षण बताये हैं-

(१) अनुभूतविषयासम्प्रमोयः स्पृतिः ।

(योगदर्शन १ । ११)

'अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात् प्रकट हो जान: स्मृति है ।'

(२) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । (तर्कसंग्रह) 'संस्कारमात्रसे जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति कहते हैं।'

यह स्मृति अन्तःकरणकी एक 'वृत्ति' है । यह वृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति--पाँच प्रकारकी होती है, तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं-क्लिप्ट और अक्लिप्ट । संसारकी वृत्तिरूप स्रित 'क्लप्ट' होती है अर्थात् बाँधनेवाली होती है, और भगवत्सम्बन्धी वृतिरूप स्मृति 'अक्लिप्ट' होती है अर्थात् क्लेशको दूर करनेवाली होती है । इन सब वृत्तियोंका कारण 'अविद्या' है । परन्तु परमात्मा अविद्यासे रहित है। इसलिये परमात्माकी स्मृति 'खय' से ही होती है, वृत्ति या करणसे नहीं।जब परमात्माकी स्मृति जाप्रत् होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अन्तःकरणकी वृत्तिमें स्मृति और विस्मृति--दोनों होती हैं। परमात्मतत्त्वकी विस्मृति या भूल तो असत् संसारको

सता और महता देनेसे ही हुई है। यह विस्पृति अनादिकालसे है । अनादिकालसे होनेपर भी इसका अत्त हो जाता है। जब इसका अन्त हो जाता है और अपने स्वरूपको स्मृति जाग्रत् होती है, तब इसको 'स्मृतिर्लब्या' कहते है अर्थात् असत्के सम्बन्धके कारण जो स्मृति सुपृष्तिरूपसे थी, वह जाग्रत् ही गयी । जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है-इन दोनोमें महान् अन्तर है, ऐसे ही अन्तःकरणको स्मति-विस्मति दोनों ही मुर्देकी तरह जड़ है, पर स्वरूपको स्मति सूप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़का आदर करनेसे सोये हुए की तरह ऊपरसे वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात् आपृत रहती है। उस आवरणके न रहनेपर उस स्पृतिका प्राकटम हो जाता है तो उसे 'स्मृतिर्लब्या' कहते हैं अर्थात् पहलेसे जो तत्व मौजूद है, उसका प्रकट होना 'स्मृति'

है, और आवरण हटनेका नाम 'लव्या' है। साधकोंकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो जाते हैं-(१) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभावकी स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात् अपने खरूपकी स्मृति और (३) भक्तियोग अर्थात् भगवानुके सम्बन्धकी स्मृति । इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्मृति जायत् हो जाती है; क्योंकि ये तीनीं योग और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्तिके विषय होते हैं. तब ये साधन कहलाते हैं; परन्तु खरूपसे ये तीनों नित्य हैं । इसलिये नित्यकी प्राप्तिको स्मृति कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोंकी

विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है।

असत् संसारके पदार्थोंको आदर देनेसे अर्थात् उनको सत्ता और महत्ता देनेसे राग पैदा हुआ--यह 'कर्मयोग' की विस्मृति (आवरण) है । असत् पदार्थोंक सम्बन्धसे अपने स्वरूपकी विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हुआ---यह 'ज्ञानयोग'की विस्मृति है । अपना स्वरूप साक्षात् परमात्माका अंश है । इस परमात्मासे विमुख होकर संसारके सम्मुख होनसे संसारमें आसिक हो गयो । उस आसिक्तसे प्रेम ढक गया--यह 'भक्तियोग' की विस्पृति है ।

खरूपकी विस्मृति अर्थात् विमुखताका नाश होना यहाँ 'स्मृति' है । उम स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना है । नित्य स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मृति होना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वरूपमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार और एकरम रहता हैं। परन्तु वृतिरूप स्मृतिकी विस्मृति हो सकती है; क्योंकि वह प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील है ।

इन सवका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीरके साथ अपने स्वरूपको मिला हुआ समझना 'विस्मृति' है और संसार तथा शरीरसे अलग होकर अपने स्वरूपका अनुभव करना 'स्मृति' है। अपने स्वरूपकी स्मृति स्वयंसे होती है । इसमें करण आदिकी अपेक्षा नहीं होती; जैसे—मनुष्यको अपने होनेपनम जो ज्ञान होता है, उसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकत नहीं होती । जिसमें करण आदिकी अपेक्षा होती है.

भगवानको आदि, मध्य और अन्तमें एक ही अवस्था रही अर्थात् वे एकरस ही बने रहे।

दूसरे अध्यायमें अर्जुनने 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' (२ ।७) कहकर भगवानुकी शरणागति स्वीकार की थी। इस श्लोकमें उस शरणागतिकी पर्णता होती है।

दसवें अध्यायके अत्तमें भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा कि 'तेरेको बहुत जाननेको क्या जरूरत है, मैं सम्पूर्ण संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हैं !' इस वातको सुनते ही अर्जुनके मनमें एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान् कितने विलक्षण हैं! भगवान्की विलक्षणताकी और लक्ष्य जानेसे अर्जुनको एक प्रकाश मिला । उस प्रकाशकी प्रसन्नतामे अर्जनके मखसे यह बात निकल पड़ी कि 'मेरा मोह चला गया'-- 'मोहोऽयं विगतो मम' (११ ।१)। परन्तु भगवान्के विराट्रूपको देखकर जब अर्जुनके हृदयमें भयके कारण हलचल पैटा हो गयी, तब भगवान्ने कहा कि यह तुम्हारा मढभाव है, तुम व्यथित और मोहित मत होओ—'मा ते व्यथा मा च विमृद्धभाषः' (११ ।४९) । इससे सिद्ध होता है कि अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ था । अब यहाँ सर्वज्ञ भगवानुके पूछनेपर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे

तत्त्वकी अनादि स्पति प्राप्त हो गयी है—'नयो मोहः स्पतिर्लब्धाः '

अत्तःकरणको स्मृति और तत्त्वको स्मृतिमें बड़ा अन्तर है। प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होता है परन्तु परमात्मतत्त्व अप्रमेय है। अतः परमाता प्रमाणसे व्याप्य नहीं हो संकता अर्थात् परमात्मा प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला तत्त्व नहीं है। परन संसार सब-का-सब प्रमाणके आनेवाला है और प्रमाण प्रमाताक अन्तर्गत आने वाला है।×

प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणेंकि घोरेमें कई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं; कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द-ये चार प्रमाण मानते है; और कई इन चारोके सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलिय और ऐतिहा—ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणोके माननेमे अनेक मतभेद हैं; परन् प्रमाताके विषयमें किसीका कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्तिरूप होते हैं; परन्तु प्रमाता वृतिरूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभवरूप होता है।

अब इस 'स्मिति' शब्दकी जहाँ व्यांख्या की गयी

<sup>\*</sup> यहाँ अर्जुनका सांसारिक (गीता २ । ५२) और शास्त्रीय (गीता २ । ५३)—दोनों प्रकारका मोह नष्ट

हमें जो संसारका ज्ञान होता है, यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोके द्वारा ही होता है; क्योंकि संसार विवेक-विचारका विषय है। परनु जो विवेक-विचारका विषय नहीं है, प्रत्युन विवेक-विचारका प्रकाशक है उसको विवेक-विचारद्वारा नहीं जान सकते । कारण कि जो यसु प्रकाश्य होती है, यह प्रकाशकको प्रकाशित करनेमें असमर्थ होती है । इसलिये जो सबका प्रकाशक और आश्रय है, यह परमात्मतत्त्व श्रद्धा-विश्वासका विषय द्दे. विधारका नहीं ।

जिन लोगोंकी शास्त्रीपर श्रद्धा होती है, ये शास्त्रोंसे परमात्माको मान लेने हैं अथवा जिनकी तत्त्वज्ञ जीवन्युक्त अनुभयी भगवत्रेमी सन्त-महापुरुवींपर श्रद्धा होती है, वे उनके वचनोसे परमात्माको मान लेते हैं,स्वीकार कर लेवे हैं । इसमें उनका अन्तःकरण और इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं हैं । इसमें तो शास्त्र और सन्त-महायुख्य ही प्रमाण है । जी श्रद्धालु और आस्तिक है, उनके लिये तो शास्त्र और सन्त-महापुरुष प्रमाण हो सकते हैं, पर जो अश्रद्धालु और नास्तिक हैं, उनके लिये शास्त्र और सन्त-महापुरुष प्रमाण नहीं हो सकते । तात्पर्य यह हुआ कि इन्द्रियों और अन्तःकरणका जो विषय है, वह तो प्रत्यक्ष-प्रमाण है और अनुमान आदि जो प्रमाण है, वे प्रत्यक्षमूलक युक्ति-प्रमाण है । परन्तु सन्त-महापुरुष और शास्त्र-प्रमाणमें तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है ।

<sup>. ×</sup> जिससे जाना जाता है, वह 'प्रमाण' होता है; जिसका ज्ञान होता है, यह 'प्रमेय' होता है और जो जाननेवाला है, वह 'प्रमाता' होता है अर्थात् इन्द्रियों एवं अन्तःकरण 'प्रमाण' हैं, संसार 'प्रमेय' है और स्वयं (घेतन) 'प्रमाता' है।

है, वहाँ उसके ये लक्षण बताये हैं-

(१) अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । (योगदर्शन १।११)

'अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात् प्रकट हो जान: स्मृति है।'

(२) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । (तर्कसंग्रह) 'संस्कारमात्रसे जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति कहते हैं।

यह स्मृति अन्तःकरणको एक 'वृत्ति' है । यह र्वृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति-पाँच प्रकारकी होती है, तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं-क्लप्ट और अक्लप्ट । संसारकी वृत्तिरूप सृति 'क्लप्ट' होती है अर्थात् बाँधनेवाली होती है, और भगवत्सम्बन्धी वृतिरूप स्मृति 'अविलप्ट' होती है अर्थात् क्लेशको दूर करनेवाली होती है । इन सब वृत्तियोंका कारण 'अविद्या' है । परन्तु परमात्मा अविद्यासे रहित है। इसलिये परमात्माकी स्मृति 'खयं' से ही होती है, वृत्ति या करणसे नहीं।जब परमात्माकी स्मृति जाप्रत् होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अन्तःकरणकी वृत्तिमे स्मृति और विस्पृति-दोनों होती हैं।

परमात्मतत्त्वको विस्मृति या भूल तो असत् संसारको सता और महता देनेसे ही हुई है। यह विस्मृति अनादिकालसे है। अनादिकालसे होनेपर भी इसका अत्त हो जाता है। जन्न इसका अन्त हो जाता है और अपने स्वरूपकी स्पृति जाग्रत् होती है, तब इसको 'स्मृतिर्लब्धा' कहते हैं अर्थात् असत्के सम्बन्धके कारण जो स्मृति सुपुप्तिरूपसे थी, वह जाप्रत् ही गयी। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है-इन दोनोमें महान् अन्तर है, ऐसे ही अत्तःकरणको स्मृति-विस्मृति दोनो हो मुर्देकी तरह जड़ हैं, पर स्वरूपको स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़का आदर करनेसे सोये हुए की तरह ऊपरमे वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात् आजृत रहती है। उस आवरणके न रहनेपर उस स्पृतिका प्राकट्य हो जाता है तो उसे 'स्पृतिलंख्या' कहते हैं अर्थात् पहलेसे जो तत्व मौजूद है, उसका प्रकट होना 'स्मृति'

है, और आवरण हटनेका नाम 'लब्या' है। साधकोंकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो जाते हैं--(१) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभावकी स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात् अपने स्वरूपकी स्मृति और (३) भक्तियोग अर्थात् भगवान्के सम्बन्धकी स्मृति । इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्मृति जाप्रत हो जाती है; क्योंकि ये तीनों योग और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्तिके विषय होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं; परन्तु स्वरूपसे ये तीनों नित्य हैं । इसलिये नित्यकी प्राप्तिको स्मृति कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोंको विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत् संसारके पदार्थोंको आदर देनेसे अर्थात् उनको सत्ता और महता देनेसे राग पैदा हुआ-यह 'कर्मयोग' को विस्मृति (आवरण) है । असत् पदार्थीक सम्बन्धसे अपने स्वरूपकी विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हआ--यह 'ज्ञानयोग'को विस्मृति है । अपना खरूप साक्षात् परमात्माका अंश है । इस परमात्मासे विमुख होकर ससारके सम्पुख होनसे संसारमें आसिक

'भक्तियोग' की विस्पृति है। स्वरूपकी विस्पृति अर्थात् विमुखताका नाश होना यहाँ 'स्मृति' है । उस स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना है । नित्य खरूपको प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मिति होना सम्भव नहीं है; क्योंकि खरूपमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार और एकास रहता है । परन्तु वृत्तिरूप स्मृतिकी विस्मृति हो सकती है. क्योंकि वह प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील है ।

हो गयी। उस आसक्तिसे प्रेम दक गया-यह

इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीरके साथ अपने स्वरूपको मिला हुआ समझना 'विस्मृति' है और संसार तथा शरीरमें अलग होकर अपने खरूपका अनुभव करना 'स्मृति' है। अपने खरूपको स्मृति खयसे होती है । इसमें करण आदिकी अपेक्षा नहीं होती; जैसे—मनुष्यक्षे अपने होनेपनक जो ज्ञान होता है, उसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता महीं होती । किममें करण आदिको अपेक्षा होती है.

. . .

विवेक न मिलता, तो यह पशुकी तरह ही होता, मिटा सकता है । तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न इसमें मनुष्यताकी किञ्चिन्मात्र भी कोई विशेषता नहीं की हुई इस भूलको मिटानेमें मनुष्यमात्र समर्थ और होती । इस विवेकके कारण असत्को असत् जानकर सबल है । भूलको मिटानेकी सामर्थ्य भगवानने परी भी मनुष्यने मिली हुई स्वतन्त्रताका दुरुपयोग किया दे रखी है । भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूपकी और असत्में (संसारके भोग और संग्रहके सखमें) स्मृति अपने-आपमें ही जाग्रत् हो जाती है और मन्य आसक्त हो गया । असतुर्मे आसक्त होनेसे ही भल सदाके लिये कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हुई है। हो जाता है।

असत्को असत् जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है ? कारण कि असत्के सम्बन्धसे प्रतीत होनेवाले तात्कालिक सुखकी तरफ तो यह दृष्टि रखता है. पर उसका परिणाम क्या होगा. उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं । (जो परिणामकी∵तरफ दृष्टि रखते हैं, वे साधक होते हैं और जो परिणामकी तरफ दृष्टि नहीं रखते, वे संसारी होते है ।) इसलिये असत्के सम्बन्धसे ही भूल पैदा हुई है । इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभवमें आनेवाले असतको आसक्तिका त्याग करके परमात्माके सम्मख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जांगत् हो जाती है, इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मासे विमुख होकर जाने हुए असत्में आसिक होनेसे ही यह भूल रई है। है। संसारके संयोगकी सन्द्रावना होनेसे ही वास्तवमें

असतको महत्त्व देनेसे होनेवाली भूल स्वामाविक नहीं है। इसको मनुष्यने खुद पैदा किया है। जो चीज खाभाविक होती है, उसमें परिवर्तन भले ही हो. पर उसका अत्यन्त अभाव नहीं होता । परन्तु भूलका अत्यन्त अभाव होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूलको मनुष्यने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटनेवाली होती है, वह उत्पत्र होनेवाली ही होती है । इसलिये इस भूलको मिटानेका दायित्व भी मनुष्यपर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक

अवतक मनप्यने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तओं, व्यक्तियों, परिश्यितयों, अवस्थाओं, घटनाओं आदिका मनुष्यको संयोग हुआ है; परन्तु उन सभीका उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा । कारण कि वियोगका संयोग अवश्यम्भावी नहीं है, पर संयोगका वियोग अवश्यम्भावी है । इससे सिद्ध हुआ कि संसारसे वियोग-ही-वियोग है. संयोग है ही नहीं । अनादिकालसे वस्तुओं आदिका निरत्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिये वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसारसे सर्वथा वियोगका अनुभव हो जाना ही 'योग' है--तं विद्याद् दःखसंयोगवियोगं योगसंजितम्'(गीता ६ । २३) । यह योग नित्यसिद्ध है । स्वरूप अथवा परमात्माके साथ हमारा नित्ययोग है\* और शरीर-संसारके साथ नित्यवियोग

नित्ययोगका अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हआ ही नहीं। संसारसे संयोग मानना ही 'विस्मृति' है और संसारसे नित्यवियोगका अनुभव होना अर्थात् वास्तयमें संसारके साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और हो सकता भी नहीं—ऐसा अनुभव होना ही 'स्मृति' हैं।

नित्ययोग अनुभवमें नहीं आता । सदमावना मिटते ही

सम्बन्ध-पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अय' पदसे श्रीकृष्णार्जुनसंवादके रूपमें गीताका आरम्भ हुआ था, अब आगेके रतोकमें 'इति' पदसे उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवादकी महिमा गाते हैं ।

संजय उवाच '

क्षमंयोग तथा ज्ञानयोगमें खरूपके माथ नित्ययोग है, और भक्तियोगमें भगवान्के साथ नित्ययोग है।

#### वासुदेवस्य पार्थस्य ਚ महात्मन: ।

संवादिमममश्रीषमद्धतं

रोमहर्षणम् । १७४ । ।

संजय वोले-इस प्रकार मैंने भगवान् वासुदेव और महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह रोमाञ्चित करनेवाला अद्भुत संवाद सुना ।

व्याख्या---'इत्यहं वासदेवस्य पार्थस्य च महात्पनः'-संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासदेव और महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह संवाद सुना, जो कि अत्यन्त अद्भुत, विलक्षण है और इसकी यादमात्र हर्षके मारे रोमाञ्चित करनेवाली है।

यहाँ 'इति'पदका तात्पर्य है कि पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः' पदोंसे संजय श्रीकथा और अर्जुनके संवादरूप गीताका आरंभ करते हैं और यहाँ 'इति'पदसे उस संवादकी समाप्ति करते हैं।

अर्जुनके लिये 'महात्मनः' विशेषण देनेका तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान् विलक्षण पुरुष है, जिनकी आज्ञाका पालन खयं भगवान करते हैं! अर्जन कहते हैं कि हे अच्यत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कर दो (गीता १ । २१), तो भगवान दोनों सेनाओंके बीचमें रथको खड़ा कर देते हैं (गीता १ । २४) । गीतामें अर्जुन जहाँ-जहाँ प्रश्न करते हैं, वहाँ-वहाँ भगवान बड़े प्यारसे और बड़ी विलक्षण रीतिसे प्रायः विस्तारपर्वक उत्तर देते हैं । इस प्रकार महात्मा अर्जुनके और भगवान वासदेवके संवादको मैंने सना है ।

'संवादमिममश्रीपमद्भुतं रोमहर्पणम्'—इस संवादमें अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है ? शास्त्रोंमें प्रायः ऐसी बात आती है कि संसारकी निवृत्ति करनेसे प्रसन्न करनेवाला, आनन्द देनेवाला है।

ही मनुष्य पारमार्थिक मार्गपर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनष्योंमें भी प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर, कुदुम्ब आदिको छोडकर साध-संन्यासी होनेसे ही कत्याण होता है। परन्त गीता कहती है कि कोई भी परिस्थित, अवस्था, घटना. देश. काल आदि क्यों न हो. उसीके सदपयोगसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है । इतना हो नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया-से-बढ़िया हो या घटिया-से-घटिया, सौम्य-से-सौम्य हो या घोर-से-घोर विहित युद्ध-जैसी प्रवृत्ति हो, जिसमें दिनभर मनुष्योंका गला काटना पडता है, उसमें भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है \*! कारण कि जन्म-मरणरूप बन्धनमें संसारका राग ही कारण है(गीता १३।२१) । उस रागको मिटानेमें परिस्थितिका सदपयोग करना ही हेत् है अर्थात् जो पुरुष परिस्थितिमें राग-द्वेष न करके अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह सखपूर्वक मुक्त हो जाता है (गीता ५।३) । यही इस संवादमें अद्भुतपना है।

भगवानका स्वयं अवतार लेकर मनुष्य-जैसा काम करते हुए अपने-आपको प्रकट कर देना और 'मेरी शरणमें आ जा' यह अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी वात कह देना-यही सेवादमें रोमहर्पण करनेवाला.

सम्बन्ध---पारमार्थिक मार्गमे सच्चे साधकको जिस-किसीसे लाभ होता है, उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता हो है। अतः संजय भी आगेके तीन श्लोकोंमे व्यासजीकी कृतहता प्रकट करते हैं।

<sup>\*</sup> जब हर एक परिस्थितिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृत परिस्थितिका परिवा या बढ़िया होना कोई महत्त्व नहीं रखता । हाँ, उससे अलग होनेके उपाय (कर्मयोग, ज्ञानयोग,मिक्रयोग आदि) अलग-अलग हो सकते हैं । परन्त इनमें राग मिटाना हो खास उपाय है; क्योंकि राग पिटनेसे द्वेय पिट जाना है और राग-देवके मिटनेसे संसारसे सम्बन्ध-विकोद हो जाता है। संसारसे सम्बन्ध-विकोद होना ही मुक्ति है।

वालवमें जो बद्ध होता है. वह मुक्त नहीं होता और जो मुक्त होता है, वह मुक्त क्या होता है क्योंक वह तो मुक्त हो है । तो फिर मुक्त होना क्या है ? वालवमें मुक्त होते हुए भी जिले क्यानको स्क्रीवार क्रिका है. उस बन्धनसे पूटनेका नाम ही मुक्त होना है।

#### परम् ।

## योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥७५ ॥

व्यासजीकी कृपासे मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग (गीता-प्रन्य) को कहते हुए साक्षात् योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे सुना है ।

व्याख्या--'व्यासप्रसादात् श्रुतवान्'--संजयने जब भगवान् श्रीकृष्ण और महात्मा अर्जुनका पूरा संवाद स्ना, तव वे बड़े प्रसन्न हुए । अब उसी प्रसन्नतामें वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान् व्यासजीकी कृपासे सुना ! व्यासजी की कृपासे स्ननेका तात्पर्य यह है कि भगवान्ने 'यसेऽहं प्रोयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया' (१० ।१), 'इष्टोऽसि मे दुढमिति ततो यक्ष्यामि ते हितम्' (१८ । ६४), 'मामेवैध्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि भे' (१८ (६५), 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुन्नः' (१८ । ६६) आदि-आदि प्यारे वननोंसे अपना हृदय खोलकर अर्जुनसे जो धार्ते कही है, उन बातोंको सुननेमें केवल व्यासदेवजी की कृपा ही है अर्थात् वे सब बातें मैंने व्यासजीकी कृपासे ही सुनी हैं ।

'एतद गुहां परं योगम्'—समस्त योगोके महान् ईश्वरके द्वारा कहा जानेसे यह गीताशास्त्र 'योग' अर्थात योगशास्त्र है । यह गोताशास्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ और गोपनीय है । इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा

कोई संवाद देखने-सुननेमें नहीं आता ।

जीवका भगवानुके साथ जो नित्य-सम्बन्ध है उसका नाम 'योग' है। उस नित्ययोगकी पहचान करानेके लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योग कहें गये हैं । उन योगोंके समुदायका वर्णन गीतामें होनेसे गीता भी 'योग' अर्थात् योगशास्त्र है।

'योगेश्चराकृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्'---संजयके आनन्दको कोई सीमा नहीं रही है । इसलिये वे हर्पोटलासमें भरकर कह रहे हैं कि इस योगको मैंने समस्त योगोंके महान् ईश्वर साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे सुना है । संजयको 'योगेशरात, कृष्णात, साक्षात, कथयत:, स्वयम्'-ये पाँच शब्द कहनेकी क्या आवश्यकता थी? संजय इन शब्दींका प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परम्परासे नहीं सुना है और किसीने मुझे सुनाया हो-ऐसी बात भी नहीं है: इसको तो मैंने खद

भगवान्के कहते-कहते सुना है !

#### संवादिमममद्भुतम् । राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य

केशवार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुर्मुहुः ।। ७६ ।।

हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस पवित्र और अद्भुत संवादको याद कर-करके में बार-बार हर्षित हो रहा है।

व्याख्या—'राजनांस्मत्य मुहर्मुहः'—संजय कहते हैं कि हे महाएज ! भगवान् श्रोकृष्ण और अर्जुनका यह बहुत अलौकिक, विलक्षण संवाद हुआ है। इसमें कितना रहस्य भग हुआ है कि घोर-से-घोर युद्धरूप क्रिया वसते हुए भी ऊँची-से-ऊँची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है। मनुष्यमात्र हरेक परिस्थितिमें अपना उद्धार कर संकता है। इस प्रकारके संवादको

याद कर-करके मैं बड़ा हर्पित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा हैं।

श्रीभगवान् और अर्जुनके इस अद्भुत संवादसी महिमा भी बहुत विलक्षण है । भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन सदा साथमें रहनेपर भी इन दोनोंका ऐसा संवाद कमी नहीं हुआ । युद्धके समय अर्जुन प्रया गये; क्योंकि एक तरफ तो दनको कुटुम्बका मोह तंग

£399 क्त रहा था और दूसरी तरफ वे क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे कृपा उनको विशेषतासे प्राप्त हुई । अर्जुर्नकी अनन्य पुद्ध करना अवश्यकर्तव्य समझते थे । मनुष्यकी जव भावना, उत्कण्ठाके कारण भगवान् योगमें स्थित हो

\* साधक-संजीवनी \*

किसी एक सिद्धान्तपर, एक मतपर स्थिति नहीं होती, गये अर्थात् ऐश्वर्य आदिमें स्थित न रहकर केवल तन उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है\* । अर्जुन अपने प्रेम-तत्त्वमें सराबोर हो गये और उसी स्थितिमें भी 'युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है'---अर्जुनको समझाया । इस प्रकार उत्कट अभिलापासम्पन्न

इन दोनोंमेंसे एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके । इसी अर्जुन और अलौकिक अटलयोगमें स्थित भगवानके व्यकुलताके कारण अर्जुन भगवान्को तरफ खिंच गये, संवादको क्या महिमा कहें ?उसको महिमाको कहनेमें दनके सम्मुख हो गये । सम्मुख होनेसे भगवान्की कोई भी समर्थ नहीं है ।

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: ।

ह्नोक ७७-७८ ]

विस्मयो मे महान् राजन् हष्यामि च पुनः पुनः ।।७७ ।।

हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णके उस अत्यन्त अद्भुत विराद्रूपको याद कर-करके

मेरेको बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या—'तच्च संस्मृत्य ''''' पुनः पुनः'— दिखाया, पर मेरेको तो व्यासजीको कृपासे देखनेको मिल गया!

संजयने पीछेके श्लोकमे भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादको तो 'अद्भुत' बताया, पर यहाँ भगवान्के यद्यपि भगवान्ने रामावतारमें कौसल्या अम्बाको विरार्हणको 'अत्यन्त अर्भुत' बताते हैं । इसका विरार्ह्हण दिखाया और कृष्णावतारमें यशोदा मैयाको वात्पर्य है कि संवादको तो अब भी पढ़ सकते हैं, तथा कौरव-सभामें दुर्योधन आदिको विराट्रूप दिखाया,

असपर विचार कर सकते हैं, पर उस विराट्रूपके तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी रेशन अब नहीं हो सकते । अतः वह रूप अत्यन्त दाढ़ोंमें बड़े-बड़े योद्धालोग फैसे हुए हैं और दोनों अद्भुत है। सेनाओंका महान् संहार हो रहा है। इस प्रकारके ग्यारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें संजयने भगवान्को अत्यन्त अद्भुत रूपको याद करके संजय कहते हैं <sup>'महायोगेश्वरः'</sup> कहा था। यहाँ 'विस्मयो मे महान्'

कि राजन्। यह सब तो व्यासजी महाराजकी कृपासे ही

मेरेको देखनेको मिला है। नहीं तो ऐसा रूप मेरे

याद करनेसे महान् विस्मय होगा ही । दूसरी यात, जैसेको कहाँ देखनेको मिलता? अर्जुनको तो भगवान्ने कृपासे द्रवित होकर विश्वरूप सम्बन्ध--गीताके आरम्पमे धृतराष्ट्रका गूडाभिसन्धिरूप प्रश्न था कि युद्धका परिणाम क्या होगा ?अर्थात् मेरे पुर्वेका

पदोंसे कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान्के रूपको

विजय होगी या पाण्डुपुत्रोंकी ? आगेक श्लोकमें संजय धृतग्रहूके उसी प्रसवा उत्तर देते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

श्रीविंजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ।। ७८।। तत्र

आजकल मनुष्योंमें पारपार्थिक बातोंको जाननेकी जो विशेष ब्याकुलता नहीं दिखायी देनी, उसका

काला है कि ये धन, कुटुच्च, मान, बड़ाई, धर्ण, आग्रम, विद्या, युद्धि, धोग, ऐसर्थ आदि सणिक सुर्छोको लेकर संतोष करते रहते हैं। इससे उनकी (वास्तविकताको जाननेकी) ध्याकुलता दय जाती है। सा॰ सं॰—३८

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री, विजय, विभृति और अचल नीति है—ऐसा मेरा मत है ।

व्याख्या---'यत्र' योगेश्वरः कुष्णो यत्र पार्थो लौकिक दृष्टिसे देखा जाय तो सबसे पहले शुक्र धनुर्धरः' — संजय कहते हैं कि राजन ! जहाँ अर्जनकां बजानेका भगवान्का कोई अधिकार नहीं दोखता। संरक्षण करनेवाले, उनको सम्मति देनेवाले, सम्पूर्ण फिर भी वे शहू बजाते हैं तो इससे सिद्ध होता है योगोंके महान् ईश्वर, महान् बलशाली, महान् ऐश्वर्यवान्, कि पाण्डव-सेनामें सबसे मुख्य भगवान् श्रीकृष्ण ही महान् विद्यावान्, महान् चतुर भगवान् श्रीकृष्ण है और हैं और दूसरे नम्बरमें अर्जुन हैं । इसलिये इन दोनोंन जहाँ भगवान्की आज्ञाका पालन करनेवाले, भगवानके पाण्डव-सेनामें संबसे पहले शङ्ख बजाये । तात्पर्य यह प्रिय सखा तथा भक्त गाण्डीव-धनुर्घारी अर्जुन हैं, हुआ कि संजयने जैसे आरम्पमें (शङ्खवादन-क्रियामें) उसी पक्षमें श्री, विजय, विभृति और अचल नीति—ये दोनोंकी मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अन्तमें भी सभी हैं और मेरी सम्मति भी उधर ही है। इन दोनोंका नाम लेकर दोनोंकी मुख्यता प्रकट करते हैं ।

भगवान्ते जब अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी, उस समय संजयने भगवान्को 'महायोगेश्वरः' <sup>\*\*</sup>कहा था, अब उसी महायोगेश्वरकी याद दिलाते हुए यहाँ 'योगेश्वरः' कहते हैं। वे सम्पूर्ण योगोक्ते ईश्वर (मालिक) भगवान् कृष्ण तो प्रेरक हैं और उनकी आज्ञाका पालान करनेवाले धनुषारी अर्जुन प्रेर्य हैं। गीतामें भगवान्के लिये 'महायोगेश्वर', 'योगेश्वर'

जाजान पारान करनाता यनुवार्य अजुन अयं ह । गीतामें भगवान्के लियं 'महावोगेक्षर', 'योगेक्षर' आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है । इनका तार्त्यर है कि भगवान् सब योगियोंका सिखानेवाले हैं । भगवान् खुद सीखना नहीं पड़ता; क्योंकि उनका योग स्वतःसिद्ध है । सर्वज्ञता, ऐक्षर्य, सौन्दर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब-के-सब भगवान्में स्वतः रहते हैं । वे गुण भगवान्में नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं । वैसे पिताका पिता, फिर पिताका पिता—यह परम्परा अन्तमें जाकर परम-पिता परमात्ममें सगान्य होती है, ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सबकी

समाप्ति परमात्मामें ही होती है ।

पहले अध्यायमें जब युद्धकी घोषणाका प्रसङ्ग आया, तव कौरवपक्षामें सबसे पहले घोषणाके शृद्ध वजाया । घोष्मजी कौरवसेताके अधिपति थे, इसलिये उनका शृद्ध वजाना ठिचत ही था । परन्तु घमवान् श्रीकृष्ण तो पाण्डव-सेनामें सार्यथ बने हुए हैं और सबसे पहले शृद्ध बजाकर युद्धकी घोषणा करते हैं!

इन दोनोंका नाम लेकर दोनोंकी मुख्यता प्रकट करते हैं ।
गीतामर्स 'मार्थ'सम्बोधनकी अइतीस बार आवृत्ति
हुई है । अर्जुनके लिये इतनी संख्यामें और कोई
सम्बोधन नहीं आया है । इससे मालूम होता है कि
भगवान्को 'पार्थ'सम्बोधन ज्यादा प्रिय लगता है ।
इसी रीतिसे अर्जुनको भी 'कृष्ण' सम्बोधन ज्यादा
प्रिय लगता है । इसलिये गीतामें 'कृष्ण' सम्बोधनकी
आवृत्ति नौ बार हुई है । मगवान्के सम्बोधनकी
आवृत्ति नौ बार हुई है । मगवान्के सम्बोधनी इतनी
संख्यामें दूसरे किसी भी सम्बोधनकी आवृत्ति नहीं हुई
है । अन्तमें गीताका उपसंहार करते हुए संजयने भी
क्रिष्या' और 'मार्थ'—ये दोनों नाम लिये हैं ।

शोभा, सम्पति—ये सब 'श्री' शब्दके अत्तर्गत हैं। जहाँ श्रीपति भगवान् कृष्ण हैं, यहाँ श्री रहेगी ही। 'विजय'नाम अर्जुनका भी है और शूर्योरता आदिका भी। जहाँ विजयरूप अर्जुन होंगे, वहाँ

'तत्र श्रीविंजयो भृतिध्वा नीतिर्मतिर्मम'—लक्ष्मी,

शूर्वोरता, उत्साह आदि क्षात्र-ऐसर्य रहेंगे ही ।
ऐसे ही जहाँ योगेशर भगवान् श्रीकृष्ण होंगे,
वहाँ 'विभूति'—ऐसर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि
सब-के-सब भगवदगुण रहेंगे ही; और जहाँ धर्मात्मा
अर्जुन होंगे, वहाँ 'धुवा नीति'— अटल नीति, न्याय,
धर्म आदि रहेंगे हैं।

वास्तवमें श्री, विजय, विमृति और धुवा नीति—ये सव गुण भगवान्में और अर्जुनमें हरदम विद्यमान

<sup>\*</sup> योगीचर अर्थात् योगियोके ईंछर होना तो सराल बात है पर योगेचर अर्थात् सम्पूर्ण योगीके ईंडर होना आखिरी हट है—'सा काष्टा सा परा गतिः ।'

रहते हैं। उपर्युक्त दो विभाग तो मुख्यताको लेकर किये गये हैं। योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन—ये दोनों जहाँ रहेंगे, वहाँ अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त माधुर्य, अनन्त सौशील्य, अनन्त सौजन्य, अनन्त सौन्दर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे हो।

धृतराष्ट्रका विजयकी गूड़ाभिसन्धिरूप जो प्रश्न है, उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक् रीतिसे दे रहे हैं।

तात्पर्य है कि पाण्डुपुत्रोंकी विजय निश्चित है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

ज्ञानयज्ञः सुसम्बन्नः प्रीतये पार्थसारधेः । अङ्गीकरोत् तसर्वं मुकुन्दो भक्तवसलः ।।

नेत्रवेदखयुग्पे हि बहुधान्ये च वत्सरे<sup>क</sup> संजीवनी मुमुक्ष्णां माधवे पूर्णतामियात् ।।

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाधादशीऽध्यायः ।। १८ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत् —इन भगवत्रामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतो-पनियद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'गोक्संन्यासयोग' नामक अठारहर्वा अध्याय पूर्ण हुआ ।१८८ ।।

जिसमें मोक्षका भी संन्यास अर्थात् त्याग हो जाता है, ऐसी भगवद्धक्तिकावर्णन मुख्य होनेके कारण इस अध्यायका नाम 'मोक्ससंन्यासयोग' रखा गया है। अठारहवें अध्यायके पद, अक्षर और

(१)इस अध्यायमें 'अथाष्टादशोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन ढयाच' आदि पदींके आठ, श्लोकोंके नौ सौ नवासी और पुण्यकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग एक हजार तेरह है ।

- (२) इस अध्यायमें 'अधाष्टादशोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उवाच'आदि पदोंके पचीस, श्लोकीके दो हजार चार सौ छियानवे और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग दो हजार पाँच सौ छिहतर है। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंक है।
- (३) इस अध्यायमें चार उवाच हैं—दो 'अर्जुन उवाच',एक 'श्रीभगवानुवाच',और एक 'संजय

<sup>ख्याच'</sup>। अठारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके अठहत्तर श्लोकोंमेंसे बारहवें. हियालीसर्वे और बावनवें श्लोककेप्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; तेईसवें, बतीसवें, सैतीसवें. इकतालीसवें, पैतालीसवें, छप्पनवें और सत्तरवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला': तैतीसवें, छत्तीसवें, सैतालीसवें और पचहत्तरवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' तेरहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला';छब्बोसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; अड़तीसर्वे और चौंसठवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रत्यक्त होनेसे 'न-विपुला'; उनचासवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनसे 'भ-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं। शेष उनसठ श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्ट्रप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त है ।



श्रीमति - प्राप्त कर्ता । प्राप्त कर्ता



# परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजद्वारा विरचित उपलब्ध साहित्य

### साधक-संजीवनी टीका (मराठी)

परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजानी गीतेची टीका दार्शनीक विचाराच्या किंवा आपली विद्वता प्रदर्शित करण्याच्या दृष्टिने लिहिली जाहे, परंतु साधकाचे हित कसेद्वांचे — ह्याच दृष्टिने लिहिली आहे, परम शान्तीचे इच्छुक प्रत्येक साधक कोणत्याही देश, वेश, भाषा, मत, साम्प्रदायाचा जरी असेल त्याकरिता ही टीका संजीवनी बूटी-प्रमाणे आहे. ह्या टीकेचे अध्ययन करणारे हिन्दू, चौद्ध, जैनी, फारसी, ईसाई, पुसल्मान इत्यादि सर्व धार्मिक अनुयायांना आपापल्या मतानुसार उद्धारांचे सुगम उपाय मिळतील. आपल्या उद्धारांची पूर्णरूपेण सामग्री मिळेल. परम शान्तीच्या इच्छुक सर्व वन्धु भगिनीना आमची विनम्न विनंती आहे.—कि हि टीका आपल्या घरी अवश्य ठेवावी मनोयोगपूर्वक अध्ययन करावे, रहस्याना समजण्याचा पूर्ण प्रयक्ष करून गीतेच्या अनुसार आपले जीवन वनवावे. हा ग्रंथ मात्र साठ रुपयात उपलब्ध आहे.

# श्रीमद्भगवद्गीता-साधक-संजीवनी टीका—लघु संस्करण

(पॉकेट-साइजमें मुद्रित, सुन्दर आकर्षक मजबूत जिल्द्युक्त)

परम श्रद्धेय स्वामीजी (श्रीरामसुखदासजी) द्वारा लिखित गीताकी बृहट्टीका—'साधक-संजीवनी' का यह सचित्र लघु संस्करण है। अब पॉकेट-साइज (२४''×३४''/३२)में भी उपलब्ध है। आकर्षक मजबूत जिल्द, सुनहरे अक्षरोसे युक्त आवरण-पृष्ठ, स्वच्छ, सुन्दर आकर्षक छपाई तथा अनेक कलात्पक एवं भावमय नयनाभिराम बहुरंगे चित्र इसकी प्रमुख विशेषताएँ है। गीताका मर्म समझनेके लिये व्याख्यात्मक शैलीमें सरल, सुवीधगन्य भाषामे लिखित यह प्रन्य अब सुविधाजनक छोटे आकारमें होनेसे यात्रादिमें भी अपने साथ रखनेयोग्य है।

### अच्छे बनो

पूज्य स्वामीजी महाराजद्वारा संवत् २०४३ वि॰ मे जोधपुर-चातुर्मासके समय प्रात:कालीन सत्संगर्म की गयी पारपाधिक वातांओका यह लघु संकलन है। इसका नियमित पठन-पाठन सर्वसाधारण जनोंसहित अध्यात्म-मार्गके माधकोके लिये भी उपयोगी है। आत्मकल्याणकामी सभी सज्जनीको आत्मसुधार और पारमाधिक लाभके लिये इसे मैगाकर एक बार अवस्य पढना चाहिये।

#### BE GOOD ('अच्छे बनो' का अंग्रेजी-संस्करण)

उपर्युक्त पुस्तक 'अच्छे यनो' का यह अंग्रेजी-अनुवाद है। पुस्तककी सर्यजनोपयोगी महनाको ध्यानमें रखकर अंग्रेजी-भाषी सज्जनोके सुविधार्थ इसका सरल, सुबोधगम्य अंग्रेजी-अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। व्यवहार, परमार्थ तथा आत्मसुधारके लिये इसका मननपूर्वक अध्ययन लाभप्रद होनेसे यह पुस्तिका सटा अपने साथमें रखने योग्य है।

#### गीता-दर्पण

### (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) श्रीमद्भगवद्गीतापर अनुभवपूर्ण, साधकोंके लिये

#### परम उपादेय, अनुठा शोध ग्रंथ

जैसे भगवान् प्राणिमात्रके सुद्धद् हैं (५। २९), ऐसे ही उनकी वाणी गीता भी प्राणिमात्रकी सुद्धद् है। गीता सर्वतीभद्र है। जैसे भगवत्रामको किसी भी रीतिसे लिया जाय, वह कल्याण ही करता है, ऐसे ही गीताका मनन-विचार धर्मकी दृष्टिसे, वर्ण-आश्रमकी दृष्टिसे, सृष्टि-रचनाकी दृष्टिसे, साधनकी दृष्टिसे, सिद्ध पुरुषोंकी दृष्टिसे, छन्दकी दृष्टिसे, व्याकरणकी दृष्टिसे, साहत्यकी दृष्टिसे आदि किसी भी दृष्टिसे किया जाय, वह कल्याण ही करती है। इसलिये इस 'गीता-दर्पण'में गीताको कई दृष्टियोंसे देखा गया है और उसपर विचार भी किया गया है।

इस 'गीता-दर्पण'के माध्यमसे गीताका अध्ययन करनेपर साधकको गीताका मृनन करनेकी, उसको समझनेकी एक नयी दिशा मिलेगी, नयी विधियाँ मिलेगी, जिससे साधक खर्य भी गीतापर खतन्त्ररूपसे विवार कर सकेगा और नये-नये बिलक्षण भाव प्राप्त कर सकेगा । उन भावोंसे उसकी गीता-वक्ता-(भगवान्) के प्रति एक विशेष श्रद्धा जामत् होगी कि इस छोटे-से प्रन्थामं भगवान्ने कितने विलक्षण भाव भर दिये हैं। ऐसा श्रद्धा-भाव जामत् होनेपर 'गीता ! गीता !!' उधारण करनेमात्रसे उसका कल्याण हो जायगा।

## गीता-दर्पण (मराठी) — (श्रीमद्भगव द्गीतेवर-अनुभवपूर्ण-गीता प्रेमी साधकांकरिता परम उपादेय, नवीन सरळ शोध ग्रन्थ

ह्या गीता-दर्पण प्रधात अनेकानेक दृष्टिने विचार केला आहे. प्रत्येक विचाराच्या पाठीपागे खामीजीनी आपल्या अनुभवाप्रमाणे गीतेचेच प्रमाणपुट देवून साधनांची खोज केली आहे.

ह्या गीता-दर्पण प्रंथाच्या माध्यमाने गीतेचे अध्ययन केल्यावर साधकाला गीतेचे मनन करण्याची, तीला समजण्याची एक भनान दिशा मिळेल. नवीन विधी मिळतील. ज्यामृळे साधक खतः सुद्धा खतंत्ररूपाने गीतेवर विचार करून नवनचीन विलक्षण भाव प्राप्त करू शकेल. परमानन्द सागरात हुवक्या मारूयाने त्याची गीता वयस्याप्रती एक विशेष श्रद्धा जागृत होईल कि ह्या एक्टया लहान भ्रंथात भगवंतानी किसी. विलक्षण भाव भरले आहेत. असा श्रद्धा भाव जागृत झाल्याने गीता ! गीता !! उद्यारण करनेमात्रने त्याचे कल्याण होयून जाईल.

### गीता-दर्पण (लघु-संस्करण)

पराम श्रद्धेत स्वामीजी (श्रीरामसुखदासजी) महाराजका यह मन्य गीता-तत्त्वको प्रत्यक्ष देखने (समझने) के लिये मानो दर्पण-सद्दश ही है। इसके पूर्वाधेमें अठारहों अध्यायोक तत्त्वीपर प्रश्नोत्तर-रूपमें प्रकाश डाला गया है तथा उत्तराधंमें गीताके प्रधान-प्रधान विषयोंका लेखरूपमें सारगश्चित विवेचन विस्तारसे किया गया है। इसके अतिरक्त इसमें गीताके इान्द्रार्थ और भायोंको समझनेके लिये व्याकरण तथा छन्द-सम्बन्धी गृह वियेचनके साथ इलोकोंके परिमाणके विषयमे प्रामाणिक समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। पाठकोंके सुविधार्थ पाठ-विधियों भी निर्दिष्ट है।

## वासुदेवः सर्वम्

#### (लेखक—स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

प्रस्तुत पुस्तकमें परम श्रद्धेव श्रीस्वामीजी महाराजद्वारा समय-समयपर साधकोके लिये लिखवाये गये नी लेखोंका संग्रह है। यह लेख-सामग्री नितान्त साधनोपयोगी और तत्त्वका सहज बोध करानेमें सक्षम होनेसे साधको तथा जिज्ञासुओंके लिये बड़े कामकी और दिशा-निर्देश देनेवाली है।

## गृहस्थमें कैसे रहें ?

#### [ पाँच भाषाओं में उपलब्ध ]

गृहस्थोचित धर्म, व्यवहार और कर्तव्य-पालनके विषयको इस पुस्तकमे सरल, सुवोध भाषामे समझाया गया है। इस संशोधित संस्करणमें 'संतानका कर्तव्य' और 'महापापसे बचो' —ये दो महत्त्वपूर्ण प्रकरण भी और सम्मिलित किये गये हैं। (इन दोनो विषयोंपर इन्हीं नाम-शीर्षकसे लेखककी दो छोटी पुस्तिकाएँ अलगसे भी उपलब्ध है।) परम श्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराजहारा प्रणीत इस पुस्तककी प्रेरणाप्रद सामग्री सभी आयुवर्गके पाठको —स्त्री-पुरुषों और वालकोके लिये भी विशेष उपयोगी है।

## गीता-माधुर्य (हिन्दी)

( अब आठ अन्य भाषाओंमें उपलब्ध )

साक्षात् दिव्य भगवद्वाणी —श्रीमद्धावद्गीता मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाला सार्वभीम प्रत्य है। इस लोकोद्धारक प्रत्यका जन-साधारणमे अधिक-से-अधिक प्रचार हो—इस दृष्टिसे परम श्रद्धेय खामी श्रीतामसुखदासजी महाराजने इस प्रत्यको सबके समझमें आनेयोग्य सरल, सुबोध भाषा और सुन्दर प्रश्नोत्तर-शैलीमे प्रमृत किया है। सर्वसाधारणजनामे गीता पढ़ने और उसके अनुशीलनमे अधिकाधिक रुचि और अनुराग उत्पन्न हो—इसी उद्देश्यसे यह एक सार्थक उपक्रम है, जिसमे गीताके सीन्दर्य, माधुर्य (तन्त्व, रहस्य एथं गृउ भावोके उद्यादन) की छटा दर्शनीय है।

(मराठीके अतिगिक्त 'गीता-माध्यं' अब आठ अन्य भाषाओं—हिन्दी, अँग्रेजी, नेपाली, गुजराती, बँगला, तमिल, कन्नड और उर्दमे भी उपलब्ध हैं।)

----

केवल रुपयोंके लोभके कारण चमडेका, मासका, गायोका, बैलोका व्यापार करते हैं; क्योंकि इसमे रुपये ज्यादा पैटा होते हैं। मांस, हड्डी, रद्न, जीभ, ऑर्त, सींग, खुर, कलेजा, चमड़ा आदि अलग-अलग कर दिये जाये तो बहुन टाम बैंटर्न हैं। रुसाईखानेके पास आने ही गायके चार हजार रुपये हो जाते हैं। केवल रुपयोंके लोभसे ही गोहला हो रही हैं।

—वास्तविक सुख नामक पुस्तकसे

गृहस्थको चाहिये कि बह धन कमानेकी अपेक्षा बचोंके चरित्रका ज्यादा खयाल रखें; क्योंकि कमाये हुए धनको बचे हो काममें लेंगे। अगर बचे बिगड़ जावेंगे तो धन उनको और ज्यादा विवादेगा। इस विषयमें अब्दे पुग्योका कहना है—'दन स्वन क्यों धन संबै 2 वृत कपून से क्यो धन संबै 2' अर्थान् पुत्र सपून होगा तो उसको धनकी कमी गहेगी नहीं और कपून होगा तो संचय किया हुआ सय धन नष्ट कर देगा, किर धनका संचय क्यों करें ?

—गुरम्थमें कीमें गहे नामक पुन्नकामें

षीमति माणक बाई बाँठिया ट्रस्ट पुस्तक को पढ़ो और पढ़ाओ

॥ श्रीहरिः ॥

ज्ञान किसी अध्याससे पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो वास्तवमें है, उसको वैसा हो यथार्थ जान रुनेका नाम है। 'वासुदेव: सर्वम्' (सब कुछ परमात्मा हो हैं) —यह ज्ञान वास्तवमें है ही ऐसा। यह कोई नया बनाया नहीं है, प्रत्युत स्वतःसिद्ध है। अतः भगवान्की वाणीसे हमें इस वातका पता रूग गया कि सब कुछ है, यह कितने आनन्दकी वात है! यह ऊँचा-से-ऊँचा ज्ञान है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई अत् सब ज्ञाल पढ़ रहे, वेद पढ़ रहे, पुराण पढ़ रहे, पर अन्तमें यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा हो है; वास्तवमें बात है ही यही!

संसारमे प्रायः कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी सम्पत्ति है, इतनी इतना कला-कौशल है। परन्तु भगवान्ते ऊँचे-से-ऊँचे महात्माके हदयकी गुप्त बात हमें सोधे शब्दोंमें बता हो सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी!

- वासुदेव: सर्वम् नामक

# गीताप्रेसकी निजी दूकानें

१. गोविन्दभवन-कार्यालय,

१५१ महात्मागांधी रोड, कलकत्ता-७

२. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, २६०९, नयी सडक, दिल्ली-६

३. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान,

अशोक राजपथ, पटना-४

४. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान,

२४/५५, बिरहाना रोड, कानपुर-१

५. गीताप्रेस, पेपर एजेन्सी,

५९/९, नीचीबाग, वाराणसी

६. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, सळ्जीमण्डी, मोतीबाजार, हरिद्वार

७. गीताभवन, गंगापार, खर्गाश्रम

### गीताप्रेसकी स्टेशन स्टालें

१-दिल्ली जंबशन, प्रेटफार्म नं॰ १; २-नयी दिल्ली, प्रेटफार्म नं॰ ८। १; ३-अन्तर्राज्यीय बस अ (दिल्ली), ४-निजामुदीन (नयी दिल्ली), प्रेटफार्म नं॰ ४-५; ५-कोटा (राजस्वान) प्रेटफार्म नं॰ ६-कानपुर, प्रेटफार्म नं॰ १; ७-गोरखपुर, प्रेटफार्म नं॰ १; ८-वाराणसी, प्रेटफार्म नं॰ ९-हरिहार, प्रेटफार्म नं॰ १; १०-पटना, प्रेटफार्म नं॰ १

# अन्य अधिकृत पुस्तक-विक्रेता

श्रीगीताप्रेस-पुस्तक-प्रचार-केन्द्र,

''युलियन बिल्डिंग'', जोहरी बाजार, जयपुर—३०२००।

ı

म् ५५५५ । १८०

408

.